





#### आनन्दाम्बुनिधिकी-

#### प्रस्तावना ।

वारि विचारबील सजानो ! यह अमूल्यरत्नह्रप नरशरीर कन्ध होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संपादन करना अत्यावश्यक है शरीर बडी कठिनताले छट्ध होताहै; परंतु भगवत्कृपा विना तो यह मनुष्य फुछ भी नहीं कर सकता, इसिछिये हरिशरणागित लेख करतेवाळी है, क्योंकि कळिमेंती मोक्षभी इरिभक्तिद्वारा ही कहा है जैसे " कळी नारायेय नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा " ु हरिभक्तिको प्रष्ट करनेवाछा श्रीमद्रागवतसे भिन्न भन्य शास्त्र नहीं, इसीकारण परमज्ञानी महर्षि शुकदेवजीने श्रीमद्रागवतका और निविध्यासन रक्सा है जैसे " पठन्भागवतं शनैः " अर्थात् शनैः शनैः श्रीमद्भागवतका पाठ करते हए शकदेवस्वामी राजा गुणार्थ गंगातदपर माप्त हुए। (प्रश्न ) भागवतमें पेखी खबाँपरि करपाण करनेवाळी शक्ति कहाँसे आई (वत्तर ) भगवान श्रीक ्र प्रति कहा है कि, हे उद्धव ! यह श्रीमद्भागवत " पुराणाकोंधुनोदितः " अर्थात पुराणोंमें सूर्यक्रप है और हे उद्धव ! जगतके ं इस अपना तेज मविष्ट करके भूतकमें स्थापनकर वैकुंठ धामकी जायँग । इसक्रिये शेष भादिकोंने गाया है माहातम्य जिसका। ागवतका माहात्म्य हम स्वल्पबृद्धि एक मुखसे कैसे कहसकते हैं ? और जो कुछ कहें भी तो यह पिट्रेषणसे कुछ प्रथक न कहा-स बुतान्तको यहाँ समाप्त करते हैं। अब जिस पद्मभाषात्मकटीकारत " आनन्दान्युनिधि " नाम टीकासे भृषित होकर जो यह ार हमाहै उसकी मशंखा दिखे विना सी चित्रको सुप्तिही नहीं होती है इस कारण ग्रुष्ठ दिखते हैं । भागवत्रशिरोमणि, परमका-ाधी रीवाँनरेश श्रीमहाराजापिराज श्री १०८ श्रीरपुराजांधहजुदेवने वेदव्यास्त्रीके समान बहुत भाषाग्रंथ निर्माण कर चित्र शांत हमाओंकी प्रेरणासे चित्तरातिके ळिये-ब्रह्मचैवर्त, हरिवंदा, बायपराण, गर्गखंडिता, नविहपुराण, विष्णुपुराण और रामाधण इत्या-|पात अतिरोधक व.पापे छेकर श्रीमद्भागवतकी पद्य भाषामकटीवा "आनन्दाम्बुनिधि " नामक निर्माणकी है । इस टीकार्मे नप-के सर्व अंग ऐसे दरशाये हैं कि, इसको पटते २ अकि रिक्कजनांकी रुचि यहाँतक बढती चछी जाती है कि, इसको छोडनेको त नहीं चाहता, विशेष क्या दिखें पदावंध भाषाकाव्योंने महातमा तुलर्खादासजी और सुरदासजीकी यविवाके समान अन्य कविता इस " आनन्दाम्ब्रिनिधि " के विख्यात न होनेके कारण इसकी प्रशंसा दिखनेमें हम की संकोच करना पहला है। जब इसकी जायगी तब तो भक्त कविजन स्वयं ही बहने छोंगे कि, हाँ कविता अख्तम होनेके कारण तखसीदासजी भीर सरदासजीकी न नहीं है । यह शोतका स्वल है कि, साधारण कविजन महात्माओंकी याणी मानकर रामायण और सरसागरकी महांसा राजाकी वाणी मानकर आनन्दान्बुनिधिकी प्रशंखा नहीं करेंगे, परतु वेखा नहीं, उक्त महाराजाखाहिक तो महात्माही थे। जिन्होंने राज्य करते हुए भी राजाजनक्वे समान मोक्ष संपादन किया । यदि सुहदू कविजन पश्चपातको छोड्कर कविता माइको दाचित यह नहीं कहेंगे कि, ब्रुष्टचीकृत रामायण और सुरलागरकी अवेक्षा यह कुछ नीरल कविता है । बड़े संदेहका स्वछ कि राधिक बस्तुओंका न्यूनाधिकभावकी परीक्षा उत्तम परीक्षक विना नहीं होलकती । यहि गोस्यामी सुलक्षीदास्त्री भीर सुरदास्त्रीके रह प्रंय होता तो वे महात्मा स्वयं राजाकी कविताकी प्रशंखा करते । अथवा अब तो खंदेह होनेके कारण हे सरस्वति वेथि ! आवसे , रामायण भीर सुरखागरक खटरागुणोवाकी आनंदाग्बुनिधिकी प्रभा इमको चंद्रप्रभाके समानही मतीत होती है परंतु समार्थ-से वद्यक्त, ब्योंकि चंद्रमभावे रखको जाननेवादा तो एक चकोरवशी ही है वहां भाव नहीं कुरती और जहां शुक्सवर्मे भाव करती वंडमभावे रखको नहीं जानता, हो यदि भाव क्यावरके हाकमलकी समान चक्कोरमलमें परी तो यह चक्कोर कह सफता है कि. और महाराजालाहिंगकी कविताकी मभामें यह अन्तर है। अब विशेष किलना ध्यर्य है, वर्षेकि लागरका कळ कभी गागरमें समा किर न्याय भी है कि " मत्यक्षे कि ममाणम् " अर्थात् अत्यक्षमें प्रमाणका क्या प्रयोजन इस ने मत्यक्ष देखनेसे आप महाज्ञयोंको विदित्त हैं। ही जागैंग । यह " आनन्दान्बुनिधि " ग्रंप राज्यसिंदासनासीन रीवाँनरेश महाराजासाहिद श्री १०८ श्रीवेट्टरमण सिंहज-वा यहा विख्यात होनेके बारण मुद्रित करनेके थिये इसको आहा दी। इनकी आहा दिरोधार्य कर इसने नित्र " श्रीवेट्टरेकर " यंबा-त कर प्रवाशित किया है और भी महाराजासाहिक्षें निर्माण किये ' असमाद्रा (रामरिक्दावर्धा) रामस्वयंवर, दिवमणीपरिणय, समूद्री-क्ताजविद्याल, आमन्दारमुमिधि इत्यदि अंच को हमारे यहाँ मुद्रित होकर सैयार हो खुने हैं' और ' धमविद्याल, झंनुशतक, सुभगशतक, ायावर, संदरशतक, गंगाशतक, मीढाचळपतिशतक, विषक्टमहिमा, पटावछी, श्यूराशिवढाछ, विनयपविका, विनयपविका, विनयपकाश, शास-रंथ मुद्धित होनेवारी हैं (छिटिय हक्त मदाराजाछादिक्यों बोटिश: धम्यवाद देते है थि,को अपने तातक पराके दिये सनक्ष अंच महा-य ३ लगक्तिकी होरहे हैं । इस महाराजाहादिका विचालीकता, रवधर्महोत, यह अभिहात, दानगुरता, रणगुरता, नीतितता, तिरवरता हरपादि स्वाभाविष गुणोंको सुन २ दुवेस रोमांचित हुव हम परमवारणिक श्रीवेट्टेन्सर भगवान्से निष्य यह मार्थना करते हैं ो । वस महाराजासाहिक, बद्याचळसरा राज्यांस्टासनाटकु हुए, तरचतर तर्यमस्टा प्रवास करते हुए कमळसंडस्टा निज जिल्लि करते हुए तरनि शारानायके छायतक भारतभूमिको विभूतित करो, अंतमें छल्लन रिवक महारायों मार्थना देखि, यहिकोई छन्ने में अशक्ति रहगई हो ती हरेर शमावने, हायदम,

[पिजनेमेमाधिटार्पा—

क्षेमरान श्रीकृष्णदास, "श्रीवेङ्कदेश्वर" यन्त्रालयाध्य

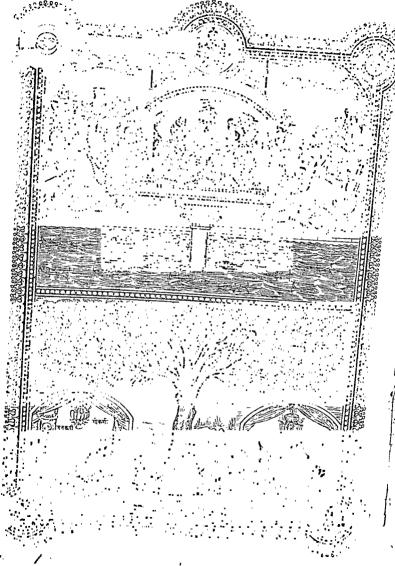

#### आनन्दाम्बुनिधिकी-

#### प्रस्तावना ।

ार विचारवील सजानी ! यह अमूल्यरतनहरूप नरवारीर छन्ध होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष संपादन करना आपावश्यक है ारि बड़ी कठिनतासे एक्ष होताहै। परंतु भगवतकुपा विना तो यह मतुष्य कुछ भी नहीं कर सकता, इस्रिक्टिय हरिशरणागित ... करनेवाळी है, क्योंकि कळिमेंती मोक्षभी हरिभक्तिद्वारा ही कहा है जैसे "कळी नासपेय नास्त्येय नास्त्येय गितरन्यथा " हरिभक्तिको प्रष्ट करनेवाका श्रीमद्भागवतसे भिन्न भन्य शास्त्र नहीं, इसीकारण परमहानी महीं शक्तदेवशीने श्रीमद्भागवतका श्रीर निष्टिध्यासन रक्का है जैसे " पठन्भागवतं शनैः " भर्षाद शनैः शनैः श्रीमद्भागवतका पाठ करते हुए शुकदेवस्वामी राजा ै sintraget मान हुए । ( प्रश्न ) भागवतमें ऐसी सर्वेगिर फल्याण करतेवाळी शक्ति कहाँसे आई ( रुत्तर ) भगवान श्रीक-प्रति सहा है कि, हे उद्धव ! यह श्रीमद्भागवत " प्रराणाकीपुनीदितः " अर्थात प्रराणीमं सूर्यक्र है और हे उद्धव ! जगतके हम अपना तेज मविष्ट करके भूतव्यमें स्थापनकर चेकुंठ धामको जायेंग । इस्टिये शेष आदिकोंने गाया है माहात्म्य जिसका ा माहातन्य हम स्वल्पबुद्धि एक मध्येल केले कहलकते हैं ? भीर जो कुछ कहें भी तो यह पिष्टपेषणले कुछ प्रथक न कहा-ु चनान्तको यहाँ समाप्त करते हैं। अब जिस पद्मभाषात्मकटीकारत " आनन्दाम्ब्रुनिधि " नाम टीकासे भूपित होकर की यह ्हबाहै उसकी प्रशंसा किये विना तो चितको लिपिको नहीं होती है इस कारण कुछ कियते हैं। भागवतशिरोमणि, परमका-ी रावानरेहा श्रीमदाराजाधिराज श्री १०८ श्रीरपुराजासंहजूदेवने वेदस्यासकीके समान बहुत भाषाग्रंब निर्माण कर चित्त शांत 🦥 केरणासे चित्रशांतिके क्रिये-ब्रह्मवैवर्त, हरिवंश, बायुपराण, गर्भसंहिता, असिहपुराण, विष्णुपुराण और रामाथण हरवा-अतिरोधक वयापे छेकर श्रीमद्भागवतकी पद्य भाषात्मकरीका "आनन्दाग्युनिधि " नामक निर्माणकी है । इस श्रीकार्में नप-सर्व अंग ऐसे दरशाये हैं कि, इसको पृश्ते र भक्ति रखिकजनोंकी रुचि यहाँतक बदती चळी जाती है कि, इसको छोडनेको ् नहीं चाहता, विशेष क्या लिखें पद्मेष्प भाषाकान्योंमें महातमा तल्लीदासूजी और सरदासुजीकी कविताने समान भन्य कविता च " भानन्दाम्युनिधि " मे विख्यात न होनेके कारण इसकी प्रशंसा दिखनेमें हम की संकोच करना पहता है। जब इसकी ्री, सो भक्त कविजन स्वयं ही कहने छोंगे कि.हाँ कविता अवसम होनेके कारण तळवीडावजी और सरहासजीकी नहीं है । बड़े बोकका स्वळ है कि, खाधारण कविजन महात्माओं वी वाणी मानकर रामायण और सुरसागरकी मुशंखा राजाकी वाणी मानकर आनंदान्द्रनिधिकी प्रशंखा नहीं करेंगे, परत पेखा नहीं, उक्त महाराजाखाहिब हो महाामाही थे। ैं राज्य करते हुए भी राजाजनको समान मोक्ष संपादन किया । यदि ग्रहरू कविजन पश्चपातको छोड्कर कविता मात्रको चिव यह नहीं कहेंने कि, तुष्टचीकृत रामायण और सुरसागरकी अवेदा यह कुछ नीरस कविता है । बढ़े संदेहका स्वर्ट्ड कि वस्तुओंका न्यूनाधिक भावकी परीक्षा उत्तम परीक्षक विना नहीं दोलकती । यहि गोस्वाभी गुलकीशास्त्री और स्राहासकीके होता तो वे महात्मा स्वयं राजाकी कविताकी प्रशंक्षा करते । अववा अव तो संदेह होनेक कारण हे सरस्वति देवि । आवसे रामायण और सुरखागरके सहदासुणीवाछी आनंदाग्वनिधिकी मभा इसकी चंद्रमभाके समानही मतीत होती है परंत व्याची-के पहराधे, बयोदि चंद्रमभावे रखको जाननेवाला तो एक चकोरपशी ही है वहां भाप नहीं पुरती और जहां शुक्रमुखमें आप पुरती 'हमभाके रखको नहीं जानता; हो यदि भाव कृषावाके हाकमुखकी समान चकोरमुखमें जुरी तो यह चकोर कह सकता है जि. महाराजासाहिषकी कविताकी मभामें यह अन्तर है। अब विशेष क्रियाना व्यर्थ है, वर्षेकि खागरका लक्ष कभी गानरमें समा किर न्याय भी है कि " मरपक्षे कि ममाणम " अर्थात प्रत्यक्षमें प्रमाणका क्या प्रयोजन इस ही प्रत्यक्ष देखनेसे आप सहाज्योंकी ि, हो ही जाएँगे । यह " धानन्दाग्वनिधि " प्रंच राज्यसिहासनासीन रीवॉनरेश महाराजासाहिब भी १०८ मीवेट्टरमण सिहज-, यहा विषयात होनेके बारण मुद्रित करनेके किये हमकी आहा ही। इनकी आहा हिरोधार्य कर हमने निज " शिंब ट्रेटकर " यंबा-. बर मवाक्षित किया है और भी महाराजाछाहिबके निर्माण किये ' भक्त माष्टा (रामरिखकावर्षा) रामस्वयंवर, दिवमणीवरिणय, अगरी-आन-दान्डनिथि शयादि अंच को हमारे यहाँ महित होकर सैयार हो खुने हैं' और ' धर्मविद्याल, बांधुशतक, सध्यवातक, ्, संदरदातव, गंगादातव, मीटाचळपतिहातव, विषव् टमिटमा, घटावळी, अपूराजविकास, विमयपविका, विमयपदाहा, शुक्र-महित होनेवारी हैं (सिटिव रक्त महाराजाछाटियाँ) बोहिता धन्यवाद देते है वि. को अपने तातक पताके दिवे रानकप ध्रंप महा-क लगद्भिनी द्रोरदे हैं। इस मदाराजालाहिनकी विद्याशीयता, रवधमेरनि, दश अभिदन्ति, दानगुरता, रणगुरता, जीतिहता, ... : शयादि स्वाभाविव गुलांको सुन व दुवेस रोमांचित हुए हम परमवार्णिय आविट्टेंबर भगवान्से नित्य यह मार्पना करते हैं ! क्षतः महाराजासाहिन, बद्याच्यस्याः राज्यांस्टासमाद्यः हुए, तर्वतर तरनिसहा मनानं वस्ते हुए बम्प्यसंदस्ता निम्न े , बरते हुद तरिव तारानापके सामतक आरतभूमिको विभूषित करी, अंतमें सत्तन रसिक महामायोंसे मार्थना देकि, यहिकाँई छपने े अशक्ति रहगई ही ही हरेर शमावरे. शब्द्धम्.

गुणिजनेयमाभिटार्पा<del>⊸</del>

# अथ श्रीमद्भागवत (आनन्दाम्बुनिधि) पद्यात्मकभापानुवादस्य विषयानुक्रमः प्रारभ्यते ।

| 1,                                                                                                                                                                                                                               | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~    | 117. 401                                                                         |                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| विषय,                                                                                                                                                                                                                            |                                          | 200-                                                                             |                                       |            |
| गुडायाम है ।                                                                                                                                                                                                                     | पय. ! तरं                                | 7.                                                                               |                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                        | · .                                                                              | विषय.                                 |            |
| ऋषियोंका मश्र                                                                                                                                                                                                                    | राहिक                                    | fê                                                                               |                                       | - TV.      |
| तत्रीका उत्तर, तथा भगवहुणानुवर्णनका उपोद्धा<br>स्मुमगद्दान्के पीतीस अवत्रासंक्षेत्रका नि                                                                                                                                         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    | श्रीगुरूदेवकृत राजाप<br>भगवानुके रिराटकपर                                        | लायरकन्ध्र रू.                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | _ ''' १                                  | भगवान्त्र ए                                                                      | ((शितके मध्य) ए                       | afer - A   |
| ज्ञुमग्रान्कं प्रशिम अवनार्यके चरित्रोंका र<br>तया अवनारकपात्रीके प्रश्लोच स्थान                                                                                                                                                 | <sup>ત</sup> ૮   રમ                      | भगवान्के रिसट्कपां<br>गवान्के स्तमक्षका १<br>सादिक देवताओंकी पूर                 | में मनीपारणा वर्णक                    | रावा आर    |
| तथा अनुतारकषाभावि प्रश्नोक चरियोका र<br>तथा अनुतारकषाभावि प्रश्नोक रसर                                                                                                                                                           | णिम, ३ हर                                | वार्यक स्रमक्षमा ।                                                               | यानवणनः एक्टर                         | ` ~ 85     |
| गणनीया तपस्यात्रिकार                                                                                                                                                                                                             | , , -1,                                  | लादक देवताओंकी प्रा                                                              | नीका एक -                             | चित्रणन ४२ |
| गमुत्रीमा तपस्यादिनमे अमृत्तीप और श्रीमद्रागन<br>आरम्भना करण,                                                                                                                                                                    | तर्क                                     | हादिक देवताओंकी पूर<br>भगवद्गत्तिमें परीक्षितव<br>य आदि हरिक्रीया                | ा देवक पृथक्ता<br>राष्ट्रेष           | फल और      |
| तम नारदवा संवाद और गय धर्मोरी अप<br>भगवद्वनींदीश्रेष्ट्रन्य मुनवर स्थाम निकार                                                                                                                                                    | , ,   • • • • • • • • • • • • • • • • •  | ्याद हारिसरिक्त                                                                  | - ^                                   | • e9       |
| भगवष्टकां के किया है और सब प्रमाशि क्रा                                                                                                                                                                                          | (1                                       | दिक्ष उत्तर                                                                      | भग मनाका ब्रह्मा                      | नारदसं-    |
| उत्तर अष्ट्रन्य मुनवर स्थाम विनास साराज्य                                                                                                                                                                                        | भा । अस्त                                | मृष्टि, भगराञ्चीलाः                                                              | ····                                  | 84         |
| भगवदुर्गानां अध्यक्ष और सब प्रमाशि अप<br>भगवदुर्गानां अध्यक्ष सुनवर स्थाम विनाश सावधान<br>रदमुनिक पृत्रीनमश सुनात्त्र वर्णन<br>महाप्रवर्गा साहरू रोजन                                                                            | हाना १२   निर                            | त्रक्ष उत्तर<br>स्रिष्टिः भगमञ्जीलाः ।<br>दिक्षपना वर्णन                         | जार महानारदके र                       | विकास      |
| 14 G 117 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                       | 20 / \$ 13177                            |                                                                                  |                                       |            |
| भागामारे रुग्रमे परिचित्री -                                                                                                                                                                                                     | । व व गुनकर्म                            | नियोजन गरित भारत                                                                 | क अयंका वर्णन                         | -          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | 1 - 4141.6                               | 7 f f f 2                                                                        | दर्भ गोपीम अवतारीत                    | न वर्णक    |
| त्यान सर्वित्रकार व्याप्त विभागात विभाग                                                                                                                                                                                          | १७   <sup>४, प्</sup> रीतित              |                                                                                  |                                       |            |
| भीषात्रीत्री कर्ण कर्ण विश्वभाष्य हैने भगवान्त्रीत.                                                                                                                                                                              |                                          |                                                                                  |                                       | -77        |
| 77777 F. Brane 1 1 1 2 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                           | ्र, रि° प्रगानिहर                        | दशिक स्टब्स्                                                                     |                                       | ·•• 41     |
| मार्ग्य शिकारक के जानव देशम आगमन और                                                                                                                                                                                              | · ·                                      | र पान<br>दर्गातिष सद्दाण और पुर<br>इति क्षिणीयर केर                              | <b>रप</b> मंस्यानु दर्गन              |            |
| देवार्ष संक्रिक्त - विद्यान                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                                                  | ush                                   | 44         |
| विद्यात्र वितर्दे हर                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                                  |                                       |            |
| तराव गर्नेम सं रूपण्डम मृति<br>तराव गर्नेम सं रूपण्डल परितित्रवासाण जीर पर्दा-                                                                                                                                                   | र । । इत् बद्ध                           | एतीयस्कृतः<br>मंगद्र वर्गन एउ प<br>मागद्रवादमानाः-                               | 1 Y.                                  |            |
| तित्व कार्ये गर्व                                                                                                                                                                                                                | भगराना                                   | नगर वयन एउ प<br>विभागका दिमाना-<br>भिरुषाच्या रूप-                               | प्त इप दुवी विशेष                     |            |
| **** ***                                                                                                                                                                                                                         | " ष्रंभक्ता                              | ारगट्टम हिमाना-<br>मि स्पार्छ रोतर बद्ध<br>पर                                    |                                       | ٠. پ       |
| aver ife Satitan, fegene unterie                                                                                                                                                                                                 | <sup>बर्</sup> वाट्यास                   | 4.                                                                               | वन शिकुरमे कृष्णके                    | •          |
| Campagna and Anti-                                                                                                                                                                                                               | 4 4 4 777 77 77 7                        |                                                                                  |                                       | 4:         |
| एकत्ता की देशका प्रत्यां क्याण्यां की पूर्व<br>दिवस देशकी                                                                                                                                                                        | <ul> <li>४ वहीं यादवीका</li> </ul>       | अत्यम् स्टब्स र                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 40         |
| Take manager                                                                                                                                                                                                                     | गुन विद्याप                              | <sup>शहरणा</sup> दिर्वेदा आगम<br>अत्यममें छड्डा, उद्दर्श<br>विभिन्नेपढे पान जाना | विदुर्वशका शक्                        | • •        |
| हरेड मुग्तेन सं हरलकारिका एउटलान सन् क्रियाना<br>वेदरा देखरारी एक क्राका जिल्ला                                                                                                                                                  | 1 1977 427 82                            | Ter fam                                                                          |                                       | £14        |
| विदेश देखात्वी (त्वा कार्यामान कार्या कार्या प्राप्त कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या क<br>विदेश देखात्वी (त्वा कार्या कार्या कार्या के व्यक्ति कीर्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या कार्या क | महीमें सर्व देश                          | ा मध्यक पाम जाता<br>गाम, विदुष्ट मित्रेष गंदा<br>रित बनान                        | रे नहीं महदार्दिष                     |            |
| री कार्यक बाजा मुध्येत्वा कार्यका के तथा भी मान्या<br>प्रशासका के प्रशासका बहुत हो मान्या भी मान्या के के<br>प्रशासका में में मान्या कार्यका मान्या मान्या के के मान्या के के                                                    | 1 1777 > > 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |                                                                                  |                                       | <          |
| े पर्ने जिल्हा होरेन्डम पुरस्त भीत महिलामेला १०<br>रुपनि क्षा करणालक पुरस्त भीत महिलामेला १०                                                                                                                                     | व श्रीत्राम्बर्ग रहे                     | एका बोग्रा अध्ययमार्थः<br>वे का उत्तर मुक्टर हिट्ट<br>एते मार्गे क्वाई सम्बद्धाः | र मेर्डा निकास क                      | •          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | The second                               |                                                                                  | ` " · F M 4 2 2 2 2 4 4 ;             | t          |
|                                                                                                                                                                                                                                  | TOTTE AND                                |                                                                                  | THE PROPERTY OF                       | •          |
| े विश्वपतिक के कर कर है है ।<br>जिस्सी क्षितिक के कर कर है है ।                                                                                                                                                                  | 1 Transaction                            | n, inning                                                                        | [ ] # ] # #                           |            |
| के में रिपारित के प्रश्निक प्रिकेश क्षेत्री प्रावृत्तिक विकास कर विकास क्षेत्री प्रावृत्तिक विकास कर विकास कर                                                                                                                    | P. Attere                                | दे र भागान्य और ब्रह्म<br>त्रिम दरिया और देन हैं<br>ज्ञानक सम्बद्ध               | # m. #1                               |            |
| गुजारावक और विश्वयममुक्तक करेल्ला                                                                                                                                                                                                | रेर महारहत के एक<br>सम्मान्त्रक          | A ET WATER SP                                                                    | Tarita                                |            |
| 7 7 4 4 mer                                                                                                                                                                                                                      | ** \$15274 \$12 W                        |                                                                                  | ·                                     |            |
| Transfer 111                                                                                                                                                                                                                     | 11172: 444                               | a't ine inie                                                                     | #17441                                |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  | er Regert ede                            |                                                                                  |                                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |                                                                                  | 112 **                                |            |

# आनन्दाम्बुनिधिविषयानुऋमणिका ।

| विषय.                                                                        | पन्न.       | तरंग. विषय.                                                               |                                       | पन.   |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------|
| मनुका चरित्र और श्रीवाराह भगवान्का                                           |             | <ul> <li>दक्षयझमें सब देवताओं कृतभग</li> </ul>                            | ावानकी स्तुति 🕠                       | ૧્રર  |
| वर्णन •• •• •• ••                                                            | ७९          | ८ ध्रवचरित्र, (ट्रसरी माताके कहनेसे                                       | भुवका तपस्या करनेवे                   | 5     |
| ंर्. संध्यासमय कामपीडित दितिके                                               |             |                                                                           |                                       |       |
| गभीतपति                                                                      | ૮ર          | लिये वनमें जाना) · · · · · · ९ धुवको भगवानकी कृषास राज्यप्रा              | क्षिवर्णन                             | . १३९ |
| , देवताओंकी ब्रह्माजीसे प्रार्थना, जयविजयों                                  | - •         | १० भाईका वैर होनेक दिये ध्रवका य                                          |                                       |       |
| प होनेका कारण, श्रीवैद्धंटलीक वर्णन                                          | 82          | ११ मनुके तस्वीपदेशसे धुवने यसींव                                          |                                       |       |
| ीते वैकुण्ठलीकमें ब्राह्मणमाहारम्यवर्णन                                      | 66          | १२ क्वरकृत ध्रवकी मशंसा और अ                                              |                                       |       |
| हिरण्यकशिपुकी उत्पत्ति और पुरुपार्धवर्णन                                     | 90          | १३ वेननाम पुत्रकी दुएतासे राजा व                                          |                                       |       |
| और श्रीवाराहजीका महाभयंकर युद्धवर्णन                                         | <b>રે</b> ૧ | १ धराना वेनके देह मधनेसे निप                                              |                                       | . (   |
| दवताओंकी प्रार्थनासे भगवानने दिरण्याक्षका                                    | ``          | उत्पत्तिका वर्णन ""                                                       |                                       | . १५६ |
| 41                                                                           | ૧ય          | १५ राजा वेनकी भुजासे पृथुका उत्प                                          |                                       |       |
| देहसे सृष्टिका वर्णन                                                         | ९७          | भिषेकवर्णन                                                                |                                       | . १५९ |
| ु । बंशवर्णन और कर्दमाश्रममें स्वायंभवम-                                     | ,           | १६ मृति, सूत, बन्दीजन आदिकृत रा                                           |                                       |       |
| 14 ···· ··· ··· ··· ··· ···                                                  | 99          | १७ प्रजाको क्षुधापीडित देख राजा                                           |                                       | 1 (4. |
| नगरीमें स्वायंभ्रवमनुका आगमनवर्णन                                            |             | किया और पृथ्वीने पृथुकी स्तुर्त                                           |                                       |       |
| देवह्तिमें नवकन्याद्रस्यतिवर्णन                                              | 9 . 3       | १८ दोह वत्स आदि भेद करके रा                                               |                                       | १५५   |
| . ्रा अवतार और कर्दमजीका संन्यास वर्णन                                       |             | देशहमकिया                                                                 |                                       |       |
| . १ जनसार जार वर्षणाच्या स्वतिस्थान स्वतिः<br>स्थान                          | ( - )       |                                                                           |                                       | १६३   |
| ्राप्तानियाके उपदेशसमय भक्ति                                                 | 9.46        | १९ राजा पृथुकृत अश्वमेष यज्ञ औ।                                           |                                       |       |
| ्री रीतिसे चीबीस तत्त्वींका दक्षणवर्णन                                       | 104         | थर घोड़को चुराया                                                          |                                       | १६५   |
| ्र व सातात जानात तस्ताका छूत्रवावान का<br>नक विवेकद्वारा माधारीतिका वर्णन का |             | २० यज्ञमें राजा पृथुकी भगवान्ने प्रत                                      | पस झान ।दया आर                        |       |
| ् . और अष्टांगयोगका वर्षन                                                    |             | अनुशासन किया                                                              |                                       |       |
| ्यः स्थाप और अनेक प्रकार भक्तियोगवर्णन                                       |             | २१ प्रजाओंके अनुशासनमें ब्राह्मणमा                                        |                                       | 10.   |
|                                                                              | ११४         | २२ राजा पृथुको स्वत्कुमारेदारा पर<br>उपदेश वर्णन                          |                                       |       |
| पापक पिछनेसे संसारमें मनुष्ययानिकी                                           | ((0         |                                                                           |                                       |       |
| ् जीवकी गतिका वर्णन                                                          | 9 9 14      | २३ स्त्री सहित राजा पृधु योगसमाधिसे<br>२६ प्राचीनवहिंके पुत्र प्रचेताओंनो |                                       | रण्ड  |
| ें। झानोपदेशकी योग्यता और कापिटे-                                            | 1113        | र्षभाषानेपादकः पुत्र भवताभाषाः                                            |                                       |       |
| समाप्ति ्रा                                                                  | 199         | २५ रहेवा अन्तर्धात होता, आत्मा औ                                          |                                       | रण्ट  |
| मोहा और यपिछदेवका अंतर्थान दीना                                              | 112         | पुरंजनपुरंजनीयरित्र वर्णन                                                 |                                       | • • • |
| इति सुर्तापश्यन्थ ॥ ३ ॥                                                      | ,,,-        | २६ पुरंजनने अपने अपने अपराप्ति स                                          |                                       |       |
| <del></del>                                                                  |             | २७ वाटकत्या आदि जरा और मृत्यु                                             | प्रोजनको याग्र स्म                    | 100   |
| चतुर्थस्कन्ध ४.                                                              |             | २८ स्थीके चिन्तवनमें पुरंतनने स्थीका                                      | तम प्राया ०००                         | 924   |
| ाओंके पूर्वक पूर्वक देश और नरनारायणका                                        |             | २९ अध्यात्मज्ञानका वर्णन                                                  | ****                                  | 160   |
| अञ्चेत्र उत्पन्नदुण् दत्तात्रेय अवनारका वर्णन                                |             | ३ वृक्षींत्री बन्यारे संग प्रचेताओंता                                     |                                       | ,     |
| ्राहे के शतुता देशिया बारण                                                   | 625         | गुरमें दशकी उत्पत्तिका दर्भन                                              | ****                                  | 24.   |
| क यजमें जानेक स्टिप शिवजीने सतीया                                            |             | ११ प्रयेगाओंने दशकी शाख दे सुनि                                           | मार्गको समन हिया                      | 11.1  |
| विषा<br>रव., दीनेमें सतीने दशेर पत्तमें शरीरवा                               | 425         | इति चनुपैन्हंप ।                                                          |                                       | •••   |
|                                                                              | 1,20        |                                                                           | -                                     |       |
| ा इप बीरभट्टने दसका धराविध्येत                                               | 4.5%        | पंचम स्कन्य                                                               | ۵.                                    |       |
| ाः कः सः हिष्यास्मद्रम् देशका प्रात्यस्य                                     | 150         | ा राजा दियत्रतका अपन केम्प्य रिम                                          | Transport of the                      |       |
| े डिपे महादिक देवनाओंने शिवजीवी                                              | •           | अलारी शानमें में प्रमानि                                                  |                                       |       |
| *** *** ***                                                                  | 2.53        | २ सेव गण आर्राभव वरिषका वर्ष                                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |       |
|                                                                              |             |                                                                           |                                       | 1.50  |

# आनन्दाम्बुनिधिविपयां कुमणिका।

| विषय.                                               | पच,        | ार्सन, विषय,                                                                                           | पन्न.            |
|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| । मालकवधादिक उपद्रव वर्णन                           |            |                                                                                                        | <u>४</u> १       |
| परमें पुत्रोत्सवः वर्णन और मधुरामें वसुदेवजीते      | - ( 1      |                                                                                                        | ۰۰ ور<br>۱۰ نوه: |
| नेकेलिये जाना                                       | Ban        | 1                                                                                                      | -                |
| ाशसीका यथग्रत्तान्त वर्णन                           |            | A Direction with this about any interest with making and fraud and                                     | Ye:              |
| सुरका मारण, लुणावत्तेका वध, विश्वक्षपदर्शन ।        | 355        | ३८ अङ्गरका मृन्दायनमें जाना                                                                            | . 900            |
| व्यका जातकर्म, नामकरण, संस्कार और भिट्टी            | • -, -,    | <sup>३९</sup> अक्रुरका आतिथ्य सन्मान और श्रीकृष्णसमेत मथुरामें                                         |                  |
| के बहानेसे मुसमें माताको त्रिलोकी दिखाना १          | 37044      | प्रत्यागमन अहुन्यतम् संदुर्भन                                                                          |                  |
| प्णुको यशोदाने उल्लंखसे बाँघा यह वर्णन १            |            |                                                                                                        | . 4,46           |
| जिन द्वर्तीका भंजन, नलकुवर, मणियीवकृत               | 2 4 0      | ४२ श्रीकृष्णका मधुरामें प्रवज्ञ, घोषीके वस्त्र छीन, माली और                                            |                  |
| प्णस्तुति                                           |            |                                                                                                        |                  |
| ासुरवर्ध और बकासुरका मारण                           |            | ४२ कुन्नाको बरदान देमा, और सभामें धनुषका तोङ्गा                                                        |                  |
| ष्टिस्का वय और ग्वाडवाडोंकी रक्षा                   | -          | ४३ कुबल्यापीडहायीका इनन,                                                                               | . પરેછ           |
| ्राजीका ग्वालबाल और वत्सोंका इरना और                | 4~         | ४४ चाणूर, मुश्किका वध, और कंसासुरका चोटी पकड़                                                          |                  |
| ीकृष्णने वैसेही रूप धारण किये ध                     |            |                                                                                                        | . ५२६            |
| कृष्णकी भगवानकी अहुत महिमा देख इसाने                | . 8 (      |                                                                                                        | . ५३०            |
| स्तिति की ५०. ४                                     | ****       | ४६ उद्धवजीका धृदावनमें जाना और नन्दयशोदा और                                                            |                  |
| कासुरवध और कालियनागंकिविपसे म्वालबालीं से रक्षा थ   |            |                                                                                                        | ५३३              |
| ाव्यिमदेन और उसकी ख्रियांते श्रीकृत्वकी स्तृति ध    |            | ४७ उद्धवगोपीसंवाद, और उद्धवका मधुरामें प्रत्यागमन<br>४८ श्रीकृष्णकी कुम्लाके साथ छीडाका वर्णनः, अकूरका | 845              |
| अहियनामका वृत्तान्त वर्णन और दावाप्रियाञ्चन ४       |            | इस्तिनापुरमें प्रेषण                                                                                   | ५६८              |
| छदेवजीकृत प्रस्यामुख्य ४                            | . , ,      | ४२ अक्ररकृत पांडवआश्वासन और अक्ररका मधुरामें                                                           | ,40              |
| ाजवनमें दावानलसे श्रीकृष्णने मालवाल और गायोंकी      | 10         | शैटकर आजाना                                                                                            | 990              |
| रक्षा की । १८                                       | 5.2        | इति पूर्वाद्धं ।                                                                                       |                  |
| 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·             | ६२         | द्शमस्कन्ध-उत्तरार्छ ।                                                                                 |                  |
|                                                     | <b>ξ</b> 4 | ५० जरासन्धका पराश्य और द्वारका पुरीका समुद्रमें वसाना                                                  | ५५३              |
| कारमायनीवत और गोषी वस्त्रहरणलीला वर्णन ४            |            |                                                                                                        | 448              |
| द्विजपित्रयोंको भगवान्ने अपनी भक्त जान उनपर परम     | ` [        | ५२ कुरणचन्द्रका द्वारकामें गमन और हिमणीका श्रीकृष्णकी                                                  |                  |
| अनुग्रह किया थ                                      | ६९         |                                                                                                        | ५५६              |
| हाल्यज्ञविध्वंस और गीयर्द्धनपूजा थ                  | 92         | ५३ रुक्मिणीविवाहसभारम्भ और रुक्मिणीहरणलीला वर्णन '                                                     | 440              |
| भीवर्धनपर्वतका बार्येकरकी उँगलीवर धरना और जलसे      | - {        | ५४ रुविमणीविवाहीत्सव और चैद्यादिकोंका पराजय                                                            | 149              |
| जीकलकी रक्षा १०० ४१                                 | ا ياه      | ५५ प्रसुद्धका जन्म और शम्बरापुरसे हरेत्रानेपर                                                          |                  |
| यजीदोंक पास गोपियोंकी कृष्णहीलावर्णन और             | - 1        | हरिवंश पुराणकी रीतिसे प्रद्युम्नका शंबरकी सेनाके                                                       |                  |
| तन्दजीकृत गोपाँका संशयहरण ४५                        | 56         | साथ घोर युद्धवर्णन और शंबरामुरका वध प                                                                  | !६१              |
| कामधेनु और इन्द्रकृत श्रीकृष्णस्तुति और श्रीकृष्णके | - [        | ५६ जाम्बवती और सत्यभामाका विवाह और स्यमन्तकमणि                                                         |                  |
| इत्यर् गोविन्दाभिषेकवर्णन                           | ٠. ا       | इरण ५. ५. ५. ५. ५. ५. ५. ५. ५. ५. ५                                                                    | 94               |
| मन्द्रजीका वरुणलोकमें आनयन और नन्द्रकी वैकुण्डलोक   |            |                                                                                                        | ĘĊ               |
|                                                     | `\         | ५८ श्रीकृष्णचन्द्रका इन्द्रप्रस्पमें गमन, वंचमहारानियोंका                                              |                  |
| ्रारम्भ और गोषियोंका मानभगकेलिये                    | . l        | विवाह ५५                                                                                               | ەد               |
| ा अंतथान                                            |            | ५९ भौमामुरका वथ और सोछइसहस्य राजकन्याओंका विवाह,                                                       |                  |
| विरहवणन                                             | ٠,         | नारद मुनिके पारिजात् पुष्प लानेपर सत्यभामाका                                                           |                  |
| , श्रीकृष्णस्तुति •••                               | ş ]        | मान और                                                                                                 | •                |
| " ENT "" FIRE "                                     |            | ६० रुक्मिणीकी मानलीक्                                                                                  | ۲.               |
| ् पश्चारयायी राष्ठलीला पर्णन ····                   |            | •                                                                                                      |                  |

# आनन्दाम्बुनिधिविषयानुक्रमणिका।

|                        |                                                       |                |       |                          |                                                        | =77                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| सरंग.                  | विषय,                                                 |                | पत्र. | त्तरंग,                  | विषय.                                                  | 7                    |
| ६१ श्रीकृष्णसन्द्रके ! | पुत्रोंकी सन्तानका वर्णन                              | अनिरुद्धका     |       | ८४ श्रीकृष्णप्र          | भाव वर्णन, और वसुदेवयज्ञ                               | महोत्सर्             |
| विवाह और अ             | ान्यपुराण रीतिसे यादव                                 | कीरवादिकोंका   |       | ( ৫५ প্রীক্রজেন          | ं अपनी माताको मरेहुए पुः                               | त्र लादिः 🕽          |
| युद्ध धर्णन अं         | ीर रुक्मिका वध                                        |                | 46    | अपने ।                   | पेताको उपदेश किया,                                     | •••                  |
| ६२ उपास्वप्रदर्शन अं   | ोर अनिरुद्धका बन्धन                                   |                | ۾ مال |                          | सुभद्राहरण, और भगवान् <b>ने</b>                        | श्रुतदेव 🗔           |
| ६३ उपाचरित्र, वाण      | ासुरसं <b>याम, उपा विवाह</b> व                        | र्णन …         | ६०७   | और ब                     | हुलाश्व राजाको प्रसन्न किया                            | ta                   |
|                        | ारुयान और श्रीकृष्णचन्                                | रकृत धर्मापदे- |       | ८७ नारायणन               | ारदसंवाद, और वेदस्तुति                                 | Y                    |
| शवर्णन                 | •••                                                   |                | ६१३   | ८८ वृकासुरक              | । षध, और महादेव संकटमोः                                | वम ∖ैं               |
| .'४ बलंदेवजीका वृत     | दावनमें जाना, गोपीवलटे                                | वसंवाद, बङ-    |       | ८९ भृगुजीने              | निश्चय कर सब देवोंमें                                  | विष्णुको न           |
| देवविजय, भे            | ार यमुनाकर्षण                                         |                | ६१५   | <b>चताना</b>             | और अन्यपुराणकी रीतिसे पशु                              | प्रका यञ्जन <b>ु</b> |
| ्र मिध्यावासुदेव प     | शिंड्रकादिकोंका वध                                    |                | ६१६   | साथ पे                   | रि युद्ध वर्णन और प्रद्युप्तसे व                       | जिनाभका वर्ष्ट       |
|                        | वेदवानरका वध                                          |                | ६२०   | ९० संक्षंपसे श           | ीरुप्णलीला वर्णन और अन्य                               | (पुराणकी रीई         |
|                        | , हस्तिनापुरका कर्षण, सं                              |                | ६२२   | यदुवंशि                  | योंको साथ छेकर श्रीकृष्णच                              | ंद्रका जलवें         |
| र नारद्रमुनिका द्वा    | रकामें आगमन और प्र                                    | त्येक महलमें   |       | वर्णन ३                  | रीर यदुवंशियोंकी असंख्यातत                             | ।का वर्णन            |
|                        | गर्हस्थ्य देख आश्चर्य कर्न                            |                | ६२७   |                          | इति दशमस्कन्ध <b>उत्तराः</b>                           |                      |
|                        | नस्ययज्ञके देखनेके हि                                 |                |       |                          |                                                        |                      |
| •                      | 1                                                     |                | ६२९   |                          | एकादशस्कंध १९                                          | ۹.                   |
|                        | म्मतिसे श्रीकृष्णका इन                                |                |       | نسرائيس                  |                                                        | ••                   |
| तहा मयस र              | ाना युधिष्ठिरकी सभा निम                               | र्षण कराना ••• | ६३१   | र यदुवाशय                | की विप्रशाप वर्णन                                      |                      |
|                        | से जरासन्धका वध वर्णन                                 |                | ६३४   | र वसुदवक                 | आगे नारदमुनिका कहा शुद्ध '                             | वेष्णवधर्म वर्ष      |
|                        | तेके पीछे सब राजाओंको                                 |                |       | ३ जायन्त्रय              | उपाल्यान, ब्रह्म व कर्म आह                             | दे चार प्रश्नां      |
|                        | भेजदेना                                               |                | ६३७   |                          |                                                        | •••                  |
|                        | में अग्रपृजासमारम्भ, तः                               |                |       | ४ दु।मलनाम               | । योगेश्वरने अवतास्की चेष्टाके                         | मश्रका उत्त          |
|                        |                                                       |                | ६३२   | ादया -                   | •• ••• •••                                             | •••                  |
|                        | र राजा, ब्राह्मणादिकांका                              |                |       | ५ भाक्तरहित              | पुरुषांकी गति और सुग                                   | युगमें पूजा          |
|                        | নাৰশণ বৰ্ণৰ                                           |                | ६४१   | । वाधका                  | वणन और प्रसंगसे कल्डिए                                 | <b>गु</b> गके रजोगुः |
|                        | र यादवांका युद्ध होनेपर १                             | •              |       | तम्।गुर्व                | ोननींका वर्णन                                          |                      |
|                        | म्रकारणसे छेजाना                                      |                | ६४४   | ५ ब्रह्माजीक             | त कृष्णस्तुति, उद्भवनीहृत श्र                          | िरुष्णचंद्रजीव       |
|                        | का मारना और तिसका                                     |                |       | মার্থনা<br>৬ নক্ষরিক     |                                                        |                      |
|                        |                                                       |                | £ 4 6 | - ७६५मायः<br>रीश्वाने    | । ज्ञान देनेके लिये अवधूतके इ<br>अडगुरवींका वर्णन करना | (तिहाससं हरि         |
|                        | न्तवज्ञका वध और बलदेव                                 |                |       | ८ अवध्यक्ती              | जाव्युरवाया वयन करना<br>अजगर आदि गुरुवींकी शिक्षा      |                      |
|                        |                                                       |                | ६५७   | वेश्यार                  | स्थान ।<br>स्थित ••                                    | , आर पङ्गल           |
|                        | ल्यलका षध-करना और<br>वे तीर्वयात्राको प्रस्थान क      |                | ६५९   | ९ अवधृतको                | बुररवधी आदि गुरुवांची जि                               | <br>เม. มัก ระช      |
|                        | । ताययात्राका मस्यान क<br>श्रीकृष्णके दर्शनके स्थि    |                | 475   | । पुनगत                  | •• ••                                                  | *** **** ***         |
|                        | धारुष्णक दशनक ।७५ ।<br>षरुत सुदामाजीका आदर            |                | ६६२   | १० आत्माके ।             | तमाके बारणकावर्णन                                      |                      |
| -                      | गरुत सुदामाजाया आदर<br>इ. (सन्द्रुल ) चापकर उर        |                | 444   | ११ घड, मतः,              | माप और भक्तिके क्रमण                                   |                      |
|                        | क (त∙दुछ) चानकर उत्<br>ाः                             |                | E E U | १२ सत्संगकीः             | महिमा, वर्म बरनेची और उम्रवे                           | स्यागननी <i>री</i>   |
| , , qn                 | यंग्रहणके समय कुरुक्षेत्र                             | में जाना तर    | ```   | । रष्टगुणकाबन            | रन छटनका प्रकार <i>भीतः बना</i>                        |                      |
|                        |                                                       |                | 660   | (४ पम्म श्रम             | भानता रत्मत्र अंग गण्या                                | · ·                  |
|                        | त्तवतात्तवादाः । मदन्तः<br>इतवाः संगमः श्रीकृष्णपर्तः |                |       | ्रपु पारणामाहः           | त्र मिडिका और भगतान्की स<br>री तत्राना वर्षन           | भित्रा रिप्रन्त      |
| परस्पर                 |                                                       |                | 600   | भग्भवार<br>१६ दृशिकी विश | । तत्याना दसन्<br>निर्योक्त रर्जन, और ज्ञान, बीर्य     |                      |
| · 1 4(£16              |                                                       |                | ٠. ١  | (4.41.41.14              | चार र भगः आर हानि, सीय                                 | मभारका दर्म          |

# आनन्दाम्बुनिधिविषयानुक्रमणिका।

| (नचच,                                                 | गप.          | । सरंग, विषय,                                                                  | पप्र,       |
|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| कृत मालता महाचारी और मुहरिष्योंके धर्मका वर्ण-        | 1 05.        | द्वादशस्कन्ध १२.                                                               |             |
| के परमें भीर संन्यासियोंक धर्मका वर्णन                | ७६६          | ६ मागपदेशके राजाओंकी करपति, उनकी वर्णनंकरतारा                                  |             |
| अलग्वा आत्मानुभाष वर्णन                               | ajs          | वर्णन और मसंगरे पृथीसात्रज्ञपनंद आदिसजाओंसा                                    |             |
| जरप्यान, क्रिया, साना योगारी पणन •• ••                | <b>७६</b> ६  | और पादशादय अर्थभीकावर्णन                                                       | 4.6         |
| हत्त्वारा, आदि पदायाँका गुण दीव वर्णन                 | ७६८          | २ यदिशुगंक पुरुषोंकी स्थितिका वर्णन 🕠 🔑                                        | ७२६         |
| मनेक संख्या, प्रकृति पुरुषका विकेत जनममरणका           |              | 4.4                                                                            | ७१८         |
| प्रत्यक्षार् वर्णन • • • • • •                        | UU.          | ४ परमाञ्चभादि दिवरार्भपर्यन्त काटका वर्धन, परमान्मास्य                         |             |
| ुनाका वर्णन • • • •                                   | ৩৬২          | 1                                                                              | 6.3         |
| हुण्णस्तारको उपदेशसे मनकामीह निवारण •• ••             | <b>હહ</b> ણે | ५ परिश्तिका परमहाके उपदेशक्षे सर्पदेशका भयनिवारण                               |             |
|                                                       | 999          | £ 1                                                                            | 6.8         |
| सामुख्या, सम, गुणोंकी यूनियोंक वर्णन                  |              | ७ शिष्यप्रशिष्य करके बेदकी शासाओंके विस्तारका वर्णन                            |             |
| राष्ट्रस्यासे योगसिद्धिः, और पुरुष्यासनाका । उपारुषात |              | - me winter direction                                                          | <b>د٠</b> ٩ |
| प्रामीत् ही शितसे कर्मपीगका वर्णन                     | ७८०          | ९ मार्कण्डेयजीको भगपान् नरनारायणने अप री माया दिसाई                            |             |
| That add and                                          | 675          | As all to the district of the extension of the                                 | ८१२         |
| स्वातयोगका संसेषसे वर्णन 💀                            | ७८५          | ( ) and an almain - factures.                                                  | ८१५         |
| मीसलअपदेशसे यहुकुलका शय वर्णन 💀 👵                     | 966          | १२ बारही स्वरूपीकी कहीतुई क्या स्तरीने शीनवादिकः<br>पूर्वीको फिर स्मारण कर्रार | <b>219</b>  |
| श्रीकृष्णका निजधाम जानेका वर्णन \cdots 😶              | ७२१          | timeter (a) and                                                                |             |
| अक्टिप्यादशस्य ॥ ११ ॥                                 | i            | १३ पुराण संख्यावर्णन, बंबान्त मंगलमय समाप्ति •••<br>इति टाइशन्त्रन्थ ॥ १२ ॥    | • , ,       |
| Pla Landactore n 11                                   |              | इति कादुशस्थन्य म <i>१५ व</i>                                                  |             |

## इति श्रीमद्भागवत ( आनन्दाम्बुनिधि ) पद्यात्मकभाषानुवादस्य विषयानुक्रमः समाप्तः ।





# आनन्दाम्ब्रनिधिविषयानुक्रमणिका।

| गिपथ,                                                          |       | पग्र. | तरंग, वियय,                                         | पप. |
|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|-----|
| रुत पालसे ब्रह्मचारी और गृहस्थियंकि धर्मका                     | गर्णन | 45.   | द्वादशस्कन्ध १२.                                    |     |
| के परमें और संन्यासियोंके धर्मका वर्णन ••                      | ••    | 445   | ९ मागध्देशके राजाओंकी कर्णात, वनकी वर्णसंकरताका     |     |
| रङ्गवन् आत्मानुभाव वर्णन                                       | ••    | ७६४   | पर्णन और मसंगरे प्रशीसननपर्यंद आदिसनाओंका           |     |
| ग्रास्यस्य<br>टासुरच <sup>ान</sup> , किया, तीनों योगोंका वर्णन | ••    | ७६६   | और पादशाहय अंब्रजीका वर्णन                          | 903 |
| तापुरा<br>हरणका हा, आदि पदायाँका गुण दीय वर्णन ••              |       | ७६८   | २ कलियुगके पुरुषोंकी स्थितिका वर्णन                 | ७१६ |
| हरणका ।<br>हानिके संख्या, मकृति पुरुषका विवेक जन्ममर           | णका   |       | ३ युगयुगका अनुवर्णन                                 | ७३८ |
| हत्यकार वर्णन •• ••                                            | ••    | 400   | ४ परमाणुआदि दिवराधेवर्यन्त काटका वर्णन, परमात्माका  |     |
| ुनाका वर्णन                                                    |       | 900   |                                                     | 905 |
|                                                                |       | હહય   | ५ परीक्षितका परमहाके उपदेशसे सर्पदंशका भयनिवारण     |     |
| रणस्वास्त्रके ववदेशसे मनकामीह निवारण 🕠                         | ••    | •     | ६ व्यासदेवकृत वेदशासा वर्णन                         | 208 |
| सुरव्(ज, तम, गुणांकी मृतियोका वर्णन ••                         | **    | ७७७   | ७ शिष्यप्रशिष्य करके बेदकी शासाओंके विस्तारका वर्णन | 600 |
| <sup>पुरव</sup> ासे पंगासिद्धि, और पुरुरवारानाका उपा           | रुपान | 200   | ८ मार्कण्डेयनीके तपका वर्णन                         | 600 |
| जीव की शितसे कर्मयोगका वर्णन ••                                | ••    | 960   | ९ मार्कण्डेयजीको भगवाज् नरनारायणने अवती माया दिखाई  | ८११ |
| हिर्देश सहिपसे वर्णन · · ·                                     |       | ७८३   | १० मार्कण्डेपजीको शिवजीने दया करके बरदान दिया 🕠     | ८१२ |
| <sub>न्तियोगका</sub> संक्षेपसे वर्णन · · ·                     |       | 964   | ११ आदित्यकी प्रतिमास च्यूहरचनावर्णन 😶 💀             | ८१५ |
| नृतियागका सम्पत्त पर्या                                        |       | 330   | १२ घारहों स्कन्धोंकी कड़ीहुई कया सुतनीने शीनमादिऋ-  |     |
| ोसलअपदेशसे यहुकुलका ध्रय वर्णन 💀                               | •     | 1     | विषोंको फिर समरण कराई                               | ८१७ |
| रीकृष्णका निजधाम जानेका वर्णन 😁                                | ••    | ७२१   | १३ पुराण संख्यावर्णन, अयान्त मंगलमय समाप्ति         | ८२२ |
| इति एकाद्दास्कन्ध ॥ ११ ॥                                       |       | 1     | इति द्वादशस्यन्य ॥ १२ ॥                             |     |
|                                                                |       | - 1   |                                                     |     |

## इति श्रीमद्भागवत ( आनन्दाम्बुनिधि ) पद्यात्मकभाषानुवादस्य विषयानुक्रमः समाप्तः ।







# आनन्दाम्बुनिधि.

#### श्रीमद्भागवतका पद्यात्मक भापानुवाद ।

-भवभयभंजनकरनपूरमनकामजननके । तीथोरपदिषिद्रांधुवैद्यंधुनियोग्यमननके ॥
प्रणतपालभवित्यंधुयोजजिहिसुरधुनिगवि । जाकीसेवाछोड़ि भक्तजनमुक्ति न प्यवि ॥
कुलकुमितिहरणअञ्चरण शरणभाक्तिभरण सुखप्रदनरन् । अञ्चानछरनआपदहरन् वंदींश्रीयदुवरचरन् ॥
-तानसुरदुर्लभसंपदाः पितृशासनधरिश्राञ्च । जिनकीन्द्र्यावनकोगमन्, जयतिरामजगदीश् ॥
-भारतेपाहितभूकोविर्लोकिकजेपगटेमधुरामेसुरारी । लीलठाअनंतकरीप्रजमें दुखदाई अनेकानि मारिसुरारी ।
लो मधुरामें वसेप्रभु दासनको सबभाति सुधारि। ते यदुनंदनके पद्वदंदतहें रखराज सदे सुसकारी ॥
-भारतेपाहितभूकोविर्लोकिकजेपगटेमधुरारि । हर्पकीर्जापिय-योनरकोवपुमातिपितासुदजीपिपतारे ।
लोनेदलाहसुर्वारताजीपिकदुप्तमारे । कीरतिजीपिकदानकीर्जीपिदेजीपिपुरीअवपेशिसिपारे ॥
दोहा—तवपदपोतप्रभावलिह, हेदशरत्यकुमार । ज्ञानसिधुभागवतको, पावन चाही पार ॥
मीन कमठ शुकर मुहरि,वामन राम सुराम । राम कृष्ण बुध किक्कपद, वंदीप्रदमनकाम ॥
दंडक-जयतिनँदनंदआनंदवरकंदनिजदासदुतदीहदुखंद्रइस्ता । सुस्रस्रार्वेद्वर्यतिस्वरच्यत्तस्वस्॥ भनतरपुराजप्रजराजराजराजराजराकिकोटिरितराजछविमंदकरता । कुमितसंडनकरनसुमगापभरता ॥

दोहा-जयजयज्ञजनाथप्रभु, तुवपद नाउंमाथ । श्रीभागवतपयोधिके, पारकरहुगहिहाय ॥ जानहुँनहिकछुछदंगित, नहिंग्रेथनकोरीति । जानदंशंद्वनिपरचीं, तुवपदकरिपरतीति ॥ नंदनंददायासदन, विनयकरहुँकग्जोरि । जानिआपनोदासमभु, करहुविमटमितमीरि ॥ भुवकपोटनिजञ्ञेसते, पगसिविमटमिनकीन । निजयन्तुतिकरवायप्रभु, दुनहिद्रासकीर्स्टीन ॥

दीनद्याळुनदूसरो्, तुमुसमहेयुदुनाथ । ग्रुणिअनाथनिजहाथमम, शिरधरिकरद्वसनाथ ॥ एकभरोसो आपको, अहै न मेरे ओर । दीजेमति यहरचनकी, श्रीवसुदेविकशोर ॥ या-जाकीप्रभाव्रकुंदकुलानिधिहारतुपारपहारुलनाव । पाणिमेवीणाविराजतहेअँगअंवरश्वेतअनुपसोहावे । जुआसनमेंविलसे सुरवंदित जासुपदांबुज भावे । सोजगदंव सरस्वतिदेवि सदारपुराजकी बुद्धिवढावे ॥

दोहा-तेरीकृपाकटाक्षको, करिभरोस जगमात । रचत अहींआनंदको, अंबुनिधैअवदात ॥ कहुँमोळघुमतिकहुँ अगम, यहसागरजगदंव । तेरिकृपासों पातको, अहैएक अवलंव ॥ ताते हेसरस्वतिजनिन, करह कृपा अवसोइ । तेरे यह लघुदासकी, जामें हँसी न होइ ॥ जयजयगणपतिगजवदन, वियनकदन्त्रभुक्षप । एकरदनआनँदसदन, वंदीं चरणअनूप ॥ विनयकरहुँकरजोरिक, सुनियेयहगणनाय । आनँदुअंबुनिधेरचत, विघनविनाशृहु नाथ ॥

०-याक्टिकारुकरारुविरोक्किजीवनकीगतिहोतनजानी।सत्यवतीकेरियोअवतारज्जन्यासम्बद्धपह्वैसारँगपानी। ाठदुर्जासुपुराणनको अरुभारतको विरच्यो गुणसानी । वंदतहै तिनकेपदको रघुराजसदा गुगजोरिकै पानी ॥ ानविरागहुपोगविहीनन दीननको हरिओर लगोतो । याकलिकालकरालकलेशको कोअनयासहिमें हठिखोतो ॥ ारतकोर्युराजगोविंद्केभाकिसुधारसकोसुखसोतो । सातदिनामेंकोतारतोभूपहि जोजगमेंशुकदेवनहोतो ॥

दोहा-च्याससुवनञ्जकदेवके, वंदोंपदजलजात । आनँदअंबुनिधेरचन, देहबुद्धि अवदात ॥ संतकम्लपदअतिअमल, वंदहुँबारहिंबार । जेहिरजिश्रिरधारतमिलत, श्रीवसुदेवकुमार ॥

ग्रे॰-जेहिसुमिरतदुखजातनशाई । वंदींसंतचरणसुखदाई ॥ जेहिपरसतकल्जिनतपराई । वंदींसंतचरणसुखदाई ॥ नेहित्रभावनहिंश्रमनियराई । वृंदीसंतचरणसुखदाई ॥ तीरथजेहिनठहतसमताई । वेदी संतचरणसुखदाई ॥ ोहिधारतिशारश्रीयदुराई । वंदा संतचरणसुखदाई ॥ तरतपराञ्जिहिकूरकसाई । वंदीसंतचरणसुखदाई ॥ द्धद्यमंथिनेहिटहिसुंटिनाई। वंदुांसंतचरणसुखदाई ॥ कृटिमहँनेहिविनकछुनउपाई। वंदांसंतचरणसुखदाई ॥ चहतनाहिनित्सुर्समुदाई । वंदासंतचरणसुखदाई ॥ जोतारतभवनिधिवरियाई । वंदा संतचरणसुखदाई ॥ वेदपुराणकीतिज्ञहिगाई । व्दासंतचम्ण्रसुखदाई ॥ जीवनजीवनमृस्सिोहाई । वदा संतचरणसुखदाई ॥

दोहा-सुंदरसंतसरोजपद, महिमा जासुअपार । वेदनजाकोकहिसकें, मेंकिमिकरीं उचार ॥ परंपर्रामंगुरुनकी, वंदत्तहीं प्रदेशम । जाकी समता छहतनहिं, जप तप संयम नेम ॥ कमलापतिकपद्कमल, वंदीं परमञ्दूर । जासुकृषापुलसत्जनन, जननिकये भवपार ॥

चा॰-कृष्णसुद्दर्शनयदितुक्रनी । ग्माद्याननन्दिद्मभूनी।।वदाविष्वक्रसनकृषाट् । द्विसनापतिआजविशार्ट।। पापभीतिनाकृतगढेडा । तर्ने न मयादाबुद्धंडा ॥ तासुक्षिप्यक्षटकापितनाऊँ । तिनुकेचगणकमलक्षिरनाऊँ ॥ तामुशिष्यपुनिनाथमुनीञ्जा । निनपद्थपर्ढुँभापनोञीञाः ॥ नामुशिष्यपुँडगिकाक्षकः । बाग्याखंदीप्रमोदमहः ॥ सामुशिष्यपुनिनाथमुनीञा । निनपद्थपर्ढुँभापनोञीञाः ॥ नामुशिष्यग्रहगिकाक्षकः । बाग्याखंदीप्रमोदमहः ॥ सम्मिथ्नोदिश्यमुनानी । निनकेपद्यदेशियामी ॥ नामुशिष्यनामुनक्रमञाना । ब्द्रीनिनकेपद्जलनाना ॥ देहा-नार्कोराप्यभेषीतेम्ह, पूर्णायापमहान । निनकेषुद्वदनकूर्ण, निजुजनद्यानियान ॥

चा॰-नामुद्दिष्पटभूमामुनिस्तामी । निनक्षपद्षंकजननम्।मी॥नामुङ्गिष्यमोतिदानागीमियदेतिनपदसुराकागी॥ भाषनापुरसभ्यवस्थात्यास्य स्थापन्यस्थिति । भूषेपुरस्यसभ्दक्षिप्यस्थि । वैद्युष्रस्यस्थितिमापद्वित्यातामुद्रिप्युक्तिव्यक्तिम्द्रासम्बद्धिः । वैद्युतिनुषुद्धसंगत्प्रस्यमुनि ॥ भषपग्रशस्महाशप्यावनः । पञ्चप्रवाणामस्य । साम्राज्ञास्य । ताम्राज्ञास्य । साम्राज्ञास्य । स्वेदानिस्कषद्भारतः ॥ तास्राज्ञप्यश्रहिष्यपुरस्य । ब्दानिसपुरसमूद्द्यास्कि ॥ नामृज्ञिष्यपुरस्योकाचारतः । स्वेदानिस्कषद्भारतः ॥ तासाराष्ट्रयसारुप्तपादक्षः । वद्यावनपुद्रवादक्षात्रः ॥ । तिन्द्रावभूषास्यतामातरः । विनयद्यनेद्रायुत्रभारतः॥ दोद्यनाप्तिनशिष्यमादापः । तिन्दद्रवेद्द्राभितमनद्यपः॥ तिन्द्रावभूषसम्बद्धारम् । विनयद्यनेद्रायुत्रभाद्रः ॥ दोहा- बारभपंतराहाप्यतिहुः निनपदनाईमाप् । श्रीनिमानतिहीशप्यारः वद्दी हाननाथ ॥

नास- पादमपत्रपाद्यान्याम् । वार्षः । व भार-पातु । सन्य गमानुवार । यस पुरा पत्र प्राप्त । ताम्द्रियं प्रदादिभवर । विनयद्विद्यानाम्तिकर॥ सुद्रवृत्यात्रापमाद्वत् । तिन पुर वदा मद्रन भारत् ॥ नाम्द्रियं प्रदादिभवर । विनयद्विद्यानाम्तिकर॥ पुरुषानावणम्।इतः । तन् पद् पद्। मद्रतः नार्यः । । श्रीत्रामगृद्धादिपदन्तेः । गैद्यिगणस्मानुस्तिनकः॥ प्रुष्पे स्वापापमेषसः । बुँदीनिनपद्युन्तिमदिनसः ॥ श्रीत्रामगृद्धादिनसः । श्रीत्राणम् । श्रीत्राणस्मानुस्तिनकः॥

प्पूष्पः स्थापायम्भवरः । प्राधानमञ्ज्ञारम् । । । मार्वकायन् श्रीतिवासम् । विनक्षप्रसारमितिवतः ॥ अस्यपन्तानामुख्यानाः । विनक्षप्रवेदीसुर्यसम्। ॥ मार्वकायनश्रीतिवासम् । विनक्षप्रसारमितिवतः ॥

हा-मंत्ररतकुरुकम्लरिव, श्रीमन्नाथमुनीश् । वंदोंतिनकेपदविमल, पुनिपुनिधरिमहिशीश् ॥ ासुजेवारसुनीञ् । पुनिपुनिनाऊंतिनपदशीञा ॥ तासुसौम्यजामातरस्वामी । तिनपदवारहिंवारनमामी ॥ ्रियः , जनन्त्राता । निजजनकहँश्रीहरिपददाता ॥ कृपापात्रनीलादिनाथके । वर्द्धकवरवेदांतगाथके ॥ ात्रधुन् । । कार्ण्यादिग्रुणनकेआकर ॥ वासकियोनीठाचरुमाई। । कियउद्धारअभितजनकाई। ॥ ुत्रीरा । । । वदातिनपददीनदयारा ॥ जाकेवरुजगसागरतिरहीं। यहकुरिकारुकरारुनडिरहीं॥ हेश्रीराजगोपाळप्रभ्, तवपदकृपाअधार । सोल्रहिआनँदअंबुनिधि, जानचहींभवपार ॥ समन्तिपारिकयनाया । दरज्ञनकरहुँनिछाच्छनाया ॥करतप्यटनदेज्ञनिमाही । देतज्ञानबहुछोगनकाही ॥ ु .... । दरञ्जलैजनभयेनिहाला ॥ हैदरञ्जुजगदीशहिकरो । वसेसहितआनंदघनेरो । ाउँश्रीराजगोपालगुरु, निजढिगप्रभुकोआनि । कियोसमाश्रेमुदितमन, महतपुरुपपहिचानि ॥ उहाँनाथकछकारुहिमाहीं।पढ्योनिखिरुवेदांतिनकाहीं॥इतिहासनपुराणप्राचीने। औरोभिक्तप्रंथपदिरुनि॥ ्हिसुः क्ष्यं । रहिंद्रप्कांतसहितअह्छादा॥हारिवेमुखनकहँकरिउपदेशा।दियोप्राप्तिकरिश्रीपतिदेशा॥ जन्म क्रिक्शिर्रात्।यद्दिययगयोकाळुकछुर्यानी ॥ श्रीग्रुरुराजुगोपाळविज्ञानी । यहअपनेमनमेंअन्तमाती॥ i ्रिनेकटबोलायो । सभामध्यअसर्वेनसुनायो॥ममस्थानअधिपकेलायक।कियोसुकुंदहिश्रीरघुनायक ॥ दोहा-कृपापात्रजगदीराके, एँहंज्ञानअगार । इन्हेंसींपिदीबोडचित, और न कछविचार ॥ त्तीसुनिसवसम्मतयहकीन्हे।पदवीआचारजकीदीन्हे॥कद्योवहुरितिनकोगुरुद्धानी। यहऐइवयं रेहुगुणसानी॥ 🔾 ोउरुवायसम्ह 🖟 । ह्यतिचलेकृष्णअनुगर्गा ॥ आयेर्तार्थराजमहँनाया । जहाँकियोवहजननसनाया ॥ .५ ीतुनकहँपमुनाई । रहेतहाँकछुदिनचित्रलाई ॥ ्दरिद्वारलोहितपुरद्वेक । नैमिपकुर्रक्षेत्रथलन्वेके पुर्जिज नगरमह् । कियोवासएकांतसोधसमहँ ॥पुनिमधुगकदँगयेकुपाटा । तदौकियोसतसंगविसाला ॥ पर्वं भाषितुगुरुनामर्गाद्व, प्रियादासमुनिराजः । ब्रजमंडटविचरतमिटं, टेसँगरीनसमाजः ॥ प्रियादासबोटेबरज्ञानी । तुमहौसक्टज्ञानेकरमानी ॥ भनहभागवनकरमनाहा । सबसंतनमधिदोहब्रह्महा ॥ ा उदिवयीन गार्मा । गचितहँसप्तरोककीयंभा ॥ तामेंश्वयक्षेत्रयोआई । अरुपकअहिनहँपग्योदेसाई ॥ રુસ્કિંિ, તાલબદવર્કિ, ધાલુનન લાવેદોરદ્વાનીમાત્રવર્લાદ લાક્ષ્યમને રેરુપટવો - તુર્પ , સંપૈતર, રિનસપ્રક્ષ્યોમાં वर्गति । वर्गासमाप्तभयेदोडजाँव ॥ जवमप्तारममापत्रभयः । नीर्राद्वनदोउतनुनितद्यः ॥ ा-यदअचरजलपिसन्तस्य, मुक्तगुण्योदोडकाहि । हाँग्युरुकी त्रियदासकी, श्रम्तृतिकरी तहाहि ॥ -मञ्जदिनयसित्रदेषेरिकृपाल।भंगानटक्त्रैयलेडनाल।।यक्थलब्रह्मद्वारावीदनामा । गंगानटम्द्रम्पपामा।। द्यां प्रमुआरं । प्रावामीमवस्पवितिषारं ॥ आयेमक्ट किये पालामा । दाहालाह पूर्व मनकामा ॥ । न पर्धस्तिवसनपोर्षे । इटाँनभावति द्विञहुसोर् ॥ स्टनब्रह्ममञ्जनपटिटामा।मटाभयानकतनुसुत्रसामा।। ाउपस- इहोदिनसन्।भारननेदिप्रत्यक्षचिद्वित्ती ॥चहद्देशि दिनयदिद्यामा।क्रस्ट प्रतिव्यक्तरजननामा।। ्रोकः विरोति यायो प्रभुक्षय भवकिः करियो हेटें निवास । सदयलमेनिदसनसदाः स्पूर्तनस्मानिदास्य।। २८॥ -प्रस्रशित्यमपिष्नपुराना । रहनरह्यानहेबस्मताना ॥ नहाँदासदीनद्योप्रस्तातः । अन्तिस्पतीयदेशियसपार्दे॥ ः ।क्षतिनिज्ञायो।प्रसुरिनिगयितवसोगोरगयो।।वियोजनाय्यं सोहिनुकेटा। वस्तुन्त्ययदिवसविगानाः।। .पलमाँ पौषरु मनारा । माहितार्थिति मुनिवाल्॥ मुनवद्यत रह्या रहलाई । हियो तुर्विस्तृतर सुनाई ॥ असगक्षमगौतपारं । प्रकामिनङा पिरमपक्षारं ॥ द्रारणमत्रभे मदलन आहे । तहे अंतते पर्यद्रगांश ्षेषान्या विषिष्पभूषेष्यमृत्रतरे सृषेष्रमारीरताम् । आसेष्रभुकतिकट्नोः जानवहत् हर्राराज्ञः । १००४ स्रोतायम्। मारियाविदेर्।सीरिभागस्य परम्हतेत् ॥ अभुकरश्रमहेदर्शातकोको कोत्रक्रकप्रमृतेर्देरिको ॥

दीनदयाऌनदूसरो, तुमसमहेयदुनाथ । ग्रुणिअनाथनिजहाथमम, ज्ञिरधरिकरहसनाथ ॥ एकभरोसो आपको, अँहे न मेरे ओर । दीजेमति यहरचनकी, श्रीवसुदेविकशोर ॥ या-जाकीप्रभावरकंदकलानिधिहारतुपारपहारुलजावे । पाणिमेवीणाविराजतहेअँगअंबरश्वेतअनूपसोहावे । ुजआसनमेंविल्से सुरवंदित जासुपदांद्वज भावे । सोजगदंव सरस्वतिदेवि सदारपुराजकी बुद्धिवढावे ॥ दोहा-तेरीकृपाकटाक्षको, करिभरोस जगमात । रचत अहींआनंदको, अंबुनिधेअवदात ॥ कहुँमोल्डमित्कहँ अगम, यहसागरजगदंव । तेरिकृपासों पोतको, अहेएक अवलंब ॥ ताते हेसरस्वतिजनिन, कृरहु कृपा अवसोइ । तेरे यह लुघुदासकी, जामें हँसी न होइ॥ जयजयगणपतिगजनदन, नियनकदनशुभरूप । एकरदनुआनँद्सदन, वंदीं चरणअनूप ॥ विनयकरहँकरजोरिके,सुनियेयहगणनाय । आनँदअंडुनिधेरचत, वियनविनाशहु नाथ ॥ ॰-याकिळकारुकरार्जविरोकिकैजीवनकीगतिहोतनजानी।सत्यवतीकेलियोअवतारज्जव्यासस्वरूपह्वैसारँगपानी। ाठदर्शेसपुराणनको अरुभारतको निरच्यो गुणलानी । वंदतर्हे तिनकेपदको रघुराजसदा ग्रुगजोरिकै पानी ॥ निविरागहुयोगविहीनन दीननको हरिओर लगोतो । याकलिकालकरालकलेशको कोअनयासहिमें हठिस्रोतो ॥ रतकोरघुराजगोविदकेभक्तिसुधारसकोसुखसोतो । सातदिनामेकोतारतोभूपहि जोजगमेंशुकदेवनहोतो ॥ दोहा-च्याप्तसुवनशुकदेवके, वंदोंपद्जलजात । आनँदअंद्वनिर्धरचन, देहुबुद्धि अवदात ॥ संतकमञ्जू अतिअमल, वंदहुँ वार्राह्वार । जेहिरजिश्तरधारतमिलत, श्रीवसुदेवकुमार ॥ ो०—जेहिसुमिरतदुखजातनञाई । वंदींसंतचरणसुखदाई ॥ जेहिपरसतकिष्ठजातपराई । वंदींसंतचरणसुखदाई ॥ हिप्रभावनहिंश्रमनियराई । वंदेंसितचरणसुखदाई ॥ तीरथजेहिनटहत्तसमताई । वंदें। संतचरणसुखदाई ॥ हिभारतशिरश्रीयदुराई । वंदी संतचरणसुखदाई ॥ तरतपर्शिजेहिकूरकसाई । वंदीसंतचरणसुखदाई ॥ द्यमंथिनेहिटहिसुटिनाई । वदासंतचरणसंखदाई ॥ किटमहँनेहिविनकछुनउपाई । वदासंतचरणसंखदाई ॥ हितजाहिनित्मुरसमुदाई । वृद्धितचरणमुखदाई ॥ जोतारतभवनिधिवरियाई । वृद्धि संतचरणमुखदाई ॥ दुपुराणकोतिजहिगाई । वृद्धितचरणमुखदाई ॥ जीवनजीवनमूरिसोहाई । वृद्धि संतचरणमुखदाई ॥ दोहा-सुंदरसंतसरोजपद, महिमा जासुअपार । वेदनजाकोकहिसकें, में किमिकरों उचार ॥ परंपर्गोमंग्रहनकी, बंदतहीं प्रदक्षेम । जाकी समता छहतनहिं, जप तप संयम नेम ॥ कमलापतिकेपदक्मल, वंदीं परमञ्दार । जामुक्रपाव्लसत्जनन, जननिकये भवपार ॥ ग्रै॰-फ्रप्यसद्द्यग्रीनयद्वितकर्नी । स्माद्याततन्द्विदम्यरनी। वद्याविष्यक्सेनक्ष्पाळ । द्वरिसेनापतिओजविक्षाळ।। ।।यभीतिज्ञाकवर्ग्डंडा । तर्जे न मर्यादाब्रह्मंडा ॥ तामुशिष्यशब्कोपदिनाऊं । तिनकेचरणकमल्शिरनाउं ॥ तासुशिष्यपुनिनाथसुनीज्ञा । निनपद्यरहुँआपनोजीज्ञाः ॥ तासुजिष्यपुंडरीकाक्षकर् । वारवारवदीप्रमोदसर् ॥ तमिश्रतेहिशिष्यमुद्धानी । तिनकेषद्यंद्रीयुगपानी ॥ नामुशिष्यजामूनजगत्राता । यद्गीतनकेषद्जलजाता ॥ दौदा–चोकोशिष्यभेषविमट, पूर्णाचायमहान । तिनकेषद्यंदनकरा, निज्जनद्यानियान ॥ चै(०—नामुद्दीष्यटः सम्बुनिस्तामी । तिनकेपद्पंकजननमामी॥नामुक्तिष्यमोविदाचामीमैवेदीतिनपदगुसकामी॥ भषेषुराद्यारभृद्यक्षित्यज्ञिन । वंद्रुषुरुमभीतिमोपद्तिन॥नामुद्यिष्युकस्त्रिगिद्यामग्रुनि । वंद्यतिनुषुद्रमगस्त्रप्रद्रग्रुनि ॥ तासुद्रिष्युर्थहरूपाषुद्रवृरः । वृद्द्रितिनपुरुसुपुरुत्रास्किरः ॥ नासुद्रिष्यवृत्यवेकानास्यः । सर्वदानिनकुपरुआस्यः॥

देश्याभिनाशिष्यमोहाये । तिन्द्रद्वीभितिमन्याये ॥ तिन्द्रायभूषेग्स्यनामातरः । तिन्द्रीवेदीयुनशाहरः ॥
देशा— वाद्भपेकरोहाय्येतीरः तिन्द्रनाज्ञमायः । श्रीतिवामनदिशिष्यपरः वेदी शतनायः॥
पा॰—नासु शिष्य गमानुत्रकरे । वेदी व्याग कम्य मृद्रोगारनापुत्रगमानुत्रतिनकेशश्चर्यभये वेदीवद् तिनके ॥ सुद्रक्षादाश्यमानुत्रः । तिन पद वेदी मेदन भारत्यः॥ नामुशिष्यः प्रद्राद्रभयेकरः । तिन्द्रदेवीशानभूतिकरः॥ शिष्यन्येकरायायेभयेषरः । वेदीतिनपद्कतिनमहिनकरः ॥ श्रीतिनामगृद्रगद्वीवदनके । वेदीवर्यकम्पत्रिकरः॥ नामुशिष्यगमानुत्रन्यमः । विनक्षयद्वितागुर्यगमाः ॥ माद्यकायत्रशीतिगमगृरः । तिनकेपद्यश्चितिवदः ॥ दोहा—मंत्रात्रकुलकमलरानि, श्रीमन्नाथमुनीरा । वंदौँतिनकेपदिवमल, प्रिनेपुनिभरिमहिशीश ॥
तिशा । प्रिनेपुनिनार्केतिनपदर्शाशा ॥ तामुसीम्यजामातरस्वामी । तिनपदवारहिंवारनमामी ॥
तिशा । निजजनकहँशीहिरिपददाता ॥ कृपापात्रनीलादिनाथके । वर्द्धकवरवेदांतगाथके ॥
तिश्वित्रक्ष्यादिग्रुणनकेआकर ॥ वासकियोनीलाचलमाही । कियजद्वारअभितजनकाही ॥
नामिक्षुत्रीराज्ञीपाल् । वंदोतिनपददीनदयाला ॥ जाकेबलजगसागरतरिही । यहकुलिकालकरालनहरिहीं ॥

्राःचलक्ष्मिक्षयः । दर्शनलैजनभयेनिहाला ॥ लैदरशनजगदीशहिकरो । वसेसहितआनंदपनेरो । दोहा—तहँश्रीराजगोपालग्रुक, निजढिगप्रभुकोआनि । कियोसमाश्रेष्ठदितमन, महत्तपुरुपपहिचानि ॥ चो ०—तहाँनाथकछुकालहिमार्ह्होपट्चोनिखिलवेदांतनिकार्हो॥इतिहासनपुराणप्राचीने । ओरोभिक्तिग्रंथपट्टिजीने ॥ सेवनकर्राहेष्ठमहाप्रसादा । रहीहएकांतसहितअहलादा॥हारिविष्ठखनकहँकारिउपदेशा।दियोप्राप्तिकरिश्रीपतिदेशा॥ सिखबतजननभक्तिकीरीत्।यहिविष्गयोकालकछवीती ॥ श्रीग्रुरुराजगोपालविज्ञानी । यहअपनेमनमेंअनुमानी ॥ सवआचार्यनिनकट्योलायो । सभामध्यअसवेनसुनायो॥ममस्थानअपिषकेलायक।कियोष्ठछंदहिश्रीरखनायक॥

दोहा—क्रपापात्रजगदीशके, पहेँज्ञानअगार । इन्हेंसांपिदीशेठचित, और न कछूविचार ॥ चो॰—सोम्रानिसवसम्मतपहकीन्हे।पदवीआचारजकीदीन्हे॥कद्मोवहुरितिनकोग्रुरुज्ञानी। यहऐर्द्रयं छेहुगुणसानी॥ सोनिछियोग्रुरुआयमुमाँगी । ह्वांतेचछेकुप्णअनुगर्गा ॥ आयेतीर्थराजमहँनाथा । जहाँकियोग्रुजननसनाथा ॥ प्रानिवदरीवनकहँमुजाई । रहेतहाँकछुदिनचित्ठाई ॥ हरिद्रारछोहितपुरहूँक । निमपकुरुक्षेत्रथछज्वक ॥ अवथपुरीओजनकनगरमहँ । कियोगसएकांतसोथछमहँ ॥पुनिमथुराकहँगयेकुपाटा । तहाँकियोसतसंगयिसाला ॥

दोहा–तहँमम्पितुग्रुरुनामजेहि, प्रियादासमुनिराजः । त्रजमंडलविचरतमिले, लैसँगसंतसमाजः ॥ चौ॰-प्रियादासचालेबरज्ञानी । तुमहोसकलज्ञानकखानी ॥ भनहुभागवतकरसप्ताद्वा । सवसंतनमधिहोइउलाहा ॥ सोमुनिमुदितकीनआरंभा । रचितहँसप्तलोककोखंभा ॥ तामेंशुक्रयकवैच्योआई । अक्यकआहितहँपरचोदेखाई ॥ तिनलिखिप्रयादासकहुवानी।कथामुननआयेदोउज्ञानी॥त्वअहिआइराम्भमेंलपटचो।यद्पिभक्षपस्तिहृतसुपटचो॥ होतअरंभनितेदोउआव । कथासमाप्तभयेदोउजाव ॥ जबसप्तादसमापनभयऊ । नोहादनहाउननुननिद्यऊ॥

दोहा-यहअचरजळिलसन्तस्य, सुक्तग्रुण्योदोडकार्हि । हाग्युक्का प्रयदामका, प्रस्तुनिकर्ग तहार्हि ॥ चो॰-कछिदिनवस्तित्रैफीरकृपाळागिगातटकहँचळेडनाळा॥यक्षळत्रहाटाळाहिनामा । गंगानटमुंद्रग्युग्यामा॥ ताकृनिकटयसे प्रसुआई । प्रग्वासीसवस्यगिदिपाई ॥ आयेसकळ किये परणामा । द्रग्टापाट पूजे मनकामा ॥ कह्यो न यहथळिनवसनयोग् । इहाँनआर्याट दिवहाहुळोग् ॥ रहनत्रद्रगक्षमसपिटटामा।महाभयानकतन्युनछामा॥ जोकोडवसत्त इहाँदिनगर्ना।माग्तनेहिप्तत्यक्षचिद्धाती ॥चळहुबेगि बोमययहिद्यामा।कग्टु पवित्रमकळतन्यामा॥

दोहा-विदेंति कृद्धो प्रशुक्तय अविशि कृष्टि इटं निवास । स्वयन्त्रमंतिवसनसदा, रणुपतिरमानिवास ॥ २८ ॥ चा॰-त्रद्वाशिक्षामधिणनपुरानो । रहतरह्यानद्वेत्रसमहानो ॥ नदीवानकोन्द्याप्रशुक्तार । अतिरमणीपद्वीरमुख्यादां॥ नदीवानकोन्द्याप्रशुक्तार । अतिरमणीपद्वीरमुख्यादां॥ नदीवासकोन्द्याप्रशुक्तार । वसदुकाथपदियामविसाला ॥ पदियप्रमहे वौचहु समादा । मोदिनाप्त्रिक मुनिवादा ॥ सुनतवचन द्वाया दरआई । हिया नादिसनाद मुनाई ॥ सुनतवचन द्वाया दरआई । हिया नादिसनाद मुनाई ॥ सुनतवचन द्वाया दरआई । हिया नादिसनाद मुनाई ॥ सुनतवचन व्यवद्वादा॥ सुनतवचन व्यवद्वादा॥

्रे दोहा-या विभिन्नभुकेवमतृतहँ, सूर्यप्रमादित्वाम । आयोप्रभुकेनिकट्योः जान्तरत रहींग्याम ॥ वो॰-वःश्रोतापमा मोहिगतिदह्।वोचिभागवन परयदानेह ॥प्रभुकरश्रवद्वितनोको।योनप्रकारमुनहीनोको॥ (૧)

दीनदयाळुनदूसरो, तुमसमहेयदुनाथ । ग्रुणिअनाथनिजहाथमम, शिरघरिकरहुसनाथ ॥ एकभरोसो आपको, अहे न भेरे ओर । दीजेमति यहरचनकी, श्रीवसुदेविकशोर ॥ |या─जाकीप्रभावरकुंदकळानिधिहारतुपारपहारळजावे । पाणिमेवीणाविराजतहेॐगॐवरश्वेतअनूपसोहावे । बुजआसनमेविळसे सुरबंदित जासुपदांबुज भावे । सोजगदंच सरस्वतिदेवि सदारघुराजकी बुद्धिवढ़ावे ॥

दोहा-तेरीकृपाकदाक्षको, करिभरोस जगमात । रचत अहींआनंद्को, अंबुनिषेअवदात ॥ कहमाल्रघुमतिकहँ अगम, यहसागरजगदंव । तेरिकृपासों पातको, अहेएक अवलंव ॥ ताते हेसरस्वतिजननि, करहु कृपा अवसोइ । तेरे यह ल्रघुसस्की, जामें हँसी न होइ ॥ जयजयगणपतिगजनुदन, वियनकदन्त्रभुक्ष । एकरद्नुआनंदसद्न, वंदों चरणअनूप ॥ विनयकरहुँकरजोरिक,सुनियेयहगणनाथ । आनंदअंबुनियेरचत, वियनविनाशहु नाथ ॥

०-ऱ्याकिलकालकरालिवेलेकिकेनीवनकीगितहोतननानी।सत्यवतीकेलियोअवतारज्जव्यासस्वरूपेद्वेसारँगपानी। .ाटट्र्इसपुराणनको अरुभारतको विरच्यो ग्रुणसानी । वंदतहे तिनकेपदको रचुरानसदा ग्रुगनोरिके पानी॥ ।नविरागहुर्यागविहीनन दीननको हरिओर लगोतो।याकलिकालकरालकलेशको कोअनयासिहमें हिस्सोतो॥ ।रतकोरचुरानगोविदकेभाकिसुरारसकोसुरसोतो । सातिदनामिकोतुरतोसुरहि जोनगमेंशुकदेवनहोतो॥

दोहा-च्याससुवनशुकदेवके, वंदोंपद्गल्यात । आनँद्शंबुनियेरचन, देहुबुद्धि अवदात ॥
संतक्रमल्पद्अतिअमल, वंदाहुँवारहिवार । जेहिरजशिरधारतमिल्ल, श्रीवसुदेवकुमार ॥
त्विक्रमल्पद्अतिअमल, वंदाहुँवारहिवार । जेहिरजशिरधारतमिल्ला, श्रीवसुदेवकुमार ॥
ति-जेहिसुमिरतदुस्वजातनशाई । वंदोंसंतचरणसुखदाई ॥ जेहिपरसतकल्यितातपराई । वंदों संतचरणसुखदाई ॥
दिप्रभावनहिश्रमित्वपर्ग । वंदों संतचरणसुखदाई ॥ तीरथजेहिनल्बतसमताई । वंदों संतचरणसुखदाई ॥
तिशारतशिरश्रीयदुगई । वंदों संतचरणसुखदाई ॥ तरतपरशिजेहिक्रकसाई । वंदोंसंतचरणसुखदाई ।
द्वप्रमिजेहिल्हिसुल्जिद्दाई । वंदोंसंतचरणसुखदाई ॥ कृत्यित्वस्विक्ष्यत्वस्वस्वर्धिक्र । वंदोंसंतचरणसुखदाई ॥ जोतारतभवनिष्वरियार । वंदों संतचरणसुखदाई ।
द्वप्रमुणकीतिजहिलाई । वंदोंसंतचरणसुखदाई ॥ जोतनजीवनसूरियोरखाई । वंदों संतचरणसुखदाई ।
द्वप्रमुणकीतिजहिलाई । वंदोंसंतचरणसुखरदाई ॥ जीवनजीवनसूरियोहाई । वंदों संतचरणसुखदाई

द्वाहा—सुद्रस्तंतसरोजपद्गं, महिमा जासुअपार । वद्तजाकोकहिसक, मॅक्सिकरी उचार ॥
पर्यसम्मयुक्तकी, वद्तहीं प्रदृष्ठेम । जाकी समता उद्दतनीहें, जप तप संयमनेम ॥
प्रमुद्रापिकपद्कमङ, वेदी परमुद्रद्वार । जामुकूपावरुसत्जनन, जननिकृषे भवपार ॥
क्रमञ्जपिकपद्कमङ, वेदी परमुद्रद्वार । जामुकूपावरुसत्जनन, जननिकृषे भवपार ॥
वी०-कृष्णसङ्गीतपहितकस्ती । समद्रयातननिहद्मधरनी॥वेदीविष्यकस्तनकृषार । हिस्सनापतिओजविज्ञार 
पापभाविजाकवर्षेद्वा । तर्ज न मर्यादावर्ष्ट्राह्या ॥ तासुद्वाप्यसङ्गोपहिनाई । निनकवरणकमुद्रह्मिनाई
सामुद्रिष्यपुतिनाथमुनीद्या । तिनवद्यरहुजापनाद्याया ॥ नासुद्वाप्यग्रह्मकाक्षक । याग्वाग्वद्यायानाद्यायानाविष्यपुत्ति। ॥ तासुद्वाप्यजामुनज्यज्ञाता । वेदीतिनकपद्गरुज्ञाता

इत्हरनाभावनाधाय्यमादाप् । विनष्दश्वाधावनव्याप् । विभाग पुरुष्याप् विद्यार्था । देहा- वाद्भपेरमीदाय्येतिः विनष्दनार्धमाप् । श्रीविद्यान्याय्याद्यार्था वेदी होतनाप् ॥ वीक-नाम् शिष्य समानुवर्वे । वदी पुरुष कम्प्य सुद्देशस्यान्याद्यामानुवर्वित हाशिष्यमप् वदीवर्वे विवासिक्यः। सुद्दर्भवान्यसम्बद्धाः । विन पुरुषेदी सद्य भागद्यः॥ सामृद्धाय्य मद्दार्थ्ययं हर । विवादिदीवर्वित्यानिक्यः। सिष्यप्येरस्याप्यमेष्याः । वेदीवित्यस्यवित्यस्यः ॥ श्रीविद्यान्यस्याप्यः । विन्रस्यादेमीवित्यस्य । नाम्बिष्यसमानुवर्गमः । विन्रस्यविद्याप्यसमाः ॥ सार्वकाष्यस्यविद्यान्यः । विन्रस्यवस्यादेमीविव्यस्य । विनयकरीकरजोरिवहोरी । राज्यकरनकीनहिंमतिमोरी ॥ तवप्रभुकहछाँड्हुदुचिताई । श्रीपतिकृपासवैवनिजाई ॥ मोहँसम्लिहिप्रसुकृपामहाई । राजभारिहारिलयोउठाई ॥ मोपरकरिकेकृपाकृपाला । लक्ष्मणवागरहेकछुकाला ॥

दोहा-तुल्सीरामहि वैदसुत, राधेक्वप्णहिनाम । तेहिसुतरपुनंदन भये, वालहिते मतिथाम ॥ चौ०-भयोसमाश्रयप्रसुपदजाई । पद्योभक्तिमारगसुखदाई ॥ एकसमैतेहिरोगसतायो । सन्निपातभोबोलिनआयो॥ तवस्वप्रहिद्धेपुरुपवताये । विचहैनहिंविनगुरुढिगजाये ॥ तेहिचरकेतेहिकोधरियाना । प्रभुत्तमीपमहँकियेपयाना ॥ ताकोप्रभुसमीपथिरदिन्हि । करिरोदनविनतीवहुकीन्हे ॥ प्रभुकेदरशनपावतसोई । उठिकहअवमीहिकछूनहोई ॥ गईन्याधिमिटिरहीनथोरी । रुहिआयसुगृहजेहोँदोरी ॥ असकहिरघुनन्दनगृहआयो । तेहिपरिवारछोगसखपायो ॥

दोहा-पुनि मम अन्तरपुर महल, होतरहे यहहाल ॥ प्रसवभये दिनचारिमें, नारि होहिं वज्ञकाल ॥ चौ०-यहिविधिभईमृतक्रवयनारी।त्वप्रभुदासनआरतहारी।।जानिसमैनिजनिकटवुलाई।राख्योलक्ष्मणवागटिकाई॥ नाथकपाप्रसुवहिकेकाला । ब्रस्योनतियकोकालकराला ॥ आनँदसहितनारिग्रहआई । मेरे गृहमें बर्जा वधाई ॥

पुनिकछुकालरहेपुरमाही । करतकृतास्थममकुलकाही ॥ रामायण भागवतसुनाई । दीन्हीं भक्तराह दरज्ञाई ॥ रामकृष्णकोकीर्तनज्ञोरा । मच्योयपेठखंडचहुँओरा ॥ पुनिहरिग्रह्मकछुकाठविताई । गमनेत्रहाशिठासुखछाई ॥

दोहा-कद्युककाल लगिनाथमम्, ब्रह्माञ्चित्रासुरायम् । सुरसरितटनिवसतभये, सवविधि पूरण काम् ॥ मेंपुनिगयोवितेकछुकाला । प्रशुदरज्ञनकरिभयोनिहाला॥प्रश्वसोविनयकरीकरजोरी । पुरीपुनीतकरहुर्चालमोरी ॥ सुनिमम्बिन्यदियोसुसकाई । कह्योय्कांतिहम्रोहिंबोलाई ॥ करिह्यामेंज्ञतअविज्ञिपयाना । हरिदासनसवद्यारसमाना॥ असकहिरीवाँकोपगुपारे । हमहुँनाथकेसाथसिधारे ॥ उनइससँगेरहकरसाला । मधुसितएकादक्शीविज्ञाला ॥ कृष्णप्रपन्नक्षिप्यकहँबोर्छ।कह्योआपनीआज्ञयसोर्छा ॥ रामातुजस्वामीनिज्ञिआई । मोहिअसञासनदियोसनाई॥

दोहा-छोछार्वेभवमेंवसत्, बीतिगयेकछुकारु । चल्हुत्रिपादविभूतिको, बोल्योत्रिभुवनपारु ॥ चो ०-मेंकरिहों वैकुंठपयाना।वितेवहुतदिनविनभगवाना ॥ कृष्णप्रपन्नकह्मोकरजोरी।यहअवविनयसुनहुप्रभुमोरी॥ चित्रकृटकीतीर्थप्रयागा । अथवात्रह्मिठ्राटाङ्भागा ॥ जहाँआपकोआयसुदोई। तहँपहुँचै हुँदमसव कोई ॥ तबबोटेहरिगुरुमुसुकाई । केहिथरुहैनहिंश्रीयदुराई ॥ अपरिछिन्नजोहरिकहँमानहु । ममपयानतौअनतनठानहु ॥ कृष्णप्रपन्नेफेरिकरजोरी । कहेउसुन्, विनतीयहमोरी।।केहिदिनआपविकंठसियरिंहें । तहँकेवासिनकोससर्भारहें ॥

दोहा-तवकहरू व्यप्रपन्नसों, श्रीहरिगुरुमुसकाइ । अक्षयतृतियाकोअविश, हमदेखव यदुगइ ॥ चौ०-सोइजवअक्षयतृतियाआई । तबहरिगुरुवेष्णवनवोर्हाशाझांझआदिवाजनवजवाई। गमकृष्णकीत्तेनकरवाई॥ एकमुहूरतल्लिकरजोरी । नैनमृदिश्रीपतिहि निहोरी ॥ करिमुद्रासंहार तहाहीं । आतमअपंणकरिहास्काहीं ॥ पुनिदोर्छकरनाथउठाई । कृष्णदृतनिजनिकटबोलाई ॥ अरचावित्रदृनिजिशियापी । अर्थपुंद्रदेपभाअमापी ॥ श्रद्धकशासनमहँथिरहँकै । कृपादीठिदासनपरन्वेकै ॥ दुतियातिथिकोनाथविताई । उत्तर्गदिशिपगकरिसुपछाई ॥

दोहा-रुद्रसंडशशिसंवत, मापसुमासअकुंठ । अक्षयतृतियाकोगये, श्रीहर्गिन्वकुंठ॥ चौ॰-तिनकोटहिपरतापप्रचंडा । रामानुजिसद्धांतअसंडा ॥ प्रहृदेशमेपूचरचापुर्गे । नास्निकपादभयोगवदूरो॥ प्रभुदासनकीभवकीभीती । मिटीसक्ट्रभहिरपदप्रीती ॥ कोकृपाटुप्सोजगमार्ही । भवमागरनारचागिटवाही॥ यहिविधिप्रभक्तेचरितअपारा । वर्गणसँकेनहिमुराहुइजाग ॥ प्रभुपद्पानपाइमुद्माही । नाग्हीमभननागायाही ॥ श्रीप्रभुपद्मताप्यत्पारं । आनँद्अंयुनिपेसुपर्छारं ॥ विनश्रमजानचरां नेरिपाग । द्यापदाम्दिनसम्बात ॥

सोरठा-जयप्रभुपद्भरविंद, द्रन्किटिनवयनापके ॥ निजजनमनिंदम्हिद्, नित्वननंद्मकरंद्रम्द ॥ दोदा-अववंदीपितुपदपदुम, प्रद्ममोदकेके न । में अदि नामुकृपामुमपु, लदिकियमंपाँट गंतु ॥ इग्याग्रहसेपुस्तिभे ब्रह्मानेममवंश । मोदिस्तृतवंशादती,मेकदिकियोप्रशंस ॥

मिसंक्षेपदिकटनहों, मंपदिमंगटदेन । जिनकेपुण्यप्रनापने, पारोमोटनिकेन ॥

```
्त भूमेभिरिह्नेहैं । मेरोतीसविषि विनेजेहें ॥ सोसुनिकरुणाकरममनाथा । कियअरंभसप्ताहसुगाथा ॥

ा पद यदुवरा।सत्येदिनशरीरतिजदीन्द्वां।द्विजकोसुक्तजानिजनलिन्द्वां।

दोहा—देखिनाथकोरुदनकरि,गहेकमलपदजाह । कह्योराखियंश्चमम, दीने याहि जियाह ॥

असुकहसूतकनहेयहवालकोह्नेदैवहतुवकुलकोपालकोदेख्योवसनटारिसुखवाको।रोवतलिक्षललगुन्योक्चपाको॥

असुकहसूतकनहेयहवालकोह्नेदैवहतुवकुलकोपालकोदेख्योवसनटारिसुखवाको।रोवतलिक्षललगुन्योक्चपाको॥

असुकहसूतकनहेयहवालकोह्नेदैवहतुवकुलकोपालकोदेख्योवसनटारिसुखवाको।रोवतलिक्षललगुन्योक्चपाको॥

असुकहसूतकनहेयहवालकोह्नेदेवहतुवकुलकोपालकोदेख्योवसनटारिसुखवाको।रोवतलिक्षलरुग्योक्चपाको॥

असुकहसूतकनहेयहवालकाश्चित्तपशुपहिचानी ॥ असुपढाइभागवतपुराना । दीन्ह्योताहिविमलविज्ञाना ॥

तम् ः । भयोरिवानगरिह्नाहां।सोसुनिमोपितुआदरकिकोरिकोराखेलनिजभवनिहसुदभिक्ते ॥

दोहा—सोप्रसुकेसवचरितवर, दीन्ह्योंपितिहसुनाइ । सोसुनितिनकेदरक्षको, दीन्द्यो मनहरपाह ॥

दोहा—सोप्रसुकेसवचरितवर, दीन्ह्योंपितिहसुनाइ । सोसुनितिनकेदरक्षको, दीन्द्यो मनहरपाह ॥

तम् विक्तित्वानिक्षको । गमनिकयोपुनिपुरभगवाना ॥ द्विजरचुवरप्रपन्नमतिषामा । यथालाभमहँपुराकामा ॥

तमनिक्ष्योंपितिहसुनाह यहिदेशु ॥ सोकहमंअवश्यलेखों । तवमनकामिहं पुरकरेहाँ ॥

दोहा—रीवानगरनरेक्षप्रसुन्यानासुन्वयुनाथ । सोचाहतदरक्षनकरन, चलितहँकारिय सनाथ ॥

विक्तिरुवरप्रपन्नकेवेना ॥ आयसुदियोनाथसुद्वरेषा ॥ नृपतिनगरगमनहँभेनाहाँ । पेनुपप्रेमसोचमनमाहीं ॥
```

्रिभिन्दर्भाता । भक्तभूपकोदरञ्जनदेहीं ॥ असकहिकरिदायाममनाया । आयसवनदीन्द्रोधुदगाया ॥ रिभिन्दर्भाता । वसेतहाँषुतहरिअनुरागा॥पितुममजाइदरञ्जतहँछीन्हे । ममहितविनयवचनकहिदीन्हे ॥ क्षेत्रक्ष्यात्रक्ष्यहयस्यस्यस्यात्री ॥ विधिष्टर्वकचक्रांकितकरिहों । देहरिमंत्रमोद्दरभरिहों । देोहा—संवत अप्टादञ्जाते, अञ्चावनके सारू। कार्त्तिकसित एकादञ्जी । दियमोहिं मंत्रसारु ॥ ०-औरद्वजेममबंधुअपारा । करिकेकुपातिनहिंखद्वारा ॥ मंत्रीसुभटआदिममजेते ॥ प्रभुकेश्ररणागतभेतेते

तनकीळिबिदी : हाई । भईदया दियमंत्रमुनाई ॥ तत्रतेतहँके छोगछुगाई । करनटगेहरिभिक्तिसहाई ॥ अवारत्यक त्रीतनकी । ज्ञानवानहेहरिभक्तिसहाई ॥ अवारत्यक त्रीतनकी । ज्ञानवानहेहरिभक्तिसहाई ॥ अवारत्यक त्रीतनकी । तिनकेरी । तिनकेरी । तिनकेरी । तिनकेरी । प्राप्तकीर ॥ अवित्यक्षित्र । अवार्यकेरिक क्षेत्र । वस्ततहाँकछुकाछितियो ॥ द्वीहा—पकदिन मन्तकरनसार, गयोपुजारीप्रात । अतिकराळ तहँ व्याळवडू, उस्यो करत जिय पात ॥ द्वीहा—पकदिन मन्तकरनसार, गयोपुजारीप्रात । आत्रिकराळ तहँ व्याळवडू, उस्यो करत जिय पात ॥

ेगिरचोआइसोप्रमुपद्पाईं।कद्योनाथरश्रद्धमोहिकाईं॥प्रभुक्द्यदिद्दारमन्द्रिमाईं। शोचिहमतिकाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णाईंविष्णां पुनिवाद्यां । एवेष्णाईंविष्णां प्रभुक्तिकंद्रशान्छोन् ॥ पुनिवाद्यां । पुनिवाद्यां

देश-न्तर्हो रहो। यक देशमें, रामराज ताहनाम । सामभुष्याह अनामकान नामा मात छ्छाम ॥ चा-न्ताहिभक्तिशिक्षादस्त्रामी । तर्हे नेच्छमुर्मागरमामामिक्षाद्वानतिच्चनपुनियहदेशामायकग्तज्ञानजपदेशा॥ ग्रामअमरपाटनजेदिनामा । तर्हेजवञ्चायद्वाग्नकामा ॥ नर्हे मंजादीवनयबहुकांग्के । त्यायोनिजपुरम्भुपद्पक्ति॥ विनयकर्राकरजोरिवहोरी । राज्यकरनकीनहिमतिमोरी ॥ त्तवप्रभुकदछाँडृहुदुचिताई । श्रीपतिकृपासवैवनिजाई । मोहुँसमुरुहिप्रभुकृपामहाई । राजभार्शिरिट्योउटाई ॥ मोपरकरिकेकृपाकृपाल । लक्ष्मणवागरहेकछुकाला ।

दोहा-तुल्सीरामिह वैदम्रत, राधेकृष्णहिनाम । तेहिसुतरघुनंदन भये, वालहिते मित्रधाम ॥ चौ०-भयोसमाश्रयप्रभुपदजाई । पद्योभिक्तमारगसुखदाई ॥ एकसमेतेहिरोगसतायो । सन्निपातभोबोलिनआयो॥ तबस्वप्रहिद्वेषुरुपवताये । विदेहेनहिविनग्रुरुहिगजाये ॥ तेहिघरकेतेहिकोधिरयाना । प्रभुसमीपमहँकियेपयाना ॥ ताकोप्रभुसमीपधिरदीन्हे । करिरोदनविनतीबहुकोन्हे ॥ प्रभुकेदरञ्जनपावतसोई । उठिकहअवमोहिकछूनहोई ॥ गईव्याधिमिटिरहीनथोरी । लहिआयसुग्रुहुजेहोदोरी ॥ असकहिरघुनन्दनग्रहआयो । तेहिपरिवारलोगसुसपायो ॥

दोहा-पुनि मम अन्तरपुर महल, होतरहै यहहाल ॥ प्रसवभये दिनचारिमें, नारि होहि वशकाल ॥ चौ॰-पहिविधिभईमृतकत्रयनारी।तवप्रभुदासनआरतहारी॥जानिसमैनिजनिकटबुलाई।राख्योलक्ष्मणवागटिकाई॥ नाथकृपाप्रसविहिकेकाला । यस्योनतियकोकालकराला ॥ आनँदसहितनारिग्रहआई। मेरे ग्रहमें वर्जी वधाई॥ पुनिकछुकालरहेपुरमाहीं। करतकृतारथममञ्जलकाही॥ रामायण भागवतसुनाई। दीग्हीं भक्तराह दरशाई॥ रामकृष्णकोकीर्तनशोरा। मच्योवयेलसंडचहुँऔरा॥ पुनिहरिग्रककछुकालविताई। गमनेत्रस्रशिलासुल्लाई॥

्दोहा-कछुककाल लगिनाथमम्, ब्रह्मक्षिल्रामु । सुरस्रितटनिवसत्तभये, सवविधि पूरण काम ॥ मेषुनिगर्योवित्तेकछुकाला । प्रभुदरज्ञानकरिभयोनिहाला॥प्रभुसोविनयकरीकरजोरी । पुरीपुनीतकरहुचिलमोरी ॥ सुनिममविनयदियोस्रसकाई । कह्योयकांतहिमोहिंबोलाई ॥करिहोंमेंजतअवशिपयाना । हरिदासनसक्टोरसमाना॥ असकहिरीवाँकोपग्रुपोरे । हमहुँनाथकेसाथसिधारे ॥ उनइससेगेरहकरसाला । मधुसितएकादर्शाविज्ञाला ॥ कृष्णुपपन्नश्चिपयुकहँबोली।कह्योआपुनीआज्ञयखोली ॥रामाजुजस्वामीनिज्ञाआई । मोहिंअस्सासनदियोसनाई॥

दोहा्-र्लौटानैभवमेंवसत्, बीतिगयेकछुकारु । चल्रहित्रपादिवभूतिको, बोल्योत्रिभुवनपाट ॥ चौ॰-भैकिरिहों वैकुंठपयाना।वितेवहुतदिनविनभगवाना ॥ कृष्णप्रपन्नकक्षोकरजोरी।यहअबविनयसुनहुनभुमोरी॥ चित्रकृटकीतीर्थप्रयागा । अथवात्रहाञ्चिल्डम्भागा ॥ जहाँआपकोआयसुहोई । तहँपहुँचे हेंहमसव कोई ॥ तबबोलेहरिसुरुसुसुकाई । केहिथटहैनहिश्रीयदुराई ॥ अपरिद्धित्रजोहरिकहँमान्हु । ममपपानतोअनतनठान्हु ॥ कृष्णप्रपन्नर्फोरकरजोरी । कहेचसुनहुविनतीयहमोरी॥केहिदिनआपविकुंठसिथिरिहें । तहँकेवासिनकोसुस्नर्भारिहें ॥ दोहा~तबकहकृष्णप्रपन्नसों, श्रीहरिसुरुसुसकाइ । अक्षयतृतियाकोअविद्या, हमदेसव यद्दराह ॥

द्राहा-तवकहरूष्णप्रपन्नसा, आहारगुरुष्ठुसकाइ । अक्षयतातयाकाअवाइा, हमदेखन यदुराइ ॥
चौ०-सोइजनअक्षयतृतियाआई । तवहरिगुरुवेष्णवनयोटाई॥झांझआदिवाजनवजवाई। रामकृष्णकीत्तंनकरवाई॥
एकसुद्भुरतटगिकरजोरी । नेनमृदिर्शपतिहि निहोरी ॥ करिसुद्रासंहार तहाहीं । आतमअपणकरिहरिकाहीं ॥
पुनिदोक्तरनाथउटाई । कृष्णदृतनिजनिकटयोटाई ॥ अरचावित्रहनिजिहारथापी । कृष्युंपुरुदेनभाअमापी ॥
शुद्धकुशासनमहँथिरहेक । कृपादादिदासनपरज्वेके ॥ दुतियातिथिकोनाथविताई । उत्तर्गदिशिपगकरिसुखछाई ॥
दोहा-रुद्रसंडशिसंवत, मायग्रमासअकुंठ । अक्षयतृतियाकोगये, श्रीहरिज्वेकंठ ॥

न्त्रा प्रत्यप्रभारता का वा उपायपञ्च । पान प्रत्यावा का विश्व विश्व । विश्व विश्व विश्व । विश्व विश्व विश्व । विश्व विष्ठ विश्व विष्व विश्व विष्व विश्व विष्व विष

सोर्ठा-जयप्रभुपद्अरविद, द्रन्वदिनज्ञयनाप्के ॥ निजजनमन्दिमस्टिंद, निन्जनद्मकरंद्रप्रद् ॥ दोहा-अवर्वदेषितुपद्पदुम, प्रद्रप्रमोद्केकज । में अञ्जितासुक्षपासुम्पु, ट्हिकियप्रयदि गुंज ॥ इग्यारदसपुस्तिभे, ब्रह्मानेममर्थेश । सोविस्तृतवंशावटी, में कविकियोप्रशंम ॥ में संक्षेपदिकदतदों, प्रयद्भिगटदेन । जिनकेपुण्यप्रनापन, पायोमोद्निकन ॥

### आनन्दाम्ब्रनिधि।

बीरव्यजन्यामदेवकरनसोहागदेवसंगरामसिंहऔविछासदेवजानिये।भीमळअनीकदेववळदेवदळकेन्द्रमळकेसबु बरियारमानिये ॥ सिंहदेवभैरैदिवनरहरिभेददेवत्यौंज्ञाळिबाहनवीरसिंहदेवगानिये ॥ बीरभानरामसिंहबीरभद्र गजअमरअनुपभावसिंहकोवखानिये ॥

दोहा-भावसिंहमहराज्के, अनिरुपसिंहसुजान । श्रीआनिरुपमहाराज्के, श्रीअव्धूतमहान ॥

महाराजअवधूतके, श्रीअजीतबल्बान । श्रीअजीतमहराजके, श्रीजयसिंहसुजान ॥ फहरातोजेहिधर्मको, अवलांब्बजामहान । जेहिगमनतगोविदपुर, गंगलियोअगवान ॥ तिनकेपदवंदनकरों, मंगल्योदअपार । जासुकृपालहिचहतहों, आ नँदअँबुधिपार ॥ महाराजजयसिंहके, धर्मज्ञानयश्रापा । महाराजजयसिंहके, धर्मज्ञानयश्रापा । महाराजज्यसिंहके, धर्मज्ञानयश्रापा ।

—नालहित्तेहरिपद्रतकीन्ही।दानदेनकीमितगिहिलीन्ही।।सजनसगिहिमेंचितलाग्यो।श्रीअवधेशचरणअनुसायो। योरिवसमजासुप्रतापा।करतसदाशञ्चनकहँतापा।जासुस्रयशिनिशिकरकरपायोकिविकुलकुसुद्रदृहिसुख्छाये॥ करतनिहेंदौलतदेख्यो।मानदेतनिहिआतमलेख्यो॥ तीर्थकरतनिशिकरकरपायोकिविकुलकुसुद्रदृहिसुख्छाये॥ करतनिहेंदौलतदेख्यो।मानदेतनिहिआलसलेख्यो॥ तीर्थकरतनिहेंकुलुश्रमजान्यो।यज्ञकरतनिहिआलसलान्यो॥ कियोनिहिदिजगणमाहीं। राख्योरामभरोससदाहीं॥ सत्यथजेपदकबहुँनटारे। अपनेराजसुधर्मपत्रोरे॥ देहा—भाइनभृत्यनिविक्षराम, हरसोंश्चनकाहिं। सत्यथजेपविक्षरिस्रत, तीनहुगुणप्रभुमाहिं॥ ३-पुरश्चरणबहुराममंत्रके। लिखेविविधजेशास्त्रतंत्रके॥ चित्रकृत्यादिकहरियामे। करवायोबहुवारअकामे॥ रिकआदिकमखनाना। करवायोग्रतवेदिविधाना॥ दंददिक्षणितिनमहँभारी। पायविप्रअतिभयेसुखारी॥ खेदानकमलाकरकेरे। दानमयूखहुत्रथनिवरे॥ दीवेकोरिहगयोनयेको। देतक्षीभानभयोननेको॥ त्योप्रजनपुत्रसमनाथा। दीननकोहुतकियोसनाथा॥ जासुशिलसागरकीथाहा। पाईनाहिवरणिकविनाहा॥

दोहा-श्रीशुकदेविद्यमाटिकै, प्रियाचार्यमें आइ। तेममपितुकोक्तिकृपा, दिय हरिमंत्र सुनाह ॥

०-गुरुकेपद्यसादकोपाई। वादीप्रभुकीसुमतिसुहाई॥ सवग्रंथनकोक्तिस्वगाहा।रामतत्त्वरुहिवद्वोउछाहा॥
मसुयश वर्णन मनलाये। येते सुंदर ग्रंथवनाये॥ विनयमाल आनदरामायन। गीतावली नाटको चायन॥

प्णावलीसुमारगटीका। शांतशतककृष्णाह्निकनीका॥ श्रीरचुनंदनगीतसुभासा। तत्त्वप्रकाशहृत्यंग्यप्रकासा॥

थिविश्वभोजनहुँप्रकासा। वेदकविश्वनाथपरकासा॥ धर्मशास्त्रअरुनीजकतिलके। राजनीतिद्वैविरच्योभलके॥
दोहा-हनुमत्पेतीसीरच्यो, औरविचारससार। धनविद्याआरामविधि, शालहोत्रसुससार॥

दाहा—हुन्स्तपतासारच्या, आरावचारस्वार । युनुवधाआरामावाय, शालहात्रस्वस्तर । नाटकपरमप्रवोधविधि, येतेभाषात्रंथ । विरिच्चिलायेपुडुमिपर, लेसिगरेसतपंथ ॥ गि०—येतेग्रंथसंस्कृतजानो । प्रथमसर्वसिद्धांतवसानो ॥ राधावल्लभिभाष्यसोहाई । रामाद्विकविरच्योसुखदाई ॥ तिसुंद्रसंगितरपुनंदन । नाटकहूआनँदरपुनंदन ॥ रामायणअध्यात्महितिल्क । तिलकवाल्मीकीिकयभल्क ॥ तेलकभागवत्कोअतिभारी । विरच्योवणंतनित्यविद्वारी ॥ येतेवृहद्ग्रंथप्रभुक्तिन्हे । औरहुलपुनिहिंसिलिबिदिन्हे ॥ नेशिदिनआठोयामनमाई । रामनामसुखरटतसदाई ॥ कोवरणप्रभुचरितअपारो । धराधर्मपुरधारनहारो ॥ कमसोसकलचरिवनाथके । धरिछंद्निवहुमोदगाथक॥स्चयोसुकविप्रभुजनसुगलेशा । नामचरितविज्ञनाथसुवेशा ॥ तिनकेपदसहायमोहिंहो च । देहिसुमति कुलकुमतिहिं सोविं ॥

दोहा—पंसठवपंहिमासपट, बेसगई नवआइ । तबग्छुनंदनस्वप्रमें, सादग्दई रजाइ ॥ चौ०—देसुतकोनिजवांधवराज् । इतआवहुअवयहतुवकाज्याओरजागितवमोहिबोलाई।असआसनपितृहियोसुनाई ॥ यहसुद्रिकाराममोहिदीन्त्री।मोपरकृपाकृपाप्रभुकीन्त्री ॥ तिनवलअवलोहमिकयराज् । अवतुमलेहुगज्यकृरकाज् ॥ हरिविश्वासजसोहममान्यो । तसोतुमहुजन्मभरिदान्यो ॥ अहसाहनीसंपतिजेती । श्रीरखनंदनको ह तेती ॥ कबहूनिवक्रमनिहुन्तुरों । अरूपग्द्रोकृष्यहोकाहीं ॥ असकहिमोहिसुहिकादीन्ह्री । मेहिग्नहाडगीहाधालिन्द्री ॥

दोहा-उन्हस्तप्काद्ये, संवतकार्तिकमाम । असितसप्रमीवारभूगु, पितुगे गमनिवास ॥

महाभागवतजनकसम्, जाममजनकमुजान । तिनकेचरणप्रतापबरु, यंथहिकरींबसान् ॥ जजनमुक्तिपतुचरण, भरणमोद् उरमाहि । पापदरनकुमतिहिहरण, वर्षनबुद्धिसदाहि ॥ यहिविधिसबकोजोरिकर, सादरकरिपरणाम । भाषाभागवतिहरच्यो, आनँदुअंबुधिनाम ॥ भाषाविरचहुँभागवत,सकलमृलअनुसार । कहुँकहुँहरिलीलाललित,कौरहोंकछुविस्तार ॥ कहुंब्रहावेवत अरु, कहुँहरिबंशहु केरि । बायुपुराणहुकीकहुँ, गर्गसहिता केरि॥ अरु नरसिहपुराणकी,औरहु विप्णुपुराण । कहुँ रामायणकीकथा, लेक्रि कहिंहों गान ॥ जहाँ जहाँ संक्षेपसों, अहे भागवतमाहि । इनयंथनते ले कथा, करिहों बृहद तहाँहि॥

#### अथ कथाप्रवंधारंभः।

दोहा-यहजगत्रह्महिमेंअहै, तेहिविनरहैनसोइ । यहअन्वयव्यतिरेकको, अर्थकेहेकविछोइ ॥ यह अन्वयव्यतिरेकते, जेहितेजगजन्मादि । औअभिज्ञअर्थनविपे, स्वयंप्रकाज्ञअनादि ॥ बॅं ०-जोकविआदिहेतुवेदनको।निजसंकल्पहिकियमुद्दपनको॥निजसुरिहुँजामेंअमपायत।तेजवारिष्टदुजोनमिटावत॥

वा०−जाकावआादहतुवदनक।॥नजसकल्पाहाकयधुद्दपनक।॥।नजसू।रहुजामश्रमपावतातजयाारमृदुजानामह्यवत॥ मृपात्रिसर्गकहेर्जेदिमाहीं।निजप्रकाशहतकुद्दकसदाहीं॥तेोनसत्यपर कृष्णिहिष्याञ्जांजासुकृपा निर्मरूमाते पाञ्ज॥९॥ यद्दभागवतमहासुनिकृतमहँ । रहितकपटकहँपरमधरमजहँ॥निर्मरसर्सज्ञनकेयोग्र् । वास्तववस्तुजानतेहिछोग्र् ॥ सोयहमन त्रयताप नञ्जावन। जगतजननको सुखसरसावन॥और झास्नतेका भगवान॥होहिकियेद्रतथिरखगजाना॥

दोहा–भिन्नभिन्नसायनविपुछ,अईंधुननकेयोग । तिनमहँकर्मअनेकर्हें,जानहिंकोविद्छोग ॥ चौ॰–यातेइनमेंजोसितसारा।निजमतितेनिकारिसृविचारा॥अद्धामानहमहिंअतिजानी।कहृहसूततुमसकछ्यसानी॥ जाते हरिप्रसन्न हठि होंवें । जन्मजन्मके पातकसोवे॥९१॥सृत होइ कल्याणतुम्हारा।आनहुतुमभगवानउदारा ॥ श्रीवसुदेवदेवकोमाहीं । भक्तनपतिजेहिकारजकाहीं ॥ प्रगटेश्रीहरिकृपानिधाना।अहहुयोग्यसोकरनबसाना ॥१२॥ हमरे श्रवण कुरनकी चाहा।वर्णहुँहरिष्ठासहित् उछाहा॥जेहिअवतार अनंदनिकेत्राभृतन भव पालनके हेन्॥१३॥

दोहा-परेघोरसंसारमहँ, विवश्हुँहैं नेहिनाम् । छेतशबिश्चष्टवतुरत्, यहसंसृतदुखपाम् ॥ चौ॰-अपनेतेजेहिंडरजँडराई!हरिजनके समीपनिई जाई १४हरिपद प्रगटत गंगविशाळा।करतपूतसेत्र्ये कछुकाळा १५ सुनदुसृतजेस्रानिश्रतिसाता।जेहिहरिपुदआश्चितवरदाता।विनिजपदपरस्तजनकाई।क्रिस्सुपावनतेहिछनमाहीं १६ वर्णनकरनयोगे नेहिकमां । पुण्यकीरितविस्तारकथमां॥ तेहरिकेयशक्तिम्टहर्सि।कोनसुनेशुचिहोनिवनासा।१०॥ छीछाहित जेबहुबुपुपारहि।दासन दीहदुरित् दुखदारिहें॥तासु उदार कर्मबुभगाये।गुण् अद्धाकहियसुखछाये॥१८॥

दोहा—नेहरिनिनआधीनते, ठीटाकराहिअपार । तिन्युभअवतारिनकथा, कहाँसुक्टमितचार ॥ १९ ॥ चौ॰ उत्तमकीरतिविकमकाही।श्रवणकरतहमनाहिअपाही॥जीनसुनतसव्यक्षिकनकाही।होतस्वारअनिपरपरमाही ० ठीटाअमितगुरुभगवाना । वटयुतकेहावकृपानिधाना ॥कियेअमानुपकर्मअमाना।परतश्रवणमहँसुधासमाना॥२॥।

# आनन्दाम्बुनिधि।

त्रोत्रात्त्वकः विकारित्रात्त्रिक्षात्रात्त्रिक्षात्रात्त्रिक्षात्राहितः स्वार्क्षेत्रस्य स्वति । स्वार्कान्य स्वति । स्वार्कान्य स्वति । स्वार्कान्य स्वति । स्वति ।

कहहुसृतमतिमंततुम, हमकोसकलगुझाय । धर्मकोनकेञ्चरणअय, जातभयोअकुलाय ॥ २३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महूराजाधिराज श्रीमहाराजवांधवेञ्च विश्वनाथसिहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजा

धिराजश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरपुराजितहन् देवकृतेआनंदांबुनिधोप्रथमस्कंधेप्रथमस्तरंगः ॥ ९ ॥

### श्रीवेदव्यास खवाच।

्रे े ि ्रिहमिजबर्ही।सृतभये आनंदित तबहीं।तिनकोवचनसराहिअदंभा।सृतकहनकोकीनअरंभा१ ४०.. ) जेजन्महितेकमींहिंत्यागी।दुतीसहायनिष्ठयेविरागी।चर्छजातपरिपूरणज्ञाना।व्यासपिताजेहिपरमसुजाना १९८८ १ प्रकमें तरुह्वैचतरउचारे ॥ सबभूतनके अंतर्यामी । तिनद्युकदेवसुनीज्ञनमामी॥२॥ १ असिरुश्चितनसारहिजोगावा ॥असुपमअसिरुपुराणअनुपा। जीवईझपरकाज्ञकदीपा॥

दोहा-तरिबोचाहैजीनको, यहभनपारानार । ताकेजरअज्ञानको, नाञ्चलगावत पार ॥

्रेसोश्रीभागवतपुराना।गोप्यक्वपाकरिकियजिनगाना।व्यासमुवनमुनिग्रुक्षविख्याते।तिनकेअविश्वारणहमजाते त्रिकृतः अत्तमनरकहं । देवसरस्वतिव्यासहिसुदमहँ॥वेदनकरितिनचरणसदाही ।वरणहिंसकटपुराणनकाहीं३।४ उक्किल्याः कार्त्व । तुमपृद्ध्योसुंदरमोहिंपाही ॥ कृष्णविपयिकयप्रश्लिहिताई। जातेआत्मप्रसन्नहिहोई ॥५॥ अहे्िकंक्यों । जातेईक्षप्रसन्नहिहोई ॥ सोसुभक्तिजातेहरिमाही । होहसोपरमधरमजनकाही॥६॥

दोहा—बासुदेवभगवानमहँ, भक्तिकरनजोलाग ॥ उपजावतिनरहेतुकै, तुरतज्ञानवेराग ॥ ७ ॥ चार्च जोजनपर्मिकयोग्रुभरीती । श्रीपतिकथाभईनाईश्रीती॥तौताकोकेवलश्रमजानो । वृथाजन्मसंसारिहमानो ८ ोत्ता ज्ञाप्यभवातो । ताकोफललिइअथंहिमानो ॥ जेहिपनकोफलपर्मिहेमाने । तेहिपनफल्निहेकामकहाँ ९ जीवनहेतुअहेयहकामा । तेहिफल्निहेइदिनआरामा ॥ जीवनफल्वेतत्त्रविचारव । करिजगकर्मनस्वर्गेसिपारव १० तत्त्वकहेसुनिअद्युज्ञानहि । ब्रह्मेपरमात्मिहभगवानहि ॥ तातेसुनिजेश्रद्धामाना । धर्मजनितवेरागसुजाना ॥१९॥

दोहा-इनतेयुतवरभक्तिते, निजजीवात्मामाहि । अंतयोमीकृष्णको, निरस्त रहेसदाहि ॥ ३२ ॥ यातेद्रिजवरजननकृत, वर्णाश्रमअनुसार । सकळथर्मकीसिद्धिहे, हरितोपनयुत्तसार ॥ १३ ॥

चतिष्ठभरमगर्वति, पेषात्रमञ्जाति । सिक्छपमकासिद्धिह, हारतापनमुखसार ॥ ५३ ॥ चौ॰-तातेकरिङ्काग्रचंचलमन । अवणकार्तनमुमिरणपूजन॥करिसदाभगवानहिकरो । जोभक्तनकोनाथिनवेरी कोविदनामुध्यानअसपारे । कमंग्रंथसंडनकरिडारे ॥ ताकेकथामाहँअतिप्रीती । कोनहिकरेसहितपरतीती जाकेअवणकरनकीचाहा । बाङ्घाश्रद्धासहितप्रवाहा ॥ पुण्यतीर्थसेवनतेताके । तिमिमहानजनपरमद्यावे तिनकेसेवनतेशुभरीती । विपहोतहरिक्थासप्रीती ॥१६॥ पुण्यश्रवणकीर्तनजेहिकरे । सबसजनकेमुहद्दिनवेरे

तनकसवनतञ्जभराता । विप्रहातहोरकथासप्रीती ॥१६॥ पुण्यश्रवणकीर्तनजेहिकेरे । सवसज्ञनकेसुद्धदनिवरे दोहा—श्रवणकरतहीनिज्ञकथा, ताकेहियकरिवास । सकलअमंगलकोहरत, जेद्दाररमानिवास ॥ १७ ॥

चौ ०-भेषेद्ररिअपबहुजवतनते । संततसंतनकेसेवनते ॥ तबउत्तमश्चोकिहमाही । होतिनिश्चलाभिक्तसदाही॥१० १९४४ - द्रिजानितकामादिकातिनतेअविहत्याव अहलादिकाधितसत्तगुणमहँचित्तप्रसम्नादोतिसर्वदाहचिस्पन्न १९९ - द्रिजानिक्ष्यमनाको । भगवतभक्तियोगतेजाको ॥ भगवततत्त्वविज्ञानहिहोँव । जनमजनमकेसंसृतसौँव व द्रिजानिक्षयम् । द्रिजानिक्षयोग्रेषष्ट्रिस्यनाही ॥ दृग्हिहिस्यसंग्यताम् । छीनहोहिस्यकर्मरअास् ॥२९

दोहा-यातमुदतेसुकविचितः करप्रसादिनीभक्ति ॥ करिहसदाभगवानमें, तिजजगकीआसितः ॥ २२ ॥ चौ०-सतरजतमगुणप्रकृतिहिकर।तिनघरकपरपुरुपनिवरे॥सोजगभवपाटनटयहेतु । धरिहनामविधिहरिष्ठपकेष

्रोंतत्त्विनथाम ोहे । सतितातेमंगळजनकोहे ॥ २३ ॥ जैसे महिविकारहेदारू । तेहितेप्रगटधूमपरचारू ॥ ु । पुष्पप्रवर्तकअरुअयबाधक ॥ तेसेतमतेरजकोजानो । रजतेसत्वग्रणहिअनुमानो ॥ ुः।यनक्रि, इशनकेरो । तमरजतेअघवाधकहेरो ॥ २४ ॥ यातेअधोक्षजिहभगवाने । सत्वप्रचारकद्यद्धमहाने ॥ दोहा-कियोसकलमुनिजनप्रथम्, सेवनमनहिल्गाइ । तिनअनगुणयहजगतमें, भजतसबैबनिजाइ ॥ २५ ॥ ु हैं हुन्छ । तेत्विपोरभूतपतिनाना ॥ अरुनिदातजिदेवनकेरी । नारायणकीकलाघनेरी ॥ हिन्दु हुन्दु हुन्दु हुन्दु हुन्दु ्त े्र्न । भजहिषुत्रधनभूतिहेतुजन ॥ २७ ॥ वासुदेवपरवेदहिजानो । वासुदेवपरयज्ञवसानो ॥ . .. े । वासुदेवपरकृपावतायो ॥ वासुदेवहैंपरमहिज्ञाना । वासुदेवपरतपहिबसाना ॥ २८ ॥ दोहा-नासुदेवपरधर्मेहें, परगतिवासुहिदेव । अंतर्यामीसुरनेक, रक्षत जनन सदेव ॥ २९ ॥ ोईयकह<sup>ि</sup> टिहिआगोति?::८ ७ ँ ँ े.... रुअस<sub>्</sub>ुः ि।य तातेविभुयह्जगउपजाया॥३०॥ ्रायहर्णः प्राप्तान् । तार्मेजीवसहितयदुराज् ॥ अंतःप्रविसिमनोग्रणवाना । देखिपरेसवर्मभगवाना ॥ ३९ ॥ तेवितिथदारुमहर्यक् । प्रगटिशिखामनुटुसतअनेके ॥ तेसेहरिजीवांतर्यामा । भूतनमेविट्सेवहुनामा ॥ ३२ ॥ तिसक्ष्मइंद्रियमनजोहै।गुणमयभावकद्योतिनकोहै ॥ इनतेनिजनिर्मितभूतनमें । प्रविश्विजीवद्वाराबद्दजनमें ॥३३॥ दोहा-सकल्गुणनकोभोगहीं, येईश्रीभगवान । सकलकर्मकोकरतहीं, जीवहिद्वारमहान ॥ यहीलोककर्ताहरी, तत्त्वप्रवर्तकजोइ। तिर्यकदेवमनुष्यमें, लीलावपुधरिसोइ॥ लोकनकीपालनकर्राहे, तिनकेचरितनगाइ । विनप्रयासभवसिंधको, पामरहतरिजाइ ॥ ३४ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवान्थवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजा यहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृतेआनंद

प्रथमहिहरिमहदादिककरिके । ठोकनिउत्पतिइच्छापरिके ॥ पंचभृतइंद्रियएकाद्द्य । येहीकठाकहावतपोडञ्॥९॥ इनअभिमानीसुरमयरूपा । प्रगटसुपोरुपथरचोअनूपा ॥ सोवतिजेहिजठमहँभगवाना । नार्भासरतेकमठमहाना॥ तातेभयोचतुर्सुखसोई । पतिमरीचिआदिककोजोई॥२॥तिनकेअंगप्रकृतिपरिणामा । कियेकत्पनाठोकनमामा ॥ सोहेशुद्धरूपभगवाना । उत्तमसद्वरूकेरानिपाना ॥ ३ ॥ सहसचरणउरभुजसुखनामें । अद्घतसहस्रज्ञीञ्जोभामें ॥ दोहा—नासाक्षतिदगसहस्रपर, कुंडळसुकुटठसंत । सोहरिवपुनिर्महृद्यानि, देखहिसंततसंत ॥ ४ ॥

यहअनिरुपेअवतारिनेपाना।अन्ययवीजवेदकरिगाना॥ जेहिअँज्ञांञ्ञासृजतसंसारा । सुरन्रतियंकयोनिअपारा॥५॥ सोईहरिविरंचिकेद्वारा । परयोप्रथमञ्करअवतारा ॥ दुष्करपरमअसंडितजाने । द्विजह्वेत्रद्वाचयंकियताने ॥ ६ ॥ प्रनियहजगमंगटकेकारण । गईरसातटरसाउपारण ॥ श्रीयज्ञेज्ञचरित्रउदारा । पर्योदुर्ताञ्करअवतारा ॥ ७ ॥ प्रनितृर्तायपरिनारदरूषा । प्चराज्ञ्वियुप्रगटअन्नपा ॥ जामेंजानिपरतयदथमा । कर्मुसुक्षुनप्रवृतिदिकमा ॥ ८ ॥

दोहा—नरनारायणपर्मसुत, छेचोथोअवतार । पुष्कर इंद्रियद्मनयुत, कीन्द्रोतपहिअपार ॥ ९ ॥ सिद्धनपतिपाँचोअवतारा । कपिछदेवजेहिनामडचारा ॥ छप्तभयोजोकाछहिपाई । जामॅनिणयतत्त्वनिकाई ॥ ऐसोसांख्यशास्त्रितछाई । आसुरिसुनिसॉकद्रोगुझाई॥१९०॥छठयोंदत्तात्रयअवतारा । कियोपार्यनाअबिटदारा॥ अनुसुद्द्रयाकेभयेकुमारा । आतम्बिद्याकोबिस्तारा ॥अछरकप्रद्वाद्विककारीं।उपदेरपोबद्विपिकुसमाही॥१९॥ प्रतिद्वितियभाकृतीमाहीं।सत्त्योपरचोयत्तवपुकारी॥जामादिकसुरखनब्द्यास्यो।म्बायंसुवमन्तंतरपाल्यो॥१२॥

दोहा-मेरुदेवभेनाभिते, परिअप्टमञ्जनतार । ऋषभदेवजेहिनामभो, दायापाराचार ॥

िजायो ः तम्म ीयहर्षे वलेनी तुमानी िहणागहितहमइतरहर्ही ति ते निर्धारसरहर्ही ॥२२॥ तत्तु ही दुस्तरकृष्टिकाल तर तहाँ हेतल. तिनहमकोविधितुमहिमिटायो।सिप्रुतरणनाविकदरज्ञायो। दोहा—योगेश्वरत्रह्मण्यहरि, धर्मवर्म्अभिराम । करिभृत्तुट्टीटाटटित, गमनकीन्हनिजधाम ॥

कहृद्धमूतमतिमंतनुम, हमकोसकछन्ज्ञाय । धर्मकौनकेश्वरणअन्, जातभयोअकुछाय ॥ २३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजनांधवेश विश्वनाथसिंहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाः धिराजुर्शराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरप्रराजसिंहन्

देवकृतेआनंदांबुनिधोप्रथमस्कंधेप्रथमस्तरंगः॥ १ ॥

### श्रीवेदन्यास उवाच ।

चा॰-पृछ्चाञ्चानकादि इमिजवहीं।सृतभये आनंदित तवहीं।।तिनकोवचनसराहिअदंभा।सृतकहनकोर्कानअरंभा९ (सृत्वचवाच) जेजन्महितेकमेंहित्यागी।दुत्तीसहायनिष्ठयेविरागी।चलेजातपरिपूरणज्ञाना।व्यासपिताजेहिपरमसुजान विरहाकुल्फहिपुत्रपुकारे । शुक्तमें तरुह्वैचतरज्ञारे ॥ सवभूतनके अंतर्यामी । तिनशुकदेवसुनीशनमामी॥२॥ जासुअसापारणपरभावा । असिल्श्युतिनसारहिजोगावा ॥ अञ्चपमअसिल्धुराणअनूपा । जीवर्रशपरकाशकदीपा ॥

दोहा—तारिनोचाहेँजीवको, यहभवपारावार । ताकेउरअज्ञानको, नाशलगावत पार ॥ चौ॰-ऐसोश्रीभागवतपुराना।गोप्यकृपाकरिकियजिनगाना।ब्याससुवनसुनिग्ररुविख्याते।तिनकेअवशिशरणहमजाते नारायणवरुउत्तमनरकहँ । देवसरम्चतिब्यासिहसुद्महँ॥वंदनकरितिनचरणसदाहीं।वरणहिंसकलपुराणनकाहीं।।१ हसुनीशनगर्मगलकाही । तुमपुल्योसुंदरमोहिपाही ॥ कृष्णविपयिकयप्रश्रहितोई। जातेआत्मप्रसन्नहिहोई ॥५॥ भक्तिअहेतुकिसंततसोई । जातेईशप्रसन्नहिहोई ॥ सोसुभक्तिजातेहरिमाही । होइसोप्रम्थरमजनाही॥६॥

द्रोहा-बासुदेवभगवानमहँ, भिक्तकरनजोलाग ॥ उपजावतिनरहेतुक, तुरतज्ञानवैराग ॥ ७ ॥ चा॰-जोजनपर्मिकयोशुभराता । श्रीपतिकथाभईनीहर्माती॥तौताकोकेवलश्रमजाना । वृथाजन्मसंसारिहमानो ८ मोसद्तुनगपर्मदरानो । ताकोफलनीहअर्थिहमानो ॥ जेहिपनकोफलथर्मीहभावे । तेहिपनफलनीहेकामकहावे ९ जीवनटत्वज्ञहेयरकामा । तेहिफलनीहेंद्रीहनआरामा ॥ जीवनफलहेंत्तत्त्वविचारव । करिजगकर्मनस्वगंसिपाख १० तत्त्वकृतिकह्मताविह । श्रुत्रपरमात्मिहभगवानिह ॥ तातेमुनिजेश्रद्धामाना । प्रमंजनित्वरागमुजाना ॥१९॥

दाहा-इन्त्युतवरभक्तिन, निजजीवात्मामाहि । अंतर्यामीकृष्णको, निरखत् रहेसदाहि ॥ १२ ॥

यतिद्विजनरजनकृत, वर्णाश्रमशतुसार । सकल्धमंकीसिद्धिहै, हस्तिषनसुस्सार ॥ १३ ॥ ची॰-नानेकीरकामचंचल्यन । श्रवणकीतंनसुमिरणपूजन॥करसदाभगवानदिकरी । जोभक्तनकोनायनिवेरी १८ कीविदनासुभ्यानअगर्पो । कमंत्रथपंदनकिर्द्धार ॥ तोककथामाहअतिप्रीती । कोनिर्देकरसहितपस्तीती १५ जारुश्रवनकरनकीचारा । बाद्योश्रद्धामितनप्रवादा ॥ पुण्यनीश्रीत्वनतेताके । तिमिमहानजनपमद्योते ॥ विनकेसेनजनेदाभगीती । विप्रदोत्तरीक्थामप्रीती ॥१६॥ पुण्यश्रवणकीतंनजेहिकरे । सबस्वनकेसुहदनिवेरे ॥

देशा-अराज्यस्तर्वितवस्याः ताकहियकस्त्रामः । सक्छश्रमंगछकोहस्त, जेहरिस्मानिवासः ॥ १७ ॥ स्रो॰-भयेहरिश्वयद्वयनन्ते । स्तत्रमंत्रनवस्यान्ते ॥ नवदत्तमश्चोकहिमाही । होतिनिश्रष्ठाभित्तसद्वाही॥३८॥ नयहरूनमश्चेकहिमाही । होतिनिश्रष्ठाभित्तसद्वाहीयद्वप्रश्लाः नयहरूनमाहिकन्त्रमाहिक।तिनवेदार्वप्रश्लाः हिम्द्रमाहिकन्तर्वे । भगवत्तमित्रमाहिकोतिक्ष्रमाहिकोतिक्ष्रमाहिकोतिक्ष्रमाहिकोतिक्ष्रमाहिकोतिक । भगवत्तम्यक्षर्यस्वाहिकोतिक्ष्रमाहिकोतिक । भगवत्तम्यक्षर्यस्त्रमाहिकोतिक । स्वत्रमाहिकोतिक । स्वत्रमाहिकोतिक । स्वत्रमाहिका । स्वत

देहा-पोतमुद्देनसुद्दिर्शियतः कर्पप्रमादिनीभक्ति ॥ कर्गहेमदाभगवानमें, तितिजगकीआमिति ॥ २२ ॥ मीर-पत्रपत्रप्रमुद्दिर्शिकेगितिनेमस्यपप्रपतिवेगामोजगभवपाउन्द्रयहेतु । प्रगहनामविधिकीप्र<sup>पदित्</sup> ाजाभूतापतरनकइशन । मजीहधुत्रधनभूतिहत्तुजन ॥ २०॥ वाधुदेवपरवदाहजाना । वाधुदेवपरयज्ञवसाना ॥ बाधुदेवपरयोगगनायो । वाधुदेवपरक्वपावतायो ॥ वाधुदेवदेंषरमहिज्ञाना । वाधुदेवपरतपहिचसाना ॥ २८ ॥ दोहा−वाधुदेवपरधमेंईं, परगतिवाधुहिदेव । अंतर्यामीधुरनके, रक्षत जनन सुदेव ॥ २९ ॥

सोईयकहरिसृष्टिहिशागेतिहिपाकृतग्रुणकवहुँनलागे॥सतअरुअसतग्रुणमयीमाया। तातेविभुयहजगउपजाया॥३०॥ मायाकृतयहजगग्रुणकाज् । तामेजीवसहितयदुराज् ॥ अंतःप्रविसिमनोग्रुणवाना । देखिपरेसवर्मेभगवाना ॥ ३९ ॥ जैसेविविधदारुमहँयेके । प्रगटिशिखामनुल्सतअनेके ॥ तेसेहरिजीवातर्यामा । भूतनमेविल्सैवद्धनामी ॥ ३२ ॥ भृतसूक्ष्मदंद्रियमनजोहे।ग्रुणमयभावकह्योतिनकोहे ॥ इनतेनिजनिर्मितभूतनमें । प्रविशिजीवद्वारावहुजनमें ॥३३॥

दोहा-सकटग्रुणनकोभोगर्ही, येईश्रीभगवान । सकटकर्मकोकरतर्ही, जीवहिद्वारमहान ॥ यहीठोककर्ताहरी, तत्त्वप्रवर्तकजोइ । तिर्यकदेवमनुष्पमें, छीछावपुधरिसोइ ॥ छोकनकीपाटनकर्राह, तिनकेचरितनगाइ । विनप्रयासभवसिंधुको, पामरहृतरिजाइ ॥ ३४ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवान्ध्येशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजा वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारीश्रीर्षुराजसिंहच्येवकृतेआनंद

अंबुनिधीप्रथमस्कंधेद्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

#### श्रीसृतडवाच ।

प्रथमहिहरिमहदादिककरिकै । लोकनिउत्पतिइच्छाथिकि ॥ पंचभूतइंद्रियएकाद्ञ्ञ । येहीकलाकहावतपोडज्ञ॥९॥ इनअभिमानीसुरमयरूपा । प्रगटसपोरुपपरघोअनूपा ॥ सोवतिजेहिजल्महँभगवाना । नाभीसरतेकमल्पहाना॥ तातेभयोचतुस्रेखसोई । पतिमरीचिआदिककोजोई॥२॥तिनकेअंगप्रकृतिपरिणामा । कियेकल्पनालोकनप्रमामा ॥ सोहेसुद्धुरूपभगवाना । उत्तमसद्वरुकेरनिपाना ॥ ३ ॥ सहसचरणजरुसुजसुख्जामें । अद्भुतसहसज्ञोज्ञानामों ॥

दोहा—नासाश्चितिहगसहसपर, कुंडल्सुकुटलस्त । सोहरिवपुनिमंहहगनि, देसहिस्ततस्त ॥ १ ॥ यहअनिरुपअवतारिनेपाना।अन्ययवीजवेदकरिगाना॥ जेहिअंझांझसृजतसंसारा । सुरनरितयंकयोनिअपारा॥५॥ सोइहरिविरंचिकेद्वारा । परचोप्रथमझुकरअवतारा ॥ दुष्करप्रमअसंडितजोने । द्विजद्वेश्रसचर्यक्रियताने ॥ ६ ॥ पुनियहजगमंगलकेकारण । गईरसातल्रसाडपारण ॥ श्रीयझेझचरित्रडदारा । परचोदुर्ताझकरअवतारा ॥ ७ ॥ पुनिवृत्तायपरिनारदरूपा । पुंचरात्रकियुश्गटअन्तपा ॥ जामेजानिपरतयहपर्मा । क्रासुसुकुनुप्रवृत्तिहिकुर्मा ॥ ८ ॥

दोहा—नरनारायणपर्मं धुत, छेचीयोअवतार । पुष्कर इंद्रियदमनयुत, कीन्द्र्योतपर्हिअपार ॥ ९ ॥ सिद्धनपतिपाँचोअवतारा । कपिछदेवजेहिनामटचारा ॥ छुतभयोजोकालहिपाई ऐसोसांख्यशास्त्रितलाई । आसुरिसुनिसाँकस्रोतुझाई॥९०

अञ्चर्याकेभयेकमारा । आतम्विद्याकोविस्तारा

योँ हो हैं ... शहर दोहा मेरुदेवभेनाशिते, (१) आनन्दाम्बुनिधि ।

सवआश्रमतेश्रेष्ठगनायो। परमहंसकोधमंदिलायो॥१३॥ऋषियांचितनवयांवपुधारचो।पृथुमद्दीपद्वमुयञ्जपसारचो॥ दुद्धोधरणितेओषिसवां । तातेभेकमनीयअसवां ॥ १४ ॥ पुनिचाक्षुपमन्त्रंतरमाहीं । प्रत्यपपोधिवदेवदुँवाहीं ॥ दश्योंधरचोमत्त्र्यअवतारा । पुदुर्मीरूपपोतविस्तारा ॥ तामेंसत्यव्रतिहचदाई । रक्षाकियोदयादरज्ञाई ॥ १८ ॥ एकादशैकमठवपुधारी।उद्धिमथतसुरअसुरनिहारी॥पृष्ठहिपरमंदरगिरियारचो।क्षारिधमथिवद्वरत्ननिकारचो।१६॥ दोहा–द्वादञ्जयोंधन्वंतरे, धरतभयेअवतार । अमृतकुंभल्यायेरच्यो, आयुर्वेदअपार ॥ १७ ॥

चतुर्देशीनरहरिवपुधारेको । तृणसमिहरनकशिपुचरफारको॥१८॥पंचदशोवामनवपुधारी।इद्रहिदेनिहितीगिरिधारी॥ महिपद्त्रेयांचत्विष्ठिपासा । जातभयेप्रभुरमानिवासा॥१९॥ सोरहांपरद्यरामअवतारा । द्विजद्रोहीतृपक्षत्रिअपारा॥ तिनपरपरमकोपवपुधारा।महिनिक्षत्रिकययकयकवारा॥२०॥ फेरिनिरखिजनअल्पमतीके।सुदुधिपराशरसत्यवर्ताके सप्तदशोधिरव्यासस्वरूपा । कियेवेदतरुशाखअनूषा ॥ २१॥ अष्टादशपेसुरकेकाजा । भयेरामकोश्रुटमहराजा॥

दोहा—उद्धिनिवंधनद्दश्वदनं, द्वनसहितपरिवार । कियेअमान्तप्यसितवहु, श्रीदशरथ्यकुमार ॥ २२ ॥ उन्दहस्यवेटदेवस्वरूपा । प्रगटभयेयदुवंशअनूपा॥विसयेकृष्णरूपप्रभुधारची । करिचरित्रभुविभारउतारची॥२३॥ इकइसयेंकिक्कालहियोरा।मोहनहितअसुरनवरजोरा॥कीकटदेशनिजनस्तहेंहे । वुधवपुनास्तिकमतप्रपटेंहे॥२॥ प्रान्तिकित्तले । भयेचोरस्वभूपनकाहीं ॥ विष्णुयशात्राह्मणकेपेने । वाइसयेंकिल्कीयुत्वेने ॥ हिंदेपापिननाशनहेत्र धर्मथापिहरमानिकेत् २५॥स्वतिविद्यापिननाशनहेत्र धर्मथापिहरमानिकेत् २५॥सत्वितिधर्मभणीतहोते।जिमिअगाधसरसहस्तिसीते॥२६॥

दोहा—ऋषिष्ठनिष्ठरमनुस्तवली, औरप्रजापतिजोह । शोनकादिनुमजानहू, कृष्णकलहिसोह ॥ २७॥ एहेंअंशकलहिसोहे । कुष्णक्लहिसोह ॥ २८॥ एहेंअंशकलहिसोहे । कुष्णक्लयंभगवाननिवेरे॥ असुरनतेन्याकुललिलोकू । युगयुगमेंप्रगटतसुद्योकू ॥ २८॥ यहरहस्यहरिजन्मजदारे । भक्तिपूर्वकसांझसकारे ॥ हेशुचित्तलगाइजोगावे । युखसमूहसोवेगिनशावे ॥ २९॥ प्राकृतरूपरहितभगवाना।जिनकोवपुगुणमयविज्ञाना॥ मायागुणमहदादिकतेयह।जगनिजमयनिर्मिततिनविमहरू जिमिनभयनरजपवनहिमाहीं। अहैभिन्नपेमिलतल्याहीं॥जिमिजयकेदेवादिशरीराकुमतीमानहिनहिंसतिर्धारार

दोहा—नोयहदेहसँयोगते, ठहेजन्मबहुजीव । अहैंविठक्षणदेहते, सोवहजीवअतीव ॥ जीवनचक्षुरादिकोगोचर । कारणकारजप्रकृतिहुतेपर ॥ ३२ ॥ भिन्नथूठजगतेहैजोई । जीवस्वरूपजानियहर्ताई ॥ जनममरनजीवात्माकेरे । होतअज्ञानहिवश्वहुतेरे ॥ हरिशेपीनिजशेपहिभाऊ । मिटतअज्ञानहितेष्ठनिराऊ ॥ ज्ञानस्वरूपजातजवपाई । तवयहजीवसुक्तह्वेजाई ॥ ३३ ॥ वैशारदीईशकीमाया । मायाकृतअभिमाननिकाया ॥ येजबद्दैनिवृत्तह्वेजाहीं । तवहिजीवमहिमाप्रगटाहीं ॥ पूजितहोतजीवतेहिमाहीं । यहजानीहितत्त्वज्ञसदाहीं ॥

दोहा-प्राकृतजन्महितेरहित, जन्मनजीवसमानः हृदयेवैठिसवजगतके, रक्षकहैंभगवान ॥ ३४ ॥ अस्य ऐसेहरिजन्मनिकरम, वेदगुद्धसहसान । ज्ञानीजनअनुरागसों, तिनकोकरिहवसान ॥ ३५ ॥

जिनअमोघछोळाअमित्, सोहरियहजगकोहि । सिरजहिंपाछहिंनाश्हीं,नहिंअसक्ततेहिंगाहि ॥. हैस्वतंत्रह्वेअंतर्यामी । पडग्रुणनायक्खगपतिगामी॥ पडग्नेह्यविषयनिकोभोगे । होहिनतिनअधीनकृहुँयोगै॥३६॥ येयद्धनायककीवहुळीळा । करिकुत्तकेनहिंजानिकुशीळा ॥ मनतेहृपवचनतेनामा । जोविस्तारकरहिंगुखधामा ॥ नटकसहंद्रनाळसवळोग् । जानहिनहिंकहिकोनसँयोग्र्॥३०॥जाग्रुपराक्रमकोनहिंअता । चक्रपाणिसवपरभगवंता॥ तिनकेमारगसोहपहिचाने। जोतिजकपटकृष्णकहँजाने॥सेवहिंहरिपद्कंजग्रुगंषु ।श्रीतिसहिततजिंदुस्तरवंषु ॥३८॥

दोहा—यातेतुम्जगधन्यदों, श्रोंनकादिस्रुनिराज । छोकनाथहरिसंकरह्, भक्तिभावस्रुखसाज ॥ भयेकृष्णमं आविचळभावे । आवागमनरहितह्नेजावे ॥३९॥ यहभागवतपुराणमहाना । हरिचरित्रमयवेदसमाना ॥ सवछोकनकेमंग्रछहेतु । कियोव्यासस्रुनिमोदनिकेतु ॥ ४०॥ मंगळधामधन्यसुखदाई । सोयहभागवतेमनळाई ॥ ज्ञानिनवरदियञ्जकदिपदाई । जोभवसिंधुनामश्चतिगाई॥४९॥ सववेदनइतिहासनसारा।यहपुराणश्रीव्यासनिकारा॥ जवसुनिस्रुतगंगातटमाहो । परिवेठेअनञ्जनव्रतकाही ॥ तवञ्चकदेवपरिश्वितभूषे । दियसुनाहभागवतअनुषे,॥४२॥ दोहा-धर्मज्ञानआदिकसहित, गयेथामभगवान ॥ ४३ ॥ कलिकुमतिनतमहरणअव, उयउभागवतभान ॥ धुजाना । सोश्रीकुकभागवतमहाना ॥४४॥ जबराजापरीक्षितहिकाईं। यहभागवतपरममुदमाईं। मुनावनश्रतिम्राक्कंदा । वेटेसकल्यहाँमुनिवृदा ॥ मुनदुशोनकादिकतहँजाई । हमहूँवैटिरहेम्रुलपाई मुहावन । श्रीभागवतजगतकरपावन ॥ हमहूँश्रीक्रुकदेवकृपाते । पच्चोभागवतकोदिनसाते जिह्माते । मितअनुसारहिकथासोहाती ॥ सोहमनुमसोसकल्रुनेहें। ताकोग्रुणहमहूँमुदेपेहें दोहा-नेमिपवैष्णवक्षेत्रयह, तामेबेटिसप्रीति । मुनहुविप्रहरिचरितको, यहीम्रुक्तिकीरीति ॥ ४५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजवाधिक्राविश्वन्यतिहरूनाथिकारिश्रीरमुराजिकारीति ॥ अभामहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिश्रीरमुरासिहरूनेव क्रतेआनंदांन्नियौग्रयमस्कंषेत्रतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

व्या ॰ड॰)यहिविधिसृतकहीजववानी।तवसराहिम्रुनिकुरुपतिज्ञानी॥ऋगवेदीबृद्धेसुखपारे।ऐसेशौनकवचनउचारे शौ॰ड॰)—सृतसृतबुपवरवङ्भागी।कथाभागवतसुखमेपागी॥हमसोकहहुपुनीतकहानी।जोन्नपसोंशुकदेववसानी कोनेयुगकोनेअस्थाना । कोनहेतुकेहिकद्वोसुजाना॥वेदच्यासमुनिअतिसुखछायो । श्रीभागवतपुराणाँहगायो॥३ समदर्शीतिन्सुतशुकदेवाोजजानहिजियतनकोञ्भेवा॥तिनकोमतिनहिंहारेपदत्यागे।स्वातमअनुसंपानहिजागे

दोहा-निनमहत्वप्रगटैनहीं, मृदसिसदरआहिं। परमहंसअवतंश्शुक, विचरीहमही सर्वाहि ॥ १ ॥ प्रकासेसुरसिसुरनारि । नमनहातरहींछविवारी ॥ श्रीशुकदेवकदेतहँहुँकै । वसननपहिरचीनमहुँज्वैके व्यासअनमकदेजवजाई।पटपहिरचीतिपतिनहिँठजाई॥व्यासअह्मारेसुनहुगँवारी।मोहिङसिष्टियिकिमिपटतत्रुधार्र छिसुतुतुवानसारीछीन्द्दी।प्वहित्वोकिस्योंङपाकी-ही॥तियकहतेहिननारिनरभातूदिस्तजगस्वरूपभगवानू सुम्हरेनरनारिनक्रभेदा। जानदुयदिशास्त्रअक्वेदा॥द्मासुशक्वतजडवत।कुरुवाँगङ्देशनमेविचरत

दोहा—सोहस्तिनपुरकीनविषि, आयोकाउरचाहि । कीनभाँतिपुरजनसकल, चीन्हिलेतभेताहि ॥ ६ ॥ भूपपरिक्षितमुनिसंवादा । भयोकोनविषिम्रतअहलादा॥जेहिसंवादमाँहश्चितिरूपा । प्रगटभयोभागवतअनुपा ॥७॥ सोशुक्रगोदोहनकालेभर । पावनकरनगृहस्थनकेघर ॥ थिरह्वेस्वेहरहिंद्युखपाई । यहिविधिविचरिह्मिहमुनिराई। सातदिनासोथिरह्वेकेसे । कह्योपुराणश्रेष्ठमुनिर्मेसे ॥८॥ परमभागवतअर्जुननाती । भापहिनिनकोम्रुनिनजमाती। जन्मकमेतेहिअचरजकारी । कहुतुसूतसोसकलीवचारी॥९॥पांडवसुपश्चव्यवद्यावनवारो।सकलपुद्विमपितर्जीतनहारो। वोहा—सोगंगातटजायके, अनञ्जनवतकोधारि ॥ वेद्योकोनेहतते, नृपश्चीतुञ्लविचारि ॥ १०॥

प्राप्त आरमार्याच्यानम् नाप्तानामार्याः प्रचानाम् एत्यानाम् स्वानाम्बर्ताः स्वत्रप्राद्वस्थायाः ॥ १० ॥ स्वेपनिनज्ञुभहितअर्त्युजा।शिरनावहिनाकेपदकंजा ॥ लोल्स्मीनहिन्नोत्यकायकाताकोवहिक्शोरकुक्तनायक॥ भ्राणसहितसीतजनज्ञछाहा । केसेकियोकहोकविनाहा॥ १ शाजोहरिभोक्तअहेजगपावन । तज्ञगमंगलस्रतिवद्वाता निजजीवनरास्वहिनगमाहीं।जिनजीवनस्वारयहितनाहीं॥सोभूपतिकिमिपरज्ञपकारी।तज्योकस्वेपराज्ञ्यविद्यारी १२ सोस्वकहोस्तससुक्षाई । पृक्षयोजनपृक्षयोचितलाई॥जानहुतुमसववेदमहाई । यहहमल्यिनिजमनटहराई ॥ १३ ॥

दोहा-श्रोनकादिकेषपनसुनि, कद्मोसृतहरपाइ । निजयश्रनके उत्तरन, सुनीसवैचितछाइ॥ द्वापरकीसंप्यासम, सत्यवर्तकिल्यास॥ सुमुनिपराझरतेभये, कछामुगमानिवास॥

सोकवर्देसरस्वतिकेतीसाप्रातिहकालप्रशिञ्चिनीसाविटनभषेभेकल्डकांता।जीवप्रकृतिहैश्वाविद्यांता १२॥१५॥ सोक्रपिनिरसिभलस्यगतिकालात्वार्कारकेयुगपर्यावसाला।भषेजवनिमहैनेविपर्यनीपतियुगमुग्नग्झिक्रियोत॥१६॥ श्रद्धार्दीनकुबुद्धिभर्पारा । लघुभाषुपहतभाग्यमुपीगा।१आप्तिजननजोटिमुनिय्यामा।कॉम्कदिय्यदृष्टिपरकासा॥ सववर्षांश्रमकोत्रोक्षेम् । सोविचारकीन्द्रोसतनेम् ॥ प्रजनञुद्धकर्वदिककमा । चातुरहोननामञुभयमा ॥ १८॥ . दोहा-सोयज्ञनविस्तारहित, एकवेदकोव्यास । चारिभागकरहेतभे, प्रकरणद्विज्ञाञ् ॥ १९॥ ्वारा तायस्त्रापरताराष्ट्रता प्रथापनापनात् । पार्त्तापनरप्रतान हर्परपार्र्यणास् ॥ १०॥ वृद्धतामअथर्वनवद्गा तिनकोकियउद्धारसभेदा ॥वैचयोजोइतिहासपुराणातिकोभेदिकयोनिरमाणा॥ २० पञ्चसाम्जयवनवद्याः ।तनकााकपञ्चारञ्जनदाः ॥भचपाषाशतहातपुराणाताकामदाकपानसम् इपिपैटवेदऋग्घारी । कविजैमिनिसामहिअधिकारी ॥ वैश्लंषायनयञ्जग्रजज्ञाता॥२०॥ ऋषुमः स्रापपरुषदन्त्रगधारा। कावजामानसामाह्यायकारा ॥ वश्र्यायनयुज्जुणज्ञाता॥५श्रा योगः राजवदनुष्टः स्रापपरुषदन्त्रगधारा। कावजामानसामाह्यायकारा ॥ वश्र्यायनयुज्जाज्ञाता॥५शा ग्रहासन्पुराणकथारकाापवारामक्ष्यणगणारकार् । । भागः राज्यवगणः । जानहिं विनप्रयाससानिवा क्षेत्रिमागअनेकन्तिनते । भयेवेदशाखायुत्तिजनते ॥२३॥जामतिनवेदनम्तिमंदा । जानहिं विनप्रयाससानिवा क्षेत्रिमागअनेकन्तिनते । भयेवेदशाखायुत्तिजनते ॥२३॥जामतिनवेदनम्तिमंदा । जानहिं विनप्रयाससानिवा गिजनकनातनतः । नन्यवसाजानुभागनाः ॥ र्यानामाधनवप्रनातानवः । आनाधावप्रशाताः। द्वोहा-ऐसीव्यासिवचारिकः, विस्ववदिवभागः । दीननपेअतिद्रवितहैः, स्याकृरीवड्मागः ॥ २४॥ क्षाचा प्राप्ताल्यातात्र भारपः ।पर्यप्रभाषमागः । प्राप्तप्रभाषतिः द्याकृरावहः ॥ ॥ रु४॥ अग्रिज्ञाद्यमनारी । हैर्नाहर्एवेदनअधिकारी ॥ जानाहं निजनकर्मकल्याना । केसेपहेंश्लेममहाना ॥ २५ अरागुद्धहारमनारा । हनाहण्वदनआधकारा ॥ जानाहानजनकमकल्याना । कसपहक्षममहाना ॥२५ अरागुद्धहारमान्त्रमान्त्रमान्त्रमान्त्रभगवाना ॥ । । केठेपुण्यसरस्वतितीर । रहीजहाँनहिजनकीर्भार यहित्यारिमुनिकृपानिधाना । रच्योमहाभारतभगवाना ॥ वेठेपुण्यसरस्वतितीर । रहीजहाँनहिजनकीर्भार यदिपभयोनहिज्जसंतोपा ॥२६॥ तजनहिभोप्रसन्नमन्त्रोपा ॥ वेठेपुण्यसरस्वतितीर । रहीजहाँनहिजनकीर्भार यदिपभयोनहिज्जसंतोपा ॥२६॥ तजनहिभोप्रसन्नम्त्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्यमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त्रभारतिक्रमान्त वाहा रगतवशालगणागणः, यहमारतमञ्जाण ॥ तववृद्गकाजयमः, वरशायाध्यसाण ॥ तियश्रुद्रादिकङ्गोहिमाहि॥भिजधमादिकछवेसदृहि॥२९॥एतेङ्गेआतमश्चामसे॥भयोनहिकयजत्ववनेश॥३० तियग्रुद्रादिकहूजाहमाहा॥॥नजयम॥दक्ष्ण्यसद्धाः आयत्र्षुज्ञातमञ्जयस्यामयाम्॥मञ्जयस्य किचीनभगवत्यमेउचारोजेहरित्रियपरहंसिनिष्यारे॥३१॥यहिनिधिमुनिकेकरत्विचार् । ं ं ं तसा तथसरस्थाततटब्यासाहपासा।आथनारदसाहतङ्कणसारूरा। आदरकरिआसनवेठाय । अध्येषाद्यदियअतिमुख्छाये ॥ मुरपूजितनारदमुनिकार्हो । विधिवतपूज्योव्यासतहाँही आदरकरिआसनवेठाय । अध्येषाद्यदियअतिमुख्छाये ॥ सुरपूजितनारदमुनिकार्हो । विधिवतपूज्योव्यासतहाँही पुरारणारामञ्जन । जञ्जनात्वापुर्वजावाद्यसम्भागः द्वार्यसम्भागः । वाष्ट्रविवस्रपीत्रः ॥ ३३॥ दोह्य-कुश्च्यस्वमातिसी, पृद्धचोट्यासमुनीत् । अतिप्रसन्नमुनिहोत्तमेः नारदेवस्यपीत्रः ॥ ३३॥ दोह्य-कुश्च्यस्यमातिसी, पृद्धचोट्यासमुनीत् । अतिप्रसन्नमुनहोत्तमेः नारदेवस्यपीत्रः ॥ ३३॥ र् कुमण्यरगतनमातिताः भूष्ट्याच्यातस्रगास् । जातभतभस्रागहातमः गारददयभ्रभाशः ॥ २२ ॥ १ पुर्वति सिद्धिश्रीमहाराजाभिराजश्रीमहाराजवीपवेशविश्वनाथासहातम् सिद्धश्रीमहाराजाभिराजशीः ण्य सार्थाय व्याप्त स्वाप्त स्व महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरपुराजासहज्ज्वेवकातेश्रीमद्रा ्राप्ता प्रदेश हैं । प्रदेश प्रदेश हैं । प्रदेश प्रदेश हैं । १९ ॥ गवतेआनंदेशं ब्रुनियोप्रथमस्कंपेच तुर्थस्तरंगः ॥ १ ॥

त्त्रप्रभारक्षारप्रत्। रच्यामहाभारतआतहरा ॥३॥ धर्मादिकजेजाननलायक । तेष्ठ औरसनातनवेदनकार्ही । पद्योविचारयोसंशयनार्ही ॥ एतेहुपैप्रसूशोचडुकेसे । आतमकोअङ्गतारयंत्री ॥ स्रोतमादकीमोहितवानीविल्यासचोरियमपानी(व्या १)जेप्यम स्रोतमादकीमोहितवानीविल्यासचोरियमपानी(व्या १)जेप्यम जाररागारागवदगकाहा । प्रज्याविचारआस्कृत्यनाहा ॥ एतहुपप्रसुक्ताचहुक्त । आतमकाअकृतास्य त्रा सुनिनारदर्कोमोहितवानीवोठेव्यासजोरिखगपानीव्या ०)गोधुन दीहा-याकोकारणजीनहें, सोहमजानतनाहिं । होसर्वहातस्य स्वयास्य जीनजमनहतिजयकाहीं । सिम्जिन्स्य स्वयास्य ॥ व्यवस्य स्वयास्य प्राधान्याकाकारणमान्द्रः साहम्यानतनाहि । हासयज्ञावस्य सतः, पृछतहतुमपाहि ॥ ५ ॥ जिनको सहित्यापस्य । नाथपरावरस्य अ जेनिजमनहित्येजमकाहि । सिरजहिपालहिनाज्ञकराहि ॥ जिनको सहित्याणसेतंत्रः । नाथपरावरस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य अस्य भागपार्थाप्याप्याप्यात् । । तार्पाह्याण्यह्याश्राव्यहः॥ । गर्पकाश्रह्तयुणसम् ॥ । नाथप्राव्यसम्बन्धः॥ भगहुँतदाञ्चसपुरुवपुराना । तात्रवाह्याण्यतुवज्ञाना ॥ विचरहुँतिसुवनस्तिमभादः । अंतरचरहुँतिसुवन गानेभानसमार्थान्ते । सम्बन्धानसम्बन्धः ।

मगुरुतपागत्र रूपपुरागा । तात्रवक्षण्याप्यतुवजाना ॥ ।वचरहात्रसुवनमाणाममात्र । जतर्षरहायाज्यः यातेआतमसार्वाहरे । परमभागवतसहाणपूरे ॥ बोधकवेदपरावरकरो । ताम करिव्रतयमेपनरे ॥ पातणातपत्तास्य । परमभागवतसहर्गपूर् ॥ वाभकवदपरावरकरा । ताम कारवत्रभभभगरा ॥ महापारतात्तिपहरुनि । न्यूनहोहसोसवकहिर्दनि ॥ ७॥ यहग्रुनिनारदकहहरपाई । ग्रुनहुवाद्वरायण्याः महापारतातिपहरुनि । न्यूनहोहसोसवकहिर्दनि ॥ ७॥ यहग्रुनिनारदकहहरपाई । ग्रुनहुवाद्वरायण्याः रजाानपरूठामः । न्यूनहाइसासपकाहदामः ॥ ७ ॥ यहधाननारदकदृहरपाइः । सुनहुषादरापणाः स् दोह्य-विमठसुयज्ञाश्रीकृष्णकोः गायोनहिरसमाति । योतेनहींप्रसन्नमनः स्हीन्यूनसव्भाति ॥ ८ स्वेहा-विमठसुयज्ञाश्रीकृष्णकोः गायोनहिरसमाति । योतेनहींप्रसन्नमनः स्वीन्यूनसव्भाति ॥ स्वीन्यूनसव्भाति ॥ स्वीन्यूनसव्भाति ॥ स्वीन्यूनसव्भावि ॥ स्वीन्यूनसवि ॥ स्वीन्यूनसव्भावि ॥ स्वीन्यूनसवि ॥ स्वीन्यूनसव प्रकार्वन्य । भारतमें जसका । स्वाप्य स्वाप्य । स्वाप्य स्वाप्य । स्वाप्य स्वाप्य । स्वाप्य स्वाप्य । स्वाप्य स्व प्रमुख्य भारतम् । भारतमें जसका स्वाप्य । साम्य स्वाप्य स्वाप्य

प्यन्त्रपुर्वाकामकहाना । भारतमभूतकह्यायस्थाना ॥तसयदुपातप्रभावनाहगाया । तातमनसतापन नान पुरुतिचित्रहुँस्प्रमुमाही । जगपवित्रहीत्यज्ञजिननाही ॥ तेकुमतिनकप्रथननाना । करतनहीतज्ञतम् न्याग्ययद्वयस्याम् । स्वाप्ययम् । स्वत्यस्य । वद्धार्यस्य । वद्यायस्य । वद्धार्यस्य । वद्धार्यस्य । वद्यायस्य । वद्यायस्य । वद् राध्यक्षत्रायताः ॥ १११८ । सानसहस्रकराहनाह्याम् ॥ १०॥ जामहारयज्ञाकात्त्रतामा । यहाप् अस्तित्रज्ञहि सोहप्रवृजनवापनञ्जात्त्व । वृण्तमुन्तसंतज्ञहिणावृत॥ १०॥जीनितरंजनञ्जानवसान्या। कृषेहुत्त्रज्ञिल त्तेतोसदाअमंगठकारी । यद्यपिकियोअकामहुँभारी ॥ १२ ॥ यातेमहाभागहेव्यासा । सुयशरावरोजगतप्रकाशा ॥ मुअमोपदरशिवतपारी । सवभूतनकेअतिहितकारी ॥ १३॥ तातेश्रीहरिसुयशअपारे । संसृतवंधनमोचनवारे ॥ करिविचारगावहुहरिस्ठीला । सहितपरमअनुरागसुर्शीला ॥ लीलानामरूपग्रुणधामा । यदुनंदनकेअतिअभिरामा॥ नकोळोडिब्जोरजोगेहो।तोमतिकीथिरतानहिष्ही ॥ उद्धिमध्यत्रिक्षराग्रीणधामानिकमिसंगतरमा॥१९॥ -

दोहा—अर्थकाममेसहजही, जगजनेहेंआसक्त ॥ अर्थकामहितथर्मतिन, उपदेश्योतुमव्यक्त ॥ त्रोते स्वित्राले । करिहेंमोक्षधर्मजतयोग्र ॥ उपदेशतकर्हिहेंयहवानी । व्यासदेवतीयहीवस्तानी ॥ त्रातेतुमयहीनिद्राते स्वेति । वत्रपर्यक्र क्रिक्ता । अर्थधर्मतिजमोक्षजपाई।करिहेंनाहिंकहेसमुझाई ॥१५॥ जेनिवृत्तिमारगरतज्ञानी । तेचरित्रबहुशारँगपानी ॥ ठहेंजानिअनंदहिमाही । हैदेकछुप्रयासतिननाही ॥ पजेनरमायागुणमीने । अरुहेंआतमज्ञानविहीने ॥ तेजानीहेजिमकृष्णचरित्रे । रचउव्याससोइपरमपवित्रे ॥ १६॥

दोहा-अपनोधर्महिछोड़िके, श्रीहरिपदअरविंद् ॥ भजनकरतजोसर्वदा, करिनिजमनहिं मिलिन्द ॥

यद्यपिभयोसिद्धतेहिनाहीं । छूटिगयोतनुबीचिहिमाहीं ॥ तद्विअमंगळभयोनतास् । कर्राहेआपनोरमानिवास् ॥ तिज्ञहिरभिक्तिकरतिन्जधर्मा।होतनकबहुँकाहुकोशमा॥यागंभीरकाळगतिपाई । त्रिभुवनश्रमततजीदुखळाई॥१०॥ हिरकेदरशनििळेनकबहुं । तातेकरिविचारजनअबहुं ॥ जामेंभिळेभित्तयदुराई । सोइनरकरेविशेषउपाई ॥ भगवतभक्तळोड़िकेनोसुस्तिम्हितअहेसवथळसोअतिदुख॥१८॥श्रीसुकुंदपदनेअनुरागीतिईजगत्में हेवडभागी ॥ दोहा—आविहितेनिहिंजोरसम्, केसेहु यहसंसार ॥ श्रीहरिपदळोडिहिनहीं, हैशाहीरससार ॥ १९॥

दाहा—आबाहतनाहआरसम, कराहु पहरतार ॥ त्राहारपञ्चाकाराह त्राहारसमार ॥ उर्गा उत्पत्तिअरुपालनसंहारा । जेहरितेहोतेबहुवारा ॥ यहसविव्श्वसोहभगुवाना । तद्पिविलक्षणपुरुपपुराना॥

सोतुम्हारसविधितेजानो । तातेमेंद्दकदेशवसानो॥२०॥तुमअमोघदरशिहीव्यासा । अहोअंशतुमजगतिनासा ॥ प्रगटेजगमंगळकेहेतू । कमंअधीननजन्मिनकेतू ॥ ऐसेनिजतेनिजकोजानदु । तातेहरिगुणचरितवसानदु ॥ २१ ॥ तपकीन्हेकोशास्त्रपट्टेको । दानदियेकोयज्ञाकियेको ॥ वापीक्रपतडागघनेते हुनू क्यानविज्ञानआदिसवकेरो ॥, दोहा–इनसवकोफळअचळयह, सवकविकर्राहेवसान ॥ प्रीतिसहितजोहार्गिरति करतिनृतंतरगान ॥ २२ ॥

दोहा-इनसबकाफळअचळपह, सबकावकराह्वसान ॥ प्राप्तिसहितगृहार अस्ति न्तरान्तरानि ॥ २२ ॥ प्रथमकलपमहँपूरवजनमं । वदवादिश्रह्यनसदनमं ॥ दासीछतहमरहेश्रुन्तिशाला तहुँशृवतभेकोउयोगीशा ॥ वपाकाळजानिकियवासा।तविद्रज्ञवस्सवसहितहुळासा।।वाळकग्राणवहुआँ तित्तिस्वाये ।तिनसेवायेमोहिळगाये ॥२३॥ तययेनाहिचपळताकीन्हीं।वाळसेळकोरुचिताजदीन्हीं ॥ अनुवर्तीजितइदियेहूँकोभाजुतरह्योनवहुतिनज्येक ॥२४॥ यहिविधिगयोकाळकछ्वाती । सेवाकरतरह्योंखतप्रीती ॥ यद्यिपयोगेथरसमदर्शी । तदिषक्रपादियमोपरवरशी ॥

देहा–एकवारयोगीकाने, निजन्द्रनमोहिदीन । सोप्रसादमेंखायके, भयोपापतेहीन ॥ यहिविधिकियसेवातिनकरी । भईचित्तराखतायनेरी ॥ भगवतभजनमाहँमतिगादी । मेरेमानसमॅरुचिवादी ॥२५॥ कृष्णकथानितगावतमाही । सुनिनअसुप्रदूपायतहाँही ॥ इमहुँनितहिमनोहरगाथा । सादरसुनतभयेसुनिनाथा ॥ कथाश्रवणतेसहितप्रतीती । हरिचरणनमॅभेममप्रीती ॥ २६॥ प्रांतिटगेहरिमेसुनिराई । ममनिश्रटमतिभईमहाई ॥ मेंहरिदासआपनेमाही । कारणकार्यरूपजगकारी॥इरिमायाकाररिचितवसान्यो।जेहिमतिकृरिकेयहमॅजान्यो ॥२७॥

दोहा—यहिविधियोगिनिमुलसुनत्, कृष्णकथातिहुँकाल । वीतीवर्षाशरदऋतु, म्यहिभेभिक्तिरताल ॥ २८ ॥ मीहिअकल्मपनामृतजानी । श्रद्धावानपरमपहिंचानी ॥ अनुचार्द्धद्वियनितअनुरागी।वालकहुँ मेरह्योसुभागी॥२९॥ ऐसेहुँमुहियात्राकेकाल । तेयोगीश्वरदीनद्याला ॥ हिर्कोकद्योगोप्यअतिज्ञाना । सोमोसीकरिकुपावसाना॥३०॥ जेहिज्ञानहित्तेमेमुनिराज । जान्योहिरमायापरभाज ॥ जानज्ञानतेत्तकलमुनाशा । पार्वाहपदज्तमनगर्दाशा॥३०॥ ब्रह्मइंशभगवानहिमाही । अपंषािकयतेकम्सदुहि ॥ तहत्रतापनशावनवारे । निगमागमयोकहुँहिपुकार॥३२॥

दोहा-जीनवस्तुतिननरनके, रोगहोतहेर्जान ॥ तीनवस्तुसेवनकिये, मिटतनर्दीक्रनतीन ॥ ३३ ॥

हरिमहँअर्पितकर्मिहंकीने । उहतमोक्षेंदंनरसुखर्भाने ॥ कियेसकामकर्मपुनिसोई । आवागमनरहितनींहहोई ॥३४॥ हरितोपकजोकर्मकहाँवे । सोइजगज्ञानभक्तिउपजावे ॥ ३५॥ हरिज्ञासनतेवारहिंवारा । करतकर्मजेसुजनउदारा ॥ तेऊपायभक्तिभगवाने । रूपध्यानकरिनामहिंगाने ॥ ३६ ॥

न्मोभगवतेतुभ्यवासुदेवायधीमहि।प्रद्यमायानिरुद्धायनमःसंकर्पणायच' ॥३०॥ यहमंत्रहितेष्वपुचारी । पूजनकर नामउचारी । प्राकृतमूर्तिरहितभगवाना । मंत्रमूर्तियुतकृषानिधाना॥ऐसयज्ञपुरुपकहँजोई। पूजेज्ञानवानजगसोई॥

दोहा-युहनिजआज्ञामॅनिरत, मोहिंससुझिभगवान । दियोज्ञान्ऐश्वर्यपुनि, निजपदभावमहान ॥ ३९॥०

हैबङ्यशहरिकोष्धयश्, करहुतुमहुँअवगान । जाननकीजेहिजानिके, इच्छारहृतनआन ॥ जिनकोमनञ्जयतापते, तापितवारहिवार ॥ तिनकीताप नशावनो, इकपशनंदछुमार ॥ ४० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजवांपवेशविश्वनाथिसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहा-राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाषिकारिश्रीरघुराजसिंहज्देवकृते आनंदअंबुनिधोप्रथमस्कन्धेपंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

#### सूतउवाच।

दोहा—नारदकोयहिभाँतिम्रुनि, जन्मकर्म सहुछास ॥ तिनसींपुनिष्ठूछतभये, सत्यवतीम्रुत व्यास ॥ ५ ॥ (व्या॰ड॰) जववेयोगेश्वरदेज्ञाना।औरठौरकोकियोपयाना॥तवतुमकाहकियोम्रुनिराई । तुमतोवाछकरहेवनाई॥२॥ कौनभाँतितवरामिरिसिरानी । कैसेतज्योकछेवरज्ञानी ॥३॥ पूर्वकल्पकोम्रुरतितिहारी । काहेसक्योनकाछितसारी॥ जौनकरतस्वकोसंहाराष्ट्रयहमुनिनारद्वचनउचारा(ना॰ड॰)मुहिंदेज्ञानगयसंन्यासी।तविज्ञामुँगेयहिकयतपराशी५। इकम्रुतमेंद्विजदासीमाता । मोषेकियेसनेहअघाता ॥ ६ ॥ यद्भिचहेमेरोकल्याणा । परव्शकरिनसकीममञ्जाणा ॥

दोहा-करिनसकतकछुआपसे, ईश्वरवज्ञयहर्ष्टोग । दारुमयीयोपितयथा, नाचत नटसंयोग ॥ ७ ॥ पंचवर्षकोवारुकरूपा।रहतभयोद्विजकुर्लाहं अनूपा॥जनिनेहवज्ञकर्मीहंठान्यो।देज्ञकालदिज्ञिकछुनहिंजान्यो ॥८॥ गऊदुहनहितनिज्ञिहकवारा।ममजननीतजिगईअगारा॥तेहिपगतल्मगपरचोभुजंगा।प्रेरितकाल्डस्योतिहिंगंगा ९॥ तवजननीसुरलोकसिथारी । मेंमानीअतिकृपासुरारी॥हरिनिजजननचहेकल्याना।यहग्रुणिउत्तरक्रियोपयाना ॥९०॥ तहाँदेज्ञथनथान्यहिंपूरे । नगरमामत्रजआकररूरे॥वनउपवनवाटिकासुहावन । गिरितटकुपिकम्रामसुस्रख्यवन॥९९॥

दोहा-चित्रवातुतेशैळवहु, परमविचित्रसोहाय ॥ गजगंजितज्ञासाविपुळ, ऐसेद्वुमदरशाय ॥ विमळवारियुतविपुळतङ्गा । सुरसेवितसरसीवहुजागा॥१२॥गुंजहिकूर्जाहर्भगविहंगा।यहस्वितरस्वतगयोअसंगा ॥ पुनिइककाननळख्योभयावन।सुञ्जकीचकसरवंशसोहावन १३ स्याळजळूकशृगाळहुँ वोरा।स्रपावहिकरिञ्चोरकरोग ॥ श्रमितस्रुधिततृपितौतहुँभयळ।तवसरितातळ्तुरतहिंगयळ॥न्हाइपानकरिश्रमकरिदृरी १५तिहिनर्जनवनमहुँभैपूरी॥ बासुदेवतरुकेतरजाई । वैठचोपरममोदकहुँपाई ॥ जियअत्यामीभूगवाना । गुरुहिस्सितकीन्हचोमनध्याना ॥ १६॥

दोहा-भावमगनमनद्दगसजल, ध्यानकरतपद्कंज ॥ धीरेधीरेहरिहिये, प्रगटतभेष्ठुखपुंज ॥ १७ ॥
प्रमपुलकयुतभयोशरीरा । बूब्योआनँदिसियुगँभीरा ॥ भूलिगयोआपनोपरायो । केवलकृष्णरूपमनलायो ॥ १८ ॥
परममनोहरशोकनशावन । ऐसोश्यामस्वरूपसोहावन ॥ क्षणभरमगटरह्योमनभेरे । फरिनदेखिपरचोबहुहेरे ॥
तवव्याकुलमेंवव्योग्रनीशा।मणिविहीनजिमिविकलफणीशा १९प्रनिथिरमनिकयदेखनहेत्।प्रगटभयेनहिरमानिकेतृ ।
क्षेतिविषयलालचीकोहीलहिलयुभोगनतोपितहोहं ॥२०॥ यहिविधियत्वकरत्तेहिवनमागिराअभोचरप्रभुतेहिक्षणमे॥
दोहा-कह्योवचनगंभीरअति, नमतेष्ठधासमान । शोकिमिटावनमोरसव, मुनियेव्यासस्वजान ॥ २१ ॥

दाहा-कह्मावचनगभारआतः नमवष्यावानाः । स्वाः प्राः । वार्षाः । तेकुयोगिमोहिदेसतनाही ॥२२॥ सुदुवारुकयहिनन्महिंमाहीं । मेरेदरशयोगदुनाहीं॥त्रिनकेकामादिकनहिंजाहीं । तेकुयोगिमोहिदेसतनाहीं ॥२२॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध १

्रेयोदेखायरूपद्दकवारा । सोअनुरागहिंदेतुकुमारा ॥ ममअनुरागिपुरुपजोकोई । क्रमसेविपयनाञ्चतेहिंदोई ॥२३॥ गड़ी संतसेवा ते तेरी । मोमे छागी सुमति घनेरी ॥ यह निदित्ततनुत्तिसुनिराई । जैहोमेरेछोकसिषाई ॥ अबमेरोपार्पदहेंजेहो । तबतुमपरमानंदिहेपैहो ॥२४॥तेरीमतिजोमोमहॅंछागी । सोममुकुपातोहिनहिंत्यागी ॥

दोहा-प्रख्यकालहूँभें सुरति, रहिंद्देमोमहँछागि । ममप्रसादतेसर्वदा, दुखनैंद्देसवभागि ॥ २५ ॥ ोंकिहिमौनभयेतेईश्वर । प्राक्कतग्रुणनरहितवपुजिनकर ॥ पायकृपातिनकीवनमाहीं । मैंतविशवअजपूजितहाहीं ॥ २००० अन्यकृति । उरमहँभयोअनंदअपारा ॥२६॥ मंगळकरणनामहिरकेरे । अतिगोपितअरुकर्मपनेरे ॥ २००० अन्यकृति । उर्माहँभयोअनंदअपारा ॥२६॥ मंगळकरणनामहिरकेरे । अतिगोपितअरुकर्मपनेरे ॥ २००० अन्यकृति । अत्यक्षिताभिका । देशाहीं विकास । अत्यक्षित्र । अत्यक्षित्र । अतिगोपितअरुकर्मपनेरे ॥ २००० अन्यक्षित्र । अस्यक्षित्र । अस्यक्षित्र । अस्यक्षित्र । अस्यक्षित्र । अस्यक्षित्र । अस्यक्षित्र । अस्यक्ष

देशहा-देनलगेजवमोहिंवपु, भागवतीयदुवीर । प्रारम्पहिंभोगीतवे, भोतिकछुत्योज्ञरीर ॥ २९॥ : १६। सोयेसिधुसलिलभगवाना॥नाभिकमलअज्ञज्ञेनैलीन्ह्यो । तिनप्राणहिप्रवेज्ञामेंकीन्ह्यो ३० : स्वत्रप्राणहिप्रवेज्ञामेंकीन्ह्यो ३० : स्वत्रप्राणहिप्रवेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत्रप्राणहिप्रप्राणहिप्रवेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत्रप्राणहिप्रपेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत्रप्रपेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत्रप्रपेज्या ३० : स्वत्रप्रपेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत्रपेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत्रपेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत्रपेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत्रपेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत्यपेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत्यपेज्यपेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत्यपेज्यपेज्ञामेंकीन्ह्या ३० : स्वत

अनुअहते भ्रिक्षे कि मेरीगतिकहुँरोकिनजाई॥ भीतरवाहरत्रिभुवनमाई।।विचरहुँअविचल्रभक्तिसदाई। ॥३२॥ निक्र प्राप्त । जेहिसुरुब्रह्मवोधउपजावन॥ताहिवजायगायहरिगाथामिविचरहुँत्रिभुवनसुनिनाथा॥३३॥ दोहा—निजचरित्रगावतनिरुषि,प्रिययशतीरथपाद । कृष्णवोल्यसमहिये,ममआवहिसुप्रसाद ॥ ३४ ॥

दाह् निर्मायपारमायसान्यसान्यसान्यसार्वे । इट ॥ चाहतविषयनवारिहवारा,व्याकुळिचित्तपरेसंसारा ॥ तिनकोश्रीहरिकथासोहाई । भवसागरनोकाश्रुतिगाई ॥ ३५ ॥ कामळोभहतमानसजोई। जसहरिकथासुनतज्ञुचिहोई॥तसर्नाहंहोतिकयेतपयोग्र्।यहरहस्यजानीहंसुनिळोग्र्॥३६॥ परमग्रुसममजन्मिहंकमा । अरुतुमआत्मतोपहरिधमा ॥ येसवपूछचोजोस्रुनिराई । सोसवतुमसोंकह्मोंबुझाई॥३७॥ स्रतज्ञाच ।

सत्यवर्तास्रतसोयहिरीती।नारदस्रनिकहिकथासप्रीती॥माँगिविदाकरवीणवजावत।स्रुनिस्वतंत्रगवनेसुखद्यावत॥३८॥ दोहा—अहोथन्यदेवर्षिहरि, कीरतिवीणवजाय । हर्षितगावतजगतजो, हर्षितकरत्तवनाय ॥ ३९॥

द्वाहा—अहायन्यदेवापहार, कारातवाणवजाय । हापतगावतजगतजा, हापतकरतवनाय ॥ ३५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजवांपवेद्याविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशी महाराजाश्रीराजावहादरश्रीकृष्णंचंद्रकृपाञापिकारिश्रीर्धराजसिंहजदेवकते

आनंदाम्ब्रुनिधोप्रथमस्कंधेपष्टस्तरंगः ॥ ६ ॥

दोहा-नारदम्रुनिअरुव्यासको, भुनिअद्भुतसंवाद । वोलेशीनकमृतसों, पाय परमअहलाद ॥ जीनकउवाच ।

जयनारदम्रुनिकियेषयाना । त्वमुनिव्यासदेवभगवाना ॥ मुनिनारदकीगिरामुहाई । कहाकियोहियहपैवद्गई ॥ मुनिज्ञोनककेवचनमुहाये।वोल्रेसृतहपैउरछाये॥३॥(सृतउ॰)सरस्वतिसरपिट्चमतटमार्ही।आश्रमदाम्यात्रासतहाँही ऋषिनयज्ञकोवर्द्धनहारा ॥२॥ तहाँवसिद्धजविपुल्यदग्रा ॥ वदगीवनमंडितचहुँबोग । अतिरमणीयलगतसवटोग ॥ तेहिनिजआश्रमव्यासमुजाना।शुचिद्धमनथिरकियभगवाना३निश्चलनिवनिर्मलममार्ही।भक्तियोगकरित्यासतहार्ही

दोहा–पुरुषपुराणोछस्तभे, मायातेहिआर्थान् ॥ २ ॥ त्रेहिमायार्कार्गवियद, मोहिन्दे प्राचीन् ॥ यद्यपित्रिगुणात्मकयहितनते । जीवविष्ठसण्देअरुमनते॥तद्पिआपनोवपुयदमानन।तेहिवशकमंत्रनर्थकटानन॥५॥ लेहितेसकछअनर्थनशार्ही । भक्तियोगतेजानतनार्ही ॥ तिनकेदेतुच्याममुनिगर्ड । श्रीभागवनमंहिनागार्द ॥ ६ ॥ लेहिभागवतसुनतश्रवणनमें । जगतजननकेतादीसणमें ॥ भक्तिहोनिपदर्शीगिरियार्ग । शोकमोदर्भभूननवागी।।॥ सोभागवतशोपियनायो । विरतिनिरतिसुनशुकेपदायो ॥८॥ तब्दानिकप्रछपोदरपार्द । यदरांकादमरमनजार्द ॥

दोहा-विस्तिनिस्तिचाइतनकछु,आत्मसुर्सादस्सिवापद्योमदायदमंदिना केहिकारप्पशुकदेव ॥ ९ ॥ कह्योसुततवआतिहरपाई । सुनदुर्ह्होनकादिकचितटारे ॥ तेटोकिकप्रयननारिमान । आनुमुस्सीक्रप्णपुरकान ॥ तेतजिसकरुफरुनकीआञ्चा।भक्तिकरहिनितरमानिवासा।कृष्णचंद्रकेग्रणयहिभाँती।करहिंस्ववशनिजमक्तिनमार्तार्थ हरिग्रुणमेमोहितमतिजाकी । संतत्रहतिभक्तरसद्याकी॥सोक्षुकहरिभक्तनकोप्यारो।पक्ष्मोमहाभागवतउदारो॥५ भूषपरीक्षितजेऋषिराऊ । जन्मकर्मतिनमुक्तिप्रभाऊ ॥ अरुपांडवनचरित्रअपारा । जिनमेंक्रप्णकथाविस्तारा

दोहा—यहसववर्णनकरिहंगे,तुमकोसपिव बुझाइ । सुनोझोनकादिकसंबे, सावधानितळाइ ॥ १२ ॥ जबकोरवअरुपांडविकरो । संजयवंशिनकरविनरो ॥ कुरुक्षेत्रमहँभोसंयामा । वीरगयेसविवारिहंधामा रह्योएकदुपोंधनराई । भीमसेनतहँकोधिहळाई ॥ गदागुद्धमहँगदाचळाई । जानुतोरितेहिदियोगिराई ॥ १३ । तेहिनिशिद्रोणपुत्रतहँआयो । लिखदुपोंधनकहँदुखपायो ॥ राजाकेप्रियकरनिवचारी । गयेरिनिशिर्सेनमँझार्रा पंचद्रोपदिकेस्रतजहँव । सोवतरहेगयोद्रिजतहँव ॥ सङ्गिनकासिशीञ्चतिनकाटे । धृष्टश्चमदिकशिरळाँ

दोहा—द्वपदसुतासुत्रहिरनको, ल्यायोजहॅकुरुभूप । जानिहिर्गुनहिरातृपतिकह, कियोनिनजनुरूप ॥ निदितकर्मिकियोद्विजराई । वंशछेदह्वैगयोवनाई ॥ हर्पशोकजवभयोसमाना । त्यागोतवहुयोधनप्राना ॥ १४ देखिद्रोपदसितनिनाशा । दुसहदुःखतनुकियोप्रकाशा ॥ रोदनकरनलगीभिरेदाहा । व्योविलोचनअंबुप्रवाहा तहँअर्जुनअतिकोपहिपागेद्वपदसुतहिससुझावनलागे।(अ.उ०)ज्ञा विद्वासिक्योजेहीं ॥ तेहिवैद्यायतुमहिनहँगेहीं ॥ ताकेनिकटवेगिमेजाई । गांडीविहिसोवाणचलाई ॥ काटितासुशिरजवमेंलेहीं ॥ तेहिवैद्यायतुमहिनहँगेहीं ॥

दोहा—तवतेरोमेंपाँछिहोँ,नैनवारिसुकुमारि । मृतसुतवारीममवचन, त्रूछेतत्यविचारि ॥ १६ ॥ (सू॰उ॰)यिविधिद्रोपदिकहँसमुझाई।विविधमनोहरवचनसुनाई।।कवचपहिरिगाँडीवहिछेके।मीतकुण्णकोत्तारिथेकैकै स्थचिकपिष्वजकोपितअर्ज्जनकाहीं।दूरिहितेदेखतदृगमाहीं।। सुत्वचिकपिष्वजकोपितअर्ज्जनकाहीं।दूरिहितेदेखतदृगमाहीं।। सुत्वचिकपिष्वजकोनिक्रमाहीं। सुत्वचिक्रमामोप्राणवचाई ॥ जैसेशंकरकोभयपाई । दक्षचल्योगेविकरुपराई ॥ भरिशकभाग्योद्रोणकुमारा १८अश्वभयेमगथिकतअपारा।।वचवआपनोजविहनदेख्यो।अस्त्रब्रह्मशूरक्षकर्छेख्यो १९॥

दोहा-निजप्राणिहंसंकटनिराखि, सावधानशुचिविष्र । जानतरुपसंहारनीहि, तज्यो ब्रह्मश्राछिप्र ॥ २०॥ तातेप्रगब्धोतेजप्रचंडा । छायोदशहूँदिशनअखंडा ॥ तवप्राणनआपत्तिनिहारी । हिस्सोंअर्जुनगिराउचारी ॥ २०॥ (अ०००)महावाहुहेकुप्णसुरारी । निजभक्तनकेसंकटहारी॥जेजगतापजातहेंजारे । तिनकेतुमहिवचावनहारे॥२२॥ तुमहींआदिपुरुपश्चकृतिहुपर।सुख्यतुम्हेंहेंश्यरकरुणाकर।ज्ञानशक्तिकरिमायात्यागी।रहोसदानिजरूपहिरागी ॥२३॥ मायामोहितजननसदाही।निजवरुदेहुचारिपुरुकाहीं२९थहअवतारहरणसुविभागानिजजनध्यानहेतुप्रसुधारा २५॥

दोहा-हमजानिहनिहंकुप्णयह, कहँतेआवतकौन । दारूणधावतओरचहुँ, तेजभीतिकोभीन ॥ यहिविधिकह्मोपार्थअकुछाई । वोलेकुप्णचंद्रमुसक्याई।(श्रीभ॰उ॰)जानहुअस्त्रब्रह्मशरघोरा।छांडचोद्रोणपुत्रवरजोरा जानतनिहंयाकोसंहारा । जियसंकटलियाहिपवाँरा ॥२७॥ औरअस्त्रकरिसकेनवारण । अहैत्रह्मशरयाहिनिवारण ॥ तातेपार्थत्रह्मशरछाँडहु । अस्त्रतेजतेअस्त्रहिआडहु(सू॰उ॰)मुनतकृप्णकेवचनमुहाये।श्रुद्धनमात्राल्युणसुख्छाये॥ सिल्लपरिहोकरिहरिपरदक्षिण।तज्योवीरत्रह्मास्त्रहितेहिक्षण।दोजअस्त्रनकेमिलेप्रकाशा।विद्छायसवअवनिअकाशा॥

दोहा—मानहुदिनकरदहनदोछ,दहनहेतुसबळोक । छरतमयूखपसारिकै,देवनकरतसशोक ॥ ३०॥ महातेजदोडअस्त्रनकेरो । जारतळोकनघोरघनेरो । जरतप्रजासवताहिनिहारी।प्रष्ठयभग्निटियमनहिनिवारी ॥३९॥ यहिनिधिमहाउपद्रबदेखी । वासुदेवकोसम्मतळेखी ॥ दुहुँनअस्त्रकोएकहिवारा । कियोधनंजय उपसहारा ॥ ३२॥ तबहरिअर्ज्जनस्पहिषवाई । दारुणदोणसुनतिहिकाळ ॥ स्त्र ॥ तबहरिअर्ज्जनस्पहिषवाई । दारुणदोणसुनतिहिकाळ ॥ कियोधनंजय उपसहारा ॥ ३०॥ तबहरिअर्ज्जनस्पहिस्वार्ह । वाध्यद्विचमत्तराह ॥ ३३॥ ताहिवाधिवळतेदोडवीरा । ढेरहिळेगमनतरणपीरा ॥

दोहा—कमलनयनयदुनाथतव,अर्जुनसोंखुतचेन । कोषितह्वैद्योलेवयन, सुनदुपार्थमतिऐन ॥ ३४ ॥ यदसोवतमहरानिसिपारचो । विनअपराधवालकनमारचो॥तातेयदिरसहुअवनार्ही । मारहुविगद्विजाधमकार्दी३५॥ तियवालकसोवतमतवारे । इरणागतविरयभेवारे ॥ रुजीजङ्गोअसजगिरपुकार्ही । मार्राहेयमेथुरंधरनार्ही ॥ ३६ ॥ े पाठतजोखळदयानआने॥ तेहिवथकरवतासुकल्याना।नहितौपावतनरकमहाना॥३७ हे प्रमणहि । कियोप्रतिज्ञाहमहिसुनाई॥ जोतुवसुननिक्योवयरेने । छेपेहों तेहिशिरतुवपेने॥ ३८। दोहा-तातेयाकोवेगिवथ, करहुधनंजयवीर। अप्रियदुर्योवनहुको, कियोकर्मवेपीर॥ ०-आततायिपापीइहिजानो। निजसुतहनिकुळहूपकमानो॥ ३९॥

#### सूतउवाच ।

दोहा-ताकोवांधिलेआह्वो, द्वपदीसकीनजोह । छोडहुछोडहुयहकह्यो, विप्रनित्यगुरुहोह ॥ ४३ ॥ सहितविसर्जनउपसंहारा । धनुवेदयुतमंत्रप्रकारा ॥ सकलअख्रनुमजासुकुपाते । पत्न्योधनंजयवलभोजाते ॥ ४४ ॥ सोहनगवानद्रोणस्वतः । वर्तमानयहतेहिअनुरूपा ॥ कृपीद्रोणदाराअर्थगी । वनीरहैजेहिसुतरणरंगी ॥ ४५ ॥ जातमहाभागमतिवारे । सकल्पमंकेजाननहारे ॥ देहुनतुमयाकोद्वसभोग् । गुरुकुलवंदनपूजनयोग् ॥ ४६ ॥ पतिदेवताद्रोणकीनारी । अश्वत्यामाकीमहतारी ॥ जसमेरेबहुसुतहत्जाके । तसनहिंहोह्य्यथाअवृताके ॥ ४७ ॥

दोहा-जेअजितेन्द्रियनुपतिहठि, द्विजनकरावहिकोपा।सोशोकितद्विजङ्गळकरत, तुरतराजङ्गळछोप ॥ ४८ ॥

#### सूतडवाच ।

न्यायथर्मग्रुतकपटविद्दाने । सवमेंसमवरकरुणार्भाने॥कहिद्धपदीइमिथर्मनिवाह्यो॥सुनतथर्मन्तृपताहिसराह्यो॥ ४९ ॥ नकुल्डुओंसहदेवधनंत्रय । सात्यिककुष्णचंद्रदृशकंत्रय ॥ रहेओरहूजेनरनार्स । कहतभयेथिनद्वुपदकुमार्स ॥५० भीमसेनतवकोपहिद्याये । सवसों ऐसेवचनसुनाये ॥ सकलभांतियहमारनयोय । अवनहिंआरकरोउतयोयू । निजनिजप्रभुकोकरहितनाहीं ।सोवतवालकवष्योग्यशीं ॥५ ३॥ तबहुपदीअरुभीमहुकेरी।सुनिवाणीअर्जुनवपुंहेरी। दोहा—चारिवाहसंदरलस्त, कह्योकुष्णमुसकाह । मेरेहकछ्येवचन, सुनहपार्थवितलाह ॥ ५२ ॥

पारपाडुखपरञ्चात्र प्रसाद्धां विश्वास्य । पर्द्वास्थित्व प्रमाद्धां । पर्द्वास्थित । प्रसादि । प्रमादि । प्रसादि । प्रमादि । प्रमाद । प्रमादि । प्रमादि । प्रमादि । प्रमादि । प्रमादि । प्रमादि । प्

दोहा—मुंडनअरुसंपतिहरन, देशनिकारनजोह । नीचहृद्विजकहँदंडयह, दृद्दिकदंडनहोह ॥ ५७ ॥ पुत्रशोकतेदुखितसव, पांडवहुपदीयुक्त । मृतनिजवंधुनकीकिया, करीसकळश्चतिउक्त ॥ ५८ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजशीमहाराजशीमहाराजावांपवेशविश्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्री महाराजापिराजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापाञापिकारीश्रीरघुराज सिंहजृदेवकृतेआनंदांग्रीपिनियाप्रथमस्कंपेसतमस्तरंगः ॥ ७ ॥

#### सृतउवाच ।

दोहा-पुनिनिजवांपवभृतकजै, तिनहितिष्ठांजिष्टिन् । यदुपतियुनपांडवमवै, गंगागयेअचैन ॥ आगेकिष्पुरवारीनारी । करतिवद्यापपुकारिपुकारी १ ज्याइतिद्यांजिद्यदिनकारी । पुनिमजनिकयगंगामारी । जाकोजटहरिपद्रजपावन । तुरतिहतीनदुतापनज्ञावन ॥ २ ॥ तहेंपृनगृहरेन्नपगरे । औगयुपिष्टममंपुनभारे । दुपदीक्वेतीअफ्गांप्रारी । रहेसवैज्ञोकितअतिभारी ॥ सुनिनसमनकृष्णनहेंनारं ॥ ३ ॥ दनवंपुनकोकस्रो सुद्रारं ।

दोहा-हरणहेतुभूभारके, छेहुनायअवतार । योगेश्वरहेअखिरुग्रहे, तुर्वहैनमहुँबहुवार ॥ ४३ ॥ (म्.उ.)-यहिविधिकहीमनाहरवानी।प्रस्तुतिकरीजवहिंसुखमानी॥तवतिहमोहतअसयदुराई।कुंतीसोंबोरेसुसक्याई॥ तेरीप्रीतिप्रतीतिविचारी । जावद्वारकेनहिंमतिवारी ॥ धर्मभूपहृतहँसुखछाई।जातजानियदुपुरयदुराई॥४०॥ प्रेमसहिततहँकियोनिवारन।तबह्नेमोदितहरिजगकारन॥पृथाआदिनारिनसमुझाई। प्रविशिहस्तिनापुरहिकन्हाई॥ कछुकुकारुकुन्सोत्हुँबासा।सहितपांडवन्रमानिवासा॥४५॥ तहँस्त्रीचरित्रजेजाने।ज्यासादिकस्रनिपरमसयाने॥

दोहा—तिनहुते अरु कृष्णमिष, यदिष युक्तइतिहास । समुझायेंगे धर्मसुत, भयोन शोचिनाश ॥४६॥। प्राक्कृतमनते कीरवराजा । शोचवंषवांषवनसमाजा ॥ हे द्विजनेह मोहवशहिक । बोलेसकलसभासुखज्वेक ॥ ४० ॥ इहांलेखो अज्ञानहमारो । मेरेहियमें कियोअगारो ॥ एअ काग भक्षकयहदेहा । ताकेहितसवको तिजनेहा ॥ में हुरात्मनिह धर्म विचारी । अक्षोहिणी अनेकनमारी ॥ ४८ ॥ वालविप्रसंवन्धहर्मिये । पितावंधुग्रुरुआतपविये ॥ इनकोद्रोह कियोवरजोरा । तातेनरकपरहुँगोपोरा ॥ यद्षिजातबहुवर्ष हजारा । तद्षिननरकहुत उद्धारा ॥४९ ॥ दोहा—यद्षित्रपत्रित पर्ममें, नृष्वधृद्रपत नाहि । है यह हरिशासनतद्षि, नहिआवत मनमार्हि ॥ ५० ॥

जनके सुतप्तिहमहने, तिनितय दोहन दोष । यज्ञादिककिः मिर्टाहंगे, यह न होत संतोष ॥५९॥ कीचछुटे निर्ह कीचते, जिमि मदते मदनाहिं । येकहुजियवधदोष तिमि, जातन जागनमाहिं॥५२॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजा बांधवेश विश्वनार्थीसहात्मज सिद्धि श्रीमहाराजाधिराज

श्रीमहाराना श्रीरानावहादुर श्रीकृष्णचंद्र कृपापात्राधिकारी श्रीरपुरानसिंहजूदेव कृतेआनंदांबुनियो प्रथमस्कंधे अष्टमस्तरंगः ॥ ८॥

#### सूत उवाच।

दोहा—पंपुवधवअषते बसित, जाननको सब्धमं । परेभीप्पकुरुक्षेत्रतहँ,तहँ गमनेतृपधमं ॥५॥ तबितृकेवराबारिक्साई । कनककलितस्यंदनन मँगाई॥ तरलतुरंगनतुरत्तिद्वाई । चित्रनृपत्तंगमनेद्वविद्याई ॥ व्यासपोम्पआदिकम्रानिराज्।चलेतकलितस्यादितसमाज्॥२॥अर्जुनसंगचढेवरस्यदंन।गमनिद्वयेद्वप्तियदुनंदन ॥ तिन्यत्पम्राज्ञ अतिराजे । त्रिमिकुवरम्धियक्षसमाजे ॥३॥यद्विविध्यक्ल समाजमुद्राई । पहुँचीकुरुक्षेत्रमहँजाई॥ सवैविलोक्ष्यो भीष्मिद्वकहँ । द्वितिगिन्यदिवजनुभुमहँ।ज्ञास्त्रामहँपन्योप्तर्याग । क्रष्णसहितपांद्ववहँधीस्य ॥

दोहा-भीष्मदेवकोकरतभे, सहितसमाजप्रणाम। वेटेतिनकोषेरिक, भोटरआनँद्धाम ॥ २ ॥

मानहुँसवैकालगतिकाहीं । जगमेंजाक्षुनिवारणनाहीं॥४॥पुनिजेहिद्धपदिहिसभामँझारी। ल्यायेकेशपकरिअपकारी॥ दोहा-गतआयुपतेहिकमेते, ऐसेरिपुनहताह । कितवहरीनृपथर्मको, दियेराजयदुराह ॥ ५ ॥

नृपतिष्ठुधिष्टिरकोयदुराई । अश्वमेष्प्रैसविधिकराई ॥ तिनकोयश्चातमस्यसम्पावन।जगफैलायोहरिमनभावन ॥६॥ पांडुसुतनसोविदाकराई । सात्यिकउद्धवयुतयदुराई ॥ पूजितम्रिनव्यासादिकतेरे । पूजितह्वैमुद्पायवनेरे ॥ ७॥ गमनद्वारकाकरनिवचारी । शौनकस्यंदनचढेमुरारी ॥ त्वउत्तरापायभयधाई । हरिढिगआइगईअकुलाई॥८॥

उत्तरोवाच ।

देवदेवयदुपतिदुखवाती।रक्षाकरहुमोरिसवभांती ॥ तुर्मीहंछोड़िकोअभयप्रदाता । सवकोकारुकरतजगपाता ॥९॥ दोहा—आपसञ्चरअतितत्तप्रभु, आयोसन्मुखधाइ । वरुनाञ्चेमोहिनाथपै, गर्भहिदेइवचाइ ॥ १० ॥

(स्.उ.)सुनिउत्तरागिरागिरिपारी।प्रणतपाल्यहिल्योविचारी।करनअपांडवअवनिविचाऱ्यो।द्रोणपुत्रब्रह्मास्त्रपवाँऱ्यो। तेहिक्षणन्विलतपंचवरवाना।गयोपांडवनओरमहाना।।पांडवतोल्लिबाणनआवत।लियोअस्त्रनिजकोपहिद्यावत।१२। लिवअनन्यदासनदुस्तकाहीं।तनश्रीहरिकरिकृपातहाँहीं।।रक्षािकयनिजचक्रचलाई। अंतर्यामीयोगिनराई॥ १३॥ गर्भजत्तराकोकरिदाया। छाइलियोहरिअपनीमाया॥ कौरववंशवदावनहेतु।कियेकृपाद्वतकृपानिकेतु॥ १४॥

दोहा-अस्त्रवस्ति । व्याप्परमप्रचंड । तद्पिसुद्र्शनतेज्ञलहि, भयोतुरत्शतसंड ॥ १५॥ जिनअचरजमानहुसुनिराई । सवअचरजमयहेंयदुराई ॥ जोनिजमायातेजगकाही । सिरजहिपालहिनाशकराही ॥ सुनिजवकृष्णचंद्रसुखपागे । द्वारावतीचलनप्रभुलागे ॥ तवजेत्रझअस्रतेखूटे । तिनकेदुखवंपनसवटूटे॥१॥ ऐससुतसुत्तवपूर्समेतू । आद्द्यथाठिंगरमानिकेतू ॥ स्वातिकरमल्लासुत्रवस्ति सुनुहुशोनकादिकचितलाई ॥ १७॥

कुंत्युवाच ।

पुरुपआपर्इश्वरप्रकृतिहिपर । जनअहरूयथितवाहरभीतर॥१८॥मुद्रितमायाह्रपकनाते । मृढमितनकोनाहिदेखाते॥ दोहा-इंद्रजालयुत्तिमिनटे, जानतनिहंजनप्राम । अविनाशीइद्रिनअहरू, ऐसेतुमहिप्रणाम्॥१९॥

देहि। इंद्रगिरिश्वालयुतीनामनदः जानतनाहजनमा । जाननाहाद्रश्रालयुत्र राज्यस्य राज्यस्य राज्यस्य राज्यस्य राज्यस्य छंदगीतिका – नेहिअमल्युनिपुनिपरमहंसहुभक्तिकरउरआनहीं।प्रभुतिनहिंतुमकोनारिहमल्युकोनिविधिपहिचानहीं वसुदेवश्रीदेवकोनंदनकृष्णनंद्कुमार्हों ॥ २१ ॥ अविदनामगोविंदपंकजमालिपरमयदारहो ॥

क्षीरवद्ननीचेरदेसोत्बद्द्यामनदिविचारिके । मोहिमोहकावनपरनकप्रनदिनातिवृमदिनिदारिके ॥ ३१ ॥ क्षोदकद्ततुमकोपुरूपपक्षपदुकृषतिकीर्गतकरनको।भजनस्मतिकुल्लल्पीजिमिचेदनमल्पपदाभरनको ॥ ३२ ॥ कोडकहतअसुरनवपनिहतअस्तापुजनरक्षनिहिते । हिरिप्रगटभेमथुरापुरीवसुदेवदेविकयांचिते ॥ ३३ ॥ कोडकहत्ताआस्य प्रवृत्तिनाविनिवहुभारते । तिमिद्धितमिहभाराहरनप्रगटेविनयकरतारते ॥ ३४ ॥ कोडकहिअजातिहिकामकर्महितेद्दुस्तितन्दिकि । जगश्रवनसुमिरतयोग कर्मनकरनकोचितलेसिक ॥ प्रगटेत्रिलेकान्तराहिकामकर्महितेदुस्तितन्दिकि । जगश्रवनसुमिरतसुनतगावत हर्पलहतअपारहे ॥ अभेटित्रिलेकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तराहिकान्तरा

दोहा-हरणहेतुभूभारके, छेहुनाथअवतार् । योगेश्वरहेअखिळगुरु, तुम्हेनमहुँबहुवार् ॥ ४३ ॥ (मृ.ज.)-पहिविधिकहीमनेहरवानी।प्रस्तुतिकरीजर्वाहेसुखमानी॥तवतेहिमोहतअसयदुराहीकुंतीसोंबोळेसुसक्याई॥ तेरीप्रीतिप्रतीतिविचारी । जाबद्वारकेनीहमतिवारी ॥ धर्मभूपहूतहँसुखछाई।जातजानियदुपुरयदुराई॥४९॥ प्रेमसहिततहँकियोनिवारन।तबह्नेमोदितहरिजगकारन॥पृथाआदिनारिनससुझाई।प्रविश्विहत्तिनापुरहिकन्हाई॥ कछुकुकाळकुन्ह्योत्हँबासा।सहितपाँडवन्समानिवासा॥४५॥तहँस्त्रीचरित्रजेजाने।व्यासादिकसुनिपरमसयाने॥

दोहा—तिनहृते अरु कृष्णमिष, यदिष युक्तइतिहास । सगुझायेंगे धर्मसुत, भयोन शोचिननाश ॥४६॥ प्राकृतमनते कीरवराजा । शोचवंषवांपवनसमाजा ॥ हे द्विजनेह मोहवश्विक्षेत्र । बोलेसकलसभासुस्वज्वेक ॥ ४७ ॥ इहांलसो अज्ञानहमारो । मेरेहियमें कियोअगारो ॥ गृप्त काग भक्षकयहदेहा । ताकेहितसवको तिजनेहा ॥ मेंदुरात्मनहिं धर्म विचारी । अक्षीहिणीअनेकनमारी ॥ ४८ ॥ बालवित्रसवन्यहमित्रे । पितावधुग्रुरुआतपवित्रे ॥ इनकोद्रोह कियोवरजोरा । तातेनरकपरहुँगोपोरा ॥ यद्पिजातबहुवर्ष हजारा । तद्पिननरकहुते उद्धारा ॥४९ ॥ दोहा—यद्पिनृपतिग्रुत धर्ममें, नृपवथद्रपत नाहि । हे यह हरिशासनतद्पि, नहिआवत मनमाहि ॥ ५० ॥

पार निर्माण्डात प्रमण रामभूरात नाहि । हे यह हारहातानतदाम, नाहशावत मनमाहि ॥ ५० ॥ जिनके सुतपृतिहमहने, तिनितय दोहन दोष । यज्ञादिककार मिर्टोहंगे, यह न होत संतोष ॥५९ ॥ कीचछुटे निर्ह कीचते, जिमि मदते मदनाहि । येकहुजियवधदोष तिमि, जातन जागनमाहि॥५२॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजा बांधवेश विश्वनार्थीसहात्मज सिद्धि श्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजा श्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचेद्र कृषापात्राधिकारी श्रीरसुराजासिहजूदेव

। त्राराजावहादुर त्राकृष्णचद्र कृषापात्रााषकारा त्रारपुराजासहजूद कृतेआनंदांद्वनियो प्रथमस्कंघे अष्टमस्तरंगः॥ ८॥

#### सृत उवाच।

दोहा-मंधुवपवअपते जसित, जाननकों सव्धमं । परेभीप्मकुरुक्षेत्रतहँ,तहँ गमनेतृप्रधमं ॥१॥
तवितृकेवरचारिजभाई । कनककिलतस्यंदनन मँगाई ॥ तरलतुरंगनतुरत्तिहिषाई । चितृपुर्सँगगमनेछिविछाई ॥
व्यासपोम्यआदिकछुनिरान्।चलेसकलितस्याह्मारः॥२॥अर्जुनसंगचढेवरस्यंदनागमनित्येद्दांपतयदुनंदन ॥
तिनष्ठत्रपर्मराज अतिराजे । जिमिकुवेरम्धियक्षसमाजे ॥३॥यद्दिविधिसकल समाजग्रहाई । पहुँचीकुरुक्षेत्रमहँजाई॥
सवैविलोक्योभीप्मदेवकोक्रतम्भे, सहितसमाजभूगाम्। वेठेतिनकोधिर्के, भोटरआनँदथाम् ॥ ४॥

मानर्हेंसँबकाङगनिकार्ही । जगर्मेजानुनिवारणनाहीं॥शापुनिवेहिद्वपदिहिसभामँझारी। ल्यायेकेशपकरिअपकारी दोडा—गतआयुपनेहिकर्मने, ऐसेरिपुनहताड़ । कितवहरीनृपथर्मको, दियेराजयदुराङ् ॥ ५ ॥

त्रपनियुपिष्टिरकोयदुगई । अश्वमेषत्रेसविधिकराई ॥तिनकोयज्ञातमसत्तमपावन।नगफेलायोहिरमनभावन॥६। पांदुसुननसोविदाकराई । सात्यिकिडद्वयुत्तयदुराई ॥ पूजितसुनिन्यासादिकतेरे । पूजितहेसुद्वपायपेनेरे ॥ ७। गमनद्राग्काकरनिवचारी । ज्ञोनकस्यंदनचटेसुरारी ॥ तवडत्तरापायभयपाई । हरिटिंगआइगईअकुलाई॥८।

उत्तरोवाच ।

देवदेवपदुपतिदुरतपातीम्साकरतुमीरिसवभाती ॥ तुमहिछोङ्कोभभयप्रदाता । स्वकोकालकरतजगपाता॥९॥ दोदा−आपगदाग्अतितनप्रभु, आयोसन्धुरतपाड । वक्रनाश्चेमोहिनाथप, गर्भहिदेइवचाइ ॥ १० ॥

(मृ.ट.)मुनिङ्तगरिगारिगारी।प्रजनपाटयहिटयोविचारी।करनअपाँडवअविनिचाच्यो।द्रोणपुत्रस्रासपौँच्यो। तेहिंसकरपटिनपंचयरपाना।गयोपौँडवनआरमहाना॥पाँडवनोटिसियाणनआवत।टियोअस्तिजकोपिहेछावत।३२। टरिस्तनपदाननदुरस्कार्ही।नवश्रीहरिकीरकुपानहाँहीं॥रक्षाकियनिजनकच्छाई। अंतयोमीयोगिनसई॥ १३॥ गभेडतगर्कोकरिदाया। छारटियोहरिकपर्वामाया॥ कोरवांक्षवहानकेत् । क्रियकपादतकुपानिकेत्॥ १९॥

दोदा-अग्यबद्धारियमापनाँहै, यमपिप्रमापने । तद्दिपसुद्द्यानेतेजलहि, भ्योत्ग्वजातराँहै ॥ १५ ॥ जनिसन्यनमानदुमुनिगई । स्वभन्यनमपदेयद्ग्यहै ॥ जोनिजमापानेजगकारी । सिर्मिदपालिनाशकगही॥ मुनियनपुरुष्यभद्भगप्रमाने । द्वारामीन्द्रनप्रभुलाने ॥ त्वनेबस्भयनेष्ट्रे । निनोद्दर्यप्रमासक्देशभ्या ऐपसुनसुन्वभूममद् । आद्युषादिग्रमानिकेन् ॥ स्मृनिकरन्दर्भासुरापाई । सुनदुद्दीनकादिकानितलाई ॥ १७ ॥

कुंत्यवाच ।

द्वरपभारदेद्वरमञ्जिदिषरः । जनभरद्वप्यितवाद्यभीत्रम। १८॥मृद्वितमायारूपरुनति । मृटमतित होतादिवर्गाण। देश्य-देद्वराजयुवितिमनदेः जानन्नदिवनमामः । भा नाहादिदिनभट्यः प्रेमनुमदिमगामा॥१९॥

भाग कर सेराप्ते एक न न करणाय कार उन्तर कि व भाग के तर आवास्त्र स्वत्य के सुर्व है जानिन वर्गनिकारिकारिकों अपके अ भोगकार तरने व भागपाय बराय देहर के तथा एक अपने भाग अपने महिलारी ने भागी बाद पर तर त्यान स्वत्या अपने स्वत्य अपन कोउकहतअसुरनवधनहितअरुसाधुजनरक्षनहिते । हरिप्रगटभेमथुरापुरीवसुदेवदेविकयांचिते ॥ ३३ ॥ कोउकहैसागरमध्यष्ट्वतिनाविनिवद्धभारते । तिभिद्धसितमहिभाराहरनप्रगटेविनयकरतारते॥ ३४॥ कोउकहिअजातहिकामकर्महितेदुखितन्रदेखिकै । जगश्रवनसुमिरनयोग कर्मनकरनकोचितलेखिकै ॥ प्रगटेत्रिलोकीनाथतुम्हरोसुयज्ञजेबहुवारहै ॥ ३५ ॥ सुखभनतसुमिरतसुनत्गावत हर्पल्हतअपारहै ॥ जेइवेगिहीभवनाभकरितुवचरणकम्लविद्योकते । तिहुँद्योकमें मुद्योकलहिविचरहिंसदाविनशोकते ॥३६॥ हमसुद्धद्भनुचररावरेतजिचरणऔरनआसहै । हमसुकलभूपनकेविरोधीआपविननहुलासहै ॥ अवतहमेतुमभक्तहितकरछोंडिचाहतजानहो । तुमहोगरीवनिवाज यदुवरपरमकुपानिधानहो ॥ ३७ ॥ हमनामरूपविख्यातयद्यपितद्पितुमविननाथज्।जिमिजीवविनइंद्रीविकलतिमिहमहुँसकलअनाथज्।।३८॥ जिमितुवचरणचिद्धितथरणिअतिहीलसतियहिकाल्है । तिमिगमनकीन्हेनाथइततेल्सेगीनविलास्है॥३९॥ धनवामपुरणदेशको ओपधितरुनकेजारुँहै । वनशैरुसरितासरितपतितुवरुखेहोतिनहारुँहै ॥ ४० ॥ प्रभुविश्वआतमविश्वमूरतिद्वारकाजोजाइये । तोपांडवनअरुयदुनमेंममनेहपाश्छुडाइये ॥ ४१ ॥ यहविनयसुनियेनाथमेरीप्रीतित्तिनिसंसारही । तुवचरणमेंअविचलरहैनिमिगंगपारावारही ॥ ४२ ॥ जयकृष्णअर्जुनस्खायदुपतिदह्नखटनृपवंशके । अतिवीरश्रीगोविदगोद्विजसुरनपीडाध्वंसके ॥

दोहा-हरणहेतुभूभारके, छेहुनाथअवतार । योगेश्वरहेअखिलगुरु, तुम्हेनमहुँबहुवार ॥ ४३ ॥ (सू.ज.)-पहिविधिकहीमनोहरवानी।प्रस्तुतिकरीजवहिंसुखमानी॥तवतेहिमोहतअसयदुराई।छुँतीसोंबोलेसुसक्याई॥ तेरीप्रीतिप्रतीतिविचारी । जावद्वारकेनहिंमतिवारी ॥ धर्मभूपहृतहँसुसछाई।जातजानियदुपुरयदुराई ॥४४॥ श्रेमसहिततहँकियोनिवारन।तबहैंमोदितहरिजगकारन॥पृथाआदिनारिनसमुझाई। प्रविशिहस्तिनापुरहिकन्हाई॥ कछककारुकीन्द्योतहँबासा । सहितपांडवनरमानिवासा ॥४५॥ तहँस्त्रीचरित्रजेजाने।व्यासादिकम्मनिपरमसयाने॥

दोहा-तिनहृते अरु कृष्णमधि, यद्पि युक्तइतिहास । समुझायेंगे धर्मसुत, भयोन शोचिनाश ॥१६॥ प्राकृतमनते कौरवराजा । शोचवंधवांधवनसमाजा ॥ हे द्विजनेह मोहवशहैंकै । वोलेसकलसभामुखज्वेके ॥ ४७ ॥ इहाँ छवो अज्ञानहमारो । मेरेहियमें कियोअगारो ॥ गृथ काग भक्षकयहदेहा । ताकहितसबको तजिनेहा ॥ मेंद्ररात्मनहिं धर्म विचारी । अर्सोहिणीअनेकनमारी ॥ ४८ ॥ वालविप्रसंवन्धद्वमित्रै । पिताबंधुग्रुरुध्रातपवित्रे ॥ इनकोद्रोह कियोवरजोरा । तातेनरकपरहुँगोघोरा ॥ यदपिजातबहुवर्ष हजारा । तदपिननरकहुते उद्धारा ॥४९ ॥ दोहा-यदपिनृपतियुत धर्ममें, नृपवधदूपत नाहि । है यह हरिज्ञासनतदिष, नहिंआवत मनमाहि ॥ ६० ॥

जिनके सुतप्तिद्दमहने, तिनितय दोहन दोष । यज्ञादिककरि मिटहिंगे, यह न होत संतोष ॥५१॥ क्विच्छुट नहिं कांचते, जिमि मदते मदनाहि । येकडुजियवथदोष तिमि, जातन जागनमाहि॥५२॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजािपराज श्रीमहाराजा वांधवेश विश्वनार्थासहात्मज सिद्धि श्रीमहाराजािपराज

श्रीमहाराना श्रीरानावहादुर श्रीकृष्णचंद्र कृपापात्राधिकारी श्रीरपुरानसिंहन् देव कृतेआनंदांबनिया प्रथमस्कंथे अष्टमस्तरंगः॥८॥

#### सृत उवाच।

दोहा-चंधुवधवअपते असित, जाननको सबधमं । परेभीष्मकुक्क्षेत्रतहँ,तहँ गमनेनृपधमं ॥१॥ तवतिनुकेवरचारित्रभाई । कनककितस्यंदनन मँगाई॥ तरत्त्वरंगनतुरत्विभाई । चिटनुपर्सेगगमनेछिविछाई ॥ व्यासपोम्यआदिकसुनिरात्र।वदेसक्ट निजसदितस्मातृ॥२॥अर्जुनसंगचेटवरस्यंदन।गमनिर्यद्रापतयदुनंदन ॥ तिन्यत्रभरोज्ञ अतिराजे । तिमिकुरेरमुपियक्षमाने ॥३॥यहिनिपिसक्ट समानसुदार्दे । पहुँचीकुरुकेत्रमहँगाई॥ सवैविटोक्यो भीष्मदेवकरूँ । दिनितिगिन्यदिवजनुभूमहँ।इस्टाय्यामहँपन्याप्रवागः । कृष्णसादनपदिवतहँथीगः॥

दोहा-भोष्मदेवकोकरतभे, सहितसमानप्रणाम। बैंटेतिनकोपीरक, भोटरलानँद्धाम ॥ २ ॥

## आनन्दाम्बुनिधि ।

### दोहा-सुनिमाधवकीमाधुरी, कथापरम्अवदात । ज्ञीनकवोलेस्त्तसों, आनँद्उरनसमात्।। श्रीनकउवाच ।

्रणहारजेनिजधनकेरे । आततायिमतिमंद्वनेरे ॥ असबुर्योधनआदिककाहीं । कुरुक्षेत्रमहँहनिरणमाहीं ॥ पाइअकंटकराज्यसुहाई । तहांधर्मन्यसस्त्रितभाई ॥ पाल्योसकल्प्रजनकेहिभांती । ओरोकाहिकयोअरिषार्त सुनतसृतअतिआनंद्रपाई।कथाकहनलागेचितलाई। १(सू॰ <sup>७</sup>०) गंशद्वानलतेकुरुगंशा।जान्योजेहियदुकुलअवतं तिनकोवंशअंकुरितकीन्द्रों। नुपतिपरीक्षितधमेहिद्गुन्द्रों। देसवराजधमृनुपकाहीं। भवभावनभेसुदिततहोहीं॥

दोहा-धर्मन्रपतितहँभीष्मके, अरुहरिकेष्ठनिवेन । छह्योज्ञाननिर्मछहिये, छूट्योश्रमदुखर्गेन ॥ कृष्णभक्तत्तवधर्मभुवाछा । भाइनसहितसुदिततेहिकाछा । ससुद्रांतमहिषालयोकेसोदेवराजदिविछोकहिजैसे ॥३ वर्षाहमेषकाछनिजपाई। भेमहिसकछमनोरथदाई ॥ गोवेंश्रवतसुखदबहुक्षीरा । त्रजनिशोचिदीन्हेंजिमिनीरा ॥ ४ सरितसरितपतिशेछकतारा।तहँछितिकाओपधिहुअपारा।निजनिजऋतुनपाइतहिकाछा।फूछहिफछहिंदेहिमणिमार केशस्याधिअरुतीनिहुँतापा ।राज्यधिष्टिस्काहुनुस्यापा॥६॥िकयोग्रिधस्यहिविधराज्ञाभाइनवंधनसहितसमाज्

दोहा-तहँनिजमित्रविद्योकहित, अरुभिगितिषियकाज । हस्तिनपुरमेवसत्तभे,कछुककाल्यदुराज ॥ ७ ॥ तहांद्वारकाजानविचार । कृष्णचंद्रवसुदेवदुल्लारे ॥ जाइमहीपसमीपसुरारी । तिनसांमांगिविदासुसकारा मिलितिनकोअभिवंदनकीन्हें । औरनसेअभिवंदनलीन्हें॥लहिकेयथाभोगसतकारा।स्यंदनपरभेकृष्णसवारा ॥ ८ । तहाँसुभद्राद्वीपदिरानी । औरजत्तराष्ट्रथासयानी ॥ गांधारीष्ट्रतराष्ट्रमहीज्ञा । औरोकृपाचार्यद्विजईज्ञा । असुदुत्सुनकुल्लोसहदेवा॥९॥भीमसेनपोन्यहुमहिदेवा।सिह्नसकेहरिविरहअपारा।व्याकुलभ्योसकल्यकवारा १०

दोहा—जोसतसंगहिसेतज्यो, असतसंग्वथळोग । सोस्रकृतहहरिस्यशस्त्रीत, तजिनसकैयहयोग ॥११॥ सोइकृष्णमेनेहळगाये । दर्शतपर्शतअतिसुखपाये ॥ यकसँगआसनवैदिवताने भोजनश्यनकियेसुखसाने ॥ ऐसेपांडवश्रीहरिकरे । सहैकीनविधिविरहयेनरे ॥ १२ ॥ नेहपाशमेंव्यथप्रविरा । तिनमेंभाविधयेगंभीरा ॥ अनमिप्रविरस्यहितिपरदुखरी।।पुनिपुनिवेरहिनाइसुरारी ॥१३॥ महलहितेजवकरेसुरारी।तवर्षुतीआदिकस्वनारी॥ यद्पित्रमवर्शनाहित्यस्व । तद्दित्यस्व । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १८॥ । १

दोहा-भेरीहांसमृद्गेगहु, बीणढोळकरताळ । धंटाझांझितझानहूं, बाजेबजेविशाळ ॥ १५ ॥ होरदर्शेनहितकुरुपुरनारी । चढाँवेगहींबिपुळअटारी ॥ वर्षाहिसुमनदृदचहुँऔरा । जहँजहँगमनिहृंदिकशोरा ॥ प्रमटानपुततिपमुसक्याई । दृःष्णहिंदेसिहृंनेनळगाई॥१६॥तहांछपाकरसिसप्रकासा। सुकुतझाळरकरींहिविलासा जटित नबाहिरदंडमुहाबनायसोह्न प्रत्याकृत्विचान॥१०॥सो अर्जुनळीन्हेनिजहाथागमनिह्नयसँगप्रियपदुनाथा॥ सात्यिक्डळतसरापियोर। चमरचाकृतिजनिजकरथारे॥ पुष्पनपृतिकृत्यणतहांही।शोभितभयप्रमाहा॥१८॥

दोहा—िननेकमारुत्तगुणनहीं, दिव्यगुणनयुत्तनाथ् । तेगमनत् जहाँतहाँसुनत्, हिज्ञाशिपसुसगाथ् ॥ तद्षितत्पहिज्ञाशिषादाषिनयोग्यनेहिनितञह्ञादा॥पञ्जिनिश्रमसहितहिजकहर्ही।तातेहरिञजुरूपहिशहरी १९ तर्देहिन्नपुरको स्वनास।छग्योभमिनिक्सिमहैभागि ॥ कहाँद्वपरस्परवचिषयोरे । देखिद्वितसुदेव हुछारे॥२०॥ (स्विपञ्जुः)॥प्रक्रममनोसृष्टिहिञागू।एहित्नोनामहित्यपिभागृ॥नगदातमईद्वरम्भुनोडारिहतसृष्टिसंकरपिदिहेरै सोनद्यक्तित्रामुद्यक्तित्र।।योनोनविद्यक्षुद्भानो॥निमितदप्रवानदुनगक्सो । सोद्ययुवर्यदसुस्रद्यनसे ॥२१॥

देशा-प्रीरनिवर्सकल्पने, निजभपीनवोजीय । वेहिध्देनवर्गासदा, भाषाप्रवर्धभनीय मोमापावर्णागरवनकारी । रहित्महेनवर्गानेहिमारी ॥ प्रतिशिधनामश्रद्धपत्रीवको । कियानामश्रप्रादसीयको॥ मञ्च आपने निरवनको । तेर्द्धये वसुदेवदुर्धो ॥ २२ ॥ व योगी इद्दानिवर्ष । त्रति प्राप्तापुत्रवर्ष ॥ भोतमदिनीवर्षेत्र मनकार्षावाकोपद्दर्शीरमुद्भाकि ॥ २३ ॥ माईयदेवकादुर्धा । तिर्मर्टिरदेवस्या ॥ जामुबेदेवद्देन पुगवनागावरिक्या मो मुनिचतुगनन ॥ वो निजर्टील कारनप्तारी।उत्पतिमारनप्तर्थेकारी ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंध १० जी धार्मिक भारत भारत (२३)

दोहा—जगतदोपजेहिनहिरूगत, सोइईज्ञयहयेक । यदुकुल्पें प्रभुपगटेह्ने, लीलाकरत् अनेक ॥ २४'॥ तामसीभुवाला । जगमहँकरत् अधर्मकराला ॥ तवयुगयुगजगमंगल्हेतू । धरहिंसत्ववपुरमानिकेतू ॥ ंडुद्यासुयज्ञको । धारहिंयुतपेज्ञवर्यसरसको॥२५॥धन्यधन्ययदुकुल्सिल्लोग्र।सवविधिसवैसराहनयोग्र ॥ "प्रगटेहरिअसुरनवालका रमानाथत्रिभुवनके पालक॥धन्यधन्यमथुपुरी सुहावनि।परमपुण्यप्रदृत्रिभुवन्पावन्नि॥

प्रगटहारअसुरनवालको रमानाथात्रभुवनक पालकोषिन्यपन्यमधुपुरा सहावानापरसपुण्यप्रदात्रभुवनपावानाः जहँविहरेबहुभांतिसुरारी।मछकंसआदिकखल्मारी॥२६॥ स्वर्गहुसुयश्रअनादरकरनी।परनीमहँशुचिकरिरतिभरनी॥ दोहा∼धन्ययन्यद्वारावती, जहां वसत यदुनाथ । जेहिहरिकीविहँसनसहित, निरस्तिहेसुदगाथ ॥

सोनिजनाथकृष्णकोतितर्ही।सादरप्रजाविछोकहिनितर्ही।।२०॥हेसिययेयदुवरपटरानी।सितप्ररवजन्महितपटानी।॥ व्रतमुजन होमादिककरिके । पूर्व्योहरिको प्रेमहिभिरके ॥ नेयदुवरअधरामृतकार्ही । वारवारपीविहसुद्मार्ही॥ करिकेजासुपानव्रजवामा । मोहितभईन पूजेहुकामा॥२८॥दैनिजविकममोछसुरारी । शिशुपाछादिकगवेहिगारी॥ हरचोरुव्यवरमहाँगिरिधारी। जेप्रद्यसञ्जादिमहत्तारी॥ औरहुभोमासुरकहुँमारी। त्यायेसोरहूसहस्रजेनारी॥ २९॥

दोहा-प्यत्पिनारिअतिशयअशुचि, सदाकटोरसुभाउँ । करतभईशोभिततेऊ, करिहरिमेंबहुभाउ ॥
नितहीबोल्डिमनोहरबानी । देतसदासुखशारँगपानी ॥ जेरानिनकेमहल्नकाहीं । त्यागिनकृष्णकवहुँकहुँजाहीं ॥
तिनकीभाग्यकौनविधिकहर्दी।जिननायकपदुनायकअहर्दी(सू.उ.)यिहिबिधिहरिपुरनारिनकेरी। पीतिमईसुनिगाणिवनेरी
तिनकोभाग्यकौनविधिकहर्दी।जिननायकपदुनायकअहर्दी(सू.उ.)यिहिबिधिहरिपुरनारिनकेरी। पीतिमईसुनिगाणिवनेरी
तिनकोकरिकटाक्षसुसक्याई । गमनिकयौदेमोदमहाई ॥ ३१ ॥ धर्मनृपतिअतिनहिहभीने । शहनकीश्रंकामनकीन
यदुनंदनकेरक्षनकाहीं । दिययत्रिगसेतसँगमाहीं ॥ ३२ ॥ कोरवकुष्णविरहगरखाये । बहुतद्वरिपरुँचावनआये ॥

दोहा-तिनहिंबुझाहिब्दािकयो, रहेनेप्राणनप्यार । सखनसंगगमनेपुरी, श्रीवसुदेवकुमार ॥ ३३ ॥ कुरुनांगल्यांचालअरु, जासुनमाथुरदेश । कुरुन्नेत्रव्रहावरत, मत्स्यसारस्वतवेश ॥ ३४ ॥ मरुपनुऔसीवीरअरु, आभीरादिकनािक । गयेदेशआनतेको, गेकसुवाहनयािक ॥ ३५ ॥ मरुपनुऔसीवीरअरु, अर्भरादिकनािक । गयेदेशआनतेको, गेकसुवाहनयािक ॥ ३५ ॥ यात्रातीरअकोकरत, जहँतहुँवसियदुराइ । सहँतहुँकेसवजननते, बहुविधिपूजनपाइ ॥ इतद्वारावितकोगये, साँझसमयदुनाथ । उत्तपश्चिमसागरजले, कियप्रवेशदिननाथ ॥ ३६ ॥ इतिसिद्धिश्रीमन्महाराजािपराज्ञ श्रीमहाराजािपराज्ञ श्रीमहाराजािपराज्ञ श्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञािषकार्राश्रीरपुराजािसहाराजविदान्यनि

धीप्रथमस्कंधेदञ्जमस्तरंगः ॥ १० ॥

#### सृतउवाच ।

दोहा-पूरणस्वपनधान्यते, निजञानतंहिदेश । पहुँचित्रनायोश्वरहार, मटतप्रजनकछेश ॥ १ ॥ कृष्णअपरराष्टिमाछहेते । अरुकरकंजनमंज्ञगहेते ॥ जोदरश्वेतरह्योछविद्यायो । सोतहँअरुणस्वरूपसोहायो ॥ जसेअरुणकमरुमपिमाही । बोट्टत्हंससुहातसदाही ॥ २ ॥ सुवनभीतिदायकभयकारी । पेसोशंखशोरअतिभारी ॥ सुनिद्रारकाप्रजासुखपाये । हरिदर्शनअभिरुपितपाये ॥ ३ ॥ सादररात्मेटसमीपा । मनहुँदेलायरिवकहँदीपा ॥ जानिजरुमहिद्ररणकामा । यदुर्नदनहँआतमरामा ॥२॥ निजनायद्विपरेचहुँऔर । तिमिनिजपितदिद्यातिसुतिरात्तर्योहोस।

दोहा—अतिप्रसन्नसवर्केवदन, नहिंसमातहियचैन । सजल्नैनगद्गद्गिग, बोल्तभेष्टदुवैन ॥ ५ ॥ प्रजाङ्खः ।

र्वदेंचरणकम्पठतुवनाथा । जेहिप्यविविधिम्रानिमुरनाथा ॥ चाहतजेनगर्मेक्ट्याना । तिनग्क्षकतुवपट्निहिंशाना ॥ जोनकारुशिवविधिवशकरतो । सोऊतुवचरणनकोडरतो॥६॥तुमर्हीमानापिनाहमाँग । वंधुम्बामिगुरुससापियाँग॥ इप्टेवेबतुमर्हीनगभावन । हमकोकहहुकुपाकरिपावन ॥ करिगवरीनाथमेवकार्ट । भयेकृनास्थदमनगुआर्ट ॥ ७ ॥ शेमसहितमापुरमुसकानी । तेहियुत्तवितविन्ञितमुसारानी॥वदनगवरीजनमुसखावन ।ऐमोरूपअनूमसोहावन ॥

P0 3

दोहा—सोनिरसिहिनिजनैनते, दुर्लभदेवनकाहि । तातेहेयदुनाथअव, अहेसनाथसदाहि ॥ ८॥ कमल्जैननिजिमित्रनदेखन।जाहुजविहेकुरुमाथुरदेशन॥कोटिवर्षसमतवक्षणजाहीं । िहि िहाहगुळ पहिविधिपुरवासिनकीवानी । श्रवनकरततहँसारँगपानी ॥ कृपादृष्टिकरिआनंदवर्षत । जिल्ले हिन्दूर्श हिर्द्श जोद्धारकापरमसुखछावनि।विश्वयनदृदनमोद्दवहावनि ॥ १०॥ अत् । हिन्दूर्श हिन्दूर्श कि अहे हे अहि हिन्दूर्श वरुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर्धिकारुप्रसुम्बर

दोहा-गृहवाटिकाविशालअति, अरुपवनवरवाग । लताविताननतेतने, सोहहिंसहितविभाग ॥ सोहिंहिकमलनसहिततडागा।गुंजहिंमधुकरराँगितपरागा॥१२॥अतिलतंगपुरकेदरवाजे । हेर्निकालकार्वाके ॥१३ औरहुराजमार्गेकेद्वारा । लसिंहद्वारकापुरीमँझारा॥ बहुविचित्रवहुष्वजापताके । वेनिजल्लावनरनढांके ॥१३ गर्लीराजपथचोकवजारा । झारिगयेतहँष्कहिंवारा ॥ सलिलसुगंधितसींचिगयेहें । अक्षतअंकुरसुमनल्लयेहें ॥ १४ दिपफलअक्षतहश्चरत्ताला । पूपदीपविलकुंभविज्ञाला ॥ यदुनगरीमहँद्वारहिद्वारा । हरिआगमगुणधरेअपारा

दोहा—यद्वनगरीयदुराजिभयः,अविशिक्षेत्रावतराज ॥ १५ ॥ यहसुनियदुवंशीसकल, हपेसहितसमाजः॥ आनकदुंदुभिओअऋरा । उपसेनवलरामहुद्यूरा ॥ १६ ॥ चारुदेप्णप्रसुप्तप्रविवासिकातांवदुर्धारा त्रजेअश्नाआसनअरुशेना । वस्त्रोमोद्दरकहतवनैना ॥ १७॥आगेकरिभ्रपितवरवारन । पढतवेदवरविप्रहणारन दिवह्वातंदुल्युतथारा । पाणिपुरोहितल्यिउदारा ॥ वजवावतबहुशंखनगरि । रथचिद्योदितयदुकुल्वारे सादरमणिनलुदावतदानी । हरिकीलेनचलेअग्रुवानी ॥प्रेमपरमतनुसुरतिविसारे । कसमसपरतकढतनुपद्वारो॥१०

दोहा~कुंडळ्ळे।ळकपोळमपी, विधुवदनीछिविवारि । हरिदर्शनळाळचभरीं, वारवधूसुकुमारि ॥ चिटिचिटयाननचर्छाअपारा । गावतमंगळगीतउदारा ॥ १९ ॥ मागधवदीसृतसुजाना । नटनर्तकगंपर्वअमाना हरिचरित्रअतिअद्धुतगावत।चळेजातनृपसँगसुख्छावत२० यहिविधिहरिसमीपमहँजाहै।मिळेपथायोग्यहिसुखपाई ॥ तहां आपनेवंधुनकाहीं । ओरोपुरवासिन सुखमाहीं॥यथायोग्य सवकरसतकारा।कीन्झोतहँवसुदेवकुमारा ॥ २९॥ उम्रसेनअरु पितुअरुरामे । वारवारतहँ कियोमणामे ॥ गुरुजनअकूरादिककाहीं । कियअभिवदनकुष्णतहाँहीं ॥

दोहा—अरुमित्रनकोकरपरिज्ञः, मिलतभयेयदुनाथ । मंदहस्तियुत्तजोहिकः, पुरजनिकये सनाथ ॥ नीचहुजनतहरहेजेठाढे।हरिदर्शनलालचअतिवाढे ॥ तिनकीअभिलापाकरिपूरी।पूछिकुशलदीन्ह्रॉस्ट्रपूरी॥ २२ ॥ तहँगुरुविप्रवृद्धयुतदारा । हरिकहँ आशिपदईअपारा॥ वंदीजनवंदनबहुँल्के । कियप्रवेशपुरअतिसुद्देके ॥ २३ ॥ द्वारावतीराजपथपाहीं । जवपहुँचेहरिआनँदमाहीं ॥ तवपुरनारिलखनके हेतू । चढीअठारिनमोदसमेतू ॥ २४ ॥ छनछननिरखिंहरमानिवासा।तदपिनपूजहिद्शनिआसा२५जेहिडरमहँकमलाकरवासा।नितही सोहतिकरिविकासा

दोहा—हगर्नारेनकानासुम्रस्, पानिपपीवनयोग । ठोकपाल पालक भ्रुना, जिनपदम्रिनसुसभोग ॥ २६ ॥ चामरचलत लसतदुहुँओरा।छत्रप्रकाशित जनचितचोरा ॥ पीतांनरवनमालविराज । सुक्रुटमोलिकुंडलश्रुतिछाजे॥ वर्षाहसुमनचहुँकितनारी । वारवारआरतीजतारी ॥ जोरविज्ञाशिसुरभ्रतुअकतारा । दामिनियुत्तपनमपियकवारा ॥ करिपरकाशपरमछविछावे।हरिसुसमाजपमातवपावे॥२०॥यहिविधिसोहत्तपथलोकशा । मातुपिताग्रहकियप्रवेशा॥ तहादेवकाआदिकरानी।हरिकोमिलीप्रमसुस्ताना॥निज्ञनुपनिवसुद्धेवसुमारा।शिरसोकियप्रणायबहुवारा॥२८॥

दोहा—तेजननीनिजअकमें, प्रीतिसहित्येटाइ । निजनेननआनँद सिट्ट, सींच्येहिरिह्यमह ॥ आनैंदिरिष्ठमगनमहतारी।श्रविहिषयोषस्प्रेमहिभारी॥२९॥पुनियदुवरनिजमंदिरकाहीं।कियप्रयेशअतिआनँदमाहीं॥ प्रमञ्जूषमसुक्टविभृती।जेहिटिखटानत्तिविकरतृती॥हरिरानिनकेअतिछविछानत।सोरहसहसमहट्टनहँराजत। विह्निन्दर्द्वारीकोत्तिक्ष्यानायकिरिद्धप्रभागा॥३०॥वृक्षिविद्यावहृदिनमनभावन । कियाआपनेप्नहिआवन॥ हिनेनिच्छर्वाहिदेसी।सनीपरमभोद्मनटक्षी।एनिज्याचनुवानियः सम्बद्धाप्रविद्यावहरू

दोहा-परममनोहरस्रुनिकथा, श्रोनकमतिमनछाइ । प्रेमभरेपुनिसृतसों, कझोवचनहर्पाइ ॥ श्रोनकउवाच ।

तज्योद्रोणसुतअतिवरुवाना । अस्त्रब्रह्मझ्रातेजमहाना ॥गर्भविराटसुताकोलायो । ताकोशीर्हारफेरिजियायो ॥ १ ॥ सोमहातमाकेमतिवारे .। जन्मकर्म जेपरमपिपारे ॥ ताकोतिपनभयोजेहिभाती । लहीजोनगतिनृपअहिपाती ॥ अनशनत्रतपुपतिजोकीन्द्रो । श्रीशुकदेवज्ञानजेहिदीन्द्रो॥२॥सुननचेहेसोकथासुलारी।हमसवकीश्रद्धाअतिभारी॥ कहनयोगजोहोहसुजाना । सोविस्तरतेकरहुवलाना ॥३ ॥ सुनिज्ञोनककेवचनसोहाये । लागेसृतकहनचितचाये ॥ स्रतज्ञाच ।

दोहा—धर्मराजसुद्देशना, पाल्योषुन्नसमान । तनीआञ्जसवकामकी, कृष्णचरणधरिष्यान ॥ ४ ॥ धनधरणीमस्वजनतियभाई । जंबुद्धीपहुकीटकुराई ॥ निर्मृटसुयशस्त्रगेटीटायो । सुरदुर्टभेषेट्वयंसोहायो ॥ ५ ॥ एसबतनकमोदनहिंदीने । धर्मनृपतिसुकुंद्रसभीने ॥ जंसेअतिभृंसेनरकार्ही । भूपनबस्तदेनसुस्ताहीं ॥ ६ ॥ रह्मोडत्तरागर्भहिजोई । हेभ्गुनंद्वोरतहँसोई ॥ जरनटग्योजवअस्त्रहितरे । देस्योपकपुरुपतवनेतरे ॥ ७ ॥ रूपभँगुप्टमाणसोहायो । कनकसुकुटशिरमेटाविद्यायो ॥अमटअनुपरुपवरजाको॥टनोहिस्यामपनितस्त्रताहो॥

दोद्दा-पीतांवरअतिल्सत्वयु, निजजनपरमद्याल ॥ ८ ॥ कंचनकुंडल्कानमें, चारिसुवाहुविझाल ॥ अरुपनेनदीरपअतिभावत । लुक्समानदिगदाभवांवत॥९॥अपनेचर्डुकितनंदकुमागः । ग्झनपावनवागिद्दवागः ॥ अस्त्रतेजहत्तकरतगदाते।जिमिदिमिनाञ्चततरिणप्रभानेडमिल्सिनिकटकुष्णकर्द्दवालक।कियविचाग्यदकोममपालक तहेँविभुपमेपालभगवाना । कियोनाञ्गसाअस्त्रस्ताना॥दशमामिकवालककृष्ट्यत। नहेँअन्दितभेष्रियलेखन ॥१९॥ पुनिजवकालभ्योग्रदम्लातवबद्ददेभयेअनुकृत्ल ॥ तबाँदपांडकोवंदादिपागः । पांडसमाननेजस्तिभागः॥१२॥

"

दोह्।—भयोपरीक्षितभूपको, जन्मजगतसुखदानि । देखियुधिष्टरसुदितभे, परमोत्सवरुखानि ॥ धोम्यक्रपादिकवित्रवोटाई । धर्मभूपमंगटपढवाई ॥ जातकर्मनिजनार्ताकेरो । करवायोनुपधमंघनरा ॥ १३ गोवेंकनकधराणिबहुत्रामा । ह्यगयवररथअन्नटटामा ॥ पोत्रपरीक्षितजन्महिमाई।।दियोधमंगुपवित्रनकाहीं ॥ १४ नृपविनीतसोद्रिजवरबोटे । ह्रसंतोपितवचन अमोटे ॥ हेक्कस्वंशबढावनहोरे । सुनियेचितदेवचनहमारे॥ १५ द्रोणअस्रतेनदातपरेपी।करिअनुकंपाविप्युविशेषी ॥ रक्षणिक्यसंचिषिस्रसंथामा । तातविष्णुरातहे नामा॥ १६

दोहा—याज्ञकज्ञातिनकोष्ठ्रयश्, वर्षकभरतसमानागरः ।।अर्जुनअर्जुनसहस्रभुजः, समधनुपरवटवानः ॥ दुरापर्पपावकसमहोर्दे । दुस्तरसागरसमजगजोर्दे । गमनकरेजोत्तिहसमानाः । सवनयोगसरिसहिमवानाः क्षमावानछोनीसमहिद्दे । जनिजनकसमञ्चकनज्वेदे ॥२२॥ सरिसपितामहँसमतामाहाः । शंकरसमप्रसन्नतापाहीं । हरिसमसवभूतनकोपाटकः । कृष्णदासहिद्देयहवाटकः ॥ २३॥ हिद्देसवग्रुणवंतकुमाराः । रंतिदेवसमपरमउदाराः ॥ धार्मिकनृपययातिसमहोई॥२९॥वटिसमधीरजमानहुँसोई॥ प्रहाद्दिसमभक्तिहिधारकः । हिद्देसजनसंप्रहकारकः ॥

दोहा-अइवमेधकरिहै अमित, गृद्धनप्तेर्वापेश् ॥ २५ ॥ रचिंहेवहुराजर्षिमहि, देहैश्ठनकलेश ॥ धरणीअरुधमेहिकेकारणाकलिदारुणमद्कीरिहिविदारण२६द्विजसुत्तशापहितक्षकतेरे।आपनिमृत्युजानिअतिनेरे ॥ देहादिकममताप्तवत्यागी।हैंहैश्रीहरिपदअनुरागी ॥ २७ ॥ व्याप्ततनयतेज्ञानहिंपाई । गंगातटमनतजिक्डरुराई ॥ करिहेश्रीहरिलोकपयाना।यामेंकछूनेह्वेहैआना(सू॰ड॰)यहिविधिधर्मभूपप्तोकहिके।च्योतिपकोविदसुनिमत्लिहैंके नृपप्तोलहिंपूजनस्तकारा।गमनेसुनिनिजनिजहिआरा।।गभैवासमहाँजनकोहेच्यो।जनमधितिनहिंध्यानकरिहेन्यो॥

दोहा—तातनामपरीक्षिते, छ्द्योङत्तरानंद् । अरियालकपालकप्रजन, दायकप्रजनअनंद् ॥ ३० ॥ ग्रुरुजनपालितवड्योकुमारा।ग्रुक्कपक्षजिमिश्रश्चिससारा ३९।तहांधर्मनृपमनहिंविचाऱ्यो।राज्यहेतुर्मेद्वातिसँहान्यो विनावाजिमससोयहपारा । छूटिनसकहिकरेसंतापा ॥ सोमसविनथनहिंदेनाहीं । लगेराज्यधनसर्वेहिमाहीं ॥ केहिगिधिलेऔरोधनभूरी । जातेहोहवाजिमसपूरी ॥३२॥ यहिविधिकरिमनमेंअदेशा । वोलिपटायोहरिहिनरेशा ॥ कद्योसकलआपनोविचारा । सोम्रुनिकेवसुदेवकुमारा ॥ अर्जुनादिनुपभायनपाहीं । दियरजाहधनल्यावनकाहीं ॥

दोहा-उत्तरिदिशिमें मरुतनृप, कीन्हीयज्ञउदार । दानिदियेतेजोवच्यो, तहँधनरह्योअपार ॥ तहींजाइनृपचारिद्धभाई । त्यायेसीधनअतिस्रुखपाई ॥ ३३ ॥ सोधनकरिकैमखसभारा । अश्वमधकरिकेन्नयवारा॥ कृष्णचंद्रकोपूजनकीन्द्र्यो । वहुविधिदानद्विजनकहँदीन्द्यो॥नृपकीसकलकामनापूरी।पातकभीतिभईसवदूरी॥श्व॥ यदुवरनृपद्वियज्ञकरवाई । करिमिजनपेपीतिमहाई॥कछुककालतहँकियोनिवासा । सुससोवीतिगयेवहुमासा॥३५॥ पुनिनृपसोद्विविदाविहारी । पांचालीसोकहिसुखकारी ॥ वंधुनमिलिअतिआनँदृदेक् । अपनेसँगअर्जुनकहँठके ॥

दोहा-यदुर्वाज्ञिनसवसँगले, श्रीवसुदेवकुमार । कियोद्धारकाकोगमन, हेशोनकमतिवार ॥ ३६॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजावांप्रवेशविश्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारीश्रीरधुराजसिंह बृदेवकृते आनेदाम्बुनियो प्रथमस्कंधेद्वादशस्तरंगः॥ १२॥

#### सृतउवाच ।

दोहा—मित्रासुततेज्ञानलहि, जाननलायकजाति । हस्तिनपुरआयेविदुर, करितीरथसुखदानि ॥ ९ ॥ ^ ोप्रश्नविदुरचुपजेते । मित्रासृतलत्तरियतेते ॥ ल्हीभक्तिगोविद्दिमाही । पूँछनआहरिसीप्रिनिनाहीं ॥ २ ॥ स्तिननगरविदुरजवआये । तिनहिदेखिअतिआनँदछाये ॥ तहाँपर्मनृपतंग्रतभाई । संजयनृपयुग्रसुकुरुराई ॥३॥

सुतागांधारी । भोअइवत्थामामहतारी ॥ अरुउत्तरासुभद्रादोऊ । औरोकुरुकुलकीतियसोऊ ॥ ४ ॥ धुसुतनयुतपुरनरनारी । चलेलेनअगुवानसुसारी ॥४॥ यथायोगमिलिविदुरहिंदेसी।कियअभिवंदनसकलिकोपी॥

दोहा—विगतप्राणजैसेसकरुःइंद्रियगणकुम्हिरुान् । पुनिप्राणनकोषायके, पानतमोदमहान ॥ ५ ॥ ।नँदरुहिआनँदजरुदार्राहे । अतिउन्कंठिततनुनसम्हार्राहे॥विदुरिहवरआंगनभेटाराकियपूजनराजासुख्छारं॥६॥

ाँतिजेउनारजेवाई । सकल्पागंकोश्रमहिमिटाई ॥ निष्ठततहांधर्मनृपराई। कह्यांवेनसवजननुसुनाई ॥ ७ ॥ । ॰उ॰)।तुम्हरेहिबाहुपक्षकीछाया॥मातुसहितकरिअभयवडाय॥नातेअग्निविपादिकतेरे।रक्षकतुर्माहरहेयकमेरे ८ तिसुनहुककासुसकारी । करहुकबहुँकहुँसुरतिहमारी॥ विचरतप्रिमाहमंडलपाहीं । रहेआपकेहिनृत्तिहिमाहीं॥

दोहा-पुण्यक्षेत्रअरुर्तार्थवर, कोनकौनमहिमाहि । सेवनकीन्द्र्याआपमल, जेसुखदानिसदाहि ॥ ९ ॥ ृमसमजेभागनतउदारा।अहेंआपदीर्तार्थअपारा॥करहिंतीर्थंउनकोअतिपायन।सुमिरतहिययदुवरमनभायन ॥ १०॥ नकेअहेंनाथयदुनाथा । प्रियममबांषवसुदृदसुनाथा ॥ ऐसेयदुवीहानकहँताता । देखेकबहुँबुद्धिविस्याता ॥ हिँद्रारकामहँसुखमाहीं।ऐसहुसुन्योकहूंकोहुपाहीं॥१॥॥वयहिविधिपृंछचोनृपराई।तवहिविदुरआतआनँदपाई॥ १९योसुन्योकियोप्रकाजापिनकद्योपदुकुलकोनाजा।१२॥जोअतिअप्रियदुसहनरनकूो।विनकार्णभोहोकभरनको

दोहा-जाहिसुनतपांडवसकल, ह्वेहेंअवाशिअधीर । करुणावानिवचारियह, कहिनसकैमतिपीर ॥ १३ ॥
रे ष्टबंधुभृतराष्ट्रहिकेरो । चाहतउरकल्याणयनेरो ॥ सबसोंप्रीतिकरतमितवारो । देवसमानलहतसत्कारो ॥
एसेविदुरप्रमोदसमेतू । बस्योकस्कृतदिननृपतिनिकेतू॥१४॥विदुरअहेयमकोअवतारा।सुनुशोनकयहकथाप्रकारा॥
एकसमेभटभूपतिकेरे । तस्करगोल्निविडमहँ पेरे ॥ रपटेचोरनकोगहिल्याये ॥ कोपितनरपतिकहँद्शाये ।
भूपतिहुकुमदियोअनुसाई । सुवकहँशुल्दिहुचुदाई ॥

दोहा−तवभटचोरनमुनिसहित, झूळीदियोचढाइ । मुनिकेगडीननेकह्, चोरमरेदुखपाइ ॥ छितकोतुकनृपमनहिंविचाऱ्यो।झूळीतेमुनिकाहँडताऱ्यो॥झिहिझाहिकारिमुनिपदमाहाँ।गिऱ्योभूपकहचीन्द्रोनाहीं।। मुनिकहभूपतिसातिनिरोषू । यदिगईँदैतुम्हारनिहेदोषु ॥ यदकहिमुनियमसदनिस्पाये । यमसाँकद्रोकोपडरछाये ॥ रेपममेरकानअपराषा । जतिमीहिंभइंयदबाषा ॥ तवयमकद्रासुनहुमुनिगई । जबतुमबाळकरहेबनाई ॥ तबइकपेडीकेगुदमाहीं । बेपिसीक्छोइचेनिभकाहीं ॥ सोइपापकोयहफळपायो । हमनहिंतुमकोकछूसतायो ॥

दोहा—त्त्वसृतिकोषितद्वैकद्यो, बाटकहोतअज्ञान । ट्युअपगथितमेदियो, हमकोदंडमहान ॥ तातेसावर्षहियमसई । शुद्रहोद्वुतममिदमेजाई ॥ सोइंदिदुग्भयोमितमाना । भिक्तवानभागवनप्रधाना ॥ जवटिषश्चिद्रहोदेयमसजा । तवटिणिदंडिदियोदिनसजा॥५५॥सग्यपादनुषधर्मादश्यो।मुट्यपारकिनजनितिहेटसी॥ टोकपाटसमसंयुतभाई।आनँदटद्योधितभटिपाई।१६।यदिविधितिनिदियमनगृहमाही।शाशनमिदअगरजेतीदनाही एतिसवर्षित्रयोत्तृपसन्।भायनवंधुनसहितसमान्॥वीतिगयोअतिदुम्नग्काटा । सुदृबद्यान्योमिदिसुवाटा॥५०॥

दोहा-विदुत्समैतवनानिकः, करभूनगष्टिदाहि । महागजनिकमोद्धनहिः, देगहुपरभयकाहि॥ १८॥ कवहूँकानेहुक्तियउपार्द्राकाहुकानकारुभयजादे॥साटमभुत्रीगनकारुकगराउ । आपारममयकोअवराउ ॥ १९॥ कवहूँकानेहुक्तियउपार्द्राकाहुकानकारुभयजादे॥साटमभुत्रीगनकारुकाना। तर्द्यनितिनिवयकानिकाना जानकारुद्धिकागप्रानी।त्यागहिनुनहुद्धरतमुद्धारानी॥नामुप्रभाव विष्कृद्धिनाना। तर्द्यनितिनिवयकानिकाना वितुभातामुत्तमुख्द तुम्होरे । गयेसकरुक्षगगमेहारे ॥ समिगिनगनिजगअवआई । येनहुपरममनानहिनाई ॥

दोहा—जोल्डोंयदुवरधरिणमहँ, विचरिहंअतिसुखपाइ । तील्डोंतुमहूंधर्मयुत,शासनकरोवनाइ॥ ४९॥
प्षपुतराष्ट्रविद्धरगांधारी।गयेहिमालयज्ञानींहधारी॥हिमिगिरिदक्षिणवरसुनिआश्रम । कियेनिवासतहांतिजभवश्रम॥ ।हाँकरनिश्वऋषिनउदारा।भईसप्तविधिसुरसरियारा॥तातेसप्तश्रोतयहनामा । तेहिआश्रमकोभयोललामा॥५९॥ ।हँमजनकरिकेतिहुँकाला।होमहुँकरिविधिसहितसुवाला।जलभितज्योविपयससुदाई।जितआसनजितश्वासवनाई ग्रांचोंइद्विनयुत्तमनजीत्यो।हरिरितकरिसतरजतमरीत्यो॥५३॥विज्ञानातमजीवहिमाई॥करिसेयोजितईद्विनकाहीं॥

दोहा-परब्रह्ममेंजीवको, दीन्ह्योभ्रुपलगाइ। घटाकाश्चय्टहतभये, जिमिनभिमलोदेखाय ॥ ५९:॥ होपलोभमदमोहनज्ञाई। पर्ट्डिन्हिरिमाहॅलगाई॥सिल्लिहुकोतिजिदियोअहारा। निवसतज्जदसमभ्रुपउदारा॥५५॥। तेनिहिनअवतुमपुनिगृह्लावे॥ तज्योकर्मितनगतिननज्ञावो॥अवतेपचर्यदिनमहराजा।तिजिहेंकुरुपतितनुदुखसाजा॥। योगानलकरिकेतनुजरिहै५६गांधारिहतेहिमहॅजरिमरिहै।यहकोतुकलिबिदुरसुजाना।हर्पशोकदोल्पाइसमाना ५०: तीर्थकरनकोगमन्करेगो। हरिहरभक्तिप्रमोदभरेगो॥५८॥नारदयहिविधिनुपहिन्नुझायो।तुंबुरुग्रतसुरलोकसिपायो॥।

दोहा-धर्मराजनारदवचन, उरधरिशोचगमाइ । राज्यकरनलागेसुखी, हरिपदमनहिंलगाइ ॥ ५९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजवांधवेशविश्वनाथिसिहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजा श्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहजृदेवकृते आनंदांब्रनियो प्रथमस्कंषेत्रयोदशोऽष्यायः ॥ १३ ॥

#### सूतउवाच।

दोहा-कृष्णचरितजाननिव्ये, यदुनलखनकेंहेत । अर्जुनगमनेद्वारका, जहँशीरमानिकेत ॥ १ ॥ सातमासर्वाते सुखळाये । विजयद्वारकातेर्नाहआये ॥ तर्वाहंधर्मनृपश्चअजाता । लखतभयेतहँवहुलत्पाता ॥ २ ॥ ऋतुविपरीतधर्मजेहिमाहीं । ऐसेकालभीमगतिकाहीं॥कोधलोभिमथ्यामनलागे । पापजीविकाजनअनुरागे॥ ३ ॥ भयोष्रचारकपटव्यवहारा । स्वारयरतिमञ्जाअपारा ॥ पितुअरुमातुसुहृद्दअरुभाई । दंपतिहुनमहँहोतलराई॥शा वेचनलगेपिताद्वहिताको । पुत्रनपालहिमातुपिताको ॥ वेदविसुखत्राह्मणबहुतेरे । पदृहिवेदमहिसूद्वपनेरे ॥।

दोहा-पेसेअतिउत्पातलासि, सूचकअशुभअपार । भीमसेनसोंधमेनुप, बोल्लेकरतिवचार ॥ ५ ॥ (युपिष्टिरडवाच)जवतेविजयद्वारकापाहीं।पठयोयदुनविलोकनकाहीं।।हरिचरित्रजाननकेहेतू।सोगमनेजहँरमानिकेतू सातमासउत्तवसत्तविताये । अवहुँभीमतुवअन्तजनआये॥तासुहेतुहमजानतनाहीं । श्काहोतिपरममनमाहीं॥ ७ ॥। नारदसुनिजोकालहिंगायो । सोयोंपरमभयावनआयो ॥ प्राणहुपियजेहिमहँयदुराई । जहेंद्वारावर्ताविहाई ॥ ८ ॥। जिनहरितेसंपतिअरुराजु । दाराप्राणसकलुसुस्रसाजु ॥ जासुक्रपाममकुल्पारवारा । छह्मोस्रतमादअगारा ॥।

दोहा—जासुक्रपालहिरिषुनासी, पाईविजयमहान ॥ जासुक्रपासवलोकर्से, पूजनलङ्गोञमान ॥ ९ ॥ देखहुभीमभीमङत्पाता।नभतेभूतेतनतेजाता॥ विविधञमंगलविविधजनावत । निरस्ततजाहिमोदमनभावत ॥९०॥ बामअंगपुनिपुनिफरकार्ही । कंपनहोतअमितउरमार्ही॥तातेजानिपरतअसभाई । एसवअशुभआशुदुसदाई ॥९९॥। बमतअनलपरभातश्रुगाली।रविसन्धुस्रवोलतविकराली।।निर्भयरोवतसन्धुस्रद्वाना॥९२॥कर्राह्मगबादिकवामपथानाः सरमहिपादिकदक्षिणदेरि । रोवतलसेपरेजगयोरे ॥ ९२ ॥ भयद्शोयकपोतल्लुका । निद्रातिकरुतकुलिकुका॥।

दोहा-मृत्युदृत्दनकोग्रुनो, करनचढिहंगृहमृन ॥ १४ ॥ धूमिछदिशादिखातिहै, रात्रेपरमंडछदृन॥ कंपेपरणिपरणिपरसंगा । वत्रपातचहुदोहअभंगा ॥ पहरिहगगनमाहँपनपोस ॥ १५ ॥पननप्रचंहचछतचहुँबोत्त॥ छाहरेणुभयोअँपियात । वर्षाह्वारिदशोणितपास॥१६ ॥भयोमंदनभभात्तप्रकाशा । कर्राह्युद्धप्रहछसहुअकाशा॥ प्रेतपिशाचनकेगणपार्वे । मनहुँगगनमहिञाह्यजराँदे ॥ १७॥ सरगुनआँमानससग्केरो । कोभितहगनपरतहहेरो॥ त्योहीनदनहोदिसमुदाई । कोभितसकछठोरदशीई ॥ याजकगुणद्विजयज्ञनिमाही । होमदेतहंअग्निदिपाही ॥ वसहुपरायेयृहसहँभाई । अवहुँजियनकीआशमहाई॥२ १॥जोनआशतेआपश्चवाटा । ्राह्मित र्िर दोहा-जोन तुम्हारेखतहन्योः भीमसेन वटवान । आदरविनताको दियोः खातअहोसमञ्चान ॥ २२॥ जिनहिंद्यासके अवनुजराये।विषमोजनिको करवायो।जिनकेतियकोकेशहिकप्यों।जिनकोधन र्रोटि

तिनतेअवर्जीवननिहन्तिको । तबहुंजीवनिदयमनठीको॥२३॥यद्यपिचहीनतजनहारीरा। दिन्दी ्र्यीय वसनपुरानसरिसयहर्जेहे । अंतसमेयहिकोजनबचेहे॥२४॥जोविरक्तह्वैत्तजिभववंपन् । निर्जनजाहरहितस्वार्यवन छाँडतहेंहें(रिष्दमनलाहे । सोहमतिवानसकलश्चतिगाई ॥२५॥ जोनिजतेअथवापरतेरे । ल्रिस्टिंग्स्तिकल्या

दोहा-हरिकोहियमें व्यानयिः करतजोकाननगौन । सोइनरवरज्ञानीमहा, सुनहुनुपतिमतिभौन॥२६॥ यातेजामकोउनहिजाने । करहुआपउत्तरिहपयाने ॥ अवआवत हैकालकराला । पुरुपनकेग्रुणनाशनवाला ॥ यहिविधियनुजविद्यरज्ञकहें आर्थवृपतितववोषहिलहें छ।नेहपाशहटतजिकुलकेशा । विदुरआँ पुराविधिवनिश्ती निकिसिचलेट तरकुरुराहोविद्यरिद्योतिहिराहवताह।२८ हिक्स स्विधिवक्ष हो हिल्ला हो । विदुर्भा पुराविधिवनिक्षी तिनिजन्ये दिल्लाकुरुराहो विदुर्भितिहिराहवताह।२८ हिल्ला हो हो हिल्ला हो ।

देहि।+अर्थरितिमितिदुर्रेष्टे, निकसेदंपितकाहि । हस्तिनपुरकेलोगकोल, नेकहुणानतनाहि॥:२९ ॥ पुनिजनभयोविमलपरभाताः। त्विहिंदुपिष्टिरशञ्जभजाता ॥ संन्यावंदनिकयोनहाई । होमिकियोविषिष्ठतमनलाई तिलगोधूमकनकमणिषामाः । देः विमनकहँकियोप्रणामा ॥ वृद्धभूपगुरुवंदनहेत् । गयेभूपधृतराष्ट्रिनिकेत् ॥ गांपारीधृतराष्ट्रहिकाहीं। विदुरहुकहँत्हैंदेलेनाहीं ॥ ३० ॥ तहँसंजयकोलिवनुपराई । पूंछनलगेवहृतीवल्साई । संजयअपुद्धगुरुमेरे-। कहाँग्येकिमिसिलहिन्हेरे ॥ ३१ ॥ जाकेपुत्रनभयोविनासा । गांधारीकहँकियोनिवासा

दोहा÷ पन्नासुद्धदममतिंदुरप्रियक्षहाँगयेमतिथाम । संजयवेगिवतावहु,गमनिकयोकेहिकाम ॥३२॥ भोंमोहिअतिअविवेकीजानीः। सुत्रनकोउरहो।कहिआनी ॥ निदितम्बहिलहिनहिंदुस्वभंगाः। गंगामहँड्वेतियसंगा॥ पितापांदुज्वयेसुरलोके।तवहमसविश्चारहेसस्रोकि॥बहुदुस्वनाशिमोदिनदीन्द्यो।तिदोउआञ्चगमनकहँकीन्द्यो।३३ (सृ.उ.)संजयसुनत्यमंत्रुप्रवेन।।भयोविकलङ्क्ष्योसबचेना।।सोग्यह्सोनिजनाथनदेखी।कहिनसक्योदुस्ववयोविगर्पाश पुनिनिजपाणिपांछिटगआंस्।परिपारजउरविगतहुलास्॥संजयसुमिरिनाथपदकाही।बोलतभयेथमद्यपाही॥३६॥

संजयउवाच ।

दोहा-मांधारीअरुविदुर्युत्, ताततुम्हारोतात । हमहूंकोछ्छिकहँगयो, नहिंयहजानेवात ॥ ३६ ॥ तहँनारवृत्तुंबुरयुतआये।देखियुभिष्टिरअतिसुलपये॥करिप्रणामआसन्वेठाई।अतिआदरयुत्तिवेनसुनाई॥३०॥(यु.उ.) सुनिभमपितुकेश्रातादोऊ । गांधारिसुत्रोकितसोऊ ॥ कहाँगयेप्रभुवेगिवतावो । दुलससुद्रकेपारङगावो ॥ ३८ ॥ तवसुनिभमनृपतिसावोछ । सकङ्गतन्यदहारिहेलोछे॥३९॥कोडुनशोचहुतुममहराजा। ईसरकेवद्गहेजगकात्रा॥ सिग्रेलोकपाटुयुत्रहोका । यहिहरिकहँबिट्टोहिविदोका॥४०॥सोहुंभूत्नकोभगवाना । क्रतसँयोगिवियोगमहाना॥

दोहा-निर्मिणियेचपियुपमा करहिस्तामिकोकाम । तिमिअपहिंबिङ्झको, जनविधेश्वतिदाम ॥ ८९ ॥
मृन्मयपुरुपनां (निर्मियाङकायोगिवयोगकरतअरियाङका।तिमिजगर्मसयोगिवयोगः । खेटतङ्शकरतम् समिग्रियः ।
निन्यताककोत्रोतुममाना । तोकाहपुनिज्ञोत्तिहेदानो ॥ कोअनित्यमानायहिङ्कि । त्तिविनहेतुकरहुकिमिशक ॥
निन्यतिन्यहेर्द्रसमागागुहेअसंभवपां दुकुमारा ॥१२॥तातेनहिकोउद्योग्यन्द्रायक । शोचअज्ञानहित्वकृत्रम्यक ॥
तात्रमोहिनिक्यक्रिमिसहरू । जीवविकामकटशुवद्वसहरू ॥ यहअज्ञाननित्विक्टाहु। छोदिदेहुआगुहिर्वयास्वर

दोदा-पंचक्षतमयदृदयुष, कालकमं आधीत । सोकिमिरशणकरिसक, आरनकोबलकीत ॥ तिमिशदिमासनलागरुराषार:। आरकोनदिसकनवचाई24तिन्ककरतेमृगदृतिस्ति।मृगवनतृष्वरिअविश्वस्ति। बहेमीनलपुमीननरसारी विशेषनजीवनमार्स ॥ २६ ॥ भीतरबाहरूपाषकतार । स्वयंत्रकादाअनादिदिसार ॥ ॥

सादहारमधानगरमध्यक्षित्रकः ताम्बसुरकुण्या

दोहा—जोळींयदुवरपरिणमहँ, विचर्राहं अतिसुखपाइ । तोळींतुमहूं धर्मग्रुत, ज्ञासनकरोवनाइ ॥ ४९ ॥

, प्राः विद्वार्ग विद्वार विद्वार्ग विद्वार्

#### स्रतउवाच ।

दोहा—कृष्णचिरतजाननिलये, यदुनलखनेकेहेत । अर्ज्जनगमनेद्वारका, जहँश्रीरमानिकेत ॥ १ ॥ सातमासर्वाते सुखछाये । विजयद्वारकातेनिहिंआये ॥ तर्वाहेंपर्मनृपश्चअजाता । रुखतभयेतहँबहुउत्पाता ॥ २ ॥ ऋतुविपरीतपर्मजेहिमार्ही । ऐसेकालभीमगतिकार्ही॥कोपलोभिष्यामनलगे । पापजीविकाजनअनुरागे॥ ३ ॥ भयोप्रचारकपटव्यवहारा । स्वारयरतमित्रताअपारा ॥ पितुअरुमातुसुहृद्दअरुभाई । दंपतिहुनमहँहोतलराई॥शा वेचनलगेपितादुहिताको । पुत्रनपालहिंमातुपिताको ॥ वेदविमुखब्राह्मणबहुतेरे । पढ़िहेंबेदमहिशुद्धपनेरे ॥

दोहा—ऐसेअतिउत्पातलाखि, सूचकअञ्चभक्षपार । भीमसेनसोंघर्मनुप, बोल्रेकरतिवचार ॥ ५ ॥ (युपिष्ठिरउवाच)जवतेविजयद्वारकापाही।पठयोयदुनविलोकनकाहीं॥हरिचरित्रजाननकेहेतू।सोगमनेजहँरमानिकेतू सातमासउत्तवसत्तविताये । अवहुँभीमतुवअनुजनआये॥तासुहेतुहमजानतनाहीं । इांकाहोतिपरममनमाहीं॥ ७ ॥। नारदमुनिजोकालहिंगायो । सोघोंपरमभयावनआयो ॥ प्राणहुप्रियजेहिमहँयदुराई । जैहेंद्वारावतीविहाई ॥ ८ ॥। जिनहरितेसंपतिअरुरानु । दाराप्राणसकलसुससानु ॥ जासुक्रपाममकुल्पात्वारा । लक्षोसुत्रतमुद्धमारा ॥।

देहि—जासुक्रपालहिरिपुनसों, पाईविजयमहान ॥ जासुक्रपास्वलोकमें, पूजनल्झीजमान ॥ ९ ॥ देखढुंभीमभीमउत्पाता।नभतेभूतेतनतेजाता॥ विविधअमंगलविविधजनावत । निरस्तजाहिमोदमनभावत ॥९०॥। वामअंगपुनिपुनिकरकाहीं । कंपनहोतअमितउरमाहीं॥तातेजानिपरतअसभाई । एसवअशुभआशुदुसदाई ॥९०॥। वमतअनलपरभात-गुगाली।रविसन्सुसवोलतविकराली॥निभैयरोवतसन्सुसद्वाना॥१२॥करिहेगवादिकवामपयानाः सरमहिपादिकदाक्षेणदोरे । रोवतलसेपरेजगपोरे ॥ १३ ॥ भयद्शीयकपोतज्लका । निद्रातजिकरतेकुलिकृक्ष्य॥ः

दोहा-मृत्युदृतङ्तकोग्रुनो, करनचहिंदृग्रह्मन ॥ १४ ॥ धृमिल्दिशादिखातिहै, रावेपरमंडल्ट्रन्॥ कंपेपरणिपरणिपरसंगा । वश्रपातवहहोइअभंगा ॥ घहराद्विगगनमाहँघनपोस ॥ १५ ॥पवनप्रचंद्वचलत्वहुँओस॥ छाँदेखभयोअँपियास । वर्षहिंदारिदशोणितपास॥१६ ॥भयोमंदनभभानुप्रकाशा । कर्राहेयुद्धग्रहलहुअकाशा॥ प्रेतपिशाचनकेगणपाँवं । मनहुँगगनमहिद्याशुजराँवं ॥ १७॥ सरगुनआमानससवकेरा । होमित्दगनपरतहेंहरो॥ स्योहीनदनहोदिसमुदाई । होभितसकल्टोरदर्शाई ॥ याजकग्रणद्रिजयज्ञनिमार्स । होमदेतहंअग्निदिपार्ही ॥ दोहा—आहुतिलहिशिखिकुंडमें, ज्वलितनहींयहिकाल । जानिपरत्तकछुहैनहीं, कहाकरैपोंकाल ॥ १८॥ वछरापयकोपाननकरहीं । गोविंथनतेक्षीरनटरहीं ॥ गोवेंरोविहंडार्राहआंसू । त्रजमेंवृपभनलहत्तहुलासू ॥ १९ देवनकीप्रतिमापित्तनहीं।गमनतरोवतस्तिसलखाहीं।।देशयामपुरआश्रमआकर ।सुदश्रीहतप्रदअशुभमहाकर २ इनउत्पातनतेयहमानेतिकारणीहरिकियोपयाने॥२ १।।यहिविधिअशुभिनिर्सतृपराई।चिताकरत्वित्तअकुलई विजेद्वारकातेद्वस्तात्वार्यमभूपतिहिमभूपतिहिमभूपतिहिमआये ॥ २२ ॥गिरतभयोपदमहँअतिआरत।वारवारनेननजलहात

दोहा—नीचेकोकरिवदननिज, बोळतनिहंकछुवैन ॥ बैट्योनुपतिसमीपमहँ, हतशोभासवचैन ॥ २३ ॥ ताहिविछोकिभूपअकुळाई । सुमिरिवातनारदकीगाई ॥ सभामध्यअर्जनसोराजा ।पूँछतभयोछोडिसवकाजा॥२४ (यु.ज.)कहहुद्वारकामहँपनुपरि।यदुवंशीसवअहेंसुखारी॥अंधकसात्वतयदुमधुभोजा।अरुदशार्हवंशीस्वओजा २० जेमेरेप्राणनतेप्यारे । सकळशञ्जकुळनाशनवारे ॥ श्रूरनाममातामहमेरे । अर्जनहेंग्रुतक्षेमपनेरे ॥

अनुनसहितमातुरुवसुदेवा।वसतसुर्सीरुहिषुत्रनसेवा२६॥मममातुरुनसातिवयताकी।वसहितहाँसुतसुतसुतस्य दोहा—पुत्रवभूसुतदेवकी, सुर्खीअहैसवभांति ॥२७॥ उत्रसेननृप्जियतहे, जासुपुत्रकुरुषाति ॥

देवकतिनकेअनुजिपयोरे । अहेंकुङ्गलस्यसुद्धद्दहमोरे ॥ सुतसुफल्कअक्तूरप्रवीरा । अहेंसकलविधिकुङ्गलशीया। गदजयंतसारनिष्पुपार्ता । पारथकहोकुङ्गलस्यभांती२८यदुर्विज्ञानकेप्रभुवलरामा।कुङ्गलअहेंसविधिवलधामा २९ महारथीयदुर्विज्ञानमाही । जगमेंजेहिसमानकोडनाही ॥ सोप्रसुक्षपराक्रमभारी । सुसीवसतद्वारकामँशारी ॥ अरुअनिरुद्धधर्नुद्धरथीरा । सुसीअहेंजेहिवेगगँभीरी ॥ ३०॥नाम्बवतीकोसांवकुमारा।चारुदेष्णक्रपभादिउदारा ॥

दोहा—अरुमुखेनआदिकसकल, जेप्रधानयदुषीर । कुञ्चलअहेंसबभातिसी, कहहुपार्थमितपीर ॥११॥ श्रीयदुषरकेसखापियारे । उद्धष्ठाद्भद्धद्भिवलयोरे ॥ श्रीतदेवादिकअरुहारेअनुचर । मुर्साद्भारकानिवसहिनिजयर॥ नेद्मुनंदआदियदुवंशी।मुर्साओहेंअर्ज्ञनआरिष्वंशी॥३२॥सिगरेरामकृष्णभुजपालित।कुञ्चर्थालुञ्जलीप्रमुलित्व। कबहुँसुरतिवेकरहिंहमारी।जिनसनिहवँष्योअतिभारी ॥ ३३॥ अरुगोविंदग्रह्मण्यमहाना।अक्तनपत्त्कजभगवाता ॥ सुद्धदनसहितसुर्सापुरपाही । राजिहसमासुष्मामाही ॥३९॥सबलोकनकेमंगलहेतू । यदुकुलनिवसहित्रगङ्केतृ॥

दोहा—नामुसहायकहेंसदा,श्रीवरुदेवप्रवीर । यदुकुरुसागरचंद्रमा, जिनकोइयामकारीर ॥ ३५ ॥ पारित नामुमहाभुनदंडा।उसिहराकाप्रभाअसंडा॥हिस्सन्मानितजहँयदुवंशी।विहर्रीहमुरसमश्चविष्वंसी॥३६॥ कासिवनजेहित्यरपाटदाग । सारहसहसप्रमप्रियदाग ॥ इंद्रानिहदुरुंभमुखकरहीं । नितनवक्रण्णमादग्रभारी ॥ निक्तिप्रीतिहेतुहरिचाय । नीतिपारिजानादिकरूयाय ॥ ३७ ॥ नेहरिचाहुदंडवरुतेर । यदुवंशीहंअभयवरी ॥ इक्रिवातिमुप्रमान्यादे । जामेविहगहिआनँदछाई॥ऐसेकुरुणकुश्चस्यभाती।कहहुवेगिअखंनआर्याती॥३८॥

होहा-तुमहुकहहुनिजकुश्टस्य-कत्तृववद्नम्छान् । किर्पोयहृतदिनवसतते, पायोतहँअपमात्।। ३९ ॥ किर्पोदोकोटक्वक्टरा।।प्रगटकहाम्यपोद्धिकहोगा।।दानदेनकहियोनहिद्योत्यो।धोद्यरणागतत्यागीहर्कत्यो। किर्पोद्यर्गातीक्षरत्या । गोजाद्यर्गसानहिष्यागे॥।नारिअगम्यगमनमन्त्याय ॥२५॥ किर्पोगम्यतियतिकत्रनाये॥ किर्पागम्यतियतिकरुगोर्थः।

तो । कहापुद्रारमुनोत्मतिमो ॥ श्रीयदुनंद्नप्राणपियार । परममिवनस्ताप्रसीर ॥ राज्यविक्षां दारमदुमहरियाम । यहामानदुनीयतभये और नहे कछुरीम ॥ ११ ॥

्मदाग्यार्थियन्तर्भयेद्वादिश्वनाप्रमिदान्स्य निद्धिश्चीमदाग्यापिग्य श्रीमदाग्या १८०५५ श्रीकृत्यपेदकुम्पयार्थापुकार्गश्चीग्युग्यनिदन्देवकृते आनंदीवृतिया

प्रयम्भेषे चतुर्देशस्त्रामः॥ १२ ॥

#### सृतउवाच ।

दोहा–कृष्णसखानिजवंधुको, बहुशंकामनलाइ । जबयहिविधिपूंछतभये, धर्मवृपतिअकुलाइ ॥ १ ॥ ¬ ीकुण्विष्ठुखलानो । इदयकमलअस्वदनसुखानो॥प्रभामंदतनुशोकहिछायो।यदुवरसुमिरतवोलिनआयो २ २० जसतसके रिजयारी । दोन्नकरपोंछिविलोचनवारी॥यदिषप्रत्यक्षनअहेसुरारी।तदिषप्रेमन्याकुल्पनुधारी ॥३॥ २०६वरकोअति २त्रण्योते । दोन्नकरपोंछिविलोचनवारी॥यदिषप्रत्यक्षनअहेसुरारी।तदिषप्रेमन्याकुल्पनुधारी ॥३॥ २०६वरकोअति २त्रण्योते । प्रवलिक्षित्रकारी । प्रवलिक्षित्रकारी । प्रवलिक्षित्रकारी।यम्योकरिमोसोंछल्पारी

दोहा–देवनकोविस्मय दियो, ऐसोजोममतेज । सोहरिमोडरदुःसभिर, गमन्योटोरिकरेज ॥ ५ ॥ जिनतेयकक्षणहोतिवियोग् । प्रियनींहरुगतजतसंयोग् ॥ होतेप्राणहीनजगजेसे । हरिविनहोतभयेहमतेसे ॥ ६ ॥ जिनकेवरुतेहुपदिनिकेत् । नृपदहुर्जुरेस्वयंवरहेतृ ॥ तिनदुर्मदमदंनकीनो । धनुचढाइदेष्योहममीनो ॥ रुहीसभामधिद्वपदकुमारी । सोहरिमोहितजिगयेपधारी ॥७॥ जिनकेवरुखांडववनभायो।सुरनजीतिमेंअप्निचरायो॥ मयकृतसभाजासुवरुपाई।जोत्रिसुवनमहँअनुपमगाई ॥ जेहिवरुमसरृपदियुवरिमारी।सोहरिमोहितजिगयेपधारी ८

दोहा-नृपनिहारनजाकोचरण, दशहजारगजजोर । वीससहसनृपकेदकिय, जाहरजयेकिशोर ॥

ताकोभीमजासुबरुमारो । सकरुनुपनकोकियोउपारो ॥ जरासंपश्चिकमासहेत् । धनसंचितिकयानेजहिनिकेत् ॥ जेहिबरुसोपनरुद्योसुसारी । सोहरिमोहितजिगयेपधारी॥९॥राजसूयअभिषेचितकेशा।द्रुपदसुताकीसुनहुनरेशा॥ ताकोद्वःशासनअपकारी । गहिल्यायोतेहिसभामझारी ॥ पांचार्छातहरीवनरुगगी । यदुवरचरणचित्तअनुरागी ॥ जेहिबरुभीमतासुरफारी।पियोरुधिररणमध्यप्रचारी॥जेहिबरुरोवहिसवरिषुनारी।सोहरिमोहितजिगयेपधारी ३०॥

दोहा–दुर्योधनकेभवनमें, दुर्वासाऋषिराज । दशहजारमुनिसंगर्छे, आयेभोजनकाज ॥ दुर्योधनतद्दॅकरिसत्कारा । भोजनदियोअनेकप्रकारा ॥ भेप्रसत्रमुनिभोजनकरिके । दुर्योधनसोंकहिमुद्रभरिके ॥ माँगुमाँगुकुरुपतिवरदाना । कीन्द्रोममसत्कारमहाना ॥ कह्मोमुर्योधनतवकरजोरी । मुनहुनाथविनतीयहमोरी ॥ जोप्रसत्रअतिभयेकुपाटा । तोवरदानदेहुयहहाटा ॥ वनमहँजहाँगुधिष्टिरराजा । तहँ एसेमुनिजोरिसमाजा ॥ जवक्रिअञ्चनउँठे पार्टी । जाकीग्रुतितिहुँठोकविज्ञाटी ॥ तवतुमतहांजाहुमुनिराई । यहवरदेहुमोहिहर्पाई ॥

दोहा—त्तवुर्वासाहिषिके, कह्योतथास्तुनरेहा । योंकहिष्ठतिनसमाजले, गमनतभेवहिदेश ॥ वस्तनमांजिक्कटीमहँ पेटी । जबहुपदीकरिभोजनवेटी ॥ तबहुर्वासापहुँचेनाई । जहँतुमरहेसकल्युतभाई ॥ लिख्तुमकियप्रणामशुतनेह । पुनिकह्वाशुहिभोजनदेह ॥ तबतुमयहमनमाहँविचागे । हमसवकाहुँहेसंहागे ॥ जोमोहिंबासनदियदिनराठ । ताकोरह्योपहीपरभाठ ॥ करैनहुपदीजवलेंभोजन । तबलेंअशनकरूँनहितेवन ॥ हुपद्मुताकरिभोजनलीन्द्रो । ताकोरोहकुटीपरिदीन्द्रो ॥ अवकिनभोजनहरूँहर्गेह । विनभोजनहरिशापहिपह ॥ होहा—योंशुणिसुनिसीतुमकह्यो, परमकल्याहिषह । मन्तनकरिआयोसाम्ब, भोजनकरोवनाह ॥

द्शि व्यात्रापश्चानसार्वानसम्भागः । इत्हमपाचाविष्ठसारि । इत्हमपाचाविष्ठसारि । इपद्रश्चनामागिग्रद्रचारि ॥ इत्हमपाचाविष्ठसारि । इपद्रश्चनामागिग्रद्रचारि ॥ इत्हमपाचाविष्ठसारि । इपद्रश्चनामागिग्रद्रचारि ॥ इत्हमपाचाविष्ठस्य । त्रमहानेमेशहार्षनाया ॥ सह्यह्मप्रकार्वान्य । द्रपद्रश्चाविष्ठस्याया ॥ सहित्रस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याया ॥ सहित्रस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्वाविष्ठस्याद्रश्चाविष्ठस्याद्वाविष्ठस्याद्वाविष्ठस्याद्वाविष्ठस्याद्वाविष्ठस्याद्वाविष्ठस्याविष्ठस्यात्रस्याविष्ठस्यात्रस्याविष्ठस्याविष्ठस्यात्रस्याविष्ठस्यात्रस्याविष्ठस्यात्रस्याविष्ठस्य

र्दोहा-दुर्वासादशसदसमुनिः सदिनदिवेगिभपादि । योकदिभुभपकारभेषः अनुपाननहादि ॥ . दुर्वासाविनअभन्नभपनि । लक्षिनिभप्यनमदिनपगने॥जोहनदुःगनदियोनिगागमोदिगमोदिनिजगयपगाग॥११॥ . विवक्षेत्रलक्षितकदुरेगमादी । नुष्कियकारमुलदिकादी ॥ पाशुपनाव्यदियोत्त्रिपुरागामोदीगमोदिनिजगयपगाग ॥

## आनन्दाम्ब्रनिधि।

दोहा-आहृतिलहिज्ञिषिकुंडमें, ज्वलतिनहींयहिकाल । जानिपरतकछुँहेनहीं, कहाकरेपींकाल ॥ १८॥ वछरापयकोपाननकरही । गोविंथनतेक्षारनटरही ॥ गोविरोवहिंडार्राहआसू । त्रजमेवृपभनछहतहुछासू ॥ १९ ॥ देवनकीप्रतिमापसिनाहीं।गमनतरोवतसरिसऌखाहीं।।देशयामपुरआश्रमआकर।सुदश्रीहतप्रदअञ्चभमहाकर२०॥ इनउत्पातनतेयहमाने।तिजिधरणीहरिकियोपयाने॥२१॥यहिविधिअग्रुभनिरिषकृपराई।चिताकरतेचित्तअकुटाई ॥ विजेद्रास्कातेदुखछाये ॥ टोटिपर्मभूपतिढिगआये ॥ २२ ॥गिरतभयोपदमहँअतिआस्त।वारवारनननजटढारत ॥ दोहा-निचेकोकरिवदननिज, बोल्डतनहिंकछुवेन ॥ वैद्योन्टपतिसमीपमहँ, हतज्ञोभासवचेन ॥ २३ ॥

ताहिषिल्रोकिभूपअकुलाई । सुमिरिवातनारदकीगाई ॥ सभामध्यअर्जुनसाराजा ।पुँछतभयोद्योडिसवकाजा॥२९॥ (य.उ.)कहहुद्वारकामहँधनुधारी।यदुवंशीसवअहें सुखारी॥अंधकसात्वतयदुमधुभोजा।अहद्शार्द्वशीयुतओजा २४ जेमेरेप्राणनतेप्यारे । सकलशाञ्चकुलनाशनबारे ॥ श्रूरनाममातामहमेरे । अर्जुनहेंयुतक्षेमघनेरे ॥ अनजसहितमात्रल्यसदेवा।वसतसुखीलहिपुत्रनसेवा२६।।मममात्रलिनसाततियताकी।वसहितहाँसुतसुतसुख्या

दोहा−पुत्रवधूयुतदेवकी, सुसीअहेंसवभांति ॥२७॥ उमसेननृपनियतहे, जासुपुत्रकुरुपाति ॥ देवकतिनकेअनुजिपयारे । अहेंकुश्रुस्तमुद्धदृहमारे ॥ सुत्तसुफल्कअकूरप्रवीरा । अहेंसकलविधिकुश्रुसरीरा। गद्जयंतसारनरिप्रवाती । पारथकहोकुश्रुलसवभांती२८यदुवंशिनकेप्रभुवलरामा।कुश्लुअहंसवविधिवलभामा २९ महारथीयदुवंशिनमाहीं । जगमेंजेहिसमानकोउनाहीं ॥ सोप्रद्युत्रपराक्रमभारी । सुखीवसतद्रारकामँझारी । अरुअनिरुद्धधर्नुद्धरधीरा । सुलीअहैनेहिनेगगँभीरी ॥ ३०॥जाम्बन्तीकोसांनक्रमारा।चारुदेप्णऋपभादिउदारा ।

दोहा-अरुसुखेनआदिकसकल, जेप्रधानयदुवीर । कुशलअहेंसवभांतिसों, कृहहुपार्थमतिधीर ॥३१॥ श्रीयदुवरकेसुखापियारे । उद्धव्युद्धबुद्धिवलवारे ॥ श्रुतिदेवादिकअरुहरिअनुचर । सुखोद्धारकानिवसर्हिनिजघर ॥ नंद्सुनंद्आदियदुवंशी।सुखीओईंअर्जुनअरिध्वंशी॥३२॥सिगरेरामकृष्णुसुजपालित।कुशस्थलीकुशलीप्रसुलालित॥ कबहुँसुरतिवेकर्राह्हस्मारी।जिनसोनेहबँघ्योअतिभारी ॥ ३३॥ अरुगोविद्वब्रह्मण्यमहाना।भक्तनप्राट्कजेभगवाना । सुद्धदनसहितसुखीपुरपाहीं।राजहिंसभासुधमीमाहीं ॥३८॥सबस्रोकनकेमंगलहेतु । यदुकुलनिवसहिंखगङुल्केतु

दोहा-जासुसहायकहैंसदा,श्रीवलदेवप्रवीर । यदुकुलसागरचंद्रमा, जिनकोइयामशरीर ॥ ३५ ॥ पाळितजासुमहासुजदंडा।ऌसुहिद्रारकाप्रभाअखंडा॥हरिसन्मानितजहँयदुवंशी।विहरीँहसुरसमश्चविष्यंसी ॥३६। करिसेवनजेहिचरण्डदार। सोरहसहसपरम्प्रियदारा ॥ इंद्रानिहुदुर्छभसुखकरहीं। नितनवकृष्णमोदउरभरहीं। जिनकीप्रीतिहेतुहरिचाये । जीतिपारिजातादिकल्याये ॥ ३७ ॥ जेहरिवाहुदंडवरुतेरे । यदुर्वेझीहेंअभयपनेरे ॥ शुक्रहिजीतिसुपर्माल्याई । जामेंविहरहिआनँदछाई ।।ऐसेकुप्णकुश्रुसवभाती।कहहुवेगिअर्खनअरिवाती॥३८॥१

दोहा-तुमहुकहहुनिजकुञालस्य, कततुववदनमलान । किंघोंबहुतदिनवसतते, पायोतहँअपमान॥ ३९ ॥ किथोंकह्योकोडवचनकठोर्।।प्रगटकहोसवपांडुिकशोरा।।दानदेनकहिथौनहिंदीन्ह्यो।धौंशरणागतत्यागहिकीन्ह्यो। बाल्बुद्धरोगीअरुनार्रो । गोत्राह्मणुरक्षानिहिंधारी॥नारिअगम्यगमनमनल्याये ॥१९३॥ किंधींगम्यति्यतजिहतआये ॥ केघोंमारगमहँधनुधारे। निजसमञ्जीलघुजनतेहारे॥ १२। । वालघुद्धतिभोजनकीन्ह्यो। निदितकम्हिधोंमनदीन्ह्यो १ पारथजानिपरतअवऐसो । कहोबुझाइसुनोतुमतैसो ॥ श्रीयदुनंदनप्राणियारे । परमित्रअरुनाथहमोरे ॥

दोहा-तिनअरुतुमतेह्वेगयो, दारुणदुसहिवयोग । यहीमानदुःखितभये,और नहे कछुरोग ॥ ४४ ॥ ्रइति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजयां पवेशविश्वनाथसिंहात्मज सिद्धिशीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजा श्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारीश्रीरघुराजासिहजुदेवकृते आनंदांद्वनिर्धे।

**म्थमस्कंधे चतुर्दशस्तरंगः ॥ १८ ॥** 

मरहितगुणिभयोविज्ञोक् । जीवनमुक्तल्रह्मोमुद्दयोक्च॥३ १॥भूपगमनमुनिरमानिवाज्ञा॥अरुसवयदुवंशिनकोनाज्ञा॥ दोहा–करियकायमनकोतहाँ, धर्मनृपतिदुखछाइ । गमनमहापथकरनको, निजचितदियोलगाइ ॥ ३२ ॥ रेयात्रायदुकुल्रसंहारां । मुसते अर्ज्जनजवहिंउचारा॥सुनिकुंतीहरिपदमनदीन्द्गो॥तिज्ञिशरीरहरिलोकहिकीन्द्गो३३ हियादवतनुकरिभूभारा । हन्योसकल्वसुदेवकुमारा ॥ सोयदुकुल्तनुतन्योसुरारी । जिमिकंटकतेकाँटनिकारी॥ बेदुडुँनकोपुर्त्तपसुजानातिसहिंईशहिंदोजसमाना॥३४॥ जिमिनटनिजवहुरूपदेखावै॥सभामध्यपुनिताहिळिपावै॥ पिमत्स्यादिकरूपहिधारी । अंतद्योनहिंकरहिंसुसरी ॥ हन्योजोत्तुतेभारमहाना । सोतनुह्रिस्कृयअंतर्द्धाना३५

दोहा—सुननयोगजिनकीकथा, यद्ववरदीनदयाल । तजीमहीजेहिदिनहिंते, दिनप्रगट्योकल्किाल ॥ |अविवेकिनअतिदुखदायक।जेहिहरिनामहिंसुमिरनलायक३६तहैंदुपनिजनग्रहपुरराज्।ख्ल्योकल्कितकल्सिकलसपज् |सालोभअसत्यअधर्मा । व्यापितमहीदेखिनृपधर्मा ॥ वदरीवनकहँगमनिवचारी । ल्येकरनतेहिंहेतुतयारी ॥३०॥ |तिनिपुणनातीनिजनिजसम । परमश्रूरजोकनहिंकछुत्रम।तिहिहरितनपुरकरिअभिषेक्।दियोराज्यदेसीखअनेकॄ।। क्षेत्रोनाथमहिसिंधुमालिनी।दर्दसैन्यनिजञ्जुजालिनी॥३८॥अनिरुधनंदनवज्रहिकाही।अभिषेकहिकयमथुरामाहीं

दोहा-प्राजापत्यिहिष्टकारि, पावकआत्मानिषाय ॥३९॥ भूपणवसनहुतजिदियो, हरिपदमनहिष्ठगाइ ॥ मताअहंकारतजिदीन्द्यो । भववंपनकोनाहाहिकीन्द्यो॥४०॥ मनमहँइद्विनवृत्तिल्याई।मनकोप्राणहिदियोवसाई॥ ॥णहुकील्यिकियोअपनि।वृत्तिसहिततेहिदियोअमाने॥कारणपवनसमानहिकाहीं।दियमिल्राहनुपधर्मतहाहीं ॥४९॥ चभूतयुत्तइंद्वियगनको । त्रिविषअहंकारहिमहँतिनको ॥ मेल्योजिनमहँवायुसमेत् । धर्मनृपतिह्वेमोदनिकेत् ॥ प्रहत्तत्वमहँअहंकारकहँ । महत्तत्वकोसुल्प्रकृतिमहँ॥इनसवकहँजीवात्मामाहीं। जियेसमप्योत्रह्रहिपाहीं॥४२॥

दोहा-चीरवसनपूरिमौनहै, छांड्योसक्टअहार । खुळेकेशजडमत्तसम्, हुँकैनृपतिउदार ॥ ४३ ॥ इस्ततसुनतनकुरुकुळसाई । ह्वेकअंधवधिरकीनाई ॥ हरिध्यावतउत्तरनृपराई । गमनेजहँनहिआवतजाई ॥ ४४ ॥ अंतकाळजहँसंतिसिधारी । तत्तुतजिनिवसतळोकसुरारी ॥ महिमहँळस्विकळिकाळवनाई । तिनकेपीछेविचऱ्योभाई॥ निकसिचळेतजिकुळपरिवारा।तज्योमोहधनधामअपारा४५ मरणठीककरिहरिपदमाही । दीन्ह्योसोळगाइमनकाही ॥ हरिष्यावतगैभक्तिअपानी।ताकरिबुद्धिविशुद्धिमहानी॥तिनहरिमेंद्दकांतमतिजिनकी।सकळवासनाछूटींतिनकी ४७

दोहा-पेसेपांडवगतिलहीं, दुष्टगढुर्लभजोन । कियोवासआनंदमय, श्रीनिवासकेभौन ॥ ४८ ॥ विदुष्टभासक्षेत्रमहॅंनाई।कृष्णचरणमहॅमनांहल्याई॥तनिश्रारीतिनल्लोकसिपारो।पितरनसहितमहामतिवारो॥४९॥ पतिनगमनल्लिदुपदकुमारो।सुमिरतचरणकमल्लिगिरधारो॥छोंडिश्रारमहामतिवारो।वासुदेवकेल्लोकसिपारो॥५० येपांडवअतिप्रियहरिकेरे । धर्मवानजगविदितपेनेरे ॥ तिनकोयहपयानसुनिराई।मेंविस्तारसहितदियगाई॥ अतिश्रयकरकारककल्याना। परमपवित्रविचित्रमहाना॥जोकोजअद्धायुत्तजगमाई।करतथ्रवणनिज्यवणसदाहीं॥

दोहा-सोजनभक्तिहिपायके, हैहरिकोअतिप्यार । निवसतनारायणनगर, हैआनंदअगार ॥ ५३ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजापिरान श्रीमहाराजावांपवेश विश्वनार्थासहारमज सिद्धिश्रीमहाराजा-पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारीश्रीरपुराजांसह मृदेवकृते आनंदांबुनियोप्रयमस्कंषेपंचदशस्तरंगः ॥ १५ ॥

#### सूत उवाच ।

देहा-जवपंडवद्रौपदिसहित, कीन्द्रोमहाषयान॥ तर्वार्द्रमहाभागवततृत्व, परिक्षितगुणनित्रपान॥ विभवपंसीसीखिहिङीन्ही॥धर्मसहितशासितमहिकीन्ही॥जेहिदिनन्योतिपनाननवारे। जन्मदिनगुणिवचनटचारे॥ तेसिहिग्रणगुतभयोअनूपा। अर्जुननंदननंदनभूपा ॥ ९ ॥ टत्तरसुतविराटनुपकरो ॥ जोगृङ्योरणमप्यपनेरो ॥ ्निनकेवरुऔरहुअसुरारी । देतभयेमोहिअस्त्रनिभारी ॥ जिनकेवरुमहेंद्रकेमहरुनि । इंद्रअर्द्धआसनमहँसुलसनि॥ वैठेयही्करुवरधारी । सोहिप्सोहितजिगयेपधारी ॥ ३२ ॥ देवरुोकमहँविहरतभूपा । सुरनसहितसुरनाथअनूपा॥

दोहा—नासुक्रपावल्वलितमम्, सपन्तयुगलभ्रजदंड । जिनकीकीन्हींआञ्चासम्, हतनअरिनवरिवंड ॥ १३॥ जासुक्रपालहिरणहिप्रचारी । हन्योनेवातकवचअरिभारी॥ रह्योस्वगमहँयशक्तितारी।सोहरिमोहितजिगयेपपारी॥ जिनकेवलिवराटपुरमाहीं।क्रुक्दलीसप्रअगमअतिकाहीं॥विनप्रयासज्तन्योद्धतपारा। रिप्रशिरमणिधनहन्योअपारा॥ लिनकेवलिवर्यप्रचारी । सोहरिमोहितजिगयेपधारी॥१४॥भीष्मकर्णग्रुक्शल्यप्रवीरा।औरहुभूपतिअतिरणधीरा॥ तिनसेनिकिमधियदुराई । मेरोसार्थिद्वैसुख्छाई॥हन्योरिपुनकेओजनिहारी।सोहरिमोहितजिगयेपधारी॥ १५॥

दोहा-द्रोणद्रोणसुतकर्णंअरु, भीष्मजयद्रथवीर । शल्यसुश्चमांआदिभट, वाङ्गीकरणधीर ॥ यसवअस्त्रअमोघअपारे । मोपेएकहिवारपँवारे ॥ जेहिसुजवलतेमोतनुकाहीं । कियेपरशतेनेकहुनाहीं ॥ जिमिप्रडाद्हिअस्त्रसुरारी।सोहिस्मोहितिकगयेपधारी १६ जासुकमलपदसुक्तिहिहेतू।भूजहिंसंतनिजत्यागिनिकेतू ॥ इहिन्दुमतिमसोहिरिकाहीं । सार्थकिरिराख्योरणमाहीं ॥ जवीहजयद्रथमारनहेतू । मेगमन्योरथचटिकपिकेत् ॥ मध्यदिव्जमिष्सेनहिमाहीं । थाकेअङ्वचलेकछुनाहीं ॥ तवीमुजतरिपुन्योरथतेरे । तहां श्रुसमरहेषनेरे ॥

दोहा—जेहियदुवरपरभाउते, मोहितसकेनमारि । सोहरिहाइविहाइमोहि, अवकहँगयेपधारि ॥ १७ ॥ विहाँसिकरणहांसीहरिकरी । औरउचितवनचारुघनेरी ॥ हेपारथअर्छनकुरुनंदन । आवहुइतेसखाअरिकंदन ॥ असकेहिमाधवकीग्रहराविनासुरतकरतदुखकरतसुहाविना।१८॥भोजनदोनकियोइकसंगा।रथचिहित्हरेसहितउमंगा बहुविधिवचनरचनकरियोळे । निजनिजहियकोआरोखोळे ॥ तुमहिसत्यवादीजगमाहीं।तुमसमछ्छीअहैजगनाहीं ॥ ऐसेहमरेवचनकठोरा । सह्योनेहवक्ननदिकहोरा ॥ विसेतस्यासखाकीसहतो । स्रतकटुवचनप्रतासुद्द्रहतो ॥ १९ ॥

दोहा—सोहमयेनरपितसुनो, जवयदुपितममित्र । गमनिकयोनिजधामको, करिकेकछाविचित्र ॥ - तवहमछेकेतिनवहुनारी । हस्तिनपुरकहँचलेदुखारी ॥ तहाँमहतलपुगोपअपारा।मोहिंजीतिहरिलीन्हींदार॥२०॥ - सोहभूपगांडीवकोदंडा । सोहेरयतेहवाणप्रचंडा ॥ सोहतुरंगतोहमहारयीहम । त्रिसुवनमेंभटविदितनमोहिंसम ॥ - सोसवितनयदुपितनुपराई । इकक्षणमहँममगयेविलाई ॥ जिमिकुपात्रमहँनिःफलदाना । उत्तरवोविहयुयाकिसाना ॥ - वृथाहोमितिमिभस्म्हिमाहीं।तिमिहरिविनममसक्कलवृथाहीं।पूळ्योकुशलजासुन्हराजा।तिनकोकुशलसुनोद्धस्ताना

दोहा—रहेद्वारकायसतसन्न, तहँसांचादिकुमार । सुनिआश्रमगमनतभये, करिमनकपटअपार ॥ करीऋपीञ्चनतरुठिहांसी । दुईशापऋपिकोपप्रकासी ॥ तातेप्रेरितसन्यदुर्वशी । करिवारुणीपानमतिष्वंसी ॥ त्तातेमत्तसकल्यदुर्वारा । क्षेत्रप्रभासहिसागरतीरा ॥ ल्रेपरस्परसकल्प्रचारी । श्रव्रनजिश्नसिटिनमारी ॥ २२ ॥ अयेअजानसमानसुजाना । ल्रिलिरिसचतिर्विदेशामा ॥ अयोहाइयदुक्लकोनाशा।केहिविधिवरणोंशोकप्रकाशा ॥ चारिपांचयाद्वतिनमाही । यत्रआदिविचगयेतहाही ॥२३॥ जगजनसदापरस्परल्पर्हा।केरिपरस्परप्रीतिहुकरही ॥

दोहा-सोयहचरितविचित्रअति, ईश्वरकेरिनेदेश । हानिटाभजीवनमरण, यश्रव्ययशहनेरश ॥ २४ ॥ तिमियेनीवजवरज्ञटमाई।विट्युनीवनकहँहटिलाई॥अरुजिमिजज्ञटमहँबट्यारेट्युनमारिसम्टर्शहप्रचार॥३५॥ तिमियेनीवज्ञद्वरअतिबट्याना । निनकेकरतेश्रीभगवाना ॥ मद्दीमहीशन्ताशकराया । भूकोपरमभारज्ञताया॥ पुनियदुवंशरूपभूभारा । नाशिपरम्परताहिटताग ॥ २६ ॥ देशकाट्हीकेशनुसारा । अर्थभरेहरियनज्ञदारा॥ काननपुरननापद्रिरदेशीमोसुधिकस्तदुसहदुस्तेदहीं२०(स्.ट.)यहिविधिशृतुन्तद्वर्ययागुण्यकम्टपद्गित्रट्याय

दोदा−बुद्धिभदैशतिविम्हतेहिः गयोष्ट्रिटिस्वमोहः॥ मनप्रसन्नशतिहीभयोः ग्द्रोतकामहुकोहः॥ २८॥ ित्तवासुर्वपद्कं स्ति । बादीशाह्यभित्तिमनग्दाति ॥ नातेमकल्यासनाल्ट्या । हत्पद्किततिशतिवनत्रश्री ॥ रि. मान्तवेस्तोरे । यहुवरगायोगीतासोदं ॥ कालकमनमबद्याताल्या । मोहश्रुत्तेनकदैभयोशन्योः ॥ २९ ॥ द्यानभक्षद्वरम्यक्रिवपमधुद्धिकः ∵तमगयकास्यामस्यसम्बन्धन्तितिहिस्तत्यो।शपनेकदैवेगुनितद्यास्यो न्मरहितग्रणिभयोविज्ञोक् । जीवनमुक्तल्ह्योमुद्थोक्तृ॥३१॥भूपगमनसुनिरमानिवाज्ञा।अरुसवयद्ववैज्ञिनकोनाज्ञा॥ दोहा-करियकात्रमनकोतहाँ, धर्मनृपतिदुखछाइ । गमनमहापथकरनको, निजचितदियोलगाइ ॥ ३२ ॥ रयात्रायदुकुळसंहारा । मुखते अर्ज्जनजर्याहेउचारा॥सुनिकुतीहरिपदमनदीन्ह्यो।तजिञ्चरीरहरिळोकहिकीन्ह्यो३३ <sub>हियादव</sub>तनुकरिभूभारा । हऱ्योसकलवसुदेवकुमारा ॥ सोयदुकुलतनुतज्योमुरारी । जिमिकंटकतेकाँटनिकारी॥ नुदुहुँनकोपुरुपसुजानातिसहिंईशहिंदोउसमाना॥३४॥ जिमिनटनिजवहुरूपदेसावै।सभामध्यप्रनिताहिछिपावै॥ मिमत्त्त्यादिकरूपहिषारी । अंतर्द्धानिहिकर्राहेमुरारी ॥ हऱ्योजोतनुतेभारमहाना । स्रोतन्नहरिकियअंतर्द्धाना३५

दोहा-सुननयोगजिनकीकथा, यदुवरदीनदयाल । तजीमहीजेहिदिनींहते, दिनप्रगट्योकिलकाल ॥ ोआनिवेकिनअतिदुखदायक।जेहिहरिनामहिंसुमिरनलायक३६तहँचुपनिजजनगृहपुरराजृ।लल्योकलितकलिसकलसमाज सालोभअसत्यअपमा । व्यापितमहीदेखिनृपधर्मा ॥ वदरीवनकहँगमनविचारी । छगेकरनतेहिंदेतुतयारी ॥३७॥ ोतिनिषुणनातीनिजनिजसम् । परमञ्जूरजाकेर्नीहंकछुअम्।।तेहिहस्तिनपुरकरिअभिषेकु।दियोराज्यदैसीखअनेक्।। <sub>केयोना</sub>थमहिसिंधुमालिनी।दईसैन्यनिजञ्ञञ्जालिनी।।३८।।अनिरुपनंदनवन्नहिकाहीं।अभिपेकहिकियमथुरामाहीं

दोहा-प्राजापत्यहिइएकरि, पावकआत्मानिधाय ॥३९॥ भूपणवसनहुतजिदियो, हरिपदमनहिस्रगाइ॥ मताअहंकारतजिदीन्द्यो । भववंधनकोनाञ्चिहिकीन्द्यो॥४०॥ मनमहँइद्रिनगृत्तिलगाई। मनकोप्राणहिदियोगसाई॥ ।|णहुकीलयकियोअपानै।वृत्तिसहिततेहिदियोअमानै।|कारणपवनसमानहिकाहीं।दियमिलाइनुपधर्मतहाहीं।।४९॥ चुभूतयुत्तइंद्रियगनको । त्रिनिपअहंकारिहमहाँतिनको ॥ मेल्योजिनमहाँगुपुसमेतू । धर्मनृपतिह्वैमोदनिकेत् ॥ । इत्तत्वमहँ अहंकारकहँ । महत्त्वकोमूळप्रकृतिमहँ ॥ इनसवकहँजीवात्मामाहीं । जियेसमप्पेत्रिह्नहिपाहीं ॥ ४२ ॥

दोहा-चीरवसनभारमीनहै, छांझ्योसकलअहार । खुलेकेशजडमत्तसम, हैंकैनृपतिजदार ॥ ४३ ॥ द्वतसुनतनकुरुकुटसाई । ह्वेकेअंधवधिरकीनाई ॥ *हरि*ध्यावतउत्तरनृपराई । गमनेजहॅनहिआवतजाई ॥ **२**२ ॥ अंतकारुजहँसंतासेपारी । तनुतजिनिवसतर्रोकमुरारी ॥ महिमहँरुखिकरिकारुवनाई । तिनकेपीछेविचऱ्योभाई॥ निकत्तिचळेतजिकुळपरिवारा।तज्योमोह्थनधामअपारा४५ मरणठीककरिहरिपदमाहीं। दीन्ह्योसोळगाह्मनकाहीं॥ हरिच्यावतगैभक्तिअमानी।ताकरिखुद्धिविशुद्धिमहानी।तिनहरिमेंइकांतमतिजिनकी।सक्छवासनाछूटींतिनकी ४७

दोहा-ऐसेपांडवगतिलहीं, दुएनदुर्लभजीन । कियोवासआनंदमय, श्रीनिवासकेभीन ॥ ८८॥ विदरप्रभासक्षेत्रमहँ नाई।कृष्णचरणमहँमनाँहरुगाई॥तजिञ्जरीरानिजरोकसिधारो।पितरनसहितमहामतिबारो॥२९॥ पतिनगमनङ्खिडपद्कुमारी।सुमिरतचरण्क्रमङ्गिरिधारी॥छोडिङ्गरीरमहामतिवारी।बुासुदेवकेटोकसियारी॥५० येपांडवअतिप्रियहरिकेरे । धर्मवानज्ञाविद्वितघनरे ॥ तिनकोयहपयानमुनिगृहं । मंतिस्तारसाहितदियगाहं ॥ अतिञ्चयकरकारककल्याना । परमप्वित्रविचित्रमहाना॥जोकोडश्रद्धायुत्तनगमार्ह्याकरतश्रवणिननश्रवणसदाही॥

वोहा-सोजनभक्तिहिपायके, ह्वेहारकोअतिप्यार । निवसतनारायणनगर, ह्वेञ्जानंदुअगार ॥ ५३॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराज श्रीमहाराजात्रांपवेश विश्वनाथसिदात्मज सिद्धिश्रीमहाराजा-विराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहुाडुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरखुराजसिंहतृदेवकृते आनंदांबनियोपयमस्कंवेषंचदशस्तरंगः॥ १५॥

## स्त उवाच।

दोहा-जनपांडवद्रौपदिसहित, कीन्द्रोमहापयान॥ तर्वाद्रमहाभागतनतृष, परिक्षितगुणनिपान॥ वाहा-नगराञ्चलः । वाहाहितशासितमहिकान्द्री ॥ नहिद्दिनस्यानिपनाननगरं । जन्मदिनग्राणियचनउचारे ॥ तेसहिषुणयुत्तभयोअन्तर्पा । अर्छननंदननंदनभूषा ॥ १ ॥ उत्तरमुतनिसटहपुकेरो ॥

दुहितातासुइरानतिनामा । व्याहीताहिभूपछविधामा ॥ जनमेजयआदिकसुतचारी । भयेपरीक्षितकेवलभारी॥२॥ गंगातीरपरीक्षितराजा । भाइनभृत्यनसहितसमाजा ॥ बहुधनविप्रवर्णकहँ देके । दानउछाहपरममनकेके ॥

दोहा-अञ्चमेषकीन्द्योनृपति, विनप्रयासत्रैवार । हगगोचरजहँदोतभे, अमरअनूपअपार ॥ ३॥

नृपति परीक्षितयेकसर्पेमें।करतरहेदिय्विजेसुर्खेमें॥फिरतफिरतगमृन्योकोहुदेशा । कल्छियुगकहूँतहँळुरूयोनरेशा ॥ शुद्रभूपकोरूपहिपारे । करकराळकरनाळनिकारे ॥ गोअरुवृपभहिमारतळाता । ताहिँनिरित्वभूपतिविख्याता ॥ अपनेयलसोताहिपक्रिके।दियोदंडतेहिनहिंकछुडिंग्के॥शाज्ञोनकसुनियहकथासुहाई । कह्योसूतसोंअतिहर्पाई ॥ (ज्ञो. र.)करतदिग्रविजनुपकेदिहेतू।पकच्योकिळकहँभर्मनिकेतू॥नृपतिचिह्नकोथारनवारो।जोिकयगोवृपपापप्रहारो॥

दोहा-ताकेग्रुणकेसेअँहें, महाभागहेसूत । होइजोयिहमेंहरिकथा, तोकिहियेअतिपूत ॥ ५ ॥ अथवाहरिपदकमलमरंदा । जेपीवतअतिलहतअनंदा ॥ तिनकीकथाहोइयहिमाही । तीवर्णनकरियेहमपाही ॥ र्अंरिकथाते अहैनकामा । जिनको गावतग्रुणहुत्रियामा ॥ वीतित आयुर्दायवृथाही । स्वारथपरमारथकछुनाही॥ ६॥ वायुद्रायनरनर्काथोरी । ताहूमेंमतिह्नेगेमोरी ॥ ऐसेकल्मिइँजेहरिदासा । भक्तिचहैंहिटरमानिवासा ॥ तिनहिर्अारसुनिवेकीभासा । होतिनकवहूंसहितहुलासा॥०॥ नेमिपारयहिक्षेत्रहिमाही । जवलीयज्ञहोतिमहिमाही॥

दोहा-तवलों आवाहितइहाँ, मृत्युकरेहिठिवास । तातेमरेनकोइइत, विचरेसिहितहुलास ॥ यहींहेनुपरमर्पिविचारी । कियोअवाहनमृत्युहिभारी ॥८॥ धन्यभाग्यहेंसूतजगतमें। जोहिळीलाअमृताहिषियतमें॥ काल्वितानतथानंदपाई । तिनसमाननहिकोउसुखदाई।।तिहरिकथासुपाकियपाना । सकलसुकृततिकियेमहाना॥९॥ जिनकेकर्मभायुमतिमंदै । तेकलिमहँन्हिंलहतअनदै॥रैनकेनकरिआयुवितावै। वृथाकर्मकरिदिनहिंगवि ॥ १०॥ मुनिश्नानककेवचनसुद्दायासुतकदनलागेसुखञ्चाये(स्तउनाच)नूपतिपरीक्षित्देतानिदेशा।वसत्भयेकुरुनागलदेशा॥

दोहा-तवअतिअप्रियेआगूमन, कुलिकोअपनेराज । सुनिधनुशरकरतेगृह्यी, कोपिपरीक्षितराज ॥ ११॥ भूषितस्यंद्न्द्याम्तुरंगा । यो्नितक्रिउत्साहअभंगा ॥ सिहष्वजरथचडित्रपराई । चतुरंगिनीसेनसजवाई ॥ दृस्तिनुपुरतेकट्रेनरेशा । विज्हेतुबहुदेतिनिदेशा॥ १२ ॥ केतुमालभदासीलंडा। भारतकुरुउत्तरहुअलंडा ॥ जाँ(तार्केषुक्रपादिककारी । जीतिलियोंकुरुभूपतहारी ॥ सातहुद्रीपननृपतिबदारा जीतिवजायोविजनगारा ॥ १३ ॥ तहँनहँ मुनतभूयकुरुराऊ । ऋष्णचंद्रमृचकपुरभाऊ ॥ ऐसायुश्निज्युरुपनकरो । गावहिंजनछिहमोद्द्यनेरी॥१८॥

दोहा-अभत्यामाञ्चते, अपूनेकोयदुराइ । सोउपुरीक्षितसुनतभे, जेदिविधिछियोवचाइ ॥ यरुपेशीपांडवदुनकरो । सुनतभयोनुपनेद्यनरो ॥ पांडवयदुवंशीनहिभांती । हरिमहँकियोप्रेमसुद्माती ॥ १४ ॥ सोमुनिअतिप्रसन्नतरपाठा । विकसेअंवजननिव्झाटा ॥ गावनवारनकोधननाना।वसनविभूपणदियोगहाना॥ १६॥ सारिथकमैमभाकारिदेवे। श्रीगसनद्दैरलाकरियो ॥ संगच्छनस्तुतिद्वप्रणामा । कियोपांडवनकोश्रीपामा ॥ सक्छित्रियकेवंदन्छायकः । प्रेस्थ्रीकृषाछुपदुनायक॥तिन्केच्रणकम्टमहँराजा।कियोभित्रअनुपमसुससात्रावश्य

दोहा-भूपपर्गाननगर्ग्याकय्, निजपुरुपनेअनुसार् । सोकानुकनिरस्योनिकट, सुनहुमुनीझडदार ॥ १८॥ दिचानणुरुचगणनीपमा।गपोगङकेडिगशुभकमा ॥ दिनव्छससमतेदिङसिसेवत।मिछनदेसिपुँछघोदुससीति १९

धर्म उवाच ।

ने अर्दानशृतिषेमममार्ता । कृषुमञ्जित्ववद्नदेखाता॥वतर्ताअरीकुश्चस्यभांती ।मोकोतुमअतिदुर्गितदेखाती ॥ है जिस्सार राज्येत्रतिहासी किर्योक्षीचनित्र जन्म स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन । साम्यात स्थापन स्थापन स् स्थापन पामी हारतुवशीतुरवादी । जाते भरीतरमम्तादी ॥ सर्राहिनद्वपत्रक्रभागा । तिनकाशीतरहभागी॥

दोहा-रिक्षितरपंतिमेषमारिः मनादुर्गातेरिहेन । तिनहींकोशाचनिअदोः हैकरिदुःमनिकेन ॥ २१ ॥ रिकुर्वर्वतार्रोहितुक्वार्धे । पीडाहेरिलमिर्वात्वकार्धी। मोह्योत्वक्रहतुममाना । नवर्षक्षितार्वकार्याः । क्षिणीतस्त्रीहरूकित्रकारी । मोदिरोत्तरुक्षुमनमारी ॥ फोल्लिहिप्पिदेव्तिविद्योत्तरे । प्रतिदिद्युद्यानवृष्यकीते ॥ हि । विद्यानिक्षिक्षेतिन्द्यानिक्षेतिन्द्यानिक्षेति । २२ ॥ किप्रीक्षेत्रक्षत्रियक्रिक्षेते । कर्राह्वचर्द्ववेद्यानिरे ॥ विद्यानिक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्रक्षेत्

दाहान्यमपूर्वक्षपद्वराद्वर, दाखकळशतुम्हारा चारिचरणकारवाह्त, युदुकुळाळयअवतार ॥ इद् ॥ रुचिरचितेँद्वस्प्रमेमयुत, मृदुवानी वतराइ । मानसहित मनजोहन्यो, मृदुमानिनीळोभाइ ॥ तिनकेचरणनकोपरासि, भयोरोमांचिहमोहिं । तिनयदुवरकोको सहै, विरहमहाविनजोहि ॥ ३६ ॥ (सूत॰ड॰) यहिविधिधरणीधर्मके, भनतवैनसुखसाज । तीर्थप्रभासिहकोगये, पृथितपरीक्षितराज ॥ ३७ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजा श्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारी श्रीरमुराजसिंहजुदेवकृतेआनंदांबुनियोप्रथमस्कंधेपोडशस्तरंगः॥ १६ ॥

सूतउवाच ।

दोहा-तहाँभूपकोरूपपरि, झृद्दंड्छेडाथ । गोवृपहनतअनाथसम्, छस्योजाइनरनाथ ॥ १ ॥ वृपमृणाटसमसेतदुखारी । मेहकरतडरपेतअतिभारी ॥ कांपतएकचरणसोंठाठो । ताडनकरतझृद्देतहियाठो ॥ २ ॥ गऊपमेप्रथननीदीनी । रोवतकृञ्जितधुषितदुखभीनी ॥ विनवछरानहिंकोजस्खवारो।करतझृद्देतहिचरणपृहारा ॥३॥ चढेकनकभूषितस्थराजा । दोदंडकोदंडविराजा ॥ वचनगँभीरगिराकुरुसाई । पृछनटगेकोपअतिछाई ॥ १ परीक्षित उवाच ।

रतेंकोतराज्यमममाही । हतेवछोह्नेनिबंछकाही ॥ हैनहिन्यपुरानकछ्यनाये । निदित्तगृद्दकर्ममनछाये ॥ ८ दोहा-विजेपलुर्थरफुष्णविन, हनेजोनिरअपराप । तातेल्वपयोग्यहे, शोचनयोग्यआपा। ६ ॥ हन्पतेलुम्णाटसमाने । त्रयपदहनयकपदुदुतसाने ॥ करतमोहिसदेआतिभारी । विचरहुँहतढारतहयनारी ॥ ७ पाछितकोरवेद्दुअनुंदु।तुम्विनदुर्धानकोनवसंडा ॥८॥ शोकनकरहुन्यभदुस्तजोई । अविश्चित्रकृतभीतिनहोई मेंसछ्जासकशासकुंपरणी।रोबहिनहिसुस्टहुप्यथ्रवणी॥९॥जाकाराज्यप्रजानहट्टासा । मसिपावहिचोरतेत्रसा सोश्चिक्तकोर्षा । परिमयम्यह्मजनकरो।दुस्तिनदुःसहरिटिह्यनेरो ॥

दोहा-तातेअवयहिशुद्रको, मार्राहेगेसुनुपेतु । करतद्रोहसवर्जावको, हरतसकटहिन्तु॥ ११॥

काटेहुतीनिचरणकोतेरो । कोअपरापिकयोअतिमेरो ॥ कृष्णभक्तराजनकेराजे । तुमसमकोउनटहेंदुखसाजे ॥१२२। सोहेंपरमसाधुअपकारी । पारथभूपनकीरतिहारी ॥ जोकाखोपदतीनितिहारे । ताहिवताबहुधेनुडुटोरे । विनअपरापनजोदुखदेतो । ताकोमेंसवंसहरिटेतो ॥ १३ ॥ दुएनदंडिवयेजगमाहीं।साधुनमंगटहोतसदाहीं॥१९२। जोदीननदुखदेतवृथाहीं । नीतिरीतित्जिभीतिहुकाहीं॥अंगदसहितधुजातेहिकाटों।देवहुहोह्तवहुँनहिनाटों॥१५॥

दोहा-जोसुधर्ममेंरतरहै, यथालाभसंतोष । तिनकोपालनतृपनको, परमहेँ तुँहेचोष ॥ विनविपत्तिजेजनयुत्तरामो । कर्राहअधर्मछोंढिनिजधर्मा ॥ तिनकोज्ञास्त्ररीतिसोँज्ञासन ।करिभूपतिपानींहइंद्रासन॥ देवरातनृपकेसुनिवेना।कस्रोधर्मलहिआनँदऐना॥१ ६॥(ध.ज.)वचनकहेजेतुमक्रुरुनायकाआरतअभयदेनकेलायक॥ पांडववंज्ञीभूपनकाहीं । वचनआपकेलचितसदाहीं॥जिनपांडवनगुणनससुदाहै॥लखिकन्हिलयदुवरसेवकाई ॥१०॥ जातेहोइकपकोकारन । तेहिषुरुपहिंहैदुःखनिवारन॥हमजानहींभेदकुरुराहे । अमितवचनसुनिमतिनथिराहे॥९८॥

दोहा-कोऊअपनेआतमे, कहतदुःखकोमूळ । कर्मस्वभावहिभाग्यको, कोईईश्राअतूळ ॥ १९॥ कोइकहतजोनिहिमनआवे । वचनअगोचरतेहिश्चितिगावे ॥ सोइक्छेशकोकारणभारी । निश्चितहोतिनबुद्धिहमारी॥ इनसबमेंदुखकारणजोई।छेहुविचारिबुद्धितेसोई॥२०(मू.ज.)धर्मकद्योजवम्रुनियहिभांती।त्वाहंपरीक्षितनुपअरिधाती सावधानमनसहितहुळासे । जानिधमकीभूपतिआसे ॥ भूपधर्मसोवचनजचारे । हेधमंज्ञवृषभततुधारे॥ २९॥ (प.ज.)अहोधमंतुवधर्मतुवधर्महिकहहूं।धर्ममुक्षमातिजानतअहहूं॥जोकोहपापनसूचनकरतो।सोजससगपापउरभरतो॥२२

दोहा—अथवाहरिसंकलपकी, गतिसुनियेमतिवान । भूतनकेमनवचनको, अहैअगोचरजान ॥ २३ ॥ तप्अरुशोचसत्यअरुदाया । धर्मचरणयेचारिगनाया ॥ अतिअधमेतेतीनिचरणको । भयोनाञ्चयहविदितनरनको ॥ गविहितेतपकीभैहानी । संगिकियेशोचतापरानी ॥ मद्दायककोकियोविनाञा । छूटिग्रहेसवधर्मनिआञ्चा ॥ २४ ॥ सत्यचरणचौथारिहेगयऊ। जातेतुवआतमथिरभयऊ ॥ ताहूकोअसत्यकिरहाला।नाञ्चनहाहतेकिल्लाला ॥२५॥ धरणिधेतुकोधच्योत्वरूप।हरियदिभारहच्योदुख्कुपा॥श्रीयुतचरणविचरिसवठोरा। मोदितिकयवसुदेविकशोरा२६

दोहा—अवयदुनंदनपरणिको,तिजिकैगयेषधारि । महिअभागिनीसीभई, यहकछिकाछिनिहारि ॥ शृद्रसमाननृपतिद्विजद्रोही । पापिनरतभोगिहिंहैमोही ॥ यहीहेतुतेषरणीसोचिति । वारवारनैननजछमोचिति ॥ २७॥ (सृ. उ. ) यहिविधिषरणिधमेकोराजा।वहुसमुझाइभ्रपिशरताजा॥करिकैकछिपैकोपकराछ।।धर्माहेरक्षणहेतुभुवाछ॥ कंमरतेकरकैकरवाछा। कछिकाटनकोछैजेहिकाछा॥२८॥तवकछिगुगनिजवधिजयजानी।भूपवेपतिजकेअभिमानी॥ नृपतिचरणमहँशीश्रछगाई।गिऱ्योभूमिमहँआतिहिखेराई॥२९॥कछिकहँपऱ्योचरणमहँदेखी।दीनदयाछुदीनतेहिरुखी

दोहा—महावीरयञ्चनंतन्तप्, दियकरिक्नपावचाह । झरणागतपालककह्मो, कलिसाँयहसुसक्याह ॥ ३० ॥ (ता. च.) गुणाकेञ्चयञ्चवद्धेनहारे । अदेंभूपहम्जगतउदारे ॥ तिनकेञ्चरणागतकरजोरी । आयोतंअवभयनहिंमोरी॥ पेतुम्मित्रअधमहिकरे । तातरहहुराज्यनहिंमरे ॥ ३१ ॥ जवतेतुमभूपनतत्तुआयो । तवतेपापसकलजगछायो ॥ लोभअसत्यदंभअरुचोरी । कल्रहकपटञ्चलताहिंयोरी ॥ दारिद्रीतवहोवनलागे । सकल्पमंकेकमंनत्यागे ॥ ३२ ॥ कल्लियुगसुनुअपमंकेभाई । मुहायत्त्वेत्रसुखताई ॥ तहाँयज्ञकजाननवारे । करहिंयज्ञसुनिवपुलप्रकारे ॥

दोहा—यज्ञेरवरभगवानको, प्रजिहिंयुतअनुरागातहाँवसनकीवासना, करहुवेगिनुमत्याग् ॥ ३३ ॥ सत्यपमकरसोअस्थाना । वसिवेटायकदिव्यमहाना ॥ जोनेब्रह्मावत्तिहिमाही । प्रजनकीन्हेंकृष्णसदाही ॥ मंगटदेतमनोरथपूरत ।जेसवजगमहँमारुतसमगत (मृ.ड.) कठिकराटकरवाट्यहिभारे।जवनुपयदिविधिववनत्रवारे॥ तवक्टिनुपक्हेंयमसमदेखी।कांपतबोत्योवचनविज्ञेखी(क.ड०)मुनियसार्वभोममहराज्ञानहँग्रासनदीनेमाहिलार्व। होगाइनेबसोधसार्व । नुमहिल्सासव्यटपनुषार्ग॥३६॥ तातसोथट्टेहुबृताई। जहँगुमपग्रहुनमोहिल्साई॥

दोहा-जहाँतुम्हागेमानिक, शासनयसहुँनेरेश । धर्मधुरंधरवरनुपति, दुन्निमाहिनिदेश ॥ ३०॥ ..स.)यहिविधिजवकछिविवसनकार्ही।मांग्योद्यारपरीनितपार्ही।तवकछिकोनुपकदस्थान॥नारियुवाहिसामद्वाना दोहा-चहुरिज्ञोनकादिकनसों, स्तसुबुद्धिविशाल । कथापरीक्षितभूपकी, लागेकहनरसाल ॥ स्तरवनाच ॥ मातुब्दरमेंजोन्नपति, कृष्णकथाकोपाइ । अश्वस्थामाअस्रते, मरचोनअतिदुखपाइ ॥ १ ॥ सोइपरीक्षितकोद्विज्ञ्ञापा । तक्षकडीसकीन्द्योसंतापा ॥ यद्पिग्रुण्योनिजप्राणवियोग्र।तद्पिभयोनींहमोहसँयोग्र २ यदुपतिपदपंकजमनलायो । प्राणजानकोकछुनदुरायो ॥ भगवतभक्ततज्योसत्रसंगा । वैद्योजाहभूपतटगंगा ॥ श्रीग्रुकदेविद्युक्करिलीन्द्यो।सुदितकलेवरनिजतजिदीन्द्यो।३जेजगयदुनंदनकेदासा ।पियहिंकथामृतसहितद्वलासा तिनकोम्पनकाल्द्वमाही । हरिपद्दुसमरतकलुश्रमनाही १ तवलेकियोपरीक्षितराज् । धर्मसहितस्रतसकलमाजू॥

दोहा—तवर्लीयहजनलोक्सें, महापोरकलिकाल । काहूकोच्याप्योनहीं, चल्योनकोउकुचाल ॥ ५ ॥ जादिनहरिगमनतभये, तजिपुदुर्मानिजलोक । ताहीदिनतेजगतमें, कलिप्रविश्योअयओक ॥ ६ ॥

सार्वभौमञ्भिमन्युसुत, कठिसोंकियोनवेर । सार्याद्दाश्रमरसम्, धऱ्योकुपथर्नाहेंपैर ॥ संकल्पहितेजेहिक्ठिलमाईं। सिद्धहोिहंशुभक्षमंसदाईं॥छगहिनपापमनहिंगुणिळीन्हे।छागतपापपापकेकीन्हे॥७॥ यदक्ठिमूडनकोहेशुरो। भीरुअहेपीरनतपूरो ॥ वृकसमहरिविम्रुखनकहँसाँचो। ताहिनकछुजोहरिरँगराचो ॥८॥ जोपुछीज्ञोनकचितळाई। पुण्यपरीक्षितकथासुदाई॥ सोमेंकुप्णकथासुदमाहीं। सववर्णनर्कीन्द्योतुमपाहीं॥९॥ जोहजोहकुप्णकथाअतिपावनि।सुखदचरित्रविचित्रजनावनि।सोहसोहतिनकेसेवनळायक।जेजनमोक्षर्यहेसुनिनायक

दोहा-सुनतसृतकेवचनवर, सबसुनिएकहिवार । हार्पतह्निभाषतभये, आशिषदेतअपार ॥ १०॥ (ऋ.ऊ.)बहुतवर्षजीवहुतुमसृता। जोतुमकहहुकृष्णयश्रप्ता॥कृष्णचंद्रकोसुयशमहाना। हमजगर्जावनसुधासमाना। धूमधूसरेवदनहमारे । करिहयक्रकेमध्यपारे ॥ इनकर्मनमहँनहिवश्वासा । सोइसुफटकीवृथाप्रयासा ॥ तिनहमकोहरिपदअरविदा। पानकरावहुतुममकरेदा ॥१२॥स्वर्णमोक्षसुखनृत्वहिनाही । स्वनसंगतिव्हेशहुकाही ॥ जगतविभाहेकेतिकृत्वाता। जानहुसत्यस्तुस्तुस्ता।॥१३॥सुनतसुखदहरसुयश्वराजपारे। कोअपातरस्त्राननवारो॥

दोहा-गिराकांत्रिवपुरांतर्हे, उद्देनतिनगुणअंत । तेपकांतिनसंतके, मेटतदुःखअनंत ॥ १८॥ इममधितुमभागवतप्रधाना । इरियञ्जहमसांकरहुवसाना॥नतुविज्ञुद्धकरपरमञ्जाग । नाहिगुननष्ट्रटतसंसागा॥१५॥ सोभागवतपरीक्षितराजा।महाबुद्धिमधिमुनिनसमाजा॥व्याससुवनसांत्रिहिविज्ञान॥कियोक्टप्णपर्निकटपयाना १६ सोविस्तारसहितअतिपावन । भगवतभक्तयोगसुखद्यवन॥कहियेशीपतिचग्निममृ । जोहसंतनमोद्निकेतृ॥१७॥ सुनिज्ञानककवचनसुहाये । बोलेमुसद्धद्यसुखद्यये॥(मृ.ज.)हमयद्यपिविन्यमकुल्याये । नद्रियुद्धसवाचितल्ये॥ दोहा-तातेमराजन्मभव, सफलभयोसवभाति । लयुकुल्होवव्ययाहस्त,संतसभागुनिपाति ॥ १८॥

सुजनपांतिकसुंदरनामा । अचरजकोनहरेंदुस्त्रमामा ॥ इक्तिअनंतअनंतहुआपू । गुणअनंतर्नाहुअंतप्रतापू ॥ ग्रुगनभातकणुपरनाम्। । जपरणमागरपुस्त्रामः ॥ साताजनतजनतणुणाः । गुणगनपनारुगरताः ॥ सातोष्ठनिअनेदतेहिमार्वे । हरिलीलकोपारनपवि ॥ १९॥ जाकेअधिकसम्बद्धकोउनार्हा । यहिलान्हिचेमनमहि ॥ सातोष्ठनिअनेदतेहिमार्वे । हरिलीलकोपारनपवि ॥ १९॥ जाकेअधिकसम्बद्धकोउनार्हा । यहिलान्हिचेमनमहि ॥ तातम्रानजनवताहृगान् । हारणाणानाभारतभाव ॥ ४२॥ जाकणायकत्तम् कृताजनाहा। यहाहृशाह्यमातास्ताती २० यद्यपिठक्ष्मीकोनहिचाहे।तद्यपिउरकरिजमितउमहिं।जोकपदरितरमालोभानी।तिज्ञजिजिश्विततिसहाती २० न्यानपर नारताल्या । प्रत्यारमारमारमा । नारान्यरमारमारमारमायाव्यामारम्यआपनक्रिजोय जोहरिजववामनवपुधाऱ्यो।विठ्डिलित्रिभ्रवनपायपसाऱ्यो।जवपूजनकरिविधिषमधोयो।परमभाग्यआपनकरिजोय

न्त्रमानः गुजुन्नाः न्यापार्थ्याः गुजुन्नाः न्याप्यः व्याप्यः व्याप्यः व्याप्यः व्याप्यः व्याप्यः व्याप्यः व्य दोहा-सोजल्ह्यंकरसहितसवः, जगकोकरतपुनीतः । तातेकृष्णहिमेसहीः, भगवतनामपुनीतः॥ २९॥ दोहा-सोजल्ह्यंकरसहितसवः, जगकोकरतपुनीतः । तातेकृष्णहिमेसहीः, भगवतनामपुनीतः॥ २००० ाजनकक्तजनअनुरागा । जगतमाहममतातवत्यामा ॥ परमहत्तपद्याकहपान । धाननाहयाहतताहहाँ स्वाराह तोनमहँभावहिंसुनिश्चमा । सत्यअहिंसाहिनिश्चमा ॥ हेसुनिजोष्ट्रेन्द्रसाहिवाही । यथाशक्तिकहिंहाँसुन्साह तोनमहँभावहिंसुनिश्चमा । सत्यअहिंसाहिनिश्चमा ॥ हेसुनिजोष्ट्रेन्द्रसाहिवाही । यथाशक्तिकहिंहाँसुन्साहि तानमहमानाहश्चान्शना । तत्वजाहताहानगम्मा ॥ ६ग्डानगार्थ्यश्चमाहभाहा । वयासामागरहार्छाताह यथाशक्तिमस्त्रान्था । तत्वजाहताहानगम्मा ॥ ६ग्डानगार्थ्यश्चाहिहरित्रीला । गावेलहेनपार्खशीला ॥ यथाशक्तिजिमस्त्रानभनावे । नहिंभक्तस्त्रोजतहिपावे ॥ जैसेयथाद्यदिहरित्रीला ० । व्यवस्थानगर्भात्र

ययागालागामसगत्रमणायः । नाहणकालकाणाहरायः ॥ यसपयाद्यास्वारणाला । यावलहत्त्रमारणाला । एकसम्बर्भिमन्युकुमारा । द्वयचढिघउठेगयोशिकारा ॥ तहसम्बर्शिक्तृपभ्रव्यवायो । गयोद्दीरताकोत्तिहर्मा एकसम्बर्भिमन्युकुमारा । द्वयचढिघउठेगयोशिकारा । तहसम्बर्शिकारम् । नुजानन खुळुनारा । हुनुजाल्पछुञ्जनास्त्रास्त्रास्त्रा । सहदुगुञाल्घनजरूनवनाया । नपाद्धारसाम्यास्याः दोहा-मध्यदिवज्ञातहरूतेमयो, करिनृवज्ञमितप्रयास् । थकिवेठेयकतरुतरे, ठर्गामूखबहुष्यास् ॥२४॥ -पारा न नाप्रसारक्षणमाः भगरश्यामात्रमातः । साम्भवण्यमत्रकारः लगाश्चवङ्ग्यातः ॥ २०॥ भूतपरीक्षितच्यातिहपागे । तबहिंजलाश्मयबोजनलागे ॥ देख्योयक्षाश्चमग्रनिक्रो । अतिप्रनीतसर्गायवः भूतपरीक्षितच्यातिहपागे । स्वित्रकारमञ्जूषामान्यस्य

बूरपराजित्नपाताह्रपान । तबाह्णठाशयुवाणनठान ॥ दृश्यायक्रमाञ्जसम्रामहरोके ॥ तुराअवस्थाप्राप्ति वेठोम्रुनिद्वेरहेनुपराज । मुहित्रठोचनञ्जातस्यभाजः॥२५॥ मृनमुभिद्देद्वियप्राणहिरोके ॥ तुराअवस्थाप्राप्तिः वेठोम्रुनिद्वेरहेनुपराजः । मुहित्रठोचनञ्जातस्यभाजः॥२५॥ मृनमुभिद्देद्वियप्राणहिरोके ॥ तुराअवस्थाप्राप्तिः वर्णसम्बद्धानद्दत्वरुपराञ्च । स्त्राहृत्वरूपयम् । स्वर्णान्यम् । स्वर्णान्यस्य । स्वर्णान्यस्य । स्वर्णान्यस्य अहेत्रह्ममेरहित्तविकारे ॥ २६ ॥ सुर्लाजटामृगवमेहियारे ॥ ऐसेस्रुनिसीतृपज्ञमास्यो । तालुतृपातस्य स्वरूप्य जहन्नक्षमराहतावकार ॥ रूप ॥ छुठाचटारुगचमाहथार ॥ एतछानतारुथजठमाग्या। ताछुरुआतछार्यन्य मुपतिवचन्छित्रिवणनआयोर् ७आसनआदरअंबुनपायो।जानिअनादारुपुअतिकापेकबहुँनकोयिर्जास मुपतिवचन्छित्रिवणनआयोर् ७आसनआदरअंबुनपायो।जानिअनादारुपुअतिकापेकवहुँनकोयोर् होहा - गुणनल्भेमनमें नृपति, जोयहर्महेन । सोयोसत्यसमापिहे कियोंकपटकोएन ॥२९॥

पारा अन्यरणमननगरमातः भावस्य प्रमान । सायासत्यसमायः । स्थाकपटकाएन ॥ ५५॥ स्थान्यस्य । स्यान्यस्य । स्थान्यस्य थागुण्यलतसम्प्रप्रसः । स्वतंकस्पयन्नकार्यं । स्वानकायमहरूभाषत्वारा । गयहारत्वापुर्वार्यं । स्वानकायमहरूप्रसः । तासुतनयअतितेजअगाराकिरतरह्योत्रिशुसंगविहार्गातासीजाङ्कह्याकोज्वालकातुविष्विकंप्रसाहमहिष् पारुपान्त्रभाषाम् । व्यवस्थानम् । व्यवस्यम् । व्यवस्थानम् । व्यवस्थानम् । व्यवस्थानम् । व्यवस्थानम्यस्थानम् । व्यवस्थानम् । व्यवस्थानम् । व्यवस्थानम् । व्यवस्थानम् । व्य पण्डणप्पारग्याराशावज्ञाप्याकाः आद्यारशाङ्गतप्यातकक्षमक्राराकाः । सहित्वानसिसमूमार अहामहीपअयममहाना । दुष्टपुष्टहेकागसमाना ॥ करेदासस्यामीअपकारा । सहित्वानसिसमूमार 

वाशानगरता।हततात्रथनः दान्धा।वत्रानथागः । तनतात्रनाद्रणपात्रमः माणनकरवणयाः ॥ खल्जासकजयतेभगवानाः । अपनेपुरकोकियोपयानाः ॥ तवतेषराअधर्मधनेरे । धराधीज्ञधारतविष्ट ातनइष्टनमदङ्गाहदह्याजवजपनातपवलाहाद्वहागरुष्यायाहावापाववअद्युतनतामाखाकालपावणल करिआचमनकाशिकीनीरा । वचनवस्रवोल्यातिजयीरागिर्दशजीत्रम्यत्वाधमम्यादासिङ्गलकोत्रा कारणा वन प्रवास्त्रवाणारा (अपूराप्रवार्णाराणारा प्राप्ताप्रवार्णाराणार प्राप्ताप्रवार्णाराणारा । आश्रमआयो समप्रोरतीपत्रित्यितहरूकाही । इसेसपंसतयदिनमाही॥३०॥इमिदेशापन्यहिकहँषीरा।आश्रमआयो समप्रोरतीपत्रित्योहकाही । इसेसपंसतयदिनमाही॥३०॥इमिदेशापन्यहिकहँषीरा। 

गुनतमा पद्यान् उनावलापाल्यान् नमानस्तापाल्यं वाक्यान्य स्वाप्याद्य स्वाप्याद्य स्वाप्याद्य स्वाप्याद्य स्वाप्य पूर्वित्तिम् सुतिस्तिम् स्वाप्याद्य स्वाप्याद्य स्वाप्याद्य स्वाप्याद्य स्वाप्याद्य स्वाप्याद्य स्वाप्याद्य स्व रूपा पाउपपाप । पापडापापपाउपडपध्य ॥ कापाकथाअभराथातहारा । ताथाउपर जनकअपमीतृपयकआयो । मृतकधुनीगर्कथरुयो ॥ ताहिदहस्यापमहाहेसतयेदिनअहिडा मनमन्यापनपाउपरोक्ता । मनिक्तावस्थानिकारमा गणभणप्रवाद्वारम्यावा । द्वाराख्वरावारप्रवाद्वारा ॥ साहप्रदृष्ट्यसारम्बहरासम्बद्धाः । ज्ञापयो सुनिसुत्जापन्पतिपयोरा । सुनिक्लेदभयोगिहरोता ॥ सुनत्तिकह्योसन्त्रासिहर् । ज्ञापयो त्र्यापण्यावप्यारा । द्यापणस्यप्यपापाश्यारा ॥ द्वाताप्रश्लाखपायाराष्ट्र । साम्या द्वाहा-अरेअयुप्रवादकांक्रयोः यहतुमपापमहान । रुष्टुश्वराघाहिमदियोः वडोदंडविनज्ञाः

पुष्टिन्यरणञ्जयाञ्चात्रम्याः यष्ट्ययाग्यक्षाः । ठथुव्ययपाद्यस्यादयाः विश्वद्यायः । स्राह्यस्य । स्राह्यस्यस्यस्य । स्राह्यस्यस्यस्यस्यस्य । स्राह्यस्यस्य । स्राह्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस् अरकुमातङ्बरनरनायकः । नहानरनसम्मानन्थायकः ॥ शक्षत्रश्राभाष्ट्यस्तामः । मगरुरुः गुजाहेयहरूपमुगर्गे । प्रजातािविनहािहिङ्गारी ॥१२॥विनमूपतिमहिम्मटोहिचोराः । नहाजस्य गुजाहेयहरूपमुगर्गे । प्रभावनाक्ष्यायक्षयय्वयः ॥ ७२ ॥ क्षेत्रस्यायक्षयः । स्थावना राजाह्यहरूपमुराग । अजालालावनहारहङ्खाण ॥४५॥वनष्टपातमाह्यपटाहचारा । नाश्करा भूषम्यस्य । अञ्चलालावनहारहङ्खाण ॥४३ ॥ सोङ्घनतेषापमहाने । भोहिस् भूषम्यस्य ने ने भूभोहिस्क जानहमुत्ततसे ॥ ४३ ॥ सोङ्घनतेषाप्रसम्माहोपहोति सुमम्बर्धावनयालकासे 

समाग्रसम्यः सम्बन्धम्यः । सार्वम्यस्यः भावस्यायः अपन्यस्यः । सम्बन्धम्यः ॥ समाप्यसम्बन्धः । स्पतिष् ्रापरमयद्यानिज्ञारिक्तसम्बद्धारकः ॥ इराजापभागवनप्रगः । नुभावप्राप्तारकः ।। इराजापभागवनप्रगः । नुभावप्राप्तारकः अस्य स्वत्यानिज्ञारिक्तानिज्ञारिकाः । द्वानाद्वादिकाः । स्वत्याद्वादिकाः । स्वत्याद्वादिकाः । स्वत्याद्वादिका हि . . . . १ पति अपापे । कियोपापदीन्हींजोशापे॥सोनिजदासजानिभगवाना। क्षमहिंवाळअपराधमहाना॥१०॥ व्यवस्थित । निदनताडनआदिअपारा॥ लहिसजनवद्ळोनिहेंलेहीं । यदिष्हेंशसामथेहुदेहीं ॥१८ ॥ दोहा—यहिविधिम्रतअपराधमुणि, वारवारपछितान । राजाकोअपकारकछु, गुण्योनमुनिमतिमान ॥ १९ ॥ बहुपासज्जननरनते, मुखदुस्रजोतितहोह । निहेंविल्खतहर्पतनहीं, गुणिनआतमेसोह ॥ ५० ॥ इतिसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांपवेशविश्वनार्थीसहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजवांपवेशविश्वनार्थीसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराजश्रीमहाराज

#### सृतउवाच।

दोहा—उतभूपतिअहिमृतकको, मुनिके गठमें खारि। छौटिच्छे निजनगरको, जब रथचढ़ि धनुपारि॥ तब मारग महाँनिजकृत करनी।अतिनिदित उरमहाँ दुखभरनी॥भूपदुखितभेताहिविचारी।कियोकमंभेंअनुचितभारी॥ जोम्रुनिगटमें विनअपराथा। मृतकसपेमें धरिकियवाथा॥शीतातेम्रुनिअपराथिको । ठिहहीं फटमेंअवशिवनेरो॥ कछुकाटहिमें दुःखमहानो।म्बहि ह्वैहै विचारनहिं आनो॥प्रायश्चित्त सोहमम होवै।जामें प्रनिअस नहिंजियजोवै॥ २॥ अतुटसेन बटकोपदु राज्। ब्राह्मणको पहुँहै ममआजृ॥जामें पुनिमेरीनि पापिन । होहरून गोहिज्मुरसंतापिनि॥३॥

दोहा—यहिविधि नरपति नगरमहँ, आये करत विचार । तहँआयोइकविप्र चूप, द्वाराह कियो पुकार ॥ जेहिसुनिगळअहिसुतकहिद्वाच्यो।ताकोसुतअसवचनउचाच्यो।तक्षकरूपकाळयहिडसिहै।सतयेदिननिश्चयकरिगरीहे सोसुनिभूपमोदअतिपायो।यहविरागकारणचितळायो४स्वर्गहुँळोकतुच्छगनिळीन्द्वो।क्रप्णचरणकमळनचितदीन्द्वो। सवतिअनज्ञनत्रतमनळाई।गंगातट वेट्यो नृपराई ॥५॥नवतुळसीदळ युतअतिपाविनाक्रप्णकमळपदरेणुवहाविन॥ शिवयुत त्रिभुवन पावनकरनी । घोर अधनि ओधनि संहरनी।ऐसीगंगाको जगमाही।मरणजानि सेव को नाही॥द॥

दोहा−असिवचारिरार्जापं नृप, विष्णुपदी तटमाहि । कार यकाश्रमन मुनिसरिस, तजिदीन्द्र्यो स्वकाहि ॥ धरबोमुक्तंदकंजपदच्याना।यहग्रुणिम्बहि तारकभगवाना॥श्वातहँ आयेमुनीञ्चअतिपावन।जेत्रिभुवनकेपापनञ्चावन॥ शिप्यनसहित महापरभाऊ । वेठे जहाँप्रीक्षितराऊ ॥ मज्जनव्याज जाइ मुनिराई । तीरथपातकदेहि नञ्जाई॥८॥ अति विश्वाद्रच्यवनकृपभृगुवर । अरुअरिएनेमिहु ऑगिरपर॥विश्वामित्र पराञ्जराती । परग्रुरामततु प्रभा अमानी॥ इद्रप्रमदअरु ईपमवाह।मेपातिथि उतथ्यमुनिनाहु ॥ ९ ॥ भरद्वाज गीतम अरुदेवठ । पिप्पठाद मेत्रेयओर्वभठ ॥

दोहा—आर्धिपणअरु कवपद्यति, कुंभयोतिअरुट्यास॥१०॥नारदअरुपादिकसँवे, आयेसहित दुद्धास ॥ तहँत्रहार्षिष्ठर्रापेहुँ, राजऋषिदुँ सुख्याम । ऋपिसमाजल्खिपूजिनुप, शिरसों कियोत्रणाम ॥ ११ ॥ चारिउओरतहाँद्यतिराई । नुपसमीपवेटेसुखछाई ॥ तबपुनिकरिप्रणामकरजोरी।नुपकहविनयसुनौसवमोरी ॥१२॥

#### परीक्षित उवाच ।

निदितन्पञ्ज्ञत्रअतिहिअपावन।दूरिरहतद्विजपदज्जलपावन॥मोपरकृपाक्ररीतृमभारी।धन्ययन्यहमृनूपनमँझारी १३॥ मेंग्रहतियअधीनवहुभाँती।जाकोश्रीयदुवरअपपाती॥वित्रशापमिसिदियोविरागा।भयोअभयअवमंभुखपागा ॥१८॥ हेष्ठनिवरअरुसुरस्रिदेवी।श्ररणहोहुँमैंहरिपदसेवी॥गावहृद्दरियशुमुनिममपार्ही । तक्षकृद्धसमिहिसुखमार्ही ॥ १५ ॥

दोहा—सांधुसंगद्दीरचरणरति, जगजनप्रियसवकोयाकरिप्रणाम विनतीकरीं, जन्मजन्मममहोय ॥ १६ ॥ असकदिपूर्वअमकुश्आसनासांपिषुत्रकोक्षितिअनुशासना॥भूपतिदक्षिणगंगातीरा । वृद्योदत्तरमुखअतिर्धासा॥१०॥ ऐसोवतन्तर्पतिहिनेहारी । गगनआय सिगरेअसरारी ॥ नृपहिसुराहिसुमनवदुवपृद्धि । वारवारदुंदुभिदे हर्पाई ॥१८॥ अनुमतिदसुनिकरीप्रशंसा । हरिसुणगावनटागिर्दसा ॥ क्योसंबसुनिवरनुपपाई ॥१९॥ यदअचरजनुममेंकसुनाई॥ सुमहोन्दुपअनन्यहरिदासा।कृष्णभक्तिटरकरतिविटासा॥नृपतिनसवितर्वानीसिदासन्।कियअभिटाप्पिटनगरुबामन

दोहा-हमसनतवर्छोरहवइत, जवर्छोमहापयान । करिपहुँचैगोक्टप्णपुर, यहभागवतप्रधान ॥ २१ ॥ सुनिम्रानिवचनमधुरनृपराई । वारवारतिनकोशिरनाई॥कृष्णचरित्रसुननकरिआसा।बोल्योक्करपतिसहितहुलासा२२ वैद्युतिंधरिजिमिविधिळोक्क।तिमितुमआयदियोम्रुदथोक्नु।।अर्थहेतुर्विनपरउपकारा ।दुहुँळोकमहँसत्यतुम्हाँरा॥२३॥ तार्तेमें पूँछोंसुनिराई । अवशिक्षपाकरिदेहुवताई ॥ जाकोमरणसमयनियरानो । चाहतहरिपुरकरनेपयानो ॥ ताकोकरनकहाअवयोग् । करहुसँवेमिटिसत्यनियोग् ॥ तुमसवअधमजधारनटायक।ममविधिवज्ञाआयेमुनिनायक॥

दोहा-ऐसेसुनिभूपतिवचन, सबसुनिआनँदपाय । निजनिजमतिअनुसारतहँ, कहनचहेसुनिराय ॥ २४ ॥

छंदगीतिका।

तहँच्यासनंदनक्षोणिविचरतयथाइच्छिततेहिक्षने । सवतजेइच्छावेपगोपितलाभतोपितनिजमने ॥ अवधृतवेपहिधरे २५ पोड्झवर्पडमिरउदार्रहें । पदकरउरूअरुवाहगोळकपोळअतिसुकुमारहें ॥ समकर्णंडचसुनासिकाञ्जाननअमलभुकुटीवनी । कलकंठकंचुसमाननैनविज्ञालजिनशोभाषनी ॥ २६ ॥ अतिपृथुळअंज्ञाउतंगउरगंभीरनाभिसीहावनी । त्रिवळीबळितसुंदरउदरसुरसमप्रभासुखछावनी ॥ विधुरितकुटिरुकुंतरुदिगंतरयुगरुवाहुविज्ञारुहें ॥ २७॥ तनुइयामसुंद्रओरचहुँघेरसुवारुकवारुहें ॥ योगनगुरुविनागिनमनोहरमंद्रमुग्रास्यानिहें । शोभाअवधिशुकदेवसुनिआवतभयेसुखखानिहें ॥ यधार्षा रुपायनगाना ना राजानना स्ट ाः हिनिरिष्ठते सुनिअक्षित्न सिनि स्ट ॥ २८॥ । मधिसुनिन कनकिसहासने मनसुदितह्न आसन्दियो ॥ । मधिसुनिन कनकिसहासने मनसुदितह्न आसन्दियो ॥ । । देविष अक्षत्रह्मापिस्मृतिन हिम्मृये ॥

ञुकदेवसुनिनसमाजमध्यविराजमानसुजानहें । मनुतारगणब्रहमध्यराजितहेरहेसितभानहें ॥ ३०॥ त्वसमतिस्तिआसीनआसन्भातिचितसीहतभये । तवभागवतन्यनाहिशरकरजीरिकेसन्स्खटये ॥

अतिमध्रप्रियवचननविरचिकीन्छोरुचिरविनतीतहां॥ निजदीनतादरञायञ्चभसरसायकैमनमेमहां ॥३९॥ (प॰ज॰) दोहा—करिदायामोहिनीचपर, अतिथिरूपुस्तिराय् । सृतसेविततीरथसरिस, धन्यकियोज्ञक्आय॥३२॥ १९७३ - १९०० - १९०० - १९०० - १९०० - १९०० - १९०० - १९०० - १९०० - १९०० - १९०० - १९०० - १९०० - १९०० - १९०० - १९००

जेत्रिलोकपतिपांडबहेतू । मनवांछितमाँगहुमोहिपाही दोहा—जाकोमगणनगीचन

मनवाछितमाँगहुमोहिपाही
दोहा-जाकोमरणनगीचही, होनचहैमुनिराय। ताकोसवआचरणतुम, वर्णनकरोवनाय॥ ३७॥
कहामुननकेटायकताके। कहाजपनकेयोगसदाके॥ ताकोमुमिरणभजनकहाहै। कहाकरनकोअरुचितचाहै॥ कोनकर्मकरिवेनहियोग्र। देहुनाथकरिवयानियोग्र॥ ३८॥ ग्रहीगमनआगमनउदारो।जबहोतोमुनिनाथतुम्हारो॥

दोहा-ज्ञाताप्रमंनकोसकल, श्रीशुकदेवसुजान । करनलग्योवर्णनतहाँ, व्याससुवनभगवान ॥ ४० ॥ वसुनभृतिषिदाद्विचित्रसुद्दि, द्वादशिस्रज्वार । आनँदश्रुधिकोचुक्यो, प्रथमस्कष्यदार ॥ १ ॥ इति सि

आनंदांब्रनियो भागवते प्रथमस्कंघेएकोनविंशस्तरंगः ॥ १९ ॥ दोहा-महाराजरपुराजकृत, भाषाप्रथमस्कंष । यहसमाप्तमुद्रितभयो, संयुत्तछंदप्रबंध ॥ इति प्रथमस्कन्य समाप्त १.

#### श्रीगणेशायनमः ।

# अथ श्रीमद्भागवतआनन्दाम्बुनिधि।

# द्वितीयस्कन्ध प्रारम्भः।

सोरठा-जैजेजेयदुनाथ, गुणआगरसागरकृपा । नटनागरमुदगाथ, कीजेमोहिंसनाथप्रभु ॥ दोहा-जैवाणीजेगजवदन, जैहरिगुरुपदकंज । जैशुकजिश्राव्यासमुनि, जैपितुपदमनरंज ॥ विरचहँआनँदअंबनिधि, दूजो यहस्कंधु । विष्ठरहितपूरणकरीं, हेहरिदायासिधु ॥ सोरठा-सुनिकुरुपतिकेवेन, व्याससुवन्शुकदेवसुनि । ल्ह्मोपरमचितचेन, तेहिसराहिबोलेवचन ॥ च नरपतिज्ञामप्रश्रतुम्हारे।छोकनमंगलप्रगटनहारे।।ज्ञानिनकरसम्मतसवभाँती।कहतमे।रिमतिअतिअधिकाती ुपहरूपनापक । सुनेबेमहँकासुनेबेठायक॥जेनिहिआत्मतत्त्वकोजानैं। सदाग्रहणविपयनसुखसानै॥१॥ ि,दुलक'्त । हैंनरेंद्रजगकथाहजारन ॥ २ ॥ दिनमेंधनहितबहुथलधार्वे ।निजकुटुंबपालनमनलावें॥ ्राँ नुषे ाहिषि ि ाडि शिवताषे स्था।असतदेहतियस्रतदळकाहीं।नशतिनरसिनिरस्ततशठनाहीं दोहा—तातेभारतजोचंहै, यहिजगमेंकल्यान । नामसुयश्वपुकृष्णके, कहेसुनेपरिप्यान ॥ ५ ॥ े निज े हो े । सकल्सकृतनृपयहीचनेरो ॥६॥विधिनिपेषतेरहितहहोवें।हिल्यगणनगननननन े। सकलमुकृतनृपयहीयनेरो ॥६॥विधिनिपेधतरहितहुहोवें।दिन्यगुणनयुतहरिवपुजीवें ॥ ्रे पुर्वाहरिख न्तर्राही । कहतसुनतमुनिरहुतसदाहीं ॥ ७ ॥ यहभागवतपुराणप्रधाना । परममनोहरवेदसमाना ॥ तः जादिब्यासपितुपाहीं। पढ्चोपरीक्षितमेंमुदमाहीं८यदपिदिव्यग्रणहरिवपुष्यायों।तदपिकृष्णठीलाचितल्यायों रूपिक्षरोमणियदुवरङीङा । हरिङीन्ह्योमोमनञ्जभशीङा ॥ ९ ॥तातेसोभागवतपुराना । पट्योंजीनर्मेंसधार्तमाना॥ दोहा-तुमकोसकछमुनायहों, तुमसमभक्तनकोय । जाहिसुनतश्रद्धाकरत, मतिसुकंदरतिहोय ॥ १० ॥ ग्रेगीअरुपरगतिजेचाहें । तिनकोयहोडपायसदाहें ॥ करेदिवसनिशिहरिग्रुणगाना ।उधरनकोडतयोगनआना १९॥ वेनाभजनवहवर्षवथाही ।षटिकावरहरिभजनहिमाही॥१२॥स्वर्गजाइखद्वांगभुवाल।इक्सुहर्तमहँगुणिनिजकाला।। आइधर्गिस्वतिज्हिरिप्यायो।तासुप्रभावकृष्णपद्पायो।३३सातिद्वसनृपअवधितुम्हारी।ध्यायेकृष्णकहँँछेहसुधारी।। अंतकारुमहॅजनतिभीती। नरपतिकरेअविशयहरीती॥अश्विअसंगर्छेकाटेआञ्चा।सुत्रधनतियशुसभोगविरुह्या१५८ दोहा-धीरकरेगृहतेगमन,तीरथजाइनहाय । शुचियकांतथऌविटके,आसनदेइऌगाय ॥ १६ ॥ भुद्धप्रणवपुरकोअभ्यासु । मनतेकरेसदाहरिदासु ॥ सुमिरतब्रह्मवीजजितङ्वासु । मनकोस्ववज्ञकरेसहँछास्।।१७|| विषयवँथेइन्ट्रिनग्रणकाहीं । निजमनतेऐँचेश्रममाहीं ॥ कर्मविलतमनकोहरिरुपे । अचलकेख्येयोधअनुषे ॥१८॥ करियकात्रमनंकोञ्ज्ञचिसंगा।ध्यानकरेहरिइकइकअंगा॥ विषयविगतमनकृष्णलगाई।करेनपुनिकछुओरउपाई॥१९४। होतप्रसन्नजाहिमनध्यावत।सोहरिरूपप्रमुमुनिगावत ॥ रजतम्मोहितजोमनहोवै । तातिहिधारणतेमरुपोवै ॥२०॥ दोहा-यहिडपायतेहोत्रहें,भक्तियोगसिधिआसु । तातेयोगीअविशक्ति, ध्यावरमानिवासु ॥ २९ ॥ 📆 यहम्मिनोटेकुरुकुटराऊ । मोसोंयहवर्णहुमुनिराऊ ॥ जेहिविधिसोंधारणामहाई । जेहिहिव्यपुमहुँटागृनाई ॥ दरेकरैमनम्डजेहिभाँती । सोमुनिकहहुसकेटमुखपाँती ॥२२॥नरपतिवचनमुनतहपाँई । वर्णनकरनेटगेमुनिगई ॥

श्रीशुक उवाच । आसनजीतिजीतिषुनिद्वासे । जीतेसँगईद्वियनिटासे ॥ भगवतरूपस्थृटमनकार्द्यामिणमापारणकेसदाहीं॥२३॥ स्थूटनमें अतिस्थूटविरादा । भगवतरूपअँदृतृपरादाशोदेरिसरै नेहिवपुत्रगमागे । भयोदोनअम्होवनहारी॥२२॥ दोदा-यहझरीरब्रह्मीटमें, सतादणसमेन । नामवसर्वावराद्यशुः सोद्यारणानिकेत॥२५॥

छंदगीतिका ।

हरिपादमृह्पतार्टेहेपढीरसात्रह्यानियो । युगगुल्पगुपद्वैमदान्द्रानपात्रहान्यानियो ॥ २६॥

युगजानुनीसुत्रछेउरूद्रेअतलवितलवलानहीं । अरुद्दैमहीतलजंघप्रभुकोनाभिनभअनुमानहीं ॥ २७ ॥ उरउङ्ग्रनोत्रीवासोत्रभुकोमहरलोकविचारहीं । जनलोकवदुनललाटतपञ्चिरब्रह्मलोकउचारहीं ॥ २८॥ इंद्रादिसुरहैंबाहुश्रुतिश्रोत्रेंद्रिशन्दगनावहीं । अभिवनिकुमारसोनासिकाष्राणेंद्रिगंधहिध्यावहीं ॥२९॥ मुखअग्निस्वर्गसोनेत्रहगद्यतिभाद्यप्टकदिवानिसो।विधिसदनभुकुटिविलासजलप्रभुतालरसनाहैरसो३० है ब्रह्मरंश्रहचेदहै यम डाढ़ नेहकला रदै । है हासमायासृष्टिअंहतप्रभुकटाक्षगुणौसदै ॥ ३१ ॥ उर्घअधरलजागुणौ अधअधरलोभवखानहीं । है धर्मस्तनप्रप्रअधरममेट्ब्रह्मामानहीं ॥ मित्रावरुणद्वेवपणकुक्षिससुद्रअस्थिगिरींद्रहै ॥३२॥ हैसहीनाङ्विवक्षरोमाश्वासवायुमहींद्रहै ॥ प्रभुकोगमनहैकाल अरुसंसारयहतोखेलहै॥३३॥हैं वारवारिदवसनसंध्याप्रकृतिहृद्यअकेलहें ॥ मनचंद्रमामहतत्त्वजासु विज्ञान शक्तिमहानहै ॥ ३४ ॥ उरअहंकारविचारियो तुमभूपस्तिईशानहै ॥ गजऊंटखचरवाजिनसम्गआदिपञ्चकटिदेशहैं॥३५॥प्रभ्वोलसगगणसुमितमन्थितिमन्ज्रज्ञणहुँनरेशहैं गंधर्वविद्याधरहृचारणअप्सरासुरसात हैं ॥ ३६ ॥ सबदैत्यविक्रमविप्रआनन्भुजाक्षत्रियख्यातहैं ॥ प्रभुवैद्युद्धस्युद्धम्यद्भगवतकर्महै॥ऐसोविराट्स्वरूपहरिकोकह्योमेंसुखपर्महै ॥ ३७॥ यहिमेंसमितिसोमनधरैयहितेअधिकनहिंआनहै । यहिभाँतिसकलऋपीञ्चनरपतिईञ्जकरतवलानहै॥३८॥ दोहा-सकलबुद्धिकी वृत्तिते, सोइपरात्माएक । सकलवस्तुकोकरत है, अनुभवसहितविवेक ॥ जिमिजीवात्मास्वप्रमें, तजिइंद्रिनव्यापार । जगकेदुंखसुखआदिसव, अनुभवकरतअपार ॥ कुप्णसत्यआनंदनिधि, तिनिर्हभजैसवकीय । जननमरणजेहिते मिलै, तेहिआसक्तनहोय ॥ ३९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजशीमहाराजवांधवेश्चविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृते आनंदांबनिधौद्धितीयस्कंधेप्रथमस्तरंगः॥ १ ॥

श्रीग्रकउवाच ।

दोहा-धारणते संतुप्रहरि, तिनसों यहिविधिज्ञान । ठहिविरीचिविरच्योजगत, जेहिविधिरह्योमहान ॥ १ ॥ करिमसस्वर्गअनित्यहिजाहीं।कर्ममार्गकहवेदसदाहीं॥स्वारथहोततहाँकछुनाहीं। भूछोभ्रमतसोमायामाहीं॥२॥ यातेसावधानहें ज्ञानी । भोगेमहँ अर्थोह अतुमानी ॥ करेंसकल अर्थनको भोगू । जेतनो होय आपनीयोगू ॥ होइजोतन्निन्नह्अनयासा । तापुनिक्याँनरक्रेप्प्रयासा॥३॥महीवनीज्ञय्यानहिकामा। तकियाकोजहँबाहुल्लामा। अंजिछजहँतहँपाञनयोग् । जहँबल्करुतहँ किमिपटभोगू॥शाचिरकुटचीरकहामगनाहीं।कहानतरुफरुदेतसदाहीं॥

दोहा-ऋेटगुहानिवसनटिये, रॉकीकहाअनेक । पानहेतुबहुसरितमहँ, काहभयोजटनेक ॥ जीपहकहीनपेक शरिंह । तीदासनहिरस्सिकरिंह ॥ तात्तभजसेतकहिकारन । जगमें धनमदअंधगवारन ॥ ५ ॥ परमभ्यंभतिपरमपियारे।गुणभनंतयुतपरम्डदारे॥भजेतिन्हंस्वतिभूस्रहेशी । जातेभवनिपितरिवेशेपी ॥ ६ ॥ वैतर्णीसमयहसंसारा । परेषुरुपतेहिटुसितअपारा ॥ तिनाँहनिरस्तिअसकोजगमाही । भगवतभक्तिकरैनसदाहीं ॥ भौँऔरजेयदुपतिछोंडी । पशुहुनते तिनसुधिँहैथोड़ी॥शाकोईजननिजहदयअकासा।निवसँजहँशीजगतनिवासा ॥

दोहा-द्वादश्यंगुटरूपतेहि, अतिअनुपमछविवान । भजभक्तभगवानको, ताको ऐसोध्यान ॥८॥

छंदहरिगीतिका।

युगपुगटबाहुरपोगझंस, गदासुअंबुजरानहीं । प्रसन्नवदनसुकंजहग, पटपीतअनुपमभाजहीं ॥ रोभितरतनपुतकनकश्चाद,चोक्कुँडटकानमें।कुल्कितंतकिटनिकपिटदिगपद,सुनिहद्यकमटानमें॥९॥ ⊶ि पर्ने स्तु मसुपं∾ , उसनेवरवनमार्ट्दे॥३ •॥कटिमेसर्छागुर्छिश्रेगुर्छापक,इरश्रवूपविज्ञार्ट्दे ॥

नूपुरचरणकंकणकरनमुस्त, मधुरहँसनिस्छील्रहै॥११॥अतिअम्रुकुंचितचारुकुंतलः,षदनविल्रसितनील्रहे ॥ करुणाकटाक्षनसहित,परमहुळास भ्रुकुटिविळासते । जेदासको अनयासकरत, निराज्ञायहिजगवासते ॥१२॥ ऐसोगोविदअनंदकंदहि, छोंड़िसबदुखद्रंदको । जवलोंरहै विधिधारणामें, भजेकृपाअमंदको ॥

दोहा-पदतेरुअरुशीशरुों, श्रीहरिअंगअनुष्। ध्यानकरेएकाग्रह्ने, पृथक्पृथक्सुनुभूष्॥

्रे ्र व्यानमहूँ त्राहिछोडि तो चितछाँवे॥१३॥ज्यों ज्यों वढतजाइहरिप्रीती । त्यों त्यों प्यानकरैयहिरीती ॥ ्राहिपूरो । होइकृष्णजगपतिमहँरूरो॥तोर्छोंनित्यकियाकरिज्ञानी । स्थूरुरूपध्यावेषुदमानी ॥१५॥ यतीजवहिततुछोड्नचाँहै। तवसुस्रभासन्वैठिउछाँहै ॥ थिरह्वेईद्रिनकीगतिवोड़ी । उत्तमदेशकारुमतिछोड़ी ॥ रोंकेप्राणऔरसनशास् । विमलबुद्धितेमनहिं विलास् ॥ सोइमतिपुनिआत्मामहँलावै। सोइआत्माहरिमाहिंलगावै॥

दोहा-परमञातिहैकर्मसन, छोंड़ैयतीनिशेषि । श्रीपतिमेनिहँकालगति, यहज्ञानीचितलेखि ॥ १६ ॥ महाकाळजहँसंचरनाहीं । औरदेवगतिकातिनमाहीं ॥ जहँनहिँसतरजतमगुणएको । अहंकारमहँतत्त्वननेको ॥ जिनमेंकरतिनप्रकृतिनिवासु । तिनिहँभजेसबकीतिजआसु॥१७॥सोइपरमपदंवैष्णवजाने।नेतिनेतिजेहिवेदवसाने॥ ताहीकोअनन्यहारदासा।भर्जेहियेपरित्तिनसवआसा॥१८॥यहिविधिजगततजेविज्ञानी।जाकीमतिहरिभक्तिस्रोभानी येंडीतेग्रदपीहनकरिके। उरधपवनचटुविभरिके ॥ १९ ॥ मूलाधारहितेषुनिपवनहिं। नाभीचककराविहगवनिंह ॥

दोहा~मणिपूरकतेवायुको, ल्यावेहियेमँझार । प्रनिउदानगतितेपवन, करैकंठआधार ॥

ताळुमूळराखे प्रनिप्राना ॥२०॥ सावधानद्वेयतीसुजाना ॥ श्रुतिचपनसमुखसातहुद्वारा। राँकिकरेश्रूमधिआधारा ॥ भूविचअर्थमुहरतरास्त्री । पुनिमुकुंदकोपदअभिलापी ॥ ब्रह्मरंत्रतेप्राणनिकासै । तजैसकलइंद्रिनअवकासै ॥ २९ ॥ ब्रह्मलोकजोचहैविहारू । जहँआठोनिधिकरविस्तारू ॥ तोइंदियमनतेयुतगमने।करैभोगसुरलोकहिभवने ॥ २२ ॥ त्रह्मांडहित्रह्मांडहुताके । योगीविचरतनेकुनथाके ॥ ज्ञानीतपीभक्तिकैयोगी । टहेर्जोनगतिकोसुसभोगी ॥ दोहा-सोगतिकोनहिंपावहीं यज्ञादिकजेकर्म । करहिंसदायहिजगत्में, औरअनेकनधर्म ॥ २३ ॥

नाडिसुपुम्रातेसहरुसि । ब्रह्मरंत्रजोप्राणनिकासे ॥ अग्निरोकसोप्रथमहिजावे । निर्मरुहैसत्कारहिपावे ॥ सुरजउपरचक्रिश्चमारा ॥ २४ ॥ तहँगमनैपुनियतीउदारा॥विश्वनाभित्रजििंगत्वरूपा। पुण्यपापसंयुतनिहंभूपा पुनिजनरोक्यतीजनजातो।करुपायुपजहँसुरगणभातो॥२५॥पुनिअनंतज्वारानरुमाही।जरतदेसियहविश्वहिकाही त्रहालोककोकरतपयानो । द्वेपरार्धजहँअवधिवसानो ॥ २६॥ जहँनज्ञोकनहिमृत्युवडाई । नहिँउद्वेगनपीडापाई ॥

दोहा-पेंजेभगवतरूपको, जानतनर्हिकछुभाव । तिन्हेंतहाँमानसब्यया, करतीनिजपरभाव ॥ २७ ॥ षुनिधरणीआवरणहिजावे । धरणिरूपद्वेभीतिनटावे ॥ पुनिजटमंडटजटवपुधरिकै । योगीजायत्वरानहिकारिकै ॥ ् पावकमंडरुपावकरूपा । वायुआवरणवायुस्वरूपा ॥ पुनिनभमंडरुनभवपुषारी । योगीगमनकरेंसुसकारी ॥२८॥ गंधमाणतेरसरसनाते । रूपदृष्टितेपरसत्वचाते ॥ शब्दश्रीत्रतेनाकिइनहिते । अभिप्रायअंतःकर्णहिते ॥ २९ ॥ पुनितामसराजससात्विकगुन।नाँपिमइत्तत्त्वहिगमनेपुन॥मृत्यपृक्तिगमनेपुनियोगी॥३०॥तयद्विदिव्यरःपकोभोगी॥

दोहा-तेहिवपुतेआनंदमय, शांतरूपहरिधाम । तहँगमनभागवतवर, सुवविधिपूरणकाम् ॥ यहिनिधिसोंजोहरिपुरजाने।सोपुनिर्नाहसंसारिहआने॥३१॥आचिगदिअरुपुमहुँमारग। नोगुँछहुनुपमोहिश्रुनिपारग॥ सोसवभूपतुर्म्हेंसमुझायो ।जेविधिहरित्रहासॉगायो ॥ ३२ ॥ यहसंसारवापअपयानी । बाँग्नमंगळगहदसानी ॥ तातेवासुरेवमहँभूषा । क्रॅंभिक्तिसवभाँतिअनूषा ॥ ३३ ॥ यहविंगिचैनवारिवचारयो । टीक आपनेमनितरपारयो ॥ करैभक्तिभगवानहिमाही । जातेमंगटहोयसदाही ॥ ३२ ॥ भूननमेंबुधिमोभगवान । अंतर्यामीमञ्चननान ॥ ३५ ॥

दोहा-तातेन्पसवभाँतिते, सर्वकालसब्दोर् । श्रवणकीतंनस्मरण, लापकनंद्रकिद्योर् ॥ ३६ ॥ संवेषा-नैदनेदनआनेंद्कंदसदा,करुणाकरदासनेकपतिहैं । तिनकीकपास्पमुपाकोमटा,कर्णातिटिदेनेपियंअतिहैं।।

# आनन्दाम्बुनिधि ।

नतेविपूर्ववास्नाहूरिकरें,रपुराजकरेतिनकोनतिहें।कमलापतिकेपुरकोगमनें,ह्रैपुनीत्रँगेहारिकीरतिहें॥३७॥ इतिसिद्धिश्रीमहाराजािधराजश्रीमहाराजाबाँधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा <u>धिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरचुराजांसहजूदेवकृते</u> आनंदां बुनिघोद्वितीयस्कंघेद्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

दोहा-मर्णसमेकान्रनको, कर्नयोगहेभूप । जोमोहिणूँछचोसोक्ह्यों, सकलकथासुसह्प ॥ १॥ पारा नुरुवारानाम् नुरुवारावयः । निर्मानापुर्वे । स्दिनकीसाम्थ्यं नोचाहे । भनेशक्कोसहित्वछाहे ॥ तिज्ञोचाहेकोई । भनेविर्गचिहितीसुबुहोई ॥ इंदिनकीसाम्थ्यं नोचाहे । भनेशक्कोसहित्वछाहे ॥ जोकोङ्गनसंतित्आसा । प्रजापतिनध्यावसङ्खासा ॥२॥ चहेजोकोङ्गेङ्गवर्य्यअरामा । तोङ्गांकोकरेष्रणामा॥ त्यानगुरुरात्रारात्रात्रात् । युगा गरुरा नारापुरुराता ॥ २,॥ तुरु गत्यार १४ - वर्गारा । आङ्गात्रात्र । जन्महृतीपावक्ष्यावे । बहुनभूजजोधनमनलावे ॥ रुद्रनभूजवीर्यअभिलूपी ॥३ ॥ अदितिहिभजेअत्रचित्राती ॥ नुनुष्ता स्वाप्त नात्र स्व स्व विश्व देवन्याच्या इंडाली ॥ प्रजनचहेर्जानिजआर्थाना ॥ ४ मजूसाव्य देवनठवर्छीना॥ ४॥ वनसनस्वर्गकीआसी । विश्वदेवन्याच्याहुर्डासी ॥ प्रजनचहेर्जानिजआर्थाना ॥ भजूसाव्य देवनठवर्छीना॥ ४॥

नगरनाता । प्रप्रतात नढुलामा ॥ नगरनवुनामानानामा । प्रतिसमित्रहार ॥ दोहा-आयुर्वेठकोजीचहे, सोअहिवनी्छमार । प्रिष्टिकामनानीकरे, भजेतीधूमिउदार ॥

न्। प्राचा प्राचनप्रमान्य प्राप्तारम्। अस्य । अन्ययान्य प्राप्तारम् स्वीतिहानी । नारिकामउवैद्यासदाही ॥ द्र ॥ रूपकामग्रंघवेनकाही । नारिकामउवैद्यासदाही ॥ द्र ॥ रूपकामग्रंघवेनकाही । नारिकामउवैद्यासदाही ॥ ार्याणवानान्त्रात् । जनसम्भागायाणार्यः । जे ॥ व्यानगणवत्रात्रात् । जोपकामवरुणेष्ठत्याम् ॥ अधिपतिहोनचहस्त्रकरो । तोपरमेष्टीमजीनवरो ॥ ६ ॥ भजयज्ञकोकारियशकामा । कोपकामवरुणेष्ठत्याम् ॥ ात्र ॥ अवात्त्रवर्णात्र । आत्राह्मान्यात्र ॥ ज्ञान्यवर्णात्र ॥ ज्ञान्यवर्णात्र ॥ व्यात्रवर्णाते ॥ व्यात्रवर पुष्यं जनन्यस्थाकहेत् । वलहितमहत्रगणहिमतिसेत्।। ट्रामनुहिंभजेनृत्पपद्लहिवको।निऋतिहिभजेनृतुहिवको।।

त्या एवळ , वज्यवपार्या पावपार्यार्था जावजावपाय है । वर्षाया वर्षाया वर्षाया वर्षाया । वर्षाया वर्षाया वर्षाया व दोहा कामभोगजीचाहती, भजसोमकोसोह् । परमप्रहप्कोसोभ्जे, जोअकामजनहोह् ॥ ९॥ पारा गणपानमानावावण सनामानगणाव । तरणअपनगणानण गणपानगणाव ॥ अस्तिमापि ॥ जीहनसवकामनकोचि । ताकोभेदवद्शसभापे ॥ जीहनसवकामनकोचि । अथवापुरुपअकामसदि ॥ मुक्तहोनकोजोअभिल्पे । ताकोभेदवद्शसभापे ॥ भक्तियोगकर्रितीत्रसदाही । ध्यावश्रीयदुनंदनकाही ॥ १०॥ यहीउदयकल्याणहिकरी । होहकुण्णमभक्तिपनेरी॥ करसदासंतनकरसंगा । यहीकरनसंसारिहभंगा॥ १९ ॥ जातहोतपरमिवज्ञाना । जेहितरागहरोपन्ज्ञाना॥ उभयलोकमहँहोतिविसमा । मनप्रसन्नहरिषद्अनुसमा ॥ ऐसीयदुवरकथासुहाई । कोनसुनेजनकानलगाई ॥१२॥ (ज्ञानकंडवाच)होहा-भरतवंजअवतंसनृष, यहसवसुनिकसृत । ओरकहापूंछतभूषे, ऋषिकविव्यासिहपूते ॥१३॥ रसारपण्या गर्नाताः न्याप्रणान्यायस्य भवतनञ्जापमञ्जल । जारमधारस्यान्य काप्रमाप्यायस्य । स्वाप्रणान्य । स्वाप्रणाय । स्वाप्रणान्य । स्वाप्रणाय । स्वाप्रणाय । स्वाप्रणाय । स्वाप्रणाय । स्वाप्य । स्वाप्रणाय । स्वाप्रणाय । स्वाप्रणाय । स्वाप्रणाय । स्वाप्रणाय । स्वाप्य । स्वाप्रण कृतवानु । मुद्रानार्था । कृतवादान्थ्यावादावादा मुद्रावादान्याचादा मुद्रावादान्याचाहत्वदाह । कारश्र्यावादावादाव पाँडवपात्रपरीक्षितराजा । रह्माचारुजवसहितसमाजा ॥ संटेहरिचरित्रकरसेटा । भूयोभागवतसूमिअकेटा ॥ १६ ॥ गान्य गान्य विकास विकास विकास कार्य । त्या विकास व त्या विकास त्रारः वर्षान्त्रम् वर्षान्याम् वर्षान्याम् । त्रावस्यत्रम् पुरुर्वाप्रभागवः प्राप्तमाकः प्रदेशतम् युवतः गयात्वयः॥मानतकः ॥ कथारसभाग्नतात्रमा । वथा। द्वाहा – तक्रमणकानाहिनीवहीः, भन्नालहिनश्चास । खातनमञ्जनकरतकाः, प्रशुनिमित्रामनिवास ॥ वथा।

तिनके अवणमरेपानक वर्ष्टेनक व्यादेश भगक्या । तह्रवानग्रक्ष गृतास्तरते अधिक पण्नीवतवृत्रा ॥ रारास्य राज्यकाराराण्युरारः या रत्रः अवारुषा र प्रश्याराण्युष्यस्थ्यात्रस्य वायुर्वराणुवाराष्ट्रया । यदुर्वहामनिकचीरत्तमुहरूपरन्नविहितन्कान्हे॥ १९ ।तिहकणिनग्रण्युष्य अविकित्रिकार्याण्यासम्यान्हे ॥ पद्मनावतेर्द्धार्यस्टित्रसम्हित्कान्ही ॥२०॥ त्रेझिन्त्रतनहिह्दान्स्णमामुख्टयुन्भारीहस्ही॥ सम्नावतेर्द्धार्यसर्टित्रसम्हितकान्ही ॥२०॥ त्रेझिन्त्रतनहिह्दान्स्णमामुख्टयुन्भारीहस्ही॥ रम्मायनम्भारकारकारकारकारकारका ॥ ज्ञाना नामायकारमावकारकारकारा । व्यवस्थाना । वेकस्थानना हिंदु व्यक्तिक्त्ये हुन्ति नाम्यहः । युनको प्रतिकारकार्षेत्रे प्रतिस्नुनककेतार्थे ॥ २३ ॥ त्परस्तानाहरू भारतहरूप रूप्यानस्ययः । युपस्त्यम्यत्रकृष्णस्ययः युपस्यकायः ॥ २२ ॥ जनसङ्ग्रेनस्य न्यास्य स्थापन्य स्थापन्य । युपस्त्य स्थापन्य स्थापन्य स्थापन्य स्थापन्य स्थापन्य स्थापन्य स्थापन त्रप्रथमस्तरम् सर्माहतन्त्रहितास्य । होस्याणनुस्तितम् पहीतम् वर्षतम् । १३ ॥ वर्षप्रथमस्तरम् परितन्तिस्यास्य वर्ष्ट्रवन्त्रमः अपस्याद्रम्याक्ष्यपालसम्बद्धः । अस्यस्यपुरुवनग्रमम्बद्धितनीगरिश्रमति ॥ दिनपुरुषरिषपद्वं झमानकत्त्रम्यस्यत्रहे । पुरुक्ताव्हेन्द्रगमम्बद्धति ॥ र पुरु कारकार प्रवास करानुस्तान्य । पुरु काक्ष्यान्य सम्बद्धान्य । दश्यान्य सम्बद्धान्य । दश्यान्य सम्बद्धान्य तिनको स्ट्यपापान्द्रेन अतिक ठार्गेट हानियो । तिनक मैथमै हुयोगत्रपत्यकृषाठीकोटठानियो ॥ दश्या इतिसिद्धिश्रीमन्महाराजाश्रीमहाराजवाँघवेशविश्वनाथिसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजांसहजूदेव कृतेश्रीभागवतेआनंदांबुनियाद्वितीयस्कंपेतृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

#### श्रीसृतउवाच ।

दोहा-आत्मतत्त्वनिश्चयकरत, सुनिञ्जकवचनउदार । सतिमतिकीन्हींकृष्णमें, नृपउत्तराक्रमार ॥ १ ॥ । धनपञ्जसकलराज्यकोभारा॥ इनकीममतातजीनरेञ्च।।छूटतिनहिँजोकियहुकलेञ्चा॥२॥ कुळाकथाकोश्रवणहुलासा । कीन्होन्रपुरुपरमप्रकासा ॥ यहीप्रश्रपूँछचोञ्जकपाहीं।जोतुमपूंछतहोमोहिंकाहीं॥३॥ अर्थपर्मअरुकामप्रकासा । ऐसीछोड़िकर्मकीआसा ॥ भूपतिनिकटमृत्युनिजतोले । करिटडभावकृष्णमहँबोले॥४॥ (श्री॰गु॰ड॰)क्वप्णकथाकोकरतसाना।नाशहोतमेरोअज्ञाना।।होसर्वज्ञनाथसवभाँती।होतवचनसुनिशीतछछाती ५ दोहा-जेहिविधिसिरजैविश्वको, मायाकरिभगवान । जेहित्रह्मादिनजानहीं,सुनोचहींसोकान ॥ ६ ॥ जोजोक्काक्तिथारिभगवाना । पालहिनाञ्चहिजगतमहाना॥आपुहिस्रेलसेलावतसेलताप्रगटतहरतआपुहीदेखत ॥**७॥** अद्धतकर्मकृष्णकीलीला। जानहिँनहिँविधिशिवग्रुभशीला।।८॥प्रकृतिग्रुणनर्पौएकहिवारा।धौँकमसोवसुदैवक्रमारा।। धारणकरिबहुभरिअवतारा । करहिँचरितसोकहहुँचदारा॥९॥यहसंशयमममेटहुनाथा । तमकोविदितवेदकीगाथा॥

परब्रह्मकोसर्वविधिजान्हुँ।मोपरमुनिकरिक्कपावसान्हुँ १०स्. उ.यहिविधिजवपूंछचोनरनाहा।कृष्णकथाकोवस्योउछाहा दोहा-तवहरिकोस्मर्णकरि, श्रीञुकदेवसुजान । सुखदमंगलाचरणपुनि,लागेकरनमहान ॥ ११ ॥

#### (श्रीशुकउवाच ) छंदहरिगीतिका।

जेजगतब्यापकपरहुतेपरिदेव्यमंगलगुणभरे । जगसृजतपालतहरतलीलाकरतहितत्रयगुणधरे ॥ देहीनअंतर्यामिजोदुर्छभद्वजासुउपासना । तेकृष्णकोवंदनकरहुँजेहरहिँसवभववासना ॥ १२ ॥ संतनसुखदुदुष्टनदुखदुसत्मर्योमूरतिमाधुरी । अभिलापपूरणपरमहंसनकरनधरनसुबाँसुरी ॥ १३ ॥ यद्वंज्ञकेअवतंसदंभिनदूरजासुनिवासहै । समअधिकरहितप्रकाशयुत्तनिजरूपत्रह्मविलासहै ॥ १८॥ स्मरणकीर्तनदर्शवंदनश्रवणअर्चननाथके । ध्रवधुनतकलमपकोटिकल्किसुयशप्रदेसुदगाथके ॥ १६ ॥ जिनचरणभजनप्रभावतेद्रहुँ छोकके नेसंगको । निजमनहिंतेतजिवरिविकीकरिपरिश्रमभंगको ॥ अतिअगमसक्षमपरहतेपरत्रह्मगतिअतिपावनी । तेलहतअवशिअनंदवपुहोइभवक्लेशनज्ञावनी ॥ जिनकोसुयञ्जवर्णतसुनतनाञ्जतअमंगलमूलको । तिनकेचरणवंदनकरहुँवहुवारमितेहितूलको ॥ १६ ॥ तपसीसदानीयशीयोगीमंत्रजाननवारहे । अरुसदाचारीनिरविकारीधनीजेवडवारहे ॥ तेविनाअपेणिकयेजाके उहतकर्मनफटनहीं । तिनकोनमामिनमामिहेजिनसुपश्मंगटमयसहीं ॥ १७ ॥ आभीरकंकपुट्टियुटकसयमनखसहिकरातजे । अरुहुनऔरहमहापापीकरतपापअपातजे ॥ तेजासपदसेवकनिकेपदसेद्दोवहिँपावने । प्रभुनंदनंदनतासपद्वंदनकरहुँसुखछावने ॥ १८॥ योगीनजीवनवेदमयअरुधमेमयतपमयसही । परमात्माश्रीकृष्णकीगनिविधिशिवहजानेनहीं ॥ दासनदुरितदाहकदुर्तेसबुदिव्यगुणसंपन्नेहें । येदेवकीनंदनसोईमोहिहोहिआसुप्रमन्नेहें ॥ १९ ॥ श्रीपतिसुमस्यपतिप्रनापतिमतिपतिसोपतिसव्होकके । प्रभुधगपतिगतिपतिभहोयदुवंशसञ्चनयोकके ॥ करिकारकठिनकरारुनाशकअमितुजाकुनामहैं । सोकृष्णचंद्रप्रसुत्रमापग्होहिआनँदेशामहैं ॥ २०॥ जिनचरणकम्रूनप्यानकरिशुचिगुद्धिसोयोगीमदा । अतिमृद्मदुर्गमआन्मतत्त्वहिद्यहीनगसर्वदा ॥ यद्वेज्ञमणिकरूपछविछकियथारुचिगावतरहैं। सोकृष्णचंद्रप्रमन्नमापदौहंसन्तन्तरहहैं॥ ३१॥

जोपूर्वकल्पिहश्रितिस्मृतिविधिहियेविस्तारतहरी । यहविश्वकेउत्पत्तिहित्तिजनसरस्वितिप्रेरनकरी ॥
सोइभारतीविधिवदनतेलक्षणसिहतप्रगटतभई । सोऋपिऋपभश्रीकृष्णहोिहप्रसन्नहगदागठई ॥ २२ ॥
जेमहाभूतनतेविरिचयेवपुनअंतर्यामिहें । सोवतसोपोडशआत्मह्नेपोडशगुणनभोगतअहें ॥
जेमहाभूतनतेविरिचयेवपुनअंतर्यामिहें । सोवतसोपोडशआत्मह्नेपोडशगुणनभोगतअहें ॥
सोकृष्णविष्णुप्रधानिजष्णुसखाअविश्विजानँदभेरें । यहसमयमेप्रतिपाद्यह्नेममवचनकोधूपितकरें ॥ २३ ॥
दोहा—वंदोपितुसर्वज्ञजो, व्यासदेवभगवान । जिनमुखनिर्गतज्ञानमपु, करहिसंतसवपान ॥
यहमंगलशुकदेवकृत, करेजोकथाअरंभ । ताहिविध्यपेनहीं, दूरिहोइदिलदंभ ॥ २४ ॥
पुनिकुरुपतिसोसुदितहें, वोलेश्रीशुकदेव । मोसोजोतुमयहिकयो, प्रश्रमुखदनरदेव ॥
सोइहरित्रह्मासोकह्मो, ब्रह्मानारदपाहिं । वर्णनसोकरिहोविश्वद, सुनहुभूपमुदमाहि ॥ २५ ॥
इतिसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजवाँषवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा

इतिसिद्धिश्रीमहारानाधिरानश्रीमहारानवाँधवेशविश्वनाथाँसहात्मनसिद्धिश्रीमहाराना धिरानश्रीमहारानाश्रीरानावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघुरानाँसहनी देवकृतेश्रीभागवतेद्वितायस्कंघेआनन्दाम्युनिधौचतुर्थस्तरंगः॥ ४॥

दोहा-एकसमयनारदहरापे, ब्रह्माकेढिगजाइ । वंदनकरिकरजोरिके, कियोप्रइनचितलाइ ॥ श्रीनारदउवाच ।

देवदेवपूर्वजमतिपावनः । सकल्जगतकेभृतनभावनः ॥ ३ ॥ आतमतत्त्ववोधकरज्ञानाः । मोसोंकरियेतातवलाना॥१॥ जोनरूपअरुजोनअथाराः । होतजहाँतयहसंसाराः ॥ जेहिअधीनहोतोजेहिलीनाः । ओडपकरनहुकहोप्रवीनाः ॥ २ ॥ वर्त्तमानभावीअरुभूताः । सवजानहुसवकरहुप्रसूताः ॥ निजकरमेआमल्कसमानाः । यहसंसारआपकोजानाः ॥ ३ ॥ जातलहोआप्रविज्ञानाः । जोअधारतुम्हरोभगवानाः ॥ जाकेरहोअधीनसदाहीं । जोअंतर्यामीतुममाहीं ॥

दोहा-एकआपसंकरपते, पंचभूतते नाथ । स्चहुअनेकनभूतको, छेउनकाहूसाथ ॥ ४ ॥ उत्पितपाङनअहसंहारा । विनश्रमकरहुतुर्मोहंकरतारा ॥विनश्रयासिनजशक्तिहिधारी। जिनअमोघवांछाविस्तारी॥ करहुसकङतुमजगतकृपाङा।जिमिमकरीसिरजेबहुजाङाद्भाः । उत्तममञ्च्यमअधमनिदाना।नामरूपग्रणसहितजहाना॥ ताककरतातुमनहिंआना । असमेरेनिर्चयभगवाना॥६॥ सोतुमकरहुसविधितपघोरा। यहङसिशंकितहमनमोरा॥ ऑरहुनाधभृहकहुँकोह् । करहुजासुहिततपश्रममोह् ॥ ७ ॥ तुमसवेज्ञईशसबेकरे । तातेपश्रकियेबहुतेरे ॥

दोहा—करिक्कृपाविरंचिमोहि, सिगरोकहोबुझाय । जाममरोसकलश्रम, इतिहृद्दरिह्वजाइ ॥ नारदकीसुनिगिरासुहाई।बोल्चेतराननसुसपाई॥८॥(त्रङ्गो,)िकयोवत्सतुमप्रश्रश्रम्।।वर्णनिहतहरियशश्रतिरूपा ॥ करुणामयभागवतप्रपाना । होनारदुतुमसतिहमजाना॥अहङ्गिकममजासुप्रभावा॥९॥तिहनजानजातुमस्यगाया ॥ सोउनहिंशसत्यसुनिराई । पतुमसामकहाबुझाई॥ १०॥ जासुदीतिदीपितसंसारा । ताकॉमकरताविन्तारा॥ निमरिव्हाहिगिद्महदुदुआङ्गाहिर्मुकाङ्गिकर्माहमकाशा १९जिहदुजयमायावश्रमानी।मोहिजगतग्ररूकह्वमानी

दोहा-पासुदेवभगवानसोह, तिनकोकािग्वितप्यान । चरणकमेळवंदनकाहुँ, जीदायकविज्ञान ॥ तिनकेदगपथमद्रैयदमापा । सद्दीहोतिळाजितमुतिराया॥तातेमोहितकुमनिष्नरे । भाषिद्रमेसुनतियपनमेग॥१३॥ द्रव्यकमेनोकाळ्क्यभावा । जीवआदिकारणवेगावा ॥ वासुदेवतेषरकोठनाहाँ । यहयथार्यजानदुमनमाही ॥ १४॥ नारायनकारणवेदनके । नारायनकारणदेवनके ॥ नारायनकारणठेकिके । नारायणकारणयेजनके ॥ १५॥ नारायनकारणवेदनके । नारायुनकारणनपगनके ॥ ज्ञानदुकेतारायपकारणवे । नारायणकारणवेजगतान ॥ १६॥

दोहा-अस्पिटात्माअदिकारम्भः नागयनमर्वेत । तैमेकत्यहितेकियोः मीटिंडत्यतिवपुषतः ॥ तिनकेद्रेयस्तिमुनिगई । मेंशिरतीर्ममारमदाई ॥ पितिडत्यतिनाझनेकेदेतु । तिजमायतिक्रपानिकेतु ॥ १७ ॥ रुद्धि प्रस्तार तीन । ईक्षप्राकृतगुनगनभीते ॥ मोदप्रकाटायग्रीतिमुभावा । प्रतिगृज्येदनगावा ॥ १८ ॥ ्रिक्षेद्धः । नित्यमुक्तहूर्जीवसचेत् ॥ ताकोमायामोहितजानी । वंधनकर्राहेत्रिगुणयुनिज्ञानी ॥ १९ ॥ ुतस्वतंत्रः ी । करणअगोचरसवजगस्वामी ॥ २० ॥ सोईमायापतिमुनिराई विपुछहोनइच्छाकरिभाई॥ दोहा—आकस्मातिह प्राप्तके, काळहुकर्मस्वभाउ । तिनकोअंगीकारिकय, धुनहुमुदितमुनिराउ ॥

तहाँ कियोपरमात्मा, वहुद्वैवकीचाह । भयोप्रथमसोकहतहीँ, जोप्र्छेद्धसंउछाह ॥ २९॥ :इत्तरः क्षित्रकृति के प्रथमकरतहीँवर्णनसोई ॥ कियोकाछतेक्षोभतहाहीं । सतरजतमतीनोग्रुणकाहीं ॥ २२॥ श्रकृतिस्वभावताहिते : क्षित्र ते तेहितेजियकेकर्महिठयऊ ॥ ताहीतेपरमातमजोहै । तास्रअधारप्रकृतिजोसोहै ॥ प्रगट्योमहत्तत्त्वतेहितेजव । सोसतरजतेवढतभयोतव ॥ सोमहतत्त्वभयोसिवकारा । तवभोतमप्रधानअवतारां ॥ मोहनकरनप्रकाञ्चनहारो । धर्मप्रवत्तेनताहिविचारो ॥२३॥सोजगअहंकारकिहेगयऊ। सतरजतमत्रयवृषुसोभयऊ॥

दोहा-पंचभूतउपजावने, अरुसात्विकअहँकार । तेहिसहायकेकरनमें, तिनकीशक्तिअपार ॥

पांचिवपयशब्दादिकज्ञाने । साधनजेइद्रियवल्याने ॥ तिनकेप्रेरणकरिवेमाहीं । तिनकीशक्तिप्रगटदरशाहीं ॥ भूतनप्रथमभयोसविकारा । अहंकारतामसहुअपारा ॥२९॥ तातेशब्दद्वारआकाशा । उत्पतिहोतभयोअनयाशा॥ तेहिनभकोभोसृक्ष्मस्वरूपा । गुणजगब्यापकशब्दअनुपा॥जीनशब्दओदेखनवारो । तेहिपदार्थकोवोधनहारो॥२५॥ पुनिसविकारव्योम्जवभयऊ । तेहिस्पर्शपवनिर्मयऊ ॥ ताकोगुणस्पर्शसुहायो । सुनिवरमेंतुमसोयहगायो ॥

दोहा—भोअकाशसम्बन्धते, शब्दिहिकोपरमान । प्राणवोजवलसहअहै, ताकोरूपमहान ॥ २६ ॥ काल्प्त्वभावकमंसँगपाई । भयोवायुसविकारमहाई ॥ ताहूतेरूपहिकेद्वारा । होतभयोहेतेजअपारा ॥ २७ ॥ रूपमानस्पर्शेद्धमाना । शब्दमानसोहतेजवलाना ॥ भयेविकाशरिहततेद्वकार्ही । तेहितेरसद्वाराजगमार्ही ॥ रसगुणहेजामेद्दीमनारी । प्रगटतभयोजननसुलकारी ॥ व्योमआदित्रयतत्त्वज्ञगायो । तेहिसम्बन्धिहेतजलभायो ॥ रूपस्पर्शेशब्दहृमाना । होतभयोसोविदितजहाना ॥ २८॥ सोजलभोविकारयुतजबहीं । तेहितेगधिद्वारातवहीं॥

दोहा–होतभईजरपत्रक्षिति, गंपअहेगुणनासु । तत्त्वचारिनभआदिने, तिनकोतामेंवासु । ज्ञन्दस्पर्शरूपरसर्जोहे । तेहितेसहितभईक्षितिसाँहे ॥ २९ ॥ अहंकारसात्विकसविकारे । तेहितेमनउपज्योससारे ॥ सतअहमितकेमारगकार्ही । होनहेतथिरइदिनमार्ही ॥ दिशावायुरविइंद्रप्रचेता । शिपअहिवनीकुमारसचेता ॥ मित्रअपद्रदेवद्शजेहें । उत्पतिहोतभूषेद्वुततेहें ॥ ३० ॥ राजसअहंकारहेनोई । भयोविकारसहितजवसोई ॥ तातेनेद्रशहिद्यअहुर्ही । प्रगटभईतिनकोहुमकुहर्ही ॥ श्रुतित्वच्नाणदृष्ट्रिसनाहु । वाणोमद्रअग्निग्रदवाहु ॥

दोहा-ज्ञानशक्तिजोबुद्धिअरु, कियाशक्तिजोपान । राजसभहमितकार्यहित, येदोउभयमहान ॥ ३१ ॥ भूतेद्रियमनगुणमुनिभूषा । पृथक्षुथक्द्वनरहेमुरूपा ॥ याहीतहरिततुजगकार्ही । समस्थभयनविरचनमार्ही॥३२॥ तवभगवततेप्रोरतहेकार । तसवपरस्परमिछिम्रसभरि ॥ सक्षमपृष्ठअँहेनेभावा । काष्टकमंअरुत्योहिम्रभावा ॥ इनकोकिरकेअंगीकार । विरच्योयहब्रह्मांडअपारे ॥ ३३ ॥ वर्षह्मारनज्ञटमसिंहं । परोरहचोतिहिनयननजोई ॥ ममअंतर्यामीभगवाना । कार्छहिकमंस्वभावप्रधाना ॥ करिकेब्रह्मणअचेतनअंड । चेतनकरतभयेवरवंड ॥ ३४ ॥

दोहा-कढिआयोपरमात्मा, सोनद्गांडहिफोरि । ताकोहींवर्णनकरों, जैसीमितिहैमोरि ॥ ममउरकेहरिजाननवारे । सहसनऊरुपरणभुजपारे ॥ नेनदजारनआननज्ञीपा । तिनकेमहनअंकिनदींसा ॥ ३५ ॥ जिहपरेशकेअंगनितरे । वर्णह्मानीटोकपनरे ॥ सातटोकहरिकनिये । सातटोकहर्कटिकेट्ये ॥ ३६ ॥ मुस्ततेद्विजस्त्रियभुजभप्ञ।उरूवेद्यशृद्रपद्वयद्य॥३७॥तिमियदुपतिपदतेभृटोका।नाभितेभुवटोकसुद्योका ॥ सद्यपहितेमुरोकजयोहे । उरतेमहरहुटोकभयोहे ॥ ३८॥ मीवातेजनटोकहिनानो । आनननतपटोकमहानो ॥

दोहा-अथवाश्रीपतिबोठते, होतभयोतपटोक । ब्रह्मटोकद्दिर्शापते, प्रगत्योकरनअहोक ॥ ३९ ॥ वेंद्वंठहिमानिषे प्रतातन । व्यापकनेभगवतजङ्चितन ॥ तिनकेकटितेअतटबसानो । उरुनतेतितटहुकहुँजानो ॥

डभयजानुतेश्चद्धसुतलभो । तलातलहुजंघनतेभलभो ॥ २० ॥दृनौगुल्फजेहेंहिकिरे । लोकमहातलभोतिन अमभागजोप्रभुपद्केरो । तेहितेहोतरसातलहेरो ॥ कृष्णचरणतेत्योहिउँताले । प्रगटतभयोलोकपाताले ॥ . सकल्लोकमयंअसुरअराती । अहेसुनीज्ञाईज्ञयहिभाँती ॥ अथवाहरिपगतेभूलोके । भुवलीकभोनाभिअज्ञावे

दोहा—होतभयोहैशीशते, स्वर्शेकहुविख्यात । रचनायहसवरोककी,जानहुमुनिअवदात ॥ कल्पकल्पकीकल्पना, हैइनलोकनकेरि । सबकेजाननयोग्यसो, तमसोंकहीनिवेरि ॥ ४२ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजवांधवेश्वश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघराजींतहज्देवक्रतेश्रीमद्रागवतेद्वितीयस्कं धेआनन्दाम्बुनिधौपंचमस्तरंगः॥ ५ ॥

#### श्रीब्रह्मोवाच ।

दोहा-बोलेबहुरिविरंचियह, सुनहुसुनीशसुजान । वाक्वद्विउत्पत्तिको, हरिसुखहैस्थान ॥ गायत्रीआदिकजेअहर्ही । सातछंदउत्पतिथळकहर्ही ॥ हरित्वचआदिभातुजेसाते । तेईहेंपुहुर्मीविख्याते हव्यकव्यदेवनिपतरनको । अन्नदृहुँनकोञ्जेपनरनको ॥ अरुसबरसङ्गडतपतिथानै । भगवानैकीजीभिवलानै ॥ सबकेप्राणपवनजेदेवा । तिनउत्पतिस्थानहिंसेवा ॥ कहींपरेसनासिकाकरे । छिद्रअहैंजानहुँसुतमेरे सबओपिथअश्विनीकुमारा । सुद्रप्रमोदजोअहैअपारा ॥ इनकीउत्पतिथलहिबखानो। चनस्यामहित्रार्णेदियजा

दोहा-रूपप्रकाशकतेजअरु, शुद्धादिकजेरूप । इनउत्पतिस्थानेहैं, हरिकेनयनअनूप ॥ अंतरिक्षरविउत्पतिठोरै । दगगोलकहैनंदिकेशोरै ॥ दिशितीरथउत्पतिस्थाना । विलसतकर्णरंभ्रभगवाना ॥ २ शब्दअकाशकेरउत्पतिथल । श्रीपतिकीशोत्रेद्रियहैकला। सकलवस्तकोसारजोअहर्इ । अरुसौभाग्यवेदजोकहर् इनकोहैंडत्पतिथरुभारी । हरिज्ञारीरमेंकहहुँ विचारी ॥ ३ ॥ पर्जाऔरवाहरजोपवतु । औसवमखजेहैंअघद्वत्र तिनज्ञत्पतिथळकहद्वँनिवेरी । त्वचाअहैभगवानहिंकेरी॥जिनकरिकेमखहोइसदाई । असत

दोहा-तिनकेउत्पतिकेथछै,हरिकेरोमावेष ॥ वनउत्पतिस्थानत्यों, श्रीपतिसुंदरकेश ॥ चपलाउत्पतिकेस्थाना । इरिअस्मश्रुकरौँमैंगाना ॥ उत्पतिथल्हैउपल्हिकरे । प्रभक्षपगनस्रसोभवनरे ॥ आयसउत्पतिथलहिवलानो । श्रीपतिकेकरकेनलजानो ॥ सवलोकनकेपालनवारे । इंद्रादिकसुरजेसलकारे तिनकोउत्पतिथछहरिबाह् । जानहुँनिजमनतेमुनिनाहु॥५॥भुवर्छोकभूछोकमहाना । स्वर्गरोकउत्पतिस्थाना ॥ श्रीपतिकेजेचरणसहाये । तिनकोगवनवेदगणगाये ॥ रक्षाक्षेमज्ञरणइनकेरो । उत्पतिथलहरिचरणहिहेरो ॥ ६

दोहा-वारिवीर्यअरुसृष्टिक, अरुपर्जन्यप्रजेश । इनउत्पतिथलहरिहिके, राजतिश्वरनविशेष ॥ संततिहेतभोगजोहोई । तेहितेतापहानिजोजोई ॥ तिनकेउत्पतिकेरनिवासे । हरिउपस्थइन्द्रियअतिभासे ॥ ७ सुनद्भवचननारदवडभागा । यमअरुमित्रदेवमछत्यागा ॥ इनउत्पतिथछकहर्द्वनिवेरी । अहेंपायुइन्द्रियहरिकेरी हिंसाओरदरिद्राजोहे । मृत्युऔरनरकहुजोसोहै ॥ इनकीउत्पतिथलहिवसानो । गुदभगवानकेरतुमजानी अहेपायुइन्द्रियकोसोई । अधिष्टानवर्णोद्धदमोई ॥ ८ ॥ तिरस्कारअधरमअज्ञाना । उत्पतिथटहरिपृष्टमहाना

दोहा-नदनदीनउत्पतियरे, भगवतनाडीजातु । इरिकेअस्थितमृहत्यों, गिरिज्त्पतिथरुमातु ॥ ९ ॥ प्रकृतिअञ्जञादिककोसारा । अरुसमुद्रजेसातअपारा ॥ भूतनस्यइनउत्पतिरामा । हरिउद्रेप्रसिद्धअभिरामा मानसङ्दर्पतिकोशुभटोताराजतहेहियनंदिकजोता ॥ १० ॥ धर्मचतुर्मुखर्मेईशाना । तुम्हरोसनकादिकविज्ञाना शोरसते।गुणइनउत्पतिथल।दरिकोअंतःकरणअहैभल॥५५॥हमनुमअरुसनकादिमुनीशा।मुरनरअमुरनागाँईशा

गुविषपर्याः ः वं ॥ १२ ॥ अप्सरपक्षराक्षसद्धसर्वा॥सर्वभूतगणअरुपशुजाती । पितरसिद्धविद्याधरपति ।

```
त्तिनभनिज्ञानतनदिअति।।तिमिनिजमायाकाभगर्यता।।अतकबर्दुनदिज्ञानतअदद्गीजनिऔरकद्मयदकदर्दी३८।
       दोहा-हमतुमञ्जाओं।रङ, जिनगतिजानिसँकन । औरनजानैताकहा, कहिबेकायहबन ॥
[[पतिमायाकीगतिमहर्दे | हमस्वमतिअतिमाहितरहर्द्ध||निजदेर्द्राह्य|।तमअनुमान।छूटतनाँद्अज्ञानअमान।॥३५॥
। निकायनारनकीलीला । निकादिनगर्विहमञ्जभक्षीला ॥ ताबहिकस्किजिनहिनगरि । तहीकोप्रणामबहटार्ने ॥
।।दिअजन्मासोइभगवाना।आपहितेआपदीसुजान।।।आपहिकरिकेआपहिकार्ही । उत्पतिथितिङयकस्तुसुहाँ ३७
। निम्बद्धपुष्कहीराजे । सत्यविशुद्धनित्यछविद्याजे ॥ निमहितनिमहिप्रकाशितरहृहीं । दुनेकीनअपेक्षागृहृहीं ॥
    दोहा-पूर्णआदिअरुअंतर्विन, भाकृतगुणतेहीन । अहसमाधिकतेरहित, सुनहुंसुनीज्ञप्रवीन ॥ ३८ ॥
नअरुत्तकलड्द्रियनजीते । छोद्रैअसिलवासनाइति ॥ ऐसेजेमुनिज्ञाननिधाने । तेजवपरमातमकोजाने ॥
वहींअसततर्कतेनोई । हेविरोधसोनाशहिहोई ॥ ३९ ॥ जीनविराटपुरुपसंसारा । सोहरिकेरप्रथमअवतारा ॥
तअसतह्रमनकालस्यभावहु।द्रव्यविकारकरनगुणजानहु॥अंतरिक्षअरुस्यगंहुलोका। हरिविभृतिजङ्चेतनथोका॥
म्शियविष्णुऔरदक्षादिक्। तुर्माह्आदिदेसवसनकादिक्॥स्वर्गअकाशमनुजतटलोका।इनपालक्जेअर्हेअशोका
          दोहा-विद्यापरगंपर्वअरु, चारणकेजेईश । यक्षराक्षसहुद्धरगत्तव, अरुजेअहुँअहीश ॥
:पिगणपितरनमेंजेवरहें । दैत्येथरअरुसिद्धेथरहें ॥ प्रेतह्रभूत पिशाचहुजेते । कृष्मांडवालग्रहकेते ॥
निवेंद्रजलजीवनिकाया । मृगपक्षिनअपीज्ञयदुराया ॥ ४२ ॥ युत्तऐश्वयंतेजउत्साहे । वेगक्षमावलयुतलजाहे ॥
हतुविभूतिबुद्धियुत्तेनेती । अद्भुतशब्दवाचयुर्वेकेती ॥ येसवअँहंवस्तुवैद्योका । तेभगवतिभूवतिमुद्योका ॥४३॥
गल्रह्नपदिन्यहरिजेई । न्यापकपरमपुर्ह्नपेहेतेई ॥ तिनकीलीलापरममनोहर । अवतारनकीकहेंजेमुनिवर ॥
    दोहा-तिनकोहमतुमसोंकहव, क्रमतेहेसुनिनाथ । जेसुनिहेंतिनश्चतिद्वरित, दरिदेहेंसुदगाथ ॥ ४१ ॥
     इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजवांधवेशाविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज
            श्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजुदेवकृतेआनंदा-
                        म्बनिधौश्रीमद्भागवतेद्वितीयस्कंधेपष्टस्तरंगः॥ ६॥
       दोहा-पुनिनारदम्रनिसोंतहाँ, विधिवोल्लेहर्षांइ । हरिअवतारनकीकथा,सुनहुतातमनलाइ ॥
रनहेतधरणीउद्धारा । धन्योयज्ञञ्चकरअवतारा ॥ हिरण्याक्षजोदैत्यमहाना । आयोउदधिमध्यवरुनाना ॥
रितेहिउद्ररडाढसेफाऱ्यो । जिमिनासवपनितेगिरिद्राऱ्यो॥३॥ रुचिसंबंधहितेसुनिराई । आकूर्तीकेउद्ररहिंआई ॥
गटतभयेसुयज्ञनामके । भयेकांतदक्षिणावामके ॥ तातियसोंजगसुरउपजाये । स्रोकनकीवेदनामिटाये ॥
वस्वायंभ्रुवमनुतहँआये । प्रभुहियज्ञहरिनामधराये ॥ २ ॥ देवहुर्ताकर्दम्ञागारा।नौभगिनिनयुत्रियअवतारा॥
 दोहा-किपलदेवअसनामभो, निजजननीलिखदीन । सांख्यशाख्यउपदेशकरि, ताकोनिजगतिदीन ॥ ३॥
ात्रिऋपीइपुत्रअभिलापी । ताकोतवसुतह्वेहींभापी ॥  दत्तात्रयलीन्द्योअवतारा । अमरवजायेअमितनगारा ॥
ाहिपद्पदुमपरागपवित्रा । यदुहयहयआदिकनृपचित्रा॥४॥भ्रुक्तिमुक्तिनहिंसुळभवनेरी । विनप्रयासपाईमनकेरी॥
थमहिजगतसृजनकेहेतू । मैंकीन्ह्यौबहुतपमुनिकेतू ॥ तासुप्रभावकृपाहरिकीन्हे । सनकादिकअवतारिहर्जीन्हे॥
रवकल्पविनाशितज्ञाना।ताकोवहुविधिकियोवखाना॥जेहिकरिकेमुनिनिजहियमाही ।आतमतत्त्वहिळखतसदाही
         दोहा-दक्षसुताजोधर्मातिय, मूर्तिनामविख्यात । नरनारायणहोतभे, ताकेतपअवदात ॥
तनकेतपसंडनकेहेतू । मैनसैनसुरतियछविसेतू ॥ निकटजाइवहुकरीउपाई । तवनारायणतियप्रगटाई ॥
।।सुरूपल्लिगयोग्रमाना । करिनसर्कीतपूर्भगमद्दाना॥६॥कामहिङुपितद्दद्योत्रिपुरारी ।हियतेसकेनकोधनिकारी॥
ोहरिजरप्रविज्ञातमहररोषु । अतिङेरातकिमिप्रगटेदोषु।।ऐसीजहाँकोपकीमतिहै । तहाँकोनविधिमनसिजगितिहै ७॥
मउत्तानपाद्यद्दपाहीं । पुनिधुवर्भयेनाथसुलमाहीं ॥ एकरह्योपितुअंककुमारा । वेटनकहँजविकयोविचारा ॥
```

दोहा-चारणतरुजल्थलनभटु, वासीजीवनिकाय । ग्रहनक्षत्रधनवीज्ञरी, केतुनखतसमुदाय ॥१८॥ भूतभविष्यवसानिये, वर्तमानजुपदार्थ । अंतर्यामीहरूपहै, जिनमेंयदुपयथार्थ ॥

तत्र्वन्यनस्तात्रका नतमात्रश्चत्रपूर्णः जत्यामारूनक् त्यानमञ्जनवर्षायः ॥ १ तर्वः त्रात्रः त्रात्रपुर्णः त्रात्रिः त्रात्रिः विवासरहेअधिकहिताते ॥ १५ ॥ १ त्रात्रात्रः । बाहेरह्रवरतेजहिभासतः ॥ तैसेपरमपुरुपभगवानाः । व्यष्टिसमिष्टप्रपंचमहानाः ॥ वाह्यः । त्रात्रात्रोकव्यापकअसुरारो॥तिनकेअंश्लोकजेअहर्ह्यः । तहस्वभूतवृसतस्रानिकहर्द्यः॥ १ व्याप्तराम्भवस्यापकअसुरारो॥तिनकेअंश्लोकजेअहर्द्यः । तहस्वभूतवृसतस्रानिकहर्द्यः॥

दोहा-मंडलप्रकृतिविमूर्घेजो, ताकेमूर्धामाहि । लसततहाँवैकुंठहै, नित्यस्वरूपसदाहि ॥

ः अकोनहाँ । । सदासत्यसंकल्पसोहावा ॥अवशोकादिशुन्यतामहर्ई । यहसिगरोनितथापितरहर्ई॥१८॥ २ ्रिम् ्रे ो परवेकुंठपुरतहगहरे ॥ एकपादमेअंडविराजे । तीनिपाद्वेकुंठहुछाने ॥ जर रिशोजन े । सोपुरपावतहैधुवसोई ॥ तीनिलोककेभीतरमाहीं । एकपादजोलसतसदाहीं ॥ तहँजेजियविकुंठतेआर्वे । निजइच्छातेपुनितहँजार्वे ॥ सोइकपादअहंममपरहे । कमेंतेपावततिहिनरहे ॥ १९ ॥

दोहा-अहैजीवक्षेत्रज्ञजो, सोद्वैमारगमाहँ । चलतसदामुनिवरसुनो, कहतअहैं। तिनकाहँ ॥ सापनपूमादिकमगकेरो । कर्महिकोश्चितिकयोनिवेरो ॥ अचिरादिमारगकोसाधन । प्रीतिसहितयदुपतिआराधन॥ अहेजीवदोहुनअधिकारी।सुनिवरतुमसोंकहोंविचारी॥२०॥ब्रह्मजोसूक्षमचिदचिदतनहे।तहितेअंडभयोअतिघनहे॥ तेहित्रह्मांडकरजोकारन । उपजोत्रह्मथूलचिद्विदतन ॥ सोइविराटकोकरोचलाने । भूतेंद्रीग्रणात्मकहिजाने ॥ तेहिअंडिहकेबाहेरभीतर । व्यापकहेपरेशसुलमापर॥जैसेनिजकरतरणिसदाहीं।व्यापकअहेसकळथळमाहीं॥२१॥

दोहा-जवहरिनाभिसरोजते, हमउपजेजलमाहि । पुरुपअंगतजितवलली, मलसामग्री नाहि ॥ २२ ॥ वनओपिनसहितकुञ्जपांती।देवयजनमलभूमिसोहाती॥ग्रुणअनंतयुतजेहेंकाल।ऋतुवसंतआदिको विज्ञाला॥२३॥ वस्तुपुरोडासादिकजेते । ओरवस्तुपात्रादिककेते ॥ ओपिषजेयवादिकेअहर्हा । नेहपृतादिकजेश्वतिकहर्ही ॥ रससोमादिहेमादिकछोह।वारिमृत्तिकाअतिजोसोहा ॥ ऋगयज्ञसामवेदमुनिपर्मा । चारिहोतहुनकेजेकर्मा ॥ २४ ॥ ज्योतिष्टोमादिकजेनामा । स्वाहादिकजेमंत्रछलामा ॥ पयभक्षणआदिव्रतवेसा । दक्षिणाआहुतिसुरनउदेसा ॥

दोहा-विधित्रयोगसंकल्पफल, अनुष्ठानपरकार ॥ २५ ॥ प्रायश्चित्तउपासना, अरुनिजकर्मअपार ॥

भगवतकोअर्पणकरवः, इत्यादिकसवसाज् । संच्योमिंहरिअंगते, सुनहसत्यसनिराज् ॥ २६ ॥ पुनिमसह्रपपुरुपहरिकाहीं।यजननिकयेमेंयज्ञहिमाहीं॥२७।।फेरिअहींजेमुनितुवश्राता।नीमरीचिआदिकविख्याता।। सावधानहें तेइप्रजेसे । व्यक्तरूपइंद्रादिकवेंसे ॥ अरुअव्यक्तस्वरूपपरेसे । पूज्योभरिखरमोदनिवेसे तेहिउपरांतपित्रस्क्रिपसुरनरावेवस्वतआदिकमनुजेवरा।असुरऔरसवनिजनिजकालै।मस्तेतपूज्योदीनद्यालै॥२८॥ यहजोअहैसकलसंसारा । भगवानहिंमेंटिकोअपारा ॥ हमजोजीवचतुर्भुखअहहीं । सत्वादिकगुणरहितैरहहीं ॥

दोहा-तउपकृतिसंवंधते,सत्वादिकग्रुणकाहँ ॥ २९ ॥ यहणकिये सृष्टिहिकरे, हरिप्रेरितसुखमाहँ ॥ तिनआपीनअहैशिवजैक । करनविश्वसंहारहितेक ॥ उत्पतिस्थितिलयशक्तिमहाना । पारणिकपेतिन्हेंभगवाना ॥ विष्णुरूपतेविश्वसुहाही । पाउनकरतअहेंसुदमाही ॥ ३० ॥ हेसुतविश्वकरतहेजोई । तीहपूंछयोभाष्यामसोही ॥ चेतनऔरअचेतनरूपा । जगहरितेर्नाईभिन्नस्वरूपा॥यहभगवानसवनकेटायक । इसवटोकनकेस्रनिनायक॥३१॥ सुनिमम्बाणीकीअनुपमगति।मृपानहोतिकवर्षमानहसति॥ममइंदीमगशसतिहमाहीं।कौनेहसमयकवर्षनिहनाहीं।।

दोहा–अतिउत्कंटातेसर्हित, तेहितेमहारिकाहि । रहुँआपनेहृदयमें, धारणिक्येसदार्हि ॥ ३२ ॥ हुमश्रुतितपमयअहेंसुनीज्ञा । जेमरीचिआदिकप्रजर्देशा ॥ तेउहमकोज्ञाद्दानवार्ष । तिनसर्कस्वामीहमुआर्व विप्ररहितकरियोगअपारा । कियएकामचित्तवहुवारा ॥ तऊजन्मतात्ममभयञासौनिहिचतकरिजानिनगयऊ३३॥ यातेतेहिपदकरहुप्रणामा । जीपपन्नरसकसुरापामा ॥ सबहिसुसेव्यचरणहसाई । तहितसिद्धकार्यसबहाई॥

g 1

दोहा-हमतमञ्जावभागीरास्त्र, जिनगतिजानिसंकेन । शोरनजानेतीकहा, कहिवेकोयहवेन ॥ शिपतिमायाकीगतिमहर्इ। हमसवमतिअतिमोहितरहर्दशनिजदेहहिंआतमअनुमाने।छूटतनहिंअज्ञानअमाने॥३५॥ भनकेअवतारनकीलीला । निर्द्धादिनगर्विंहमञ्जभक्षीला ।। ताबहिकर्षिकजिनहिंनजाने । तेर्हाकोप्रणामबहटाने ॥ ।।दिअजन्मासोइभगवाना।आपहितेआपहीसुजाना।।आपहिकरिकेआपहिकाहीं । उत्पतिथितिऌयकरतसुदाहीं३७ ानस्यरूपएकहीराजे । सत्यविशुद्धनित्यछविछाजे ॥ निजहितनिजहिपकाज्ञितरहहीं । दुजेकीनअपेक्षागहहीं ॥ दोहा-पूर्णआदिअरुअंतविन, प्राकृतगुणतेहीन । अहेंसमाधिकतेरहित, सुनहुँसुनीज्ञप्रवीन ॥ ३८॥ नअरुसकलइंद्रियनजीते । छोड्डैअखिलवासनाहीते ॥ ऐसेजेसुनिज्ञाननिधाने । तेजवपरमातमकोजाने ॥ वहींअसततर्फतेजोई । हैविरोपसोनाशहिहोई ॥ ३९ ॥ जोनविराटपुरुपसंसारा । सोहरिकेरप्रथमअवतारा ॥ तअसत्ह्रमनकारुस्वभावहु।दृव्यविकारकरनगुणजानहु॥अंतरिक्षअरुस्वर्गहुरुोका। हरिविभृतिजङ्चेतनथोका॥ म्जिषविष्णुऔरदक्षादिक्। तुर्मीह्आदिदेसवसनकादिक्।।स्वर्गअकाज्ञमनुजतळ्ळोका ।इनपाळकजेअहेंअज्ञोका दोहा-विद्याधरगंधर्वअरु, चारणकेजेईश । यक्षराक्षसहुउरगस्त्व, अरुजेअहेंअहीश ॥ इपिगणपितरनमेंजेवरहें । दैत्येश्वरअरुसिद्धेश्वरहें ॥ प्रेतह्रभूत पिशाचहुजेते । कूप्मांडवालप्रहकेते ॥ नवेंद्रज्ञजीवनिकाया । मृगपक्षिनअधीशयदुराया ॥ ४२ ॥ युत्तऐश्वयंतेज्ञउत्साहै । वेगक्षमावलयुत्तलज्ञाहै ॥ न्तुविभृतिबुद्धियुतजेती । अद्भृतज्ञान्दवाचयुतकेती ॥ येसवअहेंवस्तुत्रैलोका । तेभगवतिभूपतिसुद्योका ॥४३॥ गलरूपदिन्यहरिजेई । न्यापकपरमपुरुपैहेंतेई ॥ तिनकीलीलापरममनोहर । अवतारनकीक्हेंजेमुनिवर ॥ दोहा~तिनकोहमतुमसोंकहब, क्रमतेहेमुनिनाथ । जेमुनिहेंतिनश्रुतिदुरित, दरिदेंहैंमुदगाथ ॥ ४८ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजवांधवेशाविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरप्रराजसिंहजूदेवकृतेआनंदा-म्बनिधीश्रीमद्भागवतेद्वितीयस्कंधेपप्रस्तरंगः॥ ६॥ दोहा-पुनिनारदम्रुनिसोतहाँ, विधिबोल्टेहपोइ । हरिअवतारनकीकथा, सुनद्धतातमनलाइ ॥ रनहेतधरणीउद्धारा । धऱ्योयञ्जञ्जकरअवतारा ॥ हिरण्याक्षजोदैत्यमहाना । जायोउद्धिमध्यवलवाना ॥ रितेहिउद्रुडाढसेफाऱ्यो । जिमिवासवपवितेगिरिदाऱ्यो॥३॥ रुचिसंबंघहितेमुनिराई । आकूर्ताकेउद्रुरहिआई ॥ गटतभयेसुयज्ञनामके । भयेकांतदक्षिणावामके ॥ तातियसोंजगसुरउपजाये । लोकनकीवेदनामिटाये ॥ वस्वायंभुवमनुतहँआये । प्रभुहियज्ञहरिनामधराये ॥ २ ॥ देवहुतीकर्दमआगारा।नौभगिनिनयुत्तिरुपअवतारा॥ दोहा-किपछदेवअसनामभो, निजजननीछिखदीन । सांख्यशास्त्रउपदेशकरि, ताकोनिजगतिदीन ॥ ३ ॥ ात्रिऋपीशपुत्रअभिरुापी । ताकोतवसुतह्वैहोंभापी ॥ दत्तात्रयरुन्ह्योअवतारा । अमरवजायेअमितनगारा ॥ ाहिपद्पदुमपरागपवित्रा । यदुहयहयआदिकनृपचित्रा॥४॥भ्रुक्तिमुक्तिनहिंसुरुभवनेरी । विनप्रयासपाईमनकेरी॥ थमहिजगतसृजनकेहेतू । मैंकीन्द्योवहुतपमुनिकेत् ॥ तासुप्रभावकृपाहरिकीन्हे । सनकादिकअवतारहिछीन्हे॥ रवकरुपविनाशितज्ञाना।ताकोवद्वविधिकियोवखाना॥जेहिकरिकैम्रुनिनिजहियमाही ।आतमतत्त्वहिरुखतसदाही दोहा-दक्षसुताजोधर्मातेय, मूर्तिनामविख्यात । नरनारायणहोतभे, ताकेतपअवदात ॥ तनकेतपसंडनकेहेतू । मैनसेनसुरतियछविसेतू ॥ निकटजाइनहुकरीउपाई । तवनारायणतियप्रगटाई ॥ ासुरूपऌित्वयोगुमाना । करिनसर्कातपभंगमहाना॥६॥कामहिकुपितदह्योत्रिपुरारी ≀हियतेसकेनकोथनिकारी॥ ोहरिउरप्रविञ्ञतमहँरोपू । अतिडेरातिकीमप्रगटेदोपू।ऐसीजहाँकोपकीमतिहै । तहाँकोनिविधिमनसिजगतिहै <sup>७॥</sup> ग्ण्उत्तानपादग्रद्दपाईं। पुनिधुवभयेनाथस्रुखमाईं ॥ एकरह्मोपितुअंककुमारा । वेटनकहँजविकयोविचारा ॥

त्तिमनभनिजजानतनहिअत।।तिभिनिजमायाकोभगवेत।।।अतकबहुनहिजानतअहही।जनिआरकहायहकहर्ही३७।

योर्गीनऌयवेधरिणरज, एकवारमतिमान । सोऊतिनहरिकेचरित, करिनहिंसकतवसान ॥ ४० ॥ इमञ्जोतुमसनकादिकप्यांवें । इरिचरित्रकोअंतनपांवें ॥ गावतरहतसहसमुखशेषा । तेउनहिंछहतग्रणनकोछेषा ॥ तोिकिमिछहेअंतकोउआना। अद्भुतग्रणचरित्रभगवाना ॥ ४९ ॥ कर्राहदयाजापरयदुराई । ताकहरिषदभक्तिमहाई॥ इमहमारजिनकेमतिनाहीं।श्वानशृगासभक्षतनमहीं ॥ तेदुस्तरमायाहरिकरी । तरततुरतस्यापितनीहेंदेरी ॥ ४२ ॥ जेजेजानहिंद्वरिकीमाया । तिनकेनामकहर्जुम्रनिराया ॥ इमञ्जोतुमञ्जोशिवभगवाना । सनकृदिकप्रहरुवदमहाना ॥

दोहा-मनुअरुसतरूपासती, प्रियन्नतभूपप्रवीन । अरुउत्तानहुपादनृप, अरुवहीप्राचीन ॥ रिभुअरुअंगहुधुवमहिपाला॥४३॥नृपदृक्ष्वाकुपेलअरिकाला । अंवरीपरचुसगरययाती । गयमुचुकुंदगाधिअघघाती मांपाताअलकंमिथिलेशू । रितिदेवशतधन्वनरेशू ॥ अरुभटभीपमदेवमहीपा । विल्अमूत्तरयभूपदिलीपा ॥ ४४ ॥ सोभरिशिविजतंकऋपिराज् । देवलपिप्पलादतपश्चाज् ॥ कृपउद्धवहुपराश्चरसंता । भूपविभीपणऔहनुमंता ॥ भूरिषणऔशीशुक्तदेवा । पांडवविदुरभूपश्चतिदेवा॥ आर्थिषणशीनकअरुव्यासा । पुंडरीकआदिकहरिदासा॥४५॥

दोहा-यहरिमायाजानहीं, तरहिंसिंधुसंसार । हरिपदरतिनिर्मछिदये, जानहिंसारासार ॥

नारिज्ञद्वजीयमनसँतापी । भिद्धन्यापपामरअतिपापी ॥ हरिदासनकीलहिडपदेशा । येऊहरिपुरकरिहयवेशा ॥ तोजहयागमनिहसुनिज्ञानी।तामेअचरजकहायसानी॥४६॥सदाशांतअरुअभयप्रदाता।ज्ञानस्वरूपशुद्धविख्याता॥ समदर्शीचिद्चिदपरजोई । परमात्माकोतत्त्विहसोई ॥ कारकियाअर्थवहुतरे । करिनसकेंजहिवेदनिवेरे ॥ जाकेसन्सुखमसुनिगर्ई। ठाढहोतमायहुडरपाई ॥ ४७ ॥ सोईपरमपुरुपदुजाने । जाकोसुनिजनत्रस्नवसाने ॥

दोहा-सोहिनशोकसोहिनित्पसुल, जानैयतीसुजान । मनलगाइस्वर्गादिके, साधनतजेंमहान ॥ जिमिजलदायकनायककार्ही।क्रूपलनेकारजकलुनार्ही ॥४८॥ जासुकृपाकमैनफलहोहीसकलसुमंगलपदंहिरसीई॥ व्योमसिरसन्यापकप्रसुरहर्ही।जियवपुदोपनेकनिहगहर्ही॥४९॥ ऐसेभवभावनभगवाना । तातिकयासीश्रपवसाना ॥ जङ्चेतनपदार्थजगजेते । हरिश्ररिजानहुसवतेते ॥ ५०॥ यहभागवतमहासुललायो। हरिविधृतिकोसंग्रहगायो॥ यहमोसीवृण्योजगुदीशा। सोविस्तरअवकृरहुँसुनीशा॥५१॥सर्वात्माजगअखिलअधारा। जाकोहमाश्रवलहेनयारा॥

दोहा—ऐसेश्रीपतिचरणमें, जेहिचिधिजनसुखधारि । कर्राह्म्भक्तिअतिपावनी, वर्णहुँसोइविचारि ॥ अद्धायुतहरिचरितको, सुनतसराहतमाहि । वर्णतजोजनतासुमन, मायामोहितनाहि ॥ पायमनुजतन्तुजगतमें, नहिंच्यायोयदुनाथ । धर्मअथअरुकामते, लग्योनफळकछुहाथ ॥ भहेनयदुपतिपद्मपद, मीतिप्रतीतिपुनीति । वर्णाश्रमसवधर्मतप, कहाकियेवहुनीति ॥ ५३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजवांषवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहा- राजाधिराजश्रीमहाराजावंद्विक्षपणचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीराध्याजींसहजूदेव कृतेश्रीमद्भागवेदिद्वितीयस्कंप्रेशानदांत्रनिपासममस्तरंगः ॥

दोहा-त्रद्धानारदकोसुनत, अतिअनुपमसंवाद । देवरातकुकदेवसों, पूँछचोयुतअहराद ॥ श्रीराजीवाच ।

जोब्रह्मानारद्सोंगाये । दिव्यग्रुणीहरिकेग्रुणभाये ॥ सोनारदहरिदर्शप्रवीने । जेहिजेहिकद्मोयथामुदर्भीने ॥ १ ॥ सोइजाननकोमेंश्रभिरुपपी । वेदविद्विरसोसवभाषी ॥ कृष्णकथाअपगणसंदरणी । सकररेशककीमंगरुकरणी॥२॥ वर्णेहुव्यासपुत्रवड़भागी । सोर्स्वीनहमद्वेषरमित्रागी ॥ कृष्णचंद्रमेमनहिरुणाई । छोड्डुँयहुर्झागरदुरादाई ॥ ३ ॥ कहत्सुनतिनजुकथासनेहु । तेदिहियकरततुरतहरिगेहु ॥ निजदासनसरोज्यसादीकणंश्रदेपविद्यादाहीसदाही ॥ २ ॥

दोहा-नाशिसकळजज्ञानहरि, भगटतज्ञानसमच्छ । जिमिवर्णामळमेलिक, श्रुरक्रमतज्ञ्स्यच्छ ॥ ५ ॥ जाकोमननिमंछद्वेजाई । सोहरिपदनतजनऋपिराई॥जिमिप्रोपिननिहतजनिवेशाष्ट्राटेजाततेहिसकळकळेशु॥द्॥ १६म १८मार्गरान्यराष्ट्रा ४ १३५ गाउँ १२५ गाउँ १५५१ र. चा १३ राप्या १५५१ राज्य माना । अञ्चनताहरामाना । तालपणसंगसुखछाये।पितुनिदेशलहिवनहिंसिधाये॥तिनसोंकरिविरोधलंकेशा।सकुलविपुलदललह्योकलेशा२३॥ समअरिपुरलावनवारे । निजदासनपरदयापसारे ॥ लखतउद्धिदगकंजविज्ञाला । सीताविरहरोपभेलाला ॥ क्षणतेजतापतहँपाई । तपनलम्योसागरमुनिराई॥मकरमहोरगनकसमूहा। अतिआकुलितकियोकुलिकूहा॥२९॥ दोहा−तवनरवपुधरिसिंधुतहँ, रघुपतिपदिश्चरनाइ । राखिभेंटकरिवहविनयं, दियोमार्गभयपाइ ॥ हेरावणडरमहँअतिजोरा । लागतेषरावतरद्योरा ॥ टूटिटूकदिशिकियेप्रकासा । सोल्सिकियोगर्वयुतहासा ॥ ादशमुखकोरणधावत । वाणनवर्षतसन्मुखआवत ॥ चापटँकोरिरामरणतासु । येकवाणहनिकियोविनाश्च॥२५॥ <u> अरह पभूपनतेभारी । भूकोभारभयोदुसकारी ॥ ताकेनाज्ञकरनकेहेतू । रामकृष्णप्रमहेकुरुकेतू ॥</u> योचरित्रविचित्रअपारो । निजमहिमाकोप्रगटनहारो ॥ सुनहुभक्तवज्ञाश्रीहारिकेरी । गतिजानहिंसवसंतिवेरी ॥ दोहा-सोइममप्रभुवसुदेवगृह, प्रगटिसुदियोनिदेश । यहिनिशीथमेंमोहित, छैचलुनंदनिवेश ॥ रुदेवहुतेहिआशुछिपाई । दीन्ह्योनंदभवनपहुँचाई॥२६॥तहाँपुतनाप्राणनिकारचो।त्रयमासिकंज्ञकटहिसंहारचो॥ मोदरिनचरतत्रजमाहीं । दियउखारियमलार्जनकाहीं॥२७॥कालीविपदृषितसरिनीरा। ताकोपानकरततेहितीरा॥ गोपालनकालसतायो । कृपादृष्टिकरिकृष्णजिआयो ॥ करनञ्जद्धयमुनाजलकाही । कसिकम्मरकूदेदहमाही ॥ र्छिफणमहॅनर्त्तनकीन्द्यो।रमणकद्वीपवासतेहिदीन्द्यो॥२८॥ताहीनिर्ज्ञिदावानऌभारी।काननदहनऌग्योदुसकारी। दोहा-गोपनगेयनजरतलखि, हरियुतबलबलबलवान । सबेकनैनमुदाइकै, कियदाबानलपान ॥ २९ ॥ ननिम्थतद्**षिग**र्होम्थानी । माखनकपिनदियोँछैपानी ॥ तवस्रतपेयग्नुदाअतिकोपी । वंधनकरनहेतुकरचोपी ॥ क्ऊनभेतविरुयदूषी । ऐसेग्रहकीदामनपूषी ॥ कौनहुँसमैवारुकोउषाई । यञ्जदासोअसक्छोउझाई ॥ ासुतआजमृत्तिकासाई । वरजेहुमान्योनहींकन्हाई ॥ तवयञ्जदाहरिसोंअसपूँछ्यो । मृदुसायोंकेहेसुसङूँख्यो ॥ १**प्रसंखोलिविश्वदर्शायो।सभयजननिक**इँविभवजनायो३०वरुणपाञ्चभयपित्रिद्धोडायो।व्योमासुरतेससनवचायो दोद्दा−दिवसश्रमितसोवतरजनि, गोकुलवासिनकाहिं । दियदेखाइवैक्टंठतो, आनँदर्सिधुसदाहिं ॥ ३१ ॥ कनिद्दुतनिजसत्रविचारो । कीन्हीवारिवृधिवजभारी ॥ पीडितगोपनगोअनजानी । रक्षणहितकरिदयामहानी ॥ ातवर्षकेनंददुलारे । छत्रकसमयककरगिरिधारे ॥रहेसातदिनलोयहिभाँती । रक्ष्योगौअनगोपजमाती ॥ ३२ ॥ खन्द्रडतहँगोपिनकार्ही । इरणकियोनिहंडरचोतहार्ही ॥ ताकोआञ्चमारियदुराई । मणिदियरामिहंसिखनदेखाई॥ दोहा-सरप्रलंबनककेञ्चिष्ट्य, मल्लमतंगहुकंस । कालयमनपेंड्रिकनरक, शाल्वदिविददनुजंस ॥ दंतवक्रवल्वरुवर्ली, रुक्मविद्रस्थवीर । हरिकरपर्जाप्रभावते, पायेदिव्यज्ञारीर ॥ ३४ ॥ विषपुरीमहँयदुपतिजाई । सप्तवृषभदमिकन्यापाई ॥ क्रुरुकेकयसृजयकांबोजा । मगधमत्स्यकेनृपवरङोजा ॥ ानकोभोमपार्थबट्टहाथा।वधकराइदियगतियदुनाथा३**५**।।कुमतिअल्पआयुपजनजानी।वेदअगमितनकोअनुमानी त्यवर्तीकेव्यासस्वरूपा । प्रगटभयहरिसुनुसुनिभूषा।विदृष्ट्सकोज्ञासविभागा।कियोद्विजनपैकरिअनुरागा ॥३६॥ दुमार्गरत्तत्तिपार्खंडा । द्वोतभयेजवअसुरप्रचंडा ॥ अतिजवमयनिर्मितपुरत्तीने । तामेवसिर्छोकनदुसर्दीने ॥ दोहा-तिनकोमनटोभनकरन, मतिमोहनेककाज । अतिविरुद्धमतप्रगटिकय, बुद्धरूपयदुराज ॥ ३७ ॥ विसन्तनआश्रमहुनमाही । कृष्णकथावर्णीकोडनाही ॥ ग्रुद्रजातिराजानवहाँ । द्विनपासंडवेपहाँजे हैं ॥ विषतरपूजननहिकरिहें।पञ्चसमजनआचरणहिंधरिहें॥छैकरितवकल्कीअवतारा।हरिहेंहरिकछिपापअपारा ॥३८॥ रिष्सुनैमद्रमुतुमुनिराई । तबहमऋपिप्रनेशसमुदाई ॥ त्योहीपाङनसमयदृमाही । धर्मयज्ञमनुसुरतृपकाही ॥ तिसमितिमिक्रुदुविचारा।इरअपमेअदिअसुरअपारा ॥ 👑 🔀 💮 दोदा-वेदिद्दरिषद्ववरहिकंप्यो, ब्रह्मस्वकवरदाः . . . . . . . . १ १००० । १००० । १०००

सोम्रानिचिकतिह्ने वतुरानन । तुरतिचतिचारिहृदिशानन ॥ कहुँकाहूकोनिरख्योनाहीं । तयह्नेआश्रितआसनमाहीं ॥ सोइवार्णाहितमनहिविचारी।रुग्योकरनतपुरम्मुखारी॥७॥ उभयेद्रीनिजमन्अरुपुरने।ज्ञानशक्तितेकीन्छोदवने ॥

देहा—सबलोकनकोभासकर,तिपनश्रेष्टतपर्लीन । दिव्यवर्षसाहस्रलीं, सोब्रह्मातपकीन ॥ ८ ॥ तवप्रसन्नहेकुप्णदेखाया । लोकआपनोअतिछविछायो ॥ जातेपरेऔरनिहलोकू । जहँनकलेशमोहभयशोकू ॥ तित्यमुक्तकरित्यितिवास्।तित्यमोदप्रदित्यप्रकाश्च ॥९॥ रजतमकोप्रकाशजहँनाहीं । शुद्धसत्यसोहतोसदाहीं ॥ जहाँकरेनीहेकालप्रवेशा । मायाकोनीहेनेकितवेशा ॥ सुरअसुरनवंदितअतिपावन । जहाँवसहिरिभक्तसुहावन॥१०॥ कमलनेत्रअतिसुंदरश्यामा । पीतांवरपोरस्रुतिथामा ॥ सिगरेचारिवाहुसुकुमारा । मुणिनजटितभूपणउरहारा ॥

दोहा-कोडप्रवालखुतिसोहहीं, कोउवेर्द्रमृणाल । भ्राजमानमधिमहा, मुकुटमणिनकीमाल ॥ ११ ॥ प्रभामानसिद्धनकीनाना।राजिरहींजहँराजिविमाना।उत्तमनारिप्रकाशप्रकाशित।जिमिघनदामिनिघननभभासित १२ हृपवतीजहँरमासुहाई । भू ठीलादिसंगसुखदाई ॥ झुलतसुखद्दिडोलनमाहीं । गावतघेरिभवँरचहुँपाहीं ॥ कमलकरनकमलासुखभरती।कृष्णकमलपदसेवनकरती।ऐसोजोवेकुठसोहायो ।ताकेमध्यमहाछविद्यायो ॥ १३ ॥ सवस्तनकोरक्षकजोई । रमायज्ञजगनायकसोई ॥ ऐसेकुपासिधुगोविंदै । त्रझानिरख्योसहितअनंदै ॥

दोहा—कुमुदप्रवरुअरिहनअमरु, नंद सुनंदप्रचंढ । निजपापंदसेवितसदा, विक्रमजासुअखंड ॥ १४॥ कर्राहेदासपेसदाप्रसादा । जिनकटाक्षनिवसतअहरूादा॥मृदुसुसक्यानिनेनकछुरूाराविरुसेवदनविरुसादिशाला॥ कुंडरुकीटहुकटकविराजे । पीतांवरभुजचारिहुराजे ॥ रुक्ष्मीरुजितवक्षससाहे ॥१५॥वरआसनआसितमनमोहे ॥ शक्तिपचीसरुसेचहुँऔरा । विभवसहितजेऔरनटोरा ॥ ऐसेश्रीवेकुंटविहारी॥ १६ ॥ चतुराननसुदसहितनिहारी॥ आनँदसिंधुमगनहेनायऊ । भूमआशुरोमांचहुभयऊ ॥ ब्रह्मानाथआपनोचीन्ह्यो । चरणकमरुकोवंदनकीन्ह्यो ॥

दोहा−नोप्रसुदुर्लभरेसदा, किन्देआनउपाइ । प्रेमाभक्तिहिकरतञ्ज, सहजहिआवतथाइ ॥ २०॥ हरिलिखप्रीतिवंतकमलासन । विश्वकरनहितचाहतज्ञासन॥विधिकोकरगहिमुदुसुसकाई।मधुरगिराबोलेयदुराई३८

#### श्रीभगवानुवाच ।

जगितरजनइच्छाकरिपाता । सहस्रवर्षतपिकयअवदाता॥माहितोपितकीन्ह्योसुखमाही।जोमेंदुर्छभदंभिनकाहीं १९ माँगहुविधिवांछितवरदाना । होइतुम्हारआञ्चकल्याना॥जोजनमंगलसाधनराचो । तेहिममद्शेअवधिहेसांचो॥२०॥ जोतपतपर्मेकियउपदेशु । सोईस्रुनिकियपरमकलेशु ॥ मेरोलोकदर्शप्रजराऊ । सोमरोसंकलपप्रभाऊ ॥ २१ ॥

दोहा-प्रजासजनमेंमोहयुत, तुमकोळ्ख्योविरंचि । तवमेंतपडपदेश्किय, जोराख्योउर्झाचि ॥ हेविशेषितपद्धदयहमारो । तपआत्माममेवदडचारो॥२२॥तपसोंजगहमसिरजनकरहीं । तपसोंपुनिसिगरोसंहरहीं॥ तपसोंपाळनतुमडरआनो । दुस्तरतपप्रभावममजानो ॥ २३ ॥ सुनिमधुसूदनवेनसुहाये । बोळेत्रझाआनॅदछाये ॥

#### श्रीत्रह्मोवाच ।

सक्लभूतउरगृहभगवाना । जानदुँसवअविहितविज्ञाना ॥२८॥ तद्यपिसुनहुविनयप्रभुमेरी।सवहुच्छापूरहुहियकेरी ॥ दीजमतिमोहिनाथअन्तपा । जातेजानुहुँराडररूपा॥२५॥आत्मरूपयहजगतसुहायो । निजसंकल्पहिताहिवदाया ॥

दोहा-सिरनतपालतहरतहो, आपहियहसंसार ॥ २६ ॥ सतिसंकरपकरहुसदा, मकर्गसिरसविहार ॥ तेसहिद्धुद्धिसृष्टिकीकरनी।मापोमोहिद्दिनेभवतरनी॥२०॥तुवज्ञासनआलसतिनाथा।करहुँसदानेहिविधिष्ठदुमाथा मोपरकुपाकरहुद्दिरसोई। प्रनास्कृतवंधनविद्दिर्देशोद्दिर्दाण्डे । मोपरपरमञ्ज्ञप्रहर्कीन्द्रो । मोपरपरमञ्ज्ञप्रहर्कीन्द्रो । अत्तम्भप्यमञ्चयमञ्चलोस्त्रतहोद्दशीभाननतनको २९ यहसुनिकृष्णमोद्दश्यावत।चतुरश्चोकिकद्र्योभागवत जाकोहेअपारविस्तारा । वर्ण्योअपादक्रीहिद्दनारा ॥ नाहिसुनतज्ञानिद्दश्यानि । होतसदाहरित्रणनध्यानी ॥ दोहा-दश्चलोत्रस्कार स्वार स्वा

#### ्आनंदाम्ब्रानिधि ।

निर्दोपीहैजीवस्वरूपा । ताकोपंचभूतकृतरूपा ॥ सोघोंस्वतःहोतम्रुनिराई । केघोंकौनीकारणपर्है ॥ आपयथारथजानहुस्वामी । मोसोंकहियजानिअनुगामी॥ ७ ॥जाकेनाभिसरोरुहजायो।सकछछोकआधारसोहा सोपरमात्माजीवसमाना । ह्वहैतनुधारीमतिमाना ॥ जीवईशमहँकौनविशेषु । कहीनुझाइनराखहुशेषु ॥ ८

दोहा-अजिंतरजतभूतनिवपुरु, जासुअनुमहपाइ । नाभिपद्मधितह्वैरुख्यो,जाकोह्रप्वनाइ ॥९॥ जमजन्पतिपालनसंहारा । करतरहतजीवारहिवारा ॥ मायापतिमायाअलगाई । सोकहँसीवतहेसुनिराई ॥ १०

पुरुपावयवरोकयुतपाठा । किल्पतहैं अससुन्योक्कपाठा ॥ ठोकपाठयुतठोकनतेरे।पुरुपअंगहेरचित्रघेनरे ॥ १ कहियेकरपविकरपप्रमाना।भूतभविपअस्वतेहुमाना॥१२॥सुरूमथूठकाठहुगतिकाहीं।जेजैसेफठकर्मनिमाहीं१ जीनदेशमें जाकोजोफठ । होतसोजीनकर्मकीन्हेंभठ ॥ १४ ॥

दोहा—सुवपतालिदिशिदीपनभ, गिरिमहप्तरिउड्सिप्ध । इनकोइनवासिनजनम, वर्णहुकरूणासिष्ध ॥ १५ ॥ वहिरंतरत्रद्धांडप्रमाना । चिरितसकलभागवतमहाना ॥ वर्णाश्रमनिर्णयकहिदेहू॥१६॥ हरिअवतारचरितप्रवतेहू सुगनस्वरूपप्रगनपरिमाना।सुगनधर्मकोकरहुवसाना॥१९॥वर्णहुमनुजधर्मसाधारण ।अरुविशेपिसवकरहुउचारण व्योहारिनराज्यितकर्में । औरकहोस्रवायव्यामें ॥ ३८ ॥ वर्णहुस्हुमनुजधर्मसाधारण विन्तिनकारणरूपनिवरी

हरिपूजनकोकहै।प्रकारा । आत्मयोगहूब्यासङ्गारा॥१९॥योगिनकेष्ट्वयेप्रकाशा । तिनकोम्रह्मश्रारिविनाशा देश:-चेदऔरउपवेदसव, ओइतिहासपुरान । धर्मशास्त्रआदिकनके, ठक्षणकरोमा ॥ २० ॥ भूतनउत्पतिथितिसहारा । अर्थधर्मअरुकामप्रकारा ॥ यज्ञाबागादिककोमो औरस्तरक्ठकामनाकर्मा ॥ २९ ।

कुमैद्रोपखुतजीवनकेरे । कहियेतिनकेजन्मिनिवेरे ॥ अरुपाखंडिनधर्मवखानो । जीवनवंधमोक्षसवगानो ॥ मोक्षद्गाजसजीवस्वरूपा । वर्णहुसोकरिक्रपाअन्नपा॥२२॥जोस्वतंत्रवसुदेवकुमारा । मायाकरिवहुकरतिवहारा । प्रष्ठयसमैपहँजिमितजिमाया।साक्षीसमसोहतयदुराया ॥२३॥येप्रश्ननकेउत्तरजेते । ग्ररणागतग्रुणिवर्णहुतेते ॥२४। दोहा—येसवपश्चनकेअहो, ज्ञाताविधिसम्आप । तातेसववर्णनकरह, मेटहसंग्रयताप ॥

पूर्वपुरुपनकेपथमाहीं । चलतइतरजनरहतसदाहीं ॥ २५ ॥ ब्रह्मजापलहिद्दसहघनेरी । अविधिसातिदनकीहैंमेरी ॥

भोजनतजे नजेहेंथाना।करतकृष्णचरितामृतपाना२६ (स्.ज.)॥यहिविधिजवपूँछचोतृपराई।कृष्णकथामेंथ्रीतिलगाई ग्रह्मराततवअतिहर्पाई । सभामध्यशोनकमुनिराई ॥२०॥ कृद्धोमहाभागवतपुराना । अतिअनुपमजोवदसमाना ॥ त्रह्मकल्पमहँश्रीभगवाना। कीन्द्योविविधसोजासुवसाना॥२८॥जोनजोनपांडवकुलकेतृपूँछचोश्रीग्रुकतेमतिसेत् ॥ दोहा–सोसोजत्तरक्रमहित, श्रीभ्रुकदेवसुजान । सुनिमंडलमधिसुदितह्ने, लागेक्ररनवसान ॥ २९ ॥

दोह⊢सोसोउत्तरकमहिंते, श्रीशुकदेवसुजान । सुनिमंडल्रमधिसुदितद्वे, लागेकरनवसान ॥ २९ । इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजावांथवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरसुराजसिंहज्देव कृते श्रीमद्रागवेतेआनंदांद्विनिषोद्वितीयस्कंधेअष्टमस्तरंगः ॥ ८ ॥

देहा—ज्ञानरूपतनभित्रजिय, हरिमायाविनपाइ । भोगनकोसमस्थनहीं, अर्थनकोल्लचहा ॥ जैसेसोवतपुरुपनकार्ही । होतस्वप्रमायाविननार्ही ॥ १ ॥ वहुरूपामायातेभूपा । देखिपरतिजयदेवहुरूपा ॥ मायात्रिगुणरमतवहुकाला ।हमदमारजनकहतभुआला।२।मायाकालविगतिजमहिमा।रमतअभोहजीवजयतेहिमा तर्वीदेकालअरुमायाफंदा । छोडिअहंममहोतअनंदा॥३॥विधित्रतलिसिनप्कपटमुरारी । द्वेपसत्रजगमंगलकारी ॥

विभिक्तोनिजस्वरूपद्रज्ञीवत।कद्योजोवचनसत्यमनभावतथ्सोहमतुमसीयद्विशणमाद्यां ।कद्विदेसवसंज्ञयकछुनाही । दोहा-नारायणकेनाभिते, प्रगटभूयोअर्रावेद । तात्चतुराननभूय, जागुरुगुरमुनिगृद् ॥

आदिदेवनिजआसनमाडी।कियविचारजगउत्पतिकाडी॥ यदप्रपंचविधिवेदिविधिदेदिशिखदीरिचिधुद्धिनिरिचेधुद्धिनिरिक्षोडी॥६॥ अस्य द्विष्युराननाग्रुणतमुन्येतपनपनिजकानन ॥ जेतिपविष्रनकोधनगाये॥जाकोकीरजमुरनजयपाये॥६॥ ्रे ि ि पहें पहुं । तुर्तचितेचारिहृदिशानन ॥ कहुँकाहुकोनिरख्योनाहीं । तबह्वैआश्रितआसनमाहीं ॥ हे पुर्वे पुर्वे चित्रपार पुर्वे प्रतिपुरस्मुखारीतेष्णा उभयेद्रीनिजमन्अरुप्यने।ज्ञानशक्तितेकीन्द्रीदियने ॥

दोहा-सबलोकनकोभासकर,तिपनश्रेष्ठतपलीन । दिव्यवर्षसाहस्रलीं, सोब्रह्मातपकीन ॥ ८ ॥ तवप्रसन्नहेकुप्णदेखाया । लोकआपनोअतिल्यविद्यायो ॥ जातपरेऔरनिहलोकू । जहँनकलेशमोहभयओकू ॥ नित्यसुक्तकर्रानत्यिनिवास्।नित्यमोदप्रदिनत्यप्रकाश्च ॥९॥ रजतमकोप्रकाशजहँनाहीं । शुद्धसत्यसोहतोसदाहीं ॥ जहाँकरेनीहकालप्रवेशा । मायाकोनीहेनेकिनवेशा ॥ सुरअसुरनवंदितअतिपावन । जहाँवसेहरिभक्तसुहावन॥१०॥ कमलेनेत्रअतिसुंदरस्यामा । पीतांबरधारस्रतिथामा ॥ सिगरचारिवाहुसुकुमारा । मणिनजटितभूषणस्रहारा ॥

दोहा—कोचप्रवालखुतिसोहर्ही, कोजवेदूर्यमृणाल । भ्राजमानम्थिमहा, मुकुटमणिनकीमाल ॥ ११ ॥ प्रभामानसिद्धनकीनाना।राजिरहींनहँराजिविमाना।उत्तमनारिप्रकाशप्रकाशित।जिमिषनदामिनिषननभभासित १२ रूपवतीजहँरमामुहाई । भ्रू लीलदिसंगमुखदाई ॥ झुलतमुखदिहंडीलनमाहीं । गावतपेरिभवँरचहुँपाहीं ॥ कमलकरनकमलामुखभरती।कृष्णकमलपद्सेवनकरती।ऐसोजविकुंटसोहायो ।तोकमध्यमहाछविद्यायो ॥ १३ ॥ सवसंतनकोरक्षकोई । रमायद्यजगनायकसोई ॥ ऐसेकुपासिधुगोविद । त्रम्लानरख्योसहितअनंद ॥

दोहा—कुमुदप्रबच्धारहन्थम्ब, नंद सनंदप्रचंड । निजपापंदसेवितसदा, विक्रमजासुअखंड ॥ १४ ॥ कर्रोइदासपेसदाप्रसादा । जिनकटाक्षनिवसतअह्टादा॥मृदुमुसक्यानिनेनकछुटाटा।विटसेवदनविटासविशाटा॥ छंडटकीटडुकटकविराजे । पीतांवरभुजचारिहुराजे ॥ टक्ष्मीटानितवक्षससाहे ॥१५॥वरआसनआसितमनमाहे ॥ शक्तिपचीसटसंच्हुँथोरा । विभवसहितजेशारनटारा ॥ ऐसश्रीवेकुंटविहारा ॥ १६ ॥ चतुराननमुद्सहितनिहारा ॥ आनंदसिंपुमगन्हेगयऊ । प्रेमआञुरोमांचहुभयऊ ॥ ब्रह्मानाथआपनोचीन्द्रो । चरणकमटकावंदनकिन्द्री ॥

दोहा−जोप्रसुदुर्ङभद्देसदा, कीन्द्रेआने उपाइ । प्रेमाभिक्तिद्दिकरते उर, सहजिद्दिशावतथाइ ॥ १७ ॥ इरिङ्खिप्रीतिवेतकमटासन । विश्वकरनहितचाहतझासन॥विधिकोकरगदिमृदुमुसकाई।मधुरगिराबोट्टेयदुस्रई१८

#### श्रीभगवानुवाच ।

जगतिरजनइच्छाकरिपाता । सहस्रवर्षतपिकयअवदाता॥माँदिनोपितकीन्सोसुसमाई।।गोँमंदुरुभदंभिनकाई। १९ माँगदुविपित्रांछितवरदाना । होइनुम्हारआञ्चकल्याना॥ज्ञाननमंगरुसापनसर्ग । तेदिममदशंआरिदसानी॥२०॥ जोतपतपम्भिकयउपदेशु । सोइसुनिकियपरम्करुशु ॥ मुरोरोकदुर्गपतराज्ञ । सोमग्रसकल्पप्रभाज्ञ ॥ २१ ॥

दोहा-प्रजास्जनमंभोहसुत, तुमकोलस्योविर्गत् । तर्यमेतपुरपदेहारिय, तागस्याउडीचि ॥ देविहोपितपहृदयदमार्ग । तपुआत्माममेवदुउचारो॥२२॥तपुमाजगदमिसजनुरुर्गः। तपुमोपूर्तिसगरोपहर्दा॥ तपुषोपालनतुमुजरुआता । दुस्तरतपुरभावममजाना ॥ २३ ॥ सुनिमुपुसूदनरनसुर्य । रोटेब्ब्याआतंद्रस्राय ॥

#### श्रीब्रह्मोवाच ।

सकुरुभूतउरगृहभगषाना । जानदुँसवअविदिनविज्ञाना ॥२८॥ नद्यविष्ठनहृदिनयप्रभुमेगी।मगर्व्यापृरहृदियकेगी॥ वीजमीतमादिनाथअनुषा । जानजानदुँगाउररुपा॥२५॥आत्मरूपयदन्यन्तुरायो । निजमंकल्पदिनाद्विनृष्णे॥ रोजमीतमादिनाथअनुष्यान्त्रसन्त्राहे । अस्तिमान्त्रसम्बद्धान्यस्य । स्टिनान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्

देशि-सिस्तत्पालतरम्तराः आपरियदसंसार ॥ २६ ॥ सतिसंकल्पकारुमन्। सर्वार्गागमितिहार ॥ तसिरपुरियशिष्कीक्रत्नी।मापीमोदिदीनेभवतम्नी॥२०॥तुत्रकातनआरुमन्।निनात्माःकर्ण्यतिक्रियगुर्गाया मापाक्षपाकरदुर्वासोर्दे । प्रवास्त्रतत्वेपनन्तिदेशेशा२८॥कर्मादेनीदिन्यत्वेदर्गादाः । नीरप्रामाननुत्रदक्षीन्द्री उत्तमभूष्यपापप्रप्रवनको।स्वत्रदेशन्तिक्षत्वेत्तात्र । स्वत्रत्वेत्वक्षात्र । वेद्यमुद्धार्थाक्षात्र । व्यवेशायाः । व्यवेशायाः ॥ व्यवेशायाः ॥ व्यवेशायाः । व्यवेशायः । व्यवेश

### आनन्दाम्बुनिधि ।

#### श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-जोअतिगोपितज्ञानमम्, अंगसिहतविज्ञान । भित्तसिहतमेंदेतहीं, छोजेविधिमितिमान ॥ ३० ॥ जोमोमेंजसभावमम्, जसग्रुणकर्महरूप । होइतत्त्विज्ञानतस्, छिहममक्रुपाअन्तप ॥ ३१ ॥ सृष्टिपूर्विच्याचिद्वपु, रहेहमिहनिहँआन । मध्यहुहमओअंतमें, वच्योसोहमिहँसुजान ॥ ३२ ॥ चेतनमेंजानोपरें, हैनिहँचेतनवास । सोमममायाजानियो, जसतमजसआभास ॥ ३३ ॥ महाभूतजिमिभूतमें, अहेंनहैकरतार । तेसेछचुनङ्जगतमें, जानहुवासहमार ॥ ३४ ॥ मोरतत्त्वजानोचहें, आत्मतत्त्वसोजान । औरतत्त्वजानेनहीं, दोउत्तममिश्रुज्ञान ॥ ३५ ॥ सेस्तत्त्वजानोचहें, आत्मतत्त्वसोजान । औरतत्त्वजानेनहीं, दोउत्तममिश्रुज्ञान ॥ ३५ ॥ हेइकाश्रयहमोरमत, धारहुविधिकरिछोह । कल्पविकल्पहुमेंकवहुँ, तुमहिनहेंहेमोह ॥ ३६ ॥ श्रीभगवाज्ञवाच । ज्ञानंपरमगुद्धमेयिहज्ञानसमित्तत् । सरहस्यंतदंगंचग्रहाणगदितंमया ॥ श्रीभगवाज्ञवाच । ज्ञानंपरमगुद्धमेयिहज्ञानसमन्तित् । सरहस्यंतदंगंचग्रहाणगदितंमया ॥ अहमेवासमेवाशेनान्ययत्त्वद्पराणकर्मकः । तथैवतत्त्विज्ञानमस्तुतेमद्गुग्रहात् ॥ अहमेवासमेवाशेनान्ययत्त्वत्त्वत्त्वत्त्वत्तित्वत्तित्रतियत्त्वतित्रतिवित्तानिभूतेपृज्ञावचेप्वज्ञ । प्रविद्यान्यप्रविद्यानित्यतेपुनतेष्वहम् ॥ एतावदेवजिज्ञास्यंतत्त्वत्वज्ञासुनात्त्वन्ति। एतन्मतंसमातिष्टपरमेणसमाधिना । भवान्यल्पविकल्पेपुनविद्यह्यतिकहिंवित् ॥ एतन्मतंसमातिष्टपरमेणसमाधिना । भवान्यल्पविकल्पेपुनविद्यह्यतिकहिंवित् ॥

#### श्रीग्रुकउवाच ।

दोहा—यहिविधिविधिउपदेश्करि, सोअनादिभगवान । ताकेदेखतरूपनिज, कीन्द्र्योअंतर्पान ॥ ३७ ॥ भेअटट्यज्वशारंगपानी।तर्यादिवरंचिजोरियुगपानी॥करिकेहरिकोअमितप्रणामा॥सुज्योपूर्ववतजगजनभागा॥३८॥ एकसमेषमेद्रप्रजेशा । चाहतजनमंगलहिनरेशा ॥ स्वारथसिद्धदेतहर्पाई । करतभयेयमनियममहाई ॥ ३९ ॥ तिनकेसत्रपुत्रनमंप्यारे । शीलविनयसमद्महिअगारे ॥४०॥महाभागवतनारद्जाई । पितुकहँतोप्योकस्तिवकारी ॥ मायापतिहरिकोजोमाया।सोजाननकीकरीजपाया॥४२॥अतिप्रसन्ननिजनकहिजानी।हरिचरित्रसृतिविधानी

दोहा-नोतुमपूँछयोमोहिन्प, सोइनारदविधिपाहि । पूछयोपरमहुलाससों, करिश्रद्धामनमाहि ॥ ४२ ॥ दश्रल्याल्याक्षितसुखद, श्रीभागवतपुरान । नारदसोंवण्यायही, त्रह्मापरमसुनान ॥ ४३ ॥ जगकरिनजसुत्रज्ञक्रको, हरिदिययहीनिदेश । नारदसोसरस्वितत्ये, व्यासहिकियवपदेश ॥ ४४ ॥ कस्सभयोविराटसो, यहनोपूँछयोधूप । ताकोअरुसवयश्रको, उत्तरसुनोअनूप ॥ ४५ ॥ इतिसिद्धिश्रीमन्सहाराजाधिराजश्रीमहाराजवाधवेशविश्वनपार्थितहात्मजिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजवाधवेशविश्वनपार्थितहात्मजिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजवादिक्षित्रविश्वनस्वराज्ञकोशिरहा व्यवेदिहित्यायस्क्षेत्रअनदांश्चनियानवमस्तरमः ॥ ९ ॥

दोहा-तर्इञुकदेवप्रमोदभारि,छक्षणद्शहुपुरान । भूपपर्गक्षितसींकब्री, संयुतअर्थमहान ॥ श्रीञुक्छवाच ।

सर्गविसर्गपानअरुपेषणः । उतिमन्तंतर्रद्शकथागणः ॥ अरुनिरोपअरुमुक्तिआश्रपहु॥१॥णृदशुख्शणमहापुराणहु॥ दशमद्वानदितनवकेटक्षणःभुदितयथाश्वतकहाँद्विचक्षणः ॥२॥ नभमदिनटतेनदुवहर्गध्रशक्तद्वर्शकपरसर्गपू ॥ पाषुउपस्थवाकपद्रपानीः । कर्मेद्रायपांचवसानीः ॥ भाणश्रोत्रस्तनात्वचनाः । ज्ञानंद्रायकद्वासचनाः ॥ अदेकारमनपुरिचितनेद्वे । अतःकरणचतुप्रयतेद्वे ॥ दनकीसवकीदत्पतिनीदं । भूपतिसर्गकदावसादं ॥ दोहा-ईत्णप्रेरणातेभयो, गुणकोक्षोभमहान । सोइपेरितविधिसृष्टिको, सोइविसर्गरुपजान ॥ ३ ॥

ा जिन्न पर्योक्ति कि । जासुअनुप्रहपोपनहोई ॥ भगवतभक्तनथमेअनुपा । तेईमन्वंतरहेँभूपा ॥

विस्ताजनगळ्या । तिनकोऊतिनामुद्धपकहर्दी॥शाहिरहरिजनकीकथाघनेरी । ईशकथासोइकस्रोनिवेरी॥६॥

जिल्लि : कि कि । सोइनिरोधहेभूपप्रवीना॥देवमनुष्यआदितिजरूपामुक्तिळहतपारपदस्वरूपा॥६॥

उत्पतिप्रकृति । के सितेहोतरहैयहुवारा ॥ परब्रह्मपरमात्माजोई । के सर्वेहआश्यसितसोई ॥ ७ ॥

दोहा-जीवइंद्रियनदेवको, अरुप्तवभूतनकेर । अंतर्यामीपरपुरुप, मुनिजनकियोनिवेर ॥ ८ ॥

दोहा—जङ्चेतनमयदेहको, इच्छातेत्रयकीन ॥ १३॥ अधिदैनहिअध्यात्महि, अरुअधिभूतप्रवीन ॥ रिकार के मिसवसुनियेन्द्रपतिउदारा ॥१८॥ चेष्टमानविधिप्राणहितरे । बल्सहोजभेप्राणघनेरे॥१५॥ र्जि क्षेत्र वेदाई । निजनिजकारजकरहिंवनाई ॥ तन्ततेप्राणीहकरतप्याना । सवहन्द्रियगणभानभुलाना ॥ रिकार के प्रतिकार कर्मातिक क्षेत्र के स्वाप्तिक क्षेत्र कर्मातिक क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र कर्मातिक क्षेत्र कर्मातिक क्षेत्र क्र क्षेत्र क्षेत्र

दोहा-मधुरआमिलेतितत्तकदु, औरदुल्वणकपाय । पर्स्सयेउत्पत्तिभये, रसनायोगवनाय ॥ १८ ॥ जवतिहिबोलनकाभेहच्छा।तबसुखतेभेअग्निप्रतिच्छा।।वाकेन्द्रियभेषुनिवचभयकावहुदिनकंठपवन्रुकिगयक॥१९॥ प्वनल्योजवकंपनसोक । नासार्प्रप्रगटभेदोक ॥ गपप्रहणचाह्योसोजवहीं । प्राणवाद्यनासाभेतवहीं ॥ २० ॥ रह्योमहातमल्खनचद्योजवाचपोलकरविरूपभयोतव २१वद्गणावनवचनसुननहित।कर्णश्चवदित्रिश्रीत्रभयेतित मृदुतालघुताओरकिटिनता।युरुतालप्योरशितलता॥इनकोपरसकरनमनलाये।तवतरुत्वचालोमउपजाय॥२३॥

वपुथूलस्समरभयहिष्केसदाकृष्णअधीनहें । तेहितेनताहिरुपासहीं नेपुरुपपरमप्रवीनहें ॥ ३६ ॥ इितान्यवाचकको इर्राराविधवपुपको सोइये । नहिकर्मव इसंकल्पसिषिजगनामरूपिकयाकरे ॥ ३६ मनुप्रजापित अरुदेवऋषितिमिपितरचारण सिद्धले । गंधर्वविद्याधरअसुरगुद्धकहुस्वर्गप्रसिद्धले ॥ ३७ । अप्तराकित्ररनागसर्पहुरुरगअरुकिंपुरुपहें । अरुभूतप्रेतिपद्माचराक्षसमात्रिगणकूष्मां इहें ॥ ३८ ॥ उन्माद्गेरिवनायकहुप्रह्यातुधानवितालहें । सगमृगहुनगपशुवक्षत्वोहीं सिरासुपहुकरालहें ॥ ३८ ॥ अस्थावरहुजंगमहुविधिजेतइचतुविधिजालहें । वित्तकोसुज्योकरतारअंतर्योमिह्वप्रसुकेसवें ॥ ३० ॥ अस्थावरहुजंगमहुविधिजेतइचतुविधिजालहें । तिनकोसुज्योकरतारअंतर्योमिह्वप्रसुकेसवें ॥ ४० ॥ वहंसकलरगुणतेदेवरजतेमनुजतम्बन्तमात्की ॥ ४० ॥ तहंसकलरगुणतेदेवरजतेमनुजतम्बन्तमात्की । तेहुमाहँसुनियवृपितत्रयव्यवहिविधिविस्तारकी ॥ ४० ॥ सुरमित्रगुणनरमित्रगुणनारिकहुमगुणतीनहें । रचनाविचित्रहिविधकीइमिरचीकृष्णप्रवीनहें ॥ सोइजगतकारकपर्मवपुपरविधिवत्वप्रतिच्यात्रमात्विक्रप्रतिविधनात्वर्गपालहें । स्वनाविचित्रहिविधकीइमिरचीकृष्णप्रवीनहें ॥ सोइजगतकारकपर्मवपुपरविधित्वर्गप्रतिविधनत्वर्मात्वर्गप्ति । क्रियनप्रवादिक्षराभावानयहज्यात्वर्गप्ति । विस्वनवन्ति। विकाराधिविधिजानसित्वराग । विद्याप्तर्गिभगवाना। वर्षातिविधित्रलयक्रसित्वराग । इश्वर्थाननग्राणिजगलोत्वर । क्रतकर्मभोगहिद्धसभोग्र ॥ इश्वर्थाननग्राणिजगलोत्वर । क्रतकर्मभोगहिद्धसभोग्र ॥

कार्टस्यूटअुङ्मपरिमाना।कल्पनरुक्षणरूपविधाना ॥ आगेसवकहिहोंनृपराई । पाद्मकल्पअवसुनहुबनाई ॥ ४५ दोदा—परिक्षितशुकसंवादसुनि, ज्ञीनकआनँदपाइ । बहुरिकद्योतहँसुतसों, यहमोहिंदेहुसुनाइ ॥

तासुनिवारनहेतुउधारन।इरिकरिकुपालेहिंअवतारन४५,त्रह्मकल्पसविकल्पकह्योयह।सिरजनविधिइमिसवकल्पन

#### शोनकउवाच।

दुस्त्यत्रतित्रवंषुनपरिवारा । करत्परणिकेतीर्थअपारा ॥ विदुरसोइभागवतप्रधाना । मैत्रेयसोंप्रश्रञ्जवा ॥ १८ सोमित्रागुतआनंद्छायो । जीनविदुरकोसकछमुनायो॥ कहसंवादभयोतिनकेसे । सोकहिम्रदम्याँदेदेहुपनेरो॥१ गर्पदुर्गिदुरचरित्रसोदावन । कारणकानतन्योकुळपावना।कोनदेतुतेषुनिगृहआयो । उद्भवकोकोनथळपायो॥५ यदमपत्रपदुमृतभुजाना । मुनतदेतिमोदिमोदमहाना ॥ शोनकवचनमुनतहर्पाई । बोळेसुतप्रीतिउरछाई ॥

#### श्रीसृतउवाच।

देहा-भूपपगेक्षितसंक्रियो, बोठ्यकदेवसुनात । सोप्रश्ननअनुसारते, सुनियेकरहुँबसात ॥ यसुनभनिषिदाक्षिमेन्त्रभाषकृष्णपेविषर । द्वादक्षिआनंदसिष्ठभो, द्वितियस्कंषतयार ॥ ५१ ॥

द्रांत मिद्रियामःमदाराजारियानश्रीमदायनपांपवेद्यविश्वनार्थासदारमजसिद्धिश्रीमदायजापिसन श्रीमदायनाश्रीयनापदादुरश्रीकृष्यचंद्रकृपापात्रापिकारीश्रीरयुराजसिद्द्यंत्र कृते श्रीमद्रावानदितीयस्वरेशानदांपुनियाददामस्तरंगः॥ १०॥

मरागतरपुरातकृतः भाषादितिषम्केष। यदममामगुदितभयो, संयुत्तछद्वयंष ॥ दशिदशंक्षमात २.





#### श्रीगणेशायनमः।

# अथ श्रीमद्भागवतआनन्दाम्बुनिधि।

#### तृतीयस्कन्धप्रारम्भः।

सोरठा-जयद्वारकाअभीज्ञा, चारिवाहुरूनिमणिरमण । तुवपदनावहुँद्दीद्दा, रचियेअस्कंथिहतृतिय ॥ १ ॥ जयगजवदनगणेज्ञा, विघकदनप्रदेषुखसदन । एकरदनसमयेज्ञा, मदनकदनकेवरनँदन ॥ २ ॥ श्रीहरिग्रुरूमुकुँद, मोसमपापिनपूतकर । तासुचरणअरिवन्द, जगवंदितवदनकरों ॥ ३ ॥ अष्टादज्ञहुपुराण, जिनकेमुखतेप्रगटभे । व्यासरूपभगवान, तासुचरणमेंज्ञिरथरों ॥ ३ ॥ कृष्णकथामृतयार, जेहिआननिकसतसदा । ऐसेव्यासकुमार, जुकाचार्यपदिज्ञरपरों ॥ ५ ॥ वांपवेज्ञमहराज, विज्ञवनाथपदनतिकरों । रामभक्त ज्ञिरताज, जनकजनकसमजगजगत ॥ ६ ॥ दोहा-कहिदूसरअस्कंथञ्जुक, कुरूपतिसोंसुदमान । पुनितीजेअस्कंथञ्जक, लागेकरनवसान ॥

#### श्रीशुकउवाच ।

#### राजोवाच ।

दोदा–कहाँविदुरमेत्रेयको, भयोसमागमनाथ । होतभयोसंवादकव, यहकहिकरत्नु सनाथ ॥ ३ ॥ बेदुरप्रश्नकोअर्थनयोरा । भरोवेदअर्थहिसवठोरा ॥ साधुनसवहिंसराहनटायक । मित्रासुतकेअतिमुददायक ॥श॥

#### सृतउवाच ।

ग्रिहिविधिजवनरपतिशुकपाहीं। पूँछतभेमोदितमनमाहीं ॥ तत्रकरिपरमप्रीतिसुखपागे। श्रीशुकदेवकहनतव्रछागे ॥ श्रीशुक्रउवाच ।

श्रवणक्रद्भुपतिमतिमाना । अर्वेमेंसिगरोकरहुँबस्ताना॥५॥जबपृतराष्ट्रअंपमहिपालाग्वसतहिस्तनापुरहिउताला॥ तेजसुतदुर्यापुनआदि्नको । कुमतीअपरममयादिनको ॥ निजपुत्रनपरप्रीतिपनरी । करनलग्योतृपनीतिनहेरी ॥

दोहा-देप्रतीतिशनरीतिकरि, टाक्षाभवनवनाइ । पृथासहितपांडवनको, दियोटिकायनराइ ॥ ६ ॥ ताईदिनतहँपकिनपादी । पंचसुतनयुतअतिअहरुद्धा । टास्त्रभवनमहँआयवसत्त्रम् । सुननसहितसोतहाँगरितिभा पांडुसुतनकहँविदुरसुजाना । दियोनिकासिट्योगनिहंजाना॥मातसहितपांडववनवसिके।पायोअमितकटेदानिर्द्धिः॥ सुपदनगरमहँपुनिसवजाई । वेप्योपन्त्स्यविजयसुसरुद्धाई ॥ दुपदसुताकहॅट्याहितहाईाँ । आयेपुनिदस्तिनपुरकाहीं॥ यदुपतिकृपाविभवअतिवादो । दुर्योपन्डरभोदुरागादो॥तवशकुनिहिदुःशासनकरने । कियोमंत्रकुकपतिग्रटकाहीं॥

दोहा-सभायुपिष्टिरराजको, भाइनसहितबोटाइ । झङ्गितसगर्मेछटसहित, तृतौयुद्धकरवाइ ॥ कोषराग्यतियटीन्द्वयोजीती।षुनिकीन्द्वयोआतिज्ञयअनरीती।श्चपदमुनाकद्वसभापदारी।गदिकवदुःज्ञासनभूटभी त्यावतभयोपमंगदिचीन्द्वयो।अंपभूषवारणनिकीन्द्वयो॥रजस्वटाट्रोपिट्अतिगेवति । द्यानटनेकुचकुंकुमयोवित पर्मभूपटेतियअरुभाई । काननकोनिकसेदुसछाई ॥ बारद्वपरदेवनमार्ही । कीन्द्रेयदुविधिचारतनुहुईकुभ



दोहा—भाइनसहितसुयोपने, भाइनयुतनृपधर्म । मारिविजयलीन्द्यांतुरत, कियोअपूरवकर्म ॥
ति स्वरंशा । फेल्योसातहुद्धीपनिदेशा ॥ श्रीयदुपतिकीपायसहाई । भयेअजातशञ्चनपराई॥ २०॥
ति ज्वश्वाचे । तबद्विजभारतयुद्धसुनाये ॥ जिमिमारुतवशवंशनमाहीं । पावकप्रगटदहतितनकाहीं ॥
ति ज्वश्वाचे । तबद्विजभारतयुद्धसुनाये ॥ जिमिमारुतवशवंशनमाहीं । पावकप्रगटदहतितनकाहीं ॥
ति ज्वश्वाचे । नृपप्रथुमनुअसिताप्रिहुकेरो ॥ स्वामिकातिकवायुस्वदास् । नंदीश्वरकोविमलिवास् ॥
ति स्वाम्याद्वदेवआदिकनके, ॥ २२ ॥ औरहसुरसुनिकर । आश्वमसोहिद्धिजितिमल, हरिमंदिरचहुँ फेर ॥
ति अश्वाचे । लिलेसुद्दशंनचकअयोरा ॥ जिनकेटमोंदेसतराजा । सुमिरिपरेमनमेंयदुराजा ॥ २३ ॥
ति अश्वाचे । लिलेसुद्दशंनचकअयोरा ॥ जिनकेटमोंदेसतराजा । सुमिरिपरेमनमेंयदुराजा ॥ २३ ॥
ति अश्वाचे । लिलेसुद्दशंनचित्रयापयाना ॥ तहँभागवतउद्धविद्दिल्यो।आनँदअवपआशुउरलेस्यो॥
ति अतिचर विदुरसुन, मथुराकोपुनिकियोपयाना ॥ तहँभागवतउद्धविद्दिल्यो।आनँदअवपआशुउरलेस्यो॥
ति अतिचर विदुरसुन, । शहप्यवृहस्पतिनीतिअगारो ॥ मिलेविदुरउद्धवकहँपाई । आनँदांबुपिआंसुवहाई ॥
वोहा—पूँछिकुश्वल्यातिर्मीतसों, आदरकरिवैदाय । हरिदासनकीकुशल्युनि, पूँछोहपेवदाय ॥ २५ ॥

दाह्य-पूछिकुश्लेआतेपातिसा, आदेरकारवाय । हारदासनकाकुशल्खान, पूछाहपवाय ॥ २५ ॥ मुनिविधिविनयहरमभूभारा । पुरुपप्रपानिलयेअवतारा ॥ तेहरिभूकरभारअपारा । कुशल्दोडवसुदेवकुमारा ॥ मोदितवसर्हिझोरिकेगेहू । निजदासनपरकरतसनेहू ॥ २६ ॥ कुरवंशिनकेजेवहनोई । हेवसुदेवकुशल्खदमाई ॥ जेभगनिनकोकियोविवाहू ।बहुदाहजदीन्द्योसउछाहू ॥ २७ ॥ जोयदुवंशिनकटकअपीशा । हेपस्रसमहारथिईशा ॥ यदुपतिकोषाटवीकुमारा । एकहिनिभुवनजीतनहारा ॥ किमणिजेहिविपनपद्पूजी । पायोषुत्रआस्त्रपूजी ॥

दोहा-जेहिसन्सुखसुरअसुरनृप, महारथीवरजोर । वाणधारधावतपुर्वे, धधकजरेचहुँऔर ॥ सोक्कशर्डीहेकृष्णकुमारा । मोसनउद्धवकरहुउचारा॥२८॥भोजदशहंदृष्णि यदुवंशी । तिनकोनायकजगतप्रशंसी॥ जाहिकृष्णअभिषेकदिकीन्हें । देवराजजाकोवठदीन्हें ॥ ऐसोउप्रसेनमहराजा । कुश्रुरुअहेंसवसहितसमाजा ॥२९॥ अवकहुजाम्बततीसुतकेरी । जापरमेरीप्रीतिघनेरी ॥ स्वामिकार्तिककोअवतारा । जेहिसमसुंदरमेननिहारा ॥ सांबनामुजाकोजगमाहीं । महार्थिनमहुँश्रेष्टसदाहीं॥३०॥अवकहुकुश्रुरुसात्यक्षिकेरी। जाहिकृष्णपरप्रीतिघनेरी॥

्रोहा─धनुविद्यानोपार्थसीं, पश्चोमहारणधीर । वडोष्ठसाहिवक्टप्णको, दायकअरिउरपीर ॥ सदाकरेपडुपतिसेवकाई।योगिनदुर्ङभसोगतिपाई॥३१॥अवकडुकुश्ठश्वफलकतनयकी।नामअक्र्रजासुमतिनयकी हरिपदिचिद्वितनोसुसभरणी।छोद्योटाजछोडिब्रजधरणी॥कृष्णप्रेमरसमगनमहाना।रह्योनजाकोतनमनभाना ३२॥ अवकडुकुश्रुट्वेवकीकेरी। जेहिसमद्वितियभागनिहेंहेरी॥ परब्रह्मजोजन्योक्डमारा।वेद्वयिजेहिमस्वविस्तारा॥३३॥ अवअ्तिरुद्धकुश्टुक्डप्परेपुयुद्धिनमहॅनवट्यारे॥जेशास्त्रनकृष्णवह्महां।मनकेनायकजेहिश्रतिकहर्ही॥३८॥

दोहा—चारुदेप्णगद्आदिकी, उद्धवकुराठ्यस्नान । निनकोअतिप्यारेसदा, रहिङ्कप्णभगवान ॥ ३५ ॥ अवकद्वधमराजकुराठाह । विजयज्ञहरिप्रतापतेपाई ॥ अर्जुनश्चनवरहतित्रांका । ठोकनमंजेहिओनअतंका ॥ पाठतसदाधमप्रयादा । देतसाधिवप्रनभज्ञहरूदा ॥ दुर्योधनजेहिसभानिहारी । भूल्योधपतिभोधप्रभारी ॥ सातहृद्वीपजासुभोशासन।सुरउअसुरकरसकेविनाञ्चन॥३६॥अवकट्टभीमसेनकुराठाता।जासवधुकुरुपतिहिनिपाता गदागहेविचरतर्णमाही।चरणयातुमहिसिकठत्जाही॥३०॥अवभापहुआर्ज्ञनकुराठाता।धनुगांदीवनासुविस्याता॥

दोद्दा-दीन्द्रोशुञ्जसुंडसीं, संडसंडमहिन्नाय । शिवुजाकेश्वर्र्जाटन्नि, तोपितभूषेष्वनाय ॥ २८ ॥ नकुट्यारसहदेवको, उद्धवभाषहुक्षेम । निर्नेपनिजसुत्तेयपिक, कुर्ताकीन्द्रीपम ॥ धर्मभूपअर्जुनअरुभीमा । तिनपेकर्राहेनेहकीसीमा ॥ जैसेपटकनिरंतरपरिके । ससहिशक्षनरक्षणकरिके ॥ जोकिषुद्रसुषोपनपाही।टियेभागयशस्त्रजनमाही॥ निर्मित्सगेशवासवमदमोसीर्छान्द्रोसुपकट्यावरन्नारी॥३९॥ अवकडुद्धवपुर्थाभटाई । निजपतिसुत्तहितनीवतमाई ॥ जाकोकंतपाडुमहराजा । ट्याडिसफटनिजर्यासमाजा ॥

आपुअकेटदितियथनुकरछै। जीतिचारिदिशिकियरिपुपरटै ४० नेटनंपुन्यसंपदमारा।नीनिजपुरतेदमहिनिकारा

पुनिविराटपुरमहँयकवर्षा । गोप्यरूपनिवसेयुतहर्षा ॥ वर्षचौदहेंधर्मभुवाला । प्रगटतभेसवन्धुतेहिकाला दोहा-तवपांचालपुरोहितै, पठयोकुरुपतिपास । हिस्सामाँगनहेतनिज, मेटनहितकुलनाज्ञ ॥

दुर्योधनहितनायद्विजेशा । धर्मभूपकोकद्योनिदेशा ॥ कुरुपतिहिस्सादेहुहमारा । नातरुहोईकुछसंहारा हरीराज्यकरिकपटहमारी । नीतिरीतिनहिनेकविचारी ॥ यहिविधिधर्मभूपकीवानी । कह्योबुझायपुरोहितज्ञानी पेद्योंधननेकनमान्यो । कोहमोहममतालपटान्यो ॥ कह्मोपुरोहितसेअसवानी । भवनजाहुपंडितअभिमानी हमनिहिमानिहंकहारावरो । पुनिपुनिकहिजनिहोहिवावरो ॥ सुनिअसतहँदुर्योधनवैना । पंडितपलटिगयोतृपऐना

दोहा-धर्मभूपसोकहतभो, दुर्योधनकीवाणि । तबकोपितह्वैकहत्तभे, नृपसोञ्चारँगपाणि॥ हमहुँजावअबहेतुतुम्हारे । दुर्याधनकेआज्ञुअगारे ॥ धर्मभूपयहसम्मतकीन्ह्यो । यदुपतिकोपठयोमुदर्भान्यो हस्तिनपुरमहँगेयदुराई । दुर्योधनलीन्ह्यांअगवाई ॥ सभामध्यप्रभुकोवैठाई । बहुविधितहँसत्कारकराई कुश्रुरुपर्नयदुपतिहिसुनाये । कहीकीनकारणप्रभुआये ॥ तवयदुपतिकुरुपतिसोवोर्छ । अपनेउरकोआशयसीर्छ हिस्सादेवपांडवनकाहीं । तुमकोडचितअहैजगमाहीं ॥ नातौइतपैहौअपवादा । ह्वेंहैपरलोकहृविपादा ॥

दोहा-आपुसमहँवढिकैकलह, होइहिकलसंहार। तातेक्कपतिमानिये, इतनोकह्योहमार॥ सुनियदुनंदनकीमृदुवानी । वोल्योवचनमहाअभिमानी ॥ सूजीअयभागमहिजेती । विनरणदेहींतिनहिनतेती ऐसीकहिउठिकियोपयानो । यदुपतिकद्योनेकनहिमानो ॥ ताकोरहतज्ञाननहिलेशू । होनहारजेहिहोतकलेशू यदुपतिफिरिविराट्युरआये । धर्मभूपकोसकलसुनाये ॥ ९ ॥ उतैविद्रकहँअंधनरेशा । बुलवायेमनमानिअँदेशा कद्मोनिदुरअवमंत्रवतान्हु । कौरन्कुठकोकठहमिटान्हु ॥ सुनत्तिवदुरभूपतिकैवानी।कद्मोञ्जमंत्रसुखदगुणसानी

दोहा-विदुरप्रजापतिसोसकुळ, कहवावतजगमाहिं । नीतिरीतिकळुनहिवची, कह्योविदुरनृपर्पाहि ॥ १० ॥ देहुअजातशञ्चकहँहींसे । तुमकोहियतेनहिंकछुदींसे ॥ करिजोतुमपांडनकीवाधा । तिनसहिंलियोसकलअपराधा कोपितभीमभुजंगभयावन । श्वासलेतचाहतइतआवन॥डिसिईंतुवज्ञतपुत्रनकाहीं।डरतरहोतुमजाहिसदाहीं॥११ भीपमद्रोणकर्णकृपचोसे । रहहुननृपइनकेअवधोसे ॥ कारकपांडनपरमसहाई । वसतद्वारकामहँयदुराई जहँयदुपतित्रहराम्द्रहेहें । यदुवंशीतुवओरनजेहें ॥ जहाँधर्मतहँरहतमुरारी । जहँमुरारितहँविजयविचारी ।

दोहा-देवअसुरनरदेवके, जीतनहारमुकुंद । वेरकरहतिनसोंवृथा, बुझहुनहिंमतिकुंद ॥ १२ ॥ हेदुर्योपन्यदुपतिद्रोही । ताकेहोहुनाहितुमछोही ॥ दोपरूपनिनसैग्रहमाही । निजसुतजानहुतुमतिहिका<sup>ही</sup>। युकार्ग्रहत्देडुनिकारा । यहसम्मतितोअहेहमारा ॥ एकतजेजोकुळवचिजावे । तातिहितजतविळवनळावे ॥ १३ । सोसुनिदुर्योपनअतिमाख्यो। इसतओंठअधरनअतिचाप्यो। पिताविदुरयहकुमतिप्रधानाकायरकुटिठकुशीलमहान सायहमारोज्**ँ**ठमोटाई । हमदींसोअवकरतसोटाई॥१२॥ दासीस्रतर्हिकोन्इतआन्यो।कोनकुमतियहिबुपवरमान्यो।

दोहा−निनकोसायउपनसदा, नियोजासुग्रहमाहि । तिनसोराखतवेरनित, प्रीतितिनहिरिषुपाहि ॥ दासीसुतकहव्चनकडोरा । तातेनियचाहतअसमोरा ॥ सभामध्यमार्डुंतर्वारी । पेपुनिअसजियलेडुंविचारी जनकवंभुजपन्योकुळदूपण । ममढिगकरत्राज्ञग्रणभूपण ॥ तातेजीतहिदेहुनिकारी । श्राज्ञपक्षरतयाहिविचारी । कणेश्कुनिदुमेतिअतिदोऊ।कहनलगेतेसहितहँसोऊ॥श्कुनिकणेदुर्योधनवानी॥१५॥सुनिधातादिगविदुरविद्यानी इरिमापागुणिव्यथानलायो।उच्योआञुआनँदउरछायो॥कुरुपतिद्वारिषनुपथिदीन्द्यो।तीरथकरनगमनद्वतकिन्द्यो। दोहा-इस्तिनपुरः १ र विकासिक्तानः। सम्बद्धने सम्बद्धनेते कीन्द्राकडाळपयान ॥

The state of the s

थाँद्रनिधिर्वानिगयकञ्चकाटा । विचरतभारतसंडनिझाटा ॥ तवटोंभारतयुद्धपनग । द्वातभयाकु४५।४५५५ -

दोहा—भाइनसहितस्योपने, भाइनयुतनृषधमं । मारिविजयलीन्द्यांतुरत, कियोअपूरवकमं ॥
्राप्यनरे ्रा फेल्योसातहुद्वीपनिदेशा ॥ श्रीयदुपतिकीपायसहाइं । भयेअजातश्चनुपराई॥ २० ॥
्राप्यनरे ्रा फेल्योसातहुद्वीपनिदेशा ॥ श्रीयदुपतिकीपायसहाइं । भयेअजातश्चनुपराई॥ २० ॥
्राप्यनरे ्रा तबद्विजभारतयुद्धसुनाये ॥ जिमिमारुतवशवंशनमाहीं । पावकप्रगटदहतितनकाहीं ॥
्राप्यक्षेत्रभुळुळुळुळुळुळुळुळुळुळुळुलुक्षेत्रभावा ॥ त्रामिकार्तिकवायुरवदास् । नदीश्वरकोविमळितिवास् ॥
्रामहरो । नपपुथुमनुअसिताग्निहुकरो ॥ स्वामिकार्तिकवायुरवदास् । नदीश्वरकोविमळितिवास् ॥
दोहा—श्राद्धदेवआदिकनके, ॥ २२ ॥ औरहसुरसुनिकर । आश्मसोहिंद्धअतिविमळ, हिर्मदिरचहुँ फेर ॥
्राप्तर ॥हँगङ्गता । छिलेसुदर्शनचकअघोरा ॥ जिनकेटमोदेखतराजा । सुगिरिपरेमनमेयदुराजा ॥२३ ॥
हँ, ँ निम्चनवदनकरि । चलेविदुरतहँतअतिसुस्समेर ॥जांगळमत्स्यऔरकुददेशनाअकसौवीरसुराप्टसुवेशन ॥
तिवचरतिवुरु । मथुराकोपुनिकियोपयाना ॥ तहँभागवतउद्धविद्देख्यो।आनँदअवधआक्रुउरळेख्यो॥
तिवचरतिवुरु । आनँदोवुपिआंसुनहाँ ॥
दोहा—गूँछिकुश्चअनिर्मितिसां, आदरकरिवैदाय । हरिदासनकीकुशळपुनि, पूँछीहर्पवदाय ॥ २५ ॥

दोहा—पूँछिकुश्राठआतप्रातिसां, आदरकारच्या । हारदासनकाकुश्राठपुनि, पूछाहपवशया । २५ ॥ सुनिविधिविनयहरनभूभारा । पुरुपप्रधानिठयेअवतारा ॥ तहरिभूकरभारअपारा । कुश्राठदीउवसुदेवकुमारा ॥ मोदितवसिहिंशोरिकेमेह् । निजदासनपरकरतसनेह् ॥ २६ ॥ कुरवंशिनकजेवहनोई । हेंवसुदेवकुशठसुदमोई ॥ जेभगनिनकोकियोविवाह् ।वहुदाहजदीन्द्योसउछाह् ॥ २७ ॥ जोयदुवंशिनकठकअधीशा । हेमसुसमहारिधिईशा ॥ यदुपतिकोषाठदिकुमारा । एकहित्रिभुवनजीतनहारा ॥ हिममणिजहित्रिमपद्गुजी । पायोषुक्रआसवपूजी ॥

दोहा-जेहिसन्सुखसुरअसुरन्य, महारथीवरजोर । वाणधारधावतपुर्वे, धधकजरेचहुँओर ॥ सोकुदाठीहेक्कप्णकुमारा । मोसनउद्धवकरहुउचारा॥२८॥भोजदशाहेष्ट्रीप्ण यदुवंशी । तिनकोनायकजगतप्रशंसी॥ जाहिक्कप्णअभिषेकहिकीन्हें । देवराजजाकोवरुदीन्हें ॥ ऐसोउयसेनमहराजा । कुशुरुऔहसवसहितसमाजा ॥२९॥ अवकहुजाम्बवतीसुतकेरी । जापरमेरीप्रीतिघनेरी ॥ स्वामिकार्तिककोअवतारा । जेहिसमसुदरमेनिहारा ॥ सांबनाम्जाकोजगमाहीं । महार्थिनमहँथेप्टसदाहीं॥३०॥अवकहुकुशुरुसात्यकीकरी। जाहिक्कप्ण्यप्रीतिघनेरी॥

दोहा−भत्तविद्याजोपार्थसों, पद्योमहारणधीर । वडोग्रुसाहिवकृष्णको, दायकअरिउरपीर ॥ सदाकरेयदुपतिसेवकाइ।योगिनदुर्ङभसोगतिपाई॥३१॥अवकहुकुक्ष्वश्वफल्कतनयकी।नामअक्र्रजासुमतिनयकी हरिपदिचिद्वितजोसुस्वभरणी।छोद्योटाजछोंडित्रजधरणी॥कृष्णप्रेमरसमगनमहाना।रह्यो।जजाकोतनमनभाना ३२॥ अवकहुकुक्ष्वटेवककिरो। जेहिसमद्वितियभागनहिंहेरी॥ परत्रझजोजन्योक्रमारा।वेदत्रयिजेहिमस्विस्तारा॥३३॥ अवअ्तिकद्वकुर्युटकहुप्परि।यदुर्विशनमहॅनेवटवारे॥जेक्षास्त्रनकुकारणअहहाँ॥नकेनायकजेहिश्चतिकहृहाँ॥३४॥

दोहा—चारुदेप्णगद्शादिकी, उद्धवकुश्रूष्ठयसान । जिनकोअतिप्पारेसदा, रहिंहकुप्णभगवान ॥ ३५ ॥ अवकुषुभराजकुश्रूष्ठा । विजयग्रहरिमतापतेपाई ॥ अर्जुनुभुजवल्यस्तिनिशंका । लोकनमंजिहिशोजअतंका ॥ पालतसदापममपादा । देतसाप्रविमनअहलादा ॥ दुर्योधनजेहिसभानिहारी । धूल्योधपतिभोभमभारी ॥ सातद्वद्वीपजासभोशासनासुरउअसुरक्रसकेविनाश्चा।३६॥अवकर्युभमसेनकुश्रूलाता।वासग्रुकुरुपतिहिनेपाता गदागहेविचरतरुपमाही।चरणपातमहिसक्तिका॥ ।

दोहा-दोन्ह्योश्वनसुंदसों, संडसंडमहिछाय । शिवनाकेशस्त्राट्यम्, तापितभयेवनाय ॥ ३८॥ नकुळ्ओरसद्देवको, उद्धवभापदुक्षेम । शिनपिनजसुत्तजापिक, क्रेतिकिन्हांप्रम् ॥ पर्मभूपअञ्चनअरुभीमा । तिनपिकर्राहेनेहकीसीमा ॥ जैसपळकितरपिकि । सारहिशक्षनाक्षक्री ॥ प्रमेश्वपअञ्चनअरुभीमा । तिनपिकर्राहेनेहकीसीमा ॥ जैसपळकितरपिकि । सारहिशक्षनाक्षक्री ॥ जोकिस्पुद्धसुर्योपनपाहीं।छियेभागयशसुत्तनगमाहीं ॥ जिमस्योशवासवमदमारीणिक्द्रासुर्याह्मक्षक्रीसी । अविकृत्यद्वपुर्याभळाहे । निजपतिसुत्तहितनीवतमाही ॥ जाकोकेतपां इमहराता । छाहिस्स्कृतक्षियाता ॥ आयुभकेळदितियपनुकारे । जीतिचासिदिशिकियरिपुपर्ते ४० नेटवंयुन्यपन्त्रासा

दोहा-पांडुसुतनसोंद्रोहकारि, निजपापिनसुतनेह । अवशिनरकमहँसोगिरत, यहम्पहिंअधिकसँदेह॥ ४९॥ मृतुजसिंसर्लीलाहिष्करहीं । मूढनकेमनमेंअमभरहीं ॥ हमउद्धवलिहतासुप्रसादा । विचरहिंवसुधाविगतिषादा ॥ पेनहिंजानतहमकहँकोई । रूपिलावेरहवभलोई ॥ ४२ ॥ धनअरुविद्याकुलमद्वारे । वेधरणीकेन्द्रपतिअपारे ॥ तिनकोहठहिहटावनहेतु । यदुपतिकीन्हचोसंगरनेतु ॥ जवहिंत्तनपुरमहँप्रधुआये । दुर्योधनहिंबहुतससुझाये ॥ शकुनिदुशासनक्णेंहसंगा । दुर्योधनिकयमंत्रप्रसंगा ॥ कृष्णचहिंहकुरुकुलकुर्नासा । देहिपांड्वनकहँविश्वासा ॥

दोहा–इनहींकेवशपांडुसुत, कह्योमानइनकेर । हमसोंकरतिवरोपवहु, राखतगर्ववनेर ॥ तातेभरुकृप्णइतआये । देवसवैविधियोगळगाये ॥ जोअवआजकृप्णइतआवे । तोअवकेसहुजाननपाँवे ॥ केदकोठरीमहँकरिदेहू । तोअविमटिहसकरुसंदेहू ॥ दुर्योधनअसग्रिणिसुखपायो । यदुपतिकहाँनिजसभावोद्यायो॥ यहअतुसरसात्यिककञ्जपायो । तवकृतवर्मीहेवचनसुनायो॥कर्णादिकनजोरिकुरुनाहा । आञुक्रीअसवैटिसलाहा॥ वेगिवोलायकृप्णकहँलेहू । केदकोठरीमहँकरिदेहू ॥ तातेचलहस्तजगसुनिआज् । रेहेंजहँ रेहेंयदुराज् ॥

दोहा—क्ररुपतिकोशासनसुनत, रथचिढवेगिगोविद्॥चंठतभयेद्रवारको, आनँद्पूरणइंद्॥ जवप्रसुगयेनिकटदरवाजा । कहीसवैद्वारपनसमाजा ॥ आद्यमंत्रएकांतिहहोई । जाहिंकृप्णतहँऔरनकोई ॥ द्वारपवचनसुनतगिरिधारी। चरुंअकेरुधवुश्वराधारी ॥ तहँकृतवर्मासान्यिकदोऊ । चरुंसकरुयदुपतिसँगसोऊ ॥ द्वारपतिनकोरोंकनरुगे। तवद्वरुपेरिअभयेबढिआगे॥तवप्रसुसात्यिकिकरगहिर्छान्हो।कुरुपतिसभागमनदुत्तकीन्हो॥ शकुनिसुयोपनकर्णदुशासन । वेटेसवरेभरेहुरुसना। उटिप्रसुकहँदियशासनआई। तवसात्यिकिदियहरिहसुनाई॥

दोहा—आजुरावरेकोइहाँ, केदकरनकेहेत । कियेसुयोधननेतहैं, भाइनसचिवसमेत ॥ तवगोविदमंदसुसकाई । कह्मोनयहडरमोउरआई ॥ हेकोरवनजारअसनाहीं । मोहिंपकरिराखिंहग्रहमाहीं ॥ पुनिवोठेयदुपतिकुरुपतिसों। कहहुमंत्रसवनिजनिजमितसों॥होविचारसोसवकरिछीजै।अवविछ्वकेहिकारणकीजे॥ हींसाउचितपांडवनदीजे। जामेंकौरवकुछनहिंछीजे॥ दीन्हेअनदीन्हेहिंठिछैंहें। पांडवतुमिह्निकुछेरेहें॥ परचोजोहमकहँउचितनिहारी।कहाँहसोकुरुकुछकुकुराछिवचारी॥यहिविधिवहुविधियदप्तिभाषे।बनिद्वयोधनमनअतिगोप

दोहा—विद्वभरणकेषरणकी, कीन्हींकुमतिउपाय । सभामध्यतवक्रप्णदिय, वपुविराटदरशाय ॥ छिखदुर्योधनहरूयोठटाई । कह्याइंद्रजाछीयदुराई ॥ चहतज्ञप्रसुतौतिहिक्षणमाहीं । नाशतकुरुकुछसंशयनाहीं ॥ पेतिहिक्षणकुरुकुछकेमारे । वचतऔरनृपशूद्रअपारे ॥ तातेतहँते उठिगिरिधारी । गेविराटपुरयहीविचारी ॥ ४३ ॥ करनसकछदुप्रनसंहारा । छोहॅअजन्महुँहरिअवतारा ॥ सवछोकनकेशिक्षणहेत्र । करहिकर्मसवधमंनिकेत्र ॥४८॥ निजञ्ञरणागतछोकनपाछन । करिकेकुपाकरहिंप्रसुपाछन ॥ ऐसेश्रीवसुदेवछाछकी । सखाकथाकहुमोदमाछकी ॥

दोहा-कोटिनतीस्थकीसरिस, जार्काकारितगाय । पामरपावनहोतहठि, अतिअवओघजराय ॥ ४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाँघवेज्ञाविज्ञवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहार राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचुंदकुपापात्राधिकारीश्रीरष्ठराजसिंहजूदेवकृतेआनन्दा-

म्डुनिपोतृतीयस्कंषेत्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

्रीपदमहँ नेहळगाई । देतरहेभोजनविसराई ॥ २ ॥ सोउद्धवकरिहरिसेवकाई । हरिसंगहिमहँगयोखुढ़ाई ॥ दोहा-अतिप्योरेजिनकेसाया, रहेएकगृहमाहि । तिनविनतिनकीवातसुनि, कैसेनहिंविठसाहि ॥३॥ , वतहाँदंडलीगदोई । रह्योमीनहरिरतिमतिमोई ॥ ४ ॥ पुनिजसत्तसकेधीरजधारी।पुलकितअंगवारिटगढारी॥५॥ ्स्य : पतेमनोंइउताः, । आँसिपोंछिअसगिराउचारी ॥ ६ ॥

#### • उद्भवउवाच ।

-दर्भातमातुअस्तणयमः 🧓 ...हे ..ालअणः 🕄 🖟 જેવઝ ॥तिनकोक्कशलकोनहमकहर्दी।गरवारमनशोचतअहर्दी च .केवेज- ...ति कार 🏅 : દूर्वादे ...हे . विद् ेिक्तिको जेतुल्द हैं। अवस्तमण 🚉 है, , , , , , , , , , , , , , , उर्ि, उपनष्टः । यद्यपिजानहिंहेकुरुराऊ ॥

. दोहा−एकसंगनिवसतरहे, रुखेविचित्रचरित्र । परब्रह्मनहिंग्रणतभे, मानिसखाअहामित्र ॥ ९ ॥ ने अलपींहचाने । कोऊकहेनभ्रमउरआने ॥ १० ॥ कियेपूर्वहमसवतपथोरा । छखेनदृगभरिनंदिकजोरा ॥ ँ । अभिलापहमः । लियेगयेनिजसंगम्ररारी॥यदपिजन्मभरिकृष्णदिसाने।दर्शकरतनहिनेकअघाने॥**१**९॥ ्रामंदिर अंतररूप । भूपणभूपितअंगअनूषा ॥ ऐसोनिजवपुजगप्रगटाई । निजमायावरुदियोदिसाई ॥ ु त्यहूर्त 📈 🗘 ी मोहितरहेविलोकिविशेखी॥ ऐसोवपुजाकेहगआवे। कहोनयहतेहिमोहबद्वे ॥ १२॥

दोहा—राजसूयनृपभर्मकी, होतभईजेहिकाल । तनिभ्रवननासीसकल, आयेरूपरसाल ॥

:दुर्भातदश्निपावतद ो । कहतभयेधनिधनिहमजगर्मे ॥ जेतीधाताकीनिषुणाई।हिरिजॅगमेंहकथलिदेखाई ॥१३।

:्े क्रि. उक्तानी उत्तराल देखाइमानिवसहितद्वलास ॥ ऐसेप्रेमभरीवजनारी । व्रजतहिस्माचेरतिहासि। इिक्तिसँगृहगप्ठेदुखारी।ठगीरहींसुधिदुधिदुविसारी॥१४॥दुष्टतेलहिदुस्यनिजदासन।करिकेकुपाकुष्णअरिनाज्ञन ।

दोहा—यदिअजहेंपेजननहित्, लियोजन्मजगदीश । सेलखुशीसेखुबुखुलि, कियेअखिलखुलुखीश ॥ १५ ॥ समुझिमनहियदआवतहांसी । जेकोटिनब्रह्मांडविलासी ॥ तेत्रसुश्रीवसुदेवअगारा । मनुजसरिसलीन्हेंअवतारा ॥ त्रजमेंबिसिकियविविधविद्यारा। कियो अनेकनखळनसँहारा।। सोजनुकाळयमनभयपाई। नरसमवसेद्वारकहिजाई।। १६॥ पुनियहनिर्शिषोहिंदुखळागा । सोअवसुनहुविदुखङ्भागा ॥ कंसहिमारिमातुपितुनेरे । आयजोरिकरअसप्रभुटेरे ॥ क्षमहजनकजननीअपराधा । हमपैकंसकरीअतियाधा।तातेआपनिकटनहिंआये । असकहिबारबारज्ञारनाये॥१७॥

दोहा-जोप्रभुकुटिविलासते, हऱ्योभूमिकरभार । तेहिप्रभुपदपंकजरजहि, कोभूलैमितवार ॥ १८॥ धर्मराजकराजस्यमहँ । आपहुङस्योपरमकोतुकतहँ ॥ कियोजन्मभृत्विराविशाला । ऐसोदुरभूपशिशुपाला ॥ ताहिमारिगतिर्दियोमुरारी । योगिनदुर्रुभपरतिहारी॥ ऐसेत्रभुविनयहिनगमाहीं। हायजियवकाअनुचितनाहीं॥ सहैकोनहरिविरहविञ्चाला। पावनहितजगकोजंजाला।।१९॥भारतसंगरमहॅमतिवाना।यदुपतिमुखसुखमाकरिपाना॥ भीप्मादिकभागवतप्रधाना।हरिषुरगेङगिपारथवाना॥ मृपाभयेहमर्हारअनुरागी।हरिविछुरततनुदियेनत्यागी॥२०॥

दोहा-नाकेसमनहिअधिककहुँ, निजपरिपूरणकाम । शिवविरंचिशकादिसर, भेटदेहिचिछ्याम ॥ निजञ्जिरछहिप्रभुपदन्यजोती।सुकुटम्णिनसृतिकरोइउद्रोती॥हाजिररहहिंदज्राहिमाही ।प्रभुचुकुटीहररासिमाहीं तेत्रभुसभासुपर्मामार्ही । उत्रसेनढिंगसङ्सदाही ॥ कहहिंवचनअसमध्यसमाना । सुनियुउयसेनमहराना ॥ वन्युत्तमाञ्चनाचारा । उन्तर प्रतास्त्र । । तापरनाथक्वपाअवकीने । नेकुनिहारिमानगडुरीने ॥ २२ ॥ देवराजनुबद्देशनहेतु । आयोबष्टिङेआपनिकेतु ॥ तापरनाथक्वपाअवकीने । नेकुनिहारिमानगडुरीने ॥ २२ ॥ दुषरानाष्ट्रपुरानार्थ्यः । जानसम्बद्धाः । यद्पिद्धानम्भुदियन्द्विजना ।तद्यपितिनविननगमोहिसूनो॥ अपनेप्रभुकोआनंदराज्ञा । यहचरित्रछत्तिआवतहांसी ॥यद्पिद्धानप्रभुदियन्द्विजना ।तद्यपितिनविननगमोहिसूनो॥

वोद्या-यहअचरजदेखहुविदुर्, काल्क्षटकुचथारि । पयप्यावनमिसिपूनना, विनिकृतुंदुलारि॥  असप्रभुतिजयदुनायककार्ही।कर्दीकोनकेशरणहिजार्ही २३॥सोप्रभुगयेधामअतिरामा।हायजियतअब्रहमकेहिष् ऐसीसदानाथकीरीती । कर्राहेअसुरहुनपरअतिप्रीती ॥ कोषितदैत्ययुद्धकहँआर्ते । गरुडचढेहरिकहँलिष्पि तिनहिम्।रियाणनूयदुरार्द् । अपनेपुरकहँदूहिंपठार्द ॥ याहीहेतदैत्यहुनकार्ही । हममानतभागवतसदाही ॥ २६

दोहा─भूमिभारकेहरणहित्, सिनिविधिविनयसुरारि । श्रीवसुदेवहिकंसकृत, कठिनकठेशिवचारि ॥ कारागारदेविकिहिजानी । प्रगटभयप्रसुशारँगपानी ॥ २५ ॥ कंसिकृतववसुदेवेडराई । दियोनंदगृहसुतपहुँचाः ग्यारहवर्षनसेत्रजमाहीं।वल्युतकरिवहुचरिततहांहीं ॥२६॥वल्युतकिहुच्यार्थे । ग्वाल्वालयुतकिहुच्यार्थे । ग्वाल्वालयुत्विक्यार्थे । ग्वाल्वालयुत्विक्यार्थे । ग्वाल्वालयुत्विक्यार्थे । ग्वालिहुच्यार्थे । ग्वालिहुच्

दोहा—गोवर्षनगिरिकेनिकट, कवहुँचरावतगाय । ग्वाट्याटकेमनहरत, मधुरीवेणुवनाय ॥ यहिविधिकरतमनोहरटीटा।देसहिंधुस्तितसंत्रग्धभशीला॥वृजवासिनकोआनँदरासी।वृकसहिंविपुट्टविद्धंठविटार वटीदेत्यनेकंसपटाय । नानारूपधारिव्रजआये ॥ तिनहिंहन्योयदुनंदनवेटा । जिमिवाटकसेटतवहुसेटा ॥ ३० काटीबहिकाटीदहमाही।अनटसरिसगुणिगरटतहांहीं।।कृदिकाह्नफणनाचिनिकासी।कियरमणकद्वीपहिकोवासी तिहिविपवश्चतगोवनग्वाटन।दियनियाययशुदाकेटाटन।विनविपयसुनाजटतिन्प्यायो।नंदयशोमितिकोसल्ल

दोहा-पुनिवासवमस्रजानिके, नंदहिबहुस्रभुझाय । करवायोगिरिराजको, पूजनदानदिवाय ॥ ३२ ॥ तववासविकयकोपप्रचंडा । वर्षायोजल्यारअसंडा ॥ दुखितगोपगोवनत्रजवासी । जानिनाथत्रजकुंजविलासी तदंतुरंतल्यत्राकसमाना । गिरिवरधीरकरप्रभगवाना ॥ त्रजरक्षणकीन्द्योगिरिधारी । दियवासवकोगर्वजतारी सुरभीतवअभिषेकहिकीन्द्रो। प्रभुहिगोविदनामकहिदीन्द्यो॥वरुणदूतनंदहिद्दरिलीन्द्रे।वरुणहिजायदर्शप्रभुदीन्द्रे वरुणलोकतेनंदहिल्याय । लुखित्रजवासीविस्मयद्याय ॥ तिनकोजानिनाथनिजदासा।द्रशोयोवेकुंठविलासा॥३२

दाहा-शुरद्गिशाञ्चाशकरकाव्यतः, निरस्तिकुंजमहँजाय । मनमाहनमनमोहनी, सुरलीमधुरवजाय॥ वाल्यिगिश्वत्रभुनको, गावतरुचिराचिरासः। महितमंडलससिनिया विस्वेतिकासः॥ ३४

इति सिद्धिश्रीमदारानाधिरानवांभवेज्ञविश्वनाथसिद्धारमजसिद्धिश्रीमदारानाधिराज श्रीरानावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरष्ठरानसिद्दवेव कृतेआनंदांबुनिर्योतृतीयस्कंघेद्रितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

#### उद्भवउवाच ।

देहा-पुनिअक्ष्मंगमभुपूरी, आयरामगुतनाथ । रंगभूमिमदैनायक, पितुकदैक्सनसनाथ ॥
कृदिनुनमंगदिमदेनादे । केमकेशगदिभूमिगिगदे ॥ नेहिबहुवारभूमिपिसलादे । मारिताहिदियभामपदादे ॥ १ ।
पुनिमादेशितन् कृत्यत्वादे । वीनटकलापदायद्वगदेशनिहिम्तगृतगुकद्किणदीन्द्वा । नगसंभद्रलभननकीन्द्वा॥२।
पुनिक्षित्वाके कृत्यदनदेशोगीझभुपालादिकमिन्ने ॥पद्भरमवनिनकदिएमाही।दरिलीक्ष्मोदिरिक्षमिणकादी ॥
पुनिक्षमुन्तक्ष्मत्वादे । नाथ्यानात ग्रुपभयद्वगदे ॥ नप्रदित्वोक्षोक्षियोशियादा । लुद्धानप्रतिनपरमञ्जादा ।

देश्या-मरभूपतिनारिमदिम है। हिष्यह्रमतिमगह्य । शिनर्दिमाण्यिद्वशस्त्रमभू, वीतिर्दिक्षिण्य ॥ ४ ॥ अपनर हासुरक्षित्रस्त्रभीतो । वरिति हमे हुउट्यक्टिनिशत्त्रमभूमीमानुगरिमदीग । ग्यानाअगृग्यदिमियागे । सः १ वरिते १ हर्द हुउट्यदे हैं । मृतवासा हीहरानदेशि ॥ पारिचान्द्रमप्यस्थार्ग । देशमृतकोग राजार्ग ॥ ४ ॥ सेश्रेर्मरणप्रस्तर १ तर्ग । रहीनिय स्वत्रप्तराग ॥ स्वितित्त्रप्यतित्रप्तराग्यार्ग ॥ ६ ॥ मारद्रमद्रमहुनागिनदीगि रिकारीक्रप्रसाहित्रदृष्टरे । कृत्रदिदेदार साम्यदि ॥ मर्ग्यतित्रपुर हरस्यविद्यार्ग हिल्लोकमुद्रागिक्षण्याः स्व

दीरा-पुरिकारिकारकारिका देशारकी परामादि । पोडारामुराग्तुम दूसम्बद्ध रोगप्रकर्मणमादि ॥ ८॥

्याननकेमातिमान् । भेदशदशसुतस्यीप्रयाना॥९॥कालयवनमागधअरुशालः । दंतवक्रआदिकमहिपालः॥ ्राज्यस्थितः । । मुरानिकुंभदानववलवाना ॥ हरिसोंकीन्हेवैरपनेरो । कोउकवहुँकिययदुपुरपेरो ॥ र पुरिनाह के प्रोप्त किन्द्र प्रमाणिक शानतुक हैं सम्प्रद्यमपार्थक राहतवायेवेरिनक हैं यद्वर ॥ के के क्षेत्र किन्द्र के स्मानिक हैं स के के क्षेत्र किन्द्र के स्मानिक हैं स दोहा-तिनसन्हीकोनाशिकय, प्रगटप्रभावअपार । पारथसारियहेंहरी, हरचोप्रमिकोभार ॥ १२ ॥ पश्चाताप्रत्वहाकापाशाकपः अगटनमार्गितार । गरपताराप्रत्वहराः हरपाद्वामकानार ॥ गर ॥

प्रशासनमं प्राप्त । भयोष्ट्रयोपनआयुपद्गीना ॥ भोमगदामारीतेहिषोरा । कुरुपतिजानुगुद्धमहँतौरा ॥

प्रभासनम् प्राप्त । प्राप्त । प्रमुद्धमहँतौरा ॥

प्रभावह ्र दे । प्राप्त । प्रमुद्ध । भारा॥११४।तिनकोइहिनिधनाञ्चित्वारो।मद्यानहितकरिकस्तारो।

स्तर्भावह ्र प्रमुद्ध । दोहा-संतरीतिद्शीयप्रभु, सुद्धदनआनँददीन ॥१६॥ द्रौणिअस्रतेउत्तरा, गर्भाहरक्षणकीन ॥ १७॥ े स्वरूपुनि यदुराई । तीनअङ्गमखदियोकराई ॥ सोऊहरिपदअतिअतुरागा।पाल्योप्रजनभूपवडभागा॥१८ िद्धारके 📑 😘 ।वसतभयेदासनसुखदाई ॥ सक्छ्छोककेज्ञिक्षनहेतू । धर्मकर्मकियकुपानिकेतू ॥ १९ रिस बोलतमृदुवानी । करिकटाक्षअतिभयसुखदानी॥दरभावतनिजरूपसोहावन।करतचरितपावनजगपाव मथ्छोककहुँ नहुँ है। जगसहयदुकुठकहुँबरदीन्ह्यो ॥ सोरहसहसुधुंदरीनारी । तिनमहुँयकसँगरमेविहारी दोहा-पैअतिअनुस्तर्नीहंभये, सवमेंसमभगवान । यहिविधिवीत्योकालवद्ध, तविदरागअधिकान ॥ २२ ॥ ुके हु े ्र े े । अहेंस्वतंत्रसदासुस्तर्भाने ॥ तिनहरिकहँभोगतसुस्रभोग् । भूयोविरागकेरसयोग् ॥ ुनिका रिकार । तर्जेविविधविधिमोगविठासा ॥२३॥ एकसमययदुनगरीमार्झ । खेठतरहेकुमारतहाँहीं विकार । जार्जेविविधविधिमोगविठासा ॥२३॥ एकसमययदुनगरीमार्झ । खेठतरहेकुमारतहाँहीं विकार अधिक । जार्जेविविधविठिठा । जार्जेविविधविठिठार । जार दोहा-विश्वनदीन्हींगायवह, जीलस्वरूपसुधारि ॥ २६ ॥ हेमरजतज्ञय्यावसन्, अरुकन्यासुकुमारि ॥ रथमातंगतुरंगवहु, धराजीविकाहेत ॥ २७ ॥ अन्नस्वादयुतचारिविधि, दियोद्विजनसखदेत ॥ कृष्णप्रसन्निहिहोनहित, दियोदानसुख्याम । पुनियदुवंशीकरतभे, गोविप्रनपरणाम ॥ २८॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाधिवेज्ञाविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिर्धोतृतीयस्कंधेतृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

#### उद्भव उवाच।

दोहा-पुनिअज्ञालेद्विजनसों, यदुवंशीवरुवान । वहुविधिभोजनकरिसर्वे, कियेवारुणीपान ॥ सकलसमाजसिंधुतटजाई । वेठेतहुँद्रवारलगाई ॥ तहुँनतेकनाचनवहुलागे । गायकगावतभेअनुगने ॥ यहिविधिलागिगयोदरवारा । वेटेसवयदुवंशकुमारा ॥ यहिविधितीनयामनिशिवीती । करतहाससंयुतनृष्मीती ॥ ज्यधीनकीन्हेआसवपाना । अनुचित्तलचित्तनमोहिल्लाना ॥ उटेसकलतहुँमजनहेन् । वेटसिमिटिसन्समनिकृत्या तहुँजलकेल्लिकरनपुनिलागे । वीरपरस्परअतिअनुरागे॥तहुँकतवमासात्यकिजोरा । सीविसल्लिकन्हेन्या

दोहा-दगादारतिसात्पकी, कायरकपटीकूर । भूरिश्रवकोषुद्धमें, मारचोकारिक्कम् । रहोसोप्यानकरतजगदीज्ञातवर्तेकाटिङियोतिहिङ्गीज्ञात्मतत्पिककहकोषितवानी।रेकुतव्यक्किम्भिमानी श्रूरपमें तेजानतनाही । महाअपमेकियोनिशिमाही ॥ सोवतपांडवपुत्रनकाही । तवकोसोवतमेवपकीन्हयो । क्षत्रियधर्मनेकनहिंचीन्हयो ॥ मोकोहोतपरमसंतापा । तेरोवदनविठोकेपापा तवकृतवर्माकस्रोरिसाई । सात्यकितोरिकुमतिनिईजाई ॥ कसर्नीईवोल्जवचनसम्हारी । अवतोतोहिंडारतोपार

सुनतसात्यकीकोपहिछायो । कृतवर्महिकरवाठचलायो ॥ कट्योज्ञीज्ञकृतवर्माकेरो । तवप्रद्युन्नभोक्रुपितपनेरो इन्योसात्यकिहितेगप्रचंडा । तुरतहितातनुभोष्रुगलंडा ॥ सांवसात्यकीकोवधदेखी । हन्योप्रबुप्तहिंबद्गविशेष अदनकदनअनिरुद्धनिहारी । इन्योधायसांबहितरवारी ॥ सांबहिगिरतदेखिगदधायो । अनिरुद्धहिहनिगदागिराय तहाँनिशठउल्सुकदोउभाई। गदहिमारिअसिदियोगिराई॥चारुदेष्णआदिकहरिनंदन।कीन्हेउल्सुकनिशठनिकंद

दोहा-यहिविधियदुवंशीतहां, देखियोरघमसान । आधेआधेहोगये, यकयकदिशिवरुवान ॥

रथनतुरंगमतंगनचिक्कि । भिरेएकएकनसोंविक्कि ॥ भयोतहाँअतिसंगरघोरा । माच्योमहाभयावनशोरा नदांरामअरुशीयदुराई । देखतहीकुठनाज्ञाठराई ॥ दोरेद्वतहिबचावनहेतु । खड़ेभयेमधिकुपानिकेतू जिस्त्रियुम्रआदिवयपोरा । रामकृष्णिकयकोपकठोरा ॥ तहँयदुवंशीआसवळाके । मधिमेरामकृष्णकहँताके भायथायदुहुँदिशितेवीरा । मारेहरिरामहिंचहुँतीरा । तबहरिकह्योरामसोवानी । अवनवचावहुहेवछलानी . छेहलमूशलकरदुसँहारा । वेगिउतारहुभूकरभारा ॥

दोहा-इतज्ञारंगटँकोरके, छोंडिज्ञारनकीधार। यदुपतितग्रलागेकरन, यदुवंज्ञिनसंहार ॥

उतेरामहरुमूज्ञारुपारी । मारतभयेकोपकरभारी ॥ रविअथवतअस्ताचरुमार्ही । यदुकुरुमेरहिगोकोउनार्ही रामकुष्णसनकइँइनिडारे। यहिविधिभूकरभारउतारे॥ वंशसघटिजिमिलागतिआगी। काननजारतज्वालहिजार्ग भयोतेसद्दीयदुकुरुनासा । विदुरकहतनहिंहोतहुरु।सा२ यदुपतिनिजमायागतिजानी।जायसरस्वतितटसुसमान पेठेपीपरतरुतरजाई । रामहुँगेत्हँसिंधुसमाई ॥ ३ ॥ कहोजुअसतुमकेहिविभिवाचे । तोअवसुनहुवचनममसाचे ज्यप्रभुचलनगरतेलागे । त्यमोकहँबोलायसुखपागे ॥

दोदा-ज्ञानभुक्तिउपदेशकरि, मोकोदियोनिदेश । बदरीवनकहँजाहुतुम, कृरिकेतहँतपवेश ॥ ोरेषाम् आगुर्दीज्ञावह् । मोहममृत्वनकछुउरलावहु ॥ मेचाहहुँयदुकुलसंहारा । यहीरह्मोअवभूकरभारा ॥ ४ गतगहनिकें प्रभुक्तियानी । मनमहँदुसहिंदिरहउरआनी ॥ इरिप्रथमहिंगक्षेत्रप्रभासू । महँपछिविगतहुळासू पटोनपात् इंभाकुटनाम् ॥५ ॥ सोजतसोजतकस्तप्रयास् । वेठतहं अकेटयदुराई ॥ चारिबाहुसुंदरसुखदाई ॥६ भीताप्रविहेरत्तुर्यामा।शांत्अरुणठोचनसुख्यामा॥७वामउरूपरदक्षिणपद्र्याराचछद्छत्ररुउँठगेअतिसुखर्भाग

दोह्य-तहॅमेंत्रेयमुनीशासह, व्याससलामतिवान । विचरतविचरतजगतमहं, आये गहँभगवान ॥ ९॥ गहूँ न्द्रां नापशिरनाई । वेद्योदां मुर्गमुद्देकलाई ॥ मित्रामुतदुप्रभुदिशिरनायो । चरणविलोकिमहामुखलायो भुनिदिसुनागतत्रदेयदुराई । कद्योमोर्हिकरिकुपामहाई ॥ १० ॥

.श्रीभगवानुवाच ।

गुम्दरेमनकीर्गानदमजाने । नानेदुर्टभज्ञानवस्तोन ॥ रहेप्रथमनमुख्दवआषु । नसुमुसमहँकियमोहित्आषु सोनेमप्रसन्नअतिअहर्द्दं । निजमापकजानदिअवकहर्द्द् ॥१२॥अंतजन्मपदअहेउदारो।अपनदिहोददिजन्मतिहारे पदीवन्मम्दैनुमम्तिमाता । छयोअनुप्रदमोरिमदाना ॥

दोरा-चरमटोरुपात्रारुगन्, अतिदायनेहरदाप् । युद्धियुद्धियद्धवर्त, मोक्ददिरुपोआप् ॥ १२ ॥ ादिश्रीत्मदंत्रो हरन्त्रि । जीनजानमैकियोज्यारेगानाहिन्त्रभागवनस्याते ॥१३॥ तुम्कुदेदियोप्रथमसोद्द्रज्ञान्

ार्थे क्रिकोर्गान्यक्तिनारमञ्ज्ञवन बहुदुसदुसंसाम् ॥यदिनिश्विकक्रोरकृषामद्वानी । मीदिकृष्णीप्रभृत्रारमपानी ्युरेनर्राच्यान्तरमार्था । मैनप्रपानिजारिशस्त्रापो॥१४॥नेपनजापद्कम्छितदागे ।दुर्छभेतिहिनपदार्थनारी

गी।हैं।मैंचारिपदारयत्यागी ॥ १५॥ तुवअजन्मकरिजन्मनहारे । अरुअकर्मऋतकर्मअपारे ॥ तेभागव । आत्मारामहितियरसरागव ॥ चिर्वारत्रलिसवसे, हेयदुपतिजगदीञ्च । मनमेंअतिञ्चयभिरश्रमे, कौतुकगर्नाहंसुनीञ्च ॥ १६ ॥ वर्यामी । जनकारणयदुपतिबद्धनामी ॥ ह्वैअजानसेमोहिंबोलाई।प्रक्रिमंत्रमोहिंदियोवडाई ॥ १७ ॥ ाज्ञाना । सोष्रुनिमोर्सोकरहुवसाना ॥ जातेमोकहँकवहँनभूछै । लहीनभवनिधिज्ञोकअनुले ॥१८॥ े।तबहरिकम्टनयनअवघाती।।मोकहँषुनिकैज्ञानवस्नान्यो। अपनोदीनदासमोहिजान्यो ॥ प्रभुष्याई।भगवतभक्तिप्रमोदहिपाई॥ यदुपतिपद्पंकजिशरनाई।तुमहिरुख्योंमेंअवइतआई॥२०॥ रिजगमाहीं । यद्दपतिविरद्दजातसहिनाहीं ॥ दरीवनजातहों ॥ २९ ॥ नरनारायणयत्र । करततपस्याजगतके, मंगलहितएकत्र ॥ २२ ॥ श्रीशुकउवाच। वमुखतेमुनिविदुर, निजवंधुनकोनाञ्च । भयोञ्चोकमेड्योतुरत, करिकेज्ञानप्रकाञ्च ॥ २३ ॥ :वहिकाहीं।गवनतदेखिपरेहारिनाहीं ॥ वोलेवचनमानिविज्ञासु । सुनियेउद्धवयद्वपतिदासु ॥ २४ । विदुरखवाच । हिरिदीन्ह्यो।औरनसोप्रकाशनहिंकीन्ह्यो॥सोतुमसिगरोमोहिसुनावहु । मोहिकृतारथअविशवनावहु। तहरिदासा । विचर्राहजगमहँ देतहुलासा॥ २५ ॥ उद्धवसुनतविद्रकीवानी।छत्तासोंबोलेविज्ञानी। उद्भवउवाच । क्रोअनकाञ्चा।विदुरसुनहुविनरमानिवाञ्चा ॥क्रोअवसुनहिसुनावहिताता।म्वहिंजरीरकरभारअघाता। श~पेहरिजवमोकोदियों, अनुपमयहउपदेश । तबमित्रासुतस्रुनिरहे, कृष्णनिकटतिहिदेश ॥ <sup>∙</sup> कद्योरमेञा । दियहविद्रकहँतुमजपदेञा ॥ तातेमित्रासुतढिगजाई।विदुरज्ञानसुनियेसुखदाई॥२६॥ श्रीश्रुकडवाच । ाकृष्णग्रणगाथा।पावतमोदविदुरकेसाथा।। यामिनिजातलगीनहिंवारा । बोलेविहँगभयोभि<u>नुसारा</u>॥ वमतिमाना।कार्टिदीमहँकरिअस्नाना॥वदरीवनकहँतुरतिसथारचो।तहँ तेषुनिहरिधागपधारचो।।२७॥ **शासुनिराजा । कहञ्जक्सोंमधिम्रानिनसमाजा ॥** राजोवाच । गेभयोविनाञ्चा । गयेधामनिजरमानिवासा ॥ दोहा-तवयदुकुटकोकेतुसम, यूथपकोसरदार । मंत्रीहरिकोप्रियससा, मंत्रीबुद्धिउदार ॥ हिंअचरजलाग्या।उद्भवकाहितनुनहित्याग्ये। २८ सुनतपरीक्षितवचनसोहाचन।बोलेट्याससुवनगणाः। श्रीग्रकउवाच । तेजवपदुराई । यदुकुटकोदियनाञ्चकराई॥जानचेहतवनिजपुरकार्हा।तविचारस्हकिय<del>मनाहं।</del>९१ भमज्ञाना । होतजोष्ठनिभागवतपुराना ॥ ताकायकउद्धवअधिकारी।दूजानिहमोहसमामा इमोदिसमाना । इंद्रियनितृनदिविषयङोभानाः॥ इनस्रोकवर्दुं आपनोज्ञानाः। स्रोकदिकक्रिकानाः।

िमरेपीछेजगतमे, उद्धवरहिकछुकाल । तारहिजगजीवनश्गम, करिउपदेशक्तिहास । । यदुपतिभगवाना । उद्धवसीतिनद्धानयस्ताना ॥ पृहरिजवनिजयामसिपारे । कार्कणीपयारे । रीवनकाही । यदुपतिविरहगपासहिनाही ॥ रहतमीतजल्हीननराजा । रहरूकिसाजा

# आनंदाम्बुनिधि ।

हुँध्यान्ठगाई । गे्उद्र्वहुजहाँयदुराई ॥३२॥ उद्र्वमुखतेविदुरमुजाना|मु्निकेक्र्र्ण्णचंद्रग्रुणगाना पुनिकछुदिनवसिमें धुपुरी, कालिदीकतीर । गमनिकयेजहरहर्तेहें, मित्रासुतमितपीर ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांघवेद्वाश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृते आनंदांष्ठ

निधोतृतीयस्कंधेचतुर्थस्तरंगः॥ ४॥

# श्रीशुकडवाच।

दोहा-उद्धवगम्नविल्किके, विदुरमहामृतिमान । हरिद्वारकोजातभे, करतकृष्णपृद्ध्यान ॥ हेमेंत्रेयमुनी्जा। कर्राहेच्यानजेनितजगदी्जा॥ विदुरजातमोदितमतिधामा । भिन्न उन्हें ते ति क्रुज्ञलपुनिदोडकरजोरी । कह्योसनदुविनतीसुनिमोरी ॥ १ ॥

तुकर्मजनमुखकृहेतु । करिकरिविविधमाँतिकेनेतु ॥ वेम्रुखपावृतकेसहुनाहुीं । रहृतजन्मभरिसो्दुषमाहू। त्रपुरान गांधरात्रपुर्वः । जारागरामात्रात्रमास्यात्रात्रः ॥ २ ॥ जनप्रारब्धविवज्ञवहुवारे । होतावध्यः ;धुदेवक्षमार तिदेखलुपायवतादे । जातेजन्ममूरणिमिटिजार्दे ॥ २ ॥ जनप्रारब्धविवज्ञवहुवारे । होतावध्यः ;धुदेवक्षमार

कोजगतेकरनउपारा । विचरहिंतुमसेसंतउदारा ॥ ३ ॥

दोहा-तातेमोहिम्रुनीशप्रमु, पथअसदेहुवताइ । जातेमोहियवसिहरी, ठेहिआशुअपनाय ॥ ४॥ नेहिमकारद्दरियरिअवताराकिरतकमेंसिरजींद्दसंसारा।पुनिनिज्ञतयदुपतिजगमाद्दी।पाठनपोपणकरींद्दसद्दि ત્રાહ્યત્રમાં જ્યારા ત્રુપાલ ક્ષ્મા ત્રુપાલ ક્ષાણા ત્રુપાલ ક્ષાણા ત્રુપાલ ક્ષ્માણા ત્રુપાલ ક્ષ્માણા ત્રુપાલ ક્ષ આ ક્ષ્યત્રમાં જ્યારા ત્રુપાલ ક્ષ્મા ત્રુપાલ ક્ષ્માણા ત્રુપાલ ક अपन्ति । कर्राहिमेसारा । होहिकल्पकल्पहिअवतासा। द्।। कर्राहिविचित्रचरित्रउदास । रक्षहिमोद्विजअमरअपास

पियतकथामृतयदुपतिकेरो।निशिदिनगहिअघातमनमेरो।अठोकअठोकन्ठोकननाथनोनिहिविधिरः ...

दोहा-जीनजीनदेवननरने, ठीन्होप्रधुअवतार । नामरूपकरणादिसव, करहुमुनीशृउचार ॥ ९॥ धर्मकमसवप्राणिन्केरे । व्यासवदनतेसुनेषनेरे ॥ तिनहिंसुन्नहितमनिहिंभाषा । हरियक्षसुनिवेकी अभिलाषा॥ १ यनगरापनार नार्यात्र । ज्यावाय राज्य । प्राप्त । प्राप्त १८ कृष्णसुयशस्त्रिक्त मितमंदा । जायअषायपायआनंदा॥जाहिनिरंतरस्र निय्शगावे । हरिविस्र स्वन्यस्त स्वस्त्र स्वर्णस्य कृष्णसुयशसानकामातमदा । जायअयायभायआनदााजाहानस्तरसानयशमाव । हासपश्चलनभरुता उत्तरमा श्रवणकरतहरिचरितसोहाचनाहोतपतितपामरअतिपावना। १० ..सा. ११ . हिं जाजनचित्तरमाई॥ १२ ताम्बहुपकारइतिहास । ताकोहतमाहिअसभासे ॥ सुनिइतिहासअमितसुखदाई। देहेंजगजनचित्तरमाई॥ १२

दोहा-श्वरहस्किगुणगानुम्, लगिजहमननाय । तवत्विपयिवनोदम्, रहीनम्नलल्चाय ॥ ताचन्य नार्वास्थानस्य । स्विन्यमिहरिकथासदाहीं ॥ तोषुनिसुनतसुनतितनकाहीं । स्वन्यमिहरिकथासदाहीं ॥ सुनिसुनिकृष्णकथादिनराती। हुँहैजनअपगणआस्याती ॥ नितनवर्षग्रहमोदहिटहिँहै । क्वर्ड्यम द्यानद्यान्यस्य विश्वस्य स्थानस्य स सहित्तम् तिस्तानस्य स्थानस्य विकासतान्त्रात्वरवात्वरात्वरात् । अटकस्टिअहअवअवेकरे ॥ जगमेजनतेजनेवृथाही । शुकरकृक्तसीरसस्वाही

त्रञ्जालकुराञ्चनालकारः । ज्यानस्यान्त्रात्रस्य । गणनगणाणमध्यावः । शृक्षरहकुरतारतालगण श्रीचदत्तमयहामनमार्द्धा । कानदशाद्विद्दनकार्द्धा ॥ तिनकोष्ट्रयासुरतगतिवानी । जहर्तकथानीनुजमातआनी त्तवकानगमार्थाः प्रकापनसम्बद्धस्य । तात्रवास्त्रवाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट्रभाष्ट् होहा-कृष्णक्रपात्रसुनतन्त्रहेः चित्तलगायहम्मः । तिनक्षेआसुपहरत्हाटः, अथनतत्रवत्तिहेस् ॥ १८ ॥ नाम रूप्तान्ताना । मोपरकरिक्द्रपामहानी ॥ मुखदायकद्दिरकथासोहाई । सारवस्तुवर्णहुमृतिसई ॥ तात्रहेमित्रामृतज्ञानी । मोपरकरिक्द्रपामहानी ॥ मुखदायकद्दिरकथासोहाई । सारवस्तुवर्णहुमृतिसई ॥

ाबाचनाञ्चाकामा र व्याप्त्रचनरकरूनाचकामा ॥ उप्पत्त्वक्षारकमालाकारः । तास्त्रच्युवनवरुष्ठावसः ॥ विकर्णे विकार्णे कस्तपवित्रभाश्चतम्माही ॥ सोकश्चिकीकीसतिभूरी ।वर्गणमुनीशकरकुदुसदूरी॥९५॥

📭 🔐 ्दर िष्ट्रः । धर्राहरूपबहुकुपानिकेतू ॥ कर्राहंचीरत्रविचित्रअपारा । सोअवकहहुसहितविस्तारा ॥ श्रीग्रकउवाच ।

िबिक्तिवेदियुः कि ासुनिर्दे एक्टिक्ता नासत्वमित्रासुततिनहिंसराहत । वेल्लिमोद्रस्विधवगाहत

#### मैत्रयउवाच।

दोहा-सवजगजीवनभद्रहित, विदुरप्रश्नयहकीन । निजकीरतिविस्तारकर, यदुपतिपद्मनदीन ॥ १८ ॥ । हैहमारतुमपरअनुरागा ॥ अहोवादरायणेकनंदन । कियोभिक्तिकरवज्ञयदुनंदन॥१९॥ ः । , ँ । प्रगत्बोकुरुकुलमहँयमराई ॥२०॥ सोईतुमहोविदुरसुजाना । सत्यअनन्यभक्तभगवाना॥ ् 👬 ेरे 🔃 मोहिकहिहरिंगेनिजहिंनिकेत्र॥२९॥तातेंमैंसिंगरीहरिंछील।वर्णहॅंसुनहॅंगुणहॅंसभझीला२२। ुंेे ्रीयाना िने हैंवियुर् हुं ः ै्३॥सूक्षमचितअचितह्नविस्तारी।अपनोरूपअकेळविचारी२४

दोहा-सर्वशक्तिथारणकरन, जेहिसंकुचितनज्ञान । निजमायाविरचीहरी, जेहितेजगनिर्मान ॥२५॥ ુખનવું તો ત્યોર્ગ ે તારંગવાને **્રદ્યાપ્ર**गद्धोमहत्तत्त्वपुनिताते।उपजतविदुरजगत्तयहजाते२७ . . . . . . . . . । क्षोभितभयोष्ठनहुमतिसेत् ॥२८॥ महत्तत्त्वतेअहंकारभा । जोकारणकारजअधारभा॥ इंद्रियभूतमनोमयजोई ॥ २९ ॥ सात्विकराजसतामससोई । सात्विकअहंकारतेसुनिये । मनऔसरउपजेयहग्रुनिये॥ जिनतेभोज्ञव्दादिप्रकासा ॥ ३० ॥ राजसअइंकारपुनिभासा । ज्ञानेद्रीकमेंद्रीदोऊ ॥ प्रगटभईतातेपुनिसोऊ ।

दोहा-अहंकारपनितामसै, सिरुयोमाञानाद । जातेभयोअकाशयह, रूपब्रह्मअहल ।द ॥३१॥ पुनिअकाशअस्पर्शहिजायो । तातेमारुतहूप्रगटायो॥३२॥मारुततेप्रगट्योपुनिरूपा।रूपहितेपुनितेजअनूपा।।३३॥ भयोतेजतरसगंभीरा । तातेह्रप्रगट्योपुनिर्नोरा ॥ ३४ ॥ जलतेगंधगंधतेधरणी । जोधूतनकीआनँदभरणी ॥३५॥ नभआदिकयेभूतनमाहीं । एकएकतेग्रुणअधिकाहीं ॥३६॥ येदेवताकृष्णकेअंसातिहरिकीअसकर्राहेपश्चेसा ॥३०॥

#### देवाऊचः।

प्रभुपदपेकजकरहिंप्रणामा । दासनहरणतापद्रख्यामा ॥ जोकवंदतसंतउदारा । छोडहिंअनायाससंसारा ॥ ३८॥ दोहा-आपचरणतेजेविमुख, तेनितलहिंकलेश । तातेत्वपदकमलकी, छायाचहाँहहमेश ॥ ३९ ॥

पढिपढिवेदयकांतिहर्वेठा । भक्तिसुपासागरमहँपैठा ॥ ऋषिसोजहिंतवचरणअभेगा । जिनतेप्रगटभईयहगंगा ॥ जेगंगातटकर्राह्मीनवासा । तेत्वपद्धिगकर्राह्मीनसामा ॥४०॥प्रीतिसहितजोतुवपद्ध्याँव । ज्ञानीवरागभक्तिसोपाँग। तुवपदकमञ्जिकटमतिर्पारा । वसैसदानहिंपावहिषारा ॥ हमनुवपदशरणागतहीवै । पदगगरेदीनदुरस्तावै ॥३५ ॥ जगउत्पतिपाटनसंदारा । यहिकेदेतआपअवतारा ॥ इमझरणागतवार्राहवाम् । करियेनाथवेगिउद्धारा ॥ ४२ ॥

दोहा-असतदेहअरुगेहमें, जिनकीमतिछव्छीन । कुटिछकुमनितरहतहें, तुवपदभक्तिपिदीन ॥ २३ ॥ क्रस्कुमतिकपटीअञ्चानी । जिनकीमतितुवपदनलुभानी॥ तेतुवदासनचीन्द्रतनाही । आपदासतिनदृरसदाहीश्रशा जेजनकर्राहेकथामृतपाना। उहाँहेअवशितेभक्तिविज्ञाना ॥तिभिसंसारहिविनहित्रयामा। कर्राहेविदेशिपविक्रेटविद्यामा ॥ योगीपारिसमापिदिकोऊ । उत्तरिवदामदोदिपसोऊ ॥ यथमपायने अभिनयपामा । पुनिपार्वीदन्तपामीनवासा ॥ जेतुवेप्रमपयोपिदिपूरे। तिनकोतिनश्रमतुमनदिहरूरा। ४६॥ तिरज्यो आपित्रगुणनेदिमादी पिममायनदिनगनस्र नार्दी।।

दाहा-भिन्नभिन्नदम्देंस्य, स्वनकानिदैनादि । नानेदेहमिटापत्रम्, कांग्दापादमपादि ॥ २७॥ वगितरजनकोशितिको, दमहिदेवपदुगन । नुवन्नद्वाहिवदाग्थन, ग्निदिभागकीमान ॥ १८ ॥ तुमकारणद्दीमुरनेक, समरथपुरूषपुराष । मायानेंत्रधमदिदियो, झक्तिजगन्तिमांच ॥ ४९ ॥

ोजगपालनउत्पतिहेतू । धरींहरूपवडुक्रपानिकेतू ॥ कराँहचरित्रविचित्रअपारा । सोअवकहहुस हितविस्तारा ॥ श्रीक्रुकुउवाच ।

हिविधिजवैविदुरमतिमाना।मुनिसोंकहहरिकथालोभाना।।तविमित्रामुततिनहिंसराहत । वोलेमो दर्ज्वीधअवगाहत

### मैत्रेयउवाच ।

दोहा—सवजगजीवनभद्रहित, विदुरप्रश्नयहर्कान । निजकीरतिविस्तारकर, यदुपतिपदमनदीन ॥ १८ ॥
ं चरजछागा । हेहमारतुमपरअनुरागा ॥ अहोवादरायणेकनंदन । कियोभक्तिकरवज्ञयदुनंदन॥१९॥
ं ॰ ँ । प्रगत्नोकुरुकुछमहँयमराई ॥२०॥ सोईतुमहोविदुरमुजाना । सत्यअनन्यभक्तभगवाना॥
े तू । मोहिंकहिह्रिगेनिजाईनिकेतू॥२९॥तातेमेंसिगरीहरिछीछावणेहुँसुनहुँगुणहुँगुभज्ञीछार२।
हिंरहेएकश्रीथामा।जिनकेअहेंविपुछवपुनामा॥२३॥सूक्षमचितअचितहुविस्तारी।अपनोरूपअफछविचारी२४

दोहा—सर्वशक्तिधारणकरन, जेहिसंकुचितनज्ञान । निजमायाविरचीहरी, जेहितेजगनिर्मान ॥२५॥ मायाजोग्रुणमयीमहानी।धरचोवीजजेहिशारँगपानी॥२६॥प्रगट्योमहत्तत्त्वपुनिताते।उपजतिवदुरजगतयहजाते२७ महत्तत्त्वजगितरजनहेतू । क्षोभितभयोग्रुनहुमतिसेतू ॥२८॥ महत्तत्त्वतेअहंकारभो। जोकारणकारजअधारभो॥ इंद्रियभूतमनोमयजोई॥ २९॥ सान्विकराजसतामसरोई।सान्विकअहंकारतेग्रुनिये। मनऔसरउपजेयहग्रुनिये॥ जिनतेभोशन्दादिप्रकासा॥ ३०॥ राजसअहंकारपुनिभासा । ज्ञानेद्रीकर्मेंद्रीदोऊ ॥ प्रगटभईतातेप्रनिसोऊ ।

दोहा-अहंकारपुनितामसे, सिरभ्योमात्रानाद् । जातेभयोअकाशयह, रूपब्रह्मअहरू ।द् ॥३१॥ पुनिअकाशअस्पर्शादेजायो । तातेमारुतहूप्रगटायो॥३२॥मारुततेप्रगट्योप्रनिरूपा।रूपहितेपुनितेजअदूपा॥३३॥ भयोतेजतरसगंभीरा । तातेहूप्रगट्योपुनिर्नारा ॥ ३४ ॥ जलतेगंपगंघतेषरणी । जोभूतनकीआनँदभरणी ॥३५॥ नभआदिकयेभूतनमाहीं । एकएकतेगुणअपिृकाहीं ॥३६॥ येदेवताक्वरणकेअंसातिहरिकीअसकर्राहेप्रशंसा ॥३७॥

#### देवाऊचुः।

प्रभुपदपंकजकर्राहंप्रणामा । दासनहरूणतापदुस्यामा ॥ जाकवंदतसंतउदारा । छोडाँहअनायाससंसारा ॥ ३८॥

दोहा-आपचरणतेजेविमुख, तेनितल्हाहिकलेश्च । तातेतुवपदकमलकी, छायाचहाँहहमेश्च ॥ ३९ ॥ पढिपढिवेदयकांताहिंवेठा । भक्तिसुधासागरमहँपैठी ॥ ऋपिखोजािहतुवचरणअभंगा । जिनतेप्रगटभईयहगंगा ॥ जेगंगातटकर्रोहिनवासा । तेतुवपदिष्ठगकर्रोहिविलासा॥४०॥भ्रीतिसहितजोतुवपदध्यावे । झानविरागभक्तिसोपावे॥ तुवपदकमलिकटमतिपीरा । बसेसदानािहपावहिपीरा ॥ हमतुवपदशरणागतहोवे । पदरावरेदीनदुखखोवे ॥४५ ॥ जगउत्पतिपालनसंहारा । यहिकेदेतआपअवतारा ॥ इमशरणागतवार्राहवारा । करियेनाथवेगिलद्धारा ॥ १२ ॥

दोहा—असतदेहअरुगेहमें, जिनकीमतिलवलीन । कुटिलकुमतितरहतहें, तुवपदभक्तिविहीन ॥ ४३ ॥ कुकुमतिकपटीअज्ञानी । जिनकीमतितुवपदनलुभानी॥ तेतुवदासनचीन्हतनाहीं । आपदासतिनदूरसदाहीं ४०॥ जैजनकरीहकभाष्ट्रतपाना।लहिंहअविश्तिभक्तिविज्ञाना॥तिजसंसारिहविनहिप्रयासा।करिंहविशेषिविकुंठविलासा ॥ योगोपारिसमापिहिकोळ । उत्तरिहमहामहोद्धिसोऊ ॥ प्रथमपायतेअमितप्रयासा । पुनिपापिहेतुवधामितवासा ॥ जेतुक्षेत्रपप्रोपिहिषूरे। तिनकोविनश्रमतुमनिहेतूरे॥श्रद्धासिरज्योआपित्रग्रणतेहिमाही।पसमस्थनिहेंजगतसृजाहीं॥

रोहा-भिन्नभिन्नहमहिसने, सृजनशक्तिनैनाहि । तातेदेडुमिळायप्रभु, करिदायाहमपाहि ॥ १७ ॥ जगितरजनकाशक्तिजो, हमहिदेवयदुराज । तुषत्रह्मांडविद्दारथळ, रचिहभोगकीसाज ॥ १८ ॥ तुमकारणद्वासुरनके, समस्यपुरुपपुराण । मायामेंप्रथमहिदियो, शक्तिजगतनिर्माण ॥ १९ ॥

रचनहेतत्रह्मांडके, हमकोसिरजनकीन । ज्ञानशक्तिअवदीजिये, हमतुम्हरेआधीन ॥५० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांघवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजृदेवकृते श्रीभागवते आनंदांबुनिधो तृतीयस्कंधे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

## श्रीशुकउवाच ।

दोहा–यहिविधिदेवनकीविनय, सुनिकैंशारँगपानि । काल्शक्तिधारेहरी, सोवतलोकन्जानि ॥ ९ ॥ तेइसतत्त्वप्रगटजेहिकीन्द्रे।तिनहिमिळायपरस्परदीन्द्रे२तिनमहँअंशहिकियोप्रवेशा। जिमिसवथळमहँकिरणिदिने रह्योभिन्नतेहियोजितकीन्हो। कर्मजगायजीवकहँदीन्हो॥३॥तवतेतेइसतत्त्वसुजाना।उत्पतिकियग्रह्मांडमहाना॥४ जामेसुक्षमरूपअतीवा । रहतचराचरिसगरेजीवा ॥ ५ ॥ सोत्रुझांडरूपहरिकेरो । सहसवर्पजलिकयोवसेरो ॥ ६ सोत्रह्मांडहुभयोएकथा । त्रिथाफरप्रगट्योपुनिद्श्या॥०॥यहहेपुरुपप्रथमअवतारा। सिगरेव्यप्टिस्वरूपअधारा॥८

दोहा-आधिभूतअध्यात्मअरु, साधिदैवविधितीन । जीवएकधाप्राणदञ्ज, असविभागतेहिकीन॥ ९ ॥ सुमिरतमहदादिकविनय, जोकियपूर्वअपार । वर्धनहितत्रह्मांडके, श्रीपतिकियोविचार ॥ १० ॥

हरिहिग्रुणततेभेअस्थाना।सुनहुतिन्हेंमेंकरहुँबलाना।१९।प्रगट्योसुलपावकअरुवानी।ताकेविपयशब्दपहिर्चानी १ रसनाताळुवरुणसुरभयऊ । तातेजीवविषयसुरलयऊ॥१३॥नासासुरअश्विनीकुमारा।त्राणविषयभौगंपअपारा १४ देवदिनेक्विपयतेहिरूपा।यहिविधिप्रगटेनयनअनूपा॥१५॥भईत्वचामारुतयुतजाको।विपयपरक्षजानेबुधताको १ भयेश्रोत्रताकेदिशिदेवा ।विषयशब्दजानहुयहभेवा॥१०॥भयेरोमऔषधसुरतिनके।कंडूविषयजानियेजिनके॥१८

दोहा-भयोमेट्रताकेभये, विदुरप्रजापतिईश । आनँदताकोहैविषय, वर्णीहंमुदितमुनीश ॥ १९॥ भयोफेरगुद्मित्रजासुसुर ।विषयविसर्गतासुजानहुँधुर॥२०॥प्रगत्बोहाथशकसुरजाको।विषयग्रहणकरिवेहैताको२ प्रगटेपादभानुसुरुव्यकःविपयतासुकोगमनतभयकः॥२२॥भईबुद्धितेहिसुरवागीज्ञा।ताकोविपयवृझयहदीज्ञा॥२३ भयोद्धदयसुरतेहिसितभानू।विषयतासुसंकल्पवसानू।२४।भोषुनिअहंकारिहावईशा।वर्णीहंकरतवविषयसुनीशार्थ भयोचित्ततेहिसुरसुनिजानो।तासुविपयविज्ञानवखानो॥२६॥भयोस्वर्गहरिकोझिरतेरे। नाभीतेसुरसुनिननिवेरे।

दोहा-पदतेपुहुमीप्रगटभै, भेसुरनरजिनमाहि ॥ २७ ॥ छहेस्वर्गसुरसतग्रुणी, रजगुणनरमहिकाहि ॥ रहेगवादिकपञ्जपुदुर्मीमें॥२८॥अवसुनियोगतितमोग्रुणीमें॥ज्ञंकरकेगणप्रेतिपज्ञाचा ।वसिंहअकाज्ञभेदयहसाचार॰ प्रगटेहरिमुखबेदुउँचारी । तामुवृत्तिहितविप्रमुखारी ॥ ३० ॥ क्षत्रधमेभोहरिभुजतेरे । तेहिधारकक्षत्रिहृद्यनेरे । जोक्षत्रीवित्रनकोपालक । चोरनचंडालनकोपालक ॥ ३१ ॥हरिस्रुरूतेवेइयवृत्तिभे । तेहिधारकभेवेइयहुनिरभे । जेजनजगजीविकाचलार्वे । धर्मकर्मआपनोवनार्वे ॥ ३२ ॥ इस्चिरणनतेभोसेवकाई । ब्राहकतासुशूद्रससुदाई ।

दोहा-त्राह्मणक्षत्रीवेश्यकी, सेवाकरतजोक्चद्र । तापरहोतप्रसन्नहरि, गर्नीहनहींतेहिक्षुद्र ॥ ३३ ॥ चारिद्धवर्णेथमीनेजथरिथरि।पूर्जीइयदुपतिकहँरतिकरिकरिक्रिक्षेवण्योद्दरिकोवपुजोई।ताहिसकटकहिसक्रीइनकोई पेजोसुन्योरद्धोजोजाना । ताहियथामतिकरहुँबस्नाना ॥ होनहेतअपनीशुचिवानी । विषयवदतजोरहीनशानी ॥

्, ेश्चनिरंतुरगाऊँ । जन्मजन्मकेषापनञ्जाऊँ॥३६॥रसनाकोफठहरिग्रुणगाना । श्रुतिफळकृष्णकथारसपाना॥ ारनहुँकर्तारा । गावतहरियश्रष्टहेनपारा ॥ ३८ ॥ मायाविदपुरुपनहरिमाया । मोहनकरतवेदअसगाया ॥

हुन रेतनः , नि । तोकिमिनानिसँकेकुत्सितमति ॥ ३९ ॥

दोहा-जेहिमहिमाकोमनवचन, कवहुँनपावतपार । विधिरुद्वादिकथिकरहत, तेहिहरिनतिवहुवार ॥ ४० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजावाँघवेशविश्वनाथिसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिहजूदेव कृते श्रीभागवते आनंदांजुनिषोतृतीयस्कंधे पष्टस्तरंगः॥ ६ ॥

# श्रीशुक उवाच।

दोहा-यहिनिधिजनमेत्रेयसुनि, कह्मोविद्धरसोंनैन । तनक्षत्ताकरजोरिके, विनयिकयोभिरिचेन ॥ ९॥ विद्धर उवाच ।

ुर्धानअपिकारी त्याना । निर्गुणजिनकोकरहुवसाना॥ तिनकीकृपाऔरग्रणकेसे । ठीळहिहेतुकहहुजोऐसे॥२॥ राशिशुसमळीळानीहेयो चोनिपेस तिमे चारीमजमायाकरिजगतवनावे ।पाळनकरिपुनिताहिनझावे॥४॥ .शिकाळ्य ्रिहुतरे । नझतनज्ञानकबहुँहरिकेरे ॥ तहरिकोमायाकरिसंगा । केसेहेयहकहहुप्रसंगा ॥ ६ ॥ इतिहर्ने स्वाप्त केहियो सोन्या निर्माणकारी । मेरेहियेज्ञानदुसदाई ॥ ७ ॥

### श्रीशुकउवाच ।

दोहा-यहिंविधिजबिनतीकरी, विदुरमहामितमान । तबिमत्रासुतविहँसिके, बोळेवचनप्रमान ॥ ८ ॥ जोनतकेतेषु ,हुँबिरोपू । सोमायाजानहुँदुबेंपू ॥ ईश्वरकोवंधनकहुँनाहीं । तेसहिसवजीवनहुबनाहीं ॥ ९ ॥ ज्योंसपनेहिरकटतअसांचे।पेजोळखततेहिळागतसांचे।जिमिजळमहँडोळतज्ञाञ्चिछाया।जानिपरतडोळतनिञ्चिराया प्राकृतजोगतिजीवनमाहीं । देखियवंधनंपैसतिनाहीं॥१९॥सोभ्रमकृष्णकृपाकहँपाई । भक्तियोगतेजातनज्ञाई १२॥ जबहन्द्रियहरिमहँळगिजाहीं ।तवहींसिगरेजोकनज्ञाहीं॥जैसेनिभयसोवतमाहीं।सुखदुखजानिपरतकछुनाहीं॥१३॥

दोहा-श्रवणकरतद्दीहरिसुयद्दा, पापनकंरतिनिपात । तोयदुपतिपदपद्मरति, काकहिवेकीवात ॥ १४ ॥ तवअतिद्दायउरआनँदपाई । वोट्टेविदुरसनेद्दवडाई ॥ (वि.ज.) ट्रिह्माणीतरबारतिद्दारी । संश्रयसवकटिगईहमारी ॥ होतकृष्णग्रणगावनप्रीती । वादृतकृष्णचरणरितरीती ॥ यहसांचोषण्योद्धनिराई । हरिमायावश्चेषजनाई ॥ जोहरिदासग्रुणेअपनेको । तोनीवीद्दंषपननिद्देषको॥१६॥अतिज्ञानीअतिमूरुसकाही । रहतसदासुससंश्रयनाही ॥ जेक्छमूरुसअरुक्षुज्ञानी । तिनहिंसदाटीनेदुस्वनानी॥१०॥ईश्वरमयजोजगतिहजाने।जोनताहिभूटेदुश्रममाने॥ जोनेशुक्रभमोग्रस्थाई । ताहिनशैदीकारसेवकाई ॥ १८ ॥

दोहा—नोसाधुनसेवनकरत, बढ़तक्वरणपद्भीति । तीपुनिकबहुँनपावतो, जननमरणर्काभीति ॥ १९॥ सासाधुनपदकीसेवकाई । दुर्छभमोकोपरतजनाई ॥ सदासंतद्दिरकीरतियाँ । जगनीवनकेपापनशाँ ॥ २०॥ प्रथमविराचिमहदादिकईशा।धुनिप्रगट्योविराटजगदीशा॥तामेकीन्हयोकिरप्रवेशा २२ आदिष्ठकपबहुपदिशास्त्रेशा। रहत्तरोकिसगरेजेहिमाही॥ इन्द्रियविपयप्राणदेशताही । चारिवर्णजीतुमदियगाई॥तेहिविभूतिअवदेहुसुनाई॥२॥ दुरिवासुतस्त्रताति विभूतिअवदेहुसुनाई॥२॥ दुरिवासुतस्त्रताति । चोरिवर्णजीतुमविद्यम्पर्यह । जसवयहिनगमाहिष्टकेहर्वर

दोहा-स्चेप्रनापतिविधिकिते, कहंदुसर्गशनुसर्ग । मनुमन्वतरवर्णिये, देदुमोहिसुद्वर्ग ॥ २५ ॥ तिनकेवंशदुकनेवंशदु । सहितचरित्रननाथमशंसदु ॥ २६ ॥ अपजरपशवर्गावेख्टाका । वर्णदुमित्रात्तवश्रश्रोका॥ तिनकोसविनमाणप्रमाना । अरुभुटोकदिकरदुवताना ॥ सुरनरपशुपश्चीद्वामित्रते । दनकीद्वत्यावभाषदुकेते॥२०॥ विधिशिवशादिसुस्पकेद्वारा । उत्पतिपाटनकरहिसँद्वारा॥तयदुक्तिककदृत्वरित्रा । अवन्युगसम्परमविचित्रास्ट वर्णदुवर्णाश्रमदुविभागा । रूपस्वभावशीटअनुरागा ॥ वर्णदुःश्विनन्मश्च मुक्तिको । कहीयतनअवरुद्धयुक्तिको ॥ राजनीतिजीविकाउपाई।शास्त्रश्वणविधिद्विजाई॥३ इविधाना । श्रहनक्षत्रतारागणनाना ॥३३॥ , आर्या कोर्या चित्रा प्रश्वणकार्य । विधिकती नेकेरो । ओआपतकोधर्मनिवेरो ॥ ३४ ॥ जोनधर्मकीन्द्रेयदुर्ग्य । करउकुपासोदेहुसुनाई ॥ ३५ १६याला । तेसतिशिष्यनकोसवकाला ॥ प्रंछेविनष्टंछेकाहिदेहीं । जोनिजदासजानिह्रिटेल्सी ॥३० ॥ स्वरूपा । भापद्वनिगमज्ञानसुनिभ्रपा ॥ अरुवर्णंहुगुरुक्तिष्यप्रयोजन ३८ , जो स्वर्णाः शित्राई । वसहिआपनेतर्निहंशाई ॥ ३९ ॥ यसवजेहेंप्रश्रहमारे । तिनकोकरहुनाथनिरवारे ॥ मंदा । किह्विधिष्ट्रटेकलिकोफंदा ॥ चारहुवेदयज्ञजपनेमा । श्रमदमनियमदानत्रतक्षेमा ॥४० ॥ श्रीद्युक्रजवाच ।

रुभापद्वासकरवणकहहुनाहराखहु।जतनाकमनजीवनकीगति।सोसवमोहिंसुनावहुसुनिपति॥ ३

कुरुप्रधानयहिभाँतिसों, जनपूंछचोल्लचाइ । मुनिप्रधानगद्गद्गिरा, कहनल्गेमुख्छाइ॥४१ सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजानांधवेशश्रीविश्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्री महाराजश्रीराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिह बृदेवकृते आनंदांत्रतियत्त्रीयस्कंधेससमस्तरंगः॥ ७॥

मेंत्रेयउवाच । -अँहेमशंसनयोगयह, कुरुभूपतिकोवंश । विदुरभागवतजहँभये, संतनकुलअवतंश ॥ कीमाल।।तुमनितनितनवकरदुविशाल।।।१।।सोअवसवर्जावनसखंदेत्।परेनेभवनिधिसोकनिकेत् 🙃 पुराना । सोतुमसुनहृदिदुरदैकाना ॥ जोश्रीशंकर्षणभगवाना । सनतकुमारनसोंकियगाना ॥ २ ॥ वुहजारा । परिभूमिशिरङगतनभारा ॥ सोप्रभुशेपवसतज्ञदंरहेऊ । जाकोविरदवेदअसकहेऊ ॥ **म्धुनिवेको।निजनिजनिजसदागुणिवेको ३ श**क्षिसुरपुनीपारसनकार्दी।गपेशेपढिगअतिअहलादी -इंग्पेनश्वरनेश्जो, शैंडमहेशसमान । उसेजायतेहिंदेशमें, पृतहमेशहरिप्यान ॥ मुनीज्ञा । सोटेनेज्यक्नेनफणीज्ञा ॥ ४ ॥ सनकादिकनटसतभेज्ञेज्ञा। गंगानटभीनेनिनकज्ञा॥ फुनकार्ह्याकियप्रणामक्षिरधरिमदिमार्ह्या।जेपदकम्छनभुजगनकन्या।प्रेमसहितसेर्वार्द्धनितपन्या॥ अभिटॉपीनवनवनजरनिकटनितरासि॥५॥दियेशेपशिरकीटहजारा । जिनकीचहुँदिशिष्रभाअपाग करजारी।गद्गद्गिरामीतिनहिंथोरी॥रिचकामळपद्विविधमकारा।अस्तुतिकीन्दींवारहिंबारा॥६॥ पुनिभागवतपुराणको,क्रियोप्रश्रमुनिराय । तिनसोंसंकर्पणसक्छ, सादरदियोगुनाय ॥ र्गदुपार्द्वी।नांख्यायनमुनिअतिमुदमार्द्वी।कियोसप्रेमप्रअतिधिनाना।सोवण्योभागततपुराना ॥३॥ गपक्यासर । जापबृदम्पनिञागपराहार ॥ जाननदिनश्रीकृष्णनिभूती।कियोप्रश्नभरिष्रमञकृती॥ कार्दी । औरवृदस्पनिकदिगमार्दी ॥ मांख्यायनमुनिज्ञानप्रधाना । वर्ण्याश्रीभागवतपुगना ॥ तिकरिदौषकञ्चिपि, अञ्चानातिनुम्दारि । मात्रपानदैसुनहुअव, दर्षिकरितमनपारि ॥ ९ ॥ ग्रागयन।अपनक्षियेन्यानंद्रपरायन्॥ गयोषुद्धित्रज्ञगज्ञस्माद्यं। चौद्दस्युवनरदेकसुनाद्यं॥५०॥ रिटोना।काट्यक्तिपरितमुराभीना॥मदमचतुरपुगमा विभवअ।मक्टलोक्वितमईटरिस्टप्क

ः ोटिगयकः प्रिकाल 💥 मयकातिवनिजनाभीतेभगवाना। विरनचविद्ववहेतुविधिनाना।। . . . : ७ . पूपा . . . ज जोसू . 😞 ाफिठिरह्योजनमहँदशभाशा।सोइपंकजकोपरमप्रकाशा १९॥ दोहा-हरिप्रभावतेकम्लमें, प्रगटभयोकरतार । जाहिस्वयंधुकहतहैं, सिरजकसवसंसार ॥ १५ ॥ ाही । उसन्छगेछोकनचहुँपाहीं ॥ परेनहींजवलोकनिहारी । तवप्रगटेतिनकेमस्वचारी ॥ १६॥ ो । सोकोक्रहेपुरुपप्रवीनो॥१८॥असविचारिसरसिजकेनाठै। कियपवेशचौमुक्रोहिकाछै ॥ दोहा-फेरिकंजकीकर्णिका, फिरिआयेकरतार । धरिसमाधिबैठतभये, इवासनसाधिअपार ॥ २१ ॥ तहाँविधाताअचलहै, धरिशतवर्षहिध्यान । अपनेउरमेललतभे,कमलापतिभगवान ॥ २२ ॥ ै उ। इसिरिसप्रकाञ्चासुफणीइसेजविलासहै । फणसहस्रुव्यसमानसोहतस्रिल्लासुअवासहै ॥ २३ ॥ असळ्ल्योसोवतपुरुपयकमकेतसरिसञ्जभवेशहै ॥ संध्याजळद्युतिपीतपटनिदरतसुकुंचितकेशहै ॥ सुवरनसुर्शंगनशैलशाभाइरतसुकुटविराजतो । मणिसहितसुरधनिधारसमवनमालयुत्तउरछाजतो ॥ वरभुजगसम्भुजलसत्तसंदरचरणकिशलयचारहै ॥ २४ ॥ त्रयलोकजेहिसोरूपअनुपमलंबअरुविस्तारहै॥ आभरणिद्व्यविचित्रवसन्दुँउसतहरिभुजमहँँठगे ॥ २५ ॥ जेपुरुपप्रभुकोपदपदुमपूजतनखेंदुप्रभाजगे ॥ तेल्हतअनयासिहदुलासनिरासयमपुरतेसही ॥२६॥ मुखमपुरविहसनहरणजनदुखलसतकुंडलकानही ॥ ञुकतुंडनासाअधरभासाविवभासाहरतिहै । अरुअठकवंकहिपगटश्राजत्रभुजगिशुछविदुरतिहै ॥२७॥ कॅटिमेखलाअमलाअनूपमहारज्ञोभअपारहै।श्रीवत्सकौस्तुभवक्षथल॥२८॥भुजमणिकेयूरविहारहै ॥२९॥ शशिसुरपावकपवनआदिकसुरनतेप्रभुअगमहै ३० धनुशांखचकगदास्वस्वर्गहुलसतचहुँकितअसमहै ३१॥ यहिविषिठ्रूयोहरिकोचतुरमुखतहँइपुनिअसठखतभो।तेहिनाभिसरसरसिजप्रगटनभपवनजठतहँठठकभो दोहा-यहिनिधिरुलिभगनानको, निश्वरचनकरिआस । अस्तुतिकियकरजोरिके,निरसतरमानिनास॥३३॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाभिराजशीमहाराजगाँभवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाभिराज श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राभिकारीश्रीरष्ठराजसिंहज्देवकृतेआनंदाम्बु निर्पोतृतीयस्कंपेअष्टमस्तरंगः॥ ८॥

#### त्रह्मोवाच ।

दोहा—बहुतदिननमें आपको, मंजान्यो यहुनाथ । यहजीवनकोदोपअति, धरवनपद्तुवमाथ ॥
५ . े उभरवः । सवभूतनकेअन्तयामा ॥तुमतेभिन्नवस्तुकछनार्हा । सक्टरूपदातुमदिसदार्ही ॥ १ ॥
५ . े उभरवः । रूपनाथयदिदयोदिसाई ॥ वीजसदसअवतारनकरो । उत्पत्तिथानयदिदिमरो ॥ २ ॥
त . अवेदैकछनार्ही । देयहआनँदरूपसदार्ही ॥ यहीरूपमेसेवनकरहूँ । यहीविद्वकारणडचरहूँ ॥ ३ ॥
५ . े े । सोकोरकुपामोदिदरशायो ॥ नाथभुवनमंगटकदाता । देनमामितुवपदनटनाता ॥
्कोने स्वार्ति । तिनदिनयदवपुपरतिनद्दारी ॥ ४ ॥

्दोहा-नेतुवपदपंकजितरत, कर्राहेकथाकोश्रीत । तिनकेहियते नाधतुम, करहकवहुँनाँहगीत ॥ ५ ॥ र्वे द्वीतिन्छायो । दासरावरोनाँहेकहवायो ॥ तवहीँङोधनतियसुतकेता । होतङोधमदमोहघनेरा ॥ ६ ॥ पुक्ष अध् ते । तेकुमतीअतिअहहिंअभागी॥निरतविषयसुराधावरदहीं।तिनकोयमकिकरहिंगहहीं ॥ र्वो अतुन्तिकोषितकविष्तगनतकछुनाहीं।सुधातृपाअरकफापतवाता।कामकोषमदमोहअपाता॥ द्धुखितहोर्हिङ्नतेवहुवारा । निरित्वद्शामनङरतहमारा॥७॥जवर्टीत्वशरीरजगकाही । तुमभेदेखतहैजगमाही तवर्टीजनकोर्दे संसारा । रुहतज्ञोकदुखवारिहवारा ॥ ९ ॥

दोहा-दिनभरकरिष्यापारवहु, श्रीमतकरिहिनिशिशैन । विवश्विपयसुखउझिकझिक, ट्रेहेंकबहुँनिहिंचेन मनमहँकरिहमनोरथनाना । पूरणहोिंहनतासुविधाना ॥ कबहुँसुनिहिंकथातिहारी।तिनकोनरकविशेपविचारि त्रेसुनिकथाधरिहतुबध्याना।तिनहियकंजबसहुभगवाना॥जोइबोइकरेकामनादासा।सोइसोइबपुतुबकरसुप्रकास सुरहुर्वेधेजेआञ्चापाञ्चा । ध्यावततुमिहिनहोतिनराज्ञा।तिनकोनाथिमलहुतुमनाहीं।विनादयाजेरहिंसदाहीं॥ तपत्रतदाननेममस्रजेते । तुमण्जनपूजहिनहिंतेते॥ इनकोतुवपदरतिहतकरई । सोइजनसंपूरणफललहई ॥ १

दोहा—जसहुतसहुजोकियो, तुवपद्रोमहिपान। जानिपरहुताकोअविश, तहिसंसारनञ्जान॥ जगउत्पत्तिपाटनटयदेतू। टाटाकरहुसदासुखसेतू॥ हेन्भिवनकेसुदरस्वामी। तुम्हिनमामिनमामिनमामी॥

धन्यनाममदिमामुर्खुद्की । दलनसकलकलिमलनफंद्की ॥ प्राणपयानसमयजनजेई । केसहुकृष्णनाममुराते तमनुजनवदुजन्मनपापा । वृटतपुनिनकरतसंतापा ॥ अविशक्तष्णपुरगमनतसोई । यामेशंककरेजनिको तदारिकेशरणागतम्हिं। असप्रभुतजिअनतनिहिजेही॥१६॥ जोहरिहरविधित्रयवपुषारी।पालतसिरजतहरतमुरा

दोहा-हमअरुद्रअरुपिण्णुहूं, जेहितरुकेंद्रेंडार । सोनारायणसुवनहुम, रक्षकअहिंहमार ॥ १६ ॥ सदानिरतजनपापकमंमें । कवर्डुनरतनुवक्यिनधमंमें ॥ तेजनकेनीवनकीआसा । कारुरूपनुमकरहुनिवास तेमुकुंद्रकेंद्रिग्धारिपरणी । कर्जुप्रणाममहासुद्रभरणी॥१०॥त्रासुप्रतापत्रद्धपुरमाही । मेंत्रसितनकोत्रर्द्धेसदिर जेप्रभुकेपद्रपायनदेत् । मेंकीन्द्रांजपयज्ञसदेत् ॥ सोगोविद्केपद्रअर्दोद्दा । वंद्रीसुसदसुनीज्ञामिलिदा ॥ १८ वयनपदासनपर्यदेकरुद्धा । तवनवर्यायवृद्धपरमेज्ञा ॥ सद्राधमकोरक्षणकरही । वसुधानिहरिजननउद्धर्सी निनम्रभुकोमेकरुद्धानामा । स्प्यरयद्वयक्षेत्रिनामा ॥ १९ ॥

दोदा−पद्पिभविद्यारदिनप्रभ्, तद्रपिउदरजगभारि । जेपसेजसोवतउद्गि, निद्रामोदपसारि ॥ २० ॥

े नितगाई । मोकहँभजिहिप्रीतिअतिआई॥ तासुमनोरथपूजिहेंआझू भिंप्रप्रब्रह्वेहेंअनयाञ्च॥४०॥ । औरहुपर्मकर्मविधिनाना ॥ इनकोजेहिपूरणफल्रहोई । मोपदप्रीतिकरेहिद्रिसोई ॥ ४९ ॥ मेंअहहूँ । प्रियेकप्रियतमसिनेंकहहूँ ॥ तातेजनतिजिक्षेभवभीती । करैअविशमोपदमहँप्रीतिध्र्र॥ मयभोतेहिज्ञाना । तातेकरहुजगतिरमाना ॥ जैसेपूर्वजगतयहरहेऊ । तेसिहरचहुजोमोहिल्रेभयऊ॥४३॥ दोहा—चतुराननप्रतिभाषिअस, परमपुरुपभगवान । विधिकेदेखतताहिथल, ह्रेमेअंतर्धान॥४४॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजावांपेवेशविश्वनाथांसंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशी राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञापिकारीश्रीरघुराजांसहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिषोतृतीयस्कंषेनवमस्तरंगः॥ ९॥

दोहा-निधिअस्तुतिसुनिविदुरतहँ, अतिआनँदउरआनि । पुनिबोर्लमैत्रेयसो, जोरिसरोरुहपानि ॥ श्रीविदुरउवाच ।

अंतर्धाना । केतेविधिपरजानिरमाना ॥ रच्योविरंचिदेहतेकेती । कितीमानसीवर्णहुतेती ॥ ९ ॥ प्रश्नकियेतुमपाहीं । तेकहिमेटहुसंशयकाहीं ॥

### सूतखवाच ।

जनयहिविधिकीन्छो।कहनऌग्योमेनेयमुद्भीन्यो॥(मै.उ.)कियोवर्यंशततपकरतारा। जेहिविधिश्रीभागवतरचारा ५कियोपानदोउकहॅविरीचगहि६तवअकाहाळोंकमळिनहारा। हियमेविरचिविरांचिवियारी ँ न्हे । पुनिचोदहयकाररचिदीन्हयो ॥ ८ ॥

दोहा—इतनोईजियटोकको, जानहुविदुरप्रकार । ब्रह्मटोकनिष्कामको, फर्ट्हैकरहुविचार ॥ । बोल्योफेरविदुराविदुराई ॥ वि.उ.।काटरूपहरिङक्षणजोई । हेमेंत्रेयसुनावहुसोई॥९०॥ क्षत्ताकेवचनसुनीज्ञा।कहनटगेसुमिरतजगदीज्ञा।(श्री.मे.उ.)जोमहदादिककोपरिणाम।।सोईकालटट्टनमाविषामा |आदिअंतहेनाई| । टक्षिनपरतजेहिवपुटगमाही॥सोनिमित्तकारणजगकेरो॥रच्योजोटहिद्दरिविश्वघनेरो॥१९॥

्र । तासुप्रकारप्रकाशितमानो ॥ १२ ॥ अवजैसोद्देजगतमहाना । जैसेरह्योपूर्वनिर्माना ॥ दोहा-विश्वसूर्एिनवभाँतिदै, पाकुतवैकृतएक ॥ १३ ॥ तिनहीप्रख्यप्रकारदे, काल्रिकग्रणद्रव्येक ॥

त्तत्त्वकीसृष्टिबसानी । प्रथमविचारहुविदुरविद्वानी॥१२॥अइंकार्कीसृष्टिद्वसरीभृतसूक्ष्मकीसृष्टितीसरी॥१५॥ विचारहु । पर्चईदेवसृष्टिनिर्धारहु ॥ १६ ॥ छठईतामसृष्टिअपारा । प्राकृतयेपटसर्गेडचारा ॥

। ताकोप्रीतिसहिततुमसुनह ॥१७॥सातीसुख्यसगैनोअहई । सोपृक्षादिसृष्टिकविकहई ॥ ३८वेणुलताहुमआदिकजाती १९ अटईतियंकसृष्टिहिसुनियासीअङ्काइसविधिचितगुणिये॥ दोहा-गोअजशुक्रमहिष्मृग,चीतारोरुअनंत । मेपऊंटदेखुरनपगु,यहजानहुस्तिवंत ॥ २१ ॥

ारुचमरी।गोरसरभएकष्ठरकीसिगरी॥अवपशुपंचनसनकेसुनिये॥२२॥सिनमद्दैश्वानशृगालदुगुनिये - प्रशशकमार्गारा।शल्यसिंह्यरुगनदुअपारा ॥कच्छमकरआदिकज्ळजीवा।मक्टगोधाऋसअतीवा॥

.नवकवाजहुवासा । सारसहंसमयूरविलासा ॥ चक्रवाकअरुकाकमयूरा । येसवविद्रगनातिजगपूरा ॥ २८ ॥ । विदुरसुनोवहएकप्रकारा॥रजोगुणीतिनकोकहङ्गानी । कर्मविवशुदुसमेंसुसमानी ॥२५॥ वोहा~वेकुततीनहुमुध्मिं, कहिदीन्हचोमतिमान । देवसुधिजोसात्विकी, सोटवेकुतअनुमान ॥

उभयात्मकजानहुविद्वरः जोहसगंकुमार ॥ २६ ॥ देवसगंजोकहिगये, सोहेआटमकार ॥ अपसरसुरअसुरहुपितरः, चारणसिरिगंधवं । रातसयतहुकित्ररहु, जीविद्याधरसुर्व ॥ २० ॥

ચોજ્ઞ-પ્રવર્ષોક્ષમકો ગાર્ષોકા, મનમે કોઇ તનુમાન ( એમ દુ-૪ તેઇવાનંપ, ક્રનો ૧૫૮૬ઝાન છે ૪૪૪ कृदिदेमनामक्छन्ममार्थे । नामपुका इद्योगन्म क्षरीमननुमहिनम् नदमन्युमदानागिद्धार हुनपुनना सान्यस्य भीएअपरेनाभक्ष्मतन । नामनेनकदिरेनान् एन ॥भ्रशाशीनम् कारशभिदीनदार्गः । निनंदनामनि द्वीस्मार्ग પીપુનિયસમાયમાંમાં હાર્મ કે નિયનમાં પીલામુધ્યાની મહારામુપા ગીલ હાલ્યાનિ કે જરૂર હાલ્સ કોર્યકાનિયાની येशस्थाननामभरुनारी। टेब्रुभगवीगम्बद्धीयपूर्णस्य प्रमुनिर्विषशामनक्षित्रभवनातार्ग्रहेषोभये हम्प्रवास्थित

दोहा-भूनभूतेवालभूके महापिकानकराल । साकिनिसाकिनियोगिनी, मिरन्योशिनीहरूल ॥ १५॥ भगभूतळभूतनभृतिस्यो । वेदिनिर्मयर् इदेभयरी-योगनाशीरूनपेटेनुपनार्गणोरहद्वीप्रदिवर्गण पेसीपृष्टिस्चङ्चमनादी । मोदिसमेन नेप्रगस्परमादी॥ ५७ ॥ जायकरङ्क हुनप्रमुखकार्ग । प्रानेदीयैननप्रमुख् र्रोषुर्वजनमञ्जाभपातानवनमर्वनिर्देशस्त्रभया। १८१(मै०५०)मुनिर्वाषिराननमर्वाननिर्देशसंनुगरेतनवननर्देश पुनिजगरचनभरपोतिभिभ्याना । नवप्रगेटदशपुत्रप्रधानार १भविषर्यनिभिग्यजीर्रान्गुकुट हेटरपुटस्त्यरुक्ते

दोदा-पुनिवशिष्ठवगरनभये, द्वाप्रवापिवकेर । द्वापीनास्द्दीनभे, द्वारस्वपितिकेर ॥ २२॥ भयेत्ववातं स्वप्रभादे । भयेतिरीचर्गकतेनास्य । भेजग्रहानेद्शविशास्य ॥ भयेवशिष्टपाचनेनाके । करतेकृतुप्रगृद्वेदिकाला ॥ २३॥ पुलद्वाभिनेने गरिशाला ॥ अपनने पुलस्यक्रपिगरी आननने अंगिमहारी मनतेभयेमुर्राचिमदाना् । भयेअक्तेअविक्षपानाः ॥ २४ ॥ दक्षिनअस्तरनेभोपमाः । रक्षकनागयनविद्विमाः । जन्योपीटतेअपरमआई । जातेमृत्युमदाभयदाई ॥ २५ ॥ दियनेकामशुक्तिकापु । टाभअपरअपनेमतिरापु

दोदा-मुस्तिनापीमेनूने, भयेगगुद्रहुसान । निर्सतिदेशगुद्रतेभये, निनकेपापअपात ॥ २६ ॥

ष्ट्रायातेकदेमतप्रपारादेवदुर्वाकेयाणपियारा।यदिविधिवदुविधिविधितनमनने।यगटभयोनगविनदिनननने॥२०॥ विषिष्ट्रसिसुतासरस्तातिकार्द्दामियुनकरनचद्योमनमार्दि॥अपरमनिरनपिताकदेदसी।मुनिमसीविआदिकडुत्हेर्त्ती॥ करत्तृत्वारणवार्राहेवारा । पितृहियुद्गान्तवननवनारा॥२९॥असअनुनिनकीन्द्रोनहिकोई।कारहेनाहेअज्ञानिहुही कामविव्याद्वकृतुमनात्।।चढदुसुनारित्परमञपाना॥३०॥नेजनंतर्तुनकृदंयद्वपापा।करतञ्जद्भिञ्जितशयनेतापा॥

देष्ट्रा—तेन्त्रंतनेदिमग्न्ष्टत्, साद्द्यटतसंसार । अनुचित्तवनितनगनत्कद्ध, मानतमोदअपार ॥ ३१ ॥ सोइश्रीपतिकोर्देपरिणामा । जोनिजतेजरचत्रवयामा ॥ रत्रणकर पूर्मको सोई । जारजपायपरतनाईजोई ॥३२॥ यहिविषिस्तिषुत्रनकीवानी।त्याग्योविषितनुमानिग्राचनी॥सोविषिदेहदशानहिकीन्दी।तनुकीपरंपरार्गवदीन्दी पुनिलिहदुतियविरंचिशरीरा । रह्योविचारकरतमितपीरा ॥ ३४ ॥ वदनचारतेवदहुचारी । प्रगटे पूर्वरहेनसभारी ॥ जातेप्रगृह्योयज्ञविधाना । नीतिओरउपवेदयुखाना ॥ प्रगटेधम्चरणपुनिचारी । आश्रमग्रतिचारिसुसकारी ॥३१॥

दोहा-सुनिमित्रासुतकेवचन, विदुरविनोदवढाय । जोरिपाणिपंकजयुगल, दीन्ही विनयसुनाय ॥

# विद्ररजवाच ।

सिर्ज्योजेहिविधिवेदविधाता। औररच्योजोवणंडुँताता॥६६॥सुनतसुनीञ्चिदुरकीवानी।वोछतभयेमहासुनिज्ञा<sup>ती॥</sup> श्रीमेत्रेयउवाच ।

चारहुसुखतेचारहुवेदा । सिरज्योचारिवदनविनसेदा ॥ इज्याशस्त्रहुअस्तुतितोमा । प्रायश्चित्तधर्मकोतोमा ॥ यज्ञकर्मजानहुदनकार्ही।कम्तेरच्योविरचितदा्हीं ॥३१॥ वैद्यशास्त्रअरुविद्याधरकरागानशास्त्रअरुशित्वपशास्त्रवर ॥ भक्षकन्या । ७१९ नगर्याः । कमतेम्रुखतेविधिनिर्माना॥३८॥अष्टाद्रशुप्राणइतिहासा।सकऌम्रुखनतेकियेप्रकाशा॥३९॥ येचारहुडपवेद्यखाना । कमतेम्रुखतेविधिनमाना॥३८॥अष्टाद्रशुप्राणइतिहासा।सकऌम्रुखनतेकियेप्रकाशा॥३९॥ दोह्|−यज्ञपोडशीडक्थमस्, अरुअप्रिष्टोमादि । वाजपेयआदिकम्सन, विधिवेरच्योअहल्यदि ॥ ४०॥ दोह्|−यज्ञपोडशीडक्थमस्,

वार्षः वर्गार्थः । चारिधर्मपदगुणहुँसुजाना ॥ ४१ ॥ ब्रह्मचर्युजादिकवृतजेते । रच्योविरचिविधानसमृते ॥ i ॥ ४२ ॥ वृत्तिजौनवनवासिनकेरी । रचीविरंचिविचारघ<sup>नेरी।</sup> कृपीआदिजीविकाअपारा । रेड्र

ा रचिविरंचिजीविकामनकी ॥ ४३॥ मोक्षपमंसाधारणधर्मा । राजधर्मअरुअर्थहुकर्मा ॥ शिक्षति ने त्या । प्रणवसहितजेरच्योविधाता॥४४॥उण्णिक्छंदरच्योरोमनते।गायत्रीपुनिरच्योत्वचनते॥ वोहा—पलते जिष्टुएंद्रमो, भयोअजुष्टुप्फेरि । हाडनतेजगतीभयो, मजापंकिनिवेरि॥ ४५ ॥ त्या । यहिविधिसिगरीमृष्टिवतायो ॥ ककारादिजेवणपंचिशा । शब्दाह्माज्यकहिंदुन्विशा ॥ त्या । परह्मतेहतेपरभायो ॥ ४८॥ पुनिर्ताजोत्तुल्याकानो॥४०॥सातोत्त्वरिवहारतेमानो॥ १० ॥ परह्मतेहतेपरभायो ॥ ४८॥ पुनिर्ताजोत्तुल्यहिंक्करतारा । विश्वरचनकोकियोविचारा॥ त्या । परह्मतेहतेपरभायो ॥ ४८॥ पुनिर्ताजोत्तुल्यहिंक्करतारा । विश्वरचनकोकियोविचारा॥ त्या । तिनकोधमनवद्यदेवसाता॥४९॥तवतिनवंशाव्वत्वरहेतु।असमनग्रुण्योत्स्वयंभुसचेतु॥५॥ वेह्मा—प्रजावहनकहेतुमें, बहुविधिकियोजपाय । सोनवद्ययहिंत्वकहेत्यान्त्रव्यात्वर्यस्वत्वर्यस्वत्वर्यस्वर्याः। वात्वर्यात्वर्यस्वर्याः। सोत्यर्यात्वर्यस्वर्याः। स्वात्वर्यस्वर्याः। सात्वर्यस्वर्याः। सात्वर्यात्वर्यस्वर्याः। सात्वर्यात्वर्यस्वर्याः। सात्वर्यात्वर्यस्वर्याः। सात्वर्यात्वर्यस्वर्याः। स्वात्वर्यस्वर्याः। सात्वर्यस्वर्यस्वर्याः। स्वात्वर्यस्वर्याः। सात्वर्यस्वर्याः। सात्वर्यस्वर्यस्वर्याः। सात्वर्यस्वर्यस्वर्याः। स्वर्यस्वर्याः। सात्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्याः। स्वर्यस्वरंतिसर्यस्वर्यस्वर्यस्वरेत्वर्यस्वरंतिसर्यस्वरेत्वर्यस्वरेत्वरंतिसरीः। स्वर्यस्वरेत्वर्यस्वरेत्वरंतिसरीः। स्वर्यस्वरेत्वर्यस्वरेतस्वर्यस्वरेतस्वरेतिसरीः, द्वर्वतिखविद्यानि ॥ क्ष्यप्रसृतीतीसरीः, इकतेप्रस्तयानि ॥ ६५ ॥ वेद्वर्ताकरद्यस्वरेतस्वरेतिसरीः। स्वर्वात्वरेतस्वरेतिसरीः। स्वर्वातिसरीः। स्वर्वातिसरित्वरंतिसरीः। स्वर्वातिसरित्वर्यस्वरेतिसरीः। स्वर्वातिसरीः। स्वर्वातिसरित्वरंतिसरीः। स्वर्वातिसरित्वरंतिसरीः। स्वर्वर्यस्वरेतिसरीः। स्वर्वरेतिसरीः। स्वर्वरेतिसरित्वरेतिसरीः। स्वर्वरेतिसरीः। स्वर्वर्यस्वरेतिसरीः। स्वर्वरेतिसरीः। स्वर्वरेतिसरित्वरेतिसरीः। स्वर्वरेतिसरीः। स्वर्वरेतिसरीः। स्वर्वरेतिसरीः। स्वर्वरेतिसरीः। स्वर्वरेति

देवहुत्तीकरदमहिको,रुचिकोदईअकृति । जासुर्वशपूरितजगत, दक्षहिदईप्रसूति ॥ ५६ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेशविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्री महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारीश्रीरप्रराजासंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिषातृतीयस्कंषेद्रादशस्तरंगः ॥ १२ ॥

# श्रीशुकउवाच ।

्रिश-मित्रासुतसुखतेसुनत, पुण्यकथामनहारि । वहुरिविदुरये।ल्योवचन,हरियशसुनतिवर्चारि ॥ १ ॥ विदुरञ्जाच ।

् .यंभूमनुगायो । सोजबिप्यनारीकइँपायो ॥तबपुनिकडाकियोमनुराई । तासुचरितमोहिंदेदुसुनाई॥२॥ ः े ुद्ध । यदुपतिदासनकोशिरताजा ॥ ३ ॥ श्रीपतिकोसुंदरयशजोई । गावतरहेसंतजनसोई ॥ िः े निर्वे । तासोभाग्यवंतकोशाना॥ तसेदरिदासनकोगाया। श्रवणकरतकरिदेतसनाया॥श॥

श्रीग्रुकडुवाच ।

िष्पिक्तरं ्रातिकृष्किष्योल्पोषचनाविद्वरसुद्दमस्कि॥तवहस्किथाकहतनिनकाहीं।होतरोमांचसकळव्यूमार्गः दोहा─ऐसेशीमेंबेयसुनि, करिसत्तापरप्रीति । कहनळगेश्रीहरिकथा, तिनहिनचगकीभीति ॥ ५ ॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

े नुजरु त्रांक्ष्मा । त्यविष्रिसोंकद्दवचनअन्द्रपा॥६॥तुमसवमाणिनसिरननदारे । निनर्काद्यत्तिवदावनदारे ॥ त्रिकारपायिद ( ) सेवाकरसवजनभारी ॥७ ॥ तोनवतावहुनुमदिप्रणामा । नोकारसकसक्छननकामा ॥ त्रिक्षयुश्चनमाद । तत्तुत्यागसुरपुरकदंनाद्वाँ ॥ ८ ॥ सुनित्त्वायंभूमनुकीवानी । बोळचनुगननित्नानी ॥ त्रत्रत्यक्षयुश्चनमाद्वी । वृद्दुन्दारसुरक्षअवदाना॥विनाकपटनुमविनयसुनाद्दासिरवहुमोदिशमकृद्यायुद्धादे॥९॥ दोद्दा-पद्दीपुमंदसुत्वनको, पद्दीस्त्यपिनुसेव । सदाभक्तिभग्द्यीयुप्त, पिनुसासनपाय्वेत ॥

्रे ५५४हुँ-गर्ने । शासनसादरकरादेसदारी॥ १०॥शतरूपामदिनिजदिसमाना । उत्त्वतिकरहुपुत्रप्रट्याना॥ ५भीर्वितिपाटनकरह् । कृरिमसकुष्पप्रतिसुरसमग्दृ॥ १ आयुरीपरमम्पीनवकादं । ग्रह्मकरहुप्रजामनटादं ॥ १९९९ - ५५० । जोद्देरपरजनसुरसभारी ॥ १२ ॥ जापप्रभुपनब्रदेनारी । जन्मकुमेदनासुरुर्धारी ॥ ोमुकुंद्केगुणनहिंगावत।सोजनकृषहुँ[सिद्धिनहिंपावत।(ुः विज्ञीनुषयः उस त्राः क्रोतीतुः स्माितिकाः दोहा–तुव्ज्ञासनकरिंदेअवृज्ञि, पेयहदेहुसुनाह् । कहंदमरिंदेकदेप्रना, थ्ळनींह्कतहुँदेसाइ ॥ १४ ॥ सुहिजीवसिगरेजेहिमाहीं । सोमहिमप्रमहोद्धिमाहीं ॥ तासुउधारणकरहुउपाई । जामैवसहिप्रजाससुदाई ॥१४ श्रीमेत्रेयउवाच ।

मुनुकेवचनसुनतकस्तारा।ऌाग्योमनमहँकरनविचारा।किहिविधिद्दोयधरणिउद्धारा।वसर्दिप्रनानेहिमाहँअपारा<sup>५</sup>९ गईरसात्रछकोयहथर्णी । करहुँकोनुउधरणकीकरणी ॥ सिरजतद्दीधरणीज्ञछमाद्दी । बूड्गिइदीस्तिअवनार्झी कछुनहिंआवतमनहिंउपाई॥१०॥होयँसहायमोहिंयदुराई।यहिविधिविधिकेकरतिविचारा॥तेहिकाछतेहिनासाद्वारा

दोहा-निकस्योपकवराहको,वालकअँगुठप्रमान ॥ १८ ॥ देखतहीक्षणमेतहाँ,नभकोिकयोपयान । भयोआञ्चमनसिसविशाला।महावलीतेहिडाढ्कराला।।१९ तहँमुसीचिआदि व्योतीमख्यात् हो। लाग्योकरनविराचिविचारा । नभलसातवाराहकुमारा॥२०॥अहेकोनयहशूकरव्यान् । निकस्योममनासातेआन् र्था नामार्थाम्य सम्बद्धाः सम्बद्धाः । अस्य सम्बद्धाः । अस्य सम्बद्धाः । सम्बद्धाः । सम्बद्धाः । सम्बद्धाः । अस स्रामतअत्तिअत्तरज्ञमनमाहीं।कारणजानिपरतकछनाहीं २१ मुप्तः । स्पृष्टः । सम्बद्धाः । सम्बद्धाः । सम्बद्धाः । सम्बद अवतीदीसतशेलसमाना । धोंसतिहेवराहभगवाना॥२२ : हिल्लिविधिकेकर विचाराः समरीविमत

दोहा−ताहीसमयअकाशमें, अंबुदसरिसकठोर । कियोशोरवाराहप्रभु, भरूचोचारहुओर ॥ २३ ॥ ब्रह्माकोअतिमोदितकीन्ह्यो।दशोदिशासनयुतकरिदीन्ह्यो।।सुनिवराहकायुर्धरशोराः विकासार्वे जनअस्तुपसतलोकनिवासी।क्रीवेदअस्तुतिसुखरासी।२८०५००० अस्तर्वे अस्तर्वे विकासार्वे धुवथरणीउद्धारणहेतु । देवनहोनमहासुदसेतु ॥ चलेसिलिलप्रविशनभगवाना । मनहुतङ्गगमतगमहाना ॥ २६

उठीपुच्छऊरधिहारकेंेेेे हा । महाकठोरइयामजेहिवेजा ॥ कॅपतसटाकीछटासोहाविन । रे .ापार्र ्ि . रा दोहा-सनेजातजाकेखुरन, नभजलवरचहुँओर। महाकरालविज्ञालअति, सोहतडाटकठोर॥

क्वेतडाढराजत्मुखंकेसे । द्वितियाशशीक्यामघनजेसे ॥ नयनप्रकाशअकाशिद्रपरा । रहेनतवतहँशशिअरुस्र<sup>स</sup> योजनद्रशुरुक्षहित्तुजाको।जासुप्रभालियछाइदिशाको २५सुँ थतमहिर् े वान े ने े प्रसूरिक डाट्कराठननयनकराठा । नाज्ञकमुनिनमहादुख्जाठा॥क्रुदेसठिठमध्यप्रभुकेसे।गरचोमहोद्धिमंदरजैसे॥२/

प्रभुपेठत्सागरिकयशोरा । उन्होतरंगतरलचहुँगोरा॥ मानहुभुजाउठायनदीशा॥दुखितकह्तरक्षहुज्यदीशा॥२९ दोहा-अतितीक्षणनिजखुरनते, खनतज्ञरुधिजलनाय । धसत्यसत्वरणीनिकट, गयेऊँचकरिमाय ॥

देखिभरणिशुकरअवतारा । जोजीवनकीरहीअधारा ॥ ३०॥ ताहिडाढ़तेलियोउठाई । रहीरसातलमहँजीजाई ॥ विदुरतहाँठैगवन्तपरणी । करीनाथ्यकअद्भुतक्रणी ॥ आयोयकदान्ववछवाना । धरणिहरणहितकुपितमहाना। गद्यापरिज्ञितछोरनलाग्यो । तहाँकोपप्रभुकोअतिजाग्यो॥३१॥क्रुरतखेलअसृतहाँसुरारी|दानविज्ञरसूठीयकमा<sup>ता</sup> मुडीलगतगिरचोअसुरेशा । मृगपतिकरिन्मिमरचोगजेशा॥ उठीदैत्यत्नुशोणितधारा। सिल्लअरूणहेगयोअपारा॥

दोहा-शोणितसंयुत्तप्रभुवदन, सोहतडाइसमेत । मनुसंध्यामञ्यामघन, दुइजइंदुछविदेत ॥ क्ट्रेंघरणिषरिखाडहिमाहीं।मारिअसुर्कहँनाथतहाँहीं॥जिमिस्रसीमधिमत्तमतंगा।किङ्अविपेकितस्वअंगा ॥ ३२॥ कद्देडाद्थरियरणिसुरारी । इयाम्झरीरदुष्टुख्कारी ॥३३॥देखिवरीचआदिसवदेवा । करननाथकीअनुप्मसेवा॥ सक्छवेदमयवचनउचारी।अस्तुतिकरन्छगेसुखकारी३४(ऋ.उ.)जयजयअजितयज्ञकेभावन।जयकृतज्ञस्वकृत्रसम् जयजयवेदस्वरूपतुम्हारो । देवद्वसहदुखनाञ्जनवारो ॥ जयजयरोम रूपप्रतियागा । धरणिजधारकजनवडुभागा॥

्र प्रजयश्कररूपमुरारी । अमुरनदरनमुरनमुखकारी ॥ दोहा-जयदुष्टनदुर्छभदर्श, जयमखमयीशरीर । जयत्यचथारकछंदस्व, आज्यनयनगंभीर । नातुर्वे . र.त्रपर्वादिशाजयनासिकासृवासुस्रमरना॥जयआननसुकरूपतुम्हारो।जयजयउदरइडावनहीरी॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ३.

्ष अतिजास् । जयविधिभागपात्रसुततास्॥जयग्रहपात्रछिद्रसुखकेरो।चरवनअग्निहोत्रजयतेरो॥३६॥
त्रि त्र्याः त्रि । जयउपसद्गीवामनराँची ॥ जययुगडादृइष्टितुबदोऊ । जयप्रवर्गरसनातुबसोऊ ॥
त्रि अस् पु त्रिशा । जयचित्रचेनप्राणजगदीहा॥३७।जयजयसोमरेतभगवाना।जेतुवआसनवसनप्रधाना॥
दोहा—जयजयसातहुषातुतुव, सातहुयज्ञस्वरूप । जयशरीरकीसंधितुव, सत्रयागवहुरूप ॥
जयवपुकेवंपनसकल, सत्रमलमयेतुम्हार् । यज्ञरूपवाराहयह, यहिविधिवेदउचार ॥ ३८॥

ે ્રાં મળ્યા હત્ત્ ત્રિમુવનમુપા&ત સ્તાં <sub>સ</sub>ંજે હું વસે <mark>!!</mark> जयज्ञानविरागाभक्तिविभागाप्रदवडभागाक्षमाछयेसुखदासदये ॥ ३९ ॥ जयवपुपवराहाखल्जरनाहादायकदाहाकृष्णहरेअतिभासभरे ॥ जयधर्गिउधारन्ज्योंवरवारनपद्मिनधारनदंतकरेजछतेनिकरे ॥ ४० ॥ तवडाढकरालैमहँयहकालैधराणाविज्ञालैविलसिरहीकविसछविकहीं॥ जिमिमेघनमालामधिउडपालातापरकालाराहसहीतेहियसतनहीं ॥ जैथरणीथारीजरूपिविहारीसङ्घितिहारीनिरखिपरैमनमोदभरै ॥ मनञ्जेलशृंगपरद्वेजचंदवरजलधरतापरप्रभाभेरकवियोंडचरै ॥ ४१ ॥ जयदीनदयालाह्मपविशालाहरनउतालाशोकसबेहमलखेअबे ॥ जयविधिविधभारादेवनमारुत्रिभुवनपाराचरणनवैकृतमहारवै ॥ जननिवसनेहेत्रहेखगकेत्रमोदनिकेत्रधरणिधरोयहकाजकरो ॥ हेतुमहिप्रणामामहितुववामहिश्रीधामातेजभरोनिजथानअरो ॥ ४२ ॥ तुर्वविनामुरारीहर्माहंनिहारीपॅरेनभारीमहिधरतातेहिखद्वरता ॥ पेअचरजनाहींरचहुसदाहींयहजगकाहींसुखकरताऌक्ष्मीभरता ॥ ४३ ॥ तुवकेञ्चनझारेपारावारेविद्वअपारेउछटिगयेसुरलोकछये ॥ विधिलेकिनवासीदर्शनआसीहमञ्जूचिराज्ञीहोतभयेतवदर्शलये ॥ ४४ ॥ जीचहतमहानातवगुणनानाकोअवसानामूढ्सोईनहिंसकतजोई ॥ तुम्हरीयहमायाजगतनिकायामोहहिछायानाहिंगोई तेहिसमनकोई ॥ जगमंगटकीजैजेहिनहिंछीजैयहयश्रर्छीजैजगदीशाधृतक्षितिखीशा ॥ हेकरुणासागरगुणगणनागरञाजउजागरमोहिंदीञाप्रभविधिईञा ॥ जेतुवपद्विमुखेमानतसमुखेरहततेसदुखेनगतसदानहितरतकदा ॥ मरिमरिजेजन्मतयोनिनभरमतएकद्वतरसतहोतकदातेउतरतदा ॥ कोटिनजेपापाओंरहुशापादुसहसतापाकरिनसँकेनियरातजॅके ॥ जेअतिमनलाईकथासोहाईतिहरीगाईकहिनथकैमतिप्रेमछकै ॥ कोउतुमसमनाहींत्रिभुवनमाहींनेहिदिगपाहींहमनाहींस्वारथचाहीं॥ दगनहिंदर्शाहीतेहिसुजछाहीहमसुखपाहीदुखदाहीअतिविटसाही॥ हेतुमहिगोविदायदुकुळचंदाआनंदकंदानँदनंदाहरभवकंदा ॥ तुवपदअरविदानिकटवींसदाहममतिमंदास्वच्छंदात्तिजगनिदा ॥ शुकरवपुर्थारेनाथहमारेमोदअपारिवस्तारेमुरदुसदारे ॥ मिभ्यारावरिकरद्वविद्वारसदासुखारेबद्ववारसंतनप्यारे ॥

गतरुणीलहिदुखजलि५, जनइतरतसहुलास । जिमितरनी लहितरतजन, वारिधविनहिंप्रयास ॥ ७७ ॥ वितिहैअरथंगी । यहलेकिहुपरलोकहुसंगी॥जेहिविनसकलधमेषुरधारी।करीहेनकमेहोतिअसनारी॥७८॥ े ँगकरिअतिर्प्राती।मेटहिसुनिजनमनिसजभीती॥जेसेकिलोबेटिमहिपालाजीतहिविनश्रमेवीरिवेज्ञाला॥ े तिउपकारा । जोजनजीवहिवर्पहजारा॥ऐसीतुमहोसुसुखिसयानी।प्रतिउपकारसकहिनहिटानी२०॥

े ि तिउपकारा । जांजनजीवहिवपंहजारा॥ऐसीतुमहीसुम्राखसयाना|प्रतिउपकारसकाहनाहठानी२०॥ मनोरथतेरो । पूरकरनकोहेमनमेरो ॥ एकमुहुरतधीरजधरहू । अवैनरतिकीइच्छाकरहू ॥ २१ ॥ दोहा–संघ्यासमयभयावनी, धार्नाहभूत पिञाच २२ बेळचढेनिजगणनम्रत, विचरहिंहीवमुखपाँच ॥२३॥ रेतविशुरेवेसा । तड़ितसरिससोहतशिरकेशा ॥ चिताभस्मअंगनिअँगरागा । रजतसरिससोहहिंतनुनागा ॥

रभगवाना । तीनिनयनतिनकेजगजाना ॥ तेयहिकाळकरतसंचारा।अविविदेखिंहेकरतविद्वारा॥ २८ ॥ त्रपनपरायोनाहीं । निहमानतीनदतकोडुकाहीं॥छुनतनपदतेजीनविभूती।सोहमसविद्यारपरिहेजकृती ॥२५॥ चरणअदेषसदाहीं । वर्णतजासुदोपनिद्याजाहीं ॥ गावतरहतसदामतिमाना । जिनतेअधिकनकोउसमाना ॥ दोहा—सोहांकरसंतनसुखद, यद्यपिंहेंभगवान । तद्यपिकरहिपिद्यायको, सवआचरणमहान ॥ २६ ॥

रितनकार्ही । निदनकर्राइंसदामुखमार्ही ॥ तेजनजगमहँसदाअभागी । होिंहजेज्ञानिहुपरमविरागी ॥ रणेहेतुर्नाईजार्ने । क़्कुरकावेकाप्रियमार्ने ॥ पहिरहिंभूपणबसनअनेका।कबहुँनतिनकोहोयविवेका ॥२०॥ । जेहिथापितमयादापाँछ ॥ जगकारणश्चतिकहइपुरारी । मायाजिनकीशासनकारी ॥

कर्राह्नप्रभुआचरणपिशाचा । सोसवविधिअतकंहेसाँचा ॥ २८॥

#### श्रीमैत्रेयउवाच ।

यहिविधियद्पिमुनीश्वुझायो । तद्पिनदितिकेमनकछुआयो ॥

कामविवज्ञकस्यपप्रिया, छोंड्सिकछतनुष्ठाज । पतिकोषटपकरचोतुरत, गणिकासमरतिकाज ॥ २९ ॥ ्रितराई।ईश्वरकोतहँज्ञीज्ञानवाई ॥कियोविहारयकौतहिजाई॥३०॥धुनिसरिनामहँजायनहाई॥ ।ममानहैकिन्द्रो । गायत्रिहुकोकछुजपिछीन्द्रो॥३१॥ निदितकर्ममानिपछिताई।दितिछिनितहँज्ञीज्ञानवाई॥ असवोछी । अपनेमनर्काआज्ञयखोछी ॥ ३२ ॥

## दितिस्वाच।

ि ि ी सोअपरापभयोंमेंजानी ॥ से।अपरापनमनहिविचारी । नाशहिनहिममगर्भेपुरारी ॥३३॥ द्वकोकरहुँप्रणामा।नाशकसकटदासदुखद्रामा ॥ ३४

दोहा-मापरहरकीनेकृपा, ममभगिनीकेकुंत । नारिनपरदायाकरत, व्याधहुअतिअधवंत ॥ ३५ ॥

#### मेत्रेयउवाच ।

वेभिकइतकॅपतदितिगाता। पुत्रटाटशातियनअपाता॥संध्याकरिदितिसोंद्युनिगईदिनभयेअमयवनसुनाई२६ कश्यपउवाच ।

चिरहीषुनिसांझिद्धाई । मेरोबचननकछुउरलाई ॥ शंकरहूकीलाजनमानी । तानेमत्यलेहुयदमानी ॥ ३० ॥ विषुगलेबलतार । देवनकेदुसदेवनदार ॥ महाअभद्रभयावनरूषा । विभुवनविनिहंयुनसुरभ्षा ॥ ३८ ॥ शाणिनके।अतिदुसुदेहें । परनारिनवस्वयूपरिलेहे ॥ करिदंदरिदानन्अपकृत्त । ज्वनेकरिदंकापअपात् ॥३०॥

दोदा-त्त्रकोषितद्वेकुष्णपञ्च, अवशिषारिअवनार । नृत्युवनकोमार्ग्दि, तिमिणुरुट्वपद्वार॥ ४० ॥ यचनसुनतभयमानी।योटीदिनिअनिमेखट्यानी।दि०३० )हृष्यद्वनेषुवनकदेमेरोदीर्यननावर्गनिकित्वेदेर्यः।

े देविप्रअपकार्गः । वेप्राणिनकदंकर्गदेद्यासं ॥ जॉनजॉनयोनिनमंजॉतः । नदंनदंअविशिवगद्यपति ॥ देमदेवेद्याकरोदेनिसादसनिनकदेवेद्यापट्यामुनविप्रयोकवचनमुद्दापे । कृद्यपनुनिअमवचनमुनाये ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

#### कश्यपडवाच ।

पितग्रुक्ञक्छ्रब्द्धस्डेरे । श्रीर्हुजेग्रुणमाहँजेट्रेर ॥ इनकोनिद्गिकरिह्नोकामा । पावतनरसोदुखपरिणामा ॥ दोहा—तातवाणीव इनकी,कवहँनडारोडेिछ । अनुचित्तउचित्तविचारतिन,निज्ञित्तरहीजेमेछि ॥ किर्मुजेतिपित्रहीजेमेडि ॥ किर्मुजेतिपित्रहीजेमेडि ॥ किर्मुजेतिपित्रहीजेमेडि ॥ किर्मुजेतिपित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीचित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीजेसित्रहीचेसित्रहीजेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्रहीचेसित्

देहा-सीयदुपतिकोदासुबद्द, होइहिसद्।अनन्य । पायकृपाहारसंतम्पि अत्रगण्यअतिधन्य ॥ ४६ ॥ महाभागततमद्दाप्रभाऊ । मनिदेसकळजगतद्दारभाऊ ॥ सवसंतनमेपरमप्रधाना । करिहरिभक्तितजेअभिमाना ॥ सद्प्रपदियमेंहरिष्याना ॥ ४० ॥ ज्ञीळसिधुयादकगुणनाना।परकेमुखसेरिहिहिमुखारी ॥परकेदुखमेरिहिहिदुखारी । बाकोशवुजगतनिहिहोहोसवकोशोकहिरिहिहिसोहो॥जिमिनाञ्चतप्रीपमशिशतापा।तिमिनाशिहेजगतसंतापा॥४८॥ जेप्रभुद्दासहतुवपुपरहीं । सदाभारधरणीकरहरहीं ॥ कुंडळमंडितआननजाको । कमळनयनजोकंतरमाको ॥

दाहा-अंतरबाहेरजगतमें,मेरोनातिविशेषि । नवनवआनँदपाइहे, नितहिनिरंजनपेखि ॥ ४९ ॥

#### श्रीमेत्रेयउवाच ।

सुनिनातीकोभागवत,पुत्रनवपहरिहाय । गुणिकेदितिमोदितभई,पतिपदनायोमाय ॥ ५० ॥ इति सिद्धिश्रीमदाराजाधिराज्ञवांभवेशविश्वनाथांसदात्मजसिद्धिश्रीमदाराजाधिराजशी महाराजाश्रीराजाबद्दादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंदजृदेवकृते जानन्दाम्बुनियाचतुर्देशस्तरंगः॥ १४ ॥

दोद्दा-फेरमुदितिमञ्चातनयःकरिकेशीद्दरिष्यान । विदुरमदामतिमानसी, टाम्योकरनवसान॥ श्रीमञ्चयज्ञयाच ।

नेजरूपक्रदेषकोरेत् । पार्ग्योदितिअतिमादितिकेत् ॥ रद्योगभेदानवर्षप्रमाना । देवनउरभोहोानमहाना ॥ १ ॥ गभेनजनगीभेमंदा । टोक्साटहुनगयोअनंदा ॥ छाईद्द्रहृद्दिद्याअधिपारी । ब्रह्मनिकटगेद्देवहासी ॥ भिर्मयोगकर्या नर्नाकरजोगीनापदमादिनदिभयभेगोगी॥॥थदनुषक्षमनिचारहुपाना । दमहिजानपरतोउद्याता ॥ भनभन्यअरुगसनदुषाना । नुपादिनिगेनकरूनिजनात् ॥३।द्वादेविषयिक्यात् विजित्तान्तरात् । तुपादिन्योजनात् ।

होरा-स्थारम्बंगमजार है जानादीनुमनान् । नानैदमपरक्षिक्रपा, करिद्वीनैमवनान् ॥ ४ ॥ वप्रशिर्वा जानप्रकादी । जपमापापृत्रपुत्तपर्याणवप्रचाननप्रमुणभागः । जपप्रपेतपूरनप्रचारक ॥३॥ वे अनन्यद्वनुमक्रमजरीतिजननरक्षक्षपृत्तिविक्षां । ज्ञानिक्षयेननकारण। हरदुमक्ष्यमतिज्ञप्रधारण॥६॥ वेद्यक्षित्रपर्यात् । आप्रजन्मद्वर्यर्थिकात्रात्विक्षयित्वर्यर्था। विद्यवर्षाम्यक्षया ॥॥॥ वेद्यक्षित्रमुक्तिस्त्री । वेद्यक्षिक्षयानी ॥ विदिवर्षस्त्राप्तर्यिद्वर्ये । वाद्यमार्थाद्वर्यात्वर्याः

हेर्स-इतिपनुरीतापतुन रिन हो हमस्यात्र । हमस्यात्र क्रम्यात्र स्थाप हमा हैया है। इति स्टेरिसीस्त्रामक्षिणाम् । तो रेस दुनायाद्धाम् ॥ इद स्टोर्समुद्रानदार्गानायशीक्षात्रास्त्राणाः ॥ स्टिर होन्सने स्ट्रिन कार्रे । सिस्ति रस्त केर्द्रम् स्तुत्रोतः परन वालिम्मदिनस्य । रास्य गणन वालिस्सु। रूगा

अविभयद्यान्।

मुल्डिक रास्पुरवकीराती वेटिरीकी मुक्तप्रमान व १६६ हा । जुनहुँददन दर्घ वरमान सन्वेद्रपत्र विवेदकार ।

तकुमारा । औरसनातननामउचारा ॥ येचारिद्धसबदेवनकेरे । हेंपूर्वजहरिभक्तिघनेरे ॥ -विचरतरहतबिळोकमें, चळतअकाशअकास । छोंडिकामनासक्ळमन,श्रीनिवासकेदास ॥ १२ ॥

दिकतेई । विचरतविचरतहरिपदसेई ॥ करिमनमेंहरिदर्शनआसा । गवनकीनवैकुंठिनवासा ॥ प्रणामा।अभिरामनमेंअतिअभिरामा॥३३।जिनस्वरूपहरिरूपसमाना।वसिंहतहीभागवतप्रधाना

जेंभगवाने । तेविशेपतहँकरहिंपयाने ॥ औरौहरिपार्पदजहँरहहीं । हिस्सेवनहितनितमुद्छहहीं ॥१४॥ "यदुपतिजगदीशा।निगमगम्यवंदितममईशा॥शुद्धतत्त्वमयमूरतिजाकी । हरनिहारहिठमदनप्रभाकी १५ दोहा—जहँकाननसुंदरछसत,निश्रेयसआराम । विछसहिंकोटिनकल्पतरु,पटऋतुनितविश्राम ॥

निराजें । मूरतिवंतमुक्तिसमश्राजें ॥ तालतमाल्डुसालविशाला । अरुप्रियाल हिताल रसाला ॥ ोनीलुरिल्डराती । लखतलेखललनाललचाती ॥ फरशनिफ़्लेफ़ूलनिपुंजा । मंडितमत्तमधुपकलगुंजा ॥ अपमोचनवारे । ऐसेजेहरिजनहरिप्यारे॥ १६ ॥जगजाहिरयदुपतियशगविं । ललनासहित्सदासुखपविं ॥

रित । बहतसदानाञ्चकत्रयपीरा ॥ जेवसंतल्यतिकामनभाई । फूल्टिरहींसोरभसरसाई दोहा–हरिपार्पदविचरतरहत, सोरभतिनकीपाइ। गावतहरियज्ञासबैदा, रहतनतहाँलोभाइ॥ १७॥

स्पापदीवचरतरहत, सारमातनकापाइ। गावतहारवज्ञसवदा, रहतनतहाळामाइ॥ १०॥ का । सारसहंसम्प्रयुरवळाका ॥ चातकतीतरऔरचकोरा । इत्यिक्शावहिकरिकळ्कोरा ॥

ि तेयशगार्वाहेंसदागोविंदा।।मुनिमुनिमोहिपरस्परजार्ही।पुनिपुनिगार्वाहेंसुखदसदार्ही २८॥ |वनसोहहिचहुँचार्ही । थळथळपूरपरागसोहार्ही ॥ कुरवककुदचंपकमंदारा । नागवकुळपुत्रागअपारा ॥ रेप्रकारे।हरिगळतुळसीमाळनिहारो।।धनिधनिधनितुळसीसोंकहही।निजतपळपुगुणिळज्जितरहहीं।।

दोहा-जेजगर्मेकेवलकियो,श्रीपतिकोपरणाम । तिनकेश्रीवैकुंठमें,सोहतअनुपमधाम ॥

े । कितेकनकंकेतेजयनेरे ॥ पद्मरागमणिकेवहसौहैं । मरकृतमणिमंडितमनमोहैं ॥ ।छ्छितसोहासीपतिरभाजिनछखिछजिजासी॥कोटिशशीसमयदनप्रकासाफिछतफरशफवतसुखवासा

ी विद्दंसिद्देमंद्विमोइनकरणी।पैविकुंठ्यासीद्दिरासा । फॅसिंद्किवहुँनिद्दंमनसिजफांसा नंदकुमारे । नितनित्तवसुखल्डतअपारे॥इरिमंदिरमद्दंमासोहाद्दं।जोक्षणक्षण्छविकीसमुद्दाद्दं॥२०॥ दोहा—कमल्करनलेकमल्यक, फेर्राईलीलाहेत । मनहुँनाद्देकनेद्दित, झार्राहिनेद्दिनिकेत ॥ । खुद्दिहुतूफर्राईअमित्तपविधिवृपकेत् ॥ सोकमलाकुप्णदिपदमादीं । निजतेरहीलोभाइसदादीं ॥

ोभाकोवण । सातद्वमणिनसातआवर्ण ॥ दिव्यकनकर्जावृनदेकरे । वनेसातद्वारेखविडेरे ॥

र्भागनम् । ताराजुनारम्ताराजानम् ॥ १५०५न्तर्गनगर्गारूपर्वतरः । पताराज्ञाराजानस्य ॥ २ ॥यकथयन्तरस्यतानिमतिथाकी२९वद्धवापिनमहँविद्धमपाटा।जटितसकरुहीरनतेवाटा ॥ शुभनोरा । इंद्रनीरुसम्अतिगंभीरा ॥ तहॅतवकहुँभगवाननहाद्दी । सस्यिनसहितकमर्रासँगनाहीं॥ दोहा—गुरुसीद्रुक्रस्थमरुरे, जरुमिप्रमहिद्याह । पतिपद्यंकजपूजती, आनँद्अंबुवहाह ॥

अरुकसमेत्रु।निरिषरमाअतिसुछविनिकेत्।।निजञ्ञोभाष्रभुकृपाप्रभाज।असगुणिवद्वहियेअतिनाक । करुतकेरियदुविधिषिरसाहा॥कहुँविचित्रवन्वगग।जहँआनुद्मपवद्वतपरागा।॥

्। तीनहुँद्धाकप्रभाकीभरणी ॥ बहुविधिरतनस्वचितसब्दोरा । होतजहाँविधिहरमनभोरा ॥ तंगकुरंगविहंगा । वेरविहायचर्राहेयकुसंगा ॥ सबैसचिदानंदस्वरूपा । प्रभावंतजेवरमञहूपा ॥

दोहा—हरिकोमनगर्देहोतनस्, तद्वँ तैसहिफ्छहोत् । दिव्यश्रंशीम् रजिमकः, दिव्यप्रकाशग्रेहोत् ॥ —सस्तेबहुसरसीसुंदरसरसीकंचनफरसोफाविरही।मणिमंडितपाटाविचविचवाटाक्छश्रानिटाटाशोभसही रिजळसंचारीमणिश्रीजयारीराजीतद्व । मनीसजमनहागीअतिसुसकागेअतिदुतिवारीभाजीतद्व ॥

अनुरागामुन्तिनके । तहँअमिततङ्गगाट्यहँभागानीस्अद्गाममञ्जके ॥ स्तुअपारुयुतविटसे । तहँबहुनरनारीभूषणपारीनितसंचारीदेहटसे ॥ धृतचंदनभालाउरवनमालाबाहुविज्ञालाचारछजे । पीतांबरधोरश्रीहरिप्यारेम्रक्तउदारीनित्यव्रजे ॥ तहँमहाचतंगाकृतमणिरंगामदळअभंगासोहिरहे । जिनकोपरकाज्ञाखयोअकाज्ञाचारेहुआज्ञाप्रभागहे ॥ कळज्ञाकळसोंहेंजिनकहँजेंहिरविद्यक्षिमोहिंप्रभाभरे । वहुध्वजापताकेविविधिकताकेवहुचपळाकेगर्वहरे ॥ तहँद्वरिद्वरिकरुशअपरिवंदनवरिम्रक्तनके । हरिआगमजानीजनविज्ञानीहेंसुखखानीतनमनके ॥ हरिअस्तुतिगावतसङ्सोहावतनिजथळछावतक्षणक्षणमें ॥निक्षिदिनहरिष्यावतकहुँनसिथावतहरिढिग्शववण्डण्डें॥ मुक्तनमुदभरिताविरनासरिताअमीनिदरिताअंबुढेरं । तहँहरिपुरवासीआनँदराञ्चीन जनआज्ञीगमनकरें ॥ जेजसअभिरुप्पिमनमहरार्षेष्ठसनहिभापेंहरिदासा । चिरुरमानिवासासहितहरु।सापुजविहेआसाअनयासा ॥ जेहिदर्शनहेत्र्विथिवृपकेत्र्वहुविधिनेत्करतरहे । सोश्रींवैकुंठाप्रभाअकुंठाकिमिमतिकुंठावरणिकहे ॥ तहँजेजनजाँवेंअतिसुखछाँवेंपुनिनहिंआंवेंसंसारे । नितहरिहिविटोंकेसदाअज्ञोंकेवसतसुवोंकेसुखसारे ॥ ऐसोहरिथामातहँश्रीधामापूरणकामाराजतहै । ज्ञिरकीटरसालाउरवनमालावाहुविज्ञालाञ्चाजतहै ॥ पटपीतसोहावनतडितरुजावनप्रभावढावनकटिसोहै । वपुअतिअभिरामासुंदर्ज्यामाकोटिनकामामनमोहै ॥ मणिकनकअगाराखम्भइजाराप्रभाअपाराचहुँचाहीं । सिहासनमाहींप्रभुविल्साहीरमासोहाहींउरमाहीं ॥ सोरठा-जोबहुबेदनगृह, पारनपावहिंशेपकहि । ताकोंमेंमतिमृह, केहिविधवर्णनकरिसकों ॥ २२ ॥ दोहा-मितहरणीभरणीदुर्के, हरिचरित्रविनजोय । तौनकथानेसन्हिंशह, तेनजायँतहँकोय ॥ हरियञ्चविनगाथाजेगावें । तेनररवरवनरकसिधावें ॥२३॥ चहहिंहमहुँमानुपतनुपविं । तोकरिभक्तिकृष्णपुरजावें ॥ धर्मज्ञाननरतन्तुमहँहोंवै । ताकोपायवृथाजनखोंवे ॥ ऐसीमनुजयोनिकहँपाई । जेनभजीहेहरिपदरतिरुाई ॥ तेनरघोरनरकमहँजाँवें । कोटिनजन्मकीटतन्तुपाँवें ॥ जेजनयदुपतिकथासोहाई । गावतरहतप्रीतिउरछाई ॥२९॥ पदपदमहँबाढ्तअञ्चरागा । ढारतनैननीरवङ्भागा ॥ क्षणक्षणमहँपुरुकाविरुहोती । पूरप्रेमरसप्रीतिरुदोती ॥ दोहा-जेजनहमस्वसुरनके,अहैंजिरोमणिसांच । कवहँनतिनकेत्तवुलगत्, नरकअनलकीआँच ॥ श्रीवैकुंठजातजनजेई । होतसदायदुपतिपदसेई ॥ देखींहनितनव्यदुपतिछीछा । महामोहमंडितञ्चभज्ञीछा॥२५ ॥ एसे।श्रीविकुंटहरिधामा । जाहिकरैंसवलोकप्रणामा ॥ लसहिंसक्तजनविपुलविमाना । फैलरह्योपरकाज्ञअमाना ॥ तेहिविकुंठहरिदर्शनहेतु । गेसनकादिकयोगनिकेतु ॥ लखिबेकुंठनगरकीशोभा।सनकादिकहुनकरमनलोभा॥२६॥ नांचिगयेजवपटद्रवाजे । निरखतसुछविसुनतबहुवाजे ॥ पहुँचेजवहिंसातयेंद्वारे । तबदेहिंरिपारपदननिहारे ॥ दोहा-वैसवरोवरदुहुँनकी,तनुसुंदरवनइयाम । भुजकेयूरकुंडलथवण,शीशिकरीटललाम ॥ गहेगदाद्वारेदुदुँओरा । खड़ेजयविजयअतिवरजोरा ॥ २७ ॥ पहिरेउरमंजुठवनमाला । जामेंग्रंजिरहेअिजाला ॥ सोहतचारिहुवाहुविद्याला । ठाढेदोऊदारकृपाला ॥ २८ ॥ खुलेरहेसातहृदरवाजे । जिनकपाटमणिसहितविराजे ॥ पटद्वारननॅघिगयेअज्ञोके । सनकादिकनकोउनिहरोंके ॥ तेसहितेमुनिसरलस्वभाऊ । सत्तयोंद्वारचलेकरिचाऊ ॥ हरिदासनसोंपूछेउनाहीं।नर्हिकद्धविपमज्ञानमनमाहीं।।विचरतजसलोकनपरवीने।तैसहिकृष्णपुरहुलखिलीने ॥२९॥

हरिपाताम् । विन्दूष्टेवर्षवयरहतनित,सनकादिकऋषिचारि । विन्दूष्टेयविज्ञतमहरू,तहँजयविज्यविहारि ॥ कुटिरुधुकुटिहगअरुणविञ्चारा । श्वासरेतकोषितजनुकारा ।।हेमदंडदोउपापंदभारी।रोक्योद्धारमध्यप्रनिचारी॥ जुनिनहित्तेमुन्तिनप्रभक्त । हरिहच्छावशरहेउनभाऊ ॥ वोलतभेदोउवचनकटोरा । जाहुकहाँतुमग्रुनिनिक्शोरा ॥ हेतिमपाचवपेकेढोटे । पेहमकोदीसहुअतिखोटे ॥ विनदूँछेहरिमंदिरजाहू । प्रभुदर्शनकोकियेउछाहू ॥ सड़ेरहोद्धारेमुनिचारी । करतश्यमंह्वहीगरिपारी ॥ मुक्तजननदेखतमुनिचारी । रोकिगयेतवअतितपपारी ॥३०॥

दोहा-सनकादिकञ्चयञ्जेकमें,रोंकिजाहिकहुँनाहिं । तिनहिविजयजयरोंकदिय,सत्तर्येद्वारेमाहि ॥ करनहेतुद्दरिद्द्यानआये । दरिसमीपमुनिजाननपाये ॥ त्वसनकादिककोपितह्वँके । योख्यचनद्वारपनन्वके॥ ३८॥ मुनयङ्चः।

ि । यहिवकुंठकहँजीविसियोरें ॥ सिगरेजेविकुंठकेवासी । अहेंशीलसागरसुखरासी ॥ तिरुभहँकारविक्तःत । जानीहेवस्तुहिसारअसारा॥सोविकुंठमधिहरिजनजाहीं । कसकपटीवोजवसहुद्दहाहीं ॥ उत्तमित्रमस्यम् ज्ञान के विश्व के स्वाचानस्य । स्वाचानस्य । क्रिक्टू तेसहिसवकहँजानतअहदू ॥ दोहा—कपटीकुमतीकल्मपी, क्रुस्कठोरस्यभाय । तुमपासंडीपुरहो, क्हाँरहेइतआय ॥ ः उमपारकुर्तिः ः ँ ँ ि इ उमकत्तिद्वउदरमहँपारे।होहुनतुमसाधुनकेप्यारे ३२ , . . . . . . . . . . . किमनभगहँनलकोहपरेपे ॥ तेप्रभुकेतुमहोनहिंदासा । केवळवेपहिंकरप्रकासा ॥

ँविपात्ताः ्रीतिनी<sup>ः</sup> ो ु तु ।हीतिनहे तुर्हे ित्तर तुर्वे ,भाजहँकुपाळुविस्साहियदुनायका। ःचोह 🚜 ा। ऐसोजगतजीनदुर्खधामा॥ तहाँजाहुदोउममअपकारी। होहुदैत्यराक्षसदुर्खकारी॥३८॥

दोह्।−यहिविधिसनकादिकदर्ई,जवजयविजयकुर्जाप । जोअनिवारणञस्त्रते,कारकईश्रृहताप ॥

िजय<sup>े तिज्ञ</sup>ि <sup>६</sup> । परेमुनिनचरणनअकुलाई॥३५॥बोलेयुगलयुगलकरजोरी।नाथभईहमतेबङ्खोरी ॥ ्रेर. :, । जेहितोमिटैशापकीवाधा ॥ सोउपायप्रभुदेहुबताई । विनतीकरहिंचरणशिरनाई ॥ ् ्रदानवहों ै। पैमनमेंहरिसुधिनहिंखोंवे ॥ ठहवकुयोनिकछेज्ञनितेतो । हरिसुमिरणभूछवर्मतिजेतो ॥ ्ह् ्रिमाती।हरिसुपिनहिंविसरैदिनराती।।हमअज्ञानवशतुमकहँरोके।ताकोफलननयनअवलोके।।३६।।

दोहा-सनकादिकजयविजयकहँ, जौनभयोसंवाद् । तौनजनार्दनजानिकै, राखनहितमर्याद् ॥ श्रीपतिनिजपार्पदनकृत,ग्रुणिमुनिकोअपराध । वैठरहेजसतेसही, दौरेकृपाअगाध ॥

ं विदन्तमकरंदा । पानकरतसुनिवृद्दिमिल्टिदा ॥ तिनपदसोंधरणीमहँधावत । आयेप्रभादिगंतनछावत ॥ ेर .बि. ्री पैनहिंत्रभुहिंबीचमहँपाई ॥ ३७॥ तहँघायेपापेदचहुँओरा । जानैनहिंचारेत्रतेहिठोरा ॥ र्छान्हेंतहँपार । कोउछत्रलैपीछेआवत ॥ कोउपादकालैतहँआये । कोउविजनलैसपदिसिधाये ॥

ानित तेतहँँ आधु । पीछेथायेजानिमहायुध् ॥ सनकादिकश्रीपतिहिनिहारे । जेशभुसदासंतरखनारे ॥

दोहा-पहुँचितहाँपार्पदस्वै, रुगेचरावनचार । छत्रपादुकारुसङ्गे, रमारमणजेहिठीर ॥ १९७०/हिझारुरहरुकेग्छत्रछर सामा देवराकी । छत्रपादुकारुसङ्गे समारमणकेहिठीर ॥ ोहतः ुआनन् । दासनसुखद्दिपंतदिज्ञानन् ॥ सुखस्।गरगुणआगरनाथा । देखतहीकरिदेतसनाथा ॥ ः ेरतः ुकेसे । नवसाधनघनचपटाजेसे ॥ कांचीकटिकंचनपरकासी । नचतमारूमधिचंपरुतासी ॥ दोहा-उरविशालमेंलसिरही, ग्रुभवनमालअपार । मनहुनीलगिरितेगिरी, वहुरँगसुरधुनिधार ॥

. . .े.अर्ह् ् । धरेवाहुयकपक्षिराजपर ॥ यककरमेंप्रभुकंजभँवविं । अभयदानयककरदर्जावें ॥ रेरो ैं 'पुरिसुरिताहिरमाछविजाहै॥४०॥चपटाडुतिहर्कुंडठठोळा।सुँछविटहतेतेळसत्कपोळा

ું ઇલ્લિક્ષ્યરતી , હુર્ત િ, તેર, છાવિષર િ, તેર્ગું હોવિગોર્ક કેર્ગું કે મિર્દા જિહોદરાગતા, રેમાર્ટ મુર્વ કેર્ગું કે હુરુવાન કેપવણનાલું ધરમેજો રહેતાઓવિશ્યે નુમર કિંદુ હોર્વું ‼8વા။ ्दोहा–हरिसुखमाकहँठोंकहैंां, कमलाकोछविगर्व । भयोअस्तहरिअँगनिरस्ति, असभापतकविसर्व ॥

्र रुखमल्योते । अँइंदासयदुपतिकेतेते ॥ जसइच्छादासनकीहोते । तेतेसदिमभुकोवपुजीते ॥ ्रित्रुक्छिषियदु उत्ती, वेद्र ॥भूषर ्रिताई ॥ध्र्याहगञ्जस्विद्यस्णञस्विद्यान्वकोम्छनुङ्क्षीमकस्तु ॥ इत्यान्यन्वभूषस्य । प्रविज्ञाहियनासाकेद्वास्य ॥ सुनिमानसहरिष्टियोनुस्त । सनकादिकोमुद्दितजन्त ॥ ः 🚬 👵 ित्र्ीतद्पिहरिहिरुस्यिगयेष्ट्रोभा्ई।।विकसितवारिजवदनविराजत।कुंदप्रकाशहासँछविछाजत।।

👊 🚶 ी । गुणतभयेहमसमनहिंदूने ॥

. कथरिहरिष्यांना ! िर जर्या ही इन्दिन ४२,४ जोविचा लल्ल ४ डी.५ ५ जेंद्रम नलोभाने । करहिंसशीतित्रेमरसपाने ॥ तिनकेष्यानसदाप्रभुआर्वे । जिनकोयोगीकहँकहँपार्वे ॥ आजहमारे । देखिपरेत्रभ्रुनरवपुधारे ॥ दुर्छभऔरहुजीनविभूती । सोप्रभुनिकटविनहिकरतूती ॥ नकादिकचारी । अस्तृतिगावतिगराउचारी ॥ ४५ ॥

त्यामपाठिपदत्तरुअरुण, नखश्रेणीछोवसंत् । चरणत्रिवेणीमुनिनदृग, मजनकरिसुखरुत् ॥ ४४ ॥

# सनकादयङ्यः।

सर्वेउरमाहीं । तदपिनजानींहज्ञठतमकाहीं ॥

ा–तेतुमत्रसममदगपयै, भयेकृपाकरिनाथ । कोकृपाळुहेतुमस्रारस, कीन्होहमहिंसनाथ ॥ १पिताहमारे । सुधासरिसकाननमहँडारे ॥ तवतेनिवसहृहियेहमारे।अवप्रत्यक्षलखिभयेसखारे॥ ४६॥ तत्त्वप्रकासु । त्रिभुवनपूरितप्रगटप्रभासु ॥ रूपमधुरदासनदरञ्जाई । देहभक्तिनिजउरउपजाई ॥

ाईजनकाही । तबदेखततुमकहँउरमाहीं llछूटतअहंकारममकारा।प्रनिनहिंआवतयहसंसारा ॥ ४७ ॥

मुदासा । तेनकर्राहेमुक्तिहुकीआसा ॥ तौविधिज्ञिवसुरपतिऐइवर्या । चाहतर्नाहेतौकारुअचर्या ॥ ı—धुक्टिभंगतम्हरेकरत्, उपजतन्ञतअनंत् । तिनकोनहिचाहतकव्हुँ, तेविरलेजनसंत् ॥ णजनअर्वि । चरितरावरोसुनेंसुनर्वि ॥ करतत्रेमरसकोनितपाना।तिनकेसमकोत्रिसुवनआना ॥ १८॥

गुअपराधा । दियोनाथदासनकोवाधा ॥ तातेनरकवर्सेंद्रमजाई । पैइतनोर्दीजेयदुराई ॥ वसेपदकंजा । रसनाकहैचरितमनरंजा ॥ तुल्रसीसमप्रसुसुरतिहमारी । लगीरहैनिशिदिनसुसकारी ॥ तममकाना । रहेसर्वदाहेभगवाना ॥ ४९ ॥ सुंदरवपुनिजहृदयदेखायो।नयननआमितअनंदािहछायो॥

-देवनकोदुर्छभअहो, तुमकूपाळश्रीराम । सोहमकोदर्शनदियो, तुमहिकरहिपरणाम॥५०॥ ते सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजवांभवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा

ि **घिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृ**ष्णचंद्रकृपापात्रापिकारीश्रीरप्रराजांसहरुदे

बक्रतेआनंदाम्ब्रनियोत्ततीयस्कंधेपंचदशस्तरंगः॥ १५॥

#### ब्रह्मोवाच ।

हेविधिजवअस्तुतिकरी,सुनिनसहितमतिमानि । तवसराहिबोछतभये, सुनिसींझारँगपानि ॥ १ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

जियहमारे । मारथर्मनहिनेकविचारे ॥ कियारावरोअतिअपराथा । तातेछहेजापकीवाधा ॥ २ ॥

हनकहुँदीन्हों । यामेसम्मतहमहूँकीन्हों ॥ जेजनहोत्तिविश्वेदौही । कवहुँनतेश्रियलागाँहमोही ॥ ३ ॥ मिष्रभूरी । विश्वरणमहँममरातेषूरी ॥ इष्टेववहाविश्वहमारे । तौनधर्मजयविजयविसारे ॥

सममुक्ति । साहमअपनेशिरधरिछीन्दे ॥ २ ॥ चाकरकरतचूकजोकोई। तोअकीर्तिस्थामीकीहीई ॥

-जैसेइन्द्रियकरतिह, विषयविषदानपराथ । पताकेसंत्रंथते, होतजीवकीनाध ॥ ५ ॥

जाससुधासागरसुयदा, अवगादेदकवार । सपदिस्वपचहदोतदाचि, पुनिनलहतसंसार॥ रसेवकाई । पूर्साञ्चपमकीग्तिगाई ॥ तातेभुजदुदीय मम दोही । तातिहिकाटउँहीहँमछोही ॥ ६ ॥

५७४ मार्च । मुम्पद्र अपनिजनापारं ॥ नाहात अगुक्छिम्छभछसारं । धगहिशिलादिकशिरसपकार्दं ॥

क्रोनकार । मेंपाईपदर्शाटनद्वारं ॥ विमनकीकीन्द्रसेवकारं । पर्राणपरमधुरपरतु सदाई ॥ देसकारं । र्रेट्ट क्रिक्ट स्वारं ॥ विमनकीकीन्द्रसेवकारं । रणमेंद्रारकपर्दनीहरारं ॥

दोहा-विप्रनकीसेवाकिये, भेअनंतम्मनाम । विप्रनकीसेवाकिये, भयो सत्यसुखधाम् ॥

जाचंचलाकटाक्षाहित, विधिशिवबद्धतपकीन । तौनरमामोमहँअचल, यदपिनमैतिहिलीन ॥ नश्रमतार्: ,।ऊ । नहिकछुमममहिमामुनिराऊ ॥ ७ ॥ पावकअरुब्राझणमुसमेरे । ऐसोकहतवेदगणटेरे ॥ ,त्रेयुवाअवाऊँ । तथा न तोपअनलते पाऊँ ॥ चेनिरलोभीशांतउदारे । तेईविप्रमोहिअतिप्यारे ॥८॥ सवमोरिविम्रती । रुकतिनजासुकहूँकरतूती ॥ ममच्षणोदुकमुरधुनियारा । प्रतहोनहित्शिवशिरधारा ॥

े पावनकरणी । परणीमें अपमेनउद्धरणी ॥ ऐसीमेंद्विजपदरजकाही । परहुँआपनेमुकुटसदाही ॥ दोडा-ऐसोविप्रप्रभावसति, जिनविप्रनसोजोइ॥करतवैरतेहिकुमतिको, कवहुँउधार नहोइ ॥ ९ ॥

पार्श प्रतापनन्यापारात गंपापन्य सामारात्माराप्रस्ताहरूपाराम्य क्षेत्र स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त ्रवृत्वमारक्ष्य । गनेनभेदकबहुँमतिर्पारा ॥ मोहिअरुद्धिजमहँळ्खर्हिजाभेटू । जाहिहोतअसयमपुरखेटू ॥ ्रित्य मुद्रपर्दे । उभयआंखिएँचहितेहिकेरी॥१०॥जेविप्रनमम्हपर्हिजानी । पूर्जीहेनविह्निणीरग्रुगपानी॥ र्ह्मिण्यापारा । होय विप्रजो निपटअनारी ॥ बोळतमपुरवचनग्रुसुकाई । राखतज्ञीळ स्वभावसदाई ॥ ्रिक्हेर्ले ्राई । जसमेंभृगुमुनिकहाँक्षेरनाई ॥ गावतमेरीकथासदाहीं । मानतहेकोजकीभयनाहीं ॥ दोहा–ऐसेजे जनजगतमें, विप्रभक्तपरवीन । तेसाथनकेअविज्ञोंने, सदारहीं आधीन ॥ ११ ॥

ऋपयऊचः।

त्रुष्य उत्तुर्गः । स्वानिक्यान्योद्धिक्षशाधाशित्यस्याद्योक्ष्याहमारी।आविहिहरिषुरआद्युतिधारी ॥ . दैनावव . र । सोतिक्यान्योद्धिक्षशाधाशित्यस्याद्योक्ष्यपहिमारी।आविहिहरिषुरआद्युतिधारी ॥ . दैनावव . र । सोतिक्यारित परेनत्वनार्श ॥ १६ ॥ इष्टदेवहें विश्वआपके । विश्वनकेतुमश्च प्रतापके ॥१०॥ . र । वेदानिक्यार्थ । परिअवतारिहनाथ विषादा ॥ अहासकरूथमंनफरुसांचे।सदासंतक्रके मनसंचे ॥ १८ ॥ दोहा-तासुक्ष्यारिहण्याहिनात्वर्त्त, यहसागर्ससार । तेहिश्चकोकोहसरो, नोकोरक्याअपाय ॥ १९ ॥ अकेपदर्गकार्ह । प्रार्थिस्य सहितसुरिहारमाही ॥ साम्माविष्य सामकहें । तुरुसीसमहिटारहीकुभाई ॥ अधिक्यं अस्तिक्यार्थ । प्रार्थिस्य स्वत्य स्वत्य सामक्ष्य । । प्रार्थिस्य सामकहें । स्वत्य सामकहें । सामकहें । स्वत्य सामकहें । सामक

देहा-नोपहिभाँतिनसस्ति। वित्रनकीमयदि । तौकोससहिद्वस्त, कोअसकैरप्रसाद ॥ २२ ॥
\*\*\*करहुनद्विनसत्कारा । वेद्वंपतीनशहिअपासाध्विनद्रोद्विनकहुँद्विनदरही । तुमहिनिनाकोतिनहिन्दिश्चा

- अनीव्नपदनी े । तौस्वरोगचरुहितेहिरीती॥२३॥देद्वंपकानाहाकनोहेनुमहिननीकरुगतप्रभुमोहे ॥

वि ेत्नकेत्वमप्तेसी । सदापर्मपास्तिपरहांसी ॥ भापवित्रप्रभावभागा । हेयहनायप्रभावितहारा॥ २२ ॥

कीवक्तकुक्त वर्षे । वाहरुसहस्तरकारहेनकारी॥ सुनिसनकादिकविनयमुसस्ति। पञ्चवित्तयस्ति। सुनिस्तरकादिकविनयमुसस्ति। पञ्चवित्तयस्ति। सुनिस्तरकादिकविनयमुसस्ति। पञ्चवित्तयस्ति। सुनिसनकादिकविनयमुसस्ति। पञ्चवित्तयस्ति। सुनिसनकादिकविनयमुसस्ति। पञ्चवित्तयस्ति। सुनिसनकादिकविनयमुसस्ति। पञ्चवित्तयस्ति। सुनिसनकादिकविनयमुसस्ति। सुनिसन्ति। सुनिसनकादिकविनयमुस्ति। सुनिसन्ति। सुनिसनि

पति "विनवसंस्पाद्दभाद्याः तुरस्द्।तनशाय । वायनदृद्दान्द्नाद्द् । सामाद्रभगाय ॥ २५ ॥ सनकादिकविनयमुरारी।वेदविद्देतिशसनिराउचारी॥(श्रीभ)-चुन्निश्चरमप्यक्तियनस्यः स्मितिकास्मित्रवृत्तवनस्य .पावश्चरुतनुषादे । भोगिशायकोशापनदादे ॥ ऐदेशाद्यनिशानदन्ति । ममप्रेरितृतुनवनतन्त्रसारे ॥ २६ ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

# ब्रह्मोवाच ।

तहँसनकादिविकुंडविलोकी।अरुहरिकोकरिदासअञ्चोकी॥सिगरेसफलनयननिजकरिके।परममोदअपनेउरभृश्कि। देहरिकोपरदक्षिणचारी। मंद्विहँसिअसगिराउचारी।।बहुविषिकरतविकुंडविधाना।प्रश्चनातमलहिकीनपयाना।।२८।

दोहा-पुनिदोहुनपार्पदनसों, बोले श्रीपतिवैन । होहहिहठिकल्याणतुव, मानहुजरकछुभेन ॥
तुम्हरोदेखिपरमसंतापा । सकहुँमेटिमेंयद्यपिशापा ॥ तद्यपिनाशुँशापनपोरा । कछुर्लालाकरियोमनमोरा ॥२९ ॥
तुम्हरोदेखिपरमसंतापा । सकहुँमेटिमेंयद्यपिशापा ॥ तद्यपिनाशुँशापनपोरा । कछुर्लालाकरियोमनमोरा ॥२९ ॥
औरहुवाक्यसुनौचितलाई । शापकलंकनविश्रलगाई ॥ भयोयोगनिदावशावहीं । गोठिगरमाआनचह्योतवहीं ॥
द्वारपरतरोकीतुमकाहीं । कुछ्दहोयशापेमनताहीं ॥ विश्रनको जिनदेवोदोषू । धीरजधरिनजनिजमनतेषू ॥ ३०॥
ह्वेकेदैन्यराक्षसहुधरणी । जीतिसुरनकरिअद्धतकरणी ॥ पायनिधनतुमहायहमारे । विश्रशापतेविगतसुसारे ॥
थोरेकालमाहँयहिलोकू । पेहोपुनिपेहोनहिसोकू ॥ ३१ ॥ यहिविधिद्वारपालदोउकाहीं । शासनदेभगवानतहाँहीं ॥
अतिसुंदर्गनजमंदिरपाहीं।कियप्रवेशलेशीसँगमाहीं ॥३२॥ तवतहँसुरवरदोउहरिदासा । भयेतुरंतहिहीनप्रकासा ॥

दोहा—सनकादिककेशापवश, वैकुंठहितसोय। गिरतभयेषरणीतछै, सबसुषिद्वधिनिजसोय॥ ३३ ॥ गिरतिबक्कंठहितसंसारा। माच्योसुरपुरहाहाकारा॥३२॥तहरिकेपापंददोउनाई। दितिकगर्भहिगयेसमाई॥ ३५ ॥ तास्रुतेजतिहुँछोकनव्याप्यो।अंधकारकरितुमहिसँताप्यो॥सुनहुसुरोतुम्हरोकल्याना।करहिअवशिसोईभगवाना ३६ जोजगिसर्जिपाछिपुनिनाशे। हैअनादिजहिपरमप्रकाशे॥ योगीजासुनजानहिमाया। सोईप्रसुसवपेकरिदाया॥ देहेंमेटिक्छेशननान्।। करिहेंमंगछश्रीभगवाना॥ अपनेन्हिंकछुअहैविचारा्। कहिकीजतवृथासँभारा॥

दोहा-देवसंवेअवगवनकारे, वसहुआपनेधाम । देखहुश्रीपतिकोचरित, हर्पशोकनहिंकाम ॥ ३७ ॥ इति सिद्धिश्रीमद्दाराजाधिराजवांधवेज्ञश्रीविश्वनाथिसहारमजसिद्धिश्रीमद्दाराजाधिराजशी राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्बुनिधोतृतीयस्कंधेपोडज्ञस्तरंगः ॥ १६ ॥

# श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा-सुनित्रह्माकेवचनअस, सकळदेवत्तिज्ञांक । गयेभवनमनमहँगुणत, कोमेटहिविधिअंक ॥ १ ॥ दितिज्ञातवर्षगर्भकहँधारी । ज्ञांकितपत्तिकेवचनिवचारी ॥ जवज्ञातवर्षपृरह्मेगयऊ । तबद्वेपुत्रप्रगटदितिदयऊ॥ २ ॥ होनळगेतहँअतिउत्पाता । विविधभाँतिकेसुरभयदाता॥३॥धरणीकँपनळगीवहुवारा। भयोदज्ञहुदिज्ञिदाहअपारा॥ उळकागाजगिरनवहुळागी । केतुत्रभाभयदायकजागी ॥४॥ वहनळग्योतहँमारुतचोरा। उत्तरिगयोतरुगणचहुँऔरा उठेववंडरवहुतभयावन। अंधकारभोभयउपजावन॥५॥विनपावसमहँअतिदुखजागी।चपळाचहुँकितचमकनळागी॥

दोहा—धूरधूसरितव्योमभो, रहीघटाघनघेरि । सूरजज्ञाज्ञितारागणहु, परेनहींहगहेरि ॥ ६ ॥ कियोभयावनसागरज्ञोरा । तरल्तरंगउठीचहुँओरा ॥ वापीक्रपसरितसरनीरा । सूखनलाग्योपरमगँभीराः॥ सरितनसरनसरोजसुखाने॥शारिवज्ञिज्ञागहँगंडल्दरज्ञाने।ग्रस्योराहुरविज्ञाज्ञाविनकाला॥विनवारिघभोज्ञोरकराला। तेसहिगिरिनसुहारवभयऊ।अद्वितेनमंद्दिपरिगयऊ॥८॥सुखतेवमतअद्विकीज्वाला।श्रामनष्ठसियोल्तेन्प्रगाला॥ काकउल्कुरेनदिनमाहीं।क्रिविभयावनज्ञोरतहांहीं॥९॥नयनमुँदिअ्कुकंठउठाई।गोल्डिक्वानभाससुहुँक्लाई॥ १०॥

दे।हा—सुरखुरतेसोदतमही,करतभयंकरङ्गोर । यूथ्वीधिकैधरणियहँ,धावतहें बहुँऔर ॥ ११ ॥ रोदनकरतसबयकसंगा । विषुळवृक्षतेगिराँइविहंगा ॥ पुरनपहारनमहँपञ्जते । करिंहसूत्रमळक्षणक्षणतेते ॥ १२॥ रुपिरश्रवतगावनथनमाही । पीकपयोधरवर्षतजाहीं॥सुरमूरतबहुरोदनकरहीं । विनापवनतरुगणगिरिपरहीं ॥१३॥ अभुभद्रकाहँपापप्रहपेरे । वकींद्वेषुषकरिंहपेनेरे॥१२॥यहिविधिकरतअमितउत्पाता । भयेकळेशितप्रजाअपाता ॥ पकोउममेनेकुर्नोहजाने । सबकोनाञ्चआञ्चरस्योते॥विनसनकादिकसबजगळोग्रामानिप्रळयकीन्देसवरोग्रा ॥१९॥

# दोहा-दोडिदितिसुततहँप्रगटभे, वाढेवेगअपार । वज्रसमानशरीरभो, भयेमंदराकार ॥ १६ ॥ छंदनाराच ।

विज्ञालभालत्योंकराललालवालसोहते । अखंडओजदोरदंडब्रह्मअंडपोहते॥ अमंदरत्नवृंदयुक्तअंगदोविराजते । विरोकिश्याममेषसोंशरीरदेवभाजते ॥ प्रतप्तहेमरत्नकोजङ्गेमहाप्रकाशनो । किरीटकोटनोककोत्रिलोककोप्रकाशनो ॥ गिरींद्रकंदरेसमानकानऊमहानेहें । महाप्रकाशनैनज्योंप्रलयकुशानुभानुहें ॥ चर्छेस्वभावतेपदेधरेषराधरकती । फणीशशीशवारवारभारसोंखरकती ॥ भुजानकेप्रमानवेमहानहेदिशानछों । दुहूनकेशरीरभासमानआस्मानछों ॥ अनेकगर्भगाजकोगराजिकेपराजते । समाजतेसमेतमेघराजभूरिछाजते ॥ दरुसमेतदेखिकेदरातदेवराजहें । ठवाछकातज्योंविरोकिकेविरुंदवाजहें॥ मनोअनंतविश्वकोतुरंतहीयसंतहै । मनोसमुद्रसातहूनपानकेकरंतहै ॥ मनोमहानमंदरप्रवेगसोंडखारहीं । मनोक्वशातुकोपतेत्रिछोकवोकजारहीं ॥ करालकालमीचहूनगीचनाहिंजातहें। अशेपजीवदेखिकेत्रिशेपकोडेरातहें॥ पसारिपाणिपोनवोनचासहूनरोकहीं । अपारतारतोरिकेमनोपतालझोंकहीं ॥ विलोकिकेदोऊदितीकुमारदेवयोंभनें । भयेनहैंनहोयँगेइन्हेंसमानजीवनें ।। कुशानुभानुशीतभानुदेखिभानुभूलिगे । दिशानकेगजानसोंसभूरिभारत्तलिगे ॥ विशालवक्षवज्रसेलसंतवज्रमाल्हे । सुवज्रपाणिवज्रकीनज्ञाससर्वकाल्हे ॥ पतालसोंमहानजासुआननेभयावने । विलोकिकैतिन्हेंपरेबिलोकमेंपरावने ॥

्दोहा−दितिकुमारजवजन्मके, ठाढे़भयेसुभाय । तवदोहुनकेछंकछों रविज्ञक्षिपरेदेखाय ॥ १७ ॥ इयपतिनकेढिगआये।दोउपुत्रनकोनामधराये॥जेठोहिरण्यकशिषुत्रछवाना।हिरण्याक्षतेअनुजमहाना ॥ १८ ॥

ेयवनजाई । ब्रह्मासॉबहुविधिवरपाई ॥ दैत्यराजनिजवाहुनजोरा । ब्रिभुवनवज्ञाकीन्द्योवरजोरा॥ नर्गोचसकीनोहुँजाई । भाजिगईअतिदूरपराई ॥ १९ ॥ हिरण्याक्षताकोऌष्ठभाई । सदाजेठश्रातहिसुखदाई ॥ ो । करिरणअसुरहतनमनऌायो॥२०॥धावतमहावेगसोजवहीं।वजहिंचरणमहत्त्वपुरतवहीं॥

दोहा-आभूपणपिहरेअँग्न, उरवेजंतीमाल । हिरण्याक्षेककंधमें, सोहतगदाविज्ञाल ॥ २१ ॥

ीरा । ट्रिक्तिहिकाट्ड्र्डोंइतपीरा ॥ ऐसोहिरण्याक्षकहेँदेसी । चारिट्र्डेट्राक्पपटकहेँटेसी ॥ ोर्क्ड्वेस । भागिकृदिरण्कियेवसेस ॥ गरुडिह्ट्टिसिनिमिनागपराने।तिमिदानवट्टिस्देवदुराने ॥२२॥ क्षसँगटरेनकोई । रहेबहुतसुरिनजवपुगोई ॥ देवपराजयदेसिसुरारी । मानिअनंदिहयेअतिभारी ॥ जोरसोंकियोगराना।डोट्टिस्योतय्टोकदराना॥२३॥इंद्रहिजानिनपुंसक्ट्रीन्द्रो।।तातेपुनिसोजननहिंकीन्द्रो॥

दोह्य-हिरण्यासकश्रुमितद्धे, लाग्योकरनविद्यार । प्रसत्तभयोअतिवेगसों, पूरवपारावार् ॥

हिमतंगा । तिमिम नन्छाग्योसवअंगा॥२श्रातासुप्रवेशवरूणगणदेखे। भागतभयेमदाभयछेले॥ अंगळुखिसागरजीवा । बहुर्मारोभनिगयेअतीवा ॥ उटीतरंगतरळचहुँऔरा । गयोमझाइसिंधुजळयोरा॥२५॥ न्छासागरमाही । करिविदारमेखोश्रमकाही ॥ आयसगदानोरकरभारी । टग्योतोयताडनुअसुरारी ॥ ८० भनीता । नभचारीगिरिपरोहअपीरा ॥ यहिविधिकरिवहुसळ्ळिविदासावरूणपुरीकईदुर्यसिधारा॥

दोहा-रहीसियुकेबीचमें, बेहिविभावरीनाम् । वहणताहिपाछतसदाः, तहँपर्डुच्योवछ्याम् ॥ २६ ॥ ण्यासकहँअतिहिडेराई । वसरेहतइँवहणलुकाई ॥ छोत्तव्छेशकहँदैत्यअपीझा । बाल्योवचनकँपावतक्षीसा ारुणतुमहिंहमकरहिंप्रणामा । देहुआजुहमकहँसंप्रामा ॥ २७ ॥ ठोकपाळहें।यशीयनेरे । मारेमदभटमानिनकरे॥ १थमहिंदेत्यदानवनजीती । राजसूयमसिक्येअभीती॥तातेआयळरोहमसेअव । अपनोवळदेखाइहोष्ठनिकव॥२८॥ हेरण्याक्षजवयहिविधिभाष्यो । तवजळेशतापरअतिमाष्यो॥पेंगेरिहेवळवानविचारी । रोकिकोपअसगिराउचारी॥

दोहा−युद्धकरनजॉनंनर्ही, हमतेहिंजठनाथ । प्रथमहित्तमगुणिआगयन, भगेइंद्रकेसाथ ॥ २९ ॥ उमकहँयुद्धदेहिंजगमाही । हरिहिद्योंडिअसदूसरनाहीं ॥ तुमतीरणिपिजाननहारे । सुरपितयुततुमसीहमहारे ॥ अभसजानिपरेमनमाही । देहेंहरिहिट्युधतुमकाहीं ॥ हरिकहँतुमसेपीरअनेका। रहिंहसराइतसिहतिविका ॥३० ॥ करिहोयुद्धजवेत्रभुसाथा । तवेजानिहोदानवनाथा ॥ महागवनीहरहाहितिहास । हृहोश्वानशृगाठअहास ॥ करिहोयुद्धजवेत्रभुसाथा । सोमें हेकछुसंश्यनाहीं ॥ जवळोमिळहिनकमळानाहू । तवळोसवसितजोनवताहू ॥

दोहा-तुमहीऐसेखळनको, खंडनहेतुखरारि । नानाततुपारतरहत, परापमेपुरपारि ॥ ३१ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजयांधवेशविश्वनाथाँसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजाँसहजूदेवकृते आनन्दाम्बनियाततीयस्कंधेसप्तदशस्तरंगः॥ १७ ॥

## श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा—परुणवचनसुनिअसुरपति, ताकोदीनविचारि । हेरनहिर्फिहेतुह्ठि, हरवरचल्योसिथारि ॥ मारगमहँनारदमुनिराई । मिलेहिरण्याक्षहिकहुँआई ॥ तिनसोंअसुरकहनअसलाग्यो।वसतकहाँहरिजीडिरभाग्यो॥ तवनारदयोलेसुसुकाई । जाहुरसातलदानवराई ॥ हेरहुजाइवसततहँसोई । जाहिकहत्तयदुपतिसवकोई ॥ अविज्ञातासुसँगसंगरकींने । जीतिताहिजगमेंयज्ञलीं ॥ हिरण्याक्षसुनिनारदवानी।कृष्णखवरलहिअतिसुखमानी॥ गहिंगरुगदातहाँअसुरेज्ञा । कियोरसातल्याज्ञुपवेज्ञा ॥ १ ॥ देख्योजायतहाँभगवाने । धारेज्ञुकररूपमहाने ॥ दोहा—एकडाढ्यरणीयरी, मत्रगजदंतसरोज । छायोपभ्रपरकाज्ञवर, अतिहिअपूरवओज ॥

### तोमरछंद।

लिस्प्रभुवराहज्ञारीर । हिरण्याक्षवल्रांभीर ॥ विह्नस्योठलाइअपार । पुनिमनहिकीनविचार ॥ मेंफिरचोित्रभुवनमाहि । असल्ल्योज्ञ्करनाहि ॥ अतिल्यातअचरलमोहि । अनुपमवरहिजोहि ॥ यहिमाँतिअसुरविचारि । असिद्योवचनउचारि ॥ २ ॥ रेअपमज्ञूकरपुष्ट । सुनिवचनमेरेदुष्ट ॥ तिजदेइपरणिहमारि । निहंडारिहोंतोहिमारि ॥ मोकोदियोकरतार । मेंहींपरणिआपार ॥ लोचहाअपनेपान । तोछोंदिजाठअभिमान ॥ ममल्लतदुष्टहहाँहि । लेकरणिजेहेनाहि ॥ ३ ॥ मोहिल्लतईद्रदेशय । गोसेनसहितपराय ॥ निहंकीन्हयुध्यमराज । जिह्नजतमारनसाज ॥ सलिदीन्हदेशधनेज्ञ । लल्लुरचोलायजलेज्ञ ॥ मोहिसकल्लेवजेशय । भिलयोसहितसहाय ॥ ताहिदियोहतिहिपराय । मोसोल्लरहितलाय ॥ तेल्लुरचेल्लाय ॥ तेल्लिकल्लेवजेशय । प्राच्यत्वाहिपराय ॥ चल्लुरचेल्लाय । सम्मानकल्लेवल्लाय । स्विहींचऋणमांभाज ॥ १ ॥ हेल्लुरचोतुवनोर । वल्हेज्ञरीरहियोर ॥ हतितोहिज्ञूकरराज । होहींचऋणमांभाज ॥ १ ॥ हेल्लुरचोतुवनोर । वल्हेज्ञरीरहियोर ॥ सम्मानकल्लाय । अवितोषितारक्षितिहाँ, अवनहिंविलमदेलाय

दोहा-मोरिगदापरचंडयह, ममञ्जलकोनळपाय । अविज्ञतोरिज्ञरफोरिङ्गा, अवनहिंविलमदेखाय ॥ छंदभुजंगप्रयात ।

जर्वेफूटिजेंहेवड्रोज्ञीज्ञतेरो । तवेहोयगोमोदमेरोघनेरो ॥ सर्वेदेवतादासजेमृढतेरे । विनादीहतेतेहतेसेघनेरे ॥ तुर्हीसर्वदेवानकोहेअथारा।यहीतेतुद्दीकोचहीआजुमारा<सुनेसोहिरण्याक्षकीक्रूरवानी ।परीनायडाढोंथराभीतिमानी . . . . . .

्रित्ता क्षित्र विकास कि स्वार्थिक विकास स्वयं के स्वार्थिक कि स्वर्थिक कि स्वार्थिक कि स्वार्थिक कि स्वार्थिक कि स्वार्थिक कि स्वर्थिक कि स्वार्थिक कि स्वार्थिक कि स्वार्थिक कि स्वर्थिक स्वर्यक स्वर्यक स्वर्थिक स्वर्थिक स्वर्थिक स्वर्यक स्वर्थिक स्वर्यक स्वर्यक स्वर्थिक स्वर्यक स्वर्य

श्रीभगवानुवाच ।

#### छंदपद्धरी । मैत्रेयउवाच ।

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

| यहिभाँतिगृद्।युधहोनलाग । हरिहिरण्याक्षकोकोपजागा।दोुउहर्नेवरावरगदापाय ।दोुउलेतगदादोउनवचाय ॥५८॥       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| दोउवीरअहेंकोपितसमान । दोउगदायुद्धमेंअतिसमान ॥ दोउचहतआपनीविजयभूरि । दोउकियेअगतेअंकद्रारः॥            |
| बुोडकरहिपरस्परसिंहनाद । दोडकुरहिपरस्परबीरवादा।दोडजातकहूँ उड़िके अकास ।दोडकरतकहूँ जगतीविछास ॥        |
| दोचळगतगद्गुअंगनिप्रहार । दोउतनैयहत्रशोणितेधार ॥ ह्रेगयोसिपुकोसिळळशोन । दोउहोतसणेक्षणकोपभोन ॥        |
| जबहिरण्यासहैजातवाम् । तवगहिंहनाथदाहिनोठाम।।जबहिरण्यासदिसणहिजात । तववामिदिशाशीपतिरुसात ॥             |
| जिमिलरहिंदुपभद्वेसुरभिहेत।तिमिथरणिहेतदोउवलिकेत ३९६रिहरण्याक्षयुवहोतजानि। ऋषियुतस्वयंगुत्रतिमोदमानि॥ |
| आयेअकाञ्चमहँचिद्विमान् ।वर्षेत्रसूनहिर्पेअमान॥२०॥हिरिहरण्याक्षपद्यायवात।                            |
| भीजतिबमानवासिनञ्गरीर । उठतीअभंगजलभंगभीर॥वहुमच्छकच्छपदिपिसेजाहि ।                                    |
| चटचटाशोरह्नेरह्नोपोर । भरिरह्मोधुवनमेंचहुँओर ॥ हरिहिरण्याक्षकोयुद्धदेखि । स्वदेवडरेमनमहँविशेषि ॥    |
|                                                                                                     |
| दोहा—ऋपिनसहितकरतारतहँ, जानिअनर्थमहान । वोलेवचनवराहमों, देक्विटेन्यवलवान ॥                           |

## ब्रह्मोवाच ।

नाथरावरेदासनकाहीं । देतकलेशरह्योवह्रधाहीं ॥ यहशठवित्रनकोभयकारी । विनअपराधदेतद्रलभारी ॥ जगजीवनभक्षणहठिकरतो । जानिकालयहिकोउनहिंलरतो ॥२२॥मोतेयहपायोवरदाना।तातेभयोमहावलवाना ॥ वागतल्पनहेतसवलोकन । ढूंढ्तसकल्देवकथोकन ॥ सिगरोसुरसमाजकहँजोरी । चढ़िपेरावतकरिवरजोरी ॥ छकरवत्रवत्रपरआयो । हिरण्याक्षकेअंगचलायो ॥ औरहुदेवसवैइकवारा । निजनिजआग्रुधहनेअपारा ॥ ा तबदेवनछैदेवपति, भाग्योअतिभयपागि ॥ तवतेल्राहिंद्रपुणवनाका वाक्रप्पासमूब्र्णस्तानरांका

मायावीअतिभरोघमंडा । महानिरंकुशहैबरिवंडा ॥ जनगानुभानगणभानाराजाना । नारकारवनकानजानुसावी ॥ सांप्रेलिश्वनहोतनपोग् । वचेअसुरदेहेंसुरहोग् ॥ २: तातेजवलींसाँझनआवे । तवलींनाशअसुरयहपावे ॥

दोहा-संध्यासमेभयावनी, दैत्यनदेनहुलास । आवितहैअवआग्रही,दायकलोकनत्रास ॥ हेदेवनदायकविभव, दीनोद्धरसुखधाम ॥ २६ ॥ शठवर्षहेतसहरतो, आयोअभिजितनाम । सविभित्रनमंगळकरन, पुजबहुमममनकाम । शांतकरोहिनअसुरको, यहदुस्तरसंग्राम ॥ २७ ॥ भर्छावातम् अयहभई, लर्चोजोतुमते आय । असिवश्वास आयोहिये, विचेहेनाहिषराय ॥ कियांभूलिविकमगये, यहशठकतिकवात । देहुमोदसवजगतको, करिरणमेरिपुषात ॥ २८ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांथवेदाश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर श्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहजृदेवकृते आनंदाम्युनिधो तृतीयस्कंधे

अष्टादशस्तरंगः ॥ १८ ॥

# श्रीग्रकडवाच ।

दोदा-मुनिविरंचिकेवचनप्रभु, नेमुकर्दामुसक्याय । नेनसेनकरिआपनो, दियमानिवोजनाय ॥ १ ॥ अंदरूनमाछा-पुनिटस्पासन्मुसाँद्रिण्यादादिषिरतद्वैचार । गुरवीगदानिनकंथपारेकरतकोारकटोर ॥ देपरम निभंपदेनभयप्रद महाभूथर हम। पेमोद्दरण्याञ्चित्रकटद्दनकृदिश्रीभगवान । ५७,५४, ५,५५,५५,५५,५५,५५,५५,५५ तदंदरिगदापेशसुरअपनीगदाआशुचटाय । हरिहाबतेकीमोदकीकोदियोप्रमिगिराय ॥२॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ३.

ज्वभ्रमतभूतलमेंगिरीकोमोदकीदुतछाय । त्वगुनिंनिरायुधनाथकोनिंदसक्योशस्त्रचलाय ॥ अवलोकि अचरज अमरसव अतिज्ञंक मनमेंधारि । चहुँजोर हाहाकारकीन्हे असुर विकलविचारि ॥ तव हिरण्याक्षिह हरिसराहि प्रचंड करिकेकोष । स्मरणकीन्द्रो चकको करिअसुरवधकी चोष ॥ ६ ॥ चक्रहिगहे हिको निरास हिरण्याक्ष अतिहिरिसाइ । गहिगदासन्मुखचलतभो गुणिमनहिनचिनहिजाइ ॥ आवतिरिषिहिरण्याक्षको आतुरअमरअवलोकि । हरिहिरण्याक्षहिहनद्वअव असकहतभेसवज्ञोकि ॥६॥ सुनिसुरनकी बाणी असुरअति अचलप्रसुहिं निहारि।अतिकुपित दंतन दरतअपरनगदानिजकरपारि ॥०॥ विकरालकालसमानदृगते अमुरअति बल्बान । पुनिपुनितकत हिरण्याक्ष हरिपै दहत मनहँ दिज्ञान ॥ मुखमध्यडाद्दी अतिहिवादी दुखदगादी डाढ़ । अतिनदतत्तों हिरण्याक्षधायो मनहुँ जल्द्असाढ ॥ अवनहिंवचत अस वचन कहि चपला समान चमंकि । हिरकेहन्यो उरमें गदाशठवारवारहिंहांके ॥ ८ ॥ कमलाक्ष तव हिरण्याक्षको कियवामचरणप्रहार । सबकेलखत गिरिगेगदा शठ गिरचोखायपछार ॥ सबदेवलागेहिरण्याक्षहिदेखिहँसनठठाय ॥ ९ ॥ प्रनिकरचोमंदहिमंदवचनमुकुंदमृदुमुसुकाय ॥ रेअसुरनिर्वेळचरणळागेगयोगिरिमहिमाहि । प्रथमहिरह्योवहुवचनवळगतसुरतिहैतोहिंनाहि ॥ गृहुगद्गाउठिकरियुद्धजीतिहिमोहिमधिसंत्राम् । हमतोअवलवनकेमृगातुमअसुरपतिवलधाम् ॥ असवचनप्रभुकेसुनतकोपितउच्योपुनिअसुरेज्ञ । गहिगदाधायोक्तव्णसन्सुखमहाभीपमभेज्ञ ॥ शटदूरतेगरुईगदादियफेंकि॥१०॥हरिपेझोंकि।जिमिविहॅगपतिअहिकोगहततिमिलियोप्रभतिहिलोकि **१**१ पुनिकह्योहरिरुगदाअपनीफेरमोकहँमारु । तेंवचैगोनहिंकह्योअसजोवचनसोनविसारु ॥ कहिअसवचनप्रभुफेंकिदीन्हींगदाअसरहिओर । हिरण्याक्षसोनगहीगदालज्जितभयोतिहिठोर ॥ निजविफलविकमदेखिदितिसुतभयोतेजविहीन ॥ १२ ॥ पुनिसाठिसहसहिभारआयसञ्चललीन्ह्योपीन ॥ दामिनिसमानप्रकाञामुअकाशमेरहछाय । मनुप्रख्यपावककीशिखात्रयरहीसमरसोहाय ॥ मनुत्रसनचहत्रत्रिङोकयुत्तसुरथोकताकोनोक । मनुकालबोकअरोकअतिसुरसदादायकशोक ॥ ऐसोनिशुलअतुल्हरिपेदैत्यदीनचलाय । जिमिकुमतिकरहिप्रयोगमारनसाधुकोअघलाय ॥ १३ ॥ भावतिञ्जूलदिज्ञानलावतकरतपरमत्रकास । तिहिदेखिकेळांडचोसुदर्शनआज्ञूरमानिवास ॥ हरिचकवक्रविशुरुकोकियतुरतसंडिटसंड । जिमिगरुडत्यागतपक्षकोसंडचोकुरिक्षपरचंड ॥ १४ ॥ लिकिनिज्ञुल्खेटूकश्ठनिजकोनिरायुपजानि । करिअट्टहासदशासद्यापीकियननेकगलानि ॥ अतिभृष्टदेदितिपुत्रपुष्टसुमुष्टिवाँभिन्नचंड । हरिवक्षमेमारचोत्रतक्षेद्देमाक्षअतिवरवंड ॥ १५ ॥ यद्यपिकठोरहुकुल्झितेशठमुप्टिहरिखरलागि । पेटरैनाहिजिमिसुमनमारेजातनागनभागि ॥ १६ ॥ वाराइसोंसन्मुखल्रस्तमेंजानिजीतवनाहिं । ह्वेगयोअंतर्धानमुवरणअक्षेतिहिथल्पाहिं ॥ लखिकेहिरण्याक्षहिसमरमधिहोतअंतर्धान । निजहतनकोकारशंकमनतेभगदेवविमान ॥ १६॥ दोहा-सकटदेवमायाअधिप, जेवराहभगवान । तिनसोंमायाकरतभो, दानवपतिअज्ञान॥ महायोरमायानिरस्ति, सक्छनगतकेछोग । किमिमिट्डिअसमानिकै, मानतभेअतिशोग ॥ १७॥

महापारमाथातिरास्, सक्छगतिकछाग । कामामाद्द्वअसमानिक, मानतभञातञ्जाम ॥ १० ॥
, भगछा-त्तववद्योमाहतजोरसींअतिपोरचार्द्वओर । नमठारठारहिदीरतेषनपारकरिकरिशोर ॥
सवपरिणमेंअतिपूरसेद्विगयोर्धुभाकार । निमिभादौरिनभयावनीनहिमृझहावपसार ॥
मनुकोदिदानवव्योमतेहकचारकरहिम्रहार । तिमिगिर्राहिदीवितदीहद्वतपापाणअसनिअपार ॥
नाहरूसिपर्राह्मस्रतारानीरभाराभूरि । चहुँ आरतेचपटाचमिकपुदमीप्रकाशहिपूरि ॥ १८ ॥
आकाशतेकरिकअवाजसुहोतगानप्रपात । सवदेवजानतह्वगयोतिहुँटोककरिनपात ॥
प्रितवर्षपीवहिपुर्दोभप्रस्ताभयमहादुरगंपि । पुनिकापिकशासेस्वरप्यारहीनहिक्हसैर्सि ॥

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

प्रनिरुधिरवरज्योअसुरअतिहैगयोनीराधिलाल । प्रनिहाङ्अरुपदकंधकरनभतेगिरेतेहिकाल ॥ प्रनिम्त्रमलअरुमांसमज्जामेदवरपनलागि । तवकरतहाहाकारसिगरेदेवजरधभागि ॥ १९॥ पनित्रगटभेचहुँओरतेवहउचअमितपहार । तेकरत्तशोरकठोरछोंडतद्रिनतेहथियार ॥ प्रगटींपिञाचीनगिनपुनिवहहाथलीन्हेञ्चल । ज्ञिरकेञ्चालोलेघरणिधावहित्यींपिञाचअतूल ॥२०॥ पुनिरथतुरंगमतंगपैदरप्रगटद्वचतुरंग । हरिकोचहँदिजिघेरिछीन्छोसहितजंगडमंग ॥ वहयक्षराक्षसभूतभैरवभळभयंकररूप । धरुमारुकाटपछारबोल्डिवचननिजअनुरूप ॥ २१ ॥ यहिभाँतिऔरहुकरीमायाहिरण्याक्षमवान । तवभयोकोपितसमरमहँवाराहश्रीभगवान ॥ जेहिभानुकोटिप्रकाञ्चभास्योलैसुदरञानचक्र । हरिअसुरमायात्तकितज्योनाञ्चतन्त्रज्ञञ्चनवक्र ॥ चलतेसुदर्शनकेतहाँमिटिगयोअतिअँधियार । हिरण्याक्षकीमायासकल्ळनमेंभईजरिछार ॥ २२ ॥ दितिसरुग्योकंपनत्रवैकुचवहीज्ञोणितधार । सुधिभईतवतेहिवचनकीजोकह्योकंतस्दार ॥ हरिहाथतेनिजपुत्रकोवधजानिकर्यपनारि । अतिमुद्तिहैवैठीभवननिजसकलकोकिनिवारि ॥२३॥ निजसकलमायानाञ्चलिकनकाक्षअतिरणद्वः । हरिकसमक्षततक्षधायोकरतमानहुभक्षः॥ दोउभुजपसारिमुरारिपैगहिलेतभोवलवान । पैतासभुजमंडलहिबाहिरलखिपरेभगवान ॥ २४ ॥ तवचिकतहे प्रनिक्पितहेकरिपप्रवित्रसमान । हरिओरधायोत्रस्ततरकततरिपुवलवान ॥ दोउमुप्टिमारतरुपद्वेअतिप्रप्रहरिकेगात् । अववचतन्रहिअसवारवार्रहिवचनवोलतजात् ॥ तवकोपिश्रीवाराहप्रभुकरितामुहतनउछाह । निजकरहन्योतेहिकानमूलहिवृत्तज्योंनुरनाह ॥२५। कोटिनकुलिशासमकुप्णकरलहिहिरण्याक्षसुरारि ।वहुभमतभमतहिरुघिरवमतहियुगलआँबिनिका करचरणनिजपसरायकैगिरिगोअसुरसुँहनाइ । खुठिगयेशिरकेवारभूपणभूमिगेविधिराइ॥ जिमिपवनजोरकठोरळहितरुट्वटिगिरतमहान । तिमिक्वप्णकरळागतगिरचोहिरण्याक्षमहिविनमान२ दंतनअधरदावेदुरासददीहदेहकराल । धरणीपरचासोवतसरिसतेहिदेवलखिततकाल ॥ गतिदेखिताकीअतिविचित्रसुप्रीतिहियमेंधारि । हरिकोसराहनलगेसिगरेजयतिजयतिजयािराश जेहियोगिजनध्यावतरहतएकांतवनमहँजाय । बहुकरिपरिश्रमकबहुँनिरखर्हिअमितकालविताय ॥ तबहोतजगतेमुक्तजेजनमुक्तजनिमिल्जिहि । सोनाथवपुपदशीशलौनिरखतनयनिजमाहि ॥ यहअसुरछोंडचीयहीक्षणतनुक्रिमहासंयाम । धनिधनिअहेदितिनंद्कगमेसवस्कृतकोधाम ॥२८। कोउकहींहेयेदोउकृष्णपापदिविप्रज्ञापहिषाय । त्रयजन्मधरिजगअसुरततुउतवसींहेगेषुनिजाय ॥ असकहतहरपहिंसुमनवरपहिंदुंद्भीनवजाय । अंबरअमरगणचिंदविमाननउरनमोदसमाय ॥२९।

देवाऊचः ।

कवित्त-नेनेयज्ञरूपनेनेनाज्ञाभवक्षपनेनेसतोग्रणपारीजेनेसदाप्प्रस्कारीकी । नेनेदिरण्याज्ञदंत्रनेनेकमरुाकेकंतनेनेश्रीअनंतनेनेअधमन्यारीकी ॥ नेनेश्रीवराहनेनेदायकउछाह्यतिनेनेचकपारीनेनेदासहितकारीकी । रपुकुरुराननेनेयदुकुरुरानेनेनेवासुदेवराननेनेद्रारकाविद्वारीकी ॥ ३० ॥

#### श्रीमेत्रेय उवाच।

छप्पय-हिरण्याक्षरणद्क्षभक्षकर्त्रञ्जेखनहेरो । तेहिसमक्षकमञ्जाक्षतुच्छसमङ्गियञ्जेषेरो ॥ देवदुसहदुसद्विसपायपरशंसतदाही । सहसवर्षकरिखुद्धकेळिकरिसागरमाही ॥ तहँश्कुराकरवषुर्यारमङ्गगवनिकयोनिज्ञञ्जोश्करो।सुरसक्रञ्जायनिजनिजसद्ववसतभयेतिवि<sup>क्षेडर्</sup> सुन्योनानविधिविदुरस्वयंष्ट्रसुरतेकाना । श्रीवराहअक्षृहरण्याक्षकोखुद्धमहाना ॥ देखितुम्हेंहिरदासजानिहरिपदमहँपीती । वरण्योसकलप्रवंपसमेतकथाकीरीती ॥ हरिचरितविचित्रअनंतहैकोवरणेमुखएकते।निहंपारलहतगावतरहतअहिपतिमुखनिअनेकते३२ श्रीमृतउवाच ।

दे(हा–सुनिमित्रासुतवदनते,सुंदरचरितवराह । परमभागवतविदुरिकय,मोदउदिभअवगाह ॥ ३३ ॥ हरिदासनकोसुयश्सुनि,सुखपावतहरिदास । तौष्ठिनिकाजोसुनहिंनित,श्रीपितचरित्तविद्यास ॥३४ ॥ कवित्त−सुनतगर्जेद्रकीग्रुहारगिरिपारीकानजैसहीविक्तंठवेठोतेसहीसिधारचोहे ।

वत्त-सुनतगनद्रकासुहारागारपाराकानजसहाावकुठवधातसहासवारयाह ।
पिक्षराजपादुकालेथायोपेनपायोपांयससतमहीमेंपीतपटनासम्हारचोहै ॥
कहेरचुराजमेरेनाथसोंक्वपालकोनसरकेसमीपद्युद्धांसंपुरतिहारचोहे ।
जोलांत्राह्मीवापेगीविदज्वचलोंवेतीलोंचक्याहमीवाकोअगाऊकाटिखारचोहे ॥ ३५ ॥
दीनदुखदुसहदरैयात्योदेवैयामोददासनकोदूसरोदुनीसेंचपेरेयाको ।
करतविक्रंटकोवसेयानिजभैयासमएकवारनेकनिजसुरतकरैयाको ॥
भाषेरपुराजपद्पंकजसिवैयाजोनताकोप्रभुतारोतीनोलोकयेकहेयाको ॥
नरकजवेयासोईआसतसहैयाजोनभयोनाभजैयावलभद्रलसुभैयाको ॥ ३६ ॥

्रा-हिरण्याक्षवधकालकृत,सुनतसराहततात । अरुवर्णततिहिसहजहीं, द्विजवपअघनिहाजात ॥ ३७ ॥ ध्रुवधनपरणीपामयश,आपुबद्दावनहार । अतिपवित्रअतिपुण्यप्रद,चिरतवराहउदार ॥ जायहस्रुनिगमनतसमर,वढितिसूरतातास्र । पावतविजयविशेषते,अंतरमापुरवास्र ॥ ३८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेश्चित्रवाधिंदात्मजसिद्धश्रीमहाराजाधिराज श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिहजदेवकृतेआन न्दाम्बनियोद्वतीयस्कंभेषकोनविश्वास्तरंगः ॥ १९ ॥

दोहा-हरिश्चकरकृतसुनिसुखद, हिरण्याक्षवधजोय । वोलेशोनकस्त्रतसां, जोरिपाणिसुदमोय ॥ शोनकउवाच ।

्ताराज्यात्र । तवस्वायंभ्रुवमञ्जन्यराई ॥ प्रजनकीनविधिजत्यत्तिकीने ।सोसवविणिकहोस्रुसभीने॥१॥

प्रवत्तः । यदुपतिकोप्तियपरमसुनाना ॥ जानिन्येष्ठआत्तिकीने ।सोसवविणिकहोस्रुसभीने॥१॥

प्रवत्तः । यदुपतिकोप्तियपरमसुनाना ॥ जानिन्येष्ठआत्तिकातिपापी ।हिरदासनपांडवनसँतापी॥

प्रवादिक प्रवत्तः । । तिहिर् हो ते अनुराग्यो॥२॥यदिपिविद्यर्देच्यासकुमारा।तद्दिपतासुसमज्ञानआगारा
दिश्चित्रपत्ते । । । सोहसकुरुसुनिनसोप्यारा ॥३॥ सोक्षत्तामित्रासुतपार्द्धी । हिरद्धारमहँअतिसुदमार्द्धी ॥

दोहा-कियसमागमजायतहँ, तीरथअमितनहाय । पुनिकीन्द्योमेत्रेयसी, कानप्रश्चितचाय ॥ २ ॥

केव्यर् वेवदागमयोपर हो विद्यर्शक्तिकायदुराई ॥ हिरदीहामृतश्वगनमार्द्धी।कारतपानकोरसिकञयाद्धी॥६॥

विद्यर्भिक्ष च कर्तापानकोरसिकञयाद्धी॥६॥

त्रिक्षास च कर्तापानकोरसिकञयाद्धी॥६॥

त्रिक्षास च कर्तापानकोरसिकजयाद्धी॥६॥

#### मृतउवाच ।

ुष्पानिकार्यस्य । विश्वासिकार्यस्य । श्रीपिकार्यस्य । श्रीपिकार्यस्य । । दोद्यानिकार्यस्य । । दोद्यानिकार्यस्य दोद्यानिहरूप्यासकोजीनविधि, वधकीन्द्रोभगवान । यहसवनविध्याननयः, कीन्द्रोसुदितवसान् ॥ विश्वातिकार्यसम्बद्धाः विश्वासिकार्यस्य । । । । ।

# आनन्दाम्बुनिधि ।

## विदुरखवाच ।

उत्पतिप्रजनहेतपरजापति।प्रजापतिनकीकरिकैउत्पति॥कौनकर्मकीन्द्योचतुरानन।सौँमेसननचर्हौंनिजकानन॥९॥ मुनिमरीचिआदिकतुमगाये।स्वायंभुवमनुचरितसुनाये ॥तेतिगरेविधिशासनपाई।केहिविधिरचीप्रजासमुदाई ॥१०॥ धोंअकेळपोंळेसँगनारी।कियोअळगर्घोंमिळितपपारी ॥केहिविधिसकळसृष्टिविस्तारी।सोवर्णहुस्रुनिनाथविचारी ११ सुनिमैञेयविदुरकीवानी । वर्णनलगेकथामृतसानी ॥

# श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा-प्रथमप्रकृतितेकालव्ज्ञा, महत्तत्त्वप्रगटान ॥ १२ ॥अहंकारतातेभयो, ताकोत्रिविधवयान ॥ सात्विकराजसतामसभेदा। अहंकारज्ञयविधकहवेदा॥ तामसअहंकारमतिमाना । पंचभूतकोकियनिर्माना ॥१३। महदादिकजेतत्त्वअनेकु । सजनसमर्थएकतेएकु ॥ तबहरिदीन्होसकलमिलाई । तहँत्रह्मांढग्रन्यसुखदाई ॥ १८। सहसवर्पर्छोसोत्रहांडा । परोरह्योमधिस्रठिरुअखंडा ॥ तवतामेंहरिकियोप्रवेजा । तवतेचेतनभयोहमेजा ॥ १५ । प्रभुकीनाभिकंजयकजायो। कोटिभानुसमभासदेखायो ॥ तातेजगकोसिरजनहारा।चतुराननलीन्होंअवतारा॥१६।

दोहा—क्रप्णप्रभावविरंचिछहि, रह्योप्रवेजेहिभाँति ॥ यहिविधिजगकोरचतभो, बहुविधिजीवनजाति ॥ १७ ॥ छायातेअज्ञानजनमायो । सोअज्ञानविधिपाँचकहायो ॥ मोहमहातमआदिकजेते । भयभयंकररूपहितेते ॥ १८। जानततेविरंचिभगवाना । सोतनुकोविधितज्योनिदाना॥तातनुकोराक्षसअरूयक्षा। यहणकियोयुततृपानुभुक्षा॥ १९। राक्षसयक्षपरस्परभाषे । कोजकहभक्षहुकोजकहराखे ॥ २०॥ तन्दूजोतनुर्धारकरतारा।तिनसाँ ऐसोनचनउचारा। जेभक्षणकहहोज्तेयक्षा । जेरक्षणकहहोज्तेरक्षा ॥ २१ ॥ निजतनुप्रभाषरविधिदेवन । विरचतभयोतहाँदुसभेवन । दियोत्यागितहँविधिनिजदेह् । प्रहणिकयेसुरसहितसनेह् ॥ २२ ॥

दोहा-पुनितीसरतनुभारिविधि, निजजंघनतेजोइ । असुरनकोउत्पतिकयो, तेकामीसवकोइ ॥ मेथुनकरनहेतविधिकाहीं।तेनिळच्यायेचहुँचाहीं॥तिनहिनिरखिविधिविहँसनलागे।क्रिपितभीतिभरपुनिअनुरागे र अमुरुपरनित्तर्पाछेपाये । पेविरंचिकहँपरननपाये ॥२४॥ औरठौरविधिवचव न जानी । गयेतुरतप्रभुजारँगपानी । जेहरिदीननकेदुसहारी । दुष्टुरासदकेसंहारी ॥ २५ ॥ विधिवोल्जेतहँवचनविचारी । ससहुप्रभुमर्यादहमारी <sup>।</sup> असुरमोहिमेथुनकेहेतु । धरनचहत्त्रहेकारिवहुनेतु ॥२६॥ तुमहिएकहोसदारमेशा । हरणदासकुरुकठिनकरेशा

दोहा-दुष्टनदातादीहदुल, तुमहिएकहोनाच । सुलदायकही दासके, करनअनाथसनाथ ॥ २७ ॥ दीनवचनमुनिकैविधिकरे । विहँसिवचनऐसेप्रमुटेरे ॥त्यागहुयहतनुतुमकरतारा । यहक्ररिरहेअपीअपारा ॥ सुनिप्सीश्रीपतिकीवानी।सोतन्ततन्योविराचिविज्ञानी २८॥सोतनुद्धैगोसन्थ्यानारी । जासुसुछविअसकद्योजचारी) पगनहोतिन्दुपुरझनकारी । घूमहिऑसंमदमतवार्रा ॥वाजतिकटिकिकिनिमनहारी। उसतदुकूछजासुछविभारी

पीनपयोपरननसुसकारी । विद्वसनिजासविज्ञञञ्जहारी॥

दोदा-विवशकरतिसवअसुरको, छोनीजासुकटाक्षा। ३० ॥ वारवारगावितरहति, पटसोवदनमृगाक्ष ॥ जामुअङ्कअह्झायकङ्ग्डा । क्राइक्छाआरसीकपोछा ॥ अमुरअनूपमङ्गिअसनारी।मोहिगयअसवचन<sup>तुच्छा</sup> भद्दोरूपनिर्ख्योभसनार्हो । याकोपीरवडोमनमार्ही ॥ सुंदरनवयोवनमदमाती।श्रीतङकरतसवनकीछाती ॥३१ दम्रेसच्कामिक्वीच । फिरतअकामकामरससीचे॥३२॥यहिविधिनारिरूपसंध्याको।करततकंअसुरनमन्छाकी पुनिताकोषदुविधिसतकारे । अमुरसविअसवचनउचार ३३अहोकानतुमकामुकुमारी ।कानदेतहतमुर्धार सिपारी

दोहा-प्यागितरोमुछविपद्, मुधिवुपिदरतिहमारि । अपनासववृत्तातयद्, दमसीकदीवचारि ॥ ३० ॥ वडोभागदमनितगुणिर्छान्दे । तोदमकोतुमदर्शनदीन्दे ॥ सेष्टिगदिविचरहुमनभाई।दमसबकोचितिर्छपोचुराई ३ मुंद्रिकरहुनअपसंचारा । अतिकोमछँदेचरणनुम्हारा ॥ हृद्देकहूंचरणमहँपीरा । यहगुणिमममनहातअधीरा ।

रकंदुकनहिंप्यारी । ह्वेहेंअविश्वेदनाभारी ॥ ठहिउरोजभारहिविनदेरी । ठिचिठिचजातिछंकतियतेरो ॥ ।अळक्निलेहुसम्हारी।स्वेद्विंदुपोंछहुमुखप्पारी॥हमतननिरखहुवार्राहेवारा।हरहुसकलमनसिजदुखभारा ३६ दोहा-यहिविधिसंध्यानारिकहँ, गहेँअसुरसब्धाइ । जान्योताकोभेदनहिं, तेछविरहेलुभाइ ॥ ३७॥ तकलखिइँसेविधाता । लागेस्रप्रिकरनअवदाता ॥ निजद्तितेगंधर्वनकाहीं।औरअप्सरनरचेतहाँहीं ॥ ३८ ॥ शरीरतजिदीन्हो । विज्ञवावसुंशरीरगहिर्छान्हो ॥३९॥ पुनिधरितनुनिजआलसतेरे।रचेपिशाचनप्रेतपनेरे॥ पटछोरेनिजवारा । गुणिदगभयमुंदेकरतारा ॥ ४० ॥ पुनिसोऊनिजतजेज्ञरीरा । सोईनिद्राभयगंभीरा ॥ तातेउन्मादा । अञ्जन्तिरहेजेदेतविपादा॥४२॥पुनिज्ञरीरधरिकमल्लिवासी।रचेसाध्यपितरनगणभासी४२॥ दोहा-सोऊतनुविधितजतभे,सोपितरनगहिलीन । श्राद्धभागअधिकारसव, ब्रह्मातिनकहँदीन ॥ ४३ ॥ तुधरचोविधाता।रचिविद्याधरसविख्याता॥स्रोतनुळोडितिनहिंकहँदीन्हे।अंतर्धानज्ञाक्तितिनकीन्हे॥४४॥ नुधरिकरतारा । रचेकित्ररनआदिअपारा ॥ ४५ ॥ सोऊतनुतजिदियेविधाता । तेकित्ररलीन्हेअवदाता ॥ लिमिलिअतिसुखपाँवै।विधिकोसुयक्षभोरिनतगाँवै॥यहिविधितनुसोऊत्जिदीन्हचो।महाक्षरिरफेरधरिलीन्हो ष्टिवढीतेहिकाला । तर्राविधिकेभोज्ञोचिवज्ञाला।।पदपसारिसोवनतहँलाग्यो।जागिकुपितसोऊतनुत्याग्यो।। दोहा–सोझरीरकेकेझते,प्रगटेविविध्भुजंग । जिनकेअतिझयगृहदत्तनु,अतिविपकारेअंग ॥ ४८ ॥ औरहुतनुभारा । देखिसृष्टिभोमुदितअपारा॥सिरज्योपुनिचौदहमनुकाहीं।तेसिरजेवहुपरजनकाहीं ४९॥ तुदियोमन्द्रहिकहँपाता।औरधरचोनिजवपुविख्याता।।लखिविधिचरितअतिहिअनुरागे ।पूरवप्रजाप्रज्ञांग्नलागे ।सृष्टिषिरचीकरतारा । यातेहैउपकारहमारा ॥ करिवैपरजायज्ञनकाहीं । पेहेंहमसवभागसदाहीं ॥ ५३ ॥

्र ।ज्ञानिवरागयोगगंभीरा॥पुनिम्रुनिगणकीउत्पतिकीनी ।जिनकीकीरतिसदानवीनी ५२ दोदा—विद्यायोगसमापितप, भक्तिडुज्ञानिवराग । यक्तयकअंश्चिद्दितभे, ब्रह्मासहितविभाग ॥ ५३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेशविद्वनार्थीसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहा राजाश्रीराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकाराश्रीरप्रराजसिंहजृदेवकृतेआनन्दां वुनियातृतीयस्कंपेविश्वातितमस्तरंगः ॥ २० ॥

दोहा-मुनित्रह्माकीमृथ्यिद, विदुरपरममुद्पाय । जोरिकंजकरफेरअस, दीन्हींविनयमुनाय ॥ ९ ॥ विदुर उवाच ।

जोवंसा । ताद्दिकदद्यद्विज्कुळअवर्तसा॥ शास्त्रायंभ्यवमनुकेम्रतदोई । प्रियप्रतजेठकरघोतुमस्रोई॥
ानपादमहिषाळा । जिनकोषश्विद्धँळोकविशाळा ॥ ध्रुवेपमेंधुरघारणवारे । सातद्वीपपरणीरखवारे ॥
े । मोदिंक्रपाकरिदेहुमुनाई ॥२॥ स्वायंभ्रुवमनुकीयककन्या । नामदेवद्दतीजगयन्या ॥
े े े । कहँळोतताकीमुळविसराई॥ शाक्तंममुनिसोनिजतियमाई॥ सिरन्योकतेपुत्रनकाई॥
देवा—त्रसपुत्रभोदसअरु, रुविपरजापितजोइ । टहिमनुदुदिताँद्वदोज, कर्रामृध्यियशहोइ ॥
देवुमुनाई । सोमुनिकहनळगेमुनिराई ॥ ५ ॥

#### मेत्रेयउवाच ।

ें । कह्योसिष्टितुमकरहुअपारा॥ तबसरस्वतिसरिकेतटमार्ही ।कदंभकरन*ञ्जे*तसःही ॥ नितपकरतअपारा।वीतिगयेदशवर्षकतारा॥ ६॥ सत्युगमहँमुनिअतिअनुरागे।भक्तिमहिन*र्श्विनाञ्चे ॥* श्रीभगवाना । जेदायकनानावरदाना॥।श। गरुड्चदृश्चिभुवनररावारे । कर्दमकेआश्रम<del>िकेदे</del> ॥ ८ ॥ स्र्यंसमवदनप्रकाशा । निरस्केदंभतिनहिंअवाशा ॥

दोहा-नीठ्यठकझठकेंझठक, छठिकछठिकछविजाहि।ठठिकठठिकिजनकोञ्जमर, ठठनाठसतठोभाहि॥९॥ दाहा नाष्ट्रजलक्षरूलकाल्यः ज्यानज्याकाल्यानमाम्। प्रमाणनम्। प्रकृटमणीनजटित्रिस्प्राज्ञे ॥ सोहतजर्द्ददीवृरमाला । पीतांवरसुंदरछिवजाला ॥ कोटिनविधुसमवदनिवृर्णे । मुकुटमणीनजटित्रिस्प्राज्ञे ॥ वाह्वाज्यस्थानस्याजः । पावानरज्ञवर्थायभाजः ॥ य्याद्यापज्ञवरम्यपापराणः । उज्जद्यपापणाद्यास्याणः ॥ कुंद्रहमंद्रितश्रीनसोहावनः । स्वेतकंजकरअतिमनभावनः। संख्यककरगदाविश्चालः । सोहतआयुपअस्यिकरालाः। छुङ्क्ष्माङ्गात्रागताक्षापन् । रूपताकृषकर्यातमनमापना। सास्ययगकरम्पामाशाणः । ताक्ष्तजाख्यशार्यम्प्रामिप्रणामे ॥ निकृतसम्बद्धाः । रूपताकृषकर्यातमनमापना। सास्ययगकरम्पामा।। १।कियदंडसमभूमिप्रणामे ॥ निकृतमयनअतिआनदयाई॥१ ०॥कोस्तुभकंठरमाजरूळाई।लिसकदमप्रोमामा।१ १॥कियदंडसमभूमिप्रणामे ॥

सफलमन्यनहमार । पायअप्रपमदशातहार ॥ दोहा-जोनतुम्होरेदर्शको, योगीजनलल्याहि । कोटिजन्ममहँकरियतन, पावतकोल्रनाहि ॥ १३॥ ... वाधा जान्य न्हारक्शकाः यानायन्य व्याप्तः । जगान्य न्वन्हणारयानः नायत्वराज्यााहः ॥ । यरः ॥ तुत्रमायावश्चेमतिमंदा । जगतारणत्वपद्भावेदा ॥ सेविहितिपयिनोदिहहेतु । तेजनशूकासहितअचेतु ॥ ०० ॥ तुत्रमायावश्चेमतिमंदा । जगतारणत्वपद्भावेदा ॥ सेविहितिपयिनोदिहहेतु । तेजनशूकासहितअचेतु ॥ ०० ॥ आजस्पालभेन्यनहमारे । पायअनूपमदर्शतिहारे ॥ तुनभाषावराजभातभदा। जगतारगतवपद्वजरापदा ॥ तपाकाषपपापाषावषप्र । तथाप्रस्परतावराजपप्र ॥ १४॥ तसहिमेंमतिमंदमहाना । तुमहिषायकेश्रीभगवाना ॥ चहुर्द्वजापनोकरत्नविवाह् । दसर्देतदुसहदुसदहु ॥ १४॥ १ तलाब्ममातमदम्बागः । तुमाब्भायकत्रामगवागः ॥ चब्द्वजापगायस्याववादः । दापदत्वत्वत्वव्यवस्याः ॥ उत्रः॥ वेद्रहर्पजोवचनतुम्हारा । जेहिमहँवैंच्योसकठसंसारा ॥ वैषेहमहुँतैसहितोहिकांसी।तुमपद्गूजोहेआनैदासी॥३६॥ वेद्रहर्पजोवचनतुम्हारा । जेहिमहँवैंच्योसकठसंसारा ॥

पपरूपणापपपपुरुषाः । णाहनहरूपातपण्यत्वारा ॥ वयहणद्वयत्ताहवाहणाताधुपपपुरुषाहणापप्यता॥ अ ठोकठोकजनपञ्चसमत्यामी । जेतुवपद्वयायअनुसामी ॥ कथारावरीसुधासमाना । करहिषस्रपरकाननपाना ॥

ल्यानग्रह्णतनत्त्राचा । यहप्रपद्धायाज्ञ हुराचा ॥ कथारावराहुपातवाचा । कराह्यरत्त्रप्रयाचामा होहा–संगहितहिरंगमिं, मानहुमत्तमहान । जननमर्णकेभीतिकोः तिनकोहोतिनमान ॥ १७ ॥ होहा–संगहितहिरंगमिं, मानहुमत्तमहान । जननमर्णकेभीतिकोः त्रुष्ट्र 

कछापनात्रणाछ्यप्रथमः । याण्यवापक्षर्भयम्भाः ॥भ्यायव्यक्षाणाद्धद्दश्चित्रक्तिः । सम्बन्धस्याद्धः ॥ ३०॥ आपएकद्दीयदृषंसारा।निजमायाकोकोरिवस्वारा।।पाण्डुसृज्दुदृरुदुस्वकाल।सृजितद्दिर्तिमकरिकार्याक्षः ॥ ज्ञेत्रकात्रसम्बन्धाराज्ञ्ञाते । सोवार्वकार्याक्ष्येस्याप्ते ॥ ज्ञ्यस्मितिकारिकार्याक्षः । सम्बन्धस्याद्धाः ॥ जारपुरुवायक्ततारामन्यमायाकाकावायनस्तारामाण्डुरुण्युक्ष्युवकालारुजातव्यातमकरायामयाण्य ४ मा जीतविषयसुरुपोमनचार्वे । सोनोहरमुसुरुव्हरेमनमार्वे ॥ तद्यपिग्रणिअभिलापहमारी । पूरहुनाथकुपाकरिमारी ॥ जीतविषयसुरुपोमनचार्वे । सोनोहरमुसुरुव्हरेमनमार्वे ॥ तद्यपिग्रणिअभिलापहमारी । पूरहुनाथकुपाकरिमारी ॥ जानावपपञ्चलमाननवाह । सानाहपश्चउर्द्रसनमाह ॥ तथापश्चाणआभणपहमारा । प्रश्कुनाथक्षपाकारमारा ॥ सत्तिश्चतिकेवेवेत्वस्य । सन्नविधपूरतहोजगत्राता॥विचर्द्धनिजसंकल्पजगतको।पुजबद्धसवअभिणपभगतको॥ भुत्तिश्चतिकेवेत्वस्य । सन्नविधपूरतहोजगत्राता॥विचर्द्धनिजसंकल्पजगतको वैम्याणस्य ॥ २०॥ भूतिश्चनिकेवेत्वस्य । सन्ववस्य स्वयंत्रसम्बद्धसम्य ॥ २०॥ व्यवस्य सम्बद्धसम्य <sub>पुरसङ्गापानगर्भः । स्वापापप्रस्पद्यम्पवाषामाष्यस्कुानणस्कल्प्रणसरोजको, देप्रणामस्वकाल् ॥ २१ ॥ स्वेह्य-मयतुष्ठसीयनकेअधिष, धृततुष्ठसीयनमूल् ॥ २० ॥ तुम्हरेचरणसरोजको, देप्रणामस्वकाल् ॥ २१ ॥ दोह्य-मयतुष्ठसीयनकेअधिष, धृततुष्ठसीयनमूल्</sub>

यन प्राप्त । प्रतिविद्यारी । प्रतिविद्यारी । करिअतिकृपामें दसुसुकाई सिधासिसयह गिरासुनाई ॥ २२॥

गानः। ना अना न । गानः। ना अना न । जीनहेतुतपकारिम्रानिराई। मोकहुँतुमपूजेउचितलाई॥ ताकोमेकरिश्रामितअपाई।प्रथमहिराख्योयोगलगाई॥२३॥ जानहतुत्पकारखानसः । नाकहतुमधूजावाचत्राहः ॥ ताकामकारजामत्त्रपाः ।त्रथमाहराज्यस्तास्वकाहा ॥ मृपानपुजनमम्मतिमाना । तोष्ठानकाजेतुमहिसमाना ॥२४॥त्रह्मावत्तिहिकाजा।मतुमहत्तावस्तत्तिहै । स्वापनपुजनमम्मतिमाना । तोष्ठानकाजेतुमहिसमाना ॥२४॥त्रह्मावत्तिहिकाजा।मतुमहत्त्वत्तिहै । स्वापनपुजनमम्मतिमाना । तोष्ठानकाजेतुमहिसमाना ॥२४॥त्रह्मावतिहिक्तेत्रविद्याला स्वापनपुजनम्भवतिहास्त्राला वृभानपुर्वानम्भमातमाना । ताष्ठानकागत्वमाहसमाना ॥ र शात्रह्मावत्ताहस्रत्रावशासत्तवकाणः ॥ सातद्वीपपूर्वाकरभूवा। ताक्वीपियनारीशतह्व्या॥२५॥सोनिजनारिसहितमहिषालाआपदशहितअतिहिल्ताला॥ सातद्वीपपूर्वाकरभूवा। ताक्वीपियनारीशतह्व्या॥२५॥सोनिजनारिसहितमहिषालाआपदशहितअतिहिल्ताला॥

्राह्म-एह्पुरुद्दरभायम्, प्रसाकाद्नसाइ । द्वहुतानिषप्राञ्जका, संगाठवंष्ठदमाइ ॥ २६॥ सोपतिचाइतिहेषुकुमारी। ताकीमनअभिठापविचारी॥तिगद्धहिताप्रकोरुपदहे।जगतीपतिजगतीयश्चित्रकता॥ सोपतिचाइतिहेषुकुमारी। ताकीमनअभिठापविचकारी॥३ ८॥व्यवक्षित्रकार्यः॥ देवहतीअतिप्रातिचराहं । क्रीटिअचित्रकारीय 

सापातचाहातहसुक्षमाता ताकामनभामणापावचासामानगडाहतातुमकातृपदहाजगतापातजगतापश्चि ॥५७॥ देवहृतीर्भातिभीतिवढाहे । करिंहेअवशिआपसेवकाहे॥२८।हिबहृतीरुहितुवसँगधन्या । करिंहेआटआशुनवकन्या। देवहृतीर्भातिभीतिवढाहे । करिंहेअवशिआपसेवकाहे॥२८।हिबहृतीरुहितुवसँगधन्या । करिंहेआटआशुनवकन्या। देवहृतीर्भातिभीतिवढाहे । करिंहेअविश्वस्था द्वहृताआत्रभातवाह । कार्ह्णवाश्रभाषस्वकाक्षार्थाद्वहृतालहतुवसगयन्या । कार्ह्यगटआशुनकिताहा होदितनकरिविपिनविवाहा । रिचिहस्मिटितइस्तिनाहा ॥२९॥ तुमममशासनसत्यविचारी । वसाहतहिष्मसुवारी॥ होदितनकरिविपनविवाहा । रिचिहस्मिटितइस्तिनाहा ॥२९॥ तुमममशासनसत्याह्न ॥३०॥ हाइातनकरामानगामगाहा । रायकछा छत्रक्षानगाहा ॥ ५५॥ तुमममशासनसत्यावचारा । बसाइतहपरमञ्जात । वसाइतहपरमञ्जात । वसाइत माहिआपिसगोरिननकर्मा ॥३०॥कोरजीयनपदयासुघमा । मरेचरणनप्रीतिळगाई॥ ऐहीममणुरतुमस्तिराई॥३०॥ माहिआपिसगोरिननकर्मा उन्हर्स्य क्रिक्स । तापालगरानगणना ॥२०॥म्गरपानगप्दयास्ययमा । वरवरणनशातव्याद्या प्रश्वमपुरस्ववसाय ॥३२॥ दोहा—देवहुतीकिआयहम, जन्मेलहिंगेआशु । कपिलनामअसकर्राहेगे, सांस्यशास्त्रपरकाशु ॥३२॥ दोहा—देवहुतीकिआयहम, जन्मेलहिंगेआशु ।

। श्रीविङ्ठेटकहुँकीनपपाना ॥ ३३ ॥ पश्चिमानकपश्चनतरे । सामवेदस्यक्रुव्यंता विकारिक्षके संगमनंगाञ्जा । आवश्चरकृषकानपयाना ॥ ३३ ॥ पाक्षराजकपक्षनतर । सामवदस्वरकपृथयाः अस्तुतिकर्गार्होमद्भगेषयां।चरुनाहिद्दरिक्संगसर्वा॥३४॥यहितिधार्यनतर्वाहिष्ठ्यगीतवसुनिर्श्रापतिवचनिर्वा॥ सहितिकर्गार्होमद्भगेषयां।चरुनाहिद्दरिक्संगतिर्वाम ॥३४॥क्षरमाणव्यस्यसम्बद्धान्यः। जेन्यस्यसम्बद्धान्यस्यक्षति जरुषानकरम्बारस्यान्यलमाह्न्याः वलमाह्न्याः वस्त्रमाह्न्यायाह्न्यायाह्न्यायात् वस्त्रमाह्न्यस्यात् वस्यान्यस्य स्रोहेन्यस्यस्यात्मात्रमाम्यलमाह्न्यस्यस्यम् स्थापाद्यस्य ॥३८,॥कृतसम्यतहँ मनुमहराजा । चङ्कनकर्त्यद्वस्यविद्या ्यच्रावित न् । ते । अरुनिजकन्याजोछविखानी॥करतपुहुमिपर्यटननरेशा।चलतभयेदेखतबहुदेशा ॥३६॥ ादिनकोष्ठिनसोंकह्यो, मुनिआगमभगवान । ताहीदिनकर्दमभवन, आयेष्ठिनमितमान ॥ ३७ ॥ ुक् ोवरम 🖺 । कर्दमपरकरिकुपातहाँहीं ॥ ढारचोनयननआनँदनीरा ॥ ३८ ॥ विंदुसरोवरभयोगँभीरा ॥ ो सई । चहुँकितरहीपरमछविछाई ॥ मृणिसमसोहतनिर्मछनीरा । परमपुण्यप्रदशतिगंभीरा ॥ ર્જ્યાફિમદીપીનવામ 🗻 ગ્રહિતજરાત્મહાર વિજાતાદ્વીરા મહત્તા 🐧 તે મોટી તાર્ટ છે. ্বি ২০ ০॥चहुँकितमंजुरुवंजुरुराजी।कूर्जाहंकोकिरुकेरिनकाजी दोहा—गुंजिहकुंजनकुंजमहँ, मनरंजनअलियंद, । सुखपुंजनपीवतरहें,कंजनकंजमरंद ॥ ् 🗸 : ोः 🖫 ी । गानकर्राहंकोइलसुरपूरी॥४१॥ चंपकदंवअशोककरंजा।वकुलअशनकुरुवकमनरंजा॥ कुंदुकुंदुमंदुार । ज्ञालानमितफूलफलभारा॥औरहुवृक्षअनेकनजाती । कोवर्णेचहुँकितबहुभांती ॥ ४२ ॥ व 🔍 🚅 हैः । सारसहंसचकयुत्तवंसा॥चहुँकितकर्राहमनोहरज्ञोरा। विचर्राहंचहुँकितचारुचकोरा ॥४३॥ ।वराहरोस्त , नराना । कस्तूरीमृगसहितसमाजा ॥ सिंहवाघवाँदरगोपुच्छा । नकुळआदिवहुजीवअतुच्छा ॥ दोहा-ऐसेकर्दमआश्रमहि, मनुनरेशतहँजाय । कियेहोमेंबेठेशचित,सुदितलखेमुनिराय ॥ ४५ ॥ ्रम् र्र् मिन्स् । तपकृत्छतेजयुत्आनन ॥ यद्यपितपतेकुकुत्रविष्या । तदपिथ्रुकेभेहरिहिनिहारी ॥ दोहा-प्रीतिसहितनृपकोकियो, सकलअतिथिसत्कार । सुमिरिवैनश्रीऐनके, बोलेवैनउदार ॥ ४९ ॥ ्रुसंतनरक्षनहे । वसुधाधिपवसुधावरुसेतू ॥ पुडुमिपारुपुडुमीप्रतिपार्री । हैप्रणामतेहिनाथकृपार्रो ॥ . 😸 🚉 दीननदायकनितअनंदके॥५०॥रविज्ञाञ्चित्रल्यमज्ञानस्यमज्ञानस्यमभादिकसुरचका॥ रंडकोदं ज्यनंडा । धरिधावहुधरणीवरिवंडा ॥ करहुमलीनअघीनविनाञ्चा । धूरधारधावहुआकाञ्चा ॥ दे२ ॥ दोहा-महाँसेनळेंसंगर्मे, विचरह्रवसुधामाहि । श्रीपमभीपमभौनसम, तुमहिंतकहिंरिपुनाहि ॥ ५३ ॥ जोनकरहुअसँसेन्छै, देशनदेशपयान । सकल्धर्ममर्यादती, नाशहिंचोरमहान ॥ ५८ ॥ अहेंनिरंकु शुदुष्टजे, तेअपदेहिंवढाय । करतशयनतुम्हरेघरणि, धर्मधाकपँसिजाय ॥ ५५ ॥ पेहमपूछहिंआपसे, ममआश्रमजेहिहेतु । कियोआगमनसोकहहु,सोहमसार्थाहेहेतु ॥ ५६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाथिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचं-

> निर्धोततीयस्कंधेएकविंशस्तरंगः॥ २१॥ मैत्रेय उवाच ।

द्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहजृदेवकृतेआनंदांच

दोहा-यहिविधिमतुमहराजतां, जवकर्दममुनिराय । बोल्डेवचनिवोदभरि, अतिशयमोदनदृषि ॥
जार्वे अपनिराद्यां । विधिमगटायां प्रतिकृति ॥
जार्वे अपनिराद्यां प्रतिकृति ॥ २ ॥ विप्रतिराद्यां प्रतिकृति ॥ विधिमगटायां प्रतिकृति ॥
जार्वे अपनिराद्यां प्रतिकृति ॥ विधिमगटायां प्रतिकृति ॥
जार्वे अपनिराद्यां ॥ विधिमगटायां प्रतिकृति ॥ अपन्यस्थानिक लेशा । धर्मह्मतुम्बर्गा ॥ ॥ अपनिराद्यां ॥ विधिमगद्यां ॥ विध

# आनन्दाम्बुनिधि।

मोकोयहदुहिताअतिप्यारी।मुनहुनाथयदिवनयहमारी॥८॥प्रियत्रतअरुउत्तानपादकी।हैभिगिनीयद्विनप्रमादकी॥ भीळरूपग्रुणनिजसमजोई। यहदुहितावरचाहतसोई॥९॥ जवतेयाकोनारदआई। दीन्द्रजोतुमग्रुणरूपमुनाई॥ तवतेयहअपनेमनमाहीं।तुर्मीहेचहतिपतिऔरननाहीं॥९०॥तातेयहकन्याकहँळीजे।गृहकारजहितदासीकीजे॥१॥ वस्तुजोअपनेतिमिळिजाई। उचितनतेहित्यागव्मुनिराई।हिविरागवंतहुयहथर्मा।ते।पुनिकाज्जरतिग्रहकमां॥ १२॥

दोहा-चस्तुज्ञअपनेतेमिळे, ताहित्यागजोकोय । पुनिपरपरमाँगतिफरे, तामुँईसीहिटहोय ॥ ओरनसोमाँगत्सुवमाही । तनुतेमानसुयशकिःजाहीं॥१३॥हमसबकानसुन्योसुनिनाहा।तुमचाहहुआपनोविवाहा॥ तातेदेवहुर्तीमेदेहु । करिकेक्टपानाथअवछेहु ॥ १४ ॥ मनुमहराजवचनसुदअपना । सुनिवोळेकदेमअसवचना ॥

# कर्दमोवाच ।

र्भेकुमारयहस्रुताकुमारी । तुमविवाहयहरच्योविचारी॥ यहिकन्याकेसँगनरनाहा।जन्मजन्मममभयोविवाहा॥१५॥ वेदविधानवेद्यहहोई॥हमकोतुम्कोअतिस्रुदमोई॥ भ्रूपणभूपितजेहिछविकरती । सोतुवस्रुतानकेहिहियहरती १६

दोहा-एकसमयऊँचीअटा, नुपुरपगनवजाय । कंदुकखेरतयहर्रही, मंदमंद्मुसुक्याय ॥ विश्वावमगंधवमजाना । नभमहँगपनतचरोविमाना ॥ मतागवरीकोतहँज्वैकै।गिरचोविस्वावममोहितहैंकै ॥१९॥

भड़ा । अपने प्राप्त । विकास के प्राप्त । अपने स्वर्ण के प्राप्त । विकास अधिक । विक

# मैत्रेयउवाच।

असकहिमोनभयेमुनिराई । श्रीपतिपदपद्मनमनलाई ॥ मंद्इँसनिकर्दमकीदेखी। देवहुतींगैलोभविशेषी ॥२१ ॥ शतरूपाकोमनुअनुमानी । मनुमहराजमहामतिखानी ॥ देवहुतीकर्दमकोव्याही।भयोमहामनमाहँउछाही ॥२२॥ पुनिश्चतरूपामुनिपटनाना। दायजदियोअनेकविधाना२३पुनिन्दुहितादुखदुखितनरेशा।भुजभिरिनेलेताहितेहिदेशा सुतावियोगजातसहिनाही । नयननसॉजल्डारतजाहीं ॥ वारवारउरलायकुमारी । रोदन्कियेमहौपतिभारी॥

ुः। उत्तर्भाग्ने प्रकार्यक्ष स्वर्तात् । तेदिक्षणरोदनिकयोअपारा२५पुनिभूपतिछैनिजसँगरानी।माँगिविदामुनिसामितिखानी॥ तातमात्किद्दिवारिद्दिवारे। चळतभयेभूपतिनिजनगरे॥सरस्वतितीरळखतमुनिभीरा।तिनिहंप्रणामकरतमितिषीरा॥ चायेत्रसावृत्त्तेदिकाँही । चूपआगम्मुनिप्रजातहाँहीं ॥ गावतवाजवजावतपाये । मोदितमहरूमहीपहिल्याये॥२८॥

दोहा-वर्हिपमतीपुरीरही, सबसंपदासमेत । झारचोयज्ञवराहजहँ, अंगनलोमितसेत ॥ २९ ॥
तेईभयेकुञ्जाअरुकाञ्चा । जिनकेसुंदरहरितपकाञ्चा ॥ जिनकोलेळप्रियानतयागा । दारतनयननीरवदभागा ॥३०॥
मत्तुमहराजआयिनजनगरी।कुञ्जविद्यायकरिकेविधिसगरी॥ठानियञ्चपूज्योभगवानेश्रिमपयोदधिमगनमहाने ॥३ ॥
वसेनगरमहँमनुमहराजा । भाइनमृत्यनसहितसमाजा ॥ पाल्योप्रजनधर्ममयोदा । वसेवामग्रुतविगतिपादा ॥
र्वे क्रिक्त क्रिक्त विद्या । अतिसुदर्गेल्यतपरकासा ॥ तीनहुतापविनाञ्चहारा । वसिर्वमदीपतिसहितकुमारा ॥

देहा—भोगभागसुरेशसम्, भूमेभूपतिभूरि । तीनहुँठीकनमेरही, जिनकीकीरतिपूरि ॥ ३२ ॥ १९४८ - १ भूपतिद्वारेआयप्रभाता ॥ करतरहैं जिनकोग्रणगाना । पावहिनितनवमोदमहाना ॥ मनुनितसुनतक्रप्णगुणगाथा।मानतअपनेकाहिसनाथा ॥ ३३ ॥ भौगयद्यपिभोगअनका।पेनिहसूद्योनिकविका॥ मनुभूपतिकोपरमप्रदीन । भोयदुपतिपदपद्ममठीने ॥ ३४ ॥ हुर्छभदेवपायप्रभुताई । भूपतिनहिभूल्योयदुर्गर्द॥ ु त्युनत्रहित्याया । दियेवितायकाटनस्ताया ॥ गयेवृथार्नार्डएकहुयामा॥सृतिस्तरहोजानकीरामा ॥३६॥
देशि-टकडनस्युगगर्थाकयः, पामुदेकोदाम । जावतस्त्रमुपुतिमई, सृत्तिस्तरमातिवास ॥ ३६ ॥
देशिकभौतिकमार्नार्भकः, ओस्मकट्येनताय । नर्नादेव्यापीटननकर्द, क्रियेकृष्णकोजाप ॥ ३० ॥
वर्णाश्रमआदिकस्तरुट, पर्माशेनकप्रकार । मनुनीपुट्योजीनमुनि, सोमब्कियोविचार ॥ ३८ ॥
आदिगजमनुकीकथा, मेसवयदकदिदीन । तेदिदुदिनाकोवश्रभ, मुनियेपस्प्रयति ॥ ३९ ॥
क्रिति सिद्धिश्रीमन्मदागजाधिगजश्रीमदागजाबीपवेद्यविद्यनार्थीसदान्मजसिद्धिश्रीमदाराजाधिराज
श्रीगजाबदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीर्युगजसिद्विद्विकतेआनंदीब्रिनियो
वर्तायस्केयेक्षाविज्ञानितमस्तरंगः॥ २२ ॥

# श्रीमेत्रेयउवाच ।

द्वाहा–मानपिनानवगयनिकय, देवहुर्नानवमाप । निजपिनक्तिस्वाकरी, जिमिगोरीहरजोष ॥ १ ॥ वेब्रविद्वासवद्यापे।निर्नाननमुष्पपिक्तेष्यभाषो ॥ वोज्जगद्वीमधुरमुख्यानी।क्रयेक्केपतिकीक्स्रजानी ॥ २ ॥ कोग् कुर्नामिवहादे।दियोक्तकोतोपमहाई ॥ ३॥ यहिविधिकरीकेतसेवकाई।निज्ञासेरसुधिसक्ठअुछाई॥॥॥ विज्ञासेव्यासवतोक । पेपतिसेवनक्ररतन्थाके ॥ यहिविधिद्वहुर्नाकीसेवा । निरिद्रकृपाकरिकदेमदेवा ॥ कुर्वास्वर्जास विवद्व सुद्धतेमीतस्त्रानी ॥ ६ ॥ अनिद्यासेवाकरीदमारी । मेप्रसन्नत्वकर्मनिहारी ॥ दोहा—जोसबदीकोपरमित्रय, तात्तुसुर्गतिवसारि । सक्टभौतिसेवाकियो, निश्चित्रसस्द्वद्वमारि ॥ ६ ॥ किरिक्का क्ष्यानी प्रयोगस्वराज्ञास्यस्वराज्ञा ॥ सोमुख्छंभभोगअपास । मेत्रोहिंदहुर्गियासुस्सारा ॥ किरिक्का क्ष्यानी दिवहुर्जीतवअसक्दयानी ॥ क्रस्तकटाक्ष्मदसुस्वाई । बोछील्जितनयननवाई ॥ ९ ॥

## देवहृतिस्वाच ।

्रात्तिक्षात्रात्ति। तेसिगरेमोदिसत्यजनाई ॥ अहैमनोर्थनाथहमारा । आपब्रुप्रथमहिवैनउचारा ॥ दोहा—कछुककाउँडाआपसँग, मोदितकर्राहिबिहार । जवँडोहोयनगर्भमोहि, यहवरदेहुउदार ॥ १० ॥ विक्रोदिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्रात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षितिक्षात्तिक्षात्तिक्षातिक्षात्तिक्षात्तिक्षातिक्षातिक्षातिक्षात्तिक्षात्तिक्षात्तिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षातिक्षात

## श्रीमेत्रेयउवाच ।

देवहुतील्रसिसुपद्विमाना।पतिसेवाल्रसिचित्तलुभाना॥तवताकेमनकेमुनिज्ञाता ।वेल्किद्रमवचनविख्याता ॥२२ मज्जन्करहुविदुसरमाही । रूच्योजनाद्नेनयहिसरकाही ॥ सकल्पनोरथदायकसाँचा । अतिशुयमनमरोयदराँचो

दोहा—चढिविमानप्यारीसुभग, विंदुत्डागनहाय । देवहुतीसुनिपतिवचन, अतिशयआनँदपाय ॥ २३ ॥ मिलनवसनअंगहुमलिन, वाँपिगेकेशमलीन । सवतपतिपदपद्मनित, भरीकृशितवल्छीन ॥ २४ ॥ देवहुतीसरस्वतिसरिमाहीं । पोवनलागीअंगनकाहीं ॥ प्रगटीतहांसहसवरदासी । नवयोवनअमलाचपुलासी॥२६

द्वहुत्तातरस्वाततारमाहा । यावनञानाजानकाहा ॥ त्रगटातहातहत्तवरदाता । नवयावनअमछाचप्छातागारह देवहुत्तित्तेकरजोरी । बोर्छावाणिप्रीतिरस्वोरी ॥ हेंदासीहमस्वामिनितेरी । सेवकाईकरिहेंवहुत्तरी कर्राहेंकोनसिगरीहमकामा।कहहुनकृतकर्दमकीवामा ॥२०॥ असकहितहिमज्ञनकरवाई।ववदुकूलअंगनपहिराई प्रिनिभूपणतेभूपितकीनी । वहुविधिभोजनदियोप्रवीनी ॥ सुधासिरसआसवतहँल्याई । देवहुतीकहँपानकराई॥२९ दोहा—ल्यायआरसीविमलअति, स्वामिनिसन्सुखरासि । तासुरूपनिजनयनलसि, सुदितभईछविचासि॥ ३०॥

दाहा—लायआरसा।वमलआता, स्वामानसम्भवसाख । तामुरूपानजनयनलाख, म्राद्तभह्छावचााखा। ३०॥ देवहुतीयहिविधिकरिमज्जन । पहिरचोवसनविमल्यमनरज्जन॥पहिरचोहीरनकोहियहारा।वलेविराजतकरमुकुमारा। न्रपुरकरहिचरणमहँज्ञीरा३१कटिकिंकिणिविलासचितचोरा३२सुंदरदमुकुटीयुगवाँकी।हरतिहियोनिजनयन्त्रवार आननपूरणज्ञाज्ञीसमाना।ताछविकोकरिसकहिवखाना॥३३॥देवहुतीकरिसकल्यगुँगारा।मिल्लन

जाननपुरणज्ञातमाना त्वाञ्चानकारत्काहरूलानाम्यस्याप्यस्यक्रात्वारत्वकृष्टम्यारामकृतः गईसहस्रसखीयुततह्वां । रहेप्रजापतिकर्दमजहुँवां॥३४॥निरखियोगमायासुनिकरीदेवहुतीभैचकितघनेरी ॥३५।

दोहा—मज्जनकरिर्श्रंगारपुत, सहसस्स्तिष्ठातताहि । मुनिवरल्खिकर्दमतहां, मुदितभयमनमाहि ॥ ३६ ॥ किरनवयोवनसुंदररूपा । भूपणवसनहुपहिरअतूपा ॥ देवहुतीकरकंजपकरिक ।चढेविमानमहामुदभरिक ॥३७ । चढीसंगमहँसखीहजारा । कियेअंगपोडज्ञहुन्युँगारा ॥ सेवनकरनहेतुतहँआई । सुरसुंदरीसकल्छिविछाँ । स्टर्स्योसिखनमिधमुदितसुनीज्ञा।मनहुँच्योमज्जुमधिज्जुईशा३८शीतलमंदसुगंपसमीरा।चहतमुखदनाज्ञकरिवर्गर मेर्कंद्रनचढेविमाना।विहरनहितसुनिकियेपयाना॥तहुँकर्दमिकयविविधाविहारा।जहाँबहतिसुरसिरिकीधारा॥३९।

दोहा—विश्वभकनदनविपिन, पुष्पभद्मनजौन । मानसरोवरचैत्ररथ,हरचोद्यनिनकरिगीन ॥ कर्दमकेळिकुतूहळकरहीं।सुरळळनाळाळचळित्रिभरहीं ४० चढिविमानसवसुरनिवासू ।कदमकीन्हेविपुळविळाह्य दुळेभतिनत्रिश्चवनकछुनाहीं।जेयदुपतिपदपद्मळुभाहीं ४२पुनिभूमंडळविचरनकीन्झो।देवहुतिहिअतिआनँददीन्सी यहिविधिसुनिकरिविपुळविहारा।पुनिनिजआश्रमकहपग्रुपारा४३देवदुतीसँगवपहजारनाधीतेक्षणसम्करतीवहारन॥ जान्योनीहेबीततकछुकाळा।एकसेजसोवतसुखजाळा॥४५॥ दिव्यवर्पनीतेज्ञृतजुवहीं।मानुहुँभीरभयोहेअवहीं॥४६॥

दोहा—तवकद्दमसुनिजानिकै, देवहुतीमनआस । कियोगर्भआधानतिहि, नवविधिसहितहुलास ॥४७॥ देवहुतीएकहिदिनमाही । प्रगटकरीनवदुहितनकाहीं॥सिगरीअतिसुंदरमनहारी।मनहुकामनिजकरनसँवारी॥४८॥ सुनिपतिकोवनगवनविचारी । देवहुतीभद्दपरमदुखारी ॥ खोदतपदनखतेमहिकाही । अंवकअंबुबहुतवहजाही॥ कंपतगातनीचसुत्तकरिकै।पियसोकद्दोविनसुद्भरिकै ॥ जोनकद्द्योतीपूरणकीन्द्यो । मोकहँअतिआवदम्भुदीन्द्यो ॥ वेअवविनयकरोपहथोरी । करिकेकुपापूरियमोरी ॥ तारहुमोहिसागरसंसारा । यहमेरअतिहियसँभारा ॥ ५९॥ दोहा—नवुदुहितनकेसरिसुपति, खोजुदेहुसुनिनाथ। देसुतुमोहिसुनुजाहुवन, कृहींजोरिसुगहाथ॥ ५२॥

दोहा—नवदुहितनकेसरिसपति, लोजदेहुम्रुनिनाथ । देश्वतमोहिपुनिजाहुवन, कहींजोरियुगहाथ ॥ ५२ ॥ विवश्चविषयसुखर्यातेवासर।अवर्नाहृनाथतासुहेअवसरा।५३॥सोनहिग्रुनहुमोरअपराधा।मटहुनाथसकळयहुनाधा ५४ कामिनिसंगकरत्तजसरीतो । तेसहिहोयजोहरिपदर्शाती॥तोताकीतुरतहिवनिजावे।पुनिसंसारभीतिनहिंपावे ॥५५॥ जासुकमनहिंपमसम्बूगभयोनपुनिविरागकरहेतू॥हरिपदपद्मन्अिक्मनभयः ॥ सोजनजगजीवनमरिगयः॥६६॥ सोहमहरिकीमोहितमाया।विपुयविनोद्हिकाळुगमाया॥ तुमुस्टिक्होनभक्तिवराग् । हुरिपदमूनममननहिंछागा॥

दोहा-तुमसमसमस्यपायके, छियोमोक्षनहिमाँगि।जानिछियोसोसकछिविषि, मेरीअहेअभागि ॥ ५७ ॥

इतिसिद्धिश्चीमहाराजापिराजश्चीमहाराजानांधवेशविश्वनार्थीसहात्मजसिद्धिश्चीमहाराजा चिराजश्चीमहाराजावहाडुरश्चीकृष्णचेद्रकृषापात्राधिकाराश्चीरखराजसिंहनृदेव

कृतेआनंदाम्बुनिर्धोतृतीयस्कंरेत्रयोविशस्तरंगः॥ २३॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ३.

## मैत्रेयउवाच ।

्रे 🕵 े 🔞 ाँतिजन, विनयकरीपतिपाहिं । तबदयाछकर्दमकस्रो, सुमिरतश्रीपतिकाहिं ॥ १ ॥ कर्दमोवाच।

्रुप्य, े । ह्वेहेतेरोपुत्रमुरारी ॥ २ ॥ भजहुसप्रीतिरमापतिकाहीं । जेदयाऌँहेंदासनमाहीं ॥३॥ ्र ६ फेके ४ (मै.उ.) देवहुतीसुनिपतिकैवाणी। भज्योकपटतिजशारँगपाणी े, पारू प्रगटेताकेत्रिभुवनपाला॥६॥तवहिन्योमवाजनवहुवाजे।ऋपिमुनिसकल्वेदंष्वनिगाजे। ्रे ः भा सुमनससुमनवारवहुवपे।ज्ञंकरविधिआदिकसुरहपे ॥ ८.॥

दोहा-दिशप्रसन्नभोविमलजल, मनमोदितसवकेर । सरस्वतितटकर्दमभवन, आयेदेववनर ॥ ९ करिहरिकोविरंचिसत्कारा। कर्दमसों असवचन उचारा १०।११

#### ब्रह्मोवाच ।

ि. उत्कारहमः ।मान्योहमूजोवचनउचाराः १२॥मृतहियोगअसपितुसेवकाई ।जैसेतुमकीन्द्योम्रतिराई ॥ इतनमुत्ति क्षेत्र क्षेत्र स्वित् सम्बद्धमविचारा १३यनवकन्याजीनतुम्हारीतिह्नहैंबहुजगृविस्तारी १४ ः हो । तिनकोन्याहिदेउतुमछोहीं ॥ तुमकन्यासमानवरपाई । देहेंतुम्हरोसुयश्वढाई ॥ १५ ॥ दोहा−आपपुत्रभगवानभे, जनपरकारैअनुराग । कपिऌदेवअसनामहै ॥ १६ ॥दायकज्ञानविराग ॥ तनः तहारे। कनककेञ्चअरुदगअरुणारे ॥ सुद्रापद्मपदांबुजमाहीं ॥१७॥ पुनिकहदेवहृतीतियकाहीं ॥ ः ी प्रगटेप्रसुकृतज्ञसुखराञ्ची ॥ संज्ञयहरिअज्ञानकरिदूरी । जगतिवचरिहेंकरियशभूरी॥१८॥ ा जनाया । करिहेसकलअनाथसनाथा ॥ १९ ॥

#### श्रीमैत्रेयउवाचः।

जोंकह*ि*चकुमारा ेे. हि. १८८ । रुगाविधिनिदेश्चात्रहिकर्दमतेई । दुहितनदियोयोगवरजेई ॥ िन्दुंकल् ु ः । अत्रिहिदियअनसुइयाप्यारी ॥ दोहा-अंगिरकोश्रद्धादई, इविभुजिदईपुरुस्ति ॥ २२ं॥ दईपुरुहकहँगतिमुता, कृतुकहँकियाप्रशस्ति ॥ 🖏 🗇 १५७% दुर्ग-ह् । अरुंपतीवशिष्टगहिलीन्ही॥२३। लियोअथर्वाज्ञांतिकुमारी। जाते भयेयज्ञविस्तारी ॥ વિદ્રા હિલ્લાહિત હોંગે જિલ્લો છે. તેને જે તેવજે તેનન માં તે જે તેન ्रिस्तर । कर्नमवोल्पद्शिरनाई ॥ २६ ॥ पापीपुरुपनरकहिजाही । कब्हूँमंगलपावतनाहीं॥ े र्रेट्रिक कर्नमविल्याक स्वास्त्र कर्माने जाताहुजन्मनिजतनकराहीं । ध्यावहिंचलिअकेलिवनमाहीं ्राः हुजन्मनिजतनकराही । ध्यावहिचीलुअकेलिवनमाही दोहा-जबतेकबहूँमिल्लाहिम्सु, तेप्रसुममगृहआय । प्रगटसहिल्युताविपुल, कोसमश्रीयदुराय ॥ २९ ॥ ि ोत्ततः स्वर्वाते । सांख्यशास्त्रज्ञानेकदानी ॥ भक्तनमानव बावनहारे ॥ ३० ॥ रूपअनेकनपारणवारे ॥ अभिव्यपदः विदेशि । तसिहनायआपुत्रपुजावे ॥ ३१॥ सदासुक्तवंदितपदकंजा । दायकतत्त्ववोधमनरंजा ॥ तविधगद्भानयशुर्दे । रमासमेतरूपकेरूरे ॥ सोतुर्दृरेषदुकोषरणामा । दायकसंतत्तसंतअरामा ॥ ३२ ॥

# दोहा-कुरुपावनसोआजुमम्, उद्भणपितरगुरुकाहि । ह्वैसंन्यासीभजतमोहि, विचरोजोजगर्माहि ॥ ३३॥ " श्रीभगवानुवाच ।

े॥ ३५ ॥करनहेतअधमनउद्धारा । होतहमारसदाअवतास ॥ त्व वर्गाकहिंदान्हें े... तनकर्षे े ैं । तिनकीसबबाधाहरिलेहीं ॥ ३६ ॥

र्जा र्रानी । बोटेकपिटदेवसुससानी ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

सांख्यज्ञानकोभयोविनाञ्चा।तवहमिकययहपुरुपप्रकाञ्चा ॥जाहुसुखीध्यावहुहमकाहीं।मृत्युजीतिविचरहुजगमाहीं। पेहोकहुँनशोकसुनिराई।त्रिभुवनपतिपदमोचितलाई॥३९॥ सांख्यञास्त्रअञ्चानप्रकाशीमिमातहिदेहींसुदराञ्चा ४० श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा—कपिछदेवजवअसकहोो, तवकर्दममुखपाइ । करिप्रदक्षिणानाथकी, निवसेकाननजाइ॥ ४१ ॥ तजिजगसंगमोनव्रतपारी।विचरतभेसंसारसुखारी ॥४२॥पारब्रह्ममहँमनहिंठगाई।करनठगेहरिभक्तिमहाई ॥ ४३। सुखदुखशोकमोहताजिदीन्यो।समदरशीप्रशांतसुखभीन्यो४४यहिविधिहरिपदभक्तिवड़ाई।जगतभीतिकदमनहिंपा जक्चेतनमहँनिरखेईशे । ईशुसुमहँजङ्चेतनदीशे ॥ ४६ ॥ तज्योईपांइच्छासिगरी। थरयोधीरमतिकवहुँनविगरी। भगवतभक्तिसुक्तसुनिराई । दुर्छभमोकहँपरतजनाई ॥ चितअरुअचितविछक्षणजोई । त्रिसुणप्रकाशजहाँनिहिंहीई

दोहा-ऐसोश्रीपतिपामजो, तहँकदंमग्रुनिजाय । वसतभयेप्रमुदिततहाँ, हरिसेवतचितछाय ॥ ४० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाधिवेशनिश्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णुचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिहजूदेवकृतेआनन्दा

म्बुनियौतृतीयस्कंधेचतुर्विशस्तरंगः॥ २४॥

दोहा-तहँशीनककरजोरिके, अतिशयप्रीतिवदाय । कपिछकथाकेसुननहित, कद्मीपरमचितचाय ॥ शोनकउवाच ।

सां एयशास्त्रकोप्रगटनहारा।उपदेशनहिताळियअवतारा १सवयोगिनकेअह्रिहिशरोमिन।तासुकथासुनिकेदमभेषि कपिळकथासुनिजियनअघाता।कियोजीनप्रश्चचित्तविरुयाता॥के क्ष्यां क्ष्यां क्ष्यां स्वतस्त्रकोनिककीवानी । वोळेवचनमोदरससानी ॥

श्रीसृतउवाच ।

न्यासकथामेत्रेयमुनीज्ञा । विदुर्रोईकहेउसुमिरिनगदीज्ञा ॥ ४॥, श्रीमेत्रेयखवाच ।

त्वकर्दमळीन्द्रोवनवासा।कियोविद्वसरकपिछिनिवासा ॥५॥एकसमयसुतकेढिगजाई।कपिछमातुअसिगरासुनाई देवहृतिस्वाच ।

दोहा-विषयविवश्सततेहमें, उपज्योअतिअज्ञान । सोहमतिजदीन्द्योसकरु, पायपुत्रभगवान ॥ ६ ॥ ५ यहअपारसागरअज्ञान॥पारकरहुहेपुत्रसुजाना॥८॥उयेभानुजिमितमनिज्ञाई।मिछेतुमहितिमिकुमितिनशाई॥ तुवमायावशभोअज्ञाना।ताहिवेगिनाशहुभगवाना ॥ १०॥ तुमभवतरुकेक्टिनकुठारे । िर्वास्तिकार्

प्रकृतिपुरुपकेजाननदेतु । तुमहिंपणामकरहिंकुटकेतू ॥ ११ ॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

सुनिजननीकीसुंदरवानी । विहैंसिकपिलअसकदेउवलानी ॥ १२ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

, भिक्तित्तानजनमंगळ्म्ळा।नाझकिवयमुखदुस्त्रपतिकूळा १३ प्रथममुनिनसोंनोहमगाये।सोहमनुमसोंदेतसुनाये दोहा−तानिह्निननीसत्यहम, मोसर्वपकोहेत । प्रमुपद्रत्तमनमोक्षप्रद, विषयनिरत्तमुसद्त ॥ १५ ॥ मोहाद्रिकविनमनशुचित्रोहे।सुसदुस्ताहिकवर्द्वनिहिहोडो।जबद्रगयोळुळ्मनमाता।होतविरागज्ञानअवहाता ॥१९ आतमञ्जानभयोजपद्रसे । पारनकूष्यप्रेमनवर्द्धसे ॥१०॥ ज्ञानित्रागयोगतपनाना।यसवहनिहेभिकसमाना॥ द्वेचदापद्रोरकदोंपुकासीःविनाभक्तिनहिम्ळोहेमुगर्से ॥ १९ ॥ अहसंगजनकोडठफासी।अहसंगप्रदआर्त्रहर्सा

्<sub>अ.ँ,</sub> े ्ुं, ... सिधाने ॥ २०॥ मातासाधुहोययहिभाँती।करुणावानक्षमायुतछाती ॥ दोहा-सबसोमानहिमित्रता, ज्ञाञुनकहुँदेखाय । मानहुमेंअपमानमें, ज्ञांतरहैसुखपाय ॥ ्रानिनकाही । ऐसेसंतकहुँमिळिजाहीं॥२ १॥भावअनन्यकृष्णमहँकरिके।करिहेमितिजेहद्सुसभिरिके॥ ाक्षः २५००वन्द्रातार्भाषाः २५०वन्ति । त्रीक्षः ्रितिहर्षः र्षाकुर्त्वहेतुकोः त्रीरवास ॥२२॥सुनिहिकुष्णकीकथाअपासः ॥ ।ह्या तिनहिनकठिकल्मपनियसही २३ ऐसेसाधुनकोसतसंगाः । करुजननीकरिप्रीतिअभंगाः ः तयकवः । पुनिनरहतसंसारसँभारा॥२८॥प्रथमिकयेसतसंगहिकाही।कृष्णकथाआवहिसुसमाहीं ॥

दोहा-जोनकथाकेसुनतही, निर्मछहोतञ्चरीर । जनजानतिजयमें अविश, असदयालुयदुवीर ॥ ः ॥भिटतआञ्चरकोअज्ञान ॥ कृष्णचरणमहँबाढ्तिप्रीती।करतेसकलभक्तिकीरीती २५ .रिचर" ीक्तजतिय. ीतवउँडुँलोकआश्चेगाडी ॥गुणनलग्योनिशिदिनहरिलीलासहजहोतवशचितवलशीला े तिहियहरेहकू प्णमिलिजाहीं॥२७॥देवहृतीसुनिकपिलसुवाणी।बोलीवचनजोरियुगपाणी

देवहतिस्वाच ।

ः ित्रहितिति क्षित्रे ते। त्रिक्षां कृष्ठसुस्त त्रिम् सहजिंहिमिङ्गिंहमोहियदुराई।सोङ्गायमोहिंदेदुवताई ॥२८॥ दोहा—कपिङकहृदुमोसोसविधि, हेदहकेसोयोग । जोकरिकेयोगीसक्ल, ल्हतभक्तिकोभोग ॥ २९॥ भिवेद्दकित के । तद्यपिभापद्वसरुज्जाई ॥हेमितिमंदसक्लिविधिमोरी । यकभरोसदायाप्रभुतोरी ॥ ३०॥

## श्रीमैत्रेयउवाच ।

कपिलजानिमाताकीरीती । वर्ण्योज्ञानभक्तिकीरीती ॥ ३१ ॥

कपिलडवाच ।

ि. ीर्रातिस्य ्रै इस्मिहँ के क्रिक्सिक्ट्रिके स्था मुक्तिद्वतेसोअधिकभक्तिहै।दहनसृक्ष्मतनुतासुज्ञक्तिहै ॥ ्रान्ठउद्भुक्किक्सिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिकेट्रिक 🕃 🧮 🤫 🗟 । हरियशसुधारिषुअवगहिं ॥

दोहा-कर्रोहकर्मसवकृष्णहित, जगतेरहेंनिराश । तिनिहिकवहुँनहिहोतिहै, सायुज्यहुकीआश ॥ ३४ ॥ 

ें । सोसोयहतनुत्रगटअभंगा ॥ ऐसेसंतकृष्णकेष्यारे । रहेंकृष्णपदध्यानहिंधारे ॥ ्री अक्तिमनलाई । तद्षिमुक्तिआवेर्वारयाई॥३६॥मुरदुर्लभविभृतिहरिदेहीं । पेअपनेतेकवर्दुनलेहीं ॥३७॥ दोहा−जामुम्त्रिततयुरुसेखा, प्राणदुप्रिययुद्दनाथ । तिनकेशिरमेकलल्हा, परेनकवर्द्दाथ ॥ ३८॥

ि ः ुँ े । छोड़िकर्रोहंद्दिरचरणसर्नेह् ॥ उभयटोककोसबसुस्तत्यागी।द्देातअनन्यकृष्णअनुरागी॥ २५ - १ े े जब्धोनिद्दि ुक्षिको ॥ ३९॥ सबप्राणिनकेद्दिर्दितकारी।प्रकृतपुरुषद्देश्वरीगरिपारी १० न्गेर्के मन्याता । जगभयतेद्वजीनहिंताता॥४९॥कृष्णभीतितेमारुतवहतो । कृष्णभीतितेस्रजतपते॥ .भीतिपावकसवजारै । कृष्णभीतिवासवजलढारै ॥ कृष्णभीतितेयहसंसारे । महामीचसवजगकहँमारै ॥४२॥ . .बे. । योगीहरिपद्टहिशशोगू ॥

दोहा-मन्थिरकरिकतिभक्तिसों, होरमहँदेइलगाय । इतने।ईसंसारमें, यदुर्पातमिलनउपाय ॥ २८ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधेवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री राजाबहादुरश्रीकृष्णचेन्नकृषापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिपोतृतीयस्कंभेपंचित्रातितमस्तरंगः ॥ २५ ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

सांख्यज्ञानकोभयोविनाञ्चा।तवहमकिययहपुरुपप्रकाञा ।।जाहुस्रुखीध्यावहुह्मकाहीं।मृत्युर्जातिविचरहुजगमाहीं पेह्रोकहुनञोकस्रुनिराई।त्रिसुवनपतिपदमोचितलाई॥३ु९॥ सांख्यञास्त्रअज्ञानप्रकाञीमिमातहिदेहींसुदराज्ञी ॥

् श्रीमैत्रेयउवाच् ।

दोहा—किपिछदेवजवअसकहो।, तवकर्दमग्रखारा । किरायदक्षिणानाथकी, निवसेकाननजाह ॥ ४१ ॥
तिजिजगसंगमोनवतथारी।विचरतभसंसारग्रखारी ॥४२॥पारत्रह्ममहँमनिहंछगाई।करनलगेहरिभिक्तमहाई ॥ ४३
ग्रुखदुखशोकमोहत्तिवृद्दिगो।समद्रशीप्रशांतग्रखभीन्यो।४४यहिविधिहरिपदभक्तिवढ़ाई । यत विक्रिया प्रतिक्रिया । ४६ ॥ तज्योईपोइच्छासिगरी । विक्रिया प्रतिक्रिया । ४५ विक्रिया प्रतिक्रिया । अभ्यवतभक्तियुक्तमुनिराई । दुर्छभमोकहँपरतजनाई ॥ वितअरुअचितविछक्षणजोई । त्रियुणप्रकाशजहाँनिहंहोई

दोहा-ऐसोश्रीपतिधामजो, तहँकर्दमसुनिजाय । वसतभयेप्रसुदिततहाँ, हरिसेवतचितलाय ॥ ४७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेदाविश्वनार्थांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरसुराजसिंहज्देवकृतेशानन्दा

म्बुनिर्धेातृतीयस्कंधेचतुर्विशस्तरंगः ॥ २४ ॥

दोहा-तहँरोीनककरजोरिकै, अतिशयप्रीतिवदाय । कपिछकथाकेसननिहत, कझोपरमचितचाय ॥

शोनकउवाच ।

सांख्यशास्त्रकोत्रगटनहारा।उपदेशनहितालियअनतारा १सवयोगिनकेअहहिशिरोमनि।तासकथास्निकेहमभेपनि

सुनतसूतशौनककीवानी । वोलेवचनमोदरसंसानी ॥

श्रीसृतउवाच ।

व्यासकथामेत्रेयसुनीशा । विदुरहिंकहेउसुमिरिजगदीशा ॥ ४॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

तवकर्दमर्छान्द्रोवनवासा।कियोविदुसरकपिरुनिनासा ॥५॥एकसमयसुतकेढिगजाई।कपिरुमातुअसगिरासुनाई देवहतिरुवाच ।

दोहा-विपयविवशस्ततेहमें, उपज्योअतिअज्ञान । सोहमतिजदीन्ह्योसकरु, पायपुत्रभगवान ॥ ६ ॥ यहअपारसामस्थज्ञाना।पारकरहुहेपुत्रसुजाना॥८॥उयेभात्रजिमितमनिज्ञजाई।मिलेतुमहितिमिक्रमतिनशाई॥ तुवमायावशभोअज्ञाना।ताहिवेगिनाशहुभगवाना ॥ १०॥ तुमभवतरुकेकठिनकुठारे । सिल्यास्य

प्रकृतिपुरुपकेजाननदेत् । तुमदिप्रणामकरदिकुलकेत् ॥ ११ ॥

#### श्रीमैत्रेयउवाच ।

सुनिजननीकीसुंदरवानी । विहासिकपिलअसकदेउवसानी ॥ १२ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

भक्तिज्ञानजनमंगलमूलाभाशकाजियसुखदुसप्रतिक्रला १३ प्रथमसुनिनसीजोइमगाये।सोहमतुमसीदेतसुनार्षे वे दोहा—जातीहजननीसत्यहम, मोश्चेषकोहत । प्रभुपद्रतमनमोक्षत्रद, विषयनिरतसुखदेत ॥ १५ ॥ ।दकविनमन्युचि ।श्रेसुखदुद्धाः कन्दुँ कि । जबहुगयोज्जुद्धमनमाता।होतिवरागज्ञानअवदाता ॥ । भयोजयपुरो । पावतकृष्णप्रेमत्वरूरो ॥१९॥ ज्ञानिवरागयोगतपत्रातायसयदेनहिभक्तिसमाना॥१ , द्वायकि कि । प्रोक्षेत्र कि । विभिन्य दुरारो ॥ १९ ॥ अहसंग्रजनकीटढफासी।अहसंग्रद्भानंद्रगण्ण

ः ु ोैं। उत्पतिहोत्तभयेनगतेहें ॥ ३८॥ दीवोनोद्रन्यहिआकारा । द्रन्यहिमेंग्रणरूपप्रकारा ॥ े 📜 । छक्षणकद्मोरूपकोसोहै ॥ ३९ ॥ पाचनऔरप्रकाशनपाना । शीतनिवारणभोजननाना ॥ ृष े ्रा । छञ्चणतेजकरश्चतिवरना॥४०।तिजतेरसरसतेभोपानी।तेहियाहकरसनाभैजानी॥४१ ॥ ्रः ७५ 😘 अम्जिकपायसमेत ॥ ४२ ॥ रसउत्पतिजगहोतर्भे, वर्णीहेबुद्धिनिकेत ॥ भिजवनअरुपिंडीकरन, तोपजियावनकर्म । तृपातापहरमृदुकरन, बढ़वनजलकोधर्म ॥ ४३ ॥ ्<sub>रिक्षा</sub>े <sub>तक्कगंतुः । यो ॥ ४४ ॥अरुसुगंघदुर्गघअपारा । मिश्रगंधवहुगंधप्रकारा ॥ ४५ ॥</sub> रहुअरुअस्य ा धारणछिद्देवहूजाना ॥ उपजावनसवप्राणिनकेसे । उक्षणमहिकोकियोनिवेसे ॥ ४६॥ देहे हुन्ने ते उत्तर कर्ने के ते कि उत्तर हुन्नियायोगाता उत्तर कर्ने हैं।॥४७॥ ् पविल्याः हेर्ी ,।इकटगळ्सणतः ॥ जळकोगुणरसतेहियहर्णेकर । रसनाकोळक्षणभाप्योवरः॥ पअँदेश िन्नो, ब्रहणकरवजीतासु । उक्षणछेनोघाणको, श्रुतिगणिकयोप्रकासु ॥ ४८ ॥ ्रियुर्धः । वायुआदितेपरेछलाई ॥ तातेमहिसवकेगुणकाही । धारणकरतीअहेसदाही ॥ १९ ॥ १९ ६ । इनसवमेहरिकियोप्रवेशा॥५०॥तवयेप्तिगरेपिछेअचेतनाअंडरह्योउत्पतिह्वेश्वतिमन् ॥ १९६ ी उत्पत्तिभाजोरहृतिसदाही ॥ ५१॥ एकतेएकद्शुगुणोजोई । आवर्णितजछादितेसोई ॥ हितआवर्गनत् । सात्रह्मांडअहिअतिज्ञाभिता।ताहीमेभगवतकोरूपा।सक्टलोकविस्तारअनुपा।।५२॥ ्रातिस्टिटमॅकनकमयः यहत्रह्मांडजोवेश । कियोअनेकनछिद्रकोः, करिर्हारतहांप्रवेश ॥ ५३ ॥ प्रथमभयोमुखपुनिवचन, अग्निदेवतातासु । फेरनासिकाप्रगटभये ॥ ५४ ॥ पुनिभोनयनविलासु ॥ ्र ५।। पुनित्वचाभई है। फेरलोमतजितनैलई है।। भयोशिक्ष।। ५६।। पुनिगुद्यगटानी। मृत्युदेवतातासुवसानी ्र्टानाङ्गेषुनिजाङ्गेफेरउद्सा५९॥उरभोसुखदाई६० यद्यपियङ्गित्रयसुतदेवा।होतभईविराटिइतसेवा॥ ्रि. ृ जयञ्जाङ्गोदिराटपुरुपतवाडाः इस्टिम्स्यान्त्राक्षियोसुखमाङ्गीउद्योविराटपुरुपतवनाङ्गाः॥ . ाहीं। उद्योविराटवपुपतवनाहीं॥६३॥ पुनिसुरजप्रविशेष्टगमाहीं।उद्योविराटवपुपतवनाहीं ॥ दोहा-कियप्रवेशश्रुतिमेदिशा, तवहुँनउट्योविराट ॥ पुनिश्रविशीओपित्वचा, तवहुँनउट्योविराट ॥ े ∙्रिन बिक्साईबिड्योविसटवेषुपतवनाईवि ६५॥मृत्युप्रयेशकियोग्रदमाईबिड्योविसटवपुपतवनाईवि कियोकरमाई। । उट्योविराटवपुपतवनाईां ॥ ६६ ॥ वरुणप्रवेशिकयोपदमाई।।उट्योविराटवपुपतवनाहीं ॥ ्रित्रहाही । उद्योविराटवपुपतवनाहीं॥६७॥प्रविद्योसागरउदराईमाही।उद्योविराटवपुपतवनाहीं॥ २ रुपोहिषमाही के तिरुपत कर तहीं ॥पुनित्रद्वाप्तविद्योवुपिमाही।उद्योविराटवपुपतवनाहीं॥ ्रिः अभिभागदिभार्ते । उच्योविराटवपुपतवनार्ही ॥ ६९ ॥ ...६तचैतन्यर्भरः जवप्रीवशेहियमाहि । तवविराटवपुसिट्टते, उट्योतुरंततहाँहि ॥ ७० ॥

्राह्तचेतन्यक्षिः, जवप्रविदेषियमाहि । तविराटवपुसिट्टिन, उद्योतिरंततहाँहि ॥ ७० । जैसेसोवतपुरुपको, कोउनहिसकहिजगाय । जैसेजियपतिकृष्णविन, कोतनुसकेउटाय ॥ सोरठा-त्तातेतनुतेभिन्न, भक्तिसहितहरिकोगुने । तोनहोयमतिसिन्न, भववंपनमेंपरतनाँहि ॥ ७२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेशविश्वनार्थासहात्मजसिद्धश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजा श्रीराजायहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजापिकारीश्रीरपुराजसिहनृदेवकृतेआनन्दाम्बुनिया तृतीयस्केषेपष्टाविश्वतितमस्तरंगः ॥ २६ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

**दोदा-जीवअकरताँहजननि,** अगुणऑरअविकार । रहतप्रकृतिमधिपद्विष्ठो, उद्दतनतद्विविकार ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

दोहा-अवरुक्षणसवतत्त्वके, तोकोदेहुँसुनाँह । जाकेजानेपुरुपके,प्राकृतगुणिमिटिजाँहः॥ १ ॥ जीनज्ञानिहयत्रंथिमिटावै । परमपुरुपप्रत्यक्षकहावै ॥ जातेरुहतजीवकल्याना । सोहमप्रथमहिकरहिंवसाना॥ आत्मोहेअनादिअविनार्शा।अगुणपकृतिपरिवश्यप्रकाशी ३ सूक्षमप्रकृतिगुणमयीजोहीहरिङीस्राहितरुहिजयति प्रजाविग्राहितरुहिजयति । प्रजाविग्राणमयसिरजितमाया।मोहततासीजीवनिकाया॥५॥अयोजवहिंजीवहिअज्ञाना।तवकरताअपनेकहँमाना १ सावेजीवरुहतसंसारा । पावतयोनिकर्मअनुसारा ॥ जवकरतानिजकहमहिमाने । तवस्रूटतजगवंषमहोने ॥ अ

दोहा-करताकारजकारणहु, इनकोप्रकृतिहिहेतु । सुखदुखभोगहुमें अहै, जीवहेतुमतिसेतु ॥ ८॥ सुनिकैकपिछदेवकीवानी।देवहुतीबोळीमतिखानी॥(दे०रू०)प्रकृतिपुरुपकेळक्षणजोई।जगकारणभाषहुतुमसोई º

सुनिकेमातुगिरामनभाई । बोलेकपिलदेवहर्पाई ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

प्राकृतसोइजेहिकहतप्रधाना।त्रिग्रुणनित्यसतअसतमहाना॥चोविसतत्त्वसकछकविकहर्ही।तासुभेदयहिविधिकविणः अनिरुअनरुअपअवनिअकाञा।।अरुज्ञाद्वादिकपंचप्रकाञा।॥ ज्ञानकर्मइन्द्रियद्ज्ञान्यारी।मनबुधिअहंकारवित्रभ। चोविसतत्त्वहोययहिभाती । सग्रुणत्रस्रयहेहअघघाती ॥ प्रकृतिअवस्थारूपविज्ञारु।।सोईतत्त्वपचीसोकारु॥।वेद्वाह्यस्थारु दोहा—सोईकृष्णप्रभावको, करतकारुमतिमान । तौनकारुकोप्रकृतिवज्ञा, जियकीभीतिमहान ॥ १६॥

जामंसमतात्रिगुणकी, प्रकृतिकियावज्ञजाय । जातेहोयकहैकोई, कालअहैहिरसोय ॥ १७ ॥ जोभगवानपुरूपकोरूपा । भीतरसोइहैकालस्वरूपा॥निजसंकल्पवसतजगमाहीं।संतसुखदकरभरणसदाहीं ॥१५ सोईस्ववज्ञदेविहतक्षोभित।निजचितज्ञक्तिप्रकृतिकिययोजित॥प्रकृतिसुमहत्तत्त्वप्रगटायो।अतिम्मध्यम्मण्यवेश सोइमतत्त्वजगतकोकारण । निजविकारकोन्हेजोधारण ॥ सुक्ष्मरूपयहजगहेसोई । प्रगटकरतताकोष्ठदमोई ॥ संकोचकजोजियकेज्ञाने । तेहिततुकोनिजदुतिकियपाने॥ २०॥ परमातमअरुज्ञानिदुकरेशसाधनयेजेश्चतिनिविरे

दोहा-मनवुपचितअहँकारको, दोन्होजगप्रगटाय । वासुदेवकेचित्तामें, दिर्योखपास्यजनाय ॥ अहमितमेसंकर्पणकार्हो।कहडपास्यअनिरुधमनमार्हो॥बुधिमेदियप्रद्युझउचारी॥२१॥ज्ञांतस्वरूपस्वच्छअविक महत्तत्त्वकेक्षोभिहितरे । क्रियाज्ञाक्तिअहँकारिनेवरे ॥ २३ ॥ सात्विकराजसतामसजेहें । उत्पत्तिदोत्तभयेजगेते सात्विकअहंकारतेभोमनाराजसअहमिततेद्दश्चियगन॥तामसअहमिततेमहिआदिक॥पंचमहाप्रृतद्वअहलादिक २ क्रोपसहस्रज्ञीज्ञातिनभाये । तेतातेउपास्यकहवाये ॥ अथवासुरइन्द्रियपँचभूता। इनउपासनातेमजबृता॥ २५

दोहा-अथवाशांतिहिपोरअति, मूट्रूपअहँकार । शेपुजपासनथल्डन्हु, कहिद्यवेदउचार ॥ २६ ॥ सान्विकअहमिततेमनजायो।जोसंकलपविकलपवदायो॥ जिनतेसकलकामनाकरी।उत्पतिमॅकहश्चितिनिवरी॥२५ शर्दद्वावरसरिसशरीरा । ध्यावतजाहियोगिजनपीरा ॥ तेअनिरुद्धदेवजेअहहीं । तिनउपासनाथलमनकहहीं॥२६ द्विअद्रुप्तजसअहँकार । जातेज्ञानअधंकोपार ॥ तवहींसकल्डंद्वियनकेरी । भेसहायतासुसप्रदेवी ॥ २९ संदायआरविपयपानिहन् । निद्रासुपिचुपकमेद्वियचे ॥ ३० ॥ ज्ञानिद्विद्वकीवत्पतिभाइ । स्वसंस्वकारताहि

दोहा-क्रियाझिक्तत्रोप्राणकी, ज्ञानझिक्तिषुधिकोर । सोडराजसित्है।तिभै, वेदनकद्योनिवेरि ॥ ३१ ॥ ताममअदॅकारिटेनेमाना । दोतझेन्द्रतनुमात्रवसाना ॥ तातेझेतभयोआकाशा । शब्दमाहीश्रवणप्रकाशा॥ ३२ शब्दअपंकोवाचकवाह । वक्ताकोवोपकनभसोद ॥ ताकोम्ह्मकपहेनोहं । उक्षणशब्ददुकेरहेसोर्ह ॥ ३३ भीतरपाररभूतनकारी । देवेतोअवकाशसदाही ॥ इन्द्रियमनकोहोवअधारा । मनकोठश्चणिकयोडचारा ॥ ३७ नभेतभोअस्पर्शनाहायो।अस्पर्शोदिनप्रवनिद गुया॥गाहकपरसत्वचाविष्ट्याता॥३५॥कोमटकटिनशीतअस्त

दोदा-मञ्ज्यस्पत्रोपपनको, उञ्जयस्सोआय ॥ ३६ ॥ चाउनमेउनमापनी, करिबोकरनसहाय ॥ कर्मोपपनकोउञ्जयस्त्रो । ओरहुकदनअइँदिनैसा ॥ ३७ ॥ बायुतेहोतभयदिख्या ॥ स्पदितेभातनअक्ष ्र ंतिभिन्महँगार् । सहजेजहँकोउसकहिनजाई ॥३॥ सत्यआँहसाओरआचोरी । करेअर्थभरसंचयथोरी॥ येरवाच्याः ेत्रा हरिपूजनी अमेनितानामजा। आसनजीतिप्राणपुनिजीती।मनकीकरेअचंचळरीती॥

दोहा-इंद्रिनकोएकाम्रकार, नाहोविषयमहान ॥ ५ ॥ मूलाधारादिकनमें, मनतेलावेपान ॥
िल्लीला ते । यदुपतिकेपदमेंमनलावे॥ ६ ॥ निजमनकहँऐसीकारिरीते । कमकमसेबुधिसोंबुधजीते ॥
ःइँजा नावे लेख असतिहि लेल्ले हुएले हुएला अजिनअजिनपरचीसा असआसन्ज्ञुचिग्वस्तिभीरा
तक्ष ते तिहिर्वस्तिक । स्थानिक हिर्मेरे । स्थानिक तिहिर्वस्तिक ॥
तक्ष ते तिहिर्वस्तिक । स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक स्थानिक ।

े करे . . : ा तन्मनअचल्होयअनयासा॥९॥यहिनिधिसाधनकरैजोकोई।जाकोअचलशुद्धमनहोई॥ दोहा—जैसेकनकतपायके, अमलकरैमतिमान । तिमिसाधनतेहोतहे,मानसअमलमहान ॥ १० ॥

दोहा-ध्वजअंकुज्ञ्यववञ्रअरु, सरसिजचिह्ननयुक्त । अंधकारअज्ञानको, करनहारहेंयुक्त ॥

मंडळतासुरुसिसलदाई ॥२१॥ जेहिपदपद्मपत्तारनीरा।होनहेतुशुचिसकरुश्सीरा॥ हेर्ने हिन्ता । तवतेपायोज्ञंकरनामा ॥ सेवकमनअज्ञानपहारा । ताहिवब्रसमफोरनहारा॥ प्रश्नस्थाव । तोजनकवहुँकरोज्ञनपाव ॥ २२॥ जंयाजानुयुगळहारेकरी ।धरेष्यानकारिप्रीतिघनेरी॥ होर्ने होर्ने । विधिज्ञवसुरवंदितनितहोई॥सोकमरुानिजकरनरुगाई।धारिअंकमरदतमनरुाई॥२॥

दोहा-पुनिऊरूद्दिकेयुगळ, ध्यानकरेमनळाय । अतसीकुसुमसमानदुति, उसिद्दिकंपसगराय ॥

हिंदि । निरस्तजेहिहरिगर्वनशाई॥कांचीकरेविटासतहाहीँ । अंवरपीतटंबितनमाहीँ ॥२८ ॥ जामुनामी कि विद्वअपारउदरमिपभाव ॥जोनाभीतेसरिसजायो ।सोइसरिसजिविधिकोप्रगटायो २५॥ कि विद्वअपारउदरमिपभाव ॥जोनाभीतेसरिसजायो ।सोइसरिसजिविधकोपगटायो २५॥ कि अति कु । । मनुमरकतमिणयुग्टकेवारा॥टाजितिटटाट्टहरितहँद्वारा॥मनहुनीटिगिरिसुरस्तिरपारा॥ किवासव्ययटकोज । भूकनयनउरआनँद्याजे॥पुनिविक्तंटपित्वंटिपोवे।वहँकोस्तुभमणिसुरामापवि॥२६॥

दोहा—ध्यावैवाहुविज्ञालपुनि, जिनवाहुनकीछाहुँ । वसहिविज्ञोकिदेवगण, मंथकक्षीरिषकाहुँ ॥ ुकार्यकरिष्ठानिष्यावे । जासुनेजित्रभुवनमहुँछाँवै॥पांचजन्यशंसहिपुनिष्यावे । प्रभुकरकंजहंससमभावे॥२७॥ के किर्मादिष्याते । ध्यानकरेडरप्रीतिहिषारी ॥ सर्वाठितञ्ञानुनज्ञोणितजोई । दहतदीहदासनदुससोई ॥ के अधिभक्षविनमाट्या गुंजहिजामेमधुकरजाट्या॥कोस्तुभटसिजीवहिअभिमानी।पसरितज्ञाकीप्रभाञमानी॥ किर्मुक्तवि कुले । वि । संतसकटसंतापनज्ञावे ॥ २८ ॥

.०.क्षाइंअभलकोल्कुगोलागइँमक्राञ्चतकुं इल्लोलाग्युकतुं ब्रिकोभाकीइरणी। व्यवित्राविद्यात्रतिष्कुराक्रली॥ दोहा—युगद्रपञ्जनिअवलीसिहत, पुनिदंदिरानिकेत । असकंजदुर्नीदल्दतल्यदि, दीरमुखसुखमासित ॥ कुर्विल्लोलेक नोरामनदुकुंडल्लिसपेकुमोरानियनअपयुगबुकुर्विदलाहा। मनुअल्लिक्कंजमयुजाक्रा जिमिज्ङअंतरभाउदेखाहीं।पेजङ्तिनकोषरसत्नाहीं॥१॥जबमायासब्ङितीजयहेव।तवअपनेकहँकस्ताजावे॥२ ल्यानगण्यपरम्।उपलावानगण्यपन्यप्रसारावाच्याम् । कस्किकमं चहत्तित्रयस्वमा । नहिचाहतकवर्द्धअपवर्गा॥ ३ हेसंसारहेतस्तिस्तिहै। निजकृत्कम् अविश्वपारस्यामानाः सामानायामान्यामानायान्यस्यामानायस्य हपणारहतवातवाड राग्नाकृत्यान्यासम्बद्धाः ॥ ८ ॥ स्वम् हेर्वे अनेकर्षेत्रताहे । लापमकप्यनमाहित्रहाहे । हेर्पणारहतवातवाड राग्नाकृत्यान्यासमान्त्रवाहाः ॥ २ ॥ स्वम् हेर्पणान्यरम्याः । लापमकप्यनमाहित्रहाहे । तस्यकाल्यायनाराणाच्या । अत्यागत्तरावश्चनाव्यं ॥ ४॥ कर्षिवसमअद्भिमक्तिकार्ह्मा स्वापप्रयापायायाः ततिकमकम्यंचलचित्ते । सलस्त्रतपथम्ह्जनित्ते ॥४॥ कर्षिवसमअद्भिमक्तिकार्ह्मा स्वापप्रयापायायाः

तातकमक्रमप्रप्रणापतः । राखसत्तप्रयम्हणगानतः ॥ ५ ॥ कारापराग्यातमात्तहकाहा। राखमगत्रप्रप्रथाहा । ६ ॥ दोहा—साधनकारिश्रद्धासहितः करेकुष्णमहँभाउ । सुनैकृष्णकीनितकथाः अतिहित्रदायुक्कातः ॥ सिगरोज्ञगतिमत्रसमदेखे । त्रहाचर्यजनकरेविशेषे ॥ ७ ॥ रहमीनित्तप्रधमहियारे । मिल्लानसोकरेअहारे ॥ ातगराभगवानन्तवपुरः । नक्षपुरम्यवस्यापुरः ॥ ॥ वश्यावानमुक्षपुरः । वश्यावानमुक्षपुरः । वश्यावानमुक्षपुरः । ज्ञानयास्मिटहिभनज्ञोणाश्च ज्ञातकरेष्कातनिवासु । जितइन्द्रियकरुणापुरकासु ॥८॥ सुत्ततीयनमहकर्तनभागः । ज्ञानयास्मिटहिभनज्ञोणाश्च सातमर्प्यमानामान्नुः । मान्यसः अपम्परमान्यमान् ॥१०॥द्विद्धिमदृज्युनहिरहिजातो।त्वयहिततुआतमदिसातो। निजमतितेआतम्बद्धाने।जिमिदेखत्दगतेजन्मान्॥१०॥द्विद्धिमदृज्युनहिरहिजातो।त्वयहिततुआतमदिसातो।

गुणनापपणणण्यम् वर्गानानावपुष्पाटन्यानानामा । ज्ञाळ्यपुरम् सुरसातुपुरहो।सोन्यकाशहोतचहुवाही सोआत्मानाहअहेविकारी । सुवततुकोप्रकाश्विस्तारी॥ ११॥ जळमहपुरसातुपुरहो।सोन्यकाशहोतचहुवाही -तारुभरान्त्रत्तर्तर्त्वात्रम्यसम्बद्धायम् । सोप्रतिविविष्ठोकत्, रविकोहरपदेखाय॥ १२॥ दोहा-तातृज्ञसहभातुको, जोप्रतिविवदेखाय् । सोप्रतिविविष्ठोकत्, रविकोहरपदेखाय॥ १२॥

याहा वाष्याच्यावनाः वाष्यावान्यप्रायः । वाष्यावान्यप्रायः । वाष्यावान्यप्रायः । वाष्यावान्यप्रायः । वाष्यावान्य यहिविधिम् यण्डलान्जेहिज्वहीं आतमवपुदेखानतेहित्वहीं ॥ आत्मरूपजवप्रयोनिहारी। शुद्धातमतव्यतिविचारी। नावानाननन्थाननावन्त्रवानात्त्रम्थान्यात्रम्थान्याव्यावे ॥ भारत्यक्ष्मम्भाभात्मस्यक्ष्मे । हृटत्यअहंकात्कोत्त्र ज्वहिसुप्रतिभवस्थालावन्त्रवानात्त्रम्थान्याव्यावे ॥ भारतक्ष्मनाभारमस्यक्ष्मे । हृटत्अहंकात्कोत्त्री णवारुष्ठआतजवरपाणारु । आवशप्त्रभावरताकहवारु ॥ ३४॥ तवजन्नवम्वमाआत्मरवरूप । दूरतजहकार्कार्यः सोसुषुप्तिजवषुनिमिटिजावे । तवजनकेसुखदुखउरआवे ॥१५॥ देहीदेहभेदअसमनि।तनुपरतंत्रजीवकोजनि॥१६॥ सोसुषुप्तिजवषुनिमिटिजावे । तवजनकेसुखदुखउरआवे ॥१५॥ देहीदेहभेदअसमनि।तनुपरतंत्रजीवकोजनि॥१६॥ भारतीयाः । देवहुतीअसगिरावसानी ॥ सुनिकेकपिछदेवकीवानी । देवहुतीअसगिरावसानी ॥

भागवर् नगर गरा । समाद्वनद्वमावर् ॥ १८॥ दोहा-जैसेमहिम्हहोतिहै, सकलभातिकीगृष । अहेपास्परतेसही, प्रकृतिप्रहप्सनवंघ ॥ १८॥ छोंडेप्रकृतिपुरपुक्हँनाहीं । तैस्रोहप्रकृतिपुरुपहुकाहीं ॥ १७॥

वाक्षा पातमाक्ष्मक्षापकः तम्लमात्तिमान् । अकृतर्त्तरत्तिकः नद्दापाउरपद्वान ॥ १९॥ कृतेवं प्रतिनिधिक् प्रदेश । विश्व ॥ १९॥ कृतेवं प्रतिनिधिक् प्रदेश । त्रम्युणसंवधिक्ते ॥ कृतेवं प्रतिनिधिक् प्रदेश । विश्व ॥ कृतेवं प्रतिनिधिक् प्रदेश । त्रम्युणसंवधिक्ते ॥ कृतेवं प्रतिनिधिक् प्रदेश । विश्व ॥ कमयपताणयावयनरः । तत्रपुरुपत्तवयावतरः ॥ कमयथतातनावसूटः । कसमावभादसुष्वलूटः ॥ ३० ॥ तत्त्वविचारिकयेश्रमजाई । पेनवासनामिटतमिटाई ॥ तातेहोतफरअज्ञानाः । यहसंशयमेटहुभगवानाः ॥ २० ॥ तत्त्वविचारिकयेश्रमजाई । पेनवासनामिटतमिटाई ॥ तरपाव पाराग्यप्रमण्याच् । प्रवपातमाामटतामटाइ ॥ तातहातपरअज्ञाना । यहसरायमट्डमणवाना ॥ सुनिकेजननिर्गरासुख्दाहोषोठेकपिळदेवहपाँहो।(कपि०उ०)करेअकामसुधर्मसदाही।श्रीहरिकथाकहेश्रुतिमाहा ॥ अन्यो धानकणनानागराधुलवाशवाळकापळदपहुनाशाकापण्डण्यकामाधुवमतवाहा ।त्राहारकवापण्डणायाते ॥ २२। ज्ञानहरितेतत्त्वहिदेसे । धरेवळ्विरागविशेषे ॥ योगसमाधिसहिततपठाने । करेकृत्वग्रुणगाथागीते ॥ २०॥

नद्यस्यात प्रार्थेल । परप्रवास्याप्तरात्र ॥ भागतमा प्रतास्याप्यवा । करश्रुव्यशुग्रामाणाः ॥ २३॥ दोह्य-यहिविधिजनसापनकरे, तवअज्ञाननशिजाय । जेसअरणीअग्निम्हँ, क्रमकमसाजरिजाय॥ २३॥ पाधा आधाराय न्यापाराय र अपन्य सामारायाय । आपणरणाजात्रमधः क्रमत्रमसामारायाय । सामारणाजात्रमधः क्रमत्रमसामारायाय मायाविभवभोगसम्भोगी । तच्योदोपलसिभोजनयोगी ॥ तवमायावधननहिष्दई । परमातमकोदेखतरह्हं ॥ स्थापायावधननहिष्दर्

मायाावमवमागतवनामा । तण्यावायणालमाणानयामा ॥ तयमायावधननाहपरह । परमातमकाद्खतरहह ॥ रण जैसेसपनमाहँडुलभौगै । जागेवृथाहोतनहिंछोगे॥ २५ ॥ ऐसहितत्त्वज्ञानजोपायो । कृष्णचरणमहँमनहिंछगायो। जससपनमा६डखमाग । जागप्टवाहातपाहळागा। २५ ॥ ५साहतत्त्वज्ञानजापाया । कृष्णचरणमहमताहळाणा। त्वहरिमायाकरितनवाधा।मगनरहतसुखउद्धिआगाधा२६वहुदिनमहँअसभयोविरागा।त्रह्मळोकळितिळीमनळा॥ तवहरिमायाकरितनवाधा।मगनरहतसुखउद्धिआगाधा२६वळाळे ॥ केल्याच्या तवहारमायाकरातन्यायामगण्रस्याप्रखंडप्रजयायाम्। ५६४हु।दनमङ्भसभयावरागात्रिह्मलकागलामगणाः ॥ २९। ॥ सोनहिष्ठानिभाषता । १६तसंगद्धदेवकुमारा ॥ २०। तवहरिप्रमपयोधिहिषाङ्गीवसतकृष्णपुरमोदितजाङ्गे ॥ सोनहिष्ठानिभावतसंसारा । रहतसंगद्धदेवकुमारा ॥ २०॥ तवहरिप्रमपयोधिहिषाङ्गीवस्त्रीत्राम्यस्य भोजस्तितम्यसम्य । प्रमपथाथाहपाश्वतत्त्रः जाउरणापतमाह ॥ सानाहप्रानजावतससारा । रहतसगवस्रदेवस्त्रमारा ॥ २०॥ दोहा-योगीकरिकेयोगवहुः योगसिद्धिसवपाय । तिनतनतनकोतकतनिहं, तबनकालद्विगनाय ॥ ३०॥

हार्शान्यागानगरपत्पापपञ्च प्राप्ताव्यवपत्पाप । ।वणवणवणवणवणवण्याः वयपकाष्ठावण्यायः ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांपवेशिवथेनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा साक्षत्रान्यसम्प्रान्यसम्प्रमान्यसम्प्रमान्यसम्बद्धाः । श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरचुराजासहजृदेवकृतेआनन्दाम्बुनियो तृतीयस्कं धेसप्तिविज्ञतितमस्तरंगः॥ २७ ॥

दोहा-बीजसिंहतअवयोगको, रुक्षणदेहुँ उताय । जिह्किन्हेमनअम् रहें, सत्पथमें रुक्षिजाय ॥ १ ॥ दोहा-बीजसाहतअवयागकाः छ्वणदृष्ट्वताय । जाहकान्हमनअम्छहः, सतप्थमछागेजाय ॥ १ ॥ हेन्स्यान्त्रत्यस्य । छोडिसवअयम्मिककर्मा ॥ देवयोगतेजोमिछिजाई । तातेराखेतोपसद्धिः ॥ करेअवरणसद्दस्यपर्मा । छोडिसवअपम्मिकिकार्मेम्प्रतिह्याहिआवे॥ मोध्यसम्प्रकेष्ट्रस्यकिकार्मिकार्मिकार् करिआचरणसदास्वपमा । छाडसबअपम्भकक्षा ॥ द्वयागतजाामाञ्जाइ । तातेराखेतोपसदाई ॥ करिआचरणसदास्वपमा । छाडसबअपम्भकक्षा ॥ द्वयागतजाामाञ्जाइ । तातेराखेतोपसदाई ॥ क्वरिदासन्केपदिश्वरनावे॥२॥ङोकिकघर्ममर्नाहर्नाहआवे॥मोक्षपमेमहँराखिद्रप्रीती।नित्तनितअञ्चनकरिह्युविर्याती वसहिङ्कांतविपिनमहँजाई । सहजेजहँकोउसकहिनजाई ॥३॥ सत्यओंहसाओंरअचोरी । करेअर्थभरसंचयथोरी। ब्रह्मचर्यस्वाच्यायज्ञोचतप् । हरिपूजन॥२॥मौनतानामजप्॥ आसनजीतिप्राणपुनिजीती।म्नक्षेकरेअचंचळरीती।

दोहा—इंद्रिनकोएकाप्रकारि, नाज्ञैविषयमहान ॥ ५ ॥ मूछापारादिकनमें, मनतेलविप्रान ॥
यदुपतिकीलीलानितगांवे । यदुपतिकेषदमेंमनलांवे॥ ६ ॥ निजमनकहँऐसीकरिरीते । क्रमक्रमसेबुधिसोंबुधर्जीते ।
असतपंथमहँजाननपांवे।ताज्ञिआलसितिहिनिजवज्ञालविश्कुज्ञापरअजिनअजिनपरचीरा। असआसनज्ञचिष्टरिचिरीर
स्वित्तिकआसनकरितहँचेंद्रे ।सूपकायकरिपुनिनहिंपेद्रे॥८॥पूरककुंभकरेचककरिंके।अथवातिहिविपरीतिहिधिके ।
यहिनिधिकरेप्राणअभ्यासा। तवमनअचलहोयअनयासा॥९॥यहिविधिसाधनकरेजोकोई।जाकोअचल्छाद्धमनहोई।
दोहा—जैसेकनकतपायके, अमलकरेमतिमान । तिमिसाधनतेहोतहे,मानसअमलमहान ॥ १० ॥

रोगदद्देक्तरिप्राणायामा । पारिपरणिष्वंसैअघप्रामा॥इंद्रिनर्जातिविषयत्रजिनाना। कामादिकर्जीतैपरिष्याना॥९९। निजमनहोपअर्चचळजवहीं।अवळोकतनासाप्रहितवहीं १२ ध्यानकरहियदुपतिकररूप॥जोत्रिधुननमहँपरमअन्नप् मुखअर्रावेदनयनअर्रावेदा । गदाचकदरपरअर्रावेदा ॥ इंदीवरसमञ्चामञ्जरीरा ॥१३॥ सर्राक्षजकेसिकेहीरचीरा वक्षसमहँद्र्यीवत्सविराजे । कीस्तुभमणिकंपरमहँराजे ॥ गुंजतमधुपळसत्तवनमाळा । उरअमोळमणिहारविज्ञाळा।

दोहा—पदन्यपुरकंगद्रभुजनि, करवरवरुपविरुाश् । कोटिसूर्यंसमश्रीशमें, राजतकीट्यकाश ॥ १५ ॥ कटिकांचीकठापक्रमनीया । हगसददायकतत्ररमनीया॥१६॥सदारहतप्रसुवस्रकारा। त्रिभवनवंदितनंदिकशोरा

रूपसमत्रजबहिज्रस्थावे। पृथकपृथकहरिअँगतवथ्यावे ॥पुनियहिविधिदरिकोपदकंजा । ध्यानकरेमंजुलमनरंजा ॥ दोहा−ध्वजअंकुशयववत्रअरु, सरसिजचिह्ननयुक्त । अंधकारअज्ञानको, करनहारदेमुक्त ॥

यकयकनस्वज्ञकोटिन्नन्तर्शे। मंडलतासुल्रेसेस्रुखदाई॥२९॥ जेहिपदपद्मप्रप्राप्तारा।होनहेतुनुचिस्कल्र्झारीरा॥ धरचोज्ञीज्ञाज्ञंकरमतिथामा । तवतेपायोज्ञंकरनामा ॥ सेवकमनअज्ञानपद्दारा । ताहिवत्रसमफोरनद्दारा॥ प्रसुचरणार्विदअसध्यावे । तोजनकबहुँकल्रेज्ञनपावे ॥ २२ ॥ जंषाजानुगुगल्हरिकरी।धरेध्यानकरिप्रीतिपनेरी॥ जल्जाक्षीजननीजगजोई । विधिज्ञिवसुरबंदितनितहोई॥सोकमलानिजकरनलगाई।धारिअंकमरद्वतमनलाई॥२३॥

दोहा-पुनिऊर्इरिकेयुगरु, ध्यानकरेमनरुाय । अतसीकुसुमसमानदुति, रुसहिकंपसगराय ॥ पुनिइरिकटिध्यावमनरुाई । निरस्तजेहिइरिगर्वनहाई॥कांचीकरिवरासतदाईाँ । अंवरपीतरुंवतिनमाईाँ ॥२८ ॥ पद्मनाभनाभीपुनिध्यावे। विश्वअधारउदरमिधभावे ॥जोनाभीतसरसिजनायो ।सोइसरसिजविधिकोपगटायो २५॥ पुनिध्यविउरअतिसुकुमारा । मतुमरकतमणियुगरुकेवारा॥द्यानिद्यर्ग्वहरूद्वारा॥मनदुनीरुगिरिस्रस्रिपारा॥ रमानिवासवस्वरुअर्ते । भूकनयनउरआनंदराजे॥पुनिविद्धंटपतिकृदिध्यवि।वहंक्यस्त्रमाणिसुस्रमापावे॥२६॥

देहि।—ध्यावेबाद्धिवशाल्युनि, जिनवाद्धनकीटाहँ । वसहिविशोकीदेवगण, मंथकदीरिपकाहँ ॥ सुद्दसभारचकिष्ठुनिध्याव । जासुत्विजिञ्ज्यवनमहँटावे॥पांचजन्यश्रीरिहेयुनिध्याव । प्रभुकरकंत्रदंससमभावे॥२०॥ कोमोदकीगदाहरिप्यारी । ध्यानकरेउरप्रीतिहिधारी ॥ सवित्रिशञ्जनशोणितजोई । दृहतदीहदासनदुरस्ताई ॥ प्रनिध्यावप्रभुकीवनमाला। गुंजहिजामेंमथुकरजाला॥कोस्तुभलिकीविश्वभिमानी।पसरतिज्ञाकीप्रभाजमानी॥ बारिजबुदनविष्णुकोष्याव । संतसुकलसंतापनशाव ॥ २८ ॥

विल्साहिक्षमरुकपोल्डुगोले।।नहाँमकराफृतकुंडल्लोल।॥धुकतुंडहिज्ञोभाकीहरणी। व्यनिवाधिकाञविद्यावरणी ॥ दोहा—युगद्मप्रशतिअवलीसहित, पुनिहंदिगनिकेत । असकजदुर्वाहेल्डहनव्यवि, हरिसुस्यसुस्मासेत ॥

संस्य अस्तरपाननस्यात्रका आस्तरपानस्य । नाममञ्जार्यन्त्रमा सास्य स्वाप्तरस्य । कुंतरकुटिटरसाईसुकुमारे।मनहुकुंडटितसपुँकुमारे॥नयनउपस्यगसुकुटियंत्रहाम्। । मनुञ्जटिञ्त्रहिक्कंत्रम्यूमाण पुनिर्हारकुपाकटाक्षहिष्याँवै।जोजीवनत्रयतापनशावै॥सोहतसहितमंजुमुसक्यानी।जासुछटाछहरतिछविखानी ३ पुनिष्यावैश्रीपतिकोहासा। शोपतशोकांसिञ्जनयासा॥शीमुकुंदशुकुटीयुगसोहें।मुनिमोहकमदनहुमनमोहें॥ ३२ प्रनिप्रहासप्रमुकोमनथ्याँवै । देतनअथरअरुणिभाष्याँवै ॥ जेहिविथिहरिजंगनमहँजाई । करैनपावैमनचप्रस्रई ।

दोहा—यहिविधिश्रीयदुनाथको, करैभक्तजनध्यान । नितप्रतितेहिचिततरहे, हठिसुलायतनुभानः॥ ३३। यहिविधिकरतकरतहरिध्याना । भयोभावहरिमाहँपमाना॥द्रवितहोतिहियतनुषुलकाहै।गदगदगरनिगराकहिजाई। नयतनवहत्तिनीरकीधारा। रहतनतनुकरतनकसम्हारा ॥मगनप्रमसागरमहँरहतो।हरिकोविरहनक्षणभरिचहतो। ३ जवअसिभईदशाजनकेरी । ताहिमिलेंहरिअसमितिमेरी । हरिपदछोडिनकहुँमतिजाती।विपयतापतेतप्रतितछाती श्रांतरहृतछूटतब्यापारा।धूमरहतजिमिअसिअस्मित्रहोरा।धुनिप्रसुसोअन्तरनिहरहतो।नितनित्नवछविसुखहगलहर्तो

दोहा-छूटगयोव्यापारजव, निरस्योआत्मस्वरूपः पहिहेज्ञानअतूपः॥३६॥ भागववेटवअरुउटव, यहततुकोजोहोय । प्याप्तान्य पहिल्लामकोयः॥३७॥

यहिषिभिजोट्टोरहतशरीरा । जोकछुहोतदैववशपीरा॥

महमारस्रिभिनहिततुमाहीं ३
जिमिनिजसुतिजभननिष्माने।पैद्देविरुगिक्वयेवहञ्चाने॥तैसहिदेहआतमाभेदू।जानहुजननकहतअसवेदू ३९॥४
जिमिइदिनतेजीवनिवेरा । तिमआतमपरमातमकरा ॥४९॥ कृष्णअद्देजगअंतयामी । सवभूतनअधारस्वगगामी
पंचभूतमयचारजातिजिमि।अदेकृष्णम्यसुकछविद्वतिमि॥जिमिजसतदँहतसअमिदेसाते । तिमिगुणविवशजी

दोद्दा—कारजकारणरूपयह, देहिरिमायाजीय । ताहित्यागिनिजरूपको, उस्तररेहेबुधसोय.॥ ४४.॥ इति सिद्धिश्रीमद्दाराजापिराजवांघवेशविश्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमद्दाराजाधिराजथीः मद्दाराजाश्रीराजावद्दादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरप्रराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधोतृतीयस्कंधेअप्राविंशतितमस्तरंगः॥ २८॥

दोद्दा-कपिछदेवकेवचनसुनि, देवहुतीसुखपाय । जोरिकंजकरपुत्रसीं, वीलीप्रीतिवद्दाय ॥ प्रकृतिपुरुपमहदादिके,लक्षणदेहुसुनाय । रूपपारमार्थिकसकल, जातेजानीजाय ॥ ॥ ॥ भिर्माक्तयोगकेसकल्प्रजारा।भाषहुतातसहितविस्तारा॥२॥विविधद्दशादुष्तमयजगकेरी।लहत्जीविजिमयोनियनेरी जोनसुनेउपजतेदारा। । कहेंसिकलसोसहितविभागा ॥ ३॥ कहोकालकोहरूपप्रमाना । जोहेसत्यहूपभगवाना जोनकालकोजनभयपाई । प्रण्यकर्मकरतोअतुराई ॥ ४॥ जेजगअनितदेहअभिमानी। मोहनिज्ञासोवत्रअञ्चानी जगतकर्ममेअतिउवर्जी । परमारथमेंहैनप्रवीना ॥ अंधकारितनकोअज्ञान्त्र । तासुनाज्ञहिततुमहोभाद्व ॥ ४

श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा-मुनिमात्तोकवचनअस, कपिउसराहिसुजान । कहनउगेअतिर्पातिसों, करुणाकरभगवान ॥ ६ ॥ कपिलउयाच ।

भित्तयोगहैविविधयकारा । त्रिगुणविल्तसुनुतिहिविस्तारा ॥०॥ सवतेअधिकहोनकेहेत् ।ओरमहापालंडसमेष्ट ओकाह्कमारनकार्दो । कृष्णभिक्तिमोकसिदार्हो ॥ तानतामसीभिक्तिकराव । वहुतकाल्महँहरिकहँपाव ॥ ८ विषयभागसुत्तयदायनेहेत् । ओरमहापालंडसभेत् ॥ तानराजसीभिक्तिकराव । वहुतकाल्महँहरिकहँपाव ॥ ९ जानिजपाणविनादानकाना । प्यावतरहसदायदुराजा ॥ करकमयदुपतिहितमीती । रासेस्वामीसेवकरीती तोनसात्त्रकोभिक्तिकराव । यदुपतितेहितुर्त्वभिल्याव ॥

देहरा-उत्तमम्प्यमञ्जूषमं, दक्षमंत्रयत्रमंद । यदिविधिधवणादिकनमं, यक्षयकनवनवभेद् ॥ --पानिटिञ्चपत्रकारएकार्हा । समुनभक्तिभेदमुस्तरासी॥५ शाअपनिरमुणाभक्तिमंभाषा । ताकाएकभेदकिरासी गकथासुनतेमनरुाई । रुगेनिरंतरपुदयदुराई ॥ जिमिसागरसुरसरिकीधारा । नहिरुौटतिकौनिहप्रकारा ॥११॥ पद्मीतिकरिंदिन्हेतु । कहहिनिर्ग्रुणातेहिमतिसेतु ॥ सवमदेखहिश्रीपतिकार्ही । करैकेनिदूआज्ञानार्ही ॥ निरग्रुणभक्तिकहार्वे । जेहिकीन्हेहरिसहजहिपावे॥१२॥साप्टिसमीपऔरसाठोक्र । अरुसमीपसायुजसुखवोक्र ॥

दोहा-निजभक्तनकीमुक्तिहरि,देतेपंचप्रकार । पेहरिपदकेकार्यतिजि, लेतनप्रेमअधार॥ १३॥

अधिकभक्तिहेनाहीं । यहीकहतपहुँचतहरिपाहीं॥ १४॥तौनभक्तिकीकहीउपाई । सोजननीसनियेचितलाई ॥ सासहितकरैनिजधर्मा । करैकामनानहिफल्कमा ॥ पंचरात्रिकोकद्योप्रकारा । तातेप्रजनकरेखदारा ॥ । । सदाकृष्णीवनमहँरापे । कबहुँकाहूपैनहिमापे ॥ १५ ॥ सदाकृष्णमंदिरमहँजाई । हरिमुरतिकेपदाक्षरनाई ॥ नकरिहरिकेयुणगावै । भूतनेमहँराखेहरिभावे ॥ रहेधीरधारेमतिधीरा । गनेनलोभप्रमोदहपीरा ॥ १६ ॥ करैसंतनसतकारा । करैनकाहकोअपकारा ॥

दोहा-जोअपनेसमहोहिजन, तिनसोराखेनेह । यमअरुनेमसदाधरे, गर्नेअनितयहदेह ॥ ३७ ॥ रतभागवतौरामायण । श्रवणकरनमें अहेंपरायण ॥ निश्चिदिनजपेकृष्णकोनामा । मनवचकर्मणकमितपामा ॥ भुअभिमानकरेसतसंगा॥१८॥यहिविधिरँगैकृष्णकेरंगा । तेहियद्पतिअपनेतेआई।मिरुहिंदूरतेदेखतपाई॥१९॥ मिसुगंपमारुतवर्श्वाई । मिरुतनासिकामेसुखदाई॥२०॥सबभूतनब्यापीभगवानाऐसोमनकरिनहिंअनुमाना॥ ाभतनकोकरिअपमाने । केवलप्रतिमहिमहँहरिमाने ॥जगव्यापीहरिप्रतिमनमाहीं। प्रजतपेअसजानतनाहीं २१॥

दोहा-ताकोपूजननकलसव, पावतसोफलनाहि । होमिकयेजिमिभस्ममें, सकलवृथाह्वेजाहि ॥ २२ ॥ करतसब्पाणिनमाहीं । मानींहेसमदुरज्ञीनाहीं ॥ तोजनवेरिकयोहरितरे । तेहिनारकीकहर्हिश्चतिटेरे ॥ २३ ॥ वजीवनकोकरिअपमाना । हरिकोपूजेसहितविधाना ॥ताकोप्रभुपूजननहिलेही॥२९॥जोनहिजीवनकरहिसनेही॥ वर्छोंइरिइनसव्यरुदेखे । तवर्छोंपूजनकरिइविशेषे॥२५॥पूजनकरत्तकरत्ततेहिमाता।निजमहँसवमहँकप्णदेखाता रिरूपनमहँउखहिजोभेदा । सोकुमेतीपावतहठिखेदा॥२६॥जानिसक्छथङमेयदराई । सबजीवनसोंकरोमिताई ॥ वसोंकरेदानसनमाना । जाकोजसोउचितमहाना ॥ २७ ॥

दोहा-पाहनतेतरुश्रेष्टहे, तरुतेपशुसगजान ॥२८॥२९॥३०॥ तेहितेनरनरमॅसुद्विज, द्विजमेंजेहिश्चितिज्ञान॥

। मिश्रेष्ठजोअर्थविचारे॥३१॥तातेषुनिजोञ्चंकनिवारे । तिनमेजेञाचरणनिवारें । तिनतेवरजेफळढुनचारें ॥ ३२ ॥ तनमें श्रेष्ठअँहंसतिसोई । अपेंहरिहिकमेंफलजोई ॥ उनसेअधिकश्रहकोउनाहीं । समदर्शिजेसापुसदाहीं॥ ३३ ॥ कअंशतेजीवनमाही । रमरमापतिरहहिंसदाही ॥ यहिविधिसवथटमेंगुणिरामे।मनतेसवकोकरहिंपणामे ॥३७ ॥ सोभक्तियोगअरुभोग्र । मेंवर्ण्योंमंगलप्रदशोग्र ॥ यहिमेंएकहुर्करेजोकोई । गमनकरेहरिषुरकहँसोई ॥ ३५ ॥

दोहा−परमपुरुपकोरूपजग, ताकोकारणकाल । तोनकालतेअबुधको, होर्ताभीतिकराल ॥ ३६ ॥ हारुरूपपरमात्मप्रतंसे । भूतनमेंभूतनकोभसे॥३०॥सोईकृष्णईक्षकरईक्षा । यज्ञरूपयदुपतिजगदीज्ञा ॥ ३८ ॥ शञ्चमित्रताकोनहिकोई । अहेसकछथछब्यापकसोई ॥३९॥मारुतवहतजासुभयपाई । तपहिंदिनाकरजाहिङ्सई॥ . वर्षाहमेपभीतितेनाकी।भार्ताहतारागणभयताकी२० जासुभीतिटाहिनिजनिजकाटा।फूटाईफराहिसदातुरुजाटा॥ नासुभीतिसरिवहहिसदाही । सिंधुतजतमयोदानाही ॥ जासुभीतिअवकाशअकारी।जासुभीतितेअनछप्रकारी ॥ जासुभीतिवृद्धेनिहिंधरणी । असउदंडनाकीनगंकरणी ॥ ४२ ॥

दोहा-जार्काभयअतिपायके, जोहेतत्त्वमहान। सप्तावरणदिसदितकिय त्रद्मांडिहिनिर्मान ॥ ४३ ॥ गुणअभिमानीदेवसव, नाकेभयकहँपाय । विचर्गईपाटाईसंहराई, नगर्नावनसमुदाय ॥ २२ ॥ सीउकालहुकोकालहरि, अँदेशनादिशनंत । पितरह्मपतेमुतरचिंह, कर्गाद्दमृत्युतेशंत ॥ २८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज्यांपेर्वश्विद्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजायिग्जर्था महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाञापिकार्गश्रीरपुराजावेद्रवृद्यकृत भानन्दाम्यनिर्पावतीयस्कंपेष्कानविद्यतितमस्तरंगः॥ २९॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

## कपिलउवाच ।

दोहा—कालविक्षेत्रेयको, प्राणीजानतनाहि । जिमिजनायनहिपरत्तेहे, माहतवनवलकाहि ॥ १ ॥ जोनजोनजनिजसुखहेतू । वांधतरहतरेनदिननेतू ॥ तोनतोननाज्ञहिभगवाना।तिहितिहिरपजतज्ञोकमहाना॥ हेंअनित्यततुधनअरुगेहू । नित्यमानज्ञाटकरत्तसनेहू ॥ ३ ॥ जोनजोनयोनिनज्ञियजादे।तोनतोनमहँअतिसुख होतनताकोकवहुँविरागा । पुनिपुनिजन्मतमरतअभागा॥४॥ज्ञूकरक्करयोनिहुमाहीं । मानतआनँदजीवसदाहीं तजनचहुततोनहुतसुनाहीं।भोहितहरिकीमायामाहीं॥५॥सुतियत्तुधनगृहगणवाजी।क्रुलपरिवारमाहँअतिराज

दोहा-पाँठनहितपरिवारके, करतरहतनितपाप । मानतर्नाहेंकैसेडुकहे, यद्रपिठहतसंताप ॥ ७॥ सुनतिहाञ्जनकीतोतिरवानी।तामेंमितिनितरहतिछुभानी ॥करतनेहनारिनसोंधाई । तिनकोष्ठखठिवरहत्रुभाई कुळटानारिकहेकोचानी । करतसोईनिजसर्वसमानी ॥ यद्रपिसकरुधनितयहरिरेही । तद्यपिप्रकटछोंडिसवदेही वर्चहिष्ममेहेतुनीहेनेकू । अधरममहँदैदेहिअनेकू ॥ विप्रसाधुमांगेसुलफेरे । गणिकहिदेतकरतनिहेंदेरे ॥ ८ धर्मकर्ममहँआरुसकरहीं । पापकर्मतुरतेअनुसरहीं॥करहिसकरुडुखआपहिकर्माामानतमोदकरहिहमधर्मा ॥ ९

दोहा—मारगलगिहनिपथिकवहु, किरचोरीनिज्ञिमाहि । छलछिद्रनकिरजननसों, ल्यावहिंबहुपनकि हैं ॥ क्षेत्रचयायसुतनारिखवाँने । तिनकोज्ंडआपहूस्त्रों ॥ क्षेत्रचक्रिक्तकर्राहअपमां । करहिंसकल्जोरनिहतकर्षा लहिंदिकार्या एक्ष्यायल्यायसुतनारिखवाँने । तिनकोज्ंडआपहूस्त्रों ॥ क्षेत्रचेत्रच्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्ष्यात्व्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यात्व्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षय्यक्षयः ।

दे।हा-तियम्रतताकोनिदिस्कि, देहिनभोजनभूरि । जैसेबूढेवेळको, देतनवासहुद्धर ॥ १३ ॥ छहतअनादरविविधप्रकारातिहितनकोउनचहतिनहारा॥यहिविधित्रिधिळजवेह्वेगयऊ।तबहूतेहिविरागन प्रथमिह्जेजनपाळितरहर्ही । तेकदुवचनिक्छोकतकहर्ही ॥ यहिविधिआईतामुखुदाई । महाकुरूपरारीखेलाई ग्रहमहँवसत्तमरणिनयरान्यो॥तदिपनकछुगळानिमनआन्यो १४ जिनकेचुकेसकळग्रहभोजन।सूखहरूखेतेतेहिर इवानसिरसदूकातिहिदेहीं । तद्यपिचस्कोरहेसनेहीं ॥ वैठोरहेद्वारकोताके । शिद्युनितहर्नाहंश्वामहँताके॥

देहा-पुनिजबरोगीह्वैगयो, दीवश्चपाभैमंद । परोरहतर्नाहंचलतकहुँ, चलतमयकोफंद ॥ मुखमच्छिकाउँनेजडाये । विधरभयोनहिंसुनेसुनाये॥१५ ॥ आयोमरणकालजवतास् । निकसेनयनढेरेबहुआं कफवाब्योआवतवहुसांसी।लिखकुदंबेककरतेहांसी॥वहचोड्वासअतिद्ययदुखपाग्यो।खरघुरकंठहोनतवलाग्यो १ मरणजानित्ताकसवपानी । खारहितिहिसुखसुरसारिपानी ॥ वेठहिताकोचहुँदिद्दिवियो । करहिंद्योकताकोतवहरी कहहिंचतायदेहुपनगाड़ो । जानोहोइसराज्रह्मा ॥ असकहिच्दुँदिद्दिवितेसुहरानें । भातिअनेकताहिससुझानें

दोहा—काळपाञ्चवज्ञातासुमुख, कहिआवैनहिवात । रोबहिसवपरिवारके, हायहायपितुमात ॥ १७ ॥ तद्पिसुमिरिनहिआवतरामा।चाहतकरनतळ.ग्रहकामा।।पुनिजवज्जदरपीरभयभारी।तवमरिगोज्ञठआंखनिकारी १ महाभयंकरद्भैयमदूता । ग्रहणकरणआपेमजबूता ॥ महाभयंकरनयनदेखाव । छिष्ठहाथफांसीज्ञेखावी ॥ तिनहिळखतमळमूत्रकरतहे । वारवारहियभीतिभरतहे ॥ ९८ ॥ वरवश्चिपकरिज्ञारिगळफांसी।देयातनादेहितेहिर्हार्ह छोपवनहियमपुरुषमदूता । अपरायीकोजिमिनृपदूता ॥ २० ॥ योजनिनन्यानवेहजारा । हेमहितेयमराजअगारा

दोहा-तहँको नवयमरा नभटः, वरवज्ञतेहिळेनात । तवमारगमहँक्वानवहु, चोथिचोथितेहिसात ॥ अंगा । हर्नाहकसायमभटङ्कसंगा॥करतचीतकार्राहवहुवारा।सुमिरतअपनोपापअपारा॥र्ऽ र । भोजनमिळतताहिकहुँनाहीं ॥ बाह्नतपतिन्छीपगपरते । भाळावाप्रतापरिवर्णत

ावकन्वाला२२गिरतउटतपुनिभ्रमतिद्दाला।पुनिपुनिताडदितातनुताकानीवल्हतपुनिपुनिसुली

त्तनकहुँमागमहँपानी । हायहायनिकसतमुखनानी॥चिलनसकत्यमभटिषसल्जे । गिरतज्ञानीहफेरिगिराने ॥ दोहा—यद्यपिपापीलहत्तहे, बहुकलेशकोसीन । तद्यपिताकोकटतनिह, तेहितजुत्तेतहँजीन ॥ २३ ॥ विभित्तेयमभटवरवंडा । पहुँचावहियमभटपटदंडा ॥ तहीयातनावहुविभिहोहे । रक्षाकरेतामुर्नीहंकोहे ॥ २४ ॥ रुपेटितेहितजुहिजराने तासुमांसतेहिकाटिखयाने॥श्वानगीधअरुकाकभयावन।आवहितेहिततुचांचचलावन ॥ हिताकोज्वररिहफारी । भक्षीहताकीआंतिनकारी ॥ आंखिनमेंबीछीबहुमारें । विपञ्चालतितजुअहिजारें ॥ जीवहत्वजनमारें । तेतेतिन्तजुज्जेविदारें ॥ २६॥ पृथकपृथकअँगयमभटकाटें।पुनिपुनिजोरिहेपुनिपुनिजाटें॥

दोहा—यहअचरजअतिशयजनित, वोषेउवोषनहोय । जोउपदेशहिताहिशठ, शठभापहिंसवकोय ॥ ३४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाषिराजवाषवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाषिराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रक्कपापात्राषिकारिश्रीरपुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्युनिषोतृतीयस्कंषेत्रिशतितमस्तरंगः॥ ३०॥

#### कपिलउवाच ।

दोहा-ईशविव्शनिजभागते, पुरुप्वीजमहूँआय । देहहेत्नार्राडद्र, क्रिप्रवेशनियजाय ॥ १ ॥ गोणितशुक्रअभिपजवजाव ।कठलनामताकोकहवावे॥कठलहोतसोएकरातिमहूँ।पंचरातिमहूँबुद्वुद्भोतहूँ ॥२ ॥ शदिनमहुँबद्रीसमभयऊ । ताकेडपरअंडह्वेगयऊ ॥ एकमासमहूँप्रगटेडमाथा ।उभयमासमहूँभपद्द्वाया ॥ ोनिमासमहूँगमहिमाही । लोमअस्थिनखछिद्रतहाँही ॥ २ ॥ चारिमासमहूँसातहुधातृ।पँवयेशुधातृपाउपजातृ ॥ ध्ट्यमासहि्हिल्लिहिर्मरक् ।अमृहि्दाद्निहिकुक्षिदिपरिकाशापुरवृष्मसात्यमासाकर्तजीवसृधिविगतहुलासा॥

दोहा—सानपानतेजनिके, दिनप्रतिवादत्वात् । मुळ्यूबहिकेकुंडमें, प्रारह्तविख्सात् ॥ ५ ॥ गतिसुकुमारअंगमहँतकोकार्दाहेकुमिक्षणक्षणहितहाँके॥होतिमृरखाळहतकळेझा।मिट्तनशुपापियासहमेझा॥६॥ ध्वणतिककदुजनिजोपावे । सोअंगनिळीगदुस्रउपजावे ॥ ७ ॥ यंथनतासुज्ञरायुहिकेग ।आंतनवंथनउपर्यनेरो ॥ शुरुसुकायजननीकेकुक्षे । प्रोमूबमळमेतहँसुक्षे ॥ जिमिबहंगापिजसम्हर्द्दं । ळिसिकेतमहादुष्ट्यहर्दं ॥ किनपदक्रनेकच्ळ्यहं । शिमृजियजननिउद्रदुसुदाहं॥८।।धुनिजव्यगयासातवँमासा।वद्गिवस्यकामाज्ञानप्रकासा ॥

दोहा-होतिसुरतिस्रोजन्मकी, देखिपरहिकृतकर्म । तिनहिनिचारतदुखितद्वे, क्यहुँनपानतझर्म॥

# ः आनन्दाम्बुनिधि ।

तवगळानिउरआनिके, संयुतविमळविज्ञान । गर्भवासनिहंहोयपुनि, ध्यावतश्रीभगवान ॥९॥१० ह्वैविनीतकरजेरिके, दियोजोगर्भहिवास । तेप्रसुकीअस्तुति करत, मानिहियेअतिवास ॥ ११

## जीवउवाच । छंद ।

तिहकुप्णकेचरणार्रिवहिहारणमेंअवहोतहीं । जेदासहितवहुरूपधारतमेंपरचोदुखसेतहों ॥ १२ ॥ मायाविवशसेकमंबँधनबँध्योगर्भिहमेंपरो । अविकारशुद्धअसंडवोधसुरारिड्खमेरोहरो ॥ १३ ॥ मेहींअसगहिषेवथाहाँबँध्योपंचिहभूतमें । इन्द्रियविपयआसक्तहेंमैंवडचोमायासंचमें ॥ १४ ॥ मेहींअसगिहिषेवथाहाँबँध्योपंचिहभूतमें । इन्द्रियविपयआसक्तहेंमैंवडचोमायासंचमें ॥ १४ ॥ दुखरूपयहसंसारमेंजेहिविवशजीविसधावतो । निहंकटतजाकीकृपाविनतिहनाथकोगोहरावतो॥ १४ ॥ यहज्ञानदायकनाथसोइदायागेहे ॥ १४ ॥ मरुमुश्चाणितकृपमेंजननीजठरज्वारुगले । तत्तुदहतमासनकोगनतुद्धारकरिहोकवभर्छे ॥ १७ ॥ दशमासवारुकमोहिजोयहज्ञानदियसुखगाथहे । जोकरनितरहेतुककृपासोसत्यदीनननाथहे ॥ १८ ॥ प्रभुकोनितरखतपशुखगादिकनिजसुखेदुखभोगते । मेंतोरुखहुतुमकोसकरुथरुआपज्ञानसंयोगते ॥ १९ भेमनइततकटनचाहहुँसहुँयदिपकरुशहे । निकसेयसेतुवप्रवरुगायायहिदशेपअशेपहे ॥ २० ॥ यहमर्भहीसभिककरिससारसागरतरहुँगो ॥ २० ॥

## कपिलउवाच ।

दोहा-पूजिगयोनवमासजव, ठाग्योदञ्गयोमास । प्रसववायुतेहिजननहित, कियप्रेरणाप्रकास ॥ २२ ॥ तवनीचेकोञ्जिरह्मेणयुक्त । अतिकलेञ्जतहँपावतभयुक्त ॥२३॥ गिरतभयोधरणीमहँसोई । तवहींज्ञानगयोसवसोई कहाँकहाँकसरोवनलग्गा।मनहुँकहतकहँज्ञानविरागा ॥ रुधिरमूज्ञमहँलोटनलग्यो।तिमिमलकृपिअतिशयदुक्या कहिनसकेकछुक्षुथापियासे । जननिजनकजामेनिहिभासे॥भयेअजीरणदूधिप्रावत।क्षुधालेगेपरडीठझरावत॥२५ अजुचिसजमहँसोवतरहते।कृपिकाराहिकार्यहास्वताहिकार्यहास्वताहिकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार्यहासकार

दोहा—कोमुख्याळककायमें, कार्टाईमशकुअनेक । सोद्वुखळहिरोवतरहत, कुळकेगनहिननेक ॥ २७ ॥ यहिनिधिश्चिजुपनभागिभवनमें । भासमस्थजवकरनगवनमें ॥ तवबहिरकढिखेळनधूरी । रहतजनकजननिदृरी युनिद् शवपंकरजवभयअतविद्यामहँमननिहंदयआखेळतखेळतछिमिरिवितायो।कवहुँनकुष्णवरणमन्छायो २८ जवपुनिआईनासुजवानी । तवअतिभयोदेहअभिमानी॥ अपनेसमकोहुकोनिहंमाने । गळीवळतद्वगरोनितठाने । कियोनहुपरनारिनमाही।परकोपनदीन्हेजतिनकाहीं॥२९॥चाह्योअहंकारममकारा।चल्योकुमारगयहसंसारा॥३०।

दोहा—करतकमेतिहिहेतुहठि, जामेनरकिहिजाय । सिहिकछेशुनिआपतो, सकैनजगतिवहाय॥ ३१॥ करतसदाकुमितनकोसंगा । कबहुँनछागतज्ञानप्रसंगा॥ शिश्रउद्रकेशानँदहेतू । करतरहतितितिततवनेत् । सोइकमंबदानरकिहजाँव । कस्ताजाप्रथमदंडसोपाव॥३२॥श्रीवश्चावाध्यमाद्धश्चरुत्व । सत्यअकारदयाश्चभकावाध्यम्भवावाध्यभकावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यमवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यमम्भवावाध्यम्भवावाध्यम्भवावाध्यमवावाध्यमम्भवावाध्यमम्भवावाध्यम्भवावाध्यमम्भवावाध्यमम्भवावाध्यमम्भवावाध्यमम्भवावाध्यमम्भवावावाध्यमम्भवावाध्यमम्भवावाध्यमम्भवावा

देशि—कबर्रुनितिकोसँगकरे, चर्दनोतिनकल्यान् । ज्ञानिदुकेवरमँभविश, तेभरिदेतशज्ञान् ॥ ३४ ॥ तियमेगीर्गंगभविषमंगा । अदरुसद्समञ्भयप्रसंगा ॥ यदोऽसमदेवुसद्मभाना । भाषतेर्सोरेदपुराना ॥ ३५ ॥ ब्रुवानिनद्दिताकदेदेन्यापञ्चमकामदिष्विद्यविद्याश्चालाकाविद्यापनादिष्यप्राश्चित्रज्ञचितनकछुमन्छाप । जनस्यपन्तरोत्रज्ञाति । नार्षितद्यदेशनात्रोत्राही ॥ ३ ॥ तियस्पीमापादिस्करी । सम्बत्ज्ञानिद्यनिकास्त्री । । यिस्टानदित्यनकारी।सन्द्यनित्वद्यरूरन्मदारी।३८।बोकोउच्हरूर्णपदुर्यानी ।मानदिसद्राकार्वभिति

देहरा-इतरनभ्भागरचर, चर्रतरक्रनहिजान । तीकबहुनहिनास्कि, नर्दनेदमतिमान ॥ ३९ ॥

वनहित्रञावहिजोनारी।महामीचतेहिळेदिविचारी॥नारिश्वॅगारविळोकिअंन्रुपागिरहिनतृणछिपानतृणकूपा॥३०॥ गमहँचहेमुक्तिजोनारी । तासुरीतिमेंकहोंडचारी ॥ पुरुपसरिसमायाहरिकेरी । तामेरहितळोभानिचनेरी ॥ ।नितमाहिपनसुत्तपतिदेहें।मोकोछोंडिकतहुँनहिँजैहें॥ऐसीरीतिकवहुँनहिराखे।गोतियसुक्तिमनहिअभिळापे ४३॥ तहोहिजोशीपतिदासा । तोतेहिसेवहिसहितहुळासा॥जोहरिविसुखीनिजपतिहोंवे । ताकीदिशिकवहुँनहिंजोवे ॥

दोहा—जिमिहरिणीकोहनतवन, व्यापारागमुनाय । तैसेहरिविम्रलीपतिहि, नारीअविश्वडेराय ॥ ४२ ॥ इतनुतजिलहियोनिअनेका।भोगतिनजकृतकमेहिएका॥तहोंकरतजसपुण्यपापहें।तैसहिम्रखदुसलहतआपहे ४३ इमअरुअस्थूलहुकाया । करिनस्केजवकमेनिकाया॥मरणजीवसोईदुधगावे ।जन्मताम्रुतनुलहव्यकहावे ॥ ४४॥ वटगतेकछुपर्रहिनदेखी।तवजियभोमनअपविशेखी॥तिमिजनयोगिवयोगहुजीको।जन्ममरणकहवावतदीको ४५॥ तिवात्महिनहिजननमरनहे।यहतोसव्यममाञ्चनरनहे ॥४६॥ यहविचारतजिकुमतिनसंगा।पानकरहिकरियेमअभंगा दोहा—योगविरागहुज्ञानको, बुद्धविशेपविचारि । यहतनुकीम्रुपितजिजगत, विचरेअतिमुखपारि ॥ ४८॥

इति सिद्धिर्थीमहाराजाधिराजवांभवेशश्चीविश्वनाथिसिहात्मजसिद्धिश्चीमहाराजाधिराजश्ची राजावहादुरश्चीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारीश्चीरपुराजसिहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनियोतृतायस्कंधेएक्जिंशतितमस्तरंगः ॥ ३१ ॥

#### कपिलउवाच ।

दोहा—ग्रहनिवसतकर्मनिकरत्, अर्थेषम्प्रदकाम् । तेश्रीपतिवेद्यसङ्घे, टर्हेनश्रीपतिषाम् ॥ भूतिपतरबहुदेवनकाहीं । पूजतवंदतरहतसदाहीं॥ १॥तिनहिनमेरासतअतिप्रीती।मानतनिहेनेकहुजगभीती॥ तेजनचंद्रटेफटोंजावें । सोमपानकरिकेफिरिऑवें ॥ ३ ॥ शेपसेजसीवहिंभगवानाः । प्रटयहोततवजगतमहान तवहींग्रहमेषिनकरजीवा।हरिमहेंटीनहोतसुससीवा॥शाकरिहकर्मजेतिजिफटआसा । कुमतिसंगनिहंकरिहेविट सकटकर्मश्रीकृष्णहिअरपे।शांतगुद्धचितजगहिनडरपे॥रासहिमोक्षपममहंत्रीती।विरअभिमानीविगतअनीती॥

दोहा~मृर्यमंडलहिभेद्रते, रामधामकहँजाहि । पुनिनहिंआवहिजगतमहॅं, तेषिरलेदरशाहि ॥ ७ ॥ जेब्रह्माकहँईश्वरमाने । योगजापतिहिहितनितठाने ॥ तेजनजवर्लाब्रह्मारहर्ही । तवर्लानिषिपुरमुखितनिवसही ॥ अनिल्अनल्अपअवनिअकाशाधित्रआवृत्तब्रह्मांडिवल्यशा॥वविषिभेशायुपतेलीना।ववेतअंडसहितभेलीना॥ तविषिसेवकविषिकेसंगे। लीनहोतहरिमाहँअभंगा। २ ॥औरखपासकयहिविषिजाहींपदिरसिकरीतियदनाहीं तातेजनिभजहयदराई । जेसवेकहिययसतसदाई ॥

दोहा—शरणागतपाटकजगत, तिनसमद्गोनाहि । जासुचरितथ्यणपरत, काटमटहरतसदाहि ॥ १२ ॥ सबकाजोसिरजककरतारा । सोसंयुतबहुऋषिनउदारा ॥१२ ॥ हरिरूपनमहँभेद्दिचार । तोट्यहपुतिजमनिष्ति जीनहिभेदृदृष्टिउरटाव । सोपुनियहसंसारनआव ॥ भेदृदृष्टिब्रहृष्टिरिआव । तोथोरनकीकानचटाव ॥१४॥ विविध्यस्ति । सापुनियहसंसारनआव ॥ भेदृदृष्टिब्रहृष्टिरिआव । तोथोरनकीकानचटाव ॥१४॥ विविध्यस्ति । पार्टिसदृर्हिकी । पार्टिसदृ

दोहा—कर्राहेगेहमेनेहितत, यहुआझामनटाग । तिनकेकहूंनहोतहै, यहुपतिपश्नग्राग ॥ १० स्विनंपदेशहुप्रधनकाही । तातेभेद्विह्नताहीं ॥ हार्रिवसुत्तीनेहेननशहरीं । क्वहुनहांगुरआके । १० स्विनंपदेशहुप्रधनकाहीं । तातेभेद्विह्नताहीं ॥ हार्रिवसुत्तीनेहेननशहरीं । क्वहुनहांगुरआके । १० स्विनंपदेशहुप्रधानिक । । क्वहुनहांगुरआके । १० स्विनंपदेशहुप्रधानिक । । विनकामतिक्वित्तिक । । विनकामतिक्वित्तिक । । विनकामतिक । । विककामतिक । विककामतिक । । विककामतिक । । विककामतिक । विककामतिक । विककामतिक । विककामतिक । । विककामतिक । । विककामतिक । विककामतिक । । विककामतिक । । विककामतिक । विककामतिक । । विककामतिक ।

तातेजननीतिमन्ठाई । भजहिकमठपदशीयदुराई ॥ करहिकृष्णकीभूक्तिसदाईं।औरउपायनहगनदेखाईं ॥२२॥ तातजननातमन्याः । मणारुपन्यत्रप्रत्यायद्वराः ॥ भरारुष्ट्रप्र्णम्यामात्तवद्वारावार्यसम्बद्धाः ॥२२॥ भक्तियोगजवहरिमहरूगमातवद्वतस्यजतज्ञानविरागा।हिंदिनदुख्सस्यहेनभाना । तवर्यजेरस्यातमज्ञाना ॥२॥ भारतथागणवहारमहरणगाववश्चवण्यभवशावायरागामश्चवश्चखखरहणभागः । तवज्यभवर्गावमञ्चाणा ॥रजा आतमज्ञानहिभयेउदोतो । पुनिषरमातमज्ञानहिहोतो॥२५॥जोचितअचितृहुअहेविठश्चणापस्त्रह्मकरताजगरश्चणाः आतमज्ञानहिभयेउदोतो । पुनिषरमातमज्ञानहिहोतो॥२५॥जोचितअचितृहुअहेविठश्चणापस्त्रह्मकरताजगरश्चणाः आतमञ्जानाहमथउदाता । अन्तरस्मातमञ्चानाहहातामस्याणमान्वणायत् हुजहायळत्रणायस्त्रह्मकरताश्मसस्या। कवहूँ विषयिनोदनराचे । यहीसक्लयोगनफल्सांचे ॥२७॥ जीवत्रह्मयेडमञ्जह्ष्याञ्चानग्रुणकदेशिज्ञानस्यह्मा॥

नुवायनापुरास्य । वहारपुर्व्यसम्पर्वेषायः ॥ २०॥ गायवश्यव्यवस्याद्यार्थं व्यवसायः सुद्यार्थं ने वहारपुर्वेषात् । त्रहाहिकाद्वेशज्ञानवृद्धिं, त्रोतप्रमनदेखात॥२८॥ दोह्य-पेअज्ञानिजयको्रियं, तातेप्रमहिजातः । त्रहाहिकाद्वेशज्ञानवृद्धिं, त्रोतप्रमनदेखात॥२८॥ दाहा-पणज्ञानाणयकाल्मः, तातम्रमह्णात । त्रझाहकहुअज्ञाननाहः, तातम्रमनदस्रातार्द्धाः महद्रादिक् जिमिकृष्णगरितातिसेनगहुकहहिमतिधीता। २९॥भितिज्ञानकरियोगविरागा। पर्यक्षणानवङ्भागा३०॥ महदादिकाजामकृष्णभरारातत्त्वणगृहुकहाहमातपारागार्ऽगामात्तवानकारयागापर्यमापर्यमापर्यमानविक्रात्वात्ति।।हरा। जननीमेजोज्ञानवस्वाना।यातेप्रकृतदेशिजयभाना॥३१॥श्रीहरिभक्तिओरहरिज्ञाना।हनकोफ्ठदर्शनभगनाना॥३१॥ जननीमेजोज्ञानवस्वाना।यातेप्रकृतदेशिजयभाना॥३१॥॥४०॥ जननामजाज्ञानवस्ताना।यात्रभृकृतद्शाजयमाना॥रु गात्राहीरमाक्तआरहारज्ञानाइनकोफ्ठदश्नमग्वाना॥रूरा। जिमिनानाइदिनसुखयेकू । तिमिरुरियक्छपायअनेकू ॥ ३३॥ यज्ञदानतपवेदविचारा।इदिनजीतनआदिअपारा॥ जिमिनानाइदिनसुखयेकू । तिमिरुरियक्छपायअनेकू ॥ ३३॥ यज्ञदानतपवेदविचारा।इदिनजीतनआदिअपारा॥ |जामनानाश्रृनसुरूपस्यः । त्यानस्यरपण्डमायजनस्य ॥ २२ ॥ यद्यदानत्तप्रवाषयायाश्रृहरणात्रप्रजादणा औस्तकलकमनकलत्पाता॥३४॥विविधयोगसंन्यासविरागा॥ औरहुआत्मतत्त्वकरवीधू।अरुयमनेमत्रतत्तकरवीधू॥ औस्तकलकमनकलत्पाता॥३४॥विविधयोगसंन्यासविरागा॥ औरहुआत्मतत्त्वकरवीधू।अरुयमनेमत्रतत्त्वकरवीधू।अरुयमनेमत्रतत्त्वकरवी स्तकल्लनगण्डल्यामान्द्रवापापप्रयापतः यातापरागाम् आरङ्गार्चितरपत्रसाक्ष्रज्ञल्यनगणयाप्रस्ताक्षः दोह्-प्रवृत्तिवृतकेषमेस्वः, सकल्पमे हेसीय । इनस्वतेश्रीकृष्णपदः, जनक्हँप्रपतिहोस् ॥ ३६ ॥ ३६ ॥ दोह्-प्रवृत्तिवृतकेषमेस्वः, सकल्पमे हेसीय । इनस्वतेश्रीकृष्णपदः, जनक्हँप्रपतिहोस्

वाहा—अश्वतानभ्रतक्षयनत्वः, तक्षण्यम हताय । इनत्तवतत्राक्षण्यपः, जनकहत्रापातहाय ॥ २४ ॥ ५५ ॥ भक्तिकह्योमिचारिप्रकारा।अरुअठक्षगतिकाठउचारा३७जीवनघातअज्ञानकुर्योनी।ठहिकुर्यानिजियकीअनहोनी ॥ भक्तिकह्योमिचारिप्रकारा।अरुअठक्षगतिकाठउचारा३७जीवनघातअज्ञानकुर्योनी।ठहिकुर्यानिजियकीअनहोनी ॥ भाक्तकहाभचारित्रकाराज्यकाळ्चपातकाळ्चपाराञ्जापनपातजज्ञानछ्यानाळादछयानाज्यकाज्यवामा सहसंस्वताहिंदियोस्ताई।जोपूंछचोमातामनळाई॥३८॥जोष्ट्रअरुख्झीळजोहोद्देशअरुग्सीपाखंडीजोई॥३९॥ सहसंस्वताहिंदियोस्ताई।जोपूंछचोमातामनळाई॥३८॥जोष्ट्रअरुख्झीळजोहोद्देशअरुग्सीपाखंडीजोहे॥३९॥ यहमसनताहादपाखनाभागापूछ्यामातामनलाभागस्टाणाखळ्जरुखशाल्माहाभरुगरवापाखङ्गामः॥ दुराचारकोभीअरुकामी । अरुजोकरेदोहखगगामी ॥ अरुद्रोहीहरिद्रासनकेरो । लेहिउपदेशनभयउपनेरो ॥ दुराचारलामाञ्चलामा । जरूणाकरप्राहलगगामा ॥ अरुप्राहाहारदासनकरा । जाहउपदश्नमथउपनरा ॥ इराचारलामाञ्चलामा । जरूणाकरप्राहलगगामा ॥ अरुप्राहाहारदासनकरा । कवहुँनकोविदकर्राहउचारी १० अतिआसक्तजोनगृहमाहीं।प्रीतिजासुस्रानिवेकीनाहीं॥इनसवस्रोयहभणितहमारी ।कवहुँनकोविदकर्राहउचारी १०

सिक्तणानगृह्साहा।आविणाषुष्ठानवकानाहा॥इनववतायुह्माणविष्ठनारा ।क्षत्रवृश्यायकासः॥ होहा–सुनिवकोअद्धाजिनहिः शीलमानहरिदास । जिनकहियहपानहीः जीवनदयाप्रकासः॥ ज्ञात्वात्वात्वात् । १९० प्रतार्थात्वात्वात्वात् । । गत्वावाव्यवस्थात्वात्वात्वात्वात् । ज्ञान्वात्वात्वात्वात जीनवृहिर्गहिदेवगुरु।१९९॥ जिनजगविषयिवसम् । मदमत्सरतरहितजे, जिनहरिषद्अनुसम् ॥ तिनकोयहमरोकहोो, कहिबोडिचतिविशेषि । तिनहीकेदीन्हेंसफल, जन्मलेहिंसनलेषि ॥ ४२॥ त्रारामानवन्यसम्बद्धाः सारुपाण्यसापञ्जापः । तिनहाकदान्द्वसम्बद्धाः जन्मवाहमनवापः ॥ ४२॥ मोरक्थितश्रद्धासहितः सुनतजोएकोवारः । कहत्तश्रीतिस्रतसोअविशः गमनतक्रुव्याअगारः॥ ४३॥

्रारमा नव नवावावा अत्यानारमानार । नक्षात्राविधालनासा गुनावाह नवावा इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजनांधवेशश्रीविश्चनार्थासहात्मजासिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी राजावहाहुरश्रीकृष्णुचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरघुराजसिंहजृदेवकृते

मन्यज्ञाच । मन्यज्ञाच । दोहा-कपिठवचनसुनिकेतविहं, कपिठजननिसुखमानि।विगतमोहकरिनितअमित, अस्तुतिकरीवलािन॥

६५ हू। (१९९१ च । सोवहुक्षीरिष्महॅभगवाना।करहिंविरिचसदातवध्याना।।१॥ध्यानहिमहँ देखततुमकाहीसकलभाँतिजानतहेंनाही। नर्माहरमहोन्नसम्प्रमा । जीवक्यास्त्रम् कागुरुक्षारायमध्यग्यात्राक्षराहावरायसद्वातवथ्याना॥ आध्यानाहमह दखतत्तुमकाह्यासकल्मातिजानवहत्त्वाः॥ तुमहित्यहुनिजज्ञक्तिनद्वारा । जीवनभोगहेतुसंसारा ॥ अहोसत्यसंकल्पुसुरारा । विव्यग्रणीवहुज्ञक्तित्वार्तः॥ सकल्पिकाल्पिकार्वाक्षित्रकारिकारस्यात्राक्षराहरूस्यात्राक्षराहरूस्य स्पण्णावरुवणाहण्णवर्षात्वासास्राकसाकयम्भगमाहवासा॥प्रख्यसाल्ख्यम्हवटद्व्यमाहा।पानकस्तपद्अगुआकाशः। विहरतसीवहुसदासुरासी । सोवहमायाणहेतिहासी ॥ ४ ॥ निजभक्तनकेरक्षणहेतु । स्वख्यंडनहित्कुपानिकेतु ॥ विहरतसीवहुसदासुरासी । सोवहमायाणहेतिहासी । अस्त्रेम्पण्याययम् । अस्त्रेमण्याययम् । पुरुषपाञ्चारा । पापरपापाणकृतारा ॥ ह ॥ गणमान्तपुरुषणहेषु । स्वव्यवनाराष्ट्रा दोहा-मीनकमठकोलादिसम्, जससम्बन्धनतार । तसमोहिर्यदेशहित, मर्भेयकुमार ॥ ६ ॥

दाहा-मान्कमञ्जाजावतम् जततवज्ञयताः । ततमाहिज्यद्शाहतः मरमयः कवित्त-जाकोनामप्कोवारमुखतेजवारकोन्द्रे, जाकोनामप्कृवारमुनेश्वत्ज्ञायके ।

-नार्यामपुरानापुरानापुरान्य स्थापुरान्य स्थापुरान्य स्थापुरान्य स्थापुरान्य स्थापुरान्य स्थापुरान्य स्थापुरान्य

गानुः अत्याप्त्रे । अत्यापत्रे । अत्यापत्र सीर्ड् के जुनमाहिनप्तार्डके जुनमाहितप्तासिक्तनित्यके नीर्मेनहात्मी।

भार १५० वर्षा १

कहैरपुराजसोईश्वपचहूसाधुसांचो, संतनसमाजमध्यशुटिंकैनहातभो । जाकेरसनामेंकैसहूकेकृष्णनामआयो, ताकेसमदूजोदुनियामेंनदेखातभो ॥ ७ ॥ दोहा–परब्रह्मश्रीविष्णुतुम, कपिछतेजतपथाम । वेदगर्भधुनिवंदिपद, तुमकोकरहुँपणाम ॥ ८ ॥ श्रीमेत्रेयउवाच ।

सुनतमातुअस्तुतिसुखसानी । योलेकपिलदेवमृदुवानी ॥ ९ ॥

कपिलउवाच ।

जोममभापितसेवनकरिर्है । तौल्रहिआञ्चस्रातिसुखभरिहै ॥१०॥ सुनिसंमतहैयहमतमेरो।यहजानेसुखहोतघनेरो॥ जेयहजानतहेंजननाहीं । रहतजेजन्मतमरतसदाहीं ॥ ११ ॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

असक्तिभिक्तिज्ञानउपदेशा । लहिजननीकोतुरतिदेशा । चलेकपिलक्तिअतुराई।गंगासागरिनवसेजाई॥ १२ ॥ देवहुतीलहिविमलविज्ञाना। आपहुयोगक्रतस्विधाना॥सरस्वतितट्निजआश्रममाहीं।्निवसतभईंदुस्तितितताहीं

दोहा-तीनिकालम्बनकरत्, भयेशिरोह्हपीत । पहिरचीरिकयअयत्प, मान्योस्वनगभीत ॥ १८ ॥ सुरदुर्लभ्योविभवमहाना । कर्वमतपप्रभावप्रगटाना॥१५॥ गोरसफेनसरिससुखसेज्यदंतनहेमखचितअतितेज् ॥ अतिकोमलजहँविछेविछोना।औरसाजसिगरोछविभोना॥स्वच्छफटिककीवनीदिवाला ।मरकतमणिकीभ्रभिवशाला होतजहांमणिकीउनियारी । सखीसहसर्शगारसँवारी॥१७॥क्रुसुमितग्रहवाटिकाविराले ।थलथल्योककलपटुमराजे क्रुजिरहेनहँविपुलविहंगा । गुंजहिंमधुपमत्त्रयकसंगा॥१८॥फ्रलेसस्वापिनभ्रपीवा । झरतमधुरसुदक्तमकर्सदा ॥

दोह्। — ह्रिपूजनहितकुसुमको, देवहुतीनितजात । तवगावतगंधर्वगण, क्रीरिततासुविभाग ॥ १९ ॥ सचिहुजाहिळ्ळचेंमनमाहींऐसोविभवविहायतहांहीं।सुतवियोगसुखनेकुमळाना ॥२०॥ यद्यपिसुन्योतासुसुखज्ञाना कपिळचरणमहँमनहिळगाई।तजीकामनासवदुखदाई।जिहिविधिकझोकपिळहरिरूपा।तिहिविधिकरिप्रसुप्यानअच्या क्रिकेंभक्तियोगवरायू । त्रझहेतुळहिज्ञानअदायू॥२४॥ तातेझुचिमनआत्महिदेखी।मायासुणसवतज्योविद्योपी २५ अचळचित्तहरिचरण्ळगाई।त्रझळोकळगिविभवविहाई।स्वप्रसरिससुखसकळविचारी।क्रीरसमाधिसुधिसकळविसारी

देहा—देवहुतींबैठीअच्छ, भोजनपानिवहाय । सेवकाईसर्सियांकरं, पैतेहिकछुनजनाय॥२८॥ भयोमिळनतहँतासुशरीरा।छूटेकेशशिथिळअँगचीरा॥ळग्योनिरतरहरिपदच्याना।छूटततेहितनुभयोनभाना॥२९॥ यहिविधिकपिळभणितळहिज्ञाना।कियोपरमपदनुरतपयाना।आश्रमतासुसिद्धपदनामा।भयोपुण्यप्रद्तिसुवनआमा तासुशरीरसरितहेगयऊ।नामसिद्धदाताकरभयऊ।सिवतताहिसिद्धवसितीरा । मन्ननकरतनशतअयभीरा ॥ ३२॥ गंगासागरकपिळसिपारी।मोगिसिसुसीआश्रमभारी३३वसतभयेयदुपतिपदण्यावत।जासुसुयशसिधिचारणगावत ॥

दोहा-महाराजरपुराजऋतः भाषातृतीयस्कंष । यहसमातमुद्रितभयोः, संयुतछंदप्रवंष ॥

ाई । भजहिकमलपदश्रीयदुराई ॥ करहिक्वप्णकीभृक्तिसदाई।औरउपायनदृगनदेवाई। ॥२२॥ १८५२ । त्रवजपजेउरआतमज्ञाना ॥२४॥ १८५२ । प्रनिपरमातमज्ञानहिद्दोत्तो॥२५॥जोचितअचितहुअहेविलक्षण।परत्रह्मकरताजगरक्षण॥ १८५२ । यद्दोसकुलयोगनफलुसाँचे ॥२७॥ जीवत्रह्मयेउभेअह्पु॥ज्ञानगुणकदोउज्ञानस्वरूप॥ दोहा-पेअज्ञाननियुकोलगे, तातेश्रमहैजात । त्रसहिकहुँअज्ञाननहिं, तातेश्रमनदेसात॥२८॥ ्रितात्ते के कि कि कि प्रशासिक्त विकास स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित त्र तो कि स्थापित स्था दोहा—प्रवृत्तिवृत्तकेथर्मस्य, सक्छथर्म हैंसोय । इनसबतेश्रीकृष्णपद, जनकहँप्रापतिहोय ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३६ ॥ ्रिक्ति । १९८५ । १९५५ ी.काल्डन ्रश्नीवनपांतअज्ञानकुयोनी।लहिक्कयोनिजियकीअनहोर्ने यहमेंसवतोहिंदियोसुनाई।जोपूंछ्योमातामनलाई॥३८॥जोस्रलअक्कुश्नीलजोहोई।अरुगरवीपाखंडीजोई ।

कहैरचुराजसोईर्वपचहूसाधुसांचो, संतनसमाजमध्यशुटिकेनहातभो । जाकेरसनामेंकेसहूकेकृष्णनामआयो, ताकेसमदूजोदुनियामेंनदेखातभो ॥ ७ ॥ दोहा-परत्रझश्रीविष्णुतुम, कपिछतेजतपथाम । वेदगर्भग्रनिवंदिपद, तुमकोकरहुँपणाम ॥ ८ ॥ श्रीमेत्रयस्रवाच ।

सुनतमातुअस्तुतिसुससानी । वोलेकपिल्देवमृदुवाूनी ॥ ९ ॥

कपिलउवाच ।

जोममभापितसेवनकरिंहे । तोल्लाहेआशुमुक्तिसुखभरिंहे ॥१०॥ सुनिसंमतहैयहमतमेरो।यहजानेसुखहोतघनेरो॥ जेयहजानतहेंजननाहीं । रहतजेजन्मतमरतसदाहीं ॥११॥

श्रीमैत्रेयउवाच ।

असकरिभक्तिज्ञानउपदेज्ञा । छदिजननीकोतुरतनिदेज्ञा । चलेकपिलकरिकेअतुराई।गंगासागरनिवसेजाई॥ १२ ॥ देवहुतीलहिविमल्विज्ञाना। आपहुयोगकरतस्विधानास्वितिल्लाकाश्रममाही।निवसत्तभईदुःखितचितनाहीं

दोहा-तीनिकाल्मजनकरत, भयेशिरोरुहपीत । पहिरचीरिकयउग्रतप, मान्योसवजगभीत ॥ १४ ॥ सुरदुर्लभजोविभवमहाना । कर्दमतपप्रभावप्रगटाना॥१५॥ गोरसफेनसिरससुरसेज्यविक्वाचितव्यतिज्ञ ॥ अतिकोमलजहाँविक्वविज्ञाना।ओरसाजसिगरोछिविभोना॥स्वच्छफटिककीवनीदिवाला ।मरकतमणिकीभ्रमिविकाला होतजहांमणिकीउजियारी । सखीसहस्र रंगारसँवारी॥१७॥क्रुसुम्तिरम्हवाटिकाविराजे ।थल्थल्थोककल्पद्रुमराजे कृतिरहेजहाँविप्रल्विहंगा । गुंजहिंमधुपमत्त्रयकसंगा॥१८॥फूलेसरवापिनशरविद् । झरतमधुरसुदकरमकर्ता॥

देहि। हिर्द्धान्हिर्द्धमको, देवहुर्तानितजात । तवगावतगंधर्वगण, कीरतितासुविभाग ॥ १९॥ सिच्हुजाहिरुर्द्धगमनाहीं।ऐसोविभवविहायतहाँहीं।स्रुतवियोगसुखनेकुमरुाना ॥२०॥ यद्यपिसुन्योतासुसुखज्ञाना किप्रुत्थानिहिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हिर्द्धाने।हि

दोदा~देवहुर्तावैठीअच्छ, भोजनपानविद्याय । सेवकाईससिययांकरें, पेतेहिकछुनजनाय॥२८॥ भयोमिटनतहँतासुशर्रासाछूटेकेशशिथिङअँगचीरा॥ङग्योनिस्तरहरिपद्ध्याना।छूटततेहिततुभयोनभाना॥२९॥ यहिविभिकपिटभणितटहिज्ञाना।कियोपस्मपदतुरतपयाना।आश्रमतासुसिद्धपदनामा ।भयोपुण्यप्रदिञ्चित्वनआमा तासुशरीरसरितह्वेगय≾।नामसिद्धदाताकरभयऊ॥सेवतताहिसिद्धपसितीरा । मज्जनकरतनशतअधभीरा ॥ ३२॥ गंगासागरकपिटसिपारी।मांगिर्सिपुसोंआश्रमभारी३३वसतभयेयदुपतिपदध्यावत।जासुसुयशसिपिचारणगावत ॥

दोहा-किप्टदेवकोतिशुहु, पूजनिकयोत्तप्रेम ३४ तात्वप्रशास्त्रभाचार्यप्रसु, दायकिश्चिवनक्षेम ॥ ३५ ॥ देवहतीअरूकपिछको, जीनभयोत्तवाद । बिद्धरकद्मोत्तमत्त्रक्षेत्र, नाशकजगतविपाद ॥ ३६ ॥ किपिटकपिणतयहप्रीतिश्चत, कहसुनैसविधान । सोत्तगपतिपतिनगरकी, डगरगहतमितान ॥ दिशिनिधशक्तिस्त्रत्त्र, आवणपूरणमास । आनंदअंशुधितीत्तरो, भोअरूकधप्रकास ॥ ३७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांपवेशविश्वनाथातिह्न ।

महाराजाश्रीराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनियोत्ततीयस्कंपेत्रयस्त्रिंगस्तरंगः ॥ ३३ ॥ क्रुभमस्तु ॥

दोहा-महाराजरपुराजकृत, भाषातृतीयस्कंध । यहसमाप्तमृद्धितभयो, संयनस्टेटप्यंत्र ॥

इति श्रीमद्भागवत-आनंदाम्बुनिधि तृतीयस्कंध समाप्त ३



# श्रीगणेज्ञायनमः ।

# अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि।

## .चतुर्थस्कंधप्रारंभः।

सोरठा-जयद्वारकाअभीज्ञः, यदुकुलसागरचंद्रमा । रमाकंतजगदीज्ञः, ज्ञारणागतपालकप्रवल ॥ दोहा-पटआननभ्रातासुखद्, पंचाननसुतजोय । चतुराननकेनातिप्रभुः, नोमिगजाननसोय ॥ मतिकरणीहरणीकुमति, सुस्वभरणीसवकाल । दुसद्रगीजयज्ञारदा, उद्धरणीभ्रमजाल ॥ सत्यवतीसुतवंदिके, वंदोंजुकसुद्गाथ । श्रीसुकुंद्दरिग्ररूचरण, मेंनाऊँनिजमाथ ॥ वान्यवेज्ञविश्वनाथपद, वंदोंवारिहेंचार । यहचोंथोअस्कंधमें, भाषाकरहुँप्रचार ॥

#### मैत्रेयउवाच ।

दोहा—मन्ततियशतरूपाननी, तीनिम्रतासुकुमारि । देवहुतीआकृतिहू, अरुम्मृतिछिविदारि ॥ १ ॥ शतरूपासंवतमनुजानी । रुचिकहँदियअकृतिछविखानी॥२॥आकृतीमहँरुचिम्रुनिराई किन्यापुत्रदियोजनमाई॥३॥ यज्ञनामस्रतभयेसुरारी । रमाअंशदक्षिणाकुमारी॥ध॥यज्ञनामस्रतमनुषरआन्यो॥स्रताराखिरुचिग्रहसुदमान्यो ॥५॥ स्रतारमासुतयज्ञसुरारी । भयोज्याहयहहेतुविचारी ॥ द्वादशपुत्रभयेतिनकेरे । तिनकेनामनकहींनिवेरे ॥ ६ ॥ भद्रशांतहङ्पतिसंतापु । कविविभुपन्हसुदेवप्रतोषु ॥ रोचनईपमतोषुसुजाना ॥ ७ ॥ तुपितनामतेदेवप्रहाना ॥

दोहा—स्वायंभ्रवमन्वंतरे, द्वाद्द्यदेवहिजान । मुनिमरीचिआदिकभये, इंद्रयद्यभगवान ॥ ८ ॥
मनुभुतजेठोप्रियनतभयक । अरूउत्तानपाद्छप्रयक ॥ जासुपुत्रअरूपोत्रअपारा । प्रगटभयेपूरोसंसारा ॥ ९ ॥
व्याह्मोक्दंमदेवहुतीकहँ । कह्मोतासुसंतिमंतुमपहँ ॥ १० ॥ मनुदुहिताप्रसृतिरहजोई । व्याह्मद्वप्रजापतिसोई ॥
तासुप्रतिद्धंक्रज्ञगमाहीं ॥ ११ ॥ अवसुनुकद्मकन्यनकाहीं। कर्दमकीनवसुतासोहाई।नवत्रव्लिपिटयोसुस्तपाई ॥
तिनकोवंद्राविदुरअवसुनिये।हरिमायाअचरजनिहंगुनिये॥१२॥ टियमरीचिजोकटाकुमारी।तातेभद्रेसुत्तपपारी ॥
कर्यपऔरप्रणिमानामा । जासुवंद्रापूरितज्ञयपामा ॥ १३ ॥

द्रोहा-भयेप्रणिमासुन्यभयं, विर्ज्जविद्वगहुनाम । ऑरएकदुहिताभई, सुरक्कत्याद्धविपाम ॥ जोहरिपद्योयिदिविमार्ही । सुरस्रिताभस्रिस्यदसदाहीं।सोईसुरक्कत्याअभिरामा । जाकीकीरितनगतट्यामा॥१२॥ अनसुद्रयाभेअत्रिहिनारी । जाकसुत्यप्रचेयकारारी ॥ दत्तात्रयऔरदुर्वासा । तीनोभोद्गश्चिनामप्रकासा ॥ हरिद्दर्शविपेकेजानदुर्असा।होतभयेजगपरमप्रशंसा१५ वि.उ.पदस्तिकस्रोविद्दरकरजोरी।सुननदेतुपदस्तिनितिमोरी अत्रिभवनदरिद्दरिपितीन।जन्मटियेकेहिंहेतुपर्याने१६विद्दरवयनसुनिस्रुतिमतिमाना।करनटग्यायदिभातिवसाना

#### मैत्रेयउवाच ।

एकसमयअञ्जिहिकरतारा । दियशासनिसरजनसंसारा ॥

दोहा—सुनिविधिशासनभात्रिस्राने, छैनिजनारीसंग । गयेक्सक्षष्वंतर्हेने, तपहिनभरेडमंग ॥ १७ ॥ स्रोहतजहाँअशोकप्रष्टासा।फूछेफूछ्वनहिचहुँपासा॥वहनिशियरनेस्रारितसुहावि।तिर्गियानामकअतिपात्रीन१८ तहाँअत्रिस्तुनिजायसुरारी । प्राणायामवर्षशतभारी ॥ सङ्ग्रकपदसाँसुनिसर्ह । कियोपवनभक्षणसुराह् ॥ सहयोशीतआत्रपञ्जितिरारा।१९। निजमनसाँअसहरिहिनिहोग॥निजसमदृहपुत्रप्रभुनोहीशदृगनुम्हरशरणानतहाही असत्रपकरतगयोबहुकाछ॥तविश्चितितृनिकसाँशियरनाछ॥जरनटमतवर्तानिहुँछोकारिवनकररभाअतिशोका २९

दोहा-तबहरिहरॅविपिआगमन, कीन्हचोत्तुनिअस्थान । विद्यापरगंपवैत्रिपि, कर्राहेसंगयशगान ॥ २२ ॥

अत्रिउवाच ।

जगउत्पतिलयपालनहेत् । मायागुणतनुभरहुसचेतु॥त्रह्माविष्णुमहेज्ञानमामी । जेहिमैंभञ्योंकौनसोस्वामी॥२भ मेंभ्यायोंयकचित्तलगाये । आपकृपाकरितीनिहुँआये ॥

> दोहा-ताकोकारणकरिकृपा, मोकोदेहुनताय । तोमरेउरकोसकल, विस्मयनायनज्ञाय ॥ २८॥ श्रीमेत्रेयउवाच ।

सुनिमुनिवचनविहाँसिसुसभीनो।वोल्रेमधुरवचनप्रभुतीनो(वि.ह.ह.ऊ.)नणविवारि अनिमनमार्गि एक्तस्त्रचार्याः अनिमनमार्गि एक्तस्त्रचार्याः एक्तस्त्रचार्याः । सोईतीनिरूपदमआये॥३०॥तीनिर्दुअंज्ञतीनसुतहेंहें । तुम्हरोयज्ञाजगमेंअतिर्देशी३१। असकदितीनिर्दुदेवसुत्यारे । दंपतिदेखतसदनिर्द्षपरे ॥ ३२ ॥ विधिअंज्ञाहितेभयोसुपंज्ञू । दत्ताव्रेयकृष्णकेअंज्ञ ज्ञिवअंज्ञाहितेभादुर्वासा । जासुकोपहसदाप्रकासा ॥ ३३ ॥ अंगिरसुनिकीश्रद्धानारी । ताकसुतद्वेदुद्धिताचारी।

दोहा—अनुमतिराकाअरुकुहू, सिनिवालिहुकुमारि ॥ ३४॥ अरुनस्यगरुस्यो, सुतद्वययश्वारा[११४] सुनिपुटस्त्यकीहिवभूनारी। तासुतभेअगस्त्यतपथारी॥भयोविश्रवाषुनिसुतहुनो।जाकोसकलजगतपदपूजो॥३६। ताकप्रथमहडिवडानारी । ताकभोज्ञयस्यशकारी ॥ दूर्जीतियाककसीनामा । ताकभेश्रयसुत्तवरूथामा । स्वापकुंभकर्णवरुवाना । भयोविभीपणभक्तमहाना॥३७॥पुरुहनारिगतितिहिसुततीन॥कमेश्रेष्ठतेहिप्रथमप्राता। दृजीवरीयानप्रकित्वतीन॥कमेश्रेष्ठतेहिप्रथमप्राता। दृजीवरीयानप्रकित्वतीन।कमेश्रेष्ठतेहिप्रथमप्राता। दृजीवरीयानप्रकित्वतीन।कमेश्रेष्ठतेहिप्रथमप्राता। दृजीवरीयानप्रकित्वतीन।कमेश्रेष्ठतेहिप्रथमप्राता।

देहा-आपनिषुत्रमुक्तेष्ठभो, नियतिप्राणसुननान् ॥ ४४ ॥ मारक्षेष्ठेयमुक्तेष्ठके, वेद्शिरासुनप्रान् ॥ नोत्रोसुनसुक्तेभयो, झुकाचारजनाम् ॥ ४५ ॥ येत्रयसुनकीसृष्टितं, रह्मोष्ट्रीरसवदाम् ॥ कद्मकत्यादेशयदः मेदियनुमहिसुनाय् ॥ ४६ ॥ अवलकरनश्रद्धासहित, पापपहारिखण्य ॥ व्यादीदश्वमृतिकदे॥ ४७ ॥योदशुहोहनानामुनिर्गिददीन्द्रीषमेको, यकदियव्यादिनुनामुणिरि

दियोषकम्परितन्त्रकारी । एकमुनाशंकरकदंत्याती ॥ अद्यामेत्रीश्चरित्तृष्टी । मेपादयाज्ञातिवृषिपुर्दी ॥ मृतिकिषातितिकारात । पर्वनाग्निर्विष्युगमात् ॥ अद्याकोमुत्तर्भुभनगभयद्व । मृत्रीकोप्रमादमुत्तर्यक् ॥ अभ्यत्ववीद्विद्दारुमाताव्यक्षातीतम् वनमुग्नामञ्चामा ॥ नृष्टिमुक्तवार्वदम्दानी।पुष्टिमुक्तगौरिकोतीः किषादुमार्योग्निर्देनायो । उत्रतिपुत्रदर्वकरंतायो ॥ युद्धिपुत्रमोक्षयेत्रत्म ॥ ५३ ॥ मेपामुत्रवस्मकत्वार्याः

કું દેશ-મદનકાં જીવલિયમ્ય, કિમ્પમ્પોમૃતજી કામામ્યમમૃતિને, ફોલમ્પીયમફારા કાં લગ્ન કાં કું કિમ્પમ્યાન કાં મુજબાવ કે મુજબાવ દેશમામાં માં મુવીમુજજી માટે કોંગમાં કાં પ્રેમુમનમમુમ્ય કોંક દેશ્ય કું મુખ્યત્મ કોંગમું કાં મુજબાવ સમજી કોંગમાં મુખ્ય કોંગમાં મુખ્ય કોંગમાં કાં મુખ્ય કોંગમાં કોંગમાં કોંગ હું મુખ્ય કેંગુ કે કું કું મુખ્ય કેંગમાં કોંગમાં કોંગમા दोहा-सोनरनारायणचरण, हमसवकरहिंप्रणाम । करहिंनाथहमपरकृपा, देहिंसदासुखधाम ॥ ५६ ॥ जासुनयनलखिलाज़तकंजा।जोल्लक्मीनिवाससुखपुंजा॥ जास्त्रगम्यहैनरनारायन।जगहितसुरसिरजेसत्वायन॥५७॥ अस्तुतिकियोजविंकअसुरारी । कृपादिएप्रसुतिनीहिंनिहारी ॥ सवदेवनतेपूजनपाई । गयेगंधमादनहर्षाई ॥ ५८ ॥ नरनारायणतपबहुकीन्हे । यदुकुरुकुलअवतारहिलीन्हे ॥ हैनरकोअर्जुनअवतारा । नारायणवसुदेवकुमारा ॥ स्थीरगस्थीह्रदेवेचवीरा । हरयोअवनिभारामतिषीरा ॥५९ ॥ अग्निनारिस्वाहाजेहिनामा।भयेतासुवयसुत्तपथामा॥

दोहा--श्रुचिपावकपवमानह्, ॥ ६० ॥ तिनमुत्रोंतार्छास । येसविमििछंचासभे, कृपापात्रजगदीस ॥ ६२ ॥ तिनकेछेछेनामद्विज, कर्राहेयज्ञजगमाहि ॥ ६२ ॥ पितरवंशमुनियेविदुर, जगपूजतिजनकाहि ॥ सामिविह्विपद्यज्ञज्यपहु, चौथोअग्निप्वात । कोऊह्विछेतेअगिनि, कोउजलिदिविख्यात ॥ सामिविह्विपद्यात्म ॥ ६३ ॥ तामिविह्विपद्यात्म ॥ ६३ ॥ तामिविह्विपद्यात ॥ ६३ ॥ च्यापारिणनामकी, वेदज्ञानरसमोय ॥ ६४ ॥ इंकरकीनारीसती, निजसमल्ह्योनपूत ॥ ६५ ॥ द्याप्रेतिवृह्विक्याय्योतवृह्वि, करिकेयोगअकूत ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांघवेशश्रीविश्वनाथिसिहात्मजसिद्धश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंत्रकृपापात्राधिकारीश्रीरचुराजासिहजूदेवकृते आनंदाम्ब्रुनियोचतुर्थस्कंप्रेप्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

दोहा—सुनिमित्रासुतकेवचन, विदुरविनोदिहपाय । जोरियुगलकरकंजपुनि, दीन्होविनयसुनाय ॥ विदुरुखान्य ।

शीर्टांसुश्रीवसोमितसेतू।दक्षविरोपिकयोकेहिहेतू॥करतरह्मोद्वहिताकोआदराकेहिकारणअतिकियोअनादर॥१॥ शांतचराचरगुरुत्रिषुरारी।दक्षवेरिकयकहाविचारी॥२॥श्वगुरजमातविचारिविरोधू । सतीतज्योतत्रकरिअतिक्रोधू॥ कारणतासुसकळस्रुतिराई।देहुकुपाकरिमोहिसुनाई॥३॥सुनिमित्रासुतविदुरसुवानी।कहनळगेसोकथावसानी॥

#### मैत्रेयउवाच।

पूरवसुनिमरीचिकीयागा । होतभईतहँसववडभागा ॥ देवऋषीञ्चसुनीञ्डुआये । औरहिसद्धप्रसिद्धसुहाये ॥ ४ ॥ 🔧

देखि—छागिगईसुंद्रिसभा, दक्षप्रजापतितज्ञ । आवतभोपरकाशनिज्ञ, फेळावतसर्वज्ञ ॥ ५ ॥ देखिद्क्षपरजापतिकाही । सिगरोज्ज्योसमाजतहांही ॥ पेनउठेविरेचित्रिपुरारी । अपनेतेतिहिछोटिविचारी ॥ ६ ॥ सुरसुनिसिद्धहुविप्रज्दारा । दक्षहिसकछिक्येसत्कारा॥दक्षविपाताकहाँशिरनाई । वैद्योनिकटनिदेशिदपाई ॥ ७ ॥ इोकरउठेनदक्षनिहारी । कीन्द्रोकोपद्क्षत्वभारी ॥ शिवकहॅजारतअसटगहेरे । कह्मोदक्षत्रहुवचनकरेरे ॥ ८ ॥ सुनहुसक्छत्रव्रपिगुनाना । जासविनेदेवमहाना ॥ मेनहिकछुपमंडतभारों । अरुअज्ञानतेनहिमनमापा ॥ ९ ॥

देहा—यहशंकरनिर्द्धम्भति, सुरयश्कियोविनाश्च । स्तमारगतेहीनहैं, करतकुषेपप्रकाशः॥ १०॥ साबिशीसममोरिकुमारा।छीन्द्रोअप्रिसास्विद्भारा ॥ तबतेमोर्राशप्यद्वगयकः । सुनसमानममानतभयकः ॥ १०॥ जबतेष्याद्रोसुताहमारा।छीन्द्रोअप्रिसास्विद्धारा ॥ तबतेमोर्राशप्यद्वगयकः । सामोहिद्धस्वानहुनहिकदेकः ॥ जबतेष्याद्रोसुताहमारा।तबतेगवेनजातसँभारो ॥ मोहिद्धाराउठ्ठश्चनपहिन्देकः । सामोहिद्धस्वानहुनहिकदेकः ॥ यहमरकटरोचनपारांशी । वेदोमानदुशांतिवदंशी ॥ १२॥ अशुचिअनाचाराअभिमानी । अस्यवेद्द्याराज्ञानी॥ विनवाहदियमुतासुन्द्रारायगुद्धकरेनद्वपद्वारं ॥ १३॥ इम्बानमहयदङ्गितवामाः ॥ भूतवेतपुत्वकरनित्रामाः ॥

देहा—नमरहत्तरोत्तरहेसेत, सोटेहिरफेवार । देक्ट्यंमबागतग्द्रत, इमझानवद्रवार ॥ १४ ॥ चिताभस्मिनितशंगटगाँव । मसुजमुंडमाटाउरभाँव ॥ अदमत्तमतवाग्नप्याग । मसुअझिबझिबनामहियाग ॥ . तामसभूतपिझाचननाथा।सञ्जनयादिननाबदिमाथा ॥ १५ ॥ दायविर्धविनिदेझिबचाग । बन्योनमोमोटेनऋमार्ग ॥ नीतिहुमुग्नेदातिकरकान्तः ॥२३ श्रीक्रयप्रसञ्ज्ञसनदृष्ट्यसम्। ॥ त्रसेनोसदृनशमद्देशमा । अदेदंग्रश्चयकदृष्ट्यस्य इ रुक्तकोरपुर्विद्यादकर्मरार्गः विरुद्धकरेतेस्युद्धादनादेवेग्यन्ति स्वक्ष्मप्रस्यक्षाभाष्ट्रभाषाकम्। सनुद्रभाषेतीयो अध नीतिकुद्देदकद्यामृग्यसाद्धी । हृपादीतिदेव्यदिमृतिकर्षुद्धीयन्त्रभ्यमृतिस्वकद्यपदीमृतिकद्वयस्यसम्भरीति।

अभित्रभाग ।

कराहण्याकित्याणात्महरू । मायापूष्णम्याहरूपंच १० वद्याविष्युमहेशनमामा । विहिमेश्रम्योक्तीनमीस्वामाधारण मायाय यक्षाविक्तमांव । स्वारहणाहरूपानदेशाय ॥

राजाननावावाग्यकांकृताः मीकेरेर्द्रायः । नीमेर्गारकोमकनः रिस्मयनायनशायः॥ २०॥

श्रीमद्भागवत-स्कंध ४.

दोहा-सोनरनारायणचरण, हमसनकरहिंपणाम । करहिंनाथहमपरकृपा, देहिंसदासुखधाम ॥ ५६ ॥ नासुन्यन्छ्षिल्ज्ञतकंजा।जालक्ष्मीनिवासस्यसुंजा॥ शास्त्रगम्यहेनरनारायन।ज्ञाहित्सुरसिरजसत्वायन॥५७॥ पासन्यन्छ्षिल्ज्ञतकंजा।जालक्ष्मीनिवासस्यसुंजा॥ शास्त्रगम्यहेनरनारायन।ज्ञाहित्सुरसिरजसत्वायन॥५७॥ रनारायणतपुत्रहुक्निन्हे । युदुकुरुकुलअवतारहिलीन्हे ॥ हैनरक्नोअर्खुनअवतारा । नारायणवसुदेवकुमारा ॥ ५ रात्तवरात्ववर्षाः । त्रुअष्ठप्रज्ञानात्वर्षास् ॥५९॥ अभिनारिस्वाहाजहिनामा।भयेतासुत्रवस्रवासः ॥ १९॥रथीद्वेदोउवीसः । हस्योअवनिभासमातिर्धासः ॥५९॥ अभिनारिस्वाहाजहिनामा।भयेतासुत्रवस्रुवस्याः॥। सामिनहिंपद्ञाज्यपहु, चौथो्अग्निप्नात । कोऊहिंबिस्तेअगिनि, कोउजलादिविस्यात ॥ तामुमुपातिय ॥ ६३ ॥ ताहिक्, दुहितामगटीदोय । व्युनाधारिणनामकी, वेदहानरसमोय ॥ ६४ ॥ शुंकरकीनारीसती, निजसमरुद्योनपूत ॥ ६५ ॥ दक्षत्राहत्याग्योत्तुहि, कस्कियोगअकृत ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजािथराजवांपवेशशीविश्वनाथिसिहान्मजसिद्धिश्रीमहाराजािधराजशी महाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाञाधिकारीश्रीरघुराजासिंहज्देवकृते आनंदाम्बुनिर्पोचतुर्थस्कंपेत्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

दोहा−सुनिमित्रासुतकेवचन, विदुर्रावनोद्दिषाय । जोरियुगळकरकंजपुनि, दीन्होविनयसुनाय ॥

थुशिवसोमतिसेतृ।दशुविरोधिकयोकेहिद्देतु॥करनरद्योदुहिताकोआद्गकेहिकारणअ्तिकियोअनादर्॥१॥ ायसम्बद्धाः । स्वतंत्रक्षियक् हार्षिचासी।।२॥श्वमुजमानविचारिक्षिपः । सनीनम्योनमुकरिसनिकापा। १४९७७।=उद्यालक्ष्यक्षक्षक्षात्रपादाम्यात्र्यात्र्यात्र्यात्र्यस्यात्र्यस्य । विद्यात्रस्यात्र्यस्यात्रस्य । स् सुसक्टमुनिसई । देहङ्गपाकरिमोहिसुनाई ॥३॥ सुनिमित्रासुनिदुरमुत्रानी । कहन्छगसाक्थानसानी ॥

नरीचिकीयामा । होतभईतहँसववडभागा ॥ देवऋषीशमुनीशहुआष् । औरदुसिद्धप्रसिद्धमसिद्धमुहाषे ॥ ४॥ हा—ट्रामिगहुसुंद्रिसम्।, द्शप्रनापतितत्र् । अवन्भापस्मुहानन्, फुटावन्सुवृत्र् ॥ ५॥ धारणागमस्यवारतम्। प्रवनगमस्यवन् । यात्रपमामस्यायमः, मणामप्रवन् ॥ ॥ ॥ त्रापतिकार्त्ते । सिग्राउट्योसम्।जतहांत्ते ॥ पन्उटावरंचित्रियसम् । अपन्ततिहिद्याटित्यास्॥ ६॥ त्या गणनवस्य । द्सिहिसकलकियसत्कारा॥दसिन्धातकहीद्देशन्दः । युञ्जातमानक्यान्य गणाः ५ ॥ इडुनिप्रबद्धारा । द्सिहिसकलिक्यसत्कारा॥दसिन्धातकहीद्देशन्द्रः । युञ्जातिकटनिद्दाहिष्ट्रः ॥ ७ ॥ र्षेष्ठावनवद्याः । वृत्तावृत्तवभारोः ॥ हित्तक्हँ नारमञ्जूष्ट । कृद्रावहत्वसुत्रवनकर्रः ॥ ८॥ रणा परत्र र भरत्यत्र प्रमुख्याच्यास्य ॥ प्रत्यभ्यास्य स्थान्य वर्षः । अस्य स्थान्य प्रदेशः । ज्ञान्य स्थान्य अ अस्तिष्म् जात्राः । आर्षये जदेवमहानाः॥ मनिहिक्षुपर्य डेन्भार्षाः । अस्य ज्ञानने नहिसनमापाः॥ ९ ॥ ्यहर्शकरिन्छंब्झाति, मुर्युराकियादिनाङ्ग् । सन्भार्गनेद्दीनद्दं, करन्कुपंपुपकादा॥ १०॥ त्रक्षाच्याक्ष्याम् उत्प्राक्ष्यास्य ॥ त्यत्मामञ्ज्ञाद्याकाकः करा अगुन्तवस्य ॥ १२॥॥ विष्याच्याक्ष्याम् विद्यानामञ्ज्ञात् । सुन्तवस्य ॥ १२॥॥ णार्थं वाराव्यान्याम् वार्यं वार् उताहमागीतवृत्यं वतात्रसमाग्री॥मोहिङ्सिउडवज्ञितयहिरहेडा मानाहिङ्सियातहुन्हिक्हेडा॥ वनपासंद्रो । यद्यमानुद्र्यानविद्देशे ॥ १२ ॥ अझुचिशनाच्याश्रीश्रीभमानां ।शमयाद्द्रशर्शश्रीअझानी॥ तिमहाह्ययमागुरुकहेवद्षराह् ॥ ५२ ॥ इन्यानमहेयहकृतिवामा ॥ भूतप्रतयुत्करतिवामा ॥ भारतन्त्रावनदेननः साल्धिस्क्यार् । वस्त्राचनवानगरनः दुनमानगरहनारः ॥ १८॥ वस्रदनस्वनदेननः साल्धिस्क्यार् । वस्त्राचनवानगरनः दुनमानगरहनार्॥ १८॥ 

चननामास्यनमाहिननाबहिनामा ॥ १६ ॥ हापत्तिम्चिन्देद्यदिनाम् । बन्योनमानिदेवसम् ॥ वननामास्यनमाहिननाबहिनामा ॥ १६ ॥ हापत्तिम्चिन्देद्यदिनाम् । वस्योनमानिदेवसम् ॥

आनन्दाम्बुनिधि ।

राज्यात्र । देनज्ञापचद्वोर्ष्यनेर्गे ॥दुक्षश्राचमनक्तितिहृद्येतादियोशंभुकर्वज्ञापकदोत्त॥ १०॥ दूर्तगित्रपुर्ता । होयनयज्ञभागअभिकारी ॥ अहुअधमयहुद्देवनमाही । तातेअसतवचनमुमनाही ॥ १८॥ द्रारामन्त्रसम् र वात्रपत्रसम्मानसम्बद्धाः । अवस्य सम्बद्धाः । साम्यसम्बद्धाः । १९॥ दोहा-यदपिद्ववारणकियो, तद्पिद्धहरकादि । शापहिद्वस्यात्त, गयोख्धपित्यहमादि ॥ १९॥

॥भाज्ञवकाखानवारा । वाल्यानवाछानवकारा ॥ अववङ्कवृद्धसम्बद्धा । विन्दृश्वरुआयस्य । वृद्धस्यानकारा ॥ वृद्धस्यिवस्यादियारा । कलायानिजयस्मप्रताया॥२०॥समदश्चीत्रोकस्भगताना । करतद्रोहजोद्धस्योनकारा॥ न्यसप्यद्वाक्शाया । फलायााप्ययस्ययतायात्रर्थात्तपदशाश्वरस्थायाः। पदसद्राकृषाक्ष्यः याप्ययः प्रश्नुहिजमरिअभिमाना । कर्राहिदोहतेकुमतिमहोना ॥ तिनकोषीयमायपरलोका । लाहितदिनसंग्रतशिका॥ । इत्र नद्यारुगनारजाननामा त्यरारुतारुग्रद्यमायान्यत्या । ।यत्रभाष्याययायस्यायः । यागरुपायः व्याप्तर्यायः । । । । । । गृह्विपयङोभट्यङीना । कपटकपमेपरामप्रयीना ॥ सुस्कृहेर्तुस्निद्ययः । वृथारेदवादीकृहवाँ ॥ २२ ॥

न्यान्ययाम् । भगव्यन्यगरायन्यमः ॥ अत्रम्ययसम्यामः । उत्रमायमानः । दोहा-जातमञ्जानमुलायदियः कृरतजननअपमानः । नारिअधीनसदारहः, दक्षपञ्चनसमानः॥ दाक्षा आतमभागस्रुणायायम् भरत्यसम्बन्धानः । नार्ययामवदारकः दश्चमणुगतमानः ॥ क्षद्वप्टहोंपसुख्यागः । मोवचननमेवारनलागः ॥ २३ ॥ मानतनिहंश्रज्ञानिहज्ञानाः । दक्षमङ्नमहंश्रह्मयानाः ॥ वडुरहापुरुष्ठामः । मापयननम्यारनञ्जमः ॥ र्रुः ॥ मानतनाहगञ्जानाहञ्जाना । दवनकृतम्बह्सहि ॥ रु० ॥ बातेपरोरहसंसारा । तहंतेकपुरुनहोपुरुवारा ॥ अरुनेदश्वहिंदुरसर्राहं । तिन्दुनजानहुनरकहिंसहिं ॥ र० ॥

गावभगरक्षववारा । वक्वक्षभृष्ठमकाभुज्यारा ॥ जरुगद्दशक्ष्यहर्मसाह् । विगृहुग्गाग्हुगरकाक्ष्यार ॥ जरुगद्दशक्ष्यह इकिस्तिद्दिवहुमान । करिहतेह्रहिनस्कपयान ॥ २५ ॥ होहिसवंभदीश्चरतेदं । जेजीविकाहेत्तवस्ति राजराज्यारप्रपुरुपण । जगररुवराज्यस्य प्राप्त ॥ २५ ॥ कृतास्य मन्त्राश्यव । अणाप्रपारप्रवाण ॥ देहगेहपनमहँजिनप्रीती । तेपावहिभिधुककोरीती ॥२६ ॥ ऐसोसुनिनंदीकोञ्चापा । मृगुसुनिपायपरमतापा॥ नन्यानाराता । तमानवान्युक्ताताता ॥ २५ ॥ ५ताखानव्यान्यसामा । २७७१तामाराता दोहा-दुसहज्ञापस्युहृदयो, जोनहिनारणहोष । जाहिसुनतिसगरअमर,रहमहादुसमोष ॥ २७॥

पारा पुरारम्मा पट्टाइप्पा भागारपारणहाय । भागरप्रात्यासम्बद्धाः स्वाहस्य । स्वाहस्य । स्वाहस्य । स्वाहस्य । स्व त्रेश्वरित्रकोष्य पठावे । आशंकरके मत्तकहाँवे ॥ तेपासं डोहाँ यैविशेषा । शुभशास्त्र तेतिस्य । स्वाहस्य ॥ स्वाहस्य गराजराजनाजन्य प्रजान । जाराजराजनाजनाज ॥ तपालङाहायावश्या । शुमशास्त्रनतावध्याहरूमा ॥ तपालङाहायावश्या । शुमशास्त्रनतावध्यात्तरकाहँजाही ॥ जटामहमहाङ्ग्रेजेपारी । महामृहमतितजेशचीर ॥ शुन्नकमतमेनिततत्त्वहाँ । तनस्यात्तरकाहँजाही ॥ क्रिकेकेसावर्गकेनेपारी । क्रिकेटिकेसाकेनिकाल्या ॥ २० ॥ व्याप्त व्याप्त ॥ १००० ॥ जान्यपरम्परम्परम्पानः । ।त्रापरम्भातमद्भागः ॥ ५५ ॥ ।व्यवदानधातनदा । धारकमगमवाद्वार्यः ॥ ततिनेसविश्वित्रमण्यस्ति । तिनकोष्ठभपाविङ्गिकहर्ती।३ ०।विदमामृदायककल्याणा । जासुजनाद्वेत्रमहिष्माणा३ ॥ ततिनेसविश्वित्रमणअहर्ति । तिनकोष्ठभपाविङ्गिकहर्ती।३ ०।विदमामृदायककल्याणाः । जासुजनाद्वेत्रमणा३ ॥ त्रिहार्न्बहुम्मूर्पिसूर्यपस्यः चल्लाहुजानसत्त्र्ययः । त्राकृतिनद्दाकृरीः, परिपगमहाङुप्यः॥ - व्यक्तिन्द्रम्मूर्पिसूर्यपस्यः चल्लाहुजानसत्त्र्यः । त्राकृतिनदाकृरीः, परिपगमहाङुप्यः॥

पाणाः चुडुमलापछरापत्तयः चणाहणानसत्तप्य । ताकातानदाकराः घारपगमहाकुपयः ॥ तातहोहासकरुपालंडी।भयेअदंडिनकेतुमदंडी॥३२॥(मे.उ.)ऐसोर्छीनकोशापा॥महोदवर्णहेअतिसंताण॥ चन्नेसम्प्रोतिसोनकसात्राः । निसन्देक्टिमोनेक्टसारमान्यः ॥ जाजबाडुव्याच्याप्यकाम्ययम् अन्यव्याप्यक्षाप्यस्याप्यः अभ्याद्धानमृशुस्रामकाशापाामहाद्वणह्यात्वापः । उठेसभतिमोनहशाना । विमनकियोकिठासपयाना ॥ ३३ ॥ तत्रपुनिरहेप्रजापतिजेते । क्रनयज्ञ्यात्राम्यः ॥ जडेमभार्तमानम्यसम्भेतः । सायस्यसम्बद्धानसम्बद्धाः उज्यानावनागरुसामा । ।वसनाकथाकणासपथाना ॥ ३२ ॥ तवपुानरहप्रनापातजत । करनयञ्चणगतहता ॥ जहँसंगमगंगायमुनाको । पातकनाज्ञकनामुपताको ॥ सोईतीरथराजप्रयामा । तहाप्रनापतिकल्हिमा जाहेन्नग्रज्जनेन्द्रनाका । जासक्रकोजियासम्बद्धाः गरुवननगणपुरुनामा । भावकनाराकणाधुपताका ॥ साईतास्थराजप्रयामा । तहाप्रजापातकार्ववणाः ॥ जाकनाथअहेंयदुनाथा । नारातकोटिपापयकसाथा॥३२।ऐसेतीस्थमहमसकरिके । न्हायात्रिवणाअतिमुद्दमिकः॥ होडा-किम्प्रसेत्स्यस्यासकः त्रा न्याप्त विकास के स्वाप्त के सम्बद्धाः स्वाप्त विकास के स्वाप्त के सम्बद्ध स्वाप्त के स्वाप्त के सम्बद्ध स्वाप्त के स त्तवः । नगरप्रगण्यः गण्यः, त्यगर्यः। त्याप्यः। । वापशास्त्रगणः। त्यापणायपायः। एउ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवायवेशश्रीविथनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाश्री इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवायवेशश्रीविथनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाश्री

राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारीशीरपुराजसिंहजूदेवकृते अानन्दाम्बुनिघोचतुर्थस्कंभेद्वितीयस्तरंगः॥२॥

दोहा-इंकरदक्षमिरोधमहँ, बोतेवर्षहजार ॥ १ ॥ पुनिदक्षहिषिधिदेतभे, प्रजनपाठअधिकार ॥ पान न्यानश्दलापरापमहः, वातवपहजारः ॥ ९ ॥ पुनिदल्लहिविधिदत्तमेः, प्रजनपाठअधिकारः ॥ भयोदल्लकेगवैमहानो । तवपुनिवाजपेयमल्डानो ॥ २ ॥ वाजपेयकरिदलसुलारो । केरिवृहस्पतिस्वम्याठेवाये दक्षकरनठारयोतेहिकाराः ॥ ३ ॥ तहमम्पर्तिवस्तितित्वस्यः ॥ व्यापनिवस्तितित्वस्यः ॥ यनापरानगमन्द्राना । तन्धुानवाजपयमख्ठाना ॥ २ ॥ वाजवेयकिरदक्षसुखारी । केरिवृहस्पातस्वभाषाणः दक्षकरनठाग्योतिहिकाठा ॥ ३ ॥ तहँसुर्रापेत्रसर्पिविद्याठा ॥औरहुवेदिपतरसवआयोनितिनजनारितसंगठेवाव दक्षकरनठाग्योतिहिकाठा ॥ ३ ॥ तहँसुर्रापेत्रसर्पिविद्याठा ॥ ॥ व्यक्तिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर्णेतिस्वर . . . . , <sub>दूरणपरा</sub>नुस्थातसाजाग् ॥ ४॥ आरह्विद्याघरगंधवं । चारणाकप्रजादक्ता ॥ ४। . . . । गवनकेलासहिनियराई ॥ असम्रुनिम्रुरनम्रुरिनकेवेना । भयोसतीवरआर्नेदर्गः ॥ भूपणवसनमॅगार्ग्ने विक्रियन्त्रे सिम् ्। गयनकलासाहानयराह् ॥ असम्रानमुरनमुरनकवना । भयासताज्यजानपर्ः ॥ दोहा—भ्रूपणवसनसँवारिकें, निजनिजचढ़ेविमान । दक्षयज्ञज्यस्वमहा, पेखनकराईपयान ॥६॥

अससुरसुरसुंदरीनिहारी।सतीञ्ञंभुसोंगिराउचारी ॥७॥ (स.उ.)दक्षप्रजापतिआपसयाने । करनयज्ञआरंभहिठाने ॥ तहादिवसुवकरहिपयाने।मोहियुत्तचिख्यजोप्रसमनमानै८ममभगिनीनिजपतियुत्तजेहें । इकइकसोमिछिअतिसखेपेहें तातेमोरिहुअसअभिछापा।करोजायतहँकछ्यक्षकाखा ॥ देहेंपितामोहिंबहुभूपण । तहाँगयेनहिंहेकछुदूपण ॥ ९ ॥ लिसहोमातुमानुभगिनीको।निजभगिनिनमिलिहोयहठीको।।ल्स्योनपितुकहँयहुदिनबीते। पुनिकवर्जेहैंयज्ञव्यतीते

दोहा-अवैऋपिनयुत्तजनकमम्, करतवृहस्पतियाग् । उचितगवनयहिकालगुणि, हियेहोतअनुराग् ॥ १० ॥ यद्यपिजगतअहेतुममाहीं।सोकछुतुमकोअचरजनाहीं॥नारिस्वभावनमोहिकछुचेतु।देखनचाहींजनमनिकेतु॥११॥ छसङ्खचढीं छुरनारिविमाना ।ममपितुं गृहकहँकरहिंपयाना ॥ अछंकारकीन्देसवअंगा ।चर्छीजाहिंनिजनिजपितसंगा ॥ अगर्नेविमानगगनमहँरानें।सोहतज्बुक्छहंससमानें॥तातेहोतिहमारिहुआज्ञा।छसहुँजायपितुयज्ञतमाञ्चा ॥ १२ ॥ पितुकोमसञ्ज्ञाहसुनिकाना।किमिहमसोरहिजायइञ्चाना।।यद्यपिपितांबुरु।योनाहीं । तद्यपिउचितपरतमनमाहीं ॥

दोहा-पतिपितुसुदृदृदुगुरुसदन, विनहिबोछायेजाव । मोहिउचितरुखिपरतप्रभु, कसर्नाहिदेहजवाव ॥ १३॥ नाथकरहुमोपरकृपा, पूरिकरहुअभिलाप । मोहिअईगीकरिलियो, कियोकबहुँनहिमाप ॥

#### जोरिपाणिविनतीकरों, सुनियेकंतमहेज । पिताभवनकेगवनको, मोकोदेद्वनिर्देश ॥ १४ ॥ मैत्रेयउवाच ।

छंद-सुनिसर्तीकेअसवचनज्ञंकरनेकुमुखमुसुक्याय । तहँदशकेकदुवैनसुमिरतदियोजोहियलाय ॥ तवकहचोञंकरसतीसोअसविविधविधसमुझाय॥१५॥यहभनीतेनीकीगिरामोहकाहिंउचितजनाय ॥ पतिपित्सद्धदग्ररुग्रहगवनविनवोल्छेहस्तिपर्म । पैजोकियेनहिंहोहिनजपरदोपट्टिएअञ्चर्म ॥ १६ ॥ तपवित्तवयविद्याकुलहुवपुसंतपटगुणनानु । येपटनोहोहिअसंतकेतीकरहिंदोपमहानु ॥ सबसुरतिताकीभूळिजातीहोतअतिअभिमान । सोकरतिनदासंतजनकीरइततेहिनहिंज्ञान ॥ १७ ॥ ऐसेजननकोसुजनगुणिनहिजायतिनकेगेह । जोजायहठितोक्कटिङभुकुटीतकहितजितेहिनेह ॥ १८॥ तसर्वेरिविश्लिनद्वनहोत्नेफोरितनुक्विजाहि।जसदहत्तिशिदिनवैधुकेकद्वचनजननहिंकाहि १९॥ यद्यपिसतीत्वमतासुद्दितातद्रिपममतियरुपि । वहदक्षअविश्वज्ञानवश्वभूमानकरिद्विशिषि ॥ २०॥ शटहटकरतसचनविरोपविलोकिसंतविभूति । जिमिदैत्यहरिसो वेरकरहिनचलतिकछकरतृति ॥ नहिंदोहितनसमजरतनिशिद्नभरतदुखडरभूरि।तिनकुमतिजनकीकामनानहिंदै।तिकोनिदुपूरि २१॥ चिछिटेवआगूकरववंदनकरहिंजेबुधर्जीन । तेमानिअंतर्यामिसवथटकरहिंमनतेतीन ॥ निहिंदेहअभिमानहिकरहिंगुणिटोककोव्यवहार॥२२॥हमिकयेमनतेतिहिंप्रणतिजेहिहियेनंदकुमार २३

मिपसकटदेवसमाजकेमोहिकद्योकदुवहुवैन । मिकियोकछुअपराधनहिनानहिसकटसुरसेन ॥ २८॥ दोहा-मानिनमेरोवचनजो, इठिजेहोपितुगेह । देखिअनादरमोरतो, तित्तिदेहेदेह ॥ वंधुनकम्पिमेंछहे, जोसञ्चनअपमान । तोञ्चतिशयदुष्टेश्यिक, तजततुरततहँगान ॥२५॥ इति सिद्धिश्रीमेन्मेदाराजापिराजवांपवेशविश्वनाथसिदात्मजसिद्धिशीमदागुजापिराज

श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकार्गश्रीरपुराजसिंहजदेव कृतेशानंदाम्बुनिया चतुर्थस्कंषे तृतीयस्तरंगः॥ ३॥

हैंपितातेरोमोरद्रोहीकहीतातेतीहि । नहिंखस्वनताकीओरतोकोउचितपरतोजोहिं ॥

## मॅत्रेयउवाच ।

दोहा-भाषिसतीसॉवचनअस, हेगेमानमटेटा । टागेकरनविचारमन, पायोपसहेत्र॥ द्वान् माभववावाव राज्या व्याप्त स्वाप्त । इंद-सुनिस्तीशंकरकेवचननद्विस्कृतिगवनपितागृह । बाहनजनककायागङ्गभित्राश्चास्माहेमहे ॥ कहुँ जातिक हुँ पुनिल्होटिआवितिफेरिगवनितद्वारलें । पुनिल्होटिशिवकोवदनताकितरहित्रिगवहुवारलें ॥१॥ कहुँ क्ट्नकिरअतिकोपभिरिशिवकोतकिद्दागंकते।यहिभाँतिह्नेपुनिविकलअतिनहिंकिहसकितक्छुकंकते॥ पुनिवारवार्रिहेशवार्त्वेअतिकोपभिरिश्वकोतकिरियाँ। । निजकंतकोनहिंवचनगुणिपितुप्रीतिकरंगिहरँगी॥ गवनीसतीपितुपानदेखनत्यागिशिवअर्द्धगको॥ ३॥ तहुँ कुं कुं भणहुतह जारनचलेगिहितेहिसंगको॥ अतिचपलमिहिमहुँ परतपदनहिंसगिशिवगणपावहीं। मणिमानमदआदिक सुभटनंदिश्वरिहलेधावहीं॥ चिलेगसीवहुद्धस्पेपहुँचेसतीविग्वयापके॥ ४॥ बहुविनयकरितेहिद्यपभपहँल्वेचलेहुतिहसंगको॥ कोइविज्यकेहुक् कंजकोको छसारिकाको छआरसी। कोइक्वकोईचमरकोईमालस्रपुनिधारसी॥ कोइवेणुकोईशंखकोईदुंदुभीनवजावहीं। कोइगानकेवहुतानलेकलरविह्यामनछावहीं॥ ५॥ सहिभाँतिसंयुतगणनतेपहुँचीसतीपितुयागमें। जहँवेदपित्रकरतिहस्तिविश्वतिअत्तिअतुरागमें॥ वहुदेवअरुवहुविश्वअरुवहुतिहस्तापणसोहहीं। मुद्दारुकंचनलोहकुक्कोपावतहँममोहहीं॥ दिश्वयाङ्कोलिकेकोहिस्योपित्वयागमें। वहुदेवअरुवहुविश्वअरुवहुतिहस्तिकोहिस्यापणसोहहीं। मुद्दारुकंचनलोहकुक्कोपावतहँममोहहीं। किययज्ञशालोकपदेशप्रवेशअतिभौदितसती॥ दिश्वतिकेष्ठितिकेष्ठिप्तिकेष्ठिप्तिकेष्ठिप्तिकेष्ठिप्तिकेष्ठिप्तिकेष्ठिप्तिकेष्ठिपित्विक्तिकेष्ठिपितिकेष्ठिपित्विक्तिकेष्ठिपित्विक्तिकेष्ठिपित्वे। । विजनकतेअतिलहिश्वताहर्सतीकोपविशेपिके॥ ८॥ यद्यपितनिकरुक्तिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेष्ठिपितिकेषितिकेष्ठिपितिकेषितिकेष्ठिपितिकेषितिकेष्ठिपितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्याप्तिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेषितिकेष्यस्तिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेषितिकेषितिकेष्ठितिकेष्ठितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषितिकेषि

## सतिस्वाच।

जाकोनकोऊप्रियअप्रियनेहिचरणरजनग्रहारधरे । तेशंभुकोतुमहींविनापितुकोअनादरअसकरे ॥ ११ ॥ परदोपकोसः ननगुणतगुणतुमहिसमञ्चठनेनहीं । छचुगुणहुकोवहुत्तेविचारहिजेविवेकहिंसहीं ॥ १२ ॥ नेभरततु अभिमानअतितहरहिजोनिदनकरें । तीअहेअचरजनाहिकछतेसुकृतहतनरकहिंपरें ॥ १३ ॥ जेदिनामज्ञिवइकवारकदत्तिहनज्ञतद्भुतअघओषहैं । तिनकेभयेपितुहायदोहीजासुजस्रअमोपहें ॥ कुछासपतिकीर्गतिवमछञ्जासनस्वेसुरमानहीं ॥ १४॥ पदकमछरजिञ्जर्सेपरहिअरुकर्राहेग्रुणगणगानहीं ॥ जेचदतत्रह्मानंद्रतेजनकरत्भित्तमहेशकी । तिहुँछोककेपूरणमनोरथवानिजासुमहेशकी ॥ तिनकोषिरोपीहोतकतिपत्ततोहिकछुमृझैनहीं। अतिशंकहरशंकरसशंकरशंकररातिंसही॥ १५॥ नोकर्देनीशकोअश्चित्रसोविधिननानरितेदिकहा । अंगनविभूतिकपालमालमञ्जानवाससदामहा ॥ पुचरचरुनकोशीक्षापार्ग्हमोदमंगळळहनको । यहविदितसवनग्रवाततातज्ञित्तनहिताहिकहनको ॥ १६॥ नोकहिंद्राटमुरानाथनिदनतासुग्सनाकाटिय । यटहोयनोनहिंतोतुरततहँशीशभपनोछटिये ॥ अपनानएनदृत्तेनकताथननमृदिपराइये । यहदसनातनधमसाचाएसदाचितछाइये ॥ १७ ॥ नातेन्त्रनित्रन्तिमारतन् अवअञ्चिमनिद्दिरासिद्धी । करिकेमदाविपत्रित्मात्रन्वमनकसमनासिद्धी ॥ १८॥ नेमगनः सन्मानंद्मदं निर्पार्थनंप्यनमानद्यं । जेपपृतिमारगनिरन्तेनदिनिपृतिमारगजानदीं ॥ प्रमनदैनदिन सनदो अनिमिदेनमानुपभिन्नदे । नेकाननिद्नदैवास्पानसदामनिछिन्नदे ॥ १९ ॥ देविसुमास्यविस्तृद्धं स्रस्यमेगंभर स्युनर्ही । तिनकी कर्मनिजनकाँनदाकुमनिवरभानीसदी ॥ २० ॥ क्षेत्रिक्षक्षिमादिकस्मार्गतेनतुरदेरयोगदि । वैगायमानविद्यालव्यवनकानतिनकोभागदि ॥ नुम समेरीमेनिमननिशिदिन समेरीभोगनारी । पर्युमनियननुमकीप्रशंपनताहिनेगर्वदिगरी ॥ २१ ॥ रिकारितन्त्रकोरमारेशन्द्रोदिलीनयो । यदिगानिदैनीदिक्षेत्रम्हक्षेत्रसीदिक्षेत्रदेनयो ॥ २२ ॥ भवअवटाप्तविद्तद्वदिनानामभमग्रहाति । नहिमुसद्गापनपीगीग्राकेमद्वादुकातानी ॥ २३ ॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ४

## मैत्रेयउवाच।

## मेत्रेयउवाच ।

दोहा−शंकरकेगणभागिक, गयेदुखितकेटाश । सर्तामरणभरिभीतिहिय, करिनहिंसकेप्रकाश ॥ छंदहरिगीतिः-तवजायनारदशंभुकेढिगकर्रीपेसीवानि । तुमकरावेटसुचितशंकरपरैनदिकछुजानि ॥ उत्तदक्षकेमसमेसतीलस्किनभागतुम्हार । अरुपायकैअपमानपितुसाँद्विप्रकापअगार ॥ उत्पन्नकरियोगामिनिजतनुभस्मिकयतेहिटोर् । तवआपकेगणदक्षकहथायहननकरिज्ञोर् ॥ तवभृगुअनलमहॅहोमकरिरिभुदेवतहॅप्रगटाय । तिनसवरेगणकोलुवाटनमारिदीनभगाय ॥ मुनिकसर्ताकोनिधनशंकरकोपकीनकटोर ॥ १ ॥ दंतनविकटकटकटकरतचटपटचटकितिदिटोर॥ अपरनदसतपुरजटिजटानिजझटिकतिहतसमान । पुदुर्मापटिकपावकसटार्माकियोनादमहान॥२॥ पटकत्तपर्राणपुरजटिजटायकपुरुपप्रगट्योपोर् । सायाजनहिकावपुप्रजितदरदंहपनसम्होत् ॥ मुरजसरिसत्रपटगभयंकरदोरदंडहजार । जेहिडाङ्कालदुनेकगलपनालमुसनिस्तार ॥ बहुन्बरुनन्बारामारुसेबिकरारुशिरकेवारु । सबकरनअस्त्रनशस्त्रपारगरकपार्राद्वमारु ॥ हेर्नामजाकोबीरभद्रअभद्रशिवअस्तिति । करजोस्कित्तन्युससडोशिवमोंकद्रीअमिवानि ॥ मिंभहोंकिकरभाषशंकरकरोंहुकुमजोहोय । तत्रविहंतिहरवेटिवचनहनुद्धक्रोमससीय ॥ हुँदुरमोरेभटनकोर्सेनाअपिपवटवान् । अवकरुर्विटंबविद्यादशहुदुननदृत्वपयान् ॥ २॥ असपापशासनअंभकोनदॅबीरभद्रप्रकोषि । शिवकोप्रद्विनदंबल्योद्वर्धाद्वर्द्वद्वन्विननोषि ॥ क्रोनाप्राम्प्रचंडरीकतदीरदंडअसंड । जनुसंडसंडरिकन्तअंडरिक्रम्नर्गानंड ॥ ३ ॥ अंकरहेककिकरभवंकरचेटनाकेनंग । अंतरकारिनक्षंत्रतनरुष्ट्रअतितर्केशनभन्त ॥ गहिंचीरभद्रअञ्चलपाणित्रिश्चलविनसमान । पापोटहादन रग रगपन हाप रगिनहात ॥ ततुनीटपहिराषिपभूपनर्नाडेवजनुपनस्यामः। क्रारपोग्झारकद्रेरपास्तकाळ्यस्कृतम् ॥ ६/

٠:

जबदक्षकोमखरहचोयोजनपांचसातप्रमान । तबसदिसअरुयजमानऋत्विजऔरसुरहुमहान ॥ उत्तरिद्ञादेखतभयेधुवधूरिधुंघाकार । सवकहींहसुरसुनिनिजपरस्परिवरिचिविविधविचार॥७॥ भोधूमधूसरव्योमउत्तरहेतुकछुनजनात । नहिंवहतमारुतनहिंतपतरविअहेकछुउत्पात ॥ अवहींजियतप्राचीनवहींउप्रजाकोदंड । निहंचोरहेंतातेकहूकतपूरिधारअलंड ॥ नहिंगऊनेढतवोययातेगुणहुँपरछैआज । अतिशयचिकतचहुँओरचितवतकहतदेवसमाज ॥ ८॥ तवकहप्रसृतीआदिनारीलेंडुफलअवसोय । अपराधविनजोसतीकोअपमानकियसवकोय ॥ सबकेळखतअपमानळहिदीन्हचोसतीतनुत्यागि ॥ ह्वेहेनहींकल्याणकबहूँदक्षपरमअभागि॥९॥ जेहरप्रलयकेकालळोदित्रिशूलदिग्गजगात । फटकारिकेशपसारिभुजकरिशोरसमरनिवात॥ निस्ततसदाजिनशंभुकोहेदुसहकोपप्रचंड ॥ १० ॥ भुकुटीकुटिळकेकस्तनशतअसंडयहत्रझंड। हैजासुडाट्कराठठाठिवज्ञाठठोचनतीन । तेज्ञंसुकोअपराधकरिकोभयोनहिंसुबहीन॥ चतुराननौजाकीरुखेराखतरहेंदिनरेन । तेहिशंसुकोअपराधकरिशठदक्षचाहतचेन ॥ ११ ॥ असकहतनारिनकेवचनतहँहोतभेउतपात । हत्रक्षमरणअद्क्षदक्षहितहँप्रत्यक्षठसात ॥ १२॥ तेहिसम्यज्ञंकरसकल्किकरअतिभयंकरधाय । ज्ञाठदक्षकमखठोरकोचहुँओरघेरघोआय॥ आयुर्थाविषय्आननविविधवाहनविविधसवकेर । वर्णहुविविधवोछनविविधडोछनिविविधनहुँफेर ॥ तहँदौरिशंकरकेसभट्यसियज्ञज्ञालामाहि । करिपानलियवटअंभतोरेसंभरंभनकाहि ॥ कोउपविज्ञिपतिनीज्ञालमहँकोउअग्निज्ञालाजाय । तोरेस्रतोरणसकल्फोरेकल्ज्ञमोरेषाय ॥ कोउष्ठुसेषुनियजमान्ग्रहतहँकियउपद्रवपोर । वहुवसनफारग्रहविदारेकरिभयावनशोर ॥ १४ ॥ सवयज्ञपात्रनभंजिडोरअग्निदीनबुझाय । करिसूत्रमलदियकुंडमहॅमेललादीनगिराय ॥ वडुकोरिवेदीपोरिकिधरकरोरिकंभनमाहि । मखदक्षकीविध्वसकरिक्रीवगणप्रकोपितहाँहि॥ १५॥ कोज्मुनिनकोतहँप्कृरिछीन्हेदुर्दशायहुकीन । पुनिदौरिदारनकोदपटिदारुणहुसहदुसदीन॥ पुनिद्क्षपक्षीसुरनकोश्चिवसुभटद्क्षप्रतक्ष । गहिगहिद्दननलगेकसाफोरतततक्षहिशंक्ष ॥ तुवकरतहाहाकारसुरसुनिभगेचारिडूँओर । तिनकोसपटिकरपटिशिवगणकियप्रहारकठोर॥ १६॥ दोउबाहुनंधनकठिनतेवांधेश्रग्रहिमतिमान । दक्षप्रजापतिकोपकरिटियवीरभद्रप्रधान ॥ र्धारधायप्रपादेवकोमारचोचरणचंडीश । भगदेवभाग्योभभरितहँपकरचोतुरंतनदीश ॥ १७ ॥ ऋत्विजसद्सिद्धिजवेद्धनिभूजिकरतहाहाकार्। तिनकोकर्राहिशिवपारपदअतिश्यपपाणुप्रहार॥ शंकरसुकिकरपकरितिनसुसमेछिकेकरदीन।कोहुकोपुहुमिमहुँपटिकचटपटचरणशिरमहुँकीन ३८॥ जोमुच्छफरकावतहँस्योभुगुसभाशिवहिनिहारितिहितुच्छकी्छियरुच्छमुच्छहिगुच्छुआशुरुसारि। भगतद्यागोकसम्बद्धस्योभुगुसभाशिवहिनिहारितिहितुच्छकी्छियरुच्छमुच्छहिगुच्छुआशुरुसारि भृगुतहाँपारेकरस्रुवाकरतोरहोअतिहोम् । तेहिश्चठिषुडुमीपारिष्ठिनिशरवारसीच्योतोम् ॥ १९ ॥ भगदियइशाराद्शकहाँनेजनेनकामटकाय । लियतासुआँखिनिकारितुरत्विंदिसमूर्गिराय ॥ २०॥ जोइस्योदंतनिकारिप्रपातादितहँचंडीस । इनिमुप्तिकमुखदिमहँझारचौरदनवत्तीस ॥ वासवहुपूपासंगविद्स्योदरिदंतप्रकासि । तातेतेहुकोमारिमुटिकनिटियोदंतनिकासि ॥ जससभामपिरामकोविद्दस्याकिराज्यात् । तात्ववृक्षभाससाठकानास्याद्वतानकासः ॥ पनिदक्षकोप्परिपर्यक्रकेरियवाज्यायः । तिव्दिषकिरक्टइनिमुष्टिमुखमहँदियोद्विगिरायः॥२३॥ पुनिद्क्षकोमहिपटक्किकेकिरवानप्रमुकटोर । शिरटग्योकाटनवारभट्टउचारिशटश्टश्रार॥ पुरुद्योनाँइकिरवानतेतिस्तिर्वाकार्यकार्यः । श्रिष्टभ्याकाटनवारभद्रउचारश्रद्धश्रिष्टा<sup>ष्</sup> पुरुद्योनाँइकिरवानतेतिसर्विषयोकारिउपाय ॥२२॥ तब्रुटम्योकरन्विचारमृनमेंउर्ग्हिअतिदुर्ग्हा<sup>ष्</sup> यद्शस्त्रतेदेशपपकटिदेशस्त्रमेंशिरनादि । निजदार्थतेमीशाउसारीदश्रदुप्टदिकादि ॥ २३ ॥

असक्रहिकरनतेऐठिमीवालियोशीशाउलारि । पशुशीशसमपूर्णाहतेगुणिदियोकुंडहिडारि ॥ २४ ॥ तववीरभद्रहिकीप्रशंसाकरीभूतपिशाच । द्विजदक्षपश्लीकियेहाहाकारद्वराणिसाच ॥ २५ ॥ दोहा-दक्षजीज्ञकोलायके, मखजालाकोजारि । पूपाकेरदतोरिके, भुगुकीमुँछउसारि ॥ दक्षयज्ञविष्वंसकरि, वीरभद्रयहिभांति । कियोगमनकेलाजको, लेआपनीजमाति ॥ २६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीवां धवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजासंहजूदेवकृते आनन्दाम्बनिधीचतुर्थस्कंधेपंचमस्तरंगः॥ ५ ॥

### मैत्रेयउवाच ।

दोहा-दक्षप्रजापतियागमें, ह्वेहैविप्नविशेषि । हरिविरंचितातेतहाँ, गयेनयहमनछेषि ॥ १ ॥ छित्रभिन्नभेसबकेअंगा । भगेभभरितजिङ्कङ्कसंगा ॥ विधिकेनिकटजायअसुरारी । कहेसकळवृत्तांतपुकारी॥२॥

दोहा-देवदक्षपक्षीसवै, गेञ्जिवगणतेहारि । शुल्मदामुद्ररपरिष, गयेशस्त्रतेमारि ॥ ३॥

तहांद्रशकेपितकरतारा । सुनिकेपुत्रयज्ञसंहारा ॥ कहेवचनसबसुरनसुनावत । साधुविरोधमोदकोपावत ॥ ४ ॥ हरकोकियोमहाअपराधा । तातेतुमपाईयहवाधा ॥ रहेशंभ्रमखभागहियोग् । तिनहिनदेछीन्हचोद्दसभाग् ॥ छोंडिकपटकेळासहिजाई । शंकरकेपदमेंशिरनाई ॥ पाहिपाहिकहिक्षमाकरेही । तवअपनोमनवांछितपैही ॥

दोहा-कोक्रपाळ्यंकरसरिस, द्रजोत्रिभवनमाहि । अतिअपराधिद्वदीनलखि, करहिक्रपातेहिपाहि ॥ ५ ॥ हैंअमोपसुरज्ञंकरकोपू । करतलेकलेकपकरलेपू ॥ ज्ञंकरकोपयज्ञभेछारा । गयोदक्षसेवकयुतमारा चार्रोसिद्धिदसमस्रकेरी । जाहुज्ञंभुपहँकरहुनदेरी ॥ निजअपराधसमाकरवावो । ज्ञिवाविहीनज्ञिवहिञ्जिरनावो ॥ दश्वचनसायकउरलागे । शंकरअहैकोपमहँपागे ॥ हमअरुविष्णुतुमहँसवजेते । हरमनगतिजानहिनहितेते ॥ तातेकोनउपायवतार्वे । जातेसकछदेवसुखपार्वे ॥ ऐससुनिविरंचिकवेना ॥ मानेसुरअतिज्ञायउरचेना ॥ ७ ॥

दोहा−पुनिपितरनअरुसबसुरन, अपनेसंग्छेबाय । गेविरंचिकेछासकहँ, जहँनिवसत्तिगिरिराय ॥ ८ ॥ जहुँओपधिमंत्रनसिधिरहती । सरित्सुहावनिपावनिवहती॥ सिद्धियक्षचारणगंधर्वा । वसहिअप्सरनसंयुतसर्वा॥९॥ सोहतजँहमणिशृंगद्दनाना । धातुअनेकविचित्रविधाना।।ठताकुंजद्रमसुमनसुहाये।डोठहिंमृगगणअतिसुसङाये९० निरझरझरहिनीरवहुभांती।विविधभांतिकंदरासोहाती।।रमणनयुत्तसिद्धनकीरमनी।करहिविहारसुदितग्जगवनी १ ९ मदमातेमयूरचहुँऔरा। करहिमयूरिनयुतकछशोरा॥चऋवाकचातकहुचकोरा।करहिंशोरचहुँकितचितचोरा॥१२॥

दोहा-शाखाडोट्टाईपवनटाहे, मनहुदेनफटहेत । विपुटविहंगवोटावहीं, तेनिजनिजहिनिकेत ॥ मदमंदतहँचलहिमतंगा । मानहुँगमनतर्शेलउतंगा ॥ निरझरशोरचहुँदिशिलावत।मनहुँवद्ध्वनिश्लसुनावत॥१३॥ पारिजातसर**ळहुमंदारा । कोविदारअर्जनसुससारा ॥ असनतमा**ळताळहिंताळा ॥ १२ ॥ नीपकदंत्ररसाळ<u>हुआला ॥</u> चंपकनागओरपुत्रागा । वंशनकेवहुभाँतिविभागा॥ कुरवकवकुङअशोकहुकुंदा॥१५॥स्वर्णशणशतदृष्ट्यु**उई**गु मधुरमाधनीमुदुरुमङ्किता । ओरदुफूर्टीनिविधनङ्किता ॥ पीपरपाकरपनसपटासा। हिंगुउदुंवरवटचहुँपाना ॥१६॥

दोहा–राजपूराअरुपूरतरु, भोजपत्रअरुजंद । नारिकेटसरजुरवह, धात्रीवृक्षकदंद ॥ देशदमधुकप्रियालमुद्दावन।ओपिअमितविटपमनभावन॥उत्पटओएकमुद्देकल्द्दारा॥नलनिनसीहनमुद्धानस्य। इंडर्न्युकाश्याञ्चुकानराजानानगणात्रात्रा । ग्रीनरहेतहँमत्तामाञ्चा । क्छर्यकर्राहिविषुङ्खगर्वदा॥१९॥मृगशासामृगगापन्रसदा। श्ल्यकहिंदुक्कारा ॥ शुन्द्रकारम् तामाञ्चा । मञ्जूषाया ३००० । १८०० । गर्नुभौरकस्तुरीकुरंगा।महिषनसहित्चरहिङ्कसंगा।सरसिनपुष्टिनकदृत्तिकुटरानं २०॥२१॥महेग् गवनारकराज्ञरमामाहभनताहणभगवरसम्बद्धाः । यहिनिधिदेनदेसिकछासे । पायोअतिशयहियेहुहासे ॥२२॥ निरसेअङकानामकनगरी । शोगाः विकिथिदेनदेसिकछासे । पायोअतिशयहियेहुहासे ॥२२॥ निरसेअङकानामकनगरी । शोगाः

् दोहा—सौगंषिककाननरुखे, सौगंषिकजहँकंछ ॥ २३ ॥ नंदालकनंदानदी, सोहिरहींतहँमंछ ॥ श्रीपतिचरणरेणुलहिसरिता।भईपापहरणीमुखभरिता॥अलकापुरीदुहूँदिशिवहती।सुरसीरसूरसुताल्लविल्हती दोलसितनमहँबदुसुरनारी।उतरिविमाननतेसुखधारी॥मिनसुरितथमलेहिनेवारी।सकलकरहिंजलकेलिसुसा छूब्बोकुचकुंकुमसरिमाहीं।भयोसलिलसुरभितचहुँवाहीं॥तहांआयगजविनहिपियासे।पानकरावहिंगजिनदुला सोहतिअलकापुरीविज्ञाला । रजतकनकमणिमहलरसाला।।सुकतनझालरिझलकतझुलै । मेघमप्यवकरांतिन

दोहा-पुण्यजननकीनारिवहु, मोदितकर्राहेनिवास । फेलिरहीचहुँपासतहँ, तिनमुखसुबदसुवास ॥ २७ दक्षपुरीअसलखिसुखपागे । ताहिनाँघिसवसुरगेआगे ॥ तवसौगंधिकवनकीञोभा । देखिसकलदेवनमनले जहाँकलपटुमलसहिंहनारा।सौगंधिकसरसिजसुखसारा॥फरेसुफलफूलेफिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिट्रलेकिक्ट्रलेकिट्रलेकिक्ट्रलेकिट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिक्ट्रलेकिट्रलेकिक्ट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्रलेकिट्र

दोहा-हरिचंदनगजदानक्षे, चलतपवनगतिमंद । पुण्यजनननारिनसुमन, हरतबढ़ायअनंद ॥ ३० ॥ वारिजबिलत्वापिकाराजें । वयदूरजसुपानछिवछिजें ॥ करितहाँकिपुरुपिवहारा । वरिणनजायअनूपः ऐसोसोगंपिकवनदेखी । गेआग्रसुरअतिसुखलेखी ॥ तहाँलख्योवटवृक्षसुहावन ॥३१॥ सोयोजनजतंगअितप् पचहत्तरयोजनिवस्तारा । ज्ञाखाचहुँदिज्ञिलसेंअपारा ॥ अचलसकलथलछायारहती । देखतहीदारुणदुखक् रचेंनतेहिवटनीडिवहंगा । करिहसकलकलरवइकसंगा ॥ सोवटहेसुसुक्षुसुखदाई । छायासकलयोगमपभाई।

दोहा—तेहिबटकेनीचेळखे, देवज्ञंभुकोजाय । मानहुँअंतककोपतिज, वैट्योशांतस्वभाय ॥ ३३ ॥ सनकादिकअरुसिद्धअपारा । वैठेशांतरूपसुखसारा ॥ यक्षराक्षसनग्रद्धकनाथा । सखाकुवेरनवायेमाथा ॥ वैठेमहोदेवसुखताकत । ज्ञानविज्ञानमोदरसङाकत ॥ ३४ ॥ विद्यातपयोगहुपथपर्ता । सकळ्ळोककेमंगळ सकळ्जगतकेहेंहितकारी । राजतमधिसमाजत्रिपुरारी ॥ ज्ञांभुवेपतापसमनभावन । ज्ञाज्ञजटामृगवर्मस

भरमअंगदंडहिकरधारे । संध्यामेचसरिससुलकारे ॥

दोहा—कुशुआसनआसीनप्रभु, उसतभाल विश्ववाल । जेहिदरशतसवजननके, मिटतअमंगलमाल ॥ ३ नारद्यूंछतज्ञानविरागा । तिनसोंशंभुसहितअनुरागा ॥ सवसंतनकोतहांसुनाई । भावहिभवभलभेदुइर्झाई । दक्षिणउरूयामपदकरिके । वाईजानुपाणिनिजधरिके ॥ अक्षमालदहिनकरधारी । कियेतकेसुद्रात्रिपुरारी ॥ ब्रह्मसमाधिसमाधितईशा । लोकपालजेहिनावहिंशीशा ॥ योगपटकटिजानुहिवांषे । योगमार्गआर्छाविधिव ऐसेशिवहिनिरसिअसुरारी । कियप्रणाममहिषाणिपसारी॥३९॥देवनयुत्तविरंत्विकहँदेसी।अतिआनंदृहियेम

दोहा-सुरासुरनतेजासुपद्, वंदितहेंवसुयाम । सोहरसज्जनरीतिग्रुणि, उठिकेकियोप्रणाम ॥ जिमिवामनकर्यपकहेंवदे।तिमिस्त्यंभुकहँडांसुअनंदेध०औरहुसवविधिकहँजिरनाये।विद्युधनसुतिवितिविति

तहँहँसिँकेशशिशेखरपाहीं । कहचोविरंचियचनमुदमाहीं ॥

#### त्रह्मोवाच ।

यद्पिआपुमोहिकियोपणामा।तद्पिअहातुममभुत्रययामा॥प्रकृतिपुक्षपेक्रईशमहेशा।ब्रह्मकृपतुमअहाँमहेशा युगउत्पतिपाटनसंदारा । तुपकरपारकसुरधुनियारा । नगविस्तारिहरडुशक्तिभाटा । करेहरेमकरी<sup>निमित</sup> शास्त्रमागेसयमस्पेक्टाये । धर्महेतुवर्णाश्रमनाये ॥

दोदा—नामर्यादापारिद्विन, सदाचर्छोदसतपंथ ॥ २२ ॥ देहुभद्रसुक्रतीजनन, मेटहुसकरुषुपं ॥ नरकवासरापिनकदंदेहु । दोननपंअतिकरहुसनेहु ॥ २५ ॥ जेनुम्हरेपदकोअवराषे । तिनकोकवर्डुकोप<sup>त्रि</sup> तोनुमकोभकदोदमकोपी । तेजनअविक्षितस्यकचापी॥४६॥नेजनदेशिपरायिभ्दती । जरतर्रदेनचर्छातिक कटुविज्ञिखसमाना ।भेद्दिममेदेहिंदुखनाना॥तेजननिजकर्महिगेमारे।हर्नाहनितनकहँसरिसतम्हारे४७॥ हितअभिमानी ।संत्रविरोधकर्राहेजेयानी॥तिनपरसंत्रकरीहेन्हिरोपा।मानहिनिजकर्महिकरदोपा॥४८॥ दोहा-हरिमायादुस्तरअतिहि, लगेनसोतुमकाहि ॥ हरिदासनवरविश्वग्ररु, दायासिधसदाहि ॥

। जिनकोमोद्रकियोहरिमाया ॥४९॥तमहिनदियोदक्षमखभागा । तातेभैपरणनहियागा॥ णहाथा । ताहिकपाकरिकरहसनाथा॥५०॥जियेदक्षभगटगनिजपावे।भूग्रकेमखम्छहजमिआवे॥ रण ॥ ५१ ॥ अंगळहेंसरजिनभेचरण ॥ लगिपपाणजिनद्विजशिरफ्रटे । तिनकेहोहिंपूर्वजसजूटे ॥ ोवै । दक्षनिरिऐसोदुखजोवे॥ ५२ ॥ जोकछ्वच्योयज्ञकरञ्ज्ञा । सोतुम्हारहैभागमहेञा ॥ दोहा-सबयज्ञनकोभागजब, उहाँआपत्रिपुरारि । तबसंपूरणहोइमस, ऐसीउक्तिहमारि ॥ ५३ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांधवैज्ञाविज्ञवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीराजाधिराजश्री महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बनिधौचतर्थस्कंधेपप्रस्तरंगः॥ ६॥

## मैत्रेयउवाच ।

दोहा-यहिविधिजवश्रीशंभुसों, कहचोस्वयंभुवलानि । तवहिंहँसतहरकहतभे, सुनहुकमंडलपानि ॥ १ ॥ महदिवउवाच ।

> अपकारा । हमकव्हँमुखकर्राहेउचारा॥निहिमनमेकवहँगुणिलेहीं।उचितदंडभरितिनकहँदेहीं॥२॥ ने आननतासङ्ग्रामकोहोई ॥ भगनिजभागमित्रहगेदेखी । औरनकछुळखिपरीविज्ञेपी ॥ ३॥ ॥ अथवापीठीभोजनकरिहे । पैनिजवदनरदननहिंधरिहे॥ । प्रपायजमानहिंमुखखेँहैं । कटेअंगतेरहहिंअभागा ॥ ४ ॥ औरहरहेजेश्रसरनाह । तेअञ्चिनिक्रमारकेवाह ॥ दोहा-बाहमानहैंहेसही, पूपाकरकरवान । मेपपूछकीमृद्यसुख, पहेंभुगुहुनिदान ॥ ५ ॥

#### मैत्रेयउवाच ।

निशंकरकीपेसीवानी । सुरमुनिसंवेपरमसुखमानी॥हरकहँबहुविधिङगेसराहन ।छहेतोपसवसहितङछाहन ॥ ६ ॥ निशंकरसोंगिराउचारी।आपुवहांचिलयेत्रिपुरारी ॥असकहित्रिवकहँसंगलेवाई । यज्ञभूमिविधिगेसखपाई ॥ ७ ॥ विहिकियोशिववचनप्रमाना।दक्षजियतअसरच्योविधाना।।छागशीशत्वोकेधरसाजी ।।८।। देख्योताहिशंसुहैराजी ॥ ठचोदससोवतअसजाग्यो।शंभुहिनिराखिअतिहिअनुराग्यो९रहचोजोप्रवशंभुविरोधी ।भयोअक्छमप्रआगुअकोधी दोहा−शरदचंद्रसोंअमलभो ॥ १० ॥ अस्तृतिकोमनकीन । सत्तीमरणशिववरगणि, बोलिनसक्योप्रवीन

जसत्तर्सेकेप्रनिरोकिमन, विकल्शंभुअनुराग । अस्तुतिलाग्योकरनतहँ, दश्चद्श्वङ्भाग ॥ १२ ॥

दक्षउवाच ।

।दर्पिवेरतुमसोर्मिकीन्हचो । तद्यपिमोहिसनाथकरिदीन्हचो ॥ नामहुँकेजेत्राझणहोही । तिनहुँकेतुमहोबहुछोही ॥ रीषनिकहाजेतपत्रतपारी । करहकुपातिनपरित्रपुरारी॥१३ ॥तुमपूरवचतुराननहुँकु । कुपादीटिवेदनकुँकु ॥ । तिनदाराश्चित्रवर्षणायो । तिनदाराश्चितपंथचेठायो॥तिनकौरक्षणूकरहुसदाद्वीजसेपूर्णुपाटकपशुकाही॥१२॥ उमकोर्मेसुरसभागझारी । दियोवचनकडुसायकमारी ॥ तेहिअपराधनिरयहमजाते । कियोक्टपाक्तिरक्षणताते ॥ कोक्रपाखुतुवसरिसदसरो । मोहिंभुगुसमुनहिंभुपमतीसरो ॥ १५ ॥

#### • मेत्रेयउवाच ।

दोहा-यहिविधिनिजञ्जपराधतहुँ, इरसोंक्रमाकराय । उपाध्यायऋत्त्रिजसहित, मस्तर्गरमक्रियनाय॥ १६ ॥ भारतानुपाननारपानवर् रूपानिहासका । शुद्धहेतुमंत्रनसहित, होमिकियानिहिङ्गाल ॥ १ प्रेतपरसतेअशुचिगुणि, लेपानिहिन्निकपाल । शुद्धहेतुमंत्रनसहित, होमिकियानिहिङ्गाल ॥ १७ ॥

માં દેવન માં તાલુક કરવામાં કરવામાં મુખ્ય સામનો માટે કરા તાલુક માત્ર માટે કરવામાં કરવામાં મુખ્ય સામનો માટે કરા माद्दवनमान्त्राचद्दनमानाद्दरके पुजानावदक्रानागरीनकि स्थानी । योजनगणात्वासत्वेद्धान्यमोगच्येकानगरीयधनामोस्बराजाम વૈત્વન એ કારામ નુત્તન કારા ક્ષેત્ર ક્ષારા શક્ષિમ લાકો કોંપ કોપ્પરકા 🕨 वेदिनामनिमानापम्य क्यानाद्दरनानानानम्बानदिक्तिनाना ॥ જોક્કારિકાનોભાવભોગ્રામુકોનું લોવનન્ફકો 🕩 વાં કો મન કરાં બી તન શોજાન છુટલી બાર્નવોલ્ટરનો શોધ मारदगद्रमालिनसञ्चालिक्षणास्त्रकारक्ष्याः । कुमुदादिभवारम्बदाउनारपृद्धिभवारद्वीस्पार्गवनकुपारे ॥ विभिन्नित्तम् सम्बद्धेने दिषक्षया देवी विषय हो जनपार विद्यार ।। चित्रकोम्बरताईप्रगटननाईप्रधमगुदाईभनमाई। इनगाई। शास्त्रपञ्जनारंसकीनगारंगुणवङ्गतारेनस्यारंजिनुवननारं ॥ नेदिनापउचारोपरमदुसारीपरपनदारीठङकारीचनभपकारी । तेश्वतंसारीसंश्रितनारीयेणिरियारीपुरभारीप्यमुसमारी ॥ २३ ॥ २२ ॥ तिदिद्दगननिदारीचब्रहुपारीअरुषुराचारीविषुरारीतवअसुरारी। अंजलिशिस्पारीउठेमुसारीनतिविस्तारीमनदारीयशुउचारी॥ २३॥ जयभानैदर्कदाहरभवफंदातेनअमंदास्वच्छंदानयगोविद्य । वंदितपद्यंदाविषुपनप्दावछभयंदारद्यंदाहगः।रानेदा ॥ उद्धरणकरिदाहृदयगितदाम्रनिवृदानगरामिदाञानंदकदा । जययदुकुळचंदाअवधनरिदाजयतिमुकुंदानंदनंदादशरधनंदां ॥ २४ ॥

दोदा-तहाँद्वसदिकोनिरसि, सिहासन्वेटाय । स्विधिकरतपूजनभयो, अतिश्वमेष्मवद्या<sup>ष</sup>। यक्षेत्रवरगुरुगुरुनके, प्रश्चितिंगारिगुगपानि । रुग्योद्वस्थारस्तुतिकरन्, धन्यभाग्यनिकमार्ति

#### दक्षउवाच ।

कित्त-शुद्धज्ञानरूपआपइंद्रिनअधीननाहि, एकतुमअभैनहिमायामोहव्यापैहै। आपहीस्वतंत्र परतंत्रसवआपहीके, छीळाळिखळोनीजनजीवसमयपिहे॥ कहरपुराजप्रमरसरावरेकोजाके, बाट्तरहतरोजरुचिरअमपिहे। ताकोतीनीकाळअतितीक्षणतरीणहुते, तरिणतेनकोतापतनकोनतापेहे॥

दोहा-पुनिऋत्विजअरुदेवद्विज, पृथकपृथककरजोरि । लगेकरनअस्तुतिसंवे, बहुविधिहरिहिनिहोरि ॥ २६ ॥

ऋत्विजङ्गः । क्रिक्नाच्यावर्षेत्रप्रवीतम् आपनिग्वकोन्दिपार्वे । स्व

सर्वेया-शंकरशापवशेकुमतीहम, आपनिरंजनकोनिहमाने । स्वर्गकेदायककर्मअधीनह्नै, वासवपूजनयज्ञहिठाने ॥ जाहिरहेंजगमेरपुराज, नजानतहेंयदवातअजानेंतियमकेजकरेहेंजॅजीरन, जेजनजानकोजाननजानें ॥२७॥

#### सदस्यऊचुः ।

कित्त-उतपितमारगयाकठिनसंसारसाँची, कहूँनाअरामयामेंचोरकाख्व्याखेहै । अतिशेकराखनदीनाखसुखदुखर्दीके, शोकदावाज्याखखखखख्मगमाळहे ॥ विपयमृगतुप्णावशसाथीअज्ञानळीन्हे, धरिश्रमभारजनचळतउताळहे । कामनाकळेशितह्वेचळिकेकुपेथनाथ, पेंहेकशराबेरकोमंदिररसाळहे ॥ २८ ॥

#### रुद्रउवाच ।

संवेया-शारदजाहिअकामसुनीश, सदाकरिपूजनशीशनवामे । तेपदपंकजरावरेके, रघुराजभजेअरुभक्तकहामे ॥ जेतुवदासनमोहिंगनेशठ, तेहठियोरनिरैकहँजामे । मोपररावरेदासदयाकरे, रोजहमारेयहीमनकामे॥२९॥

भृगुस्त्राच ।

छप्पय-जिनमायाहरिळीनज्ञानब्रह्मादिककेरो । सबेकेअंतर्यामिआपकहँकबहुँनहेरो ॥ करुणासागरपुण्यसुयशअतिदीनदयाला । भवसागरकोपारकरहुप्रभुतुमहिल्ताला ॥ शरणागतपालनमेंप्रवलनिरवलकेवलतुमहिभलासक्वरणलल्दलल्करभलकरोअचलसचलसचलहिअचल३०॥

#### त्रह्मउवाच ।

छंद्भुजंगप्रयात-नर्दर्जविपैआपकोरूपसाँचो । जोर्दर्जविपेदेखतोसाँअसाँचो ॥ विज्ञानार्थकेआपर्तारोअपारा । नरुगितुम्हेनाथमायाविकास् ॥ ३१ ॥

#### इंद्रउवाच ।

छंदत्रोटक-तुवरूपहरेभवभावनहें।मननयननमोदवदावनहें ॥युतआठभुजाछविछावनहें।सुरज्ञाञ्चसमूहनज्ञावनहें ॥ द्वतदासनकेहितपावनहें।यरआयुपयुक्तसोहावनहे॥परपामरकोकरपावनहें।रपुराजहिदासवनावनहें ३२

#### पत्नीऊचुः।

छंदनाराच-रमेश्राआपअर्चनैरऱ्योसुद्क्षयज्ञको । महेशकोर्पकेकियोविनाशमारिअज्ञको ॥ चितेसरोजनाभकेकृपासँपूर्णकोतिये । पवित्रताविधानकेयश्रअनृपटीतिये ॥ ३३ ॥ ऋपयऊचुः—छंद भुजगप्रयात ।

कोईआपकाममें जानेनही।करोकमंसर्वेनिष्टिंसही॥ भनेजोश्चियदेवह्शीहित । तुम्हेंसोभनेतृचहाँनाचित ॥ ३४॥ सिद्धाऊचुः-छंद दुत्विछंवित ।

भवद्वारिजरोमनवारनो । तवकथामृत्तासिषुपसोयदा ॥ चहत्रहेतहँतनउवारनो । तृपिततृष्टरद्योजगर्मसदा ॥

```
(.886.)
```

करतनास्रिपिसोभवभारिकी । पियतकीर्तिसुधासुमुगरिकी॥मगनत्रद्गमुदैनसर्गायद्दै।छद्दततत्रतसेसुसर्सायदे॥३५॥ ्षस्ताञ्चात्रम् । इद्व्संत्तिलका्—श्रीनाथभागमभलाकिय्ययज्ञमात्री । ज्ञोभाविनानुपस्तीयद्दरासाही ॥ जैसविनाज्ञिरज्ञरीरनज्ञोभमाना । आपअहासकळकमंदरमधाना ॥ ३६॥ छंदहरिगीतिका-इंद्रीविषेत्राहीनतेकाहमहिंप्रभुतुमछिष्परो । विज्ञानुरूपीज्ञानगुणको नगप्रकाशकपुसुभूरो॥ यहपंचभ्रतात्मक्शरीरहिजीयसमछ्ठयोछसो। यहअहुम्।यारावरीजामंजगतआत्शयफँसा॥ ३७॥ ्योगे.ऊ.)छंदशिखरणी—कहाकीन्हज्ञानानमिलभगवानातुम्सही । कियना्धाभक्तीज्ञगनन्ममुक्तिप्रदम्ही ॥ छंदत्रिभंगी-जगजन्पतिपालनअरुसंहार्नदेविकलालनजयक्ररह्।त्वनिजमायाक्रिभदनकोभरिवहरूपनपरिसंचरह चराचकंस्वामीसुखद्खगगामीयदुवरे । सद्योमाधोरजन्तुमहिप्यारेसुखकरे ॥ ३८॥ देआतमज्ञानागुणश्रमनानाहेभगवानाद्द्रिकरो।हेतुमहिंप्रणामावहुश्रीधामाजलप्रदकामाञ्चोकहरो३९॥ छंदवरवे-धर्मानेप्रगटोसतगुणधाराञाप । प्राकृतगुणतेराहृतेपरमृप्ताप ॥ आपतत्त्वकोहमअरुसिगरेदेव । जाननचाहिपैनहिपावहिभेव ॥ णयमोविद्युरारीकमलाकंत । तुम्ह्रेचरणप्रणामहिकराह्यानंत ॥ ४० ॥ ः कुंडिलिया-हरसवपापनकोहरे, आप्प्रतापहिषाय् । घृतस्रतहिवहम्भक्षहीं, महिमावराणनजाय ॥ महिमावरणिनजायकरेकोडकोटिडपाई । विनासवरभक्तिकियेजनन् हिंहपाई॥ खाँईकिलक्षीकिवनिषेनाहेंकेसेडुब्धियर । विनतुवपदरजपायजाहिशिरघाँराविधिहर ॥ ४१ ॥ छंदझ्ळना-पृभुकल्पकेअंतमहाँविश्वनिज्जदर्भार्श्वेपकासेजुम्धिसळ्ळिसोये। ्राहिज्ञानस्यसिद्धिनिजबुद्धिदेखतिन्तेऋद्धिअरुसिद्धिप्रसिद्धिस्योये॥ सोइक्चपाकरिक्वप्णयदुराणसवसुरनपेनयनपथआयअतिसुवृहिमोये ॥ सवपूर्णमनकामभोष्रतयहथामभोञ्जाञ्जनिजभागहमधन्यजोये॥ ४२॥ छंदवामन-त्रह्मेंद्रसुरसनकादि । ज्ञिवसुनिमरीचिहुआदि ॥ हेंअंज्ञवंज्ञतुम्हार । तुवसेल्थ्यरसंसार ॥ अर्थानमात्र । स्थानमात्र प्रशासकात्र । इन्यश्वस्य । स्थानस्थानम् । स्थानस्थानम् । स्थानस्थानम् । स्थानस्थानम् ॥ इन्यरणकरित्रमणाम् । जेअसिललोकअराम् ॥ तेईलहेंसुस्याम् । स्थानस्थानम् ॥ ४३ ॥ छंदमालिनी-ज़ियनरतन्तुपाई। देतआंपेअलाई॥ जगअतिनुसदाई। तेगिरेआञ्जआई॥ नजयनस्त्रभाषः । द्वाणास्त्रप्रात्रः ॥ जगणात्रुखदाष्ठः । तागरणास्त्रपारः ॥ नहिंछहत्त्रधारा । वेसुनेमोदसारा ॥ त्रुवचरित्तप्रदारा । देवक्विकुमारा ॥ ४४ ॥ छंदजयकरी-तुमहन्यहुतासहुमंत्रअहोज् । समिपाञ्चरदर्भहुयूज्ञमह्येज् ॥ चुमहत्यद्ववातद्वननपास्य । वाननान्युद्धमहत्यक्षमहायः ॥ पृञ्जान्यस्वृधाअस्सोमसुद्दीन् । सदसाञ्चरऋत्यिजहीतुमहीन् ॥ पञ्चनाप्यस्य प्रमान् । अरुआपहियज्ञवितानहुहौन् ॥ ४५ ॥ रमाज्यसम्बद्धाः । अर्णोधरिबाङ्ज्यारकरेल् ॥ तमहोष्टित्रकररूपहरेल् । धरणोधरिबाङ्ज्यारकरेल् ॥ छभहाषारञ्जररूपहर्यः । परणाचारबाङ्वपारकर्यः ॥ निव्नीजिमिदंतगयंद्धरेज् । निहेनेकुपरिश्रमताहिपरेज् ॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ४-

श्वितिसूरतियज्ञवराहविभोज् । यशगार्वाहयोगिनयुह्मभोज् ॥ ४६ ॥ यकवारहुजेतुवनाम्ळियेज् । मखविष्मविनाश्हिआशुक्तियेज् ॥ तुवदेखनकीअभिठापरहीज् । करिनाथकृपाकियपूरसहीज् ॥ हतकर्मसेवेहमञोकभरेज् । तुमकोबहुवारप्रणामकरेज् ॥ तुमग्राहतेभेयरवारिळयेज् । तेहिकोषुनिपूरणधामदयेज् ॥ ४७ ॥

मैत्रेयउवाच ।

दोहा—यहिविधित्तगरेदेवमुनि, हरिकीअस्तुतिकीन । दक्षअनंदितह्वैतहां, मखअरंभकरिदीन ॥ ४८ ॥ छैनिजभागतहाँभगवाना।कहचोदक्षत्तोवचनप्रमाना॥भ.उ.जगकारणमोहिलेडुविचारी।ममवपुजानहुविधित्रिप्परारी। आत्माताक्षित्रवारी।ममवपुजानहुविधित्रिप्परारी। आत्माताक्षित्रवारीमकारा । मोतेउत्पतिपालनारा ॥ त्रह्मरूपधरिरचहुतदाहीं । विष्णुरूपपालहुजगकाहीं ॥ रुद्गरूपगाराहुत्तंतारा । तोतकरहुनभेदिवचारा ॥ ५२ ॥ ज्ञानकंतजानीहिजेवेदा । तेकबहुँनीहिमानहिभेदा ॥ ५२ ॥ जिमिप्राणीनिजअंगनकाहीं । मानतिजोओरकेनाहीं ॥ यहिविधित्तवभूतनकहँज्ञानीभिरोरूपलेतमनमानी॥५३ ॥

कोहा—विधिहरिहरमहँभेदनहि, देखतजोमितवान । लहत्तरांतिसोदहतदुख, गहतमहतकल्यान ॥ ५४ ॥

• मैत्रेयउवाच ।

यहिनिधिदसमुन्योहिरनेना।मान्योअतिउरआनँदऐना।।पूजनिकयोसिनिधिहरिकार्ही।यथायोगसवसुरनतहांहीं।।५५॥ शिवकोदियोतहाँमखभागा। यहिनिधिकेयोसमापितयागा।।निजनिजभागपायअसुरारी।भयेसकरुमनमाहँसुसारी।। प्रनिअवस्थकीन्हचोअस्नान।।सादरिदयोद्विजनवहुदाना।।५६॥दक्षहिधमंबुद्धितहँदेकोगेनिजनिजगृहसुरसुस्रुरेके।। यहिनिधिनदुरसर्तीततुत्यागी।भेहिमबानसुताबङ्भागी।।५८॥धुनिश्चिकसँगभयोविवाहा।पायोशंकरपरमडछाहा।।

दोहा—पहिविधिशंकरयञ्जयुत, कियोद्क्षकोनास । जीवशिष्यउद्धनवदन, मेंसुनिल्रह्मोहुलास ॥ ६० ॥ यहपुनीतशिवचरितयश, आयुपवरधनहार । भावभक्तियुतसुनिभनत, तेहिअपनशृतअपार ॥ ६९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवाधवश्वविश्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी

राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरधुराजसिंहज्देवकृते आनन्दाम्बुनिधोचतुर्थस्कंधेसप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

#### मैत्रेयउवाच ।

दोहा—नारदिख्अरुअरुअरुनयुत, सनकादिकअरुहंस । येगृदुर्मनिह्वसतभे, तातेभयोनवंस ॥ १ ॥ विषिष्ठतजोअपरमवञ्चाना ।ताकोवंशसुनद्दमतिवाना ॥ घृपाभईअपरमकीनारा । जन्योसोइकसुतपककुमारा ॥ भायासुतादंभसुतनामा ।तिनकोठियोनिऋतिसुतकामा ॥ २ ॥ मायादंभसँयोगदिपाई । एकषुत्रइककन्याजाई ॥ शञ्जादुहिताञोभकुमारा ।तिनसँयोगपुनिभयोअपारा॥हिंसासुताकोष्यसुततिनके । जादिरजगप्रभावदेजिनके ॥ ताकसुतक्ठिनामकभयऊ । सुतादुरुक्तिनामअसदय्क ३ भेदुरुक्तिकेषुत्रकुमारा । नाममृत्युभयनिनहिरुचारा॥

## सुरुचिरुवाच ।

सुनोवाळधुववचनहमारे । वेठहुपरणीमहँसुखधारे ॥ भूपअंकवैठनकेयोग्र् । तुम्हेंनकहतसकळबुपळोग्र् ॥ व दोहा—भयेनमेरगभेते, अहोसुनीतिकुमार । मेरोसुतनृपअंकमें, वेठनयोगउदार ॥ पुनिवहहैंजेठोतुवभाइं।उचितज्हैताकीसमताई ॥ अतुचितउचितनतुमकछुजानो।अपनेकोममसुतसममानो । जोममसुतसमेवेठनचहहू । तोममवचनहृदयहङ्गहहू ॥ ात्र्या । विकास यहततुत्तिममगर्भोहिएहो । तोनृपआसनेवठनपहो ॥ १३ ॥

# मैत्रेयउवाच।

धुविह्यिमातावचन्कठोरा । छाग्योद्धद्यवज्ञसमघोरा ॥ डंडलगेजसकुपितसुजंगा । तसहिकरकउटेसवर्श्रगा

इनास्टेतमुख्वारहिंवारा । रुदनकरतद्वेदुखितअपारा ॥

दोहा-ळोटिचल्योधुवतहँतुरत, दुलगुणिमरणसमान । मीजतदोउकरकरनसीं, गोजननीअस्थान ॥ १८॥ विदुरमानुजनिचारुकदोपू । होतकठिनक्षत्रीकररोपू ॥ देखिदशाधुपतिध्वकरी । रह्योमीनआन्योनहिंदेरी ॥ फरकतअधररुतसुलश्चामू । युगलिकोचनढारतआँसू ॥ देखिदशाधुपतिध्वकरी । रह्योमीनआन्योनहिंदेरी ॥ फरकतअधररुतसुलश्चामू । युगलिकोचनढारतआँसू ॥ देखिदशाधुपतिध्वकरी । देखिदशाधुपतिध्विक्षया । देखिदशाधुपतिध्विक्षया । देखिदशाधुपतिध्विक्षया । देखिदशाधुपतिध्विक्षया । देखिदशाधुपतिध्विक्षया । विद्वनहित्जातभीनिति

त्रवधुवसगरहजवारः । तसुनातसावधनवचारः ॥ भूषअकमहबाळकतराः । वटनहतुजातमाणः दोहा-त्तवपरन्यारानीसुरुचि, कहिकवचनकठोरः । भूषअकमहबाळकतराः ॥ वटनहतुजातमाणः ॥ वट्ट ॥ वद्यान्तवस्यारानीसुरुचि, कहिकवचनकठोरः । भूषअकमहब्योग्रतम्, धुवहोकासुतमोरः ॥ वट्ट ॥ वट्

इत्रासटेतिमुख्यार्रादेवारा । शोकसिंधुकोल्डतिनपारा ॥ पुनिसुनीतिरानीपरिधीरा । न नार्वे परकृतदोपगुणहुर्नानताता।दोतसोइनोल्डिस्योविधाता।दितसुद्धस्यगरनकार्द्धासोइभोगतदुस्यगरिस्स्री

दोहा-मुरुचिकदचोमितिवचनयह, तुमनदुपासनयोग । ममञभागिनीगर्भवद्य, तुमहुँसहचोदुसभौग तुम्हिनोनिजपपपानकरायो।तासुदोपविधिमोदिदेसायो॥सञ्चयः जन्ता ते ते हुः दिश्ली तानमुरुचिजोगिगउचार्ग । सोदपुत्रदित्छदुविचार्ग ॥ चहदुजीचपञासनमद्देवत । यस्पननाद्ययाणी<sup>युक्</sup> तोकदुदुनकाननमद्देवार्द् ।

दीरा-नीरिषनामरमनुग्दे, नेकरिकवरुपाग । देविपनकोद्विशा, कोरद्वीरपद्वसुग्ग्य ॥ भीरिभोनसुग्दुर्रभनोर्दे । अनकारुगोदिएएमोद्देश २॥ हृयदुर्गनसिनदीनद्वारा । का असना (ततत योगीननगरिषद्वस्पिद्वारिकपरिदीनजमनदिमिदिना।नोद्दमभुकोसन-पर्वदेशसाम (हुसार) है है (अस् मलाकुपाकटाक्षहिंदेतू । करहिउपायअमितसुरकेतू॥सोकमलाजेहिमापवकाहीं । खोजितिलियेकमलकरमाहीं ॥ लनेनप्रभुजेहिचिनवालक । द्वितियनदेखिपरेदुख्पालक ॥ २३ ॥

#### मैत्रेयउवाच ।

नकामनाषूरकीकरनी । जननिवानिमुनिकेसुखभरनी ॥

दोह्।—भारिपीरमतिर्धारध्वनं, जननीढिगतेआस् । उठयोतुरंतहितमिककै, ध्यावतरमानिवास् ॥ नेजायकीतर्जोद्देशीरा । कीप्रसन्नकरिहोयदुवीरा ॥ द्वितियवाततेतृतियनहोई । एसोकरिविचारमनसोई ॥ ोड्डिसंगवालकसेलवारी।निकस्योपितुपुरतेप्रणपारी।।चल्योअकेलहिकाननओरा।नारायणप्रद्येमनथोरा ॥ २४ ॥ वेकमनकीगतितहँजानी।नारदमुनिअतिशयससमानी ॥मिलेकुमारहिमारगआई ।निरस्तिताहिविस्मितसुनिराई॥ विहरपाणिपरसिध्रवृत्तीशा । बोलेक्चनविचारिसुनीशा ॥ २५ ॥

#### नारदंडवाच ।

क्षत्रियजातिस्वभावकठोरा । सहहिनमानभंगलपुछोरा ॥

दोहा-बचनविमाताकेअसत, पिनतेल्गेकठोर । तेंकिदिशायोसकलतिज्ञ, जनिजनकिनजोर ॥ २६ ॥ मानवमानहुअरुअपमाना।अवेनतुवमोहिटचितदेखाना ॥ अवेवालतेखेलनजाने । जानेकहामानअपमाने ॥ २७ ॥ मोहमानअपमानिकारन । होतसोमोहकर्मअनुसारन॥ २८॥भाग्यविवदाजोईमिलिजावे । ताहीमेंसंतोपहिलावे ॥ देवहायहेमुखदुखप्यारे । तातेकरेनकवहुँखँभारे ॥ २९ ॥ अथवालिजननीउपदेशा । ध्यावनचाहहुजोनरमेशा ॥ सोमनुजनदुर्लभभगवाना। मिलतनिक्षयेकलेश्चनाना॥३०॥जन्मअनेकसमाधिलगावे।तद्पिनमुनिश्रीपतिकहँपावें जापरक्रपाकरेयदराई । ताहिमिलेशपनेतेपाई ॥ ३९ ॥

देहा—तार्तेतरावनगयन, मोकोष्ट्रथाजनाय । टाँटिजाहुवाटकचर, यहइटवीगविहाय ॥ पेँहजवर्तासरपनतेरो । तवतपकुरिटीजियोपनेरो ॥ ३२ ॥ जाहिदवसुखदुष्वनसदेई । तार्हीमेसँतापकरटेई ॥ सोहभवसागरपावतपारा । यामें हैनहिंजीराविवारा ॥ ३३ ॥ निजतेहोय अधिकग्रुणनाके । रहेविहोपिसंगबुधताके ॥ हेव्यनाअपनेतेग्रुणहीना । क्रैकृपातापरपरबीना ॥ जेहिसमानग्रुणपरंटखाई । तात्तेकरिवहोपिमिताई ॥ राखतजाअपनीअसरीती । ताकोहोतिकवहुँनहिंभीती॥असतोबाटकमनोहमारा।पुनितेगेजसहोपविचारा ॥ ३८॥

दोहा-सुनिनारदेकवचनअस, सोंधुवधुवमितधीर । जोरिषाणिशिरनायप्प, बाल्योगिरागँभीर ॥

#### ध्रुवडवाच ।

जानुकृषाकरिमोदिसुनिसर्दं।सक्छक्कांतिविधिदियोवनाई॥सोद्दमसमितमदनकाद्वी।कठिनकरवसवभातिसदाद्वी६५॥ अद्देशिद्वसत्रियमेनाथा । अतिअतिनीतनदेकोउसाथा ॥ मुक्तिवचनउरभयोदुद्दा।छा । उटिनिशेमगेमनतेऽवाछा ॥ सत्रिवातिकरकोषकठोरा । गृदतनआपवचनमनमाग॥३६॥त्रिभुवनमदंउत्तमपद्नौई।जाहिनपायमकतजनकोई॥ पितापितामुद्दविद्देसरासप्बद्दविद्देशिदछोकसिपोरामिभतिर्धायदुपतिषद्कंजन।सोपद्छद्देशिद्वस्मंजन॥३०॥

देहा−त्रेहिङपायतेनानपद्, स्वरिसहत्रहिमिल्जियाय । देविग्विनद्वनसाँद्रं, द्विज्ञापवताय ॥ उपीपाकरत्रमहिनदेतु । गावनयदाश्रीरमानिकेतु ॥ विचग्दुनारद्वुमच्हुंशेगा । तैमगीवप्रकाशसपदीया ॥ ३८ ॥ े ऐसीष्ठिनिनारद्भुववानी । मनमदेशिनझयशानदमानी ॥ करिकेबालक्ष्यभिनिन्हु । वेल्टेदरनसकल्पनेदृहु ॥ ३९ ॥

#### नारदउवाच ।

सापुसापुराटकमतिमाना । निर्ने।भयोभकभूगपाना ॥ वीनिङ्गाभक्तिमनछायो । नीनीहिजननीतिन्यनाया ॥ सोहमारगमेगटप्रद्नोस । अस्वाटकनिदेशहेगोस ॥ करहुपुत्रपद्मिति।हिहेनुमहिकवहुँनहिभीनी ॥ ४०॥ देखा-पर्मेभपेअस्हामह, सोअपहारप्यारि । इनकोबीचाहिषुह्य, नीपद्भवस्तारी॥ ४०॥ सनिमुनदुमस्पप्तप्पारे । अवश्रवार्षादनकदीनुम्दारे ॥ श्रीप्रमुनान्द्रप्रमम्दात्न । नदीजदेन हस्तर्शक क्तिम सन्देशामपुर्धार अमभावनंद्रन रहुनाम् ॥ नदीनाहुनाम्।दन्धनानाः । क्रान्टिश्तन्द्रनपदस्यताः यमुनाबद्रीयफाल्यवहारे । निस्य इत्य हरि मनिस्माद्यारीगिल्डुपद्यामन्दिल्याहे ॥ ५५ ॥ प्रानायामु इरहुन्द માંગમાલ્કરિયમન તેના પરંદુલિમેજ હવે હમનુમનેનાણન હોંદે હતાનોમનુઓ દારવાન દૃદદુર્વાકો દિવસોને

वीहा−र्यवस्मकृदीवाधिकाः संवस्मील हपाल । अनिममहामन् है। द्वनकावन हुदल्लील ॥ उसतीननेसुक्त मरुणारे । यासनभाक्षानपुरणहोर ॥ ४५ ॥ अनिरम्बांसु र्याम् हुम्स्रोर । अरुवअपरायनस्य क्रपातिप्रश्ररणागतपाटकानिमभनिकर्याकर्याकरभागाटक ।।वनुषवद्यापर्वेश्वनवाटार्थानमद्रगटक

गराचकदरकेवनिसर्वे । प्रमुक्तेपीनचारिभूवजाने ॥५०॥ भूवकेषुर हरे हरमाही । मीटिश्र हरमेपुरचेरी कींहरूभ हेडपीतपरसंदि ॥ ४८॥ करिकिकिणक्यापमनमंदि।केचनच्यक्याच्याचीअभैनेत्रत्ताहरू

दे।दा-मननेननभानंद्वर, सुद्रशानिस्तरूप ॥ ४९ ॥ शांशननिर्धादिस्नमननिर, गुनपद्रहत्तनव्य । योगिन्दियससेन्सम्हालुगानुस्रादिशीयद्नाप्रकृषास्य ५०॥कृषाद्यस्यद्वमुम्स्यादीयागिनकोचिन्द्रम् ऐसोश्रीयदुवरकोऽयाना।निद्वेषनकांक्कर्मनिमाना॥५३॥वीर्षनोद्राक्तापूर्व्योगनीवाश्रुदिननहामदिती अवनुत्रुभुमनिसुनीनिद्रछोरे। सुगद्मवर्षे देरुवचोरे ॥ वपश्चीननिश्चिमविद्योदे । तारोदनद्रस्यद्रिंदे ॥ १ प्रणयप्रथमहम्बदिमादौ । पीछनमोकदोनेदिपादौ ॥ भाषपुनिभगतनमुगन । कदवासुद्वायदिअनि ॥

दोहा−यहीमंत्रनेकृष्णकोः प्रजनकरेसुजान । देशकाङकोदौसक, नेतीरनैविधान ॥ ५४ ॥ शुच्चित्रस्टक्रस्टक्ट्र्स्स्वां ।भूतिसहित्दरिकादिचवृत्ते॥ पुनिकृष्णदिश्चिपयपदिश्वाचतुरचारुचंस्तुः । नेवकोमछदछतुछस्रोकरे । द्वीरदिसम्पेत्रमुपनेरे ॥ ५५ ॥ ज्ञास्त्रमाम्बर्द्यम् । रानमूर्गतिविषान्दद्वे ॥

अथराजळअथराथळमादाँ।परुप्तिष्ठ ननकरसदादाँ ॥ शांतमाननितअचळदिपरिकानकळोदिळप्रभानत्रा चरितअपारकृष्णकेगान । देअनित्यप्रभुअसानिनद्यान ॥ मारमनारथपूरणकान्द्रीकरुणाकरकरुणाउरपादि ॥

दोहा-करिहरिमहॅविश्वासटॅढ, ममपूर्वोक्तविधान । द्वादशोक्षरिहमंत्रते, पूर्वेश्रीभगवान ॥ अरपेअलिङ्कमंद्रिकाद्गी।नगकीआञ्चतज्ञमनमाद्गी॥५८।यदिविधिमनवचकमंद्रिकार्कानोपुनद्गिक्दंगुरीः क्षटद्वीनुतेहिजनहिन्दिर्शे । पूरिदेशाञ्जशञ्जगिरिपारी।अर्थप्रमेमोसद्वअरुकामा।ताकोअविद्यदिर्शपा<sup>मा।ह</sup> जीनहिचहैपदारथचारी । तीनिजसेवनदेतमुरारी ॥ ६१ ॥

मेंत्रेयउवाच ।

जवअत्तवचनकहेसुनिस्ह् । तवधुवअतिज्ञयआनँदपाई॥ सुनिकहँ देपदक्षिणाचारी । ज्ञिरनवाइसुमिरतिर्गि<sup>(तार्ग</sup>

हरिषद्अंकितधरिण नहाँहीं । गयाभूपसुलमधुवनकाहीं ॥ ६२ ॥

दोहा−जबमधुवनकहँधुवगयो, तबनारदमुनिराय । नृपउत्तानहिपादगृह, जातभयेअतुराय ॥ रहेंभूपअंतःपुरमाहीं । नारव्यवनसपदितहाँहीं ॥ मुनिकहँआवतन्पतिनिहारचो । उठिसादरवहुविधिसतकारवे पूजनकि विवेद्यनवहीं।नारद्युनि गुँछत्भेतवहीं॥६३। (ना.उ.)काहेभूपतिवदनमछाना।कीनशोकशोकितमितन किर्चेभयोकारजकछुहानी । किर्चेोपमेकीरीतिनशानी ॥ किर्घोअर्थकोभोअवरोधू।किर्घोकियोकाहुपरकोषू॥६१ नारदके सुनिवचनअनूपा । वोल्योजोरियुगलकरभूपा ॥

#### राजोवाच ।

दोहा-हेसुनिमेंनारीविनश्, अकरूनकछनविचारि । तासुमातुअपमानकरि, ध्रुवसुतदियोनिकारि ॥ ६५ ॥ श्रमितञ्जुधितसोवतवनमाही । वृक्खेदेविहिवाटककाही ॥ तहँकोऊनहिरक्षणहारो । कौनउपायकरिहिमम्बार्ग गर्योह्वेदेमुखकंना । छहतहोयगोमुतदुखपुंजा ॥ ६६ ॥हायछसोमुनिममश्चवताई । नारिववशोमुंबिद्ध<sup>गर्माई</sup> । तुत्रत्यकंक्वेद्ययों । मेंश्वेदेनहुतेनबुझायो ॥ ६७ ॥ मुनिमुनिनृपतिवचनदुससाने । भनेभूपसोअतिहरपा<sup>ने ।</sup>

#### नारदंखवाच ।

हिंधरणिअधीज्ञा।तुनसतकोरक्षकजगदीज्ञा ॥ वालककोप्रभावनहिंजानो।तातेअतिज्ञयदुखउरआनो ॥ दोहा—जगमेंअनुपमयज्ञभरो, तेरोनडुधुनलाल ॥ ६८ ॥ कठिनकमेकरिहैजनन, करेनलोकहुपाल ॥ रिकालहिमहँमहिपाला । द्वतपेहैसुतनुद्धिविज्ञाला ॥आपहुकोवहसुयज्ञवदृह्दे । तार्काकोउसमतानहिंपाई॥६९॥ मैत्रेयउवाच ।

निदेवर्षिवचननृपराई । शोचनछगेम्रतिहिद्धखछाई।।राजविभृतिदियोविसराई ।शोचतसकछरैनिदिनजाई ॥ ७० ॥ तेगयोध्यवमधुवनकाईा । वस्योनिशायम्रनातटमाही ॥ भोरभयेशुचिद्वैमतिर्धारा । बैठयोनेमठानितजिपीरा ॥ हिविधिनारदक्षियउपदेशे । तेहिविधिषूजतभयोरमेशे॥७९॥तीनितीनिदिनमाहँउदारा।वदरीकैथाकियोअहारा॥

दोहा-ऐसीनिधिक्रिकेतहाँ, दियदकमासिनताय । यदुपतिपद्पंकजयुगल, पूज्योप्रीतिबद्ाय ॥७२ ॥

े छठ्येंदिनमार्ही । भक्षणकरितृणपत्तनकार्ही।।यहिविधिदूजोमासवितायो।इरिपद्पूजनप्रेमनदृायो ॥७३॥ े निश्चितासरापियोपाथपूज्योकरुणाकर॥यहिविधिवीत्योतिसरोमासा।ध्रुवकीन्हचोहरिदेतुप्रयासा ७४ प्रुतिजवचौथमासतहँठाग्यो । नृपकुमारतवअतिअन्तरायो।।द्वादशद्वादशद्योसनवीते।कीन्हचोभोजनपवनसप्रीते।। यहिविधिचौथमासनँपिगयऊ७५ मासपांचयोंआवतभयऊ॥रोकिञ्चासईद्रिनमनकार्ही।दियोऌगायकुप्णपदमार्ही।। रहचोएकपगसोध्रवठाढो । अचळसुखतरुतोष्टुदवादो ॥ ७६ ॥

देहि।-केवलकृष्णस्वरूपको, देखतभयोक्कमार । परचोनलखिताकेहगन, ओरकळूसंसार ॥ ७७ ॥ जोअपारमहदादिककेरो । मायाईश्वेदलेहिटेरो ॥ सोईपरत्रह्मयद्धराई । तामॅजबध्रवध्यानलगाई ॥ ७८ ॥ यकपदअँग्रुठादाविधरापे । खड्डोपाँचयेमाससजापे ॥ ध्रुवपदकोषरणीलहिलोरा । धसिकगईआधीयकञोरा ॥ जिमितरणीगेयरपदपाई । लहिभाराआद्युहिनेजाई ॥७९॥ ध्रुवतपतेजकँपेत्रयलोका । देवनलरवाढ्चाअतिशोका॥ हरिकोडरपरिद्वासहिरोकी । ध्यानमगनहरिवपुपविलोको ॥हकीसकलदेवनकीश्वास ।सवेकडरजपन्योजसवास ॥ देोहा-लोकपालअतिश्चयदुखित, जाननताकोहेत । गिरेजायहरिद्यारणमें, बोलेवचनअचेत ॥ ८० ॥

देवाऊचः।

#### श्रीभगवानुवाच ।

जाहुसर्वेनिजनिजसद्न, मितभयमानहुदेव । यह्द्वासाअवरोधको, मेंसबजानहुभेव ॥ सर्वेया-भूषवतानहिषादकोळाड़िळो,हेधुवनामप्रसिद्धधरामें । सोनिकस्योतुरतेपुरते,भिद्वेनविमातववब्रसभामें ॥ मोषदपंकजपावनहेतुकियोतपपोरतपेतुमतामें। मेंमिळिदोधुवेथायधुवेधुव,देदासुनीधुवकोधुवधामे॥८२॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवांषवेज्ञविश्वनाधांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशी महाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरसुगजीसहन्त्वेवकृते

## मेत्रेयउवाच।

दे।हा-सुनिकेशीपतिकेवचन, सिगरोझोकविद्याय । करिश्रणामग्वनेभवन, अतिझयआनंद्रपाय ॥ भधुसुदनदेगरुडसवारे । दासटस्वनमधुवनपगुषारे ॥ आयेगरुडचेद्रप्रसुनेरे । प्यानमगनधुवतिनदिनहेरे ॥ १ ॥

आनन्दाम्बुनिपौ चनुर्थस्कंपे अष्टमस्तरंगः॥ ८ ॥

तवध्यानिङ्कोवपुयदुराई।दामिनिसमद्वतिदयोदुराई॥उच्योचेंकिचितयोचहुँओरा । छख्योनिकटबसुदेबिक्कोर रह्मोध्यानपोरेजसमनमें । तेसिहरूपछख्योनयननमें ॥ २ ॥ इरिदर्शनछिहदुखभोदूरी । मनकीअभिछापाभैर्र तहँततुमनकीसुरतिविसारी । गिरचोदंडसमधरणिमँझारी॥पुनिउठिभयोजोरिकरठादो।कहेकोनजसधुबसुद्वा

दोहा-मनप्रभुछिविद्दगतेपियत, मिलतोभुजनपसारि । मनुमुखतेचूमतवदन, ध्रुवअसपरचोनिहारि ॥ ३। अस्तुतिकरनचहतमुखमाहीं ।वालस्वभाववनतकछुनाहीं॥ध्रुवकीमनगतिजानिम्रुरारी । करिकेक्वपादासपरमा पांचजन्यनिज्ञाङ्गअमोला। दियछुआयप्रभुवालकपोला॥४॥परसत्त्रांखहितहिउरनाना।धसेवेदअरुज्ञासप्रप्रप्रधुवतद्दँपायज्ञानविज्ञाना । भक्तिभावयुतप्रेममहाना ॥ जोरिपाणिहरिआननदेखत । अपनेसमद्गोनिहरेखत मंद्मंद्धिरिकेध्रुवधीरा । कोमलपद्रिचअर्थगभीरा॥ अवहरणीकीरितेहैजाकी । अस्तुतिकरनलग्योध्रुवताकी

ध्रुवडवाच ।

दोहा-अखिलहात्तिधारकरहे, मेरेहियमें आय । मरीवार्णाकरिकुपा, सोवतिदयोजगाय ॥ इंद्रीकरनचरणश्रवणादी । तिनकोचेतनकरहुअनादी॥पुरुपपुराणनाथश्रीधामा। आपपगनकोकरहुँपणामा॥६ एकहितुमुमायाविस्तरिके।रिचकेजगप्रवेदातेहिकरिके।।देखिपरहुवद्वपुभगवाना।विविधदारुजिमिपावकनाना॥ करतारहुद्वेद्रारणतिहारे। ज्ञानहात्तिलहिजगविस्तारे॥कहचोनश्रमसोवतसमजाग्यो।जगतविकारताहिनहिलाण ऐसेआपचरणभगवाना । कोकृतज्ञजोधरेनध्याना ॥ ८ ॥ जननमरणकेनाञ्चनहारे । दासनेकदुखदारनवारे

दोहा-पेसेतुमकोजेकुमति, भर्जैविषयसुखहेत । तेजनुसुरहुमिनकटचिल, मांगिवराटकलेत ॥ शूकरकूकरपोनिहुनाना । होतविषयसुखमनुजसमाना।।मनुजजनमळहितुमहिनध्यायो।सोहझूकरकूकरकहवायो जोसुखआपकथामहैनाथा । सुनेआपदासनकीगाथा ॥ सोसुखब्रह्मज्ञानमहैनाहीं । तोसुरसुखकेहिळेखेगाही कठिनकाळकरवाळहिळागे।कटेस्वर्गसुखतरुजेहिमांगा। १० ॥ भक्तिमानजेसाधुनुम्हारे।निर्मळमनदायकउर्पारे नाथदेहुमोहितिनकरसंगा।अपगणहरणहारजिमिगंगा ॥ यहभवसागरबोरअपारा । यहिविधिसहजहिळगिहींपारा दोहा—आपकथाआसविध्यत, तासुनज्ञांतनळाय । मेंफिरिहोंअतिज्ञायअभय, दुखसुखसविवसराय ॥ १९ ॥

जेतुवपदपंकजसुरभि, प्राणकरतळवळीन । तिनकोसँगजेकरहिजन, तेईपरमप्रवीन ॥ तनुसुतसुद्धददारगृहमाहीं । तेकवहूँसुधिराखतनाहीं॥१२॥ यहत्रझांडस्वरूपतुम्हारा । स्थूळरूपजेहिवेद्वर् अहेचराचरकरिनवासा । सतअरुअसतहुजासुप्रकासा ॥ आपरूपहमजानहिसोई । त्रझरूपपरतोनहिजीई त्रझरूपमहेदेवहुवादा । होतविवादहिकियेविपादा ॥१३॥ अळयसमयधीरखरजगकाहीं । सोवहुझेपसेजसुखर्मा प्रगटतनाथनाभिजळजाता । तातेपगटतसदाविधाता ॥ जोकेहेंफणवृहदहजोर । शेपसखातेनाथतिहारे

देहि। – ऐसेयहुवरआपको, हमस्वकरहिंप्रणाम । कोटिजन्मअघनश्तद्वत, छेतिहिरोनाम ॥ १४ ॥ तुमहोनित्यमुक्तभगवाना । ज्ञानरूपहोशुद्धमुजाना ॥ अदिपुरुपहोअंतर्यामी । अविकारीहोजिसुवनस्वामी । अदिप्रात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्ष्यक्षयात्मक्षयात्मक्षयात्मक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्यस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यक्षयस्यव

देहि।—पूरणेफ्छितिनकोअहे, सेवतनुवपदंकेज । तद्दिपिदीनममदासको, करहुनाथभवभंज ॥ जिमिजनर्नानिजवाटके, गनत्नकञ्चअपगप । तिमिक्षमियोअपराधमम, कज्ञवङ्गपा<sup>आप ॥</sup>

छंद्मनोहरा—तयत्रयभविकारी अथमङ्गर्यागनाविस्तारीभुजचारीपतिञ्चिपुरागि । त्रयत्रयकेसारीत्रयतिसुरागित्रयतिस्रगागिष्ठाकर्याभग्णाभारी ॥ त्रयञ्जयविद्यागिसदामुखारीसच्टर्ड्डागैभतिभारीसायकमारी । मनस्तित्रमदगारीमनदर्गारीयत्रसंचारीगिरिधारीभवभयहारी ॥

वृदावनवासीनित्यविलासीरोचकरासीरुचिरासीदानवनासी । पटपटकेवासीजगतप्रकासीरमानिवासीभवकांसीनाज्ञकभासी ॥ तुवपदसमकाशीगतिप्रदखासीदासनआसीअनयासीपूरणआसी । कीरतिर्शाशभासीजन्हुसुतासीश्रवणसुधासीहैजासीमुक्तिहुदासी॥ जयमीनस्वरूपारक्षकभूपाकमठअनूपाविबुधवरेमंदरहिधरे । जययज्ञवराहासहितउछाहादानवनाहाघातकरेअवनीउधरे॥ जयनरहरिषोराकृतवहुक्षोराअस्विरजोरानखनिदरेमुस्त्राप्तहरे । जयजयबदुवामनपरमसोहावनवित्यश्चावनपगपसरेत्रझांडभरे ॥ जयजयभृगुनंदनभृगुकुलचंदनक्षत्रिनवृंदनसंहरियकइसवारे। जयरघुकुलमंडनहरधनुखंडनखलदलदंडनधनुधारेद्विजमदगारे ॥ जयजनकळळीञ्चाअवधअधीज्ञाजयजगदीञ्चाप्रणधोरवनप्राधारे । मदहरनजयंताजयखरहंतासुखकरसंतामृगमारेखगउद्धारे॥ जयदळनकवंपूदीननवंपूपृतपनुकंपूअनियारेशवरीप्यारे। जयमित्रकांपदावालिनिकंदावासिगिरिंदाकपिद्वारेलंकाजारे ॥ जयउद्धिमँझारीसेतुहिकारीपादपधारीयुत्तवारेदश्रशिरमारे । जयसियासमेतूरघुकुरुकेतू आयनिकेतूसुलसारेजनविस्तारे ॥ जयदेविकनंदनजयनँदनंदनश्कटनिकंदनककमारीअवसंहारी । जयकालियदमनंराधारमनंत्रजदुखशमनंगिरिधारीरक्षणकारी ॥ 🔨 बृंदावनवासीरास्विलासीहियोहुलासीत्रजनारीमंडलधारी । कटिपीतदुक्रुलातियअनुक्लायमुनाक्लासंचारीमुरमनहारी ॥ धुपुरवासीआनँदराशीधनुधर्त्ताकुवरीभर्ता ॥ ेमछजमातीआशुनिपातीअघकर्ताकंसहिहत्ता । ातुदुखारीमनदिविचारीभयेमुरारीसुखभर्त्तादुखउद्धर्ता ॥ हितसनेहुशास्त्रअछेहुसंपर्तामुतआहर्त्ता । रेजराक्रमारेदऌसंहारंजैचाहीयमनहिदाही ॥ र्गाह्मेसुसकारीसउछादीरुविमणिव्याही। मणिद्रतल्यायेदुहितनपायेनरनाहीभौमहिगाही ॥ पमनरंज्योपोडूकगंज्योरणपाहीचक्रहिमाही ॥ विभभवदेखायापुनिइतवायाभीमकरमगदेशवरे । ्रहिनिज्ञिज्ञपालैअवनिक्रेंदियमोदघरे ॥ दुरयदारचोजाञ्चिदारचोभूमिभरेनहिञ्चस्रकरे । रितविचित्रासरिसनरेजगकहिउधरे ॥ ंभानँददाईभेवसिकेमीतिहिफँसिके **।** - सूदियोडुङामूपर्धासकेंद्ररचोहाँसके ॥ ।रास्थलसिकैआयुधकमिकै। । राज्यमग्दाराद्वनशिकस्तिरसचिसक् ॥

्र हो। उन्हें ने ज्ञान कि अनु कि अनु कि अनु कि अनु कि स्वानिक कि स्वानिक कि स्वानिक कि स्वानिक कि स्वानिक कि स रह्मो प्यानिभारित समनमें । तेसहिरू पळ स्योनयननमें ॥ २ ॥ इरिन्दर्शनळ हिन्दुसभोद्दर्स । मुनकीअभिळापाभपूरी ॥ तहतत्तुमनकी सुरति बिसारी । गिरचोद्ंडसम् धरिणमँ झारी॥ पुनि उठिभयोजोरिक स्ठादेशक हैकोनजस्र धुनसुन्ता हो॥

दोहा-मनप्रभुछविदगतेपियत, मिळतोभुजनपसारि । मृतुभुसतेचूमतवदन, ध्रुवअसपरचोिनहारि ॥ ३॥ अस्तुतिकरनचहतमुखमाही ।वाठस्वभाववनतकछुनाही॥ध्रुवकीमनगतिजानिमुरारी । करिकेछपादासपरभारी॥ पांचजन्यनिजशङ्घअमोठा। दियछआयप्रभुवाठकपोठा॥ध्रापरसतशंखितेहिउरनाना।धसेवेदअरुशासपुराना॥ ध्रुवतद्दँपायज्ञानविज्ञाना । भिक्तभावयुतप्रेममहाना ॥ जोरिपाणिहरिआननदेखत । अपनेसमदूजोनहिंठेखत ॥ मंदमंदपरिकेधुवधीरा । कोमठपदरिचअर्थगभीरा॥ अचहरणीकीरतिहेजाकी । अस्तुतिकरनठम्योधुवताकी॥६॥

#### ध्रवउवाच ।

दोहा—अखिलशक्तिथारकरहे, मेरेहियमेंआय । मरीवार्णाकरिक्तपा, सोवतिदयोजगाय ॥ इंद्रीकरनचरणश्रवणादी । तिनकोचेतनकरहुअनादी॥पुरुपपुराणनाथश्रीधामा। आपपगनकोकरहुँपणामा ॥ ६ ॥ एकहितुममायाविस्तरिकेशिचकेजगप्रवेशतिहकिरिकेशिदेखिपरहुवदुवपुभगवाना।विविधदारुजिमिपावकनाना॥शा करतारहुद्वेशरणितहारे। ज्ञानशक्तिलहिजगविस्तारे॥कहचोनश्रमसीवतसमजाग्यो।जगतिकारताहिनहिलाग्यो॥ ऐसेआपचरणभगवाना । कोकुतज्ञजोधरेनुध्याना ॥ ८ ॥ जननमरणकृताशनहारे । दासनकेदुखदारनवारे ॥

दोहा-ऐसेतुमकोजेकुमति, भर्जेविपयमुखहेत । तेजनुमुरहुमिकटचिल, मागिवराटकलेत ॥ शूकरकूकरपोनिहुनाना । होतविपयमुखमनुजसमाना॥मनुजजन्मलहितुमहिनध्यायो।सोहशूकरकूकरकहवायो९॥ जोमुखआपकथामहँनाथा । मुनेआपदासनकीगाथा ॥ सोमुखब्रह्मज्ञानमहँनाही । तोमुरमुखकेहिलेखेमाही ॥ कठिनकालकराबालहिलागेकटेस्वर्गमुखतरुजेहिमांगे॥ १० ॥ भक्तिमानजेसाधुतुम्हारे।निर्मलमनदायकरुर्धारे ॥ नाथदेहुमोहितिनकरसंगा।अवगणहरणहारजिमिगंगा ॥ यहभवसाग्रवोरअपारा । यहिविधसहूजहिलगिहींपारा ॥

दोहा-आपकथाआसवपियत, तासनञ्जातनळाय । मेंफिरिहोंअतिज्ञयअभय्, दुखसुखसविसराय ॥ ११ ॥

जेतुवपदपंकजमुरभि, प्राणकरत्त्वक्लिन् । तिनकोसँगजेकर्राहंजनः तेईपरमप्रवीन् ॥ तजुसुतसुद्धददारगृहमाहीं । तेकबहुँसुपिराखतनाहीं॥१२॥ यहत्रझांडस्वरूपतुम्हारा । स्थूटरूपजेहिवेदउचारा॥ अहेचराचरकरिनवासा । सतअरुअसतहुजासुप्रकासा ॥ आपरूपहमजानहिसोई । ब्रह्मरूपपरतोनहिजोई ॥ ब्रह्मरूपमहैहेबहुवादा । होतविवादहिकियेविपादा ॥१२॥ श्रुट्यसमयपरिउरजगकाहीं । सोवहुशेपमेजसुसमाहीं॥ प्रगटतनाथनाभिजटजाता । तातेप्रगटतसदाविधाता ॥ जोकेहेंफणवृहदहजोर् । शेपसस्रोतेनाथतिहारे ॥

दोहा—ऐसेयदुवरआपको, हमसवकर्राह्मणाम । कोटिजन्मअपनश्तद्वत, लेतितहारोनाम ॥ १४ ॥ तुमहोनित्यमुक्तभगवाना । ज्ञानरूपहोञ्जुद्धसुजाना ॥ आदिपुरुपहोअंतर्यामी । अविकारीहोनिश्चवनस्वामी ॥ अहोजगतकेपालनकरता।जगतविलक्षणजनमुख्यभरता १५ विविधशक्तिहेयद्पिविरुद्धा।रहहितद्पितुवमहॅअविरुद्धा एकअनेकआदिजगकारा।आनँद्रूपीसदाविकारा ॥सोप्रभुकेशरणागतहोहूं।तारहुअगनअपीसममोहूं ॥१६॥ केवलकेशवपदअरविंदा । भूजहिजेजनतेनहिंमतिमंदा ॥ त्रिभुवनविभवभोगसवजेते । तिनहिंदुच्छलगतसवतेत॥ दोहा—पूरणफलतिनकोअहे, सेवततुवपदकंज । तदपिदीनममदासको, करहुनाथभवभंज ॥

विहा-पूर्णफेठातनकाअहः स्वतंतुवपदक्षा । तदापदाचनपात्मा मञ्जात्मा । विभिक्षमियोअपराधममः कशवक्रपाअगाध ॥

छंदमनोहरा-जयजयअविकारीअधमेडधारीजगविस्तारीभुजनारीपतित्रिषुरारी।

जयजयकंसारीजयतिष्ठरारीजयतिखरारीयशकारीपरणीयारी ॥ जयअवधविद्वारीसदासुखारीखळदळदारीअतिभारीसायकमारी । मनसिजमदगुरीमनहरनारीवजसंचारीगिरिधारीभवभयदारी ॥ वृदावनवासीनित्यविलासीरोचकरासीरुचिरासीदानवनासी । घटघटकेवासीजगतप्रकासीरमानिवासीभवफांसीनाज्ञकभासी ॥ तुवपदसमकाञ्चीगतिप्रदखासीदासनआसीअनयासीप्ररणआसी । कीरतिर्शाशभार्माजन्हुसुतासीश्रवणसुधार्सीहैजासीसुक्तिहुदासी॥ जयमीनस्वरूपारक्षकभूपाकमठअनूपाविद्युधवरेमंदरहिधरे । जययञ्जवराहासहितउछाहादानवनाहाघातकरेअवनीउधरे ॥ जयनरहरिघोराकृतबहुक्शोराअरिवरजोरानखनिदरेमुरत्रासहरे । जयजयबद्वामनपरमसाहावनबल्धियञ्चावनपगपसरेत्रह्मांडभरे ॥ जयजयभृगुनंदनभृगुकुलचंदनक्षत्रिनवृंदनसंहरियकइसवरि । जयरपुक्रतमंडनहरधनुखंडनखलदलदंडनधनुधारेद्विजमदगारे ॥ जयजनकरुर्रीज्ञाअवधअधीज्ञाजयजगदीज्ञाप्रणधोरवनपग्रधारे । मदहरनजयंताजयखरहंतासुखकरसंतामृगमारेखगउद्धारे ॥ जयद्छनकवंधूद्दीननवंधूधृतधनुकंधूअनियारेशवरीप्यारे। जयमित्रकॉपदावालिनिकंदावासिगिरिंदाकपिद्वारेलंकाजारे ॥ जयउद्धिमँझारीसेतुहिकारीपादपधारीयुत्तवारेद्शशिरमारे । जयसियासमेत्रघुकुलकेत्रुआयनिकेतुसुखसारेजनविस्तारे ॥ जयदेविकनंदनजयनँदनंदनज्ञकटिनकंदनककमारीअवसंहारी। जयकालियदमनंराधारमनंत्रजदुखशमनंगिरिधारीरक्षणकारी ॥ वृंदावनवासीरासविद्यासीदियोद्ध्यासीत्रजनारीमंडद्यधारी । कटिपीतदुङ्खातियअनुङ्खायमुनाङ्खासंचारीमुरमनहारी ॥ जयकेशिविनाशीमधुपुरवासीआनँदराशीधनुधर्त्ताकुवरीभर्त्ता ॥ नयगेयरपातीमञ्जनमातीआद्युनिपातीअपकर्ताकंसहिहत्ता । पितुमातुदुखारीमनहिविचारीभयेमुरारीसुखभत्तोदुखउद्धत्तो ॥ सांदीपिनिगेहसहितसनेहृज्ञास्त्रअछेहसंपर्ताप्ततआहर्त्ता । वसुदेवदुरुरिजराकुमारेदरुसंहरिजेचाहीयमनहिदाही॥ यदुनगरिवहारीयदुकुलभारिहेसुखकारीसउछाहीहिवमणिव्याही। मन्मथसुतजायमणिद्रतत्यायेदुहितनपायेनरनाहीभौमहिगाही ॥ विष्ठभुत्रभुजभंग्योन्यमनरंग्योपीरूकगंग्योरणपाद्वीचक्रहिमादी ॥ मुनिपतिकहँमायाविभभवदेखायापुनिहतवायाभीमकरमगदेशवरे । पुनिपर्मभुवार्टयागविज्ञार्टहिनिज्ञिज्ञपार्टे अपनिक्र दियमोदचैर ॥ तृषशाल्बहिमारचोविदुरयदारचाँआग्रहिटारचौभूमिभँगहिंशस्त्रकर । हेजगतपवित्रात्राह्मणमित्राचरितविचित्रास्रितनगुनगकदिवर्षेरे ॥ कुरुक्षेत्रहिआईश्रीयदुगईभानँददाईभेनमिकेशीनिदिष्टमिके । गुणिकेनिजद्राम् नुषवदुङ्गमृदियोद्छाम् षर्प्शुमुक्देरचो<u>र्दम</u>्के ॥ हरिसंकटटारीपाँडुकुमारोकीमद्गाराग्यन्तिक आयुपकनिक । पुनिविविपविदार्गाकयोविचाराष्ट्रमगदागदुखनिविकर्गनगनचिक ॥

हेदेवननाथात्वयश्चगाथामुनिश्चतिसाथागावतदेसखळावतंहे । त्वचरणकृपालाविधिविधुभालानेद्दविज्ञालाल्यावतद्वेसुदपावतद्वे ॥ तुवपदज्रलगंगातरलतरंगाअयनिअभंगालावतहेजोइन्हावतहे । तुनपद्अरविदाकरमकरंदाम्रनिअलिवृदाभावतहैयज्ञछावतहै ॥ जयजयवलरामाजयवलधामातुवव्रजठामावत्सहन्योल्खकोपसन्यो । जयहननप्रलंबावपुजेहिलंबादुप्पकदंवाजीनतन्योस्रक्छनगन्यो॥ रासभअतिभारीतेहिहरुधारीदियोविदारीजीनखनोवनतारुघनो । पुनिकंससभामधिमुप्टिककोवधिकंकादिकवधिपरिचवनोकियद्वतनिधनो ॥ जयरेवतिरमनंद्विविद्दिसनंपुनित्रजगमनंसदृलासेहेत्हिरासे। कृतवारुणिपानंकरिवनजानंकियअह्वानंनिजपासेगोपिनआसे॥ जयआनंदअयनंष्मतनयनंअहिकृतशयनंसविलोसভरअतिश्वासे । कुंडलइककरनंखसतअभरनंकुंजविहरनंकुतहासैशशिसमभासे ॥ जययमुनाऽहरनंकुरुपुरदरनंजगयशभरनंसितवरनंजनकृतशरनं । बल्वलंजियहरनंसुनिसुद्करनंबहुखल्छरनंहल्धरनंपंकजकरनं ॥ अधमनउद्धरनंधरणीधरनंप्रेमहिटरनंनिजनरनंभ्रमनिस्तरनं। जयधर्माचरनेनितअनुज्ञरनंजननहुमरनंजनटरनंज्ञिरसैकरनं ॥ कलियगअतिचौराधर्मनिचौरासत्पथफोरासंतापीअतिशयपापी । वसदेवकुमारापरमञ्दारालियअवतारापरतापीप्रभूपरतापी ॥ े जेहिनामकलंकीपैनकलंकीपरमञज्ञंकीसनिजापीमहिमहथापी । कियपापिननाञ्चाधमेत्रकाञ्चाजगचहुँआञ्चाजयव्यापीमधुरालापी ॥ जयवहवपुनामंजयवहुधामंजयगुणग्रामंअभिरामंजनप्रदकामं । जयजयश्रीरामंजयवनस्थामंजयश्रीधामंकृतछामंद्रिजदुतिकामं ॥ जनहितन्यायामंकृतवसुयामंरूपललामंवरधामंपतिरिपुकामं । दासन्रतिदामंबँधेप्रकामं आपुमुदामंसवठामं प्रियनिःकामं ॥ १७ ॥

भैत्रेयउवाच । दोहा-यहिविधिनवअस्तुतिकियो,वालकअतिमतिमान । तवसराहिध्रुवदासको,बोलेश्रीभगवान ॥ १८॥ श्रीभगवानुवाच ।

सुनउत्तानपादकेवालकः । तंपग्रहेतिगरोजगपालकः ॥ मनकामनातोरिमेजान्यो । जाकेहेतुमहातपठान्यो ॥ यद्यपिदुळेभहेसवकाही।तदिपितोहिदेहेंसिखमाही॥१९।अवलोकोउनहिकोहअस्थाना।कियोनिवासप्रकाशमहाना॥ जाकोअवलवासकहवेदा । हेनहिजननमरणकरखेदा ॥ सोईथलिनवासतोहिदेहीं। प्रेमसुभानिजनितिपियेहीं ॥ प्रहनक्षत्रऔरसवतारा । अहेजोवकनामशिक्षमारा ॥ तासुभुच्छतेरेकररेहे । वकअधारतहीहिटेहेंहे ॥

दोहा—गृदनस्रज्ञतारासर्वे, दक्षिणदेधुवतोहि । फिरिहेंसॅक्छअकाझमें, निजअवछंवनजाहि ॥ २० ॥ जैसेमेडीचकहिमाही । फिरतचहेंदिशिगोगणजाही ॥ सबकेऊपरअहेंसोछोका । रहिहोतदेंदुमनितहिअसीका ॥

्या पुरा हुन । त्र । प्रतिहोसाइनसहितसमाना ॥२२॥ जोतुवज्ञसमजेडोश्राता । जहेमुगयाहितवनताता ॥ भारती हुन । । पछिहोसाइनसहितसमाना ॥२२॥ जोतुवज्ञसमजेडोश्राता । जहेमुगयाहितवनताता ॥ दोहा-तेहिकाननमेंजतमहि, यक्षडारिहेमारि । सुत्रक्षोजतताकी जनिन,जरिहेजायद्वारि ॥ २३ ॥ हाचकवर्तीतेंह्वेहे । मस्करिद्धिजनदक्षिणाँदेहे ॥ शकडुतेल्रहिअधिकविभूती । करिजगमें अनुपमकरतूती ॥ अतकालमीहिसुमिरणकरिहे।२९॥सुनधुवतेंधुवधामसिथरिहे।सकल्लोकलोकपजेहिधामे।करहिंपातजिक्कैपरणामे विजहाँकिरिअवनिनआवत । तहँतेरिहेहेममयशागावत ॥ सुरहुअसुरऋषिस्रुनिनरनाना । सवतेद्वेहेतुईप्रिधाना ॥ हिहेशचल्रनरेशुकुमारे । गृहतारणगतिनिजकर्षारे ॥ २५ ॥

मैत्रेयउवाच ।

पहिविधिकहिधुवतेयदुराई । ध्रुवकरपंकजपूजनपाई ॥

दोहा-धुर्वेकदेखततहँतुरतः, गरुङ्चइभगवान । रमापारपदसहितप्रधुः, निजपुरिकयोपयान ॥ २६ ॥ धुवअभिल्ञापपूरिनजजानी।हरिपदसेवनफळअनुमानी॥श्रीपतिदरशवियोगविचारी।चल्योनगरकहँपरमदुखारी २७ तहँपुनिकह्मोविदुरकरजोरी । सुनहुसुनीञ्चविनययहुमोरी ॥

विदुरखवाच ।

जोडुर्ङभसकामजनकाद्गी।सोहिरिपद्इकजनमहिमाद्गी।हिरिपद्सेवनकरितेहिपाई।कतप्रसन्ननिहेंभोसुनिराई॥२८॥ सुनिक्षत्ताकवचनसुद्दाये।बोलेमिनासुतसुखछाये॥ ( मे.उ. ) वचनविमातवञ्चसमलागे । तातेधुवअतिकोपहिपागे ॥ पायरमापतिसुक्तिनमागे । राजकरनकोतहँअनुरागे ॥

दोहा∽राज्यल्ह्योतातेप्रथम्, करिसुरदुर्लभभोग् । अंतसमेहरिपामको, जैंहेतजिसवज्ञोग् ॥ प्रथमहिवासविकुंठनपायो।तातेष्ठवमनमेंदुख्छायो॥ चल्योनगरकहँध्रुवपछिताता।वारहिवास्पदतअसवाता॥२९॥

ध्रुव्डवाच ।

जन्मअनेकसमापिनकरिके।सनकादिकजेहिपद्वित्परिके ॥जानहिकवहुँपरमपदजाको।सोइविश्वनपतिनाथरणको पटमासहिभरिमेतपकीन्द्यो।करुणानिपिदर्शनमोहिदीन्द्यो॥ऐसेकरुणानिपिकहँपाइ।माँगिल्यि।नहिसुक्तिसोहाई॥ हायकोपवराभ्योअभागो । मम्शञ्तामोकहँनहित्यागी॥ कर्नहारजेभवनिपिपार।ताकोपायरद्यासंसारा॥३१॥

दे।हा-देवसंवेकरिदेतभे, मेरीमतिकोभंग । जोहरिसोयाँचतभयो, दुखप्रदराज्यप्रसंग ॥ हायजोनभाष्योष्ठनिराई । सोजनमान्योखुद्धिगमाई॥३२॥अहेनकोजजगमोरिवरिर्पाणुपामयोप्रातापरकोपी॥३३॥ स्वप्रसरिसयहजगमुखसाँचो।ष्ट्रपाकुमतिर्मेहरिसोयाँचो ॥ भयोद्धित्रजिमिआयुर्दाई।करेंवैद्यतिहिष्ट्याजपाई ॥ ३४ ॥ पायप्रगटवसुदेवकुमारा । हायहायमाँग्योसंसारा ॥ निजसमकरनहारयदुराई । तिनसोमाँग्यालोकृतदूर्द्ध ॥ यथाचक्रवर्तीदिगजाई । करिसेवापरसन्नकराई ॥ मौगृतणजोविनयमुनाई । ताकीप्रगटसत्यज्ञटताई ॥ ३५ ॥

मैत्रेयउवाच ।

दोहा-धुवकोपिछत्वोविदुर, उचितहिपरचोनिहारि । तिनहिरिविधुवननहिचहत, तुमसमदासमुरारि ॥ ३६ ॥ नगरनगीचजवधुवआयो । नृपहिद्वयकस्वारिजनायो ॥ आपषुत्रञ्जुनोकविगयकः । नायकिरिसोआवत्तभयकः ॥ भूपसुनतिविधासनमान्यो।मृतकनआवत्तअसअनुमान्यो।धुनिम्छिपकरिनारदकीवानी।मृतकागमसितिजयजानी। सुतआगमसिनिहपसुरमीन्यो।द्विद्विद्विद्विद्यो॥३८॥नापस्यदेनतरञ्जुरंगा।चामीकरभूपितस्वअंगा। चित्रजागमसुनिहपसुरमीन्यो। । स्त्राह्वकृतिहमान्यो॥सिव्यस्यामुद्धदृद्वसरहाग । स्त्रगपुरनेतुरतिस्यास ॥ ३९॥

दोहा-इांसदुंदुर्भावेणुडफ, बानेवनेअपार । पट्टतेवद्बहुविप्रगण, आगेनछेउदार ॥ १ ॥

कनककलशशिरपरिषुरनारी । द्रीपतंदुलदुर्बोर्भारपार्ग॥चर्लीकरनकल्यंगलगाना । साजिमानि-रंगारननाना २०॥ सुरुचिसुनीतिलभयमदरानी। भूपणवसनपदिरिखिदरानी॥चिदिशिविकनमदंशितदर्गानी।चर्लिलेनभुरकोअगवानी॥ चर्योसंगदत्तमदुकुमारा । अञ्चनलस्तनभानदेशपारा॥यदिविधिकत्योनगरेनराना । सुनभागदतभेदकेकामा २०॥ नगरनिकटशीतल्ञमराई । तहँजवगयेसदलनृपराई॥ तब्धुवकहँआवतनृपदेख्यो । सुतकोषुनर्जन्मचित्रलेख्यो ॥ दोहा-प्रेमविकल्रथतेउत्तरि, आञ्चभूपतहँषाय ॥७२ ॥ अतिवन्कंठितसुजनभरि, लीन्हचेधुवहिउठाय ॥

प्रकारित्रमण्यस्य । जरेअलिङअधिवास् । अतिक्रिक्षेत्रमारं, छान्ह्याध्रुवाहेउडाय ॥ श्रीपतिचरणपरस्र छहिनास् । जरेअलिङअधिवमङिवास्॥४३॥ऐसेम्रुतहिअकवैडाई। निजनयनननीरहिनहवाई॥ सूँपतज्ञीज्ञाहिवाराहिवारा।गुण्योमनोरथपूरहमारा४४पुनिपितुपद्मणामध्रुवकीन्हयो।आश्चिवांदहिपंसोदीन्हयो॥ प्रनिकरिमातुनिकटपयाना।कियप्रणामभागवतप्रधाना४५परोचरणमुतसुरुचिनिहारी।छियोऽडायभयोमुस्पारी। गदगदिग्रामिङ्तवन्दुवारा।कहयोजियहुवहुकाङ्कुमारा॥४६॥विदुरिवज्ञतागुणनिनिहारी।जोपहोयप्रसन्नसुरारी॥

दोहा-तेहिअपनेतेजीवसव, निरखतकरिंद्रमणाम । जिमिअपनेतेजातजल, होतनीचजोठाम ॥ २० ॥ युनिउत्तमअरुधुवदोउश्राता । मिलेपरस्परसुखनसमाता । दोहुनअँगपुलकाविद्याई ॥ दोउअनदजलहरावदहाँ॥ परीएकश्रातामिलिज्टे।जननछोडायहुपरनिंह्यूटे॥४८॥पुनिसुनीतिजननीधुवकेरी।पाणहुतेप्रियनिजसुतहेरी ॥ लियोद्धदयमहँळलिक्टगाई ।सुसहविपादविद्योपिविहाई ॥४९॥ श्रवीपयोपरतपयधारा। तैसहिनयननीरअपारा॥ सींचतपयधारनधुवकाहीं । वीरजनिकहँजोहितहाँहीं॥५०॥क्योसुनीतिसराहनलोग्रालहज्ञोरिरवहसुतसुसभोग्रा॥

दोहा-निकरिगयोजोनगरते, पांचहिवर्पकुमार । ह्वेआयोळहिहरिकुपा, धराधमंआधार ॥ ५९ ॥ धुवतेंस्रतिहरिपदसेवकाई । भर्जीकरीअतिप्रीतिवढाई॥जासुध्यानकरिकेमतिधीरा।जीततअजयजगतकीपीरा॥५२॥ यहिविधिजनकहळोगसरीहें। निरस्ततश्चवसुस्रसहितउछोहें॥तहँनुपश्चवअरुउत्तमकाहीं।ळियचढ़ायहककरिनीमाही॥ श्रवणकरतिवरदावळिराजा । चल्योनगरकहँसहितसमाजा ॥ तहँवाजेवजवावतभूषा । देतदानदीननअनुरूपा ॥ कीन्हचोनगरप्रवेशनरेशा । निरस्ततसुस्रमासकळप्रदेशा॥५३॥ठोरनठोरनमरकततोरन् । भरेचारुताकेचितचोरन॥

दोह्।—ऌपुपूगनअरुरंभके, संभद्वारप्रतिद्वार ॥५४ ॥ नवरसालपञ्चनके, वांषेवंदनवार ॥ सुक्तझार्ल्टरंझलकिंदिनाना । विभावंतबहुतनेविताना ॥थलथलसुक्तमालकेसाने । कनककलशुवदीपविराने॥५५॥ इाहरपनाहनगरदरवाने । चामीकरकेचारुविराने ॥ अतिउत्तंगमंदिरचहुँघाहीं । निरस्तमंदरशृंगलनाहीं ॥ रचितरतनतेकनकअगारे । सुकलसानतेसकलसँवारे॥५६॥चंदनचरचितगलीवनारा।उडतसुरभिचहुँओरअपारा॥ लानाअक्षतअरुफलालियेसडींपुरनारिअतृला॥५०॥नगरमध्यनहँजहँधुवआवें। तहाँत्युलासुमनझरिलांवा

दोहा-दिपदुर्वासरसोअछत्, फूळहुफळभरियार् ॥ ५८ ॥ धायधायपुरनारिसव, धुवैभिळेंवकवार् ॥ देहिंविविषाविधिआहित्रवादा।पार्वेधुवअतिज्ञायअहळादा॥यहिविधिसुनतमनोहरवानी।पिताभवनगेध्रुवसुसमार्वा ५९ तेहिचत्तममणियंदिरमाही । वसतभयोध्रवसुदिततहाँहीं॥तहँउत्तानपादनृपकाहीं। ध्रुवहिसेळावतनिञ्चादिनगाहीं ॥ वस्योसुवनसुततहँमहराजा॥जिमिकद्यपसंयुतसुरराजा॥६० ॥ श्लीरफेनसमसेजसोहावे । पळॅगदंतिदंतनकेभावे ॥ संचितकनकमणिरिचतअपरिभानहुनिजकरमारसँवारे।आसनअसुपमअमळअमोळु।कनकउपकरनअतिहिअतोला

दोहा-फटिकफररामरकतमहरू, मणिकदीपतदीष । ज्योतिजगीयुवतीजहां, जिनसुससमरजनीष ॥ ६२ ॥ यनउपवनवाटिकासुवागा । अवलोकतजपजतअनुरागा॥अतिरमणीयलतारुमजाला । कट्पवृक्षकेसारसरसाला ॥ कूजिकलअतिमत्तविदेगा।गुंजिहकुजनिकुंजिनभूगा॥६३ ॥कनकमयीजापिकाविराज । वर्रजसुपानलिकावाज ॥ प्रमुकंजउत्पलक्तराग । फुलेसरसिजजारिकागा ॥ सरसरसीसोहनसोहावन । वर्रुटिक्षिकुमुदनगणमनभावत ॥ चकवाककारंड्वहंसा । करेदीरसवरोकिविष्या ॥ वर्दनहर्देपतिसारसमहि । डोलिडोलिसुगगणमनमहि ॥

दोहा—तोमुरिद्रमागिद्रके, औरनिर्द्रमतीन । विभवविद्रीपसीताहते, भ्रवनगरिहमहँनीन ॥ तासुरिभवकोकरेवनाना । केरकुपानापरभगवाना॥दिनदिनवद्गवरनकछुनाही । विभवनिर्णवगुरपतिटटनाही॥ भुवदिश्वननेदिनगरिद्राह्य।विद्रुरव्यतीतभयोकछुकाटा॥ नर्द्यतानपादकविग्गवश्वप्रभावट्टीमगिवगमित औरदुमुन्योमकट्यदकानन।कियप्रमग्नहरिकोन्नपकानन॥भुवदिज्ञानिभुवयदुपतिदामा।भुपयनातपादगह्टामा॥ विवनवन्तर्यस्यानकोटि । इद्ययोदातयदभूपभमोटी ॥यद्यपिक्तमनिवटकुमाग। नद्यपिक्रममनहोन्तिनास॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ४.

दोहा-रूपवानग्रणवानअति, शीलवानमतिवान । भटप्रधानछोटोकुँवर, भयोभक्तभगवान ॥ होइजो सम्मतअससबहीको । करोतोधरणिअधिपधुवहीको॥ नुपतिवचनसुनिसचिवसुखारी।एकवारसविगराउचारी कियोनाथतुमनीकविवेक् । कींजे ध्रवहिराजअभिर्पेक्साधुवगुणग्रन में वॅथेसकळजनानिरस्ततम्रसहर्पतमनळनछन।। संमतसचिवविचारिभुवालाराज्यतिलकियधुविहउताला।भूपजठरपनआपनजानी।उचितकरवतपअसअनुमानी ह्वें विरक्तवन्कियोपयाना । भज्योप्रीतियुतश्रीभगवाना ॥ कछुककालकरितपअतिपोरा।योगमार्गतेपुनितेहिछोरा ॥

दोहा-भूपतिसोउत्तानपद, तुरतहितण्योशरीर । भक्तिभावपरभावते, गयोधामयदुवीर ॥ ६७ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्धवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृतेआनन्दाम्बुनिधौ चतुर्थस्कंधे नवमस्तरंगः ॥ ९॥

# मैत्रेयउवाच ।

दोहा-रह्योप्रजापतिएकजो, जासुनामशिशुमार । श्रमीनामताकीसुता,सुलमाशीलअगार ॥ निजअनुरूपजानिनरनाहा । तासुसंगधुविकयोविवाहा ॥ ताकेदुइसुतभेवळधामा।कल्पऔरवत्सरनिजनामा ॥ १॥ इलानामकीवायुक्तमारी । सोध्रवकीदूसीरभैनारी ॥ उत्कलनामतासुसुतभयः । कन्याएकजन्मपुनिलयः ॥ जाकोकदेसकरुमतिभारी । सक्लुमारिनमेंसुकुमारी॥२॥उत्तमजौनजेटधुनश्राता। सोनिजन्याहिकयोनहिंताता।। एकसमैचढ़ितरलतुरंगा । कियोगमनवनसघनअभंगा ॥ खेलनलाग्योतहाँशिकारा । करतअनेकनविपिनविद्वारा ॥

दोहा-तहँकोऊआवतभयो, यक्षएकवलवान । काटिगिरायोतासुझिर, मारिपैनयकवान ॥ गेदशपाँचिदवसजववीती। सुरुचिमानिअतिशयतवभीती।।खोजनगईवनहिसुतकाहीं।भेंटचोनहिंपुत्रहिवनमाहीं।। लगीरहीतहँपीरदमारी । तातेसुरुचिभईजरिछारी ॥३॥ पुनिजववीतिगयोकछुकाला।तवनारदुसुनिबुद्धिविज्ञाला॥ ध्रवमहराजनिकटद्रतआये । सभामध्यअसवचनसुनाये ॥ उत्तमध्राताजेठतुम्हारो । गयोयक्षकरवनमहँमारो ॥ वैठेआपकहायरमाही । छेडुवैरश्राताकसनाहीं ॥ मुनिकेवचनभूपकेकाना । सनतेलागेवञ्चसमाना॥

दोहा-प्रथमवंधवधज्ञोकभो, प्रनियक्षनपरकोष । सिंहासनतेउठतभो, जञ्जवधनकरिचोष ॥ सचिवसर्वेवोलेकरजोरी । सेनआपकेनाथनथोरी ॥ लेचतुरंगविजयरिपुकीजे । सेनसजावनशासनदीजे ॥ कह्योवचनतवध्वमहराजा । रहेइतेसवसचिवसमाजा ॥ मेंअकेळअळकापुरजेहीं । हरिप्रतापतेभयनहिंपेहीं ॥ असक्रिदिरेडेकवचप्रकासी।कटितूणीरकस्योञ्चररासी।।करकोदंडचर्मअसिखासी।यहिविधिसज्योभूपअरिनासी।। . सुवरणस्यंदनतुरतमँगायो । मुनिमुखअभिमंत्रितकरवायो ॥

दोहा-हरिपदचिद्वितचारुरथ, सोहतविमल्पताक । श्वेतवर्णवाजीतरल, जिनजबकीजगधाक ॥ ·चन्त्रोसुरथधुवधरणिअधीशा । सुमिरिजङजयुगपदजगदीशा॥सारिथसोअसगिरासुनाई।अङकापुरीदेहुपहुँचाई<sup>.</sup> ॥ : सुनतस्तकरगहितवताजिन । हूँकीदेतहन्योतहँवाजिन ॥ छागतताजनतरछतुरंगा । चछेचपछमनमारुतसंगा॥ प्रथममचीकिंकिणिझनकारी।भयोशोरपुनिघरघरभारी॥४॥उत्तरिद्शासहस्रनयोजन ।चळोगयोन्नपमानिप्रयोजन ॥ ्पर्हुँच्योजन्दिनिकटहिमनाना।रुख्योकद्राभुपप्रधाना ॥ सोइद्रीमहँअरुकानगरी । रुखीभुपछनिमयजोसिगरी ॥

दोहा-नहँकोटिनहरिगणवसाई, कोटिनगुद्धकवीर । कोटिनराक्षसयक्षतिमि, अरुगंधवैनभीर ॥ वसतरहयोजहँमुचित्रथनेज्ञा।राखेसवपरनिजहिनिदेशा ५ नगरनिकटभूपतिजवआयो।पाञ्चजन्यसमञ्ज्जवजायो॥ ः छायरद्दचोदराआसनञ्जारा । वञ्चपातभोमनद्धकठोरा ॥ गुद्धकराक्षसमंभवनाना । मुनेशृद्धकोशोरमद्दाना ॥ प्रथमपुद्धमिगिरिगेयकवारा ।पुनिमानेउरभीतिअपारा ॥ ६ ॥ पुनिर्धारधीरजवनउचारे । आयोकानवीरद्रस्पारे ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

सुनतशङ्घष्यनिकुपितधनेशा।दियोभटनकहँतुरतिनदेशा॥ जोयहयुद्धहेतुभटआयो । ि े े े े रे रे रे वे दोहा—ताहिमारियमछोकको, दीजोतुरतपठाय। तातुमाथिननहाथगहि, मोकोदहुँदसाय॥ सुनतसुभटथनपितिकीवाणी।चछेसकछगहिआयुधपाणी ॥कोऊतुरँगकोउच्छेमतंगा। कोउस्परं विक्रान्त्रय । अर्थातिकवात्ताविविधभाँतिकेवाहन।विविधभाँतिकायुधअरिदाहन॥विविधभाँतिकरिशारकठोरा। कोउस्परं विक्रान्त्रय हरअतुचरगंधर्वहुनाना । अरुगुह्मकअतिशयवछ्याना ॥ विद्याधरचारणअरुयक्षा। अर्थातिक आत्रवात्तर हरअतुचरगंधर्वहुनाना । अरुगुह्मकअतिशयवछ्याना ॥ विद्याधरचारणअरुयक्षा। अर्थातिक आत्रवा ॥ दोहा—निपटिनडरनोस्रोनवरु, नागरितपुणनरेशा। नीतिनिष्ठयनिष्कृपटिनत, नरनंदकनिरदेश ॥ विणयवारणनरनके, निरवाहकिनश्चेष्या । नारायणनिरस्वतिनतिह, नयननतिनिमेष ॥ छंदत्तोमर—गंधर्वगुह्मकसर्व । राक्षसिश्चाचअसर्व ॥ किङ्किनगरतेवीर। छित्रधुवहिधुवधुर्धार ॥ कोइकाङ्किरकरस्वाछ । त्रिजअगार्वेषडाछ ॥ कोउछियेशुरुअनुछ । धायेचछावनहुछ ॥ कोउपिरिषपरमप्रचंड । कोउदोर्देडनदंड ॥ कोइछियेचकनवक । कोउधनुपवाणनचक ॥ कोइतिस्विपरमप्रचंड । कोउदोर्देडनदंड ॥ कोइछियेचकनवक । कोउपनुपवाणनचक ॥ कोइतिस्विपरमप्रचंड । कोउदोर्देडनदंड ॥ कोइसिदिपाछकराछ । कोइष्ठाप्रप्रमित्रवाछ । केर्यान्तवात्र । कोइस्वर्यपरमित्रवाछ ॥ कोइसिरिपरमञ्जूष्ट । केर्यान्तवात्र । कोइस्वर्यपरमित्रवाछ ॥

कोडिल्येम्बराज्योर । कोइपाशल्येक्स्योर ॥ कोइलिय्युक्षनहाथ । कोउसेल्याराज्याय ॥ कोडिल्येम्बराज्योर । कोइपाशल्येक्स्योर ॥ कोडिल्येमुश्चित्रमाथ ॥ कोडिल्येमुश्चित्रमाय ॥ कोडिल्येमुश्चित्रमाय ॥ कोडिल्येमुश्चित्रमाय ॥ कोडिल्येमुश्चित्रमाय ॥ कोडिल्येमुश्चित्रमा । कोइश्चित्रशाक्षर ॥ कोइिल्येमुश्चित्रमा । कोइश्चित्रशाक्षर ॥ कोडिल्येमुश्चित्रमा । कोडिल्येमुश्

यहिभाँतियोगिनयुद्ध । धाईकरतअतिक्र्ह ॥ तहँभयोर्धुधाकार । रविछप्योतेजअपार ॥ रिपुदलभयोज्त्पात । ध्रुवकोसोसग्रुनलखात ॥ ७ ॥ दोद्दा—धावतआवतरिपुनलखि, घोरमचावतशोर । अतिनिशंकभूपतिस्रुवन, तिलभरतज्योनटोर ॥

छंतो.-धुवद्दूपरचंडकोदंडगक्को । तहँतारिव अत्ते । अत्वे एवंद्रार धुवने-धुवद्दूष्ट्रायुक्ती । कियस्यंद्रनकोअस्तिन्धुर्सा॥हिनितीक्षणताजनवाजिनको। रणमेंअतिवेगधवायरथे । पहुँच्योजहँप्रेतिपिशाचगर्थ ॥ धवुकिधुवदूष्ट्यनिकीनतहाँ । शर्षाराजपारतजीछनमें । मतुदािमिनिदािररहीयनमें ॥ अधियारतहाँ अतिछायगयो। इकएकहितीनहितीनशरे । धुवमारतभेतिहियुद्धभरे ॥ ८ ॥ भटभालनमेंशरलागतभे । निजमानिपराजयलेतभये । धुवकोपरशिक्तिशेष्ट्रायुक्ति। ९ ॥ जिमिपायप्रहारशुजंगपदे वित्ता कि । धुवकोपरशिक्ति। वित्ता कि । धुवकोपरशिक्ति। वित्ता कि । धुवकोपरशिक्ति। विद्वार वित्ता कि । धुवकोपरशिक्ति। विद्वार वित्ता कि । धुवकोपरशिक्ति। विद्वार वित्ता कि । धूवकोपरशिक्ति। वित्ता वित्ता कि । धूवकोपरशिक्ति। वित्ता कि । धूवकोपरशिक्ति। वित्ता । वित्ता कि । धूवकोपरशिक्ति। वित्ता । वित्ता वित्ता । वित्ता वित्ता । वित्ता वित्ता । वित्ता वित्ता वित्ता । वित्ता । वित्ता वित्ता । वित्ता । वित्ता वित्ता । वित्त

अति नगररपुर नात्रकृषान्यस्यापुरम्भारपुरम् । प्रभादानतः जारु आस् । प्रमुक्तिस्य । प्रभादानतः जारु आस् । प्रमुक् प्रमिकोटिनसक्षसपानतमे । धुनपुरमुद्धासप्रचलानसे ॥ पुनिलक्षणपक्षतत्रच्छनम् । जिमिश्रेलिक्ष्येंघनधारनसें। तिमिभ्रपिकष्योशस्यारनसें॥१३॥ध्रुवकीयहदेखिदशारनमें।नभमेंसवसिद्धदुर्सीमनमें॥ ध्रुवकोग्रुणिनाशहिताहिक्जें । भारशोकसवेयहवेनभेनें ॥ मतुवंशिवभाकरअस्तभयो । यहसंतितकोअवअंतठयो॥ ध्रुवयक्षमहाणवद्गूड़िगयो।चिक्केवशकालहियुद्धलयो॥१८॥उत्तयक्षनजीतिनिशानवजे । सवराक्षसएकहिवारगजे ॥ बहुयोगिनिनाचनआञ्चल्गीं । ग्रुणिआपनजयअतुरागरागी॥भटभापीहआपुसमेसिगरे । अवआञ्चललोअपनेनगरे ॥ जिमिपावकमाँहपत्गपरचो।तिमिगवेभरचोत्रुपआयृल्ययो।यकवालककोह्निजीतिल्रहे।पिक्तितस्वेपहिभाँतिरहे।

दोहा-सिगरेमुनिग्रणिध्रुवमरम, रह्योजोधर्मअधार । एकवारसवन्योमते, कीन्हेहाहाकार ॥ ९ ॥ छं.पः-तहँसुनिनकेरहाहापुकार।तिमिश्चदुंदुभीकीधुकार ॥ जयवंतवचनरिपुकेमहानाधुवसुन्योसमरआपनेकान ॥ अरिअस्तर्वृद्गिनरथकृपान । यहनिरिसभयोधुवकोपवान ॥ कोदंडिकयोटंकोरघोर । अतिफोरभयोरवचहँऔर ॥ पुनितजीविशिपकीधुवहुपार। अरिअस्रभयेतिलतिलअपार।निकस्योत्ररंतपरणीअधीशामनुयक्षकालहैविश्वेचीशा। जिमिमूँदिजाहिरविअतिनिद्दार।पुनिनिकसितेजकरतेअपार।।तिमिधुवहुंघनुपर्धारधीरधारि।कियवाणदृष्टिमनधूरियारि चहुँओरचपरुचमकेंतरंग । निजटापकरेंअरिअंगभंग ॥ शरतजत्रहेत्खेंचत्निपंग । रुखिसकेंनाहितेहियक्षसंग ॥ छहिबाणवेगयक्षनसमाज।उडिकरेंदिशनआरतअवाज॥जिमिपायपवननभमेघमा**छ।फटिफूटिजाहिथ**छतजिउताछ॥ इरलगतकटतराक्षमनगात। जिमिनजलगोगिरफाटिजात। यक्न वाणकटेद्र श्रापंच फोरि। यहिभाँ तितजे ध्रुव शरकरोरि १७ कहुँकटिईउरूकिटचरणहाय।कहुँकटिइउरउरवाहुमाथ।।ध्रुवभटप्रवछत्तिवाणभछ।कियछिन्नभिन्नवहुपक्षमछ ॥ कहुँकटेपरेकुंडलअनंत । कहुँहारपरेरणमहँलसंत्र॥कहुँकनककटकसकलैसोहाहि । कहुँमुख्टमाथयुतमहिगिराहिं॥ क्हुँपरेपागफेटेअपार । मनुकियोअवनिअंगनिशुँगार॥कहुँभगेयोगिनीकरिचिकार।अभिभूमिगिरहिंतनुनहिसँभार॥ कोउभईंशीशतेकेशहीन । खरचढींभर्गीकुचकटेपीन ॥ कोउविनहिनासिकाविनहिदंत । छैभर्जीआपनैसंगकंत ॥ रणमध्यमच्योहाहाषुकार । धरिसर्केनरिषुधुववाणधार॥ हमफूटिगयेकोडकटेकर्ण।कोडविननितंबकोडविनहिचर्ण॥ कहुँचरचारुरथचकहोत । नहिंछहतएकक्षणयक्षवीत ॥ कहुँअंगभंगभेवहुतरंग । मंदरसमानमरिगेमतंग निहंसकृतकोऊसायकच्छाय । कोसकेवीरभ्रवनिकटआया।।जहँँछखतयक्षकीयुत्थघोर।तहँभसतधुनतभनुभ्रवकठोर इकवारगिर्राहेश्चवपैपिञ्चाच।पविञ्चेपतंगजिमिअनलआचा।।नहिंवचत्तएकभजिजाहिंजीन।लेखिअपरवीररहिगयेमीना। भोधुवको्दंडम्डलाकार । चहुँओरझरतसायकअपार ॥ धुवूबेगॉ्सधुराक्षसुसमस्त । असदेखिपूरेद्वेगयेअस्त

दोहा-गिरतउठतञ्चमतञ्चकत, उहरतडहरतयक्ष । पुनिपुनिरावतओरधुव, भिरतप्रचारिप्रत्यक्ष ॥ छंदिकरवान-जहाँठक्षणप्रत्यक्षयक्षयापुपमेंदक्षपायेवोठिभक्षभक्षपक्षवानसेदिखान ।

कोईमच्छपेसवारकोईकच्छपेसवारकोईअक्षविकरारवीरराक्षसम्बान ॥
कोऊकदेगच्छमच्छकोऊकदेरसरस्तोगकोठस्वच्छस्वच्छित्वेछक्षनुपनान ।
तहाँतेजअञ्चमानपरापाञ्चपीरवानध्वननादिरजदानवाणझारचेवित्रमान ॥
जहाँग्रेडनकेश्चंडपोरजोणितकेश्चंडभेरकंडसंडसंडसंडसंडदरज्ञान ।
जहाँग्रेडनकेश्चंडपोरजोणितकेश्चंडभेरकंडसंडसंडसंडस्रहान ॥
जहाँग्रेजकेदीरदंडदेवपायकंअदंडपुंपकारभोअसंडमारतंडहुछपान ।
तहाँत्जअञ्चमानपरापाञ्चपावानध्वननादिरजदानपाञ्चारचोवित्रमान ॥
जहाँग्रेमकरारपाटवानविष्ठ । मार्चीरवारकंसेवारमुंडपुंडिरकभान ॥
जहाँग्रेमकरारपाटवानविष्ठ । मार्चीरवारकंसेवारमुंडपुंडिरकभान ॥
जहाँग्रेमकरारपाटवानविष्ठ । मार्चीरवारकंसेवारमुंडपुंडिरकभान ॥
जहाँग्रेमकरारपाटवानविष्ठ । मार्चीरवारकंसेवारमुंडपुंडिरकभान ॥
जहाँग्रेमकरारपाटवानविष्ठ । मार्चीरवारवारनक्ष्यप्रमानाम्यस्वान ॥
तहाँग्रेजकरारपाटवानविष्ठच्याविद्यात्वाचाणझारचीव्यमान ।
जहाँग्रेजकरारपाटवानविष्ठवानध्वरचाविरम्यस्वानवाणझारचीव्यमान ।
जहाँग्रेजकरापाच्यानकर्सस्यानकर्ह्यात्वछ्यानवारवारवाणमानवर्मासम्बन्धना ।
जहाँग्रेजकरापावरुगमसम्बन्धन्यनक्ष्यप्रमानकर्मक्ष्यदर्गान ॥

ं जहाँकंधंपेकृपानतेकवंधवेगवानधार्वेमध्यमयदानमच्योघोरघमसान ॥ ्तहाँतेजअंग्रुमानधराधीञ्चधीरवानध्रवजाहिरजहानवाणझारचोवेप्रमान । 🍰 जहाँभृतऔवेतारुरूपधारेविकरारुद्योरकरतकरारुदेखिपरैचहुँघान ॥ जहाँठेंळेकरवालरोकिवाणनकोढालपिलेजातहेंउतालनेनलालकोपवान । जहाँबीरताविज्ञालवेदेंफूलिफूलिंगालहटैनेकहूनहालमरेभेदिजातभान ॥ तहाँतेजअंग्रुमानधराधीशधीरवानध्रवजाहिरजहानवाणझारचोवेप्रमान । जहाँकोईकहैँ आवआवकोईकहैजावजावकोईकहैखावखाववैरीवळवान ॥ जहांकोईकहैथावधावकोईकहैलावलावकोईकहैमारुयावयक्षओजवान । जहाँवाद्योहेउछावदेहिंमोछनमेंतावभूल्योशञ्जमित्रभावदेखेदावदर्पवान ॥ तहाँतेजअंग्रुमानधराधीशधीरवानध्रवजाहिरजहानवाणझारचोवेप्रमान । जहाँज्ञीज्ञनदृवद्दसेअनेकफट्टफट्टफूटेंभट्टभट्टभट्टगिरेंभूमिभासवान ॥ जहाँउठेझहुझुट्टपिलेबीरठहुठहुगदाचलैचट्टचट्टचट्टपट्टपट्टवान । जहाँरक्तसरिघट्टघटशोणितकोघट्टघट्टयोगिनीगरट्टकरैघट्टघट्टपान ॥ तहाँतेजअंशुमानधराधीशधीरवानध्रवजाहिरजहानवाणझारचोवेप्रमान । जहाँमध्यजंगआयवीरमुंडनवेरायलेहिमालनवनायसुखछायकैइञ्चान ॥ जहाँवीरनाभगायकोईभाग्योनवचायकोईछोथिनछकायरहेमृतकसमान । जहाँयक्षसमुदायमध्यमच्योहायहायप्रछेहोतसीदेखायभयोशोचदेवतान ॥ तहांतेजअंग्रमानधराधीशधीरवानध्रवजाहिरजहानवाणझारचोवेप्रमान ॥ १९ ॥ दोहा-ध्रुवधरेशशरधारते, विकलपंक्षसरदार । भागतभेमधिसमरते, करिकरिहाहाकार ॥

युवपरज्ञज्ञारपारत, विकल्पयससरद्वार । मागतमनावसमरत, कारकारहाहावार । जिसेगेयरयूथको, मृगपितदेतभगाय । तेसेराक्षसयसदल, ध्रुवदीन्द्वोविचलाय ॥ २० ॥ जवसन्युखनहिल्लिपरे, एकडुराक्षसयक्ष । तवअल्कापुरपसनको, कियविचारधुवद्दश्च ॥ नगरपसतकिरिहेंअविज्ञ, मायाग्रद्धकवीर ॥२९॥असग्रुणिपुनिवोल्लसयो, सारियसोधुवधीर ॥ हेसारिथअसहोतमन, अवकरिनगरप्रवेज्ञ ॥ धीरपारिकेषाममें, धितयेपोरिपनेज्ञ ॥ पेप्रविज्ञतअल्कापुरी, राक्षसयक्षप्रचंड । मायाकिरिहेंअविज्ञये, मायावीवरिवंड॥ तवसारियकरजोरिक, वोल्योधुवसींवेन । नाथनगरनिहंजाइये,येग्रद्धकळलेप ॥ आग्रूपाछूओरल्जुक, करेजोळलकरिपात । तोजीतीवाजीअविज्ञि, हारिजाहिसुनुतात ॥ उत्तेयक्षग्रद्धकर्धुवे, धुवैमानिवल्याम । मायाकिर्त्चहुँओरते, चहेजीतिसंग्राम ॥ गंधवींअरुराक्षसत्ते, देवीआदिअपार । चहुँकिततिल्योममं, कियमायायकवार ॥

#### छंद नाराच।

वतात वात ऐसही धुवै सुस्त संगमें । महानशोर होतभो दिशान मध्य जंगमें ॥ मना प्रटय पर्याधिएकवारके गरानको । दशोदिशान प्रारदेतभे महा अवानको ॥ चटप्रचंड पान वोनचास एकवारही । मना सभुपर धर समूछते उसारही ॥ दिशानमें भयो महान प्रार्धुधकारहे । रह्यो तहाँ न नेकहू सुदीठिकोपसारहे ॥ २२ ॥ चठ चहूँ दिशानते जटप्र पार स्पामहे । कियो अकाश छाय अंधकार ठाम ठामहे ॥ दिशानमें दमंकती अनेकभौति दामिनी । मनामहाभयावनी प्रत्यक्षकाछ यामिनी ॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ४

त्रिलोक त्रास छैगई मनो महा प्रले भई । ऋषीश सिद्धि चारणी पुकारते दई दई ॥ अघात वज्रवातको निपात एकवारभो । मनौ प्रजा समेत या संसारको सँहारभो ॥ २३ ॥ भई महानवृष्टिएकओररक्तथारकी । पुरीप पीत्र मूत्र मेद माँस मद्य वारकी ॥ धराअधीज्ञ जान अम में तुरंतही तबे। क्वपाणकंधमें धरे गिरे कबंधमें खे ॥ २४ ॥ तहाँ परचो छखाय एक शैल आसमानमें । तन्यो वितानसो महान चारिहू दिशानमें ॥ करीपपाणवृष्टिसो गजानकेसमानहै । अखंड वृक्षवृष्टि फेरिमैभरीकृज्ञानहै ॥ गदा कृपाण मूज्ञली कठोरजेकुठारहै। गिरेनरेज्ञज्ञीज्ञमेअनेकवारवार है॥ २५॥ फणीशफेरिफूतकारज्वालकोवमंतही । करोरिधावतेभयेमनौ ध्रुवेडसंतही ॥ तहां सनाद नाग एकओर मत्त धावही । मनो रुपेटि शुंडते धुवै नभे उड़ावही ॥ वराह वाघ ऋक्ष श्वान सिंहज्ञाल्यखर्गहै । चलेनरेज्ञकोश्रमे अनेकजीववर्गहै ॥ द्विमुंडके त्रिमुंडके द्विवाहुचारिवाहुके । द्विपादकेत्रिपादके अनेकपादकाहुके ॥ अनेक भांतिके वेताल पावते प्रचारिके । नगीचमें न आवते विरावते निहारिके ॥ तहाँदेखातभे पुरी मनोहरी नगीचहीं। सुहाट बाट घाट आट ठाट मंजु बीचहीं।। ल्सेसुहावनी नदी नरी सुनारिमजहीं । विज्ञालहै निज्ञानहू निज्ञान उप्पवनहीं ॥ २६ ॥ तहां महान नादकै समुद्रवेऌ त्यागिकै । चल्यो दशौदिशानते तरंग तुंगजागिकै॥ मनी ड्रनायदेतभो धरामहाभयावनो । लग्यो सुनीज्ञ सिद्धको समृहस्वस्ति गावनो ॥ कहूँ निशादेखाति है कहूँ सोपोशहोत है। तहें कहूँ निशीय में दिनेशको उदोत है। कहूँ उतानपादको स्वरूप धारि आवते । अनेकभांतिवैनभाषिके ध्रवेबुझावते ॥ २७ ॥ यहींविषे अनेकमायकी उपायको किये । अनेकयक्षरक्षमान जीतिआपनी छिये ॥ तज्यो धुर्नोतिरुोभरीमदीनहीं रही खडो । अनेकवाणवृंदको चलावतोत्रहेंअडो ॥ २८ ॥ विलोकिकै महाउपद्रवे ध्रुवे विनाञको । ऋषीज्ञओष्ठनीज्ञमानिकै महानत्रासको ॥ अनन्यकृष्णभक्तजंगमें ध्रवे निहारिके । भनेअकाइति सर्वेन आइही प्रकारिके ॥ २९ ॥

#### मुनय ऊचुः।

उतानपादके छुमार शंकनाहि कीजिये । गाँविदकेपदार्गिदमें सुचित्तदीजिये ॥ सोई हरीअरीन आपके विनाविदियेंगे । निज प्रतापते निज सुदास रक्षिट्रयेंगे ॥ दोहा-जासुनामकहिस्तुनिपुरुप, यहसागरसंसार । विनउपायिनश्रमिक्ये, सहजहिलागतपार ॥ ३० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवापवेशशीविधनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशी महाराजाशीराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापाजापिकारीशीरपुराजसिंहन्देवकृते आनन्दास्त्रुनियों चतुर्थस्कपे दजामस्तरंगः ॥ १० ॥

## मेंत्रेय उवाच ।

दोहा-सुनतसुनिनकेवचनआस, ध्रुवअतिज्ञायहरपान । कियोआचमनजुन्तिसटिङ, धरिश्रीहरिकोष कियनारायणअस्त्रको, ध्रुवहुधनुपसंधान । त्रिभुवनमेंद्रजोविदुर, हर्नाहआपसमान ॥ १ ॥ छंद् भुजगप्रयात ।

तन्यात्रेष्णवास्त्रे नवकोषिगाना । उटीन्नाटमाटाकराटादराना ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

चहुँओरधावैकरै जोरशोरा । प्रख्यकालकीविद्धज्यों हैकठोरा ॥ महाग्रह्मकौराक्षसौ औपिशाचा । तजेंश्र्लसाँगें कृपाणेनराचा ॥२॥ इतै केञाबास्त्रे बम्योबाणजाला । चलीचारिहुँओरते अग्निज्वाला ॥ जड़े रत्न जांबूनदे पंखवारे । छगे हंसके पंखकरेकतारे ॥ यही भाँतिके बाण छाये अकासे । दिज्ञाने दज्ञोमें भयो भूरि भासे ॥ महातीखते भीपणे शत्रुकेरे । कढेकालसे कोटिकोटीकरेरे ॥ जहाँ गुह्मको यक्षरक्षीमहाना । रहे रुद्रके वैगनी भीम नाना॥ तहाँतसुपर्वेअखर्वेनिखर्वे । भिदेजायर्वेशनकअंगसर्वे ॥ रहीराक्षसौयक्षकोटीनसैना । सुमायावछैमानतेनेकुभैना ॥ महावाणधारेसवैएकवारे । गयेछायआकारामेंश्रञ्जभारे ॥ धर्सेसैनमें ज्ञोरकैवाणकेसे । महाकाननेपेयुसैमोरजैसे ॥ ३ ॥ कटेयक्षकेतेगिरेभूमिमाईा । हटेवीरकेतेसहेबाणनाईा ॥ तहाँजेरहेसैनमेंवीरभारी । संबैआपनीसैनभागीनिहारी ॥ सवैसैनकोएकवारैसमेटी । चलेभूपकेपुत्रकोतुच्छसेटी ॥ ल्यिशस्त्रभारीकियेकोपघोरा । ध्रुवैधायघरेकरेंदीहशोरा ॥ यथाकोपकैकैफणीभूरिभारी । गरुत्मानकोवेरिलेहींप्रचारी ॥ ४ ॥ कटेजाहिंबाहु उरू जंघ शीशा । यथाव अते खंड होते गिरीशा ॥ जरेजाहिकतेमरेजाहिकते । धसैसन्मखेजेवचैंनाहितेते ॥ मरेसरकोमंडलैभेदिजाते । जहाँऊर्द्धरेतामहामोदमाते ॥ गिरें शीउटें औश्रमेशूमिपाईं। टरेनाहिंटोररँगेजंगमाईं।। इकैएकयक्षेत्ररिलक्षलांगे । कटैधूरिसेंह्वेडडेनंगनांगे ॥ हेनेशस्रजेतेध्रवेओरकाँही । ठगेवेप्णवास्रेरजेंह्वेउड़ाही ॥ चर्छेनेकह्रयक्षकोनाहिंजोरा । महानाशहोतोद्छैचारिओरा ॥ पटीलीथिसोंभूमिवाकीनथोरी । षटीहीयटीहीयटेवीरदोरी ॥ सहीनागईअस्त्रकीयाणधारा । दुर्खादेवकीन्हेहहाकोषुकारा ॥ जरेयक्षरक्षीअनंतितरंति । बचेथोरजेतेद्वरेतेदिगंति ॥ भजेञातजेशस्रोजजंगमांहीं । तिन्हेंचेप्णवास्त्रोनजारचोतहांहीं ॥ महाविकमें भूपकौ सिद्धदेषी । टगेरें प्रशंसेसमोदेविशेषी ॥

सोरठा-वरपहिफरपरफूल, देहिदुंदुभीव्योममें । कहींद्वचनअनुकूल, धन्यपन्यध्वधरनिधान ॥ ५ ॥ दोहा-जगयक्षनिवनदोतग्रुनि, संयुतमुनिनसमाज । आयसमरधुवसोंकद्गो, आशुहिमनुमहराज ॥ ६ ॥

#### मनुस्वाच।

वृथारोसकीनतकतनाता । रापनरकदायकसमभाँता ॥ यशपुण्यजनअँहेविचारे । हर्नेविनाअपरायविचारे ॥ ७ ॥ यहसमेरकुटकीनिर्दिगती । निर्दाहसंतकगहिनाहिमीता ॥ यटपदेववापुरेदीना । तराकुछअपरायनकीता ॥ रेबोतिनियरमा । तोहिनटचितकरवुअनकरमा ॥८॥ क्रियोएकतराअपरायाकरीअनेकनकार्तिवास॥ यदिटोकिनेनानी।भयोमक्रटयशनकुटयानी॥९॥यदहास्त्रामनमारगनाही।पद्ममादिसाकरवसदाही॥१०॥

4:-

दोहा-यहतुमसाँचोजानहू, अहेदेहअभिमान । हिंसामेकबहूनहीं, रीझतहेभगवान ॥ १० ॥ सकलभाँतितेंहिरिकहॅंथ्यायो।हरिहिसकलथलभलेतेभायो॥हरिप्रसाददुलभपदपायो ११ हरिदासनमहॅंश्रेष्ठकहायो असतेंह्विकसिक्यअसकर्मा । जानिद्धसकलभागवतधर्मा॥१२॥दयाशमासवजीविमताई।सहनज्ञीलसवमहसमताई जाकेयेगुणहोहिमहाना । तापेक्वपाकर्राहभगवाना ॥ १३ ॥ जवप्रसन्नभेहरिजेहिपाही।ताकप्राकृतगुणनिज्ञाज्ञी जीवमुक्तसोहोतिविद्येषे । लहतमोदसोसदाअलेषे ॥१८॥पंचभूतमयहेनरनारी । जिन्सयोगितनसृष्टिविचारी॥१५

दोहा-यहीभाँतिपाछनहरन, हरिमायाकृतहोत॥५६॥हरिनिमित्तमात्रहिगुणाः, गुणजनमहतहदोत ॥ १ । हिरमभाववशयहसंसारा।उपजनपछतनशतवहुवारा॥हरिकोकछकहोतनहिमोहा।जिमिचुंवकवशडोछतछोहा३७ काछशक्तिकृतगुणविपमाई।महदादिकदेशक्तिमहाई ॥ करिहजगतयद्यपिनीहरूरता।हरिहेकगतयद्यपिनीहरूरता हरिचरित्रकोजाननहारा।कहाकरतकहँकरताविचारा।।३८॥सवकआदिअनदिअनासी। जगअंतकअनंतसुदराशी जनतेजनतससुदाई । मारतमीचुद्धारयद्वराई ॥ ३९ ॥ अहेनतेहिआपनोपराऊ । सवमेसदासमानहिभाऊ

दोहा-त्रभुप्रोरितानिजकर्मवरा, जियजगञावतजात । जैसेमारुतसंगमें, रजकणअमितउङ्गत ॥ २०॥ जियआयुपवरपेअरुनासे । तिनकीकबहुँबृद्धिनिहिहासे ॥ ईश्वरअहेसदास्वाधीना।जानहुर्जावहिकर्मअधीना ॥२९ सोप्रभुकोकोहकर्मिवचारे । कोइस्वभावपुनिताहिउचारे ॥ कोईकहतकालतेहिकाहीं । कोईकहतदेवसुस्तमाहीं ॥ कोईकहतताहिपुनिकामा। हेसवरूपसोहशीरामा॥२२॥अप्रमेयअव्यक्तज्ञातिपर।कोजजानतकर्तव्यनताकर॥२३ हनेयक्षश्चातातुवनाहीं । कारणईश्चाकहेसवमाहीं॥२९॥ सोसिरजतपालतसंहरता।निजमायाशक्तिनविस्तरता॥२५

दोहा—अंतयोमीजगतके, जिनमेकचहुँनभेद । नित्यानंदस्वरूपहें, वर्णीहंचारिहुवेद ॥
सकठशक्तिपरश्रीभगवाना । तिनमेकिरिकेप्रेममहाना ॥ छोड्हुअहंकारममकारा । अवनहित्वनहुपनुपदारपारा ३
दृद्विचारकारिछोपहुकोषू । कोपकरतस्वमंगठछोषू ॥ जैसेओपिपनाशितरोषू । तिमिविचारकारिकोपिहुछोषू ३
कोपीजनतेजनदुखपार्वे । कोपीहिठचंडाठकहार्वे ॥ भीतिविनाशनचंहिहयेकी । कोपविवशनहिंहीपविवकी॥३२
शंकरसखापनदअपमाना । तेकीन्हयोवपयक्षननाना ॥ हन्योयक्षउत्तमममश्राता । यहविचारभठिकयोनताता । कोपविवशन्तर्गर । इन्योयक्षउत्तम्वर्गराहिहीपिहुक्यो

दोहा-यद्पिसम्रपनुपरिपनद्, तोहिँदैसकैनताप । तद्पिसुभटवपग्रुणिमन्हि, अवशिदेहिँगेशाप ॥
तातेजवछोशापतीहि, धनददेहिनहिआय । तवछोकहिमंज्ञछवचन, छहुप्रसन्नकराय ॥
महतपुरुपकोकरतजो, कैसेडुकेअपमान । जरतसपदिसोसकुछश्चः, यद्यपिहोयमहान ॥ २ ॥
असकहिधुवसीस्रिनिसहित, धुवसोवंदनपाय । गमनिकयोमद्यनिमभवन, रमारमणपद्प्याय ॥ ६ ॥
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवाधवश्चिद्दवनाथिसहारमजसिद्धश्चमहाराजाधिराज
श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्चीकृष्णचेत्रकृषापात्राधिकार्गश्रीरपुराजसिद स्देवकृते
आनंदास्वनिया चतुर्थस्कंष एकादशस्तरंगः ॥ ११ ॥

दोहा-सुनतपितामहवचनधुव, वाणतजनकियवद । अङ्गोअकेटोसमरमहँ, सङ्गोरद्योद्यपनंद ॥

मेत्रेयउवाच ।

# आनन्दाम्ब्रुनिधि।

्विगतकोपग्रणिध्रुवहिथनेशा।चिढ़िशिविकाआयोतिहिदेशा।।चारणिकन्नरयक्षहुनाना ।कर्राहेचहूँकितः विरिक्कवेरहिधुववरुधामा।जोरियुगळकरिकयोप्रणामा।।ध्रुवहिधनदिदयआशिरवादा।वोळेवचनसहितअहळादा। अवेरखवाच ।

जुन्मर्जना प्रविद्यानित्रा । कियोसमरमहँअद्धतकाना ॥ पायपितामहकरिनदेशा । त्यागेहुदारुणद्रोहनरेशा ॥ "आपुंधातकहँ यक्षनमारचो।आपहुनिहंयक्षनसंहारचो ॥ जननमरणकोकारणकाला।यहतुमनानहुसत्यभुवाला॥ अविद्याने सहार्यामानहुसत्यभुवाला॥ अविद्याने सहार्यामानहुसत्यभुवाला॥ अविद्याने सहार्यामानहुसत्यभुवाला॥ अविद्यानमहराजा । भजहुंभूतभावनयदुराजा ॥६॥ भवनाशनहरिपदअरविदा । रहीं "गुंपमयमायारहितमुरारी । ताहिभजेसवहोतसुखारी ॥ ६ ॥ मांगुमांगुभूपतिवरदाना । होयजोतेरोमनहुलसाना । होयजोतेरोमनहुलसाना । होयजोतेरोमनहुलसाना । होयजोतेरोमनहुलसाना । अवसम्बन्धाना । सुवसमकुष्णभक्तनहिंसाना ॥

मैत्रेयउवाच ।

्यहिनिधिकहजन्यचनभनेशा।त्वयोल्योकरजोरिनरेशा॥हमतोकोउत्तेमाँगतनाहें किवलकृष्णभिक्तिउरचाहें ॥

हिन्द्रोहा—जोनिभक्तिवेशतिद्रस्त, यहअपारसंसार । सहजिहमेंजतरतपुरुप, नेकुनलागतिवार ॥ ८ ॥

हिन्द्रेभुत्तकृष्णमनकुवेरा । कहतभयोलहिमोद्वनेरा॥कृष्णभिक्तिकृत्वमअधिकारी । कृष्णचरणरिहोयतुम्हारी ।

त्येभुत्तकृष्णमन्त्रेभुत्तिविधिवरदाना । भोधनेशतहँअतरधाना॥ कियोशंखधुनिधराअधीशा । पायोविजयकृपानगदीशा ॥

चल्योलोटिनिजनगरनेरशा।छावतकीरितदेशनदेशा ॥ आयोजविजवरधुवराजा । तहांसिचिवसवसहितसमाज

गाव्वत्वजवात्रतअनुरागे । लीन्हेअगवानीचिलआगे ॥ ध्रविहल्यायमणिमदिरमाही । दियलुटायधनदीननकाही ।

हिन्द्रप्तेहा—यहिविधियक्षनजीतिध्रुव, त्रिभुवनमेंयश्च्य । आयनगरिनजवसत्तभो, प्रजजनअनद्वद्रद्रा ॥ ९ ।

हिन्द्रपत्रिक्षामा । प्रभुकहँपुज्योखुतअनुरागा ॥ दियोदिक्षणाजोद्वजमाँगे । क्षुरितनअञ्चवसनजननामे ।

हिन्द्रपत्रिक्षयाप्तर्या । सक्लकृष्णहेंविनाभेवता ॥ १० ॥ असअत्योमीभगवाने । करतभयोध्रवेभमहाने ।

निजजरअस्थितजोगिरिधारी । तिनहीमयजगिलयोविद्यादि १ श्रीलिसिध्रव्रह्मांखिक्ष्याता।द्यावत्तीननकोन्नता ।

रक्षकृत्रकृष्णभेमयाद्म । ज्ञातासकलशास्त्रअतिवादा ॥ ऐसेध्रवकहँपजासुखारी । मान्योपितासिसिहितकारी १२

हिन्द्रपत्रिविद्यिदियवितायवहुकाला । इदियजितश्रीध्रवमहिपाल॥ त्रित्रस्त्रक्षी, निहंपापिदिमनकीन ॥ १३ ॥

यद्विभिदियवितायवहुकाला । इदियजितश्रीध्रवमहिपाल॥ त्रित्रस्त्रक्षामामात्रित्रक्रताक्षायोत्त्रस्त्रक्षित्रक्षाक्षक्षित्रस्त्राचिक्षक्षक्षित्रस्त्राचित्रस्त्राच्याविद्रस्त्राच्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्याविद्

देहि।-प्रथमयूछ्वपुकृष्णको, ध्यावतभयोसुजान । पुनिसूक्षमवपुनाथको, धरिसमाधिकयुँच्यान ॥ १७ ॥ ध्यानिहमहँछित्वश्रीहरिरूपा । प्रेममगनमोदितभोधूपा ॥ वहीहगनआनँदज्वछधारा । पुछकाविह्वतुभईअपारा ॥ अहेश्वित्तसुधिजगकेरी॥विनहरिओरपरचोनिहहेरी ॥१८॥ तहांअनुपमएकविमाना । नभतेउत्तरततुरतदेखाता ॥ दशहूदिशिप्रकाशभोताका । मनहुँउदितपूरवशशिराका॥१९॥तामेंचदेयुगछहरिदासा। नंदसुनंदनामसहुछाता ॥ चारिबाहुसुंदरतेनुस्यामा । अंबुजअरुणनयनछविधामा ॥ शिरिकरीटउरतोहतहोरे । सुजअंगदुखंडछश्रुतिधारे॥

दोहा-पीतवसनयुगयुगगदा, युगयुगवयसिकञ्जोर । आननसदाप्रसन्नजिन, सुरनारिनचितचोर ॥ २० ॥ जबदोज्ञभुवकृतिकटसिपारे । हरिपापदनुपतिनहिंविचारे॥उट्योआश्चकरिदंडप्रणामा।पूजनकरनटम्योमतिपामा ॥ प्रमुविवशुद्धिकविपरीती । कोकहसकभूपकृत्रितीता॥वयुद्धितयद्वरिजयहारभाषत । सङ्गरस्योधुवसुस्यस्वारत्त॥

ोहरिपार्षदचरणनचित्र**ाये२१ऐसोधुवहिनिरसिहरिदासा ।किये**प्रीतियुत्वचनप्रकासा २२

## सुनंदनंदावू चतुः।

हाराजधुनधर्मअधारे ॥ सुनियेसुंदरवचनहमारे ॥ पाँचवर्षकोजिनकोध्यायो । जासुप्रसादअचळपदपायो॥२३॥ दोहा-श्रीपतिश्रीत्रिभुवनधर्नी, हेतिनकेहमदास । तुर्माहेळेनावनहेतुहम्, आयेतुम्हरेपास् ॥ २४ ॥

नेजपुरकोप्रभ्रुतुमहिंबुलायो । हमकोयाहीहेतुपठायो ॥ दुर्लभपरमविष्णुपदजोई । मुक्तनकोनिवससतिसोई ॥ तरस्रहिंसप्तऋपीनितजाको । पेकबहूँनिहंपाविहताको॥सोध्रुवपदमहँसहितहुलासा । करिहोध्रुवतुमसदानिवासा ॥ पूर्वज्ञज्ञीतारागणजेते।करिहेंतुमहिंप्रदक्षिणतेते ॥ २५ ॥ पितापितामहजितेतुम्हारे । कबहुँनतेतेहिपदहिंसिधारे ॥ रोनविष्णुपदमहँनुपनंदन ।चल्रहुअचल्र्वेटहुनग्वंदन॥ २६ ॥ यहविमानश्रीकंतपठाये । तुम्हरेचटनहेतुलेआये ॥ दोहा—चढिविमानध्रुवधरणिधनि,संग्रुतयहींशरीर । चल्रहुकृष्णुपरकोचपल, धराधीज्ञमतिधीर ॥ २७ ॥

### भैत्रेयउवाच ।

नंदुसुनंदनकीयहवानी । प्रेमअमीरसमेंछपटानी ॥ सुनिकेध्रुवअतिआनँदपायो । धन्यधन्यनिजजन्मगनायो ॥ करिमज्जनसुर्धुनिमहँभूषा । पहिरचोभूषणवसनअनूषा॥वदरीवनवासिनसुनिकाहीं । वंद्योशिरभरिसुखदतहांहीं ॥ ठेतिनसींवहुआशिर्वादा।मोविमानढिगयुत्तअहछादा।२८।करिषुजनप्रदक्षिणादीन्हचो।हरिदासनकहँपंदनकीन्हचो॥ सुवर्णवर्णभयोध्रुवकेरो।छायोदिशनप्रकाश्चनेरो॥२९॥हरिदासनकोकरगहिभूष॥चढ़चोविमानहिंचपछअनूषा ३०

दोहा—तहांशङ्खअरुदुंदुभी, वाजेविषुळमृदंग । गावनलागींअप्सरा, गंधर्वनकेसंग ॥

सुरहर्षितवर्षर्दिवहुफूला।गार्वाहेप्रुयकोसुयझअतूला ॥३१॥ गहिविछुंटमारगृष्ठतिमाना।चल्योपवनकेसंगविमाना ॥ कछुकदुरचिलृपविख्याता।सुहिकीन्हचोसुनीतिनिजमाता।मिजननीतिजजोअवजेही ।तोअतिअयशसुवनमहँपेही जोममसंगर्गईनहिमाई । तोकोतेहिहरिपुरपहुँचाई ॥ ३२ ॥ ध्रुविचारहरिपापदानी । योठेविहँसिमंदयहवानी ॥ आयुत्तेदेखहुमहिपाल । जातयानजोतेजविशाला ॥ तामजननीचदीतिहारी । हरिपुरकोगवनतिछविभारी ॥

दोहा-नहांहोतहरिभक्तसो, कुटप्वित्रह्वेजात । जाकेतुमसेसुतभये, तासुकानपुनिवात ॥

तवधुबदेख्यानयनउठाई । आग्रूचळीजातिनिजमाई ॥ वर्षाहंसुमनशीशुसुरतांक । फ्हर्राहंदत्तेकपुण्यपतांक ॥ तवतिजजननीशोचमहाना।कियोगवनहरिभवनसुजाना।।।एविशशिमंडळजीरनक्षत्रा।।ठसतचल्योसुरसदनिवित्रा।। जेहिजेहिळोकनगमनतराजा।तहॅतहॅकेसुरसहितसमाजा॥आग्रूचिळपूजनतेहिकरहीं।वारनारधुवपदिशिरपरहीं३८॥ इंद्रळोकजगगयानरेशा । चळिआग्रुतेहिळियोसुरेशा ॥ कहयोवसहुधुवतुमयहिंपामा । मेंसेवककरिहासवकामा ॥

दोदा−धुवसुनिवासववचनग्रानि,त्रिभुवनतुच्छविभूति । दियोवदायविमानको, अडुतजेदिकरतृति ॥

पर्कुच्योशस्रठोकमहँनवहाँ।विभिजागूचिळ्छीन्हयोतवहीं॥ब्रह्मछोकमहँवसनकइतभागिधुवश्चणभारतर्दनरहतभा।। प्रनिसप्तपिनमंडळडाँक्यो।पुनिब्रह्मांडनकोमुख्छाक्यो॥पहुँच्योधुवधुवहरिष्रसाही ३५.नहांकुमृतिकपर्दूनिहिनाही कर्राहेजेहरिषद्प्रेमहिषाना।तेविशेषितहँकराहृषयाना॥निजहिमकाशमकाशितपूरो।खब्छोकनमंत्राअतिख्रो॥३६॥ समद्रह्मीशुचिशांतबद्रारा । जीवनपर्राजनद्याअपरा ॥ निनक्ष्यनेविखंद्रअगरे । ब्राजहृतेयदुपतिकदेष्यारे ॥

दोहा-तहँपहुँच्योजयभूपभुव, तवप्रभुतिकृट्योठाय । दियोताहिअतिअच्छप्द, तिजमहिमाद्ररशाय ॥ ३७ ॥ भुवनिभुवनगुड्रामणिभयऊ।अम्छसुयञ्जिभुवनमहँछयऊ॥गहेषुच्छचकहिद्दिशुमारा।तिवमृतअच्छमुर्गातेष्ट्रमारा मृय्यंचद्रनक्षञ्जुतारा । ताहिभद्किणदेतअपारा ॥ अमनदिवमनिद्दिशुवहिअपारा । अवर्टीनिर्रासपरमधुवतारा॥ उत्तरिद्दिशनभसोहतसोई । अरुउत्तानपादनृपजाई ॥ सुनप्रभावनेदेवस्वरूपा । देनप्रदक्षिजसुनहिअनूपा ॥ ताकेनिर्रासपरतसुगतारे । यहुन्योतिपविद्वहर्दिविचारे ॥भप्तादिशदुश्वहृगञ्जोश्चवत्रनाननेद्देदिमक्राञ्गा॥३९॥

दोहा-महिमाधुरकोनिगरिकै, जायप्रचेतनयाम । बीनामहिमायोमुपद्म, नारद्युतश्रवृगम ॥ २० ॥

#### नारदउवाच ।

कित्त-पिततारानीजोडत्तानपादकीसुनीति, ताकोधुवधरमधुरंधरधराभयो । सायफलफूलन्योहींन्हाययसुनामेमन, लायकेसुकुंदतपकिततराट्यो ॥ तपकिताईअरुहिरिसेवकाईताकी, देखिवेदवादिनसुनीज्ञनगरागयो । कहेरसुराजदूजोभूपितसमानकीन, जाकीवाणधारतेधनेज्ञकंधरानयो ॥ ४९ ॥ पाँचवपेहीमें जीनवचनिवमातावाण, उरमेंदुसालामानिवनकोचलोगयो । मेरालैनिदेशमधुवनमेंभ्रवेज्ञकरि, पांचमासलींकलेल्यासहत्तभलोभयो ॥ भनेरसुराजभयोहेंहेभूपहेनकोई, ध्रवकेसमानयक्षवदलोभलोदयो । देवनअदेवनतेदेवजीनजीत्योजात, ताकोसेवाजोरजीतिपदअचलोलयो ॥ ४२ ॥ कोटिनजनमवीतेकोटिनवरपवीते, क्षत्रीकोटिकबहुँनऐसोपदपविंगे । पाँचमासहीमेंअभेलोककोसुधारिलीन्द्रो, जाकोयज्ञकोटिनकलपक्वियावेंगे ॥ भनेरसुराजपन्यधरणीअधीज्ञसुत, जाकोयरोधमधराधरमीचलात्वेंगे । धरिरप्रपारीसुवभूवेस्वधामदीन्हे, सुवपददातासुवकेसवकहांवेंगे ॥ ४३ ॥ धरिरप्रपारीसुवभूवेस्वधामदीन्हे, सुवपददातासुवकेसवकहांवेंगे ॥ ४३ ॥

### श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा-जोतुमपुळ्योमोहिंविदुर, ध्रुवधरेशआख्यान । सोमेंतुमसोकहिंदियो, विस्तरसहितवसान ॥ ध्रुवचीत्त्रसंतनसुखदाई ॥४८॥धनयशआयुपदेतवढ़ाई ॥ दायकसकलपुण्यकल्याना।सुनतअचलथल्देतमहाना॥ कोटिनपापनशायनवारो । मनप्रसन्नतावर्द्धनहारो ॥ ४५ ॥ प्रीतिसहितजोजनबहुवारा । ध्रुवचरित्रकोसुनैनदारा ॥ ल्देभिक्तसोहिटहिरिकरी । जोनाशतिकलेशकोढेरी ॥ ४६ ॥ जोचाहेआपनीबढ़ाई । ताकोअवशिवड्पपनदाई ॥ चुटेबोडीलिक्यणनाना । ल्टेसकल्यणसनतहिकाना ॥

दोहा-सुंदरताअरुसुमतिता, औरहुतैनप्रताप । जीचाहैतोहिटसुने, ध्रुवकोचिरतअमाप ॥ ४७ ॥ द्विनसमानमेंसांझसबेरे । ह्वेपवित्रध्रवचरितयनेरे ॥ कहेंसुनैनेपुरुषसदाहीं । तिनअवओघअविज्ञाहीं॥४८॥ कुहूद्वाद्द्वीपूरणमासी । नेहिदिनजाहिअकेकोउरासी ॥ अथवाव्यतीपातज्ञवआये। अथवाश्रवणनसत्राहीपाव ॥ अथवात्विश्वयअरुरितरा ॥ ४९ ॥ इनमहँनोध्रुवचरितउदारा॥श्रद्धावतज्ञनसुनाव।अथवाअपनेसुरस्तेगाव ॥ सोमनकोवांटितफलपाव । जोअकामतेहिएएरजावे॥६०॥देतजोअज्ञानिनयहज्ञान॥सत्तपंथिनसतिसुपासमाना ॥ सोहकहवावतदीनदयाला । ताकोसनमानतदिगपाला ॥ ५३ ॥

दोहा-भ्रुवचरित्रमाहात्म्यमें, दीन्होंविदुरमुनाइ । सोष्ट्रहजननीखेळत्रजि,भन्योहरिहियनजाह ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजवांपवेज्ञियद्वयनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्राधिकारीश्रीरपुराजसिंहन् देवकृतेजानन्दाम्बुनियाचनुर्थस्क्षेपद्वादशस्तरंगः॥ १२ ॥

#### मुतउवाच ।

दोदा-मित्रामुतमुखतेमुन्यो, भुवकोदौरपुरगान । इस्मिन्नीतिलगायपुनि, विदुरकदयौपतिभीत ॥ १ ॥ विदुर्जनाच ।

क्रै,नक्षेत्रदेखानाना । क्रीनंदार्भे हद्दिनशामा ॥ क्रोहेमुनक्कीन्द्रवै।हद्देषाणा । वर्णदुर्मोपनमापद्रभागा ॥ २ ॥ महाभागतदेशक्कीका । जोपेश्वीपिक्षदेवजगदीका ॥ वेचगिर्वा एन्येग्युनिवंधा । वर्णिदेदीस्पूजनवंधा ॥ ३ ॥ शिल्जनजेसवकोई। तिनतेजोपूजितप्रभुहोई॥ सोहरिकीप्रस्तुतिसुखगाई । महाभागनारदसुनिराई॥ ४॥ श्चोप्रचेतनसोमखमाहीं।सोसवकथाकहोम्बीहेपाहीं॥सुनिकैविदुरवचनसुखमानी।कहनलगेमित्रासुतज्ञानी॥५॥ मैत्रेयउवाच ।

दोह्य-ध्रुवकोसुतउत्कलभयो, पित्तवनगमनिहारि । नृपआसनवैद्योनर्ही, जगतअनित्यविचारि ॥ तहुद्रीपधरणिप्रभुताइं।तज्योगरलसमसोनृपराई॥६॥जन्महितेसज्जनसंगकीन्हचो।सवकोयकसमानलसिलीन्हचो तमलोकलोकमहँआतमानिरख्योसकलदृष्टिपरमातम॥७॥करतिवचारत्रहृनिरवाना।भूल्योसकलक्षरीरिहेभाना। ब्रानंद्मगनसवकाला । जरेपापयोगानलज्याला ॥ त्रह्मछोडिदेख्योनहिंदूजो । कृष्णछोडिद्ग्जोनहिंपूजो ॥ ९ ॥ तेतुप्रतेकियोपयाना । छिपीभस्ममनुअनलमहोना ॥ तिनिहंपंथपुरवालकदेसे।विपरअंधजदमुकहिलेसे॥१०॥ दोह्य-सचिवऔरलुल्युद्धगुणि, उत्कलकोजमस्य । अभिग्नतवस्यकोजस्य । भूपत्रकालकालकाला ॥ १९ ॥

पुर्ता – तार्पुरातेषुळ्डुब्रुब्रुभ्य ६५०० भाग्य । प्राप्ता । प्राप्ता । स्वाप्ता । स्वाप्ता । स्वाप्ता । स्वाप स्वाप्त कीतहुँद्वयरानी । दोषाप्रभानामछिविषानी ॥ प्रातमध्यदिनसायंकाला । प्रभापुत्रयेवीनिविज्ञाला ॥ १३ ॥ प्रानिज्ञीयहुँकीरप्रदोषा । जन्योपुत्रयेवीनिहुदोषा ॥ प्रहक्तनीऊपार्कानारी । सर्वेतेजसुतजन्योसुसारी ॥ १४ ॥ स्तियअकूर्तिनारिजोताके । जन्योचक्षुमनुष्रमप्रभक्ति ॥ सोमनुनारिन्दृ्लानामा । द्वादशसुतजनम्बल्यामा १५॥

दोह्ग-सवव्रतऋतुव्रतकुत्सपुरु, वित्तिस्वरसुक्खुम्र । जानहुअग्निरोमहू, अतिराबहुमसुम्र ॥ १६ ॥ रसुक्कीपुर्करनीनारी । ताकेपटसुतभेवलभारी ॥ जेडोअंगसुमनअरुस्याती।कतुअंगरामयहुविस्याती॥१०॥ ।मसुनीयअंगरुपनारी । वेनाहिजन्योपोरअपकारी ॥ जासुअधर्मस्यभावित्रोकी । अंगरावऋषिद्वेआतिशोकी ॥ इतिकृतिकातनमहुँजाहै । करितपदियोशरिरविहाई॥१८॥सुनिजनितरिर्विवेक्तरपापा।दीन्द्वोताहिवव्रसमञ्चापा ॥ रयोविननृत्ववुख्दाई । करितपदियोशरिरविहाई॥१८॥सुनिजनितरिर्विवेक्तरपापा।दीन्द्वोताहिवव्रसमञ्चापा ॥ रयोविननृत्ववुख्दाई । तवमहिरद्वोत्तकोत्रमहिराई ॥ कियोवोरत्वअतिकरत्वाता। भयेप्रजातहेंदुखितअपाता॥ दोहा-दक्षिणकरत्ववेनको, मंयनकरिष्ठुनिराय । आदिरावपुश्वप्रगटिकय, भयोविहायपुरुपा ॥ १९ ॥ २० ॥ देव ॥ सिर्धुनिमित्रासुविह्मायोशित्रपुरुपापायदिक्षपुरुनिताशित्रपुर्वाना ॥ सिर्धुनिमित्रासुर्विह्मायोगर्विद्विद्वर्विह्मायोगर्विद्वर्विह्माया ॥ सिर्धुन्वर्वाक्षिपुरुनिर्वाद्वर्वेद्वर्वाचित्रकर्वाता ॥ स्थ ॥ विद्वर्वविद्यत्वर्वाद्वर्वात्वर्वाद्वर्वाद्वर्वेद्वर्वात्वर्वात्वर्वाद्वर्वाद्वर्वेद्वर्वात्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वेद्वर्वात्वर्वात्वर्वात्वर्वात्वर्वाद्वर्वेद्वर्वात्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वात्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वर्वात्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वर्वर्वाद्वर्वर्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वर्वर्वाद्वर्वर्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वर्वर्वाद्वर्वर्वाद्वर्वर्वर्वाद्वर्वर्वर्वाद्वर्वर्वर्वर्वाद्वर्वर्वयन्वर्वर्वर्वाद्वर्वर्वयन्वर्वर्वर्वर्वर्वयन्वर्वर्वर्वयन्वयन्वयन्वर्वर्वर्वर्वर्वयन्वर्वर्वर्वर्वयन्वयन्वयन्वयाद्वर्वयन्वयाद्वर्वर्वर्वयन्वयन्वयन्वयाद्वर्वर्वर्वयन्वयन्वयाद्वर्वर्वयन्वयन्वयन्वयाद्वयाद्वर्वयन्वयन्वयन्वयन्वयाद्वर्वयाद्वर्वयन्वयाद्वर्वयन्वयन्वयाद्वयाद्वयाद्वर्वयन्वयाद्वयाद्वयन्वयाद्वयाद्वयन्वयाद्वयाद्वयाद्वर्वयाद्वयाद्वयाद्वयाद्वयाद्वर

#### मैत्रेयउवाच ।

तानऋषीञ्चान्यमाहिषाटा । अर्वमेषकिययञ्चिकाटा ॥ भागछेनदेवनानआये । यद्षिवेद्पद्विवृत्रोछाये॥२५॥ त्रकतिबजकहनुष्यजमाने । तातहोतआर्चयंगदाने ॥ सविषिदोमद्विदमक्रिदेहीं।निजनिजभागदेवनहिंछद्वी२६ धद्धासहितवेदकर्म्या । पर्वसुवेदमविष्ठसुनंत्रा ॥ भयेनमंत्रतेजनेदीना । देवभनाद्रकृषकृतिहा ॥ २० ॥ देवकर्मसाक्षीसपजेबीकारनकानभागनादृष्टेषे २८मेत्रयण्डविष्यचनसुनितृष्यजमाना।कृष्योदिजनमोद्विन्तमदाना

दोहा-भागछेन्द्विदेवन्हि, आपकारपङ्गिन । स्रोहमलिद्धित्वक्रहरुम्य, भर्योध्यतिकस्यान ॥ ३० ॥ सुनितृपवचनसभासद्वाळेअपनेड्रप्याआझ्यरोहि।मद्म्याळपुः-महाग्यपदित्रप्यदिमारी।पुनगागाक्र्याकपूत्रही पूर्वनमकोक्षुअपचारा । नातेळ्हेनआपञ्जमारा॥३ऽ॥सोहंनाधनक्रम्ट्रमटीद्या । आमंपुबर्द्दितगर्दाता ॥ ३२॥ पुत्रपायकरिद्दोत्त्रयारा । त्रस्वदेव्येकीमारा ॥ ३३॥जीतकामनाकरिद्दार्द्द्वामाकामनासानुद्विद्वत्त्व ॥ ३७ ॥ पुत्रदिद्विक्षियोत्तरसा ॥३५॥दियोजीममहभागस्यसा।पायनभर्त्वकक्र्यन्पारी । कव्योद्युह्यदक्ष्मप्रिमद्वारी ॥

दो**रा**-कंचनमाटाटसत्तरा, अंबरअमटअनुष । निजक्रमोपायनदियोः मृतप्रद्अंगोदभ्य ॥३६॥

जनपायसनृपर्छीन्ह्यो।सुँघिसुनीथारानिहिदीन्ह्यो३७पायसखायपुत्रप्रदरानी।परचोगर्भअतिद्ययसुखमानी यसोजन्योक्रमारा । महाअधर्मीपापअगारा ॥ रहीसुनीथामृत्युक्रमारी । तातेभयोषुत्रअवकारी तेमातामहरीती । गहीसुवनमानीनहिभीती ॥ भेउतपातजनमकेकाला । नामवेनभोहरपकराला इते**धावनलाग्यो । तव**र्हीतेपापहिअनुराग्यो ॥ ३९ ॥ धारिधतपकरवनमहँजाई । मारेदीनमृगनसप्रदाई वआगेपरिजावे । ताहिवेननहिंकवहुँवचावे ॥ दोहा-पञ्चपक्षीजलजीवबहु, औरहुकीटपतंग । विनावधेळांडैनहीं, सहसनकोडकसंग ॥ ४० ॥ कारभीनजनआने । तनपुरजननालकनवलाने ॥ पकरिपकरिवालनतहँवाँघी । राखेअंधकोठरीपाँधी नकोसुठिकनसोंमारी । लेतप्राणदेदैवहुगारी ॥ वेनहिनिरखितप्रजाअपारा । भागतहेंकीरहाहाकारा

ारमेंआगिलगावै । केह्रगहिगहिरेकूपगिरावै ॥ केह्रकीव्यवज्ञपकरतनारी । केह्रकोसकुलडारतोमारी रगहेवेनसिपारे । तहाँपरतपुरहाहाकारे ॥ प्रजानिरसिअसभाषतवेना । भागहुभागहुआवतवेना ॥ ४१ होहाँ-ऐसेखलनिजपुत्रलखि, अंगसमीपवोलाय । नृपकुललचित्तहिधर्मवहु, वेनहिकह्यौंबुझाय ॥ १ ॥ क्तोपितकीवानी । वेनअधमअतिकायअभिमानी ॥ तबपित्ररुग्योनिकारनताही।पेनहिनिकरचोवेनकुराही iदुखितभयोमहिपाछा। उरमहँकियोविचारविज्ञाला॥जिनकेसतनहितेइसखारी।तिनहींपेेेेेपप्रविगिरिपारी। हेतुँकरैश्रमभारी । सोसुत्तलहिषुनिहोतदुखारी ॥ पापीपुत्रभयोजोअपने । तौसुखपावतकवहुँनसपने ॥४३।

दोहा-पापासुततेलहतहै, पुरुपअमितद्रलभोग । पापासुतकेयो ते, होतरोगअरुशोग ॥ रिपुदूजोजगनाहीं। सुतनञ्जनमानमनार्दो॥कत्मितसतवञ्जनरकहिजावे।कृत्सितसुतवञ्जमोदनपावे४४। मतिस्ततेस्रखनाने । क्षा विकास स्वाप्त स तिस्तिमाहिष्टिम्यलगे ।

चारकारिकतेहिकाला । लह्योनरैनर्नीदमहिपाला ॥ शकसरिसत्तिविभवमहाना।अधरात्रिशंत्रभूपसुजाना । दोहा-रहीसुनीथासोवती, पुरजनसोवतसर्व । गयोभूपकढ़िकानने, साधनसुक्तिअखर्व ॥ ४७ ॥ ारपुरजनसबजागे । गयेभूपदर्शनसुखपागे ॥ निरखेतहँनरेशकोनाहीं । अतिशयदुःखितभेमनमाहीं ॥ पुरोहितसुत्ददुसारे । भूपहिहेरनसकलसिधारे ॥ गृहगृहवनवनपुरजनहेरे । अंगभूपकहँकतहुनहेरे ॥ परिणुखोजितिनडारे । अपनोनाथकहुँननिद्दारे॥जिमिविपयीजनश्रीद्दरिकार्द्दी।बहुविधिखोजहुपावतनार्दीष्ट ातिकहँकतहुँनपाये । तवज्ञोकितसिगरेफिरिआये ॥ नगरआयकेढारतआँसः । गयेऋपिनिटग्लेतउसाँसः ॥ दोहा-वंदनकरिकरजोरिक, कहें ऋषिनसोंवेन । अंगभूषक हुँक दिगयो, खोर्ने हुस्मैमिटेन ॥ ४९ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाधवेज्ञाविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाश्रीराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारीश्रीरयुराजींसहज् देवकृते आनंदाम्बुनिधीच ०स्कं ०त्रयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥

मेत्रेयउवाच ।

होहा—जगतक्षेमचितकसकळ, भृगुआदिकष्ठनिराज । विनानाथभूरणीनिरसि, छगेविचारनकाज ॥ १ ॥ रस्परपञ्चसम्बद्धाः । निरु चारिक्रिसुवमुनिसई । सामकुनायांक्षमभाष्यार्थान्त्रम् । सामकुन्याः जनमदैतेहिच्ँठाई । शुभुअभिपेककियेष्ठनिराई ॥ २ ॥ फिरीपरणिमहैनेनदोहाई।वरणिनजायतासुप्रभुताइ ॥ । भ्रशासनमुनिकानन।चोरपरायछुकेद्वतकानन॥वेसेपायभुजंगमञासा । भागाँदशासुछोडिनिजवासा ॥३ ॥ दोहा-वास्त्रसमटहिकेविभव, राजासनमहँवैठि । कुटकीमयांदातजी, कोपसिधुमहँपैठि ॥

ृद्धसचिवसुद्धदुहुसरद्दारा ।जिनींहअंगनृपदियअधिकारा ॥ तिनिर्हिचोल्क्तिसभामँद्यारी । दैंदैगारीदियोनिकारी । जेजनसदासराहतरहर्ही । अनुचितउचितकवहुँनहिंकहर्ही ॥ वेनभूपकीरुखकहँराखे । पापकरनकोवेनहिभाखे। सेक्कमतिनकीजीरिसमाजा ।राजकरनलाग्योमहराजा ॥ अपनेमनदूजोनहिंमान्यो । कवहुँननीतिरीतिजरआन्यो । सदाञ्चरावपानकरिराजा । गणिकनकीवहुजोरिसमाजा ॥ परोरहेअतिञ्चयसुखभीनो । कोकञ्जास्त्रमेंपरमप्रवीनो ।

दोहा—महानिरंकुश्वयनिषुणः जिमिमतंगमतवार । वेनअन्तर्पमअवनिमं, भयोअधर्मअधार ॥ २ ॥ कहुँकहुँरथचिहसेनसजाई । चलतदेशदेखननुपराई ॥ सेनभारकंपतिहैधरणी । चढेमतंगहिजिमिल्युतरणी ॥ ५ । बहुगजमहँदुद्भीपराई । दियोअवनियहिविधिगोहराई ॥ जोकोउयज्ञकरिहिअवभाई । ताकोसकुलनाशहँजाई । जोकोउद्विजनदेशोदाना । तासुर्शाशकटिहैकिरपाना ॥ जोकोउद्दोमअग्निमहँकरिहै । सोशत्सकुल्यूपमहँपिहै । जोकोउक्तरिक्यक्तर्य । तासुर्शाशकटिहैकिरपाना ॥ जोकोउद्दोमअग्निमहँकरिहै । सोशत्मकुल्यूपमहँपिहै । जोकोउक्तरिहैपरउपकार्य । तासुअविश्विद्देशहारा ॥ तीरथगमनकरिहिजोकोऊ । काटिजायँगतिहिपददोऊ ।

दोहा—जोकोउँछैँनामहरि, निर्भैहैतिहिनीह । नोकोउम्रतिमाप्तनिहै, सोपेहैदुखर्दाह ॥ नोकोउन्तपकिरहैमनछाई । ताहिहोयमीवेगिसनाई ॥ नोकोउन्नतकिरहैचितचाई । सोनासिकाविगतह्नैजाई । नोकिरहहेमरहोनेपहें ॥ माधवमारगमावनेहें । सोनरएहमेरहननेपहें । नोमतरएहमेरहननेपहें । नोमतरएहमेरहननेपहें । नोमतापिद्यग्रकहमानी । अविश्वासेवध्यापनजननानी ॥ नोनक्षेनेहेक्पतड़ागा । सोलुटिनेहेअविश्वासामा । नोशराजिक्षत्मानी । ताकीर्लीचिनायगीलाली ॥ नोकोउपितरनकरीसराधा । सोपेहेहमतेहठिवाधा ।

दोहार्-हिंसाजो्क्रिरेहेनहीं, जोनगहीपरदार । जोबृद्धनकोपूजिंहे, होईतासुसँहार ॥

मोकोजोपरमेश्वरमानी । मेरेहीहिततपजपठानी ॥ मोकोयज्ञभागजोदेहें । मेरोनामरेनदिनछेहें । मेरेहितकरिहेंत्रतभारी । मेरोपदजलहिरमहँधारी ॥ ताकोसविधिमेंधुखंदेहीं । अपनोभक्तताहिकरिलेहीं । जोविश्वासपातनहिकरिहे । पीलपायसोंसोचिपमिरेहे ॥ जोवैरागिनीब्राझणकाहीं । निहंहिनहेतेहिजीवननाहीं । जोपनदेगणिकानहिराखी । जोनहिंमदमांसिहसुखचाखी॥जोनहिन्यायहिकोसनमानी। जानहुतासुमीचित्रयरानी। दोहा-मोकोतजिजोद्वसरो, मानहिगोजगईंदा । ताकोकरिप्रणमेंकहीं, अविज्ञाकाटिहींजीज्ञ ॥

दाहा-मार्काताजजादूतरा, मानाहगाजगहर्श । ताकाकारप्रणमकहा, अवाज्ञकारदाज्ञांज्ञ ॥ टेंहेजोन्पर्ममुखनामा । ताकोछिटेजेंहेपनपामा ॥ जोअधर्मकरिहेमनछाई । ताकोसविधितेविनाई । जोकरिहेनडुश्रवणपुराना । ज्ञीज्ञिपयायजायगोकाना ॥ जोकोउकुमितिवेदकोपिटेहें । तिनकीभटरसनागिहकट्टिहें। जोखिटिहेंजुबाजननाहीं । सोकांसीवेधिमरिहिसदाहीं ॥ जोनदेवमंदिखनवाई । ताकोग्रद्धपुतजायिगराई ॥ जोजनिमथ्याकवहुनवोछी । सोजनझोंकिजायगोहोछी ॥ जोजनजीवनदयापसारी । सोजनगेहेसकुटसँहारी ॥ दोहा-जोमरोज्ञासनप्रवट, मानहिजननिहकोय । नरकयातनासवटही, यहीटोकमहँसोय ॥ ६ ॥

पेसीनेनभूपकोशासन् । पराधमंपुरध्रविनासन् ॥ सुनिकेमुजासक्छभयपागे । महाअधमंकरनसव्योगे ॥ सहाविन्यस्थाने ॥ सुनिकेमुजासक्छभयपागे । महाअधमंकरनसव्योगे ॥ सहविन्यस्थाने । सहाविन्यस्थाने । सहविन्यस्थाने । स्वतिन्यस्थाने । सहविन्यस्थाने । सहविन्यस्थाने । सहविन्यस्थाने । सहविन्यस्थाने । स्वतिन्यस्थाने । स्वतिन्यस्यस्थाने । स्वतिन्यस्थाने । स्वतिन्यस्थाने । स्वतिन्यस्थाने । स्वतिन्यस्थान

दोहा-अंगपूष नववनगये, शासकरह योनकोय । तयेवनहिन्तपतिकयो, भयोअधर्मासाय॥
कहोहोपकेहिविधिकल्याना।छायोजगतअधर्ममहाना॥९॥िनिमिश्चनंगकइँपयकरपाना । वाद्वतगरङ्कैकिमाना॥
कहोहोपकेहिविधिकल्याना।छायोजगतअधर्ममहाना॥९॥िनिमिश्चनंगकइँपयकरपाना । वाद्वतगरङ्कैकिमाना॥
केअहिकईपाछनगरहकरहीं।तिनहुँको हिप्तप्राणिहहरहीं॥महाक्रूपदअपीअपाग । भयोग्धनांधागाविकका ३०॥
प्रजापाछहितहमन्त्रपत्रने । सोइट्राटिप्रजनदुसदीन्हो ॥ पश्चदमक्दँउचित ननाई । समुद्राविक्षका ३०॥
प्रजापाछहितहमन्त्रपत्रा । मिट्रवेनकृतप्रजासत्रापा॥ ११॥ अहहमाराभूपवनाया । सोअधर्मका ।
दोहा-जोमानीनहिकसह, यहउपदेशहमार॥ १२॥ ताताकोनिनतेत्रते, नार्तिकि

असिवचारिकसवमुनिपावन । चळवेनभूभावेषनः 💛 :भाईलभनोकोभाः

usu

### मुनयऊचुः।

नृपवरसुनियेवचनहमारे । जाकेहितहमइतैसिधारे ॥ आयुपबळ्कीरतिश्रीदाता । जेहिसुनिहोतनृपतिविख्याता पुरुपजोतनमन्वचनहुतेरे । करैधर्मआचरणवनेरे ॥ सोविशोकळोकनकहँपावै । जगमेंसुयशअनुपमछावै जोअकामह्नैकरैसोपर्मा । ळहतसुक्तियोपुरुपसुकर्मा॥१५॥रहेधर्मजेहिम्मातितुम्हारा । सोउपायकहनृपतिउदार

दोहा—धर्मनाशकेहोतहीविभौनाशिह्वेजात । धर्मप्रकासतहीतृपतिविभौप्रकाशिव्हपात ॥ १६ ॥ दुष्टसचिवअरुचोरनतेरे । जोरक्षतनृपप्रजनवनेरे ॥ छेतययोचितभागसदाही । ताके[सुखदे।उछोकनमाही ॥१७ जासुराजपुरमहँभगवाना । पूजितहोहियज्ञतेनाना ॥ चारिहुवरनकरैंनिजधर्मा । कहुप्रचारनहिंहोयअधर्मा ॥१८ अरुसधर्मनिजशासनधारी । तापरहोहिपसत्रसुरारी॥ १९ ॥ भेष्ठसत्रगिरिधरजेहिपाही।ताकोदुरछभेहेकछुनाही छोकपाछसवताहिडराहै । अरपहिंचिछसादरशिरनाहै ॥ सक्छछोककेश्रीहरिस्वामी । सक्छछोककेशंतरयामी

दोहा—सकलयज्ञमयवेदमय, सवतपमयभगवान । तिनकोषुजिहसवप्रजा, संयुत्तसकलविधान ॥
तिनपरजनकोदुखनिहिदेदू । तिनपेभूपतिकरहुसनेहू॥ २१ ॥ किययज्ञसुरहोतसुखारी । जेहेंसकलसत्यगिरिपारी
यागभागअपनेषुरपाई । होहिसकलमनवांछितदाई ॥ तातेयज्ञभूपकरवावहु । विविधभांतिकेधमंचलावहु
कराननुमसवधमंविनाज्ञा । नतहेंहेतुम्हारहिटनाज्ञा ॥ प्रथमिहसुनिज्ञवसभासिधारे । तिनकीञोरनवेननिहारे
वंदनपूजनअहसन्तकारा । तहँकिमिलहिहसुनीज्ञज्दारा ॥ पेताकरितगुनिसुनिराई । दियेधमंजपेदेशसुनाई
सुनिसुनिवचनवेनमनभाष्यो । करिकेअरुणनेनअसभाष्यो ॥

#### वेनउवाच ।

दोहा—रेमूरुखमुनिजनसर्वे, आयेइतके हिहेत । अपनेकोधरमीमुनी, अहीअधर्मनिकेत ॥ हमईश्वरहेंसत्यितहारे । सकटमृत्तिकेवयञ्चनहारे ॥ मोहिसममञ्जतिकेमातिमंदा । ध्यावहुदूसरईश्रगीविदा । निमिपरकीयातिज्ञुरुभीती।पितितिजकरेयारसोंभीती।तिसेतुमहोमुनिजनिसगरे । साँचेहुधर्मतुम्हारिगिरे ॥२३। मगटइंशमोहितिनिरेमुदा । धरहुध्यानकोनकरमूदा ॥ ओरईशजेनुपतिध्यावे । तेनिजकरदोउरोकनशाव ॥२४। कीनकृष्णहेंद्रशतुम्हारा । जाकीकीजतभक्तिअपारा ॥ भूपसनेहछोडावनहारी । कुरुहिसमूरुजरावनवारी ॥ कियोजोतुमहरिपद्महँभीती । सोसितकुरुटानारिनरीती ॥ २५ ॥

दोहा—विष्णुविरञ्जिमहेश्यम्, धनदवायुषनभात् । शितिपावकवरुणहुश्रशीः, ओरहुदेवमहान् ॥ २६ ॥ समर्थशापअनुमहमाही । नृपकेतनयेवसिंहसदाही ॥ सर्वदेवमयनुपकहँजानी॥२०॥तातेनिजस्वामीमोहिमानी ॥ तातेगवेद्योङ्किरियागा । देहुसकल्सुनिमोकहँभागा ॥ जपतपकरहुसकल्पमहेतू । ममप्रसन्नहितवांधदुनेतू ॥ मोहिनसन्निवनभयेसुनीश्रा।जपतपसकलविफलनुवदीसा॥उठिप्रभातमोहिनावहुमाथा।मोतेअधिकनदूसरनाथा २८

#### मेत्रेयउवाच ।

यदिविधि हुमतिकुषंधीपाष्मिम्यद्दीनसंतपग्नाषाममुनि उपदेश्चनरेश्चनमान्यो।कद्गीकठोर्यचनश्रिष्ठान्यो।।२९॥

दोद्वा-गर्वनंत नृप वेनते, पाय अनादर पेरः । निज उपदेश विनाश छिते, कन्दि कीप कटोरः ॥ ३० ॥ कृषितवेनपेमुनितपपासे । प्रवारअक्षित्राज्यामे ॥ माग्द्रमारकुभविकाशि । यदपापादारुणनमगशि ॥ विष्यत्रमत्त्रपद्वअदिश्वरारे । महाअपमेकुपंथरछाई ॥ ३५ ॥ यदनिदेवेनुपआसनयोगः । यातेदुरतपत्तमश्रीणः ॥ प्रविज्यद्वितिकृत्योग्यर्थे । यदाअपमेक्ष्यर्थे । विद्वार्थे । यद्वितिकृत्या । यद्वित्रप्याप्यकृतिकृत्ये । यदिव विद्वार्थे । यद्वित्रम्यकृतिकृत्ये । प्रविज्ञयोग्यर्थे । यद्वितिकृत्य । यद्वित्रम्यकृति । यदिव्यक्षित्रम्यकृति

्रीहा-मुनिके देन ऋषीनेके देन प्रकेशि महान । मृति मार्रनकोइटनभीः तुरन्धि कार्ति ऋषान ॥ देवु-स्वर्कारेटट्टेकारा । मरबोरेनटायोनाहिसाम ॥ दर्गिनदननेग्द्रीशृत क्षमामुनिमिधमरबोरेनपुक्रयासम्॥ वेनहिनिजहंकारहिमारी । निजआश्रममुनिगयेतिधारी॥मातुमुनीथातहँपुनिआई॥सुतहिमृतकरुखिअतिद्रखपाई॥ मंत्रनकेन्छसाधरधीरा । धरिराख्योनिजपुत्रकारीरा ॥ तवधरणीमहँविनमहिपाछा । विद्रस्यतीतभयोकछ्काछा ॥ तेहिधरणीपहुँशुठकरुचोरा।दियोपजनकहुँअतिदुखघोरा॥एकसमैसरस्वतितटमाही।मुनिमज्जनकरिसुखिततहाँहीं॥

दोहा-कियोहोमवैटेसुचित, वरणतकृष्णचरित्र । तहँनिरखेउतपातअति, नाज्ञकप्रजनविचित्र ॥ सक्टलोकभयवोकविलोके।अरुचोरनतेप्रजनसञ्जोके ॥ विनानाथकीधरणिविचारी । आप्रसमेंअसगिराउचारी ॥ देखहुचोरचपळचहुँओरा।बादृतभयेअतिहिवरजोरा॥३०॥धावतज्ञङतिधूरिधरणीमें।छोगदुखितअतिनिजकरणीमें॥ रह्योनकोउअवपर्गणअपीञा । पाछैप्रजनकाटिज्ञाठक्षीज्ञा ॥ करहिपरस्परप्रजाविरोधातिनकोअवकोकरैप्रवोध्र ॥ महाउपद्रवनगमहँमाच्यो । काहकोकछकहँनवाच्यो॥चोरहुआपुसमहँसवलरही।यकएकनधनहितसंहरहीं ॥ ३९॥

दोहा-हीन तेज यह जगतमें, चोरमयीभैराजि । कहा कहें कैसी करे, कहां जाहि अब भाजि ॥ असकहिस्रनिस्वभयेदुखारी । यद्रिपसमर्थरहेतपथारी॥रक्षणप्रजनकरनकेलायक।निजअधिकारनग्रुनिमणिनायक॥ दोपद्भदेखिनरक्षणकृति । समदरशोमुनिइरिरतिभीने ॥ ४० ॥ यद्यपिसंतमुशीखउदारा । विप्रहोयजोधर्मअधारा॥ दीननदुखितदेखिनहिरसै। तासुधर्मनिशाजायप्रतसे ॥ जैसेफ्रटेभाजनमाहीं । अवेनीररहिजातीनाहीं ॥ ४० ॥ पुनिकीन्हेअसमनहिदिचारा।विननृपनिहेमहिद्शनहारा॥है यह वंशजगतमहँपावन । कीजैतासुउपायचलावन ॥

दोहा-धर्मात्मा यहिवंजामें, भये भूप हरिदास । ताते भूपति रचहु कोउ करे जो धर्म प्रकासे ॥ ३२ ॥ असुविचारिसिगरेसुनिराई । वेननगरमहँपुनिद्वतआई ॥ मृतकक्षरिरवेनक्रमांगे । मुत्रनत्तेतेहिमंथनलागे ॥ मध्योवेनकीऊरूजवहीं।प्रगटचोछोटपुरुपयकतवहीं॥४३॥काकसरिसकारोतनजाको।अतिलघुवाद्वचरणज्ञिरताको चपटीनाकनैनअरुणारे।तेसहिअरुणशीशकेवारे॥४४॥ पुरुपसुप्रगटियुगलकरजोरी । करीसुनिनसौविनयनिहोरी॥ र्भेंकिकरअतिदीनतुम्हारा।कहाँजाउँकहँकरहॅअगारा॥ ग्रुनिकहतेनिपीदयहिठामा ।तातेभोनिपादतेहिनामा॥४५॥

दोहा-दक्षिणदिशिसोजायकै, गिरिकाननिकयनास । वंजाआपनीकरतभी, बहुविधिजगतप्रकाज्ञ ॥

गोंडभिञ्चअरुपावह, औरनिपादकराल । वारिव्याधतैलकरनक, कोलकहारकुम्हार ॥ वेनभूपपातककियो, जगतीतऌमहँजीय । पापपुरुपमिसिप्रगटभो, नीचजातकरसोय ॥ ४६ ॥ इति श्री भाग॰ सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धि श्रीमहाराजा **पिराजर्श्रामहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरधुराजसिंहजू** देवकृतेआनन्दाम्ब्रुनिधौचतुर्थस्कन्धेचतुर्दशस्तरंगः ॥ १४ ॥

### मैत्रेयउवाच ।

दोहा-पुनिअपुत्रनृपवेनको, सुतउतपतिकेहेत । युगलबाहुमंथनकियो, सबसुनिवरमातिसेत ॥ बाह्मथत्रभेषुत्रकुमार्रो । भेसंतुष्टनिरस्तितपथारी॥१॥जानिकछाहरिकीतिनकाहीं।कहतभयअसवचनतहाहीं ॥२॥

#### ऋपयऊचुः ।

यहकमठाकीकठाकुमारी।जोशीहरिकहँअतिशपप्पारी।।कृष्णकठातेयहजगपावन।प्रगद्योपुत्रप्रजनसुलछावन ३॥ आदिराजयहजायस्टेहे । पृथुमहराजनामशसपेहे ॥ ४ ॥ यहदेनीसुंदररदेनारी । गुणअरुभूपणभूपणकारी ॥ अचिनामछिकिरोछिविकरनीभिहेशसुभूपतिको परनी॥५॥पृथुसाक्षातकृष्णकाससामगर्द्यानगदुसकरनिष्यसा ॥

दोहा-जगरक्षणकरिंहेंअवार्शे, यामेंसंशैनाहि । यहरानीपृथुराजकी, कमटाअंशसदाहि ॥ सुनिम्रुनिवचनमहासुखपागे।तहँगंथर्वगुणगावन्छागे ॥ कर्राहमझंसन्द्विजगणनाना । वर्रापरहेसुमसिद्धसुजाना ॥ नार्पार्देसुरसंदरी सुद्दातन । पृथुनुषजनम्परिनभेषातनि ॥ ७ ॥ दियदेवडुंदुभीधुकारे । वातेमं चु मृदंग अयारे ॥ ना पारुष्ठ प्यत्र प्रकृता । २००८ । चहुकितज्ञंसपरनिपुनिर्टाई।बाजिरहीतुरहीसहनाई॥ पृथुमहाराजाजन्मसुनिकाना ।पितरदेवऋषिचारणनाना॥८॥

# आनन्दाम्डीनिधि।

| औरद्वसब्छेठोकनपाठा।ब्रह्माञ्चियआयेतेहिकाठा ॥ पृथुनुपकेदक्षिणकरमाँही । चितेचक्रकोचिद्वतदाँही ॥ ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| र प्राप्त कर कि सामित है । सामित प्राप्त कर सामित कर सिक्स कर सिक्स सिक् |
| चकरेख प्राप्त प्राप्त विद्यादिवासणनवर्षाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पृथुमहराजकेरआभिपेका । करनचहचात्रहासाविवेका ॥ तहुँअभिपेककेरसंभारा । छायेपुरजनसंखीअपारा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| पृथुकहॅंसिहासनवैठायो।कियअभिपेकविरेचिसुहायो९ ३भूपणवसनपहिरिछविछाजा।छहिअभिपेकहिप्यमहग्रजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ५ - ः ः ः । । तेसहिभूपणवसुनसवारी । रानीअचिपआनँद्धारी ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पार्चा प्रदेशनायात्त्रहात्तम् प्रथमहर्षाणाद्वामं ॥ १२ ॥ जाकोछविछन्छन्निरस्थि,ह्याजतियनसिजनाय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ा हिंकि क्राविद्वीत्तक (मा) शहरीको प्रश्निकत्त्वता । अस्ति पर द्वाप्त से दूर की हा बेस्ट्रा उपलब्ध अस्ति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,杨秋夏\$拜大大大公司\$P\$克克克·······                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पवनर्तियुगचूमरविशाला । धर्मदंडूकीरतिकृीमाला ॥ इंद्र्किरीटदियोरविभासी। दियोद्ण्डूयमदुप्रविनासी ॥१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कवचवेद्मयदियकरतारा । उत्तमदीनभारतीहारा ॥ दियोचकघरचकुसुद्र्शन । छक्ष्मीदईविभ्रुतिताहियन ॥१५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| दोहा-नामजासुद्रशचंद्रहै,रुद्रदईकरवाल । नामजासुशतचंद्रहै, द्रईअविकाढाल ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| चंद्रचारुद्यिअमर्तुरंगात्वष्टादियसुंदरञ्जतअंगा॥१९॥अगिनिद्रियोअखंडतेहिचापा।दियञ्जरस्रजिर्षुप्रदृत्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भूपादुकायोगमयदीन्ही । सुमवर्पानितनवनभकीन्ही ॥ १८॥ विद्याधरचारणगंधर्वा । दईगानवादनविधिसर्वा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अंतरप्यानहोनकी जूर्ता। लेचरदियवतायसवयुक्ती॥ऋषिष्ठनी शदियआशिरवादा।दियोस्युदशंखकळ्नादा॥१९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| रथपथनदीनगेंद्रहुदीन्हे । मागपवंदीप्रस्तुतिकीन्हे ॥२०॥ मागपवंदीस्तनकाही । प्रस्तुतिकरतजानिडिगमाही ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| दोहा-महाप्रतापीप्रथितजञ्ज, पृथिवीपुथुमहराज । यनरवसमबोल्योवचनविहँसतमाहिसमाज ॥ २१ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| प्रथुरुवाच ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ं ६ र १५ वर्षेन्यसम्मयुणवृरशाही॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ः ः , त्वप्रस्तुतिकृरियोकविनायक॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ं । कयहुनतेनिजसुयझगवाँ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ुंद्र-१ तेअपनहुगुणदेयँगमाई॥२८॥<br>दोहा-जेसमर्थजाहिरजगत, कीरतिवतसुजान । तेल्लितहोतेअविश, निजयशुसुनिनिजकान ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| दाहा-जसमयनाहरणमत्, कारातवतसुनान । तलानतहातनवारा, । नजयश्रसानानकान ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| जैसेत्राह्मणविकमी, ताहिहनैभटकीय । कीनसुयज्ञानिदासारेस, सुनिसोल्जिनतहोय ॥ २५ ॥<br>। । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| रागारीत्वस्थान नवांद्राचा। नदाचना पुनराम वनावात्तवाराष्ट्रमाणुद्धस्थानवृद्धमा। नदीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शासाब श्राम ने तरा ना। नरा ने ना निर्मान के प्रामान के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स<br>श्रीमहाराजा श्रीराजा बहा दुर्शीकृष्ण चे दुक्त पापा वापिकारिस उसा निर्माह के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| देवकृतेआनंदाम्बुनियाचतुर्थस्कंघेपंचद्शस्तरंगः॥ १५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## श्रीमैत्रेयउवाच ।

्रे दोहा—वेदीसुतनकाजनै, यहिविधिकह्यानरेश । वचनसुपारसपानकरि, तेसुस्रव्हेअशेश ॥ १ ॥ वहँ वेदीसूतनससुदारे । सुनिवरबोटेवचनयुझार ॥ मागभवेदीसृतसुहावन । गावहुप्रथ्रयशुद्धमीपावन ॥ गायकसुनियुनिवचनसुसारी । गावतभेप्रथ्रयशमनहारी ॥

गायकाज्जुः।

संकवरणिकांभाषप्रभाज । सदारावरोज्ञीलस्वभाज ॥ निजसंकलपदिसदितउदारा । वेनअंगतिजिलयभवतारा ॥ िरुषुरः स्थापमार्वे । बद्धाज्ञावादिकद्वयाकजार्दे ॥२॥पेद्धारअंज्ञाजोप्युमहराजा।जाकोपञ्जगमादिदराजा॥ स्रोतिक । बद्धानायभाग विकास स्वाप्तिक ।।

दोहा-हमकोदियोनिदेशमुनि,गावनआपुचरित्र । तातेहमगेहेंअविश्तपुहुमीकरतपवित्र ॥ ३ ॥ ्राज्यार रहा । । धर्मधुरंघरघरणिअधारा ॥ सवलोकनमेधमचल्हे । अधमअधर्मिनल्यकरिटेंडे ॥ ्रे स्यादा । ह्वेंहजनदायकअहलादा ॥ ४ ॥ सकल्लोकपालनकोकर्मा । करिहेकालकालय्रतथर्मा ॥ ो। करिहैयज्ञअनेकिनभारी ॥ ५ ॥ छैहैकरपरजनतेजोगू । देहैकालपायहितभोगू ॥६॥ । बद्धीप्रतापसीरसदिनराजा ॥ ७ ॥ करिहैजोकोटिहुअपराधा । श्वरणगयेतेहिकरीनवाधा॥ दोहा-करुणासागरक्षितिक्षमा, दीरहदीनदयाल । नरतनधरिहरिऔतऱ्यो, पृथिवीपृथमहिपाल ॥ ३ ॥ ्राह्य । अतिदुरभिक्षपरीजगमाहीं ॥ परजापहैमहाकलेशा । तवधनदेदुखदरिहिनरेशा ॥ ८ ॥ 🐃 હું ું દેશન છે **ેલુતબ**ુ: े। निगमागमसवयहिपहिचानी ॥ ह्वेहैवेगमहागंभीरा । रक्षनकरिहेधनमतिधीरा ॥ 🗻 विभागािः र 🤻 ःि <equation-block> ेगीदुवनदुरासदुदुसहप्रतापी।दीरवदृष्टिदुप्टसंतापी।। .અલિહ दोहा-निकटरहीसवकेयदपि, तदपिलगीअतिदूर । वेनअरनिजित्यतअनल, विक्रमण्यालापूर ॥ ११ ॥ ः : . - .रजनकेकर्मः । चारपटेजानियसवमर्मा ॥ निदाप्रस्तुतिसुनिनिजकानाः । कोपहर्पनींहकरियसजानाः ॥ .ાયુમ**િ... રહેતાં ત્રારે કે અં** જ**િફ**્રિફિલ સ્ટ્રિકિશ કરાનિ जरिषुदं ड्योगनहिं जेई।तिनहिंदुं डप्रथुकुबहुनदेई॥ ंडु्रो।निनलतहजोहोर्र । दंडलहीप्रथकरतेसोई ॥ धरणिधर्मपथअवशिचलेंहै । कबहुनुकाहुकोदुसँदेहै ॥ १३॥ नहुँछोंकर सुन्हु है। तहुँछोंपूथुकोराहिहिनिदेशा।दिवअसुरअरुनुपवल्पारी। सर्किहेंपूथुकरहुकुमनटारा १८

दोहा-निजवारित्रतेजननको, करिंहैआतिमनरंज । तातेपरजाकहहिंगे, पृथुराजादुखभंज ॥ १५ ॥ सत्यसंपर्शरणागतपाटक । दृढवतद्विजसेवकअवपाटक ॥ सवप्राणिनदेंहैसनमाना । द्वेंहैदीनद्याटप्रधाना ॥३६॥ परनारिनमातासममानी । परधनकोगनिहेविपसानी ॥निजनारिनमदंअतिरतिठानी । प्रजनपुत्रसमप्रथुपहिचानी॥ किंकरवेदवादिविप्रनको । करिंहैसत्यकरिहजोप्रणको ॥३७॥ प्राणिनकोप्राणहुतेप्यारो।सुद्धद्अनन्दवकसनेहारो॥ संतनसंगकरिहसवकाटा। पापिनकाटसरिसविकराटा॥३८॥अहेसत्यपृथुद्दिअवतारा।तीग्रुणकोकहिसकेअपारा॥

दोहा⊸उदयहोतजोहिश्रछते, अस्तहोतदिनराज । इतनैकोहोह्रहैअधिप, अनुपमपृथुमहराज ॥१९॥ जयदायकचढिस्यंदनमाँही।धनुपरछेसँगसेनहिकाँही॥रविसममहिमंडछसंचिरिहे।पापिनदरिधरमिनसुखर्पारेहे॥२०॥ छोकपाछअहबहुमहिपाछा । देहेंपूथुकहँबिछसबकाछा॥छोकपाछमहिपाछननारी।हरिसुणिगणगेँहेंसुखकारी॥२१॥ पेद्यरूपपरनीदुह्छिंहे। प्रजनजीविकाबहुविपिदेहें ॥ धनुपनोकतेशैछनफोरी। समक्रिस्ट्रिमहिकरिबरजोरी॥ २२॥ रथचिक्चपछचछतचहुँबोरा। करिहेंपूथुपिनाकटंकोरा॥ महाप्रवर्णरसुस्रिनस्वभगिरें। दुरिहेंद्रिरिनहुतेदुखपृक्तिं।

दोहा—उद्यतपुच्छमृगॅद्रकर्इ, जिमिल्खिकेमृदृयूह् ॥ भागतद्दैशतिसैल्भारे, करकेशारतकृद्द ॥ २३ ॥ पृथुमहराजसरस्वतितीरा । शतदयमेपकारिहमितिपीरा ॥ यद्वार्थतमेवासवेर्षेह् । मृपकोवाजीद्दरिलेंजेंद्रे ॥ तविजितासुनरेश्कुमारा । वाजीद्यीनिल्द्दहिबल्वारा॥ २४ ॥ सनकादिकपृथुकेम्बरेर्षेह्र ।तिनसींत्रस्रज्ञानमृपेर्षेह्र ॥ पुरुपजोनज्ञानिहकोपाई । जगतेअविश्वसक्तेंद्ववाद्याः॥२५॥कारिहेम्रजाभूपयशागाना । सोसुनिहेसवयलपृथुकानार्व॥ जाहिरविकमजगमहँहोई । इनकीसमतालहिहिनकोई ॥ जीतिजारसोंदशहुदिशाना । निजनिदेशप्रायदेवनाता ॥

दोहा—निजप्रतापतेनाशिंह, बहुअधमंदुखरूप । सुरहुअसुरगिंहसुजस, असहिंहपुधुभूप ॥ २७॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्येवशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारी श्रीरपुराजसिंहजृदेवकृतेआनन्दाम्बुनिया चतुर्यस्केषे पोडशस्तरंगः॥ १६॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

# मैत्रेयउवाच ।

देहान्यहिविधिवंदीस्तजन, बहुयशकियोवसान । धनदेतिनहिसराहिके, पृथुकीन्हयोसनसम् चारिवरणविप्रादिकजैते, प्रकृतिषुरोहितपुरजनकेते । सचिवसुभटसिगरेसरहारे, स्वामीसदर्नाहिसम् यथाउचितातिनकोदैकाजा । राजकरनलामेमहाराजा॥२॥पृथुकोचरितसुनतसुखपाई । बोल्लेविदुरसुनि। विदुर्खवाच ।

भरणीं भेजेंदहिकिमिधारी । जाको दुद्धो भूपय्भकारी ॥ कोदोहनीवत्सको भयऊ । विषमधरणिकिमिप्रथुर इाकहरचो के हिहितमस्वाजी। सोवरणहुमुनिह्वे अतिराजी।। १८॥ सनत्कुमारहिते छहिज्ञाना। कोन छोकप्रथुवि देहा-औरहुप्रथुके चरितस्व, सकलप्रण्यप्रदेजीय ॥ ६॥ भक्तकथा अनुरक्तमोहि, मुनिसुनाह्ये कोतुकलगतमोहिसुनिनाथा । दुद्धोधरणिप्रथुकिमिनिजहाथा ॥ ७॥

## श्रीसृतउवाच ।

कह्योविदुरजबदोउकरजोरी । कथासुननमें श्रीतिनथोरी ॥ तवप्रसन्नह्वैताहिसराही । बोलेपित्रातनयउछा

# मैत्रेयउवाच ।

जवपृथुराजित्छकविधिकरिके । सुरयुतगयेभवनसुद्दभरिके ॥ तववोछेतिगरेसुनिराजा।पाछहुपृथिवीपृथु तहाँप्रजातिगरेखरिआये।क्षुधाक्षामअत्तवचनसुनाये ॥९॥ नाथहमैअतिक्षुपाततावे।जिमितरुकोटरअगिनि हमतुम्हरेक्षरणागतआये । रक्षहुमरहिविनाकछुत्ताये ॥

दोहा--हमरेपाछनहेतस्रानि, तुमकोदियोनिदेश । जीवनहोयहमाराजिमि, सोअवकरहुनरेश ॥ १० परचोधराजिहराभक्षमहाना । जवळोंगमनकरेनिर्द्याना ॥ तवळोंअन्नदेहहमकाही । क्षुधाकळेशसहेनिर्हेजा तममूपपाछकअहाहमारे । तुम्हहिकहोहस्रानिहरिक्षमतारे ॥ ११ ॥

## मैत्रेयउवाच ।

करुणवचनमुनिषरजनकेरो । कियविचारपृथुराजयनेरो ॥ धरिणनदेतिअन्नडपजाई । यहकारणमोहिंपरत ठीकडानिअसपृथुमहराजा । कियोधरिणपैकोपदराजा ॥ धारचोदोरदंखकोदंखा । छियेवाणयकपरमप्र कोपितकालहिसारिसमुहायो । धरणीभस्मकरनचितचायो ॥ १३ ॥

दोहा-भरमकरतयकवाणसों, आपनकहँपहिचानि । धेनुरूपधरिधरणितव, भागीपृथुभयमानि ॥ जैसेमृगीवधिककहँदेखी।भागितहभयमानिविशेखी॥१८॥भागितभूकहँभूपविलोकी।रथचिष्ठधपयोक्कपितअश् अरुणनयनधरिशरचापा ॥ १५ ॥ चल्योवेगसीपरमप्रतापा॥भूमिभरीभयजहँजहँभागे ॥ भूपतिजानजातसँ विदिशनिदशनअवनिकाकासा।नरपुरनाकहुनागिनवासा॥जहँजहँजातिभूमिभयपाई।छोटिल्खतितहँतहँतुप् उद्यतधनुकीन्देश्वरसाने । धानतआवतम्मवधकाने ॥ १६ ॥ सिगरेलोकपालकेलोक् । अवनीगवनीसपुत्त।

दे।हा-इंद्रवरुणअरुपनदयम्, गुनिष्ट्युद्रोहीताहि । राशिसकेनीहिनजभवन, अतिश्रंकितमनमाहि ॥ त्रह्मछोकछोमहिकिरिआई।कहुँनिहिजविनजरक्षापाई। १९७।त्रवकरजोरिभुपकेसन्मुखाआयपननअसकह्मोसहित धर्मधुरंपरप्रथुमहराजा । श्ररणागतपाटकतवकाजा ॥ रक्षणकरहुनाथअवभारा । तुमसमनहिकोजनगपरजो महिपाटनिहत्तप्रगटआपु ॥ १८ ॥ सोकिमिदेहमोहिसंतापु । मनिकयोअपरापतिहारा॥मोहिअनाथेकनायचन हेपमंज्ञहनहुकसनारी । धर्मात्मनामतछेहुविचारी ॥ १९ ॥ करहियद्रपिनारिअपरापा । तद्रपिनवर्गरकरहितोहिन

देश्या-शरणागतपाटकमन्नरः, तुमसमकरुणामान । कन्नहुनेनारीवयकर्राहे, भारतवेदपुरान ॥ २० ॥ मिर्देशिनगतजननर्कातरनो । सकटमजनकीआतिसुसभरनी ॥ मोमदंवसहिजीवसपुराई । करहिंपमकमेनिसुसदा ं े ि। किमिरसिद्दीजीवनजलमाद्दीं ॥ मोदिदनेजलभरिरदिजेंद्दे । कहैनिवासपुनिराउरदें्द्दे ॥ वचनसुनतभूपाला । वोल्योकरिकैकोपकराला ॥

#### पृथु उवाच ।

ावधकरिहोतेसे । तेंझासनमानतिनहिमेरो ॥ भागछेहिसवयज्ञनमाही । पेअनाजउपजावसिनाही ॥ २२ । विद्वसायदृथनहिंदेवे । तोनधेनुकसदंडनछेत्रे ॥ २३ ॥

दोहा—नीजऑपपीअन्नसन्, तुममें पञ्चीविरंचि । सोअन्तुमप्रगन्नोनहीं, मोहिंप्रथुत्तृपकहँवेचि ॥ रणीकुमतीदुखदाई । नहिंजानिसमेरीप्रभुताई ॥ २४ ॥ धुपावित्रज्ञासनप्रनाहमारे । होहिंदिनैदिनहृनदुखारे । नकेआरतवचनअपारे । ठमेकुळिज्ञासम्अवणहमारे॥निज्ञञ्ञारतीहिभस्मकरिआत्राकरिहींप्रभुदितप्रनासमान् २५ रुपनपुंसकनारिहुहोई । प्रजनकळेञ्चदतहिठनोई ॥ जाकदपाळेञ्जञ्जनाहीं । करेसाधुसोद्रीहसदाही ॥ किवपेजगतपञ्जजाणकवहुँभूपकहँपापनळागे२६गवेभरीतेअवनिकुमतिअति।तिळसमकरितीहिंहतिनाणनति॥ दोहा—अनुपमअपनेपामचळ, रिविहींप्रजनसदाहिं । धेनुरूपधरितेळळिस, जानिसकसमोहिंगाहिं॥ २४॥ पथकोकाळकराळवप्र, निर्माखकँपतकरजोरि । धर्मणकरनप्रस्तितिळ्मी, वार्माहेनारिनहोरि ॥ २४॥

## छंदगीतिका । धरोउवाच।

नयपरपुरुपपृथ्वीश्वपृथुप्रथुपप्रियिष्विसित् । जेअपनेसंकल्पतेवहुरूपधारकितनवे ॥
नयदिव्यगनसंयुक्तनिहंअहंकारममकारहू ॥ २९॥ जयसक्वजगकारणिकारणिदियोमम्अवतारहू ।
मेंसक्विजयआधारहेंभिरोअधाररमेशहें ॥ सोइनाथसरसोदहतमोहिजोहिक्वपानसतक्वेसहें ॥ ३० ॥
जोरच्योमायातेचराचरजगतकोप्रथुआदिहें । रक्षकचराचरजगतकोअव्ययअनंतअनादिहें ॥
सोइहनतमोकोकहोसरनेजाउअवमंकोनकी । ममवचनआझावाँपिरिहयेनाथक्वपाचितोनकी ॥ ३९ ॥
नाहिक्रमतिजानहिर्इश्मायाविवशुईश्चरित्रको । जोविर्रेचित्रद्वाकोरच्योजगमोददायकिमञ्चले ॥ ३२ ॥
नाहिक्रमतिजानहिर्इश्मायाविवशुईश्चरित्रको । जोविर्रेचित्रद्वाकोरच्योजगमोददायकिमञ्चले ॥ ३२ ॥
निजशिक्तवेजगत्वज्वपाठदुहरहुआपहिसर्वदा । मेंतुमहिकरहुनमामिवारहिंगारहोत्तमशमंदा ॥ ३३ ॥
जोजीविनवश्चरतिपरपारिस्कररूपको । परछेसिव्यव्यवसिद्वातिस्वर्तिश्वरुप्तस्वा ॥ ३३ ॥
जोजीविनवश्चरतिपरपारिस्कररूपको । परछेसिव्यव्यवसिद्वातिस्वर्तिश्वरुप्तस्व । ।
कन्काक्षमाच्योजव्यधान्योमोहिष्याव्योद्वाद्वा । सोन्यास्वतमोहिकसद्वेविवश्चलेपिहायहें ॥ ३६ ॥
नाहिजानिपरतोमोहिककूनहिव्यवस्वरुप्तावाचिक्तायहे । जोकरहियहदुखाँसञ्चतेवद्वारममगहिहायहे ॥
देति सिद्धिश्चीमन्यदाराजाधिराजवांपवश्चित्रव्याविद्वात्यसिद्वर्तिभानंदाम्बुनियो

# चतुर्थस्कंघेसप्तदशस्तरंगः॥ १७॥

## श्रीमैत्रेयउवाच ।

दोहा—यहिविधित्रस्तुतिकरिधर्राण, मुनिअतिधीरजधारि । कँपतअधरनृपकोनिरस्ति,योङीवचनविचारी॥ १ ॥ धराउवाच ।

देहुनायमोहिंअभयप्रदाना । मेरेवचनकरहुप्रभुकाना ॥जिमिअिटलेतसकल्खुमसारा॥तिमिछेटिवचनमित्रारा॥२॥ उभयलोकमहँसुलकेहेतू । कहेउपायजेसबमतिसेतु॥३॥तौनउपायकियेमहराजा । होतसिद्धमञुजनकेहाता ॥ १॥ जोनउपायकहेमतिमाना । करेजोतिहिनहिंपुरुपअयाना ॥ जिनमनतेरचिकरेउपाई । ताकोपुनियुनिमातनशाई४ प्रथमजेऔपिथरचीनिपाता । तेहिभोजनिकयअधीअषाता॥६॥तातेसबर्मेटियोलुकाई ।पञ्यो**अकल्य**हादुसर्वा

# आनन्दाम्चुनिधि।

दोहा—कुमतीतृपपाल्योनमोहिं, कियोनधर्महियाग । चोरचारिह्नओरचिल, लोगनलूटनलाग ॥ येओपधिनहिंपापिनयोग् । तिनकोकियोअधीहिठभोग् ॥ जोओपधिपापीभित्तिल्हें । तौषुतिप्रतिमत्ति लियोभित्तिष्मअप्रपनेरो । यहकारणहुरभिक्षहिकेरो ॥ ७ ॥ पचीओपधीलहिबहुकाला । चोवनबीनरह्योन तातेअसअवकरहुउपाई । जोमेंतुमकोदेहुँबताई ॥ ८ ॥ उचितवस्तुदोहनीवनाई। मोहिंदुहिलिहोजोन तौदुरभिक्षमिटीदुलदाई।लहिँहेप्रनाप्रमोदमहाई॥९॥औरहुजोनजोनजेहिचहिँहै।तेसवमोहिंदुहिकेफलल्

दोहा-मोहिंसमकरिदींनेनृपति, सकछशेळकोटारि । भरोरहेनामंसदाबहुनरपाकोनारि ॥ ११ ॥ ऐसीमुनतथरणिकोवानी । पृथुमहराजमहामुदमानी ॥ मनकोवछराकरितेहिकाछा । अरुनिजकरदोहर्न दुद्धोषेन्ठपरणीसोअज्ञा॥१२॥भयेप्रजातवपरमप्रसन्ना ॥ पृथुकोदुहत्तपेनुपरणीको । मुरमुनिङ्खिअद्भृत दुइनेपेनुपरणीकहँआये । नोनोअपनेमनमेंभाये ॥ १३॥ ऋषिवछराकरिमुरमुरुकाही । दुद्धोवेददोहिन वछरामुरपतिकहँसुरकारिके । कनकदोहनोनिजकरपरिके॥सुपाह्रपदृपहिदुहिङीन्हे।जाकेपियतमरणक्षय

दोहा∽करिवछराप्रहलादको, दानवदैत्यमहान । विरचिदोहनीलोहकी, आसवदुहिहरपान ॥ १६ अप्सरअरुगंपर्वहुआई।विश्वावसुकइँवत्सवनाई ॥ कमलदोहनीमॅमनलाई । दुहेगानविद्यासुखदाई ॥ १७ । पितरअर्यमावत्सविरचिक । काचोघटमाटीकोरिचके ॥ पिडदानदुहिल्यितहाँही।जाकोपायसदाहरपाही विद्यापरअरुसिद्धसुजाना।कपिलुद्दिकरिकेवच्छमहाना॥दुहतभयसबसिद्धिनकाँही । जिनतेवडिंशकाहाम औरहुमायावीबदुजेते । दुहिल्लिन्हमायासवतेते ॥ २० ॥ सुक्षसयक्षहुऔरपिहाचे । औरहुआमिपभो०

दोहा-करिकपाठकोदोहनी, हरकोवच्छवनाय । दुहेरुधिररूपीसुरा, पानिक्रयहरपाय ॥ २२ ॥ विद्यासाँपहुआयअपारा । तक्षककोकरिवच्छउदारा ॥ दुहेमहाविषतेसुखमाही । जिनकेडसेमनुजमिरजाई औरतुपशुसवआयततत्त्वण । नेदीकोकरिवच्छिविछक्षण ॥ वनरूपीदोहनतहँकीन्हें । विविधभाँतिकेतृणुई। औरदुमौसाशीजेनीवा । सिहवच्छकरिसुसितअतीवा ॥ २३ ॥ तनदोहानिकरिकेतहँनेतू । दुहेमांसभक्षण प्रानाबेदीतिमरेत्रारिजाये । विदेगराजकहँवच्छवनाये ॥दुहतभयतहँकठचहुभाँति।निजभक्षणहितक्रिमियर देशहा-बुनिकरकोवछराविरिक, सक्छवृक्षतहँआय । विविधभाँतिकरसदुहे, अतिशयआन्दिछाय ।

gerigen dem bereiten bestellt betreiten der dem der der dem bestellt bestellt bestellt bestellt betreiten bei dem bestellt bestel

पतुपनोंकतेक्षेटमहाना । सहनहिटारतभोवटवाना ॥ टारतिगिरिनक्षोरभोभारी । दक्षिणउत्तरियोगवा दोहा-धनुपकोरकोनोरटिह, नूरणभेषेगिरिद । जिमिगर्यदकोठ्ठांडटिह, पीरिनातअरिद ॥

द्विश्व-युपकारकातारहातुः, पूर्णमपानारद् । जामगबद्काशु इहाकः नातानाराराप्त । भूमंडलपृथुषमक्रिरदिन्द्रयो। सुयश्चार्याङ्गार्वे विकास स्वाधित्व । स्वाधित्व विकास स्वाधित्व । स्व

दित चिदिश्रीमन्मद्दागर्वापम्बर्गास्योद्देशशीविश्वतार्थोमद्दारम्बर्गिद्दिश्रीमद्दागर्वाापम्बर् श्रीमदागर्वाश्चीमवानदादुरश्चीदृष्ट्वचंद्रद्रूषाषात्रापिकारिकारिक्यम्बर्गिद् देनकृतेशानदास्युतिपाचतुर्थस्क्षेत्र अष्टादद्यस्वरंगः॥ १८॥

## मैत्रेयउवाच ।

दोहा-त्रझावर्त्तसुक्षेत्रमें, जहँमनुकोसुस्थान । जहँमाचीसरस्वतिवही, हरणीपापमहान ॥ त्रुप्त पूर्व । भाइनमृत्यनसहितसमाजा ॥अश्वमेधशतकरनिहेहतू । कियसकल्पमहामतिकेतू॥१॥ त्रुप्त त्रुप्त । इत्रभयोमनमेअतिशोको ॥ आयोनहिंपुशुपुतिजागा । वेठयोथरमहँकोपहिषागा २ त्रिवहेद्व पुर्व पुर्व । पुश्चभूपतिकोयज्ञीनहारी ॥ चिठविहेगपतिमहँतहँदैया ॥३॥ विश्वानस्य ॥॥

्रिष्ठित्र प्रश्नुभूपतिकोयज्ञानिहारी ॥ चढिविहंगपतिमहँतहँदेषी ॥३॥ विधिशंकरमुदमानिविश्लोषी ॥ दोहा-निजित्तिज्ञाहतमेंचढे, निजित्तिज्ञाण्यदेसाथ । आवतभेतुरतैतहँ, जहँश्रीपृथुनरनाथ ॥ यमअरुवरुणकुवेरहुआये । निजित्तिज्ञसेवकसंगठेवाये ॥ हरियशगानकरतगंधर्वा । आयेचारनसहितअखर्वा ॥ ४ ॥ विद्यापरअरुसिद्धमुजाना । गुह्यकदानवदैत्यमहाना॥ हरिसेवकमुनंदनंदादिक । आवतभेअतिश्लेअँहलादिक ॥५॥ नारदकपिरुआदिमुनिराई । आवतप्रतिआनंदउछाई ॥ आयेसनकादिकयोगीशा । औरदुदाससवैजगदीशा ॥ महीमहीपतिसवज्ञरिआये । औरदुद्धिजवरआयमुहाये॥ विनाइंद्रयहिमुसुवनमाही । असकोउन्हिंजोआयोनाहीं ॥

दोहा-यथाउचितसवकोतहां, प्रथुकीन्हचोसत्कार । रहचोनकोउअसयज्ञमें, नेहिष्ठदभोनअपार ॥ ६ ॥ जोनजोनजाकमनभावे । सोसोसकठथरणिसोपावे ॥ जोनवस्तुचाहेतृपराई । त्रगटतोनतुरतिहेजाई ॥ कोटिकरुपतरुसमभेपरणी।पायअपूरवप्रथुकीकरणी॥शानदिनवद्योदिषिप्रतमधुक्षीरा।औरद्वविविधभाँतिरसनीरा ॥ भूपणवसनसेजसुखदाई । टगेद्यूरनतरुवरसमुदाई ॥८॥ सार्तासपुधिरमजुजस्वरूप । भरियारनबहुरत्नअनूपा ॥ संयुतनदअरुनदिनसमाजे । आयनजरदीन्हेप्रथुराजे ॥ धनदवरुणयमआदिकदेवा । देदैनजरकरेंप्रथुसेवा ॥

दोहा-पृथुभूपतिदरवारमें, रह्योनसुरनरभान । सुरसमाननरकेभये, नरभेसुरनसमान ॥ ९ ॥ पृथुकोअतिष्थर्पनिहारी । इंद्रभयोमनमाँहदुखारी ॥ सकळ्भुवनमहाँसिपिसुनिजेते । पृथुकोयशगाविहंसुस्रतेते॥ पृथुमसळिविजेसुरपुरजारी । इंद्रसभामहॅअसवतरारी ॥ पृथुमहराजविभवळितिनीको । इंद्रविभवअवळागतफीको॥ त्रिभुवनपतिहरपुथमहराजा । सेवकसमळागतसुरराजा ॥ वृथापमंडकियेमनमार्ही । पृथुकोडरिगवनततहंनारी ॥ ऐसीसुनतऋषिनकीयानी । भयोकुपितवासवअभिमानी॥ळेकरकुळिशुक्ठटिळकरिनेना । बोल्योसभामध्यअस्पना ॥

दोहा-पृथिवीपतिहैकोनपृथु, जाकीकरहुप्रश्नंस । मेंहिएकत्रिभुवनपनी, कर्यपकुळअवतंस ॥ १ ॥ अतिशयअमळसुयश्रहेमेरा । वर्छकोनमोहिंसरिसवनरो ॥ अहुशुद्रश्नत्रीक्षितिमाही । कहुश्रूपृपृथुतमजेहिकाहीं॥ अतिपापीनृपवेनकुमारा । भयामृतकतेजेहिअवतारा ॥ यारोधनयारीप्रभुताई । पृथुकागवंसहोनहिंजाई ॥ पृथुसँगउपजीएककुमारी । ताकोकुमतिकियोनिजनारी ॥ देकिरीटदियभूपवनाई । सोप्रथुचहतमोरसमताई ॥ अवमयत्विष्यंसनकरिंहों । यहिमिसिपृथुकहंकुळसंहरिंहों ॥ देखतहोंपृथुकोमुनुसाई।कुळिशपातकसकेविजाई॥

दोहा-असकहिवआवञ्चगहि, चिहुपेरावतमाहि । चल्योकोपिषृधुभूपेपवज्ञविश्वतनकाहि ॥ १० ॥ गईप्रजिनिन्यानरे, पृथुकीवाजीमेप । ज्ञतयेमस्रोककरतमे, पहुंच्याइंटकुमेष ॥

प्रभुकोनिरिषयम् तंभारा । कियोइंद्रमनमाहिविचारा ॥ जोनिष्वंसिद्धांसन्त्रस्यागा । ताहत् न्रस्यारा ॥ कियोइंद्रमनमाहिविचारा ॥ जोनिष्वंसिद्धांसन्त्रस्यागा ॥ हिदित्वेबानिमस्यभागा ॥ विद्युक्तेश्वर्याक्षेत्रस्य । हिदित्वेबानिमस्यभागा ॥ विर्पेष्पेमस्यक्षेत्रस्य । अपनीयदानमानिस्तरिहाँ॥ असग्रीमस्यक्षेत्रस्य । अपनीयदानमानिस्तरिहाँ॥ असग्रीममन्त्रस्याम् स्वाप्तिम्तर्याम् । विर्पेष्ट्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिष्ठा । असग्रीमानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यामस्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तरम् । । स्वत्तिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तर्यानिस्तरम्

दोहा-रोगिरोत्रियहोड, भयोतहांअस्योर । चिकतचपनिष्यस्तरे, मुनिबरचारिटुंओर ॥ १२ ॥ इयकोहरतहेरिहरिक्षां । क्योअभिमुनिबचनतहां ही ॥ पृथुमहराजदेट्टवारा । टियनान्द्रेअश्वतिहारो ॥ देवराजहेअतिपारां ही । चाहतआपपदाकारां ही । ग्योतहां प्रथुपत्रस्टहुमाग । नामजामुनिजिनाश्वरचारा ॥ ताकोकसोअभिमुनिबानी । तुमकाकरतस्त्रीयरुसानी ॥ वर्गपितुमसकोहपत्रानी । टीन्ट्रिजनपुरंहरपानी ॥ दीक्षामहंबैठेमहराना । नैहेनहिंनाञ्चनसुरराना ॥ धावहुधावहुतुमविजितास् । मसतुरंगळेआवहुआसु ॥

दोहा-सुनतअभिम्रुनिकेवचन, धारिधनुपज्ञरवीर । दोष्योद्धतविजिताश्वतहुँ, क्रियेकोपगंभीर ॥ वहुतदूरलगिजाननपायो । वासवकहुँकुमारगोहरायो ॥ रेझटचोरमहाअभिमानी । देवराजअतिज्ञायअ वेहैकहुँतुरंगलैमेरो । लेहेंकाटिझीज्ञअवतेरो ॥ करिकेविप्रपिताकीयागा । हरितुरंगजातोकत रहोटाङ्अवटाङ्गहोइत । देवराजयाचिहोभागकित॥सुनिविजिताश्ववचनद्वजारी । फरिज्ञोज्ञतेहिनिकट लक्ष्योक्कमारहिकालक्षमाना । धावतआवतअतिकलाना ॥ साजेधनुमहुँबाणकराला । विक्रसेजातेकोटिन

दोहा-चत्रचलानम्भूलिगो, वासवअतिहिङ्राय । मानीमीचनगीचनिन, चितयोचितचौआय ॥ वासवसींकछुबन्योनकरतो।भाग्योपुथुकुमारकहँडरतो॥पीछूचल्योकुपितविजिताझू।झरतेकरणसुरेझविन मांग्योवासववचतनदेखा । तवकरिलियतापसकरभेखा॥सकल्रअंगमहँभसमल्रगायो । जटाजूटनिजझीझ लैचिमटातुंबीकरमाहीं । चल्योतुरंगिकपायतहाहीं ॥ तविजिताथजानिसंन्यासी । तज्योनझरवासवक पुछत्तहाँताहिसोभयक् । लैतुरंगवासुबिकतगयक ॥ संन्यासीकृहमेंनिनहार्यों । कहातुरंग्लैशकसिधारव

दोहा—तववासवकेवधनते, ह्वैकैतुरतनिरासु । छोटतभोनिजभवनको, महावठोविजितासु ॥ छोटतदेखिअञ्चिम्रनिराई । बोटेविजिताश्विशोहराई ॥ हनहुसुराधमझक्रहिकार्ही । नृपसुतयहसँन्यास् यहहैमचवाभूपिकशोरा । चोरचोरायेमसकरघोरा॥१५॥मुनिविजिताश्वअञ्चिकीवानी । छोटचोधनुसायव चल्योकुपितह्वैमनपछिताई । धोसाह्वैगोमोहिंमहाई ॥ अववचिहैकोनेहुविधिनाहीं । जहँचाहैतहँझक पुनिविज्ञिताश्विहिआवृतदेसी।उडचोतुरंगछैडरचोविश्वेसी॥देसिपुरंदरजातअकासू ।चल्योअकाशपंथितां

दोहा--वासविद्याञातिवेगसों, आयोभूपकुमार । जैसेरावणपेगयो, गृद्धराजवलवार ॥ १६ ॥ वासववचनआपनजानी।तुरंगछोड़िभाग्योभयमानी ॥ तदपिरुक्योनाहिकुपितकुमारा । करनचह्योसुरपति ऐचिकानछोंकठिनकोदंडा । छोड़नचह्योचाणपरचंडा ॥ तववासवह्वैअंतरधाना । तहँतेतुरतैसभयप भूपिकद्योरक्षजनहिंहे-यो । तेहिथलमेंताकोबहुहे-यो ॥ मिल्योनदेवराजजवचोरा । तवलोटचोपुश्चराजां केंकुरुरंगयागगृह्आयो।क्रियणामनिजपितुहिदेखायो॥५०॥अद्भुतविकमतासुनिहारी। सर्वेमहर्पिसुदित

दोहा-पृथुकेजेटेषुत्रको, दियोनामिविजिताञ्ज । जोवासवकोजीतिके, कीह्नचोस्रयज्ञपकाञ्ज ॥ १८ ॥ धुनिपृथुकोस्रुनिवरजगपावन । छोयज्ञकीकृत्यकरावन ॥ तहाँषुरंदरपुनिकेआयो । तुरँगहरनकोचित्तर अंधकारभारीकरिदीह्नचो । जामकोखकाहूनहिचीह्नचो ॥ वँधोयज्ञकेखंभतुरंगा । छोगकनकशृंखछा तेहितमतेतुरंगहिष्ठिगआई।वंधनकाटिकृपाणचळाई।छिभाग्योवासवपुनिवाजी।जान्योनहिष्र्धपूपिजाजी जवछेगयोवाजिकछुदूरी।तवमिटिगयोतहाँतमभूरी ॥ सहिततुरंगजातनभमाहीं । छरुयोआत्रिप्रुनिवासः

दोहा-पुनिवोल्पोविजिताश्वसे, हेप्रथुराजिककोर । हऱ्योघोरजोप्रथमही, सोईह्ऱ्योपुनिचोर ॥ अवकीवासववचननपाँवे । करनउपद्रवपुनिनिहंआवे॥ धावहुधावहुन्यसुतन्यारे । छोड्हुतापरतुमक्रारधारे सुनिविजिताश्वअविकीवानी । धायोपुनियनुक्रारसंधानी ॥ बोठतपुनिपुनिवचनकठोरा । रेरेदेवराजतेंचोरा कहँजेहेहरिकेसुखपोरा । अवकीक्षीक्षाक्षाटिहोतीरा ॥ असभापतइंद्रहिनिगचान्यो । सोऊनिजवधमनअनुर काठहुतेकराठिविजितासु । मानिमहामनमेंतहँबासु ॥ निजमायतितुरंगिष्ठपाई । धरचोअवोरिवपुसुरराई

दोहा-माथेमनुजकपालयक, हाथेमृतकशारीर । नाथेमृपकोचलतभो, मुनाशीरभयभीर ॥ जानिअपोरीतेहिनिताञ्च । तञ्चोनशरवेहिपरमत्रकाञ्च ॥ तेहितेपुलवोकेरिकुमारा।नुमहमरोकहुँतुरंगां शिरुढोलायकीन्द्रोसोनाहीलिकोनहमनुवतुरंगइहाही॥पुनिनिनिताश्वअलिहिपलियाई।लिटिचल्योमसको अभिनुनिर्मे दुकारो । यादिअयोरीतुमनिवचारो ॥ यहेहेदेवराजशृष्टचीरा । लियेनाततुपपितमसपो

```
्रारहुज्यनप्यापदुः किर्मा हिस्सा हु॥ सुनतअत्रिकेवचनकुमारा । भयोतुरतहिकोपअगारा ॥
दोह्य-अतिप्रचंडकोदंडगिर्ह, सायकसाजिब्दंड । चल्योज्ञकलंडनिर्हत, पृथुनंदनवरियंड ॥
ुः ूँ हे स्वापन । चद्योशक्रपेदाणचलावन ॥ तववासवभिजनीचेआयो । कुँवरहुकुपिततुरततहँधायो ॥
उक्षमैं, के ब्री । वासवसकतनवञ्जपवारी ॥ इककरकुळिझएककरवाजी । भागतवागतवासवपाजी ॥
 ्षः ःतजनअवकाशू । निरुखिपरैपीछेविजिताशू ॥
   दोहा-कहुँनीचेआवतदोउ, कहुँपुनिजाहिंअकाञ्च । वकसमभागतवत्रधर । वरहीसमविजिताञ्च ॥
 ्रि । े । कहतज्ञककहँभूपिकशोरा ॥ छेजेहैतुरंगकहँभारा । कटिहाँआजुङ्गीशर्मैतीरा ॥
           जाहिर ेः । मोहिनजानिहरेकसपोरा ॥ हर्नेदैत्यवापुरेअजोरा । अवेनछर्वेवीरवरजोरा ॥
े । । वचिहेनहीभागिचहुँऔरा ॥ मारुवअवजीकरिजोरा । मनकीआसुपुजोयहिँठीरा ॥
  ्री समु्री हो । सकैनमेरेतनकहँफोरा ॥ मेरेप्रभुवसुदेविकशोरा।जिनयशकियतिहुँछोकअजोरा
         दोहा-यहिविधिभापतकटुवचन, वासवपाछूलाग । दौरतनभविजिताश्वभट, महाकोपमहँपाग ॥
              ्ष्योति । काटनकुँवरचहतिश्चरकाहीं ॥ फेकिवज्ञवासववसुधामें । वाजीकोविहायतेहिठामें

। मान्योबच्योआपनोश्चाशासकछकदूरचिठअतिहिँडेराना । भयोअमरपतिअंतरधाना

हिंदे हे स्टिटिन स्वित्व स्वित्व स्वित्व स्वित्व स्वत्व स
              🗝 🛴 । जहँरैच्योप्रथुप्रथितसुवाटा ॥ पितुपदकोकियकुँवरप्रणामा । वंद्योसुनिनमहामातिधामा ।
          दोहा∽ङ्गेसराहनसिद्धमुनि, औरहुसक्छसमाज । कौनसरिसविजिताश्वके, जोजीत्योप्तुरराज ॥ २२ ॥
जौनजौनवासवव्यपारचो । विनरणविजिताश्वहिसोहारचौ ॥ तोनतौननिदितव्यकाहीं । पासंडीपारेजगमाहीं ।
पापाचिद्वपालंडकहार्वे । तेहिजोक्रैनरकसोजार्वे ॥ २३ ॥ कोइगेर्रूराग्वसनहिवागे । कोउनंगेइकवांपेघागे ॥
जटाजुटराखेकोउञ्चीज्ञा । कोउलपेटेअंगफणीज्ञा ॥ कोउवागेभसमलगाये । कोऊपरमहंसकहवाये ॥
पालंडीअसविविधप्रकारा । जगमहँकितेकरहिंसंचारा ॥ भीतरकोधलोभअतिछाये । वागहिवाहेरवेपवनाये ॥
          दोहा-ऐसेपालंडिनविदुर, करेनसंगसुजान । पालंडिनकेसंगते, उपजतपापमहान ॥ २४ ॥ २५ ॥
,दवराजकीग्रुनिशटताई । कियोकोपअतिशयपृथुराई॥यद्यपिदीक्षितरहचौनरेशा।तदपिहुतनहितकुमतिसुरेशा ॥
. पराअपीश्वपुत्रकरपारी । बासववधनिजमनहिविचारी ॥ छियोवाणयकपरमप्रचंडा । मनहचहतुकोरनत्रह्मंडा ॥
'उठितिविशिखतेपावकन्वारः।।मनुकरारुकारुहुकरकारु।।।२६।।रेतवाणपृथुकेकरमाई।।दुशोदिशावरिउठीतहाँहा॥
'परणीकॅपनटगीवहुवारा । प्रगटेउटकापातअपारा ॥ छोडिदईसागरिनजवेटा । दिग्गजिकयचिकारतेहिवेटा ॥
            दोहा-वाणज्वालकीजालते, जरनलगेत्रैलोक । वाढतभोतेहिकालमें, देवनकेउरशोक ॥
। अववासवर्याचतहेनाहीं ॥ ठीकपरचोदेवनमनमाहीं ॥ त्रिभुवनमाच्योहाहाकारा । कोहुकेतननहितनकसम्हारा ॥
ैउठयोनआसनतेमहिपाछा । छोडनचाहयोवाणकराछा॥ होतइंद्रवपअवसतिजानी ।मुनिवरअतिअनर्थमनमार्ता।
     े. .ंतरुविके <sub>र</sub>ुराजे । विनयकियेमुनिसहितसमार्जे ॥ वुपवरवरहेषुधुमहराजा।तुमहिकरवशसउचितनकात्राह्य
। अथछोडिकेयहमसमार्ही । दूसरकोवपहोतोनार्ही ॥२७॥ विषेत्ताहिनोसुक्तातिहारी। तीसुनियेप्रभुतिनयहमूहिन
            देाहा-देवराजअतिञ्चेष्टरी, पापिनमाइँप्रधान । जन्योरावरेतेजसोंकियअपरापमहान ॥
शाहिमंत्रनहमसुरपतिकाहीं । होमिद्वपदिकुंडहिमाहीं॥आपतुच्छपरक्षरणच्छाओं । युककारणकसमुद्रप्रस्था
्रीद्रहिभरितुवशरनाहिमारिहै । सिगरोस्वर्गसणमहैनारिहै॥भूपतिसुनतसुनिनकीवानी । वोल्योवचनमहासन्विनुनि
```

# आनन्दाम्बुनिधि।

होमहुउंत्रहिपावकमाही । तोहमतजेवाणपुनिनाही॥२८॥तहँह्वेंकुपितसकछप्रुनिराई । निजि विश्वेषक्रियाणपुनिनाही॥२८॥तहँह्वेंकुपितसकछप्रुनिराई । निजि विश्वेषक्रियाणपुनिनाहीमकराछ॥शक्राहिणरतजानिकरतारा । ःःः निनन्तिवस्

दोहा-भरमकरहुमतिइंद्रको, मानहुकहोहमार । यहमन्वंतरमहँपरचो, कृष्णयज्ञअवतार ॥ वासवसोहयज्ञकोरूपा । देवअहेंहरिअंशअनूपा ॥ तातेवासववपकेकीने । व्हेंहेमहाअधर्मप्रवीने करिपालंडइंद्रमतिमंदा । करनचह्योप्रथुयज्ञनिकंदा ॥ केवल्सोअधर्मकेहेतू । ि ये विविध् अश्वमेधशतिकयेष्ठनीशा । होतइंद्रहिस्वर्गअधीशा ॥ प्रथुहिनइंद्रहननकीशासा । सो विविध् असकहिष्ठनिवरतेकरतारा । पुनिप्रथुसोअसवचनज्ञचारा ॥ मोक्षधर्मकेशापविज्ञाता ।

देोहा--शतवाजीमखकेकिये, होतविशेपिसुरेश । सोतुमकोनिहंजिवतहे, तुमतादासरमेश ॥ शतमेंकरदुएककमजागा । इंद्रहोहुनिहंतुमवडभागा ॥ कीरतिआपिदागंतनछाई । के कि कि कि अवनिहंकरहुदंद्रपरकोधू । शककिरितुमसोनिवरोधू ॥ क्षमहुभूपवासवअपराधा । तु कोकरु क्रिक्ट्यल्यक्रम्पश्चात्र । यहप्रसंगजानतसवकोऊ॥३३॥ यज्ञविष्ठकरकरहुनशोचू । कि कि कि कि स्वात्रकरकरहुनशोचू । कि कि कि स्वात्रकरकरहुनशोचू । कि कि कि स्वात्रकरकरहुनशोचू । कि कि स्वात्रकरकरहुनशोचू । कि कि स्वात्रकरकरहुनशोचू । कि कि स्वात्रकरकरहुनशोचू । कि स्वात्रकरकरहुनशोच्च । सोकारजकोहेमहराजा करतोकोपिववश्चोकोकोई । तासुकाजसिधिकवहुनहोई ॥ ३४॥

दोहा-करहुसमापतियज्ञअव, इंद्रअतीदुखिहोय । होतोसुरहठिकेहठी, यहजानतस्वकोय ॥ इंद्रकरतपाखंडअपारा । तातेहोतअधर्मप्रचारा ॥ यहवासवत्ववस्वकोद्रोही । चेर्ट्से केर्ट्सिय यहजोकियपाखंडप्रचारा । ताहिसीखिजगजीवअपारा ॥ छोड़िधर्मनिजह्वैविनदंडा । कर्र्सिय ताकरदोपआपकोछागी । जोह्वेहौअवमखअनुरागी ॥३६॥ हिन्सिय क्रिये हिन्सिय । हिन्सिय क्रिये सोईवेनतनुतेअवतारा । होत्भयोप्रथुराजनिहारा ॥ अहीकृष्णकीकछाविद्रोखी ।

दोहा—जगकेपालनहेततुम, प्रगटभयेपृथुराज । धर्मसहितपालनकरहु, यहीतृह्मारोकाज ॥ ३७ जोनवंधकरिहोमखराजा । तोपखँडकरिहेसुरराजा ॥ तातेमखकरिवंधवदंडा ।

### श्रीमैत्रेयउवाच ।

ि ि ो नैवि नि रि टुर्स्स हिन्दी है नि है है है ते नेव नव हैं यज्ञ अंतअवभृतसुस्नाना । करतभूयोदेविप्रनदाना ॥ क्षम्योज्ञककोसवअपराधा । वार ि जोड़ जोनजांच्योप्ट्युकाहीं । ि है है दि है है है सादरविप्रदक्षिणापाई । है तोवितसुदमगनमहाई ॥

दोहा--वारवारपृथुराजको, दैदेशाशिरवाद ॥ पुनिअसनुपसोंकहतभे, मुनिवरयुतअहलाद ॥ ४ आगेआयेआपको, पितामनुजमुनिदेव ॥ तेसवदानहुमानते, पूजितभेनरदेव ॥ ४२ ॥

इतिश्रीभा॰च िः ि स्वार्धाः से ने निः िं स्वर्धिः विकित्तः स्वर्धिः स्वर्धाः स्वर्धः स्वरं स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्यः स्वर्धः स्वर्यः स्वर

### श्रीमैत्रेयसवाच ।

दोहा—बासवपेषृथुकोकुपित, लासिविकुंठकोनाथ । ल्यायोन्यकेनिकटतोही, गहिमघवाकोहाथ भूपतिकेसन्युसकरिठाहो । कह्योवचनकरुणारसवाहो ॥ ९ ॥ वासविकयअपराधितहारो । ि यहशरणागतभयोतिहारे । चूकमाफकरुभूपउदारे ॥ यहअयकरहिसदासेवकाई । अ

्। । तेनहिं नीवनदेतकछेशा ॥ वैरकरतकाहूसोनाहीं । शञ्चमित्रसमग्रुनतसदाहीं ॥ ३ ॥ ्रा । तेमतिवंतनमाहप्रधाना ॥ तुमसमपुरुपकोपनशाह्नीकै।करैजोअनुचितउचितनज्वेकै॥ दोहा-तौर्ततनकोसंगअरु, श्रवणशास्त्रसमुदाय । अरुवृद्धनसेवनसक्छ, मोकोवृथाजनाय ॥ ४ ॥ ः 👸 👯 🠧 📄 ्रिः भयोनजोइारीरकोछोहो।तोकहपुनिस्रतनियधनमोही॥६। । साक्षीस्वयंज्योतिसर्विवेक् ॥ ७ ॥ देहभिन्नहेदेहप्रकाशी । प्रभुपरतंत्रमहामुद्रराशी ॥ । तेहिनकवहुँउपजतअभिमानै॥८॥जोयुतप्रीतिछोडिसवआसा।भजैसधर्ममोहिंसहुलासा । 🚉 🖒 । निर्मेऌमन्हेैजातवनाई ॥ ९ ॥ जनकोजबनिर्मेऌमनभयऊ । गुणसंसर्गेछूटितवर्गयऊ ॥ दोहा-मनमें उपजीशांति आति, पुण्यपापमें शीन । ठहतमनुजतवमोक्षको, मममायाते हीन ॥ १० ॥ 📜 । तनधनतियनिजसुतनिहरूरेवे ॥ गुनैजीवभपनेअविकारी।छहतमोक्षसोइजनसखकारी। । यहदेहहिकोअहैविकारा ॥ तातेसम्पतिविपतिसमाना । मानतसर्वेकालमतिमाना ॥ ः । विचरतअभयसंतवङभागा॥१२॥उत्तममध्यमअपमसमैग्रुनि । इंद्रीजीतिदुःखोस्रखसवधनि॥ ्रीः 🚉 े ५ 🚉 📫 🤰 ३पाछतप्रजनजीनमहिपाछा ।सोइपावतकल्याणाविज्ञाछा दोहा-प्रजापापअरुपुण्यहू, करेजीनभरिकोय । ताकोछठयोअंशपृथु, नृपपावतहैसोय ॥ गेपाँछेनहिंप्रजनसमाजन । सोहठिहोतप्रजाअयभाजन **१४यहि**विधिपाछतप्रजनसमाजा।धारतधरणिधर्ममहराजा॥ गॅहेंकछुककारुजबबीती । पुहमीमेंप्रगटतसतरीती ॥ तबऐहेत्रम्हरेगृहमाहीं । सनकादिकजिननामसदाहीं ॥१५॥ गाँगहुबरहेप्रथमहराज् । होंप्रसन्नतोपरमैंआज् ॥ जोंमेंयोगयागृतपतेरे । कबहुनआबहुकैसेहुनेरे ॥

#### मैत्रेयखवाच ।

शोमेंबैंध्योप्रीतितुवडोरी । यदपिरीतिसमदरञ्जीमोरी ॥ १६ ॥

यहिविधिसुनियदुपतिकीवानी।धन्यधन्यनिजकहँष्युश्वपानी॥हिरदासनिज्ञरमेंधरिछीन्हचो।प्रभुपदयंकजवंदनकीन्ह्यो देहा-यदिपविश्वित्तकोतानी।धन्यधन्यनिजकहँषुयुपानी॥हिरदासनिज्ञरमेंधित्वछोत्, मानीवरमेंछाज ॥ इंद्रहिमिल्योभ्रपमतिमाना । दियोताहिष्ठिनअभयप्रदाना ॥१८॥ प्रतिष्ठण्योहरिकोप्रधुराई।बारवारपदमेंज्ञिरनाई ॥ पृथुप्तन्छिद्यीभगवाना । चहेविकुंठहिकरनपयाना ॥ गवनकरतग्रनिकेगिरिधारी ।पृथुभ्रपतिअतिभयोष्ठसारी॥ दोरिधरचोप्रभुपदअरविदा । दारतआँसिनआँसुनवृंदा ॥ १९ ॥ छसिपरेसप्रथुप्रेपमहानासिकेनकरिवेकुंठपयाना॥ ठाढेरहेमहासुदछाये । वारवारदगवारिवहाये ॥ २० ॥ प्रतिमहराजयुगळकरजोरी।सङ्गियोकरियीतिअयोरी ॥ निरसनछ्योक्ष्रप्णको्रूपा । उपज्योजानँदउदिधअनुपा ॥

दोहा-भेरिवटोचनवारिते, कठिनसकनमुखैंवन । घ्यानहिर्मेमिटिनाथको, मृदिटियोनिर्जनन ॥२१ ॥ प्रनिआँखिनकोपोंक्रिनरेज्ञा । नहिअपातनिरखतहाँदोज्ञा ॥ भरेगरुडकंपहिइकहाया । वडेपरतिमहँश्रीयदुनाया ॥ जसतसकेपरिकेटरपीरा । बोल्योवचनभूपगंभीरा ॥ २२ ॥

#### पृथुस्त्राच ।

सुमहोबरदातनेकेस्वामी । जगतचराचरअंतरयामी ॥ ऐसेतुमहिषायेकेसन्युख । कोञ्चपनांचेतुच्छविषेग्रस ॥ जाकोकुमतीचहेसदाही । तोनविषेग्रस्वरम्दहमाही ॥ त्रव्रटोकटाविभावदाई । मनदिचहीटेनयदुराई ॥ २३ ॥ जहाँनआप्रपदकंजमरंदा । चहीनेऐसोन्नद्वानंदा ॥

दोहा-येभाशामनमेंभहैं, सोदीजेनरदान । मेरेतनमेंहोयप्रभु, दशहजारअवकान ॥ संतक्षितत्त्वचित्तसहातन । सुनोरिनदिनन्निभुवनपावन ॥पियतक्यारसभितसुरापाँगपुगुटश्रवणतेमेंनभपाउँ॥ क्यासुपास्तनसुसदारी । तासुविद्वटेयहत्तवपारी ॥ सोवपारिपरस्तवदुपापी । होतभागुभित्तभटभतापी ॥ ्तातेराजरदाससदाही । तुरयभ्रतिकेसुसहतनाहीं ॥ २५ ॥ सुयशरानरीमेगटमूटा । 🍀 । । । नतेएकहुवारा । सुनहिकथाजोरसिकउदारा ॥ सोनअघातबढ़तनितप्रीती ्। करतसदा त्थासुनतं इंग्डनाहीं।सत्यसत्यपञ्चतेजगमाहीं।।होनहेतात्रिसुवनटकुराहितासन्योसुयज्ञतुवर दोहा--गुणआगरनागरनिपट, भक्तनभयकेभूज । रमासरिसहमआपके, सेवहिंगपदकंज ॥ त्रसाहमसाँगिरिधारी । हेहिकहाकठहनींहुभारी ॥ जोअसकह्दुनाथहुमपाहीं । सेवहुँसमेस ्राविरहनहींसहिनेहे । नाथसमेभिरकोपहुँचेहे ॥ २७ ॥ तुवपुरसेवतमाहिम्रुरारी । वर्षक्हीयळक् गहिकछुर्शकामोहिलागे । तुवगुणनिरिषविदत्रअनुरागे ॥ जैसेवासववातघटाई । मोरिवातराखी 

दोहा-यहीराष्ट्रिषिष्थासदृढ्, छोड्सिक्छनंनाल ॥ संतभनदिपद्रावरो, नाज्ञहिकलिकराल्। डेकमलपदनाथतिहारो । परैनसेतन्औरनिहारो॥२९॥जीनकह्योमाँगहुनरदाना । तौनलोभावनह जगतसवतुवगुनवानी।मायामोहितह्रैअभिमानी॥यातेकरतकमजवनाना । कवहुनलहत्तुम्हेंभगवा 

दोहा-ऐस्रीमुनिपृथुराजकी, मुधासरिसमृदुवाणि । बो्छेवचनविनोदभूरि, विहँसतज्ञारँगपाणि ॥ नोपरअतिकायप्रीतितिहारी । होयभक्तिते।हिभूपहमारी ॥ जीनभक्तितेसहजहिमाही । हुरतमनुजममम् 

असकहिष्टश्वसोज्ञारँगपानी । वारवारहीताहिव्सानी ॥ पृथसोसावरपूजनपाई । चलेविकुंठयानयदुराई ॥ तहँदवर्षिपितरगंधर्वा । सिद्धअपसराचार्णसर्वो ॥ पत्रगनरपक्षीपशुनाना । औरहहरिपापैदहुसजाना ॥

दोहा-ओ्रहुजोनिजयागमें, आयूजीव्अपार । तिनसवकोहरिरूपद्दी, मान्योष्ट्यमितवार ॥ जोरिजीरिकरसवनसाँ, कहिकहिमंजुठवेन । करिआद्रकीन्द्योविदा, गसवनिजनिजऐन। राज्ञक्रपीश्नरेशको, ऑर्म्णिनगर्नेकर । हरिकेमनह्रिग्यनिकय, आपन्भवनअदेर ॥ पुनिप्रभुकोपरनामकारः, उनिजसकल्समाज । गवनकियोनिजनगरको, मोदित्पृथुमहराः ुः त्यु व्यार प्राप्तात्र प्राप्तात्र विश्वनार्थास्य स्वारम् ज्याप्तात्र विश्वनार्थास्य विश्वनार्य विश्वनार्यास्य विष्यास्य विश्वनार्यास्य विष्य विष् शाब्द्रनाथारानाम् वास्तान् वासायम् नामार्थाः वास्त्रवस्त्रामस्यः अस्ति । श्रीम्हाराज्यश्रीराजामहादुरश्रीकृष्णचत्रकृषापामाधिकारिरदुराजसिंहनः 

दीह्य-गंगापमुनावीचमें, पृथुकीनगरप्रयाग । सानसहितआवतभयोः जाकीयश्रजगजाग ॥ दाहाःनगापधुनायायमः रखकानगरत्रयायः । वानवाहवः आवतमयाः जाकायशजगजागः ॥ मुक्तभिलतयहुकुमुमनकरो । झालोद्यलहिमुलियनेतो ॥ आरहुमुक्तकुमुमकीमाला । मानमानमहर्यपी मुक्ताभण्यपृष्ठभूनुष्परा । साजारञ्जूष्युणानुष्परा ॥ जारश्चमाकुष्ठभकामाणा । मानुभानमृद्द्यपा तनिवितानकुष्यिकिताके । फुर्दाररदेअतितुनपत्तके ॥ लप्तदिकनकृतरणचर्त्रुओरा । छायोग्रहुपाननक तनावतान् कृषावपानवान् । स्वार्यकृषावान् । श्रावान्त्रवानाः ॥ यतावकनकतारणयद्वभारा । द्यायान्त्रवानत्व मंडितभूतभूतभूतिपामा । फेटीसारभटामदिठामा ॥ १॥ चंदनअगरसुत्रासितवारी । सींच्यागटिनमटिनस् माडतपूर्वपूमतपामा । फलावारमञ्जावकाताः । ॥ युराजनरस्यासवतवारा । साच्यागार्थनमार्थनस् नवाकृतकरुअसतराजा। विशेषज्ञारमम्हमुससाजा ॥२॥ कद्गीराभसकरसम्बारा । हगरङगरमर्हनगर ७५८ असत्तारामामान्युसार सम्बद्धाः ॥ २॥ त्रत्युभारामचन्नरुषायम् । द्वार्द्धासम्बद्धाः दोद्या-पूर्गारभपरस्तनपुत्ते, कूल्पकलनसम्त । नवदलदेदनवारघतुः नगरनिकतनिकते ॥ ३ ॥

दादा-पूगलमप्रदानपुत्रः सञ्चारणावयः । न्यद्ध्यदनपालपदः नगरानकवानकतः॥ ३॥ जामुमुनतपृत्रात्रव्यारः। भ्रयमुद्धितमनुसरामपारं॥ छनच्छेपुनुकोत्रमवानं। गालकगृद्धनुपतिछपिरा नामुमुन्तपृषुस्तन्नवाहः । मपद्याक्षणव्याराज्यावः ॥ ७०,५७४५ काश्रमानाः । पाटकगृद्धनुपातद्यापतः इनकक्टकाञ्चर्यमञ्जूषारी।तिनमेदीपापिटयुति कारी॥ क्षेत्रद्यिक्षअउत्तभस्थिरमा चटीपद्दिस्वर्र्यास ्रि हे । चर्छासुयज्ञागवतसुखसारा॥४॥वर्णाह्याङ्कदुंदुभिसहनाई । पटहिंअखेदवेदद्विजराई॥ ि पित्राह्याः ो । निजनाथहिआँगूचिङ्किंने ॥ तृपहिनिरिखभयेपूरणकामा।एकवारसविकयेप्रणामा॥

दोहा-वरनहिंचहुँ कितते सुयश्, वंदीचारणसर्व । सोसिनपृथुमहराजके, भयोननेकार्गव ॥

्रपुर्भ ेो्।निणनः त्वरी ति हे हु उत्तर क्षेत्र कि प्रेप्त क्षेत्र क् ्रिदुःचिद्युःहरा । सवप्रजानकेदरज्ञनकाजा ॥ नगरप्रवेज्ञाहिकियोनरेज्ञा । मेटतपुरजनद्दर्गनकछेजा ॥ ्रें चंदरतेचारू । फेलिरहीनेहिप्रभाअपारू ॥ तहँप्रवेज्ञकरिअतिसुखपाई । वैठचोसिंहासननृपराई॥५॥६॥ दोहा-बहुतकारुरुगिभूपपृथु, वित्तिनजनगरप्रयाग ॥ पाल्योक्षितिमंडठसकरु, करिहरिपदञ्जराग ॥ ं । । छावतभयोभूपवरिवंडा ॥ ठाखनवर्षभोगिमुखभोगू । गयोफेरिहरिपुरिवनज्ञोगू ॥ ७॥

#### म्रतडवाच ।

्रप्ति े जिल्ला । जासुकेरंगुणवंतवस्त्रोना ॥ सुंदरसकलगुणनतेषुरो । सुनतसप्रीतिकरतअवचूरो ॥ त्रिष्टु : विदुरपायआनंदमहाना॥वोल्योमित्रासुतसींवानी।औरहुकथासुननचितआनी॥ ८॥

#### विदुरखवाच ।

ा<u>न्टर्</u>ँ ेि ो पाल्योपृथिनीसहितविवेका॥वहुतइंद्रसमपायविभूती । जगमेंकरिअद्भतकस्त्रती॥

बदेवनतेपूजनपायो । अनुपमकृष्णदासकहवायो ॥

दोहा-दुद्धोधरणिवरभुजनवळ, धाऱ्योवैष्णवतेज ॥ निजन्नतापतिरिष्ठनकोदाह्योदुतहिकरेज ॥ ९ ॥ ौरचरितकाकियोमहोञ्ञा । सोसुनायमोहिंदे<u>हस</u>ुनोञ्जा॥पृथुयञ्जकोसुनिकेनिजकाना।कोसुजानजगमाहिअघाना॥ गकेविकमकोल्रिहेलेज्ञा । अवलेभोगतजगतनरेज्ञा ॥ अवलेषुथुयज्ञआनंदरासी । गावनहीनितनाकनिवासी १० गुनिकेविदुरवचनतेहिकाला । कहनलगेमुनिनाथकूपाला **॥** 

#### मैत्रेयउवाच ।

ाग्यप्रनमधिनगरप्रयाग।।तहाँवस्योपृथुनृषवडभागा।।भोग्योविभोभोगविख्याता।जेहिङाखिप्रुरपतिरहचोप्तिहाता।। विष्ठुण्यक्षयहानहिंहेतु । भोग्योभोगमहामितिकेनु ॥ ११ ॥

दोहा-कियोचकवर्तार्रिपति, शासनसातहुद्वीप । कहूँहुकुमनहिरुकतभयो, कोउनहिरहचोप्रतीप ॥ देयोदंडसबकोन्टपराई । त्राह्मणअरुद्दरिदासविहाँई ॥ त्राह्मणेश्रुद्दरिदासनकांई।।क्षमाकियोअपराधद्दमाहीं॥१२॥ रकसुम्पर्कन्हिचोन्प्रपागा। जरेसकळभूपतिवडभागा॥वहुत्रह्मापराजऋपिआये। औरहुसकळदेवसुव्हाया॥१३॥ तवकोकियोभूपसतकारा । रह्योजासुजैसेअधिकारा ॥ लागिगयोसुंदरदरवारा । बेठेपुद्दमीप्रजाअपारा ॥

पप्यकनकर्सिहासनराज्यो । तापरपृथुमहराजविराज्यो ॥ जिमितारनमधि**श**शीसुहार्वे ।

तिमिसमाजमिषपृथुछनिछाँने । पृथुप्रकाञ्चतहँछावतभयऊ ॥ सुरमुनितेजनुरतद्विगयऊ ॥ १८ ॥ देहा--उन्नतसुंदरजासतन, कोटिकामसुकुमार । युगलपोनआयतभुजा, धराधमेआधार ॥

कोटिशशीसमवदन्पकासा । कंजनैनजनकरनहुटासा।शुक्छविहरनासिकासुद्दावनि।म्बुटवाणिसुपावरसाविन ॥ लन्द्रधन्त्रापर 🚡 । रदमदद्रन्कुंद्रकछिकाक ॥१५॥ केहार्रकटिअतिवस्त्रविज्ञाल।विवलीसंयुत्तउदर्गविज्ञाला। 

दोहा-कंबुकंटशोभाहरन, भृकुटोमदनकवान ॥ अर्थचंदसमभाटमें, ऊर्द्धपुंद्रदरशान ॥

,युगरुपीतपटपरमञ्जमोद्यारसहिसुधारससरिसकपोटा। १७।विनभूपणतनसुंद्रगोरा।फुटतजेदित्रकादाचर्द्रजोरा ॥, कृष्णाजिनभारणनुषकीन्द्रे । ज्ञाभावतकुज्ञाकरङीन्द्रे॥पूरणयज्ञकृत्यसवकरिकी वैद्योसभामध्यसुरसभरिका।१८॥

सवपेफेरिडीठिसुखदाई । उठिकेआसनतेनृपराई॥निजछवितेसवित्तचोरावत । सबकेश्रवणसुधाढर चारुचित्रपद्सुनिमनहारे । इतिङभरेनृपवचनउचारे ॥ २० ॥

# राजोवाच ।

सुनहुतिखापनप्रजाहमारो । हिंहेमंगळअविशतुम्हारो ॥ औरहुसुनैसाधुनेआये । मेंशासनी

दोहा—जोचाँहेसवधर्मको, जाननबुधिवरकोय ॥ तौनिजमनकीसाधुसों, कहैनराखेँगोय ॥ २ मोहिंराजाविरच्योभगवाना । दंडदेनमेंकियोप्रधाना ॥ पाठनप्रजनिदयोअधिकारा । देनजीतिका राखनधर्मनकीमरयादा।कह्योननिजसुनिवोअपवादा२२थेसवकर्मकियोजोठोका । होतसोमोहिसुनि जोपाठतनृपपरजनकाहीं । तापरकृष्णप्रसन्नसदाहीं ॥ २३ ॥ जोकरठेतनधर्मसिखाँव । सोनृपप्रज् थोरेकाठमाहँनुपराई । विभोहोनहेंजातोभाई ॥ २४ ॥ तातप्रजामोहिंप्रसुमानो ।मम

दोहा--तीयदुपितकेचरणमें, दीजेचित्तळगाय । प्रीतिसहितगोविद्गुण, गावहुगवगँवाय ॥ भगवतभित्तकरहुरेभाई । यिहमेतिहरोकछुननझाई ॥ २५ ॥ हेदेविधुर्रिविज्ञानी । जोमेंकहीं देहुसराहितुमहुसहुछासन । जोमेंदेतहोहुँगुभश्चासन ॥ जोनहोययदुपितपदसेई । ताकहँउचितिस जीनसराहतकरतकरावत । मेरेतीनिहुसमफ्छपावत ॥ २६॥ जेशठकहेंकुण्णहेनाहीं।तिनके जोयदुपितपत्रस्थाहिदोते । तोसज्जनअभीतनहिंसोते ॥ ग्रुभअरुअश्चभफ्ठनकोहेतो।

दोहा—मनुनरेशन्तानपद्, अरुशीधुवमहराज । औरप्रियत्रतभूपजो, राजऋपिनशिरताज । ममपितुपितुजोअंगनरेशा॥ २८॥ औरहुधमंत्रीसद्धधरेशा॥त्रह्माशंकरअरुप्रहलादा । अरुविधार येसवश्रीयदुनंदनकाहीं । मानतअपनोनाथसदाहीं ॥ यदुवरसक्लकमंपलदाता । ऐसोकहतवेदवि कृष्णळोडिदूजोनिहिनाथा । जोयहित्रभुवनकरेसनाथा ॥ २९॥पेवेनादिकभूपतिपापी । जोनेनी तेसविधितेतिदनलायक । जेजननिहेंजानतयदुनायक ॥ करहिधमंकेवलमतिमदा । गावतनिहेंख

दोहा-तेजनधरमीनामके, अहेंअधर्मीचोर । जियतजगतदुखभोगही, जातनरकमिरियोर ॥
महिमहँअर्थधर्मअरुकामा । स्वगंविभोअपवगंळळामा ॥ दूजोदुनीमाहँनहिंदायक । दायक कृष्णचरणसेवनकीप्रीती । फोरतिकोटिजन्मअधभीती।जैसकृष्णचरणजळगंगा।करतिकोटिकिछि करेकोटिवनमहँतपजाई । होयप्रीतिजोनहिंयदुराई ॥ तोनहिंकतहुँकृष्णपदजावे । पुनिपुनिप करेजेयदुपतिपदमहँपीती । राखहिंसाधुनवचनप्रतीता॥तिनकेतुरतअमळमनहोवत । को

दोहा-पहुँचततुरतपरेज्ञापुर, गाहतप्रेमसमुद्र ॥ आवतनहितेकवहुँपुनि, यहसंसारहिक्षुद्र । तातेमनवचकर्मते, भजहुप्रजायदुनाथ ॥ नातोयहसंसारमें,छागीनहिकछुहाथ ॥

कपटकुर्शालकुर्सगविहाई । कारेअनुरागभजोयदुराई ॥ ३३ ॥ हैपरेश्वाशकृतगणहीना । येअनेकअंगनयुत्तयागा । हेहारेसुनहुप्रजावङभागा ॥ ३४ ॥ हैसवकेप्रभुअंतर्यामी । हेफल्र्रू जिमिजब्रुदाहरिकीअनुहारी।तेसीपावकपरतिनिहारी३५ जेस्वधमंयुत्तमहितलमाहीं। धन्यपन्यतेप्रजाहमारे । मोपरपरमकुपाविस्तारे ॥ यज्ञभागभोगिनकेनाथा । े

-ज्ञानीतपीदयाछद्विज्ञ, जिनकेहरिकुळदेव । क्षमाञ्चीळकेसदनजे, करत्तजेसंतनसेव सञ्चिपनको । करेअनादरभूपनतनको ॥ जोइनकोअभिमानदेखाव । । तिनपरहोहिसाधुजनछोही॥३०॥हरिविपनपदपूजनकरिके।छहीरमाको । छद्योपवित्रसुयज्ञाजगभारी ॥ पूजिविप्रपदकोश्रीधामा । छहमझ न।भयेत्रद्वाद्वादसुरानहारोमना॥३८॥वेविप्रनपदपूजनकरते।तिनकोअवा दोहा-तातेमानहस्वप्रज्ञा, ऐसेवचनहमार ॥ श्रीतिधमंतेसहितनित, करह्विप्रसतकार ॥ े पूजैमनलाई । तितकोचित्तशांतह्वेजाई ॥ विश्रनकेपदपूजतभाई । पावतम्बुजसुक्तिअनपाई ॥ तेविश्रनतेजगमाहीं।अधिकजनातमोहिंकोजनाहीं॥४०॥जसमाह्मणसुखजातअघाई।तसनहिंपावकमहॅयदुराई ४१ रेके । पारतिवश्रवेदसुदभिके ॥ जोनवेदपिकेमतिवाना । लखतधमेआरसीसमाना ॥४२॥ त्रिश्चिमाहीं । प्रोनित्यद्विजपदरजकाहीं ॥ विश्वरणरजशिरमहँपारे । खूटतक्षणमहँपापअपारे ॥

रणरजिशस्परिलीने । होतआशुस्त्रगुणनप्रवीने ॥ ४३ ॥

दोहा-विप्रकरतजापेक्वपा, तांकेग्रुणपरताप । दूनदूनदिनवद्दत, तापतिकवर्डुनताप ॥ जाहिविभ्रभेक्वपामहाई । ताकीबढतिविभवप्रभुताई ॥ तातेविभ्रगऊगिरिधारी । मोपरकरहिंक्वपानितभारी ॥ संवेद्वस्कोसेवनकरहूँ । संवेविभ्रकोआतिष्ठदुभरहुँ ॥ संवेधुकुंददासहिंदहोहू । संवेकरहुँदीननपरछोहू ॥ जाहिकरतअसनहिंसुनिर्छेहीं । ताकोअविज्ञादंडमंदेहीं ॥ ४४ ॥

मैत्रेयउवाच ।

्षेतीसुनत्भूपकीवानी । देवपितरसुनिनरसुखमानी ॥ एकवारसवभरेउछाइन । साधुसभागहँछगेसराहन ॥ द्युनिष्ठभुसोअसवचनवसाने । कोनभूपाभूआपसमाने ॥ ४५ ॥

दोहा—पितुपावतहेषुउके,सुकरमवज्ञाञ्जभळोक । यहजोभापतपेदसव, सोसतिपरोविळोक ॥ ृतुमसमपायषुञ्जगजेना । निकस्योनरकनतेन्द्रपवेना॥रह्योमहापापीद्विजज्ञापी । आपषुण्यवज्ञभयोज्ञतापी॥४६॥ अजेसीहरणकज्ञिपवळवाना । पायषुञ्ञप्रहळादसमाना ॥ यद्यपिकियोनाथकीनिदा । तदपिभयविकुंटविसदा ॥ ४७॥ चारिहुयुगजीवहुमहराजा । पाळहुसिगरीप्रजासमाजा ॥ तुमसमरामदासनहिंदूजो । कोविप्रनृतुमसमजगपूजो४८॥ महुँअव्हिहिद्दिसकहृत्ये । जिहतेतुमसमानप्रभुपाये ॥ शोब्रह्मण्यदेवहरिकरा । कियोहमहिंदगदेज्ञपनेरा ॥४९॥

दोहा-ऐसोकहिवोआपको, कछुअचरजहैनाहि । तेऐसहिसिखनतप्रजन, जिनकरुणाउरमाहि ॥ ५० ॥ हमअभागवञ्गभवउद्धि, श्रमतरहेश्रमछाय, तुमचढायवाणीतरान, दीन्द्योपाररुगाय ॥ ५९ ॥ शुद्धसतोग्रणपरपुरुप, पृथुसरूपश्रीधाम । पारुतहेंपुहमीप्रजन, शिरसोताहिप्रणाम ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधि कारिरपुराजसिहजृदेवकृतेआनन्दाम्बुनिधोचतुर्थस्कंघेप्कविज्ञस्तरंगः ॥ २९ ॥

#### मैत्रेयउवाच।

दोहा-पहिनिष्तिहँसिगरेप्रजा, पृथुकोकियोवखान, मध्यसभासोहतनृपति, मन्ततारणसितभान् ॥ तहाँचारिहुओरअकाञ्चा । छावतसूरजसरिसप्रकाञ्चा॥ऋपिपुनीतसनकादिकचारी । आयेभूपतिसभासुखारी ॥१॥ नभतेज्वरतिनहिनिहारी ।पृथुम्हराजयम्पुरपारी॥सनकादिकदेशसजियजानी॥हरहिष्ठोककीसवअवस्तानी ॥२॥ उठयोसमाजसहितमुहराजा।मान्योसरवसभोममकाजा३कियोधरणिमहँदेडप्रणामा।पुनिकरिविनेसुदितमतिधामा॥ त्यायोसनकादिकनटवार्ष।कनकासनुवारीनक्रार्हा॥तिनकोविष्वतपूजन्कीन्हयां।तेक्रिकृपाप्रहणकरिटीन्हया॥

दोहा-चरणपुसारिमुनिनके, शिरसींच्योमहराज । शीर्टीसधुप्रमुदितन्नपति, कियसनमानदराज ॥ ५ ॥ ट्रसहिष्रमञ्जपिदेमोन्नहासन।मनिवेदीविचण्यिद्वहुताशन।प्रीतिसहितपुनिदोडकरजोरी।बारवारतिनऋपिननिहोरी

शिवकेजेटेश्रातनपादीं । वोल्योवचनविचारितहाँहीं ॥ ६ ॥

पृथुमहराजउवाच ।

अहोकोनमेंसुकरमकीन्द्र्यो । जातेआपदरक्षमेंहिंद्दिन्द्र्यो ॥पाउरदरक्षनमंगठमूळा । करतसकळपापनृतिरमूळा॥ योगिनदुर्छभदरक्षातिहारो ।पन्यपन्यहेनन्महमारो ॥ ७ ॥ जापरिवप्रप्रसन्नसदाही । टभयठोककछुदुर्छभनाही ॥ होहिंप्रसन्निगाहिंपरिवर्षा । तेहिहरिहरप्रसन्निहृष्टिया ॥ ८ ॥

दोदा-यद्यपितिचरहुर्वेभुवन, तद्पिनिनरस्तकोय । जिमिन्यापकपरमानमा, हगगोचरनिर्दहोय ॥ ९ ॥

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

मनुजयोनिङहिजिनयरमाहीं।पऱ्योसंतचरणोद्कनाहीं।तिजनयद्पिपरणिधनमानापितिनगृहशहिभवनसमान नायक्रपाकरिभटेपपारे । पंचवर्षकोवरवपुधारे ॥ यद्यपिदेखिपरमअतिछोटे । तद्यपिकरहुसकटवृतमोटे ॥ जिनकेष्ठिक्रटहनकीप्रीती। जेजनचर्रीहें आपकीरीती ॥१२॥ हमतीनाथपरेभवकूपा। रुहें विपेद्सग्रानिससरू

धनिगृहस्थअधनहुमतिमाना।जिनवररुहाँहंसंतसनमाना।हितृणआसनजेपद्धोये।तेकोटिनकरुमपनिजसोये॥

दोहा-तातेदेहुवतायप्रभु, केहिनिधिकुश्रुरहमारि । महामंदमतिह्वेरहे, कछुनहिंपरतिहारि ॥ १३ ॥

वृद्धियकेहिविधितुवकुश्लाई।तुमहोजगतकुश्लकेदाई॥सदामगनहरिप्रेममहाना।अकुशलकुश्लस्कलसमाना संसारिनकेहोहितकारी । तुममें असपरतीतिहमारी ॥ तातेकरिकेक्रपामहाई । देहनाथअवमोहिवताई ॥ केहिविधिसहजहिमहँनगनीवा। पार्विसुक्तिमोदकीसीवा १५यहजाहिरहैसक्टजहाना।सनकादिकसरूपभगर विचराह्मजगनिजदासनहेतु । कराहिक्रपाहिठक्रपानिकेतु ॥ १६ ॥

# मेत्रेयउवाच ।

प्रथमहराजमधुरसुनिवेना । सनकादिकपायोअतिचेना॥

दोहा-प्रथमहिसनत्कुमारतहँ, मंद्मंद्युसकाय । बोल्योष्ट्रथुमहराजसो । सिगरीसभासुनाय ॥ १७ ॥

सनत्क्रमारउवाच।

हेर्प्रहित्रप्रभुभदराजा। जानहुसिगरेशास्त्रसमाजा ॥ पैसवजनकेजाननेहेतु । कियोपश्चयद्भतिसुससेतु ॥ मारानकीमतिष्महिद्दोती।निजीमसिपद्मुसकरतउदोती॥१८॥साधुनकोसंगमद्ददंजीस।वकाप्रच्छकमोदेगगं औरहश्रीतनप्रदेकल्याना । यहचरित्रसंदरभगवाना॥१९॥इरिचरणारविद्महॅभूपा । अहेतोरिमतिअचलअतुः हित्य है। कामवासनाहरनी। भवसागरकीतारनवरनी ॥२०॥जोष्ट्रष्टहसोसुनहुनरेज्ञा। मैंअवसकलकरदुवपरेज्ञा

दोढा-सबझाम्बनमंत्रानिय, मुक्तिदेतुँदेतीय । कर्जगतकोसंगनदि, कृष्णभीतिअतिदोय॥ २१ ॥ नदारयस्त्जानिभिदीई । अवस्तिमारणहेनुमसीसीई ॥ करेलेदगुरूवचनप्रतीती । बरेकुप्णसेवनमदंपीती ॥ ाँद्रकृष्यस्थानां मेंदामा अमग्रीन हैंदेअनन्यविश्वामा ॥ करसदासंतनसंयकाई। कृष्णचरित्रसुनैनित्तराई॥ २ दंर्भोन्टोभ्राद्मामिन हामिनि। वैद्यदितिनसंगनदिदिनयामिनि॥कोपन्दोभगद्कामहत्त्वागै।सर्वाहकांतवासभनुग हर हर्ष्यात्रम् (इम्मपाना । मासिमदामंतीपमदाना॥२३॥इम्परमदेसनआन्ताना । क्यर्यन्करेनीपसंदरना ॥

देह्या-दरिगंतन हो छोडि है, दिननदिनाने और । कुष्णकथापीयुपको, करेपानसपछीर ॥ नद्यन्तर्यसम्बद्धाः । देवस्यभीतिदेव्यीममा ॥ भीरदेवभीरममितिहम् । करेनिविदाभवनिवेदम् ॥ -रामदानिमदंदपंतिपात् । करेनकपदंशीदिमस्पात् ॥ भानपद्गीनगदेगपकाना । प्रेनकपद्गेगपनभंभाना॥ व्यवस्थानावयम्भावा । मनायचमध्यानशिख्याता ॥ मुनेभागातमध्यामार्दी । यशिशिष हाँदेहालमदार्दी । हेम् हे एउस होने हेरा । यसम्बन वर्धानापनि हिशापर हो। यसितान भागित्रम्यारी । वस्रामनार्थम्यस्मारी

हेररा- हिनातान कम देन्द्रति, हिनगुरुहिषेतदीय ॥ २६॥ छहिशीगुरुप्रपेदशक्त, गुक्छिरेम स्रोप વરસ્વના વસ્તુ કરાં છાલાં દ્વારા તરા કાવન કરવા તાલાવાલી માત્ર નહીં વર્ષિત કાવનો સ્વાર્ટ કર્યો છે. કોર્પનો નોંધ કે નિયમિક ક રહ્યારો છે કાર કર્મમાં છે કે દરતાવાનિમાનને શુપ્રોમાણ પર આ ગામ્કો દર્શ શાળાનાનાના છે ત્રવેશો વિમોળ ઉંતર્મ રાહે કેસ્સિકિસિવારોક કરેકાં દેશકાલનાદિવાલો ૫ મહાા નિવિત્રઝમરે કે ભુનિવારીમાં નગ્ની દેવે પ્રદેશ રહાર વાર કોર કો કરજી તો કર કો ફર્જા ફરાત ત્રમાં દોર કો વિદેશ સમય તાના દેવારો પૈતામાં ત્રતિ તર્વનો બાંદ કોઇ

र राज्यके तासरार हेरणूरत, यूरिका प्रश्वकार । हार्रहीय हेरियूपी वृष्टी । प्रकार राज्य ॥ ३० ॥ લહેરપાલું કાર્યા લાક જુદો મુકા દેવને તમોદ દક્ષિણ દક્ષિણ અંતિ કાર્યા હાર્કા કરવા તો પ્રાથમ કે કે તમારી કે સ્થિપણ કો ક વાર કહેલામાં દર્ક કેરોલવ ૧૪ ડેડવર દીકદેશના ક્રમ દ્વારા ૧૧૧માં માત્રાના હિલ્હો જેમાં કારણવાલ દીકદો નદેવમાં ક

तिभविन वेह ो तत्त्व । तोनविषेसँगकरेउदारा॥अर्थधर्मअरुमोक्षहुकामा । विषेविवज्ञानशिलाहिसुदामा ॥३४॥ वेह । मोक्षप्रधानकहेकविटेरे ॥ त्रेमहँअहैकालकीभीता । मोक्षमाहँनहिभीतिप्रतीता ॥ ३५ ॥ देहा—अज्ञञ्जेकरआदिकसवे, त्रिगुणविज्ञतसवकाल । तात्करतिवाशहि, कालपायकेकाल ॥ ३६ ॥ त्रेमकाहीं । ईशुरूपजानहुमनमाहीं ॥ अपनेकहँजानहुहरिदासा । राखहुसदाकृष्णकीआसा ॥ ३७॥ त्रेमकाहीं । सवेकपालकहें हुन्तामी ॥ जिमिश्रमसोमालाअहिमाने । तिमिनिजकहुसुरनरिजयज्ञाने ॥ व्यक्तिको । त्रिमिनिजकहुसुरनरिजयज्ञाने ॥ व्यक्तिको । त्रिमिनिजकहिदुसालिदा ॥ त्रेमपियूपिकयज्ञसपाना । त्राहिकोटिजनमिनिअयनाना ॥ व्यक्तिको । व्यक्तिविविधवासनाजाहै ॥

दोहा−ङ्चानीयोगीअरुत्तर्पा, संन्यासोव्रतवान । प्रेमीकीसमताकवर्ष्टु, ङहेनभूपसुजान ॥ तातेप्रीतिसहितसवठोरा । अजहुभूपवसुदेविकशोरा ॥ ३९॥ यहदुस्तरसागरसंसारा । कामादिकजहँवाहअपारा॥ तस्त्रचहेविनहरिस्तितरणी । तिनकीदुखकरणीसवकरणी॥तातेभिक्तनावरिवस्ता।उत्तरहुभवनिधिसहितसमाजा ॥

#### मैत्रेयउवाच ।

त्रह्मपुत्रजनसनतकुमारा । यहिविधिपृथुसोँज्ञानउचारा ॥ सोसुनिभूपसराहिसुखारी।जोरियुगटकरागराउचारा४९॥ पृथुस्त्राच ।

प्रथमहिमोकहँकुपानिधाना । कृरिकेक्वपादियोवरदाना॥ प्रशुकेवचनहो्नसितहेतु,।कियोआगमनइतमितसेतू।।४२॥

दोहा—देशिक्षुसनकादिम्भुं, भाष्योभगवतज्ञान । सोम्रानिभयोसनायमैं, वाढ्योमोदमहान ॥ राजकोपदळभूतिपनेरी । हेसबमेरीसाधुनकेरी ॥ मेंहुँहीसाधुनकरदासा । साधुनुँठयहविभवविल्लासा ॥ भोगहुभोगसाधुकोदीन्ह्यो । मोरनसत्वसत्त्ययहचीन्द्यो ॥ हैनहिमोरदेनअधिकारो । यहसिगरोहेनाश्रतिहारे ॥ आपिहकोआपिहअवलीजे । मोपरनाथअनुग्रहकीजे॥४३॥भाणदारसुतग्रहपरिवारा । राजकोपदळविभवअपारा ॥ सनकादिकअरप्योतुमकाहीं । मोकहँचाहकळूअवनाहीं॥४४॥सनापितिदंडहुकरपारण।अरुपाळनपरजनपरिवारन॥

दोहा-सकटटोककोअपिपह्न, होनयोगसोइहोत । अखिटशास्त्रजाकेसदा, मुखतेकरतउदोत ॥ २५ ॥ भोगहिवस्तुआपनीआप । वस्त्रोवित्रद्वेजवजाप ॥ क्षत्रिआदिवित्रनकेदीन । भोगहिभोगनपीननवीन ॥ २६ ॥ वहरिमिटनपंथदिखराय । ज्ञानविज्ञानविवेकवताये ॥ ऐसेग्रुरुनउऋणकोउनाहीं । उऋणचेँहसोज्ञाटनगमाहीं ॥ करजोरिनकोसंसारा । सकेकोनकरियुरुउपकारा ॥ २० ॥

#### मैत्रेयउवाच ।

यहिविधिसुनिष्रुकौसुनिवानी । पायोमहामोदकौसानी ॥ रुहिभूपतिसोबद्वसतकाम । नृपहिसराहतवारहिंबारा॥ सबैकेदेसतदङ्केकासा । सनकादिकोब्रह्मनिवासा ॥ ४८ ॥

देहा--पर्मेष्ठरंपरपरपुरा, पर्राणेपर्मकीषाक् । धीरपुर्गननकोशिष, पृथुपरेट्ट्युवताक ॥ सनकादिकतेल्रहिविज्ञाना॥प्रणकामभयोमितवाना॥४९॥देशकाल्यनवल्यानुसारी॥कियोकामनुपर्यचित्रविचारी॥ सकलकमेशरपेदारेकार्द्धो । फलकीशाशकरतकछुनार्द्धो ॥ अपनेश्वदकरतानदिज्ञान । सदानकवर्नीक्षितिल्राना ॥ सावधाननुपरदेसदार्द्धो । माधवर्षारतसुनतक्षणनार्द्धो ॥ यद्षिरदेखद्वमेमदराना । महाचकवर्नीक्षितिल्राना ॥ पेशक्षक्षिपपनिनदिभ्रयकाश्वकारनदितनलग्रयकाशिपरिवनपतरहत्वशनिद्धी । पृथुशनापपुदर्मानिर्मिपुर्ग ५२

दोहा-करत्तकमेशसञ्जानयुत्, पाठनपुद्गीमसपम् । पंचपुत्रपृथुकेभये, नयजाहिर्गनज्ञकं ॥ ५३ ॥ पृष्ठकेश्रहिर्यक्षत्रविनरुक । जेटोभीविजितासुप्रस्टषक ॥ सवटाकनपाटनगुप्तनेत । पाप्योदकपुपनिषृथुतेत ५२ जेसेनहाँआवतोकाटा । तसत्रदेपाटतप्रजनसुपाटा ॥ मनवचकरमहुझीटसुभादा। रंजनकरनप्रजनपृथुगुद्धारुद्धा

# ्आनन्दाम्ब्रनिधि ।

# मैत्रेयउवाच ।

दोहा—जगप्रथुवनकोगवनिकय, तर्वविजितासुउदार । भयोभूपपाल्योप्रजा, छायोसुयझअपार ॥ दिशावांटिभाइनकोदोन्ही । आपसुतंत्रराजरतिकोन्ही ॥१॥ हरिजशहिदयपूरवआसा । धूम्रकेशकहँद्रशि दियपश्चिमजाकोष्ट्रकनामा । उत्तरिदिशद्दिविणहिमतिधामा॥२॥रानीताकीभौतिखंडनी।अविजासुआभा ताकेभेत्रयसुतवल्दाना॥३॥शुचिअरुपावकअरुपवमाना ॥ पूरुवरहेअगिनियेतीनी । कद्वहुँदासिष्टशापित जाकेभेदिविजतासुकुमारा । शापभौगिभेअगिनियदारा॥४॥ अंतर्धानुशक्तिकहँपाई । भोविजितासुप्रवर

दोहा~ताकीद्वीतारिजो, नभस्वतीजेहिनाम । हविरधानताकेभयो, प्रवपरमवल्याम ॥ ताकेमसमेवासवआयो । करिवहुळ्ळवळवाजिचुरायो ॥ ताकोचोरहुजानिनरेज्ञा । दियोनवासववधनिने सकळप्रजनतेनिजकरळीवो । दुसहदंडअपराधिनदीवो॥तिरदेकमंजानिविजितास । छोडिराजकीन्स्रोवन तहँनितच्यायतंसभगवाना । कियविकुंठविजतासुपयाना॥ध्याहिषरधानकीतियदविधानी।ताकेपटसुतभे वृहिपटकृष्णभुकुगयजितव्रताओरसत्यधारकेनेमनव्रत॥८॥वृहिषदभेगङ्भागप्रजापति।कियाकांडमेनिषु

दोहा-चिह्नेपटकेमसकरतमहि, प्ररिगईकुशमाहि । विधिनिदेशलहिन्याहिक्य, साम्रुझीतियकाहि जाकोरद्राशतहुत्तिनामा । नवयोवनसुंदरिक्षविधामा ॥ जिससम्ब्रिपनितयदेसी । कामिवशभेअगिनि तसनिरासिशतदुतिकाही।राजहुकोचितसुम्योतहाँही ११चलित्वरनसुपुरनवजावि।श्शिसरीसआभादि तवसुरअसुरासिद्रगंथवनाचंचलचित्वचारावितस्वन ॥१२॥ वृहिपटनुपवरहीप्राचीना । ल्ह्योनामक्रिय नृपप्राचीनवरहिस्तिदुतिम्ह । उपजायोवरदशुश्चनकह ॥ तसवनामप्रचेतापुर्ये। येकसुभाउध्मेनगछ।

दोहा-सृष्टिकरनकेदेतपितु, तिनकर्दशासनदीन । दशहजारभरिवर्पछो, विस्तसुद्रतपकीन ॥ १ मारगमर्दश्करमिळे, जोड्कीन्द्रभाउपदेश । ताकोविषिम्रतजयतमुस, प्रन्यामुसितसमेश

पुनिमित्रामुतकीपद्यानी । बोटेनिदुरनोस्यिगपूनी ॥

#### विदुर्खवाच ।

ेद्रदिकारणप्रभादिगुर्नाद्या । मिछेप्रचेतनकादिगिरीझा॥कद्योप्रचेतनसीदिरोत्रोई। मोदिगुनाइदीजीसर्वे देदुर्छभद्दर्शनमुन्तिसम्।क्रियोगनितमुनिस्याम्॥छोदिज्ञगतचेदिमिछदिषिद्यानीतिक्षंकरम्मगंग्डः ब्रद्वानंद्रममननित्रपदेशे । नद्रियमनतक्षंमग्रेडणदेशे ॥ नोतद्यंभुद्यप्रसियोगः । वेडचदेविनसिंतर्दुशीः सुनिकेरिदुरसम्बन्नगुर्गमे । मिजामुनममसम्बन्छामे ॥

#### रुद्रजवाच ।

दोहा-होवरहीप्राचीनके, तुमदराष्ट्रमतिकुमार । तिहरेमनकीकामना, मेंकरिटियोविचार ॥

्रिट्राही । दर्शनदियोआइतुमकार्ही॥२७॥प्रकृतिपुरुषकेजसितस्वामी । सकल्रजगतकेअंतर्यामी ॥

्रिट्राही । दर्शनदियोआइतुमकार्ही॥२७॥प्रकृतिपुरुषकेजसितस्वामी । सकल्रजगतकेअंतर्यामी ॥

्रिट्रानकुमार । तवप्रविपदपुमतिहमारा ॥ अरुजोकरेकुप्णसेवकार्द्र । सोसहलहिवेकुंठदिकार्द्र ॥

्रिट्रानकहिवेकि । । मिलतसहजमहँकसेहुनार्ही ॥ निजअधिकारअंतमहदेवा।करिकेकुप्णचरणकीसेवा ॥

्रिट्रानकहिवेकि । जहाँसुक्तजनरहतसदाही ॥ २९ ॥

दोहा-तुमहोशीहरिदासस्य, तातेअतिषियमोहि । हरिदासनतेओरकोइ, परेनिष्रयमोहिजोहि ॥ ३० ॥ तातेयहअस्तोत्रशुभ, तुमकोदेदुसुनाइ । सयमंगळकोमूळयह, पढतपापनसिजाह ॥ जोजिपहोएकांतमहँ, यहअस्तोत्रविचित्र॥३१॥कह्मोप्रचेतनसोंसकळ,तिनमतिजानिपवित्र ॥ ३२ ॥

# अथ रुद्रगीतनामस्तोत्रम्।

#### श्रीरुद्रउवाच।

तंत अत्मतिर्द्धाः रहेरः तरित्तरस्युक्तेः । तर्वार क्वांसर्वेः । आत्मनेनमः ॥ ३३ ॥ नमःपंकजनाभायभूत ुल्मने ॥ वासुदेवायशांतायक्टरस्थायस्वरोचिषे ॥ ३४ ॥ संकर्षणायसूक्ष्मायदुरंतायांतकायच ॥ ि 🚎 💹 अन्न 📜 🔃 ॥ ३५ ॥ नमोनमोनिरुद्धायद्धर्पकिर्होदियात्मने । नमःपरमहंसायपूर्णायनिप्र-्रे, ॥ ३६ ॥ स्वर्गापवर्गद्वारायनित्यंशुचिपदेनमः । नमोहिरण्यवीर्ध्यायचातुर्होत्रायतंतवे ॥ ३७ ॥ ्रेन् ११० रेतके । तृप्तिद्वायचजीवानानमःसर्वरसात्मन् ॥ ३८ ॥ सर्वसत्यात्मदेहायविशेषाय ्रे । नमस्त्रहोन्यपाहायसहञोजीवटायच ॥ ३९ ॥ अथंटिगायनभसेनमीतवंहिरात्ममे ।नमःपुण्या-ोकाय 😅 ै aरिवर्षते ॥ ४० ॥ प्रवृत्तायिनवृत्तायिपतृदेवायकर्मणे । नमोधर्मविपाकायमृत्यवेदःसदा-५ ॥ ८९ ॥ नमस्तआशिपामीशमनवेकारणात्मने । नमोधर्मायवृहतेकृष्णायाकुंठमेधते । पुरुपायपुरा-.. ं , ेे बरायच ॥ ४२ ॥ शिकत्रयसमेतायमीडुपेइंकतात्मने । चेतआकृतिरुपायनमोवाचीविभृतये ॥ ४३ ॥ दर्शनंनोदिदक्षणदिहिभागवतार्चितम् । रूपंत्रियतमस्वानांसविदियगुणांजने ॥ ४४ ॥ द्वित्य प्युच्चान्य । १५ । प्राप्तिक । चार्वापतचतुर्वाहुंसुनातरुचिराननम् ॥ १५ ॥ पद्मकोशपटाशाक्षंसंदर गुपासिकम् । सुद्रिजंसुकपोटास्यंसमकणंविभूपणम् ॥ ४६ ॥ श्रीतिश्रहसितापांगमटकैहपद्गीभितम्। <sub>-तारपं</sub>्रिंगरफेड्ऋंट्घरङं -०म् ॥ ४७ ॥ स्फुरित्स्रीटवरयहारतुपुरमेसरम् । इंसिचकगदापग्रमाराम द्भिष्व ॥४८॥ सिहस्कंपत्विपोविभत्सोभगप्रीवकौस्तुभम्।श्रियानपायिन्याज्ञित्तनिकपाइमोरमोद्धसत् ४९ पूरोत्त्रकतीपमः जिवलाद्योत्तरम्। प्रतित्तंकामयद्विश्वनाभ्यावत्तंगभीरया॥६०॥द्यामश्रीग्यपिगोचिय्नुदुक्तुरुस्यनं मेस्रेटम् । समचार्वप्रिजंपोरुनिम्नातुसुद्र्शनम् ॥ ५९ ॥ पदाद्यस्त्यद्मपटाद्यगेनिपानसयुभिनांतस्पविधुन्तता । .प्रदर्शयस्वीयमपास्तसाप्यसंपदंगुरोमागंगुरुस्तमोञुपान॥५२॥एतदृपमनुप्ययमात्मशुद्धिमभीष्मतामायद्रक्तियो-. . ५६ २.५५मे सु ि जासण्य साभवान्मकिमतारुभ्योदुर्द्धभः सर्वेद्द्रहिनाम्। स्वायज्यस्याप्यभिमनप्रस्तिनात्म-विद्वतिः॥५८॥तंदुराराभ्यमाराभ्यसतामपिदुरापया॥एकानभक्तयाक्रोतान्छेत्याद्रमृष्टविनात्रहिः॥५५॥यत्रनिर्विष्टमा षानीकृतितिनाभिमन्यते ॥ विश्वविष्वंसयन्वीर्यश्चीर्यावस्त्रुर्यसमुवा ॥५६॥अचाईनादित्रुर्ययमन्वीनापुनभेतम् ॥ अगवत्संगिसंगस्यमत्यांनांकिमुताशियः ॥ ५७ ॥ अयानयांत्रेम्नवद्यानिनायंत्रीमनवर्गदिनानविशृतपापनाम् ॥ श्चरमाविश्वत् ॥ यद्रकियोगातुग्रदीतमेवसानुनिर्विचटेनतुत्रवतेनातिम्॥२९॥ यवेदंष्यायतेविश्वीवद्रनीम्मप्रवानाः

# मैत्रेयउवाच ।

दोह(-जनपृथुवनकोगवनिकय, तनिकितासुउदार । भयोभूपपाल्योप्रजा, छायोसुयशअपार ॥ दिशानंटिभाइनकोदीन्ही । आपसुतंत्रराजरतिकीन्ही ॥१॥ हरिजल्लहिदियपूरवआसा । भूत्रकेशकहँदिक्षि दियपश्चिमजाकोष्टकनामा । उत्तरिदिश्चिविष्कितिकासुआभावे तिकेभेत्रयसुतवरुवाना॥३॥भुविश्वरुविषक्षित्रपावक्षित्रभागि । प्रवरहेअगिनियेतीनी । कनहुँवसिष्ठशापिक नाकेभेविजितासुकुमारा । श्रापभोगिभेअगिनिउदारा ॥थ॥ अंतर्भोनशक्तिकहँपाई । भोविजितासुप्रवरु

दोहा-ताकीद्जीनारिजो, नभस्वतीजेहिनाम । हविरधानताकेभयो, पुत्रपरमबळधाम ॥ ताकेमसमेंवासवआयो । करिवहुळळबळवाजिचुरायो ॥ ताकोचोरहुजानिनरेज्ञा । दियोनवासववधनि , सकळप्रजनतेनिजकरळीवो । दुसहदंडअपराधिनदीवो॥निरदेकमंजानिविजितासू । छोडिराजकीन्द्योवन तहँनितच्यायतंसभगवाना । कियविकुंठविजतासुपयाना॥०॥हविरधानकीतियहविधानी।ताकेपटसुतभेव बहिषटकृष्णसुकुगयजितव्रत।औरसत्यधारकनेमनव्रत॥८॥विहिषदभेवङ्भागप्रजापति।क्रियाकांडमोनिष्ण

दोहा-बिहिपटकेमखकरतमिह, प्रिगईक्तकार्माहं । विधिनिदेशलहिव्याहिकय, सामुद्रीतियकारि जाकोरह्मोशताद्वर्तिनामा । नवयोवनसंदिरिक्षविधामा ॥ जैसेसप्तऋविनतियदेखी । कामविवशभेअगिनिं तेसेनिरिक्षशतद्वर्तिकार्ही।राजहुकोचितचुम्योतहाँहीं १ ९ चलितचरनचुपरनवजावित।शशिसरीसआभादि तवसुरअसुरसिद्धगंधर्वनाचंचलचितुचोरावितस्वन ॥ १२॥ वर्हिपटनुपवरहीप्राचीता । ल्ह्मोनामकरिज्ञयः नृपप्राचीनवरहिसातिद्वतिमह । उपजायोवरदशुप्रनकह ॥ तेसवनामप्रचेतापाये। येकसुभाडधमंजगळारे

दोहा—सृष्टिकरनेकेहेतपितु, तिनकहँशासनदीन । दशहजारभरिवर्पठो, वसिसमुद्रतपकीन ॥ ११ मारगमहँशंकरमिळे. जोइकीन्हचोउपदेश । ताकोविधियतजयतम्रस, पूज्योमुसितरमेश

पुनिमित्रासुतकीयहवानी । वोलेविदुरजोरियगपानी ॥

#### विदुर्खवाच ।

केहिकारणपथमाहिम्रुर्नाज्ञा । मिलेप्रचेतनकाहिगिरीज्ञा॥कद्मोप्रचेतनसोहिरजोई। मोहिसुनाइदीजैसक्से हेदुर्लभदर्शनमुनितासु।करिहेप्याननितमुनिवरज्ञासु॥छोडिजगतजेहिमिलिहिविज्ञानी।तेज्ञंकरजगमंगलदा ब्रह्मानंदमगननितरहर्दी । तदिपजगतकोमंगलचहर्दी ॥ ततिज्ञंसुरूपधिरिषोरा । वेलचढेविचरिहंचहुँवारा सुनिकविदुरवचनअनुरागे । मित्रासुतसवरननलागे ॥

# मेंत्रेयउवाच ।

दोहा—त्रविनदेशदीन्दयोस्तन, च्रपवरदीप्राचीन । पितुशासनथरिशोशों, दशोषुवपरवीन ॥ गेषाभिमदिशितपमनटाई।पर्डुचसागरतटमइँगाई९९तईदेल्योयकसरअभिरामा।स्रुनिमनसमञ्च्यरयोटल फूट्यारिजचारिप्रकारा । क्च्छपमच्छकरिंदसंचारा॥चकवाकसारसअहदंसा।करिंदशोरचर्डुकितदुस्पंत कुजनकुजनगुंबिहेशा। औरदुबेट्टिदिविषुटविहेगा॥ टोनीटताटपटितहट्दरेगा। स्विनस्दंशिपटिविष्टिप्राधिर्प पद्मपरागपवनकसंगा। उट्टतमदाविदियटबहुरंगा॥ २२॥ तहाँजायदृशराजकुमारा। स्विनस्दंगसोरस्र

दोहा-अपनेनकोगानमुनि, महामनोहरनोइ । तिहिमतद्भयदकहतभे, यहिससमहैकहहोइ ॥ २३ । साहोसमयमगेपस्तरे । निकसनश्रीशं करकहेंद्रेरे ॥ गाँगगणनमहित्रविषुगागी । वेटलटेशहिशंगनिपागी ॥ पर्दुक्तिनगानकर्गहोप्यो । याजपणानाहिसमुन्टमुन्नी॥२२ ॥तपनेहमसमहेदसकामा । नीटकेटश्वेषक्छिन महाप्रमुक्षपद्मतिकरेगे।पुजबहिभक्तकामपनेग्॥तिनकोतिरस्तनसक्टप्यना।कियापणामपुन्नद्भित्त दासनदुरस्ताधनविषुगगं । बाट्यमेपुनिनविद्यितदांगी॥कार्ष्वितनपर्वामदाई । बोटनिनसोगिगासुद्य

#### रुद्रखवाच ।

दोहा-होवरहोत्राचीनके, तुमदशसुमतिकुमार । तिहरेमनकीकामना, मैंकरिलियोविचार ॥

हमें तर्ने दर्शनिदयोआइतुमकाई॥२०॥प्रकृतिपुरुषकेजेसतिस्वामी। सकलजगतकेअंतर्यामी॥ ।

त । तासुदासमोहित्राणनप्यारा॥ २८॥ जोशतजन्मसुधर्मचलावे । तवदुर्ल्भविरंचिपदपावे॥

जन्महणः । तवपावेपदसुमतिहमारा॥ अरुजोकरेकुप्णसेवकाई । सोसहजहिवेकुंठिइजाई॥

तिहा । मिळतसहजमहँकसेहुनाही॥ निजअधिकारअंतमहदेव॥करिकेकुप्णचरणकीसेवा॥

तिहा । जहाँसुक्तजनरहतसदाही॥ २९॥

दोहा-तुमहोशीहरिदासस्य, तातेआतिप्रियमोहि । हरिदासनतेओरकोइ, परेनप्रियमोहिजोहि ॥ ३० ॥ तातेयहअस्तोत्रशुभ, तुमकोदेहुसुनाइ । स्वमंगळकोमुळ्यह, पढतपापनसिजाह ॥ जोजपिहोएकांतमहँ, यहअस्तोत्रविचित्र॥३९॥कह्योप्रचेतनसोंसकळ,तिनमतिजानिपवित्र ॥ ३२ ॥

# अथ रुद्रगीतनामस्तोत्रम्।

#### श्रीरुद्रउवाच।

आत्मविद्वर्यस्वस्त्रयेस्वास्तिरस्तुमे 🙃 अपसाराद्धंसर्वस्माङ 🔆 🔠 ३३ ॥ नमःपंकजनाभायभूत े ॥ वासुदेवायज्ञांतायक्टस्थायस्वरोचिपे ॥ ३४ ॥ संकर्पणायसूक्ष्मायद्वरंतायांतकायच ॥ र्ुेपायप्रद्यमायांतरात्मने ॥ ३५ ॥ नमोनमोनिरुद्धायद्धपीकेर्रोद्रियात्मने । नमःपरमहंसायप्रणीयनिध-॥ ३६ ॥ स्वर्गापवर्गद्वारायनित्यंश्चित्वेतमः । नमोहिरण्यवीय्यायनातुर्होत्रायतंतवे ॥ ३७ ॥ ुक है हु । पत्र हित्र । तृतिद्वायचजीवानीनमःसर्वरसात्मने ॥ ३८ ॥ सर्वसत्नात्मदेहायविशेषाय ्रीयते । नमस्त्रेटोक्यपाटायसहंओजोवटायच ॥ ३९ ॥ अर्थाटगायनभर्तनमेंतर्वहरात्ममे ।नमःपुण्या-ोकायअसुर्नेमूरिवर्चसे ॥ ४० ॥ प्रवृत्तायनिवृत्तायपितृदेवायकर्मणे । नमोधर्मविपाकायमृत्यवेदःसदा-्र ॥ ४९ ॥ नमस्तआशिपामीशमनवेकारणात्मने । नमोधर्मायवृहतेकृष्णायाकुंटमेधसे । पुरुपायपुरा-ायसांरुपयोगेन्त्ररायच् ॥ ४२ ॥ शक्तित्रयसमेतायमीद्धेषद्देशतात्मने । चेतआकृतिरुपायनमोवाचोविभृतये ॥ ४३ ॥ दर्शनंनोदिदक्षणदिहिभागवताचितम् । रूपंत्रियतमंस्वानांसर्वेदिययुणांजने ॥ ४४ ॥ द्विष्य ्ट्र भंधवंसी ं प्रेष्ट । चार्वायतचतुर्वाहुंसुजातरुचिराननम् ॥ ४५ ॥ पद्मकोशपटाञाक्षांसंदर । मुद्धिजंमुकपोटास्पंसमकणंविभूपणम् ॥ ४६ ॥ श्रीतिप्रद्दासितापांगमटकेरुपशोभितम्। ्षिंगरफदुकूरुंपृथक्षे ५७५ ॥ ४७ ॥ स्फुरित्किरीटवरुयहारनुपुरमेरारुम् । इस्तिचक्रमदापग्रमाराम द्भिन् ॥४८॥ सिहस्कंपत्विपाविभत्साभगयीवकास्तुभम्।श्रियानपायिन्यातिप्तनिकपाइमाग्सोछसत् ४९ रू 🚉 🖟 संविभवष्टिव 🚬 🚉 श्रतिसंकामयद्भिवाभ्यावत्तंगभीरया॥६०॥इयामश्रीग्यविगविष्णुद्कुछस्यतं मस्रुम् । समचार्वभिजंपोरुनिमजातुसुद्शंनम् ॥ ५१ ॥ पदाझरत्पद्मपटाझगेविषानस्रयुभिनीतरयंतियुन्तता । प्रदर्शयस्त्रीयमपास्तताप्पतंपदंग्ररोमार्गगुरुस्तमोजुपान्॥६२॥एतदृपुननुष्ययनात्मगुद्धिनभीष्मनान।यद्गितयो-.भ 🤫 ः पर्ममञ्जातिष्ठतामाप्यस्थाभवान्भातिमतारुभ्योदुर्छभः तुर्वहिनाम्। स्वागान्यस्याप्यभिमनण्कतिनात्म-विद्वतिः॥५६॥तंदुराराभ्यमाराभ्यस्तामपिदुराष्या॥पूकानभूत्तयाक्ष्याक्ष्यत्वादमुटविनाराहः॥५५॥यत्रनिविष्टमा षात्रीकृतीतोत्राभिमन्यते ॥ विश्वविष्वसयन्वीयसायविहसुर्यस्तर्युवा ॥६६॥वनाद्विनापितृत्रयेतन्तरंतापुतभवम् ॥ भगतसांगिसंगस्यमस्यानांकिमुताञ्चिषः ॥ ६७ ॥ अयानपांत्रेस्तरकीर्तिनीर्थयोगनगरिस्तानविश्वनाणनाम ॥ ्युद्रमाविशत् ॥ यद्रकियोगानुरुरीतनेवनामुनिर्विष्टेननुत्रवेनातिम्।।५९॥ प्वेट्ट्यन्येनेविश्वीस्म्यवभागः ।

दोहा-नामकयोगादेशयह, अस्तवकरेजोपाठ॥सोआशुहिपावतप्रयुद, छूटतहियकीगांठ॥ नारायणपारायणहोवे। कोटिजन्मकेपातकखोवे॥ ७८॥ जेतनेजगमहँहैंकल्याना।तिनमेजानहुज्ञानप्रधाना रहेज्ञानतेहियामहँआठा। करेजोयहअस्तोत्रहिपाठा॥चिटिकेज्ञानतरणिमतिमाना।भवसागरतरिजातमहाना हरिअस्तवर्मेजोयहः (स्थे के किंक्साशुर्ते के स्थे के किंक्सा के निवस्त के किंक्सा के किंक्सा के किंक्सा हरिअस्तवर्मेजोयहः (स्थे के किंक्साशुर्ते के किंक्साशुर्ते के किंक्साशुर्ते के किंक्सा के किंक्सा

दोहा--उठिप्रभातकरकोरिके, प्रीतिसहितजनकोय । पडे्सुनैअस्तोत्रयह, तासुजनमनहिंहोय ॥ ७८ यहअस्तवकोर्मेकस्रो, तुमसोराजकुमार । ताहिजपततपअंतर्में, प्रजिहिकामतुम्हार ॥ ७९ ॥

इति िद्धिश्रीमः હાराणा**િ . जर्व**े . .चि. . .किहारम<sup>्हि</sup>ि हे .चणाः . .श्रीः . राण<sup>्डि.जा</sup> ्वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजसिंहजुदेवकृतेआनंदाम्ब्रुनिधोचतुर्थस्कंषेचतुर्विझस्तरंगः

# मैत्रेयउवाच।

दोहा-यहिनिधिभूपतिसुवनसों, कहिलहिकेसनमान । तिनकेदेखततहँभये, शंकरअंतरधान ॥ ९ ॥ हरकृतअस्तवयोगादेशा । पापप्रचेताविनहिकलेशा ॥ जपनिकेयेतपजलमधिजाई । दशहजारसंवतमनलाई कर्मनिरतवरहीप्राचीन । नारदसुनिजयज्ञानिप्रवीन ॥ जायनरेशनिकटसुनिराई । लहिलादरलसगिरासुनाई जगमहँकरिकेकर्मअपारा।चहनुकोनकल्याणउदारा॥सुर्ह्मामिलवीअरुदुखकीहानी।कहहिनयहिमंगलविज्ञानी सुनिनारदकेवचनमहीशा । बोलतभयोनायपदशीशा ॥

#### राजोवाच ।

<sup>ॅ</sup>ं॰भफर्भशक्तश्रक्तश्रक्तः । जानहिनहिविज्ञानवङ्भागे ॥

दोद्या-परमक्रपाकरिनायमोहि, दोनेविमछविज्ञान । जातेकर्मनवंथते, छूटिछर्देकिस्यान ॥ ५ ॥ - ऋषंधुसुतः - ऐत्यारे । करिसनेद्दननवसत्तव्यगारे ॥ याद्यकोपरमारयमाने । केदिविधिछदेसुमतिकस्या वमतरदत्तवायरसंस्रा । मोज्ञमार्गनदिगुनगैवारा ॥ ६ ॥ सुनिप्राचीनविद्यक्षिवानी । बोछेनारदसुनिविज्ञानी

#### नारदंखवाच ।

्ह्रं । तअववेरीभयेतिहारे ॥ कियोनकछुजीवनपरदाया । हनीहजारनपशुकीकाया ॥ ७ ॥ ्रें कुल्यः । चाहहिआशुतुम्हारोनाशा ॥ जवमरिहोवरहीप्राचीने । तवजेपशुनमारिमसर्काने ॥ दोहा-तेवेसहसनपशुतुम्हें, छोहसींगशिरधारि । सवअंगनकोछेदिहें, पूरववैरविचारि ॥ ८॥

त्रिक्षों ्रिट् । जोस्रुनिह्वैदेशोकविनासा ॥ चरितपुरंजनकोर्मेगाई । आदिअंततेदेतसुनाई ॥ ९ ॥ ्रोपुरंजनराजा । जाकोयशजगमाहिंदराजा॥तास्रुसखानामकअविद्याता।जास्रुकमैकोहुजानिनजाता ॥ १०॥ अदेतसूपनगरनपर्यो जेनतसकल्प्रुद्धिकीर ।यो ११ यदिष्यरणिमहँनगरअपारा।तदपिननिवसनयोगविचारा उर्द्यो उर्द्यननाहुँ । के कि प्राप्तिक प्रमुख्या ॥

दोहा-छक्षितह्वेछक्षणसकल, जॉमेंहेनवद्वार ॥१३॥ जँचअटापरिखागहिर, तोरनतुंगप्रकार ॥

द्वाह्य क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षा द्वार क्षात्रभाव कष्णक्ष क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव क्षात्रभाव कष्णक्ष क्षात्रभाव क्

दोहा–पुरचहुँकितउपवनर्स्विर, नवलिकाद्धमछुंज । कल्पवकर्राहेविहंगकुल, मंडितमधुपनपुंज ॥ तेहत्त ेर्द्रा : , । औरहुवनेसुलदृष्टहवागा ॥ १७ ॥ ज्ञीतल्यमंदसुगंधसमीरा । वहतहरत्ततनकीसवपीरा ॥ १७ ॥ ज्ञालकार्य : । पूरोपुडुमिपरागमहाई ॥ सरसीसरससरससरसाईं। विकसितवारिजवहद्दरज्ञाईं। ॥१८॥ बहुँतहुँकर्राहेविहारकुरंगा । ह्वेअभीतविचरहियकसंगा॥कोकिल्कूलहिंकुंजनमाईं। मनहुवलाविद्यिकनकाईं॥ एसेपुरमहुँभूपपुरंजन । कियोनिवासदेखिमनरंजन । पुरउपवनमहुँनुपड्कवारा । गयेकरनमनसुदितविहारा ॥१९॥

्दोहा-तहांपुरंजन्टखतभो, एकसंदरीनारि । विचरनहित्आईसोऊ, वनरमणीयविचारि ॥

ताकेसँगदासीदशसौँहं । जेवरबसकामिनमनमेंहें।।यकयकतियप्रतिशतशतदासा।चळेचहूँकितसाहितहुळासा॥२०॥ पाँचशीशकोएकफर्णाशा । चोपदारसोहरह्योमहीशा।।ऐसीसोह्यंदरिवनमाहीं । निजहितसोजितवरपतिकाहीं॥२१॥ योवनवर्तादंतजेहिचारू । सुभगनासिकामुंखसुखसारू॥मनहुआरसीगोळकपोळा।तिनमेहळकतकुंडळळोळा॥२२॥ सुवरणवरणवसनळविळावे । अतिसुक्षमकटितासुसुहावे ॥ तामेंकनकचारुचोरासी । सोहतिबाळनवळचपळासी॥

देहा-रतनजिहतत्त्रपुरखुगळ, चरणकरतकळशोर । मनहुदेवमायामदी, चळिआईचितचोर ॥ २३ ॥ कनककळशसमयुगकुचकादीागोवतिषुनियुनिअंचळमादीं॥मत्तमतंगनिरखिगतिताकी।ळित्तितळदेनसारसुखमाकी। निरखिपुरंजनकादिळजाई । करतिकटाक्षमंदसुसक्याई ॥ तासुनेनश्ररतृपउरमादी । भेदुशाळतेदिकाळतद्वाँदी ॥ वीरपुरंजनळिदिसुसऐना । कहोोबाळतामञ्चळवेना ॥ २६ ॥ अद्वीकोनतुमपंकजनेनी । कार्कदुदिताहीसुसदेनी ॥ केदिकारणयदिवनप्रगुपारी । कोनकामनासुपरितिहारी ॥ मोतांकहडुकुपाक्रिमारी।तनमनेततुममोकहप्यारी२६

दोहा- तेरेसँगयकोनभूट, एकाद्शसुकुमारि । वेगिवतावहुसुँदरी, कौनिशहँदशनारि ॥ चोपुदारजोतीरसुजंगा । तेहिकेसेल्याइनिजसंग् ॥२०॥ कियोरमाहाकियोभवानी।देखिपरहृतुमस्वगुणसानी ॥ कियोराजम्सतिपरिआईं । मोसांसुंदरिदेहवताई ॥ सुनिसमिवचरिमहावनमाहीं । स्वानहुर्यानिवर्यतमझहीं ॥ ठुकेजेजनतुव्यद्अरविद् । तिनहिनकछुत्राकीआनंदा॥होतुम्समसत्यमीहिभायो॥कहांपाणितेयदुमगिरायो॥२८॥ पतुमसमानहोमनहारी । देवनहोहिभरणिसंचारी ॥ तातसुनिकविनयहमारी । मोपद्यादीटिपसारी ॥

देहाः-नवञ्नगरयहञापनो, नागरिञ्जिविचारि । तार्मेविषमोहिसग्छै, विदरदृनितसुकुमारि ॥ वासवश्चीसरिसदमदोई । कर्राहेविदारस्वर्गकरनोई॥२९॥भोहकमानवानिद्ययाना।मारिकियोमदियोगनिञ्चामा ॥ ﴿ देहदहतअवमदनदगरी । २४४४सुभादेदेहुनिवारी ॥ मेतेरोसेवकद्वरिदर्ही । निश्चिदनसुवपद्वंकत्रगृहिर्ही ॥ ३० ॥

# आनन्दाम्ब्रुनिधि।

तियत् ॥ तत्वंत्रज्ञपरंज्योतिराकाञ्जामिषविरत्तृतम् ॥ ६० ॥ यामाययेदंपुक्तव्यासृजद्विभित्रियः क्षपयतः विकियः॥पद्धेदद्युद्धिःसिद्धितः करणोपलिस्त्वस्यातमात्मतंत्रंभगवन्त्रतामिद्धि ॥ ६२॥ क्रियाकलापित्वस्यागिनः श्रद्धान्त्रत्त साधुयज्ञितिसद्धये ॥ भृतद्वियातः करणोपलिसत्येद्धत्तेत्रेद्धतंत्रेचत्त्वमृत्वक्षित्रस्य ॥ ६२ ॥ त्वमेक्ष्याद्यः पुरुष्द्वज्ञत्तिः स्तयारज्ञःसत्त्वसाविभिद्यते ॥ महानद्वंस्तर्वस्यः प्रविष्ट्यद्वविष्पुरमात्माञ्चे ॥ महानद्वंस्तर्वस्यः ॥ ६२ ॥ सृष्टं ज्ञत्वत्रत्त्वस्यः प्रविष्ट्यद्वविष्पुरमात्माञ्चे ॥ स्व ॥ स

दोहा—हेषिशुद्धभूपतिस्रवनं, यहअस्तोत्रसमीति । करहुपाठनिजधर्मयुत्तं, रासिकृष्णपरतीति ॥ ६९ ॥ सवजगर्मेच्यापितभगवाना।जगतनाथसोइकृपानिथाना ७० पूजहुतिनिहिधारिहयच्याना।कृपाकर्राहगेकृपानिथाना॥ योगोदेश्चअहेयहिनामा ।जोअस्तोत्रभनेअभिरामा ॥ ताकोषाठकरहुदिनरेना । यहिसमानउत्तमकछुहेना ॥ ७३॥ हमकोअरुग्रुखादिककाही ।पूरवकाछविरांचिकृपाहीं॥सवकोयहअस्तोत्रपटाये॥७२॥तवहमयजनसृजनमनत्राये॥ पिटेअस्तोत्रतजेअज्ञाना । जगमहँसुजेप्रजाविधिनाना॥७३ ॥तोतसावधानिहृतुमहू । पाठकरहुयुतनेमहुयमहू॥

दोहा—नामकयोगादेशयह्, अस्तवकरेंजोपाठ॥सोआशुहिपावतप्रमुद्द, छूट्वाहियकीगाँठ ॥ नारायणपारायणहोंचे । कोटिजन्मकेपातकखोंचे ॥ ७४ ॥ जेतनेजगमहँहेंकल्याना।तिनमेंजानहुज्ञानप्रधाना ॥ रहेज्ञानतेहियामहँआठा । करेजोयहअस्तोत्रहिपाठा॥चिठिकेज्ञानतराणमितिमाना।भवसागरतरिजातमहाना॥७५॥ हरिअस्तवर्मेजोयहभाष्यो।जोजनअपनेमुखनितराप्यो॥सोजनसकळपुण्यफळपायो।सवविधितेयदुपतिपदय्यो॥ करेजोनजोनहिमनआसा|देहिआशुतेहिरमानिवासा॥ममभापितअस्तोत्रमुहावन।पतितनकोकारकअतिपावन ७४

दोहा--उठिप्रभातकरजोरिकै, प्रीतिसहितजनजोय । पढ़ेसुनेअस्तोत्रयह, तासुजनमनहिंहोय ॥ ७८ ॥ यहअस्तवजोमेंकह्यो, तुमसोराजकुमार । ताहिजपततपअंतमें, पूजिहिकामतुम्हार ॥ ७९ ॥

इति स्रिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवांपवेज्ञाविङ्वनाथिसहात्मजासिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा वहादुरश्रीकृष्णचद्दकुपापात्रापिकाारेरधुराजसिंहजूदेवकृतेआनंदाम्बुनिधौचतुर्थस्केषेचतुर्विज्ञास्तरंगः ॥२९॥

# मैत्रेयउवाच।

दोहा—यद्विविधिभूपतिसुवनसों, कहिल्रहिकेसनमान । तिनकेदेखततहँभये, श्रंकरअंतरधान ॥ १ ॥ हरकुतअस्तवयोगादेशा । पापप्रचेताविनहिकलेशा ॥ जपनिकयेतपजलम्पिजाई । दशहजारसंवतमनलाई ॥२॥ कर्मनिरतवरहीप्राचीन । नारदसुनिजियजानिप्रवीने ॥ जायनरेशनिकटसुनिराई । लहिआद्रअसगिरासुनाई ॥३॥ जगमहँक्रिकेकर्मअपारा।बह्हकौनकल्याणब्दारा।सुखमिलियोअस्दुखकीहानी।कहिनयहिमंगलविज्ञानी ॥३॥ सुनिनारदकेवचनमहीशा । बोल्तअयोनायपदशीशा ॥

#### राजोवाच ।

ैंद्मकर्मअञ्चलअभागे । जानहिनहिषिज्ञानबङ्भागे ॥

दोहा—परमक्रपाकरिनाथमोहि, दोजेविमछविज्ञान । जातेकर्मनवंधते, छूटिछहेंकिल्यान ॥ ५ ॥ २०११ मिन्द्रिन करिसनेहजनवसत्तव्यगारे ॥ याहीकोपरमास्थमाने । केहिविधिछहेकुमतिकल्या<sup>ते ॥</sup> अमतरहतसः । मोक्षमार्गनहिंगुनेगँवारा ॥ ६ ॥ सुनिप्राचीनर्वीहकविवानी । बोळेनारदसुनिविज्ञानी ॥

#### नारदउवाच।

नेपशुतुममसमहँमारे । तेअववैरीभयेतिहारे ॥ कियोनकछुजीवनपरदाया । हनीहजारनपशुकीकाया ॥ ७ ॥ - सहुस्रङ्गेअकाशा । चाहहिआशुतुम्हारोनाशा ॥ जवमरिहोदरहीप्राचीने । तवजेपशुनमारिमसकीने ॥ दोहा-तेवेसहसनपशुतुम्हें, छोहसींगशिरपारि । सवअंगनकोछेदिहें, पूरवेपेविचारि ॥ ८॥

हेंचिकइतिहासा । जोसुनिह्वैहेशोकविनासा ॥ चरितपुरंजनकोंमेंगाई । आदिअंततेदेतसुनाई ॥ ९ ॥ पुरंजनराजा । जाकोयशजगमाहिंदराजा॥तासुसखानामकअविज्ञाता।जासुकर्मकोहुजानिनजाता ॥ १०॥ सनहेतनृपनगरनपायो।खोजतसकळपुहुमिफिरिआयो १ वदपिधरणिमहॅनगरअपारा।तदपिननिवसनयोगविचारा पुरुळह्योपुरंजननाहीं।भयोदुखिततवअतिमनमाहीं १२एकसमयगमन्योहिमवाना।तिहिदिशिदक्षिणनगरदेखाना॥

दोहा-छिशतह्वेठक्षणसक्छ, जाँमेहैनवद्वार ॥१३॥ ऊँचअटापरिखागहिर, तोरनतुंगप्रकार ॥

करजतेकेळसेंझरोखे।ऊंचिनवासविळासनचोखे॥१८॥फूळनफटिकफरशअतिफावे।मरकतमणिमंडितमहभावे॥ ू ीवनीदेवाळा । सोहतसुभगसुखदशशिशाळा ॥ छाजतछजाळाळनकेरे । हीरनहोदहरेदियहेरे ॥ भोगवतीसमसोहतिनगरी । जामेएकोवातनविगरी ॥ १५ ॥ चौहटहाटवाटवहुपाटा । केळिसदनठाढेबहुठाटा ॥ क्रविफविफहरतविमळपताके।मानहुछुवतभानुरथचाके॥स्तनचौतरेचहुँकितचारू।विविधवस्तुतेवळितवजारू १६

दोहां—पुरचहुँकितउपवनस्विर, नवलिकाद्धमछुंज । कल्रखकरिंविदंगकुल, मंडितमधुपनपुंज ॥ सोहतिर्मर्ल्जारतडागा । ओरहुवनेसुखद्ग्यहवागा ॥ १७ ॥ ज्ञीतल्यमंद्रसुगंपसमीरा । वहतहरततनकीसवपीरा ॥ रहृतवसंतसदाऋतुळाई । पूरीयुद्धमिपरागमहाई ॥ सरसीसरससरससाही । विकसितवारिजवहुद्रसाही ॥ १८॥ जहतहँकरीहविद्याखुरंगा । ह्वेअभीतविचरिद्यकसंगा॥कोकिल्क्क्जिहिंकुंजनमाही । मनहुवल्लविदिप्यिकनकाही॥ ऐसेपुरमहँभूपपुरंजन । कियोनिवासदेखिमनरंजन । पुरजपवनमहँनुपङ्कवारा । गयेकरनमनसुदितविद्यारा ॥ १९॥

दोहा-तहांषुरंजनरुखतभो, एकसुंदरीनारि । विचरनहितआईसोऊ, वनरमणीयविचारि ॥ तांकसँगदासीदशसोहें । जेवरवसकामिनमनमोहें॥यकयकतियप्रतिशतशतदासा।चर्छेचहूँकितसहितद्धरासा॥२०॥ पाँचशीशकोएकफणीशा । चोपदारसोइरद्धोमहीशा॥ऐसीसोसुंदरिवनमाहीं । निजहितसोजतिवरपतिकाहीं॥२१॥ योवनवतीदंतजेहिचारू । सुभगनासिकामुखसुषसारू॥मनदुआरसीगोठकपोठा।तिनमेहरुकतकुंडरुटोठा॥२२॥ सुवरणवरणवसनद्यीवद्यवे । अतिसुक्षमकृटितासुसुहावे ॥ तामेकनकचारुचोरासी । सोहतिवाठनवरुचपठासी॥

देहा-रतनजड़ितन्त्रपुरयुगळ, चरणकरतकळशोर । मनहुदेवमायामद्दी, चळिआईचितचोर ॥ २३ ॥ कनककळशसमयुगकुचकाद्दी।गोवतिष्ठनिषुनिअंचळमाद्दी॥मत्तमतंगनिराविगतिताकी।ळिनतळहेनसारेसुलमाक्दी। निराविषुरंजनकादिळजाई । करतिकटाक्षमंद्रमुसस्याई ॥ तासुनैन्द्रारनुपउरमाद्दीं । भेडुशाळतेदिकाळतद्दाँद्दीं ॥ वीरपुरंजनळदिसुखपेना । कह्मोबाळसामंत्रळचेना ॥ २५ ॥ अद्दोकोनतुमपंकजनेनी । काकीदुदितादोसुखदेनी ॥ केदिकारणयदिवनपुरुपारी । कोनकामनासुपरितिदारी ॥ मोसॉकइडुळपाक्रिस्मारीतनमनतेतुममोकद्दप्यारी२६

दोहा- तेरसँगयेकोनभूट, एकाद्शसुकुमारि । वेगिवतावहुर्सुद्रित, कौनिअहेदशनारि ॥ चोपदारजोतोरभुजंगा । तेहिकेसेल्याइनिजसंगा ॥२०॥ किपोरमाहोकिपोभवानी।देखिपरकुतुमसवग्रणसानी ॥ किपोलाजमूरतिपरिआई । मोसॉसुंदरिदेहुवताई ॥ सुनिसमिवचरिमदावनमार्ही । सोजहुपानिजपीतमकार्ही ॥ इहेजेजनतुपदअर्रावदा । तिनहिनकछुवाकोआनंदा॥होतुम्रमासत्यमोहिभायो।कहांपाणितेपदुमगिरायो॥२८॥ पतुमरमानहोमनहारी । देवनहोहिपराणसंचारी ॥ तातेसुनिकृतिनयहुमारी । मापदयादाटिपसारी ॥

दोहाः-नवलनगरयहःआपनो, नागीरलेहिविचारि । तामेविधमोहिसंगलै, विदरहुनितसुकुमारि ॥ वासवश्चीसरिसहमदोई । कर्राहेविहारस्यगेकरजोई॥२९॥भोहिकमानवानिहययाना।मारिकियोमहियोगनिशाना॥ ﴿ देहदहतअवमदनदवारी । २९४४-सुपाँदेदेहुनिवारी ॥ मेतेरोसेवकहराहिहीं । निशिदिनतुवपद्पंकनगहिहीं॥ ३०॥ ्रियः । १८०० प्राप्तिमसंजनलस्पिपरहिनपळकें।धुकुटिनक्रमुस्यथयतमुप्रहि।क्षक्षिममुळ्यिळ्यंबसुप्रहि वे. १९६७ - १८ वे १ मोहिंदेसाच्दुसजनस्पारी ॥ ११०० १००० १८०० वर्षा १८०० १८०० १८००

दोहा—सुनतपुरंजनकेयचन, प्रेमभरेअतिदीन । त्राः हो हो हो हो हो हो हो हो है । विकास विकास दिनभानी ३३॥ कहेंतिक हित्ति मेहता हो । को यह सुंदरपुरंग्वनाई ॥ को नअहोतु सकाक भाई । निर्देष सुमान है । विकास है ॥ ३२ ॥ यस यस सास सिहिंदि है । रक्षति मेहिंदि है । विकास सिहंदि है । रक्षति मेहिंदि है । रक्षति मेहिंदि है । विकास सिहंदि है । रक्षति मेहिंदि है । विकास सिहंदि है । विकास सिहंदि है । विकास सिहंदि है । विकास सिहंदि है । सिहंदि है । विकास सिहंदि है । सिहंदि है । विकास सिहंदि ह

दोहा—यहनगरीनवद्धारपुत, प्रष्ठदितवसहुनरेद्य । मेरेसँगवहुवर्पटों, भोगहुभोगअञ्गञ्ज ॥ ३७ ॥ होतुमरसिकशिरोमणिभुपा।तुमहिंछोड़िकोभजेकुरूपा॥नेपरटोकमृपानियनानितिनकोजानहुपञ्चनसमाने॥३८॥ अर्थप्रमेअरुकामअवाधकासुतसुखअमटसुयज्ञकोसाधक॥असगृहस्यआश्रमकोजानो।सुखद्छोकप्रदृताकहमानो॥ सोगृहस्यआश्रमसुखकाही । संन्यासीजानेकहुनाही ॥३९॥ देवपितरऋषिभृतहुनाना । पायगृहस्यनतेसनमाना ॥ कर्राहेसदातिनकोकल्याना।महीसरिसआश्रमनहिंशाना॥४०॥नागरगुणआगरसुखदाई।तुमसम्भियपीतमकहँपाही मोसमुक्ष्यतीकोनारी । वरेनतुमकहँयोगविचारी ॥ ४९ ॥

दोहा-भुजँगभोगभुजरावरे, केहिमनहरिनहिंछेहु । विचरिअनाथनविहाँसितकि, सुससागरतुमदेहु ॥ ४२ ॥

#### नारदंखवाच ।

यहिनिधिदोडप्रणकरितहँभारी । दंपतिप्रीतिप्रतीतिपतारी ॥ गहिपुरंजनीकोतहँहाथा । गयोपुरंजनपुरस्ताया ॥ तहाँवसेदंपतिशतवर्षा । केलिकुत्तहरूकरतसहर्षा ॥ ४३ ॥ करहितहाँगायकगणगाना । सोहिरहीनारीसहसाना ॥ मध्यपुरंजनअरुपुरंजनी।करहिकेलिसनशोकगंजनी॥सरितन्यमनहिप्रीपममाही।विविधकरिक्जिलेकोलितहाँही ४४॥ पुरमहँसात्वपरकेदारा । देनीचेकेन्नपतिवदारा ॥ तिनद्वारनहिदेशननाना । सदापुरंजनकरेपयाना ॥ रह्योनगरकोनायकजोई । ताकोतहँजान्योनहिकोई ॥ ४५ ॥

दोहा—यकदक्षिणयकउत्तरे, पूरुवद्वारेपांच । पश्चिममेंद्वेजानिये, नामसुनोतेहिसांच ॥ ४६ ॥ आविर्सुंसीओरसब्योता । द्वोयकथळपूरवसुस्रसोता ॥ तिनह्वेह्रपदेज्ञकहॅदेसन । जातपुरंजनसुदितअळेसन ॥ युमतनामळेससासंगमें । करतसर्वेरनुपसुस्रसंगमें ॥ ४७ ॥ नळिननाळिनीद्वेद्रस्याजे । येड्यकथळपूरवश्राजे ॥ तिनह्वेसीरभदेशहिकाहीं । केअवधूतसस्यासँगमाहीं ॥ जातपुरंजनकरनविहारा । संगसकळसोहहिंसरदारा ॥४८॥ पँचयोपूरवसुस्रदरवाजा ॥ तहहेंद्वेनिकासिपुरंजनराजा ॥ आपनओरबहूदनदेसे । जातकरनवहुसेरहमेसे ॥

रितिनामपश्चिमदरवाजा । दोहा-पससकतनिरवाकद्वे, रहतअंपपुरमाहि । यकलैसँगकारजकरत्त, यकलेजातसदाहि ॥ ४५ ॥ विश्वानसँगसस्याप्रधीना । जातसंगताकरसभीना ॥ विश्वचीनसँगसस्याप्रधीना । जातसंगताकरसभीना ॥ विश्वचीनसँगसस्याप्रधीना ॥ कहुपुरंजनहोतप्रसन्ना । भोपुरंजनीकरप्रपन्ना ॥ ५५ ॥ विश्वची । सदाकामरसमेलवलीना ॥ जोड्जोइकरेपुरंजनरानी । सोहपुरंजनकरेअज्ञानी ॥५६॥ विभ्वची । तवसोजमदरसरेहेलोभाना ॥ दोजविसंग्रह्मेयकसँगसोवे । तनमनकीसवस्यिधप्रथिष्ठिष्टिते दोहा∽जवपुरंजनीसातिहै, तबहिपुरंजनसात । जवजरुपियपुरंजनी, तबसोउजलहिअघात ॥ ५७ ॥ जवपुरंजनीगीतनगार्वे । तबसोऊगावतसुखपार्वे ॥ जवपुरंजनीरोदनकरईं । तबसोउरोदनकरिदुस्वभरई ॥ जवपुरंजनीहँसैठठाई । तबसोउहँसैमहासुखपाई ॥ जवपुरंजनीवेनिनोले । तबहिंपुरंजनिजसुखसोले ॥ ५८ ॥ जवपुरंजनीगमनेपाई । तबआपदुषावतप्रिआई ॥ जवथिकठाढ़िहोतिनिजप्यारी । ठाढ़्होततवभूपसुसारी ॥ जहँसोवितिहँसोवतसोऊ । जहँबेठितिहँबैठतवोऊ ॥ ५९ ॥ जोपुरंजनीसुनैश्रवभुमें । सुनैपुरंजनसोतिहिक्षणमें॥

दोहा-जोपुरंजनीदेखती, ठलेपुरंजनसोय । जोस्यैसोस्यतो, वाहीकोस्रुखनोय ॥

जोइपरसेसोइपरसतो॥६०॥क्षोचतक्षोचतसोय । दीनहोतळिखदीनसोउ,सुर्खासुर्याळहिहोय ॥६१॥ यहिविधिनारीकेविवज्ञ, भयोपुरंजनराज । यंत्रीवक्षजिमिदारुम्ग, नाचतमध्यसमाज ॥ ६२ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महारानाधिराजनांधवेज्ञविश्वनाथसिंहात्मनसिद्धिश्रीमहाराजा-धिराजश्रीमहारानाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरखुराज सिंहजूदेवकृतेआनंदाम्बुनिधोचतुर्थत्कन्धेपंचविज्ञत्तरांः॥ २५॥

#### नारदज्वाच।

देहि। एकसमेसोपजुपपरि, मुदितपुरंजनराज । स्यंदनमेंद्रुतचढतभो, मृगयाखेळनकाज ॥
नापेरथमें पंचतुरंगा । उभैदंडदुइचक्रअभंगा ॥ एकज्जवाहेर्तानपताके । वंधुरपंचहुपरमप्रभाके ॥ ९ ॥
रज्जुएकसार्धियकजाको । कृदरेद्वयक्वैठकताको ॥ आग्रुपपंचमसप्तआवर्णा । औरसाजसवविज्तसवर्णा ॥
रयगतिजानहुपाँचप्रकारा॥र्थाक्ककववनृपपहिरिडदारा॥अछेतूणकिसकंधनरेशा।स्थचढिचल्योळखनसवदेशा।
द्शुअक्षोहिणीहेसँगजाके । ग्यारहीचारुचमुपतिताके ॥ पंचश्वगरहजेहिवनमाही । तुरतपुरंजनगयोतहांही ॥
गोपुरंजनीकोपररापी ॥ ३ ॥ नृपखेळनशिकारअभिळापी ॥

दोहा-र्छेपनुराकरविपिनमें, सेट्नरम्योशिकार ॥ ४ ॥ गहेअसुरीवृत्तिको, तिवदायातेहिवार ॥ शर्सोवहुवनजीवनमारचो । धर्मअधर्मनेनेकुविचारचो ॥ ५ ॥ रिस्योशास्त्रमेंअसतृपराई । यहाहेतसूपतिवनजाई ॥ मारेसम्बन्धयोजनेहेतु । अधिकहनेसोपापनिकेतु ॥ ६ ॥ हिंसाकरेजोऐसोजानी । ताहिनपापीकबहुँबसानी ॥ ७॥ जोसंबदिनजीवनकोमारे । भोजनहितनहिंधमंबिचारे ॥ ८ ॥ सोजनजातनरककोषोरा । टहततहायमदंडकदोरा॥ जबहिंदुरंजनवाणपवारचो । काननमेंबहुजीवनमारचो ॥ भयोवहुतवनजीवननासा । वचेभगेतेद्योङ्गिनिवासा ॥९॥

दोहा-महिपाशशासामरगंवे, सङ्कभाछ्यराह । चाहेअनचाहेबहुत, हतेजीयनरनाह ॥ १० ॥ खेलिशिकारमहाश्रमपायो । छुपापिपासाताहिसतायो ॥ आयोलेटिपुरंजनगेहू । पाइसुरभिसल्लिननेदहू ॥ भोजनकरिसवयाकनिवारी ११भूपणवसनपहिरिछिविकारी॥लेपिसकल्लॅगमॅॐगरागा। पहिरवोसुमनमाल्वडभागा। प्रविद्योमहल्सकल्सुसकारी।कृरिपुरंजनीपरेतिभारी ३२मद्नमधितमनतृपग्रहमाहीं।देल्योनहींपुरंजननीकाहीं १३ तहेंसिसयनसोंपुछनलायो।तृपतिपुरंजनअतिदुसपाययो॥श्रोहकुश्लसंदर्गतिहारो।निजटकुगुह्नकुशल्यचारो १२

दोहा-जोहिषनयहरहरुसतनहिं, रूपोषिभृतिरुसाति । जेहिपरजननीअहितया, नहिंसोपरदुसपाति ॥ वसवससीएसेरहमाहीं । चिट्टेबेस्यंदनचक्रविनाहीं ॥ १५ ॥ कहाँगईरुटनावहमेरी । जोमोहिसुसदािपनीषनेरी ॥ बुडतमोहिंदुससागरमाहीं । जोनवबारतरहीसदाहीं ॥ पद्पदमहमोक्रहसुखदेती। वसहीरहदुससवहिर्द्धती ॥ १६॥ सुनतपुरंजनकीअसिवानी । बोटीसकटसरीटिवसानी ॥ महाराजनीपियातिहारी । तास्त्रीगतिनहिंपरिवारी ॥ परीपुहुमिविनसेजदुसारी । कसनटेहुच्टिनायनिहारी ॥ १५॥ सुनतसिवनवचननरपाटा।गपुरंजनीटिमततकाटा॥

दोहा-चुदमीपरीपुरंजनी, विधिरतिचङ्करूप । ताकोनिरसिपुरंजनी, भयोतुरतदुसह्य ॥ १८ ॥ ४४ । धारेपीरजञ्जतिहोभयपाग्यो । मधुरेवचनमनावनटाग्योशिपुरंजनीनिङ्कनमानीक्षियोनकछुक्दासुस्सानी ॥१९॥ मंदहिमंदपुरंजनताके । गह्योचरणयुगप्रियरसछाके ॥ छीन्ह्योनिजअंकिहिनेटाई । करनलम्योअतितासुनडाई॥२॥ जेअपराथकरेजगमार्ही । प्रभुसोल्डतदंडपुनिनार्ही ॥ तेपूरुवकल्लुपुण्यनकीने । रहतिनंस्तरदुखमहर्भाने ॥ २॥ दियोदंडदासहिप्रभुजोई । परमअनुत्रहताकहसोई ॥ जोयहक्वपादासनहिजाने । ताकोप्रियामृदहममाने ॥ २२॥

दोहा-मंद्हँसनिठाजहिङ्छित, विरिचभोंहवरवंक । मोपेकरिअनुरागअति, द्रखुटखुट्छीनिशंक ॥ अठकेह्टिकिह्टिकिट्टिविछ्टकें । तुवसुखदेखतपरैनपर्छेके ॥सुभगनाप्तिकाकोद्धतिदेपी।सुखससुद्रमनमगनिशेषी कसनिहिष्ट प्रटकोपटटारी। वदनदेखावहुमोकहँप्यारी ॥ कसनिहसुपासरिसमृदुवानी । मोहिसुनाइदेहुटकुरानी २३ कियोजोतरोकोटअपराधा । ताकोअवहिदेहुँमैंबाधा ॥ असकोडहेनिहिंबिसुवनमाहीं। तवअपराधभीतिजेहिनाहीँ। पैजोविप्रऔरहरिदासा । ताकोदैसिकिहींनिहिजासा॥२८॥विनचंदनतबबदननदेख्योकवहुँमटिनताहियनीहिटेख्यो।

दोहा-कबहुँठरूपोनीहिविरहरपं, कबहुँनविनअँगराग । कबहुँनठरूपोसकोपताहिँ, कबहुँनविनअनुराग। कबहुँउरोजनठगिठठी, आपेनहिंदुखआंसु । कबहुँनवीरोविनठरूपो, तेरोवदनविठासु ॥ २५॥ विनतेरपूछेगयो, खेठनविपिनिक्षकार । चतुरिकृपाकरिसोक्षमहु, यहअपराधहमार ॥ व्यथितमदनक्षरकंतनिज, परैआपनेआय । कौनकामिनीकुटिठअस, ठेइनकंठठगाय ॥ २६॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवान्धवेज्ञाविज्ञवनाथिसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजसिहजृदेवकृते आनंदाम्बनिधोचतुर्थस्कन्धेपृड्विज्ञस्तरंगः ॥ २६ ॥

# नारदंखवाच ।

दोहा-सुनतपुरंजनकेवचन, पुरंजनीवझजानि । उठिपीतमकोमिलिकियो, बहुविहारसुखमानि ॥ १ ॥ भूपपुरंजनअतिसुखपायो । केलिभवनकोतिहिसँगआयो ॥ पुरंजनीकिरकेअस्नानाः । पहिरिवसनभूपणविधिनानाः किरकेसकल्यूगारिवताना । पितप्रसन्नहितकियोपयाना ॥२॥ मिल्योपुरंजनपुनितेहिधाई।रहेपरस्परदोउलप्टाई ॥ वेठेदोउपरयंकिहआई । भरिहंपोद्रस्परतोउलप्टाई ॥ वेतदेवस्परतिसुखसाने । वीततकाल्लनेकुनिहंजाने ॥ रह्मोनकछुविवेकल्वलेका । भयोनारिवझसदानरेक्षा ॥ ३ ॥ सेजअमोलकनकमणिलाँची।तामेक्केनकरतरित्रा<sup>वी ॥</sup> परिपुरंजनीसुजपरक्रीका । सुललूटतदिनरातिमहीका ॥

दोहा—औरनकछुजानतभयो, मैंकोकहसंसार । सबतेअधिकपुरंजनी, असकियठीकिविचार ॥ ४ ॥ यहिविधितासँगकरतिवहारा।कामिववरागेदिवसअपारा।धीतीतिनकीसकळजमानी।परचोतिन्देआधोछिनजानी औ भयेषुत्रपुतिपुरंजनीके । एकादराञ्चातअतिरायनीके॥६॥भईएकसोदरोकुमारी । जननीजनकजगतयराकारी॥ शीळसुभाउसकळगुणसानी । रूपवतीअतिकोमळवानी ॥७॥ नृपतिपुरंजनपुरंजनीकी । बीतीआयुपआर्धीर्नकी पुनिदुह्तिनवरसोजिवियाही । व्याह्मोपुत्रनवंद्गहिचाही ॥८॥भेइकइकसुरुकेशुद्रशतसुत्र।पूरिरह्मोपंचाळदेश्व

दोहा-पुत्रपात्रमहँपीतिकरि, श्रह्यनवाहिमहीज्ञ । वसत्रभयोतहँमीहवँभि, जैसेकीरकपीज्ञ ॥ १० ॥ प्रभुमारककीन्द्र्योवहुयागा । जैसेव्यापभूषवडभागा ॥ ११ ॥ ऐसेनहनहेपरिवारा । अपनीहितनहिक्वहुँविचारा ॥ प्रभुमारककीन्द्र्योवहण्यान। जोविषद्रनकोद्धस्वरपावन॥ १२॥ चंडवेगगंधवंअधीज्ञा। विज्ञतसाहिभटजाहुपदीशा । तसवपुरीपुरंजनकरी । लूटनलगेवहूँकितवरी ॥ १४॥ ततनीगंधवंतिहँजानो । कोऊस्यामकोद्यसेत्रहिमानो ॥ तसवपुरीपुरंजनकरी । लूटनलगेवहूँकितवरी ॥ १४॥ चेत्रसानागारोकिकियोद्धभूनो ॥ १४॥

देहिन—उरत्तउरत्तजनवयिकगयो, अहिपुरपाठकजोय । तनिहपुरंजनदुष्तितभा, प्रनठरिपुनकहनीया)१५/ .नऔरपुरवंधुनमार्ही । विगरवननवगन्योकछुनार्ही ॥१८॥ काळमुतायकभईसयानी ।अपनेकोपतियागिहनार्वी/ निजपतिरोजनितित्रिधुवनमार्ही।फिरीचट्टॅंफितिळयकोडनार्ही।नामदुर्भगामद्दाअभागित।मरनहीळिकीअ<sup>तिभतुर्गार्ग</sup> दोहा—त्रह्माठोकतेआवतो, महूँरह्मोथकवार । काछमुतासोमोहिनिरिष्ठ, भईतुरतवशमार ॥
दोहा—त्रह्माठोकतेआवतो, महूँरह्मोथकवार । काछमुतासोमोहिनिरिष्ठ, भईतुरतवशमार ॥
भीनामकविक्री। त्रात्ते । त्रात्ते । स्ट्रात्ये । स्ट्रात्ये । त्रात्ते । स्ट्रात्ये ।

पार्चुनसानाराहणात्रियार राष्ट्रा । कर्डुमीहिनिजनारि । यहीपुरुपकोधर्महै, परदुखदेवनिवारि ॥ २६ ॥ काञ्छुताकोछुनिअसवानी।बोल्योयमनविहाँसिछुखमानी२७करिकैमनमेविमलविचारा।साल्योमेपतिलोजातिहारा ॥ तुमहोमहाअमंगल्रुरूपा । वरिहेकोलनरंकअरुपुपा ॥ २८ ॥ तातेलेममसेनमहाई । जाहुजगतमहँरूपछिपाई ॥ छिपिछिपिवरहुसकलजगमाही।मारिमारिवदलहुपतिकाही।।तुमकोजीतिसकीनहिंकोहे।तुम्हरीविवससकलजगहोई॥ तुमहमारिभगिनीह्वैजाहू । जसमम्भाताओजअथाहू॥हमतीनिहुँमि्छिकेसंसारा । जीतवक्षणमहुँल्गीनवारा ॥

दोहा-एकहुकोयहिलोकमें, अहेजितैयाकोने । जबतीनिहुँमिलिचलहिंगे, असकोज्ञरिहैजीन ॥ ३०॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्यवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रोक्कष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिहजूदे वकृतेआनंदाम्बुनियोचतुर्थस्कन्धेप्तप्ताविशस्तरांगः॥ २७॥

#### नारदंखवाच ।

देह्न-भेनामकयमनेइको, छेसॅगसेनविद्यांछ । अरुग्वरकोनिजसंगछे, काछस्रताविकराछ ॥ १ ॥ फिरनरुगीसिगरेजगमार्झी । व्याहिछियोसिगरेजगकार्ही॥९॥करतकरतसवजगमहँफेरा । जायपुरंजनपुरकहँचेरा ॥ सकछसंपदायुतमनहारी । प्रयाकरतपुरीरखवारी ॥ २ ॥ काछस्रताभटयुसिसवधारन । छगपुरंजनपुरीउजारन ॥ पीडितपुरीपुरंजनदेखी । ममताजामिकियेविद्येखी ॥ काछस्रताकोछहिवछभारी । भयोकुरूपनगरछिविद्यारी ॥ हुगोर्दानपुरंजनराजा । करतरह्योजोऐहादराजा ॥ ३ ॥ यमनऔरगँपरववछवाना । हरचोपुरंजनिविभोमहाना॥४॥ भूपहियोद्धिपवछसव्योई । वितयोआउद्धयामितरोई ॥ ५ ॥

दोहा—तबभैभयनजोनन्वर, सोनगरीमहंभाय । भाईकहितहततिहि, दीन्हीपुरीजराय ॥ ११ ॥ जरनळ्योजनगरअन्त्रपातवकुळसहितपुरंजनभूपा।अतिशयतापितभोतिहिकाळा।धुतितियमंत्रीभयेविहाळा १२॥ यमनकाळकन्यागंपर्वा । परचोदोरिपुरंजनसर्वा ॥ अरुपुरपाळकजोअहिरहळ॥ताकोभवनजमनहिरळयळ॥ १२ ॥ सक्यानरसणकरिपुरकाही । भागनदारोजोरपळमाही॥जेसकरमहंपावळळागा॥भागतसुजॅगमहाभयपाये॥ १२ ॥ पुरपाळककादशादेरियहारसकरहो।वकोठअपनेकहानविहिपुरंजनरोवनळाग्ये। १५सुतिविह्मिर्पर्वा स्वार्थे

देहि। साजविभाषनपामस्वा। १६॥अपनोकुमतिविचारि । करनटग्योवहुभाँतिदुस, तासुवियोगनिहारि॥५७॥ जवमजेदांओरहिठोरा । किमिरेहेयहतियुत्तछोरा ॥१८॥ साथानहिविनमोहिसवाई । न्हायानहिविननाहिन्दारा । कोषतमाहिडरतस्वनाटा।मोमहेनेहिकयोअतिवाटा॥मोहिश्रमभयगहिसमुझानि।मोहिविदेशटासिअहिस्स

( 48 )

स्रोमोहिंषिनइतकैसेरहिंहै । केहिविधिदुसहविरहदुखसहिंहे२०नातीपुत्रसहितपरिवारा । किमिपुरंजनीरहीअगारा॥ जिमितरनीसमुद्रमहुँदोई । भिन्नभूयेपुनिएकनहोई ॥ मोहिंविनयहपुरंजनीप्यारी । जरिहेविरहदवानछभारी॥२॥

दोहा—यहिविधिकरतपुरंजनै, बहुविधिज्ञोचिवचार । धरनहेततेहियमनपति, आवतभोवछवार ॥ २२॥ पकरचोयमनपुरंजनकाहीं । द्वुतछेचल्योभोननिजपाहीं ॥ तहाँपुरंजनकेसरदारा । भागतभेकरिहाहाकारा॥२॥ गयोभुजंगहुतुरतपराई । चछीनताकीकछूउपाई ॥ जवगेनृपअरुआहितेहित्यागी। तवजहँकीनगरीतहँछागी॥२॥ वाँधिपुरंजनकहवरजोरी । यमनचछेछेताहिकढोरी ॥ रह्योमुद्धदृद्दकनामअज्ञाता।तेहिसुधिकरततोनहिंदुषपता॥ पेअज्ञान्वज्ञसुधिनहिंकीन्ही । तातयमनताङ्नादीन्ही ॥२५ ॥ जोनपुरंजनमूखपुत्रुमार्।तेसवआयपरग्रुकरधारे॥

दोहा-काटनलागेअंगसन्, भ्रपपुरंजनकैर । करतकुटारमहरानंद्व, समाझेपाँछिलोंनेर ॥ २६ ॥ पुनिजननेशपुरंजनकाही । डारचोअंधकूपयकमाही ॥ परोरद्योतहँवपंहजारा । भूलीसुधिदुखलद्योअपारा॥२॥ पेजमनेसिहिपकरतमाही । सुधिकीन्द्योपुरंजनीकाँही ॥ तातेभूपिवदर्भअगरा । दृहिताभैसुंदरीअपारा ॥ २८॥ तहँमलयध्वजकोजमहिपाला । नाशकशञ्जनञ्जद्विविशाला ॥ वेदर्भीकृत्याहनकाजा । गयोस्वयंवरमहँसोराजा॥ जीतिसकलराजनजस्रकायो । वेदर्भोविनाहिचरल्यायो ॥ २९ ॥ वेदर्भीदुहितायकजाई।जेहितेकृपाकरैयदुगर्ह

दोहा-पुनिभेताकेसातस्रत, द्रविजनरेसिस्यूत् ॥ ३० ॥ एकप्ककेत्हँहोतभे, अरंबुदअरबुद्पूत ॥ जासुवंशपूरितयहथरणी । छहेविभूतिसवैस्रसभरणी ॥३१ ॥ जाकेरहेसातयभाई । तेहिब्याह्योअगस्तिस्रवितिही भयोदद्यान्यस्य । तासुतहभमवाहवण्यतास्य । मध्यप्य वित्तेष्य । तेहिब्याह्योअगस्तिस्य । भयोदद्यान्य । तासुतहभमवाहवण्यतहाँ ही । क्ष्यप्य वित्तेष्य । वित्य वित्तेष्य । वित्य वित्य वित्य । वित्य वित्य वित्य । वित्य वित्य वित्य वित्य । वित्य वित्य वित्य वित्य । वित्य वित्य वित्य वित्य वित्य । वित्य वित्य वित्य वित्य वित्य वित्य । वित्य । वित्य वित्य

दोहा—कंदमूलफल्टलसिल्, भोजनकरिकियनास । करिकल्टेशअतितपिकयो, ध्यावतरमानिनास॥६६। ज्ञीतपामअरुभूँखपियासा।धुखदुखजीत्योकरतप्रयासा॥३०॥ नेमजमादिकियेअतिभारी।जीतेइदिनप्राण्युखा<sup>ती</sup> इरिकोकरतनिरंतरध्याना।खडेवपैशतसरिसपखाना ॥३९॥ तिनकोतनकोतनकनभाना। तवपायोतेआतमज्ञाली स्वप्रसरिससवजगतहिजान।ताकोआपनकवहुनमाने॥४०॥जोनरीतिहरिगुरूवताई।तेहिविधितेजगिदयोपिहाई शे मान्योस्नामीरमानिनासा । अपनेकोजान्योहरिदासा॥४२॥वेदभीमल्यध्वजकेरी । सेवाकरीसप्रीतिघनेरी॥

दोहा—जटिळकेशवळकळवसन, ज्ञतसोक्ष्रशितश्रारीरापतिसमीपशोभितभई, जञ्जशिखिज्वालगंभीर ॥१८४ जादिनगळयव्याचनमारगयञ्ज । हरिष्यावतवेठेतसरहेज॥तेहुदिनगेपतिढिगमहरानीकिरनचरनसेवनसुखसानी॥८५ परस्ततपदतेहिगरमनलाग्यो।तवताकोमनअतिदुखपायो॥विननायकिनिमृगीदुखारीतिसढारचोदुखहगवारीऽ शोचकरनरोवनहुळागो । भापतवचनमहादुखपागी॥४०॥उठहुकंतकिनेळकरणी । चोरनसारसहुयपरणी॥४० यहिविधिकियवहुः हित्र स्वापित स्वापि

दोहा—जरनरुगीजवअगिनिमें, तबयक्विप्रसुजान । आयवचनभाषतभयो, प्रथमसखामतिमान ॥ ५१ ॥ अहोकोत्ततमकोनकुमारी । कोहेयहजेहिशोचहुभारी ॥ जानहुहमहिसखाकीनाहीं । रहीपूर्वजेहिसंगहिमाहीँ ॥ रह्मोसखाहमरेअविद्याता । तुमहिजनातकिनाहिजनाता ॥ मोपदछोडिश्चिममहँआई।विपेठालसाविपुरुवर्धंद्रशे हमतुममानसरोवरवासी । अहोहंसनितआनँद्रगसी ॥ इक्सँगबसेहजारनवर्षा । भरेवित्तमेंअतिशयहर्षा ॥ ४१ तहाँविचरतितयकृतपुरएका । निरुत्याजामेंविभोअनेका॥५५॥पंचअरामद्वारनवर्णो ।

दोहा-पंचहार्टेह्वणिकपट, पाँचैवतपतिहेत । नारीप्रस्कीस्वाधिनी, असभापहिमतिसेत ॥ ५६ ॥ पांचहुर्द्द्वीविषेअरामा । नवाछिद्रनवद्वारख्खामा ॥ अविनश्चनळ्जळकोटातीना । झानेद्रीमनवणिकप्रवीना ॥ करमेद्रीहेतद्वीवजारा । पंचभूतकारणअवतारा ॥ स्वामिनितासुबुद्धिहेनारी । पुरक्षरीरजियपुरुपविवीर्ण बुद्धिविवस्तिनीवन्यपुरा । तेदिपुरवसिभुळतनिजळपा॥५८॥तामेतुमहुबसिकप्यारी॥सिगरीअपनीसुरतिविद्यारी ाहितेदशादुलारी॥५९॥नहिंविद्भेद्वहितातुमप्यारी।नहिंयहतेरोग्जहद्युजाना।नहिंपुरंजनीपतिमतिमाना६० दोहा-ममसिरजितमायामहा, तेहिवशजानहुसर्व । हमतुमदोऊहंसर्हे, जानितज्ञहुसवर्गव ॥ ६१ ॥ हमतुमभिन्नहुएकनिहे, यहविचारमनमाहि । कहिनेकुहीभिन्नता, कविहमअरुतुमकाहि ॥ इमतुमभिन्नहुएकनिहे, यहविचारमनमाहि । कहिनेकुहीभिन्नता, कविहमअरुतुमकाहि ॥ अनंदादिकस्वरुगुण, हमतुममहैजोएक । तेहिबुधजनरुपुवडगुनहि, करिकेविमरुविवेक ॥ ६२॥ जिमरुपुवडअत्रादश्चेमहैं, एकवस्तुहीजोय । रुपुमरुपुवडगुनहि, देखैयकजनसोय ॥ ६२ ॥ यहिविधिसखाअज्ञातजन, आप्योताहिनुझाह । बहुदिनक्षिभ्रतीसुरित, तुरतगईतेहिआइ ॥ ६४ ॥ हम्चीनवरहीतृपति, यहअप्यातमज्ञान । कह्योकथामिसिमेसकरु, यहिप्रयजीतभगवान ॥ ६५ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्सहाराजाधिरन

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवापवेशविश्वनाथासहात्मजासाद्धश्रीमहाराजापि राजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरघुराजींसहज् देवकृतेआनंदाम्बुनिषोचतुर्थस्कंधेअष्टविशस्तरंगः॥ २८॥

दोहा-सुनिनारदमुनिकेवचन, कथालल्तिविज्ञान । नृपप्रचीनवरहीवहुर्गर, वोल्योमुदितमहान ॥ प्राचीनवर्हिस्ताच ।

दोहा-भर्छाभांतिमुनिवचनतुव, परेमोहिनहिजानि । बुधजानेबुधकेवचन, गुनैनकर्मछोभानि ॥ १ ॥ मुनिभूपतिकेवचनअस, तहँनारदमुनिराय । विस्तरतेसबकरतभे, कथाप्रसंगबुझाय ॥

नारदउवाच।

पुरुपपुरंजनजीविहजानों । ताकोंमेंबहुभाँतिवसानों ॥ यकद्वेत्रयचीचरणदिवारे । औरहुविषुठचरणकर्दैधारे ॥ ऐसेजेझरीरजमाहीं । तेईतासुपुरुटसतसदाहीं ॥ तिनकोनिजकर्मनिवझपाव । यातेवदपुरंजनगाव ॥ २ ॥ परमातमाससाअविज्ञाते । अंहजीवकोजगविख्याते ॥ नामित्रयाणनतेहरिकाहीं । अनुगुणादितेजानतनाहीं ॥ सोजियभुमतझरीरअनेकू । तद्दांनहींसुसपावतेनकू । जबमानुपञ्चरीरकोपाव । तबसुससरसमानिजगभाषे ॥३॥

देौहा-अरुपुरंजनीयुद्धिंदै, जेहिसंबंधहिजीव । अहंकारममकारते, संयुत्तहोत्तंजतीव ॥ ४ ॥ ताहियुद्धिकोषाइसँयोगे । इंद्रिनविषेभोगजियभोगे॥५॥ ज्ञानकमंद्द्रीद्शजेहें । तेर्मुखापुरंजनिकेहें ॥ इंद्रिनकीजेयुत्तिपनेरी । तेर्रताकीससीनिवेरी ॥ प्राणअपानसमानउदाना । व्यानपंचतिषिकानोपाना ॥ सोर्रसपपंचसुसकोहे । पुररसामरहत्वनोहे ॥ ६॥ सेन्युद्धिकीइद्रिनकीतति । तिनस्वकोपिशेषिदेमनपित ॥ शब्दसप्शेष्ट्यसमंगपा । यहजापंचिष्रपसनवंपा ॥ सोर्श्याटनामकोदेशा । भाषनअर्देवदुर्मनिशेशा ॥ ७ ॥

दोहा-हगमुसनासाकर्णगुद्, लिगनवीपरद्वार । तिनमेहगनामाकरण, यक्यउद्वेदवार ॥ इंद्रीजेतिनद्वारनमाही । तिनकसंगह्नसपदिसदाही ॥ तिनतिनइदिनदिपैभोगको । तिनतिनद्वारनद्वेअगोगको ॥ जीवसोहशादिरसुसमानी । निकसतअद्देकदतसुनिज्ञानी ॥ ८ ॥ हगनासिकावदनपेपाँचा । पूखद्खानादिसाँचा ॥ दक्षिणकर्णदक्षिणकेद्वारा । उत्तरकर्णेउत्तरकोदारा ॥ ९ ॥ द्विश्रऑस्मुद्वयद्युगनाही । पश्चिमकोदुखानासाँहै ॥ दक्षिणक्याआविसुंसद्वारा । नामसद्योनवामहगवाग ॥ ससाचसुद्वद्विताय । क्यद्दाउनिदानमनाय ॥ १० ॥

दोदा-दक्षिणनासाधिदसो, द्वारनाटिनीनाम । नटिनीनामकदारत्यी, छिद्नामिकानाम ॥ तेर्देद्वारनसोसदा, प्राणेदीटैनेद्य । मुँपतचर्मुगंपनोद, वेदीनीरभदेद्य ॥

) पुरकोष्ठरूपमर्पेद्रशाजो । नामेंनाकजीररतनाजो ॥ पेदोडर्झोकगानंगरुदि ॥१२॥ अपनोदननस्पर्गादेगदि ॥ ﴿ अग्ररूपजोनिनिपेदसदे । करतनहाँकादुनप्रदेसरे ॥ कोतोर्टिनोजरिनोर्दिको । अरुनोजनद्रोद्धरतिनेतो ॥ ﴿ दक्षिणकपंषितरहजानो । उत्तरकपेद्देनहुमानो ॥ १२ ॥ श्रृत्तानिज्ञनुझाखबोअदर्दे । मोदंत्रारुद्धअतिकदर्दे ॥

तिहियेममसोगे । करेओर्ऑरकोडभूगि ॥ कियकम्यागादिकजेई । नाजभयेतुरतिहइतेतई ॥ दोहा–तवपावतेकेहिभाँतिफल, यहाँवड़ीसंदेह । सोश्रममटहुसकलमुनि, कस्मिपरअतिनेह ॥ ५९॥ भूपतिकेवचनमुनीझा । वोलेवचनमुनोअवनीझा ॥

प्रधानजोहिंगज्ञरीस् । करतकर्मजातेमतिषीस ॥ हिंगज्ञरीरनज्ञत्नहिंसोई, ताकोदुषसुखभोगहहोहे ॥६०॥ न्या प्याप्त्रप्तार्थः । प्राप्ति मिसपनेयह्देहविहाइ।भोगतदुखसुखअनतहिजाइ॥६१॥हमहमार्जाजामन्त्रावे।सोसोपरलोकडमहँपाव ॥६३॥ निकनिकरणीजगकरई । पूत्रपुण्यत्सि्छिखिपरई ॥ अतु चित्तकर्मकर्ष्जीप्रानी । तेहिष्र्र्वपापीअनुमानी ॥ <u>६३॥</u> निकीकरणीजगकरई । पूत्रपुण्यत्सि्छिखिपरई ॥ अतु चित्तकर्मकर्ष्जीप्रानी । तेहिष्र्र्वपापीअनुमानी ॥ <u>६३॥</u> ाननकरत्तानकरत्त । द्रार्थः न्याप्यास्य । ज्युष्टानस्य वत्त्वात्त्राचारमानाः । सावद्रस्य नामान्युनाः॥ । पर्यास् बीदुर्खानिर्घनघनवाना । पूरवकमहिद्देतप्रमाना ॥ जोर्नाहसुन्योनदेख्योकवर्द्द्रः । सोजअवतमनमहँअर्द्द्रः ॥

सिवपूर्वकर्मप्रभाऊ ॥ यहजानहुवरहीतृपराऊ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६० ॥ र्राज्यान पार्च । पुरुषा पुरुष्ट । पुरुष दोह्य स्वप्रभूतंत्रवृत्वविष्परं, सहिचित्तविकारं । रोगविव्जनिमिट्गनमं, द्वय्जाशिपरंनिहार ॥ ६८॥

नास रामा प्राप्ता कार्या के प्रतिस्था के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्व जोमनयुदुपतिपदलगिजाई । पूर्वक्रमतेहिसकलदेखाई।पिकरिस्केनकळू विकास्।जिमिझाझिमधिनसहुआँ प्रयास्थ रहतुजवैद्यगिर्हिगशुरीरा । तवत्रिमेममहेमितिधीरा। ७० ।जोसपुतिअरुमूळेहुमाही।अरुजविम्नम्त्रीत्रणाही इस्तुजवैद्यगिर्हिगशुरीरा । तवत्रिमेममहेमितिधीरा। ७० ।जोसपुतिअरुमूळेहुमाही।अरुजविम्नम्त्रीत्रलाही प्राचना राज्यान्य स्थान विश्व हुर्चेद्रनहिंद्रस्ते ॥ ७२ ॥ यद्पिननितम्रतथनकुठदास । तद्यपितेदुर्वेद्रनहिंद्रस्ते ॥ ७२ ॥ यद्पिननितम्रतथनकुठदास । तद्यपितेदुर्वेद्रनहिंद्रस्ते ॥ ७२ ॥ यद्पिननितम्रतथनकुठदास । तद्यपितेदुर्वेद्रनहिंद्रस्ते ॥ र्वाराम्स्यास्य । न्याञ्चार नद्राप्तरस्य ॥ २२ ॥ नद्रान्यान्य । तिमिजानिजगदीशके, यहसंसारिविठाय ॥ ७३ ॥ दोहा-जिमिसोवतआरिदेतदुख, जागेसविमिटिजाय । तिमिजानिजगदीशके, यहसंसारिविठाय ॥ ७३ ॥

द्शहंद्रीअरुपंचहुमाना । मनअरुडुब्रिडभेमृतिवाना ॥ यसब्रह्मित्रिंगशरीरा । यहिजीविहेजानहुमितिर्याः ॥ रसप्तरार्थं न्युन्त । न्यानार्थं व्यवस्थाने ॥ ७४ ॥ यहीं छिगतनते यह जीवा । धरतत जततन युठ्अतीवा ॥ यकवहूँ नहिंदे भगवाने । ऐसी चारिंदू वेदवसाने ॥ ७४ ॥ यहीं छिगतनते यह जीवा । धरतत जततन युठ्अतीवा ॥ दुत्तसुत्त्रभाकभीतितहितरे।पावतहेयहजीवयनरे॥७६ ॥तन्तजत्हुभरज्यितनमाही । मुम्तात्यागतकेतेहुनाही । र्वे अर्था स्थापनार्थियः मञ्जूष्यस्थात् । त्राप्तात् । ज्ञूष्टिकात् विभावत् । ज्ञूष्टिकात् विभावत् । त्राप्तात् । ज्ञूष्टिकात् विभावत् । त्राप्तात् । त्रापत्तात् । त्रापत्तात् । त्रापत्तात् । त्रापत्तात् । त्रापत्तात् । त्राप

पाय अविद्याकरसंवेषा । वारहिवारलहत्तजियवंषा ॥७८॥ तोनअविद्यानाञ्चहत्तु । भजहुसकलविधिरमानिकेतु॥ पायअविद्याकरसंवेषा । वारहिवारलहत्तजियवंषा ॥७८॥ तोनअविद्यानाञ्चहत्तु । भजहुसकलविधिरमानिकेतु॥ जगउत्पतिपालनसंहारा । च्यापकहरितेकरहुविचारा ॥ ७९ ॥

यहिविधितृपसोतहँ मुनिराई। ईश्वनीशहकीगतिगाई॥ यहुसराहिवरही प्राचीने। मुनिगेसिद्ध छोक मुखर्भाने॥ ८०॥ त्रारम् । १८ त्राप्तपुरम् । त्रारम् वर्षाम् । वर्षाम् । त्राप्तपुरम् । त्रापतपुरम् । त्रापतपुरम्

दोहा-भक्तिरीतिसवभाँतिकरि, प्रममगनमितवान । यहतनतिकृक्छकालमें, हरिपुरिक्योपयोन ॥ ८२॥ त्र राज्याः । राज्याः अन्याद्यः राज्यायाः अस्यायाः । तहँप्कात्रमनकरितजिसंगा । राग्योगोविद्वरणस्तरंगा ॥ मुनिवरनितअध्यात्मयहः, ज्ञानग्रुप्तजोकोहः । मुनेसुनावैप्रीतियुत्तः, ताहिज्ञानहदिहोहः ॥ ८३ ॥ ानछा नगरपुरः निवस्य छाननरपरागलपानालाध्छानछानपुरुष्धतः धाननत्रपत्थानात्त्रप्रह्मा । ८५॥ यहअध्यातमञ्जानवर, विदुरहमहुँसुनिलीन । तेहिप्रभावदुहुँलोकक, स्वसंश्यतजिदीन ॥ ८५॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्यवेदाशीविद्दवनाथसिंहात्मजसिद्धिशीमहाराजा-्रिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरखराजसिंहत्र देवकृते आनंदाम्बुनियो चतुर्थस्कंषे एकोन्जिंशस्तरंगः॥ २९॥

दोहा-यहसुनिकेबोलेविड्र, सुगलकंजकरजोरि । सुननकथाभगवानकी, मित्रासुतहिनिहोरि ॥ ः

#### विदुर उवाच।

्रीत् े ुः । मोसोतुममुनिनाथउचारा ॥ तेकरिरुद्रगीतकोगाना । कौनिसिद्धिपायेमतिमाना ॥ १ ॥ े ो तहरिकोद्दोकरअतिप्यारे ॥ सोशिनकोकरिदरदाप्रचेता।वसियहिळोककियोकहनेता॥२॥ 📆 📜 📜 ो मित्रासुतगाथासवगाये ॥

#### मैत्रेय उवाच ।

िरसः के बिससुद्रमहँपरमसचेता ॥ रुद्रगीतमुखजपततहाँही । तोपतभयेरमापतिकाँही ॥३॥ . ेोप्पनवर्षन्त्रास्। खड्रेरहेजलमध्यकुमारा ॥

दोहा-तेहिक्षणतहँप्रगटतभये, श्रीहरिपुरुपपुरान । निजदुतिसोनृपसुतनको, नाज्ञातज्ञोकमहान ॥ ४ ॥ छंद मनोहरा-प्रभगरुडसवारेभासपसारेजिमियनकोरेगिरिसोहै। जनमनमोहै॥

पटपोत्र छामामनअभिरामादिशितमधामाछवियोहै । दासनछोहै ॥ ५ ॥ अतिगोलकपोलाकुंडललोलालसहिभतोलाभरूणोहै । हमधुनुमेहि ॥ स्रसिद्धअपरिसंगसिधारेसुयज्ञाउचारेसुखजोहै । सुखअवरोहै ॥ वसुआयुधभासीदुवनविनाशीकीटप्रकाशीशिरराजे । दिनकरलाजे ॥ ६ ॥ उरमहँवनमालाहारविज्ञालारमारसालाउरश्राजे । सबसुखसाजे ॥ करुणाकेसागरसवयुणआगरस्यशाउजागरक्षितिछाजे । जनस्रखकाजे ॥ असरमानिकेतानिरिखप्रचेतालहिस्स्वसेताससमाजे । धनिभेआजे ॥

दोहा-तिनपरकरुणाकरतहां, करुणामहापुसारि । बोलेघनरुवसमवचन, आपनदासविचारि ॥ ७ ॥

#### भगवानउवाच ।

नपक्रमारमाँगहुवरदाना । इमप्रसन्नतुमपरमतिवाना ॥ परमअनुपमप्रीतितितहारी । मेंअपनेमहँखियोविचारी ॥ सवभातनसमानदेथमा।िकयोउदिपमिपञ्चिपकर्मा ॥८ ॥ साँझप्रातजोजनतुमकार्ही।सुमिरणकरेसप्रातिसद्धीं॥ बढेतासभातनमहँमाती । प्राणिनसोनकरैअनरीती ॥ ९ ॥ रुद्रगीतपठिसाँझसरेरे । जोमोहिंच्यावतप्रेमचनरे ॥ ताकोमनवांछितमदिहुँ । युतअज्ञानकुमतिहरिछेहुँ ॥ होइताहिममचरणप्रतीती । बाँदेसुमतिसंतपद्रपीती ॥ १०॥

दोहा-पितुनिदेशपरिज्ञीशर्मे, तुमतपिकययुतहर्ष । तातेतुम्हरोजगतमें, यश्हेंहेंडतकर्ष ॥ ११ ॥ द्वेंडेतिहरेएकछमारा । सोविरंचिसमग्रुणनिअगारा ॥ पूरीत्रिभुवनतेहिसंताना । औरहुवचनसुनहुमतिवाना ॥१२॥ कंडुकरतेंहवनतपभारी । करनविधनतेहिशकविचारी ॥ प्रमलोचाअपसरापटाई । कंडुसंगनिवसीसोआई ॥ बाकजनमीएककुमारी । गर्डस्वर्गतेहितरुमहँडारी॥ ताकोवृक्षय्रहणकरिटीने॥१३॥शाशिट्रास्थितदयारसर्भाने॥ अंगुळितनितिसुपादायिनीतिहिसुसुडार्गेडुखविहायिनी॥तरुकीसुतासुपाकारपाना।टह्योमोद्तिहिकाटमहाना १४

दोहा-तुमहिस्राधिवरचुनहिते, दीन्द्वोपितानिदेश् । तातुकन्याव्याहिके, विषयीनजिहनिवेश् ॥ १५ ॥ दशहुजाइह्रेंद्रपतिताके । रहिद्द्रोतिहछविमहँसबछिके ॥ सोकरिहेसबमहँसमप्रीती । कबहूकरिहेनहिअनरीती ॥ पराहुन्। तुमकोकछुकदोपनाँह्ङागी।हुँहसूबज्गमहुँबङभागा॥१६॥नुमसबद्दिव्यहजारनवर्षा।भूमिभागभागद्वयतहर्षा॥१०॥ अपनेपरमकुपाविचारो । भृक्तिमोरिग्नितहोडस्पारो ॥ छोडिनस्कतम् नगृदुस्पामा।अंतकाटण्डोममधामा ॥ १८॥ अपनारत्यः ॥ । जेजनसदागृहडुमहरह्ह् । मरीकथारेन्दिनुकह्ही ॥ गृहन्येपन्तिनकोर्नाह्ह्याः । तेहिसचननानहिसपकोरं ॥ १९॥

दोहा-जेजनमेरोसर्वदा, धरेहियेमहॅथ्यान् । तेहर्पतशोचतनहीं, मोहतनहिमतिवान ॥ २०॥

#### मेंत्रेय उवाच ।

दोहा-ऐसेसुनिहाँकेवचन, टहिसुद्परमञ्चेत । गद्गदगरजोरेकरन, बेल्सिमतिनिकेत ॥ २५ ॥

# · आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

# गनेनमञ्जूनः।

| 111111111111111111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| छंद-जयज्ञोकनासनगणविभासननामतुवअवष्वंस। मनवचनपररवुवंज्ञाअरुयदुवंज्ञाकेअवतंस ॥ २२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जयशुद्धशांतसरूपनित्यअहेतुकरूणउदार । जयसजनपाटनहरनजगधारनअमितअवतार ॥ २३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यदुर्वेञ्चर्यद्ननंदनंदनदुष्टदंदननाथ । अज्ञानखंडनधरिणमंडनहरनभवदुखगाथ ॥ २८ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| जयकंजपदंजयकंजकरजयकंजहगमुखकंज । जयकंजनाभमुआभजयजयकंजमालामंज ॥ २५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जयकंजकेसरसरिसपटसवभूतअंतरयामि । जयजगतसाक्षीदीनपक्षीपापहरवहुनामि ॥ २६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सबदुखविदारनरूपआपनदियोहमहिदेखाय २०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| हेभद्रदायकभुवननायकप्रभुहिऐसहियोग । 🔆 📈 💮 💮 💮 💮 👭 🕬 ॥ २८ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अस्मरणकीन्हेतुवचरणनहिंरहताहियअज्ञान । सवउरवसहुजानहुमनोरथकरहिकोनवसान ॥ २९ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तुवक्रुपाचाहतहमरहेसोल्रहीआजअपार । तुमहींअहोयकमोक्षदायकदयापारावार ॥ ३० ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| जेवरअनंतिनजगतमेंतिनतुमहिंचखञ्जनहार । तातेअनंतकहावतेअसकरहिंसुकविविचार ॥ ३१ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| जिमिभागवंशकहुँपारिजातकपुहुपमञ्जकरपाइ । नहिंचहतदूजोपुहुपरस्रतेहिमाहँरहतअघाइ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तिमिरावरोपद्कमऌलहित्रह्माद्विदितजोइ । वरदानकाहममांगहीनिहिपरतदूसरजोइ॥ ३२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अवदेहुयहवरदानहमकोक्चपाकरिभगवान् । तुवपदपदुमरसपानपरिहरिचहैनहिंकछुआन् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रभुविवश्मायारावरीहमभ्रमेंजेहिजेहियोनि । तहँतहँठहैसतसंगसंततस्ववश्विचेरेछोनि ॥ ३३ <sup>॥</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दोहा-स्वर्गऔरअपवर्गसुख, एकओरघरिदोइ । संतसंगळवमात्रकी, तऊनसमताहोहु ॥ ३९ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| संतसंगमहैवारहिवारा । कृष्णकथास्रानिवोस्खसारा ॥ संतसंगतृष्णानहिं आवे । संतसंगकोहुवेरन्भावे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| सेतसंगमहुँभयनहिहोई । संतसंगमेंभ्रमनहिंकोई ॥ संतसंगमहुँदुखनहिआवे । संतसंगतुबनगरपठावे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| संततंगमहँनहिंसंसारा । संतसंगमहँविमछविचारा ॥ संतसंगअनुपमआनंदा । संतसंगतेविमछतगोविदा ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| संतसंगदुर्ङभकछुनाई। । संत्संगुदुर्ङ्भजगमाई। ॥ संतसंग्कहँसुरङङचाई। । संतसंगविनजनमपृथाई। ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| दोहा—जोपावनहरिकोचंहै, तोयहसरठउपाय ॥ करैअविज्ञसत्तसंगजन, कारजकोटिविहाय ॥ ३५ 🎚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| संस्थान के मान होते हैं है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Harristancia con a committee a service and a committee of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| आपदासभंकरकरसंगा । हमहिभयोक्षणमात्रअभंगा ॥ तेहियभाव्तवदर्शनपाये । विनयपाससंसारनशाय ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| रोगरूपयहभवसुखपाती । ताकेवेद्यआपसवभाँती ॥३८॥ जोहमवेदपञ्चोप्रभुचारो । कियोग्ररुनकोवहस्त <sup>वहार</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| दोहा-विप्रनकीसेवाकरी, वृद्धनकोस्तमान ॥ अरुसाधुनमेंप्रीतिकरि, सवकोग्रनेसमान ॥ ३९ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| अरुजोक्षियोसिटळतपभारी । भयेनपननहकेरअहारी॥इनसवकोफळयहहममाँगें । सद्।आपचरणनअत्रात्मी।?<br>सन्दर्भगानीकारमञ्जा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| THE HUMAN SHAPE IN THE SHAPE S |

जयसमञ्जद्धपुरुषपरस्वामी । वाखदवहतुनाहवनाना ॥ शुक्षतत्वर्गपन्यनापात्र्वंपत्र मैत्रेय उवाच।

यहिविध्अस्तुतिकर्षप्रचेता।ह्रेप्रसन्नतवरमानिकेता॥कहचोळहोतुमभक्तिहमारी।असकहिगेप्रसुसदनिर्मारी अ

दोहा-तहांत्रचेतासिट्टते, आञुहिवाहिरआय । तस्तेपूरितपुतुमिटलि, कोपितभयेवनाय ॥ मानदुष्टुअतस्यगृतस्गणद्व।तिनदिनस्वनकीन्द्रमन्दृश्वविनतस्पर्णिकस्नतिदिकाल।निजनिजमुस्तेप्र<sup>म्ति</sup> कोपप्रचेतनकर्विपिदेस्तो।विनतरूपराणिकरतअसलेस्तो॥आइपचेतनकहचोचुझाई ॥४६॥ वाकीवृक्षनिद्यो<sup>द्यो</sup> पुनिवृक्षनसाँकदें मुक्तचारी दिदुप्रचेतनव्याहिकुमारी ॥५०॥ तत्रतरमुक्ताप्रचेतनव्याही । भयप्रचेताप्रमहर्णी

दोहा—क्षत्रिवंशमेंहोतभो, पुत्रमचेतनकर ॥ २८॥ चाक्षुपमन्वंतरिहमें, रच्योजोप्रजनयमेर ॥ २८॥ चाक्षुपमन्वंतरिहमें, रच्योजोप्रजनयमेर ॥ २८॥ चाक्षुपमन्वंतरिहमें, रच्योजोप्रजनयमेर ॥ २९॥ चहुदेवनकेतेजको, कियोपराभवजीन । करीदक्षताताहिते, दक्षनामरुहतोन ॥ ५०॥ सोइप्रचेतनपुत्रको, सृष्टिरचनकेहेत । तिरुककियोकरतारतहँ, भयोसुबुद्धिनिकेत ॥ ५९॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्धवेशविश्वनार्थीसहारमजसिद्धश्रीमहाराजा-विराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रक्रपापात्राधिकारिरयुराज सिहजुदेवकृतेआनंदाम्युनियोचतुर्थस्केयेविश्वस्तरांगः॥ ३०॥

#### श्रीमैत्रेय उवाच ।

दोहा-दक्षसुज्योजनबहुपजन, सकळप्रचेतादेखि । भगवतभापितज्ञानगिंह, सवजगतुच्छपरेखि ॥ २० े ॥ १॥-सवपश्चिमकार्हो।निवसेसागरकेतटमार्हो॥जहाँप्रथमजाजिष्ठसुनिरार्हे।तपकीसकलिसिद्धितापार्हे॥२॥ ११४ - १९४ - १९४ - १० ितिदिनहरि , १० शहंद्रीजीतिप्राणपुनिजीते।आसनजितविपयिनसुसरीते। सप्त्रसमहँमनहिल्णाये । यहिविधितहँकछुकालविताये॥तहँआयेनारदमुनिनाथा।जेहिनावहिसुरअसुरहुमाया॥३॥ तिनहिनिरिससवल्डेप्रचेत् । वंदनपूजनिकयमितसेतु ॥ जववैठेनारदसुनिरार्हे । कहेप्रचेतातवसुखपाई ॥ २ ॥

प्रचेतस ऊचुः।

दोद्दा—आञ्चल्रहेमुनिदरसतुव, पनिपनिभागहमारि । तुविवचरनजनअभवहित, जैसेसदातमारि ॥ ५ ॥ इमहिजोकहचोञ्चेमुगिरिपारी।सोहमग्रहचिससकलविसारी॥६॥मुनिसोपुनिअवहमहिञ्जझाई।तत्त्वज्ञानसवदेहुवताई जातेहमदुस्तरभवसागर । सहजहिज्तराहेंहेग्रुनआगर ॥ ७ ॥

#### मैत्रेय उवाच ।

यहिषिषिष्ठनतप्रचेतनवानी।नारद्षुनिअतिआँनदमानी ॥ जानिसंततिनकोमनमाही । बोळवचनप्रचेतनपाहीं॥८॥ नार्द उवाच ।

त्तीनजन्मश्रुतिसुफ्छगनाने । जोयदुपतिचरणन्धितछाने ॥ सफ्छकमंहेजगमहँसोई । जोयदुनंदनकेहितहोई ॥

सफलतोनआयुपावखानी । वीतेभजतजोशारँगपानी ॥

दोहा—सोइमनदेवोक्टप्णपद, छोडिअनतनहिजाय । वचनसफटसोईसदा, निनर्भेनसयदुराय ॥ ९ ॥ कहाभयोवडेकुरुभयः । नेहरिचरणहिशिरनयः ॥ कहाभयोवतवंधहुपायो । नोहरिचरणिचत्तनिहित्यायो ॥ कहाभयोवडुयज्ञनकि । नोनिहिकृष्णप्रेमरसभीने ॥ कहाभयोवडुवेदनपिटके । भन्यानयदुपतिनाष्ट्रकिटके ॥ कहाभयोवहुयज्ञनकि । नेहरिप्रेमपयोधिनन्हाये ॥१० ॥ कहाभयोवडुसनेपुराना । नोसवतिननभनेभगवाना ॥ कहाभयोतपिक्षयेकदोरा । नोहिप्रेमपयोविनदिकहोरा ॥ कहाभयोवहुवचनवसान । हरिचरिक्रनोद्धितार्निमाने ॥

दोहा—सबइंद्रिनकेरिक्कै, कहाकियोजनसेहि । जोयदुपतिजससुनतश्चिते, दुर्छसिदियोगाँदरोह ॥ ४ कहाभयोतीसणबुधिपाये । जामेकृष्णचंद्रनहिभाये ॥ कहाभयोजेभीवरुवाना । जोहरितीस्पक्षियनपथाना ॥ कहाभयोसुंद्रकरपाये । जोनसंतसेवनमहंआये ॥ ९९ ॥ कहाभयोर्छिदयोगविरागा । जोनभयोद्दरिपदअनुरागा॥ कहाभयोसीरिवदुद्धाना । जोनकृष्णकीकथाङोभाना ॥ कहाभयोजेभीसंन्यासी । जोनभग्योद्रनवपूरिस्तासी ॥ ४ कहाभयोतियाअभ्यासा । जोनकृष्णकीकथाङोभाना ॥ कहाभयोक्षेत्रस्यदुपाये । जोहरिसेवनसुस्रनहिद्याये ॥ दोहा—चहुम्गरुरुहिक्सभयो, कहाभयोसुष्रपाय । जोजान्योपदुनाथनिह, तासुबृथासग्रयाय ॥ ९२ ॥

र्युर्गराज्यक्तानाः । त्यारं गर्या । वार्यानाः वायुर्गापनाः वायुर्गास्त्रआयः॥ १२ प्रातिकरवहरित्ररणम्, सत्रमंगठकाम् । सत्रभृतनंवतन्यकर, हेम्भुननअनुकृष्ट ॥ १३ ॥ जिमिसांचेतरुमृष्टके, शासासवहरिलायः। तिमिप्रतयदुनायके, पृतिसकटसुरनायः॥

(84)

# आनन्दाम्बुनिधि।

जिमिमुखसोभो निक्षे, होतसक्छअँगपुष्ट् । तिमियदुप्तिकीभ्किते, होतदेवस्वतुष्ट ॥ १८॥ जिमिरावितप्रगटेवहुनीरा। छीनहोततिहिमहँमतिथीरा ॥ जिमिषटादिप्रगटहिमहितेरे । छीनहोहितिहिमहब्बेरे॥ (998) तिमिद्दरितनतेयहसँसार।।प्रगटतमिठतरहतबहुवारा १५ जिमिदूसेनहिरविहिप्रकाञ्चा।तिमिमायागुणसमानिवाता। त्यापरार्थः व्यवस्थान्यः । तिनकेद्षिणिय्दिनहिंछागे ॥ तिमित्रकृतिहुदृरिसत्तापाई । औरनमहितुदृनहिंगाई॥ जिमिर्दृत्रीक्ष्यिवरुरुहिजागे । तिनकेद्षिणिय्दिनहिंछागे ॥ तिमित्रकृतिहुदृरिसत्तापाई । औरनमहितुदृनहिंगाई॥ अहंकारकृतभृद्अपारा।श्रीहरिभजतहोतजरिछारा॥१६॥जिमिनभगहँघनतमहुप्रकाञ्चा।कहुँमगरतकहुँहैतिवाणा॥

द्रोहा-पेजकाशमनहिंडगत, तिनकोतनकविकार। तसेत्रेगुणईश्रमहँ, क्रतनहींसचार॥ १७॥

रहितअधिकसमहैभगवाना । सवथठव्यापकपुरुपप्रधाना ॥ उतपतिठयपाठनक्कता।निजप्रभावदासनदुबह्ता॥ रसेप्रमुहें श्रीयदुराई। तिनकोभजदुभूपचितलाई ॥ १८॥ सबभूतनपरदयापसारे । यथालाभर्ततोपहिषारे ॥ राज्ञुरु राज्ञुराहर । ।। राज्ञान् राङ्का पराज्यह ॥ ४० ॥ सम्बर्धान तर्पमा ।। प्रवास्थान स्थान । स्थान ।। प्रवास्थान ।। प्यास्थान ।। प्रवास्थान ।। प्रव जोकामनादियोसवत्यागी । भयोअनन्यकृष्णअनुसागी ॥ तास्रुनेहगुणवृधेसुरारी । तेहिउरनिवसहिआस्रुप्तिगा॥

होहा-कवहुनताकोषुनित्जत्, गनतनतेहिअपगुष । सुरदुरुभनिजप्रेमदे, पुज्वतमन्कीसाष् ॥ २०॥ स॰-पिट्टिकेवहुआस्त्रघमंडभरेहिरिकेयशकाननमेंनसुनै । किर्सितनकोस्रस्तेअतिनिकोरपद्तर्भे रचुराजकहैतिनकोनित्हीहरिआपनीविरिविद्रोपिगुनै । जनतेमरिभौगिकनकमहासरसूकरक्रकाहीतर्जी

दोहा-धनकुल्विद्याक्रमंको, जिन्केअतिअभिमान्। तिनकोषूजनलेत्नहि, कवहुँकुपानिधान्॥ २१॥ स॰-ज्ञेज्ञमहेराप्रजेज्ञात्वराज्ञात्वराज्ञात्वराज्ञात्वराज्ञात्वराज्ञात्वराज्ञात्वराज्ञात्वराज्ञात्वराज्ञात्वराज स॰-ज्ञेज्ञमहेराप्रजेज्ञात्वरोज्ञानदासनतेजिनकोआतिप्यारे । भक्तनकाजलग्रेयदुराज्रसातनहूतनकोनिहारे

कोसमतीअसहैजगमेरखराजप्रभुकोसुभूष्विचारे।जोनभजेअसनाथिहप्रीतिसोकालसमैजगजालिसो॥

दोहा – यहिविधिनारदहरिकथा, भूपतिस्रुतनसुनाइ । त्रह्मछोककोगवनिक्य, बीनाविमछवजाइ ॥ २३॥ नारदमुखतेहरियञ्चानान् । सुनतमुचेतापरमुमुहावन् ॥ हरिपदध्यावतहरिरसभीने।हरिपुरकोपयानपुतकोतिश्री सम्बद्धावतहरियञ्चापान् । सुनतमुचेतापरमुमुहावन् ॥ हरिपदध्यावतहरिरसभीने।हरिपुरकोपयानपुतकोतिश्री सम्बद्धावतहोतिन्द्रमञ्चान् । स्वित्रमञ्जानिकार्यक्ष यहजोपूळ्योविदुरसुजाना । सामेंसिगरोकियोवलाना॥नारदअहप्रचेतसंवादा । हरिचरित्रदायकअहळादा॥२५॥ यहजोपूळ्योविदुरसुजाना । सामेंसिगरोकियोवलाना॥नारदअहप्रचेतसंवादा । हरिचरित्रदायकअहळादा॥२५॥

यहजत्तानपादकरवंसा । महाराजमेंकियोप्रसंसा ॥ अवसुजुवंशिषयत्रतकरो ॥२६॥ जेहिदियनारदज्ञानघनेरो ॥ पुनिकिद्भूमिभोगभूपाला । देइमुतनकहराजविज्ञाला। क्षेत्रसम्बद्धनसपग्रधारासिसदमुनहुसहित्विस्तार्र्शं पुनिकिद्भूमिभोगभूपाला । देइमुतनकहराजविज्ञाला।किरियरमपदनसपग्रधारासिसदमुनहुसहित्विस्तार्र्शं

दोहा-मित्रासुततेहरिकथा, सुनिसत्तामतियान । पुरुकिततनगदगदगरो, बाह्बोप्रमुमहान॥ ्रास्त्रा स्थानसम्बद्धाः अस्ति । । पुर्वाकततम्बद्धम्यस्य बङ्घाप्रममहान् ॥ शिरसोकियमुनिपतिहित्रणामा।ध्यावतरूपकृष्णपूनस्यामार्थजोस्यिगुरुकरअतिहिनिद्दोरी।भार्ताभित्रप्रतिसर्वेशे

ानुष्य जना प्र । करुणाकरकरिकृपामहाई । हरिचरित्रमोहिदियोसुनाई ॥ दियलगाइभवसागरपारा।ढारीश्रवणसुधाकीभारा॥२९॥

स्थन ०५। प । अस्य ०५। प । अस्य ०५। प । अस्य ०५। प्रतिस्थिति । अध्यानिकालिकारी । अध्यानिकारी । अध्यानिका यद्वहिभक्तनराजनकरो । चरितिनिचित्रपवित्रयोगानागत्त्रपात्यापार्थात्यापार्थात्यापार्थात्यायाः । सुनेजोप्रीतिसहितनुपत्या स्टिहिभक्तनराजनकरो । चरितिनिचित्रपवित्रयोगो ॥ मित्रोसुतमस्वरणतगाथा । सुनेजोप्रीतिसहितनुपत्रा दोहा-ताकीआयुप्यनसुयज्ञ, विभववदत्तज्ञमाहि । अंतकाठजनत्यागिक, गवनतहरिपुरकाहि ॥ ३१॥ टिजिलिधिसारिपंजनसम्म

दिशिनिधिशशिसंगतसुभग, ऊनंअशितकवियार । यहचतुर्थऽस्कृषभी, एकाद्शीप्रचार ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महारानाधिरानवान्यवेदाश्रीमहारानविद्वनार्थासुद्वात्मनसिद्धिश्रीमहा

राजाधिराज्ञश्रीमहाराजाश्रीराजायुक्तादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराज सिद्दत्वकृतआनंदास्युतिषाचतुर्थस्ययम्कात्रशस्तरंगः॥३१॥

इति चतुर्वस्कंधः ।

पंचागग्रहं ध



#### श्रीगणेशाय नमः ।

# अथ श्रीमद्भागवत--आनन्दाम्युनिधि ।

#### पंचमस्कंधप्रारंभः।

सोरठा-जययदुकुळदिनराज, पाळकभृक्तसमाजके । चरणपरतरपुराज, राखहुनिजजनळाजप्रघु ॥ जयगजवदनगणेज्ञा, एकरदनगोरीसुवन । नाज्ञकविचनअज्ञेष, प्रणतपाळसुमर्तानक ॥ जयवानीसुसरूप, दयासिधुआरतिहरिन । दाइनिबुद्धिअन्नप, सुतसमदासनरिक्षनी ॥ दोहा-जयजयसत्त्यवतीसुवन, तासुतपदसुस्तिषु । तेहिनतिकरिभाषारचहुं, यहपंचमअसकंघ ॥ श्रीसुकुंदहरिग्ररुचरण, वंदोसिधिकरकाज । पुनिवंदोचारिजचरन, विश्वनाथमहराज ॥ सुनिचोथेअसकंषकी, कथापरीक्षितराज् । पुनिषुळ्योसुकदेवसो, मध्यसुनीनसमाज ॥

#### राजोवाच ।

प्रियत्रतकोनारदिदयज्ञाना । ऐसोष्ठुनितुमिक्योवखाना॥ सोल्रहिज्ञानफेरकेहिकान्,।वस्योभवनमहँअतिडुखसान्,॥ एसेज्ञानिनकोष्ठुनिराई । वसवभवननहिंउचितदेखाई ॥२॥जेकियहोरप्रेमहिरसपाना।तेनक्रुटुंबरमहिंमतिमाना॥३॥ सोप्रियत्रतकेष्ठुततियनेही । ल्हीसिद्धिजममहँविधिकेही॥भयोक्रृष्णकोअतिअनुरागी।जाकीकीर्तिजगतमहँजागी॥ यहसंज्ञायममहियमहाई । नाथक्रपाकारेदेहुमिटाई ॥४॥ सुनिकेक्रुरुपतिकेअसवानी । वोल्रेवचनविहाँसिस्रुनिज्ञानी॥

#### शुक उवाच ।

दोहा–भ्रेतिश्रक्कर्रतिकियो, ताकोञ्जतिक्तार । मैंउत्तरअवकहतहों, सुनियेबुद्धिउदार ॥ श्रीयदुनायचरणअरविंदा । तामेंजेहिमनभयोमिर्छिदा ॥ कृष्णकथासुनतोदिनराती।जासुस्रतिनहिंकनहुँअघाती॥ परमहंसभागवतोसोई । तेहिहरिभजतिवयनयदिहोई । तद्पितजहिनहिंअपनीरीती।करहिफरहरिपद्महँभीती॥५॥ मनुमहाराजपुत्रअतिष्यारा । नामप्रियत्रतअवनिउदारो ॥ नारदचरणकरतसेवकाई । सहजहिल्ह्योज्ञानसुखदाई ॥ महाभागवतथारकथर्मो । करतासवपरमारथकर्मो ॥ एकसमयतहँमनुमहराजा । भजनचह्योप्रसुतजिनिजकाजा ॥

दोद्दा-प्रियत्रतमेसवगुणनिरस्ति, जगरक्षण्केकाज । तेढिगजाइनिदेशदिय, नीतिसहितमनुराज ॥ रह्योक्चप्णपदअतिळवळीन।हरिमहॅकमंशर्रापसवदीन्हा॥तातेषितुशासननिहमान्यो।गजकरनकोचितनहिशान्यो॥ यद्यपिषितुशासनशिरमाहीं ।परेषुत्रयहपमंसदाहीं॥तद्यपिराजकरनषितुशासन !प्रियत्रतमान्योपम्मंविनाशन॥६॥ तवत्रह्माजगपाळनहेतु । कियोविचारमहामतिसेतु ॥ प्रियत्रतकोमनमेम्रुखचारी । जानिजगतरक्षणअविकारी॥ निजपितुकोनिदेशनहिमान्यो।कृष्णचंदपद्येमळुभान्यो॥िय्यत्रतकेसमुझावनकाजा। चल्योचतुरस्वसहितसमाजा

दोहा—चक्चोहसर्छेवेदसँग, निजपुरतेकरतार । उत्तरचोनभमें उसताभो, मानहुअत्रिकुमार ॥ ७ ॥ उसहिसंगमहँनिविधविमाना । मनहुच्योमतारागणनाना॥नेहिनेहिन्छोकजातकरतारा । तहँतहँकरहिंदेवसतकारा ॥ विद्यापरचारणगंपर्वा । किन्नरअरुसुनिगणऋपिसवां ॥ कर्राहिवर्राचसुयशकरणाना । पार्वाहमारगमोदमहाना ॥ शैंठगपमादनमहँराजा । नारदरहेऋपिनशिरताजा ॥ तहांत्रियत्रतनिवसत्तभयकः। मनुमहराजनुझावनगयकः॥ रहेतीनहूतहँतिहिकालः। गयोविर्राचिह्नतेजविशालः॥ करतमकाशकंदरामाहीं । गयोविर्यचितीनहूपाहीं ॥ ८॥

दोहा-मनुप्रियन्नतपुतदेवऋषि, चतुराननकहदेषि । उठिआग्रचिछ्छेतभे, छद्गोप्रमोद्विद्गेषि ॥ तीनहुभक्तिभावनहिंयोरे । खड़ेभयेआग्रकरजीरे ॥ पुनिकीन्द्रोपुचनविषिकरा । कीन्द्रोग्रुझ्टप्रश्नवहुतेरो ॥ ९॥ तिनकोर्ज्हहुचनमुखचारी । दयादाठितनजोरनिहारी।मंदमंदविहंसतकरतारा।प्रियन्नतसोअसवचनउचारा ॥१०॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

# व्रह्मोवाच ।

कञ्चकारजहितहमहुँसिधारे । सुनह्रित्रयव्यवस्यानस्मारे ॥करिकेराजकरहुमरानाना । देवनकोनकरहुअपमाना ॥ हमज्ञिचतुर्वापतुरुक्तिपत्रनिजेते । हुरिअधीनजानहुसयतेत ॥ विहिशासनद्वमस्याज्ञिर्धरहीं।वारवारतिनचरणनपर्धि॥

दोहा-जोहमतुमसोंकदत्तें, सोहरिशासनजानु । अंतरयामीसर्दा, सवकेंद्रभगवान ॥ ११ ॥ तपविद्याअरुव्विवरुपोग् । अर्थपमंकरमद्ववत्योग् ॥ इनसवत्यद्यिपवरुभारा । पेनसकेद्दार्शासन्यती । हिस्सकेद्दार्शासन्यती । हिस्सकेद्दार्शासन्यती । हिस्सकेद्दार्शासन्यती । हिस्सकेद्दार्शासन्यती । हिस्सकेद्दार्शासन्यती । हिस्सकेद्दार्शासनिवर्षा । इनसेद्देतकृष्णतन्देद्दी। विहासकेद्दार्श्वासनिवर्षा । इसस्वकर्मक्रकटमद्देनी । इसस्वकर्मक्रकटमद्देनी । इसस्वकर्मक्रकटमद्देनी । इसस्वकर्मक्रकटमद्देनी । इसस्वकर्मक्रकटमद्देनी । हिस्सक्वक्षेत्रक्ष । हिस्सक्वक्षित्रक्ष । स्वरावरुद्देवअप्रतिवर्षा । स्वरावरुद्देवअप्रतिवर्षा । स्वरावरुद्देवअप्रतिवर्षा । ॥

दोहा—जैसेअंधनपथकुपथ, च्छुमानछेजात । तेसहिसवकहँकृष्णप्रभु, सुसदुसदायकजात ॥ १५ ॥ ज्ञानिहुपारव्यहिभोगनिहत । राखिदेहनयदिपचारुचित॥पनतनकतनमंअभिमाना।जागिजिमिनस्वप्रअभिमाना।ज्ञानिहत । राखिदेहनयदिपचारुचित॥पनतनकतनमंअभिमाना।जागिजिमिनस्वप्रअभिमाना।ज्ञानीजावनसंसारा । ज्ञानीजन्मनछेतहुवारा ॥१६॥ कोधादिकजिमितनमहँरहहीं । वनहुरहेतेसुस्वर्वहर्वी॥जेदेहीजितगृहीवसराहें। वज्ञुपमसुस्वपाइलसर्वेही । ज्ञानुमाहुण्याद्वर्षाहीजितगृहीवसर्वेहीचित्रप्रसाहीजितगृहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्रप्रसाहीचित्

दोहा-तेईपटशञ्चनजर्वे, जीतलेहिमतिमान । तनजहँचाहितहँवसे, गृहवनएकसमान ॥ १८ ॥ तुमतोपटरिपुजीतिलिय, हरिपदगङ्गहिगृङ् । भोगङ्गोगजेहरिकहे, राजधर्मशारूङ् ॥ प्रजापालधरणीपरम, धराधारिभ्रुवधीर । पुनितजिकसवर्सगको, जैयोवनगंभीर ॥ १९ ॥

श्रीशुक उवाच ।

यहिविधिजनजगगुरूविधाता।प्रियत्रतसोंकहवचनिष्स्याता॥तवमुखपाइप्रियत्रतज्ञानी।पद्गिरपरिशासनिष्यप्राती पुनिविरंचिमनुनारदकेरो । प्रियत्रतकिरसतकारपेनेरो ॥ सादरलेअतिप्रीतिपसारी । तीनहुकासमग्रीतिनहारी ॥ वाकमनिसगोचरजोनाहीं।हरिउपदेशिदगोतिनकाहीं॥पुनिविधित्रव्यलोकपग्रुधारा॥तिनहिंसराहतवारिहेंनास ॥२१॥ मनुभूपतिम्रुनिविधिमुखज्ञाना । मान्योपूरमनोरथनाना ॥ नारदकोशासनतहलेके । धराधीशिग्रवतकहँके

दोहा-विषयभोगगृहत्यागिकै, हरिपदिचत्तळगाइ । करनकठिनतपमनुनृपति, वस्योविपिनमहँजाह॥२३॥ संपूरणधरणीकोराज् । पाइसुमतिप्रियत्रतमहँराज् ॥ हरिचलकोगुणिनजअधिकारा।अतिअञ्चक्तनांहिविषयअण्रह॥ जगनंधनप्वसत्तहरिचरणा । ध्यायोरिनदिवसभयहरणा ॥ जेहिप्रभाविमंरुमनभयऊ । अहंकारउरनेकनठगऊ॥ प्रियत्रतचक्रवर्तिमहराजा । पाल्योपहुमीसहितरसमाजा॥२३॥विश्वकर्माकीरहीकुमारी।वरहिपमतीनामछिविगी॥ साकरिक्योप्रियत्रवन्याहा।वेदविदितविधिसहितउछाहा॥ताकेभेद्राप्रवरुकुमारा।सुताएकसवग्रुणतिअगारा॥२॥

देशा-नेठोभोअग्निभ्रमुत, इष्मजिह्मज्ञयाहु । महावीरघृतपृष्ठअरु, मेघातिथिकविनाहु ॥ सवनकनकरेतावळवाना । वीतिहोनभोपरममुजाना एदशराजङ्कवरसुखदाई । दुहिताऊरजमुत्तीसोहाई ॥ २५ ॥ महावीरअरुसवनकवीशा । ऊरपरेताभयेऋपीशा ॥ वाळहितेतिहिञातमज्ञाना । परमहंसभेपरमसुजाना ॥ २६ ॥ याञ्चीळसागरसमदरशी । साधुनश्रीतिसहितपगपरशी ॥जगभेहरिहरपदअरविंदा । तामेंगनकरिदियेमळ्डिं॥ कृष्णवरणन्त्रपाऊ । भिक्तियोगकरवढ्योग्नभाऊ ॥ भयोञमळमननश्चिकारामगन्त्रेमरसपारावारा ॥

दोहा-चहुतकालयहिमाँतिते, युखितरहतमनमाहि । अंतकाल्हारपुरगये, जहँयोगीजनजाहि ॥ <sup>२०॥</sup> प्रियन्नतकीजोद्दजीरानी । तातेत्रयमुत्तभेवल्खानी ॥ रेवततामसउत्तमनामा । भेमन्वंतरअधिपललामा ॥ रेसेतरहपुत्रमपाई । लह्मोप्रियन्नतमोदमहाई ॥ ग्यारहअर्बुद्संमतराजा । कियोराजभलसहितसमाजा ॥ दोरदंडअतिजासुउदंडा । तामेंगहतजबहिंकोदंडा ॥ तासुघतुपधुनिसुनिभयपाई । विनासमयगेशञ्जपराई ॥ बहिंप्मतीसहितदिनराती । त्रियवतल्रद्धोमोदसबभाँती॥मंदहँसनिचितवनयुतलाज्।औरहुकेल्किरनकुल्किनाज्॥ करिकरिपतिकोआनँददेती । बर्हिप्मतीपरमसुखलेती ॥

दोहा-अञ्चयसिसविहरतभये, सोप्रियत्रतमहराज । मानतभयहर्देसकळ, रघुपतिहीकोराज ॥ २९ ॥ कर्राहेसुमेरुप्रदक्षिणभान् । कहुँसंध्याकहुँदोतविहात् ॥ जवसुमेरुदक्षिणरिवाहीं । होतरेनउत्तरिदिशिमाहीं ॥ जवउत्तरिदिशिरविरयआवे । तबदक्षिणरजनीकेजावे ॥ प्रियत्रतभ्रपदशायहर्देखो । अंधकारदुखदायकळेली ॥ सभामध्यअसवचनउचारा । अंधकारकसहोतअपारा ॥ तहांसचिवअसवचनसुनाये । दिनरजनीदिननाथवनाये ॥ अवउत्तरिदिशिगयेतमार्रा । तातेअंधकारभाभारी ॥ तबवोल्योप्रियत्रतमहराजा । क्रेभानुअनुचित्रतयहकाजा ॥

देहि-च्यानसोकोनीकर्नाहे, अंधकारमम्राज । कहहुनाइअसभानुसो, करहिदमारीकाज ॥ करहिनअवनिमाहँअँधियारा । मानहिशासनअवशिहमारा॥कहसचिवसवविहँसिसभर्मा।नाथअहेयहिनकरकर्मा॥ भन्योभ्रपतवकोपिहेषारो । रविअधीननहिराजहमारो ॥ तमरुहिदुखितप्रजासवहेहीं । नानहिरविसोनिबंख्मोहीं ॥ भानुसमानहियानवनाई । देहीअवमेनिशानशाई ॥ असकहिविशुकरमहिनुख्या । भानुसमानहियानवनायो ॥ तापैचिट्टिप्रियन्नतमहुराजा।चूल्योमनहुरूजोदिनराजा॥अविद्निक्ररिद्शिपश्चिमळ्यकात्विप्रयन्नतप्रचिद्गिगयक॥

दोहा—जवलांउत्तरतेकिरत, पूरवआवेभातु । तवलांदिक्षणतेकिरत, पश्चिमगयोष्ठजातु ॥ प्रियत्रतभूपतिजातुप्रकाञ्चा।छायगयोआतिअवनिअकाञ्चा॥कोउकहभयोनिनिञ्चकरभातृ।प्रजागुन्योहुजोतेहिभातृ॥ जहँजहँदिनकरकरहिंअँपरो।तहँतहँप्रियत्रतकरहिउनेरो॥यहिंविपित्तातिद्वत्तलगिराजागिटिनियाकियदिककरकाजा ॥ निञ्चाविनाञ्चविर्रोचिवचारो।प्रियत्रतकोलखिद्वितियतमारो॥नृपतिनिकटद्वतआयविधाता।योल्योवचनपृदुलसुनुताता। करविद्वतमेटवुकँपियारा।यहनअहराजुरक्षिकारा॥विधिकेवचनमानिमहराजा।वंदिकियोनिञ्चनाञ्चनकाजा ३०॥

देहा-प्रियत्नतस्थकोचक्रजो, फिन्योसातर्हावार । ताकेसातहिहोतभे, महिमहपारावार ॥ रर्हाधरणिजोतिनमधिमाहीं।सातद्वीपजानहृतिनकाहीं ॥३१॥ जंबद्वीपमध्ययहभयडा,छस्राष्टमाटिषुनकुसठयडा॥ क्रांचसाकपुष्करपुनिजानो । यहिविधिद्वीपननामबसानो ॥ यक्रयकतेहृनिवस्तारा।भयद्वीपकुरुनाथडदारा॥३२॥ छ्वणसमुद्रमथमअनुमानो । छ्वरसहिकोहूजोजानो ॥ तीजोसुराचीथष्टतकेरी । पँचयोशीरछ्ठोदधिहेरो॥ सत्तयोशुद्धनीरकोसागर । यहिविधिसातर्हासपुष्ठजागर ॥ द्वीपनपरिसापारावारा । यक्तप्रकर्द्वनविस्तारा॥

दोहा-पियन्नतसातहुष्प्रको, दीन्हेंसातहुद्वीप । तिनकेवरणतनाममं, सुनियेक्करकुटरीप ॥ आसीप्रहिदियनंबद्वीपा । इप्पलिह्नकहफुललप्ता ॥ यत्तवाहुकहशाल्मटदीना । कुशहिरण्यरतिहसुसभीनो ॥ क्षांबद्वीपप्रतप्रहिदयद्यामेपातिपिहिशाकमहँटयद्यावीतिहोत्रकहपुष्करदीना।हमिकियसुननविभागपत्तीना ३३ कर्नसुतीदुहितासद्याही।कुकाचारजदहनुपत्याही॥सुतादेवनानीभ्यताकी।त्रिसुवनमहँशतुपमद्यविजाको॥३॥ असलतुप्मप्रभावमहिमाही । दरिदासनकद्युवचरजनाही ॥ कामटाभमद्यस्तरकोह । स्टयांशासुक्टीअतिमहा॥

दोहा-यपर्यारपुआतिश्वयर्की, डार्राहनस्कनपोर । हरिपद्रन्तपारतसहन, भनतसभयनहुँआर ॥ हरिकोनामळेतहकवारा।पिततहुतुरतत्वततंसारा॥३५॥महावर्ळासानुदृश्ककाळा।कियत्विचारअसगुर्ळितिशाटा ॥ छहिनारदकोचरणप्रसादा । पापालानकरुमस्यादा ॥ भोगिभोगमोर्मिवतगया । वनानन्ममसकळनजायो ॥ ३६॥ गिरयोविषयसुराजंपहिकुषा।कहाकियोभिहकरिभूषा॥ईर्द्रासुरामईक्रियोभुळाना।आपनवनवनस्यनहिंगा ३७॥ नारिनमहेनारिनसँगराच्यो । तिनयशमर्कदसमनगनाच्या॥हिष्किदेषिकदेषिकमोरी। भयानकृष्णचरम्ह्रोद्यो॥ यहिविष्करिकारमनितृपनितृ । दोनयशमर्कदसमनभनाच्या॥हिष्किदेषिकस्थिकस्थारी।

्रो दोहा−पुत्रनकोकोरदेतभे, नातोद्रोपविभाग । आपुकरतभोविषिनविक दौरवरणनअनुगृष्ण । चुन्द्रित्रभाववश्रापविज्ञाना।यदुपतिरूपकरतचित्रभाना॥भेद्रकंदरअंद्रग्यद्यानदेतपकोरहरिको<mark>र्द्रमवद्याप्</mark>र

11

प्रियत्रतमहाराजकीकीरति।यहिविधिगाविहंसुकविनकीति।िषयत्रतसरिसकरिहेकोकमा।विनईश्वरअसकीकृति निजरथचकडद्धिरचिसाता३९कीन्झोद्धीपविभागविख्याता॥सातिद्वसळोतिझानझाई । धरणीकीपरयाद्वर गिरिअरुसरितऔरवनरापी । देझनकीसीमान्तपभाषी॥ जातेकळहकरेनिहंकोई । वसहिदेझमहँजनसुदर्गोई॥१ दोहा~नागनाकनरळोकसुस, जान्योनरकसमान ॥ यद्वपतिकीरतिमेविमळ, कीरतिकीन्झोगात ॥ १९

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजनांधवेश्चित्रश्वनाथितहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरवुराजासिहज् देवकृतेआनंदाम्ब्रुनिधोपंचमस्कंभे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

#### शुक उवाच।

दोहा—तेहिआश्रमकेनिकटमें, उपवनअतिकमनीय । तहँसुंदरिविचरनरुगी, करिकरिगतिकमनीय ॥ सघनविटपजहँबहुतसोहाहीं।तिनमहँख्यितखताखहराहीं।श्चाककपोतचातकअरुमोरा।विपुद्धविहंगकराहँकव्या खसिँदमनोहरिविचयतद्धागा । विकसितवारिजउडतपरागा।।चकवाकवकसारसहंसा।करिहंसोरचहुँकितदुत्ववी मरकतमणिसमिनमंद्यनीरा।वहतसुहावनत्रिविचसमीरा।। पूर्वचित्तीअपसरछविपागी । ऐसेवनमहँविचरन्छा<sup>ती।श</sup> तासुद्धित्वाचरणविद्याह्म । काकेवरनहिंकरतहुद्धास् ॥ ख्यितचरणवृषुरझनकारी । छाइरहीवनमहँभनहारी

दोहा-हुतोसमाध्वआधगहि, सोनरदेवकुमार । ताकेकाननमें परी, मनडुमुधार्काधार ॥ निजनवनमूदेनुपरहेऊ । पेनतासुधीरजन्ठररहेऊ ॥ नेसुकनेनननुपतिजवारी । पूर्वचित्तीकहिनकटिनहारी ॥४॥ भमरीसनलिकमलिकनमें । तोरतकुसुमरमतल्लनलेमी॥सल्जकटाक्षमुगाक्षणकरनी।हेरतहींसुरनरहियहारी॥ गावतमेदमेदगजगामिति । मानहुदुतियकामकीकामिति ॥कोअसपूर्वचितीकहदेपी । जोनमदनवज्ञहोपित्रोवी आननपूरनज्ञज्ञीजदोतो । सुखसुवासवनवासितहोतो।भीरभीरचेरहितहँआई । तातेचलत्त्वपल्लमनभाई॥

दोहा-कनककठशसमकपतनेहि, युगररोन्युतहार।छफिठफिठचकतठकठयु, रुहिछहिकुचकचभार॥ ताहित्रित्विआसीअटुप, कामविवशहिआसु, वोल्योमंजुठवचनअति, जहसमचिछिठगतासु॥६॥ स०-कोनहीकोनकोवटीअहिकिहिहेतिफरोननमेमनहारी। आईइतेरयुराजकहिकियोहिशकीमायातिपालकारी जोनकेहत्तिवनागुनकेयुग्वापगहेशरपेनपवारी।मोसेकुरंगनकामिनकेहियमोहनकोजियमाहिवचारी॥औ दोहा-विनगासिकेवाणये, कहिहिनहहुसुकुमारि। अतितीक्षणठिएकॅपतिहय, रक्षाकरहुहमारि॥८॥ तुववनाविपाठितकुसुम, उपिटसुसितभठभोर। करतगानतेरोसुयश, सुकविसरिसचहुँऔर

स०-पद्पंक नपं नामे छठना यहती तुरी ने पुरक्षोरकर । ममकाननधार सुपासी देरे निहन्तन में कहु में दिर्गे किंग्य निर्मेश कर्दन मार्ग कर्दन कर्दि मार्ग कर्दन मार्ग कर मार्ग कर्दन म

दोहा-कामिनकोकरनोकतल, मुखपियूपरसंघारि ॥ अपनोदेशवताउवार्छ, जहउपजेअसनारि ॥

कैसोथळवहजहँहरी, तियप्रभावअसदेहि ॥ घरिअनुपमयुगकंभउर, वरवज्ञवज्ञकारिछेहि ॥ १२ ॥ नैनमीनअल्केंअली, कुंडलमकरथदाग् ॥ सुभगदंततुवसुखलसत्, मानद्वसुधातडाग् ॥ प्यारीकाभोजनकरहु, सोयोहिंदेहुवताइ ॥ जेहिप्रभावमुखतेनिकास, रहीवासवनछाइ ॥ १३ ॥ प्यारीपंकनेपानिते, गुलितमनोहरगेंद्र ॥ जसभूमहँबहश्रमततस्र, मोमनश्रमतस्रेषेद्र ॥ छुटीअडकसम्हारले, हेसुंदरिसुखरासि ॥ क्योंडारतवरवश्वअली, मेरेगलमेंफाँसि ॥ देतदुसहदुखपवनमोहि, अंचलचारुउडाय ॥ कसकाभिनिकरिकैकृपा, औदियसुधिविसराय॥ १८॥ यहकाननमंकरनतप, आईमनहिविचारि ॥ जिपनतपहिनाज्ञनवपुप, केहितपछस्योखरारि ॥ वनमेंमोसँगकरहतप, अवनअनतकहुँजाहुँ ॥ मैंपसन्नजान्योभयो, मोसोविधिसरनाहु ॥ १५ ॥ मेंअवतिनहींनहित्महि, हमहिदियोकरतार ॥ तमहिनिरिवनहिचहतहै, चलचितचप्रहमार ॥ सो ०-तेरोह्रपअन्नप, मेरोमनवज्ञकरनंहे, तेंमेरेअनुहरूप, तातेमोहिवज्ञाकियचहत, जोतेंत्रजिहेमोहिं, तोभक्षणकरिहैसिवा, होईअतिअपतोहि, तातेअवनहित्यागिये ॥ १६ ॥

श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-रमाणिरिझावनमेंचतुर, जवआग्रीश्रनरेश । पूर्वचित्तिसोंकियविनय, निजदरञ्जायकलेश ॥ १७ ॥ रसिकिकारोमणितिहि नियजानी । पूर्वचित्तिचितमसुखमानी॥हृपशीलवपुदुद्धिसुभाजाअपनेसमग्नितेनपराजः॥ मोहिगईअपसरासोहाई । नृपतिनिकटनिवसीद्भुतआई ॥ पूर्वचित्तिसँगनृपतिउदारा । छाखनवरपनिकयोविहारा ॥ सरसमभोगेभूमहँभोगू । सहिनसकेक्षणतासुवियोगू ॥ १८ ॥ भूपतिकोसयोगसुखपाये । पूर्वचित्तिकेनवसुतजाये ॥ त्रथमनाभिक्तिपुरुपद्वितीयो । फेरभयोहरिवर्पतृतीयो ॥ चौथइलावृतरम्यकपाँचौ । छठोहिरण्मयसून्त्रसाँचौ ॥

दोहा-सतयोक्डरुभद्राङ्वपुनि, आर्ठोभयोक्डमार । केतुमालनवमोभयो, लाकोसुयज्ञाअपार ॥ १९॥ नवसुतकोगृहमाँहविहाई । पूर्वचित्तिविधिधामसिधाई ॥ २० ॥ नवआग्नीधनरेशकुमारे । मातुकुपाछिहभेवछवारे॥ तहँआग्रीप्रभूपवङ्भागा । जंबृद्धीपहिकरिनवभागा॥यथायोगनवषुत्रनदीन्हे।निजनिजनामखंडतिनकीन्हे ॥ २१॥ नृपञाग्रीध्रकरतसुखभोग्। कियोनकछुसंतोपप्रयोग् ॥ निशिदिनपूर्वचित्तिकहँध्यावै।तासुविरहवशञातिदुस्तपावै॥ तासुमिठनहितकरियद्वयाग।।तासुधामगेतेहिअनुरागा॥निवसहिमोदितपितरनगनजहँ।पूर्वचित्तिसँगनुपतिवसेतहँ॥

दोहा--जबिपतुगवनेसुरसदन, तवनवनृपतिकुमार । मेरुसुतिनव्याहतभये, शोभाशीलअगार ॥ २२ ॥ नाभिमेरुदेवीकइँच्याही । प्रतिरूपार्किपुरुपउछाही ॥ उग्रदंतिच्याहीहरिवरपा । छताइछावृत्तछईसहरपा ॥ रम्यारम्यकठईठठामा । गर्हाहिरण्यकवामाञ्चामा ॥ नारीसँगकीन्हेकुरुकाना । भद्राभद्रअश्वमहराना ॥ केतमाउछियदेववीतिको । दीन्हीसिगरीत्रीतिसीतिको ॥ यहिविधिनवआग्रीप्रकुमास।व्याहिमेरुद्धहितामुससास॥ निजनिजसंडनिकेयेनिवासा । पाल्योपरिजनसहितहुङासा ॥ नीतिर्रातिमहँमाहचङाई । अपनीअपनीफेरिटुहाई ॥ 日本在下城南,八門

दोहा-धीरपारिआरेष्वंसके, धरनीधरमचलाइ । पृथक्षृथक्निजनिजमुयज्ञ, दीन्देत्रिभुवनलाइ ॥ २३ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंदक देवकृते आनन्दाम्युनिर्धे। पंचमस्कंधे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

#### शुक उवाच ।

दोहा-जेठोनाभिनरेइाजो, भयोषुत्रतिर्हिनाहि । तबहि यझभगवानको, पृज्योतियसँगमाहि ॥ १ ॥ शुद्धभावकरिकेअतिप्रीती । करीसकटमसकेनृपरीती ॥ देशकाटऋत्विनअरुपेता । दृव्यदक्षिणाओरहुतंत्रा ॥

लठाने । तद्गिमिठवदुर्ठभभगवाने ॥ जैसेहरिठि (विकेन्प्प्रीती । करनहततीहं वगत अभाता॥ वजर । पर्व गर्व पर्व पर्व पर्व । । जारहारप्राव निवन की आसी । पूर्वा तिक्षणक्षणवृद्ध हुलागी। सको। प्राच्योत्तिन वुपरमप्रभाको ॥ जेहिनिरस्वतैननकी आसा । पूर्वा तिक्षणक्षणवृद्ध हुलागी। त्तनस्यामा।अतिश्चयअम्बद्धंगुअभिरामा२चारिवाहुषुंदरसुविश्चाला। दूर्भावन्यव्यवकृषकुणाः। तनस्यामा।अतिश्चयअम्बद्धंगुअभिरामा२चारिवाहुषुंदरसुविश्चाला।तपितकनकसमप्रभारताला। त्रअतिशयपीतपटा उरलिछमीवनमाल ॥ शङ्घचक्रअंडुज्गदा, अरुकोदेडक्रम्वाल॥ ारणायस्य प्राप्ता क्रिकेटराजतक्षचिरअतिवनमाठ । स्विकोटिसमिशिरमुक्टरम्डितकटककरनिवाहा कोस्तुमविक्वेटिकेटराजतक्षचरअतिवनमाठ । स्विकोटिसमिशिरमुक्टरम्डितकटककरनिवाहा न्गारुप्रनामञ्जालमञ्जाममञ्जापममाणः । सम्माद्यमाशस्त्रश्रुर्थानस्ति ॥ इत्सुस्तुन्त्रस्याममञ्जापमाण्यास्त्राहे । श्रीत्तुसक्त्रस्यणनसूर्यतहारहोरनहोर्॥ क्ष्यूर्ण्यप्रत्युर्थर्थर पर प्रभावन पर्याप्याप्य । यार्ष्ठत्यक्ष्यूर्ययम् । यार्ष्ठत्यक्ष्यस्य । असपद्वमत्राम् वित्तर्सित्हृतृप्याभिषायअनन्द्राऋत्वित्रसद्तिस्य (१०००) असपद्वमत्राभक्षित्रस्तिहृत्याभिषायअनन्द्राऋत्वित्रस्ति (१०००) असपडमनामाधानरापराष्ट्रग्गाम् नायजनन्यात्रहार्यणवदावञ्चत्रज्ञाहृताजामञ्चरणध्यात्र ॥ ३॥ त्रमुचरणमहँचारेशीश्चात्रिकरजोरिदेखतरूष् । ठाडोरह्योत्तिहेचोरिआयोवहचोर्रेमअदृष् ॥ ३॥ असुयरणम्हभारभागगणम्यणारभरपारू । जन्मरभाग्नमार्थणायम्यण्यायम्याद्यमाञ्चयन् ॥ तहंबित्रसवकरजोरिकेन्रसुसोकहेअसवयन् । हेसकछविधिसतकार्छायकसक्छसुलमाञ्चयन्॥ तहंबित्रसवकरजोरिकेन्ससोकहेअसवयन् । करिककृपायहरुउपूजनफूठफलयहिठाहि । कोकरनलायूकरावरोसतकार्यहिजामाहि॥ जगरमाभावत्यमाभावरञ्जराम्यययञ्जराम् । स्यओरनहिक्द्यक्रत्वश्यक्ताथपूरणकाम् ॥ सञ्जनसिखायोहमहियहीकरनतुमहिन्नाम् । ह्मऔरनहिक्द्यक्रत्वशयक्ताथपूरणकाम् ॥ सन्त्रातलाबाह्महृष्यहाम्परत्रतुमाहत्र्यमा । हमञारत्ताह्महृष्यस्त्रणायम् । श्वा कृदुर्ह्होक्तर्राह्मस्यानमुज्ञत्वयुपयहपाय । तुमचितअचिततेषअहोत्त्रमदीक्षश्रीयदुर्घयः ॥ / ॥ कृदुर्ह्होक्तर्राह्मस्यानमुज्ञत्वयुपयहपाय । तुमचितअचिततेषअहोत्त्रमदीक्षश्रीयदुर्घयः ॥ कर्णकर्षाहृतरुपानगुरुपत्रअपकराय । युमायवनायववरुषहम्तवप्राटपुरावप्रमात्॥६॥ युमायजनाहृत्वाथद्वत्ताअपकागुवगान । युक्तभनतअतित्रयअघहृनतेष्रगटपुरावप्रमात॥६॥ यसत्यजानाहृनायश्तनाजापकाषुणगान्। छुलन्त्वात्त्रायश्चायश्चमक्ष्वत्तर्यायश्चामः। असुरामस्त्रिसहिन्दुवद्वपिहदेते । तिनवप्रसन्नपरसत्तमप्रजनसक्हरेहेते ॥ ६॥ अग्रयामवाजवारुरुपुरुवारु<sup>वपुरुभारुव्</sup>ता । तिन्युत्रवारुपुरुभारुपुरुष्ठित ॥ ५ ॥ चिनुप्रीतित्रिष्ठुवन्धनहृतेपुत्रतुमहिजोकोह् । ताकोत्तपूर्वनरुहुतुमनहिताहिकछुफ्रहोह् ॥ ७॥ चिनुप्रीतित्रिष्ठुवन्धनहृतेपुत्रतुमहिजोकोह् सिन्द्रनिद्स्वहुत्तुसस्वभातिपूर्णकाम् । पह्मस्कामीजाहितपूजनकरहिंसिस्सम् ॥ ८॥ ॥ ८॥ साचदानदस्वरूपतुमत्तवमाात्ररूपामाम् । पर्मतकामाणााहत्ररूपनम्बर्शनामराम् ॥ ८॥ इसमृहजानतहं नहींकल्याणके हिविधहोत् । करिकेह्मपागतिदेनहितिमक्रपकीनउदीते ॥ ९॥ द्वममृद्धनानतृहन्द्वाकल्याणकाहामायहात् । कारकञ्चनामात्वनाहृद्वात्यसदाहि ॥ आयमनुहुक्तिमनानाहिकामनाउरमाहि । तुमग्रीतिआसीमोदरासीरहृहुनाथसदाहि ॥ आयमनुहुक्तिकामनानाहिकामनाउरमाहि । आयमनङ्कारकामनानाङ्कामनाञ्चलाहः । तुमशातजालामाङ्गतास्वः ।। १०॥ तुमयद्विज्ञायद्वनयरहममानिवस्यहर्जनः । दुस्लभसुरनतुवपद्विज्ञासीहनहानहस्कीनः ॥ १०॥ पुमयदापञायद्ग्यर्घममञ्जापसरिसस्यभाव । अतिमूलमंगलञ्जापकेगुणकथिहेजेम्र्तियाव॥ उमयदापञायद्ग्यर्घममाग्यर्थर्घणा । उर्लमखरगत्वयरश्रेगालाध्यद्विमेत्र्वा ॥ गद्द्वागान्धावपुटम्टगापसारसस्यमाष् । आतमूछमगटञापकगुणकथाद्वसुत्तराव ॥ गद्द्वागान्धावपुटम्टगापसारसस्यमाषा । आतमूछमगटञापकगुरुवितिष्टियदुपतिभिट्टेवस्य त्रिनिर्वेषकटमनीरथिनिष्चर्साहअभयनगमादि । नन्नास्कोजनसम्बद्धमान्द्रे ॥ त्रिनिर्वेषकटमनारथिनिष्चर्साहजननसम्बद्धमान् । नन्नासकोजनसम्बद्धमान्द्रे ॥ तानादयसण्यमगरयाणाययसभ्यान्यमयम् । तुवनामकोउचारहमकोहाहिनायसदाहि॥ र्शकत्वरदत्तनमुहातीगरतहम्नतमरतहमाहि । तुवनामकोउचारहमकोहाहिनायसदाहि॥ अयरुपाकारकनायब्यकारुङ्घव्यव्यातः । अयुआयनाशतकवत्यस्यतुपनामश्रामगयानः ॥ वेपरुपाकारकनायब्यकारुङ्घव्यव्यातः । पनाभिनृषयहमागतास्यआपक्षाअस्यति ॥ वेसर्ययर्शनदर्शनदर्शनायः स्वाप्त्रकारुगारि । हासर्ययस्थानहारनायण्डवारप्रथमस्थासः । यनामित्रृषयहमागतामृतआपकाअनुहारः ॥ ॥ १३। यस्तुरस्यसमानतपुर्वेदअतिपिटामतरानः । जमिपनदेकेरिमाअपनयरिटयपिटास्यास्थान यस्तुरस्यसमानतप्रकारमाग्रीयस्थानियात्माज्ञातः । जस्याज्ञयस्थानेनियस्थानेनियस्थानियस्थानियस्थानियस्थानियस्थानिय यहतुः स्थ्यस्मानतम् अत्रवाष्ट्रानतन्त्रः । नाम्यनद्काट्ययस्ययायस्यायस्यायस्य सर्वः अत्रवस्यस्यायस्य स्थापायस्य स्थापायस्य । नहिन्द्रानविक्षेत्रः स्थिति । नहिन्द्रानविक्षेत्रः स्थाप्य स्थापायस्य स्यापायस्य स्थापायस्य स्य स्थापायस्य स्यापायस्य स्थापायस्य स्थापायस्य स्थापायस्य स्यापायस्य स्थापायस्य स्यापायस्य स्थापायस्य स्थापायस्य स्थापायस्य स्यापायस्य स्थापायस्य स्वनः सन्तव्यवस्य व्यवस्थानम् । नाहः सानताकाः स्वातताकाः हिष्याति । १८॥ अस्य सानत्वयवस्य विषयां विषयां स्वातंत्रकात् । जेसाप्रपदस्य नकस्तताद्वतीत्रपयां विषयां । नाहको उत्तिपयां प्रतिच्यात्रे संतिकात्रकात् । जेसाप्रपदस्य नकस्तताद्वतीत्रप्यां विषयां । नारभा अवभवाष्यवस्य विवादानास्था । नवाषुभद्वयनक्षतवस्वतायममातिमंदग्रीनवद्गीः ॥ पृदर्गन्त्रसम्पर्मनेक्टिप्रमनुमार्देटनियेल्डिः । सीत्तमनुप्रस्थापमममतिमंदग्रीनवद्गीः ॥ यदग्रस्थानमञ्जूषाम् निर्देशास्त्रम् । स्वत्राग्यश्चित्रम् स्वित्रम् सित्र्याम् । १५ । द्वानाममन्दरद्वीत्त्रस्युक्त्यकृत्वकृत्वकृत्वासः । स्वत्रग्यत्वत्यस्यामितृमहिनमामित्रवृत्त्वमारः ॥ १५ । कृत्यान्यवरुष्यार्थः । अर्थः । । सदिद्धद्यमेटिविर्ह्मा, तृषद्धिनप्रभित्याह ॥ ११ ्रद्वीरण्यां अपन्तर्वारा । अञ्चलनामुख्य स्टब्स्योग्राहीहरूपतिमृत्सोहिस्समानायुहरूरक्रमम्।यूगरू दहरात्मात्मप्रतादस्य । अञ्चलनामुखनदृष्टम्यासादम्यातम् वत्यादम्यातायदृष्टस्यमायायद्वस्यमायायद्वस्यम्यायायद्वस्य बार्रियम् सोर्त्यायम् स्टर्मद्वानात्मम् नेद्वारिस्तृतदृष्ट् ॥३८॥ नामिमस्टर्भयायायद्वस्य । अस्टर्स्य हर्ष्यं <sub>नारवास्त्र</sub>प्रकृष्यं स्वर्णयन्य स्वर्णयस्य ॥५८॥ नामित्रस्य स्वापस्य स्वर्णाः वृत्तिशस्य । इत्यस्य सामित्रस्य स्वर्णायाय्यम् स्वर्णास्य ॥५८॥ नामित्रस्यां स्वापस्य सामित्रस्य । वृत्तिशस्य सि नाभिनरेज्ञाहिकेप्रियकाज् । दरज्ञावनहितधर्मदराज् ॥ राखनहितऋषीनमर्यादा । जेवादकवेदनकरवादा ॥ दोहा–गर्भमरुदेवीनिवित, श्रीवसुदेवकुमार ॥ ऋषभदेवह्वेनाभिग्रह, छेतभयेअवतार ॥ २० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांपवेज्ञाविश्वनायसिंहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषाषात्राधिकारिरष्ठराजसिंहज् देवकृतेआनन्दास्त्रनियो तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

#### ग्रक उवाच।

दोहा—हरिस्क्षणस्वित्तसकरु, ज्ञानविरागप्रभाव ॥ बाढतभोवास्त्रकसुभग, समद्रशित्वस्वभाव ॥
॥ । । करतभयेवास्त्रककिति ॥ कहतभयेवमनमहँयहकाला । पाल्येप्रननहोयमहराला ॥ १॥

श्री विक्रा । । करतभयेवास्त्रकिति ॥ कहतभयेवमनमहँयहकाला । पाल्येप्रनहोयमहराला ॥ १॥

श्री विक्रित । । जासुसुयश्चाविकविषीरा ॥ प्रभावेतकित्रायवस्वाता । श्री विवेदायेतपष्टि सियाना॥

श्री विक्रित । । भोदुरभिक्षप्रजनप्रदेशीरा ॥ ऋपभदेवस्विप्रमाद्यसारि ॥ तुरत्योगमायाविक्तारी ॥

दोहा—तातेप्रगटेयोरपन, वरिपेषाजस्वार । कीन्होंप्रगटसुभिक्षवहु, स्हेप्रजासुस्वतार ॥ ३॥

पूर्णपर विक्रित । विश्ववनमहँनिजसुयश्चराति ॥ पुरुपपुरोनशीभगवाने । मायाविवश्चप्रसुत्वानी ॥

श्री विक्रित । विश्ववनमहँनिजसुयश्चराति ॥ पुरुपपुरोनशीभगवाने । मायाविवश्चप्रसुत्वानी ॥

श्री विक्रित । विश्ववनमहँनिजसुयश्चराति ॥ असकहिलीन्ह्रीअंकस्त्रस्व । नयननीरसुपनाभिवहाई ॥

श्री विक्रित । विश्ववनमहँनिजसुव्यविद्यस्व । अस्पर्ववनमहँवरजनप्रति । नाभिनिरस्विक्रयभह्रियप्रीती ॥

दोहा—जानिजरस्यनअभनो, प्रवासमाजवीलाइ ॥ ऋपभदेवकोकरतभे, राजिस्करूद्वपाइ ॥

वित्रनसोंपिदियोष्ठतकार्ही । मेरुदेविरुतिनसॅगमार्ही ॥ करनमहातपिनजमनछाई । वदरीवनहिगयेनृपराई ॥ तहँकरिकटिनस्रतपकछुकाला।सहितमेरुदेवीमहिपाला।योगरीतिसोंतनुतजिदयळ।नरनारायणमहाँभिलिगयऊ ५॥ हेअभिमन्युकुमारसुजाना।करहिंनाभिजसअसकविगाना॥करैकर्मकोनाभिसमाना।जाकेपुत्रभयेभगवाना॥६॥ वित्रभक्तभोनहिंअसट्जो।जहिंमखद्विजयत्यक्षहरिपूजो॥७॥नाभिगयोजवकाननमार्ही।भयोभूपतवऋपभतहाँहीं॥

दोहा--जंबुद्वीपहिगनतभो, कर्मक्षेत्रमतिमान ॥ पढनहेतविद्याविषुळ, ग्रुरुग्रहिक्षेपयान ॥ पढिविद्याप्तिगरीगुरुगेह् । छेग्रुरुशासनसहितसनेहू ॥ ग्रुहमेंआइऋपभमहराजा । कियेग्रहस्थनकेसवकाजा ॥ । ख्रुतिअस्मृतिकर्मनिसवकीन्द्रों।छोकनकोग्रुभिज्ञिसणदीन्हों ॥ तिनकेरहीजयंतीरानी । ताकेशतसुत्तभेषिज्ञानी॥८॥ तिनमेंजेठभरतभेभूपा।सवग्रणपितुसमओजअन्तुपा॥भरतभूपकोजगयशुद्यायो । जिनतेभारतसण्डकहायो ॥ ९ ॥

। भरतभूपनववंधुसुजाना । तेनवहृतहँभयेप्रधाना ॥ कुञावर्तअरुब्रह्मावरता । इछावर्त्तजगयञ्जविस्तरता ॥

दोहा—भद्रसेनअहफेतुहू, मरुयविद्रमेसुजान ॥ इंद्रपरशुअरुकीकटी, येनवअतिवरुवान ॥ १० ॥ येनवभयेपरमिवज्ञानी । तिनकेनामिनकहेंविखानी ॥ कविहरिअंतरिक्षकरभाजन । चमसपिप्पट्टायनसुखसाजन ॥ ॥ आविरहोत्रप्रबुद्धहिम्टवर ॥११॥ भयेमहायेनवयोगेश्वर ॥ इनकोचरितपरीक्षितभूषा ॥ आगेवरणनकरवअनूषा ॥ ॥ नारदवसुदेवहिसंवादा । एकादशमहँहरनविषादा ॥ १२ ॥ अनुजरहेनेऔरहकासी ॥ धारकवेदशीरुसुसासी ॥ ॥ यज्ञकरतमहपरमप्रवीने।पितुआज्ञापारुनअतिकीने ॥ कियेविशुद्धकर्माविधिनाना । तसवत्राज्ञणभयेसुजाना॥१२॥ ॥ दोहा—ऋपभदेवययपिरहे, परमस्वतंत्रनरेश ॥ नाशकसकटअनर्थके, आनँदृरूपहुमेश ॥

त्रार्वा कार्यप्रवाराः त्रार्वाराः त्रार्वारायः । त्रार्वारायः वार्वाप्यः । त्रार्वाप्यः । त्रार्वाप्यः । व्यांचरणिक्येमतिसेत् ॥ तमद्रश्लीसवर्षेनुपरहेऊ । त्रवसेष्रम्मित्रतागहेऊ ॥
करुणाकरग्रण्यागरञ्ज्यः । दियोप्रजनकहँ आनंदपूरा ॥ धर्मअर्यअरुष्यगद्वाद्यो । त्रवकोष्ठाक्षिमार्गदरज्ञायो ॥
्वित्रक्षिकेऋषभदेवमहिमार्डो । धर्मकर्मवहिकयेतहाँ १९ रीतिसनातनयहकुरुराई । वड्नचाटटपुचरुहिसदाई १५

यद्यपिसक्र ठथमके ज्ञाता । ऋपभदेवनगमें विख्याता । तद्यपिषु छिनिप्रनसों राजा । ठानहिंसक ठरानके का ॥भग्नभ्रम्भन्याताः । कुर्गन्यस्थापाः । आस्त्रात्र्यात्रात्तात्ताः । वात्राव्यस्थयस्य । १६॥ सुद्दा-ऋषभदेवमहुँराजसोः इहिविधिषम्चलाहः ॥ पाल्यापुर्द्धमीप्रजनस्रतः परमप्रीतिप्रगटाहः ॥ १६॥ सुद्दा-ऋषभदेवमहुँराजसोः इहिविधिषम्चलाहः ॥ स्वत्यापुर्द्धमीप्रजनस्रतः परमप्रीतिप्रगटाहः ॥ १६॥

वारा ज्ञरनपर्भगरुराभयाः साराभयन् भणारः ॥ गार्थाउउनामभागउपः गर्पत्रावमण्याः ॥ १९॥ द्रस्यदेशअरुकाळुडुकारेकोप्रीतिसहितअतिशयमुद्रभित्कोह्कहकमलञ्चातस्त्याकीन्ह्यो।विषयअभितविह्यातिको द्रन्यवराजरूमाण्डमार्यानाणतास्याचापसम्बन्धाः साम्याद्रम्यापसम्बन्धाः साम्याद्रम्याद्रम्याद्रम्याद्रम्याद्रम्य स्वभदेवमत्त्वमत्त्रम्याद्रम्यात् । भयेसुवितसुर्वितयञ्जत्रम्॥१९॥ऋष्मदेवरक्षितस्वल्लेस्यात्रातिपत्रभयेषाद्षसभोणी स्पमदयनसम्बर्णस्मामा । नपण्णस्रवण्यसम्बर्णसाम् । नपण्णस्रवण्यस्य । निजनिजगृहस्यकर्ताहितिज्ञा। स्वकेसक्रुमनोर्थपूर्क । प्रीतिसिंदित्सवर्शीपतिपूर्जो। रहीनप्रधनजीचनआसा । निजनिजगृहस्यकर्ताहितिज्ञा। प्रनम्पन्यत्वारम् । त्राणपाष्यपन्त्राम् । स्वानिवारम् । स्वानिवारम् । स्वानिवारम् । स्वानिवारम् । स्वानिवारम् नितन्तिहाहितृपतिअसुरामी ।प्रजाओरआज्ञासनत्यामी १८एकसमयसोतृ पतिस्वानापित्याहेस्यानी।

रुत्तायराग्यस्यात्र त्रुलात्रपाव्यात्र । आस्यस्यात्रपाय्यायः नव्यत्तास्यायः ॥ अस्यस्यायस्यायः त्रुलात्रपाव्यात्र । आस्यस्यात्रपायः नव्यत्तास्यात्रः ॥ १९॥ तहान्त्रस्यस्यायस्यात्रः विप्रतप्रजनस्याहः ॥ ऋष्मदेववोत्त्रेव्यतः हाल्विरामद्वसहः ॥ १९॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्धवेशशीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा विराजश्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरखराजासह जूदेवकृतेआनंदाम्बुनियोपंचमस्कंथेचतुर्थस्तरंगः॥१॥

रोहा-सुनहुपुजनरदेहयह, विषयभोगनहियोग। क्रुकरशुकरहुलहुत, सवयहविषयसँयोग॥ पाषा उपरुवनगरपृहयकः ।प्ययमागनाहयागः । कूक्रक्ष्यकाहूल्हतः, सवयहावप्यसयागः ॥ तपकेयोगशहेनरदेहः । कारहकुळापदसहजसेनेहः ॥ तपकीन्हेमनिर्मल्होः । तातेम्रक्तिल्हाः ॥ सजनसंग्रमिककोहागः । कार्यसंग्रमस्यागासः ॥ सेम्स्ययोजेन्स्ययको । नेप्ययोजेन्स्ययको ।

त्राम्यापणवः स्पृष्टः प्रपृष्ट्यं प्रमृत्ववं स्वात् ॥ त्रम्याप्ववं ॥ त्रम्यापणवः ॥ त्रम्यापणवः ॥ त्रम्यापणवः ॥ सन्तर्सम्यक्तिकोद्वारा । कामीसंगनरकआगारा॥ पेसन्ननेतः कृत्वावे । जस्ममेसमतादरस्रिते ॥ तमात्रपण्डाताम्बाह्मात् । काभासगत्रप्रकाशास्य ॥ पस्रज्ञात्तर्कहृतात् । जसवमसमतादरशात् ॥ शांतिचतर्नाहकोपहिठेशु । कहकरचहत्त्वक्वहुँकठेशु ॥ २ ॥ छकोनहिन्दर्रिकप्रमा। इरिकेहेतकर्रहेस्य तमप्रमादम्यास्यास्यास्य । क्रिक्सिक्ट्रिक्सिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट्रिक्ट सारा। परागाहका भाहण्यस्य । कहकर चहुतनक वहुक लग्नु ॥ २ ॥ छकर नादनहार के प्रमा । हारक हतक राहस्य गतिको । स्वारा परागाहका भाहण्यस्य । कहकर चहुतनक वहुक लग्नु ॥ विषयिनके बैठेनीहिनोरे । सुने सुवस्य प्रमान ॥ ३ ॥ तनधनग्रह वितासतमाहीं । हरिताजिक संभीति सुधनाहीं । क्रेन्टिक के ब्रिक्ट के स्वाराज्यस्य ॥ ३ ॥ तनधनग्रह वितासतमान प्रमान के स्वाराज्यस्य मानाजिक स्वाराज्यस्य । क्रेन्टिक के स्वाराज्यस्य ॥ ३ ॥ इसेन्टिक स्वाराज्यस्य ॥ ३ ॥ इसेन्टिक स्वाराज्यस्य ॥ ३ ॥ इसेन्टिक स्वाराज्यस्य ॥ ३ ॥

न्मरूष्यन्याहरून्याता । साकारहहाठकअनराता ॥ कमांकयंजापुनितनपावं । सोहकमनपुनियुनमत्थाः। सातेपुनियुनिठहतिवपाह् । यहनसापुसेमतसंवाह्॥ ४ ॥ तव्छोठहतजीवसंसारा । जवछोठहतजात्मित्वाः। स्रोकममजीवीवसदाही । गहनताममनकमेरियाको ॥ व्यक्तीयव्यक्तेभ्यवस्थाः ताराजाराज्यार्थित्वास्याह् । यहनसायुसम्तसवाह्॥ ४ ॥ तयलाल्हतजावससारा । जवलाल्हतनआत्माववार्॥ ४ ॥ कोरकम्मेजाजीवसदाही । रहेतासुमनकमेहिमाही ॥ ताहीमनतेहीतस्ररीरा । लहतजगतनानाविधियोरा ॥ जयलोमनमरहतअस्ताना । नयलोकोस्यस्यायायाः ॥ व्ययव्यक्तेस्यस्यायाः । व्यव्यक्तेस्यस्यायाः करकर्मणागायवद्याः । ५६तासुमनकमाहमहि ॥ ताहामनतहातस्रगरा । छह्तजगतनानाांचापपाः ॥ ४,० अरकरमणागायवद्याः । ५६तासुमनकमाहमहि ॥ ताहामनतहातस्रगराः । छह्तजगतनानाांचापपाः ॥ ७॥ जयर्लोमनमरहतअज्ञाना । तवर्लोजीवकमम्बद्धानाः ॥ जयर्लोकमण्याः । जयर्लोकमण्याः ॥ ७॥ दोहार-तवर्लोमिरुयाविषयमम् व्रतिस्थावकेष्यस्य । जयर्लोकमण्याः 

पाहा-नवलामब्यावपयस्रस्, नाह्नानताअजान । तवलातियस्रतवांसेभवन, पावततापमस्त ॥०॥ नहितवज्ञनातिम्हानस्य । विद्यापाद्यस्य । तत्रधाविष्ट्रे ॥ यहितेमानतसक्लहमारा । तत्रधनपामस्रजनस्य । नहितवज्ञनातिम्हार्टे । यहीगाँठिहियकीनहिंद्यरे ॥ यहितेमानतसक्लहमारा । तत्रधनपामस्य । व्यवस्थानस्य । विद्यापाद्य गहाययमारागरण्टः । यहामाठिह्यकानाहृष्ट्टः ॥ योहत्तमानतस्रक्रण्डमारा । तनधनधामस्रजनस्रतदारा ॥००० सोहियगाँठनवस्रुलिजाने । निषयभोगत्वकस्रुनाहभाषे ॥ स्टूटतत्वहिशहंसमकारा । तवगवनतगोविद्यमाता । श्रीगरूचरणमाहृकारणोती । मेनाकरेसमामहृत्ये ॥ लाह्यपाठगयुष्डाठमाव । विषयभागतवकछुनाहभाव ॥ छूटततब्रहिअहंममकारा । तवगवनतगोविदश्याणण श्रीगुरुवरणमाहँकरिप्रीती । सेवाकरेदासकाराती ॥ सुलहुबतजतजसवआसा ॥ स्वर्गेष्टकोजान्द्रस्यकारा आगुरुवरणमाहँकरिप्रीती । सेवाकरेदासकाराती ॥ सुलहुबतजतजस्य 

दाहा-सुनतकृष्णठाराक्या, बीतिरेनदिननाइ । हरिदासनकीखोजिक, करेंकमेमनठाइ ॥ वाहा-सुनतकृष्णठाराक्या, बीतिरेनदिननाइ । हरिदासनकीखोजिक, करेंकमेमनठाइ ॥ वर्षरेनदिनयदुपतिनामा । करेन्वरकार्यकुमतिपामा ॥ रहेसदासमेसमदरसी । करें छानदिकार्यकार्यकार्या वर्षरेनदिनयदुपतिनामा । करेन्यातसदास्यमाखे ॥ वस्त्रकारदेवरमानिकार्यक्रकण्यातमा । करें छानदिकार्यकार्यक्रिया देहोहमेनेहनताले ॥ ९९ ॥ वेदवेदातसदास्यकारहे॥९२॥मध्यम्यक्रकण्यातमा । करें छानदिकार्यकार्यकार्यक्रकण्यातमा ्रवाजानस्य । उपाप्यनगाद्धधाउचाद्याप्रसामसम्बद्धाः । करम्यानहार्याङ्काः । आवागमनस्वितिहाः । महत्तपद्वीरा । सहितविवक्रस्यस्या ॥ इतन्द्रमक्त्रः नाकाः । आवागमनस्वतिहाः । हारा-नपट्योद्धम्कागाँद्वरः, मक्रवत्तिवर्षाम् । क्रान्यस्य ्राच्याच । वाश्वावयक्ष्यस्यस्याच ॥ इत्रमक्ष्यक्रवाकारः । आवाणम्यस्ववाधः। देह्न-व्यव्यक्षियक्रीगाउँदर्भ सक्वरहूँटिनहिनाय । त्रव्यत्तिकुटुटनकी, यस्यकर्राह्वयाय ॥ १३॥ स्वानगांत्रमहरूर्भ । स्वानस्यक्ष्यस्य

युर्वा न्युर्वा स्थलाव्यक्तावाट हुन्। सक्टल्ट्राटनाहृनाय । त्युर्वातांकछुटनकी, येसवकर्ताहरुपाय ॥ १३॥ गुरुपुरातानगीटनाहरूट । त्यानितरूटणभूकसुरिह्ट ॥यदुर्पातंत्रमहाननगया । सुर्वातांक्रक्रकाट ॥३१ वर्द्दुरुप्तपुरनोनननाह । कृष्णक्रप्नताचेत्रमहाह ॥ नामकार्यक्रकाटनाट ॥ स्वतंत्रमहाह ॥ न्यानकाट गुरुवुवकारमाञ्जाकर्रः । तथानतरूटकाभक्तसुखहूट ॥यहुपतिप्रमष्ट्रगननगर्वा । पुनिर्नाहिनयवपापभर्वाभः वर्षरूटनापुरनोजनवारः । कृष्णरूटनानोचहमदाद्रं ॥ तापदमारकपितवस्ताना । सवकावपदेशेमतिमाना ॥११ चर्षरूटनापुरनोजनवारं । कृष्णरूटनानोचहमदाद्रं ॥ तापदमारकपितवस्ताना । सवकावपदेशेमतिमाना ि निभगनि ैं निभगनि कि । तौतिनकेपरकोपनठाने ॥ तिन्यकर्मसवदेहिछुडाई ॥ विपयक्रमेजेजननठगाँवे । तेजनकहाजगतमपाँवे ॥ दोहा—अंधकूपमेंअंधकह, जिमिदियकोडगिराई । तौताकोकछुमिठतनहिं असमोहिपरतजनाइ॥ १५ ॥ कवित्त-तियकेसनेहीसवदेहीसदागेहीसुख जानैनहिंकोनोभाँतिआपनोकल्यानहै।

थोरेविभोधूमिहेतकरिकेअनेकनेत रुरिकेअचेतखोइडारेनिजमानहै ॥ कहरपुराजमुखठेशहीकेछेनहित जानतनअंतकेकछेशजेमहानहे ॥ १६ ॥ व्हेससंसारिनमित्नंदनकीदशादेखि कबहूँनाछुपथिसखावतमुजानहे ॥ १७॥ सोहेनहिमातासोहेगुरुनहींत्रातासोहे भ्रपतिहज्ञातासबम्रुखनिसमाजको। सोहेनहिभाताझूठोसाकरेकीनाताअरु सोहेनहिताताजोरखेयाछोकछाजको ॥ सोहेनहिंपित्रज्ञातासोहेनविथाताकछू सोहेनहिजातिअरुनातासर्वकाजको । कहरपुराजसोविख्यातायेरीविक्वमेंजो पद्जठजातानगहायोयपुराजको ॥ १८॥

ेि ्ि ेि । इप्युपर्ममहिकियेअपारा ॥ मेरेनिकटअधर्मनआर्वे । ऋपभनामतातेजगगावे ॥ १९ ॥ मेरेतनतेतुमप्रगटाने । तुमसवमहैभरतसयाने ॥ तातेकरहुभरतसेवकाई । प्रीतिसहितसवकपटिवहाई ॥ सवाभरतकेरिजोकरिहों । तोतोहिसहितप्रनासुसभरिहों ॥२०॥ हैपपाणतेविटपप्रधाने । तिनतेवरसपादिकजाने ॥ तिनतेश्रेष्ठपशुनकविकहर्ही । मनुजश्रेष्ठतिनहृतेअहर्ही ॥ मनुजनतेवरवृत्तपिशाचे । तिनतेवरगंधर्वहुसाँचे ॥ गंधर्वहुतेजत्तमसिद्धा । तिनतेकित्ररश्रेष्ठप्रसिद्धा ॥

दोहा-किन्नरतिहैवरअसुर, ॥ २१ ॥ असुरनतेसुरवेश । सुरप्तमाजर्मेजानिये, अहेमधानसुरेश ॥ इसुरपतितेदशादिकवर । तिनतेशंकरशिरसुरप्तरिधर ॥ शंकरतेत्रह्मापरधाना । त्रह्मातेप्रधानभगवाना ॥ सोश्रीपतिपूजेद्विजकार्ही । तिनहुँतेद्विजशेष्टसदार्ही ॥ २२ ॥ हेकोऊर्नाहवित्रसमाना । तोकिमितिनतेहोश्महाना ॥ जसद्विजसुखहरिजाहिअधाशेतसर्नाहिपावकहोमहिपाई२३शमदम्पतत्यआदिगुणजेते । रहहिवित्रमहँनिशिदिनतेते ॥ हरिवपुवेपवित्रनितपारे । तातेतिनतेअपिकटचारे ॥ स्वर्गहओअपवर्गनदाता । हेकेशवसवतेपरताता ॥

दोहा-ऐसेहारिपद्विप्रसन्, सेवनकर्राहसदाहि । रहतप्रेमतेनितमगन, माँगतद्देकछुनाहि ॥ २४ ॥ चहतनकछुहरिहुसोछिदियो । तोंओरनसोंकाषुनिकहिवो॥तातेकरदुविप्रसेवकाई । जातेडभयछोकविनाई ॥२५॥ व्यापकचरअचरहुभगवाना।तातेसकछकरहुसनमाना॥कोडसोंकवहुँकपटनहिकीने।यहीपरमपूजनग्रुनिछीने॥२६॥ कापिकवाचिकमानसकरमा।हरिमहँअरपेसवशुभपरमा॥विनाधमंअरपेहारिमाझीकबहुँकाछभयछूटतनाहीं ॥ २०॥ यहिविपिषुत्रनज्ञासनदेक । तिनकोसकछगुणनयुतन्वैक ॥ जगतमित्रसोपरमप्रभा अवोछिभरतिनज्ञसुतनुपराज ॥

दोदा-राजित्छकताकोकियो, जगपाछनकेहेतु । आपिकयोवनकोगवन, सक्छपर्मकेसेत ॥ त्रह्मावतिहेतेन्द्रपराई । काननेगग्रहष्ट्रपिविसराई ॥ परमहंसकोपर्मसोहावन । ज्ञानविरागभिक्तपुतपावन ॥ वनमुद्देष्ट्रनिनसिसावनटामे । प्रुनिनहिसानकोपतियपामे ॥ केवछनिजतनहिनिजसंगर । नभपटऋपभदेवकेशंगा ॥ खुटकेश्वरमत्त्रसमानाविवरहिंवनहिऋपभभगवाना॥अग्निहोत्रआदिकजेकमा ।तनहिछीनकरिटीनसुपर्मा॥२८॥ विपरमुक्जोअपुसरिसतदुँ । विचरहिपरिजवभूतवेपकई ॥ परमोनत्रतज्ञगतविवृद्धी । पृष्टेजतेनहिंटत्तरदेदी॥२९॥

दोहा-गिरिवनमुनिआश्रमनमें, शिविरनगरत्रजन्नाम । ऋषभदेवनिचरहिंपरापि, स्वयटपूरणकाम ॥ ४ कोशठतिनकोताङ्गकरहीं।कोशतिनकेमुसमहँरजभरहीं।कोश्रमटमृत्रकराहकोश्युकां।कोशपणमारहिंकरिक्कां। ४ कोडेदाँहताकोबहुगारी । कोशपछियाइटहिँदैतारी ॥ पेनाईऋषभगनेमनमार्ही । य्यॉमशिकागजहिंपाँ प्रयाहीं ॥ ॥ ऋषभनरस्रोतनकअपिमाना, परयोनतातेतहिंकछुजाना ॥ ब्रह्मानंदासंपुमहँभीने । यंचटिचत्तासंचरकाने ॥ ४ तिनकेसंगरस्रोकोडनाहीं।विचरतऋषभदेवमहिमाहीं २०अतिमुकुमारचरपकरकंजा।भुजविशाटशरअतिमनरंजा॥

# **आनन्दाम्ब्रनिधि** ।

दोहा--अतिसुंदरवारिजवदन, कुंदरदनमृदुहास ॥ नवलनिलनदलयुगलहग, हेरतहरतहरास ॥ निक्तिक्षेत्रालकपोलअतूला।सुभगकंठनासाछविमूला ॥ सुखमुसक्यानिरिखपुरनारी । जहँतहँहाँहँमैनमतवारी कोमलकुटिल्ड्यामसटकारे । ज्ञीहतँकहँगोहँमैनमतवारी कोमलकुटिल्ड्यामसटकारे । ज्ञीहत्केशमहिल्गीछटकारे।।धूरधूसरितयदिष्टिक्षाहीं।तदिष्टिपातिप्रभातिनगहं यद्यपिज्ञाताज्ञानविज्ञाना।देखिपरहिल्मसस्माना३ १जगहिजानिअतिशयदुस्कारी।अजगरवृत्तिऋपभऋषिश पुहुमिपरेभोजनअरुपाना।कर्राहेस्टपभनहिंकतुर्वेवा।॥सल्युञ्जहताहीथल्स्यागै।रोबहिहँसहिनसुलदुस्वागे ३२

दोहा—तिनकेमळकोग्रुभसुरभि, दशयोजनळोंछाय । करतसुगंधितपुहुमिको, अनुपमगतिदरशाय ॥ ३३ कहुँपशुपक्षिनकोगहिराती।वेठतवागतपरमअभीती॥तजहिमुज्ञमळपशुहिसमाना।तिनकोतनकरतनकनभाना३। यहिविधिकरतयोगपथनाना । महाप्रभावऋपभभगवाना ॥ हरिकेप्रेमछकेऋपिराई । सँगसँगिकरहींतिद्धिसपुराविकरकोतकहिनसिद्धिनवोरा।जिमिशिशुचहैनकनककटोरा॥अणिमामहिमाप्रापतिगरिम॥वशीकरनईतितासुर्वाविकरकोतकहिनसिद्धिनवोरा।जिमिशिशुचहैनकनककटोरा॥अणिमामहिमाप्रापतिगरिम॥वशीकरनईतितासुर्वाविकरकोतिनपार्वी

दोहा-रहेजेजानतऋपभको, तेजनिकयेप्रणाम । जानतभेउनमत्ततम, जेकुबुद्धिकेषाम ॥ ३५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजनांधवेश्चित्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजसिहजू देवकृते आनन्दाम्बुनियो पंचमस्कषेपंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

दोहा-ऋपभदेवकोचरितसुनि, कुरुकुछकमछिदनेज्ञ । वोल्योश्रीज्ञुकदेवसों, ध्यावतधीररमेज्ञ ॥ राजीवान्य ।

इंद्रीजितअरुनिरअभिमाना । जरेमोहादिकयोगक्कशाना ॥ ऐसेहरिदासनसुनिराई । होहिनकवर्डेंसिद्धिदुस्तार्ग विनमाँगेहरिकोसवदीन्ही।ऋपभदेवकससिद्धिनलीन्ही ॥९॥ सुनिकेक्करुकुलमणिकीवानी।बोलेशीशुकदेविद्या<sup>त्री</sup> श्रीसुक उवाच ।

कह्योसत्यसवतुमकुहराई । याकोकारणकहोतुझाई ॥ चंचलित्तयदिषवझहोई । तदिषिविश्वासैनिर्हिष्ठथकीई । जिमिमृगुपतिकतोवझरदतो । पेपालकविश्वासनीहगहतो ॥ ऐसोभापहिवेदपुराना । सोमेतुमसोकरहुँक्साना।श

दोहा-यहचंचलमनकोकबहुँ, करैनचुधिवश्वास । करैकबहुँविश्वासको, होयअवशितपनास ॥
हरहुनिरसिर्हारमोहिनरूपा । सोइदियोमरयादअन्तपा॥३॥जोविश्वासमनकोचुधमाने।तोमनअविश्वासम्बद्धाः
कोधादिकसबकामिहसाधी।योगिनयोगनहोहिशमाधी॥कुल्टानारिक्षानिजिमिजारे।करवावतिनजपतिसंहार ॥
काभकोधमदमत्सरमोह । डारहिसंसारहिकरकोहू ॥ तेसवरहिंहमनहिकेसंगा । तातेचुधनरँगहिमनरंगा ॥ ५
कुरुपतितद्दांक्रपभभगुवाना । करतमुकजडसरिसपयाना ॥ बोलतबहुत्रमत्तसमवानो।परतनितनप्रभावपहिना

दोहा-मरणरीतियोगोजनन, सिसवनहितऋषिराय । चल्योकळेवरतजननिज, तनअभिमानविद्या ॥ दोन्हीअचलसमापिळगाई । दियोत्रझआतमामिळाई॥६॥कमैवासनाविवराहारीरा । अमतरह्योसुराहुसनहिर्यार विभिकुळाळकोचकजोरवस । अमतरह्योतनऋषभदेवतस ॥ कॉकवेकदित्रणकरनाटा।ऑरकटकदेशनिर्स्याय विचरचानिजइच्छावदानहत्तद्रांषुनिग्वनतभोर्कुटकाचळमद्रां॥छुळेकदाळनमत्तसमाना।मिळिळ्यामुसतहांप्पत विदित्तनमुद्दैनद्रयोर्द्युर्ग्यार् । वंदाविष्पपळगीदवारी॥तिहिदवारिमद्रतनजरिगयऊ। ऋषभिवष्णुरपावतभयक्र

ु<sup>ृ</sup>ै ५९ छियोजोक्टप्णऋपभअवतारा।ताकोनृपअसकरहविचारा ॥ दोहा-मोक्षमार्गितिखवनहितै, रजोगुणीजनकाहि । भयोऋपभअवतारयह, पाखंडिनहितराहिँ॥ <sub>पदेक्षि</sub> ्र १२॥नवहुखंडअरुद्वीपहुसाता।येथरणीमहँहोंविख्याता ॥ ्रानिह।जहँगावहिंहरियज्ञासुखसनिहै।।ऋपभादिकअवतारनकेरे।सयज्ञकविनप्रदमोदघनेरे १३ । छियअवतारजहाँहारिअंज्ञा॥मोक्षधमेप्रगट्योजगमाहीं । ताकोज्ञठजान्योकोजनाहीं १४॥ े 🚉 🚉 ो । ब्रह्मानेष्ठपरपंचिवयोगी॥जिनसिद्धिनहितयोगिहमेशा । कर्राहकठिनकुलिकायकलेशा॥ दोहा-ऋपभनिकटतेपिद्धिसव, रहेंसदाआधीन ॥ पैतिनमेंनेकहुकवहुँ, चितचाहनानदीन ॥ १५ ॥ विप्रवेदकेगुरुऋपभ, तिनकोचरितउदार ॥ दायकमंगलमोदनित, करतपापसवक्षार ॥ ऋपभचरित्तयहत्रीतियुत्त, सुनैसुनावैजीय ॥ श्रीवसुदेवकुमारमें, तासुत्रीतिहठिहोय ॥ १६ ॥ जेयदुपतिपद्पदुमको, रसिकसुकविजगमाहि ॥ तेहरिभक्तसमुद्रमें, नहवावतजगकाहि ॥ यइजगतापहितेतप्यो, जियहिउपायनआन ॥ कृष्णभक्तिरसउद्धिमें, नितमजेमितिमान ॥ सोईभक्तिआनंदते, श्रीहरिदाससदाहिं ॥ पंचप्रकारह्रमोक्षको, दीन्हेलेतेनाहि ॥ त्रिभुवनमें श्रीकृष्णके, चरणदासरुहिनाम ॥ सबपुरुपारथपानते, हैपरिपूरणकाम ॥ १७ ॥ कवित-कुरुनृपवंशअवतंसमहाराजसुनो, पांडुयदुवंशस्वामीसोईसगकेतुहें। इष्टदेवहृहेंत्राणप्यारेहेंगुरूहेंसत्य, दूतभयेसृतभयेकृपाकेनिकेतहें ॥ कहेंरपुराजहोतुम्हारएकवारवंज्ञा, भाषतहीद्वतदुखहरहरछेतहें। ऐसेश्रीमुकुंदभजेदेतपंचमुक्तिह्को, पैनप्रेमभक्तिसवमुक्तनकोदेतहें ॥ १८ ॥ दोहा-त्रह्मानंदहिषायके, कियतृष्णाकोनाञ्च ॥ अज्ञानिनकेमोक्षहित, कीन्होज्ञानप्रकाञ्च ॥ दुजोअसकोउनिहभयो, जगमहॅकरुणाधाम् ॥ ऋपभदेवभगवानको, वारहिंबारप्रणाम् ॥ १९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेज्ञविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारि रवुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बनिधोपंचमस्कन्धे पष्टस्तरंगः॥६॥

दोहा—जबहिन्नपभन्नभुवनगये, जेटसुतहिंदेराज ॥ तबपरणीपालतभये, सुदितभरतमहराज ॥ १ ॥ विश्वरूपकीसुतासयानी । पंचजनीव्याहीळविसानी ॥१॥ ताकेभेतहॅपाँचकुमारा । सुताएकसबग्रुणनिअगारा ॥२॥ सुमतिराष्ट्रभृतओरसुद्दर्शन । धूत्रकेतुआवरणमहामन ॥ अजनाभकयदृद्धंडसोहायो।भरततेभारतसंडकहायो॥३॥ भरतभूपअतिश्यसुसदाई । पितापितामहराजहिपाई॥पितापितामहस्तरिस्त्रप्रजनको।पालतभयोविनाशित्रजनको ॥ निजनिजकमंनिजननळगाये। परमपुरंपर्पर्नकहाये ॥२॥ करिकेमस्वपूत्र्योभगवाने। कियसप्रीतिविधनस्तमाना॥

दोहा-अग्निहोत्रपशुसोम्अर, दरशहुष्र्रणमास ॥ करीयज्ञपञ्चतिहित्दिक्त, ओरहुचानुरमास ॥ ५ ॥ ऋत्विजकर्राह्यज्ञकेकमा । वेदोभरतभूपयुत्तपमा ॥ यज्ञफटनहरिमहृँतृपअरऐ । हृद्धिटभवकहँनेकुनहरऐ ॥ हरिआंगनसबदेवनप्यावाहिरितेषुयकनकछुमनटावाध्वाद्वाहित्विषकमंत्रिश्चद्वहिकरिकाभागनअमटवासनाद्वरिके ॥ परमृद्धपदुपतिषद्माही । भईभक्तजोअचलसदाही ॥ हियमेहरिकोप्यावनटाग्या । ध्यानहिनिरिहिक्दपअनुराखो ॥ उरश्चीवत्सटसत्वनमाटा । चक्रादिकयुत्वाहुविशाटा ॥ नवनीरदसमस्यामहारास । पीतांवरकोटविगेभीरा ॥ निमभक्तवहितनिश्वटवाही । सद्दटिवश्वकपक्षमुहाती ॥

दोहा-ऐसेहरिकोहरिहिय, नितनित्वटयोहुटास ॥ शगर्राग्नीतिप्रतीतशाति, चरणनरमानिवास ॥ ७ ॥ टासनवर्षराज्यनृपकोन्द्रो । प्रजनसंपर्मपाटसुदर्शन्द्रो ॥ सेंध्यासुतहिराजकोभारा । जानिजरटपनभरतदहारा॥

औरह्रसुतनबांटदियहीसा । आपुचरणध्यावतजगदीसा।।परतेनिकस्यांभरतनरेज्ञा । मुक्तक्षेत्रगमन्योमतिवेजा।८॥ हेविद्याधरकंडतहाँहीं । निवसहिजहुँहरिदाससदाहीं ॥ दासनप्रीतिहेतभगवाना । रहतप्रगटनित्ततिहिअस्थाना॥९॥ शालिमामोसरितसोहावनी।वहतथमञ्जलपतितपावनी॥जद्दमगटिद्मभुशालिमामा।विविधमातियुत्तचकररा

दोहा−तहाँअकेलेनिकसिकै, भरतभूपमितमान ॥ लग्योकरनतपअतिक्रिन, ध्यावतश्रीभगवान ॥ तुल्सीदल्ञनुफल्जरफला । नितनवशंकरकंदहम्ला ॥ निजकरसोवनतेलेखावें । भावभक्तियतहरिहिचर्छ नितनिजकरभरिसंदरनीरा । हरिकहँनहवावतमतिधीरा॥ यहिविधियसतइकांतहिमाहीं। नृपमनरहीवासनानाहीं प्रेममगनभोभरतनरेशा । छूटेजगकेसकलकलेशा ॥ ११॥ नितनववद्दीकृष्णपदश्रीती । गृहीअनन्यभक्तकीरीती ध्यानहिमहँहरिकहँनृपदेखे । पुरुकतकुरुकतरहतअरुखे ॥ नेननिवहतिनीरकीधारा।रह्योनतनकरतनकसम्हारा

दोहा-श्रीमुकंदअरविदयदं, ताकोमधरमरंद्र ॥ मनमार्ल्डदनितपानकारे, पावतपरमञ्जनंद्र ॥ त्रेमपयोधिमगननृपराई । दियोकृष्णपूजनहुभुलाई॥१२॥ धारणिकयरहृतमृग्रहाला। मञ्जनकरत्रत्रिकाल्युवाला शालियामीजलतेताके । भीजजटाशिरपीतप्रभाके ॥ उदितहोइजनपूरवभाव । सारेमजनकारभरतमुगाव सनमुखबद्योभरतकेभूपा । तेहिमंडलमहँयद्पतिरूपा ॥ ध्यानकरैपुगनयनलगाई । तनमनअरिपमहासुख्याई। गापत्रीअर्थोहेजेहिमाहीं । पटतभयेडहिमंत्रहिकाहीं ॥१३॥ मंत्रजानिमेंकियोनभाषा । मंत्रहियहयंयहिलिसिएपी

दोहा−गायत्रीकोअर्थहै, यहअश्चोकहिमाहि ॥ जाहिवेदअधिकारनहि, पँढेंतेयाकोनाहि ॥ श्चोक-परोरजः स्वितुर्जातवेदो देवस्य भगो मनसेदं जजान॥स्रेतसाऽदः प्रनराविश्य चप्टे इंसं ग्रधाणं नृपर्दिगिराणिक

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेज्ञविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिशीमहाराजाधिराजशीमहाराजा श्रीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरघुराजसिंहजृदेवकृतेआनन्दाम्ब्रुनिधौ पंचमस्कन्धे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

शुक उवाच।

दोहा-एकसमयतहँभरतरृप, ज्ञालिश्रामीतीर । मजनहितगमनतभयो, श्रातसमयमतिधीर ॥ तहँमजनकरिभरतनरेशा । नित्यकर्मकरिवंदिदिनेशा ॥ जापकरनगायत्रीलाग्यो । हरिकोध्यानकरतसुखपार्य तीनमहूरतलिगमतिथीराभिक्योनदीगंडकीतीरा ॥ १ ॥ गर्भवतीहरिनीयकराजा । आईतहँजल्पीवनकाजा ॥ र पियनलगीजवजलजेहिठोरा।गरच्यानिकटसिंहयकघोरा॥३॥सोसनिमृगीभयंकरनादा।अतिज्ञयउरमेंमानिविपास चैंकिचहुँकिजबचितवनलागी।प्यासीजलतटतेद्वतभागी॥अतिलतंगकूदीकरिजोरा।भयवशताहिभयोअतिभोरा

दोहा-हरिनीकेकृदत्ततहां, महावेगकोपाय । तासगर्भद्रतचदरते, गिरचोसरितमहँआय ॥ ५ ॥ प्रसवपीरमुगपतिभयुभारी।संगनकोज्हरिनीसहकारी॥मृगीगिरीगिरिकंदरभागी।प्रसवपीरवञ्चादियतनत्यागी ॥ <sup>६</sup> यहसवचरितराजुऋपिदेखी ।वहतिधारमृगसावकलेखीं।। मृगसावककहँजानिअनाथा । करिकैक्कपाभरत<sup>नरनाथा</sup> अतिआतुरमृगश्चिशुदिगन्। है। छियो वधुसम्ताहिउठाई। छिमृगवाछकआश्रमआये।। ७।। तिहिसेवनमहँ अतिम<sup>नहािष्</sup> तेहिहित्नितवनतेतृणल्यार्वे । तोडित्रोडिनिजहाथखवार्वे ॥ वायविगातेरक्षनकरहीं । गरुखञ्जवाहताहिसुसभ<sup>ह्मी</sup>

.दोहा-कहुँमुखचूमततासुनृप, वैठावतनिजगोद । ताहिखिलावतरैनदिन, पावतपरमप्रमोद ॥ म्रगित्रञ्जमेंअतिनेह्ळ्गाया।क्रमकमयमअहनेमञ्जलायो ॥ छूटिगयोहरियुजनकरियो ।मजनभोजनयानहुकरियो ्राप्त । हिष्याः । हेमृगसायकदीनअपारा ॥ नहिंत्रातानहिंहकोचत्राता । हमहीहिंयाकेषितुर्माता ॥ राष्ट्री । हेम्रासायकदीनअपारा ॥ नहिंत्रातानहिंहकोचत्राता । हमहीहेंयाकेषितुर्माता ॥ हमहीहेंयोकेषितुर्माता ॥ पाउनपोपनठाठनयाकोमिकिरहोंकोरिहियेदयाको॥९॥निजकारज्तिस्तसुजाना।अरणागतपाठ्दिभगवान१०॥ होहा-अमिकिराक्तिराज्याकोमिकिरहोंकोरिहियेदयाको॥९॥निजकारज्तिस्तसुजाना।अरणागतपाठ्दिभगवान१०॥

दोहा-असविचारकरिभरतनृष, भृगसुतमहँकरिनेइ । ताकोनितसेवनलगे, दियसुलायसुधिदेह ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ५.

सुतकोनितछैसँगसोवें । तेहिबैठेवेठेमुखजोवें ॥ तेहिनहवावतआपुनहाहीं । ताहिखवावतआपहुखाहीं ॥ हाँनाहितहसँगलैजाहीं ।एकहक्षणछोड़िहेतेहिनाहीं॥ ११ ॥खननहेतुबहुकंदहुमूला । तोरनहेतुफलहुअरुफूला ॥ रतभूपजवकाननजाहीं । तवमनमेंअसअभितडेराहीं ॥ जोहमआश्रममहँतजिजेहीं । तौयहिवायविगाधिरखेँहैं ॥ तिजातजहांनृपराई । ताकोसंगहिजातलेवाई ॥१२॥ जोकहुँचरणलगततृणकाहीं । अथवाचलतथकतपथमाहीं ॥ |ताकोनिजकंधचढ़ाई। विचरहिंवनमहँप्रीतिवढ़ाई॥ दोहा-कबहुँजीशकहुँअंकमें, कबहुँकंधधरताहि । मृगशिशुनितहिखेठावहीं, परममुदितमनमाहि ॥ १३ ॥ वक्रूष्यानकरहिन्त्रपाई । मृगञ्जावकआवततहँघाई ॥ क्रहुँसुँधेमुखकहुँकरमाही । तवन्त्रपनयनतुरतखुलिजाहीं॥ हिंअज्ञीसताहिपुचकारी।मृगसुतआयुपबँदेतुम्हारी ३४केहुस्पजबतेहिद्खिहिनाहीं।तबनृपबहुतविकटहोइजाहीं ॥ सिक्कपणगयोधनलोई । ताकेहितचितवतिदनरोई ॥ जोकहुँचरणदूरकढ़िजाई । तोविळपतभापहिनृपराई ॥१५॥ रिणीसुननजातकद्वॅभयङ । हायमहूंतेहिसंगनगयङ ॥ मेंनिर्देयज्ञठन्याधसमाना । मंदभागमोहिंसमकोआना ॥ दोहा-ममअपराधविसारिके, मृतहरिणीकोबाल । सुजनसरसकाआइहे, करिविश्वासविज्ञाल ॥ १६ ॥ क्षितदेवनतेमृगञ्जावक।चरतनवीनतृणहिमनभावक।दिखयकवनिजआश्रममाहीं।जेहितेप्रियदृजोमोहिनाहीं ॥१७॥ क्वापनतेवचोजोहोई । तोइतआयमोहिम्रुद्देई॥३८॥अथवनचहतभातुयहिकाला । अवर्लेनिर्हेआयोप्टगवाला॥ ोंप्योमगीमोहिनिजयाती।तेहिविनज्ञीत्तरुहोतिनर्राती १ ९ हायहरिणसुतकवइतपेहै।कवकरिकेरिमोहिसुदुँदेहै २० ावहम्बेठाहिष्यानऌगाई । मृद्शृंगनखजुवाबहिआई ॥२९॥ होमकरनकहँजबहमबैठे । तबमृगसुवनऊटीहठिंपेठे ॥ दोहा-होमसाजलागतचरन, जबहमहांकहिंताहि । तबसुनिस्ततसमचुपरहत, परमसुदितमनमाहि ॥२२ ॥ ग्न्यधन्यदेधनियहधरणी । करीअपूरवपूरवकरणी ॥ रजमेंमृगसुतचरणदेखाहीं । तातेतासुखोजदमपाहीं ॥ जिमिचोरीकीद्सीमिछतदै।तिभिपदछसिमममनछछकतदे॥३याम्ऋरंगरहतजेहिदेशा।यागयोगसोभूमिहमेशा२३॥ पहिविधिकहतनिशानवआई । तवशशिङाखिबोङेनुपराई ॥ ममआश्रमतेवाहिरपाई । मेरेमुगर्कादेखिङानाई ॥ ष्ट्रगकोष्ट्रगपतिकोभयजानी।यहनिश्चिनाथदयाउरआनी॥राख्योकोउनिजअंकछिपाई।ऐसीहमकहँपरतजनाई॥२८॥ दोहा-मोहिंसृगविरहानछजरत, जानिकृपाकरिचंद । सुखदमयुपपियुपतें, सींचतदेतअनंद ॥ २५.॥

शुक उवाच । यहिविधिकरतिवटापननाना।विनसृगभरतभूपमितमाना।भोरभयोष्टगशाश्रमशायो।तेहिङक्तिनृपतिमोद्श्रतिपायो। जैसेधनीनप्टधनपावे । धानेधनिश्रपनीभागगनावे ॥ कर्माविवशसृगमहँकरिनेह् । भरतभूपभूल्योनिनदेह् ॥ भूल्योनपतपहरिसेवकाई । जेहिहितनिजकुङराजविहाई॥जोनअभागभरतकीहोती।तोनसृगहिशसर्गीतिडदोती॥ सृगठाङतपाङतमहिपाङा।यहिविधिवितदियोगहुकाङा॥कियोनकद्वविचारमितमाना।मरणकाङताकोनियराना॥

मीचनगीचभरतकेआई। जिमिमूपकविटव्याटहिजाई॥ २६॥

दोहा—त्वष्यमुष्ठस्वकेसरिस, रूपर्ट्यगोवनटाग ॥ तहिविद्योकिभस्तहुकियो, तामञ्जतिअनुसम् ॥
मृगमहॅमनदैवन्योज्ञरीस् । तातेष्ट्यगहिभयोमतिर्धागा।श्वाभुस्त्योभातनभननप्रभाद्धः । द्याचकरनटाग्योनुपराद्धाः
महामहिम्मृगमहॅफ्निहो।तातेमोहिस्यतनविधिदीन्द्याः।उपन्योकाटंनरिगरिखाई ॥२८॥ हायसकटमेटियानज्ञाहं॥
योगमागतेष्रप्टभयोमें । वेहितेनिनकुटटोहिदियोमें ॥ वस्योगंडकिक्तटनाई । यदुपतिभक्तिकरीमनटाई ॥
अवणकीरतनभरुसस्परणा । करिहटनेमभग्योहरिचरणा।स्याग्योक्षकटनगतन्त्राटा।वीस्योग्यामकोनेकुकाटा॥
दोहा—जोमनतेमहरिभज्योः सोमनसृगहिस्याह । भननकमाईहायमें, विगरीददेशमाह ॥ २३ ॥

यदिविधिकरिविचारिब्रटराता।भरतत्यानिजाञ्जदिनिजमाता।काटिजरतेतुरतदिपायो।मुक्तिनायकद्वजातुरत्रायो॥ शाटिमामीतरितनहाई । सुसत्वपत्रनक्देरााई ॥ मृगनमप्यमदॅरदननभयञ्ज । यदिविधकछुककारुचरिज्ञयङ्का पुरवसुधिरारिमतिधीरा । चाहततजनतुरतञ्जरीरा ॥ करतिवनययदिविधिदर्शरादी । होट्करटुँमोदिजससँगनाही ॥

ि । तत्रुसरितागंडकीनहायो ॥ तेहिजलमधिहरिमहँमनलाई।दियोमुगातनतुरतिवहाई। दोहा-धनिहरिभजनप्रभाषहे, कुरुपतियहजगमाहि । तीनजन्मभरिभरततृष, भूल्योनिजसुधिनाहि॥३१ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांथवेश्चिय्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीमहाराजावहादुर्श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघराजींसहन् देवकृते आनन्दाम्बुनिषा पंचमस्कंपेअप्टमस्तरंगः॥ ८॥

दोहा-विप्रअंगिरसगोत्रको, कोज्डकरह्योसुनान । शमदमतपश्चतित्यागत्रत, क्षमातोपविज्ञान ॥ १॥ पैसिगरेगुणतेहिद्धिजकाहीं । अभिमानहुताकतननाहीं ॥ रहीतामुद्धिजकेद्धैनारी । जेडीकेनवसुततप्पारी ज्ञीलअचारउदारसुभाऊ । भयेनवासुतपरमप्रभाऊ ॥ रहीकनिष्टतासुनोनारी । भयेभरतअरुएककुमारी जङ्समरह्योकुव्णपदध्यायो।जातेजगजडभरतकहायो॥२॥तहोभीतिकुळग्रहकैमानी।तज्योसंगभोनिरअभिमानी भवनिधिनाञ्चनहरिअस्मरना । कथाश्रवणगुणवरणनकरना॥हरिचरणारविद्मद्दंपीती।गहतभयोअतिहृदृपरतीती

दोहा-श्रीहरिभजनप्रभावते, सोजङ्भरतिहकाहि । पूरवजन्मनकोसुरत, नेकहुभूछीनाहि ॥

तातेअतिशयजगहिडेराई । मत्तसिसिनिजरीतिदेखाई ॥ अंधविषरजङ्मत्तसमाना । विचरतवेठतवोछतनाना यद्पिप्रमत्तताहिसवजाना ॥ ३ ॥ पेतेहिपितानहसोसाना॥कीन्हेत्रतवंपादिककरमा।सिखयोताकहँनिजकुरुपर्मा पेजङ्भरतहिनीकनठाग्यो।सोतोहरिचरणनअनुराग्यो॥जसचाहितसनिजसुतहोई।पितहिडचितसिखउनस<sup>बसोई ४</sup> पितुकोज्ञिक्षणपुत्रनमाने । एकोकुळकेकर्मनठाने ॥ करतरहेअसभरतउपाई । जामेपितुमोहिदद्दिवहाई चारमासपितुथक्योपढाई । पेगायत्रिहुताहिनआई ॥

दोहा-ओरवेदविद्याविदित, पढिवेकीकहवात । पैनिजरचित्रविचारिक, सकटिसखायोतात ॥ ५॥ सिखवतकाळगयोवहुवीती । पेजडभरतगहीनहिरीती॥मरचोपिताकछुकाळहिपाई॥६॥तवतेहिमातम्हादुवर्ळा सोंपिसवतिकहुँपुत्रकुमारी । भईसतीपतिसंगसिपारी॥७॥तवजडभरतकरसवत्राता । सिखवनङगेधर्मविख्याता तेसवकरमहिकांडप्रवीने । रहेनयदुपतिपद्ठवछीने॥निजभातहिबहुभाँतिसिखायो । पेनहिताहिधम्मेकछुआयो जानिमहाजङ्ताकहुत्यागे । पुनिनहिंतासुओरअनुरागे ॥ ८ ॥ भागन्छगेभरतपुरमाहीसुनैजीनसोष्ठसवतराही

दोहा-चैटोतिहिंचेटोक्टें, कहुजाउतिहिंजाउ॥ आगोतिहिंआगोकहे, ल्यावकहेंतिहिल्यान॥ इहिविधिवचनअसंगतवोछे । वधिरसूकजडसमपुरडोछै॥नहवावहिकोडजबहिनहाहीं । जबहिंखवावैकोडतब्हार्ह करवावेजोकोउमजूरी । अथवापकरिजाहिलेदूरी ॥ कामहुभयेकरतसोरहही । विनवरजेतहँतेनहिटरही ॥ नीक्रनिषिद्धअञ्जूजोपावे । भोजनकरेनसुखदुखल्यावे॥ मानहिनहिमानहुअपमाना । तिनकोतनकोतिनहिनशृत इंद्रीप्रीतकामनहिकरही । व्यावतकृष्णनिरंतररहही ॥ ९॥ ज्ञीतघामवरपासवसहही।छायावसतिहुकवहुँनगहही

दोहा-मत्त्रवप्रसमचलतम्ग, परमपुष्टसवअंग ॥ धूरधूसरिततनरहत, त्यागसवकोसंग ॥ रहतअन्ठजिमिभस्मिछिपाना।तिमिजङ्भरतप्रभावनजाना।कृटिचिरकुटकीछगीऌँगोटी।शिरकचसमिट<sup>प्रहृंकवे</sup> अतिमुद्धीनप्कतनहिजनेक् । तातेजानिपरतद्विजभेक ॥ देखतदूरदूरशठकहर्ही । दूरदूरतातेसवरहर्ही ॥ १० क्रिकेशोरनकरम्जूरी । भोजनकरहिउद्रभारिप्ररी ॥ ऐसोलखिताकोसन्ध्राता । सिखेननलगेधमीनिख्याता॥ ताकेपीनुअंगसबदेपी । ताहिमानिमनवङीविशेपी ॥ सेतखनायनहेतुबीछाई । कृषीकर्ममहँदियोछगाई ॥

्दोहा—सनन्छोतोसनतहीं, देतेकूपवनाइ ॥ कहूँँँज्वकरिदेतअति, जातसेतनशाइ ॥ ्दाहा-सननलगतासनतहा, दतक्रपभनाइ ॥ कहूज्यकारदतजात, जातस्वतनशाइ ॥ ्द्र । पशुनचरतकबहूँनहिंडाट ॥ कनासरीभूसीजोदेही । अनृतसमानसायसीलेही ॥ ११ । ना । हरिरसमगननतनकरभाना॥तहँपकश्चद्रराजकोळहेळ । भक्तिभद्रकालीकी रह्मोपुत्रताकेकोउनाहीँ । सोचिटिदेनीमंदिरमाहीँ ॥ कह्मोमातजोस्रतहमपहेँ । तोतुमकोहमनखटिँदेहैं ॥ ९२

#### श्रीमद्भागवत-स्कंध ५.

ः विविधिकः सः 'शे अस्योत ि अयाभी ि ः अनिष्ठ अभिष्ठ अधियो कि स्ट्रिंग्स् दोहा-दुत्तद्वनअसकहतभो, त्यावहुनस्विष्ठआसु । दृतदोस्प्रिद्दशायकः, शोरनकस्योहुङ्गुसु ॥ ुं ति अपुछारो । सोभाग्योकार्क्वियुज्ञासी ॥ तेहिपछिदोसस्वकोई । पत्तमुमहापुरयोन्हिजोई ॥ ि इँलोजनले । बहुतदूरलॅअतिदुखपागे । मिल्योनसोनरअतिअँधियारे । इतिफरतजडभूरतिनहारे ॥ ुरं िहॅलाजनल । बहुतदूरलाआतदुलभाग । स्वरत्ताता स्वरायसम्बद्धाः । दूतसकट्टारिकेइकसंगा ॥ उलेत् ँ े भूमपान् । मनमहँकृष्णरूपकहँम्यावत ॥ ताकेनिरलिषुप्रसवर्भगा । दूतसकट्टारिकेइकसंगा ॥ अस्ति ँ विकटकेसमपरतिहासे ॥ स्वर्कोटकर्टिकोडस्थवासे । वैकटकेसमपरतिहासे ॥ नहरूरे । हो । सोनरतोमिछनोअवनाहीं ॥ याकोहेनहिंकोइरखनारो । वैकछकेसमपरतिनहारो ॥ दोहा-अहेंअंगमोटेसकल, विल्लायकयहनीक ॥ तातेपरिलेचलद्वअव, यहविचारहेठीक ॥ १३ ॥ ्रिन क्रिक्स है है। प्रकारिजकारिछैचछेतहां ही । देवीमंदिरतुरतांहुआये । इत्तासक्छअतिआनँदपाये ॥ ुँ ; ्रां राई । जोरिपाणिअसविनयसुनाई ॥ सोनरमिल्योनहमकहँहरे । स्रोजेनिज्ञिअँधियारघंनेरे ॥ थि े ति दिन्ते । अतिमोटोनहितनकछरोग्र ॥ याकोभक्षतदेवीमाई । आग्रहिनहैनाथअपाई ॥ ि. इ.स. दुनरेन । दूतनुकद्योकियोतुमवेशा ॥१९॥ पुनिताकोमजनकरवायो।अंगनिअंगरागळगवायो।॥ दोहा–अरुणवसनपहिरायके, भूपणभूषितकीन ॥ रक्तचंदनहिभालमें, तिल्कल्लितकरिदीन ॥ ६ दिन्दुम<sup>™</sup> ोांसुननमाल्यदुितियो ॥ लाजाअंकुरपत्रचटायो । भूपदीपविधिविदितदेखायो ॥ २ े स्ट्राना । कोन्हेवल्लिकेसकुलविधाना ॥ पणवमृदंगतूरसहनाई । औरहुसिगरेवाजवजाई ॥ ્ર સર્<sub>સ્ત્રક્રમ</sub>ેં. भूपभद्रकालीढिगलाई । जङ्भरत्रहिसन्धुखँबैठाई ॥ १५ ॥ नरञ्जोणिततेपूजनकीवो । देवीकोप्रसन्नकरिलीवो ॥ एसोचितदेशुद्रभुवाला । अभिमंत्रितकरिकेकरवाला ॥ दियोपुरोहितकेकरमाहीं । कह्योदेहुबलिदेवीकाहीं ॥१६॥ दोहा-शृद्रराजञीतासुभट, घेरिखडेचहुँओर ॥ कर्राहभद्रकालीनिरखि, बारहिंबारनिहोर ॥ धनमदर्गार्वेतअतिशयपापी । त्राह्मणवेष्णवकेसंतापी ॥ महानिरंकुशहिंसाकारी । अतिदारुणस्वभावअविकारी ॥ ऐसोसिगरोशुद्रसमाजा ॥ मोहितखड़ोरहोकुरुराजा ॥ जहँजड़भरतकृष्णकोदासा । समदर्शीनहिंकछुमनत्रासा ॥ कोहुकोमित्रनकोहुकोर्नेरी । सदाकृष्णआनेदेसेरी ॥ तासुतेजप्रगट्योअतियोरा । छाइरह्योमंदिरचहुँकोरा ॥ देवीमुर्रातउचटतुरंते । परतभईतेहिथछतेअंते ॥ ब्रह्मतेजतेअतिदुखपागी । जरनभद्रकाछीतहँछागी ॥

दोहा-ळिखिश् द्वनदारुणकरमे, विप्रचातअतिचोर । करिकराळकाळीवपुप, प्रगटतभैतेहिठोर ॥ ५७ ॥ भृकुटीवंकळंकअतिखीनी । कुटिळदंतरसनावड्वीनी ॥ अरुणनयनअरुवदनभयावनामानहुचहतजगतकहळावन॥ करिकेअट्टहासअतिचोरा । क्रदतभइकरिकोपकठोरा ॥ उपरोहितकरआशुम्रेरी । ळीन्हळुडायक्रपाणकरेरी ॥ प्रथमपुरोहितकोशिरकाळ्ये।शुद्धराजकापुनिशिरळाँख्ये।।तेहिकुपाणसवशुद्धनश्रीशा । काटिळियोकाळीअवनीशा॥ सगणसद्यशोणितकरिपाना । नाचनळगीकरतकळगूना ॥ कंदुकतिनकेश्रीश्चनाई । खेळतकाळीतहँमनभाई ॥

दोहा-बचेनएकहुशुद्रतहँ, कार्छोकियसंहार ॥ तिनपापिनकोकरतिभै, शोणितमांसअहार ॥ १८ ॥ हेक्करुपतिजोकरतहै, हरिजनकोअपराध ॥ ताहीकोष्ठनिहोतहै, सकुरुजीवकोबाध ॥ १९ ॥

्रज्ञानिकार त्यार शर्मनाजस्य । त्यारामाजुराहाताहात्य त्यारामानामा । ११ । जनिअचरजमानहुकुरुर्यहे । वेहेंप्रेमरिकयदुराहे ॥ यहीसत्यसंतनकीरीती । भईनजङ्भरतहिंकछुर्भाती ॥ ﴿ तिनकीहृदयप्रथिसवछूटी । सबदंद्रीहरिपदमहॅजूटी ॥ तजेवेरजगमित्रउदारा । मिल्लचदेवसुदेवछुमारा ॥ ﴿ इभिअनम्यदासनरचुनाथा । रक्षाकरहिंआपनेहाथा ॥ तिनहिंभीतिदेसकहिनकोई । कालहुतिनकोरक्षकहोई ॥ ﴿ परमदंसजेमहाभागवत । कृष्णचरणअरविंदनमेरत ॥ तिनकेसमजगमहॅकोआना । सतिजानहुकुरुनाथसुजाना ॥

दोद्दा-कोक्नपालुयदुनाथसम्, निजदासनकेहेत् ॥ धारिअनेकनरूपप्रभु, रक्षणकरिमुखदेत्॥ २०॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांभवेज्ञाविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिह्नृदेवकृते आनन्दाम्बुनियोपश्चमस्कन्येनवमस्तरगः॥ ९॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

पश्चिममंद्दकदेशह, नामतिपुसीर्वार ॥ नामरहूगणतिहरहो।, तहँकोतृपमितर्वार ॥ गानगनन्त्रप्रमणः गानावञ्चवागरः ॥ नागरद्वगनातावरस्याः विष्णाद्यम्यावयारः ॥ नागरद्वगनातावरस्याः विष्णाद्यमा । हर्मोहार्टसं ॥ ताविज्ञानाः । कपिठदेविद्याकियेवयानाः ॥ हस्यास्यकसुभगपाटको । हर्मोहार्टसं ॥ सम्बद्धानाः । कपिठदेविद्याकिये मनापद्माना । कापञ्चपाञ्चापपपपपाना ॥ व्रतपारपपान्तमान्याः । ज्ञाजाञ्खानावस्यः॥ त्रक्तितिस् । आयोध्रपसिंधसीवीस् ॥ तहँयकत्राहककोउथिकायः । हे त्रिविक्तिविकायिः स्वतप्रस्यः॥ जामजाया । जामाद्वभाषअपामाय ॥ यहममनाहमन्माञ्चाकमम्भ । छाशामकामाछप्रकाममञ्जा जिदियेकहारा । बाहकपतिसंविचनउचारा ॥ यकचारकयिकायोहहार्ही । प्रभुश्चिमकाठचळतेनार्ही॥ ागाप्यकृष्ठारा । यादकृषातताप्यप्यप्यारा ॥ यप्यपारकृषाकृष्यो । यादकृष्टिततद्वीजकृरायो ॥ वीजिकहुँठेहु । जाकोद्वीयअसीगितदेहु ॥ तववादकृषतिहृतपटायो । वादकृष्टिततद्वीजकृरणः ॥ नारमण्डुपूर्वः स्थानमान्यस्य ॥ प्रमुख्यम्यस्य । वाद्यविद्याम् हिन्द्यम् । वाद्यविद्याम् । ह्यान्द्रतद्यातिहिद्याम्, खोजतभेचहुँऔर ॥ देखतभयकद्याम्, हिजअंगिरसाक्विशारः॥

ाशर्रा पुरावपारमाध्वज्ञानः सागतम्बद्धज्ञारः ॥ दस्तानवक्वश्वमः । द्व्याभवक्वश्वमः । अवताद्वतनािह्मिटतक्हााः ॥ वीनअंगसवतािहे । अहेनवोगज्ञरीराहिजािहे ॥ दूर्तािकयेअसमनहिविचाराः । अवताद्वतनािहमिटतक्हाः॥ वीनअंगसवतािहे । अहेनवोगज्ञरीराहिजािहे ॥ दूर्तािकयेअसमनहिविचाराः । नाराजगरानामः । अवनावासाराव्यासः ॥ धूराम्युजतमनावायमारा । अवनावतमावास्यायः ॥ अअतिवर्द्धदेतातो । इमहिनेस्वकछुनाहिङेरातो ॥ अवसूचनहिद्दश्चतवाको । नोकेटचरिहिन्निविकालो ॥ गणापनणपत्रापा । क्ष्माक्ष्यास्त्रकृष्ट्रनााक्ष्यपता ॥ अवस्त्रपत्राक्ष्यपत्राम् । नाक्षण्याणकार्याः॥ चारिजङ्गरतहुकाहींगहिल्यायेतिनमाठिकपादीं॥सहकपतिहृतनृपत्रिविकाम् । क्ष्योत्व्यापतृत्वानाः॥ असम्बद्धस्तरहुकाहींगहिल्यायेतिनमाठिकपत्रोः॥ स्वयंत्रकात्रम् । स्वयंत्रकात्रम् । स्वयंत्रकात्रम्

नगरमञ्जनरमञ्जनकामार्वे । वस्योआश्चरिकाउठवाई॥ परमहस्रश्रीभरतिष्ठवाना। उञ्जिकिकाकहँक्षियपाना॥॥ आग्रुताहिरुगाई। वस्योआशुक्तिकाउठवाई॥ परमहस्रश्रीभरतिष्ठवाना। उञ्जिकिकाकहँक्षियपाना॥॥

गद्धाम्बर्गारः । पर्याणास्त्रामानभाग्वयारः । रामध्याणामसाद्यमा । ठाशावकाकहाकवरः दोह्य-चिविभाग्रयकृषाणभरः, भरतपरतमगणाः ॥ निजपायनतेजीवकोउः, जातकवरनजाः ॥ दोह्य-चिविभाग्रयकृषाणभरः, भरतपरतमगणाः ॥ निजपायनतेजीवकोउः, जातकवरनजाः ॥ ्षशः णालनायुक्कवाणम्यः भरतपरतमगपाः ॥ ।गणपापगत्यावकाः । जातकपरवाणाः ॥ भदमदमेवगतिचल्ही । उँचोनीचोलखहिनथल्ही ॥ तत्रपालकीविपमहेजाती । धक्कालगतपुर्वकीलाः ॥ भदमेवगतिचल्ही । उँचोनीचोलखहिनथल्ही ॥ तत्रपालकीविपमहेजाती । मिष्पप्नातप्रकृतः । क्रमानापारुखाहनप्रकृति ॥ तथ्यारुकाविष्मुह्याता । यक्षारुभतभूपकार्थाता ॥ भिष्पप्रकृति ॥ क्रमानापारुखाहनप्रकृति ॥ शिक्षिकिर्दिहिकसमाती । अतिशृषुदुवहोतीमम्बर्धाः ॥ हिह्मणक्षुदुवरुषि । सक्रुवहिकत्वचनस्रतात्रक्रमामाभाग्येत्रमान्यवस्यार्थे । स्वर्थे । सम्बर्धे । स्वर्थे । सक्रुवहिक्सिक्ये । स्वर्थे । स्वर्थे । सक्रुवहिक्सिक्ये । स्वर्थे । स्वर्ये । स् ारहुन्ग्नछुडुल्छ।य । स्क्छबहिकनवचनसुनाय ॥ |शाच्काटसहिकसजातो । आंत्रायदुलहोतामहाता ॥ आहुन्ग्निछुडुल्छ।य । स्क्छबहिकनवचनसुनाय ॥ |शाच्काटसहिकसजातो | आंत्रायदुलहोतामहाता ॥ छहुसुनम्मतिसकछकहारा।पहुँचापहुदुत्कापछअगारा॥मतोताङुनुमकहँकारिहे।।३॥ उपक्रेप्यसम्बद्धाते॥ छहुसुनम्मतिसकछकरोग । उध्यायक्ष्याविकसम्बद्धात्मे ७९५५।भगातस्करुक्हारा।पङ्चावहुद्धतकाप्रच्यमासा।नाताताङ्गतुम्कहकारहे।तुम्हस्वतृत्वस्सवहारहे।।थ । कहीरक्षमणतेअसवारी ॥३॥ हमतीराज्यसासमाती। विभूपतिकवचनकठोरा । इतिवाहकअतिकरतिनहोरा ॥ कहीरक्षमणतेअसवारी ॥३॥ हमतीराज्यसाते॥ विभूपतिकवचनकठोरा । इतिवाहकअतिकरतिनहोरा ॥ क्षितिराज्यस्योत्भिक्षस्य

नापमप्यनम्भावस्य । जारपाष्ट्रभूजातकरताम्बारा ॥ स्वत्वर्षुत्रम्पत्य अवगाना ॥स्य ब्याताण्डर्यामाः॥ दोहा-चलहिविषमगतिमगर्नहीं, अतिहिवेगगतिषारि ॥ शिविकागतिसीलेसदी, बैनहिन्नहमारि॥ दोहा-चलहिविषमगतिमगर्नहीं, अतिहिवेगगतिषारि ॥

्। । चिन्यप्रकारमात्रम्। अतिहिष्यगातिषार् ॥ शिवकागातसासस्य। हमहिष्कहमारि ॥ अतिहिष्यगातिषार् ॥ शिवकागितपारि । उँचनीच्यव्येसतिर्वाही । उँचनीच्यव्येसतिर्वाही यहनवीनवहिकजोआपो । वाहकपतिपार्छकीरुगायो ॥ चूर्वतिष्यतेस्यस्योते । गोतानिज्यनिर्वाहे अतिर्वाही तातिप्रसंप्रकारुगिजाही।चिरुनसकत्यिसममग्रमार्टी ॥ हेय्याप्यतिस्यस्योते । गोताविज्यनिर्वाहे अतिष्या यहुनयानवाहकजाआया । वाहकपातपालकालगाया ॥ चलतमंदगातयहमगमाही | ॐचर्ताच्यलदाताहीः॥ विवाद स्थापस्य स्थ स्थापस्य स् तात्रभुभुनकालागणाह्याचालमस्कृतयाहसम्मगमाह्य ॥ इयद्यापस्वतयहमाटा । यमातजानातनाहआतक्षात्र ॥ तयदुक्तिजङ्भरतिहिनुगहेरो । कियोविचारिवेपमातिकेरो ॥ कियअपराघ्एकमगमाही । संगदेपलालाजजाती यदिवरहमणप्रहोमन्त्रात्रीतनहरिक्तोमणस्वीमन्त्रियान्त्रीयस्वयान्त्रीयस्वयान्त्रीयस्वयान्त्रीयस्वयान्त्रीयस्वयान तपडाफगङ्भरताहरुपहरा । ।कयावचारावपमगातकरा ॥ कयअपराघएकमगमाहा । सगदापलायातवकाती यद्पिरहुगणस्त्रोष्ठ्वानी।तद्पिरजोग्रणकीमतिआनी।रिजहिङ्गपितजिमिरतनमहाना।तिमिजङ्भरतप्रभावनजाती यद्पिरहुगणस्त्रोष्ठ्वानी।तद्पिरजोग्रणकीमतिअन्त्रोत्तरा ॥ ८ ॥ वृत्तिरहुगणस्त्रोष्ठिवानी।तद्पिरजोग्रणकीमानिकायात्रात्तरा ॥ ८ ॥

्राणा एकपणा । नार्य गणान्यपणान्यणा ॥ वृत्ते ।। व्यत्ते हेमभगाहकी, आयेह्राविदेश ॥ दोहा-हेनबीनवाहकसुनो, तुमवहुरुह्योकहेश ॥ व्यत्ते हेमभगहकी, आयेह्राविदेश ॥ द्राहा—हनवानवाहकसुनाः तुमयहुलह्माकल्शः ॥ यरतलम्मयालकाः नायश्ररायदशः ॥ द्रवेलअहायकतुममाई । तुमअकेलपालकीउठाई ॥ हूजेकाकोउलोकहात । तुम्हरिहक्कंपरभातः ॥ नुपार्द्धनाराष्ट्राञ्चलामा । बोल्वचनिगतिन्चक्राजा ॥ द्राष्ट्र तिनपक्छकोषितह्नुराजा । बोल्वचनिगतिन्चक्राजा ॥ द्राष्ट्र आत्रश्यद्भव्यक्ष्यम्भाना । तातावयम्चारुमगठाना ॥ ासगर्वरुतिम्हावरुहीने । क्षुधाविषसितआत्र्वातः ॥ महित्विष्ठरुतेवन्तस्रुवाला।जङ्गस्तिहिभाविजेतिहिकाला।वितिनकेनतन्त्रअभिमानामृपतिव्यनकञ्जकित्रात्रकी ॥ महित्विप्रवरुदेवन्तस्रुवाला।जङ्गस्तिहिभाविजेतिहिकाला।वित्रे ॥ ८ ॥ महिन्द्रिकालाव्यक्तः । उत्तर्भावस्त्रीतिकालकी मोनवरुरुकिविकाकार्तः । ध्यानकप्रवर्शकाल्यान्तर्भः ॥ ८ ॥ महिन्द्रिकालाव्यक्तः । उत्तर्भावस्त्रिकालकार्तः । थाहाषाधुउरुटब्ब्नसुवालाजङ्भरताहिभाषेउतिहिकालापितिनकेनतनकुअभिमानांवृपतिब्ब्नकुछकिर्षिकी। अर्थिति । इत्यभोद्यातिकित्यात्विक्षे । ६ ॥ पुनिटहिह्नैग्रहेषालकी । इत्यभोद्यायव्यवस्य । भोनचलेलेक्षित्रिकाकार्षी । ध्यानभेहिर्चरणनमार्षी ॥ ६ ॥ इतिव्यवस्यवस्य केव्यवस्य । भोनचलेलेक्सिकाकार्षी । ध्यानभेहिरच्यालक्षेतिहैं। ्रणारामकाकारा । व्यानभरहारचरणनमाहा ॥ ६ ॥ प्रानटहाह्नगर्पालका । दुखभाछातामहागण्य दोहा-त्त्रविस्हृगणकुपितह्ने अतिहिंशरूणकारितयन ॥ देखिदशाणद्वसत्तर्काः, वोलतसालस्या सहा-त्त्रविस्हृगणकुपितहे अतिहिंशरूणकारितयन ॥ देखिदशाणद्वसत्तर्काः, वोलतस्य

प्राचा त्यावर्ष्य भणकापतालः जाताव्यक्षणकारम्यन् ॥ दाखपशाणव्यस्ततकाः वालतमाणकपन् ।। दाखपशाणव्यस्ति ।। मोकोनेकहुँ नेन्द्रस्ति ॥ जोततहाँ मृहतकसमाना । मोकोनेकहुँ नेन्द्रस्ति ॥ जोततहाँ । मोकोनेकहुँ नेन्द्रस्ति ॥ जोति कसरवाहकदुष्ट्रनवाना । श्वासनमराकाननकोनो ॥ जोवतहोतिष्ठतकसमाना । मोकोनेकदुर्तेनदेशना ॥ ॥ अवित्वहोतिष्ठतिष्ठतिष्ठिते ॥ अवित्वहोतिष्ठतकसमाना । मोकोनेकदुर्तेनदेशना ॥ तात्तिमेतीहिंदिहींदंडा । जिमियमजीवनदेतअर्खंडा ॥ तव्तिमतिस्रीधीमहिच्यक्तिक्यक्ति । स्टब्ल्यक्तिक्यक्ति यहितिथिजवैभ्रपअभिमानी । कद्रीकिटिक्षभ्रम्यक्तिक्यमम्बर्धायकोत्त्रम्यक्तिक्यम्यक्ति पातमताहिद्दे(देड) । जामयमजावनदेतअखंडा ॥ तबत्तेंगतिसीधीगहिचाँठहे । तातेपुनिनपाठकीहाँठहे ॥ प्राप्तमतिहिद्याती पहित्रपिजनेभूपञ्जिममानी । कहींकुटिलभरतिहेचहुवानी॥स्ब्रोनपंडितपंडितमानी । रजतमतेतिहिम्रतिल्याती॥ यहित्रिपिजनेभूपञ्जिममानी । कहींकुटिलभरतिहेचहुवानी॥स्ब्रोनम्बद्धमान्नम्बद्धमान्नम्बद्धमान्नम्बद्धमान्नम्बद्धमान भरतप्रमाननकनहिज्ञाना । जोनअनन्यटासभगवाना ॥ जनजमान्नम्बद्धमाननकनहिज्ञाना । जोनअनन्यटासभगवाना थाहाबाधजनभूषआभमाना । कहींकुटिस्स्सर्विहिबहुवानी॥ह्योनपंडितपंडितमानी । रजतमेतेतिहम्तिस्यानी भरतप्रभावनेकनहिजाना । जीनअन्नयदासभगवाना ॥ जयजगिमञ्भरतमितमाना । मगनकृष्णपद्भमकुभानी भरतप्रभावनेकनहिजाना । जीनअन्नयदासभगवाना ॥ नेयसंब्रोतियान

नारापरपारणात्। प्राप्तवपुर्वातमग्वापा ॥ जवजगामञ्चमस्तमातमात्रा । मगण्य व्यापारपात्।। ८॥ दोहा—सुनतरहूगणकेवचन, नेसुकसुलसुसकाय ॥ मेदमेदर्भेवचन, बेल्सिस्लसुमाय ॥ ८॥

जडमर्त उवाच । जडमर्त उवाच । जडमर्त उवाच । पेकछ्यस्तिकोभारा । तोड्सतर्गादेण्यक्षमत्मार्तः । तेड्सिमरेसत्यित्वाते ॥ वेकछ्यस्यक्षेकछ्यादी । तातेनविडस्यकछ्मताति । / तनसंवेपक्षेकछ्यादी । तोस्रविड्सकोहोत्तवदोतो ॥ तनसंवेपह्मेकछ्यादी । तातेनविडस्यक्ष्यक्षात्रात्वे। / तनसंवेपनीवकोहोतो । तोस्रविड्सकोहोत्तवदोतो ॥ तनसंवेपह्मेकछ्यादी ।

्र । सवककवहुळहत्ठळुराइ॥३ शासवकअरुस्वामाकरभाऊ । यहव्यवहाराहभारतरराऊ ॥ नहिस्वामीकोउसेवकनाहीं । यहजोगवंतुम्हरेमनमाहीं ॥ तौजोकहहुकरेंहमसोई । हानिळाभनहिंहमकोहोई ॥३२॥ शिक्षाहेतदंडतोदेहीं । तोतुमभूपकीनफलपेही ॥ प्रथमहिसकलशीलहमलयऊ । प्रनियहमारगमहँमनदयऊ ॥ दोहा-जोप्रमत्तमानोहमहि, जीखदेतकेहिकाज ॥ कौनहेतऐसेवचन, कहतरहूगणराज ॥ १३ ॥

#### शक उवाच ।

असकहिम्रानिवरशांतमुक्तीला । भयोमोनध्यावतहरिलीला॥निजप्रारब्धकम्मंकरिभोग्र!क्षयकरिवेकोकियोप्रयोग्र्॥ लेक्शिविकाध्यावतजगदीज्ञा।विमल्खालप्रनिचल्योम्रनीक्षा १४ तहांतिपुसीवीरभुवाल।लहनहेतविज्ञानविज्ञाला।। जातरह्योष्ठानिकपिलसमीपा । सुनेडभरतकेवचनमहीपा ॥ इदयप्रंथिकेछोरनवारे । योगमार्गदरज्ञावनहारे ॥ तव्ज्ञिविकातेउत्तरिमहीज्ञा।तुरत्भरतपद्नायोज्ञीज्ञा।अतिपछिताइभूपभयपाग्यो।निजअभिमानतुरतनृपत्याग्यो।। दोहा-नप्तिरहुगणजोरिकर, क्षमाकरावतभूछ ॥ कहतभयोजडभरतसों, गुनिअपराधअतूछ ॥ १५ ॥

#### रहुगण उवाच ।

अहोकोनतुमवेपछिपाये । विचरदुधरिणमहासुखछाये ॥ कोहौतुमधारेडपवीता । कीक्षत्रीकीविभपुनीता ॥ काकेसुतकेहिहितइतआये । निजनिवेशकहिदेशवनाये ॥ कीपौतुमहौदत्तात्रेऊ । किपौंकपिलहुवरणहुभेऊ ॥ मोपरकृपोकरनकेहेतू । दरशनदीन्होज्ञाननिकेतु ॥ १६ ॥ वर्त्रावत्रशुरुषा । यमकोजोयमदंडअतुरु। ॥ अर्कअग्निअरुतोमहुअस्ना । पवनहुऔरकुवेरहुज्ञस्ना ॥ तत्तद्दनभयतेमननहिभागे।जत्तद्विजअपमानहिङ्खागा। १०॥

दोहा-अवनछिपावहकरिक्रपा, दीजैमोहिंबताय । विचरहजडसमजगतमहँ, ज्ञानप्रभावछिपाय ॥ महिमाओंहेअपारतिहारी।जाननकीगतिनाहिंहमारी॥आपवचनकोअर्थगँभीरा।जानिनसकहियदपिमतिधीरा॥१८॥ जेयुर्हेंड्ञानिनसुनिकेरे । कपिछदेवहरिकछानिवेरे ॥ कोरक्षकहैयहजगमाहीं । जातरह्योपूछनतिनकाहीं ॥ १९॥ सोईकपिळस्वरूपिछपाये । मोपरकृपाकरनइतआये ॥ योगश्वरनकरिगतिजोई । मंदबुद्धिजानेकिमिसोई ॥ २०॥ कह्योजोआपहेंमेंश्रमनाहीं । सोसुनिभइज्ञंकामनमाहीं ॥ कर्मिकयेश्रमहोतसदाहीं । सोहमकोअनभोरनमाहीं ॥

दोहा-पहत्रपंचहेंसत्यनहि, यहजोकद्योमनिराय । सोसिगरोपरपंचयह, हमकोसत्यजनाय ॥ १२ ॥ जोप्रपंचयहसत्यनहोई । पटभरजल्ञानेकिमिकोई ॥ नहिंद्यरीरसंबंधहमारे । यहजोस्रुनिवरवचनउचारे ॥ सोसंवंपसत्यहेनाथा । तनसँयोगतेसुसदुस्तगाथा ॥ २१ ॥ जिमिपावकथारीपरिदीजे । तामेंश्वीरतंदुर्ह्योकीजे ॥ धारतपत्रतेतपत्रशारहे । तेहितपितंदुरुहोत्त्वीरहे ॥ जैसेप्रथमतापतपतोत्तन । ताहितपेप्रनिप्राणफेरमन् ॥ मनकेतपेतपत्रहेर्नावा । तातेसितिसंवपञ्जतीवा ॥२२॥ नहिंस्वामीनहिंसेवकभाष्यो ॥ तासुभेदपूछनञभिद्याष्यो ॥

दोहा-भूपतिपाटतप्रजनको, देतदंडटसिभूट ॥ पावहिसेवकसकटफट. निजसेवाअनुकूट ॥ जैसेजेहरिभजतसदाहीं । यथायोगपावतफटकाहीं ॥ तातेमृपानसेवकस्वामी । सेवहिकियेमिँटेअयगामी ॥ २३॥ क्षमहुनायअवगमअपराषा । मेंदीन्होंतुमकोअतिवाषा ॥ भूपतिगर्वविवश्मेंअघा । शिविकादंडघरचीतवकंषा ॥ हेमुनिनायकद्निद्याटा । देसिद्शामिंहोहुँनिहाटा ॥ यहपातकसमुद्रतेनाथा । मोहिनिकारोप्रभुगहिहाथा ॥२०॥ कहीजोतुमन्।केयोअपराधा । विनजानेदीन्द्रोमोहिंबाधा ॥ तीजानविनजानजोई । करतसंतअपरापकोई ॥

(२१०)

दोहा-पश्चिममेंइकदेशहें, नामसिंधसींबीर ॥ नामरहूगणितिहरहों, तहँकोतृपमितिधीर ॥ न्पाश्चममङ्कद्रशहः, नामासधुसावारः ॥ नामरहूनणाताहरहा।, तहकाष्ट्रभातवारः ॥ -पाश्चममङ्कद्रशहः, नामासधुसावारः ॥ नामरहूनणाताहरहा।, तहकाष्ट्रश्ची । टर्गोझार्टस्कतनभयः॥ । कपिट्रदेविध्याकियेपयाना ॥ हैसवारयकसुभगपाटको । हिश्चिकापिटस्कतनभयः॥ । आयोभूपसिधुसोवीरा ॥ तहँयकवाहककोटअकिमयोज्यां । सम्बद्धान्यस्थान

ा जापास्त्रपातस्रतापारा ॥ तहपक्रवाहक्रकाण्याक्रमयुक्त । ठाशायकापाठसक्रतापारी ॥ वहपक्रवाहर्णे । यहास्त्रपतिस्विचनउचारा ॥ वक्रचारकथिकमयोहर्हाही । प्रसुद्धिविकारुच्छतातही

। वाहकपतिसावचनउचारा ॥ यकचारकथाकगथाइहाहा । अशुःशानकाण्यणाः॥ । वाहकपतिसावचनउचारा ॥ तकचारकथाकगथाः। वाहकहिततहँ वोजकरायो ॥ स्वोऔरवाजिकहँ हो । जाकोहोयअरोगितवेहु ॥ तबवाहकपतिहृतपठायो । वेह्नअंगिरसाकिशोर ॥ त्रसामग्रहण्यः ( आकाशयम्यागतपृष्ठः ॥ तममाष्ट्रम्यातपृत्रप्राया । वाहकाहततहस्यामय वाह्य-दूर्तद्वीरतहिंदेशमें, खोजतभेचढुँऔर ॥ देखतभेयकदेशमें, द्विजअंगिरसाकिशोर ॥ वाह्य-दूर्तद्वीरतहिंदेशमें, खोजतभेचढुँऔर ॥ देखतभेयकदेशमें, द्विजअंगिरसाकिशोर ॥ दाहा दूतदारताहद्भमः, सामतमयङ्गार ॥ दसतमयभद्भमः, हमजागरसाभगार ॥ आतिहृद्वीनअंगस्वताके । अहनरोगज्ञरिरहिजाके ॥ दूतकियेअसमन्हिवचारा । अवतिहृतनिहिम्हितकहाता॥ न्नातहरूपाननगरम्बन्दाकः । नहन्तामश्चाराहनाकः ॥ दूताकयभसमनाहावचारा । अवताहतनाहामन्नतकः॥॥ यहीभन्नाभारत्वनतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन्नतिवन यहामठाआववठाद्वाता । हमाहदावकछुनाहिडराता ॥ अहसूयनाहिदर्शतवाका । नाकठचाठहाशावकामः ॥ अस्तिचारिजङ्गस्तहुकाही।गहिल्यायिनिजमाठिकुपाही।वाहिकपतिहुततृपत्रिविकासे । क्रियोटणपत्तामाठा अस्तिचारिजङ्गस्तहुकाही।गहिल्यायिनिजमाठिकुपाही।वाहिकपतिहुततृपत्रिविकासे । जसावचारगङ्गरतङ्गराङ्गराहणाहाणाहरयायानगमाण्यंभाहागयाहरूपातहृतन्नुपाशायकृषा । । स्थालगप्तरापातहरूपायाना।।। सनकेआमृताहरूमाह । चल्योआञ्चशिविकाष्ठवाहे ॥ परमहंसश्रीभरतस्याना । स्रेशिविकाकहार्के प्रयाना॥।। सनकेआमृताहरूमाहे । चल्योआञ्चशिविकाष्ठवाहे ॥ परमहंसश्रीभरतस्याना । स्रेशिवकाकहार्के प्रयाना॥।।

तः द्वाराज्यसम् । प्रयाणाञ्चासायमाञ्जासः । राज्यात्राम् राज्यात्रामः । ञ्राप्तमामकास्यमः ॥ दोहा-लेविआग्रयक्वाणभरः, भरतप्रतम्भणाः ॥ निजप्यनतेर्जीवकोठः, जातेकचरनजाः ॥

पाहा पास्त्राध्यक्षमाणम्यः भरतयस्तमग्याः ॥ ।गणमायनत्रणावकाः, णातकपरणमाः ॥ ।त्रणमायनत्रणवकाः, णातकपरणमाः ॥ त्रा तातमंदमंदगतिचलही । ऊँचोनीचोलसहिनथलही ॥ तव्यालकोषिपमहिजाती । धकालगतप्राकीलां ॥ तत्रात्रमंदगतिचलही ॥ कंचोनीचोलसहिनथलही ॥ तारानपन्यारापण्डा । क्रपानापाणलाहनयण्डा ॥ तयपाण्यावपमहणाता । प्रकाणगतप्रपकाणता ॥ त्री विकारणहण्डा । क्रपानापाणलाहनयण्डा ॥ त्रिविकाटढोह्नेकसजाती । अतिश्वायुखहोतीमम्ब्राती ॥ त्रीविकाटढोह्नेकसजाती ॥ त तहारहुगणकुडुख्छाय । सक्छवाहकनवचनसुनाय ॥ ।शावकाटढाहुकसजातो । आंतेग्रयहुवहातामछाता ॥ चठडुसगमगतिसक्ठकहासापहुँचावडुहुतकापिङ्गासा।नातीताडुनउमकहँकिहैं।तुम्हरोवेत्तवस्पसर्हित्। चठडुसगमगतिसक्ठकहासापहुँचावडुहुतकापिङ्गासा। स्टिशस्याणकेश्ययप्रे ॥२॥ स्पर्वेशस्ययाम् मन्त्रिपतिकेवचनक्रस्रोग । स्टियासस्थ्यिकस्यविक्षेत्र ॥ स्टिशस्याणकेश्ययप्रे ॥२॥ स्पर्वेशस्य चण्ड्र्ड्डणम्गातत्तक्ष्वकृत्तापड्ड्डतकापण्यमासामाताताङ्गतुमकह्कार्ह्रातुम्हरावत्नहम्मथहर्र्वाः सुनिभूपतिकवचनकठोरा । डरिवाहक्झतिकरतिनहोरा ॥ कहीरहुगणतेअसवानी ॥३॥ हमतीराज्यसास्त्राती सुनिभूपतिकवचनकठोरा । डरिवाहक्झतिकरतिनहोरा ॥ क नातकप्रचनकारा । जारपाहकजातकरतानहारा ॥ कहारहुगुगतजस्वाना ॥२॥ हमताराज्यसमारि॥ दोहा-चलहिविपमगतिमगर्नहीं, अतिहिवेगगतिथारि॥ ज्ञिविकागतिसीखेसदा, हेनहिबुकहमारि॥ दोहा-चलहिविपमगतिमगर्नहीं, अतिहिवेगगतिथारि॥

प्रश<sup>्प्रणाहावप्रभगातपग्रहाः आताह्वगगातपार ॥ ।शावकागातसाखसदाः हृताहृङ्गकहमार ॥ सहन्वित्वहरूकोश्रायो । वाहकपतिपालकोल्यायो ॥ चलतम्दर्गातयहमगमाही । क्रवनिव्यलेखातबाहो सहन्वित्वहरूकोश्रायो । वाहकपतिपालकोल्यायो ॥ क्रेमकाक्रेयनेसम्बन्धको भीमान्नित्वायनेस्यानिवाहे सातप्रप्रप्रकालगोज्ञाही।चल्लिसम्बन्धनमाहस्यक्षमण्यानिवाहे</sup> यहनवानवाहकजाआया । वाहकपातपालकालमाया ॥ च्लतमदगातयहमगमाहा । ऊचनाचथलदशतवाह हे स्वद्यपिसवतेयहमाटा । योगतिजानतिनहिङ्गतिस्रोत तातप्रसुपकालगिजाहींचिलिनसकतयहिसममगमाहीं ॥ हेयद्यपिसवतेयहमाटा । योगतिजानतिनहिङ्गतिस्रोत्॥ सन्दर्भकालग्रभगतिकारोग । क्लिमेनिकारिकारप्रतिकारिकारप्रतिकार्ण तात्रभुधुवक्षाणागाहा।चालनसकृतयाहसम्मगमाहा ॥ इयद्यापस्वतयहमाटा । यागातजानातनाहआत्त्वारा ॥ तयदुक्तिजड्भरतहिनुपहेरो । कियोविचारविपमगतिकेरो ॥ कियअपराघएकमगमाही । संगदोपङाग्योतकाता ग्रहिकाड्सरतहिनुपहेरो । कियोविचारविपमगतिकेराज्यास्वयक्षामान्यस्वयक्षामान्यस्वर्णस्वयक्षामान्यस्वयक्षामान्यस्व 

हुनुगाराबुराचा । नार्य राजाराजा । नार्या ॥ दोह्य हेनवीनबहिकसुनो, तुमवहुलुद्धोक्लेश ॥ घरतेलेम्मपालकी, आयेदूरविदेश ॥ नगर्द्धनार्द्धानुसामा । बाळ्वचनविगतित्वकाना ॥ ६ ॥ तिनपक्छकोपितह्नुसामा । बाळ्वचनविगतित्वकाना ॥ ६ ॥

दाहा—हनवानवाहकसुनाः तुमबहुलह्माकल्या ॥ वरतल्यमपालकाः जाबहुरावदस्य ॥ दुर्वल्यस्थिकतुमभाई । तुमअकेलपालकीउठाई ॥ हुजेकाकोउल्लोकहास । तुम्हरेहिएककेपपरमास ॥ दुर्वल्यस्थिकतुमभाई । तुमअकेलपालकीउठाई ॥ हुजेकाकोउल्लोकहास । तुम्हरे उपण्यक्षप्रमुख्यम् । तुम्यक्ष्यप्रवाद्याद्यम् । तुम्क्ष्यहृष्याद्यक्ष्वध्यस्य। । तुम्ह्र्यहृष्यक्षध्यस्य। । अतिश्चयदृहुम्दुतुम्यात् । ततिविपम्याङ्मगठात्ता ॥ सिगरेवर्ङ्कित्वहृते । क्षुपापिपासतिअतिश्चीत्रः सन्दिक्तिकार आत्रश्यपृष्टुतुमगाना । तातावपमचालमग्राना ॥ ासगरवलातुम्हावलहान । श्रुपाापपासातआतक्षान ॥ आत्रश्यपृष्टुभ्रपृष्टुतुमगाना । तातावपमचालमग्राना ॥ ासगरवलातुम्हावलहाभमानाातृपतिवचनकञ्चक्तिवर्तः ॥ यहिविधियलटेवचनसुनाला।जङ्भरतहिभाषेवलिहिकाला।पितिनकेनतनकअभिमाना।हणकी । दुसभोह्यातीमहण्या ॥ यहिविधियलटेवचनसुनाला।जङ्भरतिहभाषेविध्यमणस्यात्मग्राम् ॥ व्रतित्वसायवक्षरास्त्रको जोव्यस्योत्मग्रामग्राम् ॥ व्रतित्वसायवक्षरास्त्रको जोव्यस्योग्गम्यावता। मौतचलेलेहिविकाकाहिते । व्यानपरहरिच्यमणस्यात्मग्राम् ॥ व्रतित्वसायवक्षरास्त्रकारामग्राम् ्रणासामकाकाः । न्यानयस्त्रारपरणनमास् ॥ ६ ॥ धानटदाह्नस्वस्त्रकोः बाह्यसाधातामस्त्राणः सोहा-तनहिरहूमणकुपितहैं, अतिहिअरुणकरिनयन् ॥ देखिदशाजडभरतकोः बाह्यस्य ॥ सोहा-तनहिरहूमणकुपितहैं, अतिहिअरुणकरिनयन् ॥ देखिदशाजडभरतकोः वाह्यस्य

प्राचा प्राचित्रकृत्वा । ज्ञासनम्प्राचनम् ॥ ज्ञासन्त्रकृत्वा ॥ ज्ञासन क्सरवाहकदुष्टनवाना । शासनमराकाननकाना ॥ जांवतहातिष्ठतकसमाना । मोकोनेकडुतेनडेराना ॥ जांवतहातिष्ठतकसमाना । शासनमराकाननकाना ॥ जांवतहातिष्ठतकसमाना । मोकोनेकडुतेनदेराना ॥ तार्तमेतीहिंदेहींदेडा । निर्मियमजीवनदेतअखंडा ॥ तव्तिमतिस्रीधीमहिंचिहिं । तातेष्ठतिनपाटकेलखंडा यहिंविधिजवेश्वपक्षिमानी । कहीकिरिक्ष्यम्यक्षित्रमान्यस्थानकोत्त्रम्यस्थिति राजपताहित्हाएड । । जामयमजावनदतअखडा ॥ तयंतंगांतिर्सार्यामहित्रहिहे । तातेषुनित्रपाटकीहाँहिह ॥ अ स्वातपताहित्हार्ये । । जामयमजावनदतअखडा ॥ तयंतंगांतिर्सापिडितपंडितमानी । रजतमेतेतिहम्पतिष्ठराने यहितिरिजवैभूपअभिमानी । कहिन्निटिलभरतिहम्हवनि॥स्होनपंडितपंडितमाना । राजयक्रणायक्ष्येयक्रभान भरतप्रभावेत्रकर्नाहिनाना । जोनअनन्यदासभगवाना ॥ जयजगियक्रयस्यमित्रमाना । राजयक्रयायक्ष्येयस्य भरतप्रभावेत्रकर्नाहिनाना । जोनअनन्यदासभगवाना ॥ थाहावायज्ञ्चभूपञ्चाभमाना । कहाकुाटळभरतांह्यहुवानी॥रह्योनपंडितपंडितमानी । रजतमेतेतींहम्रांतिण्याः भरतप्रभावनकर्ताहृजाना । जोनञ्जनुन्यदासभगवाना ॥ जवजगिमञ्चभरतमतिमाना । मगनकृष्णपदेप्रमुख्याः भरतप्रभावनकर्ताहृजाना । जोनञ्जनुन्यदासभगवाना ॥ संस्थितमान्यस्य ॥ संस्थितमान्यस्य ॥ स्थापनिवास्य ॥ स्थापनिवास्य दोहा-सनताहगणकेञ्चनम् समकस्यसम्यस्यस्य ॥ संस्थितमान्यस्य ॥

नार प्रस्तावशासा । शास्त्रपुरस्यातमायासा ॥ श्वयसाम् त्रम्यतमातमासा । मगराष्ट्रस्याप्त्रमाय ॥ ८॥ दोहा-सुनतरहृगणकृत्वन, नेसुकसुससुसकाय ॥ भेदमंदर्भस्यचन, बेलिसस्टसुभाय ॥ ८॥

जडमस्त उवाच । जडमस्त उवाच । विकुष्टतन्त्रियासम्बद्धित्वेभारा । तेंदुरतन्त्रियं ॥ विकुष्टतन्त्रेभारा । तेंदुरतन्त्रियं ॥ तेंद्रस्तर्गित्रियं ॥ विकुष्टतन्त्रेभारा । तेंद्रस्तर्गित्रेभारा । ्याः यनगप्रपद्यम् ॥ तहासगरंसत्यातिकारे ॥ पैकछ्वस्त्रहेतिज्ञोभारा । त्रीहरुतनाहिच्छापनकार्ष । तहासगरंसत्यातिकारे ॥ तन्नसंगरंसत्यातिकारे ॥ पेकछ्वस्त्रहेनेकछ्नाही । तातेनाविद्धसंकछ्मनार्थे तनसंगरंभनीतकोहातो । तासुचदुरुपकोहीतउद्देशतो ॥ तनसंगंधहर्मकछ्नाही ।

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ५

ै कोकहुँथछहोई । अरुजोपंथपरतकहुँजोई ॥ तवगवनतवनतोतृपराई । पंथहुदेशनकहुँदरशाई॥ ९ ॥ नमोटदृबरोहोई । दृवरमोटपरततनजोई ॥ आधिव्याधिदृवरीष्ठटाई । क्षुपातृपाभयनीद्उढ़ाई ॥

लहकोपमदपीतिहुशोकु । इनसब्कोशरीरहैओकु॥

दोहा-जिनकोत्तनअभिमाननिहं, तिनहिंपरतनिहंजानि ॥ हमहिनतनसंवंपकछु, तातेसुखनगछानि ॥ १० ॥ महिनजियतमृतकसमअह्दीं।जियतमरतसवजगजनरहर्ही॥कोउस्वामीकोउसेवकहोई।तौतिहिझासनमानतसोई॥ व्यद्वस्वामिसेवकह्वेजाई । सेवककबहुँठहतठछुराई॥१३॥सेवकअहरवामीकरभाऊ । यहव्यवहारहिभारेनरराऊ ॥ हिंस्वामीकोउसेवकनाहीं । यहजोगर्वतुम्हरेसनमाहीं ॥ तोजोकहढुकरेंहमसोई । हानिठाभनहिंहमकोहोई ॥१२॥ शेक्षाहेतदंडतोदेहीं । तोतुमभूपकोनफठपेहीं ॥ प्रथमहिसकछज्ञीखहमछयऊ । पुनियहमारगमहँमनदयऊ॥ दोहा-जोप्रमत्तमानोहमहि, शीखदेतकोहिकाज ॥ कोनहेतऐसेवचन, कहतरहगणराज ॥ १३॥

### शुक उवाच ।

श्रसकद्विद्यनिवरशांतसुर्शालः । भयोगोनध्यावतद्दारिलील।।निजपारन्थकर्म्मकरिभोग्र्।क्षयकरिवेकोकियोप्रयोग्र् ॥ हेशिविकाध्यावतजगदीशा।विमल्रचालपुनिचल्योसुनीशा १४ तहांतिषुसीवीरसुवाल।लहनदेतविज्ञानविशाला ॥ बातरस्रोसुनिकपिलसमीपा । सुनेडभरतकेवचनमदीपा ॥ स्टद्यश्रंथिकेछोरनवारे । योगमार्गदरशावनदारे ॥ तप्रशिविकातेवतरिमदीशा।तुरतभरतपदनायोशीशा।अतिपछितादधूपभयपाग्यो।निजअभिमानतुरतनृपत्याग्यो॥ दोहा−नृपतिरहृगणजोरिकर, क्षमाकरावतभूल ॥ कहतभयोजडभरतसों, ग्रुनिअपराधअनूल ॥ १५ ॥

#### रहूगण उवाच।

अहोकोनतुमवेपछिपाये । विचरहुपर्राणमहासुख्छाये ॥ कोहोतुमधारेखपद्मीता । कीक्षत्रीकीविमपुनीता ॥ काकेसुत्केहिहितइतआये । निजनिवेज्ञेकहिदेज्ञावनाये॥ कीपीतुमहोदत्तात्रेऊ । किथोंकपिछहुवरणहुभेऊ ॥ मोपरकुपाकरनकेहेतू । दरज्ञनदीन्होज्ञाननिकेतु ॥ १६ ॥ वजीवजञ्जल्यास्त्रुष्ठा । यमकोजोयमदंडअतुष्ठा ॥ अकंअग्निअस्तोमहुअस्ता । पवनहुऔरकुवेरहुज्ञुस्ता ॥ तसहनुभयतेमननहिभागे।जसद्विजअपमान्हिडरछागे॥१९०॥

दोहा-अवनछिपावहुकरिक्चपा, दीर्जिमोहिवताय । विचरहुज इसमजगतमहँ, द्वानप्रभावछिपाय ॥ महिमाअहअपारतिहारी।जाननर्कागतिनाहिंहमारी॥आपवचनकोअर्थमॅर्भारा।जानिनसकहियदपिमतिपीरा॥१८॥ जेगुरुहेंद्वानिनमुनिकेरे । कपिछदेवहरिकछानिवरे ॥ कोरसकहैयहजगमाहीं । जातरह्योपूछनतिनकाहीं ॥ १९ ॥ सोईकपिछस्वरूपछिपाये । मोपरकुपाकरनइतआये ॥ योगश्वरनकेरिगतिजोई । मंदबुद्धिजानिकिपिसोई ॥ २० ॥ कह्योजोआपहेमेश्रमनाहीं । सोमुनिभइझंकामनमाहीं ॥ कर्मकियेश्रमहोतसदाहीं । सोहमकोअनभोरनमाहीं ॥

दोदा-यदम्पंचर्दसत्यनिहैं, यदजोकद्योम्रनिराय । सोसिगरोपरपंचयद्गं इमकोसत्यननाय ॥ १२ ॥ जोप्रपंचयद्गसत्यनदोई । यटभरजङ्जानेकिमिकोई ॥ निर्देशरीरसंबंधदमारे । यदजोम्रुनिवरवचनञ्चारे ॥ सोसंबंधसत्यदेनाथा । तनसँयोगतेम्रुसदुस्माथा ॥ २१ ॥ जिमिषावकथारीधरिदीने । तामेंदीरतंदुर्छेग्कीने ॥ धारतपत्ततेवपत्तदीरहे । तेदितपितंदुरुदोतसीरहे ॥ जैसेप्रथमतापतपतोत्तन । तादितपेषुनिप्राणफेरमन ॥ मनकेतपेतपत्तदेनीया । तातेसितसंबंधअतीया ॥२२॥ निर्देस्वामीनाइसेवकभाष्यो ॥ तामुभेद्पूछनअभिद्यायो ॥

देशा-भूपतिपाटतभननको, देतदंडटसिश्ट ॥ पावहिसेवकसकटफट, निनसेवाजनुकूट ॥ जैसेनेदरिभनतसदार्ही । यथायोगपावतफटकार्ही ॥ तातेम्पानसेवकस्वामी । सेवहिकियेमिटअपगामी ॥ २३ ॥ समदुनापअयममअपरापा । मेदीन्होतुमकोअतियापा ॥ भूपतिगवंदिवसमेंअया । दिविकार्दंडपरचोतुवकंषा ॥ देशुनिनापकदीनद्याटा । देसिद्शामिदादीदिहाटा ॥ यहपातकसमुद्रनेताथा । मोदिनिकागप्रभुगद्विद्वाया ॥२०॥ कहोनोतुमनकियोअपरापा । विननानदीन्द्रामोदिचापा ॥ तानानिवननाननोर्द । करनमंतअपरापकार्द ॥ २१२)

आनन्दाम्बुनिधि । दोहा-यद्पिहोहिहरश्रुटभर, तद्यपिठहिहिननास ॥ कोसाधुनअपराथकरि, पावहिजगतसुपात॥ नुपाचाव्यस्त्रप्रप्रप्रभागाण्यायाम् ॥ गणाञ्चापामाण्यायाम् ॥ वाष्ट्रमुर्गोटस्वभाव॥ २ अहाजगतकेसुहृदृतुम्, समदर्शोस्रानिराव ॥ नेकअहेअभिमाननाहि, सरटसुर्गोटस्वभाव॥ २ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज आनन्दाम्युनियोपंचमस्कन्येदशमस्तरंगः॥ १०॥

दोहा-सुनतरहूमणकेवचन, श्रीजङ्भरतसुजान ॥ समाधानग्रुनितासुसव, बोळवचनप्रमान ॥

दोहा-अहोअकोविदभूपतुम, वदहुसुकोविदवाद्॥ तुमजानृहुनेकहुनहीं, ज्ञानिनकीमरयाद॥ पारा अवाजनामपुराधनः भप्रद्वप्रभागपुरापः ॥ धनभागद्वप्रभुवन्। ज्ञानगणामपुरादः ॥ जेसुनिजानहिज्ञानिज्ञाना । तेअसक्यहुँनकर्राह्यसार् स्रोकिकस्वमस्वामीसार्जः । परमार्थभापहृत्रपाजः ॥ जेसुनिजानहिज्ञानिज्ञाना । तेअसक्यहुँनकर्राह्यसार्थः णानकतपकरपानापाज । तरपारपकापण्डराराज ॥ गञ्जापापात्वशापाश्चापा । तज्ञवसम्बद्धापारपात्वहासाहाँ ॥ से । स्वर्गादिकहित्तजमसकाजा । कह्मोविदमयजोमहराजा ॥ सोपरमारथसाधकनाहाँ । जोनकमेश्चरपहासाहाँ॥ रपगादिकाहरामस्त्रमात्रा । क्षणापदम्यमामहरामा ॥ तामरमारपतायक्षाहा । जानकम्बर्गहराहा ॥ स्वप्नस्त्राह्म स्वप्नसरिसजवर्शिसंसार । मानतनहिकरितत्विचारा ॥ जवर्शितहिवदाततेज्ञाना । होहकवर्षुनहिस्सहराह्म स्वभवारवणवाववाय । मानवनाहकारवत्वावचाय ॥ जम्णावाहवदाववज्ञाना । हाइकवहुनाहछावव्यशंक्याहि जवर्जीत्रिमुणविस्तमनरहर्दे । तवर्जीवीतिनिरेखश्महर्दे ॥ तवर्जीधमेंहुओरअधर्मो । करवावहिमनिजयतीक्याशि जवर्जीत्रिमुणविस्तमनरहर्दे । तवर्जीवीतिनिरेखश्महर्दे ॥ तवर्जीधमेंहुओरअधर्मो । त्रञ्जनारुवनगरुवरं । अन्यवाधानारञ्जसम्बद्धः । अन्यवनगरुवस्तमन्, स्केन्रोकिस्रुजान् ॥ ५॥ दोहा-विपयवासनायुत्तस्दाः रहतविपयठपटान् ॥ ग्रुणप्रवाहम्बह्तमनः, स्केन्रोकिस्रुजान् ॥ ५॥

पारा रापपपपातराखातपार रस्तापपपण्पटार ॥ ग्रुपश्यास्पर्दत्तमरः सकरशाकक्षणात ॥ प ॥
इंदिएकाद्शभूतहुर्षाचा । इत्रमहेश्रपातमनसांचा ॥ जनगुणवश्चमन्दह्योविकारा । देतजियहितवयोतिश्चपाति।
सम्बद्धानिकारा । इत्रमहेश्यासम्पर्दाणा चन्द्रप्रापस्य त्रवाष्ट्रमासः । चन्त्रप्रमानम्यासः ॥ प्रमधुप्रमम्भगव्धामनगरा । द्वाजयाद्ववस्थानगरासः ॥ प्रमधुप्रमम्भगव्धामनगरामाहि । द्वाजयाद्वति । द्वाजयाद्वति । स्वति । स् मनद्दाक्वशाण्यस्यस्य स्वत्यां गुण्युत्तमन्त्रियवेष्यनकारणः । सोइनिर्गुणित्रयवेषितवारणः ॥ जवकीरहत्ततेष्ठअरुवातीः । दीपशिखासमूमद्द्याः गुणुतमनाजयन्यनकारम् । साक्षनगुणाजयन्यानवारम् ॥ जयलारहततळ्जरुवाता । दापाशसातक्ष्यन्यस्य नक्षेतेळवातिकेसीहे । आपुहिआपुर्शातसीहोहे ॥ तसहिमनजयळीगुणवज्ञहे ॥ जियहियसावतिवयनता

उत्तारकारणान्तरः । स्वतंत्रक्षराभावस्य । अरुअपमानहुमनहिकी, वृत्तिएकादुशसांच ॥ दोहा-ज्ञानदीकीर्पाचेहैं, कर्मेद्रीकीर्पाच ॥ अरुअपमानहुमनहिकी, वृत्तिएकादुशसांच ॥ ारापरापापरापार विवेद । जियहिक्सतत्वहिषदसेई॥८॥ जनमनगुणविकारतजिद्हे । जियहिकस्तत्वहिषदसेई॥८॥ पाचा चाराश्रामापकः भगश्रामापा ॥ जरुजपमार्ग्डमगाङ्काः मृत्यपकाद्वायाप ॥ शब्दस्पर्शेक्षपरसर्गष्ट्र । विषयज्ञानदृद्दीमतिषिषु ॥ ग्रह्नगवनरतिवचनविसर्गा । येकमेन्द्रीविषयनवर्गाः ॥

रापरामाक्षररागद्वः । प्रप्यशानश्माभातासयः ॥ अह्मगवनरातवचनावसमा । यकमद्राविपयनवमा ॥ अह्अभिमानविपयतनजानो।यहिविधिताकोभेदवसानो॥ज्ञानीतनिहिभिन्नजयमानाअज्ञानीअभिन्नकरिताकोभेदवसानो॥ज्ञानीतनिहिभिन्नजयमानाअज्ञानीअभिन्नकर्ति। सन्यमन्त्रमातकर्वेश्वरकातम् । क्षेत्रमानेत्रमान्त्रमानाः ॥ जरणाचनाः पात्र वर्षात् । अरिपूर्ववास्तासुवाला ॥ इत्तर्हकङ्कवृत्तिनतरे । ठाखनकोटिनभेदिनसे ॥ इत्यस्वभावकमं अरुकाला । औरपूर्ववास्तासुवाला ॥ इत्यस्वभावकमं अरुकाला । अरिपूर्ववास्तासुवाला ॥ इत्यस्वभावकमं अरुकाला । अरिपूर्ववास्तासुवाला ॥ इत्यस्वभावकमं अरुकाला । अर्थे । उत्योग्यास्त्र । अत्यास्त्र । अत्यास्त्र । उत्यास्त्र । उत्यास्त्र । अत्यास्त्र । अत्यास् भूजर्पनाप्तम्पण्यस्याणा । जारभ्रवपासगाधुवाला ॥ इनतङ्कङ्कबृत्तिनतर । लाखनकााटनभदानवर॥ वृत्तिभेदकृतहरिसवहोहे । दूजोकरसाअहेनकोहे ॥ १ ३॥ त्रिगुणविल्यजनमनहिनहोती । तत्वज्ञानतवहोत्वहोते वृत्तिभेदकृतहरिसवहोहे । दूजोकरसाअहेनकोहे ॥ १ ३॥ त्रिगुणविल्यजनमनहिनहोती । तत्वज्ञानतवहोत्त्र ॥ ००॥ नरुप्रवास्त्राचार । कुमानन्स्राणकाम्भाव ॥ ३ ॥ । त्रशुणवाळतणवसनाहन्द्वाता । तत्वज्ञानतवहारूपः दोहा-मायावद्यगोपितप्रगटः, करतेलेकमेअनीज्ञ । अरुजोभोगतभोगवडः सोसवदेवतर्देज्ञ ॥ १२ ॥ इसक्रियक्रवयमस्य । ज्ञासम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम्बद्धसम

भारतम् वर्षात्राम् । अरुषामागतमावङ्कं सास्वद्धत्वरः ॥ १२ ॥ स्वयंप्रकाशंभागतमागवङ्कं सास्वद्धत्वरः ॥ १२ ॥ से स सोहआत्माहेषुरुपपुराना । नारायणयदुपतिभगवाना ॥ स्वयंप्रकाशंभनादिअनेता।अगसाक्षीविपश्चित्रहे॥ इम्बन्नीतम्थनगणातिम्बन्नमान्त्राम् पारणाणारुउपग्रुपा। गारापणपुडुपातमगृशाना ॥ स्वयप्रकाश्रुअनादिअनतााजगसाक्षाविषाश्राविष्ठाति ॥ इस्वजीवनअंतरपामीरिष्ठनायकयङ्गयकनामी॥१३॥यथापवनसवथ्यसंचातीतेसहित्यापक्रजगतस्ति। जनकारमण्डमम्बरम्यसम्भागः । जोकोन्यस्य रुपानसम्बद्धाः स्वापनसम्बद्धाः स्वर्णायकगामा।।। इस्ययापनगसम्ययस्य सारासाह्वयापकगातः उपान ज्ञानपाययहर्षः स्तरमाया । जोलीनहिष्ट्रटत्वयस्य ॥ तोलीनहिष्ट्रटतज्ञासंगा ॥ जोलीपद्धिः स्वर्णाः स्वर्णाः स्वर्णाः गान्त्राप्तर्थात्। । जालाग्रहष्ट्रदतप्रसाया ॥ तालानाहष्ट्रदत्त्रगतमा ॥ जालापदायुक्तिहोसी जीलीआत्मतत्वनहिंजाने।भ्रमतरहत्तपहंजगतमहाने॥१५॥जगततापदायक्रयहसाँचो।भ्रोक्तमोहर्अहोसी कोलीआत्मतत्वनहिंजाने।भ्रमतरहत्तपहंजगतमहाने॥१५॥जगततापदायक्रयहसाँचो।भ्रोक्तमे। 

त्रवर्षोशसमनकोरहत्, जानतहेषुपनाहि । त्रवर्षोभतिशयलहतदुष्तं, प्रमतस्पतहनमहि । सन्दर्शेशसमनकोरहत्, जानतहेषुपनाहि । त्रवर्षोभतिशयलहतदुष्तं, प्रमतस्पतहनमहि । सहजञ्जनअनिसायलनी जानवराजनम् । सहजराउन्यास्त्राः नारपारुउन्यारिः प्रवणावस्यण्डतपुष्पः स्रयप्यार्वस्यः स्रयप्यार्वस्यः स्रयप्यार्वस्यः स्रयप्य सहजराउन्यास्त्रस्याः नारपारुउन्यारिः प्रवणावस्यण्डतपुष्पः सर्वस्यार्वस्यः स्राम्बद्धयः सर्वस्यार्वस्यः ॥ स्पर्यसञ्जापस्य राज्यः भागञ्जरावगद्यारः। जासद्दश्याद्यमानुद्वयद्याः, कर्रवयाश्यवस्थाः ॥ १ द्वरिग्रहचरणवपासनाः, तिहिकास्किठिनकृषानः । सावधानद्विशञ्चमनः, मार्ड्यस्य जातः ॥ १ 

# दोहा-सुनतभरतवाणीसुखद, चरणनमेंशिरनाइ । कह्योरहूगणजोरिकर, अतिशयआनँदपाइ ॥ रहगण उवाच ।

्रिक्तिक्ष्या । तुच्छीकृतविम्रहसंयूपम् ॥ धृतावधूतवेपपरमंश्चम् । आत्मानंदस्वचिद्वपशंसम् ॥ ्रित् । वेदवादरतित्यमकामिन् ॥ नमोनमोद्विजचिद्ववेषधर।उत्तमनिजमहिमागोपनकर ॥ ः।वस् । प्राटतधरणीपरमप्रभावम् ॥ रक्षकृपाठोकृतापराषम् । शिविकाहेतदत्तवहुवाधम्॥ ः।वस्तद्वेत्रेत्रीदाता । जोहरिप्रमानंदप्रकासा ॥ पाहिपाहिपरमातेविनाशित् । निजसेवकपरतंत्रप्रकाशिन् ॥ दोहा-हेकरुणाकरममशिराति, चरणाम्युजांनिधेहि ॥ संसाराव्धिनिमग्रमति, दीनंमामवधेहि ॥ १ ॥

दाहा-हकरुणाकरममाश्रराक्षः, चरणाश्वजात्पाक्षः । वचाराज्यात्वाक्षः व स्वात्यस्य । व स्वत्यस्य । क्षेत्रवर्षािडततनकार्हा । जिमिञ्जीपिधसुल्देतसदार्हा ॥ तृपातिपितिनिमसुरसरिनीरा।तिमितववचनमाहग्रंभीरा॥ हिकुदेहमॅञहिअभिमाना । डिसिकेहरचोप्राणसमज्ञाना ॥ गिरागारुडीरावरपार्द्र । सोविपवतरगयोद्धलदार्द्र ॥ २ ॥ क्षसंज्ञयपुछिहोंमेंपाछे । पेजोवचनकद्योस्रितिकार्छे ॥ तिनकोअभेपरयोनीहज्जानी । तातेस्रुननसोमतिल्ल्र्यानी॥ किरुणाकरदेहुयतार्द्र । जातेसंज्ञयसवमिटिजार्द्र ॥३॥ कद्योआपजोजगब्यवहारा । हेनवस्तुकछुकियेविचारा ॥ कोसवसत्यपरेहगदेखी । तेहिअसत्यकेसप्रभुल्खी ॥ ४ ॥

दोहा-सुनतरहूगणकेवचन, कहसुनिवरसुसकाइ । वोल्योवचनविज्ञानप्रद, जेहिनृपसंज्ञायजाई ॥

#### जडभरत उवाच ।

भूविकाराजिमिअहेपपाना । भूविकारातिमितनहुवसाना॥ जोपपानकहभारनपीरा । तोकैसेटुसभारझरीरा ॥ कोनहुद्देतचळततनजानो । अचळपपानभेदयहमानो ॥ अंगीभिन्नअंगतेनाही । कहीभारभूपतिकेहिकाही ॥ जोअँगभारअंगकहकहहू । तोविवेकअसकसर्नाहंगहहू ॥ पगपरगुळकगुळकपरजातू । जानूपरऊरूकहँमातू ॥ ऊरूपरकटिकटिपरछाती । छाती्उपरकंपरिप्रपाती ॥ क्षूंपनपुत्रीवापुनिझीझा।कहौभारकेहिकाहमहीझा॥ ५ ॥

दोहा—कंधनपेशिविकाधरी, तापरतुमअसवार । होहिजोशिविकहिभारतो, होइतनहुकोभार ॥ होमदांधतुमसिधुनरेशा । तातेतुमकहँहोतअँदेशा ॥६॥ कहतअहोहमपालहराजू । भाषतअसलागतनहिलाजू ॥ धरिवाधुरेकहारनकाहीं । दीजतदुसकिमिशिविकामाहीं॥७॥ स्थावरजंगमजीनललाहीं।महितेभयेमहीमिलिजाहीं॥ महीभित्रकछुनहिनुषराहै । नामरूपभरभेदललाहे ॥ ८॥ महीहोतपरमाणुस्वरूपा । यातेसीजिनत्यनहिंभूपा ॥

प्रकृतिरूपपरमाणुहुअहही । तातेकविजननित्यन्कहही ॥ ९ ॥

दोहा-दूबरमोटोबृहद्वसु, कारणकारजजोह । सोसवमायाकृतजेह, यहजानेसवकोह ॥ द्रव्यस्वभावकमंश्रुकारा । मायानामजानमहिषारा ॥१०॥ अंतररहितपुकसवमाही । सत्यत्रद्गपरमार्थसदाहीं॥ अद्भवतिहस्वयंत्रकासा । भगवतशब्दजाहिमहँभासा ॥ सिगरेकविश्वसकरहिंडचारा । ऐसोहेबसुदेवसुमारा ॥ विनतेहिकसुकारजनहिंहोह । मायाईशसदाहेसोई ॥ १९ ॥ यहजोतुमसींज्ञानवस्वान।सोनहिंमिस्तकियेतपदाना॥ यज्ञकियेशस्त्रदेवेदहु । मिर्टनकन्दित्रतसरोदहु ॥ वर्षासहेकियेजस्थाना । तोषपंचहुआगिनमिर्टेना ॥

दोहा-विनपारिनिज्ञांशमें, संतवरणरजकाहि । भिक्तद्वानरयुनाथको, मिटहिरहूगणनाहि ॥ १२ ॥ कृष्णकथासंतनसुरागाई । विषयकथार्सचिदननशाई॥तिहिनिश्चासरसुनिहजोकोई । तासुपीतियदुपितपद्सेई ॥ प्रीतिजोभेषदुपतिपदराजापुनिनकरनकोकैनेहुकाजा॥विगरिहपदिपद्धित्वेद्वराह्याद्वारहण्यकथापुनिदेतवनाई ॥१३॥ पूरवरहेभरतमहराजा। तजेसंगस्यदुसदद्याजा ॥ यदुपतिप्जनमेमनटाई । वस्योविषिनमहभवनवनाई ॥ वेजभागवद्यायकमूगमाही । टग्योनहरूखोपुनिनाही ॥ छूटिगयोहोरसूजनसिगरो । यनाकाममेरोसविगिरारो ॥

दोद्दा-मुक्तिनापमॅमॅमरचो, मृगर्दामॅमनटार् । तार्नेमॅन्गदीभयो, काटिनरमॉनार् ॥ १२ ॥ इतिपूजनप्रभावअतिपार्दे । पूरवजन्मसकटमुपिआर्दे ॥ तवमॅमुक्तिनापमॅनार्दे । दियोमुगातनतुरतिदादे ॥ ठब्रोजन्मत्राह्मणकेगेह् । केडुसोकियोंनफेरसनेह् ॥ हिरपूजाप्रभावतेमेरी । भूछीनहिंसुधिपूरवकेरी ॥ तातेमेंजगकाहिंडेराईं । फिरडुँअकेछेहिरमनछाईं ॥ १५ ॥ सुनहुरहूमणतुमहुसुजाना । संतसंगगहिज्ञानकृपाना॥ काटडुसकछमोहकीफांसी । होडुआञ्चअअनंदरासी ॥ कृष्णकथासुनियेदिनराती । भवनिधिपारहोहुसभाँती। दोहा—कृष्णकथासुनिकेसदा, कृष्णप्रीतिअतिदानि ॥ उत्तरेसज्जनभवज्ञछप्ति, पावतभेसुखखानि ॥ १६॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीवान्धवेद्याविक्वतिद्यानि ॥ इत्याविक्वतिद्यानि ॥ इत्याविक्वतिद्यानि ॥ इति सिद्धश्रीमहाराजाधिराजश्रीवान्धवेद्याकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते

आनंदाम्बुनि<u>र्घोपंचमस्कंधेद्वादशस्तरं</u>गः ॥ १२ ॥

दोहा-फेरिरहूमणनृपतिपै, भरतकृपाअतिकीन ॥ ताकेअतिसंबोधहित, भवाटवीकहिदीन ॥ ब्राह्मण उवाच ।

जगमोहनीजोनहरिमाया । प्रवृतिमार्गसोजियहिङ्खाया ॥ सोईजीववनिकजगमार्ही । रजसत्तमकेकर्मकर्गहीं॥ करतेथनसुखहितव्यापारा । भवाटवीमेश्रमतअपारा ॥ भावनश्रमतङ्क्षोसुखनाहीं॥१॥ऌटचोतिहिपटचोत्तहीती रह्मोतासुगाफिङरखवारा । तातेऌ्टगयोधनसारा ॥ सोवततेहिसियारचसिङावे । जैसेवृकामेपधरिङावे॥२॥ बङ्गेङतातरुघनवनमार्ही । मञ्जकदंशदंशहितनकाहीं ॥ कहुँगंधर्वनगरमहँजाई। तामेजातसुङायुङ्गार्थस्य

अतिशयक्षुधितनतनसंभारा । चहाहिपरसपरछेनअहारा ॥

दोहा—कहुँदमारिमहँजरतेहैं, लूटिइंपनकहुँयक्ष ॥ ६ ॥ खांडलेतकहुँशुल्धर, पावतक्षोकप्रत्यक्ष ॥ कहुँगंधर्वनगरपुनिआवे । तहांसुहूरतभरसुखपावे ॥ ७ ॥ कहुँकटकककरमगगडई । छीलतपगपावतहुषवडी ॥ ज्ञेल्डरतंगचढनसींचाहे । चितनहिंजातचोगपगमाहे ॥ कहुँदेगमहँलागतआगी । संपन्पेकोपतदखपागी ॥८॥ कहुँदोलतअजगरसुँहवाई ।

कहुँमधुद्देरनजातोषाई । काञ्चलपुर्वनाषाकारणस्य ॥ नागाननस्यमञ्जनधुनाव ॥ राजानस्यमञ्जरणस्य दोहा-वर्षाञ्चातपुर्वातद्व, सहतसकेनवचाइ ॥ ठेनदेनकेकरतमे, उगतवेखडिजाइ ॥ ११ ॥ वक्षातकस्यमानोषामार्गा । भोजसमामधीसम्बद्धमेनीशाम्योगमन्यिकहर्नमिणायो । सनसक्तेधनगतिस्रा

फरनंपरत्परञ्जावपाद्मापादापावण्डतपरम्बद्धस्याद्याम् राजानारम्बताहत्वहः।रामाप्पाञ्गपात्रप्रस् कबहुँनिकसत्तिदिवनत्रे । अमतरहदुसल्हत्वनेरा।१८॥तिहिवनमहँक्षत्रीकहुँरहद्दीतिदिग्गजनजीतियझ्रल्हर्

दोहा-तेउपरस्परवेरकार, निजधरणीकेहेत ॥ ठरहिमरहिसंग्राममहँ, तर्जाहनविपिननिकेत ॥ १४ ॥ तिहिकाननमहँसदाभ्रमतहै । कहुँछतागहिछोभिरमतहे ॥ छताउपरजेवेडिविहंगा । तिनहिंगहनहितकरवर्णणी वापसिंददेसहितनमाही । तिनकोअतिहायवनिकडेराही॥काककंकवरककेडिगजाहीवचनहेतनहुकरतिवित्रहें॥ काकुकंकितिनकोठिगिटेही । निजयहतेनिकारद्वतदेही ॥ त्वपुनिजातहंसकेपासा । तहँपुनिअपनीछस्योधपान अस्तिकर्णाकेद्वा । स्थावायक्भितिसुछाई ॥ छहिसमकेटक्श्वचंचछताहै।आपउसेछहितहँसुसपाई ॥ १९

देौदा—मृतदारनतेसदितसो, सीरीवृञ्जनुष्टाई ॥ वटतविहरतरेनदिन, परममुदितमनमार्दे ॥ तदांपापपहुँच्योनवजाई । तवतरुमहँचविगयोडेसई ॥ ऋद्योनवहिकंदसमार्दी । नीचेटख्योमताग<sup>नकार्स</sup>

्री । च्हानिक्यात्रिक्षाः टीकिसहुछूटगयोतहँतेजव।सक्छकर्मसोइकरन्छग्योतव॥ िःहँसोई । अमतरहत्तेहिपारनहोई ॥ निकसन्कीउपा्यनहिंजाने । टोभीरहत्तटोम्छपटाने १९॥ े ५ . ७ . ू. । । छोड़िसकलसंसारिककाजा ॥ सकलजगतसोवैरविहाई । होहुसुहदप्राणिनसुखदाई ॥ दोहा-हरिपदप्रीतिकुठारगहि, भवकाननकहँकाटि ॥ करिमारगकिढ़जाहुद्रुत, उरअनंद्अतिपाटि ॥२० ॥ े 💲 👫 । भूपरहगणनिजमनगुनिकै॥ नायभरतचरणनमहँज्ञीज्ञा । भन्योवचनअसकुरुकुरुईज्ञा॥

रहगण उवाच ।

्रियुक्तः ोतिवररः ्रियुक्तिः स्पृष्टिः स्पृष्टिः स्पृष्टिः स्पृष्टिः स्पृष्टिः स्पृष्टिः स्पृष्टिः स्पृष्टिः स ुःयोतिमहुँकाः स्पृतानामिळत्तिवयि द्विद्यानाः स्थोजे स्पृष्टेः स्पृष्टिमस्योद्धतस्रकल्पसंगा २९ ुः सद्दर्भयरेः स्पृष्टिमस्योक्तितेहिक्षचरजनाहीं ॥ एकमहूरततुवसँगपाईः । गयोमहाअविवृक्तनज्ञाईः ॥ २२ ॥ ् दोहा-युवाबालवडुबद्धेने, वित्रदासश्रीपाम ॥ विचरहिंधरिअवधूततन, प्रनिप्रनितिनार्हिंप्रणाम ॥ ो पावहिमंगलज्ञानप्रदीपा॥ २३॥

श्रीशुक उवाच ।

्रि<sub>्रिक्तर</sub>ु ा । भूरतत्रह्मऋषिपरमउदारा ॥ चृप्तिरहूगणकहँविधिनाना । ज्ञानविरागहकुपानिधाना ॥ ोक्षनिमुश्रमाक । जेहिंदुर्रुभभापहिनृपराक ॥ पुनिजडभरतचरणमहँक्षीक्षा । नायरहुगणमुदितमहीक्या। ग्रनिसोंनिजअपराधक्षमायो।सोअपराँधेनहिंमनलायो॥प्रनिजडभरतम्रदितम्रनिराई।विचरनलग्योधरणिसुखळाई **२**४ र्रापेलनिकटसोनृपतिसुजाना । जातरह्योसीखनवरज्ञाना ॥

दोहा-सोवीचहिजडभरतसों, पायोज्ञानविज्ञान ॥ धन्यधन्यनिजभागग्रुनि, घरकोकियोपयान ॥ इहगेहछोड्योममकारा । अहंकारहृतज्योउदारा । स्रुतकहँराजसौंपिमातिमाना । विचरन**लाग्योभरतसमाना ॥** हकुरुपतिहरिदासनकेरो । देखोयहँपरभावघनेरो॥क्षणहुजेहरिसँगसेवनकरहीं।तिनहिंसंतयहिविधिउद्धरहीं॥२५॥ सुनिञ्जककेअसवचनउदारा । बोलतभोअभिमन्युकुमारा ॥

#### राजोवाच ।

भरतभवाटविजोयहगाई । सोमोहितुमसवदियोसुनाई ॥ ताकोअर्थपरचोनर्हिजानी । ग्रुप्तवचनजानर्हिसुनिज्ञानी ॥ तातेनाथसहितविस्तारा । भवाटवीजीकहीअपारा ॥

दोहा-सुगमअर्थसवप्रगटअव, करिकेक्कपासुनीज्ञ । मोकोदेहुसुनाइसव, मेंपदनावहुँज्ञीज्ञ ॥ २६ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजार्श्वराजावहादुर्श्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरपुराजसिंहन्द्रेवकृते आनन्दाम्बुनिधौ पंचमस्कंधेत्रयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥

दोहा-सुनतपरीक्षितकेवचन, श्रीशुकदेवसुजान ॥ महामोदमनमानिके, छागेकरनबसान ॥ श्रीग्रक उवाच ।

अहेंबनिकजेजीवनरेशा । मायावशभववनहिंहमेशा ॥ फिरतरहिंदकरिथमंअधर्मा । पावहिंसदाअशर्महशर्मा ॥ अतिशयदस्तरमञ्जिभारा । जनुतमरजयहिमहँबहुवारा ॥ कियेविनाहारेगुरुप्तेवकाई । कोअपुरुपपारनहिंपाई ॥ . पंचज्ञानइँद्रीअरुइकमन । येपटचोरप्रवटनुपछनछन॥१॥कृष्णभजनपनइँरविशेषी । साँच्योजोध्यमकरिशुभटेषी॥ . वरवराजियकहविषयङगाई । कृष्णभक्तिद्वतदेहिनशाई ॥ रक्षकवृद्धिहोतितहँभोरी । तापरचोरकराँहद्वतचोरी॥२॥ दोहा-सुतदारादिकुटुंचजे, तहेंईअँहेंशृगाल । चहुँकिततेनिशिवासरह, धनहितसंचिहसाल ॥ ३ ॥

जवलाहियवासनानजाई। तबलालाहितमाई॥ तिमिजवलियनबीनगलिजाही। तवलागजामहिसेतनमाही॥

जिमिभाजनतेगिरेकपूरा । सौरभतदपिरहतपरिपूरा ॥ ऐसेभवनतजेमहिपाला । गृहवासनानजातविक्षाला ॥ पुनिवासनाकम्मेंजपजावे । वृद्धिभवविपिनवृक्षसमभावे ॥ भाजनतपेगंपक्षयहोवे । तिमिज्ञानाग्निवासनास्रोवे ॥१॥ **ञ्चलभविद्दॅगमूपकठगचोरा । रहिंद्रप्राणसम्**धनचहुँओरा ॥ फिरतरहत्तजनयहि**सं**सारा । वडेविरागनर्हाम्मकारा॥

दोहा-हैअनित्ययहजगतनृप, परतनित्यसमदेखि ॥ मृगनृष्णासमङ्खिविपय, धावतजनसुखङेखि ॥ ॥ मैथुनभोजनऔरहुपाना । याद्दीमेजनरहत्तुभुलाना ।। ६ ॥ प्रेतवदनजोभाप्योज्वाला । सोधुवर्णजानोमहिपालाण तासुहेतथावतजनरहतो । कबहुँनउरसंतोपहिगहतो ॥ ताकेहितकहुँनबह्वेजावे । कहुँअपमानअनेकनपाते ॥ करनहेतजीविकामहाई । अमतरहतकारेजतनउपाई ॥८॥ अहैववंडररूपीनारी । तेहिवशाश्रमतरहतव्यभिवारी॥ तिहिमुखनिरखिपरममुखमाने । रहतोतेहिसनेहरुपटाने ।। दिगपाठनकोजानतनाहीं।कर्मसाक्षिनेकहिंसदाहीं १॥

दोहा-मृपाविषयजान्योयदापि, तदिपनछोडतताहि ॥ मृळअहेतिहिवासना, तजतकवहुँहियनाहि ॥ १०॥ कोउप्रत्यक्षकरहिबद्धनिदा। कोउपरोक्षमहँनगरवर्सिदा ॥ जिनकेवचनशुख्थवणनके।तेउळ्कझिँछीभववनके॥११॥ अहेंक्रपणधृतवेपउदारा । तेहेंजगतकुवृक्षअपारा ॥ तिनढिगजातनकछुपनपावे । तेदोउजीवनमृतककहावे ॥ १२॥ सुर्खोप्तरितासमपालंडी।तिनसँगउभयङोकसुललंडी।।करहिजोपालंडिनसँगजाई।उभयङोकतिहिजातनशाई॥१३॥ जन्धनकुछन्यरहिरहिजाने।तन्छुटुंनकोधन्छैलाने॥१८॥घरहेदुखदायकयहभारी।जरतताहिनकाशोकदनारी॥१५॥

दोहा-कह्मोयक्षजेविपिनमें, सोईजानहुभूप ॥ रुखिकेकहुँअपरापनिज, ठेतलूटपनरूप ॥ मृत्तसरिसत्हरहत्दुखारी।सोचुकरत्वीतत्तिशिसारी ॥१६॥कुरुगंधवेहिनगरसमाना।तिनतेकवहुँँँँहहोसनमाना॥ तोक्षणभरकोउअतिसुखमानेहिअनित्ययहकुमतिनजानै ३७कह्योजोप्रथमचढ्नगिरिचहतो।छर्गिकंटककंकरमण्यजी तेईग्रहगिरिकारजभारी । कंकरकंटकविवनविचारी ॥ करनठग्योग्रहकारजकोई।सिद्धिनहोतदुर्सीतवहोई॥ १८॥

क्षुपाअनलजारतनिशिवासर । पुनिपुनिकोपतनिजकुटुंवपर ॥ १९ ॥

दोहा-निद्राञजगरसांपिनी, ङीछिङेतिजनकाहि ॥ तवजनकेतनमेनृपति, सुधिबुधिरहतीनाहि ॥ २० ॥ क्यामसर्पेदुर्जनहेंनाना । तिन्तेजनपावतअपमाना ॥ तामेव्यथितरेनदिनरहतो । कवहुँननयनर्नादनिशिल्हती ॥ अंपकूपहेयुहसंसारा । तामेंगिरतभरोदुसभारा ॥ २१ ॥ हैमधुसमपरधनपरदारा । करतमिळनहितयत्नहनारा ॥ मधुमासीहेभूपतिदूता । देखिहरतपरपनमजबूता ॥ मारहिपरिवंधनमहँगांधी । राखहिकेदकोठरीधांधी ॥ जियतभोगियहिविधिदुखनाना।मरेपरतहेनर्किनदाना॥२२॥प्रवृतिकर्मजगजन्महिहेतू।निवृतकर्ममुदमोदि<sup>निकृती</sup> परधनहरतिञ्चोकोउदेपी । जीवधाततवकरैविशेपी ॥ २३ ॥

दोहा-अथवाभूपतिभटस्कल, धनसवलेहिछुटाइ ॥ कशामारिद्वेपीठपर, जीवहिदेहिवचाइ ॥ २४ ॥ शीतवातआतपहुअपारा । अस्तितापनरज्ञाउदारा ॥ सहतरहतनिहसकतिवारी । यहिविधिदुर्सीजीवसंसारिर्ध कोडिड्इेस्तपरस्परलरहीं।मुतपितुकोपितुम्रतसंहरहीं॥२६॥मुखदुखरागद्देपअभिमाना॥ज्ञोकलोभमदमोहमहाना॥ भयईर्गमत्सरअपमाना । क्षुपापिपासाव्याधिविधिनाना॥जननमरणअरुभूखबुदाई।येउपाधिजगमहँदुखदाई॥रु देवहुमोहकरावनहारी । ऐसीहोतिकठिनयहनारी ॥ सोनारीभुजलतापसारी । लपटीजवतनक्षणसुखकारी ॥

दोदा-तार्दीक्षणभूल्योसकळ, धर्मविकिविद्यान ॥ विद्दरनदितविचरनळग्यो, नितनितनयेमकान ॥ श्रमकारजोपनाठियोक्तमाई । सोतियकोदीन्द्योवरियाई ॥ भूयेसतासतजववरमार्स् । प्रमुदितहोतताकितिनपारी जिनमूनिशिद्विन्द्दत्तभुळाना।कवहूँनहिंसुमिरतभगवाना॥जियत्दिस्दत्कळश्कठोरा।मरनरकपावतअतिपात्र

। कृष्टिचकुभापहिम्तिवृता ॥ अमृतरहतर्कारवेगवनेरो । हेपरतेनकृष्णहेंकिरो ॥ ्र । काल्वकभाषाक्षातवता ॥ अभूतरहतकारवगयनता । हपरतवक्रव्यवाकरा ॥ जाविषिता**ई** । प्राणिननाञ्चतहेवारियाई ॥ तानकालकहेंड्रिसवयानी। यदुपतिज्ञरणलेशिङ्गभिषा<sup>ती</sup> दोहा-काककंकपकगीपअरु, धुद्रदेवतनकार्हि ॥ भजतरहेमतिमंदानित, वयहिकाछतेनार्हि ॥ २९ ॥ भैरवभूतपरेतभवानी । जबहनतरज्ञानाहिजानी । इंसरूपजेसाधुसुजाना । तिनकविगती।कियोपयाना ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ५

स्थान कि निकहुलग्योनीकतिहिनाहीं ॥ तत्रपुनिवानरसिस्स्यूद्रकुल । आयोपुरुपपायदुससंकुल। हैं ३५ व्याप्त । पालनल्योकरत्व्यापारा ॥३०॥ रह्यानतहँउपदेशककोई। जसङ्ख्लातसिवहरत्तसोई ॥ विद्यान जिस्से विद्यान कि पित्र महसँके लिखा कि प्रतिकार कि प्रत

े हो निर्माणि हो। जेरहिगयेतिनहिमनलायो ॥ दोहा—कोहतसोहतसोचतो, रोदतमोदतकुत्र । कबहुँनध्यावतकुष्णपद, निरतनारिअरुपुत्र ॥ कृष्णभजनिवनसुतुकुरुराई।जननमरनकेसहुनहिंजाई॥३८॥ जेर्स्रानशांतसुशीलसुभाकातेजानहिंयदुनाथप्रभाक ॥ कुमतिपुरुपसज्जनपथमाद्दीतिअभागवशुगमनतनाद्दी॥३९॥दिग्गज्विजयीनृपवलवाना।जिनकोपूरुविकयोवसाना॥ तसवमरिकेहेमहिपाला । पुदमिहेतकरिवरिवराला ॥ यामेंद्दतनीअहेहमारी । ऐसीवार्तिविविधल्वारी ॥ सेनजोरिकेकरेलराई । धरणीहितजियदेहिगमाई ॥४०॥ जहयोगीजनसुखितसिपारे । तहकोकछुनहिंकरतिवचारे॥

दोहा-जोनरहूगणकोभरत, भवाटवीकहिदीन । ताकोसिगरोअर्थमैं, तुमकोवरणनकीन ॥ ४२ ॥ भरतभूषकरसुयराअपाराणिसोजगकविकरहिज्वारा ॥ ऋपभदेवसुतकीममताई । मनहुँतकोजनमहीपतिपाई ॥ जिमिमसिकागरुड्प्रसुताई।पाविहनहिकरिकोटिजपाई॥दुस्त्यजसुद्धद्रराजसुतद्वारा।मठसमत्याग्योऋपभकुमारा ॥ ज्वानीमहाँविभृतिसवत्यागी।वनवसिभयोकुष्णअतुरागी॥४३॥वासवतेवरविभववड्डाई।तियसुतसुद्धद्रराजप्रियभाई ॥ त्यागवितनहितअतुचितराजाणेममगनहेजेयदुराजा॥हरिप्रेमिनमोसुहुठखुठागे।सेवतहरिनिशिदिनवड्मागे॥४३॥

दोहा-धर्मसांख्यमखये(गपति, नारायणद्दिश्रणाम् । मृग्रहूतनमेंयद्दक्दत्, गयोख्रप्रभुकेधाम् ॥ हरिकेभजनप्रभावते, भरतभूपकृदधूप् । सवजन्मनिकीसुधिरद्दी, पायोजातअद्भुप् ॥ ७५ ॥ भरतभूपकोसुयद्दार्भातिसदितजोकोइ । सवैसर्राहेंसुस्कर्कें, तासुप्रक्तिह्रदिद्दोइ ॥ धनयज्ञआसुपमोदवहु, होयजोनिजमनकाम् । सविधिहरिद्दिप्रजहिसक्ळ, नँदनंदनवनश्याम् ॥७६॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांषवेञ्चविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरसुराजसिंहजृदेवकृते आनंदाम्युनियोपंचमस्कंघेचतुर्देशस्तरंगः ॥ १४ ॥

शुक उवाच ।

दोहा−भरतभूपकोष्ठतष्ठमति, कह्योजेमिनरनाह् । ऋषभदेवकीरीतिगहि, विचरचोसोमहिमाँह् ॥ पाखंडीसिगरेतिनकाही । मान्योबोपदेवतिनकाही॥१॥ रहीवृद्धसेनातिहिनारा । ताष्ठदेवनितसुतयशकारी ॥ २ ॥ ताकीभइंआसुरीवामा । देवग्रप्ततोकवळ्षामा ॥ घेतुमतीताकीमदरानी । परमेग्रीसुततेहिवळ्लानी ॥ परमेग्रीतियभइसुवचंळा । तासुपुत्रप्रतीहिनतकळा ॥३॥ भयोत्रद्धज्ञानीसोराना । ज्ञानसिसायोप्रजनसमाना ॥ आपदुष्यानिकयोदिरोकेरो।कर्योभूपआनंदपूरोरो ॥४॥ ताहुकोसुवचंळावामा । कुरुपतिरहीअनूपमवामा ॥

दोहा-ताकेतीनकुमारभे, मसकरताविख्यात ॥ प्रतिहतांप्रस्तोतकः अरुतीनोउदगात ॥ प्रतिहर्ताकीअस्तुतिनारी । ताकेद्वसुतभेमतिषारी ॥ जेटोअजभूमाटखुभाई ॥ ५ ॥ भूमातियकृषिकुल्याभाई ॥ भूमाकेउद्गीयकुमारा । रहीदेवकुल्यातेहिदारा ॥ ताकोभयोषुत्रप्रस्तावा । जाकोषकात्रगतीतटखावा ॥

# ·आनन्दाम्बुनिधि । ि

त िन्नीतिश्वर ि। ताकेविभुभोष्ठतयञ्चकारी ॥ विभुभूपतिकीरितमहरानी । सोष्ट्रश्वसेनजन्योवळ्लानी॥ तासुअक्तिनारिळ्ळामा । ताकेनक्तपुत्रवळ्थामा ॥ रहीनक्तकीद्वतिजोरानी । ताकोभयोपुत्रविज्ञानी ॥

दोहाः नगमें जाहिरहोतिभो, गयनामकमहराज । उज्ज्वलयश्जाग्योजगत, दानिनकोसिरताज ॥ कृष्णकलाभेगयमहराजा । प्रगट्योपुहमीपालनकाजा॥६॥सहितधर्मानेजपुरजनकाहीं। ठालनपालनिव्योसदाहीं॥ यथायोगदंडहिनृपदिन्द्यो । करिवहुमखहरिअप्णकीन्द्यो ॥ करतरह्योसंतनसेवकाई।तातेकृष्णभक्तिकहँपाई॥ भयोअमलमनशीलअपारा । छूट्योअहंकारममकारा ॥ हरिअनुभवयद्यपिद्वैगयऊ । पेनृपकेअभिमाननभयऊ पाल्योपुहुमिभूपवहुकाला॥णागावहिंकवियुशासुयश्विशाला॥८॥कोनभूपगयभूपसमाना॥मयोजोविनाकलाभगग

दें। क्तांसिगरेयज्ञको, पालकधर्मश्रयाद् ॥ धनमेंधनदसमाननृप, ज्ञानिनिनिमिश्रहलाद ॥ कियोसदासंतनसेवकाई । ज्ञुधसमाजमहँल्हिनडाई ॥ ९ ॥ दक्षराजकीसुतासोहाई । श्रद्धासत्यहुद्यामिताई ॥ यसवगयकोकियअभिषेका।सुरसरिजललेसहितविवेका॥महिपूरचोपरिजनमनकामा।शाज्ञकलिगयनृपवल्यामा यद्यपिनृपकामनानकीन्हे । तद्यपिवेदकर्मफलदीन्हे ॥ रणज्ञरपूजितज्ञानुसमाजा । दीन्हेवलिनिजजीवनकाजा छठयोअंश्यज्ञकोवित्रा । दीन्ह्योलहिसतकारहिस्त्रिया ॥ १ ॥ ययकेमस्वमहँवासवआई । सोमपानकरिगयोअपार्ध

देशा-श्रद्धायुतमयफलसकल, नृपहरिअर्पणकीन्ह् ॥ त्रभुत्रसन्नहेत्रगटके, निजकरतेलयलीन् ॥ १२ ॥ देत्रद्युजितिरयकहुअनंता।तृणतेलेविरांचिपरयंता ॥ निनतोपेसवतोपितहोहीं । तेहरिकह्योतोपभोमोहीं ॥ १२ ॥ गयकीरहीचयंतीरानी । ताकेतीनसुवनवलसानी ॥ जेठचित्रस्थसुबुधिप्रवोधन । दूजोसुगतितृतियअवरोधन ॥ उठ ॥ ताकेरहीजत्कलारानी । ताकेभोमरीचिवलसानी ॥ उठ ॥ ताकेरहीजत्कलारानी । ताकेभोमरीचिवलसानी विद्युत्तित्ति विद्युत्ति । विद्युत्तमानभोतासुकुमारा ॥ विद्युत्तानकीसरधाप्यारी । ताकोसुतमधुभोयज्ञकारी॥

दोहा-सुमनसताकोतियरही, भयोबीरव्रततासु ॥ भोजातियताकीभई, मंथुप्रमंथूजासु ॥
मंथुनारिसत्याभई, भोवनतासुकुमार ॥ १५ ॥ भोवनकीतियदूपना, त्वधानामउदार ॥
त्वधानारिवरीचना, ताकेविरजसपूत ॥ नामविपूचीतासुतिय, ताकेश्वतसुत ॥
अरुदुदिताताकेभई, सुंदरग्रणनिजगार ॥शतसुतमेजेडोभयो, शतजितनामकुमार ॥
चल्योप्रियत्रतवंशवर, विरजहिळोंजगमाहिं ॥ भयोविभूपणवंशको, जिमिहारसुराणकाहि ॥१६
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजगान्धवेशशीविश्वनाथसिंहात्मजासिद्धश्रीमहाराजाधिराज

श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरयुराजांसहजूदेवकृते आनंदाम्युनियो पंचमस्कंषे पंचदशस्तरंगः ॥ १५ ॥

दोहा-सुनिशियत्रतकोवंशसय, तहांपरीक्षितराज ॥ कह्योफेरशुकदेवसों, मध्यसुनीनसमाज ॥ राजीवाच ।

म्यमहिद्देशुकदेवसुनानाः । भूमंडलसंत्रेपवासानाः ॥ जहँलैदिनकरकेकरजाहीं । जहँलैचेद्रतारदरशाहीं ॥ सोजनुमसंत्रेपवसान्यो । नहिंविस्तारपरचोमोहिंजान्यो॥१॥प्रियत्ररतथकोचकप्रचंडा । कियोसातहुर्द्वीसुलसंडी सातसिपुतसातहुद्वीपा । होतभयेतहँसुनिक्छल्दीपा ॥ यहोकियोसंत्रेपठचारा । अवऐसोमनभयोहमारा ॥ भूपमाणअरुद्वीपपुलक्षण । किद्देयेयुतविस्तारिबृलक्षण॥२॥प्रथमहँमनहिल्गावैशुनिहारकोसुक्षमवपुण्या<sup>त्</sup> ।

दोहा-तातम्भयमहिस्यूटवपु, जाननचहाँसुनीहा ॥ याकेपांछेपुछिहाँ, उत्तमवपुनगदीहा ॥ '''इटयुनिक्तारा । वरणहुअबहृदयासकुमारा॥३॥कुम्पतिमहाराजकीवानी । सुनिवाटेशुकअतिस्रसा<sup>र्ता</sup>।

श्रीशुक उवाच । ६। नःगभिमन्यु रुमाग । दरिमायागुनकोषिस्तारा ॥ टद्देविधिहुकीशायुद्दि । तपहुँनसक्टसकृतननगर्दै ॥ जे के पात कि में अवकरहुँ वसाना ॥ २ ॥ अहै छक्षयोजनिवस्तारा । सुभगपद्मिनीपत्रअकारा ॥
तिनकीविस्तरकहोअसंडा ॥
दोहा-नवनवयोजनसहसनृप, यक्तयकखंडप्रमान ॥ मयोदानवसंडकी, हेगिरिआटमहान ॥ ६ ॥
तेष्माही । जानहुसंडहछावृतकाही ॥ संडहछावृतकेमधिभूषा । कनकाचळहेषरमअनूषा ॥
सक्ळथरायरकेरअयोज्ञा । योजनळक्षिहॐचमहीज्ञा॥जिमिकनिकाकमळमधिभावे।तिमिधुरनीमधिमेरुसोहावे ७॥
नृपवित्तसयोजनहिहजारा । मेरुउपरकोहैविस्तारा ॥ योजनपोडज्ञसहसमुमेरा । गडोधरणिमहँनिगमनिवेरा ॥
भूपसहसयोजनचौरासी । खुळोमेरुहैपरमृकासी ॥ संडहळावृतउत्तरमाही । औरहतीनगिरीज्ञसोहाहीं ॥

दोहा-नीरुसेतअरुश्ंगवत, एकतेउत्तरएक ॥ रम्यकऔरहिरण्यकुरु, संडम्रयादिवेक ॥ पूर्वतुंगतीनहुगिरिजाने। पश्चिमपूर्वसिंधुरुगिमाने। ॥ तेतीनहुगिरिकीचौडाई। द्वेद्वेयोजनसहसगनाई ॥ तीनहुगिरिकीनृपरुवाई। यकयकतेद्शांशकमिआई॥८॥संडहरुावृतदक्षिणओरा। तीनशेरुआभिमन्युकिशोरा॥ निपपहिरण्यकूटहिमवाना। रुवाईनीरुादिसमाना॥ दशसहस्रयोजनकेतुंगा। कहडुसंडमरयादप्रसंगा॥ प्रथमअर्हेहरिवर्पडदंडा, ॥ पूनिकिंधुरुपसोभारतसंडा॥ तीनहुस्ंडनकृतिपयादा। तीनहुगिरहेंयहश्चतिवादा॥९॥

दोहा–इलावत्तंकेपश्चिमे, माल्यचारगिरिचान ॥ इलावत्तंकेप्रवैमें, गंधमादनैमान ॥ द्वैहजारयोजनचोडाई । दोडगिरिकोजानहुकुरुराई ॥ दक्षिणनिपधगिरिडत्तरनीला । दोडगिरिलेबेनुपशुभशीला ॥ केतुमालभद्राश्वसंडके । दोडगिरिहेंसीमाअसंडके ॥ ३० ॥ मेरुरूपहेसरिस्निहाई । चारशैलचढुँदिशिनृपराई ॥ दशद्रशयोजनसद्सउदारा । चारिहुकोजानहुविस्तारा ॥ तैसहिचारिहुऑहेंडतंगा । रोकिमेरुकहॅसडेअभंगा ॥ मंदरमेरुमंदरोहोई । इकसुपार्थइककुमदोसोई ॥ ३३ ॥ चारबृक्षचारेहुगिरिमाहीं । तिनकेनामकहेंातुमपाहीं ॥

देहा-हैमंदरहिरतालतरु, मेरुमंदरहिजंत्र ॥ कुमुदमाहँवटवृक्षहै, अहेसुपार्श्वकदंव ॥ ग्यारहसेयोजनतरुचारो । हैंउतंगकहनाथविचारो ॥ ज्ञतज्ञतयोजनकीवीड़ाई । तिनकीछायाअतिसुखदाई ॥ ज्ञेल्ज्ञीज्ञमहँवृक्षत्रभाके । मानहुफहरहिज्ञेलपताके ॥ १२ ॥ मंदरमेयककीरत्तरोवर । मेरुमंदरहिम्धुकोहेत्तर ॥ अहेदक्षतिरिगिरिसुपार्श्वमहाँ। जुद्धनीरत्तरकुमुद्देशेलपहाँ॥ जोकोजतिनत्तरत्तरिल्लनहाते । योगश्वरपेश्वयंत्रोण्यहा चारहुगिरिमहँचारिज्ञरामा । तिनकेकहोभूपमेनामा ॥ नंदनवनहेतुपतिमंदरे । अहेचेत्ररथमेरुमंदरे ॥

देहा-हेसुपाइर्नगिरिहाखरमें, वैश्राजकआराम । नृपतिसर्वतोभद्रवन, कुसुदमाहँअभिराम ॥ १४ ॥ तहँसुरुळ्टनासुरहुळ्ळामा।करिहेविहारविविधवसुयामा॥तहँगंधवंकरिहंकळगाना॥सजीअपसरानाचहिनाना ॥१५॥ मंदरमेरुसाळ्तरुजोई । शेळश्यंगसमतेहिफळहोई ॥ ग्यारहसोयोजनउतुंगते । गिराहिसुफळमारुतप्रसंगते ॥ १६ ॥ परतप्रमाणफूटतेजाहों । मुप्रसुरभिफेळतिचहुँचाहों ॥ अमृतसरिसतेफळनृपराई । निकसतअरुणसुरससुसदाई ॥ तिनतेभईनदीअरुणोदा । सुरसमाजकीदाइनमोदा ॥ मंदरेककंदरतेढरती । इठावर्त्तमेंपूर्वप्सरती ॥ १७॥

दोहा-जमाअनुवर्गाकित्ररी, ओरदानवीजोइ । तेहिसरिताकेसिळ्छमें, मर्जाहीनतमुदमोह ॥ सिप्पभावभूपतिअसतास् ।दश्योजनतनजातसुवास् ॥१८॥ मेरुमंदिरहिजोतसजंद । गिरहिजासुफ्छशैळनितंदू॥ एकादशहजारयोजनते । फूटाँहतेपपानयोगनते ॥ अतिसुक्ष्मवीजातिनमाही । गजसमानजवफळफटिजाही ॥ तवितकेरसतेतहसूया । जंबुसरितायहीअनुषा ॥ इलावत्तमेंदिक्षिणओरा । वहतिनदीप्रवाहकरिजोरा ॥ १९ ॥ दोजक्रळनकोकरदमताको।ळहिमारुतअरुस्प्यंप्रभाको ॥होतहेमजांबूनदनामा । तामेहोतसुगंधळळामा ॥ २०॥ ताकोकट्कसुकुट्चोरासी । धाराहसुरसुरितयसुस्तरासी ॥ २९॥

दोहा-गिरिसुपार्श्वमेंजोकहो, तरुकदंबकोसांच । तांककोटरतेकटहि, मधुपारानुपपांच ॥ मोटीअहेपंचअकवारा।वहहिइटावृतपश्चिमधारा॥२२॥जोकोउतिनकोसेवनकरही।शतयोजनसुससुरभिपसरही२३ कुसुदर्शेटपरजोवटवृक्षा । कुरुपतितासुप्रभावप्रत्यक्षा ॥ तेहिशास्त्रोतेदिपमुक्षीरा । गुङ्घतञ्चीरअन्नवहुत्रीरा ॥ मुखद्सेनआभूरणअनेकः । शोरहुनीकप्कतेष्कः ॥ ताहिशासातेमरहिसदाही । इछावर्तकेअत्तरमाही ॥ देशतबङ्गमोद्देवटनामा । नीनोमुखशासाअभिरामा॥तिनशासनतेबहुनदनिकसे । इछावर्तकेअत्तरिहसे ॥२३।

देशा-नृपपूर्वगदिशिमेरुके, नानायुगळपदार । देवकुटरूनोजटर, तिनकोअसिवस्तार॥ योजनअप्टादशदिदनाम । उत्तरिदिशकदळवपदास ॥ देसद्वयपोजनकेतुंगा । तिमिचीवृद्धिअभंगा॥ मरुदोळकपोभमओस । जिमिद्धिगिरिअभिमन्युकिकोस ॥पारियावअस्पनमुनामा । दक्षिणकेमुनियेगिराजा सक्तरुज्ञानद्नियकरवास । पूरवकदळवेमनियास ॥ तिमिचत्तरदेशिळअभंगा । एकमकररूनोजयर्थगा॥ विभागोतिर्दिलदुक्तम् । मरियमेमीटनअदिमुमस् ॥ २७॥ मकमायमपिदिविधिनसरीक्तरुक्तस्तमियानस्तिर्वः

देहा-पूर्वतिषोजनदश्महम्, नाहोँदेविस्तार । देसमानचरुकोनमें, असकविकरहिउचार ॥ २८॥ ना होआर्ट्योदशनमें, आठपुरिदिशपाल । देव्रभणिनयमनिरतिक्षाः, वरूपायुपनपाल ॥ सदमभरादेषोजने, दिवपपिपप्रमान । विधिपुरते हृष्टु स्ट्रों, सिगरीनगरीजान ॥ २९॥ राग विदिश्रीमन्यदायनापिराजनान्वेद्वादिश्चापिराजनासिद्वश्चीमसाराजा-विराजश्चीमहाराजाश्चीराजातहादुरश्चीकृष्णचंद्रकृपापामाधिकारिसपुराज विदाद्देश हुनेआतंद्रास्तुविधिपंचमस्क्रनेपोडक्सतंगः॥ १६॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ५

नी पारा । माल्यवानगिरिद्वेसुस्रसारा। केतुमाळखंडहिकरिपावनि । पश्चिमसागरिमळीसोहावनि ॥०॥ त्रा क्रियोक्त क्रियोक्तमदगिरिद्वेस्वरिवेळासू ॥ तहँतैनीळाचळपेआई । संत्र्वेळिपेफरिसिथाई ॥ विक्रे । तहँतेक्करसंडिहिगेगंगा ॥ कुरुसंडिहिकोपावनकरती । उत्तरसागरमेंअघहरती ॥ ८ ॥ विक्रे । विक्रिणगिरिमेरुतेपावनि ॥ वहीगिरिक्चटनफोरतधारा। परतनम्रतकिनपपपहारा ॥ दोहा-हेमक्चटकोफोरिके, पुनिआईहिमवान । निकसिहिमाळयतेकियो, भारतसंडिपयान ॥ देशिणसागरमेंयहगंगा । मिळीकरतजगपातकभंगा ॥ विक्रियोनो क्रियोनो क्रियोनो क्रियोनो क्रियोनो क्रियोनो विक्रियोने ॥ विक्रियोनो विक्रियोने भारतसंडिपयान ॥ विक्रियोनो क्रियोनो क्रियोनो क्रियोनो क्रियोनो विक्रियोनो ॥ विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो ॥ विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो ॥ १० ॥ विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो ॥ १० ॥ विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो ॥ १३ ॥ विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो ॥ १३ ॥ विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो ॥ १३ ॥ विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो ॥ विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो विक्रियोनो ॥ विक्रियोनो विक्रियोनो ॥ विक्रियोनो विक्रियो

तिनकेद्रज्ञहजारगजजोरा । वञ्जसरिसतनहोतकठोरा ॥ महामुद्रिततेकरहिविहारन । निल्नीपुल्निपुरनपहारन ॥ एकवर्षआयुपजवरहती।तवितनकोतियगर्भहिगहती ॥ कोउकुमारकोउजनेकुमारी।जनतहियुवाहोहिवलभारी ॥ सुतअरुसुताप्रगटपितुमाता । भरततुरतपुनितियजनताता॥तहॅनुपत्रेतायुगकीनाई। रहतकालवज्ञालंडसदाई॥३२॥ तहांसकलसुवरणकोज्हा। लेसँगनिजसुंदरीसमूहा ॥ विचरहिवनगिरिकंदरमाहीं । जहांसकलऋतुरहहिसदाहीं ॥ दोहा—फुलेकंजनसमनवह, वहकिसलयफलगुच्छ ॥ नयेनयेवीरुषविटप, कहॅंदरक्राहिनहितच्छ ॥

गिरिकंदरतहँ सुंदरकानन् । सगरवळगतमधुरअतिकानन् ॥ सरसीसरससरोवरसोहै । विकसितवारिजवनमनमोहे ॥ वतकारंडवसारसहंसा । चक्रवाकवककुकुटवंसा ॥ करहिंचहूँ कितमंज्ञळशोरा । गुंजहिंकुंजनकुंजनभोरा ॥ नाचहिंतहांनतेकीनाना । विचरहिंविविधविळासविधाना ॥ करहिंसकळजळमहँवहुळीळा । सुंदरसुरसुररीसुरीला ॥ हावभावनानाविधिकरहीं।तियगणहाँसिपयगणमनहरहीं॥यहिविधिकरहिंअनेकविद्यारासुदितदेवदेवनकीदारा १३॥

दोहा-नवहुखंडमें धुनहुन्प,जननअनुप्रहहेत । नारायणनवरूपते, मनवांछितफल्टेत ॥ १८ ॥ प्रथमहिस्रतहुइलात्रतमार्ही । जोपूजकअरुपूज्यसदार्ही ॥ सहसज्ञीशासंकर्पणस्वामी।जेशकरकेअंतरयामी ॥ इलावर्तमहॅठाकुरतेई । हेशंकरपूजकपदसेह ॥ तहाँपुरुपदूजोकोउनार्ही । पुरुपहुगयेनारिह्वेजार्ही ॥ आगेतासुक्याविस्तरिहीजवीहेनवमअस्कंपउचिरिही॥१५॥ तहाँगुरुपत्रजोकोउनारी।सहितउमानिशिदिनत्रिपुरात्त ॥ प्रदीमंत्रजिपद्रोसुसुजाना । पूजिहिशेपशचरणसविधाना ॥ इलावर्त्तालंडहिकीवामा।सेवहिज्यारंगुमुल्यामा॥ १६॥

#### अथ श्रीसंकर्पणमंत्रः।

ॐनमोभगवतेमहापुरुपाय सर्वग्रणसंख्यानायानंतायाच्यकायनमः॥ १७॥ दोदा-प्रेमभरेअतिशंभ्रुप्रनि, जळनयुग्रुळकरजोरि।पाठकराँहअस्तोत्रयह, वाराँहवारनिहोरि॥ श्रीभगवानुवाच ।

छंद—सुज्ञानादिऐश्वय्यंतेषुक्तजोई। सर्वेविश्वकोकारणैसत्यसोई ॥ सद्मभक्तकीकामनापूरकर्ता । महापोरसंसारकीभीतिहर्ता ॥ उमेनाथपादार्रविद्योतिहारे । सदाविद्यकेरस्तिकनेहारे ॥ भजोभावसीआपकोमेसदाहीं । रहींध्यानधारसदिष्तिमाहीं ॥ १८॥ अहातृत्रियंतासविविद्यकेरे । नमायागनाआवेतआपनरे ॥ इमोकोविपेवासनानाहित्यागे । सदामोहकोहादिमेविज्ञपागे ॥ अहैकोष्ठग्रस्तुम्हेंजोनच्यावे । अहैकोख्यावेनहींमोक्षपावे ॥ १९ ॥ अह्यानीकुखुद्धीजेमायाविमीहे । हुम्हारेसवेरक्तनयनानिजोहे ॥ तुम्हेंभवहीआसवेपानमते । अहैविश्वमंसत्येतईप्रमत्ते ॥ तुम्हेंभवहीआसवेपानमते । अहैविश्वमंसत्येतईप्रमत्ते ॥ तुम्हेंभवंनेहेतजोनागकन्या । नितेआवतीपावतीमोहधन्या ॥ गहैकोमलेपादकंजेतिहारे । लहैकोभतेपप्रगीलाजधारे ॥ सकैचंदनेपुरलकोनाचढाई । गढेंभिविशेपयहीचित्तलाई ॥ २० ॥ सृजोपालह्मंहरोविश्ववाही । तुह्येहोतयतीतळ्याथनाही ॥ कहेषवंदाशेपस्वामीअनंता । कहेवेदऔसंतजेबुद्धिमंता ॥ कणोजसहस्रोतिहारेप्रकासी । धरीहेधराएकमंसवंवासी ॥ २१ ॥ महत्तत्वकोधुर्वेहीआपजायो । अधिष्ठानसोईहरीकोगनायो ॥ कहेताहित्रह्माभयोमेंतेहीते । भयेभुतईद्रीखरीहिजहीते ॥ २२ ॥ हमीऔरजेतेखरीहेंआपरे । सवैजानियशासनैमितिहारे ॥ विश्ववाहित्रह्माधरीहिजहोते ॥ २३ ॥ तहीभातिवेआहोहोंकाहोते । सवेविश्वकोविश्वकत्ताहमेशे ॥ २३ ॥

दोहा-तुवमायाजानहिसचै, जाकोयहविस्ताराञ्चेपसहसम्रखआपको, हैप्रणामबहुवार ॥ २४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजगांधवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्री महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरचुराजसिहजूदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिषोपंचमस्कंषेसप्तदशस्तरंगः ॥ १७ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

दोहा-भूपखंडभद्राङ्गमें, हयत्रीवभगवान। धर्ममयीम् रतिधरे, ठाकुरक्रपानिधान ॥ भद्रश्रवाजोधमस्रत, निजसेवकस्रतसेषि । यहीमत्रजिपनाथको, पूजतहेसुदमीय ॥ १॥

# श्रीहययीवभगवतोमंत्रः।

ॐनमो भगवते धर्मीयात्मिविशोधनाय नम इति । ंदोद्दा-द्वयम्बभगवानको, भद्रश्रवासुत्तथमं । सन्मुख्यद्दशस्तुतिकरत्त, जोरिपाणियुत्तर्गमं ॥ भद्रश्रव उवाच ।

तुवसत्यहेसंकल्पकल्पनिअल्पकबहुँनहोइ।असजल्पकरिहअनल्पमितमंदहुतुमिहपदनोइ ॥५४६। दोहा-कुरुपतिहेहरिखंडमें, श्रीनरहिरभगवान । तासुकथाविस्तारयुत, आगेकरवनसान ॥ नरहिरठाकुरकोतहाँ, श्रीप्रहादसुजान । यहीमंत्रजिपकरतहे, पूजनसिहतविधान ॥ जेहिप्रहादप्रभावते, भयोदैत्यकुळपूत । गुणभाजनहिरभक्तको, हैअनन्यमजनूत ॥ ७॥

#### श्रीनरहीरमंत्र ।

ॐनमोभगवते नर्रासद्दाय नमस्तेजस्तेजसे आविराविभववञ्चनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयात्रंथयरंपय तनो उ ॐस्वादा अभयमभयमात्मिन भूषिष्ठाः ॐश्लोम् ॥ ८ ॥

दोहा-नरहरिसंगुखदैत्यपति, जळनयुगळकरजोरि । यहअस्तुतिनिञ्जदिनकरत, वार्राहेनान्हेर्द्धः प्रह्लाद उवाच ।

छंद-मंगळठहेसंसार । सळतजेसळताभार ॥ त्यागैपरस्परद्रोह । जनफसहिकचहुनमोह ।
मनरहिहसवनप्रसन्न । जनहोंहिआपप्रपन्न ॥ यहिनवन्ताथहमारि । पुजवहुमुकुंदुनुन्त ॥
निरहेतुकीतुवभक्ति । ममहोहितिहिअनुरक्ति ॥ ९ ॥ सुनद्रारधनआगार । निरहेत्वनेह्रस्म ।
तुवदासकोसतसंग । नितहोहिनाथअभंग ॥ जसविपयतिज्ञुसहोय । तसविपदनिक्ता ।
तुवदासकोसतसंग । नितहोहिनाथअभंग ॥ जसविपयतिज्ञुसहोय । तहिनवहानेहृह्य ।
तीरयसवेजभूमि । तिनकोजेमजाहिं पृमि ॥ तोहोतकुद्धश्रारीर । नहिमनमहानंत्रार ।
अरुसुनेकृष्णचरित्र । तनमनजोहोतपिवत्र ॥ सोविनिमळेहरिदास । नहिहरित्रां ।
अरुसुनेकृष्णचरित्र । तनमनजोहोतपिवत्र ॥ सोविनिमळेहरिदास । नहिहरित्रां ।
कोकुमतिअसजगमाहिं । जोसुनततुवयशनाहि ॥ १९ ॥ तुवभक्तितिनकाम ।
जिपिम्तानजळकहँप्यार । तिमिकृष्णजगतअधार ॥ ऐसेन्द्रसिहहिळोडि । तरहम्मक्ति
वयवृद्धहेंतिहिरुद्ध । नहिज्ञानवृद्धप्रसिद्ध ॥ १३॥ मदळोभमत्सरमोह । भक्ति
इनसवनकोग्रहमूळ । हरिभक्तकोप्रतिकूळ ॥ तातिनिकेतिवहाट । नरहरिक्त

यशि भन्नाराज्यस्य । संवत्केष्ठत्वस्य नगामा । रनाग्यस्य । स्वात्त्रस्य । अत्र । स्वात्त्रस्य । स्वत्तेक्ष्यत्वस्य । स्वत्तेक्ष्यत्वस्य । स्वत्तेक्ष्यत्वस्य । स्वत्तेक्ष्यत्वस्य । स्वत्तेक्ष्यत्वस्य । स्वत्तेक्षयः । स्वत्तेकष्यः । स्वत्तेष्वः । स्वत्तेष्वः । स्वत्तेष्वः । स्वत्तेष्वः । स्वत्तेष्वः । स्वतेष्वः । स्वत्तेष्वः । स्वत्तेष्वः । स्वत्तेष्वः । स्वत्तेष्वः

दोहा-रितरमणीसँगअतिहचिर, ठानतरासिवठास । े ु ।७ में ठाङ्रुश्रीप्रधुमको, रितमहरानीसोह । निर्ाता

# आनन्दाम्ब्रुनिधि।

जोहोहिस्वेअपनेअधीन । तोहोतिनकोहुकोमीतभीन ॥ २० ॥ जोभजततुम्हिनिहकामनाथ । सोल्हतकामनासकल्हाथ ॥ भजतोसकामजोकंतकाम । सोल्हतअनितकेवल्हिकाम ॥ २९ ॥ भजतोसकामजोकंतकाम । सोल्हतअनितकेवल्हिकाम ॥ २९ ॥ मोहिल्हनहेतिविधिहावसुरादि । तपकरतयद्गिवहुवेदवादि ॥ प्तृमहिभजेविनल्हतनाहिं ॥ दे ॥ जाधरहुसंतकेह्माहाय । सोधरहुनाथमेरहूमाथ ॥ प्रभुजद्गिधरहुमोहिं हिवेमाहिं । हेहमहुआपकेवहाहुमाहिं ॥ यहगतिविचित्रहविभुतुम्हारि । कोजानिसकेवहुतिधविचारि ॥ देवारवारतुमकोप्रणाम । हेकामदानिरावरोनाम ॥ २३ ॥

देह्या-रम्यकसंडद्धेमंतृपति, ठाकुरमत्स्यस्वरूप । जाकोपूजनकरतद्दे, श्राद्धदेवमतुभूप ॥ परमभक्तिसोमंत्रयद्द, पठिअस्तुतियद्दगाय । पूजतद्देशीमत्स्यप्रभु, पूर्वप्रगटचितलाय ॥ २२॥

#### मत्स्यमंत्र ।

अनमो भगवते मुख्यतमाय नमः सत्वाय प्राणायोजसेसहसेवठाय महामत्स्याय नमः॥ २५॥

#### मनुस्वाच।

छंदतोटक-नाइंटोकपशापदिदेखिसके । महिमातवगावतशेषयके ॥
तिदरमुखकीधुनिवदशद । सोइन्यापकशापदिसत्यकद ॥
करकितयन्यानटकेवसद । तुम्दरेवशमें नगहुतसदे ॥ २६ ॥
तितनेसवटोकपगवेभर । प्रयोकशयनामिटकेसिगरे ॥
तिनआपमदायचराचरको । निहरक्षणकोवटहेमुरको ॥ २० ॥
शतिनुंगतरंगप्रटॅनटमें । दमकोटरिकेशतिकदमटमें ॥
अर्गामुतआपिमस्यदर । करिनायक्रपामम्आपकर ॥
सुमेशकरीमस्यापिनक । परिनायकरोपदकेतिकके ॥ २८ ॥

र्देश्या–संदर्शियमप्रेमनुपति, कृषेक्षप्रभगाति । तदीअपेषापितरपति, कृष्किप्रेषपदाति ॥ नामुसंदेशनमंगदे, पूर्वतपदपद्विमंत्र । यदअस्तुतिगात्तमुद्धित, रहतकृष्णपरतेत्र ॥ २९ ॥ ॐनमोभन्दरने स्ट्रागदक्षपत्रसंप्रतिसेषनापरोपटासितस्थानापरमोदत्यं नेनमोधुमेदस्थानापनमस्ते ॥

# अर्थमोवाच ।

धन्तय-द्रश्नादारश्चिर्द्रश्चिर्वास्थानार्थो । प्रक्रपत्रहिन्द्रन्यन्त्रभमपटतम्बार्शे ॥ याह्यत्त्रपद्धार्यस्तिरत्यातिरारे । त्रावद्गत्वम्यामभावितवेशभगव्यारे ॥ ३३ ॥ सद्यद्वरपद्धारे द्वादुःशोद्रभमुग्नद्धापित्रमानामभितिनत्वद्योद्धममुद्रद्वतस्त्रभग्निर्दर्वः देशवेष्यदरपद्धारे व्याद्धारेशस्य । त्रधावित्रीयित्तत्य द्वाद्धाप्तिमित्यीया ॥ स्वोद्धारे देशवेष्ट्या स्टेम्बुशता । त्रोतपूर्वत्यावतात्रभगोद्द्वरमाना ॥ स्वाद्धारे देशवेष्ट्या व्याद्धारे । त्रोतपुर्द्दद्वामभीभागाम द्वारोगर्था ॥३३ ॥ देशवेष्ट्या दुर्द्याद्धारे । युर्द्धा द्वाद्धारे । व्याद्धारे व्याद्धारे । व्याद्धारे

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ५.

#### भूरुवाच।

ं 🔆 👯 मंत्रतत्विंरुगाय यज्ञकृतये महाध्वरावयवाय महापुरुवाय नमः कर्म्मशुक्काय त्रियुगाय नमस्ते३५ सोरडा-यज्ञादिककरिकर्म, छसिनपरततवरूपप्रभु । तातेमुनितिजभर्म, छसतरावरेरूपको ॥ इंद्रिनकुंभवनाय, मनकोमंथानोविरचि । मथनकरेसुखछाय, पावहिमाखनरूपतुन ॥ ३६ ॥ द्रव्यदेशकालादि, येसवमायागुणअहैं । असभापहिश्वतिवादि, इनकेकारणआपहें ॥ जेकरिविमल्यविचार, निश्चलपतितुममेंकरें । तिनकोनहिसंसार, ऐसेप्रभुहिप्रणामवहु ॥ ३७ ॥ तुवसंकल्पसहाय, मायाविरचितजगतको । तिमिचुंवककहँपाय, फिरतलोहहजडयदपि ॥ जगसाक्षीहोआप, जगन्यापीहोसर्वदा । प्रगटहपरमप्रताप, दासनदुखद्रताद्वतिह ॥ ३८ ॥ . .।-चूडिविछोकिप्रछैजलमेंमोहिंपारिवराहकोरूपमेंपावन।मारितुरंतहिशोकनकाक्षहिजोतिहुँलोकनमेंदुखळावन विञ्चअधारतहैनिजडाटुमेंघारिकेमोहिंउधारचोहैपावन । वारहिंबारप्रणामकरीरघुराजतहींसवशोकनशावन॥ इति सिद्धिश्रीमद्वाराजाधिराजवांधवेशविश्वनाथिसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरधुराजसिंहजृदेवकृते आनंदाम्ब्रनिधौपंचमस्कंधेअष्टादशस्तरंगः ॥ १८॥

दोहा-भूपखंडिकं पुरुपमें, सीतापतिश्रीराम ॥ लिछमनयुतठाकुरअहै, त्रिभुवनपतिअभिराम ॥ भवनकुम ा । हतूमानजेहिनामउचारा ॥ तेकिपुरुपखंडकेवासी । प्रेमभक्तिसोआनँदरासी ॥ ्रि : ...े... । पूजनकर्तमुदितमनरोज्ञा। आर्थिपणगंधवेअधीशा । वसतनेहकरिनिकटकपीशा॥ 🔆 🔒 । परमञ्जनसोरामपरायण ॥ मारुतस्रुताङ्गानितसोगावे । वीनमृदंगसहितसुरछावे ॥ । साधनजननीकृत्वकसायन॥सुनतप्रनसुतसहितहरू।सु । द्वारतऑसिनआनँदआंसु ॥ दोहा-यहीमञ्जापरामको, पूजनकरतकपीश ॥ पुनियहअस्तुतिनिजवदन, गावतरहतमहीश ॥ २ ॥ ॐनमो भगवते उत्तमश्चोकाय नमः आर्घ्यंटक्षणज्ञीटज्ञतायनम्डपाज्ञाक्षितात्मनेडपाप्तितलोकायनमःसाध्रवाद-

निकर्षणायनमोत्रद्वाण्यदेवायमहापुरुपायमहाराजायनमः॥ ३॥ कवित्त-जाकोशुद्धहियोताकोअनुभौतिहारोहोतनाथनिजतेजहीतेमायाग्रणनासीहै। जगतकेव्यापीनिजजापीकोअतापीकरोनामरूपआपकेअनंतदिव्यभासीहै ॥ आपकेसमाननहिंआधिककहांतेहोयअहंकारक्षारहोतध्यायेमुदरासीहै । काल्जासनाज्ञिततकालकेनिहाल्देत राजैरघराजऐसेअवधविलासींहै ॥ ४ ॥ नरअवतारनहिकेवछद्गुजकुछनाञ्चनकेहेतयहपरतविचारहै । जननसिखायवेकोओरहूदेखायवेकोनारिकेअधीनजैसेहोतद्वसभारहै ॥ अवधनिवासीसीतासंगर्हीविलासीनितजगतप्रकासीकोनलचितसभारहै। त्तजिकेनिवेसजाइकाननकछेशसद्योधनसोधरामें अवधेशकोकुमारहै ॥ ५ ॥ कालमुनिरूपकिन्द्योमंत्रअसप्रणकारिआवैगोइतैजोसोईद्वेंदैवशकालके । द्वारदुरवासाआयेकोपितलपणलक्योजाइकद्योनाथसोद्देलालमुनिपालके ॥ सबकेनियंतासब्छोकनकेनाथसोई साँचेईश्रशककरतारशशिभाटके। प्रणपारिवेकोप्राणप्यारोवंधुत्यागिकीन्द्योस्वामीको समानद्विद्वेदशर्यटाटके ॥ ६ ॥ कुठकीवड़ाईनाहिंधनप्रभुताईनाहिजातिकीनिचाईसवभाँतिअधिकाईहै। उदिदीनताईभूरिचितमहँचंचटाईफटफुटखाईवसँवनमसदाईहै।।

4

ऐसर्युदारंकयुचित्तमेंनलारंप्रभुआपुहोतेआरंकियोकोञ्चनमितांर्हे । द्वितद्विताइदेश्वित्वहिंसाईनाइऐसोलपणकोनेठोभाइएकरपुराइहे ॥

दादा-नाईस्टरनाईविद्यानतपः नाईतनकोछविधाम ॥ प्रीतिरोतिकोबुझिके, आश्चाहरीझतराम ॥ ७

क्वित-सुरनरनागपञ्जपत्तीआदिजीवनके, कोटिअपराधीनजचित्तमेनलोपेंहें।

निकडपकारकार्तितस्वगुनिमानिनाथ, केतेजगपतितकोपावनवनार्येहं॥ भनीरभनोरेत्परानेकोशलाधिरानेसरलप्तभावऐसोवेदनवतावेहैं।

क्रीझटाकेनारिनरपञ्चनिक्तिद्वेतेरामदयापामनिक्यामकोपठायेहें ॥ ८॥

दादा-भारतरांडदुमें नुपाने, नरनारायणदेश ॥ वदरीवनमहॅकरत्ततप, यज्ञदिनदिनगदीश ॥ ९ ॥ तद्युजननारद्अँह, मुनिनस्राहितमतिमान ॥ जपतम्त्रपद्भेमगुत, करिअस्तुतिपर्गान ॥ १

ॐनमाभगगते उदमम् शाँ छापापरतानातम् रापनमाकि चनित्तापक्षपिक्षप्रभाषनरनारापणापपरमदेतपरमग्री स्वासवायाधिपतयेनमे।नमः ॥ ११ **॥** 

#### नारद उवाच।

नानेष इराहेंभिन्सोहाहे हुपामदाई इस्ट्रिने । नेहिनगपमनाईभितिदुसादाईमोहिषछाईसाछीने ॥ १२०

દોદા- દુક્તાનિમાણમંદમં, દેવદુદ્દીતમદાન ॥ पितिन हेनामभिक्रदों, विवेटाईश्वान ॥

चंद्रज्यस्थ नीम्बर्याच्छ । अरुपेना रवि हरक्षपभाष्ठ॥हर र रोटक्ससुनेनागरि । ऋष्यम् रुध्सिङ हुनीस प्यक्टनरुप्रदेश्वदिशासे । सारिवारिक्यिशिक्षासि ॥ पारिवाबशेवदुअभिरामा । विवारिक्यसिक्षासि रोसण्डकोर्दस्सरे कृष्याम् । देशः क्षान सम्मन्याम् ॥ अक्रमनद्राम सनिपासं । अक्रिमानकैपविणमासं ॥ क्कुनदोरमुखन्यरीयुर्गात्रास्त्रीत्वानिषद्यदुक्षीत्राम्भोरद्वपत्रिभदेदनास । तिन् ही हर्दुलीपहरद्वप्राणाः

दोरा-देत्यने ध्वर्यनन हो, निक्रमोदेमनिमान ॥ नेप्यानपदर्भ उमें, निनको ध्वर्दन्धान ॥ तिनक्षेत्रायस्थितम्बर-भाषम् इत्यनक्षितार्षि ॥ भगवनंत्रकी गविष्यताः मद्मलोहीननमार्षि ॥ १८३

नभक्तिविनकारसतसंगा । मिरुतनहींयहसत्यप्रसंगा ॥ कृष्णभक्तिजाकेउरआई । जगतवासनादेतनकाई ॥ प्णभक्तिहीसुक्तिकहावे । जाकोछिहिपरमानँदपावे ॥ भरतसंडहीमेंसोहोती । औरसंडमहँनाहिस्दोती ॥ २० ॥ दोहा-तातेभारतखंडकी, भारतकुळअवतंस ॥ करहिंपशंसाअसतंने, देवसिद्धमनिहंस ॥ सर्वेया-जेजनपुरवजन्ममेंजोनिकयेतपुरत्तमधौतपुरासी । धौअपनेतेप्रसन्नभयेइनपेरपुराजविकुंठविछासी ॥ श्रीहारिकेपदसेवनयोगछहेनरकोतनप्रेमप्रकासी । जाहिसदाहमहुँतरसेंधनिहेंधनिभारतखंडकेवासी ॥ २१ ॥ काहभयोबह्याग्कियेअरुकाहभयोव्रतओंकरिदानो।काहभयोकिउनोतपकेकियेकाहभयोकियोस्वर्गपयानो काहभयोविभोभोगलहेरपुराजसुनोसर्वेतुच्छनिदानो।काहजियेजगमेंजेहिकोरपुनाथकेहाथनमाथविकानो॥ दोहा--हारेकोभूलतस्वर्गमें, लाखिकेभोगअखंड ॥ तहँकेजनभूलतनहीं, धनिधनिभारतखंड ॥ २२ ॥ विया–पुण्यअनेकनकोकरिस्वर्गमेंछाखनवर्षकीआयुपपांवै । तासोंक्षणेभरकीजनआयुपभारतखंडकीउत्तमभावे॥ लाखनवर्षहँमेंहमकोयदजोनकहँसपनेनहिंआवे । सोक्षणमेंरघुनाथपदेमनदैरघुनाथपदेजनजावे ॥ २३ ॥ कृष्णकेउत्सवमोदिवनोदजहांनाँहनैननमेछिखिछीजे । श्रीरपुराजजहांनाहिसंतनकेपदकेजछतेमहिभीजे ॥ कृष्णकथासुपाधारितहाँनहिंकाननकीकरिअंजलपीजे।ऐसोनरेशसुरेशमहेशप्रजेशनिवेशप्रवेशनकीजे २४॥ यहदेवनदुर्छभभारतसंडमेंनेनरदेहकोपावतहें। लहिकेधनकोकरिकेमसकोनगमेंबडेज्ञानीकहावतहें॥ जगयेतीबडाईकहेरपुराजनजेरपुराजकोध्यावतहैं। कङ्किंदहितेफँदतेखगरेजगजन्मनृथाहिंबितावतहेंर्द। दोहा-त्रीतिसहितजेमखकरत, भारतखंडहिमाहिं ॥ सुरननाथनिजहायहार, छेतेभागनकाहिं ॥ २६ ॥ त॰-जगजेजनश्रीरघुनायककोभजेकोनिहकामनाकोकारेकै । तिनकोप्रसुदेनचहैजितनोनहिंपूरणकामकरेआरेकै ॥ रघुराजतेरामअकामभजेतिनकेउरमेपदकोधारकै।विनकामहुकामनापुरकरेदयासिधुदयादिलमेंघारिकै ॥२७॥ जोजपकीतपकीमसकीकछुपुण्यरहीवचिहोयहमारी । तीद्यादीठिपसारिद्वतैअवऐसीविनेसुनोञीघविहारी ॥

### भारतलंडमेंद्दोयद्दमारोकहूँनरजन्मवृथामुलकारी।जातेरुद्देशवमुक्तिविशेषिकैगायकेकीरितरामातिद्दारी॥२८॥ श्रीझुकउवाच ।

दोहा-चहुँदिशिजंबूद्धीपके, आठअहैंउपदीप ॥ तेजेहिविधिउतपतिभये, सोअवसुनहुमहीप ॥ वाजीखोजतखनतमहि, सगरसुवनवल्ठधाम ॥ धरणीजोनवचाइदिय, सोउपद्वीपठलाम ॥ २९ ॥ स्वर्णप्रस्थआवर्तनहु, रमणकचंद्रमहीप ॥ पांचजन्यमंदरहरिन, लंकासिंहळद्वीप ॥ ३० ॥ जंबूद्वीपविवर्नयह, मेभाप्योंससुझाय । जामेभारतखंडयह, अतिउत्तमदरशाय ॥ ३१ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांषवेश्चिश्वनार्थीसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरधुराजसिंहनूदेवकृते आनन्दाम्बुनियों पंचमस्कंष्य एकोनविश्चस्तरंगः॥ १९ ॥

दोहा-अबष्टक्षादिकद्वीपके, रुक्षणऔरप्रमान । अरुविभागतिनकेसकरु, तुमसॉकरहुवलान ॥ १ ॥ जंबूद्वीपभूपचहुँओता । रुक्णसमुद्रअहेअतिपोरा ॥ अहेरुक्षयोजनविस्तारा । प्रक्षद्वीपअवसुनहुउदासा ॥ रुक्णसमुद्रहुकचहुँओता । रुक्षद्वीपअभिमन्युकिशोरा ॥ योजनपुग्ररुराविस्तारा । महाकनकतरुप्रसउदारा आप्रदेवतहँकरिहंनिवासा । सप्तजीभजेहिनामप्रकासा ॥ इम्मजिह्नसुतप्रियत्रतकेरो । आपिपतहाँकोतेजपनेरो ॥२ शिवअरुप्रवस्त्रस्तातहसेमा । अमृतसमुद्रअभय्युतनेमा ॥

दोहा-येनुपसातहुसुतनके, नामहितेतहँद्वीप । सातसंडह्मेजातभे, कियेविभागमहीप ॥

सातसंब्रह्मामागिरिसाता । तिनकेनामकर्देश्यवदाता ॥ ३ ॥ इंद्रसेनअक्वयद्वकृता । नोतिवर्मातसुवर्णमिक्क्वयः दिरन्धीयऔरघनमाला । येसातसुन्ववीलिक्शाला ॥ अरुणान्त्रम्याअक्सप्रभाता । अगिरसीसावित्रीहवाता॥ ऋतंभराअरुसत्यभरादी । सातनदीतिदिद्वीपदिमादी ॥ तिनकीगलस्वपातकनासी । तिनमेमनतदर्देकासी॥ इंसपतेगऔरकर्द्धायन । अरुसत्यागसुपमेपरायन ॥ तर्देक्वरणचारयेजानो । सदस्वपंकीआयपमानो ॥

दोहा-तहँकेवासीद्वसम, जिपयहम्बसदार्हि । धर्मकर्मनिष्टासहित, प्रवहिदिनकरकाहि ॥ ३ ॥

मंत्र-प्रत्नस्यविष्णोरूपंचसत्यस्यतंस्यत्रहाणः । अमृतस्यचमृत्याश्रमृर्ण्यमात्मानमीमाहे॥५॥ ताकेउतेशालमिलविषाः । चारलक्षयोजनहिमदीपाः ॥ सुर्शासंयुक्तकेचर्युकराः । चारिलक्षयोजनकोषोराः ॥ ६॥ अत् तहाँवसत्तहेविद्दंगअभीशाः । जहाँशालमिलवृक्षमहीशाः ॥ ८ ॥ यज्ञवाहुस्ततिप्रयत्नकरोः । तहाँकोभूपप्रतापवरेषे ॥ तक्षितातपुत्रवद्दं । तहाँकोभूपप्रतापवरेषे ॥ तक्षितातपुत्रवद्दं । तहाँकोभूपप्रतापवरेषे ॥ तिनकेनामहितेतहाँभूपाः । सातलंडह्रेगयंभव्रपाः ॥ देववपरमणकद्वसुरोचनः । सुमनसदारभद्रअप्यायन॥सतवारंसंडअह्वभिद्याता।यहिविधहोयविभागाविष्याता ॥ श्री

दोहा—वामदेवकुंदहुकुमुद्द, स्वरसऑरज्ञातशृंग ॥ पुष्पवर्यअरुसदसश्चति । येगिरिसातव्रतंग ॥ कुद्दुसिनीवाळीअरुअनुमति।नंदाराकारजनिसरस्वति॥सातहुनदीतहाँकीजानो ॥१२०॥ चारवरणअवकरहुँबसा<sup>त्</sup>॥ श्चतपरवीरजपरहुवसुंद्र । इपुषरचारहुवरणधर्मधर ॥ जिपयदमंत्रतहाँकेवासी । ध्यावाँहचंद्रदेवमुदराजी ॥ १<sup>९॥</sup>

मंत्र-स्वगोभिःपितृदेवेभ्योविभजन्कृष्णगुक्तयोः प्रजानांसवीसाराजाऽषः सोमोनआस्तिवि॥ १२॥ सुरासिथुकेउतेमदीपा । आठळक्षयोजनकुळदीपा ॥ ताकचहुँकितपृतकोसागर । योजनआठहिळक्षउजागर॥ हिरण्यरेतिप्रयत्नतसुतकोई । तोनदीपकोभूपतिसोई॥ तहँकुशकोइकवृक्षअनूपा । परमप्रकाशितजानहुभूपा॥३॥ जानहृत्यकेसातकुमारा । तिनकेनामनिकरांउचारा ॥

दोहा—नाभिग्रुप्तअस्तुतिवृत्तो, देविविकहुनाम । वसुवसुदानहुजानिये, सातसंढअभिराम ॥ सातसीमसातहुगिरिसारता । तिनकेनामकहहुँ सुद्भारता ॥ कपिळचकअरुचारहु-गृगा । चित्रकृटहेर्चोधउर्तमा ॥ केर्द्धरोमअस्देवानीका । द्रविणसातयोगिरिअतिठीका ॥ श्वर्तावदाऔरहुमधुकुल्या । ऑरमित्रावदामधुकुल्या ॥ सुरगर्भाअरुमंत्रहुमाला॥१४॥१५५॥षृतच्युतासारेसातविज्ञाला॥तिनकेजळतेतहँकेवासी।होतसवैअपओधिवनारी कुराळकोविदीशुभआचरणा।अभिन्कुकुळकचारयेव्रणा॥अगिनदेवध्यावहितहँकेजनापद्वियहमंत्रसदाप्रसुरित्तर्व

मंज-परस्यब्रह्मणःसाक्षाजातवेदोऽसिह्ब्यवाद्देवानांपुरुपांगानां यक्षेत्रपुरुपंयजेति॥ १७॥

देशा—प्रतसस्रद्रकेष्ट्रपटते, कौंचद्रीपचहुँऔर । योजनसोरह्रठक्षको, तहँहैमोदनथोर ॥ ताकेचडुँकितसागरक्षीरा । योजनसोरह्रठक्षगँभीरा ॥ कौंचनामतहँक्षेठजतंगा । तातेतासभयोद्धसमंगा ॥ १८॥ हन्योस्नामिकार्विकतिहिश्रूछा । भयोद्धसाठशेठतेहिह्रछा ॥ क्षीरसिञ्जेठगेतरंगा । तातेतासभयोद्धसम्गा॥ वरुणसदातेहिरक्षतरहर्दे । तातेअभयशेठसोअहर्दे ॥ प्रियन्नतकोष्ट्रतप्टरकुमारा । जासुसातस्रतप्रपच्चारा॥ सातसंड्करिद्धीपहिकाँही।प्रजनवांटिद्यितिहिञ्जही ॥ १९॥ आपुगयोह्ररिचरण्नशरणाजिहेंजनकर्वानिहिकानी

दोहा—मेघप्रष्ठभाजिएअरु, ठोहितस्वर्णसुधाम । आमवनस्पतिमधुरहो, सुनहुखंडकेनाम ॥२० ॥ वद्धंमानउपवर्हणनंदन । सुक्तसरवतोभद्रहुभोजन ॥ अहयकर्नद्सीमगिरिसाता ॥२१॥ अवर्मेनृद्गिकहोँविस्पाती ॥ तीथवतीअरुरूपवतीहू । सुकळाओरपविज्ञवतीहू ॥ अभयाअरुअद्यतिपाजोई । सत्र्वेअहेआयंकासोई ॥ तिन्तरिभिद्देतिहुद्रीपनिवासीमज्जनपानकरतसुद्साती ॥ चारिवरणजानहुद्दरिसेवकापुरुपऋपभअरुद्रविणहुदेव्स पृद्धियहमंत्रतहुँकेवासी । पूजाईजळमाइअवध्विष्ठासी ॥ २२ ॥

म्ंत्र-आपःपुरुपवीर्यास्यपुन्ति।भुर्श्ववःसुवतानः प्रनीतामीविष्ठाः स्पृशतामात्मनाभुवः ॥ २३ ॥

क्षितिर्ति । मकोजानहृद्धीपा॥ ो, तहँकोहैपिस्तार । ताकेचहँकितजानिये, दिधकोडदिपअपार ॥ क्योजनबत्तिसलाले । शाकद्वीपमधिअसकविभाले ॥ शाकवृश्वहकअतिहिंडतंगा । दीपनामश्रोताहिप्रसंगा ॥ रभिदीपमधिलावे । कोमलकितनतासुदलभावे॥२८॥प्रियत्रतस्तिभेधातिथिसोई । तोनद्वीपकोभूपतिसोई॥ तिष्ठत्रवडभागा । करिकेद्वीपहिसातविभागा ॥ देकेसुतनगयेहरिधामा । तिनसुतनामहिसंबहुनामा ॥ त्ररेफबहुरूपमनोजव । विश्वधारपवमानपुरोजव ॥ धूम्रानीकजानियेसाता । येष्ठत्रनकेनामविख्याता ॥ २५ ॥

दोहा–सहसस्रोत्तन्दर्शंगअरु, सतकेसरईसान् । देवपाठवठभद्रअरु, महानसोतृपजान ॥ त्रकोठतेहिद्रीपहिमाहीं । अववरणहुमेंसरितनकाहीं । अनयाआयुदोअपराजित । उभयसृष्टिपंचपद्निजधृत ॥ ैरसहसश्चतिसरितामाता २६ चारेहुवरणकहोअवदाता॥ऋतव्रतसतिवतऔरदानव्रत।चोथोजानहुऔरअतुवृत ॥ े पठितडँकेवासी । प्रजीटपवनदेवसुखरासी ॥ २७ ॥

#### अथमंत्रः ।

अन्तःप्रविद्यप्रतानियोविभर्त्यात्मकेतुभिः । अंतय्योमीङ्वरःसाक्षात्पातुनोयद्वरोस्फुटम् ॥ २८ ॥ ६पितागरेकउतेनरेञ्चा । पुदकरद्वीपजानिमतिवेञ्चा ॥ योजनचींसठळक्षप्रमाना । ताकेचहुँकितभूपसुजाना ॥ ग्रुद्धनीरसागरसुखसारा । योजनचाँसठळखविस्तारा ॥

दोहा—पुहकरद्वीपहिर्मेनृपति, पुहकरपुरटहिकेर ॥ ठावनद्व्यतामंट्से, द्वैमकाशचहुँफेर ॥ गुमेकर्राह्वनासकरतारा॥२९॥संडयुगट्तेहिद्वीपउदारा ॥ शेटमानसोत्तरअसनामा । तोनद्वीपमधिअहैट्छामा ॥ करतद्वीपकरयुगट्विभागा । महाप्रकाशतासुबङ्भागा ॥ दशहजारयोजनचौड़ाई । तितनीहीहेतासुउँचाई ॥ इंद्रवरुणयमधनदहुकेरी । गिरिपरपुरीचारुचहुँकेरी ॥ दिनकरमानसडतरहिमाही । दक्षिणउत्तरसदाफिराही ॥ उतकोदिनजवटे|वितजांवे । इतकोडत्तरअयनकहांवे ॥ उतकीजवट्टोनिशासिरावे । इतकीदक्षिणअयनकहांवे ॥

दोहा-तातेष्ठरकोदिवसनिशि, मानुपसवत्यक् ॥ सुरअरुमानुपदिवसनिशि, ऐसोअह्इविवेक ॥ ३० ॥ वीतिहोत्रिप्रयत्नतसुवन, ताकोअधिपठळाम ॥ ताकेद्वेसुतहोतभे, धातकिरमणकनाम ॥ रोउपुत्रनकरिद्वीपविभागा । हरिपुरगोभूपतिवङ्भागा॥३९॥तोनद्वीपकेप्रजाअपारा । जिपयहमत्रसदासुलसारा ॥ म्रसुरूपक्रणकोच्यांवे । तनतजित्रद्वरुकेककहँजांवे ॥ ३२ ॥

#### अथमंत्रः ।

यत्तत्कर्ममयंर्ङिगंत्रझर्ङिगंजनोचेयेत् । एकातमद्वयंज्ञान्तंतस्मैभगवतेनमः ॥ ३३॥

#### ग्रुक उवाच ।

ताकेउतैनरेशउदारा । जानहुळोकाळाकपहारा ॥ ३८ ॥ ताकेउतैमहाअँधियारा । करतनदिनकरतेजपसारा ॥ मेरुमानसोत्तरगिरिकरो । बीजजोनसोकियोनिवेरो ॥ एककोटिसत्तावनळापे । योजनसहसपचासहुभाषे ॥ शुद्धोदकसमुद्रकेउत्तर । इतनेहिंदैधरणीविस्तर ॥

दोहाँ--तामेंप्राणीवसतकोठ, वरणजातअरुनाम ॥ नहिविख्यातजानोपरे, असजानहुनतिपाम ॥ ताकेबतेनिगमअसभाषे । आठकोटिउन्ताटिसठापे ॥ योजनसुनरणपरणीजानो । निरमटसुकुरसरिसतेहिमानो ॥ तामेकोउनहिनिवसतप्रानी।गिरीवस्तुपरतीनहिजानी।तहादेवअरुदेवनदारा।निशिदिनप्रसृदितकरहितारा३५ ३६ प्रत्यपरिकेउतेउदारा । जानहुँठोकाठोकपदारा ॥ ताकेउतेनरेशउदारा । कदमसरिसगाँठअँपियारा ॥ दिनकरतेजतहानहिजातो । ठोकाठोकहनरहिजातो ॥ इत्रोकाकुरुनुअञ्चला । नामताहित्रेटाकाठोका ॥३०॥

दोद्दा-सादेवार्राहकोटिनृप, योजनशयठउतंग ॥ सीमातीनहुँठोकको, सोईअँहअर्भग ॥ तितनोतिस्तरजितनोतुंगा । तामेजानहुकोटिनशृंगा ॥ ३८ ॥ ठोकाठोकपकेषहुँऔर । परिपरणिनागवरजोरा॥ ऋपभऔरअपराजितवामन । पुष्करंचुडवछीअतिपावन॥तेविर्राषकेथापितकीन्द्रं । सङ्गेचारगजपरणीठीन्द्रें॥३९॥ ठोकाठोकशेठकेऊपर । युतपरमादिकअर्थे सिधियर ॥ ठेपापंदिषप्कसेतादी । परिआयुपअतिअइछादी ॥ रुतश्रीभगवाना।करनहेतजीवनकल्याना॥४०।४५॥वरण्योंजोनमहाअँथियारा।ताकोसुनहुभूपकि वार्रोहेकोटी । छाईअँथियारीअतिमोटी ॥

हा—भूपमहातमकेउते, कोटिनयोजनमाँहिं, हैविकुंठयदुपतिनगर, जहँयोगीजनजाहिं ॥ ४२ ॥
पदम्रह्मांडिहिमध्यमें, श्रमतरहेदिनईज्ञ ॥ साढेवारिहिकोटिनृप, योजनचहुँकितदीज्ञ ॥
तातेयहत्रसांडिहे, योजनकोटिपचास ॥ ४३ ॥ मारतंडरिवयाहिते, मृतअंडिहिकरवास ॥
हिरण्ययोत्रह्मांडयह, तामधिकरिहेनिवास ॥ हिरण्यगर्भतातेभयो, रिवकरनामप्रकास ॥ ४४
दिज्ञाऱ्योमनस्कहुस्वरम, असधरणीवड्भाग ॥ अतलादिकअपवर्गह, रिवतेहोतविभाग॥ ४४
सुरनरितरयकआदिसव, जेजगकेहेंजीव ॥ तिनकेनेत्रअधीद्यारित, यहजानहुमतिसीव॥ ४६।

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजनांभिनेज्ञाविङ्वनाथिसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचेद्रकुपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजू देवकृतेआनन्दाम्बुनियौ पंचमस्कंधेविज्ञस्तरंगः॥ २०॥

# श्रीशुक उवाच ।

हा-यहवरणनभूगोलको, मैंसिगरोकहिदीन ॥ अवखगोल्वरणनकरीं, स्रतियेभूपप्रवीन ॥ [टकरवेशा । एकउपरइकतरेनरेशा ॥ १ ॥ ऐसेहैंभूगोलखगोला । अंतरिक्षजोसीमधिपोला ॥ २ ॥ क्षमिपभान् । करहिप्रकाशितद्शहुनिशान् ॥ अहेतीनगतिदिनकरकेरी । शीव्रमंदशरूसमह<sup>नित्री</sup> ाषटतदिनराती । समहुद्दे।तकहुँदैअरिपाती ॥३॥ रविजवतुलामेपमहुँजावे । तवदिनरातसमानहिंभ थुनकर्कतिहरून्या । इनमेजवआवैरविधन्या॥यकयकदंडहियकयकमासा।वाढतवासरलहिनिशि<sup>न्ता</sup> यकदंडहिराती । सनिभूपंतिक्रमतेबढ्जिाती ॥ ४ ॥ द्गा-पृञ्जिकअरुपनमकरह, ओरकुंभअरुमीन ॥ इनकरविमेंबढ़तनिक्षि, होतदिवसतिमिछीन॥४। जवळांदिसिनायन।चढ्तदिवसजवळांडतरायन ॥६॥ नवकरोरहक्यावनळासा।योजनमानसङ्तरभार ाहिमाँदअसंडठ । शैंठमानसोत्तरकोमंडठ । ताकेउपरउपरादेनराई । मेहप्रदक्षिणकरतसदाई ॥ नसमिरिपार्डी । वासवनगरीवसतसदार्डी ॥ नामदेवधानीदैताको । तहाँवासर्देनितमघवाको ॥ मानसगिरिपार्ही । संयमनीयमपुरीतहोही ॥ पश्चिमदिशासोहगिरिकपर । वरुणपुरीनिम्छोचासुराश्र दा-उत्तरमेरुगिरीशके, मानसउत्तरमाहि ॥ विभावरीधनपालकी, नगरीवसतसदार्हि ॥ त्रवरित्रभावे । तपदिनरातिसमानादिभावे ॥ जवआवेयमप्ररीदिनेशा । मध्यदिवसतवद्दोतनरेशा ॥ े स्थाप स्थापनिवास विश्वास त्त्रंद्रगिता्रा।जानिपरतपश्चिमसंचाग ॥८ ॥ तद्दंगरीचद्यपपरिदृशकोदी।तद्दिसन्यसप्रतिजन्तर्दाती दा-इंद्रपुरोनपरविरहाँहे, तपयमपुरीप्रभात ॥ वरुणपुरीमहँभूपतव, काटानिशीभदेसात ॥ ग्रेपादिजान्। । अस्विभागभारदुदिनराती ॥ जानपुरीकपररविभावे । नृपतद्वमध्यदिवसहैगारे ॥ त्राविज्ञद्वित्रसादीनिद्दपूरवनिद्विद्वदनसद्वादी॥विनक्षेत्रक्ष्यंभस्तङस्याद्वादेवस्यादेवस्याद्वयस्यादेवस्याद्वा त्राविज्ञद्वित्रसादीनिद्दपूरवनिद्विद्वदनसद्वादी॥विनक्षेत्रक्ष्यंभस्तङस्यिद्वातिजनपश्चिमतादित्रस्या टेअस्मितिम्हासा । अरुपचदत्तरसद्भाषा ॥ दननेपाननमादिद्निद्धा । प्रदिद्देद्दिमादिन्ही पुरिनमर्दनार्दे।पंत्रहिपंत्रहिदंडहिमार्द्वीण्यमहिभारचंद्रभरतारा।उदयभस्तवस्परिभारा॥३०॥॥ इरिनमर्दनार्दे।पंत्रहिपंत्रहिदंडहिमार्द्वीण्यमहिभारचंद्रभरतारा।उदयभस्तवस्परिभारा॥३०॥॥ क्षेत्रप्रभावपोलन् । नाहिद्देहपुगमदेगीगेनन् ॥ १२ ॥ ार।∹प्रचारिकोरपर्नेकरों, पेनोबासुप्रवान ॥ मोमुनिपेलितलापके, कुरुकुल्प्यप्रपान ॥

े सिगरास्थजाना । संवतसरचक्रहिअनुमानो ॥ द्वादशमासहिद्वादशआरा । पटऋतुहेपटनेमिज्रदारा ॥
स्त्रयमासहुतीना । असजानहुयदभूपप्रीना । मरुमानसोत्तरगिरिताको । धराजानियेपरसप्रभाकी ॥
(स्वनृपराई । नभमइँपवनअधारहिपाई ॥ शैलमानसोत्तरफेळपर । योजनसहसपचासहुकेपर ॥
(सिनुभरा । चलत्वकरिकोजवजारा॥ तोनधुरामेदियोसुनाई । तासुस्थूलताकहेंसुझाई ॥
दोहा—एककोटिसत्तावने, लक्षसहस्रपचासु ॥ एकओरकीस्थूलता, इतनेयोजनतासु ॥ १३ ॥
साढेसेंतिससहस्रअरु, लासहुजन्तालीस ॥ एकओरकीस्थूलता, इतनेयोजनतासु ॥ १३ ॥
साढेसेंतिससहस्रअरु, लासहुजन्तालीस ॥ एकओरकोन्थ्येतानिये, ताकोधुरामद्वीस ॥
धुराधुवलोकहिलोहे । मारुतवंपनसकलवंपोहे ॥ १४ ॥ स्थकेजपरकरचोढाई । योजनछत्तिसलासगनाई ॥
सा । सप्ततुरंगवेदमयभाषा ॥१५ ॥ अरुणनामसारथीभातुको ॥ ताहिजानियेविनाजानुको॥
रजकेसन्युस्वाहाँकतवाजीनिरस्तरविद्यसाथ ॥१६॥।वालसिल्यसुनिसाटहजारा।तिनकेदेतिहिदिशाअगारा ॥

रजकंत्त-मुख।हॉकतवाजीनिरखतरविमुखा।१६॥वाठाखल्यमुनिसाठहजारा।।तनकहातिहिदिशाअगारा ॥ अस्तुतिकरतसदाही । रविसन्मुखमुखपछिळतजाही॥१७॥ऋपिअप्सराऔरगंधवी।नागडाकिनीरक्षसपवी ॥ दोहा—यसातहुगणसंगमें, पृथकपृथक्करिनाम ॥ अस्तुतिकरहिदिनेशकी, गायगायगुणश्राम ॥ १८ ॥ इक्यावनळाखेनुपति, अरुनवकोटिमुजान ॥ शेळमानसोत्तरहिको, मंडळकेरप्रमान ॥ १९ ॥ योजनयगळहजारअरु, यगळकोडारविजान ॥ एकहिक्षणमहॅजातहै, ऐसोओहेप्रमान ॥

इक्ष्यावनछोत्तर्पात्, अरुनवकाटिस्रुजान् ॥ शुरुनात्तात्तराहका, मुड्छक्रप्रमान् ॥ प्र योजनयुगरुद्दनारअरु,युगरुकोश्चरित्वनात् ॥ एकहिक्षणमहँजातहे, ऐसोअहेप्रमान् ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराज्वाघवेश्चविश्वनाथितस्तिहात्म्यातिष्ठश्रीमहाराजाधिराज्ञ श्रीमद्दाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरस्रुराजसिंह्न् देवकृतेआनन्दाम्बुनिर्धापंचमस्कंषेएकविश्वस्तरंगः ॥ २१ ॥

दोहा—सुनिमुनिकेअसवचननृप, अतिञ्ञंकाउरआनि । बोछतभोग्जुकदेवसों, जोरिजळजयुगपानि ॥ राजोवाच ।

ष्यद्दरण्योमुनिराई । रिव्यक्रश्चितारासमुदाई ॥ मेरुहिधुविहिप्रदक्षिणदेही । तौपूरवगतिभैविधिकेही ॥ द्विरुद्धठागतमनमाहीकिद्दियक्वपाकिरमुनिमोद्दिपादी॥३॥मुन्तपरिक्षितकेअसवैनाकिद्दन्यगुन्धक्वेवस्चेना ॥ रिमेकुळाळकोचकनरेशा । अमतोदक्षिणऔरहमेशा॥अरुपिपीळिकाचिढितिहिमाही।यद्यपिजादिवामदिशिकाहीं॥ यदिचकचळतचहुँयादी । तेद्दिदिशतेउळ्खतअमादी ॥ ऐसिद्दिचंद्रसूर्यअरुतारा । यद्यपिगमनिद्दपूर्वअपारा ॥ दोद्दा-तद्पिचककेवेगवश्, दक्षिणगतिद्रशाहि । यद्वादशआदित्यन्त्रन् नारायणअतिआहि ॥ हिप्तेदत्योकनकल्याना । द्वादशरूपभयेभगवाना॥ वसंतादिपटऋतुकेधर्मा । प्रकटावतजगदायकशर्मा ॥२॥३॥ दविदित्तिपिजेरिवृष्यविंतजनमंगळआशुद्धिपविं ॥४॥ भोगद्दिजवरविद्वादशराशी । सोसंवतभापतमितराशी ॥

त्पक्षत्रओरियकचरना । एकमासभोग्वितमदरना ॥ युगठमासकीइकऋतुदोई । पटऋतुवर्षकदेसवकोई ॥ ५ ॥ देवहा—अयनएकपटमासकी, द्वेअयनिहकोवर्ष । चंद्रमासअरुमासरवि, येद्वेश्चनद्वसदपपं ॥ ६ ॥ वंद्रमासमहँपटदिनघटर्ह । सूर्यमासमहँपटदिनवद्दी ॥ संवतसरपरिवरसरजानो । इढवरसरअरुवरस्पानो ॥ अरुवरसरयेपांचडुनामा । संवतकेजानद्वमतिधामा ॥ चंद्रमासकेतीजेसाटा । होतएकअधिमासभुवाटा ॥ ७ ॥ महितेयोजनटक्षहिभान् । तेहितेटखयोजनसितभान् ॥ जेतोसंवतमहँरविजाहीं । तितनोझिशियकमासिहमाहीं ॥ जादिभातुयकमासहिजितनो । सर्वोद्धेदिनामहँराशितितनो॥८॥चंद्रकटामुरगणदरिटेही । तेसिहफिरपूराक्रिदेही॥ दरयोजवेसोइकृष्णकहाने । पूरकियोसोहराक्ष्यनाने ॥ ९ ॥

देहा--एकनस्तर्भाभिगतो, साँउदंडमहिपाछ । स्वजीवनजीवनप्रदे, पाँडशकटाविशास्त्र ॥ अमृतमयोअत्रहिमयो, मानसमयोमयंक । अहैताहितेसवेमय, गवनतगगनिशंक ॥ ३०॥ केडपर्तीन्छखयोजन् । नृपअह्राइसॲहेनखतगना। इन्क्रॉहेप्रयग्तिना्र्ही ।चर्क्राहर्गात्त्रेच्ट्रतसदाह्या।९९॥ त्वपरयोजनुद्धरुच्छा । असरप्रसारमञ्जरणानमा प्राप्तावकरानुसामानमारम् । अकर्तानिमतिकह्मुनिक्रा सम्पर्नानकरम्यानम् । असरप्रसारमञ्जरणानमा प्राप्तावकरानुसामानमारम् । अकर्तानिमतिकहम्नुनिक्रा त्रशीप्रगतिमहुजनलावे । यवर्षवृक्षशांगदरशांत ॥ चळ्रादशस्यक्ष्यस्यातम्दा । यवर्षवर्षाङ्करहित्र्व्य॥ तकरत्रात्रात्राळ्य च्या । यवर्षवृक्षशांगदरशांत ॥ चळ्रादशस्यक्ष्यस्यातम्दा । यवर्षवर्षाङ्करहित्र्व्य॥ .सारामार्थयन्त्रम् । तमद्दिनक्रकप्तमाहिर्ह्हो ॥ सद्दार्हेजीवनअनुकृष्ठा । कोडकक्वर्हुनहींपतिकृष्ठा॥ क्वमेसमगतिक्हॅगहही । तमद्दिनक्रकप्तमंगहिर्ह्हो ॥ सद्दार्हेजीवनअनुकृष्ठा । कोडकक्वर्हुनहींपतिकृष्ठा॥

नतनमातम्बनवर्षाः तमासुनम्बन्धस्य । वृधिवर्षभित्रहण्यस्य, नावसम्बन्धस्य ॥ १२॥ दोहा-अतीचारजवर्षाः तमासुनम्बन्धस्य । वृधिवर्षभित्रहण्यस्य, अवशिडारतीसाह् ॥ १२॥ नावा चर्याचारचन्युक्ताचा वारद्युद्याच्यार । क्वितेष्र्योजनद्वेष्ठाल्य् । बुधकाअस्यव्यानिजनभाताः। त्रीवा चर्याचारचन्युक्ताचा वारद्युद्याच्यार । क्वितेष्र्योजनद्वेष्ठाल्य् । बुधकाअस्यव्यानिजनभाताः। भुवहुभाजीवनहितकारो । सद्।संच्रतसंगतमारी ॥ कवहुँजोहोत्तविष्ठग्रवितेरे । रहित्वेरिषकहवनवेरे॥

प्रतिप्रचंडतहॅवहतनयारी । वृष्टिनहोतसृष्टिसुखकारी॥१३॥सुगठऌक्षयोजनबु्षकेषर । जानहुनख्रमंगळकेषर॥ भतिप्रचंडतहॅवहतनयारी । वृष्टिनहोतसृष्टिसुखकारी॥१३॥सुगठळक्षयोजनबु्षकेषर । जानहुनख्रमंगळकेषर॥ तारप्रवर्णसम्बद्धाः । राज्यसम्बद्धाः । राज्यसम्बद्धाः । यद्धाः । यद्धाः । यद्धाः । यद्धाः । यद्धाः । यद्धाः । इद्धमासुभोगतङ्करासी।यदिनयकगृतिहोत्विठासो॥वहुधाकरतअशुभजनकाही।गनतपापप्रदृष्धमित्रसद्धी।श्री 

यदिनक्रमतिमुख्युरुभोगे। तेहिकमासवर्षभरभोगे ॥१५॥ तकिपरयोजनद्वलाखा। रहिँद्शनिश्चरकितानभाषा तीसमासमोगतङ्कराजाः वारवानायवानपरमाम् ॥ उत्ता वानगरपामाम् । रहावसमानस्यामा । रहावसमानस्यामा । वहत्वप्रह्मतिवस्तीता ॥ सी भारतार प्राप्त । प्रणानक नाज्यानरासा ॥ तवकाव उपनापक कारा । अवस्थान स्थान हिन्तरमानिता। तेच्यावहिनितरमानिता। स्थान हिन्तरमानिता। दोहा-कत्र्यपअत्रिवशिष्ठहु, गोतमिष्थामित्र, भरद्वाजजमदप्रिअरु, हेसर्प्रापवित्र ॥ १७॥

इति सिद्धिश्रीम्न्महाराजाधिराजनान्यवेशश्रीमहाराजविश्वनाथसिहात्म्जसिद्धि श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारि रष्ठराजर्सिहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिघोषंचमस्कंघेद्वाविंगस्तरंगः॥ २२॥

दोहा-सप्तऋपिनकेडपरनृष, योजनतेरहठाल । अहेविच्छुकोअच्छपद्, ऐसोम्रुतिजनभाल ॥ तहांनसत्रभागवत्रवद्दारः । ध्रवउत्तानिहिषादकुमारा ॥ अगिनिईद्रपरजापतिथमा । अरुकर्यपदायकजाना ॥ सम्बन्धानेनमार्थके । सम्बन्धानिहिषादकुमारा ॥ अगिनिईद्रपरजापतिथमा । अरुकर्यपदायकजाना ॥ परामणप्रमाणवर्षाया । धुवधसानाहपाद्कुमास् ॥ आगानइद्रपर्भापात्घमा । अरुकद्यपदायक्षणायाः नखतरूपतेपरमसनेही । धुवहिसदापरदक्षिणदेही ॥ जियहिकत्पहूमरजेजीवा । तिनकेधुवआधाःअतीवा॥ धवसमान्यस्थितिकार् ारपारूपतपरमसन्हा । युवाहसदापरदाक्षणदहा ॥ वियाहकल्पहृभरजेजीवा । तिनकेयुवआधारअतावा ॥ युवमहराजचरित्रसोहावन । पूरवमेवरण्योआतेपावन॥शारविअरुचंदनखतअरुताराश्रमतरहेतेव्योमअपार॥ जैसेमेडीखंभहिमाडी । वैधेबेठचहँक्षोराद्धराडी ॥ तेबचक्रमलेस्पड्यर । प्रत्यक्रताराश्रमतरहेतेव्याम ॥ त्रुर्गवराम् भारत्नतावापन् । प्रत्यमुन्रप्याभातपावना। गारावअरुपदनस्तअरुताराभ्रमत्रद्वित्रमुज्ञपारा ॥ जैसमेडीसंभिहिमाही । वैपेवेठचहुँ ओर्राफराहीं ॥ ऐसेचकग्येसवतारा । भ्रमत्रहिटहिप्युन्जपारा ॥

ारानाबुनावा । नपनण्यक्षणाराकरावा ॥ एसचकगयसवतारा । श्रमतरहादलाहपवनजगारा ॥ दोहा—जसमेवविद्दंगवहु, रुहिकेपवनअपार । नभमंडरुमहाँफिरतहे, गिराहिनधर्गिमँझार ॥ ३॥ पारा ज्यसम्यानहगवन्न, लाहकप्वनअपार । नभमंडलमहँफिरतंहै, गिरहिनधरिणमँझार ॥३॥ कोइतेहिकहिचक्रिशुमारा । कालचक्रकोउकहिउदारा ॥४॥ पुच्छउपरनीच्छुखताको । रूपनाहिर्यक्रियाती धुनमहराजहाथतेहिपच्छा । कंडलमोटेचकणित्स्या ॥ प्रमाणसम्बद्धाः न्यारपाष्ट्रकृष्टारूनकाशश्चमारा । काल्च्क्रकांडकहाँहेउदारा ॥४॥ पुच्छउप्रनीचम्रुखताको । रूपनाहेश्यक्षपी॥ ध्रुवमहराजहाथतिहेपुच्छा । कुंडलमोहेच्कप्रतिच्छा ॥ पुच्छमध्यमहँमुवसेचारी । ब्रह्माअगिनिपरमप्तिकार्यस्य पुच्छमूलमहँपातिविधाता।कटिमहँदैमप्रापिनिकायात्रपाविकारणाविकारणाविकारणाविकारणाविकारणाविकारणाविकारणाविकारणाविकारण उनगरपम्बायपाइपुर्व्छ। । कुडलसाइचकप्रातच्छा ॥ पुर्व्छमध्यमहँसुयसेचार्से । ब्रह्माअगिनिपरमपावगाय॥ पुर्व्छमूलमहँधातिवधाता।कटिमहँहैसतापीविख्याता॥दक्षिणआवर्तहितिहिकुँडल । तेहितनस्कलम्बतकसंहर्श नखतचतुर्वश्रदक्षिणेएना । वामअंगमहँहैमनिगेना ॥ जनगराणविज्ञावस्य । ु - ज्यू प्रवस्तान्याताम्काटमहरू सुर्गापार्थ्याता॥दाक्षणआवताहाताह्कुड्छ । ताहत्नस्कृष्ण्यस्य नखतचतुद्शदक्षिणपना । वामअगमहरहेमतिएना ॥ उत्तरायणकेनखतचतुर्दश् । दक्षिणअगमहरहेतत्त ॥ नखतचतुर्दश्रहेतिको प्रवस्त

. ७ रणपण पर्या , चान्यानन्व्यापाष्या ॥ ७ सराप्यानन्वसत्यत्वस्य । वास्यायानावस्य । वोहा–पवनपंथतेहिपीटमें, अहेन्द्रस्तभगंग ॥ ५ ॥ नस्तत्वुनर्वसुषुप्यद्वे, उभयितित्वअभंग ॥ अरुआयोगार्थान् । संस्थितसम्बद्धाः पारा-पनन्पयताहपाठमः अहउदरनभगगः॥ ५॥ नृत्वतपुनवसुपुट्यहः, उभवानतवनभगः॥ आद्रोअरुआक्षेपादार्दे । पश्चिकेपायनमहरीहे ॥ अभिजितऔरउत्तरापादः । अहेनासिकामहसुद्दाहः॥ श्रवणपन्नीतात्रमनेनः । ातान्य्याळ्यापारः । पाछ्कपायन्महृहाहः ॥ आभागतआरउत्तरापादः । अहनाासकामहरूपताहा ॥ अवणपूर्वापादृष्ठवेशा । दक्षिणवामहिनत्रनरशा ॥ दक्षिणवामहिकाननमृही । रहत्यिनिद्याप्रुळस्तिहा न्त्रसामाङ्ख्यम् । दाक्षणयामाहनजनरम् ॥ दाक्षणयामाहिकाननमाही । रहतपनिष्ठामूठसदाह ॥ चादिकभाठकु े । वार्षेपार्थरहतनृपतेते ॥ पूर्वभाद्रमुगिशस्पर्यता । दक्षिणपार्थहिमहम्पतिर्वता॥ अभिपशरु े प्राप्त । दक्षिणयामाहिकपदेखाई ॥६॥ दक्षिणकपोठहिक्कंभजराजावामकपोठहिमहँयमहार्वे अभिपशरु े प्राप्त । दक्षिणयामाहिकपदिक्षाक्ष्यम्

### श्रीमद्भागवत-स्कंध ५

दोहा—हियमेंनारायणवर्से, मनमेंअहैमयंक ॥ शुक्राचारजनाभिमें, निवसत्तभूपानिशंक ॥ दोडहस्तअश्विनीकुमारा । प्राणअपानहुबुपोडदारा ॥ ताकेकमरमाँहहेराहू । सकलकेतुअंगननरनाहू ॥ सिगरेरोमनमहँसवतारा ॥ ऐसोहिंचकविश्चमारा ॥ ७ ॥ सत्यप्रत्यक्षरूपहरिकेरो । सकलदेवमेंकियोनिवेरो ॥ जोकोडजननितसंध्यामाहीं । शुचिह्वैदरज्ञनकरहिसदाहीं॥पिटियहमंत्रहिकर्राहप्रणामा।सोतबहोयआञ्चमतिपामा ॥ रंनदिवसकेपापनशाहीं । यामेहैकछुसंश्यनाहीं ॥ प्रहनक्षत्रऔरसवतारा । इनकोहीशिद्यास्थारा ॥

दोहा—धराषीज्ञापनिपनिधुर्वे, त्रिभुवनमेंकुरुनाथ ॥ कृष्णरूपशिशुमारयह, रहतसदानेदिहाथ ॥ अयमंत्र—नमोज्योतिरुंकाय कालायनायानिमिपां पतये महापुरुपाय धीमहिति ॥ ८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेज्ञविञ्चनाथिसिहात्मजासिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा-राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिहजूदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिषोपंचमस्कंषेत्रयोविज्ञस्तरंगः ॥ २३ ॥

#### ग्रक उवाच।

दोहा-अवसुनियेन्पपरणिके, नीचेकोविस्तार ॥ सूरजसोपाताळठों, मेंसवकरतउचार ॥ योजनदशहजाररविनीचे । अहेराहुमंडळनभवीचे ॥ कहहिनक्षत्रसारसकोउताको । कज्जळगिरिसमहैवपुजाको ॥ यद्यपिअसुरजहैनाहिदेवा । कृष्णकृपाळिहिसोनरदेवा ॥ भयोदेवग्रहमिपिकियवासा । तासुजनमअरूकरम्प्रकासा॥ अष्टमअसकंपहिमहँजागे । कहिहोसकळभूपवडभागे॥१॥दशहजारयोजनरविमंडळाद्रादशसहसमयंकअखंडळ ॥ तेरहसहसराहुविस्तारा । ताकीसुनियेकथाउदारा ॥ रूपिछपायराहुसुरमाहीं । चह्योपियनपियूपहिकाहीं ॥ सुपापियतरविश्वशीवतायो । मारिचकहरिशीशागिरायो ॥

दोहा–सोईवेरविचारिकै, पर्वपाइनरनाहु ॥ रविज्ञाञ्जिसन्धुखपावतो, अतिरोपितह्नेराहु ॥ २ ॥ छोछतजानिचंदरविकार्ही । करिकेक्षपाकृष्णमनमार्ही॥चपछचछावहिचक्रहिघोरा । आवतसोरविज्ञाञ्चिद्वतछोरा ॥ तास्रुतेजतपिभागतराहू । छीछिनसकतसुनहुनरनाहू ॥ जवछोरहतराहुकीछाया । सोईग्रहणअहेरृपराया ॥३॥ अञ्चित्तविरप्रनीचेनभपार्ही । रृपयोजनदशसहसमार्ही ॥ विद्यापरसिधिचारणकेरे । अरुगंधर्वननगरघनेरे ॥ २ ॥ तिनकेनीचेसुनकुरुराई । भूतपिज्ञाचमेतससुदाई ॥ राक्षसयक्षनकरअस्थाना । करहिंविदारतहाँविधिनाना ॥ नीसेयोजनसहस्रुनासी । यसविचरहिंजतिसस्यसारी ॥

दोहा—जहँञीमारुतबहतअति, जहँञगिजाहिषयोद् ॥ ५ ॥ प्रवहवायुक्ततयोजने, नीचेमहिप्रद्मोद् ॥ प्रवहवायुक्तिवारिद्जाहीं । पननीचेहंसादिउडाहीं ॥ परणीतेस्वगगितपरयंता । सोभ्रञेकगनहुमतिवंता ॥ ६ ॥ वरण्योंपुरुषपराणप्रमाना । अवआगेसुनियेमतिमाना ॥ सातञ्जेकहेंभूकेनीचे । दशदशसहसयोजनहिवीचे ॥ विनकोअससुनियेविस्तारा।जहँञोंअंडकटाहअपारा॥प्रथमअतञ्जुनिवित्तरविचारो।सुतञ्जोकपुनिकियोजचारो॥ केरितञातञ्जेरमहातञ् । जानहुभूपतिकेररसातञ् ॥ ताकेनीचेअहेंपताञ् । सातञ्जेकपहेंमहिपाञ ॥ ७ ॥ येसातहुञोकनमहराजा । अहंस्वगतेमोददराजा ॥

दोहा—दैत्यदानवहुअरुउरग, सुत्तियवंपुसमेत ॥ अनुचरअरुसुद्धदहुसहित, निजनिजवसतिनिकेत ॥ ८ ॥ तहँउपवनवनवागतडागा।कोडाअस्पटसहितविभागा ॥ दानवदैत्यहुआरहुनागा । तहँविचराईप्रसुदितवडभागा ॥ इंश्कृपातितिनकरकामा।कोडनाईरोकिसकहिमतिपामा ॥ मेदानविद्याचितमहराजा।जिहतमिनकेनगरदराजा ॥ सुवरनकेगोपुरपाकारा। अंगनसभाउतंगजगारा ॥ शुक्कपोतसारिकासुहावन ॥ कर्राह्शोरकटअतिमनभावन॥ रतनसचितपरणीअतिराज।विहरहितहँअहिअसुरसमाजिप्आतिसोहहिंदुंदरआरामा।तिनमेतरुगणविविष्टटामा ॥ फूटनफटनपत्रकेभोरे । परसहिअरुपतरुपकीडाँर ॥

( 30 )

दोहा-छपटिळताळहरेळिल, निर्मछनीरतडाग॥जळिवहंगवोळिहमधुर, छप्तहिचाटचहुँभाग॥ ्रा ्रें हैं करहिं विद्वारा । उठिहत्तरंगअभेगअपारा ॥ फूछेसरिक्षेत्रचारिप्रकृरि । ठसिंदुकुपुदगणितिमनहारे॥ २५६ में द्वार १८०० में प्राप्तिकारिका १८०० व्यासी तहाँदिवसनिक्षिकीभेनाईी।अदिक्षिरसणिनप्रकाशसमुग्री ्रवासा तहाष्ट्रसामाना । आधिव्याधिअरुजरागळानी। स्वेद्शमहुँअरुद्देशमञ्जा ॥ आधिव्याधिअरुजरागळानी। स्वेद्शमहुँअरुद्देशमञ्जी ॥ श्रीधिव्याधिअरुजरागळानी। स्वेद्शमहुँअरुद्देशमञ्जी ॥ श्रीधिव्याधिअरुजरागळानी। स्वेद्शमहुँअरुद्देशमञ्जी ॥ श्रीधिव्याधिअर्था । श्रीधिव्याधिक विवासिक । श्रीधिव्याधिक । श्रीधिविष्ठ । श्रीधिव ्ति प्राप्ति । तबत्रथनारिकर्डीमतिमाना॥प्रथमस्वैरिणीदुतियकामिनी। तृतियपुंश्चर्ठीजनलुभावनी। अतरुमाहितिनकेगणराजा।विचरहिचहुँकितसिहतसमाजा॥नोकोञ्जीवअतरुमहुँजाही । ताकोनारिपेरिचहुँपा दोहा--हाटकनामहियेकरस्, तिनकोदेहिपियाइ ॥ भोगञ्जिकातिप्रवर्खे, तिनकोरमहिरसाइ ॥ करिकेबहुविधिवचनविलासा । सहितलाजअरुमंदहिहासा ॥ आर्लिंगनकरिवारहिवारा । तिनकोदेहिअनंदअपार तहिरसपानकियेनेनीवा । निजकरमानहिसिद्धअतीवा ॥ दशहनारगजनोरहिपावै । ह्वेमदांषसबसुरातिशुरुावै ऐसोजानहुअतलविधाना॥१६॥अवसुनवितल्लोकविज्ञाना॥ वितल्लोकमहँहैत्रिपुरारी । हाटकेश्वरहिनामउचारी उमासाहितनिजगणनसमेत् । रचतप्रजाविळसहिवृपकेत्।।शिवअरुशिवाशुकतेपावनि।वहतिहाटकीनदीसोहावि दोहा-पवनवेगतेबढिअगिनि, पानकरतसौरेत ॥ प्रनिधकतसोइहोतहै, हाटकप्रभानिकेत ॥ ताकोभूपणअतिछविकारी । धारहिअसुरअसुरकीनारी ॥१७॥ वित्तठलोककेनीचेभूपा।सुतठलोकहेपरमअद्भूषा तद्दांवसिंह् श्रीवालिमइराजा । जाकोजगमेंसुयशदराजा ॥ लियोजीतिवासवकोराज् । पाल्योतिभुवनसिंहतसमान्। अदितिषुत्रह्नेवामन्रूपा । वासवहित्हरियाचनभूपा ॥ असुरअधिपढिगकियेपयाना । त्रिपदमहीमाँग्योभगवाना त्रेपदनापेहुतीन्दुळोका । सबदेवनकोकियोअज्ञोका ॥ करिकेपरमकुपाविष्ठपाही । सुतळिनवासिदयोतिनकाँही दोहा-देवनकोदुर्रुभविभो, सोविङकोत्रभुदीन ॥ असुरअधिपअवङोसुतल, करतिनवासप्रवीन ॥ पूजतहरिकोपीतिवढाई । काळहुकीसोभीतिविहाई ॥ १८ ॥ आगेकेमन्वतरमाहीं । पेहैवाळिइंद्रासनकाहीं ॥ कोउअसकहिष्मुटसुख्माही। भुवनदानदेवामनकाही॥छब्रोअसुरपतिसुतछिनवासा।स्वगैहुतेजहुँअधिकिविछाता॥ सोनहिंसत्यअहेकुरुराई । हरिकोदाननअसफळदाई ॥ सर्वाजयअंतरयामिसुरारी । तीरथकेप्रसुतीरथकारी ॥ मन्दुतेजिनकहअपेणकीने । छहतपरम्पदपुरुपप्रवीने ॥ तिनहिप्रत्यक्षपायविष्ठराई । अरप्योसवसंपतिशिलाई ताकोफलकासुतलनिवासा । ताकोफलवैकुठविलासा ॥ दोहा-जेहिसंसारहितजनहित, योगीयतनकराहि ॥ नाशहोतसंसारसो, रामकहतमुखमाहि ॥ संवया-ज 

दोहा-एकमन्वंतरमेनसत, जोयहतुन्छतिभूति ॥ जचवायोहारहायसी, कियोकानकरतृति ॥ २८ ॥

मोरपितामहजोपहछादा । मांग्योहरिसोंभक्तिप्रसादा॥हिरण्यकर्यपकर्हिनभगवाना । देनळगेतिहिविभवमहाना ॥ पेप्रह्ळादभक्तिकहत्यागी।छियोनविभवकृष्णअनुरागी२५तिनकेसमहमकेहिविपिहोंवें।विषयभोगमहँतनमिहस्रोंवें। बळिकेवचनसुनतभगवाना।ताकोदियोसुतळअस्थाना ॥२६॥ तिनकोचरितकहेंगेआगोअप्रमअसकंपहिवङ्गोगे॥ बळिकोछळनगयेभगवाना । आपहुळळिगेक्रपानिधाना ॥ गदाहाथगहिवळिकेद्वारे । सडेरहतेहेंनजरनिहारे॥ हरिकेसरिसभूपवङ्भागी।कोअसदुतियदासअनुरागी॥

दोहा—कोर्र्जोबिलसिरसमिर्हि, भाग्यवानमिर्हपाल ॥ जाकेत्रिश्ववनगुरुहरी, भयेद्वारकेपाल ॥ एकसमयतहँरावणवीरा । जगकीविजयकरतरणधीरा॥ गयोसुतल्विल्जोतनकार्ही । प्रविद्योग्रहितरजंकतहाँहीं॥ रहेद्वारमहँवाममठाढे । जेनिजभक्तिप्रीतिमहँगाढे ॥ रावणकोरोंक्योभगवाना । विनपूछेकसकरहुपयाना ॥ वावनआँगुरुकोलस्विचल्क । हँस्योठठायलंककोपालक ॥ कृद्योवचनवालकतेलोटो । पेमोहिजानपरतअतिमोटो अपनेतनकोभाननतोर्ही । रोकनचहतगदालेमोहीं ॥ सहिंहेनहिंशंगुलिह्मदारा। पेममंडनहिंजातसम्हारा ॥

दोहा-असक्रिक्ष्यकोरेटके, भीतरचाह्योजान ॥ तहँविहँसत्विष्टद्वारमें, श्रीवामनभगवान ॥ दश्शिरकोपदकेअँगुठासोक्षिक्योतेहिअतिहीटचुतासो॥गिरचोसोचाटिससहसकोशमें । भग्योतहातेविगतरोपमें॥ विटरक्षतयहिभाँतिसदाहीं । खडेरहतप्रश्रुद्वारमाहीं ॥ २७ ॥ मुतटटोककेनीचेभूपा । अहैतटातटटोकअनूपा ॥ दानवेंद्रजाकोमयनामा । वस्ततहांसोआतिमुखपामा ॥ पूरवजोरिचित्रपुरकरेशा ॥ तवयकसायकहिनात्रपुरक्षित्रपुरक्रित्रपुरक्ष्यो ॥ तवयकसायकहिनात्रपुरक्षित्रपुरक्षित्रपुरक्ष्यो ॥ तवयकसायकहिनात्रपुरक्षित्रपुरक्षित्रपुरक्ष्यो ॥ तवयकसायकहिनात्रपुरक्षित्रपुरक्ष्ये ॥ क्षेत्रपुरक्ष्ये ॥ क्षेत्रपुरक्षये ॥ क्षेत्रपुरक्या ॥ क्षेत्रपुरक्षये ॥

दोहा⊸ताकोर्श्वरकारिकृपा, दियोतलातल्वास् ॥ इरणहेतहरिचक्रभय, भापद्विक्रयोनिवास ॥ मयमायाविनकोभाचारज । वसततहाँद्वकुळकोभारज॥२८॥ताकेर्नाचेभहेमहातल। रहहितहांकद्वसुत्तभहिभल।। जिनकेभहेभनेकनज्ञीञ्ञा । तिनमेयहेन्द्रस्यफनीञ्चा ॥ कुहक्जीरतक्षकभरूकाली । भरुमुखेनजानहुविपञ्चाली ॥ महाज्ञारीरजानुकृपतिनके । तेसहिमहाकोपविपजिनके ॥ पायगरूड्कीभीतिमहाई । कृतिजतियसुतकुळससुदाई ॥ वसेमहातल्यमस्यभाई । विहर्रोहमत्तमहासुख्लाई ॥२९॥ ताकेभयहिरसातल्लोका । देत्यदानवहुवसहिषिज्ञोका ॥ तहँदानवहिरण्यपुरवासी । औरनिवासकवचनल्यासी ॥

दोहा~अरुकालेयपोलोमह्, निवसहिमोद्विचारि ॥ संवेतेजसीतेजसी, अतिसाहसीसुरारि ॥ क्ररुपतितिनकेगर्वप्रहारी । अद्देषककेवलगिरिपारी ॥ यदुपतिकीतेमानिभीतिभल, वसहिशुजंगसमानरसातल ॥ एकसमयवासवकीद्वी । सरमानामनिषुणकरत्ती ॥ इंद्रपटायोताहिरसातल । जानततहकीखबरभाँतिभल ॥ दूर्तोसोदानवअसभाषे । करहिसंपिवासवकसमापे ॥ जवदूर्ताअसगिराउचारी । वासवतुर्माहंद्वास्ट्रिमारी ॥ तपतेदानवकछमनमार्सी । सदाढेरातसुरेदाहिकाहीं ॥ यदुपतिसस्रापार्थयलभारी । गयोरसातलपतुरारपारी ॥

वेहा-तहां अकेटेझारिहार, कियोदानवननाज्ञ ॥ विजयपायकरिहां सध्याने, किययज्ञज्ञातप्रकाज्ञ ॥ ३०॥ ताकेनिच अहेपताटा । तहां वासुकीनागविज्ञाटा ॥ औरहुसप्तकीवहुजाती । तिनकेनामकहीं अरियाती ॥ महाअं ताककीं विजय । कुटिशसेत पृत्तराष्ट्र विजयम् ॥ इंति चूडकेवटहुअश्वतर । देवदृत्त आदिक सुनंगवर ॥ महाअमरपात उराहे । तिनकेव पुजति इहद्तरेहा ॥ केहुकेपाँच अहेफनभूषा । कोहुकेसात अहें मुजनूषा ॥ केहुकेद्र अफनजानहुँ राजा । केहु

दोहा~अंपकारनाञ्चतसकट, दिनसमरहत्त्रपकाञ्च । प्रहिद्दासुक्रआदिअह, कर्राह्रपतालनिवास ॥ ३१ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपेदश्विभनावांसहात्मनसिद्धश्रीमहाराजापिराजश्रीमहा राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपात्रापिकारिरपुराजांसदृत्देवकृते आनन्दाम्युनिपो पंचमस्क्रंपेचतुर्विहास्तरंगः ॥ २२ ॥ आनन्दाम्बुनिधि।

२३६)

दोहा-ताकनिव्यूष्वर, योजनतीसहजार। कृष्णकलाश्रीशिष्तं, जिनकेपनहुहजार॥ त्था भागभागवात्रक्षात्रम् । स्थानिवाद्यात्रम् । स्थानिवाद्यात्रम् । साहिप्रतिस्वहृष्यगदीज्ञा ॥ १ ॥ १ - १ - १ मो । ऐसीनिहिकास्सदिहीं ॥ त्रीकस्वामीज्ञेषपनिज्ञा । साहिप्रतिस्वहृष्यगदीज्ञा ॥ १ ॥ ार्थः । सर्सोसिस्सिकल्प्रहांडा ॥२॥ चहत्त्रोपजवजगसंज्ञस्यो करत्कापतेहिकाल्प्रपाता ा। सरसासारससकळत्रहाडा ॥ ४॥ चहत्त्रापगपगगगगहारा। करतकापगाराहणणणाः।।।।। सरसासारससकळत्रहाडा ॥ ४॥ चहत्त्रापगपगपगगगहारा। व्यवस्थिता । व्यवस्यता । व्यवस्थिता । व्यवस्थिता । व्यवस्थिता । व्यवस्थिता । व्यवस्यता । व्यवस्थिता । व्यवस्थिता । व्यवस्थिता । व्यवस्थिता । व्यवस्य

्रा । जाहत्रप्रकटत्रकृत्वराला ॥ एकादशसूरातक्ष्यारा । त्रयलाचनात्रशूलकरमा॥ ॥ एकादशसूरातक्ष्यारा । त्रास्त्रहेनरसप्रवेशा॥ ॥ ३॥ शेषहृत्यत्रम् । शोरस्त्रहेनरसप्रवेशा॥ ॥ ३॥ शेषहृत्यत्रमुत्रहेनरस्य । शोरस्त्रहेनरसप्रवेशा॥ । शोरस्त्रहेनरस्य । शोरस्त्रहेनरस्य । शोरस्त्रहेनरस्य । शोरस्त्रहेनरस्य । शोरस्त्रहेनरस्य । शोरस्त्रहेनरस्य । शोरस्य । शोरस्य । स्वाधिक । शोरस्य । स्वाधिक । स्

बुंडठडुतिमंडठतेमंडितानिस्बिहिनिजमुखप्रभाअखंडिता।औरहभक्तपंतिहँआई। पार्वीहसुबहोपिहिहास्वीह अञ्जाताराजकीकर्या। क्षेपसमीपआइतेथस्या ॥ विल्लासितवल्यविज्ञद्विस्ताहः विषुळ्वलस्रुजवाहिजहः। ावगरानागराम्यम्यम् । स्वयवनाग्यास्ययम् ॥ ।यथाववयथ्यामस्यापरतारूमस्य । प्रभुसँगपरतिमहामुस्यः ॥ ।यथाववयथ्यामस्य मानहरूजतलंभगरकाञ्चो । तिनमंनागम्रताछविराञ्चो ॥ चंदनकंखम्रेणनकरही । प्रभुसँगपरतिमहामुस्यः ॥ मानहरूजतलंभगरकाञ्चो । तिनमंनागम्रताछविराञ्चो ॥ चंदनकंखम्ययम् ॥ ।यथावयथ्यामस्यापरतारूमा ्रयापान प्रत्यक्ता । प्रमानमान्यस्याज्यस्यामा ॥ यपास्त्रस्य प्रण्यम्यस्य । अधुज्यस्यात्मभावस्यस्यः दोहा-मदनविवश्चमदहिविहँसि, ठठनाङ्खितङ्गाय । अहिपतिवार्षितवस्यस्यः अवङोक्तिहरूकाः।

प्रश्च नप्रभागन्यगण्याश्वाराः अध्याजाव्यज्याय । आह्यावशार्यपद्ववहः अवण्याश्वरम्य प्रसुद्वयूमतस्रतिजनयनानिसुकअरुणकरूणकोअयनाभिनामस्रतासुस्रताकहिनाथाभिदिवहस्रकरदेहिसावा। न्यज्य रूपारापायमान्य गाग्ज्यस्य रूपायर्थम्य स्थापायस्य गाणागज्ञताज्ञयतायास्य । वसहिषिराचेमहित्रज्ञस्याता ॥ हेअनंतग्रुणसागरसाहे । तात्रकहअनंतस्यकाहे ॥ करनेहत् जोकनकल्याना । वसहिषराचेमहित्रज्ञस्याता ॥

क्रजनानु प्रवासत्ताः । तालमञ्जनतावनमात्रः ॥ भरमक्ष्यणम् मण्यम्। । प्रवाक्षमराप्यात्रेमहिह्या ॥ आहिदेवहेंग्रातस्यकृता । वंदहिस्रससुरहुतहिभूषा ॥ विद्यापरःज्ञहिस्रहुतीज्ञा । क्रियस्थरुतंपर्वेशहीता॥ जापपुणक्षातारपुरुणा । पुणक्ष्वरुणकुरुताक्ष्रुणा ॥ ।पथापरुणकृताक्ष्रुणाशा । ।प्रत्ररूणकृषणि । मणिमालावस्मप्रस् अस्तुतिकर्राहेचहुँदिश्चित्रहुँ । पुलकिततन्आनुँदश्चितिचिह्न ॥ मदमोहितनेनाश्चरूणारे । मणिमालावस्मप्रस् अस्तुतिकर्राहेचहुँदिश्चित्रहुँ । पुलकिततन्आनुँदश्चितिचिह्न ॥ मदमोहितनेनाश्चरूणारे । मणिमालावस्मप्रस्

तम्पार नद्वापाराणः । अस्तम्पार तमान्यस्यापाः ॥ नपुनात्रस्य तमान्यस्यार । नपुनात्रस्य । स्वत्यस्य । दोहा नीठवसनसोहतसुभग, इक्कुंडठहेकान । एकहायमहरूठठसतः, इक्करसुश्रठमहान् ॥

कंचनकीसोहतचीरासी।कनककवचतनप्रमुकासी।।न्यकशयनहण्णसाम् विचारित्वहरू ।

किचनकीसोहतचीरासी।कनककवचतनप्रमुकासी।।न्यकोमण्डालसीदल्लामे।विचारिच्छसुमकलितकिः

किचनक्रमान्यस्याप्तमान्यमेन । <sub>। नग</sub>ापप्रवास्त्र प्रस्थानाह । प्रपन्तुपाकाहायद्वप्रवहाता।।आदरसाहतअनदाहदंहा।तनकातापत्रसहारक।।<sup>००</sup> । नगप्रापप्रवास्त्र प्रस्थाना । प्रस्तिहरस्य प्रस्ता ।। ताकीनाशवासनाना । प्रस्तिहरस्य ।। ८॥ जोकोडकरहिशेषकरच्याना । ताकिहियकरत्तरस्य ।। जोवक्यानिकामक्य स्वस्त्रेनेकामक।। ८॥ दोहा-नारदस्रानतंत्रसहितः त्रह्मसभाग्रहेनायः। कराइग्रपकरप्याना । ताकाइयकरतुरतप्याना ॥ ताकानाश्वासनानाना । प्रगटाइतरात्रपण्याना दोहा-नारदम्रुनितुंबरसहित, त्रह्मसभामहॅनाय । श्रेपत्रभावहिगायअस, सवकोद्देहिस्ताय ॥८॥ -

दाहा-नारवधानव्यवस्थाहतः, अहस्यभामहृजाय । ज्ञापप्रभावाहगायअसः, सवकादेहिस्रनाय ॥ ८॥
होद्-नगत्वतपतिपाठनअहसंहारनिजप्रेरणतेप्रकृतिकरे । ज्ञाकोहर्पअनादिअनेतहुरहितसमाधिकनिगरः।
होद्-जगत्वतपतिपाठनअहसंहारनिजप्रस्कात्वयस्य स्वयस्थान्य । क्रोकेस्यायस्य स्वयस्य स्वय रायाच्या गापाप्यप्रवाहारणायणस्यावप्रकृतिक्रः । जाकारूपञ्चादञ्चनतहुरहितसमाधिकावणस्य ॥ ॥ जिनमानिष्यभातिनगिसरजतेजसवजगतञ्चारकहे । ऐसेशेपसहसम्रखकातिकोसमर्थमुखक्करे जनमनिष्यभातिनगिसरजतेजसवजगतञ्चारको । १००० प्रसाहसम्बद्धकार्यस्य । १००० प्रसाहसम्बद्धकार्यस्य । १००० प्रसाहसम्बद्धकार्यस्य ।

गुद्धसतोष्ठणमयस्त्रहरूपयरिअवधद्वारिकाकरिङीला । क्षेत्रप्रसहसम्बद्धस्त्रम् । व्यवस्थान्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस्यस् जाममंद्रमात्रम् विकासस्य स्वतंत्रम् । क्षेत्रप्रस्थानेकनपापिनगापिहेर्नाह्यस्यानेकार्यस्य । क्षेत्रप्रस्थानेकनपापिनगापिहेर्नाह्यस्य । क्षेत्रप्रस्थानेकार्यस्य । क्षेत्रप्रस्य । क्षेत्रप्रस्य । क्षेत्रप्रस्य । क्षेत्रप्रस्य । क्षेत्रप्रस्य । क्षेत्रप्रस्थानेकार्यस्य । क्षेत्रप्रस्य ॐरपपाउन्त्यप्रवर्षः व्यारणपयद्धारकाकारठाठा ।।कथाउचारअनकनपापनगादाहजाहजनअन्। जासुमेदगतिठहिष्टुगपतिवनगहतमेदगतिज्ञोभभभी । खितरमण्डरमिठारमनीविज्ञिदिनदायाहणतभी॥ बाग्रतज्ञागतिग्रत्यस्य अस्त्रोस्य मेस्य अस्त्र अस्त्र । अस्त्यात्र प्राप्त वाग्रतज्ञागतिग्रास्य स्थापन गार्थ्यप्रमापण्डियमाप्रमाग्यक्षामप्रभावसामम् । स्वातस्मण्डसम्वास्मामाशाक्षास्य । वाग्तव्यागताभिरतपर्तव्यक्ष्मेठतहस्त्रसत्वउठतह्स् । ज्ञेपियुगुठअक्षरयोजीवनकढेकसहकहस्य ॥ साक्रवापनायम्बन्नावद्यस्मनवद्यस्मानस्य । स्मेमप्यस्थानस्य स्वास्मापन्यस्थानस्य स्वास्मापन्यस्य । नारापनाम्यामस्त नस्त नरूनठाहसत्तरुठतहुल् । ज्ञापणुगुलअक्षस्यनान्तनहरूनसहुकहुमुल् ॥ ताकपापतापस्य ज्ञापहुर्स्तनहीलगहुन्तमे । यसेप्रमुकोत्तनिमुमुखुननकेहिंदूनोध्यावेपनमे ॥ १२ ॥ सोहस्यसोस्राधिसकीत्राधासम्बद्धीत्रसम्बद्धीत्रे । लेक्कोप्यत्वेपनिमुक्तिस्त्रीत्रसम्बद्धीत्रस्त्रीत्रस्त्रीत्र सहिंसरसोस्तरस्यान्यप्रदेश्वतंत्रक्रमान्यप्रकृति । श्रेपश्चित्रक्षेत्रके । १२॥ सहिंसरसोस्तरस्यान्यप्रदेशक्ष्यात्र्यप्रकृति । श्रेपश्चित्रप्रकृतिकोत्त्रयद्यात्र्यस्य नहात्रे ॥ १२॥ वरुद्यंत्रोसेश्वतंत्रक्रमदेश्वतंत्रक्षयम् । स्वत्यक्ष्यक्षयम् । स्वत्यक्ष्यक्षयंत्रक्षयंत्रक्षयंत्रक्षयंत्रक्ष

जाववरपावारप्रशासन्त्राण्यसम्बद्धाः ॥ १२॥ वरहरतिऐसेअनंतप्रसुर्हेअनंतिजिनपरभाऊ । सकल्लोकनीचेनिवसहिषरिक्षीक्षसम्बद्धाः ॥ १८॥ वरहरतिऐसेअनंतप्रसुर्हेअनंतिजिनपरभाऊ । सकल्लोकनीचेनिवसहिषरिक्षीक्षसम्बद्धाः ॥ १८॥ वरहर्नेतिऐसेअनंतप्रसुर्हेअनेतिज्ञम्य न्यन्त्रवास्त्रात्त्रात्त्रात्त्र्यः द्वानन्त्रम्यः । श्रथम्यावतर्वतः पावतायसः यहस्रालिम्गोलस्यः मेजोवस्योभूषः । इतनेहीमेलहत्तर्मलः पुरुषक्षेश्वहरूनः ॥ १८ यहस्रालिम्गोलस्यः मेजोवस्योभूषः । इतनेहीमेलहत्तर्मलः पुरुषक्षेत्रस्याः ॥ १८ नरवनार्यवन्तर्यात्र्यनः नुपापर्ण्याप्तुम् । इतन्त्वास्ट्वंत्तप्त्लं, पुरुपक्षमञ्जवेरूप् ॥ १०॥ यहजोपूर्वप्रश्निय, समिदियोग्रनाय । काद्युननकीचाहुअव, सोकहियेक्कत्य ॥ १८॥ ते सिटिस्टीमन्त्रराजनिस्राजनारिक्रालनार्यस्थे

न्द्रनारूपन नाप्पन्भः तामाद्र्याश्चनाथ । कार्द्धमनकाचाह्यमं, साकाद्द्यश्चराम् इति सिद्धिश्रीमहाराजािषराजनाधनेश्चिश्चनाथसिहात्मजसिद्धिश्चमहाराजािषराजनश्चित्र राजाशीमान्यावस्त्रमञ्जूष्टि रानाशीरानावराहरश्रीकृष्णचंद्रकृषणमात्राधिकारिरसुरानांतिहरूदेवकृते रानाशीरानावराहरश्रीकृष्णचंद्रकृषणमात्राधिकारिरसुरानांतिहरू आनन्दाम्बुनियापचमस्केयपंचान्त्रस्तरंगः॥ २५॥

#### राजोवाच ।

दोहा–देमहर्पियहछोकको, सुखदुखभोगार्विचत्र । सोकेहिविधितेहेसकछ, कहियोकथापवित्र ॥ सुनिकेकुरुपतिकीअसवानी । वोरुट्याससवनसुखदानी ॥ ९ ॥

श्रीशुक उवाच ।

जीवञ्चिषुणवर्ळमेनृपजानो । तातेश्रद्धहुजैविधिमानो ॥ जाकीश्रद्धासात्विकहोई । आनँदपावतहेनगसोई ॥ श्रद्धासोईराजसीजाको । सुखदुखदशाहोतहेताको ॥ जाकीहोततामसीश्रद्धा । सोजनरहतसदादुखबुद्धा ॥ यहीविचित्रभोगकोहेतू । जानहुसत्यभूपमतिसेतु ॥ २ ॥ सकरुपापभोगनअस्थाना । कीन्होविधिजेसोनिरमाना॥ सोमैनिस्तरकरहुँबखाना । सुनियसकरुभूपदेकाना ॥ ३ ॥

दोहा-सुनतब्यासनंदनवचन, अतिमोदितमहिषाठ । जोरिपाणिपंकजतुरत, बोछेवचनरसाठ ॥

राजीवाच ।

कोनदेशमहॅंहैप्रुनिराई । निगमनरकसविदयोगनाई ॥ पोंत्रिशुवनकेभीतररहही । पोंत्रिशुवनकेवाहेरअहही ॥ अंतरिक्षमहॅंपेंप्रुनिगाई । किपोंभूमिमहॅंहेदुखदाई॥८॥प्रुनिकुरुपतिकेवचनसोहावन । वोल्रेशुकाचार्यअतिपावन ॥ शुक्त उनाच ।

त्रिभुवनभीतररदेसदाहाँ । नरकसर्वेदिशिदक्षिणमाहीं ॥ जल्केउपरभूमिकेनीचे । नरकअहैदोहुनकेवीचे ॥ अग्निप्वादिजेपितरअपाराहितिन्केतिहिदिशाअगारा॥निजकुल्कोचाहृतकल्याना|मसहितहां प्यावतभगवाना॥५॥

दोहा—नरकानिकट्यमछोक्द्वे, तहांबसतयमराज् ॥ औरहुतह्वयमदूत्वब्हु, निवसतसहितसमाज ॥ करहिपाप्रजेजियजगमार्हा । थरियमदूतयोरतिनकार्हा ॥ तुरतिहृयमसमीपळेजार्हा । दंडदेतजसपापकराही ॥ हेअपिकारकृष्णकोदीना । तातेतिनकेरहत्वअपीना ॥ ६ ॥ कोइंडकइसनरकवलाने । कोईअट्टाइसअनुमाने ॥ तिनकेनामरूपअरुटक्षण । मेतुमसासवकहाविटक्षण ॥ हेतामिसअपतामिस्रहु । रारोऔरोमहारोरवहु ॥ कुंभीपाक्हुकाटसुत्रुरुत । अरुअसिपुत्रवनहुत्रुकर्मुख ॥ अपकृपऔरहुकृमिभोजन । अहसंद्रुततसुरभीपन ॥

दोह्य-वज्रहिकंटकशाल्मली, वैतरणीज्ञल्याव ॥ शाणरोपअरुविसस्यनद्व, लालाभसअतीव ॥ औरसारमेपादनजोई । अरुअवीचअपपानहुसोई ॥ येइकईसोकियोवलाना । अवसुनसातओरमतिमाना ॥ कर्दमसाररक्षगणभोजन । ग्रुल्प्रोतअरुदंदग्रुकभन॥ अवटनिरोपनपरजावरतन । मूचीमुखसोतहुँकहमुनिगन ॥ येअडाइसनरकप्रयाना । औरडुल्युअनेकमतिमाना ॥७॥ बोकोउपरपनपरसुतद्वारा । हरणकरतवरवशसंसारा ॥ तोनजीवकोयमभटपोरा । काल्पाशमह्याँपिकरोरा ॥ तामिस्रहिनरकहिमहुँडारे । दंडप्रचंडपीटमहुँमारे ॥

दोहा-भोजनपाननदेतकछु, डरवावतवहुभाँति ॥ गिरतकहूं कहुँचठिभगत, कहुँमुच्छाँद्वैजात ॥ अंधकोटरीमेंबँप्यो, परचोरहतदिनरात ॥ हायहायमुखसाभनत, कछुनहितासुवज्ञात ॥८॥ जोकोड्टिगिरपनपरदारा ॥ हरणकरतवरवज्ञातसारा ॥ नुरकअंधतामिब्रहुमाही ॥ यमभटगहिडारहितिनकाही ॥

सुपिद्वपिरहतनकछुतनमार्ही । आँखिनतेदरञ्जतकछुनार्ही॥मारहिङोहदंडतिहिङ्गीञ्चा।करतपुकारसुआरतदीञ्चा ॥ कटोमुङतरुसमृगिरिपरतो।पुनिपुनिउठतभगतअतिङरतो॥अँपतामिस्ननरकमहराजा।पहिविपिवङ्गयातनादराजा॥ जोकोउपुरुपअदेअ्हॅकारी । मानतपुरसवरन्तुहमारी ॥ करिकेसपुसाट्टोहअपारा । पाटतकेवटनिजपरिवारा ॥

दोहा-ताकोयमकेद्रतगिह, रारवन्रकाहिद्वारं ॥ तपतिलोहकेदंडहनि, देतदेहकोगारि ॥ १० ॥ जेजनइतजीवनकहमारे । यमभटातेनहिरारविद्वारे । जेनेजीवनमारतप्राना । तिनृद्वितहाँक्रमिद्वेदुसदानी ॥ काटित्वचातनमेपुरिजाहीं । टासनिक्टिक्सरहितनमाहीं ॥ नाभित्तिगृदद्वितप्रवित्तं । नाधाननकानद्विनिकरीं ॥ मरतनहींअतिअपविद्यता । करतपुकारहायपितुमाता॥यहद्विद्यासपरकरनामा । नाकेडसोनियनहिनामा १९ जोकोडक्वटनिजतनपार्ट । ताकेहितबहुप्राणिनपार्ट ॥ तुहित्यमहत्तपकारिट्नाहीं । दार्रोहमहासासहिमाहीं ॥

दोहा-तहांमासभक्षामहा, रुरुनामकबहुकोट ॥ चोथिचोथितनवामको, सार्यपत्रोटयसीट ॥ यहिविधिवर्षवीतिबहुजाही । परोनरकमहँमरनोनाही ॥ १२॥ जोपशुपत्तिनकोचेडाट्यानीतहिभूनत**हँमहि**पाटा॥

```
युक्हँहुतयमदूता । डारिगलेफांसीमजवूता ॥ कुंभीपाकनस्क्लेजाही । तपत्तेल्तहँचुरतसदही॥
प्रकृहँहुतयमदूता । डारिगलेफांसीमजवूता ॥ क्ष्यचर्यात्वमस्य विकास स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या स्वच्या
युग्वहरुतयम् दृता । डार्वण्यासम्बद्धाः ॥ छुमायाक्वरक्षणाहा । तपतवणतहेरुतक्षस्ताः॥
महत्ताकहेरुत्वर्षपृत्ता । डार्वण्यासम्बद्धाः ॥ मस्तनहीतियकस्तिकस्ति । स्तन्तन्कस्तकस्ति।॥
महत्ताकहेरुत्वर्षाः । भ्रेजहिलेकस्तिकस्तिकस्ति ॥ भरतन्तिकस्तिकस्तिकस्तिकस्ति।
महत्ताकहेरुत्वर्षाः । क्रिक्कस्त्वस्तिकस्तिकस्ति ॥ ०० ॥ स्तिकस्तिकस्तिकस्ति
महताकहङार्। । भूगाहरूकरङ्गणकरहार। ॥ मरतनहााज्यकरताचकारा। रहतनतनकरतनकराणा
मापञ्जतनमाही । तितनेसहसवर्षवितिजाही ॥ १३ ॥ करैनजोषितुकीसेवकाई। कर्राहिवप्रसीवेसमही॥
कर्तनमाही । कर्तनसहस्तरिकोको ॥
 द्गाप्ताणाश्राहः। छुन्डुयातनाणाताहृङ्गाहः॥ तिपतताम्रथरणीतहाः, ज्वालाउटतअपारः॥
दोहा-कालसूत्रनामकनरकः, योजनहर्गहणारः॥ तिपतताम्रथरणीतहाः, ज्वालाउटतअपारः॥
पारा पारप्रवासम्बद्धाः पार्यप्रवासम्बद्धाः ॥ तापततात्रवर्णातहाः प्रवालाउठतः स्पार्यः ॥
त्रामाञ्जपराविरहद्धे । तातेतहँ अँगास्मानसरही ॥ तेहिषापीकहस्यभ्रम्यवस्याः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः ॥
समाञ्जपराविरहद्धे । तातेतहँ अँगास्मानसरही ॥ केहिलायोक्तः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः स्वतः
स्वतेक्षेत्रस्वतः स्वतः स
)भाग्रुपस्यापर्द्द्द्यः । तातत्त्व्यमास्यानश्चर्द्ः। ॥ ताद्द्यापाकृद्वयम्भटपक्रसः । द्वाराद्वतापश्चममद्वयक्षाः
ज्ञान्त्रविद्वयाप्त्रविद्वाः तातत्त्व्यमास्यानश्चर्दः। ॥ ताद्वयापाकृद्वयस्य विद्वयस्य विद्वयस्य विद्वयस्य विद्य
वितिहित्रतिद्वयाप्त्रवामास्य । ज्ञान्यक्षांमक्ष्ये ज्ञानकार्वे विद्ययस्य विद्ययस्य विद्ययस्य विद्ययस्य विद्ययस्य
स्थानकार्यमानिकारम्यके । ज्ञानकार्यसम्बद्धाः
्हातकङ्गानकङ्गान । ज्रत्रभाकङ्गान्यकाङ्गान्यास्यक्रम्णाकास्यावकहाक्याव्हमनपाछतावा।उव
विद्यातकङ्गान । ज्रत्रभाकङ्गान्यस्यक्रीत्यामा । उद्युनिर्मित्तक्रिह्यावेडा।
तस्यपतिज्ञाश्र्वस्यस्यस्य । वेद्विदित्तिन्त्रमत्यम्यस्य ॥ स्वत्यस्यस्य स्वयस्यस्य स्वयस्यस्य ।।
तस्यपतिज्ञाश्र्वस्यस्यस्यस्यस्यस्य
पातजाअयअनुसम्। वदावादतानजमातकात्याम्॥ उदस्तामत्ताकराहुभावडा । ताकागाहृत्यन्तः ॥
वोह्य-नरकवोरअसिपत्रवन्, जहुँअसिसमतहष्त्रं ॥ पाषात्राणिनडारिकः, माराहृताजनतत्र ॥
वोह्य-नरकवोरअसिपत्रवन्, जहुँअसिसमतहष्त्रं ॥
```

हायमस्यामकहतपुकारा । सुराहरतहातपारतभारा ॥ प्रान्यारुभागतताजनरुगा । पगपगमहागरताहुस्था॥ १ स्वानिजमतत्पामसहागपावतहुत्वयमराजस्थारा॥१६॥जोष्ट्रपातस्य प्रकारभक्तारामस्य स्वयन्त्रस्य ॥ १ स्वानिजमतत्पामसहागपावतहुत्वयमराजस्य ॥ क्षेत्रस्य स्वयन्त्रस्य ॥ क्षेत्रस्य स्वयन्त्रस्य ॥ क्षेत्रस्य स्वयन्त्रस्य ॥ स्वानिजमतत्पामसहागपावतहुत्वयम् ॥ क्षेत्रस्य स्वयन्त्रस्य ॥ क्षेत्रस्य स्वयन्त्रस्य स्वयन्त्रस्य ॥ एसाानजमतत्थागनहासापावतङ्ख्यमराज्ञआसा। उद्गाजाभूपातभूपातआयकाराकरस्वातसाफननातावप हेही ॥ देहदंडविप्रतकदिहा । तिनकीयममटहुतगहिहेही ॥ देहिअदंडिनदंडवदंडा । देहिनदंडिनकोअतिदंडा ॥ देहदंडविप्रतकदिही । तिनकीयममटहुतगहिहेही ॥ स्टूमसाज्यसम्प्रतक्ति । ज्ञानस्टिम्बर्गक्ति ॥ दाहा-पासजातसवसगहः, पनाहानकसतजाव ॥ चातकारकरतोआमेतः, मुरांछेतहोतअतीव ॥ वितरज्ञवाभादिवयादे॥ विनअपराधिनजसहुवदेतो । तैसहितहँआपहुडुख्ठेतो॥१६॥मछीमसादंश्वरकीता । व्यवक्रोलेववादे॥ विनअपराधिनजसहुवदेतो । करित्वनजनमञ्जालनवाना ॥ व्यवस्थितहरूव्यविश्ववयाः । व्यवक्रोलेववादिवयादे ॥ इनकीवतिरचीभगवाना । करित्वनजनमञ्जालनवाता ॥ नारजपारुपरुवर्षः । अस्मारमताकात्रः ॥ ज्ञुकसमुखनकहिम्हारे । अस्मारमताकात्रः ॥

ागजपर्यापनचसदुसद्वत् । तसाहतहआपहुंडुख्छत्या।१६॥माछामसदिशस्टकारा।चीतरज्ञवाआदिसक्ष्यः। । जानहिन्द्यदेशे इनकीवृत्तिरचीभगवाना । करिष्युजतनशोणितपाना ॥ जानहिन्दिकश्चित्रकारा । क्ष्यक्रेक्ष्यामार्थः। इनकीवृत्तिरचीभगवाना । डागहिनस्कअंध्यानिकवा ॥ काव्याक्रिकेक्षेत्रव्यवमा । क्ष्यक्रिकेक्ष्येव्यवस्थानिकार्याः। तजीवनयसभटगहिभवा। डागहिनस्कअंध्यानिकवा ॥ इनकावात्तरचाभगवाना । कराहमनुजतनक्षांणतपाना ॥ जानाहेनहिक्कुश्वियापराई । तिनकोजेपातिकापता ॥ इनकावात्तरचाभगवाना । कराहमनुजतनक्षांणतपाना ॥ पग्रुपक्षीकृषिकीरअपारा । जिनकोजीवजातिकापता ॥ तेजीवनयमभटगहिभूपा । डाराहिनरक्अंथअतिकृषा ॥ रुगुपक्षीकृषिकीरअपने । क्रन्यक्रवनेन । क्रन्यक्रविन्नत्रतनेत् ॥ तेजीवनयमभटगहिभूपा । डाराहिनरक्अंथअतिकृषात्रक्रविद्यत्त ॥ क्रुप्येचक्रव्यत्रभ्येचेव्यत्र्येचेत्रव्यत्तेव्यत्त्र तजावनयमभटगाहभूपा । डाराहिनरकअंधआंतिकूपा ॥ पश्चपक्षीकृमिकिटिअपारा । जिनकोजीवजानिकामारा ॥ तजावनयमभटगाहभूपा । डाराहिनरकअंधआंतिकूपा ॥ पश्चपक्षीकृमिकिटिअपोर्च । कहुन्तिकहुँहोतअचेतू । कठनकूपतेठहतनेतूर् ॥ त्रिजयअंधकूपमहुँताहिजन । चोधिचोधिकेखातछनाहिछन ॥ कहुन्तिकहुँहोतअचेतू । कठनकूपतेठहतनेतूर् ॥ त्रिजयअंधकूपमहुँजीवा । उहत्रअनेकक्रकेठाअर्तावा ॥ १७ ॥ जैसेकृतिसततनमहुँजीवा । उहत्रअनेकक्रकेठाअर्तावा ॥

स्तततनमहणाना । व्रवतव्यनकक्ष्यक्षतामा ॥ उप ॥ वेहा-मीठपदारथकोवपुरुष, विनवाटजोलाय ॥ वंचयज्ञजोनहिकरत, विनअरपेयुद्धस्य ॥ दोहा-मीठपदारथकोवपुरुष, विनवाटजोलाय ॥ वंचयज्ञजोनहिकरत, ताह्यमभय्ङामभाजननामा । नरकदंहिजोञ्जतिहुस्र्यामा ॥ ज्ञतसदृष्ट्रयोजनचोंडिह् । हैकोरनकोङ्ग्रसहर्ष ॥ अस्यमभय्ङामभाजननामा । नरकदंहिजोञ्जतिहुस्र्यामा ॥ ज्ञतसदृष्ट्रयोजिहन्तकङ्गाही।ङ्गिस्वकरोजिहा सोहनिनसत्तङ्गिपङ्गेडिहिमाही।खातङ्गिपहिकृमिह्नतिहिखाही ॥ अथवाविनहिक्तविक्योज्ञेति । अन्नगण्यतिकार्वेति ॥ सोहनिनसत्तङ्गिकोकनकत्रस्योते । अथवावस्वसधनहीत्रुकोते ॥ अथवाविनहिक्तविकार्वेति । बर्गक्षितत्वम् । उद्दर्शनम्बर्कत्वास्या ॥ १७ ॥ सारान्यस्तरुभुभकुडाहमाहा।सात्रकृषाहरूभहृतिहिसाही ॥ रुक्षवपंतिहित्यकुडुमाही)कृषिसमक्त्रतात्रवास्वरूपी सारान्यस्तरुभमकुडाहमाहा।सात्रकृषाहरूभहृतिहिसाही ॥ अथवाविनहित्यतिप्ति । धनुउप्तकेन्द्रवाहरू निकार्वाहरूकोकृतकुडावि । अथवायस्यसम्बद्धाः नयमन्त्रोहरूम्बन्द्रभग्नात्रभागः । सात्रक्राव्यवस्त्रकृति ॥ निकार्वाहरूकोकृतकुडावि । यमभरहाधारेद्रव्यमयात्रे ॥ नयमन्त्रोहरूम्बन्द्रभग्नात्रभागः । सात्रकृत्यस्त्रकृति जाफाणस्यकाकुमकुर्याष्ट्र। अथवावस्वस्यनहारला ॥ अथवावनाहानपतिपर्वा । धनस्यायआस्काण्डा। अपनापणस्यकाकुमकुर्याष्ट्र। अथवावस्वस्यनहारला ॥ अथवावनाहानपतिपर्वा । धरहिसुलेतनपतिकाहे ॥ १९। स्रोतिस्यान्यसम्बद्धार्यः । अभ्यावस्यानस्याद्धः । अभ्यावस्यावस्याद्धः । अभ्यावस्यावस्याद्धः ॥ १९। स्रोतिस्यानस्याप्यात्वास्यात्वास्योगस्यः स्वय्यवात्त्यस्याद्धः । अभ्यावस्यावस्याद्धः । अभ्यावस्यावस्याद्ध

सासदश्चरकम्हणा । यमभट्हाथदंडअसपवि ॥ तपत्रहोहकेर्सचाङ्गोला । पर्याहस्रुलेतनपरिकृषोला ॥ १९॥ सासदश्चरकमहणा । यमभट्हाथदंडअसपवि ॥ तपत्रहोहकेर्सचाङ्गाया । मदत्रनजरतिहाहि ॥ १९॥ दोहा-चटपटात्वहुँओरतहाँ, छूट्चपावतनाहि । चीतकारक्षणवञ्चाराहि । क्षिटीपटाईदेहितना। चोकोजगम्बरुतपदारा । अथवातियपरपुरुपविहास ॥ अथवात्राह्मणवञ्चाति । तहिल्लाहिता । अथवात्राह्मणवञ्चाति । तहिल्लाहिता चोकोजगम्बरुतपदारा । अथवातियपरपुरुपविहास ॥ स्वयात्राह्मणवञ्चात्र । सोहत्वत्रतेश्वयहकाहिला ॥ . . . ताकोडारिकोमहर्षासी । रोजमनाहियमभट्यलगाई ॥ चटपटातमोछ्ह्यनवर्षाव । सोहत्वत्रतेश्वयहकाहिला । ताकोडारिकोमहरूपदेवनाई । तियतनमैतिसहीलगाई ॥ चटपटातमोछ्ह्यनवर्षाव । सोहत्वत्रतेश्वयहकाहिला । वाफाडार्र्णमहरूराय । रुगमनाहुयमभृद्यरुग्ञा । राचतहत्वापतर्छाहुकृतियो । तहिरुप्टाहुर्गहर्षाया। वाफाडार्र्णमहरूराय । रुगमनाहुयमभृद्यरुग्ज्ञा । राचतहत्वापतर्छाहुकृतिया । नहित्यतेनुबहुकृतिहर्ज्ञातहर्ज्ञ त्वापतर्ह्याहुकुपुरुप्यनाई । तियतनमतिसहीरुग्ज्ञाहे ॥२०॥ लोज्ज्ञान्यक्तेतस्य विद्यासम्बद्धान्यस्य चापक्चारुप्यत्यपत्मारे । प्रिलहभिलहर्ज्ञमहित्यस्य ॥२०॥ लोज्ज्ञान्यस्य तापतराहकपुरुपवनाह । तियतनमंतिसहीरगाई ॥ चटपटातसोछ्यनंपाँ । नाँहतपैतें निर्देशिकोहे ॥ वायकराहकपुरुपवनाह । तियतनमंतिसहीरगाई ॥ चटपटातसोछ्यनंपर्वे । नाहितपैतें निर्देशिकोहिकोति वायकराहिकपुरुपात्वार । मिरुहुपिरुहुअस्वेनडचारे ॥२०॥ जोको उगवनकरेपशुजेती। वर्षकर्नाहिकोतिह वायकराहिकपुरुपार्वे । मारतकसाकरेरुतजाही ॥ ताकोयमुग्रस्यमपुरुपार्ही । मारतकसाकरेरुतजाही ॥

गाउपपार्थनपार्थमात् । मारतस्त्राकरेलतनात् ॥ ताकायम्भटयमञ्जूमात् । मारतस्त्राकरेलतनात् ॥

दाहा-त्तर्हाटीहरू अविवास सम्बद्धाविद्याच । ताम्काँ टाचीसअतिः व्याटाउटीतक्ताट ॥ ताम्काँ त्यादा स्वताननवीता॥ ताम्काहरू में सहसन्वरपताहिन्दिन्दी ॥ कृततहाँ अतिआरवशोतः । क्राट्टिक्टिंटवादा ताम्काहरू सामा ॥ सहस्वयरपताहिन्दिन्दी ॥ सहिन्देस्टिंटवादा ॥ सहस्वतादा ॥ सहस्व तामताक्ष्मपारुहमारः । सहस्रवरपताहिन्हिर्छारे ॥ करततहीं अतिआरतशोराः । तापरताहतताविताहित। अभवाक्ष्मपारुहमारः । अञ्चाताविवआरसरदाराः ॥ मेटहिसक्छथमेमस्यादाः । करहिपदेडपेयप्रकार्यकार्यकार्यकार्यकार्यकार्यक जाकाद्रयाज्ञाराविक्रमारः । अञ्चाततिविक्रमम्बद्धस्य ॥ इत्याक्षेक्षस्यमण्यम्पर्यक्रमः । विक्रात्सम्ययम् ार्थानासन्दुमारा । अयुवार्ताच्युजारसरहारा ॥ मटहिस्य ठथमं मरयादा । करहिष्सं विष्णायात्राताता ॥ अयुवानासन्दुमारा । अयुवार्ताच्युजारसरहारा ॥ वेषाठीक मृत्याजसकहर्ते । तित्यकोषम् मटअग्राहरूस व्यायकार्ताहरमात्र । अञ्चयत्राच्यामात्राहरूस्या ॥ वस्यकोष्ट्रमा वस्यकार्यस्य । अस्य स्टूल्यकारस्य स्वान द्वेत्वर्श्वतार्थः । तामें डारहिर्गानातिहरूस्य ॥ वस्यकोष्ट्रमा वस्यकारम्य ्रास्थितः स्वाप्तस्थान्। भन्भृतत्तांनवस्थान्यस्य ॥ हेपालेकवृष्यअसकहर्ते । तिनकोषमभ्रद्धशाशिक्षः भन्नभूति । साम्रक्षाहरूपाति । सम्बद्धान्यस्य ॥ बहुत्तावस्यस्य । साम्रक्षः स्वाप्ताः । साम्रक्षः स्वाप्ताः ॥ । प्राप्तान्यस्य । साम्रक्षात्रस्य । साम्रक्षः स्वाप्ताः स्वापताः स्व ्रकृष्णभाष्यप्रस्य । तामन्द्रसाहुगुनाताङ्करना ॥ वङ्कतपात्रमञ्जूष्णभाष्यस्य । नसञ्जरहर्षक्षभ्यस्य सार्वे अपन्यस्य । तामन्द्रसाहुगुनाताङ्करना ॥ वङ्कतपात्रमञ्जूष्णस्य । सार्वे स्वतितः, सार्वे स्वयस्य अपन्यस्य सार्वे अपन्यस्य सार्वे सार

प्रण-भृत्यवद्गान्यक्षात्वम्, क्रवात्यातद्वयास् । सापापतिहँवहत्तित्ते, सात्यकर्यक्षमाः॥ प्रण-भृत्यवद्गान्यक्षात्वम्, क्रवात्यातद्वयास् । सापापतिहँवहत्त्वत्यायायात्व्यारव्हत्यस्त्रत्यायायात्व्यारव्हत्यस्त

ध्दासीअहगणिकारापे । जेवरजैतिनपेअतिमापे ॥ छोडतिसगोधर्मअचारा । करतननेवरनीकविचारा॥ होनकबहूँकेहुकीलाजा । मातुपितागुरुप्रातहुराजा॥ ऐसेपापीजवमरिजाही । तवयमभटयमपुरल्जाही ॥ तिबुद्धमुल्हरक्तस्कारा । याहीकोतहाँसंयुअपारा॥ तामेनितपापिनकहँडारे । बोर्राहंअरुपुनिताहिनिकारे ॥ तोईसातिवसत्तिहिमाही। लासनवरपनरहततहाँही ॥

दोहा-जोअरुक्षजीत्राह्मणहुँ, पाँठेखरुअरुक्षान् । सोयमपुरमेंपावतो, इहिविधिदंडमहान् ॥ २३ ॥ वेतरणीनामासिरिमाही । परोखातमरुम्बदुकाँहीं ॥ वर्षहेजारनतहँडुखपाई । होतत्थानगर्देभमहिंआई ॥ नोक्षजीअरुविप्रउदारा । वेश्यदुसुदुङ्जादिअपारा ॥ विनायज्ञजेपसुन्धकरहीं । खेलिशिकारमृगनसंहरहीं ॥ तिनक्षियमभटयमपुरमाहीं । वाधिअंगतरुमहँलटकाहीं ॥ खेलेपनुपऔरसितवाना । खेदहिंतिनहिंवनायनिज्ञाना॥ ठगतवानसोंकरतपुकारा । यहिंविधियीततवर्षहेजारा ॥२९॥ जोपाखंडीयहजगमाहीं । काटिहेभैसनवकरनकाहीं॥

दोहा-जाहिरजगमेंहोनहित, ठानहिऐसोयाग । तिनुकीयमपुरमेंधुनहु, जानदूजायङ्भाग्॥

तपापिनकोगहियमद्ता । वैज्ञसनरकडारिमजबुता ॥ तिनकेअंगनतिलतिलकाटिं, पुनिपुनिजोरिंहपुनिपुनिछाटैं ॥ यहिविधिबीतहिवपेहजारा।कबहुँनतहँतेहोतलबारा२५जोनिजजातिखुविसकहमानी।कामविवज्ञअतिज्ञयसुखमानी। रेत्तपियावतहेसुखमाहीं । कोकज्ञास्त्रविधिकरतसदाहीं ॥ सोपापीयमपुरहितिधाईं । लालाभक्षनरकमहँजाई ॥ वीर्यकुंडमहँपरतवागे । वीरजपियतमहादुखपूगे । यहिविधिबीतजातबहुकाला । भोगतनिजकृतकमंकराला२६॥

्रोहा—जेजारहिंवहुमामयर, पापीआगिलगाइ । दैमाहुरमारहिंमजुज, धनसवर्लेहिंचुराइ ॥ राजाअसराजाकेचाकर । लूटहिगांवतियनदेसांकर । यमभटलेतिनपापिनकाहीं । नरकसारमेयादनमाहीं॥ डारहिंवापितासुसवअंगा । तहाँसातसेश्वानउतंगा ॥ जिनकेदंतकुल्जिशसमअहहीं । श्वानसवैतिहिपापिहिगहहीं ॥ फारहिंउदरचामतिहिचावेतवहूँतिनकेजीवनजावें ॥ पसिल्जावेतिनकोचहुँयाही । चीतकारतेकरतसदाही ॥ यहिविधिसंवतसहस्रविताही।सहतयातनायमपुरमाहीं ॥२७॥जोनियावेमेसाखाभयऊ । धनलेझुटसासिकहिद्यऊ॥

दोहा-ळेनदेनमें जोकह्यो, धनबहुझुठ्यताइ । तिनिह्निअवीचिनरकविच, यमभटदेहिगिराइ ॥ तहँशतयोजनशैळडतंगा । तिनपापिनयमभटयकसंगा ॥ शैळशृंगपरितनहिचढाई । नीचेशिरकरिदेहिगिराई ॥ नीचेकोशिरपरमकठोरा । जानिपरतजळभरोअथोरा ॥ गिरतपरतजवतेहिथळमाही । तिळतिळअंगभंगहैजाही ॥ तद्पिनजीवकढततनतेरे । पुनिपुनिजेयमदूतपनेरे ॥ ळेशैळतेइतिनहिगिरावै । यहिविधिसदसनवर्पवितावे ॥ २८ ॥ जोत्राह्मणुअस्त्राह्मणुनारी । करोहसुरापानहिअविकारी ॥ क्षत्रीऔरवैश्यअज्ञाना । करोहयज्ञमहँसोमहिपाना ॥

दोहा-क्षत्रविद्यहर्म्ह् तेष्णवत्रतरतहोय । अतिप्रमोदसोमद्षिये, ताहिद्रंडअसहोय ॥
यमभटडारिफाँसगटमाही । ठोहपाननरकहिटेजाही ॥ करिकेकसाप्रहारअवाता । तिनकीछातीमहँदेछाता ॥
पानकमहँवहुठोहगटाई । तिनकेछुत्तमहँदेहिपियाई ॥ भीतरबाहरतनजरिजाई । कहतनजियऐसेछुत्तपाई ॥
बारबारप्रतिवारिपयांव । यहिविधिवर्षवीतिवहुजाव ॥२९॥ जेकोउतपविद्याद्वतज्ञानी।तिनहिनवेदेजोअभिमानी ॥
अथवाविद्यागभेहिभरिके । कहतमजुजसजनहिनिदरिको॥तपवरणाश्रमऔरविचारा । इनमेंकरिअभिमानअपारा ॥
पूजेनहिंहरिदासनकाही । ताहिहोतअसयमपुरमाही ॥

दोहा-ताकोयम्भटजात्त्वे, नरकजोकरद्मद्वार ॥ काटिअंगभूरिछोत्वद्ध, ताजनहुनेअपार ॥ पुनिनीचेग्रुसकारिछटकार्षे । ताकेनीचेअगिनिछगार्वे ॥ जरतवदनिकरेनांद्वप्राना।जाहिबप्दहिविधिसहसाना ३०॥ जोकोडभेरवभूतभवानी । देहिमनुजविछअसजियजानी ॥ अरुनारीजेआमिपखार्वे । तेजीवनपरद्यानछार्वे ॥ जेपतिकीनिदामुखगार्वे । तेयातनामरेअसपार्वे ॥ ताकोडारहिंद्धत्यमकेगन । नरकनामरक्षोगनभीजन ॥ जगमहुँजेजीवनुकहमारे । तेईत्हुँगक्षसतनधारे ॥ स्यामद्यारीखद्नआतिपोरा । वत्रसारिसनसद्तक्ठोरा ॥

्रीहा—तेराक्षसकरचाळते, आशुहिउदरिवदारि ॥ पानकरोइहोगिणतसुखदः सिगरीआँतिनिकारि ॥ भू गाविद्नाचिद्दिदेवारी।पुनिपनिसादिवासुतनकारी॥मरिहनसोजियकरत्विकारा । वीतिद्दयद्विचिपिवपद्दजारा३१॥ भू जेवनकेअथवापरकेरे । पाटिपशुनअरुविद्दयनेरे ॥ अथवाछ्टकरिकेदकेद्द्र । मार्राहितिनद्विसिट्टाइसिट्टाई ॥ भू जीतिदिशुट्ट्याणमहँछेदे । मनमद्दमानततासुनसेदे ॥ मरेतिनदियमभट्ट्रेजाही । शुट्ट्योतर्दीनरकादिमाही ॥ ्रो । तेसहितहँयमभटप्रतिकूला ॥ गुद्दतेमुखलोंशूलहिडारी । मार्राहताजनकरियलभारी ॥

दोहा-वज्रसरिस्तिनचौंचहै, अति्ठवेअतिचोप ॥ तेविहंगचहुँओरते, तिनपेकरिअतिरोप॥

्रिआतनिकारे । तासुमांसकोकरिङ्अहारे ॥ तदापनमस्त्रजियतहेपापी । भ्रूखप्रियासहुतेसंतापी॥

्रा ्रासा । ठहतमहादुसवपहजारा॥३२॥जेप्राणिनकोक्र्सुमाऊ। राखाँहुशोल्सकोचनकाङ्गा ्रां , पारा । एक्तभहाद्धस्वपहणारागश्राणात्माक्षर्छभाजा रासाव्याप्तमानात्र्यः । समुप्राणिनकीचुगळीकरही ॥ नरकदंद्गुकहिमहर्जावे । तहुँपातनामरेअसपावे ॥ परमञ्जूदेवहद्शरीरा । देखतहीं उपजतअतिपीरा । जनकेमुखनिकसतिवप्रजाचा ॥ परमञ्जूदेवहद्शरीरा । देखतहीं उपजतअतिपीरा । किनकेमुखनिकसतिवप्रजाचा ॥ परमञ्जूदेवहद्शरीरा । देखतहीं उपजतअतिपीरा । जिल्लाक किन्तु । तिवादहितपाती । तिवादहितपाती । जिल्लाक किन्तु । तिवादिती । तिवादि

तिनुको रेड्डिं । पुनितेहिमहँपावक्षुरुगाई

ार्गामा तामेंडारिद्द्विषयोरा । धुवाँभरत्कुठरोचहुँ ओरा ॥ तातेनेनफूटियुग्नाही । होतकलेशप्रमतन्माही ॥ तऊनत्नतेनिकस्हिमाना । धॅघेवपेवीतसहसाना ॥३८॥जोकोज्ञतिथिसाध्यभ्याग्त।आयद्वारनतेहिअनुगगत 

दोह्य-सदासाधुत्रोहीरहै, चितवहिक्बहुनुसीध ॥ तिनकोयमपुरमेंसुनहु, काकक्ंकअरुगीध ॥ मीठेवचन्वहुरिनहिंबोले । संचितपूनकुठ्योकिमिसोले ॥ निज्ञपंजनसांपटिहफारे । चोचनचोपनचपनिक्तरें ॥ छटपटात्छ्टतहैनाही । गहेवाजिमितीतरकाही ॥ इहिविधिठाखनवरप्सिराहो।तहँतेनिकरिसकत्हैनाहीं ॥३५॥जोकोउद्दोयधनीजगमाही । अहंकारमें भरोसदाही शराताच्यार पर्याप्त । स्वासीक्रूर्वचनमुखभाषे ॥ टेहेनेन्नतकतुसदाहीं । धूननाश्नरांकामनमाहीं ॥ कोहुको्विश्वासन्रापे । स्वसीक्रूर्वचनमुखभाषे ॥ टेहेनेन्नतकतुसदाहीं । धूननाश्नरांकामनमाहीं ॥

नगढ़ नगढ़ नगढ़ हो । स्वार्क्स निवचन दोहा-मुत्तसूख्योकांप्योहियो, क्हिनसकतकछ्वात् । देनकह्योपुनिदेतनहि, धुनरक्षतदिनजात्॥ धन्नाटनहितर्नापतनेत । धर्मकर्मसन्धनकेहेत् ॥ सरचहिजापसहयककन्द्रं । हगते आँशुपरिगिरितन्हे ॥ धनवादनाहत्तवाधतन्तः । यमकमलवयनकृष्ट् ॥ लत्याहृणामतञ्जयकृष्ट । रूपवणाञ्च तरामाञ्जरः । ऐसोपापीजवमरिजावे । सूचीम्रखनरकृहिसोपावे ॥ यमभटतेहिअतिलोभीकरे । चांघहिअगनवंधकृरे ॥ देसुजासहसनकरचोसे । दर्जीसरिससियततनरोसे ॥ चीतकारसोकरतअपारा । यहिविधिवीततवर्धहुजाता ॥ देसुजासहसनकरचोसे । दर्जीसरिससियततनरोसे ॥ चीतकारसोकरतअपारा । यहिविधिवीततवर्धहुजाता

यहिविधियमपुर्महँकुरुग्हे । ज्ञातनसहस्रतनरकुमहाई ॥ तिनुमेजाहिअनेकनपापा । त्ज्रसतसतेहोइसतापी ्राचान्यस्य अपूर्णः स्वापायक्यास्य प्रमुख्यः । प्राप्तायस्य प्रमुख्यस्य प्राप्ति । दोहा-पुसेस्वर्गहुर्मेनृपति, हेंस्नूक्सुसमीन । जाकाजुसीपुण्यम्, प्विहिसुस्तितीन ॥ जुबनुपुपापुरह्योकछुबाको । लहत्तकुयोनितिबुधवसुधाकी ॥ तसिहपुण्युद्ध्योकछुशेषा। तबसुयोनिपावतस्त जनन्पपापरद्याकछुवाका । लहत्तकुयाानावबुधवसुधाका ॥ तसाहपुण्यरद्याकछुश्या । तवसुयाानपाववुधवसुधाका ॥ यस्त्रह्याकछुश्या । तवसुयाानपाववुधवसुधाका ॥ यस्त्रह्याकछुश्या । लेकचर्रदशकहुँग्रान व्याद्या । स्वाद्यानपावविध्यान । स्वाद्यानपावविध्यान । स्वाद्यानपावविध्य । स्वाद्य । स्वाद्यानपावविध्य । स्वाद्य ।

पन्रसामान्यत्रवर्षास्यस्य सम्भगः पोपकृष्णव्यनगर् । न प्रतासः पाश न्यान्यानाप्रसारमञ्जूष्य । १११ विकास स्वाप्ति । १११ विकास स्व ावाच्यानवायनात्रप्रवाननस्तर्यम् वर्षाः प्रवाद्याच्याच्यान् आनुवायनात्रप्रवाद्यान् । स्वयं वर्षान् । स्वयं प्रवाद्यान् । स्वयं प्रवाद्यान्यं । स्वयं । स्वयं प्रवाद्यान्यं । स्वयं । स्वयं





٠ د

# अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि।

# षष्ट्रस्कंधप्रारंभः।

दोहा-जयराभामाधवचरण, हरनकठेशअनंत । मोदभरनसवदुखदरन, पावनकरनळसंत ॥ १ ॥ सदादासप्रदभद्रभळ, जयवळभद्रदयाळ । रुप्रदुष्पेसुष्टपे, तुष्पुप्टततकाळ ॥ २ ॥ जयवानीजयगजवदन, जयतिपराशरसूत्र । जयशुकदेवसदेवजन, करतज्ञानदिनदृत्र ॥ ३ ॥ श्रीसुकुंदहरिग्ररूचरण, वंदोवारहिवार । जयतिजनकविश्वनाथप्रभु, धराधमेआपार ॥ ४ ॥ सुनिपंचमअसकंधकी, कथापरमकमनीय्। केरिपरीक्षितजोरिकर, वचनकछोरमनीय॥ ५ ॥

#### राजोवाच ।

सोरठा-हेशुकदेवस्रजान, ज्ञानवानदायासदन । जीवनक्रपानिषान, यहविनतीमरीसुनौ ॥ |यमनिवृत्तिमारमस्वगायो । अर्चिरादिमारमृद्धसुनायो॥तिहिमारमृद्धैविधिपुरआवै।पुनिविधिगुत्तजियहरिपुरजावे ॥ हूमोहिसवदियोसुनाई ॥३॥ औरप्रवृत्तिमार्गसवगाई॥ जोहेहिटन्वरगादिकदाता । जासुप्रकृतिसंबंधनजाता ॥२॥ एयोत्तरकनकोससुदाई । जोपापिनकहँअतिदुखदाई ॥ स्वायंसुवमन्यंतरभाख्यो।जाकोवेदआदिकहिराख्यो॥३॥ |पत्रत्वअरुच्तानपादको । वंश्चरितवरण्योपसादको॥द्वीपखंडसागरसरितनको।परवत्तरुअरुवनचप्वनको॥॥॥॥

दोहा-नरण्योमहिमंडलहिको, लक्षणभागप्रमाण । तेसहिस्वर्गेषतालको, जेहिनिधिविधिनिरमाण ॥ ५ ॥ अवजेहिनिधिअतिशयदुखद, नरकनहींनरजाय । सोमोपरकरिकैक्कपा, दीजैनाथसुनाय ॥ ६ ॥

निभूपतिकीमंज्रुठवानी । कहनलगेशुकदेवविज्ञानी ॥

#### श्रीशुक उवाच।

ावचकरमहुँबङ्ळघुपापा।कराहिंजेजगमहँजीवअमापा॥तिनकोष्रायश्चितविनकीन्हें।जातनरकजेमेंकहिदीन्हें॥७॥ तेजेजगमहँमतिमाना । जवळोरहेसमर्थमहाँना ॥ तवळोष्रायश्चित्तपापको । करेआशुरुरभारसँतापको ॥ युमहँळघुबङ्महँबङ्करई । प्रायश्चित्तपापसवदरई ॥ वैद्यजानिजिमिळघुबङ्रोग्राकरतसुखद्ओपधिनप्रयोग्र्॥८॥ निशुककीवाणीमनभाई । कुरुपतिप्रतिजनिअसगिरासुनाई ॥

#### राजोवाच ।

दोहा-च्यतसुन्तअतिअहितकर, पापनकोमतिमंद् ॥ जनहठिवशपुनिपुनिकरत, किमिछूटेदुसद्वंद् ॥९॥ |यश्चित्ततासुकिमिहोई । जानहिनर्हिजगमहँजनकोई॥एकवारअपशोधनकीन्द्यो । पुनिश्चटपापहिमहँमनदीन्द्यो॥ |तनकोप्रापश्चित्तसुनीशा।कुंजरमजनसममोहिदोशा १० अस्तवकह्योवचनकुरुराजा।कहशुकमप्यसुनीनसमाजा ॥

# श्रीशुक उवाच ।

पतिकियेकमंअपकरमा । छूटतर्नाहारिगरोहरशरमा ॥ जवटांजातिवासनानाहाँ । मिटतनतवटांअपनगमाहाँ॥ रिप्रायश्चितचहअपनाञ्चन । तिनपरदरतन्यमक्रशासन॥कार्रिकेपुण्यक्रमेअभिमाना।च्हाहृतजनजेपापमहाना॥

दोदा-अज्ञानीतिनकोन्पति, तुमउरेङ्द्विचारि ॥ तातेकेवङ्दरिभजन, सवअपदेतनिवारि ॥ ११ ॥ विमयभोजनकरतनरेज्ञादिनसकतवद्धरोगकङ्ज्ञा॥तिमिजनमसदितजगमाई।तिनकेकपक्रमअपनिज्ञाई। १२ प्रअरुक्रसच्येकरुक्षमदमादानञ्जिक्षाचारनेमयम्॥इनकोक्रिअद्यायुत्रपारा॥१३॥दद्वाकु

|हाहिपापनमंगलहारी । जिमिहिसिदेतवेतुवनजारी॥१४ े े े क्षेत्र

.. । ५।म्बुनिधि ।

्रिभाषा । यथाभातुनीहारकछाषा ॥१५॥ त्रह्मचर्यशमदमतपनेमा । दानअचारसत्ययमक्षेम दोहा-इनतेतसन्हिनशतअघ, तसनपवित्रोहोत ॥ जसहरिदासनसंगते, अरुहरिभक्तिउदोत ॥ १६॥ ेई । विनहरिभक्तिपुनीतनहोई ॥ जगमहँसकळधर्मकरिछीन्हा । पेहरिचरणचित्तनहिदीन्हा રી મોપોર્સ સ્વાપ્ટેરિયાઉક ઉંડ । सुराकुंभसरितामहँजैसे ॥१८॥ कृष्णपदारविद्एकहुछन । दियोलगाइप्रीतियुतजेमन ै। सपनेहुजगयमभटनहिंदेपे ॥१९॥ तामेंकहहूँएकइतिहासा। पापिनपापनकरनप्रनाञा दोहा-विष्णुदूतयमदूतको, भयोयथासंवाद ॥ सोमैंवरणनकरतहों, मुनहुसहितअहछाद ॥ २० ॥ प्रति । रह्योअजामिलत्राह्मणकोई ॥ सोकरिकोजविषयनकरसंगा । रंग्योकठिनकामहिकरंगा ्रीतः विश्वासी २१ वस्वसंधानिनपकरिगृहणाँधी। छत्तरह्योछीं डाइधनवाधी। ्रोज रेट खोरी ४२यहिविधिकरतिविधिन्यभिचारा।पाळतरह्योंसकछपरिवारा । कबहुनल्यायोनिजमनब्रीडा ॥ दशसुतभेतेहिदासीकेरे । घोरकर्मकरिअघीघनेरे। दोहा-कबहुनसुधिपरछोककी, सुतनखेळावतताहि ॥ वितेअठासीवर्पगन, महाराजमाहिमाहि ॥२३॥ । । भयेतासुसवज्यमभंगा ॥ तबगृहवैठिकुमतिमहँपाग्ये।।निजवास्कनखेरावनसाग्ये।॥ . : ४ ् । तापरिकयोपीतियुत्तवामा॥२८॥तोतिरिवालककीमृदुवानी।सुनिकेसुखितरह्योअघखानी॥ ्हिसेठतग्रहभूमे।चठिउठिअंकठाइमुखचूमे॥२५॥निजसंगभोजनतेहिकरवाचे। पानकरततेहिपानपियांवे॥ येगयोकाळबहुबीती । मान्योनाहिकाळकीभीती॥२६॥मरणकाळजवताकोआयो।महाघोरतेहिरोगसतायो॥ दोहा-यमकेद्रुतभ्यावने, गहेफांसअतिघोर ॥ खडेरोमटेढेवदन, हरणप्राणवरजोर ॥ र् रारीरमहामजबूता।देखिप्रेतेहि्त्रययमदूता॥२८॥तबहिअजामिऌअतिभयमानी।छोटेसुतकीसुधिउरआनी ॥ द्योवाङकडुँदूरी । तेहिगोइरायोव्याङ्कलेभूरी ॥ २९ ॥ नारायणयेअक्षरचारी । जवेअजामिलकद्योपुकारी ॥ रततहांमहराजा । कृष्णुपारपद्वञीदराजा ॥ आयगयेशतिसुंदररूपा । धारेशकार्यनितिस्विनूपा ॥ ३०॥ नामिळकहँहरिदासा । सुँचुतताहिनायगरपासा॥छैगमनतर्े पुरपाही। दोहा-बल्सोरोकिअजामिळै, लीन्होतुरतछुडाय॥ होनतुमरोकनवारे । धर्मराजकोशासनटारे ॥ ३२

दोहा—अवि गक्रमेजो, जानहुअधरमसोइ । वेदअहैनारायण, यहजानतसक्लोइ ॥ हरिकोसासअहेसबन्देहमेंसुन्यां श्रवणमहँभेदा ॥४०॥ नामकियाग्रणवपुग्रतजोई।सत्रजतममयप्राणिनसोई ॥ यथायोगनिजतनमें आपकरहतसकरुमेंसैचिके॥सठिठअनठअरुअनिठप्रकाञ्चाशोउसंप्यारविशयिदराआसा। निज्ञायोसघरणोअके (सार्वाजीवनकृतकर्मा ॥ ४२ ॥ यहअधर्मधमहुँकहिद्देही । तवयमराजजानिसवरुहीं ॥ कमतेकमीदंडहियोह्नसँयोगअहेसवरोग् ॥४ । तात्सुखदुखसवकोहोई । विनाकर्मकोहैनहिंकोई ॥ ४९॥

दोहा-पर्मर्द<sub>नाति</sub>है, जितनोजगमंजीय . तितनोसुखदुखपावतो, परछोकहिमसोय ॥ ४५ ॥ जसकोइसुखीदुखीह<sup>ी</sup>, पुखदुखिमश्रपरेछिसिकोई॥४६॥ताकोतसपरछोकहुजानो।गुणविचित्रतायहअनुमानो॥ औरजन्मइहविषिग्रा<sup>हि</sup>, पोखदुखिमश्रपरेछिसिकोई॥४६॥ताकोतसपरछोकहुजानो।गुणविचित्रतायहअनुमानो॥ औरजन्मइहविषिग्रा<sup>हि</sup>, पोमेजन्मगतिपरेपरेसी॥४९॥ईश्जानिमनतेजनकर्मा।तेहिअनुग्रुणकछेश्रअरुधर्मा॥ देनहेतम्नकरोविचारह<sub>्स्र</sub>विश्वआधारा॥ ४८॥ तसर्नाहज्जानतजीवअज्ञानी। वृतमान्तनकोअभिमानी॥

दोहा-जिमिर्द्धुंजीवस्त, निरस्ततस्वप्रअपार । सोईभरजानतरेहें, पूर्वापरनिवार ॥ ४९ ॥ पंचकमंदंद्रिनतेजीवा (जपांचहुक्रत्तअतीवा ॥ पांचज्ञानहंद्रिनतेसाँचो । जानेजियशुब्दादिकपाँचो ॥ मनकरिकेजियसुसदुक्। पावतअहेकामअरुकोहू॥५०॥यहपोडश्वकलसूक्ष्मशरीरा।त्रेग्रुणकारजगुनहिसुधीरा॥ सोईस्थूलदेहअवतरे क्रोकिअयप्रदसंसारे ॥ ५९ ॥ इंद्रिनजितेनजेअज्ञानी । जिनकीरहतिदुद्धिअलसानी ॥ विनचाहेंदुतेकर्राह्मेजोकुभावसकारकृतकरमा॥आपहिब्धिरुक्समकरकेसे।क्रुसियारीकोकीटहिजेसे ॥५२॥

दोहा-विनाक्। हिल्लाहुँ, प्राणिथिरनहिंहोइ । वरवञ्गनिजप्रारव्यवज्ञ, करमकरतसबकोइ ॥ ५३ ॥ भाग्यकारनहिंटहिजगाः । सूक्षमर्थूट्ठपरतवपुकाहाँ॥कर्मवासनाकेअनुसारा । टहतापताजननीअनुहारा॥५२॥ प्रकृतिसंगतेपुरुपनकार्गहोतिविपरजेयहजगमाहां ॥ इरिकीभक्तिकियेदिनराती । मिटेविपरजेसोइहिमाँती ॥ विप्रअजामिट्टयहञ्जपरी । रह्योवेदविधिपरमअढीटा ॥ गुणआगरत्रतमाहउजागर । मृदुसतिवादीनम्रहिनागर॥ इंद्रोजित्पवित्रआचारी%,६ ॥ साधुसकटभूतनहितकारी ॥ वृद्धअतिथिग्रुरुपावृकसेई।अहंकारुकामादिकजेई ॥

दोहा-कोहुकीनिनाहिकयो, मितभाषीमितिमान ॥ ५७ ॥ एकसमयपितुकेकहे, वनकोकियोपयान ॥ इंधनकुशाफ़ुळफळळेके ।त्योगहुकोतुरिताकेके ॥ ५८ ॥ देख्योषकश्चद्रमगमाही । नीचनारिसँगनिरततहाँही ॥ कियपानमदिराजातिमाती चूँमतनेनिकरतअसळाती ॥५९॥ नीवीखुळीखुळेशिरवारा।शूद्रताहिसँगकरतिहारा॥ गावतहँसतळोडितनळाज। अष्टअचारतजेसवकाजा ॥ ६० ॥ भैरभुजिनभामिनसुखचूमे । कौयप्रसन्नताहिपरभूमे॥ पसेश्चद्रहिकस्तविहारा।अङ्गजामिळतुरतिहारा।ठवितियकामिववश्चद्रतभयका।६१॥शास्त्रज्ञातिकनचहेळ॥

देशि पूर्विसनस्विवेगवर, राकेरुक्योप्रचंड । भयोविक्टमनताहिक्षण, भोतपत्रतसव्संड ॥ ६२ ॥ तात् प्रचतत्र रद्योपम्छेशहुतनुनाही ॥ ६३ ॥ सोईशुद्रनारिद्यगणाई । तहिपनदेसंगिटयोछ्याई ॥ दिन्दी ॥ जेतीपितुकीरहीकमाई । ताकेसँगसोदियोउडाई ॥

ि ५८ कुटवितनीसुपरीनिजनारी।कुनाउमरिञतिझेसुकुमारा॥ .: ५५॥तासुकपश्वदियेनदॅफ्टी।पमम्मनादञाझसचट्टी ॥ ॥ देतरस्रोतिहियदकुमति, यहिविधिनदुधनत्याय॥६६॥ ६ ॥ तेहिनारीकोर्नेटभिन, मान्योपरमञनेट ॥

्॥ व्यभिचारीअधरमिकियो, जागहरूपामरपूर ॥ ॥ प्रायक्षितातिनकोकवर्द्धँ, एकडुकीन्द्र्योनाहिँ ॥ ६७ ॥ .दंः , पायक, होतोषूत्रविज्ञाळ ॥ ६८ ॥

बिर्दे बारानापिरा श्रीमहारानाश्रीराजानहाडु अपि १ श्रीमस्तरंगः ॥ १ ॥ दोहा-इनतेतसनहिनञ्चतअघ, तसनपवित्रौहोत ॥ जसहरिदासनसंगते, अरुहरिभक्तिउदोत ॥ १६ ॥

दोहा-विष्णुदूतयमदूतको, भयोयथासंवाद ॥ सोमैंवरणनकरतहीं, सुनहुसहितअहटाद ॥ २० ॥ अस्ति । रह्योअजामिटमासणकोई ॥ सोकरिकोडविषयनकरसंगा । रंग्योकठिनकामींहकेरंगा॥

अनेकनमन्त्रण 📜 । कबहुनल्यायोनिजमनब्रीडा ॥ दशसुतभेतेहिदासिकरे । घोरकमैकरिअधीयनेरे ॥

🖫 । यथाभानुनीहारकछापा ॥१५॥ त्रह्मचर्यशमदमत्तपनेमा । दानअचारसत्ययमक्षेमा ।

्रिकोई । विनहरिभक्तिपुनीतनहोई ॥ जगमहँसकरुधर्मकरिठीन्हा । पैहरिचरणिचत्तनहिदीन्हा ॥ कोई । विनहरिभक्तिपुनीतनहोई ॥ जगमहँसकरुधर्मकरिठीन्हा । पैहरिचरणिचत्तनहिदीन्हा ॥ १ ोे । सुराकुंभसरितामहँजैसे ॥१८॥ कृष्णपदारविद्एकहुछन । दियोलगाइप्रीतियुतजेमन ॥ १ ोो । सपनेहुजगयमभटनहिंदेपे ॥१९॥ तामेंकहहँएकइतिहासा। पापिनपापनकरनप्रनाजा ॥

> ्रिः विश्वास्य निम्पक्तिस्य हथाँ भी छित्तरह्योद्योद्धाः इधनवार्धाः । देशे स्वराद्यास्य स्वरादेशे स्वराद्यास्य स्वराद्यास्य स्वराद्यास्य स्वराद्यास्य स्वराद्यास्य स्वराद्यास्य स्वराद्य

दोहा—कबहुनसुधिपरलोककी, सुतनखेलावतताहिं ॥ वितेअठासीवपंगन, महाराजमाहिमाहिं ॥२३॥ । भयेतासुसव्उद्यमभंगा ॥ तवगृह्वैठिकुमितमहँपाग्ये।।निजवाटकनखेठावनलाग्ये।॥ ् न ः । तापरिकयोप्रीतियुतवामा॥२८॥तोतिरिवाळककीमृदुवानी।सुनिकेस्रिखितरह्योअघसानी॥ २. ८२२ ४०० क्रिकेट सुर्वे २०१५ ।।निजसंगभोजनतेहिकरवावे। पानकरततेहिपानिपयांवी। ि:ोकः ुवीःी । मान्योनाहिकारुकीभीती॥२६॥मरणकारुजवताकोआयो।महाघोरतेहिरोगसतायो॥ दोहा-यमकेद्रुतभयावने, गहेफांसअतिघोर ॥ खडेरोमटेढेवदन, हरणप्राणवरजोर ॥ ુર્દારમहाम 🚬 \iint रेहेट्टि: 📆 :८॥तबहिअजामिलअतिभयमानी।छोटेसुतकीसुधिउरआनी ॥ તું તું નું કુર્યા । तेहिगोहरायोव्याकुळधूरी ॥ २९ ॥ नारायणयेअक्षरचारी । जवैअजामिळकह्योपुकारी ॥ ي । अत्यानिक । कृष्णपारपद्वळीदराजा ॥ आयगयेअतिसुंदररूपा । धारेआखपअतिहिअन्नपा ॥ ३०॥ ्रि र्रे क्षेत्रं । खेंचतताहिनायगरपासा॥छेगमनततेहियमपुरपार्ही। कृष्णदूत्तयमदूतनकाहीं॥३१॥ दोहा-बटसोरोकिअजामिळे, छीन्होतुरतछुडाय॥ तबयमद्दतसकोपहे, बोळेआंखिदेखाय ॥ अहाकानतुमरोकनवारे । धर्मराजकोञ्चासनटारे ॥ ३२ ॥ कहुतेशायेकानपटाये । केहिकारणरोकहुरिसिछाये ॥ अर्हे।सिद्धर्पाहोडपदेवा । पींकिन्नरगंधर्वेद्धदेवा ॥ ३३ ॥ पदुमपठाशनेनअतिसीहें । पीतांवरअतिशयमनमीहें ॥ कुंडछक्रीटकंजकीमाछा॥३८॥नृतनवय्रुजचारिविशाछा॥धनुनिपंगअसिचक्रगदाधराऱ्यामश्ररीरकंजकरछविवर॥ निजयकाशतेदिशनयकाशो । धर्मराजकरशासननाशो ॥ ताकोकारणवेगियतावहु।तययहपापीकहँछैजावहु॥३६॥ श्रीशुक उवाच । दोहा-इहिनिधिनवयमभटकहे, तवहँसिकेहरिदास ॥ मेघागिराबोटतभये, कियहरिदुकुमप्रकास ॥ ३७॥ विष्णुदृता उत्तुः । होहुनोपमंरानकेद्ता । कारकतासुनिद्शअकृता ॥ तीकिद्निगुज्पमंकेटक्षण । पर्मकप्हकहहुविटक्षण ॥ ३८ ॥ प्राणननेदङ्कानविषिदंडा । दंडयोगकोहोतअसंडा ॥ दंडयोगहर्षाम्य ीवा । दंडयोगर्षामञ्जाकातीया ॥ तिनहीं मेंपासबदमयोग् । पानकराईपापउत्तटोग् ॥ वहदमके मुनतविष्णुदृतनकीवानी । वोटेयमकभटअभिमानी ॥ वेद्शिदिवनीरिष्ठपद्रमां । सो निष्ठित

दोहा—अर्वि शकर्मजो, जानहुअधरमसोइ । वेदअहैनारायण, यहजानतसवकोइ ॥ हरिकाश्वासअहेसवृद्धेहमेंसुन्योश्रवणमहॅभेदा ॥७०॥ नामकियाग्रणवपुग्रतजोई।सतरजतममयप्राणिनसोई ॥ ,यथायोगनिजतनमेंग्:यापकरहतसकरुमेंसँचिके॥सठिरुअनरुअभिरुप्रकाशा।शोउमंध्याराविशशिदराआशा। निज्ञाद्योसधरणीअक्के(सार्वाजीवनकृतकर्मा ॥ ७२ ॥ येदअधमेंधमेंहुँकहिदेहीं। तवयमराजजानिसवरेहीं ॥ कमतेकमींदेडिक्येड्वैन्यंसयोगअहेसवरोग्र ॥७ । तातेसुखदुखसवकोहोई । विनाकर्मकोहेनहिंकोई ॥ ९९॥

्रीहा−जिमिर्द्ध्वेजीवस्य, निरस्ततस्वप्रअपार । सोईभरजानतरेहें, पूर्वापरनविचार ॥ ४९ ॥ कर्महोद्देनतेजीवा जिपांचडुक्रतअतीवा ॥ पांचज्ञानहंद्विनतेसाँचो । जानेजियझब्दादिकपाँचो ॥ ्करिकेजियसुख्दुक्तृ। पावतअहेकामअरुकोहू॥६०॥यहषोडझकळसूक्ष्मझरीरा।वेगुणकारजगुनहिंसुधीरा॥ ्दिस्थुळदेहअवतारे ,होकभयप्रदसंसारे ॥ ५९ ॥ इंद्रिनजितेनजेअज्ञानी । जिनकीरहतिबुद्धिअळ्सानी ॥ ।नचाहेडुतकर्दिजार्,। जानुसंसकारकृतकरमा॥आपहिव्पहिकरमकरकेसे।कुसियारीकोकीटहिजेसे ॥५२॥

) दोहा-विनाक् <sup>[</sup>हिसपहुँ, प्राणीथिरनर्हिहोइ । वरवञ्ञानिजप्रारव्यवञ्ञ, करमकरतसबकोइ ॥ ५३ ॥ भाग्यकारनहिट्टहिजार्गः । सुक्षमञ्जूष्ट्रधरतवपुकार्ह्गा।कर्मवासनाकअनुसारा । टट्टतपिताजननीअनुहारा॥५८॥ प्रकृतिसंगतेपुरुपनकार्गहोत्तिविपरजयहजगमार्ह्या ॥ हरिकीभक्तिकियेदिनराती । मिटेविपरजेसोइहिमाँती ॥ विप्रअजामिट्यहञ्जभरो । रह्योवेदिविधियरमअढीटा ॥ ग्रुणआगरत्रतमाहउजागर । मृदुस्तिवादीनम्रहिनागर॥ इंद्रोजितपवित्रआचारी ६६ ॥ साधुसकटभूतनहितकारी ॥ वृद्धअतिथिगुरुपावकसे्द्राअदंकारकामादिकजेई ॥

दोहा-कोडुकीनिनहिकयोः मितभागीमतिमान ॥ ५७ ॥ एकसमयपितुकेकहे, वनकोकियोपयान ॥ इंधनकुशाफूळफळळेके ।त्योगृहकोतुरिताकेके ॥ ५८ ॥ देख्योएकशृद्धमगमाही । नीचनारिसँगनिरततहाँही ॥ कियपानमदिराञातेमाता चूँमतनेनिकरतअसळाती ॥५९॥ नीवीखुळीखुळेशिरवारा।शृद्धताहिसँगकरतिहारा॥ गावतहँसतळोडितनळाज। अष्टअचारतजेसवकाना ॥ ६० ॥ भैरभुजिनभामिनसुखचूमे । करेप्रसन्नताहिपरभूमे॥ एसेशुद्रहिकरत्विद्यारा।अधुअजामिळतुरतिनहारा।ळिसितियुकामविवशहुतभयऊ॥६१॥ज्ञास्त्रज्ञानतेरोकनचहेऊ॥

दोहा-पेनीहमनाजिनेगवर, रोकेरुक्योप्रचंड । भयोविकल्पनताहिक्षण, भोतपत्रतसवर्षंड ॥ ६२ ॥ तातियकाचिततचितमाह । रह्योपमेलेशहुतननाहीं ॥ ६३ ॥ सोइंश्च्रह्यनारिवेगजाई । तेहिधनदेसंगिलयोलेवाई ॥ राख्योताहिआपनेअयने |क्रीन्ह्योमिनचेनदिनरेने ॥ जेतीपितुकीरहीकमाई । ताकेसँगसोदियोउडाई ॥ होइमसन्नभातिजेहिदासी।संइसोइकरतरह्योकारिहासी ६७ कुल्वतिनीसुपरीनिजनारी।खवाउमरिजतिञ्चसुकुमारी॥ ताहिआजामिलतुरतहित्याको।नारिस्वेरिनीमहँअनुराग्यो॥६५॥तासुक्पक्षहियेमहँकुटी।प्रमंत्रजादआज्ञसवद्धते ॥

दोहा—कहुँचोरीकहुँमारिके, कहुँदगिकरिकन्याय ॥ देतरह्योतिहियहकुमति, यहिविधिवहुभनल्याय॥दृद्द॥ छोडिशास्त्रम्पस्यादको, हेस्वतंत्रमतिमंद ॥ तेहिनारीकोर्ग्रदभावि, मान्योपरमञ्जद ॥ अतिर्निदितकग्मेरस्यो, अतिपापीअतिक्रूर ॥ व्यभिचारीअपरमिक्यो, जगमद्रँपामरपूर ॥ जितनोकोन्ह्योरापयह, पुमेछोडिकगमाहि ॥ प्रायश्चिततिनकोकवहुँ, एकहुकीन्द्योनाहि ॥ द्० ॥ तेतियाकोयमनिःकट, ठेनहेंद्रहिकाछ ॥ पोरदंडनहेंपायक, होतोप्रतिवृज्ञाछ ॥ द्८ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिरार्गवार्षे अवस्थान्य । पार्वे विद्याप्य । दे ।। रश्रीकृष्णचंद्रकृपापार्थाधिकारिस्य राजीसहर्वे वक्कतेआनंदां चुनिर्धापयस्कृषे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥ ण्यातमसोपुरुपकहार्वे । देवनसंगवसतसुखपावे॥३९॥शसकहिनारदिकयोपयाना।वंधुनपथतेउगहेसुनाना॥३२॥ सुक्तिमगपुनिनहिंशाये।जिमियामिनिदिनकरकरपाये ॥ दक्षठरूयोपुनिकेउतपाता।नारदकोसुनिकमंविर्याता॥ थमसुतनसमसुनिसुतनाञ्च ॥ ३४ ॥ दक्षकियोपुनिकोपयकाञ्च ॥

दोहा-अमरपतेफरकतअधर, दक्षधरतनहिंधीर ॥ नारदकोनिजनिकटलस्ति, बोल्डेवचनगँभीर ॥ ३५ ॥

दक्षप्रजापति उवाच ।

असाधुसाधुनवपुपारी । मोसुतसाधुनिकयोभिखारी॥अतिनिदितकीन्द्रोंयहकरमा । जानतर्तेनिह्नेकहुपरमा३६ १षेनछूटेतिनऋणतीना । कर्मेविचारकछुकनहिंकीना ॥ ममपुत्रनकोर्तेवरियाई । उभेलोकसुस्रहियोनशाई॥३०॥ ।लकल्लीअयोपअदाया । केर्सेतेंहरिदासकहाया॥श्रीहरिकोयशनाशकर्साचा । रेनिरलज्जुमतिमहँरांचो ॥३८॥ रिजनहोर्हिसदासदयाला । प्राणिनकेनाशकडुखजाला ॥ पेतोहिंबिनमित्रनकेदोही । विनवरहुपाणिनपरकोही३९

देहा-घरेवेपअवधूतको, ज्ञानहीनसमकाग ॥ यहिविधिमतिचंचल्रिकेये, होतनजननिवराग ॥ तिविनानविरतिप्रगटतिहोत्तेहिविनमोहफाँसनकटतिहे॥४०॥विपेभोगकोजोनिहिकीना।तासुवासनाहोतिनछीना। वपेछोडिमनल्यायगलानी। छोड्योजगसोहपूरणज्ञानी॥जसगलानिकारहोतविरागी।तसउपदेज्ञहितेनिहित्यागी४९॥ ।षुग्रहस्थनस्रुतनहमारे।जेजगिसरजनमनिहिवचारे॥तिनकोअसहिकयोअपकारा।सोहमसहिलीन्द्रोयकवारा ४२॥ पुनिकेममवंज्ञविनाज्ञी । कियोकर्मतेसोइअघराज्ञी ॥ तातेमुद्श्रमतजगमाही । तेथिरह्वैनिवसैकहुँनाही ॥ ४३॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा--दक्षशापछीन्द्वोंहरपि, सुनिवराक्षयनिवाद ॥ रुक्षणसाधुसमर्थको, सहैकुजनकडुवाद ॥ ४४ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजवान्धेवशविद्यनाथसिंहात्मजासिद्धश्रीमहा-राजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिरखराजसिंह जुदेवक्कते आनंदाम्ब्रनियो पष्टस्कन्धे पंचमस्तरंगः॥ ५ ॥

श्रीशक उवाच ।

दोहा-पुनिदक्षेत्रजञ्जायके, सम्रुझायोबहुआँति ॥ साठिम्रुतातवप्रगटकिय, तेहितियमेवरकाँति ॥ १ ॥ दुहिताद्श्विरपर्भोहिपाईं । दीनञ्जयोदशकश्यपकाईं ॥ शशिकहमत्ताश्मप्रिनदीनी । दियसद्रहिदुइसुताप्रवीनी॥ दुइर्आरिरेक्ट्रशामुहिदोई । दियोदानदुहिताकरसोई ॥ वाकीरहींऔरजेचारी । दईकश्यपेकेरिविचारी ॥ २ ॥ तिनक्षेत्रस्तिकेम्रुतनामा । कहींसक्ष्रसुनियेमतिपामा ॥ तिनईक्षिप्रजनकथोका । पूरितभयेनीनिह्वेलोका॥श॥ भातुककुभल्ज्याअरुमामा । विश्वासाध्यामरुत्वतिनामी॥ वृद्धमुहूर्त्सक्ष्रलप्रामियोधमनारियेतिनस्रतम्रानिये॥श॥

दोहा-वेदऋपभभेभातुस्त, इंद्रसेनस्ततासु ॥ ठॅनाकेविद्योतमें, वारिषमेषुनिनासु ॥ ५ ॥

ककुभाम्रतसंकटभये, तेहिसुतकीकटनाम् ॥ दुर्गदेवतासुतरही, नामीधरमहिवाम् ॥ तिहिसुतस्वर्गनंदिमाताके ॥ ६ ॥ विश्वेदेवाभेविङ्वाके ॥ तेसवअप्रनरहेसदाहीं । इमिभापतऋषिगणतिनकाहीं ॥ साध्यामुबनसाध्यगननानो । तिनकेअर्थसिद्धसुतमानो॥आमहत्वानअरुद्धतियनयंतहु । महत्वतीकेपुत्रनजानहु ॥ तहँजयंतद्दारेअंश्चसदाये । नामअपेद्वजगतकद्दवायो ॥ ८ ॥ नाममुद्धतीग्रुणनमुद्दाये । युत्रमुद्धत्तंद्वगननाये ॥ नेनिजन्निककास्त्रहिसुसभीने।प्राणिनकानिजनिजकस्वदीने॥९॥संकुरुपहिसंकरुपानायो।ताकोतनयकामकद्दवायो॥

दोहा~चसुनामासुतआठनसु, सुनियेतिनकेनाम ॥९०॥ त्रोणप्राणधुनअर्थअरु, अग्निदोपनसुआम ॥ औरिवेभावसुआठोअदर्हीष्ट्रोणतियाअभिमतिकोकदर्ही॥दर्पशोकभयआदिकताके।दोतभयेसुतनग्अतिबाँके ११ उरजस्वतीप्राणतियतासुत। आयुपुरोजवसद्दजानोद्धृत॥धुनकीधरनिनारितेदिसुतपर!प्रामनगरमानद्वॅअपनेठर १२॥ तियवासनाअर्ककीमानो । तासुततरपादिककोजानो ॥ अग्निवामजानद्वॅयसुपार।।तासुतनयद्रविणादिउचारा॥१३॥ पटमुसमुबन हात्तिकाकेरे। भयेविजासादिकनिनेतेरे॥दोपनारिनिज्ञितासुकुमारा।दुरिकीकटाभयोज्ञिश्रमारा॥१४॥

र्दोहा-चमुतिषशोगिरसीभइं, विश्वकर्षामृततासु ॥ शिल्पश्रचारजहोतभो, चाशुकमनुभोजासु ॥ मनुस्तविद्वेसाध्याजाये॥१५॥तियञ्जपादिविभावसुपाये॥ व्यष्टरोचिषाश्रातपतामृत।शातपसुवनदिवसभोशश्रुत॥ विदिवसमेजित्वरामित्राश्रातपत्रवनदिवसभोशश्रुत॥ विदिवसमेजित्वरामेजित्वरामित्रकोटिनगणस्दश्चमुपा। प्रगटनभयेनामतिनकेरे । कदतश्रद्वाजेमुस्यिनिवेरे ॥ रेवतश्रतभवभीमकद्वाये । वामहुज्यव्रपाकिषगाये ॥ १७ ॥ श्रीमञ्जकपादकोजानो । शिक्षंप्रयवहरूपमदानी ॥

देहा-प्रकारक्रेस, अरुऑरनियमार्ढि ॥ भूतविनायकआदिवद्व, वोरभयेनगमार्ढि ॥ भयेपारपदेनीशवकेरे । सवतसदावसेतिननेरे ॥१८ ॥ अरुऑगराप्रजापतिभायो। तिहितियस्त्रपापितरगणजायो॥ सतीनीपप्रगद्योगुरामार्ढी । वेदअथर्यागिरसदिकार्ढी ॥ १९ ॥ कृशास्त्रतियअचाँढेजोई । धूप्रकेशप्रगटितिभेसोई॥ पिपणानारिवेदशिरदेवळो वयनदुष्रगटितिभअतिशयभळ॥२०॥कश्यपकीजानदुर्यनारी।विनताकढूशितजसवारी॥ ऑग्पतंगीनामयामिन्। । जगतनामिनीअदेकामिनी ॥ तीयपतंगीयामिनिजेई । पक्षितशळभजननितेई ॥ २९ ॥

दोदा-विनताकेमृतहोतभे, गरुडअरुणमुखप्र । गरुडभयेदरिवाहने, अरुणसारयीञ्चर ॥ कद्रकाठीआदिकनागा । जगजनमार्वाभिगडभागा॥२२॥ नस्तकृत्तिकादिकनेभारी । सत्ताइससेभइइाहानारी॥ दक्षज्ञापतिनिशिकरकेर ।{भयनपुत्रवद्युनिटर ॥ गेगितभयोयत्रमारागे । पावतभयोअपारिहज्ञागे ॥ २३ ॥ दक्षद्विकियोयसत्रहिनवर्दी ।पायोठीनकठानिजतवर्दी ॥ अवसुत्रजेकद्रयपकीनारी । तिनकेनामकर्दीसुलकारी॥ जिन्तुभैसयुनगकीठतपति।ठोककरुयाणकृर्षिकद्युतिसत्ति।अदितिआरदितिद्युकोजानो।काष्टाओरअरिप्रामानो

दोहा-मुरसाइटा-॥२८॥२५॥-बलानिये, युनिअनुकाप्यसाद । सुरभीसरमाताम्रा, तिमियेसहितउछाद् ॥ सकटजगतकेउतपतिकेरी ।'जबमनकीन्हीचाइपनरी ॥ तबितितेजटजंतुभयेद्धं ॥ २६॥ सरमातेबनजंतुभयेद्धं ॥ सुरभीतेसुरभीवृपयदुभे । महिपादिकद्वपुरजिययदुभे ॥ सेनगीपआदिकविदंगवर । भयेताम्रराकेजगसुसकर ॥ सुनिकेदोतीभदंअपसर ॥२०॥/कोपयशाकेभयेविषपरा ॥ जंतुसपआदिकबुद्वेरे । जानिअश्चितनहिनामनिवेरे ॥ तकगनद्दोतेभयुद्धक्षे । यातुषानजनमसुरसाके ॥ २८ ॥ प्रगटतभूपअरिएकरे । गानिवपुणगंधवंपनेरे ॥

देंद्वा-द्वेखुरतेजेअपरेंद्दे, पुदुर्माजंतुअपार । तेकाष्ट्रातिमगटभे, कोकारसकेउचार ॥ देवुकेयकसर्विद्धतमितमाना । तिनमेवसुद्दशभयेप्रधाना ॥ मद्दावर्टीजेजगडजियारे । वासवहूकेजीतनहारे ॥ जेद्दारतजिनऔरसोंदीरे । सदासुतटकेनिवसनवारे ॥ तिनकेनामनिकरावसाना । सुनदुसवैसादरदेकाना ॥ २९ ॥ द्वेमुरपआरिप्रजोंदोंवर । जोरविभावसुद्दयप्रीववर ॥ जानअयोसुस्तरांकुसिराह् । कपिटपुट्टोमाअरुणदुराह्न ॥ ३०॥ युपपर्वोद्दकचकवसानो । धृम्नकेदाअतुतापनमानो ॥ विरूपाक्षविप्रचितिदुदुरजै । इनसवकेरवमद्दयनटरजे ॥ ३० ॥

दोहा-राहुसुताभेसुप्रजा, तासुनसुचिकियव्याह् । वृपपर्वाकेभेसुता, ज्ञामिष्ठाजगमाँह ॥ ताहिययातिभ्रपष्टियव्याही । होतभयेमनपरमउछाही ॥३२॥ वेश्वानरदानवकीकन्या।भईचारिजगमेंअतिधन्या ॥ उपदानविदयज्ञिरापुठोमा।ओकाछिकातीनजसतोमा॥३३॥तिनकीकथासुनहुनरनाहा।उपदानविदिरणाक्षविवाहा॥ इयिष्ठयव्याहिशिराकोजवहीं।कृञुछिकैविधिशासनतवहीं।अपनोव्याहपुठोमाकोकियाकश्यप्याहिकालिकाकोछिय भयेपुठोमकाष्ट्रिकाकेरे । त्रोनिवातकवचवुठछेरे ॥३५॥ साठिसहसमस्रनाज्ञाहिकारी । होतभयेखछदुमेदभारी ॥

देाहा-तिनहितिद्वारोपितामह, पार्थहंद्रश्रियदेत । वभकीन्द्वोहिनवाणत्तिन, रणमेंपरमसचेत ॥ ३६ ॥ विप्रचित्तिसिद्देकाविवाही । यकसैयकस्रतजन्योउछाहीं॥तिनसतजेठराहुविकराछ।।भेसतकेतद्वतेग्रहजाछ। ॥३७॥ अवकमसोवरणांतुमपाहीं।सुनियेअदितिवंशजेहिमाहीं॥नारायणकरिक्रपाअपारा॥निजअंशहितेछियअवतारा॥३८॥ विवस्वानअरयमाविष्याता। प्रपात्वशसवितापाता॥भगवहुविधातावरुणदिजानो।शक्तउरुक्रमामेत्राहिमानो ॥ ३९॥ विवस्वानतियसंज्ञाजोई । श्राद्धदेवमतुप्रगर्यासोई ॥ सोइतिययम्अरुयसुनहिंजाहे । वडवापुनिजगर्मेकहवाई ॥

दोहा—सुत्अद्दिनीकुमारको, जन्मत्रभेसुखपाय ॥ ४० ॥ छायाूफोरिज्ञृति अरिह्सुननिद्येषणयय ॥ ्रिहुम<sub>ु</sub>ं न्त्रीकर । जनमावतिभेसोअतिधन्या ॥ स्रोतपतीसंवरणहिकार्ही । धरमसमेतजातभेव्याही॥१९॥ त्रियमातृकाअस्यमाकेरी । तेहिसतवपननामनिवेरी॥तिनतेविधिनरजातिमहाई । सादरविनश्रमहीरुपजाई॥ ४२॥ पूर्पाकेजनम्योसतनाहीं । दक्षयज्ञमेंजोशिवकाही ॥ दंतनिकासिहँसतभोजवही । शिवगणतासुरुल्योदतवहीं ॥ तवतिपूपापीञीभोजन । लाग्योकरनसदाप्रतिरोजन॥४३॥दैत्यभगिनिरचनाजेहिनामा।त्वयातियंसोभईल्लामा॥

दोहा-ताकेष्ठुवनप्रसिद्धभे, सन्निवेशविश्वहरूप । जिनकोयशसवनगतमें, जागतभयोअहरप जवहिंबुइस्पतिकोकियो, वासवञातिअपमान । तवत्याग्योग्रुस्युरनको, जाहिरसक्छपुगन॥ तववासवरिपुसतासुत, विश्वरूपवेहिनाम । ताहिपुरोहितकरणमें, वरणिक्येसुलपाम ॥ सकलमृष्टिपरकरणयह, मेंसंक्षेपहिमाहिं । सादरसपदिस्रनायदिय, कुहनायकतुमकाहिं॥ ४४॥ इति सिद्धिश्रीमन्महार

पिराजश्रीमहाराजाश्राराजावहादुरश्राद्धः नं ५५८ मा स्टब्स् जुदेनकृते आनन्दाम्बुनियौ पष्ठस्कंघे पष्टस्तरंगः॥ ६॥

दोहा-सुरगुरुकोसुनिकेमहा, सुरपतिकृतअपमान । अचरजगुनिकुरुपतिकह्यो, श्रीशुकसॉपतिमान॥ राजोवाच ।

निजभाचारजकोजेहिहेतु । कीन्निरादरसुरकुल्केतु ॥सुरगुरुविज्ञिष्यनसुरकाहीकिहिकारणत्यागोदिविपाही सोवरणोहमसों सुनिनाहा । वाडीहियेसुननकीचाहा॥३॥सुनतपरिक्षितवचनसुनीज्ञा। वरणनङ्गेसुमिरिजगर्दाह्म श्रीशुक उवाच ।

चिश्चवनकोऐश्वयमुद्दाना । वास्त्रपायपरमहरपाना ॥ छहिविभृतिमदसत्तपथन्याग्यो । सभामाहिवैद्योअनुगाणी संगमरुत्गणरुद्रगनाह् । वसुआदित्यनगनहुवनाहै ॥२॥ विद्वदेवारिभद्वसाध्यगन । युगअद्विनीकुमारशीभवनी दोदा-चारणिकन्नरसिद्धगण, अरुगंधर्वअपार । विद्यापरअरुअपसरा, रहेसदादरवार ॥

सफलग्रह्माचीमुनिराइं। औरदुभुजंगविदंगसमुदाईं ॥ वासवकीनितअस्तुतिकरहीं । ताकीभेंहिविलोकताहीं। : जिल्लाम् April 1970 and a second and a s

योद्या-आसनतेवासवतर्हों, टऱ्योनतिलभरतात । वन्दनपूजनआदरन, कहाचलयेवात ॥ नुसोहुपर्देख्योअसनाहीं ॥८॥ त्यसुरगुरुलेदितमनमाहीं ॥ वहुरिशपदिनिजसदनसिपारे । वेटेभीनमीनपुस्ती पराधु रस्यरः । आनिश्वकृत्वानिभविकासः । भयेष्ट्रहस्पतिद्वस्तितअपासा।१॥वासवतवमनमङ्गतनान्योगियुरुसाहिष्टनः।तिप्री आनिश्वकृत्वानिभविकासः । भयेष्ट्रहस्पतिद्वस्तितअपास।।१॥वासवतवमनमङ्गतनान्योगियुरुसाहिष्टनः।तिप्री

आनिशक्षक्षात्रभवावकारा । भववृद्धस्पातद्वास्ततः अवासा। १ ॥वासवतवमनमेवतः वान्योमिग्रहसिहेलन अतिश्वात्ति । स्वयं विद्यात्ति । स्वयं विद्याति । स्वयं

It

٠,1

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ६

दोहा-हेरिथक्योवासवगुरुहिं, रुग्योनतिनकोओज । तबवेसंतोसुरगणसहित, रुख्योनसुखप्रतिरोज॥१७॥ नासनकृतसुनिग्रुरुअपमाना । उज्ञानासमतलहिनलनाना।कियेसुरनपरअसुरचढाई।अतिदुर्भदसिगरेअतताई॥१८॥ भयोष्प्रसासुरसंगरपोरा । सुरनअसुरमिलिहनेकठोरा ॥ अंगभंगसिगरेसुरह्वेगे । चल्योनवलकछभीतद्वभेगे ॥ गयेविरंचित्ररणदुखछाई।विनयिकयोवासविश्ररनाई १९तिनकोदुखितनिरखिकरतारा।करतकृपाअसवचनउचारा ॥

ब्रह्मोवाच ।

सुनहुसुकुरुसुरुसुरुराज् । कियोअमंग्रुदायककाज् ॥ ज्ञांतदांतवेदांतनवादी । सदाब्रह्मआनँदअहरुादी ॥ दोहा-ऐसेनिजगुरुकोकियो, मदवशतुमअपमान ॥ २१ ॥ तातेनिरवलरिष्ठनते, हारिगयेवलवान ॥ २२ ॥

देखहुअसुरञ्जकवलपाये । प्रवलपरेरणतुर्माहंहराये ॥ श्रीगुरुक्षपाहोतयहिर्माती । सकलसिद्धदायकअवघाती ॥ गुरुप्रतापबल्दानवराज् । चहैतोलेवैममगृहुआज् ॥ २३ ॥ हैअमोघअसुरनकेमंत्रा । शुक्रकृपावलअहैस्वतंत्रा ॥ जोगोविंदगोसेवनकरई । विप्रनकीपदरजञ्जिरपरई ॥ ताकीकवहँनहोतिपराजै । स्वर्गहुळघुळागततेहिराजै ॥२८॥ तातेविश्वरूपद्विजकाहीं । जीतपसीज्ञानीजगमाहीं ॥ जायतासुचरणनिशरनावी । निजरपरीहितआञ्चनावी ॥

दोहा-जोवाकेअपराधसव, क्षमिहौहेसुरराज । तोतुम्हरोसवभाँतिते, सिद्धिकरेगोकाज ॥ २५ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

असस्रनिकेविरंचिकीवानी।सिगरेसुरअतिज्ञयसुखमानी॥विञ्चरूपकेनिकटासिधारे।कारेप्रणाममिल्डिवचनङचारे २६ देवा ऊचः।

हमहेंअतियआपगृहुआये । रहेईशतुनमोदनढाये ॥ समयउचितकरूकाजहमारे । विश्वरूपहमपितरतिहारे ॥२७॥ परमधरमयहपुत्रनकेरो । पितुकोसेवनकर्राह्यनेरो ॥ पुत्रनमानहुँकरयहधरमा ॥ २८॥ बटुकोर्तोविशेपयहधरमा॥ अहेंबेदमुरतिआचारज । पितुकोजानहरुँसाँचोअज ॥ अहेंमरुतपतिमुरतिभाता । धरनीमुरतिहैसतिमाता ॥२९॥

दोहा-धर्मरूपहें आतिथसाते, भागेनीदयास्वरूप ॥ अभ्यागतम्रत्तियअगिनि, जगवपुक्रप्णअरूप ॥ ३० ॥ हर्मेहेंदुखितपराजयपाई । सोनिजतपबळदेहुमिटाई ॥ विज्ञबरूपकीजैममञ्जासन । जामेंहमबैठेंनिजआसन ॥३१॥ हमसर्वतुमहिषुरोहितकरहीं।तुवतपवलसहजहिंआरिदरहीं।पितकहँउचितनसुतहिप्रणामा।करहुनयहञ्चंकामतिथामा यद्यपिगुरुल्खुर्वेसहुरोई । ताहिप्रणामकरतसुबकोई ॥ प्रनिनिजअर्थहेतजगमाही । बहेनवर्हिल्खुलोगनकारी ॥ यहअनुचितजानहुँनहिंताता । तुमतोतपविद्याविख्याता ॥ ३३ ॥

#### श्रक उवाच।

जवसुरगणविनतीकियनिजहित । विश्वरूपकहँहोनपुरोहित ॥

दोहा-विश्वरूपतवनिजमने, करिकेविमछविचार ॥ हृप्रसन्नमंज्ञछयचन, वोछेसुसितअपार ॥ ३८ ॥

#### विश्वहृष उवाच ।

यद्यपिउपरोहितीतिहारी । त्रझतेजकीनाञ्चनिहारी ॥ धर्मशीटसवसंतसुजाने । उपरोहितीनिद्यन्हमने ॥ तद्यपितुमप्रभुजाँचनआये । दीन्वचनमम्श्रवणसुनाये ॥ किमिउत्तरतुमकर्दअवदेदी। यहुअ<del>पगुनुमत</del>सकस्*टेरी* त्रातेजोकहिहासोकहिहाँ । तुम्हरोशासननिज्ञिरपरिहाँ ॥यहस्वारयहेसकछहमारा । यामे**अन्तर्ग**रिज्ञास अहाँहआंकचनसञ्जनजेते । असनकराँहसीटाविनतेते ॥ सिगरीकराँहकियातेहिमाहीं । महस्यराचमेन

दोहा-पायवृत्तिउपरोहिती, जेअतिटहाँहँअनंद् ॥ द्वारद्वारताफर, तेअतिक्रम्भन्। ३०/ तिहितेहमरकरननयाम् । यतुमहमकोदेहुनियाम् ॥ तातेउपसिहितहमद्वेद्दं । तुवञ्चाकमक्तिहेत्वह ।

जहँलोंचिंहर्रेशिकहमारी। तहँलोंकरिहासिद्धतिहारी॥ ३०॥

4

# आनन्दाम्बुनिधि।

कृहिंसिगरिवनकेहिताविहवरूपमुनिभयेषुरोहित॥३८॥दानविभवुआमितजोल्हेडागुक्रप्रभाविस्तितहेडा काहातगरद्वनकाहतावरवरूपञ्चानमञ्जरपाहता।२८।।दानवावमवञाभतमाठहरूपञ्चसभावाहराक्षतहरू सिवद्यविष्णवीमहानी।असुरनसाविभृतिसाइआनी।।विश्वहप्वासवकहँदीन्ही।जगतीमहँकीरतिअतिठीन्ही ३९॥ सिवद्यविष्णवीमहानी।असुरनसाविभृतिसाइआन्याः। <sub>ाकरणान्छनामा । नाराजनसन्त्र पञ्चलनाना ।</sub> दोहा-सोनारायणकवचको, विक्वरूपचितलाह ॥ वासवकोउपदेशकिय, सविधिसम्त्रवताह॥ विद्याकरजानहुँनामा । नारायणकवेषेसुखंभामा ॥

लानारायणकव्चको कप्तिकायासुराज् ॥ विनन्नयास्जीत्योतुरतः स्वद्निवीसमाज्॥ जोनारायणकव्चको कप्तिकायासुराज ॥ विनन्नयास्जीत्योतुरतः स्वद्निवीसमाज्॥ जानारायग्रास्त्रयम् नारामग्रास्त्रयम् ॥ प्रमुनारायणकवत्त्रको, देंहुसुनायस्यैन ॥ यहसनिकुर्पतिजोरिकर्, सुकसीनोल्योवैन ॥ प्रभुनारायणकवत्त्रको, देंहुसुनायस्यैन ॥ यहस्रानङ्करभातन्त्रारकरः ग्रुकतानारभाषः ॥ अस्रवारायभक्षत्रकाः वृङ्क्षतायस्य ॥ सुनतपर्राक्षितवचनवरः श्रीज्ञकआनदृषाय ॥ श्रीनारायणकवचकोः दीन्ह्यातृषहिस्रनाय ॥ सुनतपर्राक्षितवचनवरः श्रीज्ञकआनदृष्पाय ॥ श्रीनारायणकवचकोः दीन्ह्यातृषहिस्रनाय ॥ सुन्तप्रशासत्तवचनवरः आञ्चकजानद्रभाव ॥ आनारायणक्ष्यकाः, दान्द्वाष्ट्रभावस्याः सोमेंभापानहिक्तयोः, जानिमंत्रमयताहिः सोईन्डेअच्यायवरः हिविदीन्द्वीयहिमाहि ॥ ४० ॥ सोमेंभापानहिक्तयोः, जानिमंत्रमयताहिः सोईन्डेअच्यायवरः विविदीन्द्वीयहिमाहि ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजायां पवेशविश्वनाथां सहात्मजासिद्ध्श्रीमहाराजाः वास्त्रनान्यसम्मानान्द्रहर्श्वकृत्वन्त्रते । स्वत्त्रम्यमान्नापिकारिरस्यानार्मिहन्द्रवकृते आनंदांबुनियों पप्टस्कंचे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

ययागुनः सहस्राक्षः सवाहात्रिप्रसेनिकान् ॥ क्रीडिप्रियविनिनित्यत्रिस्यानुभुजेशियम्॥ १॥ यथाग्रतः तहलायः त्याह्यात्रउतारायात् ॥ नगञ्जनगत्तारायात्र्यस्य नगुप्तोऽजयन्द्वये ॥ २ ॥ भगवंस्तन्यमाह्याहिवर्षनारायणात्मकम् । यथाततायिनःज्ञाङ्गन्येनगुप्तोऽजयन्द्वये ॥ २ ॥

वृतःपुरोहितस्त्वाष्ट्रोपहेंद्रायातुपृच्छते ॥ नारायणाख्यंवर्माहतदिहेकमनाः शृणु ॥ ३॥

भोतांत्रिपाणिराचम्यसपवित्रउदङ्गुलः। कृतस्वांगकरन्यासोमंत्राभ्यांवाग्यतःशुविः॥ ॥ नारायणमययमसप्रह्मस्रयञ्चागतः । भावयाशाद्यनारूवारुदरस्ट्यथारासः ॥ ५ ॥ सुरोतिसम्याद्यस्यादाकारादीनिविन्यसेत् । उभनभोनारायणायेतिविषयेयमथा<sup>ति</sup>॥ सुरोतिसम्याद्यस्यादाकारादीनिविन्यसेत् । स्वाप्त्यस्यात्रम्यात्रम्यात्रम्यात्रम्यात्रम्यात्रम्यात्रम्यात्रम्यात्रम्

मुखाशरस्याउप्रव्यापाणसम्यागास्य । प्रणवादियकारांतमंग्रुल्वंग्रुप्यवंसु ॥ ॥ कर्न्यातंततः क्रयोद्धादशक्षिरविद्यया । प्रणवादियकारांतमंग्रुल्वंग्रुप्यवंसु ॥ ॥ 

न्यत्रकृषयनामाराप्त्रमार्वे दृष्ट्या । यकारत्रध्रुवामध्यनकाराज्ञात्वयादिशत्॥०॥ वकार्वे त्रक्योर्धुच्यात्रकारसर्वसंविषु । यकारमहास्त्रद्रयमंत्रस्रोत्तभवेद्रुवः॥॥०॥ सविसर्गेफडल्तंतत्सवेदिक्षविनिर्दिक्षेत्रम् ॥ २%त्रम्योत्स्य वकारननकथाडण्यासभारपत्रपायुः । नभारनल्लडादरयपत्रशारामयः सविसर्गफडन्तंतरसर्वेदिश्चितिर्दिशेत् ॥ ॐविष्णवनम इति ॥ १०॥ सविसर्गफडन्तंतरसर्वेदिश्चितिर्दिशेत् ॥

तानरागान्य रागरतमापुलुावागादशत् ॥ अववण्णवनम् इति ॥ १०॥ आत्पानंपरमंघ्यापेद्वच्यपट्याक्तिभिष्ठतम् । विद्यातेजस्तपोस्नूर्तिमिर्मकृष्यव्यानीरः विद्यानमसर्वरसान्यस्तांत्रिणवाःणनगण्यम् । आरणागरणञ्जापक्ष वयपद्शासाभग्रतम् । विद्यातेजस्तपोप्नतिर्मिर्मवेष्ठवृत्वत्यानारं अहर्तिर्वद्यान्ममसवेरक्षांन्यस्तांत्रिपद्मापतभेष्ठदृष्टे । दराश्चिमोसिगदेपुण्यात्रविक्रमः जलेपुमारक्षत्वमत्स्यपूर्तियोद्धेगाणिभ्योत्यस्य ्र काराज्य ज्यान्यस्थान्यस्था। अपद्मः पत्तगद्रपृष्ठे । दरास्चिमोसिगदेषुवाण्यस्थियाः स् ज्ञेषुप्तारेसत्यम् तियदेशाणेभ्योषरूणस्यपाञ्चात्। स्थ्येष्ठेष्ठमायावद्ववार्यकार्यः । द्वेणेष्यद्व्याजिष्ठसादिष्ठभृष्ठः पायान्त्रीमहोत्यान्यस्थ्येष्ठेष्ठम् यावद्ववार्यस्थि

गण्डनारपण्डनररम् द्वाराचादागणभ्यावरुणस्यपाञ्चात्।स्थलेषुमायावदुवाम्यावाद्वाम्याः दुरोप्तद्व्यानिसुसादिपुप्रसुःपायान्त्रीसहोऽसुरयूयपारिश्विसुंचतोयस्यत्वहादः रुत्तत्वसोमाञ्चनियज्ञकल्पःस्वदंश्योजीत्वराजेल्याः डग २० नाम उपाप उपाप अपाप शासहाऽसुरयूथपारिः। विस्रुंचतीयस्यम्बद्धः रसत्वसौमाप्यनियज्ञकल्पःस्वदंश्योत्रीतघरोवसहः। समिद्धिकृटेव्वथिवस्य मास्यपमादीसरात्य्यास्यक्षास्यक्षास्यक्षास्यक्षास्य

भागुम्पमाद्गिस्टात्प्रमादात्रारायणः पातुन्रश्चहासात्।

्रञ्जुकामदेवाद्धयशीर्पामांपथिदेवेह्छनात्।देवीपवर्यः रञ्जुकामदेवाद्धयशीर्पामांपथिदेवेह्छनात्।देवीपवर्यः रञ्जुकामदेवाद्धयशीर्पामांपथिदेवेह्छनात्।यव्यव्यव्यविद्याद्धयाः

द्वैपायनोभगवानम्बोषाद्वद्वस्तुपालंडगणात्त्रमादात्।किल्कःक्छेःकालमलात्म्पातुधर्मावनायोरुक्वतावतारः १९॥ मिक्रश्वोगदयाप्रातर्व्याद्वोगिवकासंगवमात्त्वेणुः । नारायणःभाद्ववद्वाद्वात्त्रमेष्यदिनेविष्णुररिद्वपाणिः ॥ २० ॥ देवोपराद्वेमप्रवादवद्वात्त्रमेष्यदिनेविष्णुररिद्वपाणिः ॥ २० ॥ देवोपराद्वेमपुद्वेद्वयस्याद्वात्त्रम्यद्वेद्वयस्य । । २१ ॥ श्रीवन्त्त्यामापरस्य वर्द्वद्वयस्य । । २१ ॥ श्रीवन्त्त्यामापरस्य वर्द्वद्वयस्य । । २३ ॥ श्रीवन्त्त्यामापरस्य वर्द्वद्वयस्य । । यद्व ॥ प्रवेद्यात्वयस्य । । देव ॥ प्रवेद्यात्वयस्य । । यद्व ॥ प्रवेद्यात्वयस्य । । देव ॥ प्रवेद्यात्वयस्य । । देव ॥ प्रवेद्यात्वयस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्वयस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्वयस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्वयस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्वयस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यात्वयस्य । प्रवेद्यात्यस्य । प्रवेद्यस्य । प्रवेद्यस्यस्य । प्रवेद्यस्य । प्रवेद्यस्य । प्रवेद्यस्य । प्रवेद्यस्य । प्रवेद्य

यत्रोभयंत्रहेभ्योभुत्केतुभ्योतृभ्यएवच । सरीह्यभ्योदंहिभ्योभुतेभ्योदंहिभ्यएववा ॥ २७ ॥ सर्वाण्येतानिभगवत्रामरूपास्रकीर्तनात् । प्रयांतुसंत्रयंसर्वायेनश्रेयःप्रतीपकाः ॥ २८ ॥ गरुडोभगवान्स्तोत्रमरूछंदोनयःप्रभुः । रक्षत्वरायकुरुष्टेभ्योविष्वस्तेनःस्वनामभिः ॥ २९ ॥ सर्वापद्रोहरेनोमरूपयानाष्ठ्रपानिनः । बुद्धोद्रियमनःप्राणान्यांतुपापंदभूपणाः ॥ ३० ॥ यथादिभगवानेववस्तुतःसदस्रचयत् । सत्येनानेननःसर्वेयांतुनाञ्चसुपद्रवाः ॥ ३० ॥ यथेकारम्यानुभावानांविकरूपरहितःस्वयम् । भूपणायुधिरुगार्व्यापत्तेञ्चकीःस्वमायया ॥ ३२ ॥ वेनेवसत्यमानेनसर्वज्ञोभगवान्त्रहिः । पातुसर्वःस्वयक्षैनः सदासर्वज्ञसर्वगः ॥ ३३ ॥

विदिक्षुर्विभ्यंनभःसमंतादंतर्वाहर्भगवात्रार्रासहः । प्रहापयँछोकभयंस्वनेनस्वतेजसायस्तसमस्ततेजाः ॥ ३४ ॥ विद्वरूप उवाच−मपवविद्मास्यातंवर्मनारायणात्मकम् । विजेप्यस्यंजसायेनदंशितोऽसुरयूथपान् ॥३५॥ एतद्धारयमाणस्तुयंपपद्यतिचक्षुपा । तदावासंस्यृशेत्सद्यःसाध्वसात्सविद्युच्यते ॥ ३६ ॥ नक्रतिश्चद्रयंतस्यविद्यांपारयतोभवेत् । राजदस्युग्रहादिभ्योव्याप्रादिभ्यश्रकद्वित् ॥ ३० ॥ इमाविद्यांपुराकश्चित्कार्वाराक्ष्यायान्द्रजः । योगधारणयास्वांगजहोसमरुधन्वनि ॥ ३८ ॥ तस्योपरिविमानेनगंपर्वपतिरेकद् । ययोचित्रस्यश्चीभिर्वृतोयत्रद्विसस्यः ॥ ३९ ॥

सांगनोन्यपतत्सद्यःसविमानोद्धावाविज्ञराः । सवालखिल्यवचनादस्थीन्यादायविस्मितः ॥ ४० ॥ प्रास्यप्राचीसरस्वत्यांस्नात्वाधामस्वमन्वगात् ॥ ४१ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

यइदंश्र्युपात्कालेयोपारयतिचादतः । तंनमस्यंतिभूतानिमुच्यतेसवंतोभयात् ॥ ४२ ॥ एतांविद्यामपियतोविद्वरूपाच्छतकतुः । जैलोक्यल्क्सींबुभुजेविनिर्नित्यमृपेऽमुत्तत् ॥ ४३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपेवेज्ञाविद्वनाथसिंहात्मजिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहा-राजाश्रीराजावहादुरशीकृष्णचेद्रकृपापाचिष्कारिरसुरातिहन्द्वेवकृते जानन्दास्वनिर्योपस्केषे अष्टमस्तराः ॥ ८ ॥

दोहा—जोनारायणकवचयह, पाँरेसुनैसप्रीति । तेहिसुरवंदतअपनशत, टहतकतहुँनिईभीति ॥ श्रीशुक उदाच ।

श्वरूपष्ठस्तीनमहीद्या । तिनकोवरणनसुनदुसुनीद्या॥यक्ष्वोकरिह्योमकोपाना।यक्ष्योसुरापानसविधाना ॥ इसोअन्नहिभोजनकरही । तिनकमेननामहुँअनुसर्सी॥१॥पितातासुदेवताविख्याता।रहीदेत्यदुद्वितातिहमाता॥ श्वरूपसामसक्दरान्यो।सक्छदेवतनबहुसनमान्यो॥सुस्तेननामसुरनकरछही॥२॥ग्रुतभागदेत्यनकर्दृद्दी॥ ३ ॥

. १५ नीरवज्ञान्योसुरसाई । तवअतिशभयपांकछाई ॥ उक्तरकुठिशबुद्ध्योतेषिकारण। विश्वहृपकेहन्योबतारण॥. आनन्दाम्बुनिधि। त्याः नाग्यस्य स्वाप्त्यस्य विश्वस्य । तस्त्यस्यिमद्देशीकिवयः मनमहैश्रतिहरपाय ॥ ॥ ॥ दोहा-विश्वस्यकृतिनिहें, शीसकाटिसुरस्य । तस्त्यसीणमदेकीकिवयः मनमहैश्रतिहरपाय ॥ ॥ ॥

द्वारा-१४२वरूपकतात्वकः शातकाद्यारम् । प्रसानसम्बद्धानमञ्जात्व । यहावस्यावरम् ॥ ६॥ १ भरदद्विवद्देशयद्वेति ॥ भयेनटकसमयकशितरे । यकशिरततीतरिवनरे ॥ ६॥ ा भद्दद्वागर्गमण्डलर् ॥ सन्यवद्वनस्य । साम्यवद्वनस्य । आतमगुद्धस्तमुकेतृ ॥ तित्रअपनाद्योडीपनतस्य । आतमगुद्धस्तमुकेतृ ॥ विज्ञानस्य । साम्यविज्ञानस्य प्रतिवतः स्था अभारते । पुनिमहितियत् रूजिया विकास स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थापित स्थाप प्रतिवतः स्था अभारते । पुनिमहितियत् रूजिया स्थापित स्याप स्थापित स् त्यत्रतः त्याः नयाः व । अत्यासम्बद्धाः स्थाप्ताः वात्यान्यत्यायः अवस्तावनायाः विद्यासम्बद्धाः ॥ अवस्ति । ज्ञाने स्वति क्रिकेन स्वति । ज्ञाने स्वति ।

दोहा-वासवतिन्कोदुिसतगुनि, दियोचािरवरदान । पृथवपृथकितनकोषरम, मञ्जवकारुँवसान॥ महिमहुँकहुं सातस्र निआप । परिशापही ते फिरिजावे ॥ जो को ज्युक्षनकाटिहु और । तामहोहफेरियहु और ॥ भाइभक्ष्कृत्वातस्वानआयः। अर्थानकातामार्थायः। यापाउद्वनप्वाट्डः।र । तामकाक्ष्मार्थः। रतिमहत्तुरहोयनहिनारी । यहवरदानहिलियोविचारी । जितनोजल्लेचतजनजावे । अर्गनसीतितनोमहिआवे ॥ रतिमहत्तुरहोयनहिनारी । यहवरदानहिलियोविचारी । रातमब्द्धस्थानगरुभारा । अक्ष्यरपामका⇔सात्र आर्था । । अध्यापाञ्च प्रस्थानम् । क्षरपाञ्चासाम् । स्व्योपज्ञकरिकोपअयाता। यहवरदानचारिहृपायो । तबद्विजहत्यहुळिहिमुख्छायो ॥ त्यष्टामुनिनिजपुत्रनिपाता । रच्योपज्ञकरिकोपअयाता। परुरपारचारक्ष । ना । राचाळ गरुरपुरुष छुराळाचा । र रादाछा गाराच छुतारचाछा । र रुपापश्चाराचाराचा । चाह्योबासवकरविनाञ्चा । हवनकियोविधिमहितहुताञ्चा ॥ इंद्रश्चेड्डवृद्धिकाळहिबाटो । मारहुबासवकहुँबळगाढो ॥

त्राराज्या । प्रत्या । प् छंद-तहँ होमकरतिहर्छं डतेनिकस्योपुरुपिकराज्हें। तिमिप्रलेकालहिमहाकालसुविस्वभूक्षकहाल्हें॥१२॥ त्तवराज्यसम्बद्धाः स्वरं नाडस्यानगराञ्च । तत्ताननञ्जाश्वरं विषयः स्वरं मुख्यवराज्यसम्बद्धाः । सुरतजेजितनोजातस्त्रप्रवहृततितनोदिनदिने । अतिभीमस्यामसहृपनामम्हभरतमेभर्ण्यस्यास्य मतुअग्निभसमितमहीभूघरसाँ झकीमनुचन्वदा॥३३॥मध्यानस्वसमनुम्छोचनतपततामहिसमजदा १४॥ ्राच्यान्यसम्बद्धाः । नाचतनद्त्रअतिनाद्वन्नत्त्रसम्बद्धः ॥ १६॥ १६॥ । ज्यान्यसम्बद्धः । नाचतनद्त्रअतिनाद्वन्नत्त मुखमेरुकंद्रसरिसमानहुँ पियनचहुतअकासको । अधरानिचाटतजीभसोमाउचट्तनखतिनासको ॥ ठीर्ट्याप्त्रसम्बद्धाः । प्राप्तान्त्रसम्बद्धाः । ज्यस्यान्याद्यामानवामगुष्यः विवासम्बद्धाः । इत्यस्यद्देष्यद् ठीठतम्बद्धतिनिद्धमुबन-१६-जमुहात्वार्तिह्वार्द्धः । दृद्धसमद्देष्यद्देष्यत्मस्तजनम्बसारह्॥१९॥। जहिनामवृज्ञासुरसुरनदारनहुतेदारुणमहा । जाकोस्वरूपअन्नूपतीनिद्रुसुवनमॅभरिभठरहा ॥ १८॥ गार गार्ट्या अप्यापार गुरुवापार गार्चा । जाम्मारपरूपमार्प्य प्रमाण द्विष्यास्त्र निज्तिम् स्वर्णे ॥ १०॥ जिल्ला स्वर्णे स्वरं राराटना त्यान । ११५ माराज्यात्यकः । अपनारमाश्वासम्बद्धान्याम् । स्वत्यासम्बद्धान्याम् । स्वत्यासम्बद्धान्याम् ह हिट्यासम्बद्धान्यासम्बद्धान्यसम्बद्धान्यम् । द्वत्याख्यान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्धान्यसम्बद्ध पहद्दश्चित्रसम्मर्गणतेहिश्षणसमस्भयभूरिभगे । अतिदुष्वितह्नेआरतपुकारतकृष्णकहैंच्यावनछो२॥ यहद्दश्चित्रसमस्गणतेहिश्षणसमस्भयभूरिभगे । अतिदुष्वितह्नेआरतपुकारतकृष्णकहैंच्यावनछो२॥

दोहा-अनिल्अनलआकाज्ञअरु, अवनीअंबुअनादि॥ इनतेनिर्मित्लोकने, हमजेषुरत्रसादि॥ आहंकारिवनिनज्ञाभपूरणकाम्यात्समानजो । असनायश्रीयदुनाथकोत्तिभूनहिदेवहिआनजो ॥ अहंकारिवनिनज्ञाभपूरणकाम्यात्समानजो । असनायशीयदुनाथकोत्तिभूनहिदेवहिआनजो ॥ जरुगाराम् सः गणान् इर नगान् भारावनात्रभा । जवनावश्रायद्धनायमावाणमणाहद्महत्म्यो॥ २२॥ गजर्ष्ट्टतजिसोझ्वानप्ट्टाहिगहिदद्विचाहत्तरो।जहिम्नीनवपुहस्मिगंघर्त्नीवाँघितरनीसुवम्रो॥ २०॥ मजर्मेटस्मामक्षेत्रकरोगोजन्त्रिकार गण्य व्यानकारमा महत्वावनावयुगम् यावधाराम्यावमानपुद्धारखगयरनामा।यतरनाखायन्य ॥ २३॥ मनुर्भोकसागरतेतरचोसोइहरिहमसबदासकी । भयहरेवृत्रासुरहितेकरिक्रपाञ्चाससुपासकी ॥ २३॥ नधुगामतागरपापरपापारशार्वनवनपापम्। । नपरपृथ्नाधुपारविष्णापञ्चाणापवापापम्। । हिंदीनगीनप्रचंडउठतत्रंगअतिहिक्राल्हे । असप्रलयजलत्क्षिपतिविधिल्हिहरचोडुसहाल्हे ॥ लाहनानगानन् पञ्चलापरगजापाहनस्यलः । जतनल्पपणलपगनतामापलालहरमासुन्तहो। सोहहरिहमारोद्धसहरेजोईशयकप्रयानहे ॥ २४ ॥ निजमायदीसोहमहिविरच्योजासुकृपामहानहे ॥ राम्बर्र्वनाराङ्ग्यर्गार्थायम् नार्यः । तेहिरूपअतस्यामिकोहमजानिवोमननावस्रो ॥ तेहिर्वाह्मसह्तिश्वविर्वेजाप्रथमहित्स्स्रो । तेहिरूपअतस्यामिकोहमजानिवोमननावस्रो ॥ पार परवृत्वात् पार प्रपानप्रचापरक्षा । ताहरूपअतस्यामकाहम्जाानवामननाचह्या ॥ मनआपनेकोईशमान्योनिजअज्ञानहितेमहा ॥ २५ ॥ प्रभुषारिजोबहुरूपदेत्यनमारिसरक्षणचही ॥ ३६ सोडविडवरूपण्णानणकात्रकानेकारप्राप्ते । अभिकारिकार्य भगआभगकाश्चमान्याागगञ्ज्ञानाश्वतम्सः ॥ २५ ॥ अशुभारणायुङ्कपदावनगारुप्रस्तान्यः सोइविश्वरूपप्रधानपुरुपदुद्दछदेवहमारहे । अतिहीवि्छक्षणअसमुखुदिह्यस्णकरतज्दारहे ॥ भारतर र प्राप्त कर कर कर कर किया है । शरणागतिको पाछ हपरसाठजी में दलाठहै ॥ हिमता सकरपयानक रिहे शाणदीन दया हुई । शरणागतिको पाछ हपरसाठजी में दलाठहै ॥ ाङ्गताष्ठकरनभागभगरङ्गाणवागपभाष्ट् । सरभागतकाभाष्ट्रक्रमरताष्ट्रभागभागपणा ॥ २७॥ दोह्य-सोईसुम्त्रह्मादिते, हमसवजेहेंअपार ॥ करनहारमंगठसदा, तिनकोप्राणआघार ॥ २७॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ६.

#### शुक उवाच ।

महाराजसबसुरनके, करतविनययहिभाँति ॥ पश्चिमदिज्ञितेप्रगटभे, श्रीगोविंदवरकाँति ॥ किवत्त-एककरज्ञंखएककरमेसुचकराजेएककरघनुपगदाहेएकहाथमें । विनाश्रीवत्सअरुकोत्त्व अस्त्रीय कर्षाव्यक्ष क्षेत्र विनाश्रीवत्सअरुकोत्त्व अस्त्रीय क्षेत्र विनाश्रीवत्सअरुकोत्ते । विकासित ज्ञारदसरोजसेसठोनेनेनभोंहकेसमानभ्राजेसुकुटसुमाथमें । भाषेरसुराजकृपासिंसुश्रीसुकुंदआयोआनँदवदायोद्विसवारखगनाथमें ॥ २९ ॥ दोहा-देखिनाथकोदेवसव, सुदजलहरानवहाय । दंडसिरसधरणीगिरे, अस्तुतिकियसुखपाय ॥ ३० ॥ मंत्र स्वयनभारतिसुखद, रच्योनभाषाताहि । कटेकोटिसंकटकठिन, पाठकरेजोयाहि ॥

#### देवा ऊचुः।

नमस्तेयज्ञवीर्यायवयसेउत्ततेनमः नमस्तेद्यस्तचकायनमःसपुरुद्दतये ॥ ३१ ॥ यत्तेगतीनांतिस्रणामीजित् परमंपदंनार्वाचीनोविसर्गस्यधात्वेदितम्हति ॥ ३२ ॥ ॐनमस्तेस्तुभगवन्नारायणवासुदेवादिपुरुपमहापुरुपमहा नुभावपरममंगळपरमकल्याणपरमकारुणिककेवळजगदाधारळोकेकनाथसर्वेइवरळक्ष्मीनाथपरमहंसपरिवाजकेः परमेणात्मयोगसमाधिनापरिभावितपरिस्फुटपारमहंस्यधर्मेंगोद्धाटिततमः कपाटद्वारिचत्तेऽप्रावतआत्मछोकेस्व यसपळव्यनिजसलान्भवोभवान् ॥ ३३ ॥ दुरव्योपङ्वतवायंविहारयोगोयदशरणोऽज्ञरीरइदमनवेक्षितास्मत्स मवाय आत्मनैवाविकियमाणेनसगुणभगुणःसजितिपासिहरसि ॥ ३४ ॥ अथतत्रभवान्किदेवदत्तविहरगुण विसर्गपतितः पारतंत्र्येणस्वकृतकुञ्चाञ्चकुञ्चेफल्सुपाददाति ॥ अहोस्विदातमारामञ्चाकान्त्रालः समंज सदर्शनउदास्तइतिहवावनविदामः ॥ ३५ ॥ नहिविरोधउभयंभगवत्यपरिगणितग्रणगणईथरेऽनवगाह्यमाहा त्म्येअर्वाचीनविकल्पवितर्कविचारप्रमाणाभासकुतर्कशास्त्रकछिछातः करणाश्रयदुरवग्रहवादिगांविवादानवसरेउप तसमस्तमायामयेकेवळपवात्ममायामंतर्थायकोन्वर्थोद्वर्यटड्वभवतिस्वरूपद्वयाभावात् ॥ ३६ ॥ समविषम मतीनांमतमनुसरितयथारज्जुखंडःसर्पादिधियाम्॥३७॥सएबाहिपुनःसर्ववस्तुनिवस्तुस्वरूपःसर्वेश्वरःसकळजगत्क रणकारणभूतः सर्वप्रत्यगात्मत्वात्सर्वग्रुणाभासोपलक्षित एकएवपर्यवशेषितः ॥ ३८ ॥ अथहवावतवमहिमा मृतरससमुद्रविश्वपासकृद्वछीढ्यास्वमनसिनिप्पंदमानानवरतसुखेनविस्मारितदृष्टश्चतविषयसुखछेज्ञाभासाः परम भागवताएकांतिनोभगवतिसर्वभूतिवयसुद्धदिसर्वात्मनिनतरांनिरंतरांनिवृत्तमनसःकथसहवाएतेमधुमथनपुनःस्वा कुशलाह्यात्मप्रियसुद्धदःसाधवस्त्वचरणांबुजानुसेवांविसुजंतिनयत्रपुनरयंसंसारपर्यावर्त्तः ॥३९॥ त्रिक्षवनात्मभव नित्रविक्रमित्रनयन्त्रिङ्कोकमनोहरानुभावत्ववैविभृतयोदितिजदनुजादयश्चापितेपामनुपक्रमसमयोयभितिस्वातम-माययासुरनरमृगमिश्रितज्ञ उत्तराकृतिभिर्यथापराधदं इंदं इधरद्धर्यथ्वमनमिपभगवञ्जहित्वाष्ट्रसृतयदिमन्यसे ४०। अस्माकंतावकानांतवनतानांततततामइतवचरणनिष्टनयुगळध्यानातुबद्धहृदयनिगडानांस्वर्ष्टिगविवरणेनात्मसा-रकृतानामनुकंपानुरंजितविश्वद्रश्चिरशिशिरास्मितावछोकेनविगछितमधुरमुखरसामृतकछयाचांतस्तापमनपाई-सिशमयितम् ॥ ४१ ॥ अथहभगवंस्तवास्माभिरसिङ्जगदुत्पत्तिस्थितिङ्यनिमित्तायमानदिव्यमायाविनोदस्यः सक्छजीवनिकायानामंतर्रेद्येपुविहरिपचत्रद्धप्रत्यगात्मस्वरूपेणप्रधानरूपेणचयथादेशकारुदेहावस्थानविज्ञोपंतः दुपादानोप्रंभकत्यानुभवतःसर्वेत्रत्ययसाक्षिणआकाशश्रीरस्यसाक्षात्परत्रह्मणःपरमात्मनःक्रियानिवहाअर्थेवि-श्रेपोविज्ञापनीयःस्याद्विस्पुर्गिष्टगादिभिरिविद्दिरण्यरेतसः ॥ ४२ ॥ अतएवस्वयंतदुपकल्पयास्माकंभगवतः परम-गुरोस्तवचरणञ्जतपळाञ्च्छायांविविधवृजिनसंसारपरिश्रमोपञ्जमनीमुपसृतानांवयंयत्कामेनोपसादिताः ॥ ४३ ॥ अयोईशजिहत्वाष्ट्रंबसन्तंभुवनत्रयंत्रस्तानियेननकृष्णतेजांस्यस्रायुधानिच ॥ ४१ ॥ इंसायदद्वनिख्यायनिरी-क्षकायकृष्णायमृष्टयशसेनिक्पक्रमायसत्संग्रहायभवपांथनिजाश्रमासावतेपरीष्टगतयेहरयेनमस्ते

ß

# आनन्दाम्बुनिधि।

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यद्दिविधिअस्तुतिकियअमरः, साद्रश्रीहरिकेरि ॥ मंद्विहँसिबोल्टेहरिपः, नायकृपाद्दगहेरि ॥ ४६ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

हंप्रसन्नहमतुमपुरदेवा । कीन्हीभछीहमारीसेवा ॥ अस्तुतिकीन्हीविषुछहमारी । ममपुदभित्तवहावनहारी ॥ जोनभित्तकीन्हेंजनकोई । आवागमनरहितहितहोई ॥ ४७ ॥ मेंप्रसन्नहोवहुँजेहिपाईो । ताकोकछुदुर्छभहेनाईो ॥ तद्यपिमोरियकांतीदासा । मोहिछोड़िकछुकरैनआसा॥४८॥ विपेविषशजेजनअज्ञानी । तेनिजमंगछछेहिनजानी॥ तिनकोजेजनिष्पेवतार्वे । तेऊअंतनरकमहँजार्वे ॥ ४९ ॥ जोजानतमम्भक्तिहमेशा । करतनसोकमंत्रउपदेशा॥

दोहा-जिमिरोगीमाँगतकुपथ, देतनवैद्सुरेज्ञ ॥ तिमिसज्जनविपईजनन, देतनविपैनिदेज्ञ ॥ ५० ॥ जाहुसुरेज्ञदधीचनगीचा । जोविद्यातपत्रततेसींचा ॥ माँगिलेहुद्भुतनृपतिज्ञरीरा । तवमिटिजाइतिहारीपीरा ॥५१॥ जितनेदोजअद्दिवनीकुमारा । पद्दोवेदविद्यासुखसारा ॥ जाकोअहेअद्दविद्यारामा । जाहिपढेपावतहारेधामा ॥ द्विजदधीचतिनवेदपढ़ाई । दीनोजीवनसुक्तिवनाई ॥५२॥ सोइदधीचत्वप्टहिसुखभीनो । दीन्द्वोमेरोकवचप्रवीनो॥ नामनरायणकवचअखंडा । जाहिपढ़तहोतोवरियंडा ॥ त्वप्टाविद्वक्ष्यपक्तेहसोई । दियोकवचममपावनजोई ॥

दोहा—ताकेपढ्तशरिरके, होतपापसवर्छान ॥ सोईनारायणकवच, विश्वरूपतोहिंदीन ॥ ५३ ॥ जायदर्थाचनगीचतुम, युतअश्विनाकुमार॥माँगहुगेतवदेशो, निजतनगुनिउपकार ॥ तेहिहाज्नकोल्याहविम्र, करमाकरवनवाह ॥ आयुधकुलिश्चकठोरअति, ममप्रभावमनल्याह॥५०॥ सोईवजतेवृत्रको, काटढुगेतुमशीश ॥ रुहिहौतवअपनेविभव, नहिंसशैदिविईश ॥ मेरोजननहिंपावई, कबहूँकहूँकलेश ॥ यहिमतमेविश्वासतुम, राखेरहोहमेश ॥ ५५ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशविश्वनाथांसहात्मजिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चाधिकारिरगुराजासिहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनियो पद्यस्कं नवमस्तरंगः॥ ९ ॥

# श्रीग्रुक उवाच ।

दोहा—देसुरेशकोभाँतियहि, वरनिदेशभगवान ॥ देसतहींसवसुरनके, भेतहँअंतरधान ॥ १ ॥ गयोसुरेशद्भीचसमीपा । माँग्योहाङ्तासुकुछदीपा ॥ तयद्भीचहरपितसुसकाई । दियोवासवहिवचनसुनाई ॥ हेयुंदारकजानहुँनाई । होतजेदुखजनमरतिहमाईो॥३॥ जियनचहतिहितनअतिप्पारो।माँगेतननिहंदेत<sup>तुद्</sup> हरिहुजोमांगिचहेतेहिछेहीं । तदिपिदेहिदेहीनिहंदेहीं ॥ ४ ॥ जवद्भीचअसवचनसुनाये। तवसवदेवकहेडुख्पार्व देवा ऊत्तुः ।

जोप्राणिनपरपरमद्याला । परउपकारकरेसवकाला ॥ तिनकोद्देअदेयकछुनाहाँ । पुनिकाजेनुमसवजगमाहीं ॥ दोहा—परसंकटजानतनहीं, स्वारथरतजनहोइ ॥ जोपरदुखजानतसही, तोमाँगतनहिंकोइ ॥ पेजगमदंसोसत्यउदारा । जोष्ठस्तेननकारनिकारा ॥६॥ सुनिअसदेवनकामृदुवानी। बोलेऋपिदधीचिद्विजज्ञानी

द्धीचि उवाच । अपर्मं धननकरि में कीन्द्रों असवचनप्रकाशा ॥ तजिहिमोहियहअंतशरीरा।तातेकरिवचारांभीरा ॥ प्रत्येतन ोे । तुवअपकारसाधियश्चेहों ॥ ७ ॥ यहअनित्यतनतेसुरराई । जोनाहिजगयश्चेतवनाई । अ विनयर ाजडचेतननिंदततेहिकाहीं ॥ ८ ॥ यहीधर्मजानहुअविनासी । जाकेह्यश्चेतवपासी ॥ दोहा—नोर्नावनकेदुसदुर्सा, सुसमेंसुर्सासदाहिं । ताकेसमयहिजगतमें, तमनानहकोडनाहिं ॥ ९ ॥

# श्रीमद्गागवत-स्कंध ६.

हायहायपहबङ्गेकळेशा । मोकोजपजतअतिअंदेशा ॥ क्षणभंग्रस्यहपायशरीरा । हरचोनतनधनतेपरपीरा ॥ अंतश्वगाळश्वानतनलाहीं।धनकुळसंगजातकोउनाहीं ॥ ऐसेहुमहँजीपरजपकारा।कियोनतेहिसमकीनगँवारा॥१०। शुक्त उवाच ।

असविचारकरिसुमतिदर्भाचादिमनमाभवचरणनवींचा ५ ५ नेनमृदिमतिथिरकरिज्ञानी।परमयोगधरिनिरअभिमानी। तज्योतुरतदर्भाचिक्सरीरा । गन्यानेकुमनभूनहिंपीरा ॥ ठेद्भीचिकेद्राडसरेक्ना । विश्वकर्माकहाँदियोनिदेक्ता ॥

दोहा—यहद्यीचिकेअस्थिको, दीजैवज्ञवनाय । सोविश्वकर्मातुरतही, रच्योचतुरचितलाय ॥ १२ ॥ सोवज्रीलैवज्ञकठोरा । कृष्णप्रभावराखिवरजोरा ॥१३॥ लेदेवनकोकटकमहाना । चढ़िऐरावतिकयोपयाना ॥ अस्तुतिकरतिखदगणसंगा । वाङ्योरणकोपरमडमंगा ॥ देवनदल्युतवासवयोरा॥१४॥चल्योद्दीरिवृज्ञासुरओरा । जानिपुरंदरकेरिअवाई । वृज्ञासुरसेनासजवाई ॥ महामहादानवसँगलेके । वासवसनसुलभोरिपुर्वेके ॥

नानिषुरंदरकारअवाइ । वृत्रासुरसनासजवाइ ॥ महामहादानवसगळक । वासवसनसुर्सभारपुज्वक ॥ ऽसिवृत्रहिवासवतद्दँआयो । जिमिञंतकपरज्ञंकरपायो ॥५५॥ज्ञेतायुगमदॅतदॅमहराजा!भयोसुरासुरसमरदराजा।

दोहा-भयोनर्मदातीरमहँ, देवासुरसंप्राम । अस्रशस्त्रवहुविधिच्छे, नाश्वश्वश्वम्याम ॥ १६ ॥ हद्रअग्निअद्दिनोक्कमारा । वसुआदित्यपितरवछवारा ॥ मरुतगणहुअरुविदेवदेवा । ऋसुअरुसाध्यआदिवहुदेवा । इस्त्रअसुरनमारनछागे।कबहुँनवेसंगरमहँभागे॥छियेकुछिश्वश्रक्रकिनकराछा । वासववारणचढ्योविश्वाछा॥१९॥ विरासिपुरंदरकहँयहिभाँती।सहिनहिंसकेअसुरअरियाती॥दृत्रासुरकहँआगेकरिके।कियोयुद्धअतिकोपहिभिरिके १० इंवरनसुचिऋपभद्देश्वि॥हयगीवअरुशंकुहिशोशा॥विप्रचित्तिअंवर्द्धअनवां।अयसुख-१९-अरुपुछोमदृपपर्वा

दोहा-हेतिप्रहेतिहुउत्करो, दानवदैत्यअपार ॥ २० ॥ मालिसुमार्श्वाराक्षसहु, रेआयुधअनियार ॥ छंदचापर-राजहिकनककवर्ष । गहिबीरवीरनधर्म ॥ सुरसैनपतिकेओर । करिजोरपरमकठोर ॥ २९ ॥

नामर-राजाहकनककमा । गोहवारवारनयमा ॥ सुरसनपातकआर । कारशाररपाकअर ॥ २५ ॥ धायअसुरवज्ञन । नहिनेकुज्ञंकितपान ॥ ज्ञारगदापरिचप्रचंड । अरुपाससुद्ररदंड ॥ तोमरकुटार-॥२२॥-विश्वरू । अरुतापतुपकअतूट्याचहुँओरज्ञास्चच्छाय । छियदेवद्रटकहुँछाय ॥२३। नहिदेवद्रटजेहिंठाम । देखापरेसंप्राम ॥ छायगगनज्ञारजाट । आधिपारभोविकराट ॥ जिमियननक्षज्ञाट ॥ तिमिदेवतहिंदरज्ञाहिं ॥२९॥तवदेवसंगरकोपि । वधदानवनचितचोपि ॥ छांद्रसमरज्ञारपार । कियअसुरअस्त्रनछार ॥ २५ ॥ दानवदुरासद्धाय । पापाणतरुनचछाय ॥ वहुज्ञाटर्श्यनमारि । निजविजयछीनविचारि ॥ तवदेवदीरघवान । हनिदानवनसहसान ॥ तरुशेटकियवहुसंड । पुनिहनेज्ञरपरचंड ॥ २६ ॥ तवसकटदानववीरु । रणमहुँभयभवभीरु ॥ २७ ॥ दोहा-देवनक्रिट्रांट । समिदियमहुँज्ञमं ॥ २० ॥ दोहा-देवनक्रिट्रांट्रांट । समिदियमहुँज्ञमं ॥ १० ॥ दोहा-देवनक्रिट्रांट्रांट्रांट्रांट्रांत्रहं, मानिहियमहुँज्ञमं ॥

दोहा-देवनकोल्लिसुदितअति, विफलआपनोकमं ॥ दानवअतिडरपेतहां, मानिहियेमहँशुमं ॥ भयेमोपअसुरनशरकेसोडुप्टवचनहारदासनजैसे ॥२८॥ हारिवसुलीदानवभयपागे।वृत्रासुरहिछाँडिसवभागे ॥२९॥ निजदलविचलतल्लिस्तुजेशा।अरुणनेनकरिकोपितवेशा ३० तिनकोकझोल्पितहाँसवानीलेल्लेनामवीरससमानी। विप्रचित्तिमयनस्रिचिपुलेमा । श्वंदरअरुअनवंवलतोमा ॥ मेरेवचनसुनहुँचितलाई । कहाँजाउंवीरताविहाई ॥३९॥ जोजनम्पोसोअवशिमरेगो । टारकेसहुँनाहिटरेगो ॥ पेजोमींचुमिलेरणमाहीं । तोतिहिडभयलेक्यनिजाहीं ॥

दोहा-मरेस्वर्गजगमस्यक्षा, मृतकहुजियतसमान ॥ ऐसोसंगरकोमरण, कोनचहमतिमान ॥ ३२ ॥

सर्वेया-इंद्रिनजीतिकेयोगविधानसाँछोड्डेझरीरजोब्रक्सकोप्यावत । केरणमेतनसोभकोछोड्कियाणतजेअरिसन्यसधावत ॥ श्रीरपुराजभनेजभाँतिसोजेतनत्यागतमोदवदावत । तेरविभंडळभेदिकेकुण्गपुरेगमनेजगफेरिनआवत ॥ ३३ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांथवेशविद्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाशे वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरगुराजसिहजुदेवकृतेशानन्दास्त्रतिया पष्टस्कंधे दशमस्तरंगः आगन्दान्द्रानाय ।

ハイノン

# ग्रक उवाच ।

दोहा-वृत्रासुरयद्यपिकह्यो, धर्मवचनवहुभाँति ॥ तद्यपिअतिभयसाभरी, फिरीनभटनजमाति ॥ १ ॥ छंदमोतीदाम-विलोकिदल्जेभगतोतेहिठाम । विजयलखिदेवनकीवलधाम ॥

हनेभटजातअनाथसमान॥ २॥ हियेनहिंवबहिकोपसमान॥ भन्योवर्वेनतिन्हेंडेरवाय ॥ ३ ॥ तजेकुळकीकतजाहुपराय ॥ व्याजननीजनम्योत्तमकाहि । लगेसरपीठिफिरीकतनाहि ॥ कह्योपुनिदेवनकोअतिकोपि । हनीकतभागतमेंचितचोपि ॥ नगरवर्षेरिप्रकाहिंपरात । वधेविमुखेदोडळोकनसात ॥ ४ ॥ खुशीयदिसंगरकीअतिहोय। छरोहमसोअवसन्मुखनीय ॥ रहेइतठाढ्सणेभरिदेव । चहीजनफेरिविपेसलसेव ॥ ५ ॥ सुरानयहीविधिवैनसुनाय । महातनतेअतिज्ञेंडेरवाय ॥ कियोकरिजोरकठोरहिशोर । रह्योभरिसोजगमेंचहुँऔर ॥ ६ ॥ सुनेसवदेवभयेविनचेत । गिरेमहिमेनहिंआयुधछेत ॥ दियोपुनिवृत्रदोद्धभुजताल । भयोअतिशोरसोद्धविकराल ॥ भयेसरसर्वपरैजिमिगाज् । बब्बोपनिवृत्ररणैंअतिगाज ॥ लियेसुरमूँदितहाँसवनेन । भयेअतिआरतत्यागतचैन ॥ ७ ॥ वलीअसुरेशरँग्योरणरंग । दुरासदकोषितकंषितअंग । कँपावतपायनसोंमहिकाहिं । त्रिञ्जलअत्रललियेकरमाहिं ॥ दछैपदसोंसरसैनअपार । दछैजिमिकंजकरीमतवार ॥ ८ ॥ प्रकोषिप्ररंदरताहिप्रचारि । दियोतेहिताकिगदायकमारि ॥ ९ ॥ गह्योकरवामगदासोइदुष्ट । हत्योगजवासवकुंभहिरुष्ट ॥ सबैअतिलाधवतातेहिकोरः । सराहतभेअसुरौसुरहेरिः ॥ १० ॥

होहा-रुगीगदाअसुरेज्ञकी, मनोगिरीगिरिगाज ॥ श्रमतवमनज्ञोणितदुरदे, सातधनपर्रोभाज ॥ ११ ॥ वारणवासवकोविकलः लिख्नासुरवीर ॥ पुनिनचलायोतेहिगदा, जानिधरमरणधीर ॥ सुधाश्रवतकरतेपरिस, संगरमहँसुरराज ॥ सावधानकरिक्टेतभो, प्रनिअपनोगजराज ॥ १२ ॥ · वज्रायुधकहनिरखिरण, सुधिकरिवंधविनाज्ञ ॥ ज्ञोकमोहभरिवचतहँ, कीन्ह्योंवचनप्रकाञ्च ॥ १३ ॥

#### ब्रुत्रोवाच ।

ताद्विचगुरुवधकारी । भळभोजोमोहिंपरचौतिहारी ।। तुवपपाणसमहदयकठोरा । तामेंमारिश्चळमा्जोत्। गोहियमपुरकुँहरेही। उऋण्युरुञ्जातहितेहेहीं॥ १९॥ अत्रज्ञजनचहुआतमज्ञानी। निजयुरुदीक्षितनिरअभिमानी। विश्वहरूपकृहँल्याई । स्वर्गअनित्यहेतसुरराई ॥ कीन्हेंवधपशुस्रमत्तिनकाही । तोसमनिरदेकोजगमाही ॥३५॥ [याकीरतिअरुठाजा । तोमहँनहिएकोमुरराजा ॥ अपनीकर्नितेमुरनाहु । राक्षस्तेमोहिअधिकजनीहु ॥

दोंहा-वेधितमेरेञ्चलते, तोतनलिखहैसिद्ध ॥ पावकजारनयोगनहि, खेहेरणमहाँगद्ध ॥ १६ ॥ ३ े बिस्तआई । करनेआनश्चरतोरसहाई ॥ तिनकोह्निज्ञिशुलगलकाटी । धृतनबल्दिहें सखपाटी ॥ १९॥ ्रे स्थाश । तंकाटिद्देमोरअवशीशा ॥ तोनिजत्नसवजीवनदेके । स्वतेवऋणजगत्महर्ति ्रेकाने न र विद्यालया । त्यान्यत्वत्यस्य । स्वतत्वऋणजगतमध्य ह्या । स्वतत्वऋणजगतमध्य ह्या । क्वालक्ष्या । स्वतत्वऋणजगतमध्य ह्या । क्वालक्ष्य विद्यालया । स्वतत्वऋणजगतमध्य ह्या । क्वालक्ष्य विद्यालया । स्वतत्वऋणजगतमध्य ह्या । क्वालक्ष्य विद्यालया । स्वतत्वऋणजगतमध्य । स्वतत्वऋणजगतमध्य । स्वतत्वऋणजगतमध्य । स्वतत्वऋणजगतमध्य । स्वतत्वऋणजगतमध्य । स्वतत्वऋणजगतमध्य

ः । पहेशेरे त्यानिक र दिन्ति ॥ यथासूमपहँयाचकनाँचै । तासुमनोस्यहोतनसाँव ॥१९॥

दोहा—रक्षकनासुमुक्तंदेहँ, तासुविजयहिठहोय । हैदधीचितपतीपनै, वज्रतम्हारोसोय ॥ तातेहनहुमोहिसुरराई । किमिठाढेअशक्तकीनाई ॥ २० ॥ शेपचरणकमठनमनठाई । वज्रनिहतर्मेंख्रगतविहाई ॥ ठिसिहोसंकर्पणपदकंजा । सदाजीनसंतनमनरंजा ॥ २१ ॥ रसारसातठस्वगेहुकेरी । जानहुँजीनविभूतियनेरी ॥ सोविभूतिसंतननहिंदहीं । श्रीसुकुंदेंहेंसंतसनेही ॥ जातेछोभमोहमदकामा । कठहकठेशवढतवसुयामा ॥ २२ ॥ मेरोप्रभुहरिनिजजनकाहीं । देतथमेथनकामहुनाहीं ॥ जिनकेरहतिनकछुअभिठापे । तेप्रभुचरणकमठरसचापे ॥

दोहा-कृप्णकृपातुमपरनहीं, तातेभागहुभाग । मेंगमनहुँछिहिहरिकृपा, हरिपुरह्वैविनज्ञाग ॥ २३ ॥ असकिहमूँदिनेनअसुरेज्ञा । हरिसांकहनळग्योमतिवेज्ञा ॥ तवपदकंजदासकरदासा । होहुँफोरमेंरमानिवासा ॥ तवगुणगावतरहहुँसदाहीं । रहेमोरमनतुवपदमाहीं ॥ तवसेवनममळग्येज्ञरीरा । हरहुनाथअवभवकीपीरा ॥ २४ ॥ सुरपतिपदमहाहुपदकाहीं । सावभामह्वेबोमहिमाहीं ॥ अधिपपताळादिककोहोनो । योगसिद्धसुक्तिहुपुनिजोनो ॥ नमहिद्धोक्मिंद्रसतिहारोक्षित्रकोनों । स्वाविद्धसुक्तिहुपुनिजोनो ॥ नमहिद्धोक्मिंद्रसतिहारोक्षित्रकोन्नोत्रकोन्नोत्तिहारोक्ष्रस्वात्रकोन्नोत्तिहारोक्ष्रिक्ष्यासुरभीको ॥

दोहा-ज्योंनिदेशनासीपतिहि, चहतिस्वकीयानारि । तिमिहमतुम्हरेचरणको, चितवनचेहेंमुरारि ॥ २६ ॥ छहींकरमवशप्रमतजग, जोनयोनियदुराय । तहींहोयरतिसंतपद, सुततियनेहिवहाय ॥ २७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजनांपेवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहा-

राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरखुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनियौ पष्टस्कंघे एकादशस्तरंगः ॥ ११ ॥

# श्रीशुक उवाच।

दोहा−युत्रासुरयहिभाँतिकहि, पारिशुळविकराळ । समरमरणजयतेअधिक, ग्रुनिधायोतेहिकाळ ॥ ॐदगीतिका−्जिमिवीरकेटभनीरमहँमधुसुदनेपहुँजातभो।ितिमिवृत्रवासवपेकुपित्चटविकटनिकटदेखातभो ॥१॥

प्रख्याप्रिसमपरचंडशुळअतुळजासुप्रकाश्हे । असुरेद्रभरिसुजदंडळोडिसरेद्रपेसहुळासहे ॥ प्रिनिचोरशोरअथेरकारितेहिटोरबोळतवेनभो । निहंवचतअवपापीकतहुँतुवगणहृद्धियमेएनभो ॥ २ ॥ सुरपितिविळोकितिश्चळळकासिरिसनभगावतजवे । अतिअभैवञ्रचळायशूळहिकियोशतटूकहित्वे ॥ सुपितिविळोकितिश्चळळकासिरिसनभगावतजवे । अतिअभैवञ्रचळायशूळहिकियोशतटूकहित्वे ॥ प्रुनिवाहिवञ्चीवश्चर्यहेकस्वाह्यत्वे । ३ ॥ तवअसुरएककरकारिपरिचकोपितअमरपितियेचल्यो॥ हिर्फिहन्योहतुमहँपरिपुनिदुर्दकहँमारतभयो॥भोविकळत्वासविज्ञेवहारकारेकुळिशहृगिरिगयो ॥ ४ ॥ ळिसअसुरपितकोकमंभद्यत्वलेगसकळसराहने । सुरिवकळवासवकोविळोकतिकोपीहाहारवे ॥ ५ ॥ निहंतकतळित्वतवञ्चपरनिहेवजवाहुउठावतो । तविवहाँसियोल्योवृत्यवासवळाजकतउरळावतो ॥ गहिवजजितिकेहिनेवश्चरूकहँळहिविजयअभयनहोतक्यो । यहकाळहेनिवादकोपद्वयाशोचउदोतको ॥ ६॥ यक्छोडिमापवकोविजयरणमेरहितनहिंएकपे । जिनकेरहतआपीनतीिनहुँळोकतेजअनेकपे ॥ ७ ॥ दोहा-कुँसेकारमेर्मिवहुँगतिमा, चळतकळूचळनाहि । वासुदेवकेवशजगत, तिमिजानहुँमनमाहि ॥ ८ ॥

द्ह्या-फसफासमावद्याजाम, चलतकछूचलनाह । वासुद्वकवद्याज्ञगत, तिमजानहुमनमाहि ॥ ८ ॥ ओजनेगवलप्रत्युहुपाना । इनकेहतुअद्देभगवाना ॥ सोनजानितनमानतहतू । सोअतिद्राअद्याननिकेतू ॥९ ॥ जिमिमृगनारिदारकलकेरे । नाचिहनटकविवरापनेरातिसहिनावर्दशपरतंत्रा।विचयदिनगनदिसुनहुस्वतंत्रा ॥९०॥ जीवप्रकृतिजगसिरजेजेते।विनश्चतेजनसमस्यतेत ॥९९॥ द्दारप्रभावजोजियनदिजाने । सोअपनेकहँद्देश्यमाने ॥ भूतनतेभूतनकोसिरज्त । भूतनतेभूतनकोना्स्रत् ॥९२॥ आसुपश्चीकीरितहुविभूती। होतकाललहिनादिकरत्तती॥

दोहा—पेसेदारिददुस्वभयशः, विनचाहहिद्धितः ॥ १२॥ तातेसुनहुँसुरेशतुमः, ममवाणीसुस्सोतः ॥ जियवमरवञ्जीविजयपराजयाहानिटाभयश्भभयश्काजय॥इनमसुसदुस्युननकोई।जसहरिहच्छातसहिद्धोई १२॥ः सतरुजतममायाग्रणअहर्दो । येआतमग्रणकविनहिकदहीं॥यदजोजानतअहसदाहीं।भववंपनवैपतोसोनाहीं ॥१५॥ः हमकोलखुसुजआयुधहीना। पेतुवप्राणलेनलवलीना॥ १६॥ संगरज्जवादाँबहैप्राना । वाहनगोटीपांशावाना॥ धरणीजानहुँतासुविसाँती। विजयपराजयजानिनजाती॥ १७॥

#### शुक उवाच।

वासवस्तनतवृत्रकीवानी । मनहिसराहिकपटविनजानी ॥

दोहा—करिकुठैशकाकुिछश्पर, विहँसतिवस्ममयछोड़ि। बोल्योवचनिवचारिकै,छातीसन्मुखओड़ि॥१८॥ दोनवअहोसिद्धितुमसाँचे। जोऐसीमितमहँसितराँचे॥हिरिकेपरमभक्तनुमभयऊ॥१९॥अतिदुस्तरमायातिरयगऊ॥ असुरभावतिजिकेसवभाँती। सज्जनभयेमोहमद्वाती॥२०॥पेमोकोअचरजअतिछागे। जिनकामनरजतममहँपाँ॥ तेकबहूँहरिभक्तनहोहीं। पेतुमभयेसोकौतुकमोहीं॥२९॥ जाकीमितगोविद्दपदराची। सोस्वर्गादिकसुखनहिंजाँची॥ जैसेसुपाससुद्रनहाई। कहाकामतेहितुच्छतछाई॥ २२॥

#### ग्रक उवाच ।

यहिविधिकरतपरस्परवार्ते । छरहिवृत्रवासवकरिपार्ते ॥ २३ ॥ दोहा-परिघवामकरछेअसुर, हन्योपुरंदरकाहि ॥ २४ ॥ सोवज्रीनिजवञ्रते, दल्योतुरतरणमाहि ॥ छंद्भुजंगप्रयात-तहाँफेरिवञ्रीसुवञ्जेचछायो । भुजावामताकोतुरंतैंगिरायो ॥ २५ ॥

विनाबाहुकोदानवासिननाथा । मनोपसतेहीनभोशैळनाथा ॥ वहाँद्वेनदीसीठभेरत्वापा । । गिरचोभूमिवृत्रामुरेजोरवारा ॥ २६ ॥ अकाशैयकैओठदीन्ह्यांळगाई । रह्योभूमिवृत्रामुरेजोरवारा ॥ २६ ॥ अकाशैयकैओठदीन्ह्यांळगाई । रह्योभूमिमेएकसोभीतिदाई ॥ मनोपानकीवोचहेसोअकासे । महानागसीटुप्टजिह्यानिकासे ॥ २७ ॥ महाकाळसीतामुडाहेँविशाळे । मनौतीनळोकैमसेटुप्टाळे ॥ महाकाळसीतामुडाहेँविशाळे । मनौतीनळोकैमसेटुप्टाळे ॥ यट ॥ पदेपातसोभूमिकोमंजिडारें । इरेंदेवतातेतनैनानिहारें ॥ यट ॥ पदेपातसोभूमिकोमंजिडारें । इरेंदेवतातेतनैनानिहारें ॥ महाशोरकेशककोभीतिदीन्ह्यों । सऐरावतैवासवेळीळिळीन्ह्यों ॥ २९ ॥ कम्योगनेकाननैसप्रभारी । दशादेवदेवशकीयोनिहारी ॥ २० ॥ कम्योशसाहाभईभीतिभारी । सहोवामनेक्रिक्ट्यांतिहाँ ॥ ३९ ॥ कम्योवत्रकेळिताकीविदारी । महावेगतेवत्रतेवत्रवारी ॥ उपयोग्नकोकाटनेतत्रशीशा । गयोवीतिसोएकवप्रमहाँशा ॥ ३२ ॥ गयोवान्त्रभूमिमंशीशवाको । सोईकाळहीमंरह्योकाळताको ॥ जमदेवदेवदेविजकोनिहारे । वजायेअपरिसुखारेनगरे ॥ ३३ ॥

दोडा—वरपनछागेसुमनसुर, कहेडमहॅद्रहिनाम ॥ ३४ ॥ वृत्रासुरतनेतिकसि, जीवगयोहरिपाम ॥ ३४॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजापिराजश्रीमदाराजाबांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराज पराद्धरश्रीक पंत्र । प्राणितिक विश्वकि पष्टस्कंषे आनन्दाम्बुनिया द्वादशस्तरंग<sup>३२</sup>

#### श्रीशुक उवाच ।

दोदा−टोकपाटनिगरेतदां, वृत्रविनाशनिदारि ॥ मुसोभयेयकशकविन, यद्दुमल्डुविचारि ॥ १ ॥ कर्मपदेस्यपितरगन॥शविधिआदिगयेग्रदतिहत्तप-सुनिशुकदेववचनमुस्रपाई।क्रुरुपतिप्रुनिअस्रािमार्कः

33.

# श्रीमद्धागवत-स्कंध ६

#### राजोवाच ।

औरदेवभेमोद्निकतू । वासवदुखितभयोकेहिंदेतू ॥ यहसंज्ञयअवदेहुमिटाई । सुनिज्ञुककहनरुगेसुखपाई ॥ ३ ॥ श्रीशक उवाच ।

वृत्रासुरवळळित्तिवदेवा । इंद्रहिकहतभयेकरिसेवा ॥ मारहुवृत्रीहअवसुरसाई । दाहतदुष्टदहनकीनाई ॥ सुनिदेवनकीआरतवानी।विश्वरूपवधरानिभयमानी ॥ चह्यानवृत्रासुरकहँमारचो।देवनसोअसक्चनउचारचो ॥ ४॥ इंद्र उवाच।

दोहा-विप्रह्मपद्धिजवधिहते, जोअवमोकोलाग । सोतियतरुजलभूमिकहँ, मैंकरिदियोविभाग ॥ व्यहिनधेपापजोहोई। सोकेहिभाँतिजायगोखोई॥ ५॥

श्रीशक उवाच।

ऋषिइमिस्निमहेंद्रकीवानी।बोलेबचनयक्तिष्ठरञानी॥तुमभयमानहुँमतिसुरराई । हमतुमकोहयमेघकराई॥ ६॥ । । । गोपितुमातुवित्रग्रह्माती । अपचकसाइनकविद्वजाती ।। श्रीहरिनामकहतद्दकवारा।तिनकेपापहोतजरिछारा८हरिकहितरतकियहजगपाता । कृतवथावरुअपकेतिकवाता।। वळखंडनतेहोतनपापा । व्याकरहकतमनसंतापा ॥ ९ ॥

श्रीशक उवाच ।

दोहा−असम्पनिवरकेवचनसनि, प्रत्रहिंहन्योसरेश । ताहिब्रह्महत्यातरत, लागीकरनकलेश ॥ ९०॥ पायत्रहाहत्यासुरराई । सहन्छग्योतहतापमहाई ॥ जैसेलाजवंतजनकाहीं । लजाहीनहोतसुखनाहीं ॥ तिमिवासवकीविभववडाई । द्विजहत्यावञ्भेद्रखदाई ॥११॥ जराकॅपतॲगलंबज्ञरीरा । यहंमारोगसंगप्रदर्गरा ॥ रक्तवसन-॥१२॥-छूटेशिरवारा । ठाढरहडुवोलितवहुवारा ॥ मीनसरिसहुरगंधिमहाई । दुईसकलमारगमहँछाई॥ मानहुँअतिकराळचंडाळिनि।पानतसन्मुखसबसुखपाळिनि॥देखतसहसअक्षमयपाग्यो।नभमगद्शौदिशनभहँभाग्यो॥

दोहा−द्विजहत्याधावतभई, पीळेपीछेतासु । कहूँबचोवासवनहीं, कीन्ह्योंपरमप्रयासु ॥ मानसरोवरकहँपुनिजाई ॥ १८ ॥ कम्लनालमहँरह्योलकाई ॥ तहाँवीतिगेवर्पहजारा । कब्बोनहींवासवभयभारा॥ रह्येविचारतयहीउपाईकिहिविधिद्विजहत्यायहजाई॥ऌह्योनयज्ञभागज्ञलमाहीं। जायसक्योतहँपावकनाहीं॥१५॥ जवेस्वर्गवासवविनभयः । तवऋषिगणसरगणद्वछयः ॥ करन्छगेतवमनहिविचारा।कोयहर्परेआज्ञज्ञिरभारा॥ प्रनिविचारअसिकयेष्ट्रनीञ्चा।अहैनद्वपनोमहीनहींज्ञा ॥ तपविद्यावट्युधिविज्ञानी । जाकीकीरातिजगतमहानी ॥

दोहा-जवलोंसुरपतिक्षकपद, पावहिनहिइतआय । तवलोंनहपनरेशको, वासवपदवैठाय ॥ करवावह्रवासवकोकर्मा । जातेहोयजगतकोञ्चामी ॥ असविचारिसगरेमनिराई । नहपन्नपिहिदिविगयेटेवाई ॥ बैठायोइंद्रासनमाँहीं । पालनलाग्योञिभुवनकाहीं ॥ एकसमयतहँनद्वपनरेशा । दीन्द्वाअनु।चेतश्चिहिनदेशा ॥ वैसोसुरपतिपदंभें आई । तार्तेतेंहुंकरुसेवकाई॥ कह्योशचीतववातवनाई । रहेवोछावतनहिंसुरराई॥ ममढिगआवतरदेसदाहीं।मुनिनऌगायपार्ट्कामाहीं।।यहिविधिजोत्तुमहंइतआवद्ध । तौमोकोमिर्छिअतिसुखपावह।।

दोहा−शचीवचनक्षुनिनहुपनृप, मुनिनपाङ्कीनाधि । चित्रतापेशातुरचल्यो, श्रचीवचनविधिसाधि ॥ सुनिकबहुंशिविकानहिंदीन्हें ।तातेमंदगमनमगकीन्हें ॥ नहपनेरश्चिवंदीनहारयो । सुपस्पंत्रसवचनउचारयो ॥ तवअगस्तिकहकोपितवानी।सर्पहोहभूपतिअज्ञानी॥तहाँनदुपद्वेअनगरभारी।गिरचोअवनिमहँअमितदुसारी १६॥ तविराचित्रासववोलनायोइरहरिकम्लापापछोडाये १७दयमसमुनिनासविदकरायोइदासनमहँ पुनिवैदाय १८॥१९ छूटिगयोद्भिन्भवपोरा।भानुउदितनिभितमचहुँओरा॥२०॥अश्वमेषकरिकेमुरराई।कृष्णचरणपूर्वोचितलाई॥

दोहा-निभुवनपालनकरतभो, वैठिशकपदशक । मुरमुनिमिगरमुसितभ, रहेशगुनहिवक ॥ २९ ॥ (१४)

# आनन्दाम्बुनिधि।

यहइतिहासञ्जेनकञ्जच, नाज्ञकगंगसमान । हरिचरित्रजामेंञहे, पर्यक 🕆 द्विजहत्यातेमोक्षअरु, वासवविजयवसान । वर्णनजहँहरिजननको, ५, पढ़ैसुनैसुमिरेसुमति, पर्वपर्वमहँजोय ॥ धनयज्ञाजयआयुपल्रहे, दुरितदृरिद्वतहोय इति सिद्धिश्रीमुन्महाराजापिराजवान्यये ; िप् का निर्मा किंग् का निर् िः ीः प्रितास्य अस्त्रीत्यानं त्राप्ता प्रितास्य विकास व देवकृते आनंदाम्युनिधौ पष्टस्कंथे त्रयोदशस्तरंगः॥ १३॥

दोहा—सुनिवृत्रासुरकीकथा, कुरुकुलमणिमतिवान । पाणिजोरिविस्मयभरे, 🔍 🕣 👑 राजोवाच ।

रजोतमोग्रुणजासुसुभाकः । ऐसोपापीदानवराकः ॥ ताकीमतिहरिपदरतिपागी । 👾 🗀 🖺 🚉 शुद्धसत्वग्रुणमयअसुरारी । अरुमुनिजेनिर्मछतपधारी॥तिनकीप्रीतिसुकुंदचरनमें । अक्षप्तराधानमञ्ज्ञपरम् । अरखानमानमञ्जानमञ्जानमञ्जापत्र । अर्थः भिः । अर्थः । तिनमॅफोरिम्रुक्तिअभिलाखो । विरलेहोयज्ञानरसचाखी ॥ तिनमुमुक्षुसहसनमहँकोई । तै । उक्तिः । कोटिनासिद्धनमहँगुनिराई। विरलाकोजहरिपदंरतिपाई॥ ५॥

दोहा-ऐसीदुर्रुभक्टप्णपद्, प्रीतिपरमसुखदानि । तिर्हिटदराख्योसमरमहँ, वृत्रासुरअपखानि॥ यहसंज्ञायमेटहुमुनिराई । मुननमोहिअभिछापमहाई ॥ जोरणमहँवृत्रामुररोप्यो । तीनन स्टि सोष्ट्रजासुरसुनिकेहिभाँती । ठह्योभक्तिभवसागरघाती ॥ ७॥

· ઉત્તિ (ત્રિવેડ્સ) હતે. વેવેડિ

# स्रत उवाच।

्रेंकि व अधिवारिष । देशानहुँसुपा ८

श्रीयुक उवाच । सुनियेमहाराजइतिहासा । कह्योजोनारददेवळच्यासा ॥ ९ ॥ झूरसेनजादेशदराजा । 👊

जाकोचित्रकेतुअसनामा । भईताहिधरणीप्रदकामा ॥ १० ॥

दोहा—कोटितियाताकेरहीं, जन्यापुत्रनहिंकोय ॥११॥वयवपुविभौविराजतो, विनसुतक्षोकितसी<sup>व।</sup> सक्टसंपदातियमनभाई।विनसुतभईनृपहिँदुसदाई॥१३॥एकसमयताकेग्रहमाही।आयेसुनिअगिरातहाँही भूपतिमुनिकरकरिसत्कारा। कियोप्रणामहिंचाराहिंचारा॥मुनिकहँवङ्गासनवेठाई।वेठेहुनृपतिकरतसेवकारी मुनिअंगिरासराहतभूपै । अतिप्रसन्नकहवचनअनुपै ॥ १६ ॥

अंगिरा उवाच ।

कुश्चालअहेसचभाँतितिहारो । कर्डतेकबहुँनम्नाहिसभारो ॥ मंत्रीमित्रकोपग्रुरुदेशा ॥ दंब्द्ध रिक्टी रितरहद्द्रप्रकृतिसप्तनते । जसेनीवसप्ततत्वनते ॥

दोहा-सितिज्ञच्पायकप्यननभ, महत्तत्वअहँकार ॥ येसातोन्नप्रजीवकी, कीजेपकृतिविचार ॥ १९॥ करेनोनिनकदमकृतिअधीन॥सोनुपमुखङ्दानित्यनयीन॥स्थितनृपतेमकृतिहुसिगरी । रहसदाकाउउसिनी प्रजासिविषयेकमुतनारी । तुम्हरेवसमहरहेमुसारी॥१८॥निनकेवसमनरहसदाही।तिनकेवस्नानहरूकारी नेअपनेवरामनकरिछेर्रो । तिनाईछोकपाछहुकरिद्दी ॥२० ॥ पुमर्छीनमुखपरिनहारो । तातेमीहियदीवर्षि चिताकार्दुकाननृष्याई । तुवकामनानपूरदेसाई ॥ २१ ॥ जवभागिताकवाप्यदिभाता । तातभावपकार्या दोहा—अतिविनीतर्देनोरिकर, सुनअभिटापीभूष ॥ कृद्रीअगिरासीवचन, मंद्रीहमंद्अनूष ॥ २२ ॥

चित्रकेतुरुवाच ।

।तपज्ञानसमाधिहुपूरे । योगीसकलडुरिततेदूरे ॥ तिनकोविदितकहानहिंहोतो।भूतभिविदियरहेँउदोतो ॥ २३ ॥ इनितयापिपूँछ्योमोहिंकाँही । तातेमेरेजोमनमाँही ॥ सामेदेँहातुमहिंसुनाई । कृपासहितसुनियेसुनिराई ॥ २४ ॥ शेकपाळ्जोचहेंविभूती । सोमेंळीन्झोंकरिकरतृती ॥ पेसुतिननहिंसुखरपजावे । जैसेक्षुधितहिऔरनभावे॥२५॥ ॥तेरक्षहुमोहिंसुनिकेतु।जाहुँनरकनहिंपितरसमेतु॥मोहिंदकपुत्रकृपाकरिदीजे।यहअसुपमजगमहैंयझलीजे ॥२९॥

शुक उवाच।

दोहा-चित्रकेतुकेवचनसुनि, मुनिअंगिराकृपाल ॥ ताकेसंत्रतिहेततहुँ, कीन्ह्योयज्ञविकाल ॥ वष्टादेवहिंपूजनकीन्ह्यों । रचिपायसआहुतिबहुदीन्द्यों ॥ २७ ॥ शेपभागलेकेकरमाँहीं। गेमुनीशनृपमंदिरकाँहीं॥ धानीजेठिकृतद्यतिनामा । दियोताहिषायससुतकामा ॥२८॥ पुनिनृपसोंबोलेमुनिराई । महाराजसुनियोचितलाई ॥ देनेतुम्हरेष्ककुमारा । हर्पशोककोवर्धनद्वारा ॥ असकहिसुनिअंगिरासुजाना।निजआश्रमकहँकियेपयाना॥२९॥ भायसभोजनकर्त्तहिरानी । गर्भवृतीभेसुसुलिसयानी ॥ जैसेअगिनयोगकृहुँषाई । धरचागर्भुकृत्तिकासोहाई॥३०॥

दोहा-नितप्रतिवादत्तगर्भतेहि, मुक्कुल्पक्षजिमिचंद् ॥ चित्रकेतुकेतेसर्ही, वाब्योअमितअनंद् ॥ ३१ ॥ काल्पायमोप्रगटकुमारा।सुनतप्रजनमोमोदअपारा॥३२॥मजनसुदितमहीपतिकीन्झों।अलंकारअंगनिरचिलीन्झों विप्रनसींलेआशिरवादा।जातकर्मकिययुत्तअहलादा॥३३॥रजतकनकभूपणअभिरामा।वसनवाजिगजरथअरुप्रामा। पटअर्बुद्दसुरभीष्ठतवल्पन।भूपतिदियोदानबहुविपन३४दीननकहुँपनसमधनवरप्यो।वारवारसुतकहुँलखिहरप्यो ॥ सुतकेआयुपअरुपशुद्दोदियोदानऔरहुचित्रकेत् ३५ करिकलेशसुतकोनृपपायो।निर्धनजिमिधनलहिसुखल्ययो॥

दोहा-दूनद्दनदिनिक्षयो, सुत्रपेनेहन्त्रेज्ञ ॥ ३६ ॥ जननीजनकहुतेअधिक, कीन्हीप्रीतिइमेज्ञ ॥ कृतद्यतिकोल्रखिपुत्रउद्याद्द्रधाटयोस्पतिनकेलरदादूर्श्ञालनकरहिंदालकहराजा।सुखनज्ञततिमुह्णनकरीलाजा॥ अधिकसकलरानिनतेप्रीती।कृतिद्वतिपेकियसंयुतनीती।ल्रखिकृतद्वतिकोअधिकसोहागा।सविनमकलगोकनहिंगाण 'द्रपतिनिरादरगुनिसुतहीनी । अपनेकोअतिनिदाकीनी॥३९॥पुत्रविहीनपापिनीनारी । ल्रहतिअनादरपतिनेभारी॥ पुत्रवतीहोतीजोरानी । तेसोतिनदासीअनुमानी ॥ करहिंअनादरवारहिंबारा । अनुवितल्यवितनकरहिंदिचारा४०॥

दोहा−स्वामीसेवामहाँनरतः, दासीपावतियान ॥ हमदासिहुँकीदासिकाः, अहेंअभागनिदान ॥ ४९ ॥ यहिंविपिसिगरीसवतिदुसारी।कृतछुतिकोस्रुतहरखिनिहारी॥कियोविरतासोअतिभारी॥सिगरीचित्रकेतुकीनारी ४२ , जबकृतछुतिग्रुनिसोवतसुतको।बागनगईकहुँइतउतको ॥ सृनपायतहाँसवित्तिभाई। सुत्तहिंजहरदीन्द्वांविरआई४३ । कृतछुतिदासिचाढितहपाई।॥तेतसुतगुनवचनसुनाई॥त्याबहुसुतकोआञ्जजगाई४५५।यसुनतसुत्तिकटिसपाई॥ छल्योनेनउळटेसुतकरे । जान्योमृतकसुतहिकरफेरे ॥ हायहायतहँपायपुकारी।गिरोधरिणतनसुरतिविसारी॥४६॥

दोहा-पुनिलागीवरिहारणुननि, युगलपाणितेरोय ॥ कृतश्चितिसुनिषात्रीह्नदन, गथितहँहोकसमोय ॥४० ॥ सुतकहँनिरित्रचतकतवरानी । गिरीपरणिमुन्ध्वितविल्लानी॥धुनतशीशाशिरकेशहुल्ल्टे।भूपणसुमनमालसवट्टे ॥ रोवनलगीपुकारपुकारी । हायदशाकाभईहमारी ॥४८ ॥ तहँअंतहपुरकेनरनारी । सुनिरोदनमनग्रुनिद्वसभारी ॥ धायपायआयेदिगताके । निरस्त्रिन्तकस्रुतसमहुत्वलाके ॥ जैसोतिनकीन्ह्योअपराधा ।दोकरपितनशोकअगाधा॥ कृतस्रुतिहिगचलिरोवनलग्री।मानहुँमहाश्लोकमुहँपारी॥४९॥चित्रकेतुस्तुनिमृतककुमारा।गिरतपुरतगोत।सुअगारा

दोहा-निरखिमृतकमुतअपसम्, गिरचोमूर्च्छिमहिमाहि ॥ मंत्रीमित्रहुचंधुगण, रहीखवरितननाहि ॥ ५०॥ गिरेबाङ्चरणनमहँजाई । खुछेहिारोरहतनिहाथिछाई ॥ वहतिनेनआँसुनकीपारा । दीरपश्वासछेतवहुवारा ॥ सुखिगयोम्रखअतिहुख्छ।यो।कहनचहतकछुनहिकहिआयो।निजपीतमकोदेखिदुखारी।एकपुत्रसोठमृतकनिहारी॥ औरहुजननदुखितटगदेखी।अतिहिंअभागिनिआपुहिंछेसी।कियोक्टतद्यतिविपुङ्विछापा । देखिहाजुहुनभोसंतापा॥ कुचकुंकुमआंसुनसोपोवति।दारवारवाङकमुखजोवति ।कज्ञछविहमुखम्छिनदेखातो।मसितराहुनिमिविपुनविभागी

# आनन्दाम्बुनिधि।

दोहा—कुररीसिरसपुकारती, करिक्रिशास्त्रशार । कहतव्यनभित्रशिकरण, ित्राजितिहीं हायविधातादयानतेरे । सुरखतेंअवभयेषनेरे ॥ देमोहिंसंततितेंहरिक्षीन्हीं । ति हा जेतनारे कि ति हायविधातादयानतेरे । सुरखतेंअवभयेषनेरे ॥ देमोहिंसंततितेंहरिक्षीन्हीं । ति हा जेतनारे कि तोष्ठितिकरमहिनगतप्रधाना । तुमहोन्नथापरेअसनाना ॥ तोरहुवृथानेहकोडीरी । देखलह उद्भुवरणोर प्रतिस्ततसोंअसभापनळागी । रानीमहाशोकसोंपागी ॥ हेस्रततुममोहिंकियोअनाथा । त

दोहा—देखहुप्यारेपुञ्जुम, निजिपतुशोकसरूप। पितुमातिहें डारहुन्था, पुत्रशोककेशूप॥
यमकेअयनअकेलनजाहु। लेहुलेवाइहमहुसवकाहू॥ उठहुतातवालकसवआवत । से के दिवतुमीहेंबी
वहुविलंबलगिसोयहुताता।भाजनकरहुज्ठहुसुखदाता॥६ के दुवान के के के दिवतुमीहेंबी
मंगलहीनभयेहमजानी। लेखनितुवसुखयुतसुसक्यानी॥उठिकेमधुरकहहुनहिंबेना। तहें के कि

श्रीशुक उवाच।

यहिनिधितियकरसुनतिन्छापा।चित्रकेतुछहिअतिसंतापा।क्षिः देवे देवे कि कि अर्थ कि अर्थ कि विद्यानिक केतुछहिअतिसंतापा।क्षिः के देवे देवे कि कि अर्थ कि अर्थ कि प्रसासीनरनारि । व्याकुछह्वरोवनछगे, तनकोतुरतिनिर्सारि॥ ६ चित्रकेतुदुखउद्धिमहुँ, पञ्योजानिमहिमाँहि ॥ नारद्युतसुनिअंगिरा, आयेतुरतिहाँहि ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाधवेशनिश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहा

राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरधुराजसिंहज्देवकृते आनन्दाम्बुनिधौ पष्टस्कंधे चतुर्दशस्तरंगः॥ १८॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-मृतकवालढ़िगमृतकसम्, शोकितमृपकहँदेखि । नारदमुनिअरुआंगरा, बोलेवचनविशेषि॥ जेहिशोचहुसोकोनतुम्हारो । यहिकेतुमहोकोनवचारो ॥ पूरवपितारहतजोजाको । ेर्छतह्वेजनगढितार जेसेवारिवेगतेवालू । विछुरतमिलतरहतस्वकालू ॥ तसिहदेहिनकोन्यवहारा । जानिलेहुर्जनिकरहुर्तैआरा। जेसेवीजवोयमंहिजाही । कोनहुँदोहिकोनहुँनाही ॥ तसिमुतकहुँहोहियनरे । कहुँनहोहिह्सरमायांगरे ॥ ९॥ हमतुमस्कलक्ष्यराचर्जते । एकहिकालभयसवतेते ॥ जीवनित्ययहरहतसदाही । तनअनित्यार्विकाल

दोहा-भूतनतेभूतनसर्वे, भूतात्माभगवान । पाछतपाछतस्वतंत्रगं, खेळतवाछसमान ॥ ६ ॥ मातुपितातनपोगसदाही । देहीदेहछहतजगमाही ॥ विसेवीजविज्ञोही । तैसेतनतेतनहुवनोही ॥ पंचभूतिनिमिनित्परहर्तेहे । तिमिजात्महिकविनित्यकहत्तेहै॥शादेहीदेहएकजोमाने । े ग्रीष्ट्रपति देवमनुजञादिकजेभेदा । जियकेनहितनकेकहवेदा ॥ विसेशुक्तिरजतकरभाष्ट्र । विभितनि अप

श्रीशुक उवाच।

यहितिपिदोउम्रानिजनसमुद्रायो।राजीहंकद्धकज्ञानतयभायो॥शोकितवदनपोयमुखपानी।बोटेवचनजोरिष

देहिन्दीउद्यानीतुमकीनहीः वेदिविदांवरधीर । धारिवेपअवधूतको, आयेगोपिद्यरीर ॥ १०॥ विचरिह्मिहिहीरजनपहिन्देतु हम्तेकुमतिनकरनसचेतु ११ नारद्वस्थुसनकादिकुमारा । देवलअरुअंगिराई असुरिपतंजलिदत्तात्रेठ । जातुकरणमारकंडे अस्ति स्वाहित्य ॥ १२॥ हिरण्यनाभकीश्राल्धिक असुरिपतंजलिदत्तात्रेठ । जातुकरणमारकंडे स्वाहित्य ॥ १२॥ हिरण्यनाभकीश्राल्धिक असुरिपतंजलिदत्तात्रेठ । जानककनेपादस्य । ज्ञानदीपहेन्याहर्मा दोहा-समस्थउभयमुनीञ्चतुम, वेगिउधारहुमोहिं । होंमळीनदुखमीनमें, दयादगनतेजोहि ॥ १६ ॥ सुनिकेचित्रकेतुकीवानी । भनेअंगिरामुनिविज्ञानी ॥

अंगिरा उवाच ।

हर्मेंहेतोरपुत्रकेदाता । येनारदेहेंपुत्रविधाता ॥ १७ ॥ पुत्रशोकतेशोकिततोको । देखिदयालागीअतिमोको ॥ तोपेक्वपाकरनइतआये।तोहिहरिदासनमाँहगनाये॥१८॥जेजगमाहिभक्तभगवानातिनहिंशोकयोगमतिवाना॥१९॥ तवहीतुमहिज्ञानहमदेते । भवजलिधिपारहिकरलेते ॥ पेस्रतआशजानिमेंतेरी । दियोषुत्रकरिप्रीतिघनेरी ॥२०॥ सोअवपुत्रवानकरतापा । चित्रकेतुतुमकहँअतिन्यापा॥

दोहा-ऐसिहदाराग्रहिबभव, संपितसैनहुराज ॥ २१ ॥ जानहुँसवैअनित्यअहै, श्रूरसेनमहराज ॥ हैसबक्षोकमोहदुखदाई । इंद्रजालसमपरेलखाई ॥ जानहुइनिहंअनित्यनरेज्ञा । स्वप्रसरिसनिहंरहेढमेज्ञा ॥ २३ ॥ चाहतिचतिवपीसुखजेसो।अनगुनकर्ममिल्ठेतेहिंतैसो॥२४॥पंचभ्रतइंद्रियमयदेह्रादेहिनकोअतिहीदुखगेह्र ॥२५॥ तातेथिरमितकरिनृपकेत् । आतमरूपजानिसुखहेत् ॥ देहसनेहछोडिसवभाँती ।गहहुविरागजानिभवपाती॥२६॥

तहँसुविसुंदरवचनअमोर्छे। चित्रकेतुसोंनारदवोर्छ।

#### नारद उवाच।

भूपमंत्रयहमंगलदाई । सावधानसुनियेचितलाई ॥

े दोहा—जाकोप्रीतिप्रतीतियुत्, जपतसातिनिशिमाहि । इमिदुर्छभतुमदेखिही, संकर्षणमुभुकाहि ॥ २७ ॥ सर्वेया—जेप्रभुद्देशपसरोजपर्देयुत्पर्रीतिप्रतीतिसोंपूरणप्यावत । ज्ञंकरआदिकज्ञानकोपायतजेभवकेप्रमजेदुखछावत॥ पाममहत्त्वमदेशभयेरयुराजकेदेनितदूंगुणगावत । तासुप्रसादसोआपहुँआञ्चुळहोगेमदामहिमामनभावत ॥ २८ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधेवेज्ञश्रीविश्वनार्थांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपाञाधिकारिश्रीरपुराजसिंहजृदेवकृते पष्टस्कंषे आनन्दाम्ब्रुलिया पंचदज्ञस्तरंगः ॥ १५ ॥

## श्रीशक उवाच।

दोहा-राजसुवनकेनीवको, नारदतेहिंतनल्पाय ॥ दुखितनकाहदेखायके, वोछेवचनसुनाय ॥ ९ ॥ नारद उवाच ।

जोहहुजननिजनकदेजीवा।तुबहित्ञोचतवंषुअतीवा ॥२॥ प्रविशिकटेवरमाहितुरंता। भोगहुशेपआयमतिमंता॥ पितुआसनमहैवेटिसुसारी।विभोभोगभोगहुअतिभारी।।३॥सुनतजीवनारदकीवानी।वोल्योवचनपरमविज्ञानी।।॥॥

जीव उवाच ।

कर्मविवशहमवहुतनपारे । कवकेयपितुमातुहमारे ॥ कहुँतिर्यकुकहुँमनुजहुदेवा । धरेअमिततनहममुनिदेवा॥ शृष्टमित्रजनगुर्यहुर्जाके । होत्परस्परसवसवहांके ॥ ५ ॥ जसेहाटकहाटनमाहाँ । वाटनवाटनिकतसदाहाँ ॥

दोहा—तैसेंसिमरीपोनिमें, अमतिफरतयहजीव । काकोसुतकाकोपिता, काकोमित्रअतीव ॥ ६ ॥ यद्यपिनित्यजीवयहअहर्द । तेहिसुम्बंपअनित्यहिरहर्द ॥ जवटोंनाकरजापरनातो । तवटोंतापरनेहदेसातो ॥ ७॥ जवटोंरहतजीवतनमाही । तवटोंहममतातेहिकाहीं॥८॥इंद्रिनपतिमूलमअदिनाही । नित्यजीवपदस्वयंप्रकाही॥ पूरवजन्मकमंजसकरदं । तेहिअनुसारजन्मजगपरं ॥ ९ ॥ नहिंअप्रियप्रियनियकदंकोई । नहिंआपनोपरायोहोई॥ गुणदोपककारकजेपानी । तिनुमतिसाक्षीजीवहिजानी॥१०॥कमंजनितमुखदुरानेहीना॥हेतनगुणदोपदुमुदंटीना॥

दोहा-उदासीनसमदेहमें, रहतसदाआसीन ॥ कारणकारनकोनहै, सांशीपरमप्रतीन ॥

अहेदेहकोसोहनियंता । स्वामीतासुरमाकरकता ॥ ११ ॥

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

# श्रीशुक उवाच ।

असकिहजीवगयोतनत्यागी।छिसिवकीमतिविस्मयपागी॥सिगरेवंधुनेहकीडोरी।तासुवचनसुनितुरतिहेतोरी॥१२ मृतककर्मकीन्द्योंधुनिताको।छाँडचोमहामोहममताको॥१३॥गरछिदयोजेशिशुकहँरानी।छिजतभईभईदुतिहानी सिगरीकार्छिदीतटजाई। जोविधिउपरोहितनवताई॥तेहिविधिकियोसकछत्रतभारी।शिशुहत्याछूटीदुसकारी॥११॥ चित्रकेतुहुसुनिसुनिवानी। होोआञ्चादीमछिवज्ञानी॥

दोहा—अंधक्रपगृहछों ड्रिके, कटचे।तुरंतनरेज्ञा ॥ पंकफॅस्योगजराजजिमि, निकसतविगतकलेक्षा ॥ १५॥ कािंछदीमहँमज्जनकीन्ह्यों । पितरनदेवनकहँजलदीन्ह्यों ॥ वेट्योमोनमनिहिथिरकरिके।शेपचरणकोप्यानिहिधाँकी तहांअंभिरानारदआये । ग्रुनिहरिदासमहामुद्दपाये ॥ चित्रकेतुकियतिनहिंपणामा । आसनदियोदुहुँनतेहिंगणाध् नारदाचित्रकेतुकेकाना । शेपमंत्रयहसुखदवस्नाना ॥ जाकेजपतसातदिनमाही । मनुजलस्तसवदेवनकाही॥ अविश्विम्रितिताकीनृपहोत्ती । भगसागुरजतरतसमसोती ॥ चित्रकेतुकहँदेयहमंत्रा । पुनिनारदमुनिप्रगटिततंत्र॥

दोहा—सुखदशेपअस्तोत्रयह, गितदायकभवभंज ॥ चित्रकेतुर्सोकहतभे, मुनिनायकमनरंज ॥ १७ ॥ नमस्तुभ्यंभगवते वासुदेवाय धामिह ॥ प्रमुक्षायानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च ॥ १८॥ नमोविज्ञानमात्राय पर्षा नन्दमूर्तये ॥ आत्मानन्दानुभूत्येवन्यस्त्रात्रायपितृ ।। ३९ ॥ आत्मानन्दानुभूत्येवन्यस्त्रात्रायप्र्यित्यः॥ त्रद्धाकशायमहतेनमस्तेविश्वमूर्तये ॥ २० ॥ वचस्युपरतेप्राप्ययण्कोमनसासह ॥ अनामरूपित्यः॥ ह्याकशायमहतेनमस्तेविश्वमूर्त्तये ॥ २० ॥ वचस्युपरतेप्राप्ययण्कोमनसासह ॥ अनामरूपित्यः॥ सिऽव्यात्रः सदसत्परः ॥ २१ ॥ यस्मित्रिदंपतश्चेदंतिप्रत्यप्यतिजायते ॥ मृन्ययेष्विवमुज्ञातिस्तर्यते त्रद्धाणनमः॥ २२ ॥ यत्रस्युश्चातिनिवदुर्मनोत्रद्धानिव्यासवः ॥ अन्तर्विद्धावित्तंव्योमवत्त्रत्ते। ॥ १॥ वेदेविद्यप्राणमनोष्योमीयदंशविद्धाः प्रचरन्तिकम्मस्त्र॥नेवान्यदालेद्दियप्राणमनोष्योमीयदंशविद्धाः प्रचरन्तिकम्मस्त्र॥नेवान्यदालेद्दियप्राणमनोष्योमीयदंशविद्धाः प्रचरन्तिकम्मस्त्र।। त्रव्यात्रक्षात्वतास्यत्वत्रत्ते। ॥ १॥ अन्तर्वते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभ्रतिपतये सकलसात्वतपरिवृद्धनिकरकरकमलकुद्धवरोः

पळाळितचरणारविन्दयुगुळ परमेष्टित्रमस्ते ॥ २५ ॥

# श्रीशुक उवाच।

दोहा-संकर्पणअस्तोत्रयह, पाठकरेजेितत्त ॥ सोभयनिहंपावतकवहुँ, विमळहोतहुत्वित्त ॥ चित्रकेतुकहुँभाँतियहि, नारदकरिउपदेश ॥ गमनअंगिरासहितकिय, वेगिविर्रचिनिवेश ॥ २६ ॥ श्रूरसेनभूपतिविज्ञानी । सातदिवसजळपानहिंठानी ॥ सावधानह्नेशेपचरणमें । चितदेकीन्ह्वांजयमधुवनमें ॥ २० । सातदिनहिंसहमंत्रप्रभाळ । भयोभूपविद्याधरराज ॥ जहमनकरेतहेंन्यप्रणापे ॥ देवनसोंसतकारहुपार्वे ॥ २८ । चित्रकेतुपुनिकछुदिनमार्ही । गयोशेपप्रसुरहेजहाँहीं ॥ ळख्योफणीश्रूपळविद्यावत । देखतपापिनपापनशावत ॥ दासन्मष्टदुशञ्चनिकराळ।जगमंगळदायकृतिहुँकाळा ॥ विधिशिवआदिसुरनतेवंदित । रहतसर्वदासुभगअनंदित॥

दोहा-आसनअवरपादुका, सेजहुछत्रानेवास ॥ तेहिक्षणतेसहिहोत्तजस, चाहतरमानिवास ॥ २९ ॥

छंदमनोहरा-तनमहाप्रकासामञ्केलासादानिहुलासानिजदासाप्रयुअनयासा ॥
सवभाँतिग्रुपासाथानविद्यासारमानिवासानग्रुभासानिहंचहुँपासा ॥
इल्मूञ्चलपारीमनहुँतमारीग्रुकुटज्यारीपटभारीमितद्वतिकारी ॥
पातालिहारीजनदुखहारीकुमतिबिदारीमहिपारीतिहिबलिहारी ॥
सविक्षिकिपानिककनभानेशरुणदरानेहमरानिश्चनलाने ॥
मिपिसिद्धिसमनिशेपविरानेसन्सुससानेशदिरानेतिरुलेहारी ॥ ३०॥
दर्जननृपपायोहगनलभारोप

दोहा-इंद्रिनकीगतिरोकिकै, सावधानहैभूप ॥ शास्त्ररूपश्रीशेषकी, अस्तुतिकरीअनूप ॥ ३३ ॥ चित्रकेतुरुवाच ।

छंद-जेआतमजीतेतुमहितेजीतेतिनतुमजीतेहैवशमें । तुमअहोअजीतेप्रणतिपरीतेत्रिगुणातीतेहरिरसमें ॥ ३४ ॥ जगउतपतिपालनअरुतेहिंचालनहें आरेशालनआपकरें।अजअरुईशानादक्षमहानाउतपतिमानावृथापरें ॥३५॥ तवआदिनअंताजगतियंतानित्यलसंताचलतोमें ॥३६॥ आवरननसातेअंडनवातैमोहिदेखातैप्रतिलोमें॥३७॥ जेविपैपियासेनरपुञुखासेसुरनउपासेतुंमहितजे । जोल्हफलकाहींकछुदिनमाँहींसोनज्ञिजाहींविभासजे ॥ ३८॥ जेतुमहिसकामेपद्शिरनावैवाँछितपविसुख्यामे । पुनिजगनहिआविजिभिजरिजविवीजनजामैवसुधामे ॥ ३९॥ हेअजितसुकरमाविष्णवधरमाप्रद्वरसरमाजोभाष्यो । तातेसवतरेश्रेष्ठयनेरेवेदनिटेरेगुणराख्यो ॥ ४० ॥ सोइधर्मजेकीन्हेंतेइप्रवीनेगेसुखभीनेतुवधामें । रुहिभगवतधरमाकियेजेकरमातेतिजिभरमामदपामें ॥ ४१॥ जेंवैप्णवधरमातजिकियकरमातेद्वखघरमानकंपरें । जेएकहुवाराकरिआभिचारामन्जनमारातेन्रमरें ॥ ४२ ॥ प्रभृतुवसंकल्पाकोनेद्वकल्पाहोत्अनल्पाअसतकहूं । जेहितेवैष्णयमतयुगयुगप्रगटतजननहीकरतपयानकह् ॥ वैप्जविद्यानीनिरअभिमानीन्यापकजानीतुमिहभजे।तेविनहिप्रयासाकरिभवनासाआपअवासाआग्रुवजे॥४३॥ तुवदर्शनतेरेपापघनेरेरहतननेरेतनमाहीं । तुममहँअतुरांगेअतिसुखपांगेअचरजलांगेमोहिनाहीं ॥ जाकेश्वतिठामाप्रसुतुननामापरचोल्लामायकवारै । सोअघिहुअपरिंतजिसंसारेआपअगारेपग्रुयारे ॥ ४४ ॥ यहरूपंभापकोअतिप्रतापकोञ्खतपापकोनाज्ञभयो। तुवभक्तसुहायोनारदगायोसोमितभायोमोदमयो ॥४५॥ तुम्हरोसवजानैंजोजनठानैकहावलानेजगव्यापी । नहिंसुरजआगेजुगुनूजागैतिमिमोहिंछागेपरतापी ॥ ४६ ॥ प्रभुजगविस्तारीरक्षनकारीअरुप्तंहारीमहिधारी । तुवप्रेमहिपानाकुमतिनजानाविषयछोभानाजङभारी ॥ हेशुद्धस्वरूपानाथअनुपात्रिभुवनयूपानमोनमो ॥ २७ ॥ सरसीसमधाराभूतलभारावदनहतारापारतमो ॥ दोहा-शासछेतप्रभुआपुके, शासदिवादिकछेत । तुवचेतनतातेसकछ, होतविञ्चकोचेत ॥ ४८ ॥

श्रीशुक उवाच ।

यहिविषिजवअस्तुतिकियोः चित्रकेतुमतिमान । तवप्रसन्नहेभनतभेः, सहसवदनभगवान ॥ २९ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

जोनअंगिरादेवऋपीज्ञाः । कह्योज्ञानतोसेअवनीज्ञाः ॥ तातेअहममदर्ज्ञनपाये । भयेसिद्धविचरहुश्वस्त्रयोये ॥ ५० ॥ इमसवभूतनअंतरयामी । अहतिनकेकारणअरुस्वामी ॥ ज्ञन्दत्रद्धअरुपरत्रद्वयर । अहस्तनातनमोरकटेवर ॥५३॥ जीवजगतमहँनगजियमाहीं। दोउमहँन्यापकहमहिसदाहीं॥जिमिसपनेनिजआतमकाही।देखतजनसिगेरजगमाहीं॥ जागेहोतिहियेअसज्ञाना । हमतोरहेएकअस्याना॥५३॥यहिविधिसुरमनुजादिकरूपा । स्वप्रसरिसमायामयभूपा॥

दोहा-अहैं विरुक्षणजीवयह, मायातेश्वसजानि । करतरहें सुमिरणसदा, सार्शातिहञ्जनानि ॥ ५२ ॥

जोपरमात्मप्रभावते, देसतस्वप्रअपार । अरुषुपुतिमें सुख्टद्दतः सोंदेख्यदमार ॥ ५५ ॥ जागतस्वप्रसुपुतिदुमादी । भिन्नदुतिनतेरहतसदादी ॥ ज्ञानस्वरूपजीवदेजोई । परमातमदारीरहसीई ॥ ५६ ॥ जिनकोषेसोज्ञाननआवत।जननमरनतेषुनिषुतिपावत॥५०॥पायजगतमदमनुजदारीरा।सायकज्ञानविज्ञानगॅभीरा ॥ जान्योनिजसरूपजोनाहीँ । ताकोनिहमंगटजगमादी ॥५८॥ तातेमीक्षमागमनटाई । जानिन्नपृतिमारगदुरदाई ॥ करिफटजाुक्कमनदिक्रहे । सदाकृष्णपदुरुपसदॅपर्द ॥५९॥ सुखपावनदुर्वनाद्यनदेवृ।कृरदिकर्मनरनारिसचनु॥

दोहा-पैनटहतसुस्तनेक्ष्कः, होतनशोकविनाशः॥ ६० ॥ नानिमहाविपरितियदः, छै।डिसक्छमनशाशः॥ जागतस्त्रप्रसुप्रतिहुमाहीभातिविस्त्राचुर्यानयकाही॥६३॥द्विश्वनन्यसेभक्तद्रमागुष्करेष्ट्रमरमपानश्रपागः॥ ६२॥ निद्वितवस्त्रदेशकररूपा। अंतरपामीसोइअनूपा॥ यदीज्ञानस्वारथसवकरो। बुद्धिमानकरिखेदनिवेसे॥ ६३॥

# आनन्दाम्ब्रुनिधि।

तुमहूँश्रद्धासहितनिवेशा । ज्ञानविज्ञानसमेतहमेशा ॥ सावधानद्वेममजपदेशा । धारणकरितजिसकरकरेशा ॥ सिद्धिहोहुगेतुमततकारू। परिहोनहिंकबहूँजगजाला ॥ ६४ ॥

#### श्रीग्रुक उवाच।

असकहिचित्रकेतुसोंवानी । सहसवदनजगगुरुविज्ञानी ॥

दोद्दा-चित्रकेतुकेदेखते, विश्वात्माभगवान । निजस्वरूपकोतुरतर्हां, कीन्होंअंतरधान ॥ ६५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजयांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाः राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिधो पष्टस्कंधे पोडशस्तरंगः ॥ १६ ॥

दोहा—अंतरहितजबञ्जेपभे, तबकारितिनीर्हेत्रणाम ॥ चित्रकेतुत्विरातल्ये, तभद्वेद्वारितकाम ॥ १ ॥ भयोदिन्यइंद्विनवल्जाको।रुक्योगवनत्रिभुवननहिंताको।चारणिसिद्धमुनीक्षअनेकन।अस्तुतिकरहिंसंगवल्धिन्यनं नंदनचित्रस्थोवनमाही । मंदरकंदरअंदरपाही ॥ करवावतगोविद्युणगाना । लीन्हेंसंगिकिकारिननाना ॥ लाखनवर्षनिकयोविहारा। चित्रकेतुहरिभक्तज्दारा ॥ जबजैसोचाहतमनमाही । तबतेसोद्धेजाततहाँही ॥ ३ ॥ एकसमयअतिविमलप्रकासा। दियविमानजोरमानिवासा॥तामेंचढयोजातकहुँकाही । गयोजवेकेलासहिमाही॥॥

दोहा—मुनिसमाजम्भितहँळख्यो, सेवितकिन्नरसिद्ध् ॥ पारवतीकहँअंकळेँ, येटेशम्भुन्नसिद्ध् ॥

चित्रकेतुशंकराढिगजाई । उमहिंविलोकतहँस्योठठाई॥मनमहँअतिशयकोतुकमानी।चित्रकेतुबोल्योअसवानी ॥५॥ चित्रकेतुस्वाच ।

शिक्षकजनकेभमंचनरे । अहेगुरूसवलोकनकेरे ॥ ६ ॥ शीशजटाधरवरतपधारी । सकलब्रह्मवादीप्रभुभारी ॥ ०॥ ऐसोशम्भुसभामाधिआज् । वेठअंकतियधरितजिलाज् ॥ प्राकृतपुरुपद्दोतजोकोऊ । वेटतअसनिरल्जनसोठ ॥ रेजपनीइकातमहॅनारी । होतवित्विषिविपिविपेविद्दारी ॥ येतीश्ंभुमहाब्रतधारी । तजीलाजपींकहाविचारी ॥ दोहा—सुनिसमाजमिधनारियुत, दियोलाजस्वस्तोय ॥ अतिअचरजलागतिहये, अतिअनुचितयहजोव॥ ८॥

श्रीशुक उवाच।

मुनिकेचित्रकेतुकीवानी। हँसेमदेशपरम्दिज्ञानी॥कह्योनकछुकोपहुनर्हिकोन्ह्यो।मुनिहुँमौनव्रतवगहिर्ङा<sup>वा।।।</sup> पेसुनिअमितअशोभनवानी। चित्रकेतुपेकुपितभवानी।।ताकोडीठसगर्वविचारी। सभामप्यअसगिराज्चारी <sup>॥९०॥</sup>

उमोवाच ।

हमसेश्चर्यनिरङ्जनकरो । कनतेयद्दश्चभयोघनेरो ॥ कनतेग्चरहमारवनिआयो । जोहमकोउपदेशसुनायो ॥ ११॥ भग्रुविरंचिनारद्सनकादिक । अरुसिगर्ज्ञानीकपिङादिक्।थिसवकहाधर्मनहिजाने । क्यॉर्नाहसिखनजाहरूली ॥

दोहा—नोशंकरमुभुशास्त्रकी, तजेहोतमस्याद । तोविशेषिवारणकरत, बहुसुनाइश्चतिवाद ॥ १२ ॥ सुरविरंचिआदिकसवजेते । जिनपदपंकजपूजततेते ॥ परमधममूरतिजगस्यामी । तिनकोअधमकुमारगणनी ॥ देननिद्रिरिताद्रकरई । प्रसुहिनिटजकहतनिहृडरई ॥ तातेचित्रकेतुकुट्यपाती । दंडदेनटायकसवर्भौती ॥<sup>१३॥</sup> पदश्विचकेतुनरनायकान्दिहरिदासहोनकेटायक॥हरिपदसजनसेवनयोग्।तिनसेवनयहिअमितअयोग् ॥ १४॥ चित्रकेतुनरनायकान्दिहरिदासहोनकेटायक॥हरिपदसजनसेवनयोग् ।तिनसेवनयहिअमितअयोग् ॥ १४॥

श्रीगुक उवाच ।

्देादा-चित्रकेतुकदैनवदमा, द्इँशापञ्जतिपोर ॥ त्वविमानतेउतरिक, करिप्रणामतेदिँठौर ॥ ५७४४४ - २ ४ कदोवचनमधिनुनिनतमात्रा ॥ १६ ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ६.

चित्रकेतु स्वाच।

मातुज्ञापिज्ञासेंधरितोरी । लीन्झोंसुखितपाणियुगजोरीं॥मनुजनजेसिरवचनउचारें।जानहुसबेभागअनुसारें ॥१९॥ जोजनसुखदुखजगनहँभोगे । सोसबहोतकरमसंयोगे ॥ १८ ॥अपनेतेपरतेजगनाहीं । सुखदुखभोगतहैकोउनाहीं ॥ ईज्ञजननकरमहिअनुसारा । सुखदुखदेतअहेसंसारा ॥१९॥ ज्ञापअनुमहनरकहुस्वगी॥ओरदुसकलसुखौदुखवर्गा ॥ येविचारकीन्हेंकछुनाहीं ॥ २० ॥ रचतएकईज्ञाहिजगमाहीं ॥

दोहा-वंथमोक्षमुखदुखसँव, देतसोईभगवान । आपरहतसवतेविख्य, यहजानतमितमान ॥ २१ ॥ ताकोञ्जानुमित्रकोजनाहीं । जातिवंधुनिहतासुजनाहीं ॥ सवमेंसविनजपरनिहताको । रागरोपनिहेंद्देममताको ॥ सत्यईश्रहेसदानिरंजन।सकळजगतजनकेमनरंजन२२वंधमोक्षसुखदुखअनहितहित।जननमरनजगजीवनकोनित ॥ पतिनकेकरमित्रअतुसारा । वारहिंवारहोतसंसारा ॥२३॥ मेंजननीर्नाह्यापछुडाऊँ । पेयहविनतीतोहिसुनाऊँ॥ जोनकह्योमेंवचनकठोरा । सोअपराधक्षमहुअवमोरा ॥ २४॥

#### श्रीशुक उवाच।

यहिविधिउमाउमापतिकाहीं । करिकेभूपत्रसन्नतहोंहीं ॥

दोहा—पढ़िकेविमलविमानमें, तहँकोकियोपयान । तासुनन्नतादेखिभे, विसमित्तउमाइशान ॥ २५ ॥ तहाँसरनअरुसनिनसनावत । कृद्योउमासोशिवसख्छावत ॥ २६ ॥

#### रुद्रउवाच ।

हरिदासनकेदासनकेरो । देख्योउमाप्रभावचनेरो॥२०॥राखतकवर्डुनकोडुकीआसा । मानतकवर्डुनकिडुकीआसा॥ स्वर्गनकेअरुष्ठक्तिसमाना । मानतहेहरिदासस्रजाना ॥२८॥नित्रहऔरअनुत्रहजोऊ॥ननमरनसुखदुत्यपुनिहोऊ॥ जीवहिद्दोत्तदेहसंयोग्र ।कर्तअनेकभाँतिजगभोग्र ॥२९॥ जिनकेहियेहोतन्तर्रिज्ञाना । तिनकोसुरनरआतममाना ॥ तिनहींकोसुखदुखअरुभासे । यथासीपमहर्रजतप्रकासे ॥ २०॥

दोहा—भयेभक्तिभगवानकी, दोतविरागहुज्ञान । तेकाहूतेकबहुँनिहं, राखर्हिआशुष्ठान ॥ ३९ ॥ मेंविरंचिअरुसनत्कुमारा । अरुनारद्धुनिसुरहुअपारा ॥ कृष्णचरित्तनकहुँनिहंजाने । भरेसवेअपनेअभिमाने ॥ इमसवतासुअंशकेअंसा । कहँटोंमुखर्काजेपरशंसा ॥३२॥प्रियअप्रियताकोनिहंकोई।सवमेरद्दतसमानिहंसोई॥३३॥ तिनकोचिबकेतुयहदासा । महाभागडरज्ञानप्रकासा ॥ सोऊसमद्रशीसबमाहीं । रमाकंतकोप्पारसदाहीं ॥३२॥ तातहरिजनमोहभवानी । विसमयकरहुनयहडरआनी ॥ ३५॥

#### श्रीशुक उवाच ।

ऐसीसुनतशंभुकीवानी । विसमयतिजभइमुदितभवानी ॥ ३६ ॥

दोहा-चित्रकेतुपद्मिपरहो, ज्ञापहुदेनसम्पं । तद्दिष्ठमाकोनहिंदियो, जानिमहानअन्यं ॥ छोन्ह्योंज्ञापनोरिष्यगपानी । यहीसापुकेटअणजानी ॥३०॥ उमाज्ञापवज्ञसोहेपुषा । वृत्रासुरभोवीरअनूषा ॥ सोसप्रभावज्ञानविज्ञानाअसुरतनहुँमहँतहिनसुटाना॥३८॥वृत्रजनमपूछ्योनोराजा।भयोभक्तिभिअसुरदराजा॥ सोमनुमकोदियोत्तनाई । सवविस्तारसहितकुरुराई ॥३९॥ चित्रकेनुकायहद्गितहासा।दायकुर्वपतिविविष्ठहुटासा॥ हरिदासनकोकथाप्रसंगा । दायकसुरकारकभवभंगा ॥४०॥ तुर्पावत्रजन्तोगुटिप्राता । पद्गीतिग्रतसुरह्माता॥

देहि। सुमिरतश्रीयदुनाभपद्, समुझतरहतसदाहि । सानगर्यपनतारिक, नातकृष्णपुरकाहि॥ २३ ॥

इति सिद्धिश्रीमदाराजापिराजनांपत्रेशविश्वनार्यासदात्मनसिद्धिश्रीमदाराजापिराजशीमदा राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञापिकारिरपुराजसिद्दृदेवकृते आनन्दाम्बुनिया पष्टस्कन्ये सनद्दास्तरंगः ॥ १०॥

(14)

# आनन्दाम्बुनिधि ।

# श्रीशुक उवाच।

्रात्तान्य । विकास स्वार्थित । विकास स द्वार्तिनीवाळीअरुराका । अनुमतिषातातियिनिनसाका ॥ । विकास स्वार्थित । किन्नुतप्रातप्रभासा । अनुमतिन्नुतभोपूरणमासा ॥३॥

रुणवाम्चर्पणीसुहाई । तेहिसुतभेषुनिभ्रमुसस्दाई ॥ ४ ॥ वामीतैभोद्वित्त्यकुमारा । वालमाकयहनामण्याय ॥

दोहा—रामचरितजोभनतभो, अतिपावनसुखमूळ । रामायणअसनामजेहि, ओयदाहकसमतूळ ॥
- रूणउरवज्ञीसमीपा । धरचोरेतघटमाहँमहीपा ॥ताघटतेभेयुगळकुमारा । नामअगस्तिवसिष्टउचारा ॥५॥
त्रप्रियारेवतीसोहाई । तिनकेभेत्रयसुतसुखदाई ॥ पिप्पळअरुआरिएउतसर्गा । जिनतपकरिसाध्योअपवर्गा ॥६॥
तिनामकीवासवनारी । ताकेभोजयंतवळभारी ॥ मीद्धपळपभऔरसुतदोऊ । भयेज्ञचीकेजानहुँसोऊ ॥ ७॥
त्रिविकमवामनरूपा । कृतिजासुतियनाम्अतूपा ॥ तिनकेभयेषुहतअर्ध्युका । तिनकेसौभगआदिकतोकार॥

दोहा—नामनगुणअरुचरितस्य, अरुतिनकोअवतार ॥ नृपअठयेअरुकंधमें, किहहींयुतविस्तार ॥ ९ ॥ अवकञ्चपदितिवैञ्चवसानो।चलिप्रहलादजन्मतहँठानो १ ०दितिकेद्वेसुतभयेप्रचंडा।कनककशिपहिरण्यास्वदंडा ॥ हिरण्यकशिपकीनारिकयाधू।जंभसुतासोसुल्विभगाधू।।सोसुतचारिवलोअतिजाये।क्रयतेतिनकेनामगनाये ॥१२॥ यकसल्हाददुतिआनुल्हादा । तीजोल्हाद्चीयप्रहलादा । तिनकीभगिनिसिहिकाजोई। विप्रचित्तिदानवित्यसोई॥ राहुकुमारभयोष्ठुनिताकर। यसतपर्वल्हिचंद्रदिवाकर १३पियतपियूपतासुजगदीशा।चक्रचलायकाटिल्यिशीशा ॥

दोहा—दाराजोप्तरहादकी, जाकोहैकृतिनाम ॥ सोउतपतिकियपंचजन, दानवअतिवरुधम ॥ १४ ॥ एहादितियाधमनीजिहिनामा । सोजायोदुइषुअरुष्ठामा॥इत्वरुअरुवातापिउदारा।जिनकोकियअगस्त्यसंहारा १५॥ अरुहहादहुकीसूम्यांनारी।जन्योमहिपवाष्करुवरुआरा।श्रीप्रहरुदुकुमारविरोचन।भयोपिरोचनकेविरोचन १६॥ वर्षिकोउसनानारिसयानी । वाणासुरतासुतवरुखानी ॥ नव्येअरुनीसुतपुनिताके । होतभयेजगपरमप्रभाके ॥ अठयेअरुद्दुक्षिरक्षपा।कहिहानिरुक्षरुवाणप्रवेषा॥१७॥इंकरकोवाणासुरव्यायो॥इवगणमध्यसुस्वपद्यायो॥

भुतिशुकदेववचनसुखपागे । पूछतभयेभूपअनुसागे ॥

#### राजोवाच ।

मरुतछोडि निजञासुरभाऊ। केसेभयेसारससुरराऊ॥ कौनकियोहितवासकेरो। दियोदेवपदशक्वनेरी॥ २०॥ सुनिनसहितमोहिसुननहुरु।सा। करहुनाथसोकथापकासा॥ २१॥

श्रीसृत उवाच ।

विष्णुरातकेम्रुनिअसर्वेना । देवरातभरिकेअतिचैना ॥ वारवारकुरुपतिहिसराही । कहनल्गेशुकदेवउल्लाही॥२२॥ श्रीशुक्त उवाच ।

दोद्दा-विष्णुवाँहवलसुरनते, असुरगयेजयमारि ॥ तगदितिअतिशृहसितभे, निजसुतनाञ्चानिहारि ॥ हियेविचारकरनतवलागा । शोकरोपआगीतनजागी ॥२३॥ क्र्रमहानिजवंश्वविनाशी। कठिनयित्तपापीवलाशी॥ २ तक्कोमिमारी । कवस्वहींन्सपायपसारी ॥ २४ ॥ कीताभसमिकमल्काकीरा । अंतसमययहहोतहारी॥ ५ हिकेहेनू । वीतः । प्रतश्चेहतेनस्कपयनि ॥ २४ ॥ दिनानन । नेहिसासननाशकसुतपाउँ॥२६॥

दोहा-असविचारिअसुरनजनिन, कश्यपकेढिगजाय ॥ ठगीकरनसेवाअमित, अतिश्रेप्रीतिवडाय ॥ २७ ॥ पतिकीकरिकैभक्तिमहानी।ह्रखलहिबोलिबोलिमृदुवानी॥करतकटाक्षमंदग्रसकाई।कर्यपमनदितिलियोलोभाई २० यद्यपिज्ञानीरहेसुनीज्ञा । तद्यपितेहिंवज्ञभयेसुनीज्ञा॥कहैजोदितिकज्ञ्यपसोइकरहीं।प्यारीरुखलहिआतसदगरहीं। करहिसुनिहुँकहुँनिजवश्नमाँहीं।नारिनकहुँअचरजकछुनाहीं२९पुरुपनप्रथमअसंगनिहारा।वटतनदेख्योपुनिसंहारा। तवअर्पंगोविरच्योनारी।होतभईसोजनमनहारी३०कञ्यपछिषिदितिकासेवकाई।कह्योवचनहाँसिप्रीतिवदाई॥३१।

कञ्यप खवाच ।

दोहा-होंप्रसत्रमें तोहिपर, माँगुप्रियावरदान ॥ कंतकृपाते तियनको, दुर्लभकछनजहान ॥ ३२ ॥ पतिहीपरमदेवतियकेरो । औरधर्मनहिनगमनिवेरो ॥ सबकेउरमहँकरहिविहारा । सबकेपतिवसुदेवकुमारा॥३३। सुरवपुतेसवपुरुपनकेरे । यदुपतिपूजनलेतपनेरे ॥ नारिनकोपूजनपतिरूपा । लेतसदायदुराजअनूपा ॥ ३४ । तातेपतित्रताजोनारी । उभेटोकगतिचहेसुधारी ॥ तोपतिमेंअनन्यकारभाऊ । भजेकृष्णगुनिपरमप्रभाऊ॥ ३५। सोतमतेहमपूजनपायो । तेस्वविधिमोहिमोदवहायो ।। तातेजोअभिरुापतिहारी । सोपुजवनकीआशहमारी॥३६।

दोहा−सुनतकंतकेवचनअस, दितिअतिशेसुसमानि ॥ अतिविनीतहैवचनमृद, कह्योजोरियुगपानि ॥

दितिउवाच ।

जोमोहिंपरप्रसन्नअतिहोह । अरुराखहमेरेडरछोह ॥ तौवासवहतसतमोहिंजानी । मोपरकिंकुपामहानी ॥ देडुपुत्रमोहिंशकविनाज्ञी । यहअभिलापमोरितपराज्ञी॥३७॥सुनतवैनदितिकेसुनिराई ।लगेविचारकरनपछिताई॥ अहोअधर्मअमितमोहिंलाग्यो३८विपैविवश्वनितारसपाग्यो।।अवमेंअवशिनरकमहँजेहों।तियवश्करनीकोफलपैहैं। यहनारिनकोसदासभाऊ । चाहहिंस्वारथवज्ञनहिंकाऊ॥ तातेमोहिंधिकवारहिंवारा।नारिसभावनप्रथमविचारा ४०

दोहा-बदनकमञ्बचननसुधा, हीयछराकीधार ॥ ऐसीनारिनकोमरम, कोग्रणिपाबहिपार ॥ ४१ ॥ निजस्वारथकीहोहितिय, तिनकहँकोउप्रियनाहि ॥ स्वारथहिततेमारहीं, पतिसुतभातहिंकाहिं ॥ ४२ ॥ दितिहिवचनर्मेहारिदिय, मृपानहिहैसोइ ॥ तातेकरहुँउपायजेहि, वचवइंद्रकोहोइ ॥ ४३ ॥

श्रीग्रक उवाच ।

असविचारिकञ्यपतहो, दितिपैकछअनसाय । अपनेकोनिदतवचन, बोटेताहिसनाय ॥ २८ ॥ कश्यप उवाच।

संवतसरठोंनोत्रतपरिंहै । ताकीसकलभौतिविधिकरिंहै ॥ तोवासवनाशकसुतहोई । त्रस्नंडेश्वरहितकरसोई ॥४५॥ सुनिकर्यपकेवचनसयानी । जोरिपाणिबोटीमृद्वानी ॥

दितिस्वाच।

हमभारणकरिंहेंत्रतसोई । जेहिंविभिञापुरनायसुहोई ॥ जेहिंविभित्रतनहिंमोरनझाई।सोउपायत्रभुदेहुवताई ॥३६॥ दितिकेवचनसुनतअतिप्यारे । त्रतपुंसवनसुनीश्रउचारे ॥

#### कश्यप उवाच।

परेषुसवनत्रतसुतदाता । करेनकोडनोवनकरपाता ॥ वदेनृपानदिक्दैननिदा । निशिदिनपानतरदेगोविदा ॥ दोहा-दुवनअञ्चाचिपदार्थको, काँटनहिनसङोम ॥ ३७ ॥ जङहिङिनहिमञनकरहि, करहिनतामसतोम ॥ करेनदुनेनसासभापन । वसनविनाधापेनपरेतन ॥ पहिरोपहिरेनहिसममाटा ॥२८॥ भराञामिपनहिकोडकाटा॥ भूतभद्रकाठीकरभोग् । करन्यसम्बन्धनकिराम् ॥ आनिन्द्युद्धन्ननिहस्ति । कोहुकोन्द्रीमुसन्टर्गाने ॥

रत्तात्वराडीडिडुनाइँपरई। सोअनावनाइँभोजनकरई। अञ्चितनकरैतटपाना॥२९॥अञ्चाविभयेकाने

ै ाकाॐक्शनाँक्छोरे । रहेनभूपणविनकेहुँठोरे ॥ वसनढौंपिञ्जॅगबाहरजांवे ॥ ५० ॥ विनशुचिह्नेहगनींदनहावे ॥ दोहा−विनयायेपगओदपद, ओकाह्रकेसंग । पश्चिमउत्तरशोशकारि, औरनग्नकरिअंग ॥

ाड़ संस्थामा हैंसथाना । कबहूँनाँ इसे विज्ञतठानी ॥५१॥ घोषवसनप्रहिरिनितनारी । सिगरीमंगलसाञ्चसँगारी॥ १४मभू निजाड़िन मगवाने । एकवारिदनभोजनठाने ॥ ५२ ॥ सघवानारिनलेड्वोलाई । तिनकोचंदनसुमनचढ़ाई ॥ १. एवसनचीर े द्वादेविन्हेंनितरहें असेदू ॥ पुनिपतिकोनितपूजनकर्स् । तेहिंस्वरूपउरघ्यानहिपर्स् ॥५३॥ १. पुंसवननामनः ः ॥ एकवपंकोकद्वोडचारी ॥ विधिसमेतजोयहत्रतठेहो । तोवासवहत्यासुतपेहो ॥ ५४॥

दोहा-ण्सेसुनिकर्यपवचन, दितिअतिशेसुसमानि । सविधिकरोंगीमैंत्रते, कह्मोजोरियुगपानि ॥ त्रनपारावनमहासुखदाई । ताकीविधिजसकंतवताई ॥ तेहिरीतिधाऱ्योत्रतकाँहीं।कर्यपकृतगर्भहुउरमाँहीं ॥ ५०॥ इंट्रविमाताकीगतिजानी । निकटजायसेवाबहुठानी॥नितउठित्रासववनमहँजाई।समिधिफूलफलदलसप्रदाही॥५६॥ अंकुरकुराहुमृत्तिकावारी । समसमेआनिहिसुसकारी॥५७॥यहिविधिकरतमातुसेवकाई । निवसतरह्मोतहांसुरगां॥ त्रतसंडनकाचातल्याये । रह्मोतहाँनिजकपटिलपाये ॥ जैसेविधिकधारिमुगरूपा । मारनचहतसृगनकहँभूप॥५८॥

दोद्दा-पैदितिकोत्रतभ्गनिहै, होतभयोकिहुँकाल । पेलिपुरंदरिनजमने, अतिशयभयोवेहाल ॥ चिताननमहँकियोपनेरी । पूनेशाशकोनविधिमेरी॥५९॥एकसमैदितिभोजनकरिके।नहिधोयोष्ठसआलसभरिके॥ संभ्यासमश्यनतेहिकोनो।विधिविपरीतिशकलिलोनो॥सोइअंतरलिहित्वरमाही।प्रविश्योपासवगहिपविशरी। उद्रमप्यमायाकरिजाई॥६१॥काटनल्योगभ्यरिआई॥ गर्भहिसातसंडकरिडाऱ्यो।आरतरुततवगर्भपुकाऱ्यो॥ तवमारुत्मारुद्धसभापत।वास्वत्दाँमनहिमनमापत॥पुनिलेकुलिशशकपरचंडा।यक्यकुसातसातिक्यरांडा ६२

देहा-गर्भरंदंडउनचासभे, तेव्याकुळकरजोरि । वासवसोविनतीकरन, छागेअतिहिनिहोरि ॥ पर्दोक्त दादमदिहोरमारे । दममारुतेहेंआतितहारे ॥६३॥ तबतिनकोसेवकपहिचानी ॥ बोल्योसनासीरअसगती॥ वेाहानुममनिवंपुदमारे । तानडरचुनेहोनिहमारे ॥६३॥ यद्पिकुछिश्चायकुछिश्चाच्छाई । नाशनच्छागर्भनार्यारी तद्मिरुपाठ्रप्यक्रीयार्दे । मन्यानगर्भसुनहुनुपरार्दे ॥ जसअस्रहोणसुनकेरो । चह्मोरावरीनाशपनेर्ये ॥ पतुमपरक्रिकुपामहार्दे । हिपोवचाइनुरत्वयदुराई ॥ ६५॥ यदुपतिकर्दयकुगरहुभाने । सासारुप्यमुक्तिनरपरिष्य

#### दंद्र उवाच।

विषयं गरिनद्वनि स्वमनिमाता । हानदेनत् रापभेनिपाना ॥

आरुक उवाच ।

व्रतकरिवेमें जोतियसोई । निजतनतेसमस्थनहिं होई ॥ तोसादरपतिहीवृतठान । व्रतसंडनन विप्रनस्थवानारिनकाही । चंदनमाङाभादिकमाही ॥ पुजनितप्रतिनेमहिं धरई ॥ १९ ॥ आ

दोहा-हरिप्रसाद्कारिअञ्चानिन, शुद्धिलियेसिधिकाम ॥ २० ॥ यहारीतिदिनवरपकारि, पू पुनिकार्तिककीपूर्णिमा, कोत्रतकरेमहान ॥ २९ ॥ भोरहिउठिअस्नानकरि, पू होमकरेषुनिष्ठतयुतवीरे । द्वादशुआहुतितेह्वधीरे ॥ वारहनीकेत्राह्मणकार्ह्य । भोजनकरवा

दोहा-विधिपूर्वकयहपुंसवन, वृत्तहिंकरेजोकोइ ॥ सक्छकामनातासुको, आशुहिष्टरणहोह छंद-यहव्रतकरेजोना(रिछहेसोभाग्यहिकाँहीं । सुत्तयञ्जपावेश्वरिहोइविधवासीनाहीं ॥ २

यहत्रतकन्याकरेसुरुक्षणपतितोपावे । चेहिपतिषुत्रनहोइकरेत्रतहरिषुरजावे ॥ चेहिसुत्रजियतनहोयतासुकोसुत्रजियताहै । अतिअभागिनीजोइसुभागिनीहेंसोड अतिहिंकरूपाहोहसोडहेजातिसरूपा । परमरोगिनीजोनिअरोगिनीहोइअनूपा ॥

आताहकुरूपाहाइसाउह्नजातिसुरूपा । परमरागिनाजानअसागानिहाइअद्वर्पा । दोहा-चतकमेहिकीपूर्तिको, यहेयहीअध्याव ॥ होइपितरसुरतुष्टअति, सकलमनोरश्रपाव श्रीलक्ष्मीनारायणहुँ, ताकेलपरसदाहि । अतिप्रसन्नमनमेरहत, देतसुक्तितेहिकाहि ।

सोरडा—हेकुरुपतिमहराज, मरुतजन्मकीयहकथा ॥ सुनैजोजनजेहिकाज, तासुमनोरयासि दोहा—दिक्षिनिधिदाक्षिसंवतआसेत, मधुपंचमिक्कजवार ॥ छठयोयहअस्कंधवर, रच्योमहा

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीम धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहव देवकृते पष्टस्कंषेआनंदांद्यनिषो एकोनविशस्तरंगः॥ १९॥ दोहा-महाराजरपुराजकृत, ग्रुभछटयोंअसक्षध। यहसमासप्टद्रितभयो, संग्रुतछंदर

समाप्तोऽयं पष्टस्कंधः ६.

पुस्तक मिठनेका ठिकाना-खेम राज्य के ज्या दास

"श्रीवेङ्कटेश्वर" छापाखाना−बम

दोहा—अंवअंशिअभिवंदिके, अखिळअनिळ्ळेवेश । अमरपुर्तागोअमरयुत, अमरमानिअमरेश ॥ ७७ ॥ मंगळप्रदमारुतजनम, जोपूछेहुनरनाह । सोवरण्योअवपुनिकहो, जोसुनिवेकीचाह ॥ ७८ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजशीमहाराजावांघवेशशीविश्वनाथिंसहारमजसिद्धिश्रीमहा राजाधिराजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजू देवकृते आनन्दाम्बुनियो पष्टस्कंषे अष्टादशस्तरंगः॥ १८॥

दोहा-सुनिकेश्रीञ्चकदेवके, वचनक्रपारसभीन । फेरिपरीक्षितजोरिकर, विनतीयहिविधिकीन ॥ राजीवाच ।

जोनपुंसवनव्रतकृद्धों, जेहिंरीझतजङ्गय । ताकीविधिमोसोंकहों, परमकृपाउरलाय ॥ १ ॥ सुनतपरीक्षितराजके, वचनपरमसुद्पाय । विधिपुंसवनसुव्रतहिकीं, शुकदियताहिसुनाय ॥ श्रीञुक्त उवाच ।

मार्गअसितप्रतिपदाते, पतिआझाङैनारि । प्रारंभिद्धपुंसवनसुत्रत, द्वैपवित्रसुखपारि ॥ २ ॥ प्रथममरुतगनकीकथा, श्रवणकरैचितलाय । पुनिआझार्छेविप्रकी, सरिमेजायनहाय ॥ वीरीनहिभोजनकरै, पहिरिओढ़िप्टश्रेत । निञ्चाकीदुइदंडदूरि, प्रजरमासमेत ॥ ३ ॥

पुनिइनमंत्रनतेभगवान्कोप्रणामकरै-

अस्तेनिरपेक्षायपूर्णकामनमोस्तुते । महाविश्वतिपतयेनमःसकस्राद्ध्ये ॥ ४ ॥ यथात्वेद्धप्याभूत्यातेजसामहिनीजसा । उपहेशगुणैःसर्वेस्ततोसिभगवान्त्रभुः ॥ ५ ॥ विष्णुपत्नीमहामायेमहापुरुपलक्षणे । प्रियतामिमहाभागेलोकमातर्नमोस्तुते ॥ ६ ॥ विष्णुपत्नीमहामायेमहापुरुपलक्षणे । प्रियतामिमहाभागेलोकमातर्नमोस्तुते ॥ ६ ॥ अन्नमो भगवते महापुरुपाय महानुभावाय महाविश्वतिपत्ये सह महाविश्वतिभित्रेलिमुपहराणीति ॥ दोहा—नितनितपुनियहमंत्रते, आवाहनभगवान । अर्धपाद्यआचमनअरु, मज्जनकरेसुजान ॥ वस्त्रहुँअरुपद्योपतित, भूपण्यंदनफूल । धृपदीप्नैवेद्यअरु, अरपेअरुतांबूल ॥ इन्हेंआदिपोढशविधिह, प्रजैनितभगवान । वस्त्रहीत्विद्यते, द्वाद्यवारप्रमान ॥ करेअगिनिमंहोमको, सादरमंत्रहिमाहि । ठिखेदेतआगेअहीं, अवतेमंत्रहुँकाहिं ॥ ७ ॥ अन्तमो भगवते महापुरुपाय महाविश्वतिपत्ये स्वाहेति ॥

दोद्दा-सवसंपतिकीकामना, करेजोमानुपकीय ॥ करेप्रार्थनाभाँतियहिं, हरिटक्ष्मीकीसीय ॥ तुमदोद्धेदेदनविदित, सकटकामनादानि ॥ करहमनोरथपूरमम, मेरोहियकीनानि ॥ ८ ॥ ९ ॥ करिप्रणामपुनिप्रीतियुत, वासुदेवमनुकाँहि ॥ जिपदश्चाराहिपुनिपढे, यहअस्तोब्रतहाँहिं ॥ ९० ॥ अथस्तोब्र-युवांतिविश्वस्यविभू जगतःकारणपरम् । इयंदिप्रकृतिः सुक्ष्मामायाशक्तिर्द्धरत्यया ॥ ९९ ॥

अथस्तात्र-युवात्वावद्शस्यावभू जगतःकारणपरम् । इयाहप्रकृतिः सूक्ष्मामायाञ्चाकिद्धरत्यया ॥ ११ ॥ तस्याअपीश्वरः साक्षात्त्वमेवपुरुषःपरः । त्वंसर्वयज्ञइन्येयंक्रिययंफरट्युग्भवान् ॥ १२ ॥ गुणव्यक्तिरियदेवीव्यंजकोग्रणसुग्भवान् । त्वंहिसवंशरीयांत्माश्रीःशर्रारोदेद्रयाञ्चयः ॥ १३ ॥ नामरूपेभगवतित्रत्ययस्त्वमपाश्रयः । यथाग्रुवात्रिरोकस्यवरदीपरमेष्टिनी ॥ तथामनुत्तमश्रोकसंतुसत्या महाशिषः ॥ १४ ॥

दोहा—यहअस्तुतिभगवानकी, करिकेप्रीतिवद्ययः ॥ सामग्रीष्ट्रनावची, ताहिषरैअटगायः ॥ १ ॥ हरिकोष्ठ्रनिआचमनकरावे । बचीहोमतेसीरजोपावे ॥ ताकोसादरकरिअग्राना । पूजनकरे हेरिभगवाना ॥ १६ ॥ पुनिहरिरूपजानिपतिकार्ही । पूजेप्रेमसहितससमार्ही ॥ पतिकीआज्ञाटस्रानिनारी । करिकपेरि रिसुसकारी॥१

## आनन्दाम्बुनिधि।

त्रतकस्विमेंजोतियसोई । निजतनतेसमरथनिंहहोई ॥ तोसादरपतिहीवृतठाने । वृतखंडननिंहहोयप्रहाने ॥१८॥ विप्रनस्थवानारिनकाहीं । चंदनमाठाआदिकमाहीं ॥ पूजेनितप्रतिनेमिंहधरई ॥ १९ ॥ आवादनहुँविसर्जनकरई॥ दोहा∽हरिप्रसादकरिअञ्चानीज, छुद्धिळियेसिधिकाम ॥ २० ॥ यहीरीतिदिनवरपकरि, पूजेइयामाइयाम ॥

पुनिकार्तिककीपुणिमा, कोन्ततकरेमहान ॥ २९ ॥ भोरहिंजठिअस्नानकार, पूजेर्थाभगवान ॥ होमकरेपुनिष्ठतयुत्तवीरे । द्वादशाआहुतितेहेधीरे ॥ वारहनीकेत्राह्मणकाहीं । भोजनकरवावेश्वसमाहीं ॥ २२ ॥ जठअरुतिरुद्धपात्रयुद्धसहिते । तिनहिंदेइत्रतकारीसहिते॥तिनअशासनिजशिरमोधारी। शिरसोकरेपणामस्रवारी॥ पुनितिनकीआशासुवरुके।भोजनकरेसुदितमनहेके ॥२३॥ वंधनयुत्तआचार्यहिंआगु।कारहेमीनसहितअग्रग्य ॥ निजतियकेसमीपमेंजाई । होयशेपपायससुखळाई ॥ सुतकेहेतदेइतेहिंकाहीं । अशनकरेसोअतिसुदमाहीं ॥ २२॥ वोहा-विधिपूर्वकयहर्पुसवन, व्रतहिंकरेजोकोइ ॥ सक्छकामनातासुको, आशुहिपूरणहोइ ॥

छंद—यहत्रतकरैजोनारिल्रहेसीभाग्यहिकाँही । सुतयज्ञपावेभूरिहोहविधवासीनाही ॥ २५ ॥ यहत्रतकन्याकरेसुलक्षणपतितौषावे । जेहिंपतिपुत्रनहेहकरेत्रतहरिपुरजावे ॥ जेहिंसुतजियतनहोयतासुकोसुतजियताहै । अतिअभागिनीजोहसुभागिनीहेसोलसोहै ॥ २६ ॥ अतिहिंकुरूपाहोहसोजहेजातिसुरूपा । परमरोगिनीजोनिअरोगिनिहोहअनूपा ॥

दोहा-व्रतकमंहिकोपूर्त्तिको, यहेयहीअध्याव ॥ होइपितरसुरतुप्रअति, सकल्पनोरथपाव ॥ २७ ॥ श्रीलक्ष्मीनारायणहुँ, ताकेडपरसदाहि । अतिश्रसन्नमनमेरहत, देतस्रक्तितेहिकाहि ॥ सोरठा-हेक्करपतिमहराज, मरुतजन्मकीयहकथा ॥ सुनेजोजनजेहिकाज, तासुमनोरथसिद्धिसव ॥ २८ ॥ दोहा-दिशिनिपिशशिसंवतअसित, मधुपंचिमकुजवार ॥ छठयोयहअस्कंथवर, रच्योपहासुखसार ॥ १ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशश्रीविद्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाः धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहाहुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहज् देवकृते पष्टस्कंधेआनंदांबुनियो एकोनविंशस्तरंगः॥ १९॥ दोहा–महाराजरपुराजकृतः क्रुभछ्ठयोंअसकंष। यहसमाप्तमुद्दितभयोः संयुतछंदप्रवंप॥

समाप्तोऽयं पष्टस्कंधः ६,



"श्रीवेङ्गदेश्वर" छापार

#### श्रीगणेशाय नमः ।

# अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्वुनिधि ।

## सप्तमस्कंधः।

दोहा--नयश्रीकृष्णसरोजपद, सुनिमनमधुकरवास । सुमिरतनाञ्चततापत्रय, आशुहिपुजवतआस ॥ जयनानादानोसुमति, गुणखानीजगमातु । सुखसानीतेरीकृपा, चाहोनितअवदातु ॥ जयजयगणपतिगजवदन, एकरदनशुभनामि । विघनसदनकेकदनकर, मदनकदनसुतस्वामि ॥ पुत्रपराज्ञरच्यासजय, जयश्रीशुकसुनिनाथ । जयसुकुंदगुरुचरणजय, जयजयपितुजगनाथ ॥ देवनकेहितहरिदत्यो, बहुदेत्यनवठवान । सोसुनिकुरुपतिजोरिकर, कीन्झोंप्रश्नमहान ॥

#### राजावाच।

उनभूतनमसमभगवाना।सनकेत्रियअरुसुद्धदमहाना॥सोवासवहितदैत्यननाना।किमिमारवोद्यनिविपमसमाना॥९॥ उदासचिदानंदस्वरूपा । विमल्जासुग्रुणदिन्यअनूपा ॥ वसैनरागद्वेपजिनमाही । देवनतेकछअर्थेहुनाही ॥ जिनकोर्नोहेदैत्यनतेमीती । सोप्रभुकेसेकियोअनीती ॥२॥ नारायणकेग्रुणनविचारी।शंकितमतिष्ठनिहोतिहमारी॥ यहिसंश्यकोदेलनुशाई । तुमसरवज्ञअहोस्रुनिराई ॥३॥ सुनिकुरुपतिकुवचनसुहायेषुपुनिस्रुनिन्याससुवनसुस्वपाये॥

दोहा-सुमिरतश्रीयदुवरचरित, श्रीशुकबुद्धिविशाल । सजल्नैनगद्गदगिरा, बोलेवचनरसाल ॥

### श्रीशुक उवाच ।

भर्छोप्रश्नकीन्ह्योंमहराजा। हरिचरित्रअद्धतसुखसाजा।।हरिदासनकोचरित्तसोहावन।क्षणक्षणभगवतभिक्तवडावनश। गार्वोहनारदादिऋपिराई । परमपुण्यप्रदअतिसुखछाई ॥ यद्धनंदनपदवंदनकरिक । पिताव्यासपदशीशहिषरिक ॥ श्रीहरिकथासदासुखदाई । देहोंद्वमकोभूपसुनाई॥५॥ यद्दिपनप्राकृतग्रणकिवकहर्से।अजअव्यक्तप्रकृतिपरअहर्से॥ तद्दिपप्रविश्चिनजमायामार्ह्याचेरमित्रताप्रगटकराहींदसतरजतमुहिपकृतिग्रणजानो।प्रसुद्दिनक्षोभकरहिंयहमानो ॥

दोहा-सतरजतमयेत्रिग्रुणको, सुनहुभूपहरिदास । कबहुँहोतयककाल्पे, नहिंसकोचित्कास ॥०॥ पेजबजीवकाल्अनुसारा । ईशकरतसदगुणितस्तारा ॥ देवऋषिनतवबस्थनकरही । रजग्रुणउदेअसुरसुखभरही ॥ उदेतमोग्रुणमेमिहिपाला । यक्षरससवकर्राहिनिहाला ॥८॥ जैसेपावकदारुहिमाही । रहतल्हतनिहेतिहिग्रुणकाही ॥ तिमिसवमहुँल्यापकप्रभुरहहीं।तिनकोदोपग्रुणहुनहिल्हहीं ॥विनामयेजिमिदारुहिकाहीं।पगटतिपावकनेकहुनाहीं॥ तिमिसवमहुँह्वकुपानिपाना । जानेजानपरिह्मगुवाना ॥९॥ उतप्तिप्रजनुकरूनजवचाहीक्ररिहेप्रणारजग्रुणकाही॥

दोहा—जवचाहेंपालनकरन, सतग्रणप्रेरहिनाथ ।नाज्ञकरनमेंतमग्रने, निजसंकल्पहिसाय ॥ १० ॥ निजअधीनप्रभुसिरजतकाला ।ल्वनिमेपआदिकमहिपाला॥चिद्चितनामहिरूपअयोग्।तिनहिनामवपुक्तियसंयोग्। जबदेवनपालनप्रभुकरहीं । तवअसुरनआग्रीहेसंहरहीं॥विपमदोपलागतनहिंतिनको।जीवकमेअनग्रणकृतजिनको॥ कहींतासुमेहक्इतिहासा । जानोनारदिकयोप्रकासा ॥ भूपपितामहध्यमेआपके। रहेजगतमहँअतिप्रतापके॥ १२॥ राजसुयकीन्सोजन्यागा । कृष्णचंद्रपुदकरिअनुरागा॥ सभामध्यद्मचीपिकशारा। कृष्णहिन्नोल्योवचनकठोरा॥

दोहा-तवहिंकुप्णहानिचक्रसों, ताकोकियोविनास । तामुज्योतिप्रभुवदनमें, प्रविशतिभैशनयास ॥ १३ ॥ सोटविविक्सितथमेंभुवाटा।मुनिहिसभामिपेबुद्धिविशाटा ॥नारदसोष्ट्रछेटहरपाई । सोमंतुमकोदेहुँमुनाई ॥१८॥

युधिष्टिर उवाच ।

हरिसोवरिकयोशिशुपाला । सोहरिपद्पायोयिहिकाला ॥ दुर्लभनोयोगीनिर्हिपाव । यहमेरेमनअचरनआव ॥ १८ ॥ मोपरकृपाकरहुमुनिभारी ।।यहसंज्ञायअवदेहुनिवारी ॥ वेणुभूपकीन्द्रोंहरिनिंदा । ताहिज्ञापदेकुमुनिवृंदा ॥



#### श्रीगणेशाय नमः ।

# अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्वुनिधि ।

## सप्तमस्कंधः।

दोहा--नयश्रीकृष्णसरोजपद्, सुनिमनमधुकरवास । सुमिरतनाशततापत्रय, आञुहिषुजवतआस ॥ जयवानीदानीसुमति, गुणखानीजगमातु । सुखसानीतेरीकृपा, चाहौनितअवदात ॥ जयजयगणपतिगजवदन्, एकरदनश्रभनामि । विधनसदनकेकदनकर्, मदनकदनसतस्वामि ॥ पुत्रपराज्ञरव्यास्त्रयः, जयश्रीञ्जकसुनिनाथ । जयसुकुंदग्ररुचरणजयः, जयजयपितजगनाथ ॥ देवनकेहितहरिहत्यो, बहुदैत्यनवलवान । सोसुनिकुरुपतिजोरिकर, कीन्छोप्रश्रमहान ॥

## राजोवाच ।

सवभूतनमेंसमभगवाना।सबकेप्रियअरुसुद्धदमहाना॥सोवासवहितदैत्यननाना।किमिमारचोासुनिविषमसमाना॥९॥ सदासचिदानंदस्वरूपा । विमलनासुगुणदिव्यअनुपा ॥ वर्सेनरागद्वेपनिनमाही । देवनतेक्छ्अर्थहनाहीं ॥ जिनकोनोहर्देत्यनतेमीती । सोप्रभुकेसेकियोअनीती ॥२॥ नारायणकेग्रणनायेचारी।शंकितमतिम्रानिहोतिहमारी॥ यहिसंज्ञयकोदेउनज्ञाई । तुमसरवज्ञअहोसुनिराई ॥३॥ सुनिकुरुपतिकेवचनसुहाये।पुनिसुनिव्यासुस्वनसुखपाये॥

दोहा-सुमिरतश्रीयदुवरचरित, श्रीशुक्युद्धिविशाल । सगलनेनगद्गदगिरा, बोलेवचनरसाल ॥

## श्रीशुक उवाच ।

भलोप्रश्रकीन्ह्योंमहराजा। हरिचरित्रअद्भृतसुखसाजा।।हरिदासनकोचरितसोहावनाक्षणक्षणभगवतभक्तिवद्यावनशा गार्वोहनारदादिऋपिराई । परमपुण्यप्रदअतिसुखछाई ॥ यदुनंदनपदवंदनकरिक । पिताव्यासपदशीशहिधरिक ॥ श्रीहरिकथासदास्यदाई । देहोतुमकोभूपसुनाई॥५॥ यद्पिनप्राकृतगुणकविकह्ही।अजअव्यक्तप्रकृतिप्रअहही॥ तद्पिप्रविश्चिनिजमायामार्ही।वैरमित्रताप्रगटकरार्ही६सतरजतमहिष्टकृतिग्रुणजानो।प्रभुद्धिनक्षोभकर्राहेयहमानो ॥

दोहा-सतरजतमयेत्रिगुणको, सुनहुभूपहरिदास । कवहुँहोतयककाटमॅ, नहिंसकोचविकास ॥ ७॥ पेजवजीवकालअनुसारा । ईशकरतसदगुणविस्तारा ॥ देवऋपिनतवबरधनकरही । रजगुणउँदेअसुरमुखभाही ॥ उदैतमोग्रणमेंमहिपाटा । यशरक्षसवकर्राहिनिहाटा ॥८॥ जैसेपावकदारुहिमाही । रहतटहतनहितहिगुणकाही ॥ तिमिसवमहँच्यापकप्रभुरदर्ही।तिनकोदोपगुणहुनहिंटदर्ही।।विनामथेजिमिदारुदिकाही।प्रगटतिपावकनेकृहनाही॥ तिमिसवमहर्देहेक्पानिपाना । जानेजानपरिहेभगवाना ॥९॥ उतपतिप्रजनकरनजवचाँहोकरिहेमरणारजगुणकाँहा॥

दोहा-जवचाहिंपाटनकरन, सतगुणप्रेरहिंनाय ।नाशकरनमेंतमगुन, निजसंकलपहिसाय ॥ १०॥ निजअभीनप्रभुसिरजतकाटा । छवनिमेपञादिकमहिपाटा।।चिद्विननामहिरूपअयोग्।निनहिनामवपुकियसंयोग। नवर्षनाराज्यसम्बद्धाः । तवअसुरन्भाशुहिसंदरद्दी॥विष्मृद्रौषटागननद्दितिनको।नीवकम् अनुगुपहृत्विनको॥ क्होंतासुमेंहक्द्रतिहासा । जानोनारदिकियाप्रकासा ॥ भूपपिनामदपर्मशापके । ग्हेनगनमहुँ ज्ञिनपुनापके ॥ १२॥ कर्षावाद्यमुरन्द्रावर्षावा । कृष्णचंद्रपुदक्तिज्ञुत्त्राता॥ सभामच्यद्मचापिकज्ञात् । कृष्णहिचीत्त्यावचनकज्ञात् ॥ राजस्यकीन्द्राजवयाता । कृष्णचंद्रपुदक्तिज्ञुत्त्राता॥ सभामच्यद्मचापिकज्ञात् । कृष्णहिचीत्त्यावचनकज्ञात् ॥

दोदा-त्तवहिकृष्णहिन्वकसा, ताकेकियोदिनास । तासुन्यातिप्रमुवदनम्, प्रतियातिभेअन्याम ॥ १३ ॥ सोटिषिविस्मित्रपर्मेश्वराटा।धुनिहिसभामिषुटिविद्याटा ॥ नारदनोइछेडरम्पारं । मोर्नितृमकोटेहुँसुनारं ॥ १२ ॥

यधिष्टिर उवाच ।

इस्सिवेगकियोशिशुपाटा । सोहस्पिद्यायायहिकाटा ॥ दुर्टभनोयोगिनर्द्याव । यदमेग्मनअवग्नअव ॥ १५ ॥ भाषरकुषाकरतुमुनिभारो । यहसंद्रायञ्जयदेदुनिवागे ॥ वेतुमृषयन्य्यादगिनदा । नाहिमारदेक्मुनिवृदा ॥



#### श्रीगणेशाय नमः ।

# अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि ।

## सप्तमस्कंधः।

दोहा-जयश्रीकृष्णसरोजपद्, सुनिमनमधुकरवास । सुमिरतनाञ्चततापत्रय, आञुहिषुजवतआस ॥ जयवानीदानीसमति, गुणखानीजगमातु । सुखसानीतेरीकृपा, चाहौनितअवदातु ॥ जयजयगणपतिगजवद्न, एकरदनशुभनामि । विघनसदनकेकदनकर, मदनकदनसुतस्वामि ॥ प्रज्ञपराज्ञरव्यासनय, नयश्रीज्ञुकमुनिनाथ । नयमुकुंदगुरुचरणनय, नयनयपितुनगनाथ ॥ द्वनकेहितहरिहत्यो, बहुँदैत्यनबळवान । सोसुनिकुरुपतिजोरिकर, कीन्ह्योंप्रश्रमहान ॥

### राजीवाच ।

संबभृतनमेंसमभगवाना।सबकेप्रियअरुसुदृद्महाना।सोवासवहितदैत्यननाना।किमिमारचोद्यनिविपमसमाना॥१॥ सदासचिदानंदस्वरूपा । विमल्लासुगुणदिव्यअनूपा ॥ वसैनरागद्वेपजिनमाही । देवनतेकछुअर्थहनाही ॥ निनकोनहिँदैत्यनतेमीती । सोप्रभुकेसेकियोअनीती ॥२॥ नारायणकेगुणनविचारी।शंकितमतिम्रनिद्यतिहमारी॥ यहिसंज्ञयकोदेउनज्ञाई । तुमसरवज्ञअहोमुनिराई ॥३॥ सुनिकुरुपतिकेवचनसुहाये।पुनिमुनिब्याससुवनसुखपाये॥

दोहा-सुमिरतशीयदुवरचरित, श्रीभुकबुद्धिविशाल । सजलनेनगद्भदगिरा, बोलेवचनरसाल ॥

### श्रीशक उवाच ।

भरोप्रश्रकीन्ह्योंमहराजा। हरिचरित्रअद्भतसुखसाजा।हरिदासनकोचरितसोहायन।क्षणक्षणभगयतभिक्तयहायनशा गार्वीहनारदादिऋपिराई । परमपुण्यप्रद्अतिसुखछाई ॥ यदुनंदनपदवंदनकरिक । पिताव्यासपद्जीज्ञाहिपरिके॥ श्रीहरिकथासदासुखदाई । देहोंतुमकोभूपसुनाई॥५॥ यद्पिनप्राकृतगुणकविकहर्ही।अजअब्यक्तप्रकृतिपरअहर्ही॥ तदिपप्रविशितिजमायामाहींविरामित्रताप्रगटकराहीं इसतरजतमहिष्ठकृतिग्रणजानी।प्रभृहिनक्षोभकरहियहमानी ॥

दोहा-सतरजतमयेत्रिगुणको, सुनहुभूपहरिदास । कबहुँहोतयककार्टमें, नहिसँकोचिविकास ॥ ७॥ पैजवजीवकारुअनुसारा । ईशकरतसद्गुणविस्तारा ॥ देवऋषिनतवबरधनकरहीं । रजगुणरुदेअसुरसुराभरहीं ॥ उदैतमोगुणमेंमहिपाला । यक्षरक्षसवकरहिनिहाला ॥८॥ जैसेपावकदारुहिमाही । रहतल्हतनहितेहिगुणकाही ॥ तिमिसवमहँन्यापकप्रभुरहर्ही।तिनकोदोपगुणहुनहिंटहर्ही।।विनामथेजिमिदारुहिकाही।प्रगटितपायकनेकहनाही॥ तिमिसवमहँद्वैक्रपानिपाना । जानेजानपराहिभगवाना ॥९॥ उतपतिप्रजनकरनजवचाँद्वीकरदिप्रेरणारजगुणकाँद्व॥

दोहा-जबचाहिंपाटनकरन, सत्तगुणप्रेरहिंनाथ ।नाञ्चकरनमेंतमगुनै, निजसंकल्पहिसाय ॥ १० ॥ निजअर्थानप्रभुसिरजतकारा ।रवनिमेपआदिकमहिपारा॥चिद्वितनामहिरूपअयोगृ।तिनहिनामवपुकियसंयोगः। जबदेवनपाटनप्रभुकरही । तवअभुरनभाजृदिसंदरही॥विषमदे।पटागतनहित्तनको।नीवकमं अनुगुणकृतिनको॥ कहोंतासुमेंद्दकद्दतिहासा । जानोनारदिकियाप्रकासा ॥ भूपपिनामद्दपम् आपकः। रदेजगनम् दुर्गानृप्रतापके ॥ १२॥ राजम्यकन्द्राजवपागा । कृष्णचंद्रपुरकर्श्वनुरागा॥ सभामप्यरमपोपकिञ्ञाम् । कृष्णद्विगुल्यावचनकद्राम् ॥

दोहा-त्तवहिंकृष्णहिन्चकर्सा, ताकोिक्योविनास । तामुन्योतिप्रमुददनमें, प्रदिशतिभेवनयाम ॥ १३ ॥ राषा प्रवाहर नाया । अस्ति । सोटिषिविस्तिष्पंभुवाटा।मुनिहिसभामिषुडिविद्याटा ॥ नाग्दसोदछेडरग्पारं । मॉर्मेनुमकोदेहुँमुनाई ॥ १२॥

### यधिष्टिर उवाच ।

हरिसंदिरकियोशिशुपाटा । सोहरिपद्पायोयहिकाटा ॥ दुर्टभतोयोगीनहिंपाव । यहमेरेमनअन्यत्वआत ॥ १५ ॥ हरिसावराकपान्। नाहार प्रकार । साहार प्रकार । स्वाप्त प्रकार । स्वाप्त प्रकार । स्वाप्त प्रकार । साहार प्रकार । मोपरकुपाकरतुष्ठ निभागे । यहसंदायअबदेटुनिवासे ॥ वेजुम्पकीन्यादिसिनिदा । ताहिझापेदेकमुनिद्दा ॥

(200)

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

करिविनाञ्ञतेहिनरकपठायो।हरिनिदाकोफछदरञ्ञायो॥१६॥येतादंतवकञ्चि**छुपा**छ।रहेस्यभाविककूरकराछा१७॥ दोहा-बालहिपनतेकरतभे, हरिनिदाबहुबार । कुप्टभयोनहिनीभर्मे, परेननरकअपार ॥ १८ ॥ ावकेदेखतमें सुनिराई।किमिनिजलीनकियोयदुराई॥**१**९॥यह्*लिस्त्रमतमोरमनमारा।जिमिदीपकल*हिप्वनङ्गकोरा। ग्राकोवरणहसक्छनिदाना । सबजानहुनारदभगवाना ॥ २० ॥

## श्रीग्रक उवाच ।

उनतधर्मभूपतिकेवेना । नारदपायपरम*उर*चेना ॥ सभासदनकहँसवनसुनाई । कथाकहनछोगसुनिराई ॥ २१ ॥

### नारद उवाच ।

वेनाविवेकईशुअरुमाया । ऌहतजीवयहप्राकृतिकाया !। सोइतनमाहमानअपमाना।निदाअस्त्रतिहकोज्ञाना॥२२॥ मभिमानहिमानहअपमाना । अहंममहिममरहत्तभ्रलाना ॥ २३॥

दोहा-सोजैसेसवजीवको, रहतसदाअभिमान ॥ तसेनिईपरमातमहि, जानहसत्यसजान ॥ श्रीपतिकर्राहंदण्डजननेहीं । ताहिक्रपाकरिश्चिक्षादेहीं ॥ ऐसेप्रमुक्तपाळुभगवाने । हिंसाकरनकहनअज्ञाने ॥२०॥ गतेवैरभक्तिअरुभीती । कागडुतेअरुकारेकेप्रीती॥जोकोनिद्वविधिमनहिंटगवि । ताहिकृष्णहर्टिकेअपनावै॥२५॥ रिसोंबेरिकियेद्रुतजेसो । ठागतमननभक्तितेतेसो ॥ यहमेरीहरिमहँसतिआवे । भीतिहतेहरिकहँहठिपाँवे ॥ २६ ॥

रंगीभीतकीटर्जिमिभुपा । होतआसुभृंगीकोरूपा ॥२०॥ यहिविधिवैरकियेहरिमाही । चिततअतिपापीर्तार<sup>ज्ञाही॥</sup> दोहा-मनलगाइजिमिभाक्तिते, पानहिंसुगतिदुराय ॥ तैसेकामहृद्देपभय, नेहह्रतेतजिपाय ॥ २८ ॥

ठहीकामतेगतिव्जनारी । कंसळझोगात्कार्भ्यभारी॥चैद्यादिककरिद्वेपकुराळाणुवकरितुवनेहविशाळा॥२९॥ ाडुवंशीसनवंधहितरे । इमसवभक्तिहितेहरिहरे ॥ ३० ॥ येउपायएकोनहिंकरेऊ । यातेवेणुनरकमहँपरेड ॥ गतिकरिकोनिहूचपाई । देइकुप्णमहॅमनहिंछगाई ॥ तौताकोसब्विधिगनिजाई । यहमेंसत्यसुनावहुँभाई ॥ ३३ ॥

त्तव्कअरुनुपश्चिश्चपाला । कृष्णपारपद्येमहिपाला ॥ विष्रशापतेमहिमहँआये । तवमाताभगिनीकेनाये ॥देश

दोहा-तातइनकीमुक्तिमें, कौनअहैसंदेह । पापिद्वहरिसोबैरकार, पावहिंगतितजिदेह ॥ धर्मभूपस्तिनारदवाणी । विस्मितकह्योजोरियगपाणी ॥

## यधिष्टिर उवाच।

केसीअहेकोनकोञ्चापा । जोहरिदासनकियसतापा॥मृहिमहँजन्ममुक्तजनकेरो । मुनिकोतुकमानतमनमेरो ॥३३॥ पेवैकुंठनगरकेवासी । नहिंप्राकृतजनआनँद्रासी ॥ तिनकोप्राकृततनसंबंधू । कौनयोगतेभोजगबंधू ॥ नारद्यहतुमकथामुनावहु । मेरोसवसंदेहमिटावहु ॥ ३९ ॥ सुनतअजातञ्जकविानी । बोलिजटेनारदयु<sup>तिह्यानी॥</sup>

#### नारद उवाच ।

एकसमयकरतारकुमारा । सनकादिकजिननामउदारा ॥

होहा-पूर्वजकेपूर्वजअहैं, पंचवर्पजिमियाल ॥ विचरतलोकनलखनहित, गेवैकुंठविज्ञाल ॥ ३५ ॥ निरसिद्दिगंद्रस्यारिह्न्वाला।जयअरुविजयद्वारकेपाला॥रोकिदियोदीन्ह्योनहिंजाना।तवसनकादिककोपिमहा<sup>ना ३६</sup> हरिपापिदन्दियोष्ठ्रिनैञ्चापा । सुनहुँमृढकारकवहुपापा ॥ मधुस्दनचरणनृहिगमाही । रजहुतमोग्रुणकव्हुँन्त्राही।

तहुँतुमनाहिरहनकेट्टायक । गुद्धसत्वमें त्रिभुवननायका। तात्रशाञ्च आसुरीयोनी। पायमृदतुमविचरहुट्टीनी॥३्णी ॥ गिर्नुङगेजबहारिषुरतेरे । तबकृपालुसनकादिकेटा इमिजवदियसनकादिकशापा ,

્રેયમાયસંતા ે.ફિ. ી ा पुनिएहें।वेंकुंठपुर, यामेंसंज्ञयनाहिं ॥ ३८॥ दोहा-तीनिजन्मभारपाइहैं गोहे . . ।शिपन्यवानाः छोटोहिरण्याक्षज्ञानाः। ેબેદ્રોહળ तव नयविज्ञाधरनिमहँआय ।

॥३९॥ जबहारशुक्रस्कपहिधारा । गतपतालधरनाउद्या '४०॥हिरणकाशिषुकोसुतमहलादा।धारकसकलधर्मम्बाहा।

देत्यन्द्

પંદેવવાના .

वमेंसमदरक्ञीमतिमाना । कुपापात्रअतिकायभगवाना॥ तासोंहिरणकक्षिपअतिवोरा । वैरकियोमतिमंदअथोरा॥

दोहा-सभामप्यप्रहटाद्पे, करिकैकोपमहान । ठाटुभयोमारनहिते । काटिकराटकूपान ॥ त्रप्रीपतिनरहरिनपुषारचो।निजनसकनककिापउरफारचो ६ पुनिविश्रयाकेशिनीनारी।ताकेजन्मिलयोदोउभारी ावणञ्चभकरणअसनामा।निजवलजीत्योत्रिभुवनथामा।।४३।। दशरथसुतहरिद्वेरप्रराई । मार्ग्रोदुर्हुनलंक्पहँजाई।। रार्क्कंडेयकबहुँइतऐहैं । रामचरितसबतुमहिंसुनैहें ॥ ४७ ॥ पुनिदोउक्षत्रीजनमहिंपाये । तबमाताभगिनीकेजाये ॥ तिनहिंसुदर्शनचक्राहेमारी । सनकादिककीञापनिवारी४५वेरकरतकीन्हेंहारेघ्यान॥तातेहरिपुराकियेपयाना॥४६॥ दोहा-नारदमुसत्तोंसुनिकथा, तहांधर्मसुतभूप ॥ पुनिसुनित्तोंकरजोरिकै, कीन्ह्योंप्रश्रअनूप ॥

यधिष्टिर उवाच।

दोहा-दैत्यवंशमहँभागवत, केसेभेपहरूगद् । प्रियमुतसोकिमिवैरिकय, पितुतिजिकेअहरुगद् ॥ ४७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजवांधवेशविश्वनांथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-थिराजश्रीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिर**पुराज**सिंहज्देवकृते आनन्दाम्बनिधौ सप्तमस्कंधे प्रथमस्तरंगः॥ १॥

दोहा-सुनत्युधिष्टिरकेवचन, नारदआनँदपाइ । हिरणकश्यपनरहरिकथा, छोकहनचितलाय ॥ नारदः उवाच ।

र्धारिवराहरूपभगवाना । हिरण्याक्षकोहन्योमहाना ॥ सोसुनिहिरणकिशुकुरुराई । शोचनळगेमहादुखछाई॥१॥ पुनिदानवपतिकोपितह्वँकै ।दाविदंतअधरन्भुजर्वेकै॥छाचनछाछकराछविज्ञाछा।आज्ञुभयेजनुविमछप्रवाछा॥२॥ कुपितर्दाटिनहिंअतिकरियाती।धृमिरुसिगरीदिशादिखाती।कारुडादसमडाद्रभयानानीभुकुटीबैकशंकरपजावानी।। देखिनसकैजासुमुखकोऊ । जायनसकतनिकटिषयजोऊ ॥ रेकरमेंइकरारुप्रचंडा । गयोसभादानववरिवंडा ॥

दोहा-सिहासनआसीनहैं, दानवेंदेत्यवोलाय ॥ यथायोगसतकारकरि, वोल्योवचनरिसाय ॥ ३ ॥ हेदुइशिरत्रयदृगसत्तवाहु । नेमुचिपाकइल्वलअरिदाहु ॥ हयप्रीवशंवरवल्वाना ॥४॥विप्रचित्तिअरुशुक्रनप्रधाना॥ अरुपुरोमआदिकभटनानाभिरेवचनसक्रुम्मनिकाना।।सिगरेकर्ट्याज्ञयहकाना।अवविरुपहुँनहिँदैत्यसमाजा ५॥ येटप्रसुरकारहारसेवकाई । इतवायातासोममभाई ॥ ६ ॥ रह्यायद्विहरिमहाप्रकासी । समद्रक्षिवैद्धंठविटासी ॥ तद्यपिदेवनसेवनिहारी । पर्योतुच्छशुकरववुभारी ॥ अतिकपटीचंचलमतिवारी । भयोवंधहनिश्रवहमारी ॥ ७॥

दोहा-ताहारकोशिरशब्त, काटिरुपिरव्यासु । तरपनकरिहीबंधुको, तबपूनिहिममआसु ॥ ८ ॥ हरिफेहतेदेवहतिजेहें। विनजङ्शासासरिससुर्वहें ॥ सबदेवनफेहेंहरिमाना । तातेज्ञचिततासुवधनाना ॥ ९ ॥ ज्यर्टे(तेहिवृप्करहेँ चपाई । त्य्ट्रोसकरुनाहुमहिषाई॥ यूनदानज्पतपत्रतपारिन।मारुहुम्वेषुण्यकेकारिन॥१०॥ द्विजकोकमंतिष्णुकोमृटा । साँदेयद्वधमंशनुकृता ॥ देवपितस्ऋषिभृतअपारा । मानदिद्वरिकायमंअधारा ॥१९॥ तातेजहँगहँगङ्गिकासा । विश्ववेदवादिनकरवासा ॥ ऑरहहोहिजहाँवद्वयागा । पर्हादेवेदजहँदिजबङ्भागा ॥

दोहा-नहँतहँदानवजायद्वत, पावकदेहुङगाय । मारहुवाँपहुँतोरहूँ, हिजनएकविजाय ॥ १२ ॥ हिरणकोक्षपजवयोदियकासन् । तबसिगरेभटपरमहुद्धासन् ॥माधनवायनायकदृवीम् । ग्रयसकुछपुहुमीरणधीस्।॥ करन्टगेसवभजनविनासा । इरमेनेकनदयाविद्यासा ॥५२॥पुरब्रुपत्तनटप्यनप्रामा । आकरररस्वटेसटअसामा ॥ इनकोटावनट्टनटाम । बचहिनविभवनदुमहँभाग ॥ १८ ॥ केतेटकरविषुटकुदार्ग । कोट्डारसनिडारेभारी ॥ केते. विकास वित्रकूटारा । काटनटामुहसञ्ज्ञाम ॥ केतेदानवतृक्टगाई । प्रतनसहितग्रहदियोगसाई ॥ १५ ॥

दोहा-पहित्रिपितवदान्तरांचु, क्रियेडपृद्वपोर । तवस्त्रगंदिमुख्छोड्कि, छिपअवनिविननोर॥ १६॥ भेतकमं करिभानाकेरी।दिरणकक्षिपद्वेद्वपिनपनिगे॥त्ययोभानपुत्रनसमुझावन।चाद्योतिनकोझोकमिटावन ॥१७॥

शंवरशङ्गिभृतसंतापन । त्रतउतकचअरुष्टपायमन॥काळनाभअरुमहानाभखळ।हरितमूछद्विजदुखदा येनवश्रातासुतनवाळाई । लम्योबुझावनदानवराई ॥१८॥ औरहुवंषुवपूअरुमाता । तिनहिबुझावनहित्रि दानवदेशकाळकोज्ञाता । बोल्योमधुरमधुरसुखवाता ॥ १९॥

## हिरण्यकश्यप उवाच ।

हेजननीहेभ्रातानारी । हेसुतअवजनिहोहुदुखारी ॥

दोहा—ग्रूपनकेमनमेरहत, यहीसदाअभिलाख । मरवसमरमेसनमुखे, जुपेहोहिरिपुलाख ॥ २० ॥ प्राणिनकोनिवाससैसारा । रहतनसवदिनकरहुविचारा ॥ जैसेपियकपौसरापाई । मिलियकक्षणहिंजाहिं। तिमिकमहिअनुरूपहिभोग्रदिवहिकरतसँयोगवियोग्रर १होतजीवकोकवहुँननासा । विविधयोनिमहँकरती अज्ञानहिंवक्षपेसोमाने । अहेंदेदयहमोरिमहाने ॥२२॥ जिमिजलधारमाइतह्लाया । अहेअयलचलप्रास्म

अरुजवभरिनेननमहँआई।अचलपरिनतवचलतदेखाई२३इमिजविषेविवशमनहोवै।तवहिंजविदुखसुर्षा दोहा—यदिपिविलक्षणदेहते, जीवकहतसवकोय । तदिपिनिजहिअज्ञानवश्, सुरनरमानतसोय॥२ अरुअप्रियप्रिययोगिवियोग् । जननमरनअविवेकहुशोग् ॥ ल्ह्योभागवश्जोउपदेशु । भूलिजातसोरहत यहीकमेहेतुकसंसारा।जानिलेहुकारिहयेविचारा॥२५।२६॥यामेसुनहुएकहतिहास॥कहिंह्संतजनसहितहुरु सुद्रएकडसीनरदेशा । तहँकोउरह्योसुयशनरेशा ॥ सोशश्चनसोंकरिसंयामा । जूझिगमनकीन्ह्योसुरभाग । कुसुममालभूपणसवट्टे । कवचिकरीटअंगतेसूटे ॥ हृद्यतासुसायकनविदारा । तनतेवहीरुधिरकीधारा॥

दोहा-चैठगयेरददगसुँदे, खुळेज्ञीज्ञकेवार । धूरिप्सित्तकम्बस्यस्य कटेह्।यहिययार ॥ ३०॥ यहिविधिमृतकित्रिस्वितिकाहीं । रानीताकीआयतहाहीं ॥ औरहुकुळपरिवारहुकरे । गिरेआयतेहिप्रक् करसोधुनहिज्ञीज्ञ्ञउपमाही।हायहायवोछिह्मुखमाही॥३९॥गहिकचरणतासुप्रियनारी। रोदनकरिहपुका छूटिगयेभूपणअरुवारा । चछिहेननतेआसुनधारा ॥ करेसेवतहकरणाळाणा । उपजतिनहित्रिरितिक कहरिवचनवहुभातिदयावन्।अरिहुउरहिंकरुणाउपजावन॥विधिनिरदर्दमहादुखदीन्ह्रों।सुमक्तिनअगोचर्क

दोहा-ष्ठुश्वराताहमस्वनके, तुमहिरच्योविधिजोइ ॥ दुखदातासोकोरिदियो, क्रूरविधातासोइ॥ ३३॥ तुमविनजीवनहेनदमारा । कहांगयेतुमभूपउदारा ॥ जहांजाहुतहुँदेहुवताई । वसवतहांहमहूंहठिजाई ॥ यहिंबिविनारीकर्राहंविटापा।पतिपद्पकरिपायसंतापा॥सांझभईनहिंदाहनदीन्छों।मोहविवशविपादवहुर्कीन्सी सुनिरोदनयमराजहुकाहों। अतिशपद्याभईवरमाहीं॥बाटकरूपधारितहँआये।विविधभाँतितिनकोसप्रसापी

यम उवाच।

देवहुरेमृदनकीरीती । देखेहुपरनहिंकुर्रोहेमतीती ॥ जहुँतेआवृततहरूँजनआही । मोहविवशायहजानतनारि

दोहा-प्रथमिहिकसवमारिगये, मरिहेआपिविशेषि ॥ जेह्नेहिंमिरिहेतेव, पैशोचिहिकालेषि ॥ ३७ ॥ इनतेताहमहिहिनीक । अहिनुकारिपितुजननिक ॥ वनमहुँहतअक्लेआये । इमकोवापविगानहिहिष्ण ॥ मंबालकसवभातिलचारा । पमनमेयहिकयोविचारा ॥ जोरक्षतहुँगरमहिमाही । सोरक्षकहुँकृष्णसदाहीं ॥ रेजोमभुनिजहुँच्छातशासत । जगसिरजतपालतअक्ताशत ॥ ताकातिलअहेसंसारा। रेसुरस्वदक्वरहविज्ञाण ॥ देशोनहरिक्सस्वात । मगहुगिरसोवस्त्वतहुँकिवारा ॥ कर्नाहुँहर्षहुद्धिहरनचहुत्ते ॥ सोनहिन्तनुईँकिवार ॥ स्वर्गाहिस्सिक्सक्वरहर्ष्ट्या ॥ सोनहिन्तनुईँकिवार ॥ स्वर्गाहिस्सिक्सक्वरहर्ष्ट्या ॥ सोनहिन्तनुईँकिवार ॥ स्वर्गाहिस्सिक्सक्वरहर्षेष्ट । सोनहिन्तनुईँकिवार ॥ स्वर्गाहिस्सिक्सक्वरहरू

दोहा-इमिजेहिरसत्तकृष्णप्रसु, ताकोक्षयदुँननाञ् ॥ क्यदुँकहुँनहिनियतसो, जेहिहरिकरहितिनाझ ॥ क्रिन्नियतसो, जेहिहरिकरहितिनाझ ॥ क्रिन्नियतसो, जेहिहरिकरहितिनाझ ॥ क्रिन्नियतसो, जेहिहरिकरहितिनाझ ॥ क्रिन्नियतसो, जेहिहरिकरहितिनाझ ॥ निजनितकसेनेक्ष्मतुसारा । जोवछहतहैयोतिकथारा ॥ छृट्योत्वहिकसेसम्बंधा । तर्यहिष्ट्रश्चितकहोरि प्रमुपते जोजनरस्यामी । छृद्दत्तसोसुसदुस्वदुनामी ॥ छत् ॥ जोवझगेरमोह्वद्वपाष । तनिवनमहोस्वद्वपति । जोवरहनगृहीगृहस्यामी । पृष्ट्रगृहीगृहीगृहीगिविषयपट्यत्रस्वयुद्धनद्वातह । तिमितननहोहुर्जापविष्ठस्वर्हि दोहा-जिमिपायकनभअनठको, देहदारुकोदोप ॥ छागतनिहातिमिजीयको, छगतनतनग्रनचोप ॥ ४३ ॥ जेहिसुयज्ञकोशोचहुमूढा । शोचतसोप्रत्यक्षनिहेग्रुढा॥बोछतसुनतरह्योजोतनमें।छरुयोनताहिकबहुँनैननमें ॥४२॥ बोछतसुनतश्वासहेनाहीं । करतजीवहेकमेनकाहीं ॥ अहेभित्रसोदेहप्यनते । किमिशोचहुअवतासुगमनते ॥४५॥ अपनेकमहिकेअनुसारा । छहततजतिजयदेहअपारा ॥४६॥ जवलेंरहतकमंकीसींवा । तवलेंरहतदेहमेंजीवा॥ तेहितेहोतदेहअभिमाना । तातेहैकछेशअज्ञाना ॥ ४७॥ तातेदेहमाँहपुरुपारथ । सवविधिमानवअहेअकारथ॥

दोहां-जिमिअनित्यजनस्वप्रके, सकळपदारथहोय ! तैसेसिगरेविपेसुख, अहेनित्यनहिकोय ॥ ४८ ॥ तातेनित्यअनित्यद्वज्ञानी।शोचहिनहिकवहाँजियआनी॥शोचिकयेनहिकछुमिळिजावे।नहिअनित्यकोनित्यवनावे ॥ तामेंकहहुँएकइतिहासा । हेहिँसुनतशोककोनासा॥व्यापाएकविपिनमहँजाई । दियोखगनहितजाळळगाई ॥ ५० ॥ तहँजगरहेक्काळगविदंगाविचरहिंचरहिसुखीयकसंगा॥व्यापक्काळगहिळयोफँसाई ५३ निरखिकुळिगमहादुखपाई ॥ रोवनळग्योनसक्षोळोडाई॥६२॥हायप्रियमिंवनहिगमाई॥रेविपिदियोद्धःखजोमोको।तामेंकहामिळेगोतोको॥५३॥

दोहा—मोहँकोछैचछहुअव, जहँमेरोहैनारि । विनप्पारीजीवनकहां, छीन्ह्योंहियेविचारि ॥ ५४ ॥ विनपंसनकेवाछकरेरे । होतभयेविनजननीकेरे ॥ ऐसीआशकियेवेह्नेहै । मातुपिताभोजनकवर्छेहें ॥ तिनकोमेंकारेहोंकिमिपाछन।महादीनजननीविनवाछन॥यहिविधिकरतकुर्छिगविछापावेट्योजाछनिकटयुततापा॥ तबछिपिन्याप्रमारिशरदीन्ह्यों।दोहुनछैग्टरगवनहिंकीन्ह्यों ॥तुमहुविछापकरहुसप्रयासा।जानहुनाहिंजापनोनासा ॥ ,शतहुवर्षछगिशोचतमाहीं । पेहोकवहुँननिजपतिकाहीं ॥ ५७ ॥

### हिरण्यकश्यप उवाच ।

्यदिविधिनववाङकसमझायो । तवतिनमनअनित्यतनआयो ॥ ५८ ॥

दोहा-असकहिकेताहीसम्य, यमभेअंतरधान । मृतककर्मनृपकोकियो, मिळिसबज्ञातसुजान ॥ ५९ ॥ तातेनहिंशोचहुसर्वे, अपनेहुआनिहुकाहिं । कोउनपरायोआपनो, मानिळेहुमनपाहिं ॥ यहमेरायहऔरको, यहजोसबकेभान । सोजानहुतुमसत्यके, यहीमहाअज्ञान ॥ ६० ॥

#### नारद उवाच।

हिरणकशिपकेम्रानिवचन, दितिम्रुतवधूसमेत । पुत्रशोकत्याग्योतुरत, भोविवेकमेचेत ॥ ६१ ॥ इति सिद्धिश्रीमदाराजापिराजवांपवेशविद्यनाथांसंदात्मजसिद्धिश्रीमदाराजापिराजश्रीमदा-राजाश्रीराजावदादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्रापिकारिरपुराजांसंद्दन्देवकृते आनन्दाम्यनियोससमस्केपे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

#### नारद उवाच ।

दोहा–महाराजसुनियेकषा, कनक्कशिपन्ठवान । होनचस्रोअनरेकमर, रहेनमोसमञ्जान ॥ | फेर्डुशासनत्रिभुवनमाही । मोकोजीतिसकेकोडनाही ॥ असविचारितियदानवराई । मंदरेककंदरमहाँजाई ॥ ९ ॥ ﴿ तहाँकरनदारुणतपटाग्यो । ब्रह्माचरणनमहाँअनुराग्यो ॥ उरपभुजउरपदगक्रिके । पदअँगुडापरणीमहैपरिके ॥ ﴿ अयोगीनदेदिनगतिरोकीरादोरितोजतिअचङअझोकी ॥२॥ जटाजूटयुतसोहतकेसोकिरणनसदितप्रटयपिनेसे॥ ﴿ असुरगयोजपतपकेहेतु । तबसुरनितनिकवसेनिकेतु ॥३॥ करतताहितपपरमुटदारा । बीतिगयदशवर्षहजारा ॥

दोहा—त्ताकेशिरतेषूमयुत, कटीशनटकीश्वाछ । तपवरुमुरहोकनसँव, टावनिटगीकगूछ ॥ २ ॥ टाग्योचुरनसिंधुकोनीस । शुरुसहितमहिडगीमशीम ॥ महणसम्तनिरमहितास। होनटमीदशहँदिशिछास ॥५॥ १ तपतेतपितदेवदिविवासा । गयभागिविधिषुरमुराससी ॥ विधिमोबोटेसवेमकास । मुनहुप्रवापितिविवहमासी॥६॥ १ कनककश्चिपतपतेनहिवासी ।सम्बन्धहुमुरुस्ययाई ॥जोचाहीटोकनकत्यामा । ताद्रुतकरहुटपायविधाना ॥ (२८४)

् आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

जोउपायकरिद्रौनिर्दिआञ्च।तोसग्रहेंदेसकङविनाञ्च॥०॥यद्वितुम्हारसर्वेष्ठभुजानां । तद्यविद्वमकुद्वकरेंद्रसाना॥८। दोढा-हिरणकशिपतुमकोसुन्यो, तपकरिविधिपदछीन।सोहविचारविधिहोनको, इमिकठौरतपकीन॥४। जानिनित्यआतम्थरुकालाकरतमहातपअसुरकराला ॥ औरहुऐसोकिहेविचारा । मेंअवङ्यहुँकैकरतारा ॥५०

अपंकेलोकनउपरवसेँहों। उरपलोकअपेँलेऐहों॥ वैकुंठादिकलोकनकाहीं। लघुमानतअपनेमनमाहीं॥ ११। रेसीष्टन्योताष्ट्रअभिरूपात्पसॉकद्योगोइनहिरापा॥तातेकस्किविमरूविचारा।करद्वरचितआशुहिरपचारा॥१२

हेमभुतुमगोद्विजहितकारी।तुमतेरक्षाव्यहेहमारी ॥ तातेषेसीकरहृडपाई । रहराडरेकीठकुराई ॥ १३ ॥ दोहा-ऐसीसुनिदेवनविनयः, चतुराननसुसक्याय । सुनिनसहितगमनतभयेः, जहँरहदानवराय ॥ १८॥ हिरणक्ञिपकहदेख्योनाहीं । छागिविमोटगयोतनमाहीं॥जामिरहेतृणवंज्ञज्ञरीरा।खायोमांसरुधिरवहुकीरा॥३५॥ नैनज्योतिभरिपरतिदेखाई जिमिघनमधिरविज्योतिसुहाई।निजतपतापिततीनिहुँछोका ।हिरणकशिपवाद्योविग्गोरा निराविहंसवाहनइमिताको । हैविस्मितगुनिपात्रकृपाको॥दानवसोमोदितकरतारा।विहँसतऐसेवचनटचारा॥१६।

त्रह्मोवाच ।

खदुरेखदुकर्यपकेनंदन । तुनतपसिद्धिभईअरिद्धंदन ॥ ह्वेहेआञ्जतोरकल्याना । आयेहमहुदेनवरदाना ॥ दोहा-माँगुमाँगुअवदैत्यपति, जोतेरोमनहोय ॥ अवनहिंशंकाकछकरे, मेंदेहींतहिंसीय ॥ १७ ॥ तोहिंसमाननहिंधीरजधारी । कीटखायछीन्ह्यांतनभारी ॥ रहेप्राणहाङ्नमहँजाई । तबहुँतज्योनहिंतपवरिपाई १८ द्शहजारवर्षहिविनपानी।जीहेकोनजुगतमुहँपानी॥कियोनकोउकरिहेतपरेसो।हिरणकृशिपकीन्ह्यांतुपजैसो॥१५॥

जीतिळियोहमकोतपकरिकै।तोहिदेहींवरमें मुद्रभारिकै॥२०ममदरज्ञानिहफळनहिंहोई।जानहुदैत्यसत्यपहरीई<sup>२१</sup> नारद उवाच।

असक्हिकुप्करतकरतारा।कृमिभक्षिततनतासुनिहारा।।छिरक्योदिन्यकमंड**ट**नीरा।तवजसकोतसभयोक्षारा<sup>२२</sup>

दोहा-भोअखंडवळअसुरके, रविसमानपरताप ॥ वज्रसिससवअंगभे, वयकिशोरविनताप ॥ तपतकनकसमवपुपप्रकाञ्जाफेल्तिप्रभाषुंजदञ्ञाञाशाशामिहितेआतुरकिष्ठभायो।मनहुदारुपावकप्रगटायो २३ निर्राक्षिअसुरचतुराननकाहीं । चढेद्वंसमहँअंबरमाहीं॥ कियोधूमिमहँदंढप्रणामा।छहिदर्शनपायोसुक्षामा ॥२॥ पुनिउठिअसुरजोरियुगहाथा । निरक्षतविधिकहनावतमाथा ॥ आनँदतेपुरुकाचिर्छाई । वारवारहानीस्वही गृहद्गिराकढतिनहिंवानी।मतिअतिविधिपद्मेमहिंसानी॥पुनिधारैधीरजदानवराहीअस्तुतिकरनरुग्योचितवाहरी

हिरण्यकशिप उवाच।

दोहा—काळ्झिएतमबळितजग, कळपांतहिमेंआप ॥ उतपतिकियानिजतेजसो, हेतुवपरमप्रताप ॥ २६ ॥ छद-त्रिग्रुणतेजगस्जहुपाल्हुहरहुन्यग्रुणमय्नमो ॥ २७ ॥ सबतेमहतपरआदिवीजविज्ञान्हान्ततेन्नमी मनप्राणइंद्रीबुद्धिरूपविकारह्वेप्रगटतनम्।॥२८॥चितअचिताचितमनइंद्रिभृतनिगननिकेनेतान्मो ॥२०॥ त्रयवेदरूपहिषारिकेसवयद्यकोप्रगटतअही । सवजननकेतुमप्कुआत्मअनादिकविहुकपारही॥ ३०। तुवकाल्ळवनिमिपादितेआयुपजननकीहर्तहो । परमेष्टिअजअविकारसाक्षीजीवजीवनलस्तही ॥ ३१॥ च्रअचरकारनकार्येतुमसेभिन्ननाईदरकातहै । विद्याकछातुवरूपबहुन्नहांडगर्भवसातहे ॥ ३२ ॥ जेहिरूपतेजगित्रगुणकरहुसोरूपनित्यतुम्हारहै । अतिगुप्तपुरुपपुराणनित्सतिठोकिषपुरुविहारहै।

दोहा-जोपूरणवपुतरचहु, यहसिगरोसंसार ॥ तावपुगुततुमकोअहै, ममप्रणामबहुवार ॥ ३४ ॥ जोमेरेमनकोवरदीजे । तीऐसीप्रश्चकृपाकरीजे ॥ जेभरितुविसरजेवपुषारी । तिनसपृत्युनहोयहमारी ॥ ३४ ॥ होयनमीचरेनदिनमाहीं । गृहुभीतरबाहेरहुनाहीं ॥ जेजेतुविरचितहथियारा । छंगेनतितनतेकियेपहारा ॥ ानहिनरनहिंचुगुसुके सताई॥३६॥जियतमृतकमोहिसके नमारी। मरहुँ नसुरअसुरनते भी मरहुँन "भरहुँन ँमहाना ॥ ३७ ॥ तबप्रभावजेऐश्वर्जपाये । लोकपालसिंगरस्ति

दोहा—सोऐश्वर्यमोहिंदीजिये, जाकोकबहुँननास ॥ जोप्रभुमानेहुहोयमन्, मेरोतपहिप्रयास ॥ ३८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजािधराजशीमहाराजावां प्रवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीनहाराजािध-राजश्रीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहजूदेवकृते आनंदास्त्रुनियो सप्तमस्कंषे तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

## नारद उवाच।

्दोहा–हिरण्यकञ्चिपयहिभाँतिजव, माँग्योवहुवरदान ॥ तवप्रसन्नह्वैचारिमुख, ऐसोकियोवखान ॥ ९ ॥ ब्रह्मोवाच ।

हुर्छभवरमाँग्योतुमताता।तद्पिकियोतुमतपविख्याता।तातेतुमहिसकळवरदीन्ह्यों।अनुचितज्ञचितविचारनकीन्ह्यों असकहिद्देअसुरहिवरदाना । त्रह्मळोककोकियोपयाना॥३॥कनककित्रपरेसोवरपाई।तपतकनकसमतनदुतिभाई॥ हेरण्याक्षकोवपद्यपिकरिकोहरिसोवराकियोहिठपरिकै ॥४॥ देवअसुरभ्रपतिगंपर्या।गरुडउरग-५-सिपिचारणसर्वा॥ वेद्यापरऋषिपुषतरनपुतिको।सक्षसयक्षपिञाचनत्तिको॥औरहुभूतनप्रेतन्कार्ही ६ जीतिअसुरकद्धकाळहिमार्ही ॥

ं देहा–दृष्ठोदिशनञेळोकमें, अपनोहुकुमपसारि ॥ इंद्रवरूणयमथनदको, गृहतेदियोनिकारि ॥ ७ ॥ इंद्रभवनजोपरमुद्धहावन।सकळसंपदायुतसुखळावन॥कनककशिपकीन्द्रोतहँवासा।जेहिविश्वकर्माकियोप्रकासा ८॥ विरचितविद्रुमळसेसुपाना। जडीषरणिमरकतमणिनाना ॥ वेंड्रजकेखंभविशाळाफवत्तीफटिकविशाळदेवाळा॥५॥ वहुविचित्रतहँवनेविताना । पद्मरागमणिआसननाना ॥ गोरसफेनसरिससुखसेन् ।ळसहिसुक्तजाळहियुततेन्॥३०॥ सुरसंदरीसाजिश्यंगारा । कर्राह्चळतन्द्रपुरझनकारा ॥ रतनआरसीमहँसुखदेखे । अपनेसमऔरननहिंठेखे ॥३३॥

देश्हा—स्पत्तिपरम् सुख्यावनी, गृहवाटिकाअनंत । पटऋतुतहँसीहेंसद्दा, क्रुजितविहँगलसन्त ॥ १२ ॥ ऐसेइंद्रभवनमहँराजा । लेआपनदानवीसमाजा ॥ हिरण्यकशिपवहुकियोविहास । त्रिभुवनधनीनशञ्जनिहास ॥ वंदनकरत्ततासुपददेवा । करोहभीतिभरिकेवहुसेवा ॥ वाट्योअसुर्प्रतापप्रचंडा । शासनिकयोत्रिलेकअसंडा ॥ रहेमत्तकरिकेमदपाता । पृमतअरुणनेनदुतिमाना ॥ तपवलभयोत्रिलोकअपीशा । नजरदेहिनिजजायिदगीशा ॥ विनन्नस्नाशंकरभगवाना। हिरणकशिपवशमेंसुरनाना॥१३॥हिरणकशिपइंद्रासनवैट्यो।परमगर्वभरिनिनभुजणेट्या।

दोहा-तहँविद्वावसुतंवरहु, विद्यापरगंपर्व ॥ जायतासुद्दवारमं, करहिंगानकटसर्व ॥ १८ ॥ भस्तुतिकरहिंसिद्धिऋषिताक्षानितनाचिंद्दभप्तराप्रभाकी॥इमहुँगयेन्द्रपभसुरितवासा।टस्योभपूरवतहाँतमासा ॥ जोकोडकियोजगतमहँयागादिद्दिणासिंदतभन्तरागा॥तिनकोहिरणकशिषटियभागादिवनकोकहुँसोजनटागा१५ परनीहिरणकशिपभयपागी।विनजीतेहुबहुवपजनटागी॥पुजवनटगेभकाशहुआशाकियरत्नाकररतनप्रकाशा१६ टवणमद्यमुपुर्षिपृतकीरा।बहुनटग्सारतन्युतनीरा॥१०॥ शूटकंदरनमाहेविशाटा।फरेविटपकाटहुविनकाटा॥

दोहा-सिगरेटोकनपाटको, रद्योजीनभरिकाज ॥ सोएकहिसवकरतभी, आप्रहिदानवराज ॥ १८॥ यदिविधिन्निभुवनपेश्वर्यपायो।भोगकरतसंतोपनटायो ॥१९॥भयोज्ञास्त्रमरयाद्विनासी।मदामत्तपर्द्वभोगितिटासी॥ यदिविधिन्निभुवनपेश्वर्यपादोविधिनेश्वर्याद्विनासी।मदामत्तपर्द्वभोगितिटासी॥ हिरणकशिपवटवंतविश्वाटा।कियोराजयदिविधिवहकाटा॥२०॥ताष्ठ्रमत्त्रदेशहराहं॥ वर्षाहरूपादेशहर्याहं॥ वर्षाहरूपादेशहर्याहं॥ वर्षाहरूपादेशहर्याहं॥ वर्षाहरूपादेशहर्याहं॥ वर्षाहरूपादेशहर्याहं॥ वर्षाहरूपादेशहर्याहं॥ वर्षाहरूपादेशहर्याहंभागा॥ वर्षाहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहर्याहरूपादेशहरूपादेशहर्याहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहरूपादेशहर

दोहा-माध्यभोजनकेसकट, सहेस्टेट्निंस्न । नन्योनीदनिजननमें, प्यावनकरूपाएन॥ २२॥ तहोषेपकशोग्समाने । कस्तिवनादितदशहेदिशाने ॥ साधुनकीलभीनकीदानी । एमीभयत्रकाशशीतानी ॥२०॥ होस्देवकरुपापनेश्वसाहरहुनसुनहुवचनसुसकागाभोगिकृपाजापरभुगदारीनासुनिपनित्राश्वसिनिटनाहुँ॥२०/ हिस्प्यकिशिपकीशोशहताई । मेजानतहोमवेबनाई ॥ करिहोतासुविनाहरपाई । (२८६)

## आनन्दाम्ब्रुनिधि।

षोदेवनअरुवेदनमार्ही । विप्रधर्मगोसाधुनपार्ही ॥ अरुषोमेंजोवेरवट्वा । तासुविनाशञाशुद्धैजावे ॥ २० ॥ दोहा-समदरशोअरुशांतिअति, मेरोभक्तउदार । नामजासुप्रहलाद्दे, धराधर्मआधार ॥

प्राहा सम्प्रकार्यसारिकाराः मरामगाज्यार गामगाज्यक्रवाद्यः परावमञ्जादार ॥ ऐसेनिजसुतसोअसुरेशा । देदेकरिअतिवैरकछेशा ॥ तवमारिहींताहिशठजानी । यद्यपिहैविरचिवरदानी ॥ २०

#### 

ितः यस्त्रीद्वाप्तरः विकासः विकासः विकासः स्वाप्तिः विकासः विकासः विकासः विकासः विकासः । सञ्जनसेवकसागरशीला । सत्यसंघइंदीजितडीला ॥ अपनेसमस्वकोप्रियमाने ॥३१॥ ग्रुरुजनकोनितसेवनठानै

दोहा—निजसमकोश्रातासरिस, पितुसमदीनदयाल । ग्रुरुमानतभगवानसम्, विद्यारूपविज्ञाल ॥ उत्तमकत्रयपकोवदनाती।धनमेंधनदसरिससवभाँती॥जाकेतननतनकअभिमाना।कवहुँनजासुचित्तववराना ॥३२

उत्तमकर्ययकाष्ट्रनातायनम्यनद्सारसस्यमाताागाकतननतम्भग्नम्यागिकपृटुनगाद्वायप्रवाणा गर् यसहिन्यसनकपहुँनमनमाही।ग्रुनतअनित्यलोकदेखिनाही।चंचलमनहिअचंचलकोन्होसकलकामनाकोतिर्विः यद्यपिअहेअमुरप्रहलादातिद्पिमुरनदायकअहलादा३३लामुगुणनकविवारहिवारा।हरिसमअवलोभनाहिउदारा १

यदुवरपद्पदुमनमहँभीती।भइस्वाभाविकसहितप्रतीती ३६ वालपनेखेलनतजिद्यकाहरिष्यावतयदुसमहैगयका पियोप्रेमआसवदिनराती।जान्योनहिंजगहैंकेहिभाँती॥३९॥वेठतवोलतविचरतमाहीं।सोवतसातपियततेहिकाही॥ देने क्षेत्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकारात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकार्याक्षात्रकारकार्याक्षात्रकारम्य

दोहा-धारिकृष्णक्भिमावना, छीछाकरतअपार । कृष्णमिलनकीकामना, नितंडरकरतिवहार ॥ ४० ॥ कर्डुं यदुपतिपद्यरसत्त्रध्याने।आनँद्मगनमेनविनभाने॥कर्डुं मूँद्तदगकतहुँ च्चारत।आनँद्मगनदगनजळहात्त्वण इमिस्चाभाविकहरिपदमेमा । ताकोभयोभपपदक्षेमा॥षेसीलिलियहळादस्ररीती।औरहजनिकयहरिपदमिति॥४२॥

ज्ञुचुनात प्रार्था चारावा प्राप्ता प्राप्ता नामाना का आक्षा कुन्नुद्वा हमकाडुठ पार्या जानपुर्वा हिस्सिती ।।।। इमिस्वाभाविकद्दिपदमेमा । ताको भयो भूषपद्वेमा।।ऐसीळिखप्रद्वळाद्युरीतो।औरहुजनिकयदिरपदमीती ।।। ऐसेमहाभागवतपूर्ते । हिरणकशिषकियवैरअकृते ॥ १३ ॥ धर्मभूषम्रुनिनारद्वानी । बोळेफेरिजोरियुगपानी ॥ सुधिष्टिर उवाच ।

पेति।मदाभागवतपूरो । भोप्रहलादनगतमहरूरो ॥ हिरण्यकश्चिपतापेष्ठानिराई । कानदेतवेरतावदाई ॥ ४८ ॥ दोहा—यदपिदोयस्रतशब्दुभति, तदपिमालुपितुतासु । सिखवनहितताडनकरहि, कर्राहनअरिसमनासु ॥१४॥ पित्रसेवकप्रहलादसम्, जस्रतहोहिसुनान । तिनसोकवहुँनकरतहे, पितुअतिवेरविधान ॥ यहवरणोविस्तारते, सुननआश्हमोहि । मस्चोपितास्रतवेरकरि, कियोकोनसुतस्योरे ॥ ४६॥

यद्वरणाविस्तारत, सुननआश्रहमार । मरचाापतिस्तिवरकार, कियाकागद्धारतार " इति सिद्धिश्रीमद्दाराजापिराज्यांषवेशविश्वनार्थासद्दार्गजसिद्धिश्रीमद्दाराजापिराजश्रीमद्दा राजाश्रीगजानदादुरश्रीकृष्णचेद्रकुपापात्राधिकारिरद्धराजसिद्दवकृते आनंदास्त्रुनियोसप्तमस्कंषे चतुर्थस्तरंगः ॥ ८ ॥

#### नारद उवाच।

देशा—असुरनकीव्यमेहिसी, व्हीशुक्रमिनिमान । तेकीनेहुकारज्ञविष, कहुँकहाँकियेपयान ॥ निनकेशंडामकंकुमान । होनभयेशोवशुणनअगाम ॥ निवसहिसदाराजगृहने । हंगुक्रदेन्यवावकनेको ॥ १ ॥ सिनरेषावकनहेनिनवाई । विद्यापदाँहिकनेक्यनाई ॥ दन्यगज्ञनिनकेशियमाही । पदनहेनअक्टारहुकारी ॥ प्राच्या के विद्यापदाँ का भिषदकादहुमानिदिदेशा ॥असुरवावकनेकसँगमाही । बोवतभेप्रस्वादहुकारी ॥ अस्तक्ष के विद्यापदा विद्यापदार । इसामकेष्ट्रावनकाम ॥ २॥ सनिवकन्यम्यान्यवादा । प्रशासनकर्यम् ्दोहा-नीतिशास्त्रमेंहोतहैं, शञ्चिमित्रकोभेद । समदरशीप्रहलादको, सुनतभये।अतिखेद ॥ ३ ॥ एकसमयनृपदानवराई । प्रहलादिहिनिजनिकटबोलाई ॥ करिआदरअंकिहिबैठाई । पूछेउमाधुरगिरासुनाई ॥ ग्रुहसोजोतुमपत्र्योक्कमारा । करिविचारसोकरहुज्वासामित्रकोयनसुनतप्रहलादा।बोल्योसकलधर्ममरयादा॥

#### प्रह्लाद उवाच ।

सुनद्विपतासवजीवनकाही । यामेंमंगलहोतसदाही ॥ अंधकूपतजिगृहपरिवारा । वनमेंजायअकेल्डदारा ॥ तहाँसदायदुपतिपदप्यांवे । याहीमेंसवविधिवनिजावे ॥ नातोमायामोहितजीवा । जातनकेंदुखलहतअतीवा ॥५ ॥

#### नारद उवाच।

द्दोहा-पुत्रवचनपरपक्षके, सुनिकेदानवराय । देतारीदरवारमें, विहस्योवठीठठाय ॥ पुनिवोल्योसवर्मित्रनपार्ही । वाठकपुद्धिहोतिथिरनार्ही ॥ जोकोउजेसीआयसिखावे । तवहींतेसोर्हमनुआवे ॥ ६ ॥ तातेसवतुमवाठककार्ही । ताकेरहोगुरूग्रहमार्ही ॥ जामेंकेसवदृतदुराई । सकेनिशञ्जकहऔरसिखाई ॥ मोकोडरश्रीपतिकृरिखेदा । करनचहतमेरोपर्भेदा॥७॥सचिवसुनतदानवकीवानी । प्रह्ठादिशुरूग्रहमहुँआनी ॥ शंडामरकार्हप्रभुकेवेना । कहिकेताकनठुगेसचेना ॥ शंडामकंघोठिप्रहर्ट्याद् । अतिसराहियगुग्रग्परयादे ॥

दोहा–पूछर्योमाप्रुप्वचनसों ॥ ८ ॥ हेअसुरेश्कुमार ॥ कह्नुसत्यतिर्केष्ट्रपा, मंगळहोयतुम्हार ॥ यहविपरीतिबुद्धिदुखदाई । येकहितुवडरकहँतेआई ॥९॥ षोंकोउतुमकोआयसिखायो । षोंअपनेतेतुवडपजायो ॥ यहसुनिवेकीचाहहमारी । कुळनंदनभापद्वसुखकारी॥९०॥सुनिप्रहळादवचनसुरुकेरे । वोछेविहँसिहरिहिहियहेरे ॥

#### प्रह्लाद उवाच ।

भेदजुर्देशापनोपरायो । निनर्कामायादश्जगछायो ॥ सोकेशवकोअदेप्रणामा । दायकभुक्तनकोनिजधामा ॥ ११॥ जबहरिकेशरणागतहोवे । निजपरायतवभेदनजोवे॥जिनकेरुवपरभेदकछुनाहीं । तेवरणीहयहिभाँतिसदाहीं॥९२॥

चोहा-परब्रह्मआत्माहरी, जिनकेचारितअनंत ॥ भठकेजानहिनहिंजिन्हें, ब्रह्मादिकश्चितसंत ॥ सोमुकुंदकरिक्रपामहाहै।ममटरवित्तयविद्योतिस्ताहुँ १३॥जिमिचुंवकरेंचतह्रिठछोहा।तिमिहरिपुदमोपनकरिछोहा॥ ताकोहेतनमेंकछुजानों । दीनदयालहरिहेअनुमानों॥१४॥असकहिशंडामरकहिपाहीं । भयोमीनमतिवंततहाँहीं ॥ शंडामकेकोपअतिछाई । बोलेपहलादहिंडेरबाई ॥ हिरणकश्चिपहमकहअनर्खेहें । जोस्पेहमयाहितिसहैं ॥ सुपेकहेबालनहिमाने । बारबारविपरीतवसाने ॥ १५ ॥ तातेचानुकल्याबहुमेरो । मारिसिसहैं।याहिपनेरो ॥

दोहा-भेरोयशहारीमहा, अपकारीयहवाल ॥ कुल्यनदाहकदहनसम, हिरणकशिपकोलाल ॥ सामदामअरुभेदहुतीनों । याकेपठनहेतमेकीनों ॥ रह्योचतुर्यकरनकोदंडा । सोअवकरिहोंअयशिप्रचंडा ॥ १६ ॥ देत्ययंशचंदनवनमाही । भोवगरतहसोहतनाही ॥ अहेअसुरतहरूणकुटारा । तासुबटप्रहलाहकुमारा ॥ १० ॥ असयह्वचननतेडेरवाई । अरुमारनकीभीतिदेखाई ॥ शंडामकंकोपअतिल्या ।पहलादहिनिजशास्त्रपद्यागि ३८॥ असुरशास्त्रस्वयदपुरिलीन्हों । जान्योभोप्रहलादप्रयोगा ॥ तवजननीगृहताहिपठाई । मजनअरुर्गुगारकराई ॥

्दोहा-इंडामकंतेहीसमयः सँगमेंडेप्रहटाद् ॥ हिरणकशिषदरबारमें, गयेसहितअहटाद् ॥ १९ ॥ पितुपद्वंदनिक्यप्रहटाद्॥हिरणकृशिपदियआशिरवादा॥३भयभुजनिर्भासनुतकरूँराजा।विटनसपोमुसटसोरसज्॥ असिनसीचिम्रोपस्तर्शोशापिठायोअकहिञ्चनीशा।विकसितसुरसिनसस्तिहितस्री।हिरणकशिपदगिराठचारी॥

हिर्ण्यक्शिप उवाच ।

इतनेदिनमें अतिचितटाई । तुमहिकदागुरुदियोपटाई ॥ पत्र्योकंठनोहोद्दतिद्दोर। सोकदिनाहुपुत्रअतिप्यारे॥२२॥ सुनिमहटादपिताकोबानी । बोटेगिराभक्तिरससानी ॥

प्रहाद उवाच ।

इरिकोसुयञ्चसुनवदेकाना । वरणवयदुपतिनामनिनाना ॥

दोहा-हरिकोपदसेवनकरव, त्योंकरिवोहरिष्यात् ॥ हरिपूजनवंदनसदा, रहेदासकोभात् ॥ हरिकोसखामानिकरळीवो । हरिकोआतमअरपणकीवो ॥ २३ ॥ येहैपितुनौभक्तिप्रकारा । सोईधुंदपश्चोहगारा॥ सुनिकुमारकेवचनसुहावन।हिरणकिश्चिकेभेदुसछावन२४अधरकोपवश्चकंपनळागे।वाल्योवचनमनहुँदुसपागे२४॥ रेश्चेठसुरुसुतकहापढायो । भेरोसुतसवभाँतिनशायो ॥ शृष्टपक्षसवभाँतिसिखायो । मोछुळरीतिननेकुवतायो ॥ मेरीभीतितोहिनाहुळागो । तहुँभयोअरिकोअसुरागो॥२६॥श्चेठसाधुनकोरूपवनाये । विचरतजगिननवेपछिपाये॥ देशहुँ-अवशिखुळतकपटिनकपट, कछुककाळकोपाय ॥ जिमिपापिनकोपापहिठ, रोगव्याजदरशाय ॥

सुनिकेदैत्यराजकीवानी । शंडामकंभनेभयमानी ॥

गुरुपुत्र उवाच ।

जैसीवदतवाल्रमुखमार्ही । तैसोहमसिखयोयहिनार्ही ॥ औरीकोळनाहिंसिखायो । तुम्हेंडेरायनकोजनियायो ॥ अपनेहीमनतेप्रहलादा । वारवारवादतयहवादा । हमकोनाथदोपजनिदंहू । आर्छाभाँतिनिरखकार्लिह ॥ हमपेकरियनकोपवृथाही । पुत्ररावरोमानतनाही ॥ २८॥

#### नारद उवाच।

शंडामर्कजवेशसभाषे । बोल्योञसुर्फेरिमनमापे ॥ रेप्रहलादनगुरूसिखाई । यहविद्याकहँतेतेंपाई ॥ दोहा—यहविद्यादुखदेइगी, तोहिमेद्वेसनाय ॥ पितावेनप्रहलादसनि, बोलेशानँदछाय ॥ २९ ॥

## प्रह्लाद उवाच।

जिनकीइंद्रीगईनजीती । छाँड़िहिनाहिषापकीरीती ॥ भोगिनरकपुनिषुनिजगआई । रहिंहिषेमुसप्तादालोभी ऐसगृहिनबुद्धिहरिमाहीं । होतकहेहुअपनेहुतेनाहीं॥३०॥जेशठमहाभरेअभिमाने । तेनिजपतियदुपतिहिनजाने हरिषिम्राख्यीगुरुकरिजगमाहीं । गुरुसमेतनरकमहँजाहीं॥ जिमिऑषरळआँपरकाहीं। पायक्रपदोद्धगिरिजाहीं॥३॥ जेशठकुमतिषिपेमदमाते । तेहरिषद्कोनहिंनियराते ॥ विनामिलेहुरिषदअर्विद्धा । कबहुँनकोहुहिहीतअर्वदी

चिहि। जवलोंसंतनचरणरज, श्रीक्षधरतनहिकोह ॥ तवलोश्रीगो।विद्यद, कबहुँनपावतसीह ॥ ३२ ॥ असकहिश्रीमहलादउदारा । युनिनहिंनेकहुवचनउचारा ॥सुनिस्नतचनदुखदअसुरजा॥अझहिमयोकोपकिहिंगी सुतिह्अकतेअवनिगरायो।लोचनलालकालकालसमायो ३३ अमरपवज्ञकहवचनकठोरा।सुनहुसकललानवर्गीय मारमकेलायकयदवालक । मारहुआञ्चातिकुल्वालका।मेरिहिनतेटारहुयाको । क्षणमिहिनहिंपात्रकुपाश्री।हर्गे जोहिरिहिर्ण्याकोनाज्ञी । मानतताहिआदिअविनाज्ञी।यहज्ञातिनिजपरिवारा । तेहिपदर्गेत्ववार्षि

दोहा-भरेकाकाकोहन्यो, जानिहुकैमतिमंद ॥ तासुदासयहहोतहिट, सुनिमनपरमञनंद ॥ ३५ ॥ पंचवर्षहोतयहमाळक । तज्यामात्तविन्नहकुचाळक ॥ तौकाकरीभछोहिरकेरो । कियोकाळयाकेरारहेरो ॥ ३६ । पंचवर्षहोतयहम्बद्धाः । तास्यामात्तविन्नस्कुचाळक ॥ तौकाकरीभछोहिरकेरो । कियोकाळयाकेरारहेरो । एसुसत्तहोहकरिहताहि । तास्यामानसहिद्धाः ॥ जिमिओपिकेरकत्तकपूर्ण । होहिसदाजनको अवृह्ण । सुतहिहत्तकारी । रामसमानसहिद्धाः । ज्योक्षुजगञ्जस्य । ताकहित्यास्त्रविद्धाः । ताकहित्यास्त्रविद्धाः । ताकहित्यास्त्रविद्धाः । ताकहित्यास्त्रविद्धाः । ताकहित्यास्त्रविद्धाः । सुतिविद्धाः । सुत्रविद्धाः । स

दोहा-तातेयाकोमारह्, करिकेश्रमितडपाय । सोनतज्ञागतबृदियो । अथवानिपहिसवाय ॥ करहेरि

- कठदरपगाः - मारहकरहन्माः

भारकृष्य । भाष्यपहरु।दाहिकीओता॥शिरउरभुजनिमाँहइकसंगा । मान्योपहरु।दहिक्षाणाः ताकोरुग्याकृष्णपद्घ्याना । उद्किगयसवश्रुरुमहाना ॥ तिरुभरतहँतेटन्योनटारो । क्रियेनकछुपहरुहिस्

दोहा∽नेसेउद्यमकरहिन्हु, पुरुपभागकेहीन । मिळतनथनतिनकोकळू, रहतदीनकेदीन ॥ १९॥ हिरणकजिपळसिन्द्रयात्रयाता । हुंशंकितकियकोपप्रकासा॥करनळग्योतहँऔरळपाई। जातेमरपुत्रहुतद्वीं और ठाहोकियोमत्तगजभागे । 'पेप्रहरुदिदेखिगजभागे ॥ रूपटायेतनमाँहभुजंगा । उसतनभयेनेकुतेहिअंगा ॥ पुनिमारनहितकियेप्रयोग् । करतिहपायोअतिदुखभोग् ॥ पुनिभतिऊँचेशेरुचढाई । प्रहरुदिहिदयदैत्यगिराई ॥ पेध्रनीहायहिमहँस्टीन्हयों।अतिअनन्यहरिभक्तहिचीन्हयों॥मायाकरिकियवत्रनिपाता।हरिप्रभावतेरुग्योनगाता॥

वेस्स-पुनिनिज्ञिषरणीमहँअसुर, गाड़िदियोखिनसात । पैजसकोतसकदतभो, श्रीपहरूाद्मभात ॥ पुनिज्ञाठभोजनमहँविपदीन्हयों।पैप्रहर्टादिहेनज्ञानकीन्हयों।पुनिकरवायेअमितउपासा।पैकीन्हीन्दिक्षुधाप्रकासा॥ पुनिहिमिमाँहगळावनळोगे । परसतिहिमिज्ञीतळतात्यागे ॥ पवनप्रचंडिहचहेजङ्गई । पवनहुसक्योनतेहिळैजाई ॥ जारनळगीञ्जगिनकीन्वाळा । परसतप्रहळादहिभयमाळा॥पुनिज्ञञ्जो-योसागरमाँहीं।सद्नर्सारसभोसळिळतहाँहीं॥ पुनिदेमान्योज्ञीज्ञपहारा । ळगेनजनभेटूकृहजारा ॥ यहिविधिकीन्हेंअमितउपाई । पेप्रहळादहिविथानआई॥

दोहा—कैनसक्योकोऊकछू, करेकितेकप्रयास । चारिशुनाकेजासुँहैं, रक्षकरमानिवास ॥ हिरण्यकञ्चिपकरिकोटिउपाई।सक्योनमारिश्चतहिन्नपराई॥तर्वाचिताउपजीमनमाहीं।मरतपुत्रअवकैसहुनाहीं॥४४॥ कह्योयाहिमेवचनकठोरा।कियोवधनहित्तजतनकरोरा।पिनिजतेजहितेयहवाटक।वचिवचिजातअधमकुटुवाटक॥ मेरेटिगवेठोप्रहरू।दा।नेकुनमानतभीतिविपादा॥तजतअवहुँनहिंहटुमतिकोती।स्वानपुच्छजिमिसूधनहोती॥४६॥ कियोअमरहमहाप्रभाऊ। भीतिनमानतवाट्दतवाऊ॥ धौयाहीकेकियेविरोषु । ह्वहेंसोरप्राणअवरोषु ॥ ४७॥

दोहा-ऐसीकरतअनेकविषि, चिंताअधुरमहान । नीचेहीटगकरिक्यो, धुसपरिगयोमठान ॥ इंडामकेतवेतहँजाई । ठेयकांतमहँकछोडुझाई ॥ ४८ ॥ एकआषुत्रिधुनकहँजीते।निरस्तमुकुटिहोत्तधुरभीते ॥ ृसेतुमत्रिधुननकेनाथा । चिंताकरहुसमानअनाथा ॥ तुम्हेंनठायकदैयदरीती। शिशुधुणदोपनकरहुप्रतीती॥४९॥ [रूणपाञ्महँबाठकवांषी । रासदुअंपकोठरीयांषी ॥ जातेकतहुँभागिनहिंजावे । जवठोपिताशुक्रनहिंआवे ॥ ग्रायआपुकेजवगुरुऐहें।तवस्रविषियदिंहरोठेसिसेहें।।बाठककरिबृद्धनसेवकाई।छोड़हिंसकठकुमतिदुखदाई ॥६०॥

दोहा-इंडामर्कनिदेशसुनि, हिरण्यकशिषवरुवान । वर्षणपाशतेवाँपिके, प्रहेटाद्दिपरिजान ॥ ग्राँपिदियोग्ररुप्रवनकाहीं । कद्मोराखियोनिजग्रहमाहीं ॥असुरधर्मकरहुउपदेशः । सुरुक्षमारमममानिनिदेशा(५०॥ ग्रंडामकंसुनतप्रसुवेना । टायेपहटाद्दिनिजपेना । सिखवनटगेअसुरुकुटपमा । औरहुसवेभयानककर्मा ॥५२॥ सुनिप्रहटादनकछुउरआना।भक्तिमागेनेभिन्नहिजाना॥५३॥जवग्ररुसुतकोनहुग्रहकाजा।करनटगेतिजिवाटसमाजा तबसिगरेवाटकनयोटाई।कहेपहादमधुरुसुसकाई।बाटकसुनहुज्ञानउपदेशा । जाकसुनतमिटतअँदेशा ॥ ५०॥

दोद्दा-सुन्तवचनप्रहटाद्के, बाटकखेटविहाय ॥ घेरिचारिहृजोरते, बैठीचत्तटगाय ॥ ५५ ॥ विषवासनातेरिहत, जानितिन्देंप्रहटाद ॥ करनटग्योउपदेशवदु, कृष्णभक्तिमरपाद ॥ ५६ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्यदाराजापिराजेश्रीमदाराजवांपवेशविश्वनपासंद्वात्मजेसिद्धिश्रीमदाराजा-पिराजश्रीमदाराजावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिश्रीरसुराजसिंद नृदेवकृते आनंदान्य्रानिषी स्वसस्केशे पंचमस्तराः ॥ ५ ॥

### प्रह्लाद् उवाच ।

नोस्—वारुपनेतेकृष्णपद्, प्रीतिकरेमितिवान् ॥ दुर्रुभयहमानुपननन्, रहतनवदृदिनप्रान् ॥ जगमह्म नुजयोतिकोपाव । सोजोकरेसोद्द्यतिकादि ॥ ६ ॥ सविधिमंगरुर्द्यानकादी । कृष्णचंद्रइएणागतमाही॥ जगमहम्म नुजयोतिकोपाव । सोजोकरेसोद्द्यानकादि ॥ ६ ॥ सविधिमंगरुर्द्यानकादी । कृष्णचंद्रइएणागतमाही॥ सवप्राणिनकोसोद्द्यादिन्यप्राप्तानकरम्मातिषाई ॥ जिमिक्षभागवज्ञचदुद्धरहेति । अनायासस्वमुखहरिद्धाव ॥ ३॥ तात्रेजननकरवमुग्वेद्द । आयुप्रध्यानायकोनेतृ ॥ जोसुसदेतकृष्णपद्भाना । सोतमिरुत्यक्षकाव्यक्षमायकोनेतृ ॥ सोतमिरुत्यक्षमायकोनेतृ ॥ सोतमिरुत्वकष्णपद्भाना । सोतमिरुत्वकष्णपद्भानी ॥ सोतमिरुत्वकष्णपद्भानी ॥ सोतमिरुत्वकष्णपद्भानी ॥ सोतमिरुत्वकष्णपद्भानी ॥ सोतमिरुत्वकष्णम् । सोतमिरुत्वकष्णपद्भानी ॥ सोतमिरुत्वकष्णपद्भानी ॥ सोतमिरुत्वकष्णविध्यक्षमायकाविष्यक्षमायकाविष्यक्षमायकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाविष्यकाव

वाउमरिजोभेक्तिनंआई।कहाकरिहिप्रनिपायबुढ़ाई॥५॥ज्ञातवरपहिंजनुआयुपहोवै।वर्षपचाससोइनिज्ञिसौंवै ॥६॥ येवर्षदञ्ज्ञालपनेसे । औरोदञ्गोयुवालनेसे ॥ ल्हेजटरपनवीसगमावै । तामेंक्छनकरत्तवनिआवै ॥ ७ ॥ ारुजेरहेवर्षदञ्जवाकी । तिनमेंकामकोधमतिछाकी ॥ ऐसेनाहकजन्मसिराही । जोनछग्योमनहरिगदमाही ॥ तितयमोहपाञ्चेकवाँये । कोउनछोडाइसकैगृहयाँये ॥९॥ प्राणहतेषनअतिप्रियलागै । कैसेतासुलालसात्यागै ॥

दोहा-जेहिधनकेकारणवणिक, गमनतदूरविदेश । प्राणआशकोछोडिके, ल्यावतनिजहिनिवेश ॥ नहितचाकरकरतचाकरी । प्राणदेतछहिसमैसाँकरी॥धनहितकरतचोरवहचोरी।राखतप्राणआञ्चानिहयोरी<sup>॥१०॥</sup>

जिनजातसुंदरनिजनारी । जातेल्ययोनेहअतिभारी ॥ तजिनजातयेकोतविलासा । प्यारीसंगकरवपार्दासा ॥ जिनजातनिजवाळककेरी।वोळिनितोतरिसुखद्घेनरी॥**११॥तजिनजातअंत**हिदुखदाई।मित्रपुत्रदुहिताप्रियमाई॥ जिनजातजनकहुअरूजननी।सासुश्रञ्जारह्मप्रियभगिनी ॥तजिनतातसुदर्यनघामा।गजतुरंगचाकरकृतकाषा

दोहा—तजिनजातकुळवृत्तिहु, तजिनजातगृहकाज ॥ १२ ॥ तजिनजातहेळोभयह, तजिनजातसुस्ताज ॥ तमिग्रहरचतकीटकुसियारी।निकसनहितनहिराखतद्वारी।तिमिजनकरतकरमसंसारा।निकसनहितनहिरा<sup>सतद्वार</sup>

क्वहूँसंतोपनपावे । वारवारतृष्णावज्ञाधावे ॥मेथुनभोजनसुखअतिमानी । कैसेमोहतजेअज्ञानी ॥ १३ ॥ ाळतनिजकुटुंबकीनाई । वृथाअवरदादेहिगँमाई ॥ जातेहोतपरमकल्याना । सोनहिजानतजातनज्ञा<sup>ना ॥</sup> दिपतापत्रेतापितहोही । तद्पिरहेपरिचारहिमोही ॥ १४ ॥ यद्यपिजानतपरधनछीन्हें । दोऊळोकखोषहणदी<sup>दी</sup>

दोहा-तद्पिकुमतिअतिमाहवश्, निजकुटुंबिकहेत । परधनकेहेरनहिते, नितडिंडिवांधतनेत ॥ १६ ॥ डितरहुँव्शुमोहमहाना । पाळतुँहपरिवारळोभाना ॥ अपनोकरिअरुभेदविरानो।करतझुउसमनरकपपानो॥१६॥ वहुँकहुँकेसेहृकामी । जानतनर्हिनिजअंतरयामी ॥ मोहपाञ्चनहिंसकतछोडाई । तरुणिनमहँनितरह्योजेभाई॥ त्रयमस्कटसमितिनहिनचार्वे।सुतसनेह्रेचेडीपरिजावे ॥१०॥तातेहेदैत्यनकेबालक । तजहुसंगविषयनकुरुषाहरू॥

॥द्दिवयड्नंदनकाही।भूजडभजहिजेहिसंतसदाही १८हरिसेवतनहिंहोतप्रयासा।अतिकरुणाकरस्मानिवासा% दोहा-जेतेल्युवडजीवजग, ब्रह्मपिपील्प्रयंत । थावरजंगममेंस्वे, निवसतकमलाकंत ॥ २०॥ दासिंचदानंदसुभाक।कुम्तिनजानिहतासुत्रभाक।कन्हिंविनासंतस्तर्सगा।जानिपरतनिहिंद्शअभंगा २१-२२<sup>२१</sup>

रहुसुर्यनावनमह्मिति । छोडिदेहुअसुरनकीरीती ॥ जातेहोहिमसम्रसुकुद् । देहिसदानिरनिधकअनेदा ॥ २१। वित्रसञ्जभरमानिवासा । ताहीक्षणपूर्जीसबञ्जासा ॥ धरमादिकतेरहतनकामा । पानकरतहरिप्रेमछ्छामा ॥ २४ में अथं अक्काम् उपाई । ऑरहुपढ्ववेदससुदाई ॥ जानविसगरेज्ञास्त्रिताना । करवसवेजपयोगमहाना ॥

दोहा-झेंहिरिपदअनुरागुभा, तासुबस्फलजनाहि । जोहिरिकोअनुरागनहि, तानिरफलसवजाहि ॥ २६॥ गरायणनारद्रसोज्ञाना । जॉमेंकद्रसोकियोवखाना ॥ सोसंतनचरणनरजपाई । होतज्ञाननाँहुँआस्वर्णाई ॥ ुद्धभागवत्तपम्महाना । यहञ्जतिसंदूरज्ञानविज्ञाना ॥ स्रासतनचरणनरजपाइ । हातज्ञाननाहभार<sup>तपार</sup> " रिवपरस्थानसम्महाना । यहञ्जतिसंदूरज्ञानविज्ञाना ॥ प्रथमसुन्योमिनारदमुखते । तचतेष्ट्रदिगयास<sup>बदुस्ति</sup>।र

. इनिप्रदटाद्वचनस्ववारे । अचरजगुनिअसवचनटचारे ॥

चाळका ७३८ । प्रदेशहरूमास्तुम्हागे । देगुरुशंहामुकेटदारो ॥ तिनसोपटचाहमहितुमसंगे । तुमकहँपाषोज्ञानशर्भग ॥३५<sup>१</sup> वर्षसम्बद्धाः वालका ऊचः। वरत्परद्यानननिषदमादी । नातरहंसन्ननतहँनाहीं ॥

दोरा-नाते नतितुम्छद्यो, यदश्तिसुद्रस्तान । यदसंश्यमेटनहित, हमसॉकरहुनसान ॥ ३० ॥ दति मिदिश्रीमन्मदागनाधिरानश्रीमदारानायान्यवेशविद्वनायासिदात्मनसिद्धिशीमहा गजापुगज्ञश्रीमदागजाश्रीगजाबदादुरश्रीहरणबंदहुरपापाबाबिकागिग्युगज पिदतदेवरूने आनंदास्त्रनियाँ सनमस्कन्ये पष्टस्तरंगः ॥ ६ ॥

## नारद उवाच।

दोहा-असुरवालहिविधिजवै, पूछेयुतअहलाद । तवमेरोभाषितसुमिरि, विहँसिभन्योप्रहलाद ॥ १ ॥

प्रह्लाद् उवाच् । मम्पितुज्वतपहितवट्याना।िकयोमंदराचट्टिपयाना।िविनप्रभुकेट्टिखसुरसमाजा।चिद्ध्यायोष्ठर्रदेसुरराजा।।२॥ विभोमानिसवचितमहँपागे।तहाँदेवअसभापनटागे।।िलामिपिपोटिकाअद्दिकदसाई।।तिमितेदिपापविनाश्योतादी ३ देवराजकीजानअँवाई । विनप्रभुवटीअसुरसधुदाई ॥ गयेभागिदशदिश्चनिडेराई । कछकसुरनमरिद्धतपाई ॥ ८ ॥ सुत्तियगृहसुम्पतित्तिनाना।।प्राणवचावनकियेपयाना।।पुनिनीहसुरुकिअसुरकदेदेखीं।मीचुआपनीसविविधटेखे ॥

दोहा–असुरनकोभागतनिरस्ति, देवपसरकरिदीन । राजमहल्सम्पतिविविप, पेठिलृटिसवर्लीन ॥ इंद्रधरचोममजननीकार्ही ॥ ६ ॥ कैगमन्योअपनेषरमाहीं ॥ जननीरोवनलगीडेराई । जिमिकुररीन्याधाकरिआई ॥ विचरतनारदआयतहार्ही । मिलेमहेंद्रहिमारगमाहीं ॥ ७॥ मोजननीकहँदीननिहारी । वासवसोअसगिराउचारी ॥

श्रीनारद उवाच।

सतीदीनयद्दतिययुत्तलाना । छोडडुछोडेडुसुरमहँराजा॥ब्रहणिकयोसुरपतिपरदारा । होतपापअतिवेदउचारा॥८॥ सुनिसुरपतिनारदकीवानी । कीन्ह्रोविनेजोरियुगपानी ॥

### इंद्र उवाच।

याके उदरका बुहें मेरो । म्गट्भये दुख्दूई पनेरो ॥

दोहा-तातेजनवहहोइगो, तनतेहिमारिविज्ञोलि । याकोदिहोंछोडिमें, परमदीनतादेखि ॥ ९ ॥ उनिवासवकेअनुचितवेना । वोठेपुनिभरिआयेनेना ॥

## नारद उवाच।

ग्रकेउद्ररअपापप्रतापी । महाभागवतहेहरिजापी ॥ हेंभुकुंदयाकोरखवारो । मरिहेर्नाहिरावरोमारो ॥ १० ॥ त्तरद्वचनईद्रतहँमानी । तञ्योजनिकद्वरभेमानी ॥ भगवतभक्तजानिसुरराई । देपरदक्षिणगयोसिपाई ॥ ११॥ त्रवममजननीकहऋषिराई।अपनेआश्रमआञ्चहिल्याई।वसहुइहाँअसक्छोच्चशावत।जवळोतुवनायकनार्दिशावत १२ प्रतिकेवचनमानिमहतारी । निवसीतहाँभीतितजिभारी ॥

दोहा∽जवर्ळीवनतेषोरतप, करिकैपितुब्ज्वान ॥ नहिंआयोतवर्ळीरही, मुनिआश्रमहिमहान ॥ १३ ॥ निजगर्भहिकेमंगल्हेतु । जामेहोयधुत्रमतिसेत् ॥ असविचारिमेरीमहत्तारी । नारदुकीसेवाकियभारी ॥ १८ ॥ ममजननीकीलिसेवकाई । नारदकरिकैक्षपामहाई ॥ भगवतपर्महिकैयउपदेशु । औरदुद्यानिह्यानिह्यानिह्येशु १५॥ नारिस्वभादकाल्यदुपाई । जननीदियोज्ञानिसराई॥कियनारदमोहिक्षपानतृली।तोसुधिमोकोनीहेश्ली॥१६॥ मानहुवचनमोरपदिवालकातीदुसल्डहुनजोकुल्यालका॥होबहुआकुहमाईसमझानी।रहिहाँ पुनिनदेहअभिमानी॥

दोहा-होववद्ववद्वयरहव, पट्वनसवपटभाव ॥ यतदेहीकेहोतहैं, अहैनवीवस्वभाव ॥ १०॥ विभित्तररहत्त्वहोवनमातीं(फट्टिगिवद्वपफतनिश्वादीं।।आत्मासिद्धयेकअविनाज्ञी।ज्ञानस्वरूपशारिप्रकाज्ञी॥ इंशसदाव्यापकअविकारी । यकसमनार्द्रमायासंचारी॥१८॥ ज्ञानगुणकरसदाअसंगी । मानसवशरीरकोज्ञेगी१९॥ यहादशट्कणगुनज्ञानी । होयनकबहुँदेहअभिमानी ॥ विसेचतुरमृत्तिकापाई । टेत्वभीगिवपरिकनक्वनाई ॥२०॥ विभिन्नानीनिवजीविवेहोरी । ज्ञानदृष्टितिदेशाहिदेस ॥ २१॥ वाटप्रमृतिवेगुणतेहिकरे । खाविकारणोटशहुणनेरो।

बोहा-एकआतमाकोरहत, इन्सवमहँसम्बंध ॥ एसोकहतविचारिक, जेन्नानीमानिर्मिध ॥ २२ ॥ इनसक्कोमिटिहोतझर्रारा । जडचेतनद्रेभेदगैभीरा ॥ मनवचकमपरेनोहोत्न । तेहिबुधपरमपुरुपनिननीते ॥२३॥ सोइसक्तेबोहरसक्माहीं । सिरजतपाटनरहतसदाहीं॥२२॥तीनिजनन्यावृद्धिहेन्सै । जायनस्वमसुरुपितिकेसी सोसनकरत्तजीनितभोग्र्।नहिंपरमात्माकोसंयोग्र्॥२५॥तेहिअनुभोकारकजियमाने।जिमिसुगंधतेधरनीजाने२६॥ यहीअज्ञानसूरुसंसारा । हैनहिंपैजनकहतहसारा ॥ जैसेसपनमाँहधनपाई। जनकरिरुोभुरुहिअपनाई॥ २७॥

दोहा—तातेतीनिहुँगुणनके, कर्मतजहुसबकोइ ॥ विषेवासनाछोडिके, बुद्धिविमठजज्ञहों ह ॥ २८ ॥ सोईडपायहजारनमाही । भछीअहैम्रुनिकहतसदाही ॥ जोउपायकीन्हेंअतिआसू । छागेमनपदरमानिवासु ॥२९॥ भिक्तिसिहतगुरुसेवनकीन्हें । निजसर्वसिनजप्रभुकहँदीन्हें॥ कीन्हेंसंतजननसतसंगा।भजेईझकहतजिजगसंगा३०॥ कृष्णकथामहँश्रवणळगाये। सुंदरकृष्णचिरतमुखगाये॥कियेध्यानहारिपदमनभावन । देखेकुष्णस्वरूपसोहावन३१ देखिपरेहरिसवयळमाहीं । जियकीसवसंज्ञयमिटिजाहीं॥३२॥तबहरिचरणपरमरतिहोंनेकोटिजन्मकोपातकसोंकी

दोहा—श्रीमुकुंदछीछासुखद्, जासमऔरनकोय ॥ ताहिसुनतसमुझतकहत्, तनपुछकावछिहोय ॥ हरपितगद्गदगरह्वेजावे । आनँदनीरदृगनझारिछावे ॥ करेभावनाअसमनमार्ही । कृप्णसंगद्दमअहेंसदाहीं ॥ करेनित्यनदनंदनरासा । तहँगावतहेसहितहुछासा॥ सिखनस्वरूपसीखनकसंगा।नाचिहसाजिशृँगारनअंगा॥ २श मनमोहनकोभयोवियोग् । रोदनकरिधासिबहुशोग् ॥ कहुँहँसैहरिसँगकरिहाँसी । कहुँगोहरावतआनँदरासी॥ कहुँधरिष्यानपाइप्रनिपुरसे । बार्बारश्वासानिप्रनिहरसे ॥ हेनारायणहरेकुपाछा । कहांगयेतजिदीनदयासा

्देशा—जोभावनाकरेउहा, सोईतनप्रगटाहि ॥ वसुधामेंवैकलसरिस, ग्रुनैमुढ़तेहिकाहि ॥ अथवाअसभावनानहोते । मनचंचलताकरिहरिखोवे ॥ तोजनकरेभक्तियहिभाती । हरिकीकथासुनैदिनसर्ती ॥ कथाओकहरपुरक्रीव्यते । व्यक्तिकोलस्तवस्याते ॥ हरिमग्रीमन्मम्बनितगार्वे । लाजकोल्डियसभाववर्ती ॥

कथाञ्चोकहरपहुकीआवे । आनँद्श्चोकहुतवउरध्यावे ॥ हरिसूरतिसन्मुखनितगावे । ठाजछोड़िबहुभाववतार्वे ॥ हरिढिगनाचतगावतमाही । कोटिजन्मकेअवनिज्ञाहीं ॥ करिअनुरागनैनजठढारे । पुरुकावठितनवारिह्यारे ॥ जवअसकरिकथामहँभीती । जानतत्वेत्रेमकीरीती॥तवजगछूटतविनाहिभयास।करितनमनपुनिकुमितिविताता ॥

दे। हा-पुण्यपापमिटिजातसन्, तुच्छठगतनयठोक ॥ प्रममगननितहीरहत्, होतकवहुँनिहिशोक ॥३५॥३६॥ विषेत्रजनहें जगमाहीं । तिनहीं हिशोधविमिछिजाहीं ॥ हिरपदश्रीतिजोसुखउपजाने । ताकोब्रह्मानंदनपाने मगनजेहिरपदश्रेमहिपान।।विज्ञानिद्धनहिंतिनिहिसमाना॥तातेकरिनिचारदुसगंजा। वाछकभजहुङ्णपदकंजा ३॥ भजतङ्कण्णकहकोनप्रयासा । जोव्यापकहैसरिसअकासा॥यकक्षणकियेक्रण्णपदश्रीती।सखासरिसमानिहम्भुत्ती तातेऐसेछोड्डिक्कपाठे। कोनपरेश्चठजगर्जाजो ॥ ३८॥ सुतितयपनधरनीगजवाजी। नहिस्वारथपरमारयकानी

दोहा-नहिंविभूतिकहुँरहितितिन, चलैननिजकरतृति ॥ अंतसमैमुत्ततियकरेँ, तनकहजारिविभूति ॥ ३९ ॥ जैसेऐहिकविभानशार्ही । तेसेस्वर्गादिकनिश्चार्ही ॥ जवलाँरहतस्वर्गमहँजाई । तवहुँनतृष्णामिटितिर्मियाँ सोहतृष्णासबदुखकरम्लामिटतसोभयेकृष्णअनुकूला॥तातेदोउलोकनकोआसा।छोड़िभजहुपद्रसमानिवासार्ग जोनकमैपशिकरिक्षभिमाने। अपनेकहँचड्पंडितमाने ॥११॥ मुस्तहितकरत्वमेबहुवारा।सोअंतिहिद्धहेतमाने तातेतृष्णातजेनजवलों । कहींनमुख्यावतजनतवलों ॥४२॥जेहितनमुखहितकरेखपाई।सोतनअंतलहिक्क्षितार्ग

दोहा—कीपावकके ज्वाटमहूँ, जरिकेहोतो छार ॥ की शुगाटकी इवानकी, शुक्रकरे अहार ॥
जानिपरतनहिं कवन शिक्षेत्र । टिखोकरमको कहक हुँहै ॥ १२॥ जो अपनी देव हुँहै नाहीं । तो सुति विकेषित ॥
प्राप्त नो प्राप्त । सुभटतुरंगमतुंगह नारा ॥ मंत्रीमित्र आदिसव जेते । इंद्र जाट जान हुसवतेत ॥
प्राप्त नो प्राप्त । सुभटतुरंगमतुंगह नारा ॥ मंत्रीमित्र आदिसव जेते । इंद्र जाट जान हुसवते ॥
प्राप्त ने स्वयं में स्वयं स्वयं में स्वयं मे

दोहा—करबदेहतेकमेवहु, छहतकमेवझदेह । यहसिगरोअविवेकहें, टचितकृष्णपदनेह ॥ २०॥ अपंकमेकामदुनिग्वाना । तिनकेदायकहेंभगवाना॥ततिसकछकामनाछोड़ी । भगाँककृषिनीमाधवतीही नवकृतवाककेनेरवामी । सोहबातमाहंथरप्रियस्वामी॥२९॥मुरुआअमुरमतुजमुनिसर्वा।चारणयतीहर्वती इनमदेवोकोडभवतमुकुदेशिमोकेतिसमपावतआनदे॥५,०॥भयेवियवेदहुपदिछीन्हें।मुरमुगपतिहुभयेपुगर्याते किन्हिंधर्मभयेवड्ज्ञानी । किन्हेंतपहुभयेजगदानी ॥ कियेयज्ञओंकियेअचारा । कियेप्रेमयुतव्रतहुह्जारा ॥ क्रिक्स-रीझतनंदकुमारनहिं, विनाभिक्तयुतप्रीति । ओरसवैएकनठहे, असमनकरहुपतीति ॥ ५२ ॥ तात्तेहेअसुरनेकवाठक । हेमुकुंदशरणागतपाठक ॥ करहुभक्तितिनकीमुखदाई । राखहुसवथठमहुँसमताई ॥ जामेंछेहिनाथअपनाई । तबसविधितुम्हरीवनिआई ॥५३॥ दैत्ययक्षराक्षसअतिघोरा । नारिझूद्रओनीचकरोरा ॥ स्वगम्गऔरहुजेअतिपापी । रहेजगतमहुँअतिसंतापी ॥ तेऊहरिपदनेहरुगाई । वासिकयोविक्रंटहिजाई ॥ कोअसहूसरदीनदयाठा।सुमिरतहीकरिदेतिहाठा।अभाहिकोरिक्ताविक्षारी । क्रिक्सार्थितिकामितिसभाक्षितिकामितिसभाक्षितिकामितिसभाक्षितिकामितिसभाक्षित ।

दोहा—यहपरमारयजगतमें, भापतवेदपुरान । भक्तिकरवगोविदकी, स्वथळतिनकोभान ॥ ५५ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवांषवेज्ञाविज्ञ्वनाथिसहारमजासिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहा राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दान्वनियो सप्तमस्कंषे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

### नारद उवाच।

दोहा—ऐसेधुनिप्रहलादके, वचनप्रेमरसभीन । अधुरवालहरिभजतभे, ग्रुक्तिक्षिततजिदीन ॥ १ ॥ श्राह्मकृहुँकरिष्टहकाजा । आवतभेजहँवालसमाजा ॥ सववालककहभक्तिविज्ञाना । दियपदायप्रहलादप्रधाना ॥ श्राह्मकृहुँकरिष्टहकाजा । कावतभेजहँवालसमाजा ॥ सववालककहभक्तिविज्ञाना । दियपदायप्रहलादप्रधाना ॥ श्राह्मकृहुँकर्ताया । कोवित्तभेमनमहँअसलेकी ॥ बह्मोआपवालकनवहायो । कहतेयाकुपूतकुलआयो ॥ निर्ह्ससुक्तिदृत्वणवेषु । हमहीपरकरिहेनुपरोषु ॥ असग्रुनिमनमहँनुपहिडेराई । जातभयेजहँदानवराई ॥ श्राह्मकृजोरियुगह्या । कह्मोसुनोविनतीयहनाथा ॥ वहसुतश्राह्महलादितहारो । मानतनहिक्छक्कोहमारो ॥

दोहा—सबबालकनबोलाइकें, सिखयोअपनीरीति । तुमहूंहम्रेबचनमहॅं, नेक्कनकियोप्रतीति ॥ तातेत्रऋणहोनहमआये । जातसभामिषयहगोहराये ॥ अवनपट्टेंहैंहमप्रहलादे । वृथानलेहेंयहअपवादे ॥ २ ॥ इंडामकंवचनस्रुनिराजा । सभामध्यकरिकोपदराजा ॥ सुनिद्दुसुतनपट्टाचन्नाना । लाग्योताततेलसमकाना ॥ भयोकुपितकाँपेसवजंगा।दाविअपरशुकुटीकरभंगा॥प्रहलाद्द्विमनवपनविचारी॥३॥हिरणकशिपअसगिराज्चारी॥ भोसुतमोहिदुसहदुखदाता । अवतोनहिरुरकोपसमाता ॥ सिखयहुपेटोब्रोकुलरीती । वालकसदाकरतअनरीती॥

दोक्ष-तातेप्रहर्णाद्दित्रत्, धरिल्याबोममपास । वधकरिहाँ निजदाधसों, डारिगरेमहँपास ॥ सुनतसुभटनिजनाथनिदेशा।दोरिगयेद्वतगुरूनिवेशा॥सभामप्यप्रहर्णाद्दित्याद्दै।हिरण्यकशिपकदियोदेखाद्दै॥२॥ पितहिनिरित्यप्रहर्णाद्वर्णामाहायजोरियुगकियोप्रणामा॥अतिविनीतभोसन्युख्यादेश।बुपवरकुष्णभूक्तिमहँगाद्दो॥ सुत्रनिरित्योकोपअपारा । जिमिसुनंगचरणनकोमारा ॥ छेतद्द्वाससुष्वाराहिवारा । तिरखोद्देकरिननिद्दारा ॥ अतिदारुणदानवपतिषोरा।कृद्योकुष्टिशुसमयचनकटोरा॥६॥डुर्विनीतदेअपमकुमारा।कुरुनाशनमितिमदगँवारा॥

द्रोहा–भेरोअस्तिनगुरुको, कियोननेकुनिदेश । तातेतोहिप्टाइहों, अवयमराजनिवेश ॥ ६ ॥ जेहिकोषतकांपतंत्रेटोका । उपजतअविश्हेंशटरशोका॥असमेताकोकहानमान्यो।काकेवटतेयहदुपिटान्यो ॥७॥ सुनिषितुवचनहरपिप्रहटादा । वोटतभयोननेकुविषादा ॥

### प्रह्नाद उवाच ।

निनकेषटतेमें नसभारों । मनमें कछुशंकानिंदरारों ॥ तेतृम्दरोशाँगहृब्दिनके । अद्रैपरम्बटसुरअब्दिनके ॥ टुषुबड़्यावरनंगममादाँ । अंतगदितसोरहतसदादाँ ॥ शिवविगंविशादिकहुसुग्झा।तिनदीकेवश्देशसुरेआ ॥८॥ सोइंड्र्यरसोदकाटसुरागे । सोईबट्दंदिनसंचारो ॥

साहर पर्याप्याप्यद्विश्वको, निजञ्जिनतेसोह ॥ सिरजतपाटतसंदरन, पिताऔरनर्दिकोह ॥ ९ ॥ पितातजहुयद्वसुरस्वभाऊ । रासहुस्वजगमदेसमभाऊ ॥ जोस्वतेर्गपदोसमताई । त ुं लगरि ोर्स्से बिननिजमनसरिप्रनहिंआना । सोइकरावतपापनिनाना॥सवकहमानवपितासमाना।यहीपरमपूजनभगवाना॥**१०॥** अवर्णनेनरसनाअरुप्राना । अरुउपस्थचंचलमनजाना । येपटचोररहेंतनमाहीं । सदाचोराविहेचित्तिहकारीं॥ पिताबिनाजीतेपटचोरा । मानद्वजीतिष्ठियोचहुँओरा ॥ सोहैयहअज्ञानतुम्हारा । असमहँनहिंछूटीसंसार ॥

दोहा--जेअपनेवशमनिकये, तिन्हेंकहाँहैमोह ॥ तेईसमदरशीसुमति, राखतकतहुँनदोह ॥ ११ ॥ सुनियह्वचनतासुअसुरेज्ञा।भयोकुपितजनुप्रलैमहेज्ञा॥द्ज्ञतअधररद्ननबहुवारा।कर्नककिशुअसवचनउचारा॥

हिरण्यकशिपुरुवाच ।

भयेकालवक्तरेश्वरवालक । मैंजान्योसिततेंकुलघालक । मेरेसन्मुखवारिहवारा । अतिअनुचिततेंवचनरचारा ॥ मेरेरिपुकीकरेव ड्राई । मोरभीतितोहिनेकुनआई ॥ जाकोमरणकालनियराना । ताकोभूलिजातसब्ज्ञाना ॥ भूळिनातसवकुळकीरीती।भापतसकळसदाविपरीती १२मोहितजिदूसरईश्वरजान्यो।तबतेकाळविवशतोहिंगान्यो॥

दोहा-बार्बार्जाकोकह्त, मोप्रभुअमित्प्रभाव । सोतरेप्रभुहेंकहां, मोकोवेगिवताव ॥

तवप्रहलादसभामधिवोले । अपनेउरकेआज्ञयखोले ॥

श्रीप्रह्लाद उवाच।

मोमंतोमंसभासदनमं । जलमंथलमंशेलसदनम् ॥ पितामोरप्रभुद्देसवठामा । जाकेद्वेंअनंतगुणनामा n पितानहेंपेसोकहुँठोरा । जहाँरहतनहिनंदिकिशोरा ॥ मोकोदेखिपरतसवमाहीं । तोकोदेखिपरतपींनाहीं ॥ ंहिरणुकशिपुसुनिकेसुत्वेना । कालसमानलालकरिनेना ॥ ऍठेउदंडडभेसुजदंडा । केकरमेंकरवालप्र<sup>देहा ॥</sup> मस्कियुग्टजानुनतेधरनी । करिकेमुक्टिवंकभयकरनी ॥

दोहा-हाथफेरिनिजमूछपर, कोपितकाँपतअंग् । हिरणकिशपवोल्योवचन, भरिअतिटरिइमंग ।

हिरण्यकशिपुरुवाच ।

छदतो ९-यहवारकमारत्रवारिक्षयो।मनमनाद्देनेकविचारितियो।।अपनेप्रधुकोसवठौरकहै।ममशासननेकन्वित्री श्टतंयहजानत्नेकुनहीं । तिहुँछोकनदूसरईशकहीं ॥ बहुद्योसनतोहिंबचाइदियो । यहितेतेंअतिमनगर्वित्यो ॥ शटमानहिंनाहिंसिसापनदे । मनकीकरतह्ठआपन्हे ॥ जेहिमाधवकोप्रभुजानत्ते।सब्द्रोरहिब्यापकमानती डिरिसोमोहिछोडिविकुंटदियो।मिठतोअय्ठॉनहिसोजिकयो॥भिजियांकहदुपदुरानअहै।जेहिकोस्टतंभगान मिछतोकहुँकेसहुँमोहिह्सी । वचतोनहिमोसनएकपरी॥छछकेममश्रातिहमारिछयो।शठतेतिहिकोहिटदार्मभू तोर्दिदेशत्यादृत्दाहिष्ये । नहिंहभुळतोहिंबचायदिये॥कह्तोजहिंब्यापकविश्वभरे । मनमेंअतिजाष्ठभरोहिंग अवजीसितवातुवरत्वकरोकसलम्भिहिमनिहिद्दिष्परे १३ यदिसंभिहितवहनाप्रगद्ध्यो।मनतीसङ्तोरहृपाभ्य यदिम्मितितोर्छगोसिगरी । प्रगटेविनजातस्यविगरी ॥ अपनेप्रमुकोकसटेरतना । तोहिमास्तमांकसहरतना ।

दोदा-सुनिकटोरपितुकेवचन, पाइपरमञह्टाद् । सभामध्यबोटतभयो, विहँसिमंदप्रहटाद् ॥

श्राप्रहाद उवाच ।

न्यान्छा ५ ७२। ५ । सर्पा-पितुपाररातृकछुनानेनर्शिम्भुमरोत्तवयटमॅनिचर् । अयनीमॅभकाश्म्येशेटहुतिधुमॅमोमर्तेतेम्हेतेन्ते। रपुराजयद्रोकरुपाकरसोनिजभक्तनकाप्रणपुरोकरे । यहसंभूमेमोहितीदेशिपरतीहिदेशिपरपीनदेशित दारा-मुननवरनप्रदछाद्के, कनककशिषवछ्यातु । बोछतभोकोषितमनहुँ, मुर्तिवंतक्रशातु ॥

हिरण्यकशिषुम्त्राच ।

एंद् भुनंगप्रयान-अरम्टयाने।भटीवानवीटे । मविनारपासंहर्देदिनमीटे॥ त्राँदेसम्भेतनाकटचीतीरदैशा । तेषिकाटिहें(तेगतेतीरशीक्षा ॥ कदमार्यभतेनोहराँतारस्तामा । दाउसंगतिदायमेंछाकगामा ॥

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ७.

इहाँआपनेईश्वकोतेबुछावे । सबैआपनोजोरमोकोदेखावे ॥ १८ ॥
महेशीगणेशोदिनशोसुरश्ची । सकैंदोहिनाराखिशेशीपनेशी ॥
चहेजोवचायोमहाकाठआजे । तहूँताहिकीमिकरींगोपराजे ॥
अवैठींनतूमींहिजान्योकुमारा । कियेभुठफूठेफिरेंतेंगवाँरा ॥
सुनोरेसभाकेसवैवीरप्यारे । कहेदेतहींआखुमेंयोंपुकारे ॥
सुतेजानियाकोअवैठींवचायो । बहोसेदयाकेठियेमोहिआयो ॥
नदीजोकोईआखुतेदोपमेरो । परचोवाठयोकाठकेहाठफेरो ॥
महामापियोभापिसिहासनेते । उट्योदैत्यकोनाथवीरासनेते ॥
करकेकरीकींचकीत्योतरके । ठट्येदित्यकोनाथवीरासनेते ॥
तहाँवीरिकेसम्भमेंसुप्यिमारी । हनेश्वेठमेंवज्ञय्योवज्ञथारी ॥
दुतैदोरिकेसम्भमेंसुप्यारा । तर्नेहकराग्महापारवारा ॥
दुर्गेभूभरसास्यरावारवारा । तर्नेहकराग्महापारवारा ॥

छंदनाराच-विकुएदुएजोरजुएसुएखंभेमेंहन्यों । अतीवगर्वपुएकोपतुएचित्तनागन्यो ॥ १५ ॥ तहाँअसंडअंडसंडसंविसंडतेभयो। प्रचंडशोरदेत्यदंडसंभदंडतेठन्यो॥ धराधराधरोअधारछोडिकेटराकिगे । सुमेरशृंगतुंगहृतुरंतहीतराकिगे ॥ विरंचिसंचिवेठिचौकिचोकिकेसरकिगे । सगौरिवेगिरीशहगिरीशतेखरकिगे॥ प्रचंडमारतंडकोउदंडतेजठंडभो । गँभीरनीरथंभसातर्सिप्रकोअसंडभो ॥ फणीञ्चकानफुठिंगेफणोइकट्टजृटिंगे। दिशानदिग्गजानकोदिशानशानछ्टिंगे॥ सरेश्रशंकथारिवारवारहीविचारही। कहाँभयोमहानवज्रपातएकवारही॥ विनाश्रमेअवेकहांसमस्तकोसँहारभो । सुयोचितसम्हारकोविसारिवेअधारभा ॥ किर्पोप्रटेपयोधएकवारहीगराजही । किर्पोस्रवेसपीनजोरकोरकेविराजही ॥ करैविचारऐसहीननेकठीकपावही । सर्वेगङद्विजानदेवतानिस्वस्तिगावहीं ॥ सुनेसुराभतेनवैमहाकठोरसोरहे । सुवीरधीरमेंअधीरताकिचारिओरहे ॥ केतानिकर्णफ्रिंटेगेकेतानिशस्रष्ट्रिये । महानशासमानतारचंद्रभानज्ञि ॥ दिशानकेमुसानिमें अमानशोरजातभी । त्रिटोकमेंतुरंतद्वीअनंतगर्भपातभो ॥ सनंकविश्वमेंभरीसवैभटेसनंकिमें । अशंकतेसशंकसोजनंकको अनंकिम ॥ मकानदानवानकेगिरेपरापराकदे । सभाफटीमुवर्णकीबड़ीबर्नाकराकदे ॥ १६॥ निशम्पदत्यहंकडीविश्वंभराभराकदे । टट्यासँभारिकोपकेप्रवारसोद्धराकटे ।

दंदक-आशृतेहिटोरवरजोरअतिपोरवटचोरसुनिरोरदानव्सपीया॥
चित्तेचर्ढुँभोरकसुमन्दिभोभोरजेहिजोरसोसोरमोसोनदीदा॥
चकुतिचित्रपारनिर्देशिक्वितनटग्योकदायदभयोकाग्च्योदंगा॥
चेत्रतिचित्रपारनिर्देशिक्वितनटग्योकदायदभयोकाग्च्योदंगा॥
देत्रिनहिर्पतकसुश्रवणमदेवभगतदरतदानवमकटवीस्त्रीसा॥ ५७
गुनतभसहिरण्यकद्यपार्दिकसभामिषकप्रिकेफाटिगोर्गमभागा॥
कर्वाविक्रसटतदेकाटसीकाटकीन्वाटकीमाटकानिमीनिकाग्॥
जरततदेकसुरवर्द्रपीरदरनिर्देशिकसम्तक्रद्रोकसुर्विवृधिविक्रगा।
करतताहिकसुरवर्द्रपीरवरनिर्देशिकसम्तक्रद्रोकसुर्विवृधिविक्रगा।

## .आनन्दाम्<u>ञ</u>ुनिधि ।

जरतकहुँपागकहुँफेटकहुँकंजुकोरंचकोवंचकोवचतनाहीं ॥ भमरिभागतश्रमतहहरिहारततुरतदरिदारतदुरतदीनकाही ॥ महाभयभीतिल्खिरीतित्जिनीतित्जिभयेविपरीतदितिस्वनआहीं। झॅटैपटझपटिअतिविक्रछपिछ्छपटिभटअटपटीछपटछावततहाहीं ॥ कटकघटघटडटीतेहिघटीसटपटीनटीसमनटत्रिज्ञाखिसभामाहीं ॥ सत्यनिजभत्यप्रहलादकेवचनहित्तताहिहठिवधनहितरचतलीला । माधवैमास्त्रितचतुर्देशिवारश्चितसमैगोधरिहरिदयाशील ॥ १८॥ खम्भतेप्रगटिद्वतझपटिअसुरनदपटिरटिरपटिवहुकपटिह्वैनाहिढीला ॥ दानवैसिंहसन्मुख्यनरसिंहगोसिंहज्योंजातवनओरपीला ॥ भृकुटिअतिवंकमनुमीचुकोअंकदगतप्तहेमाभमनुकालकाला । शीशकीसटामनुकरतल्लदलकटाउड्हिजेहिजोरवड्घिटाजाला ॥ बृहदविस्तार्यतमहाविकरारमुखकरतसंहारमनुजगतहाला । पविद्वतेपीनपरपैनपरचंडअतिदुष्टदुतअंतकरदंतमाला॥ भरत्यकचौंधयंचलायंचलासीचलत्वहुँओरअधरानिमाहीं। कारुकरबारुसीभीपणीतीपणीरुग्रिसनारुसातिबदनपाहीं ॥ मेरुकेतुंगयुगशृंगसेश्रवणदोजक्षणहिक्षणकोपतेकँपतजाहीं। संदर्भदरैकंदरैसरिसजगनासिकारंध्रअतिज्ञैसोहाहीं ॥ परमविकराळपाताळमुखसारिसमुखहरतमुखश्चठनिदुखद्वताहिदाता ॥ नकततनमनद्वसर्वृद्केआयतनश्रीवअतिछोटअतिमोटगाता॥ वक्षवरविञ्ञदमनुवज्रकेपाटयुगखीनकटिमुद्रिकावपुविख्याता। सोमकरसारिसतहँतोमतनरोमहैजोमसोंयुक्तमुखमुच्छजाता ॥ परमप्रचंडवरिवंडभुजदंडवहुँदैत्यदुतखंडकरचंडभासी । करजकु ठिकठिनकुटिछानकारेजकेनेजसेरेजकरतेजरासी॥ पुच्छअतिसुच्छलगिकुच्छअरितुच्छकररुच्छनहिंगुच्छछविकीप्रकासी। दीर्षदुर्धरधुर्वेदीनउद्धरसदाकुद्धतिरशुद्धभोयुद्धआसी ॥

दायहुपरमुवदानद्वस्तदाकुद्धातरशुद्धमाखुद्धजाता॥
दोद्यानिकस्योनरहरित्यमते,कोटिनभानुप्रकाश्चादित्वपरचोद्दरवारमधि,करत्यशानुद्दछनाञ्च॥१९-२०-२१-२३॥
छंदतोमर-तहाँहरण्यकश्यपवीर । छत्तिनरहरीधिरधीर ॥ सोचनछग्योमनमाहि । कछुठीकपरतोनाहि ॥
अथद्यर्धिहरूनकृष्ट । अथआधनरकोरूप ॥ भारीभयंकरभूरि । दियतेनस्वयछपूरि ॥
असकर्त्रुनकानसुनान । अवछानकहुँद्दशान ॥ चीरच्योविधिममधीच । भगट्योनीअतिहिनगीव ॥
चीर्ष्युष्टण्यायप्रवीन । यहरूपनिजकरिछीन॥मोसीकरनहितसुद्ध । आयोदरतरदृक्छ ॥
हिदेनोसत्यसुद्धंद । तोचछीनहिकछुकुद्द ॥ यहकहाक्रिहेमीर । अवछोदुरचोद्धरिवोर ॥
मोहिन्नक्रकावरदान । मोसिसकोवछवान ॥ मममीचुँदकहुँनाहि । जीत्याभुवनवेकाहि ॥
अस्तुनिसुद्वित्यरियीर । निजभटनमोकह्यीर ॥ निजकुछहिसुिविहसराह । कतनाहुतकुण्यार्थ ।
निजकुछहिसुिविहसराह । करनाहुतकुण्यार्थ ।

दोदा−पदयोसोजोसोपनहिः रोपोररणयार ॥ स्पत्रनोसोदेसिक, भागहुनहिंसपभीर ॥

छंदतोमर−सुनिकनकक३यप्येन । भटभीतितजिभरिचेन ॥ सयफिरेएकहिंबार । गहिहाथमेंहथियार ॥ कोइपरिषपरग्रुकृपान । कोडिनिज्ञितवानकमान ॥ कोडमङभङ्कतवञ्च । कोडिभिडपालप्रवङ्घ ॥ कोइमुप्टिजुप्टिनजुष्ट । इमिपुप्टदुप्रहुरुष्ट ॥ नरहरीपैयकवार । आयेअसुरविकरार ॥ जिमिद्दीपगिरहिंपतंग । नहिंजरवजानविअंग ॥ जिमिमज्ञकनैननमाहिं । निजमरनहितप्रसिजाहिं ॥ तिमिनरहरीपरआइ । दियअमितअस्त्रचलाइ ॥ नरसिंहकेचहुँओर । कियपेरिदानवज्ञोर ॥ तहँठगतनरहरिश्वास । वहुउडेविनहिष्रयास ॥ कोउकेशअरुझिप्रवीर । मरिगयेपावतपीर ॥ जहँळगतनसनिकठोर । नाँज्ञागयेदैत्यकरोर ॥ बहुगयेचरणचपाइ । बहुपिसेदंतनियाइ ॥ लगिपुच्छकीफटकार । कटिगयेअसुरअपार ॥ बहुगयेदिशनपराइ । बहुरहेअवनिलुकाइ ॥ दोहा-दोरदंडकोदंडधत, शठप्रचंडवरिवंड ॥ खंडखंडतनखंडभे, रुहिनृसिह्मजदंड ॥ छंदत्तोमर-निजसुभटनिरसिविनास । तिमिबद्धतनरहरिभास ॥ कोपितभयोअसुरेंद्र । जिमिपदद्खित्रभुजगेंद्र ॥ करकरिगदावरजोर । करिचोरज्ञोरअथोर । नरहरीकेढिगआइ । असवैनदियोसनाइ ॥ कहँरह्योअवलींचोर । नहिंखोजपायोतोर ॥ जान्योनहींतवदंभ । लुकिरह्योमेरेखंभ ॥ प्रथमहिजोलेतोजानि । करतोजपायनआनि ॥ यहलम्भकाहिनदारि । तोहितबहितुरतिकारि ॥ रखतोमेबंधनबाँधि । यककोठरीमहँधांधि । पुरजनलखतसबआइ । यहकोतकैचितचाइ ॥ पेअबहुँतैभळकीन । जोदरञ्जमोकोदीन ॥ तोहिदेखिग्रुनिअपराध । मोहिबढतकोधअगाध ॥ अववचवदुस्तरदुष्ट् । हेहेमकञ्यपरुष्ट् ॥ छठकरिहन्योममञ्जात । सोदुखनमोहिसहिजात ॥ सुतनीकअवगुनिलीन । जोतोहिप्रगटकरिदीन ॥ अवकरुकितेकउपाइ । पेँहैनअवकढ़िजाइ ॥ २३ ॥ दोहा-असकहिनरहरिहननको, गिरिग्रहमदाउठाय । जातभयोअतिक्वैनिकट, कोपितदानवराय ॥

> छंदतोटक-असुरेशनृसिंहहिसंगभिरचो । जिमिपानकमाँहपतंगगिरचो ॥ रुहिकैनर्रासंहप्रकाशमहाँ । नहिंदानवनामदिखानतहाँ ॥ जेहितेजनसातमहातमहै । तिनकोयहकेतिकवातअहै ॥ तहँदानववीरवडेवछसों । नरकेहरिकेशिरमेंछछसों ॥ द्रुतमारिगदापुनितकिंगयो । नरसिंहहृताहिवचायलयो ॥ पुनिदौरिगदामुखमाँइइन्यो । असुरेज्ञाअतीवअमर्पसन्यो ॥ रुगिदंतगदागुरुचूरभई । असुरेशतहाँइकफाँसरुई ॥ नर्रासहगरेमहँडारिदियो । प्रभुताकहटूकहिट्टकिकयो ॥ शटकुंतहएककराउँछयो। यमदंडसमानप्रकाश्चयो॥ करिजोरहन्योहरिकेडरमें । जिमिबाटकबाणधराधरमें ॥ हैचरणधूरणकेकणमें । मिलिगोनहिंदेखिपरचोक्षणमें ॥ करलेसितधारकुठारसर्वे । चहमारनकोडिगजायजर्वे ॥ तबहीनरसिंहसराजतभो । करतेछुटिगोअतिलाजतभो ॥ यहिभाँतिअनेकनआयुपको । यक्नारपवारिदियोयुपको ॥ नगडेतनमेंसबट्टिंगये। कितनीनरकेइरियटिंगये॥ रुसिकैनिजशसन्वर्यभस्ते । कछुशंकितभोअसुरेशत्ते ॥

हा-बारवारतिहिवारमें, अमुरवडीवटवार । कछुकबारटिगिवारटिगि, कियविवारिति रि छद्तोटक-नरकेहरिकोबहुशस्त्रहन्यो । यहतानहिनेकहुचित्तगन्यो ॥ (१८)

कुलिसेसिरसेगिरिछेदनते । नहिभेदिकयोअरिभेदनते ॥
तिहितेकरलैपग्रसायकको । अवनाज्ञकरें मृगनायकको ॥
गुनियों दितिनंदअपपंतभो । सुरनायकपे अर्वपंतभो ॥
चनज्ये जल्यारपराधरमें । तिमिमुँदिलियोहिरको ज्ञारमें ॥
महिन्योमिद्शाइपुछायगये । दिननाथतहाँ नदेखातभये ॥
नभचारिनकीगतिरुद्धभई । सबदेवनके उरभीति छई ॥
ज्ञाराण हिसारिनुसिहक हे । पतिदानव ओरिह आ जुव हे ॥
जारिगे सुख ज्वालिह सायकहें । दिविदेखि परेदिन नायक हें ॥
हिन्दाणनको पुनिमूँदिलियो । पुनिके सुरनायक छारिकयो ॥
यहिभाति सुरातदेखातहरी । जिमिसावन में वन्यों सकरी ॥
ज्ञारमावक अस्तर्यो विकटे । नहिज्वालगईहारिके निकटे ॥
यहिभाति अनेक नज्ञास्तर्यो । कारिपानहरी अति जोरतज्यो ॥
असुरेद्ध तहाँ अतिको पितहें । नर्रासहि सारनचो पितहें ॥
विधि असु असे हत्वे लियो । असुरेद्ध तहां लिस्रांतभयो ॥
हरिके दिगानातिह्यांतभयो । असुरेद्ध तहां लिस्रांतभयो ॥

दोहा-पुनिकोपितह्रेअसुरपित, गुनिन्सिहपरचंड ॥ जीतनहितवरिवंडतहँ, मायाकियोजखंड ॥ २५ ॥ छंदपद्धरी-जरुधारतहाँप्रगटीअपार । हरितेजरुहतह्नेगईछार ॥

प्रमाराधानगणनार । सार्त्यान्यस्व । प्रमाराधानगणनार । सार्व्यद्वन्यस्तितिहुँ प्रतिशास्त ॥ भिलिगईनाथकेतेजमाहि । निहिदेखिपरचोपायकतहाहि ॥ तहँ असुरक्रत्तों अध्यक्षर ॥ दुरिगेदिनेश्वरजनीश्वतार ॥ प्रतिशिष्ट्रपृष्टिकीन्द्रांश्वपार । त्वचमांसहाडअरुपीयवार ॥ प्रापाणगृष्टिमंशतिमहानि । प्रनिवृक्षगृष्टिचहुँ दिशिदिसानि ॥ पायकरास्ततकारुस्यास्त । सार्यकरास्त । प्राप्त मार्यक्षर्याणानिजमाति । आस्त भूत आकृतपाँति ॥ तहँ आर्द्रस्य प्रयोगिनिजमाति । आस्त भूत आकृतपाँति ॥ तहँ आर्द्रस्य प्रयोगिनिजमाति । सार्यत भूत आकृतपाँति ॥ प्रतिश्चा अपित । सार्वेश्वर्या । पर्या अस्त स्वा । पर्या अस्त स्व । पर्या अस्त स्व । सार्य अस्त सार्य सार्य । सार्य अस्त सार्य सार्य सार्य । सार्य अस्त सार्य सार्

र्तरा-तिभिमापुनवरदेशपट्, पोम्मस्यकेकान ॥ निष्कल्हेनातेम्ब, आवतनेकुनतान ॥ धर-कोरिनव्यिरपटप्रतिनिदासिकम्पदायास्यायासुनासिहाँकिचहुँऔर्मदभयनलागानिवदाउँहुँनैस्मर् पर्देवस्थिरपकस्पर्वरस्यतानदेनदेन्सिह्यनिचपल्याना॥वहँवदैनुस्हियायतम्बद्धः । तहँतदेसुसासिहर्यः परिभेतिकस्पर्देरपद्धरपेरापदुँऔरभयनजीनभीमशोरः॥ तहँवसुस्वरिक्रियदाहायः। पाद्योत्सिर्देशस्य नरांसहतदाँ।अतिकोपछाइ।महिल्योहिरणकर्यपहिधाइ।जिमिगकडभुजंगहिविनम्यातु।गहिल्तेवाछुकरिभक्षआमु करिअसुरतहाँअतिछोटरूप । छुट्गियोनाधसाधमेभूप ॥ पुनिर्भामरूपअसुरेशकोन।इतपुच्छनाथकीपकरिल्जेन ॥ तवताहिगहनकोफिरेनाथ।तवदूरिकृदिगोगदाहाथ॥प्रभुपानिछ्टे।लिश्वसुरकाहि।सुरसकल्झंकर्भारमनिहमाहि ॥ हाहपुकारङ्कवारकोन । आधारछोडिभेशोकभीन॥डरिदेत्यकाहिणिछन्नओट । पुनिल्खनल्येपरिधीरमोट ॥ नरसिंहकरनतेछुटोजानि । प्रभुकोशठनिरवृत्वलियोमानि॥तहाँअसुरनाथक्रिकृषभंड । पायोपचारिकरिरवर्गचंड ॥

दोहा-गदाहन्योहारेशीशमहँ, कार्रिकजोरअयोर ॥ मारिटियोअसमानिक, पुनिकीन्ह्योबहुशोर ॥ छंदरोटा-ट्रकटुकहृत्वादातिहिंछनछितिमहँछहरी । मानहुनभतेपुकवारताराविटेझहरी ॥

रांठा-ह्कह्कह्मयदाताहछनाछातमहछहरा । मानहुनभताषकादातारावाछझहरा ॥
तवससुरज्ञावचारिकयोअपनेमनमाहि । नरहारमरतउपायिकयेकानीअवनाहि ॥
तिहित्छकरद्याटकिनकरवाटकरार्ट । काटिलेहुगहिकेशज्ञीज्ञानरहरिकोहाले ॥
असिवचारितरवारिडाटकरपारिप्रचारि । पायोनरहरिकोश्चीरकारिज्ञोरसुरारि ॥
तवअसंडवलदोरदंडयुगपरमप्रचंडा । निकसेनत्रकुटिज्ञोकठोरहुतिज्ञतमातेडा ॥
अजक्ररधकरितहँनुसिह्धायोविकराटा । हन्योहस्तअसुरेशज्ञीज्ञकरिकोपविज्ञाटा ॥
राकिढाटहरिहस्तअसुरकछुद्ररिकृदिगो । नरहरिकोवरतेजठगततिहितेजमूँदिगो ॥
पुनिनरमृगपतिदारिकियोतिहितटहिप्रहारा । सोक्रगयोवचायरोकिढाटेकटवारा ॥
पुनिभाकाज्ञमहँआञ्चअसुरलङ्कातअनलाई । हिनकृपाणनरसिंहज्ञीज्ञपुनिगयोपराई ॥
तासुसंगनभगेनृसिहकरिवेगअभंगा । करनटगरणरँगेठभेआकाज्ञहिजंगा ॥
कर्ठुपरणीकहुँजोटमप्यकहुँसिपुनपाहीं । कर्ठुवनहाँडपवनहिकृदिपुनिभवननमाहीं ॥
करतयुद्धअतिकृद्धहोयनरहरिसवजोरा । चिकतदेवजानतनभेवचितवतचहुँओरा ॥
रह्मोनअसकहुँठोरलहांदोउयुद्धनकान्हें ॥जगतहिरणकञ्जिपनृसिहमसुरगुनिटीन्हें ॥
कियेयुद्धनरसिहदेत्पसुरवपंहजारा । सुरसुनिकरंडचारयुद्धअसकहुँननिहारा ॥
पुनिदोउटरतहिटरतआञ्ज्ञअवनीमहँजाये । निजपदजोरिहवारवारपरनिदकाये ॥
होनटगीदिगद्वाहअवनिहुट्कृतिपाता । अस्योराहुज्ञ्ज्ञिरिवृहिकाल्विनकेतुदिसाता ॥
होनटगीदिगद्वाहअवनिकृतुदेसाता ।

दोहा—होतभयेपेसेतहाँ, नभमहिमहँउतपात । मान्योसुरसुनिनरस्तै, भोत्रैलोकनिपात ॥ २७ ॥ जानिविनार्शेकालकारकेरो ।'नरहरिनिजमृद्धनकरफेरो ॥ देखिभीतिलतिसुरनसमाजै । कियन्तिहत्तनमहागराजे॥ सुनतकडारशोरलतिनेरे । मुँदिगयेहगदानवकेरे ॥ चपलासमतहँचमकिनृतिहा । मह्योदौरिद्धतदानविह्मा ॥२८॥ जिमिभूखोलहिनिन्हिप्रयासा । परेआसुकहँभक्षणआसा ॥ छूटनहिततहँदानवराई । तड्फडानकियकोटिलपाई॥ पेनसुद्धोनरहरिकरतेरे । मान्योअसुरकालतवनेरे ॥ तहँनृतिहदानवपतिकाई। । अतिनिश्कारमध्येकहिमाई ॥

दोहा—बेठिदेहरीमध्यप्रभु, संध्यासमैविचारि । असुरउदरिनजनस्तिते, नरहरिडारचोफारि ॥ जिमिशुजंगकहँगिहसुजगारी।विनप्रयासडाराहेद्वतफारी॥तहँनरहरिकोरूपविशालादिसिपरचोमनुकाल्हकाला ॥ लालविलोचनपरमभयावन।निरस्ततहीजियकरतपरावन अतिविशालविकसितवरआनन अहेमीनुग्रहपहमनुआनन रसनोतअपरिनयहुवारा । चाटिहम्नुजकरिहसंहारा ॥ परीअसुरशोणिततनबृटी । मानहुँशेल्महँवीरबहूटी ॥ पहिरेषमुश्रीतनकरमालाहिरतं बहुँकितननिवशाला॥समामध्यनरसंहिवराजा।मनहुमनगजदलिवृगराजा॥३०-३१-३२-३॥

देखा-गडचोनजातनमें कुछित्रा, सोतननलिनिदारि । दछिदुष्टनवैठतभये, सिदासनेसुरारि ॥ मिल्योनयुद्धदेतकोच्योपाकिँपिउठेनिभुवनल्खिकोपा।विभुवनदुखदायककरनासा लिखसुरसुनिअतिपायहुलासा श्रभुकेदरज्ञनिद्दिततहँआयोभीमरूपल्खिनहिनियराये॥वरणनल्योसुमनसुरनारो।विकसेवदनभयेसुसभारी ॥ ३५॥ श्रीनरहिकेदरज्ञनहेतुः। आयेनभमहँनाकनिकेतु ॥ जहाँविमानहजारनभाये । वरअकाज्ञमार हँछाये ॥ अतिथानंदभारिदेवहजारा । वारवारनभदेहिनगारा ॥ तानलेतगंधर्वह दोहा−तहँब्रझाशिवशकहु, ऋषिविद्यापरासिद्ध । पितरमहोरग⊸॥ कित्ररचारणकिंपुरुष, अरुवेतालअनंत ॥ ३८ ॥ विष्णुष् हायजोरिपीरशीशोंमें, येसवअतिसुखळाइ । जानिचहेनरह पैनरहीरकेतेजसो, संकेनसुरिनयराय । तबदूरिहितेकरतः

## ब्रह्मोवाच ।

सर्वेया-जगजनमञ्जापाटननाज्ञनह् अपनेगुणसोंकरिरहीटकरें।।तुवर्जा प्रसुआपचरित्रविचित्रवर्डोहपवित्रअमिञनशोकपरो।गुणआगरसार

## रुद्रउवाच ।

दोहा-जगनाज्ञकप्रभुकोपकारि, हन्योअल्पअसुरेज्ञ । तासुतके इंद्र उवाच ।

कवित्त पनाक्षरा–असुरप्रचंडवरिषंडकोविनाइकिंके, यज्ञनकोः जगतप्रशंसममसंशयकीकँसिसारी, ताहिकोविष्यंहि यातोनहिंबदुतजनातरावरेको, नायम्रकिदुकोदानः दोननिजदासनकोदारदुदुरितद्वत, तातेदयासिधुयः

## ऋषय ऊचुः।

छंद्रभु जंगप्रयान—स्वितिश्वकोजोहियेपारिपाता । जेहीतेतुः पटापेदमें आपतीवेदसोई । महादुष्टसेदित्यक पर्चानार्रसिटम्यरूपेकृपाटा । हन्योदुष्टदेर दियोदिटमेंकेरिकेयेद्द्यान्यो । निजेदासकोः

# पितर् ज्युः।

षट्या-सुर्वापनिट्योतोषिट्यात् । मोटियोसा नोदियोतिटांबिटितीर्थमादि । पहेर्त्यप निजनपन्तसमुख्योषटकारि । मोदमि तपत्रपन्तिटलपदीत्रयेषु । तथपमेपार

## मिद्रा उचु

छंदभी भागीतवारी दशकी हान गिढा गरी गरी दे चला छोता लियो। किनी समिति है किन दशका गरी गरी गरी दे कर दी भिनि भी। निर्देशी

### विद्याथम उ

रामगण्ड-गरपोर्ग श्वाजीत् । पर्थग्यस्थित्वरीत् । पञ्चगीसामार्थनायः । स्मित्रवर्णनमस्य ।

नागा उ

एक नवरी नाम गरीक्षी हिंग्सों क्षात्र के में हैं

#### मनव ऊचुः।

छंदरोला-हमहैंमनुप्रभुसदारावरेज्ञासनघारी । तिनकोयहिंदितिनंदिदयोदुखअतिज्ञेभारी ॥ तानरकरजनिफारिददेहियकीहरिलीनी । कहाकरेप्रभुकहोआपअज्ञासुलभीनी ॥ ४८॥ प्रजापतय ऊन्छः ।

कुंडिंग-परजापतिहमकहँरच्यो, जगिसरजनकेहेतु । ताकोसिरजननहिंदियो, खेचरदानवकेतु ॥ खेचरदानवकेतुसरिसकीन्द्वोंडतपाता । ताकोनखिनविदारिप्रगटयशकियअवदाता ॥ अवदाताहोतुमहिंमोदकेनहिंआचरजा । सत्वमूत्तिअवतारकरहमंगटसवपरजा ॥ ४९ ॥

गंधर्वा ऊचुः।

छप्पय—नाचतगावतरहेर्सवेहमतुवदरवारै । निरिष्ठआपकोछहतरहेआनंदअपारे ॥ तिनहमकोकरिनिजअधीनदानववछवारो । निजहिनवाइगवाइकियोनिजसनितअखारो ॥ यहिदोपहितेयहनाझभोक्कश्चिककुपथिहपगिदये । असकहतसर्वगंधवंगणप्रभुहिदंडवतवहुकिये ॥ ५० ॥

चारणा ऊचुः।

छंद-पदार्रावदरावरोभवार्णवैनकामनो । तेहीसदाहिष्यावहींपुनीतप्रोतिछामनो ॥ कियोविरोधसाधुत्तेअतीवदानवेझहै । कियोविनाझताहितेदयाऌतूरमेझहे ॥ ५९ ॥

यक्षा ऊचुः।

सोरठा-हमतुमअनुचरयक्ष, तिनकोयहवाहककियो । मुनितनतापप्रत्यक्ष, नाइयोधरिनरहरितने ॥५२॥ किंपुरुषा ऊच्छः ।

चौबोळा-हमजोपुरुपआपपरपुरुपेयहकुपुरुपभोतीजो। जातेकियोसाधुसविधगिधगनिजकर्मनतेळीजो॥ ताकोमारिकोपकरियतअतिआपुहिबद्धोनवाता। परमातमापरहिहमपायनप्रभुपौरुपविख्याता॥

वैतालिका ऊचुः।

छंदझुरुना–देवद्रवारमधिगायत्रवभमठ्यशकियेसत्रठोकञ्जचिअतिसदाही । ताहितपाइसतकारजेहिपारनहिरहीसंसारकीभीतिनाही ॥ इमहियद्विरणकश्यपदियोद्धसहदुखजीतिसवठोकविनशोकमाही ॥ धारिनरसिंहवपुताष्ठवधआपकियदियोकरिद्वरिसमब्यथाकाही ॥ ५७ ॥

किन्नरा ऊचुः।

छंदिनभंगी-हमदासतिहारेपदरतिथारेकित्ररसारेसुरवारे । तिनकोखल्भारीकोपपतारीभोदुखकारीजयथारे ॥ नरहरिजगभासीताहिविनाकोदियसुखराकीहमकार्ही।यहिभातिसदाहीतुवसुजछाहींभेकछुनाहीहमपाही ॥५५॥ विष्णुपपिदा ऊन्तः ।

ह्रपयनाक्षरी-आजहिनहरिरावरेरूपपेसीनाथकवहुँनदेख्येकहुँअद्युत्तनिजनेन ।
दीननकरखबरिसंतनकेअतिप्यरिद्यापासवारेदेनवागिवरवमोद्देषन् ॥
आयपारपदयद्विभवरज्ञापदीतेभयाअधरेज्ञजीत्योठोकनकोठ्द्योभेन ॥
ताकोवधयोअहेसत्यतापेक्रपाकोवेविरभावनेकहुँतोज्ञानिपरतोहमेन ॥ ५६ ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजार्याधेवेज्ञविद्वनार्थीसहात्मजसिद्धिश्रीमहा
राजापिराजशीमहाराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरस्राजातिहकृ
देवकृते आर्नदांबुनियो सप्तमस्कंभे अष्टमस्तरंगः॥ ८॥

अतिआनंदभरिदेवहजारा । वारवारनभदेहिनगारा ॥ तानलेतगंधर्वहुगायै । नाचिदेवतियमनहिलोभावै ॥ ३६ दोहा-तहँब्रह्माज्ञिनशकहू, ऋपिनिचाधरसिद्ध । पितरमहोरग-॥३७॥-मनुव्रजा । पतिगंधर्वप्रसिद्ध ॥ किन्नरचारणिकपुरुष, अरुवैतालअनंत ॥ ३८ ॥ विष्णुपारपदकुमुदवर, नंदसनंदअनंत ॥ हाथजोरिधरिश्रीशमें, येसवअतिसुखछाइ । जानिचहेनरहरिनिकट, अस्ततिकरणवनाय ॥ पेनरहरिकेतेजसी, सकेनसुरनियराय । तबद्रिहितेकरतभे, एकटकअस्त्रतिगाय ॥ ३९ ॥

## ब्रह्मोबाच ।

सर्वेषः त्राज्ये त्रात्ता त्रुवा त्रिक्ति व्यक्ति विश्वासी स्थान सद्धवाच ।

दोहा-जगनाशकप्रभुकोपकरि, हन्योअल्पअसुरेश । तासुतकोरक्षणकरों, तजियेकोपरमेश ॥ ४१ ॥ इंद्र उवाच।

कवित्त घनाक्षरी-असुरप्रचंडवरिवंडकोविनाशकैकै, यज्ञनकोभागआपहमकोदेवायेही ॥ ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ः ताहिकोविष्वंतिमनसखउपजायेही ॥ ामुक्तिहुकोदानतृतोलघुठहरायेही ॥ दीननिजदासनकोदारद्वदुरितद्वत्, तातेदयासिधयहनामप्रभुपायेही ॥ ४२ ॥

## ऋपय ऊचः।

छंदभुजंगप्रयात-रचैविश्वकोजोहियेघारिधाता । जेहींतेत्रम्हारोविभौजानिजाता ॥ पठायेहमें आपहीवेदसोई । महादृष्टसोदैत्ययादीनखोई ॥ धन्योनारसिंहेस्वरूपेकृपाला । हन्योद्धप्रदेत्येरह्योजोकराला ॥ दियोहिहमेफेरिकेवेदचाऱ्यो । निजैदासकोआग्रहींदुःखटाऱ्यो ॥ ४३ ॥

## पितर ऊचुः।

पञ्चरी-सतिपतिहिदयोजोपिंडदान । सोलियोखाइयहज्ञठमहान ॥ जोदियोतिलां जिल्हां कितीर्थमाहि । यहँदैत्यपानकरिलियोताहि ॥ निजनसनअसुरकोपेटफारि । सोहमहिदियोनिजजनविचारि ॥ जयजयनृतिहजयदीनबंधु । जयधर्मपारुजयदयातिषु ॥ ४८ ॥

सिद्धा ऊचुः।

छंदतो॰-अणिमादिकनोगनसिद्धसर्वे।तपकेवरुटीनटियोकितवे।अतिगर्वभरोनहिकाहुडरो।सम्लोकन्विम नसतेतेहिकाउरफारिहरी।सवछोकनकोअतिभीतिहरी॥तुम्हरेपट्केहमदासअहे । यळआपसदानिरसंहरी

## विद्याधरा ऊच्चः।

वामनछद्-मवयोगविद्यानान । यहम्सुरह्रिछियतान ॥ गरवीप्रम्बछवान । जोरह्रोसूर्समहान ॥ पञ्चसरिसताकोनाय । रणमेहन्यानिजहाय ॥ नरहरितुम्हेंपरणाम । दायकसदासुरापान<sub>॥ १</sub>(

नागा ऊचुः।

उंद-वरत-गननाग्डिंग्डीन्ट्रॉदानविन्ह । तेर्दिडरफारिटियोसवजयनरसिंह ॥ ४७ ॥

#### मनव ऊचुः।

छंदरोछा-हमहैंमनुप्रभुसदारावरेशासनधारी । तिनकोयहिंदितिनंदिदयोदुखअतिशैभारी ॥ तानरकरजनिफारिददेंहियकोहरिलीनी । कहाकरेप्रभुकहोआपअज्ञासुखभीनी ॥ ४८॥ प्रजापतय ऊन्छः ।

क्कंडिया-परजापतिहमकहँरच्यो, जगसिरजनकेहेतु । ताकोसिरजननहिंदियो, खेचरदानवकेतु ॥ खेचरदानवकेतुसरिसकीन्ह्योंजतपाता । ताकोनखनिविदारिप्रगटयज्ञकियअवदाता ॥ अवदाताहोतुमहिंमोदकेनहिंआचरजा । सत्वमूर्तिअवतारकरहुमंगठसवपरजा ॥ ४९ ॥

गंधर्वा ऊचुः।

चारणा ऊचुः।

छंद-पदार्शिवदरावरोभवार्णेवैनकामनो । तेहीसदाहिष्यावहींपुनीतप्रीतिछामनो ॥ कियोविरोधसाष्ठतेअतीवदानवेशहे । कियोविनाशताहितेदयाळतूरमेशहे ॥ ५९ ॥

यक्षा ऊचुः।

सोरठा-हमतुमअनुचरयक्ष, तिनकोयहवाहककियो । युनितनतापप्रत्यक्ष, नाश्योधारेनरहरितने ॥५२॥ किंग्रुक्तपा ऊद्धः ।

चोनोळा-हमनोपुरुपआपपरपुरुपेयहकुपुरुपभोतीचो । जातेकियोसाधुसविगिधिगनिजकर्मनतेळींनो ॥ ताकोमारिकोपकरियतअतिआपुहिब्डीनवाता । परमातमापरहिह्मपायनप्रभुपोरुपविख्याता ॥ वैताळिका ऊन्छः ।

छंदझुख्ना−देवद्रवारमिथायतुवअमख्यशकियेसवर्छोकश्चानिअतिसदाहीं । ताहितेपाइसतकारजेहिपारनहिरहीसंसारकीभौतिनाहीं ॥ इमहियद्विरणकश्यपदियोद्धसहदुखर्जीतिसवरोकविनशोकमाहीं ॥ धारिनरसिहवपुतासुवधआपकियदियोकरिद्धरिममव्यथाकाहीं ॥ ५८ ॥

किन्नरा ऊचुः।

छंद्त्रिभंगी-इमदास्तिहारेपद्रतिधारेकिव्रस्तारेष्ठस्वारे । तिनकोस्टभारीकोपपतारीभोदुसकारीजयधारे ॥ नरहरिजयभाषीताहिविनाशीदियस्रस्पर्शाहमकाही।यहिभातिसदाहीतुवसुजछाहीभेकछुनाहीहमपाही॥५५॥ विष्णुपापदा ऊच्छः ।

रूपपनाक्षरी-आजिहिनिहारेरावरेरूपरेसोनायक्बहुँनदेख्योकहुँ अद्युत्तनिजनन ।
दीननकेरसवारेसंतनकेअतिष्पारेद्यापासवारेदेनवार्गवेद्द्यमाद्र्येन ॥
आयपारपद्यद्विमवरआपदीतेभयाअस्रोद्यानात्योद्धेकनकोटद्वाभेन ॥
ताकोवपबोअहस्तयतापद्यप्तिभयाअभिवारमवर्गकृँवोज्ञानिपग्तोद्येन ॥ ५६ ॥
दिते सिद्धिश्रीमहाराजापिरानशीमहाराजापापावापव्याविद्यापामहाराजामिद्धश्रीमहा
राजापिरानशीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापानापिकारिग्रानाहिद्या
देवकृते आनंदांबुतिया सतमस्कंषे अस्मर्क्त ॥

दोहा-यहिविधिविधिशिवआदिसुर,अस्तुतिकियोअखंड॥पैननिकटकोडगमनिकय,छिवप्रभुकोषप्रचंह॥ १॥ रमानिकटत्तवसवअसुरारी। जायजोरिकरगिराउचारी॥ जरतकोषतेछोकदिसाता। ताकोञ्ञान्तिजाइकरुमाता॥ तहँदेवनपदयामहाई।करिकमळाअतिआञुहिआई॥अतिकराछनिजप्रभुकोआनन।जोनळख्योहगसुन्योनकानन॥ सोकितहेंनसकोढिमजाई। कमळाहूअतिञ्ञोभयपाई॥२॥ तवप्रहादहिकह्मोविधाता। तुमभागवतसुख्यहेताता॥ निजिषसुप्रकेषिपताप्रभुकाही।क्षमागवतसुख्यहेताता॥ निजिषसुप्रकेषिपताप्रभुकाही।क्षमाकरावहुप्यहेक्षणमाही ३ सुनिप्रहादचतुर्सुख्यानी।कहितथास्तुआतिश्रुस्मानी॥

दोहा—अतिअभीतनरहरिनिकट, मंदमंदसोजाइ ॥ जोरिपाणिपरनामिकय, तनपुहुमीपसराइ ॥ ४ ॥ निजपदपरोनिरिष्विनिजदास् । आयेनरहरिकेद्दगआँस् ॥ ताहिउठायकृपाअतिकीन्हें।ज्ञिरप्रहरणदपाणिपरिदीन्हें॥ जोकरपरसकारुभयजाती।विनप्रयासम्रक्षिद्धविगआती ६ नरहरिपाणिहोतसंयोग्र।मिट्योसकरुदुखजनितिवयोग्र॥ ब्रह्मानंदमगनप्रहादा । प्रगटयोपरमप्रेमउनमादा ॥ पुनिपरिधीरजप्रभुपदकंजन् । निजटरधरयोम्रनिनमनरंजन्॥ बहत्तविरोचनआनुँदधारापुरुक्वाविरुत्तन्वारहिवारा ॥ गृहदगरयकाम्रमनकरिके।अनिमृप्चखनसुमुखनप्रापरिके॥

दोहा-करनलगेअस्तुर्तितहाँ, अतिविचित्रप्रहाद ॥ श्रवणकरतकविजनसदा, पूरतअतिअहाद ॥ ७ ॥

### प्रह्लाद उवाच ।

्छुंद्विभंगी-विधिश्चित्रसम्।नीस्रुनिसिधिज्ञानीसत्रग्रणसानीजिनमतिहै।तेसकेनगाईतवप्रश्चताईपारनपाईतुवगितिहै।। तौदानवजातीमेंकेहिभातीतोग्रणपातीवरणिसकों। मातिअतिरुधमोरीतापरभोरीअस्तुतितोरीकरतजकों॥ ८॥ कुळरूपसोहावनवेदहुगावनतेजहुछावनसवजगमें । वलपोरुपभारीबुद्धिअपारीजवश्रमकारीअँगअँगमें ॥ कोनेहुँजगमाहीहरिइनपाहीतोपतनाहींमेंमानो । यकभक्तिहिकीनेकरुणाभीनेमिछहिप्रनीनेप्रभुजानो ॥ ९ ॥ जैश्वपचहुपापीअमितसुरापीतुवजापीहेश्रेष्टमहा । चहुँवेद्विभागीअरुवहुजागीतुवपदत्यागीविप्रकृहा ॥ जेहिआपअधारेसोपरिवारेभवनिधितारेआपतरे । जोतुनपदिनमुखैसोझाउसदुखैरहतनसमुखैनरकपरे ॥ १०॥ प्रभुअनुपम्आभाअंनुजनाभाषूरणलाभासत्यहरे । जनपूजनपाईकरुणाळाईदेहुमहाईभृतिसरे ॥ जोतुमहिचढ़ावतस्रोसवपावतभुक्तकहावतप्रेमुभरे । जिमिदरपनछीन्हेंचंदूनदीन्हेंप्रतिमुखचीन्हेंशीभधरे ॥ ११ ॥ तातिगिरिधारीतुवग्रणभारीहमहुँ उचारीपापदरै । जेहिपापिहुगावतशुभगतिपावतप्रनिनहिं आवतशोकधुरै ॥ १२॥ तुवभयभरिभारीअन्तिपुरारीकारनकारीहमहिस्मे । प्रशुवहुअवताराधारिविहाराकरहुअपाराजगहितमे ॥ १३॥ यहअसुरिहमारीतापनिवारीदियसुखभारीसुरनरको । यहरूपहिष्यावतरिषुनसतावतजनसखपावतपुरपरको॥ अवदयाअगारोकोपनिवारोसुरननिहारोभीतिभरे । वृश्चिकअहिषारेसाधुअपारेहोतसुखारेनहिनिद्रे ॥ १८॥ युखपरमकराळानेन्विञ्चाळाप्रगटतञ्चाळारविसम्हे । रसनाभयळावनिमुकुटिभयावनिदाहवदावनिभ्ययम्हे ॥ शोणितयुत्तवालाऑतनमालाकरनविशालानस्योसे । सुनिनादमहानादिगजनानाकियेपयानालयभोसे ॥ १५॥ असरूपतिहारोआञ्चनिहारोमननहमारोकछ्डरपे । पेळखिसंसाराअतिहिअपाराभोभयभाराजिमिस<sup>रपे ॥</sup> मेंवैंच्योकमतेत्त्वीन्धमतेभूरोभूमतेअतिदीना । अवस्वविद्यमारीकरहुग्रुरारीभूळिविसारीळसिहीना ॥ १६॥ अप्रियपियरोग्रयोगवियोग्र्ञोकिसभाग्रितस्यक्रों । संसारदमारीतरहुँदुखारीिकिमिदुखहारीपीरपुरीं ॥ वहुकियेवपाईअतिअधिकाईश्रमहुसद्।ईजगजाठे । तातेकरिदायानरहरिरायाकहोउपायामोहिहाँ ॥ १७ ॥ तुवक्रिसेवकाईविधिहात्वाईकथाहुदाईजगजाठे । तातेकरिदायानरहरिरायाकहोउपायामोहिहाँ ॥ १८ ॥ तुवक्रिसेवकाईविधिहात्वाईकथाहुदाईअतिधरिहों । करिसजनसंगाअतिहिक्षभंगासंसृतिभंगांकरिहों ॥ १९ ॥ नक्रिसेवकारिपितुमहत्तरीजाहिसुरारीनहिंसकते । नहिंसोपथळागेवचतनभागेसवजनत्यागृतुमभसते ॥ १९ ॥ गहरताजगस्य हिन्दुमजगतअधाराज्ञानअपाराश्चतिस्रवसाराज्यज्ञामीरश प्रभुतुमजगुकरतातु अपरितुमविनतरिकोजनह ॥ २१ ॥ ोमनहि । तुवप्रीरत पाछोदुष्टनघाछोनहिभाते ॥ निजतेजी

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ७.

मेंहोहुँविहालायहनगनालाहरहुदयालायहदुसको । मेंहींतुवदासारमानिवासापूरहुआज्ञाकरिसुसको ॥ २२ ॥ जेहिसुरसुसकाहीजनजगमाहीकरतसदाहीयहुनेतु। तेअमरहमारेपितुसीहारेकुटिलनिहारेयलसेतु॥ तेहिपितुबल्वानेतुमभगवानेनसिनकृपानहित्डारचो।नहिपरचोप्रयासाकरतिहनाज्ञावङ्गोतमासामेन्ह्यारचो॥२३॥ जातेगिरिधारीदिविसुखभारीतुच्छविचारीनहिंचाहों । निजदासनसंगादेहुअभंगातुवरतिगंगाअवगाहों ॥ २४ ॥ यहविषयअनंदाहेंदुलद्वंदातेहिमतिमंदाबहुश्रमके । रुजघरयहजनहितचाहतसोनितपूरणनिजवितबहुश्रमके ॥ पितॐनपामैनिजमनकामैतद्पिपटामैनहिमनहे । बुधहुनयहिभाँतीबहुदिनरातीबीततजातीभरितनहे ॥ २५ ॥ कहँमैंअतिपापीसंतततापीकुगुणकलापीमुदमाती । कहँमुभुतवदायानाज्ञकमायाप्रद्भुजल्लायादीनतती ॥ २६ ॥ तवसरिसदिशालाकानकुपालाकरनजतालाअहलादा । विधिशिवहुनपायोरमहुनळायोसोमोहिआयोपरसादा ॥ प्रभुहोत्तमदरज्ञीगतिसुरतरुसीजनसुखवरसीजगदीसा । जेइजसतुवष्यावैतेरतिपावैयहश्चतिगावैविसवीसा ॥ २७ ॥ यद्रकूपसंसाराअतिअँपियाराताहिह्मारायजनभयो । तहँविपेभुजंगादस्योसुअंगाकुमतिनसंगाठानिलयो ॥ पठयोम्रनिनाथाजानिअनाथाकरनसनाथामहिनाथा । तातेअवर्षसेअनुपमतेसेतजिहीकसेसतसाथा ॥ २८॥ पितुनाज्ञमहानाममतनत्रानासोअनुमानोमेंध्याई । नारदकीभाखीतुर्वसतिराखीजविपतुमाखीम्रुसगाई ॥ २९॥ जगआदिहुअतामधिश्रीकृतातुमहिल्सतासवठोरा । यहजगिवस्तारीयसहुसुरारीयहुत्तनधारीजनभोरा ॥ ३० ॥ जगतुमरुक्मिसिभन्नहिर्दासेजियकहँईशेकुमतिकहै । तेहितेजोजनिअरुरेपनिअरुस्तआनैसोइसुअहै ॥ २१॥ गहितुरीदशाकोत्रजिमरपाकोविनचेपाकोत्तिहत्तकछै।जगनिजमहर्छेकरिसोबहुसुत्रभरिबहुकाछहिभरिप्रछेजछै ३२ जवनिद्रातजेङह्ट्याकरेङभंवुजभयङनाभित्रवे । वटवीजसमानाजगतमहानानहिंपगटानारूपतेवे ॥ ३३ ॥ विधिप्रथमहिजायोकछुनदेशायोबाहेरघ्यायोतुमनमिळे।तबआतिश्रमिआयोतपमनळायोतुमकहँपायोहियअसिळे॥ शिरमुखकरनासादृगश्रुतिभासासद्दसविकासारमनीया । आयुघआभरनाबद्वसुखभरनाअनुपमवरनाकमनीया ॥ तुर्ममेंसंसाराङ्खिकरतारामोदअपाराङहतभयो । तबदोङकरजोरीबहुतनिहोरीबिनेअयोरीकियोचयो॥३४–३६॥ मधुकेटभभारीहयवपुपारीतुम्हीं सुरारीकृपािकयो । मूरतिसतप्पारीवेदउपारीअतिसुलकारीविधिहिदियो ॥ ३०॥ प्रभुइमिबहुरूपाधारिअनुपाहिनेश्चञ्चपाजगपाँछ । तवत्रययुगनामहिष्यदकामानहिष्युवामाकाछिकाँछ ॥ ३८॥ अतिपापहिष्ररोकामहिकूरोभेदुसनूरोमनमेरो । मेंसुनैनपाउँतुमयज्ञानाऊँकहिविधिध्याऊँपदतेरो ॥ ३९ ॥ रसनानिजअराहमनिजओराश्वतिनिजओराऍचतर्हे । उदरद्वनिजओराकरनिजओरापदनिजओरासँचतर्हे ॥ जिमिनिजपतिकाहींसवितसदाहींनिजनिजपाहींकरनचहै । इंद्रीतिमिमेरीविथापनेरीकरींहनदेरीरितिनिचहै ॥ ४०॥ इमिभववेतरनीजननहिमरनीभरुभयतरनीदुखदाई । तामवद्मकर्मापरअञ्चमाजनविनधमांत्रमछाई॥ ष्टव्यतिननरहिर्द्धस्करुणाभरिकरियेपरहरिद्धतपाई । टीजेअपनाईपारटगाईआनउपाईनहिभाई ॥ २१ ॥ जगतारतमाहाँदेशमनाहींत्रभुतुमकाहीजगहेत् । तुवजनतीपारेपैजटचारेतिनकहँतारेपञ्छातेत् ॥ ४२ ॥ छद्चौपया-यहभोवतर्रनाजनदुराकरनीमेनहिताहिउडाउं। परमोद्छावनीनित्यपावनीकथागवरीगाठं॥

पुरान्यसभावतरात्रनदुर्वकरनामनाहताहिउद्देश । परमाद्द्यावनानित्यपावनाकवागवरागाः ॥ प्रेनीवमुर्साहेद्द्रसद्दर्शहरंद्रशेचरानितकारा । तिकिमितरिजेहेतुमकहँपहँद्रशोचयहीद्दर्भागः ॥ २२ ॥ उपदेशहिदाताजेमुनिरूयातानेनाहँपरवगरा । निजमुक्तिहिआशाकरिवनवामातप्तम् तान्वभागः ॥ २२ ॥ असन्योहेपनास्पर्वानामात्रहोननुषुरजाना । नाँहपरवनिहर्द्यारानुम्विनकशेभगवाना॥ २२ ॥ असन्योहाँगनार्रमहावकारिहात्वनेतुरुरहेकान् । प्रथमहिमुर्सनाषुनिद्रुरहेतास्तुआपिनिमिसान् । यद्यपिशुरुकरहेतीपनभरहोगवनीहर्तकार्यमानित्रकार्याः ॥ १२ ॥ व्यविशुरुकरहेतीपनभरहोगवनीहर्तकार्यमानाभनित्रकार्याः ॥ १२ ॥ व्यविशुरुकरहेतीपनभरहोगवनीहर्तकार्यमानाभनित्रकार्याः ॥ १४ ॥ व्यविश्वरुकरहेतीपन्तर्याद्वानित्रकार्याः ॥ १४ ॥ व्यवस्थितवर्षयावन्त्रकार्याः ॥ १४ ॥ व्यवस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थाने ॥ १४ ॥ व्यवस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्थानेन्द्रस्

## आनन्दाम्बुनिधि।

करियोगडपाईसुनिससुदाईदोउमहँतुमहीदेखेँ । जिमिदारुहिमाहीशिशीसदाहींमयनकरिशिखिपेसे ॥१०॥ नभअनलसमीराधरनीनीराईदीमनअरुपाना । सुणियगुणहुनेतमनवचनेतसवमंतुमभगवाना ॥ १८ ॥ सुरनरसुनिजेतिवन्हाहितेजनमहिद्धनिजगमाही । विधिआदिसुरेशाशेपमहेशातुमकोजानतनाही ॥ यहग्रिनमनसंताविहदेकंतातजहितुरत्तसंसार । करिभक्तिहिरीतीतुवपदप्रीतीतुवपुरआश्चित्राही ॥ यहसरल्जपाईआतिसुखदाईकोहुकमननिहआँ । तातेजगजीवालहिदुस्सरीवामंगलकतहुँनपाँव ॥ १९ ॥ अभुतुवपदवंदनसबदुस्सद्धनअस्तुतितुवसुखदाई । पूजनहुतिहारोअतिअवहारोपदसुधिप्रदशुनिताई ॥ तवकथासुहावनिपीतिवदावनिकल्पिलमक्रिस्तरी । भवपारावाराआतिहिअपाराताकीतारनतरनी ॥ दोहा—यपटविधिसेवनविना, केसेहुभक्तिनहोह । तातेकीजेमोहिनज, दासदुरितसब्वशेह ॥ ५० ॥

## नारद उवाच।

भक्तिसहितप्रहटादजन, यहिविधिअस्तुतिकीन । तवनरहरितजिकोपको, बोटेप्रीतिअधीन ॥ ५१॥ श्रीभगवानुबाच ।

मंगळहोइतोरप्रहळादा । तुर्हीभिक्तिषारकमरजादा ॥ तोर्पैमेंप्रसन्नयहजाने । मनअभिळपितमाँगुवरदाने ॥ अहोमनोरथपूरणवारो । यहमानेअसुरेश्कुमारो ॥ ५२ ॥ करतनजोशठभिक्तिहमारी । तेहिंदुर्छभममदर्शनभारी ॥ मेरोदरशपाइजगमार्ही । ळहतकछेशफेरिकहुँनाहीं ॥ ५३ ॥ तातेमोशहेतुमतिषीरा । मोहिप्रसन्नकरतेसहिपीरा ॥ हमेहेंसवमंगळकेदाता । सजनहोहिमोरगितज्ञाता ॥ इमेहेंसदासाधुआधीना । सदासाधुममपदरतिर्छाना ॥ ५८ ॥

## श्रीनारद उवाच ।

दोहा-यहिविधिवरवरदेनकहि, बहुतलोभायोनाथ । भक्तिछोड़िप्रहलादकछु, चह्योनजोरेहाथ ॥ ५५ ॥ इति सिद्धिशीमन्पहाराजाधिराजशीमहाराजवाधवेशविश्वनाथर्सिहारमजसिद्धिशीमहाराजा-धिराजश्रीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघुराजसिंहज् देवकृते आनन्दाम्ब्रनियो सप्तमस्कंधे नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥

दोहा-भक्तिविधनसवकामना, गुनिमहरू द्वादसचाइ । नरहरिसोकरजोरिकै, कह्योमंद्ग्रसक्याइ ॥ १ ॥

श्रीप्रह्लाद उवाच ।

सकलकामनाळोड़नहेत्र । तुवपदपकच्योक्रपानिकेत्र ॥२॥ सोईकामनाहितयदुराई । मोकोअवर्नाहेलेहुलेभाई ॥ पेजान्योअसमर्नाहेविचारी । लेहुपरीक्षामीरिम्ररारी ॥३॥ कहिहोअसजरतैप्रभुनाहीं।भरीदयातुम्हरेहियमाहीं ॥४॥ जोत्वाकरठाकुरपहजाई । माँगतहैवडुविनयसुनाई ॥ सोठाकुरकोचाकरनाहीं । साँचोवनियाहेजगमाहीं ॥ जोप्रभुवहुसेवाकरवाई । चाकरकोघनदेतनभाई ॥ सोहठाकुरहेनामहिकेरो । लोभीसतसारथीपनेरो ॥ ४ ॥ ५॥

दोहा—तुमअकामममनाथहाँ, हमअकामतुवदात् ॥ छोभीचाकरस्वामित्तम, हमतुमनाह्युतजात्त ॥ ६॥ यहीदेहुदरदानउदारे । होइनहियकामनाहमारे ॥ ७ ॥ ईद्रीमनमतिधीरजप्राना । सत्यधमेद्रतितेजमहाना ॥ छाजहुसुषिमानहुअपमाना।माँगतहीयेकरहिंपयाना८कवहुँकामनाजोनहिंकरतो।आपुत्तरिप्रयुतिहिस्रुत्तमरतो ९॥

क्ष्रोक-"ॐनमो भगवते तुभ्यं पुरुषाय महात्मने । हरयेद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने"॥
उ क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षित्रक क्षर्यक क्षित्रहलादवचनभगवाना।कहैवचनतवक्षपानियाना

श्रीनृसिंह उवाच।

ु 🤫 🤫 🤫 हि । चहिनटभेळोकसुसमारे ॥ पैमन्यंतरभरिप्रहळादा । करहुराजसंयुतअहळादा ॥

दोहा-कथाहमारीनितसुनहु, करहुमोरनितध्यान् । करुतवर्मेसमभावना, जानिमोहिनीहञान ॥ १२ ॥ भिक्तयोगकरिमोहिनाह्याग्। । कमकमकामकर्मकोत्यागो ॥ करिकेभोगपुण्यअरुपापादेहुङ्गोहिप्रगटहुपरतापा॥ सिक्तश्रीरवहुकालहिपाई । निजकीरतितिहुँक्शोकनछाई॥यहिविधिसवदीननकहँतारी।आवहुमेरेलोकियारी १३॥ तुवकृतजोअस्तुतियहगाई । मोहितोहिंध्यानकरिहिमनलाई ॥ ताकोहिठ्यूटीसंसारा । रहीनकोने।हियेखँभारा ॥ यहमेजननिस्सायनहेतू । कह्मोसकलविस्तारसमेतू ॥ तुमतोहोममभुक्तप्रधाना । जीवनमुक्तनमाहमहाना ॥१४॥

दोहा-सुनिनृसिहकैवचनतहुँ, छहिअनुपमअह्लाद् ॥ जोरिपाणिशिरनायकै, पुनिचोल्योपहलाद् ॥

श्रीप्रह्लाद उवाच ।

तुमतोहोप्रभुपावननामी । तातेयहवरदीजेस्वामी ॥ ममपितुनिन्दाकियोतिहारी । वारवारअसगिराउचारी ॥ १५॥ कृष्णहिममभ्राताकोमारचो । कृष्णहिवहुदैत्यनसंहारचो ॥ अरुप्रभुतुम्हरेभक्तहिमोही । पीडादियोवहुतह्वेद्वोही ॥ जान्योनहिंकछुआपप्रभाऊ । रह्योसर्वदाकूरस्वभाऊ ॥ १६ ॥ सोयहमहापापतेनाथा । करहुपवित्रदेहुसुखगाया ॥ पितुतोतुवरुखतेक्चिभयऊपिमैनिजअज्ञानकहिद्यऊ॥१७॥सुनिष्रहरुादवचनजगदीज्ञा ।वोटेक्चपासिञ्चअवनीज्ञा

श्रीभगवानुवाच्।

दोहा—यकइसपुस्तपवित्रभे, नहाँजनमतिंठीन ॥ तेरोवापसपापहै, यहज्ञंकाकोकीन ॥ १८ ॥ वसंनहाँजहँभक्तहमारे । तेतेदेशपवित्रअपारे ॥ जनिमानहुअचरजपुहळादा । यहममभक्तनकीमरयादा ॥ १९ ॥ मोरभक्तमप्रेमहिंदूरे । समदरज्ञाहोतेनहिंदूरे ॥ २० ॥ जोकरिहेतुम्हारिसेवकाई । सोठमोरिभक्तिहाठिपाई॥ ममभक्तनमेअहोप्रधाना । सवउपमाळायकमतिमाना॥२ १॥निजपितुकोकीनेमृतकर्मा । हेपुत्रनकोयहीतुधर्मा ॥ मेरोअंगपरिसिपितुतेरो । तुवहीभयोपवित्रवित्रो ॥ रेर ॥

दोहा-निजिपतुआसन्बेठिके, द्विजकरलिहिअभिषेक ॥ मोमेंचित्तलगायके, भोगद्वभोगअनेक ॥ २३ ॥

श्रीनारद उवाच ।

सुनिप्रहरु।दुनाथकीवानी।अपनेकोअतिज्ञयधनिमानी।।क्रियाकर्मकोन्हीपितुकेरी।जेहिविधिज्ञास्त्रनमाँहनिवेरी२४॥ प्रनिश्रीनरहरिकेडिगआयो । सङ्ोभयोअतिज्ञयसुखछायो।ज्ञांतकोपनरहरिकहँदेखी । चतुराननअतिज्ञेसुदुरुसी॥ अस्तुतिकियोनाथढिगआई । प्रनिदेवनजतगिरासुनाई ॥ २५ ॥

ब्रह्मोवाच ।

देवदेविश्ववनपतिपावन । अहोसनातनभूतनभावन ॥ हन्योअसुरदेवनसंतापी । भछेकियोद्देपरमप्रतापी ॥२६॥ मेदीन्द्रोअसवरय्दिका<u>र्हो</u> । ममसिरजिततेतववपनार्ही ॥

दोहा–्तपबटतेअतिशेवटचो, कियोत्रिटोकोराज ॥ सबधरमनकोश्रष्टकिय, देवनकेदुराकाज ॥ २७ ॥

मेरोवचननभोमृपा, हन्योअसुरवटवान ॥ आपसरिसकोनरहरी, दूजोक्वपानिधान ॥

महाभागवतअसुरकुमारा । ताकोरक्षणिकयोजदारा ॥ तकोनहमसवकोपिमटाई । सोयहदियोक्षमाकरवाई ॥ २८॥ करतरावरोयहबपुष्याना । रहीनकाठोकोभयनाना ॥२९॥ सुनिचतुराननकीवरवानी । बोर्छश्रीनरहारसुखदानी ॥

श्रीनृसिंह उवाच ।

ऐसोवरञसुरननहिंदींने । ज्ञासनकमञासनयहङीजे।।हमिअसुरनदीवीवरदाना।अर्देअहिनकहिनिपयपाना॥३०॥

श्रीनारद उवाच ।

ससकहिन्यनरहरिभगवाना।होतभयेतहँ अंतरपाना ३ १ प्रनिप्रहटाद्विपिहिन्निरनाये।तेसेशंकरकहँ सुखछाये ॥३२॥ दोहा—सुकादिकसुनिसहिततहँ, कमटासनसुसभीन ॥ देत्यदानवनकोअपिप, महटादिहकरिदीन ॥ ३३ ॥ पायदेवअतिशेअहटादा । देपहटादहिआशिखादा ॥ असुरअपिपतेपूजनपाई । गनिजनिष्ठगृहहरिगुणगाई॥३॥॥ यहिषिधिद्दरिपापंददोडणीत् । दितिकेसुगनभयेरणधीम् ॥ वरभागतेद्दरिकदॅण्याये । तातेवधर्रा निम्रज्ञापतेषुनिद्दरिद्दाता। सक्षतभेजिसुगनिद्धपत्राता॥ गगणकुभकरणअतनामा।तिनकानाज्ञा डाग्तवाणकरतदरिप्याना।रणमर्दैछोट्टिदिषीदोडमाना॥३७॥भेषुनिद्दतवक्रज्ञिसुनाडा।धरावर

दोहा-राजसूयजप्रावरी, भर्देष्ठपिष्टिस्राव ॥ त्तवषद्वरत्तुवंदरते, मार्यामध्यतमात ॥ व् यरभावकरित्तरिमनदीन्तं । द्वरिप्ररागनदीङभटकीन्तं ॥ वरभावकरिञीरहुभूषा । छ्देष्ठि यथाकीटभूगीभ्यष्टेखी।छद्दततादित्तमरूपविशेखी ॥जिमिश्रनन्यकरिभक्तिविद्यानी।छद्दतकृष्ण तिमिष्वैद्यादिकवरिकागयेकृष्णपुरश्रतिस्रव्यभरिका।जोगोसोष्ट्रेष्टुकुरुराईकिदिविधिचेदिः सोमेत्रमसोसकछ्मुनायो । नरदरिकोचरिव्यस्मायो ॥ ४९ ॥ यत्रद्राण्यदेवयद्दनाथा । शर्देशन

दोहा-कथाकृष्णअवतारकी, जेहिदितिष्ठवननास ॥ परमपुण्यमसोकद्रो, तुमसीसहितहुल जगटतपतिषालनसंद्वारा।करदिकृष्णजेवार्स्द्वारा॥तिनकेगुणचरित्रसुखदाता।अरुनेदिविधितिहु हरिभक्तनकोषममहाना।जातेजानिषरतभगवाना।।यहतमकोमसकलसुनायो।अपनेहुदरआनँद्अ जोयइनरहरिकथासुद्दावनि । परमपुण्यवद्देशतिषावनि ॥ प्रोतिसदितजे।सुनसुनाव।सोषुनिन्हि अथवानरहरिकीयहलीला।पाठकॅरीनेतहीकुभक्तीला।साकीजादिसकलमिटिभीती।अविद्यादीत्र

दोहा-नगमेतुमहाँपन्यहाँ, हेसतिपांडुकुमार ॥ नहाँनिवसिद्देशिकृष्णनित, आवतमुनिहुटद् येप्रभुमातुळपुत्रतुम्हारे । मुहृदसखाप्राणहुतेष्पारे ॥ पुजनीयरमणीयहुपावन । हेतुम्हारगुरुकार्य इनकोमहिमाश्चितिनितगावे । तद्यपिकबहुँपारनाईपावे ॥ परमत्रहाँदमोक्षप्रदाताजिनकोयशर्वाः विभिज्ञांकरहुनमहिमाजाने । भक्तिसहितनितपूजनठाने ॥ सोमोपरप्रसत्रहारहाँवे । टरअज्ञानमोर्य मयद्वानवजवविषुरवन्।यो । तातेशुंकरमुयशनशायो॥तवशुंकरकर्त्त्रिपुरनशाई।दियोक्वष्ण

दोहा~सुनिनारदकेवनतहँ, धर्मभूपसुसपाइ॥ पृछ्योषुनिकरजोरिक, हरिचरित्रमनेटाइ॥

### राजोवाच ।

मयदानवकतित्रपुरवनायो । केसेशिवकोसुयशनशायो ॥ केसेशिवकोयशयदुराई । दियोवढाइकर्ष धर्मभूपकीसुनिसुनिवानी । कहनच्योअतिशैसुखमानी ॥

#### नारद उवाच।

जवज्ञंकरसहायसुरपाये । तवअसुरनअतिदुखउपजाये ॥ मयदानविद्यादानवर्जाई । देवनकृतदुखें मयमायाविनमेंमतिवाना । सुनिकेअसुरनकोदुखकाना ॥ रच्योतीनपुरपरमप्रचंडा । जिनकीर्गार्ता एककनकयकरजतिहेकेरो । एकछोहकोवेगघनेरो ॥

दोहा-आवतजातनलिषपरत, फेलतपरमप्रकास । युद्धसाजिसगरीभरी, औरहुविविधविलास तिनमंचढिदानववलवाना । सुधिकरपूरववरमहाना ॥ लियदेवदलकोद्धतजीती । छायोतीनिलोका युद्धकरतनिहॅत्रिपुरदेखाने । तातेतिजिस्रालोकपराने ॥ ५५ ॥ शंकरज्ञरणिरेसुरजाई । त्राहित्राहि त्रिपुरवैद्धिदानवदुखदीन्हें । विनप्रयासहमक्षेजयलीन्हें ॥ कृषाकरहुकलासविलासी । देहुद्धतैदेवनदुह महाद्वदेवनदुखदूखी । कह्योवचन्करिदयाविशेखी ॥ नेकहुअवनहिंहेवहुराहू ॥ अवहाँकरीअवशिद्

दोहा—धूरजटीश्वरधत्वपथरि, रुकैरवाणकरारः । ताकिञ्जिपुरतहँमञ्जपद्धि, तच्योतरस्वतकारः ॥ ताक्षरतेश्वरकटेहजारनाजिमिरविमंडस्वकिरणअपारनाश्चितसमानज्वस्वित्वहुज्वासः। छायिवेशेव स्वात्वराणमरिअसुरकरासः । गिरतभयेधरणीततकासः ॥ तिनकोमयमायाद्याद्यीतिरः । डारचोसुधाङ्कप् अमीपरित्तिसगरेहकसंगा । उठेअसुरआग्रुहिवजरंगा ॥ चपस्तमचमकतसववाना । धायेकिस्कृपहि निजर्सकरपश्चिस्रोस्यां । भेषद्रासअनगनगणसंगा ॥ तवआयेयहुपतिभगवाना । ऐसोकियोडपार होहा - आह्मभूमेनेपातहाँ, वखराब्रझहिकीत । जायित्रप्रसहँमध्यदिन, क्रप्षुपापियछीन ॥ ६२ ॥

करेअन्यथाहरिकृतवाहीं॥असुरपराजेग्रिनिवतछयङ।मयदानवआसकिहगृहगयङ॥

तिनिजज्ञक्तिनतेभगवाना।स्थसारथिपत्रज्ञरानिरम्।ना।अरुतुरंगकवचादिककीन्द्र्यों।तिपुरदहनहितहरिकहदीन्द्र्यों

करेअन्यथाहरिकृतवाही॥असुरपराजेग्रिनिवतछयङ।मयदानवअसकिहगृहगयङ॥

विनिजज्ञक्तिनतेभगवाना।स्थसारथिपत्रज्ञरानिरम्।ना।अरुतुरंगकवचादिककीन्द्र्यों।तिपुरदहनहितहरिकहदीन्द्र्यों

कर्षा । निनिजज्ञकिनतेभगवाना।स्थसारथिपत्रज्ञरानिरम्।

कर्षा । जहाँ । छहिअमंदआनंदस्य, दुंदुभिदियेअनंत ॥ ६८॥

देव निर्देश । सुर्सुद्रशीनचनतहँ छागी। ज्ञंकरचरणप्रमञ्जनरागी॥द९॥

कर्षा । जयजयकरिवरथेसुमनाना ॥ सुर्सुद्रशीनचनतहँ छागी। ज्ञंकरचरणप्रमञ्जनरागी॥द९॥

ह्माहितिधिकरकेकृताकृपालः । कर्राहेचरित्रविचित्र विज्ञालः ॥ श्रवणकरतजेहिश्रवणनमाही।पामरहूपावनह्नेजाहीं ॥ हा । सकल्लनमहँअग्रगण्य हो ॥ कृष्णकथास्रनियतिवनराती ।मनलगायअतिज्ञेसवभाती॥ दोहा—जोजोपूक्रयोधमंत्रप, सोसोदीन्ह्यांगाय । कहास्रननकीलालसा, सोमोहिदेदुस्रनाय ॥ ७९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजवांघवेज्ञविच्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहा राजाधिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहज्

देवकृते आनन्दाम्बुनियो सप्तमस्कंषे दशमस्तरंगः॥ १०॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-नरहरिअरुप्रहादकी, सुनिकेकथानरेर्ग । सभामध्यमुनिसोकियो, पुनिकेप्रश्नसुवेश ॥ १ ॥ ग्रीभिष्टिर उवाच ।

हेसुनीञ्चदायकसवञ्जर्मो । सुननचहेंविर्णाश्रमधर्मे ॥जाहिकियेहरिकहँजगणानत।कबहुँगर्वनिहिनिजउरआनत ॥२॥ तुमहोनारदश्रतकुमारा । तपवल्सवपुत्रनमेंप्यारं ॥ ३॥ तुमसमानजोश्रीपतिदासे । ज्ञांतसाधुकरुणाकरस्तासे ॥ तिनकेदरञ्जपाइस्रुलपामा । पूरणहोतआञ्चमन् कामा ॥ ३॥ धर्मभूपकेसुनिअसवैना । नारदकहतभयेभरिचैना ॥ नारद उनाच ।

करिश्रीकृष्णचंद्रपरनामा । सब्छोकनकेमंगछ्कामा ॥ कहींसनातनधर्मनरेशा । जोनारायणकियउपदेशा ॥ ५ ॥ दोहा—जोदाक्षायणिम्रतभये, जगकेमंगछहेत । बदरीवृनमहतपकरत, श्रीपतिकृपानिकेत ॥ ६ ॥

दोहा-श्रवणकीरतनअसमरण, आतमभार्गणजोह । सेवनपूजनवंदनहुँ, सलादासहरिहोइ ॥ ११ ॥ कृष्णभक्तियेनवीभकारा । देहछोड़ाहतुरतसंसारा ॥ सवमञ्जजनसाभारणपर्मा । मेंवरण्योज्ञमसेमदद्यमं ॥ करत्यभयेवतीसप्रकारा । कृपाकरहिवसुदेवकुमारा ॥ १२ ॥ संस्कारसवहोहिंजहाँहाँ । सोहंद्रिजवरहिजगमाहीं ॥ अक्षअध्ययनऔरदुदाना । येद्रिजकेहेंकमंगहाना॥करिवोनिजनिजआश्रमकमा । यद्दीशहिद्रजहीकोधमां ॥ १३ ॥ प्रमक्ष्यकअववारित्रतके । कहींपमेंमेंनोहिकरनके ॥ दानदेवअरुटेवोदाना । करवाउच्यमस्वरतमहाना ॥ वोद्याक्रवर्षकरवमहाना ॥ वोद्याक्रवर्षकरवमहाना ॥ वोद्याक्रवर्षकरवमहाना ॥ वोद्याक्रवर्षकरवमहाना ॥ वोद्याक्रवर्षकरवमहाना ॥

दोदा-पद्वपदाउवित्रको, येपटधर्मप्रश्नीत । अवसुतियेक्षत्रीधरम, जोत्रद्वाकहिदीत ॥ यद्यकरवअक्दीपोदाना । पदववेदकोसंयुत्ताताना ॥ मिल्लाहिनतिप्रपदावनहेतु । यज्ञकरावनतिमिमतिसेतु ॥

वसेत्रह्मचारीग्रुरुगेहू । इंद्रीजितग्रुरुपदकरिनेहू ॥ दाससमानकरेसेवकाई ग्रुनिअपनेकहँनीचमहाई ॥ १ ॥ ग्रुरुरिअग्निग्रुविदळलमे । साँझपातहूक्तेप्रणामे ॥ संप्याकरेउभेह्नैमोना । गायत्रीजिपकेमुखभोना ॥ २ ॥ जवग्रुरुनिजठिगळेइवोळाई । पढ़ैवेदमनदैतवजाई ॥ करेप्रणामअरंभहिमाहीं । पुनिवेदेअंतहूँसदाहीं ॥ ३ ॥ मंज्रुमेसळाकटिसहँघारे । मृगचमेहुअरुवसनसँभारे ॥ जटाकमंडळदंडजनेऊ । अरुक्करापारनकरेसुभेऊ ॥ ४ ॥

दोहा-साँझपभातहिमाँगिकै, भिक्षाग्रुरुहिचढ़ाइ । ग्रुरुशासनतेखाइतेहि, विनशासननिर्हाहा ॥ ५ ॥ थोरोभोजनकरेसुशीला । सावधानअतिरहेनढीला ॥ नारिननारिनतेहिनपार्हा । कहेप्रयोजनमात्रसदार्ही ॥ ६ ॥ नारीकथासुनेनहिकाना । ब्रह्मचयेवतघरेमहाना ॥ इंद्रीकटिनहोहिसवकेरी।योगिडुँकरमनहरेनदेरी ॥ ७ ॥ केशसुधारवतेललगाउन । उपटनअँगमजनकरवाउन॥ग्रुरुतिययुवतीतेनकरावे । ग्रुवाउमिरिजोनिजतनआवे ॥८॥ अग्रिसरिसहेजगमेनारी । पृतपटसमनरलेहिविचारी॥दुहितहुढिगअकेल्नहिंजावे । औरहुसमैकायंभरिकावे ॥ ९॥

दोहा-करेंकमंतवर्ळोंसवे, जवळेंतिनकोभान । छूटिजातसवकर्मतवः जवआवतउरज्ञान ॥ १० ॥ सीळादिकजेधमंनिवेरे । तेहेंयतीग्रहस्यहुकेरे ॥ वसेग्रहस्यननितग्ररुगेहू । ऋतुकालहिविधिहैतियनेहू ॥ ११ ॥ कछुआमिपकोभोजनकरियो । अंगरागतवभूपणधरियो ॥ उवटनकरवतेलतनमाहीं । करेकबहुँबतधारीनाहीं ॥ पढभीतीमहत्तियतसवीरा।लिखेकबहुँनहिजोमतिधीरा१२यहिविधिग्ररुग्रहरहिपड़िवेदा । देहदक्षिणाग्रुरुहिअखेदा॥ जोकछुहोयदेनकोनाहीं । करिप्रणामआवेग्रहमाहीं ॥ अथवासंन्यासीह्रेजाई । अथवाग्रुरुकुलवेसेसदाई ॥ १४ ॥

दोहा−गुरुमोनिजमेंअनल्में, अरुसवभूतनमाहि । यदुपतिकोदेखेसदा, जिनमेदोपनजाहि ॥ १५ ॥ यहिविधिचारिहुँआश्रमकेरेकिरिआचारतजहिहरिनेरे॥१६॥कहींबानप्रस्थनकोधर्मा।ऋषिपुरजातिकयेजोकमा १७ षोतेतेअनाजनेजावें । तिनकोवनवासीनहिंखावें ॥ नहिंअकाल्केफल्रमुनिमोजे । स्वतःहोहिखावेतेहिरोजे ॥ अप्रिपकोकचोनहिंखावे।रिवकरपकोमुफल्रमुखल्यवे॥१८॥वनवस्तुनतेहोमहिकर्दश्वतनपाहपुराणहित्तजई॥१९॥ पावकहितविरचेतृणञ्जाला । अथवागिरिकंदराविज्ञाला।वरपापवनषामहिमिसहदेशिपमपंचअग्रितहँतपई॥२०॥

दोहा—केज्ञरोमनात्म छमल, तनमें परेसदाहि । दंडकमंडल घर्ममृग, वलकल अग्निहुकाहि ॥ २१ ॥ वारहवर्षवसैवनमाहीं । आठचारित्रहवकअथवाहीं ॥ करिवनमहँतपपरमप्रयासा । जामें बुद्धिनहोहिवनासा ॥२२॥ जवतन आवेव्यापियुद्धाहे क्रियाकरत असम्येदेखाई॥ छूटिहिज्ञानिवचारगॅभीरा।करिअनञ्जनअसत जेज्ञरीरा ॥२३॥ तीनिद्ध अग्निआत्माह्महूल्याहे । अहंकारममकारविद्धाहै॥कारणमहँकारणहिमिळवे।यथायोगकारअतिम्रुखपावे ॥२४॥ तनकेळिद्रमिळवे।यथायोगकारअतिमुखपावे ॥२४॥ तनकेळिद्रमिळवे।यथायोगकारअतिमुखपावे ॥२४॥

दोहा-अस्थिमांसमेळेपुडुमि ॥ २५ ॥ वाचापापकपाहि । कर्रानेषुणाईशकमहँ, विष्णुहिमहँपदैकाहि ॥ युत्तउपस्थिरतिव्रक्षामाही२६युदिवसग्युतघृत्युहिपाही।दिशिमहँथवण्डेद्रियुत्तसोरा।परससहितत्वचमारुत्तओरा॥ रुपसहितटगरिवमहँजोते । रसयुत्तरसनाजळहिसवोते।भेळेगंयसहितमहिघाने ॥२८॥मनहिमनोरथयुत्तसितभाने॥ बुद्धिबोच्ययुत्तविधिहिउदमें । अहंकारयुत्तकर्मसद्रमें॥सत्वसहित्तवित्तजीवहिमाहीं।अरुजीवहिपरमातमपाहीं ॥२९॥ क्षितिजळमहँजळकोपावकमहँ । पावकमारुत्तमारुत्तनभमहँ॥अहंकारमहँनभहिमिळावे । महातत्वमहत्ताहिळगावे॥

दोहा-महातत्वकहपुनितहां, प्रकृतिहिमाहँमिछाय । प्रकृतिहिपुनिपरमातम, योगीदेयछगाय ॥ ३०॥ स्वामीहेहरिदासनिय, यहिविधिभेदहिजानि । शांतहोहपावकसरिस, तवमिछतीसुसस्तानि ॥३१॥

इति सिद्धिश्रीमहारानाधिरानवांपवेज्ञविश्वनाथासिहात्मनसिद्धिश्रीमहारानाधिरानश्रीमहा र राजावहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्राधिकारिरयुरानसिहनदेवकृते आनन्दाम्बनिया सतमस्केषे द्वादशस्तरंगः ॥ १२ ॥

तुहँयेदोऊ्क्षत्रीकर्मा । जानिळेहुयह्सतिस्रतधूर्मा ॥ भूष्तिपमप्रजाको्पालन॥वप्रनताजकारल्युउतालन ॥ त्रप्राप्ता । विष्णुवाणिज्यहुक्रिधनभरिवो ॥ सद्गुक्ररिवृप्तनसत्तकार् । वेद्रुयधर्मयेचारिउचार नरनननार्या न्यारमा । हा । ।। । वही स्वार्थित । यही सूद्रको धुमे विश्वाले । प्रमुको सेवाक्रिकुलपाले ॥ १६॥ व्राह्मणक्षत्री वेद्रपहको । सेवा सूद्रह्करेषनेरी ॥ यही सूद्रको धुमे विश्वाले । प्रमुको सेवाक्रिकुलपाले ॥ १६॥

त् । सना रूपाः विश्व स्थापः विश्व स्थापः । न्याः स दोहा – वाणिज्योरक्षणकृषी, वृत्तिअया्चनजोह । नित्तमाँगभोजनकरे, संचित्करेनढोह ॥ अथवासी ठावीनिके खावे । अथवाहाटपरी ठेअवि ॥ चारिवृत्तियेविप्रहिजीकी । तिनमें उत्तरनीकी ॥ १

जनगणाणानाम् वात् । जनगणाणापणाम् नार्यापणाम् वार्यापणाम् । जन्मनक्रोअतिभाषतहेर उत्तमृतृत्तिनीचनहिकरहे । जन्मरिअतिआपतनहिषरहे ॥ सन्कथमकर्सनकोहे । जन्मनक्रोअतिभाषतहेर ्रागराभागान्त्राहर्णस्य । जोरस्वेकरमनम्हँठांगे ॥१०॥१८॥१९॥ राजाविप्रनीचसेवकाई । करेनकवहँ पेक्षत्रीकवहूँ नहिंसांगे । जोरस्वेकरमनम्हँठांगे ॥१०॥१८॥१९॥

गर्यनागरहः । स्ट्रान्तः । सर्वदमयजानियराजा ॥ २०॥ इंद्रीजीतवत्पआचारा । अरुसंतोपक्षमाधुलसारा । सर्वदमयजानियराजा ॥ २०॥ इंद्रीजीतवत्पआचारा । न्दन्तनान्यस्य । स्वनंदन्तन्यसम्बद्धन्तः । येदशुरुक्षणविप्रके, जान्द्वभूपसुजान् ॥ २१ ॥ दोहा–सत्यज्ञानअरुनम्रता, द्याभितभगवान् । येदशुरुक्षणविप्रके, जान्द्वभूपसुजान् ॥ २१ ॥

भाषा आन्यान्तरम् पूर्ती । तीपनत्जसम्द्रक्रसृती ॥ शरणाँगतपाठनअतिशीला । त्राह्मणभक्तिकस्पनीहेंशेल नार ने सार प्रति । विदश्य पहिंद्यां के से प्रति । भूगवृत् भक्तिदेवगुरुषूजन । अर्थधर्मकर्हुतंपादन ॥ जीतवर्दमीगणहुँचनरे । येदश्यूणहेक्षत्रिकेरे ॥ २२ ॥ भूगवृत् भक्तिदेवगुरुषूजन । अर्थधर्मकर्हुतंपादन ॥ आर्थानस्त्राचनार्थनः । नप्रसङ्ग्वसनानः ॥ १८०० । वैद्यह्केनीछक्षणजानी॥२३॥अर्थमेशहराख्यण आस्तिकताअरुअतिनिपुणाई । उद्यमकरवदेशवहुजाई ॥ वैद्यह्केनीछक्षणजानी॥२३॥अर्थमेशहराख्यण जारपरणारार्यसम्बद्धाः । पुत्रवतीनिद्धवरणवनार्द्धः ॥ करेनचोरीसत्यडचारे । होहविप्रगोवनस्तवीरे ॥ विनाकपटनिजप्रभुसेवकारे । पुत्रवतीनिद्धवरणवनार्द्धः ॥ करेनचोरीसत्यडचारे । होहविप्रगोवनस्तवीरे ॥

त्राहा-विनामंत्रज्वारकारि, करेज्वित्रशुभकमे ॥ रहे अचारिहतेसहित्, आठशृहकेममे ॥ २४॥ पारा प्रभावन्यवार्यारः कर्णापास्तुन्यम् ॥ रहण्याराहतसाहतः, आठश्रद्रकथमः॥ रहः॥ नारिनकोपतिसेवनधर्मापतिअनुमतिकरिवोग्नुमकर्मा॥औरहुपतिवेश्वनसेवकाई।पतिकोव्रतधरणमनलाई॥ २ गारितम् गर्यसम् स्वत् । नारीकरेआपुद्दतिते ॥ भूषणवसनसाजिश्वास् । निजपतिमेवनकरेआपा॥ २६

कार्यसम्बद्धाः । परपुरुपनपरनहिंमनलावे ॥ कोमलअतिन्धतार्चनते । प्रोतिषेमसतिभरेवचनते ॥ अपनेगृहतेकहुँनजावे । परपुरुपनपरनहिंमनलावे ॥ कोमलअतिन्धतार्चनते । प्रोतिषेमसतिभरेवचनते ॥ जनगढरूपमुद्रुरासान । नएउएनगम्रताह्नुनाठाव ॥ कामठजातन्वतारचनत । आात्रभसातमस्वपात ॥ काठकाठमंपतिपहुँचाई । करसदाचितदेसेवकाई॥ २७ ॥ राखमनसंतोपसदाही । कबहुँठोभकरेकछनाही॥ काठकाठमंपतिपहुँचाई । करसदाचितदेसेवकाई॥ २० ॥ राखमनसंतोपसदाही । कबहुँठोभकरेकछनाही॥

पारा जारापनका, पद्यद्सातमात् ॥ सावधानआत्ञाचरह, मृदुलस्वभावअघात ॥ कृष्णविम्रस्वोत्तिजपतिहावोत्ताकीओरकवहुँनहिंजोवे॥२८॥करिहिंस्मिवनजोपतिपूजीतातियकेसम्जननहिंह् कर्ण्यामित्रमणसम्बन्धाः । प्रक्रियनस्वर्णेक राग्यामा । प्रमुद्धाः । प्रमुद् श्चन्यानश्चर्यन्यान्यनाराश्चर्याप्यान्यान्यार्यन्यञ्चनाह्यावान्यत्याकारहारमावन्यायातप्रभाताात्यकरम्यान्यह्याह इस्मीसिरसप्रमसुखपाई । पतिस्रत्वसैकृष्णपुरजाई॥२९॥निजनिजकुरुमेजोचरिकाई। इंकरजातीसृतिह्या केटोकोव्यस्मायतिकार्वे । किरोकसीस्टेकेम्बर्वे ॥ र्ञ्चातारतगरपञ्चलगरः । गायञ्चणपत्रश्चरणञ्चरणारगरः आगणागणञ्चलमणा राज्यारा सगरपायात्रः । विचोरीअरुपापविहार्दे । सिगोकमकरेम्रसदार्दे ॥ भिन्नचारिह्न्रणहितरे । तेर्द्देअंत्यजअहेवनरे ॥

पचाराज्यसम्पर्वतः । तस्यरक्षमकरस्रुलदाः ॥ ।मप्त्रचारिह्वरणाहतरः । तद्दशत्यजश्रद्यनः ॥ नटवेड्रीअरुरजकचमारा । केवटगोंडहुकोठसुम्हारा ॥ येआठोहेडोमसमाना । परसत्दनकहँपापमहाना ॥ र नटवेड्रीअरुरजकचमारा । केवटगोंडहुकोठसुम्हारा ॥ येआठोहेडोमसमाना । परसत्दनकहँपापमहाना ॥ र न्वाराज्यसम्बद्धाः । निचहुत्जिन्जिधमेको, करैनकर्ममहान ॥ दोहा-जोनधमेजाकोअहै, सोतीहंपदकल्यान । नीचहुत्जिन्जिधमेको, करैनकर्ममहान ॥

पार्वा नारानगणान्याचाराव रात्राव्यवप्रस्थान । नायहताणानणथमकाः करनक्षमहान ॥ वेद्यविद्यमहत्वयन्त्रयारे । इमियुगनिजयरमहिनिरधारे॥भूपतिकियआपनोधरमा । दोहुँछोकनहोतेप्रदश्मा विक्वित्यमहिन्यम् पुरापरापुरा प्रपार । रापुरापपपरमाहापर्यासामुपाताकयवापपापुरमा । दाहुलाकपहातप्रशासा निजनिजवृत्तिकरतस्वकाला । कमकमसातिहिल्लोहिमुवाला।भगवद्गतिकरसम्बल्हे । लोभमोहअरुकोहिम किनारस्योगक्रिकेल्लगमार्स । सोस्विकरसस्य ाना प्रदेशप्रदेशप्रवास्य । वाचनाचुप्रापाष्ट्रणाञ्च वाणामगवश्रताम्बरम्ययाः । याचनाचुप्रापाष्ट्रणाञ्च । याचनाचुप्रापाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रापाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रपाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रापाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रापाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रापाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रापाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रपाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रपाष्ट्य । वाचनाचुप्रपाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रपाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रपाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रपाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रपाष्ट्य । वाचनाचुप्रपाष्ट्य । वाचनाचुप्रपाष्ट्रणाञ्च । वाचनाचुप्रपाष्ट्य । वाचन ारावडाराम् । प्राप्ता प्राप्तावरावराष्ट्र तालाविकारमाग्वद्वात्वराव हाता। तलावरायव विकास जिमिवहवार्वयमहिमाहीशितकाठउपजतकछुनाही॥३३॥ऐसहिकरतकरत्मुख्मोगूस्वःत्विरागठहत्व जीनवृत्तिगृहिहोतिहै, ताअनुगुनतिहनाम ॥ उहतनामहैकमैक्रि, जातिनआवैकाम ॥ ३५॥ अस्ति स्तिन श्रीत्र अस्ति । उस्ति स्तिन श्रीत्र अस्ति । ्रा होता संस्थानार पाराज्ञ स्वाव ॥ प्रकृतनाम् क्षमम्भारः जातिननामभाषा ॥ स्वर्णाप इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजात्रांधवेशिवश्वनाथास्हित्सजसिद्धिश्रीमह्राराजापि

राजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकूपापात्रापिकारिश्रीरघुराजसिंहजृदेवकृते तर्भागवाज्ञर्याः । वज्रुः । । वणावाणार्थार्थार्थाः ॥ १९ ॥ आनदाम्ब्रुनिषी सप्तमस्कृषे एकादशस्तरंगः ॥ १९ ॥

गार्य उनाय । गार्य उनाय । दोहा-वरणयर्मसवकहिचुक्यो, अर्वमंसाश्रमधर्म ॥ कहतसहींस्रुनिलीजिये, सावधाननृष्यमं ॥

त्रेत्रह्मचारीग्रुरुगेहू । इंद्रीजितग्रुरुपदकरिनेहू ॥ दाससमानकरेसेवकाई ग्रुनिअपनेकहँनीचमहाई ॥ ९ ॥ हरविअग्रिग्रविद्रुट्टामें । साँझपातहूक्रेप्रणामे ॥ संध्याकरेडभेह्नेमोना । गायत्रीजपिकेसुसमीना ॥ २ ॥ वगुरुनिजढिगलेड्वोलाई । पहेंबेदमनदेतवजाई ॥ करैप्रणामअरंभहिमाहीं । पुनिवेदेअंतहूँसदाहीं ॥ ३ ॥ ाजुमैसलाकटिमहँपारे । मृगचमैहुअस्वसनसँभारे ॥ जटाकमंडलदंडजनेऊ । अरुकुश्पारनकरेसुभेऊ ॥ ४ ॥ दोहा-साँझप्रभातहिमाँगिक, भिक्षागुरुहिचढ़ाइ । गुरुकासनतेलाइतेहि, विनकासननिहलाइ॥ ५॥

थोरीभोजनकरसुक्तीला । सावधानअतिरहेनढीला ॥ नारिननारिनतेहिनपार्ही । कहेप्रयोजनमात्रसदाही ॥ ६ ॥ नारीकथासुनैर्नाहकाना । त्रस्रचर्यव्रतपरेमहाना ॥ इंद्रीकठिनहोहिसवकेरी।योगिहुँकरमनहरेनदेरी ॥ ७ ॥ केञ्चसुथारवतेष्ठ्याच्य । उत्रटनअँगमजनकरवाज्यासुक्तिय्युवतीतेनकरावे । युवाजमिरिजोनिजतनआवे॥८॥ अग्निसरिसहैजगमेनारी । घृतपटसमनरलेहिविचारी॥दुहितहुटिगअकेल्नाहिजावे । औरदुसमैकार्यभरिआवे ॥ ९॥ दोहा-करेकमतवर्छोसवै, जवलीतनकोभान् । छूटिजातसवकमतव, जवआवतउरज्ञान ॥ १०॥

सीलादिकनेषमनिवरे । तेहेंयतीगृहस्थहुकरे ॥ वसैगृहस्थननितग्रुरुगेहु । ऋतुकालहिविधिहेतियनेहू ॥ ११ ॥ कछुआमिपकोभोजनकरियो। अंगरागृत्वभूपणधरियो ॥ उवटनकरवतेलत्नमाही । करैकवहुँवतधरिनाही ॥ परक्षणाच्यान्यान्यान्यान्याः । परभोतोमहतियतसबीराहिस्केवबहुँनहिंजोमतिषीरा १२यहिविधिग्रुक्रहर्राहेपढ़िवेदा । देहदक्षिणाग्रुक्तहेअसेदा॥ न्वनात्पानवायनपानाः । अथवार्षः । अथवार्षः यासिहे । अथवार्षः । अथवार्षः । अथवार्षः । अथवार्षः । १८।। जोकछुद्दोपदेनकोनाही । करिप्रणामआवेगृहमाही ॥ अथवार्षः यासिहे ।। १८॥

दोहा-गुरुगोंनिजमेंअनलमें, अरुसवभूतनमाहि । यदुपतिकोदेखसदा, जिनमेदोपनजाहि ॥ १५ ॥ यहिविभिचारिहुँआश्रमकेरे।करिआचारतजिह्हिरिनेरे॥१६॥कहैं।वानप्रस्थनकोधुर्मा।ऋपिपुरजातिकयेजोकर्मा १७ पाराचा पार्ड गाउँ । जोतेतेअनाजजेजावं । तिनकोवनवासीनहिंसावें ॥ नहिंभकाछकेफल्सुनिभाजे । स्वतःहोहिसावेतेहिराजे ॥ भारतपुरानानानान्। अप्रिपकोकचोर्नाहसावीराविकरपकोसुफ्लसुख्लावे॥१८॥वनवस्तुनतहोप्रहिकर्इ।तृतनपाइयुराणहितजई॥१९। रात रागार्थ्य गुरुरा । अथवागिरिकंद्राविशाला॥वरपापवनपाम्हिमिसह्देशिपम्पंचअभितहँतप्दे॥२०। पावकहितविरचतृणशाला । अथवागिरिकंद्राविशाला॥वरपापवनपामहिमिसहदेशिपम्पंचअभितहँतप्दे॥२०। र्वात् राष्ट्र न्यार दोहा-केशरोमनसमृछम्छ, तनमें धरेसदाहि । दंडकमें डुठरामेमृग, वडकलअभिहुकाहि ॥ २१ ॥

कृष्ण जन्मार्था । अञ्चलित स्वति ॥ करिवनमहँतपपरमप्रयासा । जामेंबुद्धिनहेह्दिनासा ॥२२। वारहवर्षवसेवनमाही । आठचारिवुहयकअथवाही ॥ करिवनमहँतपपरमप्रयासा । जामेंबुद्धिनहेह्दिनासा ॥२२। भारहवयवत्त्रवाशः । जार्वे वार्ति । प्रतिकृति । प्रतिकृति । प्रतिकृति । प्रतिकृति । प्रतिकृति । प्रतिकृति । प्र जवतन आवेच्यापिषुदृहि। क्रियाकरतअसमयेद्देखाई॥ छूटिहिङ्गानिवचारगॅभीरा। क्रिस्तिन्त्रज्ञत्राना । । स्थ जनतननावन्यापञ्चारमार्थे । अहंकारमम्कार्विहाई॥कारणमहँकारणिहिमिल्वि।यथायोगकरिअतिसुखपवि ॥२४ तीनिहुअग्निमारममहँलाई । अहंकारमम्कार्विहाई॥कारणमहँकारणिहिमिल्वि।यथायोगकरिअतिसुखपवि ॥२४ तागुरुनामनारुनावरारः तनकेछिद्रमिरुाइअकासा । मारुतमहँपुनिमेर्छेश्वासा ॥ ज्ञानीयूपमतेनेहिमेर्छे । ज्ञोणितकपरेतहुनरुझेर्छे ॥

अर्गानशास्त्रान्याः दोहा-अस्थिमांसमेलेपुडुमि ॥ २५ ॥ वाचापापकमाहि । करनिप्रणाईश्कमहँ, विप्णुहिमहँपदकाहिं ॥ दाहा-नार्चनावार्च्याः युत्तउपस्थिरतित्रझामाही२६मुद्दिवसगेग्रतमृत्युहिपाही।दिशिमहैथनणहेद्रियुतसौरा।परसप्तिहतत्वचमाहतओरा युत्तवपास्थरावश्रक्षामाचार पञ्चपारापाञ्च र उपार्वे । रूपसहितदगर्गवमहँनोते । रसयुत्तरसनाजरुहिसवाती।मेलेगंपसहितमहिमाने ॥२८॥मनहिमनोरथयुतस्तितभाने रूपसहितदगर्गवमहँनोते । रसयुत्तरसनाजरुहिसवाती।मेलेगंपसहितमहिमानी।म्यार्थस्य रुपताहतदृगरावमहत्रातः । रुप्तुरारम् । सम्बन्धाः । सम्बन्धाः । सम्बन्धाः । सम्बन्धाः । सम्बन्धाः । सम्बन्धाः । बुद्धिवोष्ययुत्तीविषिहितद्वमे । अहंकारयुत्तकर्मेरुद्वमे॥तत्वत्रातिवित्तवित्तनीवहिषाही।अरुनीवहिषरमातमपाही ॥२९ बुद्धिवाच्ययुत्तावाश्वारवद्भगं ज्ञारवितात्रुत्ताहत्तम्भार्द्व। ज्ञारकारमहँनभहिमिटावे । महातत्वमहताहिटगाँव क्षितिज्ञटमहँजटकोपावकमहँ । पावकमारुतमारुतमभारुत। ज्ञारितिवित्रिक्तिमटावे । महातत्वमहताहिटगाँव

होहा-महातत्वकहपुनितहां, प्रकृतिहिमाहाँमेटाय । प्रकृतिहिपुनिपरमातमे, योगोदेयटगाय ॥ ३० ॥ महातत्वकद्यान्तवसा न्यायाः साम्याप्तान् । शांतहोइपावकसारसः तवमिछतोष्ठससाति ॥३०॥ स्वामहिहरिदासजिय, यहिविधिभेदहिजानि । शांतहोइपावकसारसः तवमिछतोष्ठससानि ॥३१॥ इति सिद्धिश्रीमद्दाराजापिराजवांपवेज्ञविश्वनाथासद्दात्मजसिद्धिश्रीमद्दाराजापिराजशीमदा रानावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्ररानसिंहनृदेवकृते

आनन्दाम्बनिया सतमस्केषे द्वादशस्तरंगः ॥ १२ ॥

आनन्दाम्बुानाघ ।

दोहा-वानप्रस्थअसम्थेकी, देहत्यागिविधिमापि । अवसमस्थकीविधिकहीं, तमसेनीहरूछुराखि॥ **3**90) ्राहा चानगरप्रजलन्यमः, पुरुष्पापानायनात्र । अपलगरप्रमामायकहाः सम्पत्तनाहकञ्चरात्रा ॥ १ । जोहोवसमस्थवनवासी । तोसवहोहत्यागिर्सन्यासी ॥ वसेएकरजनीहकग्रामा । विनहच्छाविचरसवठामा ॥ १ । गारागतपरपुरापाता । तातप्रवाराजाता पाता ॥ यदरारपातरपुरापा । । । । । ज्ञापपरत्यापा ॥ ॥ ॥ । जोपटवारणचिहेपतीना । तोपश्रपटहरेचेकुपीना ॥ जटीकमंडछदंडहुदारे । विनआपत्रहसेनिस्पारे ॥ २ ॥ भाग्यार प्रवत्साम् । भाग्याप्य । अस्ति । व्यादीठिभृतनसवजीव । नारायणपारायणहेव ॥ ३॥ विचरिअकेलेभिक्षामाँगे । काहुकेनसंगअनुरागे ॥ द्यादीठिभृतनसवजीव । नारायणपारायणहेव ॥ ३॥

ानपारजकलानताना । काहकन्तराजलुरान ॥ पुत्राद्वालग्नरानवकाम । नारायणपारावणहान ॥ २ ॥ मायाजीवविरुक्षणहे से । तिनमहँसकलजगतकहँदीसे ॥ प्रमात्माव्यापकसन्नमहीं । एसीकरीवचारसदाहीं ॥ १ गुनागर्यस्य । त्या नव्यस्य प्रवासम्बद्धाः । त्याप्याः सुनगर्यस्य । । त्याप्याः सुनगर्यस्य । । व्यस्य स्थान्यस् दोहा-जागनुसोडनसंधिमं, जयनगठलेष्ठजान । वंघमोक्षमायाअहे, राख्नितत्यह्भान् ॥ ००॥

प्रथा नाग्युपार्यपाप्ता, प्रयम्भप्यख्याम । प्रयमाश्रमाथाणकः राखानतप्रक्षान् ॥ प्र॥ जनतमस्निहितकस्निशंका । गुनैकालवश्राणमिरतंका ॥६॥ असत्तश्रास्त्रमेकोनशंती । कर्षानिकाकीन्हिंतीती क्रोकवहुँनहिंवादिवाद्दा । धारेसद्दाधमेनस्यादा ॥ पक्षपातकवहुँनहिकरहे । सत्यज्ञाह्यअधिहितस्यर्ह् ॥ ०॥ भरत्रन्युः गरुपान्। । पारत्यपान्यनपर्यापा ॥ प्रशात्मुन्युः गरुपान्। तत्प्रसान्न्यन्यस्य । होकिकमकरेनहिनेहु ॥८। करित्रिष्यनहितकरिथनआसा । करेनवहुप्रथनअभ्यासा ॥ रचेननिजवसिनहित्गह । होकिकमकरेनहिनेहु ॥८। काराज्ञ-अन्तर्वाकराज्ञारप्रत्यन्त्रात् । करण्यक्षत्रयन्त्रज्ञन्याता ॥ र प्रणाण्याक्षत्रवाहः । ज्याक्ष्मन्यरः ॥ नहिंसुन्यासप्रमकेहेत् । अहेज्ञानहित्तक्ररुक्ठकेत् ॥ समद्द्शिजेशीतसुक्तमः । चहेकरेनक्रेकसुप्रमी ॥ ९

रा नारान्त्रन्थ्य । जुल्ला तहुर्ग्छर्छ्य नाम् । जननदृष्यावसूक्ता, वद्यापकविहुसुनान ॥ १०॥ दोहा-निजप्रभावप्रगटेनहीं, विचरवाळुसमान ॥ जननदृष्यावसूक्ता, वद्यापकविहुसुनान ॥ १०॥ पारा गण्यनपापनपटनका ।पचरचाञ्चलमान ॥ जनगव्रवापन्नकताः प्रथापनगविष्ठणान ॥ ३०॥ तहसुनिजनइतिहासवसाना । अतिसुंदरहैपरमष्ठराना ॥ दक्षिणकविरोसितिता । सहाराज्यकहमितिर्धाः ॥ १९ पद्यागणगराप्रधापपताता । जापछुर्द्वत्रप्रधुराना ॥ दावणकावरावारतात । तक्षराष्ठ्रपर्वक्षापपाता ॥ त्रा तहाँपारिअजगरकीरीती । रहेएकमुनितजिभवभीती॥१२॥ एकसम्यविचस्तप्रहलादा । जाननहेतलकमर्यादा ॥ इ प्रधानारणगगरभाराया । रहर्पणञ्चाययागनपनायाम । रत्न युक्तवनपावपरत्यहरूप्या । यापपहायाग्यास्यास्य मंत्रिनसहितगयेतेहिठामा । देख्योअजगरम्रनिहिअकामा ॥ परेपुद्दमिमेष्ट्राय्यस्य । तजवंतजनुभानुदृस्य ॥ क्ष नानःतावसम्बद्धानः । पर्वतालसम्बद्धानाहृज्यमा ॥ पर्युड्डालमञ्जाः वृत्तरः । तजवत्मवुलायुक्तः ॥ रहे वरणाश्रमजेहिजातनजानो । त्रह्मानंदसद्गमनसानो॥ १ शोतेहिषद्शिरघरिकत्राप्रणामा।कृष्णभक्तप्रहेठाद्वरुठामा

गान्यावाराम्याः न्याः प्रथमान्यसामाः न्याः । प्रश्तिभोक्रकोरिकः, महाभागवतसाय ॥ १९॥ दोहा-तिनकेमुख्तेमुननहितः, ज्ञानविस्गृहनोय ॥ पृष्ठतभोक्रकोरिकः, महाभागवतसाय ॥ १९॥

पारा विचारकार । जिल्ला स्वापायकार होता विचारकार । प्रश्नित विचारकार । प्रश्नित विचारकार । जिल्ला विचा रुपरापरानापारपरारा । ।भञ्चनभाजनजाधनहाना ॥ साधनावनउद्यमनाहहाडावनगमनउद्यमनाहकार ॥ ५०॥ सोतुममेर्गकोनदेखाई । रहीमोटकसतातसदाई ॥ सुननयोगजोहोइहमार । कहहुक्चपाकारतोहारायार ॥ ५०॥ जासुननरूनगण्यासः । रक्षानाट्यस्यतातसदाहा ॥ स्रुननयागजाहाइहमार । कहङ्कुपाकारताहारव्यार ॥ ४०० तुमहोकविसमस्यसवभाती।निपुणअहोसवसंशयघाती॥स्वकह्कर्मकरतमुनिद्व्या।करहुनकाहकर्मावशिया तुमहोकविसमस्यसवभाती।निपुणअहोसवसंशयघाता॥स्व नार५ ७५। प । नार५ ७५। प । जबअसम्रुनिसोशीपहरूदा । प्रश्नकियोसंग्रुतअहरूदा ॥ सुधासमानवचनमृनिकाना।वार्टवर्हसमुनीशसुजीनी

नालण ज्यापः। वोहा-हमजानहिपरअसुरपति, तुमिकयगहुसतसँग॥ प्रवृतिनिवृत्तफटजानहः, अंतरंगविवरंग॥ १९॥२ पाम कृत्यानाक्ष्यरण्छर्यातः धनाण्ययकृतत्तरम् ॥ अवृतानवृत्तकरानाः अन्यग्याद्यम्॥ १०॥ ज्ञाकिद्वमहरमानिवासा । भक्तिविवक्तिकराहिनिवासा ॥ नाज्ञकरहिताकाशज्ञाना। जमअंप्रकायकामानाः । भक्तिविवक्तिकराहिनिवासा ॥ नाज्ञकरहिताकाशज्ञाना। जमअंप्रकायकामान जाकार्यमहरमाण्याता । भारतावयशानतकरारात्रात्रा ॥ नाशकरास्ताकाशज्ञाता। जमअपकार्यकार्यवाता। यद्यविजानहुस्रवासुरेशा । पमोसॉकियप्रश्रहिवेशा ॥ ततिजोकियश्रवणुराता । सातृममार्यकरहुवयाता। प्यापणाण्डस्पण्डर्शा । प्रभावताकय्यत्रहर्षाः ॥ वावणाकय्यत्रपण्डगत्त । सातृममामक्रर्ड्ययानः । महाराजकरिसंगतुम्हारा । होइहिडाङ्ग्रारिहमारा ॥ पूर्वजन्मितिहण्णाक्रीग्कं । क्रियाकमम्बद्धश्रम्भ महाराजकरिसंगतुम्हारा । होइहिडाङ्ग्रारिहमारा ॥ पूर्वजन्मितृहणाणाः ।। होइस्तिन्स्रमा अवयहनन तद्षिकामनाम्मनाहरूरो । बाङ्क्तभ्रहनितिन्तस्रो । त्राक्ष्मित्वज्ञनम्बद्धणाणाः ३॥स्रमन्त्रसम्बद्धम् पुष्णागणाम्यवास्त्रस्य । पाक्षपण्यास्यास्त्रस्य साम्याप्यस्यापाष्ट्रभावास्त्रस्यम्यस्यस्य ॥ २४॥ दोद्दा-स्वर्गनकेअपवर्गको, दातामन्त्रज्ञसीर्गः ॥ कर्षकमतस्यस्टल्वे, यहिननेनर्मानर्थाः ॥ २४॥

वाधा स्वगणक्रमप्रवास्त्र वातामञ्चार्वास्य कर्णक्षतत्त्र । कर्णक्षतत्त्र । कर्णक्षत्र । कर्णक्षात्र प्रस्तरम् नागुस्तरम् । जापनावताञ्च सानम् र । तावमनवस्य म्याना । वन्नवाकछङ्ग्यामादिनाती ससस्य स्पर्देनीवसदाही । पृष्टलाविनछोडेनाही । तातिविच्छणासवभार्ते। । ममापहुँ मुद्रमादिनाती रायरपरूपरुगापवराणः । पर-नामगणाज्यासः । आवशापरुण्यावपनावाः । भवापरुण्यववादः । सुराहित्नात्वपमृदुरपहि । भ्रमहिनगतमहेष्टुदेवपहि॥२०॥सुद्रितज्ञलकेतृत्वहारः।विकटनननिहित्त सुराहित्नात्वपमृदुरपहि । भ्रमहिनगतमहेष्टुदेवपहि॥२०॥सुद्रितज्ञलकेतृत्वहारः।विकटनननिहित्त सुरगहत्तनाजपम्हद्रचपाद् । भ्रमाद्रजगतमद्ग्रहृदृत्पाद्गाच्णास्त्राह्मतज्ञरुतम्बहागिकरञ्जननाहभः सुरगहत्तनाजपम्हद्रचपाद् । भ्रमाद्रजगतमद्ग्रहृद्वपाद्गाजिमिवज्ञानजितस्यह्यार्ग । अमनभरकर्तृह्विता ताकाणार्षृमुटगरुपात् । मृगरुष्णाज्ञरुकपृत्वे ॥ अरुक्ररुज्ञाज्ञत्वे , वृथाकमगहुग्य ॥ २० ॥ देह्हा -द्यभपानद्यरार्षद्व , जामवादनद्वय ॥ अरुक्ररुज्ञाज्ञन्वेह, वृथाकमगहुग्य ॥ २० ॥

होभिनधनीदुःखबहुदेखे । निर्हसोवतनिशिप्रियधनहेखे॥३९॥भूपवंधुअरुखगम्गपोरा।औरजगतयाचकहुकरोरा॥ इनतेअपनेहुतेधनभीती । रहतसदाकोहुकीनप्रीती॥ तातेभिटतनहींदुखपोरा । प्राणसमानगनतधनभोरा ॥ ३२ ॥ शोकरागश्रमभीतिहुकोहू । जातेबदृतकछेशहुमोहू ॥ ऐसीदुखदअदैधनुआसा । तादितजेबुध्छहेँहुछासा ॥ ३३ ॥

दोहा-मधुमार्श्वामधुकहँरवर्हि, उष्ठछपुरसकहजोरि ॥ मधुछोभीतिनजारियक, वाराहिछेतानिचोरि ॥ तिमिजोरतपनऔरहिकोई । औरेखातचड़ावतसोई ॥ परोरहतअजगरइकठोरा । मिल्योजोखाइछियोबहुथोरा ॥ तातेमधुकरअजगरदोऊ।ममगुरुहेंयहजानतकोऊ३४-३६कहूँअल्पकहुँबहुतकखायो।कहूँस्वादकहुँस्वादनपायो॥ कहूँमानतेकहुँअपमाने । कहूँदिवसकहुँनिज्ञामहोने ॥ कहुँयकवारकहूँद्रेवारे । कहुँवपासकहुँसिछिठअपारे ॥३८॥ कहुँकमरीकहुँमिछेतुजाछ।कहुँवछकछकबहूँमृगछाछा ॥ जोईमिल्योओढिसोइछीन्ह्यों।अपनेमनसंतोपहिकीन्ह्यों॥

दोहा–कहुँमहिर्मेकबहूंतृणे, कबहुंपरेपरयंक ॥ कहुँपपाणकहुँभसममें, कहुँगुह्मेनिश्कांक ॥ ४० ॥ कहुँमजनसंयुत्तञ्गरागा । कबहुँमाठकबहुँशिरपागा ॥ कहुँस्यंद्नतुरंगमातंगा । कबहुँदिगंवरकोऊनसंगा ॥ हमकोमिठेईशकृतजोई । ताहीमेंसंतोपहिहोई ॥४३॥ नहिनिदैनहिकरैपशंसा । सबकोचहेअमंगठण्वंसा ॥ सबकेहोहभक्तिभगवाना । सबकोकृष्णकरैकल्याना ॥४२॥ जातिभेदमनवृत्तिहिकरई । मनवृत्तिहिकोमनमें भरई॥ मनकोअहंकारमेंठोपै । अहंकारमायामेंगोपै ॥ ४३ ॥ मायाआतममेंकरठीने । आतमपरमातम्रस्तरीने ॥

दोहा–यहिविषिअनुसंपानजो, करेंछोड़िन्यापार ॥ युक्तहोतसोअसुरपति, ऐसेवेदडचार ॥ ४४ ॥ जोपूळचोसोमेंकह्यो, परमग्रुतहुजुद्ध ॥ मृदुनलोकहुज्ञास्त्रते, जानोपरतविरुद्ध ॥ असुरनाथयदुनाथके, तुमहोपरमपियार ॥ तातेमेंभाप्योसकल, संयुतयहविस्तार ॥ ४५ ॥

#### नारद उवाच।

परमहंसकोधमंयह, सुनिकेंअसुरजधीता ॥ गमनिकयोतहँभवनको, नाइसुनीञ्चाहिञ्चीञ्च ॥ १६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजवाधवेञ्चविञ्चनाथासिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा-धिराजशीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरष्ट्रराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो ससमस्कथेत्रयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥

दोहा-छुनिनारदम्रुनिकेवचन, धर्मभूपहरपाइ ॥ वोलेषुनिकरजोरिके, कथाम्रुननचितलाइ ॥ युधिष्टिर खवाच ।

संन्यासीजोटहर्तहे, पद्वीपरमप्रुनीति ॥ सोग्रहस्थमोसमकुमति, किमिपायतकरनीति ॥ १ ॥ सुनतप्रिपिष्टरगिरासोहाई । कहनटगेनारदसुनिराई ॥

#### नारद उवाच ।

पौग्रहस्थपमंपहकाजा । गृहकोडचितकरैमहराजा ॥ सकटकमंत्ररपैहरिमार्ही । सन्तनपूजनकरैसदाहीं ॥ २ ॥ यदुवरसुपाकपाअवतारा । श्रद्धासहितसुनैबहुवारा ॥ चंचटचित्तअचंचटकरई । सापुसमाजवैठिसुसभरई ॥ ३ ॥ सुतदारोदेहीपरिवारा । स्वप्रसारससुरसकरविचारा ॥ तेर्नाहंअंतकर्राहअनुराग । तिनकहकसपिहेटेनाहंस्यावे ॥ निजपरिवारनहकीडोरी । कमकमतजनवँपेवहोरी ॥ ४ ॥

दोहा—देहगेहमंअर्थभरि, पंडितराँदंत्रीति । आत्मपदेशनुरक्तसम्, रहेविरक्तहिरीति ॥ ५ ॥ यहिविधिसिगरोजन्मविताँ । ब्राञ्चणवेष्णवपद्शिरनाँदे ॥ धुत्रमित्रअरुजनकदुमाता।ज्ञातिगतपुरदोशकक्षाता॥ तिनकेवचनउचितसवमाने । तिनमेंमहामोहनाईटाना।६॥सकटभोगदीन्द्रोभगवाना।केतोकदृष्ट्रोशकाना। दउरभरेजितनेषनमाहीं । तितनोनिजनानेषदुनाहीं ॥ अधिकगुनअपनोनोकोहे ।

दोहा-यानप्रस्थअसम्थेकी, देहत्यागिविधिमापि । अवसमर्थकीविधिकहीं, तुमसेनाँह्कछुराखि ॥ पृष् पानगरप्रवासम्भागः प्रवासामानमात् । जनगरप्रभागानमात् । जनगरप्रभागानमाव । विनद्दन्छावित्रसम्बद्धामा ॥ १। जोहिवसम्बद्धन्वासी । तीसवहोह्द्यागिसंन्यासी ॥ वसएकरजनीहकम्रामा । विनद्दन्छावित्रसम्बद्धामा ॥ १। जानज्यार प्रवत्यामा (आर्थाज्यर प्रवास । प्रवास । व्यादी िभृतनस्वजीवे । नारायणपारायणहोते॥ ३॥ विचरिअकेलेभिक्षामाँगे । काहुकुनसंगअनुरागे ॥ द्यादी िभृतनस्वजीवे । नारायणपारायणहोते॥ ३॥ ावपारजकलाननामा ग । कार्रकुरुत्तवाजलुराग ॥ क्षापाल्यवायवरगाव । याराव्यवपात्रविद्यारसदाही ॥ १ मायाजीवविरुक्षणहेसे । तिनमहसम्बर्जगतकहँदीसे ॥ प्रमात्माव्यापकस्वमाही । ऐसीकरेविचारसदाही ॥ १

नगरार्थ्यः । त्याराष्यार्थः विश्वनायः । त्यारायः मृत्यार्थः । विश्वनित्रयहभान् ॥ ५॥ दोहा-जागवृक्षोत्रवसंधिमं, ज्ञयजगठलेष्ठजान् । वेथमोक्षमायाञ्चहः राख्नित्तयहभान् ॥ ५॥ पारा जागपुराज्यसम्बन्धः त्यथगाण्यस्य जागः । यथगाश्यमायाणः सायागतयः भागः ॥ ४ ॥ जननमरनहितकरेनशंका । गुनैकालवञ्चाणमिरतंका ॥६॥ असत्तश्चास्रमेकरेनशीती । करेजीविकाकीनहिंतीती नगणन्याकतम्यास्य । अपनगण्यस्यास्य ॥ पक्षपातस्य कृषेत्रहे कर्षः । सत्यशास्त्रभयहि निस्पर्दः ॥ ७॥ कोकवहुँनहिवादविवादा । धारेसदाधमेनस्यादा ॥ पक्षपातस्य कुँनहिकर्दः । सत्यशास्त्रभयहि निस्पर्दः ॥ ७॥ भरत्यन्युः ग्राच्यापात्रापाः । पारतपापन्यप्रापाः ॥ प्रशासम्बद्धः । तात्रमाञ्चलरमाञ्चार्यप्रहः॥॥ स्वानिज्ञम् । क्रीक्रिकम्करेनहिन्हुः॥॥ स्वानिज्ञम् । क्रीक्रिकम्करेनहिन्हुः॥॥ स्वानिज्ञम् । क्रीक्रिकम्करेनहिन्हुः॥॥ गारासः चनावभागरपाणाया । परापहुत्रपराजन्याया ॥ रचनान्यपायम्वयम् । णाप्यम्पराषः ॥ । नहिंसन्यास्थमकहेत् । अहेज्ञानहित्तकुरुकुठकेत् ॥ समद्द्जीजेज्ञांतसुकुमा । चहेक्रेनकरेकसुधमा ॥ ९

रा नारा राजपुर्वे । जुरुबा गरुगुङ्करुष्ठ । जनने देखावे मृक्ता, यद्यपिकवि हुसुनान ॥ १०॥ दोहा-निज्प्रभावप्रगटेनहीं, विचरवाळसमान ॥ जनने देखावे मृक्ता, यद्यपिकवि हुसुनान ॥ १०॥ पावा गणनगपनापनणव्यक्षा । प्रपत्याञ्चलाप ॥ प्रमाप्यक्षापम्भवताः प्रथापमापमुख्याः ॥ ११ तहमुनिजनइतिहासवसाना । अतिसुद्रहेषरमपुराना ॥ दक्षिणकावरोसरितीरा । सहस्रोठयकहेमतिपीरा ॥ ११ तहमुनिजनइतिहासवसाना । अतिसुद्रहेषरमपुराना ॥ दक्षिणकावरोसरितीरा । सहस्रोठयकहेमतिपीरा ॥ ११ प्रदेशान्त्रभाषात्रप्रतानाः । जापाद्यपरहत्त्रप्रदेशाः ॥ पालजमापरातारप्रारा । प्रव्यप्रवास्त्रप्रहेलाः । जाननहेतलोक्ष्मयात् । व्याप्त्रप्रदेशहाः । जाननहेतलोक्ष्मयात् । व्याप्त्रप्रदेशहाः । जाननहेतलोक्ष्मयात् । व्याप्त्रप्रदेशहाः । जाननहेतलोक्ष्मयात् । व्याप्त्रप्तप्रदेशहाः । जाननहेतलोक्ष्मयात् । व्याप्त्रप्तप्रदेशहाः । जाननहेतलोक्ष्मयात् । व्याप्तप्तप्तप्तप्तप्ति । व्याप्तप्तप्तप्ति । व्याप्तप्ति । व्याप्तप्ति । व्याप्तप्ति । व्याप्तप्ति । व्याप्ति । व्यापति । तकाभारजगगरभाराता । रहर्षमञ्चावताणमयभातात् । रणक्षमथावघरतअहलादा । गाववित्रज्ञाताणमयभातात् । रणक्षमथावित्रहारी ॥ मैत्रिनसहितगयेतेहिठामा । देख्योअजगरमुनिहिअकामा ॥ परेपुड्डिमिमॅघूरिघूसरे । तेजवंतजनुभानुदूसरे ॥ औ नानः सार्यसम्बद्धाः । परचाणानारश्चाम्यसम्। ॥ परश्चानाम् ॥ परश्चानाम् ॥ त्राप्यसम्। । त्राप्यसम्। । त्राप्यसम् वरणाश्चमजेहिजातनजानो । त्रह्मानंदसदामनसानो॥ १ शोतिहिषद्शिरप्रिकेयोप्रणामाकिष्णभक्तप्रहरूाहरूर्णाः

दोहा-तिनकेमुखतेमुननहित्, ज्ञानविग्गहुनोय ॥ पृछतभोकरनोरिके, महाभागवतसोय ॥ १९॥ पारा । प्राप्त प्रपाद प्राप्त का प्राप्त प्राप्त प्राप्त । प्रध्य साम प्रदेश । प्रदेश । प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त । प्रदेश । प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । कारमानगणान्यसम्भागः । स्वर्णनाम्यम्यसम्। ॥ सायनायगण्यसम्याहहाशायगणमगण्यसम्। ॥ सोतुममेराकोनदेखाई । रहीमोटकसतातसदाई ॥ सुननयोगजाहोइहमारे । कहहुकृपाकरितीहरिष्यारे ॥ सोतुममेराकोनदेखाई । रहीमोटकसतातसदाई ॥ सुननयोगजाहोइहमारे । कहहुकृपाकरितीहरिष्यारे ॥ ताधुननपुरुगपपुरुषाः । प्रधुनाटकत्ततातसदाहा ॥ धुननपागणाहाइहमार । कहृहृङ्गपाकारपाधारणारणा ताधुननपुरुगपपुरुषाः । प्रधुनाटकत्ततातसदाहा ॥ धुननपागणाहाइहमार । कहृहुङ्गपाकारपाधारणारणा तुमहोकविसमर्थसवभाती।निषुणअहोसयसंशयघाती॥सवकहकर्मकरतम्रुनिदेखी।करहुनकाहेकर्मविशेखी।

# जबअसम्रुनिसोश्रीप्रहलादा । प्रश्नकियोसंयुतअहलादा ॥ सुधासमानवचनमुनिकाना।बोलेविहँसिमुनीक्षम्

दोहा-हमजानहिंपरअसुरपति, तुमिकयगहुसतसंग ॥ प्रवृतिनवृत्तफळजानहु, अंतरंगगहिरंग ॥ १९ पार का नाम । पार असाम अस्ति । नाम का सहिताको अञ्चाना। जैसे अधिकारकी । जो किसे अधिकारकी । जाकारुयकरुरमात्रपाता ( माणाप्यसात्रप्रभूहिवेज्ञा ॥ तात्रजोक्षयश्रवणपुरान् । सोहमस्मिकहर्द्ववहा यद्यविजानहुस्वअसुरेज्ञा । पुमोस्नोकियप्रश्नहिवेज्ञा ॥ तात्रजोक्षयश्रवणपुरान् । सोहमस्मिकहर्द्ववहा पथानभाग्रहत्त्वनथ्ठरम्। । नगाताभिष्यत्रतावन्ता ।। सार्ध्यानभवत्रभवद्यस्य। । राह्यत्वानभूरहर्यः। महाराजकरिसंगतस्हारा । होइविद्याह्मसरिसमारा ॥ पूर्वजन्मनितृत्वाकरिके । क्रियोकममेवहरू त्रभागागाननगरुद्वतः स्वाद्यागरात्राव्यक्षत्रात्रात्रात्रात्रात्र्यात्रम्यसम्बद्धाः यहितन्तमतिघीर ॥ २४ ॥ दोह्य-स्वर्गनकअपवर्गको, दातामञ्जद्वाति ॥ करेकमेतसफ्टल्हे, यहितन्तमतिघीर ॥ २४ ॥ पावा एपगाप्तापापार पातापार पातापार । पातापार पातापार पातापार पातापार । करेनहीं कुछदु समुख्या । सरेनहीं कुछदु समुख्या । सरेनही

करप्रभगाञ्चलम्बर्धः । जप्रवासमञ्जूषानमञ्जूषः प्राप्तमम्प्रप्रवन्तरम् । भरगवामञ्जूष्यस्ति । मसोबहुँ स्वसिद्धिस स्वस्वहृषद्वीवसदाही । पतृष्णाविनद्योडेनाही । ताततजितृष्णासवभाती । मसोबहुँ स्वसिद्धिस स्रसरपरूपरूपावसदादो । पटण्णापपण्डाङ्गादा । ताततापर्यणासम्भाता । मसापद्वस्रसादगर सुस्तरपरूपरूपावसदादो । भ्रमहिजगतमहँगडुडुत्वपाई।२०॥मुद्रितज्ञटजैसेतृणकाई।निकटजनुनर्गा सुस्तिहत्ततिजयमुङ्कपाई । भ्रमहिजगतमहँगडुडुत्वपाई।२०॥मुद्रितज्ञटजैसेतृणकोई। । भ्रमतेभटकेहार्द साकोछोहिमुद्रयहुषाव । मृगतृष्णाज्ञटकवर्षुंगपान्।। भागतिस्तिज्ञानजनितमुस्तर्थारा । भूगतृष्णाज्ञटकवर्षुंगपान्।। त्राचनकुष्णाम् । २०१२ न्यान्यस्य । अरुकल्यान्यस्य । १००० व्यान्यस्य । १००० व्यान्यस्य । १००० व्यान्यस्य । १००० दोहा-देवसर्यान्यस्यस्य , जॉमवाहतहप् ॥ अरुकल्यान्यस्य । १००० व्यान्यस्य । कर्पः प्राप्तान्यकार्थः व्यापात्रस्य । प्राप्तान्यकार्थः । प्राप्तान्यकार्थः । प्राप्तान्यकार्थः । प्राप्तान्य विकवर्षुकर्मसिपिभयकाअरुवितापदुष्त्रजेहिनहिंगयकातित्तिकमस्यक्षद्वेष्ट्याही।नहिंसुस्यहत्त्रन

होभिनधनीदुःखबहुदेखे । निहंसोवतनिज्ञिप्रियधनहेखे॥३१॥भूपबंधुअरुखगम्गगोरा।औरजगतयाचकहुकरोरा॥ इन्तअपनेहुतेधनभीती । रहतसदाकोहुकीनप्रीती॥ तातेमिटतनहींदुखघोरा । प्राणसमानगनतधनभोरा ॥ ३२ ॥ ज्ञोकरागश्रमभीतिहुकोहु । जातेबदृतकलेशहुमोहु ॥ ऐसीदुखदअहुधनआसा । ताहितजेबुधूलहेंहुलासा ॥ ३३ ॥

दोहा-मधुमासीमधुकहँरवर्हि, छष्ठछपुरसकहजोरि ॥ मधुछोभीतिनजारियक, बारहिर्छतानिचोरि ॥ तिमिजोरतपनऔरिहकोई । औरसातज्ञावतसोई ॥ परोरहतअजगरहकठोरा । मिल्योजोसाहिर्छयोवहुयोरा ॥ तातेमधुकरअजगरदोऊ।ममगुरुहेंयहजानतकोऊ३४-३६कहूँअल्पकहुँवहुतकसायो।कहूँस्वादकहुँस्वादनपायो॥ कहूँमानतेकहुँअपमाने । कहूँदिवसकहुँनिज्ञामहोने ॥ कहुँपक्वारकहूँद्रेयरि । कहुँपप्तकहुँसछिठअपारे ॥३८॥ कहुँकमरीकहुँभिछेदुजाछ।कहुँवछकछकवहूँमृगछाछ।॥ जोईमिल्योओदिसोहछीन्सों।अपनेमनसंतोपहिकीन्स्रों॥

दोहा–कहुँमहिर्मेकबहुंतृणे, कबहुंपरेपरर्यक ॥ कहुँपपाणकहुँभसममें, कहुँग्रहमेंनिइक्षंक ॥ ४० ॥ कहुँमजनसंयुतअँगरागा । कबहुँमाटकबहुँशिरपागा ॥ कहुँस्यंदनतुरंगमातंगा । कबहुँदिगंगरकोऊनसंगा ॥ हमकोमिटैईश्कृतजोई । ताहीमेंसंतोपहिहोई ॥४३॥ नहिनिदैनहिकरेप्रशंसा । सबकोचहेअमंगठघ्वंसा ॥ सबकेहोइभक्तिभगवाना । सबकोकुष्णकरेकत्याना ॥४२॥ जातिभेदमनगृत्तिहिकरई । मनगृत्तिहिकोमनमेंभरई॥ मनकोअहंकारमेंटोपे । अहंकारमायामेंगोपे ॥ ४३ ॥ मायाआतममेंकरटीने । आतमपरमातमरसभीने ॥

दोहा-यहिनिपिअनुसंपानजो, करेंछोङ़िज्यापार ॥ मुक्तदोतसोअमुरपति, ऐसेवेदउचार ॥ ४४ ॥ जोपूछचोसोर्मेकह्यो, परमगुप्तहुजुद्ध ॥ मृद्दनछोकहुज्ञास्त्रते, जानोपरतिवरुद्ध ॥ अमुरनाथयदुनाथके, तुमदोपरमियार ॥ तातेमेंभाप्योसकछ, संयुतयहविस्तार ॥ ४५ ॥

#### नारद उवाच।

परमदंसकोषमंयद, सुनिकेंअसुरअपीज्ञ ॥ गमनिकयोतहँभवनको, नादसुनीज्ञादिज्ञीज्ञ ॥ १६ ॥ इति सिद्धिश्रीमदाराजापिराजशीमदाराजवांपवेज्ञविङ्वनायसिदात्मजसिद्धिश्रीमदाराजा-पिराजशीमदाराजावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्रापिकारिश्रीरप्रराजसिंदजृदेवकृते आनन्दास्त्रुनिया सप्तमस्कपेत्रयोदज्ञस्तरंगः ॥ १३ ॥

दोहा-मुनिनारदमुनिकेवचन, पर्मभूपहरपाइ ॥ वोटेपुनिकरजोरिक, कथामुननिवतलाइ ॥ युधिष्टिर खवाच ।

संन्यासीजोट्डतर्दे, पद्वीपरमपुनीति ॥ सोष्ट्रस्थमोसमङ्गमति, किमिपावतकरनीति ॥ ९ ॥ सुनतपुरिष्टिरगिरासोहाई । कहनट्येनतरद्युनिराई ॥

#### नारद उवाच ।

परेगृहस्थपमंपदकाजा । गृहकोडचितकरेमहराजा ॥ सकटकमंत्रस्पद्दिग्मार्ही । मस्ततपूजनकरेसदाही ॥ २ ॥ यदुवरसुपाकपाक्षवतारा । अङ्गसदितसुनेबहुवारा ॥ चंत्रटचित्तलचंत्रटकर्ग्दे । माधुसमाजवैटिसुसम्पद्धे ॥ ३ ॥ सुतदार्गदेहीपरिवारा । स्वप्रसारेससुरक्तरिवारा ॥ तेर्नादक्षेत्रकरिञ्चरागि । तिनकदकसपदिकेनदिस्यो ॥ निज्यरिवारनेहकोडोरी । कमकमतजनवैधेयहोरी ॥ २ ॥

दोहा-देरगेहमें सर्थभार, पंडितरारेंग्रीति । सात्मप्रदेशतुरक्ततम्, रहेविरकाहर्गाति ॥ ५ ॥ परिविभित्तिगोराजन्मवितावें । मास्मप्रप्यवपद्शिर्तावें ॥ प्रत्रीमृत्रकरुत्वकृत्वाताः नातिनातम्योगस्याता। तिनकेवपनर्यापतस्याते । तिनमेमहामोहनहिंद्यते॥६॥त्रक्रद्रभागद्दात्योभगवाना।वेमोत्रक्तां भागा। दहरभरिजननेपनमाही । तितनोनिजनानेपहुनाही ॥ सार्थक्रपुत्रसप्रीवोद्देशे । तृपनेदेशे सगनृगनरजगर्जावनकार्से । पुत्रसरिसमानेमनमार्ही ॥९॥ करेशर्थश्रुरुभंदुकामा । ै,नहिंकरिकलेर्सम्बि तस्य दोहा—देशकाल्झतुगुनकरे, विभवभोगप्रभुदीन ॥९०॥ खानपतितचंडालहन, भोजनेदेहप्रीन ॥

दादान्यश्चात्रकारुजातुष्ठुनकरः विभवनागत्रभुद्दान ॥ १०॥ त्यानागतत्वद्वात् ॥ त्यापितव्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्ष्यक्षय् यद्यपिद्दादयकुद्दनारा । तद्यपितवसनेदिवचारा ॥ १२ ॥ जगमहँभोनारीकेदेत् । स्तेमातुपितुगुरुभपकेषु ॥ आतमपातकग्नेदिकान् । छोडिदेदिनिवज्ञरूकीर्ष्ठाम् ॥ जोछोडतनगर्मेअसनारी।सोअपनेपशकरत्तारारी॥ कर्देकृमिभसमस्मर्ट्यद्देदृक्ष्वत्यक्ष्यकुष्ठातमसुस्रगेदृ॥असनिचारिछोड्भनुरागा।कर्भकिद्ररिकोयरुभागा

बचैन्नन्ननेपन्तिक्येते।सोह्स्यचेसुस्यानिहियेते॥ १८ ॥सुरन्तस्युनिभृतन्तिपत्तको । पूजेकरिभगवत्तुनिस्त्रहे दाहा−नापनपावपमेते, ताहीतेमहिपाछ । यथाशकिसत्तकारकरि, सेवेबुद्धिविज्ञाछ ॥ १५ ॥ होहनोपनकरन्नापिकास । तीहरिकेहितकरेउदास १६ नसमसन्नहोरिहन्तुस्रहोवितस्तिहिपाकसुरस्योते सानेप्रपमविप्रपद्भृती । पूजाकरेदेवकोइनी ॥१८॥ सुरुपितृमातुबंधुकोस्त्रको । करश्राद्धभश्चित्रारीकिश्वार

जेरिदिनतुटामेपसंकमना।नादिनव्यतीपातअघदमना ॥ जादिनग्रदणहोहशाज्ञभात्र।अहतिथिक्षपरीरिपरिपरि

दोदा-श्रावचडादद्दाभाद्रसित, ॥ २० ॥ असँतृतीयासो६ । नतमीकार्तिकशुक्रकी, चारिअएकाहोर ॥ २१ मापदाकृतमामोदावि । मापप्रिमासीअतिपावि ॥ ऑस्ट्रुसक्रछपुण्यमानेई । मासनस्वपिविदितेर ॥२६ वयद्वनगश्राचअनुगपा । होषेत्रवडाद्शिसुस्सापा ॥ अथवाण्काद्शिमदेषुपा । यसवदोहिनस्वअन्ता ॥ स्वयद्वारोद्दानम्तस्व । अथवाश्रावच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्राच्यात्रच्यात्राच्यात्राच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रचयात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रच्यात्रचयात्रच्य

होहा-इनप्रनमहैं ते। इंग्डेंग्मेंग्टर्में भित्तमुनात् । से। स्व अभिहानहैं, पावतफ्टहिमहान् ॥ २५ ॥ ऑस्ट्रपुण्यक्ताटर्में कहते । तुम्दरेमेंग्टर्में भित्तकहैं ॥ नासको अपनसुतिको । सेस्कारमध्येद्वरमाँ ॥ जन्महोहनेदित्वमुक्तास । में। अपन्य काटसुसमास ॥ अस्त्वपहौतितरख्याह् । मोअपुष्य काटभपसाह अपनेद्वरपदेशनकार्दे । महापापहस्देहसुनाई ॥ मोईप्रमपुष्यदेदेशु ॥ नहीमिटेस्टर्मावनीशु ॥ २७॥ सर्देषपुष्यकी मृनिसुदाई । मोजपटभटमक्यक्यहाई ॥

देहि।-सिदारपरिसेष्युकः वरेमाञ्चक्रदेशः । गीर्ष्यमस्मिषुनीवभक्तिः सक्तस्यक्रस्यप्रोहः॥ २८॥

त्रेतातेसवजनकरुराई । हरिपूजनलगेमनलाई ॥ जननद्रोहतजिजोहरिपूजे । सोफलल्इतनतेहिसमदूजे ॥ २०॥ दोहा—तपिवद्यासंतोपयुत, पढ़ेजोहरितनवेद । सोब्राह्मणसतपात्रहे, जानहुँभूपअखेद ॥ २१॥ जेद्विजरानिजपदरजिह, करतित्रिलोकपुनीत ॥ इष्टदेवतेकृष्णके, मानहुसत्यप्रतीत ॥ २२॥ इति सिद्धिश्रोमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिर्यक्षेत्रहुष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहत्वेद्वकृते आनन्दाम्युनिधे सप्तमस्कंषे चतुंद्वहस्तरंगः ॥ १४॥ १८॥

#### नारद उवाच।

दोहा—कर्मनिष्ठकोडनिष्ठतप्, कोऊनिष्ठस्वाध्याइ । यागयोगकोडनिष्ठद्विज, कोऊध्यानचितलाइ ॥ १ ॥ देवपितरकरमनचितलाई । ज्ञानिनभोजनदेहबुलाई ॥ जोनहिंमिलेविषवरज्ञानी । यथायोग्यदीजेद्विजजानी ॥२॥ देवकमंद्रेद्विजनखबावे । पितरकर्ममेतीनिबोलावे ॥ अथवाएकएकहोउकरमें । भोजनकरवावेषुतपरमें ॥ यद्यपिपनहुहोइआपिकाई । तद्पिश्राद्धद्विजवहुनखबाई ॥ जेसीविधियोरेमहँहोई।विशद्कियेतसल्हतनकोई ३॥ श्रद्धाविधिषुतदेशहुकालापात्रहिदानदियेफल्हहाला॥ध्यासबम्हँह्एकहँग्रानिमहिष्ठाधुधितहिअन्नदेयततकाला।

दोहा—देवनपितरनऋषिनको, देपअञ्चलटदान ॥ हरिअपंणकारसुजनयुत, भोजनकरेसुजान ॥ ५॥ ६ ॥ आमिपश्राद्धमाहँनिहिदाजे । आपहुभोजनकबहुँनकीजे ॥ जेतोअग्नदेतसुरभारी । तेतोआमिपदेदुरकारी ॥ ७ ॥ भूपतिहिसातजबसमाना । अहेनपमंजगतमहँआना॥८॥कोउझानीसवयद्धमतेरेशग्रनिह्ह्यानकहँअधिकनिवरे ॥ ९॥ यद्धनिकरतद्यागबिटदेखी । डर्राह्मजीबसवनिदंपटेखी ॥१०॥ तातेअग्नहिजेसवकाजा । श्रद्धासहितकरमहराजा॥ उपमाद्यट्याभासविपमा । येचारहुँगाँचोपरपमा॥१९॥येअपमंकेशासाजाने । इनकोकबहुँचित्तनहिसाने ॥ १२॥

दोहा—हैविपमंछोड्वधरम्, पर्रात्तेसयोपरपम् ॥ कारेपरांडनोकरतद्दे, सोउपमानृपपम् ॥ १२ ॥ श्रुतिकोअर्थफेरियोजोई । कहतमुकविसवछटद्वेसोई ॥ करेजोनिजमनकरिअनुमाना । जानर्हुँसोआभासमहाना ॥ वेद्दिदिसजोनिजनिजपम् । कहोदेतकाकोनर्हिशम् ॥१४॥ धमंदेतअरुदितनिरवाह् । होहनअपनेधनजेदिकाह्॥ सोनिरवाहपमेकेहेत् । करेनकबहुँपनकोनेत् ॥ अजगरसारसरहेदरिष्याव । कुपासिधुतेदिसकटवनाव ॥ १८ ॥ जोम्रसदेतितोपररटाये । सोनर्हिमटतटोभवश्योपो॥१६॥दोततापकरिअभमदाना ।टगनकंटकरहैउपाना १७॥

दोहा-जोछोडयोसंतीपको, कीन्द्रोंलोभमहान ॥ झाडारसोनागर्नो, भूसोश्नानसमान ॥ १८ ॥ जोसंतोपसदाउरखं । साकोझ्लनकहुँदेखाँ ॥ विषयसंतीपीजोहोई । तपविद्यायझहारतसोई ॥ १९ ॥ साकोमनकरियंचलताई । सानयोगसपदेतनझाई ॥ भोजनकीन्द्रेभसनझाई । पानिक्येतिमिप्यासहुनाई ॥ २० ॥ सुपात्पातकामनझाई । कोपानलिपुमारिबुसाई ॥ जोतहुद्द्यदिद्याभोगेहुभोग् । पनिर्हिमिटनलीभमृदसीग् ॥ समितझासकेजाननबारे । संशयसकलविष्यसनहारे ॥ पंडितश्रेष्टमभामदमार्ही । सस्तीपनेनग्कहिनार्ही ॥२ १॥

दोहा-कामहिजीतेजीतिमन, कामछोडिपुनिकोष ॥ टाभहिकांग्संनोपकोः भयनीनकरियोष ॥ २२ ॥ शोकमोहकोपारिविवेकः । मोनिहिटोकिकबानअनेकः ॥ हिमाजीनद्यामहाई । दंभहिकारिमजनस्वकाई ॥ २३ ॥ इसजीतस्वतेद्देशिन । कमेहिजितसमापिहिटोना ॥ जीनिटेडकरियोगक्षरीमा टयुभोजनकरिनीदिगैभीगा॥२॥ सहलतर्जनमकर्देजीते । टपसमतेस्वनेपुनिराने ॥ गुरुकांभिनिक्षरमनटाई । यमकअनयागिहिमिटिनाई॥२५॥ युरुभगवानतानकोदाता । सोगुरुनरसम्बाहिदेयाना ॥ ताकापुरुवधमंत्रस्ताना।कुनरमञ्जानिहस्यत्माना॥२६॥

देहा-महातिपुरुषकेनापर्हे, येपदुष्तिभगवान ॥ इनकेषद्दृदृद्वर्ग्हे, योगीनिन्यारप्यान ॥ २७ ॥ तिनकोनरस्वनरसम्बान । कोठमिन्नकोडसञ्चरसान ॥ कियोपमेरद्रोत्तरकारयो । टीममोर्मपानिरीत्यो॥२८॥ (४०) खगमृगनरजगजीवनकार्ही । पुत्रसरिसमानैमनमार्ही ॥९॥ करेअर्थअरुधर्महुकामा । 🔭 🦲 🛶 ्यतिषायः दोहा—देशकालअनुगुनकरे, विभवभोगप्रसुदीन ॥१०॥ श्वानपतितचंडालहुन, भोजनदेइप्रवीन ॥

द्वाहान्द्वर्शकाल्यन्तरुप्तकर् । वभवभागम्भुद्वान ॥ व्यापतिचेश्वरुद्धन्, भाजनदृद्द्यवान ॥ व्यापिदोइएकहूनारी । तद्यपितजैसनेहिवचारी ॥ ११ ॥ जगमहँगोनारीकेहेत् । हनैमातृपितुगुरुअपकेत् ॥ आतमघातकरेजेहिकाज् । छोडिदेहिनिजकुलकीलाज् ॥ जोछोडतजगमेंअसनारी।सोअपनेवज्ञकरतासुरारी॥ कहँकृमिभसमसमलय्यददेहू।कहँतियकहँआतमसुखगेहू॥असविचारिछाँड्अनुरागाकरेभृतिहरिकीवड्मागा विचेअन्नजोयक्तियेते।सोह्सविधुस्मानिहियेते॥ १४ ॥सुरनरसुनिभूतन्तिपृतर्तको । भूजकारे , नतस्रिभरका

दोहा—नेषनपावैधर्मते, ताहीतेमहिपाछ । यथाशक्तिसतकारकारे, सेवैद्वव्विविशाल ॥ १५ ॥ होइजोयज्ञकरनअधिकारा । तोहरिकेहितकरेउदारा १ ६ जसप्तसन्नहारिद्विजसुखहोवे।तसनहिपावकसुखसुदमोवे तातेप्रथमविप्रपदपूजी । पूजाकरेदेवकोदजी ॥ १८॥ सुरुपितृमातुवंधुकोत्त्वसे । करेश्राद्धअहिवनवदिपसे ॥ १९ वरणहुँपुण्यकालअवराजा । सुनहुँसकलतुमसहितसमाजा ॥ उभेऐनजेदिनिक्रिरेजाही ।दक्षिणउत्तररिविश्वणह लेहिदिनतुल्योपेपसंकमना।जादिनव्यतीपातअवदमना ॥ जादिनमहणहोहश्राभानू।अ

दोहा-श्रावणद्वादश्भाद्वसित, ॥ २० ॥ अक्षेत्रतीयासोइ । नवमीकार्तिकशुक्तकी, चारिअएकाहोइ ॥ २१ मापशुक्तसमीसोहाविन । मापपूर्णिमासीअतिपाविन ॥ औरद्वसकलपुण्यमाजेई । मासनक्षत्रपवित्रहितेई अत्रयद्वतराश्रवणअनुराधा । होवैजबद्वादिशिस्त्रक्षाधा ॥ अथवाएकादिशमहँभूषा । यसबहोहिनक्षत्रअनूषा ॥ अथवाएकादिशमहँभूषा । यसबहोहिनक्षत्रअनूषा ॥ अथवाहोहजन्मनक्षत्रा । अथवाश्रवणद्वहेद्दित्रक्षत्र ॥ २३ ॥ यसबयोगपर्वकहवाने । मनुजनकोकल्याणवर्षी ॥ इनपरवनमहँकियसुकमा । सफलहोहआयुपयुत्तवर्मा ॥ २३ ॥ यसबयोगपर्वकहवाने । जपन्नतश्राद्धऔरसवदाना

दोहा—इनपरवनमहँनोकरें, श्रद्धासहितसुनान । सोसवअक्षेहोतहें, पावतफळहिमहान ॥ २५ ॥ ओरहुपुण्यकाळमेंकहहूं । तुम्हरेमंगळमेंअतिचहहूं ॥ नारीकोअपनसुतकरों । संस्कारजवहोहघनेरो ॥ जन्महोइनेहिदिवसकुमारा । सो.अपुण्यकाळस्रवसारा ॥ अरुनवहोषेपितरख्याहू । सोऊपुण्यकाळस्रवहूं अवमेषुण्यदेशसवगाई । महापापहरदेहुसुनाई ॥ सोईपरमपुण्यदेदेशू ॥ नहाँमिळेसत्पाचनरेशू ॥ २७ ॥ जहाँसुव्यवरकीमृतिसुहाई । सोऊप्रक्रमळसवफळदाई ॥

दोहा-विद्यादयाविवेकयुत, जहँमाझणकुळहोह । तीरथसरिसपुनीतअति, सकळसुफळपदसोह॥ २८॥ जहँजदेहोहकुप्णकीपुनाभिहियळसमहेऔरनदूना॥गंगादिकसरिप्रथितपुराना।गमन्तवसतनसतअपनाना॥१९ पुष्करादिनेपुण्यतहागा॥ दोततहाँगमनतवदभागा॥ वहाँसाधुननवसतसदाहाँ । तासमतीर्थभौरकहुँनावी॥ कुरुक्षेत्रअक्तर्याप्तपाना। इरिहरक्षेत्रप्रथाना। इरिहरक्याप्यथाना। इरिहरक्षेत्रप्रथाना।

दोहा-चित्रकृटआदिकसँप, सीयरामकैपाम । मटयमहँद्रकुटादिगिरि, यसवपूरणकाम ॥३२॥ सक्टदेशयेअतिदंपावन । गमनतिवसतपापनशावन ॥ जोकीटचाँदैनिजक्टयाना । वसेसदाकीकरपपाना फरेपमेजोदनमहँकोई । सासवअवशिषद्सगुनदोई ॥३३॥ पूजनदानपात्रकविगायोजेजगमहँद्रिद्रासकदाये॥३१ देवपिंदुनप्रपिद्वजेते । आयेआपपत्रपर्वतेते ॥ अप्रशिवादिकदृष्ठपआये । पनअप्रपूजनकोडपाये ॥ टक्कोअपप्रजनयदुगई । तेदिनस्वजगप्रजापार्ड ॥ कृष्णकृष्णकेदासनमाहि । भूपभेदक्छुतानहुँनाहि ॥ ३५ ॥

दोहा-सङ्ख्याचरितसर्हे, वहमझांडिहमार्हि । कृष्णमृष्टकोसिचते, आपहितहाँस्यार्हि ॥३६॥ नगतिरपदक्कपिदेवहुतेने । कृष्णपिदारपानहेनेने ॥३७॥ ताग्तस्यकांस्यवगमार्ही । नियमहर्देभगानकारी तः स्थानको तेन । छपुपटभंडारंडीकेनाने ॥३८॥ कोपछोभवडानीवज्ञानी ।मयपछर्दाकहुँनरिहरू<sup>स्त्री</sup> देनकेपोरकरिपात । असुदीनसुनिनभपोमंनापा॥दारम्मदेपननिवर्द्यमा॥दांस्मृग्ननदिन्दिस्यमा॥ त्रेतातसवजनकरुराई । इरिपूजनठागेमनठाई ॥ जननदोहतजिजोहरिपूजे । सोफठठइतनतेहिंसमदूजे ॥ ४० । दोहा-तपविद्यासंतोपयुत्त, पढ़ैजोहरितनवेद । सोब्राझणसतपात्रहै, जानह्रँभूपअसेद ॥ ४१ ॥ जिद्विजनस्निजपद्रजिहि, करतिन्छोकपुनीत ॥ इष्टदेनतेकृष्णके, मानहसत्यप्रतीत ॥ ४२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधि राजशीमहाराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघराजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिधी सप्तमस्कंधे चर्तदशस्तरंगः ॥ १८ ॥

#### नारद उवाच।

दोहा-कर्मनिष्ठकोउनिष्ठतप्, कोऊनिष्ठस्याध्याइ । यागयोगकोउनिष्ठद्विज, कोऊध्यानचितलाइ ॥ १॥ देवपितरकरमनचितलाई । ज्ञानिनभोजनदेइबलाई ॥ जोनहिंमिलैविपवरज्ञानी । यथायोग्यदीजैद्धिजजानी ॥२। देवकमंद्रेद्विजनखनावै । पितरकर्भमेंतीनियोठावै ॥ अथवाएकएकहोडकरमें । भोजनकरवावैद्यतधरमें ॥ यद्यपिपनहुदोइअपिकाई । तदपिश्राद्धद्विजवद्वनस्रवाई॥ जैसीविधिथोरेमहँहोई।विश्वदिकयेतसळहतनकोई ३ श्रद्धाविधियुत्तदेशहकाला।पाञ्चहिदानदियेफलहाला॥४॥स्वमहँहरिकहँगुनिमहिपाला।क्षाधितहिअब्रदेयततकाला

दोहा–देवनपितरनऋपिनको, देयअञ्चलऌदान ॥ हरिअपंणकरिमुजनयुत, भोजनकरेमुजान ॥ ५॥ ६ ॥ आमिपश्राद्धमाहँनहिंदीजै । आपहभोजनकवहँनकीजै ॥ जेतोअग्रदेत्तस्वभारी । तेतोआमिपहेंद्रवकारी ॥ ७ भूपतिहिंसातजबसमाना । अहैनपर्मजगतमहँआना॥८॥कोउज्ञानीसवयज्ञनतेरे।ग्रनहिंज्ञानकहँअधिकनिवेरे ॥९ यज्ञनिकरतछागविष्टदेखी । डर्राहेजीवसवनिर्दयछेखी ॥१०॥ तातेअब्रहिजेसवकाजा । श्रद्धासहितकरेमहराजा उपमाछलआभाराविधर्मा । येचारहँपाँचोपरधर्मा॥११॥येअधर्मकेशाखाजाने । इनकोकबहँचित्तनहिंआने ॥ १२

दोहा-हैविधर्मछोड्वधरम, परसिखयोपरधर्म ॥ करिपखंडजोकरतहै, सोडपमानपधर्म ॥ १३ ॥ श्रीतिकोअर्थफेरिवोजोई । कहतपुकविसवछछदेसोई ॥ करैजोनिजमनकरिअनुमाना । जानहुँसोआभासमहाना । वेदविहितजोनिजनिजधर्मा । कहोँदेतकाकोनहिँशर्मा ॥१८॥ धर्महेतअरुहितनिरवाहू । होइनअपनेधनजेहिकाह। सोनिरवाहपर्मकेहेतु । करैनकबहूँ पनकोनेतु ॥ अजगरसिरसरहेहरिध्यापे । कृपासिधतेहिसकछवनावे ॥ १५० जोसुबहोततोपुरुरलाये । सोनहिमिलतलोभवञ्चधाये॥१६॥होततोपुक्रिअभेमहाना ।लगेनकंटकरहेउपाना १७॥

दोहा-जोछोडचोसंतोपको, कीन्ह्यों होभमहान ॥ द्वारद्वारसोवागतो, भूखोइवानसमान ॥ १८॥ जोसंतोपसदाउरठार्वे । साकोशञ्चनकहुँदेखार्वे ॥ विप्रअसंतोपीनोहोई । तपविद्यायशङारतसोई ॥ १९॥ ताकामनकरिचंचछताई। ज्ञानयोगसवदेतनशाई॥ भोजनकीन्हेंभूखनशाई। पानकियेतिमिप्यासहुजाई॥ २०॥ क्षुपातृपातेकामनशाई। कोपानलरिषुमारिबुझाई ॥ जोतेदुद्शदिशिभोगेदुभोग् । पैनिहिमिटतलोभपदसोग्॥ अमित्राास्रकेनाननवारे । संशयसकङ्विप्वसनहारे ॥ पंडितश्रेष्टसभास्दमाही । असंतीपतेन्रकहिनाही ॥२१॥

दोहा-कामहिजीतेजीतिमन, कामछोड़िपुनिकोध ॥ छोभहिकरिसंतोपको, भयजीतेकरियोध ॥ २२ ॥ श्रीकमोहकोधारिविवेक । मोनहिंद्योकिकवातअनेक ॥ हिंसार्जातेद्यामहाई । दंभहिकारिसननसेवकाई ॥ २३ ॥ दुसर्जातसवतेह्नदीना । कर्महिनितसमाधिहिङ्का ॥ जीतिङेङ्करियोगशरीरा। छप्रभोजनकरिनीहगँभीरा॥२०॥ वर्षायाचात्रक्षात् । उपसमतेसततेषुनिर्दते ॥ गुरुकीभक्तिकयेमनटाई । यसगअनयासहिभिटिगाई ॥२५६ सहायराजनगढ्नातः । सोगुरुनरसम्जाहिदेखाता ॥ ताकोपट्नधर्मशरुज्ञानााकुंजरमञ्जनकिरानुः वर्णः गुरुभगवानज्ञानकोदाता । सोगुरुनरसम्जाहिदेखाता ॥ ताकोपट्नधर्मशरुज्ञानााकुंजरमञ्जनकिरानुः रहा

देाहा-मकृतिपुरुषकेनायहें, येयदुपतिभगवान ॥ इनकेपदुहँ दृतरहें, योगीनितर्पारप्यान ॥ २७॥ तिनकोनस्सवनस्समनाने । कोऊमित्रकोडशञ्जकाने ॥ कियोषमंददीसवनीत्यो । होभमोह

1.001

(३१४)

#### आनन्दाम्बुनिधि।

गेनमयोयद्रपति नष्टरानी । **ताँ**वेहिनान्हुँपरमनभागी ॥ जैतेन्ह्यनवरचोकनाई।क्रियेनतस्तोब्रयाननाई॥२९॥ ...विडेडी नीवनचार । तीनसक्रेंखपाइतदाहै ॥ रहें अकेलवर्नेममवाई । विहेडकांवनिवासवनाई ॥ भेजामाँगिञ्जन्नस्युखार्ते ॥३०॥ ञासनसमयस्माँहविद्यार्ते॥तामायस्वेदेनद्वांगा।वपैप्रवद्यागहारीतिरंगा ॥३९॥ दोहा-पुरककुंभकरेचके, रोकैप्राणअपान ॥ देखेनासाअप्रको, जबलोंहोइनज्ञान ॥ ३२ ॥ विषयविवदानहरूणिमनवार्वे । योगीतेर्हितहॅतहँतेल्यार्वे ॥ करैनपावैचंचलताई। देहअवशिहारेचरपलगाई ॥३३॥ वसोसायनकरतभ्रवाला । छटतअवशिआशुजगजाला ॥ विनाधूमपावकसमहोवै।विषैनदिमहँपुनिनहिंसोवै॥३४॥ . त्रद्यानंदछहत्त्रज्ञयोगी।होतञ्जविमुक्तिहुकोभोगी॥३५॥तजिग्रहप्रयमभयोक्षेन्यासी ।प्रनिधनजोरचोभयोविहासी तीवहजगर्मेद्रवानसमाना । ताकेदोउँछोकनसाना ॥ ३६ ॥ कृमिमछभसम्अतयहदेह । तच्योईशतामेंकरिनेह ॥ दोहा-त्तनमेंतुन्छहिससिकयो, पाल्योविविधप्रकार ॥ ताकेसमसंसारमें, दूजोनहींगैवार ॥ ३७ ॥ जोग्रहस्यनिजयरमहित्याग्यो । बतैब्रह्मचारीनहिराग्यो ॥ वनवासीभोनगरनिवासी।ऐसेकरनच्छोसेन्यासी ॥३८॥ तिनकेरोङ्खोकनसाने । पंडिततेहिपासंडीमाने ॥ तिनकोसंगकवहुँनहिंकीजे । परमुद्रप्रतिनकोग्रानिङीजे ॥३९॥ नोकोउमायाईञ्**निट**सण।प्रभुकहँनानहिंसोइसुटसण॥सोकोनेफटहिततनपाठै।केहिहितरचैभोगग्रतथाठै ॥४०॥ कविजनस्यसमकहेशरीरा । इंद्रीतुरँगवेगगंभीरा ॥ चंचलमनतिनकोहेवागा । सोस्यचलैविषेपयलागा ॥ टोहा-बुद्धिसारवीचित्तग्रन, ॥ ४१ ॥ दंडअहैदज्ञप्रान । चाकाधर्मअधर्मके, रयीअहैअभिमान ॥ व्यवयवपञरजीतमहाना । सेरिपरमात्माअँहेनिञ्चाना । लोभज्ञोकअरुमद्भयमोहू । मानहुअपमानहुअरुकोहू ॥ रागद्वेषमत्तरद्वप्रमादा।मायाहिंसाल्घुअह्लादा॥रजतमक्षुधानीद्अरुप्यासा।येसवज्ञवुकरहिंसुखवासा४२-४३-४४ तवगुरुपटरतिचोपमहाना । ऐसीकरिकरिज्ञानकृपाना ॥ हरिप्रतापवलश्चनमारे। मुक्तिरूपयश्चगतपरारे॥४५॥ जोम्नियमुकोवटनाहीं । इंद्रियवाजिकुपभर्छेजाहीं ॥ विषैचोरसोरयहिचोराई । संस्तृतिकूपहिदेहिंगिराई॥ ४६॥ दोहा-प्रश्तिनिवृत्तियेवेदके, कर्मरुभयपरकार । निवृत्तिकियेहरिपरलहें, प्रवृत्तिकियेसंसार ॥ १७ ॥ (इनफकाम्यकअग्निहोञ्चर । पीर्णमासअरुदर्शतुष्टकरा।चातुरमाससोमपञ्चागा।वैरुपदेवअरुपटिकोत्पागा।**।**८८॥ र्यंद्रमान्द्रअकामहिकोन्हें । एइंदुसद्काममनदीन्हें ॥ कृपसरोवरवागविधाना । मंदिररचनऔरजलदाना ॥ क्रमवृपर ा.मं कहाँवें । किये अकाममोददरकाँवें ॥ ४९ ॥ याज्ञिकजातस्वर्गजेहिभाँती । सौँमेंवरणोहेरिप्रघाती ॥ प्रथमहिञ्चमञ्जेकमहैं जाने । पुनिनिज्ञिलोकमाँहसुखपाने ॥ कृष्णपस्लोकहिपुनिगमने । केरिदक्षिणायनकेभवने ॥ दोहा-चंद्रलोकप्रनिजातहै, तहाँभोगिकेभोग । प्रनिसंसारहिकावतो, रं ि ः केपील ॥ ५० ॥ 3संस्कारछदिद्विजकदवाँव। त्रथमअत्रपुनिपितुतनमाहीं।रेतिहिमिलितियटदरहिनाहीं।यहि .. ધું !! ्ञानव्यक्तिरंदिनमहँराजा । दवनकरिंसगरेनिजकाजा॥५२॥📜 ानंनमहैष्नियचनमिटाँव । ऑकारमहचरणनटाँव ॥ ५३ ॥ 1 11 नादद्वद्रप्राचिद्विस्ताते । 🔐 त्यस्यामिल्य दोटा-प्रथमसमिषुरतातहै, पुनिमृरजकेटोक 🕟 केरितत्मपपपुरम्बत्। ुीनिर्गिष्ठ र देवा ıl ૨.મદેષુત્રિવા <sub>છે</sub>. પૈકોન્ત્રાકાષુત્રિક કાવન त्रकार्वरमें गारे । देवजानपुनिदियोसुनाई ॥ 🛶 🧸

नरकारितुसंता । छेषुपदर्हेपर्दश्चेत्रंता ॥५७॥ १-चरुषापानरुनारेलारेः नार्दितिकारनरुकेर ॥ ॥ अस्तर १-७०चेषुपपरवर्गमानारिकानितिष्ठण॥५९०॥॥

रीरमिलेदरज्ञाहीं । तातेकरैंसृढप्रमकाहीं ॥ जिनकोहैनर्हिआतमज्ञाना । तिनकोप्रमज्ञानहुँअज्ञाना ॥ ६ महिनागवसोडव । अहेसकळेश्रमदुखसुखजोडव ॥ भावद्रैतिकयाअद्वेता । अरुमनकरनद्रवयअद्रैण ॥= गुनतत्तिनिश्रमजाहीं । ब्रह्मञोपजियगुनैसदाहीं ॥ कारणकारजजीयकभावे । सोईभावअद्वेतकहारे ॥ ०३ श्र~मनवचतनकेकर्मसम्, देहिनोप्रसुहिचढ़ाय ॥ सोइक्रियाअद्वेतर्हे, यहनानहुँनृपराय ॥ ६९ ॥ डिसबजनसममाने । तेहिबुधद्रव्याद्वेतवलाने ॥ ६५॥ जातेजोअद्वेतवतायो । तेहिग्रुनिकरेकमीचितचार्या गोईऔरउपाई। जामेंयहसंस्रतिरहिजाई ॥ ६६ ॥ यहजोमेंसिगरीविधिगाई ! औरहवेदविहित्तविधिभा हस्थवसतगृहमाही । होइभक्तिसंशयकछनाही ॥अवशिख्टिजातोसंसारा ।वसिवेकुंठलहतसुलसारा ॥६५ इपतिपदकरिसेवकाई । दुसहविपतितुमदियोनसाई॥करिदिग्विजयभूपवङ्भागा।कीन्छोराजस्यवडयागा हा-तेहियदुपतिपद्कमछके, सेवनतेक्रहराइ ॥ यहअपारसंसारते, पैहीपारसभाइ ॥ ६८ ॥ · छयकेअंताहिकाछा । हमगंधर्वभयेमहिपाछा ॥ रह्योमोरउपवर्हणनामा । सवगंधर्वनमेंशिरनामा ॥ ६९ हरसात्रमाधुरवैना । देतरह्योंसवनारिनचेना।।फैठतरहीश्वासञ्चभवासा । छंपटअतिशयनिरतविछासा ॥७० नयनासनकेयागा।हरियञ्जागननहितगडभागा।।सकलप्रजापतिमोहिनुलाये।सोसुनिमेंअतिञ्जयसुखपाये।।७९ वसुंदरीसमाजा । चल्योनचनगावनसनिसाजा । यहिविधिजवपहुँच्योतहँजाई।तवहिप्रजापतिकोपहिछाई हा-मोहिमहामदमत्तागुनि, दियोञापअतिघोर ॥ ग्रुद्रहोहुसोभारहित, मानभंगकियमोर ॥ ७२ ॥ वेप्रनकेगृहमाहीं । दासीष्ट्रत्रभयोद्धखनाहीं ॥ पैकरिसज्जनकेसतसंगा । भयोत्रह्मकोष्ट्रत्रअभंगा ॥ ७३ ॥ योतुमसोयहपावन । धर्मगृहस्थनपापनज्ञावन ॥ करिगृहस्थयेधर्मसदाहीं । योगीसमहरिपरकहँजाहीं॥७६ हि।जगमेंबडभागी।आवत्तजिनकेभीनविरागी॥जिनगृहनित्तनिवसहिंयदुराई।जिनकीभागवराणिकिमिजाई०५ गनिरवारप्रदाता । सोजहिंजासूचरणसनिवाता ॥ सोमातुळस्रुतअहेतुम्हारे । सर्खामित्रगुरुप्राणांप्यां ोहा-धन्यधन्यहोधन्यतुम्, पांचहपांडुकुमार ॥ जिनकेसँगविचरतरहें, नितप्रतिनंदकुमार ॥ ७६ ॥ गकैलासीकरतारा । कहिनसर्कोहेजेहिरूपअपारा ॥ करिकेभक्तिकरैपद्वंदन । तवप्रसन्नहाँवैंयदुनंदन ॥७७

#### श्रीशुक उवाच ।

नारदकेवचनसुहाये । धर्मभूषअतिआनँदपाये ॥ नारदकोष्ट्रजनतृपकीन्ह्यों । वरणपसारिसिट्छिशिरछीन्ह्यों सदुपतिकोष्ट्रजनकरिके । विह्वछभयेभेमजरभरिके ॥७८॥ धर्मभूपसोष्ट्रजनपाई । नारदितिनसोमाँगिविदाई । दनकोकरिपरणामासुतिमोदितगमनेनिजधामा॥परब्रह्मसुनिकृष्णादिकाई।विस्मितभेभूपतिमनमार्ज्ञा ॥०८॥ रोहा-वंशप्रयकद्राक्षायणी, मेंब्रुण्योक्कराय । देवअसुरम्युजादिगण, यदिमेंप्रकटत्वाय ॥

निधिनभनिधिश्रश्चित्तंते, भाद्रमासरिववार । सत्तयाँयहअसकंधको, सितछटिभाअवतार ॥ ८० ॥ इति सिद्धिश्चीमन्महाराजाधिराजश्चीमहाराजापांषवेशश्चीविश्वनामसिहात्मजसिद्धिश्चीमहा राजाधिराजश्चीमहाराजाश्चीराजावहादुरश्चीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरधुराजसिहज

देवकृते आनन्दाम्बुनियो सप्तमस्केथे पंचदशस्तरंगः॥ १५ ॥

दोहा-महाराजरपुराजकृत, शुभसतमञ्जसकंघ । यहसमाप्तमृद्धितभयो, संयुत्तर्धद्रप्रवंग ॥ समामोऽधं स्वयुक्तसंघः ७

# इति श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि सप्तमस्कन्ध समाप्त ७.







# अथ श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि ।

#### अष्टमस्कंधः।

दोहा-जययद्ववरत्रयरुक्मिणी, जयरापाव्रज्ञचंद् ॥ शरणागतपाटकप्रवरु, जयसीतारघुनंद् ॥ जयमुकुंद्दहिरगुरुचरण, जयसस्वतिगणनाथ ॥ जयतिव्यासशुकदेवजय, जयश्रीपितुविश्वनाथ ॥ भाषाआनद्अंबुनिधि, यदअष्टमअसकंध ॥ रचहुँयथामितिमेसुलद, श्रीभागवतप्रवंध ॥ सुनिनृप्तिहकोचरितवर, अरुवणांश्रमधर्म ॥ फेरिप्रश्रकीन्द्रोन्पति, जोदायकअतिशर्म ॥

#### राजीवाच ।

दोहा—स्वायंभूमञुवंज्ञाको, सुन्योषहितविस्तार ॥ हैमरीचिआदिकनको, जामेवंज्ञाप्रचार ॥ अवओरहुमन्वतरगावा । मोहिकरणहेबभीपियावो ॥१॥ जेहिजेहिमन्वतरमहँनाथा । होहिजन्मकर्महुयदुना जिनकोकविकोविदिनतगामे । तिनकोवरिदेहुसुद्धामे॥२॥जेहिमन्वतरजोज्ञुभकर्मो । कियोकरतकरिहैजे पृथकपृथकतिनकोस्रुनिराई । मोकोतुमसबदेहुसुनाई॥३॥सुनतपरीक्षितवचनसुहाये।कहनटुगेश्रीज्ञुकसुखध

श्रीशुक उवाच ।

यहिकल्पहिमहँशुनुत्रपाई । पटमन्वंतरगयेषिराई ॥ इनमें आदिकद्योतिमाहीं । स्वायंभ्रमन्वंतरकाहीं ॥ दोहा—तेहिमन्वंतरमें सकल, देवादिकजरपत्ति ॥ तुमसों में वरणनाकियो, संयुत्तसवितपत्ति ॥ ४ ॥ स्वायंभ्रमनुकेद्वैकन्या । होतभई विश्ववनमें धन्या ॥ भेअकूतिकेयज्ञ धुरारी । देवहुतीके कपिल्र खुलारी ॥ यज्ञकियोधमं हिल्पदेश्चाकियोवरज्ञानिदेश्चा ॥ भेअकूतिकेयज्ञ धुरारी । देवहुतीके कपिल्र खुलारी ॥ यज्ञकियोधमं हिल्पदेश्चाकियोवरज्ञानिदेश्चा ॥ ॥ भावभिल्य दित्तपहिल्पेमायो ॥ सुन्दुयज्ञकोचित सुह्ययो भ्रातक्ष्यापतिस्वायंभ्रमनु । राज्ञ छोडिनारी धुत्तगेवनु ॥ ७॥ जायअलकनंदात्वस्याही । यकपद्परित्त हाँ महिका भावस्य हिल्पोमनुत्र । अपितकीयहअस्ति किन्द्यों ॥ ८ ॥

#### मनुरुवाच।

जीनविश्वकोचेतनकरतो । जेहिनविश्वचेतनताभरतो ॥

दोहा-जोयहजगकेसोवतहुँ, जागतरहैसदाहि । सोयहजगकोजानतो, तेहिजगजानतनाहि ॥ ९ ॥ यहजगकेजङ्चेतनमाही । परमात्माव्यापितसवपाहीं॥जेहिपरतंत्रसकळजगअहई।जाहिस्वतंत्रवेदसवकहई ॥ निरस्ततसोतेहिंटखतनकोई । जाकोज्ञाननाज्ञनहिंहोई ॥ सर्वभूतकोअहेअधारा । सोहरिदेवसत्यग्रुखसारा ॥ १ जामुआदिमपिअंतहुनाहीं । जोसमरहतमहतत्त्वप्रमाहीं॥जाकोहैनहिंबाहरभीतराउतपतिथितिटयजातेजगव उपादानजोहेअविकारी । सोहमहानवरग्रुणीमुरारी ॥ १२ ॥ सर्वज्ञव्दजामेंटगिजावें । विश्वरूपहेंह्रज्ञकह

दोहा–सत्यस्वयंपरकाशअज, यदुपतिपुरुपपुरान । मायाशक्तिहितेकरें, जगजन्मादिमहान ॥ ज्ञानशक्तितेतिज्ञामाया।रहेंजीवद्दवनहियदुराया॥५३॥प्रथमकरेंसुलहितऋपिकमी।कमेहिकरतहोतहतकमी हरिकरिकमेहितनहिंहों । आत्मटाभपूरणनिजजोंवे॥१५॥ऐसेहरिकोजोनितवंदत । ताकोयमक्वहुँनहिंदंड जनभरककमेहिअनुसारा । सर्वज्ञहुअरुनिरहंकारा ॥ पूर्णस्वतंत्रनहेकछुआसा । निजदासनकोदेतहुटासा दीननअहेंडपारनरीती। पाटकसकटपमेपरतीती ॥ ऐसेहुप्णचंद्रसुखदाई । तिनकेपदवंद्रांशिरमाई ॥ १६

श्रीशुक उवाच।

दोहा−तिययुतमनुमहराजको, भनतमंत्रयहर्देखि । असुरसँवेतहिखानको, देँारेशुपितविशेखि ॥ १७ ॥ तिनिर्दितिङोकियन्तभगवाना।छैसँगजामसुरनवरुवाना॥आञुहिमारिअसुरअतिपोस।स्वरंटोकपाल्योचहुँओरा दुसरोमन्रस्वारोचिपनानो।अग्नितनयताकोअनुमानो।।रोचिप्मतअरुगुमतसुपेना।त्रयतिनसुतनमद्भिवरुपेना।।१९॥ वैहिमन्तरमहरूपराई । रोचनइट्रभयेष्ठ्ररगई ॥ तुपितआदितहँभेअष्ठुरारी । तहाँसप्तऋषित्रझविचारी ॥ दर्जस्तभादिकभेतेई । ज्ञानीविज्ञानीहरिसोई ॥२०॥ वेदशिराऋषिकेमुसकारी । तुषितानामभईवरनारी ॥

दोहा-ताकेभेशीकृष्पसुत, विभ्रयहजाहिरनाम ॥२१॥ तेहिन्नतअद्वासीसहस, सुनिसील्योनतपाम॥२२॥ तिसरोमनुप्रियत्रतस्त नोई। उत्तमनामकहायोसोई॥यज्ञहोत्रसंजयपदनादिक। तिनकेसुत्रयेभेअहलादिक॥२३॥ तहँसप्तर्षिवसिष्टकुमारा । भेत्रमदादिकपरमञ्दारा ॥ सत्यवेदश्चतभद्रादेवा । भयेसत्यिनतइंद्रसुभेवा ॥ २८ ॥ वर्मतियामृत्रतासोहाई । ताकेसत्यसेनयदुराई ॥ भयेसत्यवृतदेवनसंगे । नासवेकेहेंसस्तालभंगे ॥ २५ ॥ तेअसत्यवादिनदुःशिष्टन । करतरहेजेप्राणिद्रोहयन ॥ ऐसेयश्चराज्ञसनघोरा । औरह्नभूतनहन्योकरोरा ॥ २६ ॥

दोहा-चार्योटत्तमञ्जुजमनु, तामसजाकोनाम । पृथुनरस्यातिहुसादितेहि, दशसुतभेजभिराम ॥ २७ ॥ तदुँशुरवीरसत्यहरिनामा।विशित्तइंद्रभोग्रणअभिरामा॥न्योतिधर्मआदिकहतहाँहीं।भयेसप्रऋषितामसमाहीं २८॥ भयेविधृतसुत्वेधृतनामा।नप्रवेदरुद्धन्योरुरामा ॥२९॥ तेहिमन्वंतरमहँहरिमेघा । भयोपनापतिअतिशसमेघा ॥ ताकेहरिनीनामकनारी । तातेप्रगटेहरिगीरिचारी॥बाहब्रितजोगजिहछोड़ायो। अतिकरुणाकरविरुद्वब्हायो३०॥ यहस्रनिक्ररुपतिअतिहरपाई । बोलेसुनिपतिसोमनलाई ॥

सुनहुवादरायणमुनिनाया । मोहिसुनावहुयहहरिगाया ॥

दोहा-नेहिनिधियाहयस्योगनिहि, सुनिगनिगरागोनिद् । वकनकहिनचकसों, तुरतिहिकास्योफेद् ॥ ३१ ॥ सोईघन्पतोइपुण्यप्रद, सोईग्रुभसुत्वधाम । जासुकथामहँहरिचरित, वर्णनहोइछछाम ॥ ३२ ॥

सूत उवाच। शुकारे प्रतिकार प्रतिकार प्रतिकार करनलायोमतिषीर॥ ३३॥ इति

श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापानाधिकारिरप्रराजांसदधः ५५% त अप्रमस्केषे आनंदांत्रुनिषा प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

शुक उवाच ।

दोहा-गिरिवररह्मोत्रिकृटङ्क, क्षीरांसंधुकेचीच । चालिससहसेकोसको, उन्नतगगननगीच ॥ १ ॥ रहीतासुतेतीचाँ हाई । तीनिर्धुगतहँरहेसोहाई ॥ कनकरजतआयसकेभावत । दिशनतीरिनिधिनभछविछापत॥२॥ मारहरतनपातुकेशृंगा । अतिविचित्रसोहतेअभेगा ॥ छतागुरुमद्रुमसोहतनाना । झरननकोतहँशोरमहाना ॥ ३ ॥ पिनिधितस्टतरंगदनारन् । तासुचरणसींचिहिंबदुयारन॥हरितमणिनकोछिविछद्रगई।करतभूमिकोइपामवनादं ॥२॥ विद्यापरचारणगंपवा । सिद्धमहोरगिकत्रगसर्वा ॥ सहितअप्सरनस्रेनेगुँगारा । तामुकंदरनकरदिविदारा ॥ ५ ॥

दोहा-नाद्सुनतसंगीतकोः गुनिगर्नेनिमृगरान । अतिअमपसायुद्धि दिसहसुमान ॥ ६ ॥ तरॅंभरण्यपशुसोदतनाना । द्रीणिनयुतिगिग्स्सेमहाना॥ 🔎 🔑 🗟 समितमरोपर्गनमंडनीम् । मणिवाह्यस्रोहद्वितनतीम मुरभिवासुमिटिमंदसमीरा। ४. मुर्खानवातदेकप्रविदास॥९॥ ुर्वे 🐇

दोदा-पनसप्रियास्सास्त्रहः सम्बा

रहशास्त्रमास्ट्रनास । विनेषारमञ्ज

दिविदंगटरामा ॥०॥ दितदाँसुरनारी ॥

नि ॥

ससारा ३०

लि॥१२॥

#### श्रीमद्भागवत-स्कंध ८.

कोविदारसरहोपिचुमंदा । देवदारुअरुदाखअमंदा ॥ इक्षुजंचुरंभावदरीतहँ । अक्षहरीर्ट्मग्वा विरुवकपित्यऔरजंभीरा । भ्रष्टातकुआदिकद्वमभीरा ॥ जाकोरजतर्शुगद्दकजोडेवीर दुर्जोकनकर्शुगपरभाको । सेवनकर्राहेदिवाकरताको ॥ तीवेर्शुगमाहरुपराह । त्रुह

दोहा-क्र्रकृतमोनास्तिको, अरुपापीतपहीन ॥ तिनकोगिरिनहिल्सिपर, जेटु ताम्यकसररह्योअनुपा । कनककमल्फूलत्तुनुभूपा॥१२॥उत्परकुमुदऔरकहल् मत्तमल्दिभरहिंगुजारा । कल्रक्करहिंदिहंगअपारा ॥ १५ ॥ सारसचकवाकअरुहंस औरहुजल्विहंगचहुँऔरा।करिंहमनोहरमोदितशोरा॥१६॥करिंहमच्छकच्छपसंचारा । वेत्रकदंवपनस्वस्तीपा । वंज्रलकुंद्कुरवअवनीपा॥१०॥हंगुद्कुटजासिरीपअशोका । कु

दोहा—सतपत्रकअरुमञ्जिका, जातिनागप्रव्राग ॥ १८ ॥ छतामाधवीजाठिका, सोहहिंस पटऋतुतहाँनितकर्राहिनेवासा।छसेसरोवरपरमप्रकासा१९एकसमयतहाँसहितसमाजा । गजनसर्ते ॥ कंटकवसनवेत्रज्ञलारत । विहरतवनवहुविटपविदारत ॥ २० ॥ जाकेमदकोगंघहिषाई । दूरिभूगस्रवद्व सिहगजेंद्रव्याप्रअरुव्याद्यामृगामहोरगज्ञरभकराठा।।खङ्कीचमरीअसितहुगोरा॥२९॥वृक्तवराहमहिप्पहिपीरा ज्ञालावृक्तमकेटगोपुच्छा । ओरहुज्ञज्ञाज्ञञ्जकअरुऋच्छा॥जासुकुपाठहिवसेतहाँहीजासुकोपछहिजायर

दोहा–सोगजपतिविहरततहाँ, लहिमीपमकोषाम ॥ कारिणीकलभनसहितअति, तृपितभयोतेहिठाम् अतिबातुरसरवरकोषायो । परतडगनिमहिशेलकँपायो॥ग्रंजतभूंगसंगतेहिलागे।करिणीकलभचलेअनुरागे कंजपरागमुगंधसमीरा । ताकोलहत्तगयोसरतीरा॥निजसमाजयुतपरमपियासो । मदप्मितदगसहितप्रयासो हिल्योसरोवरमहँगजराजा।जहँविकसितअंबुजगणभाजा॥कंजमुगंधितनिर्मलनीरा।पानिकयोमेटयोश्रमपीरा लेह्मीतलजल्झुंडहिमाही । मजनकीन्झोमुदिततहाँही॥निजसुतवनितनकहँनदवायो । जिमिग्रहस्थगंगामेंअ

दोहा-सबकोपानकराइजल, कीन्छोविष्ठलिद्दार ॥ गुन्योनहरिमायावद्दोः निजडुलहोवनहार ॥ २६ ॥ तहाँदेववदाहेमहराजा । आयोएकप्राहवलम्राजा ॥ श्रस्योचरणगजराजहिकरा । कियोजोरकरिकोपयनेरो ॥ गण्डुजानिनिजकालकरालाकियोछ्टनकोजोरिवज्ञाला । श्राह्यसितगजराजविल्छोकी।भयेकलभक्रिणीअति सकेनतेहिछोडाइकरिजोरा।करनलगेतवलास्तज्ञोरा २७-२८ खेचतत्तहां प्राहणजाती । श्राहहुगजुहिनीरगंभीरा ॥ युद्धकरतुगेवपहजारा । सुरसवपरमञाचर्जविचारा ॥

दोहा-महायुद्धकरियोंतहाँ, थाकिगयोगजराज ॥ त्राहर्लेचिकैठेचत्यो, करिवळभक्षणकाज ॥ ३०॥ यहिनिधिगजकोजवपरचो, संकटपरमकठोर ॥ तवयहमतिकीन्द्रोविमळ, जवनचल्योकछुजोर ॥ यगुजगजीनमोहिक्षक, दुलसोसकैंछोडाइ ॥ प्रवच्याहमोकोग्रस्यो, रक्षकप्रभुद्धद्याइ ॥ यगुजगजीनमोहिक्षक, दुलसोसकेंछोडाइ ॥ प्रवच्याहमोकोग्रस्यो, रक्षकप्रभुद्धद्याइ ॥ तात्मेंअवअवविश्के, सुमिरहुँजोजगनाथ ॥ दीनवंधुगोविंद्वे, हेंअनाथकेनाथ ॥ ३२ ॥ धावतकाळकराळते, जेरसतिनजदास ॥ जेहिंडरमृत्युप्रसेसें, करहुताहिकीआस ॥ ३३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावांच्वेश्विवश्वनाथसिंहरमजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजशीमहाराजाश्वीराजरावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघुराज सिहजूदेवकृते आनंदाम्बुनियो अष्टमस्कंघे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिनिधिमनहिनिचारिक, हियथरिहरिकोध्यान ॥ कियअस्तुतिश्रीकृष्णकी, भयोष्ट्रवंकोभान ॥ गर्जेद्र उनाच ।

छंदगीतिका-प्रणमामितिहिभगवानकोजेहितेचिदात्मकजगतहै॥प्रभुआदिकारणपुरुपईशुहुँदेशजोदुसद्रतहे जेहिमेजगतयहङीनजातेहोतजातेपटतहै । जोजगवपुपजडजीवपरजोहेस्वतंत्रहिचटतहै ॥ ३ ॥

## आनन्दाम्ब्रनिधि।

दुसरोमनस्वारोचिपजानोः तेहिमन्वंतरमहॅनपराई । भेनेंलयकरहिंगोपितप्रगटक । जगकार्य्यकारणरूपयोतेहिलखतसाक्षीनिपटक ॥ उर्जस्तंभादिकभेतेई । ज्ञानीविग्रहिआत्मकारणविमर्छ्हें ॥ ४ ॥ जेपरहुतेपरहोहिरसणकरहितिनपदकमर्छ्हें ॥

दोहा-ताकेभेश्रीकृष्णस्तासवलोकलोकपनाञ्चभे । तवगहनअतिगंभीरतमरहिगयोकोउनप्रकाञ्चभे ॥ तिसरोमनुत्रियवतस्तनोई । उत्तरहतसहितविकाञ्गह । ऐसेसमयविभ्रताहिकासवभाँतितेमोहिआञ्चह ॥ ५ ॥ तहँसप्तर्षिवसिष्ठकुमारा । भेष्रारूपहिओरकेहिविधिजानई । नटइव्युलावतसकलजगसोइमोररक्षणठानई ॥ ६ ॥ धर्मवियासुनृतासोहाई । ताकोतिनिसाधुसवजगसंगको । समसुद्धद्वनवसिनेहिकररितसोकरेद्रसभंगको ॥ ७ ॥ तेअसत्यवादिनदःशीलन् । हर्महुगुणहुनामहुधामहें । पैभक्तरक्षणहेतप्रगटतकृपाकरिप्रदकामहें ॥ ८॥

दोहा-चौथोउत्तरशजयतिअनंतभ्रातिकृपाल्जै । जयदिव्यमंगलरूपजयवहरूपकर्मविज्ञाल्जै ॥ ९ ॥ तहँञ्ररवीरसत्यहरिन्यमदीपजयजगसाक्षिलोकनपालजै।मनवचनचित्तअगम्य-॥१०॥-जयपरभक्तिलभ्यरतालजै। भयेविधृतसुत्तवैधृतस्वरूपजयकेषल्यनाथउदारजै ॥ ११ ॥ जयत्रिग्रुणभाश्रयनिर्विशेपविज्ञानकेश्रगारजै ॥ १२ । ताकहरिनीनाम्बतिवपुक्षेत्रज्ञसर्वअधीजसाक्षीलोकके । जयमूलप्रकृतिसपुरुप्यातममूलप्रभूसरयोकके ॥ १३ ॥ यहस्तिक्ररुपाकिछडेद्रियनकेजयहेतवरविज्ञानके । जयवासनातेरहितसहितप्रकाशजयसत्य्यानके ॥ १४ ॥

**४अखिळकारणरहितकारणअद्भृतैकारणहुजै । जयशास्त्रश्चतिगणरत्नसागरमोक्षेककारणहुजै ॥** सुनहुबाद्यकुंठपतिजे-॥१५॥-प्रकृतियुत्तजीवनहिकेघारकनमो।चेतनहुजङ्क्षोभनसमेभाप्तितसुत्तंकरपहिनमो॥१६।

दोह पञ्जपासमोसमदासकाअनयासमोचकप्रभनमो । विभ्रविकृतिपरकरुणायतनअविनाज्ञिच्यापकसतिनमो । निजअंशजीवांतरवसतभोसितसदाभगवतनमो ॥ १७ ॥ सुतवंधुतियगृहवित्तअनुरतजननकोंदुर्छभनमो। भुव्दादिगुणआसक्तनहिंसज्जनहृदयभावितनमो । ज्ञानात्मश्रीभगवानईश्वरपुरुपपरिपूरणनमो ॥

विरचतहरतपाळतजगतअनुरतनतेहिविळसतनमो।अघहरतनिजजनदुखद्रतवहुवपुधरतनिजरतनमो १ गतिधर्मअर्थानेकामहितजेभजतपावतआञ्चते जेहिचरितगावतपरमपावनमोदसागरमगर्नहे

सोइब्रह्मपरपरईञ्चित्यअगम्यसूक्षमआदिहैं। 😁 छपुअंशजेहिनह्यादिसुरअस्वेदछोकचराचरे ।

जिमिअगिनिर्वितेतेजनिकसिविटाततेहिंबहुवारहे । तिमिविर्वजातेप्रगटितेहिमहँद्रतजगतअधारहेै २३ सोनहिअसुरसुरनरहुतिर्यकनारिक्षीवनकमेहे । नहिंगुणहुजीनहुजडहुहैसोक्षेपमयसवधमेहे ॥ २४॥ मैंजियनकोनहिंचाहतोयहनागयोनिअपावनी । अभिरुपिमेरेमुक्तिकीजोजननमरननकावनी ॥ २५॥ प्रभुविइवकरविइवहिविछक्षणविइवपतिविइवातम्। । अजपरत्रहाहिपरमपदप्रणमामिमेहिनिधिक्षमा ॥ २६ वस्योगनिमंत्रचित्तयोगीजाहिनिजहियदेखहीं । योगेश्विनकेचरणकोप्रणमामिवारअञ्चलहीं ॥ २७ ॥ निनकीअनंतन्शक्तिअविहतअखिलुमतिप्रेरकअहे । पिपपीनदुर्लभदासपालकआखमोडधरनचहे ॥२८

दोहा-अहंबुद्धिजेहिशक्तिते, आत्महिल्लंनकोय । महिमाजासुअपार्दे, सारक्षकममहोय॥ २९॥

#### उवाच ।

न्ह्यांविनेषुकारिके, जनमहिविधिगजरीय ॥ ।।त्वत्रभद्यासिञ्जगिरिधारी।नाममणितमुणनिजहिविच दुगरदीनद्याला।प्रगटभयेतहँअतिहिस्ताला।।३० मनअयोरा । अस्तुतिकरहिंचरिचहुँग्रोरा॥ गजपरमदुसारी।निरासिनाथनभआयुधधारी

दोहा-सोरक ेे े, जोयहिनिधि 11

## श्रीमद्भागवत-स्कंध ८.

दोहा-र्रुअंबुजकरऊँ-पकरि, तवकरिकद्योपुकारि ॥ जयनारायणभसित्यग्रहे, जयभगवार देसिदुस्तीनिजदासको, उतरिगरुइतेनाथ ॥ ऐचित्रियोजस्तेहुते, गहिहायीर् गहेतासुपदमाहह, जस्तेकस्थोकरास्त्र ॥ गजिह्योद्योचकते, फारियार निरिष्ठस्ते महेतासुपदमाहह, जस्तेकस्थोकरास्त्र ॥ गजिह्योद्योचकते, फारियार निरिष्ठस्ते महेत्रहरपिके, वर्षेसुमनअपार ॥ कद्योसेवकोतुर्माहस्त्रम, र्रे देसे सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावान्यवेद्याविश्वनार्थे प्राचित्रकारीमहाराजाशीराजाशीहरूपाच्याक्ष्रमाहराजाशीराजाशीहरूपाच्याक्ष्रमाहराजाशीराजाशीहरूपाच्याक्ष्रमाण्याक्षरमाण्याक्षरमाण्याक्षरमाण्याक्षरमाज्ञात्रमाहराजाशीराजाशहरूपीक्षरणचंद्यक्षराण्याक्षरमाण्याक्षरमाज्ञात्रमाहरूपाच्याक्षरमाल्याक्षरमाण्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमाल्याक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्यरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्षरमालयाक्यरमालयाक्ययाक्षरमाल

राजाश्राराजावहादुरश्राकृष्णचद्रकृष - आनंदाम्बुनिधी अष्टमस्कन्धे र

श्रीशुर

ig, वरणहिंहारियञ्चसर्व ॥

दोहा−तहँब्रह्माशिवआदिसुर, अरुसुरपिंगंधर्यं बाजिहेनभमहँदिव्यनगारे । गानकरहिंगंपुर्वेर ऋपिचारणअरुसिद्धसुरेझा।हरिकीअस्ट हरिकोकृरिबहुबा्रप्रणामा । गावतर

करिप्रदक्षिणापुनिपरणामा । इपितगुनानापनिधामा ॥ ५ ॥ रह्योप्रथमहृहुगूंधर्वा । देवल

दोहा—तातेपायोब्राहतन, हरिताकोवधकीन । तातेविमछस्वरूपछहि, सुरनछखतगतिछीन ॥ हरिकरपरसछहतगनराजु ! भोविनाञ्चञ्चानसमाजु ॥ भगवतरूपपीतपटथारी । चारिसु ः केञ्चथामगयोअतिआसु । कियोक्चपाअतिरमानिवासु ॥ ६ ॥ पूर्वजन्मकीस्चनहुनरेञ्चा । स्यो इन्द्रसुब्रस्कोयहनामा । केञ्चवन्नतथारकछविथामा ॥ रहेकरतपुजनङ्ककाछा । स्वे तपसीवेपजटाशिरसोहै । मजनिकयेछोडि्मदमोहै ॥७॥

दोहा–धुनिअगस्त्यतहँञीचकै, आयेशिष्यसमेतु । तिनहिंनिरिस्तर्निहंउठतभो, मीनरह्योनुपकेतु ॥ वैठदकांतभूपसुनिदेखी । कीन्द्रोपरमकोपराउठेखी ॥९॥ अहेअसाधुदुष्टमतिकूरा । द्वि गजसमेवेठिरह्योपिरछोनी । तातेर्ज्हेगजहिकीयोनी ॥ ९० ॥

#### शक उवाच ।

गजकीयोनिट्द्योदुखदाई।हरिप्रभावसुधिरहीवनाई १२यहिविधिहरिगनराजन्नधान्यो । .... सिद्धगंषर्वविद्युषयञ्जाये । हरिकेचरणनचित्त्त्रगाये ॥

दोदा-गणभरुमाद्वयपारकार्, यहिविधिश्रीगोविद । गमनिक्योवैकुंठको, देतसुरनसुद्वृद् ॥ १३॥ म्योगं त्या विद्यानिक विद्यानिक

#### श्रीभगवानुवाच् ।

दोहा-जोमोहितोहियहरोटसर, कंदरकाननकुज । वेतर्वज्ञागिरिश्शासन, सुरपादपमनरंज ॥ १७ ॥ ब्रह्मशस्त्रममअयनट्टामा।क्षीरसमुद्रमोरित्रयथामा॥वेतद्वीपवरिवमट्टिकाजा १ माटाकामोदकीगदाको । चक्रप्रदर्शनमोरसहाको ॥ पांचजन्यगरुडहिसगराई ॥१९॥ ब्रह्मानारदप्रदञहटादा।अरूममभक्तज्ञस्मुप्रहटादा॥२० सूर्येद्वसोमद्वताशनकार्ही॥२१॥प्रणवसत्यप्रकृतिहुँसुखमार्ही । गोद्विज्ञपर्मसभितिह्मारी । ५५५ हुन् हि

दोहा-सत्ताइसञ्जिकीतिया, औरोक्ड्यपनारि ॥ २२॥ गंगायमुनासरस्वती, नंदासरिज्ञभवारि ॥ त्रहाऋषिनभ्रवऐरानतको।सप्तऋषिनगणधारकत्रतको ॥ जिनकेषुण्यअहँअश्चोका । ऐसेभूपसक्छसुद्योका ॥-इनसबकोजोजनअनुरागी । चारिदंडवाकीनिज्ञिजागी ॥ करपद्योयपछटिपटज्ञानी । ेिर्के १५५००० त्रोकेछूटिजातसवपापा । तनकनरहततनिंहसंतापा॥२२॥जोप्रभातउठिकेगनराई । अस्तर्याक्षेत्रकरेमोरिअस्तुतिसुखदाई । ताकोअंतकालमेंजाई ॥ देहुँविमलमतिवंधछोड़ावनि । ेे किसी

#### श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-चींकहिहरिसुरमोददै, ज्ञज्ञिसमञ्चलवजाय । गयेआपनेधामको, हैसवारखगराय ॥ २६ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज-श्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहज् देवविरचिते आनंदाम्ब्रनिधौ अष्टमस्कंधेचतुर्थस्तरंगः॥ १॥

#### शक उवाच।

दोहा-पापप्रणाञ्चनमेंकह्यो, यहमोचनगजराज । अवरैवतमन्वंतरे, सनुकरुपतिमहराज ॥ १ ॥ पँचयोमनुकोरैवतनामा । तामसमनुकोबंधुळ्ळामा ॥ अर्जुनविर्णिवन्यादिक्रमारा । रैवतमनुकेपरमञ्दारा ॥ भयोइंद्रविभुजाकोनामा । भूतरयादिकसर्वरुधामा ॥ कनकरोमशिखदेविज्ञानी । भयेसप्तऋषितेहिमन्वंतर । औरहृऐसहिजानहृनस्वर ॥ ३ ॥ ग्रुअप्रजापतिकीछविछाई । ताकेभेवेकुंठसुरारी । सुरसँगळेओरसैनसँहारी ॥ ४ ॥ जानिरमारुखश्रीभगवाना ।

दोहा-सकळळोकअरुळोकपति, जाकोनितबहुवार । नमस्कारकरतैरहत; शोभाजामुअपार ॥ ५ ॥ जाकोगुणप्रभावसुख्छायो । प्रथमहिँमेंतमसोनुपगायो॥धरणिरेणुकनवरुगनिटेवै । पैनसकतग्रुणगनिहरिदेवै छठयोंमन्वंतरसुविचित्रा । चाक्षुकनामसुचक्षुकपुत्रा ॥ पुरुषसुचुन्नपुरुषादिकताके । भयेपुत्रबद्धपरमप्रभाके इंद्रभयोमंत्रद्रमनामा । अप्यादिकसुरगणछविधामा ॥ वीरहविष्मादिकहुसुनीज्ञा । 🚵 🗟 👸 🐒 🕏 🚉 तहँवैराजप्रजापतिकेरी । संभूतीतियसुछविषवेरी ॥ अजितनामयहश्रीभगवाना । प्रगटभयेतहँकुपानिधाना

दोहा-जोमधिक्षीरसमुद्रको, सुधासरनकोदीन । मंदरकोधारणिकयो, कच्छपरूपनवीन ॥ १० ॥

यहसनिक्रहपतिअतिहरपाई । श्रीशुककोयहविनयसनाई ॥

राजीवाच । ेद्विपितः तेता व ११ केहि विशेष्टः स्वाक्ति विशेष्टः नाति वार्षः केन्द्राति । मोपरमुनिकरिकूपामहाई।परणहृहरिचरित्रमुखसाई॥३ कित्रहि कित्रहार केनेतिक तेति रह्योबहुततापनतेतापी । अवतुबक्रपाभयोचिनतापी ॥ १३॥

#### सूत उवाच। - 1794 3 19 4 1 Tan wison of the thirty Said Rall Miles is

#### श्रीञ्चक उवाच ।

दोहा-जवसपुरनतेसुरसक्छ, गेअस्त्रनतेमारि ॥ तवमरिषुद्धमीमेंपरे, छठनपुनिसुधिधारि ॥ १५ ॥ भौरद्वएकसमयद्भवासा । रहेजातकहुँपरमप्रकासा ॥ तहाँमिल्योमारगप्तरराजा। पेरावतमेरह्मोसवारा । वज्राटियेकरप्रभावपारा ॥ सुनिदीन्हीहंद्रहिनिजमाला । 🖫

सोट्युमानिश्कमद्छायो । ऐरावतर्कुंभनिपहिरायो ॥ ऐरावतटेशुंडहिधारी । चरणचापिचूरणकेडारी ॥ देसतमुनिकोभयोमकोषा । ज्वटितद्वताशनमतुष्टततोषा ॥ दीन्द्योशापजवेदुर्वासा । तुवत्रिटोकश्रीहोइविन

दोहा—वासवित्रभुवनसहिततव, भयेविभूतिविहीन ॥ यज्ञादिकसिगरीकिया, आशुहिभईविछीन ॥ १६ ॥ सोछसिइंद्रादिकदुसपागे । ज्ञरिसवमंत्रकरनतहँछागे ॥ पाईनहिश्रीछाभउपाई । तवसिगरेसुरअतिदुखछाई ॥ क्षिरसुभरत्रद्गादिगजाई।करिनतिविधिकोविनयसुनाई१८विनातेजविनवछतिनदेसी।वछप्रतापपुतअसुरनछेसी करिएकात्रमनकृष्णिहंच्याई।कह्मोसुरनसोंविधिहरपाई२०हमतुनिश्वभक्तसवअसुरारी।नरतिर्यकतरुजेजिय जोह्नअवतारकछानिअंश्ते।उत्पतिहेंश्चतिगनप्रशंसते॥तिनकेशरणहोवअवछायकारक्षणकारिहेंत्रिभुवननायक

दोहा-यद्पिनतिनकोवध्यकोउ, निहरक्षणकेयोग ॥ त्यागनयोगनआदरे, योगसुनहुँसुरछोग ॥ तद्पिनाझसुनपाछनहेतु।त्रिगुणपरत्यश्रीरमानिकेतू॥२२॥तिनकोपाछनकोयहकाछा।जानहुसत्यसकछित्गपा तातेहरिकेद्रारणासिपारी । छेहुआपनोसकछसुपारी ॥ जगन्नाथहेदेवनप्यारे । देहिनकेदुखनाझनहारे ॥ यहिविधिकहिविधिदेवनकाहीं।छेतिनकोअपनेसँगमाहीं॥गयेअजितकृष्णहिकेपामा।जोप्रकृतिहिपरअतिअभि धरचोअजितअवतासुरारी । प्रथमसुन्योयहसवअसुरारी ॥ छल्योनताकोक्ष्पअनूपा । करिदंद्रीनिश्चछसुनु दोहा-करनछगअस्तुतितहाँ, ब्रह्मासुरमसमेत ॥ अम्र छप्तिनद्वाणिते, प्रगटनकृपानिकेत ॥ २४ ॥

#### व्रह्मोवाच।

गितिकाछंद-अविकासतत्यअनंतआदिहुसकठअंतरगतअह । प्राकृतशरीरहिरहितमनवचनेअगोचरहुखदृद्दे नहिरकंणाकेयोग्यसुराणअष्ठसवजनचाहके । प्रोसुद्धरिकेचरणवंदनकरहुठोकपनाहके ॥ २६ वृषिप्राणआत्मवदृद्धिनकेप्रकाशक्ष्यअवस्थारहित कर्डुरागद्वेपनपुरुपनाहके ॥ २६ वृषिप्राणआत्मवदृद्धिनकेप्रकाशक्ष्यअवस्थारहित कर्डुरागद्वेपनपुरुपनाअज्ञानपक्षनजासुमें । व्यापितगगनसमपुरुणनयुतकरहुँवेदनतासुमें ॥ विहर्षचप्राणद्शिद्धिकाराविगुणनाभिविरानहीं । अरुपंचप्रतहुप्रकृतिमहद्दृद्धारापरासुधानहीं ॥ भवकहमिचंचरुमनोमपद्श्यामप्राचित्रजाति । अरुपंचप्रतहुप्रकृतिमहद्दृद्धारपारसुधानहीं ॥ भवकहमिचंचरुमनोमपद्श्यापरिवत्रजोतिहृद्धारपारप्रधानम्भावाज्ञवि काष्ट्रस्थापनमिनहिवयशमायाज्ञवि काष्ट्रस्थापनमिनहिवयशमायाज्ञवि काष्ट्रस्थापनमिनहिवयशमायाज्ञवि काष्ट्रस्थापनमिनजित्रकारपायाज्ञवि काष्ट्रस्थापनमिनजोत्वत्रवि क्षिप्रवाचनवि काष्ट्रस्थापनम्भाव काष्ट्रस्थापनमिनजोत्वत्रव काष्ट्रस्थापनम्भाव काष्ट्रस्थापनमिनजोत्वत्रव काष्ट्रस्थापनमिनजोत्वत्रव काष्ट्रस्थापनम्भाव काष्ट्रस्थापनम्भाव काष्ट्रस्थापनम्भाव काष्ट्रस्थापनमिनकास्य काष्ट्रस्थापनमिनकास्य काष्ट्रस्थापनमिनकास्य काष्ट्रस्थापनमिनकास्य काष्ट्रस्थापनि काष्ट्रस्थापनम्भाव काष्ट्रस्थापनि काष्ट्रस्थापनमिनकासिन काष्ट्रस्थापनि । ३०

सम्बन्धमनमहारेखदनत्रोमुक्तिकोहरडारदे । े क्र 🛒 श्रतिमयत्रप्रकोत्रानारदे ॥

.सोत्रानिजाकोहेविछोचनजगतकोआधारहै । सोत्रह्मपरमविभृतिहोयप्रसन्ननंदक्रमारहै ॥ ३६:॥ सहओजनळजातेत्रगटचरअचरकोजोप्राणहै । अवनीशसमजेहिंहमउपासहिंगेगजासअमानहै ॥ सोपवनजाकेप्राणतेप्रगटितपरमविस्तारहै। सोब्रह्मपरमविश्वतिहोयप्रसव्ननंदकुमारहै॥ ३७॥ तनछिद्रजाकेद्रैतेउदैजगश्रवणतेद्शादिशिभई। मनप्राणवपुअसुकोअधारविपेवजेहिंद्द्रांठई॥ सोनभभयोजेहिंपरपुरुपकेनाभितेअविकारहै । सोत्रह्मपरमविभूतिहोयप्रसन्ननंदकुमारहै ॥ ३८॥ बल्तेमहें द्रप्रसादतेसुरकोपतेशिवजासुके । मतितेचतुर्भुखवेदऋषितनछिद्रतेअतिभासुके ॥ अरुप्रजापतितेहिमेंहतेज्तपतिभयेवहुवारहैं। सोत्रहापरमविभृतिहोयप्रसन्ननंदछुमारहै॥ ३९॥ उरतेरमाछायापितरजेहिधर्मअस्तनतेभयो । अरुपीठितेअधरमजन्योदिविशीशतेउतपतिलयो। जेहिवरविहारहितेभईसुरसंदरींसुकुमारहे । सोत्रहापरमविभृतिहोयप्रसन्ननंदकुमारहे ॥ ४० ॥ अरुविप्रवेदहुजासुसुस्तवगहतेसत्रीवछै । जेहिंडरुतेडतपतिभयेसववैश्यअतिचातरभछै ॥ अरुगद्रतेप्रगटसेवावृत्तिजिनहिंअधारहै । सोब्रह्मपरमाविभृतिहोहप्रसन्ननंद्कुमारहै ॥ ४१ ॥ अरुअवअपरतेलोभऊरपओठतेजेहिपीतिहै। दुतिनासिकातेपरसतेभोकामहितपशुरीतिहै॥ जेहिपरुकतेभोकालमुखतेभयोयमविकरारहै । तोत्रह्मपरमविभृतिहोयप्रसन्ननंदकुमारहै ॥ ४२ ॥ गुनकर्मपाँचोभूतवयत्रसांडजेहिसंकरुपते । जेहिजानहींबुधअबुधजाहिनजानहींमतिअरुपते ॥ जोभक्तकोरक्षकसदादुष्टनविमदंनहारहै । सोत्रझपरमविभूतिहोयप्रसन्ननंदकुमारहै ॥ ४३ ॥ अविकारशक्तिअधारजैनिजआत्मकरनविद्वारजै । मायारचितग्रणौंनरतमारुतसरिससंचारजें ॥ करुणाञ्चपारञ्चपारजगसुकुमारञ्जतिद्धविवारजे । आनंदसारविद्वारजेरपुराजनंदकुमारजे ॥ ४४ दोहा-इारणागतहमरावरे, कीजेबाहिसनाथ । मेदहँसनियुतसुखकमळ, छखनचेहेंतुवनाथ ॥ ४५ ॥

दोहा—झरणागतहमरावर, काजजाहिसनाथ । मदहसानयुत्तसुस्तकमळ, ठस्त्वचहुवनाथ ॥ ४६ ॥
ज चनमक्तनपराहि देश च च च च्छुः हिर्देश । अभि को द्वार्थित विकास विका

सत्तगुणतेहेंन्नगटसुर, सत्तगुणपाटकआप । तातेनगटिसुकुंदअब, मेटहुसुरसंताप ॥ ५० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबांधवेज्ञविङ्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-पिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरशीकृष्णवेदकृषापात्राधिकारिरपुराजसिंहजू देवकृते आनंदास्वनिषा अष्टमस्कंधे पंचमस्तरंगः॥ ५ ॥

#### शुक उवाच।

कोस्तुभकंठमहाछविछाई । अंबुधिजाउरमहँसुखदाई ॥ करैउदरछोंहारविहास । उसतजाहिमनटरैनटास । अस्रसुदर्शेनादितनथारी । प्रसुकोसेवनकर्राहेसुलारी ॥ निरक्षिनाथकोरूपअनुषा । ब्रह्माशिवऔरहुसुर्भ्रपा कियोधरिणमहँदंडप्रणामा।पूरणभयेसकछमनकामा ॥ छेशिवस ि स्वर्धा असे असे असे असे असि निर्माण क्रियोधरिणमहँदंडप्रणामा।पूरणभयेसकछमनकामा ॥ छेशिवस ि स्वर्धा अस्रोताचा ।

दोहा-जैमुकुंद्गोविंदजे, जैआनंदअमृद ॥ जैदुखद्दृहिमंदकर, जैदृन्दावनचंद् ॥

छंदगीतिका—नहिंहोतकमाधीनतुवडतपतिपालनसंहारो । प्राकृतगुणनतेरहितआनँदिसिधुहोविइवंभरो ॥
सूसमङ्क्तेस्समअहोपूरणप्रकाञ्चअखंडहो । प्रगटितप्रभावनमामित्यमकोअसुरदरनप्रचंडहो ॥ ८ ॥
यहरूपपूर्जाहमोक्षकामीवेदतंत्रविधानसो । तिहुँलोक्षुतआपुनहिंमेतुममेल्लोअवधानसो ॥ ९ ॥
जगआदितुममेरह्योमधिमेतुमहिंमेअंतहुँरह्यो । तेहितेजगतकेआदिमस्यहुअंततुमकोश्वतिकह्यो ॥
जेसेकल्लाकृतिकापेजीवजङ्केपरअहो । सर्वदानाथस्वतंत्रविलसहुदासकोद्धुस्वविहसहो ॥ १०
निजपङ्कितियहविद्यसिराजिप्रवेशकोरिवेहरहुदि।पेविद्यगुणनहिंलिसहोनिरखेसुगुप्यानहिंधरी ॥
जिमिअनर्ल्वरूपनमहींमेअन्नजलोमेपयो । तिमियागवलतेतुमहिंनिरखेहित्यगिणिजङ्जीवनठयो ॥
हेकमलनाभिविलोकितुमकोसकलपूर्जाकामना । िद्धरद्वितदम् तिस्रस्त । सेप्रस्त । सेर्पामतनपालकप्रवर्लेहितहेतहस्तुवपद्यहे । सोर्पासल्लाक्षेत्रवर्षामित्रवर्षाकावहकहे ॥ १९
इमिश्रवसुरादिकहोहितुमतेअन्लतेजिमिकणहारे । सोर्पासल्लाक्षेत्रवर्षाकिदिविधिहोहगोअवकाकरे ॥
दोहा—तातेकारकप्रकृत्या, कृपाःसंभुयदुराह ॥ द्विजदेवनकोमोदकारे, देहुलपायवताह ॥ १५ ॥

श्रीशुक उवाच ।

जबयहिविपित्रह्मादिकदेवा । विनयिकयोकरजोरिससेवा॥तवसुरअभिन्नायम्भुजानी । ःः हँ । सागरमेथनादिकरिङीङ॥करहुँविहारसुखद्शुभूजीङ॥अससुरेशपतिमनहिविचारी।सबदेवनसोंगिराङचारी १

श्रीभगवानुवाच ।

देविरंचिदेशंसुसरेशा । देसवसुरममसुनहुँनिदेशा ॥ जोँद्दिपिपेदौसुससुरराई । सोजपायमेदेहुँवताई ॥ जादकरहुदानवनमिताई। जवलाँअपनोवलनदेसाई ॥ अवैकाललनकोसुसदाई । तहे दिन्हीं कर िताई

दोहा-चड़ीकामकरिवेल्यि, उचितआरिहुँसोहेत ॥ कामभयेपरमारिये, शञ्चनकीकरिनेत ॥ जिमिस्नंगगोपन्योटेपारी । निजनिकसनेकेहेतदुखारी॥करतमृससीप्रथमिताई।किंदुआयेपुनिहासतथाई सुपानिकासनकरहुउपाई । अवनहिंकरहुविलंबमहाई ॥ जोकपानकरतसंसारी । हो स्वाप्तिक स्वाप्तिकास्पर्यानिपानेकेहें । कोरमंथानमंदरहिभारी ॥ बासुकिनागहिंगुनकरिलीजे । यानिक्षं स्वाप्तिकास्पर्याहेकार्या । त्रीसोमारिकेहें भस्तिहरू

दोहा-सुनहुसक्टसुरवरसदी, यहनानतस्वकोइ । जोडपायतेहोतहै, सोनपराक्रमहोद्द ॥ २८ ॥ काटकृटतहेंअवशिकदेगो।तादिनदरिपोकसुनकरेगो।कामकोपअरुटोभतदादीं।कीनोनहिसवक्तुनमादीं :

श्रीशुक उवाच ।

भसक्तिदेवनसाभगवाना । भयेष्ट्रपत्रदेशंतरपांनार इतिवादी हिन्दी हिनामाणम् स्ति नि वि भरुमदेद्वभादिकलमुरारी । पश्चिकपामगयेष्ठस्वातार आहेतिसुरनकरँ अमुराप्नचंदा । हिन्दी निर्माणकर्मा । विकास स्वित्तार स्वातार स्

さんなかん まん

दोहा-देवनकेमारनहिते, कर्युनअसुरप्रयास । अवनहिरोकदुसुरनको, आवतमेरपास ॥ २८॥ सुनतसँबरानवसुत्तवासे । देवनकोवटिडियटेआये ॥ ७६५, १००० । १००० हो। िळयोजीतिजोत्रिभुवनकाहीं।जाकोयश्रेफेल्योजगमाहीं२९मधुरमहेंद्रवचनमुखगायोजेहिंविधि सुरअरुअसुरअहेंदेाडभाई । उचितनतिनकेबीचळड़ाई ॥ तातेअसमीहिंडचितदेखाँवे । दोडपेनिधिमथिमुधानिकासी । कर्राहेपानहेबिमुखरासी ॥ दानवदेवअमरजबहेंहैं । तबकोऊसेभीतिनपेंहें ॥

दोहा—यदिविषिष्ठनिवासववचन, दैत्यराजहरपाय । कह्योविचारिकयोभछे, तुमसुजानसुरराय ॥ इांबरआदिकदैत्यमहाने । वासववचनसुनतहरपाने ॥ ३१ ॥ तहांदैवदानवसुष्वछाई । आपुसमें उद्धिमथनकोसमयविचारी । अमृतहेतदोउिकयेतयारी॥३२॥बाहुदंडसोंसुरहुसुरारी । ठियो पैनिषिगमनेषुतअहळादा । वारहिंबारकरतदोउनादा ॥३३॥ जवमंदरहिदृत्छिआये । तवसुरअसुरमहा सकेनछेचिळमंदरभारी।व्यथितदियोमारगमहँडारी॥३॥गिरतमंदराचळरवळायो।सबदेवनदानवनवपायो ॥३

दोहा—कंधवाहुकटिसवनके, ट्रटेलिशिरिभार । जेकछुवाँचेअछुरसुर, तेकियहाहाकार ॥ तिनकोजानिमनोरथभंगा । ह्वेसवारहरिनाथविहंगा ॥ अतिआतुरआयेतीहिठोरा । करुणाकरदेवकीकिक्षोरा॥३ गिरितेमरेनिरित्तयदुराई । दियोदेवदानवनिजयाई ॥ उठेसकल्सोवतसेजागे । मानहुकोहुतनकछुनहिल्लागे ॥३ तहांभंदराचलकहनाथा । विनप्रयासगहिएकहिहाथा ॥ गरुङ्गीठिथरिचिठभगवाना । कियोक्षीरसागर चलेसुरासुरदौरतसंगा । प्रसुकीअस्तुतिकरतअभंगा ॥ पहुँचेजवेक्षीरिनिधितीरा । सुरअसुरनसमेतयदुवीरा॥३

दोहा-तवसागरकेतीरथरि, मंदरगरुङ्जतारि । हरिझासनछहिगमनिकय, वासुकिभीतिविचारि ॥ ३ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्ववनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्ठराजसिहज् देवकृते आनंदाम्बुनियो अष्टमस्कंधे पष्टस्तरंगः ॥ ६ ॥

## श्रीग्रुक उवाच ।

देहि। सुधाभागकहिदेनसुर, वासुकिनागवोछाइ। ताकोमंदरमध्यमें, ग्रुनसमिद्यलपटाइ॥ १॥ मोदितअमृतहेतमनदीन्द्रे।सागरमथनअरंभहिकीन्द्रे।प्रथमगद्योहित्वासुकिआनन।अहिमुखअसुरनप्रहणकराव हिरपाछेदेवहुगहिलीन्द्रे॥२॥देखतअसुरतकमनकीन्द्रे॥सुभयुखदेवनप्रहणकरायो।असुभयुच्छहिर्द्रमहिवतायो ऐसोदानवमनहिविचारी। माधवर्तोसविगराज्यारी।श्रुभअरुअसुध्रमुह्मित्रहण असुकहिमोनरहेअतिनिहरे।जानिअसंगलपुच्छकिमिप्रहण असुकहिमोनरहेअतिनिहरे।जानिअसंगलपुच्छनपक्रे॥२॥असुरमे।वल्लिहारसुम्बद्धार्मुह्मित्रहण्याद्दे।सुर्युतगहेपु

दोहा-छात्तयोजनिहपीठिकरिः, मंद्रपाऱ्योनाय । शोभितहोत्भयेतहाँ, मनुदुरीपनिपिपाथ ॥ ९ ॥
तहाँगुरामुरअतिमुत्तपागोअतिवरुर्तोगिरिष्चनछागे।निजपीठिहिमहँशुरुभगवत।हरिमानतमीहिकोचसजुआव
देवनदुन्यनवासुकिमाहाँ । धऱ्योतेजनिजभोश्रमनाहाँ॥९ १॥मंद्ररुपरविठभगवाना । सहस्रबाहुसीपऱ्योमहाना
नहुशुरुपर्शुरुविराजा।कियअस्तुतिविपिशम्मुसमाजा॥वरपनछगेमुमनचुँबोरा। मुरसुंद्राकियोकछशोरा १
ोम्यतसमयकोडदुस्तर्निहंपायो॥शीरिषमयनछगेवरुवारेगमकरमीनभेदुसितकपारे १३

न्सुरअसुरनप्चततहाँ, ।। सहसवदनअहरानसी, यस्योग्नाटविषयोर ॥ । ण्योदवारिकवृत्वविज्ञाला ्गहेपूछिनींहअवपछिताने । माधवकृतयहछळसवजाने ॥१२॥ दहनदपटदेवनढिगजागी।पागवागदाह धूमधूसरितवदनभरेदें । सकळदवह्नेच्यथितगपेहें ॥ तवहरिप्रेरितमेपअपारा । छोडनळगेअंबुकीपारा मारुतज्ञीतळवहितेहिठोरा।कियोज्ञांतवासुकिविपयोरा॥१५॥मथतसुरास्ररकेयहिभाँती।वीतिगयेसहस दोहा—कढ्योअमृतनींहजवअसुर, सुरहुयकेवडुभाग ॥ अजितछोडाइतिन्हेंतवे, आपहिमंथनळार

हाह्।—कढचाअमृतनाहज्ञमसुर, सुरहुयकमङ्माग् ॥ आजतछाडाशतन्हतम्, आपाहमयन छंदमनोहरा—पटपीतछछामातनघनझ्यामाअतिअभिरामाप्रदकामा, कटिअतिक्षामा ।

दाहा—मच्छकच्छसचिकलभे, कीन्ह्योआरतज्ञोर ॥ मथतउद्धिप्रथमहिकटचो, हालाहलविषये दिज्ञिविदिज्ञनमहाँविपकीञ्चाला । छाहरहीआतेलसहकराला ॥ जरनल्योसुरमसुरकतारे । भागि सक्योनकोईतिन्हेंवचाई । गिरेसदाज्ञिवज्ञरणहिजाई॥१९॥जोचाहत्रत्रिसुवनकल्याना । गौरीसहितपरे गिरिकेलासबैठिवृपकेत्।करतमहातपजनगतिहेत्॥निरसिज्ञिवेसिगरेदुस्थामा।

#### प्रजापतय ऊच्चः।

श्रीशुक उवाच।

दोदा-निर्पासप्रजनकोदुःसञति, करिकेरुपामदेश ॥ गोरीसोंबोटेतदौँ, भूतमित्रभूतेश ॥ ३६ ॥ महादेव उवाच ।

मण्योष्ठराषुरसीरिपकारी । निकस्योदाटाइटतेहिमादी।।तातेनरेनातप्रवयानी।

िळयोजीतिजोत्रिभुवनकाहीं।जाकोयश्रोकेल्योजगमाहीं२९मधुरमहेंद्रयचनमुखगाये।जेदिविधियदुवरतिन्देंसिख सुरअरुअसुरअहेंदें।उभाई । उचितनतिनकेवीचळड़ाई ॥ तातेअसमोहिंउचितुदेखाव । जोतुम्हरेहुमनमॅपरिजा दोजपेनिधिमथिसुपानिकासी । कर्राहपानुहोवसुखरासी ॥ दानवदेवअमर्जवहुई । तत्रकोकसभीतिनपेहें ॥ ३

दोहा—यदिविधिस्रुनिवासवयचन, दैत्यराजहरपाय । कह्योविचारिकयोभ्रेट, तुमसुजानसुरराय ॥ इांबरआदिकदैत्यमहाने । वासवयचनसुनतहरपाने ॥ ३१ ॥ तहादैवदानवसुखद्याई । आपुसमेकरिसवैमिताई उद्धिमयनकोसमयविचारी । अमृतहेतदोउिकयेतयारी॥३२॥बाहुदंडसाँसुरहुसुरारी । टियोमंदराचटहिउसार्र पैनिधिगमनेयुतअहट्यादा । बारहिंबारकरतदोउनादा ॥३३॥ जबमंदरहिद्दुरिटआये । तबसुरअसुरमहाश्रमपाये सकेनटेचटिमंदरभारी।ब्यथितदियोमारगमहुँद्यारी॥३४॥गिरतमंदराचटरबद्यायो॥सबदेवनदानवनचपायो ॥३५

दोहा—कंधवाहुकटिस्पनके, ट्रटेळिहिगिरिभार । जेकछुवाँचेअसुरसुर, तेकियहाहाकार ॥
तिनकोजानिमनोरयभंगा । ह्वेसवारहरिनाथिवहंगा ॥ अतिआतुरआयेतेहिटोरा । करुणाकरदेवकीकिक्षोरा॥३६
गिरितेमरेनिरिसयदुराई । दियोदेवदानवनियाई ॥ उठेसकळसोवतसेजागे । मानहुकोहुतनकछुनहिंछागे ॥३७
तहांमंदराचळकहनाथा । विनप्रयासगहिएकहिहाथा ॥ गरुङ्गीठिधरिचठिभगवाना । कियोशीरसागरहिपयाना
चळेसुरासुरदेशितसंगा । प्रभुकीअस्तुतिकरतअभंगा ॥ पहुँचेजवेक्षीरिनिधर्तारा । सुरअसुरनसमेतयदुवीरा॥३८

दोहा-तवसागरकेतीरधरि, मंदरगरुङ्डतारि । हरिशासनछिहगमनिकय, वासुकिभौतिविचारि ॥ ३९ । इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजानांधवेशाविश्वनार्थीसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषाषात्राधिकारिरष्ठराजसिंहजू

देवकृते आनंदाम्ब्रनिधौ अष्टमस्कंधे पष्टस्तरंगः॥ ६॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-सुपाभागकहिदेनसुर, वासुकिनागबोछाइ । ताकोमंदरमध्यमें, ग्रुनसमिद्यरुपटाइ ॥ १ ॥ मोदितअमृतहेतमनदीन्दें।सागरमथनअरंभहिकीन्दें॥प्रथमगद्गोहितवासुकिआनन।अहिमुखअसुरनप्रहणकरावन । हरिपाछेदेवहुगहिछीन्दें॥२॥देखतअसुरतकंमनकीन्दें॥सुभसुखदेवनप्रहणकरायो।असुभपुच्छिहिरहमहिवतायो ऐसोदानवमनहिविचारी । माधवसोंसवीगराज्यारी॥सुभअरुअसुमुहमहुँहरिजानें।असुभपुच्छिकिमप्रहणहिठानें। असकहिमोनरहेअतिनिडरे।जानिअमंगरुपुच्छनपकरे॥शाअसुरमोनरुखिहासुमुस्याद्।सुर्युतगहेपुच्छसुखदाई।

दोहा-तहाँसुरासुरवासुकिहि, पकरिसुनिजनिजभाग ॥५॥ अमृतहेतपर्यासंयुक्तो, मोहितमंथनलग ॥ छह्योनमंदरम्थतअधारा । नीचेकोधितचल्योअपारा॥६॥यदिषसुरासुररोकतजाहीं । चलेजातअध्वमगतनाहीं। देखितकलतहँभयेदुखारी । निजप्रयाससगृथाविचारी ॥ सृतिगयेसुखदोहुनकेरे । मानेसग्रभाग्यकेषेरे ॥ ७ । वियनविलेकिकलीभगवाना।जिनकोवलिक्रियनकोजाना॥तहँधरिकच्ल्यरूपविज्ञाला।तिरिसिधुमहँपैठिक्रपाला । मंदरकोनिजपीठिहिधाऱ्यो।अधतेत्वरपसुरतंत्ववाऱ्यो॥८॥निकस्योनिराखिज्ञेलदोल्लेविराम्यात्वरत्वर्वार्द्वारा । दोहा-लाखयोजनहिपीठिकरि, मंदरधाऱ्योनाथ । हो।भितहोतभयेतहाँ, मनहदीपनिधिपाथ ॥ ९ ॥

तहाँ धुरामुरअति मुखपागे।अतिबळ्सोंगिरिएँचनलागे।निजपीठिहिमहँशैल्लभमावत।हरिमानतमीहिकोज्खनुआच देवनदैत्यनबामुकिमाहीं । धन्योतेजनिजभोश्रमनाहीं॥१९॥भंदरजपरबैठिभगवाना । सहसबाहुसोधन्योमहाना । मनहुशैलपरशैल्विराजा।कियअस्तुतिबिधिशम्भुसमाजा।।वरपनलगेसुमनचहुँथोरा। सुरसुदर्शिकयोकल्कारा१ ।मथतसमयकोडदुखर्नाहिपायो।।क्षीरिधमथनलगेवल्वारोमकरमीनभेद्दिखतअपरि९३।

🏸 ुदोहा—सुरअसुरनऍचततहाँ, परचोवासुकिहिजोर ॥ सहसवदनअरुद्दगनसों, वन्योज्वाटविषयोर ॥ । पोलोमहकालेयमहाना ॥ जरेसकटटागतविषज्वाटा । ज्योदवारिबनवृक्षविज्ञाटम्

तिनकोअभयप्राणकोदाना।सक्छभाँतिमोहिंउचित्रछसाना॥अहेप्रभुनकोयहप्रभुताई।दीननपाछनकरववन साधुप्राणदेप्राणिनपाछे । सुरतिकरतनहिंवैरविशाछे ॥३९॥ देतहिजीवनजीवनदाना । आञ्चप्रसन्नहोत्तभगव हरिप्रसन्नजेहिंहोतभवानी । तुबहुमसुब्यसन्नतेहिष्पानी॥तातेभेसबिहतक्रस्याना।करिहोअवशिहछाहछपाना

दोहा—जवशंकरयहिविधिकह्यो, तवगोरीहरपाइ । ग्रुनिप्रभावनिजनाथको, अनुमतिदियोसुनाइ ॥ करनहेतद्दाळाइळपाना।गयेशोरिनिधितीरइञ्चाना॥४९॥इरसमेटिघरिकरतळमाहीं।कियोपानहाळाइळकाहीं। सोऊअपनोवळिहेदेखायो।नीळकंठशिवकाहँबनायो ॥ सोभ्रुपितकीन्ह्योगळकाहीं॥४३॥ इरकेविथाभईकछुन ह्वेवोपरदुखमाहँदुखारी । सोइआराधनहरिकोभारी॥४९॥निरिक्शंसुकोकममहाना । तहँविरंपिहरिकियेव प्रजासमूहमोद्अतिपायो । उमानेनआनँद्जळआयो ॥ देंदुंदुभिदरपुसुरफूळा । कह्योकोनप्रसुश्ंकरत्र्ळा॥

दोहा-पियतगिऱ्योकरतेजोक्छ, विपतेहितुरतिह्याइ । विपीजंतुअहिआदिसव, पानिकयेहरपाइ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेश्विश्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्ठराजसिंहज्

देवकृते अप्रमस्कंधे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-हाटाहरूकोपानिकय, जबज्ञंकरहरपाइ । तबहिंसुरासुरक्षीरिनिषि, मथनरुगेमनटाइ ॥ सुरभीतवनिकसीसुखदाई ॥१॥ जाकोऋपिटीन्स्रॉतहँधाई॥सबिधियज्ञकरिजाकेक्षीरागमनिहेंबहाटोकस्रुनिधी पुनिवचेश्रवातहँबाजी।निकस्योज्ञिज्ञसमानछिवराजी॥टीन्स्रोबिटअतिचाइतताको।हरिसिखयेदि। टियोनवार्ष निकस्योपुनिषेरावतनागा।चारिदंतसुंद्रसवभागा ॥ श्वेतवरणतनपरमप्रकाञ्चा।जाकोट्सिटाजवकेटाज्ञा ॥३ पारिजातपुनिकटयोसोहावन । जोसुरटोकनकोट्यिटावन ॥ देतकामनापूरिकरामे। जेसेकुरुपतिभाषपरामे॥ दोहा-पुनिकाहनुभमणिकटतभो, अरुणवरणसुराकंद । उरधारणहितआग्रुही, टीन्स्रोताहिसुकुंद ॥ ६

पुनिअप्सरासगीरांगारा । निकसीतद्रँष्ठपमाआगारा ॥ करिकटासभेद्यसक्याई।दिविवासिनकदेनेग्रुपराद्राई॥ पुनिअपराधिशरमासोदाई । जाकीछिविदशदिशिमहँछाई॥चपछासमसवकेचसमादी।चौधिपन्योचिकरहेतदौदी॥ निरित्तासुवपपुणवररूपा । सवकोमनदिरगोसुनुभूषा ॥ छेनचहेसुरअसुरहुताको।जान्योनाहिमनीरभषाको॥ दीन्द्रोतिहिआसनसुरसाई।तनपरिषट्रभरिसरिजछछाई॥जापिअवनिज्ञितअभिषेकु।त्याद्वददंशतिमाशुअनेकृ

दोहा-पंचाय्यगीवनद्दं । सुमनदियोक्षतुराज ॥३०॥५१॥ कमलाकोअभिषेकविषि।विरच्योष्ठिनित्वमात्र तहाँगंपवैक्रियोक्षल्याता । नाचनल्यांअप्तरानाना॥ १२ ॥ इस्विणुअस्वीणमृदंगा । गोप्तरापुरजठील्हकर्सगा मेपमृतिपरित्योवज्ञावनाभयोशोरतहाँअतिस्रस्य (वन॥१३॥लेदिग्याकरूल्यां नज्ञां द्वाकर्यायोअस्वानअर्राडा द्विवरपदेषद्वनहरूलो । रमापरणमदेअतिअतुग्ये ॥१२॥ सुगल्यात्रस्य (विद्यान्यक्ष्या)।दियोवकप्रवेतीमाल् नाकोकरिपानदिमकरदा । परिरदननहिंदरनम्बिद्या १६।तेदिदीन्दर्यमणिवक्षया।अतिविच्यसेहतमद्वरामी दोहा-नामदियोक्षद्वसुभगः दियोगरस्यतिहार ॥ कमलाकोदीन्दर्योकमल, कमलावनस्यात्रसार ॥ १६ ॥

होता-अपल्याहरिकार्त्यकः राज्यस्तित्वामः ॥ सुरस्यान्यभितिरिल्यामः । सुरम्यप्रवासामः ॥ ३९ ॥ कोर्य-रिकारिकुणकातः । कोर्युम्पदेशातिरिकार्त्वात्राकोत्यमसानिकामित्रिकाना । कोरममस्ययेपासापीता॥२०।

त्यागवानकोडपयुतमाया ॥ वर्छकोडपकालडेराने । परमहसकोडपगुणसाने ॥ २१ । झीटबानकोडआयुपढीटा॥ कहुँदोडेहर्पमगुटहीन॥कोडुमगुटपनिहममुटीना ॥२२ ुई। सबगुणसहितनिरासियदुराई॥अपनेलायकतेहिनरचीन्ही।स्मामुकुंदहिकोपरिलीन्ही .सनको, गुणहुकरतनितचाह् ॥ तिनकोत्तिकेसेवरे, सारमकोनरनाह् ॥ २३ ॥ ला डारिकृष्णकेकंठविकाला॥निजनिवासहरिटरसुखदाई । निरस्ततलाजसहितसुसकाई ंदुरातागरवहुविधिलवगाहताजगतअनकतहँजगतजननिको।यारयोद सहँमोदमर्राट . । । करिकटात्त्रें होकबढ़ाया ॥ बजेमृदंगज्ञंतअरुभेरी । करीअप्सरानृत्यवनेरी॥२८॥२५ पृथकपृथकसुरसवनभद्याये ॥ सक्टप्रजापतित्रह्मगिरीज्ञा । बोरदुसवसुरेज्ञसुनीज्ञा॥२६ बुरानुष्ठ, निरस्ततश्रीभगवान ॥ वेद्मंत्रवरवदनसाँ, अस्तुतिकियेसुजान ॥ २७ ॥ ्रं । प्रजाप्रजापतिसुरसुरराई ॥ जीलादिकगुणलहेबपारा । भयेआजुआनंदअगारा ॥२८ त । भेनिरङ्जअवङ्गठचोरा ॥२९॥पुनिक्षीरिधमधतनृपराई । कॅमङ्नेनवारुणीसोहाई ्ैं। माधवतिनहिंछेनकहिंदीन्ह्यां ॥ मथतफेरिमुरअसुरनकेरे।अमृतहेतकारिश्रमहिंघनेरे ू । । निकस्योप्रभावंतजेहिरूपा॥३०॥समभुजगजाक्ष्मुजदंडा । केबुकंठजेहिज्ञानअसंड . ७६५२५।। तन, उरसोहतवनमाल ॥ पीनवश्रपटपीतमणि, कुंडलकरनरसाल ॥ ३५॥ ३२ सुकेशा । सिहगुवनअतिसुंद्रवेशा ॥३<u>३</u>॥ कडेक्रुनमहँकातिभरेहें । अमृत्रूरक्कछश्पेरेहे ्। । धन्वंतरिजेहिनामवसाना ॥ कर्तावैद्यशास्त्रकोसोई । भोकायज्ञभागकोजोई॥३८॥३८ ,<sub>छ</sub>्महाना । घायेअतिआतुरवटवाना।।सर्वेवस्तुहमटेवछुडाई । असविचारिक्षतिकोपहिछा ुर्। सुधाकरश्कोरियोछँडाई ॥ हरतअमीपटअसुरनकाही । देखिदेवहें दुखिततहाँहीं॥३६ योत्तबदेवता, हरिकेपात्तपुकार ॥ सुधाकुंभदानवहरची, अवतुमहीरसवार ॥ ३७ ॥ 🔾 । कह्योनायकरिक्नपायनेरी ॥ धीरजधारद्वसुरनसमाजा । साधिटेहुँगोर्मेसबकाजा ॥ ३८ ोविरोषा । आपसमहँबोटेसवयोषा ॥ हमहीप्रथमकरेंगेपाना । तुमनपाइहोहमवटवाना ्र्रा । तेवोटेअसटायकनार्हा ॥ देवहुकियोप्रयाससमाना । तातेसुपाभागकोदाना ॥ ३९ २००० । अञ्जवितहेआपुद्दिसवटेवो ॥ सञ्जयागितमिबहुयजमाना । पावतहेफटसवेसमाना नेवरण्योनियटस्य, प्रवहनकोबहुबार ॥ पैपियूपकेक**रु**क्को, दियोनवैमदुवार ॥ ४० ॥ तमयावे उत्तरेश । जानतउपायअशैश ॥ द्विगेअनृपमनारि । सुरकाजकरनविचारि ॥ ४९ ॥ ्सतन्र्याम । निरसत्तद्दगनभाराम ॥ सुंदरस्रकटवरअंग । श्रुतिसमविकाशअभंग ॥ ्रोङ्क 🗽 । कुंडल्टस्तत्देहिंलोल ॥ नासाअनूप्टतंग । योवनजगितनवर्भग ॥ ४२ ॥ :तेर्ञाकनाति । कटिरुहिनितंबहकांति ॥ मुखसुरभिपायम्हिद् । गुंजतचहूँकितवृंद ॥ नयनमनरंज । टेसिजिनहिंटाजतकंज ॥ महिकाविकसितफूट । युत्तटसतकेशअतृट ॥ नतवास । तनकरतपरमप्रकास ॥ अतिङसतअंगदबाहु । जेहिङसतबङ्तङछाहु ॥ ४३ ॥ ूर् े ्रा । जेहिटसिननेनअपात ॥ सोहतनितंबसुपीन । टियदीपकीछविछीन ॥ ४२ ॥ ि ि े े े । कटईसरवकोचोर ॥ नृषुरटस्तपद्कंत । बानतंत्रहतम्नरंत ॥ १५ ॥ कित्रहत्तुस्तरपाति । सरसातिआनंदसानि ॥ क्ष्यंककामकमान । तेहिमारिनेननवीत ॥ ः ,नकामवश्, ऐसोकुष्णअनुष ॥ देवनकेकारजंडिये, धरचोमोहिनीहृप ॥ २६ ॥ ि सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांथवेज्ञविद्वनायसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रामहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुराजींहहन्देवकृते बानन्दाम्बुनिया अष्टमस्कंषे अष्टमस्तरंगः ॥ ८॥

तिनकोअभयप्राणकोदाना।सक्छभाँतिमोहिंडचित्रछ्याना॥अहेम्भुनकीयहम्भुताई।दीननपाछनक्रवननाई साधुभाणदेशाणिनपाछे । सुरतिकरतनहिंबैरविशाछ ॥३९॥ देतहिजीवनजीवनदाना । आञ्चप्रसन्नहोतभगव हारप्रसन्नजेहिंहोतभवानी । तुबहुमस्वभसन्नतेहियानी॥तातम्साहितकृष्याना।कृरिई।अवशिह्यहुष्टपाना ॥४

दोहा—जवशंकरयहिविधिकह्यो, तवगोरीहरपाइ । ग्रुनिप्रभावनिजनाथको, अनुमतिदियोस्रनाइ ॥ करनहेतद्वाटाहरूपानागयेशीरनिधितीरइशाना॥११॥हरसमेटिपरिकरतरूमाई॥िकयोपानहाटाहरूकाईी॥११ सोऊअपनोवटिहिदेसायो।नीटकंटिशवकाईँबनायो ॥ सोभूपितकीन्द्योगटकाईी॥१३॥ हरकेविथ हैवोपरदुखमाहँदुखारी । सोहआराधनहरिकोभारी॥१९॥निरिक्षशुकोकमंगहाना । तहुँविरीचहरिक्येव प्रजासमुहमोद्ञतिपायो । उमानन्यानँद्जल्आयो ॥ देदुंदुभिवरपेस्रसूट्या । कृह्योकोनप्रभुशंकरतृट्या॥ १८

देोहा—पियतगिन्योकरतेजोकछु, विपतेहितुरतिहिपाइ । विपीजंतुअहिआदित्तव, पानकियेहरपाइ ॥ ४० इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेज्ञविज्ञवनार्थातहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरछराजिंहिज्

देवकृते अप्टमस्कंधे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-हाटाहटकोपानिकय, जबशंकरहरपाइ। तबहिसुरासुरक्षीरिनिधि, मथनरुगेमनटाइ॥ सुरभीतवनिकसीसुखदाई॥१॥ जाकोऋपिटीन्झांतहँथाई॥साविधयज्ञकरिजाकेक्षीरागमनहिन्नझटोकसुनिधी सुरभीतवनिकसीसुखदाई॥१॥ जाकोऋपिटीन्झांतहँथाई॥साविधयज्ञकरिजाकेक्षीरागमनहिन्नझटोकसुनिधी पुनिउच्चेश्रवातहँवाजी।निकस्योश्रासमानछिनराजी॥श्चीन्द्योवटिअतिचाहतताको।हरिसिखयहरिटियोनवाको निकस्योपुनिऐरावतनागा।चारिदंतसुद्रसवभागा॥ श्वेतवरणतनपरमप्रकाञ्चाणकोठखिटाजतकेटाञा॥३-पारिजातपुनिकद्वोसोहावन । जोसुरुटोकनकोछिविद्यावन ॥ देतकामनापूरिअरामे। जैसेकुरुपविज्ञापपरामे॥

दोहा-पुनिकोस्तुभमणिकडतभो, अरुणवरणसुखकंद । उरधारणहितआञ्चर्ही, छीन्ह्योताहिसुकुंद् ॥ द् पुनिअपसरासजीशृंगारा । निकसीतहँसुपमाआगारा ॥ करहिकटाक्षमंदसुसक्याई।दिविवासिनकहँजेसुखदाई॥७ पुनिअगटीश्रीरमासोहाई । जाकीछविदशदिशिमहँछाई॥चपञासमसबकेचखमाई।चींधिपच्योचिकरहेतहाँई।॥८ निरिततासुवयग्रणवररूपा । सपकोमनहरिगोसुनुभूषा ॥ छेनचहेसुरअसुरहुताको।जान्योनाईमनोरथवाको॥९ दीन्ह्योतेहिआसनसुरुसाई।तनधरिषटभरिसरिजळलाई॥औपधिअवनिजचितअभिषेकाल्याइदर्शनिजासुअनेक्स

दोहा—पंचगव्यगोवनदर्ह । सुमनदियोऋतुराज ॥१०॥११॥ कमलाकोअभिषेकविधिविरच्योद्यनिनसमाज । तहँगंधवैक्योकलगाता । नाचनलगीअप्सरानाता ॥ १२ ॥ श्रांसवेणुअरुवीणमृदंगा । गोसुखसुरजढोलहकसंगा । तहँगंधवैक्योकलगावन।भयोशोरतहँअतिसुखलगावन॥१३ ॥लेदिगजकलशानीनगर्धुलाकरवायोअरुनानअसंहा। मेचमृतिधरिलगेवजावन।भयोशोरतहँअतिसुखलगावन॥१३ ॥ युगलपीतपटसिंधविकाला।दियोवरुणवैजेतीमाल। द्विजवरवेदपढ्नतहँलागे । रमाचरणमहँअतिअनुराग ॥१८॥ युगलपीतपटसिंधविकाला।दियोवरुणवैजेतीमाल। द्विजवरवेदपढ्नतहँला । रमाचरणमहँअतिअनुराग ॥१८॥ युगलपीतपविश्वकर्षा।अतिविचित्रसोहतपद्शमी। जाकोकरिपानदिमकर्यहा। वेदिसहतन्दियसालिका।

दोहा—नागदियोक्कंडळसुभग, दियोसरस्वतिहार ॥ कमळाकोदीन्ह्योकमळ, कमळासनस्रक्षसार ॥ १६ ॥ ताहीसमयमळिदडुळासी। ळेकरकमळमाळळविरासी॥चळीरमापुडुमीळविळावत।कियसुस्तवनद्विजनश्वतिगावत । क्कंडळदियेकपोळिनमाहीं।मनहुक्षोभसरहंससोहाहीं।जेहिसुखळिखपूरणक्षाक्षिळांगळालाहितसुसकानिवराजे १ सोहतसुगळउरोजउतगा । मानहुस्वणेठीळकेशुंगा ॥ जोकेशंगअनूपमभावत । शंगरागजोहिळगिळविपावत ॥ ोराफिळतप्रभाजासुचहुँजोरा॥कनकळताविरचीरतिराजाळहरतिमनुसुरकसुरसमाजा १८

ारा।फलतप्रभाजासुचहुआरा।कनकला।परपारावरामार्यसः । उत्तर । -अचलअदूपितरहनहित, हेरनलगीनिवास ॥ सुरअसुरनमधिनहिल्ह्यो, सवगुणपूरअवास ॥ ३९ ॥ परेयुतकोषु । कोहुमहँज्ञानविपैनहिलोषु॥कोटमहानपैकामहिलीना । कोलसमरयपैपरआधीना॥२०॥

त्यागवानकोडपेयुतमाया ॥ वर्राकोर्स्पेकारुडेराने । परमहंसकोर्देगुणसाने ॥ २१ ॥ । ज्ञील्वानकोउञ्गायुपदीला॥ कहुँदोउँहेंपैमंगलहीन॥कोहुमंगलपेनहिममलीना ॥२२॥ ् । स्वयुणसहितनिर्खियदुराई॥अपनेलायकतेहिंवरचीन्हीं।रमामुकुंदहिकोवरिलीन्हीं ॥ 🤃 े, गुणहुकरतनितचाहँ ॥ तिनकोत्तजिकसेवरै, औरनकोनरनाह ॥ २३ ॥

डारिकृष्णकेकंठिवशाला))निजनिवासहरिउरस्रखदाई । निरस्तत्याजसहितसुसकाई। १९६८ स्पृहुविधिकः सह ्रजनकतहर्षु च स्ट्रिकेटियस्थार सहसार તાસુલઃ ,રન્હુવિધિન .!ફ । करिकटासबैठोकबढ़ाया ॥ वजेमृदंगज्ञांसअरुभेरी । करीअप्सरामृत्यपनेरी॥२४॥२५। पृथकपृथकसुरसवनभछाये ॥ सकलप्रजापतित्रह्मगिरीज्ञा । औरद्वसवैसुरेशसुनीज्ञा॥२६।

. निरस्ततश्रीभगवान ॥ वेदमंत्रवरवदनसाँ, अस्तुतिकियेसुनान ॥ २७ ॥ ıई । प्रजाप्रजापतिसुरसुरराई ॥ शीलादिकगुणल्हेभपारा । भयेआ<u>श</u>ुआनंदअगारा ॥२८। ोरा । भेनिरळन्ञ्चरञ्चाठचोरा ॥२९॥पुनिक्षीरिपमंथततृपराई । कमळनेनवारुणीसीहाई। . लों । माधवतिनहिंछेनकहिदीन्ह्यों ॥ मथतफोरेमुरअसुरनकेरे।अमृतहेतकारेश्रमहिंपनेरे। । निकस्योप्रभावंतजेहिरूपा।३०।।तमभुजंगजोकभुजदंडा । कंबुकंठजेहिज्ञानअसंडा :तन, उरसोहतवनमाल ॥ पीनवश्रपटपीतमणि, कुंडलकरनरसाल ॥ ३१॥ ३२। ुेर्। । सिंहगवनअतिसुंदरवेशा ॥३३॥ कडेकर्नमहुँकांतिभरेहें । अमृत्पूर्ककलशपरेहें। । धन्वतरिजेहिनामव्याना ॥ कर्तावैद्यशास्त्रकोसोई । भोकायज्ञभागकोजोई॥३८॥३५ । धायेअतिआतुरवरुवाना॥सर्वेवस्तुहमरुवछुड़ाई । अस्विन्वारिअतिकोपहिछाई

्। सुधाकलक्षकोलियोळॅडाई॥ इरतअमीपटेशसुरनकाही । देखिदेवहेदुखिततहाँही॥३६ योत्तवदेवतः हरिकेपासपुकार ॥ सुधाकुंभदानवहरचो, अवतुमहीरखवार ॥ ३७ ॥ 🕽 । कह्योनाथकरिकृपायनेरी 🕕 धीरजधारद्वसुरनसमाजा । साधिटेहुँगोर्मेसवकाजा ॥ ३८ । आपसमहँबोलेसबयोधा ॥ हमहींप्रथमकरिंगेपाना । तुमनपाइहोहमबलबाना ार्हे । तेबोटेअसटायकनाहीं ॥ देबहुकियोप्रयाससमाना । तातेसुधाभागकोदाना ॥ ३९ । अनुचित्रहेशापुहिसव्छेवो ॥ सत्रयागनिमिवहुयजमाना । पावतर्हेफ्छसवैसमाना

ीप ..रपोनियटसय, प्रवटनकोवहबार ॥ पेपियपकेकटशको, दियोनवैमदबार ॥ ४० ॥ प्रमुपावि : े । जानत्रजपायअञ्जेश ॥ हैगेअनृप्यनारि । सुरकाजकरनविचारि ॥ ४९ ॥ रिसतन रयाम । निरसतद्दगनआराम ॥ सुंदरसक्छवरअंग । श्रुतिसमविकाञ्ञअभंग ॥ ु तेष् भोष् । कुंडटरसतदेहिरोर ॥ नासाअनूपरतंग । योवनजगितनवजंग ॥ ४२ ॥ तः र्रे । ति । कटिराइनितंपरकांति ॥ मुरामुर्गभपायमस्टि । गुजतपहुँकितवृद ॥ ्रम 🧓 । टरिराजिनहिंसाजतकंज ॥ महिकाविकसितफूर । युत्रसमकेश्राभवस ॥ भूभित् 👵 । तनकरतप्रममकासु ॥ अतिस्सतअगदबाहु । जेहिस्सतबदृतरसाहु ॥ ४३ ॥ ्र विवाद । जेहिस्सिननैनअपात ॥ सोहतनितंत्रसुपीन । स्यिदीपकीस्रविद्यान ॥ ४४ ॥ ्रि तेको तर् । कटरंसरवकोचार ॥ नृपुरत्सतपदकंज । वाजतचलतमनरंज ॥ १८ ॥

े धुसक्यानि । सरसातिवानँदरानि ॥ धूर्वककामकमान । तेदिमारिनैननदान ॥ ः वशः ऐसोकुष्णअतूष ॥ देवनकेकारजिट्ये, धरघोमोहिनीरूष ॥ ४६ ॥ ो सिद्धिशीमहाराजापिगजश्रीमहागजाबांपवैद्यविद्वनायसिंहात्मजासिंद्विशीमहाराजाभिराज र्श्रामदारात्राश्रीरात्रावदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्रापिकारिग्युगर्जामद्रगृदेवकृते

नानन्दाम्बनियाँ नष्टमस्कंपे नष्टमस्तरंगः ॥ ८॥

आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

श्रीशक उवाच ।

तिन साध हरि

करन सोव हेवो प्रज

सुरः पुनि

निव

पारि

पुनि पुनि निर

दीन

्तहाँ

दोहा-तहाँबळीदानवसुब, छोड़िमित्रताकोषि ॥ सुधाकुंभकोषररूपर, रहेछोडावतचोषि ॥ आपुसमहदेवेंबहुगारी । अवलनवलीदेहिकहुँमारी ॥ कहुँचोराइकलकापरिराखि । पृछेहमनजानहा यहिविधिकरतविरोधपनेरो । रुख्योमोहिनीवपुहारिकरो॥१॥आवतिनरीनिकटछविछाई।टेरिसवत आपसमहँबोळेअभिमानी । ऐसीनारिनकबहुँळखानी ॥ छसीनऐसीसुंदरताई । जसयहनारिविरीच-योवनभरोमत्तगजगामिनि। छखहु छखहु यह सुंदरिकामिनि।। असकि है वेरिछियो चहुँ औरा। सबको मनिस-

दोहा-प्रछँनलागेअसुरस्व,-॥ २ ॥-कमलनैनसुकुमारि ॥ कौनहेतआईइत, होकाकीतुमनारि ॥ संदरिकहाकरनको चाहो । अहोंकोनअसुरनमनदाहो ॥ ३ ॥ उद्योनतुम्होंसिद्धगंधर्वा । अमरदत्यअह मनुजनकोअबकोनबलानी । ऐसोठीककियोअनुमानी॥४॥घोहमपैकरिकुपाविधाता । करनकतार पठयोतमकोनिकटहमारे । बोलहुकसनहिमोनहिथारे ॥५॥ सुधाहेतइतमच्योविरोधा । करनपान तातेअवयहउचित्रलखाना । वाँटहसवकोतुमहिसमाना॥स्थापाइहमसवस्रखपैंहैं। तुम्हरोस्यका

दोहा-हमहिंकइयपकेतनयः यहजानतसःकोय । जामेंभाइनशीचमें, कोहअपमाननहोय ॥ बहुप्रयासकरिमुधानिकास्यो।मथतअमितजळजंतुननास्यो॥तुमसोंकरिहेनहिकोंडरारी।तुम्हरेवझहें कह्योअसरजवअसतहँभूपा । मोहितमोहिनिहरिकेरूपा॥तयकटाशकरिविहँसिमुरारी।वोलेअसुरन

श्रीभगवानुवाच ।

हेकइयपमंदनवड्भागे । मोहिंकुलटामहँकसअनुरागे ॥ नारिस्वेरिणीभाँतिहुकेह । पंडितलोगनकरें इवानस्वेरिणीएकस्वभाऊ । नवनवनितहेरहिकरिचाऊ॥राखतनाहिएकरसप्रीती । मानतनहिकवहूँ

श्रीग्रुक उवाच।

दोहा-तहाँमोहिनीनारिके, सुनिमनमोहनवेन । विहसतभेदानवसंवे, इकटकनिरखतनेन ॥ भेविञ्चासितअसुरप्रवीरा । मान्योनारिभावगंभीरा॥दियेषियूपकळशतेहिकाहीं।गुनिवडभाग्यआ तबलैकलञामंदम् सिक्याई। कहीमोहिनीगिरासोहाई॥ दानवसकलसुनहुममवैना। तुमहिंउचित तुममिलिकियेषुरद्वश्रमभारी । लियोनिकासिसुधासुलकारी ॥ तातेदेवनहूँकोदेह । मेरोकह्योम जोनमानिहोकद्योहमारो । तीनबाँटिहेंसुधातिहारो ॥ १२ ॥ सुनतमनोहरवैनअपारा । बोल्डिडेसव दोहा-जोमनआवैसोकरो, हमकछुकहिईँनाहि । ठखतरहोहमरेतरफ, यहीविजयतुमपाहि ॥

असकहिमान्योअसुरउराङ।जानतनर्हिकछुनारित्रभाङ॥१३॥तयसुंदरियोछीमृदुवानीविठोसक्छपं देवहवैदेपाँतिलगाई । हमवाँटिहेंसुधासुखदाई ॥ सुनतसुदितभेसकलसुरारी । असत प्रथमदिवसमेंसवउपवासी । दूजेदिन्सुरअसुर्दुलासी ॥ करिमज्जनिकयहोमहुतासा । दियोद्धि भूतनकोकीन्द्योविष्टदाना । पढ्योविष्रस्वस्तेनसुजाना ॥१४॥ धाऱ्योनूतनअवरअंगा।

दोहा-पूर्वाप्रेकुशुआसन,-॥१५॥-मुखकरिष्ट्रस्यओर ॥ आगेदानवर्वेटितिन, पाछेदेवअथोर भिकेलितेजेहिशाला विषयकाशितवनीविशाला १६ तहँवैठीजवदोहुँनसमाजा।तवमोहनी

हृछविछावत्। 🧓 नअनियारे।

न्युरनिवजावत॥कनककुंभकुचकटिंअतिसीनी।सारीछी-रअसुरकतारे॥कुंडलकनकलसत्तवरकानन।शशिसमचारुपक्

जपकासा।।गंदमंदगमनतवरनारी।करनकछश्रछेसभ 👅 क्याइ। सुरसमाजमेंमोहिनी, अंचछिदयोउडाइ॥ रे ा ॥ सुधापानकीसुरतिविसारी ।

ुासा १

ē

ीत्रिश्चनस्वामिनिर्तिषुक्षमाकी १८मनमें कियअसठीकप्रयोग्र।सुषापाननिर्दिअसुरनयोग्र ॥ रिपयाउदाजानसर्वथाविपहिवद्दाउद ॥ सहजहिअसुरक्र्यउद्यारे । पुनिकोजीतिहिइनिर्देशपारे ॥ े हिहेतू । जाइदुहुनमिषक्रपानिकेतु ॥ १९ ॥ असुरन्तेवोळेयदुराई।सुनदुसदेयदमोरिउपाई ॥

सुरनदूरिवेठाइक, तिनकोत्तनकपियाय । पुनिसिगरामिष्याइहीं, सुपातुम्हेंसुखछाय ॥ २० ॥

ई। तहतेअसुरननाहिउठाई॥ सुन्पंक्तिप्रथमहिभगवाना। छागेसुधाकरावनपाना॥२९॥ नस्रात्ति। कह्योनकछुअसमनीहिवचारी॥२२॥हमरेबोछतयहिक्षणमाई।।मोहमोहिनोकरिहेनाही॥ तियसंगविवादा॥तज्वनपोगवचनमरपादा॥मोहिमोहिनोहिकरिक्षोणसन्विचेठ २२॥

तद्पिद्वयदुवर्ष्वरण, क्वरुरहेरुवरीन ॥ तातेसुरनसुपाटस्रो, असुरनहरिरतिर्द्धान ॥ २८ ॥ तुनमनपनवचहरिनिरत, सफल्सोइसवहोइ ॥ तेर्हनिष्फल्रहरिविस्रस, यहजानदुसवकोइ ॥ जसेतरुवरपातको, सांचनवृथादेसात ॥ सल्लिटमूल्फेडारते, डारपातहरियात ॥ २९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजावांपवेद्याविद्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराज

श्रीमहारानाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुरानसिंहनृदेवकृते आनन्दास्वनिया अष्टमस्कंपे नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

् -यद्रिष्पथतमेश्रम्कियो, असुरस्वैवटवान ॥ कुरुप्तियदुप्तिविसुस्तते, टहेनअसृत्वान ॥ १ ॥
मधित्रसुगुपानिकास् । पानकराइसुरननिजआसी॥ ह्नस्वारगरुडिसगवाना। सब्केनिरस्तिकियोपयाना॥
वैभ्रतिविटिषिसुरान । सहिनसकेकरिकोपिरिभाग ॥२॥ टेटेआसुप्ररम्मचंडा । देवनपपायेवरिवंडा ॥३॥
वैश्वपियेवटवाना । आवत्तिरसिदानवननाना ॥ हरिषद्सुमिरिसवमनमाही । टेआसुप्रपायेतिनपाही॥॥॥
त्या भयेतेदिटामा । तहँभोदेवासुरसंस्रामा ॥ तुसुटरोमहर्षणदुरस्वात्तन । सारिपकंतटपरमभयावन॥५॥
तिर्नत्रापरसपरसुरससुर, करिकरिकोपमहान ॥ टङ्नटगिनज्ञाकिभा, हनिझस्त्रनस्त्रमान ॥
तिरक-परवाटकराटविशाटहर्ने।कोटमारहिवाणमहानपन्नी।कोटनोमस्वत्रस्वत्रहर्नी।कोटिस्तिव्करम्तन्वहाँ ६

ार्य-पर्वार्यक्रीराश्वाहार नाकारमागृह्याणमहानयन।काउनाममहनवहता क्रिजिस्ताहर मिन्स्य त्रान्यम् ।। प्रान्य विद्यान पर्वार्यक्री । उपल्याद्वे । उपल्याद्वे । विद्यान पर्वार्यक्री । व्याद्वे । उपल्याद्वे । विद्यान पर्वार्यक्री । सुर्वात वहार्यक्रियामान स्मे ॥ शा सोरिप्य तिम्याद्वे । अस्य पर्वार्यक्री । अस्य पर्वार्वक्री । विद्याद्वे । विद्याद्व । विद्याद पर्वार्वक्री । विद्याद पर्वक्री । विद्याद पर्वार्वक्री । विद्याद पर्वार्वक्री । विद्याद पर्वार्वक्री । विद्याद पर्वार्वक्री । विद्याद विद्याद विद्याद । विद्याद विद्याद । विद्याद विद्याद विद्याद विद्याद । विद्याद विद्याद विद्याद विद्याद । विद्याद विद्याद विद्याद विद्याद विद्याद । विद्याद विद्याद विद्याद विद्याद विद्

# श्रीशुक उवाच ।

दोहा−तहाँवळीदानवस्व, छोड़िमिब्रताकोषि ॥ सुपाछंभकोषरस्पर, रहेछोडावतचोषि ॥ आपुसमहँदेवेंबहुगारी । अवलनवर्लोदेहिकहुँमारी ॥ कहूँचोराइकलक्षपरिराखं । पूँछेहुमनजानहीं यहिविधिकरतिवरोषघनेरो । लख्योमोहिनीवपुहरिकेरो॥१॥आवितचलेनिकटळिवळाई।दारेसबतनसु आपसमहँवोळेअभिमानी । ऐसीनारिनकबहुँल्खानी ॥ लखीनऐसीसुंदरताई । जसयहनारिविरंचिव योवनभरीमत्तराजगामिनि।लखहुलखहुयहसुंदरिकामिनि॥असकहिंचीरिलयोचहुँओरासबकोमनसिज

दोहा-पूर्छंनलगेअसुरसन,-॥ २ ॥-कमलनेनसुकुमारि ॥ कोनहेतआईइते, होकाकीतुमनारि ॥ सुंदरिकहाकरनकोचाहो । अहींकोनअसुरनमनदाहो ॥ २ ॥ लक्ष्मोनतुम्हेंसिद्धगंधर्या । अमरदेत्य मसुजनकोअवकोनवसानी । ऐसोठीकिकयोअसुमानी॥शाधोंहमपेकरिकुपाविधाता । करनकृतास्यई पठयोतुमकोनिकटहमरि । वोलहुकसनहिमोनहिधारे ॥५॥ सुधाहेतइतमच्योविरोधा । करनपान तातेअवयहचित्तलखाना । वाटहुसवकोतुमहिसपान॥सुधापाइहमसवसुखपहें । तुम्हरोसुयक्राजिय

दोहा-हमर्हेकइयपकेतनयः, यहजानतसग्कोय । जामेभाइनबीचमें, कोहुअपमाननहोय ॥ बहुप्रयासकरिसुधानिकास्यो।मथतअमितजलजंतुननास्यो॥तुमसोकरिहेनहिकोडरारी।तुम्हरेवज्ञहें कञ्चोअसुरजबअसतहँभूपा । मोहितमोहिनिहरिकेखपा॥तबकटाक्षकरिविहँसिसुरारी।बोल्जेअसुरनकेम

श्रीभगवानुवाच ।

हेकइयपनंदनबङ्भागे । मोहिकुछटामहँकसअनुरागे ॥ नारिस्वैरिणीभाँतिहुकेहू । पंडितछोगनक इवानस्वैरिणीएकस्वभाऊ । नवनविनतहेरहिकरिचाऊ॥राखतनाहिएकरसप्रीती । मानतनहिकवहूँ श्रीकुक उवाच ।

दोहा-तहाँमोहिनीनारिके, सुनिमनमोहनवैन । विहँसतभेदानवसवै, इकटकनिरखतनैन ॥ भेविद्वासितअसुरप्रवीरा । मान्योनारिभावगंभीरा॥दियेपियूपकळशतेहिंकाही।युनिवङ्भाग्यआपम तवळेकळशमंदसुसिक्याई । कहीमोहिनीगिरासोहाई ॥ दानवसकळसुनहुममवैना । तुमहिंउचितअ तुममिळिकियेसुरहुश्रमभारी । ळियोनिकासिसुपासुखकारी ॥ तातेदेवनहूँकोदेहू । मेरोकह्योमा जोनमानिहोंकह्योहपारो । तोनवाटिहेंसुपातिहारो ॥ १२ ॥ सुनतमनोहरवेनअपारा । बोळिउटेसवए

दोहा—नोमनआवैसोकरो, इमकछकिहैंनाहि । उखतरहोहमरेतरफ, यहीविजयतुमपाहि ॥ असकिहमान्योअसुरउराऊ।जानतनिहिकछनिरामाऊ॥१३॥त्वसंदुदिगोछीमुहुवानी।वेठोसकरुपिति देवहुँवैठेपातिरुगाई । हमवाटिहेंसुधासुखदाई ॥ सुनतसुदितभेसकरुसरारी । अमृतपानकीकर प्रथमदिवसमेसवउपवासी । द्वोदिनसुरअसुरहुठासी ॥ करिमजनिकयहोमहुतासा । दियोद्विजन्ये भूतनकोकीन्ह्योविठदाना । पङ्चोवियस्वस्तेनसुजाना ॥१४॥ थाच्योनूतनअंवरअंगा । भू

दोहा-पूर्वामुक्तशासनः,-॥१५॥-मुखकिरपूरुवओर ॥ आगेदानववैठितिनः, पाछेदेवअथोर ॥ भूपमुरिभकेलितेनिहिशाला।दीपप्रकाशितवनीविशाला १६ तहँवैठीनवदोहुँनसमाजा।तवमोहनी करभसमानउरूछिवछारता, चरणकनकन् पुरिवजावत॥कनककुंभकुचकिठआतिसीनी।सारीछिवछाई मृद्यूसतलोचनअनियारे।कत्लकरतमुरअमुरकतारे॥कुंडलकनकलस्तवरकाननाश्राक्षिसम्चारुपकाशि सोहतअम्लक्ष्मे। फेल्तचहुँकितपुंजप्रकासा॥गंदमंदगमनतवरनारी।करनकल्कालेसभासिध

दोहा-तिरङोहेनैनननिरसि, मेद्मंदग्रसभ्याः । सुरसमाजमॅमोहिनी, अंचल्रदियोउड़ाः ॥ निरसिमोहिनिहिदानवदेवा । मोहिगयेजान्योनहिभेवा ॥ सुधापानकीसुरतिविसारा । यकटकआननरहे

ारमाकी।त्रिभुवनस्वामिनिसिधुक्षमाकी १८मनमेंकियअसठीकप्रयोगू।सुधापाननींहेअसुरनयोगू ॥ पियाउवाजानसर्वथाविपहिबदाउव ॥ सहजहिअसुरक्र्यळवारे । पुनिकोजीतिहिइनहिंअपारे ॥ मीयहिंहेतू । जाइदुडुनमधिकृपानिकेतू ॥ १९ ॥ अमुरनतेवोलेयदुराई।मुनदुसवैयहमोरिउपाई ॥ सुरनदृष्टिंद्रोहक, तिनकोतनकपियाय । पुनिसिगरोमेंप्याहहों, सुधातुम्हेंसुसछाय ॥ २० ॥ े वह । तहत्रअसुरननाहिंड्यहं ॥ सुरनपंक्तिप्रथमहिभगवाना । छागेसुधाकरावनपाना ॥२९॥ निम्रुरारी । कह्मोनकछुअसमनहिंविचारी॥२२॥हमरेवोठतयहिक्षणमाही।मोहमोहिनीकरिहैनाहीं॥ तियसंगविवादा।तजवनयोगवचनमरयादा॥मोहिंमोहिनीरूपहिभोठे।सुरनपियावतअसुरनबोठे २३॥ तछलजानी । तुरतिहिदेवरूपनिजठानी ॥ वैक्योदेवपाँतिमहँजाई । घोखेतेहिहरिदेयोपियाई ॥ |निपयुपहिकरतहीं, रविशाशिदियोवताइ ॥ दैत्यदेवकोरूपधारे, यहिमधिवैद्योआइ ॥ २४ ॥ क्रनिकारी । काटचोराहुकंटगिरिधारी ॥ कियोकंटलेंपानसुधाको । तातेक्रीझअमरभोताको॥२५॥ योर्रुंडनृपराई । विधिज्ञिरकोगृहदियोवनाई ॥ सोइंवैरसुमिरिनृपराई । त्रसतसूरज्ञाज्ञिपर्वहिपाई॥२६॥ सुधाभगवाना । प्रगटकियोनिजरूपमहाना ॥ ज्ञासचकआयुधकरधारे । चारिवाहुपटपीतसुधारे ॥ जिकरहेतहाँहीं । हरिचरित्रजान्योकछनाहीं ॥ यदिषदेवदानववळवाना । सगप्रकारतेरहेसमाना २७॥ तद्पिदेवयदुवरचरण, कनऌरहेळवळीन ॥ तातेसुरनसुघाळह्यो, असुरनहरिरातिहीन ॥ २८ ॥ नमन्धनवचहरिनिरत्, सफलसोईसवहोइ ॥ तेईनिप्फलहरिविमुख, यहजानहस्वकोइ ॥ जैसेतरुवरपातको, सींचनवृथादेखात ॥ सिंटलमूटकेडारते, डारपातहरियात ॥ २९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेज्ञाविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरधुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बनिधौ अष्टमस्कंधे नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

आनन्दाम्बुनिधि।

(३ तिनवं साधु<sup>3</sup> हरिप्र

> करने सोड हेवो प्रजा

> > सुर पुरि निः पा

> > > पुंचित के स

13

ज तक्तुंस

8

छंदभुजंगप्रयात-किताकेपताकेप्रभाकेसोहाँवें । महाछत्रनांथेछपाकेलजाँवें ॥ जडेदंडहीराठरेंसेचारुचेरें। कितेमोरपिच्छानिकेचारिओरें॥ १३॥ **रुहेपौनकोपागफेंटाउड़ाहीं । अरूझैंजडेभूपणेवर्ममाहीं ॥** चमंकैमहाज्ञस्रआकाज्ञकेसे । प्रचंडैप्रचंडांज्ञकीरिक्षमजैसे ॥ १८॥ तहाँदेवदेत्यानिकीभीरभारी। विराजीस्यक्तेभटेशस्रधारी॥ चहुँओरतेशस्त्रकेसंप्रहारा । करेंदेवदैत्योधरेकोपभारा ॥ १५ ॥ तहाँदैत्यराजावलोवोजवाना । चढचोआञ्चवैहाइसैनामजाना ॥ रचोजोमयेदैत्यकोकामचारी ॥ १६ ॥ भरेयुद्धकेयोग्यहेंज्ञस्त्रभारी ॥ कहँतोदेखातोकहँनादेखातो । अजेहैनहींवेगजाकोजनातो ॥ १७॥ चढ्योयोविमानेवलीवीरसाथै । लसैचौरछत्रेमनेौरैनिनाथै ॥ १८ ॥ चहुँओरतेयूथपैंघेरिताको । रुकैनाहिकोन्योथछैवेगजाको ॥ करैंदानवाज्ञोरघोराकठोरा । छियेशस्त्रमारीरणैठोरठोरा ॥ कोऊँदैत्यमूँछानपैहाथफेरै । कोऊदेवकीओरआँखेंतरेरै ॥ कोऊजयपुकारैकोऊत्यांप्रचारैं। कोऊनाहिंहारैकोऊमारिडारै॥ दुहुँओरकेज्ञस्त्रछायेअकासै । गयोमुँदिमार्तेडकोभूरिभासै ॥ ळड्डेदेवदैत्योमहाजोरकैकै । करैवीरतावैकियेआसजैकै ॥

दोहा-चिलिवमानकोषेरिकै, परमवीरताछाइ ॥ असुरयूथपितसुर्नेष, आतुरआयेथाइ ॥ श्वरनसुचिवानवरवीरा।विप्रचित्तिअयसुखरनधीरा॥१९॥कालनाभद्वेतिराजनतापी।हेतिप्रदेतिशकुनि वश्रदृष्ट्रह्वलप्रस्वंडा॥२०॥ शंकुशिराहयप्रीवउदंडा॥ कपिल्मेषदुंदुभिअहतारक। इपुम्मानिशुम्भजभरतदम्भा॥२९॥त्रिपुरनाथअहमयरणसम्भा॥अहआरिप्टअहनेमिआरिपा।जाकोअहैप औरदुकालयेहुपोलेमा । वर्लुनेवातकोचवलतोमा ॥ अहतृपपर्वविरोचनवीरा।येतेस्वदीरेरणधी

दोहा-छह्योअमृतदानवनहीं, केवछछह्योकछेश् ॥ प्रथमअनेकनवारहीं, जीतेसुरनअशेश् ॥ २३। गर्जततजेतसुरनकों, भर्जतमनहुकृशान ॥ करतशंखध्वनिधीरधरि, धावतभयेमहान ॥ निरिष्टदानवनतहँअमरेशा२४चढ्योऐरावतकोषितवेशा॥झरननझरत्तवदेगिरिमाहीं।युतप्रकाश्विमिभ ताकेचहुँकितसुरवछवाना । हेसवारवाहनविधिनाना ॥ अस्रशस्त्रगहिछोकनपाछा । छैछैनिजनिज

ताकचहुकितसुरवेजना । ह्रिसनारवादिनाना ॥ अस्त्रश्लेशाह्मशाह्मनपाठा । उठानजानज अगिनिवरुणआदिकवरयोपार्द॥२६आगेविटतहँअसुरनरोपा॥सेवपरस्परनामपुकारी।कहिंदुर्व एकएककोवोछिप्रवीरा । पेठिपेठिरणमधिरुणधीरा ॥ द्वन्द्वयुद्धकन्हितोईठोरा।उतदितिसुतइतअदिति

दोहा-वासवतेवळिळडतभे, वरुणहेतिसाँपाय । कार्तिकेयतारकजुरे, मित्रप्रहेतिसचाय ॥ २८ यमभरुकाळनाभयुपर्काने । विश्वकमांभरुमयरणभीने॥त्वष्टाअरुशंवररणचोपी।वीरविरोचनसविताकोप अपराजितअरुमुचिवदारा । वृपपर्वाअदिवनीकुमारा॥विष्युतवानसंगसतभाई।भिन्योदिवाकरसोँश भिन्योराहुरणमेंसँगसोमा । अनिळगंगिकयसंगप्रदेग॥गुम्भत्तेग्रम्भसंगदोठभाई।भिरभद्रकाळीसाँबाई ळ्योशम्भुसँगम्भप्रवीता । महिपासुरसोंपावकपीरा॥इत्वळअरुगतापिमहाना । त्रझ

दोहा-कामदेवसाँछड्तभो, भटडुमंपमहान । सप्तमातरिनसंगमें, उत्कछिकययमसान ॥ सुरगुरुभिरेजसुरगुरुतरे । इनिनरकासुरकोरणटेरे ॥३३॥ मरुतनेवातकवचयुपकीने (अरुकाछेयवस विद्वेदेवालोपोटोमा । रुद्रपकादशर्षोजदितोमा ॥३२॥ यदिविधिटरेपरस्परगीरा । तीसनतोमर

्ते ितनभाषा ति े उद्धर्कते जिल्लामा३५॥ तहँभुजुंडिशस्मिडहुपालागदाचकपटिसहुकसाला २५ प्रमुद्धानं जे प्रोटी इंडिंग इंडिंग स्ट्रिक्ट स्पूर्ण प्राप्त करिया स्ट्रिक्ट दोहा-पेदरअरुसारथिरथी, गजतुरंगअसवार । खंडखंडसबहेनये, विक्रमकरतअपार ॥ ाडुऊरू .दकेते । कटेकंठबहुज़ीशसमेते ॥ भूपणव्यजाधनुपतनत्राना । छिन्नभिन्नभेतेहिघमसाना ॥ ३७ ॥ ्गमण 👾 हिं 🐧 । वडीधूरिस्नरमहँछाई ॥ मारतंडनहिंपुरतदेखाई । मिटतभईशोणितसरिताई ॥ ३८। ्रात्ति । अपरद्वेरद्द्शीक्षकटेहें ॥ कहूँकोपकिरनेनतरेरत् । छागेवाणकाञ्चकहॅटेरत् । ्रोते ::दि द्वा । प्रेसमरमहॅंजियतजनाहीं ॥ ध्रूपणअस्त्रसहितक्षुजदंडा । कटेउरूमहिपरवहुखंडा ॥३९। दोह्⊓निरसिआसमिंधुंडसो, इनतकंडतहँपाइ । ऐसेअमितकवंधरण, अंगनरहेसोहाइ ॥ ४० ॥ .हेंद्रकोद ...र । े । त्रेशरऐरावतिहपँवाऱ्यो ॥ गजपदरक्षकजेभटचारी । चारिविशिखतिनहन्योप्रचारी। ्रा क्षेत्रकृषाना । गरुप्योदैत्यराजवछ्वाना ॥४९॥ वासववाणनआवतदेषी । हस्तछापवीकियोविज्ञेषी। ्राह्मिः स्वाप्तान्ति स्वकारिसवड स्थित। निरित्तिलाववी शकहिकेरी। लियो शक्तिवलिप्रभावनेरी । .....ी<u>भद्रप्याला दाहतमानहुँसु</u>रनकराला।।बलिकरमेंवासवतेहिकाखो।ताकोऔरबाण<mark>हनिपा</mark>खो।।४३।

दोहा-ग्रुटखङ्गतोमरगदा, जोबिंटजोकरङीन । सोसोशकचटाइशर, काटिकरहिमहँदीन ॥ ४४ ॥ द्वाहां म्हाळबङ्गतामरगदा, जावाळजाकरळात । सासाझकपळाडझर्, काटकराहसद्याग ॥ वव ॥ नगपोहर्स . च्या १००० व्या देश विकास स्वाधित । ॥ १९६। वर्ष . रोगराहेत्वरूम . दिस्सी हिस्सी स्वाधित क्या है । इस्सी हिस्सी स्वाधित स्वाधित हिंदेखिणजयूथपराये॥ १७० ।

।।वसनकरञ्चिवञाला । प्रगटीतहँराक्षसीकराला ।। मारहुकाटहुकरहिँप्रकारा।प्रगटेइमिराक्षसहुअपारा।।४८।

दोहा-पुनिअकाशमहँघोरघन, अतिकठोरकरिज्ञोर । अंगारनबरसन्छगे, पावतपवनझकोर ॥ ४९ ॥ नेआनीवरपीयकवारा । पवनप्रचंडपायदछजारा॥होतप्रहेअवसरअसमान्यो।अपनोमरनसमरसतिजान्यो॥५०। नेलियपन्योसिधुत्रजिवेला।आवतवीरनजगकरिरेला।।लहिमारुतप्रचंडइकसंगा।उठितभयावनितरलतरंगा ५ १। नेअवलोकिअसुरकीमाया।सुरदलसकल्पहाभयपाया॥ चहुँकितधावतसायकपोरा।देखिनपर्राहेअसुरतेहिंठोरा। निर्हिनिहेसुरतासुउपाई । जातेसवमायामिटिजाई ॥ इंद्रादिकसुरअतिद्रुखपाई । तहँकियसुमिरणश्रीयदुराई ।

दोहा-त्राहित्राहिआरतिहरण, शरणागतप्रतिपाछ । तम्बिनकोसमरथहमहि, जोरक्षेयहिकाछ ॥ ५३ ॥ र्गीदंगरुडपरचढे्कुपाला । पीतांवरघारेवनमाला ॥ अंबुजनैनआठवरवाहू । आयुधयुतमेटनसुरदाहू । तिशिरकंडलकोटसोहाई।कोस्तुभरमालसतउरमाई।।।ऐसेप्रभुप्रगटेतेहिठामा।लहतभयेलखिदेवअरामा ॥५८। विज्ञतरणमहरमानिवासा।विष्टमायाकोभयोविनासा॥जिमिजागेदुस्तसपनिमटातो।हरिसुमिरतसवथलसुखआतो। ोषुनिजहँमगटेभगवाना । केसेरहैंकलेशमहाना॥५५॥आवतगरुडप्वजहिंनिहारी । कालनेमिचढ़िर्सिहहिभारी ।

दोहा-गरुडशीशमहँहनतभो, ग्रुछविशालकराछ । ताकोबीचहिपकरिहरि, ताहिहन्योततकाल ॥ गठनेमिकहॅरिसहसमेत् । पॅठेशूलदिययमहिनिकेतू॥५६॥तहॅभटमालीऔरसुमाली । धायेकाढिकठिनकरवाली। व्हनलेगेरेहरिछलकारी । सुरनसुधादियतियतनधारी ॥ ताकोफलपावहिगोआन् । जोनभागिजेहेयदुरान् । रिआञ्चहिदियचकचळाई । भेविनशिरहकसँगदोडभाई॥ माल्यवानळिविचंधुविनाञ्चा। पायोगदापारिजयआञ्चा। ारतगदागरुडकेशीशा । हन्योचक्रताकोजगदीशा ॥ परचोमुकुटयुतमहिपरमुंडा।गिरचोपहाङ्सरिसपुनिरुंडा ।

दोहा-यहिविधिचारोंसुभटको, मारिसमरभगवान ॥ सुरनमोद्देहोतभे, तेहिक्षणअंतर्धान ॥ ५७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावांघवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधि-राजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरधुराजसिंहकृदेवकृते

भानन्दाम्बुनिधौ अप्टमस्कंधे दशमस्तरंगः॥ १०॥

यग्रुळकराला । घंटाबद्धहेममणिजाला ॥ मारिडारिहींतोहिसुरेशा । असकहिधाइकोपिअसुरेशा ॥ महेंद्रहियुत्तेअहलादार्शिहसमानकरतरणनादा॥३०॥आवतञ्खअकाञ्चप्रकासी।वासवलिकारत्रणनिकासी॥ । जलकोटूकहजारा। गिरचोभुमिमहँजनुबहुतारा॥ नमुचिज्ञीञ्चकोटनमनकरिके। हन्योकंपकुलिज्ञाहिबलअरिके। रिगडचोननसुचिज्ञरीरा।उदिकिकिरचोमहिवज्रगॅभीरानिरिषकुछिज्ञनिःफलसुरराई।करनलग्योविचारभयछाई

दोह(-वज्रहन्योहमजोरसों, गडचोनयाकेचाम । वज्रहिलगिआयुपअवधि, किमिजितिहैंसंग्राम ॥ हिवगतिहोवनवारी । पोनिहिँहैंदैविजयहमारी॥३३॥ प्रथमहिमहिगिरिगिरिजनपाटे।तिनकेपरजेहिंपवितेकाटे॥ त्वनासुर्श्वारकाट्यो।औरहुअछतअरिनशिरछाँट्यो।सोइपवितुच्छनसुचितनमाहीं।छगतचामभरिकाट्योनाहीं। इसरिसअवपविद्वेगयऊ। ब्रह्महुतेजअकारथभयऊ॥ अवनहिंगहोकुछिशकरमाहीं।याकोअहैभरोसबृथाहीं॥ वचारिवासवभयपायो।नम् चिहिअजयशञ्चठहरायो३६यहिविधिइद्दुखितरणजानी।आश्चहिभैअकाशकीवानी।

दोहा-बासवतमजानद्भनहीं, मेंदीन्ह्यावरदान । वोदझरतेनहिंमरे, पहदानववलवान ॥

औरउपायविचारो । जातेनमुचिश्चसंहारो॥३०॥३८॥मुनिअकाशवाणीसरराई । कियोविचारतहाँमनलाई ॥ नहोडवोदनहिंझरे। यहिवधकोविधानयहपूरो ॥३९॥ असकहिलेकरफेनसुरेशा।अभिमंत्रितकरिक्वैशाधि ोनमचिकोफेनप्रवीरा।गयोशीक्षकटिगिरचोक्षरीरा निरिष्तनमुचिवपमुनिमुद्छाई।करिअस्तुतिमुमननिझरिछाई गायकगावनतहुँ लागे। दियोदेवदंद्भिमुद्रपागे॥ नाचनलगीनर्तकीनाना। सुरदलभोजयञ्जोरमहाना॥ ४९ ॥ दोहा-अन्छअनिल्वरुणादिसुर, असुरनहन्योअनंत ॥ जिमिकेहरिकाननमृगन, मारतनिरभयवंत ॥ ४२ ॥ गरनक्षयलुखिब्रह्मपुठाये । आञ्चसमरमहँनारदशाये॥कियोनिवारणदेवनरणमे।दुखीविचारिदानवनमनमें ॥४३॥

#### नारद उवाच ।

पतिभुजसहायत्मपाई । उद्योसपाविभृतिस्खदाई ॥ हनहृत्रथाकसदैत्यनकाही । जाहुआपनेऐननम् ही॥४२॥ श्रीशुक उवाच ।

नसुनिनारदकीवानी।तज्योकोपसुनिवचनहिमानी॥विजयसुनतनिजगायकसुखत।गयेम्वर्गसुरसिगरेसखते ४५॥ यग्चेनेकछअतित्रासन।तेनारदकोटहिअनुशासन॥गटिहिनिकटटेसकटदुसारी।गयेअस्तगिरिअसुरप्धारी४६ दोहा-मरेकटेजिनअंगनहि, तिनकोशकाचायं ॥ दैत्यनिदयोजियाइकरि, विद्याजीवनआर्य ॥ ४०॥

ञकपरसतेबिङक्वो, हैगोपूर्वसमान ॥ पाइपराजयभोनहीं, नेकहुदुर्शीसुजान ॥ ४८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीवापवेशविद्वनाथसिहात्मनसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा राजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरघुराजसिंहनृदेवकृते भानन्दाम्बुनिपा अप्रमस्कंपे एकादशस्तरंगः ॥ ११ ॥

## श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-शस्प्रसुन्योहरिमोदिनी, वषुपरिअसुरनमोदि ॥ सुपापियायोसुरनको, अतिदायाद्वगनोहि ॥ १ ॥ ्षाका चरान्त्रम् । प्राचित्र चरात् । प्राच्या । प्राचित्र प्रमाहिन्। श्रीभगवान्।। परचोकानविभिक्षभगमहाना॥ ।तिसचरजनिजमनहिं विचारी। देखनभूभिरापेत्रिपुरारी॥स्युमोहिन्।श्रीभगवान्॥ परचोकानविभिक्षभगमहाना॥ ातिथचरजानजमनाहावचार॥ ६८०च।मधारात्रपुराराण्ड्रपायाच्यानाचाराया परचारायात्रावश्चमणकाता॥ इसींभवशिवकुँडहिजाई । कियोकोनकोतुकयदुराई ॥ अस्विचारिकेटामनिवामी । दमासहितच्ित्रपृथ्वस्था॥ तुनकेगणटसँगमार्ही । गयेवसत्शीकेतजहार्ही ॥ मापवनिर्गातिष्टियोच्डिजास् । क्योझम्भुसोकियगडभास् ॥ तमासहितहरकोसतकारा । कीन्योमापवपरमञ्जास ॥ २ ॥ जयदरिहरचेटसुसछाई । तयहरहरिसोकहसुसकाई३ श्रीमहादेव उवाच ।

दोहा-तुमसोदीनद्याटनहि, त्रिभुवनरमानिवामः ॥ भक्तनकोरज्ञतरहा, करिकरिअमितम्यासः॥ . छेद्भुनंगप्रपात-सहाद्देवश्रवेटोकस्पापी । जगन्नाधनमबम्बगनम्यप्रनापी ॥

# आनन्दाम्ब्रुनिधि।

सबैभावकेहेतुआत्मानियंता ॥ ४ ॥ अहैोविश्वतेभिन्नना अहौसचिदानंदरूपीपरेज्ञा । तुम्हीविश्वकेहौज्ञरारीरमेज्ञा

कियमोश्वरच्छाफ्ळेच्छामिहाई । उभैसंगछोंडेमनैकोलगा
भजेंसंतपादारविदेतिहारे । वसैतेसदाचित्तहीमेंहमारे ॥ ६
तुम्हींपूर्णब्रह्मामृतंशोकहीने । प्रमोदस्वरूपीगुणेदिव्यभीने
सदानिर्विकारीअहीनिश्वकारी । अहीईशजीवादिपरमोपः
तुर्हीएककार्येतुर्हीकारणेदे । यथाएकईश्वनंओभूपणेदे ॥
कहेंमूड्अज्ञानतेभेदतामें । तुम्हीतेगुणेकोअहेंपारिनामे ॥
कहेंमूड्अज्ञानतेभेदतामें । तुम्हीतेगुणेकोअहेंपारिनामे ॥
कहेंमूड्अज्ञानतेभेदतामें । तुम्हीतेगुणेकोअहेंपारिनामे ॥
कहेंमूड्अज्ञानतेभेदतामें । तुम्हीतेगुणेकोअहेंपारिनामे ॥
कहेंमूह्यवादीतुम्हेंव्यस्वादीवस्वाने । युत्तेशक्तिनोपांचरात्रीतुमा
स्वतंत्रेमहापुर्पयोगीजचारें। तुम्हेंनिर्विकारिवचारेअपारें ॥
नुमुक्तियातामराज्यादिज्ञाना । नुजानेतुम्हाराप्रपंचेप्रमान

तीकेसेतुर्ग्हेंआपनेचित्तआने । सवैरावरीनाथमायासुळाने । जोपेसत्त्वकीवृत्तिवारेनजाने । तोक्योंराजसीतामसीठीकठा रच्योआपनोविश्वमेंव्यातआपे । यथाएकसर्वज्ञहींवायुव्यापे अहोज्ञास्त्रतेजानिवेयोगनाथा । तुर्ग्हीजानहृविश्वजन्मादिग

सुनौप्रार्थनाशीहरेयाहमारी । सुदीनैपदैभक्तिजोसंतप्यारी । दोहा-छल्योअमितअवतारतव, करतविहारअपार ॥ छसनचहीअवजोधरचो, ३ जोनमोहिनीहृपहितरे । मोहितकीन्हेअमुरपेनेरे ॥ सुरनपियायोसुपामुखारी । सोईल

मोमनभोअचरजयहभारी। कसेभयेकृष्णवरनारी॥ १३॥

श्रीशुक उवाच ।

यहिविधिकियोविनयत्रिपुरारी । तथमुकुंदहँसिगिराउचारी ॥ १८ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

सुरहितदैत्यविमोहनहेत्र । जोतियरूपधरचोत्रपकेतृ॥१५॥सोमेत्तमकोअपिक्षिदेसेहो। सोवपुकामिनकोअतिप्यारो । मनसिजकोडदीपन्यारो ॥ १६ ॥

श्रीशुक उवाच।

असक्रिकेर्राओतरथाना । उपासहिततेर्दिठारहशाना ॥

दोहा-कहिनिधमोदिनिवपुपरत, हरियहकरतिवार ॥ निरस्रतचारिडुँओरतहँ, २ तहाँमगटभोसुंदरवागा । झरतकुसुमबहुउडतपरागा ॥ नवपहरवसुकनितचहुँओरा । क

मत्तम्बर्गन्तिः । प्रतम्दमारुनमनदारं ॥ तहँपक्रमाहिनिनारिसुहाई । प्रमुक्तिः । प्रमु

। मंद्मंद्किस्टयचरण, जहँतहँ ॥कुंट्टकोटल्स्तव्रकाननानीटः

"अञ्चलकार्यसम्बद्धाः । । प्रतिकरसीतिनदिसँभारति । द्वि सोतिभुवनकहँमोहित।बारबारवनविहरतसोहित २ १ चितेळजोहेंकछुमसन्याहं।छियोशंभुकोचित्तचोराहं। हिनीछिविकामारी।भयेकामवश्युरितिविसारी॥गहेभूळिनिजनिकटभवानी।निजगणहुँनकीसुरतिभुळानी॥ दोहा—गिरोहिरिकंडुककछुक, गहेळेनितयपाइ। हरकेहिरतपवनळिन, अंचळिवयोजडाइ॥ २२॥ पिनिरिलमोहिनीरूपाशंकरिकयोग्रहणमनभूपा॥२ शाउमाळखततनळाजविद्धहे।देरिशम्भुकामरँगछाई २५ करकोपावतआवताळिजतभागीवसनवनावत॥छागीहुरनदुमनमहँपाई।सुरेळिविवहँसितिनिहंटहराई॥२६॥ छेपीछेहरभाये। करिनीसंगकरीशसोहाये॥२०॥गह्योचाळवेनीशिवधाई। िळयोभुजनभिरअंकळगाई॥२८॥ अंककेमोहिनिनारी। छटपटानिलागीसुकुमारी॥ खुळेकेशवंपनतेहिंकरे। चाहतिनिहंरिहिवोशिवनेरे॥२०॥ वेहा—जसतसकैतियआपको, शम्भुजानिछोंडाइ। किरिनीसीर्करितेष्ठटी, आतुरचळीपराइ॥ २०॥ पायेशंकरतेहिंपछोभयेकामवशनरहवआछे॥३९॥धावतहींभोवीर्यनिपाता।करिनिसंगिजिमिगजमदमाता ३२ जहँगिरचोवीर्यईशाना।कनकरजततहँभईखदाना॥३२॥सरिनतसन्तर्शिलनवनमाहीं।औरहुक्रपिनआश्रमनपाहीं॥ श्रीमोविदिनसँगभागे।भूल्योभातकामश्ररळागे॥३९॥हरकोरितपातजवनमयळातवसँमारितनकीसुपिळम्रळा॥ श्रीहा—सावधानळवित्राम्भुको, मञ्जसूदनिकाश । श्रीस्चतुर्भुक्रपनिज, कह्योमंदसुसकाइ॥ ३७॥

श्रीभगवानुवाच ।

ोहितर्दशाना । जोतुमल्ह्योफेरिनिजभाना॥मोहिनिमोहिमोहतजिदीन्ह्यों । हेशंकरयहअचरजकीन्ह्यों ॥ ोपलोभमदमोहिहभरनी । सवजगकेजीवनवशकरनी ॥ ऐसीअतिदुस्तरमममाया । तुमहिविनाकोपारहिपाया॥ मममायातुमकोवृपकेतु । मोहकरीनहिंगननसमेतु ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥

श्रीशुक उवाच ।

असकहिहरसोतहँजगदीञ्जा । कियोवङोसतकारमहीञ्जा ॥ तवहरिसोहरविदाकराई । करिप्रदक्षिणाञ्जीज्ञानवाई ॥ नेदीचिद्विरुगणसहुरुासा । ज्ञंकरगवनिकयोकैरुासा ॥ ४९ ॥

दोहा-अरथांगीप्पारीपरम्, निजअंकहिंपैठाइ ॥ पारवतीसोंपहकद्यो, शंकरम्रुनिनमुनाइ ॥ १२ ॥ देख्योपरमपुरुपकीमाया । कोऊनाकोपारनपाया ॥ ईशहुर्मेमोह्योपरिनामें । जनमोहेअचरनकातामें ॥ १३ ॥ जोतुमपूँछेहुमोहिभवानी । वर्षहनारमहातपठानी ॥ काकोनायधरहुतुमध्याना । सोमेरेप्रभुयेभगवाना ॥ १४ ॥ जाकीगतिकालहुनहिनाने । अरुनामेंक्र्येशनहिठाने ॥ सोहेकुप्णयेपुरुपपुराना । जासुप्रभाववेदिकयगाना ॥

#### श्रीग्रक उवाच ।

विकमज्ञजितउरुकमकेरो । क्षीर्राप्तेषुमथनादिघनेरो ॥ मोसोंगूँछ्योजोक्डरुराई । सोमेंतुमसोंकह्योगुझाई ॥ ४५ ॥ दोहा-कह्तसुन्तजोयहकथा, करिश्रद्धावहुवार ॥ ताकेकारजसिद्धिसव, आश्चाहिहोतलपार ॥

अतिविचित्रश्रीकृष्णको, सवचरित्रसुससार ॥ श्रवणकरतगावतग्रुनत, नाज्ञतपापअपार ॥ ४६ ॥ कवित्त-क्षीरिपमंथनजोकरिकेश्यमद्दीनकियोडतपत्रसुपाको ।

मोहिनीरूपॅक्देन्यनमोहिअमोकोपियायोजोदेवसभाको ॥ संतनकोसुटमेविपयिनकोदुर्टभद्देपद्दंपंकजजाको । कामनापूरकसोयदुराजकोपार्एराजददाससदाको॥ ४०॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीवांपवेशविश्वनार्थासहाराजापिराजशीमहा राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञापिकारिश्रीरपुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाग्बुनिया अष्टमस्कपे द्वादशस्तरंगः॥ १२॥

# आनन्दाम्ब्रुनिधिः।

# श्रीशुक उवाच।

दोहा-विवस्वानकेमनुभये, श्राद्धदेवमतिधाम ॥ सतयोंमन्वंतरअधिप, तेहिंषुत्रनसुनुनाम ॥ १ ॥ धृष्टनभगइक्ष्वाक्कनरेशा । निरण्यंतनाभागसुवेशा ॥ औरदिएकरुपहुसरजाती । अहप्रसिद्धवसुमानुवि स्रुतद्शमनुवेवस्वतकेरे ॥ अप्रेपरीक्षितवळीवडेरे ॥३॥ मरुतरुद्धवसुअरुआदित्या।ऋसुअहिवनीकुमार विद्वेदेवादेवळळामा । इंद्रहुअयेषुरंदुरनामा ॥ ४ ॥ कश्यपआविवशिष्टप्रकासी । भरद्वाजगीतमतपरास कोशिकअरुजमद्भिस्तनीशा । अयेसप्तस्वपितहाँमहीशा॥८॥यहुमन्वंतरमहँभगवाना।छियोजन्मजोवि।

दोहा-कंश्यपकेसनवंधते, अदितिगर्भमेंआय ॥ देवनकोभेजनुजम्रस्कु, वामननामकहाय ॥ ६ ॥ सातहुमन्वंतरमंगायो । संक्षेपिहतेतुमहिंसुनायो । अवभविष्यवरणोमतिसेतु । मन्वंतरहरिंशितिसं विद्युकरमाकन्यद्विजेई । भईविवस्वतकोतियतेई ॥ जिनहिंनामसंज्ञाअरुद्धाया । कुरुपतिसोहमेंप्रथमसु वडवातीसरिनारिनवीनी । तिनमेंसंज्ञाकेसुततीनी ॥ श्राद्धदेवअरुयमसुतदोई । यसुनानामकन्यका अवद्यायाकीसंतितसुनिये । स्रतसावरणिशनैश्वरसुनिये ॥ अरुतपत्तीकन्यासुकुमारी । स्रोश्वरणहिक

दोहा-वडवाकेवरस्रतभये, द्वेअद्दिवनीकुमार ॥ अठयेमन्वंतरहिमें, सुनियेभूपउदार ॥ १० ॥ द्विहेंसावरणीमज्ञयज्ञस्रत । द्वेहेंविरजसकादिकतिनस्रत ॥ सुतपविरजअमृतप्रजजेहे । द्वेहेंमन्वंतरस्रते तहाँविरोचनपुत्रसुजाना । द्वेहेंविरस्रदेवस्याना ॥ धरिहरिवपुत्रमन्विर्णहों। गाँगयोजायत्रिपदमहिक नाँपिलेहुत्वविरुक्तिदीन्द्वो । वामनत्रिसुवनत्रेपदकीन्द्वो॥श्रीपतितेवस्तिक्यंपनपायो।तस्रलेदकस्रस्रस् हरिज्ञासनेलेतहेवस्याना । गयोस्रतस्यक्षंत्रसितसमाना॥अवलोतहाँसरिससुरराहे । विवसत्रतिसुरमि

दोहा-यहिविधिवामनकोदियो, विञ्जिभुवनकोदान ॥ ताकोफल्पेँद्देंचपति, ह्वैहैंइंड्रमहान ॥ १८ ॥ गाल्वदीप्रिमानभुगुरामा । कृपाचार्यभौभश्वत्थामा ॥ शृंगीऋषिअरुपिताहमारे । व्यासदेवजेवेदल्यारे हृद्देयसप्तापितहाँहीं । अवहीनजिनजभाश्रममाहीं ॥ देवगुद्धकीसरस्वतिनारी । सार्वभौमतेद्विपाटसुरार वासवसीलेजिभुवनराजः । चल्किदेहेंस्वसुरसाजः ॥ प्राननवर्यमन्वंतरमाहीं । सुमनुदक्षसावराणितहाँहीं हुद्देवरुणपुत्रकुरुराहे । ताकोविवरणदेहुसुनाई ॥ भूतकतुआदिकस्वतताके । हुद्देवरपतिपरमत्रभाके ॥

दोहा-परमादिकमृतहोहिंगे, निरवातादिकदेव ॥ वेधृतहंद्रहृहोहेगो, अरुणादिकऋषिभेव ॥ २८ ॥ नारिवधृताभानंककरे । प्रमेतनहरिद्यापनेर ॥ प्रमञ्जूष्णअतिआनद्दर्भारिहें। त्रिभुवननिजवछपारणकृषि करिरुद्धत्वादरणीराना । तरहादशमनुजगभाना ॥ द्ववानआदिकसुतहृहें । हरितादिकतहुँदेवकहें हे तर्देआप्राप्ताक्षित्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भाव्याविक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भात्वाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षर्भाविक्षयाविक्षर्भाविक्षयाविक्षर्भाविक्षयाविक्षयाविक्षर्भाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्ययाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्ययाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्षयाविक्ययाविक्ययाविक्ययाविक्ययाविक्षयाविक्ययाविक्ययाविक्ययाविक्ययाविक्ययाविक्ययाविक्ययाविक्ययाविक

दौदा-सुत्रामाहिकदेवनहैं, रेट्ट्विमपतिनाम ॥ निरमोकादिकसप्तऋषि, हैंदंतहाँछछाम ॥ २९॥ ३ १दर्तदेवदात्रकानाम । योग्टवरनेटिसनोगिधाम ॥ देवंबासकेरसदायक । करणानिधिसुंद्रयदुनायक मनुत्रादरोंदेदमावरको । देवंसनोकसादाभकरको ॥ टरमंभीरआदिसन्ताक । पवित्रादिसुर्परमप्रभाके । १ हेर्देद्दनरोसुविनामा । अभिआदिसनोपिछ्छामा ॥ स्त्रापनकीनामित्रताना । जनमीसुर्द्दभानुभगवाना । साहेदसुर्कतिमरगना । परदक्षिकमेसमाना ॥ येबीद्दिमनुमॅन्द्रपगाये । तिनकेऋपिसुर्द्दसुनाये ्राहा∽मन्वंतरचोद्दिविते, ब्रह्माकोदिनहोइ ॥ सहसचतुर्युगजाहिजव, एककल्पकहिसोय ॥ ३६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांभवेशविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनियो अष्टमस्कंभे त्रयोदशस्तरंगः ॥ १३ ॥

दोहा-मन्वंतरकोम्रुनिकथा, मुदितपरीक्षितराय ॥ कियोपश्रशुकदेवसों, पाणिजोरिशिरनाय ॥ ५ ॥ राजोवाच ।

### शुक उवाच ।

मनुमनुसुतसर्त्तापनरेशा । औरहुसुरगणसहितसुरेशा ॥ कृष्णचंद्रकेशासनमार्ही । सिगरेअविचलरहतप्तदाही यज्ञादिकजेहारेअवतारा । तिनप्रेरितमन्वादिज्दारा ॥ थितहैनिजहिनेजहिअधिकारा । करतरहतपालनसंसा

दोहा-मन्तरकेअंतमहँ, लोपहोहिंजववेद् ॥ तवनिजतपपलसम्तर्माप, कर्राहमचारअखेद् ॥ ३ ॥ जिनवेदनतेथमस्तातन।प्रगटतउभयलोकसुलसाधन॥१॥चारिचरणतेहिंधरमहिकाही।भगवतप्रेरितमनुमहिमा सुगअनुरूपहिकरतप्रचारा । सावधानहेसुपउदारा ॥५॥ मनुकेषुत्रपोत्रधरमहिधार । पालतमन्तरअंतनभिः मन्तंतरनमहिष्यर । यज्ञभागलेवेग्रतसेवा ॥ ६ ॥ त्रिसुवनविभविद्योहरिकरो । इंद्रकरतेहेंभोगवनेरो वर्रापअन्नउत्पत्रहिकरती।यहिविधितेसिगरोजगभरती॥१॥ खुगसुगसनकादिकहरिह्मा।कथतज्ञानविज्ञानअन्तप

देहा-याज्ञवरुक्यआदिककर्राहे, युगयुगकर्मवसान । दत्तात्रेयादिकसवे, वरणहियोगविषान ॥ ८ ॥
प्रजापतिककोरूपर्यार, सृजतप्रजाभगवान । राजरूपपालकरत, हरिपापिनकेप्रान ॥
काल्ररूपतेकरतहें, श्रीहरिजगत्तेहार । गुणनलिप्तनिहेंआपहें, प्रेरकग्रुणनअपार ॥ ९ ॥
मायामोहितजननते, अस्तुतिकीनेजात, तद्यपिहरिपेसेआहें, यहनहिंठीकजनात ॥ १० ॥
ऐसीकलपविकल्पको, वरण्योभूपप्रमान । जेहिमेंबीदिंहममुआहें, सोहविधिहकदिनजान ॥ १९ ॥

इति सिद्धिशीमहारानापिराजशीमहारानानांघवेशविश्वनार्थासंहात्मनसिद्धिशीमहाराना पिराजशीमहारानाश्रीरानावहादुरशिकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरधुरानसिंहन् देवकृते आनन्दाग्बुनिया अष्टमस्कंघे चतुर्दशस्तरंगः ॥ १२ ॥

दोहा-सुनिमन्वंतरकीकथा, कुरुपतिआनँदपाय । बहुरिकद्दोशुकदेवसीं, सुनियहदेहसुनाय ॥ राजीवाच ।

1 人間一人以下 南下八十十十十十一十一十一

ĵ

·ß

ď

तीनवरणपरणीमुनिईज्ञा । विष्टिसींकिमियाच्योजगदीज्ञा॥छोभीसमनिजअर्यहुटीन्द्र।पुनिकसविष्ठकोवंपनकीन् यहमोकॉअतिअवरज्ञछाग । मुननिबत्तचाहतवङ्भागा॥दृत्यराजकोबिनअपरापा।यद्गेश्वरकियवंपनवाधा ॥ देसिभूपकोअतिअनुरागे । वामनकयाकयनमुनिष्टागे ॥

# প্ৰায়ুক उवाच।

भूपितदेवासुररणमाही । टियोजीतिवासवविद्याही ॥ इरचोप्राणजीरहुपनपामा । असुरविटिहेरेगेनिजठामा सुकाचारजताहिजियाई । दियोजियाहअसुरससुदाई ॥

# आनन्दाम्ञुनिधि ।

# दोहा-विवस्वानकेमनुभये, श्राद्धदेवमित्धाम ॥ सूत्रयॉमन्वतरअधिप, तेहिंपुत्रनसुनुनाम ॥ १ ष्ट्रप्टनभगइङ्बाङ्जनरेशा । ना्रिच्यंत्नाभागसुवेशा ॥ औरदिष्टकरुपद्वसरजात्। सुतव्हाम् तुवैवस्यतकेरे । अयेप्रीक्षितवळीवडेरे ॥३॥ ः । अर्थे अर्थे विङ्वेदेवदिवळळामा । इंब्रहुभयेषुरंदरनामा ॥ ४ ॥ कङ्यपञानिवशिष्टपकासी । कोशिकअरुजमव्त्रिमुनीशा मे अयेसमऋषितहाँ महीशा॥६ ु ॥ १००० म दोहा-कर्यपकेसनवंधते, अदितिग्भेमंआय ॥ देवनकाभेअतुज्यसु, वामननामकहाय ॥ ६ ॥ सातहमन्वतरमंगायो । संक्षपिहतेतुमहिंसनायो । अवभविष्यवरणोमितिसेतृ। भ विशुक्रमाकन्याद्वेजेई । भईविवस्वतकोतियतेई ॥ जिनहिनामसंज्ञासरुख्या । कुरुप्ती वडवातीसरिनारिनवीनी । तिनमेंसंज्ञाकेसुततीनी ॥ श्राद्धदेवअरुयमस्तदोई । नु अब्छायाकीसंत्तिसुनिये। सुत्तसाव्रणिशनैश्वरगुनिये॥ अरुतपत्तीकन्यासुकुमारी। दोहा—वडवाकेवरसुतभूषे, द्वैअश्विनीकुमार ॥ अठवेंमन्वंतरहिमें, सुनिवेंभूपटदार ॥ १० ॥ हिहुँसाव्रणीमञ्चयश्चत । हिहँविरजसकादिकतिनसत् ॥ सतपविरजअमृतप्रजजेई । हिहँ तहावरायन्त्रअञ्चलामा । ह्वह्माळ्छर् प्रम्यवस्ता ॥ भारहारपञ्चराम् नवार्षाः मा ना न नाँपिळेहृत्ववाळिकहिदीन्द्वो । प्राप्ते प्रम्य प्रम्यान्त्र । प्रम्यम् । प्रम्यम् । प्रम्यम् । प्रम्योष्ट्रत्वे विद्यासम्बद्धाः । प्रम्योष्ट्रतळकहुँसहितसमाना॥अवलातहाँसिरिसस्ररसाहं । प्रम्योष्ट्रतळकहुँसहितसमाना॥अवलातहाँसिरिसस्ररसाहं । दोहा—यहिविधिवामनकोदियो, बुळिजिभुवनकोदान ॥ ताकोफळपहें नृपति, हैहें इंद्रम्हान् ॥ ५४ गालवदीतिमानभुगुरामा । कुपाचार्यओकश्वत्थामा ॥ शृंगीऋपिअरुपिताहमारे । केक्केग्रेमचार्वनकारी । अन्तिनिज्ञनिज्ञात्राकार्याः ॥ नेन्यकारीमान्यविकारिताहमारे । है हैयस्तापितहाँहीं । अवहें निजनिज्ञाश्रममाहीं ॥ देवगृक्षकीसरस्वतिनास । अन् दोहा-पारादिकसरहोहिंगे, सतमहब्रजेहिंनाम ॥ दुत्रिमतादिसप्तिपतह हैहिं अतितपथाम् ॥ १९ वारा प्राप्त । अवस्ति । अवस्त उर्गुन्यकारातिकेय्हमाहीं । भूष्अविशक्तेश्त्यम्यदाहीं ॥ नामअसूर्तिनासुसुनिप्पृतिः। व्यवनायात्रात्रम् । स्वयंत्रात्रम् । विश्वतायः । विश्वतः विश्वतः विश्वतः । विश्वतः विश्वतः । विश्वतः विश्वतः व दोहा-परमादिक्षत्रतहोदिंगे, निरवातादिकदेव ॥ विश्वतः वृह्वहोद्देगो, अरुणादिकऋषिभेव ॥ २४ ॥ नारवधताआनककर । अनुसारहारद्यायगर ॥ अगट्युः ज्ञातजानद्वनारहाः फेरिस्ट्रह्मावरणीराजाः । बेस्ट्रावशमञ्ज्ञामा ॥ देववानआदिकसुतबेहें । हरितादिकतहेंद्वेवकहेंहें फारहद्रसावरणारामा । त्वहस्तवसमञ्जानामा । प्रमाणापापपण्डणत्वह । हारताादकतह्वपण्डल तहँभामीभ्रकादिऋषिताता।ऋतधामासुरेशविख्याता ॥२८॥ । मनुकारणसबसाधनकरिहे।अनुपमयशनिकाम ॥ क्रिकेटल्यस्य । अर्थाप् ॥ असीप् ॥ असीप कारणतन्त्रान्तात्रात्रात्रात्र्यः । दोहा-सुत्रामादिकदेवतहँ, इंद्रदिवसपतिनाम ॥ निरमोकादिकसप्तऋषि, हुँहतहाँछलाम् ॥ २९॥ ३ द्वाहा—धुनामाापुक्षपुष्पाच रुनापुण्याच्या । वर्षणाच्यापुक्षपतन्त्रापु खहतहाळळाम् ॥ रुन इहत्तिद्वहोत्रकीनार्से । योगेश्वरतिहिस्रतिगिरिधारी ॥ हिहेनासवकरसहायक । कर्षणाच्यापुक्षपत्रा प्रदेशन्त्रात् । हिंहसुनोक्याञ्चभकरणी ॥ उरगंभीरआदिसुन्ताके । पविज्ञादिसुरपरमप्रभाके ्तर् ुननामा । अप्रिआदिसम्पिट्टामा ॥ सञ्चापनकीनारिवितान्। जनमीबृहद्मानुभगवान् ्तर अपात्रमा । जात्रकरोक्षमंसमाजा ॥ येचीदृहिमनुमृत्रपायो । जानादृश्द्रमाञ्जनपताः इ. अपात्रमहरू । प्रगृटकरोक्षमंसमाजा ॥ येचीदृहिमनुमृत्रपाये । ि ेक्किक्स

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ८

दोहा–मन्वंतरचोद्दिविते, त्रह्माकोदिनहोइ ॥ सहसचतुर्युगजाहिजव, एककल्पकहिसोय ॥ ३६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाश्रीराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजूदेनकृते आनन्दाम्ब्रिनियो अप्टमस्कंधे त्रयोदशस्तरंगः ॥ १३॥

दोहा-मन्वंतरकोम्रुनिकथा, मुद्दितपरीक्षितराय ॥ कियोप्रश्रश्चकदेवसों, पाणिजोरिश्चिरनाय ॥ ९ ॥ राजोवाच ।

मन्वंतरिनमाहँऋपिराई । अहेंजेमनुअरूसुरराई ॥ जेजेजेहिजेहिकर्मनमाही । जेहितेअहेंनिरुक्तसदाही ॥ २ ॥ वरुणहसोभागवतप्रयाना । सुनिवेकोमममनहुळसाना ॥ सुनतनृपतिकेमाधुरवेना । वरणनलागेशुकमतिएना ॥ ज्ञक उवाच ।

मनुमनुसुतसप्तरिनरेज्ञा । औरहसुरगणसहितसुरेज्ञाः ॥ कृष्णचंद्रकेज्ञासनमार्ही । सिगरेअविचलरहतसदार्ही ॥ यज्ञादिकजेहरिअवतारा । तिनप्रीरितमन्वादिउदारा ॥ थितह्वैनिजहिनिजहिअधिकारा । करतरहतपाठनसंसारा॥

दोहा-मन्वंतरकेअंतमहँ, छोपहोहिंजबवेद ॥ तबनिजतपवलसप्तऋषि, करहिंप्रचारअखेद ॥ ३ ॥ जिनवेदनतेषर्मसनातन।प्रगटतउभयछोकसुखसापन॥।।।चारिचरणतेहिंधरमहिकाहीं।भगवतप्रेरितगनमहिमाहीं। युगभुतुरूपहिकरतप्रचारा । सावधानहैभूपउदारा ॥५॥ मनुकेषुत्रपौत्रधरमहिंधरि । पाठतमन्वंतरभंतनभरि ॥ मन्वंतरनमाहँनेदेवा । यज्ञभागछेवयुतसेवा ॥ ६ ॥ त्रिभुवनविभवदियोहरिकेरो । इंद्रकरतहेंभोगघनेरो ॥ बरपिअन्नउत्पन्नहिकरती।यहिविधितेसिगरोजगभरती॥०॥युगयुगसनकादिकहरिरूपा।कथतज्ञानविज्ञानअन्रपा ॥

दोहा-याज्ञवल्क्यआदिककरींह, युगयुगकर्मवलान । दत्तात्रेयादिकसर्वे, वरणहियोगविधान ॥ ८ ॥ प्रजापतिनकोरूपर्धार, सजतप्रजाभगवान । राजरूपपालनकरत, हरिपापिनकेप्रान ॥ कारुरूपतेकरतहैं, श्रीहरिजगसंहार । ग्रुणनिरुप्तनिहिआपहैं, प्रेरकग्रुणनअपार ॥ ९ ॥ मायामोहितजननते, अस्तृतिकीनेजात, तद्यपिहरिऐसेअहें, यहनहिठीकजनात ॥ १० ॥ ऐसोकल्पविकल्पको, वरण्योभूपप्रमान । जेहिमेंचौद्धिमनुअहैं, सोइविधिइकदिनजान ॥ ११ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा थिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिर<u>प्र</u>राजसिंहज देवकृते आनन्दाम्बनिधौ अष्टमस्कंधे चतुर्दशस्तरंगः ॥ १८ ॥

दोहा–सुनिमन्वंतरकीकया, कुरुपतिआनँदपाय । वहुरिकद्दोशुकदेवर्सो, सुनियहदेहसुनाय ॥ राजोवाच ।

त्तीनचरणपरणीमुनिईंशा । यिलसिंकिृमियाच्योजगदीञा॥्टोभीसम्निज्ञसंयंहुर्लीन्हे।पुनिकसगढिकोनंधनकीन्हे॥ तान परापराचाराच्या । सन्तर्भित्तचाहत्पडभागा॥दैत्यरानकोदिनअपराधायद्वेद्दरक्षियनेपनक्षण्ना ॥२॥ यदमोकोअतिअचरजङ्गा । सन्तर्भित्तचाहत्पडभागा॥दैत्यरानकोदिनअपराधायद्वेद्दरक्षियनेपनक्षण्ना॥२॥ देसिभूपकोअतिअनुरागे । वामनकयाकयनमुनिटागे ॥

श्रीग्रक उवाच।

भूपतिदेवासुररणमाही । टियोनीतिवासववटिकाही ॥ इस्योप्राणऔरहुपनवामा ॥ <del>अँगुरवविदिव्येनिकडामा</del> ॥ शुकाचारजतादिजियाई । दियोजियाइअसुरससुदाई ॥

दोहा-देपनगहुसवभाँतिसाँ, शुक्रहिबिटमितमान । पुनितिनमहाँआधीनहैं, पून्योसहितिक जानिस्वर्गजीतनकीआञ्चा । शुक्राचारजपरमप्रकाशा ॥ अतिप्रसन्नविष्येकरिदाया।सिविधिविद्व शुक्रसिहत्वरिष्ठकीस्वर्गाः । अतिप्रसन्नविष्येकरिदाया।सिविधिविद्व शुक्रसिहत्वरिष्ठकोत् । विद्यातिक्षेत्रोत्य कंचनकितिकिकिकेणोमाला।हिरतवर्णवहुवाजिविशाला ॥ ध्वजाधवलअकितकृतिकाराजा।शारद्वारिद्सां चामीकरकोचापसुहायो।अक्षयत्वणकवचलिलाको॥दियप्रहलादविद्युभमाल।शुक्रिदेयोतिहर्ग

द्वोद्या-यहिविधिरणकीसाजसम्, देद्विजवरबिछकाहि । आशिरवादहुदेतभे, छहाँविजययुषमाि बिछविप्रनपरदक्षिणदीन्स्रो । दंडप्रणामपुद्धमिपरिकीन्स्रो॥अज्ञाळप्रहछादहुकरी।िकयोप्रणतिप्रमुदितव दियोजोर्स्यदन्त्रक्षमुहावन।तापरचङ्चोदेत्यपतिपावन॥सुंदरमुमनमाठ्डरसोहत।कवचकराठ्छण इत्तर्पूरितत्त्णीरविज्ञाठा । दिव्यचापकरवाठकराठा॥८॥अंगदकनकचाहुमहँजाके । मकराकृतकुंडछुर्र् 'ब्रिस्यदनपरसोहतकेसे । कनकरोठपरपावकजसे॥९॥यूथपस्तवचिसम्बठवाना । विभा

दोहा—निजनिजसैनासाजिसवः स्थमातंगतुरंग । गरजतवार्राहंवारसवः, चळेदृत्यपतिसंगः ॥ १० विद्विधिअसुरसैनळेभारी । चढ्चोष्टुरंदरपुरिहसुरारोः ॥ कियेछेतमानहुनभयातः । दिशनदृहतमनुहग अंवरजवनिकॅपावतधाये।यहिविधिअमरावितियराये १ २ अमरावितिनरख्योविष्ठराजा।जहाँमने २ प्रमरम्यडपवनडद्याना । नेदनादिवनसोहतनाना ॥ कुर्जाहेंयुगळविंहंगसुहावन।मत्तमः प्रस्वकुरुसुमनकेभारा । झुकीदेवतरुशाखअपाराः ॥ चक्रवाकसारसअरुहंसाः । कारंडवक

दोहा—कर्राहंमनोहरशोरअति, सरितनमंस्रखपाय । तहाँखेठखेठतरहें, सुरसुंदरीनहाय ॥ १३ ॥
पिरखागगनगंगहेजामें । पुरटकोटपानकसमतामें ॥ उन्नतअटाअनूपमराजे ॥ १४ ॥
फ्रिकेफिटकमणिकेपुरद्वारा॥१५॥ठसतराजपथयुत्तविस्तारा॥गठीसभाचीहटचहुँओरा।विर्साहंमहाविम् मणिमयवणिकदुकानअखेदी। बर्लितवज्ञविद्वमवरवेदी॥१६॥नितनवयोवनवतीरसाठा।विम्ठवसन्पारे जहतहँविचरीहंदीपशिखासी।कर्राहंदुंदनगरीपरकासी॥१५॥सुरतियविग्रितकेश्वयस्ता।तोकेसे

देहा-जाकेमारगमेंबहत, मारुतमंदसदाहि ॥ १८ ॥ धूपधूमसुरभितकरत, कनकगवाक्षनमाहि धवरुअमरुपथिविद्योना।तापरकरहिंनारिनितगोना॥१९॥सुक्तनयुक्तिवितानिकताके।तनेचंदचाँदिन् हेर्मदंखयुत्तध्वजापताका । रुसहिंमनहुदामिनिसवरुाका ॥ छविद्यायेख्यजाअतिखाजें । चहुँकितउपजावनअहरुादा।मत्तमीर्छदंकरतकरुनादा॥विठिमनोहरसुदितमकाना।सुरतियकरहिंसुमंगरु वीनवेणुअस्पुरजमृदंगा । दुंदुभितारु इससुरसंगा ॥ यरुयरुमहँगंधवेवजावत । नाच

दोहा-अतिविचित्रसमणीयअति, अमरावतीअत्रपः। जाकीप्रभाळजावती, जगतप्रभाकहँभूपः॥
विद्युक्तरमाकीरचित्तमुहाविनि।स्वर्गळोकवासिनमुखळाविन २९ छोभीकामीशठखळमानी।औरअधर्मः
वर्नाहंजानंकवहुँतहँपावें । इनतेभिन्नतेईजनजावें ॥२२॥ क्रस्पतिइमिअमरावितकाहीं । विछ्ळेअसुरसैनसँ
वाहरतेषरचोचहुँओरा।शुक्रदत्तशङ्खिकियशोरा॥सुनतशंखकीष्वनिदुखदानी।भयग्रतभईशककीरानी
: इंद्रजानिविष्ठराजचढ़ाई । छैदेवनकोसँगअकुळाई ॥ गयोव्वहस्पतिपासमुरेशाः ॥ चरणवंदिनिजकसोशँ
: तेहा-प्रथमहिदेवासुरसमर, भैंविष्ठवत्रहिमारि । रणगिराहिदयआसुरी, सिगरीसैनविद्यारि ॥
सोईपुनिविष्ठिदेवधोरा । चित्रआयोमोपरवरजोरा॥कौनतेजवीन्द्योअवयाको । हमसीसनसुखज
कोवदेखातनहिराकनहारा । मतुसुखसोपीवतसंसारा ॥ मानहुँचाटनचहत्विशानन। दाहतमानहुँहगन
: उद्योमनहुँपञ्चानञ्घोरा।जारनसुरनचहत्वदृंशोरा॥२६॥याकोकारणग्रुरुपग्वाना।करहकुपाक
अोजतेजवञ्जसकहँपायो।जातेमोहिंजीतनचिद्धभयो॥२०॥सुरगुरुसुनिसुरपतिकीवानी।कहन

#### ग्रुरुखाच।

दोहा-चिकोषुनिचढ़िआवनोः ताकोकारणजीय । ताकोमिंजानतअहीं, सुनोदेवपतिसोय ॥ २, प्राणितपद्मः ः ो । तातेविष्ठिऐसोनलपायो॥२८॥तुमहुँओरजोतुमसमकोई । आजनचिस्तनमुसहिरहोई॥ १९॥ । सड़ेनहोतकालकेआगे ॥ विलेकजीतनमहसुरराई । समुर्थअहैंएकयदुराई ॥ २९॥

तातेत्जिनिजस्वर्गनिवासा । भागिजाहुसवसुरदशभासा ॥ काळविपर्ययरिष्ठकरजोई । परतेरहोसवैसुरसोई॥३०॥ यहद्विजवळतेअवेमचंडा।चढिआयोइतवळिवरिवंडा॥जवकरिहेग्रुरुकोअपमाना।नशिजेहेतवविभवमहाना ॥ ३०॥ दोहा-इमिस्नुनिसुरगुरुकेवचन, सुरसुरपतिसतिमानि । गमनिकयेतजिरवर्गको, नानारूपनिठानि ॥ ३२॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथिंसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचन्द्रकृषापात्राधिकारिरघुराजसिंहज् देवकृते आनंदाम्बुनिधों अष्टमस्कंधे पंचद्शस्तरंगः ॥ १५ ॥

### श्रीशुक उवाच।

दोहा-यहिनिषिज्ञुक्रप्रभावते, बिल्पाईसुराजि । तबअधीरदेवनसहित, गयेदेवपतिभाजि ॥ हिनिषिठसिसुतिवभौषिनासाअरुदेत्यनहितस्वगैमवासा॥अदितिदेवजननीअकुलाई।दुस्तितभईअनायकीनाई॥ कुसमयतेहिथलसुत्रकायोतिजिसमाधिकइयपस्रितायो॥ल्ल्योतासुआश्रमसुखहीन॥रहितसकलव्यस्वअतिदीता॥ नेर्तुखअदितिआसनतेहिदीन्दा।विधिवतपतिकोपूजनकीन्दा॥सुखम्लीननिजतियकोदेखी।कश्यपपूर्व्योअतिदुखलेखी केर्षोअमंगलविप्रनकेरो । आवत्मयोकराल्यनेरो ॥ कालविवदायोहिकत्यानी । लोकपर्यकोनाज्ञाहिजानी॥३॥॥॥ गेहिएहमाहुअयोगिनकाही । अर्थुपम्फूलकामसदाही ॥

दोहा—तेहिग्रहकीर्षोक्कञ्चलाहि, दोजैमोहिनताय ॥ तेरोवदनमछीनअति, आनँदरहितदेखाय ॥ ५ ॥ केरोअतिथिजनतुवग्रहआयो।तबतुमनिजकुदुंबमनछायो।।उठिताकोआसननहिंदीन्द्रों।विनपूजितपयानसोकीन्द्रों अतिथिआयजाकेग्रहमाहीं।सिछ्छहुजेविनपूजितजाहींदितिनपापिनकेभवनविज्ञाछ।अहैसमानहिंसदनश्चगाछा आ कीर्षोमेरेभयेप्रवासी । समयपायसुपमाकीरासी ॥ रहीतोरिमतिअस्थिरनाहीं । कियोहोमनहिंपायकमाहीं ॥ ८॥

ब्राह्मणपाव्कपूजनकाने । गवनतपुरुपस्वर्गसुखभाने ॥

दोहा-येदोनोंद्रिजअरुअनल, जानहुँसत्ययुजानि ॥ सबेदेवमयविष्णुके, वदनअहेंसुसदानि ॥ कहिद्रिजकोनदियोषुनिदाना । केपोंतातेवदनमलाना ॥ अहेंपुजसवकुझलतुम्हारे । जानिपरतदुसतुमहिनिहारे ॥ अदितिसुनतपतिकोभियवाणी । वोळोद्धसितजोरियुगपाणी ॥ ९ ॥ १० ॥

### अदितिस्वाच ।

गोद्रिजपमेञ्जारजनकरो । इनकरमंगटअहेघनेरो ॥ अर्थधर्मकामहुँकरहेत्र । ऐसोममहेकुशटनिकेत्र ॥ १९ ॥ याचकयतीञ्जतिथिवहुतरे।गथेविग्रसनाँहमोग्रहतेरे॥सविधिहोमपावकहमकीन्द्र्यो।आपकृपातेसवग्रस्थीन्द्र्यो १२॥ कोनकामनाईहोहिहमारे । जिनकेतुमउपदेशनवारे ॥ १२ ॥ दोहा—देधनबहुसवभाँतिसाँ, क्रुकहिबिंहमतिमान । पुनितिनकहुँआधीनहैं, पूर्योसहितविधान॥३॥ नानिस्वर्गजीतनकीआञ्चा । क्रुकाचारजपरमप्रकाञ्चा ॥ अतिप्रसन्नविषेकरिदाया।सविधिविद्वजितयद्वकात क्रुकसहितंवरविप्रअनेक् । बिंहकोकियोमहाअभिषेक्त॥४॥होमप्रकाञ्चिततहाँहुतासा!प्रगटकियोरथपरमप्रका कंचनकिह्नतिकिकिणीमाठा।हरितवर्णबहुवाजिविद्याला ॥ ध्वजाधवळअकितसृगराजा।ज्ञारद्वारिद्सारितवाक्ष चामीकरकोचापसुहायो।अक्षयतूर्णकवच्छ्विछायो॥दियपुहुळादबृलिहिक्चभूमाळु।कुवृद्योतिर्ह्यसंतुकाला

द्रोहा—यहिविधिरणकीसाजसव, देद्विजवरविछ्काहि । आज्ञिरवादहुदेतमे, छहोविजययुपमाहि ॥ बिछिविप्रनपरदक्षिणदीन्ह्यो । दंखप्रणामपुडुमिपरिकीन्द्यो॥अज्ञाॐप्रह्छादहुकेरी।कियोप्रणतिप्रमुदितवहुतेरी।श द्वियोजोस्यदनशुक्रमुहावन।तापरचढ्योदैत्यपतिपावन।।सुंदरसुमनमाठउरसोहत।कवचकराठठगतिभयजेह्य इत्पूरिततूर्णारविज्ञाठा । दिव्यचापकरवाठकराठा॥८॥अंगदकनकवाहुमहँजाके । मकराकृतकुंडछश्रुतिभाहे। बिछस्यदनपरसोहतकेसे । कनकज्ञैरूपरपावकजैसे॥९॥यूथपसवविष्ठसमवरुवाना । विभाविभागहँसवस्माना

दोहा-निजनिजसैनासाजिसक स्थमातंगतुरंग । गरजतवार्राहेवारसक चछेदैत्यपतिसंग ॥ १०॥

यहिविधिअसुरसैन्छैभारी । चढ्चोपुरंदरपुरहिसुरारी ॥ कियेछेतमानहुनभयानू । दिशनदृहतमनुहगनकृश्वा अंवरजवनिकँपावतथाये।यहिविधिअमरावतिनियराये १ १ अमरावतिनिरख्योविछराजा।जहाँमनोहरस्वसुख्याजा। परमरम्यउपवनउद्याना । नंदनादिघनसोहतनाना ॥ कूजहिंद्यगछविदंगसुहावन।मत्तमधुपग्रंजहिंमनभावन॥१३। पर्छनक्ष्रुछसुमनकेभारा । सुक्विंदेवत्रशास्त्रअपारा ॥ चक्रवाकसारसअरुहंसा । कारंडवकोकिछकर्वसी।

दोहा—कर्राहेमनोहरशोरअति, सरिसनमें सुखपाय । तहाँ खेळखेळतरहें, सुरसंदरीनहाय ॥ १३ ॥ परिखागगनगंगहेजामें । पुरटकोटपावकसमतामें ॥ उन्नतअटाअनूपमराजे ॥ १४ ॥ द्वारनकनककपटि<sup>त्ती</sup> फ्वेफटिकमणिकेपुरद्वारा॥१५॥ळसतराजपथयुत्तविस्तारा॥गळीसभाचीहटचहुँओरा।विळसहिंमहाविमानकीण मणिमयविणकहुकानअखेदी । बळितवज्रविद्वमवरवेदी॥१६॥नितनवयोवनवतीरसाळ॥विमळवसनधोरेवरमाळी जहुँतहँविचर्राहिदीपशिखासी।कर्राहिद्दनगरीपरकासी॥१७॥सुरतियविगळितकेशप्रसून।ताकेसीरभयुतस्व<sup>त्त्वा</sup>

दोहा—ज्ञाकेमारगर्मेवहत, मारुतमंदसदाहि ॥ १८ ॥ धूपधूमसुरभितकछत, कनकगवाक्षनमाहि ॥ धवळअमळपथिविछेविछोना।तापरकरहिंनारिनितगोना॥१९॥सुक्तनयुक्तिवितानिकताके।तनेचंदचाँदनितम्वाहे ॥ हेमदंडयुतच्वजापताका । उसिंहमनहुदाभिनिसवठाका ॥ छविछायेछज्ञाअतिछाजें। तिनपरमोरकपोति<sup>वाही</sup> चहुँकितउपजावनअहछादा।मत्तमिंछदकरतकछनादा।विठिमनोहरसुदितमकाना। सुरतियकरहिंसुमंगठगावा<sup>२१</sup> वीनवेणुअरुसुरजपृदंगा । दुंदुभिताळ्ञुङ्खसुरसंगा ॥ थरुथरुमहुँगंधवंवजावत । नाचतगावतभाववतावत ॥

दोहा—अतिविचित्रसमणीयअति, अमरावतीअन्तप् । जाकीप्रभाठजावती, जगतप्रभाकहँभूप ॥
विद्युक्रसमाकीरचित्रसुद्दावि।स्वर्गठोक्वासिनसुखङाविन २१ छोभीकामीशठखङमानी।औरअधर्मीवापकप्रती
यनिह्जानंकवहुँतहँपावें । इनतेभिन्नतेईजनजावें ॥२२॥ कुरुपतिइमिअमरावितकाईां । विछ्छेअसुरसेनसँगणाई॥
बाहरतेपरयोचहुँओरा।शुक्रदत्तशङ्खिकियशोरा॥सुनतशंखकीष्विनदुखदानी।भययुत्तभईशक्रकीरानी ॥२३॥
इद्द्रजानिविष्टराजवदाई । छदेवनकोसँगअकुछाई ॥ ग्योग्रहस्पतिपाससुरेशा ॥चरणवंदिनिजक्षी औरेशा।।

ः दोहा~प्रथमिददेवासुरसमर्, मेंबिटवब्रहिमारि । रणिगराइदियआसुरी, सिगरीसेनिवडारि ॥ सोईपुनिबटिटेद्छपोरा । चटिआयोमोपरवरजोरा॥कोनतेजदीन्द्योअवयाको । हमसाँसनसुखजातनताको॥<sup>२५॥</sup> कोउदेखातनिर्देशकनहारा । मनुस्रससाँपीवतसंसारा ॥ मानहुँचाटनचहतदिज्ञानन।दाहतमानहुँद्दगनक्वशात<sup>न</sup>॥ उद्योमनदुँमट्रयानट्रपोरा।जारनसुरनचहतचहुँओरा॥२६॥याकोकारणग्रुरुभगवाना।करहुकुपाकरिसकट्यता<sup>ता</sup> ओजतेजवटञ्सकदुँवायो।जातेमोहिजीतनचिद्धायो॥२०॥सुरग्रुरुसुनिसुरपतिकीवानी।कहनटगकारणिवानी । सोहरिभक्तिहेदेइसहायो ॥ कीआपहितेहिभोगळगाँवै । अनअधिकारिहिनाहिस्तवावै ॥

दोहा-पुनिनिवेदकेअंतमें, आचमनैकरवाय । मोदमूलताम्बूलको, देइसुभोगलगाय ॥ २१ ॥ २ । । द्वादशाक्षरहिमंबउदारा ॥ विषुलअस्तवनकरिहरिकेरी । सादरअस्तुतिठानैकेरी ॥

दोहा-फागुनसुदिप्रतिपदाको, शुचिहूँकिर्अस्तान । सावधानहेसुदितमन, दूर्पहिछेस्विधान ॥

्राप्तान्ति । पूजनटानेभाववडाई ॥ पूजाकरेकुहृदिनजैसी । वारहींदिनमेंटानेतेसी ॥ ४५ ॥ होमकरेकहिजहिजेवावे । हरिपूजनआदरहिबढ़ावे ॥४६॥ द्वादशदिवसकरेपयपाना । ब्रह्मचर्ययुत्तवतीसुजाना ॥ करिमहिझयनिकालनहाई॥४७॥४८॥काहूसोनकसत्यवताई॥दुष्टनतेभापणनहिंकरई।वासुदेवपदनितरितपरई ॥ द्वादशदिनद्वादशीप्रयंता । यहिविधिरहेवतीसोसंता॥४९॥जबुफाग्रुनसुदितेरसिआवे । तवविधिज्ञविपहिबोल्यावे॥

दोहा-तासोंज्ञास्त्रविधानते, पंचामृतअस्नान । करवावैभगवानको, भरिउरमोदमहान ॥ ५० ॥

हरिकीपूजावडीकरावें । वित्तज्ञाठचनकवहुँमनलावे ॥ पुनिपायसहरिहेतवनाई ॥५३॥ पुरुपसूक्तकीऋचासुहाई॥ सोरहितनतेमनथिरकैके । होमेश्रागिनमोहितेहैंके ॥ पटरसहरिहिनिवेदलगावेशिहितेश्रीपतिअतिसुखपावे ॥५२॥ आचार्प्यहितोपेमितिपामा । देगोभूपणवस्त्रल्लामा । ताहीविधिऋत्विजहुँनकेरी । पूजाकरेपीतिकरिटेरी ॥ इनसवकीपूजाजोठाने । तोभगवानआपनीमाने॥५३॥पुनितियसोभापेहेप्यारी । ऋत्विजनआचार्य्यनसुखकारी ॥ दोहा—आछोअप्रजेंबावह, आयेऔरजेंबिप । यथाञ्चाकिभोजनतिनहुँ, देहुसुदितहैछिप ॥ ५४॥

द्वाहा-आछालप्रजानहः, आपआरणावमः । प्याशासभाजनातनहः देवश्चादतहाछमः ॥ ५४ ॥ अरुआचार्यऋत्विजनकाहीं । उचितदक्षिणादेइउछाहीं ॥ आयेहोंइनीचजनजेई । अग्नमात्रतिनहुँकोदेई ॥ ५५॥ अंपकृषिणदीनहुँदैभोजनाकरेसवंधुअशनआपहुजन ॥५६॥ हरिप्रसन्नहित्तनिततिनआगे।गानसुनावेअतिअनुराशा। कृत्यकरायवाजवजवावे । करिअस्तुतिहरिअतिसुखपावे ॥ हरिसन्युखहरिकथासुहाई । कहवावसादरिचतछाई ॥ याहीरीत्रिअमादिनतेरे । तेरसिळोसुत्नेहपूनेरे ॥ साद्रपूजेशीप्तिकाहीं ॥ पूजेकामतासुशकनाहीं ॥ ५७ ॥

दोहा−यहद्दरिक्षारापनपरम्, पेवतद्देशुकुमारि, मोसोंत्रह्माजोकह्मो, सोमेंदियोउचारि ॥ ५८ ॥ तुहूँयद्दीवतकरिभगवाने । शुद्धभावकरिभजनेठाने ॥ ५९ ॥ सर्वयद्ममययहवतजानो । सर्ववतनमहँउत्तममानो ॥

छद्द्रपरान्यपरान्यपान् । छुद्धभावकारमणनान् ॥ ५८ ॥ साथ्यस्ययद्द्रन्तजान् । स्ववतनमहज्त्तम्मान् ॥ यद्द्रवतसर्वदानतपतारः । अहेतुष्टिकरनंदकुमाराः ॥ ६० ॥ सोईयुल्यसंयमअरुनेमा । सोइदानतपत्रतत्रदक्षेमाः ॥ सोईयज्ञसुंदरहेभारो । जामेंहोयॅप्रसन्नसुरारो ॥ ६१ ॥ तातेयद्द्रवतकरहुसनेमाः । श्रीपतिपदटगायअतिप्रेमाः ॥ हेआज्ञुद्दिशसत्रभगवानाः । देहेंतवअभीष्टवरदानाः ॥ पेत्रतकोकरतोजोकोई । सावधानहेंद्दरिपदजोई ॥ दोहा−त्तकेवामनसरिससुत, आज्ञुअवइथिहदोइ । सवकुष्टुपनकोकृटिके, हरिपुरगमनतसोड॥ ६२ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाबांधवेद्याविद्वनार्थीसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा पिराजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरघुराजसिहन् देवकृते आनन्दाम्बुनियो अष्टस्कंषे पोढद्यस्तरंगः ॥ १६ ॥

### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिविधिजवकर्यपकद्यो, तवहिंभदितिमहराज ॥ निराटस्यटागीकरन, पेत्रततिनस्वकाज ॥ १ ॥ इद्धिएकामहिकोहटपरिके । चंचटमनहिंभचंचटकारिके ॥ इंट्रीअश्वनदुष्टनकारीं । मनगुनसोंमतिस्ततहाँहीं ॥ निजवशक्रितहेँअदितिस्यानी।कियोचितवनसारैंगपानी॥निश्चटमनहरिचरणटगाई।कियोपयोवतअतिसुस्रह्याई २ वतमभावतेतहेँकुरुराई । मगटेतेहिसुकुंदयदुराई ॥ चारिवाहुपीतांवरपारे । झंसपककरगदासँवारे ॥ ३ ॥ २ ॥

दोहा-पेप्रस्विनतीमोरियह, सोसुनियेचितलाय ॥ जातेमेरेमनहिको, सवकल्काकटिजाय ॥ १८ ॥ देवदैत्यतवसुतवलवाना । मानहुँप्रभुतुमतिनहिंसमाना ॥ ६ े ि तिसेव असविचारिमोहिनिजगुनिदासी।होयमोदअसिकृपाप्रकासी॥ असू. स् सवतिस्तनतेरसहनाथा।मोस्रतह्वेगेसकल्यनाथा॥१५ ुः हिन्हे हिन् करहक्रपाभवभसुमिराजु । जामेममसुतपावहिराजु ॥ १६ ॥ १७ ॥

# श्रीग्लक उवाच ।

असज्बअदितिकह्योसमुझाई । तबकइयपबोलेमुसकाई ॥ दोहा-अहोधन्यहैविप्णुको, मायावलविस्तार ॥ वध्योमोहतेहैसही, यहसिगरोसंसार ॥ १८॥ कहाँपंचभौतिकीक्षरीरा । कहाँजीवप्रकृतिहुंपरधीरा॥कोकाकोसुतकोपतिकाको । अहैमोहकारणसन्याको

प्रियाभजहत्तमश्रीभगवाने । जगतग्ररूपरपुरुपपुराने ॥ २०॥सोईमनोरथपूरणकरिहें । दुसतेतोहिंआग्रुउद औरदेवकीभक्तिसमाने । भगवतभक्तिविफल्लनाईजाने ॥ ऐसोमिंसतिलियोविचारी । ऐसेतहुँमानिसतिप्यारी अदितिसनतपतिकेप्रियवैना । बोलीपाणिजोरिभरिनेना ॥

# अदितिस्वाच ।

केहिविधितेहरिकहॅमेंध्याऊँ। जातेसकरुमनोरथपाऊँ॥ २२॥ २३॥

दोहा−तवकरयपबोलेहरपि, सुनुसुंद्रिचितलाय ॥ पेत्रतमाधवतोपकर, मेंतोहिंदेहँवताय ॥ २४ ॥ पत्रहोनकेहेतही, त्रह्मासोंशिरनाय ॥ मैंपूछचोसोविधिसहित, दीन्ह्योमोहिवताय ॥

# अथ प्रयोवतकी विधि।

दोहा−फाग्रुनसितमेंप्रयोत्रत, वारहिदिनकोजानु । भक्तिसहिततामेंसविधि, पूजेश्रीभगवानु ॥ २५ ॥ दिनसञ्जमानसप्रातंखें छै, खोदीविपिनिवराइ । छाइमृत्तिकाछाइतन, मञ्जैसरिसउछाह॥ २६॥

अथमृत्तिकारुपनकोमंत्र-त्वं देव्यादिवराहेण रसायाःस्थानमिच्छता।उद्धृतासि नमस्तुभ्यं पाप्पानं मे प्रणाश्य दोहा~संघ्योपासनआदिजे, नित्यकर्मविख्यात । सावधानतिनकोकरे, करिमन्अतिअवदात ॥

प्रनिप्रतिमाकीवेदिमें, कीजलकीरविमाहि । कीग्रुरुमेंआवाहने, करिपूजेहरिकाहि ॥ २८॥ अथानाहनमंत्राः-नमस्तुभ्यं भगवते पुरुपाय महीयसे ॥ सर्वभूतनिनासाय नासुदेनाय साक्षिणे ॥ २९ ॥

नमी व्यक्ताय सक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च ॥ चतुर्विशृद्धणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे ॥ ३० ॥ नमो द्विशीव्णत्रिपदे चतुःशुंगाय तंतवे ॥ सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यारमने नमः ॥ ३१ ॥ नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च ॥ सर्वविद्याधिपतये भूतानां पतये नमः॥ ३२॥ नमोहिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने ॥ योगैश्वर्यशस्ताय नमस्ते योगहेतवे ॥ ३३ ॥ नमस्त आदिदेनाय साक्षिभ्रताय ते नमः॥ नारायणाय ऋपये नराय हरये नमः॥ ३४॥ नमो मरकतञ्चामवषुपेधिगतश्चिये ॥ केज्ञवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ॥ ३५ ॥ त्वं सर्ववरदः पुसां वरेण्य वरदर्पभ ॥ अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुसुपासते ॥ ३६ ॥ अन्ववर्तेत य देवा श्रीश्च तत्पादपद्मयोः॥ स्पृह्यंत इवामोदं भगवान्मे प्रसीदताम्॥ ३७॥

दोहा-इनमनुतेभगवानको, श्रद्धायुतआवाहि । अर्घ्यपाद्यआचमनको, देइप्रथमसुखचाहि ॥ ३८॥ पुनिद्वादशञ्चरमञ्जूमार्ही । चंदनफूलअक्षतहुकार्ही ॥ देयचड़ाइधूपपुनिदेवे । देपुनिदीपभाँतिवहुतेवे ॥ ३९ ॥ पुनिलेपायससंयुत्तभावे । अरुपृतगुडकोभोगलगावे ॥ होइजोअपनेविभोअपारे । तौरचिव्यंजनविविप्राक्षी सादरहारिहिनिवेदनकरई । परमानंदिहियेनिजभरई ॥ द्वादशवरणमंत्रपविभागपार । ताराच्य्यनावाभका सादरहारिहिनिवेदनकरई । परमानंदिहियेनिजभरई ॥ द्वादशवरणमंत्रपढ़िफेरी । हवनकरेग्रुतध्रीतिषनेरी ॥ े । सोहरिभक्तिहिदेइसुहायो ॥ कीआपहितेहिभोगळगाँव । अनअधिकारिहिनाहिसवावै ॥

दोहा-पुनिनिवेदकेअंतमें, आचमनेकरवाय । मोदमूलताम्बूलको, देइसुभोगलगाय ॥ ४३ ॥

ः । द्वादशाक्षरहिमंत्रउदारा ॥ विषुळअस्तवनकरिहरिकेरी । सादरअस्त्रतिठानेफेरी ॥ ेप्पद्तिणाचारित्रञ्जाम् । करेमुदितदंडवत्प्रणामा॥४२॥पुनिशिरहरिनिमोल्यचढाई।करेविसर्जनसुससरसाई॥ ुत्त्रज्ञवाव । देवीरादक्षिणशिरनावे ॥ ४३ ॥ छैतिनकीआज्ञापुनिसोई । शेपअत्रजोवाँचोहोई ॥ 🤭 ्रायुत्तकातिमान । सावधानहैआपहुँखाने ॥ विनतियरैनसेनसहिठाने । प्रातहिंखठिसोषुरुपसुजाने ॥४२॥

दोहा-फागुनसुदिप्रतिपदाको, शुचिह्नेकरिअस्नान । सावधानह्नेसुदितमन, दूधहिछैसविधान ॥

िर्नु । वार्ह । पूजनठानेभाववटाई ॥ पूजाकरेकुहूदिनजैसी । बारहोदिनमेंठानेतैसी ॥ ४५ ॥ होमकरेअरुद्रिजहिजेवाँव । हरिपूजनआदरहिबहाँवे ॥४६॥ द्वाद्शदिवसकरेपयपाना । ब्रह्मचर्ययुत्रवतासजाना ॥ कीरमहिज्ञयनिकारुनहाई॥४७॥४८॥काहुसानअसत्यगताई॥दुप्रनतेभाषणनहिकरई।वासुदेवपदनितरितिधरई॥ द्वादशदिनद्वादशीप्रयंता । यहिविधिरहेवतीसीसंता॥४९॥जवफाग्रनसुदितेरसिअवि । तवविधिज्ञविप्रहियोठवावै॥

दोहा-तासाँज्ञास्त्रविधानते, पंचामृतअस्नान । करवावैभगवानको, भरिउरमोदमहान ॥ ५० ॥ हरिकीप्रजावडीकरावे । वित्तकाठचनकवहुँमनलावे ॥ प्रनिपायसहरिहेतवनाई ॥५१॥ प्ररूपस्रक्तकीऋचासहाई॥ सोरहतिनतेमनथिरकैकै। होमें अगिनिमोदितेहुँकै॥ पटरसहरिहिनिवेदलगावै।जेहितेश्रीपतिअतिसलपावै।।५२॥ आचार्य्यहितोपेमतिधामा । देगोभ्रपणबस्त्रस्टरामा । ताहीविधिऋत्विजहुँनकेरी । प्रजाकरेप्रीतिकरिटेरी ॥ इनसबकीपूजाजोठाने । तोभगवानआपनीमाने॥५३॥पुनितियसोंभापेदेप्यारी । ऋत्विजनआचार्य्यनसुसकारी ॥

दोहा-आछोअन्नजॅनावह, आयेऔरजेनिव । यथाज्ञाक्तिभोजनतिनहुँ, देहुमुदितहुँ छिप्र ॥ ५८ ॥ अरुआचार्य्यक्रित्वमनकार्ही । उचितदक्षिणादेइउछार्ही ॥ आयेर्होइनीचजनमेर्हे । अग्रमात्रतिनहुँकोदेई ॥ ५५॥ भंपकृषिणदीनहुँदैभोजन।करेंसबंधुअञ्चलभाष्ट्रजन॥५६॥ इरिप्रसन्नहितनित्तिनभागे।गानसुनावेभतिअन्तरात्रा। नृत्यकरायगाजवजनावै । करिअस्तुतिहरिअतिसुरापाव ॥ हिम्स-मुखदिक्यासुद्राई । कदवावसादरिचतलाई ॥ याद्दीरीतिअपादिनतेरे । तेरिसटोंयुतनेद्दपनेरे ॥ सादरपूजेश्रीपतिकार्दी । पूजकामतासूज्ञकनार्दी ॥ ५७ ॥

दोहा-यहहरिभारापनपरम, पेवतहैसुकुमारि, मोसॉब्रह्माजोकद्यो, सॉर्मिदयोउचारि ॥ ५८ ॥ तुर्दैयदीवतकरिभगवाने । शुद्धभावकरिभजनेटाने ॥ ५९ ॥ सूर्वयद्ममयपद्मतजानो । सूर्वमतनमद्भनतमानो ॥ यदनतसर्वदानतपसारा । शहतुष्टिकरनंदकुमारा ॥ ६० ॥ सोईसुरुयसंयमअकृनेमा । सोइदानतपत्रतप्रदक्षेमा ॥ सोद्दंपज्ञसंदरहेभारी । जार्भेद्दोर्वेत्रसत्रमुसरी ॥ ६९ ॥ तातेयद्वनकरदुसनेमा । श्रीपतिपद्छगायअतिप्रेमा ॥ हृभाशुदिमसत्रभगनाना । देदेतनअभीष्टनस्दाना ॥ पेत्रनकोकरनोजोकोई । सार्यपानद्विदारपदनोहं ॥

दोहा-ताकेवामनसरिससुत, आञ्चलवस्पहिहोइ । सवकलुपनकोकृटिक, हरिपुरगमननसोह ॥ ६२ ॥ रति सिद्धिश्रीमहाराजाभिराजशीमहाराजाबांपवेदाविद्वनाथसिदात्मजानिद्धिश्रीमहाराजा पिराजश्रीमहाराजावराहुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरपुराजाँविदन् देवकृते भावन्दास्कृतियां सप्टस्केथे पोडझम्तरंगः॥ १६॥

## श्रीशक उवाच ।

दोदा-पहिषिधिनयकद्यपकद्योः सर्वोहेशदिनिमद्गान ॥ निगाउम्पटानीकर्नः पत्रततिमुक्कान ॥ ३ ॥ पारा पारामणपप्रस्परास्ता वार्यास्य । स्ट्रास्य नदुष्टनकारी । मनगुन्नामनिम्नतहाँही ॥ इंट्रासयनदुष्टनकारी । मनगुन्नामनिम्नतहाँही ॥ ज्ञान्यसम्बद्धाः । प्रवासम्बद्धाः । प्रवासम्बद्धाः । निजयशक्तिः सदितिसपानी।किपापितवनन्तारमपानी॥निश्चटमन्दर्गप्यम्यः ।किपोपप्यन्तनिस्सर्याः मतमभारतेतर्हे क्सारं। मगटेतिरिमुखं द्यदुसारं ॥ न्यारिमाहुनीयांकरणे १ न्यम्बक्वस्यानेतरं॥ ३ ॥ १

निरित्तिनेनगोचरभगवाने। सादरउठीअदितिस्रत्यमाने॥ प्रीतिविवश्रहेअतितेहिठामा। कीनभूमिमहँदंडप्रणामाह्यः , प्रनिउठिअदितिजोरियुगपाणी । अस्तुतिकरनचहीमृदुवाणी ॥

दोहा—पेगद्रदगरह्वेगयो, भरिञायोजङनेन ॥ कॅप्योगातपुरुकितवदन, कहिनसकीकछुनेन ॥ ६॥ पुनिजसतसकरिपीरजघारी। मंदमंदतहँकइयपनारी॥इरिस्रुपमाद्दगकरतिपानसो।अस्तुतिकरनरुगीप्रमानसो॥अ

#### अदितिस्वाच ।

यज्ञप्ररूपअच्युत्तयज्ञेशा । तीर्थचरणतीरथजसवेशा ॥ श्रवणसुमंगळनामतुम्हारे । दासनदुखनाक्षकभवतोरे॥ अवकरियोप्रभुमोहिसनाथा । होतुमसत्यदीनकेनाथा ॥ विश्वरूपविश्वहिकभावन । विश्वप्रगटकरविश्वनक्षत्ता निजञ्जितिहिसात्रिग्रुणहिंधारी । अहोविश्वन्यापकगिरिधारी ॥ नाथनिरंतरप्ररणज्ञाना । जीवनकोनाझहुअज्ञाना॥

दोहा—रहोनिरंतरस्वस्थप्रभु, अविकारीममस्वामि ॥ श्रीहरियदुपतिआपको, सदानमामिनमामि ॥ ९॥ विद्ञायुपञ्जभवपुधनधामा।त्रिभुवनसुखसवग्रुणमनकामा।।सकलसिद्धश्रुक्जानविज्ञान।।तुन्हरिहरूपामिलहिंगवान तोरिपुजीतवकेतिकवाता । तवप्रसन्नताजगविष्याता ॥ १०॥

### श्रीशुक उवाच।

अदितिकरीअस्तुतियहिभाँती । तवश्रीहरिदासनअरिघाती ॥ सवभूजनकेअंतरयामी । बोलेकमलनेनखगगर्मा

विष्णुस्वाच ।

देवजननिअभिरुापातेरी । जानतहोँमैंबहुदिनकेरी॥छीन्ह्योराज्यछोंडाइसुरारी । तेरेषुत्रनदियेनिकारी ॥१९॥९२॥ रणदुर्मेद्तिनअसुरनकार्ही । जीतिरुहिममसुतक्षणमार्ही ॥

दोहा-रुहेराजितिहुँछोककी, मेरेसुतअनयास ॥ आनँदसोंपुत्रनसहित, करहुँस्वर्गमहँवास ॥ १२ ॥ इद्रेजेठनिजसुतकरतेरे । जाहिमारिदानवबहुतेरे ॥ रोबिहितनकीनारिदुखारी । अतिआनँदमेंछहीँनिहारी ॥ १४ ॥ विश्वानंद के स्वतिआनँद मेंछहीँनिहारी ॥ १४ ॥ विश्वानंद के स्वतिआनँद ॥ विह्यतेष्ठ विद्याने । पुनिकैदैत्यपतालिहजाँदे ॥ १४ ॥ तुव्हच्छाऐसीसुखदाई । जानिल्योमेंसवशुरभाई ॥ ताकोकारणयहसुनिलीजे । युद्धहेतनहिंअनुमतिर्वृण्ण ॥ अवेनअसुरनतेसुरनायक । अदितियुद्धहेजीतनलायक॥अजहुकालुक्तकहुँअनुकूलादेवनकोसविधिपतिक्षण ॥

दोहा—तातेष्ठरकरिकेसमर, छहिहहिष्ठसनअपार ॥ पेपैवततेतुष्टमेंकरिहोअविश्वार ॥
विफल्नअरचनहोतहमारा।पावतफल्अद्धाअनुसारा॥सुतरक्षणहितपयत्रतकरिके।मोहिकरिल्यप्रसत्रसस्या<sup>हिं॥</sup>
तातेमेंतेरोसुतहिकं । तवपुत्रनपल्हिं।सुददेकं ॥ जाहुआपनेपतिढिगमाई । लेहुमोरवपुपतिमेंप्याई ॥ १८॥१९॥
काहुतेप्रसंगनहिकहियो । पृछेहुमोहिंदुरायेरहियो ॥ गोपनकन्हिसकल्प्रसंगा।फल्दायकहोंवेसुलसंगा॥ २०॥

### श्रीशुक उवाच।

असक्तिहरिभेअंतरधाना।अदितिषन्यअपनेकहँमाना॥दुर्लभकृष्णजन्मनिजमाही।जानिअदितिअतिम्रदिततहाँही। दोहा-परमभित्युतपतिनिकट, अदितिगईमुखछाय॥ कृदयपपृत्तेवनकरन, छागीः।तिमनछाय॥ २९॥ कृदयपहूँतपुरुष्ठिभेगो। निजमनमहँहरिअंद्यापरेषी॥ अदितिहिंगभोधानकरायो।पृत्वनदारुजिमिअन्छ<sup>जगायो॥</sup> अदितिगर्भमहँठसिभगवाने। ब्रह्माअस्तुतिछगेवसाने॥ २२॥२३॥ २४॥ २५॥

#### त्रह्म उवाच।

जैतिरुरुक्तमजेरुरुगाया । जैवद्मण्यदेवयदुराया ॥ विग्रुणई्झजैनेभगवाना ॥ पृक्षिगर्भजैवेदनिधाना ॥२६॥ जैवेषाविविष्वनाभा । जयतिविष्णुजेअंशुजनाभा ॥ तुर्होनगतमधिआदिहुअंता । परमपुरुषअरुशक्तिअ<sup>नेता ॥</sup> जगतप्रवर्तेकदोतुमकाटा । जैसेफरतजरुतृणजाटा ॥ २७ ॥ दोहा-तुम्हींचराचर्जगतके, स्वींगननंदकुमार ॥ गिरेस्वर्गतेतिनहुँके, तुमहींएकअधार ॥ जैसेवृड्तवारिमें, पोतहोतअवछंत्र ॥ तिमिड्रवतदुर्खासधुसुर, रक्षहुप्रभुअविछंत्र ॥ २८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजात्रांथवेज्ञाविङ्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहज् देवकृते आनन्दाम्बुनियो अष्टमस्कंधे सप्तद्ज्ञस्तरंगः॥ १७ ॥

# श्रीशुक उवाच।

दोहा-यहिविधिविधिअस्तुतिकियो, चारुचरिज्ञवलानि ॥ तबहिंअदितिकेप्रगटभे, श्रीपतिशारँगपानि ॥ छंदनराच-चतुर्श्वेनेगदासुशंखचकअंडुजेकरे । सुकंजनेनमोद्येनराजतीपितांबरे ॥ १ ॥ पयोद्द्यामवर्णकर्णमीनराजकुंडिले । निशाकराभआनेनलसत्प्रकाशमंडिले ॥ स्वत्समॅल्सेश्रिवत्सअंगदोसुजानमें । किरीट्श्शिलंककांचित्रपुरीयदानिमें ॥ करेकहेसुकांचित्रकुंज्यमणीनहे ॥ २ ॥ मिलिद्युंद्युंज्यसमालभावानेहें ॥

विराजमानकंठकोस्तुभैविभाविकाञ्चते । सुनीञ्छेतअंधकारनाञ्चभोप्रकाञ्चते ॥ ३ ॥ विज्ञानदीनदीसभूगिरासगोअकाञ्चदी । प्रजाद्विजासुदेवभेऋतेषमञ्जाञ्च ॥ ८ ॥

दोहा-भाद्रशुद्धद्वाद्शिश्यवण, अभिजितभयोसुहूर्त्तं ॥ मध्यदिवसवामनिष्टयो, जन्मविनाञ्चकधूर्त्तं ॥ विजयानामकहावती, सोद्धादशीनरेश ॥ ताकोत्रतकरिसंतजन, पावहिमोदहमेश ॥

प्रहनक्षत्रादेशतुक्का । भयेसुयोगयोगप्रतिकृष्ठा ॥५॥६॥ जानिदेववामनअवतारा । गगनवनावनळगेनगारा ॥ ढोळकंखओतुर्ज्यमृदंगाविषुळवाजवाजेइकसंगा॥०॥कर्राहेनृत्यअप्सरासुहावनि।सुरगायकप्वनिकियसुखळावानी॥ सुरसुनिमनुविद्यापरचारन। पितरअग्निअरुसिद्धहजारन॥किन्नर्राकेषुरुपहुनागेंद्र॥राक्षसयक्षहुखगद्वसाँद्रा॥८॥९॥ कर्राहमूक्तंसनवार्राहेवारा । गावतनाच्हिमोद्अपारा॥आश्रमअदितिसुमनझरिळाई।अस्तुतिकरतदियोक्षितिळाई॥

दोहा-प्रगटआपनेगर्भते, अदितिविद्योक्तिमुक्तंद्र । अचरजग्रुनिपावतभई, तेहिंक्षणपरम्अनंद् ॥ करिकेक्रपाठियोअवतारा।विसमितकस्यपजयतिठचारा १ १जङ्चेतनकेअंतरयामी।आयुपभूपणद्रुतियुतस्यामी ॥ मातुपितादेखतमुखछावन । सोइस्वरूपतेभेप्रभुवामन॥जिमिनटनिषुणसुवेपछिपाई।औरवेपनिनदेतदेखाई ॥१२॥ तिमिमदर्पिटखिवामनरूपा । महामोदपायोसुनुभूषा । कस्यपकेकरतेसुखछाये । जातकर्मविधिसॉकरवाये॥१३॥ कियेमुनिनवामनवतवंषा । रविगायर्जाकियसनयंथा॥ असस्त्रसुरमुरुतेहिदीना । दियकस्यपेस्रछानबीना॥१४॥

दे।हा-सोसुनिवामनअतिबर्छा, यज्ञविटोकनकात । चटेदबावतपुर्द्धामको, पद्पद्महँकुरुराज ॥ २० ॥ तहाँनमंदाञ्चरतीस । क्षेत्रनामभग्रकक्षसुनीस ॥ शुक्रसहिततहँदैत्यअधीशा । करतवाजिमसरझोमहीशा ॥ तहाँजबबामनपहुँचेताई । निरसेनिकटसबैटकलाई ॥ २९ ॥ केघाँटयेनिकटदिनसाजाअसमानेसिगेरिद्रिजसाजा ॥ किघाँअगिनियाँसनत्वुमारा।आवतटसनयज्ञसंभारा॥वामनकोप्रकाशतहँखायो।बिटिविपनकोतेजखिपायो ॥ २२॥ करतपरस्परविदिपभैदेशा । मसग्रहबामनकियेप्रवेशा ॥ सजटकमंडस्ट्रिछ्बहुदंडा।सुनमेसलातेजअसंडा ॥२ दोहा—मृगाचर्मउपवीतसम्, उसहिजटायुत्तशीशः । करतप्रकाशितयञ्चथळ, श्रीवामनजगदीशः ॥ २१॥ ति स्वाः । स्वाः विकास वि

हेद्विजवालकमोरप्रणामा । लेहुकृपाकरिकैछविपामा ॥ कौनितुम्हारिकरौँसेवकाई । देहुविप्रवरमोहिंसुनाई ॥ त्रह्मर्पिनकोतपवपुटानी । आयोइतैपरतअसजानी ॥२९ ॥ तोषितभयेषितरममआज् । भयोपुतमेंसहितस<sup>मात्</sup> पूरणभईयज्ञअवमेरी । आयेइतकरिकृपायनेरी ॥ ३० ॥ भयोहुताज्ञनहुततेपूरो । जहाँआपुधारचोपाहते। मोहिंकुचिकियपदजलद्विजराई।धन्यधरणिभयतवपदपाई॥जानिपरतअसविन्हिंबताये।कछुमाँगनहिततुपहत<sup>आ</sup>

दोहा-तातेमोसोंमाँगिये, जोइच्छामनमाहि ॥ गऊहेमगृहअञ्चलक, अरुद्विजकत्याकाहि ॥ ग्रामतुरंगमतंगरथ, विप्रवालअरुजीन ॥ आज्जमाँगिहोमोहिपहुँ, मेंदेहोंतोहिंतीन ॥ ३२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेज्ञविज्ञ्चनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-थिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहज् देवकृते आनंदाम्ब्रुनिधी अष्टमस्कंधे अष्टादशस्तरंगः॥ १८ ॥

# श्रीग्लक उवाच।

दोहा-वैरोचनकेवचनसति, धर्मसहितसुनिनाथ ॥ तेहिंसराहिपरसब्रह्में, कह्मोऊर्द्धकरिहाथ ॥ १ ॥ श्रीभगवासुवाच ।

दैत्यराजयेवचनतुम्हारे । कुळकेजचित्तधर्मधुरधारे ॥ सकळसत्यहैंयशविस्तारी । वैनआपकेममसुखकारी ॥ शुक्रधमंज्यदेशकजाके । ऐहिककर्मसफळसवताके ॥ जेहिंडपदेशकज्ञानमर्यादा । कुळमेंत्रहाशांतपहळाते ॥ ताकोअचरजनहिंससकहिंबो । सदाधमेमारगमहँरहिंबो॥२॥भयेनकोउअसयहिक्रळमाही।बोळहिंजेयाचकतेनहीं दानदेनकहिंदुनिनहिंदीहों।ऐसोर्नाहिंकोउयहिक्रळकीन्ह्यों॥माँगेदानकृपानहिंकाही।अयेविस्रखकोजयहिक्रळनाही

दोहा—परार्धानकोडनिहभये, झाँउत्साहिबहीन ॥ ताकुळकेभूपतिनको, असकिहबोननबीन ॥ निरमटयश्युतजहँप्रहादा । टसतचंद्रसमप्रदअहटादा॥हिरण्याक्षयहिवंशिहभयेऊ । टैकरगदाविजयहित्तपद्वी तिहुँटोकनमें फिरचोअकेटो । कोटनिकयोयुपवीरनवेटो॥६॥जोटपेटिकेसमिवमतरणी।हुतटेगयोरसात्रणपणी करनआग्रुजवनीडद्वारा । गेहरिपरिस्करअवतारा ॥ हिरण्याक्षकोत्तहाँनिहारचो । ताहिविष्णुजसतसक्ष्मारणी विकमसुमिरितासुभगवाना।अपनेकोविजयोनिहमाना ॥६॥हिरण्यक्षित्रपुताकोवरस्राता।सुनिकेतासुविष्णुतेषात्री

दोहा-कियविचारमेंमारिहीं, जोमारचोममभाय ॥ गयोविष्णुकेधामको, महाकोपउरछाय ॥ ७ ॥ टियेशुटकरमहाकराटा।छस्योममहुँकाछहुकरकाटा॥हिरण्यकिशुकहँभावतदेखी।कीन्द्र्योविष्णुविचारिक्षेती नहींनहेन्देभविधापगर्दे । तहेतहँग्देशनयराई ॥ जेसेजहँनहँभागतप्रामी । तहँतहँमुरुजातिपछिषाती सानेपरिननकरहुँप्रवेशा । तोनसोनिष्देशसुरेशा ॥ ९ ॥ असगुनिविष्णुकाछकेशाता । मायाधारिनमहँविखाती ॥ किरूप जीवशुकेपान महिन्द्राधिहर्सगणेषित् विकास किरूप जिल्लानिष्युकारकारा । साराधिहर्सगणेषित् । ॥१०॥ दोहा-शुक्यितरिविद्यंद्रको, कीन्द्र्योनाद्महान । हिरण्यकिशुविचरनटगयो, पुनिसोजतभगवान ॥

्रिपिट कोर्स कुलाई है। सह स्वार किया है। है कि है कि है कि उन्हें है है कि है। अ**9 शांतवऐसो्आनँदभरिगायो ।** जुननसकुल्लानिम्करियोग है कि ते जाति हुन कि निवार के हैं कि वार किया कि किया कि निवार किया है। ्रानाहितको 🔍 ो । अहंकारतेवाढ़तसोतो ॥ जियतमात्रभरिवेरहिकींजै । मरेश्चकोपहितजिदीजे ॥ ेपर्भाष्ट्रानवराज्यावाजित्रकोपकियात्रि<u>मु पत्र</u> त्रशानामविरोचनपितातुम्हारे।जोप्रहलाद्युत्रअतिप्यारे । दोहा-विश्वभक्तज्ञानीमहा, दानीसत्यस्वरूप । जिनकेदेखतमृत्युकहुं, जियतरह्योसुनुभूप ॥ निरिखिनिरोचनकोवलभारी । गयेनिकटसुरद्विजतनधारी ॥ माँग्योजायिनरोचनपाही । देहुआयुनिजसुमहमकाही॥ द्वनकोकपटहुगुनिलीन्ह्यों।याचकगुनिआयुपनिजदीन्ह्यों १४तेसहिआपुदुनिजकुळधर्मा।पालनेकरतकरहुसवकर्मा तातेतुमसोमाँगहुँथोरा । पूरणकरहुमनोरथमारा ॥ देहुतीनिपगपुहुमिप्रतापी । अपनेचरणलेहुँमैंनाँपी ॥ १६ ॥ औरकछ्तुमसोनिहिचाही । भूपतिभैनिहिलोभिनमाही ॥ अर्थहिभिरमाँगहिनोकोई । दानिलयेकरपापनहोई ॥ दोहा-तुमसमदानीकोउनहीं, त्रिभुवनपतिविष्ठराय । ताहुपैनिजअर्थभरि, माँगतहोसकुचाय ॥ १७ ॥ सनतविप्रवालककेवेना । हँसिबोलेवलिभरिउरचैना ॥ वलिस्वाच। अरेविप्रवालकमतिहीना । माँगतमेविचारिनहिलीना ॥ जननिजनकसोनाहिजनायो। तीनिचरणमहिमाँगनआयो॥ बोळहुबाळकबृद्धसमाने।अर्थआपनोनेकुनजाने॥१८॥मोहियकत्रिभुवनपतिग्रुनिसाँचे । होतअयाचकयाचकयाँचे॥ तिंद्रिजनाळआयमोहिपाहीं । माँगेतीनिचरणमेहिकाहीं ॥ चहींतोसप्तद्वीपदैरापीं । विप्रवालमेंयहसतिभाषीं ॥९९॥ तातेमाँगहुमहीमहाई । जातेतुवकुटुंबपछिजाई ॥ २० ॥ दोहा-सुनतदेत्यपतिकेवचन, वामनआनँदपाय । मधुरवचनबोठतभये, मंदमंदग्रसकाय ॥ श्रीभगवानुवाच । तीनिङोकमहँसंपतिजेती । इकङोभीपूरकनहिंतेती ॥२१ ॥ जोकोडतीनिचरणमहिपाई । अपनेडरसंतीपनटाई॥ सोटहिद्दीपहुतोपनपार्वे । सप्तद्दीपकोइच्छाआवे ॥ २२ ॥ पृथुअरुगयआदिकमहिईशा । सप्तद्दीपकेरहेअवीद्धाः कियेभोगवह्यनगृहरुयि । तद्यपितृष्णाअंतनपाये ॥ ऐसोसुन्योआपनेकानन । तातुकहिहींआननआनन ॥ २३६ यथाराभतेजोसंतोपी । सोईसुसीतासुमतिचोपी ॥ जोरोभीत्रयरोकहुपार्व । दुसीरहैसंतोपनरार्वे ॥ २२ ॥ दोहा-असंतोपधनभोगको, अहैनरककोहेत् ॥ यथालाभसंतोपहे, जननमोक्षकोसेत् ॥ २५ ॥ यथालाभजोद्दिनसंतोषी । ताकोतेजबद्तसुखपोषी ॥ असंतोषतेबिप्रनमाहीं । तनकातेजरहततननाही । जिमिज्दितवुझायहतार्शे । असंतोपतिमितेजहिनार्शे॥२६॥तातेचरणतीनिरीपरणी।तुमसोमिनार्हेम्स्स्र इतनोईमेमें सुलभरिदीं । धनलेबहुतकाहमें करिहीं ॥ २७ ॥

श्रीशुक उवाच ।

यित्रदेसुनिवामनकीयाना । योल्योविहैंसिदानअभिमानी ॥ जितनोचहैं।छेडतितनोई । तुमक्<del>रकों</del> असक्दिज्ञभाजनुविद्यानुयों । जपद्पुहुमिदानमनकीन्द्रों ॥ २८ ॥

दोहा-देतदानञ्जेपदपुद्धमि, वामनकोबिटराय ॥ जानिविष्णुकोचरितसव, शुक्रमहादुवस्मा शिष्यनापनेबटिसोबोल्यो । विष्णुकपटसिगरोतहँसोल्यो ॥ २९ ॥

श्रीशुक उवाच।

सुनदुविषेचनसुवनसुजाना।रूनकोजानहुँतुमभूगवाना।।जादितिगभैकर्यपतेजाये। दे रनकोदेनकृद्योजोदाना । अहँअन्यंतुमरिनार्देझाना ॥ इनकोदानदियेटसुजोदं । क्रियेन्यके भयोकपटतविभविक्योता । भामविभवयशतेजहुतोता ॥ टेसिगरोवासक्कोद्दे । क्रिये मुठविटोकविप्सुक्टँद्कें । सहिर्देकहाँदानअसकेक ॥ ३३ ॥ ापी ॥ (बाकी। (मंडा ॥ चहुंओं)।

11

नहुँओरा ३८॥ दोहा—हकपगपुडुमीनाँपिहै, स्वर्गदूसरेपाय ॥ तनसोनभकोपूरिहै, तउतृतीयरिहजाय ॥ ३१ ॥
' त्रिश्चवनदीन्द्रोपिपछितेहैं । तोरिप्रतिज्ञापूरिनह्वेहे ॥ तातेपहेनरकमहाना । तोहिनउचितदेवअसदाना ॥ ३६।
जातेहोयजीविकाहानी । सोनहिंदानसराहतज्ञानी ॥ जासुजीविकातेपनहोई । यज्ञदानतपकरतोसोई ॥ ३६।
पर्मकामयश्मित्रनहेतू । अरुधनआमदहितकुठकेतू ॥ करेखर्चजोपाँचप्रकारा । उद्देसोदोडठोकसुलसारा॥३६
सत्यअसत्यहुकेरिवचारा । सुनुजोवेदिककियेउचारा ॥ हाँमीभरवसत्यहेसोई । नाहींकरवअसत्यवहोई ॥ ३८।
दोहा—तनतस्कोसितिफूठहै, असतमृष्ठहेतासु ॥ मूळगयेफळफूठको, होतवेगिहीनासु ॥ ३९॥

जीनकहतहैयाचेकहि, तोहिंहमयेतोदेव ॥ देतनतेतोहोतहै, निरधनसोनरदेव ॥ तातेकरिहनअंगीकारे । वितमाफिकताकोदैखारे ॥ तातेसत्यअपूरणजानो । ओअसत्यहीपूरणमानो ॥४०॥१९॥ येजोकरतसर्वथानाहीं । देतनकछुधनहैचरमाहीं ॥ पावतसोनरअयशमहाना । जीवतहींसोमृतकसमाना ॥ १२१ नारिनसींअरुहाँसीमाहीं । अरुविवाहकेकाछसदाहीं ॥ अपनीवृत्तिहेतुअसुरेशा । औरपरेजवप्राणक्छेशा॥ औरहुगोत्राह्मणकेकाजा । कोहुकोजातप्राणजवराजा ॥ येसातहुँथछझुँठहुभाषे । होतनपापवेदकहिरापे॥

दोहा-येसवमेरेवचनको, विठिविचारित्तुमछेहु ॥ वामनकोदैकछुकथन, वेगिविदाकरिदेहु ॥ ४३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेश्चित्वचनाथर्सिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्ठराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्ब्रुनियो अष्टमस्कंषे एकोनविंशस्तरंगः ॥ १९ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

दोहा-दैत्यपुरोहितजनकह्यो, यहिविधिवल्हिहिबुझाय ॥ शोचतइकक्षणचुपरह्यो, बोल्योवल्छिक्रराय॥ १॥ बल्हिस्वाच ।

जोग्रहस्थकोधर्मनखाना । अहेसत्यसोग्ररुभगवाना ॥ करैधर्मऐसोसवकोई । अर्थकामयशहानिनहोई॥२॥ करिदमवृत्तिकोभमनमाही । करिहविप्रकोकेसेनाही ॥ प्रथमदेनकिष्ठपुनिनहिंदेहें । तोजगर्मेष्ठस्कोनिर्देहें॥ ह्वप्रहळादभूपकेनाती । अनुचितअसकहिवोसवभाँती॥३॥नहिअसत्यसमऔरअधर्माअसमेजानहुँग्ररुग्धभक्षी॥ हिरसोक्ह्मोधरणिअसनाथा । स्वकोभारसहोनिजमाथा ॥ पेअसत्यवादीकोभारा । मोसोसह्योनजातअपारा ॥औ

दोहा-नहिंडरपोंमिंकंको, नहिंदरिद्रमुनिराय । नहिंडरपोंदुखसिंधुको, राजछूटिवरुनाय ॥ काळहुकोकछुडरनहिंछागे।जसअसत्यतेमोमनभागे॥करनअधमसोकछुनहिंराख्यो।जोअसत्यविप्रनसोंभाख्यो॥६॥ मरसंगुप्तिधननहिंजावे । राज्यपुत्रतियकामनआवे ॥ सोकसजीवतहींनहिंदीजे । विप्रकाजकरिजग्यश्लीती धनदेविप्रतोपनहिंकीन्द्र्यों । तोवहदानवृथासबदीन्द्र्यो॥६॥िहाविदधीचिआदिकनरराज् । प्राणहुँदानिदयोपरकाद्र्य कर्राहसाधुप्राणकरूपाना । तन्यनमनव्यननतेनाना ॥ तोषुनिधरणिदेनकेहेत् । कोनविचारअहेमुनिकेत् ॥ औ

दोहा- छेइबाँभिहुमोहियदः, यद्यपिविनअपराथ । विप्रयुजकोतद्यिमें, करिहानहिकछुवाध ॥ १२ ॥ २ । तासरवमुळेइवरियाई ॥ केसेइमजीतबहरिकाईं । जानिपरतयहस्रतिमनमाईं ॥ १३ ॥

बर्द्धान

आपनोर

सिवकेहि

श्रीशुक उवाच।

असकह्योशुक्रसोराना।आज्ञाभंगकियोद्विजकाना॥त्तवविषेकरिकोपकठोर।।दीन्ह्योशुक्रशापअतियोरा॥१२॥ अभिमानी । मान्योनहिंममहितकीवानी ॥ तातेजडतेरोअनयासा । होइराजकोवेगिविनासा॥ १५॥ त्यसंघविष्ठमहाप्रतापा। दैववशातछद्योगुरुशापा ॥ तद्पितत्यछोंट्योनहिंगुना । गन्योनअपनोनेकुअकाना॥

दोहा-नामनचरणपखारिकै, पूज्योसहितविधान् । देतभयेनिटराजतहँ, त्रेपगपुहुमीदान् ॥ १६ ॥

लिकीजोविष्याविल्रानी । सुकुतमालिनीसुपमाखानी ॥ आननजाकोचंद्रसमाना । पातिव्रत्यथर्मपरधाना ॥
दिसोलिकाई।ढारिदियोजलअतिसुख्छाई॥५०॥पुनिकैवलियजमानसुखारी।वामनकेपदकमलपखारी।
रिकोक्रमेसराहनलागे । वरपेफूलसवेसुद्रपागे ॥ ५९ ॥ तहाँहजारनवजेनगारे । किन्नरगावतवचनउचारे ॥
दोहा—कर्मिक्रयोवलिअतिकठिन, लियोज्ञापद्विजकाज । जानिहुकैरिपुवामने, दोन्ह्योजिसुवनराज ॥ २०॥
तीनिचरणपुद्रमीदियो, वामनकोवलिराज । तववामननापनलगे, सोस्रनियेक्ररुराज ॥

छंद गीतिका।

तहँबद्जीवामनरूपभूपअनूप्जगतअथारहै । भूगगनद्शदिशिदेवऋपिनरयसतसवसंसारहै ॥ २१ ॥ पातालसातहुँलोकसातहुँसिपुसातहुँहिरतने । निरस्योद्धिजनग्रुतआपनेकहँदैत्यपतिताहीछने ॥ २६ निरस्योरसातल्चरणतल्पद्पीठिपरणीतल्सही । भूपरनिजयनिलालेख्योग्रुगानानुभरिखगगितरही करूनपवनगन—॥२३॥—वसनसंध्यागुह्मप्रजनपतिनको ! इरिजयनअसुरननाभिनभगुगकुक्षनाथनदी उरनस्वतमाला—॥२४॥—धर्माह्यअस्तनहुस्तिअरुशील्हे । मृनईदुवक्षसिइंदिराआरविद्वेहिक्सिल्या प्रभुकंटमेसव्वेद—॥२६॥—धुनमेदेवकाननमेदिशा । शिरस्वगेकशिनमेपपविद्यालिकार्वेहिक्सिल्या प्रभुकंटमेसव्वेद—॥२६॥—धुनमेदेवकाननमेदिशा । शिरस्वगेकशिनमेपपिषहुभालकोपअसंदृहै ॥ अधुन्यराविकार्वेष्टिकार्वेहिक्सिल्या । शिरस्वगेकशिनपेपहुभालकोपअसंदृहै ॥ अधुन्यराविकार्वेहिक्सिल्या । स्वाप्तवार्वेहिक्सिल्या । स्वाप्तवार्वेहिकस्वाप्तवार्वेहिकस्वाप्तवार्वेहिकस्वाप्तवार्वेहिकस्वाप्तवार्वेहिकस्वाप्तवार्वेहिकस्वाप्तवार्वेहिकस्वाप्तवार्वेहिकस्वाप्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्तवार्वेहिकस्वापत्त

दोहा-हाकितनमेंनिरासिकै, यहसिगरोसंसार । अतिकळेशायतमथे, तेहिसणअसुस्वास्त्राम् । चक्रसुदर्शनतेजअथोरा । शारँगथनुपवत्रसमशोरा॥३०॥पांचजन्यद्रश्वनधुनिनासी । क्रेमेक्ट्रिकेन विद्यापरअसिचंद्रमकासी । अछेतुर्णारवाणकीरासी ॥ यहारआयुप्तेदिसणआये।निजनित्रसम्बद्धिक्रिकेन्द्रस्वारा । असुम्बद्धिक्रिकेन्द्रस्वारा । असुम्बद्धिक्रिक्तिस्तर्वे । छोकपालयुतअतिशहलादिक ॥ आइग्येसवएकहिशारा । असुम्बद्धिक्रिसिक्तरिक्षतिस्ति । अंगदमकरकुंडलहुआजे ॥ अीवत्सहुरुरमेंअतिसाह ।

ने ने स्वारंपित विकास के स्वारंपित के सिंहा स्वारंपित के सिंहा स्वारंपित के सिंहा स्वारंपित के सिंहा सिंहा

निरसिष्ठराष्ट्रराज्ञचराजमान्यो।हरिकोचरितकोठनहिजान्यो॥ दोहा-निरसिष्ठपभगवानको, बल्डिअसिटियोविचारि।मेरेयाचकह

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहारा धिराजशीमहाराजाशीराजावहादुर्शक

देवकृते आनंदाम्बुनियो अष्टमस्कंथे

दोहा-हरिपदनसञ्जिति छिप्यो, निजलेंकैपरकास । सोलिस्त्रह्मादरशहित, आयेसहितहुलस ॥ सुनिमरोचिआदिकहुमहाना । नारदादिऋषिओरहुनाना ॥ योगसिद्धवरसनत्कुमारा । आयेनुपतहँएकहिन्द्रत्य यमअरुनेमतकंडपवेदा । ओपुराणइतिहासहुवेदा ॥ अंगसिहतसंहितासहाई । सूर्तिमानक्करपितहँ संयोगपवनलहित्साहितासहाई । स्विनकंडितिहासहुवेदा ॥ ऐसेसकलत्रह्मपुरवासी । अपिवामनवनद्द्र विवेद्यप्रमिमहँदंडप्रणामा । हरिप्रभावभेपुरणकामा ॥२॥ जोपद्त्रह्मलोकनिकगयऊ । ः किनकेडिकिक्युपमहाना ॥ श्रीपद्त्रह्मलोकनिकगयऊ । ः किनकेडिकिक्युपमहाना ॥ स्वाप्त्रह्मलोकनिकगयऊ । ।

दोहा-पूर्तिकियोअस्तुतिसुखित, चरणकमळजळघोय॥३॥राष्ट्योनिजहिकमंडळुहि, जगपावनभोक्षेप । सोहंस्वर्गसुर्ध्यनीकहाई । हरिकोरितसमजवमहिआई॥गंगानामपरचोअतिपावन।विभुवनपापिनपापन्जातः। क्रिय्रादिकसबळोकिनेपाळा । पूजनिकयिनजनाथकृपाळा ॥ भेंटिदेयेसंग्रुतपरिवारे॥ ५ के ब्रिय्रावर्णायः । क्रिय्रादेकसबळोकिनेपाळा । प्रपुदीपनेवेद्यळगाये ॥ अक्षतजवअंकुरअरुळाजा । प्रभुहिसमप्यांसहितसमाजा ॥ अस्तुतिकियेर्चारजनगावत । जयजयज्ञोरचहुँदिशिक्षावत ॥ मेनकादिनाचनतहळागीं । गंपर्वनगावनविक्र

दोहा—आयोद्धिनकोह्नप्रिरि, करनसुरनकोकान ॥ १० ॥ विषदभूमिमिसिहरिछियो, सरवसुविक्तीपर्ग यतकरत्त्रभुरहेदमारे । दृढिनपनिहेदंढाँहपारे ॥ ११ ॥ कवहूँअसतनभापनवारे । ब्रह्मभक्तजनदयाद्धि ताहूपमरानमहिपारे । बिटिहिछस्योद्धिरुद्धत्तदमारे॥१२॥तातेयाकोमारहुपाई । यहीपरमबिटिकसिक्तार्थ। अमक्तिरिटेपसकटहिपयार । वटीसप्वटिकसरदारा॥यद्यपिबटिकसास्तुत्वपाये।तदिपकोपिवामनप्रापे॥१ अमुन्तपातकवानुनदर्शाविष्णुपारपद्विन्टपुटेस्या॥विह्नसिकापुपनटेसुराछाये ॥१५॥ नंद्सुनंदिवनप्रहर्

देशा-जु.गुद्धीरण्डमुदासभट, गुरुटद्विष्वकसेन ॥ पुष्पद्तवस्त्रम्बस्थत, देवनपंतस्रसेन ॥ तिनक्दशहुद्धारम्बन्धामानस्यागपुनवर्गोरपुनवर्गेरा॥विध्विद्योकिनिनसुभट्विनाशाशुक्रशापस्पिकरित्रिक्षर् परन्याअपनभटनपुकारो।वृथाकर्णुकाहअवगरी॥१६।१००१८॥हिसिद्विकापुत्रवस्याना।विश्वनित्रित्रिकार् सुनिषेत्रप्रितिक्षर्यात्र । ताहुस्योदिस्यात्र ॥ कर्णुनपुद्धत्वहुकरशस्य । अवनद्वत्रसंभानाः ॥ त्रोनद्रम्बितस्यद्वत्र । पुरुष्पुकदंश्वविस्यात्र।।वाकोकरत्वस्यन्द्वात्रसम्यकीनदुविधिनार्थ।

देहरा-प्रपमरबोधनुकृष्टमाँदि, देवनकोप्रतिकृष्टः ॥ मोद्देविषयैयदोतभो, दानवकाछअनुष्टः॥ २१॥ मण्डाभभोषपीतनेपारा । मंबनमोमिबनमनिषीरा ॥ औरहुअमितउपादवनाषे । दोनदारनदिमिटगमियपैक्ष प्रपम्दितिपदेवनपट्यारा । सीतिष्टियोत्मछर्गानवारा ॥ नेदेद्वजीनिहमकाही । नाद्करदिमोदिनमननारि सपदुर्विकरिभारपदमारी । नपजीतपदममुग्नपूचारीशतानपरगोआपनकाष्टा । अपकरदुर्नादिगुढाधिरहरू

श्रीशुक उवाच।

राष्ट्रका प्रयानक उत्तान विषेत्रम् तत्व अस्प्यानमा । श्रीकित प्राप्त । विष्यामा विकास । विष्यामा । विषयामा । विष

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ८.

दे|हा—मेंनाप्योइकपद्पुहुिम्, स्वर्गदूसरेपाय । तुम्हरेदेखतअसुरपति, तीसरदेहुवताय ॥ ३९ ॥ दानदेनकहिनीहिदियो, तुमकोनरकिनदान । तातेग्रुक्शापितनृपति, कीजनरकपयान ॥ ३२ ॥ जानदेतकहिनिहिदयो, तुमकोनरकिनदान । तातेग्रुक्शापितनृपति, कीजनरकपयान ॥ ३२ ॥ जानदेतकहिनिवको, सोनस्वर्गकोजाय । वृथामनोरथतासुसव, गिरतनरकमहँघाय ॥ दियोनकहिकदानमोहिं, धनमानीमहिषाळायहळ्ळकोफळ्टेहुतुम, वसहुनरककछुकाळ॥३३॥३४॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथिसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरस्रराजसिहजू देवकृते आनंदाम्बुनियो अष्टमस्कंधे एकविश्वस्तरंगः॥ २९॥

श्रीग्रक उवाच । .

दोहा-यहिविधिछ्ठकरिराज्ञ , वाँध्योयदिषमुरारि । तदिषनत्याग्योसत्यविक, बोल्योवचनविचारि ॥ ९ ॥ बिस्तवाच ।

भ्धुमिथ्यामानहुममवाणी । करिहींसितिमेंझारँगपाणी ॥ तीसरचरणरह्योजोवाकी । ममझिरधरिकरिगाट्कृपाकी॥ ठेहुनाँपिमेरोतननाथा । अवमोहिंकीजेअविज्ञसनाथा ॥२॥ नरकजानकोंमेंनडेराऊँ । राज्यजायनिरधनह्वेजाऊँ ॥ ग्यपिपरेमोहिंडुखवोरा । बाँधहुअंगअंगवरुमोरा ॥ इनतेतसमोहिंभयनविपादा । जसअसत्यवादीअपवादा ॥३॥ ग्रुम्हरेदंडियेतेस्वामी । ह्वेहैमोरिनकछुबदनामी ॥ करहुदंडदेहिततुमजेसो । सुखदमातुपितुन्नातनतेसो ॥ ४॥

दोहा–असुरनकेतुमग्रुतग्रुक्त, करेंदुत्तदाप्रभुनेहु । इमसेश्रीमदर्अधको, नाहिामदेहगदेहु ॥ ५ ॥ जिनसोंकरिकेंदेरसुरारी । योगिनसमगतिल्यिसुरारी॥६॥तिनकेवाँधराजदरेहुँ । मोकहॅंव्यथालाजनहिंकेहुँ ॥ ७ ॥ मोरिपतामहश्रीप्रहलादा । साधुनमहँजाकीमरयादा ॥ पिताहिरनकञ्चपतेसोई । सहेकलेकायदपिवहुतोई ॥ तद्यपितज्योआपकोनाहीं । जनकोयञ्जाहिरजगमाहीं ॥८॥ तिजहेंअत्अवशियददेहु । तासोंजिवतकर्यनहिंनेहू॥ धनकेचोरनातसुतवंधू । तिनसोंकाहिकयेसंबंधू ॥ संश्रितहेतुअद्देयहनारी । तासोंकाहिकयेदेव्यारी ॥

दोहा—पृह्वपॅषेसवरीतिदुख, वृथाअवरदाजाति ॥ ९ ॥ असविचारिप्रहलाद्वुन, चरणगह्योसवर्भाति ॥ यद्पितासुपितुकोवधकीन्द्र्यो॥तद्यपितुवपदनहिंतजिदीन्द्र्यो॥रह्योवोधतेहिपरमञगाधा।संसारीजनकीनहिंवाधा १० ऐसेमहूँभागवञ्चनाथा । राख्योआपचरणमेंमाथा ॥ जाकेनिकटरदृत्तनितकाला । ऐसीअसतदेहतिहुँकाला ॥ ताकेहितदुरमदजगमाहीं । जोरेधनअरुविभवसदाहीं ॥ धनअरुविभोभयेमतिहीना । होतआशुर्नाहतुवपदलीना॥ सोहुममोरसकलहरिलीन्द्र्योविनप्रयासनिजदासहिकीन्द्र्यो॥एत्योसकलमनोरयमोरा।कियोधन्यमोकोवरजोरा ११

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-पहिविधिविक्किकहत्तर्हा, कृष्णभक्तप्रहलाद् । आवतभोक्वरपतितहाँ, शशिसमयुत्तभ्रहलाद् ॥ १२ ॥ निलनेनन्द्रेवेदोवनाह् । सुभगर्यामतनसहितवट्टाह् ॥ पसरितजासुप्रभाचहुँजोरा । ठंचशरारलस्निहियोरा ॥ ऐसेपितामहैवित्रराह् । देसतहींअतिशयसकुचाई ॥ १३ ॥ कियोनपूर्वसरिससतकारा । वरुणपाशसोवँप्योवदारा॥ निरित्रितामहजलट्टगआयो । नीचेसुसकरिशीशनवायो॥१४॥प्रहलादहुतहँलविभगवाने।सेवितनंदसुनंदप्रपाने॥ निकटआयपुलकाविल्ह्याई।कियोप्रणामभूमिशिरनाई॥विह्नलभयोअनंदअपरा।जोरियुगलकरवचनतचारा॥१५॥

प्रहाद उवाच।

दोहा-चुर्नाहंदियोप्रभुइंद्रपद्, ओतुमहीहरिङीन । सोकीन्स्रोअतिश्चयङ्गा, यहाँनानिहमछीन ॥ श्रीमद्भपेतुम्हेनाहेजाने । बहुप्रकारकेओनुनठाने ॥ सोबटिकोतुमकियोविनासा।याकोकियोआपनोदासा॥१६॥ जोपनपायपंडितोमोहे । तामुरालपूरुपपुनिकोहे ॥ तुमसमनहिकोळउपकारी । विनहिंदेतुसक्केहितकारी ॥ तातेअसिटटोकगुरुस्तामो।हेनारायणतुमहिनमामी ॥ १७ ॥

# श्रीशुक उवाच।

ऐसोकहतसहितअहलादा।दोलकरजोरिखडे़प्रहलादा।।तिनहिंसुनावतमोदितगाता।हरिसोंगेलनचेहेविपाता॥८ विष्यावलिपतिवंपनदेखी । पतित्रताभैविकलविशेषी ॥

दोहा-नीचेशीशनवायकै, करिकैअमित्रप्रणाम । जोरिपाणिभगवानसीं, कीन्हीविनयठठाम ॥ १९॥

विंध्यावलिस्वाच ।

यहिजयकोप्रमुकुपानिकेत् । तुर्म्हीरच्योनिजलेळनहेत् ॥ सोजगकोजिनकेमतिनाहीं । मानहिंस्यामिआफ्नेसर्हि तेनिरळज्जुम्हेंकादेहीं । हेअधीनतुम्हरेसवदेहीं॥२०॥धुनिविनतीविष्याविळेकरी । कियोविरीचिनयहीहीं।

व्रह्मोवाच ।

जगमयदेवदेवभूतेज्ञा । जगभावनहेकुप्णरमेञा ॥ सरवसुहरिलीन्छोयदुनायक । यहवलिभवनहिंबाँपनलाका छोरहुछोरहुयाहिसुरारी । ऐसीरीतिनअहैतुम्हारी॥२३॥करिविकमजीत्योत्रैलोका । सोतुमकहँसवृदिगोविज्ञीहा

दोहा—सरवसुरैतुमकोहरी, दियोतनहुँतुमकाहि । तऊदुखितयहनहिभयो, रह्मोसुखितमनमाहि ॥ २२ ॥ जासुचरणमेंकपटिवहाई । अंकुरदूबहुसिळिळचढ़ाई ॥ पूजनकरिहजोखुतअनुरागा । सोपावतपरगतिवड़भाषी ताकोदैत्रिसुवनअसुरेशा । कसपावतअसनाथकळेशा॥२३॥सुनिस्वयंसुकेवचनसोहाये।कहतभयेवामनसुख्या

श्रीभगवानुवाच ।

जापरकृपाकरहुँमेंथाता । ताकेथनकोकरहुँनिपाता ॥ जेहिंथनकेमदत्तेमतवारो । होतदासनहिंअविक्षस्त्री करतअविक्षासाधुनअपमाना । जातअंतसोनरकनिदाना॥२८॥चौरासीळखयोनिमझारी।अमतकर्मवक्ष<sup>जीवदुर्तार्</sup>

दोहा-कबहुँकबहुँकहुँकगतमं, कौनिहुँसुकृतवज्ञात । अतिपावनसुखछावनो, छहतमनुजननतात ॥ २५॥ जन्मकर्मवयरूपसोहावन । विद्याविभोधनहुँसुखछावन ॥ येछहिभयोअगवितजोई । भरोकृपापाबरेतोई ॥ २६॥ रूपविभोविद्यातरूणाई । देहिगर्वअविवेकवहाई ॥ पेजोतनमनमोहिंअवराधा । ताकोक्रहिनयेकछुवाधा ॥ २५॥ दैत्यदानवनमाह्मप्रधाना । कौरतिकरयहविष्ठितिमाना॥मायाअजयमोहियहजीती।दुखै।परेनहिंकरीक्रितीती ॥१०॥ याक्तेसकळभयोधनछीता । भयोविछोकराजतेहीना ॥ निजरिसुसोयहवंधनपायो।औरहवड़ीअनाहरुआयो॥

दोहा—जातनातयिहछोंडिकै, सिगरेगयेपराय ॥ सकल्यातनाह्वैगई, ल्ह्योद्धःसप्तप्रदाय ॥ २९ ॥ ग्रुरुकीञ्चापल्ह्योद्धिजकाजा। तद्दिपनसत्यतज्योनलिराजा॥मिङ्कॅकियोयद्पिछलकर्मा।तद्पिनयहछोंडचोत्तिवर्ण कोनलिसमयहजगतउदारो । सत्यधर्मधुरधारणनारो ॥ ३० ॥ तातेयाकोकारिनजदासा । मेर्देहाँनेकुंडा<sup>निज्ञा</sup> जाहेंदुर्लभदेननकार्हा । अंतसमययहनसीतहाँहाँ ॥ सावरणीमन्नंतरमार्ही । ह्वेहेंड्ररहीरिष्ठनार्ही ॥

जादनुरुमदुवनकोहा । अतसमयपदवसातहाहा ॥ सावरणामन्वत्रमाहा । द्वहङ्करहाराधुनाहा ॥ याकोरसकमेतहँदहैं । प्रणभूकिञ्जापनीदैहीं ॥ ३१ ॥ तब्लॉनसेग्रुतल्महँनाई । विद्युक्मविरच्योग्रुतहाँ

दोहा—आधिव्याधिआल्स्यहुँ, शास्तुदुखल्युचोर ॥ तहाँबसेकछुहोतनहिं, पायअनुग्रहमोर ॥ ३२ ॥ वहुरिकदोषित्रीयदुराना । सुनियेइद्रसेनमहराना ॥ जाहुसुतलसंयुतपरिवारा । होयभूपकल्याणुन्हार्ग जहाँबसनकोदेवसदाही । चाहतरहतसंयमनमाही ॥ ३३ ॥ इंद्रहुयमअरुवरुणकुनेरा । करिनहिंसकेंअनाहरती तोबोरनकोकहागनार्थे । जेतुम्हारभयनिजन्दरलार्थे ॥ असुरजोतुवज्ञासननहिंद्यारी । ताकोचकमोरहतिद्यार्थि

इति सिद्धिश्रीमदारानाधिरानश्रीमदारानावान्येवश्चविद्वनार्थीसदारमजसिद्धिश्रीमदारानाधिराज श्रीमदारानाश्चीरानावदादुरश्चीकृष्णचंद्रकृपाषात्राधिकारिरपुरानसिंदनृदेवकृते आनन्दान्युनिया अष्टमस्केये द्वाविद्यस्तरंगः ॥ २२ ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ८.

श्रीशक उवाच ।

दोह(-यहिविधिजववामनकह्यो, विस्तिंसुंदरवेन ॥ असुरनाथतविमल्पति, पायोआनँदऐन ॥ जोरिपाणिनैननिभरिवारी । गद्रदगरविश्रिगराउचारी ॥ १ ॥

बलिस्वाच ।

करनप्रणामा । चाहतमनहुँतेसुख्यामा ॥ सकलमनोरथपूरणहोवैं । तासुओरयमकवहुँनजोवें ॥ : । कियोअनुग्रहमोप्रसोई ॥ मेंहोंनीचनहोंयहिलायक । पैतुमदीनवंध्रयदुनायक ॥ २ ॥

श्रीग्रक उवाच ।

निचलिबाणीदीनद्याला । करीदासपैद्याविशाला ॥ गरुडिहेशासनिद्योजनाला । बंधनछोरिदियोननकाला ॥

सत्यसंधतहँदानवनाथा । बारबारधरिहरिपदमाथा ॥

दोहा-विधिशिवकोतहँअग्रुरपति, करिप्रमुदितपरणाम ॥ गमनिकयोअग्रुरनसहित, मुत्तळआपनेधाम ॥ ३ । गहिविधिवित्रतिनिभुवनठीन्ह्यों।कुरुपतिहरिइंद्रहिष्टुनिदीन्ह्यों।किप्रभुअदितिकामनापूरी।पाल्योजगतदयाभरिभूरी र्गिटपायोहरिपरमप्रसादा । राख्योसकटसत्यमरयादा ॥ रुखिप्रहरुादआपनोनात्ती। वंशप्रचारकजोसवभाँती॥श गेल्योवचनभक्तिरसछाई। श्रीवामनकोविनयसुनाई॥ ५॥

श्रीप्रह्लाद उवाच ।

पुजतपद्विधिञ्जिबहुतेरे । भयेद्वारपालकविलेकेरे ॥ हेप्रभुदासनप्रदअहलादा । जसविलेपेतुमिकयोप्रसादा ॥ रुद्योनतस्रिवरमाविधाता । तहाँकहाँ औरनकीवाता ॥ ६ ॥

दोहा-जाकेपदअरविंदको, करिसेवनमकरंद ॥ ब्रह्मादिकअधिकारसव, पावतसहितअनंद ॥

पेसेतमहमनीचक्जाती । तिनपरकपाकियोयहिभाँती ॥ ताकोहेतपरचोनहिंजानी । अपनीकरनीकोअनुमानीध बङ्गोविचित्रचरित्रतुम्हारो । अनयासहिप्रभुजगविस्तारो ॥ समदर्शीसवअंतरयामी । करहुकूपाभक्तनपरस्वामी। सोनविषमतापरैनिहारी । कल्पवृक्षकीरीतितुम्हारी ॥ ८ ॥ सुनिप्रहलादवचनभगवाना । बोलेवामनकृपानिधाना।

श्रीभगवानुवाच ।

सुनहुँवचनप्रहराद्रमारा । सवविधिरैकल्याणतुम्हारा॥नातिनात्निज्ञातिनरुनि।जाहुसुत्ररुनिवसहुसुरुभीने९। दोहा-तहाँगदाकरमेंलिये, ठाढेबलिकेद्वार ॥ देखहुगेमोकहँसदा, वंधननाहितुम्हार ॥ १० ॥

श्रीग्रुक उवाच ।

जवअसकह्योक्टप्णकुरुराई।तवप्रहरादमहास्रखपाई।प्रभुकीआज्ञाकोधरिकीजा।जोरिपाणिजिरनायमहीका ॥१९। आदिष्ठिपकोदैपरदाक्षिण। छैंऔरदुअसुरनअतिदाक्षिण।। कीन्ह्यांसुतलभवेशसुखारी।जोपहलादभक्तगिरिधारी।। ३२। ं युनिहरिनिकटशुक्रकहँदेखी।पग्योद्धिजनमधिशोचिवशेखी॥कद्योशुक्रसाँहरियुसकाई १३ मसपूरणकीजैमनलाई। होहनपदिपद्मपत्रमाना । पूर्राहतद्भिविप्रमतिमाना ॥ १२ ॥ सुनिवामनकेवचनळजाई । बोटेमंद्मंद्मृयुर्राई ।

श्रीशक उवाच ।

रोहा-फल्दातासवयज्ञके, जहँपूजितभेआष ॥ तहाँअपूरणयज्ञको, मेरेनहिंसंताप ॥ १५ ॥ मंत्रतंत्रअरुदेशहकाटा । होतहीननोकर्मकृषाटा ॥ सोटीन्हेप्रभुनामतुम्हारा । पूरणहोतअवशिसंसारा ॥ १६॥ तदिश्सवरोज्ञासननाया।विनहिविचारकस्वपरिमाया॥होद्दसोद्देत्रगर्मगठकारी।करतजोतुवद्गासनक्षिरपारी ॥ १७॥

श्रीशुक उंवाच ।

कहिहरिसींअसञ्जकतहाँहीं । छैविमननिजसंगहिमाहीं ॥ चिटकीयदारहीजोवाकी। ताकोपूरिकयोसुसछाकी॥१८॥ यहिनिधिनामनविष्टिपेत्राईश्चिपद्धरिणमाँगिकुरुराई॥चिभुनननाँपिइट्रकहुँदीन्द्राँ।जीवव्यितासनसाँहारेरुीन्द्राँ।

दोहा—पुनिब्रह्मानारदतहाँ, महादेवसनकादि ॥ दशअंगिराभग्रयुत्ते, औरहुक्षिश्चितिवादि ॥ २०॥ कर्यपअदितिप्रीतिकेहेतू । होनळोकसवमोदिनकेतू॥ छोकळोकपनकेकुरुराई । वामनकोपतिदियोवनाई॥ देवदेवयश्चर्षाकृत्वर्गा । श्रीमंगळवतअरुअपवर्गा ॥ समस्थइनकेपाळनमाहीं ॥ २२॥ प्रत्या होते । वर्षे वर्षे

दोहा—इंद्रासनपरवैठिकै, शोभितभयोस्रेशः । लहिकेक्यपाज्येद्रकी, रह्योनकतहुँकलेशः ॥ २५ ॥ अझाश्चित्रकरुपारिकुमारा।भृगुआदिकऋषिसैवेडद्रारा॥पितरसिद्धअरुदेवसुखारी॥२६ वर्षः । अस्तिविह्यसैसराहतराजा।मिजनिजपुरसहितसमाजा॥२०॥चरित्वरुक्तमकोदुखदंडनामेंतुमसोगायोकुल्ल श्रद्धासहितसुनतजोयाको । छूटतमहापापहैताको ॥२८॥ जोमहिरजकणगनैअनंता । लहेत्रिविकमिक्ति भयोजोहेंअरुहोननवारो । लहेकहाहरिमहिमापारो ॥ ऐसोचारिवेदनिरधारे । सोइविश्वष्ठआदिकहुउचारे ॥ १४

दोहा—यहवामनअवतारको, चरितसुनैजोकान । सोअनेकसुखभोगिकै, अंतरुहैनिर्वान ॥ ३० ॥ सुरनरअस्पितृकर्ममें, पाठकरेजोयाहि । विनाविन्नपूरहिसंबे, होहपूर्णफरुताहि ॥ ३९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेद्यविश्वनार्थीसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहन् देवकृते आनन्दाम्बुनियो अष्टमस्कंधे त्रयोविद्यस्तरंगः ॥ २३ ॥

दोहा-वामनकीसुनिकेकथा, कुरुपतिअतिसुखपाय । पुनियहश्रीशुकदेवसों, विनतीदियोसुनाय ॥

राजोवाच ।

सुनिञुकदेवयचनभूपतिके । अतिअनुरागभूरेयदुपतिके॥ मीनरूपकोचरितमहाना।कह्योवादरायणिभग<sup>ताना</sup> गोद्दिजसुरसाधुनश्चतिगाथा । इनकेई्झाओ्ट्रेयदुनाथा॥ रक्षणहितधमादिककेरे । धर्राह्झारीरसुर्छदये<sup>तेरे ॥ ६</sup>

दोहा—वायुत्तरिसस्वमेवस्त, यद्पिषरहिंबहुरूप ॥ तद्पिछोटबङ्गहोतनहिं, हत्तमायागुणभूप ॥ ६ ॥ करूपअंतत्रसानवसीवे । तवेष्ट्रव्यनिमित्तिकहोवे ॥ तवहिंसिधुछोडिहिमरयादा । बोरहिछोकनअसश्रुतिवारा ॥ सोइकसमयमोहजवपाता । सोवनचहेत्रिछोकविख्याता ॥ हयत्रीवतहँदानवगयक । चारिहुँवेदहरततीभ<sup>युद्ध</sup> । दानकर्मजानिभगवाना । परचोमीनकोरूपमहाना ॥९॥ तहाँदाजऋपिइकग्रुणपामा । रह्योपरणिसत्यवतन्तर्भ सिछ्छपानकरिवहुतपकीन्त्रो।नारायणचरणनमनदीन्ह्यों २ सोईमहाकरूपयहिपाही।शाद्धदेवमनुभीनगमही ।

दोहा-द्रविडदेशकेभूपसों, एकसमयक्तंकराय ॥ कृतमालासरिमेंगयों, तर्पणहित्तचितवाय ॥
तपणकरनल्योजवराजा।भारिकांजलिजलपितर्नकाजा।त्रवभूपतिनिजलंजलिमाई।ल्ल्योखोटहरूमीनतहीं ।
ताकोदियोनदीमहुँ डारी ॥१३॥ मीनदीनतवागिराज्ञारी ॥ करूणावानवडेतुमराजा । निर्वयसमकीन्द्रायहर्वा 
जल्केयडेमीनभोहिंसह । जातिमानिनहिंनेकुव्यहें ॥ तातेमहरपहुँसरिमाई । ल्रेडनिकासिभूपमोहिंकाई ॥१८।
सुनित्रपदीनमोनिक्वेना । रक्षणकरनचस्रोभारिका ॥ इरिचरित्रभूपतिनहिंजान्यो।ताकोदीनमीनल्युमान्या॥१।

दोहा-नटतेताहिनिकासिकै, रासिकमंडलुमाहिं॥ निजञाश्रमकोठेगयो, कियविचारकलुनाही॥ १६॥ एकहिमानिमाहैंबिहेगयञ्ज । सक्टकमडेलुभारिसोभयञ्ज॥तुपसोवीस्योभयेप्रभाता॥१०॥मैनकमंडलुमाहैंमाही फिन्टक्सिनेस्टर्वेहनरेशा । जहेमुहिहोहनकछूकछेशा॥१८॥त्वराजाहकषडवटमाहीं। डारिदियोसोर्मानिहिक्सै। े कमुहूरतठाढो । देखतमीनतीनकरवाढो ॥ ,१९॥ कह्योमीनपुनिम्रनुनरराई । यामेंहोतिनमोरिसमाई ॥ ो।मुहिबाढ्नलखिनहिमनभाषी॥२०॥तबराजाकोुअचरजलागा।डारचोतेहिलेजाइतडागा॥

दोहा-भूपतिकेतवरुखतहीं, वाड्योमीनस्वरूप ॥ भयोसरोवरभिष्ठिते, नहिंसमाततहँभूप ॥ २१ ॥ ।नकह्योतवभूपतिपाहीं । साँकरजानिसरोवरकाहीं ॥ सरसमात्निहेमोर्ज्ञरीरा।राखहुमुहिँगहँजरुगंभीरा ॥२२॥

विडकोवासी । द्वततङ्गगतेताहिनिकासी ॥ जसतसकैभूपतिछैगयऊ। सिंधुमाहँतिहिंडारतभयऊ॥२३॥ है । खेहेँमहामकरमुहिंहाछै ॥ छागतिदयानतोहिंनरेज्ञा । जोराखहुमुहिंसिधुप्रदेज्ञा ॥

हिंशरणागततेरे । तुमिवनकोउरक्षकनिहमेरे ॥२८॥ ऐसेमधुरवचनसुनिराजा। बोल्योवचनजानिनिजकाजा॥

दोहा-बढ़तजाहुळखतेळखत्, दीनवैनवतराय ॥ आपकोनहेंमोहिंअव, दीजैवेगिवताय ॥ २५ ॥

ीनमहाना । रुखेडुँननैनसुनेहुँनहिकाना॥पुनिनरपतिकेदेखतमीना । इतयोजनकोनिजतनकीना॥२६॥ तवभूपतिवोल्योकरजोरी । अवर्छोरहीमोरिमतिभोरी ॥ तुमहोनारायणभगवाना । भयेभक्तहितमीनमहाना॥२७॥ उत्पतिपाठनर्छेजगकरहू । हेविइवस्भरभक्तनभरहू ॥ होसचिदानंदशीषामा । करहुँजोरिकरतुमहिप्रणामा ॥२८॥ सबतुम्हारठीठाअवतारा । हेजनमंगठहेतअपारा ॥ धरचोमीनकोवपुकेहिकाण । सोकहियेपुयुदीनउधारण२९॥

दोहा-जसऔरनसुरसेवनो, कहुँफुठहोतउदोत ॥ तसपदसेवनरावरो, कबहुँवृथानहिंहोत ॥

तुमहोसवकेसुहदिपयारे । हगगोचरभोरूपहमारे ॥ ३० ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

्यहिविधिविनयनृपतिजवकीनी । सत्यव्रतमतिआनँदभीनी ॥ तवएकांतीजनकेप्यारे । युगछेमेंमीनहिंवपुपारे ॥ : प्रटयसिंधुमहँचस्रोविहारा । सत्यव्रतसोंवचनउचारा ॥ ३१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

१ आजुद्दितेसतर्येदिनमार्ही । तर्जिहेंबारिधिवेठाकार्ही ॥ भूर्भुवादिठोकनकहँभूपा । वोरिदेइँगेरहीनरूपा ॥ ३२ ॥ १ जबहुँजेहैनठचहुँओरा । तबनृपपायअनुप्रहमेारा ॥ तेरिनिकटनावृहकऐहै । अतिविञ्चाठठितितेमुदपेहै ॥ ३३ ॥

दोहा—अन्नऔपपिनवीजलै, सप्तऋषिनकेसंग । चढिवोत्तमतापैतुरत, लैनिजजनहेअंग ॥ ३४ ॥ ृ चढिनाविवचेर्हुँचहुँओरा।मिलीनकहुँविनजलकोठोरा॥रहीऋषिनकोतहाँप्रकासा।करिहैंनहिसूरजश्शिभासा ३५॥ ृ परमप्रचंडपवनकरिशोरा।वहनलगीअतिझोंकिझकोरा ॥कॅपनलगीअतितरणितुम्हारी । तवतुमकोह्निहेभयभारी ॥ ृ तवममप्रेरितवातुकिनागा । त्वसमीपेऐहेंवडभागा ॥ ताकोग्रुनकरिहितदुसभगे । नाववाँपिदीजेममभूँगे ॥ ३६ ॥ ृ लेनावहितहिसहितसमाजा । मेवागिहोंसिपुमहॅराजा॥जवलोंत्रसनिशानहिवीती।तवलोंतुमरहिहोयहिरीती ॥ ३७॥ ृ दोहा—परत्रसमहिमाजोमम, तवजानिहोनरेश । व्यवनकहीजानहृ, लहिममभक्तिनिदेश ॥ ३८॥

# श्रीशुक उवाच ।

असकिहिभुपतिसाँप्रभुमीना।अंतर्हितअपनोत्तपुकीना॥जोनकाटकमटापतिभाष्यो।राजासोइसमयचितराष्यो ३९॥ अमभागभुपतिकरिमाची । कुत्राविस्ताररच्योमनराची ॥ वेट्योजायसिधुकेतीरा । करिकेडत्तरमुखमतिपीरा ॥ सुमिरणटग्याहुप्लपदकंजा।जातेहोतमहाभवभंजाठ०कुरुपतिजनसत्तयोदिनआयो।टल्योचरितजोप्रमुसवगायो॥ चहुँकिततेकरिकेशतिनादा।दियोसमुद्रद्धोडिमरयादा॥ तरटतरंगतुगअतिपोरा। उटनटगींभुपतिचहुँओरा॥

दोहा-बरपनलामेपोरपन, बुंदसरिसगनसुंड । लोकनकोबोरचोतुरत, वारिपिपादिअसंड ॥ ११ ॥ तबनरपतिकोअतिदुखआपो । बारबारश्रीपतिपदच्यापो ॥ तहँहरिकृपानावसोआई । निरिसमोदपायोतृपराई ॥ अन्नओपिपिर्हिबोनिर्हेटेके।ऋपिमसहित्तहरिपदमनदेके॥बन्द्योनावमहँसहितसमाना।ज्ञानवानद्राविङकोराजा॥१२॥ तबप्रचंडमारुतचहुँकोरा । बहनलम्योदेपोरसकोरा ॥ कंपनलगीतुरततवतरणो । बुहतजानिपरीदुसकरणो ॥ (३६६,) आगन्दान्धानाय ।

तवराजाकछुकियोविपादा । होतिअसितअबहरिमरियादा ॥ तवसिगरेम्हपिन्नपरियोवी । स्वार्टिन स्वार्टिन स्वार्टिन स्वर्टिन स

देहा-हरिकोशासनपायतहँ, प्राख्योवासुकिनाग । एकछक्षयोजनवपुप, हरिसेवकवडभाग ॥
निरस्योभपवासुकिहिंजवही।ऋपिनसहितमोदितभोतवहीं॥ तारि प्रज्यकि हिः ।णावि विश्वकेशी
मीनशृंगमेदियोछगाई । हरिजसआगेकह्योउपाई ॥ तवमैनावमीनभगवाना । विहर्नछागेसिधुमहाना ॥
देखिकृष्णकोकोतुकभारी । सत्यवतनृपभयोसुखारी ॥ जान्योहरिमोहिंछियोवचाई । विश्वकर्णकोकोतुकभारी । अस्तुतिकरनछम्योनरनाहा ॥ ४५ ॥

### राजीवाच ।

जैअनंतजयजयजगदीशा । जयपदवंदितशिववागीशा ॥

दोहा—जयकरुणाआकरनिकर, सद्धणमंगलरूप । जयदीनोद्धारणप्रवल, जयजयमीनस्वरूप ॥ छंदगीतिका ।

दोहा-पेसीनवजस्तुतिकरी, सत्यत्रतमतिमान । प्रष्टयासञ्जिवचरतत्त्वे, महामीनभगवान ॥
राजहिकियोज्ञानजपदेशा । छूटिगयेटरकेअदेशा ॥५२॥ प्रतिभाष्योसोमत्स्यप्रताना क्रिक्शिहीक्ष्रोगोष्पदृसकष्टतहाँ हीं ५५नावचेटऋपिसहितसमाजा। धुन्योसकष्टहिरसापिती दोत्वन्तरं असुरमहाना । चारिहवेद्नहरिषष्टवाना ॥ रह्योपष्टयसागरमहुँजाई।ताकोकर्मजानियदुर्गः॥
राज्यसाय्

्रान्ध्य । ताकेडपरब्रह्मपुर, सोहतसदाअनूप ॥

. तवकोभीनधुरारी । हयप्रीवंपहँचलेसिपारी ॥ गहिरसहसयोजनजहँनीरा । हयप्रीवतहँरह्योप्रवीरा ॥ वेतहाँभीनम् एतः । देख्योदानवकोबछवाना ॥ महाभुयावनदृयामज्ञारीरा । इयसमञानननेनगँभीरा ॥ ुरुष्ये 🔍 पूजनः । सुवरणवरणसृतनुसुनुभूषा ॥ चाल्सिल्झकोक्षविस्तारा । मानहुँमसनचहतसंसारा ॥ ीवनिजम ँ िचारको रातज्ञछचरअवर ँ विचार े ाको । रिवहन ि रे. ौं। २ रुपेछवरन जनजेहैं ॥ दोहा-असविचारिकर्छैगदा, कटिकोकिसवलवान ॥ वपुवढ़ायलीन्ह्योंअसुर, मंद्रमेरुसमान ॥ । एकहाथ्छेगदाकराला ॥ खुळेकेञ्सनमुखञ्जठपायो । अतिकोपितआञ्चहिष्टिगआयो ॥ 🐎 ैँगद्वनहेतू । डारचोजालअसुरकुलकेतू ॥ परचोजालहरिपंतनपाही । लियोफँदायग्रन्योमनमाही ॥ ोनदियोतवपंखपसारी । टूकटूकिकयजालहिफारी ॥ लगतमीनकोपंखहलोरा । उछल्योवारिधिजलचहुँओरा॥ | योनीरकोशोरकठोरा । मानहुँगरजिउठेपनयोरा ॥ पुनिहरिदोऊपंखचलाई । असुराहिदियसौकोसहटाई ॥ दोहा-तवअतिकोपितहैअसुर, करिकेशोरकठोर ॥ धावतभोभगवानपै, लियेगदाकरघोर ॥ नंकटजायकैअसुरमहीज्ञा । मार्चोगदामीनकेज्ञीज्ञा॥ ताकोनहिंकछुगनिहारमीना । मुखमेंदाविअसुरकहँँछीना॥ ज्ञातमीनकेदंतअपारा । बह्योअसुरतनरुधिरपनारा ॥ हयत्रीबङ्क्योकरिजोरा । पैनहिसमरनेकुसुस्रमीरा ॥ ्न्योगदाकछुद्ररहिनाई । उछ्छिमीनतहँगयोवचाई ॥ उछ्छिअंबुडिशयोअकासा । भीज्योविधिपुरवासिनवासा॥ ाठीतरंगएकहीसंगा । भयोकोरचहुँओरअभंगा ॥ छागततहाँतरंगनजोरा । दानपहुँहठिगोतेहिँछोरा ॥ दोहा–छालनयोजनपुद्धमिको, पंत्रडपरगोछाय ॥ जिमिट्युसरसीकेटिकरि, देतमतंगमताय ॥ द्वतबदानवज्ञोकितभारी । छेहुँमीनकेपंखउखारी ॥ असविचारिपायोकरिज्ञोरा ॥ छपटिगयोमीनहिंबरजोरा ॥ रभयपंतगहिजभयहाथसो । रेल्योक्रिकेजोरमाथसो ॥ चालिसयोजनदियोहटाई । हरिकोनिजवलदियोदेखाई ॥ <del>।</del> वहरिनिजपंसनिफटकारचो।हयत्रीवको<u>र</u>रिपवारचो॥विकलभयोतवकछुकसुरारी।उठचोकोपकरिसुरतिसँभारी॥ र्गानहिंधरनहेतुपुनिधायो।वचनचहतअसमनपछितायो ॥ आवतनिरक्षिअसुर्ग्छवाना । शृंगसूधकीन्छोंभगवाना॥ दोहा-दानवपकरचोर्श्वंगको, दोडकरसोंकरिजोर ॥ पैनतोरिर्श्वाहिसक्यो, कीन्ह्योंजतनकरीर ॥ ्त्रनदानवर्देशृंगहिद्याती । चह्योपछेलनकोसवभाँती ॥ पीनमीनकोशृंगकठोरा । लागतहींदानवउरफोरा ॥ ्राहुँबहिच्छोरुपिरकोपारा । भूयोठाठज्छसिंधुमझारा॥यहिविधिअसुरमारिझिटिकारी। ताहिदूरिकारेमीनसुरारी**॥** वहाँनीरकोथंभनकरिकै । रच्योनिवासअसुरसुर्सभरिके ॥ राख्योचारिहुँवेदळुकाई । तहाँगयेप्रभुमीनसिधाई ॥ ત<sup>ું</sup> વારિદુવેદનમા । दियोविधाताईकुपानिधाना ॥५७॥सोसत्यव्रतभूपविज्ञानी । इरिकीकुपापायसुखदानी ॥ दोहा-यहमन्वंतरमेंभयो, वैवस्वतमनुभूष ॥ धर्ममानयशमानअति, ज्ञानमाननयहूप ॥ ५८ ॥ ورواق सत्यन्नतहरिमीनको, सुनतजोकोउसंवाद् ॥ ताकेछूटतकलुपस्य, पावतअतिअहलाद् ॥ ५९ ॥ जोगावतजननित्यहीं, कृष्णमीनअवतार ॥ ताकीपूरतिकामना, छहतमोक्षसखसार ॥ ६० ॥ कवित्त-प्रहेकेसमेमेंभूभवादिछोक्छैमेंनिज नीरकेनिछैमेंसङ्जातवेदकोभयो । 41 मीनरूपधारिकरिरारिदेत्यकोसँहारि वेदनउधारिकेमरारिधाताकोदयो ॥ ज्ञानऔषिज्ञानकेनिदानकोसुनायनाथ सत्यवृतभूपतिकोभक्तनिजकैलयो । मायागुणहीनदिव्यगुणमेंप्रवीणरघु राजदीनमाधीमीनकेरोदासहैगयो ॥ दोहा-संवतसेउनइंसनिधि, माधववदिरविवार ॥ अठयोंअस्कंधहृष्टियो, ऑठेंकोअवतार ॥ ६१ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावांधवेदाशीविश्वनाथांसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधि राजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचराजसिंहमृदेवकृते

भानन्दाम्बनियो अष्टमस्कंषे चतुर्विशस्तरंगः॥ २४ ॥

दोहा-महाराजरपुराजकृतः, शुभअष्टमअसकंघ । यहसमाप्तमद्भितभयो, संयुत्तछंदप्रबंध ॥ समामोऽपं अष्टमस्कंधः ८.

# इति श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि अष्टमस्कन्धः समाप्तः ८





दोहा—मेरुनिकटउत्तरदिशा, लेलनगयोशिकार॥जहाँभवानीसहितहर,नितप्रतिकरहिंविहार॥२३॥१३॥ तेहिंचनमेंजविकयोप्रवेशा । तहेँनारीह्वैगयोनरेशा ॥ घोराभयोआश्चतहेँबारी॥२६॥भयेसुभटमामिनिअक्षित्रें निरित्वपरस्परनारिस्वरूपा।भयेविपादितलज्जितभूपा॥२९॥यहचरित्रसुनिकेंक्चरराई।श्रीशुकसोंअसविनयहर्ष

राजोवाच ।

केसोदेशरह्योगहभारी । गयेहोतलहॅनरतेनारी ॥ अतिअचरजमोकोंयहळागा । कहेंहितुताकोबड़भाग ॥२८ सुनतपरीक्षितबेनसुहाये । श्रीशुकदेवकहेचितचाये ॥

श्रीशुक उवाच।

एकसमयिक्षवदरक्षनहेतू । गयेसकलमुनितेजनिकेत् ॥ २९ ॥

दोहा—करतरहेतहँ सुखसहित, गौरीशंसुविहार । निरित्तभवानीसुनिनको, छन्नितभईअपार ॥
त्यागिकंतकोअंकभवानी।पहिरचोवसनपरमदुखमानी३०करतकेछिश्चिवशिवानिहारेसुनिहुबिहुकाश्रमहिँकिं
तहाँभवानीकेप्रियहेतू । दोन्ह्यांशापकोपिग्रुपकेतू ॥ अवतेजोयहिदेशहिआवे । सोनरतेनारिहुँकावे ॥ ३२॥
तवतेपुरुपननायतहाँहीं । गयेअवशिनारिह्वैजाहीं ॥ सहितसमाजनारिहेराजा । विचरनछगेवनहिंपरिखानी।
विचरतवनमहँसुद्रिनारी।सिक्तिमहितबुधताहिनिहारी॥भयोकापवशमनअतिताको।रतिछविहारीहेरितिवानी

दोहा—दोजराशिकोछ्तनिराखि, मोहितिकयोविहार । तातेभयेषुरूरवा, निनकोछ्यश्रअपार ॥ ३५ ॥ भोछुदुमयुवतीयहिभाँती।सुमिरयोग्ररुहिदुखिततेहिराती३६गुरुविसप्टवृत्तांतहिजानी।गयेतहाँआशुहिदुख्याँ छिसुसुमुद्रमुख्यासुनिराई।कोम्ट्रहृद्वयद्याअतिआई।।धुरुपसुसुम्रवनावनकाहीं।सादरविनयिकयोशिवपाही ॥१

हरप्रसन्नह्रीमुनिसाँभापे । अपनोसत्यवचनहूरापे ॥ ३८॥

शिव उवाच ।

एकमासरिहेंदैयहनारी । मासएकपूरुपयश्चारी ॥ यहिविधिकरैराज्ययहराजा । पाछिदिदेशनिप्रननसमाजा। श्रीक्रक खवाच ।

गुरुहिकुपातेअसवरपायो । भूपसुद्धमदेशनिज्ञायो ॥

दोहा—पारचीजगतीजननपुत, सोधुधुमजनेश । तद्यपिताकप्रजनको, छूट्योनाहिकछेश ॥ ४० ॥ उत्कळगयजोविमळ्पे, भेताकेसुततीन । दक्षिणदिशिकेनृपतिभे, सवैधर्मळवळीन ॥ ४९ ॥ प्रतिसुद्धमप्रयागमहेँ, पुरूरविद्वेदाइ । जानिजरठतनञापनो, कीन्द्रोतपवनजाई ॥ ४२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजागुंधवेशविश्वनाथिंसहारमजसिद्धिश्रीमहा जापिराजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिख्राज सिंहजृदेवकृते आनंदाम्युनिषो नवमस्कंधे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिविधिगेष्ठयुष्ठवत्, आङ्देवतवष्ट्ष । यग्रुनातटमेतपिकयो, सुतकेहेतअत्रूप ॥ १ ॥ ग्रेयवर्षक्रतत्त्रव्यमन्दीन्हें । करिषुवहितमनुमसकीन्हें ॥ छरेषुवजापनेसमाना । दशहक्ष्वाक्रआदिवल्याना ॥ तिनकेनामप्रथममंगारं । कुरुपतिदीन्द्रोतिमदिसुनाई ॥ तिनमेनोष्ट्रपश्चल्याना । तासांकद्रोविष्ठसुनाना ॥ तुमस्तहम्मगीवनकार्ही । नामसिविष्यपनिदिस्यही ॥ तवन्यप्टेकस्किरकस्वान्ना । वीरासनवेटचीगोशान्न ॥ सहिविधिगौतनस्वनन्दर्गार्थि।दिवस्वयपनकारिनिदीमहेनार्यो १ एकसमयनिशिष्टपनचारा । वर्षन्तन्योगसिवर्षे

ायगोर्वेसवनागी । गोशालामहँभागनलागी ॥१॥ क्रादेधरचोनाहरहककार्ही । गळपुकाराकयोनिशिमाँही ॥
। धावतभोद्धसभयोअपारा ॥५॥ रह्योतहाँअतिश्चयाँधियारा।तातेनृपनाहँवापनिहारा
ेशोरतिकतेगनृपाला । गळशीशकटिगयोजताला ॥ ६ ॥ क्रव्योकानर्हीकेहरिकेरी।भाजिगयोसीडरपिपनेरो ॥
ेश्विरमारगम्हेताको०नृपजान्योमैंवधिकयवाको॥भयोभोरगोवधलसिराज॥दुखितभयोग्रुनिकैनिजकाजाट॥
देहा—गोवधनिरसिवसिष्टहूं, कीन्ह्योंअतिसंताप । विनजानेअपराधभी, तद्पिदियोतेहिंशाप ॥
विकालकार्योकसम्हेत्यसम्बद्धाः कीन्ह्योंअतिसंताप । ॥ ग्रुक्रीशापलियोकरजीरी । भपहिस्मुहेत्यथानहिंधोरी ॥

त्रीअपमञहीनरराई । तातेहीहुराद्भतमजाई ॥ ९ ॥ गुरुकीशापित्योकरजोरी । भूपिहमईन्यथानाईयोरी ॥ भूपितव्रतकीन्द्रों॥ १ ०॥वासुदेवचरणनमनदीन्द्रों॥भयोभक्तयेकोतीराजा १ १दियोसंगतिजननसमाजा ॥ १२विषरभंधसम्पिरचोसदाई॥ १ ३॥पुनिकछुकालमाहँवनजाई।दावदहनतनदियोजराई।

ार्वापरअपसमाफरयात्वाका र राष्ट्रात्मछुकारुनाह्मनाहादाव्वहत्तानाद्यागराहा द्वृटिगेताकी।रुद्योमुक्तिजोजगअतिबाँकी १४रद्योल्ड्डरश्चाताकविताकोराज्यकरनकोमननहिंजाको ॥ दोहा—चंपुनओनिजराजताज, कविकाननमंजाय । श्रीपतिभिज्ञालकपने, रुद्योमुक्तिमुख्छाय ॥ १५ ॥ मनुकोम्रतकरूपृत्पजोई । तीनिपुत्रकियडतपतिसोई । तेडत्तरकभयेभ्रवाला । त्रह्मभक्तपूर्मनकेपाला ॥ १६ ॥

मनुकामुतकरूपनृपजाइ । ताानपुत्राकयउतपातसाइ । तउत्तरकभयभुवाङा । ब्रह्मभक्तधमनकपाङा ॥ १६ ॥ मनुकोपुत्रधृष्टजोरहेऊ । तामुसधार्षकहावतभयऊ ॥ धृष्टवंशकेसहितसमाजा । विप्रभयेतहँकेसवराजा ॥ अरुनृगकेमुतमतिप्रवीना । भूतज्योतिजिनकेअषहीना॥भूतज्योतिकेमुतवसुप्यारे ॥१९७॥ वसुकेभयेप्रतीकउदारे॥ 'मुतप्रतीककेओषमानमो । ओषमानकेओषमानभो ॥ ओषवतीकन्याप्रनिजाई । संगसुदर्शनभईसगाई॥१८॥

दोहा-नरिप्यंतकेहोत्तभे, चित्रसेनमतिमान ॥ चित्रसेनकेऋक्षभे, तिनकेभेमीदान ॥

्मीढ्वानकेक्क्चेंक्कमारा । इंद्रसेनताकोवटवारा ॥ ३९ ॥ ताकेवीतिहोत्रस्रतभयऊ । ताकेसत्यश्रवासुखछयऊ ॥ त्रताकेडरूश्रवामतिर्धारा । ताकेदेवदत्तवटवीरा ॥ २० ॥ ताकेअग्निटियोअवतारा । अग्निवेद्रययहनामटचारा ॥ जातूकर्णऔरकानीना । येऊटनकेनामप्रवीना ॥ २१ ॥ तातेभयोत्रद्धळ्टभारी । अग्निवेद्रययहगोबटचारी ॥ निरप्यंतकोवॅद्राहिगाई । दिष्टवॅद्राअवदेढुँसुनाई ॥ २२ ॥ भयोदिष्टकेस्रतनाभागा । वेद्रयकर्ममहॅअतिअनुरागा ॥ ﴿ दोहा-पुत्रभटंदनतासुभो, वत्त्वप्रीतिसृततासु ॥ २३ ॥ वत्त्तप्रीतिकेगोक्नभो, ताकेग्रमितिप्रकासु ॥

्र प्रति अन्तर्यस्तवाधुमा, पर्तत्रभावधावाधु ॥ २३ ॥ पर्तप्रभावकप्राधुमा, वाकप्रामावप्रकाधु ॥ भयोप्रमितिपूर्पातकोपुत्रा।जाकोजगर्मेनामस्तित्रा।।धुतस्तित्रकोचाधुपभयऊ।तासुतनामदिविद्यातिकहेऊ॥२४॥ रंभविविद्यातिकोस्रतप्यारो । सनिनेत्रहुताकोयश्वारो॥तासुतभयोकरंपमराजा॥२५॥तासुअर्वाक्षितपुत्रविराजा ॥ <sub>स</sub> मरुतनामभोतिहिसुतकाही । भयोचकपत्तींजगमाही ॥ अगिरसुतसंवतेमुनीशा । करवायोतिहियज्ञमहीशा ॥२६॥ सु पुरस्पात्रस्वप्राचुमसुमाही । युज्ञअंतदियविप्रनकाही ॥ गयेनजविप्रनकेढोये । परेरहेकोडतिनहिनजोये ॥

दोहा-तिर्नाहन्छेहयमस्कियो, आपपितामहभूप ॥ यदुपतिताहिबतायदिय, सोमस्तभयोअनूप ॥ २७ ॥ इंद्रसोमछिहभयोद्धासा। भेषनाटचनेरहेभिसारी ॥ पवनभयोजहँपरसननारो । विद्वदेवासभामुधारो ॥ २८ ॥ अरुतसमानयज्ञजगमार्ही । कोटनिकयोकरिहअवनार्ही ॥ तिनकोद्धतभोदमरणधीरा । तामुराज्यवर्षनमुतवीरा ॥ ताकेष्ठपतिषुत्रनरताम् ॥ २९ ॥ तामुतकेवळजगयञ्जाम् ॥ ताकेवंप्रनानमतिमाना । ताकेवेप्यानवळवाना ॥ वेगवानकेवंपुकुमारा । ताकेसुतरणविद्वदेवारा ॥ ३० ॥ भुद्ररहणविद्वहिद्यारिकीनी । अरुवुपाञ्यसरानवीनी ॥

दोदा-चृपवृणांबदुसँयोगते, अलंबुपांबरनारि ॥ सुताइडविडाप्रगर्याक्य, शतिसुंदरिसुकुमारि ॥ ३१ ॥ निरासिइडविडासुंदरिनारी । मोहिगयेविश्रवानिहारी ॥ तासँगकियोप्रसंगयनेरा । तातेप्रगरयोपुत्रकुनेरा ॥ पायपरमविद्यापितुपार्ही । धनद्भयोदिगपालसदार्ही ॥३२॥ तिनवृणांबदुपुत्रभेतीना।वगनाहिरस्वगुणनप्रवीना॥ इडिप्रपमविद्यापितुपार्ही । धनद्भयोदिगपालसदार्ही ॥३२॥ तिनवृणांबदुपुत्रभेतीना।वगनाहिरस्वगुणनप्रवीना॥ इडिप्रपमविद्यालसुत्रवासेस्वत्रत्योत् ॥ धृम्रअस्तर्वेहिपुत्रकृत्॥उपविद्यालस्त्रप्रस्वाकस्त्रत्योत् । कृतकोसुत्रस्वसुद्वावास्य ॥ १३मचंद्रताकसुत्रवायो । धूम्रअस्तर्वोहिपुत्रकृत्॥ ॥ धृम्रअसस्यम्मुत्रपायो । तिनकोसुत्रसुद्वसुद्वायो ॥

दोहा-सुतरुशासुसहदेवको, ॥३४॥ सोमदत्तसुततासु ॥ वातिमेपकरितोपिदरि, ट्योविप्सुपुरवासु ॥३५॥ सोमदत्तकेसुमतिभे, जनमेजपसुततासु ॥ योविशाटकेवंशके, भूपतिनीतिनिवासु ॥

दोहा−मेरुनिकटउत्तरदिञा, खेलनगयोञिकार॥जहाँभवानीसहितहर, नितप्रतिकरहिंविहार॥२३॥२६% तेहिंदनमेंजबिकयोप्रवेक्षा । तहँनारीह्वेगयोनरेक्षा ॥ घोराभयोआग्नुतहँघोरी॥२६॥भयेसुभटभामिनिअक्षिक्रं निराविपरस्परनारिस्वरूपा।भयेविपादितल्जितभूपा॥२७॥यहचार्त्रमनिकेक्करराई।श्रीशकार्तोअसविनयस्त

राजोवाच । केसोदेशरह्योवहभारी । गयेहोतलहँनरतेनारी ॥ अतिअचरजमोकोयहलागा । कहीहेतुताकोवङ्भागा ॥२८। सनतपरीक्षितवैनसहाये । श्रीशकदेवकहेचितचाये ॥

श्रीग्रक उवाच ।

एकसमयञ्जिवदरञ्जनहेत् । गयेसकलमुनितेजनिकेत् ॥ २९ ॥

दोहा~करतरहेतहँसुखसहित, गौरीझंसुविहार । निरिखभवानीसुनिनको, ङ्बितभईअपार ॥ त्यागिकंतकोअंकभवानी।पहिरचोवसनपरमदुखमानी३०करतकेलिशिवशिवानिहारे।मुनिहुबद्रिकाश्रमहिंकि तहाँभवानीकेप्रियहेतू । दीन्ह्योंशापकोपिवृपकेतू ॥ अवतेजोयहिदेशहिआवै । सोनरतेनारीहिजावै ॥ ३२॥ तवतेपुरुपनजायतहाँहीं । गयेअविशनारीह्वैजाहीं ॥ सहितसमाजनारिह्नेराजा । विचरनळगेवनर्हिषरिलाणी विचरतवनमहँसुंद्रिनारी।सिखनसहित्बुपताहिनिहारी॥भयोकामवञ्चमनअतिताको।रितछविहारीहेरितियाही

दोहा-दोडशिकोस्रुतनिरस्ति, मोहितकियोविहार । तातेभयेपुरूरवा, जिनकोसुयशअपार ॥ ३५ ॥ भोसुदुमयुनतीयहिभाँती।सुमिरचोग्रुरुहिदुखिततेहिराती३६ग्रुरुविसप्रदुतांतहिजानी।गयेतहाँमाग्रुहिदुखानी ङिसिप्तयुमद्शासुनिराई।कोमङहदयदयाअतिआई॥पुरुपसुद्यमवनावनकाही।सादरविनयिकयोशिवपाई ॥१

हरप्रसन्नहीस्रनिसॉभापे । अपनोसत्यवचनहरापे ॥ ३८॥

शिव उवाच ।

एकमासरहिँहेयहनारी । मासएकपूरुपयञ्चापारी ॥ यहिनिधिकरेराज्ययहराजा । पाछिहदेशनिप्रजनसमा<sup>जा||१</sup>। श्रीशक उवाच ।

गुरुहिक्कपातेअसवरपायो । भूपसुद्यमदेक्कनिजञायो ॥

दोडा-पाल्योजगतीजननयुत, सोसुद्धमजनेश । तद्यपिताकेप्रजनको, छुट्योनाहिकछेश ॥ ४० ॥ वत्करुगयञ्जीविम्र ये, भेताकेसुततीन । दक्षिणदिशिकेनुपतिभे, संवैधम्र स्वर्धनि ॥ ४१॥ प्रिमुखमप्रयागमहँ, पुरूरवहिँगेटाइ। जानिजरठतनआपनो, कीन्छोत्तपवनजाई॥ १२॥ इति सिद्धिश्रीमहारानाधिरानश्रीमहारानावांधवेशविश्वनाथसिंहात्मनसिद्धिश्रीमहा जापिराजश्रीमदाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराज सिंहमृदेवकृते आनंदाम्युनियो नवमस्कंथे प्रथमस्तरंगः॥ १॥

## श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-यहिविधिगेषुयुम्बन, श्राइदेवतवभूष । यमुनातटमतप्रियो, सुतकेहेतअनूष ॥ १ ॥ दोहा-बाहाबाय छुउ गयेवपँशततपमनदीन्द्र । फरिपुत्रहिनमनुमसकीन्द्र ॥ उदेपुत्रजापनेसमाना । दशहश्वाकुमादिवरुवाना ॥ द गर्यवर्षञ्चतत्त्रमभूद्राप्तः । सः अत्याद्भावर्षाः । सः अवस्थान्याः । । दशहक्ष्माकुशाद्मरुगाः । निनकेनामप्रपममंगारं । कुरुपतिद्रीन्द्रातिपदिस्तारं ॥ निनमेनोष्ट्रपत्रयन्ताः । तासोकद्योवसिष्टसुनानां ॥ तुमरक्षदुम्मगावनकार्दा । जामगतिवापनिद्रमहा ॥ तवनृपञ्चारिकरकर्याञ् । वीरासनवेटयोगोशाङ्ग ॥ दिवसङायनकोर्गनिङ्गिमद्रैनाग्यो३एकसम्यनिशिमयनयोरा।वरपन्छगेगानिवर् यहिनिभिग । कानननेकटिकेसमी, गोझाडिगोपाय ॥ दोहा-अंप

## श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि।

## नवमस्कंधप्रारंभः।

सीरठा–जयजयनंदिकशोर, यदुनायकदायकहरप । सिद्धिदेद्वसवठोर, सुमिरतहीशरणागतन ॥ देहि।–जयवाणीजयगजवदन, जयशुक्जयश्रीव्यास । जयसुकुदहरिग्रुरुचरण, जयपितुज्ञानप्रकाश ॥ सुनिकच्छपवामनकथा, महाराजकुरुनाथ । सुदितफेरिशुकदेवसा, कह्योजोरिसुगहाथ ॥

राजोवाच ।

तिममन्वंतरस्वगायो । मोहिसहितविस्तारसहायो॥अङ्कतमाधवचिरतञ्जारचो । मेरेश्रवणसुधारसदारचो ॥९॥ सिंपहपूछहुँसुनिराई । दायाकरिकदेडुसुनाई ॥ सत्यवतजोद्वविडअधीशा । ज्ञानमानसेवकजगदीशा ॥ २ ॥ यदकरुपहिमहँमनुठयऊ । वेवस्वतअसनामहिभयऊ॥ताकेसुतवरण्योमतिमाना।नृपदक्ष्वाकुआदिवलवाना॥३॥ नकेवंशकददुसुनिराई । सिगरेचरितहुदेदुसुनाई ॥ ४ ॥ अयेभूपजेदेविनवारे । वर्तमानजेजगडजियारे ॥ देहिनिजिनकोकीरितिकेकथत, बाटतपुण्यअपार । किस्तिकिविकससुनमको, देअभिलापहमार ॥ ५ ॥

सूत उवाच।

हिनिधिष्दछचोकुरुपतिजनहीं।मुनिनसभामधिश्रोकुकतवहीं॥परमधरमकेजाननवारे।अतिप्रसद्रहेवचनउचारे॥६॥ श्रीक्रुक उन्नाच ।

ार्ट्यवंशसंयुत्तविस्तारा । कहतवर्षशतर्र्धेतपारा ॥ तातेर्मेसंक्षेपहिगेहीं । सारवस्तुसगतुमहिंसुनैहीं ॥ ७ । शुवर्जगमञ्जातमजोर्द । पुरुपपुरानकदावतसोर्द ॥ मदाप्ररूपकेश्वतिदेमाहीं । एकहिरस्रोऔरकोडनाहीं । तदचेतनद्विमुक्षपरूपा । रह्मोकृष्णमहेँसवसुनुभूषा ॥ ८ ॥ शेषसेजसोवतभगवाना । तिनकीनाभीतेरुविमाना ।

दोदा-पुरटपद्मप्रगटतभयो, तेहितेभेकरतार ॥ ९ ॥ मृत्तेतासुमरीचिभे, कर्यपतासुकुमार ॥ अदितिदक्षकन्यातिननारी । जोदेवनकोदेमदेतारी ॥ ताकेभयेसृयंमदराजा । जास्नेत्रात्रिभुवनमहँभाजा ॥ १० ॥ संतार्ष्णायातियरिकेरी । जिनकीर्ष्णवितिदुँठोकनिवेरी ॥ श्राद्धदेवसंतासुतभयक । तातियश्रद्धानामहिठयक । श्राद्धदेवसंयोगदिपायो । श्रद्धादअपुत्रनकोजायो ॥११॥ नृगद्दस्वाकुनभगसरजाती । दिष्टपृष्टकरुपहुक्षारेपाती। कविषुप्रभृतारम्यंतनदेशा । येद्शपुत्रभयेशुभवेशा ॥१२॥ मृतकृतवहिरदेसुतनार्ही । करवायोविशिष्टमस्रकार्ही ।

दोहा-मित्रावरणहिनामजोहे, ॥ १३ ॥ तामरामेन्द्रपनारि ॥ होतासाँयाचीस्रता, विद्ययोत्रतथारि ॥ १४ ॥ स्वयंद्रोतासाँभाषे । करद्रयत्तत्तमस्रतमन्तराषे ॥ १५ ॥ तवरानीअभिटापहिजानी । होतास्रताहोनमनआनी। वपटकारकहिरोमहिदीन्या । विभिन्नेयुत्तमस्रप्रणकीन्यां ॥ तातरानीकेस्रविद्यां । हटानामकन्यान्तपनाई । मनुकन्याटरिकातिद्वराषार्गेगुरुविहरसाँविन्यस्नारं १६कमेविष्ययेष्यहक्तमभ्यदाक्षीक्षान्यथामंत्रहृत्यद्वर्था । स्वस्वरुद्धारक्राये ॥ जसदेवनम्द्रजस्तिनवहाई । तसेनुमक्रोटिबतसहीह ॥

दीहा-भयोभापसंकृत्यको, प्रत्विष्पानसुत्रान ॥ सुनकहिनद्दममग्यक्तियो, कृत्याभर्गिनदान ॥ १८ ॥ मञ्चेष्वपनसुनतदुस्वार । परम्रितामरभूपरमारे॥करिकेपाननानिसव्ययकाश्राद्धदेवसींभसकहिद्यक ॥१९। छहिरोताकमेरित्यभिचारा । कृत्यारटाटियोजनतारा ॥ पद्वितिद्वित्तमेकरिद्दीं।अपनानपरभावदेसदेशाद । अस्व रिमपुसुद्वकोष्पारं॥२५॥कृत्याकोदियपुत्रकारं॥हृत्याभयोस्युष्ठकुमारा।बाद्यायस्व्यतेनअपारा॥२२। सोनुपर्कक्षमयमहराजा । त्युद्धापकसहितकमाता ॥ कृत्यपरिरिचदिस्मित्रुट्गा । रह्योतीक्वटनीनननेगा।

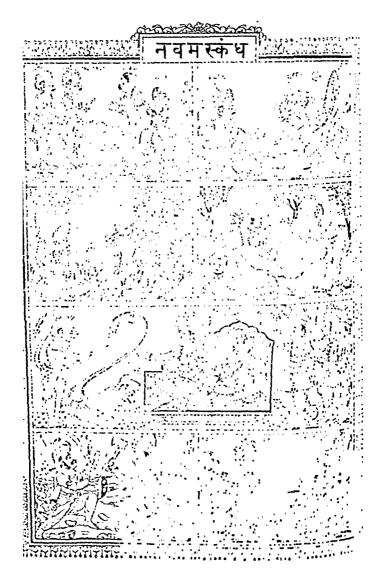

## श्रीमद्भागवत–आनन्दाम्बुनिधि ।

## नवमस्कंधप्रारंभः।

सोरठा-जयजयनंदिकशोर, यदुनायकदायकहरप । सिद्धिदेदुसयठोर, ध्रुमिरतहीशरणागतन ॥ ।हा-जयवाणीजयगजवदन, जयशुक्तजयंशीव्यास । जयसुकुंदहरिग्ररुचरण, जयपितुज्ञानप्रकाश ॥ ध्रुनिकच्छपवामनकथा, महाराजकुरुनाथ । ग्रुदितफेरिशुकदेवसों, कह्योजोरिग्रुगहाथ ॥

## राजोवाच ।

,ममन्वंतरस्वगायो । मोहिसहितविस्तारमुहायो॥अड्डतमाधवचरित्तउचारचो । मेरेश्रवणसुधारसढारचो॥१॥ यहपूछ्हुँमुनिराई । दायाकरिकेदेहुसुनाई ॥ सत्यवतजोद्गविडअधीशा । ज्ञानमानसेवकजगदीशा॥ २ ॥ इकल्पहिमहँमनुठयऊ । वेवस्वतअसनामहिभयऊ॥ताकेसुतवरण्योमतिमाना।नृपदद्वाकुआदिवळवाना॥३॥ क्षेत्रकहहुसुनिराई । सिगरेचीरतहुदेहुसुनाई ॥ २ ॥ भयेभूपजेहोवनवारे । वर्तमानजेजगउजियारे ॥ ।हा-जिनकोकीरतिकेकथत, वाढतपुण्यअपार । तिनकेविकमसुननको, हैअभिटापहमार ॥ ५ ॥

#### सूत उवाच।

वेभिपूछचोक्करपतिजवहीं।मुनिनसभामिथश्रोज्ञुकतवहीं॥परमधरमकेजाननवारे।अतिप्रसन्नद्वेवचनउचारे॥६॥ श्रीक्षुक उवाच ।

विश्रसंयुत्तविस्तारा । कहतवर्षशतल्हेंनपारा ॥ तार्तेर्मेसंक्षेपहिंगेहीं । सारवस्तुसवतुमहिंसुनेहीं ॥ ७ ॥ रजंगमञातमजोई । पुरुपपुरानकहावतसोई ॥ महाप्रत्यकेअंतहिमाहीं । एकहिरह्योओरकोउनाहीं ॥ वेतनहें सुक्षमरूपा । रह्मोक्टप्णमहँसवसुत्रभूपा ॥ ८ ॥ शेपसेजसोवतभगवाना । तिनकीनाभीतेछविमाना ॥ रोहा−पुरटपद्मप्रगटतभयो, तेहितेभेकरतार ॥ ९ ॥ मनुतेतासुमरीचिभे, कञ्चपतासुकुमार ॥ तिदक्षकन्यातिननारी । जोदेवनकी्द्रेमद्रँतारी ॥ ताकेभयेसूर्यमहराजा । जास्रुतेजत्रिशुवनमहँत्राजा ॥ १० ॥ छायातियरिकेरी । जिनकीछिनितिहुँछोकनिवेरी ॥ श्राद्धदेवसंज्ञासुतभयऊ । तातियश्रद्धानामहिठयऊ ॥ हदेवसंयोगहिपायो । श्रद्धादशप्पत्रनकोजायो ॥११॥ नृगहक्ष्वाकुनभगसरजाती । दिष्टधृष्टकरुपहुअरिघाती॥ ष्ट्रिपश्रनरिष्यंतनरेक्षा । यद्शप्रत्रभयेशुभवेशा ॥१२॥ मनुकेजवहिरहेस्रतनाही । करवायोवशिष्टमसकाही ॥ दोडा-मैत्रावरुणहिनामजेहिं, ॥ १३ ॥ तामसमेनृपनारि ॥ होतासोयाचीसुता, वंदिपयोत्रतथारि ॥ १४ ॥ वर्ष्ट्रहोतासाँभाषे । करहुयज्ञतुमसुतमनराषे ॥ १५ ॥ तवरानीअभिरुपपहिजानी । होतासुताहोनमनआनी॥ दकारकिहिहोमिहिदीन्ह्याँ । विभिन्तंयुतमस्तपूरणकीन्ह्याँ ॥ तातरानीकेछविछाई । इठानामकन्यानृपनाई ॥ क्न्यारुविअतिदुख्पाइं।गुरुवृज्ञिष्टसाँविन्यसुनाई १६कमेविपय्यययस्क्सभ्यदाकीअन्ययामञ्ज्लेग्यस्थ त्रोतपकरिपापनभाषे । मंत्रसर्वेडद्धारकराये ॥ जसदेवनम्हँअसतिनहींहै । तेसेतुमकोडिचतसहीहै ॥ दोहा-भयोञापसंकरूपको, फुटविपरीतसुजान ॥ सुतकेहितहममस्रकियो, कन्याभईनिदान ॥ १८॥ क्विचनसुनतदुस्वारे । परमपितामह्भूपहमारे॥कारकैप्यानजानिसव्ययः।शाद्धदेवसाँअसकहिद्युकः॥१९॥ हेर्राताकमें हिन्यभिचारा । कन्याहटाटियोअवतारा ॥ पेटुहित्तहित्तत्रेक्षरदेहेर्गाअपनातपपरभावदेखेहीं॥२०॥ तकहिमधुसुदनकोष्याहे॥२९॥कन्याकोदियपुत्रवनाहे॥इटाभयोसुग्रुक्कुमारा।बाड्यायक्ष्वटतेजअपारा ॥२२॥ नृपएकसमयमहराजा । छेपनुसायकसहितसमाजा ॥ कवचपहिरिचाँदृसिधुतुरंगा । रह्योजोचंचळजीतनजंगा ॥

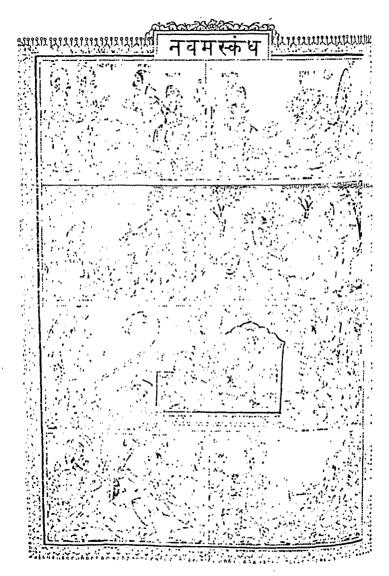

ొడ్డా. . ີ: । गोज्ञालामुहँभागन्लागी ॥४॥ कृदिषुरचोनाहुरइककाही । गऊषुकारकियोनिज्ञिमाँही ॥ ूँ अप्रकार । धावतभोद्धसभयोअपारा ॥५॥ रह्योतहाँअतिश्यअधियारा।तातेनृपनहिंबायनिहारा .ह । गक्कशिक्टिंगयोडताला ॥६ ॥ क्खोकानर्हिकेरोभाजिगयोसोडरियनेरो ॥ ह ु े रुपण हे निकल्प हा-गोवधनिरखिवसिष्ठहुं, कीन्छोंअतिसताप । विनजानेअपराधभो, तदपिदियोतेहिंशाप ॥ .अहें: ः ्। तातेहोहु सूद्रुपनाई ॥ ९ ॥ ग्रुह्कीशापिटियोक्स्जोरी । भूपिहभई व्यथानाईयोरी ॥ १ शावासुद्वचरणनमनदीन्ह्यां॥भयोभक्तयेकोतीराजा १ १दियोसंगतजिजननसमाजा॥ द्धमिळेताहिनुपलाई १२वधिरअधसमिफिरचोसदाई॥१३॥पुनिकछुकालमाहँवननाई।दावदहनतनदियोजराई। हुज्ञापछूटिगेताकी। उह्योमुक्तिजोजगआतिबाँकी १ श्रह्मोउहुरभ्राताकविताको।राज्यकरनकोमननहिंजाको ॥ गोहा−चंधनऔनिजराजताजे, कविकाननमेंजाय । श्रीपतिभजिवालकपनै, रुह्योमुक्तिसुखछाय ॥ १५ ॥ होसुतकरूपनृपजोई । तीनिपुत्रकियउतपतिसोई । तेउत्तरकेभयेसुवाटा । ब्रह्मभक्तधर्मनकेपाटा ॥ १६ ॥ होषुत्रभृष्टजोरहेऊ । तासुस्रभाष्टंकहानतभयऊ ॥ भृष्टवंशकेसहितसमाजा । वित्रभयेतहँकेसवराजा ॥ दुगकेसतमातेप्रवीना । भूत्रज्योतिजिनकेअपहीना॥भूतज्योतिकेसत्वसप्यारे॥१७॥ वसकेभयेप्रतीकउदारे॥ प्रतीककेओपमानभो । ओपमानकेओपमानभो ॥ ओपवतीकन्यापुनिजाई । संगसुद्र्शनभईसगाई॥१८॥ दोहा-नरिप्यंतकेहोतभे, चित्रसेनमतिमान ॥ चित्रसेनकेऋक्षभे, तिनकेभेमीद्वान ॥ वानकेकूर्चकुमारा । इंद्रसेनताकोवरुवारा ॥ १९ ॥ ताकेवीतिहोत्रसुतभयऊ । ताकेसत्यश्रवासुखरूयऊ ॥ हेउरूथवामतिषीरा । ताकेदेवदत्तवरुवीरा ॥ २० ॥ ताकेअग्निरियोअवतारा । अग्निवेइययहर्नामञ्जारा ॥ र्कुणंऔरकानीना । येटउनकेनामप्रवीना ॥ २१ ॥ तातेभयोब्रह्मकुरुभारी । अग्निवेइययहगोत्रडचारी ॥ प्यंतकोवंशहिगाई। दिएवंशअवदेहुँसुनाई ॥ २२ ॥ भयोदिएकेसुतनाभागा । वेश्यकर्ममहँअतिअसुरागा ॥ दोहा-पुत्रभरुंदनतासुभो, वन्सप्रीतिसुततासु ॥ २३ ॥ वन्सप्रीतिकेप्रांशुभो, ताकेप्रमितिप्रकासु ॥ तिप्रमितिभूपतिकोषुत्रा।जाकोजगर्मेनामखनित्रा।।स्रुतखनित्रकोचाश्चपभयञ्जातास्रुतनामविविञ्चतिकहेऊ।।२८।। .विविंशतिकोष्ठतप्यारो । सनिनेत्रहृताकोयश्चारो॥ताष्ठ्रतभयोकरंपमराजा॥२५॥ताष्ठुअवीक्षितपुत्रविराजा ॥ ज्तनामभोतेहिसुतकाहीं । भयोचकवर्त्तीजगमाहीं ॥ अंगिरसुतसंवते<u>स</u>ुनीज्ञा । करवायोतेहियज्ञमहीज्ञा ॥२६॥ उपात्रसवरिचमसमार्ही । यज्ञअंतिद्यविष्रनकार्ही ॥ गयेनजेविष्रनकेढोये । परेरहेकोडितर्नाहनजोये ॥ दोहा-तिनहिन्छेहयमसक्तियो, आपपितामहभूप ॥ यदुपतिताहिबतायदिय, सोमसभयोअनूप ॥ २७ ॥

**इसोमल्रहिभयोसुखारी । भेषनाढ्यजेरहेभिखारी ॥ पवनभयोजहँपरुसनवारी । विद्वेदेवासभासुधारी ॥ २८ ॥** रुतसमानयज्ञगमार्डी । कोउनकियोर्कास्डिअवनार्ही ॥ तिनकोष्ठतभोरमरणधीरा । तासुराज्यवर्धनसुतवीरा ॥ किसुधृतिषुत्रनरतास् ॥ २९ ॥ तासुतकेवलनगयज्ञनास् ॥ साकेवंधुमानमतिमाना । ताकेवेगवानवल्याना ॥ गवानकेवंपुकुमारा । ताकेसुततृणविद्वददारा ॥ ३० ॥ सुंदरतृणविद्वहिवरिटीनी । अटंबुपाअपसरानवीनी ॥

दोदा-चुपतृणाविदुसँयोगते, अटंबुपावरनारि ॥ सुताइडविडाप्रगटकिय, अतिसुंद्रिसुकुमारि ॥ ३९ ॥ रिरासिइडविडासुंदरिनारी । मोहिगयेविथवानिहारी ॥ तासँगिकयोप्रसंगयनेरा । तातेप्रगटयोपुत्रकुवेरा ॥ ायपरमविद्यापितुपार्ही । धनदभयोदिगपाटसदार्ही ॥३२॥ तिनतृपविदुपुत्रभेतीना।अगजाहिरसवगुणनप्रवीना॥ ।यमनिक्राटभयेमतिसेन्।श्रुन्यवंधुकरुभृष्रदुकेन्।।तृपविज्ञाटर्राचेषुरीविज्ञाटा।वंश्वटायोसुयश्विज्ञाटा ॥३३॥ मच्द्रताकेसुतजायो । धूमअक्षतेहिंधुत्रकहायो ॥ धूमअक्षतंपमसुतपायो । तिनकोसुतसद्देवसुदायो ॥

दोहा-सुतक्रशासुसहदेवको, ॥३१॥ सोमदत्तसुततासु ॥ वाजिमेथकरितोपिदरि, उद्योविष्णुपुरवासु ॥३५॥ सोमदत्तकेष्ठमतिभे, जनमेनयष्ठतताष्ठु ॥ येविशाटकेवंशके, भूपतिनीतिनिवासु ॥

١.

## आनन्दाम्बुनिधि।

## राजोवाच ।

कैसोदेशरह्योवहभारी । गयेहोतजहँनरतेनारी ॥ अतिअचरजमोकोंयहलागा । कहें|हेतुताकोवहभाग॥∛ सुनतपरीक्षितवैनसुहाये । श्रीशुकदेवकहेचितचाये ॥

## श्रीशुक उवाच।

एकसमयशिवदर्शनहेतू । गयेसकछमुनितेजनिकेतू ॥ २९ ॥

दोहा-दोउरुाशिकोष्ठतनिरसि, मोहितकियोविहार । तातेभयेषुरूरवा, जिनकोष्ठयश्रभार ॥ ३५ ॥ भोषुदुमयुवतीयहिभाँती।सुमिरचोग्रुरुहिदुस्तिततिहिराती३६ग्रुरुवसिष्ठवृत्तांतहिजानी।गयेतहाँआग्रुहिदुस्ति ङिखसुयुमद्भाष्ठिताईोकोमङ्हदयदयाअतिआई॥पुरुपसुद्धमवनावनकाही।सादरविनयिकयोशिवपहिं। इरमसन्नद्वेग्रुनिसोंभाषे । अपनोसत्यवचनहराषे ॥ ३८॥

## शिव उवाच ।

एकमासरिहें देयहनारी । मासएकपुरुपयञ्चाधारी ॥ यहिनिधिकरेराज्ययहराजा । पाछहिदेशनिप्रजनस्माना<sup>॥</sup> श्रीञ्चक उवाच ।

गुरुहिकुपातेअसवरपायो । भूपसुद्युमदेशनिजआयो ॥

दोहा—पाल्योजगतीजननयुत, सोम्रुखुमजनेश । तद्यपितांकप्रजनको, छूट्योनाहिंकलेश ॥ १० ॥ उत्कल्णयजीविमल्ये, भेतांकेमुततीन । दक्षिणदिशिकेनृपतिभे, संवैधर्मल्वलीन ॥ १९ ॥ प्रनिम्रुखमप्रपागमहँ, पुरूरवहिंचेटाइ । जानिजरठतनआपनो, कीन्द्योतपवनजाई ॥ १२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबांधवेज्ञविञ्चनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहा जाधिराजशीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराज सिंहजुदेवकृते आनंदाम्बुनिधी नवमस्कंधे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

## श्रीग्रुक उवाच ।

दोहा-यहिविभिगेष्ठद्यम्रवन्, श्राङ्देवतवभूष । यमुनातटर्मेतपिकयो, सुतकेहेतअन्तप ॥ १ ॥ गयेवर्षशततपमनदीन्हें । फिरिपुत्रहितमनुमलकीन्हें ॥ छहेपुत्रआपनेसमाना । दशहक्ष्वाकुआदिवरुवाना । तिनकेनामप्रयममेंगाई । कुरुपतिदीन्द्वांतुर्माहसुनाई ॥ तिनमेंजोष्टपश्रवह्याना । तासोंकद्वोविष्ठिष्ठनाता । तासोंकद्वोविष्ठिष्ठनाता । सासोंकद्वोविष्ठिष्ठनाता । सासोंकद्वोविष्ठिष्ठनाता । सासोंकद्वोविष्ठिष्ठनाता । स्वासनवेठ्योगोशाहा ॥ स्वस्तुरुम्मगोवनकाहीं । जामेरातिवापनहिंद्याहीं ॥ तवनृपटेकिरकरकरवाछा । वीरासनवेठ्योगोशाहा ॥ यहिनिभिगोवनरक्षणकारोदिवसञ्चवकारिनिशिमहँनाम्यो ३ एकसमयनिशिमेष्वनयोरा ।वरपनकरेगेगरिनवई दोहा-अपकारभारीभयो, कछुनहिंपरयोदेसाय । काननतेकिठिकेसरी, गोशाटेगोधाय ॥

गीर्वेसवजागी । गोझाळाम्हॅभागन्ञागी ॥२॥ कृदिघरचोनाहरइककाहीं । गऊपुकारकियोनिश्चिमाँहीं ॥ वसवनाचा । माशालान्द्रनामालामा ॥९॥ रह्योतहाँअतिशृष्युष्यस्यातात्त्रेष्ट्रम्पहिंवाघृनिहास् वसवनाचा । माशालान्द्रनामालामा ॥०॥ अपर्यरतामाद्रश्यमाष्ट्रम्पहा । मञ्जयाराज्यामास्यात्त्री हुगञ्जकारा । यावसमाञ्जलमञ्जलारा सङ्गा रक्षायराज्यात्रमञ्जलवारासायराज्यस्य । हुगञ्जकारा । यावसमाञ्जलमञ्जलारा ॥ ६ ॥ कट्योकानहृष्किहरिकेरो।भाजिगयोसोडरिपयनेरो ॥ त्ताकत्तकष्ट्रभाञा । गञ्चासपूर्णेट्यवाच्याच्या ॥ ५ ॥ गञ्चाकापकारकराम्भाषाव्यासावाह्यस्थायाः विस्मारगमहत्ताको ७नृपजाऱ्यामेवधकियवाको॥भयोभोरगोवधहासिराजा।द्वस्तिभूयोग्रुनिकेनिजकाजाट॥

कारपारपारणार्था । इन्गोव्यनिर्मिवसिष्ट्ह्रं, कीन्ह्योंअतिसंताप । विनजानेअपराध्मो, त्द्पिदियोतिहरूज्ञाप ॥ हा–गावयानसस्य त्राहरू नगः स्थानासस्यातः । नगनाः सन्यस्य मान्यस्य । भूपहिमकृष्यथानहिंथोरी ॥ पुरुकोज्ञानस्याहे । तातहोडुग्रुहतुमजाई ॥ ९ ॥ ग्रुक्कोज्ञापिटयोकस्जोरी । भूपहिमकृष्यथानहिंथोरी ॥ स्यार्थनार्थनाः स्थापन् नाग्राज्य प्रतासामित्रचौसद्दि॥१३॥पुनिकछुकाळमहिँवनजाई।दावदह्नतनिद्योजराई। छुमिळताहिनुपलाई १२वधिरक्षपसमितिरचौसद्दि॥१३॥पुनिकछुकाळमहिँवनजाई।दावदह्नतनिद्योजराई। खुनप्रतापक्ष राजार र जानर जन्म मार्चित्र का १९४ हो छहुरुप्राताकित्तिको।गुन्यूकरनकोमननहिं जाको ॥ गुरुद्वापक्ष टिगेताको। ठहोोष्ट्रितिकोजगञ्जतिवाको १९४ हो छहुरुप्राताकित्तिको।गुन्यूकरनकोमननहिं जाको ॥ ुरुरा । द्वारा प्रसार प्रसार प्रमार प्रम दोहा चंधुनओनिज्याजत्त्रि, कविकाननम्जाय् । श्रीपतिम्जिब्हिकपनै, ठह्मोसुक्तिसुख्छाय ॥ १५ ॥ वारा चुत्रप्यास्तरात्रपास्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रम्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य । व्यवस्य को स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य स्वतंत्रस्य

उत्तर्भवार्यः । तास्तर्भाष्ट्रकृत्वत् भयक् ॥ घृष्टवंशकृत्त्वितसमाजा । विप्रभयेतहँकृतवराजा ॥ वुकोपुत्रघृष्टजोरहेक् । तास्तर्भाष्ट्रकृत्वत्भयक् ॥ घृष्टवंशकृत्त्वितसमाजा । विप्रभयेतहँकृतवराजा ॥ उगाउन टटनारवर्णा पाउपापनावास्त्राम् । ८० रहे प्राप्त प्रमुखार ॥१०॥ वसके भेषेप्रतीक उदारे॥ इत्हाक सुत्तम्तिप्रवीना । भूत्रवातिजिनके अघहीना॥भूतज्यातिके सुतवसृष्यारे ॥१०॥ वसके भेषेप्रतीक उदारे॥ पटनगडुपनापनाम् । अोपमानकेओघमानभो ॥ ओघवर्त्ताकन्यापुनिजाई । संगम्धदर्शनभईसगाई॥१८॥ तुत्रभृतीककेओघमानभो । ओपमानकेओघमानभो ॥

्र दोहा—निर्ण्यतकहोतभे, चित्रसेन्मतिमान ॥ चित्रसेनकेऋक्षभे, तिनकेभेमीड्।न ॥ ्र पारा चारच्याचरवापचा । वच्या व्यापना । । १९ ॥ ताकेवीतिहोत्रमुतभयऊ । ताकेसत्यश्रवामुलछयऊ ॥ Аच्यानकेकृचेकुमारा । इंद्रसेनताकोवच्यारा ॥ १९ ॥ ताकेवीतिहोत्रमुतभयऊ । ताकेसत्यश्रवामुलछयऊ ॥ न्यम्हर्यञ्चनारा । रुपुरा सामगण्यास्य ॥ २० ॥ ताकेअग्निहियोअवतारा । अग्निवेस्ययहनामउचारा ॥ इ.सूर्यामतिर्धारा । ताकेदेवदत्त्वछवीरा ॥ २० ॥ ताकेअग्निहियोअवतारा । अग्निवेस्ययहनामउचारा ॥ ्रूञ्जामातमासम् वाज्ञवन्यसम्बद्धाः । २१ ॥ ततिभयोत्रहाकुरुभारी । अग्निवेद्दययह्गोत्रउचारी ॥ हर्णकीरकानीना । येकलनकनामुप्रवीना ॥ २१ ॥ ततिभयोत्रहाकुरुभारी । न्यानगरमारुवार । पुट्नराजनपुड्ड गर् ॥ १हा-पुत्रभृठंद्नतासुभो, वृत्सप्रीतिस्रततासु ॥ २३ ॥ वत्सप्रीतिकेप्रासुभो, ताकेप्रमितिप्रकासु ॥ शहा-अन्न मञ्द्रनताञ्चमाः भरतनात्त्र अपास्य । भूमितिभूपतिकोषुत्रा।माकोनगर्मनाम्खनिज्ञा।सुतखनिज्ञकोचाक्षुपभयद्भातासुतनामाविविज्ञातिकहेद्ध॥२॥। । प्रामातभूपातकाषुत्राम्भाकाममनानपाननामुखायान्त्रम् । तुर्वे प्राप्ताम्भावकहेवापुर्वा विविज्ञातकोष्ठतप्पासे । सनिनेत्रहुताकोयज्ञवासो॥ताष्ट्रतभयोकरंपमस्जा॥२५॥तासुअवीक्षितपुत्रविराज्ञ॥ विश्वभातकाश्चतम्यासः । स्वाननन्रहृताकायश्चरात्रात्वाञ्चयन्त्रात्वाकः स्वान्यस्य । स्वानन्रहृताकायञ्जावस्य ॥ स् इतनामभोतिहिस्तकार्ह्यं । भयोचक्रवर्त्तां नगमार्ह्ये ॥ अंगिरस्रुतस्वतं स्वान्यस्य । स्वान्यस्य ॥ १६॥ कतनामभाताहद्धतकाहा । भुषाचमात्र राज्याचारा । जायाच्याचाराहा । यद्याचाराहा । परिरहेकोउतिनहिनजोपे ॥ स्टपात्रसम्पर्मास्य । यद्याचाराहा । यद्याचा ट्पात्रसवस्यचमुखमाहा । यञ्चलाववानवानवान्यः । यद्वपतिताहित्रतायद्वियः सोमूख्भयोअतृष्॥ र७∦ दोहा–्तिर्नाहेनछेहयमुख्कियोः आपूर्षितामहभूषः ॥ यद्वपतिताहित्रतायद्वियः सोमूख्भयोअतृष्॥ र७∦

दाहा-ातनाहनळहथमसाकथाः जाना जागरुव । गुरु । गुरु । वहने देवासभाष्ट्रपात । वहने देवासभाष्ट्रपाते ॥ १८॥ । द्वाने प्रतिकारिक । भूषनाह्यजेरहिभिसारी ॥ प्यनभयोजहँ परस्तनवारी । विहवेदेवासभाष्ट्रपाते ॥ १८॥ द्धसामरु।इभयासुखास । भूषनाञ्चनरुवानुद्धारा ॥ १२ १५ । १६तसमानयज्ञजगमार्डी । कोटनिकयोक्रिकेचनार्डी ॥ तिनकोसुतभोदमरणपीस । तासुस्व्यक्ष्यक्षत्राणी म्हतसमानयझजगमाहा । काडणाकपाकपारवणात्रावः सकेसुधृतिपुत्रनरतास् ॥ २९॥ तासुतकेवळनगयझजास् ॥ ताकेवेपुमानमतिमाना । ताकेवेगुनाकस्रात्ता ॥ त्ताकसुधातपुत्रनरतास् ॥ रऽ॥ वाञ्चवस्य । । ३०॥ सुदरत्वणविद्वद्विवीरिटीनी । अठंबुपात्रक्<del>षणानीनी ॥</del> भिवानकेवपुद्धमारा । ताकिसुतत्वणविद्वद्वारा ॥ ३०॥ सुदरत्वणविद्वद्विवीरिटीनी । अठंबुपात्रक्<del>षणानीनी ॥</del>

नानकन्थक्षनारा । सामञ्जारकार्यः । दोद्दा-नृपतृणविदुसँयोगते, झटंबुपावरनारि ॥ सुताइडविडाप्रगर्टाक्य, सतिसंदित्तिकुगोरि ॥ ३१ ॥ दाहा-नृपतृणाबद्धस्थागतः अञ्चलकारः । अशास्त्राहित्योक्षस्य । तासँगिकियोप्रसंगयनेसः । तातेत्रगरशोक्षस्य । निर्माणिकविकारं । मोहिगयविश्वतानिहासः ॥ तासँगिकियोप्रसंगयनेसः । तातेत्रगरशोक्षस्य । नरासदृहावडासुदारनारा । माहिगयावत्रपावहारा । साहिगयावस्यात्राहारा । साहिग्यात्राहारा सम्बद्धाः स्थापनायस्य । भूमञ्ज्ञतिहिं प्रविक्षाः ॥ भूमञ्ज्ञति । भूमञ्ज्ञति ॥ भूष्य ॥ भूष चंद्रताकेमुतनाया । पृम्नञत्तवा६५७२० वा । दोदा-मुतकृशामुसद्देवको, ॥३१॥ सोमदत्तमुततामु ॥ वाजिमयकारोषिक कार्यमुस्साम् ॥३५॥

## आनन्दाम्बुनिधि।

तिभक्तभगवाना । होत्भयोजगविदितमहाना॥हिन्सुवाहुमारीचहुकाईां । करिरक्षण्कोशिक्षकां त्तरारा न्यास्य । स्वरंगानायस्य स्वरंगास्य अवस्य प्रशासन्य स्वरंगास्य । स्वरंगास्य । स्वरंगास्य प्रशासन्य । स् इन्हुपणसमृत् । विश्वामित्रसंगमितसेत् ॥ सुमृतिहिषावनकरनकृपाठा । स्मनिक्येप्रसुपुतीहरू राज्यपण्यः । गर्यापण्यापण्यः । ज्यापार् ॥ गर्याप्यः । ज्यापार् ॥ गर्याः । अपनेष्ताहार्याः । अपनेष्ताहार्याः । अगोच्छिर्जन्द्यों । गुर्माहमुनियुत्पूजनकी्न्द्यो॥ मुनियुत्तरुपण्सहितरघुराः । अपनेष्ताहार्याः गुनार नाज्या था। राजाल्या अपरूपातम् आग्यात्या राज्यस्य । सामित्र । सामित्रियोअवधेशक्षमार् ॥ राज्यस्य स्वरणभक्ति हु । सामित्रियोअवधेशक्षमार् ॥ राज्यस्य स्वरणभक्ति हु । सामित्र स्वरणभक्ति स्वरणभ नाचताल्या गरमर त्यामान्याच्याच्याच्यार्थः ( २७७२चर म्याजाल्याम्य १७००म्याणः) इन्ऐसोसुमतिनरेशको, पावनचरितअनूष ॥ नेशुकरामचरित्रयुत, तुमहिंसुनायोभूष ॥ ३६॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनार्थीसहार्यजसिद्धिश्रीमहाराजािधात श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरघुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनियों नवमस्कथे द्वितीयस्तरंगः॥ २॥

दोहा-मनुकेशतसरजातितृप, वेदप्रवीणसुधर्म ॥ जोअंगिरमखकोकह्यो, दुसरेदिनकोकर्म ॥ ९ ॥ मसुकन्याकन्याताकी । त्रिभुवनमेजोपरमप्रभाकी ॥ सोकन्यांचेनुपसर्जाती । गवन्कियोकाननर्जांपाः रुष्ट्रः सः स्वरासः स्वध्यान्यस्य स्वराप्यान्यस्य स्वराप्यान्यस्य स्वराप्याः स्वराप्यस्य स्वराप्यस्य स्वराप्यस् वेच्यवनमुनिआश्रममाद्दीकछुककालनृपवसेतहाँहीं॥२॥नृपद्वहितालेुसिखन्समाजाविपिनिविहास्तर्सस्य ्रतारेत्रतप्रच्यवनतहाँहीं । ठागिगयोविमोटतनमाहीं ॥ जीगनसरिसनेनद्यतिदेखी।नृपकन्याअचरजउरहेली स्तरेत्रप्रच्यवनतहाँहीं । ठागिगयोविमोटतनमाहीं ॥ जीगनसरिसनेनद्यतिदेखी।नृपकन्याअचरजउरहेली र्रकारकटककयवपटाई । छेद्योष्ठगजोतिन्यरिआई ॥ तात्रेकडीह्र्षिरकीघारा । वाटसुभावनिकयोविवारा॥ह

दोहा-त्वनृपदलम्लम् त्रको, होतभयोअवरोष् ॥ लिवभूपतिविसमितभयो, पायोनहिक्छुशोष॥ निजसुभटनसापुछन्ठामे । कीनकर्मकरितुमदुखपामे॥६॥ किषीकियोधुनिकोञ्जपराषा । तातेहोतिमर्देवहाः सुभटामोहिमस्तअसजानी।कोउद्दृस्योआश्रमअज्ञानी।।हातवकन्याडेरायकहिदीन्ह्यो।पिताकर्ममेशेशहरू सुनिकन्याकेवचननरेशा । अतिडरायकीन्द्र्योअदेशा ॥ जानिच्यवनमुनिकोअपराधा । वामीनिकटजापश्वात रोरा-मेरीमनायमान्त्रे किमोरमायमान्त्रे किमोरमायमा

राज्यात् र स्वरस्याः जाराज्यात्रायः स्वायप्रस्याः । जाराज्यात्र्यायात्र्यायात्रस्याः । जाराव्यस्याः । जाराव्यस्य होहा-मेरीमुताअयानते, कियोआपअपराघः॥ करियेकृपाकृपाळभूव, मिटहिसेनकोषाघः॥ ८॥ पत्ता पराजुर्वाचारारा, पत्ताचाराप्यपत्ता ॥ कार्यक्षपाक्षमाठमम्, ।मटाइसनकावाय ॥ ८॥ त्वनृपत्तांपहणाद्वी । हेवियाहिताकियोंकुमारी । देडुवतायहणहियनुपारी ॥ हेवियाहिताकियोंकुमारी । देडुवतायहणहियनुपारी ्राप्तार्थः वार्वे । वार्वे प्रमानप्रवाद्यवाद्यक्षः ॥ काष्याक्षिताकथाकुमारा । दहुनतायहमाहप्रवेषायः । एसमृतिमुनिवचनभुवालामुनिअभिलापजानितिहिकाला॥ दियोविवाहिमुतामुनिकाई॥तवअनंदभोहपूर्वे । इत्यवन्तिकारिप्रमानस्त्रानाः भागोतिकारस्य विकासम्बद्धाः ॥०॥ रवारावरात् राज्यवार्यात्वामणापवा।वताहकाला। दियाविवाहमुताम्रांवेकाह्यातवभनेदभादपुर्<sup>राण्</sup> रपवर्नाहकोत्प्रसन्नवस्ताहाआयेनिजपुरसहितउलाहा ॥९॥ कन्याआतिकोपीपतिपाइकियप्रसन्नकारकार्यः सर्वाहरूप्यवनसभिलाप । तमेकमेकरकवित्रात् ॥९० ॥ स्वित्तिकार्यः।वित्राहर्याः विकास सम्बद्धाः स्वापना स्वापना स्वापना स्वापना स्वापना कन्या आत्राका प्रमाणिक स्वापना स्वापन स्वापना स्वापना

होता-तिनकोकरिपुतन्यपन्, कियोविनकरजोरि दीनिवरअसहोदद्वतः युवाअवस्थामोरि ॥ राषा त्यारामारहरण प्रवृत्यम् । वर्षावनकरमारि दानवरभसहाइहुत, युवाभवस्थामारि ॥ जामगुदितहोड्टितिवाटा । एसोदिनिस्परसाटा ॥ १९ ॥ तीपक्रियजसुजाना । देवीतुर्वसीमकोपाना कारकारकारकारपाठा रपतादायरूपस्साठा ॥ ११ ॥ तामकोरॐयज्ञसुजाना । देहीतुर्महेसीमकापाता॥ सेमपानक्षपठीतुमकाही । कार्यक्रयज्ञदेतकोडनाही ॥१२॥ कद्योवचनतपवेदअपीज्ञा । ऐसेहोहेदीमहिर्याही समहामिठिनागरमाही।अपविष्ठेवकीप्रकरमाही॥६३॥मितिकी नारपारकारणापुर्वकारम् । प्रतारकपद्मद्भवादनाहा ॥१२॥ कद्मायचनत्ववद्भपीशा । वसहैदिहतुमाहभुनाहा मुसद्देशिटमगुरस्मादीशयविञ्चविभिक्छुनादी॥१३॥मुनिमुनिकहदमबृद्धमहानाकिदिविभिनापकरेशहरू सुर्वानिकहरूसपिनीरुमाताआझट्टायतहागमित्रासाम्बर्वस्थितिकहरूसहानाकिदिविभिनापकरेशहरू न-रक्षात्राच्यात्रात्रम्यस्य व्यवस्य स्वत्र विद्यास्य स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स्वत्र स त्र प्रतित स्त्र संस्थिती हुमार्गाभागु इटायत्र होगसिपार्गासस्य स्वित्ययन हिन्द्यये। सुनित्र प्रस्ते स्वत्र स्व देशा-मन्त्र तिरोपस्य प्रयोग स्वत्र स्वत्

्रारा-गृत्तितरापुरुषत्रप्, पहिरत्सनअनुष् । कमटमाङ्कुंड्ड्ट्सत्, तियमनहरणस्वस्य ॥ १५॥ ्रायान्यः प्राप्तकः पुरुष्त्रप्यः, पादश्यस्तवन्तृष् । कम्मठमाटकुंडटटस्तः, तियमत्तरणस्यस्य ॥ १५॥ विराधपुरुष्पत्रपभानुसमाना । सुद्दाकोभ्रमभयोगदाना ॥ दन्यकात्रभदिनमिने । देश्रिवितिकुमार्गितेषा॥१ सुद्दार्थितिहमारमुस्पत्रीर्थित्वपतित्रयके क्रिकेत्वस्याणान्त्रीत्रम्यस्यान्त्रीत्रम्यस्य ः सर्वे व्यवस्थानाः स्थानस्थानम् । । इत्यवस्थानस्य ।। इत्यवस्थानस्य ।। देशस्थितीष्ठमार्गतया।।। त्रसम्बर्गाहुमारगुर्वे वाद्यानिष्यं तिष्योतिष्ये दियोषता ।। इत्यवस्य विद्यागयेषामका व्यवस्था।। त्रसम्बर्गत् त्रस्योती । च्यवत्यस्य स्थितिष्ये विद्यागये।। स्ययस्य विद्यागयेषामका व्यवस्थानिष्या। ुरुरा रक्षां नुभाग्यात्र प्रधान्य प्रधान्य प्रधान्य प्रधान्य प्रधानित्र विद्यालया स्थापिक स्थिति । प्रधानित्र प्रधानित्र विद्यालया स्थापिक स ्र दरन्यारं द्रवद्शिक्षो । स्परदास्त्रवाद्यात्।॥ सुवाषुरुष्टिनिसुतानमीषे।मदाकोषभीतद्दीमरीष्।।

यिछुहूरतभारजवदातागानसमाप्तभयोष्ठतप्राता२९॥३० त्वभूपातछाहुआनंद्रपामा।साद्रपंबाधकहाकयाप्रणामा दोहा—हेविर्राचकरिकेक्षपा, मोकोदेहुवताय ॥ कोनेवरकोरेवती, देहुँपरणिमहँजाय ॥ उनिविधिविद्देंसिकद्योग्दुडुवानी।अवछांकसनकद्योविज्ञानी ३१ देनकद्योजिनभूपकुमारन।तेमहिर्मेमरिगयेहजारन ॥ तेनकेनातिपनातिहुँनाही । नामहुर्नाहसुनियतश्चतिमाहीं ॥३२॥ गयोवीतिइकहतेसुहूरतासत्ताहसचीकड़ीगईडत॥ उत्तिभूपभूमिमहँजाहै ॥ ३३ ॥ देहुव्याहिकन्यावछराई ॥ इरनहेतभूभारमहाना । भूमहँपगटभयेभगवाना ॥ ३४ ॥ जाकोकीरतिकीत्तेनकीन्हें।होतिषुण्यजानाहेंबहुदीन्हें॥ऐसोविधिज्ञासनछहिराजा।आयोनिजपुरव्याहनकाजा॥३५॥

दोहा-तहुँयक्षनकेत्रासते, रह्योनकोडमहिपाछ ॥ बहुतकालमॅकुप्णप्रभु, विरच्योनगरविज्ञाल ॥
तहुँबल्सिमहिरेबली, रेवतदियोविवाहि ॥ वदरीवनकोतपकरन, गयेभूपचितचाहि ॥
सोरठा-रामरेबलीव्याह, रुविमनिपरिणययंथमें ॥ वरण्योत्तहितउछाह, विस्तरतेष्ठकसर्गभारि ॥ ३६ ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजावांधवेशविश्यनाथसिंहात्मलिद्धिश्रीमहाराजा
पिराजशीमहाराजाशीराजाबहादुरश्रक्तप्रजानिक्ष्यपात्राधिकारिरपुराजसिंहन्
देवकृते आनन्दास्त्रनियो नवमस्केषे उत्तीयस्तरंगः॥ ३ ॥

### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-नभगपुत्रनाभागभो, ब्रह्मचर्यंटवटीन ॥ काव्यशास्त्रमंश्रातिनरत्त, पदनदेतुमनदीन ॥
ग्रह्णद्रनापशास्त्रपिद्दिलीन्द्रों । बहुतकाटतहँवासहुकीन्द्रों ॥ जववेषदुनगयेगुरुपाहीं । तवतिनकेभातागृहमाँहीं ॥
पितहिंदृरिकिरिपनअस्तान् । बाँटिटियोत्तवअपनेकान्।।जवनाभागटाटिग्रहजाये।पिटकैंसकटशास्त्रमनभाये ॥५॥
टल्पोभागवाँटेसवभाई । नाभागहुपूछेहुतवनाई ॥ आतदेहुअवभागदमारो । दमरहुँहपामेंअधिकारो ॥
तवसवभातावचनउचारे । अहैपितामभुभागतुम्दारे ॥ गयेभूटिहमवाँटतमाहीं । ततिटेहुनापपितुकाहीं ॥
दोहा-जनकपासनाभागतव, आयकद्रोहत्तांत ॥ देतभागभातानदीं, कर्देटिहुपितुद्रांत ॥

नभगकद्योत्वसुतुनाभागा । करिहोकाइहमाँहँछैभागा ॥ छ्टकीन्हेंहुतुमसाँसवभाई । पेहमेर्देाहटपायवताई ॥२॥ अंगिरविप्रकराँहेनहेँपागा । जाहुतहाँआशुहिनाभागा ॥ यागकमंछठपेँदिनकेरो ॥ तिनाँहनक्षावतपुत्रपनेरो ॥ २॥

त्रजयुवतिनकेजीवनकोअवरहिगोयहीअधारा । तोनहुँचहतछँडायोमधुकरकरिउपदेशअपारा ॥ १७॥ जाकीअतिज्ञायसुंदरलीलाश्रवणियूपसमाना । ताकोविदुतादुकीकणिकाइकवारदुमातिवाना ॥ कबहुँकौनिहुँकरिजपायनोंकैस्योकीन्ह्योंपाना । तोतिनकेतनुपुनिसुखदुखकोरहतनेकनहिंभाना॥ तुरतदीननिजयरकुटुंबतिकहुँकाननमहँजाई। भौनभौनमेंभीखमाँगिकैजीवनछेतचछाई॥ भुषणवसन्विभौकीआञारहतनहींमनमाँहीं । तिनकोविचरतयहवसुधामेंबीतिवर्षवहुनाँहीं ॥ मधकर्गिनकेचरितसुननकोऐसोहैपरभाऊ । तिनकोकछुन्हिअचरजमानेऐसोहोबसुभाऊ ॥ १८ ॥ माधवम्थुरावैठम्धुपअवजीनचहेसोभापे । वैकाछिदीकुंजनकीसुधिकाहेकोअवरापे ॥ जबकरजोरिनैननीचेकरिहाहाखातरहेहें । तबयेनैनतनकतिरछेहैतिनपेजातरहेहें ॥ बाँधतरहींयशोभितजबहीतबहमदेहिछोंडाई। इकअंजलीछाँछकेकारणरहतेहायओडाई॥ यहउपकारधूरिमिलिगयऊकछुनहिंमुखकहिनाई । छोटोलायहोतअतिमोटोतजतनंसोटसोटाई ॥ असकपटीसोंकरीप्रीतिजोहमसोंनहिंबनिआई । विनहिंविचारकरतकारजजोसोहपीछेपछिताई॥ पेहममहामोहनीनामनमोहनकीमृदुवानी । सुनिसुनिसाँचीजानिजीवमेंतामेंरहींठोभानी ॥ जैसेवधिकजायकाननमेंमंजुरुवेणुवजाई । मृगनमोहिमनरेतोतेहिंक्षणअपनेनिकटवोराई ॥ पनिसमीपमहँदेखिकुरंगनतिनकेअंगनमाँहीं । वेधिवाणकरिदेतप्राणविनकरतदयाकछुनाँहीं ॥ तैसहिकपटीकुटिङकान्हरोटेरिकुंजविचवंसी । वशकीन्ह्योवजवधुनवापुरिनडारिप्रेमकीफंसी ॥ ढिगञ्जरायदरज्ञायभाउनहुकरिनखछतउरमाँहीं । नाचिगायउपजायकराबहुदियहुरु।सहमकाँहीं ॥ . जबमधुकरवहरासविठासहुठासहियेसरसानो । तबसबब्रजयुवतीनजीवछैँहैगोअंतरधानो ॥ जसतसकेबहुदेवमनायेजोपेषुनिप्रगटानो । तीअवकुटिरुकंसकेकारणिक्यमञ्जूपरीपयानी ॥ कहतवनेनहिंसुनतवनेनहिंससुझिवनतपछिताते । मधुकरवाकीकथाछोडिकेओरचलावहुवाते ॥ भागिविवज्ञकवहूँजवहमकोनँदनंदनमिछिजेहैं। तवपाछिछीवातकीसुधिकरिनिजमनकीकरिछेहें॥ अवैभापनोचलतनवज्ञकछपरिगोउनकोदास । भेटभयेइककीदशकरिहेंदेखतहींबलदास ॥ १९॥ दीसहभ्रमरसुक्तीलबहुततुमलैसंदेशहमारो । किथोंमधुपुरीजायकह्योसवपुनिपठयोइतकारो ॥ होतमसत्राज्ञ्यामकेसाँचेयहहमजानोजानो । होइजोमनकामनातिहारीसोअवसकठवर्यानो ॥ मानकरनकेठायकतुमहोहमकोपरचोजनाई । त्रजसेहमहिंछेवावनकेहितयदुपतिदियोपठाई ॥ पकौनीविधिकान्हकुँवरिहगतुमहमकोर्छेजेही । जोकदाचिर्छेजेहीमधुकरतीउतकहँवैठेही ॥ कमछाश्रणभरितिन्हेनछोडितिनिनसितिनितरसमाँहीं। कहहिसीहकरिताकेनीचेकेसेहुँवैठवनाँहीं॥ हरिकोइमतेओरआद्यलारहीनहींकोरुप्यारी । करिहेंअवअपमानविहारीकमलावदननिहारी॥ २०॥ जनमभरेकोसुससोहागकोअवमथुरामें नाई । हमकोकहाळाभहेमथुकरआवसोऊगमाई ॥ जोतुमइयामसलाहोसाँचेहमकोहोडुविश्वास् । तुमसोनहिअनरीतिकरंगेकबहुँरमानिवास् ॥ ताहमसिगरीअवमधुपुरीचर्टिहंसंगतिहारे । नातोऔरभाँतिनहिंबनिहेबिनवनकेपगुधारे ॥ कहहुकहहुमधुराकीसवरेंजहुँहैनंददुङारो । सवटवस्तिप्रियकुश्चसकङ्विधिग्रहगृहतेपग्रुधारी ॥ क्यहुँनद्यशोमितकोषरसुरतिकरतवनमाटी । क्यहुँसखनकीसुरतिकरतहरिरहेटाठअतिख्याठी ॥ ्रि. ..। ६ च्यावतव ्रीयदकीछाँदा । कगहुँ सुरतिकरतम्नमोहनतिनकीनिकमनमाँहा ॥ मान्त्रकारकमाः चित् द्विश्विष्ठप्यनप्रवाना । अवगोपिनकोमयोत्तरतकोमासनस्वाद्धलाना ॥ यमुनाकृङ्निकुं जनमञ्जासेल्योखुङिखुङिख्याङ । ताकीमुग्निकबहुँआवृत्तिद्विनस्मोद्वीनँद्छाङै॥

कवद्वमञ्जूष्रीनारिनागरिनसभामध्यहरिजाई । चरणिककरिनव्रजनारिनकीसुरतिकरतसुखगाई ॥ पुरनारिनेचातुरीचितैचखतिनकीछिनिमदँछाकी । अवनवापुरिनवजनारिनमेंहैंदेसुरतिरुरुाकी ॥ मधुकरकोनदिवसवहहुँहैजादिनप्रियत्रजआई । अगरसुरभिनिजधुजशिरधरिकेदेहँतापिमटाई ॥ पूरणभ्रज्ञीसरिसवहआननकवइनआँखिपरेगो । कौनदिवसवहद्यामसुंदरोनिजभुजहमहिंभरेगो ॥ ऐसेहुकालकबहुँपुनिहुँहैवजकुंजनमहँआई। सखनसहितहरिधेतुचरैँहैंमुखबाँसुरीबजाई॥ मधुकावहब्रनराजकाजगृहकाजठाजविसराई । श्रीरघुराजसमाजसहितप्रभुक्तेहिं आजअपनाई ॥ २१ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिविधिविरुपतव्रजवधुन, कोमरुवदनसुखान । प्रेममूरछाह्नगई, रह्मोनततुकरभान ॥ सुनिव्रजनारिनकीअस्पानी । प्रेमद्शातिमिनिरस्पिनहानी॥व्रजनारीहरिदरश्रास्तरसी । पीतिविधरीकरास्कास्सी॥ तिनहिजोरिकरिकयोप्रणामा । समुझावतबोल्योमतिधामा ॥ २२ ॥

#### उद्धव उवाच।

जननिसुनह्रयद्वनाथसँदेशः । यामेमिटिहैसकरुकरुशः ॥ पूरणकामतुमहिजगमाँही । तुमसमकोउदीसतदृगनाँही ॥ त्रिभुवनवंदितचरणतिहारे । भयेधन्यहमआयनिहारे ॥ हमहूँसमजगअहैनकोऊ । शिवविरंचिवासवसमजोऊ ॥ जननिजोत्तम्हरोदरज्ञनकीन्ह्यों। सोहरिप्रेमरूपछिखिछीन्ह्यों॥

दोहा-तमसमानकोजगतमें, करिहेहरिपदप्रीति । कोर्लेहेयदुनाथको, प्रीतिरीतिकरिजीति ॥ २३ ॥ जपतपत्रतस्यम् अरुदाना । होमपद्वशास्त्रनकोनाना ॥ औरहुकर्मकल्याणहिकारी। यहजगर्मेजितनेहैं भारी ॥ तिनकोकरतकरतथिकजाँहीं । पेहरिभक्तिहोतिहियनाँहीं ॥ कोटिनकलपकलेशनकीन्हें।साधुनकीसंगतिमनदीन्हें॥ भागविवञ्जनमेहरिदाया।तवजनकृष्णभक्तिकहँपाया॥२८॥ सोहरिभक्तिसहजमहँमाता।तुम्हरेखरआईअवदाता॥ मुरसनकादिकनारदशेशु । वासवऔरविरंचिमहेशु॥औरहुमुनिजेतेजगमाँहीं । असहरिरतिदुर्छभस्रवकाँहीं ॥२५॥

दोहा-पितुपतिसुतसुजनहुँसकल, औरगेहअरुदेह । भलीकरीइनकोजोतिज, तुमकीन्ह्योंहरिनेह ॥ अहें कृष्णप्रभुष्ठरुपप्राना । क्राणागतपालकभगवाना॥तन्तुमनतेहरिभक्तिमहाई।जगमें इकतुमहीं कियमाई॥ २६॥ मेरेरह्योज्ञानअभिमाना । निराविप्रेमतुवसकलभुलाना ॥ मोपेक्कपाकरीयदुराई । तुवदरज्ञानहितदियोपठाई ॥२७॥ मोहिंहरिपदगुनिकैटपुदासा । जननिकियोत्मभेमप्रकासा ॥ ऋणीरहींगोसदातिहारो । याकोहैनहिंशतिडपुकारो॥ अवजोनायपत्रिकादीनी । निजकरिष्वीप्रीतिरसभीनी ॥ मेंशिरपरिठायोत्वपासा।सुनुहुसोअवर्मेकरहुँप्रकासा ॥

दोहा-नर्मसलायदुराजमोहि, कियोक्तपारसमोह । तातमनकीवातकछु, राखतकपहुँनगोह ॥ सीरठा-असकहिपातीसीटि, चरणवंदियद्वनाथके । सुनहुजननिअसवीटि, उद्धवतहँगाँचनटग्यो ॥ २८॥

श्रीभगवानुवाच ।

<sup>ैं।</sup> हैनहमारतुम्हारवियोग् । यहमनक्षोचिकरहुनहिंसोग् ॥ हेसंयोग्<u>स</u>सदसवकाला । यहजानहुँप्यारीवजवाला ॥ अनिटअनटअपअञ्चानिअकास।जिमिसिगरेजगइनकरवास्।तिसहिमैनिवसहुसवमाही।जहमैनहिअसकहुँयटनाही॥ ्रत्वगर्नगइन प्रमुख्याभन्नगुणनेत्तवकाटा।शुद्धशातमाज्ञानविज्ञाटा॥ भनाषृतितभेदमनीती । तातकरैबाचटमनगती।॥ दोहा-जीनेमनकीवृत्तिते, चिततविकेस्य मन्दिवृत्तितेस्वपनहिंदेसे । -मनबुपिइंदिनप्राणअधारा । पाटहुँहरहुँस्जहुँसंसारा॥निजसंकल्पहितेसचकरहूँ । सूक्ष्मरूपसवजगसंचरहुँ ॥३०॥ रहें[भिन्नगुणतेसयकालाशुद्धभातमाज्ञानविज्ञाला।।नामतस्यमसुप्रतिष्ठतिमन।मोरिमतीतिरीतिनैश्रतिभन।।३१॥

दोहा-जोनेमनकीवृत्तिते, चिंततविपेंअनित्य । तानेमनकीवृत्तिका, करेंअचंचलनित्य ॥ मन्दिवृत्तितेस्वपनदिदेखे । ताकोसुखदुखअपनेछेखे ॥ जागेसोरहिजातीनौँहाँ । फेरिहोत नसजागृतमाँहाँ ॥ ानव 🚅 ल्याँ 🛴 🙃 िलगस्य पुर 🌋 ॥३२॥ त्यागसत्यसमदमश्रक्वेदा।तत्वज्ञानश्रक्योगविभेदा॥ मनकीवृत्तिअचंचळठानो । यहीसारसवकोफळमानो ॥ जैसेवहतसरितसमुदाई । मिळिसागरमहँजाहिक्छिई॥ तिसहिसयभास्त्रनकोमतभछ । मनकोकरविशेषअचंचछ॥३३॥जोहमइतहगद्ररितुम्हारोकविआयेसोदेहिनगरे॥

दोहा-हेब्रजनारीविरहवका, ठानिअचंचलचित्त । मोमेंमनहिंलगायके, ध्यानकरहिंगीनित्त ॥ ३४ ॥ दुरिदेशजवश्रीतमरहतो । तवतियकोजियलगिजसचहतो ॥ तसनहिनिर्विनैनकेनेरे । यहशाईसाँचीमनमेरे॥३५॥ विपेवृत्तिसवभाँतिविहाई।सवविधिमोर्मेमनहिंछगाई॥जोत्तममोहिंसुमिरणनितकरिहो।तोमेरेडिगआग्नुसिर्धि स जबमैँ शरदिनञ्जामहँ प्यारी । कियोरासत्रज्ञुंजसुखारी॥ तब्जिनतियनगोपमतिहीने।राखेरोकिनआवनदीने ॥ तेतियतहेंमोरधरिष्याना । प्रथमहिंममढिगकियेपयाना ॥ तातेमोर्मेमनहिंखगाउव । प्यारीसाँचोहैमोहिंपाउव ॥

दोहा-हमत्रममंत्रमहमहिंमें, यामेंनहिंसदेह । त्रियाहमारतुम्हारहें, मनएकेद्वेदेह ॥

श्रीग्लक उवाच ।

पेसीसुनिप्रीतमकीपाती।वजनारिनशीतरुभैछाती॥वोरुीकुष्णप्रीतिमहँसानी।आगेकीसिगरीसुपिआनी॥३७१३८/ गोप्य ऊचः।

उद्भवतुमहिनसमुझिपरतहै । कंतजियतकोज्योगकरतहै ॥ युंगयुगजीवहिक्कॅबरकन्हाई । हैहमरे।अहिमातसर्ता। उनकेसंगिकयेवहुभोग् । हमरोकीनहोतनहियोग् ॥ ठिखीकान्हमनथिरकरिछेही । सोमनथिरकीरिविनहिंकी पिजनकोमनतनुमहुँहोई । करेअचंचल्पनकोसोई ॥ हमरोतोमनहरिहरिलीन्ह्यों । अवकसलोटिसिलापनदिन्द्यों।

. दोहा−तनतोयहपापीरह्यो, गयोनहरिकेसंग। पेसकृतीमनकवहुँनहिं, छोडेगोहरिअंग ॥ करस्य चंच ठचंच ठसोई। जाकोमन अपने हियहोई॥ क्योंन हिकहें कंत असवानी। अवभेराजपाय विज्ञानी॥ उद्भवमनगेविगरिहम्रोरं । अवसुपरतकेसेहुनसुधारे ॥ जिनअंगनलाग्योपियप्यारो । तिनअँगयोगजातनिहिंगा जिनदगुस्। विद्युस्ति देखी। तिन्दगुओर परितन हिंपसी। निक्रचो हरिहरिजिन मुखगाँही। तिन मुखगने देपहिन छपटचो जिन अँगहरिअँगरागा। तिनमें भूरिपरतमनभागा। पिये जेश्चतिहरिवचन मिठाई। तिनश्चितनिह पुराण ही निर्ना

दोदा−हममान्योंजोदरिकद्यो, पेकछुवशनहमार । येतनुमनमानतनहीं, कियेकोटिउपचार ॥ सोतः अहरयामकरदोष् । वृथाकरतहमपरकतरोष् ॥ जोपहिल्लेहितयोगसिखावत । तायहतनुभवनयाँ हुस्पान यागविरागभिक्तव्यरुज्ञाना । इनकेकीन्द्रेमुक्तिनिदाना ॥ ऐसीमुक्तिपरेश्ववधूरी । वसवकान्द्रतेक्षणभरिद्र्री ॥ यागिकयनेकंठिंदिनेहें । तहेंपहबुभुजश्यामकहेंपहें ॥ परिहेकवर्षासुरीसनाई । कहेंपेहेंहरिधेनुचराई ॥ असर्वकुंटडगतनहिनीका । बन्सुंदरिन्द्सवर्भाका ॥ यद्यपिमनरोकहिनरियाई । तद्विजातकिनहाँकहाँ

दोहा-उद्धवजाकीपानिजा, पहिलेतपरिजाय । सोनाइवहकसेहुमिटति, कीन्हेकोटिनपाय ॥ परिगेष्टक्रियोहरिरीती । सोनुद्धिमटितिजाहियुगवीती॥अपनीकससमुझहिसवकाँही।छिसीवातकतवहुत्रुवी आपनसमुद्रोहमहिँगुझाव । सोकसहमरेमनआव ॥ जोसमस्यसमुझावनकोहे । आयगुझावराकतका चन्नारात्रिरिक्यद्वाता । कादेनरान्यान्तछाता ॥ चङ्गतुमहीकदीविचारी । छोड्नहमकोजिवतिर्वा स्त्रमहाराजात्वाम् । एक्टमन्टार्मामोटार्मा ॥ स्ट्रवतुमहिन्छामतलाज्ञः । भोगलाङावत्मोगहिक्तिः

दारा-चेत्रासबद्दानीगदी, सार्तुगरंविद्यापि । कददुमधुपुर्गकीसब्दि, जीआयेहगदेवि ॥ दम्समुम्याकान्दद्विकेमा । कीन्यायदुर्वाजनदुरम्पन्मामियद्रभ्नेकिकिनदुरुवक्रकम् बीरहुमुन्यामारबहुमारे । साटकेमकेभावगेंदारे ॥ मातुषिताकेबंपनछोर । छहेबिभाषदुवरगरि यर्गुनिस्ति वर्षार्वभेना । दुसरवने।नटसिविवनेना॥सिंह्याटम्पूषुर्वे।उभारं । अपवस्यसद्दुर्वासि पुनिस्टिशे द्वाप्तनारी । ज्ञानम्यामुनुसानदमारी ॥ नैयनदन्दिमीतिजनिया । नारिनकमनमीर्किर देशा-पुरन्तिमक्रीमीतिटरिय, मुनिस्

क्योंनींहेडनकेवशमेंहेंहैं। हावभावतियबहुतदेखेंहें ॥ हरिचातुरपुरनारिचातुरी । रुगीदुहुँनकीबुद्धिआतुरी धोंहरिजीततहें प्रसारी । घोंपुरयुवतीजितैंविहारी ॥४०॥ प्रनिवोलीकोऊहरिप्यारी । इयामसंसायहरेहुउचारी करतरहेजसहमसोंत्रीती । तैसींहजतहूँराखतरीती॥ हरिकोलखिमथुराकीनारीं। करतींकबहुँकटाशसुखारीं जिनकोहरिनिरखहिंहगमाँहीं। तेकबहुँगलाजमुसकाँहीं ॥ जानिगईहें हैंछल्डनको। मुँदोरखोहोइगोकिनको

दोहा-सबदिनतेनँदछाछकी, चिछआईयहरीति । सबनारिनसोंहठिकरत, मुखदेखेकीपीति ॥ पुनिबोलीकोक्तवजनामा । सुनहुबैनउद्धवमतिधामा ॥ ४९ ॥ कबहुँकयदुवरसाँझसबेरे । जबबैठतपुरनारिननेरे

वचनरचनकरितिन्हें छोभाई । निजअधीनताविविधदेखाई॥जवतिनकेरसमें रसिजाँ ही।तबसुधिकरतकबहुँ हमकाँ हीं कवहँअसमुखभापतप्यारो । हैयकगोकुलगाँउहमारो ॥ पैनहिंसुरतिकरतवहहोई । पुरनारिनकोकाननजोई हमतोबद्धवग्वारिगमारी । दहीमहीकीवेचनहारी ॥ अहैंकीनहमजनकेछेले । बोक्छवंतिनक्रवरीदेले

दोहा-पैकवहँवतरातमें, बातबातकेबीच । कहतअवशिह्वैहेठला, ब्रजतियरहींनगीच ॥ ४२ ॥ व्रजसंदरीफेरिकोडवोली । उद्धवसीयहवातअमोली ॥ रहीकारदकीपूरणमासी । जगतीजगीजोन्टाईखासी ।

i

11

調相

फुळेकंद्रवृंदचहुँओरा । सरसरविकसितकुमुदनथोरा ॥ तबयहवृंदावनकीधरणी । भईमहाआनँदकीभरणी कान्हक्छिदीकुँजनजाई । टेरिबाँसुरीहमहिबुलाई ॥ रासविलासरच्योतेहिकाला । मधिनँदलालचहँकितवाला मचीचरणनृषुरञ्जनकारी । सोसुखिकिमिसुखनायडचारी॥करमठर्गीहमहरिग्रणगाना।मिख्योअभंगठदेशौँदिशाना दोहा-तानिज्ञिकीवहकान्हरो, कवहुँसुरतिकरिलेत । जानिज्ञिमेयाचतरह्यो, हमिँहिमिलनकेहेत ॥ ४३ ॥

पनियोजीको रूप्रजवाला । रेउद्धवकहँहँ नैंदलाला ॥ वढीमहाविरहानलन्याला । अवतोनहिंसहिजातकसाला । कहँअपकारिकयोहमवाको । जोअसद्खदियसतयग्रदाको ॥ कवहँगोविदगोकुछैआई । देहेंहियछगितापग्रआई मरीगोपिकनकंतिजिएहें । अधरस्रधारसकबहुँपिएहें ॥ जिमिबासबबारिदनपठाई । बारिधारबस्धाबरपाई। सुखोवनकरतोहरियाई। तिमिहरिहर्मेकवैत्रजआई ॥ हमहिजिऐहर्तीयशुट्टेहें । असअवसरपुनिकवहुँनपैहें ।

दोहा-मीपपदिनकर्विरहकृत, उठीअनस्त्रज्ञम्। जारतित्रज्ञनितास्ता, कववर्षिहिंबन्द्रपाम॥४४। 報告 当当三二二 कोउबोटीपुनिगोकुटवारी । सुनद्वसत्तीसबबातहमारी ॥ अबक्पोंब्रजऐहेंयदुराई । देहेंक्योंपितमातुपठाई । यद्वतिदननमें निजसुतपाये । हियलगायद्वसक्लिमटाये॥हमगरीविनीगोपिनिकाँही।इयामस्ररितकरितेअवनाँही

टाग्योराजकाजकोरंगा । रहिँहेंसवयद्वंश्लीसंगा ॥ गोपगमारनक्योंसुधिकरिँहें । रेनदिवससुद्धदनसुद्भिरिँहें व्याहिसंदरीभूपकुमारी । करिहेंकहँअवसुरतिहमारी ॥ कहँगोपीकहँभूपकुमारी । तुमहिनकसमनछेहुविचारी ।

दोहा-समयस्रतिकीतगरही, द्वारद्वारजवभाय । हरिमालनमाँगतरहे, दोउहाथओडाय ॥ ४५ ॥

त्रजवनिताकोठपुनिवोटी । साँचीकरीससीचिततोटी ॥ वनवासिनीगमारिनिगोपी । हुँदूँकसइनकेशवचोपी । मुनीपरतिअवपद्गीपद्गाई । देरेंकसहतभाषगमाई ॥ कहवावतयदुकुटकेनाया । विधिज्ञिवपरततासुपदमाथा । सर्वविभित्तेहेंपूरणकामा । हेंकमलाजिनकीप्रियवामा ॥ रमाविहायअहीरिनिलक । रहिंदेंकसनगमहेंअसकें । अवनहिंद्दरिआवनअभिरुपो । मेरीवातकदीमनरापो ॥ छृटोझरनझरासनआवे । हृटोनेदनपुनि तुरिजावे ।

दोहा-दर्पणपाहनप्रीतिपय, इनकोएकसुभाउ । फाटेफोराजुरनदी, करियेकोटिउपाउ ॥ ४६ ॥

वनअंगनाफेरिकोडमापी । सिगरीगोपिनसोंअसभापी ॥ गणिकारहीपिंगडाकोई । भापिनहींभापीयहजीई । सर्वेदेकरद्वनिस्हो । यहीसकटविषिदेसुरस्स्हो ॥ महाकटिनसस्दिनिमिताई । पहिटेसुर्व्याछेदुसद्दाई । तातेवनतमीतिकेत्यागे । कहिराख्योपिंगटाजोआगे ॥ पैष्ठतिकादकर्रेयहिकाटा । जारृहारिगयानॅंद्टाटा । विसरतनीहुनदस्यामसङ्गिते। हर्षाकादहर्मेससिरहोनो॥समुझार्बाहरममनकोभटभटाक्याँनहिहोनअपटरचेवट। 

दोहा-पैमनमोदनहृष्में, मोहिगयोमनदुष्ट । उततेतीटाँटतनहीं, होनहमहिंपररुष्ट ॥ ८० ॥ (41)

कोउन्नज्वपूकहीपुनिवानी । यद्यपितैंसखिसत्यवलानी ॥ पेनँदनंद्नछैठछवीछो । रसिकशिरोमणिवडोमत्रीही ॥ सामुस्तेनहत्त्वोरिकिमिनाई । बीतिचारियुगयद्यपिनाई ॥ जीनरंगचित्रगोत्रयवारा । सोनिहिछुटैकोटिवपवारा ॥ अवताचढोसामरोरंगा । छूटिहिनहिछोडेहुतेअंगा ॥ भईनहमहींयहिविधिआर्छी । रमहुँरीतिअसगरीरसाठी ॥ मोहिगईमोहनकेरूपा । छोडितनहिंसण्यंगअनूपा ॥ यद्यपिहरिमहिंतेहिअनुरागे । तद्यपिसोताकोनहिंत्यामे॥

दोहा-वाकोपेसीमानिअलि, बरवसलेतलोभाय । फिरिवहितनुचितवतनहीं, मारतलगनलगाय ॥ १८॥ प्रनिवनललभाकोडलसगायो । किमिअलिवहितसरिविसरायो ॥ यहगोवरधनसुंदरहोला । धेनुचराईनईवन्छैडा । धुन्वराईनईवनछैडा । यहगेवरधनसुंदरहोला । धेनुचराईनईवनछैडा । यहगुंदावनमंज्ञलकुं । जहँप्रियसँगल्ट्बोसुखपुं ॥ येगोवैंहरिचारनवाली । रह्योसंगनिनकेवनमाली ॥ शोरपुलियद्यिपसवनाई । क्योवेंशीविसरैविसराई ॥ रामसंगलेल्योवडुलेला । कुंजनकुंजनछेलनेला ॥ भूलिजायकेसेयदुराज् । यदिपनवहपेहतस्वतान् ॥ १९ ॥ पुनिवोलीकोलगोपकुमारी । वलवतुमहुँलेहितिहोती

दोहा-यायमुनाप्रियरंगकी, येक्कुँजें सुख्याम् । पुनिपुनिसुरतिकरावती, ऐसोसुंदरङ्याम् ॥ ५० ॥ जाकीगतिरुखिरागिययंदा । भोपरायवनकरविसदा ॥ जाकीरुखितमुद्धुञ्बह्दाँसी । भेवजपुवतिनकीगरुम्हीं। जास्त्रतिरुखिर्मितिर्या । स्वित्रद्धित्व । स्वित्य । स्वित्रद्धित्व । स्वित्य । स्वित्रद्धित्व । स्वित्रद्धित्व । स्वित्रद्धित्व । स्वित्रद्धित्व । स्वित्रद्धित्व । स्वित्यत्व । स्वित्यत्व

दोहा-तदाकारहेकुण्णमं, अचलभईवजनारि । ठाढोनंदकुमारग्रनि, तासोंकछोषुकारि ॥ कवित्त-सकलअनाथनकेनाथकमलाकेनाथ, वजकभयेहोरखवारवारमं ।

त्रजवनितानकेसनाथकेकरनहारे, प्राणनाथप्राणप्यारेडदितउदारमें ॥ रघुराजञाज्जनगराजम्गोहारिस्रुनो, तुमताजद्रजोनादेखातहेसँसारमें । करहडपारञ्जननकेअपारनज,-धृडतिरहितचनारिधिकीपारमें ॥ ५२ ॥

#### श्रीग्रक उवाच ।

दोता-पुनिउद्धवज्ञतियनको, नाथसँदेशयसानि, पुनिपुनिसमुझायोबहुत, हरिष्यारीपहिचानि ॥ जवउद्धवपहुकदोनिदोरी । तयभैविरहतापकछुयोरी ॥ आयोतनुमेनेसुकभाना । तनुतेनेसुकशोकपराना ॥ धरिपोरज्ञनेसुकज्ञनवाटा । पूजनसाजुआनितेहिकाटा ॥ उद्धवकोहरिससापियारो । जानिसर्वेकरिविवहिक उद्धवकोष्ट्रजासवकी हो । आशिवविवहिक उद्धवकोष्ट्रजासवकी हो । आशिवविवहिक उद्धवकोष्ट्रजासवकी हो । आशिवविवहिक उद्धवकोष्ट्रजासवकी हो । आशिवहिक उद्धवकोष्ट्रजासवकी । उद्धवकोष्ट्रजासवकी । उद्धवकोष्ट्रजासवकी । उद्धवकोष्ट्रजासवकी । उद्धवकोष्ट्रजासवकी । उद्धवकोष्ट्रजासविवहिक उद्धवकोष्ट्रजासविवहिक । उद्धवकोष्ट्रजासविवहिक । उद्धवकोष्ट्रजासवकी । उद्धवकी । उद्ध

होता-परिविधिवस्वयक्तभे, पारिषाँवहँमास । वरणतश्रीपदुपतिचरित, भेटतितयनवन्द्रास ॥ भौगदितें अपमौराप्रवंता । दरियदागावतसोमितमंता ॥ कद्दतनवेगोकुळकीसोरी । धाषधायमिळति<sup>तृति</sup> बर्गतम्बनक्रप्पक्रीटीष्टा । चित्रवर्गेनदिवसयभश्रीटा ॥ वस्यमहँगदेवनमहँगाई । तहँइरिनॉमपरिक्ती द्रपामनामन्त्रीकनएटमोर । नित्रवर्गेनदिवसयभ्रीटी ॥ वस्त्रप्रेमवर्गित्वन्त्रा । देशिनपरत्वक्षणवर्गा । वस्त्रवर्गेनमुक्तिनएटमोर । कृष्णमुपदावनमेगर्थनोगः॥ गावतिष्रम्तदानननुत्यागो । देतगोपिकनगार्वहर्गे देशिन्दर्गेनदेवस्त्रात्व, मदेत्रप्यवर्गाव । गंगमंगिविचरनिर्देगे, क्रमहाय्वदेखाट ॥

所指語

द्वार् नयः गर्यस्तुत्वरः । उद्धवरमे कृष्णगुणगायनः ५२ वेदिनस्टेनंद्यनमाँ हीं । तेदिनस्ययनगी इमरोतिन्दमहुद्यामा । बोदुबोतानिष् नार्रमामा॥वरणनमुनतकृष्णगुणगाया। विचरनगोपिनगायहरू बहर्षस्यानमबन्याने।महुत्तिवरणकम्णाने।सद्यानुक्तिकृष्णगुणगाया। विचरनगोपिनगायहरू कहुँबंदावनकुंजनमाँहीं । हरिविहारयऌगुनितिनकाँहीं ॥ गोपिनसंयुतकरतप्रणामा । व्रजरजऌोटतटामहिंटामा ॥

प्रेमविवज्ञासुर्वकद्तिनवानी । उद्धवकीतनुसुरतिभुलानी ॥

दोहा-कुसुमितवनसुरभितपवन, शीतलकुंजनळाँह । गोपिनयुतगावतसुयश, सुमिरतश्रीवजनाँह ॥ जहँजहँयदुपतिङीहाक्विन्हीं।तोनतीनथलउद्धवचीन्ही।।गोपिनकोहरिसुरतिकरावत।तिनतेसहितआपिश्वरनावत ॥ वजनारिनकोप्रेममहाना । इक्सुलकोकरिसकैयसाना ५६ उद्ध्वअद्भुतलसिहरिप्रेमा । जोफलज्ञानयोगतपनेमा।। प्रेमरूपसिगरीवजनारी । हरिकेहितसबदियोबिसारी ॥ कृष्णकृष्णमुखरटनरुगी हैं । सबकीमतिहरिपगनपगीहैं ॥ बद्धवअचरजमनमहँमानी । गमनमधुपुरीसुरतिसुलानी ॥ कांकेकोनकहाँतेआये । प्रेमविवशबद्धविसराये ॥

होहा-एकसमयव्रज्ञंजमहँ, बैठिकृष्णकोदास । वंदतव्रजवनितनचरण, गायोसहितहलास ॥ ५७ ॥ कवित्त-जनममरनमेंपरनतेडरनवारे, मुनिजनजाकोमनपावनसदाचहैं।

तौनयदनाथज्केपगनकोपूरोप्रेम, लीन्ह्यांल्टिगोक्लकीग्नालिनीमदीमहें॥ भविकेभयेकोभूरियेइफलपायोपूरि, विनहरिनेहकविदेहसुरदाकहैं। हाथजोरिमाँगैयदुराजजूसोंरघुराज, व्रजवनितानसोंनकबहुँअदारहें ॥ ५८ ॥ कहाँतोयेगहनकीग्वालनीगँवारनीवि-शोपिव्यभिचारिणीनरूपकीनकांतिकी । कहाँहरिष्रेमपरीजाकोचहैंयोगीजन, जपतपयोगरीतिकरिवहभाँतिकी।। रघराजिपयतिप्यपञ्ज्यनीचकोङ, मृतकिषयतकौनऔधिदिनरातिकी । ऐसेयदुराईप्रीतिकियेअपनाईछेत्, गनतगढ़ाईनाछोटाईजातिपाँतिकी ॥ ५९ ॥ सौरभसरोजतन्तवदनसरोजसम्, ऐसीदेवदारामहासङ्गिपकाञिनी । तिनहँनपायोनींहपायोकमलाहकहँ, यदपिहियेकींहैनिरंतरनेवासिनी ॥ नृपतिकुमारीऔरनारीहेंविचारीकौन, जेतीरपुराजरितराजकीविछासिनी। सुखकीअवधिजोपसारिनिजहायैमिलि, बंदावननायैल्ड्योबंदावनवासिनी ॥ ६० ॥ छोडोनींहजःतजोकुटुम्बताहित्यागिदीन्ह्यों, त्यागिकुलकानिवेदपंथहूँप्रमाणके । हरिकीसनेहीभईभईवस्पामेंधन्य, जाकेहेततरशैंसुनीश्रवसञ्चानके ॥

हरिकीसनेहीभईभईवसुधामधन्य, जाकेहेतुतरक्षेंसुनीझब्रस्नज्ञानके ॥
तातेरगुराजब्रजराजकृपाकिकेमीहि, देहींवरयेहीदेनवारेवरदानके ॥
पाँवजन्मबृंदावनकुंजनट्यानिकव—हूँतीपरिजेहेंपगब्रजवनितानिके ॥
दोहा—बृंदावनतरूट्यतमकुंजनट्यानिकव—हूँतीपरिजेहेंपगब्रजवनितानिके ॥
दोहा—बृंदावनतरूट्यतमें, जन्मआश्ममभूरि । जातेनित्तडिङ्डिपर, ब्रजवनितनपगभूरि ॥ ६९ ॥
त्रिक्षया—पंकजपाणिपसारिजिन्हेंपदमानितपूजिह्वेतिवदाती।त्योपदमासनऔरपुरारिसुनीझपरिहयमीतिकेसासी॥
त्रिक्षया—पंकजपाणिपसारिजिन्हेंपदमानितपूजिह्वेतिवदाती।त्योपदमासनऔरपुरारिसुनीझपरिहयमीतिकेसासी॥
त्रिक्षया—पंकजपाणुक्षपद्यक्षणोक्किकोनवटाचपटासी । धारिहियविरहानट्यापयुक्षपद्यद्वभूवजानेस्टर्सी॥६२ तेयदनंदनकेपदपंकजगोछ्रङकीनवटाचपटासी । भारिहियेविरहानटतापगुझायदईभइआनँदरासी ॥६२ दोहा-त्रजनितनकी चरणरज, वंदहुँ गारंगार । जिनमुखनिर्गतहरिसुयश, हरतक छुपसंसार ॥ ६३ ॥

#### श्रीशक उवाच।

ार्जन २००१ । १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ । बोल्योपार्दियारीनहोरी ॥ १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ - १९४४ निनिदेहुजोमोहिरजाई । तोअवजाउँजहाँयदुराई ॥ जानततीवेसवकेषटकी । पृत्यद्शावेमछटपटकी ॥ १९९८ - गान्यश्रुनाभाहरुनाइ । ताव्यशाव्यवद्याद्दराइ ॥ जानतताबसवकपटका । पतुवद्द्याप्रमुख्टपटका ॥ १९९९ - हेनेकुकर्द्दोतदेवाई । सकेनसिगरोशेपदुनाई ॥ सुनिगोपोहुगईअपीरा । उपजीदुसददूनउरपीरा ॥ १९९९ - केनिननसीजळढारत । उद्धवकुद्दामरेक्ट्रमास्त ॥ तुमदिदेखिआयोकछुपीरा । तुमदिविनाकिमिरदिदिशरीरा ॥ ्रवापा । उपजीद्वसद्वन्यस्था ॥ प्रवापा । अपजीद्वसद्वन्यस्था ॥ प्रवापा । अपजीद्वसद्वन्यस्था ॥ प्रवापा । अपजीद्वस्य । अध्यक्षक्षामरेक्ष्मारत् ॥ तुमहिंदेसिआयोकछ्पीरा । तुमहिंदिनाकिमिरहिदिशरीस्। ॥ प्रवापा । वेदा-उद्वरतमकोनिरसिक, रहिगेतनुर्मेप्रान । व्रवनितनतनुराहिक, तुमहुँक्दतशम्यान ॥ प्रवापा । विवापा । विव

नंदयक्षोमित्सिनिदुखपागे । नेननवारिवहावनठागे ॥ कङ्गोकहेंहमकेहिविधिजाना । जसमनतसकीजैमितिमा॥ उद्भविकयसाष्टांगप्रणामा।चढ़तभयोरथपरछविधामा॥नंदयक्षोमितिहृदुखछाये। उद्भवकहँपहुँचावनआये॥ ६१॥ उद्भवगमनसुनतव्रजवासी । आवतभेसवहृदुखरासी ॥ चेरिकियोरथकोचहुँओरा । दुखीकर्राहअतिआरतक्षोत॥

दोहा—भूपणवसनअमोछबहु, निजनिजयरतेछाय । हरिकेहितअरुड्येष, दीन्हेंप्रीतिवहाय ॥ गोपनंदआदिकचितचोपी।औरयशोमितआदिकगोपी॥ढारतआँसुपुकारतआरतायोछतभेतनुसुपिनतम्हात ६१ उद्धवमनकोबुत्तिहमारी।अनत्जायनहिद्छोडिविद्दारी॥हमहेंकृष्णकमछपददासा । क्षणकृष्णदर्शकीआता॥ ॥ ६६॥

दोहा-जपतपसंयमनेमयम, जोनिकयोहमकीय । जोयाकोफळहोहकछु, तौहरिपदरितहोय ॥ उद्धवयहसवहरिसोंकहियो।पुनिहमारविद्दोउपदगहियो ॥जोहमकरीकछूसेवकाई।तौवरदेहियहीयडुगई॥१०॥ असकहिविकळभयेत्रजवासी।उद्धवभोसमानदुखरासी।।जसतसकेपुनिरथहिचळायो।हरिपाळितमधुरहिप्रविद्यो कियोजाहहरिचरणप्रणामा।दौरिमिळेतिनकोघनस्यामा॥ कह्योसखात्रजतेतुमआये । त्रजमेदिनकसवहुत्वित्रवे। कह्यसचेत्रज्ञकरहवाळा । कह्यकूद्योतुमस्यात्रज्ञवाळा ॥ कह्यानंवयशुमितकुक्तळाई । विरहमोरिजनस्याननही

दोहा—तवउद्धवकरजोरिकै, करिगोपिनपरणाम । मंदमंदबोळतभयो, सुनहुनाथवनस्याम ॥ कहाकहोंकछुकहिनहिजातो । तुर्माहेदेखिदतमनपछितातो ॥ तुमसोवनीनयहयदुराई । आयेद्वंववनहिन्हित् भेररह्मोज्ञानअभिमाना । व्रजतियभेषविद्योकिविद्याना॥कहनशक्तिहकसुखममनाही।श्वेषसहसुखनहिक्कित्री तुमजानहुजनकीरितरीती । जानहिंबहेकरवजसप्रीती ॥ असकहिभूषणवसनदियसव । दीन्हेनंद्पपानिक्षोत्। उप्रसेनहिगप्रभुपठवायो । उद्धवजायसोसक्छदेखायो ॥ पुनिव्सुदेवहुकेहिग्जाई । कहीस्वेवनकीहुक्हा

दोहा-रामनिकटपुनिजायके, व्रजकोसकछहवाछ । आदिअंततेकहतभो, उद्धवबुद्धिनिजाछ ॥ ६१॥ इति सिद्धिश्रीमन्मद्वाराजाधिराजवधिवेशश्रीविङ्वनाथासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीम

# সীয়ুক ভবাৰ।

दोहा-पुनिसबकेमनकीसदा, ज्ञाताश्रीभगवान । सोक्रुवरीकोजानिष्ठिय, वेधितयनसिज्जा सुधिकरिष्यंदत्त्वरदाना । छेसँगउद्धविकयेपयाना॥१॥देख्योतासुभवनकीज्ञोभाजिहिङ्खिश्च अनुपमसक्छभोनकोसान् । रच्योमदनमन्जनिजकरआज्ञासोहिह्सिखीहह्सछविधामा।मान्हुँए मोतिनकीझाछरिद्धिकिङ्क्छ । वैधेपताकाऊँचअतुर्छ ॥ प्रमुकाशिततनेविताना । सुखदसेज आसनअसुपमञ्जम् छला । वंदनवारविराजतछोछा ॥ पूर् । ॥ प्रमुका

देहिन निविषरंगके सुमन्युत, उत्तेभी नर्ममाल । भागताः हित्कदेवावतनिरिक्षक्रवर्षा । हिगतुरतवभागद्वर्षा ॥ उठी नहिंसमातवानदेवरमाँहीं । चङ्गीलेनवागृहरिकाँहीं ॥ हिरिप्यार्श आसनमें देचेंबाई । वीरीदेशनिवातरलगाई॥औरहुकियोगि

े भियान । तिमिटद्यविद्विक्योसनमान ॥ उद्भवते दोहा-जासनीनजकरपरस्कि, वेट्यामहिमातिवान । दुवरीहुँग रिमननटगापर्जेगरागे। पहिरचोवसनम्योतिकेनागे॥स्त्रजारकुसुमन कियोसुखद्आसवकरपाना । खायोपुनिसुरभितसुखपाना ॥ हरिकेमिळनहेतुहरिप्यारी। हरिसमीपहरवरपग्रुपारी॥ छुनरीकीतहँजानिअवाई । उद्धववेठोद्वारहिजाई ॥ रवजड़ितपरयंकअमोळा । स्रुकीझाळेरेंसुक्तनळोळा ॥ तेहिपरयंकजाययदुराई । वेठतभेआग्रुहिंसुखपाई ॥

दोहा—उतेकूबरीसाजिसव, सिखनसिहतर्थंगार । मिळनहेतुआवतभई, श्रीवसुदेवकुमार ॥ करितकटाक्षमंद्रमुसक्याई।चळितकछुकपुनिरहितळजाई॥हावभावळीळादरशावे।यिदिविधिकंतनिकटसोआवे ५॥ ताकोयदुपतिनेनचळाई । ळियोसमीपींहआशुबोळाई ॥ नयसंगमळिजतसुकुमारी । मंदमंद्रियनिकटिसधारी ॥ शंकितचरणधरितमिहधीरे।चमकहिंचहुँकितद्रपुरहीरे॥कंकणकळितकमळकरताको।गह्मोक्रप्णआनँद्रसद्धाको ॥ बरवश्ळियोसेजवेठाई । तासुभागकछुकहीनजाई ॥ नेसुकताकरचंदनळीन्हें । प्रभुतेहिंजगदधन्यकरिदीन्हें,॥

े दोहा-तरसिंहजाकेदरशको, दिविदेवनकीदार । सोहरिकुवरीसंगमें, कीन्द्र्योविविधविहार ॥ ६ ॥ प्रियहिंधेस्त्रिननभरिष्पारी । नैनसफलनिजलियोधिचारी ॥ मध्यउरोजनपायमुकुँदै । वारतिजगकेसफलअनंदै ॥ मेद्योमदनतापअतियोसासोम्रुसकहिनसकतमुसमोसा॥आकोटिजन्मजेयत्नकराही । तेयोगिनिकबहूँमिलिजाहीं॥ तेद्दिरिताकोलेअँगरागा । मिलेआपकारिअतिअनुरागा ॥ सोकेवल्यनाथकहँपाई । बढभागिनिमाँग्योम्रुसख्यई ॥ प्रीतमयहवरमोकोदेह्।जोमोपरअतिकरहुसनेहृ॥८॥करहुकछुकदिनममयहवासा । कीजेममसँगविविधविलासा ॥

दोहा—सुंदरस्यामसरूपयह, होतनैनतेओट । मेरेडरमेंछागिहे, कुछिज्ञसरिसचटचोट ॥ ९ ॥
ोकवचनसुनतयदुराई । वोटेमधुरमंदसुसकाई ॥ हमहीहेंमधुप्ररीसदाईा । विहर्राहेंगेतिहरेसँगमाँहीं ॥
¡मसमाननिहंकोडजगप्यारी । तुवमेंअतिज्ञेपीतिहमारी॥यिहिविधिदेकुवरीकहँमाना । उद्धवयुतमानदभगवाना ॥
॥सोंप्रजितह्वेचनस्यामा। आवतभयेआपनेधामा॥ ३ ०॥दुराराध्यसवेंद्वदयदुपति । तेहिंआराधनकरिकेञ्चभमति ॥
ग्रीरपदप्रीतिनचितअनुरामे।होईब्रह्महमअसजोमाँगे॥सोञ्चभमतिनिहंजगतकहायो।उद्धिद्वर्धिदेकींपर्छआयो ॥ १ १॥
दोहा—भोरभयेयदुनाथप्रस्र, कीन्ह्योंमनिहिविचार । पूर्वकह्योअकृरसों, ऐहैंआपअगार ॥

असिवचारिकेरामहुँइयामा । लेसँगमेंबद्धवमितिधामा ॥ प्रियअऋ्कर्करनेकेहेत् । वाँधनकछकारजकोनेत् ॥ गयेककाकेअवन्युरारी ॥१२॥ प्रभुआवतअऋ्रिनिहारी ॥ भाइनसिहतद्रिरितेदोरी । परचोवरणमहुँदोबकरजोरी ॥ कह्योअऋ्रुनामहेमेरो । ल्युसेवकपदपंकजतेरो॥यदुपतिआह्याहिलयोबटाई । अतिमोदितह्निगिरासुनाई ॥ १३ ॥ तुमसयानहीककाहमारे।पाल्नीयहमवालतिहारे ॥ हमहिंबचितकीबोपरनामा । तुमहिंबलटिकसिकयमितिधामा ॥ असकहि्रामस्यामदोबआई । सादरअऋ्रिहिशरनाई ॥

दोहा-पृथकपृथकपुनिमिछतभे, उद्धवरामहुँद्याम । कहिनसक्यो कछुभेमवरा, दानपतीतीहिठाम । रामस्यामञ्गयोछवाई । कनक्षित्तसम्पर्वेठाई ॥१८॥ दोडप्रभुकेपुनिचरणपत्तारी । टियोपारिशिरमेसोवारी ॥ पुनिभंगनञ्ज्योअँगरागा।अरपेउसुमनमाटबङ्भागा।भूपणवसनअमोटअनेका । सान्योआँगअँगसिहतविवेका ॥ सादरपूपदीपदरशायो । विविषभाँतिनेवेद्यटगायो ॥ प्रभुकीपूनाकीन्हींनेती । उद्धवजादिकदासनतेती ॥ १६ ॥ यहिविषपूनिप्रणामहिकीन्द्वा।हिरेपदिनेत्रा।हिर्मदर्सो।संदर्भिद्वा।हिर्मदर्सो।संदर्भिद्वा।हिर्मदर्सो।संदर्भिद्वा।हिर्मदर्सो।संदर्भिद्वा।हिर्मदर्सो।संदर्भो।हिर्मदर्सो।संदर्भो।हिर्मदर्सो।संदर्भो।हिर्मदर्सो।संदर्भो।हिर्मदर्सो।संदर्भो।हिर्मदर्सो।संदर्भो।हिर्मदर्भो।संदर्भो।हिर्मदर्सो।संदर्भो।हिर्मदर्सो।संदर्भो।हिर्मदर्सो।संदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।हिर्मदर्भो।ह

देहा-जोषापीकंसिंहहन्यो, भटोकियोपदुनाथ । यदुकुटकोदुर्सासञ्जते, टियवपारिनिजहाथ ॥ यदयदुकुटद्देनाधितहारा।योकहोतुमहीरतवारा ॥ २० ॥ तुमदोठहोतुरुपप्रपाना । जगकारणजगमयभगवाना ॥ तुमदोठिवनावस्तुनिहिकोहीटचुवठऊँचनीचजगजोई १८निजहातिनित्तिरजतजगमौँही । करिप्रवेशभासहुबहुपाँही ॥ जिमिचरअचरअनेकजयोनिनाभासतपंचतरवबहुविधितिन॥तिमिअनादितुमसदास्वतंत्रा।भासहुबहुपाँदीप्रहनगतंत्रा निजहातिनसतरजतमगुनतायहजगसिरजहुपाटहुद्दनता।वैधहुनतासुकमगुणमाँही।जानीमेअज्ञानकहुनौँही॥२ १॥ दोहा-जेटपाधिदेहादिहें, तेतुममहिनौँहि । तातेतुम्हरोजन्मनिहें, असमुनिकहेंदिसदाहि ॥ रगीतिका—यातेनवंधमोक्षतुमकोवंधमोक्षजेभापहीं । तेषुरुपविमलविचारमनमेनेकहूँनिहराखहीं ॥२२ ॥
तुमतेप्राय्यहवेद्पंथपुराणजगमंगलिहते । पासंडपथतेहोतवाधितज्ञेखलतेचहुँकिते ॥
तब्शुद्धसतोगुणमयतुम्हेंअवतारपारिपराथले ।पासंडपथतंहातवाधितज्ञेखलतेमुद्दतसलुखले॥२३॥
तिमिअवहुँप्रभुवसुदेवगृहयुतशेपलियअवतारहे । हरिहरणहेतुअपारयहभुवभारतवसंचारहे ॥
करिहौकरेहोअपुरअंशीनृपनकोसंहारहे । अक्षोहिणीहनिअमितदेहोयदुनसुयश्चभपारहे ॥ २४ ॥
येषरहमारेआयकेपगपरतवडभागीभये । सबदेवअरुनरदेविपतरहुमूतभयतुमहत्वये ॥

दोहा-तुवचरणोदकमुरसरी, पावनकरतित्रिछोक । सोप्रवेशतुमहीिकयो, धन्यधन्यममवोक ॥ २० कवित्त-भक्तनकेप्यारसत्यवाणीकेनदनहार, नेकडपकारमेंअपारमानियतहे ।

वत्त-भक्तनकप्यारसत्यवाणाकवदनहार, नकउपकारमञ्जपारमानियतुहै । बारबारदासनकीकामनाकेदेनहार, तुमसेउदारनहिठीकठानियतुहै ॥ कहेरेयुराजविद्ध्यिद्धयट्टिबोहूनाहि, दीसततुम्हारयाविचारञानियतुहै ।

नंद्केकुमारतुम्हेंछोंडिकैभ्जतथान, पंडितगँवारताहिहमजानियतुहै ॥ २६ ॥ ।–ज्ञेपमहेज्ञासुरेज्ञहुआदिकनारदआदितिन्हेंतपभारो । दुर्छभहैतिनहुँतुम्हरीगतिसोप्रगटेप्रभुनैननिहारो श्रीरघराजकपाकरिदीजियेयावरदाननआनिवचारो । प्रत्रकळत्रहुदेहमॅगेहमॅनेहनहोइहयेज्ञहमारो ॥ ३

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिविधिअस्तुतिग्रुनतहरि, नंदमंदश्चसक्याय । मधुरगिरामोहतमनहिं, वोल्तभेयदुराय ॥ र श्रीभगवानुवाच ।

्राचित्र । हमतीवालकअहेंतिहारे ॥ तुमसयानपुनिककाहमारे । अहोसराहनयोगउदां । जानवृद्धवयबुद्धव्छाही ॥ योपणलालनकारी । तुमहिंहमारेहोमतिषा । तुमहिंहमारेहोमतिषा । हिंद्याने विद्याने । तुमहिंहमारेहोमतिषा । हिंद्याने विद्याने । तुमहिंहमारेहोमतिषा । हिंद्याने विद्याने । तिन्ना । हिंद्याने । तुमहिंहमारेहोमतिषा ॥ इति । विद्याने । व

दोहा-नाहुहिस्तनापुरकका, रुखहुअंथनृपरीति । नीकीनहिंनीकीकियीं, कीन्ह्योंसकरुप्रतीति ॥ तहँकीसनवृत्तान्तजो, कहिद्दीजोमीहिआय । जेहिविधरुहिहेसुद्धद्मस्य, करिहोंसोहरुपाय॥ ३५ यहिविधिकहिअक्टरको, रामऔरचन्द्रयाम । पग्रुधरोउद्धवसहित, सुदितआपनेधाम ॥ ३६ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजनांध्येशशीविद्यनार्थीसहात्मनसिद्धिशीमहाराजापिराज श्रीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजापिकारिरवुराजीसहत्त्व देवकृते अनन्दाम्युनियो दशमस्केषे पूर्वाये अष्टचत्नारिंशस्तरंगः॥ ४८॥

#### श्रीशुक उवाच।

दोद्गा-सुनिज्ञासनपदुनाथको, सोअकृरमितमान । रथचिद्तुरतिहकरतभो, हस्तिनपुरिह्पयान॥

द्वारदेशपहुँच्योजवजाई । द्वारपाछदियखवरिजनाई ॥ अंधनृपतिछियतुरत्वोछाई । पहुँच्योजवैसभामधिजाई पौरवेंद्रजसअंकितऐना । निरस्ततभोअकूरनिजनैना ॥ छरुयोअंविकासुतमहराजै । शतपुत्रनयुतसहितसमाजै' भीष्मद्रोणविद्यसतिवाना॥१॥कृपाचार्य्यवाहीकप्रधाना ॥ सोमदत्तअरुध्रिश्यवह । कर्णद्रोणसुतअरुषाँववह । औरहसुद्धद्दनसक्छनिहारा । निरस्तिअकूरउठेद्रवारा॥अंधनुपतिजठिनिकटबुछाई । हाथपकरिछीन्द्वोवैठाई॥२

दोहा-यथायोग्यसवकोमिछे, तहाँगांदिनीनंद । कुशूछप्रश्रपुँखचोकह्यो, पायोपरमअनंद ॥ ३ ॥

नृपअकृरसुबुद्धिविशाला । रह्योनागपुरमहँकछुकाला ॥ देख्योअधनुपतिकीरीती । करतआपनेस्नुतपरप्रीती । स्हतसुयोधनकेआधीना । सोछल्मेंअतिअहैप्रवीना ॥२॥ तेजओजबल्सद्धणजेते । निवसिंहपांदुसुतनमहँतेते । सोनाहिनीकल्यतन्तृपकाँहीं।प्रजापीतिपांडविंहनमाँहीं।सोनल्ययोअक्र्राहेंनीको।गुन्योतिनहिंअधरमरतठीको ॥५। प्रुनिअक्रूकुंतीएहआये । तहाँअकेलेविद्वरिक्षिये ॥ विपभोजनलाशएहदाहन । कर्मसुयोधनकेजेआहन । दोह्य-विद्ररकह्योअक्रुरसों, आदिहुअंतल्याय । सोसुनिकेअतिदुखल्ह्यो, आँसिनआँसुबहाय ॥ ६ ॥

पुनिसक्त्र्रेकचरणनआई।गिरोप्रयासितशपदुखछाई॥सुपिकरिनेहरकीभरिसाँस् । कह्येत्रातसीविगतदुजस्॥७॥ मातापिताभगिनिसरुमाई।। आतपुत्रओरहुभोगाई ॥ कगहुँकसुरतिकरतहेमेरी। कहुँआतअक्र्रिनेदरी॥८। मेरेआतपुत्रभगवाना। दासनपाटककृपनिधाना ॥ कगहुँपितभगिनीसुतकाँही । स्रिमरतहेनिशिवासरमाँही। तिस्विक्तम्बन्नेनवटराम्।। सुरतिकरतकबहँवटधामा॥९॥रिपुनवीचमेवसीद्वारा।निमिवकमपिहरिणीभयभारी।

दोहा—कोनदिवसवहहोइगो, जादिनयदुपतिआय । मोरिमरीविनिकीविपति, देहेंदुतहिमिटाय ॥ कोनदिवसहोईवहभाई । जादिनकरुणाकरियदुराई ॥ पिताहीनवाप्डरेवाळकन।समुझहेंकहिवचनसुखद्यन॥१०। असकहिळगोकरनहरिष्याना । कहित्वचनहेयोगप्रधाना॥हेविश्वात्मविश्वकेभावन।कृष्णकृष्णदासनसुखळावन। हेगोविदमेंहोंशरणागत । पाहिपाहिकसदुखनिवारत॥यूड्डँसुतयुतशोकसिप्डमहाँकसनउधारकरहुगहिकरकहुँ॥ तुवपदकमठळोड़ियदुराई । रक्षकदुतियनमोहिदेखाई ॥ विनाकृपावसुदेवकुमारा । होतनपारिसप्डसंसारा ॥ तुमहींअहोसुक्तिकेदाता । तुमहींअहोविश्वकेत्राता ॥ १२ ॥

दोद्या-परब्रह्मपरमातमा, योगश्वरयदुराज । मेंश्ररणागतआपकी, रासहमेरीटाज ॥ १३ ॥

## श्रीशुक् उवाच ।

यहिषिपद्धमिरिचरणद्क्षिते । तसिद्दिनिजङ्कुळजननपनेरे॥भ्रपतिप्रपितामदीरावरी।रोवनळागीशोकपावरी ॥१८॥ विदुरअकूरशोकसमछाये । कुंतीकोयदिविषिसमुद्राये ॥ त्तिनिजमुत्तनछोटनिद्दिनाने । कृपापात्रयदुपतिकेमाने ॥ पर्मअनिळअभिनीकुमारा । औरदंद्रकेअदेकुमारा ॥१५॥ असकदिष्ठनिअक्रुखिऽपाये।पिदादोननृपनिकटसिपाये॥ जानिअपनृपकोम्रुतनेदी । पद्धिमुतनमेप्रीतिनतेदी ॥ समामप्यतेदिवचनळ्यारा । जानकद्मोत्रमुद्रवकुमारा॥१६॥

#### अकृर उवाच ।

दोदा-देविचित्रवीरतस्वत, कुरुकुटकीरतिदानि ॥ तुमहिनप्रेसेचाहिये, देसहुमनअनुमानि ॥ अनुजरावरोपांडुक्दास । अवतोबदसुरटोकसिपास ॥ तबतेतुमराजासनपाये । यद्पितादिनेग्येष्टहुनाये ॥ ५७॥ पर्मसहितमहिकोमहिपाट । आनेद्यजनदेनजोपाट ॥ तिज्ञपुग्तुतरास्यमदीटी । देनक्यहुँनहिमंग्रपीटी ॥ दोर्स्नोतिरतक्षीटसुभातः । सोप्पवतमंगटनुपरातः ॥ नाहाकाकागितज्ञनादी । यानिवृप्यन्ताद्वादि ॥ १८॥ योतेनारसितिजोक्षर्दे । सोनुपक्षविभारकमदेपटी ॥ जम्मदेसहन्यविभाषादा । क्यहुँग्दननहिषिनाविषादा॥ सातेमोरस्यन्यवत्रसम्बद्धा । पांडुसुननिवृत्तमममानहुँ ॥ ५९॥

दोदा—बहुतकाटकोजगतम्, नहिकोहुकोसंबास । ग्हेनतनुहुँभग्निहिसहाः नीकरॅविभौविद्यास॥ सुतदासादिकअरुपारेबास। टहिँदेकटकरनीअनुसास॥कोडकाहुकेजादनमाये।सिकिंदिकोडनमग्नगदिहाये॥२०॥



## श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि।

## दशमस्कंध (उत्तरार्ध) प्रारंभः।

सोरठा—जयजयआनँदकंद, दासदीहदुसदंशकर । जयवृंदावनचंद, जयळीळाळोनीकरन ॥ दोहा—जयहरिग्रस्थरविदपद, तरिगीसपुसंसार । जयग्ररुपितृविश्वनाथपद, वंदींवारिहेंबार ॥ जयवाणीजयगजवदन, जयशुक्जयश्रीन्यास । दशमउत्तरार्थरचों, पुरवहुमेरीआस ॥ कछुहरिवंशहुकोळियो, गर्गेसंहिताकेरि । औरब्रह्मवेवत्तेकछ्, औरहुरोचकहेरि ॥ उत्तरार्थमेंसकळ्यळ, कृष्णकथाविस्तार । व्यंग्यभावऔतरनऊ, देमूळीईअनुसार ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-अस्तिप्राप्तिरानीउर्भे, भोजराजकीजोय । जरासंधनिजजनकयह, जायपरीपगरोय ॥ ९ ॥ ह्मोपितासोंकंतिनाज्ञा॥२॥सुनिमागधिकयकोपप्रकाज्ञा॥करीप्रतिज्ञाध्रपतिभारी।करिहोंमहिअयादवीसारी।३। सिकहितेइसअर्सोहिणिदछ।साजिचल्योमधुरेकोपितभछ॥मधुरेषोरिछियोचहुँऔरा।कियोचपद्वपरमकठोरा॥४। सिविकछपुरवासिनकाँहीं । हरिबोछेवछरामहिंपाँहीं॥५॥ मागधर्छआयोदछभारी । मारहुयाकोविकमधारी॥६॥ ।हाँहेतुहमारतुम्हारा।होतभयोअवनीअवतारा।७॥हारिवछके-८।९।१०-असकरतिवचारा।नभतेद्वेरथतेजअपारा।

द्देहा-दाहकछैआवतभयो,नापनायपद्दर्शाज्ञाकरीविनयकरजोरिकै,रथतपारजगदीज्ञा १ ९१२ २१ २३। १ ८१ ५५ १६ १ढिकेदोडवसुदेवकुमारा । करहुजरासुतसंन्यसंहारा॥ सूतवचनसुनिदोडभगवाना । आयुधसहितचडेदोडयाना । हकुकसेन्यछीन्हेंनिजसंगा । चलेकरनमाग४सींजंगा ॥ पूरवद्वारहिकढिभगवाना । कियोज्ञाङ्वकोज्ञोरमहाना ॥ १६ ग्रंचजन्यधुनिस्तिनेअरिसेनाहोतभूईआछुईअचैना॥ कृष्णनिरसिमागधसुसक्याई।कोपितदीन्द्र्यावचनसुनाई १९७ ग्रह्मकृष्णलेोटिष्ट्हजाहृत्रुमुसोहोतन्षुद्धचळाहू॥ १८॥ होपसानुतोलस्वलरामामिहिह्युकीगमनहुयमधामा १९०

दोहा-जरासंपकेवचनसुनि, यदुपतिकष्टसस्याइ । मदमदमाधुरवचन, दीन्द्रोंताहिसनाय ॥

## श्रीभगवानुवाच ।

विक्रमकरेशुरनिहिभाषे । तेतीयमपुरकोअभिटाषे ॥ तातेतोरवचननिहिमाने । मरणशीटिकिमिओपिपानी॥२०। मापववचनसुनतमगपेशा । दियोसन्यकोतुरतिनदेशा ॥ धावहुधरहुधरहुदीटभाई । जामकेसहुनहिंबचिजाई ॥ स्रुनिष्ठभुशासनभटचहुँभोसाछापिटयोहनिभासुधपोस२९परेनटसिहरिकटधनुधासीदुस्तितभईतियचटींगटासे ॥ सन्दरिक्टनिजपुतुरकोसाछापरियोब्सिस्टनहैंशोस॥२३॥शर्षेचतस्वेचतपनुदोऊ।टरुयोनमागपदटमहँकोठ॥

दोहा-भयेमंडटाकारपत्तु, रहेदिझनझरछाय ॥ २४ ॥ गृजवाजीराजीकटी, भार्जीसैन्यसकाय ॥ करिनक्केमकटिगेतहँकते । कटेतुरंगसवारसमेते ॥ पेदटरुंटसुंडमिटिटाये । ट्रकट्रकगद्वरपदरझाये ॥ २५ ॥ बहनटगीतदँझोणितसरिता२६।२७कादरटरॉहॅभीतिकोभरिता ॥ हटमूसटयटभट्टोपारी।मागपकीसवस्तन्यसँहार्र विदिविपिमागपकटकअपारा।राम्झटपकीन्द्रॉसंहारा२९यहर्नाहृतिनकोअचरजअहर्र।जोजगिरिपरिफ्रासंहर्र्र हु० सिद्दसमानदारितहिंदाम् । गृह्योविस्यमागपकर्रेगमा॥३९॥ताकेमारनकोमनदीन्द्रगी।आयुक्टप्तववारणकीन्द्रगी।

दोहा-चेपेहेयहसेन्यपुनि, नाँहमारीयटभाय । जरासंपकोछोड़िदिय, कृष्णवयनचितलाय ॥ ३२ ॥ वस्योकरनतपमानियलानी । अवतोतियहोययग्रहानी॥मारायहतहरूपसम्बद्धारीममपदेशमदेदियपहुँचाहं॥३३॥ ्रामकः (युतेजयपः ॥३६॥ मथुरहिंगेदुंदुभीयजाई ॥ ३७॥ तयतोष्ट्रश्नेतमदराजा।च्छेछेनदृरिजीरिसमाजा॥ मथुराविविधभाँतिसज्याई।घरपरकनकर्कुभधरयाई॥३९॥दृरिच्छभृपदिक्षियेपणामातिस्थाजािपदिन्दीअभिरामा॥

यहिविधिमाग्यसब्रहिवाराष्ट्रिकेशयोसेन्यअपाराणिकाटरामकृष्णसींहारचा।यवनयुद्धववमनहिविचारचा॥४२।४३

दोहा-तातेअवनहिंउचितहे, करिवोहहाँनिवास । औरठाँरकुटरासिँक, याकोकराँचिनास ॥ ४९ ॥ असिवचारिसागरमधिमाँहाँ । विरच्योषुरीद्वारिकाकाँहीं॥द्वादशयोजनकीचाँवाहाँ । तसिहनगरीकीटंबाहं॥४९॥ जहाँविश्वार

पारिजातअरुसभासुधर्मा । पठयेंइंद्रपरमप्रदशमी॥५५॥ वसतद्वारिकामरैनकोइ।सबकोज्ञकसरिसप्रसहीई <sup>॥५६॥</sup> दोहा—तहँयदुकुळपढुँचायप्रसु, मथुरावळकहँसींपि । आपुनिरायुधकढ्तभे, यवनजरामनचोपि ॥ ५७॥५८<sup>॥</sup>

> इति सिद्धिश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथाँसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्री राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजाँसहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिर्पे। दशमस्केषे उत्तराधे पंचाशत्तमस्तरंगः॥ ५०॥

#### श्रीशुक उवाच।

बारबारअसकहतपुकारी। उचितनभागवतोहिंगिरधारी ८यहिंविधितहिंछैग्येकृपाला। नहसीवतमुखुङंद्धुवाला देहा—निजपटनुपहिंबोहाइकै, कियहरिग्रहाप्रवेश । पाछेकोषितजातभो, आतुरतहँयवनेश ॥ रिक्षपतिवारजानिवजेशे। भयोकोपअतिश्ययवनेशे॥ मोहिलेबाइइतसोवतकारो। असकहिकीन्हिंसि वरण्यति उच्चोनेनम् जितसुखुङंद् । चहुँदिशिनिरस्योतेजअमंदा १ अपूपतिदी उपरतयवनेशा। ने विकास वित

#### राजोवाच ।

कोवहपुरुपपराक्रमकेसो । कहीनाथसोयोतहँजैसो॥१३॥ सुनिकुरुपतिकीगिरासुहाई । शुकावार्षवी<sup>हेसुस्ति</sup> श्रीस्टक उवाच ।

सोद्द्वांकुवंशअवतारा । मांधाताकोअहेकुमारा ॥

दोहा-नामरह्योष्ठचुकुंदर्नोहि, विश्वभक्तिमतिमान । वडोसत्यवादीनृपति, शीलमानवलवान ॥ १८॥ एकसमयसुरनसुरलहाई । होतभईअतिशयभयदाई ॥ असुरनसांसुरविजयनपाये । तयसुचुकुंदसहाप्रविज्ञ तहँधनुशरपरिचपमुचुकुंदा । रक्षाकीन्होंदेवनगृंदा ॥ एकवर्षसोयेन्यनाँहीं । कियोपराजयदेत्यनकाँहीं ॥ १५ त्वप्रसन्नहेकहँसुरवानी।माँगहुवरभूपतिवरुसानी १६।१७मंत्रीतियसुतजनपरिवार॥रहिनगयेसंसारतुम्हारा ॥१५ .जैसेगोगोपारुचराँचे । तेसेप्रसुयहिजगतनचार्वे ॥१९॥ सुक्तिछोडिमाँगहुवर्दाना । गति्दातातोहैंभगवाना ॥२०

दोहा-तबभूपतिकरजोरिकै, माँग्योयहवरदान् । बहुतदिनातेनिर्हिकियो, शयनअहींअलसान ॥ तिमोहिनीदअतिआवे।भरमहोयजोमोहिजगावै२ १एवमस्तुकहिंदेवनदीन्हें।नृपगिरिग्रहाशयनतबकीन्हें २२।२ ग्रेयवनजवजरितिर्हेठासातवनुपिटगआयेवनस्यामा।अतिसुंदरस्वरूपलसिराजा।शंकितमोसुमिरतनिजकाज निनुवाहभूपतिनिजमाथा । बोल्योवचनजोरियुगहाथा ॥ २८ ॥ २६ ॥ २६ ॥ २८ ॥ २८ ॥

मुचुकुंद उवाच ।

ीनआपर्हेमोहिवतावो । निजपकाज्ञात्रिमुवनमहँछार्गे॥ कमठचरणकंटकपथगामी। केहिकारणआयेइतस्वामी

ीरविकीशशिकीसुरराई । कीपावकप्रकाशभिकाई ॥ ३० ॥

दोहा-पैमोहिजानोपरतहे, होनारायणनाथ । वचनसुधासमप्याइके, कसनहिकरहुसनाथ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ १५ ॥ १मइ६्वाकुवंशकेअहर्स । नामगोरमुचुकुंद्दिकहर्सी ॥ मांपाताकोअहेंकुमारा ॥३३॥ गयोकाल्सोवताहिजपारा नोकोंकोजगायप्रभुद्यउद्घश्यपनिहेंपापभस्मह्नेगयऊ॥धुनिमोकोतुमपरेलसाई३५तेजविवशनहिंपरोदेसाई।३१ अवसुचुकुंदकहोअसिवानी । तवहेंसिवोलेशारमपुनि।॥ ३७ ॥

#### श्रीभगवात्रवाच ।

जन्मकर्मममञहेंअनंता।विधिज्ञिवञ्चेपहुल्हेंनअंता॥३८।३९।४०॥पैतुवृत्रीतिदेखिनरराई।नेष्ठकतुमकोदेहुँसुनाई इरणभूमिभाराकरतारा । वितयकरीअतिवारहिंबारा ॥ ४९ ॥

्र दोहा-तर्वर्मेश्रीवसुदेवको, भयोस्रुवनमहिआय । वासुदेवकहवावतो, जातिलेहुनृपराय ॥ ४२ ॥ कंप्तप्रलंबादिकसलमारचो।वहुविधिसंतनकोहुस्तटारचो॥तुम्हरेतेजजरचोयवनेज्ञा।क्रपाकरनआयोयिहिदेज्ञा॥४३ पूरवतुममाँग्योवरदाना । मोकोदरज्ञदेहिंभगवाना । तुमकोमहाभागवतचीन्ह्यों । यातेआयदरज्ञहतदीन्ह्यों ॥४६ मांगहुवरमोसोंमहिपाला । होहिंकामनासिद्धिलताला ॥ मेरीज्ञरज्ञआयकेकोई । भूपतिकबहुँदुसीनहिंदोई ॥ ४५

श्रीशुक उवाच ।

यद्वपतिकीसुनिगिरासुहाई । इपसुजुकुदमोदअतिपाई ॥ गर्गवचनकोसुमिरणकारिकै । प्रेममगरहेर्थारजधरिकै होहा-तीनिलोककेनाथको, जानिआपनोनाथ । करनटग्योअस्तुतिनृपति, सुदितजोरियगहाथ ॥ ४६ ॥ छद्विभंगी-जयजयसुक्कारीलोक्विहारीभवभयहार्यादासनके । आरेग्वेप्रहारीवरवपुपरितित्यविहारीरासनके अजशकमदेशाशारदशेशासकल्खेरआपदवंद । असुकुपानिवेसाधरिवहुवेपाहरदुहमेशादुसवंद ॥ ४० ॥ स्वित्यामामोदेजनदुस्वपोदेतुमर्हिनजोहेअपटसं । दुसरूपनिकृतिवासमेतितहसुख्देतिवपमरं ॥ ४० ॥ स्वित्यासामोदेजनदुस्वपोदेतुमर्हिनजोहेअपटसं । दुसरूपनिकृतिवासमेतितहसुख्देतिवपमरं ॥ ४० ॥ स्वित्यासामोदेजनदुस्वपोदेतुमर्हिनजोहेअपटसं । तिमिषश्चहरपानेकृत्यानमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्यानमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्यानमृतिहिल्यानमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्यानमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्यानमृतिहिल्योनमृतिहिल्योनमृतिहिल्यानमृतिहिल्यानमृतिहिल्यानमृतिहिल्यानम्तिहिल्यानमृतिहिल्यानम्तिहिल्यानमृतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्तिहिल्यानम्वतिहिल्यानमृतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वतिहिल्यानम्वत

चाहतवनजाईसतन् पराईराजिमहाईतजनहितै । सोविनिहिंउपाईमैंअवपाईश्रीयदुराईतुमहिंचिते ॥ ५६ ॥ पदकम्टाईलागीभजाईविरागीतेईहमत्यागीवरनरेरें । तजिदीनद्यालैल्हिक्लिकालैयहिजगजालैकाइँपरें॥५७॥ तेहिंतेत्रजिआश्चेसहितद्वरुसिरमानिवासेतुमहिंभजों । तुमहोअविकारीअधमउधारीयहोविचारीअवनतजों ॥५८॥ अतितापनितायोञ्गेभसतायोतोपनपायोभाँतिकोई । अनसरनहिआयोदासकहायोसबसुखळायोचरणजोई॥ प्रभुकृपाकरीजैयहयञ्चलीजैभक्तिहिंदीजैमोहिंहरे । मतितुवरसभीजैद्वसुख्छीजैपेमहिंपीजैमोदभरे ॥ ५९ ॥

दोहा-सुनिअस्तुतिमुचुकुंदकी, वोलतभेयदुनाथ । महाराजतुमविमलमति, पेहोसितमुदगाथ ॥ वरदीवोकहियद्पिलोभायो।तद्पिनत्तवमन्डल्योङ्खायो६०मोरभक्तजेहेंनगमाँही।तिन्हेंकामनाट्पज्तिनाँहीं ६१ जासुवासनाभयनहिंछीनी।कबहुँकतेहिंमतिहोतम्छीनी॥६२। पेजिनकेडरभक्तिविछासै।तिनकीमतिकोविपैनशाँगी विचरहुजगमहँमोकहँध्याई।पैहोभिक्तिमेरिसुखदाई६३॥क्षत्रिधर्ममहँजियगनमारा।तपकारितिनकहँकरोजधारा ६९॥ औरंजन्मवित्रवरह्वेकै । सवभूतनदायाद्दगज्वेकै ॥ करिहोगमनभूपममधामा । जहाँजातयोगीतजिकामा ॥

दोहा-यामें औरनहोयगो, जानिलेहुमहिपाल । भक्तहमारेरहहुगे, तुमसर्वदाविज्ञाल ॥ ६५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्रराजसिंहज्रदेवकृते आनन्दाम्ब्रुनिधौ दशमस्कंधे उत्तराधै एकपंचाशत्तमस्तरंगः॥ ५१ ॥

## श्रीशक उवाच ।

दोहा-यहिविधिप्रभुकीलहिक्कपा, सोमुचुकुंदनरेश । करिप्रदक्षिणाकुव्लको, तजनचह्योवहदेश ॥ कह्योकुंद्रातेमहिपाल।।लखिलपुजीवगुन्योकलिकाला १ उत्तरदिशिवदरीवनजाई रिकयचितदैतपपरगतिपार्<sup>ह शु</sup> तहँतेछैं।टिकृष्णभगवाना । यवननमारिहरचोधननाना ॥५॥ चछेद्वारिकेष्टपनछदाई । जरासंधआयोतहँ ॥ई मागपसेन्यदेखिम्भुभागे । मञ्जचरित्रकरनअञ्गागाणाः छोडिदियोघनमनहुँडेराई । वहुयोजनगेहरिवटासिट भगेजातमागभदोज्देखे । छियोयवनभनकाद्रछेखे ॥ सैन्यसहितभायोमगभेशा । कृष्णरामगमनतजेहिंदेश ॥।

दोहा-दूरिजायहरिबळतहाँ, थिकगिरिचढेउतैळ । जहुँबरपहिंबारिद्विते, नामप्रवर्षणञ्जेळ ॥ १० ॥ द्दरिवट्छकेजानिगिरिमाँहीं।विरिटियोमागधचहुँ धाँहीं॥श्चिद्दधनदियअनटटमाई। श्चेटप्रवर्षणदियोजराई॥॥॥ ज्रातही छत्त हैं ते दो उत्तर के । एका दशयो जनम् हुँ दर्क॥ १२॥ धुनिद्धारिक गुये दो उभा हो मागधित नकी स्वरन्पाही। ११ मरेजानित्रजिनिजअदेशा । मगभदेशगमन्योमगभेशा ॥१४॥ द्वारावतीजाययदुराई।वसतभयोअतिश्रमपुत्रज्ञा व्याद्मोरेयतिकहँवलराई । नवमस्कंभक्यासोगाई॥३५॥ ज्ञाल्वओरमागध्शिञ्चपाठा । कुंडिनपुरमहँग्रेस्

दोहा-श्रीभगवानगोविद्युनि, व्याहेभीप्मसुताहि । कम्छारूपिणरुविमणी, स्वयंवरहिदरशाहि॥ १६॥

तिनभूपनमद्मोरिके, इरिरुक्मिणहरिङीन । जैसेदेवनजीतिके, गरुङ्सुधावशकीन ॥ १७ ॥ मुनिश्कदेववचनकुरुराई । फेरिजोरिकरगिरासुनाई ॥

#### राजोवाच् ।

पदुपतिकरिराससीविधाना। रुनिमणीदरचोष्ठन्योयहकाना। जेहिविधिजीतिशाल्विश्वपाटी हरिरुक्मिण्टविधिकर्म कृष्णचंद्रकीकथासहाद्रीदेहसनाहणेरिक्मिणाः 

श्रीशक उवाच ।

तिदर्भपकली पारत । तर्देकोभीष्मकभूपमुहावन ॥

दादा-ताकेदककन्यारहो, जरुनृपपंचकुमार । रुक्मीतिनमॅग्येष्टमो, जगमहँअतिवटबार ॥ २९ ॥ २९

स्रुनिरुक्तिमणीकृष्णगणरूपा।वरिङीन्ह्योंमनतेवरभूपा२३।२८भ्रातमात्रुपितुसहितउछाहू।करनचहेइठिकृष्णविवाहू तवरुक्मीवरुष्योतिनकाँहीं।देनचद्योशिशुपाछविवाही२५सुनिरुक्मिणीपरमद्रुखपायो।इकपंडितहरिपासपठायो२ सोद्वारिकैगयोद्धतथाई । दरिढिगद्वारपदियपहुँचाई ॥ सिहासनवेंठेयदुनाथा । ङखिद्विजकहँनायोपभुमाथा॥२७ प्रतिप्रजनकियविविधप्रकारा।जिमिहरिपूजहिदेवडदारा२८ प्रतिविप्रहिंभोजनकरवायो।चरणवापिअसवचनस्रनाय

दोहा-वित्रक्कशुष्टहेषमंतुन, करोतोनाहिकलेश । रह्योसदासंतीपकरि, यहद्विजपमहमेश ॥ २९ ॥ ३० ॥ जोसंतोपकरेमनमाहि । तासुनचनहेसत्यसदाही ॥३१॥ असंतोपशकहुसुलनाही । सुलसंतोपीदीनहुँकाँही ॥३२ जेसंतोपीताधुज्दारा । तजेअहंकारहुममकारा ॥ जीवदयापरहेतपथामा । शिरसोतिनकोअभितप्रणामा ॥ ३३ वित्रजीनराजोकराजे । वसप्रजासुलसहितसमाजे ॥ सोभूपतिमोकोअतिप्यारो । मेरेपुरकोगमननहारो ॥ ३४ ॥ जीनदेशतेतुमहतआये । ताकीकुशलकहौसुल्हायो ॥ हमकोजेहिविधिशासनदेहू । सोहमूकरिहेनहिसंदेहू ॥३५

दोहा—जनब्राह्मणसॉअसकह्यो, ज्ञीलसिंधुयदुनाथ । तनसिनमणिकीपत्रिका, दीन्झोंहरिकेहाय ॥ तनयदुपतिनोलतभये, तुमहींदेहसुनाय । तनब्राह्मणबाँचनलग्यो, परमानंदिहपाय ॥ ३६ ॥

## रुक्मिण्युवाच ।

छंदची ०—त्रिभुवनसुंदरजनश्चितकंदरतवगुनविसदुखर्छाने । तवरूपसुहायोजिनहगआयोहगफलपूरणकि । सुितसोग्जनरूपेपरमक्षद्रपेममयनलाविहाई । तवपदिकालाईरखोलोभाईकद्वासत्ययदुराई ॥ ३०॥ असकोक्कलवारीकेहकुमारीवरेनतुमहिनिहारी । विद्याकुल्हालेध्यनवयङीलेतुमसमतुमहिनिहारी ॥ अतिआनँदकंदेसवजगवेदैनरलोकिहिअभिरामे । यदुकुल्किनायकसविधिलायकपूरणसवमनकामे ॥३८ तिहितेविरिलीन्द्वातल्यमनदिन्द्वात्तिमिर्वाहिसमर्थिहजानी । मुभुदयाविचारोहतपगधारीकरोदारगिहिपानी ॥ तुववीरिहंकशेचिदपदंशेकरेनहींद्वतजामें । मृगपितकेभागेअवनिहलानेबुक्जीरद्वामों ॥ ३९ ॥ मृजोशुभकर्पेकरित्वपपेदिनावज्ञतनेमा । सरक्रपश्यमिरिविश्वभिरामेजप्योहरिहंसहप्रेमा ॥ तोदेविकनंदनदुप्तिकंदनकरेल्याहहत्तवाई । निहंत्रपिश्चात्रप्राप्तिकरित्वप्ताहे ॥ ३० ॥ मृजश्चित्वप्ताहे । तहित्वपिर्वाहेकविवाहेकविवाहेकर्यामा ॥ ३० ॥ चेद्यादिकसैनेहिनशर्पेनेमोरिमदेहिताया । राक्षसिविपत्तिविश्वपत्ति । विह्वानिहल्लामोलेकरिक्षत्ता ॥ ३१ ॥ अतःपुरमाहित्वपत्ति । तहिनोनिहिन्दिकर्पातिवाहिनप्ति ॥ इत्रप्तिवाहिकर्पातिवाहिनपत्ति । तहिनोनिहिन्दिकर्पातिवाहिनपत्ति । वहिनोनिहिन्दिकर्पातिवाहिनपत्ति । वहिनोनिहिन्दिकर्पात्रपत्तिविश्वपत्ति । प्रमुत्तिवाहिनपत्ति । वहिनोनिहिन्दिकर्पात्तिवाहिनपत्ति । वहिनोनिहिन्दिकर्पातिवाहिनपतिवाहिनपत्ति । वहिनोनिहिन्दिकर्पातिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनपतिवाहिनप

#### ब्राह्मण उवाच।

दोहा-यहरुष्मिणिसंदेशमें, गोषिँदिद्योष्ठनाय । अञ्चित्तत्वित्तिवारिके, करहुसोहयदुराय ॥ ४२ ॥ ६ति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावान्यवेशश्रीविश्वनायसिहाराजनीसिद्ध्यीमहाराज। पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषावात्रापिकारिरपुराजसिहजदेवकृते आनंदाम्बुनियौ दशमस्केषे उत्तराषे द्विपंचाशत्तमस्तरंगः ॥ ५२ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-पातीरुविमणिकीसुलद, सुनिकैपायअनंद । करसोंकरगहिदिप्रको, रेंसिबोटेयदुनंद ॥ १ ॥

21

## श्रीभगवानुवाच।

जबतेरुक्मिणिकीसुधिपाई । त्वतेनैनर्नाद्निहंआई ॥ मैंजानेहुँयद्विप्रउदारा । रुक्मीरोक्योव्याहृद्दमारा ॥ द्विज्ञत्तवभूपनकोमद्मोरी । हरिक्टेहींरुक्मिणिवरजोरी॥३॥काळिजानिप्रभुहोनविवाहा।दारुक्सोंकहँसहितउछ। परमवेगचारिहुँममवाजी । छेआवहुस्यद्नमहँसाजी ॥४॥ सनतस्तर्यसाजितुरत्त।छायठावृभोजहँशीकंता॥ साँझजानिवसुदेवकुमारा । छेद्विज्ञकहँरथभेअसवारा ॥ दारुक्ताजिनहन्योतुरंगा। वाजीच्छेपवनकेसंग

ै दोहा-एकरातिहीमेगये, कुंडिनपुरयदुनाथ । रुक्मिणिकोअरुक्पिको, कीन्द्रीआञ्चसनाथ ॥ ६ ॥ भीपमभूपरुक्मकहँडिरिके।चेदिपकोविवाहचितपरिके॥व्याहचारसवलग्योकरावनादुःखितहेसुसिरतजगपावन ॥ नगरवजारनगिलनइराई।भवनभवनमहँघ्वजावँधाई॥८॥वहुविधिनरनारिनसजवायो।सुरभितधूपितधूपकरायो। पितरनदेवनपूजनकीन्द्र्यो । भूसुरकोवहुभोजनदीन्द्र्यो॥विप्रनसोस्वस्तेनपट्टाई॥३०॥ कन्याकोविधिवतनहवार सुभगवसन्भूपणपहिरायो।रक्षावधनपुनिवैधवायो ३३ तहाँविप्रवरहोम्हिकीन्हें ३२राजाकनकघेतुवहुदीन्हें॥३

दोहा-तेसिंदितमयोपहुतहाँ, करिचेदिपकोचार ॥ १४ ॥ कुंडिनकोगमनतभये, सँगछैनुपवछवार ॥ १४ ॥ तिनकोछेरुक्मीअग्रुवानी।दियजनवासपरमभुखमानी ॥१६॥ दंतवक्षशाल्वहुमगघेशा।वाँद्रकविदुर्यआदिनस् चेदिपय्याहकरावनहेतू । आयेकुंडिनसेन्यसमेनु॥१७॥जोकहुँरामकृष्णइतपेहातोरणमेभगायहमदेहें॥१८॥१ यदहवाछमुनिकेवछरामा । कृष्णहुगयेहरणकेकामा ॥२०॥ युद्धजानिछेसेन्यमहाई।आयेकुंडिनकोवछराई॥२१ रुक्मिणमन्सुंदेहचद्रायो । आयेहुद्धिजनहिंजाहिंपद्यायो॥२२॥गईयामभरीबीतित्रियामा।काहेनहिंआयेशीयामा

दोहा-मोमेकछुनिदितछरूपो, तातेशीयदुराय । मेरेकरकोगहनहित, आयेनहिंहतथाय ॥ २४ ॥ भोनभागिनीपरशिवरानी । भहमतिकूछपरतयहजानी२५यहिमकार्श्वताकरिवाळा।मुँदेउअंदुर्जनेनिवशाळार्श तिहिंदानक्षिमणिकछिपामा।फरकेउरूभुजाहगवामा२७ताहीक्षणयदुनाथपठायो।हिम्मणिनिकटविश्वरालाणे । विश्वदिपरिपरम्मुरापागी । कृष्णभागमन्ष्र्वन्छागी॥२९॥विश्वक्र्योभायोयदुनंदनतिरोप्नणराख्योएदुर्द्वर्श यदुपतिकागममुनतकुनारी । मगनभहमुखासुभुमहारो॥तोनहुँछोक्षिप्रकहँयोरा । देत्रहोतछोभितमन्त्रा

देहा-असिवनारिपंडितपगन, रुविमणिकियोपणाम । कह्मोऋणीहाँउऋणनिहें, तोसीमंमितिपाम ॥ ३। भृतिसानियदनायअवादं । पन्यभाग्यआपनीगनाई॥३२॥विविधमाँतिछेपूजनसाज्ञाविविधमाँतिमणाम । विविधमाँतिभूपणपटआछे।विविधमाँतिमणिगणवहुआछे। विविधमाँतिभूपणपटआछे।विविधमाँतिमणिगणवहुआछे। विविधमाँतिसियगानकराई । छेनचछेरुपहाँख्या । पंजपादिभूपतिकछुरुरी।देशीछङ्कर्षामशितपूरी ॥ निकटजाइयदुवरकहँदेसी । ट्योपोदभीपमक्रिका । विविधमाँतिकियमानिकर्षा

देशा-पटोपानगोर्शिमणीः कृष्णकम् छप्यस्य प्रश्यायश्यक्षात्रम् वस्ति स्वतः पीतांवर्छविष्ठायः ॥ शिक्षामेशियदेषम् । इतिकाश्यपिकदेदिः ॥ अमुद्योकितद्वस्य प्रशासिक्यके स्वतः । भारतेप्रभागत्त्रम् । वाश्रेवेरिकप्रकृतिकार्यः ॥ १९॥ यदिशियोगिताभित्राप्ति । नहीक्षिमितिकार्यः वर्षोदेषयञ्जादार्यः गुलावापद्याभितेष्ठ वर्षोदेशतिष्यतानाश्यक्षायकितिकार्यम् वर्षोक्षिमितिकार्यः । वर्षोदेषयञ्जादार्यः । वर्षोदेशिकदेशविष्ठाप्ति । वर्षाप्तकाराक्षिक्षायम् वर्षोक्षः । विषयिक्षिक्षायक्षेत्रः । देश्वा-तहँवृद्धाद्विजनारिसवः, विधिकीजानिहारि । वंदनकरवावतभईः, मंगठवचन्उचारि ॥
गिर्णावंदनहिमणिकीन्द्वों ॥४५॥ ऐसेवचनमंदकहिदीन्द्वों॥इतिवत्तिवाहेषुभवानी।गहैंपाणिममशारँगपान्
ग्रिंपावंदनहिमणिकीन्द्वों ॥४५॥ ऐसेवचनमंदकहिदीन्द्वों॥इतिवत्तिवाहेषुभवानी।गहैंपाणिममशारँगपान्
ग्रिंपावंदनहिमणिकीन्द्वों ॥१विवयभाँतिनैवद्यठगायो॥१४७॥ प्रतिस्थवानारिनकहँवृजी।हिम्मणिकृष्णभाशानिहंद
स्थवातियधुत्तमहळादा।हिम्मणिकहँदीन्द्वांपरंसादा॥भ्रपताकियतिन्देंप्रणामा४९।तज्योमोनवृत्तसोळविधाम
द्वोद्दान्तिरग्रमदिस्ताकेदीः, भीपमस्रतासुजानि । रत्नाहितकंकणसहितः सखीपाणिगिहपानि ॥ ५० ॥
हुडळमंडितग्रगळकपोळा । रत्नमेखळाळंकअमोळा॥अळकेंळटिकळटिकसुत्तहरूकीअपरावद्याभासुदिखळी
ग्रुप्तराहृतपुर्पगकोरा । गमनजासुगजगतिमदमोरा॥ कुंदकळसिदंतियाजें।रितरंभाजेहिछविळलिळाजें॥५
ग्रुप्तराहृतिरह्मसंत्रा । मिनिस्यंदनमातंग्रुरंगा ॥ छोपंचश्वरह्मस्वाद ॥ ६२ ॥ भिरेपूपिमहसुिधितस्य । अस्वस्वसूत्वरह्मसंगा । तिमिस्यंदनमातंग्रुरंगा । अस्वस्वस्वरहेष्टमसंगा । तिमिस्यंदनमातंग्रुरंगा । अस्वस्वस्वरहेष्टमसंगा । तिमिस्यंदनमातंग्रुरंगा । अस्वस्वरहेष्टमसंगा । तिमिस्यंदनमातंग्रुरंगा । अस्वस्वरहेष्टमसंगा । तिमिस्यंदनमातंग्रुरंगा । अस्वस्वरहेष्टमसंगा । तिमिस्यंदनमातंग्रुरंगा । अस्वस्वरहेष्टास्वर्वाच्यामात्रिकारंगा । स्वर्वाच्यामात्रिकारंगा । तिमिस्यंदनमातंग्रुरंगा । अस्वस्वरहेष्टियायस्वर्वाच्यामात्रिकारंगा । तिमिस्यंदनमातंग्रुरंगा । अस्वस्वर्वाच्यामात्रिकारंगा । स्वर्वाच्यामात्रिकारंगा । स्वर्वाच्यापेष्टाच्यामात्रिकारंगा ।

दोहा-मंद्रमंदगमनतर्न्छी, जबर्गमंदिरद्वार । अठकटारिनिरखनरुगी, कहँवसुदेवकुमार ॥
यद्वनंदनकोतहँटस्यो, स्यंदनसपदिसवार । दुखद्रंद्वनिद्दर्रीकियो, आनंद्विनहक्वार ॥ ५५ ॥
रथआरोहिततुरतत्तहँ, यदुपतिरर्थाहंचराय । रुविमणिकोशञ्चनरुखत, निजरथिर्ध्योचदाय ॥
युद्धरामकोसीपिक, गमनद्वारिकाकोन्ह । मनहुँग्शारूनमध्यते, सिहभागनिजर्छीन्ह ॥ ५६ ॥
जबदरुतेरथनिकसिगो, तवजागेसवभूप । गोपहरचोधिकधिकहमें, असवोर्ध्यतिकृप ॥ ५७ ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावंपवेशिवश्वनगर्थासिहारमजसिद्धश्रीमहाराजाधि
राजशीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्टराजसिंहनृदेवकृते
आनन्दाम्बनियो दश्वमस्कंषे रुत्तराष्टे विषयाज्ञतमस्तरंगः ॥ ५३ ॥

#### श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-निजनिजवाहनमें चहे, निजनिजलहथियार । निजनिजदल्लेखलसभे, सबभूपतिहरू बार ॥ १ ॥ आवत्तिनिहिदेसियदुर्वारा । सन्धुस्रसहेभयेरणपीरा ॥ कार्यहोहेटकठिनटंकोरा । कार्यहासहनाद्वजीतपीरा ॥ कोर्यहोहिदनाद्वजीतपीरा ॥ कोर्यहोहिदनाद्वजीतपीरा ॥ कोर्यहोहिदनाद्वजीत्वोहिदनाद्वजीतियारा ॥ केर्यहेनम्बर्यहर्वारा । वहुवंकीतियारा ॥ वेर्यहर्वारा । वार्यहर्वारा । वार्यहर्वारा ॥ वेर्यहर्वारा ॥ वेर्यहर्वारा ॥ वार्यहर्वारा ॥ वार्यहर्वारा ॥ वार्यहर्वारा ॥ वेर्यहर्वारा ॥ वेर्यहर्वारा ॥ वार्यहर्वारा ॥

पत्ता प्रकालकः,तानात्वद्रत्व, सुद्दारभयमातमान्तु । तरादृद्धः ज्ञ्चनद्द्वः, अवाहा ज्ञतयहजानु ॥ ५॥ तेदिलणभयायुद्धकातिपोरा । यदुवेज्ञिनश्चपनवरकोरा ॥ तहँगद्धादिकयदुवरवीरा। मारिदारनकियशरिनअधीर गजवाजिनज्ञिरमहिकटिपरहीं। सिहनाद्भटवदुविषिकरहीं द्वकोटिनझीटकवचकटिनौहीं।पटसुंटवटुरांद्वस्थाही अंगदगदाप्तरितकरवाटा । पर्गहिपरिणकटिसुजाविज्ञाटा ॥ कटेटरप्तमानहुँगनगुंडा । वार्तरामीवर्षुगंटा ॥ सम्बर्षेट्सपरस्तारो । भागहिरणमहैदाणनटारा ॥ कोटिनिभटनसुंटकटिनौहीं । पाव्यममगकवेष्टगोहीं ॥ '

देशि-कोलितस्यत्ते, बोलिनियनःपान । काक्ष्यस्योनायन्, मन्योमदायमगत् ॥ ८॥ इंद्रगुटपुनिभोतेरिकाम् । बुरेबीरसेविरस्यस्य ॥ पुनियदम्भन्यस्य । पाणिक्रयोनदेशुद्धशत्त्रम् ॥ वियोजीतिरिपुरस्यक्षममे । भागेश्वदुनिवर्जातमन्य ॥गमश्चादनिवर्णानाः । वियोजीतिरिपुरस्यक्षम्य । भागेश्वदुनिवर्णान नर्षापंपादिक्मरिपाना । गपेभागिवरूरर्गिक्षप्रास्ताधिक्षप्रपादिक्षप्रभाविष्यस्य । स्वित्रप्रस्यक्षिक्षप्रमानाः । स्विरागपाद्धर्यस्यक्षमे । मर्गिकाद्वर्णन्योजनम्योगिकास्यपादिकस्यमानाः । सिक्षपादिकस्य स्वास्त्रस्य ।

दोहा—सुनहुभूपिहाञुपालभव, छोडहुसकलगलानि । कवहुँकप्रियकवहुँकअप्रिय, देहिनकोनितजानि॥ ११॥ कळवञादारुनारिजिमिनाँचै।ईञ्जहाथतिमिसुखदुखसाँचै॥१२॥हरिसोंहारचोसत्रहिंवारा। तेइसअसौहिणिदरुमारा। अप्टाद्र्ज्ञाह्वारजयपायो १३तद्यपिसुखदुखनहिमनलायो ॥ लघुयदुवंज्ञिनतेयहिकाला।लद्योपराजयतुमशिज्ञपार जानिईश्रगतिशोचहुनाँहीं।राखहुमनडत्साहसदाँहीं।हिँहेंजवहिँदैवअनुकूल।तवजीतिहैफेरगहिशूला॥१८१९५।३६ यहिविधिचेदिपकदॅसमुझाई। गेनृपनिजनिजऐनपराई॥१७॥ रुक्मीसुन्योभूपसवहारे।हरिरुक्मिणिकोहरिहुँ(तिधारे।

दोहा-एकअछोहिणिसेन्यछै, पुरतेकव्योकुमार ॥१८॥ करीप्रतिज्ञामधिसभा, भरचोघमंडअपार ॥१९॥ विनरुक्मिणिभगिनीकहँआने । विनयदुपतिवधरणमहँठाने॥ऐहीँनिहिअवकुंडिनमाँहीं।भापीँसत्यमृपाँहेनौँहीं॥२०॥ असकद्दिरथपरभयोसनारा।सारथिसोअसनचनउचारा॥मारहुताजिनअइननकाँहीं।ठैचठठेचठजदँदरिजौँहीं ॥२१॥ आजुमारिवाणनगोपाछि।छेहींभगिनिछीनिवहिकाछै।दुर्मतिकोमद्भविज्ञजतरिहों।छेभगिनीनिजभयनिर्पाहीं<sup>२२</sup> कहत्कहत्वभूसहरिनियरानो।कृष्णप्रभावकुम्तिनहिंजानो॥आशुहिंअपनीजानधवाई।यदुपतिकोअसिगिरासु<sup>नाई।</sup>

दोहा-चोरठादुरहुठादुरहु, छीन्हीभगिनिचोराय । ताकोफळआजुहिअवहि, तोकोदेहुँदेखाय ॥ २३ ॥ असकहिद्दरिहिमारित्रययाना । पुनिबोल्योरुक्मीयुठवाना ॥ हेकुठदूपणजाननपेहै । आजसमरमहँगर्वगरेही।रुशी काकट्रहेकहुँयागनिभागा । मुमुभिगनीतिमिचहिसअभागा॥२५॥रेमितिमदमहाछ्छकारी।जीवचहेतोतजेकुमारी॥ रुवर्मागिर्ष्युनतयदुराई।तज्विविश्खनेसुकसुसुक्ई॥ध्तुपकाटित्रयशुरतेहिमारचो २६ प्रनिचारिहुँतुरँगुर्वहार्गे स्तिहिंदन्योध्वजाषुनिकाञ्चो।मारिवाणस्थचक्निछाञ्चो।।तबद्वितीयछेभनुपकुमारा।पाँचवाणयदुपतिकहँमारा ३४

दोहा-नाणमारियदुनाथपुनि, काटिदियोतेहिंचाप । लियदूसरकाटचोसोऊ, तवउपज्योसंताप ॥ २८॥ पट्टिशपरिपतच्योष्ठनिञ्जातोमरश्क्तिकृपाणअत्छा॥जोजोरुवमीशस्त्रच्छायो।विनप्रयासयद्धनाथनशायो॥२९<sup>१</sup> तपकरमें गहिट्टाट्कृपाना । रथतेकृदिरुक्मवट्याना ॥ धायोकोपितयदुपतिओरााग्योपतंगपावकमहँभोरा ॥ भावतञ्चानत्निरितिमुरारी।ठाउतेगतिउसमक्रिडारी॥ठेकुपाणमारनकहँभाये॥३१॥ तत्रक्षिमणिकेहग<sup>न्</sup>रुग चरणपकरिधिनतीयहुकीनी।भ्रातावधगुनिअतिदुखभीनी३२मोभ्राताकहँमारहुनौँही।तुमतोकरुणातिधुतदौँही श्रीग्रक उवाच ।

दोदा-तर्दैरुनिम्णिकवचनसुनि, करुणाकरयदुनाय । रथतेआञुह्विसूदिक, धरेरुक्मकेहाय ॥ ३४ ॥ पाँच्यातादिषागमदैत्।कातभागकरितास्रशिक्षाके ॥३५॥ मुँडचोमुँछऔरिशिरवारा।भोविरूपर्भाषमकरुषा तपूर्वीमास्तिन्याष्प्रिकेरी । आयेवरुवजवावतभेरी ॥ कृष्णसमीपगयेवरुरामा।निरसिप्रणामिकयोपनस्पामा पुनिदेख्योद्दमीवटरार् । कद्मोकदाकीन्द्रायदुराई ॥ भोसयाननाहग्रेटरिकाई । करहरणहमहतुमनप्टाई ॥ चित्तनगापनातनकाँहाँ । देसीहोयगीसवनगमाँही ॥ असकहिरुवमीकोवल्यामा । वंधनछोरिदियाँतीहरून

रादा-पुनिम्पिकेनिकट्यिः, यहममुद्धानहागासुरादुरादेनमञ्जारको । पयनहार्यः ।।३८॥१८ १९४८ - प्रतिम्पिकेनिकट्यिः, यहममुद्धानहागासुरादुरादेनमञ्जारको । महत्तहार्वानोभाग् ॥३८॥१८ पविज्ञानिक्रदेवरुरोष् । भार्ताहरनतभातग्रनिद्दोष्ट्रा। २०॥भूमिमानप्नहेतुकुमासीक्षत्रीटर्सहनद्राप्रिवापिक्र सुराद्वानान्यदेशलाना । दंदिनदंदद्वकस्याना॥१२॥जननमराणयदेद्दद्दिकरे॥जीवदिनदिभएवद्विमा प्रदेशमुद्देशिनमारी।शिनियदुपटरादेयदुनदृशाँद्गा॥नात्मन्यपद्द्वाद्करा।नावाहनाद्वस्यः।।१९१०-१। प्रदेशमुद्देशिनमारी।शिनियदुपटरादेयदुनदृशाँद्गा॥नातेशनाननयद्शाकृ।छोडिकुँवरपीरमुद्वशीरः॥१९१०-१।

श्रीशक उवाच।

सम्बद्धमान्त्रीममुद्रायो। तरम्बिमानिस्तिम् विस्ति । सम्बद्धमान्त्रीममुद्रायो। तरम्बिमानिस्तिम् विस्ति । कृष्ण्यस्मिनिद्रियाद्वियद्वारी सम्बम्बिम् विस्ति। होहा–रोडम्प्रतिसास्याम्परितरः स्पानश्चित्रसास्य •कृष्णराक्षमाणिहिर्यहित्यहारेसित्यपाहि<sup>र्यमा</sup>द्रीयः एर्यटेकरेप्यतिसास्य वन्तरेसीस्य वन्तरेसीस्य विकासीस्य स्थितिस्य स्थानिक प्रार्टिक रेप्दरितमार्थे पद्रश्रीभितिसम्ग्रास्त्रोशाही।त्रामभौतक्टनगरत्हैं,पस्पीद्रसित्मनम्।(१०००) प्रार्टिक रेप्दरितमार्थे पद्रश्रीभितिसम्ग्रास्त्रोपागीकियोत्रदेगहित्दछादा।कृष्णक्षिमगीर्भीर्थितः प्रार्थस्यकेन्द्रम्यः । स्रोरेकाननाभिनानाना ॥५२॥ मूप्तवमनपदिगिपुरवागी।दुरुदितिहरूदर्गम्यः । र्छेभेटमुदितसबआये।कृष्णरुविमणिहिंछलिमुलपाये॥महल्जमहल्जवँभीपताका।शरदमेघनिमिलसिंहेवलाका ॥ दोहा-द्वारनहरूकनकघर, फेल्ससोरभधूप ॥ ५६ ॥ गजमदतेसींचींगळी, कद्कीलंभुजनूप ॥५७॥५८॥

फैठीसबदेशनखबिर, रुक्मिणिहरिहरिङीन । सुनतपरस्परपुदितजन, कहँमभुकौतुककीन ॥
रुक्मिणिकोसुनिहरणबहु, राजसुतासुकुमारि । कुष्णमिठनठठठकनठर्गी, अनुपमनाथिवचारि ॥ ५९ ॥
द्वारावतीनिवासिकय, श्रीवसुदेवकुमार । करतकठानअनेकिनत, रुक्मिणिसहितविहार ॥
रुक्मिणिकुष्णविवाहमें, वरण्योयुत्तविस्तार । रुक्मिणिपरिणयग्रंथमें, हतसंकेपउचार ॥ ६० ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजाशंघवेशिवश्चनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा
वहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्राधिकारिरसुराजसिहमुदेवकृते आनन्दास्त्रुनिया
दशमस्कंषे उत्तरार्थे चतुःचंचाशत्तमस्तरंगः ॥ ५८ ॥

दोहा-अन्भागनतहूँकीकथा, अरुहरिवंशहुँकेरि । ओरहुकछुरोचकरचहुँ, कविजनलेहुनिवेरि ॥ श्रीक्षक उवाच ।

दोहा-नरयोप्रथमहरतेनते, मारमहासुकुमार । रुक्मिणिकेसोनन्मल्यि, भोप्रयुमकुमार ॥ १ ॥ २ ॥ तिद्वसकोनवसुतभयऊ । दानवभायताहिहरिल्यऊ ॥ रह्योकालज्ञंबरजेहिनामा । कालहुँकोजीत्योसंप्रामा ॥ कामतेतेहिरिपुताई । तेहितेहरयोक्चप्लसुतआई ॥ डारिदियोस्रतसागरमाँही॥३॥लीन्द्योमीनलीलितेहिकाँही ॥ हिमीनकोडकेवटआई । जालडारिकहुँलियोफँसाई॥४॥मीनभुखनअतिप्रीतिहिंजानी।ताहिमीनफहँकेवटआनी॥। बरकेआगेसबुराखे । पावन्यनबुहुमनअभिलाखे ॥ सोमळरीलुँज्ञंबरहरूयो ॥ तिनकेवटनअमितधनगरूप्या ॥-

दोहा-दियोसुवारनर्मानसो, कह्योरचहुपकपान । करनळोतेसंडवहु,ळेळघुचोसक्रपान ॥ ५ ॥ )नज्दरफारतमहॅभूपा । निकस्योगळकपरमअनृपा ॥ सूपकारळखिअचरजमाने । बाळकळेअतिश्रयहरपाने ॥ ।पाचितश्रंपरकीरानी । सोईकामनारिळविसानी ॥ जवकामहरदियांजराई । तचरतिअतिश्रयतापृह्मपाई ॥ ।रिशंसुकेचरणनजाई । कह्योमोरपितदेहुजियाई ॥ तवशंकरकहॅश्वरगहू । पॅहॅनिजपितनिहंसदेहु ॥ वमायाचितनामपराई । शंवरकीतियभैरतिआई ॥ सोमायावितफेठिगजाई । सूपकारअसगिरासुनाई ॥

दोहा-मीनउद्रमेहनळहे, यहवाळकमहराति । याकोरासद्वपासितः, पाँठनकरद्वस्याति ॥ ।यावतीबाळकहँपाई । राख्योतिजग्रहआतिहरपाई ॥ तवनारदद्वतिआतुरआई । मायावतिहिकद्योत्सग्रह्माई ॥ 3दिर्रयहबाळकपतितेरो । भयोषुत्रयहयद्वपतिकेरो॥यहिविधितिगरीकपासुनाई।नारदगमनकियोहरपाई॥द्माशा गयावतीजानिपतिवाळे । करिकेप्रमुटगोतिहिंपाळ॥८॥कछुककाळमहॅकुप्णकुमारा।भयोकिशोरसुळविशागारा ॥ ववनोरदसमरूपसुहायन।पद्मपळाकुननसुराळावन॥पुगुळजानिळींबाहुविहााळ॥शिक्षुस्अहिम्बुअळकृनिमाळा९

देहा-नेसुककरतकटाक्षजेहिं, मोहहिंसुरितयुर्वेद । मृदुहाँसीफाँसीसीरम, प्सीफिविमणिनंद ॥ सकटकाम्प्रकाजाननवारो । विकममहाजिविकमप्यारी॥कृष्णसुवनकासुटविनिहार्ग । मायावतीअतिभृदेसुसार्ग॥ एकसमयनिक्षमेंहरपाई । फूटनकीसुरासेजविद्याई ॥ केञ्चनसुतकहँतहाँबुटाई । मायावतीमदुसुस्वयाई ॥ करिकटाक्षअसगिरासुनाईविरहदाहपियदेदुबुटाइ॥३०॥ सुनिमायावनिगिराकुमाग।कोषितदेअसव्यन्तर्वासा रेजननीक्सभाषासियेना । फूटिगयेतेरदोडनेना ॥ तेजननीममसेसुततेरो । कनयदअनुचितवदितियनेरो ॥

दोहा-पंजतिषंचटहोतर्हे, जगमहँनारिस्वभाव । धुंद्रवपुटसिस्ततहको, कर्राहेकामकेभाव ॥ ५५ ॥ मायावतीसुनतिपतिषेना । बोटीहायजोरिभरिनेता ॥

(44)

## आनन्दाम्बुनिधि । 😽 🕮

## रतिस्वाच।

आपअहेंयदुनंदननंदन् । मेरेनायकहोजगबंदन् ॥ ज्ञंबरज्ञठतुमकोहरिष्टयायो । आपपिताजानननिहिपाये आपकाममेरितितुबनारी । नाथदियोकतसुरतिबिह्मारी॥१२॥ फेंकिदियोज्ञाठसागरमाँहीं।एकमीनङील्योतु केवटपकरिमीनहुतल्याये । तासुजदरमहँतुमकहँपाये॥केवटतुमहिदियोमोहिंआई । नारदिसगरीकथासुना यहज्ञंबर्जीत्योसुरराजे । महाकांङकीकियोपराजे ॥

दोहा—अतिदुर्जयदुर्षपे हैं, शंबरदानवराज । प्रीतमयाकोजोहनो, तोसंतिस्रुतयदुराज ॥ १४'॥ मायावीअतिशयबळवारो । कबहुँनकाहूसोरणहारो ॥ याहिमारिमोहिँछेसुखदायक । चळहुद्धारिकेजहँयरु सुनिरतिबचनसुकुंदकुमारा।करकेसुजिकयंकोपअपारा॥अवळीतिंकसगोपनकिन्ह्या।कसनेमोहित्रयमहिकहि तबिहन्मेंशंबरकोमारी।तोहिँछेजातेष्ठअयनमँझारी ॥ तबपुनिबोळीरितिस्रसन्याहेग'तुमसबिधिसमरथसुल असकिहमायावतीसुहाई । सबमायाहरिस्रुतिहिपढाई ॥ अस्त्रशस्त्रजेत्रिसुवनमाँही । दियपठायकेशनसुतक

दोहा—सब्मायाकीनाह्मिनी, नामवेष्णवीजासु । सोमृद्धमहिदेत्भे, विश्ववनजासुप्रकासु ॥१५॥१६। तबकेशवसुत्तिकयोविचारा। केहिंविधिहोवेद्धद्धमारा ॥ अवेमोहियहजानतनाँहीं । करिवोद्धरुअनुचित्तगर्ग तातेकरिकोतिहुँउपाई । याहिकोपेमेंदेडुँबढाई ॥ याकोजोहेविजयिनशाना । देहुँकाटिमेंहिनिहकवाना ॥ तबजबकोपितमारनआवे । तबमोसोंपुनिजाननपाँव ॥ असविचारियदुनाथकुमारा । निकरिमहरुतेतेजअग मायामयुर्थपुरुगवनाथे । अक्षयतुणीरधनुपश्रस्भाये ॥ यदुपतिनंदन्तुहेशकवाना । काट्योशंवरिवजयिक्शा

दोहा-चेभटध्वनरक्षकरहे, तेसवआतुरधाय । पाणिजोरियुगशंबरे, कहँअसवचनसुनाय ॥ शिशुपनतेजोवाङकपाल्यो।सोतुम्हारिवजयध्वजघाल्यो॥आषुभीतिहमताहिनमारा।अतिअनुचितनहिंजायि सुनतकालशंबरअतिकोप्यो । कृष्णकुँवरकहँमारनचोप्यो ॥ फरकेअधरअरुणहगमाण्यो।शरवारवारवीरनेति।प्य यहवालकअतिअनुचितकीन्छों।विजयिनशानकाटिममदीन्छों॥मारनलायकहैयहबालका अतिरिर्शकसीमाण असकहिनिजससुतनबोलाहे । कृष्णोकाल्यांवरअनसाहे ॥ मारहुयहिबालककहँजाहे । बचेनकोनिहुँओएपरि

दोहा—चित्रसेनअतिशयवलीः तिनमेरह्मोप्रधान । हाथजोरिसोकियविनयः, सुनियेपितुवलवान ॥ वचिहेनहिकोनेहुँविधियालकः । हमसर्वहेंतवशासनपालकः । असकहिकवचपहिरिधनुधारे।श्रांवरकेस्तराणअनिवार कोजमतंगकोजचढेतुरंगा । कोडस्यंदनमहँगुद्धजमंगा ॥ ओराविविधयरवाहनसाजे । विविधभाँतिवजवावतव्यवि कहेनगरतेश्वरस्ना । समरजराजभयोजरहूना ॥ पट्टिशपरियचकअसिश्चला । तोमरशक्तिवज्ञकेतुला ॥ आरहुआयुध्यिविधमकारा । धारणकिन्हिंसकलजुझारा ॥ गयेजहाँयदुपतिस्नतदादो । समरबाँकुराविक्रमीव

दोहा-नवनीरदसमरूपनेहि, सुंदरित्रभुवनमाँहि । वामचरणअंग्रुप्टते, गहेतुरंगनकाँहि ॥ चित्रसेनतवकद्धोप्रकारी । रेपालकमुनिगिराहमारी ॥ पिन्नकोकात्वोविजयनिज्ञाना । तातेतीरकालिवपति॥ अवदेखाउँअपनीमनुसाई । भयोष्ठपमेरोपनसाई ॥ मंदिवहाँसितवकृष्णकुमारा । नेसुकवाजिनदियोहसारा ॥ चंचलरथचमकतचर्डुँओरा । सन्द्रस्वचल्योकरतअतिज्ञोरा ॥ अद्धतनामगृंधरवजोई । कह्योजायवास्वविद्धारी दानवसतद्दककृष्णकुमारा । युद्धकरनकाकरतिवचारा ॥ केसेविजयनाथवहपेहे । होरेतुम्हरेतुलरहा ॥

दोहा-तववासवयोछेविहाँसि, ममनियनहिंपछितात । त्रिभुवनविजयीकृष्णभुत, ज्ञतमुनकृतिकवा<sup>त ।</sup> असकहिंछदेवनगंपर्वा । सिद्धमहोरगचारणसर्वा ॥ चिटिविमाननभसहितदुछासा । सुरपतिआयेछसन्तवा<sup>त्रा</sup> ।

। ज्ञंबरज्ञतसुतिकयेषद्वारा ॥ सुसलभुजुंबितोमस्वका । ज्ञातिपरव्यविकार्यवस्ति। इारसमप्किद्विमरि । लियोत्तेपितद्दुरूष्णकुमरि ॥ तद्देकेपितकिमणाकिज्ञारा।चपटवापतिहिर्ण्यः। प्याज्ञासनतेज्ञरपारा । मतुश्रावणपनदुद्वअपारा ॥ सक्टकास्त्रक्षियरेणुसमाना । एकहुनेकहुनहिंद्<sup>रह्मा</sup>। दोहा-महाप्रवेछप्रष्ठुमेष्ठति, वंचपंचश्रमारि । शंवरकेशतस्रतनको, दीन्ह्योंगवंडतारि ॥ पुनिदानवरणमाहँअमपे । माधवस्रतपरवाणनवर्षे ॥ तिनकेशरतिरुसमकरिडरि । दश्शरसोंदशपुत्रनमारे ॥ पुनिरुसायकएकप्रचंडा । काटचोचित्रसेनकोम्रेडा ॥ तवकोषितसबदानवधाये । शरछाँडतसमीपअतिआये ॥ तवआतुरङेवाणनवासी । रुक्मिणनंदनसमरविडासी ॥ काटचोसवकोशिरहकवारा ।अद्भुतविक्रमकुष्णकुमारा ॥ खड़ोभयोष्ठनिसमरमँझारी । मनहुँसिंहगजराजनमारी ॥ जेभटवचेकुमारनकेरे । भागिगयेशंवरकेनेरे ॥

दोहा-द्रवानहितेकरतभे, आरतसकछप्रकार । वहपाठकप्रभुरावरो, मारचोज्ञातींक्वमार ॥ सुनतकाठशंवरसुतनाज्ञा । भयदुकुपितनजुज्विठतद्वताज्ञा॥सारिथकोआतुरवोठवायो।ज्ञासनसेनासननसुनायो॥ कह्योठेआवदुसारिथस्यद्व । भेंकरिहींअवश्वतिर्वेद्व ॥ सुनतसृतनाथिंदिश्वरनाई । स्यंदनजीसेनासनवाई ॥ नाथदृन्दर्रिहानिरकीन्द्यों । शंवरतेदिइनामअतिदीन्द्यों ॥ नदेऋक्षस्थमाहँद्वनारा । अहिवंधननेदिवयेअपारा ॥ बानहिंकनकिकिणीमाठा । बाचचमतेमहोकराठा ॥ फूबिकियफ्रहरतसिंहपताका । यनसमय्वरातनेदिवाका॥

दोहा–निरिष्काटश्चेनरसुरथ, कनककवचत्तनुधारि । चामीकरकरचापकरि, युगटतुणीरसँवारि ॥ चढचोकाटश्चेवररथमाँहीं । भयोकाटवशशंकितनाँहीं ॥ सेनापतिगवँनेसँगचारी । कुँडटकवचसायकधनुधारी ॥ केतुमाटिदुर्धरिपुहेता । ओरप्रमदेनओजअनंता ॥ आटहजारचटेअसवारा । पेदटवीसहजारउदारा ॥ दशहजारदायीसँगमाँहीं । देशतस्यदनसजेसोहाँहीं ॥ निकसतद्वारहिश्चेवरकरे । होनटगेटतपातवनेरे ॥ च्योमगी्षमंडटमडराँहीं । वारिदअरुणयोरघहराँहीं ॥ शिवाज्याटवृमिसन्युसवोटें । वारवारसुवकेअँगडोटें ॥

दोहा-गिरचोष्नजामहाँगिद्धहक, रथमहाँगिरचोकवंध । त्रस्योराहुविनकालरिव, काकवेदिगोकंध ॥ चींचीकूचींकियलगशोरा । वर्षनलगेरुपिरचनयोरा ॥ शंवरहगशुजफरकहिंदामा।हयगयचलिनसकहिंतीहिंटामा ॥ उत्कापातहजारनभयऊ । सुतहाथचाबुकगिरिगयऊ ॥ ऐसेलिखजनेकउतपाता । शंवरमनमहाँनहिंबिलसाता ॥ भेरीक्रीसहुपणवमृदंगा । जीरहुवाजवजेहकसंगा ॥ डगनलगीधरणीध्वनिपाई । सगमृगडिरसवगयेदराई ॥ गयोकालुक्षेवरनलवारा । जहाँसङ्गयहुनायुकुमारा ॥ वारिलियोद्लेतचहुँकोस् । डरचोनकछुक्तविमणीकिक्रोगः॥

' दोहा–सहसवाणज्ञंबरहन्योः प्रद्युष्टाहेड्कचार । विनप्रयासतिलसमिकयोः, ज्ञारहिनकृष्णकुमार ॥ ष्रुनितहँषनुपर्पाररणपीरा । ज्ञाल्यभारसद्योडच्योक्षुरतीरा ॥ रह्योनकोडज्ञंबरहरूमाँहीं । जाकेवाणल्गेतनुनाँहीं ॥ भगीसैन्यज्ञंबरकहुँछोडी । सक्योनकोडसन्युखहगओडी॥क्षंबररूष्योसैन्यसक्भागी।सचिवनकह्योकोपअतिपागी॥ सचिवल्योअवकानतमासा । करहुवालकहुँआछुविनासा ॥ यहनहिंबाहेवचावनयोग्राजिमिरुजरहेकरततनुसोग्रा॥ सचिवसुन्तर्ज्ञवरकोज्ञासन । चलेरुक्विमणीसुवनविनाज्ञान ॥ वाणनवर्षतस्यनुष्वाये । यहुनंदननंदनदिगआये ॥

दोहा-भावतआवतिरिस्तितहँ, सचिवनकहँरणपीर । धनुपपारिनःशंकह्नै, सन्मुसभयनप्रवीर ॥ शरपचीसदुर्धरकहँपारे । केतुमाल्पितिरसटझारे ॥ रिपुहंतहिंसत्तरशरभासी । हन्पोप्रमदंनशणवपासी ॥ वेषिगपेशरलागतअंगा । मानहुँविल्महँपुसेभुजंगा ॥ सक्वारिहुँमंत्रीअतिकोपे । कृष्णतनयकहँवाणनतोपे ॥ तेवाणनकहँवीचाँहकाटी । पुनिप्रग्रुमदियोशरपाटी ॥ पुनिलेअर्घचंद्रहकवाना । दुर्परमृतहिंदन्योमहाना ॥ चारिवाणतेहन्योतुरंगा । एकवाणतेकियम्बनभंगा ॥ सातवाणतेस्यदनकाट्यो । एकवाणतेल्प्रवेडोटयो ॥

दोहा-शंबरकेदेखततहाँ, टेंट्कबाणकराठ । दुर्परकेटरमेंहन्यो, करिनेष्ठकटगटाट ॥ कुटिशसमानटगतरप्ताणा । दुर्परिगरयोधरणिबिनप्राणा ॥ केतुमाटिटरिएदुर्परनाशा।वायोशरछानतदशआशा॥ कियेबंकधुकुटीअरुनेना । ठाठोरहुअसबोटतबेना ॥ तनेबाणतवकृष्णकुमारा । मनहुँपगपरशटपरपारा ॥ मरेतुरंगकटयोरपआश् । भयउकेतुमाटीष्ठसताश्च ॥ केतुमाटितबचकत्तरटायो । चक्रपुदशंनकेसमभायो॥ उपरहिंकूदिगद्रोहरिनंदन । हन्योकेतुमाटिहिआरेदंदन ॥ कटयोकितुमाटीकोशिक्षा। अचरजमानेदेवष्ट्रनीशा॥ दोहा-तहँमसुदितसुरसंदरी, वर्षनलगिस्मन् । चारणअरुगंपर्यगण, गावनलगिदृम् ॥
दपद्धरी-तहँकतुमालदुपंरसुअंत। लिखिगिरमम्देनशृहत्ता।लिसकलरीन्यकरिसिहनाद।धायेमकोषतिमनिवाद
तपद्धरी-तहँकतुमालदुपंरसुअंत। लिखिगिरमम्देनशृहत्ता।लिसकलरीन्यकरिसिहनाद।धायेमकोषतिमनिवाद
तिमरकुठारअरुभिदिनाल । सुद्ररहुचकम्मसलकराल॥हिन्दकवारिकयमहाङ्गोर । तनभारिगम्हारहेप्री॥
हिरोदिनेशभोअंधकार । धुत्तितिकरेशतश्ररमधार ॥ इकडकदानवपरलासवाण । जिमिशलभृहसपरवेषमण॥
वेनदंतशुंडभेमदमतंग । तिनकेसवारहूँअंगभंग ॥ रथस्थीसारथीअरुतुग्ग । कटिगयेल्यतशर्दकृत्वण॥
विकासमेतमित्रित्वार । भेरुंडसुदेपदलअपार ॥ द्वेदंडमाहँदानविसिन । यदुपतिकुमारमारिष्वन ॥
विमानित्रित्वार । भेरुंडसुदेपदलअपार ॥ द्वेदंडमाहँदानविसिन । यदुपतिकुमारमारिष्वन ॥
वहँमाँचिरह्योहाहापुकार । बहिचलीबहुततहँरधिरधार ॥ पदकेअँगृहासाँधरेवाग । रथसमरमिद्धचहुँभोसाग ॥
होउज्जरचोनभटमदुमपाँहिनहिचाललग्यकोशरनग्रह ॥
विन्दन्योह्दयमहँइकवाण । प्रसुभभयोनिहकंपमान॥यदुपतिकुमारतव्हालिलीन।रिपुहंतहद्वयतिकृलिवीहिन ।
वहँवरिप्रमदंनसेह्वद्वत् । लिखिसपरभयोगिडहंतअंत ॥

दोधा-चीरप्रमर्दनम्रसङ्छै, बोल्योवचनकराल । खड़ारहेअवसमरमहॅ, रेरुक्मिणकोलाल ॥ इानवज्ञाञ्जतोरपितुसाँचो । त्रजमेंजोगोपनसँगनाँचो ॥ तोकोष्ट्रत्रमारिहोआज् । परमदुर्खाहोईयदुराज् ॥ तुववषकरिअसुरनसुखदेहोँ।यदुर्वज्ञिनयमपुर्राहपेडेहों ॥ तेरोज्ञोणितजलकरिलेहों । ज्ञांवरसुतनतिलांजिंहेहीँ॥ सुनिसुत्तवधभीपमककुमारी।रोदनकरीपुकारिपुकारी॥असकहिरुक्मिणनंदनओरा । तज्योप्रमर्दनसुज्ञलकोरा॥ ताहिकूदिगहिकूष्णकुमारा । ताकिप्रमर्दनकोरथमारा ॥ लागतसुज्ञलभयोरथचूरा । सारथितुरँगगयेमिलिशूरा॥

दोहा—आपगदालैकृदिगो, इन्योगदासोंनीर ॥ स्वईगदागहितेहिंहन्यो, कृष्णकुँनररणधीर ॥ लागतगदाप्रमर्दनशीशा । घटसमफूटिगयोअवनीशा ॥ गिरचोप्रमर्देनमरिमहिमहिं। रहेनभटकोठगहतहाँहीँ ॥ सृगराजहिंडरिजिमिगजराजा । तिमिभागीदानवनसमाजा॥हायहायहेरह्योतहाँहीं । लिसप्रद्धुत्ररुकतकोठगाँहीं ॥ कहेंसेवेअसवारहिंबारा । यहदानवकुळकाळकुमारा ॥ भगीसेन्यशंवरकीकेसे । नारिनवोढाळिलपितिजैसे ॥ शोणितम्यीसेन्यभेभारो । मानहुँरजस्वळाहेनारी ॥ हरिस्रुतकोरथचहुँकितचमके। मनहुँरयामघनदामिनिद्मके॥

सोरटा—िमरिक्षसैन्यकोनाञ्च, श्वारवोल्योसृतसो । यहिकुमारकेपास, छैचकुचपळच्छायस्य ॥ विचेहवाळकेसहुनाँहीं।िनरस्तनाञ्चोसचिवनकाँहीं॥सुनिसारियशंबरकोशासन् । ऋक्षनकोमारचोहुतताित्रण्याः। छैरथपियऋसतुरंता । गयेआशुजहँरतिकोकंता ॥ श्वारकोआवत्तळिविषीरा । परचोपनुपरितप्तिरण्याः। दानवकोमारचोशकवाना।हृदयफोरिकिह्गयोमहाना॥ह्नैकछुविकळवोडिकस्थगयऊ।ष्ठनिसम्हारिजठवैठतभ्यऔ कोपितकठिनशुरासनपारचो ।सातबाणहरिसुतकहँमारचो॥बीच्हिकाखोरिपुश्चरचंडा । सातहँसातसातभेसंडा॥

दोहा-ज्ञंवरकहँसत्तरिविश्वास्त मारचोक्वरणकुमार । पुनिहजारश्वरहन्तभो, पुनिछोडीशरधार ॥ जिमिषटशतिछद्दनजलधारा । तिमिषद्वतेशरकदेश्यारा ॥ रहेपूरिदिशिविदिशनवाना। अंपकारभोतिहाँ महाना॥ लिमिपटशतिछद्दनजलधारा । तिमिषद्वतेशरकदेश्यारा ॥ रहेपूरिदिशिविदिशनवाना। अंपकारभोतिहाँ महाना॥ लिमिपरेदिनकरतिहिकाला । मतुभादों किकुहूकराला॥तवश्वरतिलक्षचलायो । रतिपतिकोशरजालजीयो पद्वनंदननंदनकोर्स्पदन । शंवरलायोहित्यस्त्र । शंवरवाणनतिलक्ष्यायो । कृष्णतनयपुनिदियश्वर्याणी ॥ पुनिशंवरकोन्श्वातहमाया । वरिषृवसप्रद्युझिहिलाया ॥ कियमायाहरिस्रुतवहभागी । लागीचहुँकितवर्षन्त्रणी ॥

दोहा-भस्मभयेजरिवृक्षसम्, रुखिशंबरवरुवान । मायाकरिवर्षतभयो, रणमहँअमितप्सान ॥ छंद-सहँकुप्णकुँवरप्रवीर । प्रगटचोप्रचंडसमीर ॥ उड्डिगेसवैपापान । तबदानवैशरिपान ॥ मायाकियोरणमाँह । बहुसिहवाघवराह ॥ ॐटहुँतुरंगमतंग । धायेसवैहकसंग ॥

नायाकियारणमाहः । बहुतिहस्यायनराहः ॥ अटहुतुरगमतगः । यायतम्बन्नतगः ॥ तहुकुपितकृष्णकुमारः । मायाकियोगळवारः ॥ प्रगटेपरेतिपृज्ञाचः । ठियलायकोउनहिंबाँच ॥

## श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध।

तहँकालज्ञंबरवीर । मायािकयोरणपीर ॥ मदमत्तवहुमातंग । प्रगटेमहाउतसंग॥
धायेकुमार्राहंभार । करिपोरज्ञोरकठोर । प्रद्युमलिशनयूह । छोडचोस्रुसिहसमूह ॥
तेगननलीन्द्रेभक्ष । नहिंपरेएकहुलक्ष ॥ त्वकालज्ञंबरकोषि । मोहनीमायाचीिष ॥
तिजिद्दियोहरिस्रुतओर । तवप्रवलकृष्णिकज्ञोर ॥ मायास्रुसंज्ञानाम । तुरतहिंतज्योतेहिंद्यम ॥
भोमोहनीकोनास । द्शाआञ्गप्रयच्योभास ॥ मायासोसिहीजोइ । रणतज्योदानवसोह ॥
पायेगरिक्नुगरान । नहेंखडोसुत्तयदुरान ॥ ज्ञाहंलमायाखोडि । लियसिहमायाओडि ॥
पगआठचोंचकराल । प्रगटेविहंगविज्ञाल ॥ लियकेशरिनकोलाय । एकहुपोनदेखाय ॥

दोहा–सिहीमायानाश्रुल्खि, श्वरिक्षयोविचार ॥ चलतनकोनौयत्रअव, मरतनहीयहवार ॥ हायभरुभिनाहिविचारो । शिशुपनमॅजोमारिनढारो ॥ सहपालिमेकियोतयारो । सोशठचहतमोहिअवमारो ॥ नागपाशजोहरमोहिदीन्हीं । जोममरिपुनप्राणहरिलीन्हीं ॥ तातेवाँघौंबालककाँहीं । औरउपायचलीअवनाँहीं ॥ असकहिदानवलेअहिफाँसी । तज्योकृष्णस्रतपरवल्सासी ॥ यदुनंदननंदनस्रतस्यंदन । बाँधिगयेरणमहँअहिबंधन॥ तवमायागारुडीप्रवीरा । छोडचोकृष्णस्रवनरणपीरा ॥ पश्चगारिसवपन्नगताये । सुरसुनिसुवअचरजचितलाये ॥

दोहा—छग्योत्तराहनज्ञंबरहु, धनिधनिक्रप्णकुमार । नागफाँतमेरीतजी, जोकरिदियोनेवार ॥ पुनिज्ञंबरज्ञांकितसुरपाछकाकियोविचारमरेकिमिवाछकासुद्वरमोहिंगोरीइकदीन्हों।जेहिंनिक्शुंभक्षुंभहिंवधकीन्हों॥ परमप्रचंडअमोघकराछा । नाज्ञकज्ञाञ्चनवछीविज्ञाछा ॥ सोईमोहिंद्वेहैसुखदाई । यहिवाछककोआज्ञुजराई ॥ असविचारिष्टयसुद्वरपोरा । तबदेवनकियआरतज्ञोरा ॥ डगीधरणिभेछुकनिपाता । दिज्ञनभयोदिगदाहअयाता॥ प्रदन्तरुप्योज्ञीक्सुरज्ञमोंहीं । सिंधुतजेनिजवेछाकाँहीं ॥ सुद्वरभीमविछोकिकुमारा । ऐसोमनमहाँकियोविचारा ॥

दे।हा-अवशेवरकेसमरमहॅं, वैप्णवास्त्रकोकाम । जाकेसमटूजोनर्ही, दायकसुलसवटाम ॥ असग्रुनिवेप्णवास्त्रकरठीन्हों । मानहुँचहतप्रठयकरिदीन्हों ॥ इतनेहिमेंश्नंशव्यवदाना । मारेहुग्रहरभीममहाना ॥ हाहाकारिकयोसुरवंदा । मानहुँमरोरुविमणीनंदा ॥ पैगिरिजाकीकृपामहाईं । भयोमोघसुद्ररकुरुराई ॥ ठगतकंठसुद्ररभोमाटा । कृप्णकुँवरछविङ्गोविकााटा॥ त्ववांवरतहॅभयोनिराज्ञा । छूटीसचविधिजीवनआज्ञा ॥ ोप्णवास्रतवकृष्णकुमारा । शंवरदानवञ्जोरपॅवारा॥ चल्योत्रिठोकप्रकाशहिछावत । कोटिमृयंसमप्रभादेखावत ॥

दोहा-दानवकेउरटगतभो, वैष्णवास्त्रअतिषोर् । स्थसार्थियुतश्चरे, कियोभस्मतिहिठोर ॥ शंवरभस्मनिरसिसुरखंदा । जयजयकीन्हेंपायअनंदा ॥ गानमनोहरसुरनटचारे । प्ररिरहेर्दुदुभीधुकारे ॥ तहींअप्सरानाचनटागी । कृष्णकुमारविजयअनुरागी ॥ सुरमुनिभार्पेवारहिंबारा । ऐसोविकमकर्हुँननिहारा ॥ टपीजीतिजोकाटहुकौर्ही । ताहिहन्योहरिसुतरणमोही ॥ अंवरतेशंवरिषुशीशा । वर्षोहेअमरप्रमृतम्हीशा ॥ गावतरतिपतिविजयसुरस्रोरे । सुरसुनिनिजनिजयामसिपारे ॥ स्विम्णिनंदनश्चरकरो । भयोआटदिनयुद्धपनेरो ॥

दोहा-शंवरारिहिनिशंवरे, पुनिशंवरपुरजाय । मायावितकोमोद्युत, दियद्वत्तांतसुनाय ॥ मायावतीपरमसुलपाई । हायजोरिपुनिविनयसुनाई ॥ चटहुद्धारकाकोसुखदायक । आपजनकजर्हेह्यंयुनायक ॥ प्रग्रमहुँतयास्तुकहिदीन्हों।शंवरपुरतेगमनहिकीन्हों १७-२६चटेअकाशअकाशहिदोदः।रद्द्योसंगतीजोनहिकोऽ॥ इकस्वमयदुपुरम्हेंआये । देपतिअतिकद्वपद्धविद्याये॥२५॥उत्तरिपरअतःपुरमोही । यद्भसंगनान्योकोउनिहीं ॥ निजनिज्ञेगनमेंद्यविद्यानी । बेटोरहीकृष्णुकोरानी ॥दामिनिस्मदम्केट्रोटआई । सक्षेचरानस्थिगोद्याई ॥२६॥

दोहा-चसनभद्रपप्रटंब्सुज, सरूपनैनपन्द्रपाम । कोट्सिझीसीवद्नछिन, ॥२७॥ छर्कैस्नटक्छलम् ॥ तियजानोआपेयदुराई । जहँतहँरहॉडजाहलुकाई ॥२८॥२९॥ पेटसिकैसँगमॅदकनाग् । नईसीतिसवाहियविचारी॥ पुनितहँचीन्दिकसोयदकोदेग्यदुपतिसमसवकोमनमोदे।तहँरुविमणिञ्जतिकायदुरापागीसनसोत्वनकहनअसटाग्री मेरोसतद्दककोउद्दरिखयक । सातदिनाकोवहजनभयक ॥ जोवहजीवतजगमेंहोई: । तोऐसेह्रैंदैंखतसोर्द अथवाविधिगतिजानिनजाती । यहीहोयमोमतिअकुछाती ॥ याकोरूपअनूपमहेरे । स्रवतपयोधरतेपयमेरे ॥३

दोहा-काकोस्तयहहैसखी, हरिकेरूपसमान । केहिनिधिआयोभीनमम, परतनहींकछुनान ॥ ३१॥३५ इतनेमेंइकसखीसयानी । बाहरकोगमनीमतिमानी॥यदुप्रतिकोसबहाळसुनायो।पुरुपएकअंतःपुरआयो॥३३॥३ प्रभुआयेअंतःपुरधाई । मातिपताकहँखविश्वनाई ॥ तहँवसुदेवदेवकीरानी । आतुरआयेविस्मयमार्न वळभद्रौतहँकोपितधाये।अंतःपुरकहँआशुहिंआये॥३५॥यदपिनानिळीन्होंयदुराई । तदपिकहोकछनाहिँठना तवनभतेनारदतहँ आये । मुनिकहँदेखिसबैशिरनाये ॥ कह्योऋपीशमंदम्रसक्याई । निजम्रतजानहुँनिहेंयदुगई

दोहा-जाकोञ्चंबरहरिलयो, सूतीगृहमेंशाय । सोइक्रमारयहरावरो, लेहुनकसंखरलाय॥ मारिकालञ्ज्ञत्रस्तिकुमारा।नारीसहितभौनपग्रधारा॥३६॥स्रुनिनारदकीगिरासोहाई। रुक्मिणिअतिशयआ<sup>नंद्रपहि</sup> औरदुकूप्णूचेद्रपटरानी । इांवरव्यअतिअचरजमानी ॥ मिळेहरानसुधाजिमिआई ।प्रत्रवश्रुव्जाईतिमिणाई ॥३७ रुविमणिदौरिदुहुनउरठाई । नैननआनँदनीरबहाई ॥ नातिनतोहुमिलेमुखमानी । श्रीवमुदेवदेवकीरानी तहँवछभूद्रहुआनँदपाई । सुत्कहँछियोगोदवेठाई ॥ बारवारसख्तुवनकरही । शिरसूँघहिंदगसुदविष्ठाही

दोहा-पुत्रव्युअरुपुत्रको, पुनिरुविमणीछेवाय । करिपरछनिमणिमदिरे, दीन्छोंसुखितटिकायः ॥ ३८। आयोशंवरमारिके, यदुनंदनकोनंद । द्वारावतिवासीसुनत, पायेपरमअनंद ॥ ३९ ॥

संवेषा – रूपअनूपमजासुविछोकतमाहिगईतिगरीमहतारी । कृष्णकोनदनदुष्टनिकंदनहेलगवंदनआनँदकारी॥ ्योवनअंगप्रभावपसारिविमोहतहैतिहुँठोकिकिनारी । कृतिअधर्जअहैरपुराजजोमोहिगईतेहिसँगनिहारी।।१०००

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेश्चविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाि<sup>ध</sup> राजश्रीमहाराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारीरघुराजसिंहजूदेवकृते आनं दाम्बुनिधौ दशमस्कंधे उत्तराधै पंचपंचाशत्तमस्तरंगः ॥ ५५ ॥

दोहा-कहिरतिपतिउत्पतिकथा, श्रीञ्चक्वतिसुखपाय । कुरुपतिकोषुनिसुनिकथा, दीन्हीसकलसुनाय ॥ श्रीग्रुक उवाच ।

यदुपतिकोकीन्ह्योंअपराधा ।सञ्जाजितदुखपायअगाषा।आपहितेष्ठपाययहकीन्द्रों । कन्यासहितस्यमंतकहीन्हीं पुनिकुरुपतिकरजोरिवहोरी । श्रीशुकदैवहिंकह्योनिहोरी ॥ १ ॥

#### राजीवाच ।

हरिकोकोनिकयोअपरापा। खताद्रकसमुछिविभगाधा। किदिविधिमिछीस्यमंत्तकताको। कददुनाथपुजवदुआहार्वे समस्याधिकोस्यमंत्रकताको। सुनतपरीक्षितकेवरवैना । कदनटगेशुकदेवसचैना ॥२॥.

श्रीशुक उवाच ।

्रताञ्चनः जनाय । यदुवंशीसत्राजितनामा । रिवकोभक्तभयोमतिषामा ॥ कियोभानुकोअतिसेवकाई । भेपसत्रशासुहिदिना । दोह्-दुईस्यम्तकम्णिमहा, सञ्चाजितहिदिनेश् । प्रगटतस्रुपरभाउभो, देशनदेशनरेश ॥ ३ ॥ सञ्जाजितम्भिक्टहिपारं । रविसमानपरकाशपताराम्भाः । अगटतमुपरभावभाः, देशनदेशनरश् ॥ ३ ॥ सञ्जाजितम्भिक्टहिपारं । रविसमानपरकाशपताराणयोद्धारिकहिषहेयुदुराई । तेजबळितनहिष्टद्यहाई ॥ सञ्जाजितप्रविद्योषर जन्मे । जनस्य केरिकेट मञ्जाजितम्बिर्मेषुरमद्द्वी । नगरवाटदेस्तिहित्वही ॥ दूर्गहेतेटस्तिजविशेषी । टियमूँहिट्गहेन्ति । स्विन्न्यस्ति । व्याहित्वहित्वही । व्याहित्वहित्वही । व्याहित्वहित्वही । युनिम्रजनगरीमर्देशये । बाटकपदुनंदनपर्देशये ॥ स्राह्मतलास्त्रजनिक्षेषी । लियमूँदिदगतक्रिया । वेदेरमसेनमहाराजा । सर्वास्त्रकर्पार्दीक्षणी ॥ सभासुयम्मितिर्दिकाला । लगोरददर्पार्रीक्ष्राणी पेठेउममेनमहागुना । यदुवंशिनकीसनीसमाना ॥ तहाँकनकतिहासनमाँही । पेठेशीयदुराजसीहाँही ॥

दादा-रोटतचापडमभुरदे, सात्विकउद्भवसंग । दाँवराम्टेतेर्दे, करिविनोदबहुरंग ॥

हँजाइअसिकयेषुकारा । वारवारवारहितेवारा ॥ ५ ॥ चक्रगदाधरअंग्रुजधारी । यदुनंदनगेविंदसुरारी ॥ मोदरअरविंदिविङ्गोचन । नारायणदासनदुसमोचन॥हमसबकीप्रभुलेहुसलामा।सुनहुनाथइकविनयललामा॥६॥ म्हरेदरक्राहेतुरविञ्जावत । द्वारावतीतेजनिज्ञावत ॥७ ॥ हेरेंत्रिभुवनमहँतुमकाँहीं । सुरपालकपाविंहकहुँनाँहीं ॥ दुकुलप्रगटतुमहिन्रभुजानी । आर्वाहेदरक्राहेतसुस्नमानी ॥ ८ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दुनंदनसुनियाछकवानी । बोलेविहँसिचारेत्रहिंजानी ॥

दोहा—बाटकसोदिनकरनहीं, हैसञाजितसोय । धरेस्यमंतककंटमें,तेहिंप्रकाश्यहहोय ॥ ९ ॥ रबाटकसुनियदुपतिवेना । गर्वेनेअपनेअपनेअपना ॥ सञ्जाजितआयोनिजधामा । देवहुदानपूरिद्विजकामा ॥ वसदनमहॅप्रविशिस्रसारी।तहींदानदेविप्रनभारी॥करिद्शैननिजमंदिरआयो।यतसहितसोमणिहिंधरायो ॥ १० ॥ ततप्रतिआंटभारचामीकर । उत्पत्तिकरतिस्यमंतकसुखकरा।जहँपूजितमणिरहेनरेशा । मारीनहिंआवेतेहिंदेशा ॥ पंरोगकीभीतिनहोंवे । अरुदुर्भिक्षअमंगटसोंवे ॥ रहेनताकेनिकटकुचार्छा । जहाँस्यमंतकआभामार्छा ॥ १३ ॥

दोहा-पहिरिस्यमंतककंठमें, खेळनगयोशिकार । तहँकाननमेंसिहके, नेजाकियोप्रहार ॥ १३ ॥ भयोकेशरीवायळ्पोरा । घरचोप्रसेनहिंसंगुतवोरा ॥ मारिप्रसेनहिंळमणिराजा । गिरिकंदराष्ट्रस्योधगराजा ॥ जाम्बमानतहँऋक्षअधीसो।रहतरद्धोतिंहिंगुहावळीसो॥सोआशुहिंसिहिंहिंबधकीन्द्धों।रतनस्यमंतकदुहित्तिंहिंदीन्द्धाँ॥ जाम्बदतिमणिखेळनळागी । धायसंगअतिश्यकतुरागी॥गेदिनदुइशसेननिर्हेआयो।तबसत्राजितअतिदुह्मपायो१५॥ गोपितकहनळग्योयहवाता।मणिहितश्रातिंहकृष्णनिपाता॥श्रातपितृरिमणिगयोशिकारा।कियोपापवसुदेवेकुमारा॥

दोहा—सञ्जानितकेवचनसुनि, पुरजनकानहिकान । कृष्णहिलायोकलंकयह, असलागेवतरान ॥ १६ ॥ कहतकहतकोउहिसोकहेल । यहकलंककेसेतुमलहेल ॥ वृथाकलंकसुनतयदुराई । मनमहँगारपोरपिलाई ॥ कहतकहतकोउहिसोकहेल । यहकलंककेसेतुमलहेल ॥ वृथाकलंकसुनतयदुराई । मनमहँगारपोरपिलाई ॥ क्षोकलंकमेटनयदुनाथा। काननगेपुरजनलेसाथा। १९ आजहाँपसेनहिकशारिमारचो।सोथलपुरजनसहितनिहारचो ॥ पुनिलाजतयोजनसदुराई । गयेशलकेस्यरपाई ॥ तहँकेशरिलियहतकसुरारी । भोरसुहकागिरिसहानिहारी॥३८॥ सुहासुरारपोरपुरजनलेह । यदुपतिसुदासुरार्मा । १९ ॥ गयेहरिनाशतलेषिपारा । प्रगटनरिसमतेजअपारा ॥ सुहासुरारपुरजनलेह । यदुपतिसुदासुरारपुरजनलेह । सुलायहर्ष्य ।

दोहा-तहँदेख्योइकवाल्यर, मणिपारिनिजकंठ । खेलतथात्रीसंगमें, शोभाजासुअकुंठ ॥
मणिहिंछोडावनल्योसुरारी।तबंडरायश्रातिपायपुकारी२०।यहअपूर्वनरकहँतआयो । वाल्कंठमणिचहत्तछोडायो ॥
मणिहिंछोडावनल्योसुरारी।तबंडरायश्रातिपायपुकारी२०।यहअपूर्वनरकहँतआयो । वाल्कंठमणिचहत्तछोडायो ॥
जाम्बवानसुनिआतुरपाये।यदुपतिनिकटकोपिअतिआये॥प्राकृतपुक्षप्रक्षप्रतानान्यो।करनपुद्धमनठीकहिंदान्यो॥
प्रथमभयोआसुपत्तप्रामा । हनेपपानकेरिवल्यामा ॥ ऋक्षनाययदुनायम्गरीर । हनेवृक्षपुनिहोजराण्या ॥
रहेनहुमआसुपपायान्यरुक्षप्रतानान्यरुक्षप्रतान्यरुक्षायाः

रहनदुननाषुत्रभाषात्त्र्यः । वर्षयुगठवठपाम । धापम्युष्टित्रहास्क्रारं, ठियेनकछ्तिश्राम्॥१२३। देशा—अद्वारक्षित्रमानाः । वृद्द्येनाम् वावर्षेत्रभाम्॥१२३॥ कृत्वस्थित्रमानाः । वृद्द्येनाम् वावर्षेत्रभामः । वृद्द्येनाम् वावर्षेत्रभागः । विद्वर्षेत्रभागः । विद्वरेषेत्रभागः । विद्वरेषे

नळहुकेतुमकाळकराला । इंशुहुकेतुमदंशिविज्ञाला ॥ ठोकनपाळनपाळनकरहू।प्रथुअनंतगुणनामिहंपह । दोहा—आतमकेआतमअहो, कारणकारणनाथ । तुमसमदीनद्याळका, म्यहिंप्रभुकियांसनाथ ॥ २७ ॥ विया—तेसुकहीम्छुदीनकेफेरतनकनचक्रनपारणवारो । भीमभयावनभारीमहोद्दिपारगदेतभयोद्धळवारो ॥ उज्ज्यळळककरीयशिक्षित्रदासियभीपणरावणमारो । श्रीरपुराजसोइरपुराजगरीवनेवाजभोनंददुलारो ॥ उज्ज्यळळककरीयशिक्षित्रदासियभीपणरावणमारो । श्रीरपुराजसोइरपुराजगरीवनेवाजभोनंददुलारो ॥ दे ॥ दोहा—ऋक्षराज्ञान्योदसँ, यहजान्योयदुराज । करुणाकरकरकरिंकारे, मेटाव्यथादराज ॥ २९ ॥ उज्ज्यभावकर्षकरुग्योशक्रसराजमणिहित्रहम्भ । इ. ॥ त्राज्ञित्रह्मात्राक्षित्रहम्भ । कोळसुभावभरीछित्रहम्भ । श्रीरपुराजनिवामिणसमेतिदयसुत्तर्धा । इ. ॥ वर्राद्वेद्वादश्चित्रवागिणसमेतिदयसुत्तर्धा । वर्षेत्रवान्य । श्रीरपुराजनस्वत्राक्षि । हिन्द्वेद्वादश्चरिवानी । क्रयेविलापमहादुव्या दोहा—ज्ञातिवंपुमंत्रीसुद्धद, कीन्हेंपरमविलाप । इ. ॥ स्वीवस्वत्रव्याक्षि । हिन्द्वेद्वादश्चर्याक्षेत्रवानी । क्रयेविलापमहादुव्या दोहा—ज्ञातिवंपुमंत्रीसुद्धद, कीन्हेंपरमविलाप । इ. ॥ स्वीवस्वत्रव्याक्षि । वर्षेत्रव्याक्षि । विष्युतपूज्ञतिक्षेत्रवाक्षि । वर्षेत्रव्याक्षेत्रवाक्षि । वर्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षि । वर्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवाक्षेत्रवा

दोहा—मातुषिताकेवंदिपद्, सभामध्यप्रनिजाय । उत्रसेनमहराज्ञात्रिवाक्ति, सत्राजितहिंबोछाय ॥ मणिमिळिवेकोकथासुनाई।पुनिमणिकहँसवजननिदेखाई॥सत्राजितहिंसोंपिप्रसुदीन्ही।सोळजायअधसुक्कार्छि गयोभयनकहँअतिपछिताई।सिगरीरेनिनींदनहिंआई ॥३९॥ छग्योविचारकरनमनमाँहीं।मोसोंवनोकामकछु<sup>ताँ</sup> कैसेयदुपतिकरहिंप्रसादा।केहिविधिमिटेमोरअपवादा॥४०॥मेंमतिमंदस्यमंतकछोभी।भयोसभामधिआ<sup>तुअ</sup> मेरीजोडुहितासतिभामा।ताहिब्याहिहरिदेहुँछ्छामा॥तवकछंकमेरोमिटिजेहे।यदुपतिकोप्रसन्नचित्रहेहें॥१९॥<sup>९</sup>

दोहा—सञ्जाजितअसठीकदै, हरिकहँसुताविवाहि । दायजमेंमणिकोदियो, उद्योमोदमनमाँहि ॥ १२ ॥ यदुपतिकृत्यित्वार्तेसपदितहँ, सितभामाकोव्याह । जाससिरसनिहसुंदरी, ञिस्रुवनमहँनरनाह ॥ १४ ॥ सञ्जाजितसोंहरिकद्यो, राखहुमणिनिजभोन । इमतोफुटभागीओहें, हमिहकाममणिकोन ॥ १४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेद्याविश्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरस्रुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दास्त्रुनिर्धे। दश्रमस्कंधे उत्तरार्धे पट्यंश्वाज्ञत्तमस्तरंगः ॥ ५६ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-लाक्षागृहमेंपांडवन, दियदुर्योधनजारि । सुनतहस्तिनापुरगये, संगहिरामसुरारि ॥
पांडवनचेयद्पियहजाने । तद्यपिडचितगमनलरुआने॥ शाजायहस्तिनापुरगिरिधारी । मिलेविदुरर्भाषमाधारी
दोणाचार्यकृपाचारजको । औरहुभूपअंधआरजको ॥ तेपांडवनज्ञोकसोभीन । रामकृष्णलस्तिरेहनकीति
हरिवल्ज्ञोकितभयेसमाना । कह्योहायभोकष्टमहाना॥पुनिसवसोगिरिललहिसतकारा।रहेकळूदिनजीतिकुमासा।
इस्ट्रह्माकामेंकुरुराहे । कृष्णगमनकोअंतरपाई ॥ कृतवर्माअकूरुरोडजाई । ज्ञतधन्वासोगिरासुनाई ॥ ३॥

दोहा-हमकोकन्यादेनकहि, सत्राजितमतिमंद । दोन्हीव्याहिमुकुंदको, कपटीकीन्ह्याँकंद ॥ तात्रेसन्त्राजितकहुँमारी । छेहुछोढाहरूयमंतकभारी ॥ ४ ॥ सुनिअक्रूरकृतवर्मकिवानी।शतथन्वाकुबुद्धिस्यानी त्रीनकासक्त नः । गयोअकेटछोढिसवसाये ॥ सोवतसत्राजितकोक्षीशा । काट्योद्यागसरिसअवनीवाणिक टेमणिअपनेअयनसिपारचो।नारीआस्तक्षोरपुकारचो॥नारीहदनसुनतसिभामा।छिपोखगरेजागीनिजधामा। सुनिपतुवपअतिकायदुष्पपायो।हायतातअस्वचनसुनायो।रोवतमोहतिभोदुखभारी।कृतपन्वहिंदीन्हीबहुगारी।

दोहा-पुनिडोंगीमहँतेलभिरं, पितुज्ञरीरतेहिराखि । चिहिज्ञिविकाहिस्तिनपुरैं, चलीचपलअतिमाखि ॥ प्रितिरामनिकटसोजाई। दियोपितावपद्धखितसुनाई॥८॥सुनिवपद्वशुरकेरदोडवीरा।करतविलावहत्तहगूनी नेस्यंदनचिह्नद्वतयदुनंदन।भीपमद्रोणआदिकारवंदन॥लियससुझायसंगतिभामे।अरुचदायनिजरथमेरामे। रुकसोअसकहयदुराई । आजुदेदुनगरीपहुँचाई ॥ सुनिदारुकहिनकशातुरंगे । चल्योद्वारिकेमारुतसंग्राटकेसंच्यापुरआये । ज्ञतथन्विहिपुरमहँखोजवाये॥ज्ञतथन्वासुनिहरिवलकोष्ठाजान्योअविहाहोतममलोष्ठ॥।

दोहा-प्राणवचावनहेतुडरि, गोकृतवर्मसमीप । कह्मोवचावहुमोहिंअव, हैयदुनाथप्रतीप ॥ ११ ॥ बकृतवर्मकहृपह्वाता । करिहरिवेरकोमंगठपाता ॥ हमतोहरिसोवेरनकरिहें । तेरेसँगकसकुठहिंउलरिहें॥१

दुपतिसाँकरिवरिहकंसा।मरचोराजिह्नगईविष्वसा॥सत्रहवारजरास्रुतहारचो।कृष्णसकलद्दलतासुसँहारचो ॥९ ठहुआक्रुहमरेण्डतेरे । तोहिंचचावनवल्नाईमेरे ॥ तवज्ञतथन्वाअतिदुखपाई । जायअक्रूराईगिरासुनाई थमहितुमसहभटकृतवमा । मोहिंकरायोक्जत्सितकर्मा ॥ करहुनतुमकसमीरिसहाई । मारहिंमोकोअवयदुरा

दोहा-तवअक्र्रवोछेवचन, निहंजानिहमितिमंद् ॥ १४ ॥ सिरजतपाठतसंहरत, यहिजगकोयदुनंद ॥ अनकीगतिविधिज्ञावदुनजाने।तिनसोंकसविरोपहमठाने॥१५॥सातवर्षकेजेयदुराई।इककरसोंछियज्ञेछउठाई १ तेनकोबारवारपरणामा । कृष्णअनंतआदिअभिरामा ॥ तेरेहितहमनहिमरिजेहें । प्रभुसोंकहपरायविजेहें॥१ उठमेरेगृहतेमितिमंदा । मोहूँकोफाँसतिनिजफंदा ॥ तवशतधन्वाअतिदुखपाई । अक्र्रोहमणिदेपछिता हस्तारहकचपठतुरंगा । भाग्योपुरवकाँपुतअंगा॥ १८ ॥ ज्ञावधन्वाभागनम्रुधिपाई । हुत्रथयहिरामहुँयदुरा

दोह्रा~क्षतपन्नापीछेळगे, कीन्हेंकोपअपार । कहँभिष्कैक्षागियह, असमनकियेषिचार ॥ १९ ॥ ज्ञातपन्वाभाग्योशतयोजन । आयोजविह्नंजकषुरउपवन॥तबतुरंगमिरगोतेर्हिटामा।गयेपहुँचियदुपतिअहराम निरासिक्कृष्णकोअतिभयपाग्यो।पैदळ्शतपन्वातवभाग्यो॥२०॥रथतेकृदिदोरिगिरिधारी।हन्यीचकश्चापन्विह्म गिरचोषर्पणमहँगोकटिशीशा।आयतासुढिगयदुकुळ्ईशा॥ताकेवसननमाहँखुरारी।मणिकोहरनळगेविचारी ॥२ जबमणिमिळीनतवगोहरायो।बहुभाग्यहमरतननपायो॥इातपन्वाकोहन्योषुर्थाहीं।मणिधरिआयोयहण्हमाँहीं२

दोहा-सुनतवचनश्रीकृष्णके, कीन्द्वोंरामिवचार । मोहूँसींचोरीकरत, चंचळवंपुनमार ॥ असविचारिरयतेगोहरायो । भळीभईजोरतननपायो ॥ यहमणिअपनेपासनल्यायो । नगरीमहँकाहूदैआयो तातेयदुनगरीतुमजाहू । खोजिळीजियेमणियदुनाहू॥२३॥तुमिवेदेहकोचहँनिहार । मोहिजनकळागतअतिष्य असकहिस्पंदनतिजयळापा।प्रसुदितगयेजनककेषामा॥२४॥सुनिविदेहवळभद्रअवाई । छोन्द्वोंपुरवाहरअग्रअ पूजनकीन्होंविविषिप्रकारा । प्रेमसहितपुनिचरणपदारा ॥ पुनिरामहिगुहगयेळेवाई । तहँकीनीवहुविधिसेवका

देहा-चसतभयेकछुकालतर्दं, अतिमोदितवल्याम ॥२५॥ दुर्योधनतहँआर्यकः, करिचरणनपरणाम ॥ सिर्सागदाविद्यावल्पाँहीं।कियसतकारजनकतेहिकाँहाँ २६ उत्तक्षतपन्यहिमारिसुरागी।तासुवसनमहँमणिननिहार चित्रस्यदनद्वारकेतिथारे । सतिभामासावचनउचारे ॥ हममारेक्षतपन्यहिम्पारा ॥तासुपासमेमणिननिहारा॥२ असकहिष्ठनिसन्नाजितकेरो । प्रेतकर्मकरवायपनेरो ॥ वसेद्वारकामदेंसुस्वपागे । मणिकास्रोजकरावनला। ॥२ क्षतपन्यावपस्वगीरिहपाई । कृतवर्माककुरहेराई ॥ भगेद्वारकातदेशिवर्षारा । काङ्गीमहँदीवरसअधीरा ॥ २९

दोहा-पदुषुरतेजबतेगये, काज़ीकरूँअकूर । होनल्गेतबतेतहाँ, महाउपट्रक्र्स ॥ ३० ॥ असकोल्फर्डमुनीशमहीशा।नानीहर्नोहमभावजगदीशा॥होडजामुनामहित्तेमंगल्गोतहरिजहँतहँकौनअमंगल॥३ बाराणसीदेशहककाला । अनावृष्टिभेदुसदकराला ॥ हृहेवृष्टिश्वफल्कहिंसाये । काशिसाजअसगुनिसुस्वपाये **व्हेश्वफल्क्र्वि**च्याहिक्कमारी । गमनततिनहिंदृष्टिभैभारी॥गांदिनिनामसुताछविवारी।सोअक्र्रकेरिमहतारी ॥३ जुद्देजदुँजातरहेअक्रुरा । सोइप्रभावचनतहॅजुळपुरा ॥ प्रगटेनींहुतिनदेशनमारी । होइनकछुडतपातहुभारी ॥३

दोहा—असवृद्धनवाणीसुनत्, यदुपतिकहँअसंवेन। यतंनेभरकारणनहीं, मणिहुँविनादुसऐन ॥
किक्कित्वद्यपतिचारपठायो । काज्ञीतिअकृरवोछायो ॥ करिसतकारवचनकहप्यारे।तुमअकूरहोककाहमारे॥३१
सबकेमनकेजाननहारे । पुनियदुपतिअसवैनउचारे ॥३५॥ ज्ञतधन्वातुमकोमणिदेके । भाग्योहततेअतिभयंकेंदै ककाप्रयमहमजान्योसोई । पेतुमस्रोतवराख्योगोई ॥ ३६ ॥ सञ्जाजितकेनाहिकुमारा । प्रेतकर्महमिकयोअपारा अक्टेडचित्तहमकोधनताको॥३९॥पेतुमराखोरत्वप्रभाको ॥ त्रह्मचर्यधरिप्रजनकरह । तासुजनितधनसव्यर्धाह

दोहा—यद्दीस्यमंत्तकदेतुर्ही, दैकलंकमोहिराम । ह्वैउदासिम्थिलापुरी, वसेजनककेषाम ॥ ३८॥
'वैतुमहमकोदेहुदेलाई । जामेंममकलंकिमिटिजाई ॥ जोयहकहहुनदेहमपाँहीं । मिल्योतोअसधनकहँतुमकाँही
करहुयज्ञरिचसुवरणवेदीविहुदक्षिणाद्विजनअसेदी॥३९॥सुनिअक्रअसयदुपतिवानी।मधिदरवारस्यमंतकआती।
स्रोलिकसनतीर्हिदेशोदेखाई।रह्मोपकाकासूर्यसमछाई॥४०॥हिरमणिकोसवजननदेखाई। अपनोदियोकलंकिटाई।
प्रिमणिअक्र्राहिक्हँदीन्ह्यासकल्समासद्वययवयकीन्ह्याजोकोस्त्रवातस्यमंतकगाथा।करतपाठअतिभूमाहस्य

दोहा-ताकोदुखनशिजातहै, अपकीरतिनहिंहोह । सकलभाँतिमंगललहै, करहुनसंशयकोह ॥ ४२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी महाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चाधिकारिश्रीरग्रराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्ब्रुनियो दशमस्कंथे उत्तराधे सप्तपंचाशत्तमस्तरंगः॥ ५७ ॥

दोहा-दुपद्गेहमेंप्रगटभे, पाँचौंपांडचवीर । आयेहस्तिननगरमहॅं, दुपदीयुत्तरणधीर ॥ सोम्रुनिपरममुखितयदुनाथा।सात्विकआदिकलेयदुसाथा।।हस्तिननगरगयेयदुराई।। १।।हरिआगमपांडवसुधिपारी बेजसरहेतेतसठठिषाये । हरिअगमानिहेतुदुतआये ॥ जेसेइंद्रीप्राणहिंपाई । चेतनहोंहिसकलमुख्छाई ॥ २॥ निरुत्तिपांडवनकोयदुराई ।भरिअनुरागदियामुसक्याई ॥ यदुनंदनकोवदननिहारी । सवपांडवअतिभयेसुखारी ॥ प्रथममिलेसवएकहिंबारा।अनुचितन्जचितनरह्योविचारा ॥३॥ धर्मभूपकहँयदुपतिवंदे । अरुर्भीमहुकहँप्रम्अत्री पुरोनअर्जुनहिंगिलेसुखपामा । माद्रीसुतदोजिकयेप्रणामा ॥ ४ ॥

दोद्दा-पुनिपांडवअपनेअयन, यदुपतिकहँपधराय । पूजनकीन्देंप्रेमभरि, सिद्दासन्वेटाय ॥
पुनिद्रोपदीपरमसुकुमारी।छिज्ञतयदुपतिनिकटिसपारी॥भद्मदेपद्वंदनकीन्द्र्यो।अपनोजन्मसफ्छ्युनिछीन्द्या ॥
पुनिपांडवसात्विकडरछाई । पूजेसादरतेद्विचेटाई ॥ पुनिपांडवनकरकरमहिके । छिपवेटायवेनम्हदुर्कि ॥
पारवारयदुपतिसुखदेखे । धन्यधन्यअपनेकहँछेले ॥ ६ ॥ पुनिप्रसुकुतीनिकटिसधारे । करिवंदननिनिज्छती ॥
क्रितीहरिकहँहियेछगाई । पूछीविविधभातिकुङ्ग्छाई ॥।॥ यदुपतिहूँदुर्छीकुञ्चाछाता । प्रेमविवशसुस्कर्वति

दोहा-भयेविछोचनसज्वयुग, भरिआयोगळतासु । प्रमविवशकस्व प्रमायवश्यक्षिण्यास्य प्रमायवश्यक्षात्र । प्रमायवश्यक्षात्र प्रमायवश्यक्षात्र । प्रमायवश्यक्षात्र प्रमायवश्यक्ष प्रमाय

देहरा-ताकोयोगीयोगयट, द्र्वनपात्तनार आत्रापनुहुत्ताक्ष्यात् । भाषपादकः ॥ १९॥ पर्मरात्रकोन्निप्रभुवानी । मोदितभ्षेपरमप्रियमानी ॥ भूषित्तयन्निरमानिवाना । कियनिवानवानवान्तात्तात्तात्त्री तिगरितामित्तताया।नित्रद्रात्देकियोग्ननाथा ॥१२॥ एकसमययदुनंदनकाँही । छेशर्जनवहिस्पदन्ती। तिगरितामित्तताया।नित्रद्रात्देतिगहनगैभीरा॥व्याटमृगनमयकाननयोगातित्रप्रयेक्षिकार्ता १९१ तहँखुळिसेळनळगेशिकारा । अर्ज्जनअरुवसुदेवकुमारा ॥ हनेवायअरुरोझवराहा । सामरहरिणमहिपमृगनाहा ॥ दोहा–सङ्गीस्याहीशशकहनि,॥ १५ ॥ जानिपर्वदोउवीर । ग्रुचिआमिपजनहाथदे, भेज्योजहँनुपर्यार ॥

तहँदोउनीरनंडगीपियासा।थाकिगयेअतिपरेप्रयासा॥तवगमनेयमुनासरितीरा ॥ १६ ॥ कीन्हेंपानसुधासमनीरा ॥ वदनधोहकरचरणपत्तारे । ज्ञीतरुछायाचामनिवारे ॥ तहँइकसुंदरिडसीकुमारी । यमुनातटवेठीतपधारी ॥ तवअर्जुनसोंकहयदुराई ।षूँछहुकुँवरिकाँहिठिमजाई॥१०॥जायकुमारीनिकटिकरीटी।पूछनटमेनयनत्वँजरीटी१८॥ अहोकोनिवँकसहतुआई।केहिहिततपधोरिचत्छाई॥ हमहिजानिअसिपरतकुमारी । तुमतपकरहुकंतहितभारी ॥

दे|ह्|-जनपारथपूछतभये, मंदमंदमुसक्याय । धन्याकन्यातनतुरत्त, दीन्ह्योवचनमुनाय ॥ १९ ॥

कालिंद्युवाच।

हमहेंभाजुक्षतापनुपारी।त्यिद्दिहतकरहुँतपस्याभारी ॥ होद्दिहमारकंतिगिरेपारी।दूजीनिर्हिअभिछापहमारी॥२०॥ मरिहेंविकवरिहोंनिर्हिट्चो।विनहरिजिनपदिवाधिक्षवपूजो॥२९॥कार्छिदेहिनामहमारा।पितुविरच्योज<mark>छमाहुँअगारा।</mark> जवर्छोमाधवनिर्हेवरिछेहैं।तवर्छोइततेहमन्दिजेहें ॥ २२ ॥ तवअर्ज्जनहरिपहुँफिरिआये । कार्छिदीकेवचनमुनाये ॥ तवयदुव्यक्रिरुष्ट्रपामहाहोका्छिदीनिजर्थेचढ़ाहो।तृपतिनिकटअर्जुनयुतआये।छखतयुपिष्टिर्आतेसुखपाये॥२३॥

दोहा–विद्युक्षमौकोवोलिषुनि, दियञ्चासनयदुराय । पांडवषुरअनुपमरचहु, निषुणाईसरसाय ॥ यदुवरकोञ्चासनसोपाई । दियोअनूपमनगरवनाई ॥ २४ ॥ तहाँवसेकछुकाल्छुरारी । दियोपांडवनआनँदभारी ॥ अर्जुनसारथिद्वेयदुराई।खांडोवनदियअग्निजराई॥२५॥धन्नुतुणीरदियशिखिद्वेराजी।स्थअभेदकवचहुसितवाजी २६ जरतवचायोमयदानवको । रचीसभासोछुलप्रदसवको ॥ जोनीसभामाहँछुरुराई । दुर्योपनजल्थलप्रमपाई॥२७॥ माँगिविदापुनिपमराजते । औरदुसवसुद्धदनसमाजते ॥ सात्यकादिवीरन्सगलीन्होदारावतीगमनप्रभुकन्हि॥२८॥

दोहा-नगरआयञ्जभटममें, कार्टिदीकोव्याह । करतभयेविधिसहितम्भु, पुरजनटहेउछाह ॥ २९ ॥ विद्ञोरअनुविद्मुवेशा । रहेअवंतीनगरनरेशा ॥ रहेमुयोधनकेवशदोऊ । तिनकीभगिनिटेनचहसीद ॥ दुयोधनवोल्योतिनपादीयदुवरकोव्याहहुनुमनाही॥हमहिन्याहितुमदेहुकुमारी।करहुनयहुवरकोभयभारी ॥३० ॥ नाम्भित्रविद्रहिकाको । त्रिभुवनमेंअन्तप्वप्रताको ॥ ताहिरुवयंवरमध्यस्ररारी । दुयोधनदेखतपनुपारी ॥ हरवोमित्रविद्रहिकाको । त्रिभुवनमेंअन्तप्वप्रताको ॥ ताहिरुवयंवरमध्यस्ररारी । दुयोधनदेखतपनुपारी ॥ हरवोमित्रविद्रहिकाको । स्वभूपनकोगवेनशाह ॥ ३९ ॥ धुमधुरंघरअवध्यभारीशा । रह्योनमजित्तनाममहीशा ॥

दोहा—कन्यासत्यानामकी, परमप्रभाकीजासु । भूपतिऐसोप्रणिकयो, करनस्वयंवरतासु ॥ ३२ ॥ जोकोउसातवृपभमद्वारे । तीसनशृंगमहाबरुषारे ॥ नायेइनकोएकद्विवारा । ट्रेयसुतासोधूपकुमारा ॥ यहप्रणसुनतपमंडिद्धिये । भूपकुमारअवधपुरआये ॥ नाथनटगेवृपभइकवारे।वृपभवटीतिनकहुँद्दिवारे ॥३३॥ सुनिप्रणक्षवपभूपकोभारी।अवधनगरगवनेगिरिधारी॥चल्योसंगमहुँकटकमहाना।चल्योसव्यसाचीवटवाना॥३२॥ सुनिअवधेशुरूष्णकागमद् । मान्योसकटअभंगटदमन् ॥ टीन्देकछुचटिकेअगुवानी।सादरप्रसुद्धिननिजआनी॥

दोहा-भीतिसहितपुजनिकयो, कौश्छेशमतिमान । धन्यभाग्यभपनोग्रुनो, वारवारहरपान ॥ ३५ ॥ तहाँझरोखनतेसुकुमारी । सत्यानिरस्तभयगिरिधारी ॥ छित्समोहितअसछगीमनावन।मोपतिदोहँपतितकेपाबन॥ लोकछुममजपत्तपिधिजोदोतीयदुनायकनायकहोवे३६जिनकेपद्पंकजरजकाँहीविधिश्चरमाधरिहिशस्माही॥ रासनधमेहेतुमरयादा । छीछाकरहुदेहुअहछादा ॥ ३७ ॥ प्रनिहरिसोबोल्योअवधेशा । कहाकरीमभुदेदुनिदेशा॥ हेनारायणदेजगदीशा । सवविधिप्ररणदेशहुदेशा ॥ मेछघुकहाकरनकेछायक। तुमसयविधिसमस्ययदुनायक॥३८॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-तर्वासहासनमें उसे, मेपसारसगंभीर । कोश्चपतिसॉक्टतभो, विहँसिवचनपदुवीर ॥ ३९ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

श्रामग्यानुवास । र्मेश्वरंपरजेनृपञ्चहर्स । यावतिनहिनिदाकविकहरी ॥ तद्यपिमेनुवर्गातिनिदारी । माँगहुँदुपरावरी**ङ्गरारी** ॥ न्यामोळतुर्म्हेंनहिंदेंहें । वचनपूरकरिद्धहिताछैहें ॥ जनयदुनंदनआज्ञयखोळे । तनअवधेज्ञयुदितपुनिनोळे॥४०। राजोबाच ।

्मसेवरवरकोजगमाँही । देहुँजाहिमेंसुताविवाही ॥ गुणनिधितुम्हरेउरमहँकमला।करैनिवासिरंतरअमला॥४९॥ े मिक्येएकश्रणभारी।राजसुतनवरूवहुइँनिहारी ॥४२॥सातृवृपभयेअतिवल्रवारे।येवहुराजसुतनकहँमारे॥४३॥

दोहा—एकसाथवृपसातहुन, जोनायहुयदुनाथ । तौकन्याधन्याभई, मैंह्वेगयोसनाथ ॥ ४४ ॥ कोश्रञ्जतिप्रणसुनतिविज्ञाञा । मनमहँकियोगिचारकुपाठा ॥ ऐसेखेळवहुतहमखेळे । व्रजमहँगोपनसंगनेवे ॥ असुग्रुनिकस्योकिठिनकटिफेटो।उठेआशुळ्शुकारजसेटो॥सातरूपधरितहँयदुनाथा।नाधेसातवृपभइकसाथा॥४५॥ बाँधिदाममहँनुपढिगळाये।सातहुवृपभनगर्वनशाये॥खेळैदारुवृपभजिमिवाळक।तिमिवाँधेवृपभनयदुपाळक॥४६॥

अवधनरेक्षप्रीतिअतिछाई । दीन्हीन्याहिस्रतायदुराई॥िष्ठियोङ्कविरकहुँहरिपविहारी।वेदविधानसकलिरधारी॥४९॥ दोहा—मतिमानीरानीतहाँ, पायक्वप्णजामात । धन्यभाग्यअपनोगुनो, आनँद्उरनसमात ॥ ४८ ॥ बजेक्संखनीवतिहुनगरे । द्विजवरआशिपवचनउचारे ॥ नगरनारिनरआनँदपाये । ध्रपणवसनसाजिसवआये॥४९॥ द्वासहस्रदियेषेनुस्रुवाल । त्रेसहस्रयुवतीमणिमाला ॥५०॥ नोहजारहाथीमदमाते । रथनवलासप्तहितस्रुसत्रो॥ द्वियोकोटिनवचपलतुरंगा।दियोपद्मनवभटजयजंगा ॥५९॥सुतासहितयदुनंदनकाँही।दियचदापनुपस्यंदन्मींही॥

त्रिमिकिकटरमुद्दन्छदारा।रह्योनतनुकरतनकसम्हारा॥यहिविधिदंपितकहँअवधेक्षा।विदाकियेछहिसुद्दारित् ॥ दोहा-तम्बेकातहुनुपनते, हारेराजकुमार । तयदुपतिकोच्याहसुनि, करिकेकोपअपार ॥ किमिटेजेहैकुप्णकुमारी । असिवचारसिगरेषनुधारी ॥ मारगरोकिखड़ेभेषेर । चहकारेनटभाटनकेरे॥ ५३॥ छोड़ेसकलविविधियिधिनाता । छायलईयदुसैन्यमहाना॥ तवअर्जुनगांडीवटकोरा। छोड़ीनाणधारआतिषोरा॥ एकहिंचारसननकहँमारे । औरदुसकलकटकसंहारे ॥ जेवाँचेतेगयेपराई । जिमिन्नगवनकेहरीडेराई॥ ५४॥ टेदायनअतिकायसुख्छाये।यदुपतियदुनगरीकहँआये॥छह्योमोदअवधेक्षकुमारी।भईकुप्णकीअतिकाथप्पारी५४॥

दोहा-श्रुतिकीरितपूरूस्ता, भद्राजाकोनाम । केफैदेश्वाहिसोभई, रहीसोछविकीषाम ॥
ताकेश्रातासकलमिलि, कृष्णहिकियेविवाह । अयेयदुपतियद्वनगर, पुरजनलहेवलाह ॥ ५६ ॥
भद्रदेशमिहपालकी, स्तालक्ष्मणानाम । क्रुभलकोलक्षिता, सकलभंगभिभाम ॥
ताहिअकेलेगायहरि, हर्योस्वयंवरमाँहैं । जिमिपियूपसगपतिहरयो, रोकिसकेसुरनाँहैं ॥ ५७
भोगासुरकोमारिक, ओरोसहसननारि । लायेयदुपतिअयनमहँ, शीलस्र छिमारि ॥ ५८ ॥
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशश्रीविद्यनार्थिसहरमतिक्षेश्रीमहाराजाधिराज
श्रीमहाराजाश्रीराजायहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्राधिकारिरस्र देवकृते
भानन्दास्स्तुनिपो दशमस्केषे उत्तरार्थ अष्टपंचाशत्तमस्तरंगः ॥ ५८ ॥

दोहा-च्याससुवनकेवचनसुनि, तहँसुनिम्प्यसमाज । भौमकथाकेसुननको, कह्मोपर्सक्षितराज ॥ राजीवाच ।

राजावाच । भौमासुरवेदिविधद्दारमारचोष्टिवद्वतियद्वारकेसिघारचो॥यद्दीचिविकमविकमभास्रो।मोसॉसुर्विद्धिपायर्नीद्वरा<sup>ह्या</sup> सुविकुरुपतिकेचैनसुद्दावन । योटिचेनस्याससुतपावन ॥ १ ॥

श्रीशुक् उनाच । कृपर्भोषामुख्यव्याना । कीन्द्रोंसुरपतिषुराईपयाना ॥ देवनजीत्योविनहिमयासा । श्रक्रम्पर्दिवम्बन्धाः े तत्रनारिभादितिकेकुंडट।जातिमकटअम्रावतिमंडटामुखुरविजयवजायनिशाना।माग्न्योतिषपुरगी<sup>द्दर्दान</sup> ्र ोरजीतभपदुरतेर । गुजवदिहासवनोसिपारे ॥ दोहा-सितभामाकेभीनमें, मोदितरहेमुकुंद । द्वारपाछतहँजायके, कीन्हीविनयअमंद ॥ नाथहंद्रठाढ़ेदरवाजे । आपभेटहितमणिगणसाजे ॥ ज्ञासनहोहतोसभासिपारे । नातीसड़ोरहेप्रभुद्धारे ॥ बासवआगमस्रुनियदुर्राहं । कह्योल्याइयोदेगिबोलाई ॥ नाथवचनस्रुनिद्वारपथायो । वासवकहँहरिढिगपहुँचायो ॥ हंद्रहिंडठिप्रणामप्रभुकीन्ह्यों । सिंहासनआसनहितदीन्ह्यों ॥ पूँछनल्योनाथकुज्ञलाई । तबवासवबोल्डेदुस्रकाई ॥ भोमासुरहमकोदुस्त्वीन्ह्यों । कुंडळ्मातुछज्ञममलीन्ह्यों ॥ अरणागतहमभयेतुम्हारे । रक्षकतुमविनकीनहमारे ॥

दोहा-प्रभुवासवकेवचनस्रित, कह्मोमंदसुसक्याय । कतअनाथइवशोचह् , हैनमजेडेभाय ॥ मोदितह्नैअवसदनसिधारो । देखहुवासवयुद्धहमारो ॥ सुनियदुनाथवचनसुरतपाई । सुरपुरकोगमनेसुरराई ॥ २ ॥ तवयदुपतिखापतिर्हिवोद्याये । गमनकरनकहँमनमहँठाये॥तवकरजोरिकहीसतिभामा।हमहूँनाथठखवसंयामा ॥ हरितथास्तुकहिआयुपधारे । प्रियासहितभेगरुड्सवारे॥भोमनगरगमनेयदुराई । खगपतिक्षणमहँदियपहुँचाई॥३॥ प्रथमकोटपर्वतकरषोरा । गदामारिताकोप्रभुफोरा ॥ दूजोशस्त्रनकोटनिहारचो । ताकोवाणनवर्षिविदारचो ॥

दोहा—तीजोजठचौथोअनल, पँचयोंमाहतकेर । मारिसुदर्शनचकते, नार्योलगीनवेर ॥

दोहा-पंचवदनविकराज्ञ्ञति, कच्चञ्जेज्ज्ञारीर । खड़ेकेज्ञ्हगकूपसम, जलसुरहोहिंअधीर ॥ ७ ॥ छंदगीतिका-अहिसरिसखगपतिनिकटच्जिजतिविकटमारित्रिज्ञूज्है।प्रनिज्ञोरकोरकोरकोन्ह्यांपंचुमुसनअत्रुट्है।

छायोसकळब्रह्मांडमहँसुरसुनतकीनपरावने । सागरउछाँठवेठातच्योसुनिठगस्यित्तमनावने ॥ ८॥ ठात्रसूर्वे । प्रनिविपुठवाणकराठतेहिसुत्वहेनसमयमदंउहे॥ ठात्रसूर्वे । प्रनिविपुठवाणकराठतेहिसुत्वहेनसमयमदंउहे॥ प्रनिठगदागिरिसीगरूगठतिहिद्योगोपाठके॥ ९॥ तेहिगदात्तिहिनजगदाछोडिगदाप्रजहुसमकाठके॥ रिपुगदाचुरचोसहस्यावसुयामनोठटकावठी। तवकोपिसुरसुजकोठठायगराजकरियायोवठी॥ यदुनायचक्रप्रचंठकियमुंडपाँचौंसंडहे। जिमिकुठिक्षद्रिठतिगिरिद्रागरतोत्योगिरचोजठरुंडहे॥ १०॥ दोहा—सात्रहेसुरकेसुवन, सुरकेनहिंसंग्राम। पितृविनाज्ञाठाविक्षक्रप्यां, भयेकोपकेषाम॥ ११॥

वस्विभावस्वरूपअरु, श्रवणताम्रनभस्वान । अंतरिक्षयेसातहुँ, कियरणकोपिपयान ॥ छद्भु ॰ न्ह्योभोमसेनापतीपीठजो।दियोसंगरेमनहींपीठिजो।कियोताहिआगेसवैकोपिकै।वडीसैन्यसाजेरणैचोपिकै॥ सर्वेकुप्पकेसन्मुस्पेपाइके । तजेअस्त्रभारििटोआहके ॥ गदाज्ञातितेगोशरेग्रुट्हे । हनेम्सटोतोमरोतूट्हे ॥ विटोकेहरीज्ञासकोआवते । तजेवाणभारीबढ़ेचावते॥किरोहेतिटलेसवेग्रुस्त्रको।टियोफेरिभासीमहाअस्त्रको॥१३॥ हन्योपीठिकोआसुरेपुनने । कटेबाहुक्ताशासुजावमेन ॥ गयेक्कारियमेनको । दुर्गहीसहारचोसवेसेन्यको ॥

दोहा-नेबाँचेतेभागिगे, भौमामुरकेपात । अँगकाँपत्तिवनतीकरी, भोप्रभुमहाविनात ॥
पक्पुरुपपर्ताचिद्रश्रापो । सुंद्रित्नारिसंगर्मेटायो ॥ साताताँकोटनकोफोरचो । मुरकोमारिदैत्यमद्मोरचो ॥
पोठिसहितमुरकेम्रतत्ति।आजुद्दिसेनासहितिनपातो॥मुनिकोपितभोपराकुमारा।त्ववीरनकोशाजुद्दँकारा ॥१९॥
टेमदमत्तमतंगहुनारन । भौमामुरानिकत्योरणकारण॥टरयोगहृद्दपरितयुतकुरणे।रिवपरचपटायुत्तवनकुरणे॥
दिकिदेट्यिसोद्देस्योठटाई । यहकोजायोत्वाँगवनाई ॥ नारीसंगविद्युतकुरणे।रावपरचपटायुत्तवनकुरणे॥

दोहा-भौमामुरबोटतभयो, सिगरेभटनमुनाइ । यहिकामीकोमारिक, तियकोछेहुछुडाइ ॥ भौमवचनमुनिभटसमुदाई । मारेहरिकहॅतोपटगाई ॥ आयहुहन्योतोपकरधारी । माँचिरहीरणमहॅपह<sup>त्ती</sup> दुकसमानचटेबहुगोटा । बाराँहबारभयोभुडोटा ॥ गोटाटगतगरुडकेशंगा । चूरचूरभेएकहिंसंगा ॥ १ दोहा-नीरजनेनननीरकत्, टारतिहेसुकुमारि । सुखमछीनममहोतहे, तुवसुखमछिननिहारि ॥ वरवे-केसररंगितसारीकतत्तिविदीन । विनाकास्रितअवरकसगहिसीन ॥

भूपणतेविनभूपितअंगदेसात । वेगिवताबहुप्यारीजियअकुछात ॥
श्वेतवसनवरवाधभुकुटीवंक । धरणिसोहाबनिकरतीतजिपरयंक ॥
तेरीरोपितचितवनिआयसुनीर । मेरेहियडपजावित्यतिक्ष्यपारं ॥
तेरीरोपितचितवनिआयसुनीर । मेरेहियडपजावित्यतिक्ष्यपारं ॥
कसप्यारीनहिंगोळितिकेहिंअपराध । कसवोरिहमोहिंदुस्त्रकेसिंपुअगाध ॥
मंदिविहासिचितवेरीएकहुवार । करुमेरोहियज्ञीतळकरुदुस्त्र ॥
अंजनयहमनरंजनभंजनशोक । वहतसिळळउरउपजतरंजिह्योक ॥
मोरचकोरचसचाहततुवसुस्त्रचं । मनमिळिदमोहीतुवसुस्त्रअरविंद ॥
कोनचूकभेमोसोदेहुवताइ । काहेदुस्त्रउपजावेवदनदुळाइ ॥
हेलहाँनमहँजाहिरयहप्रियदात । सेवतसितभामेहरिनिश्चित्वजात ॥
सत्यसत्ययहभापहुँमुपानमान । मोकोओरनप्रियकोउतुमहिंसमान ॥

दोहा-इशिषियूपपरणीक्षमा, रतिछविरविजसतेज । तिमितोसोममनेहहै, तुवरुचिनितवधेज ॥ अससुनिप्रीतमकोमृदुवानी । कहतभईमृदुवचनसयानी ॥ मोकहँरद्योआछ्रुछम्पोलोजान्योंकपटतोरनिहँची कारेकपटीहोहिसदाँहो । प्रीतिरीतिजानहिंकछुनाँही ॥ जानीआपरीतिहमभूरी । मुख्महँसुभाहृदयमहँष्ठ चाइहुशोरनदाहहुमोही । जानिपरहुँमेवावरितोही ॥ होगोपिनसँगकेखेळवारी । कैसेजानहुँरीतिहमार् गोपिनकेपोसेयदुराई । हमहूँसोकीजतचपळाई ॥ माखनदहीचोरावनवारे । केसेजानहुगुणनहमा

दोहा—बाल्पनेकोरंकजो, होतभागवशराउ । ताकोंकेसेहुमिटतनिंह, अपनोजातसुभाउ ॥
असकिहसबाजितल्ली, डारतिहगजल्पार । सुस्तिंहिनपटपटओटकरि, फिरियेटीहुसभार ॥
हरिवहोरिनिजओरकिर, बारहिंबारिनिहोरि । वदनओरचिकहत्तभे, विरचतिवनयकरोरि ॥
हरिवहोरिनिजओरकिर, बारहिंबारिनिहोरि । वदनओरचिकहत्तभे, विरचतिवनयकरोरि ॥
तरोशोकअगममजार । कसकारणनिंहतासुजचार ॥ मेरीशपथतोहिंहैप्यारी । जोकारणनिंहेरेहिज्वारी
तपनीचेकरिआननचंदा । सुद्दिवोलीमंदिहमंदा ॥ तुमहिंदियोमोहिमथमसोहागा । हरचोतुमहिंतातेषुराला
स्वतेअपिकमोहिमयमाने । मोकहँअवसवतेल्युजाने ॥ नारद्पारिजातसुमल्योगे। सोतुमस्विमणिशीशन्ता
सोर्देशर्द्जापकीप्यारी । काहेकोसुपिकरहुद्दमारी ॥ नारद्भिन्हीतासुन्दाई । सोतुमसुन्योश्रव्यमन्ता

दोहा-नारदकानानहरे, अनुचितन्नचितन्नार । भीखमाँगियरपरिनये, वनकोनिवसनहार ॥ जाहुरुविमणीनिकटमुरारी।नार्सोक्यिप्रीतिअतिभारी॥प्रथमप्रीतियदिममसुधिकिन।तातपकरनसीसमीहिंदी । अपनद्वारकामदेवमरे । तपकरिकाननतनुतिबद्ध ॥ जोल्लिमानल्यत्वअपमाना । अपमकानगर्मताहित्माना अस्मकानगर्मताहित्माना । अपमकानगर्मताहित्माना । अस्मकानगर्मताहित्माना । अस्मकानगर्मताहित्मानाहित्माना । अस्मकानगर्मताहित्माना । अस्मकानगर्मताहित्मतानितिकानितिकानितिकानितिकानितिकानितिकानितिकानितिकानितिकानितिकानितिकानितिकानितिकानितिकानितिका

देहा-चर्त्रदेशियोद्यार्यन्यः सङ्गारोसुरद्रमस्याय । अवित्रद्रेयक्तकीतियत्, कमन्द्रिदेहदेशायः ॥ सर्वारकारद्रमस्यापे। साल्यद्वारिमममानद्यादाणस्मद्रनयअगमनमदेनति । मयनेअधिकमीरिद्यन तवहरिकद्मोकहीअवनीकी । करिहोंसकळरावरेजीकी ॥ यहिविधिवीतिगईसवरजनी । आईसवैजगावनसजनी । वदीगणविरदाविष्ठिगाये । लगरवचहुँकितमधुरसुनाये ॥ तवउठिकरिमंजनश्चिचनीरा । प्रातकर्मकरिकेयदुवीरा । वैठेसतिभामागृहजाई । तहँआयेनारदश्चनिराई ॥ सितभामाधुततहँयदुराई । यूज्योविधियुतसुनिशिरनाई ।

दोहा-नारदपद्धोवनलगी, सर्तिभामानिजहाय । सिल्ळसुखदृहारनलगे, लैझारीयदुनाय ॥ चरणपूजिक्षासनवेठायो । विविधभाँतिभोजनकरवायो ॥ सुनिआशिपलैपुनियदुराई । भोजनिक्षयोप्रियायुतजाई। पुनिचेठेनारदृहिगआई । तवऋषीशक्षसिगरासुनाई ॥ ज्ञासनहोइतोसुरपुरजाहूँ । बोल्योगानसुननसुरनाहूँ। तवयदुनायकस्रोकरजोरी । सुनुदेविपिविनययहमोरी ॥ कहियोवासवसीअसजाई । आपअनुजनारीमनभाई । माँग्योपारिजातत्त्वहकाँहीं । देहस्रूपाकरिकरहूननाँहीं॥ऋप्णहुँकियतेहिंहित्वस्तुविनती।कहँलगिक्रोतासुमेंगिनती।

दोहा-औरहुबहुविधिभाषियो, सुरपितसोंससुझाइ। जामेंसुरतरुदेहिमोहि, असतुमिकहोउपाइ॥ भैंतोवासबकोठष्ठभाई । ठाठनपाठनयोग्यवनाई ॥ सुरतरुठावनहमप्रणठीन्हें । पूरहोतवासबकेकीन्हें। अवनहिं औरकड़ीसुखवाता। असतभयेप्रणअयगोपाता॥ कहिपुनिकियोम्रपानहिंकवहूँ।वाठकरह्योनंद्घरजबहूँ। मिथ्याजोमेरोप्रणहोते । सकठधर्ममरपादहिंखोवे ॥ पन्नगयक्षसिद्धगंधर्वा । सुरराक्षसआदिकलेसर्वा। सर्केनकोउमेरोप्रणटारी। राखहिंमोरसदाभयभारी ॥ कहेडुप्रथमविनतीसुनिमोरी । वारवारवासवहिंनिहोरी।

दोहा-देइनहींजोदेवतरु, कीन्हेंसामउपाय । तोसुरपतिकोममवचन, ऐसहुदिहेदुसुनाय ॥

द्विदेवहुमजोनहिंदेही । तोषुनिपाछेअतिपछितेही ॥ गदामारिसुरपतिकीछाती । छेऐहीसुरतरुयहिआँती । वासवसुखर्नोहीसुनिङ्जि । तवममञ्जागमतुमकहिदीजो ॥ जाहुसुनीज्ञज्ञकेधामा । अवनहिंदैविङंबकोकामा । कुष्णवचनसुनिसुनिसुखपाये । ज्ञचारमणकेअवनसिधाये ॥ नारद्छ्ख्योज्ञकदर्यारा । होतरहेअनुपमनटसारा । वैठीचहुँकितदेवसमाजा । ताकेमध्यसुदितसुरराजा ॥ तहुँगधर्वमसुरसुरगोवें । नाचिअप्सराभाववतावें ।

दोहा—नारदकोनिरस्ततहाँ, सिगरीउठीसमाज । दियोकनकआसनसुभग, पूजिवंदिसुरराज ॥ तवनारदसबसभासुनाई । क्झोनचनसुनियेसुरराई ॥ दूतकृष्णकोमैंबनिआयो । कद्धकारजहितनाथपटायो । जीनकृष्णकहँसहितसनेहू । ज्ञासनहोइतोसवकहिदेहू ॥ तबसुरपतिबोछेसुसक्याई । कहटुकहडुकाकहँयटुराई । आतिप्रियअहेंसोरछसुभाई । बहुदिनमहँताकीसुधिपाई ॥ तबदेवर्षिकहनसबळागे । यदुपतिचारुचरणअनुरागे । मेंइकसमयगयोयदुनगरी । रहेकृष्णसुतरानिनसिगरी ॥ प्रसुमेरोक्रिकेसतकारा । कनकासनपरमोहिंबेठारा । दोहा-दियोदेवहूमसुमनमें, हरिकेशीक्षचहुाय । सोसबरानिनळसतदिय, रुक्मिणिकोयदुराय ॥

द्राधानिकेय्यारीसितभामा । कियोमानजबगेहरिपामा ॥ त्वद्दरिअसकहिदियसमुझाई । तोहिदेवहुमदेहींछाई । तोहिहिततुर्विदेगमीहिपठाये । तुमसीकियोनिनयमुखछाये ॥ मोप्रणरासिक्षववद्भाई । पारिजातहुमदेहिंछाई । याहीमहिहेसवीपू । अनुजअनुजतियमिटीविरोपू ॥ सुनतवचनवोल्योम्रर्रह्मा । कहिबोतुमअसजायमुनीङ्गा ॥ स्वगंवस्तुनहिमानुपयोग् । दवितननरन्स्वगंम्रसभोग् ॥ हरिभूभारस्वगंजवर्षेहें । पारिजातकोतकतवर्षेहें ॥

दोहा-गयेदेवद्रुममहिम्रनी, मिटिजँहैमस्याद् । होईममक्षपवादक्षम, पेहेंदेवविषाद् ॥ अवसकतनाहुँअमुस्छोहाई । मेस्कुटिशकेरभेषाई ॥ धरणिगयेदानवहटिहाई । अमुस्नसांकेहिविधिनस्टाई ॥ कहाविधतियोरिमहिमाँहा । जोहरिपारिजातटटचाँहा ॥ नारीहितहममुस्तरहँक । रहवस्वगमहँकापुनिटँक ॥ यहतरुहमकोदियोविधाता । केसेदेहिजास्कईताता ॥ पारिजातदशचिहिषियारा । तातेअतिप्रियअहेहमारा ॥ भयोक्षरणुअवनारिकपीना । अमुचितवचितविचास्नकीना ॥ नोहरिपारिजातटेजहें । तेदिवनसमाननरहुँह ॥

दोदा-शर्वास्पेरँहमोहिंपर, पारिजातकेदेत । तातेमेंदेर्दीनहीं, सुरद्भमनारीदेत ॥ भारजीनमानेटपुभाई । सोटेजाहुदेहुतेहिंजाई ॥ कसहुपारिजातनहिंदेहें । नारीहितअपयशकिमिटेंहें ॥ सुनिवासवकेवचनकठोरा । तवनारद्योल्योतिहिंठोरा ॥ ऐसेहुकद्दोमोहिंयदुराई । सोतुमकोपेंदेहुँसुनाई ॥ पन्नगभसुरदेवगंधर्या । यक्षराक्षसदुचारणसर्या ॥ कोउनहिंसकैमोरप्रणटारी । सर्कैंग्ट्रपानहिंवचनटचारी ॥ जोनहिंपारिजातमोहिंदेहे । तोममगदाङ्गकटरङेहे ॥ मारिगदासुरह्रमङेऐहें । सबदेवनकोगर्वन्द्राहों ॥

दोहा-सुनिनारद्केवचनतहँ, सुरपितकरिव्यतिकोप । बोल्योवचनकठोरव्यति, मानिकृष्णव्यत्रोप ॥ गईनबालकबालकताई । बोलतसुराकरिचंचलताई ॥ वहचपेंद्रमानुपल्यभाई । ममहेंद्रसुरपितसुनिराई ॥ प्रथमहुँकियोबहुतअपकारा। यहनारद्वसुदेवकुमारा ॥ पावकतेत्वांडववनजारा । लेअपनेसँगपांडुकुमारा ॥ कियोमोरमस्वभंगसुरारी । गोपनिहतिगिरिवरकरपारी ॥ क्षमािकयोगिणकेल्युभाई । अवतोसिहनजातसुनिराई ॥ मानतअपनेसममोिहकाँहीं । सक्योमािरवृज्ञासुर्नाहीं ॥ कहेकहाबहुदेसुनिराई । अवदेसवयदुपितमन्नसाई ॥

दोहा—आयदेवद्वमछेहिंहत, गरेमारिगोविंदु । बर्देवीरतातोसही, अहेवंशसितहंदु ॥ कामकोपवर्शोहेयदुराई । नारिवेवशमितिदेयोगमाई ॥ थिगपिगहेिथानारिनकाहीं । थिगतिनजेतियवशहणाहीं ॥ अवेनवंशसोहें । थिगतिनजेतियवशहणाहीं ॥ अवेनवंशसोहें । वेशसिरसमीतहनहिंदीं ॥ अवेनवंशसोरसिरपुकोई । वंशसिरसमीतहनहिंदीं ॥ यदुपतिअवआशुहिंहतआवें । मोहिजीतिसुरत रुछेजावें ॥ करिहोंप्रथमनशस्त्रप्रहारा । वहतोप्रियटशुवंश्वहमारा ॥ जाहुजाहुसुनिअसकहिदेहू ॥ आविंहकृष्णनाहिंसदेहू ॥ सिजआयुधचढिगरुडविंहों । करिशायथावअवनेंगे ॥

दोहा-िवनायुद्धपेहेंन्हीं, अवसुरतस्यदुनाथ । देतोतोमेंप्रयम्हीं, कहतजोतिजोहाय ॥ यहनरह्वेअसकरत्वमंद्धा । मेंतोस्वर्गअधिपविरवंद्धा ॥ मोसेट्युद्धेभीतिदेखावे । तातेनारदिकिमिसिहजावे॥ आजुिहेंयेहीिछनतुम्जावहु । हरिकहॅमेरेवचनसुनावहु॥अवसुनिवरनहिकरहुविवादा । अहेनमीहिकछुहर्गविषादा॥ ह्वेहेवीरतोआञुहिऐहे । विनायुद्धहकपातनपेहे ॥ यहुभाषियोमोरिनयोगु । छठकरिसुरतस्हरवनयोगु ॥ कपटकर्रीहेकबहुँनुहिंशुर्गु । रणमहुकपटनकेश्रदपुरा ॥ वासववचनसुनतसुनिराई । करगहिगयेहकांतिहवाई ॥

दोहा-तहँमहें द्रसीं असकद्यो, भूलिगयोत्वभान । जानतनहिं त्रिभुवनधनी, वेयदुपतिभगवान ॥ जासुप्रकाञ्ज्ञप्रकाञ्चित्रलोका । नाञ्चतत्रद्वां डेनलनोका ॥ मीनकमठकोल्डुमृगराजः । वामनभ्रगुपतिरमुक्ठलग्र ॥ अवहेँयदुक्कल्कमल्डिनेञ्चा । त्वहितवहुवपुधरचोसुरेशा॥सहस्रअलितुवदेखनकाँ हीं । देखिनपरतप्कहुनमाँ ॥ परमात्मासांकरेविरोधः । वोधहुवोधनहोतअवोधः ॥ तवसुरपतिप्रतिमान्यो ॥ वास्वारपहुपतिपेमान्यो ॥ यस्मवस्त्रयज्ञानतुमगयो । पेमेरमननेकुनआयो ॥ विनायुद्धजीतेयदुराई । सुरतस्पेहेनहिंगुनिहाँ ॥

दोहा-छित्तिमवनकोमदमहा, मायावशत्तिहिमानि । मनमहमुदितम्रनीशभो, युद्धहोनसितनािन् ॥ सुरपितसिँछैसीत्रमुनीशा । गमन्योभाशुजहाँजगदीशा॥द्वारावतीभायतपथामा । देख्योप्रशुहिंसहितसित्भागा ॥ युद्धनेदनउद्विदंदनकोन्ह्यों । परमअनंदनचंदनदीन्ह्यों ॥ पूछ्योफेरिमंदमुसक्याई । कहियेकहाकह्योपुरर्गही ॥ तवनारद्योछेअसवानी । सुरपितगर्वनजाइयतानी ॥ देहेदेवदेवद्वमनाहीं । विनागदाछगेउरमाही ॥ असकहित्यनिपुनिसकछम्रायोजोनवचनवासवमुखगायो॥तव्यसयोछेरमानेवासा।छत्त्वहुभाखस्वित्रम्

दाहा-किश्योद्धानितुमनाइके, सनगहोहुसुररान । पारिनातकेहरणहित, आवतहेँयदुरान ॥
सुनिनारदसुरसदनिसपरि । वासवसोंहरिवचनउचारे ॥ सोरजनीकरिशयनसुरारी । नागिभोरसंध्यानिरधारी
सुनिनारदसुरसदनिसपरि । ठावहुरथहमनाहिशिकारे ॥ दारुकछायोतुरतहिंहर्यदन । भयेसवारआश्चयहुर्नदन्न
सात्यिककोष्टनिल्योचढाई । पुनिप्रधुमहिंकह्मोबोलाई॥लेळनचळहुशिकारकुमारा।ममसँगक्रियोविविनविहारी
सत्यप्रमुकह्मोकरानीर् । तवगतिजाननमिताहिंमोरी ॥ चल्हिंनाथआपकेसंगा । करिहाँप्रधुकित्विन्या

दोहा-तवयदुपतिनिजपुत्रको, रथमेंलियोचड्राय । रेवतगिरिमेंजायके, सृतहिकह्मोबुझाय ॥ तवलिएथराख्योयहिटाऊँ।जवलिशुक्रहिजीतिनथाऊँ।असकहिगरुडिद्धिमिरणकोन्सों।सोहतभागवरणविद्धित सात्यिकपुत्रवादेवकुमारा । पिक्सजपरभयसवारा ॥ चढ्नहेतुपुनिस्रतहिबोळाये । तवप्रधुम्रकहिस्प्रद्धीत् पतिसंगहिजेहीं । आपमतापतापनहिंपेहीं ॥ असकहिमायायानवनाई । नह्मोस्रुजंगमहाभवत्री। ्णअसंडकोदंडप्रचंडा । पहिरचोकवचकीटवरिवंडा ॥ कह्योक्वप्णसोंक्वप्णकुमारा । चल्हुनाथजहँहोयविचारा॥ दोहा-तवगरुड्डिंशासनदियो, आजुहितहँभगवान । पहुँचावहुअमरावती, करिकेवेगमहान ॥

दाहा-तवगरुड्।६इ॥सन्।६या, आश्चाहरुष्मप्यान । पद्ध या दुष्मस्यान । स्वरान्यसम्यान । इहिप्रभुज्ञासनस्रुखितखगेज्ञा । चल्योश्रनिकलेकधिकनरेज्ञा ॥ सक्योनदेखिबीचमहँकोई।मनसमगयोज्ञकपुरसोई॥ ।साँहगरुडपक्षमहँठागे । प्रद्वमहुगमनेसुखपागे ॥ नंदनवनयदुनंदनजाई । पारिजातकोठखिसुखपाई ॥ ।हँदेख्योसुरपतिकयोषा । सुरतरुकहँकीन्हेंअवरोषा ॥ आयुष्परेश्चनेकप्रकारा । पारिजातकेहेंरखवारा ॥ तेनकेदेखतदपटिसुरारी । क्रियोदेवहुमहुतेज्खारी ॥ धरचोत्रह्मपृतिपक्षीपृतिपर । डरहुनसुरतरुश्चसक्ष्मसुह्मसुत्रिपरी

दोहा-जाननहितसुरनाथके, गरुडचडेयदुनाथ । नगरप्रदक्षिणकरतभे, सात्यकिनिजसुतसाथ ॥ सात्यिकचहुँदिशिकदपुकारकारे । पारिजातहरिटियेजातहारे ॥ रहेजेपारिजातरखवारे । तेवासवसेजायपुकारे ॥ पक्षीचढेपुरुपत्रयआये । हरचोपारिजातिहिमदछाये ॥ नाथरावरीभीतिनमाने । ठियेजातसुरतरुवछवाने ॥ सुनिमहेंद्रकरिकोपमहाना । पेरावतपरचढिवछवाना ॥ ठियोसंगमहँपुत्रजयंते । प्रवरसखाजेहिंओजअनंते ॥ दुमृतचल्योमतंगमहाना । पोछेषुगछवीरसुगजाना ॥ आवतवासयनिरितसुसरी । पूरबद्वारखड़ेपजुधारी ॥

दोहा-निरित्तिमहेन्द्रचेन्न्नको, बोल्योवचनकठोर । पारिजातमेरोहरची, डरचोननंदिककोर ॥ तवमधुसुदनकहँसुसुक्याई । माँग्योअनुजवधूतुवभाई ॥ पारिजातततिलेजातो । वृथामोहितुमकतअनखातो ॥ -वासववचनकोपितवबोला । मेरोवल्यमनमहँनहितोला ॥ पारिजातलेजाननपैदो । यवभरनहिंवीरतादेखेहो ॥ दैमेरोछोटोतिभाई । लेहिहास्त्रतेपथमचलाई ॥ धुनिल्खुविक्रममोरमहाना । परिदेकटिनआजुविजाना ॥ मारहुमारहुगद्मुसरारी । सफलप्रतिज्ञाहोह्नतिहारी ॥ त्वसुकुंदशारंगटँकोरा । भर्चोभयावनसुरपुरशोरा ॥

दोहा-छैतायकतीलनतुरत, मारचोमाथमतंग । फोरिकंभशरकढिगयो, भोगजश्वेतसुरंग ॥ छद-तबकोपिवासवविशिष्ठिवहुविहँगपतिकेशिरहन्यो । तिनवासुदेवहुवीचकोटिवितानवाणनकोतन्यो ॥ पुनिशकशरसद्सानमारिमुरारिशरकाटतभयो । शारंगअरुमाहेंद्रधनुकोशोरित्रभुवनमहँछयो॥ तहँजानिषितुसोंटरतहरिकोञ्जकसुत्रधावतभयो । सुरत्रहरणहितअतिचपटखगनाथिदगआवतभयो ॥ तेर्हिनिकटनिरस्तिमुकुद्तहॅप्रद्यम्सोभापतभये । अवकाकरतहोकरहरणदुखळहहुगेसुरतरुगये ॥ तवकह्योद्दरिसुतसुनहुँपितुकत्रप्रयमदियननिदेशहै । तुवकृपावरुमेंप्कहाँविनसुरकरौंदिविदेशहै ॥ असकहिशरासनगहितज्योशर्गृदेवासवनंद्पै। रुकिगयोर्यंदनशचीसुतपहुँच्योनयदुकुठचंद्पै॥ तववाणधारअपारवारहिवारकृष्णकुमारपै । भरिकोपभारपँवारिहरप्योशकवारवदारपै॥ प्रयुमतहँबरिवंडपंडहिखंडिकेयशरतोमको । पुनिविशिखवासवतनेवेध्योमदनरीमहिरामको ॥ तहँकुप्णनंदनदुष्टदंदनशकनंदनशरनको । तिरुतिरुतुरंतैतृरिमारचोपुनिजयंतेकरनको ॥ दोजभरेजोवनपरमञ्जोभनतजतञ्चरचहुँओरहैं । कश्यपिकञ्जोरिकञोरस्तइतयदुकिञोरिकञोर्हैं ॥ दोडभटपरस्परविजेतत्परतजतञ्जरभर्भरमहा । दोडबद्तबरवरवचनवरदोउद्दोतपरपरस्थतहाँ ॥ तहँसिद्धचारणदेवसुनिआयेसुकौतुकछसनको । छसिदुहुनभटसंत्रामचक्रितभेनमुँदिहंचसनको ॥ तहँपवरनामकविप्रसोवासवसरराथायोगळी । चाह्योहरणहुतदेवदुमिनिमिशिशुचहततारावळी ॥ द्भिजवरेटसियदुवरकद्मोसात्यकिहियाकोरोकियो। पैविपहैतातनसायकक्टिनयापैझोकियो॥ यहचपट्रीहेनकीचपटताभतिषह्वसविधिउचित्रहै । जोहनतर्नीहृहनत्हुँहिन्नीहृपरटोकतेसोहसचित्रहै ॥ वतरातअसतहँमाठिसायकप्रवरसात्यकिकइँइन्यो । युगुपानसवज्ञरछाँटितेहिंचनुकाटिद्रिजवरगोंभन्यो ॥ दोहा-करहाविश्रञपनोकरम, छोङ्दिदुधनुवाण । कहुँतीरयमेविटिक, वाँचहुवेदुपुराण ॥

क्षात्रपर्ममेनिरतहें, जेबबीविष्यात । तेलपराचिहुँविप्रको, करतनकवहुँपात ॥ सहनहिमेमानवहिन, सबकोसरछजनाय । पेहिजमारतमानहीं, सोईमानवजाय ॥ सोरठा-यदुकुठकीयहरीतिं, चिठ्ठआंहर्हेसवंदा । द्विजपरराखिंह्यीति, कर्राहेक्षमाअपराधमें ॥ भुजंगप्रयात-कछोविनवजीतस्वाहाँसकिके । तजीनाहियुद्धेक्षमाधीरर्थके ॥

प्रश्लापनप्रशास्तिहासम्य । संगानाहिषु छस्तापारप्य ॥
अहींरामकोशिप्यमेंचीरभारी । सुप्यारोसखाजानियोपत्रधारी ॥
ठरेंकुष्णसोंभाजुयेदेवनाँहीं । करींयुद्धतातेमहीशृशुपाँहीं ॥
तहाँभाषियोविप्रलीन्स्रोकोदंडा । तज्योकालदंडसमेवाणचंडा ॥
भयोसात्यकीविप्रकोखुद्धभारी । तजेंहेंसुश्रुम्नेमहास्त्रेप्तचारी ॥
छरेकुष्णकेश्वक्रकेनंददोळ । करेंखुद्धक्रुद्धेंटरेनाहिकोळ ॥
उच्चोकंपस्वर्गेनतेस्वर्गचारी । विजेवीरचाहेंनिजेपीरपारी ॥
हन्योइंद्रअस्त्रेशचीकोकुमारा । दहेरोकिप्रधुम्रसोवाणपारा ॥
तहाँकोपिवज्रीतनेत्रस्त्रस्त्र । चलायोजरायोस्त्रध्वमसोवाणपारा ॥
तहाँकोपिवज्रीतनेत्रस्त्रस्त्र । चलायोजरायोस्त्रध्वमसोवाणपारा ॥
दियोक्तष्त्रकोजनिक्त्रस्त्रस्त्र । स्वयोपेनप्रधुम्रकोसोजराई ॥
गयोक्त्रदिआकाशमेंकुष्णपुत्रा । श्रुपोक्तिविन्ना । स्वयोक्तस्त्रस्त्रकोतिक्त्रस्त्रकोतिक्त्रस्त्रहाँ ।
सिख्योओरहूँजोसवेछोडिदीने । रणेमप्यमंआजुक्यांग्रसकीने ॥
खरेंमिंनकेकोंगनोवीरनाहीं । सदादैत्यकोदेवदेसेपराहीं ॥
मनीतेनत्रकुँसकीपारिजाता । करेतेगहेकीअहेकोनवाता ॥
तज्योत्रक्षअस्त्रिदयोजानलाई । सकोमेंसहस्रतरंतिवनाई ॥

दोहा—यदुपतिस्रुतकेवचनसुनि, वासवसुतवळवान । यमअस्र्रहिछोडतभयो, करिकैकोपमहान ॥ चल्योकाळसमअतिविकराळाछोडतचहुँदिहोपावकञ्चाळा॥तवप्रद्युझछोड्योझरजाळा।रोकिदियोयमअस्न्रि<sup>ताडा</sup> सक्योनझस्निकटतेहिंआई । बीचिहिंपावकगयोवताई ॥ तवकोपितसुरनाथकुमारा । चारिअस्रहक्वारपँगा। बाहणपावकमारुतझेळा।चहुँकितरोक्योनभकीगेळा ॥ उठीएकदिझिंपावकञ्चाळा । गिरेएकदिझिशेळविद्याळा॥ बह्योएकदिझिपवनप्रचंडा । एकदिझाजळध्यारअखंडा ॥ कृष्णुकुँव्रतवधनुट्कोरा । अयोभयावननभमहँझोरा॥

दोहा—इकइकअस्त्रनक्वप्णसुत, कोटिकोटिक्स्सारि । द्वेद्वैदिव्यास्त्रनैते, चारौंदियोनेवारि ॥ तच्योक्सञ्जससमुदाई । गयेवाणचारौंदिक्षिछाई ॥ ठक्षठक्षक्षरएकहिंबारा । गिरिहंकीक्षमहँस्वीक्ष्मारा॥ मृँदिगयोस्परपतिस्तराना।अंधकारभोदिक्षनमहाना॥उठिहंगिरिहंपुनिपुनितहँवाजीताजिनतजितारिथभोषात्री॥ गयोजयतेयुद्धहुठासा । रह्मोनक्षरनतजनअकासा ॥ भोअमरावित्तर्राज्ञधियारा । हायहायसवप्रवापुकारी॥ बासवसुतहगरोहत्तात्रीं । वैद्योजोधक्षाक्ष्माक्ष्माहीं ॥ तहाँपुछोमजयंतिहनाना । निजनातीकोमरणीहनानी॥

दोहा—समरमध्यआयोतुरत, नातिहिंगोदउदाय। छेगमन्योअमरावती, दियतिहिंमातिहंनाय॥ तवसिथचारणअतिमुखपागे। केशवमुत्तिहंसराहनछागे॥ छरूयोनपेसोविक्रमकवहूँ। भयोमुरामुर्सग्रवन्<sup>हुँ॥</sup> पुनिसात्यिक्रकवाणचछाई। प्रवर्थनुपकाच्योमुख्याई॥ ईद्रसखाकेयुगदस्ताने। काव्योसात्यिक्रविनव्याः॥ पुनिसात्यिक्रवन्त्र्याः॥ वासवदत्तप्रवर्शनुष्ठीन्द्र्या।पावकसरिसवाणतिविनद्वाः॥ इद्रसखाकयुगदस्ताने। स्प्रविद्याः॥ पुनिदोउदोहुनकवचविदारे। तनुतिनिकसर्विप्रवर्ताः। वासवदत्तप्रवर्शाः। हन्योस्पर्वताः। पुनिदोउदोहुनकवचविदारे। तनुतिनिकसर्विप्रवर्ताः।

दोहा-फेरिविप्रसात्यिकघनुप, काटितीनिशरमारि । छेतसात्यिकिहिद्वितयधनु, मारीगदाप्रचारि ॥ किछियचर्मकृपाना।काट्योप्रवरतादिवछवाना।जानिसात्यिकिहिमदननिराग्रुपादियकरवाछकराछ े ।सात्यिकिहृद्धशृह्दकमारचो।मूच्छितद्वसात्यकिगिरिगयक।प्रवरसम्रसहँमोदितर्भर्भ वीरा । गम्दसमीवगयातिनीरा ॥पक्षिराजतवपक्षचछाई । दियोद्विनेहेकोहर्ग्धर्भ चोविसंज्ञविप्रमहिमाँहीं । भयोन्नरस्यंद्नोतहाँहीं ॥ तवजयंततेहिंजायउठाई । द्विजकहॅंद्रजेरथहिंचडाई ॥ दोहा—युच्छांतासुनिवारिके, ल्यायोनिजपितुपास । सावधानकियसात्यकिहिं, कॅरगहिरमानिवास ॥ केसात्यकिद्क्षिणजोरा । सङ्गेवामरुविमणीकिकोरा ॥ तिमिजयंतप्रवरहुरणधीरा।सङ्क्रकदेवाहुँदिक्षिवीरा ॥ त्वकहॅंसुतसस्वेवोठाई । कवहुँनजाहुनिकटस्वगराई ॥ पक्षिराजअतिक्रयवट्याना । देहेपुनिउडाययुतयाना ॥ उदिक्षितेताकहुद्दमकाँहीं । जामेंयदुपतिजीतिनजाँहीं॥असकहिगरुडाँह्याणहजारा।करिवटकीन्द्रोंक्रकप्रहारा॥ गततनुद्वदेसववाना । गन्योनपक्षराजवट्याना ॥ तबसुरपाटकह्योग्जपाटे । गरुडाँह्याजसीआग्रुहिंघाटे ॥

दोहा-पीलपालतवपीलको, पेल्योपशीपाँहिं । पश्चिराजगजराजको, भयोसमरदिविमाँहि ॥

रतदंतर्जुङफटकारी । करतनादगजअतिभयकारी ॥ वत्रसरिसनसर्चोचिहितेरे । दल्योसगेश्कुंभगजकेरे ॥ गविदंगकोएकमुद्दूरत । भयोभयावनसंगरजयस्त ॥ पक्षिराजअतिकोपितहाँही । इन्योपक्षऐरावतकाँही ॥ हाँन्वर्गतेयुतसुरराजा । गिरचोपरणिमहँसोगजराजा ॥ पारियात्रक्ष्कशेलअन्तपा । गिरचोतहाँगजयुतसुरभूपा ॥ किपाछेलगेसुरारी । गरुडचढेआयेपनुषारी ॥ सम्हरिफेरिगजअरुगजसाई ॥ कृरनुलग्योयुपकरिमनुसाई ॥

दोहा—हन्योहजारनविशिखवर, यदुपतिकहँहकवार । शक्रवाणहरिकाटिकै, पुनिछोडीशरपार ॥ गमहँतहाँजाशुस्त्राह्रं । मारचोगरुडहिवज्रारिसाई ॥ तच्योगरुडहकपरअविपादा । राखीवज्रहुकीमर्यादा ॥ वजववासववज्रचळावें । तवतवइकपरगरुडिगरावे॥गजअरुगरुडकेरअतिभारा।सहिनसक्योगिरिकियोचिकारा॥ स्योधरिणधरणीधरघोरा । फूटेसकळशृंगचहुँओरा ॥ तहाँगरुडकहँछोडिगोविदा । खड़े भयेनभसहितअनंदा ॥ तिम्रद्धमहिंकद्योबोळाई । जाहुद्वारकेआतुरधाई ॥ ळावहुदारुकग्रुतस्थिरो । रथचढिकरिहीसमरघनेरो ॥

दोहा-उम्रसेनअरुरामको, कहिबोमोरिसलाम । कृष्णइंद्रकहँजीतिके, काहिआईहेंथाम ॥

देहा—पैगरूडिंहगनराजल्खे, भरचोंतक्योनिंहजाइ । वासुदेवतववासवै, बोल्रतभेस्रसक्याइ ॥ गजडेरातआवतनिर्हिनेरो । करिंहेकेहिविधियुद्धघेनेरो ॥ ऐसेगजमेंचिहसुरराई । जीतोंकेसेअसुरनजाई ॥ गयेभानुअस्ताचलकाँही । वल्र्डुनरह्मोअंगतुवमाँही ॥ तातेनिज्ञिनिवारिश्रमलेह । भोरभयेमोकहॅसुघदेह ॥ तवदंद्रहृतथास्तुकहिदीन्द्रोोतिहिनिज्ञिमहॅनिवासतहँकीन्द्रों जववीतीनिज्ञिभयोप्रभाता तवयदुपविरयचिवित्रस्वाता सुपहितवासवकाहँबोल्पयो।सोरयचिरुणहितद्रतयायो।सुरपतियदुपतिकोसंग्रामा।होनलग्योअतुलिततिहिटामा ॥

दोहा-करनसहाइस्टेंद्रकी, सुरसेनासबँआइ । सहस्राक्षरथवेरिके, खड़ीभईहरपाइ ॥

त्तवयद्वपतिछोडीङ्गरपारा । सृँद्गियोद्धार्द्वङ्कवारा॥षुनिमहेद्रकहैवहुङ्गरमारचो।इक्टक्तुरँगनद्शदशझारचो॥ सोऊतज्योविशिखबहुतेरे । मन्हुँभीमभटेदयमकेरे॥तिनकहँमधुमुद्दवहुतनाशा । जिमितमनाशतभाद्यकाशा ॥ षुनिवासवगरुट्टाहुंशरमारचो । वासुद्वगनपुरहारझारचो॥स्यनक्रियमंडलभटेदोळ । निरक्षिसकेनहिसुरवरकोळ॥ दोहुनिमुरिखेद्वद्वेवतिषोरा । सुर्वसुनीशनहिगोभोरा ॥ तरणीसीधरणीवहँदोली । भेदिगदाहदिशानअतोली॥

दोहा-पर्वतकॅपिफाटतभये, टूटेहुमनसमूह । छोटिवहनठार्गीसरित, गिरेळुककेयूह ॥ छोपरानदिशानगजेशा । ब्रह्महुकोतढँभोअंदेशा ॥ तबविरंचिकश्यपिंद्वीठाई । ऐसीभाप्योतादिशुझाई ॥ बासवबासुदेवकर्डेंजाई । रोकहुगुछदेहुससुझाई ॥ दोहुनकेग्णकरतकठोरा । प्रठयहोतचाहतअवचोरा ॥ तहाअदितिकश्यपरयचिक्कि । दोहुँनवीचसरेभविक्कि॥दोहुँनसांशसवनिंदभाषे । तुमकतप्रठयकरनअभिठापे ॥ भै... ७वान, असवावन भागोहमकहाँपितुभावनाकश्यपअदितिनिर्साखदेवां । जिन्नवसुद्धताः (असी। दोहा—दंपतिकेढिगजाइके, कीन्ह्योंदंडप्रणाम । अदितिकइयपहुसुतनकहँ, आशिपदीन्हरुहाम ॥ तवकुंडरुजेअदितिकरणके । हरयोभौमनिजहेतुमरणके ॥ तेकुंडरुरुकरयदुराई । अदितिकानदीन्ह्यॉपिहराई॥ आशिपदईअदितिसुरमाता । कोतुमसमप्रभुजगिवस्याता॥इंद्रकह्योकरजोरिवहोरी । तुमसोरणनकरनमित्रीशी त्रिसुवनपतितुमरमानिवासा । मानहुमोहिआपनोदासा ॥ पारिजातर्छेपेनसिपारो । क्षमाकरहुअपराधहमारो ॥ तवशकदिदेअभयप्रदाना।निजपुरकियोगवनभगवाना३८मारुतसमस्यचल्योप्रचंडा।शोरभरयोतिदुँह्योकअसंडा।

दोहा—पक्षिराजपीछेचल्यो, पारिजातधारिपीठि । सात्यिकऔप्रद्यमदोड, चडेट्वियेतेहिंदीठि ॥ रेवतिगिरिआयेयदुराई । तहँतेविदािकयेखगराई ॥ तीनोंभटरथचिछुरदुमधिर । यहुनगरीप्रवेज्ञािकयर् सुरनजीतिलैसुरदुमकाँहीं । आवतेहेंमाधवपुरमाँहीं॥३९॥अससुनिकैसिगरेपुरवासी । लियअगवानजाइः प्रसुर्हिनिरसिकियसफरुविलोचनावारचोतेहिंक्षणमणिगणतत्तुमन॥पुनिलैपारिजातयदुराई।सितभागाय्हिर तवतिजमानतहाँसितिभामा।मिलीप्रियहिंहेपुरणकामा॥पारिजातमहँस्वर्गमिलेटा।आवहितहाँलेनमकरंदा

दोहा-नेहिंप्रभुचरणिकरीटपरि, याचिछ्द्योमनकाम । सोइसुरपतिहरिसोंछरचो, घिगदेवनमदपाम । सोरहसहसएकसेनारी । व्याहीइकसँगतिनहिंसुरारी ॥ तेतनेईमंदिरछविछाये । तिनमहॅतिनकहँवास तेतनेईवपुपारिविहारी॥४२॥सवकहँइकसँगिकयोसुखारी॥४३॥विधिञ्चवजाकीगतिनहिंकाने।वारवारपद्वे ऐसोक्टप्णचंद्रपतिपाई । तिनतियभाग्यनजाइगनाई ॥ नितनवमंगछमोद्दिर्द्रिरा ॥ कोविभृतिवरणैतिनसूरी यद्यपिइकहकसहसनदासीं । तद्यपिक्टप्णप्रेमरसप्यासीं ॥ करहिंकूप्णकीआपहिंसेवा । जानिनाथनिजहर्ण

दोहा—नवनिजमंदिरमें मुदित, माधवकरिहपयान । तवआग्र्चिछिहुकछु, रहिनजाततनुभान ॥
सेजआपनेहायविद्धार्वे । सिंहासनिजहाथनछार्वे ॥ प्रभुपदपद्मपाणिनिजधोर्वे । देवारीनिजकरछि
बहुविछंबछगिब्यजनडोछार्वे । निजकरकमछनिच्मरचछार्वे॥वाँपहिंचरणचारुनिजहाथे।कुसुमिकरीटपर्रिय्
अंगरागप्रियअंगछगार्वे । वारहिंबारअछकविछगार्वे ॥ मनरंजनमंजनकरवार्वे । विविधमातिजेउनारजेवार्वे ।
यहिविधिऔरहुबहुसेवकाई । कर्रीहिनित्यवियचित्तछगाई॥प्रियमुखचंद्वितेसुखसानी। क्रियेचकोरचवनस
दोहा—नितुप्रतिजिनपरकरतहें, यदुनायकअनुराग । इक्रमुखतेतिनकीन्दपति, वरणिसकौंकिमिभाग ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजनां धवेशश्रीविश्वनाथिसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजिसहज् देवकृते आनन्दाम्बुनिषो दशमस्कंषे उत्तराष एकोनपष्टितमस्तरंगः॥ ५९॥

श्रीग्रक उवाच।

दोहा-एकसमयसुराधाममें, वेठेशीयदुराज । राजिरहीरूविमणितहाँ, संयुत्तसखिनसमाज ॥ १ ॥ जोटोटाकारिविश्वविज्ञाटा । रसतस्जतहरतसबकाटा ॥ सोरसणहितधमेहिसेत् । प्रगटेयदुकुटमोदिविदेव ताकेअंतःपुरद्यविभारी । वर्राणसकेकोसुकविविचारी ॥ विपुट्यकिताकेतनेविताने । सुक्तनझाटीरसहित्र दीपतदीपप्रदीपतभारी । मणिमयमदनरचितसुराकारी ॥३॥ सुमनमहिकाझाटरभाई । ग्रुंजिरहेअटिसीर्भ झीनीसर्पद्रसरासनमोदी । प्रविशिमयंकमरीचिसुराँही ॥४॥ पारिजातसीरभितवयारी । मंदमंदआवितसुर्प

 दोहा–यॉविचारिसुकुमारितहँ, प्रियप्रेमॉहेडरधारि । भारेअनंदशातुरउटी, तत्रुकीसुरतिविसारि ॥ ७ ॥ स–इपुरकेसुरतेसुकुमारिमराञ्जिशावकसोरञ्जाई । अंगकेआभतेहीरनमुक्तनहारनहेमकेहारवनाई ॥ रिपुराजत्योंकांतिमतीकटिसोंकञींकिणिकांतिकराई । वेसवर्टेसुँदरीनकोसोभकपाणिसॉवीजनञ्जनकोपाई॥ दोहा–जडितजबाहिरतेजगत, जासुप्रकाशअसंड । सिवकरतेनिजकरिकयो, वीजनरुचिरसदंड ॥ ८ ॥ सा–सुंदरिकेसुरासुंदरिसोहिरहीसुस्वयानिसुपारसपागीदिसिशीमंतसुकंतकोआननप्रेममयीदुयुनीद्वितजागी॥ श्रीरपुराजकहेल्युञ्जाजसॉनेननवाइञ्जीअनुरागी । मंदहिमंदहिमोहनकेमनमोहनिबीजनवीजनटागी॥ इप्पोइआपनेरूपअनन्यगतीनिजप्रेमसोपूरोहियो। असिरुविमणीकोयदुराजचितेपरिहासहिकीघोविचारिलयो राजकहेशितप्रीतिसोप्रीतममंजुसुसेसुस्वयानिकियो। विपरीतिकेवेनवनाइअचेनसेंगेननचाइसुनायदियो॥ए॥

दोहा—राजकुमारीतुँसुनै, ममबचनिनित्तलाइ । सत्यमानिसोइकािजये, मेरोआयसुपाइ ॥ गउदारसुवरुद्वृतिक् । कोभावंतसार्रसिदिगपाले ॥ २० ॥ कामीपरमकामनार्काने । तेरीलेनलालसाभीने ॥ गप्पजमितकरिचाहे । आयेतुविहतकरनिवाहे ॥ क्वमीतुवश्रातावलवारो । शिशुपाल्हिंकइँदेनिवचारो ॥ निहिनिदरितुँमोहिवरिलान्द्योगिनजसमवरिवचारनिह्वीन्द्योमिनिनभूपनअतिहिद्धर्द्दावस्योजद्विपिपनगरवर्हा । कियोवल्वाननसंगे । मथुरातन्योतृपासनर्भगे॥१२॥आरहुयहजगरीतिसदाकी।सुनहिसत्यग्रुनिश्चकृटिसुबाँकी ॥ दोहा—जेवनितनकेविवशनिह, अरुअविदित्तआचार । वरितिनकहँयोपितसर्वे, पावहिशोक्तअपार ॥ १३ ॥ प्रेनहोनिर्धनिषयप्यारी।पनीनरार्लाह्युरतिहमारी॥१८॥निजयनकुलवयह्पविभृती।होहिसमानसकलकरत्तुत्ता॥ |नर्सोव्याहिमश्चतायोग्।उत्तमअपमअवस्यअयोग्॥१८॥सोतुमनेकुविचारनकीन्द्यों।ग्रुणनहीनमोकोवरिलीन्द्यों॥ |सिह्मशंसहिंद्याभिस्तारी।तार्मभूत्विगहेसुकुमारी॥१९॥तिक्वमहुवैगिदिचारहु । निजसमभूपतिपासप्यारहु॥

दोहा-रुक्मतिरोबंधुहु, तिनमिलिमान्योद्घोह । कारणिनमारनचहे, मोहिकुटिल्करिकोह ॥ १८ ॥ १भूपतिवीरजमद्दारे । आयेकुंडिनरुक्महँकारे ॥ करीप्रतिज्ञाजोरिसमाजू । नहिंआवनपेहैंयदुराजू ॥ तनकेगर्वगिरावनहेतु । तोहिलायोतिनजीतिनिकेनू ॥१९ ॥ मोकोनहिंइनतेंकछुकामा । इस्लीअर्यप्रत्रप्रधाना ॥ १एणकामआपहीमाहीं । पावतहेंआनंदसदाहीं ॥ सवमेरहोंसमानसदाई । निःक्रयआहींज्योतिकीनाई ॥ सारिवाहुनहिंसुंदररूपा । भूपनअहेभृत्यहेंभूषा ॥ तातेअवनहिंकरेंविचारें । जहँभवित्तहेंविगिसिपारें ॥

दोहा-तुमतोसुंदरिगोरततु, भेंद्रोंइयामअकाम । होतिमित्रतायोगमें, सुंदरिवरसमवाम ॥ प्राणहुँतेप्रियमानती, रहीआपनेकाँहिं । हरिवियोगमेरोकवहुँ, द्वैहैक्षणहुँनाँहिं ॥ २० ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा—तासुर्गवर्गजनहितै, विमनिहंसेयदुराज । मोनभयेकहिकदुवचन, मध्यसखीनसमाज ॥ २१॥ किवत्त—देवकीकिज्ञारकोकठारवैनप्यारीकान, घोरजोरमानोभयोअञ्चानिकोपातहै । चौंकिचहुँऔरचितेस्वप्रहीसोगुन्योचितै, सुन्योकवहुँनऐसीअहितेकीवातहै ॥ मोपेखुराजभारीभीतिभरीभामिनिसो, रोदनकरन्जगीञ्चोकनसमातहै । सण्मासिरातथहरातगातवारचार, वातकेससातजेसेकद्वीकँपातहै ॥ २२॥ कज्जयसहितहगजठतेवरोजनको, अंगरागकुंक्षमकोविगिषोहडारचोहै । इसकटुवैनतेविभीतित्यागञ्जामानि, गरोभरिआयोवरञ्चोकअतिषारचोहै ॥ भाषेखुराजसस्तेकरनतेकंकणहु, झरेकेतेकुसुमजेकेज्ञनसमारचोहै । वारवारगेदितहाँनस्वितेसोदेमही, मानोंभौगेविवरप्रवेज्ञकोविचारचोहे ॥ २३॥

(५८४)

देहमेंप्रसेदछायोऑिक्तमेंआयोअंड, ज्ञिरकोननायोमनमहामोहपाग्योहै। छाईज्ञिथिळाईधीरताईसोपराईतहाँ, कहेनासिराईडुखन्वाळजाळजाग्योहे॥ भाषेरग्रुराजरुक्मिणीकेपाणिपंकजते, व्यजनगिरयोहैमानौअतिअनुराग्योहे। परिकेसुपाययदुरायजूकेविनैकारे, सक्मिणाकहेतुआग्रुअभेदानुमाँग्योहे॥

दोद्दा-अतिकटोरसुनिवचनश्चति, प्रीतमवदननिहारि । घूमिभूमिमेरिगरपरी, रुक्मिणसुटिसुकुमारि ॥ २९॥ निरुस्त्रिमवंधनप्रिया, हँसीसत्यिख्यजानि । करुणानिधिभगवानके, करुणाभईमहानि ॥ २५॥

स्-भरिआयेटलाकेहमैं असुनागयोध्रलिहँसीकरिबोलनमें ।
परयंकतेकृदिकेआशुतहाँभयेआपौदुसीअतिहींमनमें ॥
रष्ठराजकहेंद्वेसुजानितेनायउठायटगायिलयोतनमें ।
इकपाणिसोंकेशसँबारेटगेइकपाणिकोंकरतआननमें ॥ २६ ॥
प्रानिःप्राणिप्रयाकीपरेसिद्दशापरयंकतेवेगिरुठेगिरिधारी ।
धायउठायटईउरलायद्यानिधिदीठिदयाकिपसारी ॥
ऑसुनपोंलिदियोइकपाणिसोंत्योइकपाणिसोंकेशसँबारी ।
वार्रीहवारगोविदशैनेतियफाँसिभईयहहाँसिहमारी ॥ २० ॥

दोहा-प्राणिप्रयाकेप्राणपति, पोंछिनेनअँसुवानि । समुझायोबहुआँतिते, वैनसप्रीतिवसानि ॥ २८॥

श्रीभगवानुवाच ।

हेरुक्मिणिनहिंहोइदुसारी । इमतोहँसीकरोसुकुमारी ॥ तेँमोनेसतिराजकुमारी । मोहितनुमनधनहुँतैप्पारी मोपरतेशनन्यशनुरागिनि।तुवसमाननिंहशानसेहिगिनि॥सुनेजैनिमेंकह्मोविचारी।तुगसँयोगमोहिसबिंद<sup>न्या</sup> विरहद्शादेखनकरिकामा। सुननकोपकेवचनळ्छामा॥ फरकतअधरसुकुटिअतिवामें।कोपकटाक्षबद्दन्छ<sup>दि</sup> येसवकळाळ्रातकेहेतू । करीहँसीमेंबिंडिनिकेतू ॥दुखितहोइनहिंकछुमनमाहीं । ममवियोगकबहुँतोहिंनौंहीं ॥ दोहा-परमळाभयहँढळ्ळी, युहबासिनकोनित्त । प्यारीसँगपरिहाँसमें, जामजातसुद्वित्त ॥ ३९॥

श्रीग्रुक उवाच ।

श्रीतमवचनमुनतसुकुमारो।तजीञासपरिहासविचारो॥३२॥करिकटाक्षपुतलाजमंद्रहाँसि।कह्योकंतसॉर्वनमोरा रूक्षिमण्यवाच ।

सुनहुविनयममग्राज्ञियनेना । स्रारंसरयज्ञोभाषेहुँयना ॥ इसनाईतुवसमानयुनायाकहुँॐ प्रयन् विध्यान योगोजनतुमकोनिनस्पार्व । छोभीजनमोहर्मेमनटावी॥३२॥कद्योजोतुमर्मेनृपनडेराई।सिधुमध्यम्हँरख्री<sup>तुर</sup> मोज्ञमन्यशरूयदुराई । जनतुषरायभूषभयपाई ॥ अंतरयामीकृषसदाँहाँ । सोवत्तहोहियसागरमाँहीँ ॥

दोदा−तीनकत्योदम्बर्गरेस, यटवाननकर्मग । मौचधहयदुरावसी, मुनियमक्टप्रसंग ॥ विरुद्धेद्देश्यवस्थाता । निनमीवैगरियोभगताता ॥ छोडितृपामनदमङ्गआया । नहिकोतुक्रनोप्रमुख्यात् नव्यद्भिकतृत्रविभुवनभोदाशाष्ट्रवर्योतीकीनव्योग्रह्भवोनकृत्योगमञ्जविद्वसारगासास्वमत्यबरिश्चीति सुरभवत्तरभोदानति । केलितिविद्यागात्त्रवाति ॥ कृत्योतीदृग्योकिकृतदिवति । मोडसीविधाति सुरभवत्तरभोत्तर्यक्षित्रवर्णातुत्तर्योग्यवोदित्रवितिकृतदिश्चित्रवृत्तिमकृत्योवद्वयनदिनोस्रावस्यस्यक्षित्र

े देखा-सम्पर्तवयनप्रतिश्वनिक्ष प्रतिप्रतिस्माने । छिछोरननेम्बछि, अपैनुमहिश्याने ॥ कार्यभागेरेद्देशिषके । सेप्यसम्बद्धायदम्हि ॥ विविष्णुन्यमन्तित्वनवीरी । विनकानुम्रिषरीहर्तीरी कार्यभग्यके रेसनीस्मर्गदेश्यनम्बस्यवस्ति । स्टब्स्वरिक्षयानीयस्ति । स्विक्षान्यस्ति । स्विक्षान्यस्ति । स्विक्ष

# श्रीमद्रागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध।

सबपुरुपारयमयसुफलातमा।तुमहिचाहिसवतर्जाहमहात्मा।।तिनसीतुवसम्बंपवचितहे।सुसदुसभोगिनतेअनुचितहे कह्योजोममजसबदतभिसारी । सोकभाष्योसत्यविहारी ॥ मननशीलसुनिग्वंविहार्हे । तिहरोयशगावहियदुसरे ॥

वाहा-विनाहिविचारेवरेहुमोहि, कह्योजांनतुमबन । सोमीबिभुवननायग्रनि, तुमहिवरबोग्रुद्देन ॥ ३९ ॥ जीनकद्गोद्दमनुपनदेराई । वसेसिभुमिपुरीवनाई ॥ सोनहिसोहतमुखहिरावरे । मोहिव्यिपायळायेनसाँवरे ॥ भूपनमध्यपनुपटकोरी । ठायेमोकॉकारिवरजोरी ॥ ज्याजांबुकगणतेनिजभागे । ठावेमुगपतिवदरनिहत्यागे ॥ ४०॥ जीनकद्गोमीहिसमजनळहिक ।दुर्शीहोइतियनेहहिनाहिक ॥ सोक्कहहुनजानिमुरारी । तामेविनतीमुनहुहमारी ॥ अंगपृथुभरतगयादिययाती। तजितजिराज्यविभोवहुभाती॥वनवृत्तितवपदळहियदुनायाकिभिवेपावतहेंबुसगाया॥

दोहा-जोनकह्मोहेप्राणपति, अपनेयोग्यविचारि । जाहुनृपतिकेपासतुम, दोऊलोकसुधारि ॥ संततसंतप्रशंसतजाको । सुखप्रदसुक्तिरूपजनताको ॥ सदाकियेजहरमानिवास । ऐसोतुवपदकमलसवास ॥

गुणआगरङहितियत्तेहित्यागी।भजेओरकहुँकीनअभागी ४२ तातेमेंसवभाँतिविचारी।वरचोधुवरयदुवरगिरिषारी॥ जगदात्माजगदीशुधरारी । जनदोहुँछोकनदेहुग्रुधारी ॥ भक्तनदृरिकरहुसंसारा । असजेतुमयदुनाथउदारा ॥ तिनपदर्वकनरक्षकमेरे । रहेंसवदाधुखद्वनेरे ॥ ४३ ॥ कह्योजोनयेवचनकृपाटा । तजिदिक्षणटनसममहिपाटा ॥

दोहा-मोहिंवरचोमनर्मेकवन, करिविचारसुकुमारि। तातेसुनियेप्राणपति, प्यारीविनयहमारि ॥ निभूपनकोआपवसाने । सरविडाउद्देपश्वानसमाने ॥ शिवचतुरानतआननगाई । असितुवकथानजिनश्चतिपाई ॥ ।नारिनकेपतितेहोर्वे । भूत्यसरिससेवतसुस्रजीवे ॥ ४४ ॥ छायोउपरचामनसरोमें । अंतरअस्थिमांसरुधिरोमें ॥ त्रमिविटपित्तवातकफसोनोजीतिहिंस्तकसरिसद्रशाने ॥ तुवसरोजपद्गंपविहाई।भूजहिंजोतियअसपितमनठाई॥ तेनहिंकेपतिवेद्रपहोर्वे । नुरकसाजुभारानितढोवे ॥ ४५ ॥ जोननाथ्यहमोहिंसुनाई । उदासीनआदिकसुस्रगाई॥

दोहा-आतमरतअतिक्षेनरत, मोहूँपैवडभाग । ऐसेतुवपदकमलमें, होइमोरअबुराग ॥

दासनकेषुखदेनहित, लीलकारियदुनाय । क्रपाविलोकनिकरहुजम, त्वमेंहोहुँसनाथ ॥ ४६ ॥ नौनकद्मोतुमयहपदुनाहू । अनहूँनिजसमदुपकेजाहू ॥ सुनियेमश्वीरपुविनयहमारी । नहिअसत्ययहवातिहारी ॥ वेवरवर्णप्रीतिअतिमारी।अविशिल्पक्तरहिंकुमारी।जिमिअंबाज्ञाल्विहंमनदीन्द्मों।बरवज्ञभीप्पताहिहरिलीन्द्मों। प्रान्जाल्विहंपहँताहिपद्यायो।सोलपरतियप्रनितेहिनटिकायो॥गयोतामुद्दरिजन्मयूथाँहीं।सुनीकथावृद्धनमुख्याँहीं॥ व्याहिनमेंबुळ्टानारी । तेनितनवरपद्दृहिंसुरारी ॥ तातिकुळ्टानारिनवरहीं । तेनर्दुभैळोकुसुखचहहीं ॥ ४८॥

दोहा—सुनिरुषिमणिकेवनप्रसु, गोटेम्दुसुसक्याय । कहेजोतूनहिअसवचन, तोकोकहेबनाय ॥
सुननहेतुयहराजकुमारी । मैतोसोयहर्दसीपसारी ॥ तातेजोतुमउत्तरदीन्द्वों । सोसक्सत्यमानिमेंछीन्द्वों ॥ ४९ ॥
जेकामनाकरदुमोर्दिमाँही । मोक्षहेतुतुवहोर्दिसदाँहीं॥६०॥पतिपद्प्रेमपतिवृतप्यारी।छल्योतोर्दिसदँवेंअतिभारी ॥
यदिषिकरीरिचवचनउपाई।तद्दिपनतुवमतिचर्छीचर्छाई५२ छेदंपतिस्रुसहितमोर्दिभजहीं।तेकामीसंसारनतजहीं ५२॥
जेजनमोर्दिसंपतिपतिपाई।माँगाँहविषयभोगसमुदाई॥तिनकोमदभाग्यअतिजानो।अवशिनरक्गामीपहिचानो५३॥
दोदा—करिमतीतिप्यारीज्ञन, कहेमीतिस्रुतवेन । कुटिरुतियनऔसर्टनको, अहेकठिनताऐन ॥ ५९॥

नतिव्रतातोहिसमहेप्पारी । मोहिनहित्रिभुवनपरत्तनिहारी ॥ जेन्नपत्तुम्विवाहकेकाछै । आयेश्रगणितओजविकाछि॥ हु भ्रीनममक्यातिनहिपरित्यागी।मोहिगद्विजपटयोअनुरागी ५५ हरिछेआवत्तोहिसुकुमारी।क्वभीतुवकातापनुपारी॥ अञ्चलेपमेदापारहिंआई । बहुविधिमोपेविशिखचछाई ॥ तहँतरेदेखतसुकुमारी । दियोकाटिस्पंदनकारमारी ॥ अप्रत्योनमेदापारहिंआई । बहुविधिमोपेविशिखचछाई ॥ तहँतरेदेखतसुकुमारी । दियोकाटिस्पंदनकारमारी ॥ अप्रत्योजमेदार्विकारी । छेकरवाछताहिपुनिहाटी ॥ वंपनकरिशिरसुंदनकिन्द्र्यो। तामेतुमनेकुचितर्द्व्यानिहारी। दोहा-भेरेपेआतिग्रीतिकरि, आनैदअधिकयदाह । मेरेग्रहगमनीछछी, निजकुछसुधिविसराह ॥

्तिअनिरुद्धिवनहिंहभाँहीं । गमनहिंकियोभोजकटकाँहीं ॥ तहाँविवाहअतमेष्पारी ।कृष्टिगरुवसर्त्तोगिराउनारी॥ अनिरुद्धिवनहोंदरासा । तातेवेगिवोटावडुधामा ॥ चौपरिरचहुविजयकेहेत् । वेटहुमोहिंधुनमुभटसमेतृ ॥

मीञ्चउत्तैसहिकीन्ह्यों । अपनेमरणहेत्समनदीन्ह्यों ॥ समभ्राताकोवेगिवीछाई । खेळनळग्योपरमसुखपा जीत्योरुक्मीप्रथमहिंबारा । प्रनिद्धेवाजीवल्रहुउदारा ॥ तवहुँरुक्मकहभैममजीती । पूँछिपंचसींक्ररहुप्रतीर्त

दोहा-कर्ङिगराजतवअसकह्यो, जीत्योभीष्मकुमार । वल्रखेलननहिजानते, गायचरावनहार ॥ भईतहाँतवहीनभवानी । कर्लिगराजयहमुपावलानी ॥ कर्लिगराजतवदंतदेलाई । सभामध्यशटहँस्योठठा तववलरामश्रातममकोपे।रुक्मवथनकोअतिचितचोपे ॥ सम्भन्नसारिताहिहनिद्धारची।औरहुसुभटसमूहसँहार वल्रहिविलोकिक्रलिंगजवभाग्यो।तववल्रताकेपीछेलाग्यो॥दश्येंकद्मपकरितेहिलीन्ह्यों।परिषमारिमुसविनरदर्गीन तिंछेपोत्रवधूहरपाई । मेरेसँगद्वारकासिधाई ॥ एतेहुपैतुमकछुनहिंमान्यो । मेरेप्रेममाहँचितसान्यो

दोहा-तुमरुक्मिणिऐसेगुणाने, मोकोंछीन्ह्योंनीति । तुमसमनहिंकोडकरहिंगी, मोपरप्रीतिप्रतीति ॥ ५६॥ पठयोद्धिजममिछनेहेतू । सोसंदेशकहआइनिकेतू ॥ करिहोविछमजोआवनमाँही । तौर्मेमिछिहैंजीवतनाँही अरप्योनिजतनुतुमहिंमुरारी । त्रिभुवनसूनोद्दगनिनिहारी ॥ ऐसेवचनतुवैभुखयोगू । अहैनऔरेनईशनियोगू ताकोकरिबोप्रतिचपकारो । मेरोमनसबिविधसोंहारो ॥ तातेमैंतोहिमोदबढावत । रहींसराहततुवयशगावत ॥५४

श्रीशक उवाच ।

यहिनिधिरुनिमणिकोसमुझाई।बारवारतेहिहियेछगाई।।सोऊअसिआनंदिहपाई।प्रीतममुखछनिद्यानिछकाई॥५८ दोहा-यहिविधिवहुविधिरचतनित, रुक्मिणिसंगविहार । सिख्यतजगकेनरनहरि, करतचरित्रउदार ॥ ५९॥ इति सिद्धिश्रीमन्मद्वाराजाधिराजवांधवेशश्रीविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीम हाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरधुराजसिंहजुदैवकृते आनंदाम्ब्रनिधी दञ्जमस्कंधे उत्तराधे पष्टितमस्तरंगः ॥ ६० ॥

## श्रीग्लक उवाच ।

दोह्-इकइकरानीकेभये, द्शदशुप्रवल्छमार्। प्रथकप्रथकसोवर्णहुँ, छुत्रअभिमन्युकुमार । १।२।३।४।५। तिनमें जोनआठपटरानी । तिनके सत्में कहीं बसानी ॥ आ चार्दे प्णसदे प्णस्तन। चारभद्र अस्तार विक्रमात चारुषुचारुविचारहुचारु । यरुविमणिन्वप्रवल्कुमारु॥दश्योग्येष्ठप्रसुम्रप्रवीरा।नहिन्निसुवनजेहिसमरण्यीरा॥ भाउछभाउँ औरस्वर्भाद्र्।भाउँ मानप्रतिभावु श्रिभाद्र।चेद्रभाउँ यह इहद्माउवरारतिभानहुप्रतिभानछपश्करी यद्शुस्तत्ततिभागुकरे।होत्भ्रयस्ववचीवनरे॥साम्बस्मित्रसहस्तित्रत्तत्त्वति १ १विजयचित्रकेतुङ्कतुषुरुविव।

दोदा-द्रविडर्झोरवसुमानिये, जाम्बवतीदशपुत्र । तिनमॅजेठोसाम्बभे, विक्रमजासुविचित्र ॥ १२ ॥ बीरचंद्रअस्तिनवसु, वेगवाणवृष्याम् । शंकुकुंतिवसुदशकुँवर, सत्याकेवलधाम् ॥ १३ ॥ श्चतक्विवृषषोम्कसुभट, ऐकट्भद्रसुवाहु । दुर्शपूर्णमासहुद्यमा, यसुनासुतनरनाहु ॥ १८॥ अपूराजितसहभाजवंट, महाज्ञाकिततुमान । सिंहमेपोपोप्नगप्रवट, सुतर्दश्मणासुनान ॥१६॥ सक्तिनिटवृक्षप्रश्रुषि, पावनविद्वमहीस । प्रत्रमित्रविदाग्रुनो, वर्धननद्रसपवीस ॥ १६ ॥ ष्टदरसनप्रदरणसुजयं, भारिनितरणनितवाम । झुरहुसत्यकआयुभद्र, भद्रासुतवलपाम ॥

द्वितिमानवरुताष्ठहु, तप्तादिकवटवान । रोहिण्यादिकरानिके, भेत्रभुतनयश्रमान ॥ १७ ॥ रुपपवर्ता नोरुपपुरामा । रुपपप्रप्रमुख्या । राष्ट्रभावकरामकः मप्रमुतन्यक्षमानः ॥ १८ ॥ स्वर्षप्रप्रातिक स्वर्षान्यक्षमानः । रुपप्रप्रमुक्तिक स्वर्षान्यक्षित्रक स्वर्षान्यक । रुपप्रप्रमुक्तिक स्वर्षान्यक । होसुनिकेष्रयुष्ठरुमारा । रयचिङ्केरितरौतिचारा ॥ सुरस्कटम्पाततहजाह । कन्मवतीहरित्रियोगी । सबम्पनकदेसतमाँही । कन्मवतीहरित्रियोगी । मुप्तमोगिमद्यदुपुरशायो । सुवपुरतन्यरपरमुखछायो ॥ रुवम्यतिकेभयोक्रमारा । तामुनामविन्द्रवृत्ति प्रकृतमस्क्रमित्रहर्तारा।भोटरमद्रम्यपानिकुमागा।तिनक्षेक्रोहिनभेमुत्नाती।पर्णमुक्विकरोकेस्भिति। द्वारा-भरमन्त्रिकरणिक्तम् अस्तरमाना

दारा-अवस्तिषेषु रुपतिक्या, अवनतसुषासमान । पटपुरमेदानवनको, जीत्योजिमिभगवान ॥

रह्मोविप्रहकअतितप्रधामा । ब्रह्मदत्तताकोरहनामा ॥ वेदपडंगनिजाननवारो । याज्ञवरूक्यकोशिप्यप्रप्यारो ॥ रह्मोत्तखावसुदेवहुकेरो । पहेषकतँगशास्त्रपनेरो ॥ एकत्तमयताकोवसुदेवा । वेगिबोटायकियोवहुत्तेवा ॥ कोन्हीविनययुग्रुटकरजोरी।करहुवाजिमखद्धिजवदिमोरी ॥ तवबोट्योद्विजअतिसुखपाई।अश्वमेधकरिहोँचितटाई॥ अतकहिमनहिविचारयोभूषा । पारियात्रजहँशैटअनूषा ॥ आवत्तांगुंगाजहँषावृति । करोजायतहँयज्ञसुहाविन ॥

दोहा-माँगिविदावसुदेवसीं, ऐसोमनहिविचारि । पारिपात्रगिरिकहँचल्पो, छैसँगर्मेनिजनारि ॥ रहींपंचराततासुकुमारी । तिनहुँनकहँछियसंगहँकारी॥ जायशिष्ठमहँद्विजविनदम्भाविधियुतकीन्द्वोंयज्ञअरम्भा ॥ तहाँखरेसिगरेसुनिराई । त्रसदत्तसुखशासनपाई ॥ याज्ञवल्वयअरुहमपितुन्यासा । जैमिनिजाजिसुतपप्रकासा ॥ सुनिसुमंतअरुदेवळआदिक । आयेसकळपर्ममरयादिक ॥ त्रसदत्ततपद्तपठायो । वसुदेवहुँदेविकहुँबुळायो ॥ त्रसदत्तकोशासनपाई । वसुदेवहुँदेविकसुखछाई ॥ त्रसदत्तकेनिकटसिपरि । भयेसुदितमनसुनिनिरिहारे ॥

दोहा-कियेवासवसुदेवतहँ, देविकयुतसुखपाय । दीन्हेंधनगहुसुनिनकहँ, सादरपदिशरनाय ॥ अझदत्ततहँद्विजयङभागा । रूग्योदेनदेवनमखभागा ॥ तहाँशैरुनीचेअतिनेरो । पटपुररह्मोदानवनकेरो ॥ रह्मोनिकुंभदेत्यवरुवाना । दानवसाठिहजारमहाना ॥ ताहीसमयिनकुंभपठाये । दानवचारिविप्रदिगआये ॥ अझदत्तसोरोपितभापे । कहाँनिकुंभभागतुमरापे ॥ पेसहुदियोनिकुंभिनदेशा । कहियोद्विजसँग्यहसँदेशा ॥ पटपुरनिकटयज्ञद्विजकारेके।सिद्धकीनचहहमाईनिद्रिके।दैत्यनठयुत्तासुरनवडाई।दिजकहँदचितनपरतदेखाई ॥

दोहा-जोनहिंदहैभागद्विज, तीयहिनश्चयजानि । हमवाकीहरिल्ड्रींग, कन्यापंचर्यातानि ॥ राख्योजोमखिहतपनजोरी । सोसवआइल्ड्रेंगेछोरी ॥ ब्राह्मणयज्ञकरननिंदिषेहे । जोनिर्हयज्ञभागमीहिंदहे ॥ ब्रह्मदत्तमुनिदानवर्षना । बोल्योभीतिमानिभरिनेना ॥ यज्ञभागअसुरननिंदयोग्र । यदिपरिचकोअहेनियोग्र ॥ पुँछहाकल्छनिनकहँजाई । जोसुनिकहेंतोल्ड्रभुगाई ॥ कन्याजेशतप्चहमारी । तिनकोराख्योमनहिंदिचारी ॥

ारवेर्दाविप्रनकाँहीं । देहुँसुताँमेसकळविवाहीं ॥ कैसेळेजेहोवरजोरा । रक्षकहैंवसुदेविकशोरा ॥ दोहा—त्रहादत्तकेवचनअस, सुनिदानवेवचारि । जाइनिक्कंभसमीपमें, दोन्द्र्यांसकळवचारि ॥ ततिकुंभकोपअतिकोन्द्र्यों । सकळदानवनआयसुदीन्द्र्यों॥यज्ञभंगकीजेतुमजाई । त्यावहुकन्यासकळछुडाई॥ उज्ञाळासवेदेहुजराई । बाँपहुद्विजकहँवैचिनीहंजाई ॥ इतदानवनविप्रडेराई । भूपनदियनेवतापठवाई ॥ दवकोरवमाळवर्ष्ये । दंतवक्कमागर्यअनुते ॥ रूक्मीजीशिक्षुपाळहुकाँहीं । द्वपदविराटजयद्वयपाँहीं ॥ विवाद-अपनवक्षापाजविकः वासविद्याविद्या । स्वीतासवपर्योक्तराजन । बोल्योवप्रसमेतसमाजन ॥

दोहा—भूपनआगमजानिक, नारदक्षियीविचार।ष्सीकरोडपायमें, जातेहीहर्सहार॥ इनिक्रंभनिकटमुनिराई। भंदमंद्असगिरासुनाई॥ ब्रह्मदत्तसबनृपनबोटायो। तुमकोचाहतरणाहेहरायो॥ तिषेसीकरहुटपाई। जेहिबिपिअवमेंदेहुँबताई॥ पावहुशतकन्याद्विजकरी। टावहुआगुकरहुनाहेदेरी॥ हुर्बोटिभूपनबटबारे। तोसबहुँदेअवशितुम्हारे॥ नारदवचनसुनतअसुरेशा। दीन्द्वातिसहिभटननिदेशा॥ प्रचंददानबहुत्पाये। मापेमराहिगआतुरक्षाये॥ मराझाटासबदियोजराई। फोरेयझपाबससुदाई॥

दोहा-पाँचोंशतकन्याहरयो, ब्रह्मद्वकहँचौंपि । देविक बाबसुदेवको, राह्मोपामहिपाँपि ॥
हाकारकरतदुरापाई । मसकरताद्विजगपेपराई ॥ मानिनिद्धभभीतिसरभागे । करिनिहिसकेसुद्धभयपागे ॥
विषक्षदेविक क्योद्विकार्द । कर्योकहाजवपरतदेराई ॥ तवबसुदेवकद्योद्धस्याई । जाहुद्याप्केद्वतसुनिराई ॥
रिसीक्षिक्षदेविकाहमारी । पुनिकहियोममवचनटचारी ॥ परमात्वित्वकेदितहोर । तुमसाबहुयहपायपसारे ॥
प्रीतवसुदेववचनक्रारी । क्योटाहहोद्वेतिहिटेवाई ॥ जसकहियदुवनगीमहँगई । युद्यतिसस्वास्त्वविस्वाहं ॥

दोहा-दिजवंपनकन्याहरन, केदमानुषितुजानि । हुत्तहिंबोटिनयुमको, भाष्योदाराँगपानि ॥ <sup>२००० वर</sup> १८पुरकोनिकुंभअमुरेज्ञा । मुरनसहितजोजित्योमुरेझा ॥ ब्रह्मदत्तकेमसमहँनायो । दिजनमारि**मसभौनवराक्षा**॥ ्षिप्रनपगमहॅंबंधनङारे । कैद्कियोपितुमातुहमारे ॥ पाँचहुझतजोविप्रकुमारी । हरिलेगयोतिनहिंझटभारी ॥ जननीजनकहुबंधनकेरो । मोहिनतितनोञोचधनेरो ॥ जेतनोकन्याहरणविपादा । जातिमाजद्विजकीमरयाता विटपुरजाहुपुत्रयहिक्षणमें । रक्षेहुकन्यनङ्रहनम्नमें ॥ हरिष्ठतविहँतिकह्योकरजोरी । आपप्रतापद्यातयहयोरी ॥

दोहा-भोंकन्यनरक्षणिहेंको, मोकोंहोतनिदेश । षोंशंठहिनकन्यासिहत, द्विजटाऊँयिहिदेश ॥ किषोंपितामहिपतामहीको । बंधनछोरिदेहुँतिनहींको ॥ तवयदुपतिबोटेम्रसक्याई । जवटिगहमर्नीहंआर्वे 'त्तवठोंकिरिकोनिहुँउपाई । कन्यनकोरक्षहुतहँजाई ॥ मुनिपितुवैनवंदिरणधीरा । चल्योगगनमगमनहुँस 'जायतहाँभोअंतरधाना । मायावीअसिकेयनिरमाना ॥ रच्योपाँचसेम्रताम्रहाई । रासिदियोनिकुंभग्रहजाई 'पाँचहुशतजेवित्रकुमारी । हरचोतिनिहंमायापटडारी॥ द्विजडुहितनमस्रशालामाँहीं । राख्योद्विजवरस्ह्रो

दोहा-युत्तिनिकुंभदानवसवै, जान्योनार्हिचरित्र । मायावीजोकरतभो, यदुपतिकोप्रियप्रत्र ॥ त्रह्मदत्तकोनेवताजवहीं । आयोहस्तिनपुरमहँसवहीं ॥ तबदुर्योधननृपअभिमानी । कियोमंत्रसवमंत्रिनक कर्णज्ञकुनिदुःज्ञासनकाँहीं । भीपमद्रोणहुँकृपहुँतहाँहीं ॥ पांडवहुनकहाँठियोचुठाई । ठाग्योकरनमंत्रमनः वैनतहाँदुर्योधनभासे । कहोमंत्रजोजियग्रानिरासे ॥ त्रह्मदत्तिनिजनेवतपठायो । याकोकसविचारमनआ कियोंडचितहेजावतहाँहीं । कियोंडचितगमनवतहुँनाँहीं ॥ भीपमदेवतहाँअसभाष्यो । कहेदेतजोमेंस्रितिर

े होहा—त्रहादत्तकीपंचशत, सुताहरचोदर्जोशः। तातेद्विजपटयोडरो, नेउतास्वैनरेशः॥ देविकश्वरुवसुदेवहुकाँहीं । असुरकेदिकयमसग्रहमाँहीं ॥ तातेतहँयदुवंशीजेंहें। कृष्णमातुपितुअवशि यदुपतिआगमसुनतिन्छंभा। करिहिअवशिआतुरअसदंभा ॥ छेइहिधनदेतुम्हेंछुभाई।यदुवंशिनसँगयुद्धव । तातेजचितनजावतहाँहीं। वेटोचुपह्वैनिजग्रहमाँहीं॥ विदुरद्रोणकृपमंत्रप्रवीने। भीपममंत्रहिसम्पत्रकं । तहुँदुःशासनश्कुनिप्रवीरा। वोछेज्रकारिगर्वगँभीरा॥ पाँचशतद्विजसुतासुहाई। औरहुमणिगण्पनअपि

दोहा-अपनीकरनसहायहित, जोहमकोवहदेय । तौसहायकरिवोडचित, युधयशकोनहिँछेय ॥
सूतपुत्रतकहोप्रकोषो । यदुवंशिनजीतनमहँचोषी॥भठीकहीशकुनिहुँदुःशासनायहिनिधिकीजेयहुकुठनाः
'उचितयद्पिनहिंदानवयच्छा । तद्पियुद्धहितगमनवअच्छा ॥ यदुवंशीनृपहुक्मनमाने ।अपनेकहँसवतेवहुक यद्पिसुपोधनिकयवड्वारा । तद्पिनजानहिंआदिभिलारी ॥ वद्योगवयदुवंशिनकेरे । सबदिनतेकुरुकुठके तवभाषमकछुकहोोरिसाई । कर्णतोरिशठतानहिंजाई ॥ करहुवेरकसअर्थपराये । यदुवंशिनजीतनमन्

दोहा—यदुवंशीकीन्द्योंकहा, क्ररुकुळ्कोअपराध । विनाहेत्विनकाजकत, कीजतुकोपअगाध ॥
यदुवंशिनजीतवयुपमाँहीं । जानहँसहजसबैतुमनाँहीं ॥ परब्रह्मयदुपतिभगवाना । तिनसीवरन्दैकल्याना
जवअसभीपमवचनउचारे । क्षोकणकीहगअरुणारे ॥ तुम्हरतीनयुद्धकरचाऊ । यदुवंशिनकहँसहाहेर्राः
ब्रहेभयेभईमतिभारी । आयुर्वायरहीअवथोरी ॥ यदुवंशिनकीवद्धचपळाई । सोहमसोअवनहिंसिह्नाहेर्राः
तवदुयोंपनगिराज्यारी । कुर्णकृद्धोतुमवातविचारी ॥ जोमानहुँसळाहसबमेरी । पटपुरचळहुकाहुनहिंर्

दोहा-भर्छाव्याजयहहैगई, दीन्ह्योंदर्श्वनाय । यदुवंश्चितकोकोजिये, अवशिपराजयजाय ॥ हमरेगम्नतसवन्यजेहें । यदुवंशीअववचननेपेहें ॥ जहाँभीष्मद्रोणहुँवल्याना । कर्णकृपाचारजमितमान जहंअर्छनमांद्रीविद्यारा । भीमसेनतहँगदाप्रहारी ॥ तहँनहिंशंकाहोनपराजे । होहिंशकजोसिंहितसम्बद्धवंशीकारहेंनलराई । वालकसर्वेनशेल्यउग्रही ॥ तवभीपम्नोलेमतिमाने । तुमअपनेवलिक्छ्यले । अवेवीरसीपर्यवोनकामा ॥ जव्येहेंहल्यूसल्थारी । तवकोजुरीसम्पर्यवर्णी । तवकोजुरीसम्पर्यवर्णी । तवकोजुरीसम्पर्यवर्णी ।

दोहा-अवेनदेख्योक्टप्णसुत, जासुमुद्धमहिनाम । जाकसमदूसरनहीं, रिपुजेतासंग्राम ॥ अवेसुन्योनहिंद्यारंगज्ञीरा । जॉनपुरंदरकोमदमोरा ॥ देख्योनहिंअनिरुद्धकुमारे । म्यामेवजल्सम्बर्ध जिपेनहिंसात्यकिशुरा । रासतजोधनुगर्वगरूरा ॥ ग्रह्येटेभापदुमनमाने । अवेनद्यगयदु<sup>द्</sup>रि<sup>हेस्</sup>री त्रहुजोनतुमकोअतिभावे । चळहुजहाँतुम्हरेमनआवे ॥ इमकहिउऋणहोत्रहेंआजू । करवनवेरउचितयदुराजू ॥ मतुम्हरेआश्रितकुरुनाथा । तातेच्छ्यतुम्हारेसाथा ॥ तहेंछ्ख्यसबकेरतमासा । कर्राहंजेड्त्वछ्वचनविछासा ॥

दोहा—असकिहिभीपमग्रहगये, द्रोणिविदुरक्षुरघुक्त । तवपांडवअसकहतभे, सुनहुसवैममबक्त ॥ इमतोहिस्किहाथविकाने । दूजोप्रभुमनर्मेनहिमाने ॥ जहँयदुपतिजैहेंतहँजैहें । करिहेंसोजोआयसुदेहें ॥ असकिहिपांडवसदनिसधारे । तवदुर्योधनवचनउचारे ॥ इनकीसदाकेरियहरीती । करिहेंअविशाममिरपुसोप्रीती ॥ नानदेहुअवनाहिंबबावहु । इनकीकछुनझंकमनछावहु ॥ पांडुसुतनकीविदेरणजाई । देहींश्रस्मेपाँचचछाई ॥ बोल्योकर्णतहाँरणपीरा । साजहुसैन्यचछहुकुरुवीरा ॥ उत्पांडुनंदनचिहुस्पंदन । गयेद्वारकेजहॅयदुनंदन ॥

दोहा-एकाद्रशक्षाहिणी, साजिइतैक्करनाय । पटपुरकोगमनतभयो, छैबहुभूपनसाय ॥ संजयिदुरअंधनुपतीने । रहेहस्तिनापुरदुसभीने ॥ सुनिपटपुरकुरुनाथजवाई । ओरदुनुपसवसैन्यसजाई ॥ गयेसकछपटपुरहरपाई । सुनियदुर्वाशनकेरिअवाई ॥ तेइसअक्षोहिणिमगधेशा । इकअक्षोहिणिरुक्मसुवेशा ॥ कोठइककोठद्रेकोठत्रयचारी । इमिअक्षोहिणभूपसँवारी ॥ कियेजायपटपुरमहँढेरा । सवकेशीशकाठकरफेरा ॥ सवभूपनकीसुनतअवाई । तहँनिकुंभदानवसुखपाई ॥ निजमंत्रिनकहँदानवकेत्र । पटयोक्ररुपतिपहँनिजहेत ॥

दोहा-दुर्योपनिहगसिववचिल, कह्योवचनकरजोरि । कद्यनिक्तंभविनतीकरी, सोसुनियेप्रभ्रमोरि ॥ करदुसहायमोरिसवभूषा । छेहुपंचज्ञतस्रताअनूषा ॥ छोजेयहुधनमणिगणनाना । कीजेअसविकमवळवाना॥

करहुसहायमारितवर्भूपा । छहुपचेशतस्रताञ्जरूपा ॥ छाजवहुपनमाणगणनाना । काजअसावक्रमवछ्वाना ॥ यदुपतिपिताछोडावनआर्वे । सोयामंष्ठुनिवचिनांहजार्वे ॥ औरहुजेयदुवंशिंपेहें । तिनकोदीरिदेत्यसवसेहें ॥ तुमसमनार्हेजगमहॅपञुपारी।सवेभाँतिहमछियोविचारी॥कर्णस्रयोपनशक्तनिदुशासन।प्रमुदितभेस्रनिदानवशासन॥ मागपदंतवक्रशिशुपाछे । शुल्यशाल्वविदुर्यहुकराछे ॥ धृष्टखुमजयद्रथपाँहां । द्वपद्विराट्सश्मांकाँहां ॥

दोहा—विद्रुष्टभरुभवृद्धिदेको, भीष्मद्रोणकुपकाँहि । रुक्मीअरुभगदत्तको, आन्योनिजटिगमाँहि ॥ यथायोग्यतहँभोसतकारा । लागिगयोशोभितदरवारा ॥ तबदुर्योधनमनहिविचारी । सबभूपनसोगिराज्यारी ॥ मंत्रीचारिनिकुंभपठाये । विनयकरनमेरेटिगआये ॥ देत्यदेतशतपंचकुमारी । औरदुमणिगणहैधनभारी ॥ सबसोमाँगतकरनसुहाई । यदुर्वशिनकीलगीलराई ॥ तामकहालचितहेभाई । सबमिलिमोकोदेदुवताई ॥ जोममसुम्मतिजाननुचाहो । तोसुनियेसिगरेनरनाहो ॥ यदुर्वशीअवहीकेषाढे । सबसोहोतसमरमहँठाठे ॥

दोहा—कियेवैरसवन्द्रपनसीं, सवेकेहेंदुखदानि । अपनेकहँसवतेअधिक, मानतहँवछक्षानि ॥ मरेपरमहँकर्राहिवरोषा । मिछिपांडवनष्ट्रयाकरिकोषा ॥ हर्राहस्वयंवरमाहँग्रुमारी। जगमहँजाहिरहैंट्यभिचारी॥ ॥तेभछोषोगपरिगयक । दानववसुदेवहिषरिखयक ॥ कीजेसवैनिक्षंभसहाई । मारहुस्वयदुवैशिनधाई ॥ वर्षेपितेछोडावनआर्षे । सवयामेंफिरिनाहॅबिजार्षे ॥ सवद्यारित्आस्त्र छोजे । यदुकुष्टजगमेंरहननदीजे ॥ अवशिपांडवनकोर्मेमोरहीं।कुष्टकर्टककोकछुनाईडरिहीं॥यदुवैशीकुमतीसनअडहीं। स्वकेटगिसकतासमगढहीं॥

दोहा-छेदीजोनहिंदेरअव, तोपछितेद्दीफेरि। कवहुँनपैदीक्षससमय, कहाँसवनसीटिरि॥
सुनिदुर्योपनकरनिदेशा। कोपितकद्योतहाँमगपेशा॥ इमतोद्दारसवाँद्देशा। तातेयुधकोअविश्वादियारा॥
कौनिदुर्भोतिदरिदिपरिपाउँ। तोशरिरकोशोकसिटाउँ॥ बोटतवरुनमीशिशुपाटा।विननगनपेदिगोपाटा॥
करिनिदुर्भकीअवशिसद्दाई। फरव्युद्धयदटित्दरिराई॥ बोरद्धसवट्यसम्मतकन्द्रिशुद्धकरनकद्वसपितदिन्द्रि॥
करिनिदुर्भकीअवशिसद्दाई। फरव्युद्धयदटितदिराई॥स्वाद्धसवट्यसम्मतकन्द्रिशुद्धकरनकद्वसपितदिन्द्रि॥
करिनिद्धभक्षीअवशिसद्दार्थक्षत्वपद्धसवय्टाद्दिनदरिरा॥संब्राह्करत्वपतिदिनगयद्धाक्षस्तावटाद्दिशस्तरिभयद्ध॥

दोहा-तवनिजनिजडेरागये, भूपसर्वेवटवान । यदुवंशिनसाँगुपकरन, कन्द्रसर्वप्रमान ॥ टतपोडवद्दारावतिआरं । सभामप्यद्रीरकर्देशिरनारं ॥ ययायोग्यमिटिकसवभारं । वेटमभामकटसुखछारं॥ इश्लाट्यश्रप्रेटपोयदुनेदन।तपकरजोरिपोडुछ्टनेदन ॥ करोमोदञ्ख्यगनवदावत । छुझ्टनायतुवद्दशनपावत॥ १दित्तनपुरकोसुनहुद्दवाटा । दुर्वोपनिक्षयमेनकराटा ॥ दानवपकिनिक्षेममदाना । मानुमसं तासुओर्दुर्योधनधाई । ग्योनाथसवन्पनलेवाई ॥ चलनकृद्योदमहूँकइँसंगा । चाह्योजीतनयदुकुलजंगा॥

दोहा—तबहमतासाँरूसिकै, छैनिजचारीभाय । दर्शरावरेकोकरन, आयेआञ्चाहिधाय ॥ धनहुँ पामधरणीपरिवारा । छाग्योत्तमसोंनाथहमारा ॥कैसेजायँआपअरिओरा । अमीछोडिविपभसहिंवोरा ॥ तवयदुनंदनगिराउचारी । जानीसिगरीदञ्चाहमारी ॥ असकहिपांडवसँगछेवाये । उपसेनकांसभासिपाये ॥ सवयदुवंशिनतहाँबोछाई । मंत्रकरनछागेयदुराई ॥ उपसेनप्रथमहिंतवबोछे । अपनेउरकीआञ्चायखोछे ॥ देविकअरुवसुदेवहुकाँहीं । कियोनिकुंभकेदमखमाँहीं ॥ हैनिकुंभदानवपरचंडा । दीन्ह्योंसुरयुतज्ञकहिंदंडा॥

दोहा—वज्रहुगद्योनतासुतत्तत्र, विनश्रमित्यदिविजीति । छुकेरहत्रछोकनअमर, मानितासुअतिभीति ॥
महादेवकोहैवरदानी । तीनरूपधारेवछतानी ॥ अहेअवध्यसुरासुरतेरे । साठिहजारदैत्यतेदिकेरे ॥
तेउद्देशितदायवछवाना । कर्राहअकाज्ञअकाज्ञपयाना ॥ मायावीअतिज्ञयवछवारे । अस्रज्ञास्त्रस्वजाननहारे ॥
सोदानवकिकरनसहाई । गयोतहाँदुयोधनराई ॥ भीपमद्रोणकर्णरणधीरा । क्रपदुःज्ञासनज्ञकुनिप्रवीरा ॥
कुरुकुछसिगरोसमिटिसिधारा । छैदछगेनुपऔरअपारा ॥ संगरतहाँभयावनटोई । दानवसोंछरिसकीनकोई ॥

दोहा-तुममुक्कमारअपारहो, हेवसुदेवकुमार ! महाभयंकरदैत्यवह, श्रक्षमुजीतनहार ॥ तातेमेरेमनअसआर्थे । आपसहितयदुद्दुल्नाहंजार्थे ॥ नारदुआदिकसुनिनपठाई । दानवकीवहुविधितसुझाई ॥ देविकअरुवसुदेवछोडाई । छीजेसामरीतियदुराई ॥ सवभूपनकोकरिसतकारा । ब्रह्मदत्तकोयज्ञप्रकारा ॥ करवावहुइततेयदुनाथा । होइयुद्धनहिभूपनसाथा ॥ ऐसोमेरेमनमहँआर्थे । पुनिजैसोतुम्हरेचितआर्थे ॥ दृगनहोत्ततुवदर्शनओट्ट्राण्यतव्ञसरिसहियचोट्ट ॥ परतपठककलपहिसमजाँहीं । तुवदर्शनविनहगविठसाँहीं ॥

दोहा-चरुहमहीतहँजायकै, दानवकोसमुझाय । पाँचौंशतवैकन्यका, द्विजकहँदेवदेवाय ॥ भूपतिवचनसुनतयदुराई । कह्योनकछुदीन्द्वांसुसक्याई ॥ तवबोठेवलभद्रप्रवीरा । सुनहुवचनममतृपमितर्पा ॥ भूदेआजुळोअसकहुँनाँहाँ । पुनिविशेषियहियदुकुलमाँहाँ ॥ पिताकदस्रिनकैनिजकाने । वैठरहबयहमाहँ छुक्ती ॥ द्विजदुहितनकोहरणहुसुनिके।करबनयुद्धभीतिमनस्रिनेके॥विप्रकाजमहँलगाहिपाना।जगतमध्यकोताहिसमाना ॥ भूपतिसेन्यजोनखरिआई । रहेंपैनकिमिताहिखेराई ॥ हेनिकुभयद्यपिवलवाना । साठिहजारहुदैत्यमहाना॥

दोहा—तद्यपिभयक्छ्ळगतनिह, मेरेमनिहनरेज्ञ । द्वानविकरिहेंकहा, कसनिहेंदेहुनिदेज्ञ ॥ ऐहेंजोनिधिशंकरसंगा । तोनिशेषिजीतवहम्जंगा ॥ येकोरवहेंकेनिकवाता । तिनमहँकोउनिहंबीरिवस्पाता ॥ रुम्मीअरुमागपशिशुपाल् । दंतवक्रविदुरथअरुशाल् ॥ इनकीअहेवीरताजानी । कुंडिनपुरमहँपगटळ्सा<sup>ती ॥</sup> कणेसुगोपनशङ्कनिदुशासनाइनकोकियगंधवंहुशासन ॥ जिनकोजीतिळियोसुरगायकोतेकसेयुदुकुठपळ्य<sup>द्व ॥</sup> हमअवर्यजेहेंट्रपतहुँहीं । जमनीजनककेदेहेंजहुँहीं ॥ मारिअसुरभूपनमदमोरी । छेहेंजननीजनकिहंछोरी ॥

दोहा—सुनतवनवरुभद्रके, यद्ववंशीसववीर । ठगेसराहनरामकहँ, कसनकहहरणधीर ॥ सुद्धयदुनाथकहनपुनिठागे । मानहुँवचनअमीरसपागे ॥ करहुभूपशंकानाहुँकोई । आपप्रतापसिद्धिस<sup>नहोई ॥</sup> वैठहुआपद्रारकामाँही । शासनदेहुवेगिहमकाँही ॥ गमनवर्डचितनअहँआपको । विजयहेतुवठहुवप्रतापको । विजयहेतुवठहुवप्रतापको । वससेनतवकद्वोद्धारा । जोभावसोकरहुसुरारी ॥ तनयदुनंदनकअभिवंदन । सन्यसाजिआशुहिं मार्दिहा । सार्वादेशस्त्र । सार्वादेशस्त्य । सार्वादेशस्त्र । सा

दोहा-कृतवर्गासात्यिकिसुभट, चारुदेप्णचळवान । अकृरहुगद्सांवभट, सनत्कुमारसुनान ॥
सहजनिरुद्धपतुर्परपीरा । निश्चाटउत्सुकहुसुतचळवारा ॥ अनाधृष्टसेनापतिजोई । दळआगेगमन्याभूकार्ताः
पदिविषियदुवंजीअतिकोषे । पटपुरगयसमरचितचोषे ॥ ब्रह्मदत्तमस्यग्रहकेनेरे । द्वराकियोक्चपतिक्तिः
सदीवप्रमुश्चायिक्षरतायद ।कहहरिद्धिजदुहितानिछोडायर॥तवप्रमुश्चवोळकरजोरी।द्विजदुहितनत्यायोक्करितः
। रासीदानवभवनमदारी ॥ यहप्रसंगदानवनहिनने । अपनेवळमदिक्रिस्

दोहा−यदुर्विज्ञनआगमनसुनि, उतनिकुंभअसुरेझ । मायाकीकन्यासकळ, दीन्हीनुपनिनरेझ ॥ विनिज्ञमहॅंपठयोइकचारा।सोदुर्योधनिज्ञितिषारा॥कह्योजोरिकरकुरुपतिपाँही।नुपनिकुंभभेज्योमोहिंकाँहाँ ॥ ग्रोवचनअसदानवराई । सबनुपमिळिअसकराँहेंचपाई ॥ यदुर्विज्ञेनपरकोपिंहेंकेके । परहिरेनमहँसैन्यहिंछेके ॥ देउपायविनश्रमनहिंजेहे । भागतविनिहिननिज्ञिवासेजेहे ॥ अथवाळगेनरातिउपाई । काहिळरोंतोबाजवजाई ॥ ग्रापनतवकहहँ(सिवानी । परतिनज्ञासुप्असुचितजानी ॥ तातेळराँहेंकाहिदनुजेझा । कारिहेंसवेसहायनरेझा ॥

दोहा-उथोंपनकेवचनसुनि, चारिदैत्यढिगआय । कुरुपतिकोसिद्धांतसव, दीन्द्योंताहिसुनाय ॥ केकुण्णमसञ्जालहिंआये । ब्रह्मदत्तवंपनहिंछोडाये ॥ मातपितालसिभयेदुसारी । केदभवनतेलियेनिकारी ॥ वबसुदेवसुतनवरलाये । वारवारहगवारिवहाये ॥ कुप्णरामवंदनतहैंकीन्हें । मातुपिताआशिपवहुदीन्हें ॥ निवसुदेवकहीमृडुवाणी । सुनहुप्राणिययशारँगपाणी।हैनिकुंभअतिक्षयलवाना।उचितनयुद्धपरतमोहिजाना ॥ हुतुमअतिसुकुमारकुमारे । कहुँदानवनरभक्षणहारे ॥ चलहुद्वारकेअवयदुनाथा । मातपितालेअपनेसाया ॥

दोहा—तन्नोछेयदुपतिनिहँसि, पितानतुमयनराहु । इतहीँनैठेदेखिये, संगरसहितउछाहु ॥

ाहीसमयेचारद्वेशाये । युप्तिकोअसखगरिसुनाये ॥ नृप्तिकुंभसंमतसवकीन्हें । छापामारनिश्चितदीन्हें ॥ ग्यवाकाल्हिहोतहींभोरा । करिहेंयुद्धवापसोंषोरा ॥ करनमंत्रयदुपतिचितचाये । सवसचिवननिजनिकटबुछाये॥ ग्रत्याकिडद्धवअरुकृतवर्मा । रामजासुअद्भुतरणकर्मा ॥ अनिरुषअरुप्रधुमप्रवीरा । ओरहुसचयदुवरमतिषीरा ॥.∕ अरुपाँचोंपांडवतहँआये । मंत्रकरनछागेमनछाये ॥ प्रथमहिंबोछेयदुकुछकेत् । सवैसुभटबछतोछनहेत् ॥

दोहा—हैनिकुंभअतिशयप्रवरु, दानवसाठिहजार । तापरपुनिभूपतिवर्छी, समिहेंसवएकवार ॥ महारथीभीपमरणपीरा । ज्ञञ्भसीरसर्छाँडतथन्ततीरा ॥ क्षत्रीरहितक्षमाकारदीन्ही।इकहसवारविजयजिनलीन्ही॥ ऐसोप्रवरुपरगुपररामा । कियभीपमतासोंसंत्रामा ॥ तेइसदिनकरिकेरणयोरा । हारिगयोजमद्गिकिकोरा ॥ करीदिग्विजयजगत्रयवारा । कवहुँनकाहुसोंरणहारा ॥ सोभीपमआयोषनुपारी । तासाँसकीकोनकारिरारी ॥ पनुविद्याजाचारजजोई । आयोद्रोणाचारजसोई ॥ कर्णकठिनकोदडिवपर्ता । शुनुकोटिकतलकोकर्ता ॥

दोहा−दशहुदिशनकेरुपनकहँ, जीतिकरणवटवान । करवायोदुर्योपनिंह, अद्वमेषसिविधान ॥ अदेसुर्योपनयुत्रशतभाई । वटीसुशमांआयोधाई ॥ द्रुपद्विराटजयद्रथयोधा । षृष्टद्यमशहुपदरोधा ॥ रुन्म्श्राल्वशरिश्चिशुपाटा । दंतवक्रविदुरयहुसुवाटा ॥ औरहुमहारगीसवकाये । यदुर्व्शिनसांयुपमनटाये ॥

तेमेरेमनअसआवे । यामेंसकल्प्र्भातिवनिजावे ॥ अर्जुनअरुप्युमकुमारा । भीमसेनअनिरुद्धददारा ॥ चारियेदल्केआगे । करहुर्तानिदलकरविभागे ॥ सात्यक्रिअरुद्धवगदवीरा । रहिंसेन्यपीछेयुतभीरा ॥

दोदा-दमलरुपटअरुपर्गन्तः रहवर्षेन्यम्पिठीरः । युगमात्रीसुतदानपति, पिर्साहस्यचहुँऔर ॥ ोतुमसयपितिपिसींटरिरो । तपतोनहिभूपनसोहरिरो ॥ सहसाक्तियेवातनहिपनिदेशयदुर्वहाननिद्धंभद्दिद्धनिदे॥ मेरेभरोसलसआवतः । वेहिसँगसर्जनसोजयपावतः ॥ नहिंगौडीवसरिसप्तृहूनो । विपुरनयीनिहिनकमपूनी ॥ |निहरिकेशसप्यनप्तर्यदा । फरकेशेवरारिसुजदंडा॥ कोरिपाणिकसवचनटचारा । पितासस्यनोक्तियोविचारा॥ |तिहरिकेशसप्यनप्तर्यदाने । ताकसरिस्कोनन्यआने ॥ पुरमारिविन्दीसुनिटीने । कृरिकरुपाणस्वर्दिनीने ॥

दोदा-कीलजुनर्जातीरपुन, अवशिलकेटेञान । कीरिपुनीतनमीदिकर, कहिदीनेपदुरान ॥ उरक्तरमभर्जनदकसार । विजयपराजयनिजनिजहार ॥ करिकोडकेतोमनुसार । यदापिरिपुनर्गातिनयपार ॥ उद्दिश्वर्गनदिकरपुद्रार । देहीमुपमहेविजयपुद्रार ॥ करिकोडनेटिभारपनुपार । सन्तर्गतकापरतिहारी ॥ नोकरपरपनुपमुद्दार । विकमतासुरदीनिहेगोर ॥ नातोदनकुरायपुपनीन । नातोदनिहेशायसुर्दाने ॥

५ रहें । पेंअर्जनसँगसम्पन्यहें ॥ सापसनुबद्देशहर्षेहा । मोजीनीरनदीमपनीही ॥

दोरा-जापेजारकेनेसरे, नानेसर्टेनरेझ । नाकोमनभविषिता, वाकोदेहनिदेस ॥

जीत्योविष्रवापुरेकाँहाँ । भीषमदेवअवेरणमाँहाँ ॥ जवभित्तिकोउक्षत्रीनाथा । कठिनवचावनपरिहेमाव भीषमकेदिगविजयकरतमें । रह्योनहींप्रयुम्नजगतमें ॥ नातोदिगविजयीनहिंदोते । अधिक्षीज्ञाकरिरणमहँसों द्रोणाचारजबूढ्महाने । संवेदाङकनिस्तवनजाने ॥ जीनकणकीकरीवडाई । नायपातयहसजिनहिंशा हमयदुकुङवहसूतकुमारा । किमिसन्मुखतजिदेशरधारा ॥ नीचचडेनकेसीहनकावे । देखतहींहतहींदविजावे

दोहा-औरविचारेभ्रपस्त, करननजानिहयुद्ध । टाटचवझाभायेसनै, काकरिहेंह्वेकुट्ट ॥ः जोअर्जुनतेविजयविचारो । तोमानहुँमभुवचनहमारो ॥ जोनदेहुपांडवहुनकाँहाँ । जरेभ्रपसवर्जीहंदटमाँहाँ यदुवंशीकोडकरिहनयुद्धा । मोकहँभायसुदीजेशुद्धा ॥ जहेनाथतुवचरणदोहाहं । धरिटेहाँसवकहँरणधार्र वचीनएकोभ्रपसमाजा । आपुप्रतापिसद्धसवकाजा ॥ सङ्ग्रेआपुहतटखहुतमासा । करेकामजोराटरहासा मेंनहिंककूकरनकेठायक । मोपरतुवप्रतापयदुनायक ॥ तुवसुतह्वेयदुकुटमहँजाई । सकीनविधिशंकरहुँडेपर्र

दोहा-येदानवभरुभूपत्तन, हेंप्रभुकेतिकवात । जीतवहनकहँतमरमहँ, मोकहँतरठछलात ॥ यदुनंदननंदनकीवानी । सुनिकेत्तकछसुभटअभिमानी ॥ सभामध्यवीठेकछुनाँहीं । कोतुकत्तकछपुनेमनमौँही तवसुतकहँहरिआँखिदेखाई । भोप्रद्युमचुपशीशनवाई ॥ परित्रप्रद्युमशीशअभिरामा । तहाँवचनवोठेवठरामा तत्त्रकहोतिंकृष्णकुमारा । जान्योविकमतोरहमारा ॥ कृष्णकह्मोनहिवचनविचारी । वहाँदर्याडवनकीवडवरी ऐतीरहीन्रीतिहमारी । होहिंऔरसँगविजयविहारी ॥ यदुकुछत्तदारीतिचठिआई । अपनेवठतोंकराहिटराई॥

दोहा—तातेजेसोहमकहैं, तिमिक्जियदुनाय ॥ समरभारयहआजुअव, धरिद्जिस्तमाय ॥ पाँचपांडवनअसकहिदीजे । मखशालातुवरक्षणकीजे ॥ भीमसेनअर्जुनजहँरहैं । दानवतहाँकवहुँनहिर्धेहें ॥ जोऐहेंअतिआनुरधाई । तोअस्त्रनसोविजयजराई ॥ यामेहेनहिक्छसदेह । बळीसोईजिहित्यकियनेहः ॥ हमअरुतुमनिकुंभसोभिरहीं । दानवदलसोयदुदलजुरहीं ॥ भूपनकोदलजीनअपारो । तासीसमरक्रीस्तव अवनहिंक्जिओरविचारा । मानहुँयदुपतिवचनहमारा ॥ देखहुविकम्अवसुतकेरो । बालहितेपाल्योजोमेरो

दोहा-सुनतवचनवलभद्दके, कह्योक्वरणसुसक्याय । ज्ञितहोतसवभाँतिसोह, कहतजोजेटोभाय ॥ धर्मभूपेलेतुमनिजभाई,। रक्षणकरहुयझग्रहजाई ॥ दानवबल्जितासाटिहजारा । तिनकोकरहुपार्थनुमछारा ॥ हमदेसबसवकेरतमाञ्चा । कौनवीरकसकरतप्रकाञ्चा ॥ सुनिपारथयदुपतिपदवदे । उच्चोसभाततमिक गयोयसञ्ज्ञालेधनुधारे । भीमादिकयुत्तनृपहुसिधारे ॥ तववसुदेवकहीमृतुवानी । छोजेप्रवरजपंतहुआनी ॥ तवदुनहुँतकहँकुल्णवोद्याये । ज्ञासनपायआयद्गिरनाये ॥ तवदरवारभयोवरखासू । गयेवीरनिजनिजनिकार

दोहा-तवप्रद्युष्ठसोहरिकहोते, रसहुतुम्निज्ञामाँहिं । फिरहुचहूँकितसैन्यके, आयस्कैंशरिनाँहिं ॥ वीवीज्ञेत्रियामात्रियामा । मींदछोडितवहरिवलरामा ॥ प्रातकमैकरिमज्जनकीने । संच्यावदनकरिस्रसभिने ॥ सकल्रसेन्यमहँचारपठाये । हयमृतंगस्यदनसज्वाये ॥ सजगभयेसवआश्चाहवीता । कसिकसिक्रूँडकवचरण्यी चित्रदिहरूथनमतंगुरंगन । आयेहरिढिगयुद्धज्ञमंगन ॥ बाजिडठेतहँविविधनगरे । सिहनादकीन्हेंभटभरि ॥ मकरन्युद्दरिचतहँजगदीता । खड्रेभयेयुपहेतुमहीता ॥ क्रूँडकवचनियंगघतुधारी । रथचढिकरिसवसमर्त्वपारी

दोहा निकास अके ठेसैन्यते, यहुनंदनकेनंद् । खडी भयो आकाशमें, मृत्रपिते न अमंद ॥
यजनञ्जेत हुँ बाज ब्रह्माक । सववीरनके बब्धों उराक ॥ पूरव्यूपन प्रमादिपकाशा । कीन्सों दशकाशानतम्बार् गरुडचे देसात्यिक हिरारामा । मिषद् छरा देकरनसंप्रामा ॥तहाँ भूपदुर्यो धनजाग्यो । युद्धकरनक हुँ अति अतुराधी सवभूपनके दियो निद्या । सज्यहो हु युद्धे हुनरेशा ॥ सबभूपनके वजनगरे । एकसंगसव भयेतयारे ॥ निजान जनसो हिणिद्द साजे । निक्सेसवेवजावत्वाले ॥ द्वोणभीष्मकर्णीहक रिक्षागे । टाढेभयेवीर्रस पागे ॥

दोहा-मानहुँसातहुँसिधुविह, तजितजिनिजेकसर । बोरनचाहतजगतकहुँ, तिमिदछङस्योअपार ॥ जः नगर जानो । तुरतहिंदानवकेठिगुआयोः ॥ कझोधुद्धहितकरहुतयारी । आवहुजीसमस्सम्सम् ानिकुंभदानवनिवोलायो । युद्धहेतुसवकहुँसजवायो ॥ आपहुँलेयुद्गरविकराला । चल्योयुद्धहितमानहुँकाला ॥ नवचढेतुरंगमतंगे । युद्धकरनकहुँअंगउमंगै ॥ कोडगर्दभकोउमहिपनमाँहीं । कोडगेंडनकोउऊँटनपाँहीं ॥ ोडचढिकच्छमच्छक्तिञ्चमारा । निकसेदानवसाठिहजारा ॥ आयेभूपनसेन्यमँझारा।प्र**टयकरनम**नुकियेविचारा॥

दोहा-दानवद्ळअहभूपदळ, मानहुँसिधुअपार । ताकेमधियदुद्ळलसत, जिमितडागछविवार ॥ जिंहितरजिंहेदानवछोरा । छाविंहेदरादिशिशोरकठोरा ॥ वर्जेशङ्कभेरीसहनाई । मानहुँमेघरहेघहराई ॥ वकुरुपतिकोकहञ्चुरेञ्चा । देढुप्रथममोहिंयुद्धनिदेञ्चा ॥ जोमोतेवचिहेयुदुवंज्ञा। ताकोपुनितृमकियोविष्यंसा॥ वकुरुपतितथास्तुकद्दिदीन्द्र्यो । तहँनिकुंभज्ञासनउरकीन्द्र्यो॥दानवजेतुमसाठिहजारा।जायजरावद्वयज्ञअगारा॥ ब्रुट्त्तवसुदेवहुकाँहीं । पांडवहुनकोभित्वयोतहाँहीं ॥ आयसुपायदैत्यद्रतपाये । मसञ्जालाहिगआँशहिंआये ॥

दोहा-ब्रह्मदत्तवसुदेवहूँ, आवतदेत्यनदेखि । वंदिकयोमखकर्मको, डरेमृत्युनिजलेखि ॥ वअकाञ्चतेकृष्णकुमारा । ब्रह्मदत्तसोंवचनउचारा ॥ डरहुदानवननहिंद्विजराई । करहुकर्मअपनोमनछाई ॥ तगांडीवपनुपकहेँपारी । खडोघनंजयविकमभारी ॥ जहँअर्जुनरहिंहेरणधीरा । तहँकाङीकरिसकीनपीरा ॥ |दानवेहेंकेतिकवाता । अर्जुनकरीआजुइनपाता ॥ इतनीकहतहिअसुरप्रचंडा । छायगयेनभमहँवरिवंडा ॥ <u>।इँदिशितेकरिज्ञोरभयावन । चाहेमसज्ञालाढिगआवन । तहँअर्जुनगांडीवटँकोरा । भयोभयावनचहँदिजिज्ञोरा॥</u>

दोहा-सभामध्यजोक्वरणसुत, वचनवाणहिनदीन । ताकीसुधिकरिपांडुसुत, कोपितभयेप्रवीन ॥ अञ्चोएकवाणविनसोग् । तार्नेकियत्रह्मास्त्रप्रयोग् ॥ प्रद्यमहिंकेदेखतवीरा । छोड़िदियोअसुरनपरतीरा ॥ बल्योबाणमञ्जकारुद्वकारु। उठीचहुँकितपावकज्वारु॥जरनरुगेदानवविकरारु।।चल्योनविक्रमकछुतेहिंकारु।। ाहेजेदानवसाठिहजारा । इकक्षणमहँसवभेजारेछारा ॥ गिरीभूमिमहँभस्मतहाँहीं । देखिपरेदानवको**उनाँहीं** ॥ तवदेवतासराहनलागे । विजयविजयविकमञ्जूनरागे ॥ प्रद्यमहुँअर्जुनर्हिसराहीं । कह्योपेसहींतुमकहँचाहीं ॥

दोहा-तहाँनिकुंभकोपितभयो, छित्रदानवनविनाञा । चल्योअकेलेयदुनको, जीतनकीकरिआञा ॥ आवतदेखिनिकुंभहिकाँहीं । अनाष्ट्रपट्टपतिरणमाँहीं ॥ अपनोस्यंदनतुरतच्छाई । छियोनिकुंभहिंआगेजाई ॥ तबदानवकरिकोपमहाना । छोड्योयदुद्छपहँबहुवाना ॥ अनाधृष्टतवबाणनकाटी । दियोनिकुंभर्हिविशिखनपाटी॥ दानवकेसारियकोशीशा । काटिदियोयदुदलकोईशा ॥ कियेत्ररंगअंगसवभंगा । स्यंदनकाटिदियोध्वजसंगा ॥ षुनिमारचोसहसन्त्रारतेहिकहँ । देखिनपरचोनिकुभसमरमहँ ॥ गदाधारितबदानवकोपी।अनाधृष्टकहँमारनचोपी॥

दोहा-नाणजालकोफारिके, अनापृष्टिवराआय । गदागरूमारतभयो, चद्योनअवविजाय ॥ र्ङ्गागदास्यंदनसबद्ध्यो।तुरँगसहितसार्थिशिरफुट्यो॥रथतेकृदिगयोसेनापति।हन्योत्रिशृर्छरिपुर्हिकरिबरुअति ॥ तवनिक्रभपरिश्चलहितोरा। मायाकरिकेतहँ अतिपीरा॥ पकरिअनाधृष्टहितहँबाँध्यो। पटपुरश्रुहातुरततेहिंपाँध्यो॥ सेनापतिवंधनरुखिसेना । डगमगानिहैगईअचैना॥ तहाँनिज्ञाठउल्मुककृतवरमा। सनत्रुमारभोजधृतवरमा॥ अरुवेहरणआर्क्षरणधीरा । इन्योनिकुंभहिंबद्दिवहृतीरा ॥ तहेँकरिअसरआसुरीमाया । सबवीरनिकयथंभितकाया।।

दोहा-पुनिषटचीरनबाँधिशठः दियोग्रहामहँडारि । तवअकूरउद्भवहुँगद, धावतभयेप्रचारि ॥ हन्योनिकुंभहिंबाणकराटा । दानबदोरितिनहिंततकाटा ॥ मायावंपनितनहुँनवाँधी । पटपुरगुहामाहँदियधाँधी ॥ भौरहुवरीवीरयदुवंशिन । वाँपिगुहाडारघोगरिष्वंसिन ॥ येसववीरनवंपनदेखी । यदुदुरुभाग्योभयअतिरुसी ॥ <sup>प्</sup>तर्देनिकुंभटेपनुपकराटा । तज्योवाणमानहुँवहुब्याटा ॥ हन्योज्ञतप्रीपरिचहजारन । पावकतृट्युटअरिदारन ॥ ुरुपाणकाना । मुद्ररमूस्टतोमरनाना ॥ शस्त्रप्रिभेचहुँदिशियोरा।वनतनठाटहोततेहिँटोरा॥ दोहा-अतिविपादभाष्ट्रिक्या करज्ञाङ्केत्रुपाणमहाना । मुद्ररमूसरुतोमरनाना ॥ पुनिवरप्योवहुवृक्षपपाना । भयोतहाँअपिपारमहाना ॥

दोहा-अतिविपादभरियदुश्यन, चर्टाभागितेहिकार । मानेसवैनिकुंभको, आयोकारकरार ॥ ्रिरेसिविकच्दरमानिवास् । चतारिविदंगराजतेलास् ॥ रयचिदारुकसॉलसभापा । टॅचचरयनहँदानवमापा ॥ . ( ७५) तवदारुकरथद्भुतिहिष्वायो। विकटनिकुंभितकटपहुँचायो॥बिल्रामहुँरयचित्रदूँपायो।दानवपासआशुचिल्रायो॥ हनेकुलिश्रासमिविशिखकराला। तेनिकुंभतनुभयेदुशाला॥ दानवग्रन्योप्रबल्दोउवीरा।अंतरथानभयोतिर्वासी गयोकर्णुकेनिकट्सुरार्ष् । शांकितद्वेशुसगिराज्चारी ॥ करहुगुहाकृतिसरखनारी । लेहनकोजयदुवरनिकारी॥

दोहा—जहँतुमरेहीञ्चस्त्रतः तहँज्ञंकाकछुनाँहिं । शक्तद्वसकीनिकारिनहिं, रामक्रुप्णकाआहिं ॥ दैत्यवचनसुनिभानुकुमारा । ठाढोभयोग्रहाकेद्वारा ॥ कीटकवचसायकधनुधारी । मनमेंकछुनहिंशंकिवारी ॥ कर्णोहिंनिरिसग्रहाकेद्वारा । असुरचल्योग्रधकरनअपारा ॥ हनेहुहरिहिंरामहिंबहुचाना । सिंहनादिकयमेवसमाना ॥ दानवरामक्रुष्णकोषोरा । होनळग्योसंगरतिहिंठोरा ॥ तवयदुसेनामरुकिसिधाई । श्रह्मनहनतदैत्यिद्याऔई ॥ यदुदळनिरिसिसुयोधनबोळोहिनुपअवनिजनिजवळखोळो॥मारहुयदुदळनिहेंबचिजावे।नहिंनिकुंभिटगआवनपहें॥

दोहा—दुर्योधनकोहुकुमसुनि, सकठकौरवीसन । यहुद्रुष्ठेपेधावतभई, छाँडतआयुर्धेन ॥ छोडेंमनहुँसकछनिजवेठा । कियेसातहूँसागररेठा ॥ कह्योकुष्णतबहेबछिश्राता । अवतीसंगरकठिनवनाता॥ यदुर्वेशिनदानवगहिळीन्ह्यों । हमतेआययुद्धपुनिकिन्ह्यों ॥ हमतुमकरहिंयुद्धयहिसंगा । आयोतृपदछ्हतेअभंगी कोकरिहैयदुद्छरखदारी।छेडेंकोरवआशुहिंमारी ॥ कहाँगयोसुतजेहिंकहिराख्यो । सभामध्यजोअतिशयमाह्यो वेगिबोळ्वदुत्विससुतकहेंहीं । करेआखुविकमरणमाहीं ॥ तव्यळभद्रकह्योसुसकाई । खड़ोपुत्रमेरायुद्धाई॥

दोहा—देखहुअवप्रद्युमको, कृष्णभयावनयुद्ध । रुकिहिकौनसन्युखसुभट, जबहोहहिनहकुद्ध ॥ असकिहिटेरिकद्योवछरामा । अहैप्रद्युमतोरअवकामा ॥ देखहुकहातमाज्ञाठाट्टे । आविह्येकौरषमनविहे ॥ कृष्णकुमारतहाँ प्रसकाई । रामकृष्णकेपद्भिरनाई ॥ सारथिसोअसवचनउचारा । रिपुसन्युखकरुपानहमाति । छावहुभीतिनकछुमनमाँही ।बहुसँगभिरतनिरिखमीहिकाँही ॥ एकहुवाणनछागनपेहे । हमतीकांसवभाँतिवर्वेह ॥ यहठाढ़ोदुर्योधनराजा । ज्ञतभाइनयुतजोरिसमाजा ॥ शक्रनिदुज्ञासनद्क्षिणओरा । ज्ञोणकृपहुहैंबामहिनेष ।

दोहा-मातुल्ह्नमीशाल्वरुप, अरुमागधिशशुपाल ॥ दंतवक्रविदुरधसुभट, पीछेब्रहेभुवाल ॥ भृष्टद्मन्यद्रथवीरा । हुपद्विराटसुश्माधीरा ॥ उत्तरनील्लिब्डअनुविद् । अरुभगद्ततहुच्होकरिदा ॥ यसवभटहेंदलकेशागे । तिनकमिधमेरणअनुरागे ॥ तारष्वनाजिनकोफहराई । अचलकोल्समजीनदेख सोईपितामहकुरुकुलेकोरे । भीपमहेविकमीवनेरा ॥ याहीकेभुजवल्फुरुराई । यदुवंशिनपरकरीव्य तातेसुनुसारियमतिधीरा । लेचलुरयजहँभीपमवीरा ॥ जोभीपमहिगदुतपहुँचेहो । तोसारियजगमेयहर्व

दोहा-धन्यधन्यमञ्ज्ञाहे, कोजगयाहिसमान । सहस्तमहारयीनपे, इक्यहिकयोपयान ॥
सहस्तमहराहेनहाँनिज्ञाना । मारूबाजवर्जेविधिनाना ॥ चमिकरहेँचेंचापप्रबंडा । सहेवीरवृद्धभूष्पंता
कार्यसागरमहाभयाहा । टेनगयोहरिग्रतहर्थाहा ॥ इतबोटोभीपमरणधीरा । नेनसीटिहरपहुँवीति
यहजोट्यामवर्णधनुपरि । क्रीटक्वचकरबाणसँबारे ॥ कम्मरक्सीकृपाणकराटी । टभिनिपंगकंपक्रार्वीर्थः
सावतहरूकेटचिटस्यंदन । साहियहयदुनंदननंदन ॥ फहरतहँनिज्ञानद्यिष्ट्ररी । रथनटसातपरितिहर्भि

दोदा-नाकेविकमकेरिलवः मनमहँदीयपमंड । इच्छिमारकेसन्युष्यः दोवष्ट्रसोवरिवंड ॥ सभामप्पदिस्तिनपुरमौदा । नेभापेविज्ञातनकाँदी ॥ तेलविकमकर्राहेनकाह । देसतकदारीवर्तन इतनाकहत्तांहभीपमकरे । दरशीभूरिसैन्यकेनरे ॥ इरिकुमारकोरथदलमाँहीं । प्रविशेषद्धतदेख्योकोलनाँहीं ॥ जाहिंमेषमंडलजिमिभान्न।जिमिकाननमहँकुपितकृशान्न॥कोरवदलतिमिकृष्णकुमारा।मिल्योधायलागीनहिंगारा॥ करिशंतनुसुतधनुपटँकोरा।गयोक्षाशुजहँकृष्णकिशोरा॥मारचोसहस्रवाणविकराला । चलेकुंकरत्तमानहुँच्याला ॥

दोहा-शरनकाटिप्रद्यम्नतहँ, द्वैहनारहिनवान । पुनिभीषमकेयानपर, मारचोविशिखअमान ॥ तज्योभीषमहुँबाणअपारा । मानहुँतासुमातुज्र धारा ॥ जिमिषटशतछिद्रनतेनीरा । तेसिहकटेभीष्मधनुतीरा ॥ अंबरतेषरणीठोराजा । बाणवंदरुतिरहेदराजा ॥ तेसिहतहँयदुनाथकुमारा । वाणछोडिकरिदयअँषियारा ॥ भीषमबाणकुँबरदिखारे । कुँबरबाणभीषमहिनबारे ॥ भीषमकरिद्वाणअँषियारा । तबकुमारकरतोजियारा ॥ जबकुमारकरिदेतअँषेरा । तबभीषमपुनिकरतज्जेरा ॥ जैसेमेषबिटतिदेनमाँहीं । कहुँमकाशकहुँतमह्नेजाँहीं ॥

दोहा-रहेमंडलाकारह्ने, दोहुँनकेकोदंड । सेंचतऐचततजतज्ञार, लिखनपरिहंगिरेनंड ॥ दोल्दुहुँनकहँतिकिशरलाँडोमानहुइकएकिंहमिहिगाँडें ॥ सबदलदेखनलग्योतमाञ्चा । खडेजकेजिमिचित्रअवासा ॥ अंवरअवनिउद्धिअरुआञ्चालालयरहेशरसिहतप्रकाञ्चाशकिंदेनसकततहँनेकुसभीरा । सँगसिरहेअतिश्यवहुतीरा ॥ भूभूषरभेवाणनजंजर । मानहुँविञ्चनक्योशरपंजर । सरितसमुद्रसिल्लिकायस्य । शरनसेतुथलथलमहँठयस्य ॥ रहिनसकेतहँक्योमविमाना । ब्रह्मलोकसुरकियेपयाना॥कटिकटिगिराईतहाँनभचारी । देवनभईभीतिअतिभारी ॥

दोद्दा-कहाँदिपरस्परसक्टअस्, असन्टरूपोक्ड्रॅयुद्धः । जसदोडविकमकरतभे, भीपमहरिशत्कुद्धः ॥ भीपमनिचयनराचचटावे । कृष्णकुँवरकारिरेणुटडावे ॥ कृष्णकुँवरछोडेशस्परी । सुरसरिसुवनकरेसवधूरी ॥ ारेजुरिदोटभटपुनिविटगाँदीं । कहूँबामदिहनोदेजाँदीं ॥ कहुँसारियसारियतिकपारीकहुँबाजिनपरवाणनिझाँरी॥ |जीदितजीदिदोटरणपीरा । गर्नोदनअगविशिखकीपीरा ॥ भीपमपटकपरतश्रसारे । दरिसुतकाटिनराचपँवारे॥ रिरद्धोकरपरवातिकोरा । मुँदिगयेदुंदुभिरवयारा ॥ जिमिसुगभातुटरिमदिनाँदीं । तिमिदोठभटसमरसोहाँदीं ॥

दोदा-किरिणसिरससायकझरे, चारुचकभोचाप । भूपनद्छतापितकरे, प्रगटहिपरमप्रताप ॥ ग्रुनिबोच्पोहाँसिकृष्णकुमारा । परशुरामनहिनामहमारा ॥ भीपममेनहिशास्त्रभुवाछा । जासुनारिहरिछईउताछा॥ नहींपोडुकुटनहिकुरुकुटमें । सिसबहुजिनहीसद्नअमटमें ॥ होयदुवंशीवीरउदारो । कृष्णतन्यवटअद्रहुप्यारो॥ जीत्पोटपुनभूपजगर्पाही । कबहुँनपरचोकामभटपाही ॥ भीपमटसहुआजबटमेरो । मेदिसहैसिकटस्टिते ॥ भीपमसुनतरुष्णुस्रवचनी । बोल्योवचनवीरविज्ञानी ॥ मेरिप्रभुकेअहोकुमारे । तुमसमसुभटनजगतनिहारे॥

दोदा-पुनिकुमारतमहोषुवा, हमहेंबृद्धमहान । विक्रममेनहिंदेयिँ, वाटकवृद्धसमान ॥ यदिपदारिदमतमसोजेहे । तद्यपिकष्ड्रष्ठपुतानहिंपहें ॥ असकहिष्ठानिवहुवाणवटाई । टियोकृष्णनंदनकोछाई ॥ भीषमवाणविदारिकुमारा । पुनिछोदीमनुपमकारपारा॥यदिपिटियेकरएककमाना।जानिपरतिनिभेषतुक्षतवाना ॥ भीषमपत्रपपारकारकरी।कटतहिंकदतटगतिनहिंदेरी ॥ तिमिष्रतपारसिम्महेनावानहिंदेरातिअतिन्वाट्वरादे॥ विमिभीषमवटवाहतजसमा । पुगुमहिंपदियोपवारी ॥

दोहा-अभिषयनअस्वास्त्री, पर्वतास्त्रअतिषोरः । आवतद्यसिक्षंप्रामम्, सन्यस्त्रः प्याकिशोरः ॥ पनद्याप्यसस्दृद्धदिन् ॥ । यनार्ष्यस्वादिदिशः ॥ तिन्नय्यप्रभीप्यकेशस्त्रः । विनन्नयास्त्राह्यतिहर्षयः ॥ स्वत्रयुप्तमीप्यस्त्रे । विनन्नयास्त्राह्यतिहर्षयः ॥ स्वत्रयुप्तमेष्टिक्षः । विषम्रह्मास्त्राह्यस्त्रोष्ट्याः ॥ स्वत्रयुप्तम् स्वत्रयाम् । सोम्रह्मास्त्रविद्यार्थः ॥ स्वत्रयुप्तमस्त्रीक्षरम् । वोम्रह्मास्त्रविद्यार्थः । स्वत्रयुप्तमस्त्रीक्षरम् । वोम्रह्मास्त्रविद्यार्थः । स्वत्रयुप्तमस्त्रीक्षरम् । स्वत्रयुप्तमस्त्रीक्षास्त्रविद्यार्थः । स्वत्रयुप्तमस्त्रीक्षास्त्रविद्यार्थः । स्वत्रयुप्तमस्त्रविद्यार्थः । स्वत्रविद्यार्थः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्रविद्यार्थः । स्वत्रविद्यार्थः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्रविद्यार्थः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्यत्यार्यः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्रविद्यार्यः । स्वत्यत्यार्यः । स्वत्यत्यार्यः । स्वत्यत्यार्यः । स्वत्यत्यार्यः । स्वत्यत्यार्यः । स्वत्यत्यः । स्वत्य

दोदा-तर्देमयुत्रकेकाणको, पानिदिरायतुरंत । भेजेदुर्योपनिद्वे, स्यश्टिकोद्देशंत ॥ । बर्दोमोदनीमायाकाँको । दरिसुतदन्योभीष्पर्दीभाको ॥ तारीक्षकभीषनकेश्री । वेपनपरिमेणकदिकी ॥ विरमोदिसंक्षभीषमदेभीषय । रहीक्षमपंपर्देकोसतिभीषय ॥ पादसपनप्रयुत्रदिपार । मनुभीपमगिदनीकृत्वाहं ॥ इांतनुसुतकहँगिरतिनहारा । माँचिरह्मोदलहाहाकारा ॥ सकल्सुभटएकहिसँगभागे।कृष्णकुमारभीतिभतिपाने॥ तहाँद्रोणअरुकृपवल्याना । हरिस्रतसन्सुसिकयेपयाना ॥ उभेओरतेलभेप्रवीरा । झारनलगेशरनरपर्धाता॥

दोहा-छायिष्टियोप्रद्युमको, मारिवाणसहसातु । हरिस्रुततहाँछिपानहिम, निमिनिहारमहँभातु ॥ तहँपद्यमध्यत्रधंरधीरा । काट्योएकसंगसवतीरा ॥ धुनिहरिनंद्वैनअसभाषे । तुमदोउविप्रसमरकसमारे । कीजजपतपकहुँवनजाई । धनुपधरवनहिंउचितदेखाई ॥ यदुकुठकेरिसदाकीरीती । करिहविप्रसोनिहिविपरीती । कोहपापदेहुद्दतआई । समरछोडिद्विजजाहुपराई ॥ सिखवहुकहूँक्षिश्चनकहँजाई । जामेनियहुजीविकापाई । बोटेविह्ँसिद्रोणकुपत्वहीँ । निज्निजधर्मकरदमअस्मद्धीं॥पेहमअसुत्राम्नणनहिंअहहीं।जोटाहिसमरधनुपनहिंगसीं

दोद्दा—देखदुविक्रमविप्रको, समरमध्यअवशाज । सुनहुअनोषेठाडिळे, हेवीरनशिरताज ॥ असकदिदोहुँदिशितदोठवीरा । विप्रुळविशिखळोडेरणधीरा ॥ जळधरउभयमनहुँजळधारा।तर्जेधराधरपैदक्षण दोहुँदिशितंमनुद्दकतठमाँदाँ । शळभझुंडदकसंगसमाँदीं ॥ दरिस्रुतकेरयतेनभताई।वहुविधिविशिखनकीति<sup>छाई।</sup> दरिनंदनस्यंदनतिर्दिठोरा।ळिसनपरचोजिमिशशिपनघोरा॥तद्दसवभटअसवचनउचारे।द्रोणकृपदुद्दरिस्रुतकर्देगाँ। तर्देशयुम्नप्रगरप्रचंडा । अद्भुतविक्रमिकयोउदंडा ॥ क्षणमहँकरितिळतिळशरगृंदा । कढिआयोजनुपनहेर्तरा

दोहा—उभयओरतहँछोडिकै, उभयिविशिसकीधार । उभयवीरकोछायिलय, रणवाँकुरोकुमार ॥ दोहुँदिशितजतवरोवरयाना।फिरतनजानिपरतवल्याना।जिमियुगग्रुसनल्येजल्यनिकसताविमप्रप्राविशिसप्राण सपदिद्रोजकृपयहुश्वरमारे।हरिसुतरजसमकरिमहिडारे॥पहुँचहिनाहश्वरहिसुतपाँही।निरिस्लाप्यीदोवसङ्गाँ। तहँपुनिकोतुकक्रियोक्रमारा । इकड्कश्वरपेयुगश्वरमारा ॥ लायनवाणद्रोणकृपकेरे । दियलौटायगपेतिकाः। निजवाणनकरूरकाटन्लागे । मानेअचरजदोलयहभागे ॥ द्रोणतज्योतरूर्विश्वराचा । छोडेहुकुपरुभुजंगनराः।

दोहा-एकओरपावतभये, बहुवेतालकराल । एकओरपावकवमत, धायेब्यालविज्ञाल ॥ तदेवपुत्रकोपअतिकैके । गरुडइंड्अस्ननकोलके ॥ एकहिंचारतज्योदोहुँओरा । दियोनाशिदोउअसि<sup>न्योग</sup> दोर्टुंदिशेहद्दत्रारहारलाँडयो।टभयवीरकर्रमनुमहिगाडयो।।पुनिरविअग्निअस्वरुटेके।छोडयोहोण्हपहिष्<sup>यो</sup> रुगत्रवापञ्चारोजग्यान । पञ्चत्रंगसारिथनदसाने ॥ कृदिहोण्कृपहनोत्रिज्ञ्ला । हरिसुतपकरिदोस्तिम्<sup>तृह</sup> मापावंपनदोहुँगलडार्ग । पकरयोदोहुँनकाहुँहँकारी॥ विप्रजानितिनवपनहिकोन्हों।निजविकमदेरापवर्तहर्

दोरा-मायाकीगचिदकगुटा, नामें अतिअधियार । भीष्मद्रोणहुँकृपहुँको, डारेहुकृष्णकुमार ॥ मातुटअक्तिजनकको, वंधनटिसकिरिकोष । अश्वत्यामाधनुपटे, धायोजीतनचोण॥

होदा-इषात्रदोष्टगार्षे स्वसर्वेषित्रवाष । चिम्रिक्षेर्यविष्याः कदिदेनगमाय ॥ देश्यकुरवत्तर दोद्यामे । देसद्वायपीत्रादमारे ॥ असकदिमानसद्यादामारे । कृष्णसुवनवीपित्रिक् देणपुरत्र रेस् स्वर्थिक है। मार्ग्योपप्रयानतिकदम्मदेश्वयाननयेषिद्वादेशहराहोश्यम्वताहर्णार्थिक वृष्टिप्रप्रत्ववस्थारेक राद्योपिर्वेष्ट्योप्य हेर्द्याच्यासार्थिद्वार्थियपूर्यो। छेर् १०० १८ स्वर्थान्तिक् देणपुरुवे वृद्यक्षणाः । संदूर्वेष्ट्यक्षेत्रवायाः ॥ तासुकृष्टम्बर्धित स्वर्थित । कृदिकृष्यस्य

रीरान्त्रे लच्चकरेशारिकाः बाराचेश्वरीय । मार्गितिग्रिककद्ताः समितिहाँगिति !! जिल्होराक्तरहरूताः । दुविराजारिकारोद्यापि ॥ दुविरागमनमदिवृत्तिपारमा । बार्गीवर्गुद्धीः

्राचार राज्यात् । इत्यापनाः एमय द्वाराम् शास्त्राम्यसम्बद्धानासम्बद्धानासम्बद्धान् । वस्यानस्य हो। त्रिक्षाम् नित्यकोष्यान् । इ.स. त्रात्रे दृष्णद्द्याम्बद्धाने ॥ द्वानित्वयम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धान वृद्धनपरचोष्ठरारिक्जमारा । अवेनआननठरूपोहमारा॥ असग्रुनिसारियसोंकहवानी । छैचछुरथजहँअरिदुखदानी॥ हेयदुवंशीक्ररुकुछदासा । रासत्तरहेहमारिनिआसा ॥ अवकछुपनछैसायमोटाई । छागेहमसोंकरनसोटाई ॥

दोहा—असकिहकुरुपतिकोपकरि, स्यंदनचपठचठाय । हरिनंदनकोहनतभे, दशनराचिराआय ॥ सहजिहितिनकोकाटिकुमारा । दुर्योधनसोंवचनउचारा ॥ कुरुपतियुद्धकरननहिंजानहुँ । वृथावीरअपनेकहँमानहुँ॥ हस्तिननगरछोटितुमजाहू । जीववचावनजोचितचाहू ॥ विठसहुदनितनसंगविठासी । कोहेकरवावहुनिजहाँसी ॥ तबदुर्योधनकह्योरिसाई । वृद्धनजीतिगवंजतिछाई ॥ वाठकवदसिनवातविचारी । जियसदाकरिसेवहमारी ॥ छोडिदहैतैंकुठकीठाजू । ताकोफठपविगोआजू ॥ असकिहिपुनिञ्जतवाणचठायो । कृष्णकुँवरतवकाटिगिरामो ॥

दोहा-कुरुपतिकोइकवाणते, घ्वजाकाटियदुवीर । सार्थिकोज्ञिरसूर्दिके, हन्योतुरंगनतीर ॥ भेतुरंगपदिवनतहँचारों । प्रनिवहुवाणनयानविदारों ॥ कवचकाटिदीन्ह्योंश्वतवाने । कियोखंडव्ययकटिकिरवाने॥ रहेजसब्बायुपरयमाँहीं । तजननपायोनुपतिनकाँहीं ॥ रथमहँपरेकटेइकसंगा । वेधेवाणसुयोधनअंगा ॥ तजिदुर्योपनयुद्धवमंगा । ज्ञिरभरभूपरागरचोविसंगा ॥ जानिमृत्युतहँकुरुपतिकेरी । शल्यकरीवेगतायनेरी॥ यानधवायआञ्चतहँमाई । कुरुपतिकोतिययानचढ़ाई ॥ चल्योताहिँठेवुरतपराई । हरिसुतश्ररतहँसहसचछाई ॥

दोहा—इंग्ल्यसृत्रययद्यकवच, औरपताकतुरंग । रणमहँतहँइकक्षणिहँमें, कणकणिक्पेइकक्षंग ॥ इरिकुमारपुनियानधवाई । इग्ल्याँहंपकरिलियोढ़िगजाई॥कुरुपतिकोलियकीटनतारी।विहँसिमंदअसगिराउचारी ॥ इतिज्ञनवायदेतहोंतोरा । सुधिराखियोसदानलमोरा ॥ मेंनिर्हिपांडवहोंदुर्योधन । जिनकोदावदेहुतुमछनछन ॥ सुनिकुरुनाथनीचकरिशीक्षा । भागिगयोजहँमगथमहीक्षा ॥ मायाग्रहाझल्यकहँडारी । धायोप्रनिप्रसुम्रप्रचारी ॥ सतसुर्योधनपरमदुसारी । सबराजनसोंगिराउचारी ॥ तुम्हरेसवकेवलहमआये । तुम्हरेदेखतयहदुसपाये ॥

दोहा-अहीनपुंसकसकठन्प, रासहुवृथापमंड । बासुदेवकोवाटहक, नित्योवहुविरिवंड ॥ सुनिकेंद्रयोपनकेवेना । बोटिउटेसवनृपवटऐना ॥ कतिवपादकुरुपतितुमकरहू । नेसुकक्षणटोंपीरजधरहू ॥ यहबाटककांकेतिकवाता । हमकारिहेंसवयदुकुटधाता ॥ असकहितहँमागधरणधीरा । विंदुओरअनुविद्मवीरा ॥ धृष्टयुमहृंद्रुपदविराटा । औरसुज्ञामामाटवराटा ॥ दंतवक्ररुक्मीज्ञिज्ञुपाटा । आहितअरुविद्रुरथमहिपाटा ॥ सोमदत्तपुरिश्रववीरा । तेसहिवाहटीकरणधीरा ॥ पुरुजितकाज्ञिराजअरुभोजा । युपामृन्युअरुट्युतमोजा ॥

दोदा-चेकितानअरुकुंतनृष, भृष्टकेतुअरुभेव । शुकुनिदुशासनहूँतहाँ, दायककुमितसदैव ॥ तहाँजयद्रथरयचढिराजा । दुर्योधनशतवंष्ठसमाजा ॥ एतेष्ठभटकोपआतिकीन्दें । प्रद्यमहिंजीतनमनदीन्द्रें ॥ छेछेनिजअसोहिणियाये । एकहिंबारसमिटिसवआये ॥ सहसनगजमदगिटतगरहा । करिदीन्देंआगेतेहिंटहा ॥ पुनिटासनतुरंगतिनपाछ । बाँप्योटहसुभटयुतआछे ॥ तिनपीछेपेदरहुकरोरे । मधिमधिस्यंदनकारसयदोरे ॥ यहिविधिमंडटकारिचहुँआरे । मोरिटियोहिकमुणीकिशोरे ॥ योजनवारिमाहदेंटटाओ्कुप्णसुवनतामधिरणगाहो॥

दोहा-सम्रशस्त्रसम्प्रस्तर्दे कोपितहैं हक्यार । चहुँकिततेप्रयुप्तपर, हरवरिकयप्रहार ॥ केत्रेश्रावणकेपनपोरा । वर्षाहैं जटलहिष्यवनक्षकोरा ॥ एसिईशस्त्रवृष्टिभैभारी । गगनसमाद्धाई अधियारी ॥ कित्रपणिस्तरपतेनभताई । विविषभौतिलस्राविट्छाई ॥ देखिनपरयोर्डें वरकोपाना।मनहुँमेपमहँभादुिट्छाना ॥ ﴿ हाहाकार्रोईकरिलसुरारी । यदुपितसुतकोमीचिषचारी ॥ जातिनिट्योभ्ष्यहुलसमनमें।डारयोमारियाहियहिस्तमें॥ ﴿ विजयवाजवाजकत्वजाये । वंदीगणलनगनग्रुणगाये ॥ लातिभसुदितभेसवमहिपाटा।विजयविचारिटईतिर्हिकाटा॥ देशिनत्तर्हों अनोसोलितपट, वीरपनुद्धरपीर । यदुपितकोप्रियटाहिटो, कियविक्रमगंभीर ॥

ितजीञ्चरासन्तेञ्चरपारा । मनहुँपटयपन्दूँद्वजपारा ॥ शतसद्दस्टास्ट्रक्योरन । चटेटांटशरकेचहुँजीरन ॥ ं सन्द्रस्वनकोकाटिकुमारा । कहिंगायोशरतजतभपारा ॥ जेसेप्रथमधूम्छपिजागी।कहिंजावतपुनि न्वाटाईजागी॥ ॥ कोटिनआषुपसुभटनकेरे । सजमहातिटतिटकियेपनेरे ॥देहिरपप्रेट्निकस्कछुकाटा । प्रनिष्टिपायमेसायकजाटाभ

## आनन्दाम्बुनिधि।

नभमहँछाइरहेशरवृंदा । रोकिगई्गतिदिनकरचंदा ॥ देवविमाननळेपुनिभागे । ताराष्ट्र दोहा-वारिद्व्योमहिंछोडिके, द्वतिहिंदुरानिद्शान । पवनहुँपरमप्रचंदतहँ, प्रविश्चितिव वाणवरेजविद्वमहँछायो । नागवेछिद्छनजरिनआयो ॥ सातहुँसुरपुरसायकछाये । सुरनप्रछ सातहुँसिंपुनमहँशरपरहीं । वारवारजछनभउच्छरहीं ॥ कटेजाहिंजछजीवअनंता । नीरगँभ सायकमेरुर्शगछमितिवृक्षेभग्गग्गानियनच्यानिवृक्षिण्यक्षेभग्गविक्षण्यानिवारम्यान्याक्षण्य कृष्णसुवनअसजानिपरत

दोहा—देखिपरतनहिंकुँवरको, रथरणमहँतोहिंटोर । वाणपारचहुँ ओरते, धावतिहैं चहुँ ओर कटहिंकुं भकेतेकरिकेरे । विनादंतिवनशुंडवनेरे ॥ होदासंयुतसभटिगराहीं । महिआवत केतेभागतनागविकारत । सुभटहुआरतवचनपुकारत ॥ केतेमहिमरिगिरेकरिंदा । मानहुँ प्र इकंइकशरमहँ शतशतकूटें । वचैतेभाजतिजद्रक्केटें ॥ पेलहिंपीलपालगजकाँहीं । चीतका फटिगयोगजमंडलकेसे । प्रवल्पवनपनमंडलकेसे ॥ निजदलदलतिहरदृहतदोरी । दूरिगये

दोद्दा—बाँध्योयोजनएकको, मंडळकृष्णकुमार । धावतरथनहिंछलिपरत, देलिपरतिझर मनहुँअळातचक्रअतिभावें । चहुँदिज्ञिअग्निधुंजझहरविं ॥ रथमंडळाकारपरधावत । धनुमंडळा कटहिंतुरंगनअंगअनंता । महिकटिगिरहिंसवारत्तृरंता ॥ ळाखनइकवारहिंछारधावें । झरनधार्ता जहॅळोंजायपरायप्रविरा । तहँळोंळागेहरिसुततीरा ॥ कटहिंकवचधनुचमंक्रपाना । सुहरते धार्षहिंसुभटसमिटिचहुँओरा । करहिंजोरसोंघोरहिंझोरा ॥ मारुमारुधरुधरुधरुधों अवनहिंकुष्

दोहा—छाखनकोटिनसुभटको, धावतआवतसुंड । ठाखनकोटिनवाणछगि, कटहिरुँडअ जेआयुपछहाथउठावें । जन्मी स्वान्तिका ॥ देखहिनेभटआँखिउठाई । तिनकेछग मनुअवनीतेअंवरतेरे । स्वान्तिका स्वान्तिका जानिपरतअसनहिकोहुकाँहीं । वाणधारअ वाणनकीवरपाचहुँओरा । होतिनिरंतरतृपतिहिठोरा ॥ छागतिविज्ञिखप्रचंडतहाँहीं । रूंडसुंड

वारानपानपानपान्यवार्याः । भयभयगिरहिंवीरत्तेहिंठामा॥जवकोजसमरमाहियनुधारी।वाणधारः दोहा-त्त्वताकपीछेठखेँ, आवतत्रयशस्यार । स्थीसारथीयानयुत, होहिकतठहकवार ॥ तहुँशोणितसारिताबहुबहुईां । योगिनियूहुनृत्यबहुकुरुईां ॥ काककंकगीधनगणधार्वे। आमिपुमस्यि

भईकीचञ्जोणितपङ्केरी । समरभूमिभेवोरवर्नेरा ॥ किल्किलाहिकालीविकराली । लैक्समेंह बायेतहाँभयंकरभूता । गेअघायपल्सायअकूता ॥ लागिगयेतहँलेथिपहारा । मनहुँत्रिनेत्र दिनकरतेजमंदुपरिगयुक्त । स्वस्तिस्वस्तिअसम्रुनिगणकहेक ॥ कृथिरथारसागरमहँलाई।सागरकोर्ष

दोहा-द्वेफाँकेंद्वेजाततत्तु, स्यंदनचाकेळाग । तुरँगटापतेफ़्टिंगे, केतनशीशअदाग ॥
रह्योनकोडअसभटद्ळमाँहाँ । जाकेबाणळग्योततुनाँहाँ ॥ तहाँकृष्णनंदनवळवारो । कीन्ह्योर्य ताकिताकिरयबाणतजतहें । छुनजाततववीरळजतहें ॥ यहआयोयहआयोबीरा । असप्रकारियो पेनाहेंदेखिपरतहेकाहु । जाकेनिकटजायनहिंताहु ॥ रणमहंबीरनबीरनआगे । हरिस्तवशस्म

जानिपरतअसद्ञभटजेते । इरिकुमारप्रगटेअवतेते ॥ जोजिहिकरतोयुद्धजहाँहै । तेहितहँगार्ज्य दोहा-एकहिहरिस्ततसोवचव, दुर्घटरहोदेखात । अवभगटेवहुकिमिवचव, बोर्छाहयहस्ववात हाहाकारकरततेहिठोरा । भाजिचलेसवभटचहुँऔरा ॥ आपुसमहँअससववतराँही । वन्योनजीव निर्मोकी । मान्योकहानकीन्हीजीक ॥ स्वपुसमहँअससववतराँही । वन्योनजीव

कुमारा। यासीअवनहिंअहेदवारा॥

दोहा-शरवपोतिमिहोततहँ, वचतनकोठआगि । हायहायरबह्वैरह्यो, सकतश्रस्त्रविह्नियागि ॥ कृष्णकुँवरकोषुद्धिनहारी । भयोनिकुँभहुँचिक्ततभारी ॥ देखनठाय्योसमरतमासा । भूठिगयोनिजयुद्धविठासा ॥ इत्तरमुखमपराकमयोरा । हरिसोंकहरोहिणीकिशोरा ॥ देखेहुकृष्णप्रश्ररणआज् । भिरवोएकबहुवीरसमान् ॥ जिमिगजगणहिंसिहहिंसपुहाँहीं । सोसुतलखितिमिसुभटपरौहीं॥तबयदुपतिमोदितसुसकाई।बलसीबोठेमंदलजाई॥ बालकतेपाल्योजेहिंआपू । कसनहोयुअसुप्रगटप्रतापु ॥ कुपासहितजेहिआपुतिस्वार्षे । तासुओरसमताकिमिपाँव॥

दोहा-सोईहेशतिशयनठी, सोईहेमितिमान । जांपेतुमकीजतकृषा, तासमजगर्नीहंआन ॥ द्वेषटिकामहॅकुरुपतिसेना । मारिकृष्णसुत्तिकयोअचेना ॥ वच्योनकोऊअसतेहिंनंगा । जाकेकटिनगयेसवअंगा ॥ तहँकुरुपतिठारिद्छसंहारा । सम्भूपनसोवेनउचारा ॥ धावहुरेधावहुवरुवारा । विचनजायअवकृष्णकुमारा ॥ तहाँचढ्योभगदत्तकरिंदा । चल्योधसावतधर्णिमिरिंदा॥कद्योगदाटतसोअसवानी । रथतोरायद्वारहुअभिमानी॥ पेल्योपीठवानतहँपीठे । जाकोरह्योमेरुसमुद्राठे ॥ सिधुरवचवगुंदुफटकारत । मानहुँमहिकेशैठअखारत ॥

दोहा-निकटआयप्रद्युमके, भूपतिहनीत्रिश्चल । तीनिश्चरत्तांकाटिदिय, हरिसुततृणकेदुल ॥ पुनियदुनंदननंदनवीता । कियोवेगस्थकोगंभीसा ॥ उद्धिरथनागशीशमहँदीशा । वाकाचप्योमहाउतशीशा॥ शिरक्षिक्षिकारतकरत्त्रिकारा।भागिचल्योत्तिपुरवल्यारा॥पकरचोभगदत्तिहिहरिनंदन।डारिपगनमहँमायावंधन ॥ स्थउद्धिपुनिमहिपरचोनरेशा। प्राग्नोतिपपुरगयोगनेशा॥ तहाँद्वपदअरुभूपविराटा। आहितअरुमालवकोराटा॥ विदुरयद्त्वक्रमगपेशा। विदुजोस्अनुविदनरेशा ॥ नीलनस्वदातुटकोवाति । कुंतिभोजअरुभूपतिकाती ॥

दोहा-युधामन्युउतमोजहुँ, औरसुज्ञामीत्रीर । हरिसुतकोचहुँओरते, मारनलागेतीर ॥ कोवज्ञतकोवज्ञतपंचपँवारा । कोवसहस्रकोवद्शेहजारा॥तिनकेवाणकाटियदुवीरा । मारिज्ञरनकीन्ह्यांअतिपीरा॥ प्रनिद्श्रटक्षवाणक्कवारा । तज्योनुपनपेकृष्णकुमारा॥सबकेसारियस्यंदनकाट्यो।ध्वजाधनुपकवचहुँअसिछाट्यो ॥ तजीफेरिमायाकीफाँसी । सोलीन्द्यांसवहिनकहँगाँसी ॥ सबकोपकरिकुमारसुरारी । डारिदियोतिहिसुहामहँझारी ॥ तहेँबत्तर्अरुपृद्धमा । आयेनिकटआञ्जपृद्धमा ॥ तेनहिंबाणच्लावनुपाये । बीचहिंबाँधिग्रहामहँनाये ॥

दोहा-तहेँदुरशासनश्कुनिद्धे, स्रोरसुयोपनगर । सवभाइनकोसंग्ले, तनेआववहतीर ॥ कृष्णकुँवरवोलेअसवानी । अतिनिवंलतिनकोअनुमानी ॥ तुमकोहमनहिकरपनुल्दे । वाँधिविनाश्रमग्रहापठेँदें ॥ असकहिरयतिजअंवरजाई । कृद्योशकुनिस्पंदनहिआई॥शकुनिकशगहिताहिषसेटत । गयोदुशासनरथाँहद्पेटता॥ तासुकेशगहिएकहिंसाया । वाँच्योडभेवीरकोमाथा ॥ मायाग्रहाद्यारितिनदीन्द्यों । सवयंधुनपुनिवंपनकीन्द्र्यों ॥ तिनहुँनकहुँपुनिग्रहामँद्यारी । खारिदियोरणमुण्यप्रवारी॥पुनिकुरुपितकेसन्युस्रपायो । आवतसोलसिपेतिपरायो॥

देहा-पीछूभायोक्टप्पस्तत, कह्योनपर्देजान । कुरुकुछकेतुमनाथहो, वाढ्योगर्वमहान ॥ असकहिदोरिसुयोपनकाँहाँ । पकारिकेशपरिछियोतहाँहाँ॥तरफरानवहुकुरुकुछराई । छूटनकीकियकोटिउपाई ॥ छूटिसक्योनहिंहरिसुतकरते । उत्तरचोतेहिंछतेहिंरयपरते॥इककरमीवएककरपायन।कृष्णकुमारउठायसुभायन ॥ मायाग्रहाडारिदियजाई । वाँच्योनाहिजानिकुरुराई ॥ पुनिस्यचढ़ितहेँकृष्णकुमारा । छग्योनिहारनसम्पर्मेशारा ॥ कोअसर्ह्योवोरहृतवाँकी । मायाग्रह्याग्योनहिंगकी ॥ तहेंदेख्योध्वमीशिजुपाछे।निजनिजसेन्यसहिततेहिंकाछै ॥

दोहा-बोल्योक्टप्णकुमारतहँ, शिछुपाटाँहकँहँटीर । बेदिपनिनगृहजाह्ये, अवनकरहरणफेरि ॥
तुमहुँभवनकहँगमनहुमामा । अवतुमवृथाराङ्संत्रामा ॥ हमवाटकहँआपसयान । उपितनहोत्युद्धअवटाने ॥
आषुक्रपाश्चनकदँगाते । समरमध्यमरद्योजभीते ॥ यदुवंशिननादानशटआये । तातिनिनकमैनिफटपाये ॥
बेदिपरुवमसुनत्वभसवानी । बोटेवचनमहालभिमानी ॥ रेगोपाटवाटमतिमदा । इतनोहमहन्मयेवेटदा ॥
नृपतिविचारेदीननकाँहाँ । जीतिनव्वाद्योगमनाहाँ ॥ हमनाहुँकियवटसमरविटासा । टस्तरहेसवकेरतमासा ॥

दोहा-जाढुद्वारकभागितुम, अपनोजीववचाय । नाताताकापितुसहित, अवहिमारिहांजाय ॥

रुवमऔरचेदिपकेवेना । सुनिवोल्योहरिस्रतवरुऐना ॥ इमतोजानिसयानवताये । तुमतोअतिवमंडमहँछापे प्रथममारियेहमकहँभाई । प्रनिपितुरामहुँमारहुजाई ॥ हेसुधिनहिंकुंडिनपुरकेरी । कीन्हीद्शाजीनिष्ठिरी जानेअहोवीरत्तमदोऊ । तुमसमानिरुज्जनकोऊ ॥ सुनतवचनहिरस्रतकेवीरा । धायेदोउमारतबहुतीरा ॥ आवतिव्रतिरुक्तकेवीरा । धायेदोउमारतबहुतीरा ॥ आवतिव्रतिरुक्तकेवीरा । धायेदोउमारतबहुतीरा ॥ आवतिव्रतिरुक्तकेवीरा । धायेदोउमारतबहुतीरा ॥

दोहा-तिल्रतिल्कारितिनश्ररनको, धायोसन्मुखवीर । जैसेवाजल्वानपे, धावतवेगगँभीर ॥ १३ ॥ दोऊँहैयद्यपिवल्वाना । मारचोक्वरणसुतिहिबहुवाना ॥ तद्दिष्ठस्योनिहस्यदनताँको । कृष्णकुमारसुद्धमहँगँही हिरसुतल्विलावतभयपार्गी । चेदिपरुवमसैन्यस्यभार्गी ॥ विद्वितेकभटसायकमारे । कृष्णकुमारक्वित्वहौँ हिरसुतल्विलावा । अतिकराल्निकसतिजेहिन्वला देहिन्द्या । विद्वितेकस्यात्वात्विल्विल्वाला । अतिकराल्निकसतिजेहिन्वला । इत्तिकराल्निकसतिजेहिन्वला । इत्तिकराल्निकसतिजेहिन्वला । इत्तिकराल्निकसतिजेहिन्वला । इत्तिकराल्निकसतिजेहिन्वला । इत्तिकराल्निकसतिजेहिन्वलाली । इत्तिकराल्निकस्यात्वेष्टिक्योदोहिन्वल्यात्विष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्यात्वेष्टिक्

दोहा—तहाँ रुक्मिश्चिष्ठाणिको, रयतेआञ्चलतारि । पगर्मेवंधनवाँधिकै, दियोग्रहामेंडारि ॥ १८ ॥
रह्मोनकोकभटतोहरामा । देइजोहरिप्रज्ञाहिसंग्रामा ॥ चारिहुँ ओरनिहारनठाग्यो । कृष्णकुँवरअतिकोपहिषाणी उरुपोदूरकर्णोहरणधीरा । ग्रहाद्वारमहँठाढ़ोवीरा ॥ तवअनिरुद्धहिंवेगिबोछाई । मायाकंदरद्वारि<sup>काई ।</sup> कह्मोवचनऐसेवठधामें । कोरवकेसेहुँकड्ननपामें ॥ रहियोखड़ेधतुर्धरधीरा । मारेहुजोआवेहतवीरा तहाँपतुर्धरध्रवअनिरुद्धा । पितुपदवदिखड़ोभोक्चद्धा ॥ ग्रहाद्वारअनिरुद्धनिहारी । कोरवछूटनश्चकिवीरी

दोहा-सारथिसोंबोल्योबहुरि, कोपितकृष्णिकशोर । छैचछुचपछचछायरथ, खड़ोकर्णनेहिंशोर ॥ यहअपनेकहँजानतसृता । मोसमऔरनडपज्योद्गता ॥ कायरछुटिछकुमतिअतिकृरा । पापकरनमहँअतिकृप्रा क्ररपितकोक्कमंत्रयहदेतो । वृद्धनिकयोअनादरकेतो ॥ हेकुमंत्रकोयहीकारन । जोडुयोधनआयोगान । अपनोधुजअरुधनुपिहारी । सबकहँछीन्द्राोतुच्छिनिचारी ॥ तातेयाकोश्चरनचछेही । द्रोरिकश्चारियहिचीरिही सारिथिसुनतरथीकेवैना । रथछैचल्योकरनपुष्ना ॥ यदुनंदनन्द्नछिआवत । बोल्योकर्णनकछुभ्यलाख

दोहा-आवहुक्यावहुक्यप्रात, सन्युखमेरेपाय । करूअपनोविक्रमसक्छ, अवनअनतर्तुँजाय ॥ वाणनज्ञीशकाटिमेंछेहीं । उन्हणसक्छस्रभटनसोह्नेहों॥कर्णवचनस्निवदुपतिनंदन।दोरचोक्ट्रदिछोडिनिवर्स्त्री मायापाञ्चाछियेदकहाया । धायोधरनकर्णकरमाथा ॥ तहाँकर्णकोदंडटँकोरा । मारचोशरसम्हअतिवीरी हरिस्तुतिष्ठग्रेअरुनिजपौँहीं । बाँधिदियोशरसेतुतहाँहीं ॥ तहाँकृष्णनंदनरणधीरा । अतिअद्भुतविक्रमीशीर्गा शरनबीचह्नेशरनवचावत । तरुन्वीचिजिम्मारूतधावत॥परचोनदेखिवीरमहिमाहाँहीं हमक्योदामिनसित्तर्ति

दोहा-कीउतकोद्धृतकर्णाढेग, परचोदेखिहरिनंद । गयोचोधभोचखनमें, कर्णधनुपभोवंद ॥
स्तपूततहँखड़ोरहोजिकोसक्योनप्रधुमहिंरणमहँतिक॥हरिसुतिकयखरचरणप्रहारा।गिरचोकर्णमहिंसापप्रधाः।
स्तपूततहँखड़ोरहोजिकोसक्योनप्रधुमहिंरणमहँतिक॥हरिसुतिकयखरचरणप्रहारा।गिरचोकर्णमहिंसापप्रधाः
उठनळग्योतहँसमरत्तरेते । होतजानअपनोजियअते ॥ तहाँकृष्णस्रुतकेद्वापकरिके । वाँच्योकरअरुचरण्याविनप्रयासकर्णाहं । वाँच्योकरअरुचरणाविनप्रयासकर्णाहं । वाँच्योकरअरुचरारी । वारचेनाहरिस्तर्गाः
प्रिनचिहरयमहँकृष्णकुमारा । रामकृष्णकेनिकटसिधारा ॥ आवतनिरसिष्ठमञ्चलरामा।धायेरथतिकभावस्थान।

दोहा—मंदमंदपीछितिन्हें, चलेक्टप्णमुम्रकात । मनमहँपेसेग्रनहिंमभुं, यहिसमकोवनदेखात ॥ आवत्वित्रमुम्रमनिहारी । रयतेवतिरपरचोपमुपारी ॥ तहाँदौरिद्धतहीवल्याई । हरिसुतकहँल्यिकंतर्वि । शासतीवतिरपरचोपमुपारी ॥ तहाँदौरिद्धतहीवल्याई । हरिसुतकहँल्यिकंतर्वि । शासामुँपिटरिल्योल्याई । आँसिनआनँदअम्बुनहाई ॥ पुनिमद्युम्बरणाश्चरनायो।अतिआदरगुनिअतिरह्वी । भौतिप्रभमितहरपिदियसोल।चिरंनीवप्यारेस्यतहोत्रः॥निजपदपाँलितासुमुखरामा।विधुरीकलक्त्रमग्हारिल्याई । पोलिप्यसिक्तहास्यार । चोलेक्चनविहासिकल्याई ॥ तोर्यल्यहस्य । छोरिपरहेमुचितरमा । चोलेक्चनविहासिकल्याई ॥ तोर्यल्यहस्य । छोरिपरहेमुचितरमा ।

दोहा—जाकेतुमसोषुजहै, सोईजगगङ्भाग ॥ सोईअहैबजातआरि, ताकोपशानगजाग ॥ पुनिप्रयुम्रकृष्णपद्पहिँ। वदनकोन्सापरिमहिमाँही ॥ मंद्मद्आशिपहरिदीनी। कद्मोनकछुवटटार्जाहर्मही र्गुनिप्रद्युष्ठसोंकह्वचराई । यदुवंशिनअवछेहुछोराई ॥ तवप्रद्युष्ठवंदिसुखपाई । पटपुरसुहाद्वारमहँचाई ॥ अवयदुवंशिनवंधनछोरी । ठायोक्वष्णनिकटहुतदौरी ॥ वंधनठिषकोरवदछकेरी ।अरुयदुवंशिनमोदघनेरो ॥ भागेजक्छुदानववाँचे । सुद्धकरनकोनोहम्नराँचे ॥ तिनकोरोकिनकुंभसुरारी किपितह्नुअस्पराउचारी ॥

दोहा-जोभागतहैंसमरते, जीवनहेतुडेराय। सोछिहजगर्मेअतिअयश्, अवशित्रक्कहँजाय॥ गोजीतिहोयुद्धमहँदीरा । तोपहोजगमोदगँभीरा ॥ जोमरिजैहोसंगरमाँहीं । तोदिसहोतुमस्वर्गसदाँहीं ॥ भागिदेखेहोकोहंसुखजाई। नारिनसोकिमिअईवताई॥ सुनिकुंश्वकीदानववानी। कोपितिफिरेसकळअभिमानी॥ आवतनिरिखसुरारिनकाँहीं। रामकृष्णप्रद्यमतहाँहीं ॥ सात्यिकअरुटद्धवरणधीरा । गदअक्रुरकृतवर्मप्रवीरा॥ भीमसेनअरुपर्मनरेशा। नकुळऔरसहदेवसुवेशा ॥ तेन्द्रमखशाटातेआये । अर्जुनहीकोतहाँटिकाये॥

दोहा-असुरन्पेछोडेसबै, बाणजालततकाल । रुंडसुंडबहुखंडभे, भागेदैत्यविहाल ॥ अरिदलजयनिजनिरस्विपराजे । भगतदेखिआसुरीसमाजे ॥ तहाँनिकुंभवीरवलवाना । जडिअकाशभोअंतर्पाना ॥ रहेजयंतप्रवरनभमाँहीं । तेश्वरमारेंताहितहाँहीं ॥ तबनिकुंभकरिकोपकराला । दंतनदंशिअथरततकाला ॥ प्रवरहिंहन्योपरिपदकभारी । गिरचोआयसोमहाँमँझारी॥श्वाकुँबरतेहिंदीरिज्ठायो । सृन्धिनवारिजानवैठायो ॥ इन्योकुपाणनिकुंभहिंपाई । पेदानवहिंदयथानहिंसाई ॥ हन्योजयंतिहंप्रिचसुरारी । शोणितपारवहीतनुभारा ॥

दोहा—काँपनठारयोशकम्बत, रहीनमुषितन्तकेरि । तननिकुंभमनमेंकियो, यहिनचारनुपेकेरि ॥ येनिबंठदेवताविचारे । इनकोकहासमरमहँमारे ॥ असविचारिद्वैअंतर्पाना । रामकृष्णढिगकियोपयाना ॥ तहँजयंतपुनिभवरउठाई । वासविनकटगयोमुखपाई ॥ वासवदेखिम्रुतिहंमुखमान्यो । वारवारअसवचनवखान्यो ॥ अमुरीहंखङ्गमारिमुतमेरो।छायोप्रवरहिंबळीपनेरो॥असकहिमुदितसराहनळाग्यो।मिल्योमुतहिंभवरहिंमुखपाग्यो ॥ वजवायोतहैंविजयनिशाना।मानिजयंतहिंस्रतिबळवाना॥इतिकुंभम्खशाळहिंस्रायो।करिस्नुतिशोरपोरनभछायो॥

दोहा—तवगोविद्वविकेंगरुह, सात्यिकविद्यहिष्य । छेयदुसेनासंगर्से, गेमखज्ञार्छीहंथाय ॥ तहँअर्छनअरुयदुपतिरामे । सात्यिकसांवभीमअरुकामे ॥ धर्मनृपहिनकुल्हुसहदेवे । ओरहुवार्रहेवहुलेथे ॥ त्रानकोनिरक्षिनिकुंभमद्दाना । मायाकरिभोअंतर्षाना ॥ त्रवसवर्ज्ञाकितभेतेहिंकाला । कहाकरतयहदेन्यउताला ॥ वश्सुमहिकद्वरुरामा । मायामेटिरेहुवल्यामा ॥ हरिस्ततहाँज्ञंकरीमाया । करितेहिंमायामोहरसाया ॥ मरमप्यतहँपरमप्रकाज्ञी । देखिपरचोनिकुंभवल्याज्ञी॥पायोमनहुँज्ञिखरकेल्यासा । छोलनचहत्तमनहुँद्ज्ञआसा॥ दोहा—तहाँपुकारचोवारवह, खड़ोरहेगोपाल । आवतिनरिक्षिनिकुंभको, क्रुपितपांद्वकोल्यला ॥

दोहा-यार्काहेविस्तरकथा, देहेंकेरिसुनाय । अवविध्वकोकामनहि, मारहुशरसमुदाय ॥
अवपारपद्योडेशरजाद्य । मृँदिगयोदानविकराद्य ॥ दानवतहाँसमरतेमाग्यो । पटपुरमुहायुरयोभयपाग्यो ॥
तववटसाँवोटेयदुराई । गयोभागिदानवदुरादाई ॥ आपप्रतापविजयदमपाई । द्वृतिहमातृपितृटियुद्योडाई ॥
अवकुरुवेशनदेहुछोराई । पावहिसुरानिजनिजगृहजाई ॥ इनमहेवडेयडेपनुपार्ग । तव्यन्तितहरहुद्याग्य ॥
यदुपतिबनसुनत्वद्याई । करिटामतवद्यामहाई ॥ कृष्णकुमार्गहिविगिबोटाई । महम्मद्रयहुद्याग्य ॥
देह्य-छोडिदेहुसवनुपनकहाँ निजनिजगृहजादी । यदस्यिप्रटिकन्द्रनिह, तुमसेट्यिह्यागि ॥

प्राच निष्ठित्व । प्राचित्र । जानुनगृहस्वयन्ताह । यहस्यिश्वाटकवरूनाह, तुमसलाहनाह ॥ तवरुविमणिकनंदनवेले । मेतोसवहिंदेतहींरतेले ॥ पेनिर्ल्यक्मितिकुरुवंही । मानतव्यपनेकहैंबारिक्सी ॥ इततेल्लिभवनमहेनाहे । प्रनिवताहेंहैंवातवटाहें ॥ तातेयदुनगरिलेचलिये । व्यद्यारहनकोसवट्लिये ॥ रुवमञोरचेदिपकेवेना । सुनिवोल्योहरिसुतवल्रऐना ॥ हमतोजानिसयानवताये । तुमतोअतिवमंडमहँछापे प्रथममारियेहमकहँआई । सुनिपितुरामहुँमारहुजाई ॥ हेसुधिनहिंकुंडिनपुरकेरी । कीन्हीद्शाजोनिषतुरी जानेअहोवीरतमहँगिरत्वाके । तुमसमानिर्वजनकोळ ॥ सुनतवचनहरिसुतकेवीरा । धायेदोलमारतवहृतीरा आवतिनरिसरुकमारा । मानहुँमपामेषजरुभाग आवतिनरिसरुकमारा । मानहुँमपामेषजरुभाग

दोहा-तिल्रतिल्कारितिनश्रस्नको, थायोसन्मुखवीर । जैसेबाजल्वानपे, धावतवेगगँभीर ॥ १३ ॥ दोर्ज्हेयद्यपिवल्याना । मारचोक्वप्णसुत्रहिबहुवाना ॥ तद्रपिरुक्योनहिंस्यदनताँको । कृष्णकुमारसुद्धमहँगँही हिस्सुतल्यिआवतभयपागी । चेदिपरुक्मसैन्यसवभागी ॥ विद्विदोक्षमटसायकमारे । कृष्णकुमारस्राटिसवही हिह्म दोहुँनधनुपद्वयोहकवारा । दोहुँनकेसारथीसँहारा॥तबदोक्जल्यिय्जल्विशाला । अतिकराल्जनिकसतिजेहिंसहा । जुलंचल्यवनवीरनपाये । क्रमहँकाटिप्रद्युम्नगिराये ॥ हरिस्रुत्तजीनागकीकाँसी । बाँधिलियोदोहुँनवरासी ।

दोहा—तहाँरुवमिश्रञ्जपाठको, रयतेआञ्चुउतारि। पग्रमेंबंधनबाँधिकै, दियोग्रहामेंडारि ॥ १४॥ रस्नोनकोऊभृटतीहरामा । देइजोहरिपुत्रहिंसंत्रामा ॥ चारिहुँ ओरनिहारनठाग्यो । कृष्णकुँवरअतिकोपिंहणाणी एट्योद्रस्कर्णोहरणधीरा । यहाद्वारमहँठाढ़ोवीरा ॥ तवअनिरुद्धहिंवीग्वोठाई । मायाकंदरद्वारि<sup>ह्यही</sup> किस्रोवचनऐसेवठ्यामें । कोरवकेसेहुँकड्ननपामें ॥ रहियोखड़ेधनुर्धरधीरा । मोरहुजोआवेहतवीरा । तहाँपनुर्धरधुवअनिरुद्धा । पितुपदवंदिखड़ोभोकुद्धा ॥ ग्रहाद्वारअनिरुद्धनिहारी । कोरवछूटनशंकिवितीर्थ

दोहा-सारथिसोंनोल्योगहुरि, कोपितकुष्णिक्कोर । छैचछुचपछचछायरथ, खड़ोकर्णजेहिंबोर ॥ यहअपनेकहँजानतस्ता । मोसमञ्जोरनवपयोपूता ॥ कायरकुटिछकुमतिअतिकूरा । पापकरनमहँअतिकृपाणी कुरुपतिकोकुमंत्रयहदेतो । वृद्धनिकयोअनादरकेतो ॥ हैकुमंत्रकोयेहीकारन । जोदुर्योधनआयोजात अपनोभुजअरुपतुपतिहारी । सवकहँछीन्द्रोति उद्योधनआयोजात । अपनोभुजअरुपतुपतिहारी । सवकहँछीन्द्रोतुच्छिवचारी ॥ तातयाकोक्रारनचछेहों । द्रोरिकेक्शपरियहिष्णिहरू सारियमुनतरयीकेवना । रयछैचल्योकरनपेयना ॥ यहुनंदननंदनछिखआवत । वोल्योकर्णनकछुभवशी

दोहा-आवद्दशावहुङ्घण्णसुत, सन्मुखमेरेषाय । करूअपनीविक्रमसकल, अवनअनतर्तुजाय ॥ वाणनशीशकाटिमेंटहाँ । उऋणसकल्रसुभटनसाँह्निहाँ॥कर्णवचनसुनियदुपतिनंदन।दीरचोक्वदिछोडिनिजर्साँ मायापाशित्येदकहाया । पायोधरनकर्णकरमाथा ॥ तहाँकर्णकोदंढटँकोरा । मारचोशरसमूहअति<sup>वाँ</sup> हरिसुतिटिगुटाँअरुनिजर्पोहाँ । बाँधिदियोशरसेतुतहाँहाँ ॥ तहाँकृष्णनंदनरणधीरा । अतिअद्धत्विक्रमीर्मात् शरनपीच्ह्नशरन्यचावत । तरुन्वीचिजम्मिम्सुरुतथावत॥परचानदेखिवीरमहिमाँहाँ।दमस्योदाभिनिसारिस्वर्गाः

दोहा-कीउतकोद्धतकणंढिग, परचोदेखिहरिनंद । गयोचेषिभोचसनमें, कर्णधनुपभोषंद ॥
मृतपूततदेँसदोरहोनिकीसक्योनप्रधुमहिरणमहँतिकि॥हरिमुतकियस्रस्यरणप्रहारा।गिरचोकणमहिरापपण्या
मृतपूततदेँसदोरहोनिकीसक्योनप्रधुमहिरणमहँतिकि॥हरिमुतकियस्रस्यरणप्रहारा।गिरचोकणमहिरापपण्या
स्वर्भतदेंसम्रस्तुरते । होतजानअपनीनियभेते ॥ तहाँकृष्णमुतकेशपकरिक । वाष्योकरकस्वरणनिकाः
पनिप्रयामकर्गोद्देपनुपारी । दारचोमायागुहामँझारी ॥ रहिनगयोकोक्षप्रसुपारी । करेजोहरिमुतकार्तिः
पुनिचटिरपमदेकृष्णकुमारा । रामकृष्णकेनिकटिस्परा ॥ अवनतिन्रसिसुन्वयस्रामा।धायस्यतिकार्तदेश

देशि-भद्भद्षीछितिन्द्रं, चटेकृष्णमुसुकात । मनमहँग्सेयुनहिम्भु, यहिसमकोग्नदेसात ॥
आत्रनिषतुमगुमतिहास । स्यतेटतिष्परयोपनुषास ॥ तहाँद्रीस्ट्रितहीवटसाई । हस्मितकदेटिपर्कतन्त्रः।
सीक्ष्मेषिदर्शाञ्चाटमाई । वौत्पिनआर्नेद्रशस्त्रवद्दर्शः॥ पुनिमञ्जम्बरणश्चिरताया। अतिआदरग्रनिभिनहर्गः
सीक्ष्मित्रवर्षादियमोद्धानिरंजीवप्यासेस्तरोऽ॥विजयदर्गाणितासुमुस्समा। विभुस्त छक्मग्रह्मालकृतः।
सीक्ष्मित्रवर्षाद्दर्गः। योद्यव्यनिद्दर्शिवय्यादः ॥ त्रीव्यद्दस्दर्शनकृतः । छोस्पिनहर्गः।
सीक्ष्मित्रवर्षाद्दर्गः।

रोरा-तरित्तमणोषुपरि, सेर्टेक्सर्भाग् ॥ सेर्टेस्ट्रेशमानलारि, तार्होपदावग्नाग् ॥ डॉवस्युषर्भकररतेरी । देदवदीन्सोत्तरिमोर्सी ॥ सेद्मंद्लामिपरिर्दिनी । कस्रोतकप्र<sup>उटटार्हाह</sup> पुनिप्रयुष्ठसोकहवलराई । यदुर्विज्ञनअवलेहुछोराई ॥ तवप्रयुष्ठवंदिसुखपाई । पटपुरगुद्दाद्वारमहँनाई ॥ सवयदुर्वज्ञिनवंधनछोरी । लायोकृष्णनिकटद्वतदेशि ॥ वंधनलिकितेरवदलकेशे ।अरुयदुर्वज्ञिनमोदघनेशे ॥ भागेनेकछुद्दानववाँचे । युद्धकरनकोनहिंमनराँचे ॥ तिनकोरोकिनिकुंभसुरारी ।कोपितहुँअसगिराउचारी ॥

दोहा-जोभागतहैंसम्रते, जीवनहेतुडेराय । सोछहिजगमेंअतिअयद्म, अविश्वानरककहँजाय ॥ जोजीतिहोयुद्धमहँवीरा । तोषेहोजगमोदगँभीरा ॥ जोमरिजैहोसंगरमाँहीं । तोवसिहोतुमस्वर्गसदाँहीं ॥ भागिदेखेहोकोहंसुखजाई । नारिनसोंकिमिअईवताई ॥ सुनिकुंभजकीदानववानी । कोपितफिरेसकळअभिमानी॥ आवतनिरिखसुरारिनकाँहीं । रामकृष्णप्रद्यस्रतहाँहीं ॥ सात्यिकअरुटद्धवरणधीरा । गदअसूरकृतवर्मप्रवीरा ॥ भीमसेनअरुधमैनरेशा । नकुळऔरसहदेवसुवैज्ञा ॥ तेन्द्रमखज्ञाटातेआये । अर्धनहीकोतहाँटिकाये ॥

दोहा-असुरनपैछोडेंस्वै, बाणजालततकाल । फुंडसुंडवहुखंडभे, भागेदैत्यविहाल् ॥

रिद्छजयनिजनिरिष्वपराजे । भगतदेखिआसुरीसमाजे ॥ तहाँनिकुंभनीरवळवाना । उडिअकाझभोअंतर्षाना ॥ जयंतप्रवरनभमाँहीं । तेझरमारेताहितहाँहीं ॥ तवनिकुंभकरिकोपकराटा । दंतनदंशिअपरततकाटा ॥ ।रहिंहन्योपरिषद्कभारी । गिरचोआयसोमहीमँझारी॥शचीकुँवरतेहिंदौरिउटायो । मृस्टिनिवारिजानवैटायो ॥ योक्कपाणनिकुंभिहिंपाई । पैदानविंह्ययानहिंआई ॥ हन्योजयंतिहंपरिषसुरारी । ज्ञोणितधारवहीतनुभारी ॥

दोहा—काँपनलाग्योञ्चाकस्रत, रहीनस्रुधितलुकेरि । तनिक्कंभमनमेंकियो, यहविचारतृपकेरि ॥ निवंलदेवताविचारे । इनकोकहासमरमहँमारे ॥ असविचारिह्वेअंतर्धाना । रामकृष्णिटमिकयोपयाना ॥ हँजयंतपुनिप्रवरल्काई । वासविनकटगयोसुखपाई ॥ वासवदेखिस्रुतिहंसुसमान्यो । वारवारअसवचनवसान्यो ॥ सुरहिखङ्गमारिस्रुतमेरो।लायोप्रवर्राहेबलीपनेरो॥असकहिस्रुदितसराहनलाग्यो।मिल्योस्रुतिहंप्रवर्राहेसुसपाग्यो ॥ जवायोतहॅबिजयनिकानामानिजयंतहिंसतिवल्लामा॥इतिनकुंभम्खञ्जाल्हिंस्योयोगकरिस्रुतिकोरपोरनभछायो॥

दोहा~तवगोविद्चटिकेगरुड, सात्यिकवर्णाहेच्छूष । छैयद्वसेनासंगर्मे, गेमखङ्गार्छीहेषाय ॥ इंअर्डनअरुयदुपतिरामे । सात्यिकसांवभीमअरुकामे ॥ धर्मनृपहिनकुल्डसहदेवे । औरहुवीररहेवडुवेथे ॥ तेनकोनिरिखनिकुभमहाना । मापाकिरिभोजंतर्याना ॥ तवसवर्जाकितभेतेहिकाला । कहाकरतयहदेत्यदताला ॥ विश्वद्यप्तिहेकहवलरामा । मापामेटिदेहुवल्यामा ॥ हिरसुततहाँशंकरीमाया । करितेहिमायामोहरसाया ॥ विस्पष्यतहँपरमृप्रकाञी । देखिपरचोनिकुभवलराजी॥पायोमनडुँशिखरकेलासा । छीलनचहतमनडुँदशआसा॥

दोदा−तहाँपुकारचोपारवहु, खड़ोरदेगोपाल । आवतिनरिष्तिनिकुंभको, कुपितपांडुकोलाल ॥ इ्ताहंचापगांडीवचढ़ायो । दानवपेषडुवाणचलायो ॥ अर्ज्जनबाणदेनुयत्तुपाँहीं ॣ । लगिग्रुरिट्टिगिरेमदिमाँहीं ॥

ाँडेननपदानवतनुबाना । तबपार्यभादुतितमहाना ॥ यदुपतितांबोछकरजोरी । नाथसुनोनिनत्राअवमारी ॥ काहभयोयहमोहिबतावो । आशुहिसंशयसकटामिटावो ॥ शेटनिदारकसायकमेरे । गटनअंगहिदानवकेरे ॥ मताअबनहिबाणचर्छुहों । जगमेसुखुअबकोनदेखेहों ॥ तबयदुपतिबोटेसुसकाई । होटअर्धारनझंकाटाई ॥

दोहा-पाकहिविस्तरकथा, देहैंफेरिसुनाय । अविविद्यंकोकामनहि, मारहुशरसमुदाय ॥
तवपारथछोदेशरजाटा । मृदिगयोदानविकराटा ॥ दानवतहाँतमरतेभाग्यो । पटपुरग्रहापुस्योभयपाग्यो ॥
तववटसाँबोट्यदुराई । गयोभागिदानवदुर्सदाई ॥ आपप्रतापविजयदमपाई । द्वतिहमानुषिद्वट्यिटोडाई ॥
भवकुक्वीशनदेदुर्छोराई । पावहिंसुरितनतिजग्रहजाई ॥ इनमदेवदेबदेघनुपारी । तटिनितहरिद्देदारी ॥
यदुपतिवनस्रत्वत्याह । करिदर्सेत्वद्यामहाई ॥ कुप्णकुमारहिंबिगिबोटाई । मंद्मदेशसक्स्योनुझाई ॥

दोहा-छोडिदेहुसबनुपनकहँ, निजनिजगृहअबजाहि । यहसुपिभृष्टिकबहूँनहिं, तुमसेटस्हिँनाहि ॥ ।त्त्रमहिमणिकनंदनबोट । मतोसबहिंदेतहींसोटे ॥ पनिर्ध्यकुमतिकुरुवंशी । मानतअपनेकहँअस्थिती ॥ इततेष्ट्रिभवनमहँजाहे । पुनिवताहेँहवातबटाई ॥ तातेयदुनगरिंटेचटिये । अहंकारहनकोसबद्रिये ॥ अवनहिंइनकोछोरद्वताता । मेरीकहीमानियेंवाता ॥ इनपांडवसोंनिरवटाई । करिंहेंफीरिनिशेष्टडाई ॥ तातेजोपांडवभटआड़ो । तोइनकेबंधननाँहछाड़ो ॥ तवबटरामकह्योष्ठसकाई । अहैबातसितेंतेजोगाई ॥

दोहा-अवहींकायेकरिलिये, फेरिकरेंगेकाह । तातेसवकोछोड़िवो, हैसवभाँतिसलाह ॥ सनतरामकेवचनसहाये । हरिकमारअतिआनँदछाये ॥ सवकेवंधनछोरिकमारा । सवकेछेसँगएकहिंबारा ॥ रामकृष्णकेनिकटासेधारा । जहँयदुवंशीखड़ेअपारा ॥ तेल्लितनीचेमुखकीने । कोह्नकीदीठिदीठिनीईदीने ॥ खड़ेभयेहरिनिकटविचारत । मरिचोभछोनवनतनिहारत ॥ रामकृष्णतिनभूपनकाँही । गजवाजीरयदियोतहाँही यथायोग्यअभिवंदनकीन्ह्यों । भवनगवनकोज्ञासनदीन्ह्यों ॥ तेळज्जितवीरतागँवाई । ज्ञोचतचळेसकळहपाई ॥

दोहा-हरिकमारतहँकहतभो, कुरुवंज्ञिनकोटेरि । सदाराखियेचित्तमहँ, सुधियदुवंज्ञिनकेरि ॥ निज्निन्जधामग्येजन्भूपा । तनयदुपत्जिक्रामअनुपा ॥ प्रविशेषटपुरग्रहामुझारी । रहीजहाँअतिश्युआपिगाणी त्हँनिकुंभकोपितपुनिधाई । मारवापरिघृक्षोक्षयदुराई ॥ कोमोद्कीग्दाअतिभारी । हरिद्वहनीदानवहिंप्रवारी ॥ दोञ्जमहिमहँगिरेसमाना । कछुविलम्बलगिरह्मोनभाना ॥ हरिकहँमुन्छिततहाँनिहारी । यदुपाँडवभेपरमहुतारी स्वस्तिम्नावन्छभेष्ठनीञ् । जीत्रिंद्दानवृकद्वजुग्दीञ् ॥ उठेतुर्कृष्णतेर्दिकाछा । उतेउठयोदानविकराला

दोहा-उद्धयुद्धअतिकृद्धह्वै, शुद्धविजयकेहेतु । बहुप्रकारकीन्हेंदोऊ, करिकरिमारननेतु ॥ तहँपुनिभेञकाञ्चकीवाणी । हन्हुच्कतेश्।रँगपाणी ॥ यदुपतितुरतिहचकचलायो । पटपुरगुहाभास्अतिलाणी ठगतसुद्देनरवअतिभयक । श्रीश्निकुंभकेरकृटिगयक॥गिरचोरुंडधरणीगहुँताको । वज्रहुँठगेकस्थानहिन्नकी निरस्तिनिकुंभमरणअसुरारी । दिथेदुंदुभीदिविमहँभारी ॥ छगेसुमनवर्षनवहुँओरा । जयहरिजयहरिकी<sup>हुँ</sup>ओरा द्वेशतरहींनिक्कंभकुमारी । यदुवंशिनकहँदियोमुरारी ॥ पटहजारस्थसहिततुरंगा । मणिगणवहुर्वि<sup>चित्रवहुरंगा</sup>

दोहा—यदुपतिदीन्ह्योंपांडवन, आदरसहित्बुलाय । पुनिपटपुरमहॅंप्रवरकहँ, दीन्ह्योंनाथवसाय ॥ ब्रह्मदत्तकीयज्ञकहुँ, पूर्णकरीयदुनाथ । यदुपुरकोगमनतभये, पितामातुद्रसाथ ॥ द्वारकेश्रदेदुंदुभी, द्वतिहेद्वारकाआय । उप्रसेनकोकरतभे, अभिवंदनिश्ररनाय ॥ यदुनगरीमहँवसतर्भे, यदुवंशिनसुखदेत । यदुकुलमर्यादाधरे, श्रीयदुकुलकेकेत ॥ पटपुरकीसुनिकेविजय, तहाँपरीक्षितराज । शुकसोंबोळेजोरिकर, मध्यमुनीनसमा ।

राजोवाच ।

यदुवंद्गीश्चनकेह्भिती । कन्यादईहरूम्अरिघाती ॥ तासुदुदेशाकरीसुकुंदा । तातेह्रमतहाँमितिर्गर चाहतरह्योक्कृष्णकोषाता । दाउँछगावतरह्योअषाता ॥ क्षमीअरुप्रनिकृष्णहिकरो । केहिहितभौर्संवध्वति सोवरणहुमोसोंधुनिराई । देहुविवाह्हिंकथासुनाई ॥ भयोजोहेअरुहोवनवारो । जानोहेशुकदेवित्री दूरनेरअरुअंतरजोञ्जाजानोहेतुम्हारसवसोञ्जासुनिकुरुपतिकीमंजुठवाणी।सुमिरिकझोञ्जकशारँगपाणी॥२०॥१

श्रीशक उवाच । दोहा-रुक्मवतीजोरुक्मकी, मुतास्वयम्बरमाहँ । रुक्मिणिकोनंदनहरी, जीतिसकछनरवाहँ ॥ ३२ ॥

रुक्पद्धनिजभगिनीवियकारण । भयोमुदितनद्विकयोनिवारण ॥ २३ ॥

दोहा-रुक्मिणपुत्रीचारुमत्ति, कृतवमांसुतताहि । महावद्धीदीपांसुक्हँ, परमचछाहविवाहि ॥ २८॥ रुवमीकेसुतकेरिकुमारी । नामरोचनाशतिसुकुमारी॥रुवम्तहाँक्विमणिप्रियकाणा।करनच्छोशिनह्यक्री रुवमयदिष्यकाचित्रस्यकार्यः। रुवमयद्पिअञ्चित्रयहान्यो।तद्पिरविमणीमोहभुङ्ग्यो॥२५॥यदुप्तिपहॅप्तिकापठाह्।आप्र्याह्माहिश्हाहर्म रुवमयत्पिअञ्चित्रयहान्यो।तद्पिरविमणीमोहभुङ्ग्यो॥२५॥यदुप्तिपहॅप्तिकापठाह्।आप्र्याहर्भहाहर् रुनमपत्रसुनिहरिहरपाने । अनिरुद्धच्याहकरनमनआने ॥ श्रीवटरामनिकट्युनिजाई ।दियोसकर्टेंद्र<sup>तिहर्</sup>द्ध रामहत्त्वदेवतकरिदीने । अनिरुद्धच्याहकरनमनआने ॥ श्रीवटरामनिकट्युनिजाई ।दियोसकर्टेंद्र<sup>तिहर्</sup>द्ध

दोहा-तहँयदुपतिज्ञासनदियो, साजनतुरतवरात । नातीव्याहटछाहको, आनँदटरनसमात ॥

तहाँ रुक्मिनजपत्रपटाई। रुक्मिणिकोनिजभवनवोलाई ॥ उतैवरातसकलविधिताजे। वजवावतभेअनगनवाजे॥ रामकृष्णअरुसांबक्जमारा । औरप्रशुप्तमहालिवारा ॥ सात्यिकउद्धवआदिकवीरा। औरदुयदुवंजीरणधीरा॥ कोउगजचिकोउवाजिनस्यंदनाकोऊपालकोचढेअनंदन॥आयेसवयदुपतिकेद्वारा।साजिसाजिसवभाँतिसिंगारा॥ सजीवरातजानियदुराई। अनिरुपकोपर्लगकरवाई॥ स्तजिद्वारालकीचढाई। सुदिनसुहूरतसकलसुधाई॥

दोहा—चर्छभोजकटनगरको, सुवितकृष्णवरुराम । दूछहकरिआग्रुलिये, साजिवरात्वरुणम ॥ २६ ॥ चारिदिवसमगडारतहेदे । गयेभोजकटनगरहिनेरे ॥ रुवमीसुनतवरातअवाई । छईकछुकचिकेअग्रुवाई ॥ नगरिकटजनवासदेवायो । विविधभाँतिसतकारपठायो ॥ देवजनञ्जभठप्रविचारे । करवावतभेद्वारहिचारे ॥ पुनिजवरुप्रपराञ्चभआई । करवायिविवाहसुखर्छाई ॥ च्याहउछाहचारिदिनयोते । जविहरुक्मकारजतेरीते ॥ तक्किल्याविक्महिपाला । रुवमसमीपगयेतेहिकाला ॥ रुवमीकहँअसवचनसुनाये । हरिसोआपपराजयपाये॥

दोहा-करीआपकीदुर्दशा, यहगोपाल्छमार । वैरंलेवतातेश्चित, ताकोकरहृविचार ॥ सन्धुसल्टेरिकयनहिंपेहो । अवशिहारिरणमहँतुमजैहो ॥ तातेकरहुकपटयहिमाँती । जामेंजरीहिरपुनकीछाती ॥ स्टेनजुआरामनहिंजाने । पैसेल्टनकोरहेंलोभाने ॥ २७ ॥ तातेसवभटलेहुबोलाई।वैटहुस्तद्रशारलगाई ॥ स्टेनजुआहेतुवलरामें । आनहुवेगिआपनेधामें ॥ तुमअरुरामजुआइतसेलो । पेपासालगायतुममेलो ॥ दुपंचवित्तमहमकाँहीं । हारिजीतिहमरेसुसमाँहीं ॥ जेहेंस्तरामजवहारी । पेमानिहेंनहेंमदभारी ॥

दोहा-त्वकिकटुवचनकछु, करिद्रवाजेवंद । रामशीशकाटबतुरत, चर्छानएकीफंद ॥
रदुवांश्चनमहॅवछेप्रवीरा । ओरसवेतोहेभयभीरा ॥ योकमरेसकरुमिजेहें । विनप्रयासहमतुमजयेपेंहें ॥
हक्मीधुनिकर्लिगकीवानी । कहॅयहभर्छावातअनुमानी ॥ असकहिस्रुभटनवेगिबोलाई । हेत्यारद्रवारलगाई ॥
प्रुनिहकचारहिंवेगिबोलायो । ऐसोताकोरुवमनुझायो ॥ कहोरामसोतुमअसलाई । मेरेकुलहिंदीतिचलिआई ॥
व्याहअंतसम्पीदोलआई । सेलेहिंकुआसभासुसपाई ॥ कन्याविदाहोतितेहिंपाले । सापिसुहरतनुभदिनआले ॥

दोहा-तातेतुमकोरुवमनृप, वेगिवोछायोराम् । कीजेनाहिविद्यंत्रवन् नाथचलहुतेहिषाम् ॥ स्वततदूतरुवमीकीवानी । गयोरामहिगअतिसुखमानी ॥ रामहिरुवमीवचनसुनायो।सोसुनतिहिअतिआनँदपायो ॥ कह्मोजुआखेटेंगेआई । यामेतोममप्रीतिमहाई ॥ चलनलगेजवहीवलरामा । तववारणकीन्द्र्योचनक्ष्यामा ॥ रुवमीहेकपटीअतिसोटो । करिहेदगाबुद्धिकोछोटो ॥ तातेउचितनजावतुम्हारा । असहमरेमनपरतिवचारा॥ तवहिनिहुँसिबोटेवलराई । याकोड अहिहमेकन्हाई ॥ असुकृहिचिटिस्यदनयदुनंदन । गयेजुआखेलनजगवंदन ॥

दोहा-सभामध्यजनरामगे, उठचोसकठदरचार । वैठेसिहासनसुभग, ठद्योअमितसतकार ॥ कुश्चलपुँछिरुनमीकहँबानी । सेटहुचौपरतुमवटसानी ॥ हमतुमसेटहिएकहिसंगा । हारजीतसवकहेकाँछगा ॥ बटरामहुँतथास्तुकहिटीन्झोँ।रुनमीमधिचौपररिचदीन्झोँ।२८। मोह्रसहसहिरामटगायेतिसहिरुनिमहुदौँउपराये जीत्योरुन्मप्रथमकीवाजी । होतभयोअतिशयमनराजी ॥ तवठठायकदाँतिकासी । हँस्योकटिंगराजकरिहाँसी॥ तवकछकोपितभेवटरामा । पनाहरवचनकद्योवटथामा॥२९॥तववटमोहरटासटगाई। पासादीन्झोंतुरतचटाई ॥

दोहा-सोबाजीजीतीतुरत, श्रीबरुभद्रश्वीर । तबरुक्मीबोल्योतहाँ, करिकैकोपगँभीर ॥ हमजीतेतुमजीतनाँहाँ । सभामुप्यनाँहमुपाबताहाँ ॥ पूँछिटहुपंचनपहँरामा । बोटहुद्धुटविजयकेकामा ॥ ३० ॥ रुक्मीबचनसुनतबरुकेरे । भयेनेनयुगअरुणपनेरे ॥ सागरपर्ववगितिमगाद्यो । तिमिबरुसद्वनकोपतनुबाहो ॥ फरिकटरेभुजदंडददंडा । करनचहतमनुअंडाँहरांडा ॥ भृकुटीबंकअपरअतिकाँपे । युगुरुआनुपरणीमहँचाँपे ॥ पुनिमोहरद्शकोटिरुगायो । पासारोपितरामचरुग्यो ॥३ १॥ भयअतितहँविरुम्बरुगिवाजी । जीतेअंतरामभेराजी दोहा-त्तवरुक्मोवोल्योवहुरि, हमजीतेबरुराम । अवतुमफोररुगाह्यो, अपनोसवपन्याम ॥

जोनसत्पमानहुबटराई । पुँछहुपंचनञ्चापपपराई ॥ तवकटिंगसोंकहबटरामा । कोजीत्योसतिकहहुसभामा ॥

तवकिंगवोल्योअसवाता । जित्योहनमअसमोहिंछलाता।।यहभीप्मककुमारवछवारा । काहुसोंकबहुँनहिंहारा तुमहींअसकेतेवछराई । जुआजीतिधनिछयोछुटाई ॥ देहुछगायद्वारकानगरी । यदुविज्ञानकीवनितासिगरी ॥ तऊजीतिक्वमीहिंठछेई । माँगहुँतेतुम्कोनहिंदई ॥ असकहिंहुँम्योक्छिंगठठाई । समवराटिकादाँतदेलाई॥३२।

दोहा-तहँ अकाशवाणीभई, वोळतमृपाकिछा । वळजीतेवाजीउभय, यहसतिअहैपसंग ॥ ३३ ॥ तहँनभगिरादुरावनहेतू । रुक्मीगर्जिकह्मोदुखदेतू ॥ ३४ ॥ तुमकाजानदुखेळनरामा।खेळीई छआधूपमित्राणी तहँनभगिरादुरावनहेतू । रुक्मीगर्जिकसदाखेळेया ॥ छुरुपतिचेदिपमगधगोसाई । अरुवाणाप्रस्तानवराई ॥ ऐसेनृपयहखेळनजानें । हारिजीतिजिचितेभरिमानें ॥ तेंतोअपनेगर्वभुळाना । सोवहिसदाकियेमद्रपाना ॥ थोरोधनथोरीप्रभुताई । भापदुसदावातविद्याई ॥ तुमहोनिहिनुपहोवनवासी । ताहपैनिजकुळकेनासी ॥

दोहा-अवतोपेहोजाननिहि, विनदीन्हें धनधाम । यहिक्षणविचिवेकठिनहें, सत्यकहहुँवछराम ॥ सुनतरुक्मकेवचनगॅभीरा । हॅसेठठायसभाकेवीरा ॥ कहीरुक्मसवसों असवानी । जायनपानिह्यहअभिगनी धरिबाँघहुकोठरीमहँराखो । छूटिसकैंनयतकरिवाखो ॥ सुनतयचनअसवीरसमाजे । सुजवछिदयदेवायद्रवि चहुँकितकरिकेवंदहुआरा । तवरुक्मीअसवचनछचारा ॥ जोममञ्जरणहोहुवछरामा । देहुमोहिसिगरोयन्धामी तोतुमकोहमदेहुँबचाई । नातोतेरिमीचुअवआई ॥ असकहिसुभटनदियेइज्ञारा । बचिनजायवसुदेव्हमारा

दोहा-रूनमनैनिकसैनललि, सकलसैन्यरुखपाय । सैन्यमप्यअतिचैनसीं, उठेभूयनउरलाय ॥ ३५ ॥ तहाँरामअतिकोपितह्वैकाधावतधरनभटनकहँज्वैका॥उत्योआग्रुभुजवलहिनिकारचो।दोरिपरिषरुमािशस्मार्थ परिषलगतिशरेपटपेटिगो।धरहुतासुइक्षारऍिठेगो॥रुक्मीचपटिगयोमहिमाँहीं।लिखनपरचोशरीरतिहिकाँहीं ३६ वलकरतेलिखरुमविनाशा । भग्योकलिगमािनम्त्रासा ॥ दरवाजेह्वभागतदेखी ।धायेवलकरिकोपविजेती दश्येकदमपक्रिरतिहिलीन्झों ।सुधिप्रहारतासुसुखकीन्झों ॥ भरिगेसकलदाँतसुखकेरे । जहाँतहमहिनहँगीवनी

दोहा-पकरिकेशपटक्योपुडुमि, पुनिबछताहिउचाय । फेंकिदियोकाछिगकी, परचोकछिगहिजाय ॥ १९ । तबसबसुभटकाछितरवारी । धायेबछपरकरिबछभारी ॥ मारतबछहिसद्धसबट्टे । बछुपरिचछैसबकहरू । केतेनकिशिरभेबडुफाँके । कितेडुछमाचपटरणबाँके ॥ केतेनबाडुउरूसबट्टे । केतेनशिरमङ्कीरमपूर । कृदिकोटसबस्भयप्यपाने । बछदेबहिकोउनहिससुद्दाने ॥ तबबछदेबडुफारिकेंबारे । परिषकंद्धरिसिवित्रीया । इसतदगुजुमतसबगंगा । मानुसोहतमत्त्रमत्त्रा ॥ जायद्दर्बेट्योवछरामा । ग्रयोनकुष्णश्चित्रसम्

दोहा-तहाँरामदेंदुंदुभी, कियोकूँचदलसाथ । पीछेकेहिमणिप्रिया, संगचलेयदुनाथ ॥
दलहदुलहिनिजपुरजवआये । पुरवासीसबदेखनधाये ॥ मंगलसाजिसाजतहँनारी । दूलहदुलहिनिप्रश्वितिकार्यमुद्धारी।
कतिदेविकआदिकरानी । परकनिक्योपरमुखसानी ॥ दुलहिनिदुल्हिमलेबाई । गईसकलअतिश्यमुद्धारी।
मणिमंदिरहकपरममुहावन । पटऋतुकीशोभासरसावन ॥ तिहिमंदिरवरवधूटिकाई । वसीआयिनवित्रहर्याः
तिहिमंदिरमुद्धमुकुमारा । कियोकालबहुमुख्दिविहारा ॥ कर्राहिमेविष्टमस्त्रहर्माः । क्रामुकुवरहर्गितिकार्यः
दोहा-रामकृत्वहुक्तरसभे, अनिरुप्येभतिप्रीति । अनिरुद्धहुतिनचरणमें, क्रान्द्राविरमप्रतिति ॥ १, ।
हति मिल्लिश्यम्बर्धाम्यस्त्राविरम्यस्त्राविति । अनिरुद्धहुतिनचरणमें, क्रान्द्राविरमप्रतिति ॥ १, ।

दोहा-रामकृष्णहूकरतम् आनर्षपंजातत्राति । अनिरुद्धहुतिन्वरणम् कान्धारस्यात्राहिति इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेज्ञविश्वनाथिसहारमजसिद्धश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापाञाधिकारिरगुराजसिंहजूदेवकृते सानन्दाम्यनिया दशमस्कंथे चत्तराधे एकपष्टितमस्तरंगः॥ ६१॥ दोहा–तहाँपरीक्षितराजपुनि, जोरिहाथशिरनाय । विनयकरीशुकदेवसों, अतिअभिरुापजनाय ॥ राजोवाच ।

दोहा-माणामुरकीकन्यका, जाकोकपानाम । व्याह्योतीहितहँजाहँके, श्रीअनिरुपवलधाम ॥ 'हीरजंकरमुद्धमहाना । भयोमुनोमेंहूंनिजकाना ॥ कहोनाथवहकथासोहाई । होहजोमोपेकुपामहाई ॥ |निपरीक्षितकोअनुरागे । श्रीग्रुककहनकथातहँलागे ॥ ९ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

|दिरिकहँदियधरणिधुर । सोविल्तासुतनयवाणासुर।।विल्केशतसुतितनमहँजेठो॥२।।करीभिक्तिश्वकीगृहवैठो॥ त्यिसंधुपृतन्नतमिताना।चतुरचलाकवडोवल्वाना।।३॥राजिकयोशोणितपुरकेरो।शिवप्रसादसुरगणतेहिंचेरो ॥ १इजारबाहुनुपजाके । कारकवारिदलतुरतकटाके ॥

दोहा- शंकरकेसन्मुख्गयो, वाणासुरहकवार । नाचनलाग्योमधुरकात, सहसवाहुदैतार ॥ ४ ॥ श्रुणाकरशंकरभगवाना । ह्वेप्रसन्नअसवचनवस्थाना ॥ वाणासुरमाँगोवरदाना । जोनमनोरथहोयमहाना ॥ विवाल्योकरजोरिसुरारी । करहुनाथममधुररखवारी ॥ एवमस्तुकहिशंकरदीन्हें । वाणासुरपुररसणकीन्हें ॥ ५ ॥ किसमयवाणासुरवीरा । शंकरपदवंदतरणधीरा ॥ विनयकरीदुर्मदकरजोरी । आपहाथहैसवगतिमोरी ॥ ६ ॥ पुमतोलोकईशुगुरुज्ञाता । तुवपदसवमनकामनदाता॥आदियोवाहुमधुमोहिंहुणारा।सोविनयुद्धल्यात्वसिभारा ॥

दोहा-देययुद्धजोमोहिअव, असिन्न्छोकर्नाहेकोइ । पेप्रभ्रतुमकोछोडिकै, द्वितियपरतर्नाहेजोइ ॥ ८ ॥ जबभुजमोरङगेखज्ञुआई । गयोदिग्गजनकरनङराई ॥ मगमहँचूरणकरतपदारा । जायदिग्गजनदेगिरीनहारा ॥ तेमोहिदेखतगयेपराई । जोरवीरनहिंपरतदेखाई ॥ ९ ॥ वाणवचनम्रुनिसंयुतगर्वो । कोपितवोछतभेतदँसवौ ॥ जबतेरीयहर्तुगपताका । गिरहिंट्टिकेमिङिहिंडमाका ॥ तवतेरोमदगंजनहारी । ममसमतेह्वेदैयुपभारी ॥ १० ॥ असम्रुनिक्षंकरवचनमुरारी । गयोभवनकहँपरम्मुखारी॥ ११॥ ळपानामकन्यकाताकी। वर्णाजातिनहींछविजाकी।।

दोद्दा-एकसमयसोऐनमें, करतरहीसुखज्ञेन । छल्योस्वमहकचेनको, सुखदायककृतमेन ॥ एककुँवरजेहिंद्यामसरूपा । छेबेसुजज्ञाञ्चाबदनअनूषा ॥ ज्ञाञ्जाटरमंख्रुरुमाद्या । पीतांबरतवुलसतीवज्ञात्या ॥ जाकोरूपपरेद्यवोहें । फिरिनऑलितरआवतकोई ॥ स्वप्नमाहँअसपुरुपपपारा । ऊपातासँगकियोविद्वारा ॥ विरचिकेलिफिरिरूपदुरायो।ऊपाकेमनअतिदुखल्यायो॥कबहुँनअससुंदरवरदेल्यो।तासुवियोगसोगअतिलेल्यो २२॥ कहाँगयोपियअससुसभाषत।ऊपाउठिवेठीदुसचापत॥ससिनमप्यउठिअतिहिल्जाई।विह्नल्हेनीचेज्ञिरनाई॥१३॥

दोहा—गणाग्ररकोसचिवद्क कुंभाँडैजेहिंनाम । ताम्रचित्ररेखामुता, अतिविचित्रगुणपाम ॥
रद्दीनिकटकपाकेसोऊ । बोरडुसल्सर्होस्वकोठ ॥ क्पाँहिनरिखिविकटडुख्छाई । तहाँचित्रवेखाअसगाई ॥
क्पाँचटपटतिनींदसलीरी। विविक्तित्वहुँबोरिटल्सिशा १२॥ काकोतेंखोजितमुकुमारी।तेरीकोनमनीरयभारी॥
सक्षीजीनहुँदेमनेतेरे । सोजानाँदकरत्वटमहँभेरे ॥ जाकोतेंमोहिंदेहिवताई । ताकोदेहाँनोहिंदेलाई ॥
मुनतिष्त्रवेलाकीवानी। कपाकहत्वभूईसल्मानी ॥ १६॥

## ऊपोवाच ।

। ससीआजर्मेसौझिंदिसोई । कौनिहुँव्यथारदीकछुभोई ॥

दोहा-रुष्योअपूर्वस्वप्रमें, जाकोसंभवनौद्धि। सुनहुनिबलेखातसी, वरणतहीतिहकौदि ॥ १ कवित्त-आञ्चरुष्योसपनेमेंससी, इकसाँवरोसुरुप्राधीपयारो । कजसैनैनपियूपसैवैन, अनंदकोऐनर्पीपनसैवारो ॥ बाहीविज्ञारुसोपायमिल्योमोदि, मेंहूँचहीकरिबोदियहारो। ताहीसमययदनीदिनगोडी,गईटेंगईवहमाणहमारो १६ दोहा—अधरसुधाअपनोअली, मोकोपानकराय । मोहिंडारिदुखिंसधुमें, कहँघींगयोपराय ॥ ताहीकोहेरोमैंआली । मिलेकोनविधिअंडाजमाली ॥ ऊपावचनसुनतसुखलाई । कहीचित्रलेखासुसकाई ॥ १७॥ चित्रलेखोवा च ।

द्वेहेंतिरोविरहनिवारी । सखीकहहुँकरिञ्चायितहारी ॥ जोयहत्रिभुवनमेंबहहोई । सखीनतैँकहत्तेज्ञयकोई॥ देहेंतेंत्यायअविज्ञामेंतोहीं । सखित्रिभुवनल्डाखागतमोहीं ॥ त्रिभुवनमेंसुंदरजेवीरा । तिनकीखितेदैउँतत्तर्वीण ॥ तिनमेंजोतेरोमनहारी । ताहिवतायदेहिमोहिंप्यारी॥१८॥असकहिंसवाहिंखिलनसोखागी । ऊपाकेअतिप्रेमहिंपागी॥

दोहा-प्रथमिक्ट्योदेवनसर्वाहं, प्रनिगंधवेनरूप । फेरिसिद्धचारणभुजग, प्रनिदानवनअनुप ॥ विद्याधरनिक्ट्योस्रिविचक्षणाफेरिकिस्योमिहिमतुजततक्षणामनुजनमहँयदुवंशिनसाँची।श्रूरसविहिप्रिनिकेरिवाँची प्रनिवस्रदेविहिलस्योद्धमारी।प्रनिवस्कतिसवीरस्तारी १९प्रनियदुपतिकोचित्रवनायो।निरसिताहिचौधाँचस<sup>क्षणी</sup> प्रनिप्रसुप्तसविहिलिखदीन्ही।स्रपानिरसिताहिस्यस्कान्ही॥रहीलजायकहीनहिबानी।तहाँचित्रवेसाक्सुजानी २९॥ प्रनिस्निक्ससविहिलिखदीन्ही।स्रपानिरसिताहिस्रस्यानी॥ नीचेस्रक्रिशितहिस्रलाई । स्रपानिस्तित्वसं

दोहा—अरीचित्रलेखासखी, सुन्दरनवलिक्शोर । याकोलेआवहुइते, यहीमोरचितचोर ॥ २१ ॥ तवहिंचित्रलेखासुसकाई । उपासांअसकद्योबुझाई ॥ इनकोमेंजानतिहोंच्यारी । यातोमहाबीरपंत्रणी ॥ यदुवंशीयदुपुरकोवासी । क्षमाशीलक्षितिमेंछविरासी ॥ अतिसुंदररमणीचितचोरा । नंदिकशोरिकशोरिकशोर्यक्षेत्रणी । सुखीरहेशोचेजनिसजनी । करिहोंकाजतोरयहिरजनी ॥ भाषिचित्रलेखाअसवानी । उडीअकाशअकाशसवानी । गईद्वारकापुरीमेंझारी । देख्योक्वरणमहत्रअतिभारी ॥२२॥ पुनिअनिक्द्रअगारगेतोई। चित्रत्प्रईस्छविंदगर्वे।

दोहा—कामकुँवरपर्यकपर, करतरह्योष्ठाखशैन । करिमायातुरतेलियो, तेहिंउठायभरिचैन ॥ चढिअकाशुच्चेच्छोकुमारी । जान्योनहितहँकीकोइनारी॥एकदंडमहँनिजपुरआई।उपहिंअनिरुधकोहरशारीश्वरी सुद्रवरचित्रवाणकुमारी । धन्यआपनोभाग्यनिहारी ॥ चठींआशुमंज्ञद्रसुसक्याई । करगहिकुँवरहित्योनगारी सोउद्यविज्ञपाकोहपा । मोहिगयेसुखभयोअनूपा॥ पुनिकरगहिचेच्छोठेवाई । आँखिनआनैद्रश्चवारी सातपरतअंतःपुरमाँही । मनहुँतेजहाँपुरुपनहिनाँहीं॥मणिमंदिर्सुंदरअतिसोहत।निरखतचंद्रभानुमनमोहत्॥

दोहा-विविधभाँतिपकवानजहँ, विविधभाँतिकेषान । विविधभाँतिमृणिगणनके, वासनिजनवप्रात् ॥ चहुँक्तिपूपसुरिमत्वँछाई । टसीफूटकीसेजवनाई ॥ तहँउपाअनिरुद्धिके । निवसतभईगरमुसुरिकेजार्ध । दोऊर्फेसेप्रोतिकीफाँसी । उभयउभयसुख्वर्शनकासी ॥ काटजातनहिनेकहुजाने । कियेविहासहास्तर्हाति । चिपायक्रियस्तर्हाति । उपाअनिरुध्यातिकति ॥ २६ ॥ त्वअपाकीवाटकताई । छूटिगईआईतर्हाति । चराअनिरुध्यातिकति ॥ २६ ॥ त्वअपाकीवाटकताई । छूटिगईआईतर्हाति । चराअनिरुध्यातिकति ॥ २६ ॥ त्वअपाकीवाटकताई । छूटिगईआईतर्हाति

दोहा—बाणमुताकोलस्परत, कछुविपरीतसभाव । कहाभयोकसाभयो,काकोकहेमभाव ॥ सरितवचनसुनिसुभटसशेक । आपसमेसवरहेसनेक ॥ ऊपाकोसुभटोहककाला । निरसेपुरुपसंगकछहालाहर । सरितवचनसवसितभावे, आपुसमहँलगिवतरावे ॥ यहकुल्हूपणअपन्योकसे । रविमहँहीपकर्वक्रिये । सर्तितवचनसवस्य । जायवाणपदुँवचनज्वारे ॥ यहकुल्हूपणअपन्योकसे । रविमहँहीपकर्वक्रिये । सर्तितवानिस्य । जाववाणपदुँवचनज्वारे ॥ करीद्रारकी असरस्वारी । ज्ञानिम्य । योनपश्चिमीनिस्य । दोहा—पनवानिस्य । स्वानिम्य । सर्वानिस्य । सरीद्रारकी असरस्वारी । गयोनपश्चिमीनिस्य ।

दोदा-पननानिपरतोकष्ट्र, कहाभयोपहनाय । सृरचंद्रमाहकहुँ, तक्योनताकोमाय ॥ २९ ॥ सुनत्तपाणटिगिसारिगयक । यपापाणपेपितिहयभयक ॥ वारपारपुनिवाणविचारि । सक्टहारप्निवाहर्गः मेरक्षतःपुरकोकाषो । कानुहराहरूकोमुग्रह्यायो ॥ रह्योनअस्त्रिभुवनमहँकोई । मेरोभीनाकहर्गः। वारकरिकियोकापपरचंडा । रह्याहरूकमन्द्रयमदंडा ॥ चर्योआहुकोतःपुरकारी । रह्यान्वस्टक्ष्मेन्द्राः। सहस्रपाकामिननेशहारं । कह्योवचनअनिवासद्रमारं ॥ कहासुनाहेदहुबताहं । कारनकानकानिका दोहा-सलीकह्योकरजोरिके, मणिमंदिरमहँसीय । नाथतहाँकछुदिननते, जाननपाँवेकोय॥ सस्तीवचनसुनिकोपहिँछायो ।कन्याभवनआशुचिठ्ठआयो॥कामकुँवरकहँदैख्योजाई।ताहूकोमनगयोठोभाई॥३०॥ इयामस्वरूपनैनअर्रावेदा । आननकोटिठजावनचंदा ॥ ठंबेसुभगबाहुअतिपीने । ठसर्हिपीतपटयुगठनवीने ॥ कठकपोठश्रुतिकुंडठराजे।अठकठटिकतिनपरअतिछाजे३१सेठिरहेप्यारीसँगपास॥निरस्तवहुनहिंपुजितआसा। ऊपाकुचकुंकुमतेरंजित । ठसतमाठगठमेंअठिग्रंजित ॥ एकपाणिऊपागठमाँहीं ॥ एकपाणिपासापठटाँहीं॥

दोहा-तहँअनिरुद्धिंहियोनिरित्त, वाणासुरवठवान । सववीरनसींकहतभो, अनिरुपरूपठोभान ॥ ३२ ॥ नवाठयहमारनठायक । यदिपअनीतिकरीषुखदायक ॥ भैंसिकिहैं।निहंशस्त्रचठाई । देखतयाहिद्याउरआई ॥ ।तिरुहिअनुमतिभटमेरी । परिरुशिवाठककहँचेरी ॥ वाणासुरज्ञासनसुनिवीरा । धायेचहुँदिग्नितरणपीरा ॥ भावतिनरित्वदानवनकाँहीं । उठिवेठचे।अनिरुद्धतहाँहीं ॥ ठियोनिकारिपरिषहकपाई । द्वारेद्धतठाढोभोआई ॥ ।तिरुहुँकाठदंडकरभाजा । समरकरनआयोयमराजा ॥३३॥ धायेषरनहेतुरणधीरा । चहुँकिततेकरिशोरणभीरा ॥

दोहा-परिपभमावतओरचहुँ, भायोश्रीअनिरुद्ध । दानवसम्हरिसकेनहीं, केनसकेगतिरुद्ध ॥ गहँगहँअनिरुपदीरतवांगे, तहँतहँदानवकोदङभागे ॥ जिमिसकरपेराहेंशुनजाई । ताकेपावतजाहिंपराई ॥ तहँदानवसववचनडवारा । करहुउपायजायजेहिंमारा॥अवनहिंधरेमिछीयहवाङक । हैहैअमितअवशिभटपाङक॥ असकाहिदानवशस्त्रप्रहारे । परिषहिसोंअनिरुद्धनिवारे ॥ परिपभमावतमारनङाग्यो । जाङिमजोरखुद्धमहँजाग्यो॥ मुंडफूटिंगेकाहुनकेरे । टूल टूक्सुजभयेपनेरे ॥ रहिनसकेकोङतहँठाङे । भागेकतङसमरकेगांडे ॥

दोहा—भागिगयेजेभौनते, तेईवैचप्रवीर । डारचोचहुदानवनहिन, द्वतअनिरुपरणपीर ॥ ३४ ॥ दानवभागिवाणपहुँजाई । सक्छग्रुद्धकीखबरिजनाई ॥ कृक्षोवाछ्दैअतिशयबाँको।कोखभटपकारिसक्योनहिंताको॥ परिपमारिमारेभटकेते । सन्धुखगयेवचेनहिंतेते ॥ सुनतवाणअतिशयदुखछायो । कामकुँवरपरकोपितपायो ॥ वाणहिंभावतनिरिषकुमारा।धायिकयोशिरपरिपप्रहारा॥दानवमूर्विछतगिरचोतहाँहीं।रहिनगईकछुसुधितनुमाँही ॥ तवअनिरुद्धताहिगोहरायो । एकहिंपाचमाहुँमहिआयो ॥ सुन्योप्रथमऐसोहमकाना । वाणासुरहैअतिवछनाना ॥

दोहा—सुनतवचनअनिरुद्धके, उठयोआञ्चलसुरेश् ॥ मानहुँचरणप्रहारते, कुषिनभयोभुजगेश ॥
ग्रुनिअनिरुद्धहिआतिवछरासी । ठेकरम्रहादत्तअहिफाँसी ॥ वाणचळायद्ईविकराळी । पावतभर्द्युगळतहँच्याळी॥
अनिरुपकेळपटीइकसंगा । एकहिंचारवँपेसवअंगा ॥ गिरयोधूमिमहँकामकुमारा । रहिनगयोतचुमाहँसम्हारा ॥
छियोउठायवाणतेहिंकाँहीं । रास्योकेदकोठरीमाँहीं ॥ निरस्तअनिरुपयंगज्ञया । ताकोहृद्धयकमळहुतसूपा॥
छाजछोदिबहुकियोविछापा । मरणसरिसपायोसंतापा ॥ ताहुकोवाणासुरजाई । रास्योदककोठरीभंपाई ॥

दोहा−ताकनहित्ततिनदुहुनके, तहँटिकायरखनार । आपूर्भानानापुरभार । रार्थार्थनार । दोहा–ताकनहित्ततिनदुहुनके, तहँटिकायरखनार ।। ३८ ॥ इति तिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजायांप्रदेशिवश्वनायार्तिहात्मजतिद्धिश्रीमहाराजापिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपांपात्रापिकारिरपुराजितहृत्वेवकृते

निर्धाराणात्राराणानदापुरताकृष्णाचेद्रकृषापात्रापिकाररपुराजासद्द मृदवकृत आनन्दाम्युनिर्पा दशमस्कंषे उत्तरार्षे द्विपष्टितमस्तरंगः॥ ६२॥

दोहा-हतैषित्रछेसाहरयो, जबतेजनिरुपकाँदि । तबतेयदुवंशीरहे, शाचतसवमनमाँदि ॥ द्यारिद्यारिकाससकर्माहितेचारा । कहाँगयेप्रयुष्ठकुमारा ॥ कृष्णरामसात्यकिरणधीरा । सारनगदप्रयुष्ठप्रविश्वारा ॥ उद्धवकृतवरमाश्रक्ता । जारहुसांवजादिवहुकूरा ॥ उपसेनकेसभासिपारा । सक्टवेटिनहाँगिराजचारी ॥ महाराजप्रयुष्ठकुमारा । रह्योजोहमकोप्राणपियागु ॥ सोकहँगयोननानहिंकोई । पाँकोटहत्योह्नप्यरुपति। ताकोकसोकराहितिचारा । जोहंप्रकारसुतमिष्टहिस्मारा ॥ योल्योटमसेनमहराना । सुनहुसवेयदुवंशसमात्रा ॥ दोहा-सवयष्टभेजोहतवह, सुरनरकाहिष्टरमाँहिं । जहाँसोजसुतकोष्टग, तहाँसचिवकोटजाँहिं ॥ किरिकेसामपुत्रकहॅल्योंवें । वृथारारिकेहिंहेतुमिटांवें ॥ तबबोल्योबळदेवरिसाई । देयखोजजोकोळळाई ॥ जोअनिरुद्धांहराखिहुगोई । सोशिवविधिळोकहुयदिहोई ॥ तोळेऐहेंतोहिकरिवाता । औरठोरकीकेतिकनाता॥ मासअपाढहिंकुँवरहेरान्यें । अवआदिवनळोंनहिंदरशान्यो ॥१॥ इतनोजबबोळेवळराई । तबआयेनारद्युनिराई॥ उठीसभानारदकहॅंदेखी । सबकेजरभोमोदविशेषी ॥ खडेखडेबोळेयुनिराई । यदुनंशीतुमबुद्धिगमाई॥

दोहा-अनिरुधेऐसोळाडिळो, अतिअनोखकुळगाँहि । ताकोघरतेहरणभो, तुमजानहुकसर्नाँहि ॥ बाणासुरअतिज्ञयबळवाना । शोणितपुरकोईशमहाना ॥ ताकीळपानामकुमारी । सर्वाचित्रळेखातेहिष्पारी ॥ हरिळेगुईसोइअनिरुद्धे । बाणासुरकोन्छोअवरुद्धे ॥ बाणासुरकेभवनमङ्गारी । परचोकेदअनिरुधपुरुपारी ॥ तुम्हेंदियोद्यतांतसुनाई । जोमनआवेकरहुवनाई ॥ शिवरक्षाहिशोणितपुरभूरी । योजनसहसद्धादशेद्दरी ॥ असकहिसुरपुरगेसुनिराई । रामकृष्णअनिरुधसुधिपाई ॥ सवसुभटनसोगिराजचारी । शोणितपुरकांकरोतपारी॥

दोहा-सुनिज्ञासनप्रसुकोतुरतः, साजिसाजिनिजसैन । आवतभद्रारेतहाँ, लखिबलबोलेबैन ॥ २ ॥

क्वित्त-चंचलचलकिचारुताकेसालुढाँकेअंग, परमप्रभाकेत्योंमजाकेरणवाँकेंहें। सरिसहवाकेसोहैंविविधाकेताकेजातः आञ्जनाकनाकेवहुधावतनथाकेहैं॥ भाषेरचराजकाठियाकेहैं उडाकेअति, गटतपराकेदेतपगनझमाकेहैं। ऐसेवाजीसंगजाकेवीरवीररसछाके, आवैसात्यकीसोजास्त्रविजैधराधाकेहैं ॥ राजैकसोकनककवचारीरकूँडत्योंहीं, युगकरवालकटिपीठिटाकीटालहैं। कंधनतणीरतीरप्रेरेहेंगंभीरवेग, करमेंकोदंडवरम्रक्तनकीमाळहे ॥ मंद्मंद्गोनिमंद्मंद्चहुँओरहेरै, मंद्मंद्फेरेडरमालमुखलालहै। विकमकरालसरज्ञानुन्येसबकाल, बाँकुराविज्ञालआवेसैनिजुकोलाल्है ॥ कनकिरीटशीशजटितजवाहिरात, बातचहुँ ओरचमकातद्यतिवारोहै। हेमतनञाणकटिसोहतकुपाणवाम, पाणिमेंकमानवाणदाहिनेमेंधारोहे ॥ चंचळतुरंगसर्वाचारिपांचइातसंग, रणकेखमंगभरोस्यंदनसँवारोहि । रुक्मिणीदुलारोतीनॉलोकनकोविजैवारो, आवतप्रद्यमप्राणप्यारोयाहमारोहै ॥ झझकिझमंकेचंचलासेवैचमकेटाप, धरणिधमकेयोत्रंगएकओरहें। मदकेअमंदभरेयुद्धकेअनंदऐसे, बृंद्वैगयंदनकेगाढेएकठोरहे ॥ ऍडदारबीजदारसोइँशिरदारसबै, घारेतल्बारङ्गल्अतिवरजोरहै। सन्छेअथोरऐसीसमरकठोरभावै, मूरकेकिशोरकेरोसारनकिशोरहै ॥ रयमेंदुजानुविठोक्षणक्षणजातऍठो,वीररससिधुपेठोवीरवरख्याताह । कवच्छ्रपाणिक्रेंडकरत्राणधारेअंग, बाणपुरगानिग्रनिमृदुमुसक्याताहे॥ बीरताईघीरताईयावनष्टर्छाईष्ठसः प्रकटजनाईसानिसन्यइतञाताहै । दीरशिरनामगदनामजाकोनामजग, गाँउरीयहादुरगोविदन्कोनाताह ॥ ननअफ्रणारेटरटाटनकीमाटघार, कीटकोसँवारेकटियुगतरवारह । वदितज्ञशोसोमुखमं नुमुसकानिसोदै, मैनकरदृरिमाने।अंगसुकुमारहै ॥ परमछर्वाद्यां अल्डोहनवेटोवीर, परमपम्डभरोमीहिं अतिप्यारहै। भन्यचतुरंगटक्रजीतनकोषाणजंग, आयत्रहेशुरसांपकृष्णकोकुमार्दे ॥ दारा-दरदानदिनअपिग्दे, बन्तेनंदसुनान । सोळमान्यीगीपदंछ, गाणपुछदिसनान ॥

सर्वेपा—श्वेतपोज्ञाककियेसिगरेकटिमेंकसिनोईशुकामरिकाँघे । पानकैआसबह्वेकरिमत्तचढेशुकटानिमेंबैंछ्ननाँघे ॥ आनँदसोंबतरातहेवातअघातउछाहहियेमहँषाँघे । गोपसबैअतिचोपसोंआयेसोलोहकेबंघनवोंगनबाँघे ॥ दोहा—आईसवविधितेसजी, सक्छयादवीसेन । वाणभोनकेगोनको, नीईसमातउरचैन ॥

छंद-दुंदुभीज्ञोरचहुँभोरवरजोरसोंभयोअतिघोरतेहिँठोरभारी । मत्तगजिचकरतवाजिगणहिकरतदिकरिमदिकरतवेगचारी ॥ चक्ररथपरघरतवीरवरवर्वरतहरवरतार्वरतञ्जीप्रकारी । शुद्धउद्धतद्धतज्ञुञ्जद्धतसुद्धउद्धउद्धतवधतपीरपारी ॥

दोहा—हरिवलनिजवलसपुगलसि, चिट्टेचिट्टिनिजनिजयान । अनिरुपहिततुरतिहिक्ये, शोणितपुरिहिपयान ॥३॥ चल्योकटकयदुर्वित्रनकेरो । रजवडायरिवमंडलघेरो ॥ फर्हाररहेतहँविविधनिशाना । वार्जीहेमारूबाजमहाना ॥ वार्रोहेअसोहिणीदलभारो । सवयदुर्वेशीयितपतुषारी ॥ अरतालिसहजारहैकोस् । अरिपुरजावनपरतभरोस् ॥ अससवभटमनकर्रोहिविचाराहोतनकेसेहुकछुनिरधारा॥यदुपतिजानिभटनकीशंका।कियतपातहँविगतअर्तका ॥ प्रमृटियोगमायातिहिकाला।पहुँचेशोणितपुरहिंदताला।।वाणनगरतहँलल्योविशाला । उठतिचहुँकितपावकज्वालां॥

दोहा–चेरिरिटेयोशोर्णितपुरे, रामकृष्णचहुँओर । सङ्भेयसँगमेंसुभट, रह्मोनतिरुभरठोर ॥ बारुणास्त्रतहुँकृष्णचरुषो । अनरुप्रचंडहिंआशुबुझायो॥शाशोणितपुरकेवागतडागे । रावनस्टनरोपनरुगे ॥ कनककोटजोरस्रोटतंगा । सनिस्तिभोरिकियेतीहभँगा ॥ पुनिगिराइदीग्हेंदरबाजा । रह्मोजोप्रुरकेप्रथमदराजा ॥ शोणितपुरकेप्रजादुस्रारे । वाणद्वारमहुँजाइपुकारे ॥ यदुवंशीतुवपुरचिश्राये । प्रजनमारिपुनिद्वारगिराये ॥ प्रजनवचनसुनिवाणरिसाइं । शासनदीन्द्रोसिचिवयोराई ॥ टावरुसेन्यसाजिद्धतमेरी । यदुवंशीठीन्द्रोपुरपेरी ॥

दोहा-सुनिनिदेशअसुरेशको, सचिवसाजिसवस्त । वाणद्वारटायेतुरत, भरेसुद्धकेचैन ॥ वाराईअसोहिणिद्छसाजे।कद्योवाणवजवावतवाजे ॥ कोपितिहेआदियोनिदेशा।विचनजाइयदुकुटकोटेशा॥६॥ वाणदेतुर्शकरभगवाना । यदुर्वशनपेकियेपयाना ॥ कोटिनगणपायेविकराटा । पिहरेगटेसुंडकीमाटा ॥ स्वामीकात्तिकचटेमयूरा । चटेसंगशिवशतअतिशृरा॥नंदीश्वरचट्टिकेबिपुरासी । परेपनुपकरशरअतिभासी ॥६॥ तहौजुरेहरिशंकरदोठ । चाहतनाहिपराजयकोठ ॥

दोहा-कार्तिकेयसोकरतभो, संगरकृष्णकृमार ॥ ७ ॥ कृपकर्णकृभोडकिय, गटसँगयुद्ध अपार ॥ याणपुत्रश्रीसोयकुमारा । याणासुरसात्यकीउदारा ॥ ८ ॥ यदुर्वाक्षात्रकारुत्तस्यो । तुगुटयुद्धतद्वभयोपनेरो ॥ ब्रह्मादिकतर्देसपुरेक्षा । सुनिचारणगंपर्वसिपेक्षा ॥ चट्विमाननसहितद्वटासा । आयेनभमदेटरानतमासा ॥ ९ ॥ तदेशारंगनापटेकारा । भयोभयावनकोरकटोरा ॥ भृतमेतकरुगुट्यकनाना । यातुपानवेताटमहाना ॥ डाकिनिक्षाकिनिमहायोगिनी।कृष्मोटाकरुमातुभोगिनी १० श्रीस्त्रद्वरात्तमदुपिद्याचा।इनमँगगणपनितन्नतनरात्ता।

कारविकारकारकारकारियाचे । इन्हर्नाहमायना १ व्लास्त्रहास्त्राचा । इन्हर्सिया । दोरा-पुक्रवारस्वासिमिटिक्, कारककारअपार । पायुयदुषतिपरतुरन, नाटकरनिकसार ॥

धंद्तीमर-तर्देदित्वांश्ररपार । जिनपरमतीस्तपार ॥ हृगपोनद्देवेपियार । मृद्धतनहायपगार ॥
र्कप्किप्शावनपाँदि । शरसदस्यानवाँदि ॥ भूत्रमदिभृतस्यान । गिरिट्टिक्किपिमहान ॥
कोउक्परिकारतशार । निर्वयतनेक्षुँवोर ॥ जेजारिट्टिक्किस । शर्मतर्देपट्टैब्टिंस्मान ॥
स्वभागिपुनिमदिकार । रक्कोटरदिस्तकार ॥ नवजारद्दोक्कृष्टि । गरिजारिशानिपितृटि ॥
कोद्केगपेकिस्मुंट । कोउसंटभेदरुदंट ॥ शर्म्यत्वस्त्रकटिनाँदि । नभकेनुक्मिन्नगाँदि ॥
विनक्रदेपद्वांग । निनकेटगेशरवीस ॥ जिनकेरटेदगर्भार । नेस्पराणनपूर्ण ॥
विनक्रदेपद्वांग । निक्षेटगेशरवीस ॥ जिनकेरटेदगर्भार । वेभीदगटनपूर्ण ॥
जिनक्रदेपद्वार । नेक्टेसिट्नस्वार ॥ प्रस्तिनारिट्यार । वेभीदगटनपूर्ण ॥

कोउनासिकाभेहीन । कोउभयेदंतिबहीन ॥ कोउभूतभेविनओंठ । कोउजरेशरछगिछोंठ ॥ चहुँ कोरसायकजाछ । घावतछसेविकराछ ॥ जहँ भागिशिवगणजाँहिं । तहँ कृष्णवाणदेखाँहिं ॥ कसमसपरचोरणवाँहिं । धसपसपरचोसवकाँहिं ॥ तवभयोहाहाकार । रहिगयोकोहुनसँभार ॥ तहँ भगेभमारिपिशाच । सिहसकेनिहंशरुआँच ॥ विहच्छिशोणितधार । जुरिभयेछोथिपहार ॥ रहिगयेतहँ नहिंभूत । छिपिरहेदिशनअकृत ॥ तबहुँ नशरभेवंद । परिगयेदिनकरमंद ॥ ११ ॥ निजदछविकछछित्रईश । दंतनदरतवतीस ॥ छेशुछपरमकराछ । धावतभयेतिहंकाछ ॥ शरधारतजतिपाक । मनुनाशकरतेनाक ॥ यदुपतिनिकटचिछआशु । कियशरनतमदशभाशु ॥ शारँगकोटंकोर । तिमिरविभावकहुँचोर ॥ पूरितभयोचहुँऔर । भोसकछदेवनभार ॥ दोहा—शंकरनंदीपैचंठ, मंडछकर्राहिकितेक । इतदारुककारिचपछरथ, विरचतगितनअनेक ॥ छंदचामर—कहँतरंगवेगसोंअकाशमेंदेखातहें । कहँसवामदाहिनेअछातसेसोहातहें ॥

-कहृतरगवगसाअकाञ्गमदेखातह । कहूँ सुवामदाहिनअछातसंसाहातह ॥ दोऊप्रवीरगाणधारछोडिछाँडिधावहीं । दोऊप्रवीरयुद्धमॅविजयविछासध्यावहीं ॥ १ तर्जेप्रचंडवायव्यास्रयुद्धमॅपुरारिहे । नगासुकोपवारिकेनिवारतोसुरारिहे ॥ तर्जागरीज्ञपावकास्रअग्निचंडपावतो । तजसुकुंदमेपअस्त्रआगुर्हाबुझावतो ॥

देशा-रूप्पर्दे राज्येप्रस्करण्यस्य अस्ति होत्या । श्रीन्यायास्य मित्रा स्वासामस्य स्वास

जवलोंकाहेक्षिवसुतवाना । तबलोंकियोमयूरपयाना ॥ जाइमयूरदुरचोंकैलासा । रोकेरुक्योनगुनिअतिबासा ॥ दोहा-रुक्मिणिनंदनकीविजय, लिखयदुवंद्गीवीर । बहुसराहिजयजयकिये, हपितह्वेरणपीर ॥ १५ ॥ कपुकरनकुंभांडदोल, वाणसचिवबल्वान । दलविचलतलखितुरसहीं, रणकहेंकियेपयान ॥

> छट-महाप्रचंडचंडमुंडसेअखंडओजके । घमंडकेउमंडमेंभरेउदंडमोजके ॥ करालकालरूपलालनैनवालवेशहें। विशालदंतमंडमालतालशेशलेशहें॥ करेंकठोरज्ञोरदौरिदौरिचारिओरहैं। अथोरवीरभोरहोतजोरहँअजोरहें॥ छियेत्रिशूळवत्रतूळहूळमारिधावहीं । अतूळश्चात्रप्रतिकूळफूळसेउडावहीं II भगीयदूनसैन्यह्वैअचैननेनमूँदिके । उकेनवैसनेनचैनजाहिं शेळकदिके ॥ विरोकिवाहिनीसञोकजातिओरधामहै । विञोकसोविञोकह्वैकह्योसुबैनरामहै ॥ चलोचलाइचंचलेरथेदइत्यहेजहाँ । करेसँहारसेन्यकोमनोसुकालहेमहा ॥ विज्ञोकसृत्रञ्चल्योतुरंत्रहींतुरंगने । छल्योकुँभांडकूपकर्णरामकोरणंगने ॥ कठोरञ्जोरकैभथोरञ्जूलधारिधायक । हनेप्रयासआञ्जूकैसुरामकोनेरायक ॥ लगोविज्ञोककेसुएकवाजिबेधिएकगे । विसंज्ञह्वेगिरचौसोस्रतवाजिभूमिटेकगे ॥ तहाँसकोपमूसलीसुमूसलैहलैलियो । तुरंतकूदियानतेमहानज्ञोरकोकियो ॥ कुँभांडकोफँसाइकैइछैतेखेंचिछेतभो । सजोरतासुज्ञीज्ञमध्यमूसछैसुदेतभो ॥ भयोछटूकशीशअंगनूरचूरह्वेगये । कुँभांडकेशरीरकेरहाडभूमिमेंछये ॥ प्रकोपिकूपकर्णशुखरामकेद्वतेहन्यो । बचैगोकैसहूँनदैत्यऐसहींमुखैभन्यो ॥ **लियोछँडाइशूलकोलगाइहायहायमें । हन्योसुराममूसलैपकोपितासुमायमें ॥** लगपपाणन्योंपटेपटाकमाथफुटिगो । धराधडाकदेगिरचोदइत्यलंकट्टिगो ॥

दोहा—कृपकर्णकुंभांडको, कीन्द्रोंतपवल्याम । वाणामुरक्तिंत्यमं, भरवोभीतिकोषाम ॥ १६ ॥ |णपुत्रअरुशावकुमारा । कियेपुद्धअतिषोरअपारा ॥ रथमंडल्योऊभटकरहीं । बारवारसायकतनुभरहीं ॥ |उदुहुँनताकिश्तरमारें । दोड्दुहुँनसुवाणनिवारें ॥ दोहुँनदोहुँनमूच्लिक्तरहीं । छठिडठिपुनिदोळभटलरहीं ॥ |ऊपजादुहुँनकीकाटी । दोडदोहुँनकेरयलॅंटी ॥ दोडदोहुँनहेनतुरंगन । दोडदुहुँनथठुपक्रियभंजन ॥ |उल्डेचमंकुपाणप्रदीरा । दोरिभिडेरणमहुँरणधीरा ॥ तहाँशावकरिअतिचपलाई । बाणपुत्रशिरतगचलाई ॥

दोहा—कट्योशीशताकोतुरत, गिरयोभूमिमहँगीर । निरिष्त्वाणसुतनाशतहँ, भभरिभगानीभीर ॥ |गासुरमारयोगहुवाना । टियोछाइसात्यिककोयाना ॥ सात्यिकहूँतहँसायकद्धुंद्धा । काटियनेकदानविर्सुंद्धा ॥ |तिमारयोबाणहिबहुवाना । सिंहनादपुनिकियोमहाना ॥ शिवसुतसिहतपराजयदेपी।वाणकियोटरशोकिशेशी॥ |जिसात्यिककहँदरिपरथाये।काटसमीपमनहुँजनिआयो॥सुजशतपंचचापशतपाँचा।यागितच्योतहँसदसनराजा॥ |हँसुकुंद्दकवारहिकार्यो । पत्रुपपंचशतहकसँगछाँद्यो ॥ हरीहन्योशएफेरिदजारा । रथसार्प्यस्थाराहिटहारा ॥

दोहा-पांचजन्यपुनिशंस्रंटे, मापवसुदितवजाह । एकवाणपुनिकरिटयो, हननवाणहरपाइ ॥ १९ ॥ गणवपतहरिकहँतहँजानी । मातावासुकोटरारानी ॥ सोटिकेशकरिनमञ्जरीरा । मानिपुनवपर्गाञ्जतिपीरा ॥ शोटिकेशकरिनमञ्जरीरा । मानिपुनवपर्गाञ्जतिपीरा ॥ शोधिर्केशकरिनमञ्जरीता । मानिपुनवपर्गाञ्जतिहरीन्द्र्यो। अर्थाभाईकृष्णकेञ्जाते । स्यंदनटेनगयोपुरपाई ॥ २१ ॥ भागिगयोजवस्पतमाना।तहँपायोग्वरकौर्यराजा ॥ सहस्वकाशवाणतहँपाई । स्यंदनटेनगयोपुरपाई ॥ २१ ॥ भागिगयोजवस्पतमाना।तहँपायोग्वरकौर्यराजा ॥ तीनिश्चीश्चरणहुँदेतीना । टेनशरिपावनदैनैहिभेजा ॥ दोहा-धायोतस्मुसकृष्णके, टावतदशहुँदेशान । टीन्हेंपटहुँनकरभत्तम, मानहुँकाटमहान ॥ २२ ॥

छात्विज्नस्कहुँब्छमोहाँहपायो, दौरिसाङ्भेहरिकेञाये ॥ ताहिदेस्विज्नस्कोपाँहछायो । वछक्छरमहँभस् राखितिङ्किम्बछर्छामी।बङकेवद्नज्वाङच्वरस्यमा ॥वादप्रत्याप्रक्षिम्स्कीशृंमा।ब्वरकोभस्मिक्यो राताताङ्ग्णगंत्रञ्चरणामानञ्जनपद्भणनाञ्चरणामा ॥त्रञ्जाञ्चाणाङ्ग्णगं स्थान्यस्थापारमान्यस्य इतरामग्रमनकञ्चरामे । तिनकहाँनरित्वङ्गण्यस्यामे ॥ रामहित्रोरिमिलेयद्वराई । तास्राकलन्यस्या इत्तरामञ्चलामः । तिमुक्तामराज्ञाद्वानामः ॥ तिमाल्यारामण्यक्षाः । वार्षकारामण्यक्षाः । वार्षकारामण्यकारामण्यक्षाः । वार्षकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण्यकारामण ्ववन्त्ररणा गणवनः खालपास्त्रवन्त्रवर्त्तरण्डल्याः खालकष्ट्रवास्त्रम् वर्षाः वर्षाः प्रवासः प्रवासः प्रवासः प्र दोहा—गिरोआइहरिशरणमहँ, आस्तवचनपुकारि । त्राहित्राहिआस्तहरण, रक्षाकरहुप्रसारि ॥ २१ चामरछंद-जेञनंतराक्तिजेपरेशसर्वभात्मजे । जेविशुद्धशानरूपकृष्णजेपरात्मुजे ॥ जैतिविश्वसृष्टिपाळनाशुहेतुमस्जै । जैप्धाननाथशांतरूपस्ंबदंभने ॥ २५॥ कालदेवकम्जीवद्रव्यअसिभावहुँ । प्राणदेहुकोविकारस्रिधेजीञ्जावहूँ ॥ भायुभापहीकिहेदितीयई३वरीनहीं । जाहिजैसनोक्रोसुहोतताहितेसहीं ॥ २६॥ धारिकेञनेक्रूप्धमंसेतुपालह् । साधुदेवविषकेञनेकश्रुचालह् ॥ भारतारहेतुजन्मनाथुहेयह् । आपकेप्रपन्नकोनहोतुत्याँकनेक्ह् ॥ २७॥ त्राहित्राहिनायमोहिंदीनकोयचाइये । उत्ररावरोज्वरेहमेंदहैमहाइये ॥ नावनाषु गन्भावसारम् । जन्भारम् । जन्भारम् । जन्भारम् । जन्मास्य । जन्मास्य । जन्मास्य । जन्मास्य । जन्मास्य । जीवकोत्तवेठातापजीटाँ आपकोनहीं । ह्वैगयोद्धम्हारजोनताहिशोकहैंकृहीं ॥ दोहा—मंशरणागत्मपुरो, हेबसुदेविकशोर । जारतमोहियहिठोरमॅ, शीत्ज्वस्यहतोर ॥ २८॥ यहिविधितेग्वरअस्तुतिकीन्हीं । कृष्णचरणमहीनजमतिदीन्हीं॥ तवप्रसमृत्वेकहोष्टिरारी। अवतीपरमृत् मरोज्वरतोहिंदुस्तनिहिंदृहं । औरहमहूँ भीतिनहिंपृहं ॥ यहमरातेरास्वादा । गहेजोसंयुत्तभहलादा ॥ ताकोतोरिभीतिनहिंहोई । ऐसोजानिलेइसमकोई ॥ २९ ॥ सुनिहर्रिवच्नमोद्ज्यर्पाई । गयोआपनेऐनी वाणामुरचिर्यपेनुभार्ते । आयोकरनयुद्धपुनिभारी॥तहस्त्रगृहुत्तहस्तेहथियारा। हरिपरकोपितिकियोगहारा। दोहा—्याणासुरकेलस्त्राच, काट्योरमानिवास् । तज्योसुद्श्तिचकको, कोटिनभानुप्रकासः॥ सदसवाहुवाणामुरकरे । काट्याचककरतबहुफेरे ॥ निमिश्वरुद्शासाकृटिनाँहाँ । वाणामुरद्वित्रहाँ ॥ र पराजाश्वराजाश्वरकर । काट्याचककरत्वङ्कार ॥ ।जामभूरुहशासाकाटजाहा । बाणासुरहामरद्यावहारा ॥ मारतजानिमाणकर्देशा । आयेदारिजहाँजगदीशा ॥ वारवारयदुपतिहिनिहोसी।अस्तुतिकरनटगेकरजोसी ॥३१ तुम्द्रिन्नप्नपरनोतिमुरासी।वेद्दृहुगतिनद्विनान्तुम्हारी॥ङसतत्तृमद्विज्ञानीत्वद्वाषा।च्यापितनेसेनगत्अकासा ॥१<sup>१।</sup> व्यवनायनभन्तर्थने । व्यवनायन्त्रिक्तान्तुम्हारी॥ङसतत्तृमद्विज्ञानीत्वद्वाषा।च्यापितनेसेनगतअकासा ॥१<sup>१।</sup> व्यापत्रभागाभाविद्यारी । वानुनवान्त्रवृत्त्वस्याः । व्यापत्रभागाण्याः । वानुनवान्त्रवृत्त्याः । व्यापत्रभागाः । द्वाराम्मिष्यव्यापत्रक्षेत्रके ॥ २८ ॥ स्यागांशाविद्याः अतिमहिचर्णा। अद्देशस्याः । व्यापत्रके । १८८ ॥ स्यागांशाविद्याः अतिमहिचर्णा। अद्देशस्य र्दारा-मिधुनदृत्सुनरंदृहे, ॥ ३५ ॥ रामगृतपनक्षः । वुधिविग्विद्दियपमहे, मेहूमनापतिवसः॥

रेंद्गीतिका-मपटोक्देश्वत्वस्थलः । इत् ॥ सम्भूत्वभूतकः । व्यापात्मावाद्ययमहः, मृद्रभनाभावपः । अभूतिका-मपटोक्देश्वतुमहितपद्वेद्करत्तट्यारहे ॥ ३६ ॥ देटिपमपाटनगण्डेदितवाप्रकृत्रमात् । अध्याप्तमादितपद्वेपप्रकृत्वाप्तः । अध्याप्तमादे । विद्यम्पाटनगण्डेदितवाप्रकृत्रमातः । अध्याप्तमादे । विद्यम्पाटनगण्डेदितवाप्तकः । विद्यम्पाटनगिद्वादः ॥ प्रकृतिक्षानित्रद्वाद्वादः । विद्यम्पाटन्यादः । विद्यम्पाटन्यान्तः । विद्यम्पान्तः । विद्यम्पान्यानः । विद्यम्पान्तः । विद्यम्पानः । विद्यम्पान्तः । विद्यम्पान्तः । विद्यम्पान्तः । विद्यम्पान्यः । विद्यम्पान्तः । विद्यम्पान्तः । विद्यम्पानः । विद्यम्पान्तः । विद्यम्यः । विद्यम्पान्तः । विद्यम्यः । विद्यम्यः । विद्यम्पान्तः । विद्यम्पान्तः । विद्यम्पान

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तरार्ध।

जगदातातुमपकद्दी, अहैनकोईआन । इमसंसारच्यारहित, तुमहिंभजैंभगवान ॥ ४४ ॥ यहबाणासुरदासहमारा । असुरनाथबछ्किरकुमारा ॥ धरिनरसिंहसरूपसुरारी । करीकृपापहटाद्दिभारी ॥ तैसहिंअबहूँकुपानिधाना । करहुकृपायहिपरभगवाना ॥ अजरअमरयाकेभुजचारी । होहिंनाथछहिकृपातिहारी ॥ याकोअभयदानमेंदीन्ह्यों । अपनोदासमानिर्मेछीन्ह्यों ॥ याकोअभयदानमेंदिशकुअवतोवातहमारी ॥ असकहिबहुविधिअस्तुतिगाई । होवअपनीदीनतादेखाई४५,तबबोछेहँसिकृपानिधाना । सुनहुवचनमेरहैक्साना ॥

दोहा-जैसेतुमकोप्यारयह, तैसे अहेहमार अभयदानहोहू दियो, दूसरनाहिविचार ॥ ४६ ॥ यहअवध्यसवतेअवहोहीयाकोजीतिसिकहिनीहेकोई॥प्रहलादिहेमेदियवरऐसो।तुवकुलवधकरिहोनिहेकेसो ॥ ४७॥ योकगर्वनद्यावनहेतु । सहसभुजाकाट्योवल्सेतु ॥ कटकहुयाहीहेतुसंहारा । रहोजीनअतिभूकरभारा ॥ ४८ ॥ चारिभुजोरेहेयहिकरे । ह्वेहेअजरहुँअमरचनेरे ॥ आपपारपदयहुमुखिहोई । याकोभीतिकरिहिनहिकोई ॥ ४९ ॥ जवहरिअभयदानअसदीन्ह्यों।वाणामुरप्रणामतवकीन्ह्यों॥अनिरुधकपारपहिंचढाई।लयोहिरिद्यायानुलेवाई ५०॥

दोहा-चंदनकरिकेछासभी, वाणासुरवछवान । अनिरुद्धहिंदतपादकै, यदुवंद्गीहरपान ॥ दंपतिकोतदँकरिर्श्वगारा । देद्गोणितपुरमच्यनगारा ॥ माँगिविदाक्रंकरतेनाथा । दुछहिनिद्छहरछेनिजसाथा ॥ छेतिगरीतेनासुराद्धाई । चछेद्वारकेतवयदुराई५ १यदुनगरीनिकटाईष्वत्रआये । उप्रसेनतवस्ववरिहिंपाये ॥ । रद्वारवहुप्वनावँपाये । तोरनतेसंयुतकरवाये ॥ द्वारावतीसकछविपिसानी । कनककछज्ञकीसोहिंहरानी ॥ छिनवनाराग्राजविंसवाये । थछथछकदछीसंभगडाये ॥ सानिनगरपहिंविपनरराई।विविपभाँतिवाननवनवाई॥

दोहा-उग्रसेनगवँनतभये, छेनकृष्णअगवान । संगस्वस्तयनपढिहिंद्रिज, पुरवासीस्रखमान ॥
छेअगवानीकृष्णकी, छायेमहलमँझार । ऊपाअरुअनिरुद्धको, राख्येरत्नअगार ॥ ५२ ॥
कृष्णविजयक्षंकरसमर, जोर्सुमिरेंपरभात । तास्रुपराजयहोतनिहं, पावतमोदअधात ॥ ५३ ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजावांपवेश्वविश्वनार्थांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा
वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरसुराजसिहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनिधौ
दशमस्कंधे उत्तरार्थं त्रिपष्टितमस्तरंगः ॥ ६३ ॥

# श्रीशुक उवाच।

दोहा—पनसकेतेहिएँपिकोड, तबसबरहेटजाय । प्रनियदुपतिसींकहतभे, सबहवाटयुरजाय ॥ २ ॥ तहाँतुरतयदुनायहुआये । सबयदुर्विहानसंगठेवापे॥कृकटासहिट्यसिवामहिह्यायाविनप्रयासप् व्योयदुनाथा ॥ ५॥ भगवतकरपरस्ततेहिंकाट्यापट्ट्योसस्टरूपिकस्राटा ॥ तसकनक्समचारक्रारा।जगमगभूपणजनुपमचारा॥६॥ तबप्रद्योतिहिरमानिकेतृ । यदुकुटजननजनावनहेतृ ॥ होतुमकानक्समचारकारा । देवसारसमेरमनटागे ॥ ७ ॥ कोनकमसायहतनुपायो । कारणकानकृपमहँवायो॥कहोजोहोयकहनकेटायक । अपनीदशामहादुसदायक॥८॥ श्रीद्युक्त ट्याच्या ।

दोहा-क्रग्नोक्रप्णयहिभौतिजन, तब्हरिषद्शिरनाय । जोरिषाणिबोल्योपुरुष, अतिआर्नेद्वरंछाय ॥ ९ ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

हमहें हुपइक्ष्वाकुकुमारा । अहेनाश्रनुगनामहमारा ॥ द्वानीभूपनकथाश्रवणमें । प्रशोहोयजोनामश्रवणमें ॥ १०॥ हमहर पहरपाञ्च अभारा । जहगापर गगापहभारा ॥ द्वागा द्वपप्रभावाव्यवणा । पर आहापणागाम व्यवणा ॥ र ॥ डिप्योआपते हैक्छनाँ हीं । अंतर्यामी हो सबमाँ हीं ॥ पेतुम्हारशासनप्रभुपाई । देहुँ सक्छ गाथानिजगाई ॥ ९१ ॥ ाष्ट्रपानापत्त्व्रञ्जाहा । जतनाहात्वनमाहा ॥ पष्ट्रम्हारशात्त्रम्थपाइ । पृह्वत्रक्ष्ण्यापानणगाः ॥ ४४॥ जेतनहें अकाशमेतारा । जेतनेबुँदवर्षकीधारा ॥ जेतनहेरणकणमहिमाँही । तेतनीगीदियविप्रनकाँही ॥ १२॥

तरुणीशिष्टिवतीपेवारी । जतमञ्जूष्वप्रभाषारा ॥ जतमहरूपभण्यमाह्माहा । ततमागाद्रपाप्रभाषात ॥ रूपवतीग्रुणवतीप्रहावाने । देखतहींमग्रुस्वर्णनावाने ॥ दोहा—क्रनकश्चंगुख्ररणत्के, तामकपीठिमडाय । न्यायसहितलीन्ह्याणिन्हें, वसनमालपहिराय॥ १३॥ ऐसीगड्यईद्विजकाँहीं । धर्मवानजेरहेसदाँहीं ॥ ज्ञीलवानगुणवानकुटंबी । तपत्रतवेदसत्यअवली ॥ खुआदद्दारआपकेदासा । तिनाह्नेअछंकृतकरिसहुछासा॥१४॥औरहुभूहिरण्यगणवाणी।दासिनयुतकन्यनकीराजी भूपणवसनरत्नतिस्ह्या । सानभरायअवासभन्त्रपा ॥ शस्यारथआदिक्बहुद्रान्॥द्रियोद्विजनकारेअतिसनमा॥

ङ्कपतडागवागवनवायो । निर्वाटमगपोसराकरायो ॥ १५ ॥ एकसमयुकोरुद्धिणकरी । गङहरानिमिटीनहिंदी॥ जबमेंगळद्विन्हें होरी । जासुगायसोआयनिहारी ॥ कह्योवित्रसायहहमेरी । प्रॅडिटेड्यहहैनहिती ॥ त्ववहुकद्मोभूपमोहिदीन्ही।विमरारिभसकहिदोउकीन्ही १७ ठरत्छरतमराढिग्ञाये।विजविज्ञहातामुगर्वे। सुनिकमोहिभयोश्रमभारो । तासामें अस्मित्राङ्गारी ॥ १८ ॥ वित्रगृङस्ति अहेतुम्हारी । मुंधोहेमयहदेशां॥

टसगढहमसोद्विज्ञीन । अवयासांसगरोनाहॅकीने ॥ १९ ॥ तम्बोल्योवहृद्विज्ञसुहिंपाँहीं।हेहींसोईलासमाहंगी सोडिद्रिजमोसनअसभापो । छहाँसोईनछहाँछापो ॥ त्वमेंकझोफेर्रिकरजोरी । सुन्हुविप्रदोडिवर्तामारी त्रकपरतमोहिकरहेरुपारा । जनावाइनछहाछापा ॥ तनमकद्याफारकरजारा । सुनहावप्रदाठावनवाता कराकारमञ्जालकार्याः । तुम्हरेकरहेवनवहमारा॥पद्दोळद्विजमान्योनाँही । दोख्छोड्डिगोनिजगृहमाँही॥र।" प्रभुक्तकालम्बर्धान्यस्थात् । पुर्वस्करह्वनबह्मासा।पदाङाङ्गमान्यानाहा । दाङ्गाङ्गानजगृहभाहाकः प्रथमपावकोववक्रकोतिकः । स्टिगयोतहँमोरक्षरीस् ॥ ट्रोयमकेवृत्तयमालः । प्रद्योमोहियमराजवतालः।। त्रथमपापकीषुण्यभोगिहो । भ्रुपतिअवतुमदुहूँयोग्यहो ॥ अहेनआपद्त्यमाल । पूछ्यामााहयमराजवताला होजा-वज्योगमार्गे

दोहा—तवमयमसांभसक्द्रो, त्रथमभागिहांपाप । तवयमभाष्योगिरहुमाहे, होहुसरटयुतपाप॥ तर्मेर्तरुक्तः अर्थन्यम् प्राचित्रकृषाः अथमभागद्दापाप् । तत्रथमभाष्यागिरद्धमद्धि, हांद्वस्टयुतपाप् ॥ उन्हेर्णकृष्णकृष्णकृष्णकृष्णकृष्णहें युत्तज्ञाना ॥२शा आपत्रसाद्स्वारिनहिभून्धीमेरीभाग्यनायनहिन् रद्रोक्तुमम्हँसोभटभयः । नारभाजभयः,पाद्धतज्ञाना ॥२२॥ आपप्रसादस्यारमहिभूछो।मराभाग्यनापनारम् पावनजाम्बर्गानिकेन्त्रे । ज्ञापदर्शमोक्ह्मभुद्यः ॥२६॥ दिव्यदृष्टियोगोङ्ग्रजाही । देसीअपनेहद्यस्त्राणि पानतज्ञासुद्रशंगृतिहोती । मीचुभीतिनहिंहोतिहदोती ॥ सोमेरेहगगोचरकेसे । होतभयेज्ञिस्रवनविष्टेशका दवदेवजगदाञ्चामादितः । ज्ञामाञ्यास्त्रकार्यः ॥ सोमेरेहगगोचरकेसे । होतभयेज्ञिस्रवनविष्टेशः श्री दुवद्वनमद्राज्ञामाविद्रा । भाखुभातिनाहहा।तिउदाती ॥ सोमेरेहगमोचरकसे । होतभयेत्रिभुवनपातपस्य १ होता-कोर्निकराञ्चक्तिके वृत्तहुअनंद्रा ॥ हर्षीकेशुपुरुपोत्तमस्त्रामी । जगनिवासनगर्भवर्षाण्यः

त्रपत्राचाराम् १६६९वयातनाय । रहाकान्द्रयानिम्, ट्रहाआपूजनसाय ॥ २८ ॥ अपानाय । वारवाराकाराकाराम् । वार्षुदेवज्ययोगपति, मोहिअविक्यासनाय ॥ १८ ॥ भसकदिन्मद्रशिषानाथे । वार्षारम्भुपद्रपरिमाये॥स्वकद्रस्तव्यद्वभयोगपति, मोदिभवक्रियासनायः। श्रीमद्रष्यदेवपरमात्मा । देवकिनंदकरणणकाराः ॥ स्वतंत्र्यद्वयोविमाना।माँगिविदान्रपक्षियोवपानाः।। ाष्ट्रभाष्याः । ६९१५ नदश्च ध्नषमातमा ॥ युदुर्वाज्ञनकोल्योसिसायन् । बोल्यचनमं बसुस्राधारम् । अप्रिकृतिष्यते नजनेष्यते । नोहित्रस्रस्वनप्चतिनद्दोत्॥तोत्रभिमानीष्ट्रपनकौहाँ । किमित्रस्रस्यपंचनमाँ स्थिति। नाहिदलाहल्दमानिष्माने । नामलपायसम्बद्धस्य । जन्ममानीष्ट्रपनकौहाँ । किमित्रस्रस्यपंचनमाँ स्थिति। भारद्वापकाच वापार । तादत्रश्रस्वनप्चतानहार॥ताञ्चभिमानीभ्रपनकृद्धि । किमित्रश्रस्वप्यवग्रामार्थः नादिस्टास्टरम्विपमान् । नामुद्वपायसनक्वरसान् ॥ हेत्रश्रस्वस्टास्टस्यि । किमित्रश्रस्वप्यवग्रामार्थः होस-नादिषमावेमोत्सरं, सामान्यव्यक्तमान् स्त्रश्रस्वस्टास्टस्यि । नाक्वावतनविर्गननां संस्थे होरा-तात्रिपमारमोद्दमरं, लागोम्छिटचुद्दाय । सापयदत्रद्रस्यके, जसमृद्धतेनाय ॥ ३२॥

६।रा-त्रावपरमावनारमरः, लागामाङ्ख्यसाय । साप्यवहम्मस्के, जरामुङ्तेनाय ॥ ३४ ॥ त्रोमहन्तरापरितताने । नितपुस्तेनारमुनेहन्द्राने ॥ लोगुमस्तराप्यग्रामी । नरकपरद्शहरार्थेभीरीर्थ ाश्वरूपसम्बद्धान्तवान् । नातपुरन्तनारग्रनेहृतद्भाने ॥ जीवप्रस्वमायपरनीरी । नरकपरिद्धाद्धारीर्द्धाः । अपन्तनाद्धानेत्रत्यः ॥ जीवप्रस्वमायपरनीरी । नरकपरिद्धाद्धारीर्द्धाः । अपन्तनाद्धानेत्रस् ॥ जीवप्रस्वतेत्रस् ॥ नीवप्रस्वतेत्रस् ॥ भीवप्रस्वतेत्रस् हित्रक्षेत्रक्षेत्रक्षे । नानाहत्त्रुक्षमयाक्ष्येद्धाः ॥ नेनियनक्षेत्रकृति । नेनेकणपरिनीक्षेत्रीतः ॥ १ हित्रक्षेत्रक्षेत्रक्षे । क्षाहेष्ठरनेभनिकुषणाके ॥ ३८ ॥ अपनीद्नाधमद्तापगरे । विद्यानिनेकार्त्र

दोहा-वर्षसोसाठिहजारभरि, विष्ठाकोक्वामिहोय । पुनिनिर्जलकेदेशमें, होतसर्पहठिसोय ॥ ३९ ॥ द्विजधनलेक्वरेजोचाहा । तासुराजळूटेनरनाहा ॥ हरिब्रह्मस्वपरेजोगेहु । होतपराजयमर्नीहसंदेहू ॥ द्विजधनहोयनकबहुँहमारे ॥४० ॥ सुनहुसवैयदुवंश्कुमारे ॥करैजोविप्रकाज्जअपराधा । क्षत्रीतासुकरैनहिंबाधा ॥ जोमारेगरीबहूँदेवे । क्षत्रीतासुचरणहीसेवे ॥ ४१ ॥ द्विजकहँजसमेंकरोप्रणामा । तैसेतुमहुकर्दुसवयामा ॥ जोममशासननिहंपितलेहे । मुमक्रअवाश्चिदंडसोपेहे ॥ ४२ ॥ विन्जानेहुजोद्विजधनलेतो।नकस्परिवारसमेतो ॥

दोहा—िननानेनिमिलेतभो, नृगनरेशद्विजगाय । ठक्षवपंत्तीसरटह्नै, रहेकूपमहँआय ॥ ४३ ॥ यदुवंशिनकोकृष्णअस, शासनमुखदम्खनाय । जगपावनिनजमंदिराँहै, गवनिकयेहरपाय ॥ ४४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहारानािपरानश्रीमहारानावांघवेशिविश्चनार्थाप्तहारमनतिद्धिश्रीमन्महारानािधरान श्रीमहारानाश्रीरानावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रािपकारिरम्ररानािसहरूदेवकृते आनन्दाम्बुनियो दशमस्कंषे उत्तराधे चतुःपिष्टतमस्तरंगः॥ ६४॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-सलनटलनकोठठिकमन, एकसमयबठराम। यदुपुरतेचिद्धमानुत, गयेनंदकेषाम॥ १॥ जनभायेगोकुठवठराई। नंदयज्ञोमितयहसुषिपाई॥ सनिषिमंगठसाजसजाई। छनगयेवठकोअग्रुआई॥ नंदयज्ञोमितयहसुषिपाई॥ सनिषिमंगठसाजसजाई। छनगयेवठकोअग्रुआई॥ नंदयज्ञोदिहिळित्वठरामा। दोरिदुहुनकोकियेप्रणामा॥ मातुषिताबहुदिनमहँनिरखे। नेननतेआनँदजळवरपे॥ नंदयज्ञोदहुआज्ञिपदेनि । रह्मोनतनुसम्हारसुलभीने॥ २॥ तेनिजऐनहिगयेठेवाई। रामिहिष्टिपोअंकपेठाई॥ प्रतिआज्ञिपदियपितअहमाई।जियोवदुतदिनरामकन्हाई॥३॥गोपीग्वाटसवैद्यारिआये।रामिहिष्टिपोअंकपेठाई॥ प्रतिआज्ञिपदियपितअहमाई।जियोवदुतदिनरामकन्हाई॥३॥गोपीग्वाटसवैद्यारिकायो।रामिहिष्टिपाअंकपेठाई

दोहा—यथायाग्यसवकोमिछे, वृद्धनसखनिहाञ्चन । तैसिहगोपिनकोमिछे, उपज्योआनँदवृत्त ॥ २ ॥ नंदगोदतेबछिबछराई । गेइकांतमहँसखनछेवाई ॥ तहँगहिहाथहाथगोपाछन । खेळनछागेहाँसीख्याछन ॥ पेरिचहूँदिशिअतिअनुरागे । कुश्चछ्सेमपूँछनतहँछागे ॥ ५ ॥ गद्रदगरोकहेंभृदुवानी।कृष्णप्रेमतनुसुरतिभुछानी ॥ हैवांपवसवृक्षश्चरहमारे । यदुवंशीहमकहँअतिष्यारे ॥ अवतोभयेषुत्रअक्तारी । करहुकबहुँसुषिनायहमारी ॥ संगसबन्छेकरिवरजोरी । करतरहेमाखनकीचोरी॥तासुसुरतितुमकोअवभूछी । अवतोभूपतिभयेअतूछी ॥६॥७॥

दोहा-हन्योकंससोभरुभयो, यदुकुलियोजधार । रिपुनर्गतिह्निअवकरहु, द्वारावतीविहार ॥ ८ ॥ तहाँसकरुगोपीज्ञरिआहे । रामहिनिरासिपरमधुलपाहे ॥ हाँसिहाँसितहँपुनियुँद्धनरागीरामकृष्णअनुरागहिंपागी ॥ कहोरामहेंकुकुलकन्दाई । गयेद्वारकानेहरोडाई ॥ पुरनारिनसोकीन्द्वीपीति । छोडदियोनिजकुलकारिती ॥ ९ ॥ कबहुँनदयशोमितकेरी । कराहसुरतिमाथवमनहेरी ॥ सपनसुरातिकहुँकराहकन्दाई । जिनकेसंगवनगायचराई ॥ कबहुँनदयशोमितिकेरी । कराहसुरतिमाथवमनहेरी ॥ सुरातिकराहिकहुँचुराहो गोपिनकीकितश्यसेवकार्ह्वा । कुरातिकराहिकहुँचुराहो गोपिनकीकितश्यसेवकार्ह्वा । कुरातिकराहिकहुँचुराहो गोपिनकीकितश्यसेवकार्ह्वा ।

दोहा-जाहिटियेजननीजनक, भातश्रशुरमस्सासु । सुजनपरमदुस्त्यजतजे, हमसवाविनिहिमयासु॥ ११॥ ऐसीहमिहिट्योडिनिरमोही । भयोजायपुरनारिनटोही ॥ ऐसेकपटीचंचटकेरो । किमिमानाहिंदिइवासपनेरो ॥१२॥ कान्हकृतमीहेजगजाहिर । टरसेओरओरहीबाहिर ॥ ऐसेमोहनतेकेहिरीती । करीचतुरपुरनारिनमीती ॥ पेभापतहिंदेसुदुवानी । तातेसबरेरहेंटोभानी ॥ तासुमंदसुसक्यानिसुराविन । दस्तहीसबसुरातिसुटाविन ॥ पुरनारीताहीकोन्वक । मोहिगईमनसिजवसहिंक ॥ १२ ॥ कहाकृष्णकीकथाचटाई । कहियेओरकथामनभारी॥

दोहा—काटकटतर्जसेटन्हें, तिमिहमारकतात । अहैवगेवरदुटन्षे, दुरामुराभेदनजात ॥ १२ ॥ असकहिरूप्णतकनिभरुवेटनि।विदेंसनिकुंजकुंजकीडोटनिशेमसहितामेटवीदुतपादंशकटुँगटवकटुँरहवटुकाई। वससुपिकरिकेन्त्रनारी । रोदनकरनट्यासुङ्मारी॥१५॥तिनकोरोदनकरतनिदागि । किह्करामसदेशसुरारी ॥ बहुविपिगोपिनकहँसमुझायो।कृष्णवियोगाहँकोकिमिटायो॥१६तहाँराममुभाषवमासा।त्रनमकरतभयेसुसवासा॥ जानिमनोरथगोपिनकेरो । तेसिहिंपूरणचंदहिंहेरो ॥१७॥ रामकर्णमनीकेयवलरामा । देखिसुखदरजनीअभिराग दोहा–सिवनसंगर्छेरामतहँ, साजेसकर्लीसंगार । काल्टिदीकेपुछिनमें, विरचतभयेविहार ॥

ज्ञीतरुमंद्सुगंधसमीरा । वहतभयोयसुनाकेतीरा ॥ तहाँसवनकुंजनमेरामा । रासविरुासकियेयुतवामा ॥ १८॥ वरुणवारुणीसरापटाई । वृक्षनवृक्षनधारबहाई ॥ तासुसुगंधसकळवनछाई ॥ १९ ॥ छिहसोरामुख्वतियुतजारं ॥ गोपिनसहित्कियोवलपाना॥२०।करनलगेप्रनिहिलिमिलिगाना॥रामचरित्रगोपिकागाँवें।मंडलमप्यराम्आतेभाँ। मंदमंदनाचा**ह**रातिराँचे।नृत्यभेदएकौनहिंबाँचे।झुमतझुकतझुझुकितकहुँझाँकत।उझकिउझकिझपिझपिटगता<sup>हुत</sup>

दोहा-ट्रटिमालआधीगले, कुंडलहैंइककान । वैजंतीवनमालहू, ट्रटतकुसुमझरान ॥ घुमहिमत्त्रनेनअरुणारे । रुकतरुकतुष्ठुखवचनउचारे ॥ कहुँकहुँराममंद्गुसक्याई । छेहिस्रविनगुसगुप्ताहुँरण्<sup>हा</sup> नीलवसनसंदरतनुराजे । रासकरहिँ लेसिखनसमाजे ॥ रमावदनश्रमविंद्रसहाये । मनुमधुर्विद्रजलजगरँहारे । युवतिनयुथजोरितहँबैठे । मानहुँसुखसागरमहँपैठे॥२२॥करनचह्योबङवारिविहारा । यसुनातकिअसवचन<sup>उचाग</sup> यमुनामेरेढिगृहतआवे । मोकोञ्जीतङजलनहवावे ॥ यमुनाकियोवचननहिकाना ॥ मनहुरामकहुँमदवज्ञाना ॥

दोहा—काछिदीआईनहीं, तबकोपितबलराय । सबसंवियनकोदेखते, हलकोदियोबहाय ॥ यमुनाधारमध्यहरुघोरा । देतभयोवसुदेविकशोरा ॥ दक्षिणकरसोंकरितहँजोरा । सेंचिर्रियोयसुनहिनिज्ञोरा ह्वेगेवंककोश्युगधारा । सुरम्रनिसक्छअचर्जविचारा ॥ जहाँरामतहँआयोनीरा । रामभूमिह्वेगेअतितीरा ॥ २३। पुनिवोछेबछदेवरिसाई । मत्ततोहिमेंपरचोजनाई ॥ आईतुँनिहिनिकटवोछाये । ताकोफछअवेदेहुँदेखाये ॥ हरुसाँधारण्चियहतेरी । करिदेहाँशतद्भकनदेरी ॥२१॥ जनयदुपिवयमुनहिंडरनायो । तनकार्रिदीगरामणार

दोहा—चिकतिहेधरिमञ्जतन्तु, परीरामपगआय । परमदीनताकेवचन, वलकहँदियोसनाय ॥ २५॥ रामरामहेमदाबाहुवङ । जानेहुँनाँहतुम्हारविक्रमभङ् ॥ जासुएकफणकेइकदेशा।धरीरहतियहघराणहमेशा॥रा। परमप्रभावनतुम्हरोजान्यो।मत्तसरिसतुमक्लेपहिचान्यो॥सोअपुराधक्षमहुँपश्चमोरा।छोडिदेहरोहिणाँकिशोरा॥ त्वच्छोडेद्धयमुन्दिवरुवीरा । बहनरुव्योत्द्दैतेशुभनीरा ॥ पुनिरुत्तिवित्तर्गब्रहाः । जरुविहास्त्रीवाहितः। निमिसुर्सरिमहॅमत्तमतंगा।विहरत्ठेकरेखुगणसंगा२८यहिविधिकरिज्ञविविधविहारा।ज्ञटतेनिकरिवस<sup>नत्तु</sup>

दोदा-भूपणअरुसुंद्रवसन, अरुमालालविधाम । देतभयसवगोपिकन, परमप्रीतियुतराम ॥ २९ ॥ भापद्वनीटवसनतनुपारे । कनकमारुगटमाइँसँवारे ॥ रुप्योअंगनमॅअँगरागा । रुसेराममनुवासवनागा ॥३। यमुनाअवटोटेटदेराति।म्चनकरतरामवटजाती ३१ यहिविधरामवजहिं सुख्छावनारजनीमहँगजनीम्तर्माः सदसनसरिनसदितवटराम् । रासकियोङ्कं जनशभिराम् ॥ रामवद्नअभिराम् निहासीहसनिमाधुरीवाटिनियाः स्रोहकोष्टिकारीवर्षेत्राणः । रामकियोङ्कं जनशभिराम् ॥ रामवद्नअभिरामनिहासीहसनिमाधुरीवाटिनियाः मोहिगई[सगरीतहुँगे]पी । बारिनिदारनभईनचापी ॥ होतप्रभावजानिवलराई । अपिनेदभवनुसुरालाई ॥

दोहा-यदिविधिर्यातेमासद्वे, रामहिकरतिवलास । पंगोपिनजान्योपरयो, एकनिकाकांबास ॥ ३२॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजाबान्यवेजशीविश्वनायसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा भिगनश्रीमदारानाश्रीगुनापदादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापाञ्चापिकारिरपुरानसिंदग्रेदेवकृते आतंदास्युनिया दशमस्केषे उत्तरार्थपंचपष्टितमस्तरंगः॥ ६५ ॥

# श्रीग्रक उवाच ।

देह्दा-बनकोनदर्ग्छभट्टोः सुगनपद्गोपनिनंद । शुन्यजानिद्रागनतीः पीरकिषयपद्धंदः 🗓 र्त्ताराज्यस्य विकास । प्रतिक्षित्र प्रतिक्षित्र । मृत्या । मृत्या । मृत्या । प्रतिक्षित्र । प् े तिरिक्षां उन्हारिक । निष्ठदेनिरिक्ति छुटता । परिक्षां पुरुषितप्रशास । परिकारिक । परिकारिक । इस्तर्मा कर्मा । निष्ठदेनिरिक्ति छुटता ।। परिकारी पुरुषितप्रभागे । स्तर्विण वृद्धिः रमान्यर्वकार प्रशः । उपन्यापन्य कान्तरं ॥ काटाँद क्रीडेमुनापनारं । विभागाँ में नार्वे नार्वे में ्षरिकोरीयरहर्दिरी । बल्लसम्बद्धन्तर्मा ।। काटादकोद्रम्यापनादै । लियोपादैमैनपादैगीयः । इ.स.चिकोरीयरहर्दिरी । बल्लसम्बत्मियहाँमा ॥ यलनम्बानामिस्मणाई । आपनिनासिद्धार देहा-इककरमेंकीन्हेंकमल, इककरगदाप्रचंड। इककररिवतसुदर्शने, तिमिशारँगकोदंड॥ निजदासनकहँअसकिहरापो। वासुदेवमोकहँनितभाषो॥१॥तेसवधिरताहिचहुँओरा।जयहरिजयहरिछावहिंशोरा॥ कनकींसहासनमध्यसमाजा । तापरवैद्योपीँद्रकराजा ॥ अंकिहिल्येआपनीदारे । वारवारतीहिंददनिहारे ॥ चामरचारुचेंठेंचहुँओरा । छज्योछत्रमनुअत्रिकिशोरा ॥ खड़ेसभासदहेंकरजोरे । वारवारपींड्कहिंदिहोरे ॥ तुमहोजगकेअंतरयापी । करुणासिंधुनाथखगगामी ॥ वासुदेवतुमहींसितिअहहू । जगमंगलहितनितहतरहहू ॥

दोहा-हमपरकीजैअसक्कपा, जगकलेशिमिटजाय । कोदयाल्हेआपसम, गिरेशरणहमआय ॥ तबनोल्योपींड्रकम्रुसुकाई । सब्पेमरीक्कपामहाई ॥ पेतुवप्रीतिप्रतीतिविलोकी । करिहींतुमकहँआशुअशोकी ॥ जोकोडआवतशरणहमारे । ताकेपुनिनहिरहतखँभारे ॥वासुदेवमोहिरच्योविपाता । मोसमाननहिकोजविख्याता॥ हरिमेंयहथरणीकरभारा । पुनिजेहींआपनेआगारा ॥ सबजीवनकेहितमैंआऊँ । करिकारजनिजलोकिसिपाऊँ ॥ पोंडुकवचनसुनतसरदारा । पाणिजोरियहिभाँतिजचारा ॥ धनिधनिहोल्हभीनारायण।दीननपेअतिकृपापरायण ॥

दोहा—पैइकहाकाहोतिम्भु, दुखदेतीजियकाँहि । नामरावरोधारिको, वसतद्वारकामाँहि ॥ बोल्योपोंडूकसुनिभटवानी । जोतमकह्मोलियोहमजानी ॥ अहैप्रथमकीजातिअद्दीरा । व्रजमेवसतरह्मोभयभीरा ॥ ग्नवनगायचरावतरहेऊ । अवकछुदिनतेकछुधनल्हेऊ ॥ तवतेगवनजातसँभारो । मरोरूपगोपवहधारो ॥ हुगरुडचढ़िवागतरहतो । इांखचकमेरेसमगहतो ॥ तातेआसमितहोतिहमारी । मारिचकतेहिदेउँविदारी ॥ विचोलेतेहिभटधनुपारी । सुनदुनाथकछुविनयहमारी ॥ क्षमहुगोपकरयहुअपराधा । क्रुँठसाँचगुनिकीजियवाधा॥

दोहा-चृहहुताकेकर्मसर्वे, प्रथमहिंदूतपठाय । जोकीन्हेंअपराधसति, तोहठिमारोजाय ॥ प्रापवेरकारिहेजोकोई । ताकोनाकाआपतेहोई ॥ २ ॥ सुनिपेंडूकसुभटनकीवानी । ठियोबोछिदूताईअभिमानी ॥ इह्योद्दरसोंअससमुद्धाई । वेगिहिजाउद्धारकहिंधाई ॥ कह्योगोपसांअसममवानी । मेरोक्पधरोअभिमानी ॥ करुकियेअवनहिकठपेहे । कुटमुतसकटविकटहिट्हेहेशयहिविधऔरहुकह्योबुझाई।दियोदूतकहँदुत्तेपठाई॥३॥ गयोद्दतद्वारकामँझारी । जाययादवीसभानिहारी ॥ सिहासनमणिजटितविद्याला । तापरवेठेकुप्णकृपाटा ॥

दोद्दा-दूजेदिन्यसिहासने, उपसेनमहराज । सात्यिकप्रधुन्नादिसन्, वेटेसहितसमाज ॥ द्वारपाटहरिटिगटेआयो । कह्मोपोहकोयाहिपटायो । हरिकहटूतवचनउचरहू । कोमटकठिनकहतनहिंडरहू ॥ सुनतेदृतजोरिसुगहाथा । वोल्योवचननायपदमाथा ॥ मोकहँपोहकराजपटायो । राजसँदेशकहनकछआयो ॥ श॥ बासुदेवमोहिरच्योविधाता । मोसमङ्गोनाहिंदेखाता ॥ मेंसवभूतनकोहितकारी । सवअवतारनकोअवतारी ॥ मेंहीहोस्वजगकोकरता मेंहीपाटकअस्तंहरता ॥ पेअसकाननपरचासुनाई । तुहुँचहहुममसरिसवडाई ॥ ५॥

दोहा-भेरेसमरिचचारिभुज, ममसमगरुडवनाइ । तुमहुँबागतजगतमहँ, वासुदेवकह्वाह ॥ जोयहुँडहोयसवभाँती । तोवडोकरिज्ञीतटछाती ॥ जोकदाचिसतिकवहगोषू । करेरूपममधारणचोषू ॥ विगरिजाइतोसवविधिताको । रहीनरूपरेसकछुवाको ॥ ईङ्गविष्ठसकोउसुपति । ईङ्गदासहस्वस्यस्य । ज्ञासनस्रतत्वजनमरूपा । मरणहेतुकूदतकतकुपा ॥ अहसदाकौरोतिहमारी । समाकराईह्कवारविचारी ॥ ततिचक्र्विकह्युपार्या । धोस्तवक्रसँख्डतुवाहुँ । मोहिसाँपिगिरिहेशिरनाई ॥ ततिचक्र्विकह्युपार्या । धोस्तवक्रसँख्डतुवाहुँ । मोहिसाँपिगिरिहेशिरनाई ॥

दोहा-तोमिंकरिकेअतिकृपा, देहींताहिबचाय। नातोगोपहिसकुटमें, देहींसपुरजराय॥ ६ ॥ श्रीशुक उवाच ।

दोहा-सुनिर्पोइककेवचनभट, करशहर्नेनचटाइ । सभामध्ययदुवरस्वै, विहँसेवियुटटटाय ॥ वमसेनभूपतिकहवानी । याहिआनुटोहमनहिनानी ॥ कहाँवसतदेकानग्देशा । वाकेदनवुद्धिटवटेझा ॥ ७ ॥ यदुवंशीपुनिश्चतिक्षयमपि । तिनहिनिवास्तयदुपतिभिषे ॥ सुनहुँदृततुमअसकिद्देह । हमहैगोपनकपुसंदेह ॥ इमजेपारेअस्रतिहार । तेनहिपकेशिहेंद्देमारे ॥ आयआपकिनिकटविशेषी । देहेटोडिअस्रसवटेषी ॥ ८॥ जोकछुन्नीकरतसेवकाई । सोह्मदेहेंतुमहिंदेखाई ॥ ऐसहिंदुतजायकहिंदीजे । अवकाहित्रछंपहतकीजे ॥ ९ ॥

दोहा—नायमाथयदुनाथको, गयोदूत्तिजदेश । पोँद्रकसौंथीकृष्णको, वरण्योसकृष्टसँदेश ॥
सुनिपौँद्रकवोट्योम्रसक्याई । ज्ञासनमान्योमोरिडेराई ॥ इतेद्वारकामहाँगिरिधारी । काज्ञीगमनहिंकरीतपारी
दारुककोबोटायतेहिंकाटा । कह्योटेआवहुयानविज्ञाटा ॥ दारुकसाजितुरतहींस्यंदन । टापोजहॅंबेटेयदुवंदर ॥
'हरिहुक्रीटकवचहुँततुषारे । टियेअनूपमनिजहिथपरे ॥ चटनटगेजवरथमहँनाथा । तुरतहिंतविहंजोिपुगहाणी
सात्यिक्अरुपद्यम्पवीर् । औरहुस्वयुद्वरर्णधीरा ॥ कहतअयेभरियुद्धचमंगा । हमहूँचट्वरावरेसंगा ॥

दोहा—तवयदुपतितिनयदुनसों, वोळतभेष्ठसक्याय । ळघुकारजहितसवनको, उचितनजावदेशाय ॥ यहपोंड्ककोनिवेळमानो । गर्वीहेभरियहिकयोमहानो ॥ इकश्याळपरवदुमृगराजा । मारनधावतळागतळाता॥ 'तवसात्यिकप्रयुक्तकहरेसे । हमतोचळवरहवनिहेकसे ॥ आपसमरकहनाथिसिघारें । हमगृहरेठेनाितिहाँ। तवबोळेयदुपतिग्रसकार्द । सुनद्वपुत्रसात्यिकियियाई ॥ धोंकोरवनसंगरणभारी । धोंमागधपरकरीतगाँ॥ धोंदिगपाळनजीतनजावें ॥ धों देत्यनसोरािरवहावें ॥ कोनकठिनधेंहिउतकामा । जातेचळहुसवेवळधामा॥

दोहा—यहञ्जुपौंड्रककेलिये, उचित्तनजावतुम्हार । वञ्रामहुँनहिताहिते, ताकहुनगरहमारे ॥ तवसात्यकिवोल्योधनुधारी । करहुनाथतोविदाहमारी ॥ मारिद्धफहँमैंइतऐहीं । आपकृपातेष्ठयश्वरहाँ तवसोलेहँसिरमानिवासा । हेतुम्हारऐसहिविश्वासा॥ पेपोंड्रकइकमोहिंबोल्यायो । तातेनिजगमनवित्रवायो असकहिदारुकसोंकहनाथा । हाँकहुरथकोजलेहुनसाथा॥सुनिदारुकहरियचनसुहाये।बांजिनपींगिनुपाणि उद्देशकाश्राभकाशुत्ररंगा । यरवरपोपभयोहकृसंगा ॥ अतिआतुरकाशीकहँआयोपोंड्रकपहँदारुकहिंवग्रोयाः।

दोहा—तेहिंढिगदारुकजायके, कहतभयेइमिबैन । तुब्ढिगअस्ननतजनको, आयेकरुणाएन ॥ सुनिपोंह्रकिक्यकोपअपारा।वजवायोष्ठपद्दोननगारा ॥ देअसोहिण्छैसँगमाँहीं।पोंह्रकचल्योक्जपितरणकाँहीं।। तासुमित्रजोकाशिनरेशा । इकअसोहिण्छिद्छवेशा ॥ पोंह्रकसंगचल्योअतिकोपी । यहुपतिकोमारनअति<sup>वीती</sup> दारुकआयकस्रोहिरपाँहीं । पोंह्रकआवतहेश्रुपकाँहीं ॥ त्रयअसोहिण्दछकहँसाने । विविपमाँतिवजवावतार्व कढेनगर्तेदोउमहिपाछा।मानदुँमिछनजातहेंकाछा।विररुथोपोंह्रकृकाह्ँसुरारी।आवतचुल्योनकछृतिजपाती

ा अनुत्रात्वापार न तुपालपानपालणहारा ॥ सुनत्रसुभृद्धायहक्षमारा । यदुनातपरकारणाण्या ॥ १६० दोहा-शूळपरिषतोमस्गदा, शक्तिरिष्टिअसिप्रास । पट्टिशअरुवाणहुविपुळ, छायगयेआकाश्च ॥ १६० छद्-यदुवंशभूपणवाणतीलणसमस्भीपणळेतुभे । शुरधारछोड्डिअपारस्णअधियारकरिद्धुतदेतेभे ॥ १९००

गजवाजिस्यंदनसंडसंडनमुंडझंडउडातहें । कहुँगदाचकहुँचकवक्रहुँयजतबल्खातहें ॥
पुनिकह्मोदारुक्तांहरपिहरिकारिमुचंचल्स्यंदने । लेचल्डुआशुप्रकाशुकरिवहँवडेशुनवृद्दे ॥
पुनिकह्मोदारुक्तांहरपिहरिकारिमुचंचल्स्यंदने । लेचल्डुआशुप्रकाशुकरिवहँवडेशुनवृद्दे ॥
पुनिनायवचनिकरतरचनिलेख्यचल्योरअसूतहे । कहुँसरल्यातिकहुँतरल्यावनमन्हुँविनतार्वतं ॥
शारंगकोटंकोरशोरिकयोरभोतेहिँठारई । चहुँओरचाणकरोरझारतञ्जरशोरिकशोरहे ॥
विद्वचीशोणितसरिततहँपावतपिशाचेताल्ह । कालील्यिकरसङ्खप्परभावतीतिहँकाल्ह ॥
कर्षुकंककाकर्माल्याल्यातिविकराल्यसहँमासको । करिपानहिषरअपानअतिपायमहान्दुल्लाई ॥
कर्षुकंककाकर्माल्यस्वतिवृद्दशुंदअसंदहंदरसंहित । कहुँस्टक्रमहमुद्दक्वित्रहुंद्वसुधामंहित ॥
कर्षुकरन्दनन्दरफुटफुटसुसुसुसुस्कृटिगे । वहुकुटस्कृटिगकरीजनवृद्दुन्दृदेगे ॥

तहँसमरघरणीभीतिभरणीष्ठभटमरणीह्वेगई । मनुश्ंभुनेत्रनप्रगटिज्याटकराट्टपरिटेकरिर्द्ध ।।
शारंगकीशरधारमनहुँदमारिधानतघषाकिके । पोंड्रकृडुकाशीराजभटतरुभस्महोतेभभिकिके ॥
निहंभजिसकतनहिंवचिसकतनिहंतजिसकतशरयुहहें । इकवारतहँवटवारअतिहिंटचारकरतेकुहहें ॥
तहँपरचोहाहाकारसमरमँझारवारिहेवारहे । सवसुभटक्ररहिंउचारिकयसंहारशोरिकुमारहे ॥
जयजयकरहिंसुरिसिद्धऋषिपरसिद्धनभमहँआयके । वर्षेप्रसूनअनंदट्टमुखुंदुभीनवजायके ॥
देदंडमहँगोंड्रकडुकाशीराजसेनाहतिगई । जेवचेनसुकवाणटागेकहतभागेहादई ॥
तवकोषिकाशीराजपींड्रककरतधनुटंकोरहे । धायेषसावतथरणिदोडकरतशोरकठोरहे ॥

दोहा–काज्ञिराजपोंड्रकदोहुन, धावतआवतदेखि । दारुकसोंबोछतभये, यदुपतिअतिछघुछेखि ॥ चुछदुविछंबहोयकसभारी।मारिद्धारकहिंजाहिंपधारी।धुनिदारुकरथचपछचछाई।दियोपोंड्रकहिंढिगपहुँचाई॥९८॥ पोंड्रकसोंबोछभगवाना । मेरेवचनकीजियेकाना ॥ कहिपठयोजोतुममोहिंगाँहीं । दूतपठायद्धारकामाँहीं ॥

नस्र्यरेगोपाला । घरचोरूपहूमोरिवशाला ॥ सोद्वतछोडिदेयइतआई । मेरेचरणपरैशिरनाई ॥ ोसकुरुकरोंगोपाता । वासुदेवमोहिंरच्योविघाता।।यहीवचनसुनिराजतिहारे । आयगयेहमअतिडरघारे॥९९॥

दोहा-छोड़िदेतहें अस्रको, नासुदेनतुमछेहु । अनतोहें अपरापनहिं, वृथादोपनहिंदेहु ॥ २०॥ किहिसायकसातचर्छाई । गरुडहिंकाटिदियोयहुराई ॥ शंखचकआदिकसम्बन्धेट । वनमाराक्रीटहुँकरछाँटे ॥ महुत्तचक्रसुदर्शनपोरापोंह्रकपरतेशीश्वाचतो।।गिरचोभूमिमहँपोंह्रकराजा।चर्छोभाजिरुखिसुभटसमाजा ॥२९॥ शिराजतमकोपहिंछायो । यदुवरपरशर्रातिकरचरायो ॥ एकमाण्डेतहाँसुरारी । काटिकाशिभूपतिशिरभारा ॥ ग्वेगितेताहिउडाई । काशीमहँडारचोयहुराई ॥२२॥ यहिविधिपोंह्रककाशिनरेशे । मारिसेन्ययुतहुत्तेहिंदेशे॥

दोहा-यदुपतिद्वारावितगये, विजयमानहरपान । जहँतहँहरियशसिद्धसुर, करनल्गेसुलगान ॥ २३ ॥

पोंड्रकहरिकोदेखकारे, निशिदिनमनहिंछगाय । इरिपुरकोगमनतभयो, दिविदुंदुभीवजाय ॥ २८ ॥ काशिभूपतिकोशीशा।तासुभवनमहाँगिरयोमहीशा॥कुंडछसहितशीशसोदेषी।पुरजनकोतुकग्रन्योपिशेषी२५॥ शिराजकोशीशहिजानी । रोदनिकयेसवेदुखमानी ॥ रानीराजपुत्रनृपभाई । शीशनिकटआयेद्वतपाई ॥ रनळगेतहँमहाविछापा । पावतभेसिगेरसंतापा ॥ हायनाथहममरेअनाथा । असकहिपुरजनमीजहिंदाया ॥२६॥ गिश्राजसुतस्त्रोसुदक्षिणाकियाकोडमहँअतिशयदक्षिणासोपितुकोक्रिस्ततकविधाना।सभामध्ययहवचनवसाना

दोदा-जोमारचोमेरेपितै, तादिमास्किंभाह्य । पितैचऋणह्नैहाँहुतै, तबपूर्शिह्ममआशु ॥ २७ ॥ ।सप्रणकरिज्ञाठद्विजनबोट्टाई। ज्ञांकरकोपूर्णोचितटाई॥२८॥ज्ञांधुमसत्रभयेतीहिकाट्याक्ष्मोमाँगुवरदानविज्ञाटा॥ ।हाँधुदक्षिणकहकरजोरी । सुनहुनाथविनतीयहमोरी ॥ मारचोजोमेरेपितृकाँही । ताकोमारहुँमेंक्षणमाँही ॥ ।सद्यपायमोहिदेदुवताई । अवनवर्षजामेंदुसदाई ॥ २९ ॥ तबबोटेज्ञांकरहँहिवानी।सुनहुसुद्विणतुमअभिमानी॥ [क्षिणामिअभिचारवियान । करहुजोरिऋत्विजनमहान ॥ वहाअभिनेरेमनकाम । प्रणक्रिहेप्कत्रियान ॥ ३०॥

दोदा-पिहेंदेशहाण्यजो, रुगीनकृत्याताहि । स्टोटिनाशकारिहेतुस्हॅं, यहमँसँश्वयनौहि ॥ असकिहेभेशियअंतर्पाना । कियोसुद्धिणसोद्देविपाना ॥३५॥ कियोमांसकोद्दोमहिस्दुंखातितप्रगटीन्नास्त्रप्रचंहा॥ वृत्तिमानकृत्यानरुनिकसो । जाकोननरास्युगविकसो ॥ महाभयावनतनुअतिकास । तपेताष्ठसमरुरप्यास ॥ नेननतेनिकसतक्षेगास । श्वासरेतहेवारिहेवास ॥ ३२ ॥ डाट्ट्यातहेवासुकरोस । भुकुटीविकटतकतचर्ढुंबोस ॥ समातेक्षप्रानकहुँबाटे । अरुअपरनदेत्नतेकाटे ॥ सहैनगर्नेह्यदसमतास्य । स्थिदापमहेसुरुविशासा ॥ ३३ ॥

दोहा-पेसोकृत्यापुरुपवह, कद्मोष्ठदक्षिणपाँहि । भक्षणदेहुचताइद्वत, ताकोआगृहिस्ताहि ॥ कद्मोष्ठदक्षिणपदुपुरनाह । कुटतेषुतपदुपतिकहैरताहु॥मृनतसुदक्षिणवचनविद्माटा।धापोपश्चिमदिशिमनुकाला॥ षटेभूततेहिसंगलनंता । नाचतगावतकृदिहसंता ॥ कृत्यापुरुपनहाँनहैनाव । नास्तपुरनप्रवनकहैसाव ॥ यहिविधिगयोद्वारकामाँहीं।रुग्योजरावननगरीकाँहीं॥३८॥कृत्यापुरुपनिरित्तश्रातिभासी।हाहाकारकरतपुरवासी॥ जरतनारिनरभुगेपुकारत । अतिआरतततुनाहिसँभारत ॥ जैसेवनमहँरुगेदँवारी।भागहिमुगगणपरमहुसारी॥

दोहा—तैसाहिभागतपुरप्रजा, पीछेपुरुपप्रचंड । पावतआवतअतिविकट, पारेशूळउदंड ॥ ३५ ॥ गिरतपरतद्वारकानिवासी । आयेजहाँनाथसुखरासी ॥ त्राहित्राहिरक्षकगिरिधारी । कृत्यापुरुपदेतदुखभागे ॥ जरतनगरवाँचतअवनाहीं । तुमहिछोडिहमकहिपहँजाहीं ॥ तहाँयादवीसभामँझारी । खेळतचोपरिरहेष्ठणी ॥ सात्यिकिउद्धवहेंहेकओरा । एकओरदेवकीकिजोरा ॥३६॥ सुनिपुरवासिनआरतजोरा । उठेसकळयदुवरवरकोत्॥ हरिद्धसुन्योबोळेकछुनाहीं ॥३७॥कृत्यापुरुपजानिमनमाहीं॥सहजहिंचकसुदर्शनकाहीं।किकिदियोकृत्यानळाँती

, । । । ज । ज । त्या । त्या हुर वाजुर वागाना नवाहा। त्या वात्र वाजुर वागावा वागावा वाजुर दोहा−पुनिपासाखेळनळगे, सात्यिक उद्धवसंग । नेकुसोचकी-द्योंनहीं, रॅगेलेळकेरंग ॥ ३८ ॥ छंद्भुजंगप्रयात−चल्योचकमानोउदैकोटिभान । मनोधावतीहेप्रकेकीककाात्र ॥

-चल्योचकमानोउदैकोटिभान् । मनोधावर्तिहैं प्रलैकीकृकान् ॥
गयोछाइताकोत्रिञ्जेकेप्रकाक्षा । नदेखीपरेंभासपूरीद्वाक्षा ॥
जितैकाञ्कुत्यारह्योद्देकराञ्च । तितैचकधायोवमञ्चाञ्चमाञ्च ॥
सद्धोनागयोचककोतेजभारी । भग्योसोहुतैवारवारेपुकारी ॥ ३९ ॥
चल्योचकपाछेमहावेगताके । महावेगसाँकोञ्जूदेंघराके ॥
गयोभागिकृत्यानञ्जेफेरकासी । गद्धोदक्षिणेऋत्विजेषुक्तभासी ॥
दियोडारिकुंद्धैसवैएकवारे । भयेपावकेआग्रुहींदुएछारे ॥ ४० ॥
पहुँच्योतहाँचकतीञ्जेंप्रकाक्षी । गद्धोदिक्षिणेऋत्विजेषुक्तभासी ॥
दियोडारिकुत्यानञ्जेताहिकुंद्धे । नदेखोपरेताहिकोक्ष्युर्छे ॥
सद्धोनागयोचककोतेजभारी । द्वतेद्दीरिकाक्षीपुरीजारिकारी ॥
सभामंदिराँगोपुरीजोवजारा । गञ्जेओअटारीसवैधायजारा ॥
जरेंवाजकाञ्चल्यानागकाञ्चे । जरेंवखकाञ्चल्याक्षकाञ्च ॥
हाहाकारभारीरद्धोमाँचिकाजी । वदीवककीज्वाञ्माञाञ्चात्वा ॥
धराद्वैकमसापुरीकोजराई । गयोचकसोहारकेकरपाई ॥
स्वापूर्वकाञ्चरच्योसोजहाँहीं । गयोचकसोहारकेकरपाई ॥
स्वापूर्वकाञ्चरच्योसोजहाँहीं । गयोचकसोहारकेकरपाई ॥
स्वापूर्वकाञ्चरच्योसोजहाँहीं । गयोचिदतैसतुर्तत्वहाँहीं ॥
जरायोपुरीकोलञ्चेमारिआयो । टियोजानिकुर्ण्यमहामोद्दछायो ॥ ४२ ॥

परायाद्वाराकाखळमारवाया । त्याजामकुष्णमहामाद्वाया ॥ १२॥ १३॥ दोहा-सुनेसुनावेजोपुरुष, यहहरिविजयसुजान । तासुपापजरिजातसव, ज्ञाद्विश्वणसमान ॥ १३॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजार्थापवेज्ञविश्वनाथिसिद्धारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्री । राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चाधिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनियो द्रामस्कंषे उत्तरायं पद्वितमस्तरंगः ॥ ६६ ॥

दोहा-मुनिपोंड्रककीयहकथा, मुद्तिपरीक्षितराज । फेरिकद्वोसुकदेवसों, मध्यमुनीनसमाज ॥ राजोवाच ।

दोहा-ऑरस्नुननहमचहतहैं, श्रीवछदेवचरित्र । सोवरणोअद्भुतपरम्, जगजनकरनप्वित्र ॥ सुनतपरीक्षितकीमृद्द्यानी । कहनछभेअकअतिसुत्तमानी ॥ १ ॥

श्रीशुक उवाच । नोसुमीनमन्तिरकरहेऊ । नातर्शिवद्नामसोछ्देऊ ॥ जोमपंद्कोहेटचुभाई । मारयोजीगत्तसस्पुर्दा सोपरकाटपापमहिषाटा । देगोकुमतीकृतकराटा ॥ तरकासुरसोकरीमिताई । टागोक्नवप्रहर्न दशहजारहाूर्थाकोजोरा । करतरह्योअतिशोरकटोरा ॥ सोनरकासुःवधसुनिकाना । कियोक्रप्णपरकोपमदाना ॥

चल्योअनर्तदेशकदँकोपी । यदुर्विशनमारनप्रणरोपी ॥ दोहा−आयदेशआनर्तमें, करनऌग्योउतपात । करनचद्योसवराजको, एकदिवारनिपात ॥

दाहा—आयद्शकानतम्, कर्मरुग्याद्यसारा न्यर्रम्यात्रम्यात्रम्यस्य स्वात्रम्यस्य स्वत्रम्यस्य स्वात्रम्यस्य स्वात्यस्य स्वात्रस्य स्वात्यस्य स्वात्रस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्य स्वात्यस्यस्य स्वात्यस्यस्यस्य स्वात्यस्यस्य स्वात्यस्यस्यस्य स्वात्यस्यस्य स

दोहा-तिनकेद्वारनमेंद्विविद्, देतपपाणदवाय । तहाँनारिनररुदनकरि, मर्रोहेसचैअकुछाय ॥ ७ ॥ यहिविधिकरतउपद्वभारी।धर्षणकरतसकछकुछनारी ॥ देशअनर्तीहैवागतभषऊ।सकछप्रजनकहँअतिदुखद्युऊ ॥ एकसमयरेवतिगिरिनेरा । गयोकरतकबहूँकपिफेरा ॥ करतरहेतहँरामबिहारा। सखिनसंगछैसजेसिगारा ॥ बाजिरहेतहँबाजम्रहावन । रह्योगानहोतोम्रखछावन ॥ मुनतद्विविदअतिम्रुद्धरगानारिवतिगरिकहँकियोपयाना॥८॥ द्वोछिशुखरमहँजवच्हिगयुऊ । तहँबछभद्वाँहेदेखतभयऊ ॥ कमछम्।छपहिरेयछरामा।मुंदरसक्छअंगछविधामा ॥

दोहा—सिवमंडळेकमध्यमें, मंडितहैं ध्रद्मार ॥ ९ ॥ पानिकयेश्वतिवारुणी, गानिकरतछैतार ॥ मदमातेषमतदोडनेना । एककर्णकुंडळ्ळविषेना ॥ आषेशीशकीटकहँदीने । टूटीमाळरंगमहँभीने ॥ षूमतवागतठोर्राहठोरा । मनहुँमत्तमातंगिकशोरा ॥ तरुणतरुणतरदोरतवागे । दोरिदोरिआळिनउरळागे ॥ १० ॥ तहाँद्विविद्यानरहुतजाई । चट्टोवृक्षमहँताहिहळाई ॥ शाखनञ्जाखनक्रदतजाई । शाखामृगसवशाखहळाई ॥ कियोकिळीकळाशोरअपावन।प्रगटिकयोनिजरूपभयावन॥१९॥सखीदेखिमकेटचपळाई।सिगरीळागीहसनठठाई ॥

दोहा–पुनिवलभद्गर्हिभायकै, आलिनदियोवताय । यहवानरआतिशयचपळ, करतकलाहतलाय ॥ १२ ॥ तहाँद्विविद्यतिकोपिहिष्ठायो।मुखचलायकैसलिनविरायो।।लग्योफिरिम्कुटीमटकावन।काढिदंतसवलग्योदेखावन्।। पुनिद्धिकेसिखयनग्रदेदेखाई । तहाँकछुकरिपरामहिंआई १३हन्योपपानरामतेहिकाँहीं । सोवचायगोलाग्योनाँहीं ॥ तहाँक्वदिकेपराणिसिपारो।मदिराकल्काफोरिकपिडारो १४रामहुँकहँपुनिलग्योविरावनाग्रुद्देखायभूकुटीमटकावन्॥ फेरिसिखुनकोवसननिकारचोरपुक्वदित्यतत्वलुपरसिधारचो।ताम्चचपलतारामनिहारी।तिहिकृतदेशनदुखितविचारी

दोहा—हरुमुसरुहरुथरियो, कपिकहँहननिवारि । कसिफेटोकटिमेंतुरत, शोकितसिवनिहारि ॥ द्विविदहुँटियउखारितरुशालाकियोशोरतहँपरमकराला १ द्वीरिजोरभिररामहिंशीशा।मारयोशाल्वक्षअवनीशा ॥ पकरिटियोतरुकोवरुरामा।तेरिफेंकिदीन्द्रोतिहिठाँमा २०१२ ८हुरुतेपेंचिरामतेहिंकाँहीं।मारयोमुसरुमावहिमाँहीं।॥ फूट्योशिरतेहिंद्रगतप्रहारा । वहतभहशोणितकीधारा ॥१९॥ जेसीगिरितगरुपनारा । सोप्रहारकपिनाहिंविचारा ॥ शालवृक्षदकदितिययखारी।मार्योरामहिकरिवरुभारी२०राष्ट्रमारितहँमुसरुविशाला।कियोट्सकृतसीतरुशाला।॥

दोदा-मृतवाकिषिकपकरिदोड, छीन्द्राँरामडसारि । द्विविद्तहाँक्षोणितवमरि, महिमद्दॅंगिरचोचिकारि॥२५॥ द्विविदांगरतपवेतसबडेछा । बारवारिजिममंत्रिह्दंडोछा ॥ ओरहुट्टिग्येसबब्धा । भागिगयेतहँकेकपिऋक्षा ॥ डोलिउठीआश्चाहितवपरणी । सागरपवनपायिनिमितरणी॥२६॥तहाँदेवगंघवंमुनीज्ञा । चारणअरुअपराऋषीक्षा॥ नमोनयितगावतअनुरागे । रामहिसुस्तितसराहनछागे ॥ वयेनअतेफुछनदृद् । मानतभेअतिदरहिअनंदा ॥ २७॥ यहिनिधिजोनद्विविद्दुखकारी।ताहिरामविनश्रमतहँमारी॥ अपनोष्ठुयज्ञ्यसुनतनिजकाना।पुरप्रवेज्ञकोन्ग्लोभगतात्र दोहा—द्वारावित्वासीसने, सुनिकेद्विविद्विनास। छोमराहनरामको, पायोपरमहुलास॥ २८॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेज्ञविश्वनाथिसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिश्रीरसुराजसिद्धबृदेवकृते आनन्दाम्बुनियो द्शमस्कंथे उत्तराधेससप्रितमस्तरंगः॥ ६७॥

# श्रीशुक उवाच।

दोहा−एकसमयहिस्तननगर, दुर्योधनकुरुराज । सुतास्वयंवरकरतभो, जोरिमद्दीपसमाज ॥ रहीछक्ष्मणानामकुमारी । दुर्योधनकीअतिछविवारी ॥ तासुस्वयंवरसुनिमहिषाछा । हस्तिनपुरआयेतीर्द्वका<sup>त्र</sup> , सभामध्यसबजोरिसमाजा । बेठतभेषुहुर्मीकेराजा ॥ स्वरस्वयंवरकीसोहपाई । रामकृष्णकोतुरतिष्ठपाई ॥ अर्थरातियदुपतिकोनंदन । जाकोसांवनामचिहस्यंदन ॥ गयोहस्तिनापुरकहँषाई । छियोनदूजोसंगर्छवाई ॥ पर्दुच्योहोतस्वयंवरमाँहीं । दूरिखरोभोजहँकोउनाँहीं ॥ निकसींछेजेमाछकुमारी । पहिरातनकोहुनुपहिंविचारी ।

दोहा-तहाँसांवरयतेवतारे, दोरिसभामधिजाय । छियोछक्ष्मणाकोतुरत, अपनेअंकउठाय ॥ निजस्यंदनमेताहिचढाई । चल्पोद्वारकाकीदिशिषाई ॥९॥ सांविहहरतिराखिकुरुवीरा।सिगरेकोपिक्येनंभीत । तहुँदुर्योपनकद्योरिसाई । यदुकुछकीझठतानिहजाई ॥ दुविनीतहरिस्रतव्यभिचारी । छियेजातमरयाहरूर्मा । यदश्चद्रमहिनपुंसकजाने । चछीआपनेकहँअतिमाने ॥ वस्वज्ञहरीक्जमारकुमारी । सुतानतेहिजयमाछाडारी ॥११ तातेषायथरहुज्ञठकौँदी । जाननपवियहग्रहमाँही ॥ घेरिचहुँकिततेयाँहवाँभो । ल्यायअंधकोठरीमहँपाँगे ॥

दोहा-नोर्हावहिंचपन्छनत, यद्वंशितिसङ्घय । सैन्यसानिसवआपनी, हमपरपेहैंपाय ॥ ताकाकिर्दियदुकुङकेरे । अद्देसदाकेसेवकमेरे ॥ भूभोगतहिंदीनिहमारी । चमरङबद्धिकथभिकारी॥ ३ ॥ जोकिर्दिहिआपङ्गाद । तोजहेनीरतागमार्द ॥ यदुवंशिनकोगवमहाना । सहिनजातम्रिनातनकाना ॥ १ ॥ तदेभीपमभाष्योपञ्चपारी । विविद्देनहिंचाङकच्यभिचारी ॥ कर्णकद्मोकिरिकोपअपाता । यदुवंशिकेतिकानी मोर्हीकर्देशायसुनुपदेहु । आपकरहुन्दिकछुसेदेहु ॥ महीअकेङबाङपरिङहीं। यदुवंशिनउतािमद्देहीं ॥

दोहा-असक्तिपनुश्रक्षंकरि, कर्णकरनिशृञ्जत । सांवभारस्यंदनच्छा, पावसभयोतुरंत ॥ भूरिश्रवाकारशञ्जीरा । यत्तकेतृतेसरणधीरा ॥ भीषमभीषमभीषमभातु । कियोसांवपरकोषिषयात ॥ चिट्टस्यंदनदुर्यापनराजा । पायासांवपरनकेकाजा ॥ येषटबीरमहाधनुषारी । पायसांविद्दिओरप्रनारी ॥ ५ ॥ भाषतपट्यारनकरेदेरता । सावपानस्तांविदिशरी ॥ सारियसांअसयचनद्वारा । केरोरयकावआगुहसाग ॥ भागवपदुकुटकोनिद्रपर्मा । नायदेसाटबिहम्मुस्ययमा॥यदुकुटक्षीयदुरीनिसदाकी । कर्राहवी्रतारवम्हर्मः

देहरा-पहुर्वशितकोषपैपदं, आपअकेल्डेट्टरोष । कर्बहुँ मुरहिनहिसमस्ते, सहस्तराञ्चनवीष ॥ सुनतम्तरम्पद्वद्वप्रणा । मांबहुकियोशोरपजुकेस ॥ स्रोअकेल्डिसिस्समयीम । सांबद्धमारमहारम्पीम ॥ इ कर्पद्रभेतेहिरोहरायो । रेडमेंद्द्दिताहीग्न्यायो ॥ नाकोफल्लअविगिहिंपदे । नोरनतेक्हुँभावित्तरे ॥ टारोरपुटारोग्पूचारकः । तेउपत्रभपनीक्षण्यारकः ॥ अमक्दिक्षंशगनबहुमान्यो। निर्मिभीयमबहुमान्यो मांग्यरसमुप्तपनदेशद्वर्षक्षित्रपत्रिक्तर्योद्धरमेमोद्धाभीष्मद्वप्यनियाग्वनियागासीबहिष्यनिविक्यमे

देश-गरीविधानितिष्युत्रः नरेषद्वापत्यमारः । पैनगननभीनिकहुँ, रगरीकुरीवद्यारः ॥ छड्-रसीयुत्रप्रतिष्टेशिः । प्रमानस्याधारिः । न्योगीरमीवकुमारः ॥ ८ ॥ कोईश्रहिष्टेश्तः ॥ सम्बद्धात्यस्यात्रः । पर्वत्रत्रसीरप्रयोतः ॥ स्टेड्नत्रीत्यसायः । वस्तत्रत्वानिकायः ॥ बहुरसीत्रहेश्यः । सहस्यात्रसीरिकाः । क्षतिहरसीद्यादीयः । कुस्तापकदेशानीमः ॥ देवमतें भोनचास । शुरुकोहन्योपंचास ॥ भूरिअवेशतवान । मुखकेतुद्धिशतशरान ॥ ९ ॥ पुनिकर्णकहुँशरचारि। हनिदियतुरंगविदारि ॥ पुनिकाटिसुतहिंशीश । स्थकाटिदियशस्वीश ॥ अरुभीपमहिंशरपार । पुनिहन्योतांवकुमार ॥ ध्वजसूतस्यंदनकाटि । पुनिशरनदियतेहिंपाटि ॥ भूरिश्रवेद्रापाँच । कोपितहन्योनाराच ॥ हनिसूतस्थकहँकाटि । हयचरणदीन्ह्रोंछाँटि ॥ दुर्योधनेशस्थार । मारतभयोगळवार ॥इयसूतजानविनाशि । रणमध्यओजप्रकाशि ॥ मसकेतुकोतिमिनीर । दछिदियोरथहनितीर ॥ भेविरथपटवठवान । छगिसांबकेवहवान ॥ दोहा-सांबओजअद्भृतनिरासि, पटभटरणमहँताहि, एकवारवोलेवचन, विविधप्रकारसराहिं॥

छंद-धनिर्धनिकृष्णकुमारहै । भुजवलहुतोरअपारहै ॥ पटवीरकेइकवारहीं। स्थदल्योतजिज्ञरधारहीं ॥ १०॥ प्रनिपट्यलीअतिकोपिक । सांबिहिं परनिचतचोपिक ॥ चहुँ ओरतेवोहिं घेरिक । मारनलगेजरटेरिक ॥ भटचारिचारितरंगने । शरमारिकियविनअंगने ॥ इकहत्योसारिथशीशहै । एकदल्योधनुशस्त्रीसहै ॥ हैगयउविरथकमारहै । लियपरिषकरदशभारहै ॥ दोरबोसुभटभटसन्सुखै । मारनरिपुनद्वतजन्मुखै ॥ तहँकर्णपरिपहिकाटिके । सांबहिदियोशरपाटिके॥११॥पटवीरकोपहिछायके । सांबहिछियोधरिधायके॥ प्रनिवाँपिकृष्णकुमारको । छैचछेनिजाईअगारको ॥ कुरुपतिस्रुताकोजानमें। चढ्वायमोदमहानमें ॥ अतिमदितहस्तिनपुरगये । निजविजयमनमहँगुनिलये ॥ कन्याकुँवरकहँऐनमें । राख्यासजगयत्रज्ञीनमें ॥ कुरुनाथमनमोदितभयो । हरिरामभयकोतजिदियो॥यदुवंशअवनहिंआयहैं । जोखबरिहूँयहपायहैं॥१२॥

दोहा-निरित्तमांववंधनतहाँ, नारदअतिदुखपाय । गयोद्वारकाकोतुरत, जहाँकृष्णवलराय ॥ भासूपर्माभतिछविछाई। तार्मेवैठरहेयदुराई॥ कनकसिंहासनभतिछविछाजा। वैठेउप्रसेनमहराजा॥ सहिंसवरणआसनमाँहीं । राजिरहेवटरामतहाँहीं ॥ तहँअनिरुद्धधीरधनुधारी । सोहिरह्योरणअरिद्खकारी ॥ हि।वर्छोप्रयम्प्रवीरा । राजतरामनिकटरणधीरा ॥ सात्यिकिअरुउद्धवअकूरा । गद्सारणकृतवर्माञ्चरा ॥ ीप्तिमानअरुभान् जुझारा । औरहँबैठेकप्णकुमारा ॥ उठीसभानारदकहँदैखी । यद्वेशीसदलहेबिकीखी ॥

दोहा-पूजनवंदनकरिम्रनिहिं, पूँछीप्रनिकुशलात । प्रनियद्वपतिकरजोरिक, कहतभयेयहवात ॥ कहरुखवरिहस्तिनपुरकेरी । कुरुकुटसुरतिकरहिंकहॅमेरी ॥ तवनारदयहबचनवखाने । अवलोनाथआपनहिंजाने॥ अंबहरीक्रुरुनाथकुमारी । तबकोपितह्वेपटधनुधारी ॥ भीपमकर्णसुयोधनवीरा । शलमखकेतुभूरिश्रवधीरा ॥ विरयसांवकहँकरिताहँवाँषी । राखेडएककोटरीपाँषी ॥ नार्द्वचनसुनतयदुवंज्ञी । कोपूर्वतमेञ्चाञ्चनी॥ उम्रसेनभूपतितहँबोटे । अपनेडरकीआञ्चाखाटे ॥ अवटोऐसीयहिक्टिमाही । वातअनेसीभृहकहुँनाँही ॥

दोहा-करिमधर्मपटवीरमिलि, एकवालककोचेरि । करिविरथेपरिलेत्तभे, परलोकहिनहिंहीर ॥ तातेअससवकरङ्गिवारा । नेहिंगकारमिछिनायकुमारा ॥ सामदामअरुभेदुङ्दंडा । करङ्कस्वेयदुवरवरिवंडा ॥ इंकुरुवंशीअतिवरुवाना । तेहितेकरहिअधममहाना ॥ सात्यिकसुनतभूपकेवना । मसकिनादुयुगमहिभरिचेना॥ सभासदनसबकाइँसुनाई । बोल्योवचनवीररसछाई ॥ भरेषमंडमाइँकुरुवंसी । अपनेकहँमानाईअरिप्यंसी ॥ कृष्णकुँवरवंधनसुनिकाना । क्षणमरिरहतनवनतमकाना ॥ हुक्म्करहुर्येहीक्षणनाथा। यहुवरलेहिंदास्वनिजहाया॥

दोहा-साजिसकटदटआउहीं, करिभटवटअवटंग । हस्तिनपुरेपधारिये, अगनहिकरहुवेटंग ॥ तहाँदानप्तिगदकृतवर्मा । संवत्कीन्हेसात्यिकमुम्। ॥ तवअनिकृद्धकद्योअतिको्पी । कुरुविशनकटक्नमहुँचोपी॥ आर्डाहेहस्तिनपुरकहुँपेरी । मारहुँकुरुविशननाहुँदुरी ॥ इनकेअतिपमंडमनवाद्दी । मिटोसुभटअवटोनाहुँगाही ॥ आधारकारपानुसम्बन्धाः । तत्रयदुवैज्ञीनामकहेर्ते ॥ तत्रशाल्याप्रधुप्रभन्नपार्धः । सुन्हुनायअववातहगारी ॥ स्रोदिहस्तिनापुरहिबहेर्ते । तत्रयदुवैज्ञीनामकहेर्ते ॥ त्रशाल्याप्रधुप्रभाग्याः ॥ सुन्हुनायअववातहगारी ॥ लाहुनकोवहस्तिनपुरमाहा । देहुअकेटसीलमोहिकाहाँ ॥ टपुकारचित्तवप्रयुक्षा । क्राहरावनकरहिनाराव्यासी॥ वोहा-सबकुरुवंश्चिनपकृरिके, पगमहँवंघनडारि । आपनिकटल्टेहातुरत, तोसतिवातहमारि॥

कुरुवंशिनजोपकरिनठाऊँ । तोष्ठतराउरमैंनकहाँऊँ ॥ जोकरिहेंशंकरहुसहाई । तोषरिछैहींआपदोहाई ॥ भीषमविजयकरनेक्सुजवछ । कीन्हेकोरवहेंघमंडभछ ॥ जहँनिवंछकाहूकोदेखें । कोरवतहँग्रुधकराहेंवित्रेतं॥ कोरवजहेंऔरकेषोसे । छखेंनआपदासशरचोसे ॥ पितानअवेष्ठंवकछकीजे । मोकहँआयुर्हिआयपुरीजे ॥ क्षणभरिरहिजातोअवनाँहीं । वंषनसुनतवंधुपदमाँहीं ॥ सुनिप्रद्यमवचनयदुराई । बोछेवच्नसंदस्रसम्पाई॥

दोहा-इस्तिनपुरचिहैंहमहुँ, सानिसैन्यचतुरंग । देखमकौरवकसकरत, अवयदुकुलसोंगंग ॥ असकिहसेनापितिहिंबोलायो । सैन्यसजावनहुक्मसुनायो॥ ३ ॥कौरवयादवहोतिलराई। जानिवचनबेलेबलाई॥ सुनहुसुनहुसववचनहमारा । यहअनुचित्तनिहंकरहुविचारा ॥ कौरवहैंसवनातहमारे । तिमिपांडबहुँअतिहैंप्यो ॥ तिनसींअनुचितकरवलराई । अविश्वअपयकुलक्षेत्रीं ॥ दुर्योधनसोगयोनज्ञाई। सांवहिंधरचौकरीवपर्वाः॥ तिनसींअनुचितकरवलराई । सांवहिंधरचौकरीवपर्वाः॥ तिनसींअनुचितकरवलराई । सांवहिंधरचौकरीवपर्वाः॥ जैसीकौरविकयअनरीती। तैसेतुमहुँकरतअनरीती॥

दोहा—सुनतवचनवरुभद्रके, यदुवंशीशरदार । भीतिमानसवमौनभे, कोउकछुकियनउचार ॥
तवयदुपतिअसवचनवलाने । हमसवमहँतोआपसयाने ॥ जोमनभावेसोईकीजे । उचितहोयसोआपस्रशीत्रै ॥
तासनहोयजोश्रातिहारो । सोईकरिबोउचितहमारो ॥ तवउद्धववोरुअसवानी । वठिवचारिकैवातवत्री ॥
आपुसमहँनहिंउचितिवरोषू । तातेकरहुकोपअवरोषू ॥ रामजायकौरवनबुझाई । सांवहिंठेहैंअविशिक्षारी ॥
जोनमानिहेंकहीहमारी । तोच्छिकरवउचितप्रनिरारी ॥ तहाँवचनवरुभद्रउचारा । जोनमानिहेंकहाहमारी

दोहा—तोनिहिंखनरपठायहें, सैन्यहेतुहरिपाँहिं । दंखदेइँगेकोरवन, मधिहस्तिनपुरमाँहिं ॥ १८ ॥ असकिह्स्यंदनचढिन्छरामा । जासुतेजरिवसिरसळ्ळामा ॥ ळियोउद्धवैसंगळेवाई । विप्रनभहत्रव्यवस्यानिष्टा विप्रनमिपराजतवळकेसे । तारनमध्यनिज्ञापतिजैसे ॥ १५ ॥ जायरामहस्तिनपुरनेरा । वाहेरनगरवागिक्वरेग कुरुपतिआज्ञ्यजाननहेतु । उद्धवकहँपठयोमितिसेतु ॥ १६ ॥ उद्धवराजभवनमहँजाई । धृतराहुईवंबीक्षित्ती वाहळीकुदुर्योधनदोणे । वंबोधुनिभीपम्मतिभोने ॥ उद्धवपुँछिसवनकुज्ञाळाई । जाहिरकीन्हीरामअवार्र ॥ १०१

दोहा-रामआगमनसुनततहँ, कौरवकछितअनँद । उद्भवकोसतकारकारे, जोरिसकछकुछष्टंद ॥ भगठसाजिसाजसबभाँती । गावतबारवधुनछेपाँती ॥ कर्णशकुनिआदिकबछवाना । छेडुयोपनसुदितमहाना गयोरामडेरेसुखछाई । ऑरहुबहुकारवनछेवाई ॥ १८ ॥ वर्टाहेनिरखिदुयोधनधायो । बारबारचरणनिश्लाणी रामहिंदिषिततपूजनकीन्त्रों । सुरभीरत्नभैटमहुँदीन्त्रों ॥ औरहुसबकौरविशरनाई । रामहिंकियमणामस्रस्तर्गे सिंहासनेवेटेबछराई । दुर्योधनहिंछियोवेटाई ॥ १९ ॥ रामफेरिपूँछीकुशछाता । कुरुपतितहाँकहीअस्तर्ग

दोहा-आपकृपातेसकछविधि, हैम्भुकुश्रुष्टहमार । कहहुनाथयदुवरसकछ, हेंकुश्रुणेममध्या ॥ रामकदीयदुकुछकुश्रुश्चाई । दुर्योपनजरआनँदृछाई ॥ २० ॥ फेरिरामअसवचनवसाना।कौरवसकछमुन्दुवर्द्धाः सकछभूपकोनोशिरताना । ऐसोडमसेनमहराना ॥ ताकोशासनसुनिचितछाई । विनाविछंदकरहुसयभार । । पटभटज्ञुरिक्षपमंशतिकारिक । जीत्योएकयाछककहँ आरिक ॥ ताहिबाँधिराख्योनिजऐना।महाराजकीमान्द्रिर जमसेनसुनिकोपादुकीन्द्रों । यदुवाशनकहँ आयसुदीन्द्रों ॥ हनहुजाहकुक्वंशिनकाँहा। यचनअवहत्तिनपुर्वर

दोहा-त्यमुँतृपहिषुद्वाहरू, करिकेअमितवपाइ । हेतुवचावनकारवन, आयोहींहतपाइ ॥ छोडिदेहुबाटककदेंबवही । नहिविनाइनिहेंबबसवहीं ॥ २२ ॥ गर्ववीरताभरेपनरे । निजतमब्बनसुनवहरें द्र्योपनतज्ञटागीआगी । पोल्योवचनकोपअतिपागी॥२३॥हायकाटविपरीतदेखानासुनवपरवाऐसहुँआर साहतजाहिएसुङ्ग्रेटमहाना । ताहिरचटनटर्गोपद्वाना ॥ २२॥ यदुवंशिनकहँनातवनायाचमरछब्द्रिभान-सपनआननमहँवेटाप । हम्हीहनकदेंभूपचनाय ॥ २५ ॥ तसमनामाननअबटाग । प्रथमहिभाननभावित

देशा-नेदमनेपायोविभा, दियोनग्डाबनाइ । तेदेशबद्रमपर्छा, झासनकरनवनाइ ॥ २६ ॥ पड्वीक्षतकोविभारताबर । भाभुभगपपपानकरावय ॥ यदुवंद्यानिर्धसमदाने । कुरुकुछकानिनेदुर्ना कोयद्दसुनेकहैकोवाता । सदिनजातिअनरीतिअयाता ॥२०॥ जहाँभीष्मअर्जुनधनुधारे। हैंत्रिभुवनकेजीतनवारे ॥ अहेनइतगतिइंद्रहुँकेरी । चहेदावजोक्ररुकुरुफेरी ॥ मेपजोठेनचहेदरिभागा । तोविनाहाह्वेजातअभागा ॥ २८ ॥ श्रीशुक्त उवाच ।

योंकुरुपतिधमंडकेवोरे । रामहिकहिबहुवचनकठोरे ॥ तमिकउच्चोआसनतेराजा । लेसिगरेकोरवीसमाजा ॥ दोहा-गयेहस्तिनापुरसके, अतिपापीमतिमंद । गनेनकछुवलदेवकहँ, परिविभवकेफंद ॥ २९॥

द्वित्कुक्षीत्रकोरवनकाँही । सुनिकठोरवाणीश्चितिमाँही ॥ कियोकोपवरुभद्वभन्नपुप । भयेआसुपावककररूपा ॥ रुखिनसकतकोरुरामहिकोराभियेअरुणरोचनयुगयोरा॥विहाँसिरामतहँगारहिवारा।वचनवम्रसमवचनउचारा ३०॥ होहिंदुप्रजेपनमदर्भपा । तेमानतनहिंकसुसंग्धा ॥ तेशरुप्रणदंदहिंपाई । देहिंसकरुनिजगर्वगँवाई ॥ ज्योपसुकीनहिंसानउपाई।रुगतरुकुटद्धतजातसुधाई॥३९॥यदुवंशीजवकोपहिंकीन्हें।सुर्पक्षितमारनचितदीन्हें ॥

दोहा-तर्वमेंतिनकहँसकछविधि, करिउपाइसप्रझाइ । कुरुवंशिनकल्याणचिहि, मैंआयोइतपाइ ॥ ३२ ॥ कैरियदुष्टमहामतिमद्वाकछहिनस्तलछअहेंस्वछंदा॥मोहिसुनाहकहीकदुवानी।जान्योनहिममवछअभिमानी॥३३॥ भोजवृष्णिअधकरुर्देश। उत्रसेनअसअहेमहीशा ॥ जाकेशकादिकदिगपाछा । खड़ेरहेंद्वारेसवकाछा ॥ ३८ ॥ वेठिसुपर्मासभामँझारी । पारिजाततरुकोअधिकारी ॥ सुरपुरतेवासवमदमोरी । मँगवायोष्ठरतरुवरजेरित ॥ सोनहिंकाकौरवनसमाना । हेहेनहिंकाकेअसञ्चाना ॥३५॥ चरणकमछकमछाजेहिंसेवोसोहरिपरेदेहनरदेवे ॥३६॥

दोहा-छोकपाछनेहिंपदरजिह, पूतहोनकेहेतु । निजिश्तरमेंधारणिहिंते, करतसर्वदानेतु ॥ जासुचरणरजतिरयकाँहीं । अतिपावनकरिदेतसदाँहीं ॥ मेंविधिशिवनोहिंअशिह्यंशादितसुक्तकरिजासुप्रशंसा ॥ सोयदुतरकोरवसमनाँहीं । कोअसवातकहेसुखगाँहीं ॥ ३७ ॥ कोरवदीनमहीयदुभोगे । सोदुर्योधनकहत्तअयोगे ॥ कोरविशिरहमारपदत्राने । केकाकेवछअहेसुछाने ॥ ३८ ॥ ऐसेमदमत्तनकेवेना । कीनसहेनोहेक्छमोहिंदछोना ॥ आयेपोंशरावकरिरपाना । पोंगवाहदिन्हिंसबद्धाना ॥ उद्धवअवतीनहिंसहिजातो। आँखिननहिंकछुमोहिंदेखातो ३९

दोहा-विनाकोरवनकोमही, करिडारोंगोआज । जोनीहिगिरिहेदीनहि, ममपाँयनकुरुराज ॥ असकहिकोपविवशवटरामा । इटमुसटटीन्ह्योंवटपामा ॥ उट्योसभातरामतुरंता । मानहुँकरतटोकत्रयअंता ॥ चर्योदस्तिनापुरकीओरा।अतिकोपितरोहिणीकिशोरा॥पगनपरतपसकतिहेपरणी।चट्योमनहुँसिपुरटखुतरणी ॥ शासटेतवटवारहिवारा । मानहुँकरतजगतसंहारा॥वाटसूर्यसमवदनविराज । अतिश्यनीटवसनततुद्धाज ॥४०॥ । शहरपनाहनिकटवटनाई । आशुर्हिहटकहुँदियोगडाई ॥ फुटीपरणिटगतहटपाव । निमिशस्पात्रपारहेजाव ॥

THE PROPERTY

कोडकहतकायहहोतकोङदेहुवेगिवताय । जामेंसैकेंथचिसकछहमसोइकराहेंआग्रडपाय ॥ सववीरचिकतिहैरहेकछचळतविकमनाँहि । पुरपरचोखरभरहरवरैवरगिरतभरभरजाँहि ॥ कहुँचपीवाजिनराजिकहुँमातंगगणदविजाँहि । कहुँस्फटिककीफरसेंफटतगोपुरगिरतभहराँहि ॥ बहुष्वजपताकाष्वस्तभेनिहिनेकहुँदरज्ञाय। कुरुनाथकौरवक्रछविनाज्ञविछोकिअतिअक्रछाय॥ हैं बुंधनिजअतिभीतियुतभीपमभवनगोधाय । करजोरिकैपूँछतभयोअतिदीनवचनसुनाय॥ यहकहाहोतवताइयेमोहिनेकनाँहिंजनाय ॥

दोहा-तबबोलेभीपमविहाँसि, सुनक्ररुपतिमतिमंद । गंगामहँबोरतनगर, सोरोहिणिकोनंद ॥ जापैजायघमंडदेखाये । शुठजाकोपद्त्राणवनाये ॥ करैसोइअवतवकुळनाशा । छोडिदेहुअवजीवनआग्ना जोजसकरतसोतसफलपावे । यामेंकोजसंदेहनल्यावे ॥ सरसवसमजाकेकारमाँहीं । धरनधरीहैधसकितिगाँही तासोंकरिकेवेरमहाना । कुरुपत्ञिवचाहहुक्त्याना ॥ ताकेपगनपरहुअवजाई । औरनदीशतवचवरपाई ॥३२ भीषमव्चनसुन्तकुरुनाथा । छेकुढंबसिगुरेनिजसाथा ॥ सुताछक्ष्मणैरथेचढाई । तासँगसांबहक<sup>हुँबहा</sup>।

दोहा-तिनकोआग्रकरिलिये, सबकौरवकरजोरि । गयेशरणवलरामकी, ग्रनतआपनीसोरि ॥ १३ ॥ कोरवळ्लेरामकहँजाई । मानहुँमहाकाळभयदाई ॥ हस्तिनपुरळीन्हेंहळपाहीं । बोरनचाहतप्रसामहाँ दीरिकियेसवद्ंडप्रणामा । कहत्रभयेरक्षहुवलरामा ॥ रामरामहेअखिलअधारा । जान्योनर्हीप्रभाउतुम्हा हमहेंमूटकुबुद्धिअगाषा । श्माकरहुहमरीअपराधा॥३४॥ जगउतपतिपालनसंहारा । ताकेतुमहोप्रभुकत्ताण् आपसेळ्हितहैंसवळोक् । ऐसेव्दहिंवदेकथोक् ॥ ४५ ॥ सपंपसिसएकफणमाहीं । घरेघराहींसंशपनाही

दोहा-परमप्रकाशीआपके, सोहतफनाहजार । अंतसमयउरधारिजग, कीजैसेन्यविहार ॥ ४६॥ आपकोपसवरक्षणहेत् । निर्देमत्सरनिर्देशनिकेत्॥सदासत्त्वग्रणधारेरहऊ । स्थितिपालनमहत्त्परबहुऊ सवभूतनकेअंत्याम् । सर्वेशक्तिध्रजयबद्धनामी ॥ जयविद्युकर्माजयअविनाशी । जयअनंतजयपरमप्रकार् तमहोसदादासकेछोहीं । हमतम्हरेशरणागतहोहीं ॥ ४८ ॥

श्रीग्रुक उवाच।

न्तास्त्रम् उत्तायः । असकहिदुर्योधनकुरुराई । गिरचोरामचर्णनअकुलाई ॥ काँपतअंगवहतहगनीरा । गयोछूटितनुकोस्वर्याः

विनयिकयोयहिविधिक्ररुवीरा । तवप्रसन्नहेवलमतिधीरा॥

दोहा−करिकुरुपतिपेश्रतिकृपा, वचनकहेगुंभीर । पेहोसकछश्रनंदश्रति, अवनहोहुभयभीर ॥ <sup>9९</sup>ौ असकिहिपुरतेह्ळअतिभारी । ळियोआ्ञुचळ्रामनिकारी॥पुनिकुरुपतिसाँगिराउचारी।राखेहुतुमसुधिम्हार्स दुर्योपनतहँकद्मोसुलारी । अवनहिभूकीसुरतितिहारी ॥ असकहिवारहसगजभारी । साजिसाजसंदर्शिका दुशहजारवाजीजवपारी<०पटहजाररथसाज्ञसँवारी ॥ देहजारदासीछविवारी । दाइजदीन्ह्योसंगकुमारी ॥ हेहजारदासीछविवारी । दाइजदीन्ह्योसंगकुमारी ॥ हेहजारदासीछविवारी । दाइजदीन्ह्योसंगकुमारी ॥ र्छेसिगरोन्टरामसुखारी । सुतसुत्तवभूसंगसुखकारी ॥ उद्धवशादिकटियोहँकारी । चटेद्रारकेआशुप्पाती॥ होटा-न्यस्थापनार्थः

दोहा-चळ्यायेद्रारावती, सुतसुतवधूसमेत । पुरवासीआगमनसुनि, सबभेमोदनिकेत ॥ टमसेननृपकीसभा, जायतुरतब्टराम् । करिबंदनबैंटतभये, पावतभेसुखधाम् ॥ हस्तिनपुरवृत्तांतस्र, सभामध्यमहूँगाय । यदुवंशिनकोदेतभे, आशुहिरामसुनाय ॥ ४३ ॥ अवर्टोदक्षिणऊँचकछु, नीचोगंगाओर । वट्यिकममूचनकरत, पुरदेसातसक्टोर ॥ ४२॥ इति सिद्धिशीमहाराजार्यापवेशविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिशीमहाराजाधिराजशीमहाराजाशीराजी यहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्युनिपौ दशमस्कंषे उत्तरार्षे अष्टपष्टितमस्तरंगः॥ ६८॥

\*}\*

# श्रीशक उवाच।

दोहा-भोमासुरहनिकृष्णप्रभु, सोरहसहसकुमारि । ल्याइद्वारकाहिन्याहिल्यि, निवसेतहाँसुखारि ॥ मंदिरसोरहसहससुहानन । तिनमेंनिर्ताहरमतमनभावन ॥१॥ यहसुनिकैनारदसुनिराई।मनमहँविरमयकरीमहाई॥ सुंदरनारीअहेँअनेक् । तिनमहँरमाहिकृष्णिकिमिएक् ॥ २ ॥ यहविचारिसुनिदेखनहेत्र।आयेआशुहिंकृष्णिनिकेत् ॥ देखनलागेयदुपुरकोभा । जाकोनिरिख्शकमनलोभा ॥ फूलेजपननगृहवागा । गुंजहिंमधुकरउडतपरागा ॥३॥ सोहतसरसरसिजकेवृंदा । फूलिरहेसुंदरअर्रावेदा ॥ इंदीवरअंभोजसुहावन । अरुकहारकुसुदसुखळावन ॥

दोहा-कूर्जाहंसारसहंसबहु, बैठेपम्रादितवीर । नीलकमाणिसम्लस्तआति, नीरपरमगंभीर ॥ ४ ॥ जहँयदुविश्वानेकमुखकारी।नवनवल्क्षमहल्आतिभारी॥रजतफटिककेहेंबहुपामा।बहुतकनकमरकतअभिरामा॥५॥ बिह्नहृद्धाटमहण्यादा । तिनमहँठटेअनूपमठाठा ॥ शालासभाम्रुराल्यनीके । जिनआगेमुरसदनहुँफीके ॥ एभिसल्लिल्यास्वसींनी।हचाहिसुरभिकीचहुँदिशिबीची॥कनकदेहलीरजतअगना। तिनमहँगेठीचारअंगना॥ वेविपपताकृतमम्हँलहें । रिविल्याहुसुसमामुखपाये॥

दोहा—चारिहुँ छोकनपालकी, जेतीओहैविधूति । हरिमंदिरमॅएकथल, देखीपरेक्षक्रति ॥ ।हुँ विद्युक्तमाँनिजनिपुणाई।मनभरिरचिरचिसकलदेखाई०मंदिरसोरिहँसहसमुहानन।ज्ञतककलाटमहालविछानन॥ कमंदिरमहँनारह्यापे । जहाँक्रिमणोक्चष्णमुहापे ॥८॥ खंभविज्ञालप्रवालनेकरे । जटितजवाहिरलसिँघनेरे ॥ रेट्रफ्तमणिल्यालाकों । विचिवचइंद्रनीलमणिराजें ॥ मणिनजटिततहँलसेंदेवाला । पुहुमीपत्रगमदीविज्ञाला॥९॥ वेविपभातिकेतनेविताना । मुक्तझालेंस्ट्रिसेनाना ॥ गजदंतनपर्यक्रमहावें । मणिनजटितआसनल्यविल्यों ॥५०॥

दोहा-सर्वीसँवरिवरवसन, पहिरेहीरनहार । रत्नजरीकरछैछरी, खरीद्वारहींद्वार ॥ बाहेरकेदरवाजेनमाहीं । द्वारपालठाडेचहुँचाहीं ॥ जरीपागश्चिरवधुवरजामा । रत्नजटितभूपणअभिरामा ॥ कनकदंडसवकेकरभारी।रत्नजटितफेलतिजजियारी ३ १ विविधभाँतिमणिकेतहँदीपा।नवतनवहिमनुल्सिहिंमहीपा कढतझरोखनसुरभितपूर्मे । पसरतसोअकाशअरुभुमे ॥ तिनहिंनिरिबजलधरमनमाने।करतशोरअतिशयहपीने॥ विविधभाँतिवारजेविराजें । नचतमोरितनमहँअतिभ्राजें॥ ३ २ ।।ऐसेसुंदरमंदिरमाहीं । सर्वीसहससंयुतसुवसाहीं ॥

#### नारद उवाच ।

्रआपिहमेहमळ्लेंभसंडा । दीनदयादुष्टनपरदंडा ॥ सोनॉह्कड्डअचरज्जरआवत । अखिळ्ळोकपतिआपकद्दानत॥ जगतकरनकल्याणतुरंता । धरहुनायअवतारअनंता॥सोहमभ्रष्टीभाँतियहजाने । विचर्राहकरतआपपशागाने १७॥ ब्रह्मादिकजेबोपअगापा । तेजर्थरनकरोहीजिनसापा ॥ जेसंसारक्रपउद्धारण । हेंअपवर्गदानकेकारण ॥ ब्रिपेसेयदुपतिचरणतिहारे । धन्यभाग्यहमआयनिहारे॥अवअतिकृपाकरह्यदुराई।तवपदत्तजिमनअनतननाई॥१८॥

#### श्रीग्रकडवाच।

ैं दोहा−असकहिकेनारद्उठे, गेहरिमंदिरओर । उसनयोगमायाचँहे, द्वारावतिसब्द्रार ॥ १९ ॥ तहेंदेसेयडुनंदनकाहीं । वेठेसतिभामासँगमाहीं ॥ उद्धवसंग्रतरमानिवासा । सेटिरहेप्यारीसँगपासा ॥ नारदकोळखिउँठेषुरारी । पूजनिकयोप्रीतियुत्तभारी ॥ २० ॥ पूछ्योआपक्येइत्तआये । वडेभाग्यद्र्शन्द्रमपत्री तुमपूरणहमअहेंअपूरण। आपमनोरथिकिमिद्रमपूरण॥२९॥कृत्हुँतथापिकृपाकृरिनाथा।कृरहुजन्मअयोासगया सुनिनारदयदुपतिकीवानी । उठेमोनअतिअचरजमानी ॥ ऑरभवनमहॅगेषुनिधाई । तहुँ नायदेखेयदुर्गाई ॥ २२॥

दोहा—चेंठेनारिसमीपमें, ियोगोद्बहुवाल । तिनिहंखेलावतिहंमुदित, श्रीपतिपरमक्रपाल ॥ फेरिओरग्रहयेमुनिराई । तहेँनहातदेखेयदुराई ॥ २३ ॥ यहिविधिवागनल्गेमुनीझा । दर्शनकरनहेतनगरीक्षा कहुँयज्ञबहुकरतमुरारी । कहुँजेमावतिहजगनभारी ॥२९॥ संध्याकरतमीनकहुँनाथा।जपतमंत्रकहुँगोमुपिहाया॥ कहुँसात्यिकेकेसंगमुखारी।खेलतपटाविपुलगिरिधारी॥कहुँतुरंगनफरतअहहीं।कहुँमतंगयुषलिसमुख्याहर्षी ॥२०॥ कहुँसवारह्वेसुंदरस्यंदन । सखनसंगविचरतयदुनंदन ॥ करतनाथकहुँज्ञैनविहारे। वदीविरदाविल्डाबारें॥ २६॥

दोद्दा—मंत्रीउद्धवआदिले, वेठिएकांतविचारि । मंत्रकरतकर्हुराजही, यदपिस्वतंत्रमुरारि ॥ कहुँजलकीडाकर्राहमुकुंदा । वारवधुलेसदितअनंदा ॥२०॥ कहुँअलंकुतकरिवहुगाई । सादरद्विजन्देतयहुर्गः ॥ कहुँसुनेहतिहासपुराना । कहुँसुनहिंप्रसुमंगलगाना ॥२८॥ कहुँहँसीकीकथावसानी । हँसहिंप्रियासँगशाँगणानी कहुँसमेकरसेवनकरहीं । कहुँअर्थकामहुँचितसरहीं॥२९॥कहुँनिजरूपप्रकृतिपरच्यांने । कहुँग्रसेवनकरतहाँ भोजनकरतकहूँपकवाना । कहुँविहारमहरँदेलोभाना ॥३०॥ कहुँकरहिंशञ्चनसँगरारी । कहुँसपिकारिलेतहुर्गा॥

दोहा-कहूँनैठिवलभद्रके, संगम्रकुंदक्षपाल । सजनकोचितनकरत, मंगलमोदिवज्ञाल ॥ ३१ ॥ कहूँकरत्तेहेंप्रज्ञविवाह । कहूँमुताकरव्याहज्ञलाल ॥ स्व ॥ कहुँकरत्तेहेंप्रज्ञविवाह । कहुँक्ताकरव्याहज्ज्ञाह्॥ कहुँक्त्रकर्तिद्वाह । कहुँक्ताकरव्याहज्ज्ञाह ॥ स्व ॥ कहुँक्ताकरियज्ञ स्व ॥ स्व ॥ कहुँक्ताकरियज्ञ स्व ॥ स्व

दोहा-कहुँकामरीओढिकै, पुरजनद्वारहिद्वार । तिनआशयजाननिहते, विचरहिशोरिकुमार ॥ ३६ ॥ विचरित्वयोगमायाप्रभुकेरी । जाकोअंतपरतनिहिहेरी ॥ नारदत्वप्रभुसोहँसिवोठे । कपटआपनेउरकोखोठे ॥ ३९ में मेंश्रमसोआयोइतथाई । देखनतविभूतियदुराई ॥ आपयोगमायामेंदेखी । योगिनकोदुर्दशिकी त्वपद्यक्षामा । उत्तर्वाप्रभुक्षामा त्वपद्यक्षामा । उत्तर्वाप्रभुक्षामा त्वपद्यक्षामा । उत्तर्वाप्रभुक्षामा । उत्तर्वाप्रभुक्षामा । उत्तर्वाप्रभुक्षामा । उत्तर्वाप्रभुक्षामा । तहाँमेंविचरहुँसदाअशोका॥जगपावनत्वकीरितगाई।मेंविभुवनिचरहुँसविक्षामा । विकारहुँसविक्षामा । विक्षामा । विकारहुँसविक्षामा । विकारहुँसविक्षाम

दोहा-यदुपतितववोछेविहँसि, सुनहुविप्रमतिमान । करतावकतामोदिता, धर्मनिकेमोहिजान ॥ छोकनिकेसिखवनकेहेतू । करहुँकर्ममेंसवसुनिकेतू ॥ जातेतातनकोतुकमानो । मोहींकोसवकारणजानो ॥ १०।

श्रीशुक उवाच । यहिविधिकरतग्रहस्थनकर्मा।शिखवतसवलोकनकहँवमां॥वसतद्वारकामहँगिरिधारी।नारदश्चनियहिभाँति<sup>तिहाँ॥</sup> अनुपमउदयविभ्रतिविलोको । नारदश्चनिजेसदाअशोकी॥ कोतुकग्रनिश्चनिवारहिंवारा।लहिहारिसाँसतकार<sup>वार्</sup> कृष्णपद्मपद्मनमहँभ्यावत।नारदगयेकुष्णग्रणगावत॥यहिविधिकरतम् नुजसमलील।नारायणयद्वपतिशुक्ति। तोहा-महिपिनमोग्रस्मक्ष्यम् विकासम्बन्धम् ।

दोहा-महिपिनसोरहसहससँग, विहरतसदामुकुंद । हावभावहाँसीकरत, पावतपरमअर्नद ॥ ४४॥ हरिचरित्रजोप्रीतिसों, गावतमुनतवतात । भक्तिहोतभगवानमें, आशुक्रप्णपुरजात ॥<sup>8८॥</sup> इति शमहाराजावांपवेशविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाशी

# श्रीग्लक उवाच ।

दोहा—एकसमयरजनीरही, पाँचदंडअवज्ञेष । ठाठिज्ञासाठागेकरन, सुंदसीररिवज्ञेष ॥ दिवसिवरहकोआगमजानी । भईदुखितअतिज्ञयसवरानी॥ठाठिसखनकोदेतसरापा । कंतकंठठागीठिहतापा॥१॥ कठरविकयऔरहृविहंगा । मंजुग्रेजिकियअठितिनसंगा ॥ मानडुवंदीगणहरिकेरे । प्रातजगावनिहतबहुटेरे ॥ ज्ञीतठमंदसुगंधसमीरा । वहनठग्योविरहिनश्रदपीरा॥यद्यपिसुखकसमारुतवहतो।तद्यपिहरिप्यारिनठरदहतो॥२॥ पियसुजमिपयद्यपिसुखकरती॥तृदिपिदवसिव्रहानठजरती॥३॥त्रससुहूरतजानिसुरारी।ठठिअंशुजकरचरणपद्यारी॥

द्रोहा-प्रकृतिहुपरिनजरूपको, यदुनंदनिकयण्यान ॥ ४ ॥ उत्पतिपाठननाज्ञको, सोईहेतुमहान ॥ ५ ॥ कनककठञ्जभिरसुरिभतनीरा।मजनहितल्यायेमतिषीरा।।यदुपतिविधिवतिकयअस्ताना।नित्यकर्मिकयसकल्महाना॥ सुगपीतांवरपारिसुरारी । पूजनकीन्ह्योंविञ्ञदसुखारी ॥ होमिकयोषुनिपावकमाँही । गायत्रीजपिमौनतहाँही ॥ ६॥ उद्दितअर्ककहँअर्थ्यहेंद्दीन्ह्यों।उपस्थानविधिवतषुनिकीन्ह्यों।सुरनञ्जपिनपितरनिकयत्पने।विवनगृद्धनकीन्ह्योंअर्पनाविधवतपुनिकीन्ह्यों।सुरनञ्जपिनपितरनिकयत्पने।विवनगृद्धनकीन्ह्योंअर्पनाविधवतसुनिकीन्ह्यों।सुरनञ्जपितरनिक्षेत्र। अर्थेरहुपूरणसाजिधनेरे ॥

दोहा—सहिततिलाजिनयोगकः विभनकिरित्तकार । नित्यदेततेरासहसः श्रीवसुदेवकुमार ॥ ७ ॥ ८॥ ९ ॥ प्रानिगोविभदेवसुरुवकुमार ॥ ७ ॥ ८॥ ९ ॥ प्रानिगोविभदेवसुरुवकुमार ॥ ७ ॥ ८॥ ९ ॥ प्रानिगोविभदेवसुरुवकुमार ॥ वैदनकीन्ह्योभाणनिसद्धना।मंगलद्भव्यपरिसिगिरिधारी।विविधभातिभूपणतनधारी॥१०॥ अद्भुतकीन्ह्योअग्याम् । विदिष्टेदोवाध्योद्धविदाशी॥ किटपरितलोद्धातिक्षित्तेहिनद्द्व । गदाचक्रथरधनुआरिद्धदक्ष।धरेचारिद्धुजनविज्ञाल।पिहिरिविमलवेजनिमाल॥१०॥ प्रामिकदिसमामध्यम् अथाये।पुरजनिजनिजविनेसुनाये ॥

दोहा—यथायोग्यभायमुदियो, पूरिसंभैमनकाम । नाथनिरखिइकवारते, प्रमुद्दितकियेसलाम ॥ १२ ॥ पुनिसवयदुवंशीसरदारा । कियेभायवंदनद्दकवारा ॥ तिनकोदियेहाथनिजवीरा । मुमनमालविशनयदुवीरा ॥ फेरिसुद्धदमंत्रीजनआये । निजनिजकारजसबेसुनाये॥आयसुजचिततिनहिंप्रभुदेके । अंतःपुरकोकारजकेके ॥१३॥ दारुकसोवोलेभसवानी । ल्यावहुत्त्यंदनममल्यविद्यानी ॥ ताहीक्षणदारुकस्थल्याये । सुप्रीवादिद्यरंगसुहाये ॥ करिप्रणामसन्मुखभोदारो । रयतयारबोल्योसुखवारो॥१४॥ दारुकपाणिपकरिनिजपानी।स्थसवारभेशारँगपानी॥

दोहा—सात्यिकउद्धवसंगचढे, ठियेचमरकरछत्र । जातल्सेभगवानमनु, पूरविगिरिरवितत्र ॥ १५॥ च्हेसुपर्माकहॅयदुराजा । जहँहैंत्रप्रसेनमहराजा ॥ आवतिनरिस्तितहाँयदुराई । सुवतीलगींझरोस्तनधाई ॥ तिनपेताकिमंदस्रसकाई । मनहरिलीन्स्सींप्रीतिदेसाई ॥ १६ ॥ जोरिसकल्यदुवंशसमाजा।सभासुधरमेगेयदुराजा॥ शोकमोहअक्षुपापिपासा । जरामृत्युदायकअतित्रासा॥जोनसभामहँजातसदाहीं।येपटवर्मिआशुनाश्चित्राहीं ॥१०॥ वंद्योत्तमस्त्राहीं । वेटीसहासनछविद्याई ॥ फेलिरस्नोयदुनायप्रकाशा । पूरितहोतमईद्शुआशा ॥

दोहा-यथायोग्यवेठेसुभट, यदुपतिज्ञासनपाइ । तिनकेमधिहारैटसतजनु, उडुगणमधिग्रड्डराइ ॥ १८ ॥ तहाँहासरससखाविद्यास । वायकरनटागेम्रदुहाँसी ॥ तहाँनर्तकीनर्तकमाये । पृथकपृथकनाचेमनभाये ॥ १९॥ करनटगेगायकगणगाना । टेटेंमेंडटतानिनाना ॥ वीणावेनडसुरजमृदंगा । ताटशंखवाजेहकसंगा ॥ नािवगायबहुभाँतिरिसाई।टहीइनामअधिकमनभाई॥२०॥सभाग्रझवादीद्विजआये।पूर्वयक्षीतृपकथासुनाये॥२१॥ तहेंइकपुरुपअपूरवआयो।द्वारपाटतयासुनाये॥२१॥ तहेंइकपुरुपअपूरवआयो। द्वारपाटतवासविरानायो॥ कृष्णताहिनिजनिकटवोटायो॥ २२॥

दोहा-प्रश्नुहिनिरसिसों जोरिकर, कीन्द्रों छुदितप्रणाम । विनयकरनटाग्योबहुरि, सुनियेकरुणाधाम ॥ २३ ॥ मगधराजनतिशयबट्यामा । जरासन्यहेनाकोनामा ॥ सोदिग्विजयकरीमहिमोही । जीतिटियोबहुप्रपत्रहाँ ॥ बीसहजारभुपकहँपरिक । राख्योकारागारहिकरिक ॥ तेनुपतुमटिगमोहिपटाये । भूपतिविनयदेतमेगाये ॥ २४ ॥ कृष्णकृष्णहेदीनदयाटा । नाशकदासदुःसततकाटा ॥ हमहेमदमतीभवभीते । आपश्ररणहोमें जगमीते ॥ २५ ॥ पापनिरत्तिसगरेजगळोगू । उत्तमकरमकरत्तनिहंभोगू ॥ वेदविहित्तवपूजनभूळे । वागाँहजगमहँधनमदपूर्छ।

दोहा-ज्ञातवर्पनछैजेकरैं, अपनोजिअवविचार । तिनकुमतिनतुमनाज्ञहु, आश्चाहनदकुमार ॥ ऐसतुमहिंअहैपरनामा । दुखनाञ्चकदायकविश्रामा ॥ २६ ॥ खळनाञ्चनसत्रक्षणहेतू । तवअवतारहोतसुखेत् ॥ ऐसेतुमहिंकुमतिनहिंजाने।अरुतुम्हारञ्चासननहिंमाने॥तुम्हरेञ्चरणागतहमृह्वैके।कोतुकगुनहिंकठेशहिम्बुर्के ॥२०॥ भूपतिस्रायस्यस्यम्यसम्बर्गे । तामेहमस्यरहेभुङानै॥प्रथमहियहत्तिज्ञमकोभजते।तीकाहेअसदुस्यरहरूपते ॥२०॥ आपचरणद्खनाज्ञनवारे । तातेअवहमञारणतम्हारे ॥

दोहा-मेपनकोजिमिकेहरी, घेरतभथदरज्ञाय । तिमिहमकोमागधप्रवल, केदकियोयदुराय ॥ औरन्ञावतुकळूविचारा । मागधब्टदश्नागहजारा ॥ तुमर्हीहकप्रणुतारतिहारी । तातेहुमकोटेहुउब्ारी ॥ २९॥ द्वारचोतुमसोसत्रहिवारा । मागघछेद्रछसंगअपारा ॥ एकवारतुमसोयहजीत्यो । तवतेश्रुटयहभयोअभिको॥ देतद्वसहृदुख्तुवजनजानी । इनद्वताहिअवञ्चारँगपानी॥३०॥राजसँदेज्ञद्रतअसभाषी । कह्योभूपदर्जनअभि केदमगधकोठरीपरेहै । चरणआज्ञारावरीधरेहैं ॥ करद्भदीनदासनकल्याना । यदपतिहोतुमक्रपानिधाना।

दोहा-राजदूतकेकहतअस, देखिपरेऋपिराय । ज्ञीज्ञपीतसोहतजटा, मानहुँहैदिनराय ॥ ३२ ॥ **मुनहिनिर**खियदुपतिजगदीशा। डिवंदनिकयमहियरिशीशा॥ सिगरेयदुवंशी डिवाये। नारदचरणआयिरि नारदपदपूज्योयदुराई । विधिवतआसनमहँबैठाई ॥ श्रीतिसहितअतिकोमछवानी । बोलेग्रनिसींशारँगपानी <mark>टोकअभयसर्वेहेंग्र</mark>निराई । कहहुनाथहमसोंसवगाई।।तुम्हरेदरशमहतग्रुणयेहू।त्रि<u>भ</u>ुवनखर्वारेसकटकहिंदे<u>ह</u> ईश्वरजो्ञ्रोकननिरमाना । तिन्म्ँकछर्नाहत्त्रमहिष्ठिपाना ॥ कहद्वस्वरिहस्तिनपुरकेरी। पांडवकहाकरनि यदुपतिकेसुनिवचनसुहाये । बोछेनारदअतिसखपाये ॥ ३६ ॥

#### नारद उवाच।

दोहा-जगकरताप्रभुआपजो, शक्तिनसहितलसंत । व्यापिरहीजोसकलत्त्व, भाषालसीअनंत् ॥ छंद-सबज्गतमेंतुपच्याप्तहोंजिमिदारुअनल्छिपानहें। तुमकोनहेकछुग्रप्तपूछहुँमोहियदपिसुजानहे ॥३ तुषच्रितजानतकोउनहींजगरचहुनानाूज्ञ्किते । मायाविवज्ञुस्ततियगुनत्निजजगतजून्अनुरिक्ति सवतेविळक्षणआपतुमकोबारवारनमामिहै। संसारछोडननहिजोजानतताहितुमसगगामिहै॥ ३८॥ अज्ञानतमन्।ञ्ञनहित्तेनसुद्गिपन्यालिप्रकााञ्चिके । अवणनिसुधारसप्याङ्केअपनीकरहुसुसराशिके॥

दोहा-यद्यपिसवजानोअहै, हेयदुनायतुम्हार । तद्यपिमेभापतअहीं, यहवृत्तांतडदार ॥ आपपिताभृगिनीकेनंदन । भक्तयुधिष्टिरप्रमञ्जनंदन ॥ जोकछुकीन्हेंमनहिविचारा।सोछिनियेवछुदेवङ्मारा। राजस्यकरिकेवङ्यागा । पूजनच्हततुमहिवङ्भागा ॥ कियेमोक्षकामनाभुवाला । आपहुज्ञासन्देहुद्वा यहिकारणमाहिभूपपुठाये । तुमकोनाथञ्चलावनुजाये॥व्यन्तनाथहिस्तनपुरकाही।तृपहिक्रावह्यव्रतहीं। राजस्यमहर्तस्यसुरेएहे । महीमहीपस्कल्लारिज्हें ॥ कोअसञ्जत्वदर्शनहेत् । नहिपहेनुवर्धमनिकेत्॥१

दोहा-रूपप्यान्करिनाम् धनि, गायचरित्रतुम्हार । पापीपामरपतितह, गमनतआपअगार ॥ तोष्ठितजोप्रभुरावरे, दर्शपरशपद्कंज । कहँअचरजतरिजातहे, नाश्चवनकर्गन ॥ १३ ॥ स॰-जसरावरोतीनहुटोकनमृतनोतानोदिशानवितान्वनो॥पद्कंजनकोमकरदमदागिकिननाम्कमम्परीति तिमिभोगवतीभोपताटटोनायमुरारिननाञ्जतपापगनो ॥अवनीमेतरंगिनीगंगभयोरपुराजिकयोनगपूर्वपर्ना

श्रीग्रक उवाच ।

सोरटा-मुनिनारद्वेजन, यदुर्पातअतिमोदितभये । गोलेमंजुल्जन, रामओरद्दरिदेखि ॥

श्रीभगवातुवाच । ्रशास्त्रपालम् । त्रिक्टप्रक्रिमानम् दुर्ग्यक्षेत्र्वे । इतभेतितेशिनतीकीन्द्रे ॥ केश्विषयनाम्द्रमुनिराई । इस्तिनपुर्कीमर्गीहर्न दोहा-पांडवतोममदासहैं, अनुचितमनिहैंनाहिं। मारिमागधेआयपुनि, करवाज्वमसकाँहिं।।
पूँछिछेहुसववीरनपाँहीं। उचितहोहसोकरहुसदाहीं।। तवसात्यिकप्रयुमप्रवीरा। गद्कृतवर्मसांवरणधीरा॥
कहसवैआतिशयसुखमानी। भठीवातयहतातवानी।। जरासंघपरकरवचढाई। हमसवकहँयहउचितदेखाई।।
मागथकहँदछसहितसँहारी। इंद्रप्रस्थकहँफीरिसिपारी।। करवाज्वपुनिभूपहिजागे। यहीमंत्रहमकोप्रियठागे॥
यद्पतिसुनियदुवंशिनवानी। उद्धवसाँअसवातवसानी॥ ४५॥

### श्रीभगवानुवाच ।

उद्धवतुमहैनिनहमारे । सुहृद्मंत्रकेजाननहारे ॥

र्मुहा-भापहुर्मज्ञविचारिके, उचित्तनोषामेंहोइ । प्रीतिसहितसवभाँतिसोइ, करिहेंहमसवकोइ ॥ ४६ ॥ तहँउद्धवयदुनाथको, शासनधरिनिजशीज । मृदुङ्वचन्त्रनोष्ठनच्ह्यो, सभामध्यअवनीञ्च ॥ ४७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजात्रांथवेशविश्वनाथिसहाराजसिद्धिश्रीमहाराजाथिराजश्रीमहाराजाश्रीरा जावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिषी दशमस्कंधे उत्तराषे सतित्तमस्तरंगः ॥ ७० ॥

# श्रीशक उवाच ।

दोहा-नारदकोअरुकृष्णको, अरुवृद्धनमतदेखि । बोल्योउद्धववचनतहँ, बुद्धिविचारिविज्ञेखि ॥ ९ ॥ उद्धव उवाच ।

धर्मभूषकोयज्ञकरावन । जोनकह्मोनारद्युनिपावन ॥ मगधदेशतेदृत्तदुआई । सबभूषनकोविनयसुनाई ॥ तासुउचितजोमोमनआयो । सोमेंतुमकोचहोंसुनायो ॥२॥ प्रथमपथारहुहस्तिनपुरको । जहाँभूपधरधर्महिधरको॥ करवावहुमसत्ताहिसुरारी । तामेंहोतदिगविजयभारी ॥ दिञ्जाविजयमहँमागधकाँही । जीतिलेहुमेसंशयनाँही ॥ पामेंडभूयअर्थवनिजहें । धर्मभूपहूआनेंद्रपेहें ॥ ३ ॥ औरहुहोइहिअर्थहमारा । नाथल्होंगसुयश्चपारा ॥

दोहा-चंदिछोरिसवन्त्रपनर्की, इंद्रप्रस्थितिषाइ। राजस्यकरवाइये, धर्मभूषकोचाइ ॥ २ ॥ भागधभूषमहाबङ्गाना । द्राहजारगजजोरमहाना ॥ द्र्जोहेनिहताहिसमाना । एकभीमतेहिसम्ममजाना ॥ ५ ॥ सातअसीहिणजोरिजोजेही । तङ्मसन्मुखजीतनपेही ॥ देशहण्यधर्मधुरधारी । नाहीकवहुँनमुखेडचारी ॥ ६ ॥ तातेभीमपार्थअरुआपु । विष्ररूपधरिगोहप्रताषु ॥ जरासंधकेद्वरिजाई । माँगेहुयुधदीनतादेखाई ॥ आपुक्रपुछहिभीमप्रचंडा। करिहेज्रासतिहिहेखेडा ॥ ७ ॥ आपुक्रसमिषट्कोदरजीती । ताम्रहनक्शिंरनरीती॥

दोहा-जगउत्पत्तिअरुनाञ्चको, परमहेतुहोआप । पेविधिशिवमुखतेकरहु, हेतुवकालप्रताप ॥ ८॥

श्चोक-गायंतितेविशदकर्मगृहेषुदेव्योराज्ञांस्वशृत्वयारात्मविमोक्षणंच । गोप्यश्चकुंजरपतेजनकात्मजायाःपिज्ञोश्चट्यशरणाग्नुनयोवयंच॥ ९॥

दोहा-नायजरामुतकेहने, हिंहेबहुसुसभाग । मागपकेमारेविना, होहहिपूरिनयाग ॥ ५० ॥

## श्रीशुक उवाच ।

असकहिँकउद्धवजुपहुँक । रहेकृष्णकेसन्मुसर्वेक ॥ चद्धवमंत्रमुनतसुरापांग । तत्रपदुनाथसराहनलांग ॥ यदुवंदीनिवृद्धमहाने । बारवारउद्धवहिंवसाने ॥ नारदमुनिवरआनंदरासे । कद्मोटद्धवतुमभलभासे षोठेहरिपतहाँयदुराई । उद्धवमंत्रकरहुवलभाई ॥ रामहुसंमततहँकरिवीन्हें । बुद्धिवृद्धउद्धवकहँवीन्हें ॥ उम्रसेनवसुदेवहुपार्ही । कृष्णकरीविनतीसुखमाँहीं ॥ हुकुमहोयहस्तिनपुरजार्वे । धर्मभूपकहँयहकरीं ॥

दोहा—उम्रसेनवसुदेवहू, सुनिहरिवचनउदार । कहतभयेसंमततुव, सोईमतोहमार ॥ ११ ॥ यदुपतिवचनसुनतसुत्तमाने । दारुकअनाधृष्टकहँआने ॥ तिनकोअसदियवचनसुनाई । हेहस्तिनपुरमोरिजाई ॥ साजहुसकट्येनअवआसु । ह्यगयस्यंदनसहितहुट्यासा १२ ॥सोरहसहसरानिसँगजाई । आठोपटरानीसुदमार्दी ॥ विविधमातिवाजेसँगवाजें । चटेसकटयदुर्वशसमाजें ॥ अनाधृष्टसुनियदुपतिवानी । दारुकसहितपरमसुद्यानी ॥ टिगेसजावनसनसुरारी । रानिनहूँसवकरीतयारी ॥ यदुपतिइतेरामसोबोटे । वचनप्रीतिरसमरेअमोटे ॥

दोहा—आपरहद्धद्वारावती, उमसेनढिगतात । करिदायारसद्धमजा, असमोहिंडचितदिखात ॥ जोहमनगरगयेकरिसृना । तोकरिहेरिपुअनरथद्ना ॥ तातेआपरहद्वगृहमाहीं । तोहमभूपपर्मिठगतार्गं । रामकद्योजसतुमकहिदेह । तेसहिकरचनकछुसंदेहू ॥ अनाधृष्टदारुकपुनिआये । यदुपतिसाँअसवचनसुनार्गं । नायसनसन्ताआपकी । त्रिभुचनमेंभयजेहिंपतापकी ॥ सुनियदुचरभूपतिढिगजाई । विदाभयेतिनकहाँक्षेरान्तं पुनिचळभद्रदिवंदनकीन्हें । आशिपहरपिहारिहसोंदीन्हें ॥ पुनिराजनकोहृतवोठाई । नायकद्योकरिकृणमसाँ ।

दोहा-राजनसींसंदेशमम, कहहुदूततुमजाय । मारिमागधेआहुाही, देहेंबंदिछडाय ॥
सोरटा-यदुपतिकेसुनिवेन, चल्योदूतिशरनायके । कह्योजायभिरिचेन, सुखद्सँदेसीकृष्णकी ॥
सुनिनृपपायअधार, वारवारवंदेहरिहि । काञ्चाकरीअपार, हरिद्रशनकीआहुाही ॥
दारुकस्यंदनल्याय, जायनिकटयदुनाथके । दीन्हीविनयसुनाय, रथतयारहेआपको ॥
मृतवचनसुनिनाय, आञ्चनतेंआसुहिउठे । सात्यिकउद्धवहाथ, गहिगमनेरथचटनको ॥
तहँनारदमुनिल्यात, माँगिविदायदुनायसो । चल्लेअकाशरुद्धात, यदुपतियञ्चागतिमल ॥
भेत्रसुनानसवार, मंदमंदगमनतभये ॥ ३३ ॥ वाजेवजेअपार, कोछाहलचहुँदिशिमयो ॥
धद्-तहँनदत्तमत्तमनंगतरल्युरंगसंगहिमहनचे । रथलसहिपथपरियुल्यायकमनहुँमनमयकेरने ॥
फहरानिविचपनिञानद्शुद्धँदिशानछायमहानहुँ । आतिविकटसुभटनठटुझट्टाहफट्रक्रिनपयानि

न्तरनद्त्तम्तम्वगवरखतुर्भसगाहमहन्य । र्यख्साहप्यपरावपुळग्यकमन्दुमन्पयम् ।

फहरानविनिधनिज्ञानद्ञाहुँदिज्ञानद्यायमहान्द्रं । अतिकाळ्यदुपतिद्ळकराळसुवाळिक्ष्यन्तर्गः

सर्प्याह्याद्वर्गरागुरादुंदुभीकरनाळहं । इरद्यरपट्टाइडिमपणवभानकहुङ्ककरताळह् ॥

प्रभारवाजयनतभगपग्रमुगनतहँगनतभे । द्रश्दिशिनिज्ञारअवीवयरस्कारद्यरिह्मनतभे ॥ ११

गारदमदसभमभादभाद्याह्यायायद्याननहँगनतभे । द्रश्दिशिनिज्ञारअवीवयरस्कारद्यारिह्मनतभे ॥ ११

गारदमदसभमभादभादभावन्यादिवर्गयम्पनिजाळको । एकप्रकेसंगभटसदस्यव्यव्यव्यक्षिणावर्गः ॥

पद्वरण्यनमादप्रमुपभनगरविन्यर्वरस्कार्गः । यदुनायगनीमोदसानीज्यविद्यार्थाणम् ॥

प्रियनपुर्वरस्यादिवर्ग्यभनगरविन्यद्यस्य । त्रमान्त्वद्यस्यादमोदन्वर्गः ॥

परितनपुर्वरस्य विद्यप्रमुपभनगरविन्यस्य । द्रिरम्पन्यस्य । पहिन्यस्यक्ष्यस्य विन्यस्य ॥ १६॥

पर्वराद्रस्य विद्यप्रमुप्यस्य । द्रिरम्पन्यस्य । पद्वर्गयनम्पन्यद्वर्गामिनिपागाग्यस्य ॥

पर्वराद्यस्य विद्यप्रमुप्यस्य । द्रिरम्पन्यस्य । पद्वर्गयवन्त्रस्य ॥

पर्वराद्यस्य विद्यप्रमुप्यस्य । विद्यप्य पर्वापनम्पन्यस्य । विद्यप्रमुप्यस्य । विद्यप्रमुप्यस्य । विद्यप्रमुप्यस्य । विद्यप्य । विद्यप्रमुप्यस्य । विद्यप्रमुप्यस्य । विद्यप्रमुप्य । विद्यप्रमुप्यस्य । विद्यप्रमुप्य । विद्यप्य । विद्यप्रमुप्य । विद्यप्रमुप्य । विद्यप्रमुप्य । विद्यप्रमुप्य । विद्यप्रमुप्य । विद्यप्रमुप्य । विद्यप्य । विद्यप्य । विद्यप्रमुप्य । विद्यप्य । विद्यप्रमुप्य । विद्यप्य । विद

प्रनिल्सतिगोल्गयंदकीसाजेसकल्पृँगारहें । डगधरतमंदहिमंदमगमदझरतजलधरारारहें ॥ पुनितासुपीछेनाछकीमणिजाछकीजिनसोभहै । नारीसिंगारीचछीसंगजिनछखतरंभद्वछोभहै ॥ दोहा-यहिविधिछैयदुनाथद्छ, चछेधर्मतृपपाहि । वंदीगणविरदावछी, भापतसंगहिजाहि ॥ १७ ॥ प्रथमअनर्तदेशमधिजाई । करतभयेडेरायदुराई ॥ पुनिसौवीरदेशगेनाथा । पुनिमरुदेशहिकियोसनाथा ॥ २१ ॥ हपदनतीसरिजतरिम्रुरारी । सरस्वतीतिभिजतरिमुलारी ॥ पुनिपंजाबदेशकरिजेरा । मच्छदेशपुनिकियोवसेरा ॥ गिरिगोज्ञालनत्रामनमार्ही । सैनसहितनिवसतहरिजाही ॥ कुरुक्षेत्रआयेयदुराई । खबरिधर्मभूपतितवपाई ॥ २२ ॥ साजिसेनचतुरंगिनिराजा । जोरिसवैपांडवनिसमाजा ॥ विप्रनसुद्धदनसंगठेवाई । चलेलेनहरिकीअग्रवाई ॥

दोहा-चलेजातअतिज्ञयमुदित, छनछनगिराजचारि । आजुलखनयदुराजको, धनिधनिभागहमारि ॥२३॥ गणिकागणगावतसँगजाहीं । चहुँकितमंगठञ्जारसहाहीं ॥ पेटैंविप्रगणवेदसहावन । थारनिरुपेद्वदिधपावन ॥ औरद्वमंगलताज्ञतमारी । आगेकलश्लियोद्वेजनारी ॥ उतेवामदेहस्तिनपुरको । छावतदिश्लिपुरिसरपुरको ॥ आयेइंद्रमत्यमुरारी । देखिपरीतेनाअतिभारी । इरिहिहीरपांडवसुखळाये । इदियगणजनुप्राणहिपाये ॥ २४ ॥ इरिकहँदेखतपांडवधाये । नैननआनँदनीरवहाये ॥ हरिहुठसतउतरेरथतेरे । गयेपांडवनकेचिठनेरे ॥

दोहा-हरिहिटपटिगेपाँचहँ, रहिगोतननसँभार । प्रनिप्रनिपरसतनाथपद, आनँदरुमँगअपार ॥ बहुतकालमहँमाणियारे । धर्मभूपयदुनाथनिहारे ॥२५॥ मिलेरमापतिकोषुनिराजा । गन्योंसिद्धभापनसवकाजा॥ नैननीरपुरुकावार्रितनमें । भूठीष्ठुधिर्तिगरीतेहिङ्गमें ॥ मिल्योभीमपुनिकैप्रभुकाही । जरुधिप्रेमवाझ्योद्दगमाही॥ नकुलओरसहदेवहुदोऊ । लीन्हेंप्रभुहिअंकभरिसोऊ ॥ गद्गदगरोकढतर्नाहवानी । पांडवदशानजायवलानी ॥ पुनियदुपतिभर्त्ञर्जनपाई । मिलेवीरदोऊसुखछाई ॥ रहेदंडदुइलगिनहिंछूटे । उभयप्रेमवंधनमहँज्टे ॥ २७ ॥

दोहा-यदुपतिपारथछूटिपुनि, करिनिजतनहिंसम्हारं । यथायोग्यपुनिमिलतभे, जाकोजसअधिकार ॥ यदुपतिधर्मभूपपद्वंदे । भीमहुकहँतैसहीअनंदे ॥ मिछेअंकभरिअर्जुनकाहीं । तेसुखङ्कयुखनहिंकहिजाहीं ॥ केरिनकुलसहदेवहुषाये । प्रभुपद्पञ्चपुलकिञ्चिरनाये ॥ भीमयुधिष्टिरआञ्चिपदीन्हें । विजयवरोवरवंदनकीन्हें ॥ नकुळजोरसहदेवहुकाहीं । आज्ञिपदिययदुनाथतहाँहीं ॥ प्रनिप्रद्युन्नसांवगदवीरा । सात्यिकअनिरुपउद्धवधीरा ॥ कियेपंचपांडवनप्रणामा । परममोद्उपज्योतेहिठामा ॥ तिनकहुँपांडवअंकछगाई । आशिपदियहगनीरबहाई ॥

दोहा-पुनिवृद्धनअरुत्राह्मण्न, यदुपतिकियेप्रणाम । तिनआज्ञिपदियविविधविधि, पुजैसवमनकाम॥२८॥ सुंजयकैकयवंशिनकाँहीं । यदुर्पतिकियसँकारतहाँहीं ॥ पुनिहरिसोंपाँडवकुशठाई । पूँछनछगेप्रीतिअधिकाई ॥ सबसेकुश्रूरारमश्रहरिकहिकै। पूँछचोतिनकीकुश्रुरारामहिकै॥यथायोग्ययदुवंशिनकाँही । पांडवपूँछीकुश्रुरारुतहाँही॥ मागपवंदीसृतअपारा । विरद्वलानहिंवारहिवारा ॥ २९ ॥ अंलमृंदंगपटहअरुवीना । गोमुखपणववजेसुरपीना ॥ कर्रीहरुत्यगणिकागणनाना।गायकतहाँकरहिंगुणगाना॥अस्तुतिकरहिंबिप्रहरिकेरी।बारबारयदुपतिमुखहेरी ॥३०॥

दोहा-तहँअर्जनकोक्रुप्णप्रभु, रथपरिलयोचढ़ाय । आगृकैनृपधर्मको, चलेनगरसुखपाय ॥ नगरप्रवेशिकयोयदुनाथा। पुरवासिनकहँकियोसनाथा ॥३१॥ इंद्रप्रस्थअनुपमशोभा।निरस्ततजाकोशकदुछोभा॥ गजमदतेगिटियाँसवर्सीची । फहराईप्वजादिनेशनगीची ॥ चामीकरतोरणचहुँ शोरा । धरेकनकपटठोराईठोरा ॥ 🎙 तहेँदुक्छभूपणसुममारा । इंद्रप्रस्थनगरकीवारा ॥ मजनकरिअँगरागरुगाई । थारनभरिमुकुतासमुदाई॥ 🕴 हरिदर्शनदितटटकतपाई।निजनिजदारखङ्गिछविछाई।दर्शनपावतमुक्तछटविं।नायहिअनमिपटखिमुखपाँवं॥३२॥

दोहा-गृहगृहपदीपावळी, सुंदरमंदिरतुंग । सुरभिभूँमझिकयनकड्त, उसहिपताकउतंग ॥ चामीकरकटशाचयचमकें । तिनमहँरतननकीयुतिदमकें॥ऐसोटलतनगरयदुराई।गयेयुपिप्टिरमहटमहाई ॥३२॥ 🥻 यदुपतिआगमसुनतसुरारी।भईमहीपमहरुकीनारी॥रोचनसफ्टआञ्जननेही।इरिहिनरिसिकिमिकरिनहिरुद्धी॥ असक्रियहकोकाजविसारी । भूपणवसनहुनार्दिसुपारी ॥ ढीछडुकूछ्येपअरुकेशा।चर्दीअटारिननारिसुवेशा॥३८॥ (४०)

जबगेराज्चौकमेनाथा । तब्संह्पेभयोजनसाथा ॥ रथतुरंगमातंगृनसंगा । पीसेजाययद्पिजनुअंगा ॥

दोहा—रेलिरेलितद्यपिकठै, युसियुसिहरिढिगणाय । करिहनगरवासीदरक्ष, आनेभिपनैनटगाय॥ रानिनसिहतकृष्णकहँदेखी।चर्ढ्राअटातियमुदितविज्ञेपी॥वरपिकुसुमहरिकहँलियछाई।इकटकटलिहंपंदसुकुतं॥ इंद्रप्रस्थभटेहरिआये । इमहुसवैटोचनफटपाये ॥३५॥ पुनिटिखहिररानिनकहँनारी। मोदितहेअसिगराउचारी॥ रानीहरिसँगसोहिंहकेसे । तारापितिसँगताराजैसे ॥ पूरवपुण्यकौनइनकीनी । भईकृष्णकीवधूप्रवीनी॥ रसिकठ्रिरोमणिजिनयदुराई।ठीटासहितमंदसुसकाई॥कटाकटितअतिआनंददेहीं।छनछनतियसुपमामुह्यदेहीं

दोहा-उपरोहितधोम्यादितहँ, जदुपतिनिकटिसपारि । द्विअक्षतदैभाल्में, रथतेल्यिवेतारि ॥ विभवेदभापतहरिसंगा । भरेअनंद्रसंगअभंगा ॥ करतिन्छावरमणिगणनाना ।यदुपतिसँगमहँकियेपयाना ॥३॥ चलेक्कप्णअंतःपुरकाहीं । रहीप्रथाद्रौपदीजहाहीं ॥ तहँअंतःपुरकेजनअयि । विकसेकमलसरिसप्रक्षभाये ॥ हाँकतविजनचमरकरहोरें । जयहरिजयहरियचनउचारें ॥ गयेराजमंदिरयदुनाथा । प्रद्युमादिल्येसवसाया ॥३०॥ कुतीहरिकहँआवतदेखी । धन्यभाग्यअपनीतहँलेखी ॥ तिजपर्यकआशुज्जिधाई । लियोक्कप्णकहँबंकस्मारे॥

दोहा-रह्योनतनकसम्हारतन, बहतनैनज्रुषार । प्रेमहिपारावारमहॅं, मगनभईतेहिंबार ॥ पुनिसम्हारिनिजसंग्रिक्सई । यदुपतिकहँआसन्वेटाई ॥ छगीचरणचापनचितचाई।इकटकमुखमहँनैन्छगार्दर्ग तहाँयुधिष्टिरअतिसुखपागे । कृष्णकम्ळपद्यूजनछागे ॥ यूजनमेंह्वैगयविपरीती । रहीनसुधिवाडीअतिर्धाती प्रथमहिनीराजननुपकीन्हें । दीपहिंदैभूपहिपुनिदीन्हें ॥ देशदक्षिणासुमनचहायो । चंदनदेनेब्ह्यछगायो । पुनियदुपतिकेचरणपह्यारी । धुर्मभूपछीन्ह्योंहिरस्पारी॥४०॥पुनिग्रुक्तारिनकहँयुदुराई । बंदनकनिन्ह्योंक्षीहन्तां।

दोहा—सुमनमालगल्डारिक, बँगअँगरागलगाय । पृथक्षृथक्मणिमंदिरन, दोन्ह्यांतिन्ह्येटिकाय ॥ हिस्कुतीसोविद्दामाँगिके । धर्मभूपसँगमोदपागिके ॥ प्रभुअर्जनकोपाणिपकरिके । अंतःपुरतिआशुनिक्रा विद्रस्थायेआनंद्दछाई । धर्मभूपतँगोतिबढाई ॥ निजमंदिरमहँरमानिवास । दोन्ह्यांसाजिसाडधर्सा यथायोग्ययदुवंशिनकाँहीं । देरादीन्ह्योभूपतहाँहीं ॥ चारिमासतहँरहेसुरारी । इंद्रप्रस्थजनकरत्तुर्सा सेनसुभूदवाहनअरुरानी ।सिचननसहितहरिदेसुसमानी॥भूपणवस्ननिविधपुकवाना।वित्तिन्तनवनविद्योग

दोहा-पुनियदुनंदनपार्थंयुत,खांडववनकहँनाय । वासवकोमदमोरिके, अग्निहिदियोनराय ॥ मयदानवपरकोरकृपा, ताकोलियोचचाय । धर्मराजकीसोस्त्रेष्ट्रं, दीन्हीदिव्यवनाय ॥ ४४ ॥ धर्मभूपकेप्रीतिहित, वसेतहाँयदुनाय । वनविहरतप्रभुभटनयुत्ते, चिटरथअजुनसाय ॥ ४६ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजायांघवेशविह्यनाथासिहात्मजसिद्धिशीमहाराजावाव श्रीमदाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजाधिकारिरगुराजसिद्वयदेवकृते भानन्दाम्युनियो दशमत्कंषे दत्तरार्थे एकसन्नतितमस्तरंगः ॥ ७१ ॥

## श्रीग्रक उवाच ।

राहा-एकसमयरग्यासमें बैटेयमंनगेरा । भीमाहिकआतासबै, सोहतसुद्खेश ॥ १ ॥ स्पामाहिकम्वितरासुद्दापे । आग्वनापेषुगोहितजाये ॥ ज्ञातिनातयांप्यछविछाये । अरुकुटवृद्धन्<sup>हिन्</sup> ब्राह्मणक्षर्जावैरयहुजेते । इंद्रप्रस्थरहेबुधतेते ॥ सबभूपतिदरवारसिधाई । वेठेआइनृपहिशिरनाई ॥ तहँयदुवंशिनसहितसमाजा।आयेसभामध्ययदुराजा ॥ धर्मभूपउठिवंदनकीन्ह्यों । कनकर्सिहासनआसनदीन्ह्यों ॥ सवयदुवंशिनकरिसत्कारा । वैठायोतृपधर्मचदारा । सकल्समाजैतहाँसुनाई । दिस्सोंकद्योयुधिष्टिरराई ॥ २ ॥ श्रीयुधिष्टिर उवाच ।

दोहा-मेरेमनअभिलापअस, पूरकरहुयदुनाथ । राजसूयकरवाइक, मोकोंकरहुसनाथ ॥ छंद-मखराजमेंप्रभुपुजितुमकोमोहिनकछुआज्ञारही । मोपैक्टपाहैआपकीयहवातजगजानतसही ॥ ३ ॥ जेरावरेचरणार्रावदअनंदनितध्यावतरहें। जेदेनमंगळचरिततिहरेगावतेनितहीमहें॥ जेमनुजपावनजगतमें अपवर्गकोहिंठपावहीं । निहंठहतसोकुमतीकवहुँयहवेदचारिहुगावहीं ॥ ४॥ प्रभुरावरेचरणार्गिवदहिक्कपाकोफलजगलस् । जेभजिंहतुमकोनिहंभजैतेखलस्तुमकोचस् ॥ अपनोष्रभावलपाइयेममयज्ञमेंसवजननको । मैंतोकछूनहिकरनलायककरतनिततुवमननको ॥ ५ ॥ सर्वात्महोसमदिष्टसवपरनित्यआत्मारामहो । नहिंभेद्जेजसभजततुमकहँदेततेहिंतसकामहो ॥ दोहा-धर्मभूपकेवचनसुनि, यदुपतिअतिहरपाय । बोलतभेमंजुलवचन, सभासदानिसुनाय ॥ ६॥

श्रीभगवानुवाच ।

ोविचारिकयोन् पराई । हेंहेंठोकनकीर्तिमहाई ॥ ७ ॥ ऋषिनसुरनसुद्धदनिषतरनको । राजसूयहेंमेरेह्रमनको ॥ ःतयहोजगतकेप्रानी । करहियुधिष्ठिरमखसुखदानी ॥८॥सवभूपनकोजीतिनरेशा।सकलपुद्धमिफेलायनिदेशा॥ किंतकलयज्ञसंभारा । राजस्यनृपकरहुउदारा ॥९॥लोकपालसमयेतुवश्राता । तीनहुँलोकनमेविख्याता ॥ गेगिनसोंजीतिनजाहु । सोमोदितुमवर्शाकयनरनाहु॥१०॥जेमोपरहेंसदासनेही । धनहुँधामममहिततजिदेहीं ॥

दोहा-तिनकेसमयशतेजमें, देवहुद्देनृपनाहि । तीपुहुमीकेपुहुमपति, कैसेसमताताहि ॥ ११ ॥

## श्रीग्लक उवाच ।

रतवचनबरुपतिकेराजा । उद्योमोदुरुरमाहँदराजा ॥ विकस्योवदनकमुटुपुकरो । कृष्णअनुग्रहगुन्योघनेरो॥ गहदिञ्जानीतनअरित्रासन् । दीन्द्रोंचारिउभातनञ्जासना।कृष्णकृपालिदिपांडववीरा।चलेदिञ्जानीतनरणधीरा १२ क्षेणदिशिसहदेविसपारे । संजयवंशिनसुद्रुत्समारे ॥ पश्चिमनकुठगयेयुतसेना । उत्तरअर्जुनगेवछऐना ॥ वाबुकोदरपुरवओरा । केकयमद्रमत्स्यवरुघोरा ॥ १३ ॥ तेसबदिशननरेशनजीती । छैँछेडाँडफेरिकरिप्रीती ॥

दोहा-छैँछेसोघनआञ्चर्हा, आयेन्ट्रपतिसमीप । राजस्रयकरवावने, जुरिगेसवैमहीप ॥ १८ ॥ द्योधर्मनृपतवहरिपाँही । याज्ञंकाहेमामनमाँही ॥ मग्धमहीपजीतिनीहेजाई । ताकीयदुपतिकरहुउपाई ॥ वयदुराजवचनअसभाखे । उद्धवप्रथमहिमोहिकहिराखे॥सोइउपायकरिमागथकाँहीं।जीतिलेवकछुसंशपनाहीं १५ ।सकहिपार्थभीमकहँँँँके । कृष्णविश्रकोवेशहिँकेके ॥ गयेगिरिवजकहँत्रयवीरा । वसतजरासुतजहँरणधीरा॥ उद्या ासुरीतियहरहीसदाँहीं । पहरदिवसङगिद्वारेमाँहीं ॥ वैठतरद्वादितवहुदाना ॥ जोजसमाँगैताहिमहाना ॥

दोडा-सोईसमयविचारिके, भीमविजययदुराय ॥ विप्ररूपधारेसके, कहेवचनतहँजाय ॥ १७॥

महाराजहमञतिथिँहैं, सुनिदानीतुवनाम ॥ दूरदेशतेआयकै,माँगतेँहेंमनकाम ॥ नोहममार्गेसोतुमदेहु । करहुनमनम्कछुसदेहु ॥ १८ ॥ शीट्यानकोअसहनकोई । जिमिशटसहजकुरहिकार । गाहमभागतातुम्बरः । पर्वताना । अस्य । काअदेइहेदानिनकाँहाँ । समदरक्षीकोपरको उनाँहाँ ॥१९॥ जाकेविभौविभृतिचडाई । सोयज्ञकोनाँहिक्योन्सरः । कालपुरुषुरागान्त्रारा । राजपुरुषाज्ञान् । राजपुरुषाज्ञान् । यहअनित्यतनकोनितपाल्यो।दोननकोदारिदनहिंघाल्यो।सोइसचिंपिकोचनटायक।जियतिहमस्याणुन्हुन्सः न्वरुप्तार प्रवार प्राप्त प्रवार । प्रवार । प्रवार में सुरस्ति । अवटासुयश्रास्त्र । स्वार स्वार स्वार स्वार स् दोहा-यहअनित्यतनतेस्व, करिदीननटपकार । गवनतभेसुरपुरसदी, अवटासुयश्रास्त्र स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्व

### आनन्दाम्बुनिधि।

### श्रीग्रक उवाच ।

सुनितीनोंविप्रतकीवानी । मागधराजमनिंदेअनुमानी ॥ इनकेशोरकठोरअवाता । *छम्*योकरनमेंज्याकरमाता ॥ इनके।रूपिंद्रजनकसनौंदी । कवहूँ इमदेख्योइनकौंदी ॥ २२ ॥ देंनिंद्धिजक्षत्रींदेंकोई । आयेअपनेहपिंगोई ॥ असविचारबोल्योमगधेशा । तुमक्षत्रीधारेद्विजवेशा ॥ पेदमरेद्दग्रमाँगनआये । दानकाल्पद्दंचनस्वाये ॥ देंदेंदमजीवहुतुमकौंदीं।जोसवकोप्रियपरमसदाँदीं॥२३॥वल्कीकीरतिचहुँदिशिलाई।स्रेरेद्वकाननपरीस्चाई॥१॥

दोहा-विप्ररूपधरिविष्णुतहँ, देनइंद्रकहँराज । माँगनगेविठराजपहँ, साधनहितसुरकाज ॥
जदिपविष्णुकहँनानिहुँठीन्ह्यों।जुकाचारजवारणकीन्ह्यों ॥तद्यपिवामनकहँविठराई।विश्वननराजद्योस्वछाई २४
जोक्षत्रीविप्रनकेहेत् । दियोनधनजीवहुनिजनेत् ॥ तासुजन्महेजगतवृथाही । श्वानसमानिजयतमरिजाही ॥२६॥
असग्रनिप्रनिवोल्योमगधेशा । तीनिहुभटजेधृतद्विजवेशा ॥ माँगहुजोनविप्रमनहोई । देहोंतुर्ग्हेंर्सीव्हँतीर्द ॥
सुनिमागधेकेवचनसुरारी । मंदमंदअसगिराउचारी ॥ २७ ॥

#### भगवानुवाच।

द्रन्द्रयुद्धहमकोनृपदेहू । करहुजोहमपरतुमअतिनेहू ॥

दोहा-युद्धहेतुँआयेहतै, औरनहिकछुकाज । हमक्षजीहैंविप्रनहिं,यहजानोमहराज ॥ २८ ॥
यहतोपाथँवकोदरनामा।तासुबंधुअर्छनवरुषामा।।हनकोमातुरुस्तआनुमानो।कृष्णनाममीहिंनिनरिषुजानो।।१॥
यहतोपाथँवकोदरनामा।तासुबंधुअर्छनवरुषाम।।हनकोमातुरुस्त । । हेहींअविशतुरुह्दिस्य कृष्णवचनसुनिमागधराई । देतारीकरहँस्योटर्आहाभितकस्रोसुनहुमतिसंद । देहींअविशतुरुहिंसुपईहा।।१॥
यदुपतितोसींरुरिहेंनाहीं । तेकादरहेसंगरमाहीं ॥ रहतनयुष्पमहँचितयिरतेरो । सदाअहैतेर्छकीवरी ।
मोहिंदरमधुराछोंदिपराई ।िकयोवासुसागरमृष्विजाई॥३२।।अर्ज्जनतोवारुकसवभाती।निरस्तयहिदायाविकाती

दोहा-विक्रमहुऔवपुषमें, मोतेसविधिहीन । याजानेपुषकरननहिं, योषाहैयहदीन ॥ भीमसेनअतिशयवठवाना । मोसोंहेपुषकरनसमाना ॥ ताकीमेंविश्चेपियुषदेहीं । छेहोंपुषकीयमपुष्वेहीं ॥ श्रीमिसेनअतिशयवठवाना । मोसोंहेपुषकरनसमाना ॥ ताकीमेंविश्चेपियुषदेहीं । छेहोंपुषकीयमपुष्वेहीं ॥ श्रीमिसेनअहहसर्वाहीं । भीमसेनअहहसर्वाहीं । भीमसेनअहहसर्वाहीं । गयोनगरवाहिरमगपेशा । ताक्षणभयोभयंकरवेशा ॥ ३३॥ भीमहिस्छेअर्छनयहुराई । मागघितगिकरत्वहाँ। उचनीचअहनहिंद्याहर्वाहीं । स्वाहीयमहित्यकारीं। इन्तिभीमउत्तमग्राह्याहर्वाहीं। स्वाहीयसहित्यकारीं।

दोहा-रणदुर्मद्दोचप्रवरुअति, दोऊदुहुनप्रचारि । दोऊदोहुनडार्टिके, करनरुगेतहँरारि ॥ ३४ ॥ प्रमाणिकाछंद-करैअनेकमंडरू । गदासुपाणिचंडरू ॥ जराकुमारदक्षिणे । तोवामभोमद्क्षिणे

कहूँ सुद्रजातहें । कहूँ भिरदेखातहें ॥ कहूँ वरें अकासमें । कहूँ महीविछासमें ॥ दोहा – भीमसेनमागधतहाँ, शोभितभेतीहठोर । रंगभूमिमेयुगळनट, ळरीहमनहुकरिजीर ॥ सुजगप्रयातछेद – तहाँ चुटचटाशव्दछायोअखंडा । मनोवज्रकोपातहोतोपूर्वडा ॥

वहत्योगदाकेकनाजोतिजागे । महीमेंझतेतारमानांअदागे ॥
मनोमत्तमातंगदतेप्रहारें ॥ ३६ ॥ जरातंषभीमौगदाताकिमारें ॥
मुजापाणिपादीवरूकंपमाँहीं । हनेजोरतेवगदाकोतहाँहीं ॥
गदाकेठगेअंगद्वेचरजाहीं । भरेकोषदोकहेंटनेकुनाहीं ॥
जवभीममारेतवेतोवचावे । जरातंष्ययोभीमत्तेननपावे ॥
कितेपेतरेषारिपावेपवीरा । भिरेजोषिरवेगनेनाहिंपीरा ॥
मनोनागढेअक्जालागहेंहें । ठड़ेकोषधारेविजयकोचहेंहें ॥ ३७ ॥
गदेदेंगदामुप्तियोजारभारी । हनेहाकिकहेरिमाननहारी ॥
दोकवीरेदेंविकमीत्योजमाने । दोक्कशुसाहारिनेकीनमाने ॥

दोडहेंगदासंगरेमेंअतूछे । दोडहाड़केनीतिकेगर्नफूछे ॥ दोडकेमुसेस्वेदकेविदुसोहें । दोडआपनोआपनोपातनोहें॥ दोडकेवव्होयुद्धमेंवेगभारी । दोडकीननानीपरेआग्रुहारी ॥ दोडकेभयेछाटनेनाविहारि । दोडकेभयेख्यकाठेकराठे ॥ ३८ ॥ दोडकोपकेकेकरोंसहनादा । दोडकेवटबोयुद्धकोमोदनादा ॥ दोडवीरगांढटरेंनाहिटारे । दोडबाँकुरेनुग्गकेनेतवारे ॥ ३९ ॥

दोहा-महाराजयिहभाँतिसों, सत्ताहसदिनयुद्धः । वसेरातिकेभीतसम, एकहिसेजअकुद्धः ॥ अद्वाहसोंदिवसजवआयो । हरिसोंकक्कोभीमदुखछायो ॥ मागपकोमेंसकतनजीती । ठगहिनयदिपनेकहूभीती ॥ भयेअंगसनचूरनमेरे।छगेगदिकेषातपनेरे ॥ ४० ॥ ४९ ॥ तवबोठेयदुपतिम्रसकाई । आज्ञहिभिरतुमकरहुठराई ॥ देखेहुममदिक्षिकरत्तठराई । तबहमदेवउवायवताई ॥ तैसहिभीमिकयहुतुमतवहीं । श्रञ्जिहिमरिहोदेखतसवहीं ॥ असकिह्परयोभीमपुरतेज्ञाकहृतबुझायदेत्वहुजेजृ॥तुमसमानकोजन्विख्याताकिरिहोअविज्ञानसम्बत्तवाता १२॥

दोहा—तहाँभीमञ्जातभीमभट, वंदिकृष्णपद्केल । युद्धकरनकोसजतभो, गंजिसकल्डुखगंज ॥ उत्तेमागपोसजितहँआयो । होनल्प्योसंगरमनभायो ॥ गदाशब्दतहँहोतकठोरा । मागधभीमकरतवडुहोरा॥ भीमल्रतमागधसोंचिरिषिरिताकतहरियहँद्धनिपुनिफिरिफिरि।यदुपतिश्रमितभीमकहेदेखी।करिदायागरमाहँक्गिंग भीमहिसन्युखिचतेष्ठरारो । लेहकसींकदुहँकरफारी॥४३॥भीमसेनकहँकियोइहारा । तहँपश्चदितहेषांडुकुमारा॥ करीचपल्लाल्स्योनकोळ । पकरिजरासुतकेपगदोळ॥

दोहा-क्षितिमोत्ताहिपछारिके ॥ २४ ॥ इकपदसोपगदावि । एकचरणगहिदोड्डनकर ,भीमसेनरनभावि बीचिहतिमागपकोफारो।जिमिशाखाकहँगनमतवारे।२५इकइगकरहगश्चतियकञोरा।तिमिवियखंडपरचोतिईंटे मगपभरेभोहाहाकारा । भीमठझोतबमोदअपारा ॥ अर्जुनओसुकुंदसुखपागे । भीमिहेबहुतसराहनछामे ॥ भीमसेनकहँमिछेसुरारी । नृपप्रहारकीपीरनेवारी ॥ भीमसेनभीपरमसुखारी । पूर्वसमानभयोवछभारी ॥ २०॥ मागपतनयनामसहदेवा । जानिनाथकरिहेममसेवा ॥ कियअभिपेकभवनतेहिंजाई । दियोमगपकोप्रपत्नाई दोहा-चंदीखानेआठसे, अरुन्पवीसहजार । तिनकोजायछोडायदिय, श्रीवसुदेवकुमार ॥ २८॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजागंथेनेज्ञानिङ्गनाथाँसहात्मनासिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजशी राजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्ठराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्ब्रुनिधी दर्शः स्कृषे उत्तराषे द्विसतितमस्तरंगः ॥ ७२ ॥

Ň

ł

118

11

### श्रीशुक उवाच।

दोहा—बीससहसञ्जाठारं, मागपत्रीतेश्वप । तेगिरिकंदरतेकहे, परममिटनजिनरूप ॥ १ ॥ श्वपाकृश्चित्तस्य । १ ॥ श्वपाकृश्चित्तस्य । तेकिटयदुपतिदरञ्जनकीन्हें । परमभागअपनीहरूक्षं । तेकिटयदुपतिदरञ्जनकीन्हें । परमभागअपनीहरूक्षं परिवादस्याद्याकृष्टिक्षं । सेक्ष्यकृष्टिक्षं । सेक्षं । सेक्ष्यकृष्टिक्षं । सेक्ष्यकृष्टिक्षं । सेक्ष्यकृष्टिक्षं

दोदा-कोस्तुभसोदतकंठमें, जाकीप्रभाविज्ञाछ । पाँचरंगकेसुमनकी, मंडितदेवनमाछ ॥ ऐसेयडुपतिकहॅंडसिभूपा।पायोतिर्दक्षणमोदअन्तपा ॥मनुदरिछविटगपानकराही । मनुर हरिपदकमटसुरभिनिजनासे।प्राणकर्राहेमनुसहितहुटासे॥भर्राहअंकमनुसुनापसारी । प्रेमदङ्गान कियेषुद्धमिपरदंडप्रणामा । भित्रभिन्नकहिसचनिजनामा ॥६॥ निरस्ततमाधवपदअरविद्यास्ट्रव्योधूपनकोदुसईस्॥ सिगरेलगेसराहननाथै । अस्तृतिकरीजोरियगहाये ॥ ७ ॥

#### राजीवाच ।

देवदेवजयजयतिरमेशा । दासनकोदुखहरहहमेशा ॥

दोहा-शरणागतहमआपके, अहसवैयदुनाथ । भवनिधितेद्रतकाढिये, गहिहमारप्रभुहाय ॥ ८ ॥ छंद-चौषेया-हमजराक्कमारेभलोविचारिकेदिकयोजोल्याई । सुधिआपहमारीकरीसुरारीतुवछविद्यगरहँआई। त्वकृपामहाईनापरआईतवछूटतनगनाला । सोहचुद्धिविज्ञालारूपरसालाहोतनायततकाला ॥९॥ इश्वजेमदमातेनृपद्खपातेजानतनहिकल्याना । तवमायामोहेधनिवयजोहेसोअनित्यहमजाना ॥ १० ॥ मृगतृष्णाकाँईांजङमनमाईंशिनिधावतग्रुनिष्यासो।तिमिजगतभुङानोतुम्हिनजानोस्तिमानतपनशासो।३१ हमश्रीमद्छयकैअंधिहिह्नैकेप्रथमहिरिप्रजयआसा । जनहनेपरस्परशाठतातत्परछोडिआपकीत्रासा ॥ १२ ॥ ताकोफलपायोविभोगमायोकेदभयेइतआई । प्रभदीनदयालाअवयहिकालास्रतिवापकीपाई ॥ १३ ॥ हमचेंहेंनराज्अतिदुखसाज्यद्पाकृततनहेतु । लघुकालहिकेरोमोद्यनेरोवासननाकनिकेतु ॥ १८ ॥ असदेहबताईनाथउपाईनामंतवपदकंने । मनमधुपसदाहींवसितिनमाहींतुवकरितिकछगुंने ॥ १५ ॥ वसुदेवकुमारेकृष्णउदारैश्रीहरिदयाअपारे । दासनदुखदारेसुयञ्जपसारेश्रीगोविद्सुरारे ॥ निजआयधपरिकटिसँवरिसुंद्रतनघनकारे । उरमंजुळहारेहगुअरुणारेरक्षकअहोहमारे ॥ १६ ॥

श्रक उवाच।

दोहा-कैदछ्टेराजासवै, यहिविधिअस्तुतिकीन । तवितनसोंकरुणायतन, मंज्ञवचनकहिदीन ॥ १७॥

भगवानुवाच।

आुज्जहित्ँ्छेम्रातितिहूारी । अख्िछईशुमोम्हॅ्छुखकारी॥छगीर्द्धाञ्चटरिहिनटारी।तुन्डरडपनीभक्तिह्मारी॥१००० स्वेस्त्यजोगिराउचारी । यहतोमनुम्भ्रजीवचारी ॥ मेरेशरणभूयरितधारी । छेहींतुमकोशाशुरुणारी जिनकेथनमद्देतनभारी । सुखीनहोमितिनहिनिहारी॥ १९॥हयहयनहुपवेनमहिधारी । नरकासुररावणभपका औरहुवेद्दनुजनृपभारी।श्रीमदतेसवभयेदुखारी॥श्रीमदवज्ञममसुरतिविसारी।उभयखोकज्ञठदीनविगारी॥१०।

दोहा-यहविचारितमभूपसव, जगअनित्यजिय्जानि । प्रजारिक्षयेधर्मयुत, पूजहुमोहिमस्टिमी राखहुजगमहाँनिजनिजरंशा।सममानेहुअपवादप्रशंसा।तिसहिदुखमुखमानिसमाना।विचरहुजगमहँधरिम<sup>म्याव।</sup> उदासीनहेदेदादिकमहाधृतत्रतकरिसंतोपीमनक्हेँ॥मोमहँमनऌगायतिककामा । अंतसमयमेहोममधामा॥ २३।

श्रीग्रक उवाच ।

असकहिभूपनकहँयदुराई । बहुपुरुपननारिनबोठवाई ॥ मजनअरुअँगरागकराई । सबभूपनपेंक्रपादिलाई ॥१ पुनिसहदेवहिनाथबोठाई । ऐसोकझोताहिससुझाई ॥ सुनियेमागुग्धराजकुमारा । करियेभूपनकरहतका

दोहा-सुनिसहदेवअनंदरुहि, भूपनकोसन्मान । करनरुग्याशिकृष्णको, ज्ञासनसहितिवधान॥ भूपणवस्तनअनूपमदीन्हें । सुमनमाळरंजितगळकीन्हें ॥२५॥ अपनेसँगभोजनकरवाये। भोगवस्तुदीन्स्रीं सादरवीरातृपनिस्वयायो । चमरछत्रकारिअतरङगायो ॥२५॥ छहिसह्देवकुरसत्कारा । भयेमहीपतिस्तित्वार् केड्डक्टक्टक्कीरिकाराये । कार्डवेटियाणियायो ॥ विकास सिहिसह्देवकुरसत्कारा । भयेमहीपतिस्तित्वार् कुंडठकटककीटिशिरपरि । प्रभुकहँपेदेपाणिपसारे ॥ वंदिद्धंदहतसोहतकेसे । पावसअंतअमठउँउजेते अत्राप्ति । स्वत्रापालम्बर्धाः स्यतुरंगमातंगवद्द्दि । मणिभूपणवद्वविधिपहिराई॥ कहिकहिमंज्ञळवचन्मुरारी।विदाकियेकरितृपनमुत्ती। दोहा—स्विकेस्प्रोवंदिने अपनिक्षित्रमञ्ज्ञाति । किर्नेकिसंज्ञळवचन्मुरारी।विदाकियेकरितृपनमुत्ती।

दोहा-हरिकेछोरेबंदिते, भूपतिअतिस्रुत्तामानि । निजनिजदेशनकोगये, नाथचरणउरआनि ॥ २९॥ विकासकारकार्यादेवी गृहमें वसेकृष्णयञ्जापता द्वापणायञ्चलमाान । निजानजदेशनकोगये, नाथचरणवरआति ॥ २५ " गृहमें वसेकृष्णयञ्जावत।शासनघरनिकियेदरिध्यावत।जेदिविधिशासनयदुवरदीन्द्रों।भूपतिसक्छताहिर्विकर् दोहा—भिरतजानिपांडवनको, उठिआशुहियदुनाथ । वरजतभेकुंतीसुतन, चलितिनकोगहिहाथ ॥ नाथकह्मोयासोनिहिभिरहू । कहोहमारमानितुमिफरहू ॥ आवनदेहुइतोशिशुपाछे । वँचिआयोयहश्उवहुकाछे ॥ कृष्णहिदेखतचेदिपराई । चल्योकोपिपांडवनविहाई॥चक्रचलाहतहाँयदुनाथा। लियोकाटिचेदिपकरमाथा॥४३॥ गिरचोपूर्मिमहँभूपभयावन । तेहिपक्षीनृपिकयोपरावन॥सभामध्यकोलाहलमाचा। हरिप्रभावजान्योसवसाँचा४४॥ कहीजोतिचेदिपकेतनते । प्रविशीहरिसुखगईनअनते॥निरखिसभासदअचरजमाने ।हरिचरिकहरूनीईजाने॥४५॥

दोदा—इनकीन्नैजन्महिकथा, मैंवरनीमतिमान । वैरभावकरिकृष्णसों, हरिपुरिकयोपयान ॥ जैसोकरहिकृष्णमहँभाऊ।मिळहिताहितसकरनसुभाऊ॥कुंतीसुतळिखचेदिपनासा।ळहतभयेहियपरमहुळासा ४६ ।मभूपऋत्विजनबोळाई । दियोदक्षिणापनसमुदाई ॥ विषिवतसबकोपूजनकीन्झों । ओरहुदानद्विजनकहँदीन्झों॥ उनिपरिवारसहितमतिवान।सुरसरिकेयअवभूयअस्नाना॥४०॥यहिविधिराजसूयकरवाई।४रमभूपकोआनँद्छाई॥ कछुकमासतहँवसेसुरारी । करिपांडवनप्रीतिअतिभारी॥४८॥यद्यपिचहतनकृष्णविद्योह ।हिरकोधर्मभूपसुतमोह ॥

दोद्दा-तद्रिपर्भांदेगजाइद्दारे, माँगिविदासकुचाद्द । सद्रुत्तद्रार्त्तगमनिकय,द्वारावितयदुराद्द ॥ ४९ ॥ येवेकुंठनगरकेवासी । कद्योचरिततिनकोम्चसरासी ॥ वित्रज्ञापतेष्ठनिष्ठानआई। जगमद्रँठियोजन्त्रकुरुराई ॥५०॥ करिअवभ्यअस्नानमुवेज्ञा । उस्योसभामधिपर्मनरेज्ञा॥भूपनमध्यउस्योन्टपकैसे।मुरपुरमुरयुतमुरपतिजेसे ॥५०॥ मुरुत्तरनृपमुनितदाँअपारा । पाइपर्मनृपसोसत्कारा॥राजसूयऔद्दारिदसराहत।निजनिजगृदनगयेमुखगाहृत ॥५२॥ येदुर्योपनकठिकोरूपा । राजसूयउखिपरमअनूपा॥धर्मभूषकोविभवनिद्दारी । सहिनसक्योअतिभयोदुखारी॥५३॥

दोहा-राजम्प्यशिशुपाटेवप, भूपनमोचनवंदि । हरिचरित्रजोष्ठनतयह, रहितनतेहिअपदंदि ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांषवेशविश्वनधर्मिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहारा जाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्ठराजसिंहजृदेवकृते आनन्दा म्बुनियौ दशमस्कंषे उत्तरार्षे चतुःसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७२ ॥

दोहा–राजस्यकीष्ठनिकथा, भूपपरीक्षितफेरि । प्रश्नकियोशुकदेवसों, बारवारमुखहेरि ॥ परीक्षित उवाच ।

्रिराजसृपटलिपमंत्रपतिको।पायअवधिपरमानँदततको।।सुरऋषितृपसवकरतवलाना।निजनिजगृदकदँकियेपयाना । ्रेषुद्र्योपनटलिमुखकाँद्दी । भयोडदासपरममनमाँद्धी ॥ ताकोकारणकददुमुनीज्ञा । दुलितभयोकसकुरुकुटंद्शा ॥ ﴿वुनतपरीक्षितवचनसुद्दावन । कहनटमेथीशुकुअतिपावन ॥ २ ॥

श्रीग्रुक उवाच ।

्रिनायपितामद्दकेमरामौँदीं । असर्वाधविक्यकाजतर्दों हीं ॥ धर्मभूपपैकरिअतिनेह् । करनङ्गेकारजमतिगेह् ॥ ३ ॥ द्वर्रीमसेनपकवानसोदावन । बनवावनङ्गोअतिषावन ॥

दोहा-भयोभँडारेकोअपिप, दुर्योपनकुरुनाथ । उचितजहाँजसस्तर्चको, सोर्कान्द्र्योनिनहाथ ॥

हिदेवहित्रप्रमंउदारा । सोंप्योकरननृपनसत्कारा ॥ जेतीआमद्नीतहँआव । नकुटताहिटकोझपटाव ॥ १ ॥

फ्रिनन्कतहँसेवनमाँही । भूपतिराख्योआकुनकोही ॥ मयसापुनकेवाण्योवायत । ट्येतहाँयदुवरमनभावन ॥

प्रसुतानहँपुरुसनटाशी । विधनकोआतिश्याक्तर्यामा ॥ क्षीहिद्योदानअधिकार । एकदेवायतदुशदृहाँहा।॥॥

दैविकणंहादिकपुरुपाना । अरुविदुरादिकसवेशपाना ॥ भूरिश्रवादिकहितकुमाग । वाहटीकतदेवरमपटाया॥॥

देविकणंहादिकसुरुपाना । अरुविदुरादिकसवेशपाना ॥ भूरिश्रवादिकहितकुमाग । वाहटीकतदेवरमपटाया॥॥

देवो —संतदंनआदिकस्ते, ॥ ६ ॥ पापपृष्यकाधिकार । यतकावट्योकस्त, मानितृपहितानप्यार ॥ ७॥

भूरपिततहँहिस्सोभाषे । रामदरशकदँअतिअभिद्योप ॥ वटभद्रहुक्टेटहुबोटाई । ताममयनप्रपृद्वनाई ॥

प्रवचनसुनिअतिसुरुपायो । यदुपतिरामहितुरुपवोटायो ॥ तदैनवहारिशशुगाटसहरिरोगास्वननवस्यमुगाँह ॥

र्था

छहैअग्रपूजनकोआज् । वैठेऋषिम्रनिनृपनसमाज् ॥ यक्तेएकअधिकद्रशाही । प्रतनहींनिश्रयमनमाही

दोहा-पुनिसन्तेष्ट्रं छन्छो, सभासदनपहँजाय । तेडविचारिन्हिंकहिसके, मोनरहेश्रम्त्याय ॥ शंकामचीसभामजनहीं । ग्रुनिसहदेवकद्योअसतवहीं ॥५८॥ सुनहुसर्वेनुपवचनहमारा।जाहमकरिकेकहतिवारा। छहेंअप्रपूजनयदुराई । उचितसकछविधिमोहिजनाई ॥ यसजनपितहें भगवाना।सुरधनदेशकाछप्रभुजाना ॥ १९॥ इनकोरूपविद्वकहँजानो । राजस्यइनवपुअनुमानो ॥ शांतयोगअरुआहृतमंत्रा । अग्निहुईहनकेपरतंत्रा॥२०॥ एकहियेहनसम्नहिंकोऊ । अंतरयामीहेजगसोऊ ॥ इनकोन्हिंकोषअहेअधुरा । सिरजतपाछतकरतसंहारा॥२॥

दोहा—येईयदुपतिकीकृपा, पायसकळजगळोग । धर्मकर्मसबकरतेहें, छहतम्रक्तिअरुभोग ॥ २२ ॥ अतोअप्रपूजनसुखळाई । देहुकृष्णकेचरणचढाई ॥ पूजतइनहिंपूजिसवर्जेहें । धर्मभूपअतिआनंदेंपेहें ॥ २३ ॥ ध्रतिभ्रप्तजनसुखळाई । देहुकृष्णकेचरणचढाई ॥ पूजतइनहिंपूजिसवर्जेहें । धर्मभूपअतिआनंदेंपेहें ॥ २३ ॥ ध्रुनिपुनिकहहुँयुकारिपुकारि।सुनहसभासदसज्जनभारी॥चहुजोफळअनंतमखमाहींदेहुअप्रपूजनहिंद्काहीं २०॥ असकहिमोनभयोसहदेवा । जानतहिरप्रभावकरभेवा ॥ सुनिसहदेवचचनसुनिराई । छ्गेसराहनअतिहरपाही।रुध सबैसभासदसंगतकीन्हें । हरिहिअप्रपूजनकिहदीन्हें ॥ धर्मभूपतहँआनंदपाई । पुज्योकृष्णहिम्मवहाई ॥ २६ ॥

दोहा-हरिकेचरणपत्तारितृपः, जगपवित्रकरवारि । मंत्रीअनुजकुटुंबतियः, सहित्तिष्टयोशिरधारि॥ २९ ॥ प्रभुकहुँपीतांबरपहिरायो । भूपणअंगदिव्यसजवायो ॥ आनंदअंबुभरेहगमाँहीं । विधिवतपूजनिक्षी ॥ भाजुळतृपधममहाना । छ्येकरनयदुपतिपद्ध्याना ॥२८॥ निरिष्तिअग्रपूजनहिर्करो । छहेसभासदमोदभ्वे। हाथजोरिजयजयसवगाये । यदुनंदनकेपदिशराये ॥ नभतेम्रुमनदेवझरिळाये । वाजवजायक्रूप्णग्रुनगाये ॥१५५ रह्मोतहाँदिश्चर्यात्र । हार्यनिद्दाकियनांद्दिभयाः । स्विज्ञासनतेहायद्वर्यात्र । हार्यनीतहाँविद्यात्र । हार्यनिद्वाकियनांदिभयाः

दोहा-सभासदनसनकहतभी, वानीपरमकठोर । वीरवर्छीगर्वितमहा, नृपदमवीपिकशोर ॥ ३० ॥ काठअहेअतिशयन्छवाना । सतिअपियहवेदप्रराना॥वृद्धनबुद्धिनीतिरसपागी। सोइजातिवारकमितिहागी॥हे कहाकरहुरहेअबुचितभाई । अवतोमोसोदेखिनजाई ॥ सवेपात्रकेजाननहारे । करहुकाजकसिनावित्री दियोअग्रपूजनबोक्कप्णे । देहुसवेदत्तरममग्रप्णे ॥ ३२ ॥ हौसवतपत्रतविद्यापारी । ज्ञानव्यस्तपातकभोगाँ। जेत्रह्मित्रह्मविज्ञाता । देवनपुजितपदज्रुजाता ॥ ३३ ॥ तिनकोत्तजिकसभामञ्ज्ञारी। कृप्णहिपूर्योकहित्रित्री

दोहा—कुल्कलंककारकसद्दा, नीचजातिगोपाल । कागनपावतभागमस, सोदेख्योयिकाल ॥ ३०॥ वर्णाश्रमतेरहितसदाँहीं । धमकर्मकछुजानतनाँहीं ॥ जोमनभावेसोईकरतो । परनारिनकेसंगवि सकलभाँतितेसतगुणदीना । कहाजानियहिष्ठूजनकोना॥३५॥वेठनयोगनसज्जनपाँती।दियोग्नापयिहुकुलीव भापतदेयहुम्पासदाहीं । पानकरतयहमदिराकाहीं ॥ नंदगोपकोस्रतलभीमानी । पूजनिकयोकाहतुम्बानी मधुरातजिककृष्णवहीरा । वस्पोजाइसागरेकतीरा ॥ पिककृतलृत्वदेदुख्योरा । अहेश्रहीरसदाकोचीरा॥

दोहा-ताहिस्यपूजनिदयो, नृपनमध्यमुनिराय । भयोकहासोबुद्धवर, दीन्हीबुद्धिगमाय ॥ ऐसेवचनकठोरकराल।सभामप्यवील्योशिशुपाल॥शोलेनहियदुपतिमुनिकाननाशिवानेनसहिनिर्मित्वार्व हरिनिदामुनिकनिजकाना । रहेसभासद्जेतहँनाना ॥ मूँदिकणेन्निगतिहिकाले । गारिदेतपूपिंग्री हरिद्दित्वनकीर्निदासोई । मुनिनिह्निटक्विटह्मोहीश्रीश्रीक्वित्वस्तिम्तुजिस्यारीसकलपुण्यहोतीनीकीश्री दिद्विकेमुनिवचनकठोरा । मुभट्याचकपांचिकिशोस॥उद्देशस्रुलकरनकराले । मारनकोआशुहिशिशुपान

दोहा-मृतपकुछके अरुपछी, केक्ययुछके वीर । पांडपर्सगढ़ छिवछत्से, चेहिपपरणपीर ॥ ११ ॥ पांडपत्रदेशोछ असवाता । रिझ्छापाछमहाअभिमानी ॥ हमेरमुनतकुष्णकीनिदा । करसितासुक्छित्री अमक्ति स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वत्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वत्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वत्यम्भ स्वाद्यम्भ स्वाद्यम स्वत्यम स्वाद्यम स्वाद्

दोहा—भिरतजानिपांडवनको, उठिआग्रुहियदुनाथ । वरजतभेकुंतीसुतन, चलितिनकोगहिहाथ ॥ नाथकह्मोयासोंनिहिभिरहू । कहोहमारमानितुमिफरहू ॥ आवनदेडुइतोशिग्रुपाछे । वाँचिआयोयहरू।उउदुकाछे ॥ कृष्णिहेदेखतचेदिपराई । चल्योकोपिपांडवनविहाई॥चकचलाइतहाँयदुनाथा। लियोकाटिचेदिपकरमाथा॥४३॥ गिरचोधूमिमहँभूपभयावन । तेहिपक्षीनृपिकयोपरावन॥सभामध्यकोलाइलमाचा। हरिप्रभावजान्योसवसाँचा४४॥ कडीजोतिचेदिपकेतनते । प्रविज्ञीहरिसुलगईनअनते॥निरखिसभासदअचरूजमाने ।हरिचरिज्ञहूनीहँजाने॥४५॥

दोदा—इनक्षित्रेजन्महिकथा, मैंबरनीमितमान । बेरभावकरिक्रप्णसों, हरिपुरिकयोपयान ॥ जैसोकरिहक्रप्णमहँभाऊ।मिल्हिताहितसकरनिधभाऊ॥कुतीसुतल्खिबेदिपनासा।ल्हतभयेहियपरमहुलासा ४६ धर्मभूपऋत्विजनबोलाई । दियोदक्षिणाधनसमुदाई ॥ विधिवतसबकोधूजनकीन्ह्यों । ओरहुदानद्विजनकहँदीन्ह्यों॥ धुनिपरिवारसहितमतिवाना।सुरसरिकियअवभूथअस्त्राना॥४०॥यहिविधराजसूयकरवाई।धरमभूपकोआनँद्र्लाई॥ कलुकमासतहँवसेसुरारों। करिपोडवनमीतिअतिभारो॥४८॥यद्यपिचहतनकृष्णविद्योह्नारिकोधमभूपग्रनोह्ना ॥

दोहा—तद्रिषभाँढिगजाहहारे, माँगिविदासकुचाइ । सद्छसदारनगमनिकयद्भारावितयदुराइ ॥ ४९ ॥ येवैकुंठनगरकेवासी । कझोचरिततिनकोमुखरासी ॥ विप्रज्ञापतेषुनिषुनिआई। जगमहँछियोजन्मकुरुराई ॥५०॥ ारेअवस्थअस्त्रानसुवेज्ञा । ङस्योसभामपिषर्मनरेज्ञा॥भूपनमध्यङस्योन्त्रपकेसे।सुरपुरसुरयुतसुरपतिजेसे ॥५१॥ ,रनस्तृपमुनितहाँअपारा । पाइपर्मनृपसोसत्कारा॥राजसूयओहारिहसराहत।निजनिजगृहनगयेसुखगाहत ॥५२॥ दुर्योपनकछिकोरूपा। राजसृयङखिपरमअनृपा॥धर्मभूपकोविभवनिहारी।सहनसक्योअतिभयोदुखारी॥५३॥

द्दोहा–राजम्रयशिद्युपाल्चप, भ्रुपनमोचनवंदि । हरिचरित्रजोम्रुनतयह, रहतिनतेहिअघदंदि ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेशविद्दवनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहारा जाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरघुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दा म्बुनियो दशमस्कंघे उत्तरार्थे चतुःसप्ततितमस्तरंगः ॥ ७२ ॥

दोहा–राजसूयकीसुनिकया, भूषपरीक्षितकेरि । प्रश्नकियोशुकदेवसों, वारवारसुसहेरि॥ परीक्षित उवाच ।

त्तरमृष्टिलिपमेन्यतिको।पायअविषयमानैद्ततको।।सुरऋषिनृपसवकरत्तवलाना।निजनिजग्रदकदँकियेपयाना।। बदुपोपनटिलिमुसकौँही । भयोवदासपरममनमौँही ॥ ताकोकारणकहहुमुनीज्ञा। दुस्तितभयोकसकुरुकुट्दंज्ञा॥ सुनतपरोक्षितवयनसुद्दावन। कदनट्याश्रीकुकअतिपावन॥ २॥

श्रीगुक उवाच ।

,त्रायपितामदकेमरामोँहीं । असर्वापविकयकाजतरौँहीं ॥ पर्मभृषपैकरिअतिनहु । करनटगेकारजमितेगेहु ॥ ३ ॥ भीमसेनपकवानसोदावन । बनवाबनटागेअतिपावन ॥

दोहा-भयोभँडरिकोशपिप, दुर्योपनकुरुनाय । टचितनहाँ नस्तयंको, सोक्षन्द्र्योनिनहाय ॥

दिदेवहित्पपमंददात । सोंप्योकरनतृपनसत्कारा ॥ नेतीशामदनीनहँआत । नकुटताहिटकोशपटाँ ॥ २ ॥

किननेकतहँसेवनमाँही । भूपतिराख्योशश्चनकोही ॥ मयसापुनकेचन्पयोनायन । टगतहाँयदुनग्मनभावन ॥

प्रस्तानातँपरस्तनटागी । विप्रनकोशतिहायश्चरगो ॥ कर्षाहित्योशनश्चित हो । पक्तेवावतदशाँदहाँर॥६॥

दिविकर्णहार्दिकपुरुपाना । शहीबदुगहिकसवैप्रपाना ॥ भूरिश्रवादिकस्तत्कमाग । वाहटीकनद्दरस्यस्यद्रामा॥

दिविकर्णहार्दिकपुरुपाना । शहीबदुगहिकसवैप्रपाना ॥ भूरिश्रवादिकस्तर्वेत्रमाग । वाहटीकनद्दरस्यस्यद्रामा॥

देहा-संतर्दनशादिकसवै, ॥ ६ ॥ पापष्ट्रपकश्चित्रमा । वहनशहकटेटेहबोटार्ट । नोममयनप्राहिन्देति ॥

प्रमुच्यतिकातिस्तामां । सद्दर्शतिमानहित्रपनगोटाया ॥ नहैनदर्शिक्षपुरामापुननम्बन्धस्यस्यारे ॥

रवाहिकस्तिकातिस्तामार्था । सद्दर्शतिमानहित्रपनगोटाया ॥ नहैनदर्शिक्षपुराम्यस्यनम्बन्धस्यस्यारे ॥

रवाहिकस्तिकातिस्तरपायो । सद्दर्शतिमानहित्रपनगोटाया ॥ नहैनदर्शिक्षपुराम्यस्यनम्बनस्यस्यस्यारे ॥

रवाहिकस्तिकातिस्तरपायो । सद्दर्शतिसानहित्रपनगोटाया ॥ नहैनदर्शिक्षपुराम्यस्यस्यस्यस्यस्यस्य

## आनन्दाम्बुनिधि ।

तहँऋत्विजअरुसदससमाजा । औरसकछग्रुहृद्वकहँराजा ॥ करिसत्कारदक्षिणाँदैके । प्रेमवचनकिहिमोदितकैवे सवकोञ्जीसगरोदछसाजी । पेदछऔमतंगरथवाजी ॥ करनभूपअवभृथअस्नाना । ग्रुखितग्रुरसरीिकेयण

दोहा--तहँकोम्रुखकहिजातनाईं, इकमुखतेनरनाह । करतकाजयदुराजजहँ, धर्मभूपसँगमाँह ॥८॥ छंद-तहँशंखपणवमृदंगधुंधुरअनेकगोमुखंबजतभे । डफढोळतूरजझाँझबीनसुवेनकेसुरसुजतभे ॥ औरहुअनेकविचित्रवाजसकछद्रवाजवजे । वरवेदपढ़तसुविप्रराजवेदिविरदाविष्ठगजे ॥ ९ ॥ तहँसकेटसाजिथुँगारवारवधूनकेगणनचतभे । गुरुगुणगणनगिवसुगायकगानवहुविधिरचतभे ॥ सोसुभगञ्जनिदिविकोकलों छयरहीपरमसुहावनी । गंधर्वअरुअप्सरनकीञ्जनिकरनआसुलनावनी ॥ १० १ तहँबहुकिताकेष्वजपताकेपरमभाकेछहरहीं । रथचक्रकेचयचक्रकीततिबारबारहिपहरहीं ॥ बहुकनककवचहुज्**टितभूपणकीटकोटिचमंकद्दी।भटसजितसँगम**हँत्रजितअतिहींछजितदीप्ति<sup>मंदकृहीं १५</sup>ग मधिमहँविराजतधर्मनृपदक्षिणलसतयदुराजहै । दिशिवामपारथभीमआदिकत्रजितसहितसमाजहैं॥ कृपद्रोणभीपमिवदुरआदिकवृद्धसवआग्र्चले । कुरुनाथयुत्रज्ञतनंषुअरुकरणादिभटपीछेभले ॥ १२ ॥ तहँसदसऋत्विजमुनिनऋपिगणकरतवेदउचारहैं। देवपिअरुगंधवंपितरहुछहतमोदअपारहैं॥ नुपधर्मकेगमनतसद्रुसुरधुनीअवभृथहिनको । डडिधूरिधारिद्शानछाईमुँदिमधिदिनभानको ॥ युत्तधराधरडोडतधराज्ञिरक्षेपकेभारपरा । मातंगतुंगतुरंगपद्छायोधराख्वसभरा ॥ १३ ॥ नरनारिभूषणवसनअँगअँगरागधारिविराजहीं । वरवारयोपितसकछसाजिशँगारसँगमहँआजहीं ॥ द्धिअतरकेसरिअगरतगरहुर्गरचिपिचकारिछै । सबभटनपैसीचतच्छीतेडसींचहींकरवारिछै ॥ १९॥ कोउपुरुपमुख्यमागच्छतिहमछत्वारवधूनके । तेउकरिहितनकोनारियपुरिशयहारमसुनके ॥ १६॥ मणिजाङकीचिहनाङकीमिहुपाङकीरानीसचै । करवाङकीअरुटाङकीछविसहितभटसँगर्वेपचै बहुकरतमंगठगानपुरनारीसवैसँगमेचर्छा । सोरासहसञ्चतआठयदुपतिरानिछविवारीभर्छी ॥ यहिभाँतिगंगातीरजायविद्यायनिजनिजजानहें । बहुकेछिकरतनवेछिनारीछगींसुदितनहानहें ॥ अतिलस्तिमध्यमें दुपद्कन्याकृष्णतियचहुँ वोर्हें। तहुँ अर्जनादिकमजनैहितगमनिकयतेहिंगेहिं॥ धुरभितसिळ्ळ्पिचकारिभरिरह्मोनेहिंनसनात्है । तेहित्सचळावनळगीतेहिंक्षणमोदग्रनस्माति विकसेवदनसरितजारियदुराजतियमुसक्याङ्के ॥१६॥ देवरनपरडार्राहसाळळगुतसस्मिनिक्टी तेडळेकनकपिचकारिकरमेंतजहिंनारिनवदनमें । झिझकारितेम्रखटारिकेरिनिहारर्तीम्रखत्व<sup>नमें</sup> भँगतेछुटतभँगराग्**सुरधुनिधारसुरभितकरतेहैं । पटभीन**हेतनछीनहेअंगनिप्रगटिसुदभर<sup>तहे</sup> ॥ तहँके शुपाञ्चनमा छके बहु सुमनगनझ रिझरिपरें । तिनते सहितक रकमछ छैनरना रिहनिवरस्तारी यहिभाँतिसिट्टिविहार्करहिंअपारसुर्सिरेपारमें । नरनारिटेपिचकारिहारिनमोदपारावारमें ॥ १९ तहँ पर्मराजविराजस्थते उत्तरिगंगातीरमें । मनुकिया युतकतुराजराजतिन तियनके भीरमें ॥ १८। ऋत्विजसद्सियुत्ववस्थमज्न्द्रुपद्कन्यास्हितमें। कियधमभूपतिमहामतिसुरसर्गक्ष्मपहिन तहँदेवदुंदुभिवगतभेनूरदुंदुभीकेसंगमें । सुर्गितरवर्षेकुसुमकिष्टभानंदनरहिसमंगमें ॥ २०॥ पुनिस्वभूपतिनाइतर्हेक्यिअवभृवभन्ननगंगमें । लाकेनहातनरहृतनेकहुपापपापिनअंग्रेमें ॥ २१॥ प्रतिप्रतिकाद्यक्षान्य निकासी । लाकेनहातनरहृतनेकहुपापपापिनअंग्रेमें ॥ २१॥ पुनिपदिरिपीतांवरअरुकृतिह्नसुपमेनरेज्हे । ऋत्विजसुद्धिवहुविषकहाद्यवसनभूषणवेज्ञहे । ऋत्विजसुद्धिवहुविषकहाद्यवसनभूषणवेज्ञह वहुवेषुतातिनमित्रमुट्दन्ञारनृपनअपारहे । नृपथम्बारहिवारकीन्द्राप्नीतिसासतकारहे ॥ ३३ ६ पुनिन्पनिस्वश्रम्भारजनतनपहिरिवागेषागृहै । कृष्टिफेटकसिमणिमालस्यकं स्तुनिन्पनिस्वश्रम्भारमात्रस्य । कृष्टिफेटकसिमणिमालस्यकं स्तुन्पर्दे । सुरम्पनिस्वर्थान्य । सुरम्पनिस्वर्यम् । सुरम्पनिस्वर्थान्य । सुरम्पनिस्वर्यापनिस्वर्थान्य । सुरम्पनिस्वर्यापनिस्वर्यापनिस्वर्यापनिस्वर्यापनिस्वर्यापनिस्वर्यम् नदॅगानकीन्द्रोभानकोत्रुपयमेमद्दिमद्द्रं । वरिमनमंत्रीसुद्धद्सुभटद्वसलासदितअनद्दें ॥

कुंडरुअरुकवृंदनसहितसोहतसुगोरुकपोर्ल्से । किंटमेखरुक्तिकिणिद्वनपुरपहिरिनारिनिचोर्ल्से ॥ सनतहाँज्ञाज्ञिवदनीविराजहिकुष्णरानीर्धावसनी । मधिकेद्वपदद्वहिताचर्छतिहँऔरनृपतियअनगनी ॥ यहिमाँतिआयअवासन्वप्यमेतिक्वरुक्तार्हे । युत्कुष्णभीयभादिकनकोकरतअतिसतकारहे ॥ २२ ॥

दोहा-महाञ्चीछतहँऋत्विजन, धर्मभूपबोछवाय । करिपूजन्तिनकोदियो, दानमानअधिकाय ॥ इसिब्रह्मवादिनबोछवाई । पूजनकरिदियधनसमुदाई॥ब्राह्मणक्षञ्जिनवैश्यनग्रुद्धन । करिसत्कारिदेयेबहुसुद्धन॥२५॥ कसहितसुळोकनपाछा । पितरभूतदेवपिविज्ञाछा ॥ धर्मभूपतेपूजनपाई । माँगिविदाअतिज्ञयसुखछाई ॥ र्भभूपकीकरत्वच्छाई । निजनिजगृहनगयेहरपाई ॥ २६ ॥ भूपयुधिष्ठरसोहिरदासा । राजस्यकरिदियोहुछासा॥ हिद्देखिसुरनरहुरपाने । क्षणक्षणवर्णतनाहिञ्जयाने ॥ जेसेमगुजअमृतकहँपाई । पानकरत्नहिनेकुञ्जवाई ॥ २७॥

दोहा-पुनिसुद्धदनअरुवांपवन्, अरुत्तवनातनकाँहि । भयेटिकावतपर्मसुत, इंद्रप्रस्थपुरमाँहि ॥ ह्योक्चणसाँपुनिकरजोरी।नायआञ्चित्तांक्षमोरी॥रहोकछुकदिनयहगृहमाँही।पावनकरहुतसुङ्क्ष्टमकाँही ॥२८॥ वमस्तुकहिरहेसुरारी । नृपकीप्रोतिनिरस्थिअतिभारी॥र्सावादिकनबोर्छियदुवीरन । दियोहुकुमयदुपतिरणपीरन॥ हिद्वारिकेयदुद्क्ष्टेके । हमबळवत्तवइतेसवज्वेके॥सुनिप्रसुम्रआदिकप्रभुज्ञातनायदुनगरीगमनेअरिनाज्ञन॥२९॥ हिविधितहॅनुप्पूर्मकुमारा । तरेमनोरथउद्पिअपारा॥सोत्तवकुपाकुण्यकीजान्यो । अपनोनहिंकरतवकछुमान्यो॥

दोहा-सुखितसाहिबीकरततहँ, युत्पांडवीसमाज् । इंद्रप्रस्थमहँइंद्रसम, वसेयुधिष्टिर्राज ॥ ३० ॥

दुर्योपनन्पएकदिन, धर्मभूपकेभौन । विभौविद्योकनहेत्तहँ, भाइनयुत्तिकयगौन ॥ ।जसूयकोरुखिसभारा।प्रथमहिजरितेहिंदरभोछारा॥३१॥पुनिनिरस्योईश्वरजनुपकेरो।जोनहिंकबहुँआँखनिजेहेरो ृष्णकृपाटहिकेविश्वकर्मा । अपनेहाथनसोंकियकर्मा ॥ जहँसुरेंद्रअसुरेंद्रहुकेरी । महीनरेंद्रनकेरघनेरी ॥ ।उध्यटमहँटुखिपरेविभूती। जसुप्रगटीसविधिकरजुती॥३२॥सोरहसहसङ्गप्णकीरानी।उपमाहतसुखमाकीखानी॥ देव्यविभूपणवसनसवारे । कोटिचंदपरकाञ्चपतारे ॥ कृष्णचंद्रकीरानिनकेरी । वरणिसकेकिमिछविमतिमेरी ॥

दोहा-तिनकेमिभेमेराजती, द्रुपद्मुतामुकुमारि । अचरजगुनिठाडोभयो, जिककुरुनाथनिहारि ॥ ३३ ॥ गौनपळटितहँतैकुरुराई । चल्योधमृतपरहँगुतभाई ॥ शीसकीटसोहतिउरमाळा । ळियेहाथकरवाळकराळा ॥ आयोपोरिप्रथमअभिमानी । तहाँजननकीभीरमहानी ॥ कटतअंगपीसेसवजाँही । सातपोरियहिविधिदरझाँही ॥ तबहुर्योषनकोषितहेक । असिउठायबोल्योजनज्वेक ॥ फरकफरकहोबहुमतिमंदा । मोहिनजानहुँकुरुकुळ्चंदा ॥ मुनिदुर्योषनकीयुह्वानी । द्वारपभीरमंदमुसक्यानी ॥ जसतसकेकिटकेग्रुतभाई । चारिपोरिनाष्योकुरुराई ॥

दोहा-दुर्योपनतहँतेटस्यो, धर्मभूपदरवार । सुरसमाजम्पिस्सतजन्त, देवराजद्यविवार ॥ मयदानवसीसभावनाई । जहँमगटीनिजसवनिषुणाई ॥ ३४॥ वंदागणविष्ठदाविद्याचि । नाचिअप्सराभाउवताचे ॥ तहँगपर्वकरहिंवहुगाना । वाजहिंवाजमधुरसुरनाना ॥ कनकसिहासनमध्यविराजा । तापरटसेयुपिष्टिरराजा ॥ दक्षिणदिक्षितिहासनमाँहीं । कृष्णवंदत्रसुटसेतहाँहीं ॥ वामदिकाअर्जुनअरुभीमा । सहसहदेवनकुरुवटसीमा ॥ कृष्णदिक्षितिहासनमाँहीं । मुन्हुचंद्सुरजदकटामा॥हृरिहितेटखिपमसभाको । कुरुपतिचस्योगमायमाको॥

दोहा-बहाटोकशिवटोकर्मे, विभानकोद्रशात । धर्मभूषकेतद्रन्में, सोतव्रगटकनात ॥ ३५ ॥ विहियहअसयटवनेटवीसे । थटमेंजटजटमेंथटदीसे ॥ तहँदुवीधनगोद्यतभाई । भयोगहाश्रमकद्योनजाई ॥ ३६॥ अटेमानिजटवत्तनसकेटी । चट्योद्वारपाटनकहँदेटी ॥ जटनरद्योपगटम्योपपाना । सवभाइनद्यतप्रधुपटजाना ॥ अदिनजहँभरचोनीरगंभीरा । तहाँजायदुवीधनवीरा ॥ मानियटनहिंबतनटटायो । विट्टटिनीस्केमीतरआयो ॥ अप्योभीजिभाइनद्यतप्रमा । जसीगरहिअवबद्धनृत्या ॥ निकारिनचोमनट्येनिचोटा । मयमायामहियोभोटा ॥ ३७॥

दोहा-देतारीतहँभीमभूट, हँसेतुरंतटटाइ। सक्टसमाजसुनायक, वोलेतेहिंगोहराइ॥

ापकुमारअपहटिहोंने । जटमेंघटघटमेंजटजोंने ॥ तहाँषुधिष्टिरनारनकीन्स्रों । सभामध्यअनुचितटसिटीन्स्रों॥

तवयदुपतिपुनिदियोङ्गारा । धर्मवोरनहिनेकुनिहारा ॥ तहँसमाजसवहँस्योठठाई । कहेसुजोधनबुद्धिगर्मार दुर्योपनहिनिर्सिसवनारी।ऌगीहँसनर्देदैकरतारी॥३८॥तहँकुरुनाथकोपअतिछाई।तक्योनतिनतनअधिकछर्जा<sup>ई</sup>। पुनिअसमनमहँकियोविचारा । करिहोअवइनकरसंहारा ॥ असग्रुनिजरतवरतकुरुराई । चुपहेनुद्विपल्योष्टतभाई।

दोहा-सातपँवरिकोनाँविकै, चढिस्यंदनमें आसु । नागनगरकोगमनिकय, दलयुतलों डिंहुलासु ॥ दुर्योधनकेषुरकतमाँहीं । हाहाकारभयोचहुँवाहीं ॥ रहेवृद्धतहँतेअसभापे । कुरुपतिपाँडवेपेश्रतिपाँ भयोठीकमतिवंतनमतको । वीजगडचोतरुयुपभारतको ॥ धर्मभूपतहँभयेउदासा । जान्योकौरवपांडवननासा ॥ अस्तिचारिनहिंवचनवखाने । पेहरिकृपाजानिसुखमाने ॥ कृष्णचन्नसुखळ्ह्योपनेरी । जान्योटरचोुभारस्रि<sup>तिक्री</sup>। याहीहित्हमधरणिसिघारे । सोञ्बङ्टेसकछलँभारे ॥ अर्जुन।दिसिगरेतहँवीरा । मानेजरमहँमोदगँभीरा ॥ ३९ ॥

दोहा-प्रश्नपरीक्षितजोनिकय, राजसूयकोहाल । दुर्योधनकोकपटहू, मेंसवकह्मोविकाल ॥ ४० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाभिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमन्महाराजिभिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्ब्रुनिधौ दशमस्कंधे उत्तराधि पंचसप्ततितमस्तरंगः॥ ७५॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-औरक्थागोविंदकी, सुनहुपरीक्षितभूप । ज्ञाल्वभूपकोवधकियो, छीछाकरतअनूप ॥ १ ॥ सोभद्देशकोशाल्वनरेशा । महावर्छीमायावीवेशा ॥ शाल्वसखाशिशुपाळभूपको । काठसरिसविकरालहर्षि जोशिशुपाठकाहिं सुखछायो । कुंडिनपुरमें व्याहनआयो ॥ तहाँ रामसँगभई छराई । जरासंघआदिक हर्गाही गयेहारियदुवंशिनतेरे । भागिगयेरणबहुरिनहेरे ॥ दंत्वक्रविदुरथशिशुपाछा । जरासंघअरुशाल्युवाही जोज्ञिशुपाछधममसमुनिके । आयोक्कष्णवधनचितग्रनिके ॥

दोहा-सभामप्यतेहिंहरिहन्यो, जरासंघकहँभीम । पोंड्रककोकेशवहन्यो, मारिचकवलसीम्॥ २॥ दंतवक्रविद्धस्थअरुशाळ् । वाँचिरहेंबेभूपकराळ् ॥ ज्ञाल्वभूपदोउनुपनबोठाई । कियोमंत्रअतिकोपिक्षि। यदुवैज्ञीभेअतिवरुवाना । सद्करहिं छरुपापमहाना॥हरिचेदिपहिंदगाकरिमारचो । सभामध्यकोउपूर्वली करिछळजरासंथिं छिगजाई । भीमसेनकरताहिह्ताई ॥ मारचोपौंडूकनंदकुमारा । करतअनर्थहिं वार्राह्वारा त्रातेअसतुममनहिविचारहु । जेहिप्रकारयदुवंशिनमारहु ॥ दंतवक्रविदुरथअसभापे । यहविचारहमहूँकरित्रि ।

दोहा-जैसेवेहमसोकरत्, भलछलवारहिवार । तैसेहमहूँकरिछलै, यदुकुलकरहिसँहार ॥ तवपुनिवोत्त्योशाल्वप्रवीरा । मेरेवचनसुनहुँरणधीरा ॥ जवलीतपर्मेकरिनहिंआऊँ । तवलीतुम्रहिबोर्वाही भिक्षक्रवरुणकरनेमनासः । जनन्त्री निर्मेश्वरुष्टिकार्थिकरिनहिंआऊँ । तवलीतुम्रहिबोर्वाहिं देखहुसवरुपविक्रममोरा।किमिवाचतवसुदेविककोरा॥श्रावप्रवास्त्रवेशकरहो । रणमहँआतावकमाराण्ये रोषहुसवरुपविक्रममोरा।किमिवाचतवसुदेविककोरा॥श्राअसप्रणकरिकस्वनसुनाई।शाल्यकर्नतप्रकृतिवर्णः। ग्रायोजकेलेकाननमाँही । जन्मकोराण्याच्या ॥ गयोअकेळेकाननमाँहीं । शंकरकोकोरध्यानतहाँहीं ॥ करनळग्योतपशठयहिभाँती । ठाहोरह्मोअवळहिना

दोहा-सातरह्योदिनअंतमें, एकमृद्धिभरिषूरि ॥ ४ ॥ यहिविधिवीतवर्षादैन, भईतपस्याप्तर ॥ तवर्शकरम् सुक्रपानिधाना। शास्त्रात्तिक्ष्यक्ष्यात्रार्थः । । । याहावाधवातिवपदिन, भद्रतपस्याष्ट्रारः । तवर्शकरम् सुक्रपानिधाना। शास्त्रनिकटकहँ कियेपयाना। शास्त्रविक्रक्को माँ सुवरदाना। तोहिमेनिर्जाककर्मात्राः। सुनतर्शकरेवचनमहारे । प्रणविकारो स्वेतन्त्रात्राः। जहँमेंचहीतहरू नार्कः । राज्याकन्नरचारणसवा ॥ भादसक्विजाकोनहिकोई । देहुविमाननायश्याम् । जहँमेंचहीतहरू नार्कः । तापरचिवनिहिंभरिनदेखाऊं ॥ यदुविज्ञानदुखदेहुँमहाना । ऐसीनायदेहुमीहिनाना देहिन्चन्नसम्बद्धाः

दोद्दा–हााल्ववचनसुनिशंभुतव, एवमस्तुकहिर्दान । मेदानवकोवोछिद्वत, ऐसोशासनकीत ॥ २४०२ २ ेप: े ानः । जीतदिजेदिनहिसुरहुमद्दाना ॥ जहाँशाल्वअपनेमनभावे । तहाँताहितुर्वते

जोजनपकतासुविस्तारा । आयसकोनकटेशरघारा ॥ शंकरशासनसुनिदनुजेशा । रच्योविमानमहाननरेशा ॥ भटनभीतिभरभूरिभयावन । द्वतअकाशचारीमनभावन । असविमानरचिदानवराई।दयोशाल्वभूपतिकहँजाई॥७॥ मानहुकंपकारकोषामा । दुसहदुरासदरिपुसंग्रामा॥तामेंच्छोशाल्वमहिपाटा । आयोनिजपुरमोदविशाटा ॥८॥

े दोहा-दंतवक्रविद्यर्थहुको, अपनेनिकटबोछाय । निजतपशिवधरदानको, दीन्ह्योंहाळसुनाय ॥ शाल्वकह्योपुनिकोपप्रकाशतोळगिहिदेरिनीहयदुकुळनाशतोसाजिसेनचिहसाभविमानाग्रेकरहुद्वारिकेआशुपयाना॥ एकवातऔरहुअवनीकी । सोमेंतुमसोंभापहुजीकी ॥ रामक्रष्णहित्तनप्रस्माही । प्रयुव्वदिकअहेतहाँहीं ॥ उप्रसेनभरिहेतिहिनगरी। ताहिमारिल्यावहृतियसिगरी ॥ पुरीछटिसिगरीपुनिळाई । सोदिसिधुमहँदेहुवहाई ॥ इंद्रप्रस्थआशुहिपुनिचळिके । छळकरिपुरवासिनमहँमिळिके॥पांडवस्तुहितकृष्णवळरामे।मारिपठायदेहुयमथामे॥

दोहा-शाल्ववचनसुनिसदितहै, उभयभूपमतिकीन । साजिसैनचत्ररंगिणी, चढेविमाननवीन ॥ -तहुँज्ञाल्वभूपरिसाय । असवचनकह्योसनाय ॥ जोसत्यज्ञिवपरदान । तौमोरजानमहान ॥ द्वारावतीकोजाय । नहिनेकविलंबलगाय ॥ सुनिज्ञाल्वयचनमहान । उडिचल्योव्योमविमान ॥ जिमिइयामजल्धरपोर् । धावतगगनकरिजोर् ॥ तिमिकरतशोरकठोर् । धायोस्यदपुरओर् ॥ जहँपरतछायाजाति । तेहिदेशकीजनपाति ॥ असकहँहिलिषैकैयात । विनकालग्रहनलखात ॥ गमनतप्रथमसुविमान । पीछेसुपवनमहान ॥ द्वारावतीयहीभाँति । नृपजानगोअधराति ॥ लखियदुपुरीनृपञ्चाल । करिकोपचरहिविज्ञाल ॥ सुधिकरिस्यदुकुलैपेर क्येतुरततोपनफैर ॥ निजजानधरितेहिंठोर । छैउतरिसैनअथोर ॥ ८ ॥ चहुँओरयदुप्रेचीर । इकवारसभटनटेरि ॥ खोदनराग्योपुरकोट । इनिकेकुदालनचोट ॥ उपवनहुवागअराम । जेरहेअतिअभिराम ॥ तिनमें छगायो आगि । नहिंबचेरक्षकभागि ॥ जिमिविषिनछगतिदवारि । तिमिदियोबागडजारि ॥ जेवचेतरुतेकाटि । शरकूपमहाँदियपाटि ॥ वाटिकागृहगिरवाय । बहुदेवसदनफोराय ॥ ९ ॥ पुनिकनककोटगिराइ । बहुगुरिजदीनुढहाइ ॥ पुरद्वारिखरकीफोरि । कंचनकपाटनतोरि ॥ भट्यसेष्ररमहँपाइ । तहँँऑगिदीनलगाइ ॥ जेअतिहिँँज्ञ अवास । तिनसोदिकीनविनास ॥ अट्टाठिकानिडतंग । पुनिखोदिकियतिनभंग ॥ वहुविधिविद्वारक्षगार । जेरहेअतिछविवार ॥ भटशाल्वकेअतिरूसि । प्रसिपुँइसिसेधनपृति ॥ लटनलगेपुरनारि । पुरजननहनितरवारि ॥ कोडरहेसीवतलोग । जेलहेकवहुँनसोग ॥ तेविपतिऐसीदेखि । भागभभरिभयलेखि ॥ इकभागपुरिख्यलूटि । पुरजननकोबहुकूटि ॥ असञ्चालबबोछतजाइ । यदुवर्चेनाहिभगाइ ॥ जेनगररक्षकवीर । तेनिरखिअरिकीभीर ॥ मारनङगेबहुतीर । अरिभटनकीन्हेंपीर ॥ कछुभागिअरिकीभीर । तहँशाल्वअतिरणधीर ॥ करिकोपउरगंभीर । हनिवाणवेगसमीर ॥ प्ररंशकनकोमारि । मापाद्दंविसतारि ॥ १० ॥ वहुकौछवरपनछाग । प्रगटेभयंकरनाग ॥ तेमनुजभक्षरियाइ । विषम्बारुविविधडड़ाइ ॥ द्वारावतीचहुँओर । भोअञ्चनिपातकटोर ॥ तरुशाल्ताल्तमाल । गृहपैगिरेविकराल ॥ पुनिचल्योपवनभूचंड । बहुमहल्कियवृहसंड ॥ चहुँ औरधुं भाकार । भोपूरिको अधियार ॥ यदुनगरमहँ इकवार । तहँ मञ्चो हाहाकार ॥ चौहट्टहाटनठाट । अरुफ़्टिगेबहुपाट ॥ नरनारिकरतपुकार । भागेजरतछेवार ॥ सवकहींहेयहकाहोत । कोविपतिकीनउदोत ॥ कहँकृष्णहेंकहँराम । प्रयुमकहँवट्याम ॥ कर्रैसात्पकोअक्र्र। कृतवर्मकर्रभितिश्रा। कर्रमयोयदुर्छभागि । असंकद्वदिसनभयपागि ॥ यह्शाल्वनृपअतिष्पात । यदुनगरिकयदतपात ॥ जिमित्रिपुरकहाँत्रिपुरारि । ह्रकुपितदीन्द्र्योजारि ॥ तिभिशाल्वकोपहिछाइ । यदुनगरदीनजराइ ॥ पुनिछम्योवर्षनञ्चा । पुनिहन्योवदुदिव्यस्त्र ॥

बहुमुश्रान्तामस्वाण । वरभछपरिषक्रपाण ॥ वर्षतनगरचहुँग्रोर । ज्यांभाद्रजल्यनवार ॥ कहँभागिसधुरकृटि । वाजीजरेकहँजृटि ॥ यहिभाँतिलखिउतपात । कहँवचवनाहिंदिखात ॥ जनकरतहाहाकार । सँगल्यितियअरुवार ॥ वृपत्रयसेनिहेद्वार । जनजाहकीनपुकार ॥ रक्षहुहमैमहिपाल । हमजरहिंपावकज्वाल ॥ कछुजानिपरतोनाहिं । कोदेतहुलपुरमाहिं ॥ वृपसुनतआरतशोर । उठिल्लयोभयचहुँगोर ॥ तवशंकमनमेलाह । अनुचरहिंगोलिबुझाह ॥ प्रद्युमपासपठाह । असदियोताहिसुनाह ॥ यहकहाभोद्यतपात । मोहिनेकुनाहिंजनात ॥ १९ ॥ १२ ॥ वेहा—असुचरआधुहिदोरिको, मदनसदनमहँजाह । सखीबोलिप्रयुम्निका, दीन्ह्योतुरतपठाह ॥

जाइससीरतिकेनिकट, मंद्रिचरणद्वाइ । ताहिजगाइसुनाइदिय, तुरतनरेश्वरजाइ ॥
रितसोरतिपतिपदपदुम, पंकजपानिल्याइ । उठहुवीररसहुनगर, असकिहिदियोजगाइ ॥
अरुणारेआल्यसभरे, अनियारेविल्यंत । मीजतहगनिजसेजते, उठिवेट्योरितकंत ॥
पूँछनलाग्योहोतकस्, पुरमेंद्राहाकार । कोनशृह्यद्वतआहकै, चाह्योकाल्अगार ॥
सितवोलीकरजोरिके, नहिजानहिकुलकेतु । उयसेनकोचारहक, आयोयाहीहेतु ॥

उपसेनकोज्ञासनसुनिके । चल्योक्कॅबरद्धतकारजग्रुनिके ॥ वाहिरकढिपूछचोतेहिंचारै ।कोनपरचोतृपकाहिँगीर्ग दूतकह्योनृपतुमहिबोछायो । दुवनदुरासदकोउद्दकआयो ॥ जारतनगरीनाथतिहारी । रक्षितजानिआपप्रुजगरी<sup>ह</sup> दूतहिकह्योजाहुनुपगेहू । नृपसोअससँदेशकहिदेहु ॥ कर्राहेननृपअवकछुसंदेहु । हमआवर्त्हेध्र<sup>पहिन्</sup>हु ॥ असकहिकवचकीटघनुधारी । उभयकंधयुगतृणसवारी॥दारुकस्रुतहिंदृतहिबोछवाई । ल्यावहुर्यम्मकहेंहु<sup>बुह्मी</sup>

दोहा-मुसुशासनसुनिसृततहँ, ल्यायोस्यंदनसाजि । यदुनंदननंदनतुरत, तापरच्छोविराजि ॥ १३॥ पुनिचारणकहँवेगिवोठाई । सवनीरनपेँदियोपठाई ॥ सात्यकिसांवगदोअकूरा । भार्तुविद्वात्रकसाण्या ॥ अरुहार्दिकआदिकरणधीरा।कृष्णकुँवरशासनसुनिवीरा॥सजिसजिचिद्वदेश्यद्वतधाये।कृष्णकुमारसमीपहँभागे तवअतिकोपितकृष्णकुमारा । उमसेनकेसदनसिधारा ॥ तहँमश्रुमहिभूपनिहारो । वोठेवचननपनन्वता । होतनगरमहँअतिवतपाता । रक्षणकरहुतुरतसुमताता ॥ रामकृष्णहेंगृहमहँनाहीं । इमग्रहरावहिअवकेहिकाँ

दोहा-तुमसमस्थसवभाँतिहों, कृष्णकुमारप्रवीन । तुम्हरेदेखतहोतरण, पुरवासिनयुतदीन ॥ होतआञ्चसवनगरविनासा । ऐसीकवहुँछहीनहिंशासा ॥ तवबोल्योप्रद्यमरिसाई । संग्रयकरहुनाहिंगुणहिं। रामकृष्णहस्तिनपुरछिय । तदिपनहमकछुसंग्रयल्याये ॥ तिनप्रतापतेहकक्षणमाँहीं। करिहींअरिनसंहापहीं। असकहिरयविद्धपितकुमारा । नुपाईवंदिनिकस्योतीहिंद्यारा॥प्रद्यमहिल्गिप्रवाद्यतारी।आयआरतववनपुर्वती तुम्हरेदेखतकुष्णकुमारा । लहिकछेज्ञभेविनहिअधारा ॥ यदुनंदननंदनअसभायो । अवकद्यनहिंश्वाम्त्रवी

दोहा-दीनेमोहिनतायथन, दुखदायककहँदुष्ट । अधरातजोनगरमें, कियोउपद्रवपुष्ट ॥ प्रजनकहोदिमजानतनाहीं । जरतनगरदेखतचहुँषाही॥तवप्रद्युमनिजरथहिवद्वायो । करमेंकरिनिजधतुपवहाती प्रजनकहोदिमजानतनाहीं । जरतनगरदेखतचहुँषाही॥तवप्रद्युमनिजरथहिवद्वायो । करमेंकरिनिजधतुपवहाती । वहसात्यिकअक्षावप्रद्युकतारणरणद्या ॥ १९० तहँसात्यिकअक्षावप्रद्युकतारणरणद्या ॥ कृष्णकुँवरकहँपीछेकरिक । आगेवदेआयुप्पत्र्यप्रद्यप्रद्यप्रद्यप्रद्यप्रद्यप्रद्या । जारथतुर्रेगपदातिवरूया ॥ कृष्णकुँवरकहँपीछेकरिक । आगेवदेआयुप्पत्र्या । विविध्यातिवर्षे

दोहा-करतरहेजेशाल्वभट, नगरउपद्रवपोर । तिनपेसात्यिकसावभट, हनेशाणवरजोर ॥ छंद्भुजंगप्रयात-त्तहाँशाल्वकेवीरघायेप्रचारी । हनेसात्यकीसांवकोशस्रभारी ॥ द्वतेयादवीसेनकेवीरघाये । हनेशाल्वकीसेनकोकोषछाये ॥

कियेचित्तशुद्धेरुभेवीरकुद्धे । कियेग्द्रतिरुद्धतेगोरयुद्धे ॥

### श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध ।

सुदेवासुरेसोभयोयुद्धपोरा । कटेनाहटेतेरटेजीतशोरा ॥
चलेभछतिसतवछोकुपाना । प्रयञ्जोसुसङोमरेवीरनाना ॥
क्षणएकएकेहर्नेहेंहकारे । भरेमोदभारेटरेंनाहिंटारे ॥
कहूँअस्वमरिंकहूँभूपछारें । कहूँअग्रफारेंकहूँवैप्रचारें ॥
भईसोनिशावीरकीप्राणहारी । रहीछायदीपावठीकीउच्यारी ॥
चमंकेडतेंच्योममेभूरितारे । इतेभूमिमेभूपणेंककतारे ॥
सवैद्वारिकामेयहीशोरछायो । लरोनाडरोनाटरोश्जुआयो ॥
सवैद्वारिकामेयहीशोरछायो । छरोनाडरोनाटरोश्जुआयो ॥
सरेदारिकामेयहीशोरछायो । छरोनाहरोनाटरोश्जुआयो ॥
सरेरवारिकीसार्यकोष्ट्वार्य । छरेनावरोनाटरोश्जुआयो ॥
सरेरवारिकीसार्यकोष्ट्वार्य । वियेशोणितेआमिपेखुवसाये ॥
कटेनागकेतेपटेवाजिकते । गिरेशोडठेवीरकेतसचेते ॥
तहाँसात्यकीसांवकेवाणवर्षा । हनेशालवर्कीसेनकोग्रकहर्षा ॥
परोशजुकीसेनमेंवाणधारा । मतंगोतुरंगोमरेहेंअपारा ॥

दोहा-साम्बसात्यकोशरनको, ञौगदगदाप्रहार । शाल्वसुभटसहिनहिसके, भजेभीतिकेभार ॥ पुरतेकढिबाहेरगये, छोडिछोडिहथियार । शाल्वनिकटमहँजायके, यहिविधिकियेपुकार ॥ छंद्युजंगप्रयात-सजीयादवींसैनआईप्रचारी । प्रौतेहर्मेकोदियोहैनिकारी ॥

ठियोल्र्टिकेनोधनेगोछडाई । दुर्लोरानरीसेनआईपराई ॥
पुरेभीतरेनाननेनाथनातो । इमारेपिछारीदछेभ्ररिआतो ॥
इतेमेंमदाञ्गोरकोछावतेहीं । देखानेभटेआनतेथावतेहीं ॥
टर्ल्योसात्यकीसांवकोझाल्वराना । द्वतेरोज्ञोतचापमेंवाणसाना ॥
इन्योसांवकोसत्तरेवाणवीरा । असीसात्यकीकोमहाचोखतीरा ॥
गदैसाठित्योभानींवेदेपचासा । शुकेसारनेतेसहींनीतिआसा ॥
तहाँसात्यकीअट्टतेखुद्धकीन्ह्यों । सवैज्ञाल्वकेवाणकोभंनिदीन्ह्यों ॥
इन्योताहिचाठीसचोखेखुवाना । गदोसायकोवीसमारचोमदाना ॥
शुकोझारनेवीसर्वासेश्वरारे । अरेभानविदोद्द्यतेताहिमारे ॥
तहाँसात्वकीन्हीमहावेगताई । द्वयोझाल्वकोसन्वाणेचठाई ॥
दल्योज्ञाल्वकोसीनस्वोदीनजाने । दियोज्ञाल्वकोसन्वमंद्यायनाने ॥
दुसीद्वसवेश्वर्भोराभागी । सुसीहेसवेयादवीसेन्यज्ञाणी॥
तहाँसाल्वहभागिकभीतिछाई । चटयोआपनेयानमंनासपाई ॥
दियोताहिपसेन्यहकोपठाई । दियोसोविमानेअकारांठडाई ॥

दोदा-यदुवंशीतर्हेंसुदितहें, विजयनिशानवजाय । राहेभयेतेहिटोर्से, अतिआर्नेट्टरपाय ॥ छंद्नराच-मदानसोविमानआसमानमेंभ्रमेंछ्ग्यो । अछातचक्रसोसोहाततेजहेंमदानग्यो ॥ चटयोप्रवीरशाल्वचापआग्रुहीटॅंकोर्स्क । हन्योक्रशानवाचवेप्रमाणपोरशोर्स्क ॥ तहींअक्र्रभानविद्सांबओरसात्यकी । पर्वारवाणपोरवेशुमारशञ्चातकी ॥ कियोअर्खंडवाणसंडसंडशाल्यभूपके । दियोपवारिफेरिवाणमारतंडरूपके ॥ छगेविमानमस्त्रवाणद्विद्विद्विक्षेभे । सर्वेप्रवीरदेखिकेचरित्रआश्चमूकमे ॥ सर्वेप्रवीरदेखिकेचरित्रआश्चमूकमे ॥ सन्तेमहानसानुवाणशाल्यडंडछ।गहीं । प्रचरह्विगिरेमहीननेकुजोरजागहीं ॥ विद्योकिचूरतीरकोप्रवीरमेअर्थारहें । तजेप्रकोपिफेरिवाग्वारतीरमीरहें ॥ उत्तेनरेशवाणधारुयोमतेपवारहें । मनोमधामहानव्वृद्आवतेअपारहें ॥ कटेमतंगऔतुरंगजानवृष्णिसेन्यमें । नभागतेप्रवीरधारिधीरयुद्धचनमें ॥ तहाँप्रवीरशीवसात्यकीगदीपकोपिके । दछनरेशवाणजेतजेसुवित्तचोपिके ॥ १६॥

दोहा-ताहीक्षणपूरविद्याः, कीन्होंभातुप्रकाशः । नृपविमानदेखोपरोः, मानहुकालअवासः॥ निजनिष्ठलेखियाणतहः, शाल्वभूपरिक्षित्वाह् ॥ अतिप्रचंडमायाकारः, जोम्रुखवराणिननाहः॥

छंदनराच-कियोमहानअंघकारचारिहादिशानहें। झरेंछगीअनेकआज्ञामानतेक्रजानहें॥ कपानऔपपाणकीमहानवृष्टिहोतिभै । अनेकदामिनीनपातिआञ्चाहिँउदेतिभै ॥ दशौदिञ्चानबाणधारधावतीकराउँहै । महाप्रचंडपौनजोरसोबह्योविञाउँहै ॥ रहीअकाञ्चभूरिपूरिभूरिधुंधकारभो । प्रपातवारिकोमहावितंडञ्जंडधारभो ॥ उडेंकटेंबहेंदबेंप्रवीरवृष्णिसैनके । गिरेंमरेंफिरेंभिरेंथिरेंभरेअचैनके ॥ त्ररंगत्योंमतंगस्यंद्नीकृटैंअनंत्हें । उडातउंडमुंडझुंडन्योममेंछसंत्हें ॥ तहाँसुवृष्णिसैन्यमध्यभार्तज्ञोरहैरह्यो । महानभीतिब्याकुछैप्रवीरज्ञस्त्रनागह्यो ॥ सात्यकीनसांबनागदीनहींअऋरह । चलायवाणकोक्षकरहेजेवृष्णिश्ररह ॥ नज्ञाल्वकोविमानआसमानमेंदेखातहै । सवैप्रवीरकोसँहारआग्रहीछखातहै ॥ सबैप्रवीरमोहिकैगिरेसुजानमेंतहाँ । मच्योहहापुकारवृष्णिसैन्यमेंद्वतेमहाँ ॥ असंख्यवीरमारिगेअसंख्यहूखराइगे । अनंतराख्नुडारिगेअनंतहळुकाइगे ॥ विलोकिसैन्ययादवीविनाश्रां आसुतासमें । सुकुंदकोकुमारसूतसों कह्योहुलासमें ॥ बढावरेवढावरेवढावजानआञ्जही । विलोकुआजुवृष्णिवंशकोविशेपिनाञ्जही ॥ अहैनरेज्ञज्ञाल्वयाकरालकालकसमें। लखोंमेंमायदाधितेविमानव्योममेंअमें॥ सुन्योकुमारवैनस्तहाँ किकेतुरंगनै । गयोसँहारह्वेरह्योजहाँ महारणांगने॥ विळोकिकृष्णनंदकोनरेअञ्चाल्वकोपिकै । इन्योहजारवाणकोचढाइचापचोपिके ॥ पपाणऔक्रपाणओक्र्ञानवृष्टिकोकियो । सुकुंदनंदर्श्यंदनैसुमंदगौनकेदियो ॥ गिरेतुरंगभूमिमेंविमोहिसारथीगयो । प्रद्युत्रदेखिनापरेसुरानसोकहूभयो ॥

तिरतुरगद्दानमापमाहितारपाण्या । अञ्चल्यस्यापस्य स्वर्धानास्य स्वर्यानास्य स्वर्धानास्य स्वर्धानास्य स्वर्धानास्य स्वर्धानास्य स्वर्यानास्य स्वर्धानास्य स्वर्यानास्य स्वर्धानास्य स्वर्धानास्य स्वर्यानास्य स्वर्यानास्य स्वर्यानास्य स्वर्यानास्य स्वर्यानास्य स्वर्यानास्य स्वर्यानास्य स्वर्यानास्य स्वर्यानास्य स्वरत्य स्वर्यानास्य स्वर्यानास्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वरत्य स्वर्यान

चचारिनेपेसहींकोदंडचंडशोरके । िल्योसोब्रह्मअस्त्रयोरक्यांचित्तभोरके ॥ दोहा−तामेंसबिलतकेदियो, शंकरमायायोर । विंचिकमानाहिकानलों, तज्योबाणबरजीर ॥ इटतविशिखअखंडभो, पोरशोरिदिशिछाइ । शाल्यप्रबलमायासकल, क्षणमेंदईनसाइ ॥ विभित्तमारिकेटदेते, दोतोतमकोनाश । तिभिद्यारीनदनबाणते, मायाभईविनाश ॥ देसिपर्रमुरजविमल, देखिपरयोहपजान । देखिपरीयदुसन्यसव, रहीजोष्टतकसमान ॥ १७ ॥ छंदचामर-देखिशाल्वभूपकोम्रुकुंदनंदनंदसों । मारिकैपचीसवाणकोपकेअमंदसों ॥ ज्ञाल्वकोदेवाणसेननाथजोदुमानहै । पाँचसैप्रचंडताहिमारिकेसुवाणहे ॥ **१८** ॥ घोरसोसुवाणफेरिकाल्वकोपहारिकै । कोटिद्वेसुसायकैपवारिकेपचारिकै ॥ यानकोछपायदीनजोरवाणजारुमें । शाल्वकेभटानफेरिकोपिताहिकारुमें ॥ एकएकबाणएकएकवीरकोहने । सारथीनकोदञ्जीदञ्जीहनेञ्जरैघने ॥ तीनतीनवाणवाहनानिवेधदेतभो । युद्धमें अमंद्रकृष्णनंदकीर्ति छेतभो ॥ १९ ॥ व्याकुरुभयेनरेशसैन्यकेभटेमहाँ । वाणधारधावतीप्रद्यमकीजहाँतहाँ ॥ श्चमित्रसैन्यकेलगेसवैसराहने । कृष्णकेकुमारकेसमानवीरनाहिने ॥ २० ॥ खंडञ्ंडह्वेवितुंडजानतेगिरेलगे । वाजिअंगभंगह्वेगिरेसवारकेसँगे ॥ उंडमुँडझुँडस्ँडस्ंडह्वेअकाशमें । राहुकेतुसेठस्वातघोशकेप्रकाशमें ॥ रक्तपारजानते हरें सुवारवारहें। इयामशैळतेमनोसुगेरुकेपनारहें॥ ज्ञाल्वकेविमानमें श्रेरेअनेकभाँतिहै। इयाममेघमध्यजोसुदामनीनपाँतिहै॥ वाणधारभूमितेविमानलोंदेखातिहैं। गंगधारस्वर्गज्योंपवित्रहेतजातिहैं॥ बाणकीदज्ञानमें परंपरादेखातिहै । स्वर्गवीरगौणकी सुपानसी सहातिहै ॥ ज्ञाल्वकोविमानव्योममें अभैंजहाँ जहाँ । कृष्णप्रज्ञाणधारधावतीतहाँतहाँ ॥ बाणतेविमानमस्केप्रवेजकैनहीं । छायकैनछत्रसेअकाजमेंरहेतहीं ॥

दोहा—यद्पिभेदकरिसकतर्नार्ह, वाणविमानअभेद् । तद्पिउपरतेगिरिविशिख, करेंसकछद्छखेद् ॥
यहिविधिञगिप्रधुम्रशर, भयोज्यथितनृपशाल्ध् । दशयोजनआकाशमें, छेगोयानविशास्त्र ॥
ज्योंपूरुकोपोनछ्द्वि, धावतमेषमहान । तिमिधावतथकाशमें, शाल्वनरेशविमान ॥
एकरूपकडुँछखिपरे, कहुबहुरूपदेखात । मायामयमयकृतमनो, शेंछसपक्षउडात ॥
पेर्नाहंआवतमिहिनिकट, छहिप्रधुम्रशर्यात । दशयोजनकेउपरनभ, यानमहानश्रमात ॥
तेहिंछन्श्रीयदुवरकुँवर, निजदछम्भिमंजाय । सात्यिकसांवादिकनको, मोहितदियोजगाय ॥
सावधानहेंसुभटसन्, करभुदुष्विनिधीरवाण । मारनछगेविमानको, करिकरिकोपमहान ॥

छंदचामर-वीरकृष्णपुत्रहूँविचित्रविक्रमेंकियो । वेगसोंप्रहारवाणछाययानकोछियो ॥ आञ्चानमंजहाँपरायजातयानदि । भासमानहुँतहाँसुजातवृद्वानदे ॥ २० ॥ भूमिमेंविमानआयकेकहुँदेखातदि । आश्चमानमंकहुँदिशानमंप्रमातदि ॥ शृष्टिमोंविमानआयकेकहुँदेखातदि । आश्चमानमंकहुँदिशानमंप्रमातदि ॥ श्रीष्ट्रमामेंविमानआयकेकहुँदेखातदि । आश्चमानमंकहुँदिशानमंप्रमातदि ॥ आश्चमानमंकछातचकसोंिकरातदे । एकहुप्त्रेनेपकहुप्रवेधिरातदे ॥ भाणडोरिसोप्रसुप्रजानचंगखेळते । व्योगमंत्रदावतोपटावतोसुमेटतो ॥ २२ ॥ कृष्णकेकुमारकीस्वाणपारिदेखिके । शाल्वराजमारतीक्रनंतवाणतेसिके ॥ शाल्वराजमारतीक्रनंतवाणतेसिके ॥ शाल्वराजमारतीक्रमहुदूँअनेकशस्त्रमारते । यादवीदळानिकेमठानिकोहिंदारत ॥ जाततेउठायशोशवाणजोचळावतो । कृष्णपुत्रविज्ञवाणमारिकेगिरावतो ॥ यात्रेमसहानवानदृष्टिक्योमतेमई । शाल्वराजमंत्रव्यानमारिकेगिरावतो ॥ कृष्णचंदनंदवेत्वनयानमें । सुद्धेविद्यातमेंदृद्दवाणमें । वानुआरमानहृद्यानसाह्रामानमें ॥ सुद्धेत्रत्यानमेंदृद्दवाणमें । वानुआरमानहृद्यानसाह्रामानमें ॥ सुद्धेत्रत्यानमेंदृद्दवाणमें । वानुआरमानहृद्यानसाह्रामानमें ॥ सुद्धेत्रत्यानमेंदृद्दवाणमें । वानुआरमानहृद्यानसाह्रामानमें ॥ सुद्धेत्रत्यान्येत्वालिकोपिकोप्रसाहित्यानमें ॥ सुद्धेत्रत्यानमेंदृद्दवाणमें । मृद्दिदीनकृष्णपुत्रयोरयाणयातसों ॥ (४०)

चूरत्ररज्ञात्ववाणकेमयुम्रसायके । ग्रूरपावकेसमानवाणक्षोकदायके ॥
मारिमारिवञ्जवाणकात्वअंगअंगमें । मूर्छितेदियोगिरायकृष्णपुत्रवंगमें ॥
भूपहोतमूर्छितेद्वहापुकारमाचिगो । वीरमानिछीनकाछसर्वज्ञीक्षणपुत्रवंगमें ॥
भूपहोतमूर्छितेद्वहापुकारमाचिगो । वीरमानिछीनकाछसर्वज्ञीक्षनाचिगो ॥ २४ ॥
दोहा-ज्ञात्वस्रखादेखिके, तासुदिमानयुमान । छिपिविमानतेद्वनतभो, यदुद्छमेवहुवान ॥
स्वापाँचज्ञतसदसपुनि, छक्षिफेरिद्ज्ञछक्षि । अग्रुवधनचितचोपिके, करियदुद्छकोछित ॥
भानकुञ्जानसमानवर, बहुखुमानकेवान । करतभयेविनप्रानतहँ, वीरमहानमहान ॥
अटपटमटझटपटकटत, कोउछटपटह्वैजात । पैनहटतविकाछिदँटत, नटवटसेदरज्ञात ॥
मरिकेपेहैंस्वर्गदिठे, जीतिभोगिहेंभूमि । असविचारिनहिंतजतरन, धावतवायछपूमि ॥ २५ ॥
ज्ञात्विदमानयुमानप्रधाना । छोपप्रथमजाकेतनवाना॥कृष्णसुवनज्ञरकीस्विकरिके । ताहिद्दनकहँकोपिहर्मही ।
देखिकृष्णसुतज्ञरक्षियारा । उत्तरवोत्तर्दिक्षित्री । अस्तिक्षर्वाक्षित्री । स्वाप्तुक्षर्वाक्षित्री । वाहिद्दनकर्वाविक्षर्वाक्षेत्रविक्षर्वाक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षयात्विक्षर्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षर्वाविक्षयात्वाविक्षयात्वाविक्षयात्वाविक्षयात्वाविक्षयात्वाविक्षयात्वाविक्षयात्वाविक्षयात्वाविक्षया

गयोतुरतप्रद्यसमीपा । पोछेठाढोभयोमहीपा ॥ रह्योकुँवरछोडतशरपारा । तासुओरनहिनेबनिहात । दोहा-जात्वसचिवसोछहिसमें, गदाधारिदोउहाथ । मारतभोअतिनोरसों, कृष्णकुँवरकेमाथ ॥ २६ ॥ छागतहींशिरगदाप्रहारा । सुरिछिगिरचोरथमध्यकुमारा ॥ मारिगदासुतभागिसुमाना । चट्टोबेगिसोजाहिन्या सुरिछतज्ञात्विहसचिवजगायो। सुपासारसतेहिनचनसुनायो॥हरिकुमारकहँमारिनरेज्ञा।विजयमायभाषीयहिंहा प्रसुवजबावहुविजयनिञ्जाना।अवनहिंकोउभटउतवल्याना।सुनतज्ञात्वअतिरयसुखगायो।विजयमाजवनबाह्या

इतेप्रद्यमहिविकल्लिहारी । दारुककोस्रतपरमविचारी ॥ दलतेनिकसिचल्योरथलके । यदुवंशिनहुलस्विक दोहा-प्रद्यमहिसूव्लिलल्लात्, नगरओर्रयजात । हाहाकारकियोत्तवे, यदुदल्लातिविल्लात ॥ २०॥

भगीनसेन्ययदुर्वशिनकेरी । कहनलगेहकएकनटेरी ॥ अवयदुकुलकोभयोविनाशा । छोड विस्तित्वस्थानिक असकहिफीरलेटिनहिंहेरे । गयद्वारिकेदीरिवनेरे ॥ कृष्णकुमारहिव्यधितनिहारी । भागतलक्षीरेन्यभूषणी तहाँसात्त्यक्षित्वस्थानिहारी । भागतलक्षीरेन्यभूषणी तहाँसात्त्यक्षीर्वन्यस्थानिहारी । अप्यक्षेत्रस्थानिहारी । अप्यक्षेत्रस्थानिहारी । अप्यक्षेत्रस्थानिहारी । अप्यक्षेत्रस्थानिहारी । कृष्णकुष्पात्त्रस्थानिहारी । कृष्णकुष्पात्त्रस्थानिहारी । कृष्णकुष्पात्त्रस्थानिहारी । जीतहिस्वलमहित्रस्थानिहारी । जीतहिस्वलमहित्यस्थानिहारी । जीतहिस्यस्थानिहारी । जीतहिस्वलमहित्यस्थानिहारी । जीतहिस्वलमहित्यस्थानिहारी । जीतहिस्वलम

दोहा-कृष्णकुमारहिविनजगत, जिञ्जजहैषिकार । तातरणमहँपाणहे, छेहुस्वर्गस्रस्तार ॥
सुनतसात्पकीवचनउदारा । कोषितवोल्पोसांवकुमारा ॥ रणमहँउचितमरवसवकाही । क्षत्रीभागतुर्वकाला
भाततातस्रुतमातहुज्ञाती । मरेषुद्धमहँसववहुभाँती ॥ सदाधीरधारतरणधीरा । अभागातहुज्जाति । कोषिततहाँवनगदभाखे । सावविचारसत्तिकारराखे ॥ रह्योपद्यम्एकइतनाही । तोकसभयोसमरमहिक्
सर्वेनियतहमसवइतठाठ । जीतिहेवकाबुहिरणगाठे ॥ वेनद्रारिकेजाववहीरी । विनामसुमजिकववह

दोहा-त्तवकृतवर्माकहतभो, छेवसहजभारजीति । पृत्रधुम्रविनगानगृह, कीलागतभिति ॥ रामकृष्णनोषुछिहेभाई । कुद्देमधुम्रहेहेदुनताई ॥ तबहमकहवकाहतिनपाँईा । किमिदेसाहँदेमुस्तिर्वि तातेदिनितिष्ठाणपपाना । प्रतिदेशनववचनअसकाना ॥ असकदिमस्वर्धाकृदेवीत । छोडनछोकि<sup>प्रत</sup> सतेकृष्णमुनकदेकपुर्रं । स्योसार्यभ्यभारमृत्रं ॥ तहँमृच्छातिजकृष्णकुमारा । ५,८ तानिवर्धः गिरिमार्योहायुभितमाप्यो । यनकदोरकृष्णसुनभाष्यो ॥ रेदाककसुतमृत्वज्ञानी । मोहिकहँछयेनात्रभः

देशा-चेचयुक्ठेचयुममरमर्थे, फेरफेरर्यमोर । नातोकादिकृषानमं, शीसकादिहीतीर ॥ अनुचिनकान्सोमुनमदाना । तीतिहिमोरदोर्नेप्राता ॥ जीतश्रीरणतभगिजाता । विवततासुनाँदिश्राव इरहुकमीतुमनिकुचार्था। कायरकृतिमनकुनपदिषाद्यीशोदोनसोईजोरणमदेभागितापरत्रविद्विश्रातिश्र्यद्व द्विततारपद्यव्याप्ति । कपट्रोनिरदोशसनीदी ॥ सुन्योनम्कपट्वसकाना । यदुपररणतिव्हर्गी महींनपुंसकयहकुठमाँहीं । होतभयोकछुसंज्ञयनाँहीं ॥ सृतमोहिंदियसविविधलोई । मोरिवीरतातनतेधोई ॥

दोहा-सृतआजुलोज्ञानुरण, ल्लानमेरीपीठि । सुरहुअसुरकेसनसुरी, नीचभईनहिंदीठि ॥ यहकलंकतेंदियोलगाई । उमिरिभरेकीगईकमाई ॥ २९ ॥ हस्तिनपुरतेजविषतुरामा । ऐहेंआज्ञुसनतसंग्रामा ॥ तवहमकेसेसुखदरसेंहे । केसेतिनकेपदिज्ञारेनेंहें ॥ जवकिहेंदेयदुपतिसुसकाई । देहुसमरकीखबरवताई ॥ तवहमकहवकीनगतिगाई । कादरसेतहँरहवलजाई ॥ जवकिहेंदेमोसेवलरामा । कसपरायआयेतेंधामा ॥ बालकपनतेतोकहँपालयो । गोदधारिज्ञमतसुरस्लालयो ॥ सोसवमेरोपालनपोपण । कियोअकारथसवतेंयहिक्षण ॥

दोहा-सबहमतिनकोदेइँगे, कैसेचितेजनाव । तातेअवमीहिट्टालिपरत, उचितस्वर्गपुरजाव ॥

भुजवञ्यह्यदुनगरी । वसतरहीनिर्भयअतिसिगरी ॥ सृत्तसोईमरेभुजवंडा । तेकरिदियेरेडकेदंडा ॥ शिऔरगतिविषतहुनीकी पियहसंशयटरतनजीकी ॥ ३० ॥ जबहमअपनेयहमेजेहें । तवनारिनमुखकीनदेखेहें॥ कहँसिजवर्ष्ट्रीक्षेत्रभाजाई । वीरवीरताकहाँगमाई ॥ तुमतोरहेविकमीचोसे । यहमहँभजिआयेकेहियोसे ॥ वर्षोमुनीनतुवकदर्शाई । नईवातदेखनमेंआई ॥ घोंध्यारीकीमुधियकरिके । आयेभीनभाजिकेमरिके॥

दोहा—पारथट्टवोआपको, पोंभवुट्टवोतुम्हार । वाडभीतिपोंतुमभजे, जानिअंगसुकुमार ॥ वऐसोषुछिहेंगृहनारी । वातकहवतवकोनउचारी ॥ तातेमरवनीकअवटागत । अनुचितजिअवसुद्धतेभागत ॥ चटरपसंगरमहमोरा । सुतकियोतेअनुचितपोरा॥धुनिसारथिहरिसुतकेवेना । वोट्योपणिजोरिभरिनेना॥३३॥

#### सार्थिस्वाच।

थादेहुमोहिंदोपकुमारा । मेंसारिथकोपर्मविचारा ॥ स्थीमुरिक्टस्यमहँगिरिजावे । तवसारिथतेहिङेचिङआवे ॥ रहिर्स्थीकहँजवसंकेद् । रक्षहिसारिथकरिवहुनेद् ॥ सोस्वपुर्मानेआपहुजानो । काहेकोपमोहिपरठानो ॥ ३२ ॥

दोहा-राञ्चगदातेसुरछिके, गिरेआपुरयमाहि । तातेमेंवाद्योरपहि, धर्मसोचिमनमाहि ॥ ३३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावान्यवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुराजसिंहनृदेवकृते आनंदाम्युनिया दश्चमस्कंपे उत्तरार्षे पट्सप्ततितमस्तरंगः ॥ ७६ ॥

#### श्रीशक उवाच ।

दोहा—सुनिसार्थिकेवचनतर्हें, कृष्णसुवनसुर्यपाइ । पोइस्टिटसोवदनवर, दिर्महँकटिचनाइ ॥ सोरठा—कवचओरकरवान, कटिकुपाणकूर्णारगुग । करेकरवटनान, पनुपपारिशसकहतभी ॥ नाकरुसार्थिदेरि, कोपज्वाटजारितअँगृनि । स्पंदनमेरोफिंग्, टेचलुटानुसमीपमहँ ॥ सुनिसार्थिप्रभुपेन, बाजिनकोताजनदयो । होकतभोटहिचन, टीकमिंगस्थकटिगयो ॥ हरिसुतक्षर्यज्ञाह, सिहनादकरिकेमहा । सुनिआनेदृत्रस्टाह, कीन्द्रोंपनुटंकोरअति ॥ ९ ॥

#### छंदञोटक ।

त्रुकीण्यनिसात्यविकानसुने । तर्हेसांदिहसाँसस्यनभने॥यदुनायदुमाग्यनगर्याश्ययावनवावनयाहिग्या ॥ सम्बोनसमेयट्यानसरे । यहिसन्सुप्यसंगरसातगरे ॥ हिम्नदनवेदट्यातनरी । यदुविग्यवेद्दियादनरी ॥ देशोनस्वेत्यस्वेत्यस्वे । द्रिक्तस्य अभित्यस्वेत्यस्य ॥ इक्यान्यसानिसानक्य । यदुक्रद्यस्य स्वान्यस्य ॥ स्वाहसायतदेशितदौद्धत्यसम्बद्धानस्य अभित्यस्य । स्वाहस्य स 

### छंदपद्धरी ।

निकत्तेंकोदंडतेवाणवृद् । नभमारतंडकोकरिंदमंद ॥ दश्चित्रानिर्सिष्ठअरुघरनिर्मोहिं। प्रद्यम्रतेजसायकरेलीिं असठोररह्योनिर्हचहुँचीर । जहँवाणसंडसिगेनहींचोर ॥ शरपंखशोरदशदिशनहोत । मृत्रप्रठेपवनकोर्ववेते। जिमिनेठमासकोपवनपाइ।अतिघरणिरेणुद्धतहींचडाइ ॥ भरभरअसवेतिमिकटतवानानहिंदेखिपरतकर्पेक्सी

कोटिनअकाश्चतिगरतवान।तिलगतभटनकेमधिविमान।तहँरहतवनतनहिंक्षणहुएकाल्गिविशिखकटेभट्वरम्ब यद्यपिसुशाल्वनपुर्वलतजात।तद्यपिनकृष्णसुत्वशस्यटात हे स्टब्स् के स्टब्स के स्टब्स् के स्टब्स के स्ट

गैयरत्रगभेअंगभंग । भटिकतेकटेजिरएकसंग ॥ निहिरहतवनोजवमधिविमान । तवज्ञाल्वभूषकेमध्यभित्वान । तवज्ञाल्वभूषकेमध्यभित्वान । सवछ्रिटियोरणकोड्डछाज्ञा॥ तहँसांवसात्यकीगद्दस्वीर । धरिधनुपहनतलोखी किटिशीज्ञाडरुपद्वरूप्वे । कटिझरनलगेखी किटिशीज्ञाडरुपद्वरूप्वे । वहँतिगिर्गाह्ववहुष्वा । कटिझरनलगेखी । मनुभयोस्रुरासुरखुद्धं । तहँतिगिर्गाह्ववहुष्वा । वहँतिगिर्गाह्ववहुष्वा । विद्वर्षित्वा । विद्वर्षित्व । विद्वर्षित्व । विद्वर्षित्व । विद्वर्षित्व । सवठौरछायगोर्धुद्धं । मिरिगिरवहुतवाजीवितुं । भोतिश्वतहाँजोणितेकुं ॥ तहँमच्छकच्छकर्गाधकाग । प्रविच्यत्व । विद्वर्षित्व । मार्गियमारिव्यव्या व्यादवनकाहियाद्वहुँस्व । मंगलमावतिस्व स्वयादवा । तहँविजमानियद्वरुप्वातिमान । लेगोंकडायद्वर्गितिमान । क्यातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वातिस्वा

दोहा-तर्हेकृतवर्माकोपिक, विदुरयकोवहुवान । मारचोधनुटंकोरिक, करिककोपमहान ॥ तीनहुभूपविमानहिनोट । यहुवीक्षेत्रपरमार्राहेचोट ॥ तिनकेबाणकाटिरणधीरा ।

(503)

यहिविधिभयोषुद्धतहँभारी । धीरधुरंधरदोडधनुधारी ॥ तहँअडुतविकमहरिनंदन । करतभयोदीरव<del>ङ्गिङ्क ।</del> कोटिनशरहनितोषिविमाना । मारिमारिषुनिषुनिवहुवाना ॥ शाल्वविमानिहैआशुहटाई।मायावटिन्स्पेटक्क गयोविमानसमीपकुमारा । शरपंजरकीन्द्रोंशरथारा ॥ ठैविमानभुपतितवभाग्यो । पाछेचल्योङ्कॅंदर्लन्दिकक

दोहा—नहँगहँगातोशाल्वको, जानगोरजवधारि । तहँतहँकृष्णकुमारबङ्गि, मारतवाणप्रवारः । करध्यवँदगहँगातिवामाना । तहँतहँगारिमहावलवाना ॥ नीचेधरणीमहँद्धतधाँथे । वारवारवहुवाणवल्ये । प्रवसात्यकीसांवकृतवमा । धावतकर्राहंअपूरवकमा ॥ कहुँविमानयदुदलमहँआवे । दुतहिमात्विहुर्गाकिक ॥ तवप्रयुम्भवहुवाणचल्यां । देतविमानहिंदूरिज्ञां ॥ लक्ष्मित्वभरथकैसे । स्थाममेविह्यक्रिके ॥ शालवयानस्थकैसे । स्थाममेविह्यक्रिके ॥ शालवयानस्थकैसे । होहिमंडलाकारअकाशा ॥ धावतधरणिक्रिर्श्विम्टचारी।मारिमात्वलक्ष्मक्ष्मो ॥ ॥ शालवयानस्थकैसे । स्थाममेविह्यक्ष्मकाशा ॥ धावतधरणिक्रर्राहेम्हचारी।मारिमात्वलक्ष्मक्ष्मो ॥ ॥

दोहा-कहुँज्ञेटिशिरकहुँगगन्, कहुँससुद्रमहँजात । कहुँदिञानकहुँअवनिकहुँ, यटयटन्हर्<sub>ट-</sub>र्ड-

धर्मभूपतवकह्मोद्धारारि । मनभावेसीकरहुमुरारी ॥ भीष्मद्रोणकृपादिकपाँईा । माँगिविदात्रभुतुरततहाँईा ॥ भीमहिष्ट्यहिनुपहिक्ररिवेद्नाअर्ज्जनसाँभिङ्कियदुनंदन॥नकुळओरसहदेवनआदिकाआद्विपद्वातर्रोशहरणहिंग

दोहा-माँगिविदापुनिम्रुनिनसों, करिवंदनयदुराज । दारुकसोंप्रनिकहतभे, ल्यावहुरथहुतकाज ॥ स्यंदनसाजितुरतसोल्यायो । यदुवरसोंकरजोरिजनायो ॥ रामकृष्णहुतभयसवारा । दारुकसोंअसवचनव्यत्ता ॥ सारियएकद्योसनिशिमाँहीं । प्ररपहुँचायदेहुमोहिकाँहीं ॥ सारियकद्योग्रुगुळकरजोरी । आपप्रतापशतपश्येगी असकहिछुयोत्तरंगर्नार्था । चल्योयानसँगजातिनङीठी ॥ चक्रनकीभीवरवरशोरा।किकिणिकोस्वभयोत्योगा तवयदुनाथकहनअसळागे । अञ्चभविचारिकोक्षमतिपागे ॥ चळिआयहमतुमदोद्यभाई । रहेहतेवहुकाळवितां ।

दोहा-शून्यजानिद्वारावती, चेदिपमित्रनरेश । अविशउपद्रवकरहिंगे, जायआशुतेहिदेश ॥

भुजंगप्रयातछंद । प्ररीद्वारकाॡ्टिङेहेंविशेषा । हनेगेकुमारानिकोशञ्चतेषा ॥ तहाँरोहिणीकेतनेयाँउचारे । संगेविकमीर्गारोहिणी पुरीयद्येषायँगेभूपभारी । सुनोतद्येषेजाँयगेश्चमारी॥तहाँसृतकीन्ह्याँजरीवागऊची।चलेवाजिमानोंकर्देष्पर्वा भयोशोरभारीं उडीभूरिधूरी। दिशाआसमाने रहेदी उपूरी।। नहीं कृष्णकोयानमार्गदेखातो। छुटोचापतेवाणसोवेग्वा तज्योइंद्रपुरुथैप्रभातेषुरारी।रह्योद्योसवाकीजवैदंडचारी॥छत्रेआयकेद्वारकाकेपताके।हरेमानजेचंचछाकेप्रभ<sup>हे</sup> ( ळ्ल्योइरतेपुत्रुकोचाण्नाळा।सुन्योक्शोरसंयामकोत्योकराळा।ळल्योशाल्वको गानधावेअकास।महाभाविकारीवणकोमा उडेतासुपीछेरथेपुत्रकेरो। तुर्जेसात्यकीसावहूवाणढेरो।कह्योक्टप्णरामेळखोयुद्धभारीकोऊभूपआयोमहापापकी पुरीकोटभुन्योसुगंन्योअरामें।ङरेयादवीसेन्यसॉनीतिकामोपुरीझून्यनानीहमारीभुवाछ।निर्वेहेतभाषाहेवपासि कह्योरामहैभूपयाज्ञात्वभारी।चढोकामग्रेयानमें शक्ष्यारी।।करेयुद्धप्रधुमभाकाशपाहीं।ठरेसात्यकीसांबह्धींनी कह्योम् तसंदिनकिकोकिकोरा।च्छोसंगरैछेतुहूँयानमोरा॥तज्योदारुकोपंथद्वारावतीकोदिगोकेरिवाकीवकीति गयेआ्युस्याम्कीभूमिमाँहीं।ग्दैसात्यकीसांव्ठाढेजहाँहीं॥छखेनाथकोआग्रुहींवीरधाये।सवैरामकृष्णेप्रैगाया प्रद्युत्रीनभेतरथैकोउतारी।कियोवंदनारामकृष्णेमुखारी॥छरूयोयादवीसैन्यकोसोसँहारा।भरेरामकृष्णोम्हाका कह्योसात्यकीसंगरेकोहवाळ्।जेहींभाँतिआयोषुरीञ्चसाळ्॥ कह्योभाजुसचाहसेयोसवीते।मयोपुदमारीक्षणीत्राह्य दोऊनाथतूंडारकाकोपधारो।इनोञ्चाल्वकोमैंनहींशंकधारो।।तवैक्वव्णसोयोकह्योरामवैना।पधारोग्रहेयाद्वी<sup>ही</sup> हनोञ्चाल्वकोमें अकेलेल्यारी।नवारोअहें आजारेसी हमारी॥तहाँ कृष्णरामें भन्योवनऐसे।तुन्हें युद्धमें ब्राह्कियाँ करोत्रीतिजोमोहिपेत्रात्भारी।करोगोनतोभोन्कोहिसुवारी॥सवैवीरसत्ताहसोद्योसलागोहियेजाउसगे अहैं वार्य पुरीआपरक्षीसजेसावधाने।करों शाल्वकेसन्मुखेहों प्याने॥अहेआपकोराममेरीदोहाई । पधारोप्रीकोङ्ग्याकी तहाँवाँकरोबीरप्रयुम्भाले । नजेहीँपुरैकोविनाजीतिचाले।वचीभागितीनौपुरैकाल्वनाँही।कहोँहाँपनिकाकर्णी तवैकृष्णआँखेंसुतेकोदेखाई।कियोज्ञीज्ञानीचेपिताकोद्धेराई।कह्मोरामकृष्णेसुत्तीजोतिहारी।करीगोसीई<sup>महुकार</sup>

सोरठा-असकहितहँचछराम, प्रश्चन्नादिछेवाङ्कै । गयेआपनेधाम, करनटगरक्षणनगर॥ यहअंतरछिह्शाछ, मारतसरभरभरिनकर । छैनिजयानविज्ञाछ, धनुपञ्चनतथावतभयो ॥ शाल्वहिआवतदेखि, दारुकसोंकेशवकद्यो ॥ १० ॥ करुरथवपछिवशेषि, छैचछुशाल्वर्माक्ष्मी जामसोभविमान, मेरेवायेंदिशिएरे । तेसहिछैचछुयान, अवविछवनहिकीजिये ॥ मानहुनेकुनभीति, मायाविहेशाल्वरूप । जानतसारिथनीति, बुद्धिमानदारुकअही ॥ १९ ॥ दारुकछुनिमुखुवैन, विनयकरीकरजोरिके । नाथमोहिकछुभेन, पद्मतापवछरावरी ॥ असकहिदारुकसृत, सावधानसवभातिह्न । वाजविगअञ्चत, नेकुवागऊँचीकरी ॥ नेसुकपानिङ्गाय, पीठपोछिष्ठचकारिके । तुरानदियोवदाय, किकिण्झिनकारीभई ॥ त्रानदियोवदाय, किकिण्झिनकारीभई ॥

छंदमोती ॰ स्यचकनपर्यरशोरभयो। कड़िबाणसमानसुजानगयो। मगमेन हिंदे खिपरची हगमें। स्यग

इा-इरिकेसायकसौभमें, वेधिगयेचहुँऔर । जैसेनभमेंरविकिरनि, छायजातसबँठीर ॥ १५ ॥ छंद-शाल्वमहिपालकरिकोपविकरालयदुपालकेवाणतेहिकालकाटचो । धारिकोदंडपरचंडयमदंडसबबाणवरिखंडतानिहरिहिपाटचो ॥ शौरिकोनंदरिपुशरनकेवृंदलिखपूरिनिजवाणतेहिधूरिकीन्ह्यों। कोपकरिज्ञाल्वयुगसहसञ्चरजाळतजिवामभुजकृष्णकीवेधिदीन्द्यों ॥ छूटजारंगजारंगपरहाथतेगिरचोझनकारकरियानपाहीं। निरिषयहअद्भृतेसिद्धमुनिसुरयुत्तैकॅपेहाहाडतेव्योममाहीं ॥ १६ ॥ सौभपतिकोपभरिजीतिकोछोभकरिवछगिवहुवारकरिघोरशोरा। हाथकोऊँचकरिज्ञाञ्जसमकायकैकद्योरेसुनहितनंदछोरा ॥ १७ ॥ दौरियहिकालत्कालकेमुखपरचोवचतनहिंहालकौनिहँभाँती । बहुतदिनमाहिममहगनपथपहँपरचोमारितोहिकरहुक्षीतलहिलाती ॥ बारहीबारतेकियेअपकारबद्धभयोपरदारङ्गजबिहारी। कुंडनेनगरमहेंभूपशिशुपार्टकीनारिहरिटेगयोदगाकारी ॥ राजगृहमाहमगपेशसोंकियोछरुपाँडसुतहायतेहिकोहतायो । भीष्मकें सुवनशिरके शकियमंड ने मंच सोकं सघोषेगिरायो ॥ सभामप्यफेरिमहिपाछशिशुपाछकोदगाकरिशीशतेकाटिछीन्ह्याँ। औरधरमातमाधराकेन्द्रपनतद्वेपकरिद्दीहतेदुराहिदीन्द्वी ॥ रह्योशिञ्जपाटमहिपाटमोहिप्पारअतिसर्गाअरुसचिवस्वामीशसाँहीं। तासुवपसुनतमोदिवज्ञसमस्मतभोष्कञ्चलसाहसैहोतनाही ॥ १८॥ मारिशरपोरिशरकार्टिकतारअवपठेयमङोकको आञ्चेद्धा । भूपशिश्रपाटभादिकनसबसरानतसकटाविपिआवर्मे वरिपादेही ॥ मोरप्रणसत्यदेतोरवधकरनकोएकप्रणञ्जीरहेधमंधारी । षीरकेभजतमेवाहतायाणनहिताहितहातररांकभारी॥ जायभजिजीकहुँयुद्धतेगीपमुतहोयनीआञ्चनहिमोरिष्ट्रा । ताहितेभागुमतिटादरहुसन्युर्तहोयनार्वाहतानोहिभूगे॥ प्रवमयुष्कमादिकनपुटिग्मकोमाहिदहिन्द्रोहर्पोपुरभगारं। लापनामीवदेयुद्धमहँमोदिपहँठूँचहडसक्टनिवकुटनचाई॥ रासुनिर्हरूप्तक्षभिटापक्षसमग्रहिमदैवोद्दिनिर्वोद्यारियाग्यारी।

### आनन्दाम्बुनिधि।

जाइहों ऐनकी विजयपञ्चसहितयहद्वारका पुरीसिगरी उजारी ॥ १९ ॥ सुनतअसञ्चालकेवचनबहुरचनयुतमंदम्रसकाइवोळेमुरारी । स्वाव सुनतअसञ्चालकेवचनबहुरचनयुतमंदमुसकाइवोळेमुरारी । रुखतर्नाहेकालनेवालेश्यालवञ्चात्वकात्वक्षत्वात्वहुविनविचारी ॥ श्रूरजेयुद्धजगहोत्तेहेयुद्धमह्यूरताकबहुन हिवदनभाले । श्रूरजेयेकायरोद्धमतिकपटीसदावचनकोवलहितेमनहिरालें ॥ २०॥ दोहा-असकहिकेकोमोदकी, गहिकेगदागोविंद । शाल्वभूषके उरहन्यो, कारिकेकोपअसंद ॥

छंदमोतीदाम ।

गदालगतैतहँज्ञालव्युआल।वम्योर्हाधैरैगिरिभूमिविहाल॥रह्योघटिकायुगमू (च्छितभूमि।उच्चोपुनिभूपतिषायल्पी तहाँइरिकोवळजानिमहान । भयोशठआशुहिअंतरधान ॥ घरीयुगमॅइकपूरुपआइ । कह्योहरिसोनिजशीशनारी ङग्योपुनिरोवनसन्मुखठाड।वहावतनीरवड्योदुखगाड॥कह्योपुनिजोरियुगैनिजहाथ।सुनोविनतीहमरीयदुना<sup>य २१</sup> तुम्हेंडरिञ्चाल्वभुआछुकराल्।गयोतुम्हरेमनिमंदिरहाल।।लियोवसुदेवहिकोञ्चठवाँधि।भग्योरथमेचिवा<sup>विनतीँवी</sup> गहैजिमियागपञ्चकरवित्रागद्योतिमिञापपिताकदँछित्रा। दियोमोर्हिदेविकमातुपठाइ।कद्योमोर्हिकोयि<sup>ह्</sup>भाँ<sup>तिहुआ</sup> कृद्दोतुमकृष्णहिजाइतुरत।िकयोुइत्ञाल्विपताकरअंत ॥ करैंघरकीसुधिआइकुमार।गयेमस्हिँइतकेव्छवार॥स्श निजैपितुबंधनकोसुनिकान । स्वैहरिकोयुधहर्पभुलान ॥ लगेहगतेबहुढारननीर । कियोवहरोदनहैं<sup>विनशीर</sup> कह्योष्ट्रनिवित्तसँभारिसुरारि।कहोसबदूतवृतांतविचारि ॥ २४॥ 🗟 🛒 🛒 🦲 गद्दीअरुसात्यिक्सावहुवीर । सबैयदुवीरवधेरणधीर ॥ गयेवछखोइकिधीसवसोइ । रहेकहुंगोइकिधीअखिती ठियोधरिक्साल्वपित्।कहुँनाइ।नहींयहमो्मनवातसमाइ॥नहींकछुजानिपरेविधिछेख।तऊनहिँदौविचारि<sup>वृज्ञेहर्श</sup> वतातयहीविधिद्रुतिहपाहि । देखाइपरचोरणज्ञाल्वतहाँहि ॥ धरेकरकेशहरीपितुकेर । ि े ि नेवर् क् यसीटतल्याइरणेमधिञाळु।कह्योहरिसोंअसवैनकरा**ळु॥२ 🚬 है**ि 🗸 🖫 ो 🗒 🚉 🧸 ००रिमोर 🖫 यहीहितजीवहुयाजगमाहि । ग्रुमानभरेतुमगोपसदाहि ॥ वधौयहिकोतुवदेखतआजु । वचावहुआइहतैयुण जोर्षेसतिहोतुमयाहिकमारातोपिक्नहोहुनहीरखवार्र्थभत्दाँअसवेनहिकाल्वडचारि।करालक्ष्मणाविहालीकी िष्ठयोवसुदेवहिकोशिरकाटि।तक्योहरिकीदिशिह्ँअतिड्ँटि॥गयोप्रनिसोभिवमानहिआसारहरीहर्णाल्यामारी विनाञ्चाविछोकिनिजौषितुकेर । गिरेहरिमूर्विछतक्षोकघनेर ॥ रहेयुगडंडप्रजंतविहाल । रहीतनमंस्रिपिनातुकी तहाँपितुकोतनओसोइट्ताविटाइगयेजिमिचेटक्भूत॥कह्योतचदारुकनाथिहटेरि।गुनोप्रभुमायिहशास्त्रीहर्याः न्हींबहुदेवनदूतदेसात । करेअन्जाल्वविज्ञेपिहियात ॥ उठेप्रशुभूपतिकोछळजानि । गहेहपाहकाराह्व दोहा-शाल्वभूपमायासकळ, क्षणमहँगईविळाइ। जेसेजागेस्वप्रक, सबदुखजातनशाह॥३०॥४१॥ ३२॥भ

द्वाराय प्रसार कर सम्बन्धा विकास कर कर स्वार्थ कर स्वार्य कर स्वार्थ कर स्वार्थ कर स्वार्थ कर स्वार्थ कर स्वार्य कर स्वार्थ कर स्वार्थ कर स्वा

'n

बाहुयुत्तगद्दाकटिगयोश्वरछागते । रुक्योनिह्न्शाल्वअस्विध्ययारेते ॥ शाल्वकेवधनहितचकत्ववहारिष्ठियो । कोटिरविचद्यगिरिमनहुँभासैकियो ॥ ३६ ॥ छोडिदियचकआनंद्उरछायके । शाल्विशरकाटिष्ठियथाशुहीधायके ॥ छुडिष्ठेयुक्तअरिशीश्वअवनीगिरचो । रुंडहुँसन्युखेषरचोनहिकछुफिरचो ॥ कुडिष्ठेयुक्तअरिशीश्वअवनीगिरचो । रुंडहुँसन्युखेषरचोनहिकछुफिरचो ॥ वृत्रकोषत्रपयुद्धमेण्योदल्यो । शाल्वकहुँकृष्णतिमिसम्रसन्युखमल्यो ॥ शाल्वकेगिरतमेहहारवहुँसहो । देवऋपिसिद्धगणम्रदितह्वैजयकह्यो ॥ ३७ ॥ दोहा—मुमनमुमनवरपेम्रदित, बहुदेदुभीवजाय । नाचनछागीअप्सरा, गंधवेयुतबहुगाय ॥ सोरठा—जाल्विवनाशिक्टोकि, देतपकअतिकोपिके । धावतभोभुजठोंकि, सखावरकेछेनहित ॥ ३८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाशंपवेशविव्यनार्थासहाराजाशंपवेशविव्यनार्थाक्रियोमहाराजाशंपवेशविव्यनार्थाक्रियो । उत्तरार्थे सहस्रतितमस्तरंगः ॥ ७७ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-ज्ञाल्वभौराज्ञेशुपाठको, अरुपोँडूककोमित्र । द्तवकदुर्मदमहा, कृष्णहिमानिअमित्र ॥ मित्रनकोनिरित्तिविनाञ्चा।गदाधारिकरिकोपप्रकाञ्चा॥१॥श्रेष्ठसमानविञ्चाटक्षरीरा।महाभयंकरअतिरणधीरा॥ पायनतेषुद्विमकँपावत।अपनेसन्धुस्वधावतआवत ॥देतवक्रएकहरिहिदिसान्यो।दृजोभटनहिसंगमहान्यो॥२॥ क्रकहँतहाँनिहारा । गदागदाधरिनजकरधारा ॥ रथकोतिजसन्धुस्प्रभुषाये। देतवकठिगआशुहिआये॥ हहँनिरित्रिक्रक्योशटकृषे। टुहिवेटावारिषिजटजसे॥३॥ बोल्योदुर्मदग्दाउटाई। भटीवाततोसावनिआई॥

दोहा—बहुतिबननेत्रेताजते, रह्योतोहिनेदनेद् । बहुतिबननठोविचगयो, करतअनेकनफंद् ॥ तोनयनपथमहँबरिआई । तोरमीचइतहीठेआई ॥ ४ ॥ मातुङ्मुत्तोमाधवमोरा । तेरअदैधर्मनिह्योरा ॥ व्यंधीअहाँतिहारो । तामुहननकहँभयोतयारो ॥ तातेअवनहित्तोहिवचेहां । मारिगदायमपुरेपठेहां ॥ टेबज्रसमगदाहमारी । तामुबोटमहँमीचितहारी ॥५,॥ आग्रतोहिहतिकरणमाँहीं । टक्कणहोटंगोमिवनकाँहीं॥ छठकरिभूपनमारे । रहेनुपतितेमोकहँप्यारे ॥ तोहिमारिमुद्यपट्टीकेसे । तनतेव्याधिदारिभयजेसे ॥ ६ ॥

दोदा-देतवक्रयदुनायको, असकदिवचनकठोर । गदापारिपावतभयो, करतसिहसमजोर ॥ केवचनसुनेहरिऐसे । टागतचाबुकगजतनजेसे ॥ हनीगदायदुपतिकेझीझा । कीन्द्रोवारकोरअवनीझा ॥ ७ ॥ पतितासुगदाकेमारे । तिटभरितहाँटरेनटारे ॥ कीमोदकीगदागदिहाया । हनानासुउरमहँयदुनाया ॥ ८ ॥ विकटरगदाप्रहारा । टाग्योमानहुँकुटिझप्रहारा ॥ भयेउटकठातीतिहिकेगी । कृपिरपारसुराकर्दापनगी॥ विकप्रकरनपतारीमदीगिरदोम्परिगर्सानिकारीऽसुक्षमण्योतितासुनननिकसीसपकेदरातहरिमहँअसिसी ३०॥

दोहा—आतातासुबिदुरयो, निर्दासबंधुकरनाझ । पावतभोअसिचमंगहि, होक्कितटेतटसाँस ॥ ११ ॥ |पितकृष्णहिमारनआयो । निर्दासताहिहरिचकचटायो॥इंडटकीटसहिततेहिझाँहा।।काटिगरायोमदीमदीझा॥ पनयकोरसुरनसबकीन्हें।प्रभुषेपुदुपवरपिबदुदीन्हें॥१२॥ यहिविधिझास्वविद्दरयकोहीं।देनवककरमाग्निहोंही॥ रनरतेअस्तुतिबदुपावत । रयमहेंबदेमीदअतिद्यावत ॥ चटेडारिकाकदेयदुगई। रणमहैंवितयनिझानवताई॥ |यापर्गपवमहोरा। गावत्वटेसुयदाहरिकमंग५३सुनिऋषिसिटपिनग्गननान।किन्नग्नीसाराहुमहाना १२॥

दोहा-गापगापहोरकोन्नपदा, पापपापमुद्योक । कापिदरपिष्ठनिष्ठनिन्नमन, गीनजनिजमबस्टोग॥ गुमादिकसंगटिवार । कापिरामष्टेनअगुभार ॥ निनतेषुतर्रारपममुखाग । कियप्रवेदग्रहारिकामँझार्ग ॥ रहो।भानिरररतपदुरार । गपेमरटकरँकनिमुसरगर्रा।३२०५६ विषिष्ट-पार्यद्रमणवानामि (पापिनट । प्रान)

1

जेकुमतीपञ्जसमजगमाहीं।कबहूँतेकहहिंहारिहारेजाहीं॥ निहंजानिहंळीळाहीरकेरी।करहिंदासरक्षणविनदेरी॥५६॥ वसेद्वारिकामहँकछुकाला । रामयदुवरनसहितकुपाला ॥ इतैकोरवनपांडवसंगा । जुरिगोमहाभयानकुन्ता ॥

दोहा-अर्जुनसारथिहोनहित, श्रीवसुदेविकशोर ॥ तिनकैआयुधकरिकपा, भयेपांडवनओर ॥ तवडिहिविधिवरुरामविचारे । अहेंबरोवरदोउहमारे ॥ उभयसहायकरवनहिनीको । यहीउचितमनमेंदैठीको ॥ प्रद्यमहिटिकायनिजधामा । तीरथकरनव्याजवलरामा ॥ लैसँगवद्धनविप्रनकाहीं।तीरथकरनचलेसलमाहीं ॥१७॥ प्रथमहिगमनेक्षेत्रप्रभासा । पितरनदेवनदियेहुलासा॥प्रनिसरस्वतिकेतीरहितीरा । तीरथकरतचलेवलवीरा॥१८॥ गयेषुथुद्कमहँसुलछाये । पुनिप्रभुविद्वसरोवर्भाये ॥ मजनकरिकैपुनित्रितकूषा । गयेसुदर्शनतीर्थअदृषा ॥

दोहा~नरनारायणकोरह्यो, जहाँ<u>स</u>भगतपठाम । ऐसेबदरीवनगये, अतिमोदितवऌराम ॥ फेरित्रझतीरथमहँआई । दियअन्हायमणिगणबहुगाई ॥ गयेचकतीरथपुनिचारू । तहाँदानदैनिनिधरहा<sup>ह् ॥</sup> प्राचीसरस्वतीकहँनाई । मजनकरिदियदानमहाई॥१९॥पुनियमुनागंगातटआये । मजनकरिअतिशयमुतागो। गंगायग्रनातीरहितीरा । तीरथकरतचळेवळवीरा ॥ आयेनेमिपारजगदीशा । जहाँअठासीसहसप्र<sup>तीशा</sup>, कर्राहयज्ञपरिपूरणपावनाध्याविहसदाक्वरणजगभावन२०आवतरामहिलसिम्रनिराई।उठेसकलअतिशयपुरा<sup>जारी</sup>

दोहा−चिळ्ञागेसबकरतभे, रामहिविविधप्रणाम । प्रीतिसहितातेनकोकिये, बहुप्रणामबळराम ॥ व्टकोबद्विषिपुजनकाने।कुश्टम्अक्हिकेसुसभीने॥२९॥यहिविधिविष्ठनसुतवटराई।वहुसतकारसुनिनसींगी विप्रनसहिततहाँ इंटिपारी । वैठेष्ठिसितसिंहासनभारी॥जासुरोमहर्पणअसनामा । व्यासदेवकोशिप्यटलामा ॥२२। कथाकृदत्सांवैठत्त्वतमं । चटोनसोवळरामळखतमं॥नहिंकरजोरिकियोसोवंदन । ताहिनिरिक्षकोपेयदुनंद्ना। १३ मनमहेँ छ्गिकरनिवचारा । स्तनिकियोमोरसतकारा ॥ वैठोसविषयनते ऊँचो । हैसवर्गातिकार्तिक ।

दोहा-जानिपरतसोहेतर्नाह, हैयहअतिमतिमंद । धर्मपाटमोहुकहँनिरसि, उट्योनमिधुनिवृद ॥ २१ 1 च्यासिश्चयवहुपदेषुराना।धर्मशास्त्रहतिहासमहाना॥२५ ॥यह्शठभरोमहाअभिमाने । अपनेकहँपहित्रभिति पद्मद्रिषद्राख्नित्तमुद्राहे । तऊनशठकीशठताजाहे ॥ जैसेनटनिजडदरनिमित्ता । करेकठावहुचंबठविता॥३। जेपारं डो अति शयपापी । अर्हसदाजीवनसंतापी ॥ तिनकेवपहितममञ्ज्वतारा । होतभयोगहिनगतमहान तातेयहरूमारनञ्चिक । असिविचारिमनमेंयदुनायक ॥२०॥यद्यपिकरतरहेतीस्थभञ् । रह्योनहींसँगमृगृहरी

दोरा-तयपिटकरमें छुञा, कोपितन्त्र गरीज । फेंकिसूतपे आगुद्दी, काटिदियोते हिजांश ॥ २८॥ गिर्योम्तवासनतेनवर्रो । हाहाकारिकयेमुनितवर्हो ॥ पुनिभावीकोप्रवटविचारी । कह्योरामसोप्रमहर्ता पद्रोअपमेकियोपटरामा । तुमनोरहेमहामतियामा॥२९॥हमपौराणिकयाकदैकन्द्रि। प्रतिटीमनतिहिनहीति चैपआमनमहिनेद्रोते । तुमनोरहेमहामतियामा॥२९॥हमपौराणिकयाकदैकन्द्रि। प्रतिटीमनतिहिनहीति चैपआमनमहिनेद्रोते । तुमक्तिकति क्रेंचभागनम्बर्धेदेशयः । क्रयासन्धानावयानागर्भः । दृद्दंगादिभाषुपापनेरीः । जपलंदिपयत्तमः । विमर्गदेशसम्बर्धाः । क्रयासननदितभितिनाये ॥ दृद्दंगादिभाषुपापनेरीः । जपलंदिपयत्तमः देनदुरिपरदेवरदाना । सद्यक्टवरम् कटपुराना॥३०॥सोतुमविनजानतअसरामा । कियोन्नव्यवस्थिति

दे।रा-यष्पिरं भरजगतेक, वेद्रशतेकक्षाप । कार्डुनीकनेवरकरम, छगेपुण्यनहिंपाप ॥ ३१ ॥ मद्दिष्परजितरम्यामार्वे । प्राप्याभन्तरुगैतोनार्वे ॥ नौतिष्रनक्दैविष्वद्वपापी । नदैनाद्विशतिश्यनेनारी तुन्देरिक्तरमन्थाराग्रानानम्मुदिकरदुन्पकाग्ना।मुननम्निक्यचनमुहापे।गोठरामप्रमुख<sup>ाहा</sup>।

बलभद्र उवाच ।

मार्थाभाषा दिवसकेरी । सन्धिमारियक्रम्हपनेरी ॥ होत्मूर्यमोगमकस्दिवृहोनेदिविधिकरिदीन्दिरी दिनरतभरमापुरदर्धः। अरिदेहतुमजानगुनारं ॥ सामर्थिमृनदिकपिदेरीः । तुमकामकस्मीतिर् ् वा प्राप्त । वा प्राप्त प्राप्त प्राप्त का विश्व विद्यास्त्र । वा विषया करणा । स्पार्त क्षेत्र स्वरक्षाद्रके, समञ्जतिकातेंद्राप । क्षत्र स्वयं कार्तारिक, सुन्तुनाष्यित्व प्राप्त ।

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तरार्ध।

, 7

ऋपय ऊचुः।

आपुअस्त्रअरुवचनहमारे । सत्यहोहिंदोजसबहिप्रकारे ॥ करहुनाथतुमसोहजपाई । जामेंजभयभाँतिवनिजाई ॥ सुनिकेरामऋपीसनवानी । बोलेवचनहियेअतुमानी ॥ ३५ ॥

वलदेव उवाच ।

षुत्रआतमानेदउचारे । तातेअसज्ञंकानिरवारे ॥ होइहिसोस्रतसृतसमाना । भाषिहिनेदपुरानहुनाना ॥ द्वहेआसुर्दायमहानी । ममप्रसादङीजैसतिजानी ॥ ३६ ॥ कहहुऔरजोआज्ञातुम्हारी । सोउकरनकीचाहहमारी॥ कियोनिनाजानेमेंपापा । जामेंकरहिनसोसंतापा ॥

दोद्दा-सुनतवचनवछदेवके, हरिवतभयेमुनीज्ञ । जोरिपाणिकीन्हेंविनय, नायरामकहँजीज्ञ ॥ ३७ ॥

ऋपय ऊचुः।

वल्वछस्तदानवभतिघोरा। वल्वछनाममहावरजोरा॥ पर्वपर्वमहँसोइतआवै। करेउपद्रवत्रासदिखाँवे॥ ३८॥ सुरामूत्रमछक्षोणितपीवा। मजामांसहुहाङुअतीवा॥ वर्रपीहमखेविनमहँघाई। करिहनदेतयज्ञहुखदाई॥ ताकोवभकीजेवछरामा। तौहमरोपूजेमनकामा॥ यहेहमारिकरहुसेवकाई। होत्रह्मण्यदेववछराई॥ ३९॥ भरतखंडुकीकरिप्रदक्षिणा। तहाँद्विजनकहँदेवदक्षिणा॥ जावोपहिविधिद्वाद्द्यमासे। करिआवीदिलहुछासे॥

दोहा-तहँइततीरथमेंसविषि, मचनकीजेतात । तवपातकसवद्धटिहै, यहिविधिवेदविख्यात ॥ ४० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरगुराजसिंहजुदैवकृते आनन्दान्दुनियो दशमस्कंषे उत्तरार्थे अप्रसप्ततितमस्तरगः॥ ७८ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-सुनतसुनिनकेवचनवरु, सुदितकहेसुसक्याई । बल्वरुकोवपहमकरव, नहींशंकदरशाई ॥
असकदिरहेराममसञ्जारे । करतविचारदेत्यकरकारे ॥ जवपहुँचीपूरणमासी । होमकरनठागेतपरासी ॥
यमहिध्रीरपारदिशिषाई । मगटेमेवमहाभयदाई ॥ टगेरुपिरवर्षनमसमाँहीं । सुनिगणभेशतिदुस्तिततहाँहीं ॥
होप्पत्वदेवनजतिचोरा । होतभयोनभूज्ञोरकठोरा ॥ वर्षनठगीपीवकीपारा । होतभईदुरगंपिअपारा ॥ १ ॥
निमठसूत्रहाङ्करूमाँसा । महाबृष्टिभेतुरतअकासा ॥ हाहाकारसकटसुनिकीने । कहाँगयेवटभट्टमवीने ॥

दोहा-षुनिमसञ्ज्ञांकेळिसपरचो, बल्बळदानवपोर । गरजतपनसम्बारवहु, छीन्देंशूळकठोर ॥ २ ॥ तनहुँमेद्धरमेपभयावन । तुरतहिचहतसुनिनकहँसावन ॥ मानहुँकज्ञळकेरपहारा । महारूपअतिञ्जयिकरारा ॥ प्रदेळाटबाळिशिरमोहीं । तहसन्रसममूळसोहाहीं ॥ काळडादसमडाद्विज्ञाळा । केतुसरिसदोधुक्रटिकराळा ॥ नेपटनरकसमञ्जाननभारी।श्रवणशेळकंदरभयकारी ॥ बार्राहवारबमतशिखिज्वाळा।बल्वळमखंकाळडुकरकाळा ॥ रभमहुँदेखिपरचोयहिभातो।छाह्गयोतमभेमतुराती॥तबसुनिअतिञ्चरदुस्तितपुकारोकहाँरामरसवारहमारे ॥ ३ ॥

देहा-तववलभद्दभवीरतर्षै, हल्मूसल्सुपिकीन । तेतहँतुरतीहभाहमे, बब्रहुतेवहुपीन ॥ शञ्चसनसंहारनवारे । क्तिदानविमाणनिकारे ॥ तेहल्मूसल्लेहल्पारी । मरागृहतेद्वतकदेमनारी ॥ २ ॥ बल्बल्बल्स्यल्प्यहुकहँदेसी । पायोकरिजरकोपविद्यारी ॥ रामतहाँनिजहल्दिपसारी । दियोशकाशहितेदिगल्डारी। रेविबल्बल्हिनिजांदेगलीन्स्रों।तासुशीशमहँमुसल्दीन्स्रों ५ मूसल्लागतप्रतील्लाटाराहोणितपारवर्दीसुसवादा॥ भुगरचाप्रणिमहँकरत्विकाराशिरेशलिनियबविदारा ॥६॥तवसुनिवलहिकसाननलागे।आशीवाददियस्र सुसुरीणा

ुँ दोहा−करतभयेवटभद्रको, मुनिगणसब्जभिषेक । बृज्ञहनेजिपिवासवहि,कीन्देर्वजनेक ॥ ७ ॥ ुजतीसुमनोहरमाठा । गुँदेजाहिमेंकजरज्ञाटा ॥ रामहिमुनिजनदियपहिराई । दिव्यविधृपणवमनमेंगाई ॥ तातरामहिभूपितकीने । आशिरवाद्विषुप्रिधिदीने ॥८॥ तिनतिविदामाँगिवटराई । तीरथुक्रनचटेषुराणां जापरामार अनुसार । जासर राजारा जाना जा ता जा ता जा ता जाना समित्र । प्राटीजहँतेशस्यूमीता ॥ विप्रनसहित्कोश्चिकीआई । दान्तियेवहँसविधिनहाई ॥ मानसरोवरगेष्ठसभुरिता । प्राटीजहँतेशस्यूमीता ॥ पुनिश्ररयूकेतीरहितीरा । आयेहुतप्रयागवलवीरा ॥ मूजनकरिदान्हुतहँदीन्ह्रे । ऋषिमुर्गितस्तर्पकीर्द।

दीहा-पुनिहरिहरक्षेत्रहिगय, ॥ १० ॥ पुनिगोमतीनहाय । करिमजनपुनिग्डकी, तीर्थेविपातानाय ॥ करिमजन्दानहुपुनिदीन्हें। शोणभद्रपुनिदर्शनकीन्हें ॥ दियेदानतहँसिविधनहाई । वासित्रातिकयेष्ठता गयाजायपितरनकुहँतरपे । पिंडदानविधियुत्बहुअस्पे ॥ गमनेगृंगासागरसंगुम । तहाँत्रिरात्वसेयुतसंयुग् ॥३१० पुनिमहेंद्रपर्वतमहँजाई। परशुराम्कहूँ छखेतहाँई॥ यदुनंद्नअभिनंदनकरिके। गोदाबरीगयेष्ठदमािक कृष्णासरिमहँकोरिनहाई । पंपासरगप्रनिवलुराई ॥ भीमरथीमहँकोर्न्हेमजन् । दानदियीवप्रनमन्रंजन॥ १२॥

दोहा-कार्तिकेयकोकारिद्र्ज्ञ, तहँतेषुनिवल्सम । गमनिक्येशीज्ञेलकहँ, जहँज्ञकरकोषाम॥ महापुण्यजाद्राविडदेशा । तहाँगयेवठरामसुवेशा ॥ वेङ्कट्रशेलिनसियुदुराई । पुरीकामकोष्णीपुतिआई॥ ११ कांचीप्ररागयसुखपाई । कावेरीसरिसविधिनहाई ॥ पुनिश्रीरंगनगरक्हँआये । परमपुण्यप्रदृजेहिस्तिगापे॥ जहाँरहतनितहींभगवाना । वासकर्राहसंतहुतहँनाना ॥१९॥ ऋषभ्येठकहँगेहळघारी । हरिक्षेत्रकहँनापितिहा। पुनिदक्षिणमथुराकहँदरमे । विप्रनपूजिअमितधनवरसे ॥ सेतुर्वधरामेश्वरआषे । महापापजहँनज्ञतनहाये ॥ १

दोहा-दशहजारगोविंदई, विप्रनकहँवछदेव । शंकरकोपूजनिकये, प्रीतिसहितकारिनेव ॥ केरितामपणीकृतमाठा । मजनिकयेषुण्यमदहाठा ॥ मठ्यकुठाच्ठपवेतदेषी । तहाँदानदेसविधिविशेषी तहाँरहेआस्तिमुनिराई । तिनकोजायरामिशस्त्राई ॥ तिनतेत्रमुठेआशिरवादा । गयेसमुद्रहियुत्अहुँछा

पुनिकन्यादुर्गाकहरेपे । फाल्गुनक्षेत्रआयगुभवेषे ॥ १७ ॥ पंचअप्सरातीर्थप्रकाश् । सद्विसंबहर्गाति उत्तर प्राप्त होते । त्या प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त । प्राप्त होति । प्राप दोहा-वसत्तनहाँ शंकरसदा, शिवक्षेत्रजेहिनाम । दीपम्घ्यदेवी छले, आर्थाको बछराम ॥ १९॥

पार्वा नवारान्यास्तरात्रपाः । स्वयन्त्रमाद्द्यास्य । प्राप्त नवार्वास्य । तहाँ विकालकार्वे । प्राप्त नवार्वे । प्राप्त नवार । प्राप्त नवार्वे । प्त विवार नवार्वे । प्राप्त नवार्वे । प्राप्त नवार्वे । प्राप्त नवार । प्राप्त नवार्वे । प्राप्त नवार पुनिदंडकारण्यह्नरामा ॥ २० ॥ गयेनमेदातटबल्धामा ॥ तहम्मनकारेदेवहुद्ग्ना । महिलानगर्धिक प्राचिकारेकारेकारिकारा । महिलानगर्धिक ॥ पुनिरेवाकेतीरहितीरा । मनुतिरथकोपरसतनीरा ॥ अवतभेपुनिक्षेत्रप्रभासः । मिलेविप्रतहँसहित्हुल्ह् ॥ अवतभेपुनिक्षेत्रप्रभासः । मिलेविप्रतहँसहित्हुल्ह् ॥ अवतभेपुनिक्षेत्रप्रभासः । मिलेविप्रतहँसहित्हुल्ह् ॥ अवतभेपुनिक्षेत्रप्रभासः । मिलेविप्रतहँसहित्हुल्ह् ॥ अवतभेपुनिक्षेत्रप्रभासः । अविष्ठित्रप्रभासः ॥ अवतभेपुनिक्षेत्रप्रभासः । अविष्ठित्रप्रभासः ॥ अवि 

रोहा-मुनिभारतकोसमस्वर्धः । वियावप्रसवकथासुनाइ । कुरुपांडवजसभहव्यक्षः । दोहा-मुनिभारतकोसमस्वर्धः । दोहा-मुनिभारतकोसमस्वर्धः मनमिकियोविचार । केश्वदियोउतारिअव, सकलभूमिकोभार॥ दोहा-मुनिभारतकोसमस्वरुः मनमिकियोविचार । केश्वदियोउतारिअव, सकलभूमिकोभार॥ केश्वरियोउत्तरिक्षः केश्वरियोजन्य । कर्राह्मवास्वर्धः कर्षात्रियाप्त्रियोजन्य । कर्राह्मवास्वर्धः । कर्राह्मवास्वर्धः । कर्राह्मवास्वर्धः । कर्राह्मवास्वर्धः । कर्राह्मवास्वर्धः । कर्षात्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियापत्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियाप्त्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रियापत्रि 

अससानतहब्छभद्रउदास । मनमङ्कान्ध्राविष्ठादी। असिवस्य । इनकोवरिनदुहुँमें नाई। होहिंद्यांतदोटतर्नाहरूराई॥असिवचारिवसुदेवस्रमारा । आवतवरुभद्रतहुँदेपी । पांडवदरुभोज्ञोकविशेषी ॥ धर्मभूष्ठअञ्चयदुराई । नकुरुऔरसहदेवस्रमा॥

दोहा-सागेवट्विट्करतभे, मोदितसकलप्रणाम । तिनकोआशिपदेतभे, यथाउद्यावकतम्। होटिणनिविज्ञतिकराम । सनकामेणेवाकामा । तिनकोआशिपदेतभे, यथाउद्यावकतम् न्या नागनाङ्गङ्गरतम्, भाषत्वस्यरुपणाम् । तिनकाशाशिपदेतम्, ययाउचितवरुपणः टाटिटोटिपुनिनिजनिजठामा । यटतभयमानभयरामा॥ट्योविचारनसोकहिट्यये । रामकीनकारणहुउद्गते जहाँभीमदयायनवीरा । कानारेश्याद्योवरणभीरम् ॥ जेन्यिनिजनिकहिट्यये । रामकीनकारणहुउद्गते जहाँभीमदुर्याधनवीरा । करतरहेयुपदोउरणधीरा ॥ दोङदीरविजयअभिटापी । कर् भ्रहरूकर्गहित्वित्रअनेकन । नहितिश्राम्होहरमहा ॥ वाक्षास्यज्यसामलामा । का राज्यसम् मन्हर्भागवित्रअनेकन । नहितिश्रामलेहिएकहुल्मातहीजाइयलभ्रहेडदूर्गाकोपितहसम्बन्धः मनहभीमल्योपनगजा । तमममानहोजलोहरमहा ॥ तमान्यस्य 

्राप्तान्यसम्बद्धाः विश्वपत्तान्यस्य ॥ वृथाल्य्ड्ज्यकापवढारः । वसहुआपत्तप्ताप्त्यस्य दोहा-भीमसेनतुमतेअधिक, वटमेंअह्रजवृष् । भीमसेनतेतुमअधिक, ब्रिल्लाम्हॅकुरुपूष् ॥ दर्श अपपराजयनाही।ज्ञानिपरतययम्ग्रँमोहिक्जर्या २७ तानिषिजयपराजयनाँही।जानिपरतप्रपूपहँमोहिकाँही २७ - रहुद्रनअप रहिर्ी काहे उर् ्रश्चित्रप्रदेशन्त्रभटदोकः । पट्टबरमान्योनोहिकोकः ॥ २८ ॥ तहत्तिनशिष्यनकोष्ठिमेतृ । उर्धाः

वैठिगयेतेहिथळवळरामा । ठागेळखनपुद्धअभिरामा ॥ धर्मनरेशनकुळसहदेवा । वैठेडकथळमानहुँ देवा ॥ अर्जुनयदुपतिहकथळजाईं । वेठतभेवळभ्यसकुचाईं ॥ ळाग्योहोनगदायुधभारी । कहँळोंसोम्रखनाइउचारी ॥

दोहा-जोरजामुगजसहसद्दा, ऐसोभीमजन्नूप । गदायुद्धतिमिजतिचतुर, दुर्योधनकुरुभूप ॥ तरुरत्वोस्योवहुकारा । होर्नाहिदोडवीरविज्ञारा ॥ भीमसेननेसुकथिकगयऊ । तबहरिजोरनिहारतभयऊ ॥ महिश्रमितजानियदुराई । जाँपठोकिसंज्ञादरज्ञाई ॥ भीमसेनतहँजानिहज्ञारा । रुरनरुग्योर्छिसोदअपारा ॥ किसुयोधनभीमहिज्ञीज्ञा । मारीगदाजोरिअवनीज्ञा॥जानच्छ्ञापुनितेहिथरुमाँहाँ । भीमहन्योतवभूपतिकाँहाँ ॥ ग्रीजाँवमहँगदाप्रचंद्या । दूटिजंबजोसमगजञ्जंद्या ॥ गिरोभूपतहँखाइपछारा । माच्योचहुँदिज्ञिहाहाकारा ॥

दोहा-करीप्रतिज्ञाभीमजो, सभामध्यवरजोरि । तेरेशिरपगदेहुँगो, जांघगदातेटोरि ॥ इसुषिकरिरदरदछद्दानी।भीमद्यावनवीरसितानी ॥ सुकुटसहितदुर्योपनकीशा।निजपदपरिदीन्द्रोंअवनीशा ॥ इछिष्ठिपर्मभूषदुस्मान्यो । पेनकछूसुस्वचनवसान्यो ॥ निरिष्ठिअधमसुद्धतेहिदामा । कियोप्रचंडकोपवळरामा॥ रषदोऊनाहुउठाई । थिगथिगभीमहिकह्योसुनाई ॥ तेंअधमकीन्द्रोंयहिठोरा । मान्योनहिंसकोचकछुमोरा ॥ रघअभिषेकितनृपक्रीशा । धरवोचरणकछुप्मनदीशा॥योकअतिशयभरवोग्रमाना।अपनेसमजानतनहिंसाना॥

दोहा-चरुपावतपरणीयसी, परणिपरनभोकंष । वारिषिद्दवेद्यातजी, रविभेमानहुचंष ॥ ग्रानिषांडवनकोर्सदारा । पायोतहॅबसुदेवकुमारा ॥ भीमहिद्यमकतमहँदद्यपारी । गङ्गोकृष्णदोदसुनापसारी ॥ हद्योसस्राझिङीजैकछुवाता । भीमयातकीजैप्रीनभाता ॥ रेल्योरामभीमकीओरा । ऍचतभोदेवकीकिकोरा ॥ इसेसितासितदोद्यतहाँही । मसुरविद्यानिसारामहोद्यारी ॥ कह्योवैनयदुनायवदोरी । सुनियेश्रातविनयकछुमोरी॥ भीमनकीन्द्राकछुअपराषा । दुर्योपनकीन्हीचहुवाषा ॥ दुपदसुताकहुसभामझारी । विनपटकुरनचह्योअपकृष्णी॥

दोद्दा-सिटिजुनांछ्ळकारिसभा, हरचोराजधनधाम । बारहवर्षनिकारिदिय, बागेठामहिठाम ॥ भीमकियोप्रणसभामँद्वारी । तोरिहोंजंपगदातुबमारी ॥ धरिहोंमेंपदतेरेज्ञीज्ञा । ह्विहेनाहिं औरविस्रवीसा ॥ बाप्रणभीमपुरकरिटीन्झों। राटरकछुअपराधनकीन्झों॥तबबळ्छोटिकझोचनञ्चाम । अनुजतोरहेयहकूतकार्षे । विद्यालधमीपांडुकुमारा। जानतनहिकछुअर्मविचारा ॥ असअजुचितकेसोळघुभाई। अपनेसन्युसनहिंसहिक्सं क्षरीछूटिनचंचळताई। कीजतबारबारळिरकाई ॥ तोहिंसोहिकोरवपांडुसमाना । तेंगहिपांडवपसम्बद्ध

दोदा-देतिष्ठियापनहनिर्देको, ह्वेअंडेनकोस्ति । तोहिनऐसीचाहिये, तेयदुवंशसपूत ॥ विचोठेयदुवरस्रसकाई । मोरमीतपंडिवर्हेभाई ॥ धर्मधुराधरनीमद्दधारी । धीरघराधरसुद्धविद्दारी ॥ १८सर्वेकोरवअतिपापी । वृथापांडुप्रजनसंतापी ॥ इनकोपत्तछोडिदेभाई । पापिनपत्तगर्हेकिमिजाई ॥ १८वर्षित्रसोमित्रहमारो । पांडवश्चसोश्चिवेचारो ॥ तुम्देशपयदेशतदुमारो । तजहुभीमसुसमार्गन्तर्हे १८वर्षेस्टमहिमदुदारी । बोठेदठथरतद्वापुकारी ॥ दुर्योपनपार्गहेनाही । यदिपापीस्वकहदुद्वशेह ।

वीदा-सब्धुभटनेकटसतहत, दुर्गोपनकरँआज । देहुँमुक्तिमंशाश्वती, टहतजीयोगिद्राव । अपूरुसुयोपनमुक्तिसुसारी । गञ्जपजीरिजिमिदाकदबाँते ॥ असकिहचटेजाहरपरामा । चटेडारक् वित्ञानिरामकदुर्वेक । पर्मनुपतिञ्जतिषमनसद्विक ॥ चटेमनावनरामिदकाँ । तवयदुरा वित्ञानिसमकदुर्वेक । सममनावनकरणकाना ॥ जानटेहुयदुरुस्नाताको । काक्रिय द्धाँतोवनेसमीपुतिहारे । सिगरेकाजसुधारनहारे ॥ सिद्धासन्महँवैठिनरेशा । मोकहँपुनिकैदियोनिदेशा ॥

दोहा—मेंद्रारकासिधारिकै, रामहिबहुतबुझाइ। छैहींहस्तिननगरमें, तिनकोअविशिखेबाइ॥
ऐसीसुनतकुष्णकीवानी। नाथरजाइछईनुपमानी॥ रहेमौनळूखोदुखनाँहीं। वारवारमनमहँपछिताँहीं॥
रामगमनसबसुभटनिहार। गनेवचेअवजीवहमारे॥ समरछोडिकैतहँबळरामा। विप्रनवृद्धनसंगळलाम॥
द्वतिहिद्रारकाकेठिगआये। स्वरिजनावनचारपठाये॥ उत्रसेनसुनिरामअवाई। सुदितजायकीन्हीअवाई।
गृहमेंल्याइपूँछिकुश्लाई। कहीसकळआपनीभळाई॥ तहँपयुझसांवादिकुमारा। रामचरणमहँपरेवस्मा

दोहा-तिनकोआहिार्वाद्वै, वारवारउरलाय । रहेद्वारकाज्ञयदिवस, आँनदसोंबलराय ॥ २९ ॥ ळेरेवतीसंगसुकुमारी । औरोंसुद्धदनबंधुहँकारी ॥ नैमिपारकहँफोरेपघारे । जहँसुनीज्ञगणरहेज्वारे॥ सुनिगणरामहियज्ञकरायो । मनहुँस्तवधपापघोषायो॥३०॥तिनसोंधुनिविद्युद्धविज्ञान॥भापतभयरामभावागी तोनज्ञानकरिभेमहिळावत।कृष्णचंद्रकोसुनिगणपावत॥३०॥तियसुद्धदनवंधुनयुतनान।रामिकयेअवभूयअहारी भूपणवसनपहिरिद्दल्थारी । सोद्दतभयेसहितनिजनारी॥मनहुँचंद्रचंद्रिकासमेत् । तारनसहितलसत्जिवेरेत्॥३१

दोहा—बठझाठीवठभद्रके, यहिविधिचरितअसंख्य । महाराजकोकरिसके, अपनेमुखर्मेसंख्य ॥ ३३ ॥ सांझपातवठभद्रके, गांवेंचरितअपार । सोनरश्रीयदुराजको, होतप्राणतेष्यार ॥ ३४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनार्थासंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिरष्ठराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिधा दशमस्कंधे चत्तराधे एकोनाजीतितमस्तरंगः॥ ७९ ॥

दोद्दा-रामकृष्णकीसुनिकथा, अतिशयआनँदपाय । कह्मोपरीक्षितजोरिकर, धनिधनिभागगनाय ।
राजोवाच ।

श्रीमुकुंदकेचिरतसुद्दावन।कारकपतितजननकहँपावन।।दृश्चित्रओरहुश्रुगावो।प्यायिषूपपिभाष्यकारि सुनहुष्यासमुतद्दरित । अविक्रकापवाहितारी सुनहुष्यासमुतद्दरित । अविक्रकापवाहित । अविक्रकापवाहित । विनक्षेत्रापवाहित । विनक्षेत्रापवाहित । विद्यासम्बद्धाने ।

्दोहा-कृष्णकथानिनमेंपरे, सोईकहावतकान । नतोभुजंगनकेभवन, भीमभयावनजान ॥ ३॥ मानिचराचरवपुनगदीशा । नगेनोदंसोईशतशीशा ॥ कृष्णमुख्यिनिआँसिनदेस । सोईकहावतऔर्लाई दरिपदर्शदरिजनपदनीस । जाकोभीगोरहेशरीस ॥ सोईगातकहावतसाचो । नातोरचोकाचकीशामी

#### सृत उवाच।

परिविधिकद्योपगीक्षतराजा । मुदितमृतिनकेमध्यसमाजा॥मुत्ततव्यासनंदनमुरापाई।यदुपतिषद्महैं प्यून्तः विमर्पार्थमगतम् निसरं । कथनटगेदिग्कियामुदाई॥ ६॥

#### श्रीशुक उवाच ।

यदुपिकोरकमगापियामे । नाममुदामानासुक्रचाने ॥

रोहा-स्रमेदेरणाताष्ट्रवै इंदिनमुख्यदिकात् । शांतद्वितम्भांतम्यः अनिषद्वितप्राति ॥ ६ ॥ दिसम्भित्रेष्ठणुविक्तित्रोदे । तिरिमेनंतीपरिकात्यः । स्टनेतानस्योकहुँनौर्दे । यद्विद्विद्विर्मान्त्रीत्र विषक्षक्षर्थादेशीत्रिकारे । कर्तुकर्तुकणुक्तिभद्दि ॥ स्टमुपावद्यभित्रायणम्म । स्ट्विमदीकार्यः कृतकात्रकत्रिकारी । सर्कातमोपरिकारमुख्यामा ॥ एकम्मदिनिक्द्यदिनारं । द्वारिद्वी कॅंपतअंगअतिवदनमङीना । पियसोंकह्मोवचनअतिदीना॥हमर्हितुर्म्हेंदारिद्रसतावे।अवतोग्रहमेंनर्हिरहिजाेवे ॥८॥ दोहा−कहतरहेयहवाततुम, प्रथमहिमोतेकंत । मोरमित्रयदुनाथहें, श्रीरुक्मिणिकेकंत ॥

परत्रहासोईभगवाना । हेंत्रहाण्यशुरुपसुजाना ॥ हेंअधकयदुमधुकुळपाळक । दीरघदुवनद्तुजकुळवाळक ॥ ९ ॥ दीहदुरितदरदीनदयाळा । दासनदेखिद्ववतततकाळा ॥ तिनकेनिकटसहितअनुरागा । काहेनहिंगमनहुबडभागा॥ जिनकेमित्रअहेंभगवाना । तिनकोदुखआश्चर्यमहाना ॥ तुमकहँदेखतकृष्णकृपाळा । करिहेंतुमकहँतुरानिहाळा॥ जानितुम्हेंसकुटुंबदुखारी । देहेंधनबहुनुम्हेंसुरारी ॥ वसेंद्वारिकामहँयदुराजू । अवेगयेनहिंकोनेहुकाजू ॥

दोहा-अपनोपद्धुमिरतिहमें, यहुपतिदीनद्याल । अपनेजनकोदेतहें, आतमहूँततकाल ॥ १० ॥ १० ॥ ११ ॥ जोसबळोडिकृत्णकोप्यांवे । दुर्लभताहिनकछुद्रशांवे ॥ तातेजाहुकंतअवआसु । जहाँवसतहेंरमानिवासू ॥ यहिविधिमृदुर्लगराद्विजनारी।पतिसोंबहुविधिकह्योदुखारी॥तविषचारिमनकह्योद्धदामा।कहतिनीकमेरीयद्वामा॥ किन्निभ्यनकोमिलिहेनाँहाँ । पहारेद्रशमिलीहगमाँहीं॥होईमोहिंपरमयहलाभे । मिलिहोंसुजमरिअंद्वजनाभे॥१२॥

वारिअतिश्यरितभोनी गमनकरनकहाँद्विजमितिकोनी पुनिवोल्योनिजतियसींवानी भठीवाततुमकहीसयानी दोहा—छूछेकरमित्रहिमिठ्य, उचितपरतनिहिजोय । भेटदेनकहँदेहुकछु, जोतुम्हरेघरहोय ॥ १३ ॥ वचनसुनतितयपाई । माँगिचारियरचाउरल्याई ॥ चारिहुँ मुठीदियपितकाँहीं । विप्रपायमोदितमनमाँहीं ॥ वमहँसातपरतकारि । बाँच्योन्नाह्मणपरमजतनपारी॥१८॥फटेवसनवहुकटिमहवाँधी।तामतंदुठ्युटकीकाँषी॥ नियससनिजशिशा।चठोद्वारिकहिनहँजगदीशा॥मारगमहँअसञ्ययोविचारनाकिमिपेहोँमिहिनिहारन ॥ ठिकिमिदेहेँजाना । कहाँमिठिहेंमोकहँभगवाना ॥ असविचारकरतीमतिषीरा । गयोव्यगमसागरकेतीरा॥१५॥ दोहा—चितरणीवतरचोतुरत, रोक्योतहँकोवनाहिं । गयोद्वारकानगरमहँ, अतिमोदितमनमाहिं ॥ तुप्रकेदरबाजे । सुभटहजारनतहाँविराजे ॥ तेकतहाँद्विजकोनहिरोके । नाँधतपुरपुरजनहुनटोके ॥ कठाकेजवगोनिर । जहँमदिरयदुवंशिनकेरे ॥ सोहहिनहाँमहरुनोठाखा । निजकरविशुकर्मारचिराखा ॥ विरुत्योक्वर्णअसनामा।सुरपितसदनहुतेअभिरामा १९प्रविदेखीनाँघ्योद्विजनीत।तहाँठल्योवहवामनवीना

दोहा-धनियदुपतिधनिद्वारका, धनियदुर्वज्ञाप्रवीन । मोहिर्रकहिरोक्योनर्ह्या, जानिविप्रअतिदीन ॥ किहि्विधिहारकहॅपाडेकोनेभवनआञ्जबबनाडँ॥असकहिमदिहिपदेसिधारचो।तहँअद्धतएकभवननिहार्चो॥ ढरतपेठचोतेहिमाहीं । कोडतहेतिहिरोक्योनाहीं॥चलोगयोद्विजधीरेधीरे । पुलकत्तजकत्तकक्रकत्तकछ्भीरे ॥ मंदिरकछुरुकितहँगयडाबृह्मानंदमगनमनभयडा।जायसक्योनोहिद्विजपुनिआगे।जकोसरोरिहगोसुस्वपागे ३७ हेयहुपतिपर्यका । लीन्हेरुक्मणिकोनिज्ञांका ॥ दूरिहितेतहँल्एयोसुदामें । पायोमनहुसकल्पनकामें ॥

:सहसमहरुअतिराजें।जिनकोदेखिदेवगृहरुजिं॥देखितिनहिंजकिरह्योसुदामा । प्रनिविचारकीन्द्रोतिहिठामा ॥

दोहा-उटेआशुपरयंकते, तिकित्विमणिकोनाय । धावतभेअतिवेगसी, युगुळपसारेहाथ ॥ नेजतनकोखगरिविसारी।मीतमीतकहिमिळेष्ठरारी॥३८॥ठारतयुदुपतिहगजळघारा।बाब्बोटरमहँमोद्अपारा ॥ ।भेळेतुमतोहतआये।बहुतदिननमहँबदनदेखाये॥३९॥प्रतिकस्किद्धिजकांगळवाहीं।ळायेनिजसेजहिदिगमाही॥ ।पर्यकमाहैवेठाये । ळोकरनप्जनसुसळाये ॥ निजहायनसोंचरणपसारी । ळियोशीशमहँसोजळघारी ॥ २०॥ ।पदजळनगपाबनकरही । तेद्विजपदजळनिज्ञिरपरहीं ॥ जनिअचर्जमान्हुँकोळभाट्टं । हुनद्वाण्यदेवयदुराहं ॥

दोहा-पुनिनिजहायनविप्रतन्, चंदनवियोज्गाइ । चंदनकुंकुमअगरकी, रहीसुरभितर्हेंग्राह ॥ २२ ॥ रेमिन्नहिदीन्द्वाहरिपूषा । देसरायोतिमिदीषअन्तपा ॥ निजकरसोषुनिट्टिनहिनेवायोतिसहिवीरापानस्वरायो ॥ नेआरतीसाजिमनयारे । निजमतिषरजोठतारे ॥ देमदक्षिणागउदेसाये । कुशच्प्रश्नकीन्द्रेंचितलाये ॥ २२ ॥ (कुट्यटअतिमल्निसुदामा । रहोक्षुपतिअतितनद्यामा ॥ निकसीनसिमरोदरज्ञाहीसोवञ्जोषरयंकहिमाही ॥ रिविमणिअतिशयसुरपागो।विप्रहिचमरचलावनलागो॥होरनिजहायनपंसाहीकीनिजनननमीनहिद्यसताके २३

## आनन्दाम्बुनिधि।

दोहा-यहकातुकतहँदेखिके, अंतहप्रकीनारि । सिगरीविस्मयरसभरी, बोलीपीतिविचारि ॥ स्त्रीजन उवाच ।

यहव्यवभूतकहाँतेआयो।कृष्णदायसोंपूजनपायो॥२४॥कोनपुण्ययहपूरुवकीन्हों । कोनदानअतिद्विजनहुँदीन्ते । जोयहाँनदितअपनअपारा । हेद्रिक्तिसहीअगारा ॥ २६ ॥ सोत्रिभुवनपतिककरतेरे । उहतभयोसतकारते। विषयपंकहितेतिजनारा । अप्रजसमजेहिमिलेभुरारी॥असकहिकहिचिकतिहैरहहीं।हरिचरित्रस्तिभानेद्रस्रौ । पुनिहरिपकरिसुदामाहाया । कहनलगेपूरुवकीगाया ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

इमतुमस्रदेनवर्दिगुरुगेहु । पटेएकसंगसहितसनेहु ॥

दोहा-हमअरुवटमयुरेगये, कछुकारजवज्ञमीत । तुमवरणहुअपनीकथा, कहँयेतेदिनवीत ॥ २० ॥ गुरुर्दाक्षणदेगुरुद्दरपाये । गुरुगृहतेजवतुमपितआये ॥ व्याहिकयोकीनहींसुखारी । मीतल्हेनिजमनकीनारीशदर्ग पमोदिमीनजानिअसपरतो।विषयसंगनहितुममनकरतो॥तुमकोषनआतिष्यारनलागे।पापनिरसितुषमनशिर्दे विषयकमंत्रोकरोहप्रवाना । तामहोतनआतिल्यलीना ॥ करमवासनालोडतजाही । यद्पिरहेअपनेण्यमाँ । जैसमगृहकारजकर्दे । पेआसक्तनतिनमहैरहर्दे ॥ ३० ॥ हमतुमगुरुगृहवसतरहेजवाताकीसुपिकीगतहर्गः

देहरा-नोगुरुगृहस्देवसिसद्।, छहिजनज्ञानअपार । यहसंसारसगुद्रके, आञुद्दीतसोपार ॥ नीनिभौतिकगुरुजगमाही । सोमंकहेदेततुमपाही ॥ देतजगतमहंजन्महिजोई । पिताप्रथमगुरुजान्त्र<sup>हो</sup> पुनिविधानोसकछप्रयोद । दूजोगुरुसोमीतकहाव ॥ पितुतेअधिकताहिजनजाने । सक्छभौतितारो<sup>त्रत</sup> पुगदिनोर्छारमेशवपदेशा । सोतीनोगुरुगुनोदिनेशा ॥ सोतोमहीअहीनगमाही । यामंकछुसंश्वरिनहीं ॥ मारु पुगुरुगुरुपद्रपदेशु । काटनहेंअज्ञानकछेशु॥३९॥३२॥मनवचकमंगुरुहिनोमाने । सोहसंसारतस्ति

दोदा-देमनक्षमेरोवपुप, उपदेशकमुरुजीह । तातेयदसंसारमें, अधिकनकोईहोह ॥ चरेपसन्तातनजनमार्हो । ब्रह्मचयेट्केंगनदार्हो ॥ अरुनपब्रतयमनिषमअनेका । प्रमेदानसन्मानननेरा ॥ गणदनेन्मनोपद्रनार्हो । तमस्रोत्तरप्रमानकिष्णनदार्हो ॥ बोगुरुकीकीन्दोसेनकाई । सोकस्चित्रपोरमंगमुर्गो ॥ सम्दूष्णरेष्ट्रस्पर्यसार्हो । नवकोस्पिआवनकीनार्हो ॥ सप्रशिष्यनहकसमेवोटाई । गुरुद्वागभगकर्षेत्र<sup>स्ट्री</sup> सम्दर्भरेष्ट्रस्पर्यन्तरार्हे । येनीकरहमोगेनेकार्हो ॥३५॥ दमस्यसुननगुरुनिययान्। । पटेटनदंपरस्वन्त

देश-महाभषावनम्यन्त्रनं, नहींगिषिटिमन्त्राय । स्टेड्यनमुख्यन्त्रने, वानिभानतित्रगय॥
स्ट्रेंबक्तस्यभपभागे । मपनद्दीराशेजियाम् ॥ वर्षेगिनिमानियनपोगः । पंक्तेष्रभागिर्धाणः
स्ट्रेंबक्तस्यभपभागे । मपनद्दीराशेजियाम् ॥ वर्षेगिनिमानियनपोगः । पंक्तेष्रभागिर्धाणः
स्ट्रेंबिटक्तिर्धारेज्ञाने । रह्मप्रदेशिक्तस्य । । ३० ॥ परनर्धानदेशेनस्योगः । स्टर्वासिक्तिः
स्ट्रेंबिटक्तिराहेज्याने । सहस्य स्ट्रेंबिटक्तराहेणः । हिमानवर्धिनस्योगे । स्टर्वासिक्तिर्धाः

रेप्टा-वेल रिवर्ड रलवते. सम्परिष्ठरेक्षणेम ॥ ३८॥ तमनमक्ष्याभिनमाः प्रगटनम्बर्दितीयः भरतका लिक्षक्राल्याते । तक्ष्यक्रीयान्याः । तक्ष्यक्रीयाः । तमनमक्ष्याः । विद्यानाः ।

 $f_{i}$ 

जेविद्यातुमपदीकुमारा।सदानवीनरहेसुखसारा॥असकहिहमसवकहँग्रहल्याये।विविधमाँतिभोजनकरवाये॥ **२**२ ॥ यहिविधिवसतगुरूगृहमाँहीं । खेलेबहुविधिखेलनकाँहीं ॥ जापरगुरुकीकृपामहाई । ताकेदोऊलोकवनिजाई ॥ यदुपतिकेसुनिवचनसहावन । बोल्तभयेसुदामापावन ॥ ४३ ॥

ब्राह्मण स्वाच ।

पूरवकोनपुण्यमेंकोनो । कोनदेवसेवामनदोनो । जातेहमतुमकरिअतिनेहु । वसेएकसंगहिगुरुगेहु ॥ पूरेसर्वेमनोरथमेरे । पहुँचेआजुआपकेनेरे ॥ ४४ ॥

दोहा-सकलवेदमेंनासुतन, यशमंगलकोमूल । ताकोग्रहगृहमेंवसव, कहवसुनववाडिभूल ॥ ४५ ॥ ति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशविञ्चनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा बहादरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचरानसिंहजूदेवकृते आनंदाम्ब्रनिधौ

दशमस्कंधे उत्तरार्धे अज्ञीतितमस्तरंगः॥ ८०॥

श्रीग्लक उवाच ।

दोहा-मित्रमित्रयहिभाँतिबहु, अतिशयआनँदपाय । अपनी २ सबकथा, दियोपरसपरगाय ॥ १ ॥ 🗒 🗵 ब्रह्मण्यदेवलगगामी । सबभूतनकेअंतर्यामी ॥ प्रेमहिपगेमीतमुखदेखत । आनँदअवधिउरहिमहँछेखत सुदामातेयदुराई । बोलेमंदमंदमसकाई ॥ २ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

ामीतअवदेहुवताई । देपठयोमोहिंकाभीजाई ॥ जोमोहिंदेनहेतइतल्यायो । देहवेगिकसमीतद्रायो ा। भक्तममप्रेमहिपूरी । थोरहुदेहगुनौसीभूरी ॥ जोविनप्रेममोहिबहुदेती । सोमैंकबहुँताहिनहिछेती ॥ ३ ॥

प्रदूपफ्रञ्जञ्जनजोई। मोकहँदैयप्रीतिरसमोई॥

दोहा-सोमेंअतिआदरसहित, भोजनकरहँसप्रीति । मीतजानियोयहसदा, अहेहमारीरीति ॥ २ ॥ मोहिंजोममहितल्याये।अवतमसोनहिंछिपतछिपाये॥यदुपतिकेसुनिवचनसुदामा।करनऌग्योविचारमतिथामा॥ । जरपेमूठीचारी । श्रीपतिकहँकहदेहँविचारी ॥ असविचारिनीचेशिरनाई । रह्योसदामातहाँलजाई ॥ गोनहींतंद्रछहरिकाही । दावेरहेकाँखरीमाँही ॥ ५ ॥ ताकोआवनहेत्रविचारी । धनहितपठयोयहियहिनारी ॥ तौरह्योअकामसदाही । धनहित्तभण्योनाहिंमोहिंकाँहीं॥६॥तातेभीतनारिप्रियहेत्र । यहिंकचनकोकरहनिकेत्र॥

दोहा−धरणोमेंजोन्नपनकहैं, दुर्छभअहेविभृति । सोमेंदैहोविप्रकहें, सबसंभारसंनृति ॥ ७ ॥ तग्रनिविप्रहिवचनसनाये । मीतकहातमकासचोराये ॥ असकहिषुटरीचाउरकेरी । टइंऐविहरिकरीनदेरी ॥ टेनसनसबसोलिमुरारी।मूठीचाउरचारिनिहारी॥ ८ ॥ कहनलगेअसपुलकितवानी । येतंदुलतीअतिमुसदानी ॥ होमीतकसरहेछिपाये । चाउरचारुनमोहिंदेखराये ॥ जोतुमल्यायेमीतहमारे । येतंदुङमोहिंपरमपियारे ॥ ानेचाउरमेंद्रिचराई । जेहेसिगरोविश्वअपाई ॥ ९ ॥ असकहिम्ठीभरीमुरारी । ठियेआपनेआननहारी ॥

दोहा-तहाँसुरावततंदुङ्न, प्रनिप्रनिजातवतात । स्वादस्रधामहँअसनहीं, जसदनमाहँजनात ॥ ासुवनव्यंजनलागतसीठे । रातरचानरहें असुमीठे । पायकवहुँ नशसभदलाहू । मीत्मिल्पोनसतंदुलसाह ॥ त्वचहतअयमोक्हनाथा । असगुनिगहिटीन्द्रोहिरिहाधा॥१०॥करीविनयकरत्रोहिकमृटीकृहिम्सुयोरी ॥ कमुठीतंदुरुपियसाई । दीन्हीसक्ररुविभृतिसुहाई ॥ पेअवहमृहकोक्छुरासी । सवैनुमीतचारिवासी ॥

दोहा-मुनिरुविमाणिकेवेनम्भु, तंदुरुदीन्द्राताहि । देखिमुद्रामायुरद्द्रा, बातिमनरहेससाही॥ १६ ॥ पादान्यान्यान्यान्यन्यन्यन्यः पञ्चन्यः स्वयान्यः । योद्योगित्यः स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स्ययं स्वयं स

# आनन्दाम्ब्रुनिधि।

चेळीदेवकीआदिसयानी । औरहुउम्रसेनकीरानी ॥ पहिरेसवभटकंचनमाठा । ठियेटाठकरवाठकराठा दिव्यविभूपणवसनसँवारे । कवचकुंडकरत्राणहुधारे ॥ यदुवंशीसोहतमगमाहीं । मानहुअवनिदेवदरशाहीं

दोहा-कुरुक्षेत्रयहिविधिगये, मज्जनकरिव्रतकीन ॥९॥ कंचनभूपणपटव्छित, गऊद्विजनकहँदीन षुनिभृगुपतिकेकुंडनमार्ही । कियमज्जनयदुवंज्ञतहाँही ॥१०॥ विप्रनवहुविधिअन्नखवाई।दियेदानअतिप्री देतदानअसवचनउचारे । कृष्णचरणरतिहोयहमारे॥पुनिवित्रनसोंक्शासनमाँगी । भोजनिकयेकृष्णअतुराग

पुंनियनतरुजहँशीतरुछाया । स्रहिल्सुधासममोदनिकाया॥तहँडेराबहुभाँतिलगाई । वसतभयेयदु<sup>प्</sup>तिस्र तहँयदुवंशिनदेखनहेतू । वंधुसुहृद्गित्रहुसुखसेतू ॥१२॥मत्स्यउशीनरकोसऌराजा । कुरुविदर्भसंजयसर दोहा-केरलकेकेकंतिनृप, अरुकांबोजनरेज्ञ । अरुआनर्तनृपमद्रके, जेहरिदासहमेश ॥ १३ ॥

ंभीरहुराञ्चिमञ्ज्कवारा । हरिकेद्र्ञानहेतअपारा ॥ यदुवंशिनकेशिविरित्तधारे । प्रसुहिविलोकतभयेसुवारे त्र्हॅळीन्हेंबहुगोपसमा्जा । आयोनंदअनंददराजा ॥ बहुदिनतेहरिदरक्षनप्यासी । गोपिहुआईपरमहुलासी कौरवपांडवहूसबुआये । औरहुभूपबहुतसुखछाये ॥१४॥ निरिष्तपरस्परआनँदवाहे । मिछतभयेसुजभरिशा ढारेम्देजलवारहिंबारा । रह्यानतनमहँतनकसँभारा ॥ पुलकावलिधिगरेतनलाई । गद्रदगरोगिरारुकिजाई

दोहा-कम्रुसिस्विकसेवदन, पुनिपुनिप्रमुदितथाइ। यथायोग्यसवजनमिर्लाह, सोमुखकहोनजाह॥

नारींनारिसोंछलिकः निरासिमंद्गुसक्याइ । मिलहिपरस्परभुजनिभारे, आनँदर्अंबुवहाइ ॥ प्रगटभयोतहँप्रेमको, पूरणपारावार । कृष्णचंद्रकेदरञ्ञते, वाढतभयोअपार ॥ १६ ॥

पुनिवालकवृद्धनकहुँवेदे । तेष्ठआश्चिपदियेअनेदे ॥ पूँछिपरस्परपुनिकुञ्चलाई । कृष्णकथावरणैसुवहाई ॥ भगिनिभातम् तिपतिहिनिहारो । औरहुआतनकीवरनारी॥तिमियदुपतिकोवदनविछोकी। तहाँपृथानैननकर वसदेवहिकेपायँनपरिके । बोलीवचनकरूणरसभारिके ॥ १८ ॥

क्रंती उवाच ।

मार्नाह्हम्अभागनिजभाई । जोतुमहूँदियसुधिविसराई ॥ विपतिपरीअतिउपरहमारे । तबहुनकछसुधिर्भर्ति द्रतद्वभरभेजेह्नहिंभाई । औरवातकीकहाँचलाई ॥ १९ ॥

दोहा—सुदृद्धातिस्रुतभातिषुतु, सुजनऔरअतुकूछ । तासुसुरतिकरतेनहीं, जाहिँदैवप्रतिकूछ ॥ पृथावचनसुनिपरमदुखारी । कहवसुदेवनैनभरिवारी ॥२०॥

वसुदेव उवाच ।

वृथापृथामोहिंदोपङ्गावे । सवकहँईश्वरनाचनचावे ॥ चठतनअपनोवङनगमाहीं । तातेदोपकोहुकोनाहीं । क्रियापिकोहकोनाहीं । क्रियापिकोहिकोनाहीं । कंसभीतितेगयेपराई । हमसबद्शदिशिरहेछकाई॥ भाग्यवशातअवहिंघरआये । भाग्यवशातमोदअति<sup>प्राप्</sup>र

श्रीग्रक उवाच ।

नास्त्रम् ७५। पः यहिनिधिदोडभगिनीअरुप्राता । केर्पवाद्छदेसुस्रवाता ॥ पुनिजेप्रुपतिडेरहिआये । कृष्णदरक्षकरिभविष्ठ<sup>हार्</sup> वितर्कहर्तन्यमेनम्हराजा । क्षराजाने स्वर्णाने स तिनकहेँ तमसेनमहराजा । अरुवसुदेवहसहितसमाजा ॥

दोहा-विविधभातिसत्कारकारे, कुश्चमश्रकारमूरि साँझजानिकीन्हीबिदा, वसेमा<u>पुम्र<sup>वपूरि</sup>॥</u>श्री भोजजानिहरिदरशनदेत । आयरमानिकेतनिकेत् ॥ भीष्मदेवअरुद्रोणाचारज । मृपधृतराष्ट्रवीरकृपवार । गोपारीदुर्योपनभूपा । अपनेभाइनसहितअनूपा ॥ पांडुपुत्रदारनयुतआये । कुंतिहुआईमोद<sup>ब्दाये ॥</sup> संजयअरुविदुरहुमतिबाना॥२८॥कुंतिभोजअरुक्तस्यसुजाना॥नप्रजीतअरुप्पविराटा।भीष्मकहुपुरहुर्माः राज्यसम्बद्धाः । तिमिदमयोषहचेत्रिमहोस्याः । विष्यसम्बद्धाः । तिमिदमयोषहचेत्रिमहोस्याः । विष्यसम्बद्धाः । विषयस्य । तिमिद्मपोपहुचेदिमहीझा॥२५॥मृश्यिटकेकमृद्र्भुलाला । युपामग्रुवेपतीरण रिथ्या, सोमटक्तवस्य ॥३५०॥मृश्यिटकेकमृद्रभुलाला । युपामग्रुवेपतीरण

दोदा-बाहुटीकभृतिश्रवा, सोमदत्तवटवान ॥ २६ ॥ प्रमृष्यकेमित्रवे, स्रोत्हुमृपमहान ॥

। इतिद्रश्चनहित्येसँगनारी।गयेक्टप्णकेशिविरसुखारी२७आवतिनरखितकल्याहिपालारामकृष्णकछुवितेर्हिकाले ॥
। सवकोअपनेशिविरलेआये । यथायोग्यआसनवैद्याये ॥ मिषमहज्यसेनमहराजा । वामरामदिहिनयदुराजा ॥
कृष्णदिहिनिदिशिषांहुकुमारा । भीष्मद्रोणकृपसवैज्वदारा॥रामवामदिशिप्रद्यमादिक । दुर्योपनभटअरुकरणादिक॥
। काशिगयोजवअसद्रवारा । तवज्ञियदुपतिरामद्वारा ॥ निजकरस्वकेअतरल्याये । दियेसवनतांबूलसुहाये ॥
। देशिः दोहान्शितलसुरिमतअतिसुखद्, मणिभाजनभरिनीर । रामकृष्णअतिप्रतिसों, सीचेसवनशरीर ॥ २८ ॥
। पुनिवैदेनिजनिजासिहासन । तहाँसवैन्यभरेदुलासन ॥ उमसेनसोंसवहकवारा । भीष्मादिकअसवचनजचारा ॥
। असेनसोसवहमधन्यधन्यहा । महिमहिपनकेअत्रगण्यहो ॥ सफलजन्महेजगतिहारो । तुवसमाननिहआनिहारो ।॥
योगिनकोजेकवहुँल्लाहीं।तिनहरिकोतुमल्लोसवाहीं॥२९॥जासुकथाजगपावनकरनी।वारहिवारजाहिश्चतिवरनी॥
जाकोचरणोदकहेंग्या । जासुवचनहेंशास्त्रअभंगा ॥ यद्यपिकालिबृत्यहपरणा । रहीप्रजानिमहादुसकरणी ॥

ः' दोहा—अवसोहपरसतकृष्णके, सुंदरचरणसरोज । अखिल्अर्थदमसवनकहँ, वर्षतहैँप्रतिरोज ॥ ३० ॥ प्रगटेदरितुवम्रहमाँहीं । कर्राहंसदासवकारजकाँहीं ॥ तिनकोदर्शनपर्शनकरहू । संगगमनकरिअतिसुद्रभरहू ॥ ठिएकआसनवतराहू । बहुविधिभोजनयकसँगखाहू ॥ तिनतेंहैंसंबंधअनेकै । वसहुप्रमोदितभवनद्वियेकै ॥ रकदुस्वर्गनिवारनहारे । निजपदकेपहुँचावनवारे॥हैजिनकोद्दरिसंगसदाँहीं।तिनकोभाग्यवरणिकिमिजाँहीं॥३९॥

#### श्रीशुक उवाच ।

सिवचनभूपसवभाषी । ह्वेकेविदाक्तप्णडरराषी ॥ करिवंदनसबज्ञितिरसिधारे । उत्रसेनकहँधन्यविचारे ॥ 🔐

दोहा–तहँशकटनमेंसवचढे, मित्रनदेखनहेत । नंदगोपआवतभये, गोपिनगोपसमेत ॥ ३२ ॥ ।ढुवंशीळिखआवतनंदे । ळियआग्रचिळसहितअनंदे ॥ मृतशरीरजिमिप्राणहिपाये । उठेतेसहीसवटिठपाये ॥ गरिभरिअंकमिळेसुदभारी।बढुतदिननमहमीतिनहारी॥३३॥धुनिवसुदेवनंदकहँषाई।मिळतभयेतनसुपिविसराई ॥ धुमिरिकंसकृतकठिनकळेशू.तिमिगोक्डळिनजगळिनेवेशू।आनकढेडुभिप्रीतिवढाई।मिळेनंदकहँटगजळळाई ३८॥ मेळेफेरिहरिय्ळ्जनरांचे । अभिवंदनकुन्सिसिससाजी ॥ प्रेमिव्युक्छयोळिनआयो । गृहद्गरोहगजळळायो ॥

दोहा-फेरियशोमतिकेपगन, परेकृष्णश्ररुपा । अंकहिल्योउठाइसो, चूमिवदन्शभिराम ॥ ३५ ॥ बारवारनेननजटटारी । कृष्णहिल्रखितनसुरतिविसारी ॥ हरिवल्ननेदयशोमतिकाही । वैटायोसिहासनमाही ॥ नंदयशोमतिहरिक्करामें । वैटायोनिजर्शकल्लामें ॥३६॥ पुनिरोहिणोदेवकीआई । मिल्रायशोमतिकोसुख्छाई॥ सुमिरिमित्रतापुरुवकेरी । वहीदगनजल्पारपनेरी ॥ पुनिजसतसकेपीकृषारी । रोहिणिदेवकिगिराजचारी ॥३०॥ भूलतितेहिरावरीमिताई।कहॅलोब्रण्लापवटाई॥शकदुसम्लिहिविभोअपाराकिरीनसकिहकछुप्रतितपकारा ॥३८॥

दोहा-धातीसमतुवपररहे, येदोडवाटहमार । जिमिपटकनकेवोटमॅ, नैनटहतसुससार ॥ यशुमतियेवाटकतवपाटे । तुम्हरिहिदयादतुजवहुपाटे ॥ तुम्हर्हाइनकहँपोपणकीन्हें । भाँतिअनेकनकेसुसदिन्हें॥ जातकर्मसवभापकराये । आपहिकेयेवहेवदाये ॥ यशुमतिर्हेयेवाटतिहारे । नाममात्रकेअर्हेहमारे ॥ जेसजनजगर्ममतिमाने । तेआपनपरायनहिजाने ॥ ३९ ॥

#### श्रीह्रक उवाच।

सुनिदेविकरोहिणिकीवानी । मोदितअईनंदकीरानी ॥ पुनिगोपीसिगरीतहँँआई । कृष्णहिनिरसिपरमसुस्रछाई ॥ आपुसमहँअसभापनटागी । सिगरीनिरहज्वाटतनपागी ॥

दोहा−जिनहियरनकेबीचमें, परेकसकतेहार । तिनहियरनकेबीचमें, परिगेहायप्रहार ॥ सवेया∽जबतेत्रजतेत्रजताजञ्जेतवेतसर्देशेमनाययकी । जसहूँतसहूँहतदूर्टाञायगोपाटकोटोहतटायतकी॥ ™ तबहूँनहिदेसनपाउतीहेंइनऑस्सिनकोकरिएकटकी । विभिनिट्देयेद्दंजनदृद्दंपटक्कटपॅसप्रिट्दुसकी ॥ (६७२:)

j:"

n f

## आनन्दाम्बुनिधि ।

तासुपद्धोवनमेंनित्तसुखजोवनमें, जनमजनमबाँढेप्रीतिगेहमारीहै ॥ १२ ॥ दोहा-पुनिसत्याबोळीवचन, सुनपांचाळिपियारि । अवधपुरीमहॅंड्याहकिय, जेहिविधिमोरसुरारि॥ कवित्त-तीक्षणविपाणवारेसातबळवारेबेळ, भूपबळजाननकेहेतुपितुकेरहे । अवधपुरीमेंजायइकसाथमिजहाय, नाथिनाथविनहीप्रयासतिनकोगहे ॥ १३॥ मोहिंच्याहिळेकेचळेमारगमेंरोकेभूप, मारिसहसानबाणइकछिनमेंदहे ।

ऐसेयदुनंदकेपदार्रावद्केरीरहोैं, दार्सीमेंसदाहींकरींसेवामोदकोछहे ॥ १४ ॥ दोहा−फेरिमित्रविदाकह्यो, सुत्रद्दोपदीसयानि । जेहिविधिव्याह्योक्चष्णमोहि, सोमेंकहींबसानि ॥ सर्वेया−मोरिपताअतिज्ञयमतिमानहरीपरमोरिरुखेअतुमानी । सादरश्रीयदुनाथबोळायविवाहकियोधनिभाग्यकोमानी ॥

दाइजमंचतुरंगनीरिन्यसखीनसमाजदियोछविखानी ॥ १५ ॥ कर्मवरोजेहियोनिभ्रमीतहँमोहिंमिछेप्रभुशारँगपानी ॥ १६ ॥

सोरठा-गुनिठक्मणासयानि, द्वपदीकेर्गावैतवच्न । लोगीकहनवलानि, ममविवाहसिगरीकया।

#### लक्ष्मणोवाच ।

अवसुत्रद्वपदीमोरिववाह् । जोसुनिपेहोपरमजछाह् ॥ वृहत्त्तेनऐसोजेहिनामा । सोमेरोपितुआतिमतिभागा । तासुभवनजनरह्मोकुमारी । तवनारदसुनिजायनिहारी॥मोहिसुनायतहँसुनिमतिमाना । करनळगेगोविंदगुणगारी सुनिमापवळीळामनहारी । मेंळियअपनेमनहिंविचारी ॥कीतोमयदुपतिकहँवरिहों । नातोज्वळनज्वाळमहँवाँही जिमिसव्ळोकनपाळविंदाई । रुमारमापतिवरचोसुहाई ॥१७॥ यहपणजानिमोरिवतमेरी । क्रिकेमोपरमेपनेती

दोहा—रच्योस्वयंवरतद्वृद्धित्तं, भीनछक्षछटकाय । द्वपद्नगरमहँजसरह्यो, तेसहिद्योवनाय ॥ १८॥ ताहृतेयदक्षिटनविशेषी । परेनवाहरहूँतदेषी ॥ सोतोगमनथंभिद्गिकनिर्दे । परतरह्योछिक्षिशितहर्गार्थे यदतोर्प्नमिनकटहूजाहोपरतरह्योनिहर्मानछसाई॥संभिनकटघटज्ञछ्यदीन्हें।परतरह्योछिक्षिशितश्रमकार्द्र॥॥ स्वतोर्प्नमिनकटहूजाहोपरतरह्योछिक्षभितश्रमकार्द्र॥॥ स्वत्रास्मिनकटम्पराम्भवत्रम् । स्वेगगतमहर्गाः सुनतस्वयंवरपरमञ्जूषा । आयोषितुनगरीबहुभूषा ॥ अस्त्रअस्वकेजाननहरि । स्वेगगतमहर्गाः यदीसुभूटसँगिछिपद्रजारन।आवतभूषेसकछममकारन॥२०॥तिनकोममिषतुपरमजदारा।ययायोगकिस्मिन

दोदा-पुनिसवधूपनद्दरिसद्दितः सभामच्यिपतुआनि । करिष्ठनविद्याणस्ये, पेसेववनवसानि ॥ क्षिकोठनञ्जाकर्मीनदिमारी । सोव्याद्दीयद्वसुन्तर्गः। क्षिकोठनञ्जाकर्मीनदिमारी । सोव्याद्दीयद्वसुन्तर्गः। स्वाभिष्यदेयपुर्वर्गः। स्वाभिष्यदेयपुर्वर्गः। स्वाभिष्यदेवपुर्वर्गः। स्वाभिष्यदेश्वर्षः। स्वाभिष्यदेशः। स्वाभिष्यदेशः। स्वाभिष्यदेशः। स्वाभिष्यदेशः। स्वाभिष्यदेशः। स्वाभिष्यदेशः। सुनिभूपतिकोठनोरदेशायाग्राविद्वराणनिवद्वर्गाः। स्वाभिष्यदेशः। स

दोहा—पनसानिहारतिहस्के, सकेनसिनकमान । तपषुडुमीमेताहिष्यार, पेठआपटनान ॥
पनिदुपीपनकरुम्दभीमा । दद्याकरनञाञ्जहित्रदर्शीमा ॥ पनुपनदायसानिहारभारी । पहुँपटातमिन्द्रभी
सिनकोदित्परचोत्तिहमीना।भमतरसोअतिबेगहिभीना॥नुबद्धीनिहुभटगयेटनाईपिटेनिजनित्रआएनश्री
प्रिनेशायोकर्षन्यनुपारी॥किनम्पापपनुमदेन्याद्याशाशासी जानस्कारमहेट्याद्यातिक्षित्रान्तिक्षित्र।
पनिहरूप्रदेशिक्षमेत्राह्म । कद्याननेक्षुभयोतिगद्या॥ पटापुनिञ्जामनमहेत्राह । अर्जुनहक्षुपद्धिकार्

देशा-चशित्रपित्रविधारेत्पति, पेटगरैममाय । नव्मुकुंद्भादिन्तर्टे, मेद्मंद्मुन्ययाय ॥ षरत्रोद्देशन्योपनुष्यदारं । बुनिषापकेनेदिमादेटगारीग्यामुह्म्नक्षभितिननामा।नामिन्द्रदेशन्तर्देश कट्निरित्राम्बन्यदुर्गरेशनुर्वनिद्दिक्षयायस्यारीग्यानवानमीनक्षरिययदानुग्निदिग्तिनवित्रहेन्द्र कट्निर्देशकराम्बर्गरेशन्तरारं । सपर्गित्रपर्गिद्दर्देशाः ॥ रहेपग्नदेनद्दिद्दाना । सेटन्यव्यवस्वप्रवस्तरहास् सुमनससुमनसुवर्षनलागे । कृष्णचद्रचरणनअनुरागे ॥ गावनलगसकलगपवां । सुदितअप्सरानाचहिसवां ॥ २७॥

दोहा-मरस्यवेषलिक्करणकर, होंअतिआनँदपाय । सिलनसिहततहँतेजठी, धिनिननभाग्यगनाय ॥ सर्वेया-किञ्जनमिलिकामोतीगुद्देकरतीकलन्नपुरकीझनकारी । भूरिविभूपणअगनिधारिपितांबरकीपहिरेशुभसारी ॥ कुंचितकुंतलकुंचलसेयुतलोलकपोलनमेंछिविकारी । पानिमेंमंजुललैमणिमालसभामधिमदिहिमंदिसेपारी ॥ २८ ॥ देखिकैश्रीपदुत्ताथकोआननिकिचितमेंहूकटाक्षचलाई । लामभरीअनुरागपगीतहँनसुकदीसुलमेंसुसकाई ॥ देखतहीसबराजनकेयदुनंदनकेढिगमेंद्वतजाई । श्रीनँदलालकेकंठिवशालमेहीम्णिमालदर्दर्पहिराई ॥ २९ ॥

दोहा–तहाँशंखभरीपटह, अरुष्ट्दंगकरनाछ । एकवारवाजेसकछ, बाजेमधुरविशाछ ॥ ३० ॥ मोहिडारतहरिगठजयमाछादिषिनसकेतहाँमहिपाछा॥हरिकहँपरनहेतसवधाये।मोहिछडावनकहचितचाये॥३९॥ तबदारुकतुरतेरथरुयायो । तामेंमोकहँनाथचढायो ॥ खड़ेभयोफिरिकेंघतुर्छेकै । महिपाछनवाछनमनकेंके॥३२॥ तबदारुककहँप्रसुसुत्तिर्छाजें । चिहरथश्चाञ्चनसँगयुधकींजे ॥ तबरथमहँचिरायेसुरारी। दारुकसींअसगिराउचारी॥ चछहुद्वारकेंकेंअतुराई । इनभूपनमेंदितभगाई ॥ सुततुरंगनकियोइशारा। निकसिगयोरयसैनिमँझारा॥

दोहा-जिमिमतंगगणमध्यते, निकसतहैष्टगराज । तिमिभूपनकेमध्यते, निकसिचछेयदुराज ॥ ३३ ॥ तहाँभूपसबकोपिहछाये । मारगमहँरोकनकहँषाये ॥छोडेआयुपविविषमहाना।जिमिरोकहिर्सिहसिमश्वाना॥३४॥ तबज्ञारंगजरनकीपारा । परीमहीपनसैनमँझारा ॥ भयेखंडकेढुकेश्चजदंडा । चरणकरनछगिज्ञरनप्रचंडा ॥ केसेमेरीगरेमदिमाँहीं । भागतभेकेतेपरकाँहीं ॥ ३५ ॥ यहिविषिहरिसचभूपनजीती । आयेयदुनगरीयुतप्रीती ॥ फहरिरहेजहँविषिपनिज्ञाना । जिनकीछायाभानछिपाना ॥ ठोरनठोरनतोरनराजें । चित्रविचित्रअवासविराजें ॥

दोहा-नरपुरसुरपुरनागपुर, हूँ दिलेहुसवठोर । यदुपुरसमज्ञोभानहीं, यदमतमानहुँमीर ॥ तद्रमञ्जुप्रविद्येशतिसुसमाँही।जैसेभानभौनकहँनाहीं॥३६॥पुनिमेरोपितुअतिबल्दाना।सुद्धदर्यापवनवहुसनमाना ॥ वसनविभूपणअनुपमदीन्दें । सञ्याआसनरतननवीते॥३०॥पुनिदासीतुरंगमातंगा । रथअरुआपुध्अमितअभंगा ॥ यदुपतिपेदाहनपठवायो।जनमआपनोसफल्दानायो ॥ ३८॥ सोचदुर्नदनकीभेदासी । चरणकमल्दोनकीआसी ॥ चाहीमैनविभ्रतिमहाई । रहेष्ट्रपाकीन्देयदुराई ॥ असकद्दितहुँलक्ष्मणासुहाई । मगनभईअतिआनँद्दलाई ॥ ३८ ॥

दोहा-पुनिबोर्छोसोरासहस्र, हरिरानीछिबिखानि । भयोहमारोज्याहनस्, सुबुद्दीपदीसुनानि ॥ दिशाबिजयभौमासुरकीन्द्रों।बहुराजनकन्याहरिङीन्द्रों ॥ तहाँगरुङचढिगयोगोविदा।सद्छभौमकहँकियेनिकंदा॥ निजपदकीष्ठनिआसहमारी।हमसबकोकीन्द्रोंनिजनारी।।पुरणकामयद्रपियदुराई।तद्यपिकीन्द्रीकृपामहाई ॥ ४० ॥ तिनप्रभुकेपदकीहमदासी । रहेंसवंदाहियेहुछासी ॥ औरआशनहिंकछुउररासी । येकपातकीहेंअभिछासी ॥ सोसबुदुष्टपदसुतासुकुमारी।सभामप्यदमकहाँहयुकारी ॥ यद्यपिकहितरकनानी । तद्रिपत्रीतिछिसकहैं।वयानी ॥

दोहा-सोईसतसोईसुखद, सोईडद्धिसँसार । पारकरनवारोसही, सन्नकोसुखसार ॥ कवित्त-पुरुमीप्रमोदवर्गस्वर्गस्वांअरावंत्रझ, पदअपवर्गहूँकोनेकुनहिंचाँहुँहँ ॥ ४९ ॥ बृंदावनविपिनसुगोवनचरावतमें स्वाचिन्होंकोनिवनतरुमोहुँहँ ॥ विषुटपुटिदोटसोयदुराजपदरेखुः गापिकारमक्तिज्ञाहिटेनकोडमाँहुईँ ॥ सोईपदकंजमनरंजनकीरेखुपाय, झोझमेंटगायनिजभाग्यकोसराहुईँ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

इति सिद्धिश्रीमदाराजाबांपवेशविद्दवनाथाँतहात्मजसिद्धिश्रीमदाराजाधिराजश्रीमदाराजाश्रीराजा बहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुषापात्राधिकारिरसुराजाँतदृत्रकृते आनंदाम्बुनिया दशमस्कंषे रत्तराषे व्यशीतितमस्तरंगः॥ ८३॥

### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-गांधारीअरुद्धपद्जा, औरसभद्राजीय । अरुवजगोपीजेसवै, अरुनुपरानीसोय ॥ हरिरानिनकोष्ठनतविवाहा।अचरजग्रुनिअतिरुह्मोउछाहा।।हरिपदिकयोपरमअनुरागा।ग्रुणिसंबंधग्रन्योपनिभागा।। सबकेबहनलम्योद्दगनीरा।सबकोषुलकितभयोश्रारीरा ॥ १ ॥ यहिविधिहोततहाँसंवादा।नरनारिनपावतअहलादा ॥ कृष्णरामदर्शनकेहेतू ।आयेसवमुनीशतपसेतू ॥ २ ॥ देवछच्यवनदेवऋपिव्यास् । विश्वाभित्रअसितमितास् ॥ वैठेत्रथम् उठेतेत्रथुमे । वदनकीन्हेंऋपिगणत्रथमे ॥ प्रनिपांडवअरुयदुपतिरामा । उठिसादरकीन्हींपुरिनामा॥ ६॥ पूजनकरिआसनवैठाये । कुञ्चलप्रश्रपूँछेमुखछाये ॥ अर्घ्यपादआचमनहुदीने । धूपदीपवहुफूलनवीने ॥ अंगनअंगरागअनुरागे।यदुपतिनिजकरलेपनलागे॥शाजवेजेठेमुनिनिजनिजआसन ।तवकरजीरिकृष्णभवनाशन्॥ दोहा—सभामध्यअतिमृदुवचन, सभासदानिम्रुनाय । बोल्रेयदुपतिम्रुनिनसों, अतिशयआनँदपाय ॥ ८ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

जन्मसफ्टमेआजूदमारे।जोइनट्रगतुवचरणनिहारे।।कहँह्म्छ्युजनअतिमतिमंद्।।कहँतुमसवग्रुरज्ञानअ<sup>नंदा ॥९॥</sup> दुरञ्जपरञ्चपूजनहुतिहारो।हमकहँढुर्छभपरतिषचारो ॥ज्ञोपेईज्ञूकर्गाहअनुरागा।ताकोमिलहिंसंतवहभागा॥ १०॥ जेतीरथअयसोवनहारे । मृदुपपाणमयसुरहअपारे । तेतोबहृदिनसेवनछेते । तवजनकहँपावनकारिदेते ॥ जेसचनजगमहँसंचरहीं । दर्शक्रतहीं पावनकरहीं ॥११॥ सुरजअगिनिचंद्रअरुतारा । जलनभमारुतपेर्<sup>अपाणी</sup>

दोहा-तिनकोसेवनजोकरे, अमितकालचितलाइ। तौमनकीसबकामना, कवहुँकवहुँमिलिजाइ॥ तेसहिस जनकीमनठाई । करेदंड द्वेहसेवकाई॥ तोसवप्रजिमनोरथजाहीं। रहेनकछुवाकीजगमाहीं॥ १२ जोऊमतीयहिअपमभर्गिरे । सुतित्यअरुकुटुंबकीभीरे ॥ हमहमारजानतकरिमोह् । रासतसदावित्त<sup>प्रहो</sup>ह मृदुप्पाणकीम्रतियाही । करेतुम्हेंतूजिप्रीतिसदाही ॥ नीरिहभरितीरयजेमाने । सजनचरणनवंदनवर्न गर्दभवेलगँदनरसोई। जासुसाधुपदशीतिनहोई॥ १३॥

श्रीग्रक उवाच ।

सनिमकंदकी अद्भवनी । रहेमानिचतनविज्ञानी ॥ १८॥

दोहा—क्रिविचारकछुवारऌगि, पुनिकीन्ह्रॉ।यहठीक । जनक्रिक्षणहितहरिकह्रो, वचनधर्मकेर्लक <sup>॥</sup> कहेमुदितमुनिमुत्तस्याई । यदुपतिकांअसवचनमुनाई ॥ १५ ॥

मुनय ऊचः।

जाकीमापापरमञ्जपारा । मे्हिदमञ्कूरतारा ॥ यद्यपिवहुतत्त्वनमनलाव । तद्यपितिहरोपारनपात ॥ पात्रसनुमयराणिपपारी । छोलाकर्णुविश्वित्रस्याती ॥ ४६ ॥ होअनंत्रयेकअविकारी । जगवतपतिपालनाती ॥ विभिन्नदेकपुरान्तिकारणा । छोलाकर्णुविश्वित्रस्रारी ॥ ५६ ॥ होअनंत्रयेकअविकारी । जगवतपतिपालनाती ॥ विभिन्नदेकपुरान्तिकारणा । जगवतपतिपालनाती ॥ निमिमुदुकेपटगर्निक्षमेका । पृष्टतिकारहतिवहएका॥ ३५ ॥ हाअनतप्रक्षभावकारा । जाकोशेपहुँछहेनपाम ॥ । ऐसहहायद्यविकासमा । वक्तिकारहतिवहएका॥आपचरित्रविचित्रभपारा । जाकोशेपहुँछहेनपाम ॥ ऐसटुरायद्यपितुमनाया । तद्यपिदासनकरनसनाया ॥

प्रकृतिपुरुष्तर्भारकार्यस्थापन् दासनदुवनसहारः । रासिष्यम्मयादस्य, देहुभारस्विद्धारं ॥ प्रकृतिपुरुष्तर्भारतिरुसण् । द्विनरसणकरद्वततसण॥५८॥चास्विद्धंद्वद्यतिहास् । होतजाहितत्वस्यवारः द्विज्ञानवेदमतियाना । जाननकारणकारजनाना ॥५९॥ झास्वपुर्वाष्ट्रतस्याः । स्तानाद्यक्वद्वद्धाः । दोदतुवसुदेवद्धमास् । विद्यनकोकोजनसम्बद्धस्य ॥ व्यक्तिसम्बद्धाः दोहा-मनुजमस्मिविचरोषराणि, दासनदुवनसँहारि । रासिथमंमयादसव, देहुभारस्रिविटारि ॥ रीरेतुवसुरेवरुमाम् । विभनकोकानतस्य नाना ॥१९॥ झाख्यपृत्राष्ट्रतसम् । सामानीमक्ष्यः ॥ । पानवरम्य नामा । विभनकोकानतस्य । तानिवायहुदश्रीधामा । जगत्रस्रव्यदेवश्रसामा ॥ ॥ ३।। । पानवरम्य नमस्मारे । अधिकारस्य स्वरूपितिकारी त्राचानपरगत्रःमदमारं । भवेनकञ्जनपुर्वादित्रात् ॥ तानपायहुद्श्रीषामा । जगन्नव्राप्यदेवशसनामा ॥ त्राह्मा त्राचानपरगत्रःमदमारं । भवेनकञ्जनपुर्वादितिहारं ॥ क्षियोसावरोदश्नेनजोई । मंगञ्जूञमुहिनसी<sup>मार्</sup>

होनलगीजवयज्ञअनूषा । तवयदुवंशीआनँदरूषा ॥ मजनकरिकंजनउरमाला । धारेभ्रपणवसनविशाला ॥ औरह्रभूपतहाँबहुआये । करनसहायलगेसुखलाये ॥४४ ॥ भूपणवसनसाजिमनहारी । आनकदंद्भिकीसवनारी ॥ मख्ञालागवनीछविखानी । मंगलसाजीनिजनिजपानी ॥४५॥ शंखमुदंगपटहडफभेरी।वजतभयेधुनिभईवनेरी॥ नचनलगीनर्तकीसयानी । वंदीविरदावलीवसानी ॥ तहँगंधर्वअप्सराआई । गावननाचनलगीसुहाई॥ ४६॥

दोहा-अप्टाद्भनारीसहित, श्रीवसुदेवसुजान । सोहिरह्योजिमिञ्डनमपि, परिपूर्णसितभान ॥ तहँअंगनऔषधीलगाये।अंजनरंजितहमअतिभाये॥असआनकदुंदभिहिगआये।सिविधिऋपिनअभिषेककराये १<sup>९०॥</sup> सभगदकुलब्लैअरुहारे।कुंडलकलकपोल्छविवारे॥वृपुरकर्राहेपगनमहँशोरा । वसनविभूपणजनवितचोरा॥ ऐसीअष्टाद्शतियसंगै । दीक्षितधरिअजिनअभेगै ॥ २८ ॥ सीहेतहँवसुदेवसुखारे । ऋत्विजरतनपीतपटपीरे ॥ तहाँइद्रकेयज्ञसमाना । उसेसभासद्धमतिमहाना ॥ २९ ॥ श्रीवरुभद्रऔरयदुराई । सोहतभेसंयुतनिजभाई ॥

दोहा-रेवतिरुक्तिमणिआदितिय, युतसोहेहरिराम । मनह्रँ विभूतिनतेसहित, जीवईश्रअभिराम ॥ ५०॥ अग्निहोत्रआदिकवहुयाग्।कियेसविधिसंयुतअनुरागा।।प्रकृतिविकृतियुतयज्ञनिकाँहीं।कियाज्ञानद्रव्यनियुत्तराँहीं। प्रभुकेपीतिहेतम्खकीन्ही ५१ ऋत्विजद्विजनदक्षिणादीन्ही॥भूपणभूकन्याअरुगाहै।दियोद्विजनकहँपनसपुर्वाहें<sup>43</sup> पुनिअवभृथकेसहित्विधाना।परशुरामह्रद्कियेपयाना।।यनमानहित्द्वभाग्रकिरिके।मज्जनकीन्द्वेअतिस्त्रमा भूषणयसनसुवंदिननारिन । देतभयेबहुदानभिखारिन॥जीवमात्रभरिजेतहँआये । भोजनवसनउचितसवप्रा

दोहा-प्रनिम्नतिययुत्तवांधवन, कीन्द्रोंबहुसतकार । भूषणवसनअनेकदिय, श्रीवस्रदेवउदार ॥ भीष्मद्रोणनारद्अरुव्यासा।सुद्धदनातवांषवसहुलासा५७प्रेमभरेयदुविज्ञनमिलिकै।विरहननितदुखसागर्सः निजनिजदेशनिकयेपयाना । यदुवंशिनकरकरतयसाना॥५८॥गोपनसहितनंदगोपाठै।यदुवरिकयसत्कार्यः

दोहा-उत्रसेनमहराजअरु, रामकृष्णसुखछाइ । कछकदिनसछोनदकहँ, राख्योतहाँटिकाइ ॥ ५९ निजहिमनोस्थपारावास् । आनुकदुंदुभितस्थोउदारा ॥ तहँवसुदेवप्रीतिकरिभारी । नंदिश्चिरखतिमत्रि नंदहाथनिजहाथहिगहिकै। बोलेशीवसुदेवउमहिकै॥ ६०॥

#### श्रीवसदेव उवाच ।

नेहपासयहविधिकृतजोई । हेभाईछूटतनहिंसोई ॥ बहुयोगिनअरुस्र्रनकाँहीं । छूटतज्ञानहुवछतेनाँहीं ॥ ऐसीतुमिकयमीत्मिताई। जासुसरिसदूजीनदिखाई॥ सकीनमैकरिप्रतिउपकारो। रेहीतनभरिऋणीतिहारी रहेप्रथमकरिवेनिहलायक । रह्योकंसभयअतिव्रजनायक ॥

दोहा-अवतोधनमद्छाहके, होतभयेअतिअंधु। निजनिकटहुनहिळखिपरत, सुनहुनदिप्रियवंधु ॥ ६३ ॥ असधनमदकाहुहिनहिंहोंने।जातिमित्रमित्रतासोवै।अनुचित्रज्ञित्रयज्ञातो।पुनिआँसिनमॅकछुनिद्साती ससकित्भानकरुंदुभिषोराप्रिमिवक्छंदगढारतनीरा।।धुनिधुनिस्चिकिरिनंदमिताई।रोदनिकियेपरम्बुस्यहाँ यहिविधिनंदसहितयदुव्दी । कुरुक्षेत्रमह्वसेप्रशंसी ॥ नितनंद्रमाग्राहिविदातहाँही । कृष्टियताँद्रविवानगाँ । तवपदुवंशियुत्तअभिरुपि । काल्टिहजाइपोनितअसभपि ॥ कहसाँझकेकहहिसवर्षे । प्रातहिकहतसाँझपुनिः

दोहा-विदाहोतयहिभाँतितहँ, बीतिगयेत्रयमास । यदुवंशीसिगरेवँथे, नदनेहकेपास ॥ ६६॥

्राधाः न्याचारावाह् भारततह, भारतगयत्रयमास । यदुवज्ञासगरवध, नदनहकपास ॥ ६५ ॥ । प्राची किंद्रात्रका । देकम्पनवसनअपारा ॥ ६७ ॥ कृष्णरामवद्यववस्रदेव । तिसेवन्नसेननरदेव ॥ प्रिकारिक प्राप्त प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त विकास । प्ताप्त विकास । प्राप्त विकास । प्राप्त विकास । प्राप्त विकास । प्ताप्त विकास । प्राप्त विकास । प्ता विकास । प्राप्त विकास । प्राप्

्दावनजबनंदिसिभारे । त्वयदुवंशीप्रभुकेप्यारे ॥ आवतपावसकाळनिहारी । गयेद्वारकेपरमसुखारी ॥ ७० दोहा—कुरुक्षेत्रमेंजोकियो, आनकदुंदुभियाग । नंदसमागमहूँकहे, पुरजनसोंदुतराग ॥ ७१ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजावांषवेकाविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरद्यराजसिंहज् देवकृते आनंदाम्बनिधे दशमस्कंधे उत्तरार्षे चतुरशीतितमस्तरंगः॥ ८४ ॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-एकसमयवसुदेवके, निकटगयेहरिराम । सहितनप्रताकरतभे, पितुकहँसुदितप्रणाम ॥ सोकदीन्द्रोहरपिअक्षीज्ञाानियोषुत्रदोडकोटिवरीक्षा॥५॥पुनिनारदकीसुपिकरिवानी । निजपुत्रनपरमातमजानं छित्तिकमहुबन्द्रोविश्वासा । बोछेपुत्रनसींमृद्धभासा ॥ २ ॥ कृष्णकृष्णहेयोगिमहाने । बरुहुसनातनहेव्छवान् तुमहौदोकपुरुपपुराना । यहमेरेमनपरचोप्रमाना ॥३॥ पटकारकृहुअधीनतिहारे । होप्रधानपुरुपेक्षसुरारे ॥ ६ विरचिविषयिष्धित्रिअभारा ।तामेंप्रविज्ञिकरहुसंचारा ॥ अंतयोमीह्रजग्माही । धारणपाछनकरहुसद्वाही ॥

दोहा—सिरजनादिकीञ्चात्तेवहू, प्राणादिकमहँजीन । सकल्झात्तिसीआपकी, जिमितृणउडतसपीन ॥ ६ झाञ्चारविडडुदामिनिअरुपावकाइनकोत्तेजजीनजगछावत॥अवनिगंधगिरिथिरताजोऊ०जलमहँतर्पणजीवनसोह मारुतमहँगतिवल्जोरहई । सोसवञ्चात्तिआपकोअर्दशा८॥दिशिकोजोतिगरोअवकाञ्चाअरुगोञ्चवद्दोतआकाञ्च परमध्यमपद्यंतिवेत्तरी ९ इंद्रिनञ्जात्तिश्चातिहरी॥दुद्धिवोधग्रुनजियगुणसुमिरण॥३०॥पंचभूतकोतामसकार अर्दकारइंद्रिनकोराजस । देवनकोञ्चाल्वकहैताहस ॥ वद्धजीवरंधनजोमाया । सोसवञ्चातिकापकोगाया ॥ ३३ दोहा—जेअनित्यकारजञ्जहें, तिनकारणहोनित्य । जैसेषटपटकार्यमें, अहेम्रतिकासस्य ॥ ३२ ॥

नजानत्यकार्यज्ञह, तिनकारणहातिया जिस्तय । जस्यव्यव्यायम् वहन्यावित्तस्य ॥ १२ ॥
सतरज्ञतमञ्जरुतितिन, परब्रह्मतुवमाहि । रिचतयोगमायसवै, यहजगञहेसदाहि ॥ १२ ॥
तातेतुमतेभिन्नकछ, सत्यपरत्नहिंजानि । भीतर्याहिरव्यामहो, नहिंग्योहारहिठानि ॥ १८ ॥
अज्ञानोज्ञानतन्तहों, अखिलान्मातृपकाहि । तातेयहसंसारमें, प्रिनेष्ठमैतदाहि ॥ १५ ॥
अतिदुर्लभयहमनुज्ञतन्, कवहुँगयोतेहिषाय । म्रभुमायायज्ञाताहुको, हमसवेदिह्मुलाय ॥ १६ ॥
हमहमारमायामदा, जातागलमहें ह्यारि । यहजाकांवायेशहों, तुमहीएकसुरारि ॥ १० ॥
तुमहासेरेपुत्रनहिं, होत्रायुष्ठपम्यान । थरणिभारकेहरणहित, लियअवतास्महान ॥ १८ ॥
पारकरनभवसिंपुको, चरणरावरोनाथ । शरणतासुहमहोतहें, दरनकरोद्धस्याय ॥

अवयहिषपभोगकीचाहा । होतमोहिंअतिश्यदुखदाहा ॥ तवमायावशरहेश्चछोतेषुत्रआपनोतुमकोमाने ॥१९ स्तीमहमहँजोप्रश्चलके । मोहिअवछोंशुछानसोरहे ॥ हरणहेतअवनीकरभारा । होतजनमबहुवारहमारा सोसितिहमुश्चवचनआपके । तुमहीप्रश्चलद्वपदापारा सोसितिहमुश्चवचनआपके । तुमहीप्रश्चलद्वपदापारा ॥ २० ॥ जनजबहोतिधमंकीहानी । तवतवरसहुवहुवधुढानी जानतकोडनआपकीमाया । पद्वमकरहुदीनपैदाया ॥ २० ॥

श्रीशुक उवाच।

सनिपितुगिराकृष्णभगवाना । वोलेहाँसिभरिप्रेममहास्ता ॥ २१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

रोहा-निजपुत्रनकेट्याजते, तरवकदेसववात । सोयथापनहिंकन्यपा, अँदेवेदविख्यात ॥ २२ ॥ इमतुमयदुर्वज्ञीसकुछ, अरुपुरजनसवजोई । जगतचराचरजानिये, प्रवृद्धमसाई ॥ २३ ॥ आत्मप्रकाज्ञअनादिहक, नित्यप्रकृतिगुणहीन । निजकृतजगमहेटातिपरत, यहुवपुमनुगुप्रकृत॥२२॥ जिमिनभमाकृतजोतिज्ञट, कहुँटपुकहुबहुदोत । अहसकटतेपकृदी, तिमिश्रातमाउद्दान ॥ २५॥ हेविघिम्रुनियदुपतिकेवेना । आन्कहंद्रभिआनँदएना॥ट्रहतभयेकछकहीनवानी । आईतहाँदेवकीरानी ॥२६॥ 

ार्ड पुरुष्ण साँवानी । कृष्णचरितअचरणमनमानी ॥ २८॥ हेयोगीशहंशयदुराई । महावठीसुनियंवठराई ॥ पुरुषप्रधानतुम्हेंहमजानें । अपनोषुत्रनअवतेमानें ॥२९॥

सोरठा-हरनकरनधुवमार, होतनाथअवतारतव । करिकेक्वपाअपार्, मोमॅप्रगटेईश्रदोड ॥ जासुर्वज्ञानिकः । जास्याप्तिकः । जास्याप्तिकः । जास्यकः नर्शेसतीगुणजवलहिकाला । उपजैपापीपुड्मिधुवाला ॥ मृतगुरुसुतगुरुद्दिनहित् । जायलायदियपित्रनिकेत् ॥३२॥ कंसहिनतितिममपट्वरिदेखनकहिंबहिंदी

्रास्त्रक ७९।च । इरिब्रुसुनिमाताकीवानी।सुत्रुग्वनिक्यअतिसुखमानी३९कृष्णरामकहँआवतदेखी।देत्यराजवङ्भागहिहेती॥ त्रिकोचरणकम्युनमोत्राने । अर्थेनिक्यस्य विकास ल्पायदेखायदेहुयदुराई। देहुमनोरथमोरपुजाई॥ ३३॥

दोहा-देत्यराजतहँ सुदितहै, कहिअपनोष्ठाननाम । कृष्णचंद्रवलसमको, कन्हिंविविधप्रनाम ॥ ३५ ॥ प्रभागपार स्टाप्ता क्षेत्र प्रभागपार स्टाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्व प्रमिति सहासनकि र आसीना विराण प्रसारत भोग्रदभीना॥जोज्ञ स्वीप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त स्वाप्त प्रमिक स्वाप्त गिरचोचरणकम्लनमें पाई । ऑखिनआनंदअंबुबहाई ॥ ॐःगण्यास्य नगरणाताचारपरणपत्तारतमास्य समानाताजाज्ञाञ्च सुवनपावनकारी।हैत्यराजसालियाशस्पातारः प्रसुकहुँपीतीवरंपहिरायो । अंगनिमॅअँगरागलगायो ॥ वहुभूपणतेभूपितकीन्ह्यों । धूपदीपपुनिष्रसुकहुँहीती विविधभौतिक्षरकोषकत्तान्त्राविभिन्नांवत्त्वनेषाया न्छन्य गणानरनाषराया । जगानमनगरागठगाया ॥ वहुभूपणतभूषितकांन्ह्या । धूपदीपपुानम्भुभव्वास्य विविधभाँतिअरप्योपकवाना।तिमिर्तावृङ्छ्येममहाना।पुनितनम्नधमभुकहुँअरप्यो।जासुकृषाठिकाहुन्द्रायः प्रभक्तेचरणकमटधरिअंका।एलकिमननभग्नीमनसंस्यानसम्बन्धसम्य ागुरुपार्याप्परत्यापक्षपानागतामतावृङ्धभममहानााषुानतनम्नपनप्रभुकहॅश्चरप्यो।जासुकृपाठाहकाशुर्वा ३४ प्रभुकेचरणकमरुपरिश्वका।पुरुकिततनभूरठीसवश्काशासरवारनेननजरुढारचो ।गहदगरअसवचनउचारचो ३४ प्रभुकेचरणकमरुपरिश्वका।पुरुकिततनभूरठीसवश्कास्याप्त्राप्त्राच्याप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्र

दोदा-परत्रहापरमातमा, जयश्रीकृष्णअनंत । सांस्ययोगकारकनमो, जगधाताश्रीकंत ॥ ३९॥ दुर्टभहमकोदरशतिष, रजतमगुणमहरीन । मोपिकन्द्रिंआतिकृषा, जोदरशनप्रभुदीन ॥ १०॥ उर्वार नार रहाउन र नारा उन्तर प्राप्त । मृतप्रमयनायकृ हृदिति, सुतिपिशाच अहरस् ॥ १९॥ विद्यापरगपरिति, दानवचारणयस । भृतप्रमयनायकृ हृदिति, सुतिपशाच अहरस् ॥ १०॥ शास्त्र शरीरीशुद्धसत् मयत्र सुरायसम्बद्धाः स्थाप्त स्थाप्त स्थापशापश्च । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १०० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । १००० । प्राप्तकार्यक्षास्य न्यवस्य क्रिक्ति । । नत्यवस्य क्रिक्तिवस्य । इसस्य स्वाहस्य । क्रिक्तिवस्य । महार्यक्षित्र मिर्टीहतुम्ब्रीहकाउवस्वर्धि, को उभक्तिकरिनाय । जसहन् को तसस्य को, प्रश्चनीहकुन्तु ॥ ०० ...... प्रत्या प्रस्तार प्रभाव का जाते हैं जिल्ला का स्मापात्र के स्वत्या के स्वत्या के स्वत्या के स्वत्या के स यहमापात्र मुआपकी, जानहिनहिमुनियृद् । तहिमके हिनियुन्त के सुरमहामतिगेद ॥ ११ ताने अमकी जेकला जाते विकास के स्वत्या के स्व

तात्रभमकात्रेक्षणाः, नामेत्रवपदकेन । जाकोष्ठ्रिनिध्यावतर्हे क्रसकछड्सभेन ॥ क्षापन्त्रकारिक स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन निसंदिदेदुमोदिनिस्ति। मेटहुसक्टपापकोभीती ॥ जोतुवदासनसगका, स्हृहुअक्टसद्धाः ॥ हर्षे पिसंदिदेदुमोदिनिस्तितीमेटहुसक्टपापकोभीती ॥ जोतुवद्यासनकरहिसप्रीनी।टेतसोपिपिनिष्पं पटिकेषचनमनवणकर्षः । नोक्रमेरिकस्तिक्यास्त्राचे

श्री के प्रमुखन स्वत्याहै । बेटिप्रानिमहितसुम्बयाहै ॥ २६ अ

स्त्रापंत्रमन्वेतररीमें । मृतिमरीतितेष्टानातीमें ॥ मगटभयपट्यूरकुमाग । ग्रममयतेषामण्याम स्वकृत्यत्वरामः । सात्रम्याभृतद्वनातामः ॥ श्रगटभयपटट्वस्यागः । एकसमयत्रपमटद्याः सित्त्वसुनाकस्वरुभागाःस्वमनदिकीत्वत्वयागः ॥ यहस्रोतिदिवेषटट्टवृत्यागात्वविधिकीःस्रोतः स्वरुभागः

होत्त-निरम्पक्र तिर्देकसुनभये, मापाप्टनिनकारि ॥ मेट्नक्रिकेटट्रमहे, श्राटाक्षेत्रमारि । . ५. ... १ त्रहारी । आहुलसुरहोषहुतरमाही ॥

तिनकोकंसभूपहिनडारयो।सभयउचितअनुचितनविचारयो।।तिनस्रतहितशोचितमममाता।नुसरेनिकटरहितेतात याहीहेतुहमहुँहतआये । तुमकोसबन्दनांतसुनाये ॥ जनित्शोकनेवारणहेतु । देहुमँगायसुतनमितकेतु ॥ तिनकोजननीढिगळैजेहें । ज्ञापमेटितिनपुरपहुँचेहें ॥ असमरअरुउदगीथपतंगा । पृणीक्षुद्रसुकअरुपरिप्वंगा येपटसुरलहिक्कपाहमारी।पहुँगतिविधिशापनेवारी ॥५९॥ असक्हिलैपटदेविकवालकोवलिसोपूजितह्वयदुपालक।

दोहा-आवतभेषुनिद्वारंक, कृष्णचंद्रविष्ठाम । देविककोदीन्द्वांस्वतन, करिकेपगनप्रणाम ॥ ५२ ॥ देखिदेवकीषुत्रनकाहीं । वैठापोनिजअंकहिमाहीं ॥ स्रवीपयोधरतेपयधारा । तिनकोशिरसूष्योगद्ववारा ॥ ५३ । तहाँप्रीतिकरिकेअतिभारी।रुर्गीपियावनपयमहतारी ॥ मोहिगईहरिमायामाहीं । जातेजगउपजतोसदाहीं ॥ ५४ ॥ कृष्णप्रसादीपयकरिपाना । अरुहरिअंगनिपरसिसुनाना॥पटसुरभयेतुरत्विनुतापामिटीमहाधाताकोशापा॥५५॥ तेदेविकवसुदेवहुकाहीं । औगोविद्रामपदमाहीं ॥ करिवंदनसवजनकेदेसत । गेनिज्छोकमहासुद्रदेखत ॥ ५६ ॥

दोहा-मृतकआगमननिरासितहँ, देविकिविस्मयमानि । कृष्णचंद्रमायाप्रवरु, रुईसत्यिजयजानि ॥ ५७ ॥ महाराजयिहभाँतिवहु, अडुतकृष्णचरित्र । श्रवणसुपाडारनसद्ग, पामॅरकरनपवित्र ॥ ५८ ॥

#### सूत उवाच।

वैया-श्रीशुक्तभाननइंदुद्देतिहरिकीरतिकीसुपापारसुटारी।काननअंजुलितेकरिपानसुप्रीतिप्रतीतिसमेतसुसारी॥ श्रीरपुराजकहेसोविक्षेपितरभवसागरसोचनिवारी।याकल्लिकालकरालमें आँखिनआनवपायपरेननिहारी ५९ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावान्यवेक्षश्रीविश्वनाथिसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिहनृदेवकृते आनंदाम्बुनियादकामस्कंषे उत्तराधे पंचाक्षीतितमस्तरंगः॥ ८५॥

दोहा-भ्रपपरीक्षितहरिपके, श्रीशुकसोंकरजोरि । मृदुरुगिरावोलतभयो, वार्राहवारनिहोरि ॥ राजीवाच ।

रकत्तमयअर्जनमतिमाना । करनतीरथनिकयोपयाना ॥ करतपर्यटनपुहुमीतवर्ही । गयोप्रभात्तछेत्रमहँजवर्ही ॥ ... विद्यभद्रामातुरुकन्या । सुनतभयोअतिसुंदरघन्या ॥ २ ॥ और्राअतसुनिकाननमाही । देहिरामदुर्योधनकाही ॥

देहा-यदुवंशीवरकृष्णह्, यद्यपिकह्योष्ठसाय । तद्यिभानकेदेनहित, नहिमान्योंवरुराय ॥ यहपुनिकर्जनक्षेकितभयक्षेत्रपत्रिदंडीकोषरिष्टयक ॥ हरणकरनमातुरुद्धहिताको।गयोद्धारकाकोर्छरुष्ठाको ॥३॥ वरपाकेतहेँ वारिष्ठमासा । विजयनिदंडीकियोनिवासा ॥ निजल्पेहिकेसाधनहेत् । माँगेहुभीसनिकेतनिकेत् ॥ पुरजनसक्करिकसन्माना ।नितहिनमार्वाहेवरुफक्षाना ॥ एकसम्कर्डुपायहकृता । यदुपतिसाँकहिगाविरतंता ॥ यदुपतिहरूककर्तकहिती । सुनतस्वपत्रपाचीपुदभीने ॥ यदुवरमातुपितापहँनाई । यहहवारुसविदेशोष्ठनाई ॥

देखा-तेऊसंमतकरिदिय, विजयसभद्राद्देन । जानिविक्यतहँरामकी, मगटकहेनहिंदन ॥ १ ॥ एकसमयमद्रमहँदेविरामा।अतिथिनपूजनिक्यमनकामा ॥ न्यांताकरिमहुआतिथिउछाये।तिनेकसंगअर्जुनहुआये ॥ यहचरिक्षचळभद्रनजान्यो।अतिथिमानिअतिई।तमान्यो॥निजहायनसातिनहिन्माये।साद्ररुगुभआसन्बर्ध्य ॥ यहचरिक्षचळभद्रनजान्यो।अतिथिमानिअतिई।तमान्यो॥निजहायनसातिनहिन्माये।साद्ररुगुभआसन्बर्ध्य ॥ तहाँसुभद्रारहीकुमारी।अनुपमसकळर्शरमनहारी ॥ अञ्चनताकोनहाँनिहारी। चिक्रतभयोगनहरणिक्वारी ॥ द ॥ सोठअर्जुनकोछिवेदेसी।करनकंतमनचद्रोविद्यारी॥ ॥ करिकटास्टिन्सुमस्यार्शअर्जुनमहँपनिद्योछगाई॥

दोहा-विजयसभद्राकोल्ड्यो, जबतेबल्यहमाँहि । तबतेताकेनैनमें, परीनींदनिक्षनाँहि ॥ दियोताहिमेंचित्तलगाई । हेरनलाग्योहरणउपाई ॥ ८ ॥ एकसमयद्रारावतिमाँही । देवनयात्राभईतहाँहीं ॥ तंहाँगमनकीन्हेंपुरनासी । यदुवंशीसनपरमहुलासी ॥ तादिनदारुकसृतवुलाई । श्रीमुकुंदअसदियोवुझाई ॥ भगिनिसुभद्रैरथहिचढाई । देवनदरज्ञनदेहुकराई ॥ तहँअर्जुनहरिहेंभगिनीको । सोसंपतहेंपरोठीको ॥ भर्जनयहिरथचढिहरिछेहें । सहितसुभद्रैनिजपुरजेहें ॥ तनतुमभतिद्वतरथहिथनाई । इंद्रप्रस्थिदयहुपहुँचाई ॥

दोहा-दारुकसुनिहरिकोहुकुम, निकटसुभद्राजाय । ताहिचढायसुयानमहँ, छैगमन्योंहरपाय ॥ निकरिकिङातेजवरथआयो।तवअर्जुनकहँकुष्णबुङायो॥हरनकरनकहँसैन्यचङायो।तवअर्जुनआशुहितहँशायो९॥ स्थप्रचृढिगांडीवटँकोरा । भरचोभुयावनचहुँकितझोरा ॥ हरतसुभद्रेशजुनकाँही । निरसेसिगरेसुभटतहाँही विरिष्ठियेताकोचहुँबोरा । मारनलागुराख्नुकठोरा ॥ अर्जुनकरीबाणकीवरपा । गयोछूटिसववीरनहरपा ॥ तबदारुकछुइपीठितुरंगा । कीन्ह्योंगीनपीनकेसंगा ॥विजयकरचीदळमधितेकेसे । इवाननमध्यपँचाननजैसे॥१०॥

दोहा-हरचोसुभद्राकोइहाँ, आयोकहँकोचोर । छैगोछैगोहैरह्यो, यहीज्ञोरचहुँवीर ॥ आयसुभटसुबहरिब्छ्दारे । हरनसुभद्रादुखितपुकारे ॥ सुनतरामभोकोपितभूपा । मानहुमहाकालकोह्रपा ॥ **जैसेसिधुपर्वक**हँपाई । बाढतञ्जूमिततरंगबढाई ॥ तिमिसुनिभगिनिहरणवऌराई । बाढतभयोकोपभयदाई ॥ भटनसुनावतवचनउचारा । वचैनअवशाठपांहुकुमारा ॥ मेअपांडवीधरनीकरिहीं । यहुवंशिनउरमानेंदेभिहीं असकहिळेहळमूसळरामा । चल्योआञ्चअर्जनवृषकामा ॥ जानिअनर्थमहायदुराई । पकरेपाँयरामकेषाई ॥

दोहा-कहतभयेवलभद्रसों, वानीदीनसुनाय । मोहिंमारिपुनिमारिये, मेरेमीतहिजाय ॥ नातोकोपतातसंहारो । कछकवचनसुनिलेहुहमारो ॥ दुर्योधनअर्जुनसमदोऊ । तातेकहीनअनुचितकोस्र ॥ यद्धरमात्मावहममद्वेषी । यतनोयामें अद्देविद्योषी ॥ तार्तेअवनकरौंकछुरोस् । गनहुँनकछुअर्जुनकरदोस् ॥ सुनतसात्यकीउद्धवभादिक । बोळेवचनधर्ममस्यादिक ॥ देविकअहबसुदेवहुकेरो । समतक्रव्णहुकेरपनेरी ॥ इमहूकोअनुचितनहिद्दित । करियेक्षमात्यागिप्रभुरीसे ॥ तबहरिसोवछवचनउचारो । अहसकछक्रतकर्मतिहारी ॥

दोहा-असूकहिकेत्जिह्लुमुसल, रोकिरोपबल्याम । लौटतभेतुरतैतहाँ, गयेआपनेधाम ॥ १९ ॥ मोदितह्निपठयोतहाँ, दाइजअर्जुनपास । हयगयरथभूपणवसन, वहुधनदासीदास ॥ १२ ॥

श्रीग्रक उवाच।

विष्रभक्तइकयदुपतिकेरो । नामजासुश्रुतदेवनिवेरो ॥ कृष्णभक्तितेपृरितकामा । कवहुनचाहतविषयभगुण सुक्विशांतिप्रियमोल्नवारो।रह्मोजनकपुरतासुअगारो॥१३॥विनमाँगेजोकछमिल्जिवावाहीतेग्रहकाजवलि ११ करेनडद्यमकछुनिजहेतू । वसेभवनसंतोपनिकेतू ॥ १५॥ तसेमिथिलाधिपबहुलाञ्चातनकनतनअभिमानप्रहाल चभेभक्तयदुपतिकहँ प्यारे । यदुपतिदरज्ञआञ्चरधारे ॥१६॥ तिनकोज्ञानिमनोरथनाथ॥दाहकसाँबीट्रेपिसि

दोहा-स्याबद्धरथह्मजायँगे, मिथिछापुरकहँस्त । सोस्रुनिस्यायोरथतुरत, दारुकर्रोद्धेअकृत ॥ रयमहँचढिवहुमुनिसँगठीन्है।मिथिलापुरहिगमनप्रभुकोन्हे॥वामदेवनारद्भहृज्याम्।असितअरुणअरुअजित्राम् भिनामतहकुण्यसम्पर्धाः । परमान्यसम्बद्धाः मित्रासुत्रहुक्णवस्युरामा । सुरगुरुअरुच्यवनादिञ्जामा ॥ विचरत्रहेहमहुकहुँराजा । मारगमहँदेलेयदुराजी । सादरअपनेसंगठेवाई । चठोवेदेहनगरयदुराई ॥ १८ ॥ मारगमहँजहँजहँजसुजावे । तहँतहँपुरजन्भावतन्त्री । अर्थेषादाक्षान्त्रम अध्येषाद्यआचमनहुदेहीं। देकेभेटपरम् भुद्छही ॥ गुट्गा भारगमहजहजहुमुभुजाव । तहतहपुरजन्मा १०० विद्यालक कि ॥ भूगा दोहा-प्रथम विद्यालक कि ॥ भूगा दोहा-प्रथम विद्यालक कि ॥ भूगा दोहा-प्रथम विद्यालक कि ॥ भूगा विद्यालक कि ॥ भूगा विद्यालक कि ॥ भूगा विद्यालक विद्यालक

दोहा-प्रथमशनतंहिधन्वकुरु, जॉगलक्कपँजाव । मत्स्यकुंतिमधुकेकयो, कोसलजरुअरनाव ॥ महँकरतिनवासा । मिथिछागमनेरमानिवासा ॥ लेहिजेहिदेशनमहँपशुकाये । तहँतहँकेनारीनर्पाये ॥
ग्रहेकरतिनवासा । मिथिछागमनेरमानिवासा ॥ लेहिजेहिदेशनमहँपशुकाये । तहँतहँकेनारीनर्पाये ॥
ग्रहेकरत्तिकरिपाते।अनिमिपरहेननेकअघाने॥२०॥तिनकोनिरसिमंदगुसक्याह्।करिसनायदीर्वेषयाः॥
तस्वकेनरनानाः उपजापतसर्थेवरहाना।करतअनुप्रहथतिभगवाना ॥ अञ्चभहरनदिशिकरतप्रकाम्।वेहिगावतस्र<sup>त्राव</sup>ी असनिजसुयशसुनतनिजकाना।गयेजनकपुरकृपानिषाना।।हरिआगममिथिलापुरवासी।सुनतभयेअतिआनँदरा दोहा-लेलेमंगलसाज्जकर, तनकोष्ठरतिविसारि । जेनसरहेतेतसचले, दरशनहेतसुरारि ॥ २२ ॥

निरस्ततयदुपतिमुसस्सपये।विकसितयदननेनजरुछाये॥शिरमेंधरिधरिअंग्रुटियाई।प्रभुकहँकियप्रणाममुस्छ। जमुनीक्षप्रथमेसुनिरासे । तिनकोवंदिमुदितअसभासे ॥ हमरेभागनतेइतआये । हमकोआग्रसनाथवनाथे ॥ २ सुनिहारआगमभूपविदेह । तिमिश्रतदेवविप्रयुतनेह ॥ भेमभरेदो उपेगहिषाई । परेचरणतनसुरतिभुछाई ॥ २९ तहँदोडधीरजधारिबहोरी । दोऊपिनेकियेकरजोरी॥कहेदोऊममभवनपथारो । मुनिनसहितममकुरुखदारो ॥२

दोहा-दोहुनकेमृदुवचनसुनि, प्रीतिवरोवरजानि । उभयरूपह्वैगेतुरत, मुनियुत्तशारँगपानि ॥ दोहुनकेप्रसुत्तदन्तिपारे । दोहुँनवरोवरभक्तनिहारे ॥ भूपविप्रयहुनमेन्जान्यो । प्रथमेनिजग्रहआगतमान्यो ॥२

दोहुनकंप्रभुसद्नासघार । दाहुनवरावरभकानहार ॥ भूषावप्रयहममनजान्या । प्रथमानजग्रहञ्जागतमान्या ॥२ श्रवणहुमहँदुप्रनतेदेरी । ऐसेम्रुनिननिरखिम्रखपूरी ॥ प्रेमविवज्ञाह्नेभूषविदेहु । ल्यायोनिजग्रहसहितसनेहु ॥ यदुपतिकहतहँमुनिनसमेत्।आसनआसितकरिमतिसेतृर,७परमग्रीतितेचरणपलारी।सहितकुटुंवज्ञीज्ञानिजधारी निजकरचंदनअंगठगाइं । भूषणवसनमालपहिराई ॥ धूपदीपनेवेचलगाई । गोवृपसग्रणदेतदरज्ञाई ॥ २९॥

८५५ त्याच्याद्व । इत्याच्याच्याव्याद्व । इत्याचाच्याद्व । यहाराच्याद्व । ५३॥ दोहा–तनमनपनपुनिअरिपके, कृष्णचरणप्रिकंकार्माजनसुद्वोल्योवचन, मिथिछान्रपतिनिर्शक ॥३

### राजो्वाच ।

सवभूतनकेआतमआर् । सार्क्षाविभुहीपरमप्रतार् ॥ जोहमबहुदिनतेकरिराषा । सोप्रभुर्ग्राकियआभेलाषा ॥ चरणकमञ्जोदरज्ञानपार्ह । आज्ञननमेमोरअवार्ह ॥ ३१ ॥ जोयद्वेदपुराणहुर्गावें । निजदासनप्रहृदरिहअं सोर्ह्रवचनसतिकरनष्ठरारी । मोहिसनाथिकयदतिहिसिधारी ॥ श्रीअजञ्जकरञ्जेपउदारे । हैंनमोहिदासनतेप्यारे ॥ यहजोहुमभाषद्वयदुरार्ह । सोसवज्ञममहँप्रगटिद्खाई ॥३२॥ऐसेतुमकहँछोहिगोविदा । भजहिंजोरकहँतेमतिमंद नेहा—जेसज्जनसव्छोडिक, तवपदकमञ्जुभाग । तिनकोक्षपानिधानतुम, देहुआपनोप्राम ॥ ३३ ॥

प्रश्नि पर्यम्पराज्ञान्त्रः वापयम्बन्धव्यमात् । रातम्बाकुमात्वायम् पृष्ठवापानानात् । स्ट्राम्यानात् ॥ स्ट्राम् व्यदुनंत्रमाहंअवतारा । सुंदरस्ययज्ञदिज्ञानिविस्तारा ॥ दुखीजीवसायरसंसारा । गादगाहतेउत्तरहिषारा ॥ यदुपतिपेसोस्यय्तित्तरारोशित्रस्य वाज्ञ्याज्ञानवारो ३ ध्ज्ञानसरूपकुष्णभगवाना।नारायणऋपिज्ञांतमहाना ३ क्छुदिनविदेदकीवानी । अतिप्रसन्नहूँज्ञारंगपानी॥वसेविदेदनगरक्छुकाछा । मिथिछापुरजनकरत्नात्राछा॥३।

दोहा-जिमिविद्देकेगेहमें, युनियुनकीनपपान । तिमिश्चतदेवद्वसदनमें, गमनकीनभगवान ॥
यहमहँआपेरुविपदुनाये।नापसक्टमुनिकेपदमाये॥द्विज्ञश्चतदेवपरमञ्जुराग्यो।पटफहरावतनाचनलाग्यो॥३.
काठकुशासनआसनमार्ही । वैटायोमुनियुनहरिकार्ही ॥ कुश्चर्यश्चिरिविश्वसभापा।आञ्चर्रारगममअभिलापा
असकहिसहितनारियुदयोपो।पुनिनसहितयद्वपित्वप्रोयो३९सोजल्डेअपनेशिरपारामिविशुद्धतिययहपरिव्
विक्रस्करमनीरथत्वक । प्रेमद्शावपात्रक्तियाहे।॥०।॥निज्ञस्टेखसप्रभुहिसुपायो।सर्भिमृत्तिकाअगलगाय

सोरटा-हरिआगमपृहजानि, जोरिपरेफल्यभमते । तेअरपेनिजपानि, प्रेमविवश्रश्चतदेवद्विज ॥
प्रशुद्धिजमीतिलद्रिभवनगाही।खायफल्टिनसराहिसराही॥पुनिद्विजशीतल्जल्लेश्वायो।निजकरम्युक्दँपानकरायो
पुनितुल्लिशक्रअंबुजमालाहिरक्दँपहिरापोततकाला॥पहिनिपिहरिक्हँपुनियुत्तपूत्रो।गन्योआपनेसमनहिंदूजो ॥
पुनिअसमनहिंदिचारतलागो।कानसुकृतमेंकियोअभागो॥परेरद्योगहर्अपहिकृपा । किमिहरिदर्शतन्वयोअन्तया ॥
जिनपदरजस्वतिरयम्लाअसमुनियुत्तहरिभेअनुकृत्वाशिक्षश्चर्थाभाषिकारिश्चतदेवन्दर्या।प्रभुकृतिकटनायपुत्तहारिभ

दोहा-निरस्तवयुपतिकोबदन, चापतचरणतप्रेम । मृदुटवचनवोडलभयो, छूटिगयोसवनेम ॥ १३ ॥ श्रुतदेवउनाच ।

्रहमनिर्देभातआञ्जमोहिभयङ।जयशाक्तिनतेजगरिषदयङ।विश्वविराचित्रविक्रयोप्रवेशा!वर्दातेमोहिषित्योरमेशा ॥ ( ८६ ) जिमिजियसोवतसपनेमाहीं । मनतेविरचिओरतनकाहीं॥तेहिपवेशकारितादशभासा।तैसेतुमहोरमानिवासा॥४५ सुननकहतजेकथातुम्हारी । पूजहिवंदहिप्रीतिपसारी॥ तिनहिध्यानछिखपरहुसुरारे । पैधनिहैप्रसुभागहमारे॥<sup>धृह</sup> नीककर्मकवहुँ नहिकीन्स्रों । कवहुँ नतवचरणनमनदीन्स्रों॥तिनकोष्टगगोचरतुर्मभयऊ।दीनवंधुनामहिस्रातिक्यः।

दोहा-जेकपटीकुमतीसदा, विषयवासनापूर । व्याप्तरूपतेनिकटहू, रहोतद्विअतिदूर ॥ ४०॥ जयविज्ञानिनआत्मकृपाला । जयअज्ञानिनकेतुमकाला ॥ कारणऔरअकारणकेरे । तुमहीहेतुसत्पर्वपहेरे॥ जेतुम्हरेमायार्मेमोहैं। तेतुम्हारवपुकवहुँनजोहै ॥ ४८ ॥ हमतोअहैरावरेदासा । करहिकोनेसेवासहुलासा ॥ र्पातिरीतिप्रभुदेहुवताई । करेतेसहीतवसेवकाई ॥ तीनहुतापननाञ्चनवारो । ऐसोहेप्रभुद्रज्ञतुम्हारो ॥ १९॥

श्रीशक उवाच।

विपवचनप्रितिऋपानिधाना।दीननकेनाश्कदुखनाना।।गहिनिजहाथहिसोद्विजहाथा।बोछेविहँसतश्रीयदुना्या ६<sup>।</sup>। श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-तुम्परकर्नअनुबंहि, सुनिआयेयहजान । पद्रजसोपावनकरत, विचरतजगतमहान॥ 49 ॥ देवक्षेत्रतीरथहर्जेते । दर्शनस्प्शेनकरत्हुतेते ॥ बहुतकालमेपावनकरही । तसमोरजनजेहिअनुसरही जनमहितेसवजातिनमाही । विप्रहोतहेँ श्रेष्ठसदाही ॥ ताहुपैनोतपपुनिकरतो । सोविशेपितेनग्रुदश्रती भर्ताहुर्षिद्यानाके । विनश्रयासतेभवनिधिनाके ॥ तापरजेंसंतोपहुआने । तेहिद्विजेकनहिंदेवसमाने ॥ पुनिजनमोरभक्तभोजोई । त्रिभुवनत्रोकसमन्दिकोई ॥५३॥ यहीचतुर्भुजस्रपहमारो । त्राह्मणकेनहिंगीहिंगिकी

दोहा-सर्ववेदमयविप्रको, जानहृतुममतिमान । सर्वदेवमयतेसही, हमकोग्रुनहृसुजान ॥ ५१ ॥ विमरूपमम्यद्मतग्रहा । जानतनाहिजनायहुमुटा ॥ प्रतिमामक्षिप्रममहाने । मममूरतिग्रुरुद्रिजनहिंगनाहुन्। जानतनाहिजनायहुमुटा ॥ प्रतिमामक्षिप्रममहाने । मममूरतिग्रुरुद्रिजनहिंगनाहुन्। तिनकेपुननिक्षेद्विजेशा।ममपूजनह्नजातहमेशा ॥ मोहिपुजेद्विजपदत्तिनेहुँ । पूजनकवहुँतासुनहिल्हैं॥

श्रीशक उवाच ।

्राद्यक उपाप । यहिविधियदुर्गतकोम्रिनेवानी।मुनिनसहितदरिकोसनमानी॥द्विजञ्जतदेवभूपवहुलासू।पायेरमानिवास्तिहर्सः। दोहा-भक्तभक्तभक्तभक्तके क्रिकिटेन्स्य स्थापनिवास्तिहरूसः। दोहा-भक्तभगवाननिन यहिविधिभक्तनभाषि ॥ कृछुदिनरहियदुपुरगये, पितुदरशनअभिद्यापि॥ इति तिद्धिश्रीमहारानापिरानशीमहारानामायनेश्विश्वनाथ्तिहात्मनिसिद्धिश्रीम्हारानापिरान

श्रीमदारानाश्रीरानामदादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरधुरानसिद्दम्दैवकृते आनन्दाम्युनिया दशमस्कंघे उत्तरार्थं पडशीतितमस्तरंगः ॥ ८६ ॥

सोग्टा-न्यमुकुद्रयदुनाथ, द्यासिञ्जदुस्दृदहर । मम्झिर्घारप्रभुदाथ, वेदस्तुतिभाषार्वी ॥ दे|दा-सप्येदनप्रनिपायदर्गः, जोमुनिकद्योगुर्वान । गुनतअसंभवताहिनुप, हुळीसप्रश्नस<sup>र्वत ॥</sup>

भाराञ्चल उवाच । देहा-अक्ष्यक्रप्राचितवाचित्रपर, तिरमुणजैतिसदादि । सगुणकदनवारीजेश्वति, किमिदरादितिस<sup>ी</sup> पर्कासुंद्रमानी । द्राकाचार्यकोटेनिकाची ॥ ० ॥ गुननभूषर्भास्त्रमानी । श्रकामापैने।टेनिजानी ॥ १ ॥

शाह्यक उपाच । पारत्मनपुषिर्दिशसोयर । अपनेकहेगुनिनाधवरायर ॥ निनमेवनमुस्कोगपनेहत् । महासमतिहेह्ने हे स्थार स्मरमपाना । विषयभागनीहर्गहरूभाना ॥ विषयहिष्टमन्त्राणहुवाया । रम्पोक्तपानिनजने हर्ग बेह्न्सरहर्दिश्यानहेक्षी पर । नेह्न्यकृतनेशर्दिशयोयर ॥ २ ॥ दोस्हरूपपहनानिनीहे । स्टेह्मिनिमदार्गहे

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध ।

(६८३)

दोहा—तामेंमेंइतिहासहक, वरणोयुतअहलाद । नारायणकोजोभयो, नारदसँगसंवाद ॥ ४ ॥ एकसमयनारदम्रनिराई । विचरतलोकनमहँमुखदाई ॥ नारायणकेदर्शनहेतू । गयेवदिकाश्रममतिसेतू ॥ ५ ॥ जेहिबद्रीवनमहँजगस्वामी । सबभूतनकेमंगलकामी ॥ धर्मज्ञानसमसहितमुखारी । कल्पप्रयंतकरततपभारी ॥६ तहाँकलाप्रामकेवासी । वैठेवहुँकितम्रनिमुखरासी ॥ नारायणपदशीशनवाई । कियप्रणामनारदमुनिजाई ॥ यहीप्रश्नकीन्द्रोंतिनपाँहीजोपूल्योतुमनृपमीहिकाँही॥०॥तवनारायणम्रनिनमुनाई।कहीकथासनकादिजोगाई ८

श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-एकसमयजनलोकमें, सनकादिकमितवार । बैठितहाँमोदितमहाँ, किंहेंब्रह्मविचार ॥ जामेसकलश्रुतिनकोअर्थो । होयएकहीमिटेअनर्थो ॥ ९ ॥ नारायणदर्शनहितजनहीं। गयेश्वेतद्वीपिहतुमतनहीं ॥ ब्रह्मविचारभयोषुत्यसारा । तातेषुन्योनब्रह्मकुमारा॥१०॥तहाँत्रश्रयहभयोषुहावन।जोतुमपूछ्योमोहिसुनिपावन ॥ ्लतपसर्वसमाना । जिनकेशद्विमन्नसमभाना ॥ सनकसनातनसनतकुमारा । तेदश्रोताह्वेत्रश्रउचारा ॥ दनतिनहिसमाना । कीन्ह्योतिनसोतुर्तवेवसाना ॥ १९ ॥

#### सनंदन उवाच।

राजितजगनिजकरिळीना । शाकिसहितसोवतसुखभीना ॥ दोहा—सामुभुकीअस्तुतिकरत, वहश्चतिसूरतिमान । सिगरीहरिहिजगावर्ती, करिकेविविधवखान ॥ १२ ॥ सोरठा—जिमिनभातकोपाय, राजद्वारमहँजायके । विरदावळीसुनाय, वंदीभ्रपजगावर्दी ॥ १३ ॥

#### श्रुतय ऊचुः ।

हा-जयनयअभितछोडाइये, जीवनकोअज्ञान । सतदोपहमहँगुणग्रहक, प्रगटोविभवमहान ॥ ज्ञानादिकऐश्वर्यसवः स्वतहवसेतुवनगाँहि । ञक्तिचराचरजीवकीः तुमतेप्रभूप्रगटाहि ॥ होंबिशिष्टचितअचितत्वम्, जगसिरजकभगवान । यहप्रतिपादनहमकरें, तुमकोकरतवलान ॥ १४ ॥ उत्पतिथितिरुपतमहिते, तातेजगतवरूप । जिमिषटहेमुद्रतेमिरुत, प्रिमृद्रमेंअनुरूप ॥ जेर्जीरहत्ररकोभजत, तेनकहातमकाँहि । काठपपाणहिपगधरे, कापगनहिमहिमाँहि ॥ १५ ॥ त्रिगुणनाथतुवजोकथा, सुपासिधुहरपाप । तेंहिअन्हवाइसुसाधुजन, हरहिजननत्रयताप ॥ त्रीष्टुनिजेतुवध्यानकारे, निर्मेटमनमतिवान । रहततुम्हारेनिकटजे, तिनकोकहाँबसान ॥ १६ ॥ जासुअनुमहत्तेरचे, महदादिकत्रहांड । अन्नमयादिकमेपुरुष, मदमयजीनअसंड ॥ अम्रमयादिकचारिके, विनशेजोरिहजात । चिद्रश्रीअचिद्विखने, निर्विकारदर्शात ॥ भसतुवभजनिदयोगके, पायमनुजतनजोइ । भजेनतनपायसदा, समहिपटायतमोह ॥ १७॥ टदरअँगुष्टप्रमाणतुम, भजैस्थृटमितवार । मृञ्जममितिकेभजतहं, दहराकाशनदार ॥ हियतेशिरहोरहतिहै, नारिसुपुम्णाजानि । तेहिस्थिरजेतमकोभजे, तेरनजनैयहिसानि ॥ १८॥ निजनिर्मितवदुयोनिमें, प्राप्तजेजीवनबात । तिनसमअंतर्यापिद्ध, नृनाधिकदर्ञांत ॥ र्वेसेतृणअरुद्दारुमें, न्यूनापिकतेआगि । कहूँनिरसिटेटीपर्रात, कहूँमुचिदीजागि॥ १९ ॥ यदअनित्यसंसारमें, नित्यएकरसस्य । हुवज्ञानीजनभन्नतरं, त्यागिस्वगंदुसकृत ॥ भीतरगादिरव्यापक, मक्टशक्तिपरलाप । निगमगम्यप्रद्जननगति, अमकद्देद्कलार ॥ असग्रनिषुपविश्वासकरि, भवदातुवपदकार्दि । बृंदावनजवपादिमें, विमक्तभननमदादि ॥ २० ॥ अतिदुर्गमनिजतत्रको, जननजनावनहेन । प्रगटरुपुरुमीमेनदाः देपसुपदुकुछेकन ॥ सुभातिषुतुवचरितमें, करिमञ्चननविद्याप। तारवजनमनमंगकरि, नाझनविष्कछाप।।

# आनन्दाम्बुनिधि।

प्रभुत्वप्दक्मरुमें, इंससरिसकरिनेह । भक्तमुक्तिहूँनहिंचहत्, विचरतविनसंदेह ॥ २१ ॥ ुउ तुवसेवनकेयोगयह, दुर्छभम्बुजश्रारे । मानत्आतमसुद्धद्विय, नेहकरतगंभीर ॥ स्वकेषियतुमञ्जसक्ल, हितकरजेतुवदास । तिनहिभज्हिनहिमंदमति, कर्रहिक्तसंगप्रयास॥ जोनकुसंगप्रभावते, धुनिधुनियहसंसार । जनतमरतबहुयोनिमहँ, छहतनकबहुँचेबार ॥ २२ ॥ रोकिइन्द्रियनतीतिमन्, योगीप्राणचढ़ाइ । जोत्वपद्कंजिहिळहत, निशिदिनध्यानलगाइ ॥ सोईचरणसरोजको, सुमिरतवैरवडाइ । पावतभवैरिडुविपुल, चैद्यादिकररराइ॥ वृजनारिहुँसोईळह्यो, भुजभारिभुजनुभराइ । हमहुँळह्योसोइरावरे, प्रभुताकुहीनजाह ॥ होसमानसवम्सदा, समरथहोसव्भाँति । छहततुम्हेवेथिकोनिहुँ, जोसुमिरेदिन्राति॥ २३॥ जिनकोज्तपतिआधानिक, तुमकोतिकिमिजान । अहोअयसरनाथतुम, तुमतेविधिप्रगटान ॥ मरीच्यादिजेप्रवृत्तिरतं, निर्वृतितेसन्कादि । द्विविधिदेवप्रगटतभूषे, जेहिविधितेजग्नादि ॥ वेदउदरधरिरहतहो, जवसुकुंदतुमसोह । स्थूळजगतअरुकाळगति, रहिनजाततवकोह ॥ २८॥ पूरवयहजगनिहरस्योः उत्तपतिभोयहिकाल । आतमनवगुणध्वसगति, यहकणादमतजाल ॥ रतानप्रथमहिजीवमें, जोत्रझत्वमहान । उत्तपतिताकीमुक्तिहै, पातंजलमृतजान ॥ पटइंद्रीपटविषेपट, उमींसुखदुखदेह । येथेइसकोनाज्ञुगति, नैथाइकमतयेह ॥ आत्मृजियुत्तआत्मेमरत्, आतम्कृश्वश्रहस्थूल । अहेदेहहीआतमा, चार्वाक्मतमूल॥ स्वर्गनित्यहैनसतनहिं, हैज्यकम्प्रधान । यहमतमीमासकनको, नहिंकोजुईशमहान ॥ त्रस्भिन्नमिथ्यासक्छ, अहेत्रहासतिएक । कल्पितत्रहाहिमेंजगत, यहअद्वेतमत्टेक ॥ प्रकृतिषुरुपयेतत्वद्धे, अहेंअपरनहिईंश । तासुविवेकहिसुक्तिहें, यहीसांख्यमतदीश ॥ त्रमसुधारसरावरो, जोनकियोजनपान । अमृतरहत्हेसोसदा, येसवमतनशुळान ॥ प्रकृतिपुरुपतेपरअहो, सदासिबदानंद । प्रेसेतुमकोजान्तही, छूटतस्वमतफंद ॥ २५॥ त्रिगुणविह्नियहमनपर्तः, कारजकारीजानि । ग्रुद्धभयेविन्ञापकोः, सकैनईापहिचानि ॥ जिनको हैंगोगुद्धमन, तेजन्यहसंसार । चित्तअरुअचितविशिष्टप्रसु, मानतरूपतुम्हार॥ जैसेजोजनचहत्तहें, कनकछेनम्नमाँहिं । सोकबहुँकातजतहें, कटकङ्कंडलडुकाँहि ॥ तुनिरिचितप्रविज्ञातनगत्, जानिस्थुळतुबरूप् । मुपानमानतहेकबहुँ, जिनकेज्ञानअनूप्॥ २६॥ सक्छचराचरमेतुम्हें, मानिभजेमतिवार । मृत्युशीशमेंचरणधरि, तेव्तूरहिंसंसार ॥ जेतुवअन्तरागहिरँगे, क्राह्कियारस्पान । तेभवाध्यिवतस्त्रसहज, यहिविचारनहिंआन ॥ पजेतुत्रविद्यात् पराष्ट्रायारसभागः । तभवा।=धवतरतसहज, याहावचारनाहुआनः । व्यापनाहुम्पन्तिक्षाः तिनहुँनकुपानिधानः । वाँधिकृथागुणतेकरहु, निजवञ्जपूजुनसमानः॥ २७ ॥ तमसम्बर्गारकञ्जातिषर, करनअधीननज्ञान । तुवद्गिन्माअधिकारळ् । गणपश्याख्यायः। विष्यासम्बर्गामको विष्यासम्बर्धाननज्ञान । तुवद्गिन्माअधिकारळ्कि सुर्गिळदिहिडेरान् ॥ विभाभाषुप्रदभागद्दी, जेसेळघुनरपाळ । चक्रवृतितृपदंढद, भोगदिभागविज्ञाळ ॥ २८ ॥ राजावादुवर्गायका सम्बद्धारमाल । चक्रपातन्त्रपद्धद्, भागाद्दभागापशाल ॥ ५० सक्लचराचरमञ्जतिवज्ञा, पावतद्धासम्मन्त । तिनल्धारिवनतुवञ्चपा, देनिहिङ्गपानिधान ॥ वहामञ्जतिपरम्भुसद्भा, तुमतेपरकोलनाहि । दोपलिसनहिदोहुक्छुँ, नभसमस्वयलमाहि ॥ २९॥ कोविभमानहर्जावतो. आगामनत्रमोगः । चक्रपालस्यहिदोहुक्छुँ, नभसमस्वयलमाहि ॥ २९॥ ्राधान्यका १९७८ १९ अन्य १९५१० नाम । १९५१० तमाहमाहुकछ, गणवप्य १९५१ जाविभुमानहुजीवता, भागामननयोग । तुवजासननिहहीयगी, नहिंह्थ्यसाभाग ॥ जीवहित्रज्ञिष्मुइँशका, मानेस्वविनाय्। अहैनिअंसाध्यातसो, जडचेतनसमुदाय॥ ्तान्त्रवार्वास्त्रवर्णाः भागत्रवयाननाम् । अहानअताव्यातस्ते, जडचेतनसमुद्राय ॥ त्रीक्रांत्रिमञ्ज्ञात्रयम्, यहमनजानतनाहि । दुष्टतादिषद्विचानिये, सज्जनगदेनताहि ॥ २०॥ भुक्षतिषुक्रपदोडजनयद्षिः, उत्पनिसंभवनीदि । तद्षिषुक्रपप्रकृतिद्वमिले, जगदर्पतिद्वुमपीरि ॥ तस्त्रिमिलेलमारको, पाययोगननकालः । स्वत्रव्याप्त्रप्रमुक्तिद्वमिले, जगदर्पतिद्वुमपीरि ॥ ्रहात्रवारा । नेष्यम्बद्धिनम्बरिको, पाययोगनाकाळ । यह्युद्यगटतहेशम्बर, नरणहिंबद्विहाळ॥

होयळीनवञ्जतम्हहिंमें, जगबहुरूपसनाम । जैसेसरितासिधुमहँ, मधुमहँज्योरसम्राम ॥ ३१ ॥ तुममायावज्ञनरनश्रम, जानिहेतुसंसार । भवहारीतुमकोभजहिं, जेजनबुद्धिउदार ॥ जोतुवप्रेमसुधापिये, भवभयताहिनहोय । कालधुकुटितुवदेतभय, तुवविमुखीजनजोय ॥ ३२ ॥ जीतेहुपाणहुइंदियन, चंचलमनहित्रंग । विनगुरुपदवशिकयचहत, करिलपायबहुरंग ॥ तमुरखळहिदुसभ्रमत्, होतसिद्धिनहिंकाज । उद्धिभ्रमतकेवटविना, जिमिचढिवणिकजहाज ॥ ३३ जगदात्माआनंदमय, तुवपदकरहिजोनेह । तिनहिंस्यजनसुततियथरनि, धामधनहुअरुदेह ॥ इनतेअहैनहेतुकछु, नोयहजानतनाँहि । सुखदकहातिनतियनसिन, दुःखरूपनगर्माहि ॥ ३८ ॥ जेत्रवपदपंकजनमें, मनदियएकहवार । तेविरागहारीसदन, प्रनिनकरहिंसंचार ॥ तुवपद्रप्रेमहिपानकरि, कामकोधमदत्यागि । निजपदजलजगअघदरत, विचरततीर्थविरागि ॥ ३५ संतडस्थितजगसतअहैं, तर्कपराहतसोइ । जोयहभापोतीनहीं, कहुँव्यभिचारहहोइ ॥ ञ्चितरजतस्वमादिमें, कहोजोहैव्यभिचार । तौवहसत्तमिथ्यानहीं, ऐसोवेदविचार ॥ कँहोजोजगसतहोअहैं, तौउत्पतिकिमिहोत् । तौकारणकेरूपयह, प्रथमहिरह्योउदोत्त ॥ अवकारजकेरूपभो, सोईउतपतिजान । सोउतपतिव्यवहारहित, मानेसकलसजान ॥ एकत्रहासतिहैसदा, हैमिथ्यासबओर । यहजोतुबबानीकहै, होतसोजडमतिभीर ॥ ३६ ॥ रह्योनयहजगप्रथमहीं, हैंहैअंतहनाहिं। कहँतेआयोमध्यमें, मृपाजगततममाहिं॥ तातेमृदद्वयटादिको, दियोतासुदृष्टांत । यहमतअज्ञानीग्रुने, सतिनहिंविद्वेदांत ॥ ३७ ॥ मायामोहितजीवहै, सरनररूपहिधारि । विषयभोगरतदेहको, आतमलेतविचारि ॥ तवआनंदादिकविगत, जनतमरतवहुवार । नहिंउधारविनतवकुषा, अमतरहतसंसार ॥ तुममायाकोतजतहो, जिमिकेंचुरिकहँनाग । वसुगुणपडज्ञानादियुत, रहद्वसदावङभाग ॥ ३८॥ कामनासनाजोयती, उरतेदियननिहाय । मिळहुनतिनतुमस्थितिहृदृद्दि, जिमिगळमणिसुधिजाय ॥ इतैनइयोस्रखनगतको, उतैनइयोपरलोक । मिलेआपताकोनहीं, बोत्योजनमस्ज्ञोक ॥ ३९ ॥ जेजनजानतआपको, कियेभक्तिरसपान । पापपुण्यफल्रदुःखसुस, तिनकोहोतनभान ॥ तोषुनिकाजोनहिंसुने, अस्तुतिनिदाकान । तुवदासनकेसंगमें, विचरतस्खीसजान ॥ युगयुगकोतुवरसकथा, कराँईसर्वदापान । ताहिकुपाकरिदेदुगति, तुमहीकुपानिधान ॥ ४० ॥ तुव्अनंतमहिमासुरहु, आपहुरुहहुनपार । तुवरोमनजिमिगगनरज, तिमित्रह्मांडअपार ॥ तातेषुरुपप्रधानते, अहाँविल्सणआप । इतनोईकहिसफल्हम, महिमाआपसमाद ॥ ४१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

उम्रुभगसनंदनवानी।सन्कादिक्अतिक्षयम्रुसमानी॥आत्मस्वरूपजानिष्ठवरीन्हें।प्र्युजनसनंदनहिकीन्हें ॥ त्रवार्यात्यात् । करिनिणयसिद्धांतवलाना ॥ करिहगगनमगसदापयाना । पूर्वहुकेद्देष्ट्वंमदाना ॥ १३ ॥ तुमग्रहाकुमारा । आतमशासुनसुखदअपारा ॥ मेटतकामशासनागनकी । देतपरमगतिम*लनमन*की ॥ ारयाकोउरधारी । विचरहुजहँअभिटापतिहारी ॥ ४४ ॥

श्रीशक उवाच ।

ापणऋषिकोशासन् । श्रद्धाकरिशिरधरिमुनिताछन् ॥ दोडा-ह्वेप्रसन्नश्चतपरमहा, नारदनेष्टामात् । नारायणसॉकहनभे, जोरिपाणिहरपात् ॥ १५ ॥

नारद उवाच।

ामटकीरितभगवाना । नमोकुष्णजेकुपानिधाना ॥ जगजनकेमंगटकेदेतृ । परहुअनेकक्टासगकेतृ -

असक्रिकारदत्रहेतप्रधामा । नारायणकहँकारपरणामा ॥ वंदिचरणतिनाशिष्यनकेरे । चलेगगनमगुप्तदितपनेरे ॥ ममपित्वव्यासञ्जाश्रमहिं आये १ ५करिसत्कारितनहिं बैठाये॥जोनारायणवर्णनकीन्ह्यों।सोनारदपितसोकहिंदीन्ह्यों १८ जिहित्रिविनिर्मुणत्रस्महिन्।तारपर्यहेश्वतिनसदाँहाँ ॥४८॥ यहजोत्रश्रकियोक्कराई।साँमेंत्रमकोदियोसनाई॥४९॥

क्वित्त-जगउपज्याञ्चापट्याञ्चाहरयाईका, प्रकृतिपुरुपहँकोप्रेरणकरेयाहै। जगरचिजीवयुत्तप्रविशिरचेयातनः जाकोपायजीवहोत्तमायाकोतजेयाहै ॥ जैसेयाअरीरकेरीछोडतसोवेयासधि, तसेजगछोडेप्रेमप्ररणपिपेयाँहै ॥ मुक्तिकोदेवेयासवभीतिकोनसैयार्घः राजउधरैयावंदावनकोवसैयाहे ॥ दोहा-ऐसेक्रपानिधानको, भजदूसदासबकोष । यहकछिकाछकराछमें, रक्षकदेसतिसोय ॥ ५० ॥ द्रित सिद्धिश्रीमदाराजापिराजर्यापवेज्ञविङ्गनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजा श्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरष्ठराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बनिपी दश्यस्कंषे उत्तरार्धे सप्ताशीतितमस्तरंगः ॥ ८७ ॥

दादा-पुनिवोटेकरनोरिक, श्रीशुकसोमतिमान । करिआइंकाकछमनिक, सुननदेतसमापान् ॥ देवममुरशीमनुजनगर्दि । नोकोजभमतअशिवशिवकाँदी ॥ यहुपातेहाविपनमाना । भूरिभोगमुराउँदेमराना ॥ क्षरुतेरुभ्मीपनिकरुष्यार्थं । तेवदुषासंपतिनदिषाये ॥३॥ यहविरुद्धगतिदोडप्रभुकेरी । तेसहितिनभक्तर्रार्धिः॥ द्रीम्रीक्विनकेजनगतः । रमानायजनर्कमुभातः ॥ यदशंकाप्रभुवडीहमारी । सौकरिक्वपादेद्रनिर्पारी ॥ सुन्तप्रीक्षित्रवृपकीयानी । पोष्टेशीशुकदेवविज्ञानी ॥ २ ॥

#### श्रीञ्क उवाच ।

शिर्वेद्रानिम्बद्धिमदिषास्य । वरंकारकेरंसविद्यास ॥

दोरा-अदेशान्त्रियुन्दिः नेदिषाउद्यदुष्कारः। निनकेषत्रवेष्यपैसमः यदसतिभदैषिनारः॥ ३ ॥ नानिस्कोडिहरूकर्थपरि । नमंपनिरिभृतिपरुपाने ॥ २ ॥ प्राकृतगुणनेस्हितसमेशा । प्रकृतिपुरुप्परसानिहाः ्तिवर्शकोकोत्राजभवतम्योद्देशि पार्तनम्यति । पार्तनम्यति । पार्तनम्यति । पार्तनम्यति । पार्तनम्यति । पार्तनम्यति । 

#### श्रीभगवातुवाच ।

लारेक्टराबुरेंद्रमक्यरी । साक्षेत्रमनीयनुगररप्री॥निगियद्वित्रीमयप्रीयाग । कोष्टनत्रादिपुनितासभागाणी

देन्स-केलिक्सन्द्रपाद्वदुः प्नरिनभतिभङ्गारः । मीनिग्नस्यादनानमपः नवमनोवदासाः ॥ क्रानमेग्रहणारक्रारंस् । स्वरूपने राममाभूषाः ॥ ९ ॥ न्यन्तियदनभानेद्राधीः । मुसम्परम्बद्धाः ॥ विकेषाः राममाभूष्याः । स्वरूपने राममाभूषाः ॥ ९ ॥ न्यन्तियदनभानेद्राधीः । मुसम्परम्बद्धाः ॥ १ केरेको क्रेंस्ट्रकोरी । स्थिति भारते राजाराच्या । १००० मान्याचा वाजाराचा । सुरमाणका १००० केरेको स्थापका । १००० मान्याचा । १००० केरेको । स्थापका । स्थापका । स्थापका । स्थापका । १००० केरेको स्थापका । स्यापका । स्थापका । स्थापका । स्थापका । स्थापका । स्थापका । स्थापका र रिकार्पर्टरकेलाम् १९न्दरेनाकित्रर्वेश्वराक्ष्याः । सावद्यक्षमसार्द्यात् । सानम्बारमार्द्यात् । र रिकार्पर्टरकेलाम् १९न्दरेनाकित्रर्देशसम्बद्धितम् ॥ पनमद्यस्यतितद्वरस्यस्यित्रद्वसम्बद्धित्र्यस्य र रहार में जिल्लाहर है। लामहर नेप्यापुरे हैं। ११।

#### श्रीशक उपाच ।

म र दि ग्रीच हा सुरक्षार बाक्त । ह मील्बर्टि सील्बर्टि माल्हा सद्दरका हा

र पा तर्र रे हर्दर रेस्पार् बर्पार को इस्ताय । १३ ते समितिसारक, मुबर्दु गण्या । १३ ते समितिसारक, स्वर्द्द्र गण्या । १९८८ । विशेष इक्ष के विद्यापाल विशेष प्रकारिका प्रकार के अपना का काम द्रानिकाल के स्वाहत है जिस्सा कर है । १९८८ | विशेष इक्ष के विद्यापाल विशेष प्रकारिका प्रकार के स्वाहत प्रकार की सम्बद्धिया है । अस्पत्र की स्वाहत की स ्र भारताच्या व १ वर्गा के अने विदेश का जिल्ला है। प्राप्त का स्थापन का स्थापन के स्थापन के. मोर्ग (भाषु मान्) कर १ हे ते ति ति विकारी वादकार हा सी वहाँ पूना है हिस्सी होता है ने हैं है ती है है है ह के. मोर्ग (भाषु मान्) कर १ हे ते ति ति विकारी राव दक्षा हा सी वहाँ पूना है हिस्सी होते हैं सी विकार मान्य है ती

रावणकेनेशुकतपकीन्हें । त्रिभुवनअधिकिव्भाष्मभुदिन्हें ॥ तिमिवाणासुरकेरमहेशा । पुरपालकहेरहेह

दोहा-यद्यपिछज्ञोकछेँश्वहु, शंकरदैवरदान । तद्यिनसेवासहिसके, सेवककीईशान ॥ १६ ॥ असस्रुनिदानवनारदवानी । करन्छग्योहरभक्तिमहानी ॥ दानवहुतकेदारमहँजाई । विरचिकुंडपावकप्रगटाई काटिमांसिनज्ञोमन्छाग्यो।हरप्रसन्नहितअतिसुखपाग्यो १७शीतेयहिनिधिजवपटवासराप्रगटभयेनीहत्तहाँचद्रप सत्तर्येदिनसुरसरीनहाई।काटन्छग्योश्चीश्वतहँआई॥१८॥त्वशंकरअतिकृपानिधाना।शिखितेप्रगटेशिखीसमाना निजहाथनगहिदानवहाथा। कियोनिवारणतेहिगीरिनाथा॥हरूक्रस्पर्भापानेहिस्तणमें।जसकीतसप्रछभैतेहितन

दोहा-पुनिचोछेनहिंकादुनिज, असुरशीशवछवान । होंप्रसन्नेमेंनोहिपर, मॉग्रुमॉग्रुवरदान ॥ जेजनप्रीतिसहितज्छेदेर्ही । तिनकेहमहोहजाहिसनेहीं ॥ तेतनकाटहिकसबहुवारा । भयेदासतैअसुरहमारा ॥ दानवजोमॅग्हिवरदाना । सोईहमदेहैनहिंआना ॥ २० ॥ अससुनिशंकरवचनसुरारी । महाभयावनगिराउचारी जोप्रसन्नमोपरप्रसुदोह्।यहवरदानदेहुकरछोहू ॥ जेहिजेहिशीश्वरहुँनिजहाथातिहितेहिफाटिजाहिहुतमाया॥२३ असुरवचनसुनिहरभगवाना । अपनेमनमहुँअतिदुखमाना ॥ पुनिहँसिकह्मोएसहीहोई । यामेंहैंसंदहनकोई ॥

दोहा—देतभयेशिवअसुरको, महावारवरदान । सुधापिआयेसपैके, जिमिविपहोतमहान ॥ २२ ॥ असुरपापशिवकोवरदाना । मान्योमनमहँमोदमहाना ॥ देखिजमाकोअतिअभिरामा । दानवदुष्टभयोवशकामा । करनपरिक्यासोवरकेरी । गोरीहरनहेतहियहेरी ॥ धरनहाथशंकरकेमाथा । आयोसन्सुखदानवनाथा ॥ २३ ॥ सत्यवचननिजराखनहेतु । ठेगोरीभागेष्टपकेतु ॥ कँपतभगतद्शहृदिशिधावत । तासुउपायनकछुमनआवत ॥ सातसंडनोहीपनमाहीं । ओपताठकेठोकनपाहीं ॥ सुरुप्रमहँदेवनकेषामा । श्रमतरहेभवस्यिरनहियामा ॥२८ ॥

दोहा-ताकोवारणकीर्नाहं, जानेदेवउपाय । मीनरहेतातेसंचे, अतिकीतुकाचितछाय ॥ तवज्ञंकरअसमनहिविचारो । औरठोरनहिवचवहमारो ॥ ज्ञरणागतपाछकभगवाना । तहाँभविज्ञेमेंकरहुँपयाना ॥ असकहिकेवेंकुंठसिपारा । प्रकृतिपारजेहितेजअपारा॥२५॥ जहाँसंतनकेपरमपियारे । श्रीपतिवज्ञहिद्याठरथारे ॥ जहाँगयेषुनिआवतनाहीं।नित्यभक्तजहँवसतसदाहीं॥२६॥दुर्साजानिज्ञंकरहिष्ठरासी।अद्भुतआशुवषुपवद्धपारी२०॥ अजिनमेसछादंडहिपारे । पावकसमप्रभुतेजपसारे ॥ छियहायमेकुज्ञछविष्ट्रसी । ज्ञांबुहिछियेनाथचिट्रसी ॥

दोदा-कद्मोआपयहकाकियो, विपतिलियोदेदान । तुमचेठडुचैकुठमें, हमअवकर्राहपयान ॥ असकहिनिकटवृकासुरकेरे । गवनेनाथविनीतपनेरे॥२८॥दानवकहेंलिवचनवचारे । शकुनिषुत्रकहॅआपपपारे ॥ देखिपरहुतनमेश्रमछाये । केपोंचहुतहरितेआये ॥ क्षणभाहततेवारिश्रमल्टेट्ट । यहश्रमकाहतनकहॅंदेट्ट ॥ २९ ॥ ोहना हमेरस्विनेवेलायकातीकरिकृपाअसुरकुलनायक ॥ कहहुसकलनिजआवनदेत्राहमहुसदायकर्राहमतिसेत् ॥ बलवानदुजनपायसहाई। सिद्धिकर्राहकारजसुखदाई॥ ३० ॥

श्रीशुक्त उवाच ।

यहिविधिप्रभुकीसुनिष्टदुवानी । सुपासमानकानसुखदानी ॥

दोहा−दानवसुरतेसुरितर्हे, हरिकोदियोसुनाय । हरकोदरनिजङ्गनकरम, लेहिहिनआयोपाय ॥ माप्रसुनिदानवकरेना । बाटेवचनविहेंसिछ्छपेना ॥ ६२ ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

यहिरिभित्रोदैकामतुम्हारो । तामेंसुनियंवचनहमारो ॥ इमर्नीईझंभुवचनमृतिमान । अवंवमुदाअमृत्यवसान ॥ जबतेदसञ्चापक्दैपाई । तप्तेभोषिशादिगिरिराई ॥ ऐसेधृतगानक्वितानो । तुमसुनानकम्टियदिनमानी ॥ ३२ ॥ इकिरवचनमादैवटवारो । जोस्तिदोहिदेपसित्रहुम्हारो ॥ नोभ्रष्निश्चमदेपरिदाया । क्रमुप्रीआहानवनाया ॥ लागतताततातकस्यार्यो । तप्शुकम्सतिवचनक्वितर्यो ॥ ३२ ॥

दोहा-जोपैतपकरनहिल्गै, तबरिष्रकोपमहान । ताडहुतेहिजातेकबहुँ, करहिनम्पाबलान ॥ ३४ ॥ हिसेमधुरवचनप्रभुकेरो । सुनिदानवग्रुनिउचितवनेरो ॥ भूलिगईसुधिउठनिजहाथा।धारचोतरतआपनेमाथा॥३५॥ धरतहाथतेहिजिरफटिगयेऊ।मरिअसरेज्ञगिरतमहिभयऊ॥देखिदेवतहँअसरविनाज्ञा।जयजयकीन्हेंसबहिअकाजा॥ पुनिबहुभाँतिसराहनलागे । प्रसुद्धिपणामिकयेसदपागे ॥ पितरदेवगंधर्वनपाँती । वर्षनलगेसमनबहुभाँती ॥ यहिविधिज्ञंकरसंकटकाटी॥३७॥वोलेहरसोहिरिमदठाटी॥यहपापीनिजपापहितेरे।गमनिकयोयमराजहिनेरे ॥३८॥ दोहा~सहजहजनकोजोकरत, जगमहँअतिअपकार । सोउकल्याणनपावतो,⁵प्रनिकाकहेंतुम्हार ॥ ३९ ॥ यहिविधिज्ञिवकोनाज्ञिद्ख, विदाकीनभगवान । गेगिरीज्ञकैलासको, उमासहितहरपान ॥ हरिकोयहज्ञिवद्खदलन, गावैसुनैजोकोइ । सोछूटैसंसारते, शृत्रभीतिनहिंहोइ ॥ ४०॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांधवेशविश्वनाथींसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा

वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्ब्रिनिधौ दशमस्कंधे उत्तराधें अष्टाशीतितमस्तरंगः॥ ८८॥

श्रीग्लक उवाच ।

दोहा-महाराजइककाल्रमें, सरस्वतीकेतीर । करतरहेमखिविधसहित, जुरीमुनिनकीभीर ॥ होतभयोतिनकोसंदेहू । कहेपरस्परमिट्योनकेहू ॥ विधिहरिहरयेवडेसदाही । अहेअधिककोतिनहुँगाही ॥ १॥ यहजाननहितसकुट्युनीशा । भृगुहिपठावतभयमहीशा।।प्रथमविरंचिसभासोजाई॥२॥वदनिकयोनतेहि<sub>हिस्ताही</sub>॥ त्वविरंचिकी-ुद्धों अतिरोपु३पुनिसुतजानिगन्योनहिंदोपु॥४॥तवभृगुगमनिकयोकेळाता।रहेडमायुनजहिंदूनाता॥ निजश्राताकहॅळे वित्रिपुरारी । उठमिळनकहुँ भुजापसारी ॥५ ॥ भृगुकहँ मिळनयोगनहिमरे । वेदविरुद्धकर्महेती ॥

दोहा-सुनिमहेराकेअरुणहग, छीन्ह्योंज्ञूछिविज्ञाल । धावतभभगुग्रहननको, करिकेकोपकराल ॥ ६॥ तमगोरीपदपरिसम्रझायो।मृदुळवचन्कहिक्गेपमिट्रायो॥पुनिभृगुगमनिकयोवैकुंठा।जहँकमलापतिबुद्धिअकुंठा रमासेजसोबतसुखकारी । ऐसभृगुमुनिळख्योमुरारी ॥ कीन्स्रांचरमहंचरणप्रहारा । तबहरिउठिभृगुमुनिहिनिहा चतिरसेजतेयुत्तिजवामा । शिरसोम्रितिकहँकीन्प्रणामा॥८॥पुनिबोह्रेमाथव्मुखछाई । वैठोम्रितिवहितेवहित मोपरकरिकेञ्चपामहाई । दुर्शनिदियोनाथइत्आई ॥ आगम्जान्योनाहितिहारो । क्षमाकरहुअपराधहमारो

दोहा-अतिशयकोमळचरणतव, अतिकठोरहियमोर । दरदहोतिहिहैसही, यहदुसहोतनथोर ॥ भसकहिविप्रचरणनिजहाथा । मीजनलागृजिभुवननाथा॥१०॥पुनिचोलेप्रभुमंखलवानी।सनहुँविनेमेरीपुनिकानी छोक्छोक्रपनयुत्तमुद्भरहू । मोहिषद्ज्छतेपावनक्रहू॥११॥ठक्ष्मीयोग्यभयोमेशान्।कृषपायतुम्हरहिजार्ग

तवपद्दतगतअयममञ्जती । वसीआजतेश्रीदिनराती ॥ १२ ॥

श्रीग्रुक उवाच ।

न्त्रास्त्रन ७९।च । असमुनिअहतवचननाथके । जेदीननकर्तासनाथके॥गद्दरभरभृग्रुभरिद्दगनीरा । चल्योमीनस्रहिमोद्गाँभीता। स्विनस्य स्वाधिक । जेदीननकर्तासनाथके॥गद्दरभरभृग्रुभरिद्दगनीरा । चल्योमीनस्रहिमोद्दगाँभीता।। मुनिनयज्ञमदेरोोफिरिआयो। तीनहुदेवचरितसोगायो॥ १८॥

दोहा-सुनिभगुसुनिकेवचनस्यः अतिहायआनद्पाय । विस्मित्भेहरिच्रितम्हँ, श्कास्कल्विया। कृष्णहिस्यतेशापिकगुनि, तिनक्यरणसरोत्र । भारम्वभ्यतिप्रीतिकारे, सिगरेसुनिप्रतिवारे । विकास स्वापिकगुनि, तिनक्यरणसरोत्र । भजन्यग्यतिप्रीतिकारे, सिगरेसुनिप्रतिवारे ॥ किमनेद्रातिहोइनाती । हरिकेमनेअभसवभाती ॥ १५ ॥ हरिकेमनेघमसवपूर । हरिकेमनेपापमध्या ्रे रोतदेताता । राक्तिभूनेविग्गमदाना ॥ राक्तिभूनेविभूतिवभूने । राक्तिभूनेस्यूज्ञमार्छात् ॥

रकेभनेभितः वर्षात्व । हारकभूनावुरावभद्यात् ॥ द्वारकभूनावुभाष्यवाव । द्वारकभूनसूयकानगणाः रकेभनेभितः वरदोत्ता । द्वारकभूनवुद्धिनदिकात्ता ॥ द्वारकभूनदातभवपारा । द्वारकभूनाम्बरत्वसूर्वात्ताः रिकेभनेन्यार निकास दरिकेभेजनस्कर्नादेजाव । दक्किभेजनपुतिभवसाव ॥ दक्किभेजडभेगतिवनती । दक्किभेजेसंत<sup>म्नानी</sup> ॥

दोहा-हरिकेभजेअनंदर्हे, हिक्किभजेनदंद । हिरिकेभजेनफंद्रहे, हिरकेभजेनमंद ॥ १६ ॥ जेसमजगिनसमहियहेरे । शांतअिकचनसजनकेरे ॥ अहेंपरमगितश्रीयदुराई । सत्यकहेंग्यह्युजाउटाई ॥ १ ॥ अहेंपरमगितश्रीयदुराई । सत्यकहेंग्यह्युजाउटाई ॥ १ ॥ अहेंसतोग्रुजमयप्रभुष्पारे । इष्टदेवजेहिनिप्रउदारे॥तिनकोभजीहेट्योडिसमआसा।जिनकेटरसखुद्धिनिटासा॥३८॥ आकृतिताकीतीनप्रकारा ।राक्षसअसुरहुसुरहुअपारा॥सतरजतमित्रग्रुजितप्रभुमाया।विविधभातिइनसवचप्रमायाभ्येभभुकेमिठिवेकोसाधन । अहेंसतोग्रुजकरिअवराधन ॥ १९ ॥

श्रीशुक उवाच।

यहिविधिसरस्वतीतटवासी । भाषिभाषिमुनिपरमहुलासी ॥

दोहा-सवनिजशंकार्मेटिकै, कृष्णचरणचितछाय । प्रेमपयोनिधिपूरिहिय, निवसेहरिपुरजाय ॥ २० ह

सूत उवाच ।

स॰-श्रीशुक्तभाननहंदुतेकृष्णकथासुधारकदीमनहारी । पापिनतापिनजीवसतापिनभौतिधिकीविधिनान्हरः । जोश्रुतिभञ्जित्रित्वदुवारकरेजनपानसुप्रीतिपसारी । ताक्रहेश्रीरपुराजक्रेयदुराजविश्लेषिवुकुटविहार्ग ॥ २३ ।

सीरठा-अवसुतियेकुरुनाथ, परमिष्णयप्रधुमकी । हत्योआपनेहाथ, वजनाभअसुरेज्ञकहेँ ॥
रह्मोअसुरहकअतिवरुपामा । वजनाभअसजाकोनामा ॥ सोझाठमेरुझिखरमहँजाई । कियोमहाजपक्षित्रकृष्ट ।
तापरह्मेप्रसन्नकरतारा । आयनिकटअसवचनउचारा ॥ माँग्रमाँसुवरदानवराई । कियोकठिनतपपहरुठक्र ।
माँग्योवज्ञनाभवरभारी । देवनतेप्रभुमीचुहमारी ॥ होइकहुँनाईकोनिहुकाछा । जीतुँसैस्वसुरुन्दक्त ।
नायवज्रपुरमोहिरचिदेहू । प्रविशिनसकैकवहुँकोडकेहू ॥ विनामोरअनुशासनपाई । प्रवनहुसकैककृ

ा ॥ वा ॥ जाकेसन्मुखकरहुँतमासा । सोप्रसन्नपुजवहिममञासा॥ गतिनरोकिकहुँजायहमारी । गमनहिनहिजहँमुरहुमुर एवमस्तुकहिस्बहिमुनीज्ञा। गमन्कियेनिजधाममहीज्ञा॥असवरमुनिगणतेनुटपायो।त्रिभुवनविचरनटग्योसरा

दोहा-तेहिओसरवासवहरपि, धार्तराष्ट्रचेहंस । तिनकोआधुबोलायकै, ऐसोकियोप्रशंस ॥
हंसवञ्चपुरगवनहुआसू । तहँसरिसनमहँकरहुविलासू ॥ वञ्जनाभकीजोइककन्या । प्रभावतीनामकजगपन्या॥
चंद्रसरिसजेहिवदनप्रकासा । पसरितजासुप्रभाचहुँपासा ॥ करिजपायताकेहिगजाई । दिहेहुकुण्णसुतकयासुगा कुळअरुशील्रह्सप्रभुताई । वलविकमदीन्द्र्योसमगाई ॥ जवप्रद्युममहँवहअनुरागे । तासुबाततेहिश्चतिप्रियलगे तबद्रारावतिआञ्चहिजाई । लेजेयोप्रद्युमलेवाई ॥ हरिसुतदेत्यसुताकोसगा । करवायेहुतुमहँसअभंगा॥
हर्मे

दोहा-पुनिकीजोअसजतनतुम्, जातेकृष्णकुमार । वज्जनाभकोसैनयुत, संगरकरसँहार ॥ हमसुरसहितसकैनसँहारी । वज्जनाभहैभटवलभारी ॥ वज्जनाभकोमारनहारो । हयजगमेंहककृष्णकुमारो ॥ तिहिंपुरप्रविशिसकैनहिंकोई । महावलीजगमहँहैसोई ॥ ममञासनशिरधरितुमहंसा । यहजपायकरिकस्भिर्धिस हंससुनतवासवकेवेना । एवमस्तुकहिलहिअतिचेना ॥ वज्जनगरकहँकियेपयाना । वासववचनपरमहितमाना ॥ अतिरम्णीयतडागसोहावन।विलसहिवियुलकमलसुख्छावन।कनकवापिकाजहाँसोहाँहीं।वनीवाटिकायल्यर्सीहैं

दोहा-मंज्ञमनोहरनादकरि, बसेहंसतहँजाइ । बज्जनाभअंतहपुरिह, सरिसनरहेळोभाइ ॥
स्रान्तमनोहरसुरितनकरो । भूपअन्नपरूपितनहेरो ॥ बज्जनाभहंसनिद्धगणाई । दियोमनोहरवज्ञनाई ॥
सहदुदंसतुमसदास्वर्गमहँ । बोळ्डुसदामनोहरस्वरकहँ ॥ रहहुसदाइतआवतजाता । हमतेनिभयरहोविष्णात्री
पज्जनाभकेवचनमानिके । बसेहंसअतिमोदजानिके ॥ सुरपितकार्यकरनकेहेतू । करिळीन्हेपरिचयमितिह ॥
माजुपसम्बोळनतेळारे । नरनारिनमहँअतिअनुरागे ॥ एकसमयतहँविचरत्माँही । ळुबहंसपरभावितकाँही ॥

दोहा-हंसीहकअतिशयचतुरि, नामशुर्चीचिम्रखिलास् । प्रभावतीसीकारिलयो, अतिमित्रताप्रकाष्ठ ॥
एकेसंगरहनदोउलागी । प्रीतिरीतिकरसमेपागी ॥ एकसमेशुचिम्रखासयानी । प्रभावतीसोवोलीवानी ॥
अतिशयसुंदररूपतिहारो । सकलगुणनयुतशीलअगारो ॥ तातेमेंकछुकहन्चहित्हों। पेतुवभयवश्मीनिर्हित्री
ऐसोरूपभरचोअतियोवन । विनविलासचीततहैलनलन ॥ जोजोहेसोबहुरिनऐहे । सरितनीरसोपुनिर्दिहे ॥
भोगयोगतुमभईसयानी । पेकोडवारनिम्लयोद्धविसानी ॥ ऐसीलिमिरिम्लयोवरनाहीं । तातेदुखनहिनीएन

दोहा-करनस्वयंवरकहतहे, तविषतुअतिमतिवान । सुरअसुरनेकसुनतमहँ, पैहोपिनसमान ॥
कहँपहेंद्दतकृष्णकुमारा । नामजासुप्रधुमञ्जदारा ॥ जाकेरूपप्तरिससुनुष्यारी । मेन्त्रियुननमहँकहुँनिहार्ग ।
परमित्रमञ्जुङदेयदुकेरो । जीँहपरशंसतनेद्वपनेरो ॥ तामॅक्टप्णिलयोअवतारा । ताकोहैपद्यम्बस्या ॥
जासुस्तरिस्तित्रभुवननहिंदगूरा । सकल्युननतेवहहेंपूरा ॥ देवनमहेंदेवसमाना । दानवमेंदानवपरधाना ॥
मानुपमेंअतिमानुपसोई । धरमात्मातेहसमनहिंकोई ॥ जेतनीमायहिंजगमाही । असनहिंकोजजोनानत्वार्ग ।

धेनलकूबरिदियशापा l लहीदशाननजेहिविधितापा ll सोसमली 🕮 ावहिभाजवतावहि । नकछदेखावहिंबाजवजावहिं ॥ मोहिगयेसबदानववीरा । बहनले . . . दोहा-वज्रनाभअतिमोद्छिहं, बारहिवारसराहि । कह्योनअसनिरख्योकवहुँ, सुन्योनकाननमाहिं ॥ भूपणवसनअमोरु। औरहुमणिगणपरमअतोरु।। वैदूरजमणिकेवहुहारा । ते. ते. युअकार्शकेगामी । गजअकाराचारीबहुनामी ॥ शीतल्युखदसरसअँगरागा । वजनाभदीन्ह्रोंसुखपागा इतरतनपटभारी । नटनिद्येदानवदरवारी ॥ दियोइनामअमितस्रुखमानी । वज्रनाभदानवकीरानी कृश्किसतकारा । वत्रनाभवरवचनउचारा॥ नटदीन्झोंहमकोस्रुखभारी । कबहुँनइमअसनृत्यनिहारी दोहा-जाहुसदनकहँआजुअव, काल्दिआइयोफेरि । वसहुहमारेनगरमहँ, करिकेप्रीतिघनेरि ॥ ेनटनविद्ाकरिदीन्ह्यों । आपहुगवनभवनकहँदीन्ह्यों॥तहँहंसीञुचिम्रखीपुहाई।प्रभावतीकेनिकटहिजाई ानमंद्रमुसक्याई। मेंद्वारिकापुरीमहँजाई॥ छिसइकांतमहँकृष्णकुमारे। तोरिप्रीतिकहिगईअपारे॥ अतिआनंदितभयक्त । मोहिनिदेशवेशअसदयक्त ॥ आजसाँझफेहमनतऐदें । प्रभावतीकहँअतिसुखछैँदें उनकीकरहतपारी । धनिहेभाग्यतोरसिवध्यारी ॥ मेरेवचनसत्यवररासे । मृपाकवहुँयदुकुछनहिभासे दोद्वा−सर्खोञ्ज्वीसुर्खिकेवचन, प्रभावतीसुनिकान । दरपीवरपीनैनजङ, रद्योनतनमनुभान ॥ त्तिंगिराउचारी । आजुसत्यसलिभईहमारी ॥ आजुनिशामहँमगगृहमाहीं । सेनकरहुकछुसंशयनाहीं उमें प्राणापियारो । देखनचहीं महाछविवारो ॥ मिलतअकेलेमोहिभयलागी । बोलिनअईलाजअतिजागी ोसेनमें करिहो । तुवकारजकरिअतिसदभरिहो ॥ तबहंसीकहें छैसँगप्यारी । मणिमंडितचडिगईअटारी ॥ ानविश्वकर्माकरकी । मनुप्रगटीसुरामाभाकरकी ॥ तहाँसाजसबसुरादसजाई । बैठीकंतमिछनचितचाई ॥ ोहा-विदामाँगितातेतुरत, इंसीवायुसमान । कृष्णकुँवरआननहिते, आजुहिकियोपयान ॥ न्ननिकटसोइंसी । कहीत्रभावतित्रीतित्रशंसी ॥ दुनुनसुताद्विगआशुहिआई । अतिप्रमुदितहैगिरासुनाई ॥ ीरजपरहुकुमारी । भावतहेँ तुवभानेँदकारी ॥ उतेकृष्णनंदनछिवैवारी । माछिनिकोमगर्मादिनिहारी ॥ हित्र हेसुममान्।नातरहीसंपुत्र अलिनान्।।तवमधुकरहे द्वर प्णयुमारा । मिलिप्रविश्यो अलिअवलिमँद्वारा ॥ ल्यालिनछैजाई । प्रभावतीकहँनजरकराई ॥ ताससमीपेपरचासमभाजन । गुजहिन्नगपरमसरासाजन॥ -एतनेमें आवतभई, सौझसमयसुरादानि । जातभई उडिअङ् अविङ, गुंजतमत्तमदानि ॥

अञ्चिषुकृष्णकुमारतर्दे, अठिअवटीनविद्दीन । पारिकृष्टपुद्धकिरद्योः तेर्दितारंकप्रयीन ॥ इतनेद्दीमंडदितभो, पृह्तपूरणचंद् । विराहनकोदुरादंदकर, संयोगिनआनंद् ॥ ।उन्द-चंदमुसीटसिचेदंगदिससिद्दाप । बोटीवदकवेर्द्देमुतयदनाय ॥

मारगमहँसुनिआतिसुखछाई । रामछखनकहकथासुनाई ॥ पुनिताडकेहन्योरघुनाथा।पुनिसुनिआश्रमगेषनुहाया ॥ तहँमारोचिहरामछडायो ॥ हन्योसुवाहुपरमसुखछायो ॥ पुनिविज्ञाछपुरगेरघुराई । मिळेसुमतिकहँभतिहरणाई ॥ रघुवरपदछहिगोतमनारी । प्रगटकियोसत्कारिहभारी ॥ जनकनगरगेपुनिदोडभाई । सभार्मध्यपंतुर्भज्योजाई ।

दोहा-सीयस्वयंवरहोतभो, चारिजवंधुविवाह । परशुरामकोमदहन्यो, अवधगयेसउछाह<sup>\*</sup>॥ रामतिलकलिखकेकइञोक्क । पुरजनकाहभयोदुखथोक्क ॥ रामसीयल्खिमनवनगीने । दशस्थोसुरपतिकेभौने ॥ गंगातट्विञ्ञामिलेनिपादे । पुनिप्रयागोयुतअहलादे ॥ चित्रकूटगेलिसुखधामा । वसेनानकील्खिमनरामा ॥ भरतञ्जञ्जहनअवपहिआये । करिपितक्कत्तिपरमदुखछाये ॥ चित्रकूटगेरामलेवामें । लेपादुकागयेनिजवामें ॥ अनसुद्दयाआश्रमगरामा । लेपादुकावसेनिजधामा ॥ मिलिश्चरभंगहिक्कपानिकेत् । मिलेअगस्तिहिज्ञिप्यसंग्री

दोहा-पंचवटीमहँवसतर्भे, काटिसुपनावानाक । सरदूपणित्रिशादिवधि, कियोविजैकीधाक ॥ हन्योमरीचिहिष्ठनिरखुराई । रावनहरीसीयकहँआई ॥ प्रनिजटायुसँगसंगरभयऊ । ताहिसीयस्रिधिपित्रगतिदयऊ ॥ प्रनिकवंधकरिकयोविनाञ्चा । श्वारीकहिमाट्येसहितहुल्लास ॥ कियोस्रकंटिसंगित्ताई।बहुरिवालिमार्योप्धाई॥ मारुतसुत्तिहिसीयसुधिहेते । पठयोलंकाधिपतिनिकेते ॥ सोक्खोश्ततयोजनसागर।सियहिरामसुधिदियमुख्यागर॥ बागडजारिराक्षसनमारी । आयोतहँलंकापुरजारी ॥ सागरतटगवनेरखुराई । सेतुरचेकपित्रहिगरिरलाई ।

दोहा-सेनसहितसागरउत्तरि, जायछंकरखुनाथ । सकुछसदछरणपोरकरि, हनतभयेदशमाय ॥ सीताछहिचढिष्ठुहुपविमाने । कियेअवधपुररामपयाने ॥ पुनिभोरघुपतिनृपअभिपेकू । भयेसुखीपुरप्रजालेनेकू ॥ रामच्रित्रनिरित्ततिहिटामा । जिकसवरहेछहेसुखधामा ॥ बृद्धअसुरतेहिकाछहिकेरे ॥ बारबारवचननअसरेरे॥ हैसतिहैसतिहैसतिभयऊ।यहनटअतिअचरजकरिगयऊ चठिउठिरेछिस्नुकिक्कोछतहितमासाकोउज्जीक्षी अनिमपुदानवसबैनिहारें । अपनेउरविस्मयअ्तियरें ॥ बारबारसवनटनसराहे । सुबकेअतिशयक्बोउछहि ॥

दोहा-मणिनमनोहरहारबहु, वसनअमोळअनेक । त्यायत्यायनिजग्रहनते, दीन्हेनटनअनेक ॥ कोउदानबहुतहीतहँषाई । वञ्चनाभकोविनयसुनाई ॥ नाथनवीननगरनटआये । अवळोऑित्वनअसन्ळखाये ॥ जाउवनाचववाजवजाउव । तिनकोसत्यसुधाकरप्याउव॥ळख्योननेननसुन्योनकाना।जसनटकोतुककर्राहँसहता॥ वंजनाभसुनिदानववानी । दूतनवोळिकह्योसस्यमानी ॥ शासानगरजाहुतमधाई । त्याबहुममढिगनटनवोळाई ॥ दूतहुनटननिकह्यटआई । वञ्चपुरहिळायेळेबाई ॥ तिनकोषिरसवैपुरवासी । च्छेसंगमहँआनँदरासी ॥

दोहा-यत्रमाभकेनिकटमहँ, चिलनटकीनसलाम । तिननिवासहितदेतभी, नवअवासमुखपाम ॥ चंद्वविधिभोजनहितपकवाना । पठयिकयोसत्कारमहाना ॥ सभामध्यवैठोअमुरेशा । सजवायोसवसास्तिवेशा महामहादानवनमुख्यहै । अतिदोरपद्धीरप्रशाई ॥ नटनबोलावनदूतपठायो । तेनटसभाजायशिरनायो ॥ मोहितभोलिकनमुसारी । दियोधरिध्वपपटभारी ॥ तहाँझरोखनचिकनसुराई । एखनतमासातियनबोली ॥ सकत्रमाजनवेश्वरिकाई । तबदानवक्षपिरासुनाई ॥ नटअवअपनोकरस्तमाशा । देखनकीसवकीमनअस्ति । तस्त्रमाजनवेश्वरिकाई । तबदानवकीमनअस्ति ।

दोहां—रावणकृतरंभागवन, नटकृवरकीशाष । सोहमदेतदेखाइँहें, तुमकोमहाप्रताप ॥ देस्ररनाभ्यदुकाही । रावणरूपवनायतहाँही ॥ पुनिमायामयरचिकटासा । मनोवतीरंभासंविद्यासा . । सोवकुमारविद्यकभयक ॥ गसोदशाननजीदृविधिरंभे । सोहटीटासपिकपीहर्भ । जेहिनिधिनऌकूर्वारिदियज्ञापा । छहीदज्ञाननजेहिनिधितापा ॥ सेः विकास के किल्लामा । नाचहिंगानहिंभाउवतानहिं । नकछेदेखार्वाहेंबाजवजानहिं ॥ मोहिगयेसवदानवर्वारा । 👵

दोहा-वज्रनाभञ्जितमोद्दछि, वारहिंवारसर्राहि । कह्योत्तअसनिरस्योकवहुँ, सुन्योत्तकाननमाहिँ ॥ असकि स्थिपणवसनअमोछा । ओरहुमणिगणपरमञ्जोछा ॥ वेदूरजमणिकेवहुहारा । ते ति ति कि सामगर्थञ्जकाञ्जेगामी । गज्ञञकाञ्चारीग्रहुनामी ॥ ज्ञीत्छसुस्वस्वरस्वअँगरागा । वज्रनाभदीन्द्वोस्रस्वपागा औरहुवहुतरत्वनपटभारी । नटनिदयेदानवद्रवारी ॥ दियोहनामअमितसुस्वमानी । वज्रनाभदानवकीरानी वारवारकिसतकारा । वज्रनाभवरवचनज्ञारा ॥ नटदीन्द्वोहमकोसुस्वभारी । कवहुँनहमअसनृत्यनिहारी दोहा-जाहुसद्वकहुँआग्रञ्जन, काल्हिआइयोफोर । वसहुहम्रस्वगरम्, करिकेप्रीतिघनेरि ॥

द्वाहा—आहुसदनकह्माञ्जयः, कारिह्माह्माह्मारा । वसहुद्दमारनगरमहः, कारक्प्रातिपनार ॥ असकहिनटनिदाकारदीन्द्वां । आपहुगवनभवनकहँदीन्द्वां॥तहँददंसीञ्जिचमुखीधुद्धाई।प्रभावतीकेनिकटहिजाई बोळीवचनमंदम्रसक्पाई । मेंद्वारिकापुरीमहँजाई ॥ ठाखिइकांतमहँकृष्णकुमारे । तोरिप्रीतिकहिगईअपारे ॥ सोम्रुनिअतिआनंदितभयक । मोहिनिदेशवेशभसदयक ॥ आजुसाँझकेहमउत्तरेहें । प्रभावतीकहँअतिमुखे<mark>छेईं</mark> कंतमिळनकीकरहुतयारी । धनिहेभाग्यतोरसिखप्यारी ॥ भरेवचनसत्यवरराखे । मृपाकवहुँयदुकुळनहिंभासे

दोहा-ससीशुचीष्ठ(सिकेवचन, प्रभावतीष्ठिनिकान । इरपीवरपीनेनजरु, रह्योनतनमनभान ॥ प्रनिहंसीसोंगिराउचारी । आज्ञसत्यसिलभईहमारी ॥ आज्ञनिशामहँममग्रहमाहीं । सेनकरहुकछुसंशयनाहीं सुमतेयुत्तमेंप्राणिपयारो । देखनचहींमहाछविवारो ॥ मिलतअकेलेमोहिभयलागी । बोलिनअईलाजअतिजागी ॥ दंसीकह्योसेनमेंकरिहो । तुक्कारजकरिअतिष्ठसभिरहो ॥ तबहंसीकहँलैसँगप्यारी । मणिमंडितचढिगईअटारी ॥ चित्रजोनविश्वकमोकरको । मनुप्रगटीसुसमाआकरको ॥ तहाँसाज्ञसमुखुखदसजाई । वेठीकंतमिलनचित्रचाई॥

दोहा-विदामाँगितातेतुरत, इंसीवायुसमान । कृष्णकुँवरआननहिते, आशुहिकियोपयान ॥
नायप्रयुद्धनिकटसोहंसी । कहीप्रभावितप्रीतिप्रशंसी ॥ द्युजसुतादिगआशुहिआई । अतिप्रसुदितद्वेगिरासुनाई ॥
हकसणपीरजपरदुकुमारी । आवतदेतुवआनँदकारी ॥ उतेकृष्णनंदनछविवारो । मालिनिकोमगमाहिनिहारी ॥
प्रभावतीहित्रस्याजीजातरहीसंयुतअलिजाले॥त्वमयुकरह्वकृष्णकुमारा । मिलिप्रविद्योजलिअवलिमँझारा ॥
सुदितमालमालिनर्जाई । प्रभावतीकहँननरकारई ॥ तासुसमीपपरच्योसुमभाजन । गुजहिसूग्रंगपरमसुस्रसाजन॥

दोहा-एतनेमॅआवतभई, साँझसमयसुखदानि । जातभईउडिअल्डिअवल्डि, गुंजतमत्तमहानि ॥ अल्विपुकुरणकुमारतहँ, अल्डिअवलीनविहीन । धारिरूपल्युकुकिरह्यो, तेहिताटंकप्रतीन ॥ इतनेहीस्वतित्रभी, प्रवृत्वपण्यादे । तिर्वित्वसीनस्वर्णस्य स्वीतिक्यो

इतनेहॉमॅंडिदितभो, पृह्वपूरणचंद । विराहेनकोदुखदंदकर, संयोगिनआनंद ॥ वरवेछन्द-वेदमुखीटखिचंदेगहिसखिहाथ । वोटीवहकवेर्हेसुतयदुनाथ ॥

श्रीकरिनकरक्षरित्तस्तिहान । नाजावस्ववस्तुत्वस्या ॥ तनकंपतमुक्षस्य तम्हर्मास्य ॥ तनकंपतमुक्षम् स्वतम्बद्धम् ॥ तनकंपतमुक्षम् स्वतम्बद्धम् ॥ विद्यत्वस्य तम्बद्धम् स्वतम्बद्धम् ॥ विद्यत्वस्य तम्बद्धम् स्वतम्बद्धम् ॥ व्यत्पिम् सम्बद्धस्य स्वतम्बद्धम् ॥ व्यत्पिम् सम्बद्धस्य स्वतम्बद्धस्य ॥ व्यत्पिम् सम्बद्धस्य सम्बद्धस्य । त्यत्पभ्रमान्त्रमार्थातीस्य ॥ व्यत्पस्योनक्षयः स्वति । विगिष्णविद्यक्षर्यानक्षयः ॥ व्यत्यस्य । विगिष्णविद्यक्षर्यानकाहि ॥ अवत्यस्य । विगिष्णविद्यक्षर्यानकाहि ॥ अवत्यस्य । विगिष्णविद्यक्षर्यानकाहि ॥ स्वत्यस्य । विगिष्णविद्यक्षर्यानक्षयः ॥ पिष्णियविद्यम् स्वति । विगिष्णविद्यस्य स्वत्यम् ॥ विविद्यक्षर्यानम् ॥ विविद्यक्षर्यम् स्वत्यस्य । विविद्यक्षर्यानम् ॥ विविद्यक्षर्यानम् । विविद्यक्षर्यानम् ॥ विविद्यक्षर्यानम् । विविद्यक्षर्यस्य स्वति । विविद्यक्षर्यम् स्वति । विविद्यक्षर्यम् स्वति । विविद्यक्षर्यम् ॥ विविद्यक्षर्यम् स्वित्यस्य स्वित्यस्य स्वति । विविद्यक्षर्यम् ॥ विविद्यक्षित्यस्य स्वति । विविद्यक्षर्यम् ॥ विविद्यक्षर्यम् ॥ विविद्यक्षित्यस्य स्वित्यस्य स्वति । विविद्यक्षर्यम् ॥ विविद्यक्षर्यस्य स्वति । विविद्यक्षर्यम् ॥ विविद्यक्षर्यम् स्वति । विविद्यक्षर्यस्य स्वति । विविद्यक्षर्यस्य । विविद्यक्षर्यम् । विविद्यक्षित्यस्य स्वति । विविद्यक्षर्यस्य । विविद्यक्षर्यस्य । विविद्यक्षर्यस्य स्वति । विविद्यक्षर्यस्य । विविद्यक्षयस्य । विविद्यक्यक्षयस्य । विविद्यक्षयस्य । विविद्यक्षयस्य । विविद्यक्षयस्य । विविद्यक्यक्षयस्य । विविद्यक्षयस्य । विविद्यक्षयस्य । विविद्यक्षयस्

### आनन्दाम्बुनिषि ।

📺 🖟 👫 मदनशुजंगमकाटचोमोहिसलिधाय । चढिआयोविपकैसेर्जाहेँहाय ॥ 🖟 🔑 🔑 आलीअवअचरजयहलेहिनिहारि । चंद्रिकरणतेप्रगटीआज्ञदमारि ॥ सुनतरहीमलयानिल्ज्ञीतल्होत । मेरेअँगअँगपावककरतल्दोत ॥ लागीरुरमें आलीमदनदमारि । प्यायिषयाअधरामृतदेहिनेवरि ॥ सजनीजसजसरजनीआवतजाति । तसतसङरहिधीरतामोरिपराति ॥ अंगशिथिलसब्हेंगेहगनदेखात । येतेहुपरवहकपटीनहिंद्रज्ञात ॥ , दोहा-मरीमरीमैयहवरी, सुनुरीअरीसयानि । असडचरीरीपीरिपरी, विरहभरीसुरझानि ॥ प्रभावतीताटंकहितेतव । हंसीकोस्रिन्परचोस्रुखद्रव ॥ मोविरहानळजरतिकुमारी। प्रगटवरचितहिपरतिहारी॥ तातेप्रगटतहींअवहंसी । देहींसुखयाकोदुखःवंसी॥असकहित्रगटचोक्तृष्णकुमारा । मनहुकोटिशशिप्रभापसारा॥ रह्मोप्रकाश्चनासहिद्धाई । देखतवनैवरणिनहिंजाई ॥ प्रभावतीसोतवकहहँसी । उठ्ठळखुपतिनिजजगतप्रशंती ॥ ड़ठीचंद्रमुखिचौंकितुरंते । ठल्योकंतविलसंतअनंते ॥ उरहिवळ्योआनंदअपारा । पर्वपायजिमिपारावारा ॥ 🔢 🚟 दोहा-कवहुँळख्योअसरूपनहिं, प्रभावतीनिजनैन । मदनभयोमाधवसुवन, कोवरणैमतिऐन 🌬 सवेया ने शुकही तिरछोहे चितेषु निष्युटको पटनो टहिकी नहीं। मंदहिमंद्र प्रसेम्रतम्यायनवायनिजेनवळामिरछी नहीं। श्रीर्धुराजप्रमोददराजमनेम्नआपनेकंतिह्वीन्ही । बोठनकोिकयोकेतौविचारपैठाजानिगोडिनबोठनदिन्ही ॥ <sub>छ तर</sub> दोहा−तुमतनपुरुकाविविद्यति, गहिष्यारीकोहाथ । मंद्मंद्वोल्योवचन, देतमोदरितनाथ ॥ ा ्रिःक्वित्त−तेरोपायसासनमेंद्वारिकातेआयोधाय, कारकेउपायकेतीआयइतहँगयो । तेरोचंदवदनविलोकिकेअज्ञोकहेंकै, लहिमुद्थोकमैनिहालअतिज्ञयभयो ॥ रघराजमोहिङ्खिनोङ्तिनकहिँनैन, अमङ्कमङ्सेनवायनैनक्योङ्यो । प्रयमसुधाकेकुंडमोहिअन्हवायप्यारी, अवविपवेछिवीजमेरेडरक्योवयो ॥ स॰-कोटिशशीसीप्रभाष्ट्रसकीनहितरेछिपायछिपैगीकहीरी।प्रीतिकीरीतिकरेतिकभीतिअरीअनरीतियाँकहिग्री ा प्राप्त प्रमानकारिकरमे निहोरिकहोंविनतीयहमोरिसुनैतौसहीरी । मोहिलगानहियमहँप्यारीनतोममजीवनरहैनहीं। http:// सोरठा-रिचगंपर्वविवाह, करेंअनुमहमोहिंपर । अवहेंकाल्डलाह, प्यारीप्रीतिनिवाहिये ॥ असकहिकमनिसंभिहिमाँहीं । पावककोप्रगटायतहाँहीं ॥ सुमनहोमतहाँकयोकुमारा । पाणिप्रहणकेमंत्रज्याण कंकणकितकमुळकरताको।गहिरतिकंतपरममुदछाको।पावककोपरदक्षिणदीन्द्र्यां।यहिविधितामुद्धादिकं पुनिहंसीसोंकद्मोकुमारा । बुटहुजाइससीतुमद्रारा ॥ काहूकोनहिंआवनदेहू । इमदुनहुँनरसहुकारनेहू ॥ इंसीनाइट्रारमहेँचेठी । मानडुँसुससमुद्रमहँपैठी ॥ तयअतिमोदितह्वेरतिनाथा । मंद्रमंद्रगहिसुंदारिहाथा ॥ दोदा-सेजहिपेयेठाइतेहिं, कियअधरामृतपान । जिमिअरविदमरंदमें, रहेमिछिदछोभान ॥ सर्वेया-सोइमनोजविधारसमोहरहेदो्डसेजमेसोइससारी । सेद्केखंदनवृद्दनसींअर्रविदसेआनन्सीहत्मारी। श्रीरपुरानमुवासविद्यासभवासकरेचहुँपासपुसारी । मानोइमतमेद्देमखताखपटीहतमाद्दिमैकनपारी ॥ कोरपुरानमुवासविद्यासभवासकरेचहुँपासपुसारी । मानोइमतमेद्देमखताखपटीहतमाद्दिमैकनपारी ॥ दोदा-करतप्रभावतिसंगमद्रै, वृह्विपिरासविलास । प्रपणप्रभुप्राचीदिशा, प्राणकियोपकाश ॥ नानिभोरपद्नाथङुमारा । प्रभावतीसोवचनच्चारा ॥ डेरिहेग्मनहिजोकहुँप्पारी । किरिएँहेर्विक्तिस्ति। प्रभावतीसोवचनच्चारा ॥ डेरिहेग्मनहिजोकहुँप्पारी । किरिएँहेर्विक्तिस्ति। प्रभावतीसोवचनच्चारा ॥ डेरिहेग्मनहिजोकहुँप्पारी । किरिएँहेर्विक्तिस्ति। प्रभावनी अनि अनुसार । जनापना वापन वन्तारा ॥ उसहगमनहिजोकहुँ प्यासी । किस्पिहत्वानिकारी प्रभावनी अनि अनुसार । जमनसकते हिन्दुरोगिदाई ॥ जायदिवस्भूरिसिदिनिजेडेस । आयोकिसिसिहासी सिन्दुर्भ अनुसार । वस्योगभावनिकारणां । । ि ति व्यवन्तर्वातः । अस्योपभावतिष्त्रवानद्द्वः ॥ शायाद्वसभारस्तानतदसः । आयाकारवात्राः । रितिपार्वेषनुत्तर्वातः । यस्योपभावतिष्तवानद्त्वः ॥ वज्ञनाभकेनितिनिवासा । आयकर्रनटनद्वित्रमाः । रिषिप्रपोक्तारकपुर्वाती । दानवकरीनटनपर्वाती ॥ प्रतनेमेकद्रप्रकतामा । भारतमाप्रतहिर्ताहरू।
देशा-चक्रनामण्डलपर्वाती । दानवकरीनटनपर्वाती ॥ प्रतनेमेकद्रप्रकतामा । भरतमाप्रतहिर्ताहरू। दारा-पञ्चनाभपद्वानिके, मिन्रेसचिवगोटाय । जीतनकोमयस्मनको, मंत्रकियोमनटाय ॥

सिवविचारिअपाढअवाई । कियोमंत्रअतिर्शेचितचाई ॥ पावसमंत्रिकरहुजवाई । कातिकमेप्रभुकिद्योचढाई हंसद्वारिकहिनितजडिजानें । हरिसोनितकीखबरिजनानें ॥ तैसहिअमरावतिकहँजाई । देहिइंद्रसोखबरिजनाई ॥ वजनाभयहचरितनजाने । भयोकाठवराअतिवठवानो ॥ प्रभावतीकेसंगिहमाँहीं । करेरेनभिरित्तेनतहाँहीं ॥ रितपितरेहेदेवसनिजडेरे । देखनहेतकरेपुरेकरे ॥ कछदिनमहँपुनिसोनटनागर । रहनठम्योतेहिसँगनिशिवासर ॥ अंतरिहिततहँरतिपतिरहहीं । सदाहंसतेहिरक्षणकरहीं ॥

दोहा-विविधविद्यासहुद्दासनित, रतिपतिकरहिंसछीछ । प्रीतिरीतिअरुचातुरी, दैसमानदोउङ्गीछ ॥ प्रभावतीप्रद्यमके, छिष्टिखिविपुछिविद्यास । सुरङ्टनाङ्टचाहिनित, पूर्नाहेनहिंमनआस॥

वजनाभकोभातसुनाभा । सुतातासुद्धेशद्भुतशाभा ॥ चंद्रवतीग्रुणवतीसोद्रशी । जिनकीसुरटटनाग्रविपूर्ना ॥ तेद्दकसमयभावतिभवने । सहजिहसाँसदोडिकयगवने ॥ प्रभावतीमसुमहिकाही । निरस्पोएककोनहीमाही ॥ तविस्मयभारतुस्रानटागी । तेकाकेसँगससिश्चरागी॥प्रभावतींकहँवातवनावति । भगिनिमोद्दिविद्याहकजाति॥ जाकोचहौताहिदिगशानो । प्रगटेकवहुँनयहतुमशानो ॥ दानवदेविविकाशनुराग् । जोहशावसोहिहसरीहोह्य ॥

वोहा—सोमेदेवकुमारहक, नामप्रद्यमहिनासु । ताहिवोछिनिजयेनमें, प्ररहुँगीनिजनासु ॥
तवगुणवतीचंद्रवतिबोछी । अपनेउरकोआञ्चयतीछी ॥ हमहुँकोतुमदेहुदेवाई । जोसुरस्वनरहृदतआहं ॥
तवगुणवतीचंद्रवतिबोछी । अपनेउरकोआञ्चयतीछी ॥ हमहुँकोतुमदेहुदेवाई । जोसुरस्वनरहृदतआहं ॥
प्रभावतीतवरित्वतिकाहीं।दियोदेखाहभागिनिकहँताहीं।।निरस्ततमोहिगईतहँदोकिकस्वतर्छक्योनक्रेद्रश्च
दोजप्रभावतिसाँधुनिभाषा । रितपतिकहँनिजपतिअभिछाषा॥हमहूँकहुँ हेभगिनिसोहाहीयहीकुर्रँवहँदुन्जिया
तवसोकहोकाहितुमपेया।तवमोवचनसत्यसुनिङ्ग्यो।असकहिभगिनिकस्रोविदाई। प्रभावतीपुनिजनिस्कर्यो।

दोहा—कह्योषंत्रसोवचनअस, ममभिगिननसुरादेहु । तुवअपरामृतिपयनको, तेङ्कियमेनु ॥ विभागसम्बद्धाः । हम्बद्धाः । हम्बद्धाः

दोहा-प्रभावतीतवकहित्मै, दोहुँनभिगितिसनाइ । तेरिहिनमदेन्द्रे, सस्तितेनाहाः ॥
असकित्वस्थरुपरि । दियदेसाहदोटसुरुपितमारि । उपवितसीवगरेनंद्राहित । भोकितः
हित्तस्यभेतीनिहुँवीस । रॅगेसस्सरितरंगगभीस ॥ असतीनहुमनमार्हेदिनारे । इन्हामकि
इश्वसासवभवद्वत्रशासन । पटनिहंदमकर्रेअसुरननाझन ॥ तामिगरेअसुरनकर्रमार्ग ।
स्वर्थाएइमरेरहिदिपाने । सिहनजातदानवभयमाने ॥ ऐसोकरनिवनानहारी ।
होहा-आयोगासक्षपादतर्है, पेरिसपनपटरान । प्रभावतीमोतहरूप

तर्वेषा-मारुविष्वाभिरसम्बद्धभारतेषातिन्दैष्यतकारे । होत्रकार । श्रीरपुराजमनोष्ठनम्बद्धारत्वश्वद्ददेवनितारे । न दोदा-जीवदरमयोपनुष्यरः सारुवनुष्यास्त्रकारः ।

कवित्त-नदत्तनिराविनवघननभठौरठौर, पुच्छपसराइशोरकेकमतवारेहैं। मंडितकरतकुलिकाननमहलहँको, नाचतमयूरचहँओरछविधारेहैं ॥ भाषरपुराजसुखीसंग्छैमयूरिनको विहेरेंहरिततृणमध्यसद्यारेहें ॥ प्यारीअहैपूरेवैरीविश्वमेंवियोगिनके, तेसहीसयोगिनकेसाँचेसखकारेहें ॥ सर्वेया-नारिकेधारनछैनिकसैअतिशीतलमंदसुगंधसुखारी । हेलिनकोसुखहेतसहीहिटहारकहैरतिस्वेदकोप्यारी ॥ श्रीरघुराजनयासमदूसरोदेखिपरैजगमें सुखकारी । पावसकाल्मैपौनविनापरिपरणप्रीतिनहोतीहमारी॥ दोहा-मोरनकोअतिमुदितल्लाः, भयेमानतेष्वंस । मानसरोवरवासके, लोभीलाङिगेहंस ॥ सारसप्तहितकराकुळी, निरस्विपुलनिजलपूर । चातकतेअपमानलहि, गवनतभेबहुदूर ॥ शेपसेजमेंशैनकीय, नारायणयहिकाल । अमलाकमलाकरतमें, सेवनकलारसाल ॥ सवैया-मं जुलवंज्रलफूलिरहेतिमिकेतिककाननमेछिबिछोवें। सोहैंकदंबकदंबहरेलिकालहरेतहसींमिलिभावें॥ वारिभरेविळतेविपकेथरवाहेरवीरुथमेंचढिजांवें । तेषुनिकेषुहुमीमेंपरेंतहँभोरनभीरतेजाननपार्वे ॥ सोहिरहीअरिभूमिहरीहगहेरतहींहियमोदवढावे । वीचहिनीचहिनीरवधूटिनकीअवलीअतिशैछनिछा<sup>ते ॥</sup> श्रीरपुराजविचारिकहैउपमाअसमेरेहियेमहँभावे । चूनरीवोढेनईदुछहीउमहीमहीमेपमिछेमनुजावे ॥ दोहा-प्यारीयहनभमें छंसे, कोतुककरतसमीर । मेघनमेघछरावतो, करिकेंवेगगँभीर ॥ सर्वेया-चेरिचहूँ किततेषनचोरधराओधारघरमें जळढारे । फूटिगयेसरऔसरिसेतसवैथळपूरितवारिकी<sup>पारे ॥</sup> चातककेमुखएकहुबुँदपरचोनीईश्रीरछराजउचारै । ज्योमुकियाकेविछोचनमेंपरपुरुपकेपरतेनासेगारै ॥ सोरठा-दादुरधुनिचहुँओर, ठोरठोरसोहतिभछी । मनहुवेदकोशोर, शिप्यसहितदिजनरकरीहै। सर्वेया-मीपुम्भीपम्लापुतचीमहिकोकहोशीतळकोनवनावत।विश्वप्रजानिकेजीवनहेतअनेकनऔपपको<sup>उपजाहती</sup> श्रीरघुराजसँयोगिनकोयोअन्तप्रमञानँदकोसरसावत । माननीमाननञ्चावतकोपियाजोयहमासअपाठनआवत ॥ दोहा-पेप्यारीयहपानसै, मोहिइकदोपदेखात । तेरेमुखसमइंद्रयह, बार्राह्वारिछपात ॥ क्बुहुँकबहुँजबळिसपरत्, मधिमेघनकेवृंद । मीतसरिसत्वमीहिमेळत्, यहअनंदकरचंद ॥ संयोगिनसुसकरसदा, विरहिनकोदुखदानि । एकरूपतेकरतहे, गुणऐगुणछविखानि ॥ यद्पिछिपायोविधिविभा, येवारिदकेवृद् । तद्पिचारुयहचाँदिनी, फेलीनुवसुखचंद ॥ यदुकुङकोमृङ्कश्रीञ्चानो । ताकोष्ठपउत्तमसुतमानो ॥ बुप्षुतपुरूखामदराजा । जीनचकवरतीक्षितिग्री आपुआदिकहुभेस्रतितनके।सुवननहुपभूपतिभेजिनके॥ सुरपतिराजनहुपनृपकीन्स्रो।त्रिभुवनसुपशुपरिनिन्ही पुनिनेदिवंशमाद्यसुष्यारी।वसुयदुभूपतिभेनसपारी ॥ पुनिनेदिवंशदिमदृन्यभोन् । भयेनगतम्हैं सतुपनेत जेहिवंश्हिमदेविभुवनवालामोपितुप्रगटेकृष्णकृपाला॥नहिअधुमरतजेहिकुलभयद्यानहिमिथ्याभापिकोवस्य दोहा-नहिनास्तिक्कपटीभयोः नहिकादुरनकुरूप।नहिअदानिनहिष्युनि, यहिकुलप्राख्योधूप॥ तासुनंशकतिंवपूर, ह्रोतभ्द्रगुणसानि । करुपणामनिशिनायको, ममकुछबृद्धिहिनानि ॥ नारायणम्मजनकको,जोत्रिभुवनकेनाय । कम्प्रणामसुद्रितिन्हे, जोरिजङगपुगदाय ॥ पहितिधिवर्णनपावसकारी । विहरतप्रभावतीगृहमाही ॥ वीतिगयेवरपाकेगासा । छायाशस्त्रकार्शकारा भरंगमापतिकर्यप्रयागा । तहँगवनेमुरअसुरसरागा ॥ गयोवजनाभक्तदाँहाँ । त्रिभुवनविनयचसीमनमारी दानक्षीकर्षपनक्षोष्टे । वञ्चनामतुमहाउनभोष्टे ॥ तुमनहंद्रुपद्पायनटाहाँ । विश्ववनविनयच्यामनमार्गः, र्पपार ने अञ्चलकार । करिनंदनगरकार ॥ तुमनइट्रपदपायनगरका । निजतपक्षपिक अद्युत्तार । देपपार ने अञ्चलकार । करिनंदनगरकियोपयाना ॥ भोनआयनिजसनबोठाई । क्रियनासनप्रकारिकारी रंगुलापरिग्निजनुभाषे । बानुबल्दलम्पनाराष्ट्राय । कार्यम्द्रमहाग्वतीः, दीन्हेंतुरतप्रयाय ॥ देगुलापरिग्निजनुभाषे । बानुबल्दलमुमनशभिष्ठापे ॥ लद्यदुम्आदिकपरुवागः । यद्यनामकोक्राहिकी

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध ।

ह्नेभीतहाँ अँथियार । प्रतिमच्योहाहाकार ॥ यहवजनाभविल्योकि । दौरतभये अतिशोकि ॥ सिंहसंगसुनाभसुरारि । धावतभयोधनुषारि ॥ प्रद्युप्तदेदोउवीर । मरिअनंतनतीर ॥ तिनकेशरनसकाटि । हरिस्रुदिदेयोशरपिट ॥ ल्रस्वेतमासाहेत । नभरहेनाक्रमिकेत ॥ गदसांविरयहिजानि । वासवदरेदुसआनि ॥ निजनागअरुनिजजान । भेज्योतुरतहरपान ॥ गद्द्यद्योगद्रपरजाय । सांवहुरथेसुल्याय ॥ ल्रह्यिरवाहनदेव । दियअसुरगर्वनसोय ॥ प्रमित्रदर्शोरजयंत । ल्रह्शिकहुकुमतुरंत ॥ प्रद्युप्तक्तस्य । आयेसमरमहँषाय ॥ तिनसोंकह्योहिरनंद । ताजयोतअवसरवृद्य ॥ जवहमक्रेंगेटेरि । तवल्योद्धियोक्षरफोरि ॥ रक्षद्वसुत्तनतियजाय । दानवनऑवंषाय ॥ गदसांवहूँसुष्पकाहि । आयेनिकरिदल्याहिं ॥ द्रोह्य-नारिनपरपनजगतमें, सुनियेप्रवर्णयंत । होतमरमहूँतेकठिन, तातेजाहुतुरंत ॥

छंद-सुनीहरिकेष्ठतकीवरवानि । गयेदोछवीरमहासुखमानि॥चहेदोउऐनतजेवहुवाणां छियेवहुदानवकेहरियाण ॥ सुवज्रहुनामसुनामप्रवीर । बळीसवदानवहूरणपीर ॥ झुकेहरिनंदनपेदकवार । हनेअतिकोपितहृहिथियार ॥ कहेवचिहेनहिकृष्णकुमार । कियेअपकारहमारअपार ॥ रहेअवळीछिपिकेहतचोर । नजानेहुकाळवञ्जेवळमीर ॥ सुनेअसदानवकीतहुँबानि । कह्योहरिनंदनकेमुसब्यानि॥खडोतुवसैन्यहिमध्यअकेळाकरोमोहिमारनकीकनफेळ ॥ सुनेअसदानवकीतहुँबानि । कह्योहरिनंदनकेमुसब्यानि॥खडोतुवसैन्यहिमध्यअकेळाकरोमोहिमारनकीकनफेळ ॥ तहाँअमुरेशमहाउरकोपि । दियोहरिकेमुतपेशस्तापि ॥ कियोरणमायहिकोआँपियार । अर्ववर्षावहुशोणितपार ॥ मळोअसमुद्रपीवहुवारि । रणेवरप्योवहुवारमुसारि ॥ तहाँहरिकोम्रुतमायप्रधान । कियोसत्त्वानिकमायविषान ॥ सुरंतिहिनाशिदियोअपियार । सुवेअरिमायपर्वत्वा ॥ सुरारिसंवयहुशोरिनंदनमायअनुत्र । रचेरणमेनिककोटिनरूप ॥ रहेजेतनेअमुरेशमगीर । छडेतितसोंहरिनंदनवीर ॥ मुरारिसंवयहुकोत्वकदेखि । भगेभयमानिमनेअसळेखि ॥

दोहा-इकपद्यमसोसमरमहँ, वचतरहेनहिंसोय । कोटिनप्रगटपद्यमभे, अववचिहैकिमिकोय ॥

छंद-रुखंदिवराजौहरीपुत्रमाया । भयोचकतेठीकयेकोनआया ॥ तहाँकीनमायावरीवञ्जनाभा । देखायोसोऊआपनीकोटिआभा ॥ कुमारोतहाँपावकीकीनमाया । दलैदानवैज्वालमालानिछाया ॥ तहाँ वारुणीको कियोदानवेजा । जरुधारधाई सवैयद्धदेजा ॥ तहाँवायवीकोपसारचोकुमारा । उडेमेचमाच्योमहाधंधकारा ॥ महापार्वतीकोपसारचोसुरारी । गिरेव्योमतेज्ञैलपापाणभारी ॥ नङ्योवायुकोवेगसंप्राममाँहीं । रच्योवज्रमायाप्रद्युमीतहाँहीं ॥ तवैतोपिसाँचीरचीँदैत्यमाया । कटीयोगिनीभृतिनीभीमकाया ॥ तहाँदेवमायाप्रकार्योरतीज्ञा । तुरंतैदह्योयोगिनीञौपवीज्ञा ॥ महादैत्यगंपर्वपापापतारी । रच्योयुद्धकेमध्यमंत्रामभारी॥ नचेअप्सरागानगंधर्वकर्ते । महामाधुरेशोरकेमोदभर्ते ॥ तहाँज्ञानमायाप्रकाइयोक्कमारा । नइयोआञ्चर्गधर्वकोनाटचसारा ॥ सुमायामहाँमोहिनीदैत्यकीनी । संबेदेवतेकोमहाभीतिदीनी ॥ रचीसंगिमायातहाँकृष्णनंदा । महामोहिनीकोकियोतवर्मंदा ॥ रचीसप्मायातहाँदैत्यराया । महीअंचरेसप्संवातछाया ॥ गोविदीतनेगाङ्गीकोपसारची । कटवेनतेवेअहीभक्षडारची ॥

दोहा-मायावळीविचारिक, प्रयुमहिअसुरेश । इननङम्योदिव्यास्नतहँ, करिकेकोपअशेश ॥

(६९८) आनन्दाम्बुनिधि।

मित्रविज्ञतहींदानवद्रख्में।करिहींनाज्ञासकळखळपळमें।।गदसांवहुसंमतकरिदीन्ह्यों।निजनिजद्वारिहकइँगोर्ह्यांह्यां तहाँकृष्णसुत्तसमरसयाना । कियोनिरायुधनभहिषयाना ॥ सबमायाकोजाननवारो । महावळीरुक्मिणीरुखारी । मायाकोरथतुरतवनायो । तसहितूणधतुषकारभायो।।रच्योसहस्रकोरकोइकनागा । तेहिसारियकीन्ह्योंसुस्रणणा

दोहा-निकसतिमरितिनेवासते, दानवक्रप्णकुमार । धरहुधरहुधावहुधुवै, सबबोठेडकवार ॥ छंद वामन-असकहिअसुरवरिवंड । गहिज्ञस्त्रपरमप्रचंड ॥ धायसवैडकवार । कियसिहनादअपार ॥ तवकृष्णनंदनकोषि । दानवद्रजमितचोषि ॥ कीन्ह्योधनुपर्टकोर । छायोदिगंतनजोर ॥ छोडीकानकीधार । मनुबालभवंदअपार ॥ फंकरतमानहृष्याल । धायविज्ञाखिकराल ॥

तवकृष्णनंदनकोषि । दानवदछमितचोषि ॥ कीन्द्र्यांधनुपटँकोर । छायोदिगंतनशोर ॥ छोडीशरनकीधार । मनुश्रान्छभग्नंदशपार ॥ फुंकरतमानहुँच्यान्न । धायोविशिखविकरान्न ॥ सुस्रतज्ञतन्त्रान्त । मनुमहाकालहुकाल ॥ सोविशिखगृष्टिअपार । रहिछाइसलनमँशार ॥ सुस्रतज्ञतन्त्रान । बहुहरेअसुरनजान ॥ इकएकशरनअनुप । दशदशकढेतिनरूप ॥ दलदलकदानवकर । हिपुत्रश्रास्वान ॥ सुलोक्ष्यानकछार । जिमिकरतआसुहिआर ॥ तहुँअसुरकोठअभागि । असुरेशपदुस्तपागि ॥ असकियदीनपुकार । वहचोरअतिवन्नार ॥ कियअसुरदलसंहार । मचिगयोहाहाकार ॥ अवकरहुनाथनपाय । जेहिभातिवहनिष्नाप ॥

दोहा—यनत्राभदानवयचन, सुनिअतिशयकिरकोषि । बोलिसुनाभैश्रातको, शासनिद्योसचोषि ॥ वेगिगुटावहसँन्यहमारी । करहुसमरकीतुरततयारी ॥ सुनिसुनाभअसुरेश्गमहाना । बोलेदानवदटश्रटवाना ॥ दैत्यवटीजेतीनकरोरा । विधिकेवरतेअतिवरजोरा ॥ स्यंदनतरट्यतरंगमतंगा । महारयीअतिरयीअभंगा ॥ परशुपरियकरवाटकराटा । सुद्ररमुश्रट्यभिटहुपाटा॥औरहुआयुधतीक्षणनाना । धारिअसुरचिटिपविनिवाना आयेवत्रनाभकेद्वारे । सुरनसमरमेसुद्नवारे ॥ वज्ञनाभटिससैन्यअपारा । रथचिटिसंगरकरनिस्पारा ॥

दोहा-वजनाभरणमहँगयो, हरिसुतपरचोदेखाय। सवैदानवनकहतभो, परीनअववैचिजाय॥
सुनिस्वामीकेवचनकठोरा। धायेदानवतीनकरोरा॥ घरचोहिएप्रविद्वहुँओरा। मारतछोग्रासकठोरा॥
तीरनतोपितुर्रतिहताको। निमतोयदतितत्ररित्रभाको॥ तहँअद्वतिकमीकुमारा। छाँडीपवुपधुनत्रर्राणी
छुरखुरमनाठीकनाराचा। कठेवाणबहुवदनपिशाचा॥ छायरहेदानवदछमाँहा। असनहिकोवजेहितनस्राणीर्थः
पर्देषिररिदिवनगुंदिवेका। कहँबहितंडनकेद्युंदा॥ इकश्रछिगद्शविश्वतम्भूटे। एकिहिसायसप्राम्।

दोदा-टोधिनमाँपुरुमीपटी, कर्टामैन्यतंदैशासु । पर्टादेकमदैभटनकी, पर्टाविजयकीशासु ॥ एदैनोमर-भोशन्तरुरुप्यकुमार । द्टननद्दततोदिवार ॥ कोजसक्योनदिसमुद्दाय । सप्यटदस्यपाय ॥

सद्मविक्किमताय । स्रोवक्रानरपानाय ॥ गद्गितगद्गगुक्तान । क्रियममसम्प्रमहान ॥
परिद्यामतेगतमाय । भैग्योग्यनबहुगाय ॥ इक्ताग्वमुख्नार । परिद्विपदाग्वपार ॥
भिनक्षाग्रद्दगतमार्दि । गद्गावर्गभिनार्दि ॥ कर्नुडिग्द्दृत्वस्मारि । यपक्रगतनामुक्तारि ॥
सक्तद्दिदेशहराय । परित्वसमुग्गामाय ॥ गद्स्यनदानवक् । भागतकरतस्मित्वस् ॥
विद्यूत्रस्य । परित्वसम्बद्धार्थः । यतमीविष्यचारि । दानवद्युगग्यारि ॥
विद्यूत्रस्य । परिद्विक्तदर्भत ॥ तमीविक्षमन्त्रस्य । मसुभद्द्रावस्य ॥
विद्यूत्रस्य । परिद्विक्तदर्भत ॥ तमीविक्षमन्त्रस्य । व्यसिद्धारम्य ॥
विद्युवस्य प्रवृत्ताः । हरिक्षमामभ्यस्य ॥ ॥ विक्षित्वस्य । व्यसिद्धारम्य ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध ।

ह्नेगोतहाँ अँधियार । प्रनिमच्योहाहाकार ॥ यहवजनाभविक्षेकि । दौरतभये अतिशोकि ॥ सिंहसंगद्धनाभसुरारि । धावतभयोधनुपारि ॥ प्रयुप्तदेदोडवीर । मारेअनंतनतीर ॥ तिनकेशरनसकाटि । हरिस्रतिदयोशरपाटि ॥ छस्वेतमासाहेत । नभरहेनाकांनिकेत ॥ गदसांविरयहिजानि । वासवदर्देद्यआनि ॥ तिननागअरुनिजजान । भेज्योतुरतहरपान ॥ गद्यडयोगदपरजाय । सांवहर्येसुखपाय ॥ छहिवीरवाहनदोय । दियअसुरगर्वनसोय ॥ प्रमुप्तवर्र्योरज्यते । छहिशकहुकुमतुर्त्त ॥ प्रयुप्तकरतसहाय । आयेसमरमहँपाय ॥ तिनसांकद्मोहरिनंद । तिजयोनअवसर्यंद ॥ जवहमकोंदेगेटि । तवछोडियोग्नरफोरि ॥ रक्षद्वस्तुतनियजाय । दानवनआवेषाय ॥ गदसांवहुँसुधकाहि । आयेनिकरिदछमाहि ॥ दोहा—नारिनपरपनजगतमें, सुनियेप्रवर्ज्यते । होतमरनहुँतेकठिन, तातेजाहुतुर्त्त ॥

पहि न्यारिपर्पप्पप्पप्पप्पप्पप् हुप्यम्पर्पाप । इतिम्हित्य । इतिमित्य । इतिम्हित्य । इतिमित्य । । इतिमित्य । इतिमित्य

दोहा~इकप्रद्युमसोसमरमहँ, बचतरहेनहिंसीय । कोटिनप्रगटप्रद्युमभे, अबबचिहेकिमिकोय ॥

छंद-रुखीदेवराजोहरीपुत्रमाया । भयोचकतेठीकयेकोनआया ॥ तहाँकीनमायावलीवज्ञनाभा । देखायोसोस्रञापनीकोटिञाभा ॥ कुमारोतहाँपावकीकीनमाया । दलेदानवैज्वालमालानिछाया ॥ तहाँवारुणीकोकियोदानवेजा । जुळेधारधाईसबैयुद्धदेजा ॥ तहाँवायवीकोपसारचोकुमारा । उडेमेवमाच्योमहाधुंधकारा ॥ महापार्वतीकोपसारचोसुरारी । गिरेव्योमतेञ्चेलपाणभारी ॥ नइयोवायुकोवेगसंत्राममाँहीं । रच्योवज्रमायात्रद्युक्रीतहाँहीं ॥ तर्वेतोषिसाँचीरचीदैत्यमाया । कटीयोगिनीभूतिनीभीमकाया ॥ तहाँदेवमायाप्रकाश्योरतीज्ञा । तुरंतैदह्योयोगिनीऔपवीज्ञा ॥ महादैत्यगंधर्नमायापतारी । रच्योयुद्धकेमध्यमेश्रामभारी॥ नचेअप्सरागानगंधर्वकर्ते । महामाधुरेशोरकेमोदभर्ते ॥ तहाँज्ञानमायाप्रकाइयोक्तमारा । नइयोआशुगंधर्वकोनाटचसारा ॥ सुमायामहाँमोहिनीदैत्यकीनी । संबदेवतैकोमहाभीतिदीनी ॥ रचीसंगिमायातहाँकृष्णनंदा । महामोहिनीकोकियोतत्रमंदा ॥ रचीसपेमायातहाँदैत्यराया । महीअवरेसपंसंवातछाया ॥ गोविदौतनैगाडुरीकोपसारचो । कुटवैनतेविअदीभक्षडारचो ॥

दोहा-भाषावळीविचार्कि, प्रयुम्रहिअसुरेश । इननटायोदिच्यास्त्रतहँ, करिकैकोपलशेश ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

### छंद त्रोटक।

वरुणास्त्रहिवेगिचलायदियो । पिढमंत्रहिकोइकवाणिलयो।।इरिकोस्तुतआवतदेखितहाँ । तुरतेपनदास्त्रवलायवर्षै। कियवारणवारुणअस्त्रहिको । तवदैत्यिलयोइकशस्त्रहिको।।यमराजहिमंत्रहिकोपिढके। हिनदीनप्रद्युप्तहिकोरिको कियवारणवारुणअस्त्रहिको। हिनदीनप्रद्युप्तहिकोरिको तववासवअस्त्रकुमारलयो। हिनयाम्यसुअस्त्रहिकोरिकोशित्रत्वे।।।तवलेविधिअस्तर्सुरारिहन्यो।अववाँचतनाअसवेनयत्वी। तहँकुष्णकुमारहुत्रहार्द्दोरे । लियचित्तविचारिनऔरभिरे॥ दोलसायकजायअकाशलरे । समतालहितेतहँआसुलेश तवदानवपाशुपतास्त्रलियो।।सवलेविकनकोअतिभीतिकियो॥च्हें औरहहारवलायस्त्रो।।सवलेविकनकोअत्वर्धाः लियासुर्वे।।सवलेविकनको।स्त्रत्वे।।सवलेविकनको।स्तर्वे।।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।स्तर्वे।।सवलेविकनको।स्तर्वे।।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको।सवलेविकनको

दोहा-जेभागेतेवँचिगये, रुकेभयेतेछार ॥ तवनिजिष्तुकेअस्त्रको, कियकुमारसंहार ॥ छंदगीतिका–तहँवञ्रनाभस्रनाभदानवनिरखिअस्तर्सहारको । धावतभयेदोउघनुपधरिवधकरनकृष्णकुमारको ॥

औरहुसबैदानववलीमुरिकैगहेहथियारको । इकवारज्ञोरअपारकैकैकियेविपुलपहारको ॥ तहँकृष्णनंदनखळनिकंदनरोंकिस्यंदनव्योममें । हनिसुरप्रचंडनअसुरसुंडनिकयोखंडनजोममें ॥ चहुँ ओरते शरधारधावति धधिक पावक ज्वालसी । केते जरेकेते मरेकेते भरेभय आलसी ॥ कोदंडतहँमंडलाकारहिदामिनीसोदमकतो । वरपाचहँकितविज्ञिखकीटंकोरघनसोंघमकतो ॥ चतव्त्रनाभसुनाभदोचकरिसिंहनादअपारको । हपेतेमनहिंकर्पतधतुपवर्षतशारनिकीधारको ॥ तिनकेञ्जगनतिहिक्षणज्ञरनरणमहरजयकारियोरहै । चहुँओरसायकघोरझोरतचळतकृष्णिकृज्ञोर्हे ॥ निहुळ्खिप्रंतप्र्युमवपुनिहरथहुसारिथतेहिछने । शर्पुनश्चनगंजनहुँकितकटतभरभरतेहिरने ॥ कहुँठीकसोंकढिजातदृगनदेखातकृष्णकुमारहै । कहुँठीरठोरिहदोरिदोरिकरोरिकरतसँहारहै ॥ सुरसिद्धऋपिगंपर्वसर्वविछोकित्विकम्मारको । बहुविधिसराहतविजयचाहतझारिसुमनविधारको ॥ दानवनजियकीहरनहारीनिशाभैकारीभई । धरितेगकंधकवंधधावतमारुधरुमुखव्वनिठई ॥ सनकहाँहियदुवंशीनहींयह्काल्वपुधरिआहगो । भागदुसनैभवलरवनितनसकलदलयहलाह्गो ॥ असकहतभाजत्असुरसवपूर्वेचतुनाह् ज्ञार्थारते । कोडगिरतपुनिकोडउठतपुनिकोउभ्रमतआतंपुकारते॥ ्त्वेरद्योहाहाकारातिगरेदानवीद**ऌमॅतहाँ । मिटिगयोयुद्ध**उछाहदानवनाहदुःसितभोमहाँ ॥ यहिभाँतिवीतीरातिसार्थित्रियामअतिहिभयावनी । प्राचीदिञ्ञामहँपगटभेषूपणप्रभापरपावनी ॥ वॅचिरह्योरण्**त्रेभागकोत्रेभागदानवद**ळतहें । अरुसवैक्चप्णकुमारश्रसंहारकियअसुर्न्पहें ॥ सोरटा-चारिदंडिनिश्चानि, संध्याकाछिवचारिके । प्रवर्जयतिहिआनि, कहतभयोकशवर्कुवर ॥ दोहा-जोतुमअरुरोकोसमर, परीद्वैकलोंबीर । संध्याकारआऊँतुरत, नभगंगाकेतीर ॥

पाइन्नातुमभरुराकासमर, पराइक्टाबार । सथ्याकारआङतुरत, नभगगाकतार ॥
प्रवर्णयंतकद्याअसवानी । संध्याकरहिजाहुबट्टसानी ॥ हमकरिहें संगरयहिकाटा । वपविशेषिदानवनिहार।
सोयद्यमङ्कियोअकाशा ॥ जहाँ करितनभगंगविट्यासा॥यातकर्मकियकरिक्यसान॥संध्याकरिकपविद्वकाष्यः
इतनयंतअस्प्रवर्षया । मारनटगेदानवनतीरा ॥ इक्शतद्वेशत्वाना । इक्सहस्रहेसहसम्दाना ॥
मारतिष्टेदानवनद्टमें । कियोनाशअसुरनबद्धपटमें । तवप्रगटायकाटसीआभा । वज्रनाभकस्ट्रित्यमुनाभा ॥
गायप्रयर्गत्वतीरा । काटिशरनमारतशर्षाता ॥

देहा-चन्ननाभदानपदते, अरुमुनाभरणधीर । स्तेजयंतमुरेशसृतससामुप्रपप्रशिर ॥ -धः अप्रभेषोभषावन । मुरलमुरनकोभयदपत्रापन ॥ दोळदुहनकेषाणनकाटे । दोळदोहनकेतनक्षरप्रि दोठबहुबिधिरयनपुर्वावं । जुरिजुरिफेरिविटगहैजावं ॥ दोटकेपनुपमंडटाकारा । दोठअरेकोपकेभारा ॥ दोठअटविक्रमोमदाने । दोठळोडेबाणसमाने ॥ दोठदोडुनकेधनुभंजे । दोठदुहुनवानिगतिगंजे ॥ दोठदुहुनपरग्रुटचटापे । दोउदुहुनकेकाटिशिराये ॥ दोठदुहुनमारिश्रस्योते । दोउदोडुनकियमुरिधितरोले ॥

दोहा-इतनेमॅभस्नानकरि, प्रातकमेनिपारि । आयोक्ष्णकुमारतहॅं, दानवयुद्धविचारि ॥ हननटग्योसायकरिसपागी । मनुदानवद्टटागीआगी ॥ इतनेमॅपरकाशपसारी । पुरुवप्रकटतभयेतमारी ॥ जानिवजनाभहिवपकाटा । गरुडचटेतहॅंकृष्णकृपाटा ॥ जहॅंअकाशमहेंवासवटएक । यदुपतितहाँतुरंतहिगएक॥ टसनटगेतहॅंसड़ेतमाशा । पांचजन्यकोशोरप्रकाशा ॥ टसियदुपतिकहँहंससुसारी । आयकामसोगिराउचारी ॥ पितारावरेकेहतआये । बासवनिकटखड़ेसुसवटाये ॥ शंखशोरयहयदुपतिकनिद्धों । खुँवरताहितुमकसन्हिंचीन्द्धों॥

दोहा-जानिषिताआनवनतहुँ, दर्ज्ञनकरनिचारि । तुरतहिँ बिङ्गाकाकार्मे, गयोक्कमारितपारि ॥ निरित्तिकहुँकियोप्रणामा।सुतहिविद्योकिकद्योश्रीधामा।अवलातुमवेलंकसकीन्द्र्या ।शनवक्षयकरिज्ञानहिंलान्त्रां चढहुगरुद्वपरजाहुकुमारा। करहुदुत्तदानवसंहारा ॥ प्रभुकोज्ञासनधरिनिज्ञज्ञोज्ञा । चट्योगरुद्वपरसुतजगदीज्ञा॥ तुरतहिवज्ञनाभदिगआयो । जोरज्ञोरकरिगदाचलायो ॥ दानवकेलरगदाप्रहारा । लगतभयोजसकुलिज्ञपहारा ॥ गिरचोधूमिमेंसृङ्किसरारी । निकृतीकृषिरधारसुर्तिभारी॥उठ्योसँभारिकरिवलवान्।।लग्योकुव्यस्करकरनवसाना ॥

द्वीहा—जगतसराहनजोगहो, हेममरिष्ठवंछवान । मोहिग्ररछाकारकसमर, त्रिभ्रवनमहूँनाईशान ॥ पेअवसरहुप्रहारहमारा । परेरहहुनाईभगडुकुमारा ॥ असकहिकीन्ह्योंज्ञोरकठोरा । मानहुँपहरिउठेघनघोरा ॥ बहुकंटकचंटनयुतजोई । हन्योगदाप्रधुम्नाहिसोई ॥ वज्रनाभकीजोरपवारी । छागीगदाछळाटहिभारी ॥ ज्ञोणितवमतविकछहरिनंदन।गिरचोभूमिपरयहुकुछचंदन ॥ निर्राखपुत्रमोहितयदुराई । दियोजोरकरज्ञंखवजाई ॥ सुनतप्रधुम्नञ्ञंखपुनिभारी । उच्चोतुरंतज्ञरीरसम्हारी ॥ छोड़नचहीवाणरणगाहो । सन्मुखवज्रनाभळिखिठाहो ॥ तव्यदुनंदनचक्रपठायो । तुरत्तपुत्रमनिकटसोआयो ॥

दोहा—उडिअकाशर्मेआशुही, गद्योआपनेहाथ । छोडतभयोतुरंतत्तिक, वत्रनाभकोमाथ ॥ भयोद्धदर्शनकेरमकासा । मानहुँकोटिभानुकरभासा ॥ ठग्योद्वरंतचकगठजाई । वत्रनाभशिरदियोगिराई ॥ तबसुनाभठिषयंश्विनाशु । धावतभोप्रयुद्मपरआशु ॥ तेहिप्रयुद्मपरजातिवेठोकी । छियोताहिगद्वीचहिरोकी ॥ करिकेअतिशयजोरतहाँही । हनीगदागदतेहिउरमाँही ॥ छागतगदकरगदाप्रहारा । कढीअसुरउरशोणितधारा ॥ कढीपीठहुँगदामुहानी । मरिमहिगिरचोअसुरअभिमानी ॥ शतपचासजेदानववाचे । भागिगयेतेअतिभयराचे ॥

दोहा-श्रीप्रधुम्रगद्सांनभट, कीन्ह्यांभसुरविनास । देखिदेवजंबरखड़े, पार्यपरमहुलास ॥ वर्षाहेसुमनससुमनजभोरा । कर्राहेदुंदभिनकीवहुशोरा ॥ नर्चाहतहाँजप्सराकरोरा । देवनकेदिल्कांदुत्वोरा ॥ दानवभागिगयेवरजोरा । निर्रासवत्रनाभहिवपयोरा ॥ तहँकरूयपकोसुलितकिशोरा । कर्वसुदेवहिळोटोछोरा ॥ उत्तरिजवनिजायेतेहिठोरा । जहँठाढोरुक्मिणीकिशोरा ॥ वासववचनकसोसुलओरा । चितरुक्मिणीनंदनओरा॥ अद्वतहैविकमसुत्तोरा । जोहॅल्सिभाग्रसन्नमनमोरा ॥ तैसहिगदबाहुँन्कोजोरा । गृहामारिजोलारिलरफोरा ॥

दोहा-फोरिचकथरवज्रथर, गमनवज्रपुरकीन । वाछबृद्धदानवनको, संबोधनवहृदीन ॥ केशवंबासवतहँसुखपाने । वजनाभपनिकयचोभागे ॥ मृद्धमहिसांबहिगदकाँहीं । विजयनयंतिहसुतहितहाँहीं ॥ भागचारिचारिद्धमटकाहीं । वाँटिदियोहिरकरिसुखमाहीं ॥ चारिकोटदानवकेत्रामा । तेठनाँटिदियोतिहिटामा ॥ चारिभागतहँपुरकोकारिकोदियोचारिहुँनकोसुखभिरके ॥हंसकेतुआदिकसुतकाँहीं । करिदीन्द्योंअभिषेकतहाँहीं ॥ हरिवासवदीन्द्रांवरदाना । अमरहोहुसिगरेसक्याना ॥ रुकेनगतितिहुँछोकतिहारी । क्रिनेराक्यसदायहभारी ॥

दोडा-तनसिगरेसुतसुदितहै, भूपणनसनमनीन । स्थतुरंगमातंगन्हु, हरिनासवकहँदीन ॥ गदमसुमादिकनको, बोलितहाँयदुराय । क्छुककालतहँदसनको, शासनदियोसुनाय ॥ तवसिगरेभटकियेत्रणामा।गमनिकयेसवनिजनिजधामा।।असकहिद्दरिअतिआनँदछाये।।चिद्वयगपतिद्वाराविजा अरुऐरावतचढिअमरेज्ञा । गमनिकयोअमरावतिदेज्ञा ॥ सुनिप्रयुद्मविजयपुरवासी । होतभयेअतिआनँदरासी नहिंपद्मम्भेसम्बरुवानारिसोकियोठीकअनुमाना ॥ गावतरहहिकृष्णगुणगाना । प्रेममगनतनरहिनभाग अवलोन्पतिनपुत्रनकेरी । मेरुनिकटहैराजपनेरी ॥ कहुँकहुँजातरहेगद्ञादिक । कछुदिनवसतरहेभहलाहिक दोहा—रुक्मिणिनंदनकीविजय, सुनैजोकोउचितछाइँ। प्रत्रपोत्रसबसंपदा, ताहिदेहियदुराई ॥

श्रीशक उवाच ।

विप्रएकसंतुष्टसदाँहीं । वसतरह्योद्वारावितगाँहीं ॥ एकसमयताकेसुतभयऊ । धर्गण्छवततुरतेमरिगयऊ ॥२२। मृतकवाल्छैविप्रदुखारी । राजदारगवन्योयुतनारी ॥ तहँवाल्कवसुधामहर्धारकै । लगोविलाकरनदुखर्भाकि । लागोकहनपुकारिपुकारी । सुनहुसवैजनगिराहमारी ॥ २३ ॥ त्राह्मणवैरिनपापिनचृद्धो । विषयमोदसारमहँबुद्धी अतिलोभीक्षत्रिनमहँनीचो । कियोपर्मकोकर्मनऊँचो ॥ ऐसेभूपतिकर्मदोपते । मरचोमोरसतकालरोपते ॥ २२ ॥

दोहा-हिंसाकारीज्ञीलविन, अजितइंद्रियनजीय । ऐसेन्वकराज्यमे, प्रजादुखितहठिहोय ॥ जेसेविहिऐसेनृपकाहीं । तेदरिद्गुजनरहेंसदाहीं ॥ असकहिबहुविधिकरतिवेळापा । गर्योऐनकहँभरिसंतापा ॥ २५ ॥ पुनिताकेसुतदूसरभयऊ । तेहिविधिसोहोतेमरिगयऊ ॥ त्राह्मणराजद्वारङ्गाई । कियोविछापमहादुव्हाई ॥ पुनितीसरसुत्ज्वद्विन्नायो । सोञ्होतहिमृतकदेखायो॥यहिविधिआठवालद्विनकेरे।मरेहोतहीदुखद्घ<sup>क्</sup>रे ॥२६॥ नवयोंवालक्लेंद्रिजुराई । <u>आञुहिराजद्वारमहँजाई ॥ अति</u>ञ्चयनिदितगिराउचारी । दियोडग्रसेनहिन्हु<sub>गारी ॥</sub> तहाँकृष्णकीसभामँझारी । बैठेअर्जनहँधनुधारी ॥

दोहा-सोसुनिआरतविप्रके, वैनआपनेकान । बोल्योअर्जुनतमाकेअति, करिकैकोपमहान ॥ २७ ॥ रोदनकरहुवृथाद्विजराई । इहाँभनुभूरमोर्हिनदेखाई ॥ यसवक्षत्रीनामहिकरे । यज्ञदानभरिकरहिंदनेरे ॥२८॥ जहुँघनसुतदाराकेहेत् । शोचकरतद्विजवस्तिनिकेत् ॥ तिनक्षत्रिनक्षत्रियपननाहीं । वृथाधरहिधनुशरकरमाही केवळउदरहिभरभरतेवे हिंनटवेभूपतिकेभेवे ॥ २९ ॥ तुमदंपतिकहँअतिम्रुखमिरहो । काळहुतेम्रुतरक्षणकृति सुनहुँप्रतिज्ञाविप्रदमारी । सभामान्यहमकहतपुकारी ॥ जोतुवस्रतेनरक्षनकरिहों । तोविञ्चेपिपावकमहँनािहीं ॥

दोहा—गर्वभरेकपिकेतुके, वचनसुनतद्विजराज । विस्मितह्वैचोल्योवचन, वैद्योवीचसमाज ॥ ३० ॥

#### ब्राह्मण उवाच।

जिनसमजगतनकोडवळघामा । ऐसेअहेँयहाँवळरामा ॥ पुनियदुपतित्रिभुवनकेनायक । वेठेइतसमर्यस<sup>वळाषका</sup> पुनिन्निभुवनकोजीतनवारो । नामप्रद्यमहिकृष्णकुमारो ॥ वीर्ष्यनुध्रेरजामुसमानाकोउनहिरुख्योसुन्योनहिका श्रुवअनिरुद्धधनुर्धरधीरा । जाकेसरिसऔरकोवीरा ॥ येष्रभुरक्षिसकेनहिंजोई । करनचहततुमहुर्छभेतीर ॥ ३१॥ मीहिंविश्वासनहिंवचनतिहारे।होमूरखतुमपांडुकुमारे॥विप्रवचनसुनिकैनिजकाना।अर्जुनबोल्योकोपिमहाना॥३्रा

अर्जुन उवाच ।

दोहा-विप्रनहींव्टिराममें, नर्हिप्रद्युम्रयदुनाथ । अर्जुनमेंगांडीवधनु, रहतसदाजेहिहाथ ॥ ३३॥ नहिंद्दनसम्मोहिद्धिनदगद्देशे । ज्यम्बकतोपकविकममेरो॥ मीचवीचहियवाणळगाइ । ठेऐहेर्तिवस्तिहिन्स्ति मुनिफाल्गुनकीगर्वितवानी । त्राह्मणमनविश्वासहिमानी ॥ कहिनवेनकछुभरोचैनको । गयोरेनआपनेहन्त्री ॥ अर्जुनविक्रमसुनतअपारा । वसतभयोआपनेअगारा ॥ काहनवनकछुभराचनका । गयारनआपन्त अर्जुनविक्रमसुनतअपारा । वसतभयोआपनेअगारा ॥३५॥ आयोजवप्रमृतिकोकारा । तासुनारिजवभरिवाणी तयपुकारिकरिआरतज्ञोरा । रसहरसहुपांडुिकज्ञोरा॥असकहिगिरचोपार्थिदगआहे।दीनद्शाद्विजदहर्देहाई॥हर्श दोहा—तवअजनगरपारिकर वास्ति ।

दोहा-तवअर्गुन्यदुपतिनिकटं, जायिन्यअसकीन । केहिनिपेरक्षणहमकराहें, शासन्देहुप्रनीन ॥ तववार्रयदुवरसुसकाई । हमसाकापूछहुकुरुराई ॥ हमतोक्षत्रिभेषभरिषारे । नटसमजीवतवर्सेभगीरे ॥

रसहुनायविश्रमुतकाँही । मीचनगीचनायजोहिनाँही ॥ इमन्हिनेँहसगितहारे । युदुवेज्ञिनलैनाउउदारे ॥ प्रद्युमहिअरुआरजरामे । लेननाइयोतुमयोहिधामे ॥ ओरचहोमनमेतुमनाको । लेनेवोअपनेसँगताको ॥ वहबालकवेबृद्धमहाने । धनुपथरनकरकवहुँनजाने ॥ तवअर्जुनकछुर्जाकितहुँकै । वारवारमाधवमुखन्वैकै॥

दोहा-गयोविप्रकेगृहतुरत, छेगांडीविहहाथ । यदुवंशिनऔरनसंपै, छियोनअपनेसाथ ॥ तहाँजायमंजनकरिवीरा । पहिरिकवचआचमनसुनीरा ॥ करिवंदनमहेशचरणनको । आवाहनकारिदिव्यास्त्रनको॥ धनुगांडीविहतुरतचढाई । छोडनछग्योशरनससुदाई ॥३७॥ अवनीतेअकासछोराजा । छायदियोबहुवाणद्राजा ॥ कारकजेशञ्जनतनजंजर । सातपरतकोकियशरपंजर ॥ यहिविधिकियअतिकाअगारा । रह्योनपवनहुकरपेठारा ॥ छोडिबाछकोमरनसभारे । आपगयोयदुनाथअगारे॥३८॥तबबाछकजायोद्विजनारी । भूमिगिरतसोपरचोनिहारी॥

दोहा-पुनिविठानबाठकतहाँ, रोयउठीद्विजनारि । चैगोछैगोपुत्रमम, ठागीकहनपुकारि ॥ ३९ ॥ तबधायोद्विजकरतपुकारा । आयोयदुपतिसभामँझारा ॥ देनठग्योअर्जुनकहँगारी । देखहुयहमुद्धताहमारी ॥ वचननपुंसककेसतिजानी । मेंभरोसठीन्ह्योंचरआनी ॥४०॥ जोप्रयुमअनिरुद्धदुधीरा । श्रीवठभद्रऔरयदुवीरा ॥ करिनसकेसुतरक्षणमेरे । राखेरहेंकिपारथकेरे ॥ यहविराटपुरकेरनचैया । अहेचत्तराकोखेठवैया ॥ गिनतीवीरनमेंनहिंयाकी । वठकवीरसमबदीदगाकी ॥ ४९ ॥ रेमिथ्याकोबोठनहारा । अर्जुनअहेतोहिधिकारा ॥

दोहा—वृथासराहतनिननरूहि, दुर्भतिपांडुकुमार । तेरेधनुगांडीवको, वारवारिपकार ॥ इस्योदेवनेसुतगृहमाहीं । तिनकोचाहतल्यावनकाँहीं॥तातेतोरिकुमतिप्रगटाती। तोहिनोहिछातीजरिजाती॥४२॥ सुनतिप्रवाणीवरुऐना । उस्त्रोमीनकछुकद्द्योनवैना ॥ पश्चोसन्यसाचीवरमंत्रा । स्यंदनचढिउडिचल्योस्वतंत्रा ॥ गोयमराजऐनवरुवारो । तहुँनविप्रवारुकननिहारो॥४३॥तवपुनिआशुईद्रपुरगयऊ । तहाँनद्विजसुतदेसतभयऊ ॥ अम्रिठोकपुनिगयोप्रवीरा । वायुठोकपुनिगरणपीरा ॥ वरुणठोकपुनिठोककुवेरा । कियोसातहूँठोकनफेरा ॥

दोहा-अतरुद्धवितरुद्धसुतरुतिम्, औरतरुत्वर्षार । महातर्लोसुरसातर्लो, औपातारुद्धपीर ॥ द्विजसुतसोजोहनमहॅनाई॥४९॥पेनकतुद्धमपरेदेखाई॥तनसुपिकरिमणपांडुकुमारा । दुसीद्वारकेवद्धरिसिपारा ॥ रागरबाहिरेचिताबनाई । जरनचद्योअर्छोनदुरस्छाई ॥ यदुवंशीसवयहसुपिपाई । प्रसुम्रादिकहॅसेटटाई ॥ आपदुजरचोवारुकनिसोयो । तनतेतिजविकमसबयोयो ॥ जेअसिनविवारबतराहीं । तिनकीयद्दीद्शाजगमाही॥ सुनिअर्छनकहॅनरतसुरारी।गयेआयुअतिआशुसिपारी।रियोचितातेताहिउतारी।सुपासरिससुरागिराउचारी॥४५॥ अपनाहिजरदुअनरुसरिपारुक।हमदेखायदेहेदिज्यारुक।हिहेकीरतिविमरुतिहारी।गैर्हेजाहिमनुजगुणिप्यारी ४६

द्देशि - असमर्जनसींकहिदरी, दारुकसूतवोलाय । स्यावहृरथमेरोतुरत, दियोनिदेशसुनाय ॥ स्यायोदारुकतुरत्तरय, जेहिरविसरिसप्रकास । अर्जनकोकारिसार्यी, चढिगेरमानिवास ॥ कद्मोपार्यतेत्तवयदुर्गर्दे । पश्चिमदिशिचलुरयहिषवाई ॥४७॥ सुनिपारयकेसवकेवना । वाजिनवागगद्योभिर्यना ॥ इरिकहॅनेकुपीटसुरदेदू । स्वतिदृद्धनेजभासनकरिलेहृ॥पारयपीटसुयोवाजिनकी । मचीझनकाँकिनिराजिनकी॥ सुकसारिसकढिगोदिरजाना । कोहुकेदगर्मेनाहिदेखाना ॥ छायरद्योतहँपरपरशोरा । मानहुँपहरिरहेपनयोस ॥ सिसुतीर्जनयेयदुर्गर्दे । तवजर्जनकर्त्तकाँ । सिसुतीर्जनयेयदुर्गर्दे । तवजर्जनकरूँ शुकाशाई ॥ हरिकहँकछुसेदेहनक्षित्र । वारिपिपपिवाजिनकरिद्योज ॥

दोहा-तबनर्जनसपुरिटयुह, उँचीकरिहैवाग । हुँकिहिंसागरिवेचै, डारचोविटमनटाग ॥ सागरजटमहुँकुप्जतुरंगा । परसतपगकडिगयेअभंगा ॥ यहिविपिसातसयुद्दनडाके । तद्पितुरंगनेकनहिंथाके ॥ सातदुद्दीपनमहेंयदुराई । मारुतसमकटिंगसुराटाई ॥ जहँनहेंयदुनंदनरथनाता । तहेंतहेंदोरिहेमात्रसुनातो ॥ सकेंदेसिनहिंद्दीपनिवासी । चिकतराहेंदेखनकेआसी ॥ रहेजेगिरिसातहद्वीपनमें । तिनकोनापिगयेपकछिनमें ॥ निरारयोटोकाटोकपहारा । धुबसुमरुतजैंजजपारा ॥ जित्रतंगटसिअनुनर्वारा । हेद्दीकितकियवानिनवीरा ॥ दोहा-त्तबहारपारयसोकद्वी, टेचलुचपटचढाय । यहिपहारबहिओरमें, रविप्रकाशनहिंजाय ॥

अर्जुनकुन्यागकछुकीन्ही । तबहितुरंगपवनगतिलीन्ही ॥ तुरतहिलोकालोकहिशृंगा । विनविलंबचिगितुरांगा॥ ज्ञुनज्जननामग्रह्मात्वा । प्रचावधरानननामप्रजानना। अस्पावधानमध्यमध्यमात्वा । । । । । । । । । । । । । । । । । । तहामहातममहाभयावनासुरासुरहुनहस्मकहिनजावन॥४८॥अर्जुनित्रसित्रोकितहस्य्येदनाकहोजोित्रकः तहामहातममहामथावनाखराखरङ्गहत्तकाङ्गणावनाग्रद्धालाकचुनानरावरााकतहत्त्वद्वाता । प्रविशेमारामिलीलभंगा ॥ अवतोलागुर्स्नात्रलाध्यारा । गमनयोगनाँहैपरेनिहारा ॥ हरिकहँसीयकरङ्खंगा । प्रविशेमारामिलीलभंगा ॥ अवतोलागुर्स्नात्लीधयारा । गमनयोगनाँहैपरेनिहारा ॥ 

दाहा-तबहारकहताजनहना, वाजिनवागउठाउ । डारिदेहुतममहैंतुरँग, मनमहैंज्ञंकनठाउ ॥ पारयत्यतहिकोरितुरंगन । ताजनहन्योजोरिकरङ्गन॥कठातगतचपठासमचमके । वाजोउहिककात्त्रमहैंज पारयत्यतहिकोरितुरंगन । कर्दमसमतमगाढअपाग ॥ ग्राटिमेनहैंच्यानेकवर्णः गरयपुरताकभारपुरगर । तागराक यागारकर अगरामक आवापवयपञासम्यमक । वाजाडाङ अकाशराक्षण पोकृदितहिं अति अधियारा । कर्दमसमतमगाटञ्जपारा ॥ गडिगेतहँ चारिहृतुरंगा । उटत्उठपेनाँहितिकाँग पोकृदितहिं अति अधियारा । कर्दमसमतमगाटञ्जपारा ॥

नारुनारपानगरारपर्वे । जञ्जापरपानवारानपुष्ठ ॥ वाणिनवाणनहन्यात्रवारा । पत्रसागर्वे व्यवस्थानित्रहे । अञ्चनको आश्वासित्रहे तवअर्जुनकहअवकाहोत् । अञ्चनस्याजिनवरुवीत् ॥ हरिकहकद्वसदेहस्यकोजे । अञ्चनको आश्वासित्रहे ्रायवर्गनगरिषाः स्वाप्तायात्र्वायाः । श्रायम्बद्धाद्द्यकाषाः । व्याप्तावायाः। दोहा-असकहिषास्थसोतहाः, तुरतहिस्मानिवासः । व्योधदर्शनचककरः, कोटिनभाउपकाराः। छंदः चुकहितःचोयदुनंदस्यंदनअप्रसाहणचलतमो ॥६०॥ कद्देमसरिसतमअतिभयावातेजसानिजहरू

गरुणरु पञ्चलावयारपारवापरवापनाश्रमावापाः । वहवहतुरवगमनवसुर्वकारवर्गणगवायावयः तमद्वतसोहतच्यसम्बर्धनाथकोजिमिवाणहे । ठंकाधिपतिकोमूवसैन्यविनासकोनमहानहे ॥४ पानपुरणाताकृप प्रनामप्रजनापप्रणाणानुषायहः । एकाप्यपातकाष्ट्रणस्यवनाशकानमहानहः ॥ इतिकेषुदश्नेनभासअञ्चनताकसक्योनाहसन्युत्ते । व्याकुलितदोउद्दग्रम्हिकानोआपनानिष्युत्ते । इतिकेषुदश्नेनभासअञ्चनताकसक्योनाहसन्युत्ते । ासम्बन्धस्य । व्याखालय विषय । विषय । विषय । विषय इमिसापेद्राहरूको विष्योजनमहातमना वत्सम्य । महिनीरमाहतते जनभञ्जा स्रत्यां वीनीयाय । व शनतायक्षाप्रस्थात्वारानकात्वनायतम्य । माहनारमाकतत्वनम् अवस्तपाचानाययम् । न्यकोटियोजनकनकप्रणीञ्जन्यजनतेनयतम् । तहँपरमञह्यत्यामङ्कअभिरामकामस्तकत्रे न्यकोटियोजनकनकप्रणीञ्जन्यजनतेनयतम् । त्रथकाटियाजनकम्परणाञ्चात्यजनतन्यतम् । तहपरमञ्जल्वतयामहक्षणाभरामकामवतकारम् मनिजिटतकेचनवंभसहस्तित्राजमानअमानहे ॥ ५३ ॥ तहिमच्यसहस्रकाशेपसाहतर्गे साराभारतम् सन्तर्भवाक्तापराजनान् सम्बद्धाः ॥ दृष्ट् ॥ ताहमध्यपरम्प्रभावप्रह्मोत्तमनगर्नः ॥ दृष्ट् ॥ ताहमध्यपरम् जारानाननारपरपरपरपरपरप्रभागपराग्यः। ॥ ५४ ॥ ताहमन्यपरम्थमावपुरुपारामगणपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावपर्यामावप नगरनानातानातारात्वासाम्याननवन्त्रसम्यान्यः ॥ ५५ माणमयाकराटावभावशासाधः सर्वेत्तसभावनात्वास्यकेश्वर्वेक्षमण्डस्यमाभर्गः । सोहतप्रवंतसम्बद्धसाङ्काङ्कृतिवेकोत्तसमाणः भ्रष्ठमञ्जानननापमञ्ज्यमञ्जयमञ्जयम्। । साहतप्रथ्यश्चमञ्जाव्श्वाहमाव्श्वस्यानमाह्न वनमाठञ्जोश्चीवरसरस्यिवशेपचरमहस्योहनी । कमठाकरनचापतिचरणिनज्ञकतञ्जाननजाह्न पन्नाञ्जात्रामःतरसापग्रपञ्चलाह्या । कमञाकरम्बापातचरणान्यकत्वात्रम्यसिष् पापदस्यनेदहुनेदशादिकचक्रशादिकआसुर्षो । चहुँशोरसोहतसुभगतनपरिस्त्रभयतेन्द्र

गायुष्ठापुष्ठापुरुणापुरुष्यापुरुणापुरुष्यापुरुष्यपुरुष्यापुरुष्यपुरुष्यापुरुष्यपुरुष्यापुरुष्यपुरुष्यापुरुष्यप्य श्रीष्ठिकार्यत्रसम्बद्धान्यस्य । यहुन्यास्याहतस्य । सेवनकर्राहम्मुकोसदावहुँ ओरत्योति आर्थाट्याराप्तर्थानाम् मास्यक्षाताम् छात्त्रयाः । वननकराष्ट्रमुकावदायहुनारवाः। अप्रतिसरितारायणसुमास्ट्राहिस्यहिंगजाहुके । वंद्नकियोयहुनंद्तिमिक्छपाडनंद्दे हारनायमाणायावृत्वाक्ष्मामारुडण्खतकारकः । जातमञ्जरमदाहमदखद्गवयानकारायः ॥ मविप्रवार्णकार्याद्देशनहेत्तहारेल्यावतभयो । अववाहद्दर्शनरावरोममकामपूरणहेत्रयो ॥ न्यनगण्यानप्रसम्भारकः हिषमूमभवतारः । सोहरिहत्तभवहुरुरतः, हेवसुदेवकुमारः । दोहा-हरणहेतमृभारकः, हिषमूमभवतारः । सोहरिहतभवहुरुरतः, हेवसुदेवकुमारः । पाषा कर्णस्ता वृत्तारकः । ज्यवस्त्रावारः । साहायक्तावायक्षरातः हयस्यव्यक्षारः । नरनारायणपूरणकामा । देनहेतजगयंगठचामा ॥ प्रगटकरहे देविषयं अनंता । जोकिरिङ्ग नरपारायपाप्रस्थकाला । युगवत्त्रज्ञामगण्यामा ॥ अगटकरवद्दाउपमञ्जला । जाकारण्यत् समक्षित्राञ्ड्याञ्कदीन्द्र्योदिवतयान्तुकृतिवदनकीन्द्र्योशिञ्चित्रवाञ्कवदिव्यमहिं॥ समक्षित्राञ्ड्याञ्कदीन्द्र्योदिवतयान्तुकृतिवदनकीन्द्र्योशिञ्चित्रवाञ्कवदिव्यमहिं॥ नवकारकाटरुवारुकवान्सावाद्यवयास्त्रुकात्वदनकान्स्राम्यरुवयमकत्त्रेस्तामनस् निप्रतिवारकत्त्रेत्त्राहेसोआज्ञिषद्यआनैदराहोद्दिश्चान्त्रकत्त्रेस्तामनस्त्रे

प्रभारपाटकरान्द्गाशसामाञ्चापद्यमान्द्धाशस्य गामगुनावच्युपामकृत्द्सामान्त्र पुतिसममानिष्टियोमनमद्भीवित्रहरिङ्गमामोत्पटनौहिद्दश्यसमङ्ग्रीसमन्तर्यसामान्त्र पुतिसममानिष्टियोमनमद्भीवित्रहरिङ्गमामोत्पटनौहिद्दश्यसमङ्ग्रीसमन्तर्यसामान्त्र तनाराज्यानः साम्राज्यसम्बद्धाः स्थानः स्थलन्यसम्बद्धाः । सानत्विप्रनह्ण्यानः वसेन होहा-निषयभोगभोगतः समितः वसत्तननमनकामः । सानत्विप्रनह्ण्यानः वसेन ्राप्तान्य विकास स्थापना स इस्त्री सिक्तिक शोम स्थापना स्थापना विकास स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन

### श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-उत्तरार्ध।

### श्रीशुक उवाच ।

दोहा—अन्रसुनियेकुरुपतिकथा, श्रीवसुदेवकुमार । छेयदुवंशिनसंगमें, कीन्ह्यांवारिविहार ॥ एकसमयद्वारावितमाहीं । रामकृष्णकेवसततहाहीं ॥ भैससुद्वयात्रातिहिकाला । तवपरजालहिमोदविज्ञाला । गयेक्षेत्रपिंद्यारकसिगरे । मन्ननदानिकयेमतिअगरे ॥ तहवसुदेवहिआहुकराजे । औरद्वृग्धन्नोहिसमाजे ॥ पुत्रपत्रत्रनीमत्रनमंत्रिन । सुद्धदससाअरुलैबानंत्रिन ॥ निजराणीअरुसवयदुनारी । हरिवल्लैसंगगयेसिपारी ॥ तहुलावनगणिकागणगवने । गायकनर्तकतिजितानेभवने ॥ जनसागरतटगयदुराई । जुरीसमाजमहासुसदाई ॥

दोहा-प्रथमहिरेवतिकोकमल, करगहिनलनलना । विहरनहितप्रविशेउद्धि, करिकदंवरीपान ॥ पुनिसोरहसहस्रक्ष्यितानी । अरुशतअरुआठोपटरानी ॥ छेसँगप्रविशेजलयदुनाथा।पुनिसवयदुप्रविशेतियसाथा॥ तन्यदुनदनिगरासुनाई । हिलतकोउनहिकरेलराई ॥ हरिप्रतापतेसागरनीरा । भयोसुखदनहिरह्योगंभीरा ॥ शीतलसुखदसुगंधसमीरा । बहतभयोतिहिक्षणअतिधीरा॥वारवधूसजिसकलशृंगारनाजलमहँपविश्वतभईहजारन ॥ तहँपणिजटितकनकलपुतरनी।ल्यायदूतपरमसुदभरनी।मकरविहँगमृगसुखवहसोहँ । नारिपरस्परतिनआरोहँ ॥

दोहा—सहँवाजेवाजेविपुळ, रह्योमधुरसुरछाय । गानकरनळागीळळित, वारवधूहरपाय ॥ गंधवेनआवाहनकीन्ह्यों । अरुर्हारझकहिझासनदीन्ह्यों ॥ तहाँअप्सराकोटिनआई । स्वर्गळोकतेअतिळविछाईं ॥ तहँकिन्नरगंपर्ववहुनाना । आयेळेळेवाजविधाना ॥ तिनअप्सरनकह्योभगवाना । यादवसबहेदमहिसमाना ॥ तातेइकड्कयदुवरपाडीं । झतझतकरदुविहारइहाँहीं ॥ तेहरिझासनधरिधरिझीझा । सबसुंदरीसुदितअवनीझा ॥ यदुवेशिनकेसंगअधारा । ळगीकरनवहुभाँतिविहासामावहिनाचिहंवाजवजाविहं । यदुवेशिनउरसुस्रठपजावाहें ॥

दोहा-राणिनसोरहसहसमधिः;यदुपतिकरहिविहार । तिमिनिजनिजनवछानिसँग, सोहतसकछकुमार ॥

हरतभुयेसवआसवपाना । होतभयेमद्मत्तमहाना ॥ करतकटाक्षमंद्रधुसकाई । छेहिअप्सराचित्तचोराई ॥

हरतभुयेसवआसवपाना । होतभयेमद्मत्तमहाना ॥ करतकटाक्षमंद्रधुसकाई । छेहिअप्सराचित्तचोराई ॥

हरतहँसावतहुटसतहेँर । वास्यारमुखमहँकरफेरेँर ॥ कोडअप्सरनसंग्रेडजाँने । रेवतगिरिविहारकरिआंने ॥

उपसुंदरिनसहितग्रहजाई । कोडतहँविहरहिआतिसुखछाई ॥ कोडअप्सरनसहितअनुरोग।वननवननवागनवस्यागे॥

उपासरिसभोसागरनीरा । पानकरिहँमोदितयदुवीरा ॥ कटिटोंभयोडद्धिकयोजन । प्रगटायोरँगचारिसरोजन ॥

दोदा-विविधभाँतिसरसिजप्रभा, पराउद्धिजलमाहि । विविधभाँतियल्यसक्ते, सल्लिल्लितद्द्रांहि ॥ विविधभाँतिप्रगटेपकवाना । विविधभाँतिसुंद्रशतिषाना॥विविधभाँतितहँसुमनसुहाये।विविधभाँतिमाला रहाये । विविधभाँतितहँसुस्रमाविविधभाँतिपहिरेयदुवरतनाविविधभाँतिभाजनतहँल्याये।विविधभाँतिकेरत्नसुहाये विविधभाँतिकेवसननवीने । विविधभाँतिपहिरेपर्वाने॥विविधभाँतिकेतिनाउदिराजें । विविधभाँतिकेमणिवटस्राजें॥ विविधभाँतिकेतहँअँगरागा । विविधभाँतिलेपहिरस्रमागा ॥

दोहा-विषिपभौतिमज्ञनकरें, करिकारिविविधविद्यार । विविधभौतिकीन्द्रेतहरूँ, नरनारिनशृंगार ॥ विविधभौतिकीटैपिचकारी।विविधभौतिसींचहिनरनारी।विविधभौतितहँटटॅंद्रगागा।विविधभौतिवाटयाँअनुराग॥ विविधभौतिषोट्वेविरंगा । विविधभौतिकीटटित्तसंगा।विविधभौतिमगटेनहँदागा । विविधभौतितहँवनेनहागा॥ विविधभौतिकीद्धंनसोहारीं।विविधभौतिटित्वकाटहराहीं॥विविधभौतिमुग्टटनागाँविविधभौतिकरान्तमाने॥ विविधभौतिकीगतिनिदेसांवै।विविधभौतिकभाटवतांवै॥विविधभौतिम्वान्द्रमाटान् । विविधभौतिकटोकनाने॥

होदा-विविषभौतिकीमापुरीः बोटहिबनिताबति । विविषभौतिकीकांतितरं, विविषभौतिद्रग्राति ॥ । विविषभौतिकोबरेतमाराविविषभौतिकप्यसाद्वीटारीसाधिविषभौतिकाटिकविद्याविविषभौतिदेवीमुद्रवदा॥ विविषभौतिकोक्ततुष्रगटानी।विविषभौतिकरितिद्रस्यानी।विविषभौतिकरित्रनादिविमानाधिकर्योतिकरोतिकरोतिकरात्रीयात्र विविषभौतिकरेतीकमाद्याविविषभौतिकप्रविद्यादाः॥विविषभौतिकरोटवर्देगमा । विविषभौतिकरोति

( < < )

विविधभाँतिस्रुनिपरतस्रुताल।विविधभाँतिकीतानरसाला ।विविधभाँतिकोविभोदेखानो।विविधमाँतिसुरविहरूचार दोहा-विविधभाँतियदुनाथजो, कीन्ह्योंसिटिटविहार । विविधभाँतितेसुकविजन, करतभवेरबार ॥ छंदगीतिका-तहँकछितचंदनपंकतनकादंवरीकरिपानहै । दगअरुणसोहतछंत्रवादुप्रयात्झुकतमहानहै॥ वरवसनधारेनीळनवीननीरदसमळसें। तेहिमध्यमुदितमयंकसोमुखहासळनछविकोहसें॥ यककानकुंडलकलितटेडीमुकुटभुकुटीनैनहें । वलरामशानंदधामबिहरतहरतमुखमामैनहें॥ कहुँअमतकहुँरुकिरमतकहुँडगडगतडगमगचलतहें। करिपानआसवरेवतीसँगकेलिरसरँगरँगतहें॥ तहँकृष्णसुरसुद्दिनज्ञासनदेतभैयहिभाँतिहैं। वलरामकोसववेरिनाचहुजोरिजोरिजमातिहें॥ तहँकृष्णज्ञासनपायसुरतियवंदिरेवतिरामको । नाँचनल्गीगावनल्गीलावनल्गीत्रयप्रामको ॥ बाजनबजावनलगींसिगरींतालदेततिताल्हें । बलरामक्रणचरित्रगावहिंभरीआनँदवाल्हें ॥ तहँआञ्जडिदैतालदोडकरपकरिरेवतिहाथको । अतिज्ञयसुहावनलगेगावनरामझमकतमायको ॥ गावतिरासिवलभद्रकहँगहिसत्यभामाकरनको । यदुनायहुमुखमधुरसुरगावनलगेसुदभरनको ॥ अर्जुनसुभद्रासहितआसवपानकरिहरिसंगमें । गावनळगेनाचनळगेमातेमहारसरंगमें ॥ रतिनाथतहँरतिसहितआसवपानकरिगाननङगे । गदसांवसात्यिकशुकहुसारनचारुदेष्णहुरसरैंगे ॥ वटभद्रसुत्दोडनिश्ठउल्सुकअनाधिएअकूरहूँ । अरुभानदोपतिमानपूरणमासउद्धवसुरहूँ ॥ निजनारिङेखेसंगमहँगावतवजावतनचतहैं। आसवमतेचहुँकितभमतगतिभेदवहुविधिरचतहैं॥ यहदेखिकौतुककृष्णकोनारदपरमसुखपायकै । छेवीणपाणिप्रवीणप्रेमहिभीनआशुहिआयके ॥ यदुवंशकेमधिजायकैपरवीणवीणवजायकै । छूटेजटानाचनलगेचहुँ ओरभाउवतायकै ॥ छिसात्यभागमाप्येपारथसुभद्देवामको । विह्रसतहसावतदेवऋपितहरेवतीवरुरामको ॥ इकहाथसत्याकोपकरिएकहाथनारदकोगहे । जलकरतरासविलासमाधवहिलेसागरस्रखनहे ॥ अर्जुनसुभृद्र्।सहिततहँझ्म्तझुकतहिलिगेजवै । श्रीकृष्णयदुवंशिनबुलायसुनायशासनिद्यतवे ॥ आधेहमारेओरआधेरामओरहिनायकै । कीनेविविधनलकेलिनीरतरंगफेलिनडायकै ॥ तिनमहॅरहेआधेहमारेसुतनसंगयदुवरसवै । अरुनिशठउल्सुकसंगआधेहोर्हियदुवंशीअवै ॥ असकहिसहितसत्याहरीयुनिपैठगेजठर्सांचने । युनिविमठवीणवनायनाचतरुगेहरिपटर्सीचने॥ वळ्भुद्रतुरतसमुद्रप्रविद्रोरेवर्तीकरपकस्कि । तत्रथसेउल्सुकनिज्ञठआदिककमरअवरणकस्कि ॥ तकरनसोअरुनलनसोनिशठादिनीरउडावर्से ॥ गावतवजावतवाजवहुभावतअमृतअुजभीर्रभिरः॥ इनिसुमनकंदुक्सुमनकंदुक्सुमनढालहिरोंकहीं। अर्रावदकेलैवृदवहुर्क्येकपेंझिलिझोंकहीं। तहँरेवतीरुक्मिणिसभद्रासत्यभामास्विन्छै । करतीकुतूहरुकेछिकुरुकरकमरुअवछिविज्ञेप्<mark>स</mark>ु ॥ तेह्युवतिमध्यसमुद्रविल्सिहिकरहिकेल्किन्द्रहर्ले । मनुसहसहदुअकाश्रागटिप्रकाशकीन्द्रेश्वतं ॥ कहुँचपळचटकचळापर्येदनचतुरिचातुरिक्रतिहैं । जिमिश्ररदयनमेंदम्किदामिनिचहूँकित्छिविभार्ति। वर्देसंग्रह्मसम्बद्धियानसम्बद्धियानसम्बद्धियानसम्बद्धियानसम्बद्धियानसम्बद्धियानसम्बद्धियानसम्बद्धियानसम्बद्धिय तहुँसंगनारदसहितामित्रनपानिपिचकारिनगहे । गावुत्वजावतुझुकतझ्मतरामकोर्साचनचहे ॥ तर्दैरुचिरिवतिरुक्तिमणीपनायपिचकारिहन्। बुहुआरततह्कं नकं दुक्वस्तमे अतिश्वयन्।। तर्दैरुचिरिवतिरुक्तिमणीपनायपिचकारिहन्। सोस्सकलस्राक्षिनसम्।नसुतह्निश्वस्त्रम्। मदमत्त्रअतिनटकेटिरतटस्रिसकलनारिनन्रनको। श्रमकृतिवारणहेतवारण्कियोहरिस्सम्तन्।। यदुनायकीरुसनानिसविकयवेदकं दक्करान्त्रम्।। तहुँरामस्यनसमानसंयुत्पायपिचकारिनहने । दुहुँ ओरतेतहँकँ जकंदुकवलतभेअतिशयपने ॥ यदुनायकीरुसन्।निसन्कियनंदकंदुकयुद्धः । पुनिसक्छिदिछिमिछिनचनछागेरागरागेशुद्धः ॥

सर्जनदुनारदसहितयदुपतिनलतरंगवनावहीं । तेहिमध्यमेवलभद्रनाचिहरागसोरङगावहीं ॥

### श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-उत्तरार्ध ।

यहिभाँतिकरिजल्केलिबहुविधिनिकसितटठाढेभये । तनलपटिपटअँगप्रगटलिबिईँसतपरस्परसुखल्छ्ये पुनिपहिरिपटभूपणअनुपमअंगऑगरागितिकये । तहँनारदहिनिजहाथसोंहरिवसनभूपणसिजिदिये ॥ पुनिरेवतीरुकमिणीआदिकवरवसनपहिरतभई । वैठींसखीनसमाजजोरिकरोरिशशिखसमार्छई ॥ तहुँरामकृष्णहुपार्थनारदसहितयदुवंज्ञिनसँगे । वैठतभयेदरवारसभगलगायरसरँगहिरँगे ॥ तहुँमंजुमनरंजनसुव्यंजनसूपकरल्यावतभये । वहुभाँतिअन्नप्रकारपानप्रकारअतिस्वादनिछये ॥ बहुमांसकेपरकारसुफलप्रकारसुमनप्रकारहें । द्धिकेप्रकारसुपयप्रकारहृपृतप्रकारअपारहें ॥ मधुकेप्रकारहुक्तरकरापरकारछवनप्रकारहें । कटुकेप्रकारहुतिक्तकेपरकारअम्छप्रकारहें ॥ मिष्टानकेपरकारत्योंपकानकेपरकार्रहें । आसवप्रकारहुजलप्रकारसुकंदमुलप्रकारहें ॥ वटकेप्रकारहुवटीकेपरकारज्ञाकप्रकारहें। चोलनप्रकारसुछेझकेपरकारचर्वप्रकारहें॥ यदुनाथकीच्योनारएकमुखवरनिकेहिविधिमेंसकों । जोकियोवर्णनताहिकविमधिवारवारहिमेंजकों ॥ यहिभाँतियदुपतिरामपुत्रनिमञ्चसद्वसावानिर्छे । भोजनकरतरुक्मिणीसुरेवतिआदितियछविसानिर्छे ॥ विहँसतहँसावतएकङ्कभोजनकरावतकरनते । इकङ्कदुरावतपुनिदिखावतलजिल्जावतनरनते ॥ यहिभाँतिभोजनकरततहँरविअस्तगिरिअथवतभये । आईनिशाअतिशेषुदावनिकृष्णवरुअतिसुखरुये ॥ प्रमुद्तितसँवेकरपदपत्तारिसुपानआसवकरितहाँ । वैठतभईसिगरीसभायदुराजराजनमधिजहाँ । इकओरपुरुपसमाजञ्जेवलरामअतिअभिरामहें । इकओररुकिमिणिरेवर्तावैठीसहितवहुवामहें ॥ ताहीसमैवाजेवजावतरामतहँगावतभये । उत्तरेवतीयुत्तरमणिगणगावतमधुरसुरसुखछ्ये ॥ तेहिमध्यपरमप्रवीणनारदवीणसरसवजायकै । नाचनऌगेपहिरेवसनदोहुओरभाववतायकै ॥ तहँकृष्णमंज्रमृदंगलैकरविविधभेदवजावहीं । लैवाँसुरीमाधुरसुरीवहरागपारथगावहीं ॥ इकहाथउद्धवकंघघरिइकहाथसात्यिकिकोगहे । वल्ररामझूमतझुकतझझकतझपतदगउठिअसकहे ॥ अगपरिणदत्तेटारियेमोहिदेहुनाचनहेससा । आसवसिळ्ळयहेसिधुमोसुसआवईअतिशयतृपा ॥ भभभभ्रमतिभूभभरिगोहिर्मेश्रमह्नहिभमरीनहीं । ठऌठंबमानिवलोक्कचंदहिचारुताशसर्नाहिकहीं ॥ थयथरकतथराथरचहुँओरञ्जोरसनातहै । ढढढरकतसुखदआसवव्योमतेसरसातहै ॥ तहँमिस्रकेशीमेनकारँभासुकेशितिङोत्तमा । उरवशिहेमाअरुपृताचीमंजुङघोपाउत्तमा ॥ सवनचनलागीमोदपागीगायरागनरागिनी । वलकृष्णऔरवतायभावनभामिनीयडभागिनी ॥ तहँरामकृष्णसराहिबहुतांबृङ्निजकरदेतभे । गावतसुयश्यदुनाथकोसबङोकआशुहिसेतभे ॥ यहनिरित्ततहँप्रयुम्भभुं उपभुरसुरगावनलगे । रंभादिसुरसुंदरिनगणसुनतिसर्वेसुरामहँपगे ॥ तहँकृष्णपारथरामनारदचूमिप्रद्युष्टेमुखै । गावनरुगेचहुँओरतेतेहिसंगमंजुरुयुतसुखै ॥ तहँसुनतिसगरेनारिनरमोहतभयेएकवारहीं । अनिमपअचटतेहिक्षणभयेनहिनेकुअंगसम्हारहीं ॥ यहिभाँतिकोतुककरतरासविद्यासगावतनचत्रहीं । वीत्योदिवसवीतीनिज्ञाक्षणएकसममानतत्रहीं ॥ पुनिसुरतियुनिगुंधर्वगणुकोविदाकियुद्धरिरामुहें । मृणिगुणविभूषणवसन्वरबहुदीनमुदितदुनामुहें ॥ सोरठा-यहिविधिरासविलास, होत्रसिञ्जमधिविविधविधि । तहँयदुनाथनिवास, भयाएककौतुकसुना ॥

जोनिकंभदानवयटवाना । यदुवंशिनकोशञ्चमदाना ॥ तीनरूपतेजगमहँरहेऊ । एकरुपपट्पुरहनिगयऊ ॥ वत्रनाभयकताकोश्राता । इन्योत्रद्यमताहिविख्याता ॥ व्याहत्रद्यमत्रभावतिकेरो । सुनिनिकुंभुकियुकोपयनेरो ॥ आयोकुशस्यटीअभिमानी । सुनम्हटयदुपतिकेजानी ॥ मायाकरीमहटमहभारी । अंतर्पानहिभयोसुरारी ॥ तिगराडमसेनकीरानी । देविकरीहिणिहँ छविसानी ॥ सोइगईकोडमरमनजाना । तेदिसँमआयोवछवाना ॥

दोइा−रहेभानुयदुवरकोङ, तासुसुतासुकुमारि । भानुमतीअसनामकी, विनव्यादीछविवारि ॥

भाजुरहेतपदितवनमाँदी । रहो।सनपरतास्ततहाँदी ॥ दानवश्वपतहाँद्वनगयञ्च । दानभानुद्रुदिताक्देंभयञ्ज । तद्दैदानपकेतरतकुषार्तः । शारतञ्जीशिषपुणारी ॥ तर्वातगरिश्रेतदपुरतार्तः । भानुपतिकोदरनिद्रारी॥ रोदनकरनटगीदकवारा । भयोद्दोरनदुंशोरशपारा ॥ दानवभानुपतीकदेद्दिकः । उदयोनगरतेनुत्तिकक्षि॥ अंतदपुरसुनिशास्तद्दोरा । कोपितयोगसुदेवकटोस् ॥ तस्दित्वस्तेनमदस्यता । दानवेवकरिकोगदस्यता॥

दोरा-परिस्किष्णवेशवृद्धतर्तं, चरिर्षद्वपृतुष्णिः । निकसत्मेदानवर्तनम्, छनछ्डायकुषारि ॥ छरितप्रयोदानपञ्चपकारि । ग्रेदोडल्डुँओर्गिहारी ॥ तपदाचमयेसरिद्धपाग । करत्तर्देवर्द्धरणीवस्या॥ पितुस्रक्रमसेनमदराजे । छरियदुपतिमानेशतिराजे ॥ करिषेद्रनकीर्द्धशामानी । शायसुकदाकदीवस्यानी॥ तपदोडकद्योकोपञ्चतिकाने । तुमतीज्ञछीयरारम्सभीत् ॥ सिगरीभूछिगर्दसुपियरकी । मानदुनर्दीभीतिकड्पर्सी॥ दानपञ्चतिकुंभद्दक्थायो । शंतदपुरमृद्धतिभयछायो ॥ भानुमतीजोभानुकुमाने । ररचाताहिमायादिस्तारी॥

दोहा-सुताछुडावनद्दमगये, चिहस्यंदनभनुभारि । पैनभ्षयद्दिनिकसिगी, परचीनद्दमहिनिहारि॥ असुरहरीम्पयाद्दमारी । करीभीतिनिहनेकुतुम्हारी ॥ सुनिअतिअञ्चिततहँयदुनामा । बोलेड्हुनजीखिगद्दाणाँ आपजायवेठडुमदमाँहीं । दमगमनतहँअसुरजहाँहीं ॥ असकिद्दाहुनविद्दाप्रसुकरिक । उद्दवसायिलेसुमार्क ॥ आरजरामिहदेहुसुनाई । दस्योभानुमतिदानवआई ॥ चलदितासुमारकहेहु । अवविलंगकोहनहिनेतु ॥ असकिह्सिकलति्यनयदुर्गुई । दियोमहलकहँतुरतपठाई ॥ उद्दयतुरतरामिटिंगजाई । दियोषुरणसेदेशसुनाई॥

दोहा-मोदितरासिवछासमें, आसवकीन्हेंपान । रामसुनतउद्धववचन, प्रयमिकयोनहिंकान ॥ प्रनिउद्धववीछेमुसकाई । हरिसँदेशसुनियेवछराई ॥ असकिहतीनवारगिद्वपानी । उद्धवकहीरामसीवानी ॥ तवसूँदेहगउद्धवओरा । कह्योमंदरोहिणीकिशोरा ॥ उद्धवहमहिजगावहुनाँही । कहिदीनेअसकेशवर्षीं ॥ करेजीनवाकेमनऑव । यहिअवसरकछहमहिनभाव ॥ जायचहेनहिजायतहाँही । व्यवकहूँहमनेहिनाही ॥ उद्धवसुन्तरामकीवानी । हैंसतगयेजहँशारंगपानी ॥ कह्योसुनहुहेरमानिवासा । रामरॅंगेरसरमानिवासा ॥

दोहा-उचिवहोयसोकीलिये, आँपसमेविचारि । वनपपरिगेकतहुँ, अस्तोविनयहमारि ॥ उद्धववचनसुनतसुमकाई । गरुडिवेगिवोलियदुराई ॥ गहिझारंगचेढसुलछाई । अर्जुनकोर्सगिल्योवढाई ॥ उद्धववचनसुनतसुमकाई । गरुडिवेगिवोलियदुराई ॥ गहिझारंगचेढसुलछाई । अर्जुनकोर्सगिल्योवढाई ॥ पुनिप्रद्धासमेवचनअवारा । चल्रुह्मारेसग्रुक्षारा ॥ कहप्रदुष्टमेर्सरथविधेहाँ । पक्षिराजपक्षिमाँ । चल्रेहिसंगिक्षें ॥ असकिहिमायामयरथरिके । चल्रोकुवरपजुषरिक्षितिचेके॥गरुडिवेरिके । प्रतिप्रक्षाम् । चल्रेजातकिविधामार । चल्रेजातकिविधामार ।

देहा-तहाँवज्रपुरकेनिकटः, छिलिनिकुंभयदुनाथ । पांचजन्यवरक्षंत्रको, दियवजायगहिहाथ ॥ दानवपांचजन्यधुनिक्षिनिक । छोटचोयदुपतिआगमगुनिके॥दानवतीनहुवीरिनहृरि।तिनिक्ष्वकिर्धियभित्रार्ति। कृष्णकुँवरकरिक्षेयभित्रार्तिक किर्केचोरकोरिदिशिछायो । दानवयदुपतिसन्धुत्वपयो॥प्रभुसन्धुत्वपावततेहिंदेखी । कृष्णकुँवरकरिकोपविद्यार्थि तिनरूपअपनहुक्करिरुपक । यदुपतिकआगृवविद्यायक ॥ मारनछाग्योविज्ञावकराठा । धायेवारिहेतपुर्वि तिनिकुंभतीनहित्त । करतगुद्धअरभरअनंदन ॥ गदाधारिधावतवछवारा । रोकतसरहिनकृष्णकुमारा ॥

दोहाः-मारिवत्रसमज्ञीसमहँ, दीन्ह्योंताहिहटाय । तबनिकुंभड़करूपकिय, ठियवियरूपदुराय॥ दुपतिअसवचनउचारा । तुमनयुद्धअवकरहुँकुमारा॥ पुनिअर्जुनसोंकद्भोष्टरारी । करहुयुद्ध<sup>अवतुव्यनुस्सि</sup> दोहा-तवकेशवअसकहतभे, कन्यहिविजैवचाय । मारहुँअसुरहिवाणवहु, जातेनहिंदविजाय ॥ पारबळेवयतस्तिकवाना । अहिगतिसमछोड्योवछवाना ॥ कन्यहिवहुतवचाइवचाई । मारतभयेवाणससुदाई ॥ गढेवाणताकेतनमार्ही । तिल्ठभरठे।ररह्योकहुनार्ही ॥ भयोसिङ्किसमग्रस्टोशा । तवरपण्योमनमहँअंदेशा ॥ तवकन्याकेसहितसुरारी । अंतरहितभोगुनिभयभारी ॥ तवप्रद्युम्रसोकह्योसुरारी । तुर्नाहेकहाँअरिपरतिनहारी ॥ कह्योमदुनपश्चिमदिशिनाया। भगोजातहेन्हिकोडसाथा॥चल्हुँयहीदिश्चित्रवस्वगामि।मेन्मनहुँआग्रअवस्वामी॥

दोहा-मीनकेतअसकहितहाँ, चल्योअप्रकारजान । गरुडचढेअर्जनहरी, पीछेकियोपयान ॥ पहुँचेतुरततासुहिगजाई । निरिवितिन्हेंदानवभयपाई ॥ तवमायाज्ञठकरीविज्ञाला । हारिलविहँगभयोततकाला ॥ खडोभयोसन्युव्यतिनकेरे । विजयवाणतघहनेयनेरे ॥ कन्याकोरक्षततिहिक्षणमें । विधेवाणवयतित्तकतनमें ॥ सहिनसक्योसायकअतियोरा । तवभाग्योकारेआरतज्ञोरा॥पुनिषायेतीनिहुतेहिपाछे।मारतनिज्ञितवाणअतिआछे॥ धर्राणसातहुँद्वीपनमाहीं । भृग्योनिकुंभवच्योकहुँनाहीं ॥ आगेजातनिकुंभपराना । पाछेगरुडमदनकरयाना॥

दोहा–िजिमिषावर्त्तहें अतिश्विषित, तीतरपेत्रयवाज । सम्रतसत्वातिमिश्रमुरपे, धावतभेयद्वराज ॥ गोगोकरनशेखपरजवर्ही । नपनचह्योगिरिकोशठवर्वहीं ॥ गिरचोम्रतायुत्तदानवराई । परचोह गामहँनाई ॥ सुरामुरहुनेहिनकिनहिनाहीं । शिवकोवरतेहिगंगाकाहीं॥गिरतशसुरङ्खिजळचरकेत्।स्यर्ता योशतिवटसेतू॥ भातुमतीकहेँ ङिपोळँडाई । अर्जुनकृष्णवाणझरिटाई ॥ नरनारायणकेशस्पाता । सहिनस गनविठसाता ॥ मोंग्योभातुमतीकहेँछोडी । सुक्योनुशटसन्सुस्टरलोडी ॥ दक्षिणदिशिस्टपुरकहुँनाई । गहिरगुहामहँरखोदुराई॥

दोहा-तवकहयदुपतिकुँवरसीं, भाजमतीपहुँचाइ । द्वारवतीशावहतुरत, मोसमीपपहुँपाइ ॥ मदनभाजमतियानचढाई । गयोशाशुद्धातवियाई ॥ ताकेभवनताहिपहुँचाई । चल्योवहुरिजहाँपितुयदुराई ॥ इतशर्जनवसुदेवकुमारा । चलेशसुर्पगरुढसँवारा ॥ पटपुरगुदाद्वारज्ञयथाये । तर्दशाहहरिसुतिशरनाये ॥ तेहिगुदामदेशसुराहिजानी । सहितसरासुतशारँगपानी ॥ राहेरदेतोकसोहद्वारा । गीतीनिशाभयोभिजुसारा ॥ असुरज्ञातिलीन्द्रोमनमाही । गुयेकुष्णअपनेग्रहकारी । गदागहिनिकस्योविल्तोरे । त्वयदुपतिशर्जनकहेंटरे ॥

दोहा-भारदुमारदुमार्युत्तम्, निहिनिकुंभविष्णाय । करीटपत्रवेकारिवहु, जोअवरह्तिह्वसाय ॥ तवअर्जुनगर्डिवर्टकारा । इन्यानिकुंभिद्वाणकरोरा॥ प्रयमिकयोताकोतनजर्मर । पुनिकरिदियोतादिहारपंत्रर ॥ पुनिअकाशमहिदिहिकपिकेत्।वापिदियोवाणनकरसेत्॥देरिसपरतनिहत्तहानिकुंभा।भातनतिहिद्धिक्षपाकसर्कुंभा। तहँगतिकोप्योअसुरमहाना।फारतवाणजाउवटवाना।मंदिहमंदपायंदिशिपायो । पुनिप्रनिअर्जुनीविहासनदायो ॥ पदुकंटक्रिम्हाफरपरि । परतटाटजैनननिहारे ॥ अर्जुनक्षोशगदाशटमारी । वत्रतनअवअस्रियाराच्यारी ॥

दोदा-छगतगदापारपगिरयो, शोणितवमतविदाछ । रुविमणिनद्नतवहत्यों, अमुरिद्याणकराछ ॥ विपिद्योरोमन्यतिवाना । मनुभूपरमहेभूरहताना ॥ उत्तिनपरयोतहेदानवगरे । दारअवटीअकाशमहिद्यारे ॥ विदिश्यतनकोद्वेगोअपियारा । मदनपनुषष्ट्रद्रशरपाग ॥ ताहिवाजनममाहिमहोषा । दानवद्वनगावामसमीषा ॥ विपिक्रयहाहुन्योतेदिशीक्षापुनिद्रहिक्षेत्रस्टेश्टर्शक्षाण्यानगदाशिरकृष्णिकशोगागिरयामाहिमदिवितिहेत्री दाववीरनकरम्यान्वतद्रसी।दानवहस्योतीतिनित्रहम्यो ॥ मोनाहिमहिर्द्युत्रत्रात्रवहस्यागहायाहिस्योत्।

दोहा-भावतनिरिष्णोषिद्को, गदाग्रहेभुमोदा । देशियुष्टकार्योक्यन, क्रांग्मंदकनेहिदेखा ॥ गदायुष्टहरिदानवेक्यो । भयोभयावनतहाँपनेषा ॥ तहेमुँग्युतमुग्ननवर्षाः । युक्कपनकेहेनिर्मारः ॥ दोक्योर्प्संदलवहुवनहाँ । कर्नेनिकटकहुँदूरविचरहाँ ॥ दोक्यगर्नाहेवार्ग्टनार्थे । दोर्कानवीनवर् दोऊसोहेरणमहँकेसे । अतिवरुमत्तमतंगजजेसे । पायतहाँअंतरजगदीशा । गदाहने|दानवकेशीशा ॥ सोऊगदाहरिकेशिरमारी । दोऊपाइप्रहारहिभारी ॥ गिरमृष्टिकृतवहरिमहिमार्स । हाह्यकारभयोवहुँवार्स ॥

दोहा-उत्तैनिकुंभहुमूर्ड्छिन, गिरचोधरिण्ठहिषीर । प्रनिदानवउत्तरुतभो, इत्वेठेयदुबीर ॥ तबरुचककक्षोयदुराई । ठाठरहिसजनिजाहिषराई ॥ तहाँआपनोवर्षिवचारी । मायाकरीतहाँअतिभारी ॥ मृतकएकनिजतनमहिडारी।अंतरहितह्नेगयोष्ठरारी॥जानिमृतकहरिचकनमारचो । सत्वाप्ठुनकेनिकटिसपार्यो ॥ दोहुनशंखवजायजगायो । विजेमानिअतिशुखपायो ॥ जानिसक्टदानवकीमाया । तबहरिसोंमकरच्वजगाया ॥ मरचोअवैयहश्कृतेनहीं । मेंदेखोंदानवनभमाहीं ॥ गुनिकोतकदानवयदुराई । हस्नटगेदोउवीरठठाई ॥

दोहा-पुनिनिक्कंभमायाकरी, कियोहजारनरूप । अवनिअकाशाहिदिशिविदिशि, रहेछायतेष्र्प ॥ कोटिनक्कप्णहुक्कप्णकुमारा ।मायाकरिशटरच्योअपारा ॥ वहुनिक्कंभआशुहितहँपाई। छपटिगयेअर्जनतनआई॥ कोउचरणकोउकर्णगहतभे । कोउतूर्णारपजुपकरिरहतभे ॥ अर्जनकहँठेगयेउडाई । अतिऊँवेअकाशमहँगाई॥ अर्जनकोकचगहिवळवाना । काटतशीशनिकारिक्कपाना ॥ ऐसेकोटिनरूपअसुरके । परेदेखिहगपतियदुपुके॥ निरुषिनिकुंभअंततहँनाँहीं । हरिकेश्रमदुसभयेतहाँहीं ॥ कोननिकुंभहिचकहिमारें । कोनअर्जुनहिस्तरिविद्यो

दोहा—मकरकेतुत्वयकहत्त्रो, इतिनिक्तंभहैनािह । छियेजातस्तिथर्जनहि, सहसयोजनहिमािह ॥ मारहुचक्रअमोपमुरारी । कटिजेहेताकोशिरभारी ॥ तवजेहिदिशिष्रधुम्नवतायो । तहँतकिमाध्ववकवर्णाः॥ छग्योनिक्कंभर्शाश्चमहँजाई । शिरविद्दीनभोदानवराई ॥ मरतिनक्कंभगईमिटिमाया । गिरीअविनमहँताकीकाषाः॥ अधमुखपार्थहिगिरतिहारी । हरिप्रधुम्नसोगिराउचारी ॥ धरहुधरहुअवगिरननपार्वे । वेहिपारयकेप्राणनजाेते ॥ सुनिपितुवचनकुँवरत्त्हँआसूरियत्जिकेडिक्ययोअकाशू।सहजहिडभेपाणिसोगहिक।ल्यायोक्टणनिकटसुवरुहि

दोहा—बहुविधिष्ठतिहसराहिकै, अर्जुनमोहिनेबारि । पारथमोमग्रुम्रयुत, गंद्वारकैष्ठरारि ॥ हरिआगमजान्योपुरवासी।धायप्रणामिकथेष्ठदरासी ॥ सहितसखासुतअतिसुख्छाये । यदुनंदनमहल्नमहँआये ॥ उप्रसेनकोकियोसलामा । प्रनिवसुदेवहिकियप्रणामा ॥ प्रनिवलभद्रचरणशिरनाये । रामहुआशिपवचनसुनाये ॥ प्रनिवलरामकक्षोस्रसकाई । तुमसोवनीनवातकन्दाई ॥ हमहिछोडिकसगयेसिधारी । तीनहुवालकवेडेस्वली ॥ रह्मोनको्कसंगसयान्।यदअतिअन्नचित्रमोहिदेखाना ॥ त्ववोलेकरजोरिस्ररारी । माफकरहयदच्यक्हमारी॥

दोहा—बालक्केअपराधवहुँ, गनैनवृद्धसुजान । तातेहमविनतीकरते, समस्थआपस्यान ॥ रामकद्योकहिजाहुहेबालाकिहिविधिमारचोअसुरकराला॥त्वयष्टुपतिवृत्तांतसुनाये । सुनतरामअतिआनँहपा<sup>तृ॥</sup> सभामध्यनारदतहुँआये । सवयदुवंशीलिशिश्तरनाये ॥ कह्योभानुयादवसोंस्रुनिवर । सुताहरणजितेदुश्वलि<sup>द्धा</sup> याकेशापद्देदुरवाहा । सोईभयोसुनोअनयासा ॥ भानुमतीहेशुद्धकुमारी । लिचतमीहिअसपरतिहारी ॥ देहुच्याहिसहदेवहिकाहीं । माद्रीसुत्जाहिरजगमाहीं ॥ नारदवचनसुनततहँभान् । सहदेवहिब्याहीमितिमात्र ।

दोहा-सहदेवहिभूपणवसन्, दैसादरयदुराय । इंद्रमस्यकोकरिविदा, दियोमोदअतिछाय ॥ यहिविधिकरतअनेकचरित्रा।सुनतजाहिजनहोिंहपवित्रा।श्वसहिकृष्णद्वारावितमाद्वीं।जाकोछिविद्वस्वरिणन्त्राह्वीं। सवसंपदापरीमहेँदूरी । यदुर्विज्ञानिवासतिभूरी ॥ १ ॥ उत्तमभूपणवसनसमारे । औरहुपोडज्ञकरिर्भृत्यी । योवनजोमभर्रीछिविरासी।खेछिंहगेदनवछाचपछासी॥जहँतहँमहरूनपरेरिनहारा।जिनछिवसुररुठनाछिह्नहारी निर्तासपुरसंकुठ्यथरहतो । तहँजळुधारनसम्मद्वहतो ॥ भूपणवसननअगसमारे । तरठतुरंगनरथनसँवारे ॥

दोहा—डगरडगरसवनगरमहँ, यद्ववंशीसरदार । सेरकरतविचरत्तिकरँ, मानहुँमूरतिमार ॥ ३ ॥ कुँहुँसोहतसुखदतडागा । फुल्टिरहेडपवनवनवागा ॥ लिफलोनीलतिकालहराही । गुंजहिमत्तमधुणतिनमाती हरंगिबहंगा । चहुँदिशिल्यायस्त्रीरसरंगा ॥ २ ॥ इभियदुनगरीमहँयदुराह । पोडशसहसमहल्धुता , सहसरूपपरिनाथा । पोडशसहसनारिकेसाथा ॥ करहिँविहारसमाण्गिगारा । नितनवमंगलमोदेशपण गृह्वाटिकाविराजाँहरुोनी।जगमगातिमरकतकीक्षोनी॥५॥सरसीसोहिरहींसुखखानी।मणिसमनिर्मरुसुरभितपानी।

विकसेचारिरंगअरविंदा । उडतपरागढरतमकरंदा ॥

देहा-कनकघाटमंडितमणिन, जगमगातचहुँओर । गुंजिरहेमधुकरिनकर, करिहमंख्रसग्झार ॥ ६ ॥ कौनिहुँसमयतहाँयदुराई । सवरानिनकहँसंगलेवाई ॥ करनहेततहँसलिलविहारा । गयेसजेसुंदरगुंगारा ॥ प्रविज्ञेसरसीमहँखुतनारी । गहेकरनकंचनिचकारी ॥ कुंकुमकल्तिअंगअँगरागा । पूरणजरिपयकेअनुरागा ॥ वैठीसोरहसहससुंदरी । इकड़ककरगहिसहितसुंदरी ॥ ससीयजावहिदीनमृदंगा । छायरह्योरागनरसरंगा ॥ ७ ॥ सहँगप्रवेजकाज्ञादिआये । जलविहारदेखनसुस्रकाये ॥ वरवाजेवहुआँतिवृजाई । संयुत्तताल्झुद्धसुरछाई ॥

दोहा-रचिरचिरुचिरपदनको, पावनयशयदुनाथ । गावतभेगंघर्वगण, रागरागिनिनसाथ ॥ छंदचौबोला-कोडभैरोभैरोबैराटहुआनँदभैरोकलगार्वे । कोडबहारभैरोरगभैरोमंगलभैरोभलभावें ॥ कोऊभैरवीप्तिपुभैरवीमुदितमप्यमहुवंगाली। संभावतीविभासदेशकरवरवपारकोलरसञाली॥ कोऊविभाकरभटिहारहिकोउछछितछछितकोइसुखसाने।कोइकुंतछआनंदितगायोरामकछीग्रणकरिगाने।। कोइदेवंतीदेवगिरीकोउदेवहृतीकोउसुरठाने । कोऊविचित्रविठावठकोऊसुक्ठविठावठसखमाने॥ इंसविलावल्ज्युद्धविलावलजीतविलावलसुरछाये । इमनविलावलकोइविलावलीकुकुभसुकुभकोजमनलाये॥ कोठकुंभारगायकोउहरपनकोउसंक्रमनसुरसभीने । कोउनटनारायणीअलहियाकोउअलहीयासरलीने ॥ मंझअरुहियाकोउसरपरदाभूपञ्चाखरागहिकोऊ । दीपञ्चाखकोउरुशञ्चाखकोउदेवज्ञाखगायेतोऊ ॥ कोउसुघराईसुहासुदीकोउअसावरीसरसावें। कोऊगूजरीरामगँधारहिकोईजोगियासुरछावें।। कोइगॅंधारकोइदेवगॅंधारिहकोडदेशीकोडपटरागा । कोऊवरारीटोडीकोऊकोडबहादरीयतरागा ॥ यमनपुरील्छमीहोहोकोउसरस्वतीकोउलाचारी । दरवारीटोडीगायोकोउपारवतीटोडीभारी ॥ मुरुतानीटोडीतुरकानीकोइमधुमाधहिबडहंसा । वृदावनीगायकोउसारँगकीनीयदुपतिपरशंसा ॥ कोडकुरंगज्ञारँगसुपज्ञारँगकोडसेमंत्रज्ञारँगगायो । कोडगोरसारँगकोडनुदीकोडमुळतानीरसछायो ॥ भीमपुरु। सीमारुसरीको उथीरागहिको उम्रुखल्यायो। धनाशिरीको उरूपशिरीको उपवरुसिरीको भरूभायो ॥ पटमंजरिक्षिरीकोडवरवावंगिकारीकोडरसराचे । कोईभीमपटाङीगावतवरिंहडोटहीकोडसाचे ॥ कोडवसंतकोडपंचमकोङकोङवसंतहीबाहारै । कोखबहारअहानागावतकोङसहानाबाहारै ॥ कोजपंचमवहारकोइगावतश्रीबहारहिवाहारे । कोठबहारखंगाइचभनतेकोईपरजहिवाहारे ॥ कोईहिंडोटबहारहिगावतजयतबहारकोऊभावे । पटभंजरीबहारविकासतकोटगैँपारवडवागावे ॥ शिरीरामकोडशिरीटंककोडनिराटंककोडसुरछाको । धनाशिरीप्ररियाकहतकोडकोडप्ररियाजंकराको ॥ टिटतपूरियात्रिमनपूरियाकोऊपूरियाभैरवको । कोऊपूरवाकोऊपूरवीकोऊत्रिमनसुरादेवेको ॥ कोईमारवामार्टीगौरागैरिआज्ञाकोरुगैरी । कोरुगैरिकसंभियार्वेतीगौरीगरीविनीगौरी ॥ कोडगोरीनायकीअटाप्योकोङगोरीभटिआरी । कोडगोरीवडहंसीगायोकोडगोरीपुनिटाचारी ॥ कोडगोरीगोपनीभनतभैकोडसःश्रयागोरीगायो । कोडिवसर्टागोरीमंजुङकोडदीपकमुरमुसल्यायो ॥ कोअपृरियाकोईनयतपुनिकोवतहँईमनकल्याणा । कोउशुद्धताउंकदमनकोउपुनिकोउशुद्धदिकल्याणा ॥ कोठअद्धसंकीरनवरण्योविजयकल्याणभन्योकोई । कोठविनोदकल्यानवसानतभूपकल्यानकोठसाई ॥ कोडगोचरनकोडतहँहँमैकोडस्यामनटकल्याणा । कोडकामोदस्यामगायातहँकोईकमोदहिकल्याणा ॥ को उक्मोद्दितिङककमोद्दिकोईकामोद्दिव्यास । कोईकमोद्दर्मारिहगायोकोईहर्मारिहरज्ञारा॥ कोईपरजकोईसंभाइचकोउधूरियासमायचको । देवनाटकोउनटनारायणकोउनटगायोसुरचयको॥ नटभूपारीछापानटकोरकेदारानाटहिगापो । शुद्धनाटकोरनाटहमीराहिकोहहमनीमुरसुस्राधारो

कोडकेदारागावतर्हेंतहँकोईजलधरेकेदारा । कोईमालोहाकेदाराकोईपरियाकेदारा॥ कोईगोलिरीकेदाराकहकोईसंकराकेदारा । कोइभूपालीमंजहिगावहिकोईहमीरहिकेदारा॥ कोऊभुपालीकोईसिधकहँकोऊसोहनीसुखसाने। कोजकाफीकोजकावेरीकहँकोजविडंगरागहिगाने॥ कोइबरधनकोउञारँगदेञैकोऊकठँगराकोगांवें । कोउकरनाटीकोउआनँदकहँकोऊझँझोटीसरछांवें॥ कोऊपहारीकोईपीलकोईगावतहेंमारू । कोऊअहेरीकोईकान्हरीकोऊसहनासुखसारू ॥ कोईअजनाकोऊकान्हराबागेसरीकोईगायो । कोइअडंवरीकोईनायकीकोईग्रुद्रिकहिपुरछायो ॥ कोइकोञ्जिकलीलावतिकहँकोईकोईछेमकान्हैरा । कोल्मंगलकान्हरासुनायोकोकद्रवारीऐरा ॥ कोइकेहरीकान्हरागावतकोइनराचकेसुरछाये । कोउगाराकोइरासाकान्हरजाजकान्हराकोउभाये ॥ कोईदेशकान्हरासुमानतकोइकान्हरापूरियाको । कोईजाजवंतीकोठानैकोइमंगलरागहिछाको ॥ कोईमाळकोञ्चाहिकोगावतकोउविहागराकीतानै । कोउविहागकोउइमनविहाँगेकोउविहागदेसहिगानै॥ कोईसंकरावलीसुनावतकोईसंकरासरसावैं। कोईसंकराभरानअलापैकोलसधंकरासुरछावें॥ कोईसंकरामेळनगावतकोईगावतरतिवाही । कोउसोरठकोइदेशसुनावतकोउसिंदूराउतसाही ॥ मेचरागकोडगावतहैंतहँमेचमलारहिकोइगाँवैं । कोइकान्हरामलारसुनावतकोइमलीरशुद्धछाँवै ॥ कोइगंधर्वगोडमुखमानतसूरमलारहिकोडभाँखे । गोडमलारहिगोडनायकीगोडांगरीकोमुखराखे॥ कोइसावंतीमछारइकोकोईअडानामछारै । कोइमठारसहराईगावतकोईसहामछारै ॥ कोइमलारकेदाराळावतकोईजाजहिमल्लारे । कोइभामनीमलारहिगावतकोऊअहीरीमल्लारे ॥ कोइमछार्रासदूरागावतकोइगावतनटमछोरै । कोइधूरीयामछारसुनावतकोइतहँगौरीमछाँरे ॥ कोइसावनीमलारसुनावतरूपभामिनीमछोरै । कोउकुकुभीमछारसुनावतऔरहुरागनउचारें ॥ सोरठा-अष्टयामकेराग, समयसमयगंधर्वगण । गावहिसहितविभाग, तालमुर्छनासुरसहित ॥

तारठा-अध्यामकरागः, समयसमयमधनगण । गावाहसाहतावमागः ताल्युख्नाहरताहत ॥ वनेह्नारनपननमृदंगा । वोणाडफमुरचंगउपंगा ॥ ८ ॥ तहँपोडज्ञहजारवरनारी । छेकरमणिनजिटतिपिकारी हरिपैसींचिहमुर्भित्नीरा । हुँसिहँहसाविहंमोदगभीरा ॥ मणिनभईकंचनिपचकारी । तिनपरडारिहरीरिवहर्षी जलिवहारस्तसोहतकेसे । यक्षिणसहितयक्षप्तिजेसे ॥ कहुँह्रिनाथनतेपिचकारी । लेहिख्डाइसीरिकीमीर् पुनिकहुँहरिदुख्डाविह्याई । तेझिक्षकारतजाहिपराई॥९॥ससहिक्चनतेसुमुनचमेलीदौरहिन्हुँकितचाहन्वेही

दोहा-छपटिगयेपटअंगमें, निपटपगटदरशात । सुमनमारियद्वपतिहँसत, उरखनंगअधिकात ॥ कंचनकोक्तरिकोटनवेछी।छिन्नतछोटिहंसहितसहेछी॥१०॥कुच्छुंकुमर्रनितहिमाछ॥छूटिरहींअछकनकीजा। मिछदेगिरयदुपतिकर्जुंआछी। हिनिपिचकारिनप्रभाविशाली।तिकपियसुमर्छिरपागा।वदतपरस्पर्भाविश्वरागी सुवितम्प्यसोहत्तपदुराना।मनद्वमतंगिनमधिगजराना १ १ यहिविधिकरिवहुबारिविहारा।अतिमोहितबर्धुदेवहुबारी नटसरतिकनगायकनकाँहाँ । अनुपम्भूपणवसनतहाँहाँ ॥ यदुपतिदेवहँविधिकरिवहामा।गयेप्रमोदितअपनेपानी। वहार-मेहदेसहीविध्वरानिहारा।अतिमोदितअपनेपानी। वहार-मेहदेसहीविध्वरानिहारा।अतिमोदितअपनेपानी। ॥ १। केविकरानिहार स्वापनिहारित्र स्वापनिहारित । वहार-मेहदेसिविध्वरानिहारित । वहार-मेहदिव्यर्थिकारित । वहार-सिव्यर्थिकारित । वहार-सिव्यर्थि

होनकरचोनिजनिजसदन, सहितस्मणसगरानि । तिनकोस्रुससुखएकते, कसेसक्योवसानि ॥ भागमजानिप्रभातको, दिवसियोगविचारि । वदनङगीङनमत्तसे, वचनिकर्टहरिनारि ॥ सॉर्भवरणनकरतरों, मध्यमुनीनसमाज । चितदकेअबसोसुनहु, सुमतिपरीक्षितराज ॥ १८ ॥ बोटीकर्टुकराङ्की, प्रमुद्धितपायभात । शोकसनीसुनिकविमणी, भनीभामिनीवात॥

स्विमण्युवाच । छेद-रेखुर्रातिरुपतिमार्पानिशिनननिद्निहिंगाई । सोवतिषयकोर्यानगाविषकोषदरीतिस्ताई । पीदिरिचतर्पानरेखनिकासिमेरमसमतहुँकैसीरी । तानेसमयसुरितसवभूर्रीवोर्रासिनिकटबसीरी ॥। दोहा-पुनिचकईकीवानिसुन, मनमहँअतिबिच्छ्खानि । सतिभामाबोछीवचन, कंतविरहिजयजानि ॥ सत्यभामोवाच ।

छंदचोबोछा-रेचकवाकोनिशिवियोगिर्नाकरुणगिराबहुरोवै । अवैभोरनाहभयोभयावनसुखितसेजपियसोवै ॥ घोंयदुपतिकेसुछविसिंधुमहँबूडिगयोमनतेरो । शिरमहँषरनचहुसिपद्पंकजतासुकरसिअवसेरो ॥९ दोहा-घरघरशोरससुद्रको, भातुसुतासुनिकान् । ग्रुनिप्रभातअतिशैदुखित, छागीकरनवसान ॥

कालिंद्युवाच ।

छंद्-हेसरितापतिनिशिनाहिंसोबहुसदाकरहुरवभारी । जानिपरितभयद्शातिहारिहुजैसीभईहमारी ॥ नेननपर्यह्नेपविशिहियेमहँगनकोहरोहमारो । तेसिहकोस्तुभहरचासाँवरोमथिकेडदरतिहारो ॥ १७ दोहा-निरित्तमळीनमयंकको, दिवसवियोगिवचारि । कहतभईअतिशयदुखित, कौसळराजकुमारि ॥

नाग्रजित्युवाच ।

छंद्-अरीजोन्हेंयासुखदजोन्हाईकाहेलेतछिपाई । कैघौंकियेजोरजछमातोहितोहप्रगटीप्रियराई ॥ कैगोविंदकेवचनफंदमेंफँसिआनँदअतिभाये । तातेअचलअकाज्ञाविराजसिमंदतेजदरञाये ॥ १८ दोहा-बहतिविलोकिवयारितहँ, ज्ञीतलमंदसुगंध । क्रह्मोल्ल्फ्मणावचनअस, जान्योनिज्ञानिवंध ॥

## लक्ष्मणोवाच ।

छंद-अरेमछेकोअनिछकहाहमकियअपकारतिहारो । वहतवावरोवारहिंवारहिंक्योरिप्रहोतहमारो ॥ इकतोयदुपतिनेनवाणतेजरजरहियोवनायो । तापरतूअवमदनदहनतेष्ठनिष्ठनिआयजरायो ॥ १९ दोहा-विरछेतेहिक्षणगगनमहँ, निरित्वयन्नग्रुनिभोर । जाम्बवतीअसभनतभे, बाझ्योविरहअथोर ॥

जांववत्युवाच ।

छंद-मीतमेषमाधनकेषुद्कररूपसमानीँहपाये । नेहनहेध्यावहुतिनहीकोडरअभिटापनदाये ॥ हमहींसमतुमहूँतेाँहसुमिरतदृारहुआँसुनपारा । अतिदुसदाईतासुमिताईप्रथमनकियोदिचारा॥२०॥ दोहा-फोरिमिनविँदासुपरि, सुनिकोकिट्कोबोट । बोटीविपुटविपादभरि, मंजुटवैनअतोट ॥

#### मित्रविंदोवाच ।

कोकिङकंतसरिसअतिकोमङ्गोङहुगोङपिपारे । श्रमननसुपासरिससोङागतमृतकिआवनहारे ॥ कोनकरहिंडपकारितहरिहमकोदेहुवताई । असडपायकङकंडकीजियेजगननेहियदुराई ॥ २१ ॥ दोहा–यदुपतिअवङङिजायँगे, यहग्रनिदुसनसमात । प्रानिभद्राभापतभई, भयभरिजानिप्रभात ॥

#### भद्रोवाच।

छंद्-हेरैंबतथरणीपरसुनियेंचल्डुबद्डुक्छुनाईि। तातेजानिपरतकारियतकछुबढिवचारमनमाईि।।
तुमहुँपोहमरेसमपिपकीछिविमहँमोहिगयेहो । तासुचरणउरपरनलालसामनमहँअतिहिट्येहे।॥
पेत्रद्यापारिजवकीनेयहजपकारहमारो । देडुदुरायिद्वसहरकोविटिमोहिमरासहान्द्रारो ॥ २२ ॥
दोहा-पुनिञ्जतरानीकृष्णकी, निजनिजमौतनमाँहिं । जानिभारअतिज्ञयदुत्तितं, हरिवियोगवतराहिं ॥
छंद-सुरोहदसरिसनसितनकेज्ञोभाहीनदेराईि । जानिपरतिपयकीवियोगवर्टुहर्न्हूकेमनमाईि ॥
जेसेहमसबिदसपायिवनबालमवदननिहारि । सणक्षणसुराततनमनविल्सतदुरानहिनातल्यारि ॥ २३॥
दोहा-पुनिश्तिसेरहसहस, दिवसवियोगविचारि । निरासिद्रंसभापनलर्गी, बहुविधिगिरराज्यारि ॥

(७१४) । आनन्दाम्ब्रानाघा

छंद—भछेईसतुमतोइतआयेकरहुमुखदपयपाना । तुमतोदूतकृष्णकेकीजेअवतिनकोग्रुणगाना ॥ आहेंकुशरूपियसुमिरतकदुप्रणजोप्रथमहिसुखभाख्यो । पेवहचारुचतुरचंचरुचितहमसोनेहनराख्यो ॥ जोअसकहडुहंसतुमविरहीवेडुखनाञ्चनवारे । तोवेषकरुविमणीकेवशह्वेहमरोप्रेमविसारे॥ जायकहोउनहीसमीपमहँहंसवचनससुझाई । इतहेकामनकछूतिहारोजानीहमचतुराई ॥ २४ ॥

दोहा—यहिविधिभाजअनेककारे, यदुपतिमहँसवरानि । वसतिभईद्वारावती, सिगरीछविग्रुणलानि ॥ २५। परतनामजाकोतियकानन।हठिमनहरतरहेतनभानन॥सोहरिकोनिरखतद्दगमाँहीं।मोहिजाहितीअचरजनाँहीं॥२६॥ परतनामजाकोतियकानन।हठिमनहरतरहेतनभानन॥सोहरिकोनिरखतद्दगमाँहीं।मोहिजाहितीअचरजनाँहीं॥२६॥ जेकरिप्रेमजगतगुरुकेरो । पदसेवनआदिकबहुतेरो ॥ मानिप्राणपतिसेवनकीन्छों। निज्ञिदिनहरिष्यावनमनदीन्छों॥तिनकोप्रकवतपक्रकराईीमेंकेहिभाँतिसकोंग्रुखगाई॥२०॥यहिविधिवेदभनितसवधर्मा।करतसंतपतिबहुविधिकर्मा॥ अर्थधर्मकामहुँपदकाँहीं। वसतद्वारकानगरीमाँहीं॥

दोहा—आठऔरशतसोरहै, सहसनारिसुकुमारि । आठपट्टरानीरहीं, तिनमेंअतिछविवारि ॥ २९ ॥ रुक्मिणआदिप्रियाहरिकरी।प्रथमकद्योतिननामनिवेरी।२०।दृशदृशसुत्रहक्हकतियकेरे।महावलीविकमीपेनेरे<sup>१</sup> महारथीतिनमाहँअठारे । तिनकेनामनिकरहुँउचारे ॥३२॥ श्रीप्रद्युन्नभनिरुपरणधीरा । दीप्तिमानअरुभातुप्रीती वृहद्भानुअरुचित्रभानुवर। सांवअरुणवृक्षमधुअतिषनुपर॥३३॥धुष्करवेदवाहुश्चतिदेवा।कविन्ययोधविरूपसभेवी॥ चित्रभानुअरुवीरसुनंदन । थेअष्टाद्शुटुप्तिकंदन ॥ ३८॥ इनहुनमहँसुनियेमहराजा । भोप्रद्युन्नअतिरथीहराजा॥

देहा—बञ्जुषिविक्रमरूपग्रुन, इतिलसकोचसुभाउ । भयोपिताकेसरिससो, त्रिभुवनविदितप्रभाउ ॥ ३५ ॥ रुक्मीसुताब्याहिसोळीन्ह्योोसुतअनिरुद्धपगटतेहिकीन्ह्यो॥दशहजारगजकोजेहिजोरा।जोसुरअसुरहुकोमदगीग्रर्श स्रोरुक्मीकोनातिनव्याही । वत्रतासुसुतभोअरिदाही ॥ भोजबमूसळतेसहारा । वच्योपकसोइवत्रकुमारा ॥ ३०॥ तासुपुत्रनामकप्रतिवाहू । तासुसुवनभोसवलसुवाहू ॥ शांतसेनभोतासुकुमारा । तासुपूत्रश्चतसेनउदारा ॥ ३८॥ अधनअपुत्रअवल्यलपायुपायदुकुलमहँकोलभोनविनासुपा।भूसुरभक्तिहीननहिंकोहैविरधीरविनईंशरिसोही॥३॥

दोह्रा—जगजाहिरयदुकुलभयो, संख्यातामुअपार । सक्कें निकरिजोलिऐ, दशहूँ वर्षहजार ॥ ४० ॥ सहसअठासीतीनिकरोरी । वालकगुरुभेबुद्धिनयोरी॥४९॥संख्यासवयदुवेशिनकेरी।क्योंकरिसकेटपतिमितिषी । दशहजारकेदशोंहजारा । यदुवेशीसिगरेसरदारा ॥ तिनयुत्तलयसेनमहराजा । राजकियोत्तहँसहितसमाजा ॥४१ । देवासुरसंप्रामहिजेते । मरेअसुरप्रगटेमहितेते ॥ देनप्रजनपीडाबहुलागे । कियेअनयंगवैमहँपागे ॥ ४१ । तिनकेनाशनहितभगवाना।प्रगटायोयदुकुलसुरमाना॥भयेएकशतहककुलनिके।यदुनायकनायकभेतिनके।।४१

दोहा—यदुपतिपदसेवनकरत, व्यासकल्यदुवंश । तिनवापककोल्नाहिभयो, सकल्जगतअवर्तस् ॥ <sup>१६१</sup> मजनभोजनशेनसुरा, विचरनचोल्जनिवानि । निशिदिनहरिसँगकरतते, सकेननिजतनजानि ॥ १६॥

कित्त—त्राकीभक्तिकीनेअरुवैरहतेदीनेमन, पूरनपरमपद्गावतसमानहै ।
जाकीनेकुनजरिगरीक्षत्रह्रवादीनेमन, पूरनपरमपद्गावतसमानहै ॥
वापनेसुयक्षआगेसुरसारहकोनीर, न्यनकरिदीन्स्रोपापनाक्षकमहानहै ।
भाषरसुरानयदुराजनकोछोडिमोदि, दगनदिसातआनकरुणानिधानहै ॥
जाकोएकगरनामश्रवणकरतस्त्रिति, सुसहैभनतअपओयनिजरावहै ।
धर्मसुराषारनकेपरणिवटायोधमे, कोन्हेंजादिसमनअनदअतिपावहै ॥
भाषरसुराजाकोकछैनकआसुर्यहे, नेस्हेंसनरअनदअतिपावहै ॥
भाषरसुराजाकोकछैनकआसुर्यहे, नेस्हेंसनरअनदिशावहै ॥ ८० ॥
ताकोधृमिभारकोदतारि

छंद्-जयतिजननेवासदेवकीर्मेजन्मवाद्, त्रह्मकेसमाजमध्यमेंसदाविराजमात । दोरदंडसोंअधर्मखंडखंडखंडकारि, पातकप्रचंडचराचरकेविनाशमान ॥ भाषेरखुराजमंदमधुरसम्रसस्यातक्यान, पूरसीतभानहीतोआननप्रकाशमान । कोटिनमनोजगर्वगारकसरूपमान, त्रजवितानवेशवेधकमदनवान ॥ ४८ ॥

सवैया-जगर्मेनिजपर्महिरक्षणकोयदुनायकरूपअनेकपरें । जगिमत्रपिवनअमित्रननाशतिवनिविन्नतिशेठाकरें . रघुराजचहेंतिनकेपदपीतिजोतीनिजकानकथाकोभेरें । यहघोरमहाकिकेपहरेनहिं औरउपायिनहारिपरें ॥ ४९ जहेंदुस्तरकाटकोवेगनहींजेहिहेतमहीपद्मेगवने । निहं औरउपायिकयेमिटतोभगवानकोभासितसोभवने ॥ रघुराजसप्रीतिसोंगानिकयोजीकथारुचिक्तिमणिकेरमने । करतेहरिकेघुरतानिवारणकीन्द्रोंकहोकवने५०

दोहा—बदनवदनहरिकीकथा, श्रवणश्रवणमनघ्यान । जोईकरतसोईतरत, कठिउपायनहिआन ॥ निधिनभनिधिशक्षिसंयुत्ते, माषमासब्रुधवार । कृष्णपक्षप्रतिपददशिम, उत्तरार्धअवतार ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशिवश्वनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहाद्धस्श्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्युनियौ दशमस्कंधे उत्तरार्धे नवतितमस्तरंगः॥ ९०॥

दोहा-महाराजरघुराजकृत, दशमोत्तरअसकंघ । यहसमाप्तमुद्रितभयो, संयुतछंदप्रबंध ॥ समापिदं दशमस्कंभोत्तरार्थम ।



# इति श्रीमद्भागवत—आनन्दाम्बुनिधि दशमस्कन्धोत्तरार्धं समाप्तम् १००





"श्रीवेङ्कटेश्वर" छापाखाना-बम्बई.<sup>°</sup>

## आनन्दाम्ब्रुनिधि।

ल्यायकनकआसनवैठायो।चरणघोइनिजिहारजङनायो॥पूजनिकयपोडहार्जपचारारि६॥नकात्कि॥भी ेेत्रार पसरतजिनकोपरमप्रकाशा।पूरणकरततुरतदशभाशा।।नेहनहेनिमिनृपतिनिहोरी।विनयिकयोतिनसोंकरजोरीर

विदेह उवाच।

दोहा-मधुसुद्नकेपारपद्, हममानहितुमकाहि । विचरहुपावनकरनहित, हरिमयलोकनमाहि ॥ २८॥ क्षणभेष्ठरयहमनुजर्शरीरा । देहिनकोदुर्ङभमतिधीरा ॥ मनुजर्शरीरहुपायग्रुनीशा । दुर्ङभदरशदासनगरीशा मिट्योआजसमसकळअभागा।तुवपदद्रशनतेवङ्भागा ॥२९॥ यातेहमपूँछीहेमुनिराई।देहुअछित्रकल्याणक्वार्र आघहुक्षणसाधुनसत्तसंगा । यहजगर्मेआनंदअभंगा ॥ ३०॥ कहहुभागवत्वधर्मअसोग्र । जोहमहोहिंसुननकेजीर जीनधर्मकेकियेमुनीज्ञा । होतअधीनआञ्जजगदीज्ञा ॥ ३१ ॥

### नारद उवाच।

यहिविधिजवपूँछचोमिथिछेशु । तवसराहिकैनवयोगेशु ॥

दोहा-तिनमेंजिनकोनामकवि, तेऋतुजननसुनाय । नृपहिभागवतधर्मसव, कहनळगेसुखपाय ॥ ३२ ॥

## कविरुवाच ।

यदजगमें मुनियोमिथिळेञ् । इरिपदभजेनभयकरळेञ् ॥ यहमें है अछिन्नकल्याना । है उपायजनकोन्हिं आन र्हतचित्तउद्विभसदाहीं । दीसतभयनगमहँचहुँचाहीं ॥ हरिपदपंकजभजेनिदेहू । रहतनहींपुनिजगतंदेहु ॥ ३३। निजपदपावन्हित्यदुराई।निज्युख्वरण्योजीनउपाई ॥ सोईभागवत्यर्मकहावे । जोकरिमूटहुमाधवपावे ॥ ३४। करत्जाहिनहिंहोतप्रमादा । दिनदिनदूनवढतअहलादा ॥ धानेमुँदिनेनहुँनकाँहीं । छुटेगिरेनसुमारगमाहीं ॥

दोहा-करतभागवतपूर्मतिमि, होत्विघनकहुँनाहि । विषनहुँभयेविदेहसुनु, हानिनर्हाफलमाहि ॥ ३५ <sup>॥</sup>

मनसावाचाकर्मणा, इंद्रियबुद्धिसुभाउ । करैकर्मजोकृष्णको, सोअरपैनृपराउ ॥ नारायणप्रभुकर्महमारा। छेहुसवैअस्करें उचारा ॥३६॥जोनस्वामिसेवकमतिराखताते हिंभतिहोतिभीतिश्रिणी सोईयदुपतिविम्रुखअज्ञानी । मायाविवज्ञाहोतुअभिमानी ॥ तातेग्रुहुपत्यक्षहरिजानी । सेवकस्वामिभावराजी करेंअनन्यभक्तिमतिमाना।तवहिंहोत्जगमहँकल्याना३७हमस्वतंत्रहेंजेहिपहिचाने । अरुशरीरआतम्बार्म युभ्रमहें नृपद्यभयप्रकारा । वेद्विरुद्धहिकर्द्धविचारा ॥ जैसेमनवज्ञस्वप्रसदाही । जागेसकछतुरति<sup>मिहिजा</sup>र्व तैसहिमनकारणभ्रमअहई । नितसंकल्पविकल्पहिगहई ॥

दोहा-तातम्नकोअच्छकरिः हरिमहँदेयछगाय । तीविदेहभूपतिसनुहु, आशुअभयहैजाप् ॥ ३८॥ जन्मकर्मजेयदुपतिकेरे । गायेवेद्युनिनवहुतेरे ॥ तिनकोगावत्युनतसदाही । छाजछोडि्विचरेगहिमाही प्रिनिम्हिराखेदुसारिआसा । भूजेनिरंतर्रमानिवासा ॥ ३९ ॥ यहिविधित्रतधारेवङ्भागा । नामछेत्वमानिवासा करिभावनाकृष्णसँगकरी । हेगोविदगोहरविंटेरी ॥ रोवेनाचेंहँसेंअरुगावें । उतकीदशाहतैदरशावें ॥ विचरेणगुडन्मत्तसमानारिहेळोक्चाहिरमतिमाना १० अनिळअनळअपअवनिअकाञा।हुमनछअष्ठात्ति

दोहा-सरितसमुद्रहुआदिसन् हरिकोरूपविचारि । करेप्रणामअनन्यहे, दोऊपाणिपसारि ॥ १९१॥ प्रथमभक्तिहरिक्वित्वावे । पुनिहरिकोअनुभवजनजोवे ॥ फेरिविषयमहँदोत्तविरागा । ऐतीभिक्तिर्गिति जैसेभोजनकरेजोकोई । शुधानिवारणप्रथमहिंदोई ॥ आवतत्तृष्टिफेरिमनमाँही । फेरिपुष्टिसवर्अगनकाँही भासमासमहर्षेकछुकछुङीन । जैसहोतनरेज्ञप्रवीन॥तिमिभक्तिहुअनुभवहिविरागे।कछुकछुयककारिमहीस् पहिविधिनवगरणनगरमान्यार्थाः यहिविधिनृपयदुपतिपद्घ्यावताभृक्तिविश्वतिष्ठुअनुभवादावरागं । कछुकछुपक्का<sup>ुन्ध</sup>ः दोहा-भागवतनजोहोत्तदे, मैकमदियोवताय । अवजोन्नमपूँछहुनुपति, सोठदेहुँसुनाय ॥

े . े । पुँछे<u>ड</u>नुपतिजोस्यिगपानी ॥ ८३ ॥

#### राजोवाच ।

अवभागवतजननकेटक्षण । तिनकोधरमद्भकदुर्द्धैविचक्षण ॥ तिनकीरीतिद्वैवेनसुभाऊ । मोसेतुमवरणहुसुनिराऊ ॥ निमिनरेशकीसुनिमृदुवानी । हरिजोगेश्वरकह्मोविज्ञानी ॥ ४४ ॥

हरिस्वाच।

सबभूतनमेंभगवतभाऊ । अपनेहिंमहँदेलिहिन्पराऊ ॥ छ्लेकृष्णमहँसवजगकाही । तेवत्तमभागवतकहाही ॥४५॥ यदुपतिचरणजासुआतिप्रेमा । संतनसोसनेहकरनेमा ॥ दीननपैरालेअतिदाया । हरिविसुखिनत्यागैनृपराया ॥

दोहा—सोमध्यमभागवतहै, यहजानहुमतिमान । अवशाकृतभागवतको, सुनिर्येकराँवसान ॥ ४६ ॥ केवछ्हरिसूरतिमहैमीती । पूजाकरेवेदकीरीती ॥ हरिभक्तनगोविप्रनमाही । जाकोहेसनेहकछुनाही ॥ सोप्राकृतभागवतकहाँवे । कमकमसोंउत्तमहैजावे ॥ ४० ॥ ठहिकेअर्थअनर्थनकाँही । गनेनजोद्धस्रस्यनमाँही॥ हरिमायादेसिसंसारा । सोउत्तमभागवतउचारा ॥ ४८ ॥ इंद्रियदेहप्राणमनमतिके । जन्ममरणभयतृप्णाअतिके ॥ क्षपातृपादिकस्रकछेको । मोहैनाहेंहनमाहँनरेका॥रासेकृष्णस्रुरतिस्वकाछा । सोउत्तमभागवतस्रुवाछा ॥४९॥

दोहा—कामकर्मभरुवासना, जेहिमनकबहुँनहोय । केवळकेसब्येमरत, कृष्णभक्तवरसीय ॥ ५० ॥ १मजन्मकर्मचत्तमते । चत्तमजातिओरआश्रमते । होइनतनाईतनकअभिमाना । सोजनहैभागवतप्रधाना॥५३॥ ।तममेंअरुवित्तहुमाई। । निजपरभेद्जिन्हेंकछुनाई। ॥ शांतरहैसवभूतसमाना । सोहैदप्रभागवतप्रधाना॥५२॥ भ्रुवनविभवहुँपावनहेतू । क्षणचौष्यईजासुमतिसेत् ॥ चळेनहरिषदतेमतिजाकी । गिनतीश्रेष्टभक्तपहँनाकी ॥ ।यदुप्तिपदकोसुररोजे । पावेकबहुँनशुमकरिखोजे ॥ सोहरिषदजाकीमतिछागी । कैसेत्जेंसंत्वच्भागी ॥५३॥

दोहा—यदुपतिपदनखचंदकी, जोतिजगतिहियजासु । यहसंसारअसारकी, तापजातिनशितासु ॥ गिमज्ञात्रीपुरणडगेनरेज्ञा।रहतनदिनकरकरनकछेज्ञा॥तिमिजवमिटीविपेहारिप्याये।सोफिरिनहिंछोटतछोटाये ५४ ोहरिचरणनेहकीडोरी । वाँपिछियोकरिकेवरजोरी ॥ जासुद्धदयहरिकवहुँनत्यागे । जासुनामभयअघवहुआगे ॥ इष्णप्रेमसारेतापतिमाँही । रहतजासुमनमगनसदाहीं ॥ रसनारटनिकृष्णकहिंबेकी । रीतिहकांतजासुरहिंबेकी ॥ तोदीननुदायाहगदेखे । पुरसुखदुदानिजसुखुखछेखे ॥ तेहिंजानहुआगवतप्रथाना । तेहिसमानजगर्मनहिंआना ॥

दोहा-भागवतनकेमेंसकल, लक्षणिदयोवखानि । औरसुननकीवाहजो, सोपूँछद्वपतिखानि ॥ ५६ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरबांपवेशश्रीविद्वनाथसिंहदेवात्मन सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्री रपुराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्बुनियो एकाद्शस्कंघे द्वितीयस्तरंगः॥ २॥

दोदा-निमिनरेशकरजोरिकै, संतचरणिशरनाय । अतिमञ्जूङ्गोल्योवचन, अतिअभिङापदेखाय ॥ राजीवाच ।

परयदुनंदनकीयहमाया । विधिमदेशमोइनिद्युनिराया॥सोमोदिंजाननकीदैआशा। युनिवरताकोकरदुप्रकाशा॥५॥ कृप्णकथामृतवचनतिद्दारे । युनिअपाउनिंददोत्दमारे ॥ मेतापितभवरोगिहभारी । देशोपियप्रनिगिरातिद्दारी ॥ निमिनरेशकेसुनिअसवेना । योल्योअंतरिक्षभरिचेना ॥ २ ॥

अंतरिक्ष उवाच ।

पंचभूततेभूतनकाँहीं । रच्योईश्रत्यपूरुवर्षाँहीं ॥ विषयभोगअरुमोशहुदेत् । जीवनकेजानहुमतिसेतृ ॥ ३ ॥ ृतिजविर्याचतमधुभूतनमाहीं । करिप्रवेशन्यपस्तसदाहीं॥मनहुँद्धः अरुद्धंद्विहृद्ध्या। करतविभागर्गावदितभूपा॥श॥ दोदा-इदिनद्धाराजीवकहुँ, विषयकरावतभोग । नियआपदितनकोसनत, टहतहरपअरुसाग ॥ ५ ॥ श्रविषयवासनाभारवहुमानी।अगर्षेकरतकर्मअभिमानी॥तिनतिनकरमनकेफटपावत।जगमहुँभमतशोकसुस्रछावत ६ (७२२)

## आनन्दाम्ड्रानिधि ।

यहिविधिश्रमतकर्मगतिमाद्धी । जननमरणङ्कातकर्द्धनाद्धी॥जवलियमोक्षमीदनदिल्दै । तबलियद्वसंसारनद्वी श्रत्नयकालजनभूपतिआवे । कारणमहँकारजमिलिजावे ॥ ८ ॥ होयवर्पशतलोनिहवर्षा । द्रश्तापहीत्स्य तरिणतापतितीनिहुँलोका।होततपितपावतअतिशोका९वर्द्भी भूर्पात्मा स्वर्णति स्वर्णतिकरा

दोहा—मारुतगहाप्रचंडतव, हननलगतमहिपाल । फेलिनिलोकहिजारती, शेपमुखानलनाल ॥ १० । पुनिशतवर्षप्रयंतभुवाला । सांवर्तकगतमचकराला ॥ वर्षिवितुंडशुंडसमधारा । वोरिदेतिसगरेसंसारा ॥ १ सिगरेजीवसहितकरतारे । लीनहोतवसुदेवकुमारे ॥ जेसेईधनजवजरिजातो । अनलमहानलमाहिसमातो ॥ तेसहिजीवईशमिलिरहर्ही । स्थूल्छोंलिसूक्षमवपुगहर्ही॥१२००० (तपदः विजल्प, विज्ञान स्थान पुद्धमीहोतिसलिलमहँलीना । स्लिल्प्रवेशतेजमहँकीना ॥१२००० (विज्ञानकारपुनिसात्विक, इंदिनसुखुतवासु॥ दोहा—अहंकारपुनितामसे, होतोलीनअकास ॥ १२०॥ अहंकारपुनिसात्विक, इंदिनसुखुतवासु॥

दोहा—अईकारपुनितामसे, होतोलीनअकास ॥ १८ ॥ अईकारपुनिसात्विकै, इंद्रिनसुरयुतवास ॥ भूपतिअईकारपुनिदोऊ । महत्तत्त्वमेळयभेसोऊ ॥ महत्तत्त्विक्षेत्रकृतिप्रवेशा । प्रकृतिळीनभयजायपरेशा॥ जगउतपतिपाळनसंहरनी । यहहरिकीमायाभेंवरनी ॥ यहञ्जियुणामायातुमजानो । कहहुऔरजोसोयवसानी पुनियोगेश्वरभूपनिहोरी । वोळेमंजळअंजळिजोरी ॥ २६ ॥

## राजावाच ।

यहअपारयदुपतिकीमाया।किमिजनसहजतर्राहस्रुनिराया॥सोउपायअवदेहुवताई।ध्विः 🚉 🚉 🧘 🚾

## प्रबुद्ध उवाच।

करिकेनरनारीसोंनेहु । मानतमोद्यागतसंदेहु ॥

दोहा-ताकेशरणहिजायके॥२ ३॥कपटछोंडिमतिमान । सिसैभागवतधर्मको, जोवाहैकल्यान॥ सविधिकरेगुरूसेवकाई । गुरुकहँजातैश्रीयदुराई ॥ गुरुसेवनतेसुनहुभुवाला । होतप्रसन्नआशुनंदलाला ॥२१। प्रथमकरेसाधुनकरसंगा । सविध्वदित्तेतरहेअसंगा ॥ करेद्याहरिदीननमाही । निजसमानसोनेहसदाही ॥ उत्तमहोयआपतेजोई । तासोंकहेनम्रतासोई ॥ २३ ॥ करेसुमतिसवकालअचारा । कायकवेश्रहस्माला वृथावचनस्रोतेनेहिंगोले । मनचकर्मएकरसतोले ॥ त्रसम्पेकरिवेदपढ़ेजन । कबहुँबहिसाकरनकरेम ॥१॥

दोहा-सम्थलदेखेकु प्णको, दुखसुखगनैसमान । करैवासएकांतमहँ, तज्जैअविज्ञाभिमान ॥
पहिरेवहक्तल्यसनअद्योप । यथालाभराज्ञसंतोष्ट्र ॥ २५ ॥ श्रीभागवतशास्त्रमहँभीतो । रासेतनमनव्यवस्त्री
ऑरिव्यल्यारेखंथनकी । औरेमननऔरपंथनकी ॥ गण्डँमान्योग्यापः । गण्डँमान्यापः । गण्डिव्यल्यास्त्री ॥ गण्डँमान्यापः । गण्डिव्यल्यास्त्री ॥ गण्डँमान्यापः । यहिव्यिनिजवर्षाः । यहिव्यविन्यल्याः । यहिव्यविन्यल्य

दोहा—दानयज्ञजपतपहुत्रत, सुतवितष्टहिजयदार । अरपैनंदकुमारको, औरवस्तुनिजप्पार ॥ ि े उप्पत्र ो तिनकोकरेक्षपशिसेवकाई ॥ उस्तेचराचरमहभगवाने । मनुजनमंविक्नीपपि<sup>हिचार्ग</sup> मतुजनतेषुनिसंतनमाही । ठखेँविञ्लेषिकुष्णप्रभुकाहीं॥२९॥कहैपरस्परहरिग्रुणगाथा।जोअनाथकोकरनसनाथा ं राखेसुमतिपरस्परमीती । विचरेपरेतोपसुनिरीती ॥ इरियशसुनतहोइआनंदा । परैनमतिमंदनकेफंदा ॥ ३० ॥ सुमिरतसुरतिकरावतमाहीं।अचनाशनहरिमगटसदाहीं॥होतभक्तिउपनेअनुरागा। तनपुरुकाविरुरहिवडभागा३१

दोहा-हरिकेसँगकोकरतहै, अरुभवचित्तलगाय । तहँजसदेखतअरुसनत, सोयहितनदरशाय ॥ हीरिवयोगमहँशोकहिरोवत,कबहुँहँसतद्धलसतहरिजोवत कबहुँकहतकोमलकदुवानी,चलहमिलहनछल्हनिजजानी कहुँनाचतगावतसुदभरई । निरखतयश्राउततसइतकरई ॥ कहुँहरिकोहियमाइँछगाई । पायप्रमोदमोदहैजाई॥३२॥ असभागवतपर्मकीरीती । करैसुसतिकरिश्रीतिप्रतीती ॥ तातेपरमभक्तिहठिहीवे । कोटिजन्मकेपातकखोवे ॥ तरतसहजदुस्तरहरिमाया।यहिविधिमिळतकुष्णिनिमराया॥स्तिनप्रबुद्धयोगेश्वरवैना।निमिनरेशवोल्योभरिचेना ३३

#### राजीवाच ।

दोहा-परब्रह्मपुरमातमा, नारायणजेहिनाम । तासुरूपमोहिभापिये, ब्रह्मज्ञानिसरनाम ॥ मिथिठापिपकोरुसिअनुरागा । भन्योपिप्परुायनगङ्भागा ॥ ३४ ॥

## पिप्पलायन उवाच ।

आपुअहेतहेतजगकेरो । त्रिविधकरतजगअसश्चितिदेरो ॥ स्वमसुप्रप्तिहाजागरमाही । अरुसमाधिमहँसोदरञ्जाही ॥ इंद्रियदेहृहृद्यअरुप्राना । जेहिंसत्तातेपावतभाना॥निजनिजकरतस्कृष्टव्यापारा । सानारायणगुणहुँउदारा ॥३५॥ गिराचक्षुबुद्धिद्धमनप्राना।कर्राहेनजेहिप्रवेज्ञमतिमाना॥अनलकलानहिअनलप्रकासै।तिमिअनीज्ञनहिँईज्ञहिभासे ॥ निधिनिषेधकरिवेदवलाने । तातपर्यकरिकरहिप्रमाने ॥ नेतिनेतितेकप्रमिगावे । जाकोकहिकहिपारनपावे ॥३६॥

दोहा-सतरजतमगुणजाहिवशः, महत्तत्वअहंकार । जीवहुजासुशरीरहै, सोयझनभोकार ॥ अहैभाँचत्पश्किनुपनाकी । अहैअगमग्तिनेहिमायाकी॥जडचेतनमहँव्यापकनोई । तेहितेपरत्विटश्रणहोई ३७ जोनमरतजन्मतकोहुकाला । वढतपटतनहिंजोमहिपाला ॥ देहअवस्थाकोहेसाली । सवतनवसत्रप्रेमअभिलाली॥ गुद्धसत्वगुणज्ञानस्वरूपा । इंद्रिनकोचेतनकरभूपा॥३८॥स्वेदजबद्धिजअंडजपिंडज् । इनकोचेतनकरतमेटिरुज्॥ इंदिनसीवतजागेहुमार्ही । निर्विकारसोरहतसदाहीं ॥ जोसप्रतिपरमातममिलतो।जागेसोसुरकोस्रपिकरतो॥३९॥

दोहा-सोनारायणजानिये, यदुपतिअंगुजनाम । तिनमूरतिमगलमई, नवनीरदसमआम ॥ करतासुपदभक्तिमहाई । मिटेतवेमनकीमिटनाई ॥ आतमअरुपरमातमहत्त्वा । जानिपरततवहींसुनुभूषा ॥ जैसेअमरुद्दिभेजवर्ही।रविप्रकाशद्दीसतहेतवर्ही ॥सुनतपिप्परापनकीवानी । योल्पोनिमिनरेशविज्ञानी ॥ २० ॥

#### राजोवाच ।

र्णिंदुँकर्मयोगमुनिराई।जेदिकरिअञ्भकर्मनिश्चाई॥भक्तियोगपावतदैप्रानी।मिटतजादिकरिशारँगपानी ॥ ७९ ॥ रकसमयममपितासमीपा।आयेसनकादिकमुनिदीपा।।यद्देशश्रीतनसोदमकीन्द्रों । केदिकारणितनजतरनदीन्द्रों ॥ दोदा-ताकोकारणकदृदुमुनि, मेंपूँछाशिरनाय । आविद्दोंत्रमुनीदातव, बोटेआनेद्रपाय ॥ ४२ ॥

#### आविहींत्र उवाच ।

काम्यकर्मभरकर्मभकामा । कर्मनिपिद्रसुनहुमतिषामा ॥ परतेदर्दीतेपदनानी । कपहुँनटौकिकतेअनुमानी ॥ द्दरितेप्रगटचारिहुँवेदा । जाकोलानिहुँटहतनभैदा॥सनकादिकतुमकोग्रनिवाटा।उत्तरनहिंदीन्द्रीनिदिकाटा ॥१३॥ वेदफदतजोस्वर्गंडपाई । क्राह्यतकर्मनिसमुदाई ॥ तातपर्यनाकोयहनाहीं । यहअज्ञानिनमिगवनकाहीं ॥ नीकहोत्राजिमिनीमस्वाये ।जेहिशिश्वकहेपितुकहत्रभुटाये ॥ नीमसाहुनै।नीद्कहेर्दे । मुसकहुनानुग्निमिटिनेहें ॥ पेसदिस्यगंभोगदङ्गांई। ५ददेनशुभव मंटगाई॥

दोरा-करनटग्ये।गुभक्मंत्रव, हृद्यग्रह्मोभूष । तब्दरिषद्भंदानिम, तानेमीझजनृष ॥ २२ ॥

दोहा-तमगुणतेपुनिरुद्दभे, करनजगतसंहार । त्रिगुणमयोयहजगतको, जानहुँसृष्टिप्रकार ॥ ५ ॥ नोविधिविष्णुरुद्दकेद्वारा । करतसृष्टिपाटनसंहारा ॥ आदिपुरुपनारायणसोहै । जाकीगतिजानतनिहिकोई ॥ ६ दक्षसुतामुरतिजेहिनामा । ऐसीजोनधर्मकीवामा ॥ नरनारायणऋषिअवतारा । ठेतभयेप्रभुजाांतउदारा नारदादिकहुँसुनहुँनरेज्ञा । आतमज्ञानिक्रयोजपदेशा ॥ वसतअबहुँवदरीवनमाँहीं । सुनिवरसेवितचरणसदाँहीं तिनकोक्षकठिनतपदेखी । मोरधामछेहिभसळेखी ॥ मत्तमदनकहुँतुरतबोठायो । वदरीवनकहुँताहिपठायो पायपाकशासनकरज्ञासन । आयोनारायणतपनाञ्चन ॥

दोहा-ऋतुवसंतरुखिसकठवन, बाह्योसुरिभसमीर । उग्योगवाहनचावने, सुंदरनारिनभीर ॥ सुमनधनुपर्छेनिजज्ञरमारचो।प्रभुप्रभावनहिंनेकुविचारचो॥७॥नरनारायणभयोनमोहू।नहिंकीन्ह्योतापरकछुकोहू ॥ तवमनसिजमनमाहिंदेरायो । देशापहिमोहिंचहत्तजरायो ॥ ठागकॅपनमदनकेगाता । सूसगयोसुखकढतिनवाता॥ तवनारायणवोठेवानी । हेमनसिजहेतियछिस्सानी ॥ डरहुनकछुठीनेसतकारा । आश्रमकीजेसफठहमारा ॥ यहसिगरोवासवअपरापा । हॅमजानेनिजज्ञानवगापा॥ यामेंकछुनहिंदोपतिहारा । गमनहुँअवअपनेआगारा ॥८॥

दोहा—अभैप्रदाताप्रभुजवै, कहेवचनअभिराम । तवळजायशिरनायकै, तिययुतवोल्योकाम ॥ तुम्हेंनअचरजयहअपहारी । तुवपदसेवतसुनितपधारी॥९॥तुवपव्यंकजभजतगोविंदा।विचनकरतवहुसुरमतिमंदा॥ पेतेहिंविचनहोतकछुनाँहीं । नहिंशंकाछागतिमनमाँहीं ॥ जेजनसुरनदेतमसभागा । सुरनहिंविचनकरेंजेहिंयागा ॥ तुमनिजकरजिनकेशिरमाँहींतिसुरशिरपगधरिकढिजाँहीं॥तिनकोहेकोरोकनहारो।जिनकेआपुत्तरिसरसवारो॥३०॥ जिनकोतुवपदमईनप्रीती । केवछकरहिंतपैकीरीती ॥ श्रीतउष्णअरुश्चधापिपासा । रसनाप्यनशिअमनआसा॥

दोहा—जीतिलेतयचपिदन्हें, करितपकठिनकलेज्ञः । पैहारतहर्ठिकोधसों, ऐसीरीतिहमेशः ॥ करतकठिन्तपवसिवनमाँहीं।कोधविवशतमहोतवृथाहीं॥अगमजतिरसागरगोविद्।।बूडहिंगोपदमहँमतिमंदा॥५१॥ अस्तुतिजवेकामअसकीनी । दरशायोनिजवहुतअधीनी ॥ तवनरनारायणमहिपाला । योगवलेमगटीबहुवाला ॥ चमकेचहुँदिशिकनकलतासी । भूषणवसनकांतिहैलासी ॥ नरनारायणकेपदसेवै । तिनकेनहिंजानेकोडभेवै॥१२॥ रतिपतिअरुरतिअरुरतिअरुर्ति । वेसिनारिग्रसुरमारसाली ॥ सुरभिपायतिनकेतनकेरी । मोहिगहलागमनुचेरी ॥

दोहा-संदरतातिनकीनिराखे,मद्नहुँगयोविमोहि । नैननिनिर्मिपनिवारिके, रह्योडाउटतहँजोहि ॥ १३ ॥ काम्हिंजानिप्रणतभगवाना । विहँसतऐतोवचनवखाना ॥ इननारिनमेंतुमइकछेह । जोपेतुम्हरोहोयसनेह ॥ स्वगंहुइनतेभूपितहोहै । अवगमनहुँइततेसवकोई ॥ सुनिनिदेशनारायणकेरो । मनसिजसुदमनमानिवनेरो ॥ नारायणपदमेंपरिमाथे । छियोजर्वज्ञीकोगहिहाथे ॥ सक्छअप्सरनमेंवरजोई । चितवतिदेतमोदमनानि । । कारायणपदमेंपरिमाथे । छियोजर्वज्ञीकागहिहाथे ॥ सक्छअप्सरनमेंवरजोई । चितवतिदेतमोदमनानोई ॥ करिवर्वज्ञीकाहिनिजआगोगमनतभयोकामसुखपागे॥ १९१५॥ तुरतहिंगयोईद्वदरवारा।करिप्रणामसवसुरनमहारा नारायणकोतपवछगायो । सोसुनिशकत्रासआतिपायो ॥

दोहा—चिकतरद्भोनहिरुद्धकेद्भो, करिविचारिनजकाज । नैननकोनीचेकियो, मर्नाहमानिअतिलागा।१६॥ प्रनिहरिलियोहंसअवतारा । द्वानयोगचोकियोहचारा ॥ प्रनिभेदत्तात्रयभगवाना । प्रनिस्तकादिकभयेग्रजाना ॥ ऋपभदेवपुनिपिताहमारे । जोमंगलस्वजगतपसारे ॥ येसवकृष्णकलाअवतारा । खोरसुनहुँअवतारत्वारा ॥ हरिलेहेदममोवअवतारा । हनिमधुकैटभवेदत्वपारा ॥ प्रलयपयोनिपियरिवप्रमीना । महिमनुऔपपिरक्षणकीना ॥ पुनिलियमभुवराहअवतारा। कियोहारसोधराज्यारा॥५०॥दितिसुतहिरण्याक्षविकराग । ताकोकियसंगरसंद्वारा ॥

दोरा-फेरिकमटअवतार्छै, परिगंदर्गिजपीठि । मयनकरायोक्षीरिनिषि, अमीप्रगटभोमीठ ॥ मादमसितगनराजदिनानी।आयतुरतदरिक्षेत्रेप्रवानी॥नकचकदिनिकत्विदारचो।गद्दिदायीकोद्दायटपारचो॥७८॥ एकसमयसुनुभूपटदारा । बालसिल्यमुनिसाठिदजारा ॥ रहेपदुतकद्यपकेगेट् । गृहचरणनकरिपरमसनेट्ट ॥ गुरुगुनिकनच्यायदिनअठयो । ईपनआननकाननपटयो ॥ तहंगीसुग्नभरोजटरेहेऊ । तेसपपरतपारनटहेऊ ॥

कर्मजोवेदकथितनहिकरतो।अपनेमनकीरीतिजोधरतो ॥ जीत्योइंद्रिननहिअज्ञानी । कियोअधर्मसदा खूंटतनहिंताकोसंसारा।जन्मतम्रतसोगारहिंगरा ॥ ४५ ॥ वेदविहितकरिकर्मअकार्मे । ज्ञानविरागभक्तितेहिंहोई।गमनकरतयदुपतिप्रुरसोई॥कर्मनकोफटस्वर्गजोगायो।कर्मकरनमॅरुचिउपजायो॥४ हृद्यप्रथद्वतचहैजोछोरी।तोभूपतिअनुमतिअसमोरी ॥ वेदविहितअरुतंत्रविधाना।आदर्यतपूर्वेभगवाना ॥ १

दोंहा−ग्रुरुञ्जरणागतह्वेप्रथम्, जोग्रुरुदेइवताय । तसपूजेयदुनाथको, जससूरतिमनभाय ॥ ४८ ॥ मजनकरिहरिसन्मुखजाई । बैठेशुचिआसनैविछाई ॥ करिप्राणायामैमतिधीरा । कर्राहेशुद्धमनसहितश्रीरा पुनिगुरुमंत्रकरैतनन्यासा। पुनिपूजैश्रीरमानिवासा ॥४९॥ प्रतिमासहअथवाहियमाँहीं। यथाविभौपूजैहीक मूळमंत्रपढिपूजनसाज्।सींचैसाठिळशुद्धकेकाज्॥पुनिनिजतनमहिआसनसींचै।सन्थळतेनिजमनकहँसींचै॥५ पायअर्घ्यभाचमनहुँपात्रनाअरुअस्नानपात्रधरिशुचिमन ॥ मधिशुद्धोदकपात्रहिरासे।पुनिअश्चोकव्यानकी

दोहा-न्यासहदादिकमूर्तिमें, करेमूठपढिमंत्र ॥ ५१ ॥ सांगसपापंदकृष्णको, पूजैभक्तिस्वतंत्र॥ प्रथमअर्घ्यपुनिपाद्यहुदीने । पुनिआचमनहुँकीविधिकीने ॥ शुद्धोदकअस्नानकरावे । शंखोदकतेपुनिन पोछिसिंहासनमेंबैठावें । वसनचढायुक्नेउचढा्वे ॥५२ ॥ पुनिचंदनपुनिफ्छचढाई । पुनिप्रसुकहँगाछापहिरार् प्रथमधूपपुनिदीपदेलावे । बहुप्रकारनेवेद्यलगावे ॥ फलदक्षिणाअदर्शदेखावे । प्रभुपरचामरचारुचलवे ॥ पाठकरैपुनिभागवतादिक । करैनिरांजनपुनिअहलादिक ॥

दोहा—अर्घ्यपाद्यभाचमनदै, पुष्पांजलिमतिथाम । चारिप्रदक्षिणदैकरै, अरुसाष्टांमप्रणाम ॥ ५३ ॥ निजआतमप्रमातमें, देखेपूजनकाल । हरिनिरमायलक्षीज्ञधरि, मोदितबुद्धिविद्याल ॥ फेरिविसर्जननाथको, करैसप्रेमअनूप । ज्ञाल्यामज्ञिलानिमे, हेनविसर्जनसूप ॥ ५४॥ यहिविधिपानकरविसञ्चिल, अतिथिह्दैमहुँजोय । हरिपूर्जेअनुरागसों, तासुआशुगतिहोय॥<sup>५५</sup> इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवां प्रवेशविश्वनाथिसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्री

राजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिधौ एकादशस्कंधे तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

दोहा-निमिनरेञ्चआनँदरुह्मो, सुनिहरिषूजनरीति । बोल्योषुनिकरजोरिकै, योगिनर्सोयुतप्रीति <sup>॥</sup> राजोवाच ।

छैस्वतंत्रयदुपतिञीतारा । करतचरितजेस्वाउदारा ॥ तेमोसोंवरणहुँग्रुनिराई । सुनिवेकीछाछसामहाई ॥ स्निविदेहकेवचनसहाये । द्वमिलकहनलागेस्रखळाये ॥ १ ॥

द्रमिल उवाच।

उपाप प्राप्त । जोयदुपतिलीलागुणकाँहीं । गननचँहेअपनेमुखमाँहीं ॥ ताहिकइतमतिमंद्मुजाना । इस्चिस्तिनकाँहेनपूर्ता । कोरिन्जनातिमंद्मुजाना । इस्चिस्तिनकाँहेनपूर्ता । कोरिन्जनातिमान कोर्ने । प्राप्तिकान कार्यकान कार्य कोटिनजन्मिनताइजोदेई । धरणोकोरजकनमनिल्डई ॥ पेगनिसकतनहरिग्रुणकाँही । यामेनुपर्गज्ञायकधुर्नीन पंचतन्त्रमञ्जलकारम्

पंचतत्वरचिजवभगवाना । कियत्रझंडकेरनिरमाना ॥

۶

दोहा-निजअंशुहिमें ताहिमें, करिपरवेशनरेश । प्ररुपनामकहवावते, नारायणहिंद्दमेश ॥ ३ ॥ जेहिनारायणकेषुपुमाहीं । निवसतत्रिभुवनभूपसदाहीं ॥ नारायणहेदिनतेभूपा । प्रगटहोहिंदद्रीदश्रह्मा नस्पतिनारायणेकज्ञाना । टहतमनुजज्ञानहुँ विज्ञाना ॥ नारायणकेप्राणहुँ पाई । टहतमनुजज्ञानहुँ विज्ञाना ॥ नारायणकेप्राणहुँ पाई । टहतमनुजज्ञानहुँ विज्ञाना ॥ नारायणकेप्राणहुँ पाई । टहतमनुजज्ञानहुँ विज्ञाना ॥ नारायणनाभीतेषायो । रजग्रणतेश्लाद्धतत्रायो ॥ सत्तग्रणतेष्ठनिषाटनहेत् ।प्रगटेविष्णुधर्मकरसेत् ॥

दोहा—तमगुणतेपुनिरुद्रभे, करनजगतसंहार । त्रिगुणमयोयहजगतको, जानहुँसृष्टिप्रकार ॥ ५ ॥ जोित्षिविष्णुरुद्रकेद्वारा । करतसृष्टिपालनसंहारा ॥ आदिपुरुपनारायणसोई । जाकीगतिजानतनहिंकोई ॥ ६ दससुतामूरतिजेहिंनामा । ऐसीजेनिषर्मकीवामा ॥ नरनारायणऋषिअवतारा । छेतभयेप्रभुशांतउदारा नारदादिकहँसुनहुँनरेशा । आतमज्ञानिकयोउपदेशा ॥ वसतअबहुँबदरीननमाँहीं । मुनिवरसेवितचरणसदाँहीं तिनकोशककिठनतपदेखी । मोरधामछैँहैअसछेखी ॥ मत्तमदनकहँतुरत्वोछायो । बदरीवनकहँताहिपठायो । पायपाकशासनकरशासन । आयोनारायणतपनाशन ॥

दोहा-ऋतुवसंतठिष्तिसकठवन, बाह्योसुरभिसमीर । छग्योगवाहनचावनै, सुंदरनारिनभीर ॥ सुमनधनुपर्छेनिजज्ञरमारचो।प्रभुप्रभावनिहेनेकुविचारचो॥७॥नरनारायणभयोनमोहू।निहेकीन्द्योतापरकछुकोहू । तवमनिस्तज्ञमनमाहिडेरायो । देशापिहमोहिचहतजरायो ॥ छगिकँपनमदनकेगाता । सुखगयोसुखकढतिनवाता॥ तवनारायणबोठेवानी । हेमनिस्तज्ञहेतियछविसानी ॥ डरहुनकछुठीनेसतकारा । आश्रमकीनेसफठहमारा ॥ यहसिगरोवासवअपरापा । हॅमनोनिनज्ज्ञानअगापा॥ यामकछुनीहृदोपतिहुारा । गमनहुँअवअपनेआगारा ॥८॥

दोहा—अभैप्रदाताप्रभुजवै, कहेवचनअभिराम । तवल्रजायशिरनायकै, तियष्ठतवोल्योकाम ॥ तुम्देनअचरजयदअपहारी । तुवपदसेवतस्रुनितपथारी॥९॥तुवपवपंकजभजतगोविद्र॥विघनकरतगहुसुरमतिमंदा॥ पैतेहिंविघनहोतकछुनाँहीं । नहिंशंकालागतिमनमाँहीं ॥ जेजनसुरनदेतमखभागा । सुरनहिंविघनकरेजेहिंयागा ॥ तुमनिजकरजिनकेशिरमाँहीतिसुरशिरपगुथरिकढिबाँहीं॥तिनकोहेकोरोकनहारो।जिनकेआप्रुसरिसरखवारो॥१०॥ जिनकोतुवपदभईनप्रीती । केवलकर्राहेसपैकीरोती ॥ शीतउष्णअरुशुपापिषासा । रसनापुवनशिश्रमनआसा ॥

दौहा-जीतिलेतयविष्दन्तैं, करितपकठिनकलेज्ञा । पैहारतहर्किकोधसों, ऐसीरीतिहमेशा ॥ करतकठिनतपविस्तिनमाँहीं।कोधविवज्ञातमहोतवृथाहीं॥अगमजतिरसागरगोविदा।बृडहिंगोपदमहँमतिमंदा॥११॥ अस्तुतिजवेकामअसकीनी । दरज्ञायोनिजवहुतअधीनी ॥ तवनरनारायणमहिपाला । योगवलेप्रगटीबृहुबाला॥ चमकेचहुँदिशिकनकलतासी । भूपणवसनकांतिहेलासी ॥ नरनारायणकेपदसेवै । तिनकेनहिंजानेकोडभेवे॥१२॥ रतिपतिक्षहरतिअरुत्तिआली । देखिनारिमनुरुमारसाली ॥ सुरुभिपायतिनकेतनकेरी । मोहर्गहेलांगनुचेरी ॥

दोहा-सुंदरतातिनकीनिराखे,मद्नहुँगयोविमोहि । नैनिनिमिपनिवारिकै, रह्योद्घाटतहुँजोहि ॥ १३ ॥ कार्मोहजानिपणतभगवाना । विहैसतऐसीवचनवस्नाना ॥ इननारिनमेतुमइकछेहू । जोपैतुम्हरोहोयसनेहू ॥ क्वामोहजानिपणतभगवाना । विहैसतऐसीवचनवस्नाना ॥ इननारिनमेतुमइकछेहू । जोपैतुम्हरोहोयसनेहू ॥ स्वगंहुइनतेप्रपितहोहै । अवगमनहुँइततेसवकोई ॥ सुनिनिदेशनारायणकरो । मनसिजसुदमनमानिपनेरी ॥ नारायणपदमेपरिमाय । छियोजवैशीकोगहिहाय ॥ सकछअप्सरनमेवरजोई । चितवतिहेतमोदमनमोई ॥ करिजवैशीकोहिनिजआगोगमनतभयोकामसुस्वपागे॥१२।१५॥तुरतहिगयोइद्वदरवासाकरिप्रणामसवसुरनमहासा नारायणकोतपवछगायो । सोस्रुनिशक्तासआतिपायो ॥

दोहा—चिकतरह्मोनहिकछुकह्मो, करिविचारिनजकान । नेननकोनीचेकियो, मनहिमानिसतिलाज॥३६॥ प्रनिहरिलियोहेसअवतारा । ज्ञानयोगजोकियोडचारा ॥ प्रनिभेदत्तात्रयभगवाना । प्रनिसनकादिकभयेग्रजाना ॥ ऋपभदेवप्रनिपिताहमारे । जोमंगलसवजगतपसारे ॥ येसचकृष्णकलाअवतारा । सौरग्रुनहुँअवतारउदारा ॥ हरिलेहपमोवअवतारा । हानिमधुकैटभवेदल्यारा ॥ प्रलयपयोनिधिपरिवप्रमीना । महिमनुऔपपिरक्षणकीना ॥ प्रनिलिय्भभुवराहुअवतारा। कियोडाटसाँपरालयारा॥५०॥दितिम्रतहिरण्याक्षविकरारा । ताकोकियसंगरसंहारा ॥

दोहा-करिकमञ्जयतार्छे, धरिगंदरिनजपीठि । मयनकरायोक्षीरिनिष्, अमीप्रगटभीमीठ ॥ प्राह्मसितगनराजहिजानी।आयतुरतहरिजभेपदानीश्रीतम्बक्तहित्तकित्वहित्राची।गहिहाथीकोहाथउधारची।॥१८॥ एकसमपसुजुभपटदारा । बालसिल्यमुनिसाठिहजारा ॥ रहेपटुतकङ्यपकेगेहू । गुरुचरणनकरिपरमसनेहू ॥ गुरुगुनिअनप्पायदिनअठयो । ईधनआननकाननपठयो ॥ तहँगोसुगनभरोजलरहेऊ । तेसवपरतपारललहेऊ ॥ बूडनटगेवीचईीमाईी । हँस्योइद्रटिखिनेतिनकाँही ॥ वाटिखल्यतवअंतिहिटजाई । सुमिरतभयेचरणयहुर आयतुरतहरितिनहिंडघारे । ईंधनटैतिभवनसिधारे ॥

दोहा—पुनिष्त्रासुरकोहन्यो, शचीकंतजेहिकाल । ताहिब्रह्महत्यालगी, लुक्योकंजकीनाल॥ द्विजहत्याहरिआपछोडाई । इंद्रासनपरिद्यवैठाई ॥ महादुखीअसुरनकेमाथा । सुरविततनलिनाथअन प्रभुप्रहलाददासनिजहेतू । मध्यसभामहँअसुरिकेत् ॥ खंभविदारिकढेकरिक्रोरा । धरेतृसिहरूपअतिषोग । हन्योहिरणक्र्यपचलवाने । देवनकोदियमोदमहाने ॥ ३९ ॥ देवासुरसंगरमहराजा । श्रीपतिसुरनिजेकेक करिकेदानवेदैत्यविनाका । जगरक्षणिकयरमानिवासा ॥ पुनिलीन्ह्योवामनअवतारा । गमनिकयोविष्यहास

देश-चिल्सेंबसुधातीनिपग, माँगिसरूपवढाय । नापित्रिल्लाक्यभोक्तिक्य, देवनदियोटिकाय ॥ २० प्रिनिल्लियपरञ्जरामअवतारा । कियनिळ्त्रिलिइकइसवारा ॥ हयदयकुल्वनपावकजोई ।वसतमहेंद्राचलमहेंसे फेरिअवधनगरीआभिरामा । तहँभूपतिद्रश्ररथअसनामा ॥ तिनकेलेतभयेअवतारा । रामनामअसनगतवण तुवकुल्सुताजानकोकाँहीं । अजवल्रिश्वधत्तारेविवाहीं॥पित्तनिदेशलहिबनपगुधारे । तहँसरआदिकराक्षण हरयोसीयद्रशकंपरआई । तेहिहितकीन्हींकपिनमिताई ॥ सेतुवाधिप्रनिसागरमाँहीं । हन्योसकुलदशकंपरकाँ आयेअवधनगरयदुनाथा । अवलेंकविगावतिनगाथा ॥

दोहा-कीरतिकीसलनाथकी, करतिलोकअचछार । गायगायजाकोसुक्वि, कवहुँनपावतपार ॥ २१ ॥ हरनहेत भूपतिभूभारा । लेहेंहिरियदुकुलअवतारा ॥ किर्हेंहेवज्ञमहँसुंदरलीला । गेहेंजासुसंतशुभशीला ॥ मथुराअरुद्वारावतिमाहीं । सुरदुर्लभकरिकरमणिकाहीं ॥ हैपारथसारथिगिरियारी । देहेंभूकरभारततारी ॥ लेगकरनजवयत्तसुरारी । तिनकोनिहंगुनिमखअधिकारी ॥ देत्यदानवनमोहनहेतू । बीव्हरोहिंगेकुपानिकेतू ॥ पुनिजवक्तिलेहेर्हेशकरभारतिकारी ॥ वेत्यदानवनमोहनहेतू । बीव्हरोहिंगेकुपानिकेत् ॥ पुनिजवक्तिलेहेर्हेशकरकोअवतारा।किरिहेंअयीत्वपनसंहारा॥ दे

दोहा—जन्मकर्मभगवंतके, हैंअनंतयश्वंत । यहिविधिकछुवर्णनिकयो, मेतुमसोंमिववंत ॥ २३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजावाधिवेश्चित्रवाशिसहाराजासिद्धशीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाञाधिकारिरछुराजसिंहच्देवकृते जानन्दाम्बुनियो एकादशस्कंषे चतुर्थस्तरंगः॥ ४॥

दोहा-पुनिनवयोगेश्वरनसों, निमिनरेशकरजोरि । कह्योवचनशिरनायके, बार्राहेवारिनहोरि ॥ राजीवाच ।

राणानाः । इमुनिवरजेजनमृतिमंदा । बहुधाभजतनयदुकुछचंदा ॥ तेकुमतीझटविपइनकेरी । होतिकीनगतिकहर्द्द्विती । सुनिविदेहकेवचनिनीते । चमसकहँनस्रोअतिप्रीते ॥ १ ॥

#### चमस उवाच।

त्राह्मणभेहरिकेमुसतेरे । भयेबाहुतेक्षत्रियनेरे ॥ ऊरुतेभेवैद्यअछुद्ग । भयेचरणतेभूपतिशृद्ग ॥ हरिअंगनतेचारिहुवरना । प्रगटेनिजनिजधर्महिकरना ॥ त्राह्मणक्षत्रीवैद्यहुशुद्रा । यदुपतिभजेनसिईछुद्र ॥ चारिहुवरणचारिहेआश्रम । प्रगटिकियोप्रभुऔरनेमयम ॥ २ ॥

दोहा-हरिअंगनतेआपनी, उतपतिजानिअजान । भजतनयदुकुछचंदको, सोखछितर्नाहसमान ॥ पितुद्दोरिनद्दिओर्रितराचे । अहेंनरणसंकरतेसाँचे ॥ जेनभजेंदरिकृपानिधाना । कर्राहअवितिस्कृपानी । विद्युक्तजोनयदुपतिषदहोहं ॥ राजाराजधनीधनटेरी । रहतनकछुद्दिविषुक्षनकेशी ॥ ३१ कश्यवणकृष्णगुणगाधा । परयोनहींकवहुँनरनाथा ॥ निनक्शेग्द्रनरसोहरिनामा । निकस्पीधूपनव्हीकः। जेनकरीसंतनसेवकाई । वृथादियोतेजन्मगमाई ॥ जानतजेयदुपतिकहँनाईाँ । तेनरसूकरकुकरआईाँ ॥

दोहा—केहिविधितिनकोहोहगो, यहसंसारउधार । नारिझृद्रकेसरिसके, छत्रिहुपुरुपगँवार ॥ कृष्णभक्तकेशापसमाना । तिनकोडचितपरतअसजाना ॥ मूटनपरकरिकृपामहाई । देहिकृष्णकभिक्तिसिखाई ॥ तोतिनकोसविधिवनिकेहे । कालहिमालविहालनेहेहे ॥ धो सब्बियवेदअधिकारी । तेसिहेबैक्यहुलेहुविचारी ॥ तिनकोडचितभजविगिरिपारी । जोचाहैनिजलेवसुधारी॥तेज्ञाठकृष्णभजननिहेंकरहीं । तो तिह ते क्षमहुँ हैं विभनवेदनकोअभिमाना । भजतनहींहरिकृपानिधाना ॥ अपनासमदूजीनिहेंमार्ने । क्रियाअचारअनेकनठाने ॥ तेज्ञाठचीरनकंमहुँ ॥ सकैनवेदनोही । सकैनवेदर्सिकितनकाहीं ॥

दोहा—वेदपञ्चोअरुहारभज्यो, सकलपद्वहैतोन । वेदपञ्चोनहिंहरिभज्यो, अवशिजातयमभौन ॥ राजिंहहोतराजअभिमाना । मानतअपनेसमनहिंआना ॥विपयकरतबीततदिनराती । तद्पिनइंदियकबहुँअवाती॥ सुपिनकरतकबहुँहरिकेरी । पायँनपरीराजकीवेरी ॥ सबहारकोयहजानतनाहीं । कीन्हेंहियेग्रमानवृथाहीं ॥ करतिनरादरसेतनकेरो । भूलेविभवविलासघनेरो ॥ तेवृपसहतवोरयमदंडा । रोकिसकतनहिंराजअलंडा ॥ गरेसकल्डहतहींराहिजातो । रहतधर्मकर्मोहसोनातो ॥ विभवविलासकृष्णकोजानी । जोभोगतसंतनसनमानी ॥

दोहा—यदुपतिपद्मेंप्रोतिकारि, त्यागैसकछग्रमान । जेहिनविभवविपन्यापतो, करतननरकपयान ॥ वैश्यछोंड्डिहरिपद्सेवकाई । गेहिनरतिदयजनमविताई ॥ देनछेनमहँनिशिदिनवीत्यो । महकारजेतकवहुँनरीत्यो ॥ निजपनित्रित्वभयोअभिमाना । कियोनसंतनकोसन्माना॥विभीनिरित्विजवागतपूछे।अतिश्रचंड्यमदंडिहरूछे ॥ जन्मिद्योहिरित्विनसेवनिद्वित । वैतिनकोनकबहुँचाहत्वित्वता तेनरनरकिकेतनमाही । निहंजाहीतीकोपुनिजाही॥ भयोजन्मश्राह्मण्डुष्टमाँही । करित्रतवंषपदेखीतकाँही॥तिनहिंजोकोउहिरभिक्तिसित्वातातीतेवेद्ऋचाष्ट्रस्यावत॥ कहाहकाहवरागीआही । रामरामजोर्टेसदाही ॥ ५ ॥

देहा-वेदपढ़ेआचारयुत्त, राखेशिरमहँवार । श्रीयदुपतिपदभजनको, कवहुँनभेसरतार ॥ ग्रुनिकैकोडनिजजातिबड़ाई । दियोनसंतनपदशिरनाई ॥ करमेंमालालेतलजाईं। संतचरणधोवतसकुचाहीं ॥ कवडुँनोअतिथिगयोदरवाजे । तोनाहगनतगरूरमिजाजे ॥ मानहिभागलिएयोसोहोई । देख्योनहिंपरलोकहिंकोई॥ कोहभेरनेगनमहँबेठे । अपशकोटरीमहँकोपेठे ॥ जेअसभापतरहतसदाहीं । तेनरअवशिनरकमहँजाहीं ॥ औरनदेत्वहृतरुपदेशू । अपुन्सुमिरतकबृहुँरमेशू ॥ पदिनिवापमृदम्नमाँहीं । श्रुठपंडितलखिसंतनकाँहीं ॥

दोहा-बाद्यिवाद्यविद्यापिके करतविजयकदेत । नहिंसेवतितनकेचरण, तेनरपापिनकेत ॥ करिकक्रमेस्वग्रहमजेहें । काहिद्देदिस्तामनलेहें ॥ ब्रह्मचर्यकरिकालवितावें । काहुँनकथासुननकोआवें ॥ करिक्कमेस्वग्रहमजेहें । करिक्कमेस्वग्रहमजेहें । करिक्कमेस्वग्रहमजेहें ।। करिक्कमेस्वग्रहमजेहें ।। करिक्कमेस्वग्रहमुजिहें ।। करिक्मेस्वग्रहमुजिहें ।।

दोहा-कुमतिआपनेगर्ववज्ञः, बौरनमानतछोट । हरिदासनसोदीनसों, करतसोटाईसोट ॥ संतनसोहिङकर्राहिबिबादा । उपजाबहिअतिडराहीबिपादा ॥ शास्त्रविपेनोताहिनआई । तौनिजविजयकहतगोहराई॥ कोटअसमग्मेहोहनरेजा । गर्वोहभारिबिद्यानाहिछेजा ॥ बातहिकहतकुपितह्नेजाही । हारेहुहारग्रनतिहयनाही ॥ सम्दरतनिदेवोहकाछमिजाजा । गुनतबरोबरांकहुराजा ॥ दीनहिषकाद्वारिबार्वे । गणिकाछिसिसमीपवैठाँवे ॥ दिस्तिहरूकपार्यहरिदासे । करेंबुपतिताकोडपहास ॥ संतनकेआसनकेनीचे । बैठाईनहिषद्वामदसींचे ॥

दासावरूकपाराराक । कर्छनाववाकारपहास ॥ सतनकञासनकनाच । यटाहनाहेविद्यामदसीचे ॥ दोहा–कारागापाटूँकेङ, पत्रानकीनेहुँकाङ । गुर्वभरेषट्कास्त्रको, चलहिबुधनकीचाल ॥ काहुकोइककोडिदुदीन्हें । अपनेकीदानीग्रनिलीन्हें ॥ देतएकभोक्वर्डसवाई । लेखासग्रझतदियससिराई ॥ कवहुँकरैनसज्जनसंगा । राचेरमनिरूपरुचिरंगा ॥ संतदेखिमानतेभिखारी । निजकरनीनिर्हेछेतिबचारी ॥ जोकोडकरैतिन्हेंअपदेशा । तापेखीझतरहेंहमेशा ॥ संतिनिकटगमनतसञ्जचार्ही । गणिकावरजृतीबहुसार्ही ॥ दिनभरिपहेंशास्त्रवहुभाती । गणिकाग्रहमहँसोवतराती॥ जोकोउमारगमहँपरिछेर्ही । अवनकझोकहुँअसकिरेरेह दिनपंडितनिशिवामगुष्ठामा । तञ्गुनहिनिजकहँमतिधामा।दैवयोगसाधनिकगमाही।कोहुकसंगकबहुँचिजार्ही भक्तिरीतिहरिकथानपूँछैं। बैठेरहेंसुरेरतमूछैं ॥ जेपढ़िशास्त्रनिकयहरिपीती । करतविवादगृथावयवीती ॥

दोहा--कथासुननकेहेतजो, बैठनकबहुँजाहिं। चटरचटरबतरातकिर, शंकापदपदमाहि॥ जोनिह्रशटकछुबोछनपार्वे। तोजसहाइसोइतहँजावें॥ श्वानकरतसूत्रहिसुखआई। कथाभयेकोउदेतजगाई॥ बोछिहिश्रोतारिसकसमाज् । सुधावृष्टिआछभिन्नेआज् ॥ आपहुकहँनछग्योजवजाग्यो। हमकोतोनेंनतर जेसीकपटीकुमतिसदाहीं। जीतहुमरेनरकितनकाहीं॥कोउश्चरप्रसम्बद्धरुक्षस्त्रेछे। हियकीमिलनगाठि साधनसम्सुखरुखरुद्धिमापे। चरआयेसुधितासुनरापे॥ कोउकहेहमयज्ञाकिहेहें। द्विजनदक्षिणाबहुतिहेहें॥ स्वर्गजायपेहेंसुखभारी। हेहेंसेवहुअपसराविहारी॥ श्वाटयहर्नाहंजानतमनमाहीं। जोनस्वर्गसोअहेइहाँहीं॥ गणिकासुखजूमतनिश्चिती। छूटीनाहिकाछकीभीती॥ इत्तेवपंशतउत्तेहजारा। जीवनहेअसकरहुविचारा॥

दोहा-अंतसमयदोज्यके, छूटिजायगीदेह । अचलदेहत्तेहैतने, जयह्नेहेहरिनेह ॥ ६ ॥
रजोग्रुणीकोज्जनजगमाहीं । धावतधनकेहेतसदाहीं ॥ रहतरहतभ्रुपतिकेनेरे । सिववहुद्वेजातेबहुतेरे ॥
तवउनकेबादृतअभिमाना । निहंजानतबहुद्देभगवाना ॥ साधुनकोलखिनेनतेरे । नीवनजनवेठाविहेनेरे ॥
अातननातननेउतिखवाँ । भोजनिहतनिहसाधुबोलाँ ॥ जोकोजभिक्तरेहरिकेरी । ऐसीनिदाकर्राहपनेरी ॥
यहतीसवधरकोधनफूँके । करतसकलकारजमहँचके ॥ बडोपखंडीठगहेंद्ररो । मुखमुद्देवनहृदयजसङूरो ॥
चुगुलीकरेंद्रपत्तीताकी । आपद्वखवरिलेहुनाहियाकी ॥ निजनदेतनृपत्तीनदेवाँ । नृपहिदियकोपितहेजाँ ॥
जोनुपकबहुँसाधुसनमाने । तौद्वारपकहँबोलिबखाने ॥ नृपदिगसाधुजाननिहंपाँ । गयसमीपमकरफैलाँ ॥

्रदोहा—वारिवभूकोरालिबो, ऐसकरबसवकाल । यहीसारसंसारमें, जोरसंबेनंनाल ॥ जोकोञ्जल्लुलपदेशहुभाषे । तापरनेनलालकरिमापे ॥ नारिहिष्टूँलिकरेंसवकारल । मानतनाहिकहैकोनआर्व। करतपमंहठकबहुँनकरहीं । पापकमंहठकरिअनुसरहीं ॥ साधुनहितनदुसीकहुकाला । फिरतनास्किहेतिहाँ परेफंदनेकबहुँपातो । तिनकीभूलतिसंबचातुरी ॥ तर्नाहिनारिकुलकीतिजलाजू । वेटीहमुँडवनमध्यस्मान् ॥ कुलकलकोनेकुनहरहीं । पातुरिहेतपापबहुकरहीं ॥ लिसितनकोहँसहिठठाई । कहिंहलखहुहनकीबीर्याः । फिराहराहमसानजनावत । गजलदोहरावेतसुनावत ॥ होतनाचकुँसुनेनोकाना । तोसवतनितहँकर्राहपार्यः । सार्वस्वरूपदिपनहिकोई । तद्विजायवेटाहसुलमोई ॥ नृतीयदिपसंकरनलामें । सदिपनतहँतेकेसेह्मां ॥

दोहा—यहिमेरनपूतीसकट, मजबूतीदरशाय। पुनिपुनि नृतीसातहें, करतृतीकहवाय॥ ।उदाठकोषितुरहतसदाहीं । जरतवरतयोठतसवपाहीं ॥ कारजविनकारजमहिपाठा । रहनाकमेंकोपकरि सापारणहिउठतअरुवंठत । श्वासठेतअहिसमअतिपृंठत ॥ उद्ध्वंपुंड्रटसिवेप्णनकरो । पापीकरिकेकोपपनेरो " डार्रोहकुमतिपुछाहपोवाई । छतनरककीराहवनाई ॥ देतदानकरिआदरनाईो । तीनदानहिजातवृथाईो ॥ संतनकोकठमिटपाकद्दीं।तिनकोकरनअनादर्चहर्ती॥मातुपितागुरुकीकटुवानी।सहतकवर्हुनिवाओपिमानी॥ जोगणिकानृतिहुभीरमार । घरतेगारिदेतनिकार ॥ तापुनिपुनिताकोशिरनामे । पुनिपुनितासुपामकोथाम ॥ देसतरुगोहबर्टरजपूते । देखासेकुरुकेरकपूते ॥ वद्दिवीरतानारिनमाही । कामपरेतवअवशिपराही ॥

दोहा—कह्योमानिनिजनारिको, जननिजनकग्रुरुकाहि । देतनिकारिनिक्तते, कहाँहकामअबनाहि ॥
तहचलत्तसवसीहिटलरही । कोहुसाँसकसीकरतनहरहीं ॥ भूपतिकोशासनिहिमाने । थोरेपनमद्फरतभुलने ॥
तहचलत्तसवसीहिटलरही । कोहुसाँसकसीकरतनहरहीं ॥ भूपतिकोशासनिहिमाने । थोरेपनमद्फरतभुलने ॥
कछछोरताविपनकोभाप । दीननपविशेषकापि ॥ अपनोलविक्रमोटशरीरा । कोहुकोलिस्विमानिहिससुझाँहकछुत्रीरा ॥
बोल्लिवनकुपाणवद्याहै । कोहुसोंकरोँहनकदुँमिताई ॥ कोहुकोलिस्विशेरिहलपराया । लुटिलेतसवसदेवाया ॥
जाहिकबहुँकोन्नपदरवाँर । वारवारिनिक्शंगसुपारे ॥ लहेटहलनवस्वपितकेरी । तवतिहिन्दाकरहिंपनेरी ॥
सवसीलविश्वकरहिंकुन्याक । मानहिनहिंभूपतिकृतन्याक ॥ स्वतानारिमारिहिनिकहाँथे । कोरहिंभूपदारिकनायै॥
नहिंगरीकशिसुनतगरीवी । मानतन्यपनेकोचिरजीवी ॥ कर्राहनक्षमाछोटअपराथा । कर्राहेदवर्षकोपअगाधा ॥

दोहा-परछापहिनिपदेतहैं, छूटिछेतहैगाउँ । हरिनेमुस्नीभसजननको, अहेनारकीनाउँ ॥ अवनृष्धुनहुष्रिहिनकाहीं । जीवनिजनकोअहैंग्रथाहीं ॥ उप्वेपुंद्रेदछितछछ।टा । वागहिंग्रुरमहँपाटनवाटा ॥ अवनृष्धुनहुष्रिहिनकाहीं । जीवनिजनकोअहैंग्रथाहीं ॥ उर्ष्यपुंद्रेदछितछछ।टा । वागहिंग्रुरमहँपाटनवाटा ॥ माछातीनिज्ञारिग्रछमाहीं । राखेवारकोञ्जनहैं ॥ परपरवोछिहिसीतारामा । कहतनहमकोहैकछुकामा ॥ नजरवज्ञायग्रहीजनकेरी । जोरिकरिंग्रहच्दक्वहेतरी ॥ प्रुरक्षेजाहिरवैठाँहजाई । रतिवातिहेनव्यानछगाई ॥ कहाँहिरसायनहमहुवनावे । कछकिकयाताकीदरज्ञाचे ॥ देयहिभाँतिजननिवशासा । छेघनबहुतराखिनिज्ञपासा ॥ भाँगरातिनकोछजनजाना । होयजायदज्ञकोसिवहाना ॥ कोहुसोंकहेपुत्रहमदेहीं । दशहजारखरचीहमछेहीं ॥ छिह्नवहुपनविप्रनसोंराजा । वरणकरावतसहितसमाजा ॥ जवनभयोकारजकछुकोई । तबभापतआगेसुतहोई ॥

दोहा-अथवाविवनयतापकछु, दृपनरुगावतत्त्वोरि । यहिविधिबहुभरमाइके, ठार्नाहंकप्रेयहोरि ॥ वेषवनापेपंडितकेरो । करतरहेंअपकर्षपनेरो ॥ हरिदासनकोअतिरुखुमाने । विद्याकोपमंडअतिठाने ॥ धर्मकर्मसर्वेपटहिंहेचू । करतनकछुपरठोकहुनेतु ॥ छोटछोटसवसुतालेवाई । मँगवावतधनलानमिटाई ॥ नेजपरिवारहिंकेडपकारी । झुँठहिबनेधमंत्रतथारी ॥ रहहिंएकादिक्षिनरजलकोई । सरिमहँद्वुङ्गिपियतजलसोई ॥ हिमतदिवसखानकहँनाट । जननिछिपाइलाइनिहोगाटे ॥ चौहटमहँपुजाविस्तारें । रहचलतसवलोकनिहारें ॥ संच्याकरहिंपनिषटेमाही । बैटेनिरलहिंनारिनकाही ॥ दानाध्यक्षहोत्तनुपकेरे । आयोलेहिंद्वानहींतेरे ॥ सभाजायभापतवडुषमां । षरमेंआयकरतअपकर्मा ॥ नातनश्रातनअतिथिवनावें । भूपतिसोंपूजनकरवावें ॥

दोहा-युवतीनारिनकोकर्राहे, चेछीबहुतमहेत । पेसेपालंडीबहुत, नरकिनबासवसंत ॥
अवअभिमानिनकोमेंगाऊँ। प्रेश्वपीसंतहेनाऊँ ॥ नाममहेतकमेंकछनाहीं । छोभकरतसवजन्मसिराहीं ॥
अवअभिमानिनकोमेंगाऊँ। प्रेश्वपीसंतहेनाऊँ ॥ नाममहेतकमेंकछनाहीं । छोभकरतसवजन्मसिराहीं ॥
अविह्नसेत्वजन्में । नहिंसेतनकेपदिशस्त्राधे ॥ ग्रुणीहेहोतिआपनीछोटाई । जोरतवपरिम्पतसप्रदाई ॥
अविद्नसेवजनसीरालत । संतिहसवजीवनपरमालत ॥ जगमेंकहवावतवेरागी । हैकोड़ीछोड़ीअनुरागी ॥
अव्यत्मरत्वपन्यसिरिहेतू । हेनकछकपरछोक्तिचेत्र ॥ जितनोगनपनमाहिरुणीवें । तितनोहरिपुजननहिंसावें ॥
अव्यत्मरत्वपन्यसिर्हेत् । हेनकछकपरछोक्तिचेत्रमा ॥ आव्यक्रस्तसंतकहँतछुकैं।वाँपहिंपीठिआपमेंहियकुकैं ॥
कर्राहेनवित्रसंतपुरनामा । वेटाहितिननहिंनीचेटामा ॥ सुनैनदीनहिंजनकीवानी । कुवहँभजेंनहिंसारगपानी ॥

दीहा-जीनसुदासितआपनी, वास्वास्वतसया ॥ सुननदानाद्रजनकावानी । कवहुँभर्जैनरिद्देशारँगपानी ॥ त्रीनयसस्यवचनउचारें । ताकोटेडीनजरनिद्दारें ॥ चारिचतियनकेम्राध्यमम् । केन्यकेन्यस्य तविश्चिवनआपनेसमाना । तिनहिंपरतकोळनहिंजाना ॥ तिनहुँतेपंडितअभिमानी । जेपड़िभजैनेन्जारार्षे श्रीभागवतअर्रासायण । ओरअथजेक्कप्णपरायण ॥ तिनहिंजोपड़ेताहिळ्छुमाने । न्य प्रमाहिश्चर ताम्रतस्वत्वत्वर्षे । कथनीग्रनेक्कप्णग्रणकाँहीं ॥ कहेंपुरानिकहेंकहवाता । द्वार विश्वर्षका विश्वर्षका विश्वर्षका विश्वर्षका । क्ष्मिक्ष्यं विश्वर्षका विश्वर्षका विश्वर्षका । विश्वर्षका विश्वर्षका । विश्वर्षका विश्वर्षका विश्वर्षका । विश्वर्षका । विश्वर्षका विश्वर्षका । विश्वर्यका ।

दोहा-अभिमानीपंडितकहैं, कृष्णभितिपाखंड । पितृपञ्जिकहवावते, सहतवोरयमदंड ॥
ऐसेपापोबहुतप्रकारा । होहिनिदैहेयहसंसारा ॥ जबतेमहिमहैरेगनलागे । तबतेपापोहमहैअनुरागे ॥
सेटतर्भूरिपृत्तिकाशंगन । चीटीमटाहर्नाहिशिज्ञुसंगन ॥ पाँचवर्षकीजबवयआवें । सुदिनशूलिपितुमासुरागे
बोकरन्पेकृपाणचटवानें । तिनकरपक्षिनपक्षफरागें ॥ वासावाजसचानहुँजोरा । रासतिजयतदेतपगकोरी ॥
जीतेतिनकीमासनोचानें । श्वानराखिबहुपशुनषरागें ॥ जीवनहननवननकहँजांं । रोपिजालबहुपशुनकैर्गी
तिनर्पेक्षस्त्रअनेकचलानें । कोहजीवकीनाहिवरकार्षे ॥ एकमीनलासनक्षित्रताके । दयानोगअपराभिनाहे
एकहितलासननिवनार्षे । दिलमेंदयाननेकुविचारं ॥ साहिहुवर्षलिपिवितजाई । माससावनहिस्तिंदिर्गि

दोहा-नोडपदेशोकतहुँकोड, तापेश्रतिअनसाय । तीरयहमेंनायक, माँतहिमछरीसाय॥
रातिङागिवपारिनमाँ । जीतहिषशुपक्षिनकहँजार ॥ भूपतिसांश्रेडपरवृहं । देवगाँउमहँजागिङगार ॥
रातिङागिवपारिनमाँ । जीतहिषशुपक्षिनकहँजार ॥ भूपतिसांश्रेडपरवृहं । देवगाँउमहँजागिङगार ॥
जर्राहिनारिनरवछरागेयाँ । द्यानहोतसुनेहादेयाँ ॥ दिनकपिरोविषभोशाकः । वार्गाहनगरनगरमहँडाहः ॥
रातिकरपरपरमहँजोरी । छोडशेडछहितवाँभतपेचं ॥ छागमहिपसंकरनमँगाई । मारहिदेवीदारहिनाई ॥
कोडशेटाकोडशेटचं । कोडशेडछछहितवाँभतपेचं ॥ छोगमहिपसंकरनमँगाई । मारहिदेवीदारहिनाई ॥
कोडशेटतासुनातहिटेहाँवं । यहछोकपरछोकदुरावं ॥ रेसहेरिसतनककमो । आपनमानहिष्णगपना ॥
पापकमंत्रसमानहिनाको । करवपमंत्रानहिकाको ॥ पद्तश्रीश्रहितिसरवतमाई । परपस्तिसर्वेडग्ना

देशा-सुरामानतर्देषापको दुरामानतर्देषम् । कर्नेठाँमैतिनकेक्द्रां, कल्मपकृतिस्तकम् ॥ दशासुनदुष्ट्रनिक्मिनिकेरी । निर्विश्वपातभाषतमिनिस् ॥ नवपनभयोगदुत्तपरमौद्धां । कर्त्वपमंरिद्धांतर्द्धां स्वात्तक्रत्रयागेनपासा । वद्वपायगिकाभक्ष्यस्य ॥ निनसीक्ष्यस्य । कर्त्वपमंरिद्धांतर्द्धां स्वार्वातक्ष्यस्य । वद्यप्रदेशाय । वद्यप्रदेशाय । विश्वप्रदेशाय । विश्वप्रदेशाय । व्यार्वातकार्द्धाः ॥ तेश्वर्यक्षया । व्यार्वातकार्द्धाः । व्यार्वाद्धाः ॥ प्रव्याद्धाः । व्यार्वाद्धाः । व्यार्वाद्धा

हेहा-निकटपेडिजयपात् गी, पामित्रभाष्ठयताष । नयमानिमत्मेषनतुँ, गयेगायमधुपाय ॥
निक्तित्व दिन भाषत्मायः । देशदिदेशनिक्तिन्यायः ॥ भयोग्विगायदेशनियोगः । पोक्तित्व भाषतुँ ।
स्वर्थित्व दिन भाषत्मायः । देशदिदेशनिक्तिन्याः ॥ भयोग्विगायदेशनियोगः । पोष्ठित्व भाषत्मित्व ।
स्वर्थित न्यादेशनिक्तिः । निक्षित भाषत्मित्व । स्वर्थित प्रमुख्य । भाषत्मित्व । स्वर्थित । भाषत्मित्व । स्वर्थित । भाषत्मित्व । स्वर्थित । स्वर्थित स्वर्थितः । स्वर्थित स्वर्थितः । स्वर्यतः । स्वर्थितः । स्वर्थितः । स्वर्थितः । स्वर्थितः । स्वर्थितः । स्वर्थितः । स्वर्यतः । स्वर्यतः

रोषान्ते एक सम्बद्धान्त क्षेत्र भागान्त । क्षाप्त व्यवस्थान क्षाप्त । क्षाप्त । क्षाप्त । क्षाप्त । क्षाप्त विक रोषान्ते एक विकास का कृषिक क्षेत्र क्षेत्र क्षाप्त क्षाप्त । क्षाप्त में प्रमुख्यान क्षाप्त क्षाप्त क्षाप्त क "विकास क्षाप्त कृष्ति कि विकास क्षाप्त क्षाप्त करते । क्ष्यित देत्र क्षाप्त क्षित कर्मे । क्षीप्त कर्मिक क्षित कोडज्ञाडम्राह्मणनेउतिबोछाँवें । द्विजञायोभागततिज्यांवें ॥ देवैतादिपापिकहँज्ञापा । बहुरहिविप्रपायसंतापा कोडज्ञाडकर्राह्मयद्वाअतिभारी।सुनिसुनिपावहिंबहुतभिसारी ॥भ्रपतिसोंजाचनवहुँकेके । दश्पंद्रहिहजारघनछैँके अपनेघरगाडहिंधनप्ररी । अन्नकाटिकरतेमसपूरी ॥ वरुवाकाजछठीअरुवरहें। । मृतकक्रियाकरमहुँदिनतेरहों झूँठहिंकुपहिंसुनाइसुनाई । माँगिछेतघनकरिठगहाई ॥ वेदहछाजहेतघनछेतो । अमराहरपवाइतेहिंदेतो ॥ निवछप्रहनबोतिपीदेसाई । छेतघनीसोवरनकराई ॥ विप्रनसोंआधीवदिछेहीं। कोडज्ञठकवहूँकछूनदेहीं ॥ दोहा—धोरेकारजकेछिये, छासनघनष्रगवाय । स्टूटिछेतयजमानको, काजबनैकिनसाय ॥

द्वाहा-धारकारजकार्यक्ष छासमयमध्यमा । एर्डिज्यमानायका प्राप्त । स्वापित्ताविकार्छतवनाई । जातनरकार्यक्ष समुद्राह ॥ मारिमारिजीवनचंडाल । वेंचतर्रहेमाससवकाल ॥ यहीजीविकार्छतवनाई । जातनरकार्यक्रलखल्यसपुद्राह ॥ छागमनाइदेविग्रहजाई । केंद्रैपुत्रदेखिलमाई ॥ असकहिल्लामारिग्रहल्याँ । नेचतकुटुंदनसायसवाँ ॥ भगवत्तधर्मनजानाहिपापी । रहतडअयर्छाकनसंतापी ॥ जिपकेसावरमंत्रनकाँहीं । सुरदाजागिमसाननमाँहीं ॥ छोगनकोअजमतदरकार्षे । वेंडिसभाफलफूल्यमाँवें ॥ तिनकोमरणकारुजवावी । भृतअविश्वसम्परनावे ॥ कहवाँवेकोउपुरुपअपोरी । तिनकीसवज्ञाठतेमतिभोरी ॥ जीतहिंस्करसावरसावे । होरक्षिरपानकरिजाते ॥ मृत्रवियेमलअगलगाँवें । जीतहिंस्वरभोगसोपावें ॥ उदरनिमित्तकरहिंबहुवेषा । हेपरलोकपृपावेहिलेसा ॥

दोहा—मीठमीठभोजनहितै, परमहंसहेजाहि । घरघरनेगेवागते, दूषसोहारीखाहि ॥
धनमतवारनकीसवसुनिये । प्रेरहिरद्रोहीतिनग्रुनिये ॥ जसजसिनन्हेंमिठतधनजाँही । तसतस्रेंगाडृतपरमाहीं ॥
संतन्केवित्रनकेहेत् । कोडिहुखरचनकरहिननेत् ॥ धनकेअहंकारकरियोरा । चितवहिनहिसाधुनकीओरा ॥
अपनेतसाधुनट्युमानें । तिनकेसन्युस्तर्ववस्तानें ॥ सुँद्रीकंठाकडेठगाई । वातकरेंतिनकोचमकाई ॥
साधुनदेखिदेतहठिगारी । देहिद्वारतेनीगनटारी ॥ छूटिठेहृत्पचौरचौराँवं । अथवापनखरावहिजाँवें ॥
देनदेनसंतनकेनामा । तिनकोचनोनरकर्मेषामा ॥ मरेहोतहठिभूतश्चलंगा । बेठेरहेंधनहिकेसंगा॥
टासनकोधनहेपरमाँहीं । कोडीवाँटतवित्रनकाँहीं ॥ खोटहिक्षियाकथाचढ़ावें । ताहमेंपाछपछितांवें ॥

दोहा-आपखातन्यंजनविविध, प्रश्नुहिनिवेदतसाँड । साधुनदेखेजरमस्त, हिग्मैटावतभाँड ॥
वसुन्तदेश्वजंमतवारनकी । जासुद्दशहिक्छवारनकी ॥ वसनपहिर्तिकाछेआछे । आगेचछतनिद्दारतपाछे ॥
गिहसूरिकंगअसछेखी । वस्काविद्दसाधुनकहँदेखी ॥ कोउचिहतुसँगमाँहिझमकावें । नगरडगरदीननकचरावें ॥
गिउचिहमत्तमतंगनमाही । आगेछिखजनरोकतनाहीं ॥ कोडकसँगमेंवदुसरदारा । आसाअरुसोटावरदारा ॥
गिउचिहमत्तमतंगनमाही । वङ्गेछसजेवकेजागे ॥ जोकेहुँसंतनविप्रनताक । मानततुच्छमहामद्छाकें ॥
गुनेनदीननकरपुकारा । भरेकापनेगवंगवारा ॥ ग्रवीभूपभीनमहँपौढी । सातआठछगवावतडचोढी ॥
गिरतसाधुसमीपपपाने । प्रश्नुतेअधिकआपकहँमाने ॥ कहिंदचनअसपायकुसंगति । करिनदमनगनकीसंगति ॥

दोहा-भूटिहुके नोसंतक्हुँ, आपभवनमेनायँ । तोआसनतेउठतनिह्नँ, देतभूमिनैठायँ ॥ नोमानैनिजनातिवड़ाई । ताकोदशादेर्द्धसबगादं ॥ परमाभेदशपाँचकुमारा । जीरहुभईपाँचदशनारा ॥ देनबीततितनकोसनमानत । साधुचरणसेवननाईठानत ॥ साधुनदेखिकईअसवानी । भक्तिआपकीहमरीजानी ॥ असकद्विपतेदेतिनकारी । संतवरमानतवड़वारी ॥ राजाईदेतिससापनजाई । नंगनसंगहोतिहळुकाई ॥ सुम्दरीतौदेवड़ीवड़ाई । करहुपकारजचितटाई ॥ टेपत्रापंडितकेसंगा । कोहेकरहुकानसवर्भगा ॥ पुनिआपुसमेंअसबतराहीं । इनतेवनिहेंकनहुँनाहीं ॥ राहचटनकहँदेतिससापन । साधुनकोमान्योनिहेंआपन ॥ कोकोटकदेभनेद्वारकाहीं । तोतापेजतिहींअनसाहीं ॥ तानिहेंनाहिकुटकीमरयादा । जोचाहेसोहोयविपादा ॥

दोद्दा-त्रीनवद्दापनदेतदाट, निदरत्तसंतनतात । सोगणिकाकेगदमें, जृतिनटागिनसात ॥ ट्योकुमतिनोसुंदररूपा । सोद्दिगिरतगर्नकेकुपा ॥ टेआरसाटसतनिजआनन् । निजसमाननानतहेआनन् ॥

4 xx .

( ७३२ ) आनन्दाम्बानाध ।

ॲतरेरोजवारवनवावत । दोऊजूनिहतेळ्ळगावत ॥ स्याहीसुरखीदेहिळ्ळारे । डाड्रीमूळॅराखतकारे ॥ ळोटिइंमिहिमहॅपूरिलगार्षे । टेटीभळककपोळवनार्षे ॥ साधुनकोतनदेखितनार्ही । पोलेहुकरतदंडवतनार्ही ॥ करतत्रतनगरमिह्नेजारे । गंगिहळतसरदीह्नेजारे ॥ कथासुनतभेदेहँपिराती । पूजाकरतिहभाळसभाती ॥ ऐसेकुमतिरूपमतवारे । जाहिनरकमहँताजनमारे ॥ पाळनदेहजतनकारेजोई । मरघटजरतचितामहँसोई ॥ कतावनाइछेळकहवार्षे । जाहिपातुरीकेघरपाई ॥ तहँजोब्यसनीदूसरआयो । तेहितनकोजूतनिपटवायो ॥

दोहा-सोइगईभलमानसी, ताकीसुरतिविसारि । पुनिजसकैतसवागते, करेंबड़ेनसीरारि ॥ अवसुनुविद्याअंधनकाँहीं । तिनकोजातगर्वकहिनाँहीं ॥ कोळपढ़ेबडुतब्याकरणा । निशिदिनरहतिवसतवरण वादविवादाँहकरतकरावत । कृष्णभजनविनकालवितावत॥ साधुनसांवोळतबहुफाँकी । करतबड़ाईनिजविद्य क्वदुँनतिनकेउपजतप्रेमा । वकतवकतदुरगंधसुद्देमा ॥ न्यायशास्त्रकोऊपढ़िलेहीं । जनमितायताहिमहँदेहीं करतरहतसवपरअनुमाना । कवहुँनध्यावतक्रपानिधाना ॥ पटतन्यायअरुकरतिच्यारा । वैकलसेद्वैजायअपार कवहुँनकोरीविष्यातीताविद्यात्रिकार्याक्ष्मिकार्यात्र कवहुँनकोरीविद्यात्र विद्यात्र । विद्यात्र विद्यात्य विद्यात्र विद्यात्य विद्यात्र विद्यात्र विद्यात्य विद्यात्र विद्यात्र विद्यात्य विद्यात्य विद्यात्य विद्यात्य विद

दोहा-तिनकीजडमितहोतहै, उपजतकवहुँनप्रेम । कृष्णकथाकेसुननको, करतनकवहूँनेम ॥
सुनिद्दिकथानदोतहुटासू । कयहुँनआवतआँखिनआँसू ॥ पढ़तभागवतहूरामायण । तेकेसहेंकृष्णपरायण ॥
स्विद्दिकथानदोतहुटासू । कयहुँनआवतआँखिनआँसू ॥ पढ़तभागवतहूरामायण । तेकेसहेंकृष्णपरायण ॥
राखिँदअतिविज्ञानअभिमाना । करिँइनसंतनकरसनमाना॥ विनाप्रेमनिहिमटाईसुरारी।विनसंतनपदरजिहार्पार
कोउमीमांसाशास्त्राहिपटहीं । कमेप्रधानमानममदहीं॥ कमेहिकरतिवावतकाटा। कबहुँनध्यावतकृष्णकृषण करतरहत्तितकमेअभागा । कवहुँनउपजतहरिअनुरागा॥पिढ़पढ़ियोगशास्त्रकहँयोगी।विनद्दिप्रेमहोतदुलभेणी कायकलेशकरिँवहुतेरे । तासुभरअभिमानयनेरे ॥ कृष्णकथाकीनिदाकरहीं । तिनकीगतिनहिकबहुसुपर्दी ज्योतिप्रास्त्रपटुँजनकोई । तामेदेतजन्मसवसोई ॥ करीईनसंतनदेखिप्रणामा । अपनेगणितकेरअभिमाना ॥

दोहा-वेदशास्रकोऊपढ़े, भरेतासुअभिमान । सनमानतनिहसंतको, तिनकोनरकिनदान ॥ कोईदेतअहेवहुदाना । ताकेभरेमहाअभिमाना ॥ देतदेतवरुववेद्धारें । हरिअपणनहिकवहुँउचारें ॥ मनमेकिरकामनाअनेक । दानदेतयद्यपिसविवेक ॥ पेहरिअपणकरतजोनाहीं । तेलहिकालवृथाहेवाहीं ॥ मनमेकिरकामनाअनेक । दानदेतयद्यपिसविवेक ॥ पेहरिअपणकरतजोनाहीं । तेलहिकालवृथाहेवाहीं ॥ दानग्रमानहिंभरेअपारा । कर्राहेनहरिदासनस्तकारा ॥ कर्राहेनहरिपदमहँविश्वासा । जयलियनीरहततन्वशा । चारिच्रतियातिनहिंसराहें । तुमसमकोदानीजगमाहें ॥ ऐसेवेनसुनतअतिफूलें । अपनेसमपुनिकाहुनदूलं ॥ तीथेनजायकरत्वसुदाने । तहाँनकृष्टुसंतनसनमाने ॥ रहतविचारतअसमनमाहीं । हरिकीभिक्तिकिदेकपुनाहीं दानिकहेजगमेंयशहोई । परलोकहुपहेंगुनिसोई ॥ कछनहिंमानतआधिकदानते । रहतअध्यात्रप्राप्तिते ॥

दोहा-सबसीभापतबैनअस, हमकीन्ह्यांअसदान । कृष्णभक्तसिखनतजीकोउ, ताहिग्रनतअज्ञान ॥ अवअंधनकीछुनोंकहानी । हेंनगमहँअतिशयअज्ञानी ॥ बालपनेतेमहिमहँछोटें । सहतपहलमाननकीष्टि॥ अवअंधनकीछुनोंकहानी । हेंतगमहँअतिशयअज्ञानी ॥ बालपनेतेमहिमहँछोटें । सहतपहलमाननकीष्टि॥ छेजगछुद्धरभाजतरहर्ते । हरिपदश्रीतिकवर्त्वनहिंचहर्ते । ध्रिष्टगायमरारतवाँहें । मगमहँचलतिहारतछोटे । राहचलतदीननपिकआमे । सवसाअपनेतिहारतिहंकि । सक्ताव्यक्तिव्यक्ति । सक्ताव्यक्तिव्यक्ति । स्वाव्यक्तिव्यक्तिवाँ । स्वाव्यक्तिवाँ । स्वाव्यक्तिविं । स्वाव्यक्तिविं । स्वाव्यक्ति

दोहा-यदुपतिकेपद्भजनके, छायकमनुजञ्गरिर । तार्मेषृरिख्गायके, वृथासहतगमपीर ॥ - कुमतिकरिक्कत्सितकमा । छोड्हिसुखप्रदभगततथमा।।कोड्झट्याजवजावनसीरिं। यहटद्यपकरिंगी<sup>त्तर</sup> - विज्ञातवजाई । गणिकागेहवजावतजाई ॥ चारिवियोगसराहतजबर्दी । धन्यगुनतअपनेक्रील ोउज्ञाठगाइगाइबहुरागा । वृथावितावत्तनम्मविभागा ॥ जिनमेंहरियशनाहिरसाटा । ऐसेटप्पाञ्चरपद्घ्याटा ॥ विहेटेहिअनेकनताना । फोरतमनहुँसुनेयनकाना ॥ तुटसीसूरऔरजयदेवा । औरहुकरीजेहरिपदसेवा ॥ गनकेविरिचतहरिपदसुंदर । रसिकनथवणसदाअतिसुखभर ॥तिनकोकबहुँनगार्वाहसूद्धायद्यपिह्वैजातेअतिद्रुद्धा॥ रिपदगावतमेसकुचाही । गुणहितुच्छअपनेमनमाँहीं ॥ उल्लूचारिवाहबहदेहीं । तेअपनेकोधनिम्रुनिटेहीं ॥

दोहा-हरिमंदिरमेंकबहुँनहिं, गावतहैंक्षठनाय । चारिपातुरीवीचमें, गावेंसानवनाय ॥
हिरियक्षगावतनिंहगायक । तेजगमेंगरधभकेछायक ॥ गावतसुनतिविज्जपदकाँहीं । कछुअनुरागहोतिहियनाँहीं ॥
पपाणतेहृदयकठोरा । तेयमदंडछहत्काठचोरा ॥ हरिपदसुननसदाजेचहहीं । तिनकोकनरिसयाकाठकहहीं ॥
गेउआल्हागावतेगँवारा । सुकवितिन्हेंअसवचनउचारा ॥ आल्हाबड़ेगँवारनगावा । चारिगँवारनवेठिसुनावा ॥
सहसुनिनिहिंकुमतिछजाहीं । आल्हासुनिवेपुनिपुनिजाहीं॥कोजभरधरीमूढजनगांवें । चारिज्ञतियासुनिसुखपाँवा।
गेउविरहाकोउदाद्रिपाणू । गावहिमूढसहितअनुरागू॥करहिकुण्जदासनपरकोपा। गुनहिनिजकाठसरवसछोपा॥
गेउज्जवनावनिसिखंअनेकन । स्रोवतदुर्छभवृथामनुजतना। औरनकेठिगनचेंभछाई । हरिसन्सुखमहँनचतछजाई ॥

दोहा-निचवोऔरवजाइवो, अरुगाइवोसदाहिं । हरिसन्युखसविधिसफल, हरिकेनियुखवृथाहिं ॥

गिउजनपट्टियंषवहुभापा।फर्राहेयंथविचरनअभिलापा।भेषुदुग्मतिहरियश्निहिंगावें।निहंहरियुव्यसुनत्युखपावें॥

गिरिक्रजंगवरननकरहीं । नारिक्यामुनिम्रुलिमस्वामाद्यां ॥ सूरदासअरुतुल्सादासा । वाल्मीकृत्रह्माअरुत्यासा ॥

त्रिकेविरिज्यंपनमाहीं । दोपदेतनिहेंकुपतिल्जाहीं ॥ अपनीनामपरतर्णगारी । साधुनातहिरिरारी ॥

तश्चपरित्यक्षमहेंना व यमजातनासहतदुखदाई ॥ कोल्लारतीपहर्सी । कोल्लारतीपहर्सी । कोल्लार्यवादिस्य स्वाद्यस्व ।

त्रेतपहीमहेंजन्मविताई । भजतनहींक्यहूँयदुराई ॥ मुनसीलम्लालोरक्किला । केहवावेंतनलेशनक्रीला ॥

प्रपावनाहर्स्वेवहुलाला । लेतलकोररहेंसवकाला ॥ लोलिसविद्याहिंदुनकीरीती । म्लेच्ल्यमंमहेंकरहिंप्रतीती ॥

तिनकोनानहुँनरकिकेत् । समुझायहुपरहोतनचेत् ॥

दोदा-पहिनिषिकालिकेकुमतिबहु, करतबहुतअपकार । तिनकोकहँलीमिकरीं, अपनेबदनउचार ॥ ८ ॥९॥ सम्प्राणिनउरवसतसदाहीं । जिमिसकाराहेसक्ष्यलमार्ही ॥हेंपदुपतिसक्केअतिप्यारे । जगतिवयंताजगरसवारे ॥ तिनकोक्देविविधविधिगार्वे । पेमहिमाकोन्द्रपारमार्वे ॥ तेपदुपतिकीकथास्रहाविनाआनँद्रप्रवाविनअपलाविन। सोनस्वादेशकोनहुँकाल।परहत्वपत्रभवंजाला ॥ सेल्सिलियहुमाँतिशिकार । सल्आमिपकरकराह्वजदारा ॥ देखिदीलसुंदरपरनार्दा । मिल्ननेतवाँपत्वव्यभिचारी ॥ हात्नवाटनपाटनमाहीं । तरिस्वनाहृतियनपलिताहीं ॥ देखिदीलसुंदरपरनार्दा । वरिस्वनाहृतियनपलिताहीं ॥ देखिदीलसुंदरपरनार्दा । मानवहत्वहिमाहकनंदा ॥ कोकप्रयपद्विपद्विमातमंदा।मानवहत्वहिमाहकनंदा ॥ कोकप्रयपद्विपद्विमातमंदा।मानवहत्वहिमाहकनंदा ॥ किस्वतिहिमाहकाराम्यानकार्द्याहमानकहत्वहिमाहकनंदा ॥ किस्वतिहमाहकाराम्यानकार्द्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकहत्वहिमाहकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमानकार्याहमान

दोहा-जीनपाटमजनहितं, गमनतासिगरिवाम । तीनपाटमॅनातहं, गुंडाऔरगुटाम ॥
अनतपतातेअनतिनहारं । बोटेंहतैचितेरतहारं ॥ चारिगुटामनेकटिगंदें । सुपेहुपातकहेतेरंटें ॥
अनतपतातेअनतिनहारं । बोटेंहतैचितेरतहारं ॥ चारिगुटामनेकटिगंदें । सुपेहुपातकहेतेरंटें ॥
देतपदीमदेननपिताहं । भोगतिनर्निहननरकिसर्द ॥कोटकरिकेद्रारावकोपाना । गणिकाचाखिटाहमकाना ॥
आपटुअपनीवसनविहारं । अगरणिकनकेवसनछोरारं ॥ नेगरिहरनस्वपामा । औरनर्दातिनकेकछुकामा ॥ १० ॥
मद्ममीर्मभुत्रवेतीना । पहिविधितेनानियोग्दोता ॥ निजनारीमहेमभुननानो । मरामहेंआम्पिभक्षनपानो ॥
मोजामणीपद्ममहेराता । जानदुसुरापानकरकाना ॥ नित्यकरनकोवदनभारा । ताकोनातप्रवेत्रसरासं ॥
नेननगरीमहेकटुकेकाटा । सुत्रहितमधुनर्देगहिषाटा ॥ क्षत्रहेयद्ममहेंआमिपभोजन । तसिहसुरापाननृपरोनन ॥

दोहा—चारहुवेदनकोतृपति, तातपर्यवहनान् । क्ष्मक्षमतादिपटाद्यो, वृक्षाअर्थनिदान् ॥ १९ ॥ प्रकोपकअदेकट्यमा । पनटिदेकरेसुमतिस्वकमा ॥ ताकदिविज्ञानफटम्पा । देविज्ञानफटग्रांतअनृपा ॥

सोधनपाइकुमतिजगमार्ही।करतअधर्मीहॅऐससदाँहीं ॥ अजरअमरअपनेकहँमाने । अपनेशीशकाठनहिंजाने॥१ छिरुयोयज्ञमहँजोमदपाना । सोजानहुँकेवलभद्राना ॥ लिखीप्र्युनिंहसामखजोई । प्रसनमा-ऐसेसुतहितमेथ्रुनजानो । नींहंअपनेसुखेकहितमानो ॥ जानतनहिँयहधर्मकुचाछो । मारतपञ्जनकरतचंडार्छ विषयभोगमहाँनिहादिनराचे।जानहुँतिनहिनारकीसाँचे ॥१३॥ वेदनतातपर्यनहिंजानी।अपने मारिपञ्जनआमिपपुनिखाँवै । यमकीञ्ञंकाकछूनलाँवै॥तेजवमरियमपुरकइँजाईौ।तिनकीमासतेइपञ्जलाईौ॥१

दोहा-पुरश्वरणमारणकरत, करिकेवेरअजान । जानतनहिजीवनसकछ, निवसतहिंभगवान ॥ कुंभीपाकनरकतेजाहीं । रोकतमंत्रज्ञास्त्रहेंनाहीं ॥ पुत्रदारश्रातापरिवारा । इनमॅकीन्हेंनेहअपारा ॥ १५ ॥ इनहींकेहितकरतअधर्मा । मानतकुमतिसोईशुभकर्मा ॥ क्षणभरिनहिंतनकोविश्वासा। तामेंकरतअमरअसअ एकहोत्रहेमहाअज्ञानी । एकहोत्रहेंसाँचेज्ञानी ॥ एकहोत्रज्ञानीअज्ञानी । तीनिभाँतिजानहुँजगप्रानी ॥ ज्ञानीतौसवविधितेनीको । उत्तरतभवसागरयहठीको ॥ ञौअज्ञानीअहैनरेशा । सोसुधरतदैलहिजपदेशा ॥ जोकछुज्ञानीअरुअज्ञानी । सोहैंमहानप्रअभिमानी ॥ तेकवहुँज्ञठसुधरतनाहीं । अपनेगरवहिभरेसदाहीं ॥ सुनतनहींकोहुकोउपदेशा । जानतनहींभिक्तिकरछेशा ॥ आपहिंउपदेशतसबकाही । कहेंधमेतुमजानतनाही ॥

दोहा-भरेकाममदमोहअरु, मत्तरअरुधनलोभ । तेत्तंतनकेमध्यमें, कबहुँनपावतज्ञोभ ॥ धनकेहेतऋणीगरजाई । धरनकरतदेदुःखमहाई ॥ काँटेंजाँवपेटहुँमाँरैं । फोर्राहेमूँडताहिकेद्वारें ॥ तेकहवावतआतमघाती । अतिकठोरहोतीतिनछाती ॥ १६ ॥ पेटमारिकैजेजनमरहीं । होतभूतमरुभक्षण भूतयोनिलहिवर्पहर्णारे । नामअसुरजानरकसिधारे ॥ भूपतितहाँमहाअधियारा । तहँतेकवहुँनहोत्रसारा॥ जेयदुपतिपद्पदुमनध्यार्वे । तेउआतमघातीकहवाँहें ॥ तिनहूँकीहोतीगतिसोई । यामेंसंशयकरैनकोई ॥ हैअज्ञानीमानतज्ञानी । कवहुँभजतनहिंशारँगपानी॥ सिद्धनहोतमनोरथतिनके।जन्मवृथाहेंअसपापिनके ॥ १ ग्रुनतकृतारथअपनेकाँहीं । घरघरनीतजिवनकहँजाहीं ॥ तहाँकरहितपकरतकछेशा । ध्यावतनिर्धुणब्रह्रहेश

दोहा-सोहंस्टनलगीरहत, तेजबतजतज्ञारीर । हरिपदप्रेमप्रमोदको, नहिंपावतमतिधीर ॥ कोउप्रयासकरिधनहिं छगाई । छेतुअनेकुनभवनवनाई ॥ तामें फँसोरइतदिनराती । बीततका छता ध्रुयहिभीती करतकोऊदशुपाँचविवाद्। । तामेफँसोरहैनरनादा ॥ कोहुकभेकुमारदशवीशा । तिनहिंखेठावतपरिनि<sup>जशी</sup> जोरिजोरिधननितपरधरतो। दमरिहुएकदाननहिंकरतो ॥ अजरअमरअपनेकहँमानत। दीखनरककीपहेंव यदुपतिचरणकरत्नाहिमीती ।मानतनाहियम्कीकछभीती ॥ तेहरिविम्रुखिनकहँवरियाई । देतनरकयमहूर्वा<sup>विध</sup> ऐसीसुनिसुनिवरकीवानी । निमिनरेशवोल्योसुखमानी ॥ १८॥

## राजोवाच ।

कोनकोनकाल्डिभगवाना । कोनकोनव्युवर्णवसाना ॥ कोनयामकोनेयुगमाही । केहिविधितेपूजेप्रसुनहीं। देहुकुपाकरिमोहिसुनाई।सुननहेतमममतिळळचाई॥सुनिनृपवचनकह्योकरभाजन।यहुपतिपद्पैकजरतभाजन

#### करभाजन उवाच।

दोहा-सतयुगनेताद्वापरो, औकिल्येयुगचारि । इनमेनानानरणवपु, नानानामसुरारि ॥ तिभिनानाविधिषूजनरीती।सोमेवरणीसक्टसप्रीती॥२०॥ सत्तसुगशुक्कवरणअवतारा। चारिबाहुइहिट्टी जटाशीशवल्कलपटघोरे । कृष्णाजिनप्रभुभंगसमारे॥इक्करदंडक्मंडलइक्कर।उपवीतहुक्मलायम् िल।प्रीतिसहितगावतहारिलीला।विरिविगत्सवसुद्धसम्।ना।तपद्मश्रमप्र्जीहिंगा प्रमुख्यम् अन्यक्षासम्। सुपर्णपमेषकुंठा । पुरुपञ्चमञ्ज्ञव्यक्तजकुंठा ॥ परमात्मायागृथरदृश्वर । यसत्युगकेकृष्णनाम्बर्

रक्तपणभगवाना । चारिवाहुद्वपुरुपप्रपाना ॥ त्रिगुणमेसङ्ग्रहः । यसत्तुगक्कः <sup>व्यापा</sup>र्मः । रक्तपणभगवाना । चारिवाहुद्वपुरुपप्रपाना ॥ त्रिगुणमेसङ्ग्रहः । कनकसरिसशिक्दिश्हं ।

कर्राहकर्मवेदोक्तसदाहीं । मसमूरतिसुरुवाकरमाँहीं ॥ २४ ॥ त्रेताकेजनवेदिवज्ञाता । धर्मात्माहोतेअतिदाता पूजहिहरिकहेँवेदिवधाना । सर्वेदेवमयजेभगवाना ॥ २५ ॥

दोहा-विष्णुदरुकमयज्ञवपु, पृश्चिगभैजरुगाय । सर्वदेवअरुवृपाकपि, अरुजयंतनिमिराय ॥ राईनामनाथकेगाँव । त्रेताकेजनमोक्षहिपाव ॥ २६ ॥ द्वापरमेश्रीपतिभेद्दयामा । पीतावरसोहतअभिरामा ॥ चकादिकचारिद्वसुज्यारे । श्रीवत्सादिकसकठसँवारे ॥ २०॥ द्वापरकेजनसहितसमाजु । पूजहिमहाराजकीसाजु॥ पंचरात्रक्षरुवेदविपान । पूर्जाहमीतिसहितभगवान ॥ साहिहकृष्णुकमछपदमेमा । ज्यहिमंत्रयहकरिहठिनेमा॥२८॥

श्चोक-"नमस्तेवासुदेवायनमःसंकर्षणायच । प्रद्युद्यायानिरुद्धायतुभ्यंभगवतेनमः ॥ २९ ॥ नारायणायऋपयेपुरुषायमहात्मने । विश्वेश्वरायविश्वायसर्वभ्रतात्मनेनमः " ॥ ३० ॥

नारायणायऋषयपुरुषायमहारमन । । यथ वर्षायाच वानत्त्वस्थानमा । इन्यान्ति । हिविधिद्रापरकेमतिवाना। प्रजाहहर्शस्क हत्ते निविधिद्रापरकेमतिवाना। प्रजाहहर्शस्क हत्ते निविधिद्रापरकेमतिवाना। इन्यान्ति । सोहतपापदसंगविभासी ॥ सुंदरकंगपीतपटसोहै । जेहिल्लिसुरनरसुनिमनमोहै ॥ इन्यान्ति । यहीसविधिपूजनहरिकाँहीं॥ इन्यानिकां । यहीसविधिपूजनहरिकाँहीं॥ इन्यानिकां । यहीसविधिपूजनहरिकां । यहीसविधिपूजनहरू । यहीसविधिपूजनहरिकां । यहां । यहां

श्चोक-<sup>स</sup>च्येयंत्तरापरिभवनमभीष्टदोहं, तीर्थास्पर्दशिविवरंचित्रतंशरण्यम् ॥ भृत्यार्तिहंपणतपालभवान्धिपोतं, वंदेमहाणुरूपतेचरणारविदम् ॥ स्यक्कासुदुस्त्यनसुरेफ्तितराज्यलक्ष्मीं, धर्मिष्टआयेनचसायदगादरण्यम् ॥ मायामुगंदयितयेफ्तितम्नवधान, द्वंदेमहाणुरूपतेचरणारविदम् ॥ दोहा-प्रातसाँझहरिसन्सुखै, दोऊमंत्रजोकोय । पहेप्रीतिसोताहिह्दिः, प्रीतिकृष्णमेहोय ॥ कवित्त-मृतुज्यमनोरथकेपूरणकरनहार, वोहितअपारजगपारावारपारके ।

धुवनकेतीरथकेतीरथकेदेनबारे, बंदितहमेश्हेंभद्देशकरतारके ॥
रष्ठराजदासनकेदुरितनेबारेकेते, शरनकेपालनमेकरननेबारके ।
प्यावनकेपोगहेनसैयाकमरोगऐसे, पदअरावद्वपक्रदेवकीकुमारके ॥ ३३ ॥
सेग्रनीग्ररेशहकीसाहिबीतअधिकअधी, सताहेअवयकीअवधिअनंदकी ॥
पितृप्रणपालिबेकोतुच्छतृणहीसोत्यागि, वनमेनिबासकीन्ब्रोछायातकृष्ट्वणी ॥
मायान्रगनातिहुकेजानकृष्टितातु, पाछेपाछेघायेछोडिगतिहुगयंदकी ॥

दृसरोदयाङ्गेसोन्गोनयातेरपुराज, ध्यावतचरणरजन्नेतिस्छानेनंद्की ॥ ३८ ॥ दोहा—पहिनिषयुगयुगमहॅन्पति, धरिहरिनामहुरूष । पूजिजातयुगजननते, मंगङकरतवानूष ॥ ३५ ॥ षेगुणप्राहीजनविज्ञानी । सदासारभागीमतिसानी ॥ तेकाङ्यिगकोकरहिंवडाई । कृष्टियुगसमनहिंब्जोरदेसाई ॥ जामभापतमुनिहरिनामा । पावतपुरुपसक्डमनकामा॥३६॥ध्रमतभूपमनुजनजगमाईं।पातेष्टाभूबोरकञ्जनहीं ॥ द्वातोक्षेत्रकृष्णपदमीती । मिटेसक्डयहभवरूजभीती ॥३१आसतयुगहुकेप्रजासदाहीं । चहतजन्महेगोकाङ्माहीं ॥ द्वातोक्षरुप्रमहॅनिमिभुपविदेशि । ङेहसत्यमनमहँअसङेपी॥कवहुँकबहुँकहुँकहुँकहुँमहिंमहराजा।कङ्मिहँजीवनपावनकाजा ॥ निरायणपारायणहें हो जीवनकोजपारकरिंदुँ ॥ ३८ ॥ द्वाविडदेशमाहअवतारा । ङेहँहरिकभक्तडदारा ॥

ौताम्रपर्णीतारेताहै । कृतमाटापयस्विनीजहाँहैं ॥ ३९ ॥ महापुण्यमद्गर्दैकावेरी । नासतिकोमस्तक्षपदेरी ॥

दोहा-महानदीनहॅर्हेनपति, नामप्रतीचीजामु । नोतामॅमन्तनकरत्, रहतपापनहितामु ॥ कोकरतजोकोडन्टपाना।सोहिटिहोतभक्तभगवाना॥होतनम्टआझपिनकरी।यदुपतिकेपद्प्रीतिपनेरी २०॥ जनत्यागिजगतकोझासाधमकम्बचनभपोहरिदासा॥तोक्सपिसुरमर्पिनरनेकरो।नहिकिकरनहिक्स्पीतिवेरी२५ अनस्यजोहरिपदप्यावे । तेदिअपरापनोकसुद्धनावे॥समाकरनसोप्रमुअपरापा।कोअसकरपासिसुअगाया॥२२॥

# आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

#### नारद उवाच ।

यहिविधिभगवतधर्मप्रधाना।सुनिमिथिलाधिपअतिमुदमाना।प्रीतिसहितनवयोगेथरकहाँ।सहितपुरोहितपुरा तहँसवकेदेखतमतिवाना।भेनवयोगीअंतरधाना ॥४३॥ निमिनरज्ञकरिभगवतधर्मा।छई।परमगतितजिभवभर्मा हेवसुदेवतुमहिमतिवाना । भगवत्तधर्मसुन्योंजोकाना॥प्रीतिसहितकरिकरितिनकाहीं।जहोअंतकृष्णपुरमाहीं॥१

दोहा~तुमदंपतिकेष्ठुयशसे, पूरितभयोजहान । धनदेवकिवसुदेवजग, त्रिनकेष्ठुतभगवान ॥ ४६ ॥ दरज्ञनआर्छिगनसंभापन । भोजनसेनहुलासनमापन ॥ करिकेक्वण्णसंगयदुवंसी । भयेसकलजगगाह्मज्ञांसी ॥ तुमकरिपुत्ररीतिकीप्रीती।दियोविहायनगतकीभीती॥४०॥पींह्रकज्ञाल्वभौरिक्षज्ञपालाऔरहुदुष्ट वैरभावकरिकेहरिमाहीं । छीन्छोंयोगिनिकीगतिकाँहीं ॥कृष्णविद्योकनिगमनविद्यासाओरहु केतेनृपतिकेकेतरिगेहें । तीकाषुनिअनुरागीजेहें ॥४८॥ हरिमहँकरहुनअवसुतभाऊ । इनकोजानहुपरम सबकेहें प्रभुअंतर्यामी । नहीं मनुजहें पूरणकामी ॥ ४९ ॥ हरणहेत अवनीकरभारा । करनप्रलनभूवनसंहारा ॥ दासनरक्षणकरनउदारा । तुम्हरेघरलीन्ह्योंअवतारा ॥ यज्ञतेभरिदीन्ह्योंसंसारा । कहवावतहेंआपकुमारा ॥४

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-सुनिइमिनारदेकेवचन, परमानंदहिपाय । तहँदैविकवसुदेवहू, दियतिजमोइविहाय ॥ ५१ ॥ परमपुण्यइतिहासयह, सुनिधारेचितलाय । सोसबदुरितनसायकै, बसेक्टप्णपुरजाय ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजावांघवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा बहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुरानसिंहज्देवकृते आनंदाम्बुनियौ एकादशस्कंधे पंचमस्तरंगः,॥ ५॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-कुरुपतिपुनिकछुकालमें, सकलदेवताष्ट्रंद । आवतभेद्रारावती, दरशनकरनगोविंद ॥ युतमरीचआदिकनकुमारा।देवनछेआयोकरतारा ॥ भूतनगणयुत्तरांकरआये ॥ १ ॥ मरुतनयुत्तवात्ववृत्तियाँ वसुआदित्यअश्विनीकुमारा । ऋमुअगिरसहरुद्रउदारा ॥ विश्वदेवासाध्यहसर्वा ॥ २ ॥ अप्सरनागिसहर्वावी भारणगुद्युक्पित्रऋषीज्ञा।विद्याधर्राक्त्रव्यवनिका ॥ ३ ॥ क्रुशस्थलीमहातिगरेआये । अप्रतेनकत्तमातिगरी द्धारपद्मश्रम् सुराजे । कह्योआगमनदेवसमाजे ॥ भूपतिकहुँद्यावहुइतआस् । मोहिदेवनदरशनकीआह् ॥ द्वारपाल्देवनलैगयकः । भूपतिनिरस्विटततहँभयकः ॥ लगीरहैयदुकुलद्रवारा । बैठेसवकुमारसरदारा ॥ कनकर्सिद्वासनमध्यविराजा । तामें उत्रसेनमहराजा ॥ दृहिनेकन्कासनअभिरामा । तामेराजिरहेडविटाण

दोहा-तेहिसिंहासनमें नृपति, आगेविक्सिया । वैट्योरह्योप्रद्युप्रवर, लेहिसमवर्छीनकीय ॥ रामदहिनदिशिसांविराजे । प्रनिअनिरुद्धकुँवरछविछाजे ॥ पुनिगद्गदागहेतहँवैठे । दीप्तिमानआदिक्षुत्र औरहुद्दिकवंधुकुमारा । वेडेयथायोगदरवारा ॥ उम्रतेनवायेदिशिमाही । रतनजडितर्सिहासनपाही ॥ १॥ मिषसम्। जराजतयदुराज् । जेकरताद्वनकेकाज् ॥ सिंहासननीवेछिविछाये । दिहनेसात्विकडद्भवाँ ॥ निसटओर्यल्युकसुखरामा । निजभागेवेटायेश्यामा ॥ प्रभुभागअक्र्रकृतवर्मा । अनाधृप्रभादिकधृतवर्मा । यथायोगंबेठेतरदारा । होतरह्योमंज्ञलनटसारा ॥ देवनदेखिनठेमहराजा । उठेकुप्णसग्नजेसमाजा ॥ ङिखिसुरङ्ग्रसेनद्रवारा । धन्यधन्यनृपवचनद्रचारा ॥ द्रानदाखरङ्गराजा । उठकृष्णसवडठासमाना ॥ दोहा-जोनह्रपतेकृष्णप्रभु, हरचोभूमिकरभार । भरचोभूमिम्निजसुयद्रा, जगअवनारनहार॥

। । नहिंअघानमनमें सुरश्रपा ॥ सुरनज्ञीज्ञानायेदरवारी । जैसहिनृपत्रलभद्रमुही

दियेदेवसम्आशिरवादा । छह्हुभूपअतिश्यअहलादा ॥ ष्रुनिर्सिद्दासनिविषमँगाये । सादरसकल्छरनिवेटाये ॥ पुनिमँगायसवपूननसाज् । उमसेनडिसिहितसमाज् ॥ पूच्योयथायोगसवकाँहीं । पूँछीक्कश्चलिवीततहाँहीं ॥ ५ ॥ पुनिश्चभपारिजातकेमाला । लेआयेजेदेवविशाला ॥ पृथकपृथकहरिकोपिहराये । पृथकपृथकहरिकोशिरनाये ॥ औरहुँपहुपकृष्णपरवरपे । धारीदेवारदेवसवहरपे ॥ करनहेतपुनिहरिकीसेवा । रचिरचिस्तंदरपदसगदेवा ॥ अहतअर्थराखितिनमाहीं । मंदमंदहरिसन्सुखपाहीं ॥ अतिविनीतिहैम्दुल्सुभाकः । मानिआपनेहियेदुराकः॥ दोहान्यदुकुल्केदरवारमिष, जीरिजल्जयुगहाथ । लगेकरनअस्तुतिसवे, हरिकहँनायेमाथ ॥ ६ ॥

देवा ऊचः।

छन्द-मनबुद्धिइंद्रियप्राण्येननतेंसदासुखधाम । हमकरहिंसवसुररावरेकेचरणकमस्प्रपणाम ॥ जिहिचरणकोभववंधत्यागनहेतसुमतिसदाँहिं। करिभक्तिभावअनेकचिततरहतनिजहियमाँहिं॥७॥ विधिह्नेमुजदृहरहिदरहृद्वेविप्णुपालद्वविश्व । संसारयहृतुममेरहत्रहेंसंतकेसर्वस्व ॥ सिद्यानंदर्वरूपमायाकर्मकेनअधीन । वसुदेवनंदनजगतवंधअदोपपरमप्रवीन ॥ ८॥ जससुनिसभीतिकथातुम्हारीकुमतिशुचिद्वेजात । तसशास्त्रतेतपदानतेमखयोगतेनदेखात ॥ ९॥ दिविकोडलंघिविकंठनेवसनहेताजिहिहितमान । यहपंचरात्रप्रकारतेपूजनकरतसविधान ॥ कल्यानहितजेहियोगिध्यावतसोइतवपदकंज । प्रभुध्मकेत्रहमारहोवैकरनदुखवनभंज ॥ १० ॥ रुहायहिषमस्थानरुद्धिजतुवचरणध्यावतिनत् । बहुसांख्यवादीऔरयोगीभजतसोइदैचित्त ॥ ११ ॥ वनमालकोहरिईरपाश्रीभजतजोपदकंज । सोधमकेत्रहमारहोवैदहनदुखबनपुंज ॥ १२ ॥ विधिभीनकोजोदंडसुरधुनिधारजासुपताक । सुरअसुरदछकोभयअभयकरजासुधरनीधाक ॥ साधनअसाधनसुखददुखकरकंजचरणतुम्हार । ध्यानतहमारोहरेसिगरोपापनंदकुमार ॥ १३॥ नायेवृषभसम्नासुनशहम्भादिसुरसवकोय । सोकालप्रेरकआपपदकल्याणप्रदम्भहोय ॥ १४ ॥ यहजगतको उत्पत्तिपाटनहरणकी जतुआषु । जियप्रकृतिअरुमहत्तत्वकेतुमई शपरम्यताषु ॥ हिवेगनासुगंभीरसवकाहरणहारविञ्चाल । असभूतभावीवर्तमानहुअहातुमहीकाल ॥ १५॥ अनिरुद्धरुहिअधिकारतुमसोंप्रकृतितेमहतत्व । उत्पत्तिकर्तातेप्रगटत्रह्मांडहोतससत्त्व ॥ १६ ॥ चरअचरकेचरप्रविशिकरसवकरहुतुमहींभोग । पैताहिमेंनहिंतहि छिप्तसुनिजेहिंडरतकरतहुजोग ॥ १७॥ मुसन्यायचितननिभाववहुभुववंकपरसनिमंथि । पोडशसहस्तियमेनमन्मथसक्योतवमनमंथि॥ १८॥ तुपकथासरिताचरणसरिताहरहिअपत्रेठोक । इकसेइयेश्वतिसोंदुतियतनसोंटहनमुद्देशक ॥ १९॥

श्रीशुक उवाच ।

दोरा-पहिविधिअस्तुतिकृष्णकी, कार्राकरकरतार । करिप्रणामयदुनायको, गमनेमुद्दितअगार ॥ ।गगनमदैपुनिकछुदूरी । पाताजोरिपाणिमुद्दूती॥मधुरकृष्णसोवचनउचारा । बार्राद्देगाकरतस्तकासः ॥२०॥ सुद्धोवाच ।

दोरा-पदुकुल्हृदिजशापते, ह्रदेलापुविनाम ॥ २६ ए अव्यक्ति हेर्सानिवास

आनन्दाम्बानाय ।

ठोक्छोकपालनकहॅनाथा । वसिवैकुंठमहॅकरहुस्नाथा ॥ ऐसीसुनित्रह्माकीवानी । वोल्तभेतहँशारँगपानी ॥

जोतुमकह्योसमझिहम्ठीन्द्यो।तिहरोकाजसकठकरिदीन्द्यो॥दियोजनारिअवृनिकरभारार्थ्ये वार्णायाः विक्रमअरुश्रुरतावडाई। औरमहाधनकीसमुदाई॥ यदुकुल्समित्रभुवनमहँनाहीं। कोजनी नी ानवारार्थ्य स्थानवार । नारायानवारायव्यार ॥ नवुक्तानवुनायवाया । मिटदेहिंजगर्मेयम्भीती। यहुर्वज्ञीअससवैविचारे । यहित्रसुवनसवहोय्हमारे ॥ ज्ञिवविरंचिवासवकहँजीती । मेटिदेहिंजगर्मेयम्भीती। युपराणितत्त्वान पार । प्रधानञ्जपापप्रधापरमार ॥ । स्वापार प्रपापप्रभाषा । पाप्परप्रधापितिकोमेंहेर्सः कोडनहिंसन्मुखरुकीहमारे । झारतधनुपनतेज्ञरधारे ॥ यहुवंज्ञिनविचारअसदेखी । महाप्रमुहितिकोमेंहेर्सः ॥ विकथाक । ॥ विवथाक । ॥

जाारपानञ्चभरानारारपारा । सामानकरा भागायनार्य ॥ उत्तर्भ केवैठियरमाही । जिमिसागरकैवेठाकाही॥ मैरोक्योतिनकोवरियाई । अपनीअतिशयत्रास्त्रेखाई ॥ तब्यस्केवैठियरमाही । जिमिसागरकैवेठाः ः ॥ ताय म्हणारपार । या गुरावरावपारपुरार ॥ युवरुपारपुराय । पुरावर्षिय । पुरावर्षिय । विश्व । विश्व । विश्व । विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व । विश्व विष्व विश्व विष्य विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विश्व विष्य विश्व व

नहिंयदुक्ठकर्किर्सिहारा । जोजेहीमिनिजेअगारा ॥ तीष्ठनिअसकोिश्चनुनमाही । ॥ .: नारुपञ्जरप्रतरस्य । नामहामान्युपास । साञ्चापायमापञ्चापाद्य । सार्वे । स्थापाद्य । सार्वे । स्थापाद्य । सार्वे त्रिधुवनकोकरिहेहठिनासा । कोहूकोमनिहेनिहेत्रासा ॥३०॥ ठाग्योनाशयोगयहिकाला । स्थापाद्य

तात्यदुकुठकरिसंहारा। मेजहोनिजपुरकरतारा॥ ३१॥

लीकनाथकीसिनअसवानी । भीर मानि क्रिकेट महिन्द्र स्थाप है । भीर स्थाप है । भी पुनिकछुकालमाहँ सुनुताता । द्वारावतीमाहँ उतपाता ॥ होनल्गेअतिचारिहुँ ओरा । जेस्चकं अग्रुभकोषीत उत्तराज्ञ सार्व्यावस्थात्र । आराज्यात्राव्यवस्थात्र । । क्षाप्यम्यात्र । । अक्षूप्रविकार्यस्मीपहिमाही ॥ तेजतपातननिर्दाससुरासी । सभासुप्रमीतुरत्तिस्थारी ॥ अक्रूरादिकगृद्धनकारी । तुरत्वोलाप्रस्मीपहिमाही ॥ क्रिक्टिक्पर्यक्रियात्र । प्रज्यापन्ताराज्यसम्बद्धाः । सवकहमंज्ञलभिरामुनाः ॥ ३३ ॥ विविधमातिज्ञतपातदेखाः । सवकहमंज्ञलभिरामुनाः ॥ अङ्गारः

दोहा-चारिहुँदिशिद्धारावती, होतमहाउतपात । अतिअमोषत्राह्मणनकी, शापहुमईअपात ॥ ३४ ॥ पारा पार्शपारापयाः वायभवाज्यपातः । जातजमापश्राह्मणनकाः शाप्रक्षत्रप्रभातिकार्तः । त्यायजमापश्राह्मणनकाः शाप्रक्षत्रप्रभातिकार्तः । त्यायज्यप्रभाविकार्तः । त्यायज्यप्रभाविकार्तः । स्ट्रिन्हीद्वारायतिमार्हाः । गमन् हिंसेत्रप्रभातिकार्तः । स्ट्रिन्हीद्वारायतिमार्हाः । गमन् हिंसेत्रप्रभातिकारः । करनदेरिच्छेभवभाजः । चढिचढिवाहनसहितसमाजः॥ महापुण्यप्रदक्षेत्रप्रभाषः । तहाँगयहेजिनमातः॥ र दस्रभाषभेजविधुकाहीं।भषेरीगयक्ष्मातनमाही ॥ तव्ज्ञज्ञिक्षेत्रप्रभासहिआयो।तह्नमहायसवरोगिमदायो॥ वस्रभाषभेजविधुकाहीं।भषेरीगयक्ष्मातनमाही ॥ तव्ज्ञज्ञिक्षेत्रप्रभासहिआयो।तह्नमहायसवरोगिमदायो॥ तातेदमसगतहाँ नहार । तापतसुरनिषतरनसम्बद्धाः ॥ वयशाशस्त्रभ्यभासाह्आयातहनहायस्यरागामवासाहः । तापतसुरनिषतरनसम्बद्धाः ॥ विप्रन्यन्नहिष्यस्य स्वतम् । स्वतिम् प्रयास्ति । स्वतिम् प्रयासिक । स्वतिम । स्वतिम प्रयासिक । स्वतिम । आसर्वे प्रवासन्तरम् । सानपञ्चरनायवरनसञ्चदाइ ॥ विश्वनवद्वावाधभग्नजवाइ । स्नानसुपाववद्वावप्रभाजाः त्रिनकोदेसप्रीतिवद्वदाना । करिहैनाशकछेशमहाना ॥ दानदेवदुखसागरकाही । नोकाछिहिउतस्वजामही

श्रासुक उपाय । यदुवंशीअससुनिहारेशासनाजानिसकछविधिवपतिविनाशना।साजिसाजिह्नग्रेयहरूपंदना युठनप् होहा-सक्तिरोकेन सम्बद्ध ्राह्म स्टब्स्स्य स्टब्स्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य स्टब्स्य दोहा – हरिकेप्सेवचनसुनि, टालअनेकउतपात् । गुनिकेगीनप्रभासको, यदुकुट्कोपरभात् ॥ १९०० इमनजंकाआई । करतचरित्रकट्टकयहराटे ॥ उत्तरकार स्टब्स्य उद्विक्तमनश्काआहे । करतचरित्रकष्ठकयदुराई ॥ भदरवारजवेवरसाम् । चटेभवनकहरमानिवास् ॥ उत्पन्न स्वारम्भव । न्यात्वारम्भवः अपदुराइ ॥ भदरबारम्भवेवरखासः । चलेभवनेकहँरमानिवासः ॥ उद्भवसंगद्दिसंगदिभायो । ल.देइकांतपगमिशिरनायो ॥ प्रनिद्धिगविज्ञोरिसुगद्दार्थे । बोल्योवचनमृष्ठल्यग्र्यः

अद्भव उवाच । अद्भव उवाच । प्रविश्वकोर्तनयोगेशा । यदुनंदनङ्गाउदेवेशा ॥ मोहिशसगानिपरतमनमार्ही । हरनवहहतुमपुर्दुहर्ग कर्रिकपदुरुठकरसंहारा । नानवहहनिजठोकव्हारा ॥ किर्माणके पटिनद्वापनाञ्चलकारा । नानवद्द्वाननङाक्टदास् ॥ ात्रप्रज्ञापकेनाज्ञनमार्ही । तुमसमस्यदेानायकः पटिनद्वापनाञ्चलदिकान्सी । तातेसस्यनानिर्मेङीन्सी ॥ २२ ॥ जानेस्हानाययदयता।छोद्धिस्तिपद्वर्तर स्टिनद्वापनाञ्चलदेकान्सी । तातेसस्यनानिर्मेङीन्द्रान्यस्य ॥ जानेस्हानाययदयता।छोद्धिस्तिपद्वर्तरः ्रासुर प्रस्तान्याम् । तात्रसत्यनाानम् छान्द्रा ॥ २२ ॥ जानेरहोनाययहवाता।छोडिरावरीप्रकृति स्राप्त प्रमुखारी।छेचिछिपेनिजपुरमोहुकारी।२३।नाथितहरोचिरतपुरावनासुनतिकरत्॥०१। देहा-कपासपाप्रमरावरीः क्रास्क्रिक्तवण्यः । ्रा । १९८ महारूपाच्याच्याच्याच्याच्यास्यहुकाशास्त्रहातायातहाराचीरतसुद्वावनासुनताहकारणा दोदा—कपासुपाप्रसुरावरी, करिकेकाननपान । पुनिनदिकछुनीकोच्या, श्रारप्रवयविषान ॥ १११

सोषतवागतंबटतनाथा । विहरततातवद्तसुरागाथा ॥ कोनहुकालनाथतुमकाँहाँ । इमछोड्योइकक्षणभरन सोभवनामछोडिकिमिजाह । प्राणहृतेभियपदुकुलनाहु॥२५॥तुम्हर्राग्वँटपहिरियहुमाला।नंदनतुम्हरोग्वँटरस् भूपणवसनदुझ्टतिहार । हमअपनेअगनमहँथारे ॥ भोजनग्वँटितहारोत्तायो । याहीमञ्जतिकायसुत्तपायो ॥ बनीसुकृतिकसुदूसरनाँहाँ । तुम्हरेदासरहेजगमाँहाँ ॥ ताततुमिनितम्हर्रामाया । कोनभाँतितारिहेयदुराया । जोतुबर्सगयहाविधिरहें । तातुबमायापारिहेपहें ॥ २६ ॥ सिद्धदिगंदरआसंन्यासी । ओरऊद्धरेतातपरासी ॥ ब्रह्मनामजोपामतिहारा।तेगमनतह्नअमलञ्जपारा॥१०॥हमतीभ्रमतकमंपयमौदी।ज्ञानजोगजानहिकसुनाँहाँ॥ पेप्रभुसुमिरततुबपदकंजन । छेतनामतुम्हरोमतिरंजन ॥

दोहा-नायगापतिहरोसुयज्ञ, प्रेमपयोधिनहाय । तुम्हरेदासनसंगकरि, तुनमुरतिमनघ्याय ॥ सहजहिमेंअतिज्ञायजगम, यहसागरसंसार । कृपापायप्रभुरावरी, हमहिहेंहठिपार ॥ ४९ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-पिहिविधिडद्भवकीविने, सुनियुत्तप्रीतिनरेश । जानिआपनोप्रियससा, बोटेवचनरमेश ॥ ५० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजश्रीमदाराजाश्रीराजावद्दादुरवीपवेश्विश्वनाथर्सिद्दात्मजसिद्धिश्री महाराजाधिराजश्रीमदाराजाश्रीराजावद्दादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरप्रराजिस्हरू देवकृते आर्नदाम्बुनिया एकादशस्कंषे पष्टस्तरंगः ॥ ६ ॥

दोहा-शुद्धबुद्धिबद्धववयन, सुनिकेकुपानिषान । कह्मोमनोहरवैनतहँ, राजिवनैनसुजान ॥ श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-जीनकह्योद्दमसोंसखा, करिशंकापनमाँहिं । सोहमरेमनमें औहै, यामेंसंशयनाँहिं ॥
ोकपाटशंकरकरतारा । चहतवासवैकुंटहमारा ॥२॥ करीजीविनेप्रथमकरतारा । जेहिहितमेटियभुविजवत
ार्मेसवकरिदेवनकाजा । हरव्योभारभुवहितसटराजा ॥ २॥ यदुकुटभईछिनिक्कीशापा । तातेहीईअतिसंता
गितपरस्परवैरविभाना । हृहयेभारभुवहितसटराजा ॥ सत्यदिनाआजुतेळपव । वोरिहेसागरयहनगरीसव ॥
गिदिनतेमेंतिजमहिकाँहाँ । जेहाअपनेपामहिमाँहाँ ॥ तादिनतेकटिकोसंचारा । होईजगर्मेअवशिअपारा ॥
गवहमदेदिमहीकहँरमागी । तुमहुनहतरियोवटभागी॥किटिगुगमहँअपर्मअतिहोई । धर्ममाहँक्विकरीनकोई
जिक्छुजनवंबुअकोह । मोमहँक्रिकृतिपटसनेह ॥ समद्कीहिकेजगर्माहाँ। विवरहुळपवतुमहुँसदाँहाँ ॥

वोहा-ऊपोनिस्वेसवेदा, मोररूपसंसार । रहितसोआवागमनते, होइविज्ञोपिउदार ॥ १२ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिनिधिष्ठुनिहरिकेवचन, ऊधवयदुपतिदास । बोल्योपुनिशिरनाहके, तत्वजानियंआस ॥ १३

# आनन्दाम्बुनिधि ।

#### उद्धव उवाच ।

दोहा—योगात्मायोगशप्रभु, उपदेशकसवयोग । योगशास्त्रकेजनकतुम, नाज्ञनहोभवरोग ॥
मममंगछिहतजोभगवाना । संन्यासिहकोत्यागवाना॥१७०० । जार्वा के विकास के वितास के विकास के विकास

दोहा-मंअतिद्रिनदुखीअहों, यहोंतजनसंसार । औरनदुतियदेखातकोठ, तुमहीअहोअधार ॥

मुनिरुद्धवकेवचनमुहाये । वोलेश्रीयदुपतिमुखछाये ॥ १८ ॥

## श्रीभगवानुवाच ।

सक्टतत्त्वकेञाननवारे । जेनगमहेँहेंमनुजबदारे ॥ तेविशुद्धकरिनिजमनकाँहीं । विषयवासनात्जतसर्वहीं मन्विशुद्धहेंगुरुसवकेरो। श्रोतको स्टुटिक्ट क्रिकेटेटिक्ट क्रिकेटेटिक्ट क्रिकेटेटिक्ट क्रिकेटिट्ट क्रिकेटिट क्रिक

द्रोहा-पार्नेइकइतिहासमें, कहींपुरातनजोय । यदुनृपअरुअवधूतको, वरसंवादिसीय ॥ २४ ॥ कोइअवधूतरसोवनमाही । सेठतहेतिशकारतहाही ॥ कियउद्धवयदुभूषपयाना । ेर्वे े विक्षण्य तार्षोद्विविनीतकरजोरी । पूँछयोयदुनृपबहुत्तिनिहोरी ॥ २५ ॥

## यदुस्वाच ।

यदमतितुमदिकदौतेआई । जाकोगदिवनमें मुनिराई॥फिर्डु अकेलेवालसमाना । कर्डु नकमंकर्मित्वावाँ जापुपसुयराविभवकेहेतू । वाँपहिमेनुजधमं घनहेतू ॥ तुमरासमस्यसुकविसुरूपा । मृदुलवचनभाषते अर्ज निजदितकमंकरहुकद्धनार्दी।विचरहुजडसमयहजगमार्दी॥२८॥कामले।भकीलभीदमारी।तार्मेवार्दिमवर्जने गंगपारिजिमपरयामतंगा । कृतसकतदावानलभंगा॥२९॥निजभानदकोकारणभासी।विषयवासनाकन्ति। पुत्रकल्लाकोदनिवरोरे । जगकारजतुमसकलविसारे ॥ ३० ॥

## श्रीभगवानुवाच ।

दादा-त्रवसमपुँछघोषदुतृपति, सतित्रव्रण्यमुतान । तवहाँदत्तात्रयमुनि, छागेकरनवसान ॥ श्री
दत्तात्रेय उवाच ।

न्यार व उत्तर्भः । विनक्षेत्रभिरतर्द्धिसेशा ॥ विनदीक्षेत्रभिष्ठमकाला । विनर्दुक्षमपदिवेदर्दः । भरतुन्दुक्षिरोत्तन्द्वरत्यः । स्कल्युक्तकेनाव्यत्तावः ॥ ३२ ॥ प्रमम्बद्धाविष्ठिमेशे । दृत्रीकृत्यः । वैरुष्ट्रभ्यकारदेभोत् । वोषोद्दर्दशिल्लक्ष्योतः ॥ पात्रक्ष्यविष्ठात्वर्षातः । स्टब्स्विक्तवर्ष्यः । सक्ष्येत्वर्षात्वेदेभोतः । अटकोद्दरक्षोत्तम् ॥ नाषोष्ठक्षत्रस्यविद्याने । दृश्योगायक्ष्यः । भारत्यान्यक्ष्यान्यकेषे । पर्यक्षेत्वरक्षयेवस्य । नाषोष्ठक्षत्रस्यविद्याने । दृश्योगायक्ष्यः ।

## श्रीमद्भागवत-स्कंध १३.

गुरूपंद्रहोंहरिणप्रवीना । सोरहोंग्रुरुजानहुनृपमीना ॥ गणिकानामपिगठाजोई । ग्रुरुसबहोंहमारोसीई ॥ कुररिवहँगहेगुरूअठारो । गुरूउनेसोबाठविचारो ॥

दोहा—सोग्रणताकोमें(सिख्यो, करतोकछुकअहार । जातेष्टेनझानअरू, बहुँनविष्यंविकार ॥ ३९ ॥ उत्तमअधमहुबस्तुनकाँहीं । प्रस्तरइतसमीरसदाहीं ॥ पेंदुखमुखकरताहिनभाना । सबतेरहतआपअळगाना सोउपवनगुनमें(सिख्ठिन्द्यों।हपैशोककबहूँनहिंचीन्द्यों॥४०॥जानिपरतजोवासपवनमें।सोग्रणजानहुमहिकोमनमें॥ ऐसहिदेवमनुजकुशभूळा । जानहिंजियमायामहॅभूळा ॥ यदगुणहैनआतमाकेरो । देहहिंकोयहधर्मनियेरो ॥ सिख्योपवनतेयदीप्रकार । अवसुनुनभजसगुरूहमारा ॥४९॥ जसअकाझहेसवथळमाहीं(पेकोहुमेळपटतदेनाहीं॥ जिमिपरमात्माभीतरवाहेरहिस्वयोरअजाहिरजाहिर॥४२॥कोहुकोदोपनळगतअकासे।तिमिपरमात्महिदोपनभासे पदगुणोंनुभसोंसिखिळीन्द्यो।अवसुनुजसजळकाहेराहिनहारी

दोहा—दरज्ञातपरज्ञतकरतञ्ज्ञित्व, तीर्यंक्षपहैनीर । येग्रुणसील्योंसिळ्ळते, तातेग्रुरुपतिपीर ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ पायकहेदुरपपंत्रकासी । स्वाद्यक्षरविद्यक्षात्रकासी॥जोकछुमिळेसोसवभिष्ठितो । द्वितियदिवसकोकरतननेतो॥ क्ष्यूवस्तुकोदोपनळागे । निर्मळजोतिएकरसजागे ॥ ४५॥कहुँग्रुतकढुँगगठजनाइ । हविदाताकोसवसुखदाई ॥ सक्ळपापकोनाज्ञनवारो । यहगुणसिल्योक्षित्वोद्यारो ॥४६॥ळछुमॅळछुभारीमेभारो । यथादारुतसपरतनिहारो॥ पायकसपपरमात्महिजान्यो।तातेजगिनिहुँकोग्रुरुमान्यो॥४७॥वटववहवहेचंदकळाकोहिनहिंकछुचंदहिअमळाको॥ पटववहवहेचंदिकलज्ञनेहिनहिंकछुचंदहिअमळाको॥ पटववहवहेचंदिकलज्ञनेहिनहिंकछुचंदहिअमळाको॥ पटववहवहेच्वंतिमितनकाँही । कबहुँहोतआतमहिनाँही ॥ यहगुणसिल्योचंद्रमाकेरो । तातेग्रुरूचंदहुमेरो ॥ ४८ ॥ ज्वाळनपुटववहवहुगुर्वोख्योधेदीग्रुणहुअगितितेसील्यो४९कोपतसळिळभागुनौमासारातीनमाससोहकरतप्रकासा॥

पुनिकछुकालमाहॅनुपर्गर्शदियोक्पोतींअंडाजार्द्रा(९५)।अंडाक्ट्रियेनिज्ञुतिनके।पक्षभयेषुनिकोमलिनके॥५८। द्वारिदोडःचारालेकार्दे । बारवारवालकनरस्वार्दे ॥ तिनकोद्यनिद्यनिक्षेत्रकार्द्रार । पार्वीहदंपतिमोदकयोत्त ॥ ५९ ॥ १० हुँडोललिस्युज्नकाँही । लापद्वसंगसंगमदँगौँहीं॥तिनकोपुनिलेबायमहल्यार्वे । दिनदिनहृनहुनमुद्पाँसी६०॥ तियमुतनेहुपरोपगवरो । तिनमहँवीतीअमिरिपनेरी ॥ वाधिकपोतकपोतिनेतृ ॥ ६१ ॥ एकसमयमृतचाराहेतृ ॥ विवहूँकाननकारेहरी । चारालेतिचलममेपूरी ॥६२॥ तोहेबनमेंन्यापाहकलायो । सगकाँसनहितनाललगायो ॥

#### उद्धव उवाच ।

दोहा-योगात्मायोगेशप्रभु, उपदेशकसवयोग । योगशास्त्रकेजनकतुम, नाक्षनहोभवरोग ॥ मममंगछीइतज्ञाभगवाना । संन्यासहिकोत्यागवलाना॥१६ - અંદે િખુ: દિવા जेतुविवसुखीज्ञठजगमाँहीं।महाकठिनत्यागवतिनकाँहीं।। १५॥मोमनअहंकारममकारा गिजवशाकियेवधदेवः तुवमायाकृतदेहहुगेहु । तिनमेंछग्योमोरअतिनेहु ॥ तातेकह्योजीनतुमत्यागा । 🞺 सोसवमोकहँदेहवताई । करिदायामोपरयदुराई ॥ १६ ॥ कोउनहिंतुमसमभापनवारो । हरे देवनमें असहेकों उनाहीं । तुममायामोहेसवकाँहीं ॥ १७ ॥ अहो अदोपअनंत सुरारी । बुद्धि अछं अविजेश संविक्रेप्रकहें नगदीज्ञा । अर्ज्जनसर्वाईज्ञवागीज्ञा ॥ वारहिवारकरों परणामा । करहुनाथउपदेश्रठलामा ॥

दोहा-मंशतिदीनदुखीअहों, चहोंतजनसंसार । औरनदुतियदेखातकोड, तुमहीअहोअधार ॥

सनिवद्भवकेवचनसहाये । बोलेश्रीयद्रपतिसख्छाये ॥ १८ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

सकछतत्त्वकेजाननवारे । जेजगुमहँहैंमनुजबदारे ॥ तेविशुद्धकरिनिजमनकाँही । विषयवासनातजतसदाँही मनविशुद्धहेग्रुरुसवकेरो। श्रीतऔर पुरिन्दी स्वांतिने े े दिल 👯 ीत्य 😥 ीत्य करेहमारेचरणनश्रीती । तोहि विमिटेजगतकी भीती ॥ सांख्ययोगकेजाननहारे । नरतनमें मोहि अधिकिनिहारी सकछज्ञक्तिकेहमहिंस्वामी । सिगरेजगकेअंतरयामी॥२१। ्याद्विचाः विष्याः विष्याः विष्याः विष्याः विष्याः विष्याः विष्याः व ऐसेजगमेंबहुतज्ञारीरा । पेमोहिनरतन्भियमतिष्ठीरा॥२२॥ रूपादिकयुतजोअनुमाना । विष्याः विशेषाः करिविवेकमानुपतनमाहीं। जानतमोरभक्तमोहिकाहीं॥ २३॥

दोहा-यानेंदकद्तिदासमें, कहें।पुरातनजीय । यदुनृपअरुअवधूतको, वरसंवादिहसोय ॥ २४ ॥ कोइसवभूतरखावनमाही । सेठतहेतिशकारतहाही ॥ कियउद्धवयदुभूपपयाना । दे , रोते हि . . . . . . . . . . . . . . . . . .

तासोंद्विविनीतकरजोरी । पूँछचोयदुनृषवद्वतानिहोरी ॥ २५ ॥

#### यदुरुवाच ।

यदमतितुमदिकदौतेआई । जाकोगृदिवनमें मुनिराई॥फिरहुअकेछेबाछसमाना । करहुनकमंकष्ट्रमित्विना नाषुपमुपस्यक्तिमने । वाँपहिँमनुजपमेपनहेत् ॥ तुमरासमस्यमुकविमुख्या । मुदुलवन्नभाषते भन् निजदित्कमंकरदुकछुनार्दे।विचरहुजडसमयहजगमार्दे।।२८॥कामछोभकीछगीदमारी।तार्मेगरीरे<sup>५७</sup> ८ गंगपासितिम्परचामतेगा । उनसकतदावानङजंगा॥२९॥निजञानँदकोकारणः 🛴 प्यवासना 🥕 प्रवक्टबर्बेंद्रनितिहारे । जगकारजतमसक्टिवसारे ॥ ३० ॥

## श्रीभगवानुवाच ।

े दोरा-त्रवः मग्रेंडचोपदुनुपति, अतित्रप्रष्यभुजान । तब्दींदत्तात्रयमुनि, टापेकरनवमान ॥ ३१।

दत्तात्रेय उवाच।

मेरेड्रहरेरहुननरेसा । तिनकोसुमिरनरहींहम्बा ॥ निनदीकीबुधिष्ठेस्रवकाला । विचरहुँनगमहेनिकी भूष्यनद्विन्तराम्बद्धाः । सङ्ख्युक्तकेनाउँ ॥ । २२ ॥ प्रथमगुरुष्ट्विसे । द्वीर्ह्य वीशीर्मभाक्ष्मपार्वे । वार्षायुक्तिकार्याम् ॥ वारक्ष्मार्याम् । छठवीगुर्वे वेर्षायुक्तिकार्याम् । वार्षायुक्तिकार्याम् । वार्षायुक्तिकार्याम् । वारक्ष्मपार्याम् । छठवीगुर्वे वेर्षायुक्तिकार्याम् । सन्दे तुगुक्तात्रिभाव । अठवीदुरुकतीतमितमान ॥ नावकतात्रामुकावभाग । छठवापुरुका । सन्दे तुगुक्तात्रिभाव । अठवीदुरुकतीतमितमान ॥ नाविष्युक्तात्रम्यदिवानी । दश्यीमामान्यत्रम् ्र १६ च वर्षोत्रस्य । सम्बुट्टरमात्सात्मात् ॥ नेप्रागुरुभवग्रस्तियानां । दशपामार्गः १६ १ १५ १६ च वर्षोत्रस्य । सम्बुटरमात्रुसभुमार्गः ॥ नेप्रागुरुधम्बग्रस्तियाने ॥ ३३ ॥ रुस्योद्देश्ति

दोहा-पेसहिपरसतनारिकहँ, तासुनेहफँसिजात । मरेजातहैनरकहिठ, बळीकरततेहिंपात ॥ १२ ॥
त्रिक्तीश्चित्रस्तितनारी । ऐसीमनमेंसुमितिविचारी ॥ चरणहुतेदारुहुकीदारा । छुवैनकबहुँसुमितिउदारा ॥ १४ ॥
त्रिक्तीश्चित्रस्तितनारी । ऐसीमनमेंसुमितिविचारी ॥ चरणहुतेदारुहुकीदारा । छुवैनकबहुँसुमितिउदारा ॥ १४ ॥
विविधिभोगनग्रुरुहुमारोअवसुनुजसग्रुहिक्तमारी।
अपनभस्तिनकोहुकहँदेहीं । वर्षश्चभिक्षमारिह्यर्रुहीं ॥ थेसिह्योभीजरिह्यनको । आपनलासनदेतजननको ।
विकोश्चप्यवश्चभपनहर्द । हरेचोरकीपायकलर्द ॥ तातेधनजोरितहिज्ञानी । जोरेतोहावेहिह्यानी ॥ १५ ॥
विरात्तपनकोपनीसदाहीं । यतीखातपहिछेतेहिकाहीं ॥ तातेयोगीधनकहेतू । कौनोकालनवाँपनेतू ॥ १६ ॥
विविधिग्रुरुपशुस्त्वारो । अवसुनुजसुगुरुहिरिज्ञमारो॥सुनिकृव्याधृज्ञानगृगोहि।अवनीष्टर्युनिकटनहिंजोहै॥

दोहा-नातियोगीकवहुँनाँहं, सुनेगाँडकोगान । सुनेजोहिठतीनाञ्चलेहि, होयहानिवज्ञान ॥ १०॥ । उन्यार्शमञ्ज्ञालका । १०॥ । उन्यार्शमञ्ज्ञालका । अभागान । सुनेजोहिठतीनाञ्चलेहि होयहानिवज्ञान ॥ १०॥ उन्यार्शमञ्ज्ञालका । अभागानिवज्ञान ॥ १०॥ । उन्यार्शमञ्ज्ञालका । अभागानिवज्ञालका । अभागानिवज्ञालका । अभागानिवज्ञालका । १०० । । वनतेहिज्जलेत्तरतिकारी । थळमहँ द्वारतमागिकारी॥ । सिहयोगीजोरसानो। । वहत्तर्वाद्वेजनरथताको॥ १०॥भोजनतजेहोहिड्द्वीव्यापेनहिज्ञाले । वर्षाका ।

दोहा-जोछोटोआयोधनी, दियोत्ताहिलीटाय । वडेधनीकीआज्ञकरि, वैटीचित्तलगाय ॥ २५ ॥ हर्द्वेचीकर्डुरहतीठाढी । धनवासनावहुतचितवाढी॥भीतरवाहेरनहिंटहरानी । यहिविधिआधीनिज्ञातिरानी ॥२६॥ होइनीहंधनीद्वारअसआयो । देहजोधनताकोमनभायो ॥ तवताकेमनभयोविरागा । जोआनंदहेतवडभागा॥२०॥ आज्ञापाञ्चकोटिकेचेरी । अहैविरागक्वपाणकरेरी ॥ जाहिनभयोविरागभुवाला। ताहिनष्ट्रटतजगर्ज्जाला ॥ शिवचनिष्ठण्योद्वेच । भूपतिस्वत्वक्वमार्गा॥२०॥ शिवचनिष्ठण्योहे । भूपतिस्वत्वक्वहतमेंसोहं ॥ २८ ॥ २९ ॥

## पिंगलोवाच ।

उस्रोतोमहामोहयहमेरो । जाकोअंतपरतनहिंहेरो ॥ हायराममेंयहकाकीन्हों । जोअपनोमनजीतिनङीन्हों ॥ ढच्छपनीतेमेमतिहीनी । पनकीङेनकामनाकीनी ॥ ३० ॥ अपनेहियकोसदायसैया । धनस्रुतदाताजगतगोसैया॥ ऐसोपनीसुऊँदविसारी । ढच्छपनीमेंभजोगँवारी ॥

दोहा-शोकमोहभयदानिअति, जगकेजनमतिमंद । भजोतिन्हेंमेंमृहिनी, तिजकेरपुकुळचंद ॥ ३९ ॥ हायदियोमेंमनकहँतामा । कियोनजोप्रयमहिहरिजापा ॥ ठंपरळोभीसोचनळायक । कुमतिकुरूपअहेंजेनामक ॥ तिनकेकसमेंचिज्ञारीरा । पनअरुकुसचाहोपद्यीरा ॥३२॥ अस्थियदाकोठाठवनायो । त्वचारोमनस्रतृणसोंछायो॥ तनरूपीपरमेंनवद्वारा । वहत्वतित्यमळ्मुद्रभारा ॥ ऐसेतनकोअतिप्रियमान्यों । कुगहुँनरामकृष्णकोजान्यों ॥ मोतेअपिककानमतिमंदा । हारपद्छोडिचहाँआनंदा ॥ ३३ ॥ वहुनन्हेंविदहपुरमाँहाँ । मोतेमुद्रअहैकोठनाँहाँ ॥ भजतजोदासनआतमदेतो । आहिकरतअपनोकरिलेतो ॥ ऐसोतिनेवुकुठिवहारी । वृथाकरीतुच्छनसाँयारी॥३२॥ सवकोसुद्धद्माणतेष्यारो । सवजगकेकरनिवसनहारो ॥ ऐसोहरिसोमीतिकरोंगी । ळक्मीसहितमयोदभरोंगी॥

्र दोहा-कमटापतिकहाथमें, वेचिविकोपिकारीर । दुसहारसामातकरागा । टक्ष्मीसहितममीद्भरींगी ॥ कितनोसुरहेहसुरसभोग । कितनोहितकारहेनगटोग् ॥ हेवनित्यसुरनरसवकाट । टरतरहेसवकाटकराट ॥ तिहितिकानतनत्रहें । यतनोमोदकहोपेरहें ॥ २६ ॥ पूरुवपुण्यकर्राकछनीकी । तात्यदम्तिभेममजीकी ॥ पुरुषोमनमेंसुसद्विरामा।हरिकियमोपरकछ्अजुरागा३७नातोअसविरागकहेंहोवत।यनपरिवारमोहनोसोवतवऽ८। भृतियहहरिकृतउपकारा । मेंअपनेहिरपारिसुससारा॥तिविकेकुमतिसंगपनआसा । हारणजॉटमेंरमानिवासा॥३९॥ तीनजारुमहॅप्कहिनारा । फॅदिगेसकरुकपोतकुमारा ॥ ६३ ॥ मातुपिताचारारुआये । हं दोहा—हेरनलागेनिजिश्चान, देपतिदुहुँदिशिजाय ॥ ६४ ॥ रुख्योकपोतीशिञ्चानको, जारुफँदैनिजवारुकदेखी।मनमॅभयोकलेशिविद्यानाय ॥ ६४ ॥ रुख्योकपोतीशिञ्चानको, जारुफँदैनिजवारुकदेखी।मनमॅभयोकलेशिविद्यापाय।॥इश्वावचनतहँहायपुकारी।।६७॥िन पूरवपुण्यिकयोमेथोरी । पूजीआश्चकलूनिहंमोरी ॥ लूटिगयेमेरेसुतदारा । क्योंविसहोमेपव पतिव्रतामेरीजोनारी।मोहितजिलेसुतस्वर्गसिधारी।।६९॥सृनभवनमहँमृतकसमाना।जीवनः पहिविधमनहिंकपोतिवचारी।फँदैजालस्वतारिरानिहारी।भाहिववश्चात्राप्वावच्यादिव्यादिव्यादेशश्चनक्ष्यानावव्यादिव्यादिव्यादेशश्चनकारान्द्राहिव्यान्वहें व्यादेशयोजाल् तवविद्यादेशश्चनममेलू।पायोज्यादिवात्रिस्वतेत्रभावित्यादेशिक्योत्वसमेलू।पायोज्यादिवात्रिस्वतेत्रभावित्यादेशिक्योत्वसमेलू।पायोज्यादिवात्रस्वतेत्रभावित्यादेशिक्योत्वसमेलू।पायोज्यादिवात्रस्वतेत्रभावित्यादेशिक्योत्वसमेलू।पायोज्यादिवात्रस्वतेत्रभावित्यादेशिक्योत्वसमेलू।पायोज्यादिवात्रस्वतेत्रभावित्यादेशिक्योत्वसमेलू।पायोज्यादिवात्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतित्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्यस्वतेत्रस्वतित्यस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्रस्वतेत्यस्वतेत्रस्वतेत्यस्वतेत्यस्

मुक्तिजोगलहिमञ्जनतन्, यहकुलमोहोहोय । चटिकँचेनीचेभिरे, नरकपोततम् इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजार्थाप्वेश्विवश्चनाथिसहारमजसिद्धिश्रीमहा महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापाञाधिकारिरघुराजसिहजूदेवः आनन्दाम्बनिघो एकादशस्केषे सप्तमस्तरंगः॥ ७॥

यो एकादशस्कंधे सतमस्तरंगः॥ ७॥

# द्तात्रेय उवाच ।

्ञवलिहिविधिमेरोग्रुक्, अनगरभयोतरेका । सोमैसिगरोआपको, करतअहीं उप अनायासनेस्विधान । तेसेभागविवश्रास्त्रपांच ॥ तातेसुखिहतसोचनकरह । सुखदुखएकी नरकस्वर्गकोग्रुनेसमाना । रहेअचाहसदामितमाना ॥ १ ॥ उख्योएकअजगरवनमाही । प स्वादअस्वादयोग्वहजोई।मिळेभागवसञ्चातोसोई ॥२ ॥ तातेयहरूपमित्रितिलिकोन्यो । अनग तनकहितनहिंकरेउपाई । जोनमिळेतीनिहिपिछताई ॥ परोरहैनहिंघमितिषांचे । भागभरोस

होपपद्पितनपनवल्याना । कर्राहतद्पिनहिञ्चमनाना ॥ परत्रहाकोहःपविचारे । नैननतेह अचनोत्तिरुपोत्तागरतेगुन । त्रोमंभापतअहीभूपसुन ॥ वाहरहैत्रहात्रअतिरूपा । भीतरहेगँभी दोहा-पुसहिपोगोहुरहे, अभित्रायगंभीर ॥ ऊप्रसहजसुभावअति, द्यामानमृतिर्धार

जैसेस्रितनमिछिसरितापति।वडतकवहुँनहिष्यावसमेंअति ॥पटतकवहुँनहिष्यापममाही । सिष्ठु तिमियोगीअप्रियपियपाई । सोचेंद्ररपैनहितृपराई ॥ ६ ॥ अवपर्वगमेंजसगुरुकांनो । सोछिनि वीपिश्रासाय । जानतनहित्तपराई ॥ ६ ॥ अवपर्वगमेंजसगुरुकांनो । सोछिनि वीपिश्रासाय । सेस्रिक्षपवतीछित्तपर्यंग । गोनिवाहित्तपर्या ॥ ऐसहिरूपवतीछित्तपर्यंग । मोहिर्ग जानतर्नाहंआपनोविनाञ्चा । अंतहोयगोनरकितवासा॥०॥कनकरजतवसनादिकमाहीं।भोगक दीपिश्रासासनिनाहितछेसी।तेष्ठपर्वगसम्बर्धाहित्रोसी।ताअवजसम्बर्भवरभयोगुरुनोरा।सोछी योरपोरवहुफूछनकोरुस । छैछेडदरभुरतमधुकरजस ॥ तसहियोगीवरघरमाही । जाँपिजाँनि

देहिं-उदरभरेजपनीसदा, फरेशरीरनिवाह । जामेंमनुजनदेहमें, दुखनहोहकहुँकाह ॥ टपुष्टपुटनतेरससारा । टेतजीनविधिश्रमरटदारा ॥ तिमिट्युवडशास्त्रनसार्रस् । योगीट्य श्रमरिक्षिणोगुरुतसदियोभासी।जबगुनुजसगुरुक्षियमथुमासी॥ टाखनमथुमासीरसत्याई।छार वप्राताममथुभारेजाव । जारिझारितपुत्रनटेजाव ॥ जेसहिसंबहकरेजोकोई । थवनसमतनी साननदिविदानकोरास्त । जोपविसोतर्रतेचासे ॥ टटरभरेजपनोनजनेमें। योगीकरेसोजतेवनमें

Tite ( Single Single of Section of the Company of t

दोहा-ऐसहिपरसतनारिकहँ, तासुनेहफँसिजात । मरेजातहेनरकहठि, वङीकरततेहिंपात ॥ १३ ॥ नरकीमीचुअहेसतिनारी । ऐसीमनमेंसुमतिविचारी ॥ चरणहुतेदारुहुकीदारा । छुवैनकवहुँसुमतिउदारा ॥ १४ । यहिविधिभोगनगुरूहमारो।अवसुनुनसगुरुकियमधुहारो॥मधुमाखीकरिकैश्रमभारी।रचतमधुरमधुग्रुनीहितकारी। आपनभर्सनकोहुकइँदेईाँ । बरवज्ञाभिष्ठमारिद्दरिर्छ्हां ॥ ऐसिद्दिर्छोभीजोरिद्दिधनको । आपनसासनदेतजननको । ताकोन्तप्वरवञ्चपनहरई । हरैचोरकीपावकजरई ॥ तातेथनजोरैनहिज्ञानी । जोरैतीहोवेहिटहानी ॥ १५ ॥ जीरतधनकोधनीसदाहीं। यतीसातपहिळेतेहिकाँहीं ॥ तातेयोगीधनकेहेतु । कौनीकाळनवाँधेनेतु ॥ १६ ॥ यहिविषिग्रुरुमधुझारनवारो । अयसुनुजसगुरुद्दरिणहमारो॥सुनिकेन्याधज्ञानमृगमोहे।अपनीष्टृत्युनिकटनहिंजोहे॥

दोहा-तातेयोगीकवहुँनहि, सुनैगाँडकोगान । सुनैजोहठितौनाशतेहि, होयज्ञानविज्ञान ॥ १७ ॥ सुन्याशृगिऋपियोपितगाना।जपतपताकोसकलभ्रुलाना॥भयोह्रिणगुरुतसकहिदीना।अवसुनुजसभोममगुरुमीना। आयसकेटकमहॅंछिसचारा । मीनदोरिकेकरतअहारा ॥ तयतेहिजछतेतुरतिकारी । थछमहँडारतमारिसेकारी॥ ऐसहियोगीजोरसनाको।चहतस्वाददेअनरथताको॥१९॥भोजनतजेहोहिइद्वीवशापेनाहिनीभजीतिजातीतसः॥२०॥ जेवळोजीभजीतिनहिंजाती । इँद्रीजिततवळोनहिंख्याती॥जवरसनाहद्वियळियेजीती।तवसवईद्रीविजेप्रतीती॥२ २॥ यहिविधिभयोभीनगुरुअमङा।अवसुनुजसगुरुभईपिंगङा॥गणिकाएकपिंगङानामाप्रहीविदेहनगरसोहिधामा॥२२॥ पकसमयसोकिरिरृगारा । वैठीरहीआपनेद्वारा॥२३॥कीन्हेंआझपनीकोडआवै।मोहिपनदेेआतिसुखउपजावै ॥२४ ॥

दोहा-जोछोटोआयोधनी, दियोताहिङोटाय । बडेधनीकीआज्ञाकरि, बेठीचित्तङगाय ॥ २५ ॥ कहुँदैडीकहुँरहतीठाडी । धनवासनाबहुतचितवाडी॥भीतस्वाहेरनहिंडहरानी । यहिविधिआधीनिज्ञासिरानी ॥२६॥ कोइनॉह्यनीद्वारअसआयो । देइजोपनताकोमनभायो ॥ तवताकेमनभयोविरागा । जोआनंदहेतवङभागा॥२७॥ आञ्चापाञ्चकाटिकेनेरी । अहैंविरागकुपाणकरेरी ॥ जाहिनभयोविरागभुवाछ।। ताहिनछूटतअगज्जाछ।। बोळीवचनपिंगळाजोई । भूपतिसुनद्धकहत्तेमंसोई ॥ २८॥ २९॥

## पिंगलोवाच ।

छस्रोतोमहामोहयहमेरो । जाकोअंतपरतनहिंहेरो ॥ हायराममेंयहकाकीन्हों । जोअपनोमनजीतिनछीन्हों ॥ तुच्छपनीतेमेमतिद्दीनी । पनकीछेनकामनाकीनी ॥ ३० ॥ अपनेहियकोसदावसेया । धनसुतदाताजगतगोसेया॥

पेसोधनीमुकुद्विसारी । तुच्छधनीमेंभजोगँवारी ॥

दोहा-शोकमोहभयदानिआति, जगकेशनमतिमंद । भर्जोतिन्हेंमेंमृढिनी, तिजेकेरपुकुछचंद ॥ ३१ ॥ हायदियोमें मनकहँतापा । कियोनजोप्रथमहिहरिजापा ॥ छंपटछोभीसोचनछायक । कुमतिकुरूपअहेंजेनायक ॥ ।तिनकेकरमेवेचिक्तरीरा । पनअरुमुखचाद्योपदर्पारा॥३२॥ अस्थिवंशकोठाठवनायो । त्वचारोमनसतृणसोंठायो॥ <sub>रे</sub>तनरूपीपरमेनवद्वारा । वहतनित्यम्टमृत्रदुधारा ॥ ऐसेतनकोअतिप्रियमान्यों । कवहुँनरामकृष्णकोजान्यों ॥ मोतेअधिककौनमतिमंदा । इरिपदछोडिचहाँआनंदा ॥ ३३ ॥ बहुजनहेंविदेहपुरमाँहाँ । मोतेमूटअहैकोडनाँहाँ ॥ भजतजोदासनआतमदेतो । बाहिकरतअपनोकस्टितो ॥ ऐसोतजिवकुठविदारा । वृथाकरीतुच्छनसोयारा॥३८॥ त्त्रकोसुद्धद्रप्राणतेप्यारो । सवजगकेवरनिवसनहारो ॥ ऐसेहारसोप्रीतिकरोगी । टक्सीसहितप्रमोदभरींगी ॥

दोहा-कमटापतिकेहायमें, वैचिविशेषिशरीर । हुँहाँआशुसनायम, मेटिसकटभवपीर ॥ ३५ ॥ केतनोषुरदेहसुसभोग् । कितनोहितकरिहेजग्लोग् ॥ हेंअनित्यसुरनरसग्काले । दरतरहंसपकालकराले ॥ ्रीतिद्दितिविभनतन्त्रहों । यतनोमोदकहाँमेपेद्दा ॥ ३६ ॥ पूरुवपुण्यकरीकछुनीकी । तातेयदम्तिभैमम्जीकी ॥ ृष्योमन्में सुसद्विरागा।द्वारिक्यमोपरक्छअनुरागा३७नातो अस्विरागकहेँद्दीवत।धनपरिवारमोद्दनोसोवत३८। ्रितियदद्दरिकृतज्यकारा । मॅअपनेशिरपरिसरासारा॥तिजिकेकुमतिसंगपनआसा । शरणजार्जेमरमानिवासा॥३९॥ आनन्दाम्बुनिधि ।

यथाठाभकारिकेसंतोपू । कारिविश्वासद्वरिकरिदोपू ॥ रामकृष्णसोंकरिकेयारी । जनमितिहाँछिसुसभारी॥० परोजोजनगहिरोभवकूपा । ऌटोगयोविवेकअनूपा॥मसितकाळअहितेजियकाहीं।विनहरिकोठरक्षकहैनाहीं दोहा-काङब्याङतेमसितजग, ङखिविरागजबहोय । तबआत्मेपरमातमा, रक्षकहिकेहोय ॥ ४२ ॥

दत्तात्रेय उवाच।

दोहा-यहिविधिकरिनिहंचैमनहिं, सोपिंगठाप्रवीन । छोडिदुराज्ञाधनिनकी, श्रीपतिरतिरसर्छोन ॥ ^` आज्ञाहैपरमैद्रखे, सुखहैपरमनिरास । असविचारिमनॉपगळा, सोइरहीसहळास ॥ ४४ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजानांघवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजा बहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघराजसिंहज्रदेवकृते आनन्दाम्बनिधौ एकादशस्कंधे अप्टमस्तरंगः॥ ८॥

# दत्तात्रेय उवाच।

दोहा-यहिविधिन पर्नेपिंगला, वारवधुगुरुकीन । अवजसगुरुकियलगुरुरर, सोसुनिसकलप्रवीन ॥ तातेजोकोउसग्रंहकरतो । सोजनअविश्वमहादुःखपरतो ॥ संग्रहकरतभूपनिहंजोई।पावतसुमितमहासुखसीई॥ एकसमयहमवनमेंराजा। जातभयेविचरनकेकाजा॥ तहाँकुररइकरह्योविहंगा। 🗘 🛴 बर्छीविहंगबहुतद्वतआई । चोंथनछागेचोंचचछाई॥जबछिगआमिपछोद्योनाहीं । त . ि 🗍 जवआमिपकोदियोविहाई।तवहींकुररगयोसुखपाई।२। ि े े े े विश्वी गण्याजन्य सुर्व प्र शिक्षुनिहेसुनतमानअपमाना।निहेस्टहकारजमाहसुळाना ॥ को के के कि अध्याजना स्वार्धिक स्वार्यिक स्वार्धिक स्वार्यिक स्वार्धिक स्वार्धिक स्वार्धिक स्वार्धिक सोज्युनमेहूँ सिखिळीन्ह्यों।हर्षशोकनहिमनमहुँकीन्ह्यों ॥मान**हुं**नहिमानहुअपमाना।विचरहुजगमहँवाळसमाना

दोहा-सोचिवगतआनँदमगन, जगमेंहैंजनदोय । महामुढइकदुतियजो, ब्रह्मज्ञानरतहोय ॥ ४ ॥ जसगुरुवाङककियतसभाष्यो।सुनुकन्याजसगुरुकरिराष्यो ॥ एकसमयमैंकहुँपुरगयङ । ्ँःबोकोषुक्रशीय कांडगृहस्यकीरहीकुमारी।डमिरियुवाअतिशयसुकुमारी॥े कुकार होते ब तिहिकुमारिकेन्याहनहेत् । आयेवहुजनतामुनिकेत् ॥ ५ ॥ तिनकेभोजनहितअनुरागी । ति क्रिकेन्याहनहेत् । तिनकोश्चन्दहोतभोभूरी ॥ ६ ॥ तबमनमेअसिकियोविचारा । स्ट्रीकेन्याहेन्याहरू मिनिहें असअपनेमनमाहीं । योकेघरचाक्रकोउनाहीं ्रा। चाकरहोत्जोकोउगृहमाँहीं । तोनिजकुरकृटत्यहुनी असग्रुनिमनहिरुजायकुमारी।चूरीढार्चोकछुक्डतारी ॥७॥ तबहुँहोन्छायोकछुशोरा।तबमनमेळजायतेहिँकी

दोहा-इकइकच्रीहाथकी, दईकुमारीफोरि । इकइकराखीकरनमें, कटनलगीवहोरि ॥ तवधनिभईतहाँकछुनाहीं॥८॥सोग्रनसीख्योमेंमनमाहीं॥९। 🚡 🚉 iविचस्तरटें ∴ यहिविषिग्रुरुकुमारिविचारो । अवसुनुवानवनावनहारो ॥ क्रोनीनुगरमाहँकेहुकाला । यहकोतुकमेल्ह्यासुन् इकम्जारमहँरहीदुकाना । तहँइकरह्योवनावतवाना ॥ तासुनिकटह्वेनुपद्छ्छेक । निकसिगयोग्रहंदुर्भिर्देकी पार्द्धमेंताकेढिगजाई । पूछोइतैगयोन्द्रपराई ॥ तयबहक्झोनहमकछुजान्यो । वानवनावनममनठान्यो ॥ सोशिखिलियोमहूँगुनताको । थिरकरिबोऐसोमनसाको ॥ प्राणायामकरिआसनवेठ । करिषरागस्रहास्त्राहर

दोहा-श्रीपंतिचरणसरोजमें, मानसदेइस्याइ । प्रनिताकोकस्ट्रानमें, नहिजगपरेदेखाय ॥ प्रशास प्रस्तातात्रात् नारावपुरुष्णाह । धानताकाकछुद्दगनम्, निह्निग्रपरिदेखाय ॥
कर्मवासनाक्षमक्रमताको । छूटिजातिकछुरहेनवाको ॥ घटतरजोगुणतमगुणजाको । वाढतिनत्यसतोगुण्यः
परमानदमगनह्नेजातो।येदफल्टहेन्यमन्थिरताको यदगुनसरविरचनतसीरुप।अनस्रुन्यकरदीर्ह्याः
प्रसार्वस्यापकः । वावपर १२० विद्याः ॥ ॥निवसनहितनहिभवनवनाव । यकथल्यहिक्रहेक्ह्याः
आतत्रकहेतेष्ठनिकाव । अहिकीगति । जाव॥१२॥भवनपरायेवसिसुरुपाव । जावि ।

ऐसहियोगिहरहेसदाहीं। वसनहेत्तविरचेग्रहनाहीं ॥ नियत्तवचनमुखतेनितभाषे।कोहुकीआशकबहुँनहिराखे॥१५ यहगुणिश्राज्योसुनँगतेमुपा । अवसुनुजसमकरीगुरुहृषा ॥ जसप्रगटैनिजउरतेजाला ।तामेंकरिविहारकछकाला

दोहा-पुनिमकरीजालासकल, उदरहिभरतिसमेटि । रहतिअकलेआपहीं, सुखीनकोह्नकहमेटि ॥ ऐसहिङ्कनारायणभूषा । रहतअकेलहिअमलअनूषा ॥ मुनिविचरतिसगरीसंसारा । तेहिमहँकरतेआपविहारा । प्रख्यकालमहुँ पुनिजगकाँहीं । लेतसमेटिआपनेमाहीं ॥ रहतअकेलेपुनिजगदीशा । जगअधारसोइजानिमहीशा । वनकोकोजनहिँ अहेअधारा । सोईएकसवविरचनहारा ॥ वपादानअरुनिमितद्वकारन।यकहरिँहसोडअधमखधारन । स्वाभाविकजोदानअनंदातिहिपरिपूरणसोइमुकुंदा ॥१८॥ रचतजगतजगसोइयदुराया ।संकल्पहितेपेरितमाया । प्रगटावतहैतत्त्वमहाना । जगतमूरुसोइजानुसुजाना॥गृहीसृतमहाँजिमिसुममाला । तिमितेहिमहँजगगुद्धौविशाला॥ महत्तत्वतेलेइविचार्रा।लहिनहोत्तजीवनसंसारी ॥०२॥ यहिविधिमकरीग्रफकरिलीन्ह्यों।अवसुनुजसभूगीग्रुफकीन्ह्यों॥

दोहा-भंगीगहिजिमिकीटको, रासतिनजयहल्याय । कीटळसततोहिभीतिसी, ताहीसमहैजाय ॥ २३ ॥ तिमिकारिनेहभीतिअरुद्रोह । ध्यावतजाहिकियेअतिकोह ॥ सोईरूपसोहिद्रिजातो । यहकौतकप्रत्यक्षदरजातो ॥ तातेकरिएकायमनमानी । ध्यावैनिशिदिनज्ञारंगपानी ॥ भंगीतेसीख्योयहमतिको । हरिध्यायहाँवैश्रीपतिको ॥ येग्रहमॅनिजकह्योनरेशा । उद्योविविधाजनतेउपदेशा॥२८॥अवजीतनतेसिख्योअनूपा। सोवरणांसनियेयदभूपा ॥ त्तनहेंद्रेतविवेकविरामा । तातेमीरगुरूवडभागा ॥ उतपतिनाज्ञह्रहोतसदाहीं । केवळदुखहैदोहनमाहीं ॥ यहितनतेसबहोत्विवेकः । भोउपदेशमोहियद्दर्कः ॥ तनअनित्यगुनभयोविरागा । यहउपदेशद्वतियबडभागा ॥ ऐसोवहतनहैटपकारी । भैथानादिकभक्षविचारी । यामेंकरीनमेंअभिमाना । विचरहुँनगमहँसुबीमहाना ॥ २५ ॥

दोहा-तियसुत्रपनप्रभूत्यगृह, पाठततनकेहेत । स्रोतनहनहिजातसँग, औरकहामतिसेत ॥ दुसरेजन्मकरमतिसेत् । जानीअपनोकर्महिहेत् ॥ तनिशयकर्मकरतजीकोई । आवागमनरहितनहिंहोई ॥ २६ ॥ रसनास्वादभखनकोचाहै । कामकरतिवियमिङनवछाहै ॥ चहतिवयासाजङकोपाना । चाहतवदरङभोजननाना॥ अवणहचहत्तसुननमृदुरागा । चहत्तसुगंपनाकवडभागा॥ दगचाहत्तदेखनञ्भरूपा । चहत्तकहनमुख्यचनअनूपा॥ हायछेनकोचाहतराजा । चाहतचरणगमनकरकाजा ॥ यसवहद्वीनिजनिजवीरो । सेंचितिजियकोकरिवरजोरी ॥ जैसेसवतिबद्धतगृहमार्ही।निजनिजिहगरीचहिपतिकाँहीं२७वृक्षविद्वंगपशुमशकद्दमीना।विपपरआदियोनिरचिदीना <sup>१</sup> पेनप्रसन्नभयेभगनाना । तबकीन्द्रोंनरतननिरमाना ॥ जातेद्दीतज्ञानविज्ञाना । जातेकरतभक्तिरसपाना ॥

दोहा-ऐसोनरतनविरचिक, वाकीकछुनविचारि । परमानँदपावतभये, पूरणजगतनिहारि ॥ २८॥ होटिनवर्षजीवचौरासी । भटकत्रफिरतल्हतदुरररासी ॥ कबहुँभागवक्षनस्तनपार्वे । तबहुँजोनहिजन्मबन्यि ॥ ाँताकेसमकोमतिमंदा । भनैनोनहिंकरिप्रीतिमुकुंदा ॥ तातेजवरुगिरहेशरा । तवरुगिभनैकृष्णमतिभीरा ॥ वेपैमोदनहिजन्मवितांव । सोतासवशरीरमहँपावे॥२९॥यहिविधिमंटहिज्ञानविरागा । करिकेअहंकारकरित्यागा ॥ वेचरद्रसुर्पासकळजगमाही।मोरेहिमकछसंशयनाही॥३०॥त्रह्नाहिबहुविधिकर्देऋषीशा।दठनिश्ययनहिंदीतमहीशा॥

पक्रमुरुसोहदज्ञाननहोई । तातेपहुगुरुक्यिमुद्मोई ॥ ३१ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

्रप्तकहिकेयद्वसोंसुनिराई।अतिमोदिनहिमौगिविदाई॥तृपकरसोंटहिकेसतकारा।चल्योकरनपुनिवगतविहास्य३२॥ दोदा-सर्वसंगकात्यागिक, कियानिजवित्तसमान । मेरेपदकोष्यादक, ममपदक्रियापयान ॥ ३३ ॥ रति सिद्धिभन्महाराजाभिराजशीमहाराजाश्रीराजाबहादुरबांपरेशशीविश्वनामसिहदेवात्मज सिद्धिभाषासुनापिसन्धीमदासन्धी<u>गनावसदुस्थी</u>ङ्घ्नचंद्रकृपापात्राधिकारि श्रीत्प्रान्तिहन्देवस्ते आनंदाम्बुनियी एकादशस्त्रये नवमस्तरागः॥ ९ ॥

# आनन्दाम्ब्रुनिधि।

# श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-उद्धवगीतामाहँजो, पंचरात्रमेजौन। मैंभाष्योनिजधमेवह, करैभक्तममतौन।। सावधाननररहेसदाहीं । वर्णाश्रमकुलधर्मकराँहीं ॥ कर्मअकामकरेमोहिअरपे । करेशुद्धमनतिकेदरपे ॥ शृद्धभयेमनजानहिज्ञाना । मैसेवकस्वामीभगवाना ॥ जौनजौनवाँधैसुखनेत्र । तौनतौनहोतोदुखहेतु ॥ होत् विपेतृत्वहिविरागा । उपजत्तजियतेयहजगत्यागा ॥ २ ॥ सोवतमाँहिंस्वप्नजोदेखे । जागतजोन तेजससकलवथाहैजाहीं । तैसेविपैविनोदसदाहीं ॥ ३ ॥ प्रवतमार्गममदासनसेवैं । निवृतमार्गसेवैंसुबरेवें ॥ मोरतत्त्वकीजाननआसा । रहैसदाकरतोममदासा ॥ कर्मसकामअनित्यविचारी । नहिंआदेरेमोरत्रतपारी ॥ बाहेरभीतरइंद्रिनकाँहीं । मोरभक्तवज्ञकरैसदाँहीं ॥ चळैचलायोजीनअचारा । सोईआचरैदासहमारा ॥

दोहा-अतिशोशांतस्वभावमृदु, मोरभक्तजोहोय । करैताहिग्रुरुमोरवपु, तेहिमानेश्रमसोय ॥ ५ ॥ करैनतासुक्वहुँअपुमाना । तासोंनहिंदरशाविमाना ॥ तासोंकवहुँनमत्सरकरई । ग्रुहसेवानिज्ञिदिनअनुसर्द ॥ ममताकवहुँनकोहुतेरास्त्रे । गुरुपद्कमल्प्रीतिरसचास्त्रे ॥ सावधानगुरुसेवनठाने । गुरुगुस्तेसतअसत्हुना काहूकीनिदानिहकरई । वृथावचननिहकवहुँउचरई ॥ ६ ॥ तियसुतगृहधरनीपरिवारा । कवहुँनमनिबहुँ सन्थळराखेदीठिसमाना । अपनेसमसन्गुनैसुजाना॥७॥स्थूळस्क्ष्मतनतेजियकाँही । गुनैविळक्षणसुमृतिस्<sup>त्</sup> कहैज्ञानग्रुणस्वयंत्रकासा । जानैजियकोमेरोदासा ॥ जैसेभिन्नदाहतेआगी । तिमितनतेजियगुनैविगगी ॥ यथादारुगुणपावकपरसे । तिमित्तमग्रुणआतममहँदरसे ॥९॥ पंचतत्त्वविरचिततनजोई।तेहिलहिल्यिसंस<sup>र्तार</sup>

दोद्दा-संसारीजियजोसुमति, तजनचहैसंसार । उद्धवतौविज्ञानलहि, होवैभक्तहमार ॥ १०॥ तात्करिकेविमलविचारै । अंतरयामीमोहिनिहारै ॥ सवतेपरेमोहिकहँदेखे । दोपरहितमोकहँउपलेते ॥ जगमेंनित्यबुद्धिन्हिरासे । कमकमस्याअज्ञानपथनासे ॥१२॥ नीचेकीअरणीगुरुजानो।शिप्यवपरकीअर्णीन गुरुउपदेशमथनकोदारू।पावकज्ञानहिकरहिंविचारू ॥१२॥ सोइज्ञानानरुपरमप्रकासी।नाशतहें<sup>अज्ञ</sup> जुन्नहिंदाहनको्रहिग्यक।आपहिआपशांततवभयक॥१३॥जोअसकहोकमकोकर्ता । औरहुजोष्ठराहुराहरी औरदु सुखदुः स्मागन्छोक् । काङ्वेद्युन्अहस् वशोक् ॥ यसवित्यपरतमाहिजाने किसे आपअनित्यवस्ति। पुनिर्पेसहुजोकहोषियारे । जेटपजेतेनसेनिहारे ॥ उत्तपतिमहिंस्वर्गादिककेरी । तिनकोनाशकानिर्पिर्ही

दोहा-स्वर्गादिकतोनित्यहें, असग्रुनिकेमनमाहि । प्रशृतकर्मतोकहिते, करिबोजिबतसदाहि ॥ काद्देमवृतिकर्मपरमापा । निवृत्तकर्मकरियोकसभापा ॥ १५ ॥ जोअसकरद्वसत्तासंदेह् । तोअससमापान्य तनसंवपकारखदिस्परि । जीविहजन्मादिकबहुवारे ॥ जननमरणमहाँजियहिकछेता । उद्धवहर्ष्टिकहोत्तरम् जसोकर्मक्रतजगर्मांहाँ । तस्भोग्तजियसुखुदुखकाँहाँ ॥ जीवहिजानदुकर्मअधीना । तातेनीवहिससार्व प्रश्तिकमतेकाफ्टहोरं ।तातेप्रशतितजस्वकोरं ॥ १७ ॥ जेप्रशत्तिकपनेकज्ञाता । तिनह्रकाकपुष्ठस्ताति तामहनकोर्व्योद्धरम्पर्वे । प्रश्तिकाजस्वकोरं ॥ १७ ॥ जेप्रशृत्तिकपनेकज्ञाता । तिनह्रकाकपुष्ठस्ताति तीमुटनुकोक्षींदुसनादी किसीदेगुमानवृथापनमादी ॥ १८ ॥ दुस्त्वारनमुखदानिनपाद । जानादिनेतान्तर्भ विसम्बन्धान्त्रेनेतार्थः । जानितिनान्तर्भागान्त्रेनेतार्थः । जानादिनेतार्थः । जानादिनेतार्थः । ते उसके नमी चुनेवारी । पेसी तामति अदृहमारा नाहा ॥ १८ ॥ दालशास्त सुराहासदान वपाहा । जानाहर्या । ते स्वर्गान सुराहे विकास स्वर्गान सुराहे । विकास सुराहे विकास सुराहे । विकास सुरा

दोहा-नाकोम्सीदेनको, राजदृत्देजात । ताकोकानअनंदर, बहुविषिव्यंजनसात ॥ २०॥ तमपद्रशेषमाहेँहैभोग्। तमहिस्तर्गहिमहँमुत्योग् ॥ ज्ञोककोहदुसईपानाज्ञा । स्वर्गहुमहँपेहर्गहर्म स्यगमाद्मरोवपनअनेका।जानहृतुमकगिवमरुविवेका॥कृषीजमितकहुँकहुँ सुस्राती।प्रवृतिकमेनार्वि वोविविष्ठकमेनिक्षरोर्वे कर्णानार्वे स्वर्णे त्रोतिकिमक्मीमिषिदौरीडस्वसुन्दुत्रासुक्रस्यवम्स्याववका॥कृषीत्रमतिकर्दुकर्द्वसुद्धाती॥मृद्धतिकमंत्रातक्ष्यात्र त्रोतिकिमक्मीमिषिदौरीडस्वसुन्दुतासुक्रस्यतेष्ट् ॥२२॥ क्षिक्यतस्यगयम् त्रावे । देवसमानभीगतिका प्रवृत्यविषयमनिवाना॥स्तनविष्यतस्य विक्रमक्षियाना॥भयवनकम्पिष्टप्रियावेशमद्दामनोहरूद्वीरी क्षित्रमास्त्रास्यवन्त्रात्वन।भयमस्यक्षियान्यस्य

रुक्तित्माटबाटयुनबानम्।अपगुर्युनविद्रमुरकानन्॥वानदिभपनोनादिनेपाता।भरस्यगेषुनदिद्र

त्तवल्रगिस्वर्गमाहँसुखजोंवे । जवल्रगिष्ठण्यक्षीणर्नाह्होंवे ॥ जबह्वेगईष्ठण्यसव्यक्षिता । वरवज्ञगिरहिकाल्ल्ञापीना देहा—तातेस्वर्गअनित्यहै, ताहूमेंसुखयोर । जननमरणर्नाहमिटतहै, विनपयिपदमोर ॥ २६ ॥ अवपापिनगतिसुनहुसुजाना । जिनकेहोतनधर्मनज्ञाना ॥ दुष्टसंगतेकरिहेंअधर्मा । निहंइद्रीजीतेंअयकर्मा ॥ कामीकृपणलोभवज्ञारहृहीं।नारिनकेरिसखापनगहृहीं॥दयाळोडिजीवनकहँमारे ॥ २७ ॥ विनाविधानपद्गुनसहृति । भृतभेतकहँपद्गुवल्विहेंहीं।निवसतयोरनरकतेदेहीं ॥ जेहितेहिभाँतिनरकतेनिकसें।तरुपापणह्नेजगर्मेनिवसें ॥ २८ ॥ नरतनपाइकमेंदुखदाई । करतदेतनिजजन्मविताई ॥ तेकर्मनतेष्ठनितनपांवे । पुनिअवकर्महिकरतवितांवे ॥ तातेमज्ञजनकद्धसुखनाहीं। जन्मतम्रतेरहतसदाहीं ॥२९॥ लोकलोकपालोजेअहहीं। कल्प्प्रयंतजियत्रजेरहृहीं॥ यहीद्शातिनहूकीजानहुँ । ब्रह्महुकहँमोतेभयमानहुँ॥३ शास्तर्जतुमग्रुणवज्ञाज्ञगजीवा॥कर्राहेंअनेकनकर्मअतीवा॥

दोहा—पावतहेषुनिदेहिजय, सोहकर्मनअञ्चतार । तेईकर्मनकिविवश, भोगतभोगअपार ॥ ३१ ॥ जवलिगुणवज्ञाआतमरहतोदिवमनुजभ्रमतवलिगहतो॥जवलिगदस्रमरहतप्रवीनाशवलिगवहेकर्मअधीना॥ जवलिगकर्मअधीनरहतहे । तवलिगमोसेभीतिलहतहे ॥ तातेदेहआत्मअभिमाना । सवविधित्यागकरेमितवाना ॥ तवहीतीपरमानँदपावे । कोरलपायनमोमनआवे ॥३३॥ जोअसकहोभीतितुमतिकिमि।तोमोतेहेसुनहुभीतिजिमि॥ होतोजवेसृष्टिकरकाला । कोलहमहीकहभापहिकाला॥कोलआतमकोलआगमकहहीं । कोलसुभावधर्मकरिरहहीं॥ यहिविधिमोकोवहुविधिमारों । निहचेषकहमहिकरराति॥धेसीसुनियदुपतिकीवानी। बोल्योजब्दववरिवज्ञानी॥३४॥

# उद्धव उवाच ।

ग्रुणकारणजोहेयहरेहू । तामेंआतमिक्येसनेहू ॥ विषयासकरहतसवकाटा । ग्रुणतेकिमिछूटतोक्टपाटा ॥ दोहा—जोअनादिसंसारको, नहिंकरिहोभगवान । तोवंधननहिंजीवको, होतमोहिंअसभान ॥ ३५ ॥ केहिविधितेज्ञानीरहे, विहरेकोनीभाँति । काटश्रणभक्षणकहा, करेकहादिनराति ॥ ३६ ॥ इमिप्रश्ननकोदीजिये, उत्तरमोहियदुनाथ । वंधमोक्षकिमिएकको, कहिमोहिंकरहुसनाथ ॥ ३७ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवाधवेशश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्री रचुराजसिंहजूदेवकृते आनंदान्युनियो एकादशस्कंधे दश्रमस्तरंगः ॥ १० ॥

दोहा-सुनिउद्धवकोत्रश्रयह, विहँसतक्नुपानिपान । छगेदेनउत्तरसुखद, मानेमोदमहान ॥ श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-चद्धमुक्तभाष्ट्यानयह, उद्धवगुणतिहिह्योहि । सोग्रुणमायामूळहे, सोमायानिहिमोहि ॥
स्याप्रेरकमोकोजानो । मेरोवंपमोक्षनिह्यानी ॥ ऐसेनित्यमुक्तममदासा । तिनकोग्रुननिहंकरतप्रकासा ॥
स्याप्रेरकमोकोजानो । वेपमोक्षहेतिनहीकाँहाँ॥ शाज्ञोकमोहसुखुदुस्तनयोग्रू । सपनसारसिजयजानहुभोग्रू ॥२॥
वेद्याजीरअविद्याजोहे । ज्ञानअज्ञानजानियेदोहे ॥ येदोऊममअहँ अभीना । निमितियकेवज्ञदेहप्रवीना ॥
सीवनकेकमहिअनुसारा । होयज्ञानअज्ञानअपारा ॥ ३ ॥ ज्यमेंनियहिदेहुँ अज्ञाना । तवलगिताकोवंधमहाना ॥
तवमेनियहिज्ञाननिजदेहु । तवतहिजननमरणहरिछेहु ॥ एकअसिवजिवहमारो । वंपमोक्षश्चतिताहिज्यारो ॥
स्वज्ञानतेवंपअनादी । मोक्षज्ञानतेहेअहटादी ॥ १ ॥ अव्यम्बद्धसुक्तकोठक्षण । तुमसोभापहुँसकळविचक्षण ॥
दोहा-जीवहस्त्रकानम् स्टिनिकिकनेवार्यः । स्रोप्तन्यसुक्तकोठक्षण । तुमसोभापहुँसकळविचक्षण ॥

्र दोहा-त्रीवर्दश्यकात्तर, रहाँहिषिरुपदोटधर्म । शोक्रधमेंहैजीवको, ईश्धमेंहैशर्म ॥ ५ ॥ १ हतन्दश्यानीशविदंगा । वसहिससादोउएकहिसंगा ॥ जीवकमंफलभोजनगहर्दे । ईश्धनंदितताहिनलहर्दे ॥ १ हिस्तिनहरू । तदिपमहायल्तेहिश्चतिगावे॥ह्॥उद्धन्पसात्माअवदाता ।निजस्वरूपपररूपपुरुप्ताता ॥ १ हिस्तेवेधअविद्योकरो । नित्य क्रयहेहतिनेवरो ॥ जीवहिहेलझानसयोग्र । तातेबद्धवद्ततसुपलोग्र ॥ ७ ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

यदपिदेहमेंरहेसुजाना । तदपिनकरेतासुअभिमाना ॥ जिमिअभिमानस्यप्रतनकेरो । जागेतिमिटिजातवनेर्षे यदपिनहेतेहिकायहदेहू । तदपिमूढरास्रततेहिनेहू ॥ जैसेसोवतस्वप्रनिहारी । मानतहेयहदेहहमारी ॥ ८॥ इंद्रीनिजनिजअर्थनकाहीं । प्रहणकरेयहरीतिसदाहीं ॥ तेहिमेंड्रपअभिमाननरासें । तातेतेहिविचारिनहिंचार्रे

दोहा-कर्मअधीनश्रारिको, हैहमरोअसलेखि । म्रख्हाँद्रिनभोगसन्, अपनोग्धनतिकोसि ॥ यहितेबद्धहोतअज्ञानी । पुनिनिहिंछूटतहेमितिखानी ॥ ३० ॥ सोवनजागतनैठतमाँही ।मजतदरशपरश्रत सूँचतसुनतखातमहँज्ञानी ।इंद्रिनगतिलेखेअसमानी ॥ ३० ॥ मेनकरहुँदद्रीसवकरहीं । जसजानतबंपनर्गाः जिमिन्यापितमाश्रतनभभाना । पेनदोपतिनकोल्लपटाना।।ऐसैविपेभोगशुधभोगें । पेनहिताकेसुखहुत्तजोगें ॥ ३ किरअसंगतेतीक्षणज्ञाना । काटेसबसंश्रोमतिवाना ॥ तवतनकोछूटेअभिमाना । जागेजिमिनस्वपनकरभाना॥। प्राणमनहुद्धिदेहुअलपा।अठेनकबहुँजेहिसंकलपा ॥ यदपिअहसोदेहहुमाँही।तदिपदेहसुनलागतनाहीं ॥ १ जोहुजैनकबहुँदुसदेहै । तबहुँजोदुखनहिंगनिलेई ॥ कबहुँकोलज्ञानचनेन । तोकबहुँजोनहिंसुक्षमाने ॥

दोहा—दुख्मेंदुख्जाकोनहीं, सुख्मेसुख्निहंजाहिं। रहतसदाहिसमानजो, बुधभापतबुधताहि॥ १५॥ उत्तमअधमकमंजोकरई। भछोबुरोतिहिनिहंउचरई॥निजनिदानिजसुनेवखाना। सोइपंडितजोसमकरिजाना॥ उत्तमअधमकमंजोकरई। भछोबुरोतिहिनिहंउचरई॥निजनिदानिजसुनेवखाना। सोइपंडितजोसमकरिजाना॥ तनतेकरेकहेजोज्ञानी। होनतासुकवहुँअभिमानी॥ उत्तममध्यमकबढुँनध्याँ । निजआतमअनिद्वातिभाँ यहीवृत्तितेज्ञां विद्यासुजोपद्धोअपारा। यज्ञदानतप्रमिर्भाभिकिकयोजोनाँहीं। ताहोजानोंसकछवृथाहीं॥ वंध्यासुरभीजिमिछियकोई। ताहिचरायेश्रमभीरिहोई॥ वृद्धिगायजिमिष्ठयकोई। ताहिचरायेश्रमभीरिहोई॥ वृद्धिगायजिमिष्ठयकोई । ताहिचरायेश्रमभीरिहोई॥ वृद्धिगायजिमिष्ठयकोई । राहितहिक्षमभरिमतिसेतृ॥ जिमिसुखहेतककंशानारी। जोराहोतेहिदुखेविचारी॥ जैसेपराधीनतनमाँहीं। कवहूँमोदमोजतेहिनाहीं॥ जैसेपराधीनतनमाँहीं। ततिपावतकोकश्वारा॥

दोहा—जैसेषनकोजोरिकै, दियोपात्रमैंनाहि । ताकोषनिसगोवृथा, डारतनरकहिमाहि ॥
तैसहिममग्रुणकरमहुनामा । जोनकहतपढिशास्त्रटलामा।ताकोग्रुखकबहूँनहिहोई।नरकजातरोकतनहिंकोई।।११
ममकृतउत्पतिथितिसंहारा । मनिचारनहिंकरतज्वारा ॥ मेरोजन्मचरित्रविचित्रा । जोनिर्हिगावैजगतपित्र वाँझिगराकेवल्तिहिजानी।भाषेनिर्हिपेसीग्रुखनानी॥२०॥यहिविधिकारिकैविमलविचारा।त्यागैतनलभिगानअभिगानअपि। जगअंतरयामीमोहिजोवे।जगकीसकल्वासनाखोवे ॥ शुद्धचित्तमोहिमाहँलगाई।लोकिककरमिवेहविहाई॥३। अचल्वित्ताकोलोहिमाही।हेनस्रीतियुत्तकथाहमाही॥सोसवधर्मकर्ममोहिलरपे।तिलसवआशाकोलविहर्षं रा पावनकरनजगतमनहारी।ग्रुनेपोतियुत्तकथाहमार् ॥ मोहिग्रुमिरतगोविनतलीलाकरजनमनत्तवशुभशीलावि

दोहा-अर्थधर्मअरुकामहू, करैसुमतिममहेतु । मेरोदासकहाइके, विचरैजगप्तसंस्तु ॥ उद्धवकरैजोकोउपहिभाँती।छहेसोमोरिभक्तिदुखगाती ॥ ताकेउरतेभक्तिहमारी ।केसेहुँकबहुँटरैनहिंटारी॥३०० करिसतसंगभक्तिजवआवे।तातेप्रेमसहितमोहिंच्यावे ॥ तवपावतसहजहिममधामा । जेहिवणंतसङ्ग<sup>तक्षाभा</sup> ऐसीस्रिनियदपतिकीवानी । पुनिवोठेउद्धवविज्ञानी ॥ २५ ॥

उद्धव उवाच।

जन्म जनाय।
जगमहँसज्ञननद्वतप्रकारे। पेप्रश्चतमकहँकोनिषयारे ॥ कोनभाँतिसाँभिक्तितहारी। जोतुनिहगपहँनिवर्गः।
नारदादिजेहिकरतप्रशंसा। जाकहोतभयेश्रमश्रंसा॥ २६॥ मोपरकारिकेक्टपामहाई ुँयहसिगरोमीहिदेहु<sup>तन्</sup>।
उमहोत्रद्वाशंकरनाथा। मेंतुम्हरेपदनावहुँमाथा ॥ तुमहोत्तवञोकनकेनाथक। मेहोदासदयाके<sup>अवका</sup>
नमहोयदुपतिजगरस्वरोर। मेंशरणागतअहोतिहारे॥ २०॥

दोहा-परत्रस्तुमप्रकृतिपर, व्यापकपुरुपाकार । करिदायानिजजननपर, छीन्झॉजगअवतार ॥ ५ ोता । बोटेयदुपतिजानिविनीता ॥ २८ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

मोरदासउद्धवसवकाला । होइअविशंकेदीनदयाला ॥ क्षमाकरैसवप्राणिनमाहीं । कोहुपैकोपकरैकोहुनाहीं ॥ सत्यवदेईरपानरापे । करिवोज्यकारहिआभिलापे ॥ समदर्शानहिविपेविलासी । धीरजवंतचतुरञ्जिपासी ॥२९॥ मृदुलसुभावचहेंकछुनाहीं।नियमितभोजनज्ञांतसदाहीं॥ मोहितेअधिकनदूसरजानें।मोहीकोनिजरसकमाने॥३०॥ सावधानआज्ञायगंभीरा । अचलचित्तहोवेमतिधीरा ॥ ज्ञोकमोहअक्षुयापियासे । जहाँमृत्युपटग्रुणनहिभासे ॥ औरनमानदआपअमानी । प्राणिनउपदेशकविज्ञानी ॥ करैकमहिकरुनसदाहीं । सबकोमीतग्रनेजगमाहीं ॥

मेरोजसकोमलपदरचिरचि । सुनैसुनावैममरतिरचिरचि ॥ ३१ ॥

दोहा-बेदशाख्यममसुखप्रगट, तिनमेंनेग्रणदोष । तिनकोस्तकलविचारिके, करिकेमनसंतोष ॥ सकल्पर्मकोछोडिकै, हैअनन्यमोहिकाहि । भजेप्रेममैमगनजो, सोइसाधुजगमाहि ॥ ३२ ॥ जानिजानिममरूपसभाऊ । ऐथर्यहुअरुपरमप्रभाऊ ॥ मोहिभजैजोपुरुपअनन्या।मोरभक्तसोहैमतिघन्या ॥ ३३॥ मोरिमर्त्तिअरुभक्तनकेरी । पूजैकरिकैप्रीतिघनेरी ॥ दरशैपरशैयतअनुरागा । करिअस्तुतिवंदैवडभागा ॥ सवनकरेसजननितगाव-॥३४॥-मेरीकथासुनैहठिजावे ॥ मेरोरूपकरेमनध्याना । अरपैसवप्रियवस्तुसुजाना ॥ मोहिस्वामोगुनिहोवैदासा । आत्मनिवेदैसहितहुलासा ॥ ३५ ॥ मेरोचरितऔरअवतारा।लाजळोडिगावैबहुवारा ॥ जन्माष्टमीरामनवम्यादिक । उत्सवकरेपरमअहलादिक ॥ गाननृत्यमममंदिरमाहीं । करेकरावेसुमतिसदाहीं ॥ जोरिसकळ्ञापनीसमाजा । ममगृहउत्सवकरैदराजा ॥ ३६ ॥ ममतीरथकहँकरैपयाना ।पूजेमोकहँवेदविधाना ॥

दोहा-उद्धवप्रतिएकाद्शी, जेवरपनमहँपर्व । तिनमहँपूजनवृहदमम, करैछोडितनगर्व ॥ दिकऔरतांत्रिकीदिच्छ।करैसकल्त्यागेफल्डच्छा ॥ चौविसएकादिशसुखदाई।चारिजयंतीमममनभाई ॥३७॥ गतिसंदरमंदिरवनवारे । ममवित्रहरूथापनाकरारे ॥ मंदिरकेढिगवागलगारे । समनमोहिंवहुभाँतिचढारे ॥ ३८॥ रेजकरमंदिरझारिपखार।चारुचैकिनितहीविस्तारे॥कपटछोडिममसेवनकरई ॥३९॥ मनअभिमाननेकुनीहेधरई ॥ नेजकृतनीककर्मनहिंभाले । दंभकर्मकबहूँनहिंरासि ॥ देहिअखंडदीपममगेह । करैऔरपूजनयुतनेहु ॥ ोकोदीपदेइजोआरज । तातेअपनोकहैनकारज ॥ औरदेवअर्पितनैवेद । मोहिननिवेदेअसकहवेद ॥ ोरनिवेदितवस्तुजोहोई। क्षोरदेवकहँअरपेसोई॥ ४०॥ जगमेंजीनवस्तुप्रियहोई। अरुआपहित्रियलगिजोई ॥

दोहा-सोइसोइअरपैमोहिअपञ्जि, करैअनेकनभाउ । तेहिअक्षयफळहोतहिक, प्रगटतपरमप्रभाउ ॥ ४९ ॥ पुरजअग्निविष्ठअरुगाईविष्णवनभूमारुतसुखदाई ॥ जुरुपरनीआतपसुबुपानी । यसवमुमुप्रजनयुरुजानी ॥ ४२ ॥ रित्रपीनेसूर्जमाही । पूजेमीरभक्तमोहिकाही ॥ हिवेदुमोहिपानकमहँअरचै । करिसतकारिविप्रमहिवरचै ॥ रणदेगोमहँपूजेमोकहँ-॥४३॥-पूजेबंधसरिसवेष्णवमहँ ॥ पूजेहियअकाशधरिष्याना।मारुतमहँकारिअस्तुतिनाना ॥ र्वेजन्टमहॅतपंणकरिके-॥४८॥-यंत्रविरचिमहिमहँसदभरिके ॥आतममहँ५जेंदेभोग् । पेनहिंशास्त्रविरुद्धसंजोग् ॥ प्रीर्दिग्रनिकेसवजीवनमार्ही।सर्वमेंपूजनकरेसदाही ॥४५॥ सूरजआदिकमहँमतिवाना।करेमोरवपुयहिविधिघ्याना ॥ ादाञ्खिकहुज्ञञाता।चारुवाहुविञ्सितअवदाता ॥ ऐसोञ्जातरूपममध्यावत।सावधानपूर्वेषुद्ञावत ॥ ४६ ॥

दोहा-श्रुतिऔरस्मृतिधुर्मेजे, तिनकोकरियुत्तप्रेम । मेरेपूजनकोसदा, जोरासत्तअसनेम ॥ सांधुसंगजोकरतनित, गोहिसुमिरतसबकारु । मोरभिततेहिंदोतहित, छूटतजगजंजारु ॥ ३७ ॥ स्चनकेसत्संगते, मोरभक्त्जोहोयु । ताहीतेमहिटिम्टिं। सीएउपायनकोय ॥ ४८ ॥ नारपरमगोपितनीकछु, सोभापहुँतमपाहुँ । तुमसामोकोदूसरो, सलासुस्दिपियनाहि ॥ ४९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजशीमहाराजाशीराजाबहादुरवांपवेदाशीविद्वनाथसिंहदेवात्मज तिदिशीमद्वारानापिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिशीरधुराज सिंदग्देवकृते आनंदाम्बुनिया एकादशस्कंधे एकादशस्तरंगः॥ ११ ॥

`[

# आनन्दाम्बनिधि।

# श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-मोहिनयोगवद्यकरतहै, नहिंतत्त्वनकोज्ञान । नहींधर्मनहिंवेदत्तप, नहिंसन्यासहुदान॥ कृपतडागवागनिर्माना । नहिमोकोवशकरतसुजाना ॥ अग्निहोत्रआदिकमसनेते । मोहिनवशकारहितेते नहिंबतनहिंसुरपूजनमंत्रा । नहिंतीरथयमनेमहुतंत्रा ॥ नहिंमोहिंवशकरसकटप्रसंगाः कि कार्याः सज्जनसंगिकयेजगमाहीं । पुनिरहतीकुसंगभयनाहीं ॥ २ ॥ जेकरिसंतसंगजगमाहीं । छुः ।येमानीविजका दितिसुतमरुत्राक्रसँगकेके । भ्येशसुरकेसुरसुदज्यके ॥ काल्नेमिल्हिद्दुमृतसंगा । वा छहियद्भरतसंगम् गञ्जावक।भयोपवित्रनाञ्चिजगपावक॥सगीपूजनीपायेकरहेळ । सा ेखे गंधर्वजो उपवर्दणनामा । उहिमुनिकापसूद्रकेधामा ॥ जनमिलयोकरिमुनिसेवकाई । उद्दीभिक्तिमेरीमुसदाई।

दोहा-रंभालहिज्ञकसंगको, पाईगतिभवदात । पांडवगतिलहिनद्वपभहि, लहीस्रुक्तिहेतात ॥ ऋपभदेवसँगनवस्ततपाई । भेनवतिद्धसुक्तिकेदाई ॥ चारणकरिपृथुकीतेवकाई । उहेस्किसंसारनज्ञाई ॥ ग्रह्मकनेळकूवरमणित्रीवा।नारदसँगगतिळियसुखसीवा ॥३॥ विद्याधरहुसुदर्शननामा । 📿 🐈 🔆 नारदसनकादिकसँगँकेकै । ध्रवपृथुआदितरेसुखरुँके ॥ व्यासवालमीकादिकविमा । नारदसँगकरितिर्गि वेञ्यसमाधिआदिसुलभरिके।ऋपिसुमेधआदिकसँगकरिके॥नाज्ञिदियेसिगरीजगवाषा । 🕫 🗍 आगुर् વ્યા તરિ હી તે તે તે તે લેવું કે કેમ્પ્યુક્ક વેખે રહેતે તે વેમતે કરત તું તેને તે वालमीकइकअंत्यजरहेकामुनिसेवननितहोगहिलयक ॥ यद्पिधमभूपतिमसमाहीं । 🛫 🔎 जट

दोहा-पैताकेआयेविना, भयोनपूरणयाग । मुनिकेसंगप्रभावते, इवपचहुहोब्हभाग ॥ र्जुतम्प्रकृतीअसवहुभूँति। करिसतसंगभयेदुखवाती॥युगनयुगनयदरीतिविचारो । सतसँगतेपदमिछोहगारी औरहुजेप्रसिद्धजगमाहीं । मेंवर्णहुसुनियेतिनकाहीं ॥ नारदर्अंगिरकोकारिसंगा । चित्रकेतुकीन्ह्योंभवर्मगा ॥ सिनाजापवज्ञअसुरहभयकः । ममअस्मरणतासुनहिंगयक्त।।सुनिनारदसुयज्ञानप्रयादा । महा 👑 ञ्चकसंगकरिसोव्रपपर्वो । छीन्हीगतिसुधारिनिजसर्वा॥ सिखिप्रहछाद्पितामहँरीती । नृपतिञ्ज्ञ्ञिष्ठिरकोसँगपाई । मयदानविष्यमोपद्ध्याई॥निश्चिरराजविभीपणजोई।करिममसंगम्रुधारिगीसि कपिपतिजाम्बुवानहरुमाना । ममसँग्ळ्हिभेष्ठक्तप्रधाना ॥ इंद्रबुम्ळहिकुंभजशापा । भयोयद्पिगजप्रम्प्र<sup>ती</sup>

दोहा-पैऋपिसंगप्रभाववञ्ज, मोहिसुमिर्चोद्वलपाइ । कीन्ह्योंतासुनधारमें, अतिआतुरिंगजाह्॥ गीधजटायुपायसँगमोरा । उद्दीमुक्तिभववंधनतोरा ॥ तुलाधारदकवनिकहँरहेळ । साधुसँगतेममपदलहेळ करिवानरीतंगहकव्याया । लहीमुक्तिमेटीयमव्याया ॥ कुवरीऔत्रजगोपकुमारी । औमधुरावासिनिद्विजनारी यनिहिंवेद्शास्त्रपिटिं गुरुग्रहवासकवहुँनहिंकी न्हें॥िकयेनजपत्पन्नतमखध्यान॥ममसँगनेममपुरिक्यनान॥ गोगोपीतरुमुगन्नकरे । केवलकरिकेभावयनरे ॥ म्मपुरुकहँसव्किय्पयाना । यहिविधिलीरहुनातुमुनात्र कालीआदिकतिर्यंकयोनी।ममभावहितेलियगतिलोनी ॥८॥ मिलैनजोकपहुँकरियोग् । मिलैनजोनतिल्यं यज्ञदानम्रतत्तपकरिजोई । उद्योनजोकबहुँकहुँकोई ॥ मिछेनवेद्शास्त्रजोपिटके । मिछेनजोतंन्यासहमार्क ि • दोहा-सोमोमेंकरिप्रेमअति, सहजल्हेमोहिकाहि । जस्मेमिलतोभिक्ति, तसऔरनतेनाहि॥ ९॥ जवअक्रुसोहिसंयुत्तरामा । त्यायमथुरापुरीठलामा ॥ तयमोम्हँअतिचित्तलगाई । व्रजयनितायहुर्भावती मम्बियोगम्बर्भावतामा । त्यायमथुरापुरीठलामा ॥ तयमोम्हँअतिचित्तलगाई । व्रजयनितायहुर्भावता मपवियोगसों भोद्वस्वभारी । परचोश्चन्यविवारी ॥ त्यमामहर्आतचित्तरुगाई । व्रज्ञवनितारवुभार्यम्य मपवियोगसों भोद्वस्वभारी । परचोश्चन्यविद्यानिहारी ॥३०॥ मेंबृदावनकुंजविहारी । गोपिनप्राणहुँ विवार ममसँगम्रुसभोगतजेरजनी।क्षणसमरहोवितावतसजनी॥तेनिशिमोहिवनगोपिनकाही।कुठपस्रिसहैवहँ

्राहोत्रज ु । चभेंछोकतन्मुरतिविसारी ॥ जैसेसिद्धसमाधिङगाई । देतसुरतिसिगरीविसराई ॥ ्रिक्षण्यात्रकारात्रकारात्रकारात्रकाराः ॥ जन्नान्यस्तमाध्यव्याद्यः । दत्तसुरातिसगराविस्तरः ॥ १ व्यवस्त्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्रकारात्

दोहा-केवरुप्रेमप्रभावते, साखनतेत्रजनारि । परत्रझममपदरुद्यो, जगजंजारुविसारि ॥ १३ ॥ तातेउद्भवधर्मननाना । औरअँहेजेजोगमहाना ॥ औरहुजगमहँसाधनजेते । भाशुहित्यागिदेहुतुमतेते ॥ १४ केवलमोपद्भेमवटावो । सबदेहिनआत्मामोहिभावो ॥ होहुअविश्वमेरेअनुरागी । मेरेशरणहोह्रवडभागी ॥ तबहीसबिधिबनीतिहारो । औरउपायनकछूविचारो ॥ विनमोरेज्ञरणहितेआये । कबहुँभीतिनहिमिटतमिटाये सुनियदुपतिकीकोमल्यानी । कहउद्धवसंश्यवरआनी ॥ १५ ॥

उद्धव उवाच।

तुवपदपावनकेरउपाई । मोकइँसविधिपरीजनाई ॥ धौईद्रिनभेरकतुमअहहू । धौंजीवहिभेरकप्रभ्वकहहू ॥ यहजंकाममदेहिमटाई । विनयकरोंपगमेंशिरनाई ॥ उद्धवकोमनशंकितजाना । तववोलेहाँसिकपानिधाना ॥ १६

श्रीभगवानुवाच ।

जियहेह्दयअकाशप्रकाशी । प्राणघोषयुतगुणमतिराशी ॥

दोहा-प्रथमघोपधरिसुक्ष्मवपु, रहतोमूलाधार । ताकोभापतहैपरा, जेबुधबुद्धिउदार ॥ पुनिनाभीमें तोइजनआयो । तनपर्यंतीनामकहायो ॥ आयोघोपजनैहियमाँ ही । तनमध्यमाकहेतेहिकाही ॥ जबबहपोपकट्योष्ठस्तरे । तबबैखरीसबैतेहिटेरे ॥ स्वरमात्रावर्णहर्हेसोई । ज्ञन्दथूलभापहिसबकोई ॥ १७॥ दारुमाहँजिमिसुसम्रह्मा । रहतप्रथमहीअन्छअनूपा ॥ मथनहोत्अनुपावकसोई । पौनसहायपायबहहोई ॥ प्रनिजोपायोहिंपरसाला।त्वप्रगटतपुनिज्वालनिमाला।ऐसहिकमकपप्रगटतवानी।ममअधीनलीजैतेहिंजानी १८॥ . सिहिस्पर्शेश्रवणदगत्राना।मनबुधिचित्रऔरअभिमाना॥ग्रुनग्रुनकारजजगतहिकाहीं।ममअधीनजानहुमनमाँहीं १९ जयनेवासत्रहाडिविचारो । मायाकेअधीनउरधारो ॥ जानहुत्तेहिअनादिअविनाञ्ची।कालविवञ्चनहिंशाक्तिप्रकाञी ॥

दोडा−देखिपरैवहरूपसो, देवमनुजतनपाय । जिमिअंकुरइकछखिपरै, पुनिवहरूपदेखाय ॥ क्षोमायाजीवहुबहुतेरे । जानहुस्रखाअधीनहुमेरे ॥ सोस्वतंत्रहृषेरकनाहीं । मगवराभरकअहेंसदाहीं ॥ २०॥ इंद्रिनकोनिवासतनतेसे । पटमस्तागुँथेसवर्जेसे ॥ यहसंसाररूपतरुदेहू । जियसंबंधनछूटतकेहू ॥ क्रमेकरततनरहेसदाही।सुखदुखफेळफूळहुतेहिमाही ॥२१॥तनतुरुवीजपुण्यअरुपापाळोभादिकजरबहुपद्तापा॥ मोटमुळतीनहुगुणनानो । पंचभृत्काासाअनुमानो ॥ ज्ञान्दादिकुपाँचीरस्भासा । एकाद्वाइंद्रीलघुज्ञासा ॥ हर्दैनीडयुगर्षम्पियर्देशा । कफपितवातत्व्चात्रयदीशा॥वंधमोक्षफळउभैविशेषा । आळवाळ्त्रेतापविशेषा॥२२॥ गीपत्रामवासीजनजेते । वंधरूपकृष्ठचासततेते ॥ वृनवासी्मुनिहेंसगृहंसा । चस्तमोक्षकरुकरतप्रशंसा ॥

दोहा-मायामयतनतरुनोकोउ, गुरुमुखतेछियजानि । सोईपंडितनगत्में, सलालेहुअनुमानि ॥ २३ ॥ यहिविषिगुरुमुखतेसुमति, गहिसित्ज्ञानकुठार् । द्ष्टितनतरुमोहिमिलित्जहु, सोऊज्ञानस्तार ॥ २८॥ इति सिद्धिश्रीमन्मद्वाराजापिराजशीमहाराजाश्रीराजाबहादुरवापवेशश्रीविश्वनायसिंहात्मज सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजाश्रीराजायहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारि रपुरानसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनियो एकादशस्कंधे द्वादशस्तरंगः ॥ १२ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

दोदा-सतरजतम्येपकृतिग्रण्, नर्दिभात्माकेजान । सतसेवनतरजतमहु, दूरिकरैमतिवान ॥ प्राचा चार्यम् । प्रनिज्ञतग्रुणतेञ्जतग्रुणनाञ् । शुद्धस्तोग्रणचित्तप्रकाशे ॥१॥शुद्धस्तोग्रुणमाडतजवहाँ । मोरभक्तिहोतीजस्तवहाँ॥ ,सचनसँगसतोग्रुणबाँट । मोरपमँद्दोतोत्वगाँढे ॥ २ ॥ भक्तपर्मजनभोउरमाहीं । रजतमञापनाझहिजाहीं ॥ ज्वभोरजग्रुणतम्गुणनाञ्चा । तवनाहृँहोतअपूर्मप्रकाञ्चा ॥३॥सेवेममञास्त्रहीसदाहीं।मज्जहिहाठेममतीथहिमाहीं ॥ करसंगममदासहिकरो । ममदेशहिमहँवासचनेरो ॥ मेरेत्रतहिज्यासनकरई । मेरेकमहिकोअन्तसरई ॥

(७६२)

# आनन्दाम्बुनिधि ।

जन्महितसुवैष्णवहिरीती । मेरोइन्यानकरैकरिप्रीती ॥ मेरोइमंत्रजपैसवकाला । मेरेहिदीक्षालेहिविश्वाला ॥ येद प्रत्रशणसतोग्रणीके । इतनेविगतग्रणोकुगुणीके ॥ ४ ॥ सज्जनकरैजौनउपदेशा । सोइसारि, अर्जी

दोहा-जेहिसचननिदाकरै, तोनतमोगुणजान । जेहिनिद्हिनप्रशंसहीं, सोराजसगुणमान ॥ ५ ॥ सदासतोगुणवाडनहेतू । सेवैसात्विकवस्तुसचेतू ॥ तातेहोतधर्मअरुज्ञाना । सोतबङगिजवङगिजगभाना निमिसंवर्षवंशप्रगटातो । दहनदाहिवनफेरिबुझातो ॥ ऐसहिग्रणतेप्रगटशरीरा । ॥ ચ**િષ્ટિષ્**પત્રતસાય ્ાારેફિ.છાયપીરો સિબા તે કુ⇔ા કે કેફિંકો રોકે શુનતરિ ક્રદ્યવ<sup>9</sup>રે

उद्भव उवाच ।

विपेकरतजनछहािकापदा। यति । पावहिकवहुँ ते द ुउीप्रीतः , पिराहिकहकर्रीं जिभिसरसिहप्रहारपद्केरे । प्रनिपुनिजातसरिकेनरे ॥ जैसेश्वान्छ्यनीसँगमाँही । काटेहुपैत्यागतसँगनाही ॥ जैसेवरुहितछागमँगाँवै । छागीरुखिसोरतिहितधाँवै ॥ ऐसैविपयजानिद्वस्तराई । सोइपुनिभोगतिकिमियदुराई दोहा-यहसंज्ञयवारणकरहु, अधमउधारणनाथ । मुद्कारणउद्धववचन, सुनिबोर्छेयदुनाथ ॥ ८ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

जेदिनभयोस्वरूपकोज्ञाना । ताकेयढतदेहअभिमाना॥सात्विकहमनराजसहोवत।संकल्पहुविकल्पनित्र<sup>नोद्रत</sup> राजसतामसग्रुणवञ्चतवर्दी । होतविषेभोगनिचतसर्वः विद्यतिनकेसेटु े . 🖫 🖫 विकासमान काम्विव्शवहुकरतकुकुम्।।निंइइंद्रीजितनिरतअधर्मा।विषेभोगदुस्त्रवहुजानताः ु ीत्रेतकोर्ध्रान्ध्रान यदिपरजोग्रणतमग्रणमाँहीं । रहतिमृत्रजमितसमञ्सदाँही ॥ पेजोरजतमदुसदिवचारी । त े कि विवास चाल्तत्यागच्लनमनकरई।सोन्दिशोकसिधमहँपरई॥१२॥सावधानहेमनथिरकरिके।कमकमसोमोपर्मर्देश दोइनितासनगीनितश्वाम्।भूजमोहिश्चणश्चणसहुछाम् ॥१३॥ सनकादिकनेशिप्यइमारे।एतनोहीसुरापोगार

दोदा—सचयटतेमनसेचिँक, मोमहँदेइटगाइ। तचताकोयहजगतको, सुरादुखनारिजनाइ॥

यद्कृटकुमुद्कुटानिधिवानी । सुनिवोल्योउद्धवविज्ञानी ॥ १४ ॥

उद्भव उवाच ।

जानस्यतेतिदितुमकाला । कियोक्शिप्यसन्कादिकृपाला ॥ तिनकोकियोयोगलपदेशा । सामनानन्दीर्विः सनिकेचरणझरणेकवैना । बोलेबिहँसतराजिवनैना ॥ १५ ॥

श्रीभगवात्रवाच ।

्रान्यताञ्चा प्र। विभिक्षमनेकमुनमनकादिक।योगनस्वअतिदेशमहळादिकाकियोप्रश्रममुदितभितुपार्दी।प्यानिवृत्तिवार्दिः।

सनकादय ऊद्यः।

स्यानगर्भ ज्ञुन । सिन्दरम्बग्नमस्थापद्भा । विमिथितमस्युणकृष्यवेद्याणवातेविपत्रवनकोचाद्दातीतेहिकविषाषप्रस्तर्हे ।

श्रीभगवानुवाच।

न्यान्यानाञ्चनाम् । सुनिस्टनरादिकर्णनसेदापेपदुनकान्टरियिपमनस्यायः ॥वद्षिम्त्रयंभुभूननभावनः । सर्वदेश्नर्रीहर्म्यः सर्वोद्यसन्त्रस्य सेन्द्रस्योगास्त्रीति । कमेरिक्टरहरूमारोनिकृत्रियाप्तरम् । स्वर्षाणायाः स्वर्षाणस्ययम् मृतन्मायन् । स्वर्षाणस्यत्रः स्वर्षाणस्य । स्वर्याणस्य । स्वर्षाणस्य । स्वर्याणस्य । स्वर्या देश्सान्देगम्बद्धतिविक्यः मैत्रमञ्जातम्बद्धान्यः । १९ ॥ स्टियमनकादिकमोदिनदी, विद्वभाषि हेर्यः । १९६१-रेगम्बद्धतिविक्यः मैत्रमञ्जातरेवाष ॥ १९ ॥ स्टियमनकादिकमोदिनदी, विद्वभाषि हेर्यः । १९६५ सम्बद्धतिको स्वराणामा स्टितिस्य न्ये श्रीरपुर कर्त्राच्या भन्य भन्य श्राप्त । १९ ॥ स्टांधमनकारिकमीदिनदी, विद्वागीकी स्थाप्त । न्ये श्रीरपुर कर्त्राच्यास्त्रीत नामा प्रभाव श्रीरची स्थापा । ॥ नव्यवानिवेदेन नदीही । मनकारिका प्रमाद श्रीपी स्थापी स्यापी स्थापी स िरमो भेरत हो मिरमार में भारतसम्बद्धादक स्थापित शान या तिबंदिन नहीं सिंगिन काहिक रिप्या है जेता रिरमो भेरत हो मिरमार सिंगिन समेरिह तुमसेरिह तुमसेरिह । २५ ।। असू ती प्रहारित प्राप्य स्थापित हो सिंहिक स्थापित सिंगिन सिंगिन सिंगिन स्थापित स्थापित स्थापित सिंगिन सिंगिन सिंगिन सिंगिन सिंगिन सिंगिन सिंगिन सिंगिन सिंगिन सि र्च ६रि६ छर्तुः निर्मार्थकेष्ट इतु इसार मः २६ ॥ सहस्राप्तक्रिम्मयस्यस्यामा । सिर्वार्थक्री च ६रि६ छर्तुः निर्मार्थक्षेण्यसमपुरितान्त्रस्यारे ॥ २२ ॥ तीत्रमक्ष्युः स्वरूप्तन्त्रस्य । स्रीतिद्वास्तरस्य । १९४९ च ६ तम्मान्यके । स्थानसम्बद्धिः स्वर्णक्रियाः स्वरूप्त स्वरूप्त स्वरूप्त स्वरूप्त स्वरूप्त स्वरूप्त स्वरूप

ः २०८८ः परम्पः स्मान्यत्वसम् इति।स्वरस्यातः । स्था। वात्रमञ्जात्वसुम्बर्णातः । सीतादम्परम् स्वरम्बर्गस्य त्रम्यकारोः । सानिष्ठ्यसम्बद्धान्तिः ॥ मीसैतिदेशिम्यसकारे । मीतम्बस्यद्वितिर्देशे

मनवचआदिकइंद्रिनतेरे । यहणहेतिंहजेअर्थचनेरे ॥ तिनकोमेंतोभित्रनजानों । सिगरोपमझरीरअनुमानों ॥ २४ ग्रुणमेंचितचितमेंग्रुणजोई । जेहिविल्यावकोनविधिहोई ॥ यहजोप्रश्रुकियोग्रुनिराई । ताकोलत्तरहेंहुँगुनाई ॥

दोहा-ममज्ञरीरजोजीवहै, वाकोजोन्द्रारीर । तामेंचितगुणदोज्यसत, यहजानहुमतिधीर ॥ २५ ॥
ग्रुनसेवतहैचितवहुवारा । तातेगुणमहँछीनअपारा ॥ चिततेगुणकोहोतप्रकासा । तातेचितमहँगुणनिनिवासा ॥
जवममध्यानकरमनमाँहीं।तवगुणचितचितगुणविद्याँहीं॥२६॥नाप्रतस्यप्रसुपुतिहुतीनो।सतरजतमतेहोतप्रवीनो॥
बुद्धिवृत्तियेतीनिहुजानो । इनतेभिन्नसाक्षिजयमानो ॥ तीनिअवस्थातेहैन्यारा । कृष्णदासहैजीवहमारा ॥ २७ ॥
ऐसोहोतजवेहियज्ञाना । तवछूटतभवदुखदमहाना ॥ सोहविष्ठगवेहीचितगुनकरो।ऐसोमतमानहुगुनिमेरो ॥ २८ ॥
अहंकारकृतहिसंसारा । सोहवाथकहेमोक्षअपारा ॥ ऐसोजानिविषेत्रवत्यागी । जानैनिजसरूपवडमागी ॥
असिवचारिनिमंद्यमनदासा।फिरिनकरेभवनिधिकीत्रासा॥जवठोंद्गुजम्बुजमतिनाना।छूटतिनहिद्यहिज्ञानिवज्ञाना

दोहा-तवळांजागतह्यदिष, पैसोवत्तैसमान । जिमिस्वपनेहिमेसोहके, जिग्वोद्यासुजान ॥ ३० ॥ तनसंवपजीविन्तनाहीं । कर्मविवहातेहोतसदाहीं ॥ तातेदेहदेहकरपर्मा । ताकेहेतछुभाछुभकर्मा ॥ येअनित्यजीविन्तनाहीं । कर्मविवहातेहोतसदाहीं ॥ तातेदेहदेहकरपर्मा । ताकेहेतछुभाछुभकर्मा ॥ येअनित्यजानियेसदाई । स्वप्रसारसमानहुसुनिराई ॥ ३ ॥ जोजागतमहुँसुखदुखभोगे।तिहसमस्वप्रेद्धतेतसँयोगे ॥ सोइसुप्रतिमहुँभानननेक् । तीनदुकाळरहतजियएक् ॥ जोइसोवनहुँजातसोई । असअनुभवतेजियहकहोई ॥ सोईजीवइदियनईहा । तीनिअवस्थापेमनकेरी । तेजानदुमायाकृतमेरी ॥ सनसंवप्रजीवकोजानो । तातेताहुमेंअनुमानो ॥ जीवहुकोमेंअहोअपारा । तातेमोहुमहुँकरदुविचारा ॥ अस्तिनश्चेकरिरसुखठाटी।हानकृपाणपासभमकाटी॥भजहुमोहिस्रतिविन्तरिक्तियेमा।तापहोस्तवित्रेत्या ॥ इस्

दोहा-मद्रजादिकतनअनितहैं, चक्रअछातसमान । युङ्कशादिकहोइयो, मनविछासअनुमान ॥
सक्रजीवहैपकसमाना । मानतअमवश्रसुरतस्ताना ॥ सोअमहूमायाकृतहोई । मममायादिरचैजगजोई ॥ ३८ ॥
विपैविस्तस्त्रस्त्रम्तरावे । मनमेंचाहनपुनिकछुरुयावे ॥ वृथास्र्याभाषेस्रस्त्राहीं । भेमितिपुनमप्रमसदाहीं ॥
जवङ्गितनतवर्छागअसजोई।रेहजोकोडतेहिअमनाहिंहोई३५प्रेमविवशतनभानशुछाना।जान्योनिजसरूपमितमाना।
सोयहजगमहँअनितशरीरा । वैठतउठतनजानतर्यारा ॥ छूटेरहेकभैवशदेह । पेतिहभाननजेहिममनेह ॥
जेसजोकियआसवपाना । रहेगिरेपटताहिनभाना ॥ ३६ ॥ जवङगिरेपराविस्त्रमार्य । सवङगिरस्त्रस्त्रमार्य ॥ ॥
पेममञ्जमीजोजगर्यप्र । सोनहिमानततनसंत्र्य ॥ जिमिजागजनस्वप्रपदार्य । मानतिसगरअहैअकार्य ॥ ३० ॥

दोहा-परमगोप्पयहज्ञानहम्, तुमसोकियोउचार । तुमहिकरनउपदेशमें, छियोइंसअवतार ॥ ३८ ॥ सौष्पयोगअरुशास्त्रहुपमां । श्रीकीरतिदमऔर सुकर्मा॥सत्यतेजअरुतमससुदाई।इनफटसमजानहुस्रुनिराई॥३९॥ महिंसकामनाविद्दीना । मेंप्राकृतगुणरहोंअधीना ॥ सवकोसुद्धदमोहिंअनुमानो । मोकोसवकोआतमजानो ॥ याहीतेसकोअतिप्पारो । रहेसदासवहीतेन्यारो ॥ सकटिव्ययुणरेमांमाही । जेकबहुँकाहुकेनाही ॥ ४० ॥ उद्भवसेसीस्रुनिममयानी । सनकादिकअतिशयसुख्यानी ॥ दूरिकियोसदेहअपारा । मेरोकियोपरमसरकारा ॥ १५ विच्यानिकेविद्यानी । स्वात्रहेतिकितिस्रुनिकेविद्यानी । स्वात्रहेतिकित्यानी । स्वात्रहेतिकितिस्रुनिकेविद्यानी । स्वात्रहेतिकितिस्रुनिकोममस्रुतिकितिस्रुनिकोममस्रुनिकेविद्याहे ॥ सहुतिनकीकरीवडाई । सुमसमद्वित्यनस्रुमितिदेशाई ॥

दोहा- चुनिब्रह्मासनकादिकै, देसतद्दीतिहराम । मेंतुरतिहगमनतभयो, निजधामहिल्लभिराम ॥ ४२ ॥ दित सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबांपवेज्ञविश्वनायिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचेत्रकृषापाजाधिकारिरचुराजसिंहगृदेवकृते आनन्दाम्चुनिया एकाद्दशस्कषे जयोदुशस्तरंगः॥ १२ ॥

दोहा-ऐसेमुनियदुपतिवचन, अतिविनीतकरजोारे । पुनिच्छवकोटतभये, वारहिंबारनिद्देोरि ॥ ँ

# आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

# उद्धव उवाच ।

त्रह्मवादिजेज्ञानिउदारा । कर्राह्मविविषसाधनपरकारा ॥ घाँबहुसाधनमेमनदीन्हें । घाँतुममिळ्डुएकहीकीन्हें ॥ भित्तियोगतुमकह्मोअकामा । सवतिमोहिभजेवसुजामा॥औरअनेकनसुनिविज्ञानी । ः त्रितेबहुमाँविक्त तातेभयोमोहिश्रमभारी । नायकृषाकरिदेद्वनिवारी॥सखावचनसुनिकृषानिधाना । कहेवचननाशकश्रमनान श्रीभगवासुवाच ।

विदनमहँममधर्मविज्ञाला । नष्टभयेतेप्रलयहिकाला ॥ सृष्टिकालमहँवेदनकाँही । त्यप्देज्ञोमंत्रह्मापाही ॥ ३ ॥ ि सन्दर्भ द्वारा कि रात्सा परिकोद कि जनास एउटल के सुनिकार कि कि के अपनेशक्षर

पुनिक्रीपसप्तहुवेदनचारी । वरन्योजानिजानिअधिकारी ॥ देवद्गुजअरुमगुजअपारा । हे

दोहा—विद्यापरचारणसुजग, राक्षसजेवलरासि । किंपुरुपहुअस्तिन्नह्न, औरहृद्वीपनिवासि ॥ ६ ॥ विद्यापरचारणसुजग, राक्षसजेवलरासि । किंपुरुपहुअस्तिन्नह्न, औरहृद्वीपनिवासि ॥ ६ ॥ विद्यापरभावितिवहुभाँती।प्रगटतिभन्नभिन्नभातिजाँती ॥ विद्यापरभावितिवहुभाँती।प्रगटतिभन्नभिन्नभातिजाँती ॥ विद्यापरभावितिवहुभाँती।प्रगटतिभन्नभावित्ववित्वकछुचितपरहीं ॥ ७ ॥ परंपरासोईचित्रभाई । विद्यापरभावित्वकछुचितपरहीं ॥ ७ ॥ परंपरासोईचित्रभाई । विद्यापरभावित्वकष्ठी । विस्तिवित्वकष्ठी ॥ ८ ॥ मिर्मासकअस्तिविद्यानीं । विद्यापरभाविकविलोग्न । कीरतिहीतेस्वर्गसँपोग्न ॥ जवलगिस्रयज्ञकहेसवकोई । विद्यापरविद्यानी

दोहा-बात्स्यायनमतकेजोकोञ, तेग्रनिकामप्रधान । भोगहेतुसाधनकरत, कहतत्।हिकल्पान॥ सदायोगशास्त्रहिजोधारे । तेऐसोनिजमतहिङचारे ॥ शमदमसत्यअद्देसवसाधन । विक् मतिशास्त्रवारेअसभार्षे । जाकेधनसोइस्रुखफळचार्षे ॥ चारवाकनास्त्रिकहेंजेते । भोजनित्र अर्थे । बारवाकनास्त्रिकहेंजेते । भोजनित्र अर्थे । सोइसाधनकरतेधिरिधीरा ॥ कोऊयज्ञकोसाधनमाने । कोउसाधनमानतहैदाने ॥ कोउसाधनमानतयमित्रयमें। कोउसाधनमानतविद्योग्राचा । अर्थे । इनतेकोज्ञनतसाधनमानतिहिष्योग्राचा । अर्थे । इनतेकोज्ञनविद्योग्राचा । अर्थे । इनतेकोज्ञनविद्योग्राचा । अर्थे । विद्याचिद्याचा । अर्थे । इनतेकोज्ञनविद्याचा । अर्थे । विद्याचा । विद्याच । विद

ज्ञोकमोहकेदायकसिगरे।इनकेकियेजनमसब्धिगरे॥१:

दोहा-ताकोसुषजैसोमिलत, सोसुष्ठहैनकोय । मेंआतमसबकोअहीं, आतमतेसुष्ठहोय ॥ १२॥ सबसाधनकोत्तिजोकोई । इंद्रियजीतिज्ञांतितुनिहोई॥समदरज्ञीमोपदअनुरागी । ते स्वेत्रज्ञतिताकीण सबेकालसबदेशनपाहीं । मगनरहतपरमानदमाहीं ॥ कोनेद्धसुष्ठनरहततेहिवाकी । मेंपूरहुमनकोतिताकीण स्वेकालसबदेशनपाहीं । सगनरहतपरमानदमाहीं ॥ कोनेद्धसुष्ठनरहततेहिवाकी । मेंपूरहुमनकोतिताकीण स्वेत्रज्ञातिताकीण स्वेत्रज्ञातिताकीण स्वेत्रज्ञातिताकीण स्वेत्रज्ञातिताकीण स्वेत्रज्ञातिताकीण स्वेत्रज्ञातिताकीण स्वेत्रज्ञाति । स्वेत्रज्ञाति स्वेत्रज्ञाति स्वेत्रज्ञाति स्वेत्रज्ञाति स्वेत्रज्ञाति । स्वेत्रज्

दोहा—निर्देपदमानिर्दमजहु, निर्देतसमम्प्रियदेह । जसमोकोममदास्त्रिय, जोकियम्बत्तितेह । जैसिप्रयदोन्ता । तसकोठहणनिर्देपतिन्द्रा ॥ १५ ॥ जेसिप्रयदोन्त्रा । तसकोठहणनिर्देपतिन्द्रा । तसकोठहणनिर्देपतिन्द्रा ॥ तसकोठहणनिर्देपतिन्द्रा । तसकोठहणनिर्देपतिन्द्रा । वसकोप्तिन्ति । मोहिताजिद्द्रा । वसकोप्तिन्ति । मोहिताजिद्द्रा । वसकोप्तिन्द्रा । वसकोपित्तिन्द्रा । वसकोप्तिन्द्रा । वसकोप्तिन्द्रा । वसकोप्तिन्द्रा ।

्रीभुष्टः । स्ट्रिस्तर्संगहोतः । तस्य स्ट्रिश्तिः । तस्योगहोतः । हिस्सतसंगहोतः । हिस्सतसंगहोतः । नाज्ञातिपापसमूहिनकाही । रासतनिहिंशकामनमाही॥ १९॥निहंवज्ञाकरतमोहिंगहुयोगु ।

दोहा-नर्हाधमेनश्करतदे, नर्हाकरतवश्चेद । नर्हादानवशकरतमोहि, नर्हिजपजेहिअतिखेद ॥
केवलभिक्तकरतवश्चमोको।यहसिद्धांतवतावहुँतोको॥२०॥कियेभिक्तिहीमेंमिलेजातो।साधनद्वतियनद्दगद्दशातो ॥
मोहिजानहुसंतनकोप्यारो । देउद्धवपद्भेमहमारो ॥ जातश्वपचकीअतिअविनीते।तिनहुँकोहिठकरतप्पनीते॥२९॥
धर्मदयातपसत्यदुहोहे । पदेवहुतजोशास्त्रहुकोहे ॥ पेजोहैममभिक्तिविद्दीना । सोनहिंदोतपुनीतप्रवीना ॥ २२ ॥
मेरीकथासुपाकरिपाना । जाहिनभोरोमांचसुजाना ॥ द्विनगयोद्वतद्दीदिल्जाको । द्दग्ववद्दयिक्षसुवाको ॥
ताककैसेभिक्तिविचारी । केसेटद्दपपुनीतिवद्दारी ॥२३॥ममयशकदतगरोभरिलावे । मोहिंप्यावतिदलहुद्द्विजावे॥
ध्यानकरतमनमेमम्लीला । कहुँरोवतकहुँदँसतसुशीला ॥ गावतअरुनाचत्तिलान्यात्र ।ताकोसिद्धिसकल्देकान् ॥

दोहा-ऐसेमेर्गभिक्तियुत्त, भरेमोरअनुराग । करिह्युवनपावनसकल, यहजानहुवडुभाग ॥ २४ ॥
तथाहेमपरिपावकमाँहीं । चोखोहोततजतमलकौँहीं ॥ तथाभिक्तिकरिमनुजहमारी । मनकीसकलवासनाजारी ॥
जगनिरमोहिँद्वेमममोही।भजतमोहिंकहुकोनिहिंद्रोही॥२५॥कनकअमल्यविनअमल्यजेसे।ममपद्मीतिहीनजनतेसे॥
स्वत्तकहतजसजसममगाथा । जसजसकरतसंतकरसाथा ॥ तसतसवाइतप्रेमविशेषे । सूक्षमतत्त्वमोरजनदेषे ॥
जिमिक्तमक्रमदग्रजंजनलाई।ल्येपदारथरोगिक्लाई२६ध्यावतिषयेहोततेहिलीना।तिमिमोहिलीनजोमोहिमनदीना॥
तातेविषयमोद्युसकारी।स्वप्रमनोरथसरिसविचारी।करिमनअचलविषयसुस्तर्यागी।भजहुमोहिह्युअतिअनुरागी२८
गरीनारीसंगनिसंगा । तजेदूरितराँगेनरंगा ॥ वेठेशुचियकांतथलजाई । ध्यावेमोहिलालसेविहाई ॥ २९ ॥

दोहा-तसनहिंनारीसंगते, जगमदंपुरुपनसात । जसितयसंगीसंगते, छहतकछेशअपात ॥ औरसंगशोकदनिंहकेसो । नारिनारिसंगिनिसँगजैसो॥सुनियदुनाथवचनसुसकारी।पुनिउद्धवअसगिराउचारी॥३०॥

# उद्धव उवाच ।

जोनरूपअरुजोकरिरीती । तुमकोध्यावहिसुमितसप्रीती ॥ हेअरविंदनैनयदुराया । देहुसुनायसकठकारिदाया ॥ जानिससाकीअतिअभिटापा । कहनछगेहरिगोपनरापा ॥ ३९ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

ङनवसनसम्पर्गणिविछाई। तनसूपोक्तरिअतिस्रुवछाई॥किरिकेअंकपाणितरङपर। करेदीठिनासिकाअप्रपर॥३२॥ पूरककुंभकरेचककरिके। प्राणमार्गशोपेस्रुसभिके ॥३३॥ उरमहॅपुनिप्रणवहिकाईच्यावे।प्राणवायुतेताहिडठावे॥ जिब्हादशुंगुरुवहआवे। कमरुनारुपुतहिसमभावे ॥ पंटानाद्सरिसतेहिनादाः। प्यानकरेखुपयुत्तअहरूादाः॥

दोहा-मृटाधारहितेच्छै, आवेशिरपरयंत । स्वरश्रहार्वेदुमिछायकै, ध्यावेत्रणवसुतंत्र ॥

श्र्नोनेकमतेमणवज्ञावे । तेहिकमतेषुनिवहँवैठावे ॥३८॥यहिविधिकमसोंद्शदशवारा । करेशिकाटजोबुद्धिवदारा॥ यकमासिहमहँसहुटास्।इंद्रिजितहठिजीतिहृश्वास्॥३५॥पुनियहिविधिहियपंकजप्यावे।ठरपनाटअधोप्रसमावे। कीकरिभावनासुनाना । उपरउठायकरैंकसप्याना॥३६॥आठपत्रकर्णिकासुतामें । मूयमस्यंभंडटदेनामें ॥ रिचंद्रमंडटकहँदेसे । केरिआनिमंडटहिपरेसे ॥ पावकमंडटकेमधिमौहीं । प्यानकरेयहिविधिमोहिकौहीं॥३७॥ गसमानसुर्शातसरूपा । चारियाहुवरवद्नअनुषा ॥ अतिसुंद्रस्टैक्टकपोटा । तिनमेंअटकछटकछविटोटा ॥ दर्देसनिष्तरथवणसमाना । मकरसुरुंडटभासमहाना॥कनकसरिसपटवष्पपनश्यामा।श्रीवस्सादिकचिद्सटटामा॥

दोदा-रमाटसतिवरमें अमरः, जिमिनीरदछनजोति । इांसचक्रअंचुनगदा, युतवनमाटानोति ॥ ३९ ॥ पुरपगक्तिकेणिकटिमोद्दी।कोस्तुभुछटादिशनिछहराही।कीटशीदारावकोटिपकामी।स्तननटितकरकटकविभाषी तनजटितअगदमणिवाह । कमरुनेननाशकदुसदाह ॥ सुंदरअगमकरुमनहारी । देहिकोटिमनमिजछितनाशिश पकप्रपकममअंगनिमाद्दी । सारोचित्तमुजानसदारी ॥ मनकोद्दियविषयनतेरे । साविट्यादिस्पदिमरे॥ ४२ ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

# उद्भव उवाच ।

ब्रह्मवादिजेज्ञानिउदारा । कर्राहेविविधसाधनपरकारा ॥ घाँवहुसाधनमेंमनदीन्द्रे । घाँतुममिछ्हुएकहोकीन्द्रे ॥ भक्तियोगतुमकछोअकामा । सवतिजमोहिभजैवसुजामा॥आरअनेकनसुनिविज्ञानी । सुक्तिरीतिवहुभँ तातेभयोमोहिश्रमभारी । नाथकृपाकरिदेहुनिवारी॥सर्यावचनसुनिकृपानिधाना । कहेवचननाज्ञकश्रमनाना श्रीभगवासुवाच ।

वेदनमहँममधर्मविज्ञाला । नष्टभयेतेप्रलयहिकाला ॥ सृष्टिकालमहँवेदनकाँही । उपदेशोंमेंब्रह्मापाहीं ॥ ३ ॥ निजसुतमनुकहपुनिकरतारा।चारिद्धवेदनिकयोजचारा।मनुभगुआदिकशांतऋपीशन।कियये प्रनिऋषिसप्तदुवेदनचारी । बरन्योजानिजानिअधिकारी ॥ देवदनुजअरुमनुजअपारा ।

दोहा—विद्याधरचारणभुजग, राक्षसजेवल्यासि । किंपुरुषहुं अरुक्षित्ररहुं, औरहुर्द्वापनिवासि ॥ ६ ॥
तिनकोभाँतिअनेकप्रभाक्षासतरजतमयुतविविधसुभाक्षाविविधभाँतिके अहिनवासा।विविधभाँ
त्रिगुणरुभाविदिवहुभाँती।प्रगटतभिन्नभिन्नमित्रजाँती ॥ जससुभावतसबोल्हिंबानी। ७ ७ ७ विद्याधिकार्द्धा । अर्धावतसबोल्हिंबानी। ७ ७ ७ विद्याधिकार्द्धा । अर्धावतसबोल्हिंबानी। ७ ७ विद्याधिकार्द्धा । अर्धावत्रभाविद्याधिकार्द्धा । विविभेषत् विद्याधिकार्द्धा । करिकार्द्धा । करिकार्द्धा । विद्याधिकार्द्धा । विद्याधिकार्धा ।

दोहा-चात्स्यायनमत्तकेजोकोउ, तेग्रानिकामप्रधान । भोगहेतुसाधनकरत, कहतताहिकल्यान ॥
सदायोगञ्जाख्नहिजोषार । तेऐसोनिजमतहिङ्चार ॥ शमदमसत्यअहस्वसाधन । यहितेकछ्वहंशअ
नीतिशाख्नवारेअसभार्षे । जाकेधनसोइस्रुखफळचार्षे ॥ चारवाकनास्त्तिकहँजेते । भोजनित्ययुन्तस्वर्वे जामेहोइनतनकोपीरा । सोइसाधनकरतेपरिधीरा ॥ कोऊयज्ञकोसाधनमान । कोउसाधनमानतहैदाने ॥ कोउसाधनमानतयमित्यमे।कोउनतसाधनमानतिह्यमें॥२०॥येजोसाधनदियोवसानी । छेद्रुतुन्ध्यस्वर्वे । इनतेअंतसमयदुखहोई । इनतेकोउनिज्योमोहिजोई ॥ इनकेकियेवहतअज्ञाना । क्षुद्रअनंदळेद्वअनुमाना ॥ श्रोकमोहकदायकसिगरे।हुनकेकियेजनम्सवविग्रोर॥२१॥जोकोउळोहिससकळमनकामा।मोपद्रध्यावतहेंम

दोहा-ताको सुबनिसोमिछत, सो सुबछ हैनकोय । में आतमसको अहाँ, आतमते सुबहोय ॥ १२ ॥ स्वसाथनको तिजा कोई । इंद्रियजीति शांतिपुनिहोई॥ समस्य स्वाधनको अहाँ, आतमते सुबहोय ॥ १२ ॥ स्वसाथनको तिजा कोई । इंद्रियजीति शांतिपुनिहोई॥ समस्य स्वाधनस्य साम । ते हिसमनिह स्वकार स

दोहा-निहंपदमानिहर्यमण्डः, निह्नित्तमम्प्रियदेहः । जसमोकोममदासियः, जोकियसविनिहं वैस्प्रियः, जोकियसविनिहं । जसमोकोममदासियः, जोकियसविनिहं जैसेप्रियद्दीआपहमारे । तसकोग्रह्मनिहंपरतिहारे ॥१५॥जेग्रनित्यागोहेवरिवासा । समहरक्षित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरितिनिहंपरित्विनिहंपरित्विनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिनिहंपरितिन

राजर नाम्यापर । ६००कामारागरथणमागर ॥ तिनकाममस्वतस्य नोई । सोम्रांकड्ळाह्ळाह्यत्वीहर्वत् नोईइंदिड्जितनोममदासा।राखतमोहिंमिळनकीमासा॥कवडुँनोविषेनोरतेहिकरई।भक्तिअनळतेहिंहित् ङ्युअनळअनिळळहिवाडो।जारतदारुसमूहिनगाडो ॥ तेसेथोरिडुभक्तिहमारी । छहिसत्तंगहोत्वी नाञ्चातिपापसमूहिनकाई। । राखतनिर्देशकामनमार्ही॥३९॥नहिंवज्ञकरतमोहिनडुयोगू । नहिंवज्ञक कालांतरयामीमोहिजानी । करेउपासनजोविज्ञानी ॥ सोइईशतांसिद्धिहिपाँवे । अवसुनुजोविश्ताकहवाँवे ॥१५ विषयभोगयद्यपिवहुल्टहर्दे । तामॅकबहुँअसिक्तिनरहर्देशविश्ततांसिद्धतासुहेनामा । जेहिविधिल्टहेसोसुनुमतिधामा जाम्रतस्वप्रसुप्रुप्तिअवस्या । इनतेरहितजीवजोस्वस्था ॥ तिहिअंतरयामीभगवाना । नारायणमोहिभजेसुजाना सोईसिद्धिविश्ताकहवावताअवसुनुकामिकजोनकहावत॥जोसुसकिस्सित्ससुस्रिमिल्लाहीं।कामिकसिद्धिकहेतिहकाहीं। मेंग्राकृतगुणतेहोंहीना । दिव्यग्रणनतेसहितप्रवीना।।ऐसोमोहिकरेजोध्याना। सोहकामिककोल्लहतमितवाना॥१०००

देहा—आठिसिद्धिकेसिद्धिकी, द्ईंडपायसुनाय । विषयसिद्धिहुसुनहुअव, तिनकीकहैं।ज्याय ॥
ग्रुणमेंविषयसिद्धिद्दश्जेई । अवमेंवरणोंतुमतेतेई ॥ जरामरणओक्षुधापिपासा । शोकमोहजेहितेहैनसा ॥
ऐसीसिद्धिअनुर्मिकहाँवे । वरणोंमेंजेहिनिपितेहिषावे ॥ श्वेतद्वीपकेहैंप्रभुनाथा । ग्रुद्धसत्त्वधर्मनकेमाथा ॥
असग्रुनिमोमहैंचित्तलगावे।क्रुद्धरूपताकोह्वेजावे॥सिद्धिअनुर्मिकहत्तसुस्वभरनी । अवसुतुदूरद्ररशनीश्रवनी ॥९८॥
नभअंतरयामीमोर्हिमाही । सुमिरेजोजनसुस्वितसदाही ॥ दशप्रकारकेजेहेंनादा । तिनकोष्यावेविगतविपादा ॥
सुनद्विअकाश्रुक्तीसववानी । कहर्दिद्ररकोठलेइसुजानी ॥९९॥ सुरजकहँनोटगमहँप्यावे।टगमहँस्रजकाहलगावे॥
टगमहँसुरजयहममरूपा । ध्यानकरेजोसुमतिअनुपा ॥ स्क्ष्मदीठितेहिदोतिविशेषे।सिगरीवस्तुभवनकीदेवै॥२०॥

दोहा⊸तीजीसिद्धिमनोजवी, यहीकहतकविराय । जहाँजायमनवेगतेतहाँदेहतिमिजाय ॥ मनोजवीसिषियहिविषिपावे । मनकोपवनसँयोगकरावे ॥ करहितनहुष्टुनिमनसंयोग्र । तनमनपवनहुमहँबुथछोग्र्॥ करेमोरसुंद्रवपुष्याना । मनोजवीसोछहतसुजाना ॥ २३ ॥ यहुतरूपधारेजोकोई । सिद्धिप्रत्यक्षवेसहेसोई ॥ नोनसिद्धिजदिविषिमिछिजाई।सोडपायमेंदेतसुनाई ॥ इक्तिविचित्रयुक्तिमीहिंजानी।प्रथमयोगकरेसिषिनिज्ञानी ॥ ोगसिद्धिजवेहिद्धेजावे । तवजोइजोइरूपेउरध्यावे ॥ तेहीकाछमेरोकरिध्याना । होयरूपसोतुरतसुजाना ॥२२॥ ।वसुनुसिषिपरकायप्रवेदाो तेहिसापनअसजानुमहेद्या ॥ चहेप्रवेदाजीनतनमाहीं। तेहितनमेंसुमिरमोहिंकाहीं ॥ वीवहिमाणवासुकेसंगा।करवावप्रवेदासवअंगा॥सिषिपरतनप्रवेदाहिमभाव।जिमसुमतजिअछिसुमनदजावे ॥२३॥

दोहा—अवसुनुइच्छामरणितिप्, जेहिंचपायतींहोय । तुमसींवरणनकरतहीं, श्वनीचित्तदैतीय ॥ वयपोगीचाहेतनत्यागन । करहिविशेषितबहियदसापन ॥ एडीकोगुदमाहँचगाई । प्राणवायुहियचेदवदृाई ॥ देयतेपुनिवरमेंपहुँचावे । उरतेपुनिकंटहिंचेनावे । कंटहितेपुनिशिरपहुँचावे । ताकोतहँनेपुकटदरावे ॥ फेरिकरिंकपदसुरतिदमारा ।त्रसंप्रतेदेदनिकारी ॥ यहिविधितेनोतनेदारीग । जदैवनकरनावतदैंपीरा ॥ २० ॥ अपनेदितिषित्रेदेवनसंगा । करिवदारसोसुनदुप्रसंगा ॥ शुद्धदुरविशेषवुप्यावे । युनिनिहंसनजेरियचनावे ॥ गोविमानचिद्दिवभरामा।सुरवित्तवसँगकरेकारामा ॥२५ ॥ जोमनकरिमचेतेहिसोई । सोउपायवर्णानिमिद्दाई ॥ सित्रसंकरूपमोहिकोजानो।अच्चित्तकरिभजेविद्यानी॥मिटनताहिमनवीचित्रसन्दृत्वनमिद्धित्रवयुत्तकट्दै .

दोहा-मोहिस्यतंत्रेप्रकर्तने कर्भजनममजोष । सोगुष्ताकोमिट्नदे, वचनमिट्निह्निय ॥

ग्रह्मजगतकेमभुदेवासी। असग्रिनोहिष्यावैमतिरामीक्ष्नदेनहेन्यदेनट्नित्रविद्वादिह्निया ॥

ग्रह्मजगतकेमभुदेवासी। असग्रिनोहिष्यावैमतिरामीक्ष्नदेनहेन्यदेनट्नित्रविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्वादिविद्

दोरा-एवर प्रयक्षपरिभातिते, मोरिवसमितोह । ताकोलितगितिबेव, य निपरीहमदीय ॥ ३१ ॥

( ५५५) अनिन्दाम्झानाय ।

चंचळिचत्तरहननिहंपांवे । अचळमोहिंमहँताहिळगांवे ॥ जवतवअंगध्यानकरिछेई । तमिष्रँततभोष्ठरा प्रनिनहिंदेखेदूसरअंगा । रहेभरोआनंदजमंगा ॥ ४३ ॥ जविषरगनमममुखहूँ जावे । तम्हे क्षेत्र । वहीक्ष्पयुष्ठ वेत्र हो। विष्ठ । तम्हे क्षेत्र विष्ठ । विष्ठ विष्ठ विष्ठ विष्ठ विष्ठ विष्ठ । विष्ठ विष्ठ

इतिसिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांधवेज्ञश्रीविश्वनाथर्सिह्देवात्म जिसद्धिश्रीमन्महाराजाराजश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरघुराज सिंहजूदेवकृतेआनंदाम्बुनिधोएकाद्द्यस्कन्धेचतुर्दशस्तरंगः॥ १४॥

# श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-जोयोगीइंद्रियजितै, जितेमनहुअरुर्वास । होइदासमयताहिसव, सिद्धिमिर्छेअनयास ॥ सुनिवसुदेवकुँवरकेवेना । विनयकरीउद्धवभरिचेना ॥ १ ॥

# उद्धव उवाच।

कर्हुनाथघारणाप्रकारा । कितीसिद्धिसंसारमँझारा ॥ कह्दुसक्छिसिद्धिनकेनामा । कैसीसिद्धिहोतिश्रीषामा कौनघारणातेयदुराई । कौनसिद्धिजनकोमिछिजाई ॥ तुमहोसबिद्धिनकेदाता । मोसेकहहुकुपाकरिताता ॥ सुनिडद्धवकेवचनक्रुपाछा । कहनछगेसिद्धिनकेमाछा॥ २ ॥

# श्रीभगवानुवाच।

भनिहंसिद्धजनिसिद्धअठारे।उतनेहीधारणाउचारें॥तिनमेंआठिसिद्धिमोहिप्यारी। दशसिपिदेहिंविपयप्रवाशीं॥ अणिमामहिमारुपिमाजानो । प्राप्तिपकाशईशतामानो॥धाविश्वताऔरकामिकाजेई । उद्धनवाठिसिद्धिदेवे यसिपिजोगिनिमिरुहिंसदाही।सुनहुदशोअविसिद्धनकाहीं॥पहिरुशक्षुधातृपादिकहरनी

दोहा-मनोजवीतीजीचडिथ, करनियथेच्छावेदा । उधीजानीपाँचई, परकायापावेदा ॥ ६ ॥ इच्छामरणजानियाँछउई । देवविहारदेखिवासतई ॥ जोमनहोइमिळेसाअठई । कहेसोहोइजानियँनवई ॥ उड़िअंकादायनेजहँचाहे । द्र्रिं ते केट्रिं ते केट्रें ते

े. देहा-जोछोटोवप्रआपनी, करेवड़ोविस्तार । ताकोमहिमाजानिये, उद्धवबुद्धिउदार ॥
महत्तत्त्वेकअंतरपामी। घ्यावेजोमोहिग्रनिवहुनामी॥महिमासिद्धिमछितिहैताको।अवधुनुउद्धवसिपिछिपिमाही।
महत्तत्त्वेकअंतरपामी। घ्यावेजोमोहिग्रनिवहुनामी॥महिमासिद्धिमछितिहैताको।अवधुनुउद्धवसिपिछिपिमाही।
गरुयेत्रहुकोद्धिजावे । ताकोकविछिपमासिधिगावे ॥ अंतरपामीसुरूमकाळको । असध्यावेजोमोहिर्याद्यात् ।
छहतसोछिपमासिद्धिसुजाना।प्राप्तिसिद्धिअनकरहुँवसाना १२ सवकेइद्विनमञ्जाता।सकछिपप्रधुक्त स्वर्धिः
फिरिआवेअपनेतनमाही । वरणहिप्राप्तिसिद्धितिहिकाही॥सात्त्विककाईगरमहुँवासी। मीहिष्यावत्नीपर्याद्धाः
सोईप्राप्तिसिद्धिकहवावे । सुनुप्रकाशिकाजसकविगावे ॥ ३ ॥विनासुनीदेशीनोअहई । ताकोजानियभावका
ताकोकरेसकछिपिजोई । सिधिप्रकाशिकाकविकहसोई ॥ महातत्त्वसुवजात्वभारा । तामेष्यावहर्यस्वा

्रदोहा—साप्रकाशिकासिह्निको, पावतहैमतिवान । सिद्धिईश्वताजीनहे, सोमंकरोंवसान ॥ १८॥ १९॥ १९॥ १ देससिआग्रुहिसोइताको ॥ यहीहेशतासिद्धिकहाने । सुनुअवनेहिविधियहित्तर्ग दोहा—करिहमवर्तनजेसदा, संप्रदायजगमाहि । तिनमेंचतुराननग्रनो, मेरोरूपसदाहि ॥ २२ ॥
ब्रह्मयद्गमदेयज्ञनमाही।वृतीअहिसनसववतनाही।अनिठअनठजठवचनहुभाषहु।क्रुचिकरमहेँगाँचोमेहिमानहु २३
आठहुभगअहैंजोयोग्र । कहेसमाधिमाहिंद्यपठोग्र ॥ जीतनकोजेचहेंसदाही । विजयमंत्रमेंहीतिनकाही ॥
अहेजोज्ञानयोगवहुतेरो । तिनमेंआत्मज्ञानवप्रमेरो॥ख्यातिवादिजेशास्त्रकहाँवै।तिनमेंग्रुनिविकल्पमोहिंगावे॥२४॥
"रनमेंमेंहींसतरूपा । पुरुषनमेंमेंहींमनुभूषा ॥ जेतेम्रुनिहेंधमेषरायण । तेहिमेमोहिग्रुनिरारायण ॥
कठब्रह्मचारिनमहेंच्यारे । सनकादिकहेंरूपहमारे ॥ २५ ॥ सकठपमेमेंपप्रधानो।शरणागतमेरीवप्रजानो ॥
कोहेंजगमेंकल्याना । मोरिम्रुरितिमीहिजानुसुजाना ॥ गोष्यवस्तुजेजगमहंज्ञाती । तिनमेंमैंमोनहुप्रियवानी ॥

दोहा-जेतेदंपितजगतम्, तिनमेमोहिविधिमान ॥ २६ ॥ संवत्सरमोहिजानिये, काठनमेमितिवान ॥ वऋतुमेमिंजहोवसंता।मार्गशोर्षमासनमहँसता ॥ नक्षत्रनमहँअभिजितजानों ॥२०॥ युगमेंमोहिसतयुगपहिचानो॥ वळअसितधीरनरमाहीं।युगमहँच्यासजानुमोहिकाहीं॥शुक्राचारजजानिकविनमहँ॥२८॥वासुदेवींभगवाननमहँ॥ कनमेतुमहर्मेसुजाना । वारणमेंमेंहींहनुमाना ॥ वद्याधरनमाहँमतिषामा। जानहुमोहिंसुदुर्शननामा ॥ २९ ॥ करामेतुमहर्मेसुजाना । कारणमेंस्तननमाहीं। कमळकोशहेंसुंद्ररपाहीं ॥ तृणजातिनमेंकुशादिव्यमें । गोष्टतजानेहोमद्रव्यमें ॥ ३० ॥ पनहितवहुकरेंद्यपाहें । तिनकोधनमोहिंसुणससुदाहें ॥ छळनमाहँमोहिंसुवाविचारो । क्षमिनकेरिममक्षमाउचारो॥ हिंसतोग्रणसात्त्विककेरो ॥३९॥ वाजिनकोजकराँहेमेरो ॥ विटनकेरवळमोकहँजानो । भक्तनकमेमोहिंसनुनानो॥

दोहा-मत्स्यादिकञीतारद्द्य, तिनमहँमहीप्रधान ॥ ३२ ॥ गंधर्वनमहँजानुमोहँ, विश्वावसुमतिवान ॥ इंबिलिमेंअपसरमाईा । गिरिषिरताग्रुनियेमोिंहकाहीं ॥ धरागंधग्रुणमोिंहविचारो ॥३३॥ स्तममधुरसरूपदमारो॥ तेजनमहँकितिसुस्रतियेशीप्रभासुच्यंज्ञाज्ञितारानकेशी॥नभमंज्ञव्दत्वरूपहमारो॥३८॥पवनहुमहँमोिंहपरस्विचारो ॥ वेजनस्वर्धनित्रमेशीप्रभासुच्यंज्ञाज्ञितारानेशीया ॥ वेजनस्वर्धनित्रमेशी । तिनमहँमेंअर्जुनहाँपीरा ॥ वेजनस्वर्धनित्रमेशीया विश्वर्धनित्रमेशीया ॥ वेजनस्वर्धनित्रमेशीया ॥ विश्वर्यमेशीया ॥ विश्वर्याप्रस्वर्धनित्रमेशीया ॥ वेजनस्वर्धनित्रमेशीया ॥ विश्वर्याप्रस्वर्धनित्रमेशीया ॥ विश्वर्याप्रस्वर्धनित्रमेशीया ॥ विश्वर्यमेशीया ॥ विश्वर्यस्वर्याप्रस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर्यस्वर

 भीतरवाहरइंद्रिनकार्ही । जोअपनेवज्ञकरैसदार्ही ॥ होवैजितआसनजितङ्वासु । मोहितजिकरैनदूसरआसु ॥ रहेप्रममहँमगनहमारे । दुर्छभिसिधिकोउनहित्तहिप्यारे ॥३२॥ करैयोगजोकोउममहेत्रातिहिस्त्वासिद्धिविनमित परेसकलसिद्धिनजंजाला।मोहिंमिलनकोबीततकाला॥३३॥कोउजन्महितेसिद्धीपाँवै । कोउमंबहितेसिधिपुर कोडओपपतपकरितिधिछेहीं।यहिविधिवरणोंमेंकिहिंकेहीं करिकेमोरयोगितिधिपावै।कोडकरिममध्यानिहा जाहिमिछोंमेंच्यानहिमाहीं।ताष्ठुध्यानिसिधहोतवृथाहीं।।सबिसिद्धनिकमोहिपतिजानी।सबिसिद्धनकारण सांख्ययोगअरुधर्महुकेरे । मेंफलदायकअहोंघनेरे ॥ मुनिधर्मनिउपदेशकजेते । निजप्रमानतमोकहँतेते ॥१

दोहा-भीतरबाहरजगतके, मेरोजाननिवास । मोरनिवारणकहुँनहीं, जैसेअनलप्रकास ॥ मिळेअनेकडपायते, सिद्धिसक्लहेतात । पैविनप्रेमाभक्तिते, ममपदर्गीहद्रशात ॥ ३६॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांघवेशविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्री महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरपुराजसिंहगू देवकृते आनंदाम्बनिधौ एकादशस्कंधे पंचदशस्तरंगः॥ १५॥

दोहा−यहसिद्धिनविवरनसक्छ, सुनिगुनिमोदमहान । पुनिचोल्योक्रजोरिके, उद्धवअतिमतिवान ॥ परब्रह्महोतुम्यदुराया । आद्ञिनादिअनंतअमाया ॥ जगउत्पतिपाठनसंहारा । तुमहीनाथकरहुग्दुवारा ॥ १ सवभूतनमृतुमहीव्यापी । जानिसकेतुमकोनहिंपापी॥तुमहिंयथारथन्नाझणजाने । जेनहिंकोपठोभगदताने ॥ र जीन्जीनजगवस्तुनमाहीं । ध्यावततुर्म्हमद्दिपसदाहीं ॥ पावतसकलसिद्धिसखदाई । सोमोसोंवरणोपदुर्गि ॥ तुमद्दानगृकेअंतरयामी।सकेजानितुमकदँकिमिकामी॥तुवमायामोहितजगळोगू।तुमहिनजानिटहतदुराभोह सातस्वर्गअरुसातपताला । जॉनजॉनतुवअंश्विशाला ॥ तोनतोनसबहेडुसुनाई । निजप्रगटितविभूतिवर्गा सीरथपावनपदअरविंदा । कराप्रणामविनीतगोविंदा । मधुरवचनस्रनिवस्वकेरे । कहेकृष्णदार्पाहर्गहेरे

# श्रीभगवानुवाच ।

दोदा-प्रश्नविदनमहँश्रेष्टतुम, उद्धवप्रश्नजोकीन । यहीप्रश्नअर्जनिकयो, मोतेअतिदुसभीन ॥ फुरुतेबमदॅबोनकाटा । पांडवकीरवसेनविशाटा ॥ जरीदुहृदिशियुद्धहिहेतु । सुमिरिजातिवधभपुक्षिकेर् रयमें दुरुँदृ ट्रेक मिपार्सी । मोत्र्षुँ छत्तभयोतहाँ ही ॥ ६ ॥ मिकिपिजातिनातवधकारिहाँ। महाअयशकेतिहारी तुच्छत्त्वहितनिवपरिवास् । मोत्करिजाइनसंहास ॥ ७ ॥ तवमवह्विधिताहिनुझायो।मीताकरिवपदेष्ट प्रश्नपदीपारपहुकीन्द्रों । तस्तुममे सिक्दिदीन्द्रों ॥ ८ ॥ जडचेतनके सुद्धदानियंता । अरु शात्मातानु तात्रेसच्हरूप्रदमारा । मोहित्रदरप्रतिथितिसंद्वारा ॥९॥ गृतिवंतनकीगृतिमोहिजानो । वश्करतनमहेक गुननमारमोरिप्रकृतिविचागे । गुणोवस्तुमर्देगुननिरघारो ॥ १० ॥

दोहा-सक्ट्यरुतिकारजनमें, प्रपमकापेमोहिंगातु । सक्टमहाननमध्यमें, महत्तर्वमाहिमात्र मुस्मवस्तुमर्देनीवपरेगो । दुर्नपमर्देमोकोमनछेशो॥१९।विद्याङ्कतमार्देखाम । मोकोनानिछेड्डकान्तुम मंत्रतमुरॅर्षुप्रतरदम्सर । असरम्दॅमोदितानुअकारा ॥ छेदनमरॅगायत्रीतानो ॥१२॥ देगनम्दॅर्गाम<sup>हर</sup> दगुनदैसरीहुनास्त्रिभामी । साद्तिस्यनमर्देषिण्युप्रसाद्गी॥श्रमुखदैर्मिस्यनमार्देशिष्युप्रसाद्गी॥श्रम् । अस्तिस्यनमर्देषिण्युप्रसाद्गी॥श्रमुखदैर्मिस्यनमार्देशिष्युप्रसाद्गी॥श्रमुखदैर्मिस्यनमार्देशिष्युप्रसाद्गी॥श्रम्भावस्य गुरुष्तिन्द्रसम्बद्धाः । देवपितमद्भागस्य गान्याम् अस्य स्वतामगृहन्माहा॥१३॥त्रह्माप्तमप्ति। सहत्रम्पतिन्द्रसम्बद्धाः । देवपितमद्भागद्धाः सम्बद्धानम्द्रमाना॥१२॥विद्यनमाहिक्षार् सहत्रमार्टेमें झर्रास्त्रीता । भनापतिनम्देरसम्बद्धाः ॥ दिन्द्रनम्देशयमात्रनामा । १५०॥ द्रम्यनम्देशस्य ेद्धरण्डे छन्। अस्ति । अस्ति स्ति द्रारितातमिद्दिकारी॥यसम्भानमाहिद्दम्या । मीकार्यानम्

के रा-मीरिक्सेट्नमरॅंद्रने। देशक्तेतिहनाम । जलकाष्ट्रितमटॅनानिये, मीटिक्सममिषान ह

देशा-गुरुसेवेकिरिआपनो, नीचोअनुसंपान । गुरुसज्ञासनजानिक, रहेनअतिनियरान ॥
गुरुकोआसनसेजहुजाना। निरिष्टिहाथजोरेमितिवाना ॥ २९ ॥ असआचरणकरतग्रुरुकेहू । वसेत्रझचारीग्रुतनेहू ॥
करेनभोगिविज्ञालनिलासा । जवलोंकरेगुरूगृहवासा ॥ जवलोंपहेनवेदउदंडा । त्रझचर्यत्रतपरेअसंडा ॥ ३० ॥
मुक्तित्रझचारीजोचाहे । तोयहिविधितेजन्मनिवाहे ॥ करेसमपंणग्रुरुकहॅदेहू । मोहिगुनिग्रुरुपदकरेसनेहू ॥ ३९ ॥
अभिग्रुरूअरुआतमकाहीं।मानेमेरोरूपसदाहीं ॥ यहिविधिग्रुरुग्रहजनमितावे । विनअवत्रझतेजसीपावे ॥ ३२ ॥
नारिनदेसवपरसवहाँसी । संभापणछोड़ेमतिरासी ॥ रहेजेएकेसँगनरनारी । दूरिहतेनलखेतृतपारी ॥ ३३ ॥
आचमनहअचारअसाना । संध्योपासनकीलमहाना ॥ यहसवकरेसुजानअहुपी । पापिनपरसैनाहिविज्ञोपी ॥

देहि। स्मोजनकरेजभक्षनाहि, पापिनसोनवताय ॥ ३४ ॥ यहीधर्मऔरहुनको, जोचहसुखससुदाय ॥ इस्तेमोहिसवसूतनमाही।करेनेमतनमनवचकाही ॥ ३५ ॥ यहिविधिजीकोउजनवतथारे ।सोपावकसम्तेजपसारे ॥ मारभक्तपावकअपजारे । सोसुपद्धिमसदनसिधारे ॥ ३६ ॥ यहिविधिजीकोउजनवतथारे । चेहेग्रहस्थआश्रमेहोई ॥ सोप्रात्निवदनअर्थविचारी । देकेग्रहतुमसदनसिधारे ॥ ३६ ॥ युनिजोवहवनकर्यविचारी । देकेग्रहतुस्थआश्रमेहोई ॥ सोप्रात्निवदनअर्थविचारी । देकेग्रहतुस्थआश्रमेहोई ॥ अथाव्यदेस्यात्मज्ञात्मकर्यविचारी । वेस्पर्वचिचारी । वेस्पर्वचारी । वेस्पर्वचारी । वेस्पर्वचारी । वास्पर्वचारी । वास्पर्वचारी । वास्पर्वचारी । वोस्पर्वचारी । वास्पर्वचारी । वास्पर्व

देह्दा-अपनेतिकमरुमिरिजेहि, होवैवरणसमान । सुंदरसरुसुशिलिनी, तियव्यहिमतिमान ॥
शिरहोहितयकोजोआसा।वरणकमहिन्यहिसहुलासा ॥ ३९ ॥ यज्ञवेदपढिनोअरुदाना ।धर्मद्विजातिनकेरप्रधाना ॥
द्रपढाउवलीबोदाना । औरकराउवयज्ञननाना ॥ यहहैमाझणहीकोधर्मा । विप्रजीवकायहिसोकर्मा ॥ ४० ॥
श्रितेजतपजसलेदाना । असजोमनहिकरेअनुमाना ॥ वेदपढावेयज्ञकरावे । यहिविधिनिजजीविकाचलवे ॥
श्रिहें जोदोपविचारे । शिलावीनितीकरेअहारे ॥ ४९ ॥ जगसुखहेतविप्रवप्राहीं । तवत्रतहितद्विजतनजगमाहीं॥
श्रेस्नतकरतसुखभोग् । तातेतपहिकरेखुयलोग् ॥ ४२ ॥ शिलावीनिजविकाकराई । तात्रदरसंतोपहिभराई ॥
ताकोमनिर्मलेहेजातो । मोपदमहैंप्रमहिअधिकातो ॥ ऐसेपुरुपभवनहूमाहीं । निवसिलहेमरेपदकाहीं ॥ ४३ ॥

दोदा-दुष्तितिवृत्रजोदासमम्, तेहिजैकराँहेचपार । तिनकोञ्जापतितेववित्राक्षेत्रज्ञहेंच्यार ॥ जिमिजच्यून्तवोहितपाँव । ताकोभाञ्जशोकमिटिजावै॥तैसहिदीनपरायणजनको।करहुँचपारविद्यम्निह्यणको॥ १ऽपतिस्रुतसमप्रजनविचार । प्रजाशोकसन्भाँतिनिवार ॥ जोभूपतिकेटप्दुराहोव । तोकरिमोरज्ञानतिहरोव ॥ भिगजकस्योगजेशस्योरे । तसहिज्ञानसकटद्वसदारे॥होयपीरपारेध्रवधारा । टविनसकेगोत्राह्मणपीरा ॥१८ ॥ ओजोजगहोयस्रुवाटा । सोसवपापजारिततकाटा ॥ चटिकेभाजसमानविमाना । टविनसकेगोत्राहमणपीरा ॥१ । पुरकोहटिकरतप्रयाना।तहँपावतहँमोद्महाना ॥१९६॥ विप्राहजोविपत्तिपरिजाव । पर्यश्रतगिहकाटिवतांत्र ॥ यवास्तुविद्यत्तिसटटाहू । राह्नपाँपिकेकरिनवाहु ॥ पनाँहकरैनीचसेवकाई । नोचिहसेवतपर्यन्तवाई ॥ १७ ॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

(७६०)

दोहा-यहिविधिजोपरीकरं, प्रेमभिक्तपतिवान । बद्धवसीसंसारमं, धुनिनर्हिकरेपयान ॥ १००॥ क्षा-लाकानात्रभागनसम्भागियाजश्रीमहाराजाश्रीराजायहादुरमोपनेशश्रीविश्वनार्यासहरेदासम् इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजायहादुरमोपनेशश्रीविश्वनार्यासहरेदासम त्ताराज्यसम्बद्धाः स्वापनात्रस्य स्वापनात्रभ्यस्य स्वापनात्रस्य स्वापनात्रम्यस्य स्वापनात्रम्यस्य स्वापनात्रम् सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजानहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृष्णपात्रापिकारिश्रीखः

नार्यास्त्रात्ताः स्वाप्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्राः ॥ १६ ॥ राजसिंहजृदेवकृते आनंदाम्बुनिषी एकादशस्कंषे पोडशस्तरंगः ॥ १६ ॥

# दोहा-हरिमुखतेमुनिकेतहाँ, हरिविभूतिबहुभाँति । पुनिउद्धवेशटतभयो, गिरामोदअधिकाँति ॥

प्रथमहिद्यजोधमंद्रचारी । जातेद्रपजित्मितिहारी ॥ जेजनहिंवणीश्रम्पारी । और्वृद्धिपदमात्रसँचारी ॥ क्रियहमायहंसअवरारि । जीनप्रमेभाव्योकस्तारि ॥ ३ ॥ तीनघमअवक्वियुगमाही । कर्ष्युवान्यव्यान्य रुपडुगामक्तर्गुमतार् । भारत्मानान्यार्थार् ॥ १ ॥ वृक्ताकर्तारक्षक्षम्मा । तुम्समद्दूष्ट्र ाक्त्यवर्षभ्यम्प्रभावः । द्वर्णान्श्वान्यवर्षाः ॥ ० ॥ वृत्याक्त्यार्थाः । धूमनकेतुमहीगिरिषाते॥ सभाविरिचहुमेअसुनाही । मूर्तिमानजहवेदसदाही ॥ ५ ॥ कर्तावक्तारक्ष्णकारी । धूमनकेतुमहीगिरिषाते॥ रानापरा नुकुन्नरानाचा । जुनुपना नुकुनुष्रपावा ॥ च ॥ नुसानस्यापम् । भनानस्य विवासाहित्रकाही ऐसेतमजूनमहिकहुँहरूपागी । जहानिज्लोकहिंगड्भागी ॥ तग्रहोहमत्वपम् विनासा । भनानस्य व्यापाहित्रकाही

नननावनक्षत्रामा । जवारानाञ्जनवन्त्रनामा ॥ अन्वास्त्रमन्त्रामासा । वनस्यवस्यान दोहा−तातजीनेष्वमते, अपूजीतभक्तितुम्हारि । तीनघममोसीकही, करिकेकृपामुसारि ॥

मुनिकेउद्भवकीअसवानी । बोल्तभेषुनिज्ञारंगपानी ॥ ७ ॥ ८ ॥

जनमंगरुपद्पश्वितहारो । सुनीधम्बर्णाश्रमचारो ॥ ९॥ जन्महितेसवप्रनाकृतारथ। होत् े े े जनमगळप्रदम्त्रशतहारा । छुनायमवणात्रमचारा ॥ ५ ॥ जण्माहतत्तवभगाष्ट्रतारम । हार्य तातेसतपुगकोकृतनामा । भापतभेमुनिसंगतघामा ॥१० ॥ रह्योविदतवप्रणवसरूषा । चा तिहिसुगमहँकरितपहिक्षपारा । घ्यायोमोहिहंसअवतारा ॥ तेजनभयेविगतसवपापा । पायनहिंकता तिहिसुगमहँकरितपहिक्षपारा । घ्यायोमोहिहंसअवतारा ॥ तेजनभयेविगतसवपापा । पुनिज्ञतामहैवदिभागा । होतमयेजेविधवहभागा ॥ तयहमधरचोयज्ञअवतारा । साध्योसकळयज्ञस्तारा । साध्योसकळ्यज्ञस्तारा । साध्योसकळ्जञ्जलारा । साध्योसकळ्यज्ञस्तारा । साध्योसकळ्जञ्जलारा । साध्योसकळ्जञ्जलारा । साध्योसकळ्जञ्जलारा । साध्योसकळ्जञ्जलारा । साध्योसकळ्जञारा । साध्योसकळ्जञारा । साध्योसकळ्जञारा । साध्योसकळ्जञ्जलारा । साध्योसकळ्जञ्जलारा । साध्योसकळ्जञारा । साध्य

अभिवास्तर्भाराम् । वापन्यनात्पन्यनात्। ॥ तयह्मपर्यायक्षणवतास्। साध्यासकल्यकाताः। भयेवित्रत्वमुख्तिमेरे। भयेमुजतिक्षत्रिक्तेरो। अरुतिभवित्रयञ्चाह्माभयेचरणतेमरेश्रद्धाः । १००॥ प्रथा । प्राप्तप्रप्रभवन्यः। प्रथान्यम्। प्राप्ताम् प्रयोजन्यः। स्थाप्ताम् प्रवानियो । अर्थन्यः। स्थाप्ताम् विवासियोजन्यः स्थाप्ताम् । अर्थन्यः। स्थाप्ताम् विवासियोजन्यः स्थाप्ताम् । अर्थन्यः। स्थाप्ताम् विवासियोजन्यः स्थाप्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्ताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम् । स्थापताम्त

कामकोपअरुटोभपनेरो । यहस्वभावचांडाटनकेरो॥२०॥सत्यअहिंसाओरअचोरीऔरअकाम्अर्काः होमकोपअरुटोभपनेरो । यहस्वभावचांडाटनकेरो॥२०॥सत्यअहिंसाओरअचोरीऔरअकाम्अर्काः कराननार्वे विकास । अहरपनाप्त्रपाकाळनकराण्यः ॥ सहस्रवमञ्जनकरञ्जूरे । साधारणतुम्पर्मादेवी हेनोसवमूतनहितकारी । छोभरहितसब्धर्महिधारी ॥ यहस्रवमञ्जनकरञ्जूरे । साधारणतुम्पर्माद्रपत्र स्राप्त । स्राप्त । स्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त । स्राप्त प्राप्त । स्राप्त प्राप्त । स्राप्त प्राप्त । स्राप्त प्राप्त प्राप्त । स्राप्त प्राप्त प्राप्त । स्राप्त प्राप्त प्राप्त । स्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त । स्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्र प्राप्त प्र प्राप अतिविनीतहिग्रहण्याचे । पहेन्द्रजनगुरूबोलावे॥२२॥अजिनमेखलादेलकमंडल । अहरूमलावास्य आरुपान सम्बद्धपट्ट स्थाप । प्रवेशभगवाप प्रमाणपाद राजाणनमस्रावह कम्बद्ध । वर्षेत्रमहिं अस्ताश्राममिं ॥ अस्यज्ञोपवीततन्यारे । राखेशीशवारकोभौरे ॥ योवेदशनदंतगहुनाहीं । वर्षेत्रमहिं अस्ताश्राममिं ॥ कोका-भोजनावाकोभवा त्तारारारारार र राज्यसम्प्राप्तरात्तार ॥ भाषपश्चापत्तव्दुनाहा । वठनाहलरुनाश्चारात्ताः दोहा-भोजनमज्जनहोमजपः अरुमछम्बहुत्याग । इनमेमोनरहेअवशिः त्रह्मचर्यअनुसाः

पावा नागान पावानपाता जरुन्छत्वहत्याम । इनम्मानरहञ्जवाज्ञा, ब्रह्मन्यव्यवस्याः निश्चित्वासरकुत्राकोकर्षपर्दे । नलरोमहुनहिछेदनकर्दे ॥२८॥ करेनकवहुँरेतकोपाता । ब्रह्मचूँब्रह्म स्वणानकारोजेन्द्राः । केन्निकार्यस्य ्रारः ।। प्रज्ञुन्यान् प्रत्युः । त्रार्यान् । शाष्ट्रभूनभरः ॥ प्रधाः करनकबहरतकापाता । शहपुर्वास्त्रिक्तां । स्वप्राविकार्ये ।। करिकप्राणायामसुजाना । गायत्रीजाकरितिकार्ये । स्वप्राविकार्ये । ्रानात्त्रपत्रगावशाय । वातारतायश्चायशायाव ॥ कारकश्राणायामसुजाता । गायशायप्रवर्षः रेतपातअघतोमिटिजावे । औरिंडसुनहुवेदजोगावेशिर्द्शाअग्निअकगेगुरुद्धिजकार्ही । अग्रात्त्रग सरुवटमटुर्देसक्रियाकीर्त । सर्वेदकेग्रिक्टकार्योद्धि ॥ नेत्रकंग्रायुक्तिस्वराहित्र ः गण्यन्तामाट्याव । आरङ्धुनङ्कवद्यागावास्याआप्रभक्षगागुरुाह्जकाहा । आयार्ययः सरुवृद्धन्दरहसहितप्रतीती । उपजहिषकित्रमाभीती ॥ दोउसंस्यनमहँमोनअतापा । करेमंत्रमायत्री ार्गा । कबहुनतासुकरेश्वपमाने ॥ मनुजबुद्धिकरितादिनदेखे । सकछदेवमयुर्ग नि । कबहुनतासुकरेश्वपमाने ॥ मनुजबुद्धिकरितादिनदेखे । सकछदेवमयुर्ग नि । कुनहुँनतासुक्रेअपमाने ॥ मनुजवादिकारताहिनदव । स्वण्यप्राप्ति। स्वाप्तिम्हामानिक्रियामानि ॥ ग्रह्महँआपेजीगुरुदेवे । सोआप्रहुभसण्डी

दोहा-गुरुसेवेकरिआपनो, नीचोअनुसंधान । गुरुसज्ञासनआनिके, रहेनअतिनियस्।न ॥ गुरुकोआसनसेजहुजाना। निरविहाथजोरैमतिवाना ॥ २९ ॥ असआचरणकरतगुरुकेहू । बसेत्रह्मचारीग्रुतनेहू ॥ करैनभोगविज्ञालनिआसा । जबलैंकरैशुरूगृहवासा ॥ जबलैंपिड्रैनवेदउदंडा । ब्रह्मचर्यव्रतघरेअसंडा ॥ ३०॥ पुरित्तत्रहाचारीजोचाहे । तोयहिविधितेजन्मनिवाहे ॥ करेसमपणग्रुरुकहँदेह । मोहिंगुनिग्ररुपदकरेसनेह ॥ ३१ ॥ अभिगुरूअरुआतमकाहीं।मानेमेरोरूपसदाहीं ॥ यहिविधिगुरुगृहजनमवितावे । विनअवब्रह्मतेजसीपावे॥ ३२ ॥ गरिनदेखनपरसवहाँसी । संभाषणछोड़ेमतिरासी ॥ रहेनेपकेसँगनरनारी । दूरिद्वत्तेनळखेत्रतथारी ॥ ३३ ॥ शाचमनद्वअचारअझाना । संध्योपासनक्षीलमहाना ॥ यहसवकरैसुजानअद्वेपी । पापिनपरसैनाहिविक्षेपी ॥

दोहा-भोजनकरेअभक्षनिंह, पापिनसोनवताय ॥ ३४ ॥ यहीपर्मऔरहुनको, जोचहसुस्रसम्रदाय ॥ उसेमोहिसवभूतनमाई। करेनेमतनमनवचकाई। ॥ ३५ ॥ यहिविधिजोकोजजनवत्वत्वारे ।सोपावकसमतेजपसारे ॥ गेरभक्तपावकझपनारे । सोधुपत्तेममसदनिसपारे ॥ ३६ ॥ पुनिनोत्रझचर्यतेकोई । चहेग्रहस्थआश्रमेहोई ॥ तोष्ठनिवेदनअर्थविचारी । देकेगुरुगुरुद्क्षिणाभारी ॥ ग्रुरुशासुन्छेमजनकरई।धुनिजोग्रहनिवासचितघरई ॥३७॥ करेएइस्यात्रमजोजाई । मन्जुचिचहेवसेवनजाई ॥ अथवाचहेमुक्तिसुखरासी । तोसवत्यागिहोइसंन्यासी ॥ भरीभक्तिहोइजोनाहीं । तोइकुआश्रमरहेसदाहीं ॥ मोरेप्रेमम्गनजोहोई । तोजहँचहरहेतहसाई ॥ ३८॥ अववरनोग्रहस्यकोरीती । सुनिय्ंबद्भवक्रिकातिप्रीती ॥ पङ्ग्रिकग्रहनिव्सेपरमाही । यहिविधिकरेविवाहतहाँही ॥

होहा-अपनेतेकमर्नारिजेहि, होवैवरणसमान । सुंदरसरटसुझीछिनी, तियन्याहेमतिमान ॥ औरहोइतियकोजीआसावरणकमहिन्याहसहुलासा ॥ ३९ ॥ यज्ञवेदपृष्टिबोअरुद्दाना ।धर्मद्विजातिनकेरप्रधाना ॥ नरपात्रवाचन्द्रविदाना । भारकराज्वयुज्ञनुनाना ॥ यहदेत्राह्मणुर्हीकोधर्मा । विप्रजीवकायहिसीकर्मा ॥ २० ॥ पर्पणाचन्यात् । महोतेजतपजसळेदाना । असजोमनाद्विकरेअनुमाना ॥ वेदपढावैयज्ञकरावै । यहिविधिनिजजीविकाचळावै ॥ पाहुमेंजोदोपविचारे । शिटावानिताकरेअहारे ॥ २१ ॥ जगसुसहेतविप्रवधुनाहीं । त्वत्रतहितद्विजतनजगमाहीं॥ याह्नभाषापात गर्भ । स्वतितपहिकरेंबुपछोग् ॥ ४२ ॥ शिछावीनिजीविकाकराई । तातेचरसंतोपहिभराई ॥ नाकोमननिमञ्जूषातो । मोपदमहँमेमहिअपिकातो ॥ ऐसेपुरुप्भवनहूमाही । निवासिङ्कैमरेपदकाही ॥ १३ ॥ दोहा-दुिलतिषुप्रनोदासम्मः तिहिजेक्राहित्यार् । तिनकोआपतितेअविहा, मेंद्रिजकरहुँचेवार ॥

्रिमिजछब्डतवीदितपात् । ताकोआशुक्तीकृमिटिजावातिसहिदीनप्रायणजन्को।कृरहुँउपारविलमनहिंछणको॥ भगञ्जातात्वा । प्रजाङ्गोकसम्भातिनिवारे ॥ जोभूपतिकेडरदुसहोवे । तोकस्मिरह्मानतिहसोवे ॥ वडावरान्यः भगनकस्योगनेशरान्यः । तसहिज्ञानसकरदुसदारा।होयवीरधारेध्ववधारा । लिखनसकेगोत्राह्मणपीरा ॥१५॥ नोजगदोयसुवाटा । सोस्वपापुनारिततकाटा ॥ चटिकेभातुसमानविमाना । ट्राहिकेवासवतेसनमाना ॥ ्राचनपान्तः । स्कोद्दिक्रत्तपयानातिर्वेषावृत्तहेमोर्महाना ॥शृद्धाः विप्रहिंनोविषत्तिपरिजावे । वेश्यवृत्तिगहिकालवितावे ॥ वाह्मिष्ठत्तिसटछाह् । सङ्ग्रवाधिककसेनिशह् ॥ पन्हिकरेनीचसेषकाई । नीचहिसेवतपमनशाई ॥ ४७ ॥

दोदा-नोत्त्रज्ञाक्त्रजापरा, कुमंतिरश्पार्तजाय । वैश्यवृत्तित्वोकरिसदा, छेइनिवाहचछाइ ॥ बाजीवदिसंिट्शिकार । अपनाविम्बपकापार ॥ पनिहिकरेनीचसेवकाई । नीचिहिसेवतधूमनज्ञाई ॥ १८॥ वानापरजोपरिजाते । ग्रुदृश्तिकरिकाम्बट्ये ॥ जोश्रुदृहिबिप्तिप्रिजाई । क्रेस्पीविकाग्रीयिचडाई ॥ अञ्चितिष्टि । तर्तिनिनिनमुन्यमहिन्दे ॥ १९ ॥ पहिन्देवदहोमकरिप्रानी । देवनकोषूनैमुखमानी ॥ पितरनस्वपाञ्चारो । बल्दिधननकुमुत्तारी ॥ करितपंणपूर्णऋषिकुर्हा । मञ्जनकोअन्नाविकमाही ॥ जीदनको अंतरवामी । बाकोजानतरहं अकामी ॥ ५० ॥ विन्र अधर्म जाधनमिळिजावे । ताहीतिनिर्वाहचळावे ॥ प्रनतेनस्तर्कताहाँ । पाटपापमृत्यनकाहाँ ॥ ५१ ॥ यद्यपिहोइछ्डंब्हुगेह् । नहिंकुडंबमहँकरेसनेह् ॥ दोहा-भूटमराभनननार्हे, टाहेसुलदुसमितमान । जगसुलसमसुलस्वगैको, करेअनितअनुमान ॥ ५२ ॥

आनन्दाम्बुनिधि।

बद्दारआदिकपरिवारा । पथिकसंगसमकरेविचारा ॥ यसनवंधीदेहहिकरे । देहनक्षेनक्षिणायवनरे ॥ अविष्याणायविक्रपरिवारा । पथिकसंगसमकरेविचारा ॥ यसनवंधीदेहहिकरे । देहनक्षेनक्षिणायविक्रे भीदिहिभरिजिमिस्वप्रविद्योकिनिद्दाजेनहिसुखनहिंकोकि करेनकाहसोकछुमोहु । करेनकाहपहिद्यकोहु ॥ यहिविधियसेजोकोउग्रहमाँही । गृहवंपन्रागतेतिहाँ॥ करेनकाहसोकछुमोहु । करेनकाहपहिद्यकोहु ॥ यहिविधियसेजोकोउग्रहमाँही । गृहवंपन्रागतेतिहाँ॥ करनकाहसाकञ्जमाह । करनकाहमहाठकाह, ॥ वाहावाववत्त्रणाकाठग्रहमाहा । यहववनार्याता करेजन्मभूरिभक्तिहम्म्री । पूजाकरेविभवअनुसारी ॥ विभवयोगमस्करेअकामा । यहाराह करणन्मनारनाताहमारा । प्रणाकरायम् पञ्चतारा ॥ विभवपायम् सकरसकामा । जाणाह । रहेपुरुपकोजवमरिजीवन । तवमरवरमेरहेमुस्तितमन ॥ अथवाष्ट्रवमयेवनजाव । संन्यासिहिमोपद्ध्याव ॥ रहेपुरुपकोजवमरिजीवन । तवमरवरमेरहेमुस्तितमन ॥ अथवाष्ट्रवमयेवनजाव । संन्यासिहिमोपद्ध्याव ॥ अथवाष्ट्रवमयेवनजाव ।

वाहा-कृपणमंदमतिनारिवज्ञ, मानतहम् इहमार । मोरभजनकृवहुँनिक्स, भोगतिवपयअपार॥ भावत हो नात्त्रभावतात्त्रम्य नात्त्रभयेनाहिकाम् हिकरे ॥ कहतको खालकहे छोटो (नाती अवस्प्रयोन हिमोटो ॥ कहतहायमाता पितृमेरे । बहुभयेनाहिकाम् हिकरे ॥ कहतको खालकहे छोटो (नाती अवस्प्रयोन हिमोटो ॥

कहतहायनापान्यसर । द्रष्ट्रन्तराष्ट्रमात्राहरार ॥ न्यूययोज्यहिन्द्यहनारी । । स्माप्ताहर्मा । नापाजन्तर ॥ स्माप्त नााहावनाहरप्रवृक्ष्यापाला । सरावृह्यपर्यगणाला ॥ स्यापाल्याहराह्यहरारा । महीकुटमॅकरतालहर्हुं । इनकोत्ताजिविरागुक्तिमगहहूं।ोमोहिविनकोअनेकउद्यमकारे। महाक्रलभकरतालहरू । श्वनमातामानपानपाव हात्तावारा प्राप्त । स्व । अवस्थित । अवस्था । अवस

मार्यात्रप्रस्थारमञ्जला । साम स्थापङ्गममहँ अतिहुत्वच् ॥ तबहूर्शदेशेत्रपहिंजाम् । भरमरणमञ्जनारमञ्जला । साम स्थापङ्गमहँ अतिहुत्वच् ॥ तबहूर्शदेशेत्रपहिंजाम् । नामारमाञ्चममारम् । स्वराद्यं वर्षायञ्चलमार्यः वर्षायः ॥ प्रवृह्णविष्यः । भोगविष्यमुस्तनाहिन्याते ॥ जैसेश्चाटन् सुलदुल्हीमजन्मवितावे । मेरोपदकवहूँनहिंध्यावे ॥ जैसेश्चाटनहुन्हिंदहम्।हीं । भोगविष्यमुस्तनाहिन्याः व्यवशानना नानामान । नपानपनान हुः ॥ हु-यान ॥ जप्पश्च्यक्ष्यात्तरहरू महा । भागावपयछपनाहरा हुन्। हुन्। मरेश्चवित्रते करते हैं। महानरकद्वसभोग ॥ ५८॥ हित करते हैं। महानरकद्वसभोग ॥ ५८॥ हित करते हैं। स्वाप्त करते हैं।

श्रीमहाराजाश्रीराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरखराजसिंहज् देवकृते आनन्दाम्बनियो एकादशस्कंषे सप्तदशस्तरंगः॥ १७॥

श्रीभगवानुवाच । दोहा-वानप्रस्थकेषमीसव, अव्मेदेहुँसुनाय । तीजेपनकीआपुषा, जवजनकीरहिजाय॥ पारा पारापरप्रप्रप्राप्तः, ज्यमप्डुग्राप्य । ताजपनकाआयुपा, ज्यजनकासहजाय ॥ त्यसार्पेपुत्रनकहुँद्रारा । अथवाजीनहिंहीयकुमारा ॥ तीअपनेसंग्रेटकनारी । वन्गवनप्रितालकार् कटममाफकार्याजनकार्ट । महामाजनकार्यस्थितकर्वे ॥ प्रपत्तान्त्रजनम्भवस्याः । जयपाणाणाव्हायक्षमास्य ॥ साअपनसगठकनासः । वनगवनपाडतआक्षासः कृदमूठफठमोजनकरदे । वरुकठवसनज्ञासिर्दिधस्दे ॥ अथवात्त्रणपत्रहृमगचम् । पारितियप्रतंश्रविद्याः केरामोपनगतापनमाने । जनगन्नभेगजनविद्यारिकारी ॥ यापुरूप्याप्रमापापपुरुषः । युरुक्तव्यवस्य स्थाराहिष्यः ॥ अधवात् यपुत्रहृष्ट्याचमां । धारात्यग्रुत्रथवश्याः केश्रीमनखवारहुराखे । तनमञ्ज्वीवननहिं अभिलापे ॥ करेदारुकीनाहिमुखारी । मृजनकरेत्रिकालस्याः नणअस्वनाजिस्ताराहिसान्सः । स्मार्काभित्रस्योगप्रस्याप्यः ॥ गरारान राजारखराज । राजमञ्जाननाहुआमञ्जाष ॥ करदारुकीनाहिमुखारी । मजनकरांकालसुखार तृणअरुपत्राविद्याद्यो । धरणीसेनकरसावकाला ॥ ३ ॥ पंचअप्रिमीपमताप । तनआवानकर्ता वर्षाभ्रतज्ञलस्याज्ञल्यास । तनमहैस्राम्बाक्त्रेश्चरसम् ॥ किर्माणकर्ते । एनजरम्मान्यास्थालः । परभावगकरत्वपकालः ॥ ३ ॥ पत्त्रआग्रग्रापममतापः । तनभावगकरत्वपकालः ॥ ३ ॥ पत्रआग्रग्रापममतापः । रहेकटमित्रोकः वर्षाञ्चलक्ष्यपारः । रहेकटमित्रोकः वर्षाञ्चलक्ष्यपारः । तनमहँषारणकरेकपारा ॥ शिशिष्टमहिंगल्यस्य । रहेकटमित्रोक्षणः वर्षाञ्चलकेकेके । स्वागायस्थयसम्बद्धकेकेके ॥ . ..... प्राप्त स्वापन विश्व स्वयं । श्रीक्षेत्र स्वयं । श्रीकष्ते स्वयं । श्रीकष्ठ स्वयं । श्रीकष्यं । श्रीकष्ठ स्वयं । श्रीकष र्रेहा – टीटिनायजोदंतर्सो, सेटवनवासीपाइ ॥ ५ ॥ भोजनहितनिजहायसी, टेजॉवंनतही होहा – टीटिनायजोदंतर्सो, सेटवनवासीपाइ ॥ ५ ॥ भोजनहितनिजहायसी, टेजॉवंनतही एटवरजननवारो । करेनवामीनकार्यक्ष्यकारे ॥ ०

पाना च्याप्याप्याप्याप्यस्य साउवनवासापाइ ॥ ५ ॥ भोजनहित्तिन्य हायसीं, ठेआवेबनगर॥ देशकाठवठनाननवारो । करेनवासीकवडुँ अहारो ॥ ६ ॥ काठिविहितवनवरहानतेरे । सुर्पूजेकहिष्यते। मोहिप्यनिहित्यग्रनसहारी ॥७॥ क्यास्य सिक्य किल्प्यते ॥ प्राचार्यस्थानन्यास्य । कर्न्यास्यक्ष्यहुअहारा ॥ ६ ॥ कार्डविहतवनवस्तुनतेरे । सुर्पूजंकोह्यपूर्ण माहिर्जनहिंपग्रनसहारी ॥णा करेअग्निहोत्रअविकारी ॥ करेदर्शअरुप्रनमासा । करेवदिद्वार्षणा यहिव्यितपकारिद्वेटहोई । पत्तपकानमामान्यामानान्यामानान्याम् नाविश्वनाविष्युत्तप्रवास्य । ज्ञान्तर्यात्रवात्रणात्रभाषाः । करवश्वन्यस्याति । वर्षः वर्षः । वर्षः । वर्षः वर्षः । वरः । वर कान्यान्यस्थान्यस्थान्यः । मस्यस्काकरतपयाना ॥ ९ ॥ ऐसोकरिकटेशतपकार्से । देवल तात्रेकोटमूरसहेनार्से । हेजातोतपतासुवृथार्से ॥ १० ॥ करतकरततपज्ञवननार्सा । हेर्द्यात्रवार्ते करिनसकेतपज्ञीपत्रवेगा । तवरींगेमेरेप्रेमहिरंगा ॥ व्यक्तिज्ञेजनार्यस्थाने थाहायायतपुर्वतर्थारः । तत्तपुर्वत्याचनारताहायाहायायतपुर्वतर्थाह्मवाह्मवाहा । पूत्रव ऋषिटोक्हतेकीरसुजाना । मेरेसुरकोकरतपुयाना ॥ ९ ॥ ऐसोकरिक्टेशतपुकाही । क्रेडन आकृष्य द्वरात्रकृष्यात् । त्वणातातपतासुवृष्याद्या ॥ १० ॥ करतकरततपज्ञव्यवनवासी । द्वीद्वराप्त्रवीत् । अभिद्वीत्रपाषकरतस्य । वित्रपत्रिमेरियपदिरंगा ॥ अभिद्वीत्रपाषकरतस्य । वितायनायकरतस्य । दोहा-अथवादीदिवसगअतिः तनहज्ञातिकस्यक्षेत्र । ज्ञान्यसम्बद्धाः ार्यस्थानसम्बद्धाः । तन्यागमस्थमाहरमाः ॥ आग्नहोत्रपायकरस्यातः । चिताननापकरात्रः॥ होहा-जधवाहोहविसगअतिः तन्दृङ्क्तिकछुद्धोहः । तापावकटस्थाहकः, छोकअतिःयदिक्षः॥ स्वादा-जधवाहोहविसगअतिः तन्दृङ्क्तिकछुद्धोहः । तापावकटस्थाहकः, छोकअतिःयदिक्षः स्वादान्यस्थाने । यहिविधिवेष्यस्याप्ति।। १००० स्वादान्यस्याप्ति।। १००० स्वादान्यस्याप्ति।। १००० स्वादान्यस्यक्षः। स्वापाद्विचिस्सहितहुछाज्ञा॥१० स्वादान्यस्यक्षः। स्वापाद्विचिस्सहितहुछाज्ञा॥१० स्वादान्यस्यक्षः।

संन्यासीकहँदेविचारत । हमिंदिनिद्रिवेकुंठिसिपारत॥१८॥ जोपटपहिरतचहैनवीना । पहिरेअचलाअरुकोपीना॥ दंडकमंडलगढ़ेसदाहाँ । तजीवस्तुपोरेकछुनाहीं ॥ परेजोआपतितोमितिषीरा । परेओररसणेज्ञारीरा ॥ १५ ॥ यतीनिरित्रआगेपगधरई । वसन्छानिजलपानहिकरई ॥ सत्यपूतवोलेछुखवानी । मनप्रसन्नजेहिकरेसुज्ञानी ॥१६॥ मोनिदिदंडअहैबानीको । दंडअकामतनहिंज्ञानीको ॥ प्राणायामित्रकोदंडा ॥ स्वर्यात्रकोर्वेडा ॥

दोहा—तीनदंडजोधरतनिंह, धरतवंशहीदंड । ताकोउद्धवजानिये, यतीपूरपालंड ॥ १७ ॥ चारिवरणमेंभिक्षामांगे । पेपतितनअञ्जिवनगृहस्यांगे ॥ जाँचैसातभवनमहँजाई । नीकमिलनकोलोभविहाई ॥ जोपाँतिहिमेंसतीपू । करैनविनदीन्द्वेपररोपू ॥ १८ ॥ पुरवाहेरसिरसरतटजाई ॥ वेटेशुचिह्नमानलगाई ॥ जोपाँतिहिमेंसतीपू । मोजनकरेताहिदेसोई ॥ नहिंचाकीविहानकोरात्ते । जाकेलविचरेसुखरात्ते ॥ १९ ॥ माँगोभोजनआयजोकोई । भोजनकरेताहिदेसोई ॥ नहिंचाकीविहानकोरात्ते । जाकेलविचरेसुखरात्ते ॥ १९ ॥ इदियजीतिकातमरामा । अपनेमेंमानेसुखपामा ॥ समदरज्ञीमनकोहिंठजीते । रहेएकांतरहितजगभीते ॥ २० ॥ मोमहँकरेप्रेमअरुभाऊ । आरोविमलसदाचित्रज्ञात ॥ मोरदासजानेजियकाहीं । मानेगोहिंच्यापकसवमाहीं ॥२९॥ देनविषयभोगिबोवन्यन । विषयत्यागिहैमोक्षअवंधनाथहीभाँतितेयतीसुजाना । वष्पनमाक्षलकेकाज्ञाना॥२२॥

दोहा-इंद्रिनकोआधीनकरि, करिभावनाहमारि । विचरेजगमेंअतिमुदित, विषयविनोद्दवितारि ॥ २२ ॥ त्रीकेवर्छेभिक्षाहेत् । जायमामपुरमहँमतिसेत् ॥ पुण्यदेशवनसरितनमाही । विचरेयतीअकामसदाहीं ॥ २२ ॥ द्रुधावानप्रस्थतेमाँते । तोममतामोदेहुतत्यागा॥२५॥रुखेअनित्यजगतसवकारु॥तेनेहदुदुर्छोकविशारु॥॥२६॥ त्राकाजजगतकहँजानी।निजस्वरूपरुखितजेविज्ञानी।२०।अवसुतुपरमहंसकीरीती ।जोसवतिनिकयमोमहँपीती विजगतभ्रमकरिवरागा । क्रोज्ञानकरित्ममोमहँपीती विजगतभ्रमकरिवरागा । क्रोज्ञानकरित्ममोमहँपीती । क्रासवतिकियमोमहँपीती । क्रासवनिक्यमोमहँपीती । क्रासवनिक्यमेमहर्वा । क्रासवनिक्यमेपाना । विचरेपरमहंसमिताना।।विकरसारिसक्यन्वानी । परमहंसमेरोजोध्यानी ॥ २९ ॥ । रुक्रज्ञानी । परमहंसमेरोजोध्यानी ॥ २९ ॥ । विवरेषस्वकेवहुताही । परेपपंडनहीतनमानी ॥ २९ ॥ । विवरेषस्वकेवहुताही । परेपपंडनहीतनमानी ॥ विवरेषस्वकेवहुताही । परेपपंडनहीतनमानी ॥ विवरेषस्वक्रिताही ॥ विवरेषस्वक

दोहा—सुखबादसोईअहे, जामेंममजसनाहिं। सोकबहुँसुखनहिंबरें, रॅगोप्रेमरँगमाहि ॥ ३० ॥ ोहुन्तिंद्वरेनर्दीद्वरवादे । कटुकवचनसबकेसदिजादे ॥ करेनकाहुकोअपमाना । तनहितकरेनवेरविधाना ॥ ३१॥ द्वर्षेथ्यापकसबमाहीं।जिमिबहुजळपात्रनक्षशिद्यादीं।विरकियोजीकोहुसोज्ञानी । तोमोसोदियवेरहिठानी॥३२॥ त्रयमाहिजोपिळेनभोजन । सोनविपादकरेअपनेमना।भोजनिष्ठेयोदनहिमाने।मिळवनिळवेदेवव्रज्ञानि॥३३॥ तेनवितकरेजपाई । जातेनिहिक्षरीरनिकानाई ॥ तनकेरहेहोत्तरेजाना । तातेपावतमोक्षमहाना ॥ ३९॥

निष्ठाकरक्षाः । भाषनाद्वर्धाराणासुनाद् ॥ तनकरदृष्टावरुणाना । पावपाववनाद्वमहाना ॥ ३४ ॥ सनसमादिककोई । अपनेतेमि्छिनावेसोई ॥ ताहीत्निवाहच्याव । ताह्यहेतनहिजतन्छमाव ॥ ३५ ॥ अभामनहुआवारा । आरहुनहेनमअपारा ॥ परमदंसविधिसीनहिकरई । निजमतिकअनुसरअनुसर्रहा॥

रस्वतंत्रसवभौती। छीटाकरतरहोंदिनराती ॥ ३६॥

दोहा-जातिष्ठपतितेहिरहतिनहिं, रह्योमेटिमेंदेह ॥ २० ॥ जरीरञ्जनिहिविधिरहे, तिमिरहतीतेहिदेह ॥ शा. दुक्छ धुनुमतिमाना।जिहिविरागभानिहिममनाना॥सोममनेमीगुरुहिवानाई । छेहिभूक्तिज्यदेशमहाई ॥३८॥ अंदिहनतानविताना । त्वटिमित्वहिनुरुहिं धुनाना ॥ मोररूपमानगुरुकाई । सिवनकरेषतीतिसदाई ॥ ३९ ॥ अंदिहनतानविताना । त्वटिमित्वहिनुरुहिं धुनाना ॥ माररूपमानगुरुकाई । सिवनकरेषतीतिसदाई ॥ ३९ ॥ अंदिष्टमभागनिह्य । त्वाविरागमोहिनहिन् ॥ त्वाविरामोहिनहिन् ॥ त्वाविरामोहिनहिन् ॥ सहाअपमीविष्यविद्यासे । उभक्सेतिहिनुयाविचारो॥ १० ॥ काअदेवनकारी । सिवनकरेपतीतिसदाई ॥ वनवासिनकोत्तप्यक्तागा । जानहृष्ठ स्वप्यमंग्वअभागा ॥ सिवानकोत्तप्यक्तिपत्र । महायम्पत्र । सिक्षक्तिपत्र । महायम्पत्र । सिवानकोत्तपत्र । सिवानकोतिकात्र । सिवानकोतिकात्र । सिवानकोतिकाति । सिवानकोति । सिवानकोतिका

आनन्दाम्बुनिधि।

भाउसविवयमेरास्त्रे । सोममभूक्तिसुधार्सचास्ते ॥ यहीभौतितेबद्धवृष्यारे । होहिदास्त्रगर्नावृह्मारे ॥ ४ ्राप्तराज्यसम्बद्धाः । अस्य सामान्यसम्बद्धाः । स्वाप्तामान्यसम्बद्धाः । स्वाप्तराज्यसम्बद्धाः । स्वाप्तराज्यसम सिय्छोक्नकरस्वामी । उत्पतिस्थितिर्छकस्वहुनामी॥मोरिभोक्त्रिकृदियहोद्देवडल्बमिलतमोहिद्देतीः ावनथानुः नगरस्यानाः । यस गरासस्यास्य स्वराज्याः । स्वराज्यास्य स्वराज्याः । यस गरास्य स्वराज्याः । स्विजपूर्मभावनम् मण्डाम् सीरीतिजानिजोल्य्ङ॥ज्ञानिज्ञानस्हितसोप्रानी।म्रोपुरमम्नतद्भृतमित्रानीः रपाननगरान्यन्तर्गान्यस्यापानाः स्वाप्त्रम्भण्याम् । स्वयोभ्यास्य स्वयं । स्वयोभ्यान्यस्य । स्वयोभ्यात्यस्य । स् हजोवर्णभाश्रमन्पूर्मा । क्वयोभ्रचार्द्ध ठक्षण्यम्।॥मोरिभूतियुत्त्रोयहृक्रदंशसोविक्ष्ट्रवासिश्रतियुर्द्यस्य नानरणाञ्चलप्रवास्याप्यसम्बद्धाः नार्ष्यस्य सार्वे प्रस्ति । भक्तिप्रमंत्रीहिमाँतिकरिः मोहिमिटतजननाय ॥ १८ दोहा-यहपूछ्योउद्धवजोमोहिः, सोसवदियोवताय । भक्तिप्रमंत्रीहिमाँतिकरिः, मोहिमिटतजननाय ॥ १८ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजागंधवेशिवश्वनाथसिहात्मजसिद्धिशीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाशीगजा

वहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरघुराजसिंहजृदेवकृते आनंदाम्बुनियो एकादशस्कंचे अप्टादशस्तरंगः॥ १८॥

दोह्-शास्त्रयथारथअर्थयुत, जानजीनसुजान । आत्मअरूपरमात्मको, जाहिहोयसतज्ञान॥ तककरेशास्त्रभग्रतम् । मायाकृतजानेसंसारा ॥ ज्ञानरूपसोजीवहिमानी । तहिंभर्षमोकोष्ठसमानी ॥ तककरेशास्त्रभग्रतमानी । मायाकृतजानेसंसारा ॥ ज्ञानरूपसोजीवहिमानी । तहिंभर्षमोकोष्ठसमानी ॥ ज्ञानरूपसोजीवहिमानी ॥ ज्ञानरूपसोजीविमानी ॥ ज्ञानरूपसोजीविमानी ॥ ज्ञानरूपसोजीविमानी ॥ ज्ञानरूपसोजीविमानी ॥ ज्ञानरूपसोजीविमान प्रभाष्ट्रगण्य गण्यारा । भाषाकृतणानससारा ॥ ज्ञानरूपसाजाबाहमाना । ताहअपमाकाम्प्रसमाणा ॥ ॥ ज्ञानीकोमेपरमपियारो । मानतफ्ठअरूफठदातारो ॥ स्वर्गऔरअपूर्वगृहकाही । मोतिप्रियमानतक्षुनाही॥ ज्ञानीकोमेपरमपियारो । च्यानेक्यक्ष्मेपर्वे । रात्तानान परनापयारा । सानतभठ अरुफठदातारा ॥ स्वगआरअपवगहकाहा । माताप्रयमानतक्ष्ठणाः । ज्ञानविज्ञानयुक्तजोप्रानो । ठेतविठक्षणसञ्जेमानी ॥ त्यञ्च त्यार्थे । त्यो त्यार्थे । त्यार्थे । त्यार्थे । त्यार तपअरुतीरथजपअरुज्ञाना । करतनपावनज्ञानसमाना॥ज्ञानभक्तिकेठेशहकाही।जपतपतीरयपद्धवतनाही ॥ नानेमोनिकाव्याप्रस्ति प्राचनप्रसारचण्यण्यक्षाम् । करतन्यावनज्ञानसमाना॥ज्ञानभाक्तकलग्रह्काहाजपतपतारवयहण्यावः तातेमोहिग्रानिजियउरवासी।ज्ञानविज्ञानसहितमतिरासी॥भक्तिभावतेभजियमोही।अवनहोहभ्वसागर्छोही ज्ञानविज्ञानग्रह्मकित्याची।अवस्थान जापनाप्रथानाप्रपर्वपाताःशानावश्चानसाहतमातस्ता॥माक्तमावतभाजयमाहा।ज्ञवनहाहुमवसाग्राधाः ज्ञानविज्ञानयक्षकरिप्रानी।सवमस्रफुठद्रायकमोहिमानी॥छेहिसिद्धिप्रनिवहुतउदास।इतस्यिभवसगर्याः होत्य-विक्राणिकक्षके

रा र सामान्य सामान्य प्रमान्य प्रमान्य प्रमान्य ।। योवकारहेतनहिके, ऐसोकरहिवार ॥ दोहा-जियमें उद्धवहेनहीं, त्रेजन्मादिवकार । येवकारहेतनहिके, ऐसोकरहिवार ॥ पाडा-।जयमध्ययन्त्वाः, ज्ञजन्माादावकारः । यावकारन्तनांहकः, ऐसोकरन्नुविचारः ॥ हेर्नाहंआदिअंतहुनाहीं । मिपमहगुनन्नुविकारहिकाहीं ॥ आदिमध्यअंतन्नुजोहोई । आत्मानित्यकहैसकोर् सनिमध्यमदनक्षीत्ममनानीः । ज्ञज्यव्योजेतिकात्तिः ॥ अतिमध्यमदनकीत्ममनानीः । सुनिमधुसूदनकीअसवानी । उद्धवकद्मीजोस्यिगपानी ॥ ७ ॥

जभवसागरमाहँ परेहें। जतापनतेतिपतसरेहें ॥ तुवपदछत्रसुषाश्रवजोहे । तिनिवनितिनहिनरस्कति ॥ १ भविक्तिम् काल्यानिकाले । जनिकालिकाले । जनिकालिकाले । जनिकालिकाले । भविलिमिकालमहिकाटे । तदिपिक्षुद्रमुखंठाढिहरूदे ॥ तिनकेवचनसुधारससींची । . ् ृि. . ि. जोशः

सुनिउद्धवकेवचनअतोले । करुणाकरकरुणाकरिवोले ॥ १०॥

श्राभगवानुवाच । श्राभगवानुवाच । ससापश्रतमजोयहकीन्हो । सुनहुतासुइतिहासप्रवीतो॥११॥भारतयुद्भयोजेहिकालाभयेनाशसर्वीर्तिही दोहा-तवकलनिधनविन्नोकिके पर्णभावन्याम । ..जु. नापर प्रमाण । जुण्डुता छुशतहास्त्रयानाता । ग्रामारत युद्धभया जाहकाला । स्वापयुत्तभाय ॥ दोह्य न्तरकुलिनेपनविलोकिक, धर्मभूपहुल्याय । शरशय्याभीपमपरे, तहाँगययुत्तभाय ॥ प्राचान्त्रवसुरुवान्यनावरुवाक्कः, धमभूपद्वस्याय । ज्ञारकाय्याभीपमपरे, तहाँगयेषुतभाष ॥ गयेहमहुँतिनकेसँगमाँही । ज्ञोसुनीज्ञाञनेकतहाँही ॥ भीषमसीसादरतेहिकारु । पूछतभेषद्वपर्यक्षाः सुनिषद्वपर्यपर्यनेवपञ्चाले । क्षोस्यक्षार्यस्य नेवाले ॥ स्रोत्यक्षात्रस्य । स्रोत्यक्षात्रस्य पुरुष्धातनकृतम्माहा । जुरेष्ठनीज्ञभनेकतहाँहीं ॥ भीषमसौसाहरतेहिकाला । वृद्धतमेनहुष्पेषुन्ति । स्विनग्रुपर्मेषमेन्द्रपञ्जाले । मोक्षपमेपूँलतभेपाले ॥ मोक्षपमेभीषमगडभाषे । नृपसोकलुलिपालानेहरू सुनिगुरुपर्मेषमेन्द्रपञ्जाले । सोक्षपमेपूँलतभेपाले ॥ भोक्षपमेभीषमगडभाषे । नृपसोकलुलिपालानेहरू सुनेभीप्पदेवहिसुखजोडे । सल्लवतममोत्रमणहँमोहे ॥ भाजप्रपत्निकाले र्षः । २९५न पमरूपसाछ । माक्षषमपूछतभपाछ ॥ मोक्षषमभीषमग्रहभाषे । तृपसीकछ्छिपाषगारमा सुनेभीष्मदेवहिसुलगोई । उद्धयतुमसीवरणहुँसीई ॥ श्रद्धाभिक्तिविज्ञानविरामा। ज्ञानसहितभाष्मीदश्री प्रकृतिपुरुपमहतीजहँकारा । पंजविषणहेतिहरूकारा ॥ संज्ञानकार्यम् सुनभाष्मदेवहिमुखनोई । उद्धवतुमसीवरणहुँसीई ॥ अद्धाभितिविज्ञानविरागा। ज्ञानसहितभाष्यीवर्धाः भक्कतिपुरुपमहतीलहुँकारा । पंचिषपर्यहित्रयहायारा ॥ पंचभूतओरहुगुनतीना । अप्टाविह्यतिवर्द्धभूती क्ष्मतिपुरुपमहतीलहुँकारा । पंचिषपर्यहित्रयहायारा ॥ पंचभूतओरहुगुनतीना । अप्टाविह्यतिवर्द्धभूती क्ष्मभूत्रात्मप्कस्वरूपा । यहीजानिवोज्ञारक्षत्रपा। १९ क्ष्मभूत्रात्मप्यक्षत्रक्ष्म । यहीजानिवोज्ञारक्षत्रपा। १९ क्ष्मभूत्रपा । अववदणहुँवेराग्यविधाना ॥ १६॥

दोहा-श्रुतिप्रत्यक्षइतिहासअरु, चौथोंहेअनुमान । इनमेनिश्चयहोतनहिं, निनवेदांतिनदान ॥ १७ ॥ होतयहीवेदांतते, तनतेविधिपरयंत । यहजगदुखदअनित्यहै, कमेहिफल्मितवंत ॥ असिवेचारितेहिकरहिननेह । यहविरागगुणविनसंदेह ॥३८॥ भित्तयोगतोपिहेलेगायो । पेतुमसुननेकी सिविच्यारेवेहिकरहिननेह । यहविरागगुणविनसंदेह ॥३८॥ भित्तयोगतोपिहेलेगायो । पेतुमसुननेकी तातेपुनिकेदेहुसुनाई । प्रथमसुनिक्दरिनापनालां । १९ ॥ मेरीकथासुपामतिमाना । श्रवणसप्रीतिकरिनितपाना कीर्तनकरेचित्रिकरिनरो । पूजनकरेसप्रमननेरो ॥ करेपाठपूजनेकशंता । रामायणभागवतलसंता ॥ २० ॥ सादरसेवनकरेहमारा । अरुपणामताष्टांगचदारा ॥ मोतेअधिकमोरदासनकी । पूजाकरेविनावंचनकी ॥ सवजीवनमहँमोकहँदेसे । मोतेअधिकभक्तममलेले ॥ २० ॥ ममहितकरेलेकिकहुकमा । सहजेकहेनामग्रुभधमा मनकोमोपददेहलााई । कामकमस्वदेहिनहुं ॥ २२ ॥ मेरिहत्वहुं पच्छुणाई । मोहिन्वेदभोजनितसाव ।

दोहा-ममर्जाञार प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्वाप्त स्वाप्

# उद्धव उवाच।

हित्तिपिकेयमनेमकहात्ते । केहिकोञ्जामअरुदमकविगार्वे ॥ कोनतितिक्षाअहेश्वरारी । कोनपीरतादेहुउचारी ॥ २८॥ होनदानतपकोनञ्जरता । कोनसत्यऋकोनकूरता ॥ कोनत्यागअरुकाप्रियपनह्न।कहमस्वस्वहादक्षिणाभनद्व ॥२९॥ होनपुरुपकोवञ्भगवाना । कोनविभवकाञाभमहाना॥काविद्याकाहेप्रश्रुञ्ज । काश्रीकासुबहुब्वयदुराज्ज॥३०॥ कोपंडितकोमुरखअहई । कोनकुपथकेहिसुपयहिकहई॥ कहास्वर्गकानरकमहाना । कोनवंधुकाअहेमकाना॥३१॥ कोनदरिद्रीकोपनवाना । कोनकुपणकेहिईश्चवाना ॥ येतेप्रश्नऔरविपरीती । मोसोवरणहुकारिअतिप्रीती ॥ उद्धवप्रश्नसुनतसुखदाई । उत्तरदेनञोयदुराई ॥ ३२ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

सलाअदिसासत्यअचोरी । ठाजअसँगधनधरवनजोरी ॥

दोहा-ब्रह्मचर्यअरुमोनता, आस्तिकताअरुपीर । क्षमाअभवयद्भादशों, यमजानहुमतिषीर ॥ ३३ ॥ जपतपश्रद्धाहोमअचारा । अतियनकोकारेबोसतकारा ॥ तीर्याटनअरुपरउपकारा । गुरुसेवनसंतोपअपारा ॥ कोनिमंठकरवसुजाना।यद्भादकविनेमवसाना॥३२॥प्रहृतिनिवृत्तिहुकेअधिकारी।ययमनेमसवेसुखकारी ३५॥ तेश्चपमामहेंबुद्धिठगाव । उद्धवतोहंसमकहवाव ॥ इद्दिनकोअपनेवश्चरापे । ताकोदमश्चतिशाख्रहुभाषे ॥ आक्रिटनसहिंबोद्धलगान॥ताहितितताकहतसुजाना॥रसनाबोरकामसुखर्गतव।धीरजताहिकहतहँकविसव ३६ रंनकोद्धप्राणिनकहँपीरा । परमदानतिहिकहमतिषीरा ॥ करनातकठभोगनकहँत्याणा ।यहेकहावततपबङ्भागा॥ ।गवअपनोद्धारिकस्वतिकारवहरूभागा॥ ।गवअपनोद्धारिकस्वतिकारवहरूभागा॥ ।

दोहा-सत्यमनोहरवचननो, ऋतकहवावसाह । वैराजका गहिकोकरस, यहीक्करताहोय ॥ गागवकम्करवज्ञभिमानगाताकोञ्जोचकहतमतिमानगा॥हृँचोनीहर्यमहिफळजासी।ताहित्यागिभापतमतिरासी ३८॥ महिप्रियहपनसवकाळा । ससामद्दीहीयागीवज्ञाळा ॥ करिबोज्ञानभक्तिज्यदेशा । यहीदक्षिणागुनहुदमेशा ॥ सबतेवल यहबलभारी । प्राणायामहिकरैसुखारी ॥ ३९ ॥ ज्ञानादिकपट्युणजेमेरे । तेईहेंऐश्वर्यपनेरे ॥ होयजाहिममभिक्तमहाई । यातेअधिकनलाभदेखाई ॥ तजबतियहिसुरमानुपभाना । विद्यायहीजानुमतिमाना नीचकर्ममहँहोयअप्रीती।यहीठाजकीजानहुरीती ॥ ४० ॥ सबमेंकरवअचाहसदाही । यहीकहत्तरेंकविश्रीकार्ही सुखदुखसमनहिमानवजोई । यहसुखतेसुखँऔरनहोई ॥ निरत्तविषयसुखरहवसदाही । यहदुखतेदुजोदुखनाही

दोहा-वंधमोक्षकोजानतो, सोइंपंडितमतिमान । मुरुखसोईकहावतो, जाकेतनअभिमान ॥ ४९ ॥ मेरोभिक्तमार्गहैंजोई । उद्धवसुपथजानियंसोई ॥ मेरीभिक्तविसुखह्वैजावै । सोईकुपथकुरीतकहावै ॥ उदयसतोग्रणकोमनमाहीं।कहतस्वर्गकविजनतेहिकाहीं।।४२।।जञ्जेतमोग्रणहियअधिकाना।सोइकहावतनरकपर्गन ग्रुरुसमबंधद्वितियजगनाहीं । सखामोरवपुगुनुगुरुकाहीं ॥ जोजगमेंयहमनुजरूरीरा । सोईगृहजानहुमतिर्धारा जाकेगुणमहँसवजनराची।सोईधनीजगतमहँसाची ॥४३॥ जोनहिंतोपकरेजगमाहीं। कहतदरिद्वीकवितेहिकाही। जोइंद्रिनकोलियोनजीती । सोईकुपणभरतभवभीती ॥ रँग्योविषयसुखमहँनहिजोई । ईज्ञसमर्थकहावतसोई ॥ करैजोकोईग्रुणमहँसंगा । सोइजानहुविपरीतिप्रसंगा ॥ २४ ॥ उद्धवप्रश्नकियेतुमजेते । मैंउत्तरदीन्ह्योंस<sup>बतेते ।</sup>

दोहा-उक्षणतेग्रणदोपके, बहुतकहेतेकाह । दोपदोपग्रणदेखियो, ग्रणनठखयतेहिकाह ॥ ४५ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरवांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुर्नियो श्रीमद्भागवते एकादशस्कंधे एकोनविशस्तरंगः॥ १९॥

दोहा-उत्तरसुनिसवप्रश्रके, उद्धवबुद्धियुबुद्धि । बोलतभोकरजोरिकै, ज्ञानविज्ञानप्रबुद्धि ॥ उद्धव उवाच ।

विधिनिपेषतुवृज्ञासन्वेदा । तासुप्रथमअसिकयोविभेदा ॥ जोविधिकरैषुण्यफलहोवे । करैनिपिद्धपापसो<sup>जीते ॥</sup> अवग्रुणदोपनदेखनकद्देऊ । तातेमोहिसँदेहअतिभय्क ॥ १ ॥ वर्णआश्रमहुचारिउचारे । ऊँचनीचहैजाति<sup>अतारे</sup>॥ द्रव्यदेश्चयका्ठडु आदिक।कुद्योस्वर्गनरकहुमस्यादिक ॥२॥ विनग्रुणदोपळखेयदुराई।विधिनिषेषजोतुम्*दिया*सी तार्मेकेहिनिष्रहोइनिङ्वासा।विननिङ्वासिकमिछहैहुछासा॥३॥पितरदेवअरुमनुजनकरो।तुवभाषितश्रुतिनैनिनी विनावेदस्वर्गहुअपवर्गा । जानिपरतनिहिंदुखसुखवर्गा ॥ साधनसाध्यपरतनिहिंजानी । सातेर्गकामोहिंगहानी ॥ जानेविन्गुणदोपनकाँहीं । किमिकल्याणहोतजगर्माहीं ॥ जानिपरतग्रुणदोपवेदते । प्रुण्यपापहेयहीभेदते ॥

दोहा-यहशंकाअविमटतिनहिं, सोतुमदेहुमिटाय । सुनिउद्धवंकेवचनअस, पुनिवोळेयदुराय ॥ ५ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

करनमञ्जयनकोकल्याना । तीनियोगमें कियोवसाना ॥ कर्मज्ञानअरुभिक्तिद्वयोग्रः । सोजानिर्हिसिगोसुनिर्होग् पावनकोकल्पाणसदाहीं । चौथउपायभहेकछनाहीं ॥ ६ ॥ देविकमंफलसकलविहाई ।तिनकोज्ञानयोगमुतनी चहिंहकर्मफळजेजनभारी।तिनकोकर्मयोगसुखकारी॥७॥कोनिहुभाग्यउदयभेभारी। भईकथारु विस्तानिह भक्तियोगतेहिमद्कल्याना।यद्पिनभयोविद्यागविज्ञाना ॥८॥ त्व्छाकरेकम्बङ्भागा । जव्छोहियेनहोयिति तवहीं टॉविरागमुसकारा । जनटगिरुचिनहिकयाहमारी॥९॥जोनिजधर्मनिरतमितिधाम॥करेकमेजनसदाभक्षी सोनहिस्यर्गनरककहँजाव।जोनपापमहँचित्त्वरगाव ॥ १० ॥ यहीटोकमहँरहियहदेहू । तजिअपशुचिहैंप<sup>महित्</sup>रा पापविञ्जल्लानम्तिमाना । छहतअनुमहमोरमहाना ॥

दोदा-भक्तिमोरिजनल्दतदे, उपजतजनअनुराग । त्वमेरेपुरकोअविश, गमनकरतबङ्भाग ॥ ११॥ भारतकरे स्वगेंदुबोरनरककेवासी । रहतमञ्जानमहिकेशासी ॥ भक्तिज्ञानसायकमतियोरा । जानहरकिमान उर्भे मरोपद्मेमा । जोहेंभतिक्षेमहुकरक्षेमा ॥१२॥ जसजनचहतनरककहँनाहाँ । तसबुधवहैंनहर्गहर्ग

यहूळोकमहँकरेननेहू । अतिअभिमानहोतयहदेहू ॥ भूळिजाततातेसवज्ञाना । विषयभोगमहँरहत्लोभाना तातेळहिकेमनुजद्गरीरा । जानेपृत्युनिकटमतिथीरा ॥जवळोयहत्तननाहिनशाई । तवळोमोक्षहिकरेजपाई ॥ १ जिमितरुवरमहँकियेअगारा । तेहिकाटकोइपारिकुटारा ॥ जवळोतरुकहँकाटिनडारे । तवर्ष्ट तवहीतोष्ठिषळहत्तमहाना।नहिंकुळेशकोळहत्तनिदाना॥१५

दोहा—तातेतनकोनेहत्ति, भवतागरहिंद्धेराय । तिज्ञुसंगछहिभक्तिमम, अपनोछेयवनाय ॥ १६ ॥
नरकस्वर्गअपवर्गहुकेरो । साधनमनुजज्ञरीरिनेवेरो ॥ अतिदुर्छभमिछिबोप्रनियाको । देवहु अपिनिक्तिमानिक । ताकोग्रहनाविक अनुमाने ॥ ममप्रेरितछिहभक्तिवयारी । अपिनिक्तिमानिक । ताकोग्रहनाविक अनुमाने ॥ ममप्रेरितछिहभक्तिवयारी । अपिनिक्तिमानिक । तिहसमपूरुपको जगमाँही । ग्रुनुआतमपातितिहिकाँही ॥१० किमिनानेदुखदाई । तोविरक्तआज्ञुहिह्नैजाई ॥ इंद्रिनंजीतिक चलमकरिक । मोहिलगविद्यतापरिक ॥० वहुँजोकरैचिक्तचपरहाई । तावक छुविपयहुदेहुलगाई॥कमकमसोतिहिकाक्तिभानेद्वेरिका विद्यापातिक । क्षेत्रक विद्यापातिक विद्यापातिक । क्षेत्रक वित्यापातिक । क्षेत्रक विद्यापातिक । क्

दोहा—मनकोकरवअवंचलो, परमयोगयहजान । ताकोकमकमसोंकरे, अपनेवशमितमान ॥ वेगरोतुरँगजीनमुँहजोरा । तजिमगगमनतऔरहुठोरा ॥ ताकोकछुवडायछुरकावे । तोतुरंगअपनेवशआवे ॥ सिहिविपयचपल्यमनजोई । निकसिजातहैवरवशसोई ॥ कछुकछुविपयभोगतिहिदैके । कमकमसोंअपनेवशके के पाप्तमहिविपयचपल्यमनजोई । निकसिजातहैवरवशसोई ॥ कछुकछुविपयभोगतिहिदैके । कमकमसोंअपनेवशके के पाप्तमहिद्देश्चाई । तोमनअविश्वचलहेजाई ॥२१॥ जोममपदमहँमननिह्निजो । ते हैं भे प्राथमप्रकृतितेजगप्रगटाई । पुनिप्रकृतिहिमहँदिहलगाई॥जवलोंअचलनमनिह्नोवेशनलोंवहीकरतरिजावे॥२२ निक्तिनत्तेभयोविरागा । पेमनअचलनभोवडभागा ॥ तोहठिकरेजोगुरुवर्षने । तोमनहोवेशचलहमेसे ॥२३ कहेयमादियोगपथजेते । ज्ञानविज्ञानऔरहेतिते ॥ औरकर्षमुमध्यानदुष्ठजन । तोवशहेसुम्रस्तमोहिकोमन॥२॥

दोहा-जोप्रमादवशकवर्डुकछु, निदित्तकमह्रैजाय । तोअपज्ञानहितेनरत, करतनऔरउपाय ॥ २५ ॥ निजनिजयमंहिमीतिप्रतिति । सोउपायनाशृतिअपभीती ॥ ज्ञानीभक्तनकोमतिमाना । ओरनप्रायश्चित्तिविधाना ॥ अपनाशनहित्तिकियोजोकम् । सोईताकोल्योअधम्॥ १ सार्धुन्तप्रीतिमेकथाहमारी । वियोत्तकलुस्रुसभोगविसारी॥ अपनाशनहित्तिकियोजोकम् । माईताकोल्योअधम्॥ १ सार्धुन्तप्रीतिमेकथाहमारी । दियोत्तकलुस्रुसभोगविसारी॥ सकल्कमंजान्योद्धत्वर्द्ध । पेनतिनहिंजोत्तकतिवहाँ ॥ १ शास्त्रिमोहिंजोभजतो।सोरुपुनिभवनिष्मिनहिंक्रजतो २ ८ भित्तयोगतेवारिवारा । भजतमोहिंजोभक्तमारा ॥ सार्धुन्तिस्त्रिमोर्पेक्षार्वे । विषयवात्तनासकल्पनशार्जे ॥ १ ९॥ छूटिजाह्तसर्वाचकार्योकीतिप्रसिद्धार्वे । विषयवात्तनासकल्पनशार्जे ॥ १ ९॥ छूटिजाहसर्वाचकार्योकीतिप्रसिद्धार्वे । विषयवात्तनासकल्पनशार्जे ॥ १ ९॥ छूटिजाहसर्वाचकार्योकीतिस्रार्वे । विषयवात्त्रिमोर्वे । विषयवात्त्रिमेर्वे । विषयवात्ति । विषयवाति । विषयवात्ति । विषयवात्ति । विषयवाति । वि

दोहा-चहपपमेरेमुलकिपत, चर्लेजोकोडमुजान । रूपजानिममसोटहत, ममपुरमोदमहान ॥ ३६ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरबांपवेज्ञश्रीविङ्वनाथसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरबांपवेज्ञश्रीविङ्वनाथसिंहदेवात्मज श्रीरपुराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्बुनियो एकाद्शस्कंषे विज्ञस्तरंगः॥ २०॥

# आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

# श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-गुणदोपनकेत्रश्रको, तुमकीन्ह्योंमितिमान । सोतुमसोविस्तरसिहित, अवमेंकरोंव्रखान ॥ कर्मज्ञानभित्तिहुसुखदाई । यहममभावितपंथिवहाई ॥ तुच्छिविषयभोगतसुखजोई । परत्अहोभवसागरसोई निजिन्नअधिकारनहाई । औरेनमहँपनदेइलगाई निजिन्नअधिकारनहाई । औरेनमहँपनदेइलगाई सोहिषिपरीतिज्ञानियेदोषू । यहीदोपगुणगुणहुअदोषू ॥ २ ॥ पंचभूतकरिकेअनुमाना । यदिष्वस्तुसवअहैसमाना। गुद्धअद्युद्धहतेहिमहँजानी । तज्ञेअगुद्धगढेशुपद्यानी ॥ ३ ॥ धर्मऔरव्योहारहिहेतू । तनिवर्वाहहेतुमितिसेत । यहणित्रस्त्रीमाना । त्र्णतेविधिपपत्तिसाना । यहणित्रस्त्रीमाना । सोसकामहितजानुजदारा ॥ २ ॥ पंचभूतकृततनिर्माना । त्र्णतेविधिपपत्तसाना । जातमहस्तमानसवमाहीं। जीवनधर्मनिजाननकाहीं॥ २ विकास स्त्रीकृति । स्विकामहस्त्रमानसवमाहीं। जीवनधर्मनिजाननकाहीं॥ ।

दोहा—देशकालफलरुस्तुके, हैग्रुणदोपविधान । जातेग्रुनेस्वतंत्रनिहिं, कोळजानअजान ॥ ७ ॥ जीनदेशमेंनिहिंमुगकारो । तीनदेशअतिअञ्जानिविधारो ॥ त्राह्मणभक्तजहाँनिहिंकोऊ । देशअञ्जद्धजानिवेंतोऽ ॥ त्राह्मणभक्तजहाँनिहिंकोऊ । देशअञ्जद्धजानिवेंतोऽ ॥ त्राह्मणभक्तहँनिहिंसाधू । तोनदुदेशअञ्जद्धभगाधू ॥ मगधदेशअरुअंगहुवंगहु । जानिअञ्जद्धहिंगोरकिंगहु ॥ कीकटदेशअञ्जद्धभगारा । तीनशोणनददक्षिणपारा ॥ जहँउपरजहँयवननिवासू । भूमिअञ्जद्धजानिवेंतास् ॥८ ॥ अवसुनुकालअञ्जद्धिकर्मा । पितरकर्मअपराद्धपर्मा ॥ अवसुनुकालअञ्जद्धिकर्मा । पितरकर्मअपराद्धपर्मा ॥ अवसुन्विधारकोल्प्याना । जवेंभिल्टेतवकीजेदाना ॥ अवसुन्विधारकतीनहिंजोहं । जामहोतनधर्मिकाला ॥ सोवरसदकअञ्जविसदाहीं । तिनमेंयागयोगतपनाहीं ॥ द्रव्यजहाँमिल्तीनहिंजोहं । नानाजहाँउपद्ववहों ॥

देहा-तीनकालकोजानियें, अदैशशुद्धविशेषि । धर्मकर्मनहिकीजिये, ऐसोकालपरेखि ॥ ९ ॥ शुद्धअशुद्धद्वयअवसुनहुँ । भणतवेदजसतसमिभणहुँ ॥ परिश्रमलादिअशुचिजोहोई । तनवसनादिशुद्धिज्लधोई ॥ स्रिक्षंकाकद्धयस्वमाही । विश्वचनतेशुद्धत्वस्वहीं ॥ कुसुमादिकशुचिहेंजलकीचे । सृथियोगनदेवनगीचे ॥ शृष्टिअकालकेरजलहोई । दशदिनरहत्वअपावनसोई ॥ कालकेरवरपाजलजानी । अशुचितीनिदिनलीजेजानी । धरिजलपरसतचंदाला । होतअपावनहेत्ततकाला । होदबहुतजललहुँ सुनुताता । पापिदुपरसतनाहिनसाता॥१०॥ जिकेहोदबहुतप्वपत्याना । ताकोअसन्योहारवसाना ॥ श्रहणपरेकोपाकअनान् । राखेनिहंभोजनकेकान् ॥ जादिमिलेनोहंपुनिकेभोजन । सोतिहिसायनायनाहिस्तान ॥ परयरकोस्तककोअन्रा । सायनहींजोपनाहिंगी

दोहा—सोवरम्तकश्रञ्जिता, उगतसुनेतेतात । पेसोवरङ्गगतनहीं, दशदिनकेउपराँत ॥
यसनम्दीनपनीनहिपाँर । जोहिनिपंनसोनविचाँर ॥ ग्रुणअरुदोपहुयद्वज्ञगमाही । वाङ्गुङ्ररोगीकोनाहीं ॥ १९ ॥
सातपतेलरुमारुततेर । ग्रुङ्गितंद्वज्ञपनेरे ॥ जञ्जेअरुदोपहुयद्वज्ञगमाही । वाङ्गुङ्गरोगीकोनाहीं ॥ १९ ॥
सातपतेलरुमारुततेर । ग्रुङ्गितंद्वज्ञपनेरे ॥ जञ्जेअरुद्धीदेतेद्वारः । होतगुङ्गद्वकारिवारः ॥
सुद्धोतज्ञनदंतप्रपान । वंशिवगुङ्गारिकोतगुभक्षमाँ ॥ १२ ॥ तातेजोनगुङ्गद्वनाहै । सोईतासुगुङ्गतागाहै ॥ १३ ॥
सेसकारमञ्जनतपदाना । बोरिवयस्यावीयस्थाना ॥ संप्योपासनशादिकतेर । होतग्ररीरगुङ्गराकेर ॥
सुद्धवर्षपद्यस्यसुन्तेविकारेते ॥ १२ ॥ मंत्रनकोज्ञानियोप्रकारा । यदीमंत्रकीशुङ्गराण ।
सर्मगुङ्गत्वत्वरीदिकारेते । कारिकेमोदिकारपनोकोई ॥

देशसा-कवाभिनदुद्धयन्तरः, देशकाष्ट्रभठकम् । दोतनामुप्टशुद्धये, नामुशुद्धदेपमं ॥ नाकेशुपनदिपद्धेपदारम् । ताकोनानदुपमंभकारम् ॥ १५ ॥ कहेदीपगुणकहुँगुणदीप् । ताकोपेग्रीकार्यम्ती पर्माप्तम्भपन्मसाना । पेगेग्रीकदेनदिमनिमाना ॥ यम्पदानदुष्टेशक्योग् । पनद्गिद्धिवदनिपानः ॥ पर्माप्तमुद्धविष्याग् । पेनदोपविद्योतिकार्याः ॥ योष्ट्यममिक्षयोगमदार्थाः । पेडिमपेद्धिवदिनार्यः । भारत्वद्धविष्यागः । कदुँगुचदोपदीपकुणकार्यः ॥ १६ ॥ सीनक्षमेनाकदियाग् । गोनदिस्यागम्भदेश

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ११.

पतितनमदिरापियेनपापा । द्विजकोअतिशयकारकतापा ॥ यतिनदोपहेजगकरसंगा । जेसीखडोसोईगिरिजावे । परिनपरोतेहिकोनगिरावे॥७ः ः ः ः रङ्गे यहीपर्ममनुजनसुखराशी । देतकामभयमोहविनाशी ॥ १८॥

दोहा—चहतरहतनोविषयपुत्त, तामुताहिमेराग । तातेउपजतकाममुत्त, दुत्तदायकवडभाग ॥
होतकामतेकोपञ्चपारातिहितेप्रगटतकछहउदारा॥१९॥मिटतकछहतेसकछिनिः स्वाप्तिकिष्टिः स्वर्गाहिनेद्वः
बुद्धिगयेकरतोवहुपाप ।तातेछहतनरकसंतापा ॥ २१ ॥ बुद्धिविनाआपनोपरायो । स्वर्गाहिनेद्वः
बुद्धिगयेकरतोवहुपाप ।तातेछहतनरकसंतापा ॥ २१ ॥ बुद्धिविनाआपनोपरायो । स्वर्गाहिनेद्वानिक्वाना ॥ र्
प्रवृतिकमंकिरिस्त्रगीहिजावे। वेदपुराणज्ञास्त्रजोगावे ॥ ताकोतातपर्यमेथनह् । सोतुमसावधानकहुनह्नानिक्वाना ॥ र्
विपयिनस्वर्गाविनोददेखाई । प्रवृतिकर्ममहँदेतछगाई ॥ कमकमतेतेहुकाँहछोडावे । र्
विपयिनस्वर्गाविनोददेखाई । नीमस्वयानकरतप्रयोगु ॥ तेहिपहिछेद्रशायिमदाई । ताहिनीमपुनिदेतस्ववाई ॥

द्विहा-तासुमिठाईफलनहीं, फल्हेरोगिवनाञ्च । ऐसिहस्वर्गनेवदमत, तिनमतसुक्तिविद्यास ॥ २३ ॥ मित्रविपयसुखअरुपरिवास । येजियकोदायकदुखभारा।इनमेत्रथमिहितसंसारी । फँसोरहतममसुरतिविसारी ॥२ वेदवचनमेकिरिविश्वासा । उभयलोककोचहतसुपासा ॥ तिनकोस्वर्गविषेस्रखभोग्र । ि ि किर्मे केरिविश्वासा । उभयलोककोचहतसुपासा ॥ तिनकोस्वर्गविषेस्रखभोग्र । ि किर्मे केरिविश्वासा । वेदकरतनिहिंसोडपदेशा ॥ २ तातपर्ययहवेदनकेरो । निहंजानतमितमंदपनेरो ॥ करैकर्मकांडीवहुकर्मा । चहततुच्ल्लस्रस्वतिमयमां ॥ स्वर्गाहिकोभाषपुरुपारथानिह्जातत्विस्रद्वासा । वेदकरतनिहिंसोडपदेशा ॥ २६ तोतप्रदेशस्त । जोनतपरमारथकस्वतिस्रविश्वासा । वेदकरतनिहंसा ॥ स्वर्गहिकोभाषपुरुपारथानिह्जानतश्चितस्रवार्गको ॥ तेकरिकर्मस्वर्गहिकोसा । जानतपरमारथकस्वनता ॥ ॥ २६ लेभिकामीकुपणकुचाली । जेजनरहतसद्वाजंजाली ॥ तेकरिकर्मस्वर्गहिजाहीं । जानतपरमारथकस्वनाहीं ॥

दोहा-होमकर्ममोहितरहै, करैसर्वदायाग । मोरलोकजानतनहीं, घेरेरहतअभाग ॥
जवभरितयरहेजगर्मोही । तवभरिसहैधूमदुखकाँही ॥ मिरलेकरिअपसराविहारा । गिरैआययाहीसंसारा ॥ २५
हियवासीउत्तपतिकरिनासी । सिगरेजगकोएकविलासी ॥ तेपेसोमोकोनिहंजाने । भरेरहतकर्महिअभिमाने ॥
मस्तेअधिकककूर्नाहेजाने । पोपतसदाआपनेप्राने ॥ होमधूमलगिआँ सितमाँही । फूटिहियोजगरीकीजाही ॥२०
होतनकवर्षुमोरलनुरागी । यज्ञकमेमहाँनिरतअभागी ॥ निदंयपशुमारहिमसमाही । तेजवम्रियमलोकहिंजाहीं
तवित्तकेतनकोपशुतेर्हे । मारतसातसींगमहरेर्हे ॥ लिसोवेदिहसनमसमाही । हिसातातप्रध्येतिहनाही ॥
हिसावेद्लोडावनचाहै । याज्ञकनहिंजानततिहिकाही ॥२९ ॥ मार्गेपशुनकहैंदेवनधूनों । यातेअधिकनमानतदृत्री

दोहा-चहुतकर्मकांडीकुमति, ऐसेयहनगमाहिं। स्वांसुखेअभिलापमन, मारिपश्चनकहँखाहि॥ आमिपखाहियद्वकेव्याज् । तिनकोसिद्धकचहुँनहिकाज् ॥ भूतनभैरवजौरभवानी । पूर्जाहेहिनिकैछागअज्ञानी । मानिहिअपनेकहँवहुभागी। तेखलपूरनत्ककभागी॥ ३० ॥ स्वप्नसारेसतुमनानहुस्वगो। अस्ति क्यांच्याति । स्वांचित्रपनिकहँवहुभागी। तेखलपूरनत्ककभागी॥ ३० ॥ स्वप्नसारेसतुमनानहुस्वगो। अस्ति वित्तालप्रयंतअचेतु॥ सिक्किल्याक्तिपनिहिल्याहे। कर्राह्यवाहिसहँद्दिवताहे॥ नेस्सुद्रस्वगोहिकहँपावे। प्रण्यक्षीणह्नैपुनिमहिल्यावे॥ ह्निकेवहुविप्रजोयागा। तोस्वगंद्वनहिल्हेकभागा॥ जैसेविणकनोरिपनभूरी। चित्रनहानगमन्योवहुदूरी॥ चूढिगईमिपिसिपुनहाना। नर्योपरहुकोपनहुद्राजा॥ ऐसहिकमैकांद्रकेकतां। वियनपाहहोतेदुसभत्तां॥ ३१

होतकर्महीकेअभिमानी । तिनकेसरिसनकोठअज्ञानी ॥३४॥ कर्मदेवअरुज्ञानहकांड ऐसोतातपर्य्यवेदनको । भासितहोतसदासजनको ॥ पहीवेदकोअर्थउदारो । उद्धवं दोहा-वेदअर्थकोजगतमें, उद्धवजानतकौन । महींएकहीजानतो, वेदअर्थहैजी

इंद्रियप्राणमनोमयवेदा । समुझतयाहिहोतअतिखेदा ॥ याकोकोउनहिंपावतपारा । « सागरसारिसअर्थगंभीरा । विरलेकोइजानहिंमतिधीरा॥३६॥मेंअनंतज्ञाकिनकोधारी । सोमेंप्रथमहित्रह्मापाहीं । कियोप्रकाशितवेदनकाँहीं ॥ सुक्ष्मरूपसंसारिनमाँहीं । चारों जैसेकम्बनालकेभीतर् । स्तसमृहरहतसूक्षमतर॥३७॥जिमिमकरीस्रयतेवमिजाला । तिमिहियतेनिधिनेदप्रकाशी । जगनिस्तारतआनंदराशी ॥३८॥ 🛶 🗟 🛴 🧘

ऐसेब्रह्माकेमुखतेरे । वेदनकेभेभेदघनेरे ॥ जानहुमूलसकलञ्जीकारा । तातेचीसठवरण दोहा-भईजगतमेंताहिते, भापाविविधप्रकार । बहुतभाँतिकछंदभे, तिनकोहैनहिं

ब्रह्माइनकोप्रकटकरि, करतफेरिनिजलीन । ऐसेप्राणिनप्राणह्, जानहुपरम् कहतकीनकोकाकहत, कैसोकरतविधान । तीनिवस्तयेवेदकी, मोहिविनव वेदबदतममधर्महै, मोकहँकहतसमर्थ । परमतत्त्वमोकोभनतः यहजानहश्र तनअंतर्यामीजोजियः तनविकारतेहिनाहिं । जियअंतर्यामीजोमें, नहिंविका इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरबांधवेद्यश्रीविश्वन

श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिश्र वक्रते आनन्दाम्बुनिधौ श्रीमद्रागवर्ते एकादशुरुकंधे एकविश्रस्तरंगः

दोहा-उद्धवशुद्धकारुद्धको, सुनिसवधुवसिद्धांत । शुद्धबुद्धिबोछतभयो, शास्त्र उद्धव उवाच ।

वेदविदांवरसवस्मित्राई । तत्वअनेककद्मोयदुराई ॥ आपअठाइसतत्वउचारे । सोसवक कोउम्निकहाँहतत्वछव्वीसा।कोउम्नुनिभापहितत्वपचीसा।कोउनवकोउपर्कोउम्निसाता।व कोउसबहिकोउसोरहिकहहीं । कोजतत्वतेरहिकहिरहहीं ॥ यहसंख्यातत्वनकीनोई । तीनहेतमोहिदेहवताई। क्रिकेकुपानाथयदुराई ॥ सुनिरुद्धवकेवचनसुहावन । बोलत

श्रीभगेवानुवाच। मममायागहिकेमुनिराई।कहेजीनसोउचितलखाई॥४॥जानिपरतयहसकलविरुद्धार्भेभाष कोउतत्वनकरिजंतरभाऊ । तत्वनकरिहंयटाडवटाऊ ॥ जेअंतर्यामीनिहंजाने । तेवहत

दोहा-जानोअंतरपांमिजन, तनजानतयकतत्व । तनविवादरहिजातनाँह, निरस जोतत्वनकोदियोमिलाई । तवसंख्याकमतीहेजाई ॥ जवतत्वनकोदियोवढाई । तवितन वक्ताकीह्च्छायहिमाहीं । घटवबढ्वनहितत्वनकाहीं ॥ ७ ॥ जैसेपावकदारुहिमाहीं । तिमिकारजमहँकारणजानो।कारणमहँकारजअनुमानो॥८॥तातेन्यूनाधिकजेकहहीं।धृति सज्ञारसरवज्ञभेदते । गुनोरभयनियईशभेदते ॥ ईशभनीशहिगुनोनोएक । तीकाँदैर

तातिभिन्नज्ञानप्रदर्शा । यहितेतत्वकर्दछन्यीमा ॥ १० ॥ ज्ञानग्रणकमरुज्ञानसरूपा । यातेएकतत्वदीरमानी।तत्वपचीसकरेंसुनिज्ञानी ॥५१॥ जगरत्पतिपारमधंहारी। प्रकृ

.दोदा-गुणकीसमतादोदयो, सोईप्रकृतिपहिचानु । तातेतत्वपयीसको, कछ्पिरोः

दोहा-ममसंकलपहितेप्रकृति, प्रगटाँमहदादि । तेमहदादिकमिलिएचें, ब्रह्मांडैमरमादि ॥ १८ ॥ आकाशादिकपाँचोंनेई । ईश्अनीशहकोग्छनिलेई ॥ जगतस्रलयेजानहुसाता । इनतेदेहादिकहेंताता ॥ १९ ॥ अकाशादिकपाँचोंनेई । ईश्अनीशहकोग्छनिलेई ॥ जगतस्रलयेजानहुसाता । इनतेदेहादिकहेंताता ॥ १९ ॥ यहिविधिसाततत्वकहकोई । अवनसपट्भापिहिसुदुसोई ॥ ईशअनीशभेदनिहमाने । नमआदिकलेपटेवलाने ॥ इनतेयुत्तरिचकैसंसारा । ताकीविधिमेंदेहुँज्वारी ॥ इन्तियुत्तरिचकैसंसारा । ताकीविधिमेंदेहुँज्वारी ॥ पृथ्वीसिलेलतेजविधिमुनिलेले । किश्वातम्बस्तार्यम्भाता । पृथ्वीसिलेलतेजविधिमुनिलेले । किश्वातमहिद्यात्माने ॥ इक्आतमहक्तमनहुँहीई । सत्रहितत्वज्ञानियेसोई ॥२२ जोआतममनविद्यानजाने । पोंचशातस्वत्वविद्यानाने ॥ इक्आतमहक्तमनहुँहीई । सत्रहितत्वज्ञानियेसोई ॥२२ जोआतममनविद्यानजाने । पोंचशातस्वत्वविद्यानाने ॥

दोहा-यहंतत्वतेरहकहत, कोईधुनिमितमान । अवग्यारहकोडकहतजस, तसमेंकरोंब्खान ॥ २३ ॥
पंचभूतज्ञानेंद्रियपाँचे । अरुआत्माएकादशसाँचे ॥ प्रकृतिपुरुपमहँतौअहँकारा । पंचभूतपुनिकरहुविचारा ॥
तत्वनवेअसभापतकोई । मेंवरण्योपयमेयहसोई ॥ चित्रअरुअचितर्दशयतीना । यहसिद्धांतजानुपरवीना ॥ २२

जनअसकहद्वारकानिलासी । तमनोल्योजद्वनमतिरासी ॥ २५ ॥

# उद्धव उवाच।

पुरुपप्रकृतियेदोऊविरुक्षण।अहेँपरस्परिमञ्जलिचक्षण।।यातेभेदपरतनहिंनानी।प्रभुसम्रक्षायसोकहोपलानी ॥२.९ प्रकृतिजीवमॅजीवप्रकृतिमें । जानिपरतअसमेरीमतिमें ॥ यहसंशयमममनहिंमहाई । करिकेवचननकीरचनाई मेटहुकम्ष्ठनयनभगवाना । तुमुसोंछहृतजीवसवज्ञाना ॥

दोहा-तुवमायावशहोत्रहे, प्राणिनकोअज्ञान । निजमायाकीगतितुमहि, जानतहींनहिआन ॥

सुनिउद्धवकेवचनरसाटा । बोटतभेतहँदीनदयाटा ॥ २८॥

# श्रीभगवानुवाच ।

प्रकृतिपुरुपकोभेदसहीहै । ताकीअसश्चतिरातिकहाँहै।आदैविकारवान्त्रगताते।जीवहिम्कृतिअभेदरुसाते ॥२९ अदेगुणमर्थाजोमममाया । सोजियकेबहुभेददेसाया ॥ वैकारिकप्रपंचज्ञेभाती । देहिकदेविकभोतिकजाती ॥३० इंद्रियविषयदेवतातीने । निजनिजयरुमेरहतप्रवीने ॥ सवमिठिकारजरूरेसदाहीं । येसवजीवप्रकाशकनाहीं ॥ हियअकाशजियस्वयंप्रकासा । सक्रवस्तुकोदेतविभासा॥३१॥ णक्रतयहजोदेसीसरा । सोहेमदातत्वविस्तारा प्रकृतिहित्तेषस्त्रप्रवाचे । तातेअहंकारज्ञरूपा॥सोहस्तरजतमतीनिप्रकारा । जनअभिमानसोदेतउचारा॥३२॥ ज्ञानसरूपजीवकरूपानो । तामेनहिंविकारक्छुपानो ॥

दोहा-अस्तिमादिपर्भावने, हेत्नुकॅनियनाहि । विनाज्ञाननहिमिटतश्रम, ममविसुसीजनकाहि ॥

ऐसेसुनियट रस्केवना । पुनिवोटेट द्वभारचेना ॥ ३३ ॥

## उद्दव उवाच ।

कर्मविवराजोजियतनपाव । इदिनयुत्त पाँपकहिजाव ॥ ३८ ॥ मेटिदेहुम्मुयद्र संबंध अरेरसम्पर्न है के हु ॥

# आनन्दाम्ब्रनिधि ।

्यहसववस्तुनजाननवारो । तुमविनम्वर्हिनर्हिपरैनिहारो ॥ तुममायामोहितसंसारा । 🚉 ६ 🚉 सुनिउद्धवकीमंजुलवाणी । करुणानिधिवोलेप्रियवाणी ॥ ३५ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

इंद्रिनवियेभोगसुलकेरी । रहतिवासनामनहिंचनेरी ॥ तातेज्ञानेंद्रियनसमेत् । मानसकेसँगजियकुरुकेत् यकतनतेद्देनेतननार्वे । जसवासनातसेतनपार्वे ॥३६॥ तहाँविषयमुखकोमनध्यावे । १००० वर्षे ५०० वर्षे । अस्ति । १००० वर्षे । १०० वर्षे । १०० वर्षे । १००० वर्षे । १००० वर्षे । १००० वर्षे । १०० वर्षे ।

कर्मविवशानवर्जीवकहँ, देहबुद्धिह्वेजाति । सोईजन्महैजीवको, कहतवेदयहिमाँति ॥ ३९॥

स्वप्नानि खप्रानिस्वप्नहिदेसे । ताकोभूळिताहिनिमिळेसे ॥ ऐसहिप्रथमदेहकोत्यागी । ूर्योप् राज्या भात्म दिपअहैप्राचीना । पेअपनेकहँगुनतनवीना॥तनलहिवालवृद्धजियमानै।सोइजियकोअज्ञानमहानै ॥ जियकातनअनर्थकोहेत् । तः ति क्रिक्त क् सरिप्रवाहफळपावकज्वाळा।घटववढवइनकोसवकाळा।।इनकोजानिसकतनहिंकोई।तैसहिदेहअवस्याहोई॥ दीपशिखाजिमिनिकसतजाहीं।पैसबबोहिकहैतेहिकाहीं ॥ नवनवजळआवतप्रतिधारे । मे

दोहा-यहिविधिनवनवहोततहँ, क्षणक्षणप्राणिनकेर । सोइतनहैं असकहतसव, करिकेश्रमहिषनेर ॥ ४४ र्कभैवीजतेहोतद्वारीरा । नद्मतकर्महीतेमतिधीरा ॥ जननमरणहैजियकोनाहीं । जननमरणहैतनहीकाहीं ॥ पेअसगाव्हिमुदअतीवा।मरचोजीवजनम्योहैजीवा॥रहतअनङजिमिदारुसदाहीं।उपजतनज्ञातकहतभ्रममाही प्रथमगर्भप्रनिषटिबोजानो । प्रनिजन्महिबारुकअनुमानो ॥ प्रनिकुमारयोवनहुबुढाई । तनहिअवस्थायेनवजानो॥४६॥नहिजियकोमनर्मेअनुमानो॥गहतकर्मसवजीवअवस्था े 🛪 🐍 🙃 રારું ગનનન તી રેંં વિતા '∞ા ો देहजननमरणहिकोज्ञाता।अहेँदेहतेभिन्नहिताता ॥ जिमितरुजामतनशतसदार्ही।देखतऔरकोहतेहिकार्ही ॥१९४

दोद्या-हमतेभिन्नदिजीवको, जोजानतदेनाहि । जननमरणतेहिमुटको, नहिंछटतजगमाहि ॥ ५०॥ सात्विककमंकिहेसवकाला ।ल्हतदेवऋषिदेहविशाला ॥ राजसकमंहिकरिसंसारा । दनुजमनुजतनल्हत<sup>जूपण</sup> कर्राह्रजेतामसकमंपनेराटहर्हित्रेतप्ज्ञुतनवहुतेरा।५३॥नाचतगावततिमिकोउदेसी । आपद्वतेसहिकरति<sup>त्रिती</sup>, ऐसद्विज्ञोत्तनग्रन्निजमान्त।सोइतनकें सुसदुसिजयसानत॥जिमित्रस्यायाज्यमद्वैशाहाजल्डीलतहाला अमरिभयेश्रमत्।हगुनाको।जान्तश्रमत्मुक्ट्वस्रुपाको॥तनअभिमान्हितेयहरीती।जियमतनशुणहोतप्रतीति रू स्वपनो सुरानागे निम बाई। तिमिश्रममिट मिट्टभवभाई॥ ५ २॥ यद्पिविपरहतो दिगनाई। तद्पिति हेर्निवतमप्तर्गा क्यहूँनोर्द्ग्ष्टटत्संसारा ।तिमिस्वपेनकोर्यायंविकारा ॥५५॥ तातेटद्धविषयअनेकन । इंद्रीजीततजीतुम्बर्गः

टोडा-विनाजानविज्ञानके, भयेनयहश्रमजाय । उद्धवऐसोजानिके, दीजैविपयविदाय ॥ जानुविषयमुसन्नानविरोपी। श्रीतद्वतिनकोमनदिनिरोपी ५६ देदको उक्तेनहृसलगारी। करेजो अपमानद्वनिरि त्रोगुणकोकोडदोषद्वभाषे । दाँसीकरेकेनद्वभाषे ॥ करेकेद्वरुकेकेतीमारे । कोळकितनोषमंतिवारे ॥ कोळ्जीवकानोद्देरित्दे ॥ ५७ ॥ चुँकिनावपनेपरकोददे । काळ्जीवकानोपर्मे । काळ्जीवकानोद्देरित तप्रदेमारभक्तिनदिछोडे । मुगरदुससक्छतनदिमेंगोडे ॥ द्रिक्षित्रचनमुननमुनद्रार्श्युनिस्टब्ष्वेद्रीहारनार्गाद्रशाद्वानिद्रपादिसकतकरिनारी।तीषुनिसदनगर्कार्गा पेनायुक्पदनद्यमाप् । तिनके सदनदेसावसुभाषे ॥

दोहा–तातेयाकेसहनको, होयजोकछूउपाय । तोमोपरअतिकारिकुपा, दाजनाथवताय ॥ ६० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्री रष्ट्रराजसिंहजूदेवकृते आनंदा<u>म्बुनिधो एकादशस</u>्कंधे द्वाविशस्तरंगः॥ २२ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा–यदुवंशीसरदारवर, हैभागवतप्रधान । ऐसेउद्धवकेवचन, सुनिकेक्कपानिधान ॥ उद्धवसर्वेसराहिसुरारी । अतिशयकोमङगिराउचारी ॥ १ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

ससाप्रश्नयहसुंदरकीन्द्र्योभोकोअतिश्यआनँददीन्द्र्योभाष्ठनहृबहस्पतिशिष्यउदारा असनसाध े ्ताविहार जोडुजैनकेवचनकठोरा।सहैशोकदुसग्रनैनथोरा॥२ तसनहि शिक्ति अन्तानिश्च शिक्तिश्च विद्यानिश्च विद्य विद्यानिश्च विद्यानिश्य

दोहा—क्रोचतक्षोचतनिजयनहि, रोबतरोवतभूरि । स्वावतनहिंदिनरेनह्न, भेविरागतेहिंदूरि ॥ १३ ॥
यहिविधिभैजवपूरिविरागा । कद्योवचनतवहिंबडभागा ॥ हायवृथामंजन्मवितायो । गृथाजगतमंजतिदुसपायो
जोरिजोरियनपमंनकीन्द्रों । तेहिकछुतनकोभोगहिदन्द्रों॥जन्मभरेकमेहनतिमेरी । हेगेआजगृथायद्वतेरी ॥१ कृपणीकीसंततिजगमाद्वा । कोनेहुकामेआवतिनाही॥जियत्वव्हत्वयनहितसंताषा । मरेजातनरकेकरिपाषा यशीयशेअरुगुणीगुणनकहैं । नाशतयोर्हुकोभजगतमहैं॥जेसेकुष्टरोगतनमाहीं । नाशतदेतनशोभाकाहीं ॥१६ पनसमद्वितियनजनसुरापाती । पनमरेहैकटेशवहुमाती ॥ जोरतसरचतरस्ततमाही । परमरेपरेवशवताहीं अरुतेरिदेसतनेनततेरे । होतमनुजकहैंशोकपनेरे ॥ पनजोरतमेषरिश्चमहोते । सिद्धभ्येशतिशयभेगीने ॥

( 500) यहसववस्तुन्नाननवारो । तुमविनुम्बाईनिह्रिपरैनिहारो ॥ तुममायामोहितसंसारा । कोह्रे ~ सुनिजद्धनकीमंजुळवाणी । करुणानिधिबोळेप्रियवाणी ॥ ३५ ॥ इंद्रिनाविषेभोगसुखकुरी । रहतिवासनामनाहुँघनेरी ॥ तातेज्ञानेद्रियनसमेत् । मानसकेसँगानियकुछकेत् शहरावप्रभागखलकरा । रहावपावपाचपाह्यपरा ॥ वावहायप्रभगवपद्य । भागवकव्याणपद्व यकतन्तेदृजेतन्त्रावें । जसवासन्त्रतेतनपावें ॥३६॥ तहाँविषयसुसकोमनुष्यावे । नितद्रज्ञतनजाव । जसवासनातसतनपाव ॥३६॥ तह्यावपयस्यक्षकामनध्याव । दोहा-भिन्नआतमातेतनहि, मानतकवहुँनाहि । भयोकर्मवश्चितस्मरण, सोईमरणजियकाहि॥ ३ दाहा—ाभन्नभातभाततनाह, भागतकबहुणाह । भुभाकभवुशावरभरण, साहभरणाज्यकाह ॥ र कर्मविवज्ञज्ञज्ञजिकहुँ, देहबुद्धिहोजाति । सोईजन्महैजीवको, कहतवेदयहिमाँति ॥ ३९ ॥ स्वप्रानिर सुप्रान्स्वप्रहिदेखे । ताकोभुळिताहिजिमिळेखे ॥ ऐसहिप्रथमदेहकोत्यार्गा । दुसर्पर्रहरू र्पमानः सञ्जानस्वमारुपस्त । पापगद्वाञ्चापरामञ्जल ॥ ४णारुमयमप्रस्थापा । दूषाः प्रदेशः । अ आत्म दिषिअहेष्राचीना । पेअपनेकहर्णुनतनवीना॥तनल्हिबालवृद्धिणियमाने।सोह्णियकोअज्ञानमहाने ॥ जारम दाज्यस्था पात्रा । जजन्मस्थु पात्रपात्माणात्रण्यस्थ प्राप्त्रपात्माणात्रण्यस्थ प्राप्त्रपात्माणात्र । जिस् जिस्रकातनअनर्थकोहेत् । तन्त्र प्राप्त्रपात्माणात्र । द्वार्थका प्रम्पत्ति । त्राज्यस्य स्वाप्त्रपात्माणात्र । द्वार्थका प्रमुक्ति । काळ्ने गहें अळल्या स्वाप्त्रपात्माणात्र । अतिस्क्षमतेको उनहिं जाने । काळ्ने गहें अळल्या स्वाप्ति । स्त्राचारमञ्ज्ञाचारावात् । जाञ्चारावात् व्याप्तव्यात् । जावाव्याचारावात् । जाञ्चाव्याव्याप्तव्याप्तव्याप्तव्या स्तित्रवाहफुळुषावकञ्चाळा।वृद्ववद्वहनकोस्वकाळा॥इनकोजानिसकतनहिंकोई[तैसिह्देहअवुस्थाहोही॥ पारमाध्यापम्यानमञ्जालाम् व्यवस्थानम्याणम्याणाः वर्षाणाः वर्षाणाः वर्षाणाः वर्षाः विवाहपृष्टि । व्यवस्थानम्यानाः वर्षाः व दोहा—यहिविधिनवनवहोततहँ, क्षणक्षणप्राणिनकेर । सोइतनहैअसकहतसव, करिकेश्रमहिषनेर ॥ ४४ " कुमैनीजतेहोतशरीरा । नशत्कर्महीतेमतिधीरा ॥ जननमरणहेजियकोनाही । जननमरणहेतनहीकाही ॥ पेअसगावृद्धिमुङ्भतीना।मरचोजीवजनम्योहैजीना॥रहत्अनछ्जिमिदार्सस्वाहीं।छप्जतनझतक्दत्रभ्रममुहीं १ त्रथममभेषुनिष्टिबोजानो । पुनिजन्महिष्ठिक्भृनुमानो ॥ पुनिकुमारयोष्नुनहुबुडाई । नगणगञ्जावनाञ्चाताः । अवस्य वास्त्रमञ्जाञ्चाताः ॥ अवस्य वास्त्रमानाः । । तन् हिअवस्थायेनवजानो॥४६॥नहिजियकोमनर्मे् अनुमानो॥गहत्कर्मसवजीवअवस्थाः दोहा-हमतेभिन्नहिजीवको, जोजानतहैनाहि । जननमरणतेहिमूटको, नहिंछटतजगमाहि॥ ५०॥ त्विककमंकिहेस्यकाला । हहतदेवऋपिदेह्विशाला ॥ राजसकमंहिकरिसंसारा । दञ्जमञ्जूजनल्डहतथाण हिजोतनगुननिजमानतासोइतनकमुखदुस्रजियसानता।जिमितस्छायाजलमहँ आहीज्लेडोलतहालाही जिल्लामानतासोइतनकमुखदुस्रजियसानता।जिमितस्छायाजलमहँ आहीज्लेडोलतहालाही नोधुस्रजागोजिमिजाई।तिमिञ्जमपिट्टिमेट्टेभवभाई॥५ शायद्पिविपेरहतोढिग्नाहीं।तद्पितिहींचत्रपनमाही॥ <sup>त्रकुरानाः</sup>। त्याचनारम्। प्राप्तः मान्याचनारम्। स्वापद्। प्राप्तः। स्वापद्। प्राप्तः। स्वापद्यावस्य स्वापद्यम् जोजन्तिः स्वर्णने स्वापद्यम् । स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने स्वर्णने प्यमुस्तङ्गानविरोधी।जीतङ्कतिनकोमनाहिनिरोधी ५६ देशकोठकेतनह् खळ्यारी[करेजीअपुमानहुझिवारी] भुष्यविद्याम् । हाँसीकुर्केत्हभाषे ॥ क्रिकेट्अस्केतीमारे । कोट्कित्नोपमीनवारे ॥ निस्चनतस्रुखदार्रे।प्रनिट्छवचीछोज्ञारनाङ्गाः ॥ षाञ्चपनाचाहकल्याना । तायाहभा।तरहमातमाण दनेहङ्गाछे । निज्ञान्यक्षेत्रेज्ञारे॥६८॥ज्ञानिद्वयाहिसकतकरिनाही।तोष्ठानिसहनबहेब्रीहर्बारी

दोहा-तातेयाकेसहनको, होयजोकछूडपाय । तोमोपरभतिकरिकृपा, दाजनायपताय ॥ ६० ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहाडुरयोधवेशश्रीविश्वनार्थासहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहाडुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्री रष्ट्रराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनिषो एकादशस्कंधे द्राविंशस्तरंगः ॥ २२ ॥

# श्रीशुक उवाच।

दोहा−यदुवंशीसरदारवर, हैभागवतप्रथान । ऐसेउद्धवकेवचन, सुनिकेक्कपानिधान ॥ उद्धवसंबेसराहिसुरारी । अतिशयकोमछगिराउचारी ॥ १ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

सलामश्रयद्द्धंदरकीन्द्यो।मोकोअतिशयआनँददीन्द्यो॥सुनहुबृहस्पतिशिप्यउदारा ।असनसाधुकोउपरतिवृह जोडुर्जनकेवचनकठोरा।सहैशोकदुसग्रनैनथोरा॥२॥तसनिहृशरिहयटगिदुस्तदानी।जसिहयसालतिदुर्जनवानी॥ यामेंद्यिनभापिहृदतिहासा ।सुनतकरत्नोपुण्यप्रकासा ॥ सोमेंडद्धवदेहुँसुनाहेश्वनहुताहिअतिशयचितलाई ॥ सहिदुर्जनकेअतिकदुवैना।सुमिरिकर्मफलपीरजऐना ॥भिक्षुकएकजोनसुखगायो।सोतुमसोभापहुँसुस्तव्यायो॥ कोउद्विजपुरीअवतीमार्ही । रह्योघनीउद्यमीसदाहीं ॥ कामीलोभीकृपणप्रकोपी ॥६॥ रह्योजातिव्याहारिनलो वचनहुँतसोविप्रगुमारा । कबुँदनिकयोअतिथिसतकारा ॥ ७॥

दोहा-धर्मकर्मकीन्ह्यांनकछु, रह्योगेहधनभूरि । भोगहुकछुभोग्योनाँह, रह्योपापतनपूरि ॥ भृत्यस्वतस्वतस्वायं । ताकोजानिकुक्यीळभगारा ॥ तानकृपिणसोकियोननेहू । वाँधेवेरवसेतेहिगेहू ॥ ८ ॥ अपनेहनोळोकसनायो । धनमेनिह्यित्वित्वित्वत्वायो ॥ धमेहीनतेहिजानिअभागी । कीन्हेंकोपेहेवबढभागी ॥ धीनपुण्यह्योतेहिकेरी । ठागीघटानिविभ्रतिधनेरी ॥ होनळग्योउद्यमहित्वयाहीं । सुझ्योताहितवहुँकछुनाहीं ॥ १० कछुपनळियोवंधुवरियाई । कछुपनळीन्ह्यांचीरनोराई ॥ कछुपनळ्योवंधुवरियाई । कछुपरिगयोगढोजोआगे वाकीरह्योजोकुपरमाहीं । ठियोछुडाइभ्रपतेहिकाहीं ॥ १९ ॥ यहिविधभयोदिर्द्रासोहीगर्द्रात्विभ्रतिविभ्रतेत्वत्वाभ्रभारी ॥ १२ ॥ यहिविधभयोदिद्रात्वाहीभ्राहीं । ह्योचनळग्योनकृष्यनकाहीं । ह्याचनळग्योनक्ष्यानकाहीं

दोहा-शायतशायतिनयमहि, रोवतरोवतभूरि । सोवतमहिंदिनरेनहु, भेविरागतेहिषूरि ॥ १३ ॥ यहिविधिभेजवपूरिविरागा । कह्योवचनतवहृत्वस्वभागा ॥ हायवप्यामेंजन्मवितायो । वृथाजगतमंभतिदुस्पायो । कारिजोरियनपमनकीन्ह्यां । तेहिकछुतनकोभोगहिद्गिन्द्यां॥जन्मभरेकैमेहनतिमेरी । ह्वैगेआजवृथावद्वतेरी ॥१४। कृपणीकीसंतिजगमाहीं । कोनेहुकामेआवितनाहीं॥जियतछहतथनहितसंतापा । मरेजातनरकेकरिपापा ॥१५॥ यशीयशेअरुगुणीणनकहाँ । नाशतयोरहुछोभजगतमहाँ॥जैसेकुष्टरोगतनमाहीं । नाशतहेतनशोभाकाहीं ॥१६॥ अस्तिहित्यनजनसुस्वयाती । धनमहुरेकुछशुश्वद्वभाती ॥ जोरतस्वरचतस्ततमाहीं । घरमहुरेकुछशुश्वद्वभाती ॥ जोरतस्वरचतस्ततमाहीं । घरमहुरेस्वहावतताहीं ॥ अस्तिहित्यतननेतिरे । होतमनुजकहुँशोकपनेरे ॥ धनजोरतमंपरिश्रमहोवे । सिद्धभयेभितिशयभैभीवे ॥

होहा-रक्षतस्य कार्याचनप्रभाजभार ॥ धननारतमपारश्रमहोत् । सिद्धभयेअतिशयभेभोत् ॥ विद्धान्त । होतमहान् । होतमहान्न । होतमहान्न । स्वाप्त होत्तमहान । अ०॥ हे अन्यर्थ प्रदेशनमाही । वर्गोमिं इद्वातिन काही ॥ चोर्गोहिताअसतप्रसंहा । कामकोप्रमद्यान अस्प ने इस्व । अट्या अप्य होत्य होत्य । स्व ।

दाहा—स्वर्गऔरअपवर्गको, नरशरीरहैदार । तेहिछहिहरिविसरावतो, तेहिसमकौनगँवार ॥
यहधनहैअनर्थकोग्रामा ।तिहिमहँकोभूछमितिधामा ॥२३॥ देवितः ऋषिन्छः । त्राक्षेत्रामा ।तिहिमहँकोभूछमितिधामा ॥२३॥ देवितः ऋषिन्छः । त्राक्षेत्रामा । जान्यन्दनकेहितनठगावत । अंतिनिवासनरकसोपावत ॥२३॥ कियोपरिअमिपेधनहेत् । त्राक्षेत्रामा । सेहिधनमैमिकियअधनाना ॥
गईअवस्थाऔरसवस्था । तिहिधनमैमिकियअधनाना ॥
गईअवस्थाऔरसवस्था । पिनिजजन्मनछेतसुधारी॥हिरिमायामोहितयहछोका । तात्रिधनहितपावतज्ञोका
काधनतेकाधनदातासे । कछुनिहकामकामञ्जातासे ॥ जन्मदानिजेकामघनेरे । तिनतेहैनपरोजनमेरे ॥

दोहा—कालगालमें सबपरे, बचैनकुमतिप्रवीन ॥ २७ ॥ करीकृपामीपेहरी, जोदरिद्रमीहिंकीन ॥ भोदरिद्रतेमीहिंविरागा।भविनिधितरनतरिंसवत्यागा॥२८ ॥ तातेममआयुपजोवाकी।ताहीमेंअतिश्वयुस्तकाकी सावधानहैकरितपभारी । लेहींअपनीसकल्खुधारी ॥२९ ॥ तातेअविश्वयुक्तकराया । मे रह्योजीन पुसद्योगलदंडा । तेहिंभायुधवाकीहेंद्डा ॥ ताहीमेंनिजलिशोखधारी । श्रस्त्रोककोगयोखसारी ॥ ३०

श्रीभगवात्रवाच ।

यहिनिधिमनिवारिमतिरासी । विप्रभवंतीपुरकोवासी ॥ तेहिसणहृद्यगंथिसवळूटी । मोचरणनंहद्रियवसातृटी ज्ञानिवज्ञानमानमतिवाना।संन्यासीह्वैगये।प्रधाना॥३ शाईद्रियनितमोमहँभनुराग्यो।सुस्तितमहोमहँविचरनठाग्ये। ग्रामनगरभिक्षाकेहेतु । जातरह्योअकेळमतिसेतु ॥ रह्योरूपभापनोछिपाई । जामेकोऊजानिनजाई ॥ ३२ ॥

व्यक्षित्वाहिष्णेत्राक्षे भारताहिष्णेत्राच्या ॥३८॥ भीरजर्वतप्रहीयञ्चाना । अचलसारिसयहअचलम्हाना॥
वक्षसानयहम्मेनाहतृह । निजकारजिसिष्करनचहतृह्य ॥३९॥असकिहहँ सैठदायपरस्पराअपोवायुद्धादेतिहरूपा
कोईताहिजैनीत्नवाप । कोईताहिकोठरीपाप ॥ जसपालेपसीकहुँवाटा । सेलतरहृतकहस्यकाटा ॥ ४०॥
हिद्देवद्विकभातिकतापाः

द्विज खवाच ।

सुरशरिरएहकमंडुकाटा । अरुपेसवसुरननपहिकाटा ॥ दनहिमरेसुसदुरहेतु । गौंपतजोसंशितकरनेतू ॥ १३ ॥

दोता—सिद्देमनमेरोसदाः सुसदुसकोहेदेतु । बौरनहीमेरोदियः बोधतसुसदुसनेतु ॥ कोषटोभमद्वादिकनेते । प्राटतपटीमनहिँदेतेते ॥ साल्विकरानस्वतामसकमा । तिनदीनेपाटतशुभपमा ॥ प्रपत्ताद्वपद्वपदारा । दोतशरीरकर्मवतुसारा॥२२॥मनसंकरपितकरपदिकरदं । तेदिसँगदंशनस्वत्रप्ताः प्रपत्ताद्वपदानमारो । रहनप्रकाशितदंशस्यादाः ॥ सोपरमात्रमस्यादसारे । सपकोजादिवधीरा<sup>त्वता</sup> । प्रपत्ताद्वपदानम्हरारकोदाः । भोगविषदेपितातन्ततीयः ॥ २५ ॥ दानपर्पप्रनेमवतार्द्। । बीरहक्षप्रमेप्वपर्तः । इनकोफडमनकोवञ्ञकरियो।मनविज्ञभयोनतोश्रमभरियो॥मनवञ्जकरियोहैयहयोगू विनामनहिवञ्गहेँदुसभोगू जाकोमनअपनेवञ्गभयऊ । श्रीपतिचरणपाहुँङगिगयऊ ॥ तेहिदानादिकतेकछुनाही । यहनिश्चयजानहुमनम

दोहा—निजवशभयोननासुम्न, रुग्योनहरिपदमाहि । ताकोदानहुधर्मतप, जानहुसक्रुरुथाहिँ ॥ तातेजातेमनवशहोई । सोइरुपायकरेसक्रोई ॥ ४० ॥ इंद्रियहेंमनकेवशमाँहीं । इंद्रिनकेवशहेमननाहीं ॥ जनकेमानसकेवशकारी । हरिकोछोडिनद्वितियिचारी ॥ दानादिकअरपेहरिकाँहीं । तेहमनवशकरिदेतसदा बिरुन्वरुशिसोहदेवनदेवा । भयकरिवसुखअभयकरसेवा ॥ ४८ ॥ दुनर्यमहावगहेभारो । यहमनदारतमर्मिव जगमहँमुद्रताहिनोहिं जीती । शृञ्जमित्रयहुकरतप्रतीती ॥ ४९ ॥ मनकीदईदेहयहपाई । हमहमारकरिगर्वमह अध्युद्धिनहिंहरिवेहयहपाई । इसहमारकरिगर्वमह अध्युद्धिनहिंहरुहिं । स्वरानस्क्रिपरनक्ष्यक्ष्याना ॥ महोजोजनकर्षुपुत्रदुत्वदाता । तोमोकोयहुयुवाजनाता ॥ आतमकोसुखदुखदेहेनाहीं । सिगरोसुखदुखदेहिंक

दोहा-जैसेअपनेदंतसाँ, जीभजोकाँटेकोय । ताकोद्वस्यानिमजुजको, कोपकोनपरहोय ॥ ५९ ॥ कहोजोस्रादेसुखदुखदाई । तोआत्मेनहिंदोपदेखाई ॥ काटदुहायहितेजोहाथ । हेनदीपआतमकेमाथ ॥ ५ गृनौतोजियकोजियदुखदेसु । तऊठीकहैनहिंयहेह्य ॥ आतममेंहैनहींविकारा । तोसुखदुखकोकोदातारा ॥ कहोजोनिजआत्मेदुखदाई।तोनिजतिनकोदुखपाई५२कहोजोग्रहसुखदुखकोस्र्छ।तोअजजियहिनग्रहम्तिक् ग्रहसुखदुखदेहिकोदेही । अथवाग्रहग्रहसुस्तिक् ॥ जियतोभिनग्रहहुतनतेरे । सुखदुखजाततासुनहिंनरे ॥ जोकमेहिसुखदुखर्वम्हकहू । तोविचारकरिअसमतगरहहू ॥ जवदेहिस्रात्माह्वजाव । तनकमेनकेसुखदुखपा तनतोजदुईआत्माह्वज्ञीक् । स्वक्रमेनकेसुखदुखपा तनतोजदुईआत्माह्वज्ञीक्ष्यस्वम्हत्वस्था

दोहा-काटसरूपहिआतमा, सुंखदुंखनाहिंभतीत । दहनदहनदहिनहिंसके, हिमिहिमिकरेनशीत ॥ ५ कवहूँकहूँकोऊअसनाहीं । सुखदुखदेइजोआतमकाहीं ॥ अहीभिन्नआतमतनतेरे । ऐसेसिगरेवेदनिवेरे ॥ जेहिनीहेभयोदेहअभिमाना।सोटकोउकहनहिंडरतसुजाना५७गह्मोमहिंपदीविज्ञाना।यातेअहेअधिकनहिंआन मेंहूँचिद्यदद्यानजहाजा । सेहमुकुंदचरणतजिट्याना॥तरिहोंयहभविंसपुदराजा।करिहोंअवनजगतकोकाजा ॥५

श्रीभगवानुवाच ।

सोद्विजनस्यहिभाँतिनिचारी।ज्ञानानछकछेशसवजारी ॥त्यागिसकछनस्तुनकीआसा।महिनिचरघाछहिपरमहुछ। यद्भिष्ठिनसाँछद्योजनादर । तद्भिनभयोधर्भतेकाद्रशामोदितभयोछोडिसबसाथा।विचरतमहिगानतयहगाथा८ जीन्नहिमहिकोउद्युखदुखदाई । हेकेनछभ्रमहीभारिभाई ॥ उदासीनअरुमिन्नकोई । अज्ञानहितेसीश्रितहोई ॥ द् दोहा—त्तातेडद्वबुद्धिते, मनवशकरिसवभाँति । पूरयोगजानुहुयही, मोहिंच्यावहुदिनराति ॥ ६९ ॥

स्व त्यावध्य ज्ञान्य स्वाति । इर्ष्याच्याच्युष्काः साहव्यावद्वाद्वात्यातः ॥ दृष् स्वदिभक्ष्यातायद्दाः सावधानहेकायः । कहेस्यनेसम्रहेगहेः तेहिद्वस्ववर्द्वनहायः॥ दृशः॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिराजश्रीमदाराजाश्रीराजावदादुरवांष्वेद्याश्रीविश्वनार्यासहदेवात्मज सिद्धिश्रीमदाराजाधिराजश्रीमदाराजाश्रीराजावदादुरश्रीरस्राजासिहसूदेवकृते आतन्दा स्त्रुनियो एकादशस्कंषे त्रयोविशस्तरंगः॥ २३॥

# श्रीभगवानुवास ।

दोहा-पूर्वाचारजनेस्रोहें, किपलादिभगवान । सांख्यक्षास्त्रतिनकोकह्यो, मेंअवकरहुँवपान ॥ जद्यारिकोआतममाने । तित्रकीभ्रमिवनसत्यद्जाने ॥ १ ॥ सृष्टिआदिमहँह्यानसरूपा । रह्योपकमंत्रझअनूपा ॥ रहेभ्रकृतिपुरुपदुमोहिलीना । नामरूपतेरहोनिहीना ॥ उद्भवतातसत्युगमाहीं । रहेअपासक्रमझिकाहीं ॥ २ ॥ बानीमननेहिपदुचिनल्यकातातेमायाअरुफल्भयक ॥ ३ ॥ सोईमायामकृतिकहाने । वेदसोईफल्कोजियगाने ॥ मायाकारणकार्यकृपिनी । सकल्पनातकोश्रमनिकृपिनी ॥४ ॥ मेंकरिकेजीवनपरदाया।सृष्टिहेतभरयोजनमाया ॥

# आनन्दाम्बुनिधिं।

तवसतरजतमग्रुनविङगाना॥५॥ तातेष्रगट्योतत्वमहाना ॥ ताकोजानतजगतव्यपारा । ,, े सोहेहेअज्ञानकरहेतु ॥६ ॥ ताकोत्रिविधिजानिमतिसेतु ॥ ज्ञब्दस्पर्जारूपरसगंधू । :नहंि , , ; ,

दे। ह्या न्या क्या स्वाधिक में पाँच । अहंकारराजसिंहते, प्रगर्टी हं द्वियसाँच ॥ सात्त्विक अहंकारते देवा। प्रगर्टे में स्वाधिक में स्वधिक में स्वाधिक म

दोहा-सत्यठोककोजातहै, जनसंन्यासहिधारि । भक्तियोगकरिछहतहै, उद्धवपुरीहमारि ॥ १९ ॥ काछश्किधारीमोहितरे । छहतजीवहैछोकघनेरे ॥ उत्तमकरमीकरधजाहीं । रहेंमध्यकमींमहिमाहीं ॥ अधमकर्मकरिअधैसिघारेविदकर्मगतियहीडचारे॥१५॥७० हुए जेते प्रतिकृति जानहतेते जोहकारजकोकारणजोई । आदिअंतमध्यहुहैसोई ॥ हैटयौहारहेततेहिकारजा हि । एप्टकटेकु जानिक जातिवस्तुप्रगटजोहोई । आदिइंडवंतमध्यहुहैसोई ॥ कारणसदासत्यहेसोई । कारजअनितकहतसवकोई ॥ १८॥ उपादानकारजजाकेरी । हैप्रकृतीयहवेदनिवेरी ॥ जीवप्रकृतिपरजगतअधारा । जगनिमित्तहेकाछउदारा ॥ तीनिहुछोकभेंअंतरयामी । महीत्रहात्रवपुरुवहुनामी ॥ १९ ॥ ममसंकल्पपायसंसारा ।

दोहा—अहंकारपुनितानिभे, महत्तत्वमंठीन । महत्तत्वपुनिग्रुणनमं, ह्वेगे्छानप्रवान ॥ २५ ॥ त्रेगुणप्रकृतिमाहभेठीना । प्रकृतिकाठमंठीनवठीना ॥२६॥ मायाज्ञविठतजीवनमाहीं । काठहुह्वेगोठीनवहाँहीं। इत्तजीवमोहिमहह्वेठीना।जिमवनमहम्भरहत्वप्रवीना॥मोहिंअधीनकोहुकेनविचारो।मोहितउतप्तिप्रव्यविद्याः। इत्तजीवमोहिमहह्वेठीना।जिमवनमहम्भरहत्वप्रवीना॥मोहिअधीनकोहुकेनविचारो।मोहितउतप्रविप्रव्यविद्याः। श्रीहेविष्ट्यां । विनविकारहमरहेत्तदार्थाः। श्रीहेविष्ट्यां । विनविकारहमरहेत्तदार्थाः। वेवहुत्वज्ञमनुजतननाना । महेविसोरहतनभाना ॥ तेसहिजोउरकरत्विचारा । कावहुजाहिजायस्रुजाना ॥ तवहुँ उद्धवतिहरुरमाहीं । ज्ञानभीतिठहिरहत्तेनाहीं। वेदेवयोगजोतनअभिमाना । कावहुजाहिजायस्रुजाना ॥ २८ ॥ यहमेसांख्यज्ञास्त्रमत्वगाई।उद्धवतुमकोहियोग्रुकाह्याहीतगानकर्त्रमत्वानाञ्चा॥ २८ ॥ यहमेसांख्यज्ञास्त्रमत्वगाई।उद्धवतुमकोहियोग्रुकाह्याहोतिगानकर्त्रमत्वानाञ्चा॥ २८ ॥ यहमेसांख्यज्ञास्त्रमत्वगाई।उद्धवतुमकोहियोग्रुकाह्याहोतिगानकर्त्रमत्वानाञ्चा॥ २८ ॥ यहमेसांख्यज्ञास्त्रमत्वगाई।उद्धवतुमकोहियोग्रुकाह्याहो

दोहा—संज्ञायकीगाँठीकठिन, यहितेछूटहिसर्व । सृष्टिप्रख्यकमजानिसस, होनहुसखाअगर्व ॥ २९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांधवेज्ञश्रीविश्वनार्यासहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिख राजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्बुनियो एकाद्ज्ञस्कंथे चतुर्विज्ञस्तरंगः ॥ २८ ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कन्ध ११

# श्रीभगवानुवाच ।

दोहा—सतरजतमग्रणतीनिये, जेहिग्रणतेजोहोय । सीवरणनींकरतहों, करहुमहनतुमसोय ॥ ३ ॥ इमदमक्षमासत्यतपदाया । अहिवेकसुधिवस्तुनिकाया ॥ श्रद्धाटाजतोपअरुत्यागा । श्ररणपाटिबोदान। आत्मदमक्षमासत्यतपदाया । सर्वविषक्षधिवस्तुनिकाया ॥ श्रद्धाटाजतोपअरुत्यागा । सर्वविषयसुषहासविद्या सदात्साहम्पादिवो । सतोग्रणीटिकोतिहज्ञानी ॥ २ ॥ उद्यमअसंतोपजसआसा । सर्वविषयसुषहासविद्या मदउत्साहमवाहप्रगटिवो । वटकरिकवहुँनकोहुसोहिठवो ॥ यगुणटेहुजाहमेजोहूँ । रजोग्रणीजानहुजनसोहूँ ॥ कोपटोभदुष्तिपथ्यावानी । हिसाअरुजाववच्छटानी ॥ दंभगटानिहुकटहसर्वेसो । शोकहुमोहसुभावअने आटुसानिद्विताभीती । करतदृब्यहितयतनअनीती ॥ इतनेग्रुणवामितनदेखो । पूरोतमोग्रणितहिटेखो ॥ ग्रुणकेमेट्नतेजोहोहूँ । मेवरणहुँसुनुञ्दवसोहूँ ॥ ५ ॥ उद्धवश्रहंकारममकारा। त्नमनह्दियकोव्यवहारा ॥

दोहा-स्तरजतमग्रणमेळको, यहीजानिर्येकाञ्च ॥ अर्थपमेजस्काम्रति, सोउग्रणमेळनसाञ्च ॥ ७ ॥ प्रवृतिधमेमहॅनवभेप्रीती । ठाग्योकरनग्रहाश्रमरीती॥करतोरहेसदानिजधमा । सोउग्रणमेळगुणहुज्जुभकमा ॥ जाकेशमदमादिअधिकाई । सोजजनसतोग्रणिसुखदाई ॥ कामादिकजिनकेअधिकाने । रजोग्रणिपरततेजाने ॥ कोधादिकजिनकेबिट्टिजाहीं।तमोग्रणीजानहुतिनकाहीं ९ सकळआश्रतजिकरित्निजकमी।भजीहमीहिंको सत्तोग्रणीतहेंनरनारी । तेकबहुँनहोतसंसारी ॥ १० ॥ कर्मनकोफठचाहिवडोई । करिकेकमभजेमोहिंकोई ॥ जानोरजोग्रणीतिहिंताता।होतवहुतदिनमहँअवदाता॥कोहुकोमरणचाहिमोहिंभजतो।सोतामसीसाधुमिठजतो तीनिहुगुणमोमहेंहेंनाहीं । रहतज्ञविकिचित्तहिमाहीं ॥ होतवद्धतेहिगुणतेजीवा । ठहतनरक्वहुँस्वर्गअतीवा॥ १

दोहा—येतेव्रक्षणजाहिमें, सलाव्याजिबदेशि । अधिकतमोग्रुणताहिमें, अवशिक्षीजियेवेशित ॥ १८ ॥ सत्युणवर्देदववव्यादें । रजग्रुणवर्देअसुरबञ्गादें ॥ जवतमग्रुणवाटतमतिमाना । तवराक्षसवव्यवदतमहाना ॥१९ सत्युणविज्ञागरणविज्ञारो । रजग्रुणतेस्वपनहिचरपारो ॥ तमग्रुणतेसुप्रतिह्नेजावे । तीनिहुदद्याजीवकदवावे ॥२० म्नास्नणसतोग्रुणेजपारे । उपरवपरकेवोकसिपारें ॥ मधिमधिरजोग्रुणीजनजाहीं । अध्वध्यमननतामसीकाहीं॥२९ मरेसतोग्रुणेजपारो । पावतस्वगेवोकसुखदानी ॥ मरेरजोग्रुणमहजनजेहं । रहेमृत्युव्योकहिमदेंतेई ॥ मरिसतोग्रुणमंजीप्रानी । पावतस्वगेवोकसुखदानी ॥ मरेरजोग्रुणमहजनजेहं । तेमोहिव्यत्वविक्रंव्यक्षिक्षाहें ॥ २२ अरपेमोहिकमंपव्यक्षोहं । अयवाकरेअकामहिजोहं ॥ सोहंसात्विककमंकदावे । ताककियेअवशिमोहियावे ॥

तवसतरजतमग्रुनविङगाना॥५॥ तातेप्रगब्धोतत्वमहाना ॥ ताकोजानतजगतअधारा । तातेप्रगटभंयोअह सोहेहेअज्ञानकरहेतु ॥६ ॥ ताकोत्रिविधिजानिमतिसेतु ॥ ज्ञान्दरूपश्रह्मपराम् । मनहदिवकारणमति

दोहा—अहंकारतामसिहते, ज्ञान्दादिकभैगाँच । अहंकारराजसिहते, प्रगटींइंद्रियसाँच ॥
सात्विकअहंकारतेदेवा।प्रगटभयेकरिवेममसेवा ॥८ ॥ येसवममसंकल्पिहपाई । मिलिब्रह्मांडिद्योज्पनाई
रह्मोसोवतोमेंजलमाँहीं । नाभीतेभोकमलतहाँहीं ॥ तातेप्रगटतमोकरतारा । रजोग्रणीसोब्बेहअपारा ॥ १०
करितपमोरअगुमहपाई । रजतेरच्योलोकविधिराई ॥ ३१ ॥ स्वर्गलोकहेदेविविदासा । अंतरिक्षप्रतादिक
महीलोकमनुजादिल्यारा।येतीनिहुकेजपरउदारा॥महलोंकलादिकमतिमाना।सिद्धलोकश्चितवारिवारा ॥
असुरनकोअरुनागनकेरो । अवनीनीचेवासनिवेरो ॥ उद्देसात्विकीस्वर्गनवासा । लहेराजसीधरणिनिवासा ।
नागलोकतामसीसिधार॥१३॥औरसुनहुजोवेदलचारे ॥ महलोंकजनलोकहिकाहीं । योगऔरतपक्रितिवव

दोहा-सत्यलोककोजातदै, जनसंन्यासिह्यारि । भित्योगकरिल्हतहै, उद्धवपुरीह्मारि ॥ १८ ॥ कालशिक्यारीमोहितरे । लहतजीवहेलोकघनेरे ॥ उत्तमकरमीकरधजाहीं । रहेंमध्यकमीमहिमाहीं ॥ अधमकर्मकरिल्योसिधारे।वेदकर्मगतियहीजचारे॥१८॥लघुनबक्रशृहुशूल्यकंते।प्रकृतिपुरुपयुतजानहुतेते॥ जोइकारजकोकारणजोहे । आदिखंतमध्यहुँदेसोई ॥ हेट्योहारहेततिहकारजा जिमिघटपटकटकुंडलआरजा जातेवस्तुप्रगटजोहोई । आदिहुअंतमध्यहेजोहे ॥ कारणसदासत्यहेसोई । कारजअनितकहत्तसक्कोई ॥ १८ । उपादानकारजजाकरो । हेपकृतीयहवेदनिवेरो ॥ जीवपकृतिपरजगतअधारा । जानिमित्तहेकालजदारा ॥ तीनिहुलोकमेंअंतरयामी । महाब्रह्मजेबपुनहुनामी ॥ १९ ॥ ममसंकलपपायसंसारा । प्रगटतपल्तनस्तवहुना

दोहा—गयोएकआयोद्धतिय, यहविधितसंसार । बनोरहतनित्तज्ञियनके, भोगनहेतअपार ॥ २०॥ होतप्रठयजगकीजेहिमाँती । सोनरनोंमैंसुनुअपपाती ॥ पृथिषीआदिङोकजेहिमाईो । ऐसोमहनहांडिकाई मार्गान्यक्रमाळ्याविकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विकारात्विक

दोहा-अदंकारपुनितीनिभे, महत्तत्वर्भेठीन । महत्तत्वपुनिगुणनर्भे, ह्वेगोठीनप्रवीन ॥ २५ ॥ त्रेग्यणप्रकृतिमाहभेठीना । प्रकृतिकार्टभेठीनवर्छीना ॥२६॥ मायाज्ञावरित्वजीवनमाही । कारुहृद्वगोठीनवर्धीर्म एक्तजीवमोहिनद्वह्विणेना।जिमिवनमहस्थारहृतम्बीना॥मोहिञ्चपीनकोहुकेनविचारो।मोहिनेठतपतिष्रव्यितिहाँ । एक्तजीविवारो।जिमिवनमहस्थारहृतम्बीना॥मोहिञ्चपीनकोहुकेनविचारो।मोहिनेठतपतिष्रव्यितिहाँ । जीनहोहिद्दमकोठमहनाहीं । विनविकारहमरहेसदाहीं ॥२०॥ यहिविधिदेशजीव्यक्रमायांभिद्वअवेदवेदनहाणाव । विद्वहेत्वज्ञमाव । विद्वहेत्वचिवार्ष । विद्वहेत्वचिवार्य । विद्वहेत्वचिवार्

दोहा—संशयकीगौठीकठिन, यहितेष्ट्रयहिसवं । सृष्टिप्रस्यकमजानिसस, होवहुससासगर्व ॥ २९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांपवेशश्रीविश्वनापार्तिहर्देवात्मन सिद्धिश्रीमदाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजापिकारिर्ध राजसिंदगुदेवकृते सानन्दाम्बुनियौ एकादशस्कृषे चतुर्विशस्तरंगः ॥ २८ ॥

# श्रीमद्भागवत-स्कन्ध ११

श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-सतरजतमगुणतीनिये, जेहिगुणतेजोहोय । सोवरणनमेंकरतहों, करहुयहनतुमसोय ॥ ३ ॥ इमदमक्षमासत्यतपदाया । करिववेकसुपिवस्तुनिकाया ॥ श्रद्धाटाजतोपअरुत्यागा । करिववेकसुपिवस्तुनिकाया ॥ श्रद्धाटाजतोपअरुत्यागा । करिवयेकसुपिवस्तुनिकाया ॥ श्रद्धाटाजतोपअरुत्यागा । करिवययसुखहासिविटा । नात्मानंदहोयजोप्रानी । सत्तोगुणीटीजैतेहिजानी ॥ २ ॥ उद्यमअसतोपजसआसा । सर्वेविययसुखहासिविटा । दक्तसाहप्रवाहकारियो । वर्षात्मानुजनसोई ॥ होपठोभदुस्तिमध्यावानी । हिसाअरुजावयछठठानी ॥ दंभगठानिहुकठहसर्वेसो । शोकहुमोहसुभावअनै आठसर्तद्विताभोती । करतद्वव्यहितयतनअनीती ॥ इतनेगुणजामेतनदेसो । पूरोतमोगुणीतिहिटेसो ॥ गुणकेमेठनतेजोहोई । मेंवरणहुँसुनुजद्यवसोई ॥ ५ ॥ उद्यवश्वहंकारममकारा । त्नमनहुँद्वियकोव्यवहारा ॥

दोहा-सतरजतमग्रणमेठको, यहीजानिर्येकाञ्च ॥ अर्थपमेअरुकामराति, सोउग्रणमेठनसाञ्च ॥ ७ ॥ प्रवृतिधमेमहॅंजबभेप्रीती । ठाग्योकरनग्रहाश्रमरीती॥करतारहेसदानिजधमा । सोउग्रणमेठगुणहुग्रुभकमा ॥ जाकेशमदमादिअधिकाई । सोजनसतोग्रणिभुखदाई ॥ कामादिकजिनकेअधिकाने । रजोग्रणिपरतितेजाने ॥ कोघादिकजिनकेअधिकाने । रजोग्रणिपरतितेजाने ॥ कोघादिकजिनकेमधिकाने। संतोग्रणीतिहेंनरहार्ही। तमोग्रणीजानद्वतिनकाही ९ ॥ कर्मनकोफठजाहिनहों । करिकेकमभजेमोहिनोई ॥ सतोग्रणीतिहेंनरहारी । तेकबहुँनहोतसंसारी ॥ १० ॥ कर्मनकोफठजाहिनहों । करिकेकमभजेमोहिनोई ॥ जानोरजोग्रणीतिहिताता।होतबहुतदिनमहँभवदाता॥कोहुकोमरणचाहिमोहिभजतो।सोतामसीसाधुमधिठजतो तीनिहुग्रुणमोमहँहनाहीं । रहतन्विकेचित्तहिमाहीं ॥ होतबद्धतिहिग्रुणतेजीवा। । ठहतनरक्रकुँहन्वगंजवीवा॥ ॥

दोहा—बद्योस्तोग्रुणजवहिये, रजतमकोलियजीति । प्रमृद्धानम्खलपायत्तन, करतोमोपद्पाति ॥ १३ ॥ बद्योरजोग्रुणजवमनमाही।लियद्वायत्वस्ततमकाही।।त्वमुखकर्ममुयश्रशिपवि।निवृतिप्रवृतिकर्महिद्धेजावे॥ १ जवेतमोग्रुणपनअपिकावे । शोकमोहिनद्वात्तवयावे ॥ हिंसाजडताऔरमुद्धता । पापहिमेमितरहित्र्रूडता ॥ १ जवहाँचित्तप्रसन्नद्वेत्रावे।अरुसवर्देद्विनकोमुखआवे॥ हिंसाजडताऔरमुद्धता । पापहिमेमितरहित्र्रूडता ॥ १ जवमेमित्रवंचलकरिकावे । व्हत्तप्रक्षणनेकुनशर्मा ॥ रहतनसावधानजेहियाता। भ्रमतरहत्तमनसवदिनताता ऐसेलक्षणहोचेंजामें । रज्युणवदोजानियेतामें ॥ १७ ॥ जाकेचित्रातिरहिवाता। छोडतसकल्यमेमरयादा ॥ सकतनमनाथरकरिआभेमानी । रहतमनहिअद्धानगलानि ॥

दोहा—येतेच्याणजाहिमें, सलाजियोजवदेसि । अधिकतमोग्रुणताहिमें, अवशिलीजियेचेसि ॥ १८ ॥ सतग्रुणवदेदेववच्वादें । रजग्रुणवदेशसुरवच्यादे ॥ जवतमग्रुणवादतमतिमाना । तवराञ्चसवच्वदतमद्दाना ॥१९ सतग्रुणतेवारामें । रजग्रुणतेत्वपद्दतमद्दाना ॥१९ सतग्रुणतेजागरणविचारो । रजग्रुणतेत्वपद्दतमद्दाना ॥२० साद्यणसेजागरणविचारो । रजग्रुणतेत्वपदेशे ॥२० माद्यणसेजाग्रुणतेजारों । वपरवपरकेच्येकसिपारें ॥ मधिमधिरजोग्रुणीजनजाहीं । व्यवस्थायनवतामसीकाहीं॥२१ मरिसतोग्रुणमेजाप्रानी । पावतस्वगंच्याकसुर्वाती ॥ मरेरजोग्रुणमदज्ञनजेदें । रहेमृत्युच्योकदिमहँतेदें ॥ मरिसतोग्रुणमेजप्रानी । तेसवच्दतनरकक्रेभोग्रुण मरेजितग्रुणमेपद्यपादं । तेमोदिच्यतविक्रेजदिआई ॥ २२ । अर्पमोदिकमंपरच्योदं । तेमविक्रेयअवशिमोदिपावे ॥

दोता-फ्टइच्छाकरिकरतजो, कर्मसोराजसजान । हिसादिकजेकमंह, तिनकहॅनामसमान ॥ २३ ॥ जानदुसात्विकातम् । राजसजानुदेहअभिमाना ॥ तिनकेनिदिशाना । सोहितामसमान ॥ २३ ॥ जानदुसात्विकातमाना । राजसजानुदेहअभिमाना ॥ तिनकेनिदिशाना । सोहितामसमानस्रजाना । मेरीभिक्तिसहितजोताना । सोनिगुंणसविद्यसमाना ॥२३॥ सात्विक्टंसपणकरवासा । राजसहेपुरमामनिवासा ॥ युवासुरापिनेक्हमकाना । जानुतामसीदुरमदनाना ॥ जोनिवासमम्बिद्यस्ते । सोनिगुंणहेसुसद्वनेरो ॥ २५ ॥ करेकमंजोनाहिकातमा । सोसात्विकतांसुनपमां ॥ करेकमंजोनाहिकातमानिकातांसुनपमां ॥ करेकमंजोनहिकातमानिकातांसुनपमां ॥ करेकमंजोनहिकातमानिकातांसुनपमां ॥ अद्याभातमतानिकातांसुनपमां ॥ अद्याभातमांस्त्रस्तानिकातांसुनपमां ॥ अद्याभातमांस्त्रस्तानिकातांसुनपमांस्त्रस्तानिकातांसुनपमांस्त्रस्तानिकातांस्त्रस्तानिकातांस्तानिकातांसुनपमांस्त्रस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्तानिकातांस्ता

आनन्दाम्बुनिधिं।

दोहा-हिसाओरअधर्मम्, श्रद्धानाकहिषय । सोश्रद्धहिताम्सी, अस्भापेसुनकोय ॥ पावा विभागार स्वाप्ता नवाना सम्बद्धाः साराव्यापात्राम् राज्यास्य स्वाप्ता । स्वाप्ता विष्यम् जीवावि । सः स्वाप मसेवनजोश्रद्धारावि । सोनिग्रंणश्रद्धाश्वतिमापे ॥२७॥ पृथ्यपूर्तिवेनश्रमजोवावि । सः भूतकामात्रकारायः । साराज्यसम्भाजनबुषमावे ॥ अग्नुचिद्धल्दमोजन्जीहोहे । स्ट्रान्तिकार्यः । स्ट्रान्तिकार्यः । स्

नाएकचार नामान्य प्रत्यास्य अस्ति। स्वाहिक है सबकोई ॥ मोहदीनताते सुखभयऊ । त रनगर्यात्र प्राप्त । सोनिर्गुण्यसत्वेदतकर्षा ॥ २९ ॥ द्रव्यदेशअरुकाल्हुज्ञाना । मेरीमोक्तिकिहेजोहर्षा । सोनिर्गुण्यसत्वेदतकर्षा ॥ २९ ॥ द्रव्यदेशअरुकाल्हुज्ञाना ।

पारा प्रथमाञ्च नाजा नामान्छ। नामान्। । प्रमुख्यान्। ॥३२॥ विद्यान्। । प्रमुख्यान्। ॥३२॥ विद्यान्। । प्रमुख्यान्। । प्रमुख्य जानपद्दिष्टभकाष्ट्रणायातत्त्वपूर्णसम्बद्धसम्बद्धाः । स्त्रीत्त्वानाः । स्त्रीत्त्त्त्वलहिमतिवानाः स्रोजनहोतमोक्षकेयोग् । औरसर्वजानहुदुखभोग् ॥ तातेसाधकज्ञानविज्ञानाः । ऐस्रोनरतनलहिमतिवानाः साजनहातमासक्यास् । जारतक्यान्द्रुड्खमास् ॥ ताततायुक्तझानावज्ञानः । एसानरतन्यव्हस्मातवानः ब्रिग्रुणसंग्तजिकरिअतिप्रेमा । मोहिभजैचाहेजोक्षेमा ॥ जीतेइद्विनकेरप्रसंगा । करेनमोरभक्तजगसंगा ॥ त्रिगुणसगतानकारजातप्रमा । भारत्य पार्यास्या ॥ नापराप्त्र । जीतरजोतमोगुणकार्ही । जीत् ग्रीहरू रहेसावधानस्यकाला । करिकसेवनसत्यविज्ञाला ॥ ३८ ॥ जीतरजोतमोगुणकार्ही । जीत् ग्रीहरू रहसावधानसवकाला । कारकस्वनवस्थावनाला ॥ रूठ ॥ गामर्गाणाणाणाणा हिं। प्राप्त स्हसदिक्षातस्य । प्राप्टकरेनहिंनिजपरभाऊ ॥ यहिविधरहेजोकोउजगमाहीं। प्राप्त

रहत्तदाहाशातचुमाञ । नगजगरमावानसराम्य । नगवमारवानस्याम्य । नगजगरमावानस्याम्य । स्वतिहर्णः । स्वत तनताजतानष्ठभानात्मरारुणनासानन्छरारुननाः॥ तर्दन्॥ दोह्य-मोरभक्तृत्वेभरदा, छलतमोहिंसवठीर । विचरित्रभुवनममुद्रित्त, घ्यावेकवहुँनजीर्॥ ३६॥ ाका न्यारमणात्वमत्त्रपण अत्यानमाद्यानभार र पन नरामञ्जनतम् वेश्वापिवेशश्रीविश्वनार्थासहदेवात्मज इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज्ञश्रीमहाराजाश्रीराजावहाद्धुरवांपवेशश्रीविश्वनार्थासहदेवात्मज त्याल जान नराजान्यान्यान्यान्यात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्रात्र्यात्रात्र्यात्रात्र्यात्रात्र्यात्रात्रिकारीश्री सिद्धिश्रीमहाराजाश्रीमहाराजाश्रीराजावहाडुरश्रीकृष्णचेत्रकृपापात्राधिकारीश्री

ाळ ना न्यूया प्राप्त विश्वास्त्र प्राप्त प्राप्त विश्वास्त्र स्त्र । । २५॥ स्त्रुराजसिंहज्देवकृते आनंदास्त्र निषो एकादशस्कंषे पंचित्र सतंरगः॥ २५॥

दोहा-साधकमरेज्ञानको, ऐसोमजनश्रीर । ताहिपायकरियममम, मोहिंमिठतमतिषीर ॥ त्तायकमुद्भागमाः पुतानख्यास्यरः । सार्वनायमारयम्पनः नार्वाम्ववस्ति ॥ १ ॥ अतयोमिजीवकोः महोस्रवाअमेद । मोररूपतुमज्ञानियो सदास्धिद्रनेद ॥ १ ॥ अतयोमिजीवकोः महोस्रवाअमेद अतथामाणावकाः महास्रखाजमद् । मार्रू प्रधमणागमा सदासाग्यदानद् ॥ ५ ॥ भयोजीवकहूँजवममज्ञानााळ्टतत्वहिंदेहअभिमाना ॥ रहेयद्पिसंसारिहमाही । विषयरंगतिहिलागतनाही भूयाजायकहरूवममञ्ज्ञानााष्ट्रदत्तवबाहदृहव्याममानाः ॥ रहयद्वायस्ताराहमाहाः । ।वपयरगताहरूागतनाहा करेकवहुनहिकामिनिसंगा ।छोडेवेटारथिनप्रसंगा ॥ करेजोकामिनिसंगसुजानाः । गिरतअंघसँगअंघसमानाः 

तामसन्हण्कहातहासा । मतुमसाअवकर्द्धभकासा ॥ ५६व५६रवामहराजा । रह्माण्कताहसुयश्वराजा मिठीववेशीताकहँआहे । नृपसोअसप्रणठियोकराई ॥ देशिहीतुम्हॅनगनमेजवही । संगतुम्हारेतिजिहीतवहीं मिठीववेशीताकहँआहे । नृपसोअसप्रणठियोकराई ॥ १८॥ व्याप्रणठियाना । संगतुम्हारेतिज्ञाना असकाहरहन्छगारुपस्या । कर्णअनकमातरावर्या ॥४॥ एकतम्यायनयसनतहाहा । ,८॥० ॥। कन्योप्रियुरत्वरतपयानात्वनरेशअतिशयविङ्खाना ॥ वैकटसारसमहादुखपायो। जगतीपतिजगतीमः क्षर्यस्तरप्रभागामप्रस्थानम् । जनस्याम् । जन दोहा-असनवसनकोस्रिपनहाँ, करतिवृद्धानकलाम् । हायउवैज्ञीमोहिते, वृथादयोसेताप् ॥ इति । असनवसनकोस्रिपनहाँ, करतिवृद्धानमञ्जूष्टे । जनस्यामानम् । जनस्यामानम् । जनस्यामानम् । जनस्यामानम् । जनस्य

द्वाहा-असन्वसनकाष्ठापन्हाः करताव्यापक्यम् । हायज्वशामाहृतः वृथादयासेताप् ॥ हमपानसमहृद्वक्रोतानहिद्वज्वदेविदुस्यमेरा॥हाजवैशोमिजतिकसनहिं।तोहिन्नस्वजगतमोहिक ॥ ग्राहिकिजिनसम्बद्धस्यक्रोतानहिंदिज्यस्य

ा कियगंघवंयज्ञहरूपा । कियगंघवंयज्ञहरूपा । बीत्योकाठबहुरूपा विषयभोगकरिमें न अपानी। पुरे पवा ू । जाला | स्पामकः । स , रदयसुनहुसम्दारि ॥ ેલ ોવા करुगंधवं यहाम।

कियोपयान उनेरे क भोगांवे प्रानिश , n -

#### पुरूरवा उवाच ।

ोरोमनमन्मथमथिडारचो।हायमोहर्मेअतिविस्तारचो ॥ करिडर्पेशीकेरगठवाही । बीततकाठग्रन्योर्मेनाही ॥ महर्चक्तीअंगलपटान्यो।जगतअस्तिदनकरनिहजान्यो ॥सुरगणिकालीन्ह्योउगिमोहींमिँह्वेगयोज्ञानकरद्रोहीं ॥ द्भोचकवर्तीमहराजा । ज्ञास्योसिगरीनृपनसमाजा ॥ सोमैराँगनारिनकेरंगा । नच्योनचतजसकाटक्ररंगा ॥ ह्योशकसमविभवहमारा । फैल्योसुयशसकलसंसारा ॥ ऐसेहुमोहितृणदुसमत्यागी । गैर्डवेशिनेहत्रजिभागी । त्राकेहेतप्रमत्तसमाना । मेरोवतविनवसनअयाना॥विचरचोमेंसववसुधामाहीं । लागीलाजनेकुमोहिनाहीं ॥१ नोकामीतियपीछेपावत । सोअपनोसर्वस्वनञ्चावत ॥ जैसेखरीसंगलरघावै । पदप्रहारबहुवारहिपावै ॥

दोहा-जैसहिनारीसंगमें, जनकोज्ञानद्रमान । तेजबुद्धिबलवीरता, तुरतहिकरतपयान ॥ ११ ॥

काविद्यातपदानते, कावद्वसुनेपुरान । काइकांतवसिमीनते, कहाकथेवहज्ञान ॥ तासवयासबळेहविचारी।जाकोमनहरिळीन्ह्योंनारी॥१२॥धिकमोकोस्वारथनहिंजान्यो।होंमूरुखपंडित भयोचकवर्तीमेंभारी।ऐसेह्रुलियोजीतिमोहिनारी ॥खरअरुवृपभस्रिरसजगमाही।तियपीछ्विचरचोचडँपाही ॥१ सहसन्बरसर्वज्ञीकेरो । अधरअमीमैंपियोपनेरो ॥ पैनतोपभोवाडीआज्ञा । जिमिआहुतिरुहिबढ्तहुताज्ञा॥१ जोतियचित्रियनेहफँसाई।हरिविनतेहिकोसकत्तछुडाई १५ यद्पिउर्वेशीवहुसधुझायो।ममुदुर्मतिमनकछून रह्योलोभिलालसाबद्धायोभिञ्जञ्जनञ्जानवुद्धाये ॥ १६ ॥ यामेंकछननारिअपराधा । हैकामिहिअपराधअगाधा जान्योरज्ञहिजोत्तर्पअज्ञानी।कौनदोपजोरज्ञहिबवानी॥१७॥मरुअरुमुत्ररुधिरअरुचामा।निकततदर्गेथहिसबदाम

दोहा-कनकलताअरुचंदकी, जपमाताकीदेव । अतिअज्ञानकीपोटरी, अपनेशिरपरिलेव ॥ १८॥ कहतमातुपितुहेंतनमेरो । नारिकहतपितसुखद्घनेरो ॥ कहतस्वामियहमोरश्ररीरा । कामपरेसहिद्धैअतिपीरा अप्रिकहत्तमें अंतजरेहों। गीपश्वानकहमें यहवेहों।। जीवकहतत्तन अहेहमारा । गुनतमीतलखिनिजरपकारा तनयककोनिहमोहिजनातो।गहेअनेकनिनिजनिजनातो॥१९॥ऐसोअञ्जचितुच्छनिदिततन।तार्मेकिरकैमोहमूढज वरणतहेसुंदरछविताकी । कैसीतकविनेनकीवाँकी ॥ प्यारीतुवविहसनिअतिमीठी । दीन्हीसपदिसुधाकरिसीठी त्वमुखदेखतठजतमयंका।वहक्छंक्युतयहअक्छंका॥यहिविधिकामीवहुवत्तराहीं।नारिक्सीरगुनतअसनाहीं॥२० वपरचामतेहिनीचेमास् । पुनिमेदाअरुरुधिरनिवास् ॥ फेरिहाडमजातेहिभीतर । जकरोबहुतनसनतेदुसकर ।

दोहा-रेतपीवमळमूजते, सिगरोभरोज्ञरीर । जसमळमॅवहुकृमिरहैं, तसतनमॅप्रद्पीर ॥ असतनमस्तिन्दहेशिनको । भेद्कानमञ्कृपितेतिनको॥२१॥तातेकामिनिकामिनिमाहीकरसनेहसुमतिकडुँनाहीं॥ करेजोकामिनिकामिनिनेहु । तोन्हिंद्चेनर्कतेकेहु ॥२२॥ प्रथमिकयोजेतियअनुरागातिष्ठनिकान्हेतद्पिनिरागा। परिहम्पानएक|तहिआई।तियमुर्तिह्ितन्हेंदेसाई॥विनमनकेवश्सुपरतनाहीं।मानसअजितजाततियपाहीं॥२३॥ तातिनारी छेपटकेरो । करैनसंगरहैनहिनेरो ॥ महाप्रवटहैकामदमारी । सुमतिहुकोमनहारतजारी ॥ तामोसमकुमतीजगमाँहीं । करैरतरागतिन्हेंकिमिनाहीं ॥ २८ ॥

# श्रीभगवानुवाच ।

यद्दिविपिषुरूरवामदराजा । गायगायछदिशोकदराजा ॥ निजञातममद्रमोकहँजानी । तजिउर्वशीछोकमतिसानीक्षे भेममगनमराह्वगयक । मरेपुरको भावतभयक ॥ २५ ॥

दोदा-तातेछोडिकुसंगको, करैसंतकोसंग । संतहिकरिटपदेशवहु, करतकामविषभंग ॥ २६ ॥ . संतनकेमनदोद्नलासा । मोरप्रेमकोसदादुटासा ॥ समद्रक्षीक्षांतहृडदारा । विगतअह्कारहुसम्≆रुरा ≵ क्रीतिचण्णमान्तिसमाना । करतवस्त्तसमहनहिनाना ॥ २७॥ तहमहाभागवढभागी । होहिनवहिन्दक करूर की तिनकेनिकटरैंडिनोकोई।सुनतक्याममञानैँदमोई॥तिनकेतनरहिनातनपापा।गमनत्रमस्य एकिस्स्वित्स्य ।

जेममकथासुनतयुत्तप्रीती । ताहिसराहतकहतप्रतीती ॥ आदरसहितठाजत्तिगावत । 🚓 🐍 👵 🕸 व तन्मनतेमोहींकहँजोवे । ताकेमोरिभक्तिहठिहोवे ॥ २९ ॥ परत्रह्ममेंग्रुननिभनता । तत्ति 🚉 👵 🔆 भक्तिभईअसमोपहँजवहाँ । वाकीरह्योकाहकद्वतवहीं॥३०॥नज्ञतशीतसेवत*ि ने भ*ीगतिभिन्ते

दोदा-ताकेष्टनिसंसारभे, कवहँजातिनपास । तासुमहलअज्ञानजो, सोउनकरतउखास ॥ ३१ ॥ **उद्भवेभवसागरमाही । बुडाईकवहुँकवहुँउतराही ॥ तिनकोआशुकरनभवपारा । नावसारिसहैसंतउदारा** र्षेग्नेसदाप्रेमरँगमाँहीं । तिनकोकछदुर्छभहेनाँहीं॥३२॥जि ि े े े नि तामिन नारत कभीर्ष जिमिपरछोकगयेमतिमाना । धर्माइँहेधनएकमहाना ॥ तैसाहिभव्सजंगर्भेभीते । तिनकेरक्षकसंतसरीते ॥ संतैज्ञाननैनहिंदेहीं । संतैसवअज्ञानहरिंछेहीं ॥ उपरिहकरिंदिवाकरभासे । सज्जनभीतरहकोतमनासे ॥ परमदेवतासंतहिजानो । परमबंधुसंतनकहुँमानो ॥ 💛 📫 🗀 🗀 🖰 तसत्यहुँमैरेरूपा ॥ संतत्तरितनहिकोग्रहितकारी । संतहोतहिअधमन्दर्धः 💛 🕮 🕬 👯 📆 🚉 🖫 🖫

दोहा-पुरूरवातजिडर्वज्ञी, हुँकेमुक्तसरूप । विचरतभोसवटोकमें, गमनहिष्रेमअनूप ॥ ३५ ॥ इति सिद्धिश्रीनन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादरबांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीरप्रराजसिंहजूदेवकृते भानन्दा म्यनिधी एकादशस्कंधे पर्डिशस्तरंगः॥ २६ ॥

दोदा−साधुमदातमसकउम्रुनि, उद्धवपायअनंद । प्रनिचोल्योकरजोरिके, सरादेवकीनंद ॥ उद्भव उवाच।

कियायोगअवकहरुमुरारी । पूजनकोविषिजोनतिहारी ॥ नेहिविषिगिरिषरभक्ततिहारे । 🛶 रेपार 🥇 लैसीत्राकीमृरतिराचिक । पूजनकरहिंवेदविधिजैंचिक ॥ सोसवमोकोदेदुसुनाई । मोपैकास्किक्टपामहार्द ॥ १ नाग्दस्यासभादिमुनिञते । कहतअवद्यपूजनदितेते ॥ तुवपूजनतेदैकल्याना । सुन्योषेसदीवेदगरानाः भाषद्वपद्वतवारमभुभारूयो । सोत्रद्वाअपनेदरराख्या ॥ ब्रह्माधुनिभृगुआदिकुकौदी । बरणः किस्सीन्तिकः त्रवद्रमनभतिद्रायमुख्यायो।गिरिनासोगिरिनापतिगायोदेवरिद्धः 🚉 🚉 👸 👊 👊 👊 🖫 नारिहाहदुकीपद्गई । निद्रोपूजनथानँदुदाई ॥ ४ ॥ तिद्रोपूजनकरिकप्रानी । उल्लाहास उज्ल मोदिसनुगत्रभननित्रजानी । नित्रपृताविधिदेहवयानी ॥

होटा-सनिरक्षकेषचनद्दिः अतिहायशानैद्याप । प्रताविधिभाषनरुगे, प्रयापदिरुगाय ॥ ६ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

ममद्दनके रिपुटनकाम । पेर्कतेपरिकरहेँ हनाम ॥ ६ ॥ पेरिकनांत्रिक उभयमिटाई । तीनिभौतिपूर्वनीर्ि मीनिमीनिमेर्रामनभारे । मोर्ड्सनमेपनार्रिटमाने ॥ ७ ॥ माह्मनश्चिपनेइपद्रतीना । संस्कार्यरिकी दृष्ट्रहिलिन्नमभूतम्बर्गते । सुनदुनीनभारदेनिर्गती॥८॥प्रपमदिशास्त्रिमामशिलामदेशिभयगाद्रनेर्गिन्गिः इतिहास्तिम् वैत्रस्य त्रस्याही। तिर्वारयक्षास्त्र त्यानासी। इति वैशिष्यवेशिवनगात्र। भनितमहिनगिवद्यां वि विक्टरके नरभेटनकारै । परिशिधिते सम्पाननदानै ॥ ९ ॥ प्रानिहिमयम्हिकरेगामार्गः । प्रानिम्भिष्ठास्त्रः सम्बद्धीमृतिकारारिक । वेरिकारीविक्षेत्रवर्षाका। १ । विद्विशिकापुनिर्माणाकारीपुनिर्वातिकार्या

होता-द्वारात्रवार्यः, त्विनिर्गार्यस्यभागः । नाहोद्गग्रीमपूत्रः मृग्किपागृह्याम् ॥ 11 <sup>॥</sup> राज्यक्तिरहारकीः भीतभावकीर्वात । बादकीवितकीसुमेन, श्रीमिवकीदीन ॥

भयापर्विवर्धति (सार्थि। भर्तते विभिन्नतर ही ॥ भावमीतिक प्रार्थित । प्रमानक हिनक मी विशे म नेजम न्यांनितिकारी । माजनाँ त्यां त्यांनियारी म नामुम्बिनारी विरोधे । प्रत्याक्षण्डकरावारी राबाहनोषितर्जनदोई । चलमेकरेमनेजसहाई ॥ दोहा-लेपियुमिमूरतिलिखी, चित्रलिखीहेजोय । बालूकीइनमेंकरे, आवाहनसबकोय ॥

दोहा-छापभूममूरातालका, ाचनालकार पर्वाद्या । १८॥ भीरमूर्तिजलतेनहवान । रूजनअतिवसर्जनभाने । मार्जनतेमजनकरवाने ॥ १८॥ भीरमूर्तिजलतेनहवाने । रूजनअतिवसर्जनभाने । मार्जनतेमजनकरवाने ॥ अधवाययाञ्चातिकस्वतान् । छेदिप्रीतियुतपूजनकान् तिवध्याक्षरेहमारी । कपटेलेविकेप्रीतियुतपूजनकान् तिवध्याक्षरेहमारी । कपटेलेविकेप्रीतियुतपूजनकान् सन्मामयीमममूर्गतिकार्द्ध । करिकेममभावनासदाही ॥ पूजैदिव्यसान्धस्विकोतिलिके । ता स्मामयूप्रवस्वाद्यकाविकशिवस्व । क्षित्रेमार्वेद्धानिकार्द्ध । वहित्यद्वाद्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षर्यक्षरम्

पूजनसाजसक्टांविधजोरी । सुचिह्नेमोहिंबहुभाँतिनिहोरी ॥ पृह्वअप्रकुशासनपरिके । पुज्तस् पूजनसाजस्कटांविधजोरी । सुचिह्नेमोहिंबहुभाँतिनिहोरी ॥ परेकटशानजवापदिशाम । रूजा विदेश्यकहमरेसन्सुख ॥ १९॥ न्यासकरेकहिमुटभंत्रसुख ॥ धरेकटशानजवापदिशाम । रूजा विदेश्यक्षेत्रस्य ॥ १९॥ सोजटटेपिटिमुटभंत्रकह । सीचिजटप्य मूटभंत्रअभिमंत्रितकरहे । चंदनफूटहुतेहिमहुँभर्द ॥ २० ॥ सोजटटेपिटिमुटभंत्रकह । सीचिजटप्य सहभूमिअहनिजतनपाँहीं । सीचिट्यसोईनटकाँहीं।।सोदिकटशुरभागत्रक्य सहभूमिअहनिज्ञाचमनीया । शुद्धोदकअहअहानीया ॥ करिजटप्रिसोपपीडारे । हृद्धयमंत्रपुतिसुक्तिस्वाकोमंत्रे । भाषेकरिश्चोषकर्यपाद्यअभिमंत्रे । भाषेकरिश्चोषकर्यां ॥ तातेवाद्यपात्रसिषिकरहे । करिशिक्षाकोमंत्रज्ञचरहे

इंखिनकपत्रगदाक्षपाणा । इटमूसङकोस्तुभभरकाणा॥शीवरसहुकौरहुवनमाङ॥प्रथमहिष्ठ्ये बुद्धिविद् नेदसुनंदकुषुदपरचंडागरुमहैनेटकुषुदेछनचंडा॥आठोपापेदआठोदिशिमहाममसम्प्रस्रपाहिगरुडी दुर्गोच्यासगणेजाविज्ञाञा । वित्वसत्ताआठदिगपाङा ॥ करेकौनमहँदनकहँयापित।ग्रुरुपरगुरुवायेदिहि हृद्रादिकप्रवादिकआसा । इनहुँकोपूजैरहुङासा ॥ अध्यमोहिंदवैदकनार । पायफेरिद्धैपारउदारा ॥ तीनिवारआवृत्तमन्दुद्दे । मूटमंत्रसवमेंपदिछे ॥ दंतधावनादिकविधिनाना । रचेसुपंचामृतासमाना ॥ चंदनअरुकपूरवक्षोत् । कुंकुमअग्रहसुर्गोधितनीरा ॥ सूटमंत्रपटिमोहिंनहवाव । विभवभयेनित्रहींअस्

स्वर्णपर्भयहम्बद्धवारि । सहस्रक्षापांपद्वेजदारे ॥ महापुरुपविद्यापदिदेवे । अष्टाक्षरमंत्रहिपदिठेवे ॥ दोहा-सामनिराजनआदिसन, मंत्रनपदेसुनान । मुख्यंत्रपदिवस्त्रको, मोहिंअरपैसविधान ॥ ३ अरपेफीयब्रज्यवीता । अरपेषुनिभाभरणपुनीता ॥ कुंकुमयुत्वदंदनहिचदावे । तामेरचनाविविधदेसा अरपेफूळफूळकीमाळा । तुळसीधात्रीद्भव्यविज्ञाळा ॥ ३२ ॥ फेरिपूपमोकोदर्शावे । े े े े विकास प्रतिस्थात । विकास प्रतिस्थात प्रतिस्थात । विकास प्रतिस्थात प्रतिस्थात । विकास प्रतिस्थात प्रतिस्थात । विकास प्रतिस

दोहा—कुंखमाहिपावकधरै, तीनोंअगिनिमिछाइ ॥ ३६ ॥ मूळमंत्रतेसींचिके, देवेकुङ्गाविछाइ ॥ होमसाछपुनिमूळमंत्रते।सींचैविधियुत्तवेदतंत्रते ॥ करैअगिनिमहँपुनिममध्याना।ताकोउद्धवसुनहुवसाना ॥ २ तपत्कनकसमसुभगशरीरा । शंखचकअंधुजहरपीरा ॥ गदाचारिसुजळसहिविज्ञाला । वसनकंजकेसरसमपीता ॥ ३८ ॥ कटककीटिकिकिनीपुनीता ॥ अंगदऔरहुभूषणजेते । मेरेतनमहँभावहिंतेते श्रीवत्सहुवक्षसमहद्याजे । तैसहिसुंदरकोस्तुभराजे॥३९ ि दिस्पाचनिस्पाचिक्षकरेत्राची । वस्त्रविध्वत्राची । वस्त्रविध्वत्रेत्रविक्षाची । वस्त्रविध्वत्रेत्रविक्षाची । वस्त्रविध्वत्रेत्रविद्याची । वस्त्रविध्वत्रेत्रविद्याची । वस्त्रविध्वत्रेत्रविद्याची । वस्त्रविध्वत्रेत्रविद्याची । वस्त्रविध्वत्रविद्याची । वस्त्रविद्याची । वस्त्रविध्वत्रविद्याची । वस्त्रविध्वत्रविद्याची । वस्त्रविद्याची । वस्त्रविध्वत्रविद्याची । वस्त्रविद्याची । वस्त्रविद्याची । वस्त्रविध्वत्रविद्याची । वस्त्रविद्याची । वस्त्रविध्वत्रविद्याची । वस्त्रविद्याची । वस्तिविद्याची । वस्त्रविद्याची । वस्त्यविद्याची । वस्त्रविद्याची । वस्त्रविद्य

दोहा—धर्मोदिकपुनिआठकहँ, आठहिआहुतिदेय । विमलादिकनवरातिकहँ, नवआहुतिकरिलेह ॥ आहुतिअंतलगिनिकहँदेई ॥ २१ ॥ करेप्रणामफिरिपदसेई ॥ पुनिसिगरेपार्पदनअसेदू । देयनिवेदितमोरिनवेद मोरमंत्रपुनियशातित्रकुष । जरेपेपित्तकोकरिसवतेरुष ॥ ४२ ॥ देआचमनकरेपुनिध्याना । नैवेदेपुनिविध्वसेता पूर्गोफलस्परिततांद्रला । पुनिपूलेभोजनलेपूला ॥ ४२ ॥ सुंदरमेरेपहरिचागे । नाचेवहुविधिवाजवणाचे सुनेसुनावेकथाहमारीतिहिक्षणसुखदुखदेयविसारी॥१८॥पौराणिकअथवासज्जनकृत देव प्राप्ति । नाचेवहुविधिवाजवणाचे सुनेसुनावेकथाहमारीतिहिक्षणसुखदुखदेयविसारी॥१८॥पौराणिकअथवासज्जनकृत देव प्राप्ति । प्राप्तिकर्मप्रदक्षिण ॥ १४ । सुनिवाराजनकरेसुजाना।कपूरहुविकाविधाना ॥पुनिपुष्पांजलिदेहसोदिक्षणामीरिचारिपुनिकरेप्रदक्षिण ॥ १४ । सरपरकरकरिस्त्रभेचरणम्म । मनकरिअसभावनानेनसम् ॥ दंडसरिससमकरेप्रणामा । यहामंत्रकहिकैमतिधाना

प्रपत्रंपाहिमामीश । भीतंमृत्युग्रहाणेवात् ॥ ४६ ॥

पूर्जेविभवहोयतोअसनित । नातोपरवपायकैसमचित ॥ पूजाअंताहिमोरप्रसादू । ग्रहणकरेसंग्रुतअहटादू ॥ असमानेनाथेमोहिंदीन्द्रों । मेनहिंकछुकिंकर्जहुकीन्द्रों ॥

दोहा-करेविसर्जनजोसुमति, करेसुमतिमनमाहि । िवयोधारिमेंआपने, उरपुनिश्रीपतिकाहि ॥ १७ ॥ यहिविधिपूजनकरेहमारो । जीनक्रपमेंभेमअपारो ॥ अंतर्यामीजङ्चेतनमें । मानिहमोकोअपनेमनमें ॥ १८ ॥ यहिविधिविदकतांत्रिकविधिते।पूजतमोहिययाविधिरिधित ॥ ताकोदोळ्ळोकविनावीमोसीअविद्याक्षिक्छण्ति ।। स्वत्येत्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रिक्षात्रि

दोदा—जोकोजयदर्तानोंकर, भिक्तसदितमतिमान । नगरपिकुंडदिमेनिवसि, होषेदर्मसमान ॥ ५२ ॥ यदिविधिनेपूजतजोकोट, हुँफेसुमतिअकाम । भिक्तियोगसोपायक, मोदिपायमतिपाम ॥ ५३ ॥ निजदीन्दीपरकीद्दं, वृत्तिविभसुरकिर । दर्राहेनेश्वटहटिकोभवझ, देतलगायनकेरि ॥ लासवपेलगिनेकुमति, मलकेकीरादोत । तिनहिद्दातकबहुँनदी, भेक्डमोल्टव्हात ॥ ५४ ॥

करताओरसराहतो, अरुजोकरसहाये । अरुसठाहजोदेतहै, सवमठकृमिह्नेजाय ॥ षेसहिजेजेदेतभे, करहिसुमतिउपकार । तेतेकरताकेसरिस, पावतफलहिअपार ॥ ५५ । इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजाश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांधवेशश्रीविश्वनायसिंहदेवात्म सिद्धिश्रीमद्वाराजाधिराजश्रीमहाराजश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिश्रीरपुराज सिंहजूदेवकृते आनंदाम्ब्रुनियो एकादशस्कंथे सप्तविशस्तरंगः॥ २७॥

### श्रीभगवानुवाच ।

दोहा-आनहुकेरस्वभावअरु, कर्महुकोमतिमान । कवहुँनिंदानहिंकरे, कबहुँनकरेवलान ॥ तिनअरुजडयहसंसारा । तामेंदेखेरूपहमारा ॥ १ ॥ परस्वभावपरकर्महुँकाईाँ । निदहिपरञ्चसहिजग तेनकरअर्थहोतसबनासा । उदतनरकभरिजीवतअसा।तिईअद्देवस्थिभमानी । तिनकेज्ञानछेज्ञनाहर्ज विवतरहतनत्त्वभीमाना विवहात्त्व हे सा ित लाह भी जी लह साल हत्यजोदेवद्वमुत्रज्ञारीरा । तेईंसवअनित्यमतिधीरा ॥ तिनकीभद्रअभद्रकहाहै । अहंकारजरमाहिमहा आतमभेसरमातुपमानवाआहेअसत्पद्धमुखदुग्यानव ॥शा छायाप्रतिधुनिमहँभयपाँवै।जानिआपनी ऐसहिदेहारिकजेभावे । विनजतिअतिहीडरपावे ॥ उद्धवयहसिगरोसंसारा । जडचेतनमॅझहेअपारा ॥

दोहा-हैशरीरमेरोसक्छ, अहींमहीसब्ह्प ॥ अपनेकोंमेंआपही, उतपतिकरहँअनूप ॥ अपनेतेआपनेकहुँपाछी । अपनेतेअपनेकहँपाछी ॥ ६ ॥ ब्रह्मझरीरभयोसग्जाते । सक्छजगतहैब्रह्महि अपनत्रज्ञापनकञ्चनायाः । जारास्त्रात्ताः । वहुण्यमेजगतीनिप्रकाराः । वहुण्यमेजगतीनिप्रकाराः । वहुण्यमेजगतीनिप्रकाराः । वहुण्यमेजगतीनिप्रकाराः । जडचेतनमें रूपहमारा । तासुरुगतनहिमोहिविकारा॥७॥यहजोज्ञानविज्ञानउचारा । 🔶 ्तणोहुः । सोनिदानहिअस्तुतिकरई।भानसमानजहानिधचरई॥८॥प्रत्यश्रहुनिगमहुअनुमाना।अरुअनुभवकरिकेम चपजतनञ्जतजानिजगकाही।ग्रुनिअनित्यविचरेजगमाही।।देवकिंडदरखद्धिविधुवैना।सुनिबोंळेडद्धवभरिः

# उद्धव उवाच।

शुद्धसरूपआतमाभारूयो । भौतिकूर्पचदेदकरिएएस्यो॥तौकोद्दोतनाथसंसारी । सुसदुसपरेपन्यक्षनिद्दा दोहा-आत्माअन्ययगुण्रहित, गुद्धस्वयंपरकात । कर्मआवरणरहितहै, ऐसोशास्त्रविद्यास ॥

तनतीयहजडतुर्माहरुचारा । मोरेमनअसपरतिचारा ॥ भेददारुपावककहँजैसे । आत्मादेरुभेद्हेतेसे ॥ तीकोषुनिभोगतसंसारा । भाषडुयहबसुदेवकुमारा ॥ उद्धववचनसुनतभगवानां । भाषनत्वागेकुपानिधान

# श्रीभगवानुवाच ।

जबळॉइंद्रियदेइसंयोग् । तबळॉजीबहिसंथितभोग्र्॥यदिषग्रुद्धआतमाअपारा।जियमहॅनहिंसुरमनुजिबस्या चिततविषयनिरंतररहरै । तातिनयसंसारहिङहर्रे ॥ जिमिसपनेकोसुखदुस्रभारी । सपनाहिभरिहेंसुखदुस्र पेसहिजवटॉतनअभिमानातवटगिसंशितजियहिमहाना॥१२॥**क्षोकहर्पभयकोपडु**लोम्।अहंकारमोहहिस विद्याजन्तमरणजगमाही । इतनकेआतमकेनाही ॥१५॥ तनमनहिंदियजियअभिमाना।जीवकालगुणकर्म

दोहा-महत्तत्त्वमनुजादिवपु, यहीजानिसंसार । सोअधीनहैकालके, होवसवारहिवार ॥ ३६॥ मन्वचकर्ममात्तनहूषा । इतंताराहिवृक्षअनुरूपा ॥ करिगुरुपदरातिगहिअसिज्ञाना । भवतरुकरेअसूलसु छोडिआशविष्रेमहिमाही । ताकाभातिनकुकहुँनाहीं॥१७॥ज्ञानविषेकनिगमतपयोग्।अनुमानहुजपदेशाः आत्मअनात्मिविचारनदेत् । यहासकल्साधनमतिसेत् ॥ तनकेआदिअंतमहँजीई । मध्यहुमाहरहतदेसोई ॥ आतमञ्जूदरहतत्रकाला । तनहिनयनहिंबुद्धिविशाला॥१८॥जैसेकनककुंदलनपाहीं । कनकहिआदिअंतहः मध्यद्वमहँकनकहिरहिजातो।मिल्रोरजतप्रनितेहिनदेखातो। हुः हेर् िवः वार्ट करताकारणकार्यञ्चारा । इनकोकारणहिहंकारा ॥ इनतेआत्माअहिविल्रशण । तनमधिजवलगिरहतिविच्रशण तवलगिअहेसकळ्वयद्वारा । तिहिविनकछुनिहंअहेलदारा ॥ २० ॥

दोहा—जोयहपूरुवनहिरह्यो, अंतहुरहिंहनाहि । कसेमिपिमेंआतमा, कहिययहतनकाहि ॥
जियहिस्थूळक्ट्रशमानवश्रमहे।तीनिहुकाळमाहिजयसमहै॥कवहुँनजियहमाहिकारा।उद्धवअसमतअहेहमारा
देहादिकअरुजीवहुकेरो । इनकोनहिंसनवंपनिवेरो ॥ पेशारव्यविवश्यहजीवा । देहभोगभोगतडुससीवा ॥
अहेजीवयहस्वयंप्रकासा । परब्रह्मकोहेयहदासा ॥ तातेकरेप्रेमजोमेरो । तोश्रमतिमुखळहत्ववनेरो ॥
जगतिविधिप्रकृतिविकारा।मोहिभजेयहपावतपारा२२ : अ ि ोहिन र हिम्मेर्ग । विवरेजगभिरमोहभजेगा
तमहंद्रियसुरप्वनहुपाना।क्षितिनभमन्द्रिधिळळ्ळ्याना॥अहंप्रकृतिशव्दादिकजेते।भिन्नअहेंआतमतेतेते

दोहा-जोअसभापदुतुमसला, हैविज्ञानीजोय । तेहिकुसंगतेदोपकहँ, तजेकीनग्रणहोय ॥
जिमिघनतेनहिकछुरविकाही।रहेगगनमेंअथवानाहीं॥२५ ि । हिं च रिक्रिंगिने । ते जिमेघनेने । तो मेरीवाणीउरधरहू ॥ २६ ॥ जवलोंमोरभक्तउरमाहीं । जनकेहोतर्भईहटनाहीं ॥ असिजाशंकामनमेंकरहू । तो मेरीवाणीउरधरहू ॥ २६ ॥ जवलोंमोरभक्तउरमाहीं । जनकेहोतर्भईहटनाहीं ॥ भिक्तप्रभावकोधअरुकाम । निहंकूटेजवलोंमितिधामा ॥ तवलोंविपहनकोसँगत्यांगे । कुवहुँ जबलोंमितिधामा ॥ तवलोंविपहनकोसँगत्यांगे । कुवहुँ जबलोंमितिधामा ॥ तवलोंविपहनकोसँगत्यांगे । कुवहुँ जबलोंमितिधामा ॥ जिसरह्योवपहिलावे । तो नरोगतेसेउिलावे ॥ भितररह्योवपहिलावे । तो नरोगतेसेउिलावे ॥ तसिकियोयदिषवहुयोग् । भीतररह्योवासनारोग् ॥ कालपायकैसोविडलावे । विषयक्रपमहँताहिगिरावे ॥ तसिकियोयदिषवहुयोग् । भीतररह्योवासनारोग् ॥ कालपायकैसोविडलावे । विषयक्रपमहँताहिगिरावे ॥

दोहा-निपयवासनाद्धद्यते, जिनकीर्भइननास । तेईछुयोगिनकेरजग, होतोवृथाप्रयास ॥
तेहिछुयोगिनकहँजगमाहीं भिरिनरनसुरिवचनकराहीं।।वहुपातिनिहिसिद्धनिहेहोई।कवहुँकवहुँसिधिपावतकोई रे उद्धवजोनिहेहेअज्ञानी । सुखदुखमानतकर्महिठानी ॥ देतयहीविधिजन्मविताई । सुखितनहोतपोरपदपाई ॥ ज्ञानीकर्मावेवज्ञजगमाहीं।करहियद्पिवहुकर्मनिकाहीं।।पैनिहिसुखदुखमानहितनमे।रहतमगनभेमानँदवनमें ॥ ३ बैठतसोवतिवितवतवागत । भोजनकरतसूत्रमञ्जरत्यागत ॥ परमहंसजेजहँकहुँरहहीं । मेरेभ्रमगनतहँअहहीं ॥ तनकोरहतनतनकोभाना।कर्मविवज्ञातहँकिरतजहाना३ २ रे के किल्लिस्हतनहाना।जवलगिरहतदेहअभिगाना जैसेस्वम्विलोकतनाना।जानतजागिअसतमितमाना३ रतवलगिमनुजहिंहोतनज्ञाना।जवलगिरहतदेहअभिगाना

दोहा—ज्ञानभयोजवजीवको, तबछूटतअनुमान । छूटिगयोअभिमानजव, तबनरहततनभान ॥ ३३ ॥ भानुउद्यजिमिरहनअधेरी । विक्षरतनिहिकछुवस्तुषनेरी॥तैसिहिभिक्तयोगयहमेरो॥हरिअज्ञानतनकरतज्जेरो॥१८ । आमुन्ययाकोनविनाञा ॥ एकजीवतनठहतअनेकः । तनसन्वंधनिवयकहँनकः ॥ सबईदिनकोप्रेरकस्वामी । बहुतनपायहोतबहुनामी॥३५॥ देवमनुजअपनेकहँमानव । यहअज्ञानकोकमहिठानव विन्तप्रकृतिकार्वे । विन्तप्रकृतिकार्वे । विन्तप्रकृतिकार्वे । विन्तप्रकृतिकार्वे । विन्तप्रकृतिकार्वे । पावत्यहनहिंभोदमहाना ॥ ३६॥ अहैपंचभोतिकयहँदेष्ट्रं । मीमांसकपिकरतम्बे । मानतहैयहनित्यश्रीरा॥तिकप्रवृत्तिकार्वे । विन्तप्रकृतिकार्वे । विन्तप्रवृत्तिकार्वे । विन्तप्रकृतिकार्वे । विन्तप्रकृतिकार्वे । विन्तप्रकृत्विकार्वे । विन्तप्रकृतिकार्वे । विन्तप्रकृतिकार्ये । विन्तप्रकृतिकार्ये । विन्तप्रकृतिकार्वे । विन्तप्रकृतिकार्वे । विन्तप्रकृतिकार्ये ।

दोहा-विम्नभयोजोयोगमें, तोयोगीपुनिकोय । फेरियोगकोहङ्करे, विम्नदेयसवस्त्रोय ॥
तपकरिकेवहुपापनशावे । मंत्रनतेमहदशामिटावे । सपादिकविपञोपिथेतेरे । नाशकरिवमिष्टमाँतिपनेरे ॥ १९ ॥
तपकरिकेवहुपापनशावे । मंत्रनतेमहदशामिटावे । सपादिकविपञोपिथेतेरे । नाशकरिवमहिमातिपनेरे ॥ १९ ॥
कीउयोगीछिहिविममहाना । छेममनामधारिममध्याना ॥ किर्किसंतनकासिवकाई । करिहेनाशसविममहाहा॥ १९ ॥
कर्राह्योगकोचिसिद्धिनहेतु । जामविभैभोगकरेनेतु ॥ जननमरनकेष्ट्रटनकाही । कवहुँचपायकरततेनाही ॥ १९ ॥
कर्राह्योगकोचिसिद्धिनहेतु । जामविभैभोगकरेनेतु ॥ जननमरनकेष्ट्रटनकाही । कवहुँचपायकरततेनाही ॥ १९ ॥

करतभक्तिममजोजनकाहीं । तनकेमुखअनेकमिल्जिजाहीं ॥ वृद्धहुतेतरुणहुह्वेजावे । तबहुँजो ेः क्राक्कि सोतनसुखमहँभूछेनाहीं । भक्तिरीतिनहिंतजैसदाहीं ॥ ४३ ॥ उद्धवजीममपद्भनुरागी।सोईजगमहैवडभागी दोहा-भक्तियोगकेकरतमें, तिनहिंविन्ननहिंहोत । मोपदरसिकनकेहिये, नितनवप्रेमउदोत ॥ ४४ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरवांधवेक्षश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्री रघुराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्बुनिधौ एकादशस्कंधे अष्टविशस्तरंगः ॥ २८॥

दोहा-सुनियदुवरकेवचनवर, पुनिउद्धवकरजोरि । कह्योवचनमंगळसुदित, वारहिवारनिहोरि ॥ उद्भव उवाच ।

दोहा-योगमार्गजोआपुप्रभु, मोकोदियोसुनाय । सोविनजीतेइंद्रियन, अतिज्ञयकठिनठखाय ॥ तातेजेहिविधिसहजर्मे, सक्छयोगफलहोय । मिलेप्रमपदरावरो, कहहुसहजविधिसीय ॥ १ ॥ मनचंचलयोगहिकरत, होतअचंचलनाहिं। तातेयोगीलहतहे, अतिश्यदुखनगमाहिं॥ २॥ कवित्त-शासकोचढाइबोघटाइसमराखिबोह, महामनचंचळअवंचळहूँकरिबो ॥ ३ ॥

ऐसहीअनेककठिनाईयोगकीनिहारि, परमहंसलीन्हेंगहित्वपदपरिची ॥ सुनहुगोविदअरविदद्दगरपुराज, रावरेकीभक्तिमायाफंदतेडगरिगो । ज्ञानमेंग्रमान्ञीविरागमेंग्रमान, औरयोगमेंग्रमानपौरिसागरकोत्तरियो ॥ दीनकेदयाङ्जेअनन्यदासरावरेके, मगनतिहारेप्रेमसागरसदाअहें। तिनकेअपीनहिंबोरक्षणकोकीबोनाय, तुमकोआश्रर्यनहींबेदसबेयोंकहें ॥ रपुराजविधिसवइंद्रभादिजेदिगीशः प्रभुपद्पीठकोकिरीटतेनितेगृहं ॥ ४ ॥ तेर्रेआपगोपिनकेकपिनकेसंगसंग, युगयुगहारमेविहारकरतेरहें ॥ प्राणिनकोप्यारेजगरसवारेरपुराज, उहेफलभारेभारेदासप्रेमवारहीं। भाषकृतउपकृरिकवहुँविसारिजेन, तुमहिंविसारितेनशीरपैनिहारेहें॥ दायकराँभारेविषयसुखनेअसारेताके, हेतआरदेवभनेंमंदमतिवारेहें। यदुराजदासनकेदेतफलदुरलभ, सुलभकेडारेनायचरणतिहारेहें ॥ ५ ॥ द्वारकाअभीशद्धिमोहिनद्याल्लेसी, दृसरोद्धनियामेंजीनदीनदितकारीहै । उरमेंनिवासकरिउरकोभज्ञाननाज्ञि, उरकोभगडकरिकरदुसुलारीहै ॥ रपुरानग्रस्कोसरूपथरियरणीमें, विचरिअज्ञानहरोठःपरकोभारीहै । ञ्जहुकीआयुपर्रेषेतेनपकारीकाहि, उऋणनहोतकविकहींमॅविचारीहै ॥ ६ ॥

### श्रीय्यक उवाच ।

दोहा-यहिनिपिजनस्दनकहो।, कारकेप्रेमनपार । तनजेजगरीठारुटित, गहिनिजज्ञातिसदार ॥ जगडतपतिपाटनकरन, पर्रोहरूपत्रैनाथ । तेबीटेविहँसतहरी, प्रगटिप्रेमकोगाथ ॥ ७ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

ıξ

टद्दबृतिवृद्दस्सापियारे । नेमंगटप्रद्यमंद्रमारे ॥ जिनकोकरतप्रीतिष्ठतलोग् । सहनहिनाश्करतभ्यरोग् ॥ सहजरिमहैमोषुरपार्वे । आत्रागवनरहितह्नजावे ॥ ८ ॥ कमकममोहिसुमिरतञ्जभपर्मा । मेरेअर्थकरेसवकर्मा मोपदमहँमनदेइच्याई । गेरेषमंदिकरसदाई ॥ ९ ॥ गेरेक्षेत्रनकरिनवासा । जहाँकरेबद्वसंतविद्यासा ॥ देवअसुरमञ्जनमहँकोई । मोरभकदिकेजोदोई ॥ तिनकोजोजानरणसुदावन । सोईकरेदासममपावन ॥ करमोरजत्सवजनभारी । विभवदोषगृदतेदिअनुसारी ॥ विभवदोषजोनदिगृदमौँदी । उत्सव हैं है दिस पर्ववर्षमहँकरेउद्याह । खेयबोद्यायसंतसवकाह ॥ भरीसवयात्राकरवाँव । सिगरीसुंदरसाजसजाँव ॥

दोहा-करविषेमञ्जलसदा, मोमंदिरमहेँगान । वजविष्ठतसिक्षभग, वाजेविविधविधान ॥
नृत्यकर्राधमंदिरमाहीं । नितनवडत्सवक्ररसदाहीं ॥१९॥ जगभीतरवाहरमोहिदेखें। गानसिद्धार । ॐर्त्वकल्जीवनव्याः । अपनेमस्वप्राणिनमाहीं । मोरभावनाकरसदाहीं ॥ १२ ॥ मोररूपग्रनिसंतडदारा । ॐर्त्वकल्जीवनव्याः । परमभित्तिदेवहोहमाहीं । मोहिभजसविषयविसारी ॥१२॥ ब्राह्मणश्चरंडाल्डुमाहीं । विकृत्यान् विदेश । क्रिक्स्वर्याहिमाहीं । समद्दग्जोसोन्नुधवसुधामें ॥ १८ ॥ तिरस्कारशोरहुश्वदेकारा । क्रिक्स्वर्याद्वार । क्रिक्स्वर्याय । क्रिक्स्वर्याय । क्रिक्स्वर्वर्याद्वार । क्रिक्स्वर्याय

दोहा-तवलगिसविधितेष्ठमिति, भजेमोहिंयिहरीति । जनमोहिनर्स्वसक्लमहँ, तवनताहिक्छुभीति ॥ मोररूपजवलस्तजगतहँ।तवनहिंकछुभमिश्रमुक्तरतहँ॥१०॥५६ः े सिद्धं तक्षः आयहितमोपदाभि । साररूपजवलस्तजगतहँ।तवनहिंकछुभमिश्रमुक्तरतहँ॥१०॥५६ः े सिद्धं तक्षः आयहितमोपदाभि । स्वाप्तक्ष्यावत । सोईवद्धवमोकहँपावत॥१९॥मेरीभित्तकरतजगमाहीं। आपिष्ठः अविभक्ष्यः। रजतमभादिकग्रणनिहंजामाविधनहोतकछूनहिंयामें स्वाप्तकोदिक शिष्टे विधान । सार्विध स्वाप्तकोदिक स्वाप्तक स

दोहा-यहदेवनदुर्जभअहे, मनुजनकोकह्वात । यहीिकयेमेंमिछतहें।, औरखपायनतात ॥ २३ ॥
युक्तिसहितकिरिकैविस्तारा । जोतुमसोमेंकियोजचारा॥ताकोजानतसविधिजोहे ।
जोनजोनतुमप्रश्रहिकीन्द्यों । तोनतोनहमजत्तरदीन्द्यों ॥ तोनतोनजोसवसुधिरासे।सोवैकुंठवागफठचासे ॥ २५
ममभापितयहभिक्तिमकारा । जोसादरकिरिकेविस्तारा ॥ देतसुनायसुभक्तनकाहीं । ताकेहमअधीनहेंजाहीं ॥२५
परमपित्रयदभिक्तिमकारा । जोसादरकिरिकेविस्तारा ॥ वेतसुनायसुभक्तनकाहीं । ताकेहमअधीनहेंजाहीं ॥२७
परमपित्रयद्वत्रविद्वात्रीती । जानिक्रातासुद्वियहोई ॥ औरनकोकिरदेतोज्ञानी । सांचोसोहसुक्तिकोदानी ॥२७
जोकोजसुनतयाहिसुत्रात्रीती । ताहिहोतिहेमोरिप्रतीती ॥ पराभिक्तिसोहेहठिपाव । आवागवनरहितहेजाव ॥ २८।
कक्षोज्ञानमेंजोतुवपाहीं । कहोसखाबुङ्योकीनाहीं ॥ मोहकोकिमिटिगयोतुम्हारा । कीअबहुँकसुअहेत्वैभारा
अबहुँमिटोहोयजोनाईों । तोषुनिज्ञानकहोतुवपाहीं ॥ २९॥

दोहा—भेममभापितज्ञातयद्द, तुमजोषारचोहोय । तौपाखंडीजनतसों, राखेडुसबिविधगोय ॥ निर्मिक्त कर्ताहाँ । जाकेउपजैश्रद्धानाहीं ॥ जोअभक्तजोनम्रनहोई । तिनसोंकहेडुज्ञातनिहेंसोई॥३॥ इनदोपनतेहोयविद्याना । विप्रभक्तिमहँपरमप्रवीना ॥ ताकोसखादिहेउयह्ज्ञाना । जोतसाधुसेवीमतिमाना ॥ अंतःकरणजासुश्चाचिहोई । तास्तोयद्द्योउचारी ॥ ३१ ॥ अंतःकरणजासुश्चाचिहोई । तास्तोयद्द्योउचारी ॥ ३१ ॥ अंतःकरणजासुश्चानिहोई । तास्तोयद्द्योउचारी ॥ ३१ ॥ भक्तियोगअस्ज्ञानविरागा । सुनिममयद्दभाषितच्डभागा ॥ जाननकोष्ठ्वनिक्षेजगमाही । सखारद्दतवाकीकञ्चनहीं॥ भक्तियोगअस्ज्ञानविराग । सुनिमयद्दभाषितच्छाना ॥ ३२ ॥ धर्मकर्मकरजोफ्टहोई । ज्ञानविरागयोगतेजोई ॥ जेसेकिरिपयूपकरपाना । युनिनरद्दतकछुपियनसुजाना ॥ ३२ ॥ धर्मकर्मकरजोफ्टहोई । ज्ञानविरागयोगतेजोई ॥ क्रास्कर्मकराजनीतिहू । ओरद्धजिनकर्मनिप्रतीतिहू॥येसियरेनकोफट्रमोहिजानो । औरद्धकटूँकोहुकोनिहिमानो॥

दोहा-अर्थधर्मअरुकामहू, अरुमोक्षहूप्रधान । मोहिंपायोतोचारिहू, पायगयोमतिमान ॥ कवित्त-भोजननियतकरिरोकेइवासर्जातेमन, जानोमरयाद्येसीयोगकेविधानकी । सुतपरिवारदारदेहहूकोछोड़िनेह, वनविसभजेरीतियाविरागमानकी ॥ चित्तओअचितमेविछोकेजोनमेरीभाव, देहतेप्रथकग्रनेआत्मगतिज्ञानकी ॥ ३३ ॥ तातेसवैधमेकमेछोड़िअर्पआत्ममोहि, सरल्डपाययहमोप्ररप्यानकी ॥ सर्वधमेछोड़िजवअप्योमोहिआतमाको, ताहिचाहोकरनमेसवतेविशेपहीं । तवभवपारावारपारपायप्राणीतौन, वसतविक्कंडजायआवँदअलेपहीं ॥ रघुराजकरतरहत्तसेवकाईमोरि, लहत्तसमानविभोमेरेसववेपहीं । केरिनफेंसतयहज्जयतकीफॉसीमॉहिं, छक्तिविछोकिछविमेरीअनमेपहीं ॥ ३३ ॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-यहिविधिजवयदुवरकद्धो, ज्ञानविज्ञानविराग । भक्तयोगसाधनसक्ळ, हेकुरुपतिवङ्भाग ॥ स्रुनियदुनायककेवचन, जोरिजळजयुगपाणि । पुळकिततनगद्गदगरो, कर्दानकछुसुखवाणि ॥ सजळजळजटगहरिसखा, धरिधीरजभरिप्रीति । मानिकृतारथआपको, त्यागिजगतकीभीति ॥ ३५ यदुपतिचरणसरोजमें, नायशीञ्ञतजिळाज । कद्दोवचनउद्धवमृदुळ, हेकुरुकुळमहराज ॥ ३६ ॥

उद्धव उवाच।

छंद-मोपरकुपाकरिज्ञानभानिहउदितकीनउदार । हरिलियोमेरोउरअज्ञानिहयामहाअँपियार ॥
मोसमअज्ञानीअपमअवनीरह्मोदूजीनाँहिं । तुम्हरोवचनधुनिरह्मोनाँहंअज्ञानमजरमाँहिं ॥
नहिंशीततमकीभीतिआवतनाथअगिनसमीप । मोहिंदासजानिकृपाल्चकस्योज्ञानभक्तिप्रदीप ॥ ३७ ।
उपकारयहम्भुरावरोध्रिपकरतबुद्धिविज्ञाल । कोजातदूजेकेश्चरणअसकोनदीनदयाल ॥ ३८ ॥
दाशाईअंपकभोजयदुकुलमाहिंजीममनेह । सोगयोसिगरोष्ट्रिटडरमेंरह्मोनहिंसदेह ॥
यदुवंशकीयदद्धियदुवरअहेसगैतुम्हार । यहदेहुमेंयहगेहमेनहिंअहेनेहहमार ॥ ३९ ॥
जयमहायोगीदासकेतुमहरनहारसँभार । करजोरिकैयरदानमाँगहुँदेहुदानिउदार ॥
तुवचरणपंकजमेंसदाजेहिभाँतिरहहसनेह । सोइक्ष्याकरिकेदीजियेजगहोयिकिरिनहिंदेह ॥
दोहा—सुनिउद्धवेक्वचनवर, यदुवरक्षकणोरेन । मृञ्जविहसिअतिप्रेमसों, वोलेमंज्ञलेवेन ॥ १० ॥

श्रीभगवानुवाच ।

शिरपरिशासनसखाहमारो । तुमवद्रीवनभाश्चिसिपारो ॥ तहँमेरोपदजळअपभंगा । नामअळकनंदाहेगंगा ॥ ४९ तार्मेकरिमजनमतिमाना । तनकेघोषपापजेनाना॥वळकळवसनपहिरिफळखाई । म्रुखकीआशासकळविहाई॥७२। शीतउप्णसहिहेशुभशीळा । इंद्रियजितगावतममळीळा॥सावपानहेशांतसुजाना।परिकेहियमेंज्ञानविज्ञाना ॥७३। जोमेंतुमहिकियोउपदेशा । वेठइकांतप्यायतेहिवेशा ॥ तनमनवचनदुमोमहँरापी । मोहिंप्यावहजसमेंदियभाषी। तोतुमत्रिग्रणात्मकगतिनाकी । मोष्ठरवसिहीअतिसुखळाकी ॥ ४७ ॥

श्रीशुक उवाच ।

वदरीवनकेगमनिहिहेतू । कद्मोवचनजवक्रपानिकेन् ॥ नायवियोगहोतग्रनिमनमें । रहीज्ञानकीम्रुधिनहिंतनमें ॥

देपदक्षिणाभतिभकुछाई । गिरचोनायचरणनदुखछाई ॥

दोहा—चरणकम्छनिजनाथकं, पोषविद्योचनवारि । पुनिजडसोतहँद्विरद्यो, सक्योनतनहिसम्हारि ॥ २५ ॥ जन्मभरेकीकृष्णमिताई । उद्धवसकतनताहिविदाई ॥ रोवनटम्योषुकारिपुकारी । हायदुनंदनदागिरिपारी ॥ यद्पिदियोगोदिज्ञानसुनाई।तद्पितुन्दँतजिसकॅन्जाई॥सणभरियदुवरविरहतुम्दागासिदिनसकतमनमु तुनिद्योदिकेसेमेजेही । तुमञसनाथकहाँपुनिपेही ॥ सकटनम् विताये । सपनेदुकवहुँ मोपदमहँमनदेइलगाई । मेरेधमेहिकरेसदाई ॥ ९ ॥ मेरेक्षेत्रनकरेनिवासा । जहाँकरेबहुसंतविलासा ॥ देवअसुरमनुजनमहँकोई । मोरभक्तहोठेकेजोहोई ॥ तिनकोजोआचरणसुहावन । सोईकरेदासममपावन ॥ करेमोरज्जसवजनभारी । विभवहोयएहतेहिअनुसारी ॥ विभवहोयजोनहिंग्रहमाँही । उर्जाव है के विभवहोयजोनिंहिंग्रहमाँही । उर्जाव है के विभवहोयण्या

दोहा—तवलगिसवविधितेष्ठमति, भजैमोहिंयहिरीति । जबमोहिंविरखेसकलमहँ, तवनताहिकछुभीति ॥ ग्रमोररूपजवलखतजगतहै।तवनहिंकछुभाक्षमञ्जमहुकरतहै॥ १ नह े विद्याप्त विभाग विभ

दे। स्वान्यहदेवनदुर्लभअहे, मनुजनकीकहवात । यहीकियेमें मिछतहों, औरउपायनतात ॥ २३ ॥
युक्तिसहितकरिकैविस्तारा । जोतुमसोमें कियोजचारा॥ताकोजानतसविधिजोई । संश्यरहित्मुक्तिहिट्टिहें । ये जोनजोनतुमप्रश्नहिकीन्द्वों । तोनतोनहमजत्तरदीन्द्वों ॥ तोनतोनजोसवसुधिराखे । सोवेद्वानफळचाले ॥ २५ ममभाषितयहभक्तिप्रकारा । जोसादरकरिकैविस्तारा ॥ देतसुनायसुभक्तनकाहीं । ताकेहमअधीनहेजाहीं । परमपवित्रपट्तयहजोई । ज्ञानप्रकाशातासुहियहोई ॥ औरनकोकरिदेतोज्ञानी । सांचोसोइसुक्तिकोदानी ॥ २७ जोकोजसुनतयाहिसुत्रभीती । ताहिहोतिहैमोरिप्रतीती ॥ पराभक्तिसोईहिठपवि । आवागवनरहितहेजावे ॥ २८। कस्रोज्ञानमें जोतुवपाहीं । कहीसखाबुङ्गोकीनाहीं ॥ मोहशोकिमिटिगयोतुम्हारा । कीअवहुँकसुअहैसँभारा । अवहुँमिटोहोयजोनाहीं । तोषुनिज्ञानकहीं तुवपाहीं ॥ २९॥

दोहा—क्ममभापितज्ञानयह, तुमजोधारचोहोय । तौषाखंडीजननसों, राखेहुसविधिगोय ॥ निर्हेशुक्तिनहिंनास्तिककार्ही । जिक्रवपजेश्रद्धानार्ही ॥ जोअभक्तजोनम्रनहोई । तिनसोंकहेहुज्ञाननिंहसौर्हे॥३०॥ इनदोपनतेहोयिदिना । विप्रभक्तिमहँपरमप्रवीना ॥ ताकोससादिहेउयहज्ञाना । जोनसाधुसेवीमतिमाना ॥ इनदोपनतेहोयिदिनो । विप्रभक्तिमहँपरमप्रवीना ॥ ताकोससादिहेउयहज्ञाना । जोनसाधुसेवीमतिमाना ॥ अत्र ॥ अत्र ॥ अत्र ॥ इन्तराधानहिंदेषोउनारी ॥ ३९ ॥ भक्तियोगअरुज्ञानविरागा । सुनिममयहभापितवडभागा ॥ जाननकोधुनिकेजगमाही । सावारहतवाकीकद्धनारी । जेतिकरित्यप्रवान । सुनिमस्त्वतकद्धिपयनसुजाना ॥ ३२ ॥ धर्मकर्मकरजोकटहोई । ज्ञानविरागयोगतेनीई ॥ जेतिकर्हिनीतिह ॥ स्रोरहिजनकम्निप्रतीतिह ॥ स्रोरहिजनों ॥ वोरहुकहुकोहुकोनिंहमानी॥ इन्तरान्दानितृह । स्रोरहुकिनकमनिप्रतीतिह ॥ स्रोरहुकानकमित्रतीतिह ॥ स्रोरहुकानकमित्रतीतिह ॥ स्रोरहुकहुकोहुकोनिंहमानी॥

दोहा—अर्थधर्मअरुकामहू, अरुमोक्षद्वप्रधान । मोहिंपायोतोचारिहू, पायगयोमतिमान ॥ कवित्त—भोजननियतकरिरोकेश्वासर्जातेमन, जानोमरयाद्धेसीयोगकेविधानकी ।

# श्रीमद्भागवत-स्कंध ११.

सुतपरिवारदारदेहहूकोछोड़िनेह, वनविसम्जेरीतियाविरागमानकी ॥ चितसोअचितमेंविटोकेनीनमेरीभाव, देहतेष्ट्रथकग्रुनेआत्मगतिज्ञानकी ॥ ३३ ॥ तातेसर्वधर्मकर्मछोड़िअर्पआत्ममोहिं, सरल्डपाययहमोष्ट्ररपयानकी ॥ सर्वधर्मछोड़िजवअप्योमोहिंआतमाको, ताहिचाहोकरनमेसवतेविशेपहीं । तवभवपारावारपारपायपाणीतीन, वसत्तविद्धंटजायआनँदअलेपहीं ॥ रघुराजकरतरहत्तसेवकाईमोरि, ल्हतसमानविभोमेरेसववेपहीं । केरिनफैंसत्यहजगतकीकाँसीमाँहिं, छिकतियलोकिछविमेरीअनमेपहीं ॥ ३४ ॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा—यहिनिधिजनयदुवरकह्यो, ज्ञानविज्ञानिवराग । भक्तयोगसाधनसकळ, हेक्रुरुपतिनङ्भाग ॥ स्रुनियदुनायककेवचन, जोरिजळजग्रुगपाणि । प्रुळकिततनगद्गदगरो, कर्द्गनकछस्रुखवाणि ॥ सजळजळजहगद्दरिसखा, धरिधीरजभरिप्रीति । मानिकृतारथआपको, त्यागिजगतकीभीति ॥ ३५ यदुपतिचरणसरोजमें, नायशीशतजिळाज । कह्योवचनउद्धवमृदुळ, हेक्करक्रुळमहराज ॥ ३६ ॥

उद्धव उवाच ।

छंद-मोपरकृपाकरिज्ञानभानिह्यदितकीनउदार । हरिलियोमेरोजरअज्ञानिहयामहाअँधियार ॥
मोसमअज्ञानीभपमअवनीरह्योद्द्रजोनाँहिं । तुम्हरोवचनमुनिरह्योनाईअज्ञानमञ्जरमाँहिं ॥
नहिंजीततमकीभीतिआवतनाथअगिनसमीप । मोहिंदासजानिकृपालवकस्योज्ञानभर्तिमदीप ॥ ३७
उपकारयहम्भुरावरोस्रिधिकरतबुद्धिविज्ञाल । कोजातङ्क्लेक्शरणअसकौनदीनदयाल ॥ ३८॥
दाज्ञाहंअंपकभोजयदुकुल्पाहिजोममनेह । सोगयोसिगरोष्ट्रटिअरमेरह्योनहिंसदेह ॥
यदुवंशकीयहबुद्धियदुवरअहेसगैतुम्हार । यहदेहमेंयहगेहमेनहिंअहैनेहहमार ॥ ३९॥
जयमहायोगीदासकेतुमहरनहारखँभार । करजोरिकेवरदानमाँगहुँदेवुदानिउदार ॥
तुवचरणपंकजमेंसदाजेहिभाँतिरहहसनेह । सोइकृपाकरिकेदीजियेजगहोयफिरिनहिंदेह ॥
दोहा-सनिउद्धवकेवचनवर, यदवरकरुणायेन । मंज्ञविहसिअतियेमसों, बोल्रेमंजल्ज्वेन ॥ ४०॥

्श्रीभगवात्रवाच ।

क्षिरधरिशासनसलाहमारो । तुमबद्दरीवनआशुसिधारो ॥ तहँमेरोपदज्ञळअघभंगा । नामअळकनंदाहैगंगा ॥४९ तामॅकरिमज्जनमतिमाना । तनकेघोयपापजेनाना॥वळकळवसनपहिरिफळलाई । सुलकीआशासकळपिहाई॥४२॥ शीतवष्णमहिंदेशुभक्तीळा । इंद्रियजितगावतममळीळा॥सावधानद्वेशांतसुजाना।धरिकेहियमॅझानविझाना ॥४३॥ जोमेंतुमहिकियोजपदेशा । वेठइकांतष्यायतेहिंदेशा ॥ तनमनवचनहुमोमहँरापी । मोहिंच्यावहुजसर्मेदियभाषी॥ तीतुमत्रिगुणात्मकगतिनाको । मोपुरवसिदोअतिसुल्लाको ॥ ४४ ॥

श्रीशुक उवाच।

बुद्रीवनकेगमनहिहेतु । कह्योवचनजवक्रपानिकेत् ॥ नाथिवयोगहोतग्रनिमनमें । रहीज्ञानकीष्ठिधिनहिंतनमें ॥ देपद्क्षिणाअतिअकुटाई । गिरचोनाथचरणनदुसद्धाई ॥

मोहिमान्योआपनेसमाना । कियोभोगसुरदुर्ठभनाना ॥ होत्रहेक्षण्आँ खिनओहू । अस्ति है

नाहिमान्याजापनसमाना । कथामागछर्द्धल्मनाना ॥ हात्र्रहत्यण्याखनआहू । ४ ता है । कार्य । कार्य । कार्य । किस्प्रीतिक क्षेत्र होन्यों ॥ कोट्र्जोस्वामीअसहीई । अधिकमोहिंपाणहितमान्यो । विनमोहिंपुळेकमैन्डान्यों ॥ कोट्रजोस्वामीअसहीई । नावितानाव्यानात्त्रा । त्रानाव्यव्यात् । त्रान्यात् । त्राहरणात्रात्वात्राव्यात् । व्याहरणात्रात्वात्राव्यात् दोहा-जगतजन्मजोदेद्दिविदि, तोअसकरेसँयोग । स्वामीकोअरुसेवकहि, क्वहँनहोयवियोगु॥ जाविधिहोहमोहिषुरछोही । तोप्रमुमिळेतुरहेअसमोही ॥ तुवपदपदुमेरहेअधारा । औरन्कछूजगमाहिहमा शामाप्रवास्त्राविज्ञारो । पेमुठायदियविरहतुम्हारो ॥ हायदुनायकप्राणियारे । हाद्वकिवुसुदेवदुरु र्डाअर्थेनकमापक्षमारात् । हामाप्तम्प्रमेशतमद्भारा ॥ होगात्विष्ठमत्रयेवासा । हात्रशैद्धकशानुद्रासा ॥ यतान्यान्वरुपाराव नारा । नञ्जानात्वात्ररहत्वेत्वारा ॥ होजनुन्यत्वासा । हात्रशैद्देकशानुद्रासा ॥ हाअजुनकमातसुरारा । हामासम्प्रसुजयमञ्जारा ॥ शृगानान्वज्ञयनगरारा १ शान्छरान्य । १००० हुः ॥ १००० कोकरिहमोपुरअसप्रीती ॥ तुमविनपञ्जकउपसम्बीती ॥ मैमनकरतोकरनवानी । २००० हुः ॥ १०००

कोकारहमापरअसप्राता ॥ तुमाननपर्णकण्णपतमनाता ॥ नमगणस्यानस्यानमन्त्राता ॥ तुमाननपर्णकण्णपतमनाता ॥ नमगणस्यानस्यान यहज्ञरीरकृटेयहराज । येपदपद्मत्यागिकहँजाऊँ ॥ यहिविधिकहत्त्रजनकन्त्रानी ॥ हत्त्री यहश्रास्ट्रिटयहठाकः। यपद्भभत्यागमहणाकः ॥ याहानायमहत्त्रजनमन्तानाः॥ १००० अनमिष्तिस्वतयदुषतिआनन् १००१ त्वर् त्वर् चाननः देशतनाहेकछ००० । । ।

नारारापान्छ गाउँ । । वर्षेषाहुका आपनी, ताकोप्राणअघार्॥ दोहा-सलाप्रतीतिआतिजानिकै, श्रीवस्रदेव्छमार। देवपाहुका आपनी, ताकोप्राणअघार्॥ दाहा-संसायतातिजातणातिकः आवश्चदवञ्जभार । दहपाङ्कालापताः ताकाप्राणिकयोर ॥ प्रमुपाङ्काशोश्चमहृषार्थे । उद्धवरोयपुकारिपुकारी ॥ वार्यारचरणन्शिरनार्हे । उद्धवरोयपुकारिपुकारी ॥ वार्यारचरणन्शिरनार्हे । उद्धवरोयपुकारिपुकारी ॥ वार्यारचरणन्शिरनार्हे । तार्थार प्रभूपाइकाशोशित्रार्थे । तार्थार प्रभूपाइकाशोशित्रार्थे । तार्थार प्रभूपावर्थे । तार्थे । तार्थ

न्यान न्यूर्य जन नार् । नार्याण्य अनिद्करमासी।कुरुपतिग्रह्मवसम्कोहोई। नेहियदुन्ध्सलािक भयोत्तरतवेकुंठविलासी। हरिपापदआनद्करसासी।कुरुपतिग्रह्मवसम्कोहोई। नेहियदुन्ध्सलािक त्राउडा । जारिसवाआपनी सुनारा ॥ ज्ञानिसंखाआपनी सुनारा ॥ ज्ञानिसंख्या । ज्ञानिसंखाआपनी ॥ ज्ञानिसंखाआपनी ॥ ज्ञानिसंखाआपनी ॥ ज्ञानिसंख्या ॥ जञानिसंख्या ॥ जञानिसंख्य जाउद्धवसात्रामग्वाना । जाानसलाजापनाधुजाना ॥ ज्ञानासउपायत्रमधुपाणा । पायादपालापन साकोप्रीतिसहिरजोकोई । करतीश्रवणविष्यसवसोई ॥ चिततकहतरहरहेताको । पञ्चापपात्र त्राह्म सोसागरसंसारको, आञ्चपापकेपार । नेश्रेयसवनमें करत, नितप्रतिमुहिद्दाविहार ॥ १

दादा-वावागरववारकाः जासुभाषकार । पत्रभवन्यामारका स्वायाकाः स्वायाकाः छद् माहिनी-भव्भयप्रमहारी, ज्ञानिज्ञानकारी । अहिमरिसमुकुंदा, वेहर्द्रदृहेलमृद्धा ॥

यागगणवाराम् वासाववाराम्यसः गाण्यारसञ्ज्ञाम् सङ्ग्रहण्यस्य ॥ अतिरुचिरसुधाको, घ्यायदीन्ह्यांसवाको । उद्घिमथन्हित्रे, हैप्रणामेअवारे ॥ ४ त्यात्र यात्र वर्षायमान्यस्य यात्रवायमाय्यायस्य प्रवाधवराश्रीययायस्य स्वाधिकारि सिद्धिश्रीमहाराजाश्रीमहाराजाश्रीराजावहाद्वस्त्रम् ६०००चेहरूपापात्राविकारि सुराजासिहजूदेवरूते आनन्दास्त्रीवयो एकादशस्त्रचे ५-दोनात्रशस्तरंगः॥ २९

दोहा-इरिउद्धवसंवादमुनि, लहिकैमोदञ्जपार । पुनिवोल्योकरजोरिकै, नृपन्अभिमन्युङ

हरिज्ञासनकोनिजञिष्ट्रियः । जवरुद्धवयदरीवनुगयः ॥तवद्वारकाषुरीकरिवासा।कृहाकियोषु हारमात्तरकातिमान्यर्थकरमाही । होत्रभद्तिहिंगारणनाही ॥ महाप्रमञ्बद्धवेज्ञाञ्जपारा । होत्रभयोकी त्रह्मश्रापजवयदुकुरुमाही । होत्रभद्तिहिंगारणनाही ॥ महाप्रमञ्बद्धवेज्ञाञ्जपारा । होत्रभयोकी सम्भागनस्वक्ष्यस्य स्वापन्तिम् हिन्द्रस्त्रभहरूमेश्वामित्रभवस्य स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वय जनकोष्य स्वयं ाननकापश्कारफरनअवशास्त्रान्याकानकात्र गक्ष्मर्याण्यात्र विद्यात्र । जीव कोशुक्देवनगत्रसमाई । यदुपतिरुचिमोहितनहिंदोई ॥ कीनजगतम् असक्यिसई । जीव कानसुक्ति असह ज्ञामाही । सहस्यश्कहतमादिहयनाही ॥ कानगणत्मश्रासकायाह । जा कानसुक्ति असहज्ञामाही । हरियश्कहतमादिहयनाही ॥ निजदासनकाकरतसनाया । पा 

्राहा-राह्यमानव्यापुरुः स्वयः राज्यः वात्राचः । वृक्ष्यावव्यापुरुषः । स्यासस्य तेकिमिगरनकियेषटुगर्दे । सामामनवरणहुमुनिस्र्टं ॥ सुनिकेमूप्यभित्तवेता । स्यासस्य

# श्रीमद्भागवत-स्कन्ध ११.

### श्रीभगवानुवाच ।

ोहिनथोरचोरजतपाता । द्वारावतीमाहँडुखदाता ॥ नगरमाँहिंगुनिमोरनियोगू । क्षणभरिरहवजहैनिर्हियोगू ॥ इमहँबुद्धवाठअरुवाठा । इंखोद्धारजाँययहिकाठा ॥ हमसबठेयडुवंशसमाजू । जेहेंक्षेत्रप्रभासहिआजू ॥ वहाँसरस्वतिपश्चिमवाहिनि । सवजीवनअपओघनिदाहिनि॥६...

द्वाहा–तहयदुवशाभ्यसकल, भयभागद्वापद्वान । दश्कपकाकातद्वा, भागवार्थाकात्वा । उर ॥ भयमत्तर्गार्वतरणधीरा । द्वारमायामोहितसवर्यारा ॥ तद्वँकुरुपतिद्रवार्रहिमाँहीं । लगवतानवीरचहुँपाहीं ॥ कहतकहतकारणबद्धियायो । रोपसकलवीरनकेल्यायो ॥ १२॥ लगेलचेलेल्याला । धनुअतितोमरगदात्रचंडा । मारनलगेवीरवरिवेडा ॥ १२ ॥ कोलचेद्देरगमतंत्रा ।

देहा—चेट्याणिकरवाणवहु, मन्योपोरपमसान । तहँपरायअरुआपनो, परयोनकोहुकहँनान ॥
जिम्बिन्टरेदंतसींदंती । तिमिट्टरिमरेवीरअन्याती ॥ १५ ॥ सीयओरअरुअपनीर । त्वर्भ विकर्ण विकर्

देहा-यदुकुठकाठासनाशतदः, दारिपायमभाय । उगय-पायनसयनकदः, रामकृष्णद्विभाष ॥ २१ ॥
तिकरिकोपमहाउदमाँहाँ । मारनञ्गेकृष्णदीकाँहाँ ॥ त्वयञ्भद्वदिकदयदुराई । इनहुझ्ठनसम्ब्रह्वरुभारं ॥२२ ॥
त्वयञ्गामकोपमहँपाय । उगुदिङ्गकरमारनञ्जो ॥ हरिदुहायगुदिङाकरङोन्हें । मारनञ्जेषासभारं ॥ २३ ॥
देउद्देकमहँतदँमदराजा । रहिनगईयदुवंशसमाना ॥ ब्रह्मशापकोकारणपाई । हरिमायामोहितरुगाई ॥
वेतुपरसपरतिभिनागी।नाशकरतस्यकाननआगी॥२ शोएसहिञ्चापुसमहँतवञ्गरेकां । निर्वातन्त्रविभारे ॥
विद्विपिभोयदुकुटसंहारा।हरिमनमें असिक्योदिचारा।याकोयदुकुटगद्वो अपारा । सोवज्ञास्त्रविभारा-२ ॥
विक्वस्टिश्योदिकारकेतराई । व्यवस्थितरुमारा । सोवज्ञास्त्रविभारा-२ ॥
विक्वस्टिश्योदिकारकेतराई । देविकस्रतमाना । येटनायपीयन्तरे, मोनस्विभारकारमार ॥ २६ ॥

निजकुटटारावनाश्यद्वश्वश्वराष्ट्रपार्वजन्य । यटनायपीयात्रं, मानवृत्त्रिमानाः । २६॥ दोहा-पामगवनटरिकेतदा, देविकसुतभगवान । यटनायपीयात्रं, मानवृत्त्रिमानाः । १९॥ सोहतचारिद्ववाट्विशाटाफेटितिदेशनिभभाकरमाटा॥मनद्वियुम्बश्चिकरग्वाट्यस्यात्र्रेतितस्विद्याटाणे दीर तिविकनकसमतनपनस्यामामोदेवपीर्वावस्थाभेगामा २९ १२६ वर्षः । य श्रीभगवानुवाच ।

दोहा —व्याधभीतिनहिंमानुमन, सावधानउठिआस । ममइच्छातेतेंकियो, यहकर्महिअनयास ॥ ममञासनधिकैद्दिरमाहीं।गमनहुअवमेरेपुरकाहीं ॥ ३९ ॥ हरिशासनपावतसोव्याधा । पे प्रिक्तिस्माहीं।गमनहुअवमेरेपुरकाहीं ॥ ३९ ॥ हरिशासनपावतसोव्याधा । पे प्रिक्तिस्मानसोमहाप्रकासी ।भयोजायवैकुंठविछासी ॥ ४० ॥ यदुपुरमहँकछुकारणहेत् । दा हि विद्वार सिन्धित्व क्रिक्तिस्मार । दोरचोतनकोछोडिसम्हारा।।तेहिवनप्रमुकोहेरनचाह्यो । प्रिक्ति हित्यु सर्पयु त्रिच्यायोठि । हित्या हित्य प्रिक्ति हित्यु सर्पयु त्रिच्यायोठि । हित्य प्रिक्ति हित्य प्रिक्ति हित्य प्रिक्ति । स्वत्य विद्वार विद्वार क्रिक्ति । स्वत्य स्

दोहा—यहिविधिभापतसृतके, स्यंदनगरुडपताक । आशुअकाशाहिडड़िगयो, युततुरंगवरचाक ॥ १४ ॥ पुनिदारुककेदेखतमाही।हरिआयुधगमनेनभकाहीं ॥ ठाडोसूतठग्योतेहिठामा । तबतासोंबोलेवनस्यामा

श्रीभगवानुवाच ।

जानना जुना प । जाडुद्वारिकैदारुकधाई । देहुसकल्यहस्वस्ति नाई ॥ करिकैसकल्यरस्परारी । यदुवंशिंगेलोकसिपारी ॥ अरुआपनोरूपविस्तारी । सागरिकयप्रवेशहल्यारी ॥ देखहुजैसीदशाहमारी । सोकिसिगरिदेउउचारी ॥ १६ जुनसेनसिंह सोकिस्तारी । सोकिसिगरिदेउउचारी ॥ १६ जुनसेनसिंह ॥ यहद्वारिकापुरीममत्यागी । बोरिहेसिधुनारनिंहलाणी दारुकअर्छनकायहिंहेत् । आयोराखितहाँ मतिसत् ॥ लैसिगरेअपनेपरिवारे । उपसेनिविद्वमातृहमारे ॥ अर्छनतेरिक्तिकाला । १६ ॥ दारुकतुमकरिमेरोधमा । इ

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिविधिसुनित्रसुकेवचन, प्रनिष्ठनिपद्शिरनाय । दैपरदक्षिणद्वारका, दारुकगोदुखङ्गय ॥ ५० <sup>॥</sup> इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांष्वेशशीविश्वनाव्यसिंहदेवात्म<sup>त</sup> सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्री रघुराजसिंहज्देवकृते आनंदाम्बुनियो एकादशस्कंघे त्रिशस्तरंगः ॥ ३० ॥

### श्रीशुक उवाच।

दोद्दा-प्राडेरहेशकाञ्चमें, जकेसकल्रमुखंद । अतिविस्मितद्वेजातभे, निरक्षिचरितगोर्विद् ॥ ८॥ जिमिछपिवोद्यनजोतिको, जानतमानुपनाहि । तिमिद्दरिकीगतिदेवता, जान्योनीहेनभमादि ॥ ९।

त्रह्मिश्चादिकजानिके, इस्विकुंठपयान । विस्मितसकलसराहते, गमनेनिजनिजयान ॥ १०॥ सर्वेया−हेकुरुनायकुनोयदुनायकोजन्मपयाननेटकोतमाशा ॥ पेयहशोचलहेसिगरोयहपूरोअसाँचयावेदप्रका जोजगकोरचिकेविदरकरेलीनहुआपनेमेअनयासा ॥ सोदरिकोजनिचोमारेबोष्ठसभापेजोसोअहेसूरसलासा॥

किवत्त-ज्ञानयदुनायग्रुरुद्विणाकेदेनहेत, जैसेमरोग्रुरुग्रुततिसोताहिल्यायेहें ।
परमप्रचंडद्रोणनंदनकोत्रहाशिर, तातेष्ठम्हंउत्तराकेगभमंचचायेहें ॥
काल्डूकोकाल्चंद्रभाल्डूकोमोद्घोजीन, व्यापकोसदेहहीविकुंठकोपठायोहें ।
केहरपुराजपेसोयदुकुल्राजनिज, तनरिक्षेचेकोक्योसमर्थनीहंभायेहें ॥ १२ ॥
जगउतपतिओरपाल्जनसंदारहुको, कारणस्वतंत्रग्रुल्यसर्वज्ञित्तधारीहे ।
तद्यपिमनुजल्येकरहनकोचाद्योनहिं, गयेनिजधामयहेहतिगिरिधारीहे ॥
भक्तिकरीसज्जनसिधारेद्वतपामभेरे, रहेनहिंपेसीरीतिदेखिकेहमारीहे ।
गवनविकुंठहुकोकीन्द्रोहे, परायेहेतरग्रुराजपेसोकोनद्विनहितकारिहे ॥ १३ ॥

दोहा-मुसुपदवीपाणीं नोको ऊ, पंढेसप्रीतिप्रभात । पुरपुरमें सीपहुँचिकै, पायप्रेमपुछकात ॥ १४ ॥ जायदारुकोद्वारिके, उम्रसेनदरवार । उम्रसेनवसुदेवके, गहिपदकरतपुकार ॥

गिरचोभूमिकहिहायदुनाथा । तुमविनअवभैभयोअनाथा॥ १५ ॥ उम्रसेनवसुदेवहुकाहीं। वरणीद्शासकछदुसमाहीं सुनिकेयदुकुछकोसंहारा । धामगवनवसुदेवकुमारा ॥ मूर्गिक्षत्रभूमिगिरचोमहराजा । तैसहिमूर्गिक्षत्रभूकेयाजा ॥ हाहिरिकहिमहिगिरिगोजवहीं। नृपकेप्राणिनकसिगतवहीं॥ औरद्वसिगरेनगरिनवासी। होत्तभये अतिश्वयदुस्तरासी १६ जेनससुन्योतेतसहिपाये । पुरक्तसवनतमानसुरुग्ये ॥ कृष्णविरहतहँगहिसहिगये । मानदुनत्रपातवरभयक । गयेप्रभासहिसवनरनारी । मृतकवंधुतहँगवैनेदासी॥ धुननक्रगतहँनिजनिजशीशा। कहतहायकहँगेजगदीशा॥ ३०॥ तहँरोहिणीदेवकीदो । ओरदुपयुकुरुतियसकोक ॥ पहुँचीजायज्ञवरणपरणी । रुखीसवैनीरनक्रिकरनी ॥

दोहा—देविक अरुतहँरीहिणी, छिलन स्थामअरुराम् । हाहरिहावछ कहिणिरी, धरणीमेतेहिग्रम् ॥ १८॥ हाहरिक हिस्रीमरतभगवाना।तनतेतिनके निकसेमाना। ॥ यद्यदेवहुर्नोहस्रातछ लिछीन्ह्यों।रामकृष्णकहितनति किसेम्पाना। ॥ यद्यदेवहुर्नोहस्रातछ लिछीन्ह्यों।रामकृष्णकहितनति किसेम्पाने हो। को किहरिके दशातहँ करी । कहतनवग्रति स्वनाति मेरी ॥ अति हुप्यदेख छकी बहुनारी। पति शरीर सँगदियतन जारी॥ १९॥ रामनारिरामहित पुष्पाई। दोन्ह्यों अप्रिक्र रास्ता ॥ अति हुप्यति । पति तन छेदीन्ह्योतन जारी॥ १॥ और सुस्रादिक की वामा। कियोपने स्वभाविक किसेमा।। किसेमाने स्वनाति । अर्थने स्वभाविक किसेमा।। किसेमाने स्वनाति । अर्थने स्वनाति । स्वना

तेहिसमयपहुँच्योतहँजाई । छिसिसंहारगिरचोग्ररझाई ॥ फ्रप्णिवरहग्रुधिरहीनतनमें।पृतकसमानभयोतेहिस दोहा—पुनिजोहिरगीताकह्मो, सोग्रिथिकरिमनमाहि । उद्योसँग्हारिसचेतह्ने, अर्जुनरणयठपाहि ॥ २ मृतकिकयासवर्कीकरवाई । जैसीछोकवेदिविधिगाई॥२२॥जादिनहरितिजगेमहिकाही । तादिनतेसतयँ दियोद्वारिकासिधुङ्जवाई । हरिमंदिरभरिदियोवचाई ॥२२॥ महाराजतेहिमन्दिरमाई॥वसतहिनप्णिकृष्ण सुमिरतसवअचकरतिनेपाता । सवमंगठकेमंगठदाता ॥२४॥ वाटकबृद्धओरजेनारी । वचेरहेद्वारकामझारी तिनकोठेपारथसँगमाही । गवन्योइंद्रप्रस्थपुरकाही ॥ मथुरामेंवज्ञहिनेटायो । सविधिराजअभिषेककरायो ॥ आयोहंद्रप्रस्थमेंजवहीं । कृष्णपयानकहतभोतवहीं ॥ अर्जुनसुरस्थमेंवज्ञित्वा । आपितामहपाँचप्र तमकोराजासनवेटाई । सुरङ्केभसविभवविहाई ॥ तुरतमहापथिकयोपयाना । तहँतेगवनेजहँभगवाना ॥

दोहा-देवदेवयदुनाथको, जन्मकर्मजोकोय । गावहिप्रीतिसमेतनर, पापरहितसोहीय ॥ २७ ॥ क॰-श्रीयदुनाथकेजेअवतारके,वाट्युवाकेचरित्रसोहावन। द्वारकाकेत्रजकेमथुराकीदेटिके,सोऔरयटेके गावतहित्तिकोजोसप्रीतिसों, औरसुनैंऔगुनैंमनभावन । श्रीरयुराजटहेहरिभक्तिसो, जातेनऔरकछूसुख्छ दोहा-रुद्रऔरनिधिश्रशिसुभग, संवतमारगमास । कृष्णपक्षछित्रारभृगु, एकाद्रशैत्रकाश ॥ २८॥

इति विद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांषवेक्कविश्वनाथर्तिहात्मजितिद्धश्रीमहारा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकुपापात्राधिकारिरघुराजितहरूदेवकृते आनंदाम्बुनियो एकादक्षस्किषे एकविज्ञस्तरंगः॥ ३१॥

दोहा-आनँदशम्ब्रुधिर्यथको, ग्रुभग्यारहें।स्कंघ । यहसमाप्तमुद्रितभयो, संयुतछन्दप्रवन्य ॥ समाप्तोऽयमकादशस्कन्यः १ १ ०

# पुस्तक मिलनेकाठिकाना-खेमराज श्रीकृष्णदास,

"श्रीवेद्धटेश्वर" छापालाना-ग्रुम्बईः



#### श्रीगणेशाय नमः।

# श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्युनिधि ।

# द्वादशस्कंधप्रारंभः।

ा-नवनययदुवरवरचरण, मुनिमानससरहंस । ज्ञानक्षीरअज्ञाननळ, कारकभित्रप्रशंस ॥ १ ॥ जयनानीनयगनवदन, जयगुकनयश्रीव्यास । जेहिपदध्यावतहोतहिठ, बुद्धिविठासविकास ॥ २ ॥ जयगुक्तंदहिरगुरुचरण, जोमीहिएकअधार । जेहिध्यावततिर्हित्सहज, याभवपारावार ॥ ३ ॥ जयहरिपित्तविग्रुनाथपद, जेहिसवभाँतिभरोस । जाकेवळमिटिहेंमिटे, मनकेसवअफसोस ॥ ४ ॥ एकादश्रभस्कंपको, सुनिकेकुरुकुळनाथ । पुनिबोल्योग्रुकदेवसों, जोरिजळनयुगहाथ ॥ ५ ॥

### राजोवाच ।

चंद्रयदुवंशिहभूपन । जनगवनेनिजपुरस्रुनिपूपन । तवमहिमहँकेहिनृपकोवंसा । होतभयोसोकरहुप्रशंसा ॥ <sup>गुनेपि</sup>तिकुरुपतिकीवानी । बोल्टतभेअतिआनँदमानी ॥ १ ॥

# श्रीशुक उवाच।

पेकंबंक्षहिजोई। नामपुरंजयनृपदकहोई ॥ ग्रुनकनाममंत्रीतोकारिहै। सोनिजस्वामीकोहनिङिरिहै॥ २॥ योतहिद्देहकताको । करिहैतेहिङाकुरवसुभाको ॥ तासुतहिद्देशाङकनामा । तासुविज्ञालयूपवङभामा ॥ विकस्तिहेक्षकोई ॥ क्रिकैतेविङ्कालयूपवङभामा ॥ विकस्तिहेक्षकोई ॥ क्रिकेतिकालयूपवङभामा ॥ विकस्तिहेक्षकोई ॥ क्रिकेतिकालयूपविज्ञाने । अवमंदनकोभोगवसानो ॥ व्यवस्तिहेक्षिक्षक्षकोई ॥ क्षिकेतिकालयूपविज्ञाना । ताकेकाकवर्णवृद्दभागा ॥ व्यवस्तिहेक्षिक्षक्षकालयूपविज्ञाना । विक्रकालवर्णवृद्दभागा ॥ विक्रकालयूपविज्ञाना । विक

द्रोहा-ताकेह्नहेष्कसुत, जासुनामविधितार । पुनिअजातिरपुतासुसुत, ह्रेहैंपरमञ्दार ॥
भैकनामकुमार । तासुअजयसुतजातुउदारा ॥ ६ ॥ पुननंदिवर्षनपुनिताके । महानंदिहुँदेसुतनाके ॥
गापिकद्रशत्मार । तासुअजयसुतजातुउदारा ॥ ६ ॥ पुननंदिवर्षनपुनिताके । महानंदिहुँदेसुतनाके ॥
गापिकद्रशत्मवर्षार । तासुअजयसुतजातुउदारा ॥ ६ ॥ सहानंदिवर्षनप्रतित्रके । ग्रहान्यदेद्देश्वर अन्तरा ॥ ९ ॥
शिनांदिहिनामा ॥ ७ ॥ ८ ॥ महाप्त्राद्रवर्षात्वरूपात्वरूपामा॥तोकरिद्धात्वनसंद्रारात्वर प्रतित्रकरेशा ॥
शिनांदिहिनामा ॥ ७ ॥ ८ ॥ महाप्त्राद्रवर्षात्वरूपात्वरूपात्वर्षात्वर्षात्वर्षात्वर्णात्वर्षात्वर्णात्वर्षात्वर्णात्वर्मान्तरा । शासनकरिद्देश्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्यत्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्वर्णात्व

दोहा—जतरनलाग्योनर्मदा, तबतेहिसैनअपार । जलपरसतिसगरीप्रिरी, तातेल्ह्योनपार ॥ तातेरवाञ्चारपारा । आकाविकमनुपतिप्रचारा ॥ अवभागवतप्रसंगहिगाऊँ । शुकनुपकोसंवादसुनाऊँ ॥ विकमसुतनारायणहेँहै । तासुकुमारस्वक्षमीढेहै ॥२०॥ वरपतीनिश्तपेतालीसा । कारिहेराजचारिअवनीसा। रहीस्वक्षमाकेहकमंत्रो । श्रुद्वलीनामकअवजंत्री । तोनस्वक्षरमाकेहिनडारी । आपिहराजकाजविस्तारी राजकरीसोहैकछुकाला । कुष्णनामतेहिश्रातिवशाला॥२२॥तेहिष्ठाष्ट्रप्रसुसववसुधाको । श्रुद्धलित ताकोस्रतपुत्रिक्षण्टानियासा । लेबोदरसुततासुप्रकासा॥२३॥ चिविल्कनामतासुसुतहोहै । मे स्वति स्वत्र सुत्र सुत

दोहा-भीरुपुरीपहुतासुस्रत, तासुस्तंदननंद । होईतासुचकोरस्रत, तासुतन्वमअमंद ॥ २५ ॥ तासुत्तकोशिवहोईनामा । ताकोर्न्वातिपरमवल्यामा ॥ तासुगोमतीपुत्रस्रजाना । ह्वेहेतासुपुत्रपुरिमाना ॥ २ तास्रुगोमतीपुत्रस्रजाना । ह्वेहेतासुपुत्रपुरिमाना ॥ २ तास्रोमेदिशरास्रुतहोई । शिवअस्कंधतासुस्रतजोई ॥ यज्ञश्रीताकोस्रुतजानी । ताकोतनैविजयपिहचानी ॥ ताकेभाव्यपुत्रअतिसाके । चंद्रविसित्रकटीस्रुतताके ॥ तासुसलोमियसुतअरिचंसा।वित्तेवलीश्चर्रहच्यंसा॥ २ चारिश्रतिअरुवर्पिष्ठयारी । करिहेंभूमिभोगसुस्ररासी ॥२८॥ ताकेपिल्चेपुनिमतिधीरा । ह्वेहेन्द्रस्र्यास्त्र स्वातपुर्त्तिकरिहेंतराज्ञ । पालनकरिहेंप्रजासमाज्ञ ॥ पुनिगर्दभीभूपजेह्वेहें । प्रगटनामतोमरकहेंवेहें ॥ करिहेंतदशपुस्तिहराजु । रिसहेंबुहुस्वरनसमाज्ञ ॥ तिनकेपील्च्युक्रसुनिराई । सोरहिसूपनदियोगनाई ॥

दोहा—कंकनामतिनकोकद्यो, चकवित्तिहैनाहि । हैंमहीपमें डल्हिके, मैंवरणोंतिनकाँहि ॥
पृथीराजजयनन्दनवेला । औरहुसारंगदेवववेला ॥ अरुड्कनृपचँदेलपरिमाला । अरुप्वाँरजगदेवसुवाला ॥
औरहुअसमंडलहिमहीपा । सोरहकेमधिहें कुलदीपा ॥ शारंगदेवववेलवलीना । बड़ोकामयहजगमहँकीना ॥
नृपपरमालचँदेलहिनेरे । आल्हाउद्वलकीवनेरे ॥ वांधवगढउद्दलकहुँआयो । शारंगदेवताहिन्यवायो ॥
तवतेताकोजगतलला । भोसंत्रामसिंहअसनामा ॥ जगतदेवरानाकीकन्या । व्याहीसंत्रामहिजगधन्या ॥
अरुप्रमालचँदेलकुमारी । व्याहीसँत्रामहिजयभारी ॥ रह्योजोप्रधाजचहुआना । सोलेस्त्रांतिहकटकमहाना ॥
करीचँदेलनपाँहचढ़ाई । दोलदलमेंभेवडीलड़ाई ॥ उदलरह्योचँदेलहरीला । सोकीन्ह्योपरदलपरीला ॥

दोहा—पृथ्वीराजनरनाहके, रहेजोसीसामंत । तिन्हमेंकान्हवळीरह्यो, कियोसोछदछर्भतः॥
मारिचँदछनकोष्ट्रिथरान् । छियोछीनितिनकासवरान् ॥ पुनिजयवंद्दिकेरिकुमारी । संयोगितासुनामववारी॥
सिह्छिविध्रनिअतिमनिह्छोभायो।ताहिहरनपृथिराज्डुआयो ॥रह्योध्रपजयचंदछ्दारा । ताकेअशीछावअसवारा॥
सत्तरसहसमत्तमातंगा । रहीछापताकीदछर्पगा ॥ संयोगितेहरचोष्ट्रिथराज् । कियोखुद्धजेचंदहुराज् ॥
कृञ्जोरसवेसामंता । वाकीरहेपाँचवछवंता ॥ पृथीराजयिद्दिविकरिरारी । हरिछेगोवैचंदकुमारी ॥
वृञ्जोरसवेसामंता । वाकीरहेपाँचवछवंता ॥ पृथीराजयिद्दिविकरिरारी । कायुछकोमछेच्छवछतानी॥
दिद्धीजायिकयोवहुभोग्र । भृष्टिगयोसवराजनियोग्र ॥ गाफिछपृथीराजकहँजानी । कायुछकोमछेच्छवछतानी॥
गोरीअछाददीनिहनामा । चिठायोदिद्धीवछपामा ॥ पकरिष्टियोप्रथिराजहिकाहीँ । राख्योकदिहकाबुछ्पारीं॥

दोहा—बहुतकाल्मॅचदकि, खोजतकाबुल्जाय । प्रयोराजकेबाणते, म्लेळहिदियोहटाय ॥ २९ ॥ आठयवनजेशुक्रमुनिभाषे । तिनकोर्मेयहिदिषिग्रानिरापे ॥प्रयमअलाज्दीनहंसोई । तिमिरल्जितिहिवपकिष्मा भयेशाहमीरासुतताके । भोसुळतानमहम्मदनाके ॥ अबुसैदपुनितासुकुमारा । ताकेवाबरशाहउदारा ॥ ताकेभयेहमायुशाहा । भयोतासुअकवरनरनाहा ॥ जैसीअकवरजगयशळयऊ । ऐसोबादशाहनहिभयऊ ॥ ताकीउतपतिदेतगनाई । शेरशाहकोउकरीचढ़ाई ॥ तासीकारिकेअतिशयरारी । रणमेगयोहुमायुँहारी ॥ दुरबोहुमायुँचळिकेपारा । शेरशाहकियअमळअपारा ॥ रानीएकहुमायुँकेरी । चोळीवेगमनामनिवेरी ॥ ताकोतहँनरहरिकविजाहीळियोमाँगिनिजबुद्धिदेखाई कितीयिन सुनहु कितीयिक कितीयिक स्वार्टिके

दोहा—चोळांचेगमसंगठै, नरहारकविमतिमान । वीरभाजुवग्येळढिंग, आयोवांघवथान ॥ वीरभाजुभूपतितेहिकाहीं । दियटिकायवांधवपुरमाहीं ॥ अकबरजनमञ्जनतत्वपशेरा । चार्मा । वीरभाजुभूपतितेहिकाहीं । छेअकबरवांधवगढ़नाई ॥ छरनहेततहँसैनसमेटी । शेरशाहकहँअतिल्छुसेटी ॥ वारिहेळाखसैनलेशाहा । गेरघोवांधवविजेडछाहा ॥ वारहवरसरह्योसोगेरे । पैनजानपायोगढ़गेरे ॥ छतेहुमायूँयवनसेनले । चल्योदिळींपेपरमचेनले ॥ यहप्रनिशेरदिळीकहँगयऊ । तासींछिरिजूझततहँभयऊ वीरभाजुग्रुवरामींसहजो । सववारनमेरह्योसिहजो ॥ तेहिसँगकरिपुनिअकवरशाहै । दिछीनेटामनकीचाहे वीरभाजुदियपठेउदारा । करिसँगअसीह गारसवारा ॥ वीचसलेपशाहुमिल्गियऊ । ार्ो तेषभरवह ।

दोहा—दिल्लीमेंजबरामनृप, पहुँच्यीअकबरसंग । तबिहुमार्यूँठखनहित, चून्योअवासउतंग ॥
भागविवज्ञतहँतिगिरिगयऊ । गिरतिहमाणरहितसोभयऊ ॥ अकबरज्ञाहतस्वतमहँबंठे । बेठतन्ति । भ्रमोतिवज्ञतहँतिगिरिगयऊ ॥ गिरतिहमाणरहितसोभयऊ ॥ अकबरज्ञाहतस्वतमहँबंठे । बेठतन्ति । भ्रमोत्तावसात्तात्तममंत्री । वीरवरुहभोसखासुतंत्री ॥ मानसिंहआमेरनरेज्ञा । रामसिंहबांघवनृपवेज्ञा ॥
यसवसुद्धद्शाहअकवरके । रहेप्रधानसकरुत्रिधवरके ॥ अकबरज्ञाहपुत्रवहँगीरा । ि े े हें कि ।
आठयवनजेकहपुतिराई । तेईआठमेंदियोंगनाई ॥ चोदिहओरतुरुक्वनकाहीं । जोजुकदेवकह्योन्तपाहीं ॥
किनमेप्रथमभयोनरनाहा । नामतासुभोआदमज्ञाहा ॥ भयोवहादुरज्ञाहदूतरो । मज्जदीनभोज्ञाहतीतरो ॥
फजुकक्रेरत्त्रोयोन्तवादा । पच्योरकीर्यूँदरजादा ॥ ताकसुतनहिंदियविधिराई । तातेतस्वतवेटतेहिभाई ॥

दोहा—ताकसमशुद्दीनभो, ताकमहमदशाह । ताकेशहमदशाहभो, दायकप्रमनउछाह ॥ भयोतासुसुतआछमगीरा । ताकेगोहरशाहप्रवीरा ॥ येदशवादशाहहें आये । परम्परातेतिनहिंगनाये ॥ इनकेबीचवीचमहँजेते । दिखीआयअमछक्यिकेते ॥ तिनहूँकोमदेहुगनाई । नादरशाहेकरीचटाई ॥ दिखीआयकटासोकीन्द्रों । केरिसोपिशहिंकोदीन्द्रों ॥ आपचटोगोनगरइराना । दिखीमरास्योनहिंदाना ॥ महमदशाहकोळअबदाछी।सोळआयकियदिखीलाछी।धुनिगुछ।मकादरहकभयऊ । क्रियोन्हर्गनेद्रवीहर्गेहे ॥ स्वस्थानहीं स्वाता ॥ स्वस्यस्थीन्द्रों आधितिकारी । धुनिमनवंद्रविक्षोदी ॥ गोहरकेबंशहिनोहोहं । बादशाहहावेहितिसोहं ॥ रह्योविद्रारवस्रतकोडितनकुछ । दियोबाहशाहावेहिबिछकुछ॥यहसुनिगद्रकमहराना । क्रियोनिश्चर क्रियोविद्रवीहर्गेहे ॥

दोहा-छातछात्रअसवार्हे, चित्रपेयभितञाञ् । त्वयुष्टामकाद्रसभयो, करिर्जावनकीआञ् ॥ यचिग्रछामकाद्रस्भयो, करिर्जावनकीआञ् ॥ यचिग्रछामकाद्रस्भोताही । प्रकरिछियेद्वंदावनमाद्धी ॥ वसनतेतेळछपेटिझारस । द्वन्छमेपहिविपिद्रपेस ॥ इक्तिसदिनयहिविपिदेपेस ॥ इक्तिसदिनयहिविपिदेपेस ॥ इक्तिसदिनयहिविपिदेपेस ॥ द्वन्य । इक्तिसदिनयहिविपिदेपेस ॥ स्वन्य । इक्तिसदिनयहिविपिदेपेस ॥ स्वन्य । इक्तिसदिनयहिविपिदेपेस ॥ स्वन्य । स्वन्

देहि।—त्रोतित्रपुरमेरारियो, हमकोतुमयदिकाङ । इनद्विनीश्चितिवस्यो, गरयोफीजविशाङ ॥ त्रयश्चीत्रकरपुत्रक्ताहा । गर्तेषुत्रपुरमेशाहा ॥ अमक्षरितृषमुक्तेषुप्रमोदी । गर्योणीहरशाहिहकाँही ॥ भोमुकंदपुरमादेवछाहा । गीहरकेभेशकपणाहा ॥ पुनिश्चीतर्देगीहरशाहै । गर्योगीहरशाहिहकाँही ॥

# आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

शाहैदिछीमहँचैठाई । फिरिआयोअजीतनृपराई ॥ यहिविधिभयेतुरुष्कचतुर्दस । िर्मेटि दिले फेरितुरुष्कनअंतिहमाँहीं । शुक्रजोकह्योगोरंडनकाँहीं ॥ नामगोरंडयहींअँगरेजू । िर्मेटि दिले तेपिहळेतोकारेब्यापारा । हिंदुथानमहँकियोप्रचारा ॥ जोरिफोजकटकत्तेआये । यहशुजातदोंछामुनिपाये जोरिफोजयउकरीचढाई । बकसरमॅतहँभईटडाई ॥ तहँनवावकीभईपराजे । छियअंगरेजअमटसबराजे ॥ जबअंगरेजआगरेआयो । अपनोअमटसकटफेटायो ॥

दोहा-अट्टारहसेसाठिमें, अकबरशाहसुनाथ । सींपिदियोसिगरेमुळुक, अंगरेजनकेहाथ ॥
ममपितुअधिकारीसियरामा । रहविशुनाथसिंहजेहिनामा ॥ तटीकाभागवतवनाई । तामसंख्यासकळगनाई
सोईसंख्याकेअनुसारा । यहकीन्ह्योमेंसत्यप्रचारा ॥ दुइसेओरन्हसचिवर्षा । हैंअंगरेजराजउतकर्षा ॥
वितेषचासवर्षयहिकाळा । वाकीइकसेसरसिठसाळा ॥ अवभागवतप्रवंपहिगाळ । दुः तिञ्चलकािक्षण गोरंडनकेअंतहिमाँहीं । मौनशासिंहेयहिमहिकाँहीं॥३०॥३१॥वर्ष वित्ति पूर्व वित्वत्यप्रवास । अवजेहिंहेकळकत्तानामा ॥ सोईराजधानीप्रनिह्नेहें । तामेष्कभूपवसिजेहे ॥
भूपनंदप्रथमेनुपह्नेहें । ताकोसुतवंगिरकहवेहे ॥ ३२ ॥ तासुभ्रातिशुन्वीनामा । ताकोजसोनंदिवळघामा ॥

दोहा—तिकोपुज्यवीरको, येभुवाळजेपाँच । वर्षएकशतपट्डपर, भीगिहेंभोगिनसाँच ॥ ३२ ॥ पुनितेरहितिनकेसुतिह्नेहें । वाहळीकनामहिकहवेंहें ॥ पुप्पमिज्ञह्नेहेंकोजराजू । सोईकिरहेंस्वमहिराजू ॥ तासुपुज्जुर्भिज्ञहिह्नोहं । राजकरीपुनिमहिकासोई ॥ ३४ ॥ तासुपुज्जुर्भिज्ञहिह्नोहे । राजकरीपुनिमहिकासोई ॥ ३४ ॥ तासुपुज्जुर्भिज्ञहिह्नोहा । तान्वपह्नेहेंभिक्षित्र हिहेंचिनकोशळन्पसाता । वेह्रेरहिदेशहिपतिताता ॥ कुरुपतिनिपपदेशकेवासी । ह्वेहेंचेरिपुपसुखरासी ॥ पुनिमागपवंशीनेराजा । तेह्नेहेंमहिनायदराजा ॥ ३५ ॥ त्रयमतासुविस्फुरजनामा । सोईपुरंजयहैवळपामा ॥ थिहेंसोश्चरवनवीना । यदुर्पाळेदमदक्षेतीना ॥ ३६ ॥ तेसवह्नेहेंच्छिच्छसमाना । तेहेंनेविह्नामा ॥ वेह्नमुक्तकहेंसोन्नुपपाळी । धर्मात्माक्षित्र विद्यामा ॥ व्याप्रायद्वाकोहिनामा ॥

दोहा-हरद्वारतेछैन्।ति, भौप्रयागपर्यंत । अमङकरीसोअविनिमें, अतिपापीवरुवंत ॥ ३० ॥ प्रनिसीराष्ट्रअवंतीमाँहीं । अर्जुदमाछवदेशनपाँहीं ॥ द्वेहींविप्रधमेतेहीने । म्छेन्छसमानमहाअवछीने ॥ अत्वांधादिककरिहेंनाँहीं । ह्वेहेंतईनुपतितहाँहीं ॥ ३८ ॥ सिंधुचंद्रभागाकेतीरा । कुंतिदेशऔरहुकशर्मीरा ॥ विद्विहरूपस्टेन्छपरचंडा । करिहेंपापवडेनिरगंडा ॥ शेरोदानाकोपमहाना । धर्मकेरकवहूँनहिंमाना ॥ ३९ ॥ ४०॥ वाटगच्छाह्मणअरुनारी । निर्देयहर्देडारिहेंमारी परघनपरदाराहरिछेहें । जलदीह्वेनछदीमिरनेहें ॥ थोरीआयुपअरुवर्खेशीरा । ह्वेहेंधनहभयेवरचोरा ॥ ४१ ॥ सिकारनहिंनेकुकरेहें । धर्महीनसवकाछिहरेहें ॥ रजोतमोग्रुपकरिहेंप्रीती । करिहेंनाहिंनरककीभीती ॥ भूपहृपक्षमम्छेन्छमहाना । हिनेहेंपजनअधर्मनिधाना ॥ ४२ ॥

दोहा-राजाजिनकेजेसही, प्रजातैसहीताम् । छरिमरिहेंकछुपरसपर, कछुनुपकरीविनामु ॥ ४३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजागांपवेशविश्यनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहा राजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिश्रीरघुराजसिंहन् देवकृते आनन्दाम्ब्रुनियो द्वादशस्कंषे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोदा~कल्पिकुरुमदराजसुनु, क्षमासत्यआचार । वलआयुपसुधिद्वधिदया, धर्मघटीद्दरवार ॥ १ ॥ ्रेथुगमेन े कोई । गुणीकुलीनधर्मयुतसोई ॥ जोह्वेदेशतिज्ञयवलवाना । सोनियालजीतीविधिनाना ॥ २॥ रुगीकोनिहुनीकजोनारी । तेसनेदकरिंदेजनभारी । तेहिमिटिकेदंपतिकदेवें । कुलअरुजातिविचारिनर्टें ॥ जोकारिंदेसग्छछकर्मनमहँ । महाचतुरकहिंदेंजनतिहिकहँ॥हिंदैंजगतहंकोकमतीजे । कहिंदे उस्ति ति कि रतिमंचतुरनारिजोहोई । वरतियतिहिकहिंदेंसगकोई ॥ किछमेंपहिरयएकजनेऊ ॥ ३ ॥ हिंदेंविप्रश्चयकरमें विप्रथमंब्राह्मणनिंदेकरिंदे । शूद्रनकेसंगसदाविचरिंदे ॥ राखिनहाअरुशिरमहँवारा । ेर्छोदिते संवेत्रहाचारीकहवेदें । कोङ्किहितपरयर्पेदें ॥ कुमतिकुशीठकपटमेंनागर । सबअवगुणमेंपरमदजागर

दोहा—अतिथिपूजनादिककरम्, हेंग्रहस्थकेजोइ । तिनहिंजोकरिहेंकनहुँनहिं, ग्रहीकहैंहैंसोइ ॥ जेविसिहेंकानमहुँजाई । धनकेहितऐहेंपुरपाई ॥ उपरतापसवेपयनाये । भीतररहिँहेंरांडिकाये ॥ ऐसेवानप्रस्थकहर्वेहें । धनहितअधकरिहेंकरवेहें ॥ गरुवायसकोउत्तनपरिहें । राखळगायेपुरनिवचिरिहें ॥ गरुवायसकोउत्तनपरिहें । राखळगायेपुरनिवचिरिहें ॥ छीन्हेंदंडहरीहरवोछिहें । सबसोंळाळचवचनिहसोछिहें ॥ ऐसेजनपखंडिवछासी । कहवेहेंकछिमेंसंन्यासं दिनकोकिरहेंजोपरनामा । रातिपुछिहेंताकरपामा ॥ धनवानहिकछियुगमहँजीती । देअकोरपाइनहिभी जोनदरिद्रोहेंहेंभारी । न्यायकुन्यायहुमेंसोहारी ॥ जोनचरळचहुवचनवातेहें । सोकळिपहँपंडितकहेंबेहें । जोनदरिद्रीअतिशयहोई । कहवेहेंअसाधुक्छिसोई ॥ जोकरिहेंबहुविधिपासंडा । सोहकहवेहेंसंतउदंडा ॥

देहा-कोनिडुनारीजोकोऊ, परमेंछैंदैरापि । सोइवियाइकहवाइहै, नहिंहेंहेंथुतिभापि ॥ देहेंदिवसमहातविताई । मिलमिलकिरिहेंअंगसफाई ॥ यत्नोईभूपणकिलमाई । नहिंकिरिहेंभूपिततनका हेहेंदूरजोनदीतडागा । सोइनीरयमानिहेंअभागा ॥ तहेंनहानहेतहठिजेहें । ग्रुरुपद्गलमहँनाहिनहेंहें ॥ होईजेतनेतीरयद्री । तेतनेकिरिहेंमहिमाभूरी ॥ तेलऔरजोसिलललगई। निजकेशनअतिश्वपिकनाई औरटेट्कछुज्ञुज्जपनाई । तासुकहेंगेसुंद्रस्ताई ॥ सदाउदरभरभरीजोकोई । प्रस्पारयीकहेंहेंसोई ॥ जोवतातमहँकरीहिटाई । सोईसत्यवादीकहवाई ॥ ६ ॥ जेपालीअपनेकुलकाही । औरनकोदेहेंकसुनाहीं जोरोग्वरमेंपननाना । सोईकहेंहेंचतुरसुनाना ॥ धर्मकरेंगेयशकेहेतू । नहिपरलोककेरकसुन्नेतृ ॥

दोहा-यहिविधिपापिनतेपरम, पुंडमीहैंदैपूरि । मनुजनकेतनतेतवे, धर्महोहगोदूरि ॥ ७ ॥ ब्राह्मणक्षत्रिवेद्द्यहुत्रुद्द्या । ओरहुकल्किकेजेजनश्रुद्धा ॥ तिनमेजवरजोनजनहोहं । हिहेबरियाईवृपसोई ॥ अतिलोभीकल्किमहिपाला । प्रजनल्टिवेदेतकङ्गाला ॥ जवधनधामधरणिकहदारा । १८०० १००० १००० तेवदरिद्धीप्रजादुत्तारी । हेहेशिरिकाननकेचारी ॥ शाकवीजवलकल्फल्रल्ला । स्त्रे मेथुमांसहुअहमूला । नहिंबर्धिदेमेपजल्यारा । परीअकालबारहीवारा ॥ होईशीतहुपवनप्रचंद्या । उपलप्रतिभावतिहिअसंद्या । तातहेहेंप्रजादुत्तारी । करिहेंआपुसमहवहुतारी ॥ १० ॥ भूसपियासन्याधिबहुहोई । चितापि । जिल्ले पेदिनिश्चित्तारसंताया । जबहुँदेशुनिपापा ॥ वीसतीसवपदिनुपराया । हेहेंकल्पिरमायुरदाया ॥ १९ विटेहेंजवकल्टिदोपप्रदीना । जबहुँदेशुणीसव्योता ॥

दोहा-गंगाकेतटमें महे, संभठनामकमाम । तहाँविष्णुयश्विपकोट, हेर्हेशतिमतिषाम ॥ ताकेग्रहमेमापवमासाशुकुठहादशीदानहुठासा।।टहेंभ्युकठकी अवतास । हरिहेशवनिषापकरभाग ॥१९ देहेंकोउसुगतिनाहें, रंगा । तामेंच्टिंगिकरणरंगा ॥ करमेंकरिकगठकरवाछा । आठविभृतिसमतकृषाठा

# आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

चहुँकितचपलतुरंगचलाई । धीरजधारिधरापरधाई ॥ भूपरूपजेशुद्रभपारा । तिनकोटिनकरिँइंसंहारा ॥ जबपापिनहैंजेहेंनासा । अरुकलकी अँगरागसुवासा ॥ फेलीपोनपायजगमाँहीं । सोइञुचिकरिंहेजीवनफाँहीं प्रजायथोचितउतपतिहाँहैं । वासुदेवपदिचल्छगैहैं ॥२२॥ जवहोईकछकीअवतारा । तबहुँहैसतयुगसंचारा चंद्रसर्यभरुषुरगुरुभूषा । तीनिद्वएकहिसाथअनूषा ॥ प्रविशेषुण्यनस्रतगर्हॅनवहीं।सत्तयुगप्रगटहोतहेतवहीं

दोहा-सोमसूर्य्यंशीनुपति, जेतनेभेमतियान । वर्त्तमानअरुभाविहुँ, मेंसोकियोवसान ॥ २५ ॥ तमतेछैनंदहिपरयंता । म्यारहसेपंद्रहिमतिवंता ॥ इतनेवर्षवीचईमाँही । यसवतृपह्नहेंकछिपाँही ॥ २६ ॥ उत्तरिदिशिजेशकटाकारा । उदितहोहिसप्तर्पिउदारा ॥ तिनमॅप्रथमकेरदुइतारा । पुरुहऔरकतुनागउचारा तिनकेमधिनखतनमहँएकः । रहतसद्वाअसञ्चास्त्रविवेकः॥२७॥सोसौवर्पभौगनोसोईः। अ५, ेतिर्पे 👾 🚉 🔻 अहैमघातिनमधियहकाला।यहिविधिकालभेदमहिवाला।२८।जाि ३७७०कमल दिहेताि हेताही

दोहा-तादिनतेयहअवनिमें, कल्यिगिकयोप्रचार । जेहिकल्यिगमेंमनुजसव, भयेअधर्मअधार॥ २९ जबभरिहरिपद्परस्योधरणी।त्वभरच्छीनकिछग्रगक्रणी॥३०॥मधान . . । हँगोहिकाल हो हैं स्वारिड तवतेयहकल्यिगपरगटतो । दिव्यवर्षद्वादशशतरहतो ॥३१॥ जवसप्तर्षिमचाकहँत्यागी । 💒 तवप्रद्योतनृपतितेलैंकै।कलियुगवरीधर्मछेंकैकै॥३२॥जादिनहरिविकुंठअनुराग्यो।ताहीदिनतेकलियुगलाग्यो दिन्यवर्षवीतिहैंहजारा । तवसतयुगपुनिकरीप्रचारा ॥ निजनिजधर्मवर्णसवकरिः । विद्याः अ यहजोवरण्योमानववंसा । तेहिविधिहेकुरुकुळअवतंसा॥विप्रक्षत्रिवैहेयहुरुद्भनके।जानहुयुगयुगसववरणनके " धर्मात्माजेयज्ञीमदीपा । भयेमदात्माजेकुळदीपा॥तिनकीकथाकीत्तिअवरिहेगै।सोऊकविसुजानसुसकिहेगै॥

दोहा-श्राताञ्चांतनुभूपके, देवापीजेहिनाम । चंद्रवंशकोभूपयक, सुनुदूजोमतिधाम ॥ ३७ ॥ किलेअंतमाहकुरुराई । येदोउनुपहरिशिक्षापाई ॥ करिहेंद्वानिकैवंशविवर्धन । थिपहेंवणीश्रमभारिश्रद्धन ॥ ३ सतयुगत्रेताद्वापरकरुऊ । यहिविधिहोतवेदकहिदियऊ ॥३९॥ भयेजेहेंअरुह्वेहेंराजा । में . प्योंक्रक्ष्णिक्त ममताकरीभूमिकीभारी । पैनभूमिगैसंगतिषारी ॥ ४० ॥ राजहुद्दोयतद्पिमतिषीरा । अंतसमैमहँतासुकारीरा कृमिविट्भरमहोतहित्सोई । तेहिशरीरकेहोतहिजोई ॥ द्रोहकरैसवजीवनपाँही । तातेअविशनरककहँजाँहीं॥४ भूकेभूपतिअसमुखभाषे । यहपुरपाकनायमहिराषे ॥ यहघरणीसवअहेहमारी । केहिविधिमोसुतपाँठेसारी ॥ पिसीकौनिहुँकरैंउपाई । जामेंकोउनहिंछेयछोडाई ॥ प्रत्रपोत्रजेहोहिंहमारे । तेहभोगहिंसुविभोगअपारे ॥

दोहा-करतकरतमरिजातहैं, धरणीहेतउपाय । अंतसमैजरिजाततन, धरणीसंगनजाय ॥ भिर्केअतिअभिमानजे, भोगुकरतनृपराय । तिनकोकछुनहिरहतहे, कथाएकरहिजाय ॥ १२॥१३॥१६ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरवांधवेद्यविद्वनाथसिंहात्मजसिद्धि श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुरा जिंसहजूदेवकृते आनन्दाम्ब्रनिधौ द्वादश्रस्कंधे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

# श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-अपनेकोजीततनिरित्ते, हँसतिनृपनयहभूमि । अहोत्तेछोनामृत्युके, नृपजितिहँकाधूमि ॥ १ ॥ हैनरेंद्रमतिमंतहुलेक । वृथाकरतुअभिमानहुतेक ॥ राजसैनयन्यरित्हमारी । कियेगवेषेस्हिउरभारी ॥ फेनसिरसयहअनितज्ञारीरा । तामेंकियेविद्वासगँभीरा॥२॥मनमेंकर्राहेविचारसदाहीं । जीतिकामकोपादिकर्वाणी पनिष्यविक्रकोत्तरिक्षेत्र । राज्ञित्र पुनिमंत्रिनकोबुधितेजीतो । अविज्ञाचलावस्थावनभारागरामनमकराहावचारसदाहा । जातकामकावारस्य ॥ ॥ पुनिमंत्रिनकोबुधितेजीतो । अविज्ञाचलावस्य अपनीरीतो ॥ कंटकरिपुजेहेममराज्ञ्।तिनकोजीतवसहितसमान् ॥ ॥ ास प्रशास प्रभित्तः । करवजीतिमहिराजएकछा ॥ यहीवँपैक्षाझाकीपासा । छसतनकाछआप्तेपासाश्चि भाषासम्बद्धाः । करवजीतिमहिराजएकछा ॥ यहीवँपैक्षाझाकीपासा । छसतनकाछआप्तेपासा भाषासम्बद्धाः । करिक्तान्त्रमा

यहुकर्रोहेष्टुनिभूपविचारा । पुनिजीतबसागरहुअपारा ॥ द्वीपांतरङेहेंहमजीती । कवहूँकोहुकीकरवनभीती ॥

यहज्ञठनाहिविचारेमनमें । कहाभोगसणभंग्रस्तनमें ॥ जेतनोश्रममोहिजीतनकाँहीं । मूढनुपतिजेकरहिस

तेतनीकरैजोमोक्षउपाई। तौतिनकोसवविधिवनिजाई॥ ५॥

दोहा-मनुआदिकमहराजसन्, मोहितजिगेसुरथाम । तोअवकेशठनृपतिक्यों, जितिहेंभोहितमाम ॥ ६ मोरेहितपितुपुत्रहुश्राता । ओरहुजातिबंधुअरुनाता ॥ करिकरिक्धमतिपरस्परारी । फॅसेफाँसममताकेभारं कृष्णभजनकेयोगशरीरा।ताकोदेहिनशाइअर्थारा।ऐसहिममहितल्हिरमरिजाही।नहिंससुझहिंअनित्यतनकाँ पुरूरतापुथुगाधिनरेशा । नहुपभरतसदसार्खनेवेशा ॥ मांधातासगरहुपदंगा । धुंधुमाररधुअतिशुभअंगा तृणाँवदहुशांतन्तुसरजाती।नल्लृगगयहुककुस्थसजाती।।कुवल्याशुअरुभूपभगीरथ।औरहुजेनरनाथमहारथ हिरणकशिपत्रिभुवनजयवारो । रावणलोकरोवावनहारो॥नमुविग्नसंबरभोगासुराहिरण्याक्षतारकताडकसुर औरहुदेत्यऔरसवराजा । सिगरेजाताश्चरदराजा ॥ जीतसबहिआपनहिंहारे । विदित्तविश्वविग्यीवल्यारे । दोहा-तेअतिमतामोहिसहँ, कियेमरेसवकोय । रहेनसबदिनमोरप्रभु, कथारहीअवसीय ॥ १३ ॥

श्रीशक उवाच ।

दोहा—यज्ञीमृतकभूपनकथा, मेंजोकह्योनरेश । सोसब्ज्ञानविरागहित, नहिंपरमारथवेश ॥ १८ ॥ सर्वेपा—जोजनश्रीयदुनाथचरित्रअमंगरुपूरुउलारनहारो।काननसेसुनैरोजहारोजगुनेअरुगावेपहासुलसारो सोटहिभक्तिकहेरपुराजनआवतफोरिसँसारअसारो । देविकनंदनकेमिटियेकोउपाययहीनहिंदूजोविचारो ॥ दोहा—स्पाससुवनकेवचनसुनि, वारहिवारनिहोरि । पुनियोदयोक्डरकुरुकमट, दिनकरदोडकरजोिर

राजीवाच ।

क्रिकेजनकरिकोनउपाई । देहेंक्छिकेदोपनशाई ॥ सोभापोंमोसेमुनिराई । क्रिमोहिकाटकराटदेखाई । मुगअरुपुगकेजेघमा । थितिअरुपटेकाटमुनिशमा ॥ यहदीजेमीहिसकटउचारी । जाननचहींकाटमृति नगअरिसुतसुतसुतकेवना।विधिसुतसुतसुतसुतचेना।भरिवोटेअतिमंजटवानी।टिसिपूपतिमतिभगतिटे

श्रीग्रक उवाच ।

सत्तयुगमाहिपमेपद्वारी । रह्योसँग्जनिक्यतेहिंधारी॥सत्यद्याऔरहृतपदाना । धर्मचारिपद्ञानसुजाना तोपितसमोमित्रअरुदांत।समदर्शीकरुणाकरञ्जांता॥आत्मारामञ्जीकमयसिगरे।सत्तयुगकेजनकोडनिहिंगरे हिंसाअसितअते।पळराई । चारिअधमेचरणदियगाई ॥ धर्मसत्यपदेवेतामाही । कह्योअनृततेपकतहींहीं ॥ यज्ञतपोनिष्टायदेवेता । जानहुधर्मअरीनिवेनेता ॥

दोहा-नहिंखंपटनहिंहिसको, त्रेताकेसवलोग । अर्थपर्मअरुकाममें, पारायणविनशोग ॥
वेदवर्षाकेसवलभ्यासी।सिप्रनपूजकप्रीतिप्रकासी ॥ २० ॥ २९ ॥ द्वापरमाहिंपपेट्रेपाद्द्वारिहदानत्तपष्ठतमारः
वनकुळीनवेदिलभ्यासी।यशीकुठंवीपनीढुळासी॥ऐसेद्वापरकेजनजानो । क्षत्रीब्राल्गशेष्ठयानो ॥२२ ॥
किळ्युगएकपर्मपद्दाना।कळिश्वेतिहसोजनशीनिदाना॥क्षमसीवृद्धिश्वभक्तेपाद्द्वाकमोहिंदिवपम्परयाद्द्य ।
दुराचारकळिकजनहिंदे । जीवनपेनदयाचितळेहे ॥ करिहेंदरसविनहेतु । वैभिद्देसदापापकरनेतृ ॥
ळोभीअरुळाळवीअभागी।अनुचितकरतळाजनहिंद्यागी॥कळियुगमहेत्रपुत्राट्ट्नकेसी।हेहेंपिदेमाधूतिपनेरी ॥
सतरजतमवृत्रुणजनमाही।रहिंदेवेनरनाहसदाही॥तपअरुद्धानहीयक्विजवही।उद्सत्तोष्ठणकीग्रुणकाग्रुनकरी।

दोदा-असंतोपअरुटोभहुँ, मदमत्सरपारांड । रजतमकीयदृदैउँद, जानहुभूपउदंड ॥ २९ ॥ हिंसादुराअसत्यटटतंद्र॥क्षोक्तमोदभयदैन्यहुनिद्रा ॥ येसवद्गीदिनौनजनकार्द्री।उँदेनपोगुणकीतिदिमाहीं ॥ सतपुगमाहिसतोगुणजानो । जेतामाहिरजोगुणमानो ॥ रजतमद्रापरमादिषिचारो । कटिमदुकैनटतमहिच्च िछयुगमहँग्रुनियेंक्कराई । क्षुद्रसेवेह्वेहेंप्रपाई ॥ ह्वेहेंसवजनमहाअभागी । सपनेहुनाहिंधमेंअनुरागी ॥ ।ईवरदारिद्रप्रचारा । मनुजकरेंगेवहुतअहारा ॥ ह्वेहेंसवजनअतिशयकामी । करिहेनारिन्केरग्रुछामी ॥ रमेंधनरहिंहेकछुनाहीं । ऐश्करनचाहिंहेंसदाहीं ॥ तियकरिहेंपरपूरुपप्रीती । मनिहेंनहिंनेकहुपतिभीती बश्चरसाससोंकरिहेंरारी । देहेंसदापरोसिनगारी ॥ घेहेंदेशनचहुँकितचोरा । करिहेंपुरनजपद्रवघोरा ॥ ३

दोहा—साञ्चनकोषरिभेपश्च, वेदअर्थकरिसंख । अपनीरीतिचलायके, फेलेंहेंपासंख ॥
राजाप्रजनलृटिसवलेंहें । निजदल्सोनिजराजजरेहें ॥ विप्रमहाविषयीहेंजेंहें । गणिकाकोनिजवरिहवसेंहें ॥
किरिहेंसीईकहीजोनारी । देहेंपिहसवशास्त्रविसारी । उदरहेतकिरिहेंबहुकर्मा । कोडीकेहितलोडिहेंपर्मा ॥
बिहेंनीपकर्मअसनाहीं । किरिहेंविप्रनाहिजिनकाहीं ॥ ३२ ॥ कुमतित्रह्मचारीकहवेंहें ।
किरिहेंजनाचारसवकाला । धारेरिहेंहेंतेमुगलाला ॥ जिनकोबहुहोईपरिवारा । भीसमाँगिहेंद्वारिह्यारा ॥
तपीकरेंगेतपवरमाहीं । वसनदेतजेहेंबननाहीं ॥ सन्यासीलोभीअतिहेंहें । कोड़ीकेहितवरपरिवेहें ॥ ३३ ॥
अतिलोटीहेंहेंकेलिनारी । तापरिहेंहेंबहुतअहारी ॥ हैहेंबहुतसुतासुतिनके । असनवसनहोईनहिजिनके॥

दोहा—किल्कीनारीकवहुँनिहि, करिहैंकोहुकोलाज । रहिँदेंपरघररातिकै, तिजनिजयस्कोकाज ॥ जोकोल्लस्य पहुवचनलचारी । तोदेँदेंतिहिलाखनगारी ॥ किरिहैंपरिवाहरमहँचोरी । वागतिफरिँदेंत्तिरिवाहरमहँचोरी । वागतिफरिँदेंत्तिरिवाहरमहँचोरी । वागतिफरिँदेंत्तिरिवाहरमहँचोरी । वागतिफरिँदेंत्तिरिवाहरके कि हित्ते कि हित्ते कि हित्ते कि हित्ते । अपनेयारहेतकिल्लाला । मिर्हेंपतिस्वालेकरवाला । अथवाविपदेद्धरिँदेंमारी।अथवाफाँसिगलेमहँद्धारी ॥ अशिकेविकेविक हिलेहें । किरिहेंपिक लक्ष्यमिहितेते ॥ विनाविपत्तिद्धपरेनरेज्ञा । त्यागिद्देंगेधर्महमेज्ञा ॥ जोकोलकोल्लक्ष्यस्व हितेते ॥ विनाविपत्तिद्धपरेनरेज्ञा । त्यागिद्देंगेधर्महमेज्ञा ॥ जोकोलकोल्लक्ष्यस्व हितेते ॥ विचाविपत्तिद्वपरेनरेज्ञा । त्यागिद्देंगेधर्महमेज्ञा ॥ जोकोलकोल्लक्ष्यस्व हितेते ॥ विचाविपत्तिह्यपरेनरेज्ञा । त्यागिद्देंगेधर्महमेज्ञा ॥ जोकोलकोल्लक्ष्यस्व हितेते ॥ विचाविपत्तिह्यस्व हित्ते ॥ किरिहें असम्वर्ट्सकेवर्षिक हित्ते ॥ किरिहें असम्वर्ट्सकेवर्षकेवर्षकर्मयहर्नीको॥ हमहूँकरहिकर्मयहर्नीको॥

दोहा – ठाकुरदाताआपनो, सुभगज्ञीलमतिषाम । ताकोचाकरछोडि्हें, ह्वेहेंनिमकहराम ॥
पालनकरीजन्मतिलेके । असनवसनवहिविधितेदेके ॥ तिहरुकुरकहाँविपतिपरहीं । तिजदेहेंचाकरिवनवेहीं ॥
ह्वेहेंचाकरितमकहरामा । तिनकोनरकहुमहँनिहरामा ॥ ऐसेकिलिकस्वामिहुह्वेहें । विनकसूरचाकरिछोडेहें ।
सेवाकरतकरतजोकोई । रोगीअथवाबृहहुहोई ॥ ताकोप्रभुपालननिहकरिहें । ज्वानीलीताकोधनभिहें ॥
वृद्धिगायजवरूपनदेहीतवपालकतेहिनाहिखवेहें ॥३६॥ पिताश्रातअरुजातिहुनाता । भगिनीभीतगुरुजिर्मात्
जहाँहोइगीअपनीयारी । ताहीकेह्वेहेंचपकारी ॥ सारीसारसल्लाहीहेंहें । निश्चिदननरितयकोस्रलः ।
पापकरतमेंपरमप्रवीना । धर्मकरतमेहिहेंदीना ॥ ३०॥ लेहेजुहुसकल्लिधिदाना । विप्रसरिकारिहें अभिमान

दोहा—त्राह्मणकोधिरभेपञ्चर, अपनेपेटहिहेत । करिहेतपपालंडनहु, विधिहेधनकरनेत ॥ वेटतस्त्तमहँकरिक्षाभेमाना । गृह्योचिहेकथापुराना ॥ महाअधर्मीधर्मभापिहें । क्षत्रिनविप्रनपाहिमापिहें ॥ ३० नित्तहीचित्तरहोटिद्धेत्रा । रिहेहदुस्तागरमहँमग्ना ॥ नहिंविपैहेमेपनिजकाटा । वारवारकटिपरीअकाटा । वारवारकटिपरीअकाटा । वारवारकटिपरीअकाटा । उत्तरहोचित्तरहोटिक्ष्मोनकाहीं।भीसमागिहेंचरचरमाहीं ॥ तापरन्यतिटगायपियादा । छेटेहेंचरकीमरयादा ॥ ३९ वसन्यिटोनहिंपहिरनकाहीं । ताभूपणकीकानचटाहीं ॥ मिटोनसाटभूमिमहस्पेहें । पियनहेत भटनटहुनर्पर कारहेमेधनपशुनसमाना । भोजनकोरिंपिनकाना ॥ हिंहसकटवस्तुतेहीना । महाकुरूपीपापप्रशिना ॥ एसेकटिपहेनहिंपहरूपीयोका । हिंहसादरणिगिटिपका ॥ १० ॥ एसेकटिपहेनहिंपहरूपीयोका ॥ त्राह्मिकटपहरूपीयोका ॥ इतिहासिकटपहरूपीयोका ॥ इतिहासिकटपहरूपीयोका

दोहा-यकयककोङ्किञ्चित् तनित्तिप्रमसनेह । मारिमारिमरिमरिकुमति, सब्गहिस्यमोह ॥ १९॥ मानापिनावृद्धनवर्षेहे । निनदिनिकारिगेहतेदेहे ॥ सुनअकसुताविच्छाटडरिहें। जातिनातकोनेकुनडरिहे ॥ दोनदिकन्यापानकराहे । कहिँदेपरम्पगचिकाहे ॥ होअडट्रवितचहुदिक्षिपेहे । यहिनिपिसगर्गगिर्वासरिते । वानदिकन्यापानकराहे । कहिँदेपरम्पगचिकाहे ॥ होअडट्रवितचहुदिक्षिपेहे । यहिनिपिसगर्गगिर्वासरिते । वानतपुरुगिन्छोककम्यामी । सबनीवनकअनर्यामी॥नेदिपद्महाँगिपिशिवदिगपाछा । नायनायशिरदेनिविद्या ऐभेयदुवरकोकिष्टमाहा । कबहूँमनुजपूजिँहनाहीं ॥ किर्रिहें औरअनेकपर्यंडा । जातेहिँदंगुभमतिखंडा॥४२ नृपजोयदुनंदनकोनामा । चेतमरतमहँकोउमतिधामा ॥ अथवाजवकहुँच्हेंकचेशा । कहतरामहरिकृष्णनरे गिरतपरतछटिच्तमहँजई । हरयेनमऐसेहुकहिंदेई ॥ सोसवजगर्वधनतेछूटी । चेतविकुंच्वासमुखलूटी ॥

दोहा-ऐसोदीनद्यालप्रमु, जानदेवकीलाल । ताकोनिह्मजिहेंकुमति, यहिकराल्कलिकाल ॥ ४६

किन्नेनेत्रोपहें, मनुजनकेदुसदानी। तेत्तमहियमेंबैठिकें, नाशतशारँगपानी ॥ ४५ ॥ स॰-क्रुष्णकथाजोसुनैनितलायत्योक्रष्णकोनामसदासुस्यावि।क्रुष्णकोष्यावतक्रुष्णकोपूजतक्रुष्णकोसादस्था ताकेहियेचलिक्रुष्णवर्त्तेहिठकुष्णहिस्रोअपओपनराने। क्रुष्णहिभक्तिभरेरसुराजसोक्रुष्णहिआपनेधामपदानें जैसेहिरण्यमेंधातुअनेकहिरण्यकेरगहिदेतनशाई। ताहिज्योंपावकथातुजराहकेदेतहिरण्यकोरंगननाई॥ तैसेहिश्रीरसुराजहियेषदुराजद्याभरिकेद्वतआई। दासनकेद्वरितानिकोदाहिदुनीदुसुनीदुतिदेतदेसाई॥

वनाक्षरी–अतिश्रमकरिकरिविद्यावदुपढिठीवोवनमेंनिवासकैकैमदातपठानिवो । मनकोअचळकीवोसंघ्याआदिअर्घ्यदीवोतीरथनदाइबोहूँबतविधिजानिवो ॥ विविधमकारनकैमंबनकोजपिठीवोदानदीबोऔरविषयसुखकोगळानिवो ॥ रघराजयेतेसबैतसेनापविज्ञकारीकैसोहेपविज्ञकारीहरिदियआनिवो ॥

दोहा-तातेकुरुमहराजतुम, कुरुकेसवउरमाही । मरतजाहिधावतमजुज, माधवपुरकोजाहि॥ ४९ । मरतसमयजोमजुजकोड, रामऋष्णिळयध्याय । ताकोदीनदयाळप्रधु, लेतआजुअपनाय ॥ ४ सवैया-याक्रिकालकरालमहास्रुक्यालसोजीवनभक्षणहारी । पैकुरुनायसुनोयहर्मेयुणएकअपुरुवलेहनिह

नानाञ्चारक्षराञ्चहास्रवञ्चाञ्चानामन निर्मात् । गञ्चरुनायसुनायस्य स्वर्णस्य भूरुवरुद्धिनिह् श्रीरम्राजनयोगद्धनापनद्दानम् वियेकस्य भारीजिनक्रियस्य स्वर्णस्य सम्बद्धानस्य । स्वर्णस्य स्वर्णस्य

पनाक्षरी–चरपञनेकजोनमनकोञचलकोन्हेंसतयुगहोतरछोहिरिपदृध्यायेते । ञेतायुगजीनयागकीन्हेंकल्होतरछोजोरिजोरिधनहुअसंख्यनलगायेते ॥ कहरपुराजजीनद्वापरमेंपूजेहरिहोतफलेमजपत्रतकेवढायेते । तोनकलिकालमाहिबिनहिप्रयासहोतयादयेंद्ररावर्वेद्वनामगुणगायेते ॥ ५२ ॥

इति विद्धिश्रीमन्महारानाधिरानश्रीमहारान(श्रीरानावहादुरवीपवेशशीविश्वनायसिंहदेवात्मनसिद्धिर्थ महारानाधिरानश्रीमहारानाश्रीरानावहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुरानसिंहचूदेवकृते आनंदाम्बुनिषो द्वादक्षस्कृषे तृतीवस्तरंगः ॥ ३ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

दोहा-परमाणुहिजेहिआदिहै, द्वेपराधेहैअत । कहिआयोसोकालमें, तुमसोसवमतिमंत ॥ औरहुभाष्योप्रगममाना । अवसुनुकल्पहुमलैविपाना॥१॥सहसवारजवहीष्रगचारी।वीतिहसोहविधिद्वेवसल् एककल्पकह्वावतसोहं । भोगचीदहोमनुकोहोई ॥ २ ॥ सोहकल्पकेअंतिहमाहीं । ब्रह्माकंिनिकोहोतिसदा जितनेष्रगकोविधिदिनजानो।तितनेषुगकोविधिनिक्षिमानो।ब्रह्माकेदिनअंतिहमाहीं।श्रल्यहोतितिहुँ लेकनका यहनेभित्तिकप्रलयिवचारा । जामेसोवतहैकरतारा ॥ शेषसेजनारायणसोवत । विगरेजगकोनिजतनगोवत ॥ जवत्रसाकेसोहिदनराती । वीतिहिश्चतवर्षहियहिभाँती ॥ प्राकृतप्रलयहोतितोहिकाल । ताकोसुनदुप्रकारभुवा सात्रप्रकृतिलोनहेजाहीं।अपनेअपनेकारणमाहीं॥६॥यहमुक्षाण्डप्रकृतिकोकारजालीनहोत्तप्रकृतिहिमहुँभार दोहा-परणीयहँसोवर्पलों, मेपवर्षिहैनाहीं। हुँहतवपरजादुस्ती, अन्नविनामहिमाहीं ॥

क्षुपाविवश्वदिनिकयकयकन । करिल्डेंकमसीस्वभक्षना।शापदिविधिद्वेंदैपनाविनाशाकिरिंदेद्वादशभानुप्रका ( १०१ )

# आनन्दाम्ब्रुनिधि।

सिगरोसिळ्छोपितेळेहें।पुनिनहिकहुँथळमहँवरसहैं॥शेपवदनतेनिकसीज्वाळाः े ्रित्र सं सोसवसुमिभसमुकरिदेई । जिल्ला के किल्ला के किल्लाकार के लिल्लाकार के किल्लाकार के किलाकार के किलाकार के किलाकार के किलाकार के किलाकार के किलाकार के कि iq3 यहत्रहांडजो अहेमहाना । हेहैजरोकरीपसमाना ॥ प्रनिसीवर्पहिपवनप्रचंडा । चिहहेभूपतियहत्रहांडा हैंहैं धूमवरणआकाशा । धूरधूसरितविगतप्रकाशा ॥ तहाँ मेघरंगनकेनाना । करिकरिनभगहँ ओरगहान वरपहिंगेसोवर्षप्रयंता । झंडसमानधारमातिवंता ॥ यहसंसारइकार्णवहोई । विनज्छकोथळपरीनजोई॥

दोहा-सहितगंधगुणभूमितहँ, होतजलहिमहँलीन । रसगुणयुतजलतेजमहँ, होतलीनपरवीन ॥ रूपसहितपुनितेजहुं, पवनहिंजातविलाय । परससहितपुनिपवनहू, नभमहँजातसमाय ॥ शब्दसहितनभतामसे, अहंकारमहँजात । इंद्रियसर्यतसाञ्के, अहंकारहिसमात ॥ अहंकारसबहोत्छय, महत्तत्त्वमेंजाय । महत्तत्त्वपुनिजायकै, प्रकृतिहिमाहसमाय ॥ सतरजतमग्रणविषमजे, तेसवहोतसमान।सोईप्रकृतिषरमात्महि, लीनहोतिमतिवान १८।१५।१ सोपरमात्माकेनहीं, कालहिकूतपरिणाम । आदिअनादिअनंतह्, अध्ययनित्यललाम् ॥ १९ ॥ मनवचनहुनहिंजातजहँ, सतरजतमग्रुणनाहिं । प्राणबुद्धिईद्रियसुरहु, नहींआहिंजेहिमाँहिं ॥ महदादिकनामेंनहीं, नहिंकछुनगत्विकार । हैनस्वप्रनागत्तिह, नहींसप्रतिउदार ॥ अनिलअनिलआकाराअप, अवनिअक्येनाहिं। सोसुप्रतिसमरहतनित्, नभसमअमलसदाँहिं॥ सोअतर्कसन्मरुहै, प्रकृतिहुजेहिरुयहोय । सोपरमात्मामेंसकरु, यहजगजातसमोय ॥ जनमायाभरुजीवह, होतईशमहँछीन । सोईप्राकृतिकीप्रख्य, कहतस्वैपरवीन ॥ २२ ॥ बुद्धिइंद्रियनअर्थको, हैपरमात्मअधार । ज्ञास्त्रहितदेखोपरे, तेहिविननहिसंसार ॥

जोउपजतअरुहोतविनाञा । सोइअनित्यसबवेदप्रकाञा॥२३॥दीपचक्षुआदिकहैंजेते । ज्ये जि ऐसहियहसिगरोसंसारा । परमात्माकेकार्य्अपारा ॥ विनपरमात्मारहैनकोऊ । थावरऔरहजंगमजोऊ ॥ जियकोधर्मभूतजोज्ञाना । तासुअवस्थात्रिविधवसाना ॥ ज्ञानविकाशजागरणजानो । 😅 🛴 भतिसंकोचसुप्रतिविचारो।मायाऋतअनित्यउरधारो।२४।२५।जैसे पुपप्रपुर्व स्वार् तसिहर्दश्मित्रजगनाही । समुक्षिदेखियेनिजमनमाही ॥ जोनेयायिक्ञसम्बर्धाने । कारणभित्रकार्यकीमाने दोहा-मोनिनकोभ्यम्पनि सर्वाचिक्र स्वर्णाने ।

दोहा-सोतिनकोभ्रममानिये, कारणहींहेकार्य । अहैअनस्थाभेदयह, सोसुनुकुरुकुछआर्य ॥ देवमनुजपरतीतिजिय, सोधमजानुनरेश । जोयहसतितौमुक्तिमें, आवतदोपहमेश ॥

जीवहिजेसुरमानुपमिन । तिन्हिअवधबुधिवंतवसान ॥ घटअकाज्ञजिमिमठद्वप्रकाज्ञा । जैसे०उशक्षक्ष वाहरभीतरपवनसमाना । तिमिजियरहतशरीरननाना॥ होतकनक्जिमिबहुतभकाग । तिमिहरिपार्तहर्म ऐसोटोकवेद्सिद्धांता।पदमनजानिर्होत्रपञ्चांता२७।३३ जिमिरवितेवपजहिषननाना।करहिओट्युनिर्ताशक तिमिदशहितेदोत्तश्रीरा। उसत्देशरोक्तमितपीरा।। जवनहिरदतमेघनभग्ही। दरशनहोतत्वरिकाही। ३२ इमिजबपूटत्तनअभिमाना । जियहिहोततवज्ञानिवृज्ञाना॥३२॥तातेगृहिविवेककरवाटा।मायावंधनकाटिक मिँछ अनी आई शक है नाई । यह आत्यंतिक प्रष्टियक हाई ॥ अह्मादिक जैते हपानी । नित्र उपजत अहन शतिक नितरूरपतिनितप्रस्ययहाँहै । मृक्षमद्रशाकहतसहाँहै ॥

दोदा-नैसेसारितापारलहि, बहुततृपादिअनंत । तस्दिकालप्रवाहलदि, जगउपनत्विनसंत ॥ ३५ ॥ ३६ यद्भनादिनोकार्ट्दे, सोहर्षिरसस्य । याकोच्छन्नरिस्तर्, निभिरविकीगतिम्य ॥ ३० ॥ नित्यप्रस्परजातुन्यः प्रदेचार्किहिद्दिन । नृमित्तिकअग्पाहृती, अत्यंतिकप्रसीन ॥ ३८ ॥ जगअपारयदुनायम्भु, नागयगजेदिनाम् । तेदिर्दाटासंक्षेपते, मभाष्यामितपाम् ॥

काकेमुसमें नीहरें, जोहरिचरितव्यपार । वर्रणिसकल्विधिताहिको, केहुविधिपावेपार ॥ ३९ ॥
किवत्तरूपवनाक्षरी—विविधिकठोरघोरहुसकीद्वानल्सोजरतजेपापीपूरमाणीअतिविल्लात ।
तन्नजोअपारभवपारावारपारजानिनहीप्रयासचाहिहयहिटहरपात ॥
भनेरपुराजदोऊहाथनउठाहितिन्हें जोरनाल्याहमरेह्यनमें दरकात ॥
नेदलल्लील्कथारसकीजहाँ जपाइकेतेगयेकेतें जेहें केतेअवेचल्लात ॥ १० ॥
दोहा—यहपुराणकुभसंहिता, नामभागवतजास । नारायणप्रथमहिकियो, नारदसॉपरकास ॥
नारतपुरिममजनकसों, न्यासदेवजेहिनाम । कह्योभागवतप्रथमहिकियो, नारदसॉपरकास ॥ ४९ ॥
सोकहिकेमोहिंपरकुपा, न्यासदेवभगवान । दियोपटाइसुझाइसव, यहभागवतपुरान ॥ ४२ ॥
कुरुपतिलवयहकालमें, नैमिपवनमेंबैठि । शोनकआदिकसुनिसंबे, सुखसागरमेंपिटि ॥
इनहींसृतसुजानको, पोराणिकेवनाइ । सुनिहेंयहभागवतको, पूँछिप्रीतिदरज्ञाइ ॥ ४३ ॥
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराज
सिद्धश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराज
सिद्धश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराज

श्रीग्रक उवाच ।

दोहा—यहपुराणमं सुनहुनृप, हरिपरत्वसवठौर । जिहिहरिकोपरसाद्विधि, इंकरकोपकठोर ॥ १ ॥ अविश्वासिरोहमयहिकाला । यहपशुब्धिछोडुमिहपाला ॥ कवहुँभयोनहिजन्मतुम्हारा।कवहुँनाशनहिंअहेउदा सनभरिजन्मतमरत्वरहते । जननमरणनहिजीवगहति ॥२॥ हेउत्पन्नपूत्वरुक्ताता । अवतुमनहिं हेहेउदा सनभरिजन्मतमरत्वरहते । जननमरणनहिजीवगहति ॥२॥ हेउत्पन्नपूत्वरुक्ताता । अवतुमनहिं हेहेडा के जेसेवीजवीजतेअंकुर । हेहेदीलिमृतुमनाहिंभर्षेषुर ॥ देहाद्विक्तिभन्नसुवाला । जानहुअपनेकोसवकाला ॥ जेसेपावकदाहिहमाहीं । दरशतहेपिन्नसदाहीं ॥ ३ ॥ जेसेस्वमकत्वोनिजशीशा । आत्मभिन्नहेल्छतमही तेसेभूपतिजागेहुमाहीं । निरखतिवयनिमन्नसदाहीं ॥ आत्माअजरअमरअविकारी।विषयविवशहोतांससारी। पटाकाश्चवयटफुटिजातो । तवबहशुद्धतहेरहिजातो ॥ ऐसहिजीवहुनशेशरीरा । शुद्धसरूपरहतमतिधीरा ॥

दोहा–जीवहितनकेयंथको, मनहींकारणजान ॥ मनहींतेहैंत्रिग्रुणतन, तनतेकर्मेश्रमान ॥ सोमनहेमायाकोकारज । चारिद्वतेसंसारहिशारज ॥ ६ ॥ तेटश्रगिनिपात्रहुअरुवाती । दीपतारितेहेतमयाती ऐसहितनमनकमेद्वमाया । चारिद्वतेसंसृतिनृपराया ॥ सतरजतमगुणतेतनहोहे । ताहीमेंष्ठनिनाज्ञहुसोई ॥ देहजन्मनीहजन्मजीवको।मरेमरणनीहज्ञानसीवको ॥ ७ ॥ आत्माहेनुपरवयंप्रकासी । देहप्रकृतिपरज्ञानविभास जिमिश्रकाज्ञायटकेरश्यारा।तिमितनकोजियजानउदारा।अपरिच्छित्रस्वभावहित्तेजिय।निजसरूपमेनहिंविकार ऐसहिज्ञास्त्ररीतितेराजा।भजौसकटविधितुमयदुराजा।।परमात्माहेशात्मश्रपारा।तेहिभजितरहुसिंधुसंसारा॥८॥ विप्रकृषप्रवात्सकनागा । तुमहिनजारिसकीवृक्षभागा ॥ शहंमृत्युकेमृत्युसुरारी । तिनमेनृपमितिटगीतिहारी

दोहा—तातेष्ट्रस्युहुतुमहिनुष, कछुकरिसिकिहैनाहि । पंचरचितयहत्तनअहै, सोमिल्हिंहैनिजमाहि ॥ १०॥ मेहीशुद्धसरूपअति, परमात्माकोदास । परमश्राप्यपरमातमा, यद्वपतिरमानिवास ॥ १०॥ मेहीशुद्धसरूपअति, परमात्माकोदास । परमश्राप्यपरमातमा, यद्वपतिरमानिवास ॥ १० ॥ यहिविधिअनुसंपानकरि, हरिपदिचत्वागाय । ईशभिन्नतुमजगतको, नहिल्हिहोनुपराय ॥ १० ॥ चाटतरद्पटविषयदन, कालसमानकराल । निजतनभक्षतत्तक्षकहि, नहिल्हिहोनुपराय ॥ १० ॥ हरिचिद्धस्पायत्वत, सुमकोदियोद्धनाह । ज्योंष्ट्रज्योभाप्योकहा, अञ्चलिहोनुपराह ॥ १२ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरभोद्यवेशश्रीविश्वनायसिंहदेवात्मज सिद्धश्रीमन्हाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरभोद्यल्यंद्रकृपापात्राधिकारिश्री रखराजीसहन्त्रदेवकृते आनंदाम्बुनियो द्वादशस्त्रकेषे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

#### मृत उवाच।

दोहा−अखिलअनूपमभागवत, यदुपतिरूपपुरान । व्याससुवनसुखतेसुन्यों, जेहिवरअपरनभान ॥ धन्यधन्यनिजजन्मग्रुनि, नृपकौरयकुलनाथ । जायनिकटकुकदेवके, धरचोचरणमेंमाथ ॥ प्रुनिकरअंजुलिनिजिह्मरधिरके । वोल्योविष्णुरातसुदभरिके ॥ १ ॥

# राजोवाच ।

हेक्कपालमुनिन्यासकुमारा । ८१ : े .अ १०३१ । विकृताः । इकि.दि लो तेपस्यः अध्यद्यसम्बद्धाः । अभागवतपुराणअन्तपा ॥ करनां चित्रहामतिमाना । कथापियूपकरायोपाना हिरदासनयहअचरजनाहीं । कर्राहदयाहिद्दीननमाहीं ॥ कि. इंडजनजेजना के ... १ कि.से. कि.से. कि.से. क्षेत्रहें क्षेत्रहें कि.से. कि.

दोहा—जगतवासनासकळतिज, ह्वेहरिपद्भनुरागि । गवनकरहुँयदुपतिनगर, यहप्राकृततनत्यागि जगनिवासकीआञ्चहमारी । क्षणभरिहैनहिंहेअमहारी ॥ ६ ॥ दूरभयोमेरोअज्ञाना । ॰ ि्रोडरभँहागाविकः आपकृष्णपुरुपथकहिदयक । अवनहिंकछुवाकीरहिगयक ॥ ७ ॥

### सूत उवाच।

दोहा-नयदेवकीकुमारप्रभु, जयकौशलाकुमार । भवसागरपारहिकरन, जयरघुरायअधार ॥ जवकीन्ह्योंशुकदेवपयाना । तवराजर्षिभूपमितवाना ॥ यदुपतिपदमनिदयोलगई । रह्योअचलतरुसमृत्यर्शः पूरुवअयकुशासनमाहीं । उत्तरसुखनृपवैदतहाँहीं ॥ ध्यावतहरिपदसुरसरितीरा । छूट्याईसवजगकीपीरा ॥ भयोमहायोगीकुरुनाथा । नायोजायकुष्णपदमाथा॥१०॥प्राप्तभयोदिनसातौसोई । हेशोनकऋषिम्निसकोई वेदेरहेनरेशसमीपा । दारुपुरुपसमरह्योमहीपा ॥ विप्रश्रापदातसकधायो । कोपितजवमधिमारगआयो ॥ सुन्योकानकस्यपस्रुनिराई । कुरुपतिपैकरिकोपमहाई ॥ द्विजसुतशापहिदियोततहा । सत्यवासरतसकभूते ॥ सोईकाल्आयगोआजे । तसकजातदस्त कुरुराजे ॥ यहस्रुनिकेकस्यपमितिसेत् । अहिवपनृपहित्वारनहेत् ॥ सोईकाल्आयगोआजे । तसकजातदस्त कुरुराजे ॥ यहस्रुनिकेकस्यपमितिसेत् । अहिवपनृपहित्वारनहेत् ॥

दोहा—आश्रमतेगमनतभये, जवआयेमगमाहि । तवतक्षकर्ताभेटभै, तक्षककहितनकाहि ॥ ११ ॥ तक्षकिविषकेनाञ्चनकाहीं । आपसमर्थअहेंमुनिनाहीं ॥ तवकश्यपकहतक्षकदंसित । भूपनहोनपाइहैभसित ॥ तक्षकक्ष्मोहमहिसोअहर्ही । ति ि हि हित्र हित् हित्र हित् हित्र हित्र हित्र हित्र हित्र हित्र हित्र हित्र हित्र हित् हि

दोहा-जरोवसनसमभूपतन, छहिअहिविपशिखिज्वाल । सबदेहिनकेदेखते, भयोभस्मतेहिकाल ॥ भरुमभयोजनुभूपउदारा । मच्योचहूँकितहाहाकारा ॥ सुरनरविस्मितभयेअपारे । वजीव्योममहँविविधन तहँअपसराऔरगंधर्वा । रुगेवजावनगावनसर्वा ॥ वपदेवसुमनसुखपागाकुरुपतिकाहँसराहनरुागे ॥ १८ ॥ सुवनपरीक्षितकारकरिपुजय।जाकोनामरह्योजनमेजय ॥ तक्षकमक्षित्पितुस्रनिसोई । तेहीसमयक्रिकोपवड़ आञ्चहिमुनिवरसक्टहँकारी।करन्छग्योमस्तर्पसँदारी ॥१६॥ कीन्हेविप्रहोमजेहिकाछ।।उठीकुँडतेपावकज्व रुगिंगिरन्भुनंगहजारन । करनरुगेकरिघोराचिकारन ॥ पावकज्वारुरुगीतिनजारन । रुगिजरनकरत<u>फ्रफ</u>ुका होतविनाअहिकोजगदेसी।तक्षकवधआपनोपरेखी ॥ छुक्योज्ञककेज्ञरणहिजाई । कह्योनाथमोहिल्रेहुवचाई ॥

दोहा-कोटिनसर्पनकोजरत, इतेंकुंडमहँदेखि । वोल्योजनमेजयदिजन, नहिंतक्षककहँपेखि ॥ जरेअमित्तअहिपायकमाहीं।तक्षकअधमजरतकसनाहीं॥ तवबोळेसिगरेमुनिराई।तक्षकछिप्योइंद्रढिगजाई॥ १ वासवआवनदेतनताको।रक्षणिकयेकुलिक्षगहिवाको ॥तातेपरतनपावकमाही । भूपतिकहाकरैतेहिकाही ॥ ३ तवबोल्योजनमेजयकोषी । तक्षकअहैमोरिषतुलोषी ॥ तेहिरक्षतवासवबरियाई । तातेसोडममजब्रमहाई ॥ तातेज्ञकहुसाहितअहीज्ञा।होमहुपावकमाहिमुनीज्ञा ॥ २० ॥ सुनिनृपवचनसवैमुनिराई । एकवारसवस्रवाउठ तक्षकसिहतइंद्रकीस्वाद्दावालतभेकरिकोपअथाद्दा॥२१॥विप्रवचनमुखकढतिहमाद्दी । देवराजद्रतकँप्योतहाँ भयोचिकतअतिज्ञायतेद्विकालागुन्योमरवअपनोसुरपालागरह्योवैठितेहिसमयविमाना।तामेंतक्षकरह्योलकाना

दोहा-तक्षकयुत्तवासवतहाँ, तैसिहचढचोविमान । देवछोकतेगिरतभो, जरनहिंहेतक्रज्ञान ॥ तक्षकसहित्दंद्रतेहिकाछै । नभतेगिरतआञ्चसुरपाछै ॥ त्रिभुवनहोत्तविनावासवको । ऐसोजानिपरचोत्रहँस असअनर्थल्यिपरमञ्दारा।तृपहिबृहरूपतिवचनउचारा।।सुनियेंजनमेजयमहराजा।होतमहाअनुचितयहकाजा तक्षकियोअसृतकरपाना । यहनींहवधरुायकमतिवाना ॥ करिकैतापरकृपामहाई । इंद्रहकोन्नपदेहवचाई ॥ अजरअमरिसगरेसुरहोद्दी।तिनप्रहोद्धतुमहुअवछोदी ॥नातोहोतईद्रविनछोका।तातेष्ठपजतअतिचरशोका ॥ २ जीवनमरणहप्राणिनकेरो । कर्महिकेवशहाँतवनेरो ॥ ईशअहेसबसुखदुखदाता । यामेंकोहुकोजोरनताता ॥२ चौरअप्रिअहिंगाजनिपाता।श्चपातृपाअरुरोगअयाता॥इनतेमर्राहेजेपुरुपअपारा।सोसवनिजकमंहिअनुसारा ॥२ तातेयज्ञबंदअवकीजै । जनमेजयजगमेंयज्ञरीजै ॥

दोडा-कोटिनविषपरवापुरे, जरेविनाअपराध । जोजसकर्महिकरततस्, सुखदुखळहतअगाध ॥ सुनतपृहस्पतिकेवचन, जनमेजयिष्यमानि । सपंविनाशीयज्ञको, कियोधंदअपजानि ॥ २७ ॥

#### मृत उवाच ।

सुरग्रहकोबहुभाँतिसीं, कार्रकेभूपवर्तान । वासवकोअहतक्षके, दियोप्राणकोदान ॥ २८ ॥ शोनकादिसिगरेसुनहु, यहमायाहरिकेरि । यामेंमोहितहोतस्व, फेरीफिरतितफेरि ॥ २९ ॥ गुनेजोआछीविधिमनमाहीं । तोमायाईशहिमहिमाही ॥ जोमायापसंडकीकरनी । जनकोमोहफाँसविस्तरनी अरुसंकरुपविकरुपविवादा । इनईशर्ममनमर्यादा ॥ ३० ॥ अहेनप्राकृततनप्रमुकेरो । प्राकृतकमहिनादिनियरो सुपदुराहमभुमें कछनाहीं । यहिविधिनानयदुवरकाहीं ॥ तीनैयुणकेनशनीनीवा । सोपटनरिमनत्यागिनतीवा पापतरैयदुपतिपदकार्ही।पुनिभावतसंसारहिनार्हीवैप्णवपदसोर्परमकहावतावेतिवेतिवेदिश्रतिगणगावत ३१-३ जेअनन्यप्रमिदिरिदासा । तेसवछोडिनगतकोआसा ॥ कृष्णरूपछविछकेरदतुँ । भानदेदकोनादिगदतुँ ॥ अदंकारममकारविद्याने । देहगेदमेंनेदनकीने ॥ विष्णुपरमपद्देद्विजजीई । जाततहाँवैष्णवजनसीई ॥ ३३ ॥

दोहा-नोकोढर्निदाकरे, सोसहिटेहिसुनान । यहअनित्यननपापक, तनिवेरअपमान ॥ ३० ॥ लयनपन्पासकृष्णभगवाना।२इत्रशुद्धसुबुद्धिनिपाना॥ जासुपदुमपदकोपरिप्यानार्भिपदिष्टियभागवतप्रसाना३

सुनतस्तकेवचनसुदादन । बोटेशीनकसुनिअतिपादन॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

## शोनक उवाच ।

व्यासिक्षाच्येषेटादिकजेते । वेदाचार्यमहात्मातेते ॥ केतनेकीन्हेवेदविभागा । सोहमसोंवरणह्रवङ्भागा ॥ सनतस्तर्शीनककीवानी । बोलेतिनकोअतिसनमानी ॥ ३६॥

# स्रत उवाच।

सावधानजबभोकरतारा । तबबरमेंभयनादप्रचारा ॥ उभैकानमुँ देद्विजराई । प्राणघोपसोपरतसुनाई ॥ ३८ િં, તેમ જું કહેતું દેવતા તેને તે તેફિયાં ,

ાલ

सोइबोधकपरमात्माकरो । ऐसोहैसबज्ञास्त्रनिवेरो ॥

दोहा-सोनतमें नैसेकोऊ, काहूदियगोहराय । सोसुनिकैपरमातमा, जीवहिदेतजगाय ॥ तेसहिक्रोनकमुँदेकाना । प्राणघोपसनतोभगवाना ॥ जीवज्ञानइंद्रियनअधीना । सुनैसुकिमिजवइंद्रीलीना तैसहिकानह्रमुंदेमाहीं । सुनैजीविकमिश्चन्दहिकाहीं ॥ इंद्रियनशनईशकरज्ञानाः । रहतस्वतंत्रसदाभगवानाः सोईप्रणवतेप्रगटतिवानी।प्रणववासहियमेंमतिखानी ॥ मंत्रडपनिपदवेदपुराना ।सवकोकारणप्रणववखाना ॥ विप्रअकारउकारमकारा।यहीजानियेप्रणवअकारा ॥ हरिअकारअरुजीवमकारा।अरुछक्ष्मीकोजानउकारा ॥ सोईप्रणवतेप्रनिकरतारा । चौसटवरणनिकयोजचारा ॥ सोइवरणतेचारिहवेदा । चार्रिह विनिधित्ये जिनवेदनमेहेंसवकर्मा।जातेयज्ञहोहिद्युभधर्मा।४३। 🗸 🛴 🗟

दोहा-तेउनिजनिजपुत्रनिद्ये, तेनिजिशाष्यनदीन । परम्परायहिभाँतिसी, चल्योवेदपरवीन ॥ ४६ " थोरीआयुपभैजवजनकी । अतिचंचछहैगैगतिमनकी ॥ अल्पबृद्धिभेगनुजअभागी । तयह ेेेिया कियेषेदकेविविधविभागा । द्वापरअंतजबैकिछ्छागा ॥४७॥ यह 💐 🖹 🔞 🖒 😘 विवर्षके त्रह्माञ्चावादिओरदिगपाला । इनतेप्रार्थितकृष्णकृपाला ॥ सकल्पर्मकेरक्षणहेतू । सत्यवतीमहँकृपानिकेत् " सुमुनिपरासरतेनिजअंसा । प्रगटेव्यासनामअघध्वंसा ॥ कियेवेदकेचारिप्रकारा । ऋष्वश्रस यहीविभागसंहिताकेरो।मणिसमूहजिमिमणिहिनिवेरो५०चा ी ऋक्संहितापैठकहिदीन्ही । यज्ञकीवैशंपायनछीन्ही॥५२॥सामहिकीछंदोगसंहिता । ैि

दोहा-पुनिअथर्बकीसंहिता, दियोसुमंतहिन्यास । इंद्रप्रमित्तओवाष्कले, कीन्ह्योंपैलप्रकास ॥ ५३ ॥५ अपनेचारिशिष्यवङ्भागा । दईवाहकछकरिचोभागा ॥ याज्ञवलक्यअरुवोध्यपराशर । अधिभावपे क्रियार इंट्रप्र्मितकेमां डुकेयसुत।तिनकोनिनसंहितादईनुत।।देवमित्रतेहिशिप्यहिरहेठ।सोभरआदिकतेसीक्हेठ।५५! मांडुकेयमुतजोसाकल्या । शिप्यपाँचयेकहेगोवल्या ॥ वात्सशिशिरमुद्रछशाछीया । इन्हेसंहितादियकम<sup>नीया</sup> प्रनिसाकल्यशिष्यसोवरना । नामजासहैजातकरना ॥ सोसंहिताकरित्रयभागा । चारिशिप्यतेहिञ्जदिविशाला।विरजवलाकपेजवैताला।तिनकोदियसंहितासुहाई।अक्तिकिसहँदियोपढाई ।५ पाप्कटपुत्रवाष्कटीमोई । पूरुवेदसाखतेसोई ॥ बाटखिल्यसंहितावनाई । दियोतीनिनिजशिष्यपटाई ॥

दोहा-चाटायनअरुभृग्यह्, अरुकासारसुनान । शिप्पतीनियेपडिटिये, सोसंहिताप्रमान ॥ ५९ ॥ युसंदिताजेमस्यगारं । तिनकोपारणिकयमुनिसारं ॥ वेदविभागसुनजोकोरं । सकळपापतेरहितसोहीरं ॥ ६० पेश्पापनशिष्युस्चित्ता । कियेविवृत्रपप्रापश्चित्ता ॥ तातेचरककद्दावनटाग । विधिवतापदियगुरुअनुग्रा ॥ प्रकेरिकाश्यरिहापा । तातेअव्यूयमभाषा ॥ ६२ ॥ वर्शपायनहिष्यछ्छामा । रह्यायाज्ञयस्यरिनहिनामा ायुरुचो सम्बन्धन सम्बन्धाः । मंकारहोनपकटिन्ञपाग्॥कटिनजानविधिहमतपटेहे । सोयस्यकसंकर्काटिहे॥६० रतः । रिल्यकेसुनिकः । बोह्योगुरुमगर्वतेहिगुनिकः ॥ तोस्रेकछुनपगेतनमेरा । तिकियद्वित्रअपमानपन्ते

### श्रीमद्भागवत-स्कन्ध १२.

पढचोजोमोसोंसोंद्रुतत्यागी।ममआश्रमतेभाग्रुअभागी ॥ 🛶 📞 नश्चनि 🤫 खनः 🔓 🤫 🐯 यजुर्वेदगनजोपिङ्छीन्ह्यों । ताकोतुरतवमनकरिदीन्ह्यों ॥ दोहा-याज्ञवल्कयगमनतभये, तवतहँकेसवविष ॥ ६३ ॥ तीतरपक्षीद्वेद्वतै, लियोवेदचुनिक्षित्र ॥

तित्रिरीयञाखाभई, यज्ञवेदरमणीय ॥ ६९ ॥ ६५ ॥ याज्ञवल्क्यपुनिजायकै, गुरुवहुजोजानतनहीं, सोऊपढ़नकरिआस । आराधनिकयोभानुको, करिकेपरमप्रयास ॥ ६ याज्ञवल्क्ययहमंत्रपढि, रविचरणनचितदीन । गायत्रीसममंत्रग्रुनि, भैंभापानहिकीन ॥

याज्ञवल्क्य उवाच ।

ॐनमो भगवते आदित्यायाखिळजगतामात्मस्वरूपेण काळस्वरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां पर्यतानामन्तर्र्हदयेषु बहिरपि चाकाज्ञ इवोपाधिनाऽब्यवधीयमानो भगवानेक एव 💎 ेे.प.. संवत्सरगणेनादानविसर्गाभ्यामिमां छोकयात्रामनुबहति ॥ ६७ ॥ यदु ह वाव विबुधर्षभ अवि ५८० सवनमहरहराम्रायविधिनोपतिष्टमानानामखिळदुरितवृजिनवीजावभर्जन भगवतः 🚓 नि 🗍 तः 🙃 य इह वाब स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मनइंद्रियासुरगणाननात्मनः स्वयमात्मान्तर्यामी 👝 🛶 . य एवेमं छोकमतिकराछवदनांधकारसंज्ञाजगरत्रहागिछितं मृतकामिव विचेतनमवछोक्यानुकंपया 👯 ईक्षयेवोत्थाप्पाहरहरनसवनं श्रेयसि स्वधर्मारव्यात्मावस्थाने प्रवर्त्तयत्यवनिपतिरिवासाधूनां भ ्दिः परित आज्ञापाल्टिन्तज्ञ तज्ञ कपलकोज्ञांजलिभिरुपह्नतार्हणः ॥ ७३ ॥ अथ ह भगवंस्तव ५८ स्तिन त्रिभुवनगुरुभिरभिवंदितमहमयातयामयज्ञःकाम उपसराभीति ॥ ७२ ॥

#### स्रत उवाच।

दोहा-सूर्य्यमंत्रयेपदृश्रहें, रविसन्मुखहोनित्त । जर्पेजपावैजोकोङ, सविधिसप्रीतिसचित्त ॥ ताकोभानप्रसन्नहे, करहिंकामनापूर । ताकेतनतेहोतहे, महापापसवदूर ॥ यहिविधियाज्ञवरुक्यमतिमान् । आराधनकीन्ह्योंजवभान्।।तववाजीकोवपुरविधरिके। ... याज्ञवल्क्यकददीन्द्वोवेदा । गुरुअपमानजनितहरिखेदा॥यज्ञवेदहैजाकोनामा । ि स्वेति यज्वेदकह्याज्ञवल्क्यमुनि । कियोपंचद्राशाखातिनपुनि ॥ अरक्केशतेनिकस्योजोई । नाजसनीनाः कण्यऔरमाध्यंदिनआदिक । मुनिकियग्रहणधर्ममर्यादिक॥७४॥जैमिनिकेरः तुकुमार वा सि जुमिनिनिनमुत्नातिहुकाही।दियपटायुत्तहितन्तहाँही॥७५जैमिनिशिप्यसक्मांकोई।सहस्शारण शामानार्यम् तात्रात्रकृतिकास्य राजास्य विश्वास्य । । एक् अवंत्रीपुरकोवासी । जानतरह्यीत्रह्मसुस्रसस्से ॥ ७६ दोहा-तीनसुकर्मोज्ञिष्यये, पटचोसरसहुझास । तासुज्ञिष्यशतपंचूभे, चटीजगतिनशास ॥ ७०॥

आपेत्राह्मणकरतभे, उत्तरदिशानिवास । अहआपेनिवसतभये, त्राह्मणपूरुवआस ॥ ७८॥ टोगासीअरुकुसिह्, मांगलिकुल्यकुसीद । शिष्यपांचपाप्यंतिके, करिकेगुरुहियसीद ॥ सामवेदशासानिको, तेद्विजपरमप्रवीन । विस्तारनहित्तविद्वमें, यक्यक्शतसवद्यीन ॥ ७९॥ तानपद्मारवानम्यान्यान्यान्याः । दीन्हीचाविससंहिताः अतिश्रांआनुद्दमाहि ॥८०॥ र्वति सिद्धिश्रीमन्मदारानाथिरानश्रीमदारानाश्रीरानावदादुरयांथवेदाश्रीविद्वनायांस्टर्गात्वन सिदिशीमहाराजापिराजशीमहाराजाशीराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाजापिकारिकार सिंदग्देवकृते भानन्दाम्बुनियौ द्वादशस्वये पष्टस्तरंगः॥ ६॥

#### सृत उवाच।

दोहा-फेरिअयर्वणवेदके, ज्ञातासुमतिसुमति । तिनकोशिष्यकपुरुषयक, ताझेरिकेन्तिन ॥

σ,

# आनन्दाम्बुनिधि ।

ताहिअथर्वणदियोसंहिता। जोसवमुनिकीमनहिरंजिता ॥ भयेकवंधिकाप्यप्रिनिहोई । रेप्प्रं अभिविभागसंहिताकरिके।दियोपढायितिन्हिंमुद्रभरिके ॥ १॥ ि रेप्प्रं अस्ति विनको स्वर्धातिकरिके।दियोपढायितिन्हिंमुद्रभरिके ॥ १॥ ि रेप्प्रं अस्ति विनको स्वर्धातिक विनको स्वर्धातिक विनक्षित्र के स्वर्धातिक विनक्षित्र के स्वर्धातिक विनक्षित्र के स्वर्धातिक विनक्ष स्वर्धातिक भये अप्रविद्याचार्यक । होतभर्यहें द्वानिक अस्य विवद्याचार्यक । होतभर्यहें द्वानिक आरज्ञ ॥ कर्यप्रांतन छञ्जहुक ह्वा । रेप्प्रं विनक्ष स्वर्धक स्वर्यक स्वर्यक स्वर्धक स्वर्धक स्वर्यक स्वर्धक स्वर्धक स्वर्धक स्वर्धक स्वर्धक स्वर्यक

दाह्या-आकृतन्त्रनहिरातय, पटपुरानआचाथ्य । व्यासाश्चायजममापता, ातनमुखसाहआव्य ॥ येपटमुनिहेंगुरूहमारे । इनतेपढचोपुराणअपारे ॥ रामिश्चित्यअक्षितवृत्तजोई । अरुकश्चयपसावरणिहुसोई व्यासिशच्यममपितावदनते । येसवपढेपुराणसुमनते ॥ शाचारिअहेंद्विजमूळपुराना । अव्यासिशच्यमपितावदनते । येसवपढेपुराणसुमनते ॥ शाचारिअहेंद्विजमूळपुराना । अव्यासिशच्यास्त्र । जिमिऋपिगणसविक्योजचारा॥८॥समेविसमेवृत्तिअरुरसा । व्याप्त व्याप्त व्याप्त । विद्याद्य व्याप्त व्याप्त विक्याद्य व्याप्त विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य । विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य । विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य ॥ ११ ॥ विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य ॥ विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य ॥ विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य ॥ विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य ॥ विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य ॥ विद्याद्य विद्य विद्याद्य विद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्य विद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्याद्य विद्य विद्याद्य विद्य विद्याद्य विद्य विद्य

दोहा-औरचराचरकीसनै, उतपतिअहैविसर्ग । जिमिबीजहितहोततरु, पुनिवीजहिकोवर्ग ॥ १२ । द्विजजगर्मेचरप्राणिनकार्झी । जीवनचरअचरहुजगर्माहीं ॥ जाहिजीनवर्जितनहिंहोई । तार्का कि विद्यालय प्रदेश विद्यालय । विद्यालय प्रदेश विद्यालय । विद्यालय प्रदेश विद्यालय । विद्यालय । विद्यालय प्रदेश विद्यालय । विद्यालय प्रदेश विद्यालय । विद्यालय । विद्यालय प्रदेश विद्यालय । विद्यालय विद्यालय

दोहा—जायतस्वप्रधुप्रुप्तिह्, जीवअवस्थातीन् । तामेंद्रैपरमातमा, पेतामेंवहिलीन् ॥ यहअन्वयञ्यतिरेककहावे । यहग्रनजियहरिकाश्चिपावे ॥ सोईअपाश्चेलक्षणजान् । तामेंमेंहष्टांतवलान् ॥ यहअन्वयञ्यतिरेककहावे । यहग्रनजियहरिकाश्चिपावे ॥ सोईअपाश्चेलक्षणजान् । तामेंमेंहष्टांतवलान् ॥ जसमृत्तिकारु ताके । विचिविचवहुतअवस्थाहोई ॥ जिम्मित्रमातमआतममाहीं । शोनकयद्यपिरहतसदाहों॥ होतअवस्थाआतमकरे । नहिपरमात्माकेरिविदी ॥ योगअभ्यासहितद्विजराई । मनकीतीनिहुवृत्तिविहाई ॥ विषयवासनाकोजियत्यागे । यदुभू ज्ञानवाससार्ष्ट्रदितिहिनातो । प्रनिताकोनिहुवृत्तिवहाई ॥ विषयवासनाकोजियत्यागे । यदुभू ज्ञानवाससार्ष्ट्रदितिहिनातो । प्रनिताकोनिहुवृत्तिवहारा ॥ २२ ॥ श्रह्मऔरहेपद्यप्रतान । ज्ञानकार्षेद्रप्राणअद्याग । तिनकेनामृहिकरीज्ञास ॥ २२ ॥ श्रह्मऔरहेपद्यप्रतान ।

दोहा-ज्ञोनकिकापुराणह्, औरहुगरुडपुरान । नारद्भगिनपुराणह्, अरुअस्कद्महान ॥ २३ ॥ औरभविष्यपुराणह्, औरब्रह्मवेवर्त । मार्कडेयपुराणह्, अरुवामनअघहर्त ॥ औषाराहपुराणह्, औरब्रह्मवेवर्त । मार्कडेयपुराणह्, अभागवतमहान ॥ २४ ॥ औषाराहपुराणदे, औरहुमहापुरान । क्रमें अरुवाहिड्ड, श्रीभागवतमहान ॥ २४ ॥ अटाद्शहिष्टुराणये, अरुवेदनकीशास । शिष्यनशिष्यप्रशिष्यह्, कह्योसहितअभिकास ॥ वेदनआरपुराणको, वरण्योजीनविभाग । ताहिष्ठुनतजनकोवृह्त, ब्रह्मतेजवहभाग ॥ २४ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर्याथवेशश्रीविश्वनाथसिहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चिकारिश्री रघुरानसिहन्देवकृते आनंदाम्ब्रुनियो हादशस्केषे सप्तमस्तरंगः॥ ७ ॥

दोहा-सुनतसृतकेवचनअस, ज्ञोनकतहँसुखपाइ । बोळतभेमधुरीगिरा, अतिज्ञायपीतिवढ़ाइ ॥ शौनक उवाच।

साधुसूततुमबुद्धिविज्ञाला । नियतरहोबुधवरबहुकाला ॥ अमतजेजीवसिधुसंसारे । तिनकेपारलगावनहो यहज्ञंकाहमरेमनआई । सृतताहितुमदेहुमिटाई ॥१॥ परमचिरायुपजनजगमाही । मा जामें इविजातसंसारा । तौनपठयमहँठाग्योपारा ॥ २ ॥ सोयहभुगुकुठकोपरधाना । 🔧 🗘 अवैप्रलयभइकोनिहुनाहीं । जामेंठोकठीनह्नेजाहीं ॥ कैसेप्रलयस्टिलमहँसोई । श्रमतरह्मोपैरतदुखमोई किमिवटपत्रमाहँसुनिराई । सीवतरुख्योबारुसुखदाई ॥ २ ॥ यहसंज्ञयहैसृतहमारे । मेटहुतुमहौबुद्धिउद जानेतिहरेसकरुपुराना । औरसँबेजेयोगविधाना ॥ सुनतस्तत्रशैनककेवैना । बोटेभरिटरमेंअतिचैना ॥

स्रत उवाच।

दोहा-कीन्द्योप्रश्नमहर्षियह, जगश्रमनाज्ञनहार । कृष्णकथानहँहोतितहँ, किटहोतोजिरछार ॥ मार्कडेयसुनीज्ञसहावन । वित्रसंसकारहिलहिपावन ॥ पढचोपितासोवेदहुनारी । भयोमहातपधर्महिधारी ब्रह्मचर्यव्रतगृह्योअलंडल ।पारचोवलकलंडकमंडल ॥ श्रीश्रजटाअरुशांतसरूपा।अरुमेखलाजनेउअनूप मृगचर्महकम्लासहिमाला । कटिमुबहुअरुकुशाविशाला ॥ येसवनेमवृद्धिकेहेतू । याः 🐪 📑 ःनिमा अग्निअर्कग्रहविश्रनमाहीं । हरिकोपूजतरह्योसदाहीं ॥ दोउसंध्यनमहस्तोमतिमाना।धारतरह्योधीरहरिध्यान सांझपातिमक्षाकोमाँगीदितरह्योग्ररुकोअनुरागी॥ गुरुसन्मुखबहुवचननभाष्यौ । 🛴 🔆 🖼 🔆 भोजनकरतरह्यीयकवारा।जीनकहेंगुरुतीनअहारा ॥१०॥ ्रि. विकरतताहिः ारी।प्र्यतंह पदः

दोडा-बीतेलाखनबरसतेहि, लियोमृत्युकोजीति । जीनमृत्युकेभीतिते, कोजनहिंहीतअभीति ॥ १ ब्रह्माभग्रदशहसनकादी।अरुजंकरविज्ञानमर्यादी॥अरुसुरनरपितरहस्यजेते।सनितपछिविविस्मितभैतेते। यहिविधित्रसचर्यत्रतथारी।मार्कडेयिकयोतपभारी ॥धरचोध्यानयदुपतिकोष्ट्रो।कियकछेशहियतेसगरूरो यहिविधिहरिषद्मनहिल्गाये।महायोगकरिक्षतिसुख्छाये॥वीतेषटमन्वंतरताको । कियोविप्रतपकरनविचारा।मान्योमनिषदछेतहमारा॥१४ ्पर्यनअप्तरनमदनको ..... ... .. ... तिनकोआशुहिनिकटबुटाई। ऐसोज्ञासनदियोसुनाई॥ मार्कडेयकरततपभारी। विप्रकरहुतुमतहाँसिधार यहिविधितिनकोतहाँपठायो । फेरिलोभअरुमदहिबोलायो ॥ तिनहुँकोज्ञासनदियसोई । भ 🔍 नुष्रुतभ

दोहा-रुहेपाकशासनहिको, शासनतेमुखपाय ॥ १६ ॥ गतपकेनाशनहिते, जहँआसनमुनिराय शैटाहिमारुयरत्तरपापाविद्योमुनिकरिहरिजभिरापा ॥ नदीपुरपभद्राजहँसोहै । चित्रानामञिरामनमोहै परमपुण्यआश्रमसुखदाई । प्रगरीतहँवसंतऋतुजाई ॥ रहेविटसियनवेटिविताना । बोटहिंवरविहंगविधिः अतिमञ्चतहँतारतराई।निर्भरम्हिरमकरमुखदाई॥१८॥गुंजहिमत्तभँवरचहुँ हे ।म ुु 'नकराँहै, कुलहिकोकिङमत्तसुद्दायनानाचिँदमोरमंजुमनभावना।सारसदंसञौरचकवाका।सादिरद्वेतिमिविविधयङाका दिमनिझंरङैनाज्ञकपीरा । वहतमंदतहँमरुयसमीरा ॥ मुमनसुमनकोपरसतसोई । तातेपरमसुगंधितहोई। वपजावतयनसिजतेहिकालाकोनहोततेहिकालविहालार ०की 📆 🤭 🖟 👯 ॥चम नलकी नैस्ट

दोहा-पडक्पर्डमेंतहाँ, गईचेंद्रकरछाय । फुल्डिडेटांसिंगरोडता, संप्यासमयसुहाय ॥ २१ ॥ २२ । तहँगुंपर्वदुगावहिरागे । बाजेविविधिवजावनस्रोगे ॥ मनस्रिजकुसमघतुपर्धारायो । मार्कदेयसमीपदिआयो क्रिके होमतहाँमुनिसाई । पोरस्योध्यानयदुसाई ॥ म्योनेनमृदैनहिकाटा । मानहुमृत्तिवंतशिक्षिण्याटा ॥ वत्तमार्क्डेयहिमुनिकारी।वातवक्किंग्रटसेत्तहाँही ॥२३॥मुनिआगेशीनकमतिमाना । नाचनटमीअप्तरा गानकरनटार्मातीहरोता । मच्योप्ट्रंगमनोहरङ्गोरा ॥ वानेपणवर्जीरबहुवीना । संजपनश्रकामप्रवीना ॥ यहिविधितहैवस्तमनभावनामुनिमानसकोङगैकैपावना।छोभऔरसदसुनिमनजाई।सुनिमनछेनचहेश्रपनाई

पुंजिकथछीअपसराजोई । आयगईसन्मुखमदँसीई ॥ सेळनळागीगॅदतहाँदीं । ढोळतळुचडोळतचहुवाहीं ॥ दोहा—स्रातकेशतेसुमनबहु, ळचतळंकळचकीळ । करितकटाझनसांकटा, चढ़ीमत्तमद्गीळ ॥ २६ कंडुकहेतधरिणमहँधावताचंचळअंचळपवनचड़ावत ॥२०॥मे ित्रस्र िंग ति ति हो कं कंडुकहेतधरिणमहँधावताचंचळअंचळपवनचड़ावत ॥२०॥मे ित्रस्र िंग ति ति हो कं कंडुकहेतधरिणमहँधावताचळअंचळपवनचड़ावत ॥२०॥मे ित्रस्र ित्रस्र ति होत्राविकळसंकृत्वयंनेरे ॥ यहिविधिकरतिविक्रतेहिलाळासुनितननिकसीपावकण्वाळा ॥ जर्र क्रिकेट होत्रस्र त्रापि के ति ति ति होत्रस्र त्रापि के ति ति होत्रस्र त्रापि होत्रस्र त्रापि करित होत्रस्र त्राप्त होत्रस्र ॥ सनतमार्केडियप्रभाठ । वारवारडरप्योसुरराठ ॥ दोहा—सुनिध्यायोयिहभाँतिजव, करितपचित्रळगाय । करनकुपाप्रगटेतहाँ, नरनारायणआय॥ ३२

कवित्त-छसतसङ्पएककेरोनिशिधूपकेसो, एककोसङ्परयोअन्तप्यनस्यामुहै।

वारिजिविछोचनिषमोचनअसिछताप, चारिबाहुराजतमृगाजिनछछामहे ॥
रघुराजकरमेपवित्रहूँविचित्रराजे, यज्ञउपवीत्रप्राजेअतिअभिरामहे ।
दंडजोकमंडळअसंडळउदंडआभ, मेदिनिकेमंडळकोमंडळप्रदामहे ॥
ऊर्ष्युद्रतिळकविराजतिकाळ्भाळ, तेसेस्वकाळउरपदुमाक्षमाळहे ।
करमेरसाळकुशसदाधमंपाळप्रभु, असुरकराळनकोकाळसेकराळहे ॥
तनछविभाळळसेदामिनिकेजाळहीसो, कंजपदळाळप्रानिमानसमराळहे ।

करतउतालरघुराजकोनिहाल्देव, वृंदंपैद्यालयेहीदेवकीकोलाल्हे ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ दोहा—नरनारायणकोनिराक्षि, मुनिल्हिआनँद्धाम । साद्रथरणीमॅकियो, दंडतरिसपरणाम ॥ ३५ ॥ गन्योजन्मआपनोसफल, गयोमनोरथपूरी । पुल्लिकतत्तल्लोचनसजल, भयोदुसहदुखदूरी ॥ सक्योजिन्मआपनोसफल, गयोमनोरथपूरी । पुल्लिकतत्तल्लोचनसजल, भयोदुसहदुखदूरी ॥ सक्योजित्ताहेंप्रमवज्ञा, पुनिल्लिकरजोरि । जयहरिजयहरिकरतभो, वारहिवारनिहोरी ॥ ३६ ॥ गृद्यादगरअनुरागअतिं, मनहुँलेतउरलाय । पुनिर्धारजधिरनाथके, चरणधोयज्ञिरनाय ॥ ३७ ॥ विद्यायाप्रसुद्धुनकहुँ, सुंदरआसनमाहीं । सुमनमालपूर्वादिते, पूजनिकयोतहाँहीं ॥ ३८ ॥ जवेंबेटेप्रसुदोउसुवित, तबसुनियद्विरारनाय । लग्वेंवेटप्रसुदोउसुवित, तबसुनियद्विरारनाय । स्थाकरनअस्तुतितहाँ, अनुरागहिल्पाँगाय ॥

### मार्केडेय उवाच ।

छंद हरिगीतिका-तुवभरणातेप्राणचलतेत्रहाशिवधुरआदिके । पुनिवचनइंद्रियमनहुचलतेआपुकृतमरयादके जरावरेपदभजतिनत्तिंभिज्ञहोतिनकेसही । केहिमाँतितुम्हरोकरहुवर्णनकहनकीकछुगतिनहीं ॥ 8° यहरूपयुगतिहरोसुहावनजगतमंगल्हेत्तहे । विल्तापत्रवाद्यतरहतहिसदामुक्तिहिनतेहे ॥ अ९ ॥ प्रभुपमेकीमर्यादराखनलेहुबहुअवतारहे । यहजगतरिचपुनिपालिनिजमइँकरहुपुनिसंहारहे ॥ ४९ ॥ जिमिविरिचमकरीजालतामंआपहीबहुखेलती । पुनिऐचिंजालासकलसोईआपनेअरमेलती ॥ हेभुवनरक्षकजगतिनेतायुगलपदअरविद्वशे । हेप्कृतिःश्रत्ववासमुख्यलमोरमनहिमिल्दिको ॥ तुवपदकमल्जेभजतिनतितिनकेनम्नमलरहत्तहे । सोइपदल्डहनकेहेतजगयहरीतिमुनिगणगहत्तहे ॥ कोलकरहिनंदनप्रणतकोत्रपूजनकरेकोलिनत्तही । कोलमुनहिमाश्वारदिहनामहिष्यानधारिहिचत्तिही ॥ ४४: तुवचरणपंकजलोङ्गिवाहिनदूसरोकल्याणहे । तुवचरणपंकजभजतजोसोजगअभीतअमानहे ॥ द्विपरार्थआयुर्वायजाकिएसहुकरतारजो । तुवसुक्तिभेगहिडरतसोकहवातयहसंसारजो ॥ तुवसत्तिहैसंकलपग्रक्केग्रस्तुवपदकंजको । स्वितुच्लतनअभिमानभजतेहमङुग्रीनिमनरंजको ॥ १३ ॥

ाई

नमा नाजा

11 94 !

तुवपदकमञ्जोभजतप्राणीताहिकछुदुर्छभनहीं । तुवपदक ोि 🛴 जिल्लो 💢 🔆 उत्पत्तिपाञ्चनसंहरनहिततीनिमूरतिपारते । शुधसत्त्वमूरतितेसदाप्रभुमोक्षमोदपसारते ॥ प्रभराजसीअरुतामसीभाजिप्ररूपमोहितहोतहै। येहितेसुमितिकेहियेसात्त्विकरूपसदिहउदोतहै॥ ४५ तेहिकोपुरुपसुबभक्तभापताहिभजिभेतजतहैं। संसारसागरकोउतरिवैकुंठपुरकोवजतहैं॥ ४६॥ जयकृष्णजयभगवानभूमाविञ्वगुरुजगदीञ्जै । परदेवनरनारायणौजयहंसकुञस्थलीञ्जै ॥ जयसत्यवाणीनिगमप्रभुजयअखिल्धमेअधारहै । नहिंगुढुजानतजननकेहिययदिषवासत्यहारहै ॥ मायातिहारीकियोमोहितसकलयहसंसारहै । सोइजानतोजोतुवकृपातेकरतवेदविचारहै ॥ ४८॥ तिहरोसरूपसभावसंदरकरतवेदप्रकाशहै । तुम्हरोप्रभावविरंचिशंकरआदिकननहिभासहै ॥ बहुञास्त्रतमकोकहतबहुविधिपैनपावतपारहै । हेपुरुपबोधअगाधनुमहिप्रणामममबहुवारहै ॥ ४९ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरबांधवेशश्रीविश्वनायसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्री रघराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्बनिधौ द्वादशस्कंधे अप्रमस्तरंगः ॥ ८॥

### सृत उवाच ।

दोहा-यहिविधिजवअस्तुतिकियो, मार्केडेयसुजान । तवनारायणनरसहित, बोलेकुपानिधान ॥ ९ ॥ श्रीभगवानुवाच ।

हेनहार्षिवर्य्यमतिधामा । भयेसिद्धकारभक्तिअकामा ॥ संयमतपस्वाध्यायतिहारो । सफ्टआञुह्वेगयोउदारोः मनवांछितमाँगद्दवरदाना । इमवरदानिनमाइँप्रधाना ॥ सुनिनरनारायणकीयदवानी । बोटेमार्कडेयविज्ञानी ॥ मार्कडेय उवाच ।

देवदेवअच्छुतगिरिधारी । सबदासनकेआरतिहारी ॥ यहीबहुत्वरमंत्रश्चपायो । जोनिज्कुंदररूपदेसायो ॥ १ वृषद्वज्ञात्रात्याः । सन्दिरुखतपुद्कम्रुतिहारा ॥ सङ्तेप्रभुप्रत्यक्षम्मआगे । औरकाहदूससस्पे 📭 कारकथाणशासुकरतारा । नागरूपता पुरानारा । पहतनीमनआज्ञाहमारी । मायादेखनचहातिहारी ॥ ब्रह्मादिकजेहिमायामाही । जगमॅमोहितरहाँहादाहाँ ॥ इ.॥

#### सूत उवाच।

यहिविधिसुनिमुनिकीवरवाणी । हँसितधास्तुकहिज्ञारंगपाणी ॥

ř

पक्षानकानरभागा । राष्प्राचारक सरकारा । दोहा –छहिम्रुनितेपूजनसविधि, नरनासुयणदोष । यदरीवनकहँगवनकिय, महामोद्दमनमोय∦ ५ झ दाहा-रुविशायहरारवातात्त्रः । स्थानकरते उसमहँ नगदीशा ॥ आश्रममाहँ नस्योष्ठिनिराई । मायाहरहरू सुमिरतहरिकेवचनमुनीशा । स्थानकरते उसमहँ नगदीशा ॥ आश्रममाहँ नस्योष्ठिनिराई । मायाहरहरू द्वामरतहारकवर्षायाः । अनिरुभन्रज्ञकाञ्चरमाँही॥८॥इनमेंहरिकहॅदेशनरायो।कियमानम् सम्बद्धाः इंदुअकेअपअवनीपार्दी । अनिरुभन्रज्ञकाञ्चरमाँही॥८॥इनमेंहरिकहॅदेशनरायो।कियमानम् सम्बद्धाः इदुअक्कमभागामा । जाराज्या । जाराज्या । जाराज्या । जाराज्या । प्रमानिवद्या ।। ९॥ नदीपुष्यभृत्राकेतीरा । एक्ष्मका प्रमाववश्रभुष्टाक्ष्यम् । प्रारम्भारतस्य । संप्याकरतस्योतिहिकाद्यापत्योपवनतहमहाकराद्या॥१०॥ज्ञदितभ्यतहँद्राद्राभाद्यानाहुन सप्याकरतरद्वाताक्षत्राव्यवस्य । छायेनभपनपुमढिअसंडा ॥ मपशोरअरुपननदुशाता । स्वान्य पुनिचहुं।दाङ्गकारशास्त्रच्छा । छात्रच्या । हु। परनटगेतद्वेत्रअपाता।होनटग्योपुनिचटहुनिपाता ॥वुद्वितुंडशुंडसम्भिरह्यापित्राम्

इदिश्चतात्तपुर्वातः । स्य स्वर्तस्याप्त्रचंड । स्टन्टर्गाचटुँशोरते, गुँ दादा चारपातपराचरा । यकनकचकदिचढुँपाहाँ।विचरनटगेभीतिदरशाहीँ ॥१२॥वृद्धिगयोजपस्वजनस्व यकनक्षणकारुष्युभावापत्रभराज्यास्यापत्रम्यात्।। बृहत्तलपनेटुकाहोनेहारी । तबसुनिमनसंशयभैभारी॥पवनप्रमृंगपायदिद्रसम्बद्धाः

बारबारसागरअरराई । वरपिंहंजल्घरधारमहाई ॥ सातद्वीपह्वेगयेसमाना । नेकडुथल्टनिंकहींदेखाना ॥ १ महिअकाज्ञरूवर्गहुअरुतारा|बूडिगयेदिज्ञिविदिज्ञअपारा ॥मार्कडेयएकरिहगयऊ।प्रलयसिललमहँबहततो खुळीजटातनमेंसुधिनाहीं।वहतअमतजल्मेंचहुँवाहीं॥१५॥नेननदेखिपरतकछुनाहीं।क्षुधिततृपितभोअति कोडबड्मीनलीलितेहिलेहीं।मलमारगधुनितेहितिलेदेहीं ॥ लगततरंगलहतदुखभारी।कगहुँडरतवड्म

दोहा-कवहूँतेहिमारुतप्रवल, दूरिंदैतल्डाय । निर्हेभकाञ्जादिसहिंद्शा, ताकोप्रतदेखाय ॥ कबहूँमिलतमहाभाषियारा । ताहूकोपावतनिर्हिपारा ॥ १६ ॥ परिकेकहँभीरनसुनिराई । बूढिगँभीरतिरमहँ लिहजलनेरकहूँउतराता।कहुँपुनिलगततरंगनवाता ॥ धरतताहिकोलदंतनमीना । कोजपुनिल्छीनतताहिवल लिललेजेवतेहिकाहींविहिकोलकहुँपेलत्वराहिवल लिललेजेवताहिकले लिललेजेवताहिकले लिललेजेवताहिकले लिललेजेवताहिकाहींविहिकोलकहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहुँपेलहु

दोहा-अतिकोमलपछवअमल, फलभलसकलपुहाय । ताकेउत्तरज्ञाखमें, मुनिकोपरचोदेखाय ॥ २० । इककोमलदलपरइकवालक।सोवतहैनिजदुतितमवालक।आतिसुंदरतनमरकतञ्चामा।पंकजसरिसवदनअभि कम्बुकंठउन्नतअसकंधू।सुभगश्चकुटिनासाछविसिंधू।२९।कुंचितकुंतलकोमलकारे।लहिसुखपवनहलतसुकुम कम्बुकंठउन्नतअसकंधू।सुभगश्चकुटिनासाछविसिंधू।२९।कुंचितकुंतलकोमलकारे।लहिसुखपवनहलतसुकुम कानलहरदाड़िमआकारा । शंखसरिसभीतरसुकुमारा ॥ विद्वनसरिसअधरयुगसोहें।हाँसछटानेशुकअरुगोहें॥ वारिजकोशविलोचनकोरे।चितवतलेलमनहुँचितचोरे।।चलदलदलदलदुत्वउद्यसुअमली।श्वासलेलकाँपतशुभ नाभिश्रोभआतिश्चर्यभीरा।चारअंगअंगुलिमतिधीरा॥२९॥दोडकरसोगहिदक्षिणपाडः।पियतअंगूलाल असवालकजवदेखतभयऊ।सुनिअतिश्चर्यक्षस्य

दोहा—निमिपखोलिदेखनलग्यो, पुलकाबिलिबअंग । लग्योविचारनिचत्यों, कोबालकिवनसंग ॥
पूछनहेत्रगयोशिशुपासा । लागीतवबालककीश्वासा॥श्वासहिलगतगयोजरमाहीं।जिमिम्रसम्भकश्वासवश्रणह
बालकउदरमाहमुनिराई । निरस्तमयोजगतसमुदाई ॥ जैसेप्रलयपूर्वजगदेख्यो । बालउदरतेसहीपरेख्यो ॥ २
नम्परणीसागरशिज्ञातारा । द्वीपखंडदिशिशेलअपारा ॥ बनसारितापुरआकरप्रामा । व्रजआश्रमअरदेशलला
औरसुरासुरचारिद्वर्णा । आश्रमध्यवेदजसवणी ॥ २८ ॥ पंचभृतअरुगुअरुकाल । औरहुसबजगकर्णजाल
यहलिकेअतिमोहितभयऊ।तिहिहिमशेलपहुँचिपुनिगयऊ॥नदीपुहुपभदाकहँदेख्यो।अपनीआश्रमसकल
निजआश्रमवासिनऋपिकाँहीं। देखतभोमुनिनाथतहाँहीं॥तहाँबसनकोकियोविचारा।तब्छोडब्योपुनिश्वासिक्छ
छोडतश्वासवाहिरेआयो । प्रलयसलिलमहुँपुनिश्वरायो ॥ २९ ॥ २० ॥

त्रहत्तृश्वासवाहर्स्ताया । प्रक्रयसाळ्कमहृपुनिवत्तराया ॥ २९ ॥ ३० ॥ दोहा–सोइवटसोइवटकेदळिहे, सोइवाळककहृँदील । वाळकहुँविहँसतळ्ख्यो, पेनदियोकछुसील ॥ ३१ ॥ मार्केडेयमुनीझतहँ, वाळककाहँविळोकि । घ्यानधारिमिळवेहिते, चळेनिकटअतिझोकि ॥ ३२ ॥ तबह्नेगोतुरतेतहाँ, वाळकअंतरधान । हिरिविमुखिनकहोतिजिमि, व्यर्थमनोथमहान ॥ ३३ ॥ मिट्योवटहुअरुमिटतभो, रह्योप्रळयजळजोय । वेळ्योमुनिप्रथमहिसारस, निजआश्रमहर्साय ॥ ३१ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरव्यायवेझश्रीविश्वनायसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारि

श्रीमकाराचारपात्रामकाराजात्रात्राचावाद्यात्राहरूना । । । श्रीरपुराजासहन्द्रदेवकृते भानंदाम्युनिया द्वाद्द्यासकेथे नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥

दोदा-मार्कडेयमुनीज्ञसाँ, हरिमायाकोदेखि । अतिविस्मितहरिज्ञरणमें, जातभयोमुद्छेखि ॥ रिपद्कमटदियेनिकपारी । वोटतभोष्टुनिवचनपुकारी ॥ १ ॥

## मार्केडेय उवाच ।

माधवहरेसुकुंदसुरारी । निजदासनकेभयभयहारी ॥ इमझरणागतचरणतिहारे । होअधारप्रभुतुमहिंहमारे ॥ तुवमायामोहितसुरसर्वा । तुमहिनजानतकरिअतिगर्वा ॥ २ ॥

सूत उवाच ।

हरिअस्तुतिहिकरतयिहभाँती । बस्योतहाँवितवितिहिनराती ॥ एकसमयतहँ वृपभसँवारा । कार्यो कि कि गौरिसिहितशं भुभगवाना । संगमाहिंगणसोहतनाना ॥ ३ ॥ मार्केडेयहिआश्रमह्नेक । ि कि कि कि कि किर्मार्थ के किर्मार्य के किर्मार्थ के किर्मार्य के किर्मार्थ के किर्मार्थ के

दोहा-दातासिगरीसिद्धिक, आपहिअहोमहेश । तुमजोकिटगृहैकटी, तेहिकिमिरहैकटेश ॥
कित्त-विधिष्ठतताकोष्ठतताकोष्ठतताकोष्ठत, ताकोष्ठतताकोष्ठतताकोष्ठतवाकोष्ठतवाकोष्ठतताकोष्ठतताकोष्ठतताकोष्ठतताकोष्ठतताकोष्ठतताकोष्ठतताकोष्ठतताकोष्ठित ।

ताकोरिष्ठताकोनाथताकोष्ठतताकोष्ठित । ताकोपतिताकोषित्रताकोपित्रटोक्ञात ।

ताकोपदजठनोकेशिरमेंसदाहीरहे, ताकीमारिजयअसहुट्यसिक्योटीयात ॥

चातककोजीवनजोताकोपतिताकोमित्र, ताकोधनताकोरसताकोजोकरतपान ।

ताकोरिष्ठताकोवर्णजातेहोतताकोजीन, पूरोसहकारीताकेयस्कोनियासीजान ॥

ताकोषासताकोरिष्ठताकोरिष्ठताकोशिष्ठताकोरिष्ठताकोपित्रताकोपित्रअञ्चमान ।

ताकोजीनपरेतामेंसीवजीनताकोनारि, ताकोरिष्ठताकोपित्रताकोपित्रअञ्चमान ।

ताकोजीनपरेतामेंसीवजीनताकोनारि, ताकोरिष्ठताकोषित्रकार्वोनस्रसकान ॥ ५ ॥

शंकर उवाच ।

कंजनातताकोजातताकोजातताकोजात, ताकोजातताकोजातताकोजातताकोजात । ताकोग्रस्ताकोग्रस्ताकोग्रस्ताकोग्रस्त ताकोग्रस्ताकोग्रस्ताकोग्रस्ताकोग्रस्ताकोग्रस्ताकोग्रस्ताकोग्रस्ताकोग्रस्त रञ्जराजसोईनामजाकोअहेताकोभ्रात, ताकोभ्रातताकोभ्रातताकोरिषुजोअपात । ताकोबासताहीमेंजोकरत्तषदानिवास, यामुनिटगायेमनताकेपद्गल्लात ॥ दोहा–याकेमनमेंकोनिहु, अहेडमानहिआस । कृष्णप्रेममेंमगनयह, हेअनन्यहरिदास ॥ ६ ॥ पैदमयोकेनिकटसिपारी । करिहेंसेभापणहेष्यारी ॥ साधुसमागमसोंजगमाहीं । उमाटाभुकृसस्तरकुनुनहीं ॥ ७

सृत उवाच ।

असकदितद्वैशंकरभगवाना।धृनिकेनिकटहिकियोपपाना॥स्वावद्यासवदेहिनस्वामी।हिंनगकेप्रधुअंतरयामी॥८ उमासहितशंकरआगमतः। जान्योनहिष्ठनिप्रेमहिमगन्॥।द्वीनसुषिकछुतासुश्रारा।अच्छेन्यप्रवत्यदुर्वारा॥९ स्वासहितशंकरआगमतः। जान्योनहिष्ठनिप्रेमहिमगन्॥।द्वीतसुष्ठितसुष्ठानिप्रानहिमाही।तिहतपीतशिरजटासोहाही सुन्यिनकीगतिज्ञानिमदेशा।कारयोगहिरपकियोप्रवेशा॥देशियरेसुनिप्रानहिमाही।तिहतपीतशिरजटासोहाही तीननेनसुंदरदश्वाहः। उन्नततनञ्जादनिश्चिताहः॥ १९॥ अंगदुकुङ्ग्याप्रकाचमां। धनुशरज्ञञ्चसद्वासाना इमस्व्युक्तसुर्वाहोमाला। पारणुक्येकुटारकपाला॥ विदेतप्रभाकरम्भिसकाशाः॥ नाशतअपकारदश्वासाशाः

दोदा-क्षंभुरूपश्रसप्यानमें, देसिपरचोत्तवताहि । तवअतिझयविस्मितभयो, सुनिअपनेमनमाहि ॥ मेतोपरचोचनुर्भुजप्याना।पादशभुजकोञानदेसाना १२-३३३७ विष्युः कि कार्यपनि स्थाप्याधिक्षित्र के सगपनिस्सितदेशंकरकादी।विभुवनकोगुरुगुनिमनमादी।शिरुमिरकीक्ष्रोडिवदिश्वामा ।पायः कि का गणनसदितदेशोसिगरीके । पाद्यवद्यदियनावतदीके ॥ द्यदनमाटापदिसई । पृपदीपनिवेदादिसाई॥ १६ ॥ चोल्योफेरिकोरियुगदाथा । कदाकरनटायकर्विनाथा ॥ तुनतोद्वाप्रभुष्ट्रणकामा।तुनतीवावत नगतअरामा । जयक्षेकरिक्षावात्तिसरूपा।विगुणदेशनाक्षकभयकृपा॥तंत्रनकतुमदीसुरादाता।ततकसंतनकारकपाता॥

सृत उवाच ।

यदिविधिभस्तुविद्यनित्रिष्ठरारी । देनसम्बद्धिसिग्राज्यारी ॥ १८ ॥

श्रीभगवानुवाच ।

माँगद्वमुनिवरतुमवरदाना । वरदायकदमनिधिभगवाना ॥

दोदा—हमरोतीनहुदेवको, दरशनअदेवापा । तीनिहुँदेवज्यासना, होतिकयहुँनहिंमोष ॥ १९ ॥ विप्रसाधुनेशांतवदारा । करिंहसदादीननजपकारा ॥ समदर्शीनगसंगिवहीना । विनावरहिरभक्तप्रवीना ॥ २९ एसेविप्रनकहँदिगपाला।करिप्रणामपृजदिस्वकाला॥हमअक्विप्रिभुकृष्णसदाही।वंदनकरिस्तुविप्रनकाही । मेरोअक्विप्रिअक्ष्यपाला।करिप्रणामपृजदिस्ववहामी ॥ तामेनेकुभेदनिहराषे । कोहुसोनेहनकोहुपैभाषे ॥ आपसरिसजिवप्रप्रवीना।वंदनकरिहतिवहिंहमतीना ॥२२॥ जलतीरयप्रतिमामयदेवा । अस्तानानकृष्णसनेही । तेदरशतिवृद्धतकरिदेही ॥ २३ ॥ हमविप्रनकोकरिद्धणामा । वेदनयीनोक्ष्यहमारा । ताकोपारिहिविप्रदहारा ॥ २४ ॥ संतक्ष्यदृद्धकियते । संतक्ष्यामहैवित्तदियेते ॥ महापापतनमेनिहरहहीं । संभापणतेष्रिनिकाकहहीं ॥ २५ ॥

सूत उवाच।

दोहा-शंकरमुखश्रितेषद्पि, वचनसुधार्कियपान । पेमुनिमार्कडेयको, नेकुनचित्तअषान ॥ हरिमायार्मेअमतगढु, दीन्द्रोकालविताय । अमीवचनमुनिशंभुके, सोदुखगयोविलाय ॥ फेरिऋपोश्रयगठकरलोरी । कह्योशंभुसोवहतनिहोरी ॥ २६ ॥ २७ ॥

मार्कण्डेय उवाच ।

ईश्वरकीयहभद्धतलीला । कोटनॉहजानतहेगलनीला॥वैद्वततुर्मानेजदासनकाहीं॥कोद्यालतुमसनजगमाहीं॥ धर्मसिखावनहेतमहेका । करतकर्मतुमरहोहमेका ॥ धर्मात्माकोसदासराहो । धर्मकरावनकरखुवलाहो ॥ तुमहींवक्ताधर्मनिकेरे । तुमतेजनसुखलहतवनेरे ॥ सवकोकरहुँप्रणाममहेका । घटतनतुवप्रभावलवलेका ॥ २ करतहंद्रजालीजिमिमायापिनघटतिताकोकसुकाया३०निजमनतेयहविद्वविरिचिकातामंत्रवि पुनिअपनेमहॅकरहुसँहारा।सुणकृतजगतुममेंनविकारा॥३१॥निर्मुणसगुणक्रंस्रभगवाना।मायारहित परत्रह्ममुरतित्रिपुरारी । तुमकोप्रणतिअनेकहमारी ॥ ३२ ॥

दोहा—मागहुँकावरदानमें, तुमसोंचंदललाम । तुवदरज्ञनतेहोतजन, सवविधिपूरणकाम ॥ ३३॥ पेप्रभुपायतुम्हेंअसनाथा । माँगहुँयह्वरजोरेहाथा ॥ यदुपतिपदमहँमीतिहमारी । रहेअचलप्रभुटरैनटारी ॥

त्तैसहिसवहरिदासनमाहीं । होयप्रीतितेसहितुवपाहीं ॥ ३४ ॥

स्रत उवाच ।

रद्धाः ७२१ ४ । यहिविषिम्रुनिमाँग्योवरदाना।छद्योज्ञंभुत्तवमोदमहाना॥कद्योगहेङ्गहिङमातहाँई।।मनवांछितदीजेम्रुनिकार्ही ॥३ मुनिसोंबोठेवचनमहेशा।कृष्णभक्तितोहिंहोयदमेशा।कल्पप्रयंतसुपश्चाश्चभछेहो।तवभारेअजस्मासमुनिद्वेही॥३ हेदितुमकोज्ञानत्रिकाठा । अरुविरागविज्ञानविञ्चाला ॥ त्रझतेजहेदैअतिआरज । अरुहेदोप्रगनआचारज ॥ ३

सूत उनाच । यदिविधिदेसुनिकोवरदाना । करतउमाप्तेतासुनखाना॥गणनसहितकेळासविहारी।सुनिआश्रमतेचळेसिधारी॥३ मार्कडेयसुनीशसुजाना । भयेपरमभागवतप्रधाना ॥ दोहा-एकांतीहरिभक्तह्ने, ध्यावतहरिपदकाँहिं । अवलेंविचरतजगतमें, मगनप्रेमरसमाहिं ॥ ३९ ॥ मार्कंडेयसुजानको, मेंकियचरितवतान । जेहिविधिनिरख्योक्ट्रष्णको, मायाविभवमहान ॥ इरिमायाकोआदिनाहिं, यहअनादिसंसार । जोवरणतआधुनिकयहिं, सोमतिमंदगँवार ॥ ४३ ॥ हरिप्रभावतेयुक्तयह, मार्कंडेयचरित्र । सुनैसुनावैजोकोज्, तेदोउहोतपवित्र ॥ ४२ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरबांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरयांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहदेवात्मज राज्याजसिंहज्वेवकृते आनन्दास्युनियो द्वादशस्कंघे दशमस्तरंगः ॥ १० ॥

दोहा-सुनतस्रुतसुखतेसक्छ, मार्कडेयचरित्र । पुनिपूछचोआतिशयसुदित, शोनकपरमपवित्र ॥ शोनक उवाच ।

हेभागवतसृतवहुज्ञाता । तुमजानहृतंत्रनकीनाता ॥ हमनुमतेयहप्रश्नकरतहें । जेहिसुनिजनमनमोदभरतहें । पंचरात्रकेजानवरारे । जेशीपतिकेपूजनहारे ॥ १ ॥ तेजनकीनभाँतिष्रभुअंगा । ध्यावतहेराँगप्रेमहिरंगा ॥ प्रभुआयुपकेहिभाँतिविचारें । पापंदवाहनकीननिहारें ॥ भूपणअर्हेकीनप्रभुकेरे । जाननयहीमनोरथेमरे ॥ सोवरणहुतुमसृतसुजाना । जेसीपूजनविधिभगवाना ॥ जेहिविधितेपूजेहरिकाहीं । मर्त्यअमर्त्यहोतजगमाहीं सुनिज्ञीनककीमंजुरुवानी । बोटेस्तमहासुदमानी ॥ ३ ॥

#### सूत उवाच ।

करिकेअपनेगुरुनप्रणामा । हरिविभृतिभाषींअभिरामा ॥ वेदतंत्रमेंजीसवर्गाई । नारदादिब्रह्मादिसुनाई ॥ । मायामहत्तत्त्वआदिकनव । पंचभूतआरोहिंदियसव ॥ शोनकयदीविराटकहाव । श्रीपतिअंग्यहीश्रतिगाव ॥

दोहा-गुद्धसतोगुणनानिये, पद्मासनमुस्तेर । सानसहोबटसहितहै, प्राणगदात्रभुकेर ॥ १३ ॥ अहैशंसनटपद्मतिकेरो । सहसुद्दांनतेनपनेरो ॥ १२ ॥ अभूक्ष्माणनानहुनुमन्नाना । असु विकार विद्यालय स्वालय स्

दोहा-बासुदेवसंवर्षणहुः प्रयुम्रहुवनिरुद्ध । कृष्णबंदकीजानिये, चारिमृत्तियेगुळ ॥ २१ ॥ जामतस्वप्रसुद्धनिष्ट्, सारतुरीयाजाय । इनझिमानिनकोञ्जपिर, वारिमृत्तियमुगोय ॥ २१० भृषणबासुपसंगटप, संगसदिनजनजेय । दरिकोप्यादननिनादिररि, वारिपदाग्यदेव ॥ २१०

# आनन्दाम्बुनिधि ।

कित्तरूपयनाक्षरी-ज्ञोनकसुनहुयदुनाथब्रह्मकारणहे, आपनेप्रकाज्ञहीतपरम्यकाज्ञ्मात ।

महिमामहानमहिमाहिजाकीपूरणहे, विधिवपुषारिविश्वरचतअहैअमान ॥

पाठतरमेजारूपयाठतमहेजारूप, मृद्नकोग्रहहेअग्रहजेहैभिक्तिमान ।

ज्ञातासवजगतकोञ्ञातानिजदासनको, दातारपुराजैनिजकंजपदगीतिदान ॥ २१

यनाक्षरी-मृहुनमहीपनकोमयेथाभुको, भारजतेयाथमंपुराकोधरेगहि ॥

अजवनितानिसंगरासकोरचेयाष्ट्रंदावनको, वसैयाहृतदीनपृद्वेयाहै ॥

जाकोनामपापिनकोपापकोहरेयाप्रभुपारथको, सार्थिह्नेभारथिनियहै ॥

यदुकुठउदिषकोअमठजोन्हैयासोकन्हैया, रघुराजदीनकुपाकोकरेगहि ॥ २६ ॥

दोहा-महापुरुपठक्षणयही, जोनितपदेभभात । अंतर्थामीकुण्णको, साजोनअवदात ॥

क्ष्मरुप श्रह्मा २ मरीवि ३ क्ष्मपुप सर्वि ५ मुर्व ५ हत्वाह कित्वान नाकोजात । ताकोजात ताकोजात , ताकोजात , ताकोजात , ताकोजात नाकोजात । ताकोजात , ताकोजात, ताकोजात नाकोजात । ताकोजात नाकोजात , ताकोजात नाकोजात ।

किवित्त-श्रीपशाईनाभिजात, ताकोजात ताकोजात । ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात ताकोजात काकोजात काकोजात काकोजात विकास ८ विकास ९ याण १० अनरण्य १९ पृष्ठ १२ विकास ११ प्रुवनार १४ प्रव ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात । ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताव मांवाता १६ प्रसंधि १० ध्रवसंधि १८ भरत १९ अस्तर २० सत्तर १० अस्तर्य २२ व ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात । ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ता

ताकोजात ताकोजात, ताकोजात ताकोजात । सोईरघुवंशअवतंस, रघुराजञात ॥ २६

सुनिकेसृतवचनसुखमानी । बोलेशीनकपुनिअसूबानी ॥

#### शौनक उवाच ।

भूपपरीक्षितिवनयसुनाई । पूछ्योजोअतिक्षयचितचाई॥तवक्षुकदेवपरममितवाना।मासमासकेभासुवसा सूतदेहुसोमोहिसुनाई । भासुनामकर्मानेससुदाई ॥ सूरजकेआतमयदुनाथा । हेहेँ(तिनयक्षसुनतसनाथा सुनतस्तक्षोनककेवेना । बोळअतिक्षयभारिजरचेना ॥ २८ ॥

सृत उवाच।

स्तकेरसर्वाक्रयाप्रकासी । श्रोनकजान्दुभावुविभासी॥हरिमायाविरचितसंसारा। जानद्वयाद्विजनादिउदा स्रजकोद्दरिम्रतिजानो । जगकेकत्तातिद्विजनुमानो ॥ वेद्कियाकेतेद्देमृटा । वद्वविधिभापहिचुद्धिअद्भुटा काटकियाकार्णअरुकारज।आगमकताद्शुद्धुआरज।अट्ट्युओरफटयेनवभाँती।हुरिकहॅंयददिविम्अपयात

देहा-चेत्रादिकजेद्वाद्वर्गो, मासअहंमतिवान । तिनमंद्वादशरूपधार, अमेभानुभगवान ॥
प्रथमचत्तेकरहुँबदााना।ताकोष्ठुनिश्चीनकमतिवाना॥३२॥चेतमासमहँदिनक्रपाता।कृतस्थळीवप्सस्यिर् राक्षस्ट्रेतहँहेतीनामा । नागवासुकीहैवाभिरामा ॥ स्थकृत्नामयस्वेहसंगा । हेपुळस्त्यऋपिसाथक्षमंगा ॥ तहँतुंपुरुगंपर्वसुअंगा । चित्तवँचेतमासरिवसंगा ॥ ३३ ॥ अववँशाखमासकेस्रुनिये । नामव्यपारिवतहँग् ऋपिरुपुळहज्याजापक्षा । राक्षसंद्रपदेतिव्यक्षित्रसा ॥ दुनिकयळीवप्सराजानो । गंपर्वनारदनामयखानो ॥ कुच्छनीरनामकृतद्वागा । वितवहिँवशास्तिवरभागा॥३२॥चेठमासम्बित्रदिवाकर । जानद्वतहाँ मित्रहिंस पारुपावसत्त्रकृतागा । यक्षस्यस्वनतहँगङ्भागा ॥ तहँमैनकाअप्सराजामा । वस्हाहागंपर्यळ्ळामा ॥ पान्तवहिंसवनेठहिमासा । व्यस्तुनियेआपादसङ्खासा ॥ ३५ ॥

दोदा-चरुणनामकेभानुँहैं, देविशिष्टपुनिदेश । रंभाहैतहँअप्सरा, अरुसहजन्मदुपश ॥
ं । शुक्रनायनहर्भेदेशसर्वा ॥ राजसभदैनिधन्यननामा । येपितवदिआपादमतियामा ॥

🗻 वेनामा । विद्वावसुगंपर्वेटटामा ॥ श्रीतानामयक्षपङ्गागा । एटापत्रनामकोनागा ॥

तहँनानहुअंगिराऋपीज्ञा । प्रमछोचाअप्सरामुनीज्ञा ॥ वर्यनामराक्षसगळवाना । वितवहिसावन स्वाद्यं विवस्तानस्विनामा । उम्रसेनगंधवंछ्छामा ॥ व्याप्रनामराक्षसगढँनानो । नामअसारनयक्षवतानो ॥ अप्सरअनुछोचहिस्रगुम्रिन । शंखपाळतहुँनागछेहुगुनि॥येसवरिकेसंगिहिमाही । ि प्राप्त विकाही ॥ अप्सरअनुछोचहिस्रगुम्रिन । प्राप्तामानानियंदिनकर ॥ तहुँहैपनछभनंजयनागा । हैऋपीज्ञगोतमवडभागा अहेतहुँगंगधवं मुख्येता । वातनामराक्षसजितसेना ॥ हैअप्सराष्ट्रताचीनामा । सुरुचिनामकोयक्षछछामा ॥ येसवरिकेसंगिदिमाहि । वितवहिमायहिमाससदाही ॥ ३९ ॥ प्राग्रुनमासमाहि निर्माद । वे जे प्राप्त विवस्त विवस्त । वितवहिमायहिमाससदाही ॥ ३९ ॥ प्राग्रुनमासमाहि निर्माद । वे विवस्त विवस्त विवस्त । वितवहिमायहिमाससदाही ॥ ३९ ॥ मार्गजीपमहँहमतिमान् । अहिपरावत्र विवस्त । विद्यापक्ष विवस्त विवस विवस्त विव

दोहा-पूर्वेचितीतहँअप्सरा, येसवर्गवेकेसंग । प्रसमासवितवहिंतहाँ, पार्वार्दमोदअभंग ॥ ४२ ॥ आहिवनमासमाहँद्विजराई । त्वष्टानामअहैदिनराई ॥ अग्रिसरिसजमदग्निमुनीज्ञा । कंवछनामकअहैफनीज्ञा

दोहा-तहँतिकोत्तमाअप्तरा, राक्षसब्रह्मापेत । सत्ताजितनामकयक्षहै, तेहिनानहुमतिसेत ॥
ध्तराष्ट्रहुपंथर्ववदारा । येसवितविहँनासकुँवारा ॥ ४३ ॥ विष्णुसूर्यहैंकार्तिकमाही । नः इतर उत्तर रभातहँअप्तरासुहाई । सूर्यवर्चगंथर्वतहाँई ॥ अद्देसत्यिजतनामकयक्षा । मखापेतनामकतहँरक्षा ॥ विश्वामित्रसुनीज्ञतहाँहीं । वितविहंकार्तिकमाससदाहीं॥४८ जिल्लीमित उत्तराति विश्वास्त्र । श्रीतिसहितवेसुमिरणकरहीं।तिनकेनिशिदिनकेअपजरहीं४८,यदिविधिद्वाद्यमासनमाही विज्ञादिक । अपेतिस्तराविद्वास्त्र । स्वर्वास्त्र । स्वर्वास्त्र । स्वर्वास्त्र । स्वर्वास्त्र । स्वर्वास्त्र । स्वर्वास्त्र । स्वर्वाहेत्यस्त्र । स्वर्वाहेत्यस्ति । स्वर्वाहेत्यस्त्र । स्वर्वाहेत्यस्ति । स्वर्वाहेत्यस्त्र । स्वर्वाहेत्यस्त्यस्त्र । स्वर्वाहेत्यस्त्र । स्वर्वाहेत्यस्ति । स्वर्वाहेत्यस्त्र । स्वर्वाहेत्यस्ति । स्वर्वाहेत्यस्ति । स्वर्वाहेत्यस्ति । स्वर्वाहेत्यस्ति । स्वर्वाहेत्यस्ति । स्वर्वेत्यस्ति । स्वर्वेत्यस्ति । स्वर

कल्पकल्पमहँद्वादशरूपा । जानहुदिनकरकेरअनूपा ॥ क्रिकेतेईरूपविभागा । करिंहजगतरक्षणबद्धभागा दोहा-पूछचौज्ञीनकजीनतुम, सूरजचरितअपार । सोमेंतुमसोंसकल्यह, कीन्द्वोंसिविधिउचार ॥ ८० इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरबांधवेशश्रीविश्वनाथिंसहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीर्ष्य

į

ķ

ı

राजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिया द्वादशस्कंथे एकादशस्तरंगः॥ ११

#### सृत उवाच।

दोहा-परमधरमकोमणितकरि, यदुर्धातपदिशिरनाय । वित्रनकेपदवंदिक, वरणींधर्मनिकाय ॥ १ ॥ ६एचिरित्रअहतपरम, पृछ्योजीनमुनीज्ञ । सोर्भेवरण्योसकछिविधि, सकछचरितजगदीज्ञ ॥ लेहिविध्यदसंसारमें, पावतजनकस्यान । ज्ञीनकादितुमसोसकछ, सोर्भेकियोवसान ॥ २ ॥ हरणहारसवपाके, नारायणयदुनाय । ह्यांकेज्ञभगवानप्रभु, भक्तनकरनसनाय ॥ लगसिरजकपाछकहरन, परत्रक्षगंभीर । यदपुराणभागवतमें, वरणितयकयदुवीर ॥ ३ ॥ ( १०६ )

# आनन्दाम्ब्रुनिधि।

अवशोनकभागवतको, यहसुनियेसंक्षेप । जाहिपदृतद्दिमिछतहें, होतपापपरछेप ॥ विष्णुपद ।

जयभागवतरूपयदुवरकोज्ञानविज्ञानभक्तिदाता । सुनतसुनावतसमुझतजाकोमिलतकृष्णपदजलजाता ॥ शीनकऔरसूतसंभाषणनेभिषवनमें प्रथमकह्यो । वरणनचीविसअवतारनकोहरिमहिमाकहिमोदछह्यो ॥ •ेयासभवननारदकोआगमन्यासहिनारदउपदेशा । नारदकीष्ट्रनिजनमकथासबसनकादिकआगमवेशा ॥ व्यासबोधभागवतरचनषुनियथासमरकुरुपतिकेरो । भीमसेनकृतजंगभंगषुनिकोपद्गोणसुतकरटेरो ॥ पांडवसुवनपंचिनिशिवधिवोद्धपदसुताकोवधभारी । बहुरिद्धोणनंदनकोवंधनिविधेयपार्थगिरिधारी ॥ प्रनिञ्जिरतेमणितासुर्वेचियोपुनिपांडवविलापगायो । चारियंधुयुतधर्मसुवनकोसंतनसुत्रजिमिसपुझायो ॥ बहुरिकह्यायदुपतिकोध्यावतजेहिविधिभीषमतनत्यागा । धर्मराजकोराजकरवृष्ट्रतिवरण्योकुंतीअनुरागा ॥ द्रोणतनेकेअस्त्रहितेष्ठनिगर्भहिरक्षनवैराटी । प्रनिद्वारिकागवनयदुवरकोकस्त्रीप्रजनसुद्परिपाटी ॥ पारथकोपयानद्वारावतिप्रनिहस्तिनपुरआगमन् । वहुरिकह्यीअर्जनविल्लापसवपांडुसुवनसवसुखसमन् ॥ तिरुकपरीक्षितपांडुसुबनकोगवनमद्दापथकोगायो । करिकोदमनश्रापद्विजकोरुहिगंगातटजिमिनृपआयो ॥ मुनिसमाजमधिबद्धरिकह्यौजसकुरुपतिञ्जककरसंवादा ॥४॥५॥६॥ योगधारणाबद्धरिवसान्योहरिवंदनकी पुनिसंवादब्रह्मनारदेकोषुनिवरण्योहरिअवतारा । जगतरचनकोवहुरिकह्योकमपुनिपुराणळक्षणसारा ॥ मित्रासुतअरुविदुरकेरपुनिकहसंवादमोददाई । यदुकुलकीसंहारकथापुनिमहापुरुपकीथितिगाई॥७॥८ प्रकृतिसर्गपुनित्रह्मसर्गअरुपुनिभगवत्विराटरूपा ॥ ९ ॥ सूक्षमथूळकाळकीगतिजिमिपुनिडपज्योजिमिमग्र पुनिवराहअवतारकृष्णकोवर्ष्योधरणीउद्धारा । पुनिवरणनिविकुंठकोगायोहिरण्याक्षकोर्सहारा ॥ १० ॥ १ कर्दमउत्पत्तिमनुमिलापपुनिवरण्योदेवहुतीव्याहू । पुनिविमानकीविहरनिगाईकपिलजननकोउत्साहू ॥ देवहुतीअरुकपिछदेवकोपुनिवरण्योसवसंवादा ॥१२॥१३॥ पुनिकहिश्चकृतदक्षभंगमस्रधुवचरित्रप्रदेशह बहुरिकह्मौपृथुकथासुहावनिपुनिप्रचीनवरहीगाथा॥१४।।फेरिपुरंजनकथावसानीकथाप्रचेतनसुससाथा ॥ पुनिसुवाद्पियत्रतनारदकोराजिपयत्रतकीभाई । पुनिअगनीत्रअप्तरासंगमनाभिनृपतिउतपतिगाई ॥ ऋपभदेवकोच्रितकद्यौषुनिभरत्चरितसुकप्रसभाष्यौ १५॥पुनिभूगोलसगोलकद्यौपुनिअरुपताल्बरणनआ नरकवरिणपुनिकथाअजामिलपुनिप्रभावकहहरिनामा १६ दक्षजन्मपुनिचरितप्रचेतनपुनितिनस्तितिषु पुनिनारायणकवचवृत्रवधिचत्रकेतुकीकथाकही । पुनिप्रहरुाद्जनमगुणगायोहिरणकञ्चिपसुरविजैसही ॥ पुनिम्रहलादचरितस्वगायोपुनिक्हन्रहर्भिवत्।रा।हिरणकिश्विकोनाशच्यानरणधरमकहुमुखसारा १७॥ पुनिमन्दंतरकथाकृहीकछुपुनिगर्जेद्रमोक्षहिगायो ॥ १९ ॥ पुनिकच्छपअवतारकथाकृहिक्षीरासिंधुर्मयनभाषा द्वासुरसंप्राम्कद्योप्रनिवरण्यानामन्भवतारा । बलिकोछलननापिबोत्रिसुवनसुतलअसुरपतिपग्रुपारा ॥ मीनसरूपवरणियदुप्तिकोसुरजवंशहिविस्तारचो ॥२०॥ पुनिदृक्ष्वाकुसुद्युमजन्मकहिद्दछाचरितपुनि। प्रनिताराआख्यानकहो।सननृपससादनृगचरितकहो।॥२२॥प्रनिसर्यातिककुस्थचरितकहिसदृगहिजस मांपाताकोविरितकहोोप्रिविसीभिरिस्तिनगायागाई । सगरसगर्कसुवनवरितकहिकथाभगीर्यसुख्दाई॥ २३॥ वरण्योकोश्रालेशरपुपतिकोचरितसकलकलिमलहारी । निमिनरेशकोकह्योतजनतनवंशिवदेहमादकारी॥ २४ क्षमानिक्षत्रकरवभुगुपतिकोजेहिविधितेयकइसवारा । पुरूरवाकोचारतकद्योष्ठिनिचंद्रवंशपुनिविस्तारा ॥ पुनिययातिअरुनद्वपचरितकहिभूरतचरितव्रण्योभारी । शृंतनुभीपमपांडुपांडवनचरितकहीअतिमुखकारी ॥ चृपययातिकोनेठसुवन्यदुवरण्योतासुबहुरिवंसा । जीनवंशभिन्नसुवननायकिरयभवतारसुष्ट्रांसा ॥ २६ ॥ २६ विद्यानेन्द्रायन्त्रेयस्य विकासम्बद्धार्थातासुवहुरिवंसा । जीनवंशभिन्नसुवननायकिरयभवतारसुष्ट्रांसा ॥ २८ ॥ २८ निवसुदेवभवनदेवकतित्रगटतभेयदुकुळचंदा ॥ २७ ॥ पयपानिहिमितिमारियूतनाशकटिंगरायोगीविदा ॥ २८

णादतंत्रक्तत्सासुरहिनहन्योवकासुरगिरिपारी । मारिअपासुरविधिमोहनकरिपेद्यकमारयोहस्र्यारी ॥

रिकाटीकोदमनपारकरिदावानलत्रजगाँउँघनी।पुनिप्रलम्बब्धकद्धोरामकृतवरण्योवेतुगीतरमनी ॥ २९ ॥ 🗻 नेपावसभरुज्ञरद्वरणिपुनिगोपसुतात्रतआचरना । चीरहरणङीलागोविदकीव्रजतियहरिवरपुनिवरना ॥ जनारिनक्रतन्यंजनभोजनविप्रनकोप्रनिसंतापा ॥ ३१ ॥ बहुरिकह्यौवासवमस्रभंजनइंद्रकोपकृतन्त्रनापा ॥ वर्द्धनटद्धरनकद्योपुनिकहसुरभोकृतअभिषेका । वरुणदूतकृतहरणनंदकोहरिपुरदरज्ञनसविवेका ॥ ह्योराप्तपंचाध्यायोषुनिनंदचरणगहिभुजगतरचो॥३२॥फाग्रचरितपुनिकहयदुवरकोशंखचूडजेहिभाँतिदरचो गटगीतपुनिवृपभविनाञ्चननारदकसर्हिसंवादा । केशीवधनारदआगमत्रजपुनिव्योमासुरवधवादा ॥ निआगमअक्रूरकोगोकुछमहाविरहपुनिव्रजनारी ॥ ३३ ॥ पुनिमधुपुरीगवनहरिवछकोदानपतिहिदरज्ञनभारी निमधुपुरीप्रवेज्ञारजकवष्यज्ञपभंगगैअरपाता । पुनिमुष्टिकचाणूरविनाज्ञनिकयोकंसमंचहिपाता ॥ ३४ ॥ प्रसेनकोराजतिङककहिगुरुस्तमृतकग्ररुहिदीयो । उद्धवकोत्रजगवनकह्योप्पनिगोपिनकोप्रयोधकीयो ॥ इरिकह्योक्तिजाविहारवहुदानपतीगृहआगमत् । पुनिसुफलकसुतअस्तुतिगाईनागनगरताकोगवन् ॥ ३५ ॥ ारिसप्तद्भानारमग्पपतिद्रञ्नद्ञनपुनिकहिदीन्ह्यो । पुनिकह्काल्यमनकोनेहिविधिनृपम्चकंदभसमकीन्ह्यो द्धीरकद्योरुविमणिविवाहजिमिकिययदुपतिनृपमदमोरी । प्रनिष्ठद्यमकोजन्मवसान्यौअरुशंवरवधवरजोरी ॥ द्धोप्तिमंतकम्णिचरित्रप्तवस्त्राजितवपआदिसवै । जाम्बवानकोप्तमरकद्योपनिजाम्बवतीकोव्याहतवै ॥ विषमूपकोसुतास्वयंवरऔरदुइरिविवाइभायो । भौमऔरसुरमथनकथनकरिसोरइसइसन्याहगायो ॥ ३६ ॥ ापवमचवामदमर्दनकरिनिजपुरमें सुरद्रमल्याये । प्रनिपरिहासकद्योरुक्मिणिकोअनिरुपकोविवाहगाये ॥ पास्वप्रहरणअनिरुपकोहरिशंकरसंगरभारी । मृगउद्धारविप्रकीमहिमाकह्यौगवनत्रजहरुपारी ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ भथ्यावासदेवकोवधकहिज्ञंकरपुरीदहनगायो । वहुरिदुविदवधहरुधरकृतकहिसांवकैदमहँजिमिआयो ॥ निकहिजिमिहरुपरहरुकरकरिनागनगरकरपनकीन्ह्यों। पुनिकहहिरिजिमिनारदकोनिजमायाविभवदरशदीन्ह्यों।। द्रप्रस्थआगमयद्रपतिकोभीममगधपतिजिमिमारचो । धर्मराजकीराजसूयजिमिशिशपाठहिहरिसंहारचो ॥ ाज्ञभंतमज्ञनउद्यादकहिनरण्योञ्चालनयुद्धभारी । दंतनक्रनिदुरथकोनधकहिन्छतीरथयात्रासारी ॥ रिणसत्तवधकद्धोफेरितहँकौरवक्छकोसंहारा । पारथसारियह्वयद्वरिजिमिभंज्यौभवभारीभारा ॥ ३९ ॥ ४० ॥ हिरिसुदामाचरितवरणिपुनिकुरुक्षेत्रयात्रागाई । देविकिकेमृतसुत्रिनिम्लायेपित्हिज्ञानदियमुखदाई ॥ ह्योसुभद्राहरणबहुरिकहजनकनगरहरिकोजैबो । वेदनअस्तुतिबहुरिबखानीतीनदेवमहॅबरठैबो ॥ हह्योवित्रसतमृतकल्याइबोमहिपीगीतसकलगायो । वरण्योबहरिजीनविधियदकलञापदंडमनिसोपायो ॥ गारदकोअरुवसुदेवहिकोवरण्योसुलकरसंवादा । इरिचद्धवसंवादकद्यौपुनिज्ञानभक्तिकीमरयादा ॥ उनियदुकुलतंहारवसान्योष्ट्रनिभावीभूपनगाथा । कलियुगकोष्ट्रनिधर्मकद्योत्तवकलिकीअवतारहिनाथा ॥ ४१ ॥ •हरिचारिनिधिप्रलयनलानीउत्पतिकद्धौभाँतितीना४३शुककोगननकद्धौपुनिपरिक्षितजेहिनिधितनत्यागनकीना॥ वेदविभागवहुरिसववरण्योमार्कडेयकथागाई । पुनिविराटवपुतरणनकीन्ह्यॉमूरजकथामोददाई ॥ ४४ ॥ हरिकोमहिमागायसकटविधिश्रीभागवतप्रभावकहे । यहसमासभागवतसुदावनगायमनुजफटचारिटदे ॥ एकआशयदुनाथतिद्वारीदूजाहैननाथमेरे । परचोअहैरपुराजशरणमेंजायकहाँतजिपदतेरे ॥ ४५ ॥

एकआज्ञयदुनायतिहारीह्जहिननाथमेरे । परचोअहैरपुराजज्ञरणमेजायकहाँतजिपदतेरे ॥ १५ ॥
दोहा-पिरतपरतर्छोकतछ्टतः विवज्ञहुमहँजोकोय । हरयेनमशसम्रुराकहतः, सकल्पापहतहोय ॥ १६ ॥
पद-कोअससाहेवसरल्द्रसरोयदुपतिसम्भिभुवनमाँहाँ । रामकृष्णग्रसकहतसुनतहुँहियमॅअपिश्मिविज्ञजाहीं ॥
कोटिनजन्मनअपओपनकाँदरज्ञतिनहिंभुनिपरछाहीं । जैसेपवनमचंदल्यनभपनमंदलसब्दिजाहीं ॥
जैसेभातुव्ययतमनाज्ञतपावकतृल्यसिकाहीं । विगरीजन्मअनेकनकाँमुभुलेतसुपारिस्लेजमाहीं ॥
कायरकपटिनकृरकुन्तालिहानिकपुरकोप्रभुपहुँचाहीं । देरातदोपनकचुँद्रपानिधिदीननपृद्रतद्विजाहीं ॥
मोसमपतितनअहेपुष्ठमिमतुमसमपावनकोलनौंहीं । यहसँयोगयदुराजदेशिक्षवतारहुरपुराजदिकाहीं ॥ १०॥

# आनन्दाम्बुनिधि।

भजनठावनी-इरिठीछाजेहिमेंनहिंगाई । सोईअसतिअपावनअनुचितकथाअहैअतिदुखदाई ॥ सोइअईअभागिनकोप्यारी । नरकिनवासिवलासकरनकोसुनिइअवीरुचिभरिभारी ॥ सोइकरनिकुमतिक्रिम्रङभरनी । आयुपविभवसुपश्सस्पतिज्ञीङस्वभावसक्रहरनी ॥ सोइसाधुनकानकुल्झिसीहै। कोटिजन्मकोपुण्यमीनगणसैंचनकोवन्सीसीहै॥ सोइधरमगहनपानकज्वाला । सुमतिविटपकेकाटनकोसितसोइकुठारहैविकराला ॥ सोइविपेअनळकोष्टतभूरी । ज्ञानविज्ञानविनाशकरनकीअडीखडीहैसोइश्रूरी ॥ मनविहँगफँदावनकीफाँसी । जपतपसंयमधनहरिबेकोसोइखासीहैगणिकासी ॥ हरिकीलानामेंहैगाई। सोईपरमसहावननगर्मेकथासंतजनसखदाई॥ सोइशेमकृपीकीऋतुवर्षा । हरिपद्पहुँचनसोईनिसेनीलगीललितदेनीहर्षा ॥ ४८ ॥ सोइखुलोखजानामंगलको । सोइसावनधनअहैवढावनजननसुकृतकेजंगलको ॥ किंगलहरनीसुरध्रनिधारा । कोटिनविषयवासनाकदलीकदनकरनकीअसिधारा ॥ भवभक्तिसृजनकोकरतारा । सुमतिकमऌकुलकरनप्रफुल्लितसोइरविअवहरअँधियारा ॥ करिसंकेवजुर्हकोताको । तासुजनमध्तिधानिधरनीमेंक्रुष्णकथामहरूचिजाकी ॥ यदुराजदेहुवररघुराजे । करहुँपानतुवकथामुधानितत्रजितनलाजेकुसमाजे ॥ कृष्णजसजामें सुखदाई । सोइपुराणसितसोइप्रबंधसितसोइउत्तमहैकिविताई ॥ रुचिरनहिंकछुजगमेंताते । सुमतिकुमतिकोकछुविचारनहिंसुनतहिजाहिमोहिजाते॥ बद्तिनतिनत्नवनवसुबहै । देशजनमकायाकुळकरनीहोतपुनीतकहतसुबहै ॥ ल्हतमनक्षणक्षणवत्साह् । दीरघदुसहदुरितदुरिजातेद्दगमेंदरशतत्रजनाह् ॥ शोकसागरशोपनहारो । कियोकरतकरिहेकेतनकोयहजगअधमनउद्धारो ॥

करेरपुराजयहीअरजी । यदुपतिसुयशसुधापीवनकोरहींसदाअतिशयगरजी ॥ ४९ ॥ यद्पिमनोहरसुंद्रवहुपद्उक्तियुक्तिसासीवहहोई । तद्यपिजगपावनहरियज्ञाविनकथावृथापरतीमोहिंजोई ॥ जेहिथळजेहिग्रहजेहितमाजमेंगोविंदगुणगावहिनहिंकोई।मळभक्षकवायसहिवासदुखदायकहेसाँचोथळसोई॥ जेजडयदुपतिकथाछांडिहठिओँरकथागावेंमुदमोई। तेसुरहुमकोबीजऍचितहँदेतेंगरठबीजकोबोई॥५०॥ जहँगावतहरिसुयशस्रहावनमनभावनतनलाजविगोई । तहँहरिदासजातस्रुनिहठिकेभरिअसुरागदेतहरीई ॥ सोइसवतीरयसोइसवसंपतितहँसवमोदजातह्वँढोई । तहँकिलम्लप्रचारनहिकरतोसुपरतलोकमहैतहँदौई ॥ वेदपुराणशास्त्रसन्यंथनलेहुसकलरपुराजटटोई। विनयदुराजकथामुखगायेकसेहुकलिमलजातनधोई॥ सोइसतिसंदरस्रसक्रव्।नी । जामूपद्पदछंदछंदुभॅयदुपतिकीरितविम्रटयसानी ॥ छंदबद्धअप्याअछंदहुवेहरिकीरतिरतिकरिगानं । तेईजनसमूहकेकिष्मछकछिमहँसकछसाकर्तैजानं ॥ दर्षिक् अंकित्सुभगमृदुङ्पद्अतिशय्त्रीतिप्रतीतिवदाई । गावतगुनतसुनतपारतिवतस्तम्। गतदासुत्रार पनिपनिपरनिषर्मासोइकृष्णकथाजीनितरटष्ट्राई । विनयुकर्रेखुराजकृष्णत्वकथाछोडिमतिअनतनजाई ॥ यद्पिविज्ञानपरमद्भपावन । तद्पिकृष्णअनुरागविनासोडअहनयोरहुमुसद्मुहावन ॥ ङ्गानविज्ञानपाइजनपायतबद्गानंद्मदामनभावन । पयदुपतिसेवासुराअनुपमकवर्हुन्टदत्दियोद्घटसावन ॥ द्यानविज्ञान्द्रसकतभूरभनुरागृहसम्तापहुँचावन । तोषुनिज्ञागादिककरमनकीकीनुमाँतिककियाचटावन॥ विक्रियान्द्रसकतभूरभनुसम्बाधकीयाचटावन॥ दिष्को सर्पेसफ्टकमें मेचिनिहरिस्पारसक्टअपावन । हरधुस्त्र उपायसस्ट यहनिहादिनयदुनंदनगुणगावनाहिन। ्पनीका अपने भाग । सद्देवसासवभंतव्ययाप्रद्विनद्दरिकथासुघाकीपाग ॥ ।क्रयोक्टिननपपरयोषस्मबहुसुन्योषुस्मञ्जनकनकाँही । हस्पिट्पटुमप्रीतिनहिंडपत्रीनीनाकोश्रमसक्टाृ्यारी

ानपरमतपश्चतिभवारकोयद्गीतत्यफळ्ळेडुविचारा । हरिपदयुगळकमळअमळनतेकबहूँमतिगतिटरेनटार्रा ॥ यदुनाथअनाथनाथप्रभुपरिमेरेमाथहिनिजहाथा । रघुराजहिनिजकथासुपाकोपानकरावहुसंतसनाथा ॥ ५२ गफळहरिपदसुरतिनदेती । कोटिजनमकीकरमवासनायकक्षणमाहिंछीनिसबळेती ॥ वैनपदारयहोतसुळभर्नाहंमंगळखानिसुळतनहिंकेती । योगभिक्तिअरुक्तानविरागहुमिळतसुक्तिसंपदसबजेती । महिपयळमॅभक्तिजीजवयकरिकरुणाकरकरुणाखेती।देहुमोहिनिजचरणप्रीतिफळविनेकरतरपुराजहियेती॥

दोहा—हेशोनकबङभागतुम, नारायणकेदास । जेहिनारायणकेदारिस, द्वितियनदेवप्रकाशः ॥
रिपिनिहोतुम्परणीमाहीं।कृष्णकथाजोसुनीसदाहीं ५५२५भा ते प्रशुख्य होते हैं कि निर्माणकेदारिस होते हैं कि निर्माणकेदारिस होते हैं कि निर्माणकेदारिस होते हैं कि निर्माणकेदारिस होते हैं कि निर्माणकेद्यारिस होते हैं कि निर्माणकेद होते हैं कि निर्माणकेद है

पकादशोद्वादशीमाहीं । जोकोउसुनैभागवतकाहीं ॥ अथवापहें बिहायअहारा । सावधानहैसुमतिउदारा ॥
दोहा—सोजनपावतअवशिके, पूरणआयुद्रिय । कोटिनजन्मनकोद्धिरित, क्षणहीर्मेवित्वदारा ॥
दोहा—सोजनपावतअवशिके, पूरणआयुद्रिय । कोटिनजन्मनकोद्धिरित, क्षणहीर्मेवित्वाय ॥ ५९ ॥
पुष्करअथवामथुरामाहीं । द्वारावित्वगरीअथवाहीं ॥ इंद्रियजीतिसविधित्रतकरिके । पहेभागवतअद्वामाने 
तेंद्विनहोतिसंसारिकभीती।उपजितकृष्णपद्धमपद्मीती६०सिद्धदेवस्तिपितरनरेशा।पूरततिहमनकामदेवे इ. इ. अस्ति।पत्तिहमनकामदेवे इ. इ. अस्ति।पत्तिहमनकामदेवे । पहनचारिवेदनफळपावे ॥ मधुकुल्याऔरहुपृतकुल्या ॥ अस्तिरयजीहेपृत्वत्वा । अस्तिरयजीहेपृत्वत्व ।
इन्तेकमजनकोफळपावताजोनभागवतस्त्रावत्वावता।।द्वावत्वस्तिहिट्यावी।पत्तिहम्पत्रावत्व ।
पदेजोयहपुराणअस्सुनई।सावधानजोअर्थहियुनई ॥ जापवरमपदसोहिटिप्रानी।जोहरिश्चितपुरियोवस्त्र ।
पदेजोयहपुराणअस्सुनई।सावधानजोअर्थहियुनई। । जापवद्याप्त्रावत्वोई। होत्वकवर्ताहिटिन्दे ।

ापवजानाजानमा । क्षाल्याच्या पायाच्या । दोहा-बैद्यपद्वेनोभागवत, अथवासुनैसप्रीति । धनदसरिसधनठहतसो, मिटतिजगतकीर्भान् । सुनैद्युद्धअथवापद्वे, जोभागवतपुरान । कोटिजन्मकेपापतिहि, जरततुरतसहसान ॥ ३३ । कवित्त-औरनेपुराणनर्मेत्रथनअनेकनमें, भातिनअनेकनकीकथाकोवसानहै ।

जारने पुरानाम अन्याज्ञानमा नाता प्राप्त प्रमानिकासतीन्तः ।

शिवकोपरत्वकहुँ विधिकोपरत्वकहुँ, देवीकोपरत्वकहुँ कहुँ मगवानदे ॥
कहुँ रचुराजयापरमहंससंहितामं, अध्मज्ञ्यात्मजोजाहित्वहान् ।
सोईहरिकोपरत्वभाष्योजादिलंतहुँ जां, तातेसवयंथमं प्राणमं प्रधानदे ॥
असकंध असकंध परवंध परवंध, अध्याय अध्याय नम् कृषाके विराममं ।
प्रश्न श्रवृद्धं त्याँ हीं जत्तर जत्तर हुमं, कथा कथा पाहित्याँ हीं वंदन छ्छा प्रमान ।
असछोक असछोक तुक तुक पादपाद, पदपद आदरन आसरन आपमं ।
असछोक असछोक तुक तुक पादपाद, पदपद आदरन आसरन आपमं ।
असछोक असछोक तुक तुक पादपाद, पदपद आदरन आसरन आपमं ।
असछोक अति तिक्ति हीं तिरिक्ति ति स्विचित्व ।
अपन विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विवास क्षेत्र विकास क्षेत्र क्षेत्र विकास क्षेत्र क्षेत्र विकास क्षेत्र क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र विकास क्षेत्र क्षेत्र विकास क्षेत्र क्षेत्र विकास क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र विकास क्षेत्र क्षेत

भासमानजाकोपामसहिबसनातनहै, न ा

तेभूतात्मनित्त त्दासनसनाय १६१वरमन्ते ॥ ३ ययनिषिसुनान ॥ १४

ર

[112

# आनन्दाम्बुनिधि।

करहुँपणामताकेचरणकोवारवार, दीनरघुराजियदुराजहीकीआसर्हे ॥
दोहा-यदुपतिचरणसरोजको, यहिविधिमुदितमनाय । अवधंदाँ ग्रुकदेवपद, वारवारिश्ररनाय ॥ ६७॥
कवित्त-कृष्णिहिक्रपतिजाकोव्यापीकृष्णमायानाहि, कृष्णहीकोप्रमरसपानकोकरेयाहे ।
कृष्णभावनातिभित्रजगतकोदेखेनाहि, साँचोकृष्णठीठाठोनीठाळचीठलेयाहे ॥
कृषाकरिकृष्णकोपुरानतत्वदीपकह्यो, कृष्णमुनिनंदनआनंदकोदेवेयाहे ।
कृष्णकोअनन्यभक्तताकेवंदापदद्वेद्र, सोईरघुराजकेकठेशकोहरेयाहे ॥ ६८ ॥
हति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर्याक्षकोत्रीव्यानिश्वनार्थासहारमजसिद्धिश्री
महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरशिकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरघुराज
सिहजुदेवकृते आनंदाम्बुनियो एकाद्द्यस्कंषे द्वाद्यस्तरंगः ॥ १२ ॥

## स्रत उवाच ।

कित्त-त्रह्मावरुणइंद्र्रह्मअरुमरुतगण, नाकीकरेंअस्तुतिस्रुद्धियपद्गाइके । अंगक्रमपदओडपनिपद्वेदनते, नाकीसदागावतस्रुनीश्चगण्ठाइके ॥ वैद्विकेद्दकांतध्यानपारिजाकीयोगीजोवें, सुरासुरुनासुअंतपावेंनावनाहके । याद्वसमाजसिंद्देवकीडुलारोतासु, ध्यावतचरणरप्रराजशिरनाहके ॥ ९ ॥ कमठस्वरूपनवधारिकेसुकुंदम्भु, धारचोपीठिमंदरअमंद्विधिक्षीरमें । मथतसुरासुरप्राधरश्चमनलायो, सोयेनाथमानिसज्ज्ञायबोश्चरीरमें ॥ द्रिसुस्रव्यासपीनपायकेप्रचंडतहाँ, उठनतरंगतुगलागीतिहिनीरमें ॥ तोनेद्वासवेगबीचीअवलेंनवंदहोती, सोईकरैरक्षारप्राजेभवभीरमें ॥ २ ॥

#### मृत उवाच।

दोहा—अवपुराणसंख्यासुनहु, विषयभागवत्केर । शोरभागवतदानविधि, दानमहातमहेर ॥ ३ ॥ दशहणारहेब्रह्मपुराना । पचपनसहसेपदुमयहाना ॥ तेइससहसेविष्णुपुराना । शिवपुराणचीविसपरमाना ॥ १ ॥ नारदसहसपचीसउचारा । मार्केडेयहुनवेहजारा ॥ पंद्रहसहसिविष्णुपुराणा । शोरचारसेतासुप्रमाणा ॥ ६ ॥ नारदसहसपचीसउचारा । शोनकजानुभविष्यपुराणा ॥ कहींब्रह्मवेवतंपुराणा । सहसअठारहतासुप्रमाणा ॥ ६ ॥ चोविससहसवराहउचारा ॥ अस्कंदहुपुराणसुखरासी।शहेएकसेसहस्वस्वाती ॥ दशहजारवामनेपुराना ॥ ७ ॥ सबिहतहरूक्षेमहारवामी ॥ दशहजारवामनेपुराना ॥ ७ ॥ सबिहतहरूक्षेमाना ॥ सहसचतुर्वश्चमत्त्वपुराणा।सहसञ्जोनसेगरुद्रमाणा ॥ अवबद्धां हपुराणविचारो । तेहिप्रमाणद्वाद्वेहजारो ॥ ८ ॥ सवपुराणकोहेसुससारा । श्रीभागवतहजारअठारा ॥

दोहा—चारिलालअक्षोकहें, अपाद्श्रहपुरान । सारभूतश्रीभागवत, कृष्णरूपमितमान ॥ ९ ॥
प्रथमकाल्यमहँबुद्धिअगारा । संसारिहिंडरप्योकरतारा ॥ तबहरिकरिकेक्वपामहाई । दीन्ह्योयहभागवतसुनाई ॥
मयमकाल्यमहँबुद्धिअगारा । संसारिहिंडरप्योकरतारा ॥ तबहरिकरिकेक्वपामहाई । दीन्ह्योयहभागवतसुनाई ॥
नाभिकमल्वेठ्योस्रख्यारी।सिनभागवतिर्मियभारी १० श्रीभागवतपुराणमहाई । सुरनरसुनिसकोसुलदाई ॥ १०॥
वेदशौरवेदांतनकेरो । औरशास्त्रलेकियेनिवेरो ॥ अहेभागवतित्वकोसारा । परभ्रमकोरूपवदारा ॥
जोनवस्तुयामसुनिराई । सोनहिंमोहिंकहुँपरेल्खाई ॥ सकल्यास्त्रलेकसकलपुराना । औरसंयनेक्योटमहाना ॥
तिनकोमदेस्योयद्धतोई । अहेभागवतसरिसनकोई ॥ योकसरिसनदूसरस्रया । हेमत्यक्षयदहरिपुरपंया ॥
क्रिनकोमदेस्योवहुतोई । सुक्तिप्रयोजनजहँनिहिंदोई ॥

दोहा-यहसतिआनँदअञ्चितिष, श्रीभागवतपुरान । यामेंयदुपतिछोडिके, द्वितयनअहैवसान ॥ १२ ॥

अवसुजुविधिभागवतदानको । जोहैसवझास्त्रनप्रमानको ॥ भाद्रमासकीपूरणमासी । जवलाहे हो दूँद् तवसुवरणितहासनकरिक । तेहिभागवतपुरतकिह्यिक ॥ देयसुपात्रविप्रकहँजोई । जवलाहे देयनोश्रीभागवतपुराना ।यातेलधिकनहँकछुदाना ॥ ५३ ॥ तवलासंत्रमाजनमाही । जिल्हे हो । जवलालको प्रयोदा विद्यार । यातेलधिक । जवलाहे हो । जवलाहे । जिल्हे हो । जवलाहे । जिल्हे हो । जवलाहे । जवलाहे । श्रीभागवतपुराणउदारा । सकल्वेदवेदांतनसारा ॥ श्रीभागवतसुधारसपाना । क्रिकेसजनजोनअघाना ॥ तासुओरसंयनमहँसीती । होतिनकवहुँजानुयहरीती ॥ १६ ॥ स्वतिक विद्यार । विद्यार

दोहा-क्षितिकेक्षेत्रनमेंयया, वाराणसीवसान । तैसहिसकल्पुराणमें, श्रीभागवतप्रधान ॥ ५७ ॥ कवित्त-श्रीमतपुराणयहभागवतनामजाको, अहैसरवस्वधनसुवैवैज्यवनको ।

भम्छअन्तपमअन्त्पनअद्वेपपद्, अच्युत्केअंष्रिअंबुजातप्रेम्पनको ॥
परमहंसरीतिभक्तिज्ञानओविज्ञानगायो, विरत्तिअकामपर्महृदेखायोजनको ।
सुनतपढ़तत्योंविचारतसप्रीतिजोन, बसतविक्रंडसोकहोमेंकियेप्रणको ॥ १८ ॥
नारायणपूर्वकद्योंविधिसोंश्रीभागवत, ब्रह्माकद्योनारदसोंसबसमुझायके ।
नारदवसान्योफेरीज्याससोंनिवासजाय, ज्यासज्यद्वायोक्के ।
शुकदेवगंगातटवरण्योपरिक्षितसों, यदुपतिरूपयहभागवतआयके ।
सोईशुद्धविम्हविश्वोककोक्र्रनहारो, वंदैरपुराजेयुद्राजेशिरनायके ॥ १९ ॥

दोहा-जयतिल्येकसाक्षाअमल, वाधुदेवभगवान । जोष्ठपुक्षुविधिसांकह्यो, श्रीभागवतपुरान ॥ २० ॥ व्रह्मस्वाद्यक्षेत्रस्व । भाग्रु रुक्ष्मपानिधान । जोनल्योडायोधूवका, भवअहिमसितमहान ॥ २९ जनमजनमतुवचरणमें, भिक्तिहोययदुनाथ । करहुक्रपाअसमीहिंपर, तुममेरेहोनाथ ॥ जासुनामपावककरत, कोटिपापवनल्यार । पदमणामजेहिंदुखदहत, तेहिप्रणामचहुवार ॥ जासुनामपावककरत, कोटिपापवनल्यार । पदमनामजेहिंदुखदहत, तेहिप्रनामचहुवार ॥ जासुनामपावककरत, कोटिपापवनल्यार । पदमनामजेहिंदुखदहत, तेहिप्रनामचहुवार ॥ त्रस्यामकृष्ण्याविद्वत्रय, माथवज्यतिमुक्तं । मथुस्यदनदामोदरहु, जयजययदुकुल्वं ॥ कृपासिकुण्यावंधुजय, हरिसुरुक्षित्रस्वतिमुक्तं । जयजयपितुविश्वनायमुमु, दायकुमोहिस्संद ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरचांपवेद्यश्रीमिश्वनाथसिंहदेवात्मज सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्रापिकारिश्री रष्ठराजसिंहजृदेवकृते आनंदाम्बुनिपो द्वादशस्कंपे त्रयोदशस्तरंगः॥ १३ ॥

दोहा−आनंदअंबुनिधिप्रयंके, अंतमंगछेहेत । सहसनाममेंकहतहों, छंदपद्धरानेत ॥ १ ॥ छंदपद्धरी ।

जयविश्वविष्णुजयवपट्कार।प्रभुश्वतभव्यभवतद्वच्दार॥जयभूतकृतद्वजयभूतभृता।जयभावजयतिभृतात्मनित्त जयजयतिभृतभावनपरेज्ञ।जयभूतात्मापरमात्मवेज्ञ॥जयभ्रक्तनकेगतिपरमनाथ।जयअव्यक्तकृतदासनस्वाया जयपुरुष्कात्तिक्षेत्रज्ञवीर । जयअक्षरयोगसरूपर्यार ॥ जययोगिवदनकेद्दौनियंत । परपानपुरुषर्वेदर्गलनंत ॥ ३ जयनारतिदवपुर्शनिपानाजयकेशवपुरुषोत्तमसुजान।जयसवसर्यः, ्रिवसुपान् कर्मानुश्वविद्यानिष्ठ ।न जयसंभवभावनभर्त्तसोय । ः ेर्वे द्विष्टे ॥ग्यवनयस्वयंभ्रवश्वीत्रवर्धः (सा क्रिक्टिश्वविद्यान्त्रस्वयं । स्वर्यस्व करहुँप्रणामताकेचरणकोवारवार, दीनरप्रराजेंयदुराजहीकीआसंहै ॥
दोहा—यदुपतिचरणसरोजको, यहिविधिष्ठदितमनाय । अवयंदौं ग्रुकदेवपद, वारवारिश्वरनाय ॥ ६७॥
कित्र—कृष्णिहकुपातेजाकोव्यापीकृष्णमायानाहि, कृष्णहीकोप्रमरसपानकोकरेयाहै ।
कृष्णभावनातेभिन्नजगतकोदेखेनाहि, साँचोकृष्णठीठाठोनीठाठचिठविठवेयाहै ॥
कृषाकरिकृष्णकोपुरानतत्वदीपकद्यो, कृष्णम्रानिनंदनआनंदकोदेवेयाहै ।
कृष्णकोअनन्यभक्तताकेवंदौंपदद्वेद्व, सोईरप्रराजकेकछेशकोहरेयाहै ॥ ६८ ॥
इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुर्याधकेकियानिश्वनाथिसिह्यम्

#### सूत उवाच।

कित्त-त्रह्मावरुणइंद्ररुद्दअरुमरुतगण, जाकीकरेंअस्तुतिसुद्वियपदगाइके ।
अंगक्रमपदऔष्ठपनिषद्वेदनते, जाकोसदागावतसुनीञ्चगणलाइके ॥
बेठिकेंइकांतध्यानपारिजाकोयोगीजोवें, सुरासुरजासुअंतपावेंनावनाइके ।
यादवसमार्जासहदेवकींदुल्लारोतासु, ध्यावतचरणरखुराजिहारनाइके ॥ १ ॥
कमठस्वरूपजवपारिकेंसुकुंद्रप्रसु, धारचोपीठिमंदरअमंद्निधिक्षीरमें ।
म्यतसुरासुरप्रापरश्रमनलाग्यो, सोयेनाथमानिसज्ज्ञाययोज्ञार्रारमें ॥
हरिसुस्वर्वासपोनपायकेंप्रचंदतहाँ, उठनतरंगतंगलाग्लानिविहनीरमें ।
तोनश्वासवग्वीचीअवलेंनिवंदहोती, सोईकरैरक्षारखराजेभवभीरमें ॥ २ ॥

#### मृत उवाच।

दोहा-अवपुराणसंख्यासुनहु, विषयभागवतकर । औरभागवतदानविधि, दानमहातमढेर ॥ ३ ॥ दृशहजारहेब्रह्मपुराना । पचपनसहसेपडुमयहाना ॥ तेइससहसेविष्णुपुराना । शिवपुराणचेविसपरमाना ॥ ४ ॥ नारदसहसपचीसउचारा । मार्कडेयहुनवेहजारा ॥ पंद्रहसहसहिअप्रिपुराणा । औरचारसेतासुप्रमाणा ॥ ५ ॥ सोहेचोदहसहसप्रमाणा । शोनकजानुभविष्यपुराणा ॥ कहींब्रह्मवेवतंपुराणा । सहसअटारहतासुप्रमाणा ॥ टॅगपुराणहुसहसइग्यारा ॥ ६ ॥ चोजिससहसवराहउचारा ॥ अस्कंदहुपुराणसुखरासी।अहेषकसेसहसदस्यापी ॥ दृशहजारवामनेपुराना ॥ ७ ॥ सत्रहिसहसक्ष्मकोमाना ॥ सहसचतुर्दशमत्त्यपुराणा।सहसओनसेगरुड्ममाणा ॥ व्यवद्माहेपुराणविचारो । तेहिपुमाणद्वादशहारा ॥ ८ ॥ सवपुराणकोहेसुस्तारा । श्रीभागवतहजारअटारा ॥

दोहा—चारिठाखअशोक्हें, अधादशृहपुरान । सारभ्रतश्रीभागवत, कृष्णरूपमतिमान ॥ ९ ॥
तपमकाठम्हेंबुद्धिअगारा । संसारहिडरप्यांकरतारा ॥ तबहरिकरिकेकुपामहाई । दीन्ह्रोंयहभागवतसुनाई ॥
ताभिकमठनेठयोस्रखनारी।सुनिभागवतमिटीभयभारी १० श्रीभागवतपुराणिहपाही।आदिमप्यअरुअंतहुमाई ॥
वहिविज्ञानविरागवसाना ।हरिठीठारससुधाप्रधाना ॥ श्रीभागवतपुराणमहाई । सुरनरसुनिसवकोसुसदाई ॥ १९॥
विज्ञोंखेदांतनकेरो । बारभाम्रजेकियेनिवरो ॥ बाहभागवतिनकोसारा । परत्रद्वकोरूपवदारा ॥
वोनवस्तुयामसुनिराई । सोनहिसोहिकहुँपरेठसाई ॥ सकठशास्त्रकस्रक्षपुराना । बारभयनेछोटमहाना ॥
विनुकुंभिदेषयोगहुताई । सहभागवतस्रारसनकोई ॥ योकसरिसनटुसस्त्रया । हमस्यक्षयहर्हरियुर्पया ॥

रमें बस्पटरनारकोई । मुक्तिप्रयोजननार नार्रिहेई ॥

दोहा-यरमतिकार्नेद्अंमुनिपि, श्रीभागवतपुरान । यामेयदुपतिछोडिके, डितियनअहरपरान ॥ १२ ॥

.ગુયલુસુતુનું થેલ્ડાને ત્યાનદું, હુંગકાવ<sub>ે.</sub> ગુયલ તિ ડેડીતી લેંદુ તં<u>ગુ</u>યું, भुसकंदमतिष्टितजितिराम् । असकंदधारजेष्टुर्यथाम् ॥ जेवरदवायुवाहनमहान् । जेवासुदेवजेवृहदभान् ॥ जैजयतिपुरंदरवादिदेव । जैजेअशोकतारणसुभेव ॥ जैतारशुरजेशोरिशद्ध । जैजयतिजनेश्वरशद्धद्ध ॥ र्वेनेअनुकुटहुज्ञतावर्ते । जैपद्मीदासनदुःखद्तं ॥ जेपद्मनिभेक्षणपद्मनाम । जैअरविदासअनूपञाम ॥ नुपद्मगर्भजेभृतशरीर । जैजेमहर्षिजैऋद्धधीर ॥ वृद्धात्मजयितजैजैमहास । जैगरुडव्वजजैविशालाक्ष ॥ जुँभतुटश्रभजेजयतिभीम् । समयज्ञहविर्हरिधर्मसीम्॥जैसर्वेठक्षणठक्षण्यनाय।जैठक्ष्मीपतिजैकरसनाय ॥ जैसमितिजयविक्षरळ्ळाम । जेरोहितमार्गहुहेतुराम ॥ दामोदरसहजैसुरसहाय । जेजयतिमहीधरमोददाय ॥ जैमहाभागजैवेगवान । जैजैअमिताज्ञनमोदमान ॥ जैबद्धनक्षोभणजयतिदेव । श्रीगर्भद्वपरमेश्वरससेव ॥ ८ जयकरणजयतिकारणद्भकतं । जैगहनगुहाजैजैविकर्ता।जैजैव्यवसायद्वव्यवस्थान । ैः लुधुवपर्धिजेपरम्सप्ट । जैतुष्टुपुष्ठ्यभनयनइष्ट ॥ जैजयतिरामजैजैविराम । जैविरजजयतिमार्गहरुराम र्जेनिजभक्तनकेसततुनेय । जैनयजैॲनयदुदेवधेय ॥ जैनीरशक्तियुतश्रेष्टनाथ । जैधर्मधर्मधरकरसनाथ ॥ ५ र्वेनेविकुंठजेपुरुपप्रान । जेप्राणदप्रणवहुपुथुपथान॥जेहिरण्यगर्भेशञ्चप्रन्याप्त । जेवायअधीक्षजऋतस्रआप्त जैजयतिसुदुर्शनजयतिकारु । जैपरमेष्टीपरियहकृपारु ॥ जैरयजयतिसंबरसरेश । जैविश्वदक्षिणहजगअधार । जैविस्तारहजैनँदकुमार ॥ जैस्थावरस्थाणहजैप्रमान । जैजेवीजहजैजेअमान जैजयतिअर्थज्ञेजअनर्थ। जैमहाकोपजैजैसमर्थ॥ जैजयतिमहाधनमहाभाग। जैअनिर्विण्णजैजगतरोग॥ ५ र्जेजैथविष्ट्रभुवपर्मयूप । जैजयतिमहामखवपुअनूप ॥ जैजैनुक्षत्रिनक्षत्रनेमि । जैछमहुजयतिजैछामछेमि ॥ ८ जैजयतिसमीहनयज्ञहरूय । जैकतुजैसबहुजैमहेरुय ॥ जैसंतनकेगतिसर्वदर्सि । जैविसकात्मसर्वज्ञहर्सि ॥ ५ र्जेजेष्ठवत्यउत्तमद्भन्नान । जेष्ठुमुखजयतिमृक्षममहान ॥ जेजेष्ठयोपजेसुखदभूरि । 🔭 🚅 🗝 जैंजेजितको**पहुर्वीरबाहु।जेजयतिविदारणदुएदाहु।**।जैस्वापनस्यवशहुजयतिव्यापि।जेजेअनेकआतमप्रतापि जैजेअनेककर्मनिकरंत् । जैवत्सरवत्सल्नाथसंतः ॥ जैवत्सिजयतिजैरत्नगर्भ । जैजयतिघनेश्वरनंदअर्भ ॥ ६ र्जेथमरक्षथमहिकरंत । जैथरमीपालकसदासंत ॥ जैसदसतक्षरअक्षरअज्ञात । जैसहस्रांश्रजेजेविधात ॥ ६ जेकृतलक्षणद्वगभस्तिनेमि । सत्वस्थसिंहजैकरनक्षेमि ॥ जैभूतमहेश्वरआदिदेव । देवेशदेवभृतमहादेव ॥ इ जैगुरुउत्तरगोपतिछ्छ।म । जैगोवृज्ञानगम्पहुअराम।जैजयतिपुरातनप्रभुअकाम। जैदेहभूतभृतभोकुर्याम॥= नेभूरिदक्षिनहुनैकपींद्र । नैसीमप्अमृतप्नेमहींद्र ॥ नैसीमनयतिपुरुनितवनेश । पुरुसत्तमनेनैविनयवेशाह च क्राप्यायमञ्ज्ञाद्देवीर । जैसात्वतपतिजैजीवृषीर ॥ जैजैविनयितसाक्षीमुकुद् ॥ जैअमितविकमहुवदनचंदा। दुः जैजेजनोतिष्ठनत्तः जैजया प्रतिक्रिकीवृषीर ॥ जैजैविनयितसाक्षीमुकुद् ॥ जैअमितविकमहुवदनचंदा। दुः जैजेजनोतिष्ठमोद्दन्जितामित्र।आनंदूनदन्दुनंद्मित्र॥जयजयितित्रिविकमसत्यपमाजयकपिछाचाय्यमहपिसमी॥द् जयजयतिमेदिनीपतिकृतज्ञ।जयत्रिपद्तिदृश्चध्यक्षप्रज्ञाः जयजयकः 🔭 🔆 😹 📜 जयकनकअंगदीजेसुखेन।जयगुद्धगंभीरद्दगहनचेन॥जयग्रुप्तचकअरुगदाधारि।जयवेपस्वांगअजितद्वस्तारि ॥ ःजयसंदर्भ िर्वे त्राह्म जयमेपुर्वनेपजसन्यासः 🗐 🖫 जी . તેવે⇔સાંતિદ્રસુ , તિ 🕟 પ્યુમલ**ાં 🕝 ્રાંતિ**દૃદ્ધાજી મુદ્દ 🤃 .યુજી વછે સંગોદિન્ जयगोपतिगोतावृपभञक्षाजयवृपप्रियञनवर्तीप्रत्यक्षा।जयनिवृत्तात्मसंक्षेत्र्वेम।जयजयतिक्षेपकृतक्षिपसुर्नेम • जयश्रीनसस्थीनास्थीद।श्रीमंतश्रेष्टश्रीपतिप्रसीद् ॥ जयशीनिनासजैनुयतिश्रीक्षाः जयशीविभावनद्वशीनिषीक्षः **षयशीक्**रशोपरजयतिञेषाजयशेषशीमानविरंचिषेष॥जयङोकत्रयाशैस्त्रच्छस्वंगाजूप्रातानंदूनंदीवर्भग॥८ जयुज्योतिगुनेस्वरविजितआत्म।त्रयअविधेयात्मजैजेपरात्मागः प्रश्तिष्ठित्रवंशः 📢 ूँ नै 🔓 सर्वेत्रचक्षुजैजेअनीञ्चाजयञ्चाश्वतथिरभुङ्गयमहीञ् ॥ जयभूपणभृतिविङ्गोकराम।जयजयित्ञोकनाञ्चनअकाम८

# ्आनन्दाम्ब्रुनिधि ।

जयह्रपीकेश्रजयपद्मनाभाजयअमरप्रभोषनश्यामुक्षाः . े ुः े ः नस्रत्यराज . . े ः ः जयधुनअप्राह्महास्तरित्राक्षाजयशाश्वतकृष्णहुलोहिताक्षाजयजयतिप्रतदेनजयप्रभृताज ्रि. ॐ वया स् जयकरनपातिकेनकहँपवित्राजयमेगलपर्रशानिः ताजः स्ट्राः स्ट्रोटील स्ट्राः स्ट्रोटील स्ट्राः जयहिरणगर्भभूगर्भेषारि । जयमाध्वमधुसूदनमुरारि ॥ जयईइवरजयविकमीराम।जयधन्वीमेधावीलरा जयविकमजयक्रमकौश्रुलेशाजयजयतिभन्नत्तमद्वारकेशाजयदुराधपंजयजयकृतज्ञाज 😁 ुः 🔐 .।तम जयजयसुरेशजयशरणशर्म।जयविश्वरेतधारकसुधर्मः जयिशनः (वलहकः जयसवरतस्यः) । द्वाराज्यस्य द्वाराज्यस्य स्वरंतिक स्वरंतिक स्वरंतिक स्वरंतिक स्वरंतिक स्वरंतिक स्वरंतिक स्वरंतिक स्वरंतिक स्वरं जयजयतिवृपाकपिअमेयात्माजयसर्वयोगविनश्चितमहात्माजेवसुवमुमनसमुस्रतिसमात्माजेसंमितसमजअमोव जैजयतिष्ठंडरीकाक्षदक्ष । जैजेवृपकर्माप्रवस्यक्ष ॥ जयजयतिवृपाकृतिरुद्रह्म । जयवहुतिरुजैवसुअदु जैविङ्वयोनिञ्ज्ञचिश्रवससत्याजैअमृतज्ञाङ्वतस्थाणुनित्य॥जैवरारोहयादवप्रधानाजयजयतिमहातपप्रसु ા તાલું કે દેવી રહે કે કિંદુ કે જ ન હાર કે તેમને કે દુવિક મથમાં મુદ્દિ કે દુ जैजयतिपुनर्वसुनैउपेंद्र । जैवामनजेपांसूबजेंद्र ॥ जैजैअमोवजयशुचिसरूप । जैऊर्जितअतिइंद्रहुअनूप जैसंग्रहसर्गपृतात्मसोय।जैनियमजयतिजमवैद्यजोय ॥ जैवैद्यसदायौगीअकाम । वीरप्रजयतिजयकृष्णरा जैमाधवजैम्धुरमाकंत । जैअतींद्रियहुआधारसंत ॥ जैमहामायजैमहोत्साह । जैजयतिमहावल्यशंअथार जैमहाबुद्धिजैमहावीर्थ्य । जैमहाक्षक्तिजैमहाधीर्थ्या।जैजयतिमहादुतिजगतवास । जैअनिर्देश्यवपुशीनिवा जैअमेयात्मईश्वरमहान । जैमहाअद्रिष्टतयुत्तविज्ञान॥जैमहेप्वासजैमहीभर्त्त । जैशीनिवासलरुद्रुरुनदर्त्त ज्ञेसतम्यात्मः वर्षस्तात् र जमहाजाद्र वृत्तवुतावज्ञानाजम् स्यात्मम् स्वतः र जन्नात्मात्ववर् र र ज्ञेसतम्यात्वय जैसतम्यात्वयः स्वतः । जैस्रुरानंदगोवद्र स्वतः । जैज्ञ्यतिगोविद्मन्तोस्वतः । जैन्ताः स्वतः । जैज्ञ्यतः । जैज्ञतः । जैज्ञतः । जैज्ञतः । जिज्ञतः । जि जैद्विपद्वारअत्रणीज्ञानाजैजयतित्रामणीजैश्रीमाना।जयन्यायसमीरनजयनियंत । 💢 🛴 🚾 ्रथ्तहतः । १९८० । १९८० । १९८० । १९८० । १९८० । १९८० । १९८० । १९८० । १९८० । १९८० । १९८० । १९८० । १९८० । १९८० । १९

जयिवसभोजिविभ्रसतकरंत्।जयज्यसतकृतजयसाधुसंता।जयज्वन्द्वनरायननराकाराज
ज्ञान्य विभ्रभोजिविभ्रसतकरंत्।जयज्यसतकृतजयसाधुसंता।जयज्वन्द्वनरायननराकाराज
ज्ञान्य विभ्रभविभ्रम् विभ्रम् विभ्रम्

न्युनानात्र नासुति दृत्तवात्तात्र प्रभावतात्र प्रभावतात्र प्राप्त प्रस्तात्र । ज्यानावात्र । ज्यान

वषदःकृतिप्रनयपुण्यशीलादुःस्वप्रविनाञ्चनयसुञ्जील १२१ जीवनरक्षनवीरप्रसंताजयजयतिपर्यवस्थितव व्यवस्यअनंतःश्रीविजितमञ्चाजेकैतिभयापद्द्मयल्धंनु॥जयजयचतुरस्रमभीरआत्माजेविद्शव्यादिश्द्वदिश्वः वेत्रेश्वादिश्कं विभयापद्द्मयल्धंनु॥जयजयचतुरस्रमभीरआत्माजेविद्शव्यादिश्द्वदिश्वः विभयापद्वम्यापद्वस्यापद्वस्य विद्यापद्वस्य विद्यापद्य विद्यापद्वस्य विद्यापद्वस्य विद्यापद्वस्य विद्यापद्वस्य विद्यस्य विद्य

दोहा-सहसनामयहमैकह्यों, तुकहितऔरमिटाय । उँटभंगनहिंहोयजेहि, सोग्रुप्टिहेहुछगाय ॥ ९ ॥ वयुव्दनंदनदीनदयाछा । दासनकरक्षकसबकाछा ॥ तुम्हागृतकोअधमडधारी । तुम्हेठवयाग्रुरतिहमारी ॥ अक्ष्मागबतसहसअठारा । सत्यसत्यप्रभुरूपतुम्हारा ॥ २ ॥ जानिदीनकरिक्रपामहार्ह् । मेरेहियवेठियदुरार्ह् ॥ चित्रपुम्पमापाकरपंथा । आनंद्शंबुधिनामकग्रंथा।५॥चामनहिक्छुमोरिसपूती । हेसवयदुपतिकीकरसूती ॥

त्रानुष्टेरानाभाकरप्या । आनद्अध्वायनामकश्रयात्यात्यामान्द्रकछमारतप्रता । ६त्ययदुपातकाकरत्त्ता ॥ त्रानुष्टेनच्छंदकीचाळी।कव्यशास्त्रमॅमतिनविशाळी॥शाअहेशकिनहिकछूरचनकी।नहिसहूरकछ्यद्नवचनकी भोतहिसकहेनहिंदूजो।सवपापिनप्रधानकरिष्ट्रचो ॥९॥ अतिशयहोंचंचळचितवारो।होतनधर्महिकरनिवचारो॥१ भोतेअध्किनकोडकळिकामी।ट्याँनकवाँदोनवटनामी १९प्रभकीमरितहोतिहियनासी।वटाप्यान्यस्य

भोतेअधिकनकोडकिकामी।डरहुँनकबहुँहोनबदनामी ११प्रभुकीसुरतिहोतिहियनाही।खड़ोरहीजगनाछिहमाह देहि।-अधमअछाछहुआछसी, करहुँअनुचितकमं। चछतिमोरमतिसबदा, करिबेहेतअधमं॥ २॥ कुरुँहोत्भुषनेओषुणगाऊँ। जोगाऊँतोपारनपाऊँ॥ १॥ ऐसेहुपतितछाजतेहीना। दीनदुयाछगानिअतिदीना

मेहिर्वेदेविद्यारं । आनंद्रबँखुधिदियोवनाई ॥ ३ ॥ यामेरहेतद्वायकदोई । तिनकेनामकदें खुदमोई ॥ ४ ॥ वित्रकेनामकदें खुदमोई ॥ ४ ॥ वित्रकेनामकदें खुदमोई ॥ ४ ॥ वित्रकेनामकदें खुदमोई ॥ ४ ॥ वित्रकेनामकनेताचारी । तिनकपुत्रवृत्तिदाचारी ॥ ६ । त्राचायुव्यक्तिको । त्राचायुव्यक्तिको । वित्रकेपुत्रवृत्तिको । वित्रकेपुत्रवृत्तिको । वित्रकेपुत्रवृत्तिको । वित्रकेपुत्रवृत्तिको । वित्रकेपुत्रवृत्तिको । वित्रकेपुत्रवृत्तिको । वित्रकेप्त्रवृत्तिको । वित्रकेपत्रवृत्तिको । वित्रवृत्तिको । वित्रवित्रवित्रवित्तिको । वित्रवित्रव

ेदा-सत्यसत्यमैक्ट्रतहर्रे, दोक्ट्रायट्टाय । मेरीनॉहॅकरवृतिक्छ, स्वकालीयद्रगय ॥ २ ॥ भेषेसामयेपब्दभागा । बेटेट्राभ्यट्टिट्रामयट्टाया॥शात्यदर्गिष्ट्रस्तुईदृष्द्वके द्रः तिनद्रागनुकेभाग्रमभृत्याशा भेषेस्यामय्याक्षयेपदाहीं।रहतक्टेट्राटेट्रातननाहीं॥शात्रम्यत्याद्रकाहर्षातृ । नमशतानकाभानुबद्धातृ ॥ २॥ क्रिक्षुत्रमद्रकटानिपिसोहीभवकासीकाटन्त्रसत्त्रोही॥शात्रमत्यत्वकाहरूत्वकग्द्रशदासमान्द्रश्माग्वत्द्रा ॥ ६॥ विक्रास्त्रम्यविनकाहीं।येमपयोनिपिसोहरूत्वहाँ॥शात्रम्यत्वस्तुत्रमद्रश्माद्रश्मान्द्रस्यास्त्रम्यस्य द्राद्रा द्रिपतिष्ठुरक्षोकरनपयान॥हरिद्रासनकोसोहसुपान॥शास्त्रातिष्ठुद्रसातकद्रश्मनकोकस्त्रस्य द्रश्मानद्रस्य

जयञ्जरजनेइवरत्रिलोकात्म।जयत्रिलोकेशकेशवसुआत्म ॥ 🕟 🗀 🔒 जयजयतिकृतागमकामिकांत।जयअनिर्देश्यवपुदांतशांत॥जयविष्णुवीरजैजेअनंत।जयजयतिधनंजयसीयकंत त्रसण्यत्रसकृतत्रसत्रस्।जयत्रसविवर्द्धनप्रत्रस्॥जयजयतित्रस्वविद्यस्मिविष्णु।जयजयत्रास्मणत्रस्मिविष्णु ॥ ८ जयजयत्रासम्पत्रियधुर्यधर्म।जयजयतिमुहाकममहाकर्म॥ जेजयतिमहोरममहातेज।जेजयतिमहाकतुसपेसेज्॥० जयमहायन्वजैमहायज्ञ।जयमहाहविपजैप्रभुकृतज्ञ ॥ 🔒 📉 🗀 💢 जयस्ती जयजयस्तोत्तारणप्रियहुपूर्ण।जयपूरियताक्तियशञ्चर्णा।जयपुण्यक्तित्तिजेपुण्यपूर।जयजयतिअन।मयदुपृद्दर जयजयतिमनोजनतीर्थकारि।वसुरेतवसुप्रदजैष्ठरारि॥जयवसुप्रदजैजेवासुर्देव । जयवसुजयवसुमनहविष्देव ॥° जयसद्गतिसत्कृतिसर्वयामि।जयसत्ताजयसद्भृतिस्वामि।जयसत्परायणहुज्जूरसेन।जयजययहुनायककंजनैन ॥ ९ जयजयतिस्यास्नम्संनिवास।जयवासुदेवजयभृतवास् ॥ सर्वास्नित्रयंजयन्त्रेन्टह्रपादर्पप्रजयतिदर्पद्रअनूप जयजयतिदृप्तदुर्धरखदंड।ज માં કર્યું હૈં<sup>ક</sup> , સંદુ કે કર્**યું ક**્ષે ફેર્યક સંસ્થા<sup>ન</sup> जयकिजययत्जयतत्परेशाजयजयतिअनूत्तमपदरमेशा।जयलोकवंधुजयलोकनाथाजयजयमाधवजयज्ञात्राथ जयजयतिभक्तवत्सलगोपाल।जयसुवर्णवर्णहेमांगलाल ॥ जयचंदनागदीजयवरांग । र्गिष्ट एवंशिया विकास के के जयजयसमेधमेधजहधन्य।जयसत्यमेधजयजयब्रह्मण्य ॥९८ जयसर्वे शस्त्रभृतमहरुलाम।जयप्रयहनियहअव्ययाम।९९ जयचतुर्बोहुजयचतुर्व्युह।जयचतुर्गोतिप्रियसंतजृह १०० ज पर्यस्तात्म . जयचतुर्वेद्विद्एकपाद्।जयसमावर्तजयब्रहावाद् ॥१०१ जयदुर्गमदुर्गहदुरावास्।जयदुरारिघ्रदुखदीर्घनासं ॥१०२॥ जयजयशुभांगजैजीसुतंतु 🎼 🛪 जयजयतित्तुवर्धनसुधर्म।जयइंद्रकर्मजयमहाकर्म॥ १०३॥ जयजयकृतकर्मकृतांगमेशाज् 🔍 जयसुंदसुळोचनरत्ननाभाजयअर्कवाजसनपद्मनाभा। १०४।।जयजयशृंगीजयजयजयंत।जयसर्वज्ञातविज्ञिय जयसुवर्ण्विदुअक्षोभ्यस्याम्।जयसर्ववाचप्तिपतिछ्छाम् ॥ जन 👤 🛼 🤫 णयण ति ह ति उद्कुष्। न तिन्यह : ्रेन्य । सर्वज्ञसर्वमुखसुळभदास।सुत्रतहुसिद्धन्यग्रोधवास ॥ १०७ ॥ ी चाणूरअंश्रमूद्नसुजान।जयसप्तजिह्नसहसार्चिमान ॥१०८॥ सप्तेषसप्तवाहनअमूर्ति।जयअनवअचित्यहुकामणूव जयभयकृतभयनाञ्चनमुकुद्।जयअणुबृहतह्रकृञ्चथूलनंद्।। जयप्रागवैशवर्षनहिवेस।जयभारभृतहुकथितहुप्रश्नंस ३ १ ० जय जयमागर्वज्ञवर्षनहित्तसाजयभारभृतद्वक्रथितद्वप्रज्ञस्व १ १ ९०५ विकास स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थ जयआश्रमश्रमणहुँ नयतिष्ठाम।जयुजयसुपर्णरघुकुळळळाम।।जयुज् िर्द्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास्ट्रास जयदंडदम्यिताअद्मनाथाजयसर्वसहद्वअपराजिताथा।जयजयनियंतुआनियमयमेज्ञाजयसत्ववानसार्तिकरमेश्र जयसत्यविवायणार्थाजयज्ञाने क्षेत्रकर्णे स्थापे स्थन हिन्दु द्वित्रवणार्थे स्थापे स्थन जयजयतिविद्यायसगतिसुजानां नरः जयनयभागनयभिष्टः जयर ः भिर्मा हिंपसिन् । द्वत्योकन्जपिष्टानः चार्निसन् जयनयसम्बद्धाः स्वर्णे द्वालिक्षः द्वालिक्ष्यः । स्वरूपस्यात्मित्रे नेपनयनिस्यस्तिकवन्नस्यात्मिः व ज्यचकीनपञ्चे दुर्शनाय। ज्यज्यतिविक्मीअभहाय॥ ११८॥ जयग्वादनात्व व्यवस्थिति । जयज्ञाति । ज ्रियाविहत्तमञ्ज्ञाल । जयवीतभयहुयदुर्वेज्ञालाल ॥ जयपुण्यश्रवणकीत्तंनरसाल । जयउत्तारणस्पूर्वेद्गलल

तिनमें सुमितिभक्तभगवाना । होतभयोजगविदितमहाना॥हिनिसुवाहुमारीचहुकाही । तिस्त निर्धा सुमितिहिपावनकरनकुपाटा । तिस्त निर्धा सुमितिहिपावनकरनकुपाटा । तिस्त निर्धा सुमितिहिपावनकरनकुपाटा । तिस्त निर्धा सुमित्र प्रवास सुमित्र प्रवास सुमित्र प्रवास सित्र प्रवास । तिस्त सुमित्र प्रवास सित्र प्रवास । तिस्त सुमित्र प्रवास सित्र प्रवास सित्र

दोहा-ऐसोसुमतिनरेज्ञको, पावनचरितअनूप ॥ नेज्ञुकरामचरित्रयुत, तुमहिसुनायोधूप ॥ ३६॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथाँसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरगुराजांसहज्देवकृते आनंदाम्बुनियो नवमस्कंधे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

दोहा─तवद्यपदळपळमूत्रको, होतभयोअवरोध ॥ ळखिभूपतिविसमितभयो, पायोनहिंकछुशोष ॥ निजसुभटनसाँपूळनळागे । कोनकर्मकारितुमदुखपागे॥६॥ कियोंकियोम्रुनिकोअपराधा । सुभटोगोदिपरतअसजानी।कोउद्स्योआश्रमअज्ञानी॥६॥तवकन्याडेरायकहिदीन्द्योंणिताकर्ममेंअतक्षक्रियी गईकरनमंविपिनविद्याराथकविमोटयुतज्योति।निहारा॥कंटकळेतेहिंवेधनकीन्द्यों।कछुविचारिमनमेनिर्हेळी सुनिकन्याकेयचननरेशा । अतिडेरायकीन्द्योंअदेशा ॥ जानिच्यवनसुनिकोअपराधा । वः

दोहा-तिनकोकरिष्जनन्यवन, कियोबिनेकरजोरि दीजैवरअप्तहोहद्भुत, युवाअवस्थामोरि ॥ जामें प्रदित्तहोह्द्यतिकाटा। ऐसोर्द्रिजेस्वर्पासाटा ॥ ११ ॥ तोमेंकरिकेयज्ञधुजाना । देहीं तुर्वेहीमकोषाना ॥ ११ ॥ तोमेंकरिकेयज्ञधुजाना । देहीं तुर्वेहीमकोषाना ॥ सोमपानअवटां तुमकाहीं । करिकेयज्ञदेतकोटनाहीं ॥१२॥ कल्लावचनतकेद्रेहभी ॥ १ ऐसेहोडहें तुर्विहर्वेहीं भ मजुतितिहरू सामानेद्रिकेयज्ञ । विद्यानिक स्वानिक स्वान्तिक स्वानिक स्वानि

रोहा-सरतेनिकरेषुरुपत्रपत्र पहिरवसनअन्त । कमटमाटकुंडटलसत्त, तियमनहरणस्वरूप ॥ १५॥ निराह्यप्रपत्रपत्रपत्रात्रमाना । सुद्दिकोश्रमभयोगदाना ॥ इनमॅकौनअहपतिमेरो । हेअश्विनीकुपार्रान्तर्गा॥ नरअश्विनेकुमारसुप्रपारं।तिपप्तितिषके।दियोगताई॥पुनिह्वविदाच्यवनसदिवा।गयेथामकोडल्ह्योनभ्रा । सदेमप्रकरनदेनअपात्रोते । च्यवनाश्रमदिगयेतिहराती॥ सुवायुक्पलसिस्ततार्मापेषमदाकोपभातहाँगर्हाप् (दितुपद्कप्यावदनकोन्द्रो । च्यवदासन्तादिवानिक्तिवान्तर्भा॥१९॥दुदितासोबोटनुपद्वानी।अरेपापिनीस्नितान्त्रस् े दोहा—सुरपूजितस्रिनिवृद्धपति, तिनकोतिजयिहिसा ॥ जारपुरुपसीप्रीतिकिय, कहाकियोयहकाम ॥
त्विभोकोरी, ते तो किरिक्षपर्मतिनेहरूगायो ॥२०॥ तेरीमतिकिमिभइविपरीती ।त्यागिदईममङ्कर्छकीरीती॥
तेरीमतिकिमिभइविपरीती ।त्यागिदईममङ्कर्छकीरीती॥
तेरीकोपितिविचनकुमारी।वोर्टिमदिवहँसीसुकुमारी॥अहेंआपकेयेइजमाई । पिताकरहुर्नीहभ्रमदुखर्छाई॥२२॥
प्रिनिजनकहिवृत्तांतसुनाये।जेहिविपिच्यवनसुवावपुपायो।सुनतवचनभयद्गीतरुद्धातीकृत्यदिमिर्टेसुदितसरजाती
दोहा—तहाँच्यवनसुनिभूपको, करवायोवस्याग ॥ दियअभिनीकुमारको, सोमपानकोभाग ॥

्दोहा-तहाँच्यवनसुनिभूपकां, करवायांवरयाग् ॥ दियआश्वनाकुमारकां, सामपानकाभागः ॥ . त्रोमरुक्कोअश्विनीकुमारा।वासवरुखिकारकोपअपारा।नृपहिहननकहँकुर्छित्राउरायो।देखिच्यवनसुनिअतिदुखपायो ' तपवरुसोंहुंकारहिछाँडचो।वञ्जसहितवासवसुजआडचो २५ तवसोंजगअश्विनीकुमारा।रुद्धोसोमपावनअधिकारा॥ तिनकोप्रथमवैद्ययुनिदेवा । भागनदेतरहेनरदेवा ॥ २६ ॥ नृपसरजातिपुत्रत्रयजाये । तेऐसेजगनामकहाये ॥ एकउत्तानवर्हिमतिमाना । दुजोभोआनर्तसुजाना ॥ तीजोभूरिपेणअतिदाता । एतीनहुँभेजगविख्याता ॥

दोहा-रैवतसुतआनर्तको, भयोवीरकुरुराय ॥ देशअनर्तिहेसिंधुमिष, दियद्वारिकाशसाय ॥ २७ ॥ गामेविसिशञ्जनकहँपाल्यो । आनत्तादिदेशसवपाल्यो ॥२८॥ रैवतकेशतभयेकुमारा । तिनमेञ्येष्ठककुञ्जिउदारा॥ अरुताकेयकभईकुमारी । नामरेवतीरितछविहारी ॥ ताकोव्याहकरनकेहेतू । पूछनगयेविरीचिनकेतू ॥

्रामहॅं अतिश्वत्रधानतः । गणगेपर्वरहेबहुगावतः ॥ युँछनकोऔत्तरनहिंपायो । राजहुगानसननमन्छायो ॥ अञ्चह्नरत्नारणवनीतो अञ्चलको अञ्चलको अञ्चलको । स्वान्द्रपानाशासादरविधिकहँकियोप्रणामाः

दीहाँ—हैविरंत्रिकारिकैक्टपा, मोकोंदेडुवताय ॥ कीनेवरकोरेवती, देहुँपरणिमहँजाय ॥
ध्वनिविधिविहँतिकद्धोष्ट्रद्वानी।अवठोंकसनकद्धोविज्ञानी ३२ देनकद्धोजिनभूपद्धमारनातेमहिमॅमरिगयेहजारन ॥
तिनकेनातिपनातिदुँनाही । नामहुनहिंद्युनियतश्चतिमाही ॥३२॥ गयोवीतिइकइत्तेम्रहुरतासत्ताइसचौकड़ीगईदात॥
तातेभूपभूमिमहँजाई ॥ ३३ ॥ देहुटयाहिकन्यावळराई ॥ इरनहितभूभारमहाना । भूमहँपगटभयेभगवाना ॥ ३४ ॥
जाकीकीरितिकीत्तेनकीन्हें।होतिपुण्यजानहिंदहुदीन्हें।षिसोविधिशासनळहिराजा।आयोनिजपुरव्याहनकाजा॥३५॥
दोहा—तहँयसनकेवासते, रद्योनकोठमहिपाळ॥ वहतकाळमेंकप्णप्रभू, विरच्योनगरविशाळ॥

दाहा-तहपत्तनकञ्जासत्त, रह्यानकादमाहपाठ ॥ बहुतकाठमक्रप्णप्रभु, ।वरच्यानगरावशाठ ॥ तदँविरुपमहिरेवती, रेवतदियोविवाहि ॥ वदरीवनकोतपकरन, गयेभूपचितचाहि ॥ सोरठा-रामरेवतीव्याह, रुविमनिपरिणययंथमें ॥ वरण्योसहितउछाह, विस्तरतेइकसर्गभरि ॥ ३६ ॥ इति सिव्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजावांपवेज्ञविज्ञवाशिसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजायहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहज् देवकृते आनन्दाम्बुनियो नवमस्कंषे तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥

#### श्रीशुक उवाच।

दोहा-नभगपुत्रनाभागभो, ब्रह्मचर्यंटवटीत ॥ काव्यदाास्त्रमेंआतितिरत, पट्टतहेतुमनदीन ॥
ग्रह्महत्रायशास्त्रपदिटीन्द्रॉ । बद्दतकाटतहँबासहुकीन्द्रॉ ॥ जबवेषट्टनगयेग्रह्मपाहीं । तबतिनकेश्रातागृहमाँहीं ॥
पितहिंदृरिकरिषनअरुरातः । बाँटिटियोत्तवअपनेकात्र॥जबनाभागट्याटिगृहआयोपिटिकेसकटशास्त्रमनभाषे ॥ १॥
टक्षोभागवाँटेसवभाई । नाभागहुपूछेहुतवजाई ॥ श्रातदेहुअवभागहमारो । हमस्हृहयामेंअपिकारो ॥
तबस्वश्रातावचनवचारे । अहेपिताप्रसुभागतुम्हारे ॥ गयेप्रटिहमुबाँट्रमाही । तातटेहुजापित्रकारीं ॥

दोहा-जनकपासनाभागतव, जायकद्रीवृत्तांत ॥ देतभागधातानहीं, कहेंचेहुपितुद्ति ॥ नभगकद्रोतवसुनुनाभागा । करिहोकाहहमाहिंचेभागा ॥ उटकीन्हेंहुतुमसासवभाई । पेहमदेहिंचपायवताई ॥२॥ अंगिरिविपकरहें कहेंपाग । जाहुतहाँ आछाहिनाभागा ॥ पागकमंख्टयदिनकेरो ॥ तिनिर्हनआवतपुत्रयनेरो ॥ २॥

# • आनन्दाम्बुनिधि ।

दुर्वासा उवाच।

महिमाहरिदासनकीभारी।लियोआजुर्मेअनिहारी॥यद्यपिमेअपराधहुकीन्ह्यो।तद्रपिवचायभूपतुमर्शद्यो। कठिनकहासज्जनकोहोतो । समस्यसवत्यागनमेसोतो ॥

दोहा-जेसजनिजप्रेमवल, हरिहिवर्यकरिलेयँ ॥ तेम्रक्तिहुकोलेतर्नाहं, यद्यपिहरिहरियँ ॥ १६ ॥ जाकोनामपरतजनकाना । छूटिजातकलिकछुपमहाना॥तेहिमाधनकेदासनकाहीं।दुलेभकहाअहैजनमाही।। गन्योनमोरभूपअपराधामोहिरक्ष्योकरिक्रपाअगाधा॥१०॥म्रुनिम्रनिवाणीसहितसमाजा।मोदितअविपस्त दुरवासाकेपदिहोरनायो । वहुपकारभोजनकरवायो॥१८॥करिभोजनसंतोपहिलहेस्आतिप्रस्त वृत्याहीतिहीस्स्त स्त्रिक्ष स्त्रिक्ष । मेप्यनहेम्प्याहीकार्यः भोजनकरहुत्वमुँ अवराजा ॥१९॥ मोरम्रधारिदियोसवकाजा।।अवरीपतुवदरस्त्रानपाह । मेपावनहेम्प्याहीकार्यः

दोहा-महाराजयहआपको, जाहिरसुयशमहान ॥ स्वर्गहुमेंसुरसुंदरी, करिहेंनितप्रतिगान ॥ २१॥

श्रीशुक उवाच ।

असकिहराजासाँदुरवासा । ब्रह्मछोकगोउङ्तअकासा ॥ २२॥ चक्रवासभागतदुरवासे । गयोवर्षहकिवाहुर्व तवछोभूपरह्योतहँठादो । सिष्ठिछपानकरिकेव्रतगादो॥२३॥जवदुरवासागमनिहकीन्ह्योतवराजाभोजनवन्ति अतिपविव्रद्धिजकृतपकवाना । द्विजभोजनकोशेपप्रमाना॥अंवरीपसोभोजनकीन्यों।निजपरिवारसितिस्तरीति द्विजदुरवमोचनुअकृतिजधीरा । जान्योंसवैकृपायदुवीरा ॥ ऐसेअवरीपमहराजा । भयेशेष्ठहरिदाससमाना॥र

दोहा-करिकेभक्तिअनेकविधि, कृष्णचरणचितदीन ॥ विभोभोगविधिळोकळीं, नरकसरिसग्रुनिळीन॥सी पुनिनिजसुतकोराजदे, अवरीपवनजाय । तनत्तिवैक्केंठैगयो, हरिपदचित्तळगाय ॥ २६ ॥ अवरीपकीयहकथा, जोगावतचितळाय ॥ होतभक्तभगवानको, अवशिकृष्णपुरजाय ॥ २७ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथर्सिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहज् देवकृते आनन्दाम्बुनिषी नवमस्कंधे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-अंबरोपमहराजके, भेशततीनिअन्य ॥ केतुमानअहशुद्धे, तिनतेज्येष्टविरूप ॥ स्ताविरूपपरस्वारेशा । भयोरथीतरतासुसुवेशा ॥ १ ॥ रह्योनपुत्रस्थीतरकेरे । तहाँअंगिराते<sup>हहीं</sup>। मोतियमसुतप्रमटकरीजे । याकोकद्धनदोपितर्दाजे ॥ तवअंगिराअमितसुत्वपाये । नुपतियमहँसुतवहुद्यक्षी अद्यतेजयुत्तभयेकुमारा ॥२॥ जिनाह्अंगिरानामच्चारा ॥ क्षेत्रस्थीतरकोतहँरहे । तातेगोत्रस्थीतरकहर ॥ मनुद्यीकतहरूत्वाकुनरेशा । प्राटभयोजनुद्धितियदिन्त्रस्था ॥ श्रद्धातेहरूत्वाकुनरेशा । स्वाटभयोजनुद्धितियदिन्त्रस्था ॥ श्रद्धातेहरूत्वाकुनरेशा । स्वाटभयोजनुद्धितियदिन्त्रस्था ॥ श्रद्धातेहरूत्वाकुनोगायो । सोतसुदायहिअभवति

हैं शाहरे जो स्वीतिक विक्रीतिये, दोष्यादकेषात्र ॥ त्वविष्ठिमवनातितिय, फ्सोदियोतियोत् ॥ दोहा-क्सोपादिशुचिकतियोत् ॥ यहनातिपत्र होतियात्र शाहकेषात्र ॥ तुत्र सुत्र विष्योश्यादकर्माई । औरसृपनतुमकोदिष्ट्<sup>ष्</sup>रि सहसुतिक हम्नाहु टदास । क्रिनिकु सिक्टकोषअपासीण्युनिअपस्यतम् अतिभासी।दियोसान्यतेतुस्तिविक्री स्वाकुअभंगा । ग्रुरुवसिष्ठसोंकरिसतसंगा॥कछुककाल्यमहॅंत्यागिशरीरा।गयेकृष्णपुरकोमतिधीरा ॥**१०॥** मरणविकुक्षिकुमारा।आयोकोञ्चाळनगरउदारा॥राजासनळिहमहिचहुँओरा।ज्ञासनिकयइक्ष्याकुकिशोरा ॥ –बहुमखकरिहारितुष्टकिय, राखिषमेंमस्याद ॥ ज्ञञ्जाखायोतातेपरचौ, ताकोनामज्ञञाद ॥ ११ ॥ ठपुत्रएकजायो । कर्मप्रभावनामत्रयपायो ॥ प्रथमककुत्त्थपुरंजयदूजो । इंद्रवाहभोनामसुतीजो ॥ १२॥ नुररणभोषोरा । चल्योनतबदेवनकोजोरा ॥ हारिमानिसवसुरदुखपाये । सिगरेअवधनगरमहँआये ॥ त्र्योककुत्त्स्थढिगजाई । करियेभ्रपहमारिसहाई ॥**१३॥ तवभूपतिअसवचन**डचारे।नहिंवाहनरणयोगहमारे॥ वाहनममहोंवें । तोहमचलिञ्जमुरनदल्खोंवें ॥ सुनिवासवञसगयोळनाई । तवमुक्रंदञसिगिरासनाई ॥ ा−नृपकेवाहनहोद्धतुम, ठाजछोंड़िसुरराज ॥ अनुचितकरमहुँकोकरव, उचितआपनेकाज ॥ वभोवृषभअनूषा ॥१४॥ ताकेचब्योककुदपरभूषा॥तातेनामकुकुत्स्थकहायो।असुरनर्जातनकोमनठायो ॥ हिरिसायकथतुधारी १५तापेक्वपाकियोगिरिधारी॥तृपककुत्त्थळेसुरनसमाजा।चल्योअसुरजीतनकेकाजा॥ रुपश्चिमदिशिमाही।पेरिलियोताकोचहुँपाही ॥१६॥ निरिक्षदैत्यनिकसेवरकोरा । भयोष्ठराद्यरसंगरपोरा॥ दुमहँचढुचोभुवाला।तज्योविज्ञिखभाराविकराला १७ उठीज्ञरनतेपावकज्वाला।जरनलगेतहँअसरकराला।। भूपतिवाणप्रचंडा । खंडखंडभेरुंडहुसंडा ॥ नूपककृत्स्थनिजवलप्रगटायो । मारिअसरयमलोकपठायो ॥ वर्वें(चेतेहिकाला।तजिआयुषभजिगयेपताला १८यहिविधिजीतिदानवनराजा।शोभितभोअतिसरनसमाजा ॥ पुरकोसन्पन्छीन्ह्यों । नासनकाइँगकसिन्टपदीन्ह्यों ॥ तातेपायपुरंजयनामा । नृपककुतस्थआयोनिजधामा ॥ -वाइनभोनृपकेरो । इंद्रवाहतेहिनामनिवेरो ॥ १९ ॥ प्रत्रपुरंजयभयोअनेना । ताकोस्रतप्रसभोवहसेना ॥ हा-विश्वरंभितेहिसुतभयो, विश्वरंभिसुतचंद् । चंद्रसुवनयुवनाश्वभो, दाताद्विजनअनंद् ॥ २० ॥ ायोयुवनाइवकुमारा । नामजासुज्ञावस्तिबचारा ॥ जोज्ञावस्तीपुरीवसायो । ताकोसुतबृहदइवकहायो ॥ कुवरुआइवजगभयुक्त।सोनितरामनामुमुखुरुयुक्त ॥ जबबृहुदङ्बरुगेवनजाना । तबुउतंकुमुनिकियेपयाना ॥ विनयबृहद्द्वविद्याही । हमहिरक्षिजेयेवनमाही ॥ ध्रंप्रनामदानवद्दकपोरा । नाज्ञिदियोसवआश्रममोरा ॥ जमहँछोडतञ्चासा । रजउडायनाञ्चतपरकाञा ॥ जंबुद्धीपहिकोञ्चहजारा । हैजातोअतिञ्चयअंधियारा॥ होहा−ताकोमारिनरेज्ञातुम, पुनितपहितवनजाहु । राजनकोयहधर्महै, दूरिकरनद्विजराहु ॥ हदर्वकह्योमुनिपार्ही । हमअवअसुरमारिहेंनार्ही ॥ मोसुतकुवलयार्ववलवारा । ताकेसुतहकईसहजारा ॥ ष्ट्रत्रनतहाँसिपारी । अवशिधंधदानवकोमारी ॥ असकहिँदैनिजस्रतिहंनिदेशा।वनिर्धिगयेत्रहदश्वनरेशा ॥२९॥ रुयाइवज्हसुतनसमेत् । रेगवनेसुनिनिजर्हिनिकेत् ॥धुंधुकरत्ततपज्हॅंबरुवाना। कुवरुयाश्वतहँकियोपयाना ॥ षोजयनहिंदानवकाही । **पर्राणसनावन**ऌगेतहाँही ॥ कोस्रुकजवमहिपनिडारचो।तबहिंधुंधुदानवहिंनिवारचो॥ दोहा−महाभयंकरपीततन, रह्मोलगायेध्यान । कुवलयाश्वताकेहन्यो, उरमेंशूलमहान ॥ खोल्योदानवहगकाहीं । देख्योवड़ीसैनचहुँपाहीं ॥ तबकोषितह्नैपावकज्वाला । मुखतेलोझोअसुरकराला ॥ केसुतइकर्डसहजारा । तिनकोअसुरक्षणहिर्मेजारा ॥ तीनिषुत्रवाचिनुपकेरे । सनदुरहिनगईनृपनेरे ॥ २२॥२३॥ पेटाइवदूसरो। अनुभारतभद्राइवतीसरो।।येत्रयसुतनसहितमहिपाटा।कटितेकाढिकठिनकरपाटा।। पपुंधुदानवक्हेँमार्रो । उभयखंडआशुहिकारेडारा ॥ तवडतंक्षुनिटहिष्ठुखपामा । धुंधुमारदियभूपहिनामा ॥ दोहा-यहिविधिदानवमारिक, अवधेपुरीमहँआय । देहटाइवकोराजनूप, तपकीन्द्रॉवनजाय ॥ होटटारुवकोभयोकुमारा । जासुनामहर्यद्वउदारा ॥ ताकोतनयनिकुंभन्नवीरा ॥२२॥ ताकेवदंणाद्वरणधीरा ॥ केभेषेक्षकाइवङ्मारा । ताम्रुसेनजितभूपरदारा ॥ सेनजीतकोषुत्रमहाना । भोषुवनाइवभूपपटवाना ॥ ्रकतनयभयोजननाहीं । सारानींटेगोननमाहीं ॥ २५ ॥ देखि दुर्शायीननाश्वमुवाट्यातापरमुनिकरिक्रपाक्रपाटा ॥ पुत्रइष्टतेहिंयज्ञकराये॥२६॥अभिमंत्रितज्ञखपटिहभराये॥रानिनपीवनहेतविज्ञाछा । ते, दोहा-एकसमयतहँरातिक, राजिंहकगिपियास । सोवतवित्रनजानिक, गयोकळक्षे

दाहा—एकसम्पत्तहरातकः राजाहरुगाराचातः । सारातावन्तराताकः गयाकरुशय कियोपुत्रदायकजलपाना । भयोभूपकेगभमहाना ॥२०॥ जयजावस्राततवभ पतार्यस्य पुछेहुकोनकूर्मयहर्कीन्स्सीर ूर्जे अर्पे दिल्ला प्राप्ताः

तंबसिगरेमुनिवचनडचारा । छिखोभाग्यकोटरतनटारा॥ परमेश्वरकद्दियोप्रणामादिहुर् पुनिजवबीतिगयेदशमासा । संबैधुयोगकियेपरकासा॥तबनृपदक्षिणकुक्षदिकारी।कढिश दोहा-तबमुनिकियोविचारसब, विनमाताकोछेखि । दूर्थापेयेगोकोनको, रोवतबाङ्

तवप्रसन्नेह्नेवासव्यायो । संबेष्ट्रनिनकोवचनसुनायो ॥ मैंयाकोपयपानकरेहीं । रक्षणंकव पुनिबारकसुखअगुरिखारी।रोवहुमतिअसिगिराउचारी ॥ वासवतर्जनिअगुरिखाई । सुर् यातेनामपुर्योमांयाता । भयोभूपजगमेविकयाता॥३१ अनावक में पुनोजनाटनाट

तपकारतहॅंयुवनाश्वनरेशा । वस्योजायंवेकुंठप्रदेशा ॥३२॥ भयोचकवर्तीमांधाता । जार दोहा-एकसमयकुरुनाथसों, मांधातानरनाह । चिढ्विमानगमनतभयो, सुरपुरसहित करिकेवासवकोदरवारा । पायतहाँअतिशयसतकारा॥चिढ्विमानमहॅंयुनिमांधाता।अवध सुमनपाळअंगनिअँगरागा । पहिरेदिव्यवसनवड्भागा ॥ सुरसुंदरीकरहिकळगाना । फेल यहिविधिभूपमरुनियरानो । तहँरावणहॅंकियोपयानो ॥ चंदळोककेजीतनकार्ही । जातरह

लितिवमानमांधाताकरो । रावणविस्मयकियोघनरो ॥ खड्डोभयोकोपहिलरछाये । ता दोहा-तवदराशिरमुनिसोंकह्यो, काकोलहैविमान ॥ आवतमरेसनमुखे, करतप्रकार तवरावणसोंकह्योमुनीजा । यहहेअवधकेरअवनीजा ॥ याकोनामओहैमांधाता । त्रिमु

तवरावणपूछ्योषुनिपार्ही । मोर्सोयालरिहेकीनार्ही ॥ धुनितवकह्योसुनीसुजर्वीशा । य यातोऐसोयुद्धकरेगो । जामेतुमकोजानिपरेगो ॥ तवकोपितदशशिरवल्लाना । व जनभूपतिविमानिहेगआयो । तवमांपात्वयनसुनायो ॥ करिरणमोसातवसुनाह । आ

दोहा—षचनसुनतद्शक्षीक्षके, कह्मोभूपबळधाम ॥ जोजीवनचाहैनहीं, तोतैंकरुसंग्रा सुनिदशकंघरवचनउचारा । नहिंजानोवळभूपहमारा ॥ वरूणकुवेरहंद्रयमराजे । वे तैंमानुपळषुकेतिकचाता । नारिनमेमदमत्तदेखाता ॥ असकहिदीन्ह्योंसचिवनशासन । म शुक्तसरनप्रहस्तरणधीरा । औरमहोदरखुझँगीरा ॥ विरूपक्षअरूबळीअकंपन ।

शुक्रसारनप्रहस्तरणधीरा । औरमहोद्दरयुद्धगॅभीरा ॥ विरूपाक्षअरुवछीअकंपन । छेप्रश्चश्चात्तनयेपटवीरा । मारचोमांघातहिबद्धतीरा ॥ पुनिनृपपेछोड़ीश्वरधारा । मन् दोहा-दीपकगंथेछपायसव, सुरतियलगोपराय ॥ घरचोधरापतिबद्धपकर, कियोयुद्धर इंटवामन-भूपतितजीसरधार। मुँद्योसचिबहकवार ॥ नृपवाणलगतकठोर । गिरिगेसचि

पुनिउठयोनीरम्बस्त । गृहिकैशरासन्बस्त ॥ द्वेसहस्रवाणचळाय । अवधेशव पुनिकेशुग्रुंडीभछ । अरुभिडिपाळतवछ ॥ यक्तवारत्तिनृपराय । द्वियराक्षर रावणस्विवतहँसीय । भगिसम्रत्तिरोय ॥ दश्वदनसम्हाकेळ । रहिगयोर्व सुद्ररिळयोनरराय । बहुवारताहिभँमाय ॥ दश्वशिक्षकोरणहाँकि । सुद्ररहन्योर सोळग्योराक्षसशीस । सुर्क्षितिम्ह्योशुजवीस ॥ नृपबढयोसुद्वयपेसि । ज्यो

तहाँभयोहाहाकार् । निशिचसमैडकगुर ॥ रावणहिळान्हाँबिरि । नृपक्षोरसक् द्वेदंडमहॅळेक्ज्ञ । ह्वसावधानस्रवेश ॥ ळेनाणपरमकराळ । मारचोन्नपतिकेभार सुर्राछतभयोनरनाह् । नाहसुधिरहीतनमाँह ॥ तयसचिववायेषाय । सुनिमसोर

erent in the second

कियसिंहनादगँभीर । सुनिडठचोन्नपरणपीर ॥ करिकोपभूपअपार । पुनितज्योवाणनधार ॥ दश्जिरहिर्छीन्छोंछाय । निजचापशोरसुनाय ॥ दश्वदनहूगहिचाप । शरमारिकियसंताप ॥ दोडअहेंसमरणधीर । दोडधरेकरधनुतीर ॥ नृपहनैरावणकाहिं । रावणहनैनृपपाहिं ॥ दोउकियेकोपमहान । दोउतजतशरसहसान ॥ दोउछेतदोहुँनछाय । दोउकदतवछदरज्ञाय ॥ दोहुँनछगेतनघाव । दोहुँबढचोयुद्धउछाव ॥ तनवहतिशोणितधार । मनुगेरुघारपहार ॥ दश्शीशुभसुयुनिछीन् । मांधातसमरप्रवीन् ॥ तवछेतभोरुद्रास्त्र । मंत्रितिकयोविधिशास्त्र ॥ रिपुताकिसोत्रजिदीन । ग्रानिमृतकभूपतिङीन ॥ सोचल्योअस्रकराङ । छावतदिगतनज्वाङ ॥ नृपअग्निअस्रचलाय । दियरौद्रअस्रजराय ॥ गंपर्वअस्रसुवेश । पुनितज्योरणलंकेश ॥ तातेकढ़ेवेताल । धायेसोओर्भवाल । तववरुणअस्रनरेज्ञ । दियळोंडिकोपितवेज्ञ ॥ प्रगटीतहाँ ज्लारा । वृद्दिगयेभूत अपार ॥ रावणहुँ बुखनलाग । पैवीरनेकनभाग ॥ तवकोपिकेवरिवंड । ब्रह्मास्त्रपरमप्रचंड ॥ छेतोभयोदशशीश । यहजानिकेअवनीश ॥ छैपुबलपाञ्चपतास्त्र । पढिमुबकारविधिशास्त्र ॥ दोडअस्त्रदोऊवीर। छोंडनचहेरणधीर ॥ ग<del>ु–त</del>वसागरवेळातजी, होनळगीदिग्दाह ॥ सुरनरमुनिजानेसंबे, प्रठयहोतजगमाह ॥ व्युटस्त्यमुनिआये । दोडवीरनआसवचनसुनाये ॥ अहोवरोवरदोटरणधीरा । नहिंहारिहोदोद्धवरवीरा तास्त्रबह्मास्त्रचलाई । काहेदेहुजगतकहँलाई ॥ वंदकरहुअवयुद्धभयावन । गमनहँअपनेअपनेधामन । मांघातामहराजा । इमिकमिछोइदियहरणकाजा ॥ जोरावणसोंहमभिजेजेहें । तोग्रहमहँस्रखकीनदेखेंहें । भर्जाहेनरणमहँवरुमरिजाई॥जाहुजाहुमुनिनिजनिजआश्रम। करियतुकाहेवचनपरिश्रम। हा-अवहक्ष्याकृद्वंशकी, रुगीसकरमस्याद ॥ रावणसोरणछोडिकै, किमिसहिईअपवाद ॥ भहेसुरनके**पोले । रुद्धोनको**डक्षत्रीसोचोले ॥ कीमस्जिहेसुनियहिठामा । कैजीतिहेआजुसंश्रामा । ांभातावचनसुनीज्ञा । गयेजहाँठाहोदशक्तीक्षा ॥ रावणकोतहँअसससुझाये । तुमतोत्रिभ्रवनमहँजैपाये । जीयदरणवरुवारो । वहक्षत्रीतौटरतनटारो ॥ तुम्हरीयामहैनपराजे । तमतोजीत्योग्ररनप्तमाजे । ,निवचनवीरऌंकेञ्ञा। कीन्ह्योंकछुनहिंमनअंदेञ्जा।।गमनकियोग्रनिकोज्ञिरनाई। सचिवसहितअतिज्ञयहर्पाई। हा-त्तवअतिशयटहिमोद्दर, मांपातामहराज ॥ अवपपुरीकोगमनकिय, चढिविमानस्रससाज ॥ ांपातामहिपाटा । भयोचोरदुष्टनकोकाटा ॥ ३३ ॥ ज्ञासनकीन्ह्योंसातदृद्धीपा । भयोचकवर्तीकटदीपा । तभक्तभयोअतिभारी।बढचोतेजकियकृपामुरारी३९सवअंतरयामीभगवानै।कियप्रसन्नकारयज्ञमहानै३५।३६ ॉबदितअस्तदिनराज् । तहेँटौंमांपाताकीराज् ॥ ३७ ॥ नृपशश्चिदुसुताद्यविपामा।विदुमतीजाकोँहैनामा । मांधातानृपराई । युवाडमिरितेहिसंगनिवाही ॥ भयेभूपकेसीनिकुमारा । महावङीजगपरमटदारा ॥ ोदा−इकपुरुकुत्सहिदूसरो, अंवरीपमतिमान । तीजोमुचुकुंदहिभयो, भगवतभक्तप्रधान ॥ ३८ ॥ र्गपाताकेछविवारी । होतीभईपचासकुमारी ॥ तहँयकसौभरिमुनितपधीरा । करतरहेतपयमुनानीरा ॥३९॥ हिंमैथुनकरतिनहारी । कामबाणलाग्योमनहारी ॥ तवतोअवपनगरमुनिआई । माघातासोंगिरासुनाई ॥ एकदमकोनुपदीनै । हमरोपुरमनोर्धकीनै ॥ ४० ॥ मुनिसोनोटेतबहिमहीजा । अंतःपुरमहैनाहमनीजा ॥ न्यातुमकोवरिटेवै । सोईतुम्हेसवंदासेवै ॥ सुनिनृपवचनमुनीशविचारचो । मांपातामोहिनुद्धनिद्वारचो॥२१॥ रोदा-तादीतेंद्राँसीकियो, कद्योजनानेजान । तात्रींकरिटेटुँगो, सुंदरस्पमदान ॥

राषा चार्षाकाकाकया, कद्याननाननान । वातनकार्र्ड्डगाः शुद्ररूष्ट्रभद्यन् ॥ विचारिकदेषुनितृपपार्द्धो । अंतःपुरपटवटुसुदिकार्द्धाश्वरा∥वद्यारपर्वोकदनरनाट्टाअंतःपुरदिसुनिदिङैनाट्ट् ॥ ॥सुनिद्यारपद्वमदीक्षे । अंतःपुर्रुङेगयोसुनीक्षे ॥ तर्दकीन्द्रोस्तिकष्यनन्ता । नेदिङक्षिमोददिसुर्गतयपृण्ण ( ३७२ )

तवकन्यन्दिगगयेसिधारी। तहँलिसिम्रुनिकहँनृपतिकुगारी॥मोहिगईसनएकहिनारा। रह्योनतनकु सनिकोसबैस्तावरिलीन्ही४३आष्ट्रसम्हक्लह्ञातिकीन्ही॥यहसंदरवरहमरेलायकातः । रखारावानम् सनिकोसबैस्तावरिलीन्ही४३आष्ट्रसम्हक्लह्ञातिकीन्ही॥यहसंदरवरहमरेलायकातुम्हरेयोगनहे दोहा-ऐसोमांधातामुन्यो, दुहितन्केरविवाद् । दियोपचासोंकन्यका, मुनिकहँयुतुअहलाद् ॥ छेडुहित्नआश्रमहितिधारे । तपग्रहरचेअन्तप्रभारे ॥ रचीविष्ठछवाटिकासुहाई । जहाँवहतमारुतस प्रहारमान्यास्त्रात्। स्वाप्त्रात्। स्वाप्ति। स्वापति। स्वाप्ति। स्वापति। स वारवारम् । भूपणवसननकीसमुदाई ॥ मज्जनहेत्सुगीधृतनीस् । अंगरागसुममालसुवीस नानाविधिव्यंजनपकवाना । धूमधूमचहुँ ओरमहाना ॥ करनहेत्तहँ मुनिसेवकाई । सजेदासदासीसमुदा दोहा-ऐसोथळुरचिम्रिनितहाँ, कीन्ह्याँविविधविहार । जहुँबँदीमणहोत्भे, भुंगविहंगअपार ॥ १६॥ दाहा—एसाथल्साचम्रानतहा, कान्ध्रावावधावहार । जहवदागणहातका, द्यावहगण्य सौभरिकोल्टिबिमीमहाना।तज्योचकवर्तीअभिमानाशः विशेषा विष्ठ विशेषा विष्ठ विशेषा विष में शडमीनमें थुनेजोई । ब्रह्मज्ञानदीन्ह्यांसवसोई ॥६०॥ जोकोउमुक्तिल्हनमनलावे । तौकामिनसँगजियनल त्रात्मात्रत्र । मुलस्तात्रात्सात्रात्मात्र । प्राप्तात्र । प्राप्तात्र । प्राप्तात्र । प्राप्तात्र । प्राप्तात दोहा-जोगृहस्थकासमकरे, तोहिरिभक्तनकरे । भजनकरेभगवानको, बैठिसाधुकेनरे ॥ ५१॥ मतोप्रथमहिरह्योअकेछो।कियोकग्हुँनहिएकहुचेछो ॥ निरित्तमीनमेथुनदुसकारी । ह भवाभयमाहरकाञकणाम्भवाकन्छ्याहरक्ष्ठपणा । गरास्त्रमायमञ्जूष्यभवा । २ व्याप्ते । व्यापते । व् तहँकरितपयोगानलमाहीं । दियजरायअपनेतनकाहीं॥श्रीभगवानचूरणचितलाई । भयेष्रकसीभिष्ठितिस् दोहा-तिनकीनारिछोडिगृह, जायकंतकेसंग । पावकम्तिनजारिके, छीन्हींखाक्तिअभग ॥ ५५ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांषवेशविश्वनाथिंस्हात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा त्याव नानवारामानस्यानामधारामानम्यानस्यानस्यानास्यायवार्यः । । धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरशिकृष्णचन्द्रक्रपापात्राधिकारिरघुराजिसहरू देवकृते आनंदाम्बुनिधो नवमस्कंधे पप्टस्तरंगः ॥ ६॥ दोहा-मांधाताकोपुवरस्रुत, अंवरीपभोजोह् । ताकोन्नपुयुवनाश्वाकिय, अपनोसुतसुदभोह् ॥ अंत्ररीपकोष्ठत्वरुधामा । योवनाश्वभोताकोनामा ॥ योवनाश्व्युवनाश्वाकय, अपनाष्ठ्रतसुद्धनाह ॥ मांप्रकारोपकाञ्चाकर ॥ ञेषानाश्वभोताकोनामा ॥ योवनाश्व्युतभयोहरीता । मांधाताकेगोत्रपुनीता ॥ १। मांप्रताकामुत्रम्थाना । जापुराज्ञनाताकानामा ॥ यापुनाश्वसुत्रभयाहराता । माधाताकगात्रपुनावा ॥ प् मांप्रताकामुत्रमञ्ज्ञाता ॥ जोपुरुकुत्तभयोमतिमाना ॥ तिनकोअवधनगरुआहिआई । दियोनमंदाभागिनिस्स तासकमार्गकेमञ्जाता । कनोज्ञातामार्गकारिकारा ॥ तिनकोअवधनगरुआहिआई । दियोनमंदाभागिनिस्स तत्रभूपतिहिनम्दारानी । ङ्गभानभुदावासाधभावा ॥ छआवभूपावाह्डताछ । इत्यसावह्रावरात्रधुकारण दोहा—गंधवनमारकोत्तर्वे, क्रांस्टनंगगवाल ॥ तहाँनायुभूपतिवछवाना । छहिकेकृपाकृष्णभगवाता॥१ दोहा-गंपवनमारचोतहाँ, क्रिकुजंगमहान् ॥ सपनकोतहँग्रदितकरि, पायोअसवरदान् ॥ त्रारा विभागतार पायका कारकाशमहान ॥ सपनकातहस्राद्वकार, पायाअसवरदान ॥ जीतृपयहतुम्हार नसगाव । तीसपनतिनहिभयपाव ॥ ३ ॥ त्रसतदस्युपुरुक्तसकुमारा । हो . . . ) नगमाहिन् । ्राक्रमाञ्चरपञ्चामा । दोन्याँदानअनेकृषकाम् ॥ २ ॥ असतद्रस्युप्ररुक्तसङ्गारा । ६००० व्यवकाः त्राक्षाञ्चरपञ्चामा । दोन्याँदानअनेकृषकाम् । त्रामानमहमहराना । वेठियुळीअनरण्यविग्राण । त्रभावन्यवर्षास्य । दान्यादानकाक्षेत्रकासः । त्रवसानास्तमहॅमहरानः । वैदिव्छीअनरण्यावसागः । त्रवसंत्रीसुवसन्तर्मः । युद्धकरनकहॅबेनसुनायो ॥ तत्रकोपितअनरण्यनरेकाः । सनसन्तर्महॅबेवीदिर्सः त्रवसंत्रीसुवसन्तर्मः । दियञ्जनरण्यक्षिमेविद्यम् ॥ क्षत्रभावस्यानस्यानरेकाः । सनसन्तर्महेवीदिर्सः तवर्मनाम्बर्धनस्तान्। । अध्वकरनकह्वनस्रनाया ॥ तवकापितअनरण्यनरेशा । सेनसजनकहाद्याणकः देहा-तहेदङाहिरसानपत्रिमा, होत्रप्रणेष्णको । तिवअनरण्यकढ्योमहराजा । आहनभुत्यनसहितसपा<sup>हा</sup> दोदा-तदेंदराद्विरसार्ग्यतिसाँ, द्वीतभयोरणयोर । निश्चिरत्रपभटनहमरे, चळेबाणनहुँ और ॥ ाषु व महत्त्वारम् । अञ्चष्यवद्दस्यायनम् ॥ भूपाततत्त्वहरमाछच्छाङ् । दीन्द्वादिशकंभरकदृशः ॥ इति अन्तर्राप्तरमानिकान्त्रः । हेमाञ्चापन्त्रात्त्राः ॥ तस्यवहारभूपतिकाकोन्द्वाः । स्यतेहृतगिरायमदिर्वास्यः । ्रातः विष्युत्याः । १९४१-१६४८। अञ्चनश्चाः ॥ तस्यमसस्यपतिकोकीन्द्रीं । स्यतेद्वतगिरायमादशःस् स्रोतः वरण्यदृद्धाविदिकात्रा । इसाट्ययतद्गीदृद्धभास्य ॥ कद्मीनभूपमीरयस्यान्यो । ततिमोसीसंगरसन्दी ।

त्तवअनरण्यकद्भोअसवानी । सुनुरेश्वटद्शकंधरमानी ॥ हमतोब्र्टभयेयहिकाला । रह्मोनममविकमह्विशाला

दोहा-मोकोंसंगरमेंहने, तेंनकहेंहैंबीर ॥ पैमेरेकोडवंशमें, जोह्वेंहैरखबीर ॥

सोतोकोपरिवारसमेत् । वधकारिहरचिसागरसेत् ॥ असकहिसोअनरण्यभुवाला । तन्योप्राणरणमहँतेहिकाल उंकहिमयोष्ट्रदित्तउंकेशा । कियोनकछुमनमहँअंदेशा ॥ नृपअनरण्यपुत्रहकरहेळ । नामतासुहर्यश्वहिकहेर ताकोसुतभोअरूणमहीज्ञा । तासुत्रिवंधनअवधिअधीज्ञा ॥४॥ ताकेभयोत्रिज्ञंकुकुमारा।गुरुवसिष्ठसोवचनउचा नोहिएसीतुमयज्ञकरावो । यहितनतेस्वर्गहिपहुँचावो ॥ तववशिष्ठवोलेअसवानी । यहअसाध्यहैनृपअज्ञानी ।

दोहा-तवित्रशंकुभतिदुसित्तिः, गुरुपुत्रनपहँजाय ॥ बोलेयहितनुतेस्वरग, दीवैमोहिपहुँचाय ॥ ्वअसकहेबसिष्टकुमारा । तुम्हरेभूपननेकविचारा ॥ जोनिर्हिपितावसिष्टकरायो । सोहमरोनिर्हेचनतवनाय

न्यअसकद्योत्रिशंकुमहीशा (अवहमजैहेंअनतमुनीशा।।होइअवशिकल्याणतुम्हारा । असकहितहँतैभूपसिथा व्यगुरुसुतकरिकोपकराञा । दीन्ह्याँशापहोहुचांडाठा ॥ तवनृपअवधनगरमहँआई । शोचतिसगरीरैनवित <u>ययेभोरनपभेचंडाला । नीलवसनतनुश्यामविशाला ॥ हेमरजतभूपणजेधारे । भयेलोहकेते अतिकारे ॥</u> दोहा-महान्वाटहियतेउठी, वरोजातसवगात ॥ भूपतिव्याकुटश्रमतभो, कहुँनटह्योनिजञात ॥

रुपुत्रनकोञ्चापकराला । तेहितेजरोजातमहिपाला ॥ गोत्रिशंकुतवकौशिकपार्ही । दोजकरजोरिपरचोपगमा ्रवेश्वपनोंकहिगपोहवालाजिहिहितञ्जापितभयोधुवाला।।सुनिकोशिकअसवचनउचारा।करुत्रिशंकुनहिंशोच श र्याहीतन्तेतोहिंदिविमाहीं । पहचेहींकछुसंशयनाहीं ॥ असकहिविक्वामित्रमुनीशा । रच्योयज्ञतहँवैठमहाइ क्षबदेवनकोभागसुदीन्हा । पैकोबदेवभागनहिंछीन्हा ॥ गाधितनयतविकयमसपूरो । मंत्रनसोंमांत्रितकारिह्य

दोहा-नृपञ्जिज्ञं कोवेगिही, पठयोदिविद्यनिराज । अतिशंकिततहँहोतभो, सुरनसहितसुरराज ॥

शावतलसित्रिज्ञांकुकहँदेवा । बोलेइंद्रजानिनृपभेवा ॥ तुमग्रुफ्झापहिंदूपितराजा । इहाँतुम्हारनेकनहिंकाल त्ततेजाङ्ग्रेगिमहिपाटा । असकहिसुरपठयेततकाटा ॥ दिनितेगिरतपुकारचोभूपा । इहाँनरहनदेतसुरभूष ाधितनयसुनिनृपतिषुकारा । तिष्ठतिष्टअसवचनउचारा।।सुनितपवटनृपरहेतहाँहीं । करिसरधपग्रस्रस्थया ॥ियतनयपुनिकोपहिकीन्हा । दूसरस्वर्गरचनमनदीन्हा ॥ विरचेसिगरेनखतसमाज् । नारेयरादिफटऔरअना

दोहा-कोशिककीकरत्रतिङ्खि, रचनचहत्तसंसार ॥ मुनिसमीपसुरपतिसहित, आवतभेकरतार ॥

गेळेबिधिकोशिकम्पनिपार्ही । काहकरनदीन्द्र्यामनमार्ही ॥ तुमनिक्षंकुकोस्वर्गपठाये । तेउतरहेनफिरिइत्या ीतोसलसप्परकोहिंहै । तेतोतहँत्रिशंकुनृपपेंहै ॥ अवतुममुनिनरचहुसंसारा । मानहुइतनोकहाहुमारा ्रीह्वामित्रमानिष्टिपवेना । कीनविदाविधिगेनिजऐना ॥ तवतेतर्हेतिशंकुभुवारा । अवटाँअहैवहत्तमुखलार ीहिमॅकमेनाशसरिसोई । जगमहँजानतहैसनकोई ॥ अंबुअपावनपरसतजास् । होतसकल्झुभकमीवनास्र

्रे दोहा-गुरुम्रतशापहितेभयो, असित्रशंकुकोहाल ॥ तातेसदाववाइये, गुरुअपमानभुवाल ॥ ६ ॥ १ तहकरदोत्रिशंकुपरेशा । तामुनामहरिचंदनरेशा ॥ विश्वामित्रवसिष्टहुकेरो । बोहिहितभोसंत्रामधनेरे रोईआडोपकसंप्रामा । जाकोजगर्मेजाहिरनामा ॥ ७॥ भेहरिचंददुक्षितसुतहीना । तवनारदितनसोंकहिदीन ारणवरुणकेनाहुनरेशा । हेर्हेसुतयदमोरानिदेशा ॥ वरुणशरणतवगेदारिचंदा । कह्योपुनदैकरहुअनंदा ॥ ८ ्रीरपुत्रदमरेजोहोई । विटिद्तुम्हेंपूत्रिहेंसोई ॥ तबहरिचंद्रिकोश्रतिग्रनिहित । वरुणदियोसुतताकोरोद्दित ॥९

दोहा-मरुणकद्मोद्दिचंद्रसीं, मीहिंपूजहुअवभूष् ॥ तवनृषअसवोटतभषे, ट्सिकेंपुत्रअनृष् ॥ विनयातेकारजकोई ॥ १० ॥ दश्दिनगयेषुत्रशुचिदोई ॥ जबदशदिनवीतेकुरुराई । वरुणपुत्रणुनियाँग्योआह क्ष बहरिचंदकुद्योतिहिनोई । देतनभूषेषुत्रश्रुचिहोई ॥ ११ ॥ दंतहुभयेवरुणाकिरिलाई । देहुपुत्रशासिगिरासुनाई

। देतनगिरेषुत्रशुचिहोई ॥ १२ ॥ जनकिरिगिरेट्यकेदौता । वरुणबहोरिकही

त्वहरिचंदकह्योद्धलभोई । अवरद्भयेषु बशुचिहाई ॥ १३॥ जवपुनिदंतभयेसुतकेरे । तवतहँवहणआपक्षेत्रं दोहा—तववोछहरिचंदनृप, क्षत्रिजातिहमआहि ॥ जवपहिरेगोसुतकपच, तवदेहेंतुमकाहि ॥ १४॥ यहिविधिकहतकहतमहिपाछ।टारिदियोशिशुकोबहुकाछ।॥जवभोरोहितवीरसयानाँ।नि क्षत्रचपहिरिसायकधनुधारचो।निजनियरक्षणवनहिंसिधारचो।तवहरिचंदिष्टेणेळराजा। नृपकोदियोजळंधररोग्रू । सोछेकियोभूपदुस्तभोग्र् ॥ यहसुनिरोहितदुस्तिमहाना । पितुसमीपकहँकिपाक्षिपवृद्धतववासरहेके । रोक्योआइरोहितहिज्वैके ॥ १७॥ क्रस्तुतीयपर्यटननरेशा । यहितेमिटिहैजनकके दोहा—तववासवडपदेशळहि, काननवसेनरेश ॥ कियेतीयसवपुद्धिके, मेटनजनककळेश ॥ १८॥

पितुदर्शनकोवर्षप्रति, रोहितकर्राहेविचार ॥ विप्रवेपधरिहँद्वतहँ, रोकहिंचार्राह्वार ॥ १९ ॥ पांचवर्षवीतेयहिभाँती । छठयेमहँरोहितरिषुघाती ॥ आवनळगेजगेपितुपार्ही । अजीगर्तिमिळिगेमगगर्ही ॥ तेहिमाँझिळ्ञुनशेपकुमारा । रोहितळेतेहिमोळ्डदारा॥२०॥दीन्ह्योंपितहिअवधप्रस्भाई।पगवंदनकीन्ह्योंक्रिय तवहरिचंदिकयोवरयागा।पूज्योवरूणहिंयुतअनुरागा॥होताविश्वामित्रहिभयऊ॥२१॥२२॥अच्चपूजमदीक्रिये ब्रह्माभेविष्ठिअवदाता । भेअगस्त्यम्रनितहँउदगाता ॥ जवजुनशेपहिचहवळिदीन्ह्यों । इंद्रआइतववारणकीर्क्

दोहा—भूपतिसोंहरिचंदको, मिट्योजर्ङधररोग । यहिँ विधिकमंसमाप्तभो, पायोमखफल्भोग ॥ इकसुवर्णस्यंदनसुरनाहू । राजिहदीन्द्वॉसिहतउछाहू ॥२३॥ लखिहरिचंदभूपकोधीरा । विश्वामित्रज्ञानांश्री रानीयुत्तहरिचंदनरहो । सादरिकयोज्ञानउपदेशे ॥ सोहरिचंदभूपमितमाना । यहिप्रकारसोकिन्द्वांव्या मनकोमिहिमेंदियोमिलाई।मिहिमेल्योजलमेंद्वपराई॥जलिक्यसंगमतेजिहमाई।।तेजहुल्लेक्यपवनहुणाई।।त्राप्ति प्रवाहीयिक प्रवाहीयोपिलाई।।तेजहुल्लेक्यपवनहुणाई।।त्राप्ति । महत्तत्त्वमेंआहंकारको । दियमिलायकिक्विवाह महत्त्वमेंजीविहिष्यायो । तातेसवज्ञज्ञाननशायो ॥ २६ ॥

· दोहा-नियसुरूपतेभिन्नहे, यहउपासनाजानि । विगतफंदहरिचंदनृप, रुह्योस्रुक्तिसुखखानि ॥ २<sup>७॥</sup> इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीवांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजसिंहजू देवकृते आनंदाम्ब्रनिधी नवमस्कंधे सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-रोहितकेपुनिहरितभे, तिनकेभेनुपचंद । जोवसाइचंपापुरी, अरिसोभयेअकंप ॥
चंपभूपकेभयेसुदेवा ॥ १ ॥ तिनकेभयेमरुकनरदेवा ॥ तिनकेनुकनृककेभेवाहुक । तिनकीराजहरीआँखिई
तवरानिनयुत्तवाहुकराजा । वनगमनेतजिसचिवसमाजा ॥२॥ रहेवृद्धतहँमरेश्ववाद्याशनिहुँजरनङगीतीह्वा तहँसुनिच्यवनगर्भयुत्तजानी । वारणिकयोजरहुजनिरानी॥रानीच्यवनव्यनसुनिसोई । जरीनगर्भवतीरह<sup>क्ष्णी</sup> औरसवितिहिभोजनसंगे । दियोगरङग्र्भहिहित्रभंगे ॥ पेनीहभयोगर्भकोनासा । च्यवनकुपार्तेगस्वन

दोहा-गरलसहितजनम्योसुवन, भयोसगरतेहिनाम ॥ ४ ॥ भयोचकवर्त्तीन्नपति, यश्प्रतापवल्याम ॥ सगरनरेशअयोध्यहिआये । तहाँआपनोवल्यगटाये ॥ वरवरहेहयसकवरवीता । औरताल्ववहरण्यां यसवयमननसगरस्वाला।मारनलगेकोपितेहिकाला॥६॥तववारणिकयच्यवनसुनीशा। इनसवकोकरिदेद्वविरूपा । देद्वनिकारिदेशतिभूषा ॥ तवयमननकोपकरितहाँही । सगरकरतविरूपितवर्धा कोद्वयमननकेमुँडसुँढाये।कोटकमुँछनकोवनवाये॥कोटकेसात्शिखादियरासी।कोटकोअध्यसुँहोकियमार्सा

दोहा-कोडुनकोविनवसनिकय, कोडुनवसनिहिएक । ऐसीकरियमननदृशा, दियोनिकारिक्षनिक ॥ रहीभूपकेडुइमदरानी । सुमतिकोज्ञानीनामयसानी ॥ तिनतेसहितसंगरवनजाई । बसेच्यवनआश्रमस्र यवनहिंसेवनिकयदोउरानी । सुनिमसत्रहेवोठेवानी ॥ कोइकपुत्रवंशकरिरुहे । काकोबहुसुतमाहँसनेहे ॥ वकेशिनीकद्योकरजोरे । होइवंशकरसुतइकमोरे ॥ सुमतिकहोदिच्यवनउदारा । मोहिंदीजेवद्ववठीकुमारा ॥ नितथास्तुकहिआश्रमआयोगानिनकेभेगभेग्रहाये॥ अतमंत्रतिकिशिनीनाई। ग्रुमतिएकतुंबाजनमाई॥

दोइा-सोतुंबातेपगटभे, साठिहजारकुमार । धाइतिन्हेंसेवनिकयो, भेवलतेजअगार ॥ गरअश्वमेषाहिञ्जतकीन्हें।अंतपज्ञहरिहरिहरिछीन्हें॥आ८॥तबराजासुतसाठिहजार।।बोछिनिकटअसवचनउचारा॥ ग्रेजिङ्भावद्वेगितरंगा । तौहमारमखहोइअभंगा ॥ तवपित्रज्ञासनमानिक्रमारा । स्रोजनङगेतरंगडदारा ॥ हुँदिज्ञिहोर्स्याजिन्हिं पाये । तबकुमारअतिकोपहिछाये ॥ सननटगेथरणीचहुँ ओरा । छैसानित्रकरपरमकठोरा ॥ गरसवनस्तिमागरकीन्हें । धरणीजीवनकोदुसदीन्हें॥९॥सनतस्तनतजवपूरुवआये।कपिठकुटीकुमारनियराये॥ दोहा-कपिछदेवकेनिकटमें, छखेतुरंगकुमार । कोपितह्वैतवकटुवचन, वोलेसाठिहजार ॥

हेचोरमसहयहरित्यायो।इहाँआयवकभ्यान्छगायो॥१०॥मारहुमारहुअसकहिधाये।आयुधिटयेकपिछढिगआये॥ ॅपिल्टदेवतवनयन्डचारे १ १साठिहजारभयेजरिङ्यारे १२जो असक् ह्योकपिल्लभगवाना यहिँविधिकियकसकोपमहाना <sup>(</sup>नहिंकियोकपिलकछ्वाषा।भस्मभयेअपनेहिंअपराषा॥वेत्तौसांख्यशास्त्रभवसागर।नावसरिसविरच्योग्रनआगर॥ 'नमेंतामसर्तभवनाहीं । कुरुपतिजानिलेहमनमाहीं ॥१२॥ साठिहजारसुवननहिंआये।तबनृपसगरमहादुखपाये ॥

दोहा-जोअसमंजसज्येष्ठसुत, रह्योपूर्वयुत्तयोग । योगश्रष्टनृपसुतभयो, गयोनज्ञानसंयोग ॥ १५ ॥ १६ ॥ वमनकियोकरनकोपापा । जामेंहोहिपिताँहसंतापा ॥ देहिमोहिंबनकाहाँनिकारी । तामेंतपकरिछेहुँसुधारी ॥ 'सविचारिसरयसरिमाही।बोरेप्रजनबारुकनकाहीं॥१७॥देखिसगरनिजप्रजनद्खारी।असमंजसकहँदियोनिकारी ॥ तंअसमंजसप्रजनकुमारा।सरयूसरितेआञ्जनिकारा।दिपितुकोवनिकयोपयाना १८ एक्विकेप्रजनअचंभवमाना १९॥ र्समंजसकेभयोक्तमारा । अंग्रुमानजेहिनामखदारा॥ अंग्रुमानकोसगरनरेज्ञा । अतिदुःखितहैदियोनिदेज्ञा ॥

दोहा-अंशुमानतुमजायके, लावहुखोजितुरंग । खोजमिलतनहिंजेगये, तुवकाकाइकसंग ॥ ्रश्चमानकरिसगरप्रणामा । स्रोजन चल्योसुरंगळळामा ॥ स्रोदीमहिकीपायनिज्ञानी । तेहिमारगगमन्योविज्ञानी ॥ ्निहुँदिशालोजिन्पडारचो।तववित्मितह्वपूर्वपथारचो॥तहाँठएयोइकभस्मपहारा।ताकेनिकटत्रगनिहारा २०॥ ाँकपिटस्तिकहरूसिराजा।महिठाङोनिजमंगरुकाजा॥करनरुगेअस्तुतिमहिठाङ्गेअसानधीरजकेगाङ्गे ॥२**१॥** 

अंग्रमानुवाच ।

रेकैयहुसमाधिविख्याता।अवर्टीतुमहिनजानत्रघाता।।तौहमपामरकेहिविधिजाने।आपअहौश्रीपतिभगवाने २२।। दोहा-सदाबसहुसबकेहिये, पेजानतकोडनाहिं । विषयवासनाविष्ठतजन, मोहेमायामाहिं ॥ २३ ॥ छंदनाराच-विभूतिभेदमोहियोसनत्कुमारआदिजे । कछेशकेछगायध्यानजानहींअनादिजे ॥ २८ ॥ نېر دنېر

अधीनकर्मकेनदेहदिव्यरूपआपहीं । उधारकोवतारहैविहीनपुण्यपापहीं ॥ २५ ॥ कलत्रपुत्रदेहमें लगायनेहकै अमै । विमोहकोहते भरेपरे भवा विधमें अमै ॥ २६ ॥ गयोसोछूटिआज्ञचोरमोरमोहपासही । पदार्रावंदरावरेविछोकिवेप्रयासही ॥ 🚜 दोहा-इकरसनासों आपको, कैसेकरहुँचसान । तातेंकरहुँपणाममें, तुमहीपुरुपपुरान ॥ २७ ॥

श्रीग्रक उवाच ।

श्राशुक उवाच । रामानजवअस्तुतिकीन्द्र्यों । कपिठकृपाकरियह्कहिदीन्द्र्यों ॥ २८ ॥

कपिल उवाच ।

्रिपितामदकोयदवाजी । तातजाहुङैमैंअतिराजी ॥ अंशुमानयेककातुम्हारे । भयेभस्मसवनिकटहमारे ॥ ीहितेस्वर्धुनीउतारहु । साठिहजारककातुमतारहु ॥ औरयरनइननहिंउद्धारा । विनआनेधरस्वर्धुनिधारा॥२९॥ ∕ सुनिकेकपिछदेवकेवैना । अंग्रुमानपायेअतिचैना ॥ दैप्रदक्षिणाकरीप्रणामा । लायोमख सगरभूपमखवाजीपाई । कीन्द्रोंमखपूरणसुखछाई ॥ ३० ॥

दोहा-अंशुमानकोराजदै, छोडिमहावनजाय । च्यवनग्ररूतेज्ञानलहि, सगरमुक्तिलि

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीगंधवेश्चित्रवाथिंसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा राजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरखुराजसिंहजूदेव आनन्दाम्बुनिधौ नवमस्कंषे अप्टमस्तरंगः॥८॥

# श्रीशुक उवाच।

दोहा—अंशुमाननरनाहके, भयोदिछीपकुमार । नृपदिछीपकोअंशुमत, सौंपिराज्यको करनमहातपगंगाआनन । अंशुमानकृष्टिगेतवकानन ॥ बहुतकाछतपकीनमहाई । तज्यो इतदिछीपश्चतभोमितिषामा । जाकोभयोभगीरथनामा ॥ दैकेराज्यभगीरथकाहीं । तपकी पस्वर्धनीपरणिनहिंआई । सुरपुरगेदिछीपनरराई ॥ धुनिजवभयोभगीरथराजा । पाल्योप धारिश्वरसचिवराज्यकोभारा।चल्योछैआवनस्वर्धनिधारा॥वर्षहजारदिछीपकिक्षोरा।किन्छ

दोहा-त्वगंगातहँपगटभे, कह्योपाँगुवरदान, तवेभगीरयजारिकर, ऐसोकियोवखान ॥ जोप्रतत्रयोपेतेंमाता । तोचळुपरणिराखुममवाता ॥ जोआवेधरणीतवधारा । तरेंपितरमम् तवगंगाञ्जतिआनँदपायो । भूपभगीरथसों असगायो ॥ ३ ॥

गंगोवाच ।

मेरीघारघराकिमिधारी । ओरहुयहतुमछेहुविचारी॥ १॥ निवसतवहुपुहुमीमहँपापी । तेर तिनपापिनकेपापनझाई । मेंकहँपापछुडेहींजाई ॥ तातेनहिंजेहींमहिमाही । दुइसंदेहटरत सुनतभगीरयभयेदुखारी । प्रनिगंगासोंगेराउचारी ॥

दोहा-तवपाराकोपारिहें, धूरजटीसुखपाइ । तेरोपापनशाहरें, संतसमाजनहाइ ॥ ६ ॥ कस्ताभगीरथसातवगंगा । ध्यावहुशिवधरिध्यानअभंगा ॥ तवेभगीरथवनमहँजाई । कियो रह्मोअंगुष्टहिकेवल्टठाड़ो । संवतलेंकिरिअतिवतगाढो ॥ तवप्रसन्नेहेकहितपुरारी । स्वधंनि तवगंगासींकद्मोतरेशा । चल्हुँमातुशिरधरहिमहेशा ॥ सुनिगंगामनिकयोविचारा । कियिर परिनिचथराहिमहेशे ॥ असगुनिकरिनिजवेगपर्चडा । चल्हुँ

दोहा-धूरजटीके नटनिमें, गिरीगंगकीयार । बहुवपेनळोंसीतहाँ, अमतनपायोपार ॥ यद्टिरित्वरितभगीरयराजा।धुनिकेयशिवथस्तुतिनिजकाजा तवगंगहिंद्यंकरमुद्रमाही । छ भदसातगंगाकीयारा । चटीपरिणमहॅवेगअपारा ॥ अहटादिनिपावनिओनटिनी । पूर्वदिर धरमुच्धुकर्तस्यद्रसीता।गदंतीनपश्चिमनटसीता ॥९॥ भागीरथीसातर्हपारा । चटीभगी

होतभयोनहेँहोरकटोरा । फोरतकेँछकटीवरजीरा ॥ १०॥ स्यंदनचढ्किभ्रपभगीरथ । अ देरा-नाकर्षाछेपरानिमहेँ, गंगपारचनिनोर ॥ धावतिछविषावतिमहा, मच्छकच्छपुत

सुनंगप्रपानछंद्र-छफेस्वर्धुनीकोषममॅबिछासा । संपेद्वआयतककोतमासा ॥ कर्ट्रेटच्छेटमच्छकच्छादिस्वच्छे । मनोदामिनीसेतमेपानिछच्छे ॥ कर्ट्रेवगपविकर्द्वमंद्रजवि । कर्ट्रेकेछिभविकर्द्द्वग्रेटआवि ॥ कर्ट्रेनीचर्द्वेदेवकोषावर्नादे । कर्ट्रेकेच्हिनीचकोआवर्तादे ॥

11

कहूँ धारकोभेदिकैपारघावे । कहूँ कुंडलावर्तह्वेवीगजावे ॥ कहूँ कैलकोफोरिकेंगेलकीन्हां । कहूँ वृक्षकीपातिकोढाहिदीन्ही ॥ उठेतोयमेरंगरेंगेंतरेंगें । करेंभूभिकेपापतापानिभेंगें ॥ करेंकोरपक्षीकहँठोरठोरें। यहीभाँतिगंगानृपसंगदेोरे ॥

करशार्यसायकाराहे, भूपभगीरथकेर ॥ तहँतहँगमनतगंगजळ, नाशतपातकहेर ॥

प्रत्तस्युनियुनित्रिभुवनपावनामजनिकयनिजपापनशावना सुरसरिजळपदजळजगदीशाः । वातवळजातसुखदायक ॥

प्रत्तस्युनियुनित्रिभुवनपावनामजनिकयनिजपापनशावना सुरसरिजळपदजळजगदीशाः । वातवळेजातसुखदायक ॥

प्राचित्रविप्रत्तकोन्हतहँगंगा। गईकपिळआश्रमहिअभंगा। सिनपीळेसुरितयसुरगायक । गावतचळेजातसुखदायक ॥

प्रिविप्रियतकोन्हतहँगंगा। गईकपिळआश्रमहिअभंगा। सिनपोळेसुरितयसुरगायक । गावतचळेजातसुखदायक ॥

प्राचित्रस्यदंदतेतापी । तदिपमुक्तिपायेजिमिजापी ॥ भरमभयेजेसगरकुमारे । परित्रजाहिंहरिपामिषिपारे॥ १२॥

दोहा—अससुरसरिमेंभिक्तियुत, जोकोजपुरुपनहाहिं ॥ सोगवनेहरिपामको, तोकाअचरजआहिं ॥ १३॥

तेत ्राहिजाई । ताकोअचरजगुनहुँनकोई ॥ हरिचरणनतेप्रगटभईहें । पापिनभवनिधतारिदईहें ॥ १८॥

तेत ्राहिजाई । ताकोअचरजगुनहुँनकोई ॥ हरिचरणनतेप्रगटभईहें । पापिनभवनिधतारिदईहें ॥ १८॥

तेत ्राहिजाई । ताकोअचरजगुनहुँनकोई ॥ हरिचरणनतेप्रगटभईहें । पापिनभवनिधतारिदईहें ॥ १८॥

तेत ्राहिजाई । ताकोअचरजगुनहुँनकोई ॥ इरिचरणनतेप्रगटभईहें । पापिनभवनिधतारिदईहें ॥ १८॥

तेत ्राहिजाई । ताकोअचरजगुनहुँनकोई ॥ इरिचरणनतेप्रगटभईहें । पापिनभवनिधतारिदईहें ॥ १८॥

तेत ्राहिजाई । ताकोअचरजगुनहुँनकोई ॥ इरिचरणनतेप्रगटभईहें । पापिनभवनिधतारिदईहें ॥ १८॥

तेत ्राहिजाई । ताकोअचरजगुनहुँनकोई ॥ इरिचरणनतेप्रगटभईहें । पापिनभवनिधतारिदईहें ॥ १८॥

तेत ्राहिजाई । ताकोअचरजगुनहुँनकोई ॥ इरिचरणनतेप्रगटभईहें । पापिनभवनिधतारिदईहें ॥ १८॥

तेति विद्योअक्षविद्यातिकर्वादिशासिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायिक्रपायि

#### राजोवाच ।

हिकारणसोदासभुवाटा।टद्योवसिष्टशापडुखनाटा॥होइजोमेरेसुनिवेटायकातीवरणनकरियेसुनिनायक ॥ १९॥ वशुकदेवमोदअतिपाई । कुरुपतिसोवोटेचितटाई ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

कसमयसोदासउदारा । वनमहँखेळनगयोशिकारा ॥ तहँड्कयोरराक्षसेमारघो । ताकोश्रातातहांसिधारघो॥२०॥
दोडा-ताकोवदळोळेनको, राक्षसवेपसुवार ॥ धरिममन्योअतिवेगर्हा, नृपसौदासकमार ॥
द्रआमिपनेछनारवनाई।नृपसौदासहिंदियोदेखाई॥गुरुवसिष्ठकहँपरुस्योराजा॥२१॥मनुजमांसयीन्द्रांग्रुविगाता ॥
विचोळेरेश्वप्रथपावन । मनुजमांसमोहिंचहैस्ववावन ॥ तातेराक्षसहोहुनरेशा । साहुमनुजकोमांसहमेशा ॥ २२॥
द्राराजाअसठीकहिंकीन्द्रों । विनहिंविचारशापग्रुरुद्दिश्चों ॥ तातेमहुँशापअवदेही । गुरुसोमेंपळटोळेळेही ॥
सिवचारिजळेकरमाही । लाग्योदेनशापग्रुरुद्दिश्चों ॥ तातेमहुँशापअवदेही । गुरुसोमेंपळटोळेळेही ॥
सिवचारिजळेकरमाही । लाग्योदेनशापग्रुरुकाहीं॥२३॥तवमदयंतीवारणकीन्द्रों । गुरुसोशापदेननहिंदीन्द्रों॥
द्रोहा—तवनृपदिशिमहिनभनिरित, सकळजीवमेंजानि ॥ सोजळढारघोनिजचरण, वहीद्यावरआति ॥
द्रिप्ताजळिनचरणनजवहीं । नुपकळमापपादभोतवहीं ॥ तवसिष्ठराक्षसकृतकमा । जान्योसकळडानतेममां ॥
द्रिप्ताजळिनचरणनजवहीं । क्रत्नळगेभक्षणनरकाहीं ॥ एकसमयद्विजदंपतिकाहीं । क्रत्तविहारळ्ळ्योवनमाहीं॥२६॥
तिश्रुरोभवनमाहीं । क्रत्नळगेभक्षणनरकाहीं ॥ एकसमयद्विजदंपतिकाहीं । क्रत्तविहारळ्ळ्योवनमाहीं॥२६॥
तिश्रुरोभवनमाहीं । क्रत्वदेशिक्षते ॥ होहस्वाकुहिवंशके, नुपअवतंससुसंत ॥ २६ ॥
विद्याभपननमाहीं ॥ स्वर्यतंकिकंत ॥ होहस्वाकुहिवंशके, नुपअवतंससुसंत ॥ २६ ॥
विद्यामप्तिकामा । भयेनमेरसुतसुरापामा ॥ तातेत्यागिदेहिक्रवाहीं । कृष्किद्याभपननमाहीं ॥ २७॥
मनुप्यकोतनमहराजा । श्राटभयोपरमारयकाता ॥ तातेविग्रहिक्रियविनामा ।

यहत्राह्मणपंडितसुखर्शीला । गावतरहतसदाहारेलीला ॥ सबअंतर्यामीभगवाना । सेवनचाहतविप्रसुजाना 📧 यहत्रहार्पिराजऋषिआषू । तुमकोउचितदेवसंताषू ॥ प्रजाअहेमुतराजनकेरो । ताकोवधनहिंवेदनिवेरो ॥ ३।

दोहा-त्यागिदीजियेजानिसुत, हेसौदासउदार ॥ करिकैदायादीजिये, अवअहिवातहमार ॥ कियोनकछ्द्विजतुनअपकारै । अंगसहितानितवेदउचारै ॥ ब्रह्मज्ञानीसाधुसुरुक्षण । ऐसेद्विजहिकरहुक्तभः अहेतुम्हारगऊमहिपाला । छोंड़िदेहुकरिदयाविज्ञाला ॥३१॥ जोनविनयमानहुँनरराई। तौप्रथमैलीजैमीहिहाँ यहिबिनहमञ्जूणभरिनहिजाहै।जैसेसक्लअंगविनजीहैं॥३२॥यहिषिधिविनयकरीद्विजनारी।हैअनायसमरोहुर पेग्रुक्ज्ञापविवज्ञनरराई । तावेतेहिंहियदयानआई ॥ भक्षणकरतव्यांत्रपुत्रजेसे । भूपतिद्विजहिसाहिष्यतैहा

दोहा-पतिविनाज्ञालावित्राह्मणी, पायोअतिसंताप ॥ अतिकोपितह्वभूपकहँ, दीन्हींघोरज्ञराप ॥ ३४॥ मोकामिनिकोपिततुमसायो । मेरोसकलिकासन्ज्ञायो॥तातेतियसँगकरतिकासा।होईभूपतुम्हारहनासा 👫 असदेशापनुपहिद्रिजनारी। पतिकेहाड्वटोरिदुखारी॥ रचिकेचितासतिभैवाला । सत्यलोककहँगैततकाला द्वादशवर्पवीतिगेजवर्ही । नृपकीशापङ्घिगेतवर्ही ॥ अवधनगरअधिसीदासा । चाहेतियसँगकरनविद्यास जानित्राह्मणीञ्चापहिरानी । वारणिकयोजोरियुगपानी ॥३०॥ छाँडिदियोरितकर्मनरेज्ञा । वंज्ञहोनकोर्भार्भी

दोद्दा-तवभूपतिकीसुनिविनय, ग्रुरुवासिष्टतहँजाइ ॥ मद्यंतीकोदेतभे, गर्भाधानकराय ॥ ३८ ॥ सातवरप्टोंगर्भहिरहेऊ । मद्यंतीकेसुतनहिंभयक ॥ तत्रवसिष्ठकरछेपापाना । क्र्योउदरकठोरमहाना ॥ तत्रमहिमेंगिरिष्रचोक्कमारा । अञ्चकतातेनामउदारा॥३९८ :२ अलेखतस्ट. यका ेहितेनर्भराजाः जवनिछवकीन्स्राप्त्रगुरामा । तवमृठककीतिगरीवामा ॥ परशुरामकीअतिभयपाई । ... ेी गपटनीटर्डा तातेनारीकवच्कह्यो । सोई्सबीवंश्चरायो ॥ याहीतेमूळकभोनामा ॥ ४०॥ ताकोस्तदशरमस्मार

दोहा-पुत्रपेडविडतासुभो, भयोविश्वसहतासु । ताकोसुतखद्भागभो, कोन्ह्योंसुयशपकासु ॥ भूपचकवर्तीभासोई। जाकोकाञ्चरत्वोनिह्कोई॥ ४१ ॥ तहँअसुरनसाँदेवपराई। सदीगहिकनिकटितारी चे छेकरद्वतद्वायदमारी । सुनिरानारथचित्रवायचित्रवाया ॥ सुरसँगनायअसुरवहमारे । सुरप्रसन्नतववचनउचारे मागुरुममानुपयरदाना तर्देभपतिअम्कियोगसाना ॥ मोरिअयुरदादेहुवताई । तगदेवनद्वदंदुसुनाई ॥ नानियोरिनिनगायुद्राया । ध्यतिभाशुभाष्यप्रभाषा॥तहँकीन्द्रांसद्रांगविचार॥काकरतव्यहमयहिन्ताम

दोदा-राजिभोअरुदारसुत, औरहुपाणदमार । ब्राह्मणऔभगवानते, छागतनहिमोहिष्यार ॥ १३ ॥ पाटि (पनते पहमनमारा ) गर्यान्क वहुँ पाप्कि ओरा ।। यह नगा आयत्यागिभगवाना मिनहिक वहुँ आरक्षु ना ययपिदेवकामवरदाना । दनकद्यामोकामितमाना । रई।भावनाहरिपदमाही । तातममारायोवरनाही ॥ १४। अर्देशमप्रशीपदमाते । देदेक्टाविषुप्रसाराते ॥ नहिजाने जेपुरुपपुराना । तिनसीनहिममकामदेसाना ॥ ये गिरुम रेनिनम्बरभानो।निनके औरसँकिकिमनानी॥३६॥तातेयरअनित्यसंसारा ।

दे।दा-धीत्रगर्देशिदिन्ग्नम्, अपनानित्त्लगार । विनम्यासदीआञुद्दी, क्योनिहिल्हुवनार् ॥ व ॥ अगारियामिय्यस्य कृष्णचाराच्याकः । प्रमानाधानाः । स्थानाह्यः स्थानाह्यः प्रमानियाः । । वाजिङ्गामिक्दिदित्ययपु, हरिह्यानियस्यायः । । वाजिङ्गामिक्दिदित्ययपु, हरिह्यानियस्यायः । पण्डसभितिष्ट्यत्रोः हित्यगुणनिकस्मानि । भवेंग्रनिनकोमदा, वागुदेवग्रुसदानि ॥ १९ ॥ दनि मिद्रियोमदागनापिगनथीमदागनापपिनेशनियनापिस्हानेनामिद्रियोगदी

गराभिगवर्शनस्मावार्थामवावसद्गर्भाकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिएएगव पिंदर्देवकृते। भानन्दाम्युनियों नवमस्त्रंथे नवमस्तरंगः॥९॥

श्रीशुक उवाच ।

र्दे रा-प्रतिवर्षदरोद्दोरः, भामुवर्दास्याहु । ताक्रापुमदागतभे, दापकदिवनरणादु ॥

### श्रीमद्भागवत-स्कंध ९.

रघुके अजमहाराजभे, जेकीन्हें सुरकाज । चकर्गातताके भये, श्रीदृशस्यमहाराज ॥ १ ॥ श्रीदृशस्यमहाराजके, स्वयंब्रह्मभगवान । निजअंशहितचारिषुषु, प्रगृटेहितविद्युपान ॥ २ ॥ श्रीरघुनंद्नटपणअरु, भरतश्चनताम । रामचरितसीकोटिंदे, इकअक्षरश्रद्काम ॥ बाटमीकिभगवानऋषि, गायोरामचरित्र । बहुतवारकुक्ताश्वस, कीन्द्रोंश्यणविचित्र ॥ ३ ॥ किचत्त-पितुप्रणपारीराजस्रोरनानिहारीप्राणप्यारीपानिहृतेजाकीश्रतिसुकुमारीहे ॥ ऐसेपद्कंजनतेवनकेविहारीभयेसस्यनकपीश्रीसेवाकोन्हीसुस्वगरीहे ॥ कारककुरूपनारीसीताविरहिविचारीनेकुशृकेभंगदीतीसंधुसेतकारीहे ॥ सद्यस्यकाननकेदाहकदृहनरघुराजपुकशासरग्राजगृतिहारीहे ॥ ४ ॥

्य-चंडऑमुंडहिसेवरिवंडपमंडभरेजेप्रचंडप्रहारी । वीरसुवाहुमरीचिनिञाचरकौशिकपज्ञविष्वंसनकारी . टेसुनदंडअसंडकोदंडहन्योयमदंडसेनाणप्रचारी । संडहिसंडिकयोस्टबृंदनशीरपुनंदनआनेंदकारी ॥ ५ ॥ वैश्रतयोधनल्यायसभामधिशंकरचापप्रतापउदारो । रावणवाणहुआदिकवीरसकेनउठाइगयोमदमारो ॥ त्रीतास्वयंवरमेरघुनंदनसोपनुपाणिविनाश्रमधारो । इक्षकोदंडदर्छेगजन्योतिमिश्धकोदंडित्रसंडकेंडारो ॥ ६ हारिद्ईवनमारुगरेअवपेश्ररूरोकेविदेहकुमारी । शीरुवयोगुणरूपसमानसुजीतियोजानकीकोधनुपारी ॥ भावतओधकेमारगर्मेमिटोश्रीभृगुनंदनकोपकेभारी । सोविनंदर्पभयोक्षणमेक्षितिवारइकीसनिक्षत्रकोकारी ॥ ७ ्रारिअधीनवँधेसतिपाञ्चजोसोपितुञ्चासनज्ञीञ्चमेधारी । राजनिवासविटासविभौनिजमंत्रिनमित्रनतुच्छविचारी गानकीरुच्छनकोसँगरुकारकाननकोगयेरामसिधारी।च्योंप्रियशाणनकोतिजैकेवरयोगीविक्ठंटकोजातस्रसारी॥ ्रुपनखाकोषिरूपकियोमनुभेज्योतिटाकृहीपासद्शानन । चौदैहजारनिशाचरवैखरदृपणऔत्रिशिरावटमानन ्रेडर्टाकैकरमाहँकोदंडहर्नेक्षणळॉडिअखंडनबाणन् । कौशळनायकृपाकरिकेनहिरार्ह्योक्छेशकोछेशहुकानन ्रीताकथाष्ठ्रतिकेदशकंपरभेज्योगरीचेक्करंगवनाई। जानकीकीरुखराखनकेहितछेधनुवाणगयेप्रभुपाई ॥ ीरतदृरद्वरातदेखात्र हेवाइगयोरपुनाथै होभाई। जानिख्छैतेहिनाथदल्योज्ञारतेजिमिदक्षको ज्यक्षरिपाई ॥१०। ्रियकुटीवृक्तसेंदिशक्तीशहरीहरिणीर्साविदेहकुमारी । ताकेवियोगकोशोकबङ्गेकरिभाइसमेततहाँधनुधारी ॥ ाननक्रंजनगोदानरीपहँषूछचोवतानोपियारीहमारी । दीन्ह्योदेखाइसवैजगकोद्झानारीअधीननकेरिखरारी ॥१ ापनेहाँथसोंदाहिकयोजोगयोमरिजानकहितजटाई । त्योंहींकबंधकीज्ञापछोडाइसरोवरमेंज्ञवरीफललाई ॥ 🖺 त्रवनाइसुकंटकपीक्षकोतालनवेष्योसुवाणचलाई । वालिकोमारिकेवालिकवंधुकोवालिकोराजदियोरघुराई ॥ िमप्रतापतेरामकोदृतगयोञ्चतयोजनएकेफ्टंका । भौननभौननजानकोहेरचोसुरावणकीनगरीमॅनिझंका ॥ ीथनिदेशसुनायकेसीयकोमारिनिक्शाचरजारिकैछंका । वारिधिकृदिकैआयोवछीवरवानरवायुकोबाछकवंका ॥ ्रहतकेमुखतेरप्रनंदनमोदमयीसियकीमुधिपाई । वानर्सिनलैसागरकेसमसागरतीरबसेप्रभुजाई ॥ ानिविभीपणकोशरणागतलंककोराजदियोरघुराई । जोपदपूजतहिविधिशंकरसोपदसेवकलीन्ह्योंबनाई ॥ १२ । र्। हचडावतर्हीत्रकुटीतर्हें पोरससुद्रकोवंधभोज्ञोरा । मकञ्जीनक्रकेचक्रनिकारिकेवक्रअमेलगेचक्रअथोरा ॥ ^ालकोमालकरालविशालबदीतनकालजलैचहुँओरा ॥ भेटलैकंघमेंदीनकेबंधुकेपायनमेंगिरिसिधुनिहोरा ॥१३ ीशञ्चायदेदीनदयाञ्चिकारविवर्जितपुर्वपुराने । रावरेसत्त्वतमेरजतेप्रगटेसुरभूतप्रजेशअमाने ॥ ः किर्वज्ञकेहेअवतंसप्रज्ञंसजसेखरुष्वंसमहाने । ऐसेअखंडप्रभावतुम्हेंकुमतीहमसेकेहिभाँतितेजाने ॥ १८ ॥ नँदकंदसुनोरघुनंदनमोजळजारिकैचाहोपधारो । पैरचिसेतुकृपाकरिमोपररावणकोकुळतेयुतमारो ॥ मिथिछेञ्चळीकोछेवाइकेओेथपुरीकोसुसीह्नेसिथारी । तोविजयीवसुथाकेसवेवसुथाथिपगैहेंचरित्रतिहारी १५ तुनिरामपठाइकपीशनपादपसंयुतशेलमँगाये । वाँभिकेसिंधुमेंसेतुमहाउत्तरेप्रमुलैंदलकोसुखछाये ॥ उदद्यतआपसुकंटहुसारिअनीकपिसेनवनाये । उककोवेरिटियोचहुँओरजहाँह्वैविभीपणराद्यताये ॥ १६ ॥

सैनअधीशप्रहरूतअकंपनधूमविळोचनदुर्मुखधाई । वानरीसैनमेचारिहुँओरतेमारिकेआयुः ञ्चलकुपाणऔवाणहुतोमस्कातिकभौयप्टिचलावनलागे । रावणकानेपुकारिपुकारिकेमारेक सीळिखिकेहतुमानऔअंगदनीळनळादिकविकमजागे । छैतस्क्रीळप्रचारिहर्नेरजनीचररामां होतभयोतहँयुद्धभयावनक्षोणितकीसरितावहैंछार्गी । योगिनीजृहकरैंतहँकुहर्त्योगीधसमृह रुंडओंधुंडभयेवहुसंडकपोञ्जविजेलहिभेवडभागी । ग्रांगानि कार्याके कार्याक्षेत्र विल्लाहिक विश्वस्था । विल्लाहिक विलाहिक विल्लाहिक विल्लाहिक विल्लाहिक विल्लाहिक विल्लाहिक विल्लाहिक द्धर्प्रतेओरनरांतकेमारचोप्रहस्तेसँहारचोसुनीलतहाँही 📜 🐍 रावणराक्षसनाज्ञाविलोकिनिराज्ञहेकुंभकरनपटायो । भूधराकारज्ञारीरसोआयअनेककपीक्ष देखिदुखीनिजसैनकोनाथडुतैरचुनाथहीचापचढ़ायो । कालसमानचलायझरैदझझीझकेवंधु जायनिकुंभिछागेष्**ननादकोरामातुजैरणक्**निक्कांप्रचारी ! नेन्छा किने ने वैदिनरातिभयोयहिभाँतिमहासँगरामिवछोकभैकारी। देखिसँहारनिजे्परिन्।रुको्को्पअपारकैरान्णुधायो । स्यंदन्पेचढव्योस्यंदन्पेचढेश्रीर्छुनंदन नाथछपाचरकोछनमें छितिछोरछरप्रनछोडिकेछायो । वानरासेनअचैनकियोवछऐनसाभैनव रामहुँरावणुकेशरकाटिसमीपमेजाङ्कैवैनसुनायो । रेशठचोरनमोरळख्योबळसूनेमेजानकीकु सोफळपाइहेआजइहाँजोपराइनजेहेचरेडरछायो । वासवकेनहिंघोखेरहेअवजानुरेदासरथाइतै राम् औरावणह्वेअतिकुद्धकरें छोगुद्धविछोकभयावन । बाणकेपंसकेवेगतेसातहसिंधुभेक्षीभि ज्योंहैंअकाशुसमानअकाशुओंसागुरकेसमसागरपावन।त्योंकविकोनवलानिसकेसँगरामभयोज कालतम् मानलेवाण्तहाँ अभिमंत्रित्केथतिआनंदभीने । शुबुहिकोवधवित्तमेचोपिकेरामचला लागतहाँचरफोरिकेञाञुर्हीरावणुकेहरिपाणहिलीने । भूमिगिरचोरथतेदशकंपरहाहापुकारि

जानकीकारणठंकविदारणधायेकपीक्षप्रकोषिहजारन । द्वारविहारअगारभँडारसभाकेगङ् दारणकीन्हेंबजारनकोवलबारणकेसकेकोकनिवारन । केंकेप्रहारपहारनलंकमध्योज्योष्ठसे रावणकोपिकेंबोलिप्रवीरनवोलतभोहनोकीशनजाई । सोसुनिकेंभटकुंभनिकुंभसुरांतकटः

ञानिचरेपरदारिकयोकुळछारहमारहुगर्वहुगारचो। जानकाँकेविधवाकरिवहितळकापुरीविधव श्रीशुक उवाच।

रावणरानिन्स्वणश्रातबुझायके आशुर्हेषठेदी द्यों। छेप्रभुशासनरावणकोतहँ पेतकोक्ष्सुवैक टोकसरिविचित्रकेमेपविभनविद्युभुक्तिहिभापनोचीन्द्र्यो । १ हुँ ४८ उने १५८ वि देकटपांतिवभीपणभाग्रपताहिमापोनकुमारेपटाई। दृवर्राह्नज्शशांकसीशोकतेसीतेअशोकवे पाककतेळहिँकरछनेदनआपनेअंकळियोवयुटाई । पीपकैसंगुमेंसीयळसीऱ्यातमाळमहेम्छनाछ् राक्षमराजकोवानर्राजकोशापनेभात्।हित्योदनुमानं । बानरासन्वद्रायकभाषहुजानकोठम्युवै दाशरथीनिनपूरप्रणकिरिओपपुरीकोकियाँहै पयाने । वासयब्रह्माशिवादिकदेवप्रमृननवर्षिच्हित्र वासरपाचममागिगामृत्रचरज्ञम्सहोनेक्अहारी । भूमिमेश्चनकरादिनरन्तज्ञीनज्याजनप भाषप्रपाणकपीइनियाँ<u>स</u>ुन्योककर्नेदनकोवतभाराखिनितहमयोखककोईशकपीशहहोतभेराम

श्रीरपुनायकभावनकीभरताहनुमानमुस्तमुपिपाई । पौरवमात्यपुरीहितळसँगपादुकाशीर्घाधीरी

रानीमद्वीदरीशोक्भ्रीशिरहाथघरेअसवनडचार्याह्मपातकाम्केवश्यनहीर्षुनाथविद्योक्केत वजवावतिषप्रनवेदपद्दावतचाई । मंदिगिरामतेपायनसोंनिजनाथकोछेनयल्योअग्रुआई ॥ २७ ॥ के ताकेरथेफर्देरत्योहजारनमत्त्रमत्त्रगतुरंगा । त्योंकनके कवचेपिहरेभटरामके देखनछायेउमंगा ॥ रवाकेरथेफर्देरत्योहजारनमत्त्रमत्त्रगतुरंगा । त्योंकनके कवचेपिहरेभटरामके देखनछायेउमंगा ॥ रवाक्ष्रक्रिंग्यं क्ष्यानिक्ष्यानिक के स्वाप्त क्ष्यानिक के स्वाप्त क्ष्यानिक के स्वाप्त कर्मागा। स्टा २९ ॥ के कर्दकरोक्त मारतहाँ छित्व के द्वारा व्याप्त के स्वाप्त के स्वाप

पनाक्षरी-एकनारिवतवरिधर्मवरियक्षवरिनीतिवरिक्षमैक्ष्योगक्षीखदेनवरिहैं ।
सुखदअक्षोकविद्याक्षेत्रोविहारवरिक्षाविद्याद्यात्रेत्तिवर्षाक्षेत्रवारेहैं ॥
अपमन्नपारवारिक्षद्वनत्त्रहेत्वरिक्षमाक्षीत्तमानक्षमावारितेववरिहैं ॥
सुनिमनवासवरिदीननपेदयावरिदीनरपुरावेदयावखक्षनवरिहें ॥
दोहा-सीयभ्रममेमोहिके, श्रीदक्षरत्यकुमार ॥ दक्षतहस्तत्तंवतस्त्रभग, कीन्हेविग्रुकविद्यार ॥ ५५ ॥ ५६ ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजावांपवेक्षविद्यनाथितिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपतिहरूपत

ボン

大学大学大学

्रामहिराजाभयेमहिमेंसवकेगयेपूर्णिमनोरयभारी । आधिहूच्याधिंजराभयज्ञोककोपायकैकोऊभयेनदुखारी॥५३॥ ुरीचहुआईनचाहेचिनासवभाँतिरहेसवल्रोगसुखारी। ह्वेगेसनायअनाथसंबेजगकोज्ञल्नाथसोनाथनिहारी ॥ ५८ ॥

आनन्दाम्बुनियो नवमस्कंषे दशमस्तरंगः ॥ १०॥

#### श्रीशुकं उवाच ।

दोहा-लोकनशिक्षाहेततहँ, यज्ञरूपश्रीराम् ॥ अश्वमेषमसकरतभे, मुनिनसंगतपथाम् ॥ १ ॥ ज्ञदक्षिणामहँमहराजा । होतहिदियोपूर्वदिशिराजा ॥ श्रद्धाकहँदक्षिणदिशिद्यान्याँ । पश्चिमअध्यरजेमुख्यभीन्याँ ॥ प्रत्यदेयउदगाताकाहीं॥२॥दियोमध्यकीमहिम्रुरुपाही श्र्वराहिभोगद्विजअवनिअपारापिसोप्रभुमनकियोनिचारा॥ प्रापरदेशित्रपादसम्बद्धानिस्योद्धिजनसम्बद्धानसनेहीध्यक्षण्यतानिहारिविप्रवराष्ट्रीतिसहितद्विजकह्योजोरिकरा॥५॥ श्राह्मणा उत्त्युः ।

्राटहुपुडुमीनिभुवननायक । तुमसमतुमहिंअहाँरघुनायक॥प्रगटितेजकरिस्ट्यप्रवेजा। नाज्ञहुतम्थज्ञानकछेजा॥ | रोहा-अवप्रभुवाकीकारद्धो, तुमहिदेनकहनाय ॥ त्राद्मणतेनहिद्दोडगी, यहमहिसदासनाय ॥ ६ ॥ १ त्यत्रह्मण्यदेवपतुषारी । जयरघुनदनअवपविहारी ॥ मतिअकुंटवेकुंटनिवासी। जयअतिपावनसुयग्रापका आनन्दाम्बुनिधि ।

(369)

जयजयधराधर्मधरधारी । जयस्रनियानसयिमळविद्वारी ॥ इमिस्नुनिद्धिजनवचनरघुराई।धनदेेेेपाल्योष्ट्रसम्बत्नाः एकसमयअस्कियउत्तयोग् । हमकोकहाकहतस्वलोग् ॥ अस्विचारिनिजवेपछिपाई । अर्द्धरातिमहँशीएर्ष अवधनगरमहँबागनलागे।गलिनगलिनसिगरीनिज्ञिजागे॥८॥तियसोरजककह्योयकमाखीतिंकलकीमस

दोहा-परपरमेरहिकेअरी, आईमेरेपास ॥ अवतोकोनहिराखिही, सहिअपनोउपहास ॥

मोहिनरामचंद्रसमजाने । परघरतेजेनिजतियआने ॥ ९ ॥ ऐसोसुनिअपनोअपवादा । रघुनंदनहियभयोक्षि तहाँजानकीकोरघुराई । बालमीकिआश्रमैपटाई ॥ तहँकुद्दालबेद्देभयेकुमारा । जातकर्ममुनिकियेउदारा 💵 अंगद्विञ्चकेत्व्वरुवाना । रुपनपुञ्चभेअतिमतिमाना ॥ पुष्करुतक्षभरतकेजाये । परमधुर्धरजगयग्र्*षा* रिप्रहनसुतसुबाहुश्चतसेना । भयेवलीनाञ्चकरिपुसेना ॥ भरतजायउत्तरकीओरा । हनिगंधर्वनतीनिक्रीय 🕮

दोहा-तहँनिजपुत्रनराजदै, छैपनअवधिहआय । रघुनंदनकोनजरकिय, अतिआनँदउरछाय ॥ रिपुहनळवणासुराहिनज्ञाई १ ४मधुवनमें वनपुरीवसाई।।कुञ्चळवसीयसों पिसुनिकाही १५सुमिरिरामप्रविज्ञीमिर सोसुनियद्पिधरचोप्रसुधीरा १६पैसियसुधिकरिभयेअधीरा ॥ ऐसोहैनरनारिप्रसंगा॥ १७॥करतईशहुके<sup>[वितर्ग</sup> तोविषयीजनकोनरराई । अचरजकोनहोबदुखदाई ॥ तीनिहजारवर्षरपुराई । धारिब्रह्मचर्जेचितठाई॥ की-हेंअप्रिहोत्रम्खनानादिदक्षिणाद्विजनसनमाना॥१८॥पुनित्रभुसक्रेअयोध्यावासिन।कीटमृंगपशुपक्षि<del>तिविक</del>्र दोहा-छैअपनेसँगमसकल, रघुपतिकृपानिधान । श्रातनसखनसमेतप्रभु, कियसाकेतपयान ॥ १९॥

श्चोक-नेदं यशो रचुपतेः सुरयाच्भायात्तरीलातनोरिषकसाम्यविम्रक्तभामः ॥ रक्षोवधोजङ्धिवन्धनमस्त्रपूर्गः कि तस्य शृत्रहनने कपयः सहायाः ॥ १ ॥ यस्याम् नुपसदस्यु यशोऽधुनापि गायन्त्यवन्नमृपयो दिगिभेंद्रपद्टम् ॥ तन्नाकपालवसुपालकिरीटज्रष्टपादाम्ब्रजं रघुपतेः शरणं प्रपद्ये॥ २ ॥

किन्त-देवनकीदायादेखिमनुजस्वरूपधारिधरमविनित्रकियोछीछासखछावनी । तिनकोस्यश्रऐसोबद्धतनजानोजातजाकीएकवारनितनरकनशावनी॥ भार्पेरपुराजकोईअधिककहाँतेहोइनेकहसमानताईकहुपेनआवनी । ताकेसेतुवंधनमेंखळनकेखंडनमेंकपिनकीसेनक्योंसहायकीकरावनी ॥२०॥ पापकेनज्ञावनप्रमोदउपजावनदिज्ञानदिग्गजानभाळपट्टसेसोहविंहै ॥ अवलेंगिरीकाओंगिरेकाओनरेकानकेसभामध्यजायकेम्रनीकासवैगविंहें॥ ऐसेरपुनंदनपदार्शवदरपुराजवंदनकरतदुखद्दंद्वकोनक्रोविहें। जिननखज्योतिभूमिपारुदिगपारुनकेमुकुटमणीनकेप्रकाशकोवडाँवेहै ॥ २१ ॥

सर्वेया-राम्केजेतन्कोपरसेअरुरामकां मुरातिजेदरसे । अरुरामको आदरजेडिकयेअरुरामकेसंगच हेप्रते ॥ रपुराजनेरामकोराज्यसेअरुरामविष्ठोकनकेतरसे । सिगरेवसितेअपराजितमेनितरामविष्ठोकिनित्रहस् कोटिश्रुतं अहरामचरित्रं विटोक्केवासिनम्। द्ववृत्यं । प्रीतिप्रतितिताको सुनेकहोको तक्रोफ्ट्विह्र भापतदेरष्ठरानसुनोइकआलरजोसुस्तकदिआव । हुकेअपापसोरामप्रतापतेरामकेधामविशेषितिपारी दोहा-यहसुनिककुरुपतिनृपति, अद्भुतभानद्पाय। पुनिष्टचोञ्जकदेवसाँ, रामचारतिवित्राय॥११

राजीवाच ।

रानाचर । कौनजाचरणतेश्रीरामा । रहतभूषेकोदालपुरपामा ॥ श्रातनपुर्वासिनसुसरासी । केदिविधिकन्दिंपरमुद्धिः सरभावसम्बद्धानिकविकारम् नरुप्रातापुरवासीगम्।कदिनिपिसवनकियमुराभाम्।।मुनिकुरुपतिकेवचनमुद्दायाकद्दनटगेश्रीशुक्षमुराण

श्रीगुक उवाच । रास्त्रकः जनभयोगमको । पायनवस्त्रवसक्टकामको॥ तवनिजञ्जातनकोसुराछाय।करनदिगविजयाम् हो। पञ्चविज्ञासम्बद्धाः प्रजनिताममपाटनकीन्स्रो।माननपाटमिममुददीन्स्रो॥गमचिद्दिटेकमीसिगारा।कर्दुकर्रुसेटनकर्दिक दोहा-निरस्तिहिनगरनवीनछिन, नितप्रतिश्रीरचुनंद । पुरवासीछिखरामको, नितनवरुहैअनंद ॥ २५॥ छिनगछिनगुछावजरुसींच्यो।तसिहितहँगजमदहुउछीच्यो।अवपपुरीछिखमुग्रीरोमे।डारतआनँद्आँसुन्प्रामें२६ रवाजिद्गाजतहँगजे । अतिउत्तंगमंदिखातिभाजे ॥ कनककछ्याविछसेतिनमाहीं । सभादेवग्रहिदेवहाँहीं ॥ १००० कर्णते । व्यवहरंगमेपदरशाने ॥ १००० कर्णते । वहतहँअवधनगरकेतार ॥ तहतहँअवधनगरकेतार ॥ वहतहँअवधनगरकेतार ॥ मण्डसाख्रतारमहार ॥ १००० व्यवहरंगमेपदरशाने ॥ १००० व्यवहरंगमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्यस्तिकर्यस्वर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्गमेपदर्

देवकृते आनन्दाम्बुनियौ नवमस्कंषे एकादशस्तरंगः॥ ११ ॥ श्रीशुक उवाच ।

षिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजांसेंहन्

दोहा-कुश्केशतिथिकुमारभो, भयोनिपपस्ततास । ताकेभयोनरेशनभ, पुंडर्राकस्रुतनास ॥
किसेमपन्यस्तनायो ॥ १ ॥ देवानीकतासुस्तभायो ॥ तासुअद्दीनपुत्रवश्चाना । पारिजाततासुतमतिमाना ॥
केवळभोवळकोपाना । ताकेथळभोगुरुनिळळामा ॥ ताकेवश्चनाभमहिपाळा । सूर्यअंशतेभयोविशाळा ॥ २ ॥
'स्तरमनविप्रतन्यताते । भयोहिरण्यनाभस्रुतनाती। निर्मिनिशिष्यभयोसोराना । नेयोगाचारजतपश्चाना॥३॥
'रणनाभसोवाद्यवस्वयस्ति।योगशास्त्रपदिळीन्द्रोत्तुथस्ति।॥मकेपदेविमळमतिहीवावरवस्वद्यभंभिकहेंस्रोविश॥
'स्रे दोहा-हेमनाभकोपुदुपस्तत, ध्रवसंपिरुस्ततास ॥ भयोद्यद्शनतिहसुवन, अप्रिवरणस्तनास ॥
'क्रेशीमभयोमहिपाळा।शीमसुवनभोमरुत्विशाळा॥५॥योगसिद्धनेतिहसुवन, अप्रिवरणसुतनास ॥
'क्रेशीमभयोमहिपाळा।शीमसुवनभोमरुत्विशाळा॥५॥योगसिद्धनेतिहसुवन, । तिहसुतसंपिमहारणपीत ॥
'हस्तभयोशमरपणनामा।महस्वानतासुत्रवळपामा॥ताकेविद्वसादुन्यभय्त्र॥०॥न्यमसेनिवततासुत्रवळ ॥
'क्रेत्रकभयोक्षमर्ता । तासुनृहद्वयळसुवनळदाता ॥भारतसमरमारुक्रसारं । आप्रतिमार्योतिहिनाई॥ ८॥
'क्रेत्रकभयोक्षमात्ता । तासुनृहद्वयळसुवनळदाता ॥भारतसमरमारुक्रसारं । आप्रतिमार्योतिहिनाई॥ ८॥
दोहा-पद्दरस्वाकुसुवंशमं, अवळोभेषेभूष ॥ अवजिह्नस्भ्यत्वर, वर्गोतिन्हेंअन्वर ॥

्त्रतेरिष्ठवनष्टदन्तेरे ॥ ९ ॥ तासुरुक्तियस्तयश्रार्टे ॥ ताकेवत्सवृद्धसुत्रहोरे । प्रतिन्यामतासृतस्तरुसोर्ह ॥ - सुभानुस्ततासुदिवाकू ॥९०॥ हरेसुत्तस्दरेषहुताकू ॥ तासुतबृदद्भरववरवीरा । भानुमानुतासुनरुप्पाग ॥ ्रीकाश्चस्त्रभानुको । सुप्रतीकसुत्रतासुमानुको ॥९९॥ तासुतहरेषुनिमस्देवा । तासुनशुननक्षत्रनर्देवा॥

ताकोसुतपुष्करुपुनिहेंहै । तासुतअंतरिक्षसुद्देहैं॥ पुनिहेहैसुतपासुतताको।पुनिआमित्रजितपरम्प्रभागे 🗵 ः दोहा-वृहदभोजप्रनिहोहगो, तासुस्रवनवरुवान ॥ ताकोस्रतवरहीप्रगट, करिहेसुयशमहान ॥ तासुऋतंजयस्तप्रनिहोई । तासुरनंजैसुतसुदमोई ॥ ह्वेहेंतेहिसुतसंजयनामा॥१३॥तेहिसुत्रज्ञा ताकेमुत्रज्ञद्धेतमुजाना । तामुतलांगलअतिबल्याना॥ताकोमुत्रप्रसेनजितवीरा । ताकोमुत्रभुद्रकमतिर्पाणाः रनककुमारहोइगोताके । तामुतसुरतनिधानविभाके ॥ ताकहिँहैपरमवदारा । जाकोनामसुर्मित्रवसारा येतेभूपवृहद्वछतेरे । हिहेंभूतठव्छीयनेरे ॥ नृपस्मित्रछगिनृपअवतंसा । कियह्श्वाकुवंशपरशंसा॥ ॥ दोहा-यहइक्ष्वाक्रनरेशको, वंशविमलमहिमाहि ॥ नृपस्मित्रतेजगतमें, चलिहेंभूपतिनाहि ॥ १६॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबोधवेज्ञाविज्वनाथसिहात्मजासिद्धिश्रीमहाराजाधिरा जश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरखराजसिंहज्देवकृते

# आनंदाम्ब्रिनिधौ नवमस्कंधे द्वादशस्तरंगः॥ १२॥ श्रीशुक उवाच।

दोहा-नृपदक्ष्वाकुकुमारभो, निमिनरपतिकुरुराय ॥ यज्ञकरनहितसोकह्यो, ग्रुरुवसिष्ठतेजाय ॥ मोहिमखकरवावहुगुरुज्ञानी । तबुवसिष्ठवोठेअसवानी ॥ प्रथममोहिवासवबोठवायो । इतेआग्रुमेरेडिगआही सोंभेंइंद्रहिमखक्रवाई । तुमहिकरेहींपुनिइतआई ॥ तवलींतुममोहिपरस्योभूषा । कियोनकीन्ह्रयद्व्यस्य स्रुनिराजाञ्चपरह्योतहाँहीं।गस्रुनिमवनाकमसमाही॥२॥निमिअनित्यनिजजानिकारीरा।औरनऋत्विज्<sup>हमार्का</sup> यज्ञकरनळागेअतिहरपे । ग्रुरुवसिष्ठआगवननपरिपे ॥३॥ उतवासवकोयज्ञकराई । आयळख्योनिमिमससुर्कि

दोहा-निरख्योअपनेज्ञिप्यको, कियोजोआज्ञाभंग ॥ दियोज्ञापनिमिराजको, करिकेकोपअभंग ॥ रेमूरुखपंडितअभिमानी । कियोयज्ञमम्कहोनमानी ॥ तातहोइतोरतनपाता । जामॅकरहिनकोउअसवाता निमिद्धगुरुहिदीन्द्यातवशापा।तुम्हुँत्यागितन्छहुसँतापा॥कारिकैछोभमोरमखछोडी।छियोनाइवास्वमहा तज्योभूपतन् शापिहभाषा । सक्योवसिष्ठहुनिहितन् राषा ॥ एकसम्यवरवशीनिहास । मित्रावरुणवीयति राख्योक्तममाहँतेहिकाला । तेहितेभयेनसिष्ट्रभुवाला ॥६॥ तेलमाहँद्विजनृपतनरापे।मसकरिप्रसानसीमा

दोहा-जोत्तमहोहुपसत्रता, निमिकोदेहुजिआय ॥ सुरतथास्तुसवकहतभे, तवनिमिकहो। इसाय ॥ मेंनहिंचाहोंअवतनकाहीं द्रेनोंह्वियोगभय्मानिसदाहीं।।युनिसंवंधचहें सुनिनाहीं।भजतरहें हरिषद्मनमाहीं प्री

तवसबदेवनृपहिगुनिज्ञानी । बोलेपरमप्रमोदितवानी ॥

देवा ऊचुः ।

निमितुमवसङ्गिमिपमर्देनाई । सुँद्छुम्गटङ्गनेनवनाई॥तवतहें विदेददग्माहीं। निमिनिवसतसवजीवनपाहीं विन्भूपतिभृतिरसमुनीञ्गाद्विज्ञसर्गनिमितन्मस्योमहीञ्चा॥तातेप्रगट्योएककुमारा।कियोजोमहिँमेधर्म<sup>अत्रह</sup> भयोविङ्गणजन्मसुदायो । तातेजनकनामसोपायो ॥

तासुउदावसभयोक्कपारा । वदीवर्यनतासुउदारा ॥ तासुसुकेत्वासुसुरवाता ॥ १८ ॥ तासुवृहद्वयनगरि 

ડુપા ત્યર્भस्व ेे । कृतपुजमितपुजज्ञानघनेरे॥१९॥केशध्वजभेसुतसुतपुजके । भेखांडिक्यपुत्रमितपुजके॥ क्रिप्तज्भोआतमज्ञानी२०कर्मकांडलांडिकल्यिगानी॥केशिष्यजभूपतिभयपाई।लांडिकअनुजयस्योवनजाई॥ े नके ातुमान कि विद्यालया है । । । । । । । । ताकेशुचिभोनृपतिप्रधाना।ताकेसनद्वाजमतिमाना ॥ दोहा–ऊष्वेकेतुताकेभयो, ताकेअजसुकुमार् । ताकेषुरत्नितहोतभो, सिगरेग्रुणनअगार ॥ २२ ॥

ि रे.ेि उत े । परमवळीश्रुतायुभीजाके ॥ भयोष्ठपाइर्वश्रुतायुकुमारा । ताष्ठिवत्रस्थपरमबदारा ॥ तकेक्षेमिपिमिथिलापीज्ञा ॥२३॥ ताकेसमस्थभयोमहीज्ञा ॥ तासुसत्यस्थभयोसुजाना।ताकेउपग्रुरुभोवल्वाना॥ नासुप्रज्ञपुराप्रज्ञांसा । भयोभूपसोपावकभंसा ॥ २४ ॥ वस्वनंतताकेवळवाना । ताकेभोभूपतियुर्यधाना ॥ ाकेभयोसभापणवीरा । ताकेश्रतताकेजयधीरा ॥ जयकेविजयपुत्रऋतुताके॥२५॥ज्ञनकतासुसुतपरमप्रभाके ॥ दोहा-वीतिह्वयताकेभये, जेकीन्हेंबहुयाग । ताकेधृतनरनाह्मे, जेकियहरिअनुराग ॥

तिनकेश्रीवहरू।अभो, मिथिरुकियोसनाथ । आपहितेजिनकेसदन, जातभयेयदुनाथ ॥ भेबद्धलाश्वनरेज्ञके, कृतिकुमारमतिधाम । तिनकेमहावज्ञीभये, जेपूरेद्विजकाम ॥ २६ ॥ येतेमिथिलाकेभये, महाराजमितमान । हरिप्रसादतेषरहुमें, निवसेष्ठकसमान ॥ २७ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेकाविरुवनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजा-देवकृते शानंदांबुनिधी नवमस्कंधे त्रयोदशस्तरंगः॥ १३॥

#### ग्रक उवाच।

दोहा-सोमवंशभतिपावनो, अवसुनियेकुरुराय । पुण्ययशीजहँहोतभे, ऐलादिकसमुदाय ॥ १ ॥ ैरिनाभीतेसरीतज्ञायो । तामेंत्रह्माजनमहिषायो ॥ ताकेअत्रिपुत्रमतिमाना । अपनेग्रुणतेषितासमाना ॥ २ ॥ त्रनकेदगतेपरमप्रकासी । भयोचंद्रमाजगतहुळासी ॥ विप्रऔपधीउङ्जगणकेरो । ब्रह्माताकोनाथनिवेरो ॥ ३ ॥ ्रिम्बननजीतिविजयमदपागा।राजस्यकीन्ह्याँतवयागा॥नारिबृहस्पतिकीतहँआई।हरिछीन्ह्योतिहिविध्यगिरयाई॥४॥ ैरुमाँग्योनिजतियबहुवारापिनचंद्रकियदेनविचारा॥छैग्रुकृतियज्ञज्ञिज्ञुकहिपाद्वीजातभयोरोपितमनमाहीं ॥ ५ ॥ दोहा-शुक्रवृहस्पतिवेरगुनि, कीन्ह्यों बंद्रसहाय । इतसुरगुरुकीओरभे, शिवगणयुतहरपाय ॥ ६ ॥ ्रपतिष्ठरनसहितग्रुरुओरा । होतभयोकरिकोपअयोरा ॥ उतदानवज्ञकहिदिगजाई। कीन्छोंज्ञजिकीसवेसहाई ॥ ्रियोसुरामुरकोर्त्तप्रामा । समरतारकामयजेहिनामा ॥ ७ ॥ तवअंगिरागयेविधिपाही । कह्यासोमकोकर्मतहाँही ॥ वत्रह्माअतिकोपहिछाई । निदाकरिसोपहिंडेरवाई॥ तारहिदियोवृहस्पतिकाही । गर्भवतीगुरुछख्योतहाँही॥८॥ बकोषितबोछेतारासों । पापिनडरीनअपभारासों ॥ परकृतगर्भक्षेत्रममधारे । ताहित्यागुतीवनहिविचारे ॥ 🏏 दोहा-मैंकरिदेहींभस्मताहि, करिकैकोपत्रकाञ्च । पैसंततिकीआज्ञकरि, तोकोंकरहननाञ्च ॥ ९ ॥ र्वटिजतिह्वेकतहेँनारा । जनमीमुवरणवरणकुमारा ॥ सुरगुरुसुंदर्राज्ञाहिनिहारा । कहन्छगेसुतअहेहमारा ॥ वचंद्रमाकद्योअप्तिनानी १ ०यहतो सुतमेरो ग्रुणसानी॥ शशिशाशिग्रहते भयो विवादा। तवसुरसुनिरासनमस्यादा ॥ । । रासोंपूँछचोअसनाई । काकोस्रुतयहदेहुबताई ॥ तवरुज्ञिततारानहिंघोडी । काहुसोंसुतमरमनखोडी ॥ १९॥ वमातासोंकुपितकुमारा । बोल्योहमकाकेहेंबारा ॥ रेद्धरमिततेदेहिबताई । कहितअबबृयाङजाई ॥ १२ ॥ ॳ दोहा─ताहुपैवोङीनहीं, तवत्रह्माढिगजाइ ।। तारिह्छैप्कांतमें, पूँछतभेसमुझाइ ।। ∦दुमंदनोङीतनतारा । अहेचंद्रमाकोयहवारा ॥ तनचंद्रमाषुत्रकहॅंडीन्ह्यों ॥ १३ ॥ विधिबुधतासुनामधरिदीन्ह्यों ॥

्रिष्ठ ्रा अञ्चयद्यविद्यालयाः ज्ञानित्राद्यि ते १२ तासुर्टातियमरँकुरुराजाप्रगटयोषुरुरवामरूराजा। अञ्चर्याच्याणरूपटदारा ॥१५॥ नारदभन्योदेवदरवारा ॥ सुनिसर्गटरवशीटोभारं।पुरुरवामुपतिदिगकारं॥१०

आंनन्दाम्ब्रेनिधि ।

(308)

मित्रावरुण्शापतीहिद्निन्सी । तहित्रअवनिआगयनकिन्सी॥कामसमानरूपनृपकरेशिताहिवर्रहेपतापवनी

्रदोहा-ऐसोनिरसिपुरूरवे, तिर्छोहेतेहिनािक ॥ व्यथितपूर्वश्रदारनेते, संदीभरंछविछािक ॥ तेहिळसिपुरूरवोमहिपाछ।अतिमोदितदगकंजविशाछ॥अगुग्रपुरुकायिछादीगिरामाधुरीताहिष्ठ

..... अ**दरवा उवात्त !** , क्रम्बा है । हेन्द्र रहेत महरू

भङ्गोकरीसुंदरिजोआई । वैद्योममसमीपसुखङाई ॥ कराँकाममेंकीनतिहारी । सोहमसाँअववैगिउचारी ॥ विञ्जवदनीअववर्षअपारा । मेरेसँगमेंकरद्वविहारा ॥ १९ ॥ सुनिकुंपुरूरवाकेवेना । कह्योचरवज्ञीचरमाँविक

उर्वरयुवाच । 🖂 🚃 🚃

तुमहिनिरखिअसको नगमाहीं। जातियकोमनमोहतनाहीं ॥ 👝 👍 👉 👉 👉 🚉 🙀 👰 🖽

दोहा-लालनतवररुगतहीं, वालद्शाअसिहों ॥ ताजिकुल्कानिसयानिह्न, त्यागिसकैनहिकोह॥२ यदुइपालहुमेपहमारे । अहेंप्रज्ञसमपरमपियारे ॥ वृहुभूपहमकोयहमाना । तुमसमानकोऔरसुजाना॥ मपनजवर्लोपालनकरिहों । तवलोंभोसँगमेंधुदभरिहों ॥ तुमल्लनागुष्केमनहारी । परापमेधुर्केधुवपारी। पुरुरवाहेसुछ्विनिकेत् । वृहुमोहिंचुतभक्षणहेत् ॥ विनमेधुनतोहिनगननरेशा । निरस्तर्मेजहानिज्वहेशा॥

तवराजातथास्तुकहिद्दीन्द्यों । परमानंदमनहिंगुनिङ्गिद्धां॥२२॥पुनिमादितवोङ्गुपराई । के उत्तर्वे दोहा—अपनेतेआईनिरिद्ध, तोकोंसुपमाखानि ॥ को असे जोसेनेनहीं, यहजगमसुखमानि ॥ २३ ॥ असकहिनत्वरसुद्दिरिरांगा । विहरने छोरचतरितरंगा।। चेत्रस्थादिकंवन ने उद्देशिरांगा । किये चेवीसंगिनिहास

कमलसरिरागुलसारभताको।निशिदिनसेवनकरतनथाको नाँ ि जिल्ले हेन्छ । ऐसोशासनितिहाँ विनाउर्वृज्ञीसभानिहारी । सुरपुरसुरपतिभयोद्धसारी ॥ तवगंधवनकाहिंबोलायो । ऐसोशासनितिहाँहाँ

दोहा नतिहत्वा हु स्वाप्ताया प्रमाण स्वाप्ताया स्वाप्ताय । देही देही निर्माण स्वाप्ताय । देही स्वाप्ताय । स्वाप्ता

दोहा-नागतहैपरयंकमें, परोननातहेरात ॥ जिमिनारीसोसकुचवरा, बाहरकछोननात ॥ २९ ॥ जिमिनारीसोसकुचवरा, बाहरकछोननात ॥ २९ ॥ जिमिनारीसोसकुचवरा, बाहरकछोननात ॥ २९ ॥ जिस्ताव । जिस्त

पूर्वप्रतिज्ञाजानिजरवसी । तेदिक्षणजाइस्वर्गमहॅनिवसी॥३३॥५ अतिविद्वळहेमत्तसमाना । फिरनेळगेकारेकोचमहाना ॥ खाननहानपानतृपत्यागे । जरविशहेतरेनेदिनेवागे दोहा-यदीभाँतिविचरतत्रपति, ङक्कोचमहँजाय ॥ स्विनसहितळखिंजरविशहिं, बोळेपार्यहंसा ॥३३

पुरुर्य उनाच । रिट्यक्षीसङ्गिरहुप्यारी । अवहूँतैकरुसुरतिहमारी ॥ ममसंकटकाटहिसुकुमारी । तजैनअवमोहिबापारि निट्यकातबोछहिसुदुर्वना । स्वीनपुरभयारतिचेना॥३४॥जोमोकोअवतूँतिजिजहीष्ट्रतमोतनहिंगीधगणही सुनिअसपुरुर्गाकीनानी । कहनळगोषस्वशीसयानी ॥

उर्वर्यवाच ।

॥ सदानकरहिएकसोयारी । नारिस्रभावहिरोही

दोहा-प्रथमरह्योयकप्रशवही, अरुपावकपरवीन ॥ पुरूरवानृपतेभये, त्रेतामेंयेतीन ॥ ४८ ॥ इति सिद्धिश्रीमदाराजापिराजश्रीमहाराजावांधवेशविद्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा-पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुराजासिंहज् देवकृते आनन्दाम्ब्रीनिधी नवमस्कंधे चतुर्दशस्तरंगः ॥ १४ ॥

نږ

#### श्रीशुक उवाच।

दोहा-पुरुर्वासंयोगते, उरविद्यासंद्रपट्रत । होतभयेअतिर्देशवरु, जगयञ्जायोपूत ॥
शृक्षुतायुअरुसत्यायु । रयजयविजयसवैद्यायोपू ॥ १॥ नृपश्चतायुओष्ठत्वसुमाना । सुतसत्यायुशुतंजयजाना॥
शृक्षुत्रतायुअरुसत्यायु । रयजयविजयसवैद्यायोपू ॥ १॥ नृपश्चतायुओष्ठितवसुमाना । सासेकांचनभयोजदारा ॥
शृक्षुत्रतायुअरुसप्रवीना । तासेजङ्गदातपर्धाना ॥ जोगंगिहरांदूपिहमिरिके । किन्द्यांपानप्रकोपिहकरिके ॥
शृक्षुत्रत्वरप्रवाना । तासेजङ्गदातपर्धाना ॥ जोगंगिहरांदूपिहमिरिके । किन्द्यांपानप्रकोपिहकरिके ॥
शृक्षुत्रत्वरप्रवाना । शाक्षान्यत्वस्व । शास्त्रत्वर्वाक्षुत्रप्रकृत्रामानाससुतभोवश्चरप्रधान ॥
शृक्षुत्रांचुकेगापिनरेज्ञा । शासोजगर्मप्रयत्वदेशा ॥ १॥ तानेसत्यवर्वाङ्कक्रत्या । तिहिक्ष्त्रीकमाँगयोगुनिपत्या॥
श्वर्तात्वर्माहरेक्ष्ति । कह्मचीक्रयमेश्चरिवर्वारे ॥ १ ॥ सुनिन्नप्रवन्तसुनीक्ष्रप्रवीना । वरुणहित्याजीर्धेदीना ॥
श्वरसुतातुमहिदेशरे । कन्याकोयहमोश्चिविद्याला । सुनिन्नप्रवन्तसुनीक्ष्रप्रवीना । वोरिपाणियार्थीमृदुवानी॥
श्वरम् नाद्विद्याकेमरेह्, देहुप्रवर्वान । सुनुविद्यान्यसुन्यद, मेमानीमित्यान ॥

किअतिशयहरपाने । द्वेपायसंआशुहिनिरमाने ॥ रच्योएकछत्रीमैनहिते । ह्वोन्नस्मैननैनहिते ॥ १२विभागतिनकोष्ठनिराईगिमजनहितस्रात्तसुहाई ॥८॥ मातादुहित्ततिअनुरागी।वरगुनितहिभागहिष्टियमाँगी॥ १४दिताजननीकरभागाभोजनिक्योसहितअनुरागाग९॥नुनित्यतिक्रमतहसुनिराधोगोळिनजितयसाँदुस्वछाई। तोहिद्सतपारा । जाकोदंद्वच्छाँहेचहुँभोरा ॥ द्विजपूजकहृहेत्वभाई । सकटवेदनिद्जनसुसुन्दाई॥ १०॥

दोहा-सत्यवतीतवदुसिसद्धे, कहपतिकोम्रसनोह ॥ ऐसीकीनेप्रभुकुपा, ऐसीमुतनहिंहोह ॥

तवऋचीकवोळेयहिभाँती । सुतनहितसपेहिँहैनाती ॥ तवप्रगट्याजमद्भिकुमारा । जोजगर्मेतपतेजअपाए॥। सत्यवतीसरितामेपावनि । नामकौश्चिकीपापनञाविन।रिणुसुतारेणुकासुहाई। व्यास्त्रोतेहिन्पद्गिन्होभाँ वसुमतआदितासुसुतजाये।वहुतजातिनहिनामगनाये।।तिनकेअनुजविष्णुकेअंसा।परशुरामभेभूगुंभवतं॥ जोहैयहयवंज्ञिनसंहारा।कियनिक्षत्रक्षितिहकइसवारा १४॥१५ स ુનિસોં સુપાતિવ<sup>ન્</sup>યા

#### राजोवाच ।

दोहा-क्षोणीकेक्षत्रीसर्वे, कौनिकयोअपराध ॥ परञ्जरामजातेकियो, तिनकेकुरुकोबाप ॥ १६॥ यहिविधिकियजवविनयमहीशा । कहनलगतवसुदितसुनीशा ॥

श्रीग्लक उवाच।

हैहयवंशकरअवतंसा । अर्जुनप्रगत्बोजगतप्रशंसा ॥ चक्रसुदर्शनकोअवतारा । दत्तात्रयंदियवाहुद्वारा॥ " जासुप्राक्रमस्रयशप्रतापाछायधुद्वमिकियवेरिनतापाऽः किल्ली किल्ली वाट्योवभवशकसमाना । पवनसरिसिक्यभुवनपयाना ॥१९॥ एकसमयछैबहुवरनारी । करनलग्योमदमत्तविहारा । सबभूपणअँगपहिरिजदारा ॥

दोहा-खेलतहीअर्जुनतहाँ, सरिनर्मदागँभीर । सहस्रधाररोकतभयो, सहस्रवाहुसाँगीर ॥ २०॥ तहाँ रहा कहुँ रावण डेरा । स्रिर्तिनमेदाके अतिनेरा ॥ वोरचोता हिज्ल टिकेशारा । औरोमिहमें कियोपसारा ॥ तहाँ रहा कहुँ रावण डेरा । औरोमिहमें कियोपसारा ॥ तहाँ रावण डेरा है जिल्ला है जो किया है जो है जो किया ह

विचरतनृपनिर्जनवनमाहीं।गोजमदानिआअमैपाहीं॥२३॥हिहयेंद्रकोळिखिम्रुनिराई ।तेहिसतकारकरनिवर्ध

दोहा-कामधेनुकेजायदिग, सकलवस्तुप्रगटाय । अर्जुनकोसेनासहित, कियसतकारसहाय लेखिअपूर्वअसधेनुभुवाला । लेनलालसाकियतेहिंकाला॥ 🔒 📌 तेहिंजमदेग्निगऊनहिंदीन्ह्यों । त्रांतिक कि ति विक्रिया कि विक्रिया कि विक्रिया कि विक्रिया कि कि विक्रिया कि क स्रोतिमध्यत्ससहिततेहिंछोरी । छैगेनिजनगरीयरजोरी॥२९ स्थलह्र विद्वार विक्रिया कि

परशुरामपुनिआश्रमआये । पितातिन्हें इत्तांतसुनाये ॥ सुनिनृपकर्मभयोअतिकापी । क्षेत्र दोहा-नाथआपकोहोडँगो, जोसतिपुत्रप्रवीर । तीअर्जुनकोमारिही, आर्जुहिसंयुतभीर ॥ २०॥ छंदनराच-प्रभापिराममाखियोकुठारराखिकंधमें । कृपाणकालकेसमानवाँधिलंकवंधमें ॥

प्रचंडचापधारिबाणपूरद्वैनिपंगहें । विकाशवानवर्मतेविराजमानअंगहें ग मक्षत्रपालसीविशालढालपीठिपैंकसी । कुरंगचमंअवरैजटाछटाशिरेलसी ॥ नरेंद्रहेहरेंद्रपेद्रिजंदकोपछावतो । गयोगजंद्रपेमुगेद्रज्योद्रकोपिधावतो ॥ पुरिप्रवेशकतहीं उत्तरी विश्वासको । मनोसँहारहेत्रहर्वाततीनिमामको ॥ २८॥ १९॥ वर्षा तुरंगओमतंगपेदरानिओरयानको । दियोनिदेशहेहयेशरामयुद्धजानकी ॥ सुभट्टउट्टस्टपट्पाणिपटकोलये । प्रकोपियुद्धचोपि।चत्तरामपेद्वतेगये ॥ शतिमशक्तिवान्रिष्टयष्टिवृधिकेम्हाँ। कियोअहङ्यरामकोचहुँदिशानितेत्हाँ॥ पर्श्यामकाटसोकराटटेकुठारको । कियोनरेशसनमध्यवेगसोसँचारको ॥ ३० ॥ करेंकुठारकोपहाररामजूजहाँजहाँ । कर्टमतंगत्योतुरंगजानहृतहाँतहाँ।। अर्लंडरुंडसुंडसुंडमंडितेमहीभर्दे । प्रचंडम्|रतंडसीकुठारकीप्रभाँछंद्रे ॥ सद्योगयोनरामकेप्रहारकोसँभारहे । अपारसैनभागतीपुकारिवारवारहे ॥

कठोरञ्ञाररामकेमुचारिकोरपावर्हा । परायकेदुरायकेनवीरवाँ विजावर्हा ॥ बहेंटगींप्रवाहकेअथाह्जोंगितेसरी । अनेकजातियोंगिनीजमातिनाचतीसरी ॥ विट्योमिनीजमातिनाचतीसरी ॥ विट्योमिनीजमातिनाचतीसरी ॥ स्वेगरामकेसमीपमेंमहीपआयके । चटायवेप्रमाणवाणआग्रुरामछायके ॥ विट्योमिनकटोरअति, रेभागवमतिमंद । अवनवचेपोयुद्धमें, करेकेतऊफंद ॥ ३२ ॥ ३२ ॥ भुजंगप्रयात-तहाँरामकोदंडटेकोपकोच्यों । शरेषारतिग्रुकोछायटीच्यों ।

न्तहारामकाद्र्डकापकान्धा । कार्यारतशृक्षकाध्यकान्धा ।
भयेकुद्धदोऊकियेधुद्धभारी । कियेआग्रुह्षीरुद्धआकाश्चारी ॥
गयेमुँद्विचंडांकुभोअंपकारा । दशेहिँद्विशामेंछ्ड्वारुपारा ॥
तहाँरामकीन्द्धोमहावगवारी । सवैश्चकीवाणवर्गाविदारी ॥
इतेषंचछेवाणरामोपवारा । शतेपंचचापेदर्श्योपकवारा ॥
कियोभूपकोर्स्यदंनेआग्रुभेंगे । द्रस्योसार्थाकोमस्योत्योत्रिंगे ॥ ३३ ॥
तहाँपचर्गेदाछत्योहींकपानें । गह्मोहाथमेंदेहरासोमहानें ॥
महाकोपकरामकोआर्थायो । सवैश्चकारेसकोपेचठायो ॥
हन्योपग्रुरामोतहाँपग्रुंथारी । सवैश्चकेखद्भढाविदारी ॥
सहस्राग्चनेकेसहस्रोभुजाको । द्रस्योपकवारेनहींनकुथाको ॥ ३४ ॥
तहाँपानताकोतहाँकाटिडारचो । सुरेअंदरेमेंविजेकोडचारचो ॥
सिरचोभूमिमभूपकोशिश्मारी । रिरायोमनोशेठकोवत्रभारी ॥
भगयुत्रताकेपितानाशदेपी । छह्मोराममोदेविजेकोविशेपी ॥ ३५ ॥
तहाँपगुकोठेसवरसामुखारी । पिताकोदियोभोपितेमोदमारी ॥ ३६ ॥
महायुद्धवृत्तांतआनंद्छायो । पिताकोरिआतानिसोरामगायो ॥
सुन्योहेदयेशेवधेपुत्रतरे । कह्मोकोपकेकेपितारामकेरे ॥ ३७ ॥

दोहा-वृथाहन्यहिरामसुत, तुमहेहयकोजाय । महापापतुमयहिकयो, सवसुरमयनरनाय ॥ ३८ ॥ हमसनब्राह्मणकरिसमा, शृनितहेंजगमाहि । क्षमाप्रतापिर्तेनह्, ट्ह्योब्रह्मपदनारिं ॥ ३९ ॥ समामानद्विजकोवद्त, रविसमतेजमहान । क्षमामानद्विजपेरहत, अतिमत्तव्रभगवान ॥ ४० ॥ अभिपेक्तिस्प्रपाटवप, द्विजवपतेग्रुरुहोह । तातेन्तिरयकरिसक्ट, डार्डुपातकपोह ॥ ४९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजािपराजश्रीमहाराजाावांपवेज्ञविश्वनार्थासहात्मजिद्धिश्रीमहा राजािपराजश्रीमहाराजावांपवेज्ञविश्वनार्थासहात्मतिद्विश्रीमहा राजािपराजश्रीमहाराजािश्रीज्ञव्याद्विद्वश्रीमहाराजािक्षरा

देवकृते आनन्दाम्बुनियों नवमस्कंधे पंचदशस्तरंगः॥ १५॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-सुनिषितुकासनमानिके, तहँकुरुपतिभृगुराम । संवत्सरभरतीर्थंकरि, प्रनिआयेनिजपाम ॥ १ ॥ इनिजमदिननारिएककालानामरेणुकासुर्छ्यविक्षाला॥गईभरनजलसर्पामर्द्धानितरस्योगँपरवपतिहितहाँहाँ ॥ इनिजमदिननारिएककालानामरेणुकासुर्छ्यविक्षाला॥गईभरनजलसर्पामर्द्धानितरस्योगँपरवपतिहितहाँहाँ ॥ इन्मालपहिरोतियसंगा।करतविहारस्योगिरतरंगा ॥२॥ कारतापकस्य समुनिनारि।।तहांभईसुनिनिकटयहोरी १ ।। शिक्षतिजतियकोसुनिव्यभिचारा।कुपितस्रतन्तांभवनत्वारा।पदिपापिनकोतुमहितारा।अनुवित्वपिक्षतेनमेकृतिवारो।अनुवित्वपिक्षतेनमेकृतिवारो।अनुवित्वपिक्षतेनमेकृतिवारो।अनुवित्वपिक्षतेनमेकृतिवारो।अनुवित्वपिक्षतेनमेकृतिवारो।अनुवित्वपिक्षतेनमेकृतिवारो।अनुवित्वपिक्षतेनमेकृतिवारो।

पिताप्रभावरामतहँ जानी । मातुहिश्चातिनहन्योविज्ञानी ॥६॥ तवपितुह्वेप्रसन्नअतिबोछे । भूँगहुवरो । परशुरामतवअतिअतुराग्यो । यहत्र दानिपितासोमाँग्यो ॥ विजेज विजे विजे विजे विजेष वि

दोहा—पकसमयभातनसाहिस, गयेरामवनमाहि ॥ सोइअतरलहिभूपस्रत, साधन्वरतहाँहि ॥ सोइअतरलहिभूपस्रत, साधन्वरतहाँहि ॥ सुनिजमदिभ्रआश्रमिहिआये १०००० विक्रिक्ष वि

दोहा-जोहिजनकवध-॥१४॥-अतिदुखित, रोवनलागेराम ॥ हायतातमोहिछोंड़िके

द्वीहा-छैकरिनिजिपतुरुशिराको, घरमेंदियोलगाय ॥ सर्वदेवमयदेवको, सलकरिषु स्योचाय ॥ २०

औरऋत्विजनदियोदिशांतरामध्यदेशकश्यपकहॅंद्विजवर॥आर्यावर्त्तदियोउपदिष्टे।औरसदस्यनकोविनस्हे। पुनिसरसुतीसरितमहॅंजाहै।कियअवभ्धमज्जनसुखछाई॥तातेभोसवकछपविनाशा। यज्ञप्रभाउतहाँअवनीञ्चा॥२३॥जियेआञ्चजमदाधुक्ताः॥सप्तऋपिनिमंडलमहॅंजाई।भयेसातयोक्षिक्रिः

दोहा-दुसरमन्वतरत्वति, परञ्जरामह्वाह ॥ हिंदेसप्तऋपीनमें, सतयोंऋषिश्चतिगाय ॥ २५ ॥ अवनिवसतमहेंद्रगिरिमाहीं । शांताचित्ततिज्ञायुधकाहीं॥तहाँसिद्धचारणगंथवां।रामस्रवशगावतितहाँ। यहिविधिभृगुवंशहिअवताराज्विहिमेच्छोभृतत्वभारा॥२ २वा । प्रवादानिकहर्तमां।भयोग्रहस्त्रभारा॥२ । १वा । प्रवादानिकहर्तमां।भयोग्रहस्त्रभारा॥२८॥विश्वामित्रप्रवश्चातायां।सर्वहिनामम्प्रवृद्धमां। प्रवादानिकहर्तमां।भयोग्रहस्त्रभारा । कियोयदासुनिद्योनिद्शा ॥ ल्यावहुभूपयञ्चपञ्चकाहीं । तवप्रविह्यस्त्रस्त्रमां।

दोहा-नवऋवीक दिगजायक, देतिनकोषनगृद्ध ॥ मक्षित्रोधनुष्यनशेषको, लेगमन्योहरिचंद ॥
विश्वामित्रआश्रमेजवर्दी । भाषेनुपश्चनशेषद्धतवर्द्धी ॥ तह्यनशेषगापिस्तकरेरे ।
मातुल्पेरोकरण्ड्यपारं । पूर्णमस्यममित्रयविजारं ॥ तबसुनिनिजसुतशतह्वीलारं । क्ष्मीयनहुँपहिजे
पितुकेयनप्यासिदमाने । अरुप्यासमनमेनहिंशाने ॥ तिन्हेदियोकोशिकसुनिशापा । होहुम्लेख्यसर्धेर्प पुनिप्यासनिप्तप्यपार्थे। तिनसोकोशिक्यिगराल्यारी॥ तुमशासनशिर्थरयोहमारा।

दोहा-पुनिश्वनशेफदिकरिदयाः दीन्हाँभित्रसिखाय ॥ भूपतिकीमखपूरभे, मुतविज्ञायोषाय ॥ भूपतिकीमखपूरभे, मुतविज्ञायोषाय ॥ भूपतिकीमखपुरभे, मुतविज्ञायोषाय ॥

दति निद्धिशीमदाराजािपराजशीमदाराजावांपवेशविश्वनायसिदात्मजसिद्धिशीमदाराजा पिराजशीमदाराजाशीराजावदादुरशीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिस्युराजसिंदग देवकृते जानन्दाम्बुनियो नवमस्कंषे पोढशस्तरंगः ॥ १६ ॥

### श्रीग्रंक उवाच।

दोहा-पुरूरवाकोपुत्रजो, आयुनामभोजासु ॥ ताकेपांचकुमारभे, जिनकोयज्ञचहुँपास ॥ ्त्रबृद्धअरुनहुपसुजाना । रजीरभञतिञ्चयवस्वाना ॥१॥पंचमपुत्रअनेनसभयऊ । जोजगमहँअनुपमयञ्चस्यसः॥ त्रबृद्धभूपतिकोवंसा । सुनियंअवकुरुकुलअवतंसा ॥ क्षत्रबृद्धसुतभोसुहोत्रवर । ताकेत्रयंसुतभेजगयशकर ॥ २॥ ्राह्यक्रसोंपृतसम्दनरेज्ञा।सुतयृतसमदहुसुनकञुवेज्ञा॥ताकेज्ञोनकभेऋगवेदी।सुन्योंपुराणसक्टअधर्छेदी ॥ ३॥ ाइयपुत्रभोकाश्चिपवीना । ताकीराष्ट्रभक्तिरसङीना ॥ ताकेदीरचतमसुतजायो । तासुधन्वंतरतनयसहायो ॥४॥ 😤 दोहा-भयोजोभगवतअञ्चले, वेदशास्त्रआचार्य ॥ नशहिरोगजेहिनामते, जानहकुरुक्रस्थार्य ॥ ्तुमानभोतासकुमारा । तासुभीमरथपुत्रउदारा ॥ ५ ॥ दिबोदासतेहिसुबनसुमाना । तास्रशतदेनभोमतिमाना॥ ्रसञ्क्ष्मप्रभोदानी । जाकीकीरतिविद्युप्यलानी॥६॥छाछठसहसवर्षकियराजू।रह्योयुवानृवसहितसमाजू॥।।।। ्रतअठकंकीसंत्रतिभयक । तासुसुनीतनामजगठयक ॥ ताकेभयोसुकेतनवीरा । ताकेषमंकेतुरणधीरा ॥ ्रकेप्तत्यकेतुमतिमाना ॥८॥ ताकेष्रप्रकेतुबरुर्गानां ॥ ताकेभोसुक्रमारकुमारा । ताकेर्वातिहोत्रयञ्चारा ॥ दोहा-बीतिहोत्रकेभर्गभो, भार्गभूमिस्ततासु ॥ ९ ॥ क्षत्रवृद्धकोवंशमें, वरण्योंसहितहलास ॥ ्रिभूपकोरभसकुमारा । ताकेभक्रियदान्द्रदारा ॥ १० ॥ तिनकोवंशविप्रह्वेगयऊ । सुनहुँअनेनवंशजोभयऊ ॥ ्रीभनेनकोशुद्धकुमारा । ताकेशुचिभोअतिसुकुमारा ॥ धर्मसारथीसुतभोतासु ॥११॥ भयोशांतिरैभूपतिजास्र॥ तुपभयोपुत्रतेहीना । करिविरागहरिपदमनदीना॥रजीपंचज्ञतस्त्रतउपजाये।अपनीसुयज्ञजगतमहँछाये ॥ १२ ॥ यदेवपतिपद्हरिङीने । तवसुरसवहिप्रार्थनाकीने ॥ रजीभूपतवसुरपुरजाई । मारचौसवहिँदे यससुदाई ॥ 🚧 ं दोहा-दियोइंद्रकोइंद्रपद, रजीभृपहरपाय ॥ वासवडरिप्रहळादते, दियोनूपहिष्रुनिआय ॥ १३ ॥ र्वी उदभयेभूपआधीना । छैजासनकारजसबकीना ॥ गयेरजीनृपजबहरिधामे । तबतिनकेकुमारअभिरामे ॥ १८॥ र्लिहिटगेभापहिसुरराज् । इँद्रहिकारिदीन्हेविनकाज्॥तवसुरगुरुप्रयोगकरिघोरा॥१५॥नृपुत्रनकीन्ह्याविनजोरा॥ ्र वर्जालैयञ्जमहाना । मारघोत्तकलसुबनबल्याना ॥ कुञ्चकोयंशसुनहुकुरुराई । कुञ्चकेप्रतिस्तिभोसुखदाई ॥ क्षितंजयभयोप्रवीना । तासुभयोजयपर्मभधीना ॥ १६ ॥ ताकेकृतहर्यवनहुताके । ताकेभेसहद्वप्रभाके ॥ ्रं दोहा−तासुद्दीनसुतद्दोत्तभा, तासुभयोजनसैन ॥ १७ ॥ ताकेसंकृतितासुजय, क्षत्रधर्मकोऐन ॥

ःक्षत्रवृद्धकेषंश्ये, मेंगायेमतिवान ॥ सुनियेंकुरुकुलनाथअव, नाहुपवंशप्रधान ॥ १८॥ ्डतिः सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथर्तिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजा पिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिश्रीरपुराजसिंहन् देवकृते आनंदाम्बुनिधा नवमस्कंधे सप्तदशस्तरंगः॥ १७॥

#### श्रीशक उवाच ।

दोद्दा-यतिययातिसंपातिकृति, अयतीवियतिसुजान । नटुपराजकेषुत्रपट, जिमिइंट्रीयुनप्रान ॥ ९ ॥ ंभोदेनपतिकोपितुरान् । पेसोल्योनग्रनिदुसकान्॥२॥विदिद्दृपदनहुपनरेना । पाल्योस्तरगदिकस्तिनिदेशा॥ ैं शीगमनकरूँजबमनकोन्सों । अचीताहित्वशासनदीन्सों ॥ मेरेनिकटजबैमुरगर्द । आवतग्द्रोपरमसुसुछाई ॥ 🛪 विकामदेसुनिरद्योटगावत।ताँपपदतरद्योसुराटावत॥सोसुनिनहुपमुनिनवोटवार्ट। शिविकाचितिनसोड्चवार्ट ्रीहा योज्ञाचीकेनिकटनरेज्ञा । सर्पसर्पञसदेतनिदेशा ॥ तरअगस्त्यमुनिदीन्सोञापा।सर्पहोहुपावहुसंतापा ॥

दोदा-भयोसर्वतवनदुपनृषे, गिरयोपरिणमें आय । स्ट्रोस्तर्गकोगजतव, अविश्रमुद्धिकुरुगय ॥ तुर्युपातिमद्राजा।पाल्योसुतसमप्रजनिसमाजा३दियोचागिदिशिचागिरुभानन।व्याद्याकविदानवद्रदुद्वितन् ।विटोमसबादितवाह । पूछचातवशुकसाँनरनाह ॥

#### राजीवाच ।

शुकाचार्यसुताकहँकैसे । छियोययातिकहहुसुनिजेसे ॥५॥ सुनतपरीक्षितगिरासुहाई । शुकाचार्यगेरेसुस श्रीग्रक उवाच ।

दानवेंद्रवृपपर्वाकन्या । नामजासुदारमिष्ठाधन्या ॥ एकसमयवनकरनविहारा । शर्ममुष्ठालेससीहजाता ॥

देवयानिइकशुककुमारी । ताकोछैसँगविपिनिसिधारी ॥ ६ ॥

दोहा-उपवनमेंतरुगणसर्वे, फूळिरहेचहुँओर । मधुमातेमधुकरानिकर, मधुरकरहितहँशोर॥ निछनीपुळिनअतीवसोहावन।विकसेकंजपरमसुखछावन अतहाँजायसिगरीसुक्रमारी।जलविहरनिहत्त्वतः सर्वेहिर्छोज्ळपटघरितीरा । सींचनळगींपरस्परनीरा ॥८॥ ताहिसमेशिवसहितभवानी।तहँहेकेदेवहेबुख्त्र<sup>श्</sup> श्रृंकरनिरखिळ्जाइकुमारी।अतिआतुरसिगरीपटघारी ॥ देवयानिवसनेनिजजानी । शर्मिष्टापहिरवोर्<sub>णि</sub> निजपटयुतञार्मिष्टहिदेपी । कह्योदेवयानीअतिद्वेपी ॥ ९ ॥ १० ॥

# देवयानी उवाच ।

छखद्वसखीदासीयहमेरी । कीन्हीअनुचितरीतिघनेरी ॥

दोहा-छियोवसनमेरोपहिरि, समतानाहिनिहारि । चाहहिमखकोभागजिमि, छेनश्वानकीनारि॥॥ हरिमुख्यविमहिनदवस्ताना । द्विजतेपुगट्तजगतमहाना ॥ परमहाकोविमहिष्यावै । विप्रहुवेदमार्गप्रगद्वि॥ द्विजनलोकपतिकरहिंप्रणामा।विप्रहिवंदैहरिडुअकामा ॥१३॥ इमहें शुकाचार्यक्रमारी।जोयाकेवितकीर्णे सोसंबंधननेकिवचारी। मेरोवसनलियोतनधारी॥ जैसेशुद्भुलेहिपढ़िवेदा। सुनतहोहिविप्रनमनलेता॥११। कह्योदेवयानीअसजवहीं । कोपित्रश्रूरमिष्ठाभैतवहीं ॥ सापिनिसरिसश्वासङ्क्षीई । दशननअपराविति

दोहा-गुरुदुहितासोंकहतिमें, ॥ १५ ॥ रिमिश्चकीअबूझि, करहिप्रशंसाआपनी, निजकानीनिहिंग कागसमान्धाममममाही। छेभिक्षातिं जियसिसदाहीं ३६ असकहिशामिष्ठारिपिरूपाछीनि छियोतिहिंग ताहिकूपमेंदियोगिराई । आयुआपनेभूवनिस्धाई ॥१९॥ तहँययातिनरनाहउदारा । आयेखेळनगहनिह्न तृपावंतभेतृपतितहाँही । आयेभूपक्षपढ़िग्माँहीं ॥ लख्योदेवयानीतहराजा । विनावसन्तनसंगुत्लाजा झटकटिकोपडुकातेहिद्ीुन्ह्यों।क्रग्हिकाढिुआञ्चतेहिळीन्ह्यों।हुपहिदेवयानीतहँबोळी।निजरकीआश

दोहा-मेरोकरसोंकरमहोो, हेययातिमहँराज । करहुदारनिजमोहिअव, बाहँगहेकीलाज ॥ २०॥ गद्दोजोकरतुमदैवहियोग् । सोकरऔरहिगहव्अयोग्रु॥यहसंवंधईशक्कतजानो ।तातेतुमभनुवितर्गहर्मा कहाँकुपकोगिरवहमारा । कहुँतुवआज्यकरत्तिकारा॥पुत्रवृहहस्पतिकचजेहिनामा । सोदियशाप्मी तरोपतित्राह्मणनहिहेहे । क्षत्रीनाथपाइसुत्तेष्ठे ॥ तातेमोहिक्रहुनिजदारा । त्राह्मणिजानिन्करहुन्तिणाः तवययातिमनल्येविचारन । कहिविधिक्रहुँधमनिरधारन ॥ देवयोगतेवित्रकुमारी । वस्वसहीनवहितरा

दोहा-निर्सिदेषयानीसुछिन्, मोरहुमन्छछचात । ग्रहणकर्ययाकोहहाँ, नहिंभधमेद्रस्तात॥ असविचारिगुनिकैनिजकाजा । कह्योदेवयानीसीराजा ॥ जोषितुतोरतोहिमोहिदेहीतीतोकोविशेषिहर्षः असकिवपतिग्रोहित्याला । कह्योदेवयानीसीराजा ॥ जोषितुतोरतोहिमोहिदेहीतीतोकोविशेषिहरू असक्हिन्पतिगयेनिजधामा । गर्देवयानिहुनिजठामा॥ज्ञुक्तनिकटरोवनसोहर्वेहाताताकावशायः सनिकञ्जममानिकार्यः । ज्यापतिहानिजठामा॥ज्ञुक्रनिकटरोवनसोठागी।सववृत्तांतकह्यो<u>डस्य</u> सुनिकेशुक्तसुताकीवानी । दुर्साभयेउरसानिगृङ्गानी ॥ निद्रयोष्ट्रातिकारीहितकेरी। जियमेंसतुर्वितमा

दोहा-असविचारिनेअसुरगुरु, छैसँगसुतातहाँहि ॥ निकरिचछेतेहिनगरते, अतिउदासमनमाहिँ॥ स पूपपवांगुरुगमनवदेसी । सुरसहायकरिद्वें असळेसी ॥ तवविचारिदानवद्यतथाई। गिरचीयुरूवरणनप्रजी क्षणभरिकोपिकयोश्रगुराई । पुनिवृपपवैभिरासुनाई ॥ परहुदेवयानीकेपायन । ताकीकरहुस<sup>क्टी</sup>

बतुमपेपप्रसन्नहमहिँहैं । नातोयाकेसंगिसपेहैं ॥ २७ ॥ सुनिगुरुवचनदैन्यसुखपायो । तहाँदेवयानिहिससझायो ॥ बदानवसोंशुक्कमारी । कोपितह्वेअसगिराउचारी॥ ममपितुमोहिंजेहिंपासपठावै । तहँतुवस्रतासखिनयुत्तजावै॥ दोहा-हेदासीतहँमोरिवह, सेवाकरहिसदाहि ॥ तौहमपितुयुत्तसुदितहै, विसेहेंतुवपुरमाहि ॥ २८ ॥

्निगुरुमुतागिराअमुरेशा । शर्रामछाकोदियोनिदेशा ॥ कह्योदेवयानीनसतोको । करितेसेअवदेमुदमोको ॥ सतासनतिष्तुचैना । करनटगीतेसेभिरचैना ॥ ससीसहस्टेहेनरदेना । करीदेनयानीकीसेना ॥ २९ ॥ काचारजतहरूपाई । दियोययातिहिंधुतासुहाई ॥ श्रामष्टहुकोतेहिसँगदीन्ह्यों। ऐसोन्यसोंसुनिकाहिछीन्ह्यों ॥ ं मिष्टाकहरुपरयंका । कबहुँननृपरुद्योनिजअंका॥तवययातिह्नैमौनरुजाये । रहेनारिननिजपामसिपाये॥३०॥ 🤞 दोहा-ज्ञुकसुताकेतहँभये, उभेपुत्रवरुधाम ॥ परमयशीयहजगतमें, यदुओंतुरवसुनाम ॥ ्विभारमिष्टाभतिद्वपाई।पतिकेनिकटएकांतहिजाई।।ऐसीविनतीकियकरजोरी।देहुपुत्रकरिक्रपाअथोरी ॥३१॥

रमिष्टाविनयभुवाला।कियोविहारजानिऋतुकाला३२तवशरमिष्टात्रयसुतजाये।द्वसुपुरूअनुनामकहोय ३३ रमिष्ठेमुतवतीनिहारी । निजपतिकृतसुतजनमविचारी ॥ तहाँदेवयानीअनलाई । अपनेपितुकृश्यामासिपाई॥३०॥ उययातिनपुचलिपयपार्ही । गिरेदेवयानीपुदमार्ही ॥ बहुप्रकारताकोसमुझायो । सोनर्हिनृपतिवचनचितलायो ॥

दोहा-तहँदिवयानीक्रिपत, पितुकेभीनहिँजाइ ॥ शुकाचारजकोदियो, सबवृत्तांतसुनाइ ॥ ३५ ॥ ्रिरिवेवक्रह्मित्रणनिहराष्यो । जोप्रथमहिमेतोसनभाष्यो ॥ तातवृद्धहोद्वतमभूषा । होइतुम्हारसुरूपकुरूषा॥३६॥ ्राययातिअतिक्रयदुत्तपाई । दानवग्रक्षोगिरासुनाई ॥

ययातिस्वाच ।

्रिद्धहितासँगकरतिवञ्हासा । पूरीअवैमोरिनाईअासा ॥ मुनिअसदेहुरुपायवताई । जातेजराष्ट्रटिममजाई ॥ श्चरअचारजतवसुखछाये । नृपययातिस्रोतहँअसगाये ॥

्रिदोहा—पठटिळीलियोकाहुकी, युवाउमिरिनरनाह ॥ जराउमिरिनेहिंदीजियो, अपनीसहितउछाह ॥ ३७ ॥ र राह्यचनस्त्रिताल । राह्यसम्बद्धीयदिवसमाला ॥ सारास्त्राप्त्रीवेहिंदस्यो । दिवसम्बद्धारीयसम्बद्धार शुक्रवचनसुनिराजा । शुक्रसुताँटैसहितसमाजा ॥ आशुआपनेऐनर्हिआये । निजसुतयदुकोगिरासुनाये ॥ ,्रनीयुवाडमिरिमोहिंदेहु । मेरीजरापुत्रतुमछेहु ॥ ३८॥ तुवमातामहदर्देवुढाई । हितविलासमीमतिनअपाई ॥ 🐠 । जन्मरिष्टेपुत्रतिहारी । मेंह्रेहोंकछुकाछविहारी ॥३९॥ जन्ययातिभूपतिअसभापे । तन्यदुनोछतभेअतिमापे॥

यदुरुवाच।

्रीमप्यमेंपिताबुदाई । महणकर्वनहिंडचित्देखाई ॥ भयेष्ट्रद्वतुमत्त्रेनआसा । हमकिमिछाँद्दियुवाविछासा॥ दोद्दा−पिनविटासबहुविधिकिये, विनभोगेबहुभोग ॥ निर्देडपजतवैराग्यमन, तृष्णातजतनटोग ॥ ६० ॥

द्रस्मनुकाही।युवादेनदितकद्योतहाँही।पितुशासनतेनाहिशिरपारे।अधरमरततनानित्यधिचारे ॥ ४९ ॥ १ पिसवनतेदोतुमछोटे।तद्पिसवनतेदोगुणमोटे ॥१२॥ सुनपुरुपितावचनसुरसमाने।जोरिपाणिअसविनयवस्याने॥

राज्यसम्बन्धः ्राचेनअरुदेनबुद्राई । पुनिषितुपुरुर्सोगिरासुनाई ॥ जिमिममसुतसबक्तासनभंगे । तिमितुमकरहुनसुयद्राञ्जभंगे॥

🌃 असञ्खनगमद्रमदराजा।करेनजोतनमनपितुकाजा॥जोपितृतनप्रदक्षतिटपकारी।तेदिनार्दटरिणद्रोततनपारी॥ दोदा-पितुशासनमॅजोकरत, अनुचितरचितविचार ॥ सोपापीगमनतनरक, कवरुँनहोतरुपार ॥ १३ ॥ उत्तमसुतमनकीकरहि, मप्यमपायरजाय ॥ करहिर्भातिविनअपमसी, करैनसीमुख्याय ॥

्रीशासन्पारतजोशीशा । तापकृपाकरतजगदीशा ॥ पितुसेवक्सवयटसुरापाँव । पितुञालादृपकडुसछावे ॥ हित्यसमनेपितुमाने । ट्राइसुगतियदिपापहुटाने॥२२॥असकहिद्देशसञ्जपुरुज्ञानी।पितुकोत्रराटियोमुसमानी॥ (२०)

खवाउमिरिकेतासुययाती।भोगेदुभोगभूरिनंदुभाँती४५ । ती ता हो हर स्वार्थास्त्र । देवयानिह्रकरिपरतीती।निशिदिनसेयोपतिरतिरीती॥१९ ः ि भे भे भे भार्षेर् । ।दिर् । ।विर्

दोहा-सर्वाहेदेवेमेंक्रप्णको, पूज्योसहितविधान ॥ ४८ ॥ जिनमेंजगनभूपनसरिस, प्रगटतदुरतगुरी नारायणकोध्यानधरिः भूषययातिचदार ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ह्वेअकामप्रियभोगको, भोग्वोतर्पहा तद्पिचकवर्तीनृपति, छदिइंदिनकोदोप ॥ भोगतबद्वविधिभोगको, पायोनहिंसंतोप॥५५॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजािपराजशीमहाराजावां पवेशविश्वनाथिसिहात्मजसिद्धिशीमहाराजाि राजशीमहाराजाश्रीराजायहोद्धरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरधराजींतहनूदेवकृते आनंदाम्युनियो नवमस्कंघे अष्टादशस्तरंगः ॥ १८॥

## श्रीशक उवाच।

दोहा-यहिविधिविहरतितयविवञ्ग, एकसमयनरनाहँ ॥ भूळआपनीजानिके, भयेदुक्षितमनमाहँ ॥ देवयानिकोनिकटबोलाई । तासॉकहनलगेनृपराई ॥ १ ॥ सुनदुप्रियायहकथासुहाई । 💥 करनीकरहिंगेअसग्रहवासी । तिनकोज्ञोचहिंगुनितपरासी॥२॥छागएककाननमेंगाई । सोजवनवुन् परीकृपदेख्योतहँछागी॥३॥छागहितहाँदयाअतिलागी॥ताहिनिकारनिक्योडपाई । 🛫

الماسي والماري المارية दोहा-सभगकेश्रासंदरनपुप, रतिवछीनअतिपीन । प्रतिछागिनसोरमतनित, भयोछागुनाहु यहिविधिरम्तगयोबहुकाछ।जान्योनहिनिजकर्मकराठा६रमतऔरछागिनसिदेगी।सोछागीकरिक्री अतिकपटीनिजनाहककाहीं।ग्रुनिगमनीनिजपाछकपाहीं ८० े 🖓 💥 🦮 मारग्रोकिपुकारिपुकारी । ताकेपगनपरचोशिर्धारी ॥ पैमानेहुनहिनेक्हुङ्गमी । ८५की छागीनिजपालकपहँआई। सर्वेआपनीदशासुनाई॥९॥ भूभिक्षि

दोहा है अधीनपुनिछागतहँ, विनयकरीपरिपाव । ताकोफेरिवनायदिय, पाछक्मंत्रप्रभाव ॥ छागदृपणङहिपुनिवहुकाछा । ते विकास स्वार्थित । ते विकास स्वार्थित । ते विकास स्वार्थित । ते विकास स्वार्थित । त इयगयधरणिधान्यधनधामा।करिनसकहितेहिपुरणकामा १२

जेतजिद्गिहेंवैरामिताई । तिनकोसक्टठोरसुखदाई ॥१५॥ तजुद्वयदिम्जीरणहेजाई । कार्या दोहा-तातेजोमंगठचहे, चहैनरकनहिंजान । तीतृष्णादुखदानियहं, आञ्चतजेमतिमान ॥ १६॥ भिगानिमातदुहितादिगनाई।वेदहिनहिंदकांतकहपाई।।इंद्रीमणअतिश्यवलवाना।ज्ञानिहुकेरमुलावहिंद्री त्रुवसँगविहरत्तवपहुँजारा।बीतिगयेमोदिङगीनंबारा।तिद्यिनतृष्णानेकुबुताहे।दिनदिनवदृतिअपिकअपिक तातेअनयहतृष्णहित्यांगी । ह्वेकेकृष्णचरणअनुरागी॥नसिहींसुनिसँगकाननजाई । कामकोहमदमीहीही मृत्युकोकदिविकोकद्वभोगा । ताकोतुच्छजानिजोठोगा।।कहेंसुनेहियकरहिविचारा।सोईपंडितपरमवद्गा

दोहा-असकिह्निजतियसाँह्यति, पुरुहियुवापुनिदान । छियोजठरपनआपनो, भोसविविप्वविक्

 दोहा-प्रीतिमोरिअरुआपनी, तोरनकेहितकंत । मोसींकरिपरिहाससम्, ग्रेकाननमितवंत ॥ २६ ॥ शुक्रस्रुताअसमनहिंगुनि, तजिअनित्यकुळनेह॥२०॥हरिचरणनिवतरासिके, तजिदीन्हीनिजदेह ॥२८ देवयानिअतिकामिनिह्न, तेहिगतिदियसुस्थाम । ऐसेकरुणासिंधुको, वार्राहेवारप्रणाम ॥ २९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांपवेशविद्दवनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहा राजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्रराज सिंहजुदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो नवमस्कंधे एकोनांवशस्तरंगः ॥ १९ ॥

#### श्रीग्रक उवाच।

दोहा-अववरणहुँपुरुवंशजेहि, भेरार्जापेउदार । जामेक्करपितरावरो, होतभयोअवतार ॥ १ ॥ जैभोपुरुकुमारा । प्राचिनवंतभोतासुउदारा ॥ तासुप्रवीरनमसुभोताके । तासुचारुभेचारुप्रभाके ॥ २ ॥ द्रुखुचहुगवस्रुततास् । भोसंपातिभूपसुजजास् ॥ अहंजातिभोसुतसंजाती । ताकेरुकुःश्वअरिपाती ॥ ३ ॥ श्वकरुँपायपृताची । प्रगटायोदशुसुतरतिराची ॥ नृपक्रतेयुकुक्षेयुकृतेयू । स्थंडिलेयुस्ततेयुजनेयू ॥

सतेयुवतेयु । सबतेछोटोभयोवनेयु ॥ येदशसुतभूपतिजनमाये । तिमिहरिदृश्हंदीपगटाये ॥ ४ ॥ ५

दोहा-रंतिभारयहनामको, भयोऋतेयुकुमार । अप्रतिरथध्रवसुमतिये, तासुततीनिवदार ॥

॥६॥ ताकेमेपातिथिमतिमाना॥प्रसकण्वादिकतासुद्विजाती।काननमेतपकियगहुभाँती तेषुत्रभारिभमहाना । तासतनयदृष्यंतसनाना ॥ ७ ॥ एकसमयदृष्यंतनरेज्ञा । खेटनगयोज्ञिकारसवेज्ञा

अम्मार्ही । टल्योएकसुंदर्शतयकार्ही ॥ निजयकाञ्चकरिवनहिंप्रकाञ्ची।प्मासमानसुरूपविद्यास

ङखिमोहिगयेमहिपाछ।।ङैनिजससनसंगतेहिकाङा।भतिप्रमुदिततजिदियोशिकारा।मारताहिनिजसायकमार ्दोहा~मंदमेदताकेनिकट, जायमंदमुसक्याय। पूँछनङागेतेहिनुपति, मधुरेपेनमुनाय ॥ १० ॥

ङ्नोनितेंकोनिकुमारी। कोनिअहेमेरोमनहारी ॥१९॥ यहनिरजनवनमहँसुकुमारी।कहाकरितेंजनमनहारी। असिमतिहोतहमारी । हेतेंकोउमहराजकुमारी ॥ राजसुताजोतेंनिहिहोती । तोमममननिहमीतिउदोती ॥ ांशिनकोअपरममार्ही । कवहूँचित्तजातहैनार्ही॥१२॥स्रुनिभूपतिकोगिरासुहावनि।शकुंतछाबोछीमनभायनि।

शक्तंतलोवाच ।

ँ । एकसमयरतिकियवनमार्ही ॥ तार्तिर्मेमनकाकुमारी । प्रगटभईवनमेंघतुधारी ॥ दोदा—स्पागिमोर्दिइतमेनका, आषुगईसुरधाम । जानिचरितयदकण्वसुनि, पाल्योमोर्दियदिठाम ॥ ोभाग्यभेआसुदमारी । करहुँकोनमेसेवतुम्हारी ॥ ३३॥ वेटहुआसनशंबुजनेना । ममसतकारछेहुभरिचेना । सूटफटभोजनटोने।चहोतोदकनिक्षिवासहिकोजे॥३८॥झर्छतटाकीसुनिमृदुवानी।तृपदुप्यंतकक्षोसुसमानी।

#### दुप्यंत उवाच ।

शेक्वंशकीवापकुमारी । रचितवापनेगिरारचारी॥ राजमुतावपनेषरपोग् । वपनेनतेषरिकर्गहर्सैयोगू॥१८॥ श्रीद्यक उचाच ।

्रेवानी । तहुँश्छंतटामहासयानी ॥ भाष्योतचनसुनहुनरनाहा । कार्रेटानेंदमारप्रभुव्याहा॥ दोहा-गॅपरविषिफारकेतहो, पर्मसहितनरनाह ॥ देशकाटकोजानिक, किपश्छंतटेट्याह ॥ १६॥

। तेहिरजनीनुपिकयोविद्यामा ॥ गर्भवतिहैंगैछविवारी । भोरगपेनिजपुरनुपभारी ॥ । शकुंतटोक्टिहिफाटा।प्रगन्धोस्तिसुँद्रपक्षनाटा ५७ जातकमेकियकप्तमुनँद्याग्भयोकुमारलँशनगरीशा ॥ ।बाटकरोटनवनजावे । सहजैसिद्वापपरिस्पाव ॥ ९८ ॥ ऐसोनिपरिसुजनटनाना । भोशकुंतटमान्मदाना ॥ छैराकुंतलाबालककाहीं।गेदुप्यंतकंतग्रहमाहीं॥१९॥जयनिजसुततियभूपनचीन्द्रों।ग्रहणकरनकोषनर्गीक्षं दोहा−तव्अकाञ्जवाणीभई, कुरुपतिसबैसुनाय ॥ २० ॥ हेतुमात्रमाताअहे, सुतपित्रुरूपकाय॥

त्रातेयहसुतरावरो, प्राच्योजगतअनुप् ॥ तज्योनवीरशकुंतछे, पाछहुप्रविद्युप्ताय ॥ २१ ॥ जोनपुत्रान्वरात्यात्रां प्राच्योजगतअनुप् ॥ तज्योनवीरशकुंतछे, पाछहुप्रविद्युप्त ॥ २१ ॥ जोनपुत्रान्वरात्यात्र्य छोवे । सोहिपितरनकहँनकंवचावे ॥ यहतीष्ठततुम्हारयशकारी । सितशकुंतछाणिका तवनृपसुतशकुंतछेराप्यो।भरतनामसोसुतकहँभाप्यो॥२२॥किरिदुप्यंतराजवहुकाछा । स्वगंछोकक भयोचकवर्त्तीमहिमाहीं । भरतभूपजेहिसमकोजनाहीं॥२३॥चकचिह्नजेहिद्दिणहाथा।पद्मचिह्नपावन्यस्य सुनिसवआयतहाँसुस्योगीन । महाराजअभिषेकहिकीने॥२१॥भरतभूपसुरसरिकेतीरा।पचपनअस्वभेक्षिर्य

दोहा—सामतेयअसनामिकयः भयेषुरोहितजासु ॥ २५ ॥ अङ्गमेषअउहत्तरेः भइयसुनातटतासु ॥ तेरासहसपेनुप्रतियागा । दियोद्विजनप्रतिन्दृपवङ्भागा ॥२६॥ ओरोतिर्थनमेसुलभीने । अङ्गपेषतिर्विक्तं चिकतभयेनुपतिनससुदाई।ठिलिविभूतिसुरगयेठजाई॥२७॥कनकसाज्जतेसजेमतंगा।चौद्दिठसियोहक्र्यं भ्रमेप्रपतिभरतसमाना । भयेनहेंनहिह्नेहेंजाना ॥ भरतभूपसमताकोपावे । निमिस्रजवटनहिंस्वर्गसिवी । भरतभूपसमताकोपावे । निमिस्रजवटनहिंस्वर्गसिवी । भरतभूपसम्तक्रियाभ्रमे

दोहा—एकसमयसबसुरनको, जीतिअसुरसुरनारि ॥ इरिकैजाइरसातछै, वसेनशंकविचारि ॥ देवसकेनहिंछैनिजनारी । भरतद्वारकहँजाइपुकारी ॥ सुरनदुखितछिसभरतनरेशा । पठयोनार्वहाँ हुन दूतद्वतेंगेदानवदेशा । भरतभूपकोकस्रोनिदेशा ॥ देहुदेवतियदानवराई । नातोहोतिहमारिवहाई ॥ क्यिसमततवअसुरमहाना । भरतभूपभारीवछवाना ॥ अवनहिंरहहुसुरनकेथोसे । भरतकरिहिंव ऐसोदानवसकछिवचारी । पठेदईदेवनकीनारी ॥ ३९ ॥ भरतकरतशासनअभिरामा । पूरीपुद्वि

दोहा-भरतचक्रवर्त्ताभयोः सप्तद्वीपमहॅराज ॥ संवतसत्ताइससहसः महिमहॅकीन्ह्योंराज ॥ ३२ ॥ विभोजाखुवासवङ्खिङाजे।नामसुनतिरपुहोतपराजे ॥३३॥ ताकेतीनिसतीसमरानी। देशविदभेहिकीर्वाः भयेतीनिकेतीनिकुमारा । तिनहिननुपनिजसारसिनिहारा ॥ रानिनसाँअसकह्योनरेजा । हमरेसिस्वर्त्तर्भः सुनिनृपवानीमानिगङानी।सुत्तनमारिखारेसवरानी॥३४॥भरतपुत्रदितपुनिकिययागा।मरुतप्रप्रकृशः भरद्याजनामकृसुतदीन्द्यों।त्वनृपपाइप्रणामहिकीन्ह्यों॥३५॥सुनिजतथ्यसुरगुरुकेभाई।तिनकीम्मतानार्षः

दोहा-गर्भवतिसोहकसमै, होतभईतहँवाल ॥ गयेवृहस्पतितासुद्धिग, भोगकरनिशिकाल ॥ स्याप्तास्त्रात्मा । स्वाप्तास्त्रात्मा । स्वाप्तास्त्रात्नास्त्रात्मा । स्वाप्तास्त्रात्मा । स्वाप्तास्

दोहा—करतपरस्परवादहमि, सुतताजिदोऊदीन । महतदेवतेहिपुत्रकहँ, छैगृहपाछनकीन॥ इंदतेवतपतिसुत्रभयो, जानिदेवअभिराम । हरपितसिगरेपरतभे, भरद्वाजअसनाम॥ व्ययंजानिजननीतज्यो, तातिवितयद्वनाम।भरद्वाजसेश्वरिपभयो, जगमहँअतितप्धाम॥ १८० इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्यस्वसहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीमहाराजधिराजश्रीम

आनंदाम्बुनिषौ नव्यस्कंषे विशस्तरंगः॥ २०॥

#### श्रीशुक उवाच् ।

दोहा-भरद्वाजकेमन्युभे, ताकेपंचकुमार । बृहच्छ्वजयनरगरग, महावीर्यमतिवार ॥ ारस्रुतसंकृतिअतिरणवाँके । ग्रुरुअरुरंतिदेवसुतताके॥१॥रितदेवकोसुयशमहाना।उभयछोकसुरनरिकयगाना २ भ्जभोजनकोजोपकवाना । देतरह्यासोद्विजनसुजाना॥माँगतरह्योनकोहुसाँराजा।निर्ध्किचनिजभोजनकाजा ॥ ।तकुदुंवसब्हंद्विनजीते॥३॥विनजछअरताछिसदिनवीते॥उनचासर्येदिवसमेंभोरा।घृतयुतपायस्मिछिगोथोरा॥४॥ प्राप्ति कृष्यो । भोजनकरनचह्योयकसंगा ॥ ताहीसमयअतिथिइकआयो॥५॥भूस्राहीयहवचनसुनायो॥

दाहा-निजभोजनतेहिंअतिथिको, रंतिदेवमतिवंत । देतभयेअसजानिकै, सवमेंहैंश्रीकंत ॥ ोभोजनकरिगयोसिपारी॥६॥शेपरस्रोतेहिंग्रतस्वतनारी॥भोजनकरनलग्योमहिपाला।आयोएकश्रूद्रतेहिंकाला ॥ ानिअतिथिदुर्लभवङ्भागा।दियोताहिभूपतिनिजभागा।०।जवपुनिश्रूद्रगयोनिजधामा।तवदूजोआयोतेहिंठामा॥ निहेनिजसंगहिनहुरुवाना।रंतिदेवसोवचनवसाना॥इवानसहितन्तप्रभोजनदीजै।अतिश्रयक्षुपितजानिमोहिंठजिँन८॥ वकुटुंवकोभागहिरुकै।दियोताहिसतकारहिंकैकै॥ सवयलमाहँजानिनिजनाथा।वृद्योतिन्हेंजोरिग्रयाहाथा॥ ९॥

्रे दोहा—जवजरुभस्वाकीरह्यो, ताकेकरर्ताहंपान । तहाँआयचंडाल्डकः, कह्योवेहुजल्दान ॥ १० ॥ ॅनिताकीअतिआरत्वानी । देख्योपाणजात्विनपानी ॥ तबऐसेन्टपवचनवखाने।अतिक्षयकरुणारसमेसाने॥१ १॥ ःष्टिक्रद्धियुतस्रुक्तिहुकाहीं । येर्नाहेंमैयाँगहुँहिरपाहीं ॥ सिगरेजगतजीवसुखपावें । सिगरेनकेदुखमोमेंआवें ॥१२॥ ﴿﴿पातृपाश्रममोहविपादा । शोकदीनताअरुअपवादा॥येस्त्यकरिंहैतुरतपयाना । प्यासेकहँदीन्हेजल्दाना ॥१३॥ ﴿सकहितृपाआपनीसिंहकै।चंडालहिजलदियसुखचिहकै १९लिसुरर्सतिदेवकरदाना।यगटेसवफल्टायकनाना॥

दोहा-देखिभूपसवसुरनको, सादरिकयोप्रणाम । तिनसोंकछुमाँग्योनहीं, नृपहरिभक्तअकाम ॥ १६ ॥ देदेदेकरिजीवनदाया । स्वप्रसरिसतरिगेहरिमाया ॥ १७ ॥ जेकियरंतिदेवसतसंगा । तेडयोगीभयेअभगा ॥ सरायणपारायणहेके । गेहरिछोकवासनार्छके ॥ १८ ॥ गर्गसुवनिज्ञितितासुतगारग । क्षत्रीतेद्विज्ञभेश्वतिपारग ॥ निभोमहाविध्यमहराजा । ताकेदुरितक्षयसुत्रप्राजा॥ताकेसवैसुवनश्चतिछीना।त्रैयारुणिषुष्करकवितीना ॥१९॥ प्रित्राह्मणभेकुरुराई । कीन्हेतपितगरेमनछाई ॥ हस्तीवृहतक्षत्रकेजाये । तेईहस्तिनापुरिवसाये ॥२०॥ दोहा-हस्तीकेत्रयसुवनभे, इकअजमीदसुजान ॥ पुनिदुमीदपुरुमीदपुनि, महावीरवछवान ॥ अजमीदवंशविख्याता । प्रियमेपादिकसुनअवदाता॥२९॥औरोइकअजमीदकुमारा।वृहदियुताकोनामउदारा॥

्रभनमध्वज्ञावस्याता । प्रियमपादकगुनअवदाता॥२ १॥आराइकअनमध्कुमारा।इहाद्युताकांनामउदारा॥ कैभयोद्दद्धतुर्वारा । ताकेद्दत्कायरणधीरा । तासुजयद्रयभयोक्कमारा । महावीरवळतेजअपारा॥ २२ ॥ कैविदादतेनजितताके । ताकेद्दिरअङ्वपरभाके ॥ २३ ॥ रुचिरअङ्वकपारकुमारा । ताकेसेनारहीअपारा॥ कित्तव्यभोनीपमहीपा । सोजायोज्ञतसुतकुळदीषा॥२४॥ छायाञ्चककीकृतीकुमारो । तासुतत्रहादत्त्वयज्ञकारी॥ कित्रुद्धाःच्याद्वत्त्रपरिनारिके, विष्वक्सेनसुजान ॥ २५ ॥ जिगीपव्यउपदेशते, विरच्योयोगमहान ॥

्रधुदक्तनभूतमस्यादा । ताकेप्रवरधुप्रभक्षादा ॥२६॥ सोद्विमीटकेभयोपर्यातर । ताकेभोक्षतिमानमोदकर॥ कभयोसत्यभूतिनामा । भोटटनेमितासुग्रन्थामा॥ताकेभोसुपार्यमहिपाय॥२०॥ताकेभयोसुमतिअधिकाय॥ भातिपुत्रभोसंनतिमान॥ताकोहिरणिनाभवट्याना॥हिरणिनाभकोकृतीकुमारा।नोश्चतिप्रसंहितावचारा॥२८॥ भूसोनीपपुत्रवयासुय । ताकेक्षेमभूपयरवासुय ॥ तासुसुर्वारापुंचयतासू ॥ २९ ॥ ताकेवहुरयसुयदाप्रकासू॥ भूदोहा-भयोनसुतपुरुर्माटके, हेकुरुपतिमहराज ॥ वृपव्यजमीटहिकेरही, नटिनीतियुवत्यानु ॥

्रिकमयोनीटवटवाना । ताकेक्ञांतिकुमारसुजाना ॥३०॥ ताकेभयोसुक्ञांतिकुमारा । ताकेपुरुनभयोयक्षवारा ॥ केअकंतासुभरम्यास् । ताकेसुदगटादियुतभास् ॥३१॥ वृहतविह्नकांपिट्टपवीनरासुदगटसंजयपुत्रपंचदर॥ अकंपिताकहीअसवानी । येममपंचपुत्रगुणसानी ॥ पंचदेक्षकोरत्तणकारहें । जोरपुत्रटेअयकाकारिहें ॥ ३२ ॥ छैश्कुंतलाबालककाहीं।मेदुप्यंतकंतगृहमाहीं॥१९॥जबनिजसुतितयभूपनचीन्ह्यों।महणकरनकोषः दोहा—तब्अकाशवाणीभई, सुरुपतिसबैसुनाय ॥ २० ॥ हेतुमात्रमाताअहे, सुतपितुरूपवना

तातेयहसुतरावरो, प्रगब्धोजगतअन्तर्प ॥ तज्योनवीरज्ञकुंतरे, पाळहुपुत्रहिभूप ॥ २६ जोनपुत्रानिजवंज्ञचळावे । सोइपितरनकहॅनकंबचावे ॥ यहतीसुततुम्हारयज्ञकारी । सतिज्ञृष्ट्रं तबनृपसुतज्ञकुंतळेराज्यो।भरतनामसोसुतकहँभाज्यो॥२२॥करिदुज्यंतराजबहुकाळा । स्वर्गेष्ट भयोचकवर्त्तीमहिमाही । भरतभूपजेहिसमकोउनाहीं॥२३॥चकचिह्नजेहिद्शिणहाथापद्मि स्रनिसवआयतहाँसुखभीने । महाराजअभिषेकहिकीने॥२१॥भरतभूपसुरसरिकेतीरा।पचप्

दोहा-सामतेयअसनामिकयः, भयेषुरोहितजासु ॥ २५ ॥ अर्वमेधअठहत्तरैः, भइयस्र तरासहस्येत्रप्रतियागा । दियोद्विजनप्रतिनृपवङ्भागा ॥२६॥ औरौतिर्थनमेसुसभीने । चिकतभयेनृपतिनससुदाई।लसिविधुरितसुरायेलजाई॥२०॥कनकसाज्जतेसजेमतंगा।चीत्र भ्रमेंभ्रपतिभरतसमाना । भयेनहेनहिद्वैहेंआना ॥ भरतभूपसमताकोपावे । जिमिसुजवत् भरतभूपवहुयवननकाहीं।कारिदिगविजयहन्योरणमाही॥द्विजदेपीभूपनकहँनाहयो।निश्

दोहा-एकसमयसबसुरनको, जीतिअसुरसुरनारि ॥ हरिकैजाहरसातलै, वसेनशंट देवसकेनहिलेनिजनारी । भरतद्वारकहँजाहपुकारी ॥ सुरनदुखितल्लिभरतनरेश दूतद्वतैगेदानवदेशा । भरतभूपकोकह्मोनिदेशा ॥ देहुदेवतियदानवराई । नातोहीं कियसंमततवअसुरमहाना । भरतभूपभारीवल्लवाना ॥ अवनहिरहहुसुरनकेघोले ऐसोदानवसकलविचारी । पठेदहेदेवनकीनारी ॥ ३१ ॥ भरतकरतशासनअभिः

दोहा-भरतचक्रवत्तीभयो, सप्तद्वीपमहँराज ॥ संवतसत्ताइससहस्र, महिमहँ विभोजासुवासवङ्खिङाजे।नामसुनतिरपुहोतपराजे ॥३३॥ ताकेतीनिसतीर भयेतीनिकेतीनिकुमारा । तिनहिननृपनिजसारसिनहारा ॥ रानिनसींअसक सुनिनृपवानीमानिगङानी।सुतनमारिङारेसवरानी॥३९॥भरतपुत्रहितपुनि भरद्वाजनामकसुतदीन्द्वों।तवनृपपाइप्रणामहिकीन्द्वों॥३५॥सुनिउत्तथ्यरः

दोहा-गर्भवतीसोइकसमें, होतभईतहँवाछ ॥ गयेवृहस्पतितासुढिग, सुरगुरुमहणिकयोजनताको । बोट्टतभयोगर्भममताको ॥ इहाँनदुतीय तबसुरगुरुकोपितदियञ्जापा । होहिअंघपावहिसंतापा ॥ पुनिमेथुन तबसुरगुरुकोपितदियञ्जापा । होहिअंघपावहिसंतापा ॥ पुनिमेथुन तवजोरद्योगर्भटरमाही।पगतेदियटकेटितहिकाही॥परतप्रदुमिभोतुरत तबसुरगुरुमदीगराटचारी। तजहुनतुमसुतकहँसुकुमारी॥तबतियकहाँ

दोहा-करतपरस्परवादहिष, स्रुततिविदोऊदीन । मरूतदेवतेहि दुइतेटतपितस्रुतभयो, जानिदेवअभिराम । हरपितसिग व्ययंजानिजननीतज्यो, तातेवित्तयहुनाम।भरद्वाजसोद्धरि इति सिद्धिश्रीमहाराजाियराजशीमहाराजावांववेज्ञविद्वनायासिहा श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरशीकृष्णचंद्रकृपापाजािवस् आनंदाम्बुनिषी नवमस्कंपे विज्ञस्तरंगः

े े ु े ने । भूरिश्रवाभूरि॥१८॥श्रलतीने ॥ श्रांतन्जनोससुद्रअवतारा ॥ गंगाकोन्याह्योवल्वारा ॥ दोहा-ताकेभीपमदेवभे, धराधनुर्धरधीर । परमभागवतमहाकवि, ज्ञानविज्ञानगँभीर ॥ १९॥ क्ळथर्मज्ञातनमॅज्ञाता।सक्ळवीरमहॅंअतिविख्याता॥कियंनिछत्रछितिइकइसवारा।परञ्जरामगहिकठिनकठारा ॥ इसदिनमहुँतेहुँरणमाहीं । जीतिलियोकारिविकमकाहीं ॥ सत्यवतीमहुँशंतन्ततेरे । भयेषुत्रदेशोजघनेरे ॥

्रिताना ॥२०॥ द्वितियविचित्रवीर्षेमहराजा॥रणमहँचित्रागदगंपवी।मारचीचित्रागदिहयगर्वी ॥ त्यवतीसुत्मीपितुव्यासा । प्रगटेकूष्णञ्जासहुङासा ॥२१॥ वेद्विभागिकयोस्रनिराई ।मोपरक्रिकेकुपामहाई॥ दोहा-योगीनिजज्ञिष्यनपिता, पेठादिकनदुराइ॥ २२॥ आतिरहस्यश्रीभागवत, मोकोदियोपढ़ाइ॥ ुहितनको । ल्यायोभीपमहनिमूपनको॥२३॥अंबाछिकाअविकाकार्ही।दियविचित्रवीर्षेगृहमाही॥

ै नर्मेसोकियअतिअनुरागा।भोयक्ष्मारुजतवतनुत्यागा॥२८॥ होतवंशकोभंगहिजानी।सत्यवतीकोशासनमानी॥ <sup>स</sup> बाटिकाअविकापार्ही । अरुइकदासीकेसँगमार्ही ॥ करिरतिबेसुतसुनिउपजाये । तेजगऐसेनामार्हेपाये ॥ ग्धतराष्ट्रअविकाजाई । अंबार्टिकापांड्रप्रगटाई ॥ दासीकेइकस्रुतभोहरिरत।नामविद्ररजेहिंमहाभागवत ॥२५॥ दोहा-गांधारीउतपतिकियो, रुद्धिधृतराष्ट्रसँयोग ॥ दुरयोधनआदिकसुवन, ज्ञतपांडवप्रदङ्गोग ॥ ,हइकसुतादुःश्रञानामा।कुरुकुलमहुँअतिशयअभिरामा।।पांडुकियोनहिरातिवशशापा।तवक्रतीकोभयोसँतापा।। ्रिमनिटअरुइंद्रबोटायो ।तीनिपुत्रकुंतीरपनायो ॥ भूपयुपिष्टिरधर्मदिअंता । मारुतअंशभीमअरिघ्यंता ॥ <sup>∰</sup>अंञअर्ज्जनजगजेता । महापतुर्धरंभोजनिकेता ॥२७॥ भौरअंशअहिननीकुमारा । भयेनकुटसहदेवउदारा ॥ 🕬 द्वीसतयेअतिरणवाँके । अतिसुंदरविद्दीनडपमाके ॥ पंचार्टीकेपचढुमारा । होतभयेअतिशयसक्रमारा ॥२८॥

दोहा-पर्मभूपप्रतिर्विष्यसुत्, भीमसुवनश्चतसेन ॥ अर्जुनकेश्वतिकीर्तिभे, सुदनशञ्चनसेन ॥ िंगानीकभेनकुरुहितरे ॥२९॥ श्रुतकर्मासहदेवहिकरे॥पारविषर्मराजकीरानी।तासुतदेवकभोअभिमानी ॥३०॥ ॰'राहेडिबामहॅंबरुवारा । भयोषटोत्कचभीमकुमारा ॥ कारीओरभीमकीनारी । तासुतभयोप्तर्वगतभारी ॥ ्रिस्रताविजयाजेहिनामा । व्याद्मोतेहिंसहदेव**ट्टामा॥ताकेभयोसु**होत्रकुमारा।सकट्टशाद्यकोजाननयारा ॥३९॥

🎢 टकरेणमतीतियमाही । प्रगट्योबीरमित्रस्रतकाही ॥ कन्यानुपमिष्ठरपतीकी । नामनल्पीकातितर्ताकी ॥ र्ीदोहा−अर्जनताकोव्यादिकै, प्रगटायोस्ततवीर ॥ नामवसुवादनभयो, सोअतिझयरणपीर ॥

मणिष्रपतीगृहराख्यो । ताकोक्षपनोस्रतकरिभाख्यो॥इरावतीहक्ञातंननारी।इरावानभोतेहिंसनभारी ॥३२॥

्र मणिषुरपतिष्टिरसस्या । ताकालपनासुतकारमाख्याणस्याच्यास्य । स्यास्य । साम्य । साम्य । साम्य । साम्य । साम्य । ्रीनयदुपतिभगिनीकारी। हरिष्टीन्सीं हास्तिमासी ॥ स्यासभटात्रमाकानामा । ताकेभेअभिमन्युरुटामा ॥ । साम्य 🎢 ारावरेकेकुरुराई । सवअतिरिधनमार्देजयपाई ॥ ताकीनारिविगटकुमार्ग । ताकेवापभयेयदाकार्ग ॥ ३३ ॥ क्षिरुकुरुकोभयोषिनाञा । दोणपुत्रत्वकोषप्रकाञा ॥ पोटववंद्यनाद्यमनराई । अस्त्रब्रह्मद्विग्रियोगराई ॥ ्रिशिहा-तुपश्रीपदुपतिकृरिकृपु, सुमकोलियोपचाइ ॥ मारिसुद्र्शनदक्ते, दियोबद्राशिग्छाइ ॥ ३२ ॥

क्रिं हुए यह मुत्रारा । तिनमहँ जनमे जयअतिभारी ॥ उमसेनह जो क्षतमेना । भी मनननी जो वट ऐना ॥ ३५ ॥ <sub>तै</sub>। इतेतुषमृत्युदिलेषी । जनमेजयकरिकोपविद्येषी ॥ तुरदिषुरोहिनकरिवद्गभागा । मर्पनाद्यदिनकरिदेयागा ॥ 🃈 (सप्यवनजारिजेंहें।तसकसरितरंद्रपोचेरेहें।।३६।।पुनिजनमेजयपरणीजीती।करिहेंबद्वमेपश्रुतिगर्ता।।३०।। ्रीतीकताकोशुताँहरै । याह्यस्वयतेहिबेदपर्देहै ॥ कियाहानलरूलसर्ह्याताःहीतकतिन्दैनिविदेनाना ॥३८n

<u> श्रीदा-दिरेतासुरुमार्खनि, नामसदसानीक् ॥ इयमेपन्ताकोसुरनः संकटनीतिमहॅनीकः॥</u>

्रितिमञ्चलतेरियरो । तागुनेमिग्रतरटीरहेरो ॥ ताकोचकनामगुनहेरै ॥३९॥ लोरम्निनदुग्कोनतिरेरे ॥ श्रीवीनगीमदेशारं । पतिदेवकभूपद्गापारं ॥ ताकापुत्रविकापहेरे । नासुन्कशियनामहरेरे ॥ २० ॥

श्वर्षिमेत्रकुरहोरं । पितासुरेपारिकोरेसोरं ॥ प्रवसुरेनसुवीपरिहेरे ॥ साकोसुदरम्बसुवहरे n

<sup>। बिक्</sup>रिसीनवरिरेश्चना ॥ २५ ॥ पारिश्वरवेरिप्रवसवया ॥ मेपारिटिरेश्वदवाको । शुनपदासुस्वरिदरशुमको ॥

दोहा-तासुनृपंजयहोहगो, दूरवतासुकुमार ॥ ताकितिपितेहिंबुहदरथ, हेहेपरमव्दार प्रनिसुदासहेहेकुहराई ॥४२॥४३॥ शतानीकतासुत्तसुरहाई ॥ हृहेशतानीकसुतनोई । त तासुनहोनरहेहेवीरा । दंखपाणिताकोरणपीरा ॥ प्रनिनिपहेहेतासुकुमारा । तासु वरण्योत्रहाक्षत्रकोवंशा । जाकोसुरनरसुनिहुँमशंशा ॥४४॥ क्षेपकनुपर्योकलिखुगमार्ही । त

अवमागपराजानेह्नेहें । तिनकोहमवृत्तांतसुनहें ॥ १५ ॥ जरासंपसुतजोसहदेवा । ता दोहा-ह्नहेताकेश्वतश्रवा, ताकोसुतअसुतासु ॥ ह्नहेताहिनिरमित्रसुत, जोपायोवहआसु

> तासुश्वतंजयविमतोहिं, ताकोश्चाचिवङ्भाग ॥ तासुक्षेमतिहिसुवततिहिं, धर्मनेत्रकृ तासुतसमिहिक्यात, दुमदसेनसुततासु ॥ तासुसुमतितिहिसुवलसुत, हिन्तिति। पुनिसुनीथपुनिसत्यजित, विश्वजीतिरपुजीत ॥ मगधदेशमयेनुपति, हिसकल् जेभावीवरण्योत्त्रपति, तिनहिलेहुनुपजानि ॥ सहसवपंकेअतरे, नशिजहेवलसार्वि इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजात्रांधवेशविश्वनाथसिहात्मज्तिहिर्झा

सुनक्षत्रपुनिद्देदिगो, बृहदसेनतेहिंपुत्र ॥ ४७ ॥ ताकेह्नदेकमंजित, जगमेंपरमप्र

धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजी देवकृते भानन्दाम्बुनिषी नवमस्कंपे द्वाविंशस्तरंगः॥ २२ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा—चक्षुपरोक्षसभानरो, अनुकेतीनिकुमारु ॥ भयोसभानरकेष्ठवन, नामकालनरचा तासुपुत्रभोसंजयनामा॥१॥ताकोजनमेजयवलधामा ॥ ताकोमहाज्ञीलमितमाता । तोहितितिश्चुमृतज्ञोरज्ज्ञीतराज्ज्ञी।नरहुकेचारिपुत्रवराशिज्ञीवननसमिकरुद्क्षप्रधाना।२। किक्यभद्रशृपदर्भमुवीरा । पुत्रतितिक्षुज्ज्ञद्रथथीरा ॥२॥ तासुहेमसुतपासुतताको । धवन वीर्षतमागलिकेतियमाही । वपनायोपटपुत्रनकाही ॥ सुह्मकलिंगपुंद्रअरुअंगा । पंचमंग

दोहा-क्रुरुपतियेपटभूमिपति, निजनामनअनुसार ॥ पटदेशनकोरचतभे, करिपाचीिक्ष अगक्रमारभयोखनपाना । ताकोदि्विरथपुरम्रस्रुजाना ॥ तासुधमरथतासुचित्र्रथ ॥६॥

भयोब्रह्मयबृहद्भाउछ्त।ताछजयम्भयुत्रओजयुत॥ताछ्यविजयधातिताछुकुमारा ११ अ दोहा-सतकर्माताकोछुवन, अधिरयताछुकुमार ॥ १२ ॥ गंगातटमेयकसमे, करतरह्योर्ट १४६ मेट्ट १ सोडिताहिइक्टस्योकुमारा ॥ ताकोनिजसतमानिबहायो । उत्ती

्रु ्रेनुष्े । जाहिहन्यो अर्जुनवरुपेना ॥ तीनोष्ठतनोद्वसुययाती । ताकोष्ठनव् कोसत् ्यताष्ठ्रस्य ॥१२॥ ताकोष्ठतगांधारकविनतुत ॥ ताकोषमपुत्रभृततास् । त ः नत्तरिदिशितृपम्छेच्छनसुतमे।तुरवसुनोष्ठतद्वितियययाती।तीक

दोहा-ताकेभागकुमारभो, भानुमानसुततासु ॥ १६ ॥ तासुत्रिभानुनरेशभो, प्रत्रकरंपमजासु ॥ मरुतकरंपमकेसुतभयुका। १०॥बोदुप्यतिहसुतगुनिल्यक ॥असुवरणेमिनृप्यदुवंशा १८परमपुण्यप्रदेजगतप्रशंशा श्रवणनश्रवणकरतजेहिकाही।तनकौँपापरहततनुनाही॥ १९॥जहँभगवानाखेषोअवतारा।करिखीलाभूभारजतारा॥ यदुभूपतिकेचारिषुत्रभल।सहस्जीतकोष्टाञ्कूरिषुनल २० सुहसजीतकेसत्जितभयक।ताकृतीनिषुत्रविधिदयक।। प्रथमनहाँहिद्वितियनेनुह्यातीजोभयोभूपपुनिहैह्य ॥ २१ ॥ हैंह्यकोभोधर्मकुमारा । तासुनेत्रतिहैंकुतिउदारा ॥

दोहा-सोहंजीताकेभयो, महिपमानसुततासु । भद्रसेन-॥२२॥-ताकेभयो, दुर्मदंधनकहुजासु ॥ धनकहिचारिपुत्रयुतओजा।कृत्वीरजकृताग्निपृतओजा॥अरुकृत्वमामहाउदारा।जोयदुवीक्षेत्रमहाँकारदारा॥२३॥ कृतवीरजेकअर्जुनभयः । सातौँद्वीपराजिकरिलयः ॥दत्तात्रयतेयोगहिषायो।अनुपमसुयशपुडुमिपरछायो॥२४॥ महिकमिलिमहीपसमुदाई।हयहपेंद्रसमतानिंदिपाई॥२५॥करत्तराजतेहिंविजयविलासीवितेसवत्सहसपचासी२६॥ ४रहेपुत्रयुग्पंचहजारा । वचेपाँचभृगुपतिसंहारा ॥ जयभुजञ्जूरसेनमभ्रुवीरा । ङ्कितवृपभपंचरणधीरा ॥

दोहा-यज्ञदानतपयोगवहु, कीन्ह्यों अर्जुनभूप । यहुपतिपदरतिनिरतअति, सुमिरतसदाअनूप ॥

ाअर्जुनकहुँसुमिरतजनकाहीं । कबहुँहोतदारिद्भयनाहीं॥२०॥तासुनेष्टसुतजयधुजनामा।ताकेतालजंपवल्पामा।**।** ्रताकेभेशतपुत्रमहाना । तिनकोहन्योंसगरवरुवाना॥२८॥वीतिहोत्रजेठोतिनरहेऊ ।तिनकेसुतमधुनामककहेऊ ॥ ृतिन्केबुण्णिआदिशतसुना । होतभयेदकहकतेदूना ॥ २९ ॥ तवतेयादवभेमधुवंशी । वृष्ण्विशहभूयेप्रशंशी॥ ह्योजोयद्रसुतकोष्टिहर्नामा।तासुतवृजिनवानवर्रुधामा ३० तासुतश्वाहितासुअनशेकू।तासुचित्रस्थसहितविवेकू।।

दोहा-ताकेभोश्रशिविदुनुष, कीन्ह्योंभोगमहान ॥ ३१ ॥ छह्योचौदहौरंतनको, चक्रवर्तिग्रणवान ॥ ानीताकेंदुर्शेहजारा ॥ ३२ ॥ तिनकेभेद्श्राठाखङ्कमारा ॥ तिन्मेंपटसुतभयेप्रधाना । पृथुश्रवादिमहावठवाना ॥ ्राधुश्रवाकोभोस्रत-॥३३॥-धुर्मा।ताकेभोउञ्चास्रुतकर्मा॥करिकेअश्वमेधञ्चतराजा।कियोअयाचकविप्रसमाजा॥

श्रिथवाकोभोस्रत-॥३३॥-धर्मातिकभोडशनास्त्रतकर्मा॥किर्दिकेश्वरेषेधशतराजा।िकियाअयाचकविष्रताजा॥
तिनकेर्मेनावरचार ॥ ज्यामचरुवमजोरस्कृमेपू ॥ ३९ ॥ ओपुरुकितविष्युवस्येपू ॥
यामचकेमुतविधिनहिंदीन्द्रां।ितयभयवियविवाहनहिंकीन्द्रां।शिक्षात्रीत्कृवरिक्कवाो।पितआपमुतिवियमुत्रवाया॥
दोहा-चिडिशिकामहँआपहूँ, छेनगईअगवाित । यथपर्छितिहिंकवरिकवाो।पितआपमुतिवियमुत्रवाया॥
तक्यांयहकीनको, छायोमोहिष्टिपाय । वैद्यात्चोममआसनहिं, भेरीसवित्वनाय ॥
तक्वांछेनुपमािनभ्य, यहस्रतवधूत्वम्हारि ॥ ३० ॥ विनास्तर्विहकहँस्तवधू, रानीकद्र्योपुकारि ॥
एकतोमवंच्याअहों, इजसविविहिति। ग्रुश्वश्चरकोनिविधि, आईहतैनवीित ॥
तव्यामचकेपतकद्र्यो, तुवसुतहिंहैंनै । ताकहिंहैंनारियह, अविवाहवेहकोन ॥ २८ ॥
स्रतभूकवचनस्ति, एवमस्तुकहिंदीन । रानीह्मानतमई, फेरिकोपनिहंकीन ॥
तवरानीकहोतभो, नामविदभेकुमार । तेहिंकन्याकोकरतभो, तास्विवाहवदार ॥ ३९ ॥
इतिसिद्धिशीमहाराजाधिराजश्चित्रवाधानिक्करतभो, तास्विवाहवदार ॥ ३९ ॥
इतिसिद्धिशीमहाराजाधिराजशिक्षात्रकृत्याचाविकारित्राज्ञासिहन् देवकृते
आनन्दाम्युनियो नवसर्कभे वयोविकारत्तराः ॥ २३ ॥
श्रीकुक्तअसम्यत्रीभ्यतिभयो, भयेतिनिस्त्रतास्या।।तोकक्रिक्रकियकेषकतृतिय,रोमपादसद्वरासु ॥ १ ॥
विद्वत्यसुस्रताम् । ताकिनिरवृतिकायक्षास्त्रास्ति।।ताक्षक्रिश्चस्त्रवाधानिकव्यादिकअरिभेदि॥२॥
किन्दित्रततास्य । ताकिनिरवृतिकायक्षासास्य । तास्तिकविक्वतास्य । ताकिनिरवृतिकायक्षासास्ति।।तास्त्रवाधान्तिका॥।वास्तिका॥।वास्त्रवाभोनीमृत्यभाको॥।

🎢 किञ्जतिवृष्टिस्ततास् । तोकनिरवृतिजगयशभास् ॥ तासुदशादृत्योगस्तताको॥ ३॥तास्रुतभो जीसृतमभाको॥ ﴿ होविकृतिभीमस्यताको।ताकोनवस्यदशस्यजाको ४ दशस्यम्रुवनशङ्गिनस्नाद्वा।तामुक्रंभियुर्शीजगमाहा॥ कीदेवरातमहिपाटा।ताक्तेदेवसञ्जारभप्यसम्बद्धात्मध्याका ४ दशस्यध्वनशङ्गाननस्नाहा।तासुकरीभयशीजगमाहा॥ दोहा−तासआयणनिवसम्बद्धाः सम्बद्धान्यसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसमनसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानसम्बद्धानस दोहा-तासुआयुपुनितासुस्रत, सात्वतभोमहिपाट । सात्वतकेसुतसातभे, सुनियनाम्भुवाट ॥ (48)

दिव्यवृष्णिभज्ञाभजमाना । अधकदेषावृष्पच्याना॥ ६ ॥ सप्तममदाभोजयदावाग । भभनवानदिष्टद्वरण ष्ट्रप्रकिषिणीओनिमिट्योपीयकतियमेयेत्रयदुष्पमोत्री।ज्ञतजितसदस्रजीतअयुतानितायकतियकत्रयद्वर्वस्य देवावृष्केवसुकुमारा । तिनयज्ञकृषियदिभौतिडचारा ॥जसयदासुन्योद्वरितदनको । देख्योआदतस्रितको मजुजनमुद्देवसुमद्दाना । देवावृष्यदेदेवसमाना ॥ जिनसँगकरिजनग्रुतिःदिषये । पस्टिचाददसदसस्रस्य ॥ ३००

दोद्दा-पर्मात्माशितद्दोत्तभो, मदाभोजमिद्दिपाट । कद्द्ययोजेदिसुयक्षते, भे।नवंशसक्तहः॥ ११॥ वृष्णिसुमिञ्जपञ्चकवीरा । दूजोभयोषुपाजितपीरा ॥ द्वस्तुतभयेषुपाजितकरे । इक्द्विनिङ्कञ्जिनि<sup>जित्ती</sup> भोअनिमिञ्चिद्दिनिमकुमारा ॥१२॥ ताकेभेद्वपुत्रवदारा ॥ सत्राजितमस्तिनाततामा । दातभयञ्जक्षि शिनिकेभोसत्यक्षरट्याना १२तासुसात्यकीसमरस्रजाना॥तोकिविजयस्तिकर्तुन्देशतासुर्थान्यस्य । अतिमिञ्दियकऔरकुमारा।तासुनामसञ्जूष्णिवनारा॥१२॥तासुर्थफत्किचित्रस्यदेशिनािक्यस्वकाणीित्री

दोहा-तासुत्रयोंदशपुत्रभे, अक्रादिसुजान । तिनकेग्रुनियेनामन्प, मंअवकरहुँवसान ॥ १५॥ मृदुवितमृदुरहुगिरिआसंगा । सारमेयशञ्जस्यां ॥ धर्मनृद्धिपतिवाहुसुपर्मा । क्षेत्रापेत्रकटितशुभक्षां ॥ धर्मनृद्धिपतिवाहुसुपर्मा । क्षेत्रापेत्रकटितशुभक्षां गंपमादअरिमदेनवीरा । अरुभगिनीहरूनामसुवीरा॥ १६ १०॥ देवपानटपदेवटदारा । भयेउभयवहर्षक्षे पृथुविदृरयादिकवहुर्वारा । भयेचित्रस्यकेरणपीरा ॥१८॥शुचिकंबटवरिषभजमाना।कुकुरादिअयकिकृष्ण कुक्ररकेभेविह्निकुमारा । ताकेभयेविटोमउदारा ॥ १९ ॥ साकपोतरोमासुतजायो । तास्रवन्तर्वर्वर

दोहा-अनुकेअँधकद्दोत्तभे, ताकेदुंदुभिवीर । दुंदुभिकेद्दार्खातभे, तासुपुनर्वसुधीर ॥ २० ॥ सोएककन्याइकसुत्तजाये । तेआहुकआहुकीकहाये ॥ आहुककेद्वेसुतकृतकाजा । देवकडप्रसेनमहराजा देवककेसुत्तचारिसुहाये ॥ २१ ॥ तिनकेऐसेनामगनाये ॥ देववानटपदेवसुदेवा । ओरदेववर्धननरदेवा ॥ अरुदेवककेसातकुमारी । धृतदेवादिकअतिछविवारी ॥ २२ ॥ सातदुमाहदेवकीछोटी। सवतेमहभाग्वर्सि तिनसातदुवसुदेवविवाहा ॥ २३ ॥ नवसुत्त्वयसेननरनाहा ॥ कंसकंकिनेप्रोधहुक्षंक् । राजपाटकुहुस्

दोहा-अरुसुनामयळवानअति, तुष्टिमाननोषुत्र । उग्रसेनकेहोतभे, सिगरेपमेअमित्र ॥ २४ ॥ कंसाआदिकपंचकुमार्ग । भृदेदेवभागादिकनार्ग ॥ २५ ॥ भयोविद्र्रथकोसुत्रग्रुरा । भोभजपानतास्त्रकृति ताकोशिनिस्तर्वर्यभोजतिहाभयोहद्वीककुमारनामजेहि ॥२६॥देववाहुक्तरधनक्रतवमायिताकत्रयस्त्रकृति देवमीहस्तर्वर्यभावस्त्रवे । तिनकेष्सेनामव्याव ॥ २० ॥ ताकोभेद्रज्ञप्रवर्ष्ठस्तरा । तिनकेष्सेनामव्याव देवभागवस्त्रवे द्वापानकार्वर्यस्त्रक्ष । तिनकेष्सेनामव्याव ॥ २० ॥ ताकोभेद्रज्ञप्रवर्ष्ठस्तर्वर्यस्तर्वर्यस्त्रक्ष । तिनकेष्सेनामव्याव । तिनकेष्सेनामविद्याव । तिनकेष्मेनामविद्याव । तिनकेष्सेनामविद्याव । तिनकेषसेनामविद्याव । तिनकेषसेनामव

दोहा—जनमहिमंवसुदेवको, जन्मभयोसुखद्याय । त्वाञानकअरुदुंदुभी, सुरमादियोवजाय ॥ ११॥ तातेआनकदुंदुभी। सुरमादियोवजाय ॥ ११॥ तातेआनकदुंदुभी। सुरमादियोवजाय ॥ ११॥ तातेआनकदुंदुभी। सात्मद्रीवजाय ॥ ११॥ तातेआनकदुंदुभी। सात्मद्रीवजाय ॥ तात्मद्रीवज्ञात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय ॥ तास्परीक्षाहेत् स्वाच्यात्मद्रीय ॥ तास्परीक्षाहेत्य स्वाच्यात्मद्रीय ॥ तास्परीक्षाहेत्य स्वाच्यात्मद्रीय ॥ तास्परीक्षाहेत्य स्वाच्यात्मद्रीय स्वच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वच्यात्मद्रीय स्वाच्यात्मद्रीय स्वच्यात्मद्रीय स्वच्यात्मद

दोहा-मंत्रपरीलाहेतुमें, तुवसनमुखपिढ़दीन । तातेअवकरिकेक्षमा, निजयळजाहुप्रवीन ॥ ३३॥ तवमूरजअसववनरुचारा । हेअमोघजगद्रशहमारा ॥ तें सुत्रपेहुआजामेरी। जेहेनहिकुमारितातेरी ॥ ३०॥ तकमूरजअसववनरुचारा । हेअमोघजगद्रशहमारा ॥ तें सुत्रपेहुआजामेरी। जेहेनहिकुमारितातेरी ॥ ३०॥ तक्ष्मिक्षित्रभिहिदीन्द्रों।सूरजस्वगहिमानहिकीन्द्रों।सोकुतिकेभयोकुमारा।भावसरिसतेहितेनअपी

्रिवाहित्यः । सोइंद्रैकरूपनरनाहा ॥ दंतवक्रभोतासुकुमारा । जोजगमेजाहिरवरुवारा ॥ वेत दोहा-धृष्टकेतुअरुकेकयो, विप्रचित्तदंत्रचेका । अतिकीतिहित्तरतभे, रतिचाराहयकदेश ॥

कंसादेवभागकहँपायो।परमव्ठाँद्रेसुतदुपजायो॥चित्रकेतुअरुद्धितिहिबृहदय्छ।जिनकीन्झोंभारतिकेसभ्छे हुँ ।।

कंसवतीलहिदेवश्रवाने । जन्योसुवीरश्रीरहपुवाने ॥

दोहा—आनकलहिकंकातिया, द्वैस्तजन्योअजीत । शृष्टजीतहकहोतभी, दूजोभोपुरुजीत ॥ ४२ ॥ संजयराष्ट्रपालिकापायो । वृपदुमेपेनादिस्रतजायो ॥ श्यामकश्रूरभूमितियमाही । जन्योहिरणिहरिकेशहिकाहिं॥ वृत्सकमिश्रकेशिकहेपाई । सुतब्कादिदीन्द्वोजपजाई॥वृक्कदुर्वामहंशतिअहलादिकापुष्कलतक्षजन्योशालादिक॥ लेसुदामिनीभूपसमोका । सुमित्रादिजनम्योस्रतनीका ॥ कंककर्णिकामहँऋतुपामे । ओजयकोजनम्योस्रणगाम ॥ पोराविरोहिणिनालनलोचना । मदिराभद्राहलारोचना ॥ येनसुदेवहिकीहेरानी । इनमुदेविकअहेसयानी ॥ ४५ ॥

दोहा-दुभैदगद्धुवविषुळकृत, औसारणमतिधाम । रोहिणियेकेसुतभये, औजेठेवळराम ॥ ४६ ॥

भद्रसभद्रहभद्रसुज, दुर्मदादिवलवान । येद्राद्राभटहोत्तभे, पौरविपुत्रसुजान ॥ १७ ॥ मदिराकेसुतहोत्तभे, शुरादिकअतिशूर । भद्राकेकशीभयो, पकपुत्रजगरूर ॥ १८ ॥ वोजनाकाम्य । जुरुवलकलमुद्रहमुद्रहार ॥ भेविषुप्रचनदेवाकि । शांतिदेवमुशुमादिवाने ॥

हस्तादिकरोचनाकुमारा । उरुव्छकल्छेमुतइलाउदारा ॥ भेविष्टप्रधृतदेवाकेरे । ज्ञांतिदेवप्रशृमादिषनेरे ॥ ५० ॥ उपदेवाकेदशस्त्रमाये । कल्पवर्पआदिककहवाये ॥ भयेष्ठ्रवटर्आदेवाके । वसुहंसादिकश्रमदेवाके ॥ ५२ ॥ नवसुतदेवराक्षताकेरे । भयेगदादिकवलीपनेरे ॥ सहदेवाकेआटकुमारा ॥ ५२ ॥ पुरुविश्वतआदिकवलवारा ॥ श्रोदेवकाआठसुत्जाये । तिनकेपसेनामगनाये ॥ ५३ ॥ कीतिमत्त्रहुजुभद्रसुपेना । संतदेनुअरुमंगलसेना ॥

दोहा–तहाँसातयोंहोतभो, श्रीवलभद्दकुमार ॥ ५८ ॥ अठ्येमेंअंश्नसहित । कृष्णिल्योअवतार ॥ स्रुतासुभद्राअतिवङ्भागिनि।पितामहीरावरीसोहागिनि॥५५॥जवजवहोहभर्मकरनाशा।औषुडुमीपरपापप्रकाशा॥ तवतवकृष्णलेहिंअवतारा।भंजैभूरिभूमिकरभारा॥५६॥औरजन्मकरकळूनहेतू।प्रगर्टाहंइच्छितकुपानिकेतू ॥५७॥ जिनकोलीलाअहेअपाराहितज्वपतिपालनसंहारा॥सुक्तिहेतुजगजीवनकाही।लीलाकरहिंअमितजगमाही ॥५८॥ प्रदुमीपर्युद्धमीपतिपापी । होतभुषुजविप्रसुतापी ॥ तमह्नेश्रीवसुदेवकुमारा । करिभारतभूभारजनारा ॥ ५९ ॥

दोहाँ-अजिश्वरक्षद्धमनाँहते, जानाँहैजाकोनााँहै । ऐसीळीळाकरतभे, बळग्रुतहरिमहिमाहि ॥ ६० ॥ किष्टमहाँनेजभक्तनकेहेत् । प्रगटकियेयशक्षपानिकेत्।।नाशकशोकमोहअज्ञाना।पावनपावनकरनमहाना ॥ ६२॥ हरियशतीरथमहाँजोजाहै । करणांज्ञिल्क्षेजनमनळाहै ॥ एकहुवारकरिकोपाना । छूटाँहकमेवासनानाना ॥६२॥ मधुदशाहँअधकअरुभोज् । शुरसेनसंजयग्रुतओज् ॥ यदुवशिकुरुवंशिहुजेते । कियेप्रशंसनप्रभुकहँतेते ॥ ६३॥ मधुरवोळ्ळिखमुद्वसुसम्याहै । ळीळापिकमसहितदेसाहै ॥ मचुजळोककोमोदवढायो । भूपजूपरूपछविछायो॥

दोहा-जेहिजेहिद्शूनन्गरमहँ, गवनकीनयदुनाय् । तहुँतहुँकेनरनारिसव, निरस्तभयेसनाथ ॥ ६८ ॥

क्वित्त-सोहिरदेमक्राकृतकुंडल्चाक्कपोल्नमंलगिकानन् । आनंदरूपसोहासप्रकाशितयांयदुनंदनकोवरक्षानन् ॥ नित्यहानारीनरानिर्वेवरपेजल्जेनकअपानन् । कोपितवारिह्नारकदेपल्केचाकार्यस्वयोजनुत्तानन् ॥ ६५ ॥ मधुराजनिम्बजलीलकिरमारिरिपुकारिबहुत्यादबढुक्वरपणायाहे । लोकशिक्षादितकीन्देनयद्यकेनिकेतपांडवानकोरवम्बल्टहयदायहं ॥ ६६ ॥ वीरनकोवल्हरिरिनवदीदिहासोविजेवानतेहतायविजेविजपीवनायाहे ॥ भाषेपुग्रसुनुदेकुंडद्वकोद्यानयदुराजकरिकाजनिजधामकोसिधायहं ॥

्र दोहा-निधिनभनिधिज्ञाज्ञीसंवते, ज्ञितप्रतिपद्भगुवार । मासअपाढहिष्ट्रभो, नवमस्कंधटदार ॥ ६७ ॥ १६ति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबांघवेज्ञश्चीविश्वनायप्तिहात्मजसिद्धश्चीमहाराजाधिराजशीमहाराजाश्ची स्राजवहादुरश्चीकृष्णचंद्रकृपाणञाधिकारिरधुराजपिद्धगृदेवकृते आन्न्दाम्बुनिधानवमस्कंधे चतुर्विज्ञस्तरंगः २४

दोहा-महाराजरपुराजकृत, भाषानवमस्कंष । यहसमाप्तमुद्रितभयो, संयुत्तछंदप्रवंष ॥

समानोऽपं नवमस्कंधः ९.

# इति श्रीमद्भागवत—आनन्दाम्बुनिधि नवमस्कन्धः समाप्तः ९.



"श्रीवेङ्गदेश्वर" छापाखाना-चम्बईः

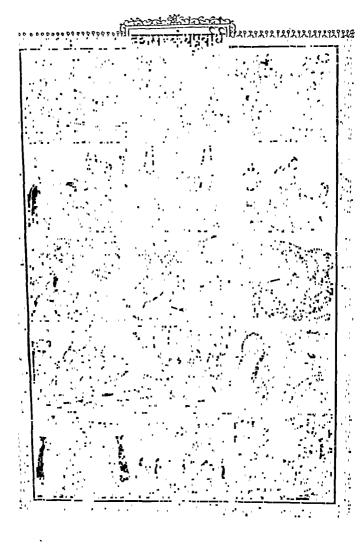

# इति श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्बुनिधि नवमस्कन्धः समाप्तः ९.





"श्रीवेङ्कटेश्वर" छापाखाना-बम्बई-



# श्रीमद्भागवत-आनन्दाम्युनिधि।

## दशमस्कंध (पूर्वार्ध) प्रारंभः।

त्रीरठा—जयजयश्रीव्रजचंद, नंदनंदआनंदकर ॥ मतिदायकजनगृंद, व्रजवनितामुखकंजआछि ॥ -पारथसारथिचरणर्मे, चितनकृतारथजाष्ठु ॥ स्वारथपरमारथसक्छ, अहेअकारथतासु ॥ जयजयश्रीसिधुरवद्न, चरणहरणसवशोक ॥ हरणविघनआनँदभरन, नरनसदामुदओक ॥ जयज्ञारदपारदप्रभा, करुणाआरदबुद्धि ॥ नारदआदिकवंद्यपद, गारदकरनिकुबुद्धि ॥ जयमुकुंदहरिगुरुचरण, जोमोहिसदाअधार ॥ जासुकृपातरिहोंसहज, यहसागरसंसार ॥ रघुपतिचरणसरोजमहँ, जाकोचितनितलीन ॥ सोपितुश्रीविशुनाथपद, वंदतहींसुदभीन ॥ कवित्त-नातोनील्कीलवासनाहिभयोपशीपति, नाहिंवलमीकहँतेजनमकोपाइये । नाहिंहाथवीनापुळिनोेमेंजन्मलीन्ह्योंनाहिं, सुरक्षसुरीनउपरोहितकहाइये ॥ कहरेपुराजकृपाकेकेसुनोवजराज, रावरेकोचारतअपारक्योंवनाइये॥ नातोभयेचारिम्रखनातोभयेपांचमुखः नातोभोसहसमुखकहोकैसेगाइये ॥ होहा-पेआनँदअंबुपिदश्म, पूर्वारधयदुराय ॥ मेरेजरमेंवैठिके, दीजैनाथवनाय ॥ सुनिकेअसकंधिहनवम, नृपकुरुकुछकोनाथ ॥ फेरिकह्योशुकदेवसों, सुदितजोरियगहाथ ॥

#### परीक्षित उवाच ।

सोमसूर्यवंशहिविस्तारा । तिननुपअद्भुतचरितअपारा॥मोहिसकच्छुनिदियोसुनाई।जङ्नुपकीगाथासवगाई पेश्वनाथकृपाकरिभारी । सुनिकैनेशुकविनयहमारी ॥ यदुकुलहरिवल्लेअवतारा । जीनकरीलीलासुखसा सिगरीआदिअंतसोंगाई। धन्यकरहुमीहिसकलमुनाई॥२॥वसिकैनंदगेहनँदलाला । कहीकियोजोचरितविज्ञा अक्रमधुराद्वारावतिमाहीं । कहीजोिकयोचरित्रनकाहीं॥३॥भवआमयऔषधिहैसोई । मनहिंहरतश्रवणनपरिज जिनकेउरतृष्णानिह्यावें । तेजनताहिप्रीतियुतगावें ॥

दोहा-ऐसीयदुपतियज्ञसुधा, जगमेंअतिविख्यात ॥ प्रज्ञुघातीकोछोडिके, कोकरिपानअघात ॥ ८ ॥

क्वित्त-दुर्योधनवाडोआगिनीरजामेंसीवरु, दुशासनगॅभीरतातरंगवहुवीरकी । भीषमञ्जाद्दोणकर्णआदिअतिरथीसवे, जामेमहाबाहमरयादन्पभीरकी ॥ कहरपुराजऐसोकोरवसमुद्रपोरः वाब्योचकराईपाइद्रोपदीकेचीरकी । ताकोपितामहमेरेगोपदसमानतरे, पायकैजहाजएकवाहुयदुवीरकी ॥ ५ ॥ पांडकुरुकुरुकोसंतानबीजमेरोतन, रह्योजननीकेगर्भहीमेजेहिकारुहै । तापैकोपकरिकेप्रचंडद्रोणनंदन, प्वारचोत्रहाशिरअखपरमकराउँहै ॥ सुनतपुकारउत्तराकीकहैरपुराज, जानिनिरमूखदोऊवंशकोउतालहै । पेठिकेडदरगदागहिकेकृपाटकाट, मुहसॉवचायोमोहिदेवकीकोटाटहे ॥ ६ ॥ जगतप्रकासीजगअतरकोवासीकाट, रूपजगनाशीयहमायजासुदासीहै । प्ररुपसुरूपभासीदेनवारोमुक्तिसासी, भक्तश्रृत्रासीपाटियननदुटासीहै॥ देवसरितासीताकीछीटासुखरासीकडीं, कृपाकेजोनरवपुपारचीअविनाओंहै। कहरपुराजवृंदावनकोनिवासीचारु, चंद्रचंद्रिकार्षात्रजवनिताविलासीहं॥०॥

-रामरोहिणीकेतनय, प्रथमकद्मोद्धनिजोय ॥ तिन्हेंदेविकिडुकेकद्मो, विनद्वेतनिकिमिहोय ॥
तेकिरिकृपामहाई । यहशंकाममदेहुमिटाई॥८॥केहिहितयदुपतितिजिपितुगेहू । वसेजायवनमेंकिरिनेहू ॥
निकयचिरतवदारा । गोपसखनसँगनंदकुमारा॥९॥व्रजमशुराद्वाराविमाई॥कियेचिरतवरणहुँतिनकाँही॥
तुळकंसिहेंकेहिंहेतू । कियअयोगवधकुपानिकेत्त॥ १०॥पुरीद्वारकामहँखुनिराई । यदुवंशिनसँगमहँयदुराई॥
.पैनिकियोनिवासा । सोमोसोंसुनिकरहुप्रकासा॥कितनीभईकृष्णकीरानी॥ १०॥हिरचरित्रऔरहुसुखदानी॥
नाथसहितविस्तारा । अवणकरनमनचहतहमारा ॥ १२ ॥

.हा-परमदुसहयद्यपिछुपा, यहजगमेंम्रुनिराय ॥ तापरमेंत्याग्योजल्हु, बैन्योम्रुनिमधिआय ॥ निरगततुवमुखजळजते, यदुपतिकथापियुप ॥ पानकरतश्रुतिअंञ्रुली, वाधतितृपानभूप ॥ १३ ॥

सूत उवाच ।

नकअसनृपकीवानी । सुनिशुकदेवमहामुद्गानी ॥ किटिकल्मपकीनाशनहारी । हरिकीकथासराहिसुवारी ॥ ॥अरंभहिकरनवसाना । व्याससुवनभागवतप्रधाना ॥ १८ ॥

श्रीग्रुक उवाच ।

ब्रिद्धियहभईतिहारी । सुननकृष्णगाथासुखकारी॥१५॥कृष्णकथाकोप्रश्नसुजाना।करततीनितनपूतमहाना॥ ताप्टच्छकओरहु्ओते । जिमिपापिनगंगाकरसोते ॥ १६ ॥ दैत्यअंशभेभूपअपारा । तातेभयोभूमिकहँभारा॥

(भारभूपीड़ितहेंकै । कोनहुँविधिननाञ्चतेहिन्वेंकै ॥ कोरा-वराकेसमार्थिस ४८-॥१५७॥-१४म्मरीस

दोहा-नब्राकेक्षरणहिंगई, भू-॥१९॥-धरिसुरभिसरूप । करुणाकरिरोवनलगी, वरण्योनिजदुसभूप ॥१८॥ नेविरंचिधरणीदुसभारी । लैसँगमेंसुरमहित्रिपुरारी॥गयेक्षीरसागरकहँआसू । शयनकरतजहँरमानिवास्॥१९॥ इभयेक्षीरिनिधितीरा । त्रह्माक्षंकरयुतसुरभीरा ॥ पुरुपसृक्तपिङ्केचगदीक्षे । अस्तुतिकरनलगेनतक्षीक्षे ॥२०॥ भितहँथकाक्षतेवानी । ताकोसुनित्रह्मासुसमानी ॥ सवदेवनअसगिरासुनाई । सुनहुसकलसुरअवचितलहं ॥ समाधिमहँअतिसुखदाई।गगनगिरामोहिंपरीसुनाई॥सुनिकैकरहुसुरहुतेहिभाँती।तवमिटिइसिगरीदुखपाँती २१

दोहा—प्रथमहिसुरिषुजानिलिय, यहधरणीकोभार । यदुकुलमैंसिगरेअमर, लेहुआझुअवतार ॥ २२ ॥ |वसुदेवभवनमहँजाई । हिँहेंप्रगटकृष्णसुखदाई ॥ हिस्किप्रियहितसबसुरदारा । लेहिजाइअवनीअवतारा ॥ वलेरहिहकूष्णमहिमाही । तवलेलिसबरहहुतहाँहीं ॥ भूभारहिजतारिहरिदेंहें । धरणीमेंधुवधमैचलेहें ॥ २३ ॥ सुदेवकीकलाअनंता । सहसवदनजिनतेजनअंता ॥ तेहरिकेतहँअयजहेंहें । हरिहितखलनखलककेहवेंहें॥२०॥ |भगवतीकृष्णकीमाया । जेहिंसिगरेजगकोभरमाया॥सोसुकुंदकोज्ञासनपाई । कलुकारजहितप्रगटीजाई॥२५॥

श्रीशुक उवाच ।

दे।हा—यहिविधिकदिसवसुरनसों, धरणिहिवहुससुझाय । गवँनतभोनिजधामको, धाताअतिसुखपाय ॥ २६ ॥ रसेनअसनामिश्ताला।मधुरामंडल्कोमहिपाला॥मधुरामहँसोनिवसतरहेळ।विविधमाँतिकेभोगहिल्हेज ॥२०॥ धुरायदुवंशिनसुखदानी । भईराजपानील्लानेता ॥ मधुरातेहिनितरहिहसुरारी । ऐसोभापहिवेदिवसी॥२८॥ निकछुकालमोहसुनुराजा । प्राच्योल्यसेनमहराजा ॥ ताकेप्रगट्योस्रतन्त्रभागा । ताकोरह्योकंसअसनामा ॥ वकलप्रसेनल्लुभाई । तासुदेवकीस्तासुहाई ॥ ल्यसेनह्रिपरमञ्लाही । वसुदेवहिदेवकीविवार्स ॥ दोहा—बहुदादुजदेप्रीतिकार, द्वहितास्याहेचद्वाहा ॥ २९ ॥ लयसेनकीन्ह्यीवदा, नेनननिरमहाह ॥

दाहा—बहुदाइनद्प्रातकार, दुाइतारपाहचट्टाइ॥ २९ ॥ उग्रसनकान्द्रावदा, ननननारवाहणा गिर्नापोतिपरेप्रिविशेखी । चट्टयोकंसरपपेम्रुसटेखी ॥ निजकरगद्गोतुरंगनिट्टारी । रहीतहाँरयभीरनपेगी ॥ वियोचपट्टेमरयकंसा । करीसकटजगताम्रुमशंसा॥३०॥ कृतकसानसाजेमद्वारे । दियोचारिशतनागृदगी ॥ देयोपंचदशसदसतुरंगा।अटादशशतरयदुलभंगा ॥ ३९ ॥ द्वेसिट्टेयदुहितासँगदासी । अर्टकारसंग्रतछित्रामी ॥ यहिविधिदेवकदाइजदीन्यों।दुद्दिताप्रीतिरितिरसभीन्यों॥तुरहीशङ्खमृदङ्गनगारे।वाजतभेतहँवाजअपारे॥३२॥३ दोहा-कछुकदूरजबदेवकी, गवँनतभैरथमाहि । तवनभवाणीहोतिभै, अतिकटुकंसहिकाँहि ॥

सन्रेकंसमहाअज्ञानी । जेहिरथमेंचढायसुखमानी ॥ चलोजातपहुँचावनहेतू । हैनकछूतेरेचितचेत्र अठयोंगभंदेवकीकेरो । करिंहेअविक्षकंसवधतेरो ॥ ३४ ॥ ऐसीसुनततहाँनभवानी । कुळदूपणपापीअभिमानी ऐसोकंसदयास्वत्यागी। भगिनीहननचह्योभैपागी॥पकरचोकेशकाड़ितरवारी।काटनलग्योशीशअविचारी॥३५ ताकोअतिनिदितयहकरमा।त्याग्योलाजऔरसवधरमा॥सोवसुदेवनिरसिद्धप्रपागे।कंसिहिअससमुझावनलागे ३६

वसदेव उवाच।

दोहा-अरसराहें आपुग्रण, होनिजकुलयश्कारि । सोविवाहिभगिनीहनन, कतकाडीतरवारि ॥ ३७ ॥ जबतेजीवजन्मज्ञेगपावै । तबतेमृत्यसंगमदँआवै ॥ मरेआजकीवहदिनमाँहीं । मीज्यनहँधवजीवनकाँहीं ॥३८ मरणकारुजवगोनगिचाई । तवतनुद्तियकर्मवश्चपाई॥यहतनुकोत्यागतहैजीवा।सोटप्रातसन्द्रमतिसीवा ॥३९ जिमिआगेजोरईपदधरई । पीछेपगतणस्यागनकरई॥जिमिधरिप्रथमचरणनररास्र। नरहरुठावतपाछिलपास ४० जिमिजागतमहँजोहतजोई । देखतपुरुपसपनमहँसोई ॥ जागतकीसबस्धिधिसरावे । ऐसेहिश्रतिदेहिनगतिगावे

दोहा-जबद्रजोत्तमकोल्डत, जिययहतनुहिविहाय ॥ तब्हीयहतनुकीसुरति, भूलिजीवकहँजाय ॥ ४९ ॥ मरणसमयनहँनहँमनजाव।करमविवश्नियसोइतनुपावेधश्निमिज्छडोछेडोछतचंदा।तिमिमोइतजियमायाफंट असग्रनिकरद्वनकेद्वसोंझोह् । सवअवमूळजानियेंकोह् ॥ जोआपनचाहैकल्याना । तौछोडेसववैरविधाना ॥ जोसवसोरासतरिप्रराती । ताकोभोजरोजहेभीती ॥ ४४ ॥ सुतासरिसभगिनीयहत्तेरी। अतिशयदीननारिभैमेरी हनहुनयहिकरिकोपकराला । अहहुकंसतुमदीनदयाला ॥ ४५ ॥

#### श्रीग्रक उवाच ।

यहिविधिसामभेदकेवचना । कहवसुदेवकरतवद्वरचना ॥

दाहा-पैअतिदारुणभोजपति, समुझ्योनेकहुनाहि ॥ दैत्यअंज्ञतेप्रगटभो, दयानभैउरमाहि ॥ ४६ ॥ जवनींहमान्योकंसकराला।तववसुदेवहुबुद्धिविज्ञाला।।असविचारकीन्ह्योमनमाहीं।कहाकरवअवजितयहाँहीं१४७। यदिपमृत्युनर्हिवचेवचाई । तद्पियुद्धिवरुजहँठोंजाई ॥ तहँठोंछचितैकरवरुपाई । भगवतगतिकछुजानिनजाई । वचैचपायहिकयोजोनाहीं।तोनहिकछूदोपहमकाहीं ॥४८॥ कसहिदेविकषुत्रदेनकहि।छेहुँवचाइनारिनिजकस्महि॥ जोकदाचिवीचिह्यहकंसा । मरेतीहोयसकळदुखम्बंसा ॥ जोकदाचिजीवतहारहे । देहेंसुतहोनीसोहेंहे ॥ ४९॥ दोहा-अथवाहोयविषर्य्ययहु, हनैपुत्रईकंस ॥ जानीजायनईज्ञागति, जगमहँएकहुअंस ॥

हाङकाङततीपचिन्हाकोनदोपनाष्ठ्रिमृतिपहें॥५०॥ङगतद्वारिनोकाननमाही । नेरेहुपरिकोडतरुव्चिनाहीं॥ हाउनाराताता. ऐसिंहजननमरणगृतिसाँची।होतसोइजोविधिकछुराँची, १यहिविधिकरिवसुदेविचारा।सुस्रप्रसन्नदुसहियेअपारा ॥ पापीअतिनिरदयतेहिंकंसे । कझोवचनअसकरतप्रशंसे ॥ ५३ ॥

वसदेव उवाच ।

भोजराजजोभेनभवानी । सोयिदिभाँतिपरत्मोहिँजानी ॥ हेनदेवकीतेतेहिंभीती । याकेसुततेमस्णप्रतीती॥ तातेजवयाकेसतहेंहें । तवहमतुमहिंसोंपिसवदेंहें ॥ ५४ ॥

श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-सुनतवचनवसुदेवके, कंसुमानिमन्छीन ॥ देविक्रिकेक्चछोड्कि, गम्नभवननिजकीन ॥ दाहा—सुनतवचनवसुद्वकः भवचाताः । । वसुदेवहुठेद्वकिक्ष्हां । ह्मप्रसन्नोनिजपरमाहा॥५५॥देवकिप्रतिवरपहिकुरुराह् । आठपुजदुहितहरूनहा॥५६॥ वसुद्वहुळद्वाककात् । स्वरतक्ष्याः स्वरतक्ष्याः । कोर्तिवतजेठोसुतजोई । अतिशयविकल्सत्यनिजजोई॥होत्तिद्वियोकंसकहँजाई।आनकदुंदुभिन्नश्रुवहार्

ः (सहतनिहंसाञ्जस्त्राना।कहँचाहतपंडितमितवाना।कहाकरिवानिहंकपटीकृरा।त्यागतकहानघीरहुजूरा॥५८॥ ानकदुंद्रभिकोसितदेखी।कंसकह्योहँसिसुदितविशेखी ॥ छैवसुदेवजाहुसुतकाही । यहितेमोहिभीतीकछुनाही ॥ ोनभईमोकोनभवानी । सोक्षठयोसुतमीखुवखानी ॥ ५९ ॥ ६० ॥

दोहा—कहिवसुदेवतथास्त्ततहँ, त्यायस्तकहँगेह ॥ कंससुभाउविचारिकै, मिट्योनकछुसंदेह ॥ ६१ ॥ तवाँहकंसढिगनारदआये । छेइकांतमहँवचनसुनाये ॥ गोपनंदआदिकत्रजवासी । यारद्वतिनकीतियद्यविरासी॥ वसुदेवादिकजेयदुवंसी । देविकआदिकनारित्रअसी॥६२॥भोजराजयेसबसुरजानों॥इनकोयोसोकबहुँनमानों॥६३॥ हरिजतारिहैंहठिभूभारा । करिकेंद्देत्यवकोसंहारा॥६४॥यहिविधिकंसहिसकछबुदाई । गवँनिकयोतहँतेसुनिराई॥ यदुवंशिनकहँदेविचारी । ऐहेंदेविकगर्भसुरारी ॥ यदुवंशिनतियसुरतियमानी।हरिकेहाथमीचनिजजानी॥६५॥

दोहा-पुनिअसमनमेंग्रनतभो, कंसमहामितमंद्र ॥ जहँतेगनियेंआठसोह, इनमेंकोनगोविद् ॥ तातेसवपुत्रनकोमारों । अवनिहेंनेकुद्याउरपारों ॥ असिवचारिकेकंसतहाँहीं । देविक अरुवसुदेवहुकाँहीं ॥ पकरिपगनवेडीभारेदीन्ह्यों । कारागारकेदपुनिकीन्ह्यों ॥ प्रथमपुत्रतुरतहिमँगवाई । ताहिकियोवधदयाविहाई ॥ क्रिभेदेविकेकेवारे । तेतेगयेकंसकरमारे ॥६६॥ सुद्धदमातुपितुश्रातनकाहीं । हर्नाह्रेटोभवज्ञाद्रपवसुपाहीं ॥६०॥ कालनिमेमेंपूरवकेरो । मारचोहरिकरिवेरघनेरो ॥ अवहूँयदुकुलप्रगटिसुरारी । मोकहँअविज्ञादरिहेमारी ॥ असिवचारिमनकरिअतिकोधू । यद्वेदिनातोंकियोविरोधू ॥ ६८ ॥

दोहा—भोजअंधयदुकुळअधिप, उम्रसेनमहराज् ॥ हरिसनवंधीताहिम्रति, कियोननिजपितुळाज ॥
पकरिपगनवेरीभरी, राख्योकारागार ॥ वैठिन्द्रपासनकरतभो, ज्ञासनदेशमझार ॥ ६९ ॥
इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेराविश्वनाथासिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्री
महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरचुराजांसहजूदेवकृते
आनंदाम्ब्रनियो दशमस्कंषे प्रथमस्तरंगः ॥ १ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा—तृणावर्त्तचाणूरवक, केजीद्विनिदम्छंव ॥ अपआरिष्धुष्टिकवकी, अरुपेनुकतन्छंव ॥ येसवअपनेमत्रिनकार्ही । बोल्मिंत्रकरिष्ठदिततहाँहीं ॥ २ ॥ वाणभोमआदिकअप्ररेशा । इनतेलेवहुपापित्रणी मागुपकेवाहुनवलपाई । नाञ्योयदुवंशिनवरियाई ॥ २ ॥ पायकंसकृतमहाकलेशा । यदुवंशीभागतिविद्या । केकेकोशलकुरुपांचालू । निपधविदेहिवदभेंहुशालू ॥ इनदेशनमहँवसेपराई । कंसराजजहँखवरिनपाई ॥ ३ अकूरादिवेरहेस्याने । तंकंसहिमिलिक्षियनपयाने ॥ कंसदेवक्षिपट्टालक । जवकीन्ह्योवपयदुकुलपालका

दोहा-देविकिकसतमगरभ, गयेशेशभगवान ॥ तबदेविकिकहोतभो, हरपहुशोकसमान ॥ ५ ॥ जानिकंसकोभेभगवान। । ५ ॥ जानिकंसकोभेभगवान। । करनहेतुयदुवंशिनत्राना ॥ कह्योयोगमायासोनाथा । हमतेयदुकुळअहेसनाथा ॥ इतिवादिक्षकोभेभगवानी । मानिकंसत्वपकीभयभाती ॥ तत्तिजादुवेगित्रकाहों । गोपगऊजहॅळसिंहसदाहीं ॥ रोहिणिआनकदुंदुभिनारी । मानिकंसत्वपकीभयभाती वसेनंदगोकुळमहँसोहे ॥ ७ ॥ औरदुगिरिदरीनमहँकोहे ॥ शेशगर्भजदिविकिकरी । ऐचित्ताहिशासनप्रिविधी राखहुरोहिणिउदाहिमाहीं । यहप्रसंगजनिकोउनाहीं ॥८॥ हमदेविकितेळअवतारा । करिहेंजगमहँचरितअपा

देहि।—यञुमतिरानीनंदकी, ताकेतुमहूंजाय । प्रगटहोहुव्रजमंअविश्, ममनिदेशकहँपाय ॥ ९ ॥ तुमकोजगममुज्ञअपारा । पूजनकारहेँदैउपहारा॥मृजजनसर्वकामनादायिनि । ह्वैहोदिविनिकीठकुरायिनि॥१० विजयाअरुनेप्पवीहशानी । दुर्गाभद्रकाठिसुखदानी ॥१९॥ कृष्णाकुसुदाऔरचंडिका।शारद्रनारायणीअदिश मायाअरुमापवीसुकन्या । ऐसेनामपाइहोपन्या ॥ रचिरचिविमलसुथलजगळोग्रू । थापितोहिंपेहेंसुसभौर्या क्रोक्गर्भकोभोसंकर्पण । तातेनामभयोसंकर्पण ॥ जगमेंह्विंदेअतिअभिरामा । ह्वेंद्वेतासुरामअसनामा ॥ अतिबल्सोंअरिअमितनक्रेंदिं । तातेजगवलभद्रकहेंद्वें ॥ १३ ॥

देाहा-सुन्योयोगमायाजर्वाह, ऐसोनाथनिदेश । कहितथास्तुगवँनतभई, आईमाथ्यरदेश ॥
जसमधुसदनशासनदीन्ह्याँ।तहाँयोगमायातसकीन्ह्याँ॥१२॥देविककोद्धतगर्भनिकासी।राख्योरोहिणिउदरमँझारी ॥
तवपुरजनअसिकयोनिवरो।गयोगर्भगिरिदेविककेरो॥१८॥अभैप्रदाताभक्तरमेशा।वसुदेविहमनिकयोप्रवेशा॥१६॥
तवतेभेवसुदेवसहर्षा । महादुरासदअरुद्धरपर्गा॥भयोभासकरसरिसप्रकासा । अवलोकत्वउपजतअरिवासा ॥१०॥
पुनिदेवकीउदरमहँस्वामी । आवतभेजगर्थतरयामी॥जिमिष्रस्वदिशिचंदहिधारे।तिमिदेविकसुद्धंदसुससारे॥१८॥
जगतिवासहकेरनिवासा । भईदेवकीसहितहलासा ॥

दोहा—शिलाशिलासमदेवकी, रुकीभोजकेभीत । नार्हसोहतशब्कंडिजिमि, सरस्वतीपरिमीत ॥ १९॥ देविकतेजबद्दतलाशिस्मोत् । करतशोचितत्तिति वित्तभोज्॥त्वमनमें असकंसिविचारचो।हिर्दिविककेगर्भसिपारचो॥ अहेतत्वमेरीवधकारी । असनदेविकिकेगर्भसिपारचो॥ अहेतत्वमेरीवधकारी । असनदेविकिकेगर्भसिपारचो॥ अहेतत्वमेरीवधकारी । असनदेविकिकेगर्भसिपारचो॥ स्वाप्त्रेविकारीवध्यापार्मिवतीकोजीवधकारीवध्यापार्मिवस्त्री । वातिमिद्रमीचद्वित्तारी ॥२०॥ जीतिहिमरोमनुज्ञहेसोई। गर्भवतीतियवधिकयजोई॥ विनविचारजेकमेकराहीं।जर्गनिदालहिनरकिवाहीं ॥२२॥ तातेजवयाकेसतहोई। तवहींअविशासिकेशिहीं॥ ।

दोहा-असिवचारिमनकंसकरि, भगिनीवधविहाय । ह्वेहेहरिकोजन्मकव, यहींचत्योचितठाय ॥ २३ ॥ वैठतवागतलातहुं, सोवतकरतविहार । हरिकोिंचततहरिमयो, निरख्योनुपसंसार ॥ २४ ॥ जानिदेवकीगर्भमें, हरिकोसुरविधिसर्व । नारदादिसुनिसंग्रुटे, अस्तुतिकीन्हेंसर्व ॥ २५ ॥

#### ब्रह्मादय ऊचुः।

छंद-जयसत्यव्रत्तजयसत्यपरजयसत्यतीनिहुँकाळ । जयसत्यजगमहँसत्यवासिसत्यसत्यविशाळ ॥ जयसत्यमदर्शिकादोजयसत्यपरजयसत्यविशाळ ॥ जयसत्यवप्रद्रमञ्जापद्वितेसत्यसत्यविशाळ ॥ २६ ॥ यहजगतत्रकआधारप्रकृतिविमुळ्डेंग्रुणसीत । फळ्युगळसुखदुखपमेआदिकचारिरसमहँभीत ॥ हेपंचप्राणदुपाँचअंकुरक्रिमेपटपटभाव । हेंसातभातुहुसातत्वचनविद्यक्रीटरगाव ॥ मनबुद्धिअक्शहंकारपाँचहुभुतआठहुँशाख । दशहंदिपछबद्देशजीबहुयुगळस्वशृद्धितभाख ॥ २७ ॥ ऐसेजगतत्रकुआपकारणहरहुपाळहुँगत्य । तुमसीजगतकोभिन्नमानहिंदाननहिंतिनचित्य ॥ झानीग्रणहिंद्याधारतुमहोजगतकेभगवान ॥ २८ ॥ जगकरनमंगळहेतुधारहुसत्वरूपअमान ॥ संतनसुखददुष्टनदुखदेंरावरेकेरूप ॥ २९ ॥ अरविदनेनप्रकाश्चित्वराजपरमञ्जूप ॥ त्रवासकोसतसंगकरित्वचरणवेमजहाज । चित्रुरतगोपदसरिसयहसंसारितपुदराज ॥ ३० ॥ संसारसागरतरणकोप्रभुऔरनाहित्वपाय । तिरगेतरतत्तिहेंसकळतुबचरणवित्तळगाय ॥ ३० ॥ कवित्त-दानीओरहानीओरध्यानीतपठानीवहें, जगकेगळानीतिरवानीकमनेवाहें।

धर्मीओरकर्मीओरशर्मीवाडेममीवन, तजेधनगर्वीजन्मीसुकुल्सदेवाहें ॥
रष्डराजयद्यपिअनेकविधिऐसेभये, करतविवादवादजन्मवितवैदाहें ।
रामरावरेकेषदमेर्मकोनकीन्द्रोपान, चढेअतिॐवेषदतुरंतिगिरेवाहें ॥
कोईभेअचारीकोईपर्मेष्डरधारीधुव, कोईउपकारीबढेकोईनिर्विकारीहें ।
कोईभेअचारीकोईपर्मेष्डरधारीधुव, कोईउपकारीबढेकोईनिर्विकारीहें ॥
कोईपढ़ेमीडतविरागतेनसंडितअ, दंडितअवनिर्मेटदंडितविचारीहें ॥
कोईपटशास्त्रपढ़ेवादओविवादवढे, कोईकुल्कान्यगढेदयामुढेभारीहें ।

छाकेनाहिंसीकेपीकेप्रेमरसपीकेनीके, कहाकियेजीकेजीकेफीकेसुखकारीहें ॥ ३२ ॥ माध्वजेरावरेकेदासहेंअनोखेचोखेधोखे, हुँसुपंथतेनगिरतळखेपेरें॥ प्रभुपद्पंकजसुप्रेमकीजँर्जारेंडारि, कोठरीहियेमेंरासिनिजवज्ञमेंकॅरें। रघराजरक्षितरमेशवाद्धदंडतेह, मेशहेअदंडयमदंडकोनहींडरें ॥ भैरोंओभवानिनकेज्ञीज्ञनमेंपाँवदेदे, निरभेसदाहींजगमाहींसविसंचरें॥ ३३ ॥ ञद्धसतोग्रणआपनोरूपहितेजगमंगळकेतुमधारो । ताकहँवैद्यसमाधिकियातपयोगतेप्रजतआश्रमचारो ॥ जोप्रगटोअसरूपनकेसवहोइविनाञ्चविङ्गासतिहारो । कैअतिमानुपकर्महरेरघराजहरोअवनीकरभारो ॥ ३८ ॥ ३५ ॥ नामञ्जोह्नपहुधामभौद्यीत्रासकैगनिनाजोअनंतगनेया । पैतिहरेपदपूरणप्रेमिऌर्षेनितहींहियध्यानधरेया ॥ ३६ ॥ जेअर्पेंसबकर्मतुम्हेंअरुओरेनकेडपदेशदेवैया । तेनहिंआवतहेंनगमेंनेतिहारीकथाकेकहेयासुनेया ॥ ३७ ॥ प्ररुपोत्तमकोपदहेपुहुमीअवताकरभारटरोसिगरो ॥ धनिभागहैरावरेपाँयनसोंयहअंकितर्ह्वेहेंथरोईथरो ॥ ३८ ॥ अवतारहैआपकोछीछाहितैकहैधर्मअधीनसोमूढ्खरो । जनजेतुम्हेंजानेवनोतिनकोतुम्हेंजानेनहींतिनकोविगरो ॥ ३९ ॥ मीनहयंत्रीवअरुकच्छपवराहनरः सिंहअरुवामनहुँहंसभृगुरामहौ । कोज्ञलाकुमारआदिलैकेअवतारटारचो, भूरिभूमिभाररखबारतीनोंधामही । रघुराजतेसहीकृपाकोकेकेदेवनपे, हेकेवसुदेवकेदुलारेअभिरामही ॥ भूपदैत्यअंशनविध्वंसिवलरामसँग, होद्वयदुराजहेप्रणामघनश्यामही ॥ ४० ॥ फेरिदेवकीसोंसर्वेदेवअसवोलेबैन, परमपुरुपजाकोधामहैअशोकको । जगतनिवाससोनिवासकीन्ह्योंतेरेकुक्षि, बासनाशिवेकोसबदेवनकेथोकको ॥ जगतजनकजननीतूधन्यरघुराज, कंसकालनिकटनकामकछुशोकको । यदुकुलपालकअरीनकुलवालकसी, हैंहेंतुववालकजोमालिक त्रिलोकको ॥ ४१ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिविधिअस्तुतिकरत्तभे, जहँछोंनान्योभेव ॥ निजनिजभवननगवँनिकय, ब्रह्मशिवादिकदेव ॥ १९० इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशिवश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधि राजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजसिहजूदेवकृते आनन्दाम्खुनियो दशमस्कंषे द्वितीयस्तरंगः ॥ २ ॥

## श्रीशक उवाच ।

दोहा—परमसुहावनकाळजन, पुनिआयोमहिपाळ॥ छायरह्मोञ्जेळोकमें, आनँदआशुविशाळ॥ छाग्योभादवमाससुहावन । अहनक्षत्रशांतसुल्लावन॥९॥परमप्रसन्नभईसवआशा । अयोगगनमहैलम्हर्ज्जर्न निरमळभयेनछञ्जहतारा । मंगळदायिनिमहीअपारा ॥ पुरआकरचोरहुत्रजगामा । उपज्योआनँदटार्माहर्ज्जन बहेंनदीनिर्मछज्ञछपारा । विकसेसरनसरोजअपारा ॥ काननकछरविकयेविहंगा। तरुराजीफूळीबहरंगा॥ ३॥ क्षीतळमंदसुगंधसमीरा । वहनळग्योनाञ्चकसवपीरा॥ विप्रनकेरिहोमिशिखिण्वाळा । प्रगटीदहिनावत्तेविशाळा॥४॥

होहा-सबसाधनकेजगतमें, भेत्रसन्नमनभूरि ॥ नभमंडलमेंदेवसब, दुंदुभिधनिदियपूरि ॥ ५ ॥ गावाहबहुकिन्नरगंथवा । कियअस्तुतिसिथचारणसर्वा ॥ विद्याधरीअप्सरानाना । नाचनळर्गीकरतकळगाना ॥६॥ नभतेवरपहिसुरसुनिफूळा । जानिमहासुद्मंगळमूळा ॥ सागरउपरउपरसंचरहीं । मंदमंदधुनिजळधरकरहीं ॥ ७॥ रहेसुरजवासिहहिरासी । भार्दीकृष्णपक्षसुखरासी ॥ नखतरोहिणीअतिसखदाई । तिथिअएमीळगनसोसहाई ॥ रह्मोअनूपमसोबुधवारा । पूरविदिशिशशिभासपसारा ॥ अर्धरातजवभैकुरुराई । देविकतेप्रगटेयद्वराई ॥

दोहा-जैसेन्यपूरविदेशा, प्रगटेपूरणचंद ॥ तिमिप्रगटितभेदेवकी, यदुकुल्आनँदकंद ॥ ८॥

**छंदमनोहरा-सरसिजयुगनैनासुखमाऐनादायकचैना**आनियारे, कछुअरुणारे । अजचारिविज्ञालान्यनमालामणिहुँरसालाकरधारे, आयुधचारे ॥ श्रीवत्सल्लामाजल्धरङ्यामातनअभिरामाद्वसभारे, नाज्ञनहारे। मणिसुकुटविराजैकुंडलभाजैअलकसमाजैमद्दारे, अहिसुतकारे ॥ पटपीत्सुहावनत्रितलजावनसुनिमनभावनछविरासी,-॥९॥-कटिचौरासी । कंकनकरमाहीं अतिहिंसोहाँ हीं अरु अजगहीं छविसासी, अंगदभासी ॥ मंज्ञरुमंजीराजडितसहीराछविगंभीरापदवासी, जेसमकासी । सोहतनखश्रेणीमुनिमुद्देनीश्रशिछविछेनीअपनासी, सुरसारेतासी ॥ १०॥

दोहा-हेअभिमन्युक्रमारतृप, सोस्रतिकाअगार् । हरित्रकाशसोप्ररिगो, रहिनगयोअँधियार ॥ छंदचौपैया-रुखिकेअसवारकत्रिभुवनपारकशीवसुदेवतहाँही।हगनीरवहायोआनँदपायोकङ्चोवचनसुखनाहीं ॥ गुनिहरिअवतारापरमञ्दारासोअपनेमनमाहीं । गोदसैहजारादियङ्कवारामोदितविप्रनकाँहीं ॥ ११ ॥ प्रनिधारेंडरधीराबुद्धिगँभीराचरणनमेंशिरनाई। पंकजकरजोरीबहुतनिहोरीचरणनिचत्तलगाई॥ करिरवसमदुंदुभिआनकदुंदुभिकंसविभीतविहाई।गुनिहरिपरभाऊमृदुलसुभाऊअस्तुतियहसुखगाई॥१२॥

वसदेव उवाच ।

दोहा-अहोप्रकृतिपरनायतुम्, जानतहेंसबकोय् ॥ सदासबिदानंदृष्पु, बुद्धिप्रकाुज्ञकसोय् ॥ १३ ॥ प्रथमश्रक्तिनिजजगतराचे, यद्यपितेहिननिविष्ट ॥ तद्यपितुमदेखेपरी, मानहुँ अहहुप्रविष्ट ॥ १८ ॥ जैसेमहदादिकसँबै, करहिजगतनिरमान ॥१५॥ हेंप्रथमहितेताहिते, छीननछीनसमान ॥ १६॥ ज्ञानप्राह्मरूपादियुत्त, यद्यपिरहेसुरारि । जसरूपादिकल्लिपरें, तसनहिंपरोनिहारि ॥ सवथञ्यापीहोसदा, नीहं आवरणतुम्हार ॥ १७ ॥ तुमसोंभिन्नजोजगळखे, सोमतिमंद्ञपार ॥ जोकोडकरतविचारभट, तोयहजगतसदाहि । तुमतेभिन्नतीहेनहीं, भिन्नटसैकेहिकाहि ॥ १८॥ वतपतिभरुपाठनहरन, जगकोहेतुवहाथ । अगुनीअमठअनीहतुम, परब्रह्महोनाय ॥ तुनअधीनयहम्कृतिजो, करैसकळजगकाज । तातेकरतातुमहिंहो, भाषहिंवेदसमाज ॥ १९॥ तमग्रणधरिनाशहुजगत, त्रेगुणईशसुरारि । सतगुणधरिपालनकरहु, उत्तपतिरजगुणधारि ॥ २० ॥ रक्षणहितयहधरणिके, ममगृहिष्टयअवतार ।मारिअसुरअंज्ञीनृपन, हरिहोभूकरभार ॥ २१ ॥ हेमसुपापीकंसवह, मारचोतुवकाठश्रात । तुवचतपतिसुनिअस्त्रगहि, ऐहेद्रुतअनसात ॥ २२ ॥

शुक उवाच।

सोरठा∼विभुवनपनीकुमार, अपनोछिसिकेदेवकी । अस्तुतिकरीटदार, मंदविद्दँसितजिकंसभय ॥ २३ ॥

j:

### देवक्युवाच।

किवत्त—आदिहेअच्यातपरव्रह्मपरकाशमानं, निर्विकारसत्तामात्रदिव्यग्रणरासीहर । निर्विशेषओनिरोहह्मानदीपआपहीही, अधमउधारेजेपरेरहेभयांधकृप ॥ २४ ॥ विधिद्वनसततवर्षाचोंभूतजाइमिळे, महत्तत्वहीमसोडिमळतप्रकृतयूप ॥ प्रकृतिविळीनहोतआपहीमेर्डराज, तवरहिजातप्रभुएकआपहीशवृत्प ॥ २६ ॥ हिंनिमेपजाकेआदिसंवतहेजाकेअंत, जातेविश्वरच्यामहानजीनकाळहे ॥ सोहिरावरेकीळीळामांभंअसचारावेद, अभेप्रदआपपदमणतिविज्ञाळहे ॥ २६ ॥ काळव्याळभीतिनेपळातसवठीरप्राणी, कवहूँनपावेत्राणरहत्तविहाळहे ॥ भागवज्ञीगरतजोञ्जरणतिहारेआय, ताहीसमैताकोळूटिजातजगजाळहे ॥ २७ ॥

दोहा-हेक्कपाळअवकंसक्कत, हरहुहमारीभीति । अभयदानदीनोजनन, यहैरावरीरीति ॥ २८॥ डर्राहृंकंसतेहमभगवाना । सोश्चठराखतवेरमहाना ॥ मोतेष्रगट्यनाथितहारो । जानेकंसनपापअगारी ॥ जोजानिहेडुप्टयहभेटू । तोमोक्टॅहेर्हेखळखेटू ॥ तुमकोकळूनअहेळपाना । सवयळव्यापीहोभगवाना ॥ २९ गदाचक्रदरअंडुजधारी । चारिवाहुशोभाअतिभारी ॥ यहअद्भुतहेरूपतिहारो । योगीगणतेहिंच्यानिहंपा सोमोपर्कारक्रपामहार्द्दे । छेहुनाथअवआशुळिपाई ॥ ३०॥ प्रळयअंतमहुँरिवसंसारा।राखहुनिजतउखतिहा

दोहा-सोप्रभुमेरेउदरते, प्रगटभयेसुरवर्ज । हैयहङीलाआपकी, पैमोहिलगतअवर्ज ॥ ३१ ॥

सुनिदेविककीगिरादुखारी। वोलतभेकरिकुपासुरारी॥

### श्रीभगवानुवाच ।

स्वायंभूमन्वंतरमाहीं । पृश्चिनामतेरहीतहाँहीं ॥ सुतपानामप्रजापतिजोई । तेरोकंतरह्योतवसोई ॥ ३२॥ तुमदोडनकहँतहँकरतारा । सृष्टिकरनहितवचनउचारा।।इंद्रीजितह्वेतुमवनजाई । कीन्ह्योंदंपतितपमनलाई आतपवातवारिहिमसहेडः।इवासरोकिदारुणवृत्तगहेडः ॥३४॥ कहुँमुखेपत्रनकोखाई।कवहुँवातभिवक्रि<sup>हीह</sup> क्रिकेअमुडुचित्ततमदोई । मोहिंशाराधनकियुमुदुमोई ॥ ३५ ॥

दोहा-पेमीतपकारिमोहिसों, चह्योलेनवरदान । यहिविधिवीतेचारियुग, करतकलेक्समहान ॥३६॥ लिखिक अतितपकिवनितहारी।अतिकोमलिवल्द्रयोहमारी।।तपश्रद्धाअ रुभक्तितिहारी।अपमममन्त्रप्तक्ष्यि त्यमेंतुवसमीपमहँ ॥३८॥ कवहूँ सुलभोग्योतुमनाही । क्रियायसम्प्रमान्त्रप्ति विह्निस्तिनमोसनयाची । सुरमायामेंतुवमतिराची॥माँग्योतुमस्त्रमोहिसमाना।ओरहुभोगविलासहुनान । मेंतुम्हरीकरिपूरणआसा । पुनिगमन्योआपनैनिवासा।।१०।पिअपनेसमदुतियनदेखी।अपनोवचनविवासिक्ष भयोपुत्रमें जायतिहारो । प्रशिगभभोनामहमारो ॥ १९॥ ॥

दोहा-अदितिकश्यपहुतुमभये, दुसरेजन्मिहमाहिं। हमवामनतवस्रतभये, नामज्येद्रतहाँहिं॥ १२॥ अवतीसरेजन्मअसमानो । सोकश्यपवस्रदेविहजानो ॥ अदितिअहातुम्वेदविकमार्द्द । तात्मेप्रगब्धाद्व । सोक्ष्यपवस्य । अदितिअहातुम्य । तोनतुम्हेंसुधिहोतिहमार्ति ॥ क्षिप्रगटतीचाळवप्रभारी । तोनतुम्हेंसुधिहोतिहमारी ॥ हिंसुस्तिकरावनहें । नेतृतुम्हेंसुधिहोतिहमारी ॥ अप्रभावकरिमोलहाँ पुत्रभावकरिमोलहाँ पुत्रभावकरिमोलहाँ । तोमहोत्रहें । वासुस्रतावुर्तहिहें । तोमहोत्रहें । वासुस्रतावुर्तहिहें । तोमहोत्रहें । वासुस्तावुर्तहिहें । तोसहोत्रहें । वासुस्तावुर्तहिहें । तोसहोत्रहें । वासुस्तावुर्तहिहें । वासुस्तावुर्तहिहें । तोसहोत्रहें । वासुस्तावुर्तहिहें । वासुस्तावुर्तिहें । वास

#### श्रीशुक उवाच।

नास्त्रभाषाम् । दोहा-मानभयेवसुदेवसाँ, असकहिङ्गपानिधान । पितुमाताकेळखतहाँ, भेवाळकभगवान ॥ १६॥ ट्योमोदनसुदेवधनेरो । यहिविधिटसिचरित्रहरिकेरो ॥ हरिकेवचनमानितेहिकाँछै । पारिसृयमहँतुरतिहिंबाँछे ॥ सोशिरधरिवसुदेवसुजाना । स्तीग्रहतेकियोपयाना॥उतगोक्उटनंदिकीजाया । प्रगटतभैनिशिमेंहरिमाया॥४०॥ इतआनकदुंदुभिमनमाँहीं । श्रेकाकियिकिमिगोक्रटजाहीं ॥ अहेंचदसातहुँदरवाजा । जागीहंचौकीदारदराजा ॥ चरणनेवरीपरीहमारे । ताहूपरवरसेंघनकारे ॥ तहाँयोगमायाहरिकेरी । कीन्हींअसगतिभईनदेरी ॥ आपुहिआपुत्तुटीपग्रवेरी । भईद्वारपननींद्घनेरी ॥

देह्रा-जकरेलोहिजँजीरसे, रहेजेवंद्केंबार ॥ ४८ ॥ आवतर्हावसुदेवके, खुल्गिसातर्ह्वँद्वार ॥ जिमिस्तिवदेनज्ञतअँधियारा । तिमिहरिआगमखुलेकंवारा ॥ पुरवाहरकदिगेवसुदेऊ।जानिपरचोतिनकोर्नाहेभेऊ॥ गर्राजगरिजवर्सियनचोरा । अंधकारभारीचहुँओरा ॥ सूझतमारगहेकछुनाहीं । वारिधारधावतिचहुँधाँहीं ॥ आगेआगेदमकतिदामिनि । मनहुँपंथदेखरावतियामिनि ॥ आनकदुंदुभिभीछेभूषा । कियेऊँचफनसहसअनूषा ॥ छत्रसिरसवारतजल्धारे । मंदमंदमगज्ञेपसियारे ॥ ४९ ॥ महावृष्टिजल्धारनपाई । काल्विदीअतिज्ञयविक्याई ॥

दोहा-उठतींतुंगतरंगवहु, होतपर्वराज्ञोर । भूरिभयानकभँवरवहु, भ्रमतबहृतजङजोर ॥ आनकडुंदुभियसुनातीरा । जायजोहिमेंपरमअधीरा ॥ खड़ेतीरमहँकरतिवचारा । कहिविधिजाँहिंयसुनकेपारा ॥ हरिवचनिंहपुनिकरिविद्वासा।हिङेनीरमहूँतजिसवत्रासा॥जसजसआनकडुंदुभिजाँहीं।भिङतयाहथङयसुनामाहीं॥ दोहुँदिज्ञियसुनधारकडिजाती।तासुचरणङ्केनहिंअधिकाती।जिमिरसुपतिहितसागरभूप।दीन्ह्योंमारगपरमअद्रपा ॥ तिभिवसुदेवहिस्रित्तकींङदी । मारगदीन्होंपर्मअनंदी ॥५०॥ गेवसुदेवयसुनकेपारा । गोकुङपहुँचेनंदअगारा ॥

दोहा–रहेर्नीदवरागोपसव, खुळिगद्वारकेवार । जहाँयशोदासोवती, तहँगेश्चरखुमार ॥ निजवाळकपरियश्चमतिसेज् । सुताउठाइळियोअतितेज् ॥ सोइसपमहँपरिवसुदेवा । छेग्वनेकोउजाननभेवा ॥ तेहिविपिउतरियसुनपुनिआयोइरिचरणनमहँचित्तळगाये॥आयआशुअपनेग्रहमाहीं ५९ दईदारिकादेविककाँहीं॥ तवजसपुरवसातद्वद्वारा । वंदरहेतसळगेकेवारा ॥ प्रनिवसुदेवपगनमहँवरी । परतभईछागीनहिंदेरी ॥ कहाँकहाँकरिपुनिवर्मुमागी । दुहितातहँपुनिरोवन्छागी॥५२॥उत्तैयशोदागोकुळमाहींसेजिंदसोवतहुतीतहाँहीं॥

दोहा-नान्योमेरेउद्रते, एकभयोहैवार । निद्रावञ्चान्योनहीं, दुहिताकियोंक्कमार ॥ ५३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्मदाराजावान्यवेज्ञश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरचुराजासिंहज् देवकृते आनंदान्द्रनिधो दज्ञमस्कंधे पूर्वार्धे तृतीयस्तरंगः॥ ३ ॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा—रहेवंदजसप्रथमहीं, भीतरबाहरद्वार । तैसहिजबह्वजातभे, तबजामेरखवार ॥ तबबसुदेवहिभोनमझारी । कहाँकहाँअसिगरापुकारी ॥ रोबनट्टागीनंदकुमारी । तबजेकरतरहेरखवारी ॥ बाटकशुनिस्तिचेठठेतुरते । गुनिहाशुकरनहारन्द्रपर्अते ॥ सिगरेअर्थनिशामहँथाई । भोजराजकेद्वारेआई ॥ एकहिंबार्राहिकियेषुकारा । देविकअठयाजन्योकुमारा॥१॥जाकोश्चित्तनिशिदिनजाहीं।टहीनींदनहिंननमाहीं। सोदेविक्अवजुन्योकुमारा । क्ररहुनायुजोहोयविचारा॥२॥ सुनिकेकसभटनकीयानी।उद्योसजेतअतिद्वसमानी।

दोहा—ह्निकेशनिक्षयाविकछतहँ, मीचजानिविश्वाश । दीरयोस्ताभवनको, पागहुपरयोनक्रीक्ष ॥ खुठेकेशपर्यटपरपर्द । गहेकुपाणपीरनहिंपरदे ॥ सूत्तीभवनकंसहतभाषो । दुहितादेखिदीहदुत्तपायो ॥ ३ ॥ दीनदेवकीवचनहुँदीना । पाणिजोरिकंसिकंदिदीना ॥ भिगिनस्तायहभाँजितिहासी।नहिंमारहुरायातरपासी॥श॥ पुरभाईपाकेतुममारे । रहेसकछनेसुछविकागारे ॥ यहपुत्रिकादेहुमोदिश्राता । यातेतुमहिंभीतिनहिंताता ॥ ५ ॥ मेछपुभगिनीशदातिहासी। मेरपुत्रयेपरमारी ॥ एकसुतातीदीजमोही । हायदयानहिंहणत्तीही ॥ ६ ॥

रृतसुखरुखिअसआनँदआयो । जन्ननिरधनीदेवतरुपायो ॥ रोवनरुगेतहाँनँदरारा । सोसुनिजागेगोपीवारा॥ गयेनंदमहरुमहँपाई । रुखिसुतमणिगणदियेछुटाई ॥ नंदनिकरिपुनिवाहेरआये । सुखदुसुगंधितनीरनहाये॥

दोहा—युगलपीतपटधारितन, भ्रमणपहिरिअमोल ॥ बोलनायोजपरोहितन, जिनके ज्ञानअङोल ॥ १ ॥ उपरोहितसुनिजनमकुमारा । आयेआग्रुनंदकेद्वारा ॥ तिनकोलैनँदभीतरआये । मंगलहेतुवेदपढनाये ॥ ।तिनकोलैनँदभीतरआये । मंगलहेतुवेदपढनाये ॥ ।तिनकोलैनँदभीतरआये । परापीठपामिरसविवके॥ अससुरभीद्वेदणखमँगाई । वळरासहितक्षीरबहुदाई ॥ विभ्रनवोलिप्रक्षाद्र । दीन्हेंनंदमगनसुलसागर ॥ प्रनितिलपरवतसातवनाई । थलथलमणिगणदियसजनाई ॥ तामंदियोलपेटिडुझाले । रचकनककेशृंगविशाहे॥ ऐसेपरवतिवभनदीन्हें । औरहुदानविविधविकीन्हें ॥ ३ ॥

दोहा-होततोपतेशुद्धमन्, भूमिकाछतेषूत् ॥ मज्जनतेतत्त्रहोत्तशुचि, घोयेवस्तुअपूत् ॥

होतयज्ञकरिविप्रश्चित् जीवआतमिहज्ञान । संसकारतेगर्भश्चित्त धनपवित्रकरिदान ॥ ४ ॥ तातेनंदिदयोवहुदाना । भयेअयाचकयाचकनाना ॥ देहिनंदकहॅविप्रअज्ञीसा । जियेकुँवरतुवकोटिवरीसा॥ मागधसूत्तओरबहुवंदी । आयेनंदिहिद्धारअनंदी ॥ भोसंवर्षनंदकेद्वारा । गोपछटाविह्मणिभरियारा॥ गाविहिगायकमंगळगीता । वजहिनगरिपरमयुनीता ॥ नौवितवाजहिद्धारिहद्वारा । जैजेकरहिंगोपबहुवारा ॥ ५॥ सींचीगळीसुगंधितनीरा । जहतहँथाविहसुदितअहीरा ॥ द्वारनद्वारनवंदनवारे । फूळविछेअंगननिअपारे॥

दोहा—छाखनगोपनगेहमें, भीतरवाहेरभ्रप ॥ विछेविछोनारेशमी, सींचेअँतरअनूप ॥ कनकदंडमणिजटितअपारे।वँपेछसतजेऊँचअगारे ॥ तिनमेंपँचरँगफहरिपताके । सोहतमनुरोकतरिवाके ॥ चोकनचोकनतनीचाँदनी । तिनकेनीचेविछीचाँदनी ॥ मोतिनकीझाछरिझुकिझुछै । रतनिकरछरपरम<sup>अहुछै</sup>॥ कदछीखंभगडेसवठोरा । दीपाविछजगमगचहुँओरा॥६॥धेनुष्टुपभवछराअरुवाछी । सोहहिंपीठिझुछीतनआछी ॥ केसरहरदअतरमहँचोरो । धरिगेयनवछरावरजोरी ॥ रँगिहिगोपितनकोनिजहाथा । छाछमाछवाँपहितिनमाया॥ गरेपुरटपनवापहिराये । खरिकहिमहँसवखड़ेकराये ॥ ७ ॥

दोहा—गोपकहर्हिइकएकसों, त्रज्ञसम्योआनंद ॥ नंदमहरकेमहरूमें, जन्योयशोमितनंद ॥ सिनसुनियुनावृद्धगोपाठा।पहिरिपिहिरिमिणमोतिनमाठा।भाँधिवाँधिशिरपागठठामा।पहिरिपिहिरिजरकसकेनि किसिकिसकिटिपटछोरनछोरे।भारिभारिथारनरतनअथोरे ॥ जोरिजोरिनिजनिजहिसमाजे।चोपिचोपिवजवावत्त्रात्त्री पपपगमिणनछटावतदीनन । चरुगोपकोडआनँदर्हीनन ॥ नंदरायकेनिकटहिआई । देहिसवेसुतजनम्वर्णार । कहर्हिकवहुँअससुस्वर्गहिभयक्ष।जसयहर्ज्जवर्गममसुद्भयक।कोउपनिकृत्वर्गहिभयक।जसयहर्ज्जवर्जनमसुद्भयक।कोउपनिकृत्वर्गहिभयक।जस्वर्मवर्गहिभयक।जसयहर्ज्जवर्गिकिस्वराहिभयक।जसयहर्ज्जवर्गिकिस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वराहिभयक।जस्वरा

दोहा—अपराष्ट्रतमक्रेद्दिन, फैट्डिवियुट्युवास् ॥ विकसितवारिज्यूद्देसे, गोपिनवदनविद्यास् ॥ १० ॥ ट्यूक्तिर्टक्टिवट्यकीटी।वोदीयमिक्चटित्यकीटी॥इट्डिपयोध्रुद्दार्ट्डक्टॅब्रिटन्डन्ट्टार्डीविटें<sup>ट्रिट</sup> देवेटाट्यनाट्यमार्थिम् र्राहर्शाञ्जतेक्कसुमचमेळी । मनुवनमहिष्रूर्वाहंब्रजहेळी ॥ पन्ननळाळनहीरनहारे । चंचळचहुँकितपर्राहेनिहारे ॥ नुहरिजनमजानिसुखपाई । धारत्रिवेणिनवहुचळिआई ॥ आईनेदमहळमहँगोपी । नंद्कुँवरदेखनचितचोपी ॥ हेदूबब्रजनाथहाथमें । पुनिगावतसवएकसाथमें ॥ १९ ॥

दोहा—गईयशोमतिभवनमें, कहाँहिँछ्वरदेखराउ । थकींमनायमनायहरि, तवयहभयोउराउ ॥ शुभितिल्यिगोदिनजवालकः । जोतीनहुँलोकनकोपालक॥धारिहंसवकेगोदयशोदा।कहिंदुणयतुवभोयहमोदा ॥ ॥लकिनरित्तसवैत्रजनारीं । मणिगणवारिततुहुँभनवारी॥ सवैश्वशीशिंदेश्वेया । जियेवहुतदिनकुँवरकन्देया॥ गुलचर्माहिंदियलेहिंदुणाई । कहाँहिंपन्यतेयशुभितमाई ॥ कोडभीतरतेवाहेरआर्वे । कोडवाहेरतेभीतरजावें ॥ कोडऑगनमहुँनाचतगावें ।कोडयकएकनटेरिसुनावें ॥ कोडसित्तपन्तेवाहेरआई ।देहिंदुटायलेहिंदुनिजाई॥

दोहा-जेयाचकथनलूटहीं, तेऊदेहिंलुटाय ॥ सानपानतनुभानको, दीन्हीसबैभुलाय ॥

कनकरजतकेकल्रुश्वजारन् । तेसिहिकुंभहुँऔरहुथारन्॥ भरिभरिदहीप्टतहुअरुसीरा । औरहुसुखदसुगंधितनीरा॥ केसरहरदुऔरकस्तूरी । अँतरनकुंभदियोभरिपूरी ॥ लैपिचकीगोपीअरुग्वाला । गावतसुखजैजेनँदलाला ॥ ढार्राहेइकइकपैदिपिक्षीरा । नँदुऑगनभेजनकीभीरा ॥ ग्वालिनभरिगुलालकीझोरी।गोपनपकरिमलहिंसुखरोरी ॥ गोपहुअतरनसोंनहवार्षे । कहुँदुरिजाहिंकहुँपुनिजार्वे ॥ देदैतारीगावहिंगारी । भरिसुरंगमारहिंपिचकारी ॥

दोहा—अनरखओरगुठाठतहँ, गयोब्योममहँछाय ॥ मानहुँसंध्याकाठमें, प्रगटीउडुसग्रुदाय ॥ १२ ॥ वाजिहेताठपसाउननेणा । नाचिहेनहुज्ञजवाठप्रवीणा ॥ माखनमेठिहेहाथउठाई । हँसहिंगोपअंचठउड़िजाई ॥ कोउगोपीगोपनकहँपरिके । हरिहंतसत्मास्वनग्रुसभारके ॥ सारीअरुठहँगेपहिराई । देहिनारिकोवेपचनाई ॥ प्रतितारिदेहसँठठाई । कहिंहनईडुठहीविनआई ॥ १३ ॥ गोपहुकुंडदूधदिषकेरे । बोरहिंगोपिनधाइघनेरे ॥ उद्देहिपदूधवीरग्रुससम्बद्धारा । मेयगुनापयस्रवणीसरिता॥देखिंहग्रुसमच्येविमाना । कहेंहिननंदसरिसजगआना॥

दोहा—पनिव्रनकेखगपनिष्टगा, पनित रूपनिवृत्तभूमि ॥ पनिपनिगोपीग्वाल्जे, निरखरिहरिसुखन्नमि ॥ कहूँगोपगोपीमिलिजाहीं । मेलिगुलाल्फोरिविलगाहीं ॥ होतीकहुँअवीरअधियारी । भूलेफिरहिंगोपव्रजनारी ॥ पापटूपद्धिकीअधिकाई । पुनितमारिकहुँपरहिंदेखाई॥झिलिझिलिझोकहिरोरिनझोरी।चपलासीचमकेंव्रजगोरी ॥ वाजिरहीचहुँओरवपाई । प्रगटेनंदनिवासकन्हाई ॥ लपटतटूटहिमोतिनमाला । मनुतारागणझरहिंविज्ञाला ॥ रह्मोनतनुसँभारतेर्हिकाला । सुखसुदमोदितग्वालिगुवाला ॥ कोज्हरिकोलिखवोहरकाविंगिदेख्योअससवनिसुनावें

दोहा-दिपकाँदातहँ असमच्यो, ठोरठोरमिहपाछ ॥ कियगुछाछसोछाछवन, खरिखरिगोपीग्वाछ ॥ वहतिदूषपारायमुनामें । छायगयोगुछाछपुनितामें ॥ मनुहारिजनमजानिसुखश्रेणी । प्रगटीवजमेंआयिवेशेणी ॥ खेटतदिपक्रेदोक्करराऊ । होतनकोहुकेनेकअपाऊ ॥ जेदूरीतेदेखनआवे । तेउमुद्मानितहेंमिटिजावें ॥ यकएकनकोसिखवतजाहीं । खेटहुअवेजाहुपरनाहीं ॥ असप्रमोदपुनिकवहुँनपहीं । यदिपमागवज्ञाहंब्रहुँह्वेहो ॥ वछरावृप्मओरवजगेयाँ । कूर्द्हितेउजनुदेहिवपेयाँ ॥ कृदिपरिहरंगनकेकुंडन । पावहिंरगेचहुँकितहुँडन ॥

दोहा-च्छरनदूषियायवो, तृण्चिरिवोतिहिकाल ॥ भूलिगयोगोगणहुँको, भयेनंदकोलाल ॥
यहिविधिपहरद्वेकदिनचीत्यो।दिधिकदिांसोकोलनाईद्यत्यो।यद्यापियञ्जमतिवारनकरहाँ । तद्पिनवचनकानकोलपर्हा
प्रतिस्वगोपनगोपिनचोपिन । नंदबोलायोलाभाविधिन ॥ पृथकपृथकसबकोनदवाये।पृथकपृथकअँगरागलगाये ॥
पृथकपृथकभूषणसज्वाये । पृथकपृथकभोजनकरवाये ॥ पृथकपृथकसवकोनेटाये । पृथकपृथकतांहुलस्वाये॥
पृथकपृथकपुषिकपृथकपृथकसतकारकराये।पृथकपृथकचानोजोनियकीन्हें।पृथकपृथकतिनकोनेद्दीन्हें

दोहा-पृथकपृथकसवसॉकरी, विनययुगटकरजोिर ॥ भयोष्ठजतुवपुण्यते, यामॅकछुनिहॅमोोरे ॥ मागपवदीसृतहुनाना । चारणसुकविसवेमतिवाना ॥ गावीहनदसुयशसुससारा । कहोहिनियहिबहुकाटकु स्रुनिस्रुनिनंदस्रुपूतसनेहीं । मनवांछिततिनकोधनदेहीं ॥ १५ ॥ सादरबहुविप्रनदेदाना । फेरिजेमोर्वेव्यंजननात॥ देअज्ञीदाद्विजकहेंपुकारी । रसहुनंदकुमारसुरारी ॥ छायरह्योत्रजसबेदकारा । निकरिगयोनरनाधनकारा ॥ ठोरठोरवाजेबहुवार्जे । जिनरवस्रुनिजळधरगणळाजें ॥ नंदविभोळिखिदेवसिहाँहीं । कहहिंसुन्योदेल्योअसनाहीं ॥

दोहा—जाकोळ्ळकत्तळलनको, विधिशिवसुरनसमाज ॥ सोयशुदाकीगोदमें, विळसतवाळकआज ॥ १६॥ द्वेसवसुरनारीत्रजनारी । देवहुस्रकलगोपवप्रधारी ॥ प्रविसहियशुदामंदिरमाही । हरिदरशनकरिशुनिदिविज्ञाती ॥ तहाँरोहिणीअतिसुत्वपाई । मज्जनकरिजँगरागलगाई ॥ भ्रूपणवसनपहिरिक्छविवारे । अरुसोरहुसिंगारासिगोरी ॥ कनकथारभरिरतनअपारा।जननळुटावितवारिहिंबारा॥आनँदुजमगीफिरतिभवनमें। करतकाजनहिंयकिविवेन दियोरामकोसुधिविसराई । जनुजनम्योआपुर्हीकन्हाई ॥ यशुदातेहूनोसुस्रताको । यहीरीतिनिमेल्यनजाहो ॥

दोहा—जोहिरोहिणीकीदशा, नंदअनंदअपार ॥ वारहिंचारसराहिकै, करहितासुसतकार ॥ १७ ॥ वजवासीद्वृतानिजयरजोवें । खेळनहेतसेळीनाठावें ॥ कोउफुळेहरावाँधहिआई। कोठधरहिंदिगारिसोहार्रं ॥ नंदकुँवरिंगकोउन्नजनारी । रक्षाकरहिंमंत्रपिंदझारी ॥ कोठजीळपटदेहिं ओढ़ाई। कोठदिठीनादेहिंटणार्रं ॥ कोठबाळकविळोकिचळिजाहीं।कहिंहरपवाकीकछनाहीं॥नेगचारजसजाकहँयोग्र् । यशुमतिकरपावहिंतस्होग्र सुनिसुनिसुतकीकळकिळकारी।यशुमतिसुखनहिंजायसम्हारी॥द्वारनद्वारमयहयहसाही।अतिकसमसिकस्तर्मार्थ

दोदा—कृष्णजनमञ्जकोद्दरप्, नंद्यशोमितनेहुँ॥ सहसहुमुखसवनिहंकहत, यकमुखिकिमिकहिरेहुँ॥ जवतेप्रगटेवजनँदेखारा। तवतेनितनवमोदिविशाला॥ वसिहिऋद्विसिधिवजयलथलमेहृनदूनसुखभोपलपर्व ॥ कर्रीहिकामनाजोद्देखोद्देशोद्देशाला । तवतेनितनवमोदिवशाला ॥ वसिहिऋद्विसिधिवजयलथलमेहृनदुससुखभोपलपर्व ॥ कर्रीहिकामनाजोद्देखोद्देशोद्देशाला । त्वादेशोदिवश्चित्र । त्वादेशेष्य । त्वादेशेष्य

दोहा-अनुरुविभीनँद्रायको, कोकहिपावैपार । जहँपतिक्षत्रिभुवनधनी, आयङीनअवतार ॥ १८॥ क्योछर्डायरहाँनँद्राई । सोआनंद्रसकेकोगाई ॥ यहिविधिवीतिगयोकछुकाला । तवगोपनकोवोलिलताला ॥ नंद्रसवनअसर्वनमुनायो । करकोद्देनकालअवारो ॥ सोहमजेहेंमथुराहिभाई । कंसहिडाँड्देनअनुराई ॥ त्यस्यनअसर्वनमुनायो । सावधानरहियोदिनराती॥असकहिमथुराहिभाई ग्रेथगोपनसनंदिनहिशा ॥॥ त्यस्यनद्रस्य । सान्योअधितमोद्रहिशा ॥ सुनिवसुद्वनंद्रआगमत् । मान्योअधितमोद्रहिरहरू ।

दोहा-नंदृहिष्ट्रंछतरेनम्, मानिकंसकोञ्जास । जातभयेवसुदेवचिष्ठ, आञुहिनंद्निवास ॥ २० ॥ वर्षद्वरिविद्योक्त्रिकत्तर्यः । उच्योआञुमनुसरवसुपाई ॥ श्रीतिसमेतसखाध्यकाहाँ। द्वोठसुजभारिटगापवर्ति। श्रमिकटनेननजङ्गाये।मिटतनछ्टेयामविताये॥पुनिजसत्तर्येछ्ययेदोठः।धनिधनिकहदेष्ट्वनस्वरोठः ॥११) प्रानिज्ञासनमहेवातिसुतछाई । आनकदुंद्शभकहेवेदाई ॥ करिसतकारसशीतिमहाई । गृष्ट्योनंद्रकण्डस्त्रं। प्राविद्यादेवहुणिगउत्यागि।दोटसुतकण्डस्त्रं। स्वराप्तेवहुणिगउत्यागि।दोटसुतकण्डस्त्रं।

देशः - इत्तर्रोत्तराराद्द्रपत्रकः भीग्रुवारित्यारि । वग्रुवृह्दद्वनमुद्धद्युत, तद्दैमर्वरमुक्तार्थाः । वर्गे भीग्रुवृह्दत्रे सिवमाता । अवमेष्ठवृद्धस्यदेशाताशतुमद्दिकः ।तित्रतानवर्याद्धः । तुमहीदीविकस्ववार्धः मेत्रहेतुजिनकोपनधर्मा । तिनईकिसाँचेसवकर्मा ॥ जिनकेमित्ररहेंदुसमार्ही । तिनकेघर्महुँपनहुँवृथार्ही ॥ गुनिवसुदेववचनत्रजराई । बोळतभयेमहादुसछाई ॥ २८॥

#### नंद उवाच ।

ायदेवकीपुत्रतिहारे । पापीकंसछहोंहनिडारे ॥ रहीवाँचिद्धहिताइकजोई । गगनपंथगमनतभैसोई ॥ २९ ॥ भारुपट्टजोर्छिततिवधाता । औरनहोतहोतसोहञ्जाता॥

दोहा-जाकेमनमेरहतहै, भागहिकेरविज्ञास । सोकबहूँनहिंहोतते, पावतसदाहुलास ॥

पुनतनंदकेवचनसुहावन । बोलेआनकदुंदुभिपावन ॥ ३० ॥

#### वसुदेव उवाच।

करतेंचुकेकंसकहँभाई । हमहूँकहँनिरलेसुखछाई ॥ जाहुआग्रुमथुरातेताता । गोकुळमेंद्वेंदेंदतपाता ॥ इहाँबद्दतदिनरहननठायक । साजहुसकठशकटत्रजनायक ॥३१॥

## श्रीशुक उवाच।

आनकदुंदुभिकेमुनिवेना । पुनिपुनिमिलिटारतजरुनेना । प्रेमीविकरुद्वैमाँगिविदाई। गोपनकोतुरतिद्वोलवाई ॥ तिनमेंचिहिस्वसाजलदाई । गोकुलकहँगवँनेवजराई ॥३२॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजानांपवेज्ञाविङ्वनाथितिहाराजािष्विश्रीमहाराजािपराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजितहेकृते आनन्दाम्बुनिधा दश्नमस्केषे पंचमस्तरंगः ॥ ५ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

आनकदुंदुभिवचननकाँहीं । चिंताकरतचलेमगमाँहीं ॥

दोहां—कद्मोर्मातवसुदेवजो, मृपानहृँहैंसोय ॥ गोक्कञ्जातागोविँदै, औरनदृजोकोय ॥ ९ ॥ जादिनतेनिजभटनको, दीन्ह्मोंकंसनिदेश ॥ तादिनतेवाटकहनत, विचरतभेसगदेश ॥

रहीप्रतनाबाठकपातिनि। मानोमहाकाठकोनातिनि॥हनतिहाशुनव्रजपुरअस्त्रामा।विचरेकरतकंत्तकरकामा ॥२॥ जहँहरिकपाहोतिकुरुराई । जहँहरिनामउचारतदाई ॥ भूतिपेशाचहुमेततहाँही । संकेउपवृक्करिकोजनाहीं ॥ तौनहँहेंमतिक्षभगवाना । करेकोतहँउतपातमहाना ॥ ३ ॥ पेहकसमेपूरतनावीरा । मनमंकियोविचारकठोरा मेंमारचोमहिशिश्चनकरोरा। वाकीरहचोनंदकोछोरा ॥ मारहुँताहिगोकुछेनाई । पेपरगटनहिंछगीउपाई ॥ तातेकरिसंदररतिरूपा। इनहँनंदस्रतपरमञ्जूपा॥

दोहा-असविचारितहँपूतना, पारिमनोहरवेस । मंदमंदकरिगनगवँन, गवँनीनंदिनवेस ॥ २ ॥ त्रिभंगीछंद-शिर्सुमनचमेछीनारिनवेछी । सुवरणवेछीसमभाई ॥

अतिशयकटिखोनीकासिकिकोनी । छलनप्रनीनीवनआई ॥ ततुजरकससारीपाँपरभारी । मुखरनियारीप्रपटिरही ॥ युगअमछकपोटाकुंढरुटोला । परमञ्जमोलाक्षोभसही ॥ छुजसुवरणकुंभारंगकुसुंभा । जंघारंभासंभासे ॥ रुप्तातिनमाटाहीरनजाला । लालविशालाञ्जतिभासे ॥ सर्वेमुसदर्वेक तिछविछलेंई । परिदेनप्टकेंबेदियो ॥ ८ ॥

## आनन्दाम्युनिधि।

चहुँशोरनिरसतीमोदनरपती । चित्तकरपतीछ्छवेषी ॥ सिगरीवजनारीताहिनिदारी । रमाविचारीचिकतरहीं ॥ नहिंनारणकीन्हीजानहिंदीन्ही । छ्छ्युतचीन्हीताहिनहीं ॥ घरपरहगफेरतनँद्मुतहेरत । शिशुवधमेरतमंद्चछी । कहुँमुद्रमुसकातीकहुँदुरिजाती । कहुँमगटातीगछिनगछी ॥ ६ ॥

दोहा—यहिविधितेंसोपूतना, नंदमहलमहँजाय ॥ लिखशोभातहँठगिरही, निजकारजविसराय ॥ कंसिनेदेशफिरिस्यिधकरिकै । पूँछचोगोपिनसोंस्रदभारिकै ॥ नंदलालकहँदेहुवताई । मेंआईइतदेनवर्गाई । लेखलिकस्मितरचलिकाइनोईं। लेखलिकस्मितरचलिकाइनोईं। लेखलिकस्मितरचलिकाइनोईं। एकनामाहिंपरेतोईकाला । सेलतरहेनंदकेलाला ॥ उद्दीनकोजनाहिंपरेतोईकाला । सेलतरहेनंदकेलाला ॥ रहीनकोजनहँसशीसयानी । निजनिजकारजनेलोगानी लिखकातात्री । लिखकातात्री । लिखकात्री । जानविजकारजनेलोगानी लिखकात्री । जानविजकारजनेलोगानी होसोअस्तिनात्री । जानविजकारजनेलोगानी । जानविजकारजनेलोगानी । जानविज्ञानिक्योजनेलाली । जानविज्ञानिक्योजनेलाली । जानविज्ञानिक्योजनेलिक । जानविज्ञानिक्याजनेलिक । जानविज्ञानिक । जानविज्ञानि

दोहा−आवत्तळिसिकेपूतने, कृष्णमंदम्रसक्याय ॥ मूँ(देळियोदोऊहगन, जानितासुचितभाय ॥ वैठिगईपळनातरआई । ळीन्ह्योहरिकीरोगवळाई ॥ मुखमंजुळ्डरआतिहिकठोरा । भरेकुचनमहँविपअति<sup>योत ॥</sup> मूँदीम्यानमनहुँतरवारी।जान्योछळनिहिंहरिमहतारी॥ळित्तिपूतनासुळविमनमे।हिनि।चिकतभईतहँयशुमितेरीहिं<sup>नी</sup> रहीदूरिरोक्योनहिंताको । जान्योकछनकपटातेनताको ॥ ९ ॥

दोहा—भरोषोरिननमेंगरङ, असआपनेजरोज ॥ दूधिपयावनिमिसिधरचो, वाङकवदनसरोज ॥ कुचकरगाढेगिहिभगवाना । कीन्द्योपाणसिहतपैषाना॥भयेशिथिङताकेसवअंगा।भयोतासुसिगरोङङभंग ॥१०॥ ज्याकुङभेतनसुरतिविसारी । छोंडुछोंडुअसगिराङचारी॥ आँखानेकारिचरणकरपटको वास्वारवाङककहँहाउँ॥ तत्त्रतेबद्योप्रसेदअपारा । पुनिकीन्द्योअतिषोरिचकारा ॥१९॥धोरशोरताकोसुनिभारी । गिरेसकङप्रभक्ताती । छोङिउठेसवएकहिनारी ॥ धरणिशैङसागरप्रहतारा । छोङिउठेसवएकहिनारी

दोहा—झनकारीतेर्हिं सन्दर्की, छाईदशहुँदिशान ॥ मानहुँ एकहिंबारभो, चहुँ कितशोरमहान ॥ १२ ॥ छंदभुजंगत्रयात—गिरीवाहिरेष्ट्रतनाभागिआई । तज्योनाहिंताकेडरोजैकन्हाई ॥

त्रस्पानाहर्ष्वतम्मागुनाह् । तज्यानाहिताकन्याज्ञकन्हाह् ॥
तहाँप्वनाकोभयोरूपभारी । भ्रुजाकेशहूँकोपदोंकोपसारी ॥
परीसोन्नजेमें महाभीतिकारी । गिरचोवृत्रज्योंवञ्रलागेसुरारी ॥ १३ ॥
पटेकोसकेह्वैगयेवृक्षच्यरा । रह्योपूरियाकाशलोंधुंधधूरा ॥ १४ ॥
रहीतासुडावृहँदलेकेसमाना । दरीतुल्यनासासुहातुल्यकाना ॥
उरोजेडभेँहेशिलासेविशाला । करेंभूरिमेंश्रीशकेकेशलाला ॥ ३५ ॥
उभेनेनमानोंडभेंधकूषा । नितंबोनदीक्लसेनासुभूषा ॥
भुजाओडक्षपदृहंसेतुसेहें । महासुंनसेनासुरोमागसेहें ॥
सुप्तानसरसीनभेकुसमान्हीं । कहींकालेक्ष्रसम्बर्धनातिहताकी ॥
वर्षेवसक्षरमान्हीं । कहींकालेक्ष्रसम्बर्धनातिहताकी ॥

• वटेंग्रुसकेशाससीअंग्रुटीहें । परीअंगजाकेवटीहूँपटीहे ॥ १६ ॥ दोहा—अस्प्रतनाशरीरटिस, महाकराटिकाट ॥ गुनिअचरजअतिशयडरे, सिगरेगोपीग्वाट ॥ • क्रि.से. स्त्रीत । प्रनिताकोटिसकेवपुषोरा ॥ कहाँहिपरस्परगोपीग्वाटा । कहाँरहीराक्षसीकाटी कोनहेत्तिकयशारमहाना । फूटेमनहुँहमारेकाना॥१०॥अवतोष्टतकसमानदेखाती।विधिकोगतिकछुजानिनजाती॥ असकहिमंदमंदनरनारी । जायनिकटपूतनेनिहारी ॥ ताकेउरखेठतनँदछाठा । उरतजिन्हहिंकाटहुसवकाटा ॥ गोपीतुरतहिंतिनहिंउठाई । वारवारहियनेनटगाई ॥ १८॥ दोरियशोदहिंदीन्द्योंआई । ढारतआँछुनगिरासुनाई ॥

दोहा-कहँकीपापिनिराक्षती, सुताँहिं खेरोतेंखाय ॥ यैनिषितुम्पैकरिक्रपा, दीन्ह्रोतयाहिवचाय ॥ फेरिप्राणसमनिजसुतपाई । यशुदाखीन्ह्रोहियेखगाई ॥ आईसोहिणिहुँतहँषाई । हरिहिखयोनिजअंकउठाई ॥ तहुँभोरहुगोपीद्धारिकाई । वास्तारहरिकहँचिकाई ॥ कहिंदपन्यतेंयुशुमातिमाई । मीचवदनतेबाखकपाई ॥ राहुँखोनउत्तारहिकोई । वोषहियंत्रपूजिपद्योई ॥ पहृतमंत्रगोपुच्छभवार्ये । जखनतारिचुटकोचटकार्ये ॥ १९ ॥ कोऊजनार्दनभूपहिंदहीं । कोचश्रीफळ्चतारिस्नुनिखहीं ॥ पुनिहरिकहुँगोमूत्रहिंमाहीं।नहवायोविधिसहिततहाँहीं ॥

दोह् —गोपद्रज्ञभंगनिमल्यो, दियोदिठीनाभाल ॥ मूपमधानीससेवा, फेर्राहेसवव्रजवाल ॥ द्वादशकेशवादिछैनामा । नंदनँदनअँगद्वादशठामा॥गोवरकाटिकुर्लादैदिन्ही।पुनियशुदारोहिणिअसकीन्ही॥२०॥ सर्वेदंदकरिद्वारहुखिरकी।करपद्योययमुनजलछिरकी निजतनमेंप्रथमहिंकारेलीन्ह्यों।वीजन्यासपुनिम्रततनुकीन्ह्यों रसहिंदुवपद्रअजभगवाना ।रसहिंजानुतोरमणिमाना ॥ रसहिंकरूयज्ञअपीशा।रसहिंकटिअच्युतजगदीशा॥ रसहिंद्दयगोवन्दराहेको । रसहिंकशवसदेहदहिंको ॥ रसहिंवसहिंदेशकृपाला । रसहिंदनकंठहिंसवकाला ॥

दोहा-रसिंह्युनकोविष्णुप्रभु, मुसिंहउरुकमईश् ॥ रसिंहिंश्यरसर्वदा, वाठकतेरोशीश ॥ २२ ॥ रसिंहिंशोवहारिहिचककर । रसिंहिपछिसदागदाधर ॥ रसिंहिंदिशणमधुरिषुषजुधर । रसिंहिंवामेशननेद्दककर ॥ रसिंहिंकोणज्ञेसकरधीर । रसिंहिंपरसगेज्ञसवारे॥ रसिंहिंशवनीहरुधरज्ञेशा । रसिंहिंगहुँकितपुरुपपरेशा ॥ २३ ॥ रसिंहिंदिंपिकेज्ञहेंद्रीगण । रसिंहिंपाणनकोनारायण ॥ रसिंहिंशतद्वीपतिचित्ते । रसिंहिंमनयोगीश्वरनित्ते ॥ २८ ॥ रसिंहिंपुत्रिगर्भवृधिकाहीं । रसिंहिजियभगवानसदाहीं ॥ रसिंहिगोविदसेरुतमाहीं । रसिंहिंमाधवसोवतपाहीं ॥२५॥

दोहा-रसिंहचटतिवक्कंठपति, बैटतरमानिवास ॥ रसिंहभोजनकरतमें, यद्गभोगसहुटास ॥ २६ ॥ यातुपानडाकिनीशाकिनी। कृष्मांडहुयोगिनीवाकिनी॥भृतहुप्रेतिविशाचवेताटा । यसिनायकरसकराटा॥२७॥ ज्येष्ठाअस्रेवतीपतना । कोटरादिजेओरपूतना ॥ औरदुप्रहजेबाटकनासी । महाभयावनमरघटवासी ॥ अपस्पारकआदिकरोग्र । अस्त्रेतियदायकदुराभोग्॥२८॥ सप्तेहूँमहैंअतिवतपाता । वाटगृद्धजेप्रहदुसदाता ॥ तेसिगरेदिनामुच्चारे।दुर्सहुत्वाहनाहुप्पाहिनिहारे॥२९॥यहिबिपिप्रीतिसहिततहुँगोपी।हरिहिरसिक्ष्यमंगुटचोषी

दोहा-फेरियशोदामोदभरि, सुर्ताहंगोदबैठाय ॥ पेकोपानकराइकै, पटनादियोसोबाय ॥ ३० ॥
तबटॉमधुरातेअतुराहं । आयेगोपनयुतनँदराई ॥ वनमॅपरीपूतनादेशी । ढरेसकटअचरजअतिटेशी ॥ ३९ ॥
बाटेसकटपरस्परवानी।कदोजोआनकदुंदुभिज्ञानी॥सोइटत्पातभयोवजनाँही।सन्तनवचनमृपाकिमिजाही ॥३२ ॥
पुनिसिगरेखिगोपतहौँही । टेकुटारनिजनिजकरमाँही ॥ काटनटगपूतनाअंगा । जुरिजुरिजोस्करतपकसंगा ॥
जबरांडचरुभयोशरीरा । इकदकरांडटठायअहीरा ॥ क्रिक्षत्रजबाहेरतहिजाई । केरिगोपईयनबहुटाई ॥
तापरशुचिपुनिकनटट्यापे । यहिविपिसवपूतनेजराये ॥ ३३ ॥

दोरा-दहनपूतनादेहते, कटचोपूमकुरतार ॥ सगरमुरीभेवनछैरही, मोहरिपरमुप्रभार ॥ ३२ ॥ जगतशिष्ठानकोमारनहारी । सदामासनरुरुपिरलहारी ॥ विपटमायकुचनंदनिकेतृ । आहंहरिकेमारनहेतू ॥ पेरिदुरपुप्रतनापापिनि । सोगतिटहीनोदुरटभजापिनि ॥ ३५ ॥

दोहा-परमात्माश्रीहृष्पहीं, प्रियतमहस्तुहिदेत ॥ तीषुनिश्रदामितकार, मानाप्रेयसमेत ॥३६॥ वषदयोगीवनिष्यद्वरहीं।विनयदमेरिथिशिवहिरस्पहीं।वेषद्वर्षार्यनिद्वर्गागा पानकियोही विषयुतशीस ॥३७॥ सोषुतनामातुर्गातपार । तीषुनिकानेप्रीतिटगार ॥ इष्प्यदेष्ट्वेच्स्पनप्यार्थे । स्वरत्यकाने।गोषुरपार्थे ॥ ३८॥ हरिहिस्रप्टविपक्षीसपिपार । सोटपुतनापरमगतिपार ॥

के पुर है, है, मुख्योपीयक सम्माने सम्मान है कुल्लिक्य है कि दिन है के कि है।

कृष्णचिरतवपप्रतना, यहजोसुनेसुरीति । सोगोविद्यद्यमुमें, पावतप्रीप्रीति ॥ ११ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनार्थासहात्मजसिद्धिश्रीमहार् धिराजश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापाञ्चाधिकारिरपुराजसिंहगृदेवकृ आनन्दाम्बुनिधौ दशमस्कंषे प्रवार्धे प्रप्ततांगः ॥ ६ ॥

दोहा-तहाँपरीक्षितजोरिकर, अतिशयआनँदपाय । विनयकरीशुकदेवसों, निजअभिठापदेख राजोवाच ।

जोनजोनहरिटेंअवतारा । कर्ने क्षित्रे क्षत्रे क्षित्रे क्षत्रे क्षित्रे क्षत्रे क्षित्रे क्षत्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्रे क्षित्

# श्रीशुक उवाच।

हरिजनमहितेसहितहुलासा । यद्दिविधिवीतिगयेत्रयमासा ॥

दोहा—रह्योरोहिणीनखतन्तर, जीनेदिनसुखभीन । ताह्यदिनपुलनापरे, कृष्णकरोटालीन ॥ ङ्खिकरोटनिजवाङककेरो । यद्युमतिआनँदमानिषनेरो ॥ सिगरीगोपिनकोवोङवाई । द्वारेमेनीर्वा आञ्चाहिडपरोहितनबोङायो । विविधमंत्रमंगङपढवायो ॥ पुनिगोविदकोङिनिजगोट् । गोपिनम्ध्य वित्रनकरतेसहितविवेका । करवायोस्रतकरअभिषेका ॥ तहाँवजेनीवितहुनगारा । वेणुमृदंगझाँहा औरहुगोदसवैद्युरिआये । नंदभवनदर्वारङ्गाये ॥ तहाँमनोहरसोहरूकोरा । गोपीकरनङ्गीवहुँग

दोहा-यहिविधिन्भिवननाथको, नँदरानीसुखछाय। समुनसहितद्विजकरनते, अभिवेकिकि करपदकङ्कुमुनकटिमाही। गठतहवीजनजञ्जनकाही॥बाठककहँयशुमतिपहिराई। नीठवसन्ध्रिनिव जानिसुत्तिहआईओपाई। तबदीन्द्वोपठनहिपोटाई॥ मंदमंदपगठोकतमाई। यहिविधिदीन्द्वोदिर्ग सोवतज्ञानिसुत्ताहेसुखछाई। पुनियशुमतिबहिरकड़िआई॥ विप्रनकेपदमेशिरनाई। दियोअत्रव्ध पहिरायोगठमोतिनुमाठा। दियोओद्वायअमोठदुशाठा॥ यशुदाकरतेठहिसतकारा।दियआविष्

दोहा—िषयेपुत्रतेरोसदाःनितनवकरैनिनोद् । असकहिद्विजनिजनिजभवन, गर्वेनिकियेपितोद कर्वटिलयोनंदकनंदा । यशुप्रतिभवनभयोआनंदा॥यहस्रुनिकेसिगरीत्रजनारी । प्रसुदितयशुप्रति<sup>म</sup> लेलेदिरकीरोगवलाई । वारिवारिमाणिगणसुल्लाई ॥ नँद्वजागनव्रजानानिटी । अनुपप्रजानुदर्शर्ध तिनकोकरनदेतुन्यवहारा । वीरीअतरआदिपारियारा ॥ उठिसुतकिदिगतेनद्दरानी । आईजर्दैवज्वर प्रयकप्रयकतञ्जलरलगायो । प्रनिस्नकोतोन्नलस्वायो ॥ भईविल्लंबकरतस्रतकारा । तवदत्रजागे इकटाईतरप्रलनापरसोये । दूर्यपयनहेतुईहहिस्रोये ॥

## आनन्दाम्बुनिधि ।

### श्रीशक उवाच ।

नामकरणकरिम्रानियहिभाँती । हरिद्रज्ञनतेज्ञीतळळाती ॥ नंदरायसोंमाँगिविदाई । भवनगवँनकी हेहरणही

नंदहुपूर्णमनोरथमान्यो । भाग्यवंतदोउपुत्रनजान्यो ॥ २०॥

दोहा-पुनिअतिआनँदसोंबित्यो, भूपजबैकछुकाल ॥ तबहिंचुटुरुवनचलतभे, रामकृष्णदोउबाल ॥ २१ ॥ नँद्ऑगनमहॅअतिछविपागे।हरिब्रहत्वविचरन्छागे।।पगन्पुरअतिसुछविप्रकासी।च्रहत्वजिकटिपहँबीसी। पद्सिकोरिकहुँ हाथनचळहींकहुँ किळकतश्रनधरणिघिसळहीं कहुँ सुनिकिकिणिकोझनकारी।आपहुँ करहिंपूलिकिक्सी धूरभूसरितअंगसीहाहीं । धुंचुनारीअळकेंग्रसमाहीं ॥ कहुँनजकीचवीचदोउसेछें । छैकरमेंकरदमक्हेंगेंहें ॥ मनुहरिन्छरूपहिल्खिमोहीं सात्विकभावप्रगटिमहिसोहीं।कहुँचौंकहिचितवहिनहुँओरा।कहुँक्षितिमेविण्टाहुँगैग्ली

दोहा-कहुँदूरिकढ़िजातक**छु**, चल्हिंलोगमगमाँह ॥ पीछेपीछेजननके, चल्हिंतकततिन<sup>छाँह ॥</sup> द्वारेलिंगमात् हुँसँगनाहीं । युनिपठविंसँगगोपिनकाहीं ॥ गोपीअंकचठावनलागें। तवतवर्षिसलतदोडमार्गे॥ पुनिक्षणमहँकोञ्जनकहँडरिके।भागहिंसुसकिलकारिनकरिके।मातुसमीपदे।रिदोलअविं।कहुँकहँतोतिस्पी<sup>तुत्ती</sup> छेहिंजननिद्वतदोोर्उठाई । चूमिवदनअतिशयसुखछाई ॥ पोंछिहिंकछुकरदमतनुकेरो।कहाँहरहोक-हुन्।कहेंनी शिशुनस्पर्कअंकवेठाई । देहियशोमतिदूधिपयाई ॥ कहुरोहिणीदुहुँनपयप्यावे । आनँदअंबुधित्तुनहवार्वे ॥

दोहा-पूरिझारिझालरिनको, सुरभिततेल्लगाय ॥ भाल्डिठोनादेदुहुँन, नीलनिचोल्ओढाय॥ ळेकनियाँम्हॅसुतन्झुळ्विं।आप्हुँहँसुसियुन्सित्नहँसावें॥विहँसत्यमकहिंचाहदँतळियाँ।कुंदकलीसीस्छविंशतिली कहुँरोपितमेयाकहुँमारें । मच्छेकहुँनचछेत्जिद्धारें ॥ माखनदेपुनिमायमनार्वे । तबपुनिदीरिअंकपहँशीं ॥ दोहुँकरयशुद्रालेहिंबलैया।होहिंसुदित्रजलोगलोगेया।२३॥पुनिपुनिराईलोनउतारे।तिनहिनिराविष्ट्रकाणीली कहुँपलनापरशिश्चनसोवार्वे । तेदोलनिकासिवाहिरेआर्वे ॥ अंकलेतकहुँरोदनकरहीं । कहुँआँगनवहुँकितसर्वा

दोहा-कहूँनमानहिंजनकहो, तबहिंयशोमतिमाय ॥ हाऊआयेभाषिअस, शिद्धनदेतिंडेखाय ॥ हाउसुनतिहिं अतिहिं देशई । जाहिमातुगोदी छपटाई ॥ कर्उठायहा उदरशावें । तवयशुमतिबारुकनवुस्रावें ळलानहाऊआवनपहें। हमळकुटीलैतिनहिंभगेहें॥ युशुमतिलालनलीलालोनी।विचरहिंकिलिधुडहरूवनी सोइदेखनकोअतिचितचोषी । धायधायसिगरीव्रजगोषी ॥ आवाहरोजयकोमातिद्वारे।निजनिजयरकामानि देमासनकोउनिकटबोळावें । निकटगयेहारिहयेळुगावें ॥ कोऊसेळानाळेघरतेर । यहिमिसिजाहिंहळनेके कोऊकहाँ हेरेसरायसेठीना । हमरेपरकसठाठचळीना ॥

दोहा-यदिषयशोमतिडाँटती, छुवोनमेरोलाल ॥ तद्यपितहँतेटरहिनहिं, हरिहरतव्रजवाल् ॥ कोचअसगोपीकहर्हिसुनाई । मुतिमपिमोकहुँतेमाई ॥ जोअससुतपरहोत्तहमारे । तीनआवर्तीएनिवहारे ॥ हगभरिदेखनदेडुट्टाको । अवेहमारोमननार्ह्याको ॥ धनिधनित्यशुमतिमहरानी । जायोजोवाटकस्राह्म असकहिअनिमपदेखतआई।।तद्पिनतिनकेनेनअपाई।॥तिनाईबोछावनकोजेआवातिकतिकहिएछविछिक्ति भृछेडसानपानतनुभाना । करेकोनवनवधूपयाना ॥ होतिनंद्शंगननितभीरा । सुस्तागरकोउछहत्वतीरा

सोरडा-नद्यशोमतिभाग, वाटचरितनद्दारको । गो्पिनकोश्चराग, मंप्कमुखिकिमिकहिंतको ॥ कहुँ बङरानेछोटेछोटे । नोटेनोटेमोटेमोटे॥ गडमेंबँधीकनकचौरासी । श्वेतस्यामश्रक्नीछिनिरासी ॥ स्रुटिगोशांटातंकर्हुं नाहे। हुँ दृहिसेटाँ इन्हुँ कितपाई। तिनकोनिरसिरामयनस्यामा। पसिटयसिटवर्डिकतिकः करुँगिरिपरहिरुद्रनगरुकरहीं। नुपमहिकहिनननी उरघरहीं। रुद्रनकरहिणुनिविहसनलागं। यहाताता १४ पण्डा

दोदा- जपनादिपकरनपावरीं, करतरुद्दनत्वमंद । गहनहेतुवछरितकरें, जननीकोनैंद्नंद ॥

जनिकोरिबछरिनगहिल्यावे।पकरिपुँछिपुनिज्ञिञ्जनगहावे।यहळीळाळिखेकवननारी।हॅसिहसवेंळहिआनँदभारी२४ कहुँग्रहपाळेकुरँगनकेरे । जाहिपायदोखाळकनेरे ॥ देखियशोदाआञ्जहिषाई । असकहिळेतीअंकउठाई॥ इनकेहोतसींगसुरचोले । जाहुनडिगवछरनकेषेाले॥असकहिदेतिमृगनकहँहाँकी।सुतनलेळावतिसुपितिनाँकी जहँकहुँजातद्वपवेठायो।आपिकअगितिळहिकछबहिआयो।तिहिळिसकोतुकगुनिनँदळाळा।जातपुटुरुवनतहँततकाळा

दोहा—सवयशुमतिद्वतदोरिके, बोलितिवचनबुझाय । जाहुललाजिभगिनितिग, दूधदेहुँमैलाय ॥ जननिजवैकारजलगिजावें । तवकहुँकहुँबाहेरकित्आवें ॥ तवकोजगोपीअंकजठाई । देहियशोमितिकहँरिसिहाई ॥ अपनोलालनताकहुमेया । वाहेरलोंकिट्जातकन्हैया ॥ सुनैजोतोकोपिहित्रजनाहा । यहवनमेंबहुवाघवराहा ॥ सवयशुमतिगोपिकनवोलाई ।कहोरहहुजहँरहहिकन्हाई।लिअसिआदिकरक्षणसाज् । रसहुलालनसहित्तसमाज् ॥ लिसकुपाणकहँनदकुमारा । करिचपल्हपरहितोहियारा ॥ करमहिषोपिलीहिळँडाई । कहहिकहूँलगिजायकन्हाई॥

दोहा-भरोरहतज्ञलकहँकहूँ, तहँकहुँजातगोविंद । परसनिहत्यतिविंवलिंस, नावतकरअर्रिद् ॥ छायामिटतिहरूँ तेजवहीं । कहाँहभंगुलिसाँगोपिनतवहीं ॥ वहछायाहैलालितहारी । वारवारभापहित्रजनारी ॥ छुकसारिकापिजरिनदेसी ।दोडकरगहिकिलकहिष्ठदेखी ॥ इंससारसहुमोरनेकरे । जाहिषुदुरुवनकहुँअतिनेरे ॥ जववरजहिंतिनकोत्रजनारी । मचलिपरहितवरोयप्रग्री ॥कहुँकरोलकेकुंजनमाँहीं । खेलतखेलतहरिवलाँहीं ॥ तवगोपीअसकहाँहिंबुझाई । जाहुनललाकुँटलगिजाई ॥ पेनहिमानतचपलकन्हाई । वारतमारतहाथवटाई ॥

दोहा-जनगोपीवरवसद्धतै, अंकहिंछिंहउटाय । तबरोवतर्षेचतकचन, खिरिटिजाहिमहिआय ॥ गोपीकहिंहयशोमितकाँहीं । तेरोलाटनमानतनाँहीं ॥ तबरोहिणीओरनेदरानी । आविहिंदोरिकहींहअसवानी ॥ अवहींहतनीकरहुवकाई । तबआगेकेतनीप्रगटाई ॥ असकिहिज्यमिवदनाशिक्रुकेरो । जननीपाविहिमोदपनेरो ॥ सोंपिमुतनकहँजवनँदरानी । ग्रहकारजमहँरहिंद्योभानी ॥ तबपुनिकरनटगेवपटाई।कह्योनमानहिंरामकन्हाई॥ पुनिगोपीयशुद्दिगोहराने । कारजतिजसेहआशुद्धिगोंदें॥यहिविधिहरिकीचंचटताई।यशुमितकोग्रहकाजमुलाई॥ क्षणहुँभरिविन्टखेकन्हाई। पाविहिनहिंकटदीनहुँमाई ॥ २५ ॥

दोहा-पहिविधिवीत्योकाळकछु, कुरुपतिराजऋषीञ् । धावनळागेव्रनघराणि, रामकृष्णजगदीञ् ॥ २६ ॥ जेतनीवयकेत्रिभुवनपाळक । तेतनीवयकेवहुवजवाळक ॥ नंदळाळसँगखेळनळागे । दिनदिनदूनदूनअञ्चरागे ॥ व्रजकेगळिनगळिनमहँजाई । खेळाँहवहुविधिखेळकन्हाई॥ज्ञिरिजीरोपीदेखाँहआई । ळखळिखपावाँहमोद्महाई ॥ व्रवाळवाळसवहोतप्रभाता । वावाँहनंदद्वारिनतताता ॥ खेळनजूनजानिहरिकेरी । देतिजगाययशोमातिटेरी ॥ जागहळळाभयोअवभोरा । आयेक्षेळवारीसवळोरा ॥ मात्रवचनसुनिटठेकन्हाई । आयेआग्रुाईवाहेरथाई ॥

्दोहा-ससनसहितव्रज्ञछविरुसन्, मासनचासनरार ॥ गरिनगरिनग्वारनसहित, छीराकरहिंरसार॥२०॥ नेरसिनंदसुतकीचपर्टार्ह् । भीतरसुदितरपरिसिहार्ह्म । हरिकेदरज्ञनकीभतिचोपी ।वोरहनदेनव्यानव्रनगोपी ॥ छरिखरियशुद्राकेग्रहजार्ह्म । कहैँहिंवचनअसताहिसुनार्ह्म २८ तेरोष्ट्रतयज्ञोमतिमया । अतिज्ञयचंचरअयोकन्द्रया॥ देतप्रभातहिष्ठरतर्छरी।कोरकीभयमानतर्नीह्योरी ॥ बद्धराद्र्यपानकरिर्द्धा । कष्टुद्रहिशापर्हुवारनहेर्ह्म ॥ जोहमनिरसिक्नोपकर्छकीन्द्रों।तोहमुकोरुसिसोहाँसिदीन्द्रों॥वहसत्वदनतासुहगदेपी।स्हतकोपनार्हिटराहिविज्ञेपी।

दोदा-पुनिकोटगोपीकद्वभै, सुनोयञोमितिमाय ॥ टटातोरचोरितिस्ती, सोकटुकद्दीननाय ॥ रासतनाँदकोटकोनिजभेटे । सुनेग्रदमेनातअकेटे ॥ दूपदद्दीअरुमासनकौद्धाँ । सातर्पेचिअपनेकरमौद्धाँ ॥ सद्येसद्यीमटापोमटार्दे । सातओरसपदेतटढ्रारं ॥ जोकोटआइपरेनीर्देकाटा । ताटिपिनाततर्देनैद्टाटा ॥ महकाओटनपरेटसारं । तद्वेतेभागतदीटिवचारं ॥ पुनिआवतटचायकरिवासी । वनतनद्रपुरसीचौरासी ॥ चपटासरिसचमिककदुँनातो । सोटिकपाटफेरिकटुँनातो॥ पुनिकोटकोरकदीवननारी।ओरसुनोनोदेतियासी (४२८)

### -आनन्दाम्बनिधि।

दोहा-दिधमासनअरुद्रपद्म, जोआपहुँभरिसाय ॥ तीसवकोनीकोल्गै, नेकहुँनाहिंगहाय ॥ प्रसातभरुसस्वनस्वारै । प्रनिमरकटनअनेकबोठावै ॥ तिनकोरूपदहीअरुमासन्। देतस्वायस्वनअभिग्रामा परजोप्रनिकछुबचिजाई । सोसबदेतधराणिढरकाई ॥ प्रनिदोहँनीमद्धकासबफीरै । गठिनगठिनग्वाठनपुतदीरी। नेत्रजनभूओरकहँकोऊ । औरह्रकरतसुनहुँकछुसोऊ ॥ जोकाहुकेग्रहमेंजाई । तहाँदूधद्धिसकहिनपाई॥ ाअसकहतप्रकारिप्रकारी । देहीरैनतोरघरजारी ॥ प्रनिजेबालकपलनामाँही । सोबतपरेरहेंतिनकाँही ॥ उपहारकरिदेतरोवाई । जाततहाँतेआञ्चपराई ॥ २९ ॥ दोहा-पुनिगोपीकोडकहतभे, सुनोयशोमतिमाय ॥ घोँकेतनीतेहिंभावती, चोरीकरनउपाय ॥ 🕬 🮉 हॅनहिंपावतहाथपसारी । तहँअसकरतउपायविचारी ।। राखिद्वारमहँवाठकचौकी । धरतउळखळपरइकचौकी केउपरआपचढिजाई । सिकहरहूँपरछेतोखाई ॥ देतउपरतेघारछगाई । पियहिंसखासबग्रुसफैर्छाई 🗐 निर्हिपीठउलूखलपावत । तवलकुटीहिनिछेदवनावत॥दिधिकीधारसोऊसुखलेतो।तेहिविधिसखनभवनकंहिरेती थवासखाकं धचढ़िसोई । छेतऐंचिमाखनद्धिजोई ॥ बहुतौजोहमधरहिछिपाई । तऊँजानिहींछेतकन्हाई ॥ ३६॥ दोहा-रूपदहीअरुमाखनी, धरैजोजहँअँधियार ॥ तीताकेम्रखतेतहाँ, होतआशुज्जियार ॥ निऔरहुगोपीतहँबोली । अपनेलरकीआञ्चयखोली ॥ जबहमगृहकारजलगिनाही ।तबहिआञ्चआवतपरमाही॥ तोपकरितोहिंदेखरावे । तेरेडरविश्वासवढावे ॥ ३० ॥ तेरोछछाभयोआतिङ्छि । उरमेंछछँबोछतमुखमी<mark>डी</mark> हाँहिजेचोरनंदकोछोरा । तिनहिंउछटिकहतोतैंचोरा ॥ छीपितमाजितग्रहमहँजावै । मेहनकरिकैअशुविवनातै। ोहुकेउपरमदुकिदैमारै । बाँधतपर्छगपायकोउबारे ॥ काहूँकीफारतहैसारी । देतटकुटियाकेहुकोपारी ॥ दोहा-तेरोहाँसकरावतो, गलिनगलिनव्रजगाँउ ॥ नंदरायंकोप्रतृहै, चोरधरायोनाँउ ॥ वैया-भोरहितेत्रजछोरनकोछियेछोरनकोबछराअरुगैया । धावतवागतहैघरहीघरमानतहैनकहोकछुमैैया 🕼 ोतुमहींव्रजकीठकुराइनिजोतुम्हरोअसह्वेगोकन्हैया । तोरघुराजकहोतुमहींअवकैसेवसैंव्रजलोगलोगैया <sup>॥</sup> ळकुटीपहिरेझँगुळीगळिहींगळिवागतहैभतिऐंडो । बाँच्योनहींअसभीनहँजामेंनहींदधिकेहितकान्हरेपैंडो 🌬 ोहँनीओमदुकामदुकीरघुराजगनैकोजोफोरेह्रकैठो । पेअबसूधकोवेपवनाइयज्ञोमतितेरेसमीपमेंबैठो ॥ ीतिभरेद्दगआँस्वदावतस्रोदतद्दैनस्रतेमहिकाँहीं । मौनताधारेसुनीनसमानअजानस्रेवेटेहेंकोनहिंमाँहीं ॥ ... गयेअबैदधिखायचहँकितमाखेहँपैनहिनेकुडेराहीं । श्रीरधुराजकहाँठोकहैंइनकेग्रुणजातकहेकछनाहीं ॥ वमनायमनायथकीतवएकआनेदभोनंद्ववाके । स्यामसङोनोहरैमनकोहठिअंगहैताकेसवैडपमाके ॥ ोर्छेमहामधरीवतियाँसुनिकैडपजैनाह्भानँदकाके । चंचठचोरजोहोतोनहींतोअमोलरहेगुणतेरेललाके ॥ त्तिपनकीवतियाँ सनिकेनिज्ञानँदकंदसमीपिईपेपी । डाँटनकोकछुकीन्ह्याँविचारकुनामकन्हाईकोजानिनिके भरतनारेभरें असुवाअरविद्विकोचनठाठकेदेखी । तासोंकछूकहिआयोनहीं उर्छीन्ह्यों लगायमहासुद्देखी ॥ पीतिप्रमोदभरीसोयशोमतिङीन्द्र्योगोविद्दिंबक्टठाई । चूमिकैआननकाननमेङगिवैनकह्योबहुभाँतिडुझाई इधद्हीअरुमाखनकीठछोतेर्रोहेभोनमहुँ अधिकाई। क्रोहकोजाइचवाइनिकेपरछेतहीचोरकोनामधराई॥ क्षान्दकह्योनितगोक्कलक्ष्मगिरुसेठनजाहुँससानिठेवाई। आपहातिभेडरोंसबकेघरजातचोरावतचीजपराई॥ विज्ञनार्रामहाळ्ठवारींबोळावातिमोहिळखेष्ठसक्याई। वापहींबावतींतेरेसमीपयेक्ष्वंठहिंदोपळगावतिमाई॥

यत्रभारति। पूतकीतोतिरवाणीम्रुनेनद्रानीकहेंत्रजनारिनमासी । चोरीकरेकन्डुवाकह्जानेकहोकोउऔरअहेत्रजाती॥ भूतपाराताः अतिवलाइडतेमुसक्याइइतेनोमुनावडुकुँठाइभासी । जानतीइगिनिहारिपयामदमातीमहातुमकोकारिरासी ॥ दोहा-सन्तियशोमतिकेवचन, वजनारीमुसक्याय । निजनिजगृहगमनत्मक्, अतिशयआनँदगाय ॥३। । क्रिक्टिकगायोग्रजमतिमाता ॥ क्रिक्टिकगायोग्रजमतिमाता ॥

्रापा अस्य स्वापान । हिर्माहनगापीयञ्चनतिमाता ॥ चठहुटाटस्वससानोटार्वे। तुमहिटसेविनमोदगर्भी

मातुन्चनसुनिपरमरसाटा । उढेऑलिमीजतनँदछाठा ॥ यञ्जदार्छेकरबोदॲगोछी । दियोठाठकरहगस्र मालनरोटीमाँगनठागे । इतनेमेंबळरामहुँजागे ॥ यञ्जमतिमालनरोटील्याई । दईरामङ्यामहिंसुलछाई ॥ ठाढेलानठगेअतुराई । दियोऔरहूसलनबोठाई ॥ जोकछुलातभूमिगिरिजाई । ताहिसलासव्टेहिंउटाई ।

दोहा—जबभोजनदोउकोर्द्युके, तथिहिंगशोमितमाय । मुख्योवाइजलण्याइके, दियझँगुलीपहिरा सखनसहिततहँरामकन्हाई । खेलनचलेचपलचितचाई ॥ खेलतखेलततहँगुखलाये । दोउनझांडयाटमहँ तहँकीरहीसोप्यतिमाटी । सोहरिखापोनखनल्याटी ॥ सोलखिबालकसव्यितिहाई । दियोरामसोसकल्ड् रामहुँआपकह्योहरिकोहीं । क्योमिलीमाटीमुख्याँहीं ॥ छोडिमिटाईमणुरससानी । कसमाटीनोहिबदुति तवनँदनंदनआतिहिंदेराई । कह्योशेसमाहिहाखाई ॥ अवनकहोजननीपहँजाई । सुनतिहंअतियोकहँरिसी इतनेमेंबालककोजआई । कह्योशेरहेयशुमतिमाई ॥

दोहा-कह्मोनमानतलालतुन्, ह्रिंगोल्नवअतिद्यीठ । माटामुखमेंमेलिलिय, ताजिपरमासनर्भाठ ॥ इ सुनतिहयशुमतिआशुहिंपाई । पहुँचिगईनहरिहेकन्हाई ॥ कह्मोरामसोदेहुवताई । कन्दुनाँआजमतिकार कह्मोरामसितिहेयहवाता । साईकान्द्रमृत्तिकामाता ॥ तवयशुदाहरिकहँपरिलीन्द्र्यो।कछुककोपससहँनपर मातामुखताकत्तेतिहिकाला । रहेमोनहेदीनगोपाला ॥ वारवारनिजपूतिहर्द्यो । कह्मोकान्द्रसाईकसमार्ट रोगहोतवुहुमाटीस्त्रये । युहमोकॉबहुवैद्यवताय ॥ ३३ ॥ रेचेच्लतेससन्वोगई । मासनतिनमाटीकसस

दोहा-कह्मोछ्छामेयान्हीं, र्ममाटीमुखदीन ॥ कार्छिदीकेतटरह्मो, खेटतखेटनवीन ॥ तवपुनिकह्मोनंदकीरानी । यहमुँडितिंवातवसानी ॥ सखातोरमोत्तिकहिदीन्हें । जीनचोरायसायतेर्छीन्हें मनमानतीतवर्ष्टुविश्वास् । यदिविकहेवारुकममपास् ॥ पेतेरोजेठोयहभाई । रामदुँमार्तोदयोवताई तातेसतिमार्टीतेखाई । तवबोछेपुनिकान्हेंदराई ॥ ३२ ॥ वारवारहगवारिवहाई । मनमातुमारीकृद् सखादोपुदियमुपालुगाई । मेरीवातमानुसतिमाई ॥ जोमारीमेखायोहाई । ममसुसरुगीहोहगीसोई

दोहा-तातेर्मेसुखआपनो, देतोअविहिवगारि ॥ करनहेतुविद्वास्तर, मैयालेहिनिहारि ॥ ३५ ॥ यशुदाकसोकहीतेनीकी । जानिल्डमेरेअवजीकी ॥ वदनवगारुदोर्सिनेल्ड । मनिहींऔरभौतिनिहेकेहुँ । जययशुदाअसवचनल्यारचो।तवभगवानहुँवदनवगारचो३६ जननीनिजलाल्यासीहीं।निरसतभीसिगर यायरजगमअवनिअकाशा।शैल्डीपुसागरअरुआशा।अनिल्लानल्यविद्यादासवारा३० इनतेसहितचकरि पंचयुतहुनकेआवर्षा । सातहुस्वगलोकसुस्सम्सना३८ निजयुत्तनंद्रुअरुवजकोदीं।निरस्योजननीसुतसु

दोदा-अविविग्धेनद्रांडको, तदाँपशोमितदेति ॥ अतिश्वद्यांकाकरतिभे, अतिश्वपक्षन्ररुटिति । कदामोदिसपनोपीभपक । बुद्धिमोदिकपोटिमिगपक ॥ कैपीअदिईशकीमापा । कैपीममुनुद्रहिदित्या । यद्वरिञ्कषुत्रानिनजातो । बारवारममम्नविट्यातो ॥ जोजगपाटत्तविरजतरद्दे । जाकोपदृदुर्ट्भश्च यद्वतिदेविशुवनकोपाटकाभोअपरापगुन्योजोवाटक॥४३॥भयममुनुममपनिव्रजमेगे।गोपगोपिगोपिक जिद्देमापादशमिनजमान्यो । कपहूँनहिनिजम्भुपदिचान्यो ॥ स्वपक्रदेशअवग्रोई।करदूँप्रणमनाहिमुस्स

दोदा-बात्सल्यरसमिटतटारि, यगुदाकोभगवानः ॥ निज्ञमाषाष्ट्रनिद्यायद्र, मेटिर्द्यासेकानः ॥ २३ भूल्योतानसक्टयगुदाको । टीन्ट्रोलक्टशह्टहाको॥पृतिबह्तटार्द्रनिजगृह । प्रयमहेत्वनिक्योगके सोल्यवेदजाकोपकागावेशिवमृद्रादिजादिकारतिकारोहित्यावे। बाट्यरितदरिकोसुनिराजा । बाल्योक्प्यमुर्तानसमाजाः ॥

三部 一部 海河

が

#### राजोत्राच ।

पूरपतन्त्रमोहमुनिगर्दः । कोनसुरूतकीन्द्रोतंद्रगर्दशकीनसुरूतपशुदाकरिटीन्द्रो।दृपदानताकीहरिन्द्रो लाहिसुनतअपनिकटननादे । असहरितसभवटोकविनादे ॥

# आनन्दाम्ब्रनिधि।

दोहा—बारुचरितआनंदउधि, यातेअधिकनकोय । सोदेविकवर्सुदेवको, केहिंहितपरचोनजोय॥ कहहुताष्ठकारणवङ्भागा । मेरेमनअतिअचरजळागा४७ सुनिकुरुपतिकेवचनसुहाये । वोळेशुकअतिआनँदृश

श्रीशुक उवाच ।

वसुनप्रधानरह्योकोउद्दोना । नारीतासुधराछविभोना ॥ विधिशासनछिद्वैअदछादी । वैभ्यकर्मगोपाछनआरी करनलगेजबद्दोणसम्बारी । तबब्रह्मासाँगिराजचारी॥४८॥जबमहिहोइक्रप्णअवतारा । बालचारतजोकर्राह्मभूषा सोहमळखाहिंसकळकरतारा । यहीमनोरथअहेहमारा॥४९॥ब्रह्माकह्योसचेतुमळखिहाँ । प्रत्रभावहरिंपेनितराहिशें दोहा-जोनवालहरिकोचरित, सुनेलखेजगमाहि । सहजहिमेंभवसिंधको, उत्तरिसक्लजनजाहि ॥ ५० ॥ सोईद्रोणवजनंदभो, धरायशोमतिभूप । प्रत्रभावहरिमेंकिये, छीछाछखीअन्तप ॥ ५१ ॥ कृष्णहुँविधिकेवचनसव, सत्यकरनकेहेत् । वाङचरितवङरामग्रत, वनमेंकियसतसेत ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजश्रीमहाराजानांधवेद्यविश्वनायसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराज

श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहज्देवकृते आनंदाम्बनिधौ दशमस्कंधे पूर्वाधे अप्रमस्तरंगः॥ ८॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-एकसमयतहँभोरहीं, उठीयशोमतिमाय। सबदासिनकोबोलिग्रह, कारजदियोलगाय॥ करन्कलेखलालनकाँहीं । भरिवहुद्धिकमदुकामाँहीं ॥ मंथनलागीमाखनहेत् । करिकेमहरियन<u>हि</u>ंबस<sup>नेतू ॥</sup> जवलोंकन्हवाँजगननपावे । तवलोंनोमासनवनिजावे ॥ जगतेइतमासनजोपेंहे । तोकहुँचोरीकरननजेंहे ॥ भसिवचारिकेम्थनलागी।यशुमितरामद्यामअनुरागी १ जोनजोनिकयवालकलीला।गार्वाहेनेहिसजनशुभ्वाली सोसुधिकरिकरिय्सुमृतिमाई।गावतसुदितमथतद्धिजाई।२॥जानिभोरतहँजगेकन्दाई।माइमाहकहितेहिगोहााः॥

दोहा-होतरह्योद्धिमथतमें, भूपतिज्ञोरमहान । तातेलालनकेवचन, जननीकियोनकान ॥ छंदमनोहरा-पटपीतप्रकासीकटिचौरासीसवरणगासीमणिरासी, द्वतिचपलासी। तेहिमथतहरू।सीनृपधनिजासीफैरुतिखासीअविनासी, आनँदभासी॥ कुंडलहुँडीलाहींकुचर्कपाहींपयहुश्रवाहींसुतकाहीं, सुमिरतजाहीं। अमबिदसोहाहींक चिवलगाहीं सुमनलसाहीं सुधिनाहीं, कछत्त्रमाहीं ॥

दोहा-कंकणयुग्युगकर्निसीं, गहि्डोरीनँदरानि । द्धिमंथतिमोदितमहा, माखनसुतप्रियनानि ॥ ३ ॥ गोहरायहपरजवमहतारी । सुन्यानहींतवडदेसरारी ॥ करनहेतुजननीपयपाना । मंथानीढिगिकयोपयाना ॥ पक्तिरिटियोदोडहाथमथानी । रोवतरस्रोयशोद्दिवानी॥जवटोमोहिनहिंदुधिऐरेहे । तवटोमातुमधननिंदि द्धिनिङ्गाळनकेतोरतवेना । यशुदाछियउठाइभरिचेना ५ तुरताईताजेत्विधर्मथनकाँही।प्यावनलगीसुतिहर्स्वसाहि मंद्रहसिनियुत्तस्त स्वतं । पानतक्षणक्षणमाद्विशेखी ॥ रह्योद्रधतहँकहुँवैदायो । सिहिक्षणपायआँवनकावी वहतद्भकहँलसिनँदरानी । जानिअशुभकछशेकामानी ॥

दोहा-यद्पिपानपयकोक्रत, कान्हगयेनअयाय् । तद्पिठाठकोछोडितहँ, द्हेरूपढिगयाय ॥ त्वद्दिश्वसभपनेमनमान्या।मातिभियजननीपयजान्यां ॥ असगुनिनेशुककोपहिपामे।अरुणअपरतहँकरक्ति अधरदाविदंतनसाँभास् । झुँठोईभाँसियहायतभास् ॥ उपायनात्राहमाश्रीमा अस्पायनात्राहमाश्रीमा । स्रोतिकारायनात्राह्मा । गेषुनिद्दारिमोनकभातर । फोरेदिधिभाजनसम्बर्धिकर ॥ दूधद्द्वीकीधारमहाई । माखनऐचिएनिवियसाई ॥ इ ्रि<sup>ने न</sup>ः ॥ धारकेआञ्चल्यस्य । नासनपाचपाचार्थपार । द्वी વસુમાંતિઓ 🧷 🤼 👔 નવ્

दोहा-चेठेजायइकांतमें, छैदिधिभाजनहाथ । बोलियाँदरनबाँटर्ही, निजकरित्रधुवननाथ ॥ इतैयशोमतिदूधउतारी । ष्रुनिपरिदीन्द्यों आँचनवारी ॥ आईमथतरहीजहँतीई । फूटोदिधमटुकाकहँजोई ॥ भीतरभवनजाइनँदरानी । छखीसकरुमटुकीहरकानी ॥ औरहुसवदिषट्धमटूका । फूटिफूटिभेट्टकहिट्टका ॥ दिधकाँद्विसगोद्यमाँच्यो । एकहुद्धिभाजननिह्याँच्यो ॥ यहचरित्रछितहँनँदरानी।हँसीठठायठछाकरजानं भनिह्युरुरुरुष्ट्योतेहिटोरा । तबहेरून्छागीचहुँओरा ॥ ७ ॥ हेर्तहेर्तयकथरुमाँही । छस्योआपने्छाउनकाँही

दोहा-दक्षिणपद्परिवामपर, वैठिउल्खळमाहि ॥ चौंकिचौंकिकैअतिचपळ, चितवतिहैंचहुँपाहि ॥ बोलिबाँनरनदहीखवाँवें । माखनभरआपहिसवखाँवें ॥ तहुँविचारअसकियहरिमाहे । मोकहुँळखतेंजाहिपराई तातेपाळेह्वेनियराई । छेहुपकरिठाळनकहुँपाई ॥ असविचारकरिमदिहिमदे । पाछूह्वेपकरननदुँनदे ॥ छीयशोमतिलिहेड्यरीकर । मुखमहुँकोधमोद्यरअंतर॥८॥मातहिळखिआवत्तभयपागे।उतरिउल्खळतेहरिभाग् करळरीहरिहिपछिआई । पकरनकोयशुदाद्वतथाई ॥ योगिनकोमनजाहिनपाँवेतिहिपकरनहितगोपीधावे ॥

होधन्यधनिहेंत्रजधरनी । धन्ययशोमतिषु हवकरनी ॥ ९ ॥

दोहा-कहतिमुकुंदर्हिमातुअस, कहँठोंजेंद्देभागि ॥ बाँधितोहिहतिहींछरी, विचेहैनहिंकहुँछागि ॥ ।वतेंकरनठगेविहसोरी । वजमंचीरभयेकरिचीरी ॥ दिधमडुकाडारेसवफीरी । नेकभीतमानतनिहंमोरी ॥ ॥वतअसकान्हेंगोहरावति । पेनहिंतिनकोपकरनपायति॥ ठचतठंकमनुविनहिंअधारागवनितमंदिनतंविहभार रस्तजातवेनीकेफूछा । मनुनभतेउडुआभअतृष्ठा ॥ वदनस्वेदकेविद्विनहारी । श्रमितजानितिजजनिमुरारी |दमंदत्वधावनठो । मातुनिरातिन्रसिकाहिभागे ॥ ठियोपकरिकरदृहिनयद्योदा । उपरकोपभरीउरमोदार

दोहा-अंजनयुतदोडटगनको, बॉर्येकरसोंठाल ॥ मीजतहेरोवतफफि, तोरतजरकोमाल ॥ इहुँमातामुखकोडिरतिके । कवहुँठोटिपुनिपीछ्झाँका। कहतियशोमतिकन्दुवातोको।बाँपतदयानलागिहिमोके रूअवकरतबहुतवपलाई । मानतकछूनवातिस्लाई ॥ असकहिपकिरभीनमहँठाई । ह्वेगेहरितबदीनडेराई ॥५५ तानिभयाकुठलालनकाँहीं । दीन्हीफिकिछरीमहिमाँही॥पुनिगहिकेप्तिकहरकोडोरी । बाँपनचस्रोजानिबङ्सोरी पद्पिकृष्णकेप्रगटमभाऊ । निरस्योनँद्रानीव्वनराऊ ॥ तद्पिवातसल्यहिरस्वक्रोमीभूल्योग्रन्योहरिहिआसमें

दोहा—नाकोर्भातरवाहेरहुँ, पूरुवभपरहुँनाहि ॥ सवकोपूरुवपरसोई, हैसवनगर्नेहिमाँहि ॥ १३ ॥ ऐसेश्रीहरिकोनैदरानी । अपनोछोटछोहरामानी ॥ जोपूरुवविद्यापनहारो । जगमहँमायावंपनडारो ॥ बाँप्योसेतससुद्रमझारो । बाँपिवासुकिहिमदरपारो ॥ विधिशिवआदिदेवससुदाई । जासुवचनमहँवँपेसदाई ॥ ताहिबङ्खङमहँनैदरानी । बाँपनङगीसहजगिहेपानी॥१९॥बाँपतमहाँसिकहरकीडोरी । होतभईदुइआँगुरयोरी तवदुसरियगुमतिगहिडोरी।बाँपतभयहरिकहँतहँजोरी॥१९॥सोडकमीअगुरदोई॥तवऔरापुनिदेयोसमोई॥१६ यहिंविप्भिननभरकीडोरी। यदिपयशोमिततहिंगहँजोरी॥।

दोहा-त्तबहुँद्वैभाँग्रस्कर्मी, भईनवाँपनपूरि ॥ छतिचरित्रसवसुरुक्तें, यशुमितभागाँदभूरि ॥ वैपेडल्एतळविकन्हाई । तवगोपीदेसनर्जारकाई ॥ कहनर्ज्याअसयशुमितकाई । छागितिवीदिदयाकसनाँहीं कोमळअगनवंपनयोग्र । वृथाछहतकान्हरदुसभोग्र ॥ कोटकहजवपहिछेहमआई । कान्हरकीसनदृशासुनाई सवतोवचनशुँठसवमान्यों । अवतोचोरपरयोसितजान्यो॥पुनिकान्हरकहॅंटरिस्मुसक्याई ।कोटजननारिगिरासुनाई अवतोकहाँगईनपर्वा । चोरिकोफळपरचोदेसाई ॥ तवतोवातअनेकवताते । अवतोस्प्रसारिसद्रशाते ॥

दोहा-पशुदागोपिनसॉकसो, निजनिजपरसवजाट ॥ क्योंमोकोमरेसुतर्हि, बारवारजनसाट ॥ १७ ॥ बाँपतर्बोपतपकिनेमाई । केशविटमसुमगेझहराई॥जानिश्रोमतनिजमानुसुगरी । जापरिवैपेटपाकारेभारी॥१८। भक्तनकेवर्होदेनगदीशा । जिनकेवशजगयुतविपिर्दशा॥१९॥कमटास्तन्त्रीरुडियुगरी।रमास्टाटरिनसन्हारी। हरिछीलासुखअसुनिर्दिपायो।जसयसुद्देऔंखिनतरआयो२०॥जसंसहजेप्रेमिनजनकाँहीं।यसुद्राकेनंदन्मिलिजाँही॥ तसनिर्दिज्ञानिनमिलेसुकुंद्रा।जिनकीन्नियनुनादवसिंद्रा॥२१॥हरिकहँबाँथिउलूखलमाँहीं।करनहेतुग्रहकारजकाँही॥

दोहा—यञ्चमतिजबरुठिजातभे, तबहरिकियोविचार ॥ यद्वैवृक्षनकोकरों, आञ्चाहिजायउधार ॥ २२ ॥ नलक्वरमणिश्रीबद्धे, धनदपुत्रमद्छाय ॥ प्रथमहिनारद्ञापलहि, भयेवृक्षत्रज्ञाय ॥ २३ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेश्विश्वनायांत्रहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्बुनिधौ दृशमस्कंधे पूर्वाधे नवमस्तरंगः ॥ ९ ॥

दोहा-धनदसुतनकीवृक्षता, सुनिकेञ्चरकुळनाथ । प्रश्नकियोञ्चकदेवसीं, जोरिजळजयुगहाय ॥

## राजोवाच ।

कहैं|शापकारणतिनकेरो । नारदिकयकसकोपघनेरो॥ नलकूवरदूकोमणिग्रीवा। कौनकियोअपराधभर्तासा॥ सुनिकेकुरुपतिकीअसवानी। बोलेशुकाचार्यविज्ञानी॥

## श्रीशुक उवाच।

येदोउध्पकुवेरकुमारे । भयेरुद्रसेवकअतिष्यारे ॥ गर्वभरेइकसमयतहाँहीं । केळासिहकेकाननमाँहीं ॥ मंदाकिनिगंगामहराजा । जोरिसकळसुंदरिनसमाजा ॥ २ ॥ दोळकरिवारुणिकरपाना । घूमतनेनभरेअभि<sup>षाना</sup> गावतनाचतवाजवजावत । विचरतवनमहँअतिसुखपावत ॥ ३ ॥

दोहा-श्रमितभयेतवयुवतियुत, करनकेळिमनरंज । प्रविशेष्ठरश्वनिधारमधि, जहँविकसेवहुकंज ॥ कियजलकेळितहाँवहुभाँती।जिमियुगगजयुत्तगजिनजमाती ४ तहँविहरतनारदकहुँआयोदेखतभेदेहुँनम्हण्णे<sup>रं</sup> नारदकहँळिखेंकसुरनारी । लिलतह्वैअंवरतनुषारी ॥ शापदेनकहँसवेंद्वराहे । जहँतहँसिगरीर्रहींखुकां ॥ येदोक्रतहँधनदकुमोरे । मदमातेवसनार्हेनार्हिधारे ॥६॥ तिनर्हिमदांधनिरसिम्रुनिराहे । शापदर्हेजनुकुपादेसार्हीः

#### नारद उवाच।

विषयीजनकोयहज्गमाँही । तसबुधिनाक्षञीरिविधनाँहीं॥ जसधनमृद्तेबुद्धिविनाक्षागरहतनकछुविकेषपकाः

दोहा-पनमद्तेसेटतञ्जवाँ, धनमद्तेमदपान । धनमद्तेनितनारिमं, अतिश्चयरहत्त्वोभान ॥ ८॥ अजरअमरअपनातनुमानी।मारतजीवदयानाँईआनी ॥९॥ तद्षिजनमराजहुपरपार्वे । तवहुँअंतयहतनुर्जाक्षित्रा जोननर्यातोहिटकृमिपरहीं । कीभायमूकरकृक्षरकरहीं ॥ ऐसेतनुर्हितजोभारकोह् । कियोसक्वप्राणिनसीही । सेतिन्तर्वाता । अरुजोमाताकोनन्तर्वाते । सेतिन्तर्वाताकोनन्तर्वात्रा । अरुजोमाताकोनन्तर्वात्रा । अरुजोमाताकोनन्तर्वात्रा । अरुजोमाताकोनन्तर्वात्रा । अरुजोमात्रकोन्तर्वात्रा । अरुजोमात्रकोन्तर्वात्रा । अरुजोमात्रकोन्तर्वात्रा । अरुजोमात्रकोन्तर्वात्रा । अरुजोमात्रकोन्तर्वात्रा । अर्वामात्रकोन्तर्वात्रा । अर्वास्त्रात्रकोन्तर्वात्रा । अर्वामात्रकोन्तर्वात्रा । अरुजोमात्रकोन्तर्वात्रा । अरुजोमात्रकोन्तर्वात्रा । अरुजोनी ।

दोहा-पंचभतेतप्रगर्दे, पंचभतेमध्येन । पेत्तचकहेतुको, जीवनहनैप्रवीन ॥ १२ ॥ श्रीमदोपमितमदनकरो । अननदेदाण्डिपनेरो ॥ धनीनअपनेरामसवजान । वारिद्रीजनसमसवजान ॥ १३ ॥ श्रीमदोपमितमदनकरो । अन्यत्वत्राण्डिपनेरो ॥ धनीनअपनेरामसवजान । वारिद्रीजनसमसवजान ॥ १३ ॥ विनक्षत्रक्रणोपगमाहि।क्षिद्रकपीरानानतनोहिं। १ श्रीदारिष्टिनकेनदिंभभिमाना।छहाँहेजोदुरुसोह्यतप्रविन्ता । १६ ॥ भवदिष्टतदुर्वरहरू । रारानसदरज्ञात्रपनेह् ॥ तबहंदीवरुचरुतानिहाँ । सकेनकरिसोहिसहँकरहाँ॥ १६ ॥ मिर्देशनदेवर्वरहाग्र । जसमदरशोद्याद्याग्र ॥ जासतसंगिकपोजनकाई । व्यणातासुआहुगसाँ ॥ ।

देहा—जेतमदरद्वीमाधुजन, श्रीष्ठुॐदेकदास । तिनकोद्दायनमदनते, कबहुँनकौनिहुँबास॥ १८॥ ५. जाक । यदापिमोदिमतिबहुताक ॥ तद्दपिवसनतेतत्तुनहिद्दाके । जटमहँबिहरतविवस्त्री १. देवेदकरे । दिर्दिहिटसँमद्दिपनेता ॥१९॥ टोकमाटकेसुतदिदाहे । पहिरचोनाहिवसनमाहित्। दोउदुरमदतनुकीसुपिभूळे । अतिअविनीतिफिरींहफविभूळे॥२०॥ तातेकहवाकेतरुह्वेके।त्रजमेंबसेजायदुखम्बेके ॥ जामेंअसपुनिकरेनकबहूँ । ममप्रसादसुपिरेहेतबहूँ ॥२९॥ दिव्यवर्पशतजबितिजाँही । हरिप्रगटिहेजबैत्रजमाँही ॥ दोहा-तबहरिकेपदपरसिके, छहिपुनिदेवसरूप ॥ मोरिअनुमहतेतबहुँ, पेहेभक्तिअनूप ॥ २२ ॥

### श्रीशुक उवाच ।

धनदसुतनअसञ्चापसुनाई । बद्रीवनगवँनेसुनिराई ॥ नल्कूबरमणित्रीवौंसोऊ । यमलार्जुनभेवनमहँदोऊ ॥२३॥ सत्यकरमसोईऋपिवानी । मंद्रमंदतहँशारॅगपानी ॥ वँधेउलूखल्यॅसिल्तजाई। यमलार्जुनविगपहुँचिकन्हाई॥२४॥ तहँमनमंअसिक्योविचारा । जौनदेवऋपिवचनठचारा ॥ सोमेंसिगरोसत्यदेखाऊँ । यमलार्जुनकोआग्रुगिराऊँ२५ असिवचारिदोटतरुमधिजाई । दियोजलूखल्टेटलगाई ॥२६॥ दामोद्रिकयनेसुकजोरा।तहँकाँपेयुगवृक्षकठोरा ॥ दोहा—शाखनपातनसिहतमिह, भयोतरुनकोपात ॥ सिगरेवजमेंछाइगो, तिनकोशोरअघात ॥ २७ ॥

द्वाहा—ज्ञालनपातनसाहतमाह, मयातरूनकापात ॥ सगरत्रत्रमध्यक्षमा । तनकाज्ञारक्रयात ॥ २० ॥ प्रकृपयुगङदोडतरुतेनिकसे । तिनकेग्रुलमञ्जवारिजविकसे ॥ छावतद्शहूँदिशनप्रकासा । मनहुँमरातेवंतहुतासा॥ कृप्णाहॅअसिङ्छोककेनाये।कियोप्रणामजोरियुगहाये॥पुनिनङ्क्ष्यरअतिहिंविनीता।हरिकीअस्तुतिकरीसप्रीता ॥

#### नलकूबरमणिग्रीवावूचतुः।

क्रप्णकृष्णतुमआदिपुरुपपर । अहोमहायोगीदीनोद्धर ॥ सक्षमभूळविश्वतवरूपा । जानेत्राह्मणबुद्धिअनूपा ॥ भृतदेहआत्माइंद्रीपति । तुमहीएककाळहोयदुपति ॥ अविनाशोव्यापकभगवाना । तुमहिनयंताक्रपानिपाना२९ दोहा—मूक्षमसतरजतममई, प्रकृतिहिमेरकआप ॥ तुमहीपुरुपअध्यक्षहो, त्रिभुवनप्रगटप्रताप ॥

उद्-तुमसक्टक्षेत्रविकारज्ञातासदादीनदयाल ॥ ३१ ॥ प्राकृतिनईदिनतेअगमप्रश्चरहतसोसवकाल ॥ कोटकर्राहतुमहिंपकाक्षनिंहतुमकरदुसविंद्यकाक्ष । निहंतुमिंहजानिंदेवद्वजीवजैकैसेमायापाक्ष ॥ ३२॥ जयवासुदेवअनादिवेधापरत्रझसरारि ॥ ३३ ॥ जयजयअमितअवतारघारीअखिटअधमनटघारि ॥ जयकृतअमातुपकर्मभासकआपनोपरभाव ॥ ३४ ॥ जयजेशककेकल्याणकारीसरल्झीलसुभाव ॥ जयवजपरणिविद्दरनकरनजनकामनापरिद्रारे । जयपरममंगलभरनसुंदरअंगधूसरधूरि ॥ ३५ ॥ वसुदेवनंदननंदनंदनक्षांतमधुरसरूप । यदुवंशकेअवतंसदुष्टमप्वंससुयशअनूप ॥ ३६ ॥ दोद्दा—जानदुअपनेदासको, दासहमेयदुराय ॥ इमहिंदेखायोकरिकृषा, तुवपदसोंऋपिराय ॥

पेंअवर्मांगिंहिजोरिकर, भवनाशकभगवान ॥ नायक्रपाकरिदीजिपे, हमकोयहवरदान ॥ ३७ ॥ कवित्त-कथाक्रप्णरावरेकोश्रवणसद्दाहीसुने, वानीसदारावरेकोयशकहिबोकरे ॥ हाथपेहमारेरावरेकीसेवकाईटांगे, चारुचरणारविंदचितचहिबोकरे ॥

जगतचराचरतिदारोरूपमानिनाथ,रघराजमाथद्यक्तिसुखटिह्वोक्रे ॥ रावरेकेदासनकोदारिदारिदेखिदेखि, दगकोदुरितदुतदगदिहेबोक्रे ॥ ३८॥

#### श्रीशुक उवाच ।

होहा-पहिनिषिजनअस्तुतिकरी, नल्ङ्स्पाणिबीन ॥ तनर्हेसिँचैयेटल्स्लै, हरिनोलेसुसर्सीन ॥ ३९ ॥ श्रीभगवासुनाच ।

ामद्रांपजोद्देविषितुमभयक।धुनिर्हेनिरसिप्टपदिरिनल्यक॥मद्मत्तवाद्दतम्दितभूरी।कियोअनुप्रद्युनिष्ठुनिष्ठ्री। म्मोदिविदितपनेज्ञञ्जमारे ।द्दोतदासपदिभौतिदमारे॥१०॥ममदासनदरञ्जनतेलाञ्च । यदभववंपनदोतविनाञ्च ॥ ।तुजदितविमिपनद्दुमारा । देसिनपरतलोसिजौपियारा११नल्कृत्यरमणिप्रीवसुज्ञाना।कर्हुआपनेपेनपयाना ॥ दीभक्तिचरणनकीमेरी । जोनाज्ञनभवभीतिपनेरी ॥ १२ ॥

( ५५ )

# आनन्दाम्बुनिधि।

## श्रीशक उवाच।

कृष्णवचनसुनिधनदकुमारे । दैपरदक्षिणमोदअपारे ॥ दोहा—वॅथेउलूखठकृष्णको, करिमणामबहुवार । गवॅनिकयोउत्तरिद्शा, जेहरिकरतउचार ॥ ४३ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजबांधवेशश्रीविश्वनाथसिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिरा जश्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्ठराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्ब्रुनियो दशमकेषे पूर्वाये दशमस्तरंगः ॥ १० ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा-नंदादिकत्रजगोपसन्, युगद्भुमपतनअवाज ॥ सुनिचहुँकितधावतभये, जोनिगिरीकहुँगाज ॥ १ ॥
निरस्ततभयमञ्जूंनपाता । करतभयेशंकाजत्पाता॥चहुँकितश्रमनलगेसवताके । गोपिग्वालआतिविस्मयाके ॥
गिरवोकारणपरेनजानी । आप्रसमहँअसभापहिंवानी ॥ केसेगिरेवृक्षयेदोऊ । यहथलमहँलिपरेनकोऽ ॥
अनायासभोविटपनिपाता । तातेजानिपरेजत्पाता ॥ पुनिदोहुँनविरुद्धविचमाँहीं । निरस्तभैनँदनंदनकाँहीं॥२॥
वैधेवल्द्रस्तलेंप्यत्वाँहीं । चितवतचकितचस्तनचहुँधाँहीं ॥ आयेनंदहुतहँहुतधाई । कह्योकौनतरुदियोगिराई॥श्री

देहि।—त्तवबाटकवोटेसकळ, कोटनिहिदियोगिराय ॥ वँषोउट्सब्टकान्हरो, क्रमकमसोविस्टाय ॥ दोहुँनतरुनवीचमहँआई । दीनउट्सटेट्ट्याई ॥ तबहींगिरवृक्षयेदोऊ । सुनहुऔरकौतुकभोनोऊ ॥ वृक्षनतेयुगप्ररूपप्रकासी । किंड्आयेततुभूपणरासी ॥ तुम्हरेसुतसोकछुवतराने । ताकोहमनेकहुँनिहिंजाने ॥ तिनसोंकछुकान्हरकिदिनिहें । तेयाकेपदमहँकिरकीन्हें ॥ यहथटतेदोउगयेविटाई । सत्यकहेंनिह्ंनातवर्नाई ॥ सुनिवाटकनकोरिक्सवानी । कोऊताहिसत्यनिहंमानी ॥ कहँट्युबाटककहँतरुपाता।शिज्ञुसवकहेंप्रपायहन्ता ॥

दोहा—कोडकोडतहँनँदळाळके, सुधिकरिचरितमहान ॥ तेसिगरेवाळकनिके, मानेवचनप्रमान ॥ ५ ॥ तहँयशुमितअतिज्ञायपेमापी । नंदरायवाणीअसभापी ॥ याकेडरदायाकछुनाहीं । वाँध्योवाळककाहँवृयाहीं ॥ कोमळअंगनवंधनयोग्र । निरस्ततडपजतमममनसोग्र ॥ असकहिळाळनेकढिगजाई । दामोदरकोदामछोडा । चाक्तवहणळनेकढिगजाई । दामोदरकोदामछोडा । चाक्तवहणळनेकढिगजाई । टाळनसोंवोळेसुतकाई ॥ कछुनाहँसेदक्रद्रअवताता । वंधनकोन्होंजोतुवगाव । इनेट्ट होजेतुवगाव । इनेट होजे

दोहा—यहिविधिबहुङीछाकरत, गोकुङमंगोषाछ ॥ वसतभयेअतिमोदसाँ, व्रजनकरतिवहाछ ॥ ६॥ कहुँवजनारिदेकरतारी । टटाटटाकविहिहीरिहपुकारी ॥ नईनाचनाचहुहरिनीकी । पूजहुआझहमारितीई । कदहिराचनाचेति । मानहुँसवदिननाचप्रवीने ॥ जवगोगीगावनसव्हारों । तबहरिहूँगावतअहराँ ॥ दिहारिकोगानसुनवहारी । देहिकोकनमारिकारी ॥ । । अहुँकोटगोपीकहूँपुकारी । छावहुबौकीकाद्दर्भी सुरतिहासिहस्वहिहाँ ॥ कोटकहसेरपसेरीटावो । टटामोहिआनेर्द्भिनिहाँ।

दोदा—दोरिस्टान्दिकान्द्रतिहि, स्टेंट्सप्रेमीहि । पुनित्यावैजनुनीरिकर, सिगरीसियनकाँहि ॥ क्ट्रमसीकोउटास्सराउँ । तीकन्दुनीर्मेग्ट्रतसेटाउँ ॥ दोरिकान्द्रपादुकास्टाई । हँसतदेहिससियनकाँही सर्वाजकादादेहिसिक्क । एकितदेहिनानन्छिन्नके ॥ क्ट्रक्ट्रानिजसमससानिहासी। ताटदेहिन्नुमहर्मे

्षिकरनञ्जनकनटीटा।मुसद्गोपगोपिनशुभशीला८ द्रस्शावतनगमीहम्बनि। व ोपावतनितनवसानदगर्मा ॥९॥ प्रकसमयफटवेचनवारी । नंददारमहैं सार्

tu

दोहा-मेंछाईपीठेफलन्, आजुहितरुतेतारि । होयचाहजेहिलेनकी, सोआवेहतदौरि ॥
फल्टेचनवारिकोवानी । मुनतेहयामपरममुखमानी ॥दौरेभरिअंजलीअनाज् । सवफल्टदायकतेफल्काज् ॥२०॥
फल्टभाजनमहँअब्रहिंदारी । लेनिजदोत्तकरफल्टनमुरारी ॥ खातखातफल्टभीतरआये । तेअनाजभेरतनसोहाये ॥
लिकोतुकफल्टेचनवारी।धन्यधन्यनिजभागउचारी॥१२॥एकसमयउठिकृष्णप्रभाते।खेलनहितलेसखनजमाते॥
यम्रुनातीरगयेषनक्यामा । खेलनल्टोखेलयुतरामा ॥ खेलतखेलपहरदिनआयो । इतरोहिणपंडितनबोलायो ॥
पूँकिपंडितनतेमुखमानी । रोहिणिनखतरोहिणीजानी ॥

दोहा—कछुककलेकहुँनकार, खेलनगोकढिकान्ह । जन्मनक्षत्रहुआज्जहै, होनचहतमध्याह्न ॥ असगुनिजायकान्हकहँदेरी । लालनसुनोवातकछुमेरी॥जन्मनळत्रहुआज्जुतम्हारा । करिनीहआयेकछुकअहारा ॥ चिलनहाहुपरकरहुकलेका । देहींआजुमीठबहुमेवा ॥ पूजहुळदीपीतपटधारी । देहुद्विजनबहुयेतुहुपारी ॥ १२ ॥ सखनआपनेलेहुनिहारी । इनसबकोहनकीमहतारी ॥ नहवायोभूपणपहिरायो । भोजनहूबहुभाँतिकरायो ॥ तेरेसँगलेलनपटनायो । तुमअबहूँलगिनाहिनहायो ॥ तोहिंहँसतसिगरेमज्जोरा । लीनतहोतनहींमनतोरा ॥

दोहा—हमन्हायेकान्हरनहीं, हमलायेनीहरयाम । हमजसियजननीनके, तसनश्यामनहिराम ॥ टाटहमहुँकहाँकिमिटजवाबहु।चटहुभवननहिविदँबटगाबहु।मज्जनकरिअरुभोजनकरिके। पुनिबरपूरणवसनपिहिर्के ग्वेटहुआयसखनसँगटाटा अवहिहोतभोजनअतिकाटा यहिविधिरोहिणिवचनवसान्यो पैनहिश्यामरामकछुमान्यो |टिरोहिणीतवचरआई। यशुदासनअसकद्धोवुझाई॥ दोडरँगेसेटकरंगा। आयेगेहनमेरेसंगा॥ |हुटेआवहुतुमबरिआई। मैंगृहकाजकरहुँचितटाई॥ १३॥ १४॥

दोहा-पशुमतिजानिविञ्चलित, मनमहँकियोविचार । खेलनमॅअटकेळला, छियेसलाखेलवार ॥ ानागपेमरेनहिष्टें । खेलतखेळतदिवसवितेहें ॥ असविचारिगमनीनँदरानी । सुतसनेहवशअतिअतरानी ॥ ान्डुनौँकन्डुवाँकहिगोहरायो । कमळनेनभोजनिवसरायो॥आवहुतातकरहुपयपान॥क्षुधाविवशमुखभयोमलाना ॥ । खेततखेळतथाकिगयेहो । ताहृपरअतिखेळठयेहो ॥ अवनहिंखेळहुखेळकन्हाई । चळहुभवनदुपहरह्वेआई ॥ । तिवचनहिपकियोनकाना । खेळनमॅअतिचित्तळोभाना॥तवपुनिकद्गोरामसोमाता।चळहुभवनकुळनंदनताता ॥

दोहा-मधुरक्छेडमेंरच्यो, तेरेहितव्छराम । सोतुमर्हाभोजनकरो, मेरेसँगचिष्टपाम ॥ हन्दुर्वोकहानमानतमेरी।ठेचछुकद्वोजोमानेतरो॥१२,११६,१९॥भोजनकोपरत्वव्रवराई।तोहिविननेकहुसकैनलाई हमदोहुनकोतुमसुखदेहु । चटहुरामआशुह्भिवगेहु॥सववाटकिनजनिजग्रहजाहु।निजजनिनकृतभोजनलाहु॥ तमचटहिमेरसँगमाँहा । कन्दुवासँगरिहयोकोडनाँहाँ॥ विनासखनलेटिहेंकिमिलेटा । पुनिपछिपरजईअकेटा॥ सुनिवजवाटकपशुमतिवानीगिनिजनिजग्रहअतिभयमानी॥सामचेटमातासँगमाँही।टिपकान्हुंपछिआयतहाँहाँ॥

दोहा−पार्हिविधिदोउसुतत्त्र्यायपर, उवटनअंगळगाय । पहिरायोभूषणवसन, सुराभेसाळ्ळनद्दवाय ॥ नंदरायनिजसंगवोठायो।विविधभाँतिभोजनकरवायो॥पहिविधिळीळाकरतअनेकन।यसतभयेव्रजसुरक्रक

#### श्रीशुक उवाच ।

दोडुँकरग्हिदोडुनकीवाँहीं । टेगमनीवरवसघरकाँहीं ॥

दोहा-इंशिशिमणिकृष्णप्रभु, तिनकोनिजसुतमानि । त्याइयग्रमितमानगिहे, सकैकोमान्यान्य सकैकोमान्यान्य सकैकोमान्य सकैकोमान्य सकैकोमान्य सकैकोमान्य सकैकोमान्य सकैकोनिज्ञ सक्ष्यान्य सकैको । मानियशोदामोदपनेरो ॥ चट्टीसिविपिकृजनकरवायो । सुनकर्गिक्य सकिकोनिविपक्र सिक्त सिक्त स्वापक्र सिक्त सिक्

हाँमहावनगोकुरुमाँहीं । होतअमितउत्पातनकाँहीं ॥ निरखिनंदिजयअतिहिंडेराई । वृद्धवृद्धगोपनबोरुवाई ॥ उप्तरुहिकरनतहँछागे । तवैनंदवोलेदुखपागे ॥ इतअतिहोहिंउपद्वयोरा । ईशक्कपावाँचतममुछोरा ॥ ोनउपायकरैंअवभाई । सोसिगरेमिछिदेहुवताई ॥ २० ॥ तवउपनंदगोपइकबूढो । ज्ञानीवडोमंत्रजोहॅगुरो ॥ दोहा-देशकालसोंसकलगुनि, रामकृष्णप्रियहेत । कह्योमंत्रमंजुलवचन, वाँधिमनहिंगननेत ॥ २९ ॥ नहृतातजोमोमनआई । सोसलाहर्मेंदेतसुनाई ॥ गोधनहींधनअहैहमारा । इक्यहवृत्तिनयामअगारा ॥ हेर्राखिगोधनरहिजार्ही । सोईसुखद्**हैभवनसदार्ही ॥ तातेजोगोकु**लहितचहिये । तोइततेअंतेचलिरहिये ॥ । आवर्हिअनेकउत्पाता । बालकनाज्ञहेतुहेताता 🔃 २२ ॥ लेतिसकलबालकजोखाई । सोराक्षसीपूरनाआई तेवाचिगयोयहबालक\ईशक्रपातुमपरव्रजपालक॥गिरचोशकटयापैअतिघोरा । हरिदायाबाँच्योतुवछोरा<sup>॥२३॥</sup>

दोहा-बौंडेडरवप्रधारिकै, आयोदैत्यकराल ॥ ध्रंधकारव्रज्ञायकै, नभलेगोत्वलाल ॥ मरिगोगिरिवृहद्पपाना । कियोईशवाळककरत्राना ॥२**२॥ अर्ज्जनवृक्षगिरेअरराई । परचो**र्वीचहुँवँच्योकर्ह्<mark>या</mark> उसवहैद्दरिकीदाया । यहीसत्यजानहुनँद्राया ॥२५॥ तातेजवळींअवउतपाता । आवर्हिनहिन्नजमहँदुवंदाता वर्ठोंग्वारुग्वारिनीर्टेके । चित्रयेगोगणआगेकेके ॥ २६ ॥ जोयहकहोबसेंकहँजाई । तोसोथरुहमदेतवता<sup>ई ॥</sup> द्मवनजेद्दिवनकरनामा। सवथळजोअतिशयअभिरामा॥गोवनकोअतिसुखदनिवासा।सवकाननसोहतचहुँ<sup>पाह्म ॥</sup>

दोहा-गोपीगोपनकेसदा, सेवनलायकसोय ॥ तेहिवनमेतेहिगिरिकहत, गोवर्धनसबकोय ॥ हापुण्यप्रदसोगिरिराजा । सेवतसदाधिसद्धसमाजा ॥ सदाहरिततृणथळथळरहही । ज्ञाखनझुकिपाद्यमहिग्ही मिछलताछ्छितत्र्हछहेर् । सुखीकुरंगविहंगहुँविहरें ॥ अतिनिमंछजङ्छेतहिछोरा ।यसुनावहैतहिंगेशोरा ॥ हिनजायवृंदावनशोभा।निरस्वतसुरनरसुनिमनलोभा॥सुदिनपूँछितहँचलहुव्नजेशा।अवनरहनलायकयहर्सा <sup>२०</sup> र्छिहिसुदिनहुँहैंअतिनीको । यहतोहैहमारमतठीको ॥ गोवनकोआग्रकरिदेह । ठादिसाजिशकटननि<sup>हिहु</sup>

दोहा-तिनमेंगोपीगोपचिद, चर्टेंसकलसानंद ॥ प्रनिविचारलसहोइतुव, तसकीलेअवनंद ॥ २८॥ निउपनंदगोपकीवानी । बोळेसकळगोपसुदमानी ॥ अळीकहीउपनंदसळाहू । वृंदावनवसियेव्रजनाहू <sup>॥</sup> इतहाँबहुदूतपठाई । दियसिगरेवजमेंगोहराई ॥ वृंदावनगमनहिंसवकोई। वालकयुवावृद्धजोहोई ॥ द्निदेशसुनतस्वगोपा । साजिसाजिशकटनअतिचोपा २९भारभाषाकृतवृक्षात्र । वाल्कथुषाध्रस्यात्तर्यात्त्रात्त्रात्त्रात्त् नियाभुन्तिस्वरम्यात्र्यः । नेन्नास्वरम्यात्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्रात्त्र जीवृपभनिधशकटनमाँही । हेतयारगहिधनुपनकाँही ॥३०॥ गोवनकोआयुकारेळीने । नंदद्वारआयेशुभागी

दोहा-जानितयारीनंदसव, भयेशकटअसवार ॥ तेहींसमयचहुँ ओरवज, तुरहीवजीअपार ॥ पद्धविपुरुविपाणवजाये । महाशोरव्रजमंडल्छाये ॥ करिकेगोवनकोगणआगे । चलेषुरोहितपुनिवङ्गागे ॥ निर्केपीर्छगोपसमाजा । तिनकेमध्यल्सेवनराजा॥ ३९॥ केसारकेसारकेसारआंगा । वेसरिवसारिवारिसारिका रिवसनेवेपब्रजनारी । हीरनुहारहियोहियहारी ॥ स्थनचड़ीकितिमेछिविछावें । हरिछीछासप्रीतिमुहाराविं ॥३१। शुमतिरोहिणियुत्तवटश्यामे।चङ्गीएकरयमद्देशभिरामे॥सुनिस्नुनेटाटनकथासुद्दावनि।टहर्दिमोदमातापन्यात्री होना-स्टिनिध्योकन्त्रीत्रम्

दोदा-यहिनिधिगोकुङ्तेतुरत्, गमन्कियोत्रनराय् ॥ पहुँचेवृदानिधिनिमं, गोपनयुतस्रख्या ॥ दिवसंतऋतुरहेसदाही । कपहुँकोनहुँदुस्तहँनाही ॥ अर्थचंद्रसमशकटनराषी ॥ निजनिजयटनपरस्पर्णी ट्रावसम्होतियोग्निसम् । लोगमञ्जिकार दावनमहें कि योनिवासा । गोपसहितनंदसहितदुलासा ॥३४॥ वृंदावनगोवर्षनदेसी । यमुनापुलिनप्रमीहर्सी मुद्रपामहें को अतिश्रीतो । बादनभरे विद्यापनिकार ॥३४॥ वृंदावनगोवर्षनदेसी । यमुनापुलिनप्रमीहर्सी ापर्पामहुको अतिप्रति । बाद्तभरविद्यारप्रतीती॥३५॥करतवाटटीटामनभावन। व्रजवासिनविनीद्वर्याः - पाट्रिकटरोतिकारो । कटलिटरारप्रतीती॥३५॥करतवाटटीटामनभावन। व्रजवासिनविनीद्वर्याः - पाट्रिकटरोतिकारो । कटलिटरार्थाः बार्धादकरतोतारवानी । कर्डुगतिचर्राहमंदसुसदानी ॥ कर्डुरुकुट्टिसेट्हिंधूरी । दौरिजाईक्डुप्राही

उर्राप्ति ... धनीकाछै । पगत्रपुरनाजतअतिआछे ॥

दोदा-चणरननिविद्यां स्वातिक्षयमीतिवदाय ॥ कर्डुछोर्राहकरुँबाँपर्दा, कर्डुँजटदेर्हिषिमाय ॥

सुतकीलखिबछरनपरप्रीती । चारिबरपज्मिरिहुजबबीती ॥ नंदकाँन्हकोकद्योबोलाई । बछराललाचराबहुजाई ॥ परिहिबोबलरामिहिसाय । अलगनहोयहुत्तजितेहिहाये॥३६॥औरहुग्वालनवालबोलाई।नंदकद्योअसितनिहेंबुझाई ॥ कन्हवाँकोतुमताकेरिहयो । दौरतकूदतकेकरगहियो ॥ बहुतदूरियहजाननपावे । निकटचरायबत्सगृहलावे ॥ असकहिबिदाकियोसुतकाँही । गयेरामबालकसँगमाँहीं ॥ नेसुकजाहदूरियहरानको । लगेचरावनतृणकछरनको ॥

दोहा—आपहुँतहँबहुखेलको, खेलनलगेगोपाल ॥ कामपालतेहिंसंगमें, ग्वाल्वालततकाल ॥ ३७ ॥ कहूँबजावतवेणुसुरारी । दोहसलासिगरेतवतारी ॥ कहूँबेलअमराकरतृरी । फेंकहिंहकइकअधिकहिट्री ॥ गयोहमारअधिकअसकहहीं।जिनकमजाततेलजिकेरहहीं॥ कहुँकिंकिणिकीकरिझनकारी।चलीहंबंककेचरणसुरारी कहुँबनिजाहिंगळअरुबछरा।डोलतवागतकलरनकलरा३८वलीष्ट्रपभसमकरिकहुँनाद।मल्लयुद्धहितभरिअहलादा लर्राहपरस्परगोपकुमारा । कोडजीतिहिकोच्खाहिंपछारा ॥ कहुँहंसकीवोलिहिंबोली।कहुँमपूरसमविचरहिंडोली ॥

दोहा—यहिविभिन्नंदाविपिनिर्में, विविधविनोद्दिवहार ॥ ग्वाल्यालसँगकरत्त्रें, रामहुँनंदकुमार ॥ ३९ ॥ चरतचरत्तिगरेतहँवछरा । जातभयेयमुनाकेकछरा ॥ खेलतखेलतत्त्रँपनश्यामा । ग्वाल्यालसंगृहिँछेरामा ॥ जातभयेयमुनाकेतीरा । जहाँत्रिविधनितवहत्तसर्गारा ॥४०॥ तहुँधिक्विष्टराकररूपा । वत्तामुरआयोसुनुभूपा ॥ रामकुष्णकोहननविचारी । वछरनमेंभिल्गियोसुरारी ॥ चरतचरत्तहरिकोनियरायो । तवरामहिन्दनंदवतायो ॥ यहिजानवदानवल्याक । वत्तरूप्रतिभेदराक ॥ कंसपठायोमारनहेतु । ताकोक्षरवाँपतहेनेतृ ॥

दोहां-कानेमेंकहिरामके, करिकैगोपनगोपि ॥ मंदमंददानवनिकट, गेहरिवधचितचोपि ॥ ४२ ॥ पूँछसहितपिछछेपददोऊ । पकरचोहरिमान्योभयसोऊ ॥ चटपटानबहुयदपिसुरारी । तदपिनकरतेतज्योसुरारी ॥ तेहिंचठाइबहुबारअमाई । पटक्योतरुकपित्थमहँजाई॥ फूट्योशिरटूट्योतनुभूषा । प्रगटभयोदानवकररूषा ॥ त्रोकपित्यगिरिगोतेहिंकाछ।ताहिंगिरततरुट्टेविद्याछ॥ष्टिषिकराष्टकायातिहिंकरी।विसमितग्वाछताहिंछियवेरी॥ क्विकान्हरुकोछगेसराहन । खुवजोरहेतेरेबाँहन ॥ देखिपरततेतीअतिछोटो । जानिपरतवरुकोअतिमोटो ॥

दोहा—देवसुमनवरपनलगे, दुंदुभिदीहवनाय ॥ वरतासुरकोनिधनलस्ति, भेप्रतन्नसुस्तपाय ॥ १३ ॥ सर्वृंलोककेपालकजोऊ । मजवल्यपापलकभेसोऊ ॥ डेद्रपहरिदेनजवचिद्रभायो। मातुकलेवातुरतपदायो ॥ स्त्रमाहिततहँरामकन्द्राहोवटल्यामहँहिलिमिलिलाई॥ल्योच्यावनपुनितिनकाँही।यसुनातटविद्दरतचहुँधाही १४ ग्वाल्याल्युपहरिदेनदेसी । वर्ल्याक्नभातितृपितपरेसी ॥ देलैनिजवल्यनकेजृहा । वर्ल्याल्याक्नकिल्हा ॥ यसुन्तिरपहुँचेजवजाई । पियेपानपेवल्यनप्याई ॥ १५ ॥ तहँकाल्यिक्तयमाँही । महाभीमवकल्यनहाँही ॥

दोहा—मनहुँवज्रष्ठिगिरुको, शृंगगिरचोइतभाय ॥ नामवकासुरजासुँदै, दीन्ह्यांकंतपटाय ॥ १६ ॥ बकुछ्प्यानसोरह्योङगाई । कह्योकृष्णआवैनियराई ॥ हरिदुजानिताकेमनकेरी । कहेनिकटह्वेतेहिंतजुहेरी ॥ हरिदिंतिकट्टिसचाँचपसारी।दानविष्टियोतुरतसुखडारी १७ वकसुखप्रसितगोविद्दिंदेपी।गोपसचेदुरतमानिविद्योपी हापहायसबट्गेपुकारन । करिनसकेकोकतेहिंवारन ॥ जैसेविनाप्राणकदिही । भयेगोपतिमिकृष्णसनेही ॥ यद्यपिप्रातप्रभावहुद्याता । खटेरहेरामहुँतहुँताता ॥ तद्यपिवातसुत्यरसवद्यमें । रामहुँकामनभोकसमसमें ॥१८॥

दोहा-जगतग्ररूजगकेपिता, आँगिनियीजगोपाछु ॥ तिनकोटील्योवकजनै, जरनटग्योतोहिताछु ॥ चिनल्योसपित्शामरेकाँही । चाँचचोसकिरस्पतहाँहीं॥मारनपायोपुनिनँदटाटेगुन्योनिजकाटेतेहिंकाटे॥१९॥ चानतिरिस्ताहियदुराहीपरयोगोचियायुग्वरूपहिशास्यो।। आवतिरिस्ताहियदुराहीपरयोगोचियुगयुगकरपाही।भूमिगिरायवद्नतेहिकारयो।।सहजहिंकासुराहिहितारयो। रूणसमफारतवककोआननाससानिरसिकाँटिदीकानना।५०॥टियोदोरिटुतर्हारकहँपेरी । टेगेनश्रसाकरनपनेरी॥ कान्हरतुमतोजतिवटवाने । हमतोअसपूरुवर्नाहिजाने ॥ तुर्माहमातुवहृदूपपियावे । मासनिमसरीनितहिंसवावे ॥ तातेबहुततुम्बरिजोरा । होतदूपहमरेपरयोरा ॥ दोहा-उतेगगननीवतिवर्जी, वजेशंसकरनाट । देवफुटबहुवर्रिफे, छायिटियोनँद्रटाट ॥ अस्तुतिवहुविधिकीनमुनीशा।कहेवकारिनामजगदीशा।मुनिकेशारससानभदेरी।कोहुकोनिहर्टास्वचरजटेरी५९ निकसेवकमुखतेहरिवाये । ससामनहुँपुनिपाणिहैयाये ॥ वाहुपूजिहरिक्तिस्वगोपा । करीभवनगमननकीवोषा ॥ सववछरनसमेटितहँठीन्ह्र्यों । टेसँगससनकृष्णचिट्ठिदीन्ह्र्यो॥आयेभवनजवनँदराटा । टियेसंगबहुवाटनबाटा ॥ नेदयशोमितिकेटिगजाई । ग्वाटवाटअसस्वयरिम्हुनाई ॥ वत्सकृषपरिदानवआयो । ताकोकान्हरमारिगिराषो ॥

दोहा-पुनिइकवककोवपुपर्धार, वैटयग्रनकितीर॥ ठीठिटियोत्ताटाटको, हमटिसिययअपीर॥ मुखबाहरपुनितिटवटटाको।फारचीचोंचकृष्णपुनिताको५२ सुनियहवातगोपत्रजनारी।जुरिआयेआयपीवपारी॥ मुखबाहरपुनितिटवटटाको।फारचीचोंचकृष्णपुनिताको५२ सुनियहवातगोपत्रजनारी।जुरिआयेआयपीवपारी॥ नैदनंदनसुखअनिपदेखें । वाटककोवटअद्युतटेखें॥५२॥कहाँहपरस्परत्असवानी।अवत्रजनद्शापरैनहिंबानी॥ कान्हअलपटिरोवडुवारा । कियोईशयहिकुपाअपारा॥ जेकोडआयेकान्हाँहमारन । तेईमारिगयेबहुवारन॥१०॥ तववोटीपुनियश्चमतिवानी। मेंपूरुवकरनीकाटानी॥ जोतसुतकोनितमेहोई। अथवहिंबेरीममकोई॥ पेममस्तवपजेमनकरते। तेपावकपतंगतमजरते॥ ५५॥

दोहा—अहे।त्रक्षज्ञानीगरम्, मृपानताकेनेन । कह्योजीनतेसेभयो, आयहमरिऐन ॥ ५६ ॥ कह्योनंदपुनिवचनतहाँहीं।शोचठानिअवहमकहँजाहीं ॥ वोहिंविधिवँचेक्कमारहमारा । अवहमकाहकरीकरतात्म वृद्धभोपतवकहेबुझाई । ईशकूपातवस्रतवाँचिजाई ॥ धुनियशुमतिदोडळाळनकाँहीं । करगहिळेगैनिजगृहमाँहीं ॥ द्वानकराइअश्नकरवाई । राईळोनठतारिसोवाई ॥ निश्चिदिनकरतकृष्णकांसेवा । दिस्सुवहेनुमनावहिंदेव ॥ समक्रष्णकांसाव । आनद्वसुतवसुयामितवावता।भोपभोपिकावसेसुसारी।जानिनपरचोशोकसंताति॥
समक्रष्णगाथानितगावत । आनद्वसुतवसुयामितवावता।भोपभोपिकावसेसुसारी।जानिनपरचोशोकसंताति॥
स्व

दोहा-यहिविधिकरताविहारबहु, व्रजमहँनंदकुमार । पंचवपंकेपूरभे, नाघेवेधकुमार ॥ ५८ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिरधुराजांसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनिधो दशमस्कंधे पूर्वाधे एकादशस्तरंगः॥ ११ ॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-एकसमयवजगाँउमें, जवनृषभयोप्रभात । रामञ्चामजागेप्रथम, पटनामेंअटसात ॥ कियोविचारतवेमनगाँहीं । आजुजायवनहीमहँखाँहीं ॥ असविचारियग्रुमतिगहँजाई । मायमायकहिदियोजगाँग कह्योआजुहमवनमहँखेँहें । सखनसहितउत्तरसचेरेंहें ॥ तवयग्रुमतिवोट्टीग्रुखसाज् । जन्मनस्रवरामकरआह ॥ तातेरामनजाहिंचरावन । जाहुसखनयुत्ततुममनभावन ॥ ग्रुनतमातुकेवचनग्रुहाये । रामबहुरिपुनिभीतरआये ॥ इरियरतेकिटिर्शृगवजायो।मधुरशोरिसग्रेवज्ञायो॥२॥म्बाट्वाटसबधुनिग्रुनिजागो।निजनिजवंटरनकोकिरिया

दोहा—नंददारआवतभये, कोन्हेंहोरीहंप्रणाम । छकुटीवेणुविपाणहुँ, धारेअतिअभिराम ॥ किटींकिकिणीकाछनीकाछे । छिहेकामरीभ्रपणआछे ॥२॥निराखिहजारनसखनमुरारी।विपिनगवँनकीकरीतपाणी किरिकिकिणीकाछनोकाछे । होंक्योछेछकुटीनिजहाथा ॥ कटिकिकिणपगमणिमंजीरा । हींरनहारिहेगेगीरा ॥ कटिकिकिणपगमणिमंजीरा । हींरनहारिहेगेगीरा ॥ मोरमुकुटिहारमंअतिसाहे । जोहतजाहिरमामनमोहे ॥ इककरसुरछीइककरछकुटी। कटिमहँकसेपीतपद्धुर्छ ॥ अपनेछासन्वछरनकाहीं । आयुक्ररिप्रमुक्तियहाँहीं ॥ ग्वाछनवाछनसहितगोपाछा। वछरनहाँकतवलेखि ॥

्रदोहा—निजनिज्ञ घरसींसवस्रसा, लियेकलेककाँघ । डगरतभेवहुविपिनिके, खेलतखेलतवाँघ ॥ १ मासनमिसरीजीवहुमेवा ॥ औरवस्तुजोसुत्तिसिठानी । पर्वहसंगहिमेँवहुसनी ६ : १७ : . तिनानरसा े तेनालकस्रवस्था ॥ वटभाँडीरनिकटहरिकाये । टेरिटेरिसववस्स्मित्री बछरातहाँचरावनलागे । विहरतआपुमहासुखपागे ॥ ३ ॥ मणिनजडितभूपणसुवरणके । पहिरायेमातासुवरणके। तद्यपिफल्लभरुपल्लवगुच्छा । फूल्ओरमोरनकेपुच्छा ॥ धातुअनेकन्रगनकेरी । काचऔरग्रुंजनकाँढेरी ॥

दोहा-धायधायनतेसत्सा, ठावहिमुदितअपार । राचिरचिक्तचिसाँअतिक्चिर, करहिकुण्णशुंगार ॥
नवपह्यकेमुकुटवनावें । सुमनक्षपपुनिरतनलगावें ॥ राँगहिंधातुकरंगनकरे । सार्विमीरपलानचनेरे ॥
असिकरीटरचिक्तिरिक्तिरदेहीं । फेरिफुटमालारचिलेहीं ॥ तार्मिवचिवपह्यगुंजा । सार्जाहेवीचफलनकेपुंजा ॥
हिस्कोपिहरावहिवनमाला । तिमिभीरहुभूषणगोपाला ॥ धातुरंगहरिअंगनमाहीं । हस्तहसावतरंगतावाँहीं ॥
हरिहुआपनेकरराचिमालावकसहिसलिभूरितिहिकाला ॥ कोहुकोम्रममुकुटरचिद्हीतिम्रणामकरिहारपरिलेही

दोहा—स्वाहिंपरस्परभाँतियहि, अतिसुंदर्रासेगार । कराहेग्वाङवाङनसहित, वृंदाविपिनिविहार ॥ ४ ॥ अवपुनिपहरदिवसचढिआयो । तवहरिसिगरेसखनवोछायो ॥ कह्योसकछअवकरहुकछेवा। हमहूँदेहेंअपनेमेवा ॥ सुनतकुष्णवाणीसववाछा । वेठतभेजहूँवैठगोपाछा । खोछिखोछिनिजनिजतहूँसीके । करनछगेभोजनरुचिजीको॥ कोहुकोसीकोकोऊचोरावें । तवतेद्रुतहिछँडावनपावें ॥ वेतवदूरिफेंकितेहिदेहीं । कोउपुनिपायउठावाहितेहीं ॥ तेठफोकहिताकहूँद्ररी । हुँसहिठठायमोद्भारिभुरी ॥ कोउपुनिष्याहदेहिहुँचाको । मिछतमीतकहिसोपुनिताको ॥

दोहा—निनहाथनसोक्ष्रप्णप्रभु, देतसखानिखवाय ॥ तेऊहरिसुखमेळहीं, मंदमंदमुसक्याय ॥ ५ ॥ यहिविधिद्दार्तिहँभोजनकरिकै । करअरुचरणधोइसुखभरिकै॥देखनकहुँग्दावनद्रोभा।चळेकृष्णअतिशयमनळोभा चलेसखाहरिकारोपाई । इमर्हीपहिलेदेखनजाई ॥ इकतेहकुआग्रुचिवाहीं । कोउळखिहरिसींकैटिवताहीं ॥ कहुँकान्दरकिवाहीं । क्रिकेटे । तवसँगकेसवसखानवेळे ॥ मेंआगेहरिकार्षिहें । तुमहिळोटिमगमहँळेळेहीं ॥ असकहिवडोवेगकरिपावें । हारिकरपरसफेरिफिरिआवें ॥ ६ ॥ कोउआळकवेणुवनांवें । कोऊर्ग्रगशोरवनळांवें ॥ कोउआल्याक्तवेणुवनांवें । कोऊर्ग्रगशोरवनळांवें ॥ कोउआल्याकृत्रवांवें । कोउर्ग्रगशोरवनळांवें ॥ कोउर्ग्रगनकिर्मुखन । तोहिमिळिगावतभरिसुखपुंजन ॥

दोहा—कोईकोकिछक्कसुनि, तार्मेसुरहिमिछाय ॥ गावत्त्वेंभनुरागभरि, रागिनिरागुसुहाय ॥ ७ ॥ कोजनभडकृतविहंगनदेखी । निजसोअधिकवेगनिहिलेखी ॥ तेहिछायाछायाद्वतपर्वि । जववेठेसगतवाफिरिआवे ॥ कोउद्देसनळिखडोळतसरिमहेँ । तेसिहिआपहुडोळततहँतदँ॥ कोउवेठोळिसवकजळमाँहींतिसहिआपुवेठतहँनाँहीं॥ कोउनाचतळिसमत्तमयूरे।आपद्वतिमिनाचतसुसपूरे ८ कोउकपिपुच्छिहसूळतदेखी।सींचिहितहिकरणोरिबिहोसी॥ कोउकपिपुच्छपकरितरुवहहीं।कोउमरकटविरायसुद्मठहीं।कोउकपिजसकूदेतसकूदे।कोउडुतकपिनटगनदुरिसुँदै

दोहा—कोडदादुरक्कदतिनरित्तं, तैसिहिक्द्रतआपु ॥ कोउनहातभिरित्तेष्ठश्रम, यमुनसिटिट्रद्रपापु ॥ कोडदमरिहेट्डीक्रिकाया । हँसिहिट्टायनंकटिस्टाया ॥ कोइदेक्कोमुनिझनकारी । तासिकरिंगातदेगारी ॥ कहुँसेट्टीह्असमुद्रटट्ट्यामा । जोरिससनसंयुतअभिरामा ॥ कहुँसेट्टीनअपरामरिखनंदन। जोरिग्वाटकेर्ट्ट्रनहंदन॥ रामायणटीटासनकरही । सकटदेवटिसअतिमुद्रभरहीं ॥ कहुँसेट्टीच्छायोटाड।ससासहितहरिक्रिरिवित्वाडा। जीतिहिससाहरिदिसिसअनिंगितिहिस्यामसस्यनसङ्कर्यामानिजनिजदटकीजनजेदेसिं।सर्वेससाअतिश्वसुस्रेटेसे ॥ दोहा—यहिसिपिकरतअनेकिसिए टीटानंदकुमार ॥ सस्यनसहितआनंद्रभरे, गृंदाविपिनिमझार ॥ १०॥

कित्त-योगीजाहियुगयुगयोगकरिजाहेकहुँ, ब्रह्मज्ञानीजाकोष्प्रब्रह्मजनुमानहीं । भक्तिपरिभक्तनकार्देकेजेनआतमाहूँ, तिनकेअषीनरहेनितपछिआनहीं ॥ नरसीतिरसिटीटाजाहिनरमूडिनज, चित्तमेविचारेनरप्राक्तसमानहीं । पेसेश्रीगोपाटसंगसेटतजेग्वाटबाट, रष्टराजतिनकीसुपुण्यक्योबसानहीं ॥ १९ ॥ शिवसनकारिशेपनारदपराज्ञरादि, विद्वामित्रजोवसिष्टब्रह्मवादिजेतेहें । करिकेअनेकयोगयागजाकोपदरज, जनमअनेकहुँसेपायेनहिकेतेहें ॥ रधराजकहाँलोंबखानेकहोंगोपभागि, जोनप्रभुपंचहँप्रकारम्।क्तिदेतेई ।

सत्तिच्दानंदरासीव्रजकोविलासीभयो, व्रजकेनिवासीतेदिसुजभरिलेतेदें ॥१२ ॥ दोहा—कंसपठायोतेहिसमे, वलीववासुरजोय ॥ आयोद्धतवृंदावनहि, हरिकोमारनसीय ॥ यद्यपिअमरअमीकियपाना । सपन्योनाहिंमरणकरभाना ॥ तद्यपिनिरिश्वअवासरकाही । मरनहेत्रसरसहाहेराही॥ केहिनिधिहोयअवासुरनाञ्चा । परलेरहतकियेयहआज्ञा॥१३॥ वकीनकासुरकोल्पुभाई।तीनअवासुरत्रनरहँगाई॥ म्बाङ्बाङसँगतहँनंदङाङै । खेङतङखिजरिगयोकराङै ॥ तवअसमनमहँकियोनिचारा। मोरश्रातभगिनीयहगारा॥ तातेसखनसहितनँदछोरै । करिहोंआजुएकहींकोरै ॥१४॥ इनकेमरेसवैमरिजेहें । वजवासीनहिएकोरिहें ॥

दोहा-व्रजवासिनकोप्राणयह, तातेमारहुयाहि ॥ तनुतेनिकसेप्राणजिमि, रहतश्ररीरहुनाहि ॥ कृष्णिहिनेनाप्राणतेकीबो।भगिनीभ्रातितछोदकदीबो॥१५॥असिनचारिक्राठसर्पसुरूपा। रच्योएकयोजनभरिभुग्॥ महाज्ञैठकेसारसमोटाई । अतिकठोरतातनुहिंदेखाई ॥ दीहदरीसमबदनवगारी । सबकोछीछनमनहिंविचारी ॥ पसरचोअजगरमारगरोकी।जोदेवनकोकारकज्ञोकी॥१६॥एकओंठमहिमहँअहिराख्यो। एकओंठतेमेघननाख्ये॥ डाढर्रोळकेशृंगसमाना । तासुवदनअँधियारमहाना ॥ ठंबीपथसमजीभअखंडा । कटतस्वासमनुपवनप्र<sup>चंहा ॥</sup> दावान्छसमनेनभयावन । परचोपंथमहँअतिहिंभपावन ॥ १७॥

दोहा-निर्धिमहाअजगरतहाँ, ग्वाठवाठतेहिंकाठ ॥ मानेवृंदावनसुछवि, नहिंजानेनिजकाठ ॥ १८॥ रुगेपरस्परभापनऐसो । देखहुसखा३ौठयहकैसो ॥ मनहुँमहाअजगरमधिकानन । देखीपरैदरीजनुआनन ॥ मानहुँहमरेठीळनहेतु । वगरायोम्रुखव्याळसचेतु ॥ **१९ ॥ को**जकहसत्यकहोतुमभाई । मोहूकहँअसपरैन<sup>नाई ॥</sup> गेरुअंगुळुखिपरेदराचे । ज्नुसंप्यारिवकरघनश्राजे ॥ मानोंओंठउपरकीसोई । तेहिछायाअधरहुअधनोई ॥२०॥ चभैदरीदुहुँओरसुहावे । ऑडप्रांतुतेईछविछावे ॥ तुंगर्ग्गजेमधिछितपरहीं । तेइजनुडाटमहाभयभरहीं ॥२१ ॥

दोहा-जोमारगयहरूखिपरे, सोमनुरसनाजासु ॥ दरीकेरतमरुखिपरे, सोईसुखतमतासु ॥ २२ ॥ दावदहितवनमारुतआवे । सोअजगररुवासहिसमभावे॥दहनदद्योवहुजीवनकाँहीं।तेहिंउरुगंपअहैयहिमाँहीं ॥२३॥ सस्ताकह्योकोउनिहँसितहाँहीं । जोड्मजेहेंयहिपथमाँहीं ॥ तोयहपरवत्रअजगररूपा । हमकोगहिडरिहेष्ठसङ्ग्<sup>॥</sup> तवकोउकहकसप्रपावतावो । वृथाञ्चेळकोसर्पवनावो ॥ जोअजगरहुँह्वेहैभाई । तोवकहीसमहनाईकन्हाई ॥ तासुन्चनसुनिसलामुखारी । इँसतभयेसबदैदैतारी॥चछेअघासुरमुखकीओरा । इरिकोमुखनिरखतसग्छोरा ॥२९॥ स्रनिकेसखनपरस्परवानी । नदनंदनमनमेंअनुमानी ॥

दोहा-निरिष्अघासुरकोसलाः करिकेमृपाविचार ॥ प्रविश्वनचाहतवद्नमें, रोकवउचितहमार ॥ २५ ॥ असिवचारिजवलीयदुराई । रोकिह्सिखनदौरिनियराई ॥ तवलीवालकवत्सनरेज्ञा । कियेअवासुरवदनप्रदेशा वंदिकयोनिहिंवदनसुरारी।परिषरह्योआगुम्नसुरारी॥२६॥सखनअवासुरउदरिवेठोकी।प्रीतिविवसहेरीहरिहास्त्री युनिअसमन्महॅंकुप्णविचारे । ग्वाठवाठहेंद्सहमारे ॥ हमरेकरतेयसवछूटी । अहिजठरानठजरिहेंचुटी ॥ रूण

र्धोइनकीअभागअवआई । कहाउचितकरिबोयहिठाँई ॥

दोहा-सलावँचेंअजगरमरे, येदोऊइकसाथ ॥ होयकौनविधियहिसमै, इनकेहमहींनाथ ॥ अवमेरेप्रविशेविना, अजगरआननमाँहिं ॥ ग्वाळवाळविचेहेनहीं, यहशठमरिहेनाँहिं ॥ असिवचारिप्रविशेतिहिं सुल्मारहाना जनगरजाननभाह ॥ ग्वाङ्वाङ्वाचहनहा, यहशुरुभारहानाह ॥ असिवचारिप्रविशेतिहिं सुल्मां दुल्पाद्यासके दुल्पाया । स्वाद्याद्यासके दुल्पाया । स्वाद्याद्यासके सुल्मात्या । स्वाद्यासके सुल्मात्यासके सुल्मात्या । स्वाद्यासके सुल्मात्या । स्वाद्यासके सुल्मात्यासके सुल्मात्या । दोऊशोरसुनतभगवाना॥ जरतजोहिजठरान्छपाँही । वछरनम्बाळन्बाळन्वाल भारतजोहिजठरान्छपाँही । वछरनम्बाळन्बाळन्वाल । दियोबदायकृष्णनिजरूपा३ ।॥ जरतजा। इजठरानलमाहा । वछरनमाल विष्या । जोरा । उद्दोजयासुरकतमल्योरा ॥

दोहा-रुकिश्वाससयमार्गकी, तवफूळोष्ठहमंड । ताहीमारगह्वैकळ्यो, अजगरजीवअलंड ॥ ३१ ॥ जबमिरायोअघासुरभारी । तवीहिजयावनदीठिनिहारी ॥ बाठकवत्सजियायसुरारी । ताकेसुखतेतुरतिकारी ॥ आपहुनिकसेताकेसुखते।अतिश्वसुखतीसुलकेसुखते॥अतिअद्युतअहिजीवप्रकाशी। भयेद्शहुदिशितेजहिराशी निकस्योताकेतुत्रतेवहीं।विस्मयभरतसुरनउरसवहीं।कछक्षणनभर्भेपेलिकष्णकहाँ।निकस्योहित्सविश्वरिवासहैं॥ देवसमेअतिआन्दर्सा हिर्मिकस्योहित्सवहैं॥ ना ॥ नाचनठर्मीअपस्याना । करतभयेगंघवहुगाना ॥

दोहा—चारणदीन्हेंदुंदुभी, मुनिगणअस्तुतिकीन । जैहरिजैहरिकरतभे, हरिपारपदप्रवीन ॥ ३४ ॥ भंगुरुक्षोरसुनतअतिभारी। औरहुवाजनकीझनकारी॥त्रसुर्छोकतेत्रसाआयो। देखिचरितअतिविस्मयपायो॥३५॥ चर्मअपासुरक्षोमहराजा । वृंदावनमहरूह्मोदराजा ॥ भोसुखायकंदरासमाना । बहुतकारुरुगिनाहिनक्षाना ॥ केर्हिकंदरागोपनकेरी । होतभईअहिदेहबंडेरी ॥ ३६ ॥ यहचरित्रवाटनकेसाथा । कियकोमारवैसमहँनाथा ॥ पेअहितेआपनोवचाउव । दुएअपासुरकेरनक्षाउव ॥ यहपोगंडवैसमहँआई । त्रजमहँवाटनदियेसुनाई ॥ ३७ ॥

दोहा—निर्हेअचरजकछकुरूपको,क्रपासिधुजगदीश् । जेहिपरसतअघअनपहे,उहगतिअसतअदीशा।३८॥ जासुरूपध्यावतउरमाँहीं।पतितहुदुत्तेकुँठहिजाँहीं ॥ सोप्रसुअहिउरगयेप्रत्यच्छा।काअचरजगतिउहीजोस्वच्छा॥ प्रसुसत्तितआनँद्वनरासी । अहजासुमायानितदासी ॥ ३९ ॥

#### श्रीसृत उवाच।

यहिनिधिज्ञुकमुखतेद्विज्राई । यादवदेवदत्तनृपराई ॥ सुनिकेक्वप्णचरित्रमुहावन । मोहिगयोनृपकोमनपावन ॥ पूछचोन्यासप्रत्रयदप्रनिके । कछुसंबंधरुगतनहिंगुनिके ॥ ४० ॥

#### राजोवाच ।

ंचवपंकेजवजगपालक । मारिअवाधुररस्योवालक ॥ वालकवपंरोजमहँआये । हननअवाधुरस्वनसुनाये॥४१॥ दोहा-वालकइतनेकाललीं, कहाँरहेष्ठुनिराय । यहअचरजलागतहमें, सोसवदेहुसुनाय ॥ याहुर्मेकछुहोयगो, हरिलीलाविस्तार । अवनहिंगोवहुकरिकुपा, मौतेकरहुविचार ॥४२ ॥ स्तिनमेंहमनीचहें, तदिपन्यहेंनाथ । सणक्षणपीवहिंशापसों, कृष्णकथासुद्रपाथ ॥४३ ॥

#### श्रीसृत उवाच ।

श्रासूति उपायः । संवेया-पूँछतभेअसजोरिकेहाथतहाँकुरुनाथजवेषुनिनाये । प्रेमवर्षेरहीभूळीशुकेंजोसोळसुपिआइसुविस्तरसाये ॥ एकसुहूरतळोरसुराजरह्योमगनेसुरक्षेतिपिपाये । फेरिसम्हारिकेकुष्णकेदाससोळागेकहेसुनिकृष्णकीगायेशशा इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजवांपवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्रापिकारिरसुराजसिंहजदेवकृते आनंदाम्बुनियो दशमस्कंषे पूर्वाये द्वादशस्तरंगः ॥ १२ ॥

#### श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-भटोप्रश्नकीन्द्रोत्पति, महाभागकुरुराज । सबभागवत्नमें अहाँ, सत्यसत्यिहारताज ॥ नवनवक्षासुननहरिकेरी । क्षणक्षणबेहेभूपरुचितरी ॥ १ ॥ जेजनअहैसारकेमाही । तिनकोयदीसुभावसदाही ॥ कृष्णक्षाक्षणक्षेसुनते । तद्षिताहिनवनवनितग्रनते ॥ वाणीश्रवणचित्तहरिमाहीं । टगेरहतष्ट्रटतकहुँनाहीं॥ ःजिमिकामीकामिनकीवाता । सुनतरहेनहिंकबहुँअयाता॥तसहियदुपतिकथासदाहीं।सुनतस्तनहिंकबहुँअयाहीं २ १ अवभेग्रपतहचरितभाषिहों । तुमसोंकस्रनिध्यायसिहीं॥सुमतिहाप्यभोगुरुसुनाना।वस्तुगोपहूँकरेंपसाना॥३॥ दोहा-जबहिंकपासुरवदनते, निकसेवस्ररायास ॥ तबतिनसोंविहैसततहों, बोस्तभयेगोपास ॥ चउहुयसुनकेषुष्ठिनमझारी । तहँअतिशीतञ्बहैवयारी॥ ग्वाञ्वाञ्सुनिहरिकीवानी।निविववस्राञ्चेस्यम् यसुनाषुठिनगयेचिञ्जास्।तहँअतिशयसवञ्हेद्वञास्॥सकञ्सखनअसवचनसुनाई।वोञ्तभेतहँकुँवरकन्हाई॥
छखोसखोयसुनाकोतीरा । वहतसदाजहँत्रिविधसमीरा ॥ खेळनञायककोमञ्वाञ्।अतिहिस्वच्छमगुरत्वरसाः
सरसमञ्सहियसुनुकेसोता । विनोहिनिरखिसुदहोतञ्दोता॥विकसेवारिजचारिप्रकारा।तिनमेंअम्रस्कर्राहर्युंनारा

दोहा—कार्िद्विक्छ्ठमें, काननकुछकमनीय ॥ केकीकीरहुकोकिछा, कछरवकर्राह्मकीय ॥ नवपछ्वकुसमिततहसाँहें । कोअसजोछिखिकैनहिमोहें॥अतिश्रीतछछायामुखदाई । झरेसुमनमनुसेनिछाई॥ असमेरेमनआवतभाई । छहेमोदइतसयमिछिखाई ॥ दिनदुपहरतेअधिकहुँआयो । ग्वाछनवाछनक्षुपासवायो तातेखाययमुनतटमाँहीं । पुनिखेछिहिबहुखेछनकाँहीं॥वछरहुकरहियमुनजळपाना।फेरिचरहिकोमछरुणनाना॥ सुनिकेकाँन्हकुँवरकीवानी । बोछेसखासवैसुखमानी ॥ भछोवचनयहकाँन्हसुनायो । हमहुँकोअतिक्षुपासवायो

दोहा—असकहिकेबालकसबै, निजनिजवछरनआनि ॥ पानकरायोयमुनजल, अतिप्यसितिनजानि ॥ प्रनितहॅळायातृपहुँनवीने । तहाँराखिबळरनमुखभीने ॥ आयेसकलरहेजहँदयामा । वेठेहरिहिंगरितेहिंगमा ॥ प्रनितहॅळायातृपहुँनवीने । तहाँराखिबळरनमुखभीने ॥ आयेसकलरहेजहँदयामा । वेठेहरिहिंगरितेहिंगमा ॥ खोळिबालकननिजनिजसिके । एंचेअन्नमधुरअतिनीके॥ । शा हरिकेअतिसमीपसबैदे । अनुपमआनँदअंबुपिरेहें कियेसखामंडळीअनेका।निरखहिंसवलिहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहिंहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राकेहित्राके

दोहा—कोउकदळीकोउकुसुमदळ, कोउपुरइनिकेपात ॥ कोउकोमळदळदोनरिच, कोउचहुत्पळैतात ॥ नारिकेळफळकोकोउफोरी। कोउकदळीबोकळाबहुजोरी॥यहिविधितेबहुभाजनकारिकीऍचिसीकतेभोजनपारि सीकिहिमहुँकोउसखातहाँहाँ । खानळगेमाधनसँगमाँही॥९॥निजनिजयकएकनद्दरज्ञावें। अपनेनमहुँबहुस्वादकार्ती कोउकद्दहेतरोआतिसीठो । तेरेतेमेरोआतिमीठो ॥ कोउकद्दमपुरमोहिनहिंच्यारो । खानअमिळमनरहतहमारे ॥ कोउकद्दतितोत्तराज्ञातिभोजन । ऐसहिसखाखातप्रतिरोजन ॥ छोइखायइकएकदेखाई।कुरपसारिसोरहैळाई॥

दोहा-कोडकाहुकोवरवसे, भोजनलेहिळाँडाय ॥ अवलमानिताकोसखा, सिगरहँसेंठठाय ॥ यकएकनमुखकोरिहिडार । वडोस्वादअसवचनउचार ॥ कोहुकोहिरिनिजहाथनदेहीं । वरवससखाँविकोर्वहीं सातसातकोठपूईमचावें । वजवळभपरिवीचवचावें ॥ कोडकोहुपैमासनडारी । जातपरायदृरिदेतार ॥ कोहुकोहुपेमासनडारी । जातपरायदृरिदेतार ॥ कोहुकोहुपेमासनडारी । कोठकोहुकहँआप्रकरूँ । कोठकोहुकहँआप्रकरूँ । कोठकोहुकहँआप्रकरूँ । कोठकोहुकहँआप्रकरूँ । कोठकोहुकहँआप्रकरूँ । कोठकोहुकहँआप्रकर्मितारवहुसायो । तबहुँमेनिहिआज्ञकायायो ॥ सोकहतयरकोकंगाला । कसनस्वाहलिविह्या

दोहा-यहिविधिभोजनकरततहँ, बाटनसहितगोपाट ॥ विविधिभाँतिआनँदभरत, ठीटारचतरसाट ॥ ११ सं ०-कटिकपटमें कसीवंसीटसीड्पटीटपटीटकुटीविटसे।तिमिकाटनीचीचविपाणकसिक्षिरमीरपत्तिनिक्षोपति । एउराजविराजतवामकरेपटमावनम् निक्षोपति । असमाधुरीस्रतिमाधवकीकहुकाकोटलेनिहिष्टस ॥ विवस्तातुटसीवनम् वर्षे अतिवादि । सायस्वापदसायहँसेअतिआनँदमाविरस्रोतिहिटार ॥ अस्पाधुरीन्दस्र । सायस्वापदसायहँसेअतिआनँदमाविरस्रोतिहिटार ॥ अस्पाधुराजटर्सस्वदेवकहनोपदम्सभागकरोर । सायस्वापदसायहँसेअतिआनँदमाविरस्रोतिहिटार ॥ अस्पाधुराजटर्सस्वदेवकहनोपदम्सभागकरोर । स्वाटनचाटनककरतस्रोगोपाटटोहावतमासनकरि॥ १९॥

दोहा—हेकुरुपतियहिभाँतितहैं, करतमुभोजनकाँहिं ॥ तृण्ठोभीनछराचरत, गयेद्रश्विनमाँहिं ॥ १९१ वछरनिकटनगाठिनछोको । भोजनत्यागिभयभित्रोको॥शुंकितसखनिहारमुरारी।तिनसाँभं छणीराज्ञ विद्यासभोजनतुमकरह । वछरनकोसंदेदनयरह ॥ महींछछकुटीकरदेशि । छहाँवछरनआग्रुवहाँरी ॥ अस्व सक्तिकरारिहदकरमाँही।इककण्टकटीटसोतहाँही।वछरनदेशनहरूणकोठीछा । वछतहाँतेअतिहिंदताही।

दोहा—चछरननार्थीहरणकरे ॥ यछरनदरिख्यातुरत, अजञापनेअगार ॥

वछरनहुँहनअतिअतुराई । ग्येर्रिकहिजर्नाहंकन्हाई ॥ तयप्रनिआह्हतैष्ठस्यारी । वालनहुँलैगयोसिपारी ॥१५॥ उतेकृष्णवछरननहिंपाये । छोटिआञ्जताहीयलआये ॥ सस्यनकोर्नाहतहाँनिहारे। मित्रमित्रकहिँजपुकारे॥१६॥ पुनिसोज्योतिनको पहुँबोरा॥मिलेनवछराअरुवृज्छोरा॥विधिकोकमंसकलप्रभुजान्यो।तवअपनेमनअसअनुमान्यो जोहमप्रअकेलअवुनहेँ । ज्वावकोनव्रज्यासिनदेहेँ ॥ ज्वपुँछिहेंहमसेव्रज्पालक । कहुँछोरेव्छराअरुवालक॥३८॥

दोहा—बितहिनऊतरदेततव, तातेअसअनयोग । मेंहींवछरावाळहें, जावँजहाँबजळोग ॥ तिनमातनमुददेनहित, असिवचारिव्रजचंद । आपिहितहँहेजातभे, बछरावाळकवृंद ॥ कवित्त—जैसेजोनरंगवच्छजेसोजोनरूपवाळ, जैसोजासुपदपानिजेसीजासुचाळहे ॥ जेसोजासुवेणुओविषाणदीनस्विक्छरी, जैसोजासुप्रपणओवसनविकाळहे ॥ रमुराजजैसोजासुज्ञीळगुणवेननैन, जैसीजासुवेसऔविहारभोहभाळहे ॥ तैसेरूपतेसेर्गतेसीहिचितसीरति, तैसीमितितसीगतिहेंगयोगोपाळहे ॥

दोहा-निजरूपीवछरनसखन, संगखेठिकछुकाछ । बहुरतभेवजगाउँको, संघ्यासमैगोपाछ ॥ १९ ॥ बाठनवछरनसहितरमेशा।नितप्रतिसमवजिकयोपवेशा॥जिनकेजोनवच्छअसबाठकातिनतिनपरठेविधुवनपाठक सबकोययायोगपहुँचाये । निजवछरनयुत्तनिजगृहआये२१वाठकसवनिजनिजगृहआई। द्वारहितदियवेशुवजाई॥ वेशुशोरसुनितिनकीमाता । षायउठायठायठियगाता॥सुधासरिसपेपानकरायो।बहुविधिभोजनतिनहिजेमायो२२ कान्हरआपआपनेद्वारे । वेशुटेरिनिजमातुषुकारे ॥ सुनुववेशुयग्रुमतिज्ञिष्टाई। ठियोज्युठकहँअंकउठाई॥

दोहा-नैभीतर्रेटेटाटको, चोकपिरवैद्या । टगीचरणचपिनजनि, जेहिंपीरामिटिनाय ॥
प्रिनेउबटनसबअंगटगायो । सुरभिसटिटटाटहिनहुवायो ॥ अटकारअंगनिपहिरायो । केसरिवदनभाटटगायो ॥
शिरटोपीझंग्रुटिपहिराई । मिश्रीमाखनसुतहिंखवाई ॥ प्रनिपूँछनटागीतहँमाता । खेल्योखेटआजुकाताता ॥
कॉन्हकद्योहमबच्टवरायो । द्वावनटखिअतिसुखपायो ॥ प्रनिपटनापरदियपौटाई । कथाकहनटागीसुखदाई ॥
देनटगेहरिहुटसिहुँकारी । तवयशुमतियहकथाउचारी ॥ रहेएकदशरथनरनाहू । टटातासुभेतीनिविवाहू ॥
इक्टेंद्रैकेहकइकएके । रानिनकेसुतभेसविवेके ॥

दोहा-जनकरपतिइककोठरहे, रहीछुतातेहिचारि । तिनसोचारिहुँकुँनरके, भयेविवाहिवचारि ॥ राम्ब्येष्ठपुनिभरतकुमारा । पुनिञ्छिमनरिषुद्वनवदारा ॥ देनञोरामहिनुपराज् । समतकरिसवप्रजनसमाज् ॥ तवकेकईभरतमहत्तारी । राजासोंअसगिराउचारी ॥ देनकहेजेद्वैवरदाना । तेअबदेहुतुरतमतिमाना ॥ भरतिहराजरामकहँकानन । होहहिकंतदातअवआनन ॥ दश्रस्थपरेषमैकीकाँसी । दियोरामकहँवनहिनिकार रघुवरको्ञ्छिम्नञ्छुभाई । रामनारिजानुकीसुहाई ॥ येदो्डगयेराकसँगञ्जा । चित्रकूटवनवसेविज्ञाल ॥

दोहा-तिनहिरुवावनभरतगे, तबहुँनआयेथाम । गयेदंडकारण्यको, सीताल्छिमनराम ॥
पंचवटीमहुँकुटीवनाई । वसेजानकांधुतदोलभाई ॥ तहुँलंकापतिआयलोभाना । हरिसीताकहुँतरतपराना ॥
इतनाकहतपत्रोमतिकरे । चोकितहाँकान्हरअसटेरे ॥ ल्छिमनपत्रुपभोरहतदेह । तुमहुँशरासनिन्नमिक ॥
काटहुदशशिरदशशिरकेरे । देखहुवाणवृंदअभेरे ॥ सुनिकैमातुललाकोवानी । डरेसपनमहुँसतकहुँगानी ॥
कह्योललाहतहुँकोलनाहुँ । भैवेठीत्वनिकटहिमाँहीं ॥ असकहिराईलोनजतारी । हरिसँगतारिपर्गहुक्कारी॥

क्षां व्यक्ति का निर्माणका । निर्माणका स्वार्थित । स्वाविचारनपुनिमनिष्कं, कामुत्वस्व ॥ स्वार्थित । स्वाविचारनपुनिमनिष्कं, कामुत्वस्व ॥ स्वार्थित । स्वार्य । स्वार्थित । स्वार्य । स्वार्थित । स्वार्य । स्वार्य । स्वार्थित । स्वार्य । स्वार्य । स्

दोहा-औरसयानहुँगोपसव, छीन्हेंलाखनगाय । गोवर्धनकेशिखरमें, तिनकोरहेचराय॥ २९॥ **क्रीलक्तिवारतेअतिक्रायद्री । निरखेउनिजनिजयछरनभूरी ॥ गऊगोवरधनतेंसवधाई । राहुकुराहनकछ्यितलाई** कूँदतकानहुँपुच्छउठाई । करतञ्रोरहुंकारहुआई।।३०।।सववछरनकहँचाटनलागी । स्रवतययोपरअतिअनुसर्गी छगीकरावनतेपयपाना । बट्चोडूधकछुधरणिअडाना ॥३**९॥ रोकन**छगेगोपवरजोरी । रुकीनधेवुप्रेमरस्रगेरी ॥ तवबाँधनछोगेवह्ननोई । तबहुँनरुकीबाछरनजोई ॥ हारिछनायरहेसवगोपा । कियेबाछकनपैआतिकोपा ॥

दोहा-जसतसकेवहुकुपथते, उत्तरिगोवर्धनकौठ । आयेवालकनकेनिकट, ताड़नहेतुउतैल ॥ ३२॥ निरखतबालकऑस्तिनमाँही।कोपरह्योतनकोतनुनाँहीं॥इसिश्चियअंकउठाई । चूमतमुलदगआँसुबहाई॥३३ गोविनोवछरनकहॅत्यागी।भईप्रथमवछरनअनुरागी॥गोपहुसुतनपरसिसुखपाये । जसतसकेपुनिभवनसिषा<sup>ये॥३१</sup> ङ्खिकेत्रीतिअङैक्षिकरामा।मनमेंकियविचारमतिधामा।जिवङ्गात्यागेषयपाना । धेनुप्रेमतिनपैअपिकाना॥३५ जसवालनपेष्ट्रस्वत्रीती । तेहुँतेअधिकभईरतिरीती ॥ कहाभयोयहजानिनजातो।यहअतिअचरजमोहिंदरहाती

दोहा-त्रजमेंवछरनवारुपै, प्रेमरह्योअसनाँहि । विनाअवधिजसप्रेमअव, यहसंज्ञयमनमाँहि ॥ ३६॥ कर्दैतंयहमायावनआई । धौंसुरमनिधौंअसुरवनाई ॥ मोहिनमोइहिंदूर्जामाया । यहकीन्हीविशेषियदुगुण ॥ मोप्रभुकोकछुअचरजनाहीं । ई्शुहुकेहेंईशुसदाहीं॥३७॥असिवचारकरिकेवलरामा। दिव्यद्दिकरिकेतीहिंगमा बछरन्अरुवालकनअनुपा।जानिलियोष्पबहैंहरिरूपा।।३८॥पुनिइकांतमहँहरिपहँआई । रोहिणिनंदनिराष्ट्रगर्र प्रथमिहिन्नजब्छराअरुवालक । सुरऋषिअंशरहेजगपालक ॥ तेयहिकालनपरिनिहारे । जानिपरितक्षी यह्ळीळाकीन्हीप्रभुकेसी । सोकहियेमोसोंअवजैसी ॥

दोहा-तव्बल्सोहरिकहतभे, वछराबालनकाँहि ॥ हरिल्लेगोकरतारसव, अपनेधामहिमाँहि ॥ मेंब्रजनासिनखेदिवचारी । ठियोवाळुबळ्रनवषुभारी ॥ बीत्योसंवतइकवळराई । तुमहूँकोनहिंपरबोजनाई ॥ असक्हिबत्सचरावनठागे।रामहुँसुनिभतिशयसुखपागे॥उत्तविरंचिकोबीत्योहकछिन।यहाँच्यतीतभयोसुबर्पात परिनिज्ञपामनाळ्यछर्नको।आयोषुनिविधिहरिनिरस्नको।हरिकोवछरन्याळनसंगातिसहिसेळ्तळस्योजभूगी करनञ्योतवमनहिंविचारा । काह्मयोआश्चर्यअपारा ॥ मेहरिवछरनवाञ्चकाँही । राख्योगायातेवहिंगाती

दोहा-तेअव्टॉनॉहुंंचठतभे, येकि-॥ ४९ ॥-ततेइतआय ॥ खेटतहेंहरिसंगमें, कछुनाहपरेजनाय ॥ पूरुवरहेजीनजसजेई । तसिहवत्सवाळजनतेई ॥ १२ ॥ वहेसाँचिकयेईसाँचे । जानिपरहिनाईसाँचअसाँवे बहुतवारलगिअसकरतारा।सङ्गगगनमन्करताविचारा॥४३॥आयोहारिकमोहनहेत्।मोहिआपहीभयोशविवारा॥४३॥ जिमिनिशितमननिहारवहावे । नहिरविटिगर्जीगनदुतिपावे ॥ ऊँचसमीपनीचकीमाया। सकेनकारिप्रभावनानि परें आपने कपर आई। देतसंबे निजज्ञानन शाई ॥ २५ ॥ देखत हाँतुरते विधिकरे । बछराबाछ कर्मवेषनेरे ॥

दोहा-यृंदावनकेमध्यमें, करतप्रकाशअतृप ॥ देखिपरेकरतारको, सबनारायणरूप ॥

शिरकीटखंडटकानदीरनदारवरवनमालहे ॥ २० ॥ कटिमृचकंकणकटकअंगदअंग्रलीयविशाल्हे ॥ श्रीवन्सभरकोस्तुभटसत्तपगम्णिननृपुरसोहर्ह्मी १८ निजनसम्पितत्वटसिमाटसुशीशपगट्रारीमा । मेनटम्परकाणिनम्ममम्मयानको स्ट्रारीका । भेतुटमयंक्रमरिविसम्प्रस्यानकीआभाभुद्धी।अतिचानचंश्रद्धश्रामाल्युशाश्रप्पाश्राक्षणः विभिन्नादिनचप्रायनकीर्धाम् प्रकारम् विभिज्ञादित्रापरयंत्रहाँपरियन्त्रात्वस्यात् । तनाविगायअनेकअस्तुतिपृथकप्रभुकोस<sup>वकर्</sup>॥४। स्विमादिमदिमाअस्य वादिकरानि सनिमादिमदिमाभरुत्रनारिकराकितत्त्वरूचीयसी(२२)गुणकाळआतृतिष्यकप्रमुकीस्वर्षः । सन्तिमादिमदिमाभरुत्रनारिकराकितत्त्वरूचीयसी(२२)गुणकाळआदिकरूपधारीभूनप्रमुकीवीरिक सानंदमत्यभनंततानसदेवस्पतिपकरम् । वेदांनज्ञातनहृद्धियनदिस्कळितनमदिमायस ॥ ५१॥ साक्ष्यरादिदिद्वयदपरकारात्मवर्ष्यः । विद्यानज्ञातनहृद्धियनदिस्कळितनमदिमायस ॥ ५१॥ भाकेमकाङ्गीरिविद्वपरपरकादारोतमञ्जूषरी । तहिनायकोषहुद्धप्रदेख्यांनाश्चित्रकर्ति ॥ ५६ ।

दोहा~यहअचरकछित्रअजतहां, करिकेविविधविचार ॥ रह्योअचछह्नेमौनतहँ, पटपूतरीअकार ॥ ५६ ॥ हिमिदिमाअतर्कसुत्वराक्षी । जोसवमायार्कीहेनाज्ञी ॥ नेतिनेतिजोहंवेदवलाने । सुनिजोहप्रकृतहुपरअनुमाने ॥ कछुककाछछित्विष्ठित्वत्वारी।षुनिनसक्योनेनहूँनिहारी।असिविधिकीहरिद्द्याविछोकी।छियमायाकनातिजरोकी तविधिसाथधानह्नेगयऊ।जसतसकेदगलोछतभयऊ।निजतेसिहतिविद्यवहँदेखी।मृतकसरिसच्ठिअचरजठेखी६८ चिकतचहूँदिक्षिछलतिद्यानाजनजीवनवहुतुछसिकानन६९भूपतिजोहिंदुंदावनमाँहींविरछोिडिनिजजंतुसदाँहीं॥ नरमृगसिहसप्रसाजेते । मित्रसरिसविद्येस्मततेते ॥ ६० ॥

दोहा-परब्रह्मनहिंशतनेहिं, अद्वैनोपअगाप ॥ सोईनँदर्नदनकरत, व्रजमहँपरितअवाप ॥
प्रनित्तिगरेवछराअह्वालकित्तिहिंदरयोवहापुरपालकी।लिहेकोरकरमहँनँदलाले । हेरतवछरनसलनउताले॥६१॥
निर्रालचतुरमुखतिनिजहंसा।करतकृष्णकीविपुलप्रश्नाति।गरचोकनकदंडिहिसमपरणी।निंदनकरतआपनीकरणी
चारिहुमुकुटकोटिहरिचरणावारवारपरसतमुखभरणा।पुलकिततनुदारतहगआँमु।करिप्रणामपुनिसहितहुलाम् ॥
प्रनिप्रनिजटिउटिकरतप्रणाम।निरस्तनँदर्वरुपमश्मा।मुभिरसुभिरिनजमननिजकरनी। स्वित्तिहरिमहिमासुस्तरनी

दोहा-करिप्रणामबहुवारलगि, पुनिडिटमंदहिमंद् ॥ लिसिसुकुंदमीनतदृगन, पावतपरमअनंद् ॥ कंपरनेकुनवायके, जोरिजलजयुगहाथ ॥ हैविनीतगदगदगिरा, बोल्योवाणीनाथ ॥ ६८ ॥

इति सिद्धिर्श्रीमन्महाराजाधिराजवांथवेशश्रीविद्वनाथिसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीम हाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्बुनियो दशमस्कंधे पूर्वार्थे त्रयोदेशस्तरंगः ॥ १३ ॥

#### त्रह्मोवाच ।

कवित्त-नवनीरदनीरजसीहत्त्रें, ज्ञिरमीरपखानकोमोरभुळी । वरभूपणगुंजनकेपहिरे, वनफूळनकोवनमाठगळी ॥ कटिमग्रुर्टाटकुटीकरमें, यकपाणिमॅकौरकियेअमळो । मनमोहनकोमनमोहनरूप, निहारिगयोर्नीहंकोनछळो ॥

प्रभुलखद्भमममतिमंदताजोतुवसमीपहिभाय । देखनचह्योतुवविभौवैभववालवत्सचोराय॥ मायाविकेमायावित्रममायाकरीतिनपाहि । कहुँवाडवानलकेनिकटदीपत्रफ्रिंगदेखाँहि ॥ ९॥ भैंडेजमानीहोंअज्ञानीविवज्ञमायाअंधु । अपरापमेरोछमहुत्रभुअवआज्ञहाँजगवंधु ॥ यहनाथकीसतिनाथताकरतीअनाथसनाथ । मेरेत्रमहिंहीनाथतातेमाथधरियेहाय ॥ १०॥ कहँ एकमैंब्रह्मांडमधिजेहिंसप्तवीताकाय । कहँ आपजाकेरोमरोमनिहैब्रह्मांडनिकाय ॥ १९ ॥ शिक्षुपद्चलाडवडदरजननीग्रुनतनहिंअपराध । तुवकुक्षमेंजगतेहिमहूँतातेक्षमहुँपतिसाध॥ १२॥ जगप्रहैसागरज्ञैननारायणसनाभीकंज । तातेप्रगटविधिवातयहनहिंमुपाहेद्दसभंज ॥ १३ ॥ त्वसत्यनारायणजगतसाक्षीत्रिलोकअधीश । जलशायनारायणतिहारीमृतिहैयदुईश ॥ १४ ॥ उत्तपतिभयेजबहमकहात्वरूपदेखेनाँहिं । तवआपहींकरिकैक्रपादरशनदियोमोहिकाँहि ॥ १५॥ अवतारयहिनिजमुखदेखायोजनिकहँसंसार । ऐश्वर्यअपनोप्रगटकरिकियवजधराणसंसार॥ १६॥ जसकक्षिमहॅतिहरेजगततस्वाहिरहृद्रशाय । केहिभाँतितेत्रभुरावरीमहिमासकेकोगाय ॥ १७॥ प्रथमहिरहेत्वएकप्रनिजेतेस्वारुकवच्छ । रेतेभयेसवत्महिप्निभजचारिभेसवस्वच्छ॥ मेंसकछतत्त्वनसहितातिनकोकियोअतिज्ञयसेव । पुनिआपुद्दीकोछसतयकसन्मुखसङोयदुदेव॥१८ जोरावरीपदवीनजानततिनहिंविविधप्रकार । तुमहीप्रकािकृतहोहुकरिमायाविपुरुविस्तार ॥ जिमिसजनमें में विष्णुपाळनहरनमें त्रिपुरारि । ज्ञानीयनहियेरूपतीनौ अहरूपस्रारि ॥ १९ ॥ निजदासपाछनदुष्टपाछनद्वेतुनाथअनूप । सुरनरऋषिनतिरजकसिळचरघरहविविधसहर ॥ २० केहिंविधिकहाँकेहिकाजकविततेषरहुअवतार।भगवानव्यापकयोगपतिकोजानिचरितअपार ॥२१ यहअसतस्वप्रसमानदुःखमयअहैविङ्वमहान । तुवशक्तितेतुमर्गेत्रिविधछिषप्रतनित्यसमान ॥२१ परमात्मपुरुपपुरानसत्यअनादिआत्मप्रकास । अक्षरिनरंजनित्यसुखमयपूर्णरमानिवास ॥ २३ ॥ ग्रुरुभानतेलहिज्ञानदगअज्ञानतमकरिनास । तुमकोभजततेतरतयहभवसिंधुविनाईप्रयास ॥ २१ ॥ चितअचितव्याप्कत्रझजान्तनसतयहसंसार । जिमिदाममें अहिभोगकीश्रमनसतकरतिवार॥ ३३ अज्ञानतेभववंधमोक्षनज्ञानतेयहवात । सत्वितअनंदसरूपतुम्हरोभजनभ्रमभजिजात ॥ जिमिभानुकेहिगरैनवासरकोरहतनहिंभान । तिमिआपुकोप्रभुजानतैनहिंरहतहैंअज्ञान ॥ २६॥ परमातमेनहिंजानिदेहहिआतमाकोमानि । खोजतरहतआतमहिंवाहेरअहेकुमतीखानि॥ २७॥ जगमें अनंत सुसंत जेते ज इंदु चेतनत्यागि । सवते विरुक्षण आपुको ग्रुनिहोत्तहै अनुरागि ॥ भ्रमजोभुजँगकोरञ्ज्यमहँत्यागेविनामभुताहि । नहिंसत्यहोनिप्रतीतिजियतेपुरुपकोग्रणमाहि ॥ २८ विनतुवचरणपंकजकुपान्हिपरतितुवगतिजानि । चाहेअनेकनयोगजपत्तपकरेकोउश्रमडानि॥ २९। अवनाथकरिकैक्नपामोपरदेहुयद्दवरदान । यहजन्मतिरजकयोनिमहँजहँजन्महोयप्रमान ॥ तहँरावरेकेदासकोसतसंगमोकोंहोय । वडभागह्वेतुवचरणपंकजसेवहुँद्वालोय ॥ ३० ॥

भ्यमरोअमरारिस्नाशमहोशिकयेमसकोटिविभृतिवनी । अवलॉनिह्तोषेतुम्हेयदुनाथतेहेतुमभापतेर्प्रा<sub>विर्श</sub> भ्यमरोअमरारिस्नाशमहोशिकयेमसकोटिविभृतिवनी । अवलॉनिह्तोषेतुम्हेयदुनाथतेहेतुमभापतेर्प्रा<sub>विर्श</sub> भ्राशिशुद्धेजिनदृपपियोरस्रराजसुभागनजाहभनी । पनिहेंपनिधेतुस्वैत्रजकीपनिहेपनिहेंत्रजकीर्स्मी ॥ १<sup>१</sup> ॥ इचोवोला-अहोभाग्यहेभहोभाग्यहेत्रज्ञनासिनकोनाया । जिनकेपूरणत्रस्नमीतद्वेसेल्डहएकहिसाथा ॥ १<sup>१</sup> ॥

अहोभाग्यहेअहोभाग्यदेवजवासिनकोनाया । जिनकेपूरणत्रद्धमीतहेसेछ्डएकहिसा<sup>या ॥ १९</sup>° व्रजवासिनकोभागकहाँटगिमोष्ठाखजाइगनाई । पेहमहूँसवदेवधन्यहंवजमंड**टमहँआई ॥** प्रभुरावरोपदार्रावदमकरंदअमीकरम्छे । वारहिंवारपियतनननतेकोहमकहँजगट्छे ॥ <sup>३३ ॥</sup> यकतोदुरटअमत्रुजजन्महीष्ठनिवजमंडटमाँही । षुनिदुरटभृबंदावनमेंअतिगोछ्डगोप<sup>तहाँ</sup>। जिनव्रजवासिनकेत्रमणीवनितंइहेंबङ्भागी । तिनपदरजेकपरसहेतुमेंरहतसदाअनुरागी ॥
देहुनाथअनमोहिंक्रपाकरियहर्थदावनमाँही । व्याग्रुल्मतृणतरुद्धेपाउँगोपनपदरजकाँही ॥
जेमुकुंदपदरजकहँश्वितगणसोजतरहेसदाई । तेगोपाव्यवाव्यसंगसेव्यतरहतमीतकीनाई ॥ ३४ ॥
कहादेदुगेव्रजवासिनकोयदवङ्गोचहमारे । विभुवनफठकेरूपआपहीचारिहुवेद्वचारे ॥
गरछदेनहितकपटरूपधरित्रजपूतनासिधाई । सोऊसकठपापिनीपूरीजननीकीगतिपाई ॥
येवजवासीतज्जमनधनसव्याहिकारिपप्रभुदीन्हें । वाकीकोनवस्तुप्रभुमनमेदेनिचारिहकीन्हें ॥ ३५ ॥
रागरोपमदलोभमोहसवतवहींठोंदुखदाई । यहसंसारकेदसानोसोतवठोंपरतदेसाई ॥
महामोहकीजवरजँजिर्रोतवहींठोंपगमाँहीं । जचलोयदुपतिजीवजगतमंहोतआपकोगाँहीं ॥ ३६ ॥
सिनुप्रपंचतुमयदिपनाथहोतदिपप्रपंचप्रपंची । ठीलालिकत्वत्यसिहत्वकेकेपरणीमहसुससंची ॥ ३७ ॥
जअसकहेंतुम्हेंहमजानितजानमनमाने । हमतोवचनतनुहुँअरुमनतेतुवप्रभावनिहंजाने ॥ ३८ ॥
तुमतोअहोनापत्रभुवनकेतुमतेकछुनिकपाने । आयसुदेदुक्रपाकरिमोकहनिजपुरकरहुँपयाने ॥
समहुनाथअनमोरक्रपाकरियहसिगरोअपरापे । करहुदयामोपरयदुपतिअसतवनायानहिंवापे॥ ३९ ॥
कवित्त-यदुकुलकमलदिवाकरक्षमाकेसानि, देवद्विजगोनेसाधुउदिधिमयंकजे ।
परमप्रचंढनोपसंडसोअसंडतरु, दोरदंडपरशुविसंडननिशंकजे ॥

क्षितिमेक्षपाचरणक्षयकेकरनहार,भूमिकेहरनभारत्वठगणबाकर्ने । कोटिनकलपमेरीकोटिनप्रणामतुम्हें, भातुआदिदेवनतेवंदअकलंकर्ने ॥ २० ॥

### প্ৰীয়্যক ত্তবাच ।

दोहा—यहिविधिद्दरिकीकरितहाँ, बहुअस्तुतिकरतार । देपरदक्षिणकृष्णको, चारिचारिजैवार ॥ नेजपुरगमनदेतुमनदीन्द्वों।पुनिप्रमुकोबंदनकीन्द्वों।४१माँगिसीसद्दिद्दिविधपाँद्दीं।छेनिजवाटकबट्टरमंकाँद्दीं॥ आयेजहाँरदेपिहेर्छ्दे । भोजनकरतससानिसनेर्द्दा॥ तेहाँपुठिनमदाँबटरनल्याई । वालनहुँकहँदियेवेटाई ॥ ४२ ॥ यहचरित्रवालकनिहनो । वेवेतदंअपनेकहँमाने ॥ इरिविनवीतिययोइकद्दाला । पेक्षणायंजानेसवयाला ॥ ४३ ॥ दरिमागामोदितसंसारो । कहाकुदानिंदुदेतविसारी ॥ ४४ ॥ वृष्टरनयुत्तद्दिसावतदेसी । वोलेससामद्दासुदलेसी॥

दोहा-आवहुकान्हुकान्हुकान्हुँतुम, वेउहुमधिमंआय । आतेआतुर्ह्णोटतभये । वछरनकोछोटाय ॥ तुमविनहमयककोरनसाये । परतेरहेसनेहुटगाये॥४५॥ हरिकहँभछोकियोनहिंखायो।यहितेमेंजरुदीतहँआयो ॥ असकहिंहरितहँभोजनकरिके । ससनसहितदरआनँदभिक्ति॥उदितहँतेयमुनैहुतजाई।ससनसहितकरपोयकन्हाई॥ पछरनकोआयुक्तिर्टीन्हें । वनतेगवँनभवनकहँकीन्हें ॥ बाटकवत्सरुसत्वहुँऔरा । मधिमहँराजतनंदिकक्कारा ॥ सुसोचमँअपासुर्करे। । ससनदेशायकृष्णअसटेरो॥ अतिआशुहियहगयोसुसाई । परेनकारणकछूजनाई॥

दोहा—मुखदुसचेकोतुकग्रनत, बछरनहाँकतमंद । आवतभेव्रजगाँउको, संगसंगनँदनंद ॥ ४६ ॥ सवैया—वरहीपलकोवनफुछनकोशिरमोरमहाछविछावतुँहें । बहुपातुनरंगतेरांगेतअंगहियोवनमाटमुहावतुँहें ॥ छछुटीकरमेंकटिमेंकसेशृंगमनोहरवेणुवजावतुँहें । कहिनामवोछावतहैंबछरानैदनंदनयोंवजभावतुँहें ॥

दोहा-गार्वाहमाधुरस्वरसस्ता, हरिचरित्रसुसस्मानि । जहँतहँटार्ड्डा इंस्तर्ती, त्रजवनितासुसमानि ॥ १७ ॥ यहिविभिनिजनिवेसहरिआये । बाटहुनिजनिजभवनिसप्रियानिजनिजमातुनपर्हेसवजार्द्रीयेक्षवेअसवचनसुनार्ड् ॥

## आनन्दाम्बुनिधि।

नंदछाठइकअजगरमारयो । आजुमीचतेहमहिंडवारयो॥ हरिकोनिरिषतहाँनँदरानी।करंगहिगईभवनसु चरणचापिमज्जनकरवायो । दैभोजनपुनिसेजसोवायो ॥ १८ ॥

सूत उवाच ।

हरिचरित्रयहसुनिकुरुराई । शुकाचार्यसोंगिरासुनाई ॥

राजोवाच ।

निजसुतहू पेंअसआतिप्रीती । कवहुँ नहोतजगतयहरीती ॥ सोयशुदासुतपेवनजवासी । कसअसप्रीतिकरीस यहसंज्ञायसुनिदेहुमिटाई । तवशुकदेवकद्योसुसक्याई ॥ ४९ ॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-प्राणिनकोप्रियआतमा, तेहिहितप्रियसवकोय। जसप्रियहोतोआतमा, तस कोउनिहिपरहोगाक्षः जिद्देशातमहाठिमाने । तिनहुँदेहुँ भेनेहमहानै५ १ देहात्मवादीजिमिप्रुरुपनको। अतिप्रियदेहनितिमिप्रुत्रनको॥४७ यदिदेहजीरणह्नैजाती । तदिपनजीवनआञ्चासिराति५३ तातेआतमप्रियसवकाँहीं। भूपितजगतचराचर्साहिक सवकेआतमहिंयदुराई ॥ देहीसमदरज्ञें वजाई ॥ तातेतिनमें सववजवासी । करीप्रीतिअतिज्ञयसुखराती ॥४६ थावरजंगमहें हिरहूपा । असज्ञानीजानहिंसुनुभूपा ॥ ५६ ॥ जोभूपितकारणजगकेरो । तेहुकारणहिरिदेविनेरे तिनतेभित्रवस्तुजगमाँहीं । कहीभूपभाषोंकिहिंकाँही ॥ ५७ ॥

दोहा—जेधुरारिपद्कमरुकी, प्रीतिपोत्तरिच्छीन । तेगोप्दसमभवउद्धि, उतरिगयेधुसभीन॥ जेहिरेकेपद्पंकजप्रेमी । तेपद्पदमहँसणक्षणक्षेमी ॥ होयअविज्ञें हुँउविठासी । पुनिनहोयसंसारिवासी ॥६८॥ यहजोतुमपूञ्ज्ञोक्कराई । सोमेंतुमकोदियोसुनाई ॥ कियेचरितहरिबेसकुमारे । त्रजमेंभोपोगंडप्रचारे ॥५९॥ अविनाहोहरिससनसमेतू । भोजनकीन्द्योगोद्दिकेतू ॥ पुनिभेवाठकव्हराआपू।विधिमोहनिकयपरमप्रताह। पुनिविर्रचिजोअस्तुतिकीनी।हिरिमायामिटायपुनिङीनी।।यहहरिचारितसुनैजोगोवे।सोनरअसिठमनोरथपविक्षणित्र देहा—यहिविधिनंदकुमारप्रभु, त्रजमहँविविधिनकार । करिछीठाछोनीअभित, निशिदिनकारिवीहार ॥६॥

हति सिद्धिश्रीमहाराजावान्यवेशश्रीविश्वनाथांसहात्मजासिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजा श्रीराजावहाडुरश्रीकृष्णचेद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्ब्रुनिधौदशम्दक्वेषुपूर्वाद्वैचतुदंशस्तरंगः ॥ १४ ॥

## श्रीशुक उवाच ।

दोहा—भयेकृष्णपटवर्षके, तवयशुमितनँदराय । गोपनसींकरिसंमतै, दियगोपाठवनाय ॥ कह्योळठातुमभयेसयाने । छेगोवनवनकरोपयाने ॥ पेरामहिसँगरह्योकन्हाई । कीन्ह्योनहिस्मतिशयचपर्छा ॥ नंदवचनष्ठिनिष्ठदितगोपाठा।विहरन्ठगेपहितवज्ञवाठा॥निजचरणनवृदावनधरणी॥कर्राहेविठोकधन्यपुरभर्षा १ एकसमयउठिकाँन्हप्रभाता । रामहिकहयोडठहुहेताता॥ ताहीसमययशोमितजागी । हरिहिकठेठदेपुष्ठपाणी ॥ भूपणवसनमंज्ञपहिराये । धेतुचरावनहेतुपठाये ॥ कढ़िवाहेरहुतरामकन्हाई । सखनवोठायोवेणुवजाई ॥

दोहा-वेणुटेरसुनिकेसला, छैछैनिजनिजयेष्ठ । नंदद्वारआवतभये, छावतश्रंवररेतु ॥ कृष्णडुँनिजसुरभिनकहँछोरी । करिछीन्हीआगृसवजोरी ॥ वृंदावनगोवनसुखदाई । चछेचरावनयेद्धकर्वा । कियमनेञ्चसुंदरवनमाँहीं॥२॥सीरीसुखदकदंवनछाँहीं ॥तहँवसंतऋतुरहीसुहावनि।जोअतिञ्गयआनँदरपनार्वित ) युं । गुंजहिँकुजनिकुंजनिभारा ॥ काननकटरदकरहिंबहंगा । बिहरहिंजहँतहँसकुछकुंसा नमनसमनिर्मरुनीस । यष्ठनाकोसोहतगंभीस ॥ बहतसदाजदेँत्रिविधिसमीस । इस्तसकरुप्राणिनकीपीस ी रुजरुबद्धतारुतरुाई । विकसितअरविदनसष्ठदाई ॥

दोहा-पवनपरसवहुरंगको, चहुँकितउडतपराग । नवकोमछ्टणसोंभरी, हरीभूमिवड्भाग ॥ छिख्द्विदावनकाँहाँ। रामञ्चाममोदितमनमाँहीं ॥ तहँविहरनकोकरतविचारा । गोवनछगचरावनचारा ॥ ३ ॥ एकतरुञ्जीतछ्छाया । तहाँसखनयुत्तश्रीयदुराया॥वेडेनिरखदिकाननञ्जोभा । जेहिंछिसिसिद्ध युनिनमनछोभः॥ केञ्चछपकोमछद्छपूरे । फूछेफरेगृक्षअतिरूरे ॥ नमितफूछफछकेअतिभारा । सायाकराईधरणिसंचारा ॥ हुँपरसिद्देदावनधरणो । वृक्षसराहँहिंअपनीकरणी ॥ ऐसेहुमननिरिस्वयदुराई । अतिमोदितनेसुकसुसक्याई ॥

दोहा-बोल्तभेवलदेवसों, पंकजपाणिउठाइ । बृंदावनकेतरुनको, अतिविनीतदरज्ञाय ॥ ४ ॥

#### श्रीकृष्णचंद्र उवाच।

हुदेववरहेवटरामा । चृंदावनतरुअतिमतिपामा ॥ करज्ञाखनसोंभरफळफूळा । वंदिहितुवपदपंकजमूळा ॥ विनतरुजन्मिहिदाता।तुमकोमानिनविहिसुतुताता ॥५॥ अखिटळोकअघनाञ्चनहारो।सुयज्ञरावरोमोकहँप्यारो॥ भँवरसोचहुँकितगोवें।मोकहँसुनिगगसरिससुहावें॥यदपिआपव्रजरहेळुकाई।तद्पिनतुमकहँसकतविहाई॥ ६ ॥ कोनिरखिमहासुखपाई।नाविहमोरचहूँकितभाई॥हरिगोगगनिरखहितुमकाँही।छनछनतुवछविमहँछकिजाँही॥

दे(हा–अजवानतनसमधन्यहें, पीर्वाहेप्रेमपियूप् । तुम्हरेदरज्ञानहेतृहत, तजीतृपाअरुपूप् ॥ हिंजापनेपासहँआयोजानिसबैकोकिटसुखपाये ॥ चहुँकितकर्राहेमनाहरज्ञोरा । उपजावहिंआ,नँदनहिंथोरा ॥ हेसंतकोयहेंसुभाऊ । आयेअतिथिकरेंचितचाऊ ॥ ७ ॥ धन्यधन्यशृंदावनघरणी । तुवपदपरिसभईष्ठद्रभरणी ॥ नेवृंदावनतृण्ठतिकाठी । तुपरजपदपरसेंवनमाठी ॥ धनिवृंदावनसरुगणकुंजी । तुवकरपरिसटहतसुसपुंजे ॥ नेपनियोवरधनगिरिराज् ! जहाँविहरहुयुतसखनसमाज्॥धनियसुनासरितासुखदाई।जहाँतुमनितमचहुव्हिराई ॥ नेवृंदावनविहँगकुरंगा । करेंजोतुवदरज्ञनयकसंगा ॥

दोहा-पनिवृंदावनकीवपू, तुमहिंजेभुजभिरछेहिं । जेहिडरकोतरसतिरमा, तेहिडरमहँडरदेहिं ॥ ८॥

### श्रीशुक उवाच।

हेविधिर्वृद्विनकीक्षोभा।वरणतयदुपतिअतिमनछोभा।धेनुचरावतनुछमीवनमें।अतिमोदिततनुमनछनछनमें ॥ हुँगोवपनपेचढिजौहीं । कहुँआवेयमुनातटमाँहीं ॥९॥ कहुँगस्मसंग्रतनैदछाछा । मत्तमधुपधुनिमुनिदैताछा ॥ विहिमाधुरवेणुवजावें । सकुछससनमुठिम्रुस्तरसावें॥रामसहितसवससासराहें।पहिरावेमाछागछमाहें ॥ १०॥ हॅकछहंसनकोमुनिक्कें । वेसहिंवोछतआपुअचूकें ॥ कहूँकिस्तगणनाचतदेषी। तेसहिंआपहुँनचतिवक्षेणी॥ कननचतससाजोकोहे । देतारोविहँसत्तेहिंजोहे॥ ११॥

दोहा—चरतचरतवनमेंजैंव, जाँहिंभेडुकटिट्टरि । मेपसारसिनजवाणिको, गोहरावतमुद्दपूरि ॥
गरीकाजरभूसरपारी । वेणुमुखीदेसिनिवट्यारी ॥ सखनटगतवानीयदृष्यारी । आपटुगोवनटेहिंपुकारी ॥
रिकांटरसुनतस्यागयाँ । आवर्हिदौरिकुप्णजेहिंठयाँ॥१२॥चक्रवाकचातकोचकारा । कारक्षितकराकुटमोरा ॥
रिकांटरसुनतस्यागयाँ । आवर्हिदौरिकुप्णजेहिंठयाँ॥१२॥चक्रवाकचातकोचकारा । करिक्षाक्षातकराकुटमोरा ॥
नकोशोरसुनतथनश्यामा।सखनसहितयनआर्माहेंठामा॥वोट्टितिनकेयोट्समाना । करिक्षांकिटितनहोभगवाना ॥
गरिकेकहुँच्यामसमशोरा । कहँजायगोकेहरीद्योरा॥असकिदिभागेसखनभगविष्ठपुन्यभन्तेहिंससर्वरहेंसाँ ॥१३॥
दोहा—कहुँरामयिकजाँहिंजव, सराअंकपरिश्राह्य ॥ करनटगाँदिवसरामकहुँ, कुंजनमहुँजगदीश्च ॥
वपदभीजनटगैंकन्दाई । कहिंदिययोमेंदेतिमटाई॥१२॥ कहुँनाचतकहुँगावतदोठ । तिहादसस्यत्यतस्यकोट॥
सिक्काक्ष्मीठोकिकहुँदेसा

सिकाछनीठाँकिकहुँताटा।ससनप्रचारिप्रचारिगोपाटा॥कराइमङ्गेटावडुमाँती।करिकरिगोरभिडावडिङाती॥ (५२) तैसिहिल्राहिपरस्परगोपा । यकप्कनजीतनकरिचोपा ॥ जेकोजसखारामसोल्राही। विनप्रयासवलति जेकोजलरहिंस्यामसोंजाई । हारहिंकोजकोजदेहिंहराई ॥ सखाहँसिहंसवदैकरताला । हैंबलसवल्यवर

दोहा-कहूँसखाकोहाथगहि, रामहुँनंदिकशोर ॥ वैझेल्रहिंचनओरतिह, वैझेल्रहिंचनओर॥

क्षेठाझेठीतासुनिहारी । हॅसेंसखासिगरेदेतारा ॥ कहुँ व्वपाणिभगहिंघनइयामा । तिनहिंछुवनहित्तप्र हिस्किटिजाहिंदुरिनहिंपार्वे । ठिनहिंदुवनहित्तप्र हिस्किटिजाहिंदुरिनहिंपार्वे । ठिन्नहिंदुरिनहिंपार्वे । ठिन्नहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदुरिनहिंदिदिनहिंदिहिनहिंदुरिनहिंदिदिनहिंदुरिनहिंदिदिनहिंदिहिनहिंदिहिनहिंदिहिनहिंदिहि

पान् ाटरुख्याचार । तराराज्यनारारपारपावनाइ ॥ उद् ॥ दोहा-लगेचरणचापनससा, कोमलकरनलगाय ॥ कोउपल्लवर्गाजनविरचि, वीर्नाहंमंदृढालाय ॥ कोउतहँरागसहावनगावें । सलासनेहसरससरसावें ॥ ऊँचगिराकरिकोजनवताई।जामेंसोविहसुसितकन्य यदिविधिग्वालनवालनसंगा । करहिकृष्णलीलावहुरंगा ॥ जोनरमालालितपदपञ्जव। सोपरसहिसण्सण्

सुबळतोककृष्णादिक्काँहीं । सखन्छिद्वेअपनेसँगमाँहीं ॥

दोहा-रामञ्यामकेनिकटर्हीं, अतिआशुहिंचडिआय ॥ कह्योवचनकरजोरिकें, औरहुसस्वनशुनाय रामरामहेवाहुविशाला । दुएविनाशनहेनँदलाला ॥ हमकोअतिशयक्षुपासतायो । घरहुँतेभोजनना क्षुपामिटनकीजोनचपाई । सोतुमसोहमदेहिंचताई ॥ इततेकछुकदृरिवनमाँहीं । नामतालवनहेनेहिंकौँह तहाँतालफलपकेझरतहें । पुढुमीपरबहुपरेलसतहें ॥ पेफलखाननपावतकोई । वसतपेतुकापुर रोकततहँकोलजाननदेतो । आपहिंसवभोजनकरिलेतो॥२२॥महावलीसरकोवपुपारी।करतसदातिहिंवन स्नोरहुतासुजातिसरपोरा । ससर्हितासुवनटोरहिंदोरा ॥ २३ ॥

दोहा-पशुपर्शकोचनातनिहि, ताकोअतिभयमानि ॥ भक्षतपेनुकम्बुजको, देखतहींअपसानि ॥ मक्षतपेनुकम्बुजको, देखतहींअपसानि ॥ क्रवृह्वस्पत्ति । स्वत्यक्षरामकृत्त्र । सुराभपायमम्बुभितहमारा । स्रात्यस्पत्ति । स्वत्यक्षरामकृत्त्र । सुराभपायममुद्धभितहमारा । होतरामहरिवार्राहिवारा ॥ अतिलालसावृह्वस्पत्ति । तातिविनवक्षित्र । ज्ञविक्षयक्षति । स्वत्यक्षत्त्र । स्वत्यक्षत्र । स्वत्यक्षत्ति । स्वत्यक्षति । स्वत्यक्य

दोदा-सबकेजागरामभे, निनपछिपनइयाम । तिनपछिसगरेससा, सोहतअतिअभिराम ॥
प्रथमहिंगामनाछवननाई । गनसमताछनदियोकँपाई॥गिरेताछफछवहुतिहिंदोसादिदिवनभयोभभँगती
सोरकपुनिपनुकवटनाना।उठयोनुस्तकिकोपमहाना॥थारयोधरणीकोछकँपायताछस्योरामकहैत।
निकटआपराठकुपिनअपारा। कियदोडपछिछचरणपदाग॥वछन्रसारिचरणकछुदूरी। किह्गोदिन्
प्रतिस्टरभदोक्रिअनिकोस।आयोर्डपिनगमकीबोस॥फिरिपाछिछिक्यचरणपदाराइ१त

देश्या-एकरिक्सनेपाण्टि, दोकपद्गादिछीत् । बारअनेकभमादतीद्व, पटकिताछपर्दित् ॥ कर्भमास्त्रतीक्षेत्राता । भपेशीराधपप्रमहाता ॥३२॥ मोत्रक्ताछपैत्तिशिष्यकः । जीतिदि<sup>हिन्दुर्</sup> िदिदिक्षरिक्षेत्रताछ। नेदेशियदुनाछपिक्षाछ॥३३॥पदिविधिगप्रताछपन्ताछ॥क्षेपपायतपुपर्विक्ष तंतकोअचरजनाँहीं।सरसवसमजगजिनशिरमाँहीं॥३५॥सुनिधेतुककोआरतशोर।ताकोवधगुनिकैतेहिंठोरा। १भयेप्रकोपिहजारन।करतशोरहरिरामहिंमारन॥३६॥तिनकोआवतनिरखितुरंत।।वढ़िआग्रतहँकृष्णअनंता॥ ॥िक्छेचरणदोउभाई । पटकनऌगेभमाइभमाई ॥

े दोहा-केतेनकेशिरफूटिंगे, केतेनकेपदृद्दि । केतेनकेअँगट्टिंगे, गयेप्राणसक्छूटि ॥ ३७ ॥ अरुगरदभेदेहँअपारापिरेताट्वनभूमिँझारा ॥ तहँकीपरणीशोभितकेसी।गगनमध्यजटदावटिंजेसी ॥३८॥ कर्मेट्राखिहरिक्वकेरो । विद्युपदृंदट्रहिमोद्दवनेरो ॥ वरपनटंगेसुमनचहुँकोरा । देंद्रंद्वभीकियोजेशोरा ॥ बहुअस्तुतिवचनटकारे।अतिमोदितनिजसदनसिपारेड्ऽ॥तवतेमतुजताटवनजाँही।देंकभीततहँकेफटखाँही वर्राहृनवटणतहँजाई।हरिदेयपेनुकभीतिमिटाई॥४०॥आयसखातहँअतिअन्तरोगे।रामाँहहरिहिसराहनटागे ॥

्दोहा–भेळेडुएकोवधिकयोः कोतुमसमवल्यान् । साँझसमयअवह्नैगईः व्रजकोकरहुपयान् ॥ किहीअवहरिद्धवलानी । वेणुटेरिगोवनकहँआनी ॥ गोवनकोआग्रुकरिनाथा । तहँतेचलेसखनकेसाथा ॥ गकमल्दल्जैनसुहावनाजिनकोषक्राविश्ववनकरपावन ॥आगेरामइयामतिनपाछे।चहुँकितसखालसतअतिआछे त्र्वालअसवचनक्चारत् । तुमविनकोषेत्रुककहँमारत् ॥ जायतालवनअवफलखेहैं । तहाँसुलिवसवयेत्रुचरेहैं ॥ धुजदंडनकोवलंदेपी । लिखनपरेभटऔरविकोषी ॥ तुम्हरेबल्हमनिरभैरहर्ही । नितनववनव्रजआनंदलहर्ही॥

दोहा-यहिविधिभाषत्वैनवहु, गमनतपदुपतिसंग । तिनसांसुरिसुरिकहतहरि, वचनविरचिवहुरंग ॥४९॥ कवित्त-गोरजसोरंजितसुगोटनकपोटनपै, अठकहरुकछिबटळकपरतजात ।

बरहीपसानकोविराजनमुकुटक्षीज्ञा, मंद्रमुसम्यानमुपाढारसीढ्रतजात ॥
गावतगोपाठयज्ञग्वाठवाठचारांओर, रष्ट्रराजवंज्ञीमुरआपहूँभरतजात ॥
दरज्ञकीआज्ञभरीगोपिनकोगोठनपे, कान्हरोकटाक्षनसोकतठकरतजात ॥ ४२ ॥
गोक्कठगठीमेंठाढीवजकीअठींजेभठी, दरज्ञकीप्यासींचर्छीद्यामेंआवर्तेनिहारि ।
नेनअठिद्यंदसींमुकुँदमुसअरावद, मुळविमरद्यानकरिकैअनंद्धारि ॥
चारिहृपहरदिनविरहजहरकेरी, कहरगहरविनडहरठईनिवारि ॥
पुठकेंत्रमोदभरींठठकेंमिठनहित,झठकेंहगनजठपठकेंदईविसारि ॥

दोहा—चितवनिहँसनिसछाजछित, गोपिनकीपनश्याम।अतिमोदितगमनतभये, सखनसहिबनिजधाम ॥९३॥ ग्रभुगयेनंदकेद्वारे । निजनिजसदनसखहुपग्रुपारे ॥ रामध्यामकीजानिश्रवाई । यशुमतिश्रक्रीहिणिवठिपाई ॥ ज्योद्वहुँनकीश्रकेटठाई । सुसन्द्रम्योश्जतिश्रानँदपाई॥पोंछिवदनतत्रुकीरजझारी।आशिपद्देदोठमहत्तारी ॥७४॥ निकरगहिगदभौनठेवाई । चामीकरचौकीवैठाई ॥ मीजतपदनिजहाथछगाई । गोचारणश्रमदियोगिटाई ॥ निम्रुखववटनशंगछगाई । सुरभिसठिछदोहुँननहवाई ॥ पोंछिवदनझँगुळीपिहराई।पुनिश्चिरमेंदियताजसोहाई ॥ निम्रुखविधिभूपणपहिरायो । शंगनमेंशँगराग्रह्मायो ॥ ४८ ॥

्रोहा—कनकपीठिपरदोउसुतन, यशुमित्तर्दैवैद्याय । स्राक्षेट्यंजन्विरचित्रोद्दे, कनकथारभारित्याय ॥ गीखनावनपुत्रनकाँहीं । वीजनवीजित्सुदिततहाँहीं ॥ कहुँचटकोरकृष्णछेटेहीं । कहुँअपनीवटरामहिंदेहीं॥ तोजनकरतज्ञवैरहिजाहीं । तवयशुदायोटतितिनपाहीं ॥ एककोरमेरोवदिखाहू । एककोरपदिद्वजनाहू ॥ हिन्निपेबदतअनेकनयाता।सुतनस्वावतियशुमितमाता॥ सवय्यंजनकोपूँछतिस्वाह्।सुतहुवतावतसुत्रअहटाहू ॥ दिपिमार्तुतेरचेअनेकृ । पृत्रियद्धिमास्वनमोहिष्कु ॥ पुनिजवर्जेहटटेदोडभाई । यशुमितसुस्वरुद्धियोपोबाई ॥

दोहा−षुनिकोमटङ्कसेजपर, दोहुँनदियपोटाय॥भदमंद्रचापतिचरण, दीन्द्रोसुतनसोवाय ॥ २६ ॥ इिविधिश्रीहंदावनचारी । इरतअनेककटानिष्ठरारी ॥ पृकसमेटटिकौन्दप्रभाता । जागेजवनहिंजेटेशाता ॥

# ् आनन्दाम्ब्रनिधि ।

ब्रेणुटेग्सिबसस्तनबोर्छाई । चर्लेचरावनगाइकन्हाई ॥ कार्लिदीतटकेवनजाई । छागे तहाँअनेकनळाळाकरहीं । कुंजनकुंजनकृष्णविचरहीं ॥ ४७ ॥ घेतुचरावतद्वपहर भोमध्याद्रधेनहें व्यासी। चल्ह्सचैयमुनासुखरासी ॥ कह्योसखहुहमहूँ अतिप्यासे। दोहा-सनतसखनकीवानिअस, हाँकिथेवुनँदनंद । कार्छादहतटगमनिकय ज्येष्टमासकोतीपनवामा । तेहिंखगिगयेतृपितजलकामा ॥ गङ्ग्वालजलदेखतथार

कालीविपसवलितसोनीरा।कियेपानसवधेनुअहीरा॥४८॥जलपीर्ताहतहँहेकुरुवीरा। मृतकगरुग्वालनकहँदेखी । योगेश्वरप्रभुहरिद्वखलेखी ॥ अपनेकोतिननाथाविचा ग्वालनगावनदियोजियाई । कृपासिधयद्नाथकन्हाई॥५०॥ उठेसकलद्रतयसुनात

र्धं खासेंद्विगोतिनकाँहीं । निरासिपरसपरअसवतराँहीं ॥ ५१ ॥ दोहा-विपज्ञस्किरिकेपानहम्, मरेयमुनतटआज । पेज्यायोयभ्रमतिस्सा, गौ असकहिहारकोमिलिसकै, प्रनिमिलिआपसमाँहिं। काली इहकेतटनिक

इति निद्धिश्रीमहाराज।थिराजश्रीमहाराजाबांधवेशविश्वनाथरिहात्मजि राजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुरा आनन्दाम्ब्रनिधौ देशमस्कंधे प्रवीधे पंचदशस्तरंगः ॥

श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-कृष्णसरपविषद्विते, कृष्णाकृष्णनिहारि । शुद्धहोनहितजलदियो, व्यासस्यनकीसुनिअसयानी । पूँछचोपनिकरुपतिविज्ञानी ॥

# राजोवाच ।

केदिविधिद्दरिकाटीअदिकाँही।पकरचोष्ठभुकाटीद्दमाँही ॥ सुगभनेकतेनीरसगाँ नायक्यायहरेहसुनाई । जातेममसंश्यमिटिजाई ॥२॥ व्यापकस्ववशसनंदक्षमारा त्तिहरीटामृतकोकारेपाना।कौनरसिकजगमाँदअयाना ३ सुनिकुरुनायगिराअतिष्य

श्रीशुक उवाच। कार्टिदीकाटीअदिवारं । दह्वगापमहॅरद्रीलुकारं ॥ लगिताकीविपन्वाटकुँकरि

देहा-जेपसीनेदिषेपदे, जानुचहतचदिषार्॥ तेकाङीविषम्बाङते, गिरतही नीरगैभीरद्यामञानियोग । छागनहीं आनियनहाकोग ॥ स्टहिवियोदकतुंगतरंगा वेजटा प्यनदेव तिपनोही । पीरनहीं नावनने ने ही ॥ काटीविपन्याटाके जोसा। जस विजयरार्थीर गर्टानपाये । अपन्दीदिर्दाहनमहास्थाये॥६॥कास्टिदीमहेनेद्किशीरा

नदरीक्षुद्रक्तिकृतिम । हिर्द्शिकनदीम ॥ इ.स-४महिचामिरानडमे गुग्तमहिनमापाछ । नहेकद्म्वनमहकरहोति किन्द्रे रेक्टिमें रेरिकाला । अल्बसमेरिकान ने रेलाला ॥ सेलत मेलन एक रिवास

नरमनम्भानियारियाम् । मग्पायनाजनायनायः ॥ काल्टित्तेनवयदकाली ।

वर्षाद्रभाषाः 👊 वर्षाद्रभाषाः । तदिचाद्रिकपर्दे इत्रामियापाः ॥ द्रियम् तद्देनद्रम्मानाः ्ये वर्णान्याम् । क्रिक्ते ज्ञानक विकास ।। इ. ॥ कृष्ण त्रेषकी तेमदिवारं । क्र

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वार्ध।

वडीचहूँकिततरलत्रंगा । मानोसरसीहिल्योमतंगा॥ज्ञतपत्रुर्लोफेलोतेहिनीरा । हरिहिनसोअचरजमतिर्धारा ॥७॥ दोहा–रहतरह्योकालीनहीं, पहुँच्योतहँजल्झोर ॥ हरिप्रचंडभुजदंदवल, तहँलगिलगीहिलोर ॥ छंदतामर–सुनिज्ञारनिरसिहिलोर । कियकालिकोपकठोर ॥ निकस्योसदनसोसर्प । अतिज्ञयभरोविपदर्प ॥८ ॥

ार्पः जेटतेसुशीसिनकारि । निरल्योहरिहिमापेवारि ॥ पैरतसुपाणिपसारि । तत्रुकीसुछिविमनहारि ॥ ि स्वअंगअतिसुकुमार । नवनीरदैअनुहार ॥ श्रीवत्सवरहिविशाल । पटपीतलस्तरसाल ॥ विकास सुख्याधुरीसुसक्यानि । शशिसोवदनछिवसानि ॥ युगलस्तपदअर्रावद । अतिशयअभीतगोविद ॥

िर्मः मुखमाधुरीमुसक्यानि । श्रशिसोवदनछविसानि ॥ युगलस्तपद्भरविद् । अतिशयअभीतर्गाविद् ॥ १५ - छोंड्तमुखनविपझार । बहुबारकरिफुफकार॥अतिकुपितयदुपतिकाँहिं । डसिलपटिगोअँगमाँहिं ॥९॥ २ - - अहिभोगमध्यमुकुद । लक्षिगुकुग्वालनबुद ॥ भेसकलुदुखितअपार । तनुकोनतनकसम्हार ॥

्राह्मागमध्यपुकुद् । ठालगळगण्डमार ॥ मत्रक्षुत्तालगार । तापुनातागण्यार ॥ रोबह्युकारिपुकारि । यहिभातिवचनचचारि ॥ वारणिकयोकोउनाहि । नँदानंद्वर्ताला ॥ राष्ट्रिकारिपुकारि । यहिभातिवचनचचारि ॥ विकासिकोच्याना । विकासिकारिकारिया

त्रजकेरप्राणअपार । सोपरचोयमुनदहार ॥ परिगयोअहिकेभोग । अवकढनकोनहियोग ॥ दोहा-अवकेहिँछैत्रजमॅजियन, कोहेहैरखनार ॥ असकिहिकेसिगरेसखा, कीन्हेंहाहाकार ॥

द्वाह्य-अवकाहरुव्रमानयम्, काह्नदरखनारः ॥ असकाहकासगरसया, कान्हराहाकारः ॥ इद्दारस्रतथनपरिवारे । तनुहूँमनतेकृष्णिपयोः ॥ असकहिक्षाकितस्रिगरेगोषा । जानिसमेवज्ञनामनलोषाः ॥ असकहिक्षाकितस्रिगरेगेपदिस्पँही।उठनक्षित्रदेगितिनगोही ० धेनुवृष्यभवछराअरुवाछो।रोवहितीरखडेअकुलाछी॥१९॥ वृज्ञमाँहिंविविधनत्पाताः । होनल्योदारुणदुखदाताः ॥ लगीभूमिडोल्यतिक्षालः । नभतेतल्लकागिरेकरालाः ॥ मितिकेदक्षिणनदुसँपोपरकेसुजदगअनुभजनाये॥नंदयशोमतिअतिअकुलाई। लगेकहनकहँगयेकन्हाई॥१२॥ जकहआखुसंगपनस्यामाः । गोचारनगमनेनहिरामाः ॥

दोहा-नंदयशोमतियदधुनत, औरदुलियअकुछाय ॥ तेसहिल्रियडन्पात्वडु, तनुकीसुधिविसराय ॥ बंसुतकोल्यिनधनविचारो । जान्योनहिमभाउसुरारो ॥ तनुमनधनतेकृष्णियारे । वजनासिनकेएकअधारे ॥ कभीतिदुखयुतव्रनवासी । द्वेतीवनतेतुरतिसरासी॥१३॥१८॥मालकयुवागृद्धनरनारो। पशुसमधायेदायपुकारी तसरहेतेतेसहिषये । तनुषनभवनसुजनविसराये॥वजनपदुपनिदरज्ञाल्लाधायवत्रमेनहिभयेआलसी ॥१५॥ (केरिरहिक्लिल्तिनदेसी । विहेसैवल्हरिल्लिल्लिलाकहेनव्रनवासिनकछुपेना । तिनकेसंगगयेपल्लिप्ता॥१६॥ कुलतेकहिकेकछुद्ररी । हरिपदिषद्वलेंबहुँधुरी ॥ १०॥

्दोहा−ष्पजअंकुझअंबुजअसिन्, द्दिपद्चिद्वनिहारि । गोवनग्वाटनपगनम्पि,हरिपद्टियोगिचारि ॥३८॥ इदेसतदेसतमजवासी । गेपमुनातटबर्खुसरासी ॥ यमुनतीरचटिनद्यझोदा । टल्पोटाटकोनोपदमोदा ॥ पटेमुनगभोगमहँभारी । काटीद्दकेमष्पपुरारी ॥ देखेग्बाटगिरेतटमौही । तिनकेतत्रस्विधिकछनौही ॥ रिदेसिगोबेहरिकौही । सर्डीतीरसेवतममिआँही ॥तहाँनायसवत्रननरनारी । सेवनटगेपुकारिपुकारी ॥ |स्वारनिननिनाशिरपुनहीं । कोवकोटुनकोवातनसुनहीं॥५९॥त्रजोशीनदुनदम्पारी।दरिसनेदवद्गागिरुकारी॥

ोतिरीतिअपकीनानिपादी । कोदमारकरिदेवितचादी ॥

् दोहा-कोक्रिंदेषेञ्चल्यन्त, काननसुपासमान । कोक्राननगीवनस्रदित, क्रिंदेशातपपान ॥ गेक्रिकेटाससुरादाई । कोनलेटिगोरमिटिलोमाई ॥ कोक्ष्रजमेंद्रिपट्चचोर्दे । कोनमापुर्गवेषुवनदे ॥ सीक्रेंदेषिपिषिपानी । गोपीनंदलालरससानी ॥ गिर्गट्डलिपट्चिलोममिटिलपारी । पार्वजीननास्त्रजम् ॥ रदेकेशनवसनसम्दारे । हायदापचडुँभोरपुकारे॥उपजनसनसम्बद्धनारा । दार्गवनदेग्रहित्रसुकानक्ष्यन्त । द्राविनदेगरित्रसुकानक्ष्यन्त । सुमतिबलिसिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलोमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलोमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिलेमिटिले

दोहा-कोपाटिहिननरानकी, येमुरभीनीटास । कोइरपक्रिकेटी, मनीनपकीलिका

ŧ.

कोमाँगिहिमाखनअवमोर्सो । केहिंचोरिकोदैहेंदोसो ॥ केहिंमणिकेभ्रपणपहिरेहीं । केहिरचिब्यंजनिविधतरेहीं॥ पूतनादिदुष्टनतेवाळे । प्रभुवचायल्यायोयहिकाळे ॥ अवफॅसिकेकाळीकेफॉसी । नशतहाययहसुतसुसरासी॥ कहाकरोंकेहिदेवमनाऊँ। हायकोनविधिठाळवचाऊँ॥ विनटाळनममिजयवट्टथाही। द्वितियअधारपरतटासिनाही॥ असकहिबूडनचळीकॉळदी । वहुविधिभागआपनीनिदी ॥ पकरेरहींचारिसखिताको। तिमिगोपहुबहुनंददबाही॥

दोहा—सिखनिफिटिकियशुमितिचछी, सोलिखिकेवजराज । बूडनकोआपहुचछे, रेलतगोपंपमाज ॥ २१॥
मच्योचहूँकितहाहाकारा । रह्योनकोडुकेतनकसम्हारा॥ बूडनचलेसकलवनवासी । हरिविनह्नेसबिज्यनितासी
तहुँबळअञ्जजप्रभावहिंज्ञाता । नंदयकोमितिसोंकहवाता ॥ कोलनिहंब्रडहर्धारजधरह् । मेरेवचनकानसक्कर्ष ॥
ऐहिनिक्सिनंदकोलाला । सिकिहिनडिसतेहिंसपंकराला।।असकिहपाणिपकरियशुदाको।तिर्सिहगहिकरनंदवनो॥
तरुद्धापातरिदयवेटाई । वचनकह्योबहुभाँतिज्ञुझाई॥२२॥ मृतकसिससिगरेवजवासी।परेपुडुमिहरिदर्शनकारी।

देहि। अनिमिप्तिरसिहिंकु प्लकहँ, छेहिंश्वासबहुवार । सुसिगयोसबकोयदन, झोकितभयोभपार ॥ वाछयुवानिजहेतुदुसारी । वजवासिनअसद्शानिहारी ॥ एकसुहूरतभरिभगवाना । रहेभोगिकेभोगमहाना ॥२३ पुतिमोटोकियनाथशरीरा । उठीशुजंगमकेततुपीरा ॥ फाटतअंगजानिअहिराई । तबहीहरिततुदियोविहाई ॥ फननउठायठाठभोकाछी । श्वासछेतिनरस्ततवनमाछी॥कोपिततजतफननफुफकारा । उर्वे अवस्थिति । विकास स्वास्ति । विकास स्वासि । विकास स्वास्ति । विकास स्वासि । विक

दोहा-पुनिकराळकाळीतहाँ, दीठिविपानळहेरि । कृष्णडसन्पावतभयो, उरहिजरगरिसंबेरि ॥ हरिहृतवतेहिसन्सुखपाई । तासुवदनकीचोटवचाई ॥ गयेतुरतपीछेत्रभुतास । सोऊफिरचोसुखतनतहुताय त्वाफिरिकृष्णदाहिनेआये । गरुडसरिसनिजनेगवडाये॥जितहरितितकाळीपुनिआयो।तासुदाब्हरिकेरिवणी यहिविधिभ्रमहिदोजज्ञमाहीं । काळीहरिकहुँपावतनाहीं (क्यूब्रिक हुँपाक्षावीय) यहिविधिभ्रमहिदोज्ज्ञमहीं । तुंगतरंगउठहिंचहुँपाँहीं ॥ काळीकहयहिभाँतिसेळाई ।

दोहा-जयपिकगोकाछीतहाँ, चछतोमंदहिमंद । तवर्जीचकइकवारहीं, कृद्तभयेगोषिद ॥
ताकेशीसगयेचिदनाथा । दियोनवायतामुवरमाथा ॥ ताकेशिरमणिपरसतचरणा । ह्वेगेआशुक्षरण<sup>वितर्भि</sup>
सारिष्ठकछोकेगुक्सुसपाये । काछीफनमहँनाचनछागे॥२६॥नाचतनिराविक्वप्णकहँसवां । चारणिक्क्रिस्<sup>तर्भि</sup>
परमत्रीतिसीवेशुमृदंगा । छोपनावनसवहकसंगा ॥ गावहिसुरसुंदरीसुहावन । वर्षाहफूछमोदवपनावन अस्तुतिकरहिकृष्णकीभारी । जैनेकाछोदमनविहासी॥२००५ के के कि कि कि के क्षार्यकर्णकी

दोदा-नोदनोदशीशाउठ।वतो, तोदनोदमहैनदुलाल । औरफणनपरगतिनले, देतवतालहिताल । दिरपदलगनद्दामलियाँ हो।पुनिनउटावततोशिरको । जिनिष्मकल्सुकान हो।पुनिनउटावततोशिरको । जिनिष्मकल्सुकान हो।पुनिनउटावततोशिरको । जिनिष्मकल्सुकान हो। जिन्दिकान हो।

देहरा-मान्ज्यपोराजीतन्त्रे, शिषिष्ठभषेम्बगात् । प्रयोक्षयज्ञेत्त्विज्ञपाः, पौरूपनादिष्णाः । १९५९ ३०१३ । ते। समिज्यमायम्बरुभगत्ति॥मनते सुमिरिद्यमभोकाली। अवस्यहिमीहिशेषुक्री १९६९ रहिद्यस्य प्रतितिदेसी । द्वरपद्मायकृष्यकरैलेसी॥अतिआग्रुदिकालीकोनापी।आर्दस्यि । सुकेज्ञा॥३१॥करिवालकआगृतेहिंदेज्ञा॥महिपरपरिकरिहरिहिप्रणामा । खडीभईकरजोरिल्लामा॥ इरिक्षफणटूटत । लांबवहुवारज्ञीसिनिजकूटत ॥ अपनोकंतळोडावनहेतू । रचिरचिपदकोमलसुखसेतू॥ ोहा–गद्गदगरहगजलतजत, दीनदज्ञादरज्ञाय ॥ हरिकीअस्तुतिनागिनी, करनलगींमनलाय ॥ ३२ ॥ नागप्रन्न्य ऊद्धः ।

<del>्य</del>हज्चितकृतअपराधमहँयहिदंडदीन्होंआप । खठशासनेकेहेतुतुवअवतारपरमप्रताप ॥ प्रभुशञ्जप्रबद्धपरसदाराखतसमानहिभाव । जोजसकरतसोतसल्हतसुखदुखदुरङ्कदुराव ॥ ३३ ॥ वहसर्पकीजीकियोनिमहसोअनुमहभूरि । तुवहाथतेलहिदंडासगरेहोतकलमपद्रिर ॥ करिपापपाईसर्पयोनिअतीवकूरसुभाव । अवभयोशुद्धशरीरयाकोतुवचरणपरभाव ॥ ३४ ॥ यहिकयोपूरवकौनतपदैमानतिअभिमान । कियकौनकर्महुँधमेजामेंतुमिनछेभगवान ॥ ३५ ॥ निर्हिचरणरजकेहेतुकमञासकञतनितपकीन। तेर्हिकौनपुण्यप्रभावते अहिशीशसोरजञीन ॥३६॥ नहिंभूपपदनहिंशकपदनहिंशम्भुपद्विधिभौन।नहिंयोगसिद्धिनसुक्तिचाहततुवरसिकजनजीन॥३०॥ यहधन्यतामसयोनितुवपदरेणुधारीज्ञीज्ञ । जेहिचहतासगरेविभौनिजतेलहतजगजगदीज्ञ ॥ ३८॥ जयजयमहात्माजयपरात्मापुरुपजगतनिवास् । जयपरमकारणआदिजैभगवानपरमप्रकाञ्चा। ३९ ॥ जैज्ञाननिधिविज्ञाननिधिजैब्रह्मशक्तिअनंत । जैअग्रुणअप्राकृतविकारविहीनकमलाकंत ॥ ४० ॥ जैकाटजैजेकाटनाभित्रकाटसाक्षीसस्य । जैविइवरूपीविश्वद्रष्टाविश्वकारणनिस्य ॥ ४१ ॥ जयभूतमात्राप्राणइंद्रीमनौचितबुधिनाथ । जैअहंकारअहङ्यरूपसुरूपनितसुद्गाथ ॥ ४२ ॥ जयसृक्ष्मजयकृटस्थजयसर्वज्ञजयातिअनंत । जयविविधवादप्रवृत्तिकारणशब्दअर्थलसंत ॥ ४३ ॥ जयनेदशास्त्रनमूळकविजयप्रवृत्तिनिवृत्तिसरूप । जयजयतिनिगमागमप्रवर्तकउद्धरनभवकूप॥४४॥ जयकृष्णनयवलरामनयवसुदेवसुतअरिकंस । प्रद्यञ्जनयअनिरुद्धनययदुवंशकेअवतंस ॥ ४५ ॥ जयगुणप्रदीपगुणावरणगुणवृत्तिहरूयगुणेश । जयज्ञानरूपविहारविमलअतर्कमहिममहेश ॥ ४६ ॥ जयसवप्रकाशिनकेप्रकाशकरूपीकेशगोविद् । जयभात्मराममुनीशज्ञातापरअपरगतिवृद् ॥ २७॥ जयजगतपतिजयजगविरुक्षणजगतवपुजगदीञ्।जयजगतिसरजनहरनपारुनकारुञ्जिअधीञ् ४८॥ जयसत्त्वरजतमगुणसभाउपकाञ्चकारीएक । जयजयअमोघविहारकारकदळनखळनअनेक॥ ४९॥ त्तवशातमृदभशातिकीलाहेतुवपुद्दैतीन । भयशातितुमकोप्रियकरहुनितधर्मरक्षप्रवीन ॥५० ॥ -जोअपनोपरजाकरत्, कहुँअपनोअपराष ॥ तोभूपतिकरतोक्षमा, देतताहिनहिंचाध ॥ यनतुमकोजानी। करहक्षमाञ्चकारँगपानी५ १ कृपाकिहेविनकृपानिधाना।तजनचहतअवपन्नगप्राना ॥ जैपतिदाना ॥५२॥ हैंतुम्हरीदासीभगवाना॥जोप्रभुकहहुकरहिंहमसोई।तुवअज्ञामहँभैनहिंहोई॥५३॥

श्रीशुक उवाच ।

अस्तुतिगाई।दिष्कोदीनद्शादरङ्गाई॥दयादपानिषितद्वँडरभार्कि। तत्र्योधुनँगपद्विद्वितकृर्षिकं । । रह्मोदंडद्वेपरमविद्वाला॥५४॥ पुनिनस्तस्केपीरजपरिकं।श्वासलेतकरमेकरकरिकं ॥ । भीतिभरीअतिवाणिरसाली ॥ ५५॥

## कालिय उवाच ।

−इमस्वाभाविकसरुअर्हे, कोपीतामसयोगि ॥ दुस्त्यजदुष्टस्वभावश्रमु, करेंसद्।अनहोनि ॥ ५६ ॥ ।आकृतियोनिसुभाडअपाता॥५७॥हमकोपीप्रमुद्देशदिजाती।निजसुभावछोदिकेहिभाँती॥ कोमाँगिहिमाखनअनमोसों । केहिंचोरिकोदैहैंदोसो ॥ केहिंमणिकेभूपणपहिरेहीं । केहिरचिन्यंजनिविषस्वेहीं पूतनादिदुष्टनतेवाछे । प्रभुवचायल्यायोयहिकाछे ॥ अवफँसिकेकाछीकेफाँसी । नशतहाययहसुतसुसरासी ॥ कहाकरेरिकेहिदेवमनाऊँ । हायकीनविधिठाछवचाऊँ॥ विनठाछनममिजयवृथाहीं। द्वितियअधारपरतछिताहीं असकहिबूडनचळीक्छिंदों । वहुविधिभागआपनीनिंदी ॥ पकरेरहींचारिसखिताको । तिमिगोपहुवहुनंदवनाकी

दोहा-सिलनिफिटिकियशुमितिचळी, सोलिसिकेव्रजराज । बूडनकोआपहुच्छे, रेलतगोपंतमाज ॥२१। मच्योचहूँकितहाहाकारा । रह्योनकोडुकेतनकसम्हारा॥ बूडनच्छेसकलव्रजनासी । हरिविनह्वैसविजयनिरासी तहूँबळअजुजप्रभाविहेंज्ञाता । नंदयशोमितिसोंकहवाता ॥ कोडनिह्यंडहर्धारजधरहू । सेरेवचनकानसक्सर्ध ॥ ऐहेनिक्सिनंदकोलाला । सिकिहिनडिसतेंहिसपंकराला॥असकहिपाणिपकरियशुदाको।तसींहगहिकरनंदरवासी॥ तक्रलायातरिदयवेंठाई । वचनकह्योबहुभाँतिबुझाई॥२२॥ मृतकसरिसासिगरेवजवासी।परेपुडुमिहरिदर्शनआसी॥

दोहा—अनिमपनिरखिंहेकुष्णकहुँ, छेहिंश्वासबहुवार । सुलिगयोसबकोगदन, शोकितभयोअपार ॥ बाठगुवानिजहेतुदुखारी । त्रजवासिनअसदशानिहारी ॥ एकमुहूरतभरिभगवाना । रहेभोगिकेभोगमहाना ॥२॥ पुनिमोटोकियनाथशरीरा । उठीभुजंगमकेतनुपीरा ॥ फाटतअंगजानिअहिराई । तबहींहरितनुदियोविहाई ॥ फननउठायठाढभोकाछी । श्वासछेतिनरखतवनमाछी॥कोपिततजतफननफुफकारा । मनहुँकरतयमुनाज्डमा निकसतवदनविपानळच्चाळा मनुप्रळयानळच्चाळकराळा।अरुणनयनइकटकअहिदेखत।बाळवाहुवळअव्यल्ळेहा एकएकमुखरसमाद्वेदोई । चाटतअधरक्षणेक्षणसोई ॥

दोहा-पुनिकराळकाळीतहाँ, दीठिविपानळहेरि । कृष्णडसन्धावतभयो, उरहिउरगरिसंबेरि ॥ हरिहूतवतेहिसत्सुलथाई । तासुवदनकीचोटवचाई ॥ गयेतुरतपीळेप्रसुतास् । सोऊफिरचोसुतजनहुतास् ॥ तविफिरिकृष्णदाहिनेआये । गरुडसरिसनिजवेगवढाये॥जितहरितितकाळीप्रनिआयो।तासुदाउहरिफेरिवणोर्श यहिविधिश्रमहिदोजज्जमाही । काळीहरिकहुँपावतनाहीं॥कहुँहरितासुपूँळगहिळहीं।फिरतताहितुरतिहितीविध्रमहिदोजदहाँ। यहिविधिश्रमहिदोजदहमाँही । तुंगतरंगउठहिचहुँपाँही ॥ काळीकहयहिमाँतिखेळाई । दियोथकायवनायकारी

दोहा—जनथिकगोकाछीतहाँ, चलतोमंदहिंमंद । तनशैंचिकइकवारहीं, कूद्तभयेगोविंद ॥ ताकेशीसगयेचिवनाथा । दियोनवायतासुवरमाथा ॥ ताकेशिरमिणपरसतचरणा । ह्वेगेआसुकरणभिविक्ष अविलक्तरोकेग्रुरुसुल्यारे । कालीफनमहँनाचनलागे॥२६॥नाचतिनरिक्षकृष्णकहँसवां । चारणिकप्रस्तित्व परमप्रीतिसोवेशुमुदंगा । लेगेवजावनसवइकसंगा ॥ गावहिंसुरसुंदरीसुहावन । वर्षाहिफ्लमोदेवपजावन ॥ अस्तुतिकरहिंकुष्णकीभारी । जैनेकालीदमनविहारी॥२०॥फणीफणनगतिलेतविहारी।।उठतपगनवृद्यप्रविक्षं मस्यतासफणहकसेपकृ । अरुखोटेनुपरहेकोनेकु ॥

दोहा-जोइनोइशोश्चठावतो, तेर्हितोहमहँनैद्छाछ । ओरफणनपरमितनछै, देतजताछितिछ । हिरपदछगतशोसङीचनाँही।पुनिनउठावतसोशिरकाँही।।यहिविधिसकछ्युनंगमशोशा।नचतर्नदेनदन्महर्त्त सम्बिश्यदेवनवायम् जवही । अहिहगभवनछगेनुपतवहीं ॥ वमनङग्योसुस्रशोणितधारा।कार्छ रससतचरानतिवपअतिघारा। तरफरातकाछीचहुँ औरा ॥ वारहिंचारछेतसुस्रश्चाम् । छहतनडसनके सार्ध काछिहिद्मतिरास्टितसुस्रश्चाम् । छहतनडसनके सार्ध काछिहिद्मतिरास्टितस्र काछिहिद्मतिरास्टितस्र कार्यस्र कार्यस्य कार्यस्र कार्यस्य कार्यस्र कार्यस्य कार्यस्य कार्यस्र कार्यस्य कार्यस

दोहा-मरण्डग्योकार्डान्य, शिषिष्ठभयेस्वगात। परचोक्षचरुह्नसङ्ख्यार, पौर्पनाहिष्णात । तपनागपणपुरुपपुराने।असिटचराचरगुरुभगवाने॥मनतेसुमिरिज्ञरणभोकार्डा।अवरसहिमोहि<sup>संडुकहरू</sup> निजपनिमरनमुजीगिनिदसी। पुरुपपुराणकृष्णकहेँछेसी॥अतिआगृहिकार्छाकीनारी।आईहरि

( 840 )

ीर्शाईअंगा । चद्योरारिडस्गारिहिंसंगा ॥६॥ तवतारिछभरिकोपप्रचंडा। करिकेतुरतहिंवेगडदंडा ॥ नेजवामा । कडूसुतर्हिहन्योवछधामा ॥ ७ ॥

ारुडपक्षठागततुरत, कार्छीभयेविहार । तहँतेभनिवनपमुनदह, निवसतभयोभुवारु ॥ ८ ॥

ाई । तामुहेतुमेंकहोंबुझाई ॥ एकसमयसगपतितहँआई । **ऌगेसानज**रुचरसम्रदाई ॥ गुनिर्धारा । दीननमीननकीळिखपीरा॥खगपतिकोवारणबहुकीन्झों। सोम्रुनिवचनमानिनिर्देळीन्झों॥ |नपतिकाँहीं॥९॥ मीनदीनभागेजलमाँहीं॥तवसौभारदायांअतिकरिके।बोलेवचनकोपडरभरिके १० जुतेऐंहें । यदिदहकेजठचरगहिखेहें ॥ तोविशेपह्वेहेंबिनप्राणा । हेयहमेरोवचनप्रमाणा ॥ १९ ॥

ानतरहे**ऊ । तातेभागिवासत**हँछहेऊ ॥

गरुडभीतितहँबसतभो, तेहिंहरिदियोनिकारि । यहकारणअहिवासको, मैंसवदियोविचारि ॥ १२ ॥ हिनकारी । पैरतआयेतीरमुरारी ॥ पहिरेशूपणवसनविशाला । मोतिनमणिनकंजवनमाला ॥ पितॐगरागा । पसरतॐगपरिमऌचहुँभागा॥१३॥निरखिग्वाऌगोपीद्वतधाये। जैसेइंद्रीप्राणहिंपाये ॥

किलगाई । वारवारदृगवारियहाई॥पुनिपुनिमिलतवदनपुनिचूमे । कोउपुनिगहींहेचरणगिरिभूमे॥ कढतनवार्तें।सोसुखइकसुखर्नाहकहिजार्ते ॥ पुनिइकएकनकहँगोहराये । यसुनातेकान्हरकढिआये ॥

-दोरिदोरितेऊद्रतार्हे, हरिकहँहियेलगाय । वारेमणिगणनिजकरन, आनँदर्जरनसमाय ॥ १४ ॥ यज्ञोमतिपाँहीं।जेहिहितपरीअहीमहिमाँहीं॥सोठाठनजठतेकढिआयो।सबव्रजनासिनमरतजियायो॥ ानोअसजानी । चितवनरुगींमहाश्रममानी॥मिरुतनिरखिरुारुनब्रजवासी।धावतभईजननिचपुरुासी॥ इँकान्हपुकारी । पुनिनसकीकछुवचनउचारी ॥ परीरहीपगमहँद्वैदंडा । ऌियउठ।यहरिनिजभुजदंडा ॥

खिचूमन्छागी । सुंघतियशुमतिशिरवडभागी ॥ इतनेमेंनँदहुँतहँजाई । छियोक्रूप्णकहँअंकड्याई ॥ ीनी । छैगमनीहरिकहँसुखभीनी ।

-तासुअंकतेरोहिणी, हरिकहँछियोछोडाय । छेतिवछैयाचूमिमुख, तहतरदियवैठाय ॥ अँगपेंाछनलागी । कहतिकौनमोसमयङभागी ॥ नंदअनंदभरेतहँआये । हरिकरतेबहुदानदेवाये ॥ हरिअंगा।कहँकहँठारुहिडस्योभुजंगा॥कोउऔपधिल्यावतव्रजवासी ।कोउझारतमंत्रानिसुखरासी॥ गप्रभुकरे।कोउद्धक्तिहारआननहेरे॥कोउकहयञ्जमतिहैवङ्भागी। सुतहिजोअहिविपज्वाउनठागी 

-विरह्मानवजनकृषी, सुखतलखियहिठाम् । प्रेमनीरझरिल्यायकै, लियजियायघनइयाम् ॥१५॥ आये।विर्हेंसतमिटतमहामुद्छाये ॥ ज्ञातावरुयदुनाथप्रभाक । तातेदुसमुखगुनतनकाळ ॥ वासी।भयेसमानहिं आनँदरासी॥गिरिङतिकातरुत्व गतेहिंकाङा। छहेप्रमोदमिङेनँदङाङा॥ १ ६॥

केरो । भयोशोरचहुँओरपनेरो ॥ सुनिसुनिद्दिजङैँछेसुतनारी । आवतभेतहँपरमसुसारी ॥ ोंगिरासोहाई । तुवस्रतकोप्रभुटियोवचाई ॥ काटीमुखतेवचिकढ़िपेवो । नयोजन्मकान्हरकोह्नैवो ॥

-पन्यभागहेनंदतुन, पन्ययशोमतिमाय । पन्यअहैयदछोहरो, हमकोलियोजियाय ॥ १७ ॥

। । गडःकनकअरुमणिगणनाना ॥ विश्रवचनसुनिनंदसुजाना । सुवरणगडःरतनविधिनाना ॥ नकर्वैकरिसतकारा । कहतभयोपहपुत्रहमारा॥जियोक्तपाटहिविप्रतिहारी । यामेनिर्हकरत्रतिहमारी ॥ चिरंजीवतुवसुतअविपादा १८प्रनिप्रनियशुमतिरारनकाँहीं।चूमतसुसअयात्रहियनाँहीं । ह्यातहाहमिटवेतेपोरा।। गुनतियञ्जोमति असमितिमौँ ही। दारति हय आनँद जहकौँ ही।।

हा-नारनारपूछतिहरिहिं, दरदतोनहिंभँगहोय ॥ हायतुम्हेंबरजेनहीं, सङ्गद्देसबकोय ॥ (44)

मोहितकठिनरावरीमाया । योगीजनजेहिंपारनपाया ॥ ५८ ॥ विनसर्वज्ञक्रपातवपाई । मायासिधपार्लाहेजाई॥ निम्रहऔरअतुम्रहजोई । जसअवचह्रहुकरहुम्भुसोई॥हमसवभाँतिअधीनतुम्हारे।सक्छभाँतितुमनाथहगरे॥५॥ श्रीज्ञक उवाच ।

यहिविधिसुनिकालीकीवाणी । बोलेबिइँसतझारँगपाणी ॥ रहहुसर्पयसुनामहँनाई।जाहुनारिसुतलेसँगुमुँहींविधी

दोहा-रमणकद्वीपसमुद्रमहँ, बसहुतहाँतुमजाइ ॥ गोगोपीअरुगोपनित, पियहिंसिटेटइतआई॥ कास्त्रीदमनचरित्रहमारा । दोउसंध्याजोसुनैउदारा ॥ सुमिरैपाठकरैजोकोई । ताहिसपंतेभयनहिंहोई ॥ हा जोकालीदहआयनहेंहैं। देवनपितरनतर्पणेंठेहें॥ करिव्रतसुमिरतजोमोहिंपूजी। जरिहेंपापमनोरयपूजी ॥६६१ पायगरुडकीभीतिमहाई । रमणकद्वीपछोडिइतआई ॥ वसेसपेयमुनाजलमाँही । सोअवगरुडभीतितोहिनौही ममपदअंकितल्खित्वशीशा। तोकोनहिंभक्षिहिपक्षीशा॥६३॥

## श्रीग्रक उवाच ।

यहिविध्किहीकृष्णजनवानी।त्वका्ठीअतिश्यस्यमानी॥नागिनिसहितनागवङ्भागा।कृष्णहिंपूर्योष्ठतश्रुण

दोहा-भूपणवसनअमोलमणि, पहिरायेहरिअंग ॥ अंगरागलेपनिकयो, सरभितसखदसुरंग ॥ पुनिपहिरायोअंबुजमाला । कह्योक्चपाक्रीजैनँदलाला॥६५॥यहिविधिपुजनकरिजगदीशै।वाराहिंबारनाहपद्शी देवदक्षिणाप्रभुकहँचारी।माँगिक्वष्णसोंविदासुखारी॥६६॥नागिनिनागवाल्युतनागाः। रमणकद्वीपगयोवद्वभागी कुप्णअनुप्रह्यहिविषिपाई । त्वतेकाछिदासुखदाई ॥ भईविगत्विपतेहिदहमाँही । गऊम्वाटज्रणीवन्वाँही सवथळतेनृपतेहिंथळकेरो । भयोसळ्ळसवमीठघनरो ॥ यहजोचरितकियोभगवाना । सोमेंतुमसोकियोक्सा दोहा-मृजमंडलमें आइके, यहिविधिनंदकुमार ॥ क्रस्तअनेकनितनंदे, लीलालितवंदार ॥ ६० ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशशीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशी<sup>म</sup> हाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञाधिकारिश्रीरघराजसिंहजूदेवकृते आनन्दाम्ब्रनियौ दशमस्कंघे पूर्वाधे पोडशस्तरंगः ॥ १६ ॥

दोहा—सुनिकालीअहिकीकथा, तहाँपरीक्षितराज । फेरिकह्योञ्जकदेवसों, मध्यसुनीनस्मा<sup>ज ॥</sup> राजीवाच ।

नागाञ्चेरमणकुजोद्वीपा । कार्ञीकागुनितज्यो<u>पतीपा॥क</u>ौनगरुडकोकियअपराधा। यहभाषोगुनितानअगा<sup>श्</sup> धुनिकेकुरुपतिकीभसवानी । बोलेकुकाचार्यविज्ञानी ॥

### श्रीशुक उवाच।

रमणकद्वीपजोनागनिवासा।तहँअद्विसकटगरुडकीञासा॥करिछीन्हेंखगेञ्सोआसप्रण।करहुनतुमसिगेरिअि मासमासमहँहमतुमकाँही । विलेद्दैअतिशयमुद्दमाँही ॥ २ ॥ तत्रतेतहँकेमुनँगवनेरे । छेत्रहुविहँद्दक्ति परिवार्वेद्दरिपूरणमासी।निजनिजपारीस्वगपतिज्ञासी॥यहिविधितहँकेअहिकुरुराई।निजनिजकुलुहवर्ली

दोहा-यहिनिधिबीत्योकाटबहुः इकदिनतहँकुरुराय । पारीकाठीकीभई, तेहिंबहिदियोधनाय सोसगेदाकहैनाहिंद्रहराई । कार्टाविपपारुपमद्छाई॥टियुआपहिसगपतिबर्टिसाई । संदोरद्वीतहुँ हैं सामनगरु को प्राप्तिकारिका विभाग स्वार्थी तर्मा के स्वार्थी तर्मा के स्वार्थी तर्मा के स्वार्थी तर्मा के स्वार् सोधुनिगरुडकोपअतिकीन्द्र्यो।कार्छोमारनकोमनदीन्द्र्यो॥परमवेगकरिपावतभयक५ कार्छिहुतई / , १ कोपितविहेगराजिहेगजोई ॥ जीभिनिकोरेनेनकरार्छ। छे

ı−जायसंबैनिजनिजभवन, वसतभयेष्ठखछाय । नितनितनवङीलाकरें, रामसंगयदुराय ॥**१॥** े । सुख्युतवीतिग्येवहुकाछै॥तहँआईमीपमऋतुपोरा।जोप्राणिनप्रियछागतियोस्स ॥२॥ । श्रीपमहूँवर्सतसमभाई ॥ रागश्यामतहँकरिंदिहारा । तहँकोसुलकोकरैंउचारा ॥ ३ ॥ ्रा । ज्ञातिलमंदसुगंपसमीरा ॥ निर्झरझरतहोतझनकारी । झिल्लिनझनकनिटाँपनहारी ॥ ि । नवनगतस्कोमछद्छपरहीं ॥ शीतस्रमंजुकुंजशिस्गुंजें । बंजुलतस्मंजुससुर्जें॥ ि । दुममंडुस्मंडितथल्जेते ॥ ि.े. व े, अंकुरतहँबहुरङ्ग । मनुबसुधामेंबिछिरही । बहुरँगसेजअभङ्ग ॥ ४ ॥ तील स्रोहत । मंडितमहासुनिनमनमोहत ॥ फूलेसरिसजचारिप्रकारा । तिनतेझरतमरंदअपारा ॥ गडित्यस्य । । जनुत्रसंतुऋतुत्तेव्यतमागा ॥ वृक्षनकीछायाक्षितिकाई । रिनेप्रतापकीतापनजाई ॥
व्यक्षितार्शिकपुर्वे । से स्वर्षा । । व्यक्षितसंत्रस्य । से स्वर्षा । स्वर्या । स्वर्षा । स्वर्या । स्वर्षा । स्वर्षा । स्वर्या -ज्ञीतल्लाईतासुनित, रहीतटनमहँछाय । अतिप्रचंडकरचंडकर, होतठंढ़तहँजाय ॥ ६ ॥ । वेटेतटनसितयसुखछाके ॥ करिंचहूँ कितमाधुरज्ञीरा । सोसुनिउपजतसुखनिर्धिया ॥ ६ ॥

े वेटेतटनसितयसुखछाके ॥ करिंचहूँ कितमाधुरज्ञीरा । सोसुनिउपजतसुखनिर्धिया ॥

े वेटेंदिकाननार्वे । विकास कित्र ि 🗓 ी भमरीसंगकरतकछगुंजनि॥बृंदावनसमवननहिंदूजो । ताकीछविनंदननहिंदूजो॥७॥ प्रतिस्ति । प्रतिसंदर्भ प्रमाहर्भावलसम् । गाइवंशांटिस्तभये, सुंदरसुरसुखपाम् ॥ पुर्वे पुर्वे । केगोवनडगरेततकाला ॥ इतयशोमतिउठिसुखछाई । कृष्णाइतुस्तकलेकल्याई ॥ पुर्विसुदरसुँगुलीपहिसाई ॥ तैसीइसमाइकइन्वन्यत्रे । कियान्याविस्तकलेकल्याई ॥ ाला । औरहुगरुसहितगोपाला ॥ चलेचरावनबुँदावनमें । जेहिलखिरपजतसुखळनळनमें ॥८॥ .ही े ी जाकीछायाअतिसुखदाई ॥ तहँवेठेप्रभुसखनसमेतू । गौवेंचरनटगींमतिसेतू ॥ :। ल्यायेसखाहरपितेहिंकाला ॥ -औरहुबहुरँगटाइतहँ, धातुनकोगोपाट॥ इरिबटकेअंगनिरँगे, हरितपीतसितटाट ॥ ्रुट्यू ्री इरिचटकेञ्जिरिदेयोसुद्दाई ॥ पँचरँगपुद्धपपत्रतेहिकाटा । तिनकीरिचेवैजंतीमाटा ॥ ्रि. ५०० : । इरिचटदियतिमितिनहिंचनाई॥ रामकृष्णयुत्ततहँतवगोपा।नाचनटगेगाइभरिचोपा॥ ्चर्ण-कर्रः । हारेहुजीतेवरसुसभरहीं॥कहुँगावनटागहिंसवग्वाटा । सुरमिटाइँदैँकरताटा ॥९॥ ्रोषिकः 🕽 । उसदुसर्वेभवनृत्यहमारी ॥ असकहिकरिनृपुरझनकारी। नचनङगेहरिवेकरतारी ॥ ·--छेततानमुरामाधुरी, गावतरागवसंत ॥ भरतअमितगतिचरणसों, भूमहँभूरिभ्रमंत ॥ ः । । गावनरुगेसस्रातेर्दिठोरै ॥ सुरमिटाइकोउवेणुवजाव । कोउविपाणकेसुरनिमिटावै॥ . रताला । कोऊसराइतइरिकहँग्वाला ॥ असइमनृत्यकहूँनिइदेपी । जसतुमनाचहुकान्हविद्येपी ॥ निः ....... । मानतमीतगोपभगवाँने॥१०॥गोपहःपधीरनाकनिवासी।सिगरेहोतभयेत्रजवासी ॥ ि . . . ः । महामोदअपनेडरभरहीं ॥ जिमिनटसवप्रधाननटकौँहीं । वारहिवारसराहतजौँहीं ॥

ा-रेसर्रेशिककुरेणुमें, तेहिंबिचहैपनस्याम् ॥ छुबहिंदीरिकससनको, पुनिआबहितेहिंद्याम् ॥ तेल . ते तली । बल्लोहिओरहतेबनमाली ॥ कृदिकृदिहकपगर्सोग्वाला।छुबहिषकपकनततकाला॥

. ॅ.नॅंद**्रा**टे । जातसराहतदेदैताटे ॥ ११ ॥

असकहिठीन्द्रोहियेलगाई।कहतमाहिपुनिमिलेकन्हाई।औरहुसमप्रमुदितन्ननासी।भयेअनेकन्वननिलाती१११ यहिविधितहॅनिरस्ततवनमाली।कोहुकहॅत्याक्षुधानहिंद्राली।यद्पिगयेथिकधावतआये।हारिनिरस्ततत्तुसुपिरसरो ताहीसमयसाँझभैराजा । कहेंनंदतवगोलिसमाजा ॥ इततेतौगोकुलहेंदूरी । अधियारीरजनीभैभूरी ॥ तातेवसहुसवैयम्रनातट । सेजवनाइलेहुनिजनिजपट ॥ कहाँगोपभलकहँनँदराई । दीजेइतहीरजनिविताई॥ भोरभयेजेहेंद्रंदावन । हरिनिरस्ततगीतिहिनिश्चित्रलुलन ॥

दोहा-असकहियसुनातटवसे, गोपयज्ञोमतिनंद । दिनभरिकेथममेंभरे, सोयेछहिआनंद ॥ २० ॥ छंदसुजंगप्रयात-चल्योपोनभारीरह्योज्येष्टमासा । गयोछागिसोकाननैमेंहृतासा ॥

उठीचारिह्ँ ओरतें ज्वालमाला । मनौहैं प्रतेषावकेकीकराला ॥ ठपट्टेंझपट्टें उठें घूमधारा । झटें वंशुद्ध हैं रवेभो अपारा ॥ छरंगोविहँगो भगेएकसंगे । कितेशेलके शृंगहें जात भगे ॥ उठें लूकचारों दिशामें उत्तंगा । मनौहोत उत्कापपतिं अभंगा ॥ कहूँ विकरें मत्तमातं गयोरा । कहूँ केंगरा में भनें सिह जोरा ॥ वहीं ज्वालमाला छुवें मेचमाला । कहूँ पीत भासी कहूँ रंगलाला ॥ लियेगोपगोपीग ऊपेरिआगी । नजाने सकेंको निहूँ ओरभागी ॥ २३॥

दोहा-शोरभभराहोतभो, जागेगोपीग्वाल । देखतभेचारोंदिशा, पावकज्वालकराल ॥ उठेसकलइकएकनटेरी । कहतभयेपावकलियपेरी ॥ हाहाकारिकयेवजवासी । जीवनतेभेसवेितरासी । कहँनलगेसवआपसमाँहीं।कहिविधिवचैंकहाँभिजिजाँहीं।।कोडकहभईभीतिवज्जेती। नँद्युतनाइयोि<sup>तइहीं</sup> तातेरामकृष्णिकेणाई । देहुसवेयहद्शाजनाई ॥ पहुँचेरामकृष्णकेनेरे । जाइगोपगोपीअसटेरे ॥ २२ ॥ . कृष्णकृष्णनैद्युतवङ्भागी । रामअभितविकमअवजागी॥ दहनचहतयहदहनकटोरा । वृजवािसिवेरेसु

दोहा-नेष्ठककरतिवैज्वहीं, जरतवुम्हारेदास ॥ उठडुळाळततकाळअव, मेटहुपावकनात ॥ २३ ॥ बहुबहुमेटेजतपाता ॥ यहदावानळकेतिकवाता ॥ वहदेवहेमेटेजतपाता ॥ यहदावानळकेतिकवाता ॥ आज्ञस्वनकहें छहुबचाई । तुमअतिवळहोरामकन्हाई ॥ वरुहमयहिंठौरेजरिजेहें । तुमहिंत्यागिअतिवृह्यिं तुम्हरेनिकटभीतिहेनाहीं । असविव्यासहमरेमनमाँहीं॥२॥गोपनवचनसुनततिहिंकाळा । उठेतुरत्रामहुँवैद्धि छसेबहूँकितपुरमकराळा । पसरत्वावृतिपावकच्याळा ॥ त्वय्याळा

दोडा-केशवकेसववचनमुनि, निजनिजम्द्रेदेनेन ॥ हरिहरिपावकज्वालस्य, कियोपानप्रलेपेन ॥ ३१ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांषयेशविश्वनार्थासहार्त्मजसिद्धिश्रीमहाराजा<sup>भिराज</sup> श्रीमहाराजाश्रीराजायहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहज् देवकृते भानन्दाम्युनियो द्शमस्कंषे प्रवीपे सप्तद्शस्तरंगः ॥ १७ ॥

श्रीशुक उवाच।

देहा-चसनसोडिनिस्सेंस्पै, कर्दूनपावकदोस् । मनहुँकल्पतरुङ्ख्लाको, पायेनियकोभीस् । कर्नटमेसपनापुसमोद्दी । टाट्यपायांट्योसपकाँदी ॥ यहपाँकोनदेवहुँ आयो । वनकेसे अशिक्षिक इत्रक्षायां । वनकेसे अशिक्षिक इत्रक्षायां । वनकेसे अशिक्षिक इत्रक्षायां । वनस्य प्रस्ताक । कि क्षिणे अस करिसिट्यभयेदरिस् कर्मा स्वित्वस्य स्वित्वस्य । विद्यानिक इत्रक्षायां । विद्यानिक इत्रक्षायां । वृद्धानिक विद्यानिक इत्रिस्त स्वतिक विद्यानिक इत्रक्षायां । वृद्धानिक विद्यानिक इत्रिस्त । विद्यानिक इत्रक्षायां । वृद्धानिक विद्यानिक इत्रिस्त । विद्यानिक इत्रक्षायां । वृद्धानिक विद्यानिक इत्रिस्त । विद्यानिक इत्रक्षायां । वृद्धानिक विद्यानिक इत्रक्षायां । वृद्धानिक विद्यानिक विद

(883)

े॥ रहेमुंजवनमाँहहेराई॥ तहँदावानळ्ळाग्योघोरा। जियनभरोसरह्योनिहथोरा॥ । दियपहुँचाइगयेहमजहँते ॥ १॥ सुनतवाळकनकीअसवानी। नरनारीवहुविस्मयमानी॥ –आपुसमेंअसकहतभे, रामऔरनँदळाळ। हैंकोऊवरदेवता, व्रजआयेपहिकाळ॥ यहिविधिकरतचरित्रवहु, बृंदावनमहँनाथ। रामसहिततहँवसतभे, व्रजनकरतसनाथ॥ २॥

विश्वित्वकरतयारत्रवहुः पृद्यापन्यसाय । राम्तास्यवस्तायम् त्रापन्यस्यवस्तायम् त्रापन्यस्यवस्तायम् कित्तम् वस्तायस्य

तिसहिपहारनकोझरेपत्रपूरेपेखि, मोरनमतंगनपरावनेनिहारीहै ॥ दीनसेसिरतसरसरसीसिटिटहीन, विश्वकोबहुतविधिव्याकुट्टविचारीहै । नेटकीकिटनझटताईमेटिवेकोअव-नीपितअपाट्आयोकिरिकेतयारीहे ॥ कारीकारीघटामतबारेहेंमतंगमन्, विविधिकिताकेटसेंदामिनिपताकेहे । पनकीगरजसोईटुंदुभिष्ठकारहोत, बाँसुरीसिफूकेंमोरपेंद्रवटाकेहें ॥ चातकनकाववोटिपावसअदंकदेत, सुखितकुरंगतेतुरंगममजाकेहें । वाणवारिमारिदियोग्रीपमेंनिकारिवसुपतिमजबूतमेघमेजेमघवाकेहें ॥

पावसऋतवजर्मेरुगी, उत्तपतिप्रभुपदजीव । छाईदशहुँदिशानमें, घनमंडरुीअतीव ॥ ३ ॥ करतज्ञोरदामिनिसहित, घनछीन्होंनभछाइ । जिमिअज्ञानआवर्णते, सगुणब्रह्मछपिजाइ ॥ ४ ॥ आठमासनिजिकरणिसों, जलकोखितहैभानु । चारिमासवरपतसोई, ज्योंभूपतिवरदानु ॥ ५ ॥ जळवरपहिंचपळासहित, घनळहिपवनझकोर । द्रवहिंसाधुजिमिदीनपर, जीवनदेसवठोर ॥ ६ ॥ श्रीपमतापत्तपीधर्गि, रुहियनभैसुत्वभीन । जिमितपफरुरुहितपक्वशित, तपीहोततपपीन ॥ ७ ॥ नस्तनभासितहोतिनिक्का, जीगनभासअपार । जिमिकिटियुगमेंवेदनिहं, होतपसंडप्रचार ॥ ८॥ घनकीघोरगरजसुनि, दादुरकीन्द्रेशार । नेमसमापतवेदिजिमि, भाषतविप्रिकशोर ॥ ९ ॥ क्षद्भनदीबाई।विषुल, कीन्हेंबेगविज्ञाल । धनलहिचलतकुचालन्यों, जनमकेरकंगाल ॥ ९० ॥ अहणचँदैनीहरिततृण, युत्तछत्राकवलाक । जनुपावसआवतसद्ल, छाजतछत्रपताक ॥ ९९ ॥ कृषिककृषीबाद्तनिरसि, हरपछहतदिनदून । जैसेलोभीधननिरसि, मानतकबहुँनऊन ॥ १२ ॥ जलयलबासीजीवलहि, नवजलभेसुसहर्ष । जिमिहरिभजनप्रभावते, होतहचिरवपुभूष ॥ १३ ॥ मिछॅनदीसागरचेठे, पवनप्रसंगतरंग । विषयछहैयोगीनयो, जिमिमनकरबहुरंग ॥ १४ ॥ हनेजातज्ञ भारागिरि, पैनहिंकरतलँभार । जिमिहरिजनकोविषयकी, वापानहिंसंसार ॥ १५ ॥ जानिपरेमारगन्हीं, तृणसंकुळजळघार । विनअभ्यासजिमिवेदको, द्विजगुखनहिंसंचार ॥ १६ ॥ मुसकरपनमेंछनछिपति, छनछहरतिछनजोति।गुनिहुँकंतकुलटानिकी, जिमिथिरप्रीतिनहोति ॥१७॥ इंद्रचापआकाशमें, विनगुणअसछविदेहि । विनगुणकेबहुपुरुपजस, यहजगमहैंयशछेहि ॥ १८ ॥ निजकरशोभितपननर्सो, छपितश्रशीनसोहाय । अहंकारसविलयुरुप, जिमिनछजतन्नपराय ॥१९॥ देखिपटीपनकीपटा, नचतमोरचहुँँँओर । दुखितग्रहीजिमिसापुको, टहिमुदटहतअथोर ॥ २० ॥ नवजललहिबनकेविटपः भयेसपत्रसञ्चारा । तपीकृशितफलपायजिमि, पूर्राहसुसञभिलास ॥ २१ ॥ सरतटकंटककीच्विच, कहुँवससारसकोक । जिमिखमतीटहिदुसहुअति, तजहिनआपनओक॥२२॥ सहिल्पारकेजोरसों, फ़टिगयेबहुसेत । बेदनकीमरपादनिमि, कल्पिसंडहारिलेत ॥ २३ ॥ मारुतभेरितजलद्विमि, जीवनजीवनदेत । द्विजभेरितनृपसोयथा, प्रजामनोरयलेत ॥ २८ ॥ हँओररसाला । मनुबुषकारीपुरुपविज्ञाला ॥ प्रेकेनेबुफलभूमहैंगिरही । द्रव्यदानदानीजनकरही ॥

कहाँगईसव्येसुद्दमारी।असकदिकद्दिवहुदोर्दिदुलारी॥३॥तिनसुर्द्धान्तविङोकिमदीको।चलेस्वेलदिसेस्स्रीः येसुदंतत्जकटेनिदारी । तेदिमारगगोगमनविचारी॥४॥लोजतचलगयेयदिभाँती।धुजविषिनमधिगडजमाती॥ तद्दैनिरसेद्दिरसदितसुवाला । तृषितसरीजदंगङविदाला॥५॥कारीकाजरियुसारियोरी । देसिनवंशिनवाहिन्तीः।

दोहा—तिनकेळेळेनामभस्, हरियाँसुरीवजार । छीन्देतिनकोआशुर्हा, अपनेनिकटवोटार ॥ ६ ॥ गोपहुत्तृपितश्रमितअतिद्वेगे । गोवनसहितमहादुख्छेगे ॥ मुरुषि चेठहाँकतितनकाँहीं । मध्यमुंजकेकानगाँही मिल्योनकहुँतहँमारगतिनको।उठयोकोटमनुसुंजहित्यको।तहँआपदितेनृपतिर्हिकाटा।टागिगयोवनअन्टक्स्य धूमधुंपधायोचहुँऔरा । अंपकारकीन्द्रोंअतिघोरा॥ पुनितेहिविचिचित्रताटा । उटनटगीदाबानटनाडा । प्रवन्चल्योतहँदेतझकोरा । उठीट्कचहुँऔरकरोरा ॥ कोहुकीरहीनजीयनआज्ञा । मानेसर्वेआपनोनाक्षा॥

दोहा—चटचटाइतहँवंशगण, फूटिफ्टिफटिजात । प्टपटाइतृणगणजरत, आरतजंतुभगात ॥ मनहुँपठयपावकवनआयो।सिगरेजगकोचहतजरायो॥छपटेझपटेविकटेभारी । चटकेँशिटाआगिनिकींझार्गाण चहुँकिततेठिखपावकआवत । गोपसवैअतिशयभयपावत ॥ रामकृष्णकेचरणनआई । गिरेगोपगोवहत्वार्ग मीजुभीतिजिमिप्रजापनेरे । जातशरणनारायणकेरे ॥ कहेगोपसवएकहिवारा ॥८॥ कृष्णकृष्णदेवर्जांजा देअथाह्विकमवठरामा । रक्षणकरहुआज्यहिटामा ॥ दावानटजारतहमकाँहीं । दूजोरक्षकदरशतगाँहीं॥॥

दोहा—यहअचरजलागतमनाँहें, हमस्रवसलातुम्हार । तुम्हरेदेलतङ्गोकके, बृहतपारावार ॥ तुमतोसर्वधमेकेञ्चाता । रक्षहुकसहमकोनाँहताता ॥ अहोनाथयकतुम्हाँहमारे । द्वितियनदर्शतनेत्र<sup>ही</sup> तुमकोत्तिकेहिंठोर्रोहेंनाँहाँ । कसर्नाहृहोतिदयान्यसाँहाँ ॥ १० ॥

श्रीशक उवाच ।

दीनवचनसुनिदीनद्याल।कद्योसस्यनसोवचनउताल।॥मूँद्हुआँसिसवैयकवारा।कर्हुनकछुनियमाँहँषैभागी सस्यासनतहार्वचनतहुँाँहीं।मूँदिल्यिनिज्निजह्मुकाँहीं।।तबनिजम्रससोतहँभगनाना।करिलीन्साँदानिज्ञी

सबकोनिकटवेटेभाँडीरे । दियपहुँचाइमेटिसवपीरे ॥

दोहा-कह्योंनिनकोलोछहू, सिगरेसखासुजान । दावानछसविधिययो, आयेपुनितेहिंथान ॥ सोछेसखाचखनसुखळेखे । दावानछकोकतहुँनदेखे ॥ खड़ेसवेभाँडीरहिंनरे । तविसिमितयकएकनहें। सपनोंसोतिनकहुँह्वैगयऊ।सवकेउरआतिआनँदभयऊ॥१३॥प्रभुकोऐसोनिरखिप्रभाऊ । कहनछग्रेतिगरेहुण अहेंनंदसुतसत्यविधात।यहिप्रभावकछुजानिनजाता॥१३॥तवहरिकह्योसाँझअवआई । चण्ड असकहिगोननहाँकिसुरारी।सखनसहितवजचळेसुखारी॥ग्वाटबाटमिथवेणुवज्ञावत।मंदमंदनँद्नंदनआहाँ।

दोहा-तहँगोपीसवदेखिके, दरशनचोपीआसु । कठिकठिमगटाठीभई, तजितिनिनिवस । जिनकोहरिदरशनिवना, क्षणसोयुगसमजाह।तिनकोहरिसुखद्रशको, सुखसुसकहिनिस्पि इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांपवेशिवश्वनाथसिंहात्मजसिद्धश्रीमहाराजाधिरा श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रक्कपापात्राधिकारिरसुराजसिंहजूदेवकृते आनंदांत्रनिपी दशमस्कंधे पूर्वोषे एकोनिवंशस्तरंगः॥ १९॥

#### श्रीशुक उवाच।

दोद्दा—हरिवठअपनीधेतुछै, नंदभौनमेंजाह । निजानजथरुमेंसवनको, छीन्हींवाँधिरुगाह॥ युशुमतिकरगहिहरिवटकाँही । छेंगेभीतरभौनहिंसाँही ॥ चरणचापिभोजनकरवाई। प्रिक्तिस्थानके उन्हें सपन्यः । निजानिजभवननगयेशुवाटा ॥ नरनारिनयहकथासुनाई। गहुअधुप्य पुनिगौअनदेरतहमजाई ॥ रहेमुंजवनमाँहहेराई॥ तहँदावानठलाग्योघोरा। जियनभरोसरह्योनिहथोरा॥ लियोबचाइनंदसुततहँते। दियपहुँचाइगयेहुमजहँते॥ शासुनतबालुकनकीअसवानी। नरनारीबहुविस्मयमानी

दोहा-आपुसमें असकहत्मे, रामऔरनँदलाल । हैंको ऊनरदेवता, व्रज्ञायेयहिकाल ॥ यहिविधिकरतचरित्रबहु, वृंदावतमहँनाथ । रामसहिततहँवसत्तमे, व्रज्जनकरतसनाथ ॥ २

यहिविधिकरतचिरित्रवहु, वृंदावनमहॅनाथ । रामसहिततहँवसतभे, अजजनक किवत्त-प्रीपमकेभीपमतमारितापतापितवि-छोकिकैमहिकोजानिपरमदुखारीहै ।
तिसहिपहारनकोझरेपत्रपूरेपेखि, मोरनमतंगनपरावनेनिहारीहै ॥
दीनसेसरितससरसोसिछ्छहीन, विश्वकोग्रहुतविधिव्याकुछविचारीहै ।
जठकोकठिनशठताईमेटिवेकोअव-नीपतिअपाड्आयोकरिकेतयारीहे ॥
कारीकारीपटामतचारेहेंमतंगमतु, विविधिकताकछसेंदामिनिपताकहे ।
पनकीगरजसोहेदुदुभिधुकारहोत, बाँसुरीसिफूकेंमोरपेद्रव्यक्रिहें ॥
चातकनकाव्योष्टिपायसअदंकदेत, सुखितकुरंगतेतुरंगममजाकेहें ।

वाणवारिमारिदियोग्रीपमेंनिकारिवसुधातेमजबूतमेघभैजेमघवाकेहैं॥ हा-पानसऋतुवनमेंलगी, उत्तपतिप्रभुपदजीव । छाईदशहूँदिशानमें, घनमंडलीअतीव ॥ ३ ॥ करतञ्जारदामिनिसहित, घनछीन्होंनभछाइ। जिमिअज्ञानआवर्णते, सगुणब्रह्मछपिजाइ॥ ४॥ आठमासनिजिकरिणसों, जल्झोखतहैभानु । चारिमासवरपतसोई, ज्योंभूपतिवरदानु ॥ ६ ॥ जलबरपहिंचपलासहित, घनलहिपवनझकोर । द्वविंहसाधुजिमिदीनपर, जीवनदेसबठोर ॥ ६ ॥ श्रीपमतापतपीधर्गिः, रुहिधनभैस्यभीन । जिमितपफरुरुहितपक्रशितः तपीहोततपपीन ॥ ७ नखतनभामितहोतिनिही, जींगनभामअपार । जिमिकल्यिगमेंवेदनहिं, होतपसंडप्रचार ॥ ८॥ पनकीपोरगरजसुनि, दादुरकीन्हें शोर । नेमसमापतवेदजिमि, भापतविप्रकिशोर ॥ ९ ॥ क्षद्भनदीबाढींविपुल, कीन्हेंवेगविज्ञाल । पनलहिचलतकुचालन्यों, जनमकेरकंगाल ॥ १० ॥ अरुणचँदैनीहरिततृण, युत्तछत्राकवराक । जनुपावसआवतसद्रु, छाजतछत्रपताक ॥ ११ ॥ कृपिककृपीबाइतनिरासि, हरपछहतादिनदृन । जैसेटोभीधननिरासि, मानतकबहुँनऊन ॥ १२ ॥ जल्यल्वासीजीवल्हि, नवजल्भेसुसरूप । जिमिहरिभजनप्रभावते, होतरुचिरवप्रभूप ॥ १३ ॥ मिर्छेनदीसागरज्ठे, पवनप्रसंगतरंग । विषयट्हेयोगीनयो, जिमिमनकरबहुरंग ॥ १४ ॥ इनेजातज्ञ भारागिति, पेनाहिकरतावामार । जिमिहरिजनकोविषयकी, वाषानहिसंसार ॥ १५ ॥ जानिपरैमारगनहीं, तुणसंकुरुज्ञरुधार । विनअभ्यासजिमिवेदको, द्विजग्रसनहिसंचार ॥ १६ ॥ मुसकरपनमेंछनछिपति, छनछहरतिछननोति।गुनिहुँकंतकुलटानिकी, निमिथिरप्रीतिनहोति ॥१७ इंद्रचापआकाशमें, विनगुणअसछविदेहि । विनगुणकेवहुपुरुपजस, यहजगमहैयशटेहि ॥ १८॥ निजकरशोभितपननहों, छपितशशीनसोहाय । अहंकारसवछितपुरुप, निमिनछनतनपराय ॥१९ देसिपटीपनकीपटा, नवतमोरचहुँऔर । दुसितगृहीजिमिसाधुको, रुहिसुदरहतअपीर ॥ २० ॥ नवजटटहिबनकेविटप, भयेतपत्रसंशास । तपीकृशितफटपायनिमि, पूर्रोदसुसञ्भिटास ॥ २० सरतटकंटककीचविच, करुँवससारसकोक । जिमिकुमतीटहिदुसहुअति, तजहिनआपनजोक॥२२ संटिटपारकेशोरसों, फृटिगयेबहुसेत । वेदनकीमरयादितिमि, कटिपसंढहारिटेन ॥ २३ ॥

नारवभारतज्ञहत्त्राम्, जावनजावनद्त । दिज्ञितितृपसोपपा, प्रजामनोरपछेत ॥ २२ ॥ क्षेत्रहुँओररसाटा । मनुष्टपकारोपुरुपविशाटा ॥ पेकजेनुष्टभूमरैँगिरहीँ । दृष्यदानदानीजनुकरहीँ ॥ कहाँगईसवषेत्रहमारी।असकहिकहिबहुहोंहिंदुखारी॥२ तिनखुरश्वनित्विष्टे ि हो ोचि है कि कि कि धेतुदंततृणकटेनिहारी। तेहिंमारगगोगमनविचारी॥शाखोजतचळगयेयहिभाती।धुंजविविनमधिगडमात्तां।श तहाँनिरखेहरिसहितगुवाळा । तृषितखरींजहाँगळविहाळा॥६॥कारीकाजरिधृसारिधारी । हेतिनविश्वनािकार्

दोहा-तिनके छैठेनामअस, हरिगाँसुरीवजाइ । छीन्हेतिनकोआशुर्हा, अपनेनिकटबोछाइ ॥ ६॥ गोपहुत्तपितश्रमितअतिह्वेगे । गोवनसहितमहादुसछैगे ॥ सुरुकिचेटहाँकतितनकाँही । मार्चेने कार्येने का

दोहा-चटचटाइतहँवंशगण, फूटिफूटिफटिजात । पटपटाइतृणगणजरत, आरतजंद्वभगात ॥
मनहुँपळयपावकवनआयो।सिगरेजगकोचहतजरायो।।छपटेंझपटेंविकटेंभारी । चटकेंशिछाआगिविकीझाँगाँ।
चहुँकिततेळिखपावकआवत । गोपसवैअतिशयभयपावत ॥ रामकृष्णकेचरणनआई । िरेगोपगोवेऽः
मीजुभीतिजिमिप्रजापनेरे । जातशरणनारायणकेरे ॥ कहेगोपसवएकहिंबारा ॥८॥ कृष्णकृष्णहेंबर्जांका
हेअथाह्विकमवळरामा । रक्षणकरहुआज्यहिठामा ॥ दावानळजा्रतहमकाँहीं । दूजोरक्षकदरशतगाँहीं ॥

दोहा-यहअचरजलागतमर्नाहं, हमसवसत्तातुम्हार । तुम्हरेदेखतझोकके, बृहतपारावार ॥ तुमतोसर्वधमेकेज्ञाता । रक्षहुकसहमकोन्हिताता ॥ अहोनाथयकतुम्हीहमारे । ि ः वर्षः विश्व

तुमकोत्तिकिहिंदौरिंहजाँहीं। कसनिंहहोतिदयावरमाँहीं॥ १०॥

श्रीशुक उवाच ।

दीनवचनसुनिदीनदयाला।कद्योसस्वनसोवचनउताला॥मूँदहुआँस्तिचैयकवारा।करहुनकछुजियमाहँसँगणि सस्रासुनतहरिवचनतहुँद्धी।मूँदिल्यिनेजनिजटगुकाँद्धी॥तवनिजसुस्तितहँभगवाना।करिलीन्द्यात्वावावला

सबकोनिकटवटैभाँडीरै । दियपहुँचाइमेटिसवपारै ॥

दोहा-कह्योनिनकोषोल्रह्, सिग्रेसखासुजान । दावानलसविभिट्ययो, आयेपुनितेहिंथान ॥ खोलेसखाचलनसुखलेले । दावानलकोकतहुँनदेले ॥ खड़ेसवैभाँडीराहिनरे । तविस्मितयकएकनही ॥ स्वप्नोतिगीला सपनोंसोतिनकहुँद्वैगयजासवकेउरआतिआनंदभयज॥ ३ ॥ प्रभुकोऐसोनिरखिप्रभाज । कहनलोतिगीला अहेनदसुतस्विद्यस्वासांस्व अवआई । वल्रुसवैवन्त्र असकहिंगोवनहाँकिसरारो।सखनसहितव्रचलेला असकहिंगोवनहाँकिसरारो।सखनसहितव्रचलेला असकहिंगोवनहाँकिसरारो।सखनसहितव्रचलेला असकहिंगोवनहाँकिसरारो।सखनसहितव्रचलेला असकहिंगोवनहाँकिसरारो।सखनसहितव्रचलेला असकहिंगोवनहाँकिसरारो।सखनसहितव्रचलेला असकहिंगोवनहाँकिसरारो।सलनहिंगोवनहाँकिसरारो।सलनहिंगोवनहाँकिसरारो।सलनहिंगोवनहाँकिसरारो।सलनहिंगोवनहाँकिसरारो।सलनहिंगोवनहाँकिसरारो।सलनहिंगोवनहाँकिसरारो।सलनहिंगोवनहाँकिसरारो।सलनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनहिंगोवनह

दोहा-तहँगोपीसवदेखिके, दरशनचोपीआसु । कडिकटिमगटाडीभई, तजितजिनिजैनिगार्स् । जिनकोहरिदरशनविना, क्षणसोयुगसमजाहातिनकोहरिमुखदरशको, अस्त्रसम्बद्ध

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहाराजाबांधवेश्चिव्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजािध्व श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहजृदेवकृते आनंदांबुनिधा दशमस्केषे प्रवीधे एकोनविंशस्तरंगः॥ १९॥

### श्रीशुक उवाच।

दोहा–हरिवळअपनीधेनुळे, नंदभौनमेंजाइ । निजनिजथळमेंसवनको, छीन्हींबाँधिळगाइ <sup>॥</sup> यञ्जमतिकरगहिहरिवळकाँही । छेगेभीतरभौनहिंगाँहीं ॥ चरणचापिभोजनकरवाई । पळनापरिद्<sup>ष्टुरी</sup> छेळेघेनुकोरसवग्वाळा । निजनिजभवननगयेभुवाळा ॥ नरनारिनयहकथासुनाई । आगड्ड ७९९ ग पुनिगोअनदेरतहमजाई ॥ रहेमुंजवनमाँहहेराई ॥ तहँदावानठलाग्योपोरा । जियनभरोसरह्योनीहिषोरा ॥ लियोवचाइनंदस्रततहँते । दियपहुँचाइगयेहुमजहँते ॥१॥सुनतवालकनकीअसवानी । नरनारीबहुविस्मयमा

दोहा-आपुसमें असकहत्में, रामऔरनँदलाल । हैं की ऊबरदेवता, व्रजशायेयहिकाल ॥ यहिविधिकरतचरित्रवह, वृंदावनमहँनाथ । रामसहिततहँवसतमे, व्रजजनकरतसनाथ ॥ इ

भारापम्हरापारचन्त्रः स्थापानक्ष्याचा । राजाराणक्षयाचा स्थापाक्षराता क्वित्त-त्रीपमकेभीपमतमारितापतापितवि-ल्लोकिकेमहिकोजानिपरमदुखारीहै । तेसिहिपहारचकोझरेपत्रपूरेपेखि, मोरनमतंगनपरावनेनिहारीहै ॥ होनमेमिपतमससस्सामिलिल्ल्होन, विज्वकोवस्तविधिस्याक्रस्तविचारीहै ।

तसाहपहारनकाझरपत्रभूरपालः मार्तमतगनपरावनानहाराह ॥ दीनसेसिरतसरसरसीसिटेटहीनः, विश्वकोबहुतविधिव्याकुछविचारीहै । जेटकीकटिनशटताईमेटिवेकोअव-नीपतिअपाढ्आयोकरिकेतयारीहै ॥ कारीकारीघटामतवोरेहेंमतंगमनुः, विविधिकताकेटसेंदामिनिपताकेहै । घनकीगरजसोईदुंदुभिधुकारहोतः, वाँसुरीसिफूर्केमोरपेदस्वटोकेहें ॥ चातकनकीववोटिपावसअदंकदेतः, सुखितकुरंगतेतुरंगममजाकेहें । बाणवारिमारिदियोधीपमेंनिकारिवसुषातेमजबूतमेषमेजेमघवाकेहें ॥

ा-पावसऋतवज्ञें लगी, उत्तपतिप्रभुपदजीव । छाईदशहुँदिशानमें, घनमंडलीअतीव ॥ ३ ॥ करतज्ञोरदामिनिसहित, पनछीन्होंनभछाइ । जिमिअज्ञानआवर्णते, सगुणब्रह्मछिपजाइ ॥ ४ ॥ आठमासनिजिकरीणसाँ, जल्झोखतहैभानु । चारिमासवरपतसोई, ज्योंभूपतिवरदानु ॥ ५ ॥ जठवरपहिंचपटासहित, पनटहिपवनझकोर । द्रवहिंसाधुजिमिदीनपर, जीवनदेसवठोर ॥ ६ ॥ मीपमतापत्तपीधराणि, टहिषनभेष्ठसभीन । निमित्तपफ्टलहितपकृश्चित, तपीहोततपपीन ॥ नसतनभासितहोतनिञ्जि, जीगनभासअपार । जिमिकछियुगमेंवेदनहिं, होतपसंडप्रचार ॥ ८ । पनकीपोरगरजसुनि, दादुरकीन्हें शोर । नेमसमापतवेदिजिमि, भाषतविप्रकिशोर ॥ ९ ॥ क्षद्रनदीबाढींबिपुल, कीन्हेंबेगबिझाल । धनलहिचलतकुचालन्यों, जनमकेरकंगाल ॥ १० ॥ अहणचँदैनीहरिततृण, युत्तछत्राकवराक । जनुपावसमावतसदर, छाजतछत्रपताक ॥ ११ ॥ कृषिककृषीवाद्तनिरसि, हरपछहतदिनदून । जैसेटोभीधननिरसि, मानतकबहुँनऊन ॥ १२ ॥ जरुपरुवासीनीवरुहिः, नवजरुभेसुखरूप । जिमिहरिभननप्रभावते, होतरुचिरवपुभूप ॥ १३ ॥ मिर्छेनदीसागरच्छे, पवनप्रसंगतरंग । विषयटदैयोगीनयो, जिमिमनकरबहुरंग ॥ १४ ॥ इनेजातजङ्भारिगरि, पैनाईकरतसँभार । जिमिहरिजनकोविषयकी, वाषानाईसंसार ॥ १५ ॥ जानिपरैमारगन्हीं, तृणसंकुळजळघार । विनअभ्यासिनिमिवेदको, द्विजयुसन्हिसंचार ॥ १६ ॥ मुराकरपनमें छनछिपति, छनछहरतिछनजोति।गुनिहुँकंतकुछटानिकी, जिमिथिरमीतिनहोति ॥१ इंद्रचापआकाशमें, विनगुणअसछिवेदेहि । विनगुणके बहुपुरुपजस, यहजगमहैयदालेहि ॥ १८ ॥ निजकरञोभित्वननस्रों, छपितञ्ज्ञीनसोहाय । अहंकारसब्छितपुरुष, जिमिनछज्ततनपराय ॥१ देसिपटीपनकीपटा, नवतमोरचहुँँओर । दुसितग्रहीजिमिसाधुको, ट्राइसुद्टहत्वथरीर ॥ २० नवज्ञ छहिबनके विटप, भषेसपत्रसञ्चारा । तपोक्तशितफरुपायजिमि, पूर्रोहसुराञभिरास ॥ २ सरतटकंटककीचिवच, करुँवससारसकोक । जिमिन्द्रमतीटहिदुराहुअति, तजहिनआपनओका।२ सहिल्लारकेजोरसों, फटिग्येबट्सेत । बेदनकीमरयाद्विमि, कलिपसंढद्दित ॥ २३ ॥ मारुतभेरितज्ञ द्वितिमि, जीवनजीवनदेव । दिनमेरितनृपर्सीयया, प्रजामनोरयछेत ॥ २० ॥ . बहुँओररसाटा । मन्दरप्रकारीपुरुपविद्यारा ॥ पेक्जेबुफररभूमदैनिरही । द्रव्यदानदानीवनकरही । कहाँगईसवधेनुहमारी।असकहिकहिबहुहोंहिंदुखारी॥३॥तिनखुरखनितविङोकिमद्दीको।चछेसेवेछिहेसोह्सक्षी धेनुदंततृणकटेनिदारी । तेहिंमारगगोगमनविचारी॥४॥खोजतचछेगयेयहिभाँती।मुंजविपिनमिगडजपाती तहैनिरखेहरिसहितगुवाळा । तृपितखरींजहँगडविहाळा॥५॥कारीकाजरिधूसरियोरी । हंसिनवंशिनबासिकों।

दोहा—तिनकेछेछेनामअस, हरिबाँसुरीवजाइ । छीन्हेतिनकोआझुईां, अपनेनिकटवोछाइ ॥ ६ ॥ गोपहुतृपितश्रमितअतिह्वेगे । गोवनसहितमहादुखछेगे ॥ सुरुकिचछेहाँकतितनकाँहां । मध्यमुंनकेकानर्गाः मिल्योनकहुँतहँमारगतिनको।उठयोकोटमनुसुंनहितृणको।तहँआपहितेनुपतेहिकाछ।छागिगयोवनअनस्सः धूमधुंपधायोचहुँओरा । अंधकारकीन्द्रोंअतिषोरा॥ पुनितेहिविचविचतेविकराछा । उटनछगीदावान्छनाडा पवनचल्योतहँदेतझकोरा । उठीळुकचहुँओरकरोरा ॥ कोहुकीरहीनजीवनआझा । मानेसवैआपनोनाझा॥

दोहा—चटचटाइतहँवंशगण, फूटिफूटिफटिजात । पटपटाइतृणगणजरत, आरतजंतुभगात ॥ मनहुँपठयपावकवनआयो।सिगरेजगकोचहतजरायो॥ठपटेंझपटेंविकटेंभारी । चटकेंशिठाआगिनिकीक्षाणी चहुँकिततेळिखपावकआवत । गोपसवैअतिशयभयपावत ॥ रामकृष्णकेचरणनआई । गिरेगोपगोवेंदुवर्छी मीजुभीतिजिमिप्रजापनेरे ! जातशरणनारायणकेरे ॥ कहेगोपसवएकहिंवारा ॥८॥ कृष्णकृष्णदेवर्छी हेअथाह्विकमचळरामा । रक्षणकरहुआज्यहिटामा ॥ दावानळजारतहमकाँहीं । दूजोरक्षकदरशतनाँहीं॥।

दोहा-यहअचरजळागतमनहि, हमसबसलातुम्हार । तुम्हरेदेखतशोकके, बूडतपारावार ॥ तुमतोसक्षमकेञ्जाता । रुक्षुकसहमकोनहिताता ॥ अहोनाथयकतुम्हीहमारे । द्वितियनदरशतनेतिही

तुमकोतिजकेहिंठौरहिंजाँहीं। कसनिंहहोतिदयानरमाँहीं॥ १०॥

## श्रीशुक उवाच ।

दीनवचनसुनिदीनदयाला।कद्योसखनसोवचनउताला॥मूदहुआँखिसचैयकवारा।करहुनकछुजियमाँहँसँगणी सखासुनतहरिवचनतहुँई।भूँदिल्यिनजृनिजटगुकाँही॥तवनिजसुखसीतहँभगवाना।करिलीन्स्रीवृत्वनिर्दर्श

सबकोनिकटवटेभाँडीरै । दियपहुँचाइमेटिसवपीरै ॥

दोहा—कद्योनिनकोषोछह्, सिगरेसखाछुजान । दावानछसविमिटिगयो, आयेपुनितेहियान॥ खोछेसखाचखनछुखछेखे । दावानछकोकतहुँनदेखे ॥ खड़ेसवैभाँडीर्राहेनरे । तवविसमितयकएकनहेरे॥ सपनोसोतिनकहुँद्वेगयऊ।सवकेउरआतिआनद्भयऊ॥१३॥।प्रभुकोऐसोनिरखिप्रभाऊ । कहनछगे अहुँनदसुतसत्यविपाता।यहिप्रभावकछुजानिनजाता॥१४॥तवहरिकह्योसाँझअवआई । चछहुसवैवनक्र असकहिगोवनहाँकिसुरारी।सखनसहितवजच्छेसुखारी॥ग्वाछ्वाछमधिवेणुवजावत।मदमदनदन्वन

दोहा-तहँगोपीसवदेखिके, दरशनचोपीआस । किटकिटिमगटाढीभई, तजितिनिनिनिवार्ष । जिनकोहरिदरशनिवना, क्षणसोस्रगसमजाइ।तिनकोहरिसुखदरशको, सुखसुखकि<sup>तिहर्ष</sup> इति सिद्धिश्रीमहाराजापिराजशीमहाराजाचांपवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजापि<sup>त</sup> श्रीमहाराजाशीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरसुराजसिंहजूदेवकृते

आनंदांबुनियाँ दशमस्कंचे पूर्वाचे एकोनविंशस्तरंगः॥ १९॥

# श्रीग्रुक उवाच।

दोहा-हरिवटअपनीधेनुटै, नंदुभौनम्बाह । निजनिजयटभैसवनको, टीन्हींबाँधिटणाह् ॥ युश्रमतिकरगहिरिवटकाँही । टेंगेभीतरभौनहिंभाँही ॥ वरणचापिभोजनकरवाहे । पटनापारिकाँ टेंटेधेनुलोरसवरबाटा । निजनिजभवननगयेभुवाटा ॥ नरनारिनयहकयासुनाई । स कमकमसोंकरदमसुख्यो, पीनलतातरुडारि । जिमिकमकमममतातर्जें, धीरधीरताधारि ॥ ३९ ॥ रवजवकमकरिअचलजल, सिंधुभयोसवताम । परमहंसजनहोतिथिर, तिजिसिगरेजगकाम ॥ ४० ॥ वाँधिसेतुसींचनकृपी, लावतसिल्लिकपान । जिमिविपयनतेखेंचिमन, थिररावतमितमान ॥ ४९ तर्राणतापित्नकीहरत, जीवनकीनिशिचंद । जिमिविज्ञानअभिमानअरु, व्रजतियतापसुकुंद ॥ ४२ अमलतारिनर्मलगन, अतिशयशोभितहोय । वेदअर्थपारीसतो, ग्रुणयुत्तमनजससोय ॥ ४३ ॥ व्योमअसंडलमंडले, सोहतज्जुयत्वंद । जिमियदुनगरियदुनयुत, सोहतश्रीयदुनंद ॥ ४२ ॥ व्योमअसंडलमंडले, सोहतज्जुयत्वंद । जिमियदुनगरियदुनयुत, सोहतश्रीयदुनंद ॥ ४२ ॥ तापरहितसवजनभेषे, परसतिविविधसमीर । पैविनहरिविधराल्ये, मिटीनगोपिनपीर ॥ ४५ ॥ भेसगर्भगोलगम्भी, तिनपाल्लेपतिजाँहिं । जिमिकोन्हेहरियराल्ये, सिरीनगोपिनपीर ॥ ४६ ॥ भावज्वेदुजुत्वित्वाना, विकसहिंकंजअथोर । जिमिधमीलिके, सिगरेफलपिल्लीविनन्योर ॥ ४८ ॥ वर्तीविनकृपत्रभिद्दित, गमनिकयेतिजलोक । विमिक्तकालिमि, हरिलहिमहिसुसभीन ॥ ४८ ॥ वर्तीविनकृपत्रभिद्दित, गमनिकयेतिजलोक । जिमिसुकाललहिसिद्धजन,तत्रतिजिनजलन्यस्थिहरूद्दित सिद्धश्रीमन्महाराजाधिराजवांपवेशश्रीविन्वनाथिसहारमजिसिद्दश्रीमहाराजाधिराजश्री महाराजाश्रीराजश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरयुराजसिंहजूदेवकृते

# 

दोहा-एकसमयतहँभोरहीं, जगरामअरुश्याम । सखनसहितगमनतभये, धेतुचरायनकाम ॥ कवित्त-पत्रासमधुरेनीरपरमगँभीरसर, विकसीजळजभरिकरेंउरपरिहें ।

शीतलसुर्गपपीरवहतसमीरतहाँ, तीरतीरतरूनमें वोलिरहेकी रहें ॥
स्वित्तर्वारहृतिलोकतक्षपीरहोत, मदनअमीरलस्वेपतिखेती रहें ।
स्वित्तर्वारहृतिलोकतक्षपीरहोत, मदनअमीरलस्वेपतिखेती रहें ।
स्वित्वरावनकोसहित अहीरबंद, बृंदावनपेठेकल्वीरवल्लिती रहें ॥ १ ॥
फ्रिलिरहेफूलक्रुकेलिरहीं लोनीलता, फाबिरहीं फाटिककेफरससीपरनी ।
शीतलसपनकुंजमंद्यतहँ मीरनके, पुंजनकी स्वंजनिसदमानी ।
स्वराजरंगरेगके विदेगवोलिरहे, आनँद्वमंगभरेसंग्रीनजपरनी ।
मोहनज्सरलीवजाहतहँ माधुरीसों, अजवनितान जोमनोजवज्ञकरनी ॥ २ ॥
बाँसुरीकीटेरज्ञ नवालकेकाननें के काननसीं आपसुष्यापारहीसीटरकी ।
चाँकिचों किचारोदिशाचितकेविक क्षितहँ के, चातुरीविसारिस्टिगईस्विपरकी ॥
स्वराजदीरिदीरलाईद्वारिएकेठीर, स्ट्टीअलकालीसारिस्टिगईस्विपरकी ॥
स्वराजदीरिदीरलाईद्वारिफेर्चितकेवित , प्रकिदीनेस्कहँ वदनतेवानीहै ।
कानक्ष्यत्वीक्ष्यक्षर क्ष्मकोचाहीचित, प्रकिदीनेस्कहँ वदनतेवानीहै ।
मदनमहीपनेदोहाहेतनफारिदीन्ही, स्हैरसुराजञ्जवालकरानीह ॥
मदनमहीपनेदोहाहेतनफारिदीन्ही, लहेरसुराजञ्जवालहरानीह ॥
पल्केपरतनिहल्लेकेल्लकेल्लेक्स्तिकीत-वित-वित्तर्वानिकारस्विप्तर्वोहित ।

सीरठा-प्रिनमनमोहनरूप, धारिहयेमहँपीरपरि । वोर्टावचनअनूप, जततसक्रहकुएकसों ॥ २ ॥ कवित्त-काननमेसोहॅक्णिकारकेकुसुमकाटी, माधेमोरपरिसोरछिवकोछवेषाँह ।

पकेग्रच्छसोहतलरज्रा । मानहँपाईजीतिरणञ्जा ॥ ऐसीटियकाननकीशोभा । हरिबटकोविहरनमनहोशा॥ छियोआञ्चासवस्यनवोठाई । धेनुचरावनचर्छकन्दाई ॥ पुनिमाधुरिवाँसुरीवजाई । छैँछनामनिधेनुबोहाई॥ वेणुटेरसुनिगोविधाई । आञ्चाहिनँदनंदनढिगआई ॥ २५ ॥ वीयनभारहिमंदगामिनी । हरिआगेगवैनीसोहावर्ग ॥ थनतेढारहिंपयकीधारें । फिरिफिरिनिरलहिनंदकुमारं ॥ २६ ॥

दोहा-यहिविधिग्वालनवालअरु, गोवनयुतगोपाल । जातभयेविहरनहित, वृदाविपिनिरसाल ॥ गिरितेगिर्रोहक्रोरक्रियोरा । जलकीधारचारुचहुँऔरा ॥ हरितवरणसिगरीयनराजी । मधुधाराटरक्रततस्त्रानी तहँगिरिग्रहाअनेकसोहाँहाँ । तिनमेंसिटिङधारनहिँजाँहीं।।ऐसोयनविटोकिनँदछाटा। यदितभयेषुतग्वाटनवाहा धेनुचरावनतहँमुभुलागे।सखनसहितअतिशयअनुरागे२७उमाडिघुमाडितहँनभूपनश्यामा।वरपनलगेजहँ।पनश्याम तहकोटरहरिभागिळकाने । ऐसहिओरहसखादुराने ॥ तहँतेइकएकनगोहरावें । हमरेनिकटबूँदनहिंआवें ॥

दोहा-झरझरजळघाराझराते, मरमरतहदळहोंय । तरतरथरथरजळवहत, उपरउपरसवकीय॥ नेसुकनिकरिगयेजबमेघा । बोठनलगेचहुँदिशिमेघा ॥ निजनिजकोटरतेतवग्वाठा। आयेनिकप्तिनहाँ<sup>नँद्रुह</sup>्। स्रोजिस्रोजितहँकंदमूळफळ । ठायदियेकहँळेहुकृष्णवळ ॥ ससनगाँटिहरिवळसुखपागे।भोजनकरनगांपहुँजो फलभोजनकरिरामकन्हाई । लगेचरावनविहरतगाई॥२८॥इतेथशोमतिद्वपहरजानी । हेिहेंशुधितकृष्णशबुगाँगी द्धिओदनिमश्रीअरुमाखन । औरहुविजनयोग्यजोचाखन।।थारनकठशनछीटभराई । गोपिनहायदियोपजा सोल्डिकप्णपरमस्खपाई । सखनसहितयसनातटजाई ॥

दोहा-मृदुलशिलालायावनी, वहतिधारचहुँभीर । तहँहरिवलवेठतभये, सलासवैतिनवेरि॥ संखनवाँटितहँच्यंजननाना । भोजनकरनलगेभगवाना ॥ स्वादसराहिआपुकहँदेही । कबहुँससनकरलेल्ही॥४ हरिचहुँओरहरिततृणमाँहीं । चरिचरिआयमूँदिदमकाँहीं ॥ वृपभगञ्चकराअन्तर्शाः चेवेपाग्राकिरतसीहीं। तिनहिन्द्विहरिवलअरुग्याला।भोजनकरतलहत्मुखमाला ३० वारहिवारकहेंसवपाहीं। पावससीह्जील्ली यहसवकोहैआनँदकारी । श्रीतिबद्धावनहारिहमारी ॥ पावसमेंवृद्धावनशोभा । कहहुकीनलिकिनाहिलीभा ॥ दोहा-यहिविधिविहर्तविविधविधि, गोपनयुतगोपाल । लागीत्रजमें शरदऋतु, बीत्योवरपाकाल ॥

कवित्त-मोरऔपपीहनसोंनिरिखनिरादरम-राज्यकवाकनकोसारसनहदृहै। तैसेचंदचाँदनीकीचाँदनीनपूरीपेखि, मेघनकीमाछाघेरिकीन्हीजाहिरदहें ॥ रपुराजसिळलसरनमेंसरसहैकै, बोरिदियोवारिजकेवृंदनविहदहै। जानिकैदरदऐसीपानसैगरदकेके, आयगयोवंदाननगरदशरदहे ॥ मंदभयोगारुतअमंदभयोचंदअर-विंदनकेवृंद्वेअनंदभरेविकसे। मत्तभेमतंगओकुरंगओविहंगबहु, त्योंहीह्वेअमत्तमोरदुरिगेवनिकसे ॥ प्रिंचनदेखावतींषटावतींसिटिटयोंसी-हावतींसिरितआयेखंजनप्रथिकसे।

रपुराजमेघनकेमंडलमयंककेम-यूलकोडेरायनभमंडलतेनिकसे ॥ ३२॥ दोहा-श्ररद्पायजळअमळभो, फूळेकंजप्रसिद्ध । योगञ्जष्युनियोगकारे, जिमिसुध्रतहैसिद्ध ॥ ३१ नभकेघनजनञ्जरिरहत, जलमलपुहुमीपंक । भूरदहन्योजिमिक्कष्णकी, पदरतिहर्रिक्ष्य । भूरदहन्योजिमिक्कष्णकी, पदरतिहर्रिक्ष्य । विनयहर्गणिवनवारिके, विलसत्तवारिदसेत् । जिमिजगुआक्रानिराज्ञाह्ने, लसतस्तवारिदसेत् । जिमिजगुआक्रानिराज्ञाह्ने, लसतसंतम्तिसेते । क्रिक्रानुज्ञान्यस्थानिराज्ञाह्ने, लसतसंतम्तिसेते । कहुँडारतजल्पारगिरि, कहुँडारतहेनाहि । देतकयहुँन्हिंदेतजिमि, ज्ञानीज्ञानहिंगाँहि ॥ १६॥ दिनहिन्मसन्स्रहरूक वार्तानिक विकास स्वाधित । देवक वहुँन्हिंदेतजिमि, ज्ञानीज्ञानहिंगाँहि ॥ १६॥ दिनदिनसुखतक्षुद्रगरु, जानतहेनहिमान । दत्तकबहुनाहदत्ताजेमि, ज्ञानीज्ञानहिकाहि ॥ १४,८॥ होतदुखीरुप्रसर्नके, जियस्रहिनहिमीन । जिमिक्षणक्षणक्षायुप्यटत्, गुनतनजनमिहित् होतदुखीरुप्रसर्नके, जियस्रहिनस्तानस्य होतदुसीरुपुसरनके, नियलहितरनिप्रताप । कृषिणकुटुंबीदारिदी, निमिपावतवहुसाप ॥३८।

कमकमसोंकरदमसुख्यो, पीनल्दातिरुडारि । जिमिक्रमक्रमममतात्त्रें, धीरधीरताधारि ॥ ३९ ॥ रवजवकमकरिअचल्जल, सिंधुभयोसवजाम । परमहंसजनहोतिथिर, तिजिसिगरेजगकाम ॥ ४० ॥ वाँधिसेतुसींचनकृपी, लावतसिल्लिकेषान । जिमिविपयनतेर्त्तेंचिमन, थिररावतमितमान ॥ ४९ तराणितापितृनकीहरत, जीवनकीनिशिचंद । जिमिविज्ञानअभिमानअरु, व्रजतियतापसुकुंद ॥ ४२ अमल्दतारिनमंल्लग्गन, अतिश्वशोभितहोय । वेदअर्थपारीसतो, ग्रुणयुतमनजससोय ॥ ४३ ॥ व्योमअसंडल्लमंडले, सोहतलडुयुतचंद । जिमियहनगरीयदुनयुत, सोहतश्रीयदुनंद ॥ ४४ ॥ तापरहितसवजनभये, परसतिविविषसीर । पैविनहीरिहयराल्लो, मिटीनमोपिनपीर ॥ ४५ ॥ भेसगभेगोखगमृगी, तिनपछिपतिजाँहिं । जिमिथनिहिस्राल्लो, प्रजासुखीविनचोर ॥ ४५ ॥ भावत्रदेशुसुदिनविना, विकसहिकंजअथोर । जिमिथमीलहिस्रपतिको, प्रजासुखीविनचोर ॥ ४५ ॥ वर्तीविनकन्त्रभ्योदिन, प्रचरचोअन्नवीन । यरयरजत्सवहोतिजिमि, हरिलहिमहिसुसमीन ॥ ४८ ॥ वर्तीविनकन्त्रभ्योहित, गमनिकयेतिजिभोक । जिमिसुकाललहिसिद्धजन,तत्रतिजिनजसलोकप्रध्वित्तिसीनम्बराजाविराजवीरिराजवीर्वेश्वशीविक्वनाथसिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाविराजवीर्था

महाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजांसहजूदेवकृते आनंदाम्बनियो द्रामस्कंधे पूर्वार्थे विञ्ञातितमस्तरंगः॥ २१॥

## श्रीशुक उवाच । ोहा-एकसमयतहँभोरहीं, जगरामभरुयाम । सलनसहितगमनतभये, धेनुचरावनकाम ॥

किष्त-पन्नासमपूरेनीरपरमगॅभीरसर, विकसीजळनभीरकेंडरपरिहें । शीतळखुगंपपीरवहतसमीरतहाँ, तीरतीरतहनमेंनीळिरहेकीरहें ॥ सुनिमतिषीरहूँविठोकतअषीरहोत, मदनअमीरउखेपेतीखेतीरहें । छीरदाचरावनकोसहितअहीरचंद, वृंदावनपेठेवळ्वीरवळवीरहें ॥ १ ॥ फूळिरहेफूळ्वहुफेळिरहींळोनीळता, फाबिरहींफिळकेफसससीपरनी । शीतळसपनकुंजमंखतहँभीरनके, पुंजनकीग्रंजळाईअतिसुद्दमरनी ॥ रचुराजरंगराकेविहंगवोळिरहे, आनँद्यमंगभरेसंगनिजयरनी ॥ मोहनज्ञसुरळीवजाईतहाँमाधुरीसों, त्रजवनितानजोमनोजवज्ञकरनी ॥ २ ॥ बाँसरीकीटेरवजवाळनकेकाननमें, काननसोंआपसुपाधारहीसीळरकी । चोंकिचोंकिचारोदिशाचितकेचिकतहेंके, चातुरीविसारिस्टिंगईसुपियरकी ॥ रचुराजदोंरित्तीरआईखुरिएकेठोर,स्ट्टीअळकाळीसरीसम्हर्गनपरकी ।

साननमें सानरंगभाननकरेवरमें, प्राणनमें पूरीपीतिनँदके कुँवरकी ॥ ३ ॥ कान्दरकराको कछ कहनको चाहीचित, पनकड़ीने छुकहूँ बदनतेवानी है । नंदन्ते कृतनको मंद्रविहें तानिचत-बनिओं चरुनिचार छुपिके रोभानी है ॥ मदनमहीपने दोहाहत नफेरिदीन्ही, कहैर छुरानबनवार चरपनी है।

पटकेंपरतनहिंद्यनकारपादा । पटकेंपरतनहिंद्यनकारपादा । पटकेंपरतनहिंद्यनकेंद्र व्यवस्थानि । पटकेंपरतनिंद्यने ।

सोरठा-पुनिमनमोहनरूप, धारिहियेमहँधीरधरि । वोटीवचनअनूप, जसतसकृदकपक्तीं ॥ २ ॥ कदित-काननमेंसोहेंकर्णिकारकेकुसुमआटी, माथेमोरपंसमोरछविकोछवैयाँदै । पुरटमभाकोषटकटिमेंविराजिरह्यो, उरवेजयंतीमाल्यनकोहरैयाँहै ॥ वंशीवेषआँग्रुलींदेतानलेशमोदमरे, रघुराजग्वालनमेंआग्रुकिहेगयाहै ॥ निजपद्धंदावनशरणीकरतधन्य, नटवरवेषवरोशामरोकन्हेयाँह ॥ ५ ॥ दोहा—यहिविषिकहिकहिमजवधृ, सुनिसुनिवंशीटेर । लगीकरनवरणनसर्वे, इकएकनसोंफेर ॥ ६ ॥ गोप्य ऊचुः ।

सर्वेया-संगुप्तखालैचलेंतुलसीवनधेनुचरावनकोअनुरागी। भाँहकमानकोतानिकैनेनकेवाणकोमारिकरेंगीविग श्रीरपुराजवजायकैवाँसुरीदेतसवेवजकोसुखपागी । तानँदनंदनकेसुसकीछिवजेहगर्पीवेतेहीवडभागी ॥७॥ ळाळरसाळरसाळकेपछवनीरजमोरहुपंखळगाई। सोपहिरेपटपीतकेळपरळाळहियेवनमाळवनाई॥ श्रीरघराजींसगारिकयेअनुरागनसोरह्योरागनगाई । कुंजकदंवतरेनटनागरसोहतग्वाळनमध्यकन्हाई ॥ ८ ॥ जोसिगरीवजनारिनकोरपुराजछनैछनदेतहुलासुरी । पीवतहींजोहहोतभईविरहागिव्यथाकोविशेपविनासुरी॥ पूरीभईयहसोतिहमारिकरेनितलालनकेमुखनाँमुरी । पानकरेहरिकोअधरामृतकीनकियोतपर्वासकीनाँमुरी विकसीअरविदनकीअवछीपुरुकावर्छीसोसरसीनकीहै । मकरंदहीद्वारेअनंदकेऔसुविचारिनिनेदुखर्छीनकीहै ॥ हमरेपयतेह्नेगईअतिपीननडाटिठईकहुँवीणकीहै। रघुराजलगीहरिकेमुखमेंमुरलीभईप्यारीप्रवीनकीहे॥९॥ जिनकीरजपावनदेह अरीजगयोगीअनेकनयोगकरें। विरहानलतापुबुझावनकोहमहुँहठिकेकुचवीचपरें॥ नंदनंदनकेपद्पंकजसोंब्रजमेंथरहींथरमेंविचरें। तुल्सीवनसोरपुराजससीहगद्रसरेदेशनदेखिपरें॥ मनमोहनीवाधनिको सनिके घन्स्यामहिको घन्स्यामगने । मनमोहिमहामतवारेमयूरनगीवहीनचिछनेहिकी तिनको छिलिनाचतओ रहु जंतुरहै सब्ठाहेडेगसेवनै । रष्ठराजकहो सिलिको नवनायगहाइवईश्वरछी मोहने ॥ १० ॥ जोमितिमंदकदेवनकोहरिणीनकोसोमितिमंदकुरागी। साँवरेकोछचीमंछिककेढिगठाडरिहैपतिचैअनुरागी। श्रीरपुराजळळाकोकटाक्षनिसोंसत्कारकरेंबडभागी । तेहरिकेहियळागिवेकोहमेरोकतगोपगँगारअभागी॥ १९१ बालन्बृद्अनंद्कोदायक्कील्भरोन्द्न्द्न्रूपहै । ठाडोक्दंबकेक्कंचथलीभलीबाँसुरीकीधुनिछावैभद्रप्है। सोधनिन्योमविलासिनीवालविमानमें मोहैविसारिसरू पहे। दील भेनीवीलसैधमके शतेयद्यपिसंगर्छ एस एस वासुरही धुनिमं खगोपालकी गौवनकान सुधासी ढ़रेहैं। चौकिकेकान उठायके धायसमी पमें गोगण आयओ हैं। त्यांबछराष्ट्ररभोष्ट्रवकौरिंछयेनहिंछी्छहिनहिंद्वाहे । श्रीरष्ट्रराजनिवारिनिमेपनिहारिछ्छाकोप्रमोद्देभरेहे बाँसुरीकांधुनिश्रीणकेहेतुलगायकेओनननेमसोलाँचे । बोलनवंदकेकुंदकदंबनिज्ञालनबैठअनंदमराँचे ॥ नेनिनिमुँदिअचंचळहेपियेवेणुस्रधामनकेनिहंकाँचे । इ्यामसनेहीविहंगसेवेतुळसीवनकेयेविहंगहेँसाँचे ॥ १९॥ माववकीमहामाञ्जरीवासुरलीञ्चनिकोस्नुनिकाभुअमदी । कामसोकाँपिङठोहियरोभईताहीसमैकतिवेगते<sup>मही</sup> श्रीरघुराज्तरंगभुजानिस्वेंकजनकेगाहिषुंजअनंदी । श्रीतमकेपदपंकजकोपगिश्रेममेंपूजतप्यारीक्टिंदी ॥ चप्नाभित्रमें यसुनाजलसों अतियोपितह्वेसकलासुरीभू । गिरिकाननओर सुरंगविहंगनआँ द्वापनिशासुरीभू रपुराजसर्वाकेहिकारणसंयहिकीहतनीमतिआसुरीमें । विरुसेव्यन्ताथकेहाथपरीव्यवसिनीवैरिणिवसि म्बालनबालनस्ग्रियोविचरेंसरभीनके्पछिकन्हाई । चेतनकोतोअचेतकरेंओअचेतनचेतनवेणुवजाई ॥ श्रीरचुराजप्रमोदितह्वैयनआतपवारणहेतुतहाँई । छत्रुसेछायरहेन्भमेकछुकुंदसेबुंदनकीझरिछाई ॥ १६॥ कमळाङुच्छुंकुममंडितमं खळकं जसेकोमळपायित्सों । तुळ्सीवनम् सुरभीनके पीछेचछेँहरिचौ धुनेचायित्सा रयुराजरुग्योत् गर्साअगरागपुरिवदीय प्राप्ताचात्रस्य। । तुष्ठसावनम्सुरभीनकेषीछेचछैंहरिचाँगुनचाशाण्या रयुराजरुग्योत् गर्साअगरागपुरिवदीय प्राप्त होत्सी। नदनंदनके अर्रावद्यविनिवदीय दियोज स्थापना स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापन स्थापना स्थापन स् नैद्नंदनके अरोवद्पद्नितहीं छहिमोद्दरभरतो । फलफूलनसोझिरनाजलसोसतकारसखानि छतिकरते। पनिर्देपनियापरणीयरजोष्ठरविष्ठीसुनिर्पारजनाथरता । फलफूलनसाझिरनाजलसीसत्कारससानिङ्गते<sup>करता</sup> । पनिर्देपनियापरणीयरजोष्ठरलीसुनिर्पारजनाथरतो । हमहायतहाकीझिलीनमङ्कवहूँद्दरिकोपगती<sup>प्रती</sup>।

किन्त-जबतेगोपालनिजमुखमेंलगायलीन्हीं, तवहींतेवंशीऐसीसानकोसम्हारती । जङ्तेपगटपुनिजातजडकेरीताते, चेतनकोजडसोंबनावनोविचारती ॥ रघुराजजातिहीकीमित्रताविचारिसव, जडनकोचेतनकेआनंदपसारती । भुवनतेभिन्ननंहरीतिकोचलावतीहै,क्षणक्षणत्रजमेंडिक्सिकयेडारती ॥ १९॥

## श्रीशुक उवाच।

नेहा-चृंदावनकीवासिनी, गोपवधूयिहभाँति । वरणाँदंवंद्यिकेग्रुणिन, द्दिसहँरितिअधिकाति ॥ २० ॥ ति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांपवेद्यविश्वनायसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिश्रीरपुराजासिहजूदेवकृते आनंदाच्छनियौ द्द्यमस्कंधे पूर्वीधे एकविद्यस्तरंगः ॥ २१ ॥

## श्रीशुक उवाच।

हा-पुनिकुरुपतिलागतभयो, त्रजमेंअगहनमास । त्रजकुमारिकातवसर्वे, पायोपरमहुलास ॥ रहोयँह ै। ऐसोसकछमनोरथधारे ॥ मंत्रकियोमिछिगोपकुमारी । केहिंविधिपूर्जेआंशहमारी ॥ ानी । सोसवसाँ शेली असवानी ॥ कात्यायनीसत्यवृज्देवी । होहुतासुचरणकीसेवी ॥ रसोआझहमारी । देहेंबरवरकुंजविहारी ॥ सोइसंमतकीन्ह्योंसबगोपी । कात्यायनिपूजनकीचोपी ॥ ्राह - प्यक्रमार्ग के क्रिक्त के ि . . . . ् । चंदनसुमनसमारुचढ़ाई ॥ सुरभिधूपअरुदीपदेखाई । बहुप्रकारनेवेद्यवनाई ॥ ्रंदुरुषु .र्द । अर्पाहेदेविहिंप्रीतिवदाई ॥ ३ ॥ प्रतिगौरीसनमुखत्रजगौरी । ठाढीभईयुगळकरजोरी ॥ : ६ रितिर 🖫 । मिर्छोइनंदनंदनपतिआसु ॥ श्रेकः-कात्यायाने महामाये महायोगिन्यधीश्वारे ॥ नंदगोपसुतं देवि पति मे कुरु ते नमः ॥ ४ ॥ ्रिनिष्ट के हीं। प्रनिडतारिनीरांजनलेहीं॥ होहा-यहिविधिअगहनमासञ्जैं, तिगरीगोपकुमारि । पूजिभद्रकालीसरति, दियोनेमनिरधारि ॥ ५ ॥ ुनि 🛴 । नासी । गोपीनंदछालपतिआसी ॥ सबदिनतेकछुउठींसबेरे । यमुनामज्ञनचलींअँधेरे ॥ 😜 ॥ हे ै े े । कर्रोहगोर्विदकेरगुणगाने ॥ जनपहुँचीयमुनाकेतीरा । तवडतारिप्रथमहिंसवचीरा ॥ ७ ॥ उनमुद्देन स्वतं क्षेत्र स्व अनुमद्देश स्वतं क्षेत्र स्व अनुमद्देश स्वतं क्षेत्र स्व दोहा-गोपकुमारिनकामना, पूरणकरनगोपाठ । करतरहीमजनजहाँ, खड़ेभयेयुतम्बाट ॥ हान्या कुनार जान के इंटरनर जा । चित्र के वित्रकोत स्वडाय स्वर्ध ।। चित्र वेहस्त कर्व सहिमाँ ही । सल हुई सेट सिचरितत हाँ हाँ॥९॥ दोदा-सिगरीमिटिआवहुद्दत, वसन्टेनद्दकवार । अथवादकृदकआवद्द, जैसोदीपविचार ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

# श्रीशुक उवाच ।

ŧ

सुनिग्वाञ्चवाञ्चकीवानी । भक्तआपनीद्विजतियजानी ॥ तिनपेक्वपाकरनेकेहेत् । तासुवाँपिमनमेंअसनेत्॥ कह्योसवनसोतहँनँदञाञा । यहञ्जायकीजेसवग्वाञा ॥ २ ॥ मथुरानगरीकेढिगमाँही । इततेसोद्धदूरिनौँही॥ तहाँब्रह्मवादीद्विजआई । स्वर्गगवँनकेहितमनञाई ॥ करहिआंगिरसयज्ञसोहाई । जोरेअमितअब्रससुदाई ॥ ३॥ सखाजायतहँयाचहुओदन् । औरहुव्यूंजनस्वादुसुमोदन् ॥ तिनकोऐसोवचनसुनायो । रामुकुणहमकोप्ठतायो॥

दोहा-गऊचरावनहेतुइत, कढ़िआयेअतिद्र्रि । ग्रहभोजनआयोनहीं, क्षुपासवनिभैभूरि ॥ सुखस्वादुभोजनवहुदेहू । क्षुपानिवारियज्ञफळळेहू ॥ २ ॥ सुनतग्वाळअसप्रभुकीवानी। यज्ञभवनगवनेसुसानी विप्रनदेखिजोरिखगहाथा । कियेप्रणामधरणिधरिमाथा॥तिनसोंभोजनमाँगनळागे। वचनविनीतसुपासपाणे॥ सुनद्वविप्रहमकृष्णसखाहें । पठयोरामनकहतमृपाहें ॥ नंदकुँवरकेअज्ञाकारी । चितदेसुनियेवातहमारी ॥ गऊचरावतदूरिगोपाळा । कढिआयेसंखुतवहुग्वाळा ॥ ६ ॥ इततेहेंबद्धदूरहुनाँहीं । रामश्याममधिग्वाळनाँहीं॥

दोहा—दुपहरभैकछुपरहुते, आयोभोजननाँहिं। सखनसहितअतिश्विधितभे, रामश्यामवनमाँहिं॥ तातेतुवसमीपमितिसेतू । हमहिंपठायोभोजनहेतू ॥ जोद्विजश्रद्धाहोइतिहारी । तोभोजनदीजेशुषकारी॥ ७॥ तातेतुवसमीपमितिसेतू । हमहिंपठायोभोजनहेतू ॥ जोद्विजश्रद्धाहोइतिहारी । तोभोजनदीजेशुषकारी॥ ७॥ तुमतोसकळधर्मकेज्ञाता । श्विधित्वविद्यादेष्ठाता ॥ जायसवैजवचचनवखाना । पेद्विजनेशुक्तियोनहिंकाती । बेठेद्विजशिगरायज्ञमहें । अग्रदानमखर्जितहरहारी असिद्वजस्यमनिकयोविचारा।अनुचितभाषतगोपगँवारा।जेनहोहिंदीक्षितमखर्माहीं।मखभोजनअनुचितिवर्वहारी भोजनकरेआनजोआई । तोमखर्विचनअविज्ञहोहें ॥ ८ ॥

दोहा-असिवचारिगोपनवचन, सुनेहुनसुनेद्विजेश । क्षुद्रस्वर्गकेवासहित, कर्राह्कमंसकलेश ॥ मूरखमहाभक्तिनहिंजाने । अपनेकोपंडितवरमाने ॥९॥ देशकाल्रऋत्विजअरुतंत्रा । अगिनिद्रव्यदेवतासुमंत्र॥ धर्मयज्ञओरहुयजमाना । इनमेंसवर्मेहेंभगवाना ॥ ९० ॥ परत्रह्मसोक्टप्णसुरारी । इनकोद्विजवरमञ्जविवत्ती ॥ करीयाचनातिनकीभंगा । मूरखभरेयज्ञकेरंगा ॥ ९२ ॥ हाँनाहींजवकछुनप्रकाशा । ग्वालवालत्वभयेनिराह्मा ॥ छोटिकुप्णवलकेढिगआई । क्षुपितदीनह्वैगिरासुनाई ॥ द्विजतीबोलतऊमरिनाँही । देवनदेवकोनकहिनाँहीं ॥१॥

दोहा—ग्वाट्टगिरागोविंदश्चिन, कह्योफेरिसुसक्याय । सखाजायअवफेरितहँ, असतुमकरहुउषाय ॥ १३ ॥ द्विजनारिनसोक्दहुबुझाई । आयेवल्युतइतेकन्हाई ॥ सुनतेमोरनामतेआसू । भोजनदेहैंसहितहुटासू ॥ मेरेचरणप्रीतिटोटीनी । द्विजनारिहेपरमप्रवीनी ॥१९॥ सुनतकृष्णकेवचनग्रवाटा । गयेफेरिआझुहिंमलक्षाटी द्विजनारिनकहँकिये\*ग्रॅगारा । वैठीगृहमहँटखेगुआरा॥हैविनीतकरिदंडप्रणामा । बोटेवचनगोपसुखपामा ॥१५॥ वचनसुनहुद्विजनारिह्मारे । इतसमीपनँदुकुँवरपधारे ॥ १६ ॥ गऊचरावतआयेदूरी । सखनसहितर्पुँखेर्ह्मी॥

दोहा-पठयोहमकोतुवनिकट, भोजनहितद्विजनारि । विरचेद्यंजनविविषविषे, दोजेविमछितारि ॥ १९॥ कृष्णकथाप्रथमिंद्युनिरासी । तवतेदर्शनकोश्रभिछासी।।पुनिसमीपप्रुनिनाथिंहआये।तिनकेमनप्रमोदश्रितीयी कृष्णकथाप्रथमिंद्युनिरासी । तवतेदर्शनकोश्रभिछासी।पुनिसमीपप्रुनिनाथिंहआये।तिनकेमनप्रमोदश्रितीयी जिस्तिहें विर्वादि । तिसिहार्वाद । स्विम्पर्दे जाई॥ १९॥तिनकोनिरसिकंतसुतभाई । रोकनछगेतिर्वेद्यारी कृष्णप्रीतिय्श्वस्त्र । सेकनछगेतिर्वेद्वारी कृष्णप्रीतियश्वस्त्र । सेकनछगेतिर्वेद्वारी कृष्णप्रीतियश्वस्त्र । सेकनछगेतिर्वेद्वारी कृष्णप्रीतियश्वस्त्र । सेकनछगेतिर्वेद्वारी कृष्णप्रीतियश्वस्त्र । सेकनछगेतिर्वेद्वारी ।

दोदा-कार्टिदीकेकुटमें, नवअशोककीकुंज । बहतत्रिवयमाम्ततग्रुखद, ग्रुंजतर्भृगनिपुंज ॥ २१ ॥ कवित्त-सौवरोसटोनोगातपीतपटफहरात,चरमेंग्रुहावतवनमाटहुँविज्ञाटहे । संगन्दचीदेपातुमोरमोटिद्रशात, नटबरवेपसेविख्यातटविजा**टहे** ॥ कुंडटसोकानझटकातस्योंकपोटन, अटकछविछटकातअपरप्रवाटहे । एककरसराकाँपएककरनटनात, सुरिसुसक्यातवतरावतुर्वेद्टाटहे ॥ २२ ॥

रूपगुनोप्रथमेष्ठनकेहरिद्रसनकोअतिलाल्साजागो । आयप्रत्यक्षलितिकोअपनेकोग्रुनोजगर्मेबङ्भागी ॥ श्रीरष्ठुराजअनृपमरूपिहयेषरिसँदिदगेअनुरागी।मोहनकोमिल्किमनमेहिजनारिखुझाइदइंविरहागी॥२३॥ |हा—संबेष्ठतजिनिजदरकाहित, आईप्रीतिबटाय । ग्रुनिगोविद्यहिविधितिन्हें, वोलेमृदुसुसक्याय ॥ २८ ॥ भागिनिसबद्दिजनारी । सिगरीतुमइतभलेसिपारी॥ वेटहुड्ताहेसमीपिहेआई । कहहुलोहमसक्कराहेवनाई ॥ नमदेखनयहिटाई । उचितदिकियोयद्पिवरिखाई ॥२५॥ जेमतिमंतभित्तरसपूरे । ममअनुरागरॅगेअतिरूरे ॥ इहीहिकबहुँफल्आसी।तिनमतिकेवलप्रेमपियासी॥ तिनकेहमप्राणहुँतेप्यारे । प्राणहुँतोप्रियतेईहमारे ॥ २६ ॥ बुद्धिमनतनुपनदारा । आतमयोगहोतअतिष्यारा॥तिआतमकेआतमहमहाकोष्ठियद्गोजगमोहिसमहैं॥२७॥ दोहा—जाहुसुनस्वभवनको, तुमहिसंगलेवित्र । सुविधिसमापतिकरिहेंगे, मस्आनँद्गरिखित्र ॥ २८ ॥

दोहा चाहुत्त्रनायम्यनायम् धुनारुपारुपारम् । सानायतानायन्याद्याः नयनायस्माराज्यः ॥ । सोरठा–त्तवबोट्टाकरजोरि, द्विजनारीहरिद्यविटकी । बहुविधिहरिहिनहोरि, वेनविनयरसमेसने ॥

### विप्रपत्न्य ऊत्तुः ।

कित्त-नंदकेकुमार्षसोकरानाउचारअयः कोमटवदनयनकटिननसोहते ।
एकवारभजेमोहिताकोमेंतअहुँनाहि, एसीनिजवाणीसत्यकरोंकहाजोहते ॥
रघुराजरावरेकेचरणझरनभई, ताजिकुटकानिकान्हआपहीकेमोहते ॥
रघुराजरावरेकेचरणझरनभई, ताजिकुटकानिकान्हआपहीकेमोहते ॥
पदअर्रावदकीउतारातुटक्षिकोहमें, झीझुधारिवेकोनायदेहुअतिछोहते ॥ २९ ॥
पतिषितुआतमातुनातमित्रवंधुजेते, राखिंगनमानयहदोपकोटगायके ।
ऐनहींकीएसीदझावाहरकीकोनकहें, सुझतनऔरठोरतुमकोविहायके ॥
पदअर्रावदमकरंदकीपियासीदासीः, कोहेदुखदेहुनिकुराईदरझायके ।
मनकीहरनहारीमृरातितिहारीत्यागि, कौनदुईमारिकेसमीपयसेजायके ॥ ३० ॥
डा-सनिक्रिजनारिनकीगिराः, जानिअन्यममभीति । बोटेम्सुमंब्रटक्यनन, दरझावतरसरीति ॥

#### श्रीभगवानुवाच ।

तुमुत्रबंधुनवृंदा । करिहेनहींतिहारीनिदा ॥ हैंमगरचितलोकसवजेते । तहँकेवासीदेवहुत्तेते ॥ तेसवेतिहारी । करिहेंसदाप्रशंसाभारी ॥ ३९ ॥ हेद्विजजियअँगसँगजगमाँहीं । सुखअनुरागहेत्तहैनाँहीं ॥ गर्नाहरूपायरहाँ । तोमोकहँआर्श्वाहितमपेहाँ ॥ सुमिरणदर्शनअरुममध्याना । अरुकरिवोमरोयशगाना ॥ तिहोतिहमारी । तसनहिनिकटरहेद्विजनारी ॥ तातेजाहुभवनकहँआसू । पूरहुयझकर्मसहुलासु ॥३२॥

#### श्रीशुक उवाच ।

-ऐत्तेमुनिहरिकेवचन, द्विजनारीमुखमानि । ग्वैनिकियोमासभवनको, हरियश्वविश्वद्वासानि ॥ ३३ ॥
।यमहिंआवतमाँहीरिकेद्विजवरवसहककाँही।सोजसहरिम्ररितमुनिराखी।सोइधरिष्यानमिञ्जअभिटाखी
दिव्यरूपकर्षुपाडे।हर्रिहिमिञीप्रथमहिंताजाही॥३४॥द्विजनारिनञ्जयप्रकावाना ।सासनसहिततहँहेभगवाना
,सस्वय्वाञ्जवेदकावद्विधिताहिप्रशंसनकेके॥यमुनातटकुंजनकीठाँही।भोजनिकयोपरम्मुखमाँही ॥३५॥
जीठाञ्चितवापाताकरतमञ्जक्षमनंदकुमारा॥वपुद्यकायमधुरकहिषानी।वियोगोपगोपिनमुखमानी ॥
श्वा—जबद्विजनारीयद्वग्रह्मगवनीपतिनसमीप । तिनहिंदेखिनदनवचन, कहेनविप्रमहीप ॥
गनारिनकाँही । कियोसमात्तयद्वमुखमाँही ॥ मुमिरिम्रुमिरिअपनीअपराधा । पावतभयोविष्वभतिवाधा॥

पुनिमिगेरअसमृतअनुमाने।इरियाचनान्हमक्छुमाने॥३७॥पुनिहरिम्हॅनारिनकीप्रीतीतेमीनिरिसनअपीतीः अपनकोत्तिद्तद्विनगई। कहेवचनयदिविधिपछिताई३८हरिविमुखीधिकजन्महमारे।धिकधिक्शासह्पराभर् चिक्त्रनिषकित्तर्गत्वतुराई।धिक्छल्धिक्विज्ञानयङ्गई॥३९॥इममनुजनकेगुरूक्हावास्यकोपहुनपरेस्हः।

दोहा-पटमहीनिहिनानहीं, अपनोिकमिकल्यान । हरिमायायोगीजनहुँ, मोहनकरिमहान्॥ ४०॥ द्राय्टरोटननारिनकेरी । यदुनंदनमहँप्रीतिघनेरी ॥ हैकेकृष्णचरणअनुरागी । तिन्नगनाठभ्ईवर्भाणी नहितपनहिगुरुभवन् निवासः।नहित्वचारविज्ञानप्रकासः।संस्कारनहिकछुगुभक्मो।नहिकछ्वाननेमन्शिनः। केव्छक्तिरहारकेपद्रप्रति । नारीछियनेवारिनगर्भाती ॥ संस्कारभेयद्पिहमारे।तद्पिहायहमहीरिहिनितीका अतिङोभीगृहकारजमाँहा । स्वर्गकाममृक्षकरसदाही ॥ तद्यपियदुपतिदीनदयाङाभोजनिमित्तिपठनापनाः अपनीमुपिटमकोकरवाई । हायतपहुँदमरनहिआई ॥ ४२ ॥

होहा-कृतल्यादिक मुक्तिपति, यदुनंदन्श्रीपाम । दयाद्यों डिहमपुतिन्हें, ओरनदूजोकाम ॥ १६॥

औरनकोतिकिरमा, चंच्छ्यमेविहाय । हरिमूरतिमेमोहिक, जिनपदरहीछोभाष॥ निनर्होरकोमाँगपदमपौद्द्रि । मोहनदेतुआँर्कछनौँही॥४६॥देशकालऋत्विनशिष्मित्रादिवदिव्यपनमात् युक्तपर्मश्रीग्रहुम्बसान्।द्राग्मयुनान्दुसतिद्विनसन्॥४०॥साइयोगिनपतिकृपानिपाना।युदुकुटम्द्रमाञ्चनः मारममुनेजापनकाना । पमिनमंदनहम्तेहिजाना ॥ २८ ॥ पहमहुपनिहेजगुमाही । मिलानािएसािकाः विनक्षिप्रीतिहरूपनम्थित्। । तहमहूँकद्रकियवद्भागी॥२९॥बारवारद्वित्वमद्दिप्रणामा।तुषमायामीहिनाहरः भनन्तर्रेदमकरमनिकारी ॥ ५० ॥ आदिपुरुपतुमअहोसदाँही ॥

दोदा-तुपमायाप्रशम्बिदम्, गुनेन रूपाश्रमाप् । समाकर्दुतातेसकल, यहहम्रोअपराप् ॥५१ जुकमुमिरिसम्भाष्मी, कृष्ण्यस्य मन्दीन । कृष्णभिष्यम् तर्ते गर्यननद्रिमपुरकीन ॥ ६१। र्शत श्रीमन्मदाग्नाधिगत्रपोषवेदाश्रीविश्वनाथसिदान्मनसिद्धिश्रीमन्मदाराजाधिरात श्रीमदासनाश्रीसनापुद्रादुरश्रीहरूप्पन्देकृपापाचापिकारिस्पुसनसिंद्य देवहते शानंदाम्युनिया ददामस्तंत्रे प्रवीर्थे घषापिझस्तारंगः॥ २३॥

रीहरा-परिविधिसम्बद्धितरारिः मजमर्देकरविष्ठाम् । पीतिग्षोकपुकाष्टत्र्षः साम्बोकतिहरूकः सर्वेत्रप्रमान्त्रः । भीरोजन्यसम्बद्धाः इटारणस् त्रायमान्तरः । भारदेणप्रतमसम्बोत्तः ॥ स्वादिविष्णिभूत्रत्वपृत्वानः ॥ सात्र्रिस्तिभागः इटारणस्त्रिम्पान्तरः । भारदेणप्रतमसम्बोत्तः ॥ स्वादिविष्णिभूतत्वपृत्वानः ॥ सात्र्रिस्तिभागः देशकार्यक्षण्य रेट्स् ११ १ ॥ यस्तितात तर्रेटिस्स् ॥ स्यान्यात्रभाव तर्रेट्स् । प्रतिप्राप्ति । स्यान्यात्रभाव । प्रतिप्राप्ति । केन्द्रवासाम्बन्धम् । बेरतर्भेतपम्पुदार्वे ॥ वृद्धपुद्धप्रत्यामी क्राचार्त्व कम् दिर लिहुलार । मेरमप्त्र रेनेशनिसारी ॥ न ॥

हैंदर सामू विशेषक के हैं दे हम दिने परहार्य तक हो है। असरवे पहार्य असमहोश विस्तित हैं है। इन्हर्स के अभे कि समाहित के असे असमाहित के स्वाप के असे प्राप्त असमाहित के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्पर्या केल्क्सेन्ड्स्सर्वियाः क्षेत्रकास्वीत्रात् । साम्याविवाद्याः । मान्याव्याप्ति । मान्याव्याप्ति । साम्याव्याप्ति । मान्याव्याप्ति । मान्याव्यापति । ने दुरमहें भेगीतुनार नार्दे । सार्विहयणवारि हिने र सार्दे । जिल अजगदमें द्रामार्दि । तन दिस्कारि है िक्षेत्रको इन्दे वन्त्रको । अहं विश्व का अनंदर्शको । जगःभवण्यमेरीयमिर्दे । सुवृद्धि तिर्देशि । विभवत्व इन्दे वन्त्रको । अहं विश्व हर्ने निर्देशि । तिरुप्त महिन्देशि । सुवृद्धि चे ब रोप्तान सामारी निर्माण करें नव त्यातुरी वन्त्र में एक प्रकार महिन्दी । सीमी एक प्रवासित विकास । विकास प्रकार में महिन्दी हैं करें नव त्यातुरी वन्त्र में एक एक सामारी महिन्दी हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं श्रीरुक्त र वे सर्वा व्याप्ता र जिल्ले की रोजना जी क्षा कारण है । की कारण की कारण है । की कारण है जिल्ले की ही विकास के सर्वा व्याप्ता र्वे जिल्ले की रोजना जी क्षा कारण है जा की रिजनास्त्रीत की कारण जिल्ले हैं। की स्वार्य दोहा—तातेतातिकयोजोकछु, मनमेंहोयविचार । सोहमपूँछतजोरिकर, कीजेसकछउचार ॥ परंपरातेषोंचिळआयो । षोंकोडपंडितआयवतायो॥ ७ ॥ सुनिकेइयामवचननँदराई । वदनतािकवोळेम्रसका

## श्रीनंद उवाच।

कान्हकोनपोधीपढ़िआजू । कहेवृद्धसममध्यसमाजू ॥ तेर्नाहजानतदैकछुकाजू । सुरपतिपूजनकीयदृसाजू सुरपतिमूरतिमेवमहाने । तिनकेहितपूजनहमठाने ॥ छहिपूजावरपहिमदिमाही । जीवनजीवनजीवनकाँहीं ॥ तिनवरपाजछपायदुछारे । अन्नहींहिमहिविविधनकारे ॥ सोईअन्नछैदारिदनाये । हमऔरहुपूजहिसुससाये ॥ ९

दोहा-अन्नश्रेपछेपुनिसवै, कुलयुतकरें अहार । अर्थधर्मअरुकामहूँ, तातेहोतअपार ॥

पुरुपनकेपुरुपारयदाता । हैंपरजन्यसकलिपिताता॥१०॥हमरेपरम्पराँचित्रआई । कोडपंडितनिहंआखबत कामलोभभयद्रोहिवचारी । तजेजोयहरूजनसुसकारी॥तीनिहंहोततासुकल्याना । यामेहैविचारनिहंआना॥१

# श्रीशुक उवाच ।

यहिविधिनंदवैनजबसोछे । सत्यसत्यगोपहुसबबोछे॥सुनतेतहाँविहँसिभगवाना।शककोपहितवचनवसाना॥३

# श्रीभगवानुवाच ।

मतीपट्टेनशास्त्रपुराना । पैकछकहतसुनहुँदैकाना ॥ जीवजनतसवकरमहिंतेरे । करमहिंतपुनिलीनपनेरे दोहा~भीतिक्षेमअरुसुखदुखह, होतकमेतेतात । विनाकमेतेकवहुँनहिं, होतिकोनिहुँबात ॥ ९३ ॥

गोमानेफल्टरायकईशे । देतकर्पफल्टसोउविसवीशे ॥ करेकर्मजोनिहंजगमाँही । तेहिंदैसकेईशफल्टनाँह अहेईशतेनिहंकछुटेत । करमिहंसवगाँधतहेनेत ॥ १८ ॥ ल्हेंकर्मनिजनिजफल्टपानी । तौपूजहिंकाईद्रहिंजानी इत्तकर्मजोनकरिराखतासकेनमेटिइंद्रश्चितभाषत॥१५॥देवअदेवमन्जनसंसारा।सकल्कर्मवशअहेअपारा ॥ १६ छष्टवङ्गयोनिकर्मवश्चापते । कर्महिंवशतनुतेजियजावे ॥ शृहमित्रआदिकसवजेते । होतकर्मअनुसारहिंतिते

दोहा—कर्मीहर्दश्यरकमेग्रुरु, कर्माहजगतप्रधान ॥ ३७ ॥ तातेषुजहुकर्मको, अहेईज्ञानहिआन ॥ १८॥ भर्जेओरनिजकर्मविदाई । सोकवहुँमंगरुनहिपाई॥जिमिनारीनिजपतिकहुँत्यागी । भजेजाइसोसदाअभागी॥३०

त्तिहैवाझणकेरी । क्षितिपाटनक्षत्रीकोहेरी ॥ वैङ्यवृत्तिजानहुट्यापारा । शृद्धवृत्तिद्विजसेवउचारा ॥ २० कृषिवाणिज्यपाटिकोगार्ह । उचितव्याज्ञङीयोद्गजराई।।वैङ्यवृत्तियेहेविधचारी । पेगोपाटनअविशहपारी ॥२१ सतरजत्मिथितिचतप्तित्वपकोहेतुगुनहुषितुसकटसमयके॥रजगुणतेउत्पतिसंसारी२२रजप्रेरितवरपहिंचनवारी

दोहा-तातेजीवनप्रजनको, होतसिद्धिसबकाज । पितावृथाहींपूजिके, काकरिहीसुरराज ॥ २३॥ हिंदमरेपुरदेशहुमामा । नहिंग्रहएकठोरअभिरामा ॥ हमहैनित्यपितागिरिवासी । रहेसदावनमेसुसराक्षी

हमारा । जोगीवनतृणदेतअपारा ॥ २८ ॥ तातेऔरदेवनहिंपुजो । करोविचारनअवकछहूनी ॥ गकोजोसभारा । निजनिजकरऌेविविधपकारा ॥ गोवेसिगरीआगेकीजे । विप्रनकोअपनेसँगटीजे ॥ हुपितुगोवर्धनकाँहीं।यहकुटरसणकरिहिसदाँहीं॥२५॥विविधभाँतिपाकनवनवाओिधूँगसितामोदकवँपताओ॥ दोहा∽पायसपूरीपूपपे, पपरीपपरीपान । पाटेपराकहुपपचिहु, पेराप्रधितअमान ॥

दोहान्यायसपूरापुरम् परायपरायान । पाठनराकहुपपाचहुः परायपरावणनातः ॥ दुः छीलादिबहुव्यंजन । वनवाबहुपितुहुतमनरंजन ॥ तीनदिबसकोहूपसमेटी । भरिभरिताकोमेटनमेटी ॥ विविधम् । विविधम् छाहुरविरासाका ॥ लेरिहुजेट्यंजनजोहजाने । सोनिजनिजगृहसेनिरमाने ॥ २६॥

ावासायाता । वासनन्य स्टर्सिक्षा । धेतुद्दिणाविप्रनद्ति । बीरहुअग्रदानरहुक्ति ॥ २५॥ । टेहुसविधिहोमहुँकरवाई ॥ घेतुद्दिणाविप्रनद्ति । बीरहुअग्रदानरहुक्ति ॥२७॥ तितनचंडाटनहुक्ति । वीर्षेअग्रसहितसनमानन ॥ गोवनकोनवरुणहुँद्दवाई । गोव्यनहेन्नहित्रकाई ॥ दोहा-गिरिराजहिंसवसाजिके, दीनेभोगटगाई । बोरिसमाजिपताहर्ते, टेहुपसादहिंसह ॥२८॥ (१०) भूपणवसनपहिरिषुनिताता । अंगरागछेपितकारिगाता ॥ सिगरेगोपनजोरिसमार्ज् । वे गोवरधनपरदक्षिणदेहू । फेरिछोटिऐयेनिजगेहू ॥ २९ ॥ यहमततोपितुअहेहमारा । पुनि वासवविष्ठिगिरिपतिकहँदीगो।पुनिप्रदक्षिणाताकीकीगो।यहमोकोंछागतअतिनीको।यहीक

# श्रीशुक उवाच ।

कालात्मावासयमदनासी । तेहरिभेवृंदावनवासी ॥ तिनकेवचनसुनतनँदराई । बोलेगो यहवालकदेखतकोछोटो । पेहेबुद्धिकेरअतिभोटो ॥

दोहा-पुनिहरिकोमुखन्नुमिके, कहेँचचननँदराय । ठाळकह्योजोअर्थतुव, सोसबहे जामेंप्रीतितोरिहडिहोई । हमसिगरेकरिहेंअबसोई ॥ जोतोहिनांकनळागहिळाळा । हम बोळिउठेगोपहुदकवारा । करहुनंदजोकहतकुमारा ॥३१॥ नंदतहाँनिजटूतबोळाई । दि चळहुसाजुळहमरेसाथे । प्रातकाळपूजवगिरिनाथे॥ नंदनिदेशुसुनतव्रजवासी । कियतेस

पहर्रान्ज्ञावाकीनँदराई । उठिमजनिकययमुनैजाई ॥ भौनआइव्यंजनवहुजोरी । पूजनस् दोहा–सकछवेदवादीद्विजन, आशुद्धितहँबोठवाय । चठेघेनुआयुक्तिहे, बहुस्वस्तै इतनेमेंसिगरेत्रजग्वाळा । ठैगिरिपूजनसाजउताळा ॥ गवॅनेनंदसंगसानंदा । गावतसुद्रसु गोव्रधनटिगपहुँबेजाई । क्षिप्रहिंबिप्रनस्वनबोळाई ॥ करनळगेपूजनगिरिकेरो । वेद्विपा

प्रथमहिंपंचामृतनहवाये । विविधवरणअंवरनचढ़ाये ॥ अगरतगरमृगमद्अरुचंदन । अर्र सोगिरिराजहिंनंद्छगाये । विविधमातिष्ठनिसुमनमँगाये॥ ि े ि द्रार्ट्य हैंिः

दोहा—सुलेषूलभरिटोपरन, औरहुदियेचढ़ाय । शैलनाथकेमध्यजन, समनशैल्य दीन्हीफिरिनिविधविधिधूपा। दीपदेखायोअतिहिअनूपाइ२ ्रेन्द्री, नर्गास्तु िस् लेषिलेपिअंगनअँगरागा । लीन्हेसंगविप्रवडभागा ॥ पतितनअरुवांडालनश्चाने । तिनको गोनतकोनवतृणनचरावता औरहुदीननधनलुटवावता।३ प्राप्ति । तिनको गिरिकोकरनप्रदक्षिणलागी।आशिपदेतिवप्रवल्यभागी ॥३८॥ पुनिजेनिविधभातिपकवाना। तेसवगिरिकोअपणलागे । नेदादिकअतिशयअनुरागे ॥ रचीअन्नकीयलथलरासी । औरि

तसवागारकानभण्याग । नदादकभातश्यमगुराग ॥ रचाममग्रकायव्यवसाता । जार दहीद्धपृतनदीवताई । माखनमेवादियोचढाई ॥ तहँयककौतुकिकययदुराई । वपुआपनी अतिज्ञायबृहतलंत्रभुजदंखा । दिशनवदनपरकाज्ञाभखंडा ॥ अतिज्ञायथूटजंचपदनातू । श्र भूपणवसनमुकुटमणिमाठा । शेलमप्यभातिरूपविज्ञाला ॥ दोहा-पेखिमतिक्षयुवालस्य, गोवर्षनकोरूप । मानिमानिवंदनिकये, कौतुकनिरि

गोवर्धनवपुवचनडचारा । पूजनलेनप्रतिसतुम्हारा ॥ हमप्रगटेकरिकुपामहाई । लेहेंआनुम् असकहित्रपनीसुजापसारी।सिगरोभोजनिकयोसुरारी३५तवहरिचहुँकितल्योपुकारनागोव उत्तहुप्रतिसदेवसवग्वाला । यहिसमदूजोनाहिकुपाला ॥ करहुसवैसाष्टांगप्रणामा । यहुतुम्

असकहिअपने रूपोंहकों ही । नैंदनंदनगोपनसँगमाँही ॥ जैप्रतिसप्रभुकहियनङ्यामा । कि दोहा-प्रनिग्नालनसोंकहतभे, लखेकबहुँजेहिनाँहि । तेहिवासवपूजावृथा, करतरहे पेसोदेवमानिकोचाही । प्रगटेजोप्रजितसदाही ॥ ३६ ॥ यहप्रत्यसदेवनहिंमनिहो । तोजोह भुजगापनपुष्परिभारकोषा । लेहेंसायतुमहिसवगोषा ॥ जोअपनोअरुगाँवनकेरो । मंगल्य

अनगरापपञ्चपारमारकारा । ०६सापतुमाइसवगापा ॥ जाअपनाअस्त्रावनकरा । मगळप तोनितप्रतिकरोपरनामा । वहदेहोसिगरेमनकामा ॥३०॥ स्रुतकेवचनसुनतनँदराई । गोप् सहस्रवातिआस्तीवनाई । कनकथारघरिहाथउठाई ॥ उगेउतारनश्रीगिरिराजे । विविधभाँतिवजवावतवाजे ॥ स्रवगोपीठैपाणिआस्ती । गिरिगोवर्धनकोउतारती ॥

दोहा—निजनिजकरङेआरती, गोपहुसबमुखपाय । रुगेउतारनशैरुको, वाजनिविविधवजाय ॥ यहिविधितहँआरतीउतारी । करनप्रदक्षिणनंदविचारी॥पुनिजेब्यंजनकछुतहँवाँचे । तिनकोभोजनकरिमुसराँचे ॥ दोहा—यहिविधितेगिरिराजको, गोपिनसंयुतगोप । देप्रदक्षिणामुसभूरे, मानेनिज्वुसरुोप ॥

षुनिग्वालन्छेक्वप्णयुत्त, व्रजपतिपूरणकाम । मदमद्भावतभये, साँझजानिनिजधाम ॥ ३८॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवाधवेक्यशीविक्वनाथसिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचेद्कुपापात्राधिकारिरपुराजसिहज्देवकृते आनंदाम्बुनियो द्र्यामस्कंथे पूर्वार्थं चतुर्विक्तरंगः॥ २८॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-व्रजमेवासवदेखिके, निजपूजाकोनाज्ञ । हरिदासननंदादिषे, कीन्ह्योंकोपप्रकाज्ञ ॥ १ ॥

तैकगणमेयअपीज्ञा । करतजोजमकीप्रलयमहीज्ञा॥ ताहितुरतवासवयोल्यायो।अतिकठोरअसवयनसुनायो॥
तिकारमेयजप्रमान । क्रियमस्थर्भःभरोअभिमाना ॥
तीपर्मानकवासी । योरहिवभौगावकेरासी ॥ इनकोपनमदनहिंसहिजाता । छोटेनछमामहालवपाता ॥
गोपफाननकेवासी । यसिहिवभौगावकेरासी ॥ इनकोपनमदनहिंसहिजाता । छोटेनछमामहालवपाता ॥
साँकोन्हीहनहाँसी । यसिहास्परिहयमहँगाँसी ॥ कृष्णमनुजकेवलस्वगोपा । कियोहमारेमसकोलोपा ॥
हेहा-जेसहानजहाजति, चिद्मसनाजअयान । तरनहेतुजगजलिको, हठवज्ञानतात्रान ॥ १ ॥
हेहरूप्पक्षतिहीवाचाला । हेंसुमतीकठोरअस्थान ॥ विनाज्ञीलकोसामरवेज्ञा । विद्याकोताकेनहिलेखा
पनेकोपिडतअतिमान । अनुचितवचितनेकुर्नाहिलाने ॥ ऐसकृष्णमनुजवलभारा । हमेनसमझिहगोप्राम्मभाष्टितअतिकर्मान । अनुचितवचितनेकुर्नाहिलाने ॥ सोमानककृष्णभरोसी। जीवनचहत्वकृष्टि ।
कुष्पभरोसिनकेरो । यद्योविभौमदजोनपनेरो ॥ सोमानककृष्णभरोसि। वीवनचहत्वकृष्ट

जर्छेसियुसाता । भरेतेअघाता ॥ करेंशोरभारी । जंगेभीतिकारी ॥ भरेघोरवोरा । गिरैसेकरोरा ॥ महावेगधाये । द्वतैव्योमछाये ॥ व्रजेलंडलंडा । करेंकोप्रचंडा ॥ भरेहैंघमंडा । वर्छाहैंअलंडा ॥ दज्ञीहुँदिज्ञाने । तमैभोमहाने ॥ भईयामिनीहीं । दियेदामिनीहीं ॥ भईभीतिभारी । कँपीभूमिसारी ॥ कहैदेवराजा । करौआञ्चकाजा ॥ त्रजैवोरिदीन्हें । वेलंबैनकीन्हें ॥ हनेगोपत्रामा । लहींगेइनामा ॥ वँचैंएकनाँहीं । कहूँजोपराहीं ॥ करैंकृष्णरक्षा । वटीजोप्रतक्षा ॥ दोहा-यहिविधिभापतघननसों, व्रजचौरासीकोस । घेरिछियोग्जरपतिकुमति, करिमनमेंअतिरोह ॥ ८। छंदनराच-तहाँजलभ्रजोरसोंकियोकठोरशोरहै । प्रलैसमानभोरहैगयोसोचारिओरहै ॥ क्षणैक्षणैप्रकाज्ञकोकरैंदमंकिदामिनी । मनौमहाभयंकरीकरालकालयामिनी ॥ प्रचंडवेगकेतहाँपवन्नवन्नचासहूँ । चलेदिशानचारितेतजेनिजेनिवासहूँ ॥ व्रजैधरासुछैगईमहानधूरिधारहै । नदेखिनेकहुँ पैरेनिजैसुजैपसारहै ॥ ९ ॥ तजैलगेअकाञ्चतेजलभ्रवारिधारहै । अतीवआत्ररेवितंबसंबकेअकारहै ॥ गिरैलगेकरोरिघोरओरचारिओरते । महानशैलकेसमानतेअतीवजोरते ॥ अघातज्ञोरतेव्रजेअनेकवञ्जपातभे । झकोरपीनतेततक्षवृक्षवातघातभे ॥ नदीसतीदिज्ञानिज्ञानघोपहुँगुनोपरे । ननेकहूँनगीचकानवैनहुँसुनोपरे ॥ गॅभीरहेनवीननीरधारधावतीधरा । परेअवर्त्तहँउठैतरंगशोरभर्भरा ॥ पॅरेनऊँचनीचठौरजानिगोकुछेमही । कछिदिजाकरारकोविहायऊपरैवही ॥ वनेनजातआवतोकहँवजैपगैभरे । खडोनहोतहँवनैकछनिहारिनापरे ॥ क्रंगओविहगचीतकारकोकरेंछगे । कहुँभ्रमैंकहुँथिरैंकहुँचछैंकहूँभगे ॥ अनेकजीवगाजकीगराजसोंअप्रानभे । अनेकतासुज्वाख्छागभस्मकेसमानभे ॥ अनेकतासुज्योतिको्विट्रोकिअंधहेगये । अनेकजंतुनीरधारमध्यवूड्तेभये ॥ १०॥ परायवच्छवाछिषेत्रवेष्टगोष्टमेंगिरे । तहुँ शिलाप्रहारतेनवेठतोवनेथिरे ॥ गुनाल्झीगुनालिनीकरेंहहापुकारहें। नदेहकीनगेहकीतिन्हेंकछूसम्हारहें। दोढा-यदिष्युसेषरमेंसर्वे, तद्यिष्पवनझकोर । रहतवनतनहिनेकहुँ, लागतवीरकरोर्॥ छंदतोमर-विरुप्तनेगोपीग्वारु । सबकहाँहैआयोकारु ॥ अववचवदीसतनाँहि । हमभागिकेहिपरुजीति नहिनीककीन्द्रोंनंद् । कियज्ञकयागहिनंद् ॥ निजसुतकह्योगरमानि । दुसिटियोगिर्मिस्याने अबहोतत्रनकरनाञ्च । सवत्रजानोयनआञ्च ॥ असकदतरोवतगोप । कियवेसवासवकोप ॥

कीउमुतनकोडरलाय । गोपीरहाँशिरनाय ॥ कोठकहेंनारिनपास । भनिमावरीहतभाष टिरियोरपातकराउ । गिरतींविशाटदेवाट ॥ छप्परवडतटिपीन । ट्रट्तशकटपृतमीन ॥ फटफटफुटनपटबंद । तटतटहुटतत्तरुकंद ॥ कवहूँनभोजिनसोग । तेअतिष्ठस्तिमहोत्र भाषादिवससपरवात । जोहिहितभषोजतपात ॥ सोनदसुतहिनजीक । अववलक्षपकीति फरिर्दे अवश्चिमाम । समरत्यकान्द्रपतः ॥ विचिद्दंनजारेटीर । विनिनकटनंदिकशीर ॥ दोरा-अमुक्रिगापीग्वाटम्बर, हादाकरतपुकार । इक्ष्यकनकोगहिहुत, गेन्हॅनेद्कुम्<mark>गर ॥</mark> ्रिनमात्त्रपोटिनाहिमारन।गिरनप्रतपुनिपुनिचटियायत॥**१ १।**गोवनगछर्नस्री**छिप्राही<sup>नहिन्</sup>रीन** -

दुखितचहुँकिततेविमिआँही।कहुँहिमनोतुमतजिकहुँजाही॥गोपीहुरिपदगिरीविहाल।कहुईिकरहुरक्षणनँदलाला॥ कृष्णकृष्णकिहगोपपुकारे । गोकुछकेहोतुमरखवारे ॥ तुम्हरेहिकहेशकमसमेटी । पूज्योगिरिहिनतेहिकछुसेटी ॥ तातेवासवकरिअतिकोपा । कीन्हेंदेतसक्छत्रज्ञोपा॥देखतसङ्कहानँदछाछ।।रक्षणकरहनकसयहिकाछा॥१३॥

दोहा-सुनिगोपिनगोपनवचन, अतिआरतदुसभीन । गाँवैंबछरावाछरो, निरसिसहेअतिदीन ॥ बोरनसहितसञ्चिक्कीपारा । वरिपरहेपनवारहिंवारा । झंझापवनचलतचहुँओरा । अञ्जनिनिपातहोतअतिघोरा॥ ऐसोनिरसिकृष्णभगवाना ।महाकोपवासवकरजाना॥९४॥प्रनिथसमनमेनाथविचारचोमिवासवकोयागनिवारचो तातेबरिपसिछिछचहुँ ओरनाचहतभाजवासववजबोरन १५ में निजबछवजकीरखवारी।करिहींकहाकारिहिपविधारी। भयोविभौमद्मत्तसुरैहा । मूढ्नजाहिज्ञानकरछेङ्गा॥याकोमद्मेंअवहिंउतरिहीं।सहजहिंमेंब्रजरक्षणकरिहीं॥१६॥

दोहा-मोरभक्तजेदेवहें, तिनकेगर्वनहोय । शक्तमोहिजानतनहीं, रह्योविभौमदमोय ॥ तातेकरिवोयोगहै, मानभंगयहिंकेर । नातोअनरथऐसहीं, करिहैयहशाठफेर ॥ १७ ॥ महींहोंनजकोरखवारा । व्रजकोंमेंहींअहोंअधारा ॥ मेंहींएकअहोंव्रजनाथा । व्रजकोसुखदुखमेरेहिहाथा ॥ मोहिदेखिजीवतत्रजवासी । सदारहतममदरशनआसी ॥ तनुमनधनमोहींकोजाने । दूजोईश्वमनहिनहिआने ॥ जोइनकोनराधिमें छीन्ह्या । पुहुमीप्रगटिकहातोकीन्ह्या ॥ जगमें मेरेदासनकाँही । दुखदेसकैं रुद्रविधिनाँही ॥ क्षद्भइंद्रयहकेतिकवाता। चाहतव्रजजोकरननिपाता॥असग्रुनिगोपिनगोपनकाँहीं।कह्योचळह्रममसंगनमाँहीं॥१८॥

दोहा-असकहिनिजगीवनलिये, गौवनम्वालिनम्वाल । गवनेगोवर्द्धननिकट, गिरिधारणगोपाल ॥

कवित्त-महामद्मत्तमयवाकेभेजेमहामेघ, महादुखदैनहेतुमहाजलढारघोहै । गीवनकोगोपिनकोगोपनकेतोनेसमै, दूजोनहिंत्रातातीनोंडोकमेनिहारचोहै॥ रघराजएकहाथहींसोंअतिआत्ररीसो, क्षितिधरक्षणैमेंछत्राकसोउपारचोहै। इंद्रगर्वगारिवेकोगोकुल्डधारिवेको, गरुयोगोवरधनगोविंदकरधारचोहै ॥ १९ ॥

दोहा-गोपिनगोपनसोंकह्यो, गिरिधारीगोपाछ । आवहुगिरिनीचेसचै, छैगोवनयहिकाछ ॥ २० ॥ ः करते । करहुनकछुश्रमयहानिजडरते ॥ नंद्ववाकेषुण्यप्रभाक । मैंउठायछिन्ह्योंगिरिराक ॥

्रुदः ्। आवहुर्गोपगोपिछैधाई ॥ जवटोंवर्पाहोयमहानी । तवटोंवसहुइतैसुखमानी ॥ २३ ॥

्रिंदुर्नेद्रुर्ने 🗦 अयानी । गोपीग्वालत्राणनिजमानी॥ गिरिवरजरजरहरवरभरभर्गे । थरथरपरघरकरखरदरवर॥ दोहा-छाखनगैर्विंबाछरा, अरुवाछिहुअनंत । गोवर्धनतरमेरहे, नहिंसंकेतसहंत ॥

.**ै**ने. । वेटनयुतकियज्ञकटअरोपा।।पेनहिंकोहुकोसाँकरभयऊ । संवेसुपासतहाँह्वेगयडा।।२२॥ ्राहुकोसूलिः । इरिम्रुखछ्विपीवतसहुलासा।।कहहिंसचैत्रजराजकुमारा । सातवर्षकोअतिसुकुमारा।। ्रथार े । दुलसागरतेहुमहिँउवारचो॥कोउकहकरपिरातअवहोई । छछाधरहुपरिहेंसवकोई ॥ ारा ्रेरावकाहें।्रिट्ट वीर गुँच 📅 🧗 ॥ निजनिजहाथलगावहुभाई।श्रमितलालगिरिकीगरुवाई॥

दोहा-कोडगोपीगिरिवरधरे, गिरिधरकोङखिनैन । ताकीवरणनकरतछवि, सखिसोंबोङीवैन ॥ कवित्त-तारनपैकंजकंजहुँपैरंभखंभराजें, रंभखंभहुँपैसिहतापैएकवापीहै।

वापीयेभुजंगहेंभुजंगपेकपाटत्यों, कपाटपेकपोततापेविवद्वतिथापीहै ॥ ताँपेशुकतांपेमीनतांपेअहिवाटकारे, तांपेअर्धचंदतांपेसुरजप्रतापीहै। मध्यतें उट्योमृणालतांपेछत्रछायाकिये, रघुराजपसीछविमेरेहगव्यापीहै ॥

दीहा-पुनिवोळीत्रजबाळकोउ, मंदमंदमुसक्याय । छसोससीकौतुकपरम, मोमुसकह्योनजाय ॥

# -आनन्दाम्बुनिधि ।

कवित्त-सनमुखसामरेकेआयवजवालकोञ्ज, तकीतिरछोहेंचखचंचलचलायकै । ताहीसमैकान्हकरकाँपतहीकाँप्योगिरि, व्रजननजानेगिरिगिरतवनायकै ॥ रघुराजरामतहाँऐसीद्शादेखतहीं, बंधुपैविलोक्योनेकुमंद्युसक्यायके। अवरोकिअग्रजाकोआनननवायनैन, ज्ञैरकोसँभारचोफेरिटारनरजायकै॥

दोहा-गिरिधरकोगिरिकरधरे, वीतिगयेदिनसात । त्रजवासीमोदितवसे, लगीनवरपावात ॥ २३ ॥ सातादिवसनिशिशकअयोरा । वनमंडलवरूपोजलयोरा ॥ पैनलहेदुःसकोजवनसारी । तवमपवाहेगपोनियाः निरासिकृष्णकोमहाप्रभाक।अतिशयविस्मितभोष्धरराकः॥वारणकीन्द्वोमेपनकाँ ही।अवत्रजमेंवरपहकोउनौँ रा सुरनसहितर्छेमेचसमान् । सुरपुरकहँगवनेउसुररान् ॥ उदितभातुभोअमळअकाञ्चा । मिटीवातवरपाक्षीत्राहा तहँ सिगरेगोपनिगिरधारी । गहेगोवर्द्धनिगराउचारी ॥ २५ ॥

### श्रीभगवानुवाच ।

सुनहुवनव्रजकेसव्छोग् । अवनकरीवरपाकरज्ञोग् ॥

दोहा-छैछेअपनीसाजसव, नारीसुतनसमेत । गिरितरतेअवनिकसिक, गमनहुनिजैनिकेत ॥ भयोभातुकरिनम्टप्रकाज्ञा।दीसतयननहिंकौनिहुँआज्ञा॥वहैयमुनअववीचकरारा।छ्ञ्बोछोनिकोसिट्रिअरा युसीसनतकृष्णकीवानी । सिगरेगोपमहासुखमानी ॥निजनिजञ्जकटनभरिसवसाज् । बाळवद्यस<sup>बसाहितहरी</sup> गौर्वेचछराञ्चाग्रकरिक । गवैनोगिरितरतेसुद्भरिक ॥ वाहेरठाठभयेत्रजवासी । पावतभेभतिआनैदरासी॥ १३ तर्हें स्वकोद्रेखतिगरिपारी। जसोरद्योप्रथममहिषारी॥तेसहिषुनिताकोषरिदीन्द्रों। आपहुगवनतहाँ तेकीन्द्रों ॥

दोदा-देखतर्हानैदनंदको, बजवासीद्रुतधाय । प्रेमसिधुमहँमगनसब, लियोघेरितहँभाय ॥ फोट्यममुसलालनकरो । मिळुप्रभुहिकोमोद्यनेरो ॥ गोपीहरिभुजमीजनलागी। बोलहिबचनप्रमरह्मारी पर्योटाटतुमकोश्रमभारी । हृहसुजापिराततिहारी ॥ द्विअक्षत्रटेसहितउछाहू । कोगोपीपूर्वासान देहिंगुद्धसम्भाशिरवादा । यदेवहुतआयुपम्रयादा ॥२९॥ यशुमितरोहिणितहँद्धतआई।हियोगोविरगारी दुनिकरज्ञ उंच्यादन् । निज्ञुतब्दकीनजरित्वारम॥राम्भाषपुनिमिलेगोविदे । विद्सतप्वतप्रका

दोरा-नंदगुषतद्वायक, अपनेसुतकेहाय । भयेदेवावतद्विजनको, गोधनमणिगणसाथ ॥ ३० ॥ गगन्ता प्यन्रतिद्विष्यारे । भूषेवनावृत्रस्तनगरि ॥ चारणविद्यापरगपवा । दरिष्रागावतमादित्ता । गर्पिहसुमनदेवदारिखाई।दरिकीअस्तुतिकर्राइसोहाई३१७गीअपसरानाचननाना।सोसराकाँदनिधिनापन नदैशागुकरिगोषनकार्ति । गोपस्यशतिझानँद्माँहीं ॥ नंदछाङकोमधिमहँकान्दि । बृद्धयेदशक्तरम्पः हर्षकिरिकामधिककार्ति । र्दोरकीर्पनगाषाँदमुबुगोर्षा । निरस्तृतद्दीरमुखआनंदुबोर्षा ॥ वजवावतबहुविधितद्दवानामिदमेदनिहिनीत आक्तभेषुंदाक्तकौटीं । निवसेत्वनिजनिजयहमाँहीं ॥

देहरा-पुद्धित्वपद्धाककिष्, वनमंद्रलमहुँपोर । हरिष्ठभावतेतद्धिनहँ, नह्यानप्काठीर ॥ हर् दति चिद्धिश्रीमदागनापिगनश्रीमदागनायोपनश्रीविधनायसिदारमनसिद्धिग्रीमहास्वाधिक शीमहाराजाशीराजापूरादुरशीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुराजामें हम्देष्टेन भानन्दान्युनियो द्दामस्कंषे पृष्टीर्थं पंचित्रहस्तांगः॥ २५ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

रास-कर्मभनात्वम् निवरिः निर्मासक्त्रमक्तितात् । भरिरक्ति । सम्मित्रमक्तिकारिकार्यक्रियात् । अनिश्चायमानन्भये, द्वर्द्वीर्या परभदेनर्भेद्रारे । गुमरि दशमुद्रपत्तपारे ॥ ३ ॥ तुबसुनकेरशमानुष्ठमा । निर्गयरित्र

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध ।

## श्रीज्ञक उवाच ।

ीहरिकेद्विगआई । वारहिवारचरणशिरनाई ॥ विवछराबाछरी, निजसंतानबीछाय । कह्योनंदसुतसोवचन, परमशीतिदरज्ञाय ॥ १८ ॥

## सुरभिस्वाच।

ाअघीजा।विद्यात्माजगकरट्छमीजा॥टोकनायटहितुमसमनाथा।आजुभईहमसबैसनाथा १९॥ द्रारे । तुमहाँ हैं।प्रभुइंद्रहमारे ॥ गोविप्रनसाधुनसुखदीने । सदायहीविधिरक्षणकीने ॥ २० ॥ भारा । टियोनाथवनमें अवतारा ॥ करनहेतु अभिषेकतिहारा । हमहिषठायदियीकरतारा॥२१॥

#### श्रीग्रक उवाच ।

ुरभितकाँहीं।अपनेनिकटबोटायतहाँहीं।।निजथनपयधारणयदुनाये। कियसभिषेकसदितसुरागापै ादितिआदिसुरमातुसव, कह्योशकसों वैन । तुमहुँकरहुँ अभिषेकअव, यदुपतिकोभरिचैन ॥ होजलभारे । लायोपेरावतघटकरपरि ॥ तेहिजलसॉसँगलैअम्रुरारी । इंट्रकियोअभिपेकसुसारी ॥ गहरिकेरी । देवल्डेसबमीदपनेरी ॥ २३ ॥ नारदतुंबरुआदिकआये । विद्यापरगंधवंद्वचाये ॥ रगणनाना। करनटमेयदुपतियशगाना॥जाहिंसुनतसब्टोकनपापा । पुनिनकरतप्राणिनकहेँतापा॥ उरानाना । महींमोदमंबुङ्खैताना॥२२॥भ्रुरगणफुङ्गबरपन्छागे । अस्तृतिकरहिंभतिहिंभनुरागे॥ नआनंदा। कहें हिंसचैजयजयगोविंदा॥

निजयनढारिपयः दीन्हीभूमिभिगाय ॥ २५ ॥ सरितनमेंबहुरसबद्धाः तः दियमधुदुरकाय ॥ हिस्अभिषेकभी, तबतेअब्रअनंत । बिनजोतेबजधराणमें, ट्रोपकन स्यंत ॥ ीपरप्रगटनलगे, मणिनअनेकनभाँति ॥ २६ ॥ छोर्षिररकपलवसे, गोबापहपदानाति ॥ रिजीवजद्दानके, यदपिशुरकुरुसय । अभिषेकेजेकृष्णके, तेस्यभावविसस्यव ॥ २० ॥ विधिगोकुटचंदको, परिकृतामगोविद । विदामौगिगवैनेभवन, झकादिकमुखंद ॥ २८ ॥

सिद्धिश्रीमन्मदाराजापिराजवांघवेशश्रीविद्यनायसिंदात्मजसिद्धिश्रीमदाराजापिगम श्रीमहाराजाश्रीराजायहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिष्प्रराजांगदन्देनकृते शानंदाम्बनिया दशमस्यापे प्रवापे सप्तविशस्तरंगः॥ २०॥

## श्रीशक उवाच ।

एकसमयएकादशी, वजमेरहीनरेश । निराहारवननंदकार, प्रन्योत्तविधिरमेश ॥ :बिहाने । ज्योतिपबिद्वजपतिहिदासाने ॥ टिएयोझाछमर्डेझहनूपराई । कटाअर्डेझर्झीलमाई॥ ानिशिमाही । पीतिमवयुगपामहिमाही ॥ तबहीतेनध्याद्वभाकी । तिरबहिन्द्विपर्विदेकी ॥ (पारण । योहिविभितेष जिन्नतभारण ॥ वरित्रयोद्दिशारणकोई । नीएकाद्दिर उनिर्देशे ।मतपारै । तर्राहेत्रयोद्शिकरेअहाँर ॥ देहीहिर्दिमनमार्देहिचार्ग । टेटनंड्निरीक्टकेंनिकार्ग ॥ यमुनामेंबलनवरनः गमननभेनँद्राय । इनीनदेवालाहुगैः लटक किल्हुग्य १ प ॥ नुतादिकारा । गदानिद्वरेकारुकुराला॥द्रलहुमीरप्यटेलागुःकविक्वतिकप्रकेणस्करागुः। न॥ रिनिहारे । रामकृष्णवारितुननपुषारे ॥ तुर्राषितुषोकोटरान्टेन्स्येट । कोरुकोटिनिस्पत्नरिक्षेपद्र ॥ १रीरमानी । परुपतोवरामारित्रानी ॥ निज्ञासन्वेकक्षेप्रसृति ॥ ३। देनियररणकरिक्षपदरापनि

# आनन्दाम्बुनिधि ।

एकहींहाथसोंमंदहँसिनंदसुतद्वतैगोवर्धनैलियडपारी।। सातदिनधारिछत्राकसमछोनिधरिछयोत्रजराखिहरिगर्वगारी । कहतरपुराजव्रजचंदनँदनंदगोविंदसोइसुधिकरैअवहमारी ॥ २५ ॥ इति श्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहा राजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरप्रराजसिंहजुदेवकृते आनन्दाम्बनिधौ दशमस्कंधे पूर्वार्धे पड्विशस्तरंगः ॥ २६ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

दोहा-जादिनगिरिधरगिरिधरचो, धराताहिनिक्सिभार । गऊचरावनसखनयुत, गमनेनंदिक्सोर ॥ वनमंगु चरावनलागे । सखनसहितअतिआनँद्रपागे ॥ गुनिसुरभीअरुशकअवाई । वैठेकुण्यहकांतरिंगाई॥ तवजोदियगोपनकहँवाधा । सोअतिग्रानिअपनोअपराधा ॥ क्षमाकरावनहितप्रभुकाँहीं।आनतभोवासनव्यगौरी तहँगोठोकतेषुरभिहुआई । वेठेनेहिथलुमहँमदुराई॥१॥हर्शिहनिरसिष्ठरनाथळजाई । गिरवोदंडसम्चर्णनर्र निजिकरीटसोंप्रभुपदप्रस्यो । बारबारनैननज्छबरस्यो ॥२॥ देख्योस्रन्योक्वणपरभाकःविनागर्वकोसीसाउ दोहा-आगेठाडोजोरिकर, कंपतगातविनीत । ऌग्योकरनअस्तुतितहाँ, यदुपतिकीआतिभीति ॥३।

#### इंद्र उवाच।

छंद-तुवरूपस्त्यविशुद्धसत्त्वसुशांतुत्पमेतमनहीं । मायाप्रवाहनिवद्धयहसंसारतुममेनहिंसहीं ॥ १ ॥ अज्ञाननोधकर्छोभ्आदिकनाहिँदैयहकाकही । तद्यपिखळनकेदळनहितप्रभुदंढदायनिगतिगही ॥४। तुमगुरुपिताजगदीशकालसरूपधारकदंडही । जगकरनमंगलहेतुकरहचरित्रनाथअलंडही ॥ जगद्भिश्मानिन्मानमोर्नहेतुतुवअवतारहे । तुवगायसुयशगोविद्जनहुतलहतभवनिधिपारहे ॥ ६। जगदीशमोसमजेअज्ञानीअभैतुमहिंविछोकिके । मदतेरहितह्नेभक्तिमारगचळतअतिमनरोक्तिकः॥ षेश्वयंकेमदमत्तर्मेजान्योप्रभावनरावरो । अपराधक्षमिकरियेक्कपाफिरिहीडँअसर्नीईवावरो ॥ ८ ॥ अवभोपनुपसंहारकरिकेहरणहित्रभुवभारको । निजचरणदासनकरनमंगठछेहुमहिअवतारको ॥। जयपुरुपजयभगनानजयितमहानजयसुखधामहे । वसुदेवनद्नकृष्णयदुकुछनायतुमहिषुणामहे ॥१ निजभक्तइच्छातेविशुद्धविज्ञानमूरतिप्रतहो । सर्वात्मतुमहासर्वकारणवासस्वरस्करतहा ॥११। मंग्रुद्दिनजम्सभगरुरिक्तिक्तिप्रवृज्ञरुर्वे । वहुपयनपानीअरुपपानहुपविहुनस्योवहुँहित्। तुवक्रपहितेगाकुल्यच्योमगवह्ताह्मजिक्ह्मा । करुणायतनयदुनाथतातेआयत्वपदकोगसाँ॥ भवक्रपाकीजेनायमोपरमाफकीजेच्छक्ह । यहरावरेअपराधकीनहिमिटीजनमहुँहूकहै ॥ १३ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

7

177

राद्धा-यदिविधिवस्तुतिजनकरीः सुरपतिअतिभयभीर। तविदिविद्देशिद्दरिवचनकरूँ, मेपसरिसंगंभी ई

#### श्रीभगवानुवाच ।

तोषकरनऋषाकेदेतः । मनगभगिकयोष्प्रकेतः ॥ ज्ञाकरदेमदमत्तमहाना । मेरोष्ठमिरणतेहिष्ठहाना॥ हमनिजसुरिकरावनकाना । गवपरचातेरोसुरगना ॥१५॥ श्रीमद्धंधमीहिनहिदेस । यदिर्दर्भ सन्योतादिपरकरनरूपाको।श्रीमद्सकटटेर्द्वहिताका॥सुरपतिभवनिजटोकसिपारे॥होइभवहि ोहासनदाकरमाम् । पेटदुनविमदानिनअधिकासः ॥ १६ ॥ १७॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध।

# श्रीशक उवाच ।

पुनिसुरभीहरिकेढ़िगआई । वारहिवारचरणिशरनाई ॥ दोहा-गोविंबछराबाछरी, निजसंतानबोछाय । कह्योनेदसुतसोवचन, परमप्रीतिदरशाय ॥ १८॥

सरभिस्वाच।

कृष्णकृष्णहेयोगअधीज्ञा।विङ्वात्माजगकररुछमीज्ञा।।छोकनाथरुहितुमसमनाथा।आज्ञभईहमसंवैसनाथा १९॥ इष्टदेवतुमअहोउदारे । तुमहोहोप्रभुइंद्रहमारे ॥ गोविप्रनसाधनसुखदीने । सदायहीविधिरक्षणकीने ॥ २० ॥ इरणहेतुयदभूवरभारा । छियोनाथवजमें अवतारा ॥ करनहेतु अभिषेकतिहारा । हर्माहपठायदियोकरतारा॥२९॥

श्रीग्रक उवाच ।

असकहिसरभोसुरभितकाँहीं।अपनेनिकटबोटायतहाँहीं॥निजयनपयधारणयदुनायै। कियमभिपेकसहितसुखगायै दोहा-अदितिआदिसुरमातुस्य, कह्योशकसों येन । तुमहुँकरहुँअभिषेकअय, यदुपतिकोभरिचैन ॥

अकाञगंगाकोजलभरि । लायोऐरावतपटकरपरि ॥ तेहिजलसॉसँगलैअमुरारी । इंट्रकियोअभिपेकसुलारी ॥ राचोगोविद्नामहरिकेरो । देवछहेसवमोदघनेरो ॥ २३ ॥ नारदतुंबरुआदिकआये । विद्याधरगंधर्वहुचाये ॥

। करन्छ्गेयदुपतियञ्गाना॥जाहिसुनतसव्छोकनपापा । प्रनिनकरतप्राणिनकहँतापा॥

ॅ्अपसरानाना । मर्ढोमोदमंजुङ्ङेताना॥२**२॥सुरगणफू**ङनव्रपनङागे । अस्तुतिकरहिंअतिहिंअ<u>नु</u>रागे॥

त्रिभुवनआनंदा। कहें हिंसबैजयजयगोविंदा॥

दोहा-गोर्वेनिजधनटारिपय, दीन्हीभूमिभिगाय ॥ २५ ॥ सरितनर्पेबहुरसबह्य, तः दियमधुदुरकाय ॥ जगतहरिअभिषेकभी, तवतेअन्नअनंत । विनजीतेन्नजधरणिमें, छगेपकन स्यंत ॥ धरणीपरमगटनटमे, मणिनअनेकनभाँति ॥ २६ ॥ छोरिवैरइक्यटवसे, गीवापद्वपशुजाति ॥ सिगरेजीवजदानके, यद्पिशुरकुरुराय । अभिषेकेजेकृष्णके, तस्वभावविसराय ॥ २७ ॥ यहिविधिगोकुटचंदको, धार्किनामगोविद । विदामौँगिगवैँनेभवन, शकादिकसुर्खंद ॥ २८ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवीपवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिशीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजसिंहनृदेवकृते आनंदाम्बनियो दशमस्कंषे पूर्वार्षे सप्तविशस्तरंगः॥ २७ ॥

## श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-एकसमयएकादशी, मजमेरहीनरेश । निराहारत्रतनंदकार, पूज्योत्तविधिरमेश ॥ उपकद्वादशोविहाने । ज्योतिपविद्वनपतिहिवसाने ॥ टिस्पो्शास्त्रमहें मुख्यसार् । कुटानझँबाद्शीटलाई॥ |प्रकादशिकीनिशिमाही । बीतिजवयुगयामहिजाही ॥ त्वहीतिमध्याह्रभरेकी । निरवाहसविवयाविवका॥ रेद्रादङ्गीरीमेंपारण । यदिविधितकाजनवधारण ॥ करेत्रयोद्शिपारणकोई । तीएकाद्शिफटनॉइडोई॥ इद्रादशीनोन्नतपारे । तवहित्रयोदशिकरेन्द्रारे ॥ एमीविप्रमनमाहेविचारी । चेटनंदनिशिअर्जनिकारी ॥

दोदा-पमुनाममञ्जनकरन्, गमननभेनँदराय । युनीनवेद्याञासुरी, जटप्रविद्यानतुराय n दं ॥ भारति पद्भावन । गर्गानंद्वर बागुसुवाटा॥वरुपतमीपगरेट बाग्नाकरिकातिशरकोरनक्ष्य । ज् रुपहुनाव पर्यायाहरूमा । पाना का का हितुरत्युकार् ॥ तुक्षितुकोको उद्गिरित्युष । काहुकोहिन्युन्तर्हेन्द्र ॥ अवकारकार्याकार । याक्ष्याकार वास्त्राच्या । इलहृतहरिबोहरिजानी । बहलटोक्येशरियपानी ॥ निजदासनकेलभेपदान ॥३॥देखिक्तनत्रजिक्कदरक्ष्यः

दौरिदूरितेगिरचोचरणमें । शिरधरिपुनिषद्परितकरनमें ॥ सिहासनवैठायनाथको। अतिपूजनकरिजोरिहायको॥ धन्यधन्यअपनेकहँमानी । अतिहरितवोल्योमुदुवानी ॥ ४ ॥

#### वरुण उवाच।

दोहा—आजुजन्मभोसफ्छमम्, सवकछुपायोआज । तेइभवनिधिजतरेअविज्ञा, तुवजनजेयदुराज ॥५॥ परब्रह्मजयजयभगवाना । परमात्माजेकृपानिधाना ॥ तुममें सुनीपरेनिहमाया । जोविरचेयहजगतिकाया॥६॥ मेरोहृतमहामतिमेदा । हरिछायोतुम्हरोपितुनंदा ॥ जानतरह्योननेकहुँकाजा । सोअपराधक्षमहुँयदुराजा॥७। हेगोविद्निजपितुयहस्रीजे । मोपरनाथअनुमहकीजे ॥ ८ ॥

# श्रीशुक उवाच ।

तवैवरुणपेद्वेप्रसन्नहरि । चलेतहाँतेलैपितुमुदभारि ॥ आयेपुनिवृद्दावनमाँहीं । दीन्ह्योंआनँदगोपनकाँहीं॥१। व्रजवासिनकहँनंदवोलाई । विस्मितदीन्द्वावचनुसनाई ॥ जैसोविभोवरुणपुरमाँहीं । तसतोहमदेलेनहुँनाही

दोहा-लोकपालसोंवरुणहुँ, कृष्णहिंकियोप्रणाम । तातेकान्हरसत्यकें, हेंईश्वरसुखपाम ॥ १० ॥ सुनतनंदकेवचनगुवाले । मान्योपरमेश्वरनंदलाले ॥ मनमेंकरनलगेअसिआसा । देहेंहमॅविकुंजविलाता ॥ ११ अभिलापावजवासिनकेरी । निजपुरदेखनहेतुपवेरी ॥ जानिकृष्णसर्वज्ञवदारा । लगेकरनकरिकृपाविचार । व्योकरनकरिकृपाविचार । व्योकरनकरहुँ विचार । व्योकरत्य । व्योक्ष विचार । व्योकरत्य । व्योक्ष विचार । व्याक्ष विचार । व्योक्ष विचार । विचार । व्योक्ष विचार । वि

दोहा—असविचारिनिजचित्तमें, करुणासिधुमुरारि । आशुवैष्णवीञ्चास्तिनज, सिगरेत्रजविस्तारि युवाबालगृद्धनत्रजवासिनागोयुतनिजपुरदरशहुलासिना।दियोविकुंठलोकदरशाई।हरिविम्रखीजहँकवहुँवर ब्रह्मअनंतज्ञानसतिरूपा । सूर्यप्रकाशअनादिअन्नपा ॥ त्रेग्रणहीनसिद्धिजेहिंदेखें । धन्ययन्यअपनेकहँलैं असविकुंठमहँसवत्रजवासी । अयेसचिदानंदिरासी ॥सोइविकुंठलिस्कुमुद्दपुरा । पूरवजहँगवँन्योअन्त्र तहँम्णिसिहासनमिधमाँहीं।रमासहितनिरुख्योस्नुकृहीं।निगममूर्त्तिथरिअस्तुतिकरहीं।पापनमुक्ति॥

दोहा-नंदादिकअसदेखिकै, विस्मितभेमनमाँहिं । पुनितिनकोहरितुरत्तर्ही, पहुँचायोत्रजकाँहिं ॥ १७ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाधिरवेशविश्वनाथिर्सहात्मणि राजश्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चाधिकारिरचुराजिहिंहजूदेवकृते आनन्दास्त्रानिधे दश्मस्कंघे प्रविधे अधाविश्वस्तरंगः ॥ २८॥

श्रीग्रक उवाच ।

दोहा-पुनिवनमें आवतभई, ज्ञारविज्ञाछिविसानि । तहँचाँविनिसीचाँदिनी, चारुचंदियताित् ॥ फूछिरहीचहुँभारचमेछी । छहरिछहरेँछितिवेछी ॥ तबहरिवजनारिनकसंगा । विहरनिकयोविचात्मर्थं भईज्ञारकपूरणमासी । जानितही अतिथानँद्रसाती ॥ मातुपिताकहँकुटणछिपाई । यमुनातटआशीह्मर्थः पूर्नकरनरासमुपमाको । मुमिरणिकयोयोगमायाको ॥ दिव्यविभूपणवसनहुँनाना। अंगरागृतिमितिवर्तरं भारत्वाजेविविप्रकारा । प्राटत्मेतहँकुद्धः॥ भारत्वाजेविविप्रकारा । प्राटत्मेतहँकुद्धः॥

दोहा-मद्वेगयमुनािकयो, दथ्टनीरगंभीर । वहनष्टग्योसुरभितमहा, ज्ञीतल्पदसमीर ॥ ३॥ कवित्त-यापुरवियोगिनिकवेषनविरह्वाण, सुसदसयोगिनिकेशमकोहरणहे ।

रपुरानकरतप्रफुछितकुमुद्कुट, उदितभयोहेईदुआनंदभरनहें ॥

€

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वार्ध।

श्रादिनशोकेमुखपूरवदिशाकेमुख, छेपतसोंअंगरागअरुणकरनेंडें। वालमविदेशीवहुदिवसविताइजैसे, प्यारीकोमिलतपायआयकैवरनहें ॥ २ ॥ मेदनीकेमंडलम्यंककीमयूखनको, मंडलअखंडलअखंडलिलाईहै । कुंकुमनवीनद्ञलालिमाललितकम्, लोकचारुवदनकीद्रतिदरशाईहै ॥ र्पुराजकारिंद्विकेक्छनकेकुंजकुंज, कांतिनकलापकलानिधिअधिकाईहै। मनमोहनीनमनमोहनकेहेत्मन, मोहनज्वंशीमनमोहनीवजाईहै ॥ ३ ॥ मदनकोत्रीजदैंकैकान्हजबर्छेकेतान, व्रजसंदरीनकोबोलायोवंशीटेरिकै। वेणुकीझनकनिजकाननमेंअनिकरही, प्रथमेंसनिकत्रजनारीउटींफेरिकै ॥ रघराजजेईजहाँजैसीरहींतेईतेसी, चर्ळाअकुलाइइकएकननहेरिकै । त्रकोसम्हारनहिंघरकोसँभारकछ्, प्राणहेँतेप्यारनँदनँदनैनिवेरिकै ॥

दोहा-गमनेमग्अतिहींचपळ, डोर्लीह्कुंडळकान । तद्यपिपगपगपंथतिन, कोटिनकोझदेखान ॥ हरिकीन्होंहियरोहरिजिनको । सुझैविपमपथनहिंतिनको ॥ हमहींसबतेपहिलेजेहें । हमहींमिलिपहिलेसुखलेहें ॥ याहीहितइकएकनकाँहीं । त्रजसुंदरीकद्योकछुनाँहीं ॥२॥ दुहतरहींसुरभीकोउनारी । तेतजिदुहवतुरंतसिपारी॥ दियेरहींकोउद्ध्यचढाई । नहिंउतारितेअतिअतुराई ॥ गमनीकृष्णप्रेमरससानी । घरकीसिगरीसुरतिस्रटानी ॥ रस्तरहींकोजमोहनभोग्र । छहिमोहनकोमुराछिनियोग्र॥गयोपाकिपयतेहिनउतारी।तुरतगईजबकुंजविहारी॥५॥

दोहा-कोडपरसतजननिनरहीं, सुनिमुरलीधुनिकान । पटिकपुहमिमहँथारद्वत, आञ्चहिंकियोपयान ॥ ीपियावतकोज्ञञ्जकाँहीं।तेतुरतेतजितिनहिंतहाँहीं।।गइयम्रनातटजहाँगिरिधारी।तृणसम्मिजनिजतनेविचारी।। तिसेवनकोडकरतरहाँतिय।तेउतुरतेहरिनिकटगमनिकय॥भोजनकरतरहींकोउप्यारीतिगमनीसबक्षधाविसारी ६

िकोऊअँगरागा । तेरुगमनीभरिहरिअनुरागा ॥ करतरहींकोउरुवटनप्यारी । तैसहिसुरछीसुनतिस्पारी॥ ाँजतरहींऑखिकोडअंजन।करतरहींकोडग्रहमहँमंजन॥अपअंजितहगअधमंजिततन।गईकृष्णकेनिकट**मु**दितमन।

दोहा—कोऊकानवंशीसुनत, अतिआत्रस्त्रजवाल । ओढ़िअंगमेंघाघरो, सारीपहिरिविद्याल ॥ ईकृष्णढिगकुंजनमाँहीं । तनुकोभानरह्योकछुनाँहीं ॥ कंकणपगनुपुरकरमाँहीं। गर्लीककिणिकटिमालसोहाँहीं॥

धिकरिभूपणविपरीती।चर्ङीचपरुद्दियभरिहरिप्रीती**७ पतिपितु**ञ्चातवंधुतिनकेरे।वारणहितकियजतनघनेरे॥ डियहरिहियरो । तमुतौँदतेकृष्णाढेगजियरो ८ कोचगोपिनकहँगोपगँवारा । रोकतभेदैभवनकेंवारा॥ हिमनितनकोत्तरँगयः । पियवियोगइनसहत्तनभयः ॥भृँदिनैनहितनटवरह्रपा।उरधरिकरीभावनाभूपा॥९॥

दोहा-हमनँदनंदननिकटचाँछे, दोऊभुजनवडाय । काँछिदीकेकुंजमधि, छेँहेअंकछगाय ॥

।करततेहिंक्षणमें।पुण्यपापनहिरहिर्गेतनुमें।१०।भववंधनछूट्योतेहिंकालादियोतूरततनुतनिव्रजनाला।। दब्यरूपछदिप्रयद्तिसवते।मिछीमोहनेचछिअतिजवते॥यद्पिजारमतिद्दीरमहँठानी।तद्पिबाछप्रभुचरहिसोहानी॥ सुनिअतिशक्तिकुरुराई । कह्योवचनशुकसोंशिरनाई ॥

राजोवाच ।

िपस्त्रहानहिमान्यो । केवटकतगोपिकनजान्यो ॥ तिनकोकिमिष्ट्रद्योसंसारा। मेटहुयहसंदेहहमारा॥१२॥ उनतपरीक्षितकीइमिवानी । बोलेशुकाचार्यविज्ञानी ॥

श्रीशुक उवाच।

दोहा-पहत्ताहमतुमुसाँनपति, प्रथमहिकियोजनान । हरिसुरीह्मिशुपाटिजिमि, हरिपुरिकेयोपयान ॥ पारा परणारा अस्ति । रिहुकोगतिदेतमुरारा । तीकाषुनिजेहरिकीप्यारा ॥१३॥ जनकोमंगुरुकरन्ञपारा । रेहिनिकुँद्वनाथअनतारा॥ रुरसोहतिवैजंतीमाला । जनुनीरदमधिधनुसुरपाला।।करतरासयहिभाँतिअखंडित । थलथलभोबंदावनशी दोहा-यहिविधिविहरतकान्हतहँ, छैसँगसखिनजमाति । तहाँमहामुद्दमचिरह्यो, शरदपूनिमाराति ॥ रासकरनसरिप्रिक्टिनविचारी । छैत्रजनारिनकुंजविहारी ॥ नाचतगावतदैकरताला । गमनेयमुनापुलिनविज्ञाः तहँकोमञ्जाञ्चकारसाञा । ज्ञीतञ्सरसमुखद्सवकाञा।।वहतपवनसुरभितचहुँजोरा । ञापपरागरहोतेहिंगे

गंजतम् धुपमत्तमनहारी । फेलिरही शशिकी जिन्यारी ॥ तहुँ वजवालनने दक्षमारा । विहरत आनँ ददेत अपीरी॥ कोउसिकोहरिहाथपसारी।परितकपोळदेहिंसुदभारी॥कोहुकहँमिळतथायमनमोहन।चूर्यतव्दनस्विगिकेणी दोहा-कोउनाचतवनगोपिका, विश्वरिजातिअलकालि । निजकरताहिसँभारते, अतिमोदितवनमाहि॥

कोउसिकोकहप्रसि, रम्भसम्भदरज्ञाय । यहिसमताईकरहुतुम, असकिहँसेहँसाय ॥ कोहुकीनीवीहरिगहे, सोलखिकेमुसक्याति । मनहुँ आपनेप्रेमको, गर्वदेखावतजाति ॥ कोहुकेकुचनकठोरनिज, करपरसतयदुराय । रूपदरपतेदरपनहिं, तहँसोदियोदेखाय ॥ कोउकामिनिकोकान्हगुनि, कामकलानिप्रवीन । नखळततेहिंअंगनिकियो, मनुमोहरकरितिम कोउसिक्कोकोतुक्छसनि, मिसिनोछाइयदुराउ । मिछतभयेमोदितमनी, सोकियग्राभागः॥

कोहुकोकरगहिनचतम्रसरी।सोम्रुखताकिछाकिछविप्यासी॥थिरहेरहतिफिरतिनहिंगछा।थर्कीपकीकहिंस्तरी कोहुकोकरिकटाक्षम्रकाई । छियोभागुहींचित्तचोराई ॥ सोजवमिळनहेतुढिगआई । भाषगयेतवभत्तत्ती नीचेशिकारिरहीलजाई । हरिहँसिहेलिनदियोहँसाई ॥ कोहकोनेननचाइविहारी । कहतभयेक्हँआसितारी कोडुसाँहैंसिक्हँ सुनहुकामिनी।विरहन्लायकशर्ययामिनी॥चलुइरहसियहरासविहाई। तीलहिहेससर्वजीती

दोहा-यहिनिधिहरित्रजसुंदरिन्, विविधभावदरकाय । कलाकुतुहरूकरतवहु, मनिसर्जिदेशोवकाय ॥१६ सवकोकियसनमानविहारी । सवकोदीन्द्र्याञ्चानदभारी ॥ मान्योअससिगरीवजनारी । हमरेहीव्राभेणिकि वहुआद्र्रकरवावनलागी । अतिञ्चयूप्रेमगर्वम्हॅपागी॥ अपनेकाहँगुन्योमनमाँहीं।हमसमझौरयुवित्नगरीी क्हनटर्गाहरिसोअसवानी।अ्मितभईगतिजातिनठाँनी॥कोञ्कहन्त्रदेखाउकन्हाई । कोज्कहरीनेअटर्ग कोवकद्वाजवजायसुनावो।कोवकदत्तुमहिकान्द्वभगावो।कोवकदसुमनठाइमोहिद्वि कोवकदभूपम्प्रित

दोहा-ऐसोवननारिननिर्धि, निजनशको अभिमान । विष्रद्धेभरसमुखद्यहन, हरिषेहेतुगुमान ॥ अिंहिनमंडरोमध्यम्, चित्तचपरुचहुँओर । अंतरिहतह्नेजातभे, आशुहिनंदिकशार॥ १८॥

इति श्रीमन्महारानापिरानवांधवेज्ञश्रीविश्वनायतिहात्मनतिद्विश्रीमहारानापिरानश्रीमहा रानाश्रीरानावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुरानसिंहनृदेवकृते आनंदाम्बुनियोद्श्रमस्कंषेषूर्वोधेषकोनिवशस्तरंगः॥ २९॥

श्रीग्रक उवाच ।

दोदा-चिनमाप्पसास्त्रमं डङो, प्रीननेकुसुदाय । निमितारापतिकेविना, तारनकीसमुद्र मोहनकोमिपमेनटिस, प्रयमचिकतअकुटाय । पुनिसमेकइकवार्दी, कडमोनदनतहरि

छंदद्वतविछंवित । ७५३तामणानतः । प्रतिमगीनिगरीत्रस्थितरौ । विगदनापनप्तिनुस्मिदौ ॥ निपटनागरिवागरिमीभदै । कर्रेदिबागरिकी सम्बद्धाः विवासीनिकामानिकानिकामानिकानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामानिकामान मपन्य निर्मार्गापपा।विनक्षित्वा । त्राच्यात्वा । । निष्टनायास्यायास्य । क्रास्यायस्य । ष्ट्रिक्ट निर्मार्गापपा।विनक्षित्वा । विद्यवेद्वाविन्द्रिययस्य ।।विसिमुक्द्रिवनाव्यक्षियः।विष्टसर्वाष्ट्रिया षणिनंदर्भंदर्भिद्रभी । निवनिविधिनानिसनंद्रभी।हिमनित्योद्देशिकामुविद्यास्की।वचनकी क्षरायभित्रवेतन्यार्थे । मधुरमानमुनानपदायके ॥ करनकुं ननकुं तदिहार्हे । सुर्राहिनहिं हिम्मोरिककेत्रवार्थे । मधुरमानमुनानपदायके ॥ करनकुं ननकुं तदिहार्हे । सुर्राहिनहिं हिम्मोरिककेत्रवार्थे । सुर्पिकेरिकित्विक ॥ तनहुनेमननेहिस्मेटगा । रमन्तिर्दर्भे

कहर्देनेनपरस्परतेससी । ग्रुनहुँतुँहि।कोहमहीछसी ॥ परमचंचलसोछिलकैगयो । विपिनिकेविचप्राणनिकोल निरदर्हेनँदुनंदुनहाद्ई । कहुँगहाँहियतेकरुणाई ॥ विपिनिमेव्रजवालविहायकै । कितछिप्योछिलयाछल्छायने सद्यारिपुकारिपुकारिके।चिकतचोंकितकंजनिहारिकै॥हरिहिटेरिकेपजनाइकै।मिलहुमोहनआश्चाईंआय ँकहुँकेहुँकाननपावर्ती । लहिनतेपियकोफिरिआवर्ती ॥ युवनिजोरिजमातिनफेरिके।कहाँहिमापवर्तुँकहँटि लिकाननकीतियवासनी।विनहरीनिजजीवनिराज्ञनी॥ तुलसिकेवनकेतरुवृंद्वेता।पियहिंपूँखहिंछोंडिअनदेव

बर्वे-हेचलदलकरुणाकरिदेहवताय । वहचंचलचितकेहिवनरह्योदराय ॥ पाकरिपरमकपाकरिनाकरिदेर । पियहिबताबोनहिंपछितैहाँफेर ॥ वटवताजयहिवाटेगोचितचोर । भूरिभामरीभरिहेंहोताहिभोर ॥ ५ ॥ हेक्ररवकतीवकसमधारेध्यान । जोनवतहीकेहिदिज्ञिगेप्रियप्रान ॥ विगतज्ञोकतमनितहींरहृहुअञ्चोक । हमसञ्चोककहँकीजैआञ्चअञ्चोक ॥ नामतम्हारोजाहिरजगमेंनाग् । पियनवतेहोत्तोसतितक्षकनाग् ॥ तमहँताकेभाईहोपुंनाग । जोशीतमैवतावातीबङ्भाग ॥ अलिद्रोहीनहिमोहींचंपसदाहिं। बोहीनिरमोहीकोकहिहौनाहिं॥ मानिनमानविनाज्ञीअतिहिअपीर । मिल्योमीतत्ववहिहैइतवलवीर ॥६ ॥ त्रल्सीहरिपदप्यारीसरलसभाउ । पियावताउविहाउसवतियाभाउ ॥ ७ ॥ अछिनसहिततमनिषसहनितवनमारु । तातेजानेहैंहैंमोहनरारु ॥ सत्यचमेळीहेळीदेख्योकंत । पियकरपरसतफळीविनहँवसंत ॥ वेळाअवयहिंवेळामतिहिंदुराउ । कितगोनाहनवेळावेगिवताउ ॥ जातीनिजसुमनैरँगहमहिनिहारि । कसनप्रकाशहृषियकोदायाधारि ॥ जहीतँहीकोमलहोतकठोर । कसवतायनहिंदेतीनंदिककोर ॥ ८॥ आमञ्जरामप्रदायकतुमवसुयाम । तुमस्तिदेखे हे कि है पनइयाम ॥ हेपियालतुम्हरोहियकोमलभूरि । कहहुकुप्णकितगमनेकेतकिदृरि ॥ यदिषकिठनतवऊपरकोपछहीय । क्योनपनसकहिदीजैकहँगेपीय ॥ असनअसनअवकीर्जेयहिबनमाँहिं । विनहरिकेहियरेलिगेयेजियजाँहिं ॥ कोविदारतमकोविदकरुउपकार । पछनवितायवतावहनंदकमार ॥ जासनतम्हरोहमहिनपरतप्रमान । कारेकारेहोतेएकसमान ॥ विषधारीतुमजाहिरहोमंदार । विरह्नविषमविषहरिहोत्तमनहमार ॥ पिल्वसदाप्रियहरकेहररिपुकाम । क्योंनवतायविनाज्ञहुकहुँघनइयाम ॥ यंनुलमंजुलसुखपदहरिसँगमाँहि । अबदुखपदकतहोतेकहितेहिनाँहि ॥ एकअलंबरहेतुमहमहिकदंब । अविजयजातोहरिविनहोतवेलंब ॥

दोहा-यहिनिधितरुणातरुटतन, गूँछत्रुँछतजाय । कुंजकटिदीकृटकी, टिन्नोटीटुसछाय ॥ भा-एकहीटोरमॅनन्मभयोअरुएकहीटोरयोधुसपाई । वार्राहवारिकयोडपकाररहेतुमभिनहमारेसदाई ॥ खुनातटकीटितिकातरुक्योन्वतावहुआद्यकन्हाई । साँकरेमॅनोसहायकॅरएपुराजसोमीतकीसाँचिमताई ॥ ,र्कसोसितिसाँनज्वाटकरेतेद्यानिजमाहँयसेकी । नातोवराहकेअंगछयेकीनवामनकेपदकेपरसेकी ॥ वपरेपुटकावटीतोमेसाँहेइतहेहरिकेनिकसेकी । श्रीरपुराजवतावतीनाष्ठिधिहँईसर्वयटकेपिटकेसेकी ॥ १० छत्तिफ़ीरकहें हरिनीनसों हेळीळ खीतुमम्रतिळाळ की है। चिकते चित वी चिळ थे। रवही छाविनीकी सोनविश्वार इतहीं है गये यह जानि परेयावयारिव है उरसाळ की है। को उका मिनिक कुच कुंकु मरेजितसी रभयावनमाळ की ॥

कित्त-पुनित्रजवाळकेहें द्वावनवृक्षनसों, कीन्ह्यों हैप्रणामत्वमश्यामपगळपटी ।
प्रीतमकेपीतपगीं अमर्गीअनंद्अति, अवलोंतिहारी हााखा छोनी छायछपटी ॥
र घुराजनिकस्योविशेपिइत हे कि कान्ह, तुलसी सुगंपरहे भौरङ्गोरङ्गपटी ।
कामिनिकोकं पएक करसों किलतएक, करमें कमलक मटाको कंतकपटी ॥ १२ ॥
सित्यासयानकोई कहाो पुनिसित्तनसों, लहरें छे लितल तिकाली आठी दे लिये ।
छपटींत सनहूँ पैकपटी निपटकान्ह, करको परसपाय आनंद्र अले लिये ॥
र घुराजजा के हितत्यागिदीन्ही छलकानि, आई वनवी चत्र जिवासको विशेषिये ।
व्रजकी नवे लिन विहायके विहारि छाल, प्रीतिकी नहीं वे लिन सों सुक्षितों परेष्ठिये ॥ १३ ॥

दोहा-विरह् विकल्पन्दु विधिवचन, बद्दतिविषिध्वज्ञवाल । विषमिवयोगविधाव्यथित, विचरहिविपितिक्षिः प्रनिथिकिथिकिसिगरीवज्ञानारी । इकथ्लेबटतभईद्वलारी ॥ स्वेबदनिशिथिलसवर्भगा । तापरजारतभंगकार प्रचिमसकल्कृष्णमहॅलाग्यो।विषमविरहवल्यानल्जारयो।।प्राणपथानजानिवज्ञवाल।करनर्लीहिरिपितराज्ञ कोजपूतनासक्ष्पसिविपदहीं।कोजहरिद्विपयपानहिकरहीं।। इकटस्रिसकोजधिरह्वेजहीं। कोजशिशुह्वेरोक्तीर्विक् कोजपूतनासक्ष्पसिविपदहीं।कोजहरिद्वेपयपानहिकरहीं।। इकटस्रिसकोजधिरह्वेज्यारीकोजस्मित्रेजहर्तिक्तीर्विक् कर्रोह्वेजाशुह्वीचरणप्रहारा।गिरीक्ष्मिसोलायपळारा॥१५॥तृषावत्ववुधरिकोजप्यारीकोजसिविक्तीर्विकारित

दोह्य-त्ताकोअंकउठायके, छेद्ररीकछुनाति । तिहिजपरकारिगरतमहि, मृतकसिरसदरज्ञाति ॥
मृपुरपगिनवनायरसाळा।कोज्छुट्टर्चनिगवँनतिवाळा १ ६कोउसिसामकृष्णह्नेनाँही।पुनिकोउससहि।हाँनी
कोउपरसासुरह्नेतहँथाने।हिरिरूपीसितिताहिगिराने॥कोउपुनिहोयनकासुरनारी।कोउहारह्वेतिहिंदेतिवणि ॥
कोउपसित्रज्ञगोवहँनाती।हिर्देशिक्षेत्रप्रसिक्षेत्रप्रसिक्षेत्रप्रसिक्षेत्रप्रसिक्षेत्रप्रसिक्षेत्रप्रसिक्षेत्रप्रसिक्षेत्रप्रसिक्षेत्रप्रसिक्षेत्रप्रसिक्षेत्रपर्रसिक्षेत्रपर्वसिक्षेत्रपर्वस्त्रप्रसिक्षेत्रपर्वस्त्रप्रसिक्षेत्रपर्वस्त्रप्रसिक्षेत्रपर्वस्त्रप्रसिक्षेत्रपर्वस्त्रप्रसिक्षेत्रपर्वस्त्रप्रसिक्षेत्रपर्वस्तर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्त्रपर्वस्तरम्

दोहा-कोडकहपानीपवनते, अवनडर्डुवनलोग । मेरक्षणकरिहों अविश्व को मेटिसवनकोशोग ॥ असकहिएकवसनफहराई। लियोगोपिकाळँचल्ठाई२० पुनियकसिकोल्यसिकोशर्साई। एवधीरबोल्यसिक् असकहिएकवसनफहराई। लियोगोपिकाळँचल्ठाई२० पुनियकसिकोल्यसिक्षित्रसाँई। एवधीरबोल्यसिक् रेकाली अहिविषपरपोरा। तज्ज्ञुआश्चात्रुवम्भवयहिलोसी सिक्स्यसिक्ष्यक्षत्रारा । लिन्सों वन्नराम्भवस्य पुनिसिक्षयन्सों कोल्यसिक्षयोली। अपनेलरकी आश्चायक्षेत्री। सिक्स्यसिक्षक्ष्याति सुनिम्हार्सी सुद्दुनयनसब्दक्ष्यारा । तोहिरहें दिखसकलिहारा॥ २२॥ दूसरिसिक्ह्यमानिस्रारी। कोल्यसिपुनिम्हार्सी

दोहा-शिलाव्हलल्यापिक, वाँधिताहिमहँताँहि । अतिशयहेरवावनलगी, लेलकुटीकरमाँहि ॥
वैधीसर्वित्तोमुखअसगायो । मयामेदिधनाहिचोरायो॥असकहिमूँदिलियोहगदोळ। भहमयाकुल्सित्हाँहोर्वि यहिविधिआरकृष्णकीलेला । विचरतभईसुखीशुअश्चीला॥पुनित्तिगरीज्ञरिकवनवाला।आगगमनीतिर्दित् यहेवत्रवेदावनतरुल्तिकन।शरदल्पामहँकीजतल्लल्लाकसुआगेचलिकवननार्दि।धरणीमहँहारिवर्द्याहरू क्योतित्तित्तिक्वेष्टप्यादी।इत्हाँद्विनिकस्योद्यलकार्त्या। जन्यवनअकुशुक्रलिशहकंना।हरिप्दविह्नम्

दोदा-पदीपपहेकियापो, सोकपदीचितचोर । यहिमगहे आछीचएड, अवआशुदिपहिऔर । समक्रियण्य वर्षेत्र वर्षेत्र वर्षेत्र । समक्रियण्य वर्षेत्र वर्पेत्र वर्षेत्र वर्षेत्य वर्षेत्र वर्य वर्षेत्र वर्षेत्र वर्य वर्यः वर्षेत्र वर्षेत्र वर्य वर्षेत्र वर्षेत्र वर्येत्र वर्येत्य

रिसुगरशैदमधवनापिकामे । सोसुसलेतिएकयदनारी ॥इक्षपगत्रगटनयकप्रगटतभटा

# श्रीमद्भागवत<sup>—</sup>दशमस्कंघ<sup>—</sup>पूर्वार्ध ।

दोहा-इककरकामिनिकंषमें, करिकेकान्हरजात । अवलपरततातेचरण, नहिंभरुकेप्रगटात ॥ जिमिकरिंदकरिणीकेकंषे । केञापनीशुंडसनयंधे॥श्लॅमतञ्जकतमहामदछाको । तिमिगमनतसुतनंदयाको॥२७॥ करिसनेहहरिकोअवराषा । तातेलहिनविरहकावाषा ॥ संगसंगडोलतिवनमाही । तेहिसमभागऔरकीनाही ॥ गुणअनुगुणियकेहेनामा । सोनहिंदीसतहेयहिजामा ॥ कहवावतुदक्षिणभगवाना । चहियसवमेंभाउसमाना ॥

|णअनगुणपियकेहेनामा । सोनाहदासतहयाहजामा ॥ कहवावछुदाक्षणभगवाना । चाहयसवमभाउसमाना ॥ जञ्जेहकप्यारी । छिपेकुंजमहँकुंजविहारी ॥ हर्राहेकलेशनामहरिताते । सागुणअवनहिंनेकुदेखाते ॥ ढोहा—तजिक्रलकुलिकुलकानिहँ, आईवनजिनहेत । सोछलिहमकोछिपिरह्यो, क्योंद्रसर्नाहेहरिलेत ॥

भाषे । बद्दईइवरतानेकुनराषे ॥ जोसमस्यहोवैसवभाँती । तौदुखहरेआययहिराती ॥

। मेटत्विपतिननिकसतप्राने॥वहसेखियहत्तिसिसमाग्।वनमेंसुखलूटितसितआजू॥ अभीतसवतिनसोंआऌी । टगतिहोयगीहियवनमाटी॥२८॥सोधनधनधनिधरणीमें।वस्वरणीयरवस्वरणीमें॥

ीकमलाकरतारा । नाजनहितअपजन्मअपारा ॥ जेहिंपियकीपदरजिज्ञरपारे । सोपियकीरजवारहिंबारे ॥

ि होयगीआजुअकेछे । विहरतवनवनकान्हरभेछे॥ २९॥

दोहा—तबकोउपुनिबोठीसर्खा, साँचकहतिर्तेवीर । ियपदपरतिर्हिपदपरित, उपजतिपूरीपीर ॥ दुर्ङभञपरामृतपियको । रह्योअधारहमारेजियको ॥ आजुअकेळीसोइअनोखी । पियतहोइगीभागनिचोखी ॥ ।पियकोतजिअबक्योइतऐहै॥३०॥पुनिकछुआगुचित्रजनारी।नवतृणकेअंकुरनिनिहारी॥

। तववोङ्गिचतम्असङेखी ॥ प्यारीकपदतृणगङ्गिहै । तोममसंगरोदअतिपैहै ॥

सविचारितीर्हकंपचढाई । चलोगयोअव्हाँकितपाई ॥ तिनकोतनुमनतेसोइप्यारी। सुधिनहिंताकोनेकुहमारी ॥ े । सत्यकहतिर्तेनातअताली ॥

दोहा-कामिनिकोकाँपेलिये, कामीकान्हरजात । भारभरेपद्धासिगये, तेपरगटद्रशात ॥ ३१ ॥

ि। देखीकुसुमचुनीयकवेळी ॥ तहँवोळीकोडळखइकसजनी। छोळाकरीजोपीतम्रजनी ॥ ो । दियउतारिकधतेप्रियाको ॥ ळगेकुसुमतोरननिजहाथा । प्राणपियारीकोळेसाथा॥

जोई । ऊँचेकरकरितोरचोसोई ॥ येंडीउठींकरतकरऊँचाई । पगअँग्रुरीउपटीरजवीचाई ॥ मिनिकरचेरो । करतसोईतेद्विकमनकेरो॥३२॥ष्टुनिकोऊबोछोत्रजनारी।यद्दयळतोस्रसिळेछूनिहारी ॥

दोहा-प्यारीकेविठाईके, याहीकुंजरसाल । निजकरसोंबहुकुसुमचुनि, वेणीगुहीगोपाल ॥ ३३ ॥

आर्छ। । नँदनंदनकपटीवनमाङी॥हमकोछिछिछिण्याहतआई। छिपनिज्ञंकतियशंकछगाई॥ तिसनेहाँहिसनीसाँवरो।ताकोछिवमहँभयोवावरो॥३१)।यहिविधिकहतविविधविधिवना।वारवारहारहिज्छनेना॥ राह्रहरिकहुँकुजनिकुंजिनित्रवेतापसुनिसुनिअछिगुंजिन॥छगेंचंदकरज्ञरसमितनतन्। कछपसरिसवीततहुँछनछन्। ।योमन्त्रियचंद्राननमें। विछितितवागेंबुंदावनमें॥गोषिनमधितेजीहुंदिषकाँहुँगिछदुरिगहरिकाननमाँहाँ॥३५॥

दोहा-सोसिगरिनतेआपनो, मान्योपरमसोहाग । ससिनत्यागिमोपरिकयो, हरिअतिशयअनुराग ॥ रेवरहिंकुंजविद्दारी । मोहींकोमानतनिजप्यारी ॥ जोकहिद्दींमेंकरिंहेंसाई । औरसर्सासीकीरितनहोद ॥ ३६ ॥ ववेणीग्रहिचळेविद्दारी । तबहरिसोसिसिगराज्यारी ॥ वहुतहरिससियनतजिआदेशिवियभाँतिकीकटादेसाई ॥

रितारी प्रवासायात्रात्रात्रात्रात्रात्यात् ॥ वहुत्तदृत्त्वास्यनताष्ठादावयमात्रावयमात्रावस्थाद्वसाद्वाः ॥ हिनार्दे । कहार्कुरेलवकाननमाँद्वीं ॥ तुमतीसरानसंगरीटवैया । वहुतदृर्द्धोनाद्वियकयाः ॥

ंगो । श्रमितकहोचिटिहेंकिमिआगे ॥ जोहमेरेपररासटुप्रीती । तांअवकरहुछाट्यहरीती ॥ ग्राहेंछेडुनिजकेषचदाई । चटडुजहाँमनहोयकन्दाई ॥ ३७॥

दोहा-सुनिप्पार्शकेवनअस, गवितजानिवनाय । नेंद्नंदनवोटेवचन, मंद्मंद्मुसक्याय ॥ अतिमेरीमाणियारी । मनिहासबिधिसीसतिहारी ॥ चित्रममकंथचटेंद्रतआछे । आवनचहाँहससीसब्पाछे ॥ असकिहेंबेटिगंबिगिरपारी।चढ़नटगीसोगोपकुमारी।तेहिंक्षणमेंहिरअंतरपाना।पियहिनटसिटतरचोत्रभिगताः गिरीभूमिमहँविटपतप्यारी।ततुकीसुपिनहिंनेकुसँभारी॥पसिपुटुमिडटिकेपुनिप्यारी।चहुँकितवितर्वतिर्वाहर्वे हायनाथहेमाणपियारे।मोहिंतजिअबतुमकहाँसिघारे॥केहिदिशिकेहियटकेहिवनमाँहीं।होकहँकहहकंतकताँही

दोहा—जिनकुंजनमें मोहिमिछे, भिरभरिवाहुविज्ञाछ । तिनकुंजनतेअवनकत, किंद्रुआवोनैंद्रलाह ॥ कियोकोनदासीअपराधा । दईजोडुसद्विरद्दर्कावाधा ॥ मेंगरीविनीहींव्रजनारी । सन्विधिपीतमआज्ञातिहारी ॥ तुमविनहकक्षणनाहिंजियोगी।खोजिगरछयहिटारिपयोगी॥तुविनहकक्षणकल्पसमाना।बीततमोहिंकहँबहिंजा ऐसीहाँसीमतिपियकोजे । जामेंयहतनुक्षणक्षणछोजे ॥ विनारावरीमृरतिदेखे । विभ्रवनम्नसत्यमण्डेते ॥ विगिमिछहुमोकहँअवप्योरे । कसनदयाहियहोतितिहारे ॥ मोहिंशकेछीछाँडिछिपाने । तेरेगुणहत्रहींमाजो।

दे।हा-रेकपटीअतिनिरद्ई, कारेनंदिकशोर । कसतरसावतदरशिन, व्रजवनिताचितचोर ॥ ३९॥ विल्पतियहिविधिसोव्रजवाला।डोलितमंदिहमंदिवहाला॥इयामश्यामग्रुखटेरतिश्यामा।छन्छनछीत्रितीत्रक्ष सोसिखकोअतिकरूणिवलापाग्रुनियेकसिखलहिसंतापा ॥ ताग्रुनिकटचल्यिईतुर्रते। देखीतिहिविष्यविद्या पूँछनलगीताहिकसप्यारी । फिरहुअकेलीविपिनिमँझारी ॥ धोंइततुमकोकान्हलेवाई । छोंडिअकेलेगोणीली केपोतिचिसवसिबनसमानेहिरहुतुमहुँआज्ञव्यराजे॥४०॥ग्रुनिऐसीसिखयनकीवानी । बोलीवनसंदिक्ति

दोहा-तुम्हरेमियतेमोहिंसली, छेआयोइत स्थाम । सेवकाईसविधिकरी, यहिवनठामहिंठाम ॥ अवहींमोहिंदगादेप्यारी । कहुँदुरिगोकपटीगिरिधारी ॥ सुनिमृदुवचनभईमितओरी । ताकोछ्छ्जानेवर्गीली जोपहिछअसजनतीसजनी । तोनआवतीसँगयहिरजनी॥प्रथमहिंचाधिप्रीतिकिछोरी । पुनिक्षणहींमेंडार्खाली दईनिद्देकेसँगमाँहीं । विरचेप्रीतिशीतिकीनोहीं ॥ सुनितीकीअसगिरादुखारी । वोट्टतभईसक्टवननारी कोअसजोकरिहरिसँगप्रीती।पाइहिप्रिनिविरहकीभीती॥ कान्हवानिजेकरेप्रतीती। नितकीहोतिअविश्वपक्षि दोहा-सुखकोमञ्जरअतिकठिन, छ्ट्टतनहोत्अवाउ । छिट्टिट्टिट्टिट्टिंग अतिहरिक्षणेमवाक्षि असकहिकतेहिर्साम्बर्धाः । सहिट्टिर्हिपोन्दाक्षि असकहिकतेहिर्साम्बर्धाः । हिट्टिर्हिपोन्दाक्षि असकहिकतेहिर्साम्बर्धाः । हिट्टिर्हिपोन्दिर्साम्बर्धः । सहिट्टिर्हिपोन्दिर्साम्बर्धः असकहिकतेहिर्सामेविर्हेपाने । हिट्टिर्हिपोन्दिर्सामेविर्हेपाने अभित्रहर्षा । हिट्टिर्हिपोन्दिर्हिप्तामेविर्हेपाने अभित्रहर्षा । हिट्टिर्हिपोन्दिर्हिप्तामेविर्हेपाने । स्वामेविर्हेप्तामेविर्हेपाने । स्वामेविर्हेपाने चिर्हेपाने । स्वामेविर्हेपाने स्वामेविर्हेपाने । स्वामेविर्हेपाने सिर्हेपाने । स्वामेविर्हेपाने सिर्हेपाने सिर्हेपाने सिर्हेपाने सिर्हेपाने । सिर्हेपाने सिर्हेपाने सिर्हेपाने सिर्हेपाने । सिर्हेपाने सिर्हेपान

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेज्ञश्लीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धश्लीमहाराजाधिराजश्ली महाराजाशीराजावहादुरश्लीकृष्णचंद्रकृषापाञाधिकारिशीरगुराजसिंहजृदेवकृते आनन्दाम्बुनियो द्शमस्कंषे पूर्वार्षे जिञ्जस्तरंगः ॥ ३० ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वीर्ध ।

## गोप्य ऊचुः । अथ गोपीगीतललितपद ।

जयतिनँदनंदनप्राणप्रिया, व्रजमेंप्रगटिनाथव्रजकोगोप्रस्तेअधिककिया ॥ रामविहरेंब्रजमेंनितहीं, तेहिब्रजकीअवछातुमविनविरहान्छमेंजातदही ॥ मिल्हुअवकहुँदिज्ञितेआई, प्रानिपयोरवहुतभईअवछोंडहुनिदुराई ॥ टगेत्ममेंतनुमनप्राना, वनवनसोजिथकोहियमेंधरितुवसूरितध्याना॥ १ ॥ इस्ट्सरसरसिजदग्वरि, ताकितिरिछिसैनज्ञरनकसअब्छनकोमारे ॥ आयअबऔपधिअसकींने, कोमलकरनदुसालघाउछैपूरणकरिदींने ॥ विकानीमोछिविनातुमसों, ऐसीदगाकरवतुमकोनहिंखचितरह्योहमसों॥ कहावधहोतकूपाणहिंते, जेहिंडपायजियजायसोईवधसुकविवसानहिंते ॥ वृथाईं िक्योवियोगलला, जोनभईसोभईअवहुँ तौदरशनदेहुभला ॥ २ ॥ महाभहिकाछीविपजलसों, वकहुअपायुरइंद्रकोपतेअरुदावानलसों ॥ भईजवजवत्रजर्मेभीती, तवतवअभैतुम्हींकरिदीन्हीकरिहमपरश्रीती ॥ नहींयहजानिपरेरीती, काँकेवशह्वेमनमोहनजुकारेयतुअनरीती ॥ विरहवेरीवजवासिनको, विथावृथाहींकरततुम्हेंविनतुवपददासिनको ॥ आयकसर्नाहंयहआरेमारो, तुमविनअवनदूसरोदीसतगोपिनरखवारो ॥ ३ ॥ नहींयज्ञदेभरिसुखदाता, सबदेहिनकेडरानिवसतहोसितमतिगतिज्ञाता ॥ विरंचिविनेसुनिकैनाथा, हरणहेतुभुभारिछयोञ्जोतारमोदगाथा ॥ हरोहमरोयदिदुसभारा, तौमहिभारचतारिप्रतीतिकरीस्रतिकरतारा ॥ भयेयदुकुरुकेसुलदाई, प्रीतिरीतिरावरीरुचिरअतिकहँपियविसराई ॥ ४ ॥ सदाशरणागतपाछकही, निजदासनसंसारदीहदुखआशुहिंचाछकही ॥ दयाकरिविनतीसुनिर्छाजै, इमगरीविनीगोपिनकोपियअवनविधादीजै ॥ कमटकरकमटाकरधारी, मनकोसकटमनोरथदायकविरहतापहारी ॥ कमटकरऐसोनिजप्यारे, हमेरीक्षरमहँधरहुआयअवमतिहोबहुन्यारे ॥ ५ ॥ सुनोपियगोकुळदुखनासी, हेळिनकोहरिळेहुगर्वकरिमंज्ञळमुखहाँसी ॥ नंहमसमिषरहीजगमाँहीं, यहीगर्वमुसक्यायंटाटअवनाञाहुकसनाँहीं ॥ सुनेवरुवीरवीरसाँचे, वैरीविरहविनाञ्चनमेंपियहोहुनअवकाँचे ॥ किंकरीहमचरणनकेरी, निजअधीनजनतजनवानकवहूँनरहीतेरी ॥ चटावहअयनहिरीतिनई, गहतनिर्देईवानिसखीनहिजीहेँहायदई ॥ ेदेखावहुसरसिजचारुमुर्पै, अवनटाजवजराजकरहुमिटिदारहुदीहहुसै ॥ ६॥ जीनपद्कार्टीझिरसोद्रो, दासनकोदुसहरणहारजेहिकमटामनमोद्रो ॥ चर्टेगोवॅनपीछेपीछे, जातेटिटतमंदगतिकोवनकेगयंदसीछे ॥ आपनोचरनकमळसोई, कुचनवीचधरिमदनविधाकरकदनकरहजोई ॥७॥ तिहारिवेमधुरीवातियाँ, अवसुधिकरिकरिवावनितनकीकटीवातिछतियाँ ॥ कीनचतुरोअसजगमाँहीं, जोतम्हरोसनिवचनरचनकोमोहतहरूँ ही ॥

पियावहलालनअधरअमी, व्रजयुवतिनकीविरहृव्याधिविनपानकियेनकमी ॥ ८॥ तिहारीकथापरमङोनी, ग्रुनिजनगायतरइत्तदियसनिश्चिनाञ्चतिअनहोनी ॥ श्रवणमंग्रह्मदछविछाई, पुरवपुण्यकियेतेइनेमहिवितवहिंवयगाई ॥ मोईअबरह्योअधारहर्में, नातोक्षणविद्धरेतमकोजियभेंटतजाययमें ॥ ९ ॥ हँसनिहारिहेलिनिसुखदाई, प्रेमपगीयहतकिनितरीछीचलिनचाहताई ॥ छछितविहरनिकुंजनिमाँहीं, हाँसीकरनिरावरीहँसिहँसिविसरतिअवनाँहीं ॥ करेजोकोडतिहरोध्यानाः ताकीविथानरहतितनकतन्तुसुखपावतनाना॥ हियेधरिम्रतितिरभंगी, बैठींहमयमुनाकेतटमेंप्रेमरंगरंगी॥ नहोतिवियातनुकीदूरी, यहमनमेंगोपाललालअचरजलागतभूरी ॥ छपेकहॅरेकपटीकारे, कतनसुनतअववातहमारीजातच्छोमारे ॥ १० ॥ कठिनवनकोमलपदतेरे, लगिनजाहिकहुँकंटकआवहुआशुसिवनेरे॥ चल्हुजबगोवनकेपाछे, लैकरलकुटीवेणुवजावतवानिकवनिआछे॥ तबहिंमनहोतरह्योऐसो, ठाठहिथेनुचरावनपठवतनंदवबाकैसो ॥ कमळकोमळसुंदरपगर्मे, छगतकबहुँकंटककंकरजोकाहकहतजगर्मे ॥ हमारोमनअवहुँ डरपे, हैकरीलकीकुंजघनीवृंदावनथरथरपे ॥ ११ ॥ जचैतमसाँझसमैप्यारे, आवतहोगीवनकेपाछेस्ररलीकरधारे ॥ कपोलनझरुकिअरुककारी, गोरजरंजितरुचिरवदनछविआलिनसुसकारी ॥ मनहँइदीवरअछिमाला, ऐसोमोहनतवसुखनिरखतमोहैंवजबाला ॥ ळळाळळचावहुक्योंजियरो, क्योनहळसिहरिनिजहियकीजनुनजहेळिनहियरी॥ १२॥ मनोरथपुरकपदतेरे, जोकोडविपतिपरेपरसमिरतद्वलनरहतनेरे ॥ मुन्योंऐसोहमनिजकाना, धरहुआयनिजपद्हियरेहमरेतोफलजाना ॥ धरणिमंडळमंडनकारी, जोकोंडपरसतचरणतिहारोतेहिआनँदभारी ॥ मिछीनहिंतोपगभारदेहु, तोहमविरहविपतित्रजिवनतेजैहैंनिजगेहू ॥ चरणजसपूजितहैकमला, तातेअधिकप्रेमभरिप्रजिहेंगोकुलकीनवला॥ नसोहतिऐसीनिञ्जराई, जोअसकरनहतोतोकरपरकसिळयगिरिराई ॥ १३ ॥ तिहारोअधरामृतप्यारे, सुरतिसँमेंआनँद्डपजावनहरतक्ञोकसारे ॥ सवतिमुरलीकियतेहिज्ँठो, तदिपदेहुहमपानकरेंगीकहहिनहींबूँठो ॥ ळळातेहिंएकद्ववारापिये, प्रनिनरहतिसुखआझाओरकद्धतेहिंविनकाहिंजये॥ १८॥ कुटिच्कुंतऌतुनअहिकारे, हेरतहींहठिमदनविपमविपपसरतत्वसारे ॥ कठानिधिकोटिनछिष्छोने, देखतहीं सुखनतकहतसुखकछुनहिंबनिआने ॥ विरंचिमहाजडहमजाने, तुवसुखनिरखतइननेननमेंपळकनिनिरमाने ॥ जाहुजन्येज्ञचरावनको, तनतुन्विनङ्कपठककठपसमनीततयातनको ॥ १५ ॥ पितापतिपूतमुजनश्राता, तुम्हरेहितगोपालनराख्योतिनसोंकछ्नाता ॥ सनत्मुरलीप्रनिइतमाई, ताकोफलतुमदियोलालज्ञवनवनविलसाई ॥ नंदकोपूतपूतपूते, वजनारिनदेदगादुरचीनद्विआवतअजहूँते ॥

करतकोउजगमहँ असनाँहीं, प्रथमपियाहिपियूपफेरिविषमेठतसुलमाँहीं। रसिकतुमनामहींकेळाळा, जोरसरीतिजानतेतौनिशितजतेत्रजवाळा ॥ १६ ॥ **उटावे विसरिगईवतियाँ, कहतहते अजवाटनको छिखेशीत छममछातियाँ ।** यद्पितुमभूछिजाहुहमहीं, तद्यपिहमभूछेहुनभूछिहेंकबहुँकेतत्महीं ॥ हुँसनिकीफँसनिफँसितेरी, तापरपनिचितवनिकोचाबकमारचोहरिहेरी। धाँधिपनिमेमकोठरीमें, क्योंनआयदरज्ञावतआननअवकाहेजीमें ॥ कीनहमकीन्झोंअपराधा, जातेहमेंबोलायबीचमनदीन्हीअसवाधा । करीतकसीरमाफप्यारे, निजविज्ञालजरमेंलगायअवहोजनहिन्यारे ॥ यदपितहँकीवासीकमला, तद्यपितासदासिकाहैसवरहीहैंब्रजअवला । ठठकठागीहियलागनकी, मिलहहमैकरिकापथलालअवप्रनिनहित्यागनकी ॥ मोहनामोहिलियोमनको, मनमोहनकतकरतहमारोतजतप्राणतनुको ॥ १७॥ अहीव्रजजीवनयज्ञदाके, महामाधुरीम्ररतितेरीवसीनउरकाके । निर्वितुमकोदुर्वकेहिनगयो, तुवपद्रमेमपगेव्रजनायकमंग्ठकेहिनभयो ॥ तुर्मेहेहमहींभरिअधिकभई, प्राणदानिकिमिआयदेहनहिंविरहसतायतई। विनातम्हरोहियमें लागे, विरहानल जिरहे ब्रजगोरी अवनवनतत्यागे ॥ संखिनसुखदायकवनमार्छा, कतयहनामधरावतअपनोदुखदायकआर्छी । मिलोगेजवलोनिहिप्यारे, तवलीइतहीबैठिरहैगीअनञ्जनबत्तधारे॥ १८॥ कित्त-चरणसरोजरोजरोजजेटरोजनमें, नाजनमनोजओजहेतुधारतींरहीं । पैअतिकठोरकुचकोम्रजपदारविंद, निजजियजानिकैवियाविचारतीरहीं॥ तेईम्टदुपायँनसोंविचरौकठिनभूमि, जामेंहमतनुमनधनवारतींरहीं। रप्रराजयहदुखअवतीसद्योनजात, औरजसतसकैइहाँविसारतीरहीं ॥ १९॥

श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाबांधवेद्यविद्यनाथांसहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीराजानहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंहज् देवकृते

भानंदांबुनियों दशमस्कंधे प्रवीधे एकविशस्तरंगः ॥ ३१ ॥

#### श्रीज्ञक उवाच ।

, बीतिगयोकछकार । त्रजनारिनविरहिनतहौँ, मिलेनहीँनैंदलाल ॥ धीरजसिगरीभाग । वजनितारीवनटगीं, रागतरागविराग ॥ भरींटाल्साबाल । केवलजियजैबोरद्यो, सरितटपरींविहाल ॥ १ ॥ ्रं **वरसेस**टिङज्योंसुसातङसिज्ञाङाँहै ।

, पारावारिवृहतमेनोकान्योविशाङीहे ॥

ू, जनमद्छिद्दैदेवहुमज्यों सुसारी है।

े, प्रगटभातेसेघनइयामवनमार्टीई ॥

े**्रकटिचररासीपम**टपुररसा**रदे ॥** 

पियावहुलालनअधरअमी, त्रजयुवतिनकीविरहव्याधिविनपानकियेनकमी ॥ ८॥ तिहारीकथापरम्छोनी, सुनिजनगावतरहतदिवसनिश्चिनाश्चतिअनहोनी॥ श्रवणमंगठप्रदछविछाई, प्रवपुण्यिकयेतेइनेमहिवितवहिवयगाई॥ सोर्डअवरह्योअधारहमें, नातीक्षणविछरेतमकोजियभेटतजाययमें ॥ ९ ॥ इँसनिहरिहेलिनिस्रखदाई, प्रेमपगीवहतकानितिरीछीचलनिचारुताई ॥ छितविहरनिकंजनिमाँहीं, हाँसीकरनिरावरीहाँसिहँसिवसरतिअवनाँहीं॥ करैजोकोउतिहरोध्यानाः, ताकीविथानरहतितनकतन्तुसुखपावतनाना॥ हियेधरिम्ररतितिरभंगी, बैठींहमयम्रनाकेतटमेंप्रेमरंगरंगी॥ नहोतिवियातनुकीदूरी, यहमनमेंगोपाललालअचरजलागतभरी ॥ छपेकहँरेकपटीकारे, कतनसुनतअववातहमारीजातचळोमारे ॥ १०॥ कठिनवनकोमलपदतेरे, लगिनजार्हिकहुँकंटकआवहुआश्रुसखिननेरे॥ चलहजनगौवनकेपाछे, लैकरलकुटीवेणुवजावतवानिकविनेआछे॥ तबहिंमनहोत्तरह्योऐसो, लालहिंधेनुचरावनपठवतनंदववाकसो ॥ कमलकोमलसुंदरपगमें, लगतकबहुँकंटककंकरजोकाहकहतजगमें ॥ हमारोमनअवहुँडरपै, हैकरीठकीकुंजघनीबृंदावनथरथरपै॥ ११॥ जनेतमसाँझसमैप्यारे, आवतहौगीवनकेपाछेसुरठीकरधारे ॥ कपोठनझङ्किअङ्ककारी, गोरजरंजितरुचिरवदनङ्गिआहिनसुखकारी॥ मनहुँइदीवरञ्खिमाला, ऐसीमोहनतुवमुखनिरखतमोहैंब्रजबाला ॥ ट्ठांट्टचाव्हक्योंनियरो, क्योन्ह्टिसहरिनिजहियकीनव्रव्नहेटिनहियरो ॥ १२ ॥ मनोरयपुरकपदत्तेरे, जोकोडविपतिपरेपरसुमिरतद्वलनरहतनेरे ॥ सुन्योऐसोहमनिजकाना, धरहुआयनिजपद्हियरेहमरेतोफ्रङजाना ॥ धर्गिमंडलमंडनकारी, जोकोडपरसतचरणतिहारोतेहिं आनँदभारी ॥ मिछोनर्हितौपगभारिदेह, तोहमविरहविपतितजिवनतेजेहेंनिजगेह ॥ चरणजसपूजतिहेकम्छा, तातेअधिकप्रेमभरिपुजिहेंगोकुटकीनवेटा ॥ नसोहतिऐसीनिङ्गाई, जोअसकरनहतोतोकरपरकसल्यिगिरिगई ॥ १३ ॥ तिहारीअधराष्ट्रतप्यारे, सुरतिसँमें आनंदरप्रजावनहरतक्षीकसारे॥ सवतिमुरलीकियतेहिन्हेंठो, तदिपदेहुहमपानकरेंगीकहहिनहींबुँठो ॥ टटातेहिएकदुवारिषये, पुनिनरहतिसुखभाशऔरकछतेहिबिनकाहिषये ॥ १८ ॥ कुटिङ्कुंतङ्तुवअहिकारे, हेरतहीहिटमदनविषमविषपसरततनसारे ॥ कर्रानिधिकोटिनछविछाँव, देसतर्हीसुसवनतकहतसुसकछुनाँहवनिआवे ॥ विरंचिमहाजदर्मजाने, त्रवसुरानिरसत्तरनेननमें पटकनिनिरमाने ॥ जादुजनपेनुचरावनको, तबतुबविनइकपटककटपसमगीततयातनको ॥ १५ ॥ पितापतिपूतमुजनभाता, तुम्हरेहितगोपाटनराएयोतिनसोंकछुनाता ॥ मुनत्मुरटीपुनिइतलाई, ताकोफटतुमदियोटाटमूबनवनविटसाई ॥ नंदकोपूतपृत्यते, वननारिनदैदगादुरघोनदिवानतसनहैते ॥

करतकोडजगमहँ असनाँहीं, प्रथमपियाहिपियूपफेरिविपमेळतसुखमाँहीं। रसिकतुमनामहींकेठाठा, जोरसरीतिजानतेतीनिशितजतेत्रजवाठा ॥ १६ ॥ ललावेबिसरिगईबतियाँ, कहतहतेव्रजबालनकोलसिशीतलममछातियाँ । यदपितमभू छिजाहु हमहीं, तद्यपिहमभू छे हुनभू छिहें कव हुँ कंततु महीं।। हॅसनिकीफँसनिफँसितेरी, तापरपुनिचितवनिकोचाबुकमारबोहरिहेरी। धाँधिप्रनिप्रेमकोठरीमें, क्योंनआयदरशावतआननअवकाहेजीमें ॥ कौनहमकीन्ह्यांअपराधाः, जातेहमेंबोलायबीचमनदीन्हीअसबाधा । करोतकसीरमाफप्यारे, निजविज्ञालजरमेंलगायअवहोडनहिन्यारे ॥ यदपितहँकीवासीकमछा, तद्यपितासुदासिकाह्वेसवरहीहेंत्रजअवछा । छठकछागीहियछागनकी, मिछहुहमैकरिशपथछाछअवधुनिनहित्यागनकी ॥ मोहनामोहिलियोमनको, मनमोहनकतकरतहमारोतजतप्राणतनुको ॥ १७॥ अहोत्रजजीवनयञ्जदाके, महामाधुरीमूरतितेरीवसीनउरकाके । निर्वित्मकोद्दलकेहिनगयो, तुनपद्रमेमपगेत्रजनायकमंगलकेहिनभयो ॥ तुर्म्हेंहमहींभरिअधिकभई, प्राणदानिकमिआयदेद्वनहिंविरहसतायतई। विनातुम्हरोहियमें छागे, विरहानछ जरिहेन्नजगोरी अवनवनतत्यागे ॥ संखिनसुखदायकवनमाठी, कतयहनामधरावतअपनोदुखदायकआठी । मिलोगेजवलींनिहप्यारे, तवलींइतहीबोठिरहेगीअनज्ञनवतथारे॥ १८॥ कवित्त-चरणसरोजरोजरोजजेटरोजनमें, नाज्ञनमनोजओजहेतुधारतींरहीं । पेअतिकठोरकुचकोम्लपदार्रावंद, निज्जियजानिकेवियाविचारतींरहीं॥ तेईमृदुपायँनसोविचरोकठिनभूमि, जामेंहमतनुमनधनवारतीरही। रपुराजयहद्वस्ववतीसद्योनजातः सौरजसतसकेइहाँविसारतीरही ॥ १९ ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजािपराजश्रीमहाराजाबां पवेक्वविक्वनायसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजािधराज श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुराजर्सिहर् देवकृते भानंदोबुनिया दशमस्कंथे पूर्वाये एकत्रिशस्तरंगः॥ ३१॥

श्रीशुक उवाच ।

दोहा-यहिनिपिकरतम्रटापवहु, वीतिगयोकप्रकाट । वननारिनविरहिनतहाँ, मिटेनहींनैद्दाट ॥
तमतिनकेतन्तत्तेत्त, पोरजसिगरोभाग । वननितारोवनटगाँ, रागतरागविराग ॥
तटपिरहींहरिदरको, भरींटाटसागट । केवटनियनैनारको, सरितटपरीविहाट ॥ १ ॥
किवस-ऑपरेकोऑसिनेकेटरपवितायमिट, वरसेसटिटर्गोस्सातटिनिशाटीहे ।
कृतककेसुराजेसेपरितिषप्रपार भारानारिन्द्रतमनोकार्गोविहाटीहे ॥
रपुराजनातकवदनजेसेस्तातिनुद्देश, जनमद्दिद्देवहुमर्गोस्साटीहे ॥
स्वतिहारिकिरहागित्रकटेनेटी, करट्मातैस्वरन्द्रमानवनमाटीहे ॥
टस्तकमंद्रमेद्रसेतमुस्सार्विद्देशन्यास्त्रमान्द्रमानवनमाटीहे ॥
स्वतिहारिकिरहागित्रकटेनेटी, कर्टिकटरानीक्रम्हरानम्बर्ग ॥
स्वराभवीसुरीकेटी, वर्टकटरानी, कर्टिकटरानीपर्वद्रमानव्ये ॥

388)

ं अानन्दाम्बुनिधि । 🕆

अर्छ्केंअमोल्लोलकुंडलकपोलगोल, मौलिमोरपङ्घनकोम्रुकुटविज्ञालहै। कोटिमनमथनकेमनकोमथनवारो, बीचव्रजवालनकेविलस्योगोपालहै॥२॥ श्रीतमकोलिपयारिनकेविकसेटगवारिजसेल्लीक्सिस्ति। एकहिंबारटठींअतुराइमिल्योस्तकेमनुप्राणप्रवासी॥

ँ सुवाँते भयेसुखकेअँसुवाअतिप्रीतिप्रकासी।चारिहुँओरतेचैनसनीवनस्यामकोवेरचोवनीचप्रछासी ॥३॥ हियेपियकोष्डिनिप्रीतमेकरसमेअतिवोरी । कान्हरकोकरकंजगस्रोअपनेकरकंजनसोंत्रजगोरी ॥

ार्वा १२ मञ्जा सारान्त्रराजनारा । प्रान्त्रराजनार्वा । प्रान्त्रराजनार्वा । प्रान्त्रहेमनोवाट्यपायकरोअवटाटकरोरी । पेअवजाननपेहीकहूँ हमसोंकरिकेकेतनींवरजोरी ॥ ऽटीटटाकोहियटाइअन्हायप्रमोदकोसिधुसोहाई । चंदनवर्चिवचारुमुजापियकोटियोकंपमेंधारितहाँहीं ॥ राजकहैमनोगोरीरहेअवटोंकेहिंकुंजदुराई । येमुजभ्राजैंहमारेमुजानिपैनाहिटताविपैराजैंकन्हाई ॥ ४ ॥

्राचार्यकृति । त्राचार्यकृति । व्याचार्यकृति । प्रीतमकेष्ठस्वाधिरिवीरिग्रहीयुगहाथनसींष्ठस्रासी ॥ राजकहेमचुपेसोयहीळहिवेकिरहीहमआसी । जुँठिहुँहेगुरळीकीसहींपेतऊतजिजातनमीठिग्रुपासी ॥

,राजकहमनु एतापहालाह्वाकरहाहमञासा । ज्ञाठहुहसुरलाकासहापतकताजजातनमााठसुघासा ॥ |खीहरिकोहियरोजपनेहियरेघरिकामकोजीती । फेरिगोविंदपदेअर्रावदघरचोउरमॅसुखकंदसप्रीती ॥ \* राजमनोवजराजेकहेंगुनिकेथमभीती । येउरघारिवेयोगललाविचरवनमंसोवर्डाविपरीती ॥ ५ ॥

ोत्रिकृदीकरिदंतिनसींअधरानिकोदारित । श्रीतम्प्रेममेपूरीप्रियारसहरिसिकेहराआँसुनिदारित ॥ े गकीभ्रुळिहियमहँबारिह्वारिव्चारितकितीक्छोकेकटाक्षनिसीमनोकान्हकोकामकज्ञानिसीमारित

्तिहॅंठाछनकोठिखिठायररेखडीसामनेजाई। कान्हकेआननकीसुखमासुधापीवनहेतुप्रियाछ्छचाई॥ ेनेवारिपछेरपुराजचेळेनचछाई। पानकरेक्षणहुँक्षणपेअधिकातितृपानहिनेकअघाई॥७॥

्रीप्राणप्रियाद्दरिकीक्षणमेंछिकिकेमनमोहिगई । हरिकीमहामाधुरीसूरतिधारिहियेहिठेऐतिविचारिऌई॥ भई। असठीकहिठानिठर्गीसीठईठकुराइनिनेनिमूँदिऌई.॥८॥

मिषसोहत्तपन्द्रयामा।मनुद्रातिनमिषेत्रसञ्जामा॥पुनिहरिद्देलिनसाँअसगायो। तुर्माद्दंविरदृदुखबहुतसतायो तापतेतपीसुंदरी । पहिरीकंकणसरिससुंदरी ॥ चल्डुयसुनतटमहँसवप्यारी । छतियाँद्रातिल्होयँतिहारी ॥ गद्दिसिगरीसित्वनलेवार्द्दे । यसुनापुलिनगयेयदुरार्दे ॥ विकसेकुंद्वृंदमंदारा । वहतत्रिविपमारुतसुससारा ॥

कुंजनिकुंजनिभुंगा । निशिहूँबोट्डिबिबिधविँहेगा ॥ ११ ॥

दोहा—चंद्रचाँद्नीचारुअति, चारिहुदिशिक्षितिछाय । अतिआनँद्उपजावती, इक्षप्रस्वर्णिनजाय ॥
यमुनकीतर्छतरंगा।इइहिंशीतकणपवनप्रसंगा॥कोमछअमछपुछिनतेकरहीं।मिछिपराग्नहुरँगछिषभरहीं ॥
सित्तसिरियाँतहँजाई।मनकोसुकछमनोरयपाई॥विरहतिपत्ञाँमुनतेभीनो।कुचछुंकुमसविछतअतिझीनो॥
जनिजनसनउतारी । मुद्दिमहँद्वेठनहेतुमुरारी ॥ निजहायनसोदियोविछाई । मानहुविरहद्शाद्रशाई ॥१३॥
निदियकोविठनवारी । सोपेठोतेहिनंदुछरो ॥ चहुँकिततेसिगरीवजनारी । वेठतभईपरिगिरिपारी ॥
दिल्लोविठनवारी । सोपेठोतेहिनंदुछरो ॥ चहुँकिततेसिगरीवजनारी । वेठतभईपरिगिरिपारी ॥
दिल्लोविरमुरातिमंदसी, विभ्वनकोसवशोभ । तहिंदश्नेनवाद्वतियम, क्षणक्षणनवनपछोभ ॥ १४ ॥
दिस्किरिस्कुटिविछाम्।हिरिहिर्दिहरिहिर्हामु॥वहुविधिमयकोतियसनमानी।निजनिजङ्गरीरियपद्मानी
ससगहिकनहाई।मणयकोपनेमुकद्रश्चाई॥युवतीयुगटजङजकरजोरी।कहीकुष्णसागिरानिहोरी ॥१५॥

गोप्य उद्धः।

वन्षियसस्यस्तत्रगतदे।भूत्रेनिवेतेर्दिसाषुभनतदे॥ कोउन्सनगमदेदोहदयाटा।षिनहैंभनेभनदिस्पकाटा निप्देदोनेत्रगमोही । भनेदृसनभनेदृभनतेनौंहीं॥इनमेंकदोकीन्षियनीको।सोदमकस्टिपदिमनटीको॥१६॥ - दोदा—सुनिव्यवनिननक्षयचन, युक्तिभस्यदुग्य । संद्संद्योटतभयः संद्संद्मुसकाय ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वार्ध।

#### श्रीभगवानुवाच ।

भजहिंपरस्परजेजगमाँहाँ।तिनमेंप्रीतिरीतिकछुनाँहीं।किवलनिजस्वारथहेतू । वाँपहिंपरमप्रीतिकरनेतृ ॥७०० विनहुँभजेजेभजतसदाहीं । तेईकरुणाकरजगमाँहीं ॥ हैतेजननीजनकसमाना । प्यारीतिनकोमेमप्रमाना ॥ नेहधर्मयहहैनिरदोषू । करवनरोपेहुँपरकोहुँरोषू ॥ १८ ॥ भजेहुँभजेनिहेंजेसंसारा । सिततेप्राणीनारितकाण ॥ प्रथमतेईजेथरेसमाधी । तनुसुखहितमतिकबहुँनसाधी ॥ दुजेपुनिजेषूरणकामा । जिनकोकाहुसाँनिहिंकुला ॥

दोहा-तीजेजेडपकारको, मानतकवहँ नौंहि । तेईकृतप्रकहावही, अतिनिदितजगर्गीहै ॥
चौथेहें प्रनिजेग्रुरुद्रोही । सवपरहतसदाअतिकोही॥१९॥यहसुनिसवसतीमुसकानी । तिनकोअभित्रकृष्ण विवेदस्त । सवपरहतसदाअतिकोही॥१९॥यहसुनिसवसतीमुसकानी । तिनकोअभित्रकृष्ण विवेदस्त । स्विहितहोत्तमक्ष्ण विवेदस्त । स्विहितहोत्तमक्षण विवेदस्त । स्विहितहेत्तमक्षण विवेदस्त । स्विहितहेत्तमक्षण विवेदस्त । स्विहितहेत्तमक्षण विवेदस्त । स

दोहा-अंतरधानभयोजोमें, सोप्यारीयहिंहते । जामें तुममोमें करहु, प्रीतिरीतिष्ठसतत ॥
ताते करहुकोपनिहिंहमपे । प्रीतिहमारीहे आतितुमपे ॥ गुनौनहीं अपराधहमारी । दियवहायमें मिनिक ।
ताते करहुकोपनिहिंहमपे । प्रतिहमारीहे आतितुमपे ॥ गुनौनहीं अपराधहमारी । दियवहायमें मिनिक ।
ताते करहुराति अपराध । यही सत्यमत अहे हमारा ॥ वही प्रीतिसवमाह हमारी । एव हमारिक ।
ताते अधिक अहोतुमहमते । हमसविधिते हारे तुमते ॥ करहुरास अवस्थितमाह । व्यवसार ।

दोहा—यहिविधिवचननरचनकारे, गोपिनकोसमुद्धाय । भयेमौनमाधवतहाँ, महामहन्स्य । भ्यानदार्भा । भ्यानदारम्य । भ्यानद

প্ৰীয়ক ভৰাच।

। नाचाँहचिछिचितवहिंचितचोरा ॥ ासमंडलीमध्यमें, रहीमधुरधुनिछाय । गार्नाहरागसुहावने, चतुराईदरञ्जाय ॥ ६ ॥ ⊱ ै। बीचविद्दारीकेवजनारी ॥ मानद्वॅष्ठप्पराजकोमाला । मधिमधिनीलकमणिळविजाला ॥ ०॥ ेः । लेहिभेदकरिवहविधितारा ॥ कोजकेरीलेवसनउढविं । विविधमाँतिकेभावदेखविं ॥ र्ष । नैननवावतिराजदेखाई ॥ कोऊनचावतिभुक्तिनकाँहीं । तारुवधानहगतिकहुँनाँहीं ि। ताकीकटिनहिंपरेंनिहारी॥ कोडचितचंचळनिरसिकन्हाई।निजअंचळपटदेतिवडा कोऊआपनेअम्छने, अनुपमगोछकपोछ । मधिमुक्तनिरतावती, कुंडलमंडल्लोस्र ॥ िं। मनमोहनमुखर्मेटकठावहिं॥नीवीशिथिठवहततनुस्वेद् ।नचतकरतश्रमतद्पिअखेर ार्हे मनद्वॅङ्यामघनशिक्रदरशाहीं।इयामाइयामइयामसँगइयामा।जन्नबहुदामिनिबहुषनश्या । तेहीतालपैनचतकन्हेया॥८॥ अतिऊँचेसरस्रखदलगाई । गावहिंहरिप्यारीमनभाई िहिकाल। भयोविश्वयहस्वरकोआङै॥कोकहिसकैभागतिनकेरी।क्षणक्षणजिनपरसहिहरिहेरी॥९ -तानछेतकहुँकान्हतहुँ, पंचमत्रिविधयोछाय । तहुँप्यारीकोडतानछै, टीपहिदेतिलगाय ॥ । बार्राहॅबारसराहतताको ॥ सोम्रानिकोज्साखिकृष्णसनेही । टीपहुकीटीपहुळेळेही ॥ ेण के तथा ि ि ि एपनिकरळहिथिराहिरहीऔर।

्।असमरसरकरच्चरभरदियदिराकोऊश्रमितहरिनिकटनिहारी। हरिकंपर्हिअपनीमुजपरि

दोहा—इंदीवरकीसुरभिजेहिं, केसरलेपितवाहु । सुखीसखीपुरुकितवप्रुप, चूमतिसहितउछाहु ॥ १२ ॥ िँँ ँ । छेतितालयुगगतिभतिसाँची॥गतिजतिजेचरणनतेलेती।कंडलकरहिंकपोलनतेती। प्रनिहरिकोबृह्भाउबताई । देतिकपोलकपोलमिलाई ॥ निजमुखकीबोरीवृजसाँई । तेहिंआलीकदँदियोखबाई ॥ मन्दुँश्रमिततेहिंजानिमुरारीदिषयूपश्रमदियोनिवारी १३कोडनाचितगाविततहँप्यारी।करातिचरणन्रूपुरझनकारी॥ नू पुरपगकटिमणिमंजीरा । करींहंसमानज्ञोरगंभीरा ॥ नाचतनाचतहारिद्धगआई । हरिर्हिनिरहकोभाउदेखाई ॥

दोहा-हरिकोकरनिजक्चनम्पि, छीन्ह्योंछरुकिरुगाय । मदनविजैहितमबुहरहि, पूज्योकमरुचडाय ॥१४॥ यहिविधिकरहिंअनेकनभाऊ।हरिनिरखतवाढतचितचाऊ॥कमलाकंतकंतजिनकेरो।तिनकोस्रखकहिकमिमखमेरो कुंजनकुंजनमेंबजनारी । विहरहिंविविधकलाकारिप्यारी॥ हरितिनकेकीन्हेंगलबाँहीं।डोलतिनमुखनिरखतजाँहीं॥ गार्वीहनाचीहँगोपिनसंगा।उपजार्वीहवहविधिरसरंगा॥१५॥केञनढिगचमकतताटंका।मत्रघनढिगदामिनीदर्मका॥ माँगमध्यमोतीद्रज्ञातीं । मानद्वॅनकपाँतींछहरातीं ॥ झरहिंकपोछनतेश्रमवारी । जनुबहुवर्षाऋतुवष्रुधारी ॥

दोहा-पूरणराशिसमसुखळसत, पसरतिप्रभाअपार । खंजनहगकुचकोककळ, उडुगणहीरनहार ॥ मनदुँज्ञारदऋतुअतिछविछाई । वृजवनितनसरूपधरिआई। फहरतपीतवसनचहुँओरा। ज्ञालिपकीमजुठोरिहठोरा॥ करपतारिअंगुलिनसकेळी । लेहिनिविधनिधिगतिवजहेळी । तेहमनुनिनपकजनिमृणालाग्दुपतारसशोररसाला ॥ पत्राङ्घिगोधूमिकथारी । मनुद्देमंतऋतुमूरतिधारी॥कॅपतगातहरिकोलखिसखियन।भोरोमांचवहतजलअँखियन॥ मनहुँक्षिक्षिरऋतुबहुवषुपरिकै । आईरासमध्यमुखभारिकै ॥ केञ्चनतेप्रसुनबहुरंगा । पर्राहेपुहुमिपरपर्निप्रसंगा ॥

दोहा—अल्गिणअल्गिपसुसभरहिं, पिकरवृत्तपुरशोर । करपिकवळभपळवे, पंकजसुसवहुँभोर ॥ **जबनसंतऋतुयदुपतिरासा।नाचतिनद्ववप्रपरिचद्वँपासा॥किकिणि**झिङिनकीझनकारी।तैसर्हिससम्यकंडाजेयारी॥ हरिमिटिबोअनंदरिवपाई । विरहसरितसरगयेसुखाई ॥ मनुष्रीपमऋतुधरिबहुमृरति । आईटखनसाँवरीसुरति ॥ कबहुँजोहोयमदनकरतारू । शोभाचकरचेशिशुमारू ॥ प्रेमपयोनिधिउपजहिइंदू । उडुगणप्रीतिसुधार्केविद् ॥ होयगगनजोरसर्गुगारू । परमानंदसुमेरुपहारू ॥ तौकछुकृष्णरासछविकेरी । उपमाकहैसकुचिमतिमेरी ॥

दोहा–िवचसोहत्त्रज्ञचंदज्, चहुँकिततेत्रज्ञवास्त्र । मनुमंडितमहतावमिष, चहुँकितमास्रमञ्जास्त्र ॥ सर्वेया–गायगोविदकीकीरतिग्वास्त्रिकोशोस्त्रिकोशेस्त्रिकोकवनवि।मोहनकोतिकवार्रीहवारअनेकप्रकारकेभाउवतर्वि वेणीसुटीससेंफूलक्वेस्त्रिक्तिकोशिकोभानसुरुषि । सत्तिवससमेश्रीरपुराजभेरेसुरभोरकीभीरहँभावे ॥ जोगतिस्टेस्त्रवेसिगरीतेस्त्रतास्त्रवेसारकोशोटकस्या । जोनहीतानमहानहस्रेतीप्रवीणवेगोकुरुगाँउसोगेया ॥ तेसहोताननतेईगतीसहजेमहँस्त्रोरिझायकन्द्रया । नाचिरह्योमधिमेमनमोहनदैकरतास्त्रकहेतत्रवेदया॥ १६ ॥

चनाक्षरी-कहूँहरिधायछतहेडीवरछायकहूँहेळीगिह्हारीहिंहुछासउपनावर्ती ।
कहूँकान्द्रकरतकटाक्षकामिनीपैकुछिकामिनीकटाक्षकहूँकान्द्रपैचछावर्ती ॥
मृदुम्रुसक्याइकहुँछेतम्बन्दंद्जीतिचंदमुखीकहूँक्षनंद्कोठकावर्ती ।
बाठनकेबीचकहूँठाछछविद्याँकहूँछाठनकेबीचम्बनवाछछविद्यादर्ती ॥ १७ ॥
कोईमृगनेनीकीमुवेणीछविष्यनीछुटीकोईपिकवैनीवाहिनीवीहूँसम्हरती ।
कोईचातुरीकोभयोअंचछहूँचंचठपेनेकहूँहगंचठकोचंचठनकरती ॥
रम्रुराजपूष्पकेबाठतमुळ्टेटूटेफूठनकेमाठतमुह्हाटकोविसरती ।
प्रीतमकोप्रेममद्यानकैकैप्यारीसवैभईमतवारीम्बकुंजनविचरती ॥ १८ ॥

दोहा-यदुपतिरासिवलासलस्तिः मोहिगईसुरनारि । जेजहँतितहँअचल्रह्ने, इकटकरहीनिहारि ॥ कृष्णमिल्यकहँल्ळकतरहर्सि । धन्यपन्यगोपिनकहँकहर्दी॥तारनपतितारनयुतजोही।गमनविसारिरह्मोतहँमोही । क्रारदपूर्णिमादीरपराती । होतभईत्रजतियदुख्याती॥हरिकोरासिनरिखसुखसारा।थिरह्नेरह्मोचकाज्ञिद्यारा ॥१९॥ रहीतहाँजेतीवजनारी । पुनितेतनिहिँह्मयेविहारी ॥ तितनेहींकुंजनमहँजाई । विहरतभेकरिकलाकन्हाई ॥२० ॥ जानिश्रमितगोपिनगिरिधारी । निजपटपीतकमलकरधारी ॥ पोंछनल्योस्वेदअनुकुल्लाभेद्दिणनायकसुदमूला ॥

दोहा-कोकविवनसंदरिनकी, वर्णिसकेमुखभाग । जिनकेवज्ञवैकंठपति, हैंगेकरिअनुराग ॥ २५ ॥

ं छंदमनोहरा-कुंडरुछविखासीअरुकप्रकासीगंडिवरासीछिविभासी, अतिरुह्णासी ।

असमरसरगासीदुखद्वतनासीचंद्रकलासीमृदुहाँसी, पियमनफाँसी ॥

्हरिकोसुखरासीदेहरिदासीप्रेमपियासीकम्ळासी, नचिचपळासी ॥

ः हरिकीतिसुधासीकरुपटनासीत्रिसुवनवासीगंगासी, गामैजासी ॥ २२ ॥

दोहा−श्रमितजानिसिखयनसकरु, करनयमुनधनिरार्छ । जर्छविहारसुख्टेनहिस्, बोठेवचनरसार्छ ॥ चरुहुकरेअवस्रटिङ्गिहारा । बहुत्तिकयोकुंननसंचारा ॥ करिज्ञटकेटिकरेश्यमदूरी । जेहेसकटआझातहँदूरी ॥ सुनतकह्मोद्मनबारुमुखारी । चरुहुङ्गारुकहँसुसीतिहारी ॥ तबर्छेसिखनसमाजकन्हाई।चरुयमुन्यन्यनसुख्छाई ॥ मधिमोहनचहुँकित्तवजनारी । चरुजातगावतदेतारी ॥ यहितिधिचरुयमुनगिरिधारी।मीतमसंगममोदितप्यारी ॥ मिठतसिखनभेगदितमारा । कुचकुंकुमतेरेंगीरसारा॥स्टह्तसुरभिसँगकियेपयानागिधरससरिसकरतअस्मिता। तहेंज्यकेटिकरनसिख्णामी । परममेमपार्गीवडभागी । नदनदनअस्मोपनदिन्त । मनुगयंद्दक्षकडुगयंदिनी ॥

दोहा—कुचर्डंकुमकामिनिनको, छुट्योयमुनजटमॉॉह । स्यामपीतमुरभितसटिट, थटथटमॅद्रआहिं॥ २३ ॥ रतनजडितकेचनपिचकारी । निजनिजकरटेसचन्नजनारी ॥ हरिपेडाराईचाराईचारा । कर्राहआडकरनंद्कुमारा ॥ आपर्डेटेमाराईपिचकारी । चमकिजाहिचंचटन्नजनारी ॥ताकिडरोजसरोजनमारें। चंचटअंचटस्वीनिवारें ॥

(43)

। नार्चाहर्चितवहिंचितवोरा॥

ा-रासमंडलीमध्यमें, रहीमधुरधुनिछाय। गार्वाहरागसुहावने, चतुराईदरज्ञाय॥ ६॥

ा-रासमंडलीमध्यमें, रहीमधुरधुनिछाय। गार्वाहरागसुहावने, चतुराईदरज्ञाय॥ ६॥

विविद्यानेकजनारी॥ मानहुँपुष्पराजकोमाला। मिथमधिनीलकमाणिछविजाला

ा विहिंभदकरिबहुविधितारा॥ कोउफेरीलेवसनउढावें। विविधमाँतिकभावदेख

ा नेननवावतिलाजदेखाई॥ कोऊनचावतिभुकुटिनकाँहीं। तालवधानहगतिकहँनाँ

ा ताकीकटिनाईँ परेंनिहारी॥ कोअचित्तवंचलितराखकन्हाईं।निजअंचलपटदेतिलब्द्वित्वः

दोहा—कोऊआपनेअमल्जे, अञ्चपमगोलकपोल। मिधमुक्तनिरतावती, कुँडलमंडललेल ॥

मनमोहनमुखमेंटकलावाँह्॥नीवीिशिथिलब्दतततुस्वेद्द्र।नचतकरतश्रमतदिष्यस्व मनमोहनमुखमेंटकलावाँह्॥नीवीिशिथिलब्दतततुस्वेद्द्र।नचतकरतश्रमतदिष्यस्व मनमोहनमुखमेंटकलावाँह्य।।। आतिकँचेसुरसुखदलगाई। गार्वाहहरिप्यारीमनभा। तेहीतालपेनचतकन्हैया॥८॥ अतिकँचेसुरसुखदलगाई। गार्वाहहरिप्यारीमनभा। भयोविद्वयदस्वरकोआले॥कोकहिसकैभागितनकरी।क्षणक्षणिनपरसिहहरिदेशी।

दोहा-तानलेतकहुँकान्हतहँ, पंचमत्रिविधवोलाय । तहँप्यारीकोजतानलै, टीपहिदेतिलगाय ॥ । बार्राहवारसराहतताको ॥ सोसुनिकोजससिकूष्णसनेही । टीपहकीटीपहलैलेही ॥

> ाई प्राप्ति करें के हिंदी कि पाने कि हिंदी कि प्राप्तिकरें छहिथिरहिरहीओं इसके प्राप्तिक राज्य के अधिक कि कि कि कि कि कि कि कि हिंदी कि कि

्राष्ट्र दोहा—इंदीवरकांसुरभिजेहिं, केसरळेपितवाहु । सुर्वासर्वायुळकितवपुप, चूमतिसहितउछाहु ॥ १२ ॥

ें नाच ें ें । लेतिताल्युगगितंश्रतिसाँची॥गितिजतिचेचरणनतेलेती।कुंडलकरहिंकपोलनतेत्वे चे े े . . . . । देतिकपोलकपोलिमलाई ॥ निजम्रसकीचीरात्रजसाँई । तेहिंआलीकहैंदियोसवाई मनहुँश्रमिततोहिंजानिमुरारी।देपियूपश्रमदियोनिवारी १२कोचनाचितगावितहँण्यारी।करातिचरणद्रप्रश्लमकार्र नुपुरपगुकृदिमणिमंजीरा । कर्राहंसमानजोरगंभीरा ॥ नाचतनाचतहरिदिगआई । हरिहिंविरहकोभाउदेखाई

दोहा-हरिकोक्रतनिज्ञुचनम्पि, छीन्द्वोंठ्छकिछगाय । मदनविजेहितमनुहरिह, पूज्योक्रमछचढाय ॥१४ यहिविधिकर्राहेअनेक्नभाद्ध।इरिनिरस्तत्वाढतिचतचाऊ॥कमछाकंतकंतिजनेक्रो।तिनकोमुखक्हिकिमिमुसमे कुंजनकुंजनमेंत्रजनारी । विहर्राहेविविधकछाकारेप्यारी॥ हरितिनकेकीन्देगळगाँही।डोछतितनमुसिनरस्तजाँही गार्वाहनाचाँहेगोपिनसंगा।उपजावाँहिवहुविधिरसरंगा॥१८॥केशनढिगचमकतताटंका।मनुपनढिगदायिनीद्यंका माँगमप्यमोतीद्रशातीं । मानहुँवकपाँतींछहरातीं ॥ झरहिकपोछनतेश्रमवारी । जनुबहुवपांऋतुवृष्टभारी ॥

दोहा-पूरणज्ञात्रीसममुखठसत्, पसरतिप्रभावपार । संजनदगकुचकोककरः, बहुगणदीरनदार ॥ मनहुँज्ञरदऋतुव्यतिख्यिद्धं । व्रजनिवनसरूपघरिकाई। फहरतपीतनसनवहुँकोरा। क्रान्टिपकीमञ्जेराहिठोरा। करपसारिकागुटिनसकेटी । टेहिनिवेघनिषिगतिवजहेटी । तेद्दमनुविनपंकजनिष्टणाटा।द्रपुरसारसज्ञीररसाटा ॥ पत्राद्यनिगोषुमिकिवारी । मनुदेमंतऋतुमूरतिघारी॥कँपतगातहरिकोठिसिसियन।भोरोमीनवहतजटअँतियन॥ मनहुँतिज्ञिरऋतुवहुवपुषरिके । आईरासमध्यसुसभारिके ॥ कज्ञनतेप्रसुनवहुरंगा । पराहपुद्धमिपरपरानप्रसंगा ॥

दोदा—अठिगणअख्यिणसुसभराँदै, पिकरवन्तप्ररक्षोर । करपिकवळभपळेंव, पंकनसुसचहुँऔर ॥ षड्यचैतकस्तुयदुपतिरासा/नाचतिवहुबसुभरिचहुँगासा/किकिणिझिळिनकीक्षनकारी/तैसाँदसुसमयंकवित्रारी॥ हरिमिलिबोअनंदरविपाई । विरहसरितसरगयेसुखाई ॥ मनुत्रीपमऋतुपरिवहसूरति । आईल्खनसाँवरीसरति ॥ कवहुँ नोहोयमदनकरतारू । शोभाचकरचैशिशुमारू ॥ प्रेमपयोनिधिउपजहिईदू । उडुगणशीतिस्रधाकेविद् ॥ होयगगनजोरसशृंगारू । परमानंदस्रमेरुपहारू ॥ तौकछक्रप्णरास्रछविकेरी । उपमाकहैसक्विमतिमेरी ॥

दोहा-विचसोहतवजचंदज्, चहुँकिततेवजवाल । मनुमंडितमहतावमि, चहुँकितमालमञाल ॥ सर्वेया-गायगोविदकीकीरतिग्वालिनीझुँभुकोशैलिबिलोक्बनावैं।मोहनकोत्तिकवारहिबारअनेकप्रकारकेभाउवतावैं वेणीछटीसर्सेफूलफवेछविछाकींशरीरकोभानभुरुविं । रासविलासमेश्रीरप्रराजभरेंसुरभोंरकीभीरहँभविं ॥ जोगतिङैछैनचैंसिगरीतेउताछिनेशाछकैकोटिकछैया । जौनहींतानमहानहूछेतीप्रवीणवैगोकुछगाँउछोंगेया ॥ नैसहीताननतेईगतीसहजैमहँछेतीरिझायकन्हैया । नाचिरह्योमधिमेमनमोहनदैकरतालकहैततथेइया॥ १६॥

<sup>•</sup> पनाक्षरी-कहँहरिधायलेतहेलीउरलायकहँहेलीगहिहारिहिंद्वलासउपजाउतीं । कहुँकान्हकरतकटाक्षकामिनीपैकुलिकामिनीकटाक्षकहुँकान्हपैचलाउतीं ॥ मद्मसक्याइकहँलेत्रवनचंदजीतिचंदम्खीकहँवनचंदकीलजाउतीं। बालनकेबीचकहुँलाल्छविछाँबैंकहुँलालनकेबीचवजवाल्छविछाउर्ता ॥ १७ ॥ कोईमृगनेनीकोस्वेगाछविषमीछटीकोईपिकवैनीवाहिनीवीहँसम्हरतीं। कोईचातरीकोभयोअंचलहुँचंचलपैनेकहुँहगंचलकोचंचलनकरतीं॥ रघराजभूपणकेजालतनुष्ट्रदेट्रदेफलनकेमालतनुहालकोविसरतीं। भीतमकोष्रेममदपानकैकेप्यारीसबैभईमतबारीव्रजकुंजनविचरतीं ॥ १८॥

दोहा-यद्दपतिरासविलासल्याः, मोहिगईसुरनारि । जेजहँतेतहँअचल्हें, इकटकरहींनिहारि॥ कृष्णमिळनकहँळळकतरहर्ही । धन्यधन्यगोपिनकहँकहर्ही॥तारनपतितारनयुतजोही।गमनविसारिरख्योतहँमोही । शरदर्शिमादीरपराती । होतभईवजितयदुखपाती॥हरिकोरासनिरखिसुखसारा।थिरह्वेरद्वीचकाश्चिमारा ॥१९॥ रहीतहाँजेतीत्रजनारी । पुनितेतनेहिंह्वगयेविहारी ॥ तितनेहींकुंजनमहँजाई । विहरतभेकरिकटाकन्हाई ॥२० ॥ नानिश्रमितगोपिनगिरिधारी । निजपटपीतकमल्रकरधारी ॥ पोंछनलगेस्वेदअनुकूला।भेदक्षिणनायकमुदमूला ॥

दोहा-कोकवित्रजसुंदरिनकी, वर्राणसकेष्ठसभाग । जिनकेवर्रावेकुंठपति, द्वेगेकरिअनुराग ॥ २३ ॥

ं छंदमनोहरा-कंडरुछविखासीअरुकप्रकासीगंडविरासीछविभासी, अतिरुहासी ।

- असमरसरगासीद्खद्वतनासीचंद्रकटासीमृद्दहाँसी, पियमनफाँसी ॥ हरिकोसुसरासीर्देहरिदासीनेमिपयासीकम्हासी, निचपणासी ॥ हरिकीर्तिसुधासीक्डपडतासीत्रिभुवनवासीगंगासी, गामैजासी ॥ २२ ॥

दोहा-श्रमितजानिससियनसकल, करनयमुनधानिलाल । जलविहारमुखलेनहित, गोलेवचनरसाल ॥ चटहुकरेअयस्टिटविहारा । बहुतिकयोक्षंजनसंचारा ॥ करिजटकेटिकरेथमद्दर्गः । वृहसकटआञ्चतहँपूरी ॥ सन्तक्सोवनबाटसुसारी । चटहुटाटनहसुसातिहारी ॥ तब्द्रसायिनसमानकन्दाई।चटेयसुनम्बनसुरहाई ॥ विभागितान्युं कितवननारी । चळ्ळाजात्रावतदेतारी ॥ यहिविधिचळेयमुनागिरेपारी। श्रीतमसंगप्रमादितप्यारी ॥ विज्ञतस्य । वर्षायाः । कृषकुंकुमतर्गारसारा। वहत्तसुर्भिष्ठगकियपयानागिपरवस्तिकरत्वालयाः ॥ विज्ञतस्य समितिकर्मादितमारा । कृषकुंकुमतर्गारसारा॥स्टर्तसुरभिष्ठगकियपयानागिपरवस्तिकरत्वालगाना॥ गुरुवत्ताक्षत्रम्माद्वमार्थः । एरमप्रम्पार्गायङभागाँ । नेदृनेदृन्अरुगोपनंदिनी । मनुगयंदृद्कउरुगपदिनी ॥ वहमटकेटिकरनस्त्रिष्ठागों । परमप्रम्पार्गायङभागाँ । नेदृनेदृन्अरुगोपनंदिनी । मनुगयंदृद्कउरुगपंदिनी ॥ न्यान्यात्रकारम् । त्रान्याः । त्रान्याः । त्रान्याः । इयामपतिसुरभितसाटिटः, यट्यटमद्राञाः। १३॥ देहा-कुचकुंकुमकामिनिनको, छुद्योयसुननटमाहि । इयामपतिसुरभितसाटिटः, यट्यटमद्राङ्गाहि॥ २३॥ दाहा-कुचकुकुमकाामाननका, छुच्याचुव स्वयंत्रात्यार्थः ॥ हरिपेडाराह्वाराहिवारा । करहिआडकरनंदकुमारा ॥ रतनबडितकंचनपिचकारी । निजनिजकरचसवजनतरी ॥ हरिपेडाराहिवारहिवारहिवारहिवारहिवारहिकार्टकरनंदकुमारा ॥ भाषद्वेटमाराहंभिचकारी । चमकिजाहिचंचटव्रजनारी ॥ ताकिडरोजसरोजनमार । चंचटअंचटसर्वानिवार ॥

रिसुसक्यायकटाक्षनिकरहीं । प्रीतमकेउरआनँदभरहीं॥ कहुँकुचकेसरिसिखयनकेरी।घोवतहरिविहँसतकरफेरी। ोंकपोललखिकज्जलरेखा । पोंछींहविहाँसिअनंदअलेखा ॥ वर्षीहॅकुसुमदेववहुरंगा । चड़ेविमाननअतिहिंडतंगा ।

दोहा—भईकिर्लिख्युममय, उडतसुरभिचहुँऔर । सिलनसिहतिविहरतसिळळ, हिळिमिळिनंद्किशोर ॥ जिमिकिरणनमिषमत्तर्कारेदा।केळिकळाकरिदेतअनंदा।तिसिहंकरतसिलनसनमाना।विहरतबहुविधिश्यामसुजान हिविधिबहुकरिसळिळविहारा सिलनसिहतपुनिनंदकुमारा।निकिससिळेळेतसिलनसमेतू पहिरेनवळवसनळिसेसे ळिनसिहततहाँवनमाळी।यसुनाकूळनकुंजरसाळी ॥ विहरनळेगेळखतवनशोभा।जेहिंळिखकाकोमननहिंळोमा॥ ळथळकुसुमनिसेजविळाई । उडतपरागपरमसुखदाई ॥ करतेभींरशोरचहुँओरा । नवळतिकाळहरैसेवठोरा ॥

चेवजुकुसानसम्बद्धाः । करतमारसम्बद्धाः । करतमारसारसङ्खार । नवजातकालहरस्वशार । व दोहा—कलाकुत्हलिविधविधि, कुंजनकुंजनमाँहिं । कान्हकरत्तकामिनिसहित, इकमुलकिमिकहिनाँहिं २५ यहिविधिश्चरद्दिन्द्यामहँभूपा।कियोरासयदुनाथअनूपा।कोलनिहंशसजान्योवजनारी।हमतेअधिकद्वितियिपय्पारी सवकोकियोमनोरथपूरो । तन्ततभयोविरहदुखदूरो ॥ सोरतरुद्धरहेभगवाना । यहप्रसंगत्तलिकोलनीहंजाना ॥ कहेकाव्यमहँजेरसनाना । तेसेवनिकयरसिकमुजाना ॥ सोयदुपतिकोरासविलासा । मुनतकाहिनाईप्रजितआसा॥

कामिनकोनिजकथासुद्दावन । यहछीछाकीन्दीव्रजभावन ॥ सवसखियनसमानहरिप्रीती । दईनिवाहिप्रेमकीरीती ॥ दोहा—जेतेनायकनायका, हाउभाउअञ्चभाउ । वृजनारीव्रजनाथहूँ, कियतेतेचितचाउ ॥ २६ ॥

सुनिकेरासकथाकुरुराई । भयेसुखितपुनिविनयसुनाई ॥

#### राजीवाच ।

राखनहेतुधरममस्यादा । देनहेतुसंतनअहळादा ॥ नाज्ञनहेतुपापसंसारा । जगमहँळियोक्टप्णअवतारा ॥ २७॥ धर्मसेतुकेवकताकरता । अरुरक्षितारमाकेभरता ॥ अतिअघयद्वपरसनपरदारा । कीनहेतुकियनंद्कुमारा ॥२८॥ यदुपतितोहेंदूरणकामा । कसयहकीन्ह्योनिदितकामा ॥ अभिप्राययाकोजोहोई । नाज्ञहुसंज्ञयकहियुनिसोई ॥२९॥ सुनतनरेज्ञवचनसुनिराई । वोळतभयोमंदसुसक्याई ॥

#### श्रीग्रुक उवाच।

दोहा-धर्मेव्यतिकमसाहसहु, छख्योईश्वरनमाँहि । तेजस्विनकोदोपनिंह, जैसेपावककाँहि ॥ ३० ॥ ईश्वरछोंडिऔरजगमाँही।मनहुँतेकर्राहकवहुँअसनाहीं।कर्राहजोहठवशनशहिंअजाना।पीवहिंविपिकिम्हर्तिवाता। वचनईश्वरनकेस्तिजानो ।पेआचरणकहुँसितमानो ॥ धर्मविरुद्धईश्वरहुचेना ।सोनहिंग्रहणकरिंदेनतिऐना ॥ संमत्यपमेकरजोहोई । ईश्वर्वचनगहिंहसवकोई॥अनुचितलचितजोईश्वरकर्रशतेहिंसल्खुससुसाहिंअनुसर्दश्य। तिन्केनहींदुहअभिमाना । विकिमिट्हेंकर्मफटनाना॥जेजगम्हुँअन्यहरिदासु॥तिनहिंनपायहुपुण्यप्रकाक्षावश्य।

दोहा-त्रोजगकेप्रेरकसदा, यदुपतिपरमप्रताप । महाराजकेसेकहें, तिनकोष्ठण्यहुँपाप ॥ ३९ ॥ सर्वेया-ने।पद्पंकजपरागकोसेवतपूरणकामभयेवङ्भागी । योगप्रभावसंवेजगवंपनछूटिगयेभयेषूरोविरागी ॥ तेहिर्दासन्कोसपन्योजगपुण्यञोपापसकेनहिरुगो।तोयदुराजकोश्रीरपुराजकहैकिमिपापश्रीष्ठण्यकभागी॥३५॥

दोहा—गोपिनकेतिनपतिनके, अंतरयामीनाथ । तोपरदाराकहँभई, हियेगुणहुनरनाथ ॥ ३६ ॥ करनअनुमहमाणिनकाँही।धरयोमनुजवपुद्दारत्रजमाँही।धिसीछोछाकरीउदोती।जादिसुनतहरिपदरतिहोती॥३७॥ गोपसर्वेदरिसायामोदे।निजनिजतियननिकटनिजनोद्दे॥दोपदियेकोउद्धरणदिनाँही।दिसंबेनिजनिजयुदसाँही॥३८॥ रहोनिद्दाजयदंडाईचारी । तयत्रजनारिनकद्दोविद्दारी ॥ गमनहुनिजनिजयेदनप्यारी । मानहुअवयदसीवदमाणि सनिविययचनुद्दास्तवत्रजपाछ।भवनगमनछागतसमकाछा ॥ पजसतसँकदरिद्दिवहार । गमनीगेदनकोदुस्छार ॥

दोहा−पुनियदुनायकहूँतदाँ, नंदभवनमेंआय । कियोक्षयननिजसेजपर, काहुनपरघोजनाय ॥ ३९ ॥

छंदहरगीतिका-त्रजवधनसंगत्रजचंदकोयहरासपरमसोहानो । गावतसुनतश्रद्धासहितआनंदपरमञ्जवनो ॥ अनयासआञ्चीहंआज्ञपूरतिकृष्णभक्तिसुपावतो । अपओषपरमअमीपमीयविज्ञेपतेजीरजावतो ।

दोहा-कामविजययहकुष्णको, सुनैकहैजोकोय । कामविजयतेहिंपुरुपको, जगतमध्यहदिहोय ॥ २० ॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराजवांपेवेक्मश्रीविश्वनाथिंसहात्मजसिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाचाधिकारिरचुराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्डनियौ दक्षमस्कंधे पूर्वार्षे त्रयांख्रज्ञस्तरंगः॥ ३३॥

## श्रीशुक उवाच।

दोहा-प्कसमयव्रजअंविका, उत्सवरहोतरेश् । नंदादिकगोपाछतहँ, सिगरेविगतकछेश् ॥ नाँधिशकटवेळनवळवानन । गमनतभयेअम्बिकाकानन ॥१॥ तहाँसरस्वतीनदीनहाई।शिवकोप्निप्रमुसुस्रुहाँ। छेबहुविधिपूजाकीसाज् । नंदसकछछेगोपसमाज् ॥ सविधिअविकापूजनकीन्द्र्यो ॥२॥ रतनवसनगोविप्रनदीन्द्र्यो ॥ अञ्जविविधाविधिऔरमिठाई । सादरविप्रनदियोजिमाई ॥ ईश्वप्रसन्नकृष्णपरहोईां । अस्रवोछेसिगरेहिरमोहां ॥ ३॥ पुनिसिगरेसरस्वतिकेतीरा। निवसतभेअतिसुदितअहीरा॥करतभयेनहिंकछुकअहारा।केवळसछिणानसविवारा॥

दोहा—असम्रतकरिसीवतभये, निशिमहँदिवसविताय । मधिमहँकरिकेकान्द्रको, चहुँकितगोपनिकाय ॥ २ ॥ तींह्वनमहँइकमहासुनंगा । रहतरह्योकछुशापप्रसंगा॥सोअतिक्षुधितभयोतेहिकाछा।आयोजहँसोवतस्वग्वाछ ॥ प्रस्योनंदपदतुरर्ताहअाई ॥५॥ जागिपुकारिकयोत्रकराई ॥ कृष्णकृष्णहेप्राणिपयारो । प्रसेतरग्रहकचरणहमारो॥ आपछोडावहुआञुहिंछाछा।तुववछहमअभीतसवकाछा॥६॥नंदपुकारसुनतसवग्वाछा।उठेतुरतकरिशोरिवहाछा॥ वारिकुकेठनमारनछोगे । तवहींनंदछाछहुजागे ॥ ७ ॥ हायहायसवगोपपुकारें । बहुविधियदिखुकेठनमारें ॥ तद्धिजुनगअतिकूरस्वभाऊ । छोंडूतनाहिनंदकरपाऊ ॥

दोहा-त्तवयदुपतिद्वतदोरिकिय, अहिकहँचरणप्रहार ॥ ८ ॥ प्रश्चपद्वपरसतहींभये, ताकोअघलरिछार ॥ व्याटकपुपतिज्ञदुंदररूपा । द्विगोवरिवद्याधरभूपा ॥९॥ पहिरेकनकमाटळविराशी।करतिदेशनचहुँओरमकाशी ॥ करिप्रणामहरिकोर्करजीरी । टाढोभयोप्रीतिनहिंथोरी॥तवहरिकहीताहिअसवानी॥१०॥आपकोनशोभाकीतानी॥ वातिअहतहेरूपतिहारो । कसिनिदेतशुनंगवपुपारो ॥१९॥ विद्यापरसुनियदुपतिवेना । वोलतभोकरजोरिसचेना॥

### विद्याधर उवाच ।

विद्याधरकीनातिहमारी । नाममुद्दर्शनरद्योमुरारी ॥ अतिमुंदरममरद्योग्नरीरा । रहेसराहतसवमतिधीरा ॥
दोहा—एकसमयहमसिन्धुभग, चिटकिविमछिविमान । भरेगविननस्वके, विचरतरहेदिशान॥ १२ ॥
अतिविद्धपर्थागरान्ध्योशाहँसेतिनहिंद्छविहमजगदीशात्वमुनिकोपिदियोमोहिंशाया।अनगरहोहुछहोअतिता
बिह्मिधिर्मेकरिम्रुनिअपकारा । भयोभुजंगमनंदकुमारा॥१३।।करुणाकरअगिरमुनिराई । मोपेकीन्हीकुपामहार्हे ॥
जातेत्वपद्यरस्तपायो । कोटिजन्मकेपापनशायो १८॥ शरणागतभवभीतनकेरे । नाशकुर्व उपार्वे ।
शासनहोयतोसद्तनसिपारा । अतिमोदितपरिकरनिहारा १५६॥।

दोहा-तिहरोपदपंकनपरितः मुनिकोशापदुरंत । जोकवहूँनिहिष्ट्टतो, छुट्योतीनतुरंत ॥ जाकोनामसुनेमुसमावतापुनिनतनकतनुमॅअपआवता॥१०००००० तर्रः अस्रोतः केलेव ००००० हिविधिकरिविनतीपन्रथामे।देपद्क्षिणाकियोप्रणामे।गयोसुदर्शननिर्जनिवेशा।सुटयोनंदकोसकरुकरोशा।१८॥ सिद्धिकरुप्णप्रभुताई । सिगरेत्रजकेलोगलोगाई ॥ अतिशयअचरजमनमेमाने । कियेसमापतनेमजोटाने ॥ बिद्धिक्षकरुनवेललगाई । आपत्रभेत्रजकोसुखस्राई ॥ आदरसहितमोदस्यजावनागावतयसुपतिस्यश्रसुद्दावन॥

दोहा−यहिविधिनिवसत्तभेसकल, व्रजमेंगोपीग्वाल । नितनृतनङीलाकरत, नितनृतननँदलाल ॥ १९ ॥ यहिविधिवीत्योकालकछु, आयोफाग्रनमास । जोवजलोगनञ्जोकहर, दायकपरमहलास ॥ स ०-फाग्रनमासकीपूरणमाञीभईसुंखराञीजवैत्रजगाँउमें ।चंदकीचाँदिनीचाँदनीचारुतनीदिञ्जिचारिहूँठाँटाईठाँडमें ोपसबैइततेज्ञिगयेग्वालिनीआईजेतैनिजदाँजमें । फाग्रमचीरपुराजतहाँवरसानेकेआनँदगाँउकेगाँउमें ॥ फाबिरहेकटिफेंटेकसेकरमेंलियेकंचनकीपिचकारी । ज्ञीज़मेंसुरसेसोहैंकिरीटलर्सेतिमिवागेवनेजरतारी ॥ रोरीभरीलियेझोरीसखाकटिपीतपिछोरीसुहोरीतथारी । गोपसमाजमेंश्रीरघुराजविराजिरहेवलदेवविहारी॥ सिनकैवरसानेतेआईअलीकियेखेलनफायुत्तयारीभली । तहँठाढीभईगहिगोकुलकीगलीलैपिचकीदुनलीतिनली॥ तनसारीविराजिरहीअमछीरपुराजमनौबहुचंपकछी । इमिगोपछछींप्रणरोपिचछींवचिजेहेंहछीनींहछैछछछी॥ वाजेतहाँडफढोळउभेदिशिरागवहारमेंगायधमारी। हैगोझिलाझिलिदोहुँनकीचलीमृतिगुलालकीऔपिचकारी सावनसाँझसोंसोह्योअकाञ्चअवीरकीछायगईअँधियारी।केसरिकीचकेवीचमेंभूछेअँमेंबिहरामऔकुंजिबहारी॥ खेळतींफागफवींअवलाकमलासीअनेकफलानिदेखांवें । लेपिचकीकहुँऔचकआयविहारीकेअंगनिरंगचलाँवें ॥ जोलोंगुलालकोमुठिभेरेरघुराजचलावनकोहारघाँवै । तौलगिवैत्रजकीनवलाचमकैचपलासीललानहिपार्वै ॥ बाद्छेकीह्वैगईवसुधातिमिगाँठीगुलालकीभैअँधियारी । वाजिरहेवहुदाजेसुहावनह्वैरहिकिंकिणिकीझनकारी ॥ देखोपरैनहिनैननसोरपुराजभयोतहँयोभ्रमभारी । ठाठनधायगहेंठतिकानतमाठनधायगहेंत्रजनारी ॥ गोकुलगाँउकेगोपनगोलसोआग्गोविदकहूँकढ़िआये। त्योंवरसानेकीप्यारीललीइतजेनिकसींसुलसिधुनहाये॥ होतजुराजुरीश्रीरपुराजचलावनकोचलेमुठिउठाये । दोऊरहेळविमेंळिकिकेव्रजवालगोपालगुलालवहाये ॥ र्छेकेअबीरकीझोरिनकोकरफूटिसखानिसौरामकन्हाई। धायधसेवजग्वाछिनगोरुमेंचारिहूँबोरअवीरउडाई॥ घाइँसवैगहिवेकोअङीजरिकेसरिकीपिचकारिचछाई । चंचछतोचपछासोचमंकिगोगोपिकाँवेरिगद्धोवछराई॥२'

पनाक्षरी-छीन्द्योगहिरामैवामभार्छावदुङारुदीन्द्योटीकुर्छादैत्रिकुर्टीमेधुकुटीनचायके । बाहुनमेवाजूवंदगरुमेत्योग्रुट्वंदगाँधिद्यकंजनमेंअंजनरुगायके ॥ कृटिकिकिणोकोकसित्तपुरचरणचारुसारीरपुराजविधुवदनओढ़ायके । फागखेरिवेकोफेरिऐयोरोहिणीकेटारुछोंडचोत्रजनारिनयोतारिनवजायके ॥ दोहा-जोचितवतअंचरुतियन, अतिचंचरुचितचोर । तहाँकद्योकोईससी, विचेगीनंदिकशोर ॥

दोहा-जाचितवतर्अचलितयन, अतिचंचलिचतचोर । तहाँकह्योकहिसला, बाचगानदीकशार ॥
सवै०-कोईसलीतहँगोलीनिज्ञांकनजांककरोहींतिहारईंगोरिहीं। गायथमारिकोधायथरापरग्वालनगोलनहींहिकोरिंह
तेरियेसीहँकरींरचराजलगोपिचकारीनमेंसुखमोरिहीं। गायथमारिकोधायथरापरग्वालनगोलनहींहिकोरिंह
वेरियेसीहँकरींरचराजलगोपिचकारीनमेंसुखमोरिहीं। गाइयेगीतवजाहयेवाजबुलाइयेओरखहागनवाले॥
धीरघरोनडरीनटरीसवदेखिहोंआज्ञजोसिलहींख्याले। गाइयेगीतवजाहयेवाजबुलाइयेओरखहोंगियले।
आवनदेखराजहतेसजिलावनदेसँगग्वालनलोले। गोपिनगोल्युलालकीगोरिकेवरिकहोंगिहिल्होंगीपाले॥
रोरीकिझोरीभरेवनगोरीसुखेलतींहोरीजहाँछिक्छाई। आयोतहाँसुस्तसोसिनिकेवरवानकसोविनकेव्रवर्रा॥
जोट्यालायोचिहेंलिसकेवनपेभरिस्टिचहाँकितथाई। आयोतहाँसुस्तसोसिनिकेवरवानकसोविनकेवर्गा।
मृद्युलाललेआलेनिकेवरिकेवर्गभरिस्टिचहाँकीगोरि। न्योनँदनंदनहुँकतथायमहासुखल्यायलईकरोरि॥
होतज्याचरीहींडमङ्कोटसलेकेवर्गभमेमकीहोरी। हाथदुहुँकेवठायेवटेंनरहेलिसेचिवरेनेननजोरि॥
दोहा-ताकोदशाविलेकिकस, तहाँसिगरीवजवाल। गहनहेतुगोपालको, गमनतभईउताल॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध।

सर्वेया—गहिकसरिरंगभरीपिचकीसववालस्सालगुलाल्वई । रघुराजवजावतवीनभपारिकोगावतः अतिआनँदसोंद्रतवोक्क्षङ्केजुडिठाडीभईअनुरागमई ॥ जिकिकेभयोसाँवरोवावरोसोवनहार्स कवित्त—सजनीसयानीवरसानेकीसम्हारितन, चंचलासीचमिककेचंचलनगीचर्म ।

सजनीसयानावरसानकासम्हागरतन्, चर्चलसियमाककर्ययलनावम् । चटकीळीचटकपकरिपदुकाकोळोर, आननअवीरमत्योआनँदउळीचम् ॥ । रष्ठराजकेतीकरीछ्टनळतीसीळेळ, छूटेनाळवीळीसीळ्यीळिनकेवीचम् ॥ । करिकरजोरीव्रजगारीहोरीलेळतमं, ळेगिरीगोविंदज्कोकेसरिकेकीचम् ॥ । सुकुटउतारिचारुचंद्रिकासमारिज्ञीज्ञ, कुंडळ्उतारिपहिराईढारदामिनी ॥ दूरिकेवळाकनाकवेसरिवंदिचपट, पीतकोजतारिसारीसाजीद्विछामिनी ॥ चुप्रनिकारिकारळीनविंछियाँनिडारि, रष्ठराजकक्षोयदुराजेवजभामिनी ॥ फागुनकीयामिनीमेंगजगतिगामिनीथों, कोनवजवासीकीसिधारीनईकामिनी॥

दोहा—गयेसखनमिष्ठाठजब, तबहँसिहँसिसबग्वाठ । पहिरायेष्ठनिकैनये, भूपण्वसनसाह ॥
किवत्त—फीरयञ्जदोकरोहिणीकठाठदोठआय, गारीगायगायकहीवाणीसुससानेकी ।
साँचीचंदसुसीरदेरैनहींमेसुसीदुसी, दंपतिकहायेविनरुसीरू पवानेकी ॥
गेटगेठछेठनकोठेवतीनछोङ्तीहैं, रसुराजयतिकरेंबिविषयहानेकी ।
अजवअनोसीनारिकधुमअपारकरें, बचतपटोहींकेसेवाटबरसानेकी ॥
गारीसुनिगोविदकीग्वाठिनिहूँगायकद्यो, करतकहाहैवातठाजनिहंठागती ।
जायोऔरहोकोकहवायोऔरहीकोआय, औरहीकोसायजियोकोरितियाँगाना ॥

रष्ठराजआयवरसानेमॅबहानकेंके, तेरीमायथोरीथोरीछाँछिनितमाँगती 1 जानीहेबड़ाईसुनोकपटीकन्हाइतेरी, वेनरचनामॅकोईचतुरिनरागती॥

दोहा-पहितिष्पाधनपेष्ठित्त, सेटतपदुपतिषाग । विहर्सहचडुँकितगोपिकाः छहिन्छित्तर छुंजनछुंजनगुंजिहिभोरा । वहतत्रिविषमारुतचडुँओरा ॥ विकसेकुमुद्वंदकरपाई । फूटिमिक्ट वन्छुंजनमहुँगोपिनस्गा । सेटतफागुकरतवहुरंगा॥२२॥गावतपरममुहावनदोठ । मोहतसुनिम् जसेहीरवटमुरुनटगाव । तेसेकोटगोपीनिहगाव ॥ जीनतानहरिवटमुस्टेहीं । सोआवकुँकामि रामकृष्णसासुनिमुनिगाना।वजवनितनतनुभानभुटाना ॥ झरसमुनटूटाँशरकेशा । डीटेह्रगेवसा

दोद्दा-यदिविधिविद्दरतरामहरि, फावेफाग्रसमीद् । त्रजवित्ताचहुँकितकरें, रिचरिविधिष्णे तदुँकुरुपतिधनपतिञ्जनवारी।शंराचुडनामकबटभारी॥जातरह्योकहुँकौनिहुँकाजा । सो८० आयोत्तरतकामवशहूँके।विद्दिरिद्दाजहँतियद्यदुम्बेक्शा २५ ॥रामकृष्णकेदेरातमाँही । हर टेगमन्योजत्तरिद्दिशास् । करीनकछुद्दरिहटधरत्रास्॥२६॥तहँआरतगोपिकापुकारी। , यदश्रुठिट्देनातय्रियाई। जसेचोरहरेवटुगाई ॥ तुमहिटचितनहिंशसदरिगमा । हर्

दोदा-सुनिगोपिनभारतिगरा, आञ्चारियामसुर्यार । पानतभेशनिषेगसी, युगत । गोदरायोगोपिनकरँदोऊ । अननिर्द्धभितिमानियेकोऊ ॥ जिरेदुएकरौँशिमागी । इटिंद् भसक्तिनकर्ययेदोउभाई।तयिनतयोश्वरणैटिदेशर्र। काल्यत्यममहोदक्रैदेद्व्यो। े बार्योप्राणवचानभागी । झङ्ख्युद्धतयगोपिनत्यागी ॥ भाग्योद्धार्शिहरत्तरभोग । भाषताक्रियेप्यारिनकौर्दामिनवज्ञहायिहराल्यांदी॥२९॥ सहक्रिहरानिसमकरँतर्देव । दोदा-सङ्ख्युदनरूत्तमे, भागतपानतज्ञात । तर्देतर्द्दमिनिकरग्नटिन, क्छुकर्दारमहॅतहॅपर्गाः।हनीमुप्तितोकेशिरनाः।।पयमोक्टिगयोशिरताको।परघोरतनमहिपरमप्रभाको॥ रहितिपदाक्षणदतदेनार्गः। छकेग्तनेतुरतमुराराः॥ वाषशाशुहितिकटरामके । देसतहीस्वमुसितनाः हाक्षणदकीम्हिकरपरिकः। कट्रोरामसीप्रेमहिभरिकः॥ ताकशीशरतनपदपापे । आरनआपहेतुरतर छङ्कप्रपदिनिकर्मितकोदीश्चीरमयोगरतनपुरनीहाः॥ मुनिहरिवचनहर्पिवछिरामा। छेठीन्सीहिसतनहर

देहा-राद्वन्यदन्तिन्यनर्द्याः, तर्देनिगरीव्यवस्य । बहुसराहियदुनायको, रुग्नोअनंदिविशार्वः ॥ द्रातः निद्धिर्श्यानन्यद्वागावाधिरावयांपवेशश्चीदिश्वनाथसिद्धार्यामसिद्धिश्चीमहाराजाधिराव र्श्यामदागावार्थागावाबहादुरश्चीकृष्णचेष्टकृषापावाधिकारिष्युराजसिद्वः देवकृते भावन्दाग्युनियो दशमस्कृषे पृत्रोषे चतुसिक्कृसतरंगः॥ ३४॥

## श्रीशुक उवाच ।

हाँदा-गञ्ज्यसमननायनवः सरानसहितर्नेर्टाट । गायतहरिगुणविरहनक्, दिवसवितार्गोदेवाउ ॥ । ग्र युगलगीत । गोप्य ऊचः ।

नामनारुपरिनामकर्पेट्रिन्स्टिननारनकपुर्वोदी । अधरमुरिटिपरनेधनअँग्रीरनग्रँदतहरिशतिमुत्राणारी ॥ टर्देश्यर्टाच देवन (रानिवेष्ट्रयनावन नवप्यामे ॥ २ ॥ तबगुरस्वृदिगुरनसमैतियमानचद्रीगुनिग्रुससारी ॥ म् दिम् दिमुग्टीपु दिन्दिन विकास कर्ति । स्वारी क्षिप्त स्वारी क्षेत्र कर्ति स्वारी क्षेत्र कर्ति स्वारी स्वार क्ष्योर्टर्मुवर्नद्वरार्रामुनर्गर्गाकीवृक्ताको । सोकिनकोमुसदायकनेद्विरस्तिविशासनितकगटारी <sup>॥</sup> रीत्र होत्यरेगम् पुर्वेभीतीत रमनदामिनिभासी । चत्रननचायनविभावनेच छेटरतनं ज्ञीधुनिसासी ॥ ४ ॥ ल्दक्रलद्दभरेन्युम्द्दनमीदनप्रमञनंदङ्हे । कानउठापकीरमुस्रङोन्हेआपल्स्तेनेहनहे ॥ केक्क्ष्रीदशस्य ४ रेट्डिटरिम्मनिदियभ्यानभेर । सर्देषियनिसाहिमेसेमानवैदनेदनकेप्रेमभेरे ॥ ५ ॥ मे तर्राहर ए र्यमायमे गेर्यास्य विषयित्राम् स्वाप्त । नवेष्ट प्रकृतन्त्र नमान्त्र श्रीमाञ्चेक नपानुर्गे ॥ कुलक्षालाके रिवासरिसम्बर्धसार्थात्रहोस्त्री । मरोपप्रिकेशवर्धानमासिसक्वनिर्देशे ॥ ेड्डरार प्रेज़रीकार वेस्परास्य नवस्यामे ॥ ६ ॥ नवस्यकीष्वनिसुननकस्थित्वितस्यासम्बर्णाणे <sup>॥</sup> केत्र वर्षक्या गुणामारि उत्र दनदेवानिवरीं वर्षे । गुक्तवदीवरमकाविभिन्नवानिभविनविनवानुवराषे र्वे र<sup>ा</sup>त्यार्थं प्राप्तीयान्यम् तामीदननेदी । हमममयम् तत्रुं उद्दिशीकातिष्ठस्योतयहण्डियारिही ॥ ३३ क्षा रहेर हेर पुरास कर रहा देश राम सम्पर्ध रिनिते । पुरासन को विरम्ना से विने नो सम्बर्ध परिते । केतरहेर्द्रक्रिक है। सार्वेजवरकाद रोग्वेभयो । विर्गिट्यपम्नेपायानुनगार्शन्यानस्थायानुर्गित्रहेर्द्र । वर्षे केतर् ८५(१८५१३४४) विकास दिन सहित्या । स्वतः सहित्यस्य नामा प्राप्तितः प्राप्ति । रोज कर्ज हे सीमनग्र है दे किमोर्क किमोर्क । आरम्ब क्रिक स्थाप नाका एक कार्य वर्षा । स्थाप कर्ज है सीमनग्र है किमोर्क किमोर्क । आरम्ब क्रिक स्थाप स्थाप के स्थाप कर्ज स्थाप नाम नाम नाम नाम नाम नाम भूता दे तक भेता नाजक रे रे कहा के किन्सार । लागुमा संख्या किन्य कार्मिम में गर्मित हिमा कार्य है कप्रकर्तको रहेका राज्या १००० वर्षा १००० । वर्षामुस्य स्टार्मा स्टार्मा स्टार्मा स्टार्मा स्टार्मा स्टार्मा स्टार्मी स्ट तिष्ठ राज्य र र र ४ दे र पहें कर सम्बद्धे हरते । होने के ने हम राज्य विभिन्न प्रतिस्थित है कि है है त्र प्रतिकार का राहर श्वासके वर्षामान कर्षेत्रक प्रतिकारण वर्षाक्षक प्रवासक प्रवासक प्रवासक है। विश्व से स्वासक प्रतिकारण कर्या वर्षामान कर्षेत्रक श्वासक वर्षाक प्रतिकारण वर्षाक प्रतिकारण वर्षाक प्रवासक वर्षाक प्रवास

१ विषय पर पान होता पता है विषय समय देवारी है। यह बारिसेट पता है ते देव से प्रसाद सुरस्ता है वे १० दिए देवार पता पता के विषय के पता है के पता है के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ स्वार्थ से स्वार्थ से स्वार्थ इस स्वार्थ के सम्बद्ध से पता है के सम्बद्ध से स्वार्थ के स्वार्थ से स्वार्य से स्वार्थ से स्वार्थ से स्वार्थ से स्वार्थ से स गोपकलों में परमुप्रवीनोयदिपनको उत्तिखायदीनी । तदिप्यशीमितिललातिहारीजवसुरलीकीधानिकीनी ॥ १४ । तवधुनिसनतञ्ञास्विधिवासवयदपिसुकविजगकहवार्वे । तदपिनवाइकंधरनदेमनआनंदमगनमोहिजार्वे ॥ सनेअचंचलसुरलिकोधुनिचढेविमाननदैकाना । रागविभागतालततिसुरकोहोतनकछुकतिहैंज्ञाना ॥ १५ ॥ पंकजअञ्जूक्तिज्ञासोहावनजिनचरणनमेछविधारे । गोखरखनीअवनीकीपीरानाज्ञतच्छीयञ्जदाप्यारे ॥ गहिगयंदगतिव्यनव्यन्दवजावतवंशीमुदवादी ॥ १६ ॥ टेढीतकनिअनीअनियारीहियलगिकढेतिनहींकाढी ॥ ऐसेमनमोहनकहँ देखीहमसबतरुसमह्वैजाँहीं। वसनकेशकीसुरतिरहतिनहिंबहतनीरनैननिमाँहीं॥ १७॥ त्रल्सीसरभिलगतिप्रियपियकोतातेपहिरततेहिंमालै । इक्सुजसलाकंधमहँधारेमणिनगनतगोवनजालै ॥ छाँहकदंबनिखडोत्रिभंगीजबटेरतछाळनवंसी ॥ १८ ॥ तबहरिणोधनिसनिमनहरिणोफँसीकंतप्रेमहिफंसी ॥ आयअचलसमीपमहँठाढरिहेंअनंदितचहुँपासा । मोहनकीमुरतिमहँमातीजिमिगोपीतजिग्रहआसा ॥ १९॥ कुंद्किलनकोलसत्तमालउरगोपनगौवनयुतप्यारो । यमुनापुलिनप्रमोदितविहरतिप्रयनप्रमोददेनहारो ॥ २०॥ मर्छेपरसितवमारुतबहृतसुगंधितञ्जीतरुसुखदाई । वाजवजावतवर्शिहचढावतगावतसुरसब्दिगआई ॥ २१॥ त्रजनासिनगौननकोप्यारोनंदद्वारोगिरिधारी । साँझसमयआगेसरभिनकरिआनतगोपिनहियहारी ॥ संखासंगमहँगावतकीरतिआपुवजावतमुखसुरली । आयआयमगमहँत्रह्मादिकनिजिशरगरजलेतभूली ॥ २२ ॥ गोरजरजितअञकछञ्कतछविसेद्भिद्मुखझञकभञ्छी। पेस्तपञ्ककछपसम्बीततलखनञ्जकनहिंअलप्रसनी। पृमिरहेयुगृहगमदमातेचंचलनेसुकअरुणारे । वनमालाविज्ञालबरराजतिस्वनमानववज्ञानहारे ॥ कंडठकनककपोठठोठअतिवदरपांडुसमदुतिधारे । देविकउदरउदिधिविधुआवतमनशाकेपूरनहारे ॥ २९॥ मदगयंदसमनिहरनिजाकीजेहिरुखिदिनदुखनिज्ञाजेशकोटिछपाकरकीछिनिछानतसाँझसमययदुपतिआने ॥२५॥ श्रीग्रक उवाच।

दोहा-हरिल्डीलायहिविधिदिवस, व्रजनारीसवर्गाय । प्रीतमसोविहरैंनिज्ञा, अतिआनँदलपजाय ॥ २६ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांधवेज्ञश्रीविञ्चनार्थासहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरखराजसिंहजूदेवकृते आनंदाम्ब्रनिषो दज्ञमस्कंधे पूर्वोषे पंचत्रिज्ञस्तरंगः॥ ३५ ॥

#### श्रीशुक उवाच।

दोहा—आयोएकदिनभूपव्रन, वृषभाष्ठस्वरुवान । डील्जाष्ट्रस्यात्वर्व्दां, नील्जलभूसमान ॥ खुरसांसनतमहीवहुवासारेणुउडायकरतअँपियास॥द्दकतिद्द्यानिभरतकहुशोसाधरिणकँपावतअतिवरजोस १॥ जहँजहँखरमारतमहिमाँहीं । दरीसिरसतहँथल्द्वेजाँहीं ॥ उठीउतंगजासुल्यूला । अतिश्वयपीनतालुतरुवूला ॥ सनतर्भगकार्किदीकँगास । शोरहोतमनुगिरतपदास ॥२॥ करतमृत्रमुल्योरिहियोस । सुल्येनअपिअतियास ॥ जासुशोरमानहुँपविपाता । करतशकालहिंगर्भानपाता॥३॥नेहिदेखतगावित्रनकस्री । स्वर्टेनअपिअतियास ॥ कोर्ट्य-गणसम्मेदककदकोः मानिमहानपदार । आयआयजलभ्यस्यो, करतस्रवास्त्रम्यानिवृत्रेसी ॥

गांडुवारतान्त्र राज्या न कार्यात्व क्षेत्र स्वित्त । आयआयज्ञ धरस्ये, करतसदासंनार ॥ १ ॥ दोहा-चृपभासुरकेककुदको, मानिमहानपदार । आयआयज्ञ धरस्ये, करतसदासंनार ॥ १ ॥ पेसोष्ट्रपभासुरक्वना । आयोज्ञ महेँ नोस्तिपता ॥ निरस्तिताहिगोपीअरुवाटा । मानिक्रभेशयोपनुकाटा ॥ द्विकेसवर्गोवनकेआसी । गोकुटतिअरोगेज्ञ नवासी ॥ धेनुकरतआरतअतिशोस । भागोठेश्व्यतन्दुँभोस ॥ ५ ॥ कृष्णकुष्णहेवनरस्वारे । कहाँ गयेयशुदाकेष्यारे ॥ यहिविधिकहत्तगोर्बिरसमीता । गयेमागित्रवशेषमहीता ॥ कृष्णकुष्पहेन्द्रसमीता । नायेमागित्रवशेषमहीता ॥ कृष्णकुष्पहेन्द्रसम्बद्धिक । जात्रहेकाननवटसेत् । आवतिनरसिवृपासुरकौँहाँ । सुनिहासुकास्त्रवर्गोही ॥ ॥ गोकुटकोभयव्याकुटदेवी । जान्योहरिकायोज्ञ ज्ञेषी ॥ ६ ॥ दोहा-जनवासिनसांकहत्भे, जननायकतहँटेरि । मतिभागहुमतिकोउडरहु, यहदानवकोहोरि ॥ सकिह्याटकेसन्मुखनाई । बांख्ताकोवचनसुनाई ॥ रेझउदीननगोवनकाँहीं । क्योंडरपावतहँजनगाँहीं ॥ प्राप्तुरखद्मनाने । देसततोहिमहाभयमाने ॥ ७ ॥ मेंद्रुष्टनवण्यदेनाञ्ची । सनमुसखड़ोयुद्धकोआशी ॥ ।हिसमकेतेजमुरसँहारे । बडेबडेजनविम्ननिवारे ॥ होइजोकछुद्दरिस्वटतोरे । तौआवहुसन्मुस्काठमोरे ॥ समहिताहिकोपउपनाई । देकताटतहाँयदुराई ॥ सराकंधपरिभुजापसारी । खडेभयेसहजहिंगिरिपारी॥ ८ ॥ दोहा-तवआरएमुनिहरिवचन, परासनतखुरचोप । षूँछउठायभमायबहु, धायोकरिकतिरोप ॥

छंटमजंगप्रयात-भूमिपछांग्रहताकेभमाये । डगेबारबारेपरातास्र्याये ॥ ९ ॥ महाचोएआगृदोङ्गंगकीने । अमेठाटनेनावडेकोपभीने ॥ हरीकोतकेटेटमानोजरावे । कियेवेगभारीचलोद्धप्रशावे ॥ त्रनवज्ञवज्ञोययाइंद्रसेन । गयोतेसहीकृष्णपेप्राणदेने ॥ १० ॥ ज्यनायदेख्योआरिष्टसमीपा । गहेपायदोकविपानमहीपा ॥ अटारपदेताहिदीन्द्रोंहटाई । यथानागकोनागदेतोहराई ॥ ११ ॥ गिरचोसोपरामेंसत्योजोरनाँहीं । चठचोआञ्चहीठेविकेभूमिकाँहीं ॥ भवेञंगर्राटेवरस्वेदटाग्यो । मुस्देइवास्टेतोमहाकोपजाग्यो ॥ छत्त्वोद्यन्तकासन्सुर्रे आञ्चपायो । बहेजोरसोवोरकैकोरआयो ॥ १२ ॥ त्रंतहरीहुआरिष्टैनिहारी । गहेदौरिदोडविपानेमुरारी ॥ १३ ॥ विनाहीप्रयासँचरामेंपछारी । द्वायोपगतोवळनासुरारी ॥ उत्तारचोडभैशृंगताकेष्ठरेती । इन्योताहिसीताहिकीन्ह्यीनदेरी ॥ · निर्द्योदेमदेमिमस्येदिसुरारी । वदीवाननैरक्तकीपारभारी ॥ मटौमूबत्याग्ये।हर्गेकोनिकारी । परयोश्रमिमें पायेचारों पसारी ॥ पदीभौतिपापोआर्ग्योतिनासा । ट्रेटेरवताहीसँमेमेंहलासा ॥ तिमनिष्टेष्योगपर्पेप्रमुना । करिंकृष्णकीअस्तुतीमीदद्ना ॥ १४ ॥

रेउनकेमारनहेतू । बाँपहुभोजराजबहुनेतू ॥ सुनतकंसनारदकीवानी । दोउसुतमीचुआपनीमानी ॥ १९ ॥ वसुदेवदेवकीकाँहीं । भरिदीन्हीवेरीपगमाँहीं ॥ तिनकोंकेदभवनमहँरापी । बैट्योसिहासनमनमापी ॥ देवपिसिद्धित्रक्षिकाजागमनेवजकहँजहँयदुराजा ॥ केशीकहँतवकंसवोल्यायो । सादरतेहिंअसवचनसुनायो ॥ जानहुसवदशाहमारी।तुमसमाननहिंकोजहितकारी॥तुमसविधितहोवल्यानातुम्हरोवल्देवनकोजाना॥२०॥ हुम्जवसुदेवकुमारे । कोजेजतनुजाहिंजोहिमारे ॥ केशीगोकुलगमनहुआसू । दुहुँदुवनकरकरहविनाशू ॥

दोहां - कंसवेनकेशीसुनत, बोल्योआनँदपाय । अवलोंआपकह्योनहीं, हनतीतवहींजाय ॥ व्रजमंडळैविशेषा । रस्टिहोंनहिरानरिपुरेषा ॥ असकहिबंदनकरिव्रजगयऊ । कंसदूतसोंबोलतभयऊ ॥ मह्यसुष्टिकचाणूरा।शलतोशलादिकवलपूरा॥२ २॥अरुअंवप्टवलीगजपाला । लावहुबोलिहन्हेंयहिकाला ॥ प्रमंत्रिनलेहुबोलाई । सबकोशासनदेहुसुनाई ॥ दूतसुनततुरतेतहँषाई । लायेसवकोसभाबोलाई ॥ ोंकहीभोजपतिवानी । बाततिहारीहैसबजानी ॥२२॥ मेरेरिपुवसुदेवकुमारा । रामकृष्णिननामउचारा ॥

दोहा—मोहिछपायवसुदेवयह, होतहिअठयोंवाल । नंदभवनपहुँचायदिय, जोसाँचोममकाल ॥ २३ ॥ 'असिकयोडपाई । केतदुहुँनकोहतेवोलाई ॥ रंगसभामहँजवदोलआेवें । मारघोअविशाननिर्हपांवें ॥ द्वकेमिसिरिपुमारो । तोहमारिकयसवउपकारो ॥ हेमंबीममञ्जासनस्रुनिये । तामेंभौरनअवमनस्रुनिये ॥ ॥पिहिमाँतिवनावो । ऊँचनीचवहुमंचगङ्गवो॥खोदिअवनिरिचदेहुअखारो । ताकोहोयनल्छविस्तारो॥२९॥ स्वासीसहुलासा । मल्ककुकलेवहितमासा ॥ तेभंवप्रसुनहुगजपाल। । नागकुवल्यापीडकराला ॥ मुमताकोमिपद्वारा । जवअविवसुदेवकुमारा ॥ २५ ॥

दोहा—चिआवेंपविंनहीं, डारेहुतहँहतवाय । यातेअधिकनदूसरो, मेरोहितदरहाय ॥
नचतुर्दशीदिनदंभा।पनुपयामकोहोयअस्मा ॥ पञ्चनमँगावहुविलिक्षयोग् । भूतराजकोल्णांभोग् ॥ २६ ॥
हेमंत्रिनसोंनुपराई । पुनिअक्टराहिनिकटबोलाई॥करसोंकरगिहिगिरासुनाई २७ सुनहुदानपतितुमचितलाई॥
हेमंत्रिनसोंनुपराई । पुनिअक्टराहिनिकटबोलाई॥करसोंकरगिहिगिरासुनाई २७ सुनहुदानपतितुमचितलाई॥
डिकॉजियहकान्।सुमसमानमममीतनआन्॥अंभकृष्टिणभोजकुल्माँही।तुमसमानहितकरकोलनाँहीं २८
पकारजहेत् । तुमहिनियोगकरहुँमतिसेत् ॥ जिमिगहिईद्रविष्णुकरपत् । साधेजितसभ्यानतता ॥
हेसि-त्तर्साहेतुन्हरोपसगिह, हमचाहतानिजअर्थ । तुम्हरेकीन्हेकबहुनीहं, ह्वेहेकारज्वये ॥ २९ ॥
दूरनंदननकाँहीं । आनकदुँद्विभुज्ञजहाँहीं ॥ रथवहायदोहुँनदत्वयो । कारणकद्भनतिन्हेंवतेयो ॥ ३० ॥
वेकुंटअधीज्ञा । तिनकेवलेहेंवविगीज्ञा ॥ तेसुरसोहिमारनकहेत् । मगटरामद्रयामवलसेत् ॥
जाबहुरोलभाई । पेअसिकियोअक्ट्रवर्षा ॥ कहवेनेँद्सोतामविभीती । चलहुमधुपुरीजोरिजमाती ॥
सिगरीविधिसाजी।जामेंहोयभूपअतिराजी ॥ असकहिनंदसहिततिनकाँहीं । स्यावहुआग्रुमधुपुरीमाँहीं ॥
कहेजानिनाहिंपहें । नंदसहितमधुराकहँपहें ॥

हा-शैरिडकद्वीअकूरतुम, पतुपपञ्चतहँहोय । सोकीतुककेछष्मको, जातचछोत्तकोय ॥ ३१ ॥ तिदोष्ठखन्तमासा । बाटकपहेँविनहिंप्रपासा॥मज्कुवछपापीडसमकाछा । रहिँदद्वारखहोविकराछा ॥ वचननहिंपहेँ । जोकेसेहँद्विनहत्वविष्टेँ ॥ तोषुनिवज्ञसिरसभुजदंडा । ष्वृष्टिकक्रचण्एरप्रचंडा ॥ इषुद्धकरवार्द्ध । डिस्होंसभामप्यहतवार्द्धश्चायित्विष्टितिवसुदेवसुतनकोषुनिकरिद्धांसवअपनेमनको ॥ हींबद्धवेवहुमाया । जोरहुजेरहिँदेतिनसाथा ॥ जेवसुदेविभञ्चयदुवंसी । करिद्दांनाझडारिगछफंसी॥ ३३ ॥ हत्वा-उमसेनमेरोपिता, भयोयद्पिअतिवृद्ध । तद्पिराजकरियोचहत, मोहिनिद्रिक्षमृद्ध ॥ तोकेपगेवरी । तद्पिराजछाछसापनेरी ॥ छेअपनेकरमेंकरवाछा । सासुशीझकाटिद्दांटताछा॥

त्राक्षपनिया । तद्दापराजङाङसाधनरा ॥ स्जपनकरमकरवाटा । तासुशाज्ञका।ट्दाटताटा ॥ - समरिपुरुपजायो । तासुपितादेवककहवायो ॥ द्रमसेनकोटहुरोभाई । वेहिवपकारहाविचनहिजाई ॥ - ( १४ )

## आनन्दाम्ब्रनिधि।

।ोनळखयोजन । नृपअङ्काइसअँहेनस्रतगना। इनकाँहेपूरवगतिनाहीं ।चऋहिगतितेचळतसदाही॥१९॥ ानद्वेरुच्छा । असुरपुरोहितराजतस्यच्छा ॥ ज्ञीत्रसमानऔरगतिमंदा। गुक्रतीनिगतिकहसुनिवृदा ॥ तेमहँजवजावै । तबरविकेआगृदरजावै ॥ चलहिअसरग्रहजवगतिमंदा । तबरविपाष्ट्ररहाहिविलंदा ॥ ।विकहँगहही । तबदिनकरकेसंगहिरहही ॥ सदारहेजीवनअनुकृटा । कोह्रकेकपहुँनहींप्रतिकृटा ॥ --अतीचारजवज्ञकको, होइबृष्टितवहोइ । बृष्टिविरोधीयहणफल, अवशिडारतीसोइ ॥ १२ ॥ नह्रब्यकेरी । औरवातकछकहीनिवेरी । क्वितेपरयोजनद्वेठाला । व्यक्तेअस्यटमुनिजनभाला ॥ विनाहितकारी । सदासंचरतसंगतमारी ॥ कवहुँजोहोतविलगरवितेरे । रहहितवैरविकहचनचेरे ॥ ाहँबहतनयारी । वृष्टिनहोतसृष्टिसुसकारी॥१२ँ॥युगठलक्षयोजनबुपकेषर । जानहुनरवरमंगलकेषर ॥ ः गतइकरासी।यदिनवकगतिहोत्तविञासी॥वहुपाकरतेअञ्चभजनकाही।गनतपापत्रहसुमतिसदाहीं॥१४॥ .।--मंगलेकेऊपरन्पति, देलसयोजनमाहि । अहडवहरूपतिसुरगुरू, सुसदायकद्विजकाहि ॥ ातिसुरग्रुरुभोगे। तौइकमासवर्षभरभोगे ॥१५॥ ताकेपरयोजनद्वेलाला। रहहिंद्यानेश्वरकविगनभाषा॥ गोगतङ्कराज्ञी । चळतग्रहनपीछेतमराञ्ची ॥ सवकोहैदुखदायककोरा । अहैकूरग्रहअतिवरजोरा ॥१६॥ रखतरदिशिपाहीं । एकादशयोजनळखमाहीं ॥ जानहुनृपसप्तिपिनवासा । तेष्याविहीनतरमानिवासा ॥ णपद्अतिअभिरामा । जाकोकहेंसवैबुधिधामा ॥ तेहिसप्तार्पिप्रदक्षिणदेही । जामेंसुलपावहिसवदेही ॥ ।हा-कर्यपञ्जिवशिष्टह्, गौतमाविश्वामिञ, भरद्वाजजमदग्निअरु, हैसप्तर्पिपविञ्र ॥ १७ ॥ ĸ.

٠.

TO SHAND STANDER STANDER

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवान्धवेज्ञश्रीमहाराजविज्ञवनाथसिंहात्मजसिद्धि श्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजाश्रीराजानहादुरश्रोकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारि रघुराजसिंहजुदेवकृते आनंदाम्बनिधौपंचमस्कंधेद्वाविंकस्तरंगः॥ २२॥

#### शक उवाच।

ोहा-सप्तऋषिनकेडपरतृष, योजनतेरहरुाख । अहैविष्णकोअचलपद, ऐसोम्रनिजनभाख ॥

ातभागवतञ्दारा । ध्रवञ्तानहिपादकुमारा ॥ अगिनिइंद्रपरजापतिधर्मा । अरुकश्यपदायकज्**गश**र्मा ॥ ्पतेपरमसनेही । धुर्वोहसद्।परदक्षिणदेही ॥ जियहिकल्पहुभरजेजीवा । तिनकेधुवआधारअतीवा ॥ राजचरित्रसोहावन् । पूरवमेंवरण्योआतेपावन॥१॥रविअरुचंदनखतअरुताराश्रमतरेहैंतेव्योमअपारा॥ २॥ िखंभहिंमाहीं। वैभेवेलचहुँओरफिराहीं ॥ ऐसेचक्रमथेसवतारा । भ्रमतरहहिलहिपवनअपारा ॥ दोहा-जैसेमेचिवइंगवहु, लहिकेपवनअपार । नभमंडलमहँफिरतहै, गिरहिनधरणिमँझार ॥ ३ ॥ हिकहहिचक्रिश्मारा । कालचक्रकोउकहहिउदारा ॥२॥ प्रच्छउपरनीचमुखताको । रूपनासुहैपरममाको ॥ ुराजहाथतेहिपुच्छा । कुंडलसोहेचकप्रतिच्छा ॥ पुच्छमध्यमहँसुरसेचारी । ब्रह्माअगिनिपरमपविधारी ॥ पूरुमहॅंथातविधाता।कटिमहॅंहेसप्तापीविख्याता॥दक्षिणआवर्तहितिहिक्डेडरु । तेहितनसक्रुन्छतकरमंडरु॥ चतुर्दशदक्षिणऐना । वामअंगमहँहैमतिऐना ॥ उत्तरायणकेनसतचतुर्दश । दक्षिणअंगमाँहतेहैतस ॥ दोहा-पवनवंथतेहिपीठमें, अहें उद्रनभगंग ॥ ५ ॥ नखतपुनर्वसुपुष्यहै, उभयनित्वअभंग् ॥ अरुआश्चेपादोई । पाँछेकेपायनमहँहोई ॥ अभिजितऔरउत्तरापाँदै । अहैनासिकामहँसुदवाँदै ॥ पूर्वापादुसुवेज्ञा । दक्षिणवामहिनेत्रनरेज्ञा ॥ दक्षिणवामहिकाननमाही । रहतधनिष्ठामुखसदाही ॥ मघादिकआठढुजेते । वार्येपार्थरहतनृपतेते ॥ पूर्वभादमृगशिरपर्यता । दक्षिणपार्थहिमहँमतिवंता ॥ मपअरुज्येष्ठानृपराई । दक्षिणवामहिकंषदेखाई ॥६॥ दक्षिणकपोलहिकुंभजराजेाबामकपोलहिमहँयमसाजे ॥ हमंगलज्ञानिउपस्थमहँ । क्कुदबृहस्पतिर्राविदेवरमहँ ॥

दोहा-हियमेंनारायणवर्षे, मनमेंअहैमयंक ॥ ज्ञुकाचारजनाभिमें, निवसतभूपनिशंक ॥

ि े प्राणअपानहुन्रयोजदारा ॥ ताकेकमरमाँहहेराहू । सक्टकेतुअंगननरनाहू ॥

े तारा ॥ ऐसोहैचकनक्षिज्ञुमारा ॥ ७ ॥ सत्यप्रत्यक्षरूपहरिकेरी । सक्टदेवमें कियोनिवेरो ॥

े तारा ॥ ऐसोहैचकनक्षिज्ञुमारा ॥ ७ ॥ सत्यप्रत्यक्षरूपहरिकेरी । सक्टदेवमें कियोनिवेरो ॥

े तारा ॥ ऐसोहैचकनक्षिज्ञुमारा ॥ ७ ॥ सत्यप्रत्यक्षरूपहरिकेरी । सक्टदेवमें कियोनिवेरो ॥

क्षित्र तारा ॥ योमेहैकछुसंज्ञ्यनाहीं ॥ यहनक्षत्रओरसवतारा । इनकोहैिश्जुमारअधारा ॥

दोहा-थराधीज्ञ्यनिपनिधुवै, त्रिभुवनमें कुरुनाथ ॥ कुष्णरूपिज्ञुमारयह, रहतसदाजेहिहाथ ॥

अथमंत्र-नमोज्योतिट्योंकाय काटायनायानिमिपां पत्रये महापुरुपाय धीमहिति ॥ ८ ॥

इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांषवेज्ञ्विक्वनार्थांसहात्मजासिद्धिश्रीमहाराजाधिराजशीमहा
राजाशीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापाञ्चिकारिरपुराजसिंहज्देवकृते

आनन्दाम्बुनियोपंचमस्कंषेत्रयोविज्ञस्तरंगः॥ २३ ॥

अरुजेममवैरीवहतेरे । विचेहेंनहींवाणतेमेरे ॥३४॥ विनआरिकीअवनीयहकरिकै । क ससुरअहेममजराकुमारा । जाकेवछगजदशैहजारा ॥ सलाद्विविदवानरहैमेरो । जोर

दोहा-कालसरिसशंवरअग्रुर, नरकामुरवलवान । वाणामुरयेतीनिहुँ, मेरेमित्रम मोर्कोतनुमनतेअतिमानें । मेरोबलसबिविवेतजानें ॥ तिनकेसहितसैनलैभारी।स -हुकचकवर्तिमहराज् । करिहौंसुखितअञ्जिकतराज् ॥३६॥ यहअक्रुरसवलेहुविचारी।ट पुरछिविषतुमस्रदेसनकाँहीं । ऐहेंदोऊविछंवविनाहीं ॥ ३७ ॥ सुनिअऋरकूरनृपवानी

अक्रर उवाच।

महाराजभरुकियोविचारा । पैकछुसुनियेवचनहमारा ॥ अपनोमरणनिवारणहेतू । सोन्हेंभोंकाकेमाये । सिद्धिअसिद्धिदैवकेहाथे ॥ ३८॥

दोहा-करतअभागिहुपुरुपवहु, मनकामनाअनुप । दैवविवञ्चासुखदुख्छहत, न पदमकोमहिपाठतुम, आयसुदीन्ह्योंजोय । सोअवश्यकरिबोहमहि, जस श्रीशक उवाच ।

दोहा-असकिह्गेअक्र्रगृह, विदासचिवकरिकंस । अंतः पुरहिप्रवेशिकय, मार् इति सिद्धिश्रीमन्महाराजापिराजवांधवेशश्रीविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीम श्रीमहाराजाश्रीराजाबहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरघुराजसिंह आनंदाम्युनिधौ द्शमस्कंधे पूर्वाधै पट्टिशस्तरंगः॥ ३६॥

# श्रीशक उवाच।

द्रारा-पठयोकेर्जाकंसको, पारियोरतनुचार । आयोर्नुदावनतुरत, करतचारसुर छंदनगच-सन्युरमहीमहावतंगहेतुरंगसी । मनसमानवेगजासुपावतोवतंगसी सटानिमें विमानदेवतानके अरू झहीं । मही असे वसे जल अके सको नवृह्स

क्टोरद्तपीसिपीसिहीन्सिहीन्सिहरतो । हरोछकंसकोत्रजेहरीहरीहि दिशानके प्रमानलां अमानशोरछावतो । अघातवञ्जनातके निपातकोट पराष्ट्रण्डकारुसेपिशारुनासुननहें । द्रीसमानआननेअतीपदंतपन अकुंटजी नद्दिकंटक्ष्युद्दिविकुंटको । सतीवकुंट्युद्धिवैचटोच्हॅविकुंट बाटी छडी छनी छमे पसी महाभयावनी । विछोकि देवता निछीक में परेपर करकृतिपापकानिकत्तकंसकानको । तुरंतकदुरंतकोपभृत्यभीनराज पम्पामुनंदकेन्नत्रगर्नेममानदी । क्रपमदीतहीतहीन्दीन्दीप्यान संगताकिवानमानिग्दामाणकभये । वजिनवारिहीपगीपभागित्रिह रिरालदेग्निगाउलगाविद्रासटानिक । सिधारिसन्मुसगयेतुरंग् युग्योगोविद्वामुष्ययोगमीयद्वेषने । प्रचंडमुद्धहेतुसोनतीही रिवारिनापपात्रचारियनभाषनभये । फिरेनजीरटारकारः

गुर्वापुरं दर्वानिगतुरं स्वावनीभया । मुगद्रशीगगतः सत्रहरेग्रेशवृशिव्यात्रतामुमानको । निका

गर्मात्रतापन विष्यापित्रतार । महादुग्छ ।

दोहा-मारिपाछिलेचरणजव, सुरकनलग्योसुरारि । तववचायद्भतपगनको, निजकरगद्योसुरारि ॥ छेदरूपमाला-प्रभुआञ्जताहिरुठाइचहुँदिशिवारवारभमाय । अतिरुप्वताकोफेकिदी ह्योंओजनिजदरज्ञाय ॥ सोचारसैकरपेपरचोतेहिंगिरतडोछीभूमि । अतिविकछहैगोवमतशोणितउठतभोपनिप्रमि ॥ जिमिपतिविहंगभुनंगर्फेकतपरतकछुनप्रयास । तिमिसहनहींठाढेरहेवाढेगोविदहुलास ॥ ४ ॥ पुनिसम्हरिकेशीदीर्घकेशीझपटिकेसवओर । विकरालवदनवगारिधायोकरतशोरकठीर ॥ आवतिराविहरिअसुरकहँचिकछुकआयुठीन । असुरेशसुखर्मेवामसजहरिडारिहरवरदीन ॥ विषयर्घसत्तिमिविल्रुखिततिमिगयोवाहसमाय । केशीकियोनिजरदनसोंअतिकदनकोपवदाय ॥ ६ ॥ प्रसत्भुजाखळदंतसबट्टेटुरंततुरंत । जिमिलागिभायसदारुद्रकतचूरहोतभनंत ॥ हरिभुजगयोष्ट्रसिउदर्खोमनुभोजलोदररोग ॥६॥ तहँबल्बोभुजअरुपरचोमोटोमनोवासुकिभोग ॥ रुक्गिर्इसिगरीइवासत्तुकीरह्योनीइऔकाञ्च । पटकनलग्योचहाँकेतचरणहैगयोजीवनिराज्ञ ॥ बहुवहुन्छाग्योन्वेद्सक्छशरीरतेतेहिकाछ । युगहगनिकसिचटउछटिगेविकराछछाछविज्ञाछ ॥ करिदियोमूत्रहम्छह्रगुद्मुखचळीशोणितधार । गिरिपरचोधरनीमेंतुरतकरिमरचोघोरचिकार ॥ ७ ॥ नहँकायकेञीकीफटीकरकटीसरिसकराल । तेहिमतकग्रानितेहिंउदरतेकरखेंचिलीनगो।पाल ॥ केशवकमलकरतेनिरिखकेशीकदनसुरबंद । हरपेसकलवरपेसुमनहैंगेविगतदुखदंद ॥ बहुभाँतिबाजवजायजैजैशोरचहुँकितछाय । गावनछगेगोविदग्रणगंधवंगणनभञाय ॥ गोपाठकोमिलिग्वालसवप्रजनलग्रेमजदंड । असकहाईनंदक्रमारतेसमकौनजगवरिवंड ॥ तहँसखनकोसतकारकरिहरिजायवैठएकंत । मनमंग्रुन्योऐहेंइतैनारदअवशिमतिवंत ॥ ८॥ दोहा-जानिअकेलेक्टप्णको, तहँनारदम्पनिराय । आयकमलपदवंदिके, वोलेशीतियदाय ॥ ९ ॥

#### नारद उवाच।

कुप्णक्रप्णजगपतिअविनाञ्जो । वास्रदेवयोगेशप्रकाशी॥जगन्यपायदुकुळकेस्वामी॥सवजीवनकेअंतरयामी॥१०॥ जिमिनिवसतपावकसवदारू।तिमिजगमद्दैवसुदेवकुमारू॥देखिपरोर्नाहेपुरुपपुरान॥जगसाक्षीईश्वरभगवाना ११॥ होआत्मातुमजगतअपारा।प्रथमदितुमग्रणतीनिषकारा॥मायातेसिरजनकरिदीन्द्र्यो।तिनतेजगनिरमाणहिकीन्द्र्यो॥ पाळहुसुजहुदरहुसंसारा । अहेसत्यसंकृदपतिहारा ॥१२॥ राक्षसदेत्यदुष्टमहिपाळा । तिनकेनाशनहेतुकृपाळा ॥ रक्षणहेतुष्रमसंभारा । परयोपरणिमहत्तमअवतारा ॥ १३ ॥

दोहा-पोरवष्ठपयहपारिके, दानवआयोपोर । तेहिंछीछाकरितुमहन्यो, भछिकयनंदिकिशोर ॥ पोरकोरसुनिकेसुरयाको।भगतरहेडेरायतिनतको॥यहिकरनाझछख्योहमआनू।अवसुनियेजोरहुयदुराङ्ग् ॥३८॥ सुधिकचाणूरादिकमछ॥करीकुवछयापीडप्रवछ॥अरुकंसहुँकहँतुम्हरेकरसो।छसिहँहिनिहतअवशिहमपरसो १५ झहयवनसुरनरकसुरारी।इनकोवपकोरहोगिरिधारी॥करिहोपारिजातकरहरना । अरुप्रसुशकदर्यकरदरना ॥१६॥ विक्रममोछनरेझकुमारी । हरिकरिहोतुमब्याहसुरारी॥धुनिनिवसतद्वारावतिमाँही । दहामोक्षप्रवृत्तकाँही ॥१०॥

दोहा-जाम्बतीष्ठतनाथतुम, सेमंतकमणिल्याय । सञ्जाजितकीकृत्यका, न्यादाँगेष्ठसल्याय ॥ मृतकपुष्रमाह्मणकोदेदी।अर्ज्ञनपुरातिजपुरतेलेदी॥१८॥पाँद्रककोकारताष्ठ्रमुगादन । प्रतिकारदीकाद्मीकरदाहन ॥ हतिहीदेतवकहूँकाँही । चेदिपकरवपनृपमयमाँही॥१९॥वासदासावतिमहुशुभदील्याजीरहुजानजीनतुमलीला ॥ करिहोतोनतीनहमदेखिँहे।पनिपनिजन्मआपनोलियिहे॥सज्ञनसुकृतीष्ठकविमदौदीगिर्द्रचारिद्रपुगनगमाँही॥२०॥ भपोजोपहअवनीक्रभारा । जुरिहेंअसाहिणीजन्यस ॥ तबहमपारपकरपमाही । सार्ययतुमकोलस्वतहाँहीं ॥

दोहा-काटडीटिसोंभापनी, कुंतीपुत्रनहाय । हरिहीअवनीभारको, करिहीसुजनसनाथ ॥ २१ ॥

आनन्दाम्ब्रानाघ । oሪ)

छंद्झुछना-शुद्धविज्ञानघनआपनेरूपमेपूर्मनकामसंकल्पसाँचे । आपनैतेजमायादिकेग्रुणनतेरहितहै।अधमुद्धरनराँचे ॥ २२ ॥ जगतकरतत्वमहदादिनिरमानकरिस्ववशईश्वरहरेत्रजनिहारी । छितछीछाकरननोभिनरतनुधरनितमिरखछदछनयदुपतितमारी॥ २३॥

दोहा-युद्दिविपिकदिमुनिभागवत, प्रभुसोआयुष्ठपाइ । वंदिचरणयुदुनाथके, गुमन्योआनँदछाय ॥ २८॥ न्। हेविधिइनिके्शीयदुराई । टगेचरावनवन्मह्ँगाई॥ सखनस्हितव्रजकेसुखदाई।डो्टोहकुंजनकुंजकृन्हाई॥२०॥ विकहसलाजोरियगहाथा । चळ्हुनाथगोवर्षनमाथा ॥ तहें चरावहिंगोवनकाही । खेळहिंखेळसवसुलमाँही ॥ रायचूनकुनिनदकुमारे । गोवर्धनकिशिखरसिषारे ॥ छागेत्हाँचरावनगाई । सखनवोल्घिुनिकस्रोकन्हारे ॥ सायचूनकुनिनदकुमारे । गोवर्धनकिशिखरसिषारे ॥ छागेत्हाँचरावनगाई । सखनवोल्घिुनिकस्रोकन्हारे ॥ अंटहुचोर्गिर्हीचन्खेळा । होहुमेपअरुपाठउतेळा ॥२६॥ मेपभयेबहुसखातहाँही । रह्योंकेतेक्ड्ताकन्कौँही॥ हतेससाभ्येषुनिचोरा । असुकहितीनियुत्यतीहरुोरा ॥ असप्रणुकीन्द्र्गोआपुसमाही । जोइनकीचौरायरुजाही॥

दोहा-तानीतहमतुमहिसा, पावजोनचोराय।तोहमहारेतुमजिते, करेनकोउकुन्याय॥ ध्यसकहिसिगरेरोटन्टागे । विनाभीतिवन्मेसुखपागे॥रक्षकष्ट्रत्यमाहिनैदुटाटा।रहतभयेठेकसुकगुवाटा॥ २७॥

तर्दैमायावीम्यसुतपोरा । कंसभृत्यआयोतेहिंठोरा ॥ सेठत्निरसितहाँहरिकाँहीं । भठोपातअसिकयूमनमाही॥ म्नाट्रुपर्पार्तवेष्ठुग्रां।खेटन्टुम्योकियेष्टुटुभारी॥ठगेउचोगुवनुभापहुम्याठाकोउनहिजान्योकप्टविशाठा४८ द्रारिकेसताचीरायचीराई । श्रीटकंदरामहँँ छैनाई ॥ तहाँ पाँपिदेद्वारपपाना । भावतजातरसोवन्याना

दोहा-च्योमासुरयहिभौतिते, टियुबहुससुनुचोराय। चारिपाचवाकीरहे, जेटिगमयहुराय॥,२९॥

समानायते वार्वनाही । पुनिपुनिमारहुमारहुनाही ॥ तबहरिगुन्योकष्ट्रछ्टहोई । इतमायोदानवश्रुकी यहितिधितमनमञ्जूषान्या। व्यामासुर्को छ्छपहिचान्यो ॥ ट्येनातनिजसस्परिसी। धरयोदीसिङप्तिविदेशी असारिगापरम्गराम् । तसहिताहिगद्योपदुराम् ॥ ३० ॥ हरिकेगहतमाहसुनुभूषा । मृगद्योग्योगासुरिनजहपा भयोमंदराकारक्षांम । कियोशोरसुरदायकशेस ॥ ष्ट्रटनकीकियकोटित्रपार्ह । पेनिहिष्ट्टिसक्योकुरुसार्

दोहा-चट्पट्रानकरितारअति, करअफ्नरणनटाय । हरिकोचद्योगिरायनो, बहुविधिष्वचाराण पर्शामोरपोमामुरक्सी । चटीनपेचक्रीवहुतेस् ॥३१॥ हृष्णताहिभुज्ञासुँसहुँ । दियोभपनिमहँगा सुनित्ती चित्रनाकालानायद्वनाया । दोवयगमोद्द्याददोवदाया ॥ मुठिकनसामारनतेद्विष्टाम । मदादुष्टगुनिकापदिपूर्ण ॥ कानटायोगप्पीरिकाम् । तपमुत्रमृद्योनेदकुमाग् ॥ दिश्विदेवृत्तदेख्तमाँही । पशुमार्शादमारयोग्रहकौँही ॥ हिर्ममन्थेममहाना । कहिंगताकेनमृतमाना ॥ ३२ ॥ मृतकत्रानिताकोभगवाना । दश्टारहुतिकयोषपाता

ुरारान्द्रासीत्वाकार्द्राकियः, काँग्यमुन्त्वन्त्रसरः । संनिविष्टयोमिगरेसस्तरं, मेटिकलेक्श्वपारः ॥ ञ्चाराक्तकारकार कार्यात्र क्षेत्रवृत्तकार्याः कार्यात्रवारावरायकात्रका साव्यवश्चायत्ताः । ट्रियमोसिम्युनिस्टरनं, सायनकीर्यनिस्पास्य । सदसदमनगोक्तस्यपं, मीपनस्तामीपास्य ॥ ३३ ॥ इति निहिन्धीमहागानारिमानशीमहागानार्रापेणसारियनायागिहान्यनमिद्धिश्रीमहागानारिमान

क्षान्यक्षान्यसम्बद्धाः स्थान्यसम्बद्धाः स्थानसम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्ब सीमहाराज्यसम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः सम्बद्धाः शास्त्रान्तुत्रियो दशमन्त्रेय प्रतिये गुनायशस्त्राम्। ॥ ३०॥

श्रीद्वार स्थान।

रेशा-रक्षक्ष्रीस्त्राची ्रक्ष्मरहास्त्रम् । र र रिचानी कामाहामः गर्भमोगोकुल्लीतः ॥३॥  कोनपुण्यमेपूरवकीन्द्रों । कोनदानविप्रनकहँदीन्द्रों ॥ पूरविकयोकोनतपभारी । जातेळलिहौँआजुसुरारी॥ ३ हरिकोदर्शनदुर्छभमाने । हमनितहीँअपओषनठाने ॥ जेसेविपयीशूद्रनकाँही । दुर्छभवेदपढ़नजगमाँहीं ॥ ४ : मोहिंअपमेहरिद्रशानहोहे । यहअचरजमानिहिसवकोई ॥ परहिबहुतसिंधुसंसारा।तिनमेंकोडजनळागतपारा॥4

दोहा-मोरअमंगठनाज्ञाभो, भयोसकठकृतकानु । योगीननवंदितचरण, वंदनकरिहोंभानु ॥ ६ ॥ करीकंसमोहिकृपामहाई।दियोनोगोकुठकहँपठवाई॥ इनआँसिनसीहिरिपदकंजनाठसिहोंठठिकमुनिनमनरंजन निहित्तसकोद्वित्तमंडठदेखी । अंगरीपआदिकमुखटेखी ॥ तीखनतमसंसारनज्ञाई । भयमुक्तवेकुंठसिधाई ॥ ७ ॥ नेपद्मूनहिविधित्रपुरारी । कमटाअरुमुनिप्रीतिपसारी ॥ नेपदभक्तनआनँददाई । मुिरतभवरुनदेतियाई ॥ नेपद्मूनहिविधित्रपुरारी । कमटाअरुमुनिप्रीतिपसारी ॥ नेपदभक्तअआनँददाई । मुिरतभवरुनदेतियाई ॥ नेपदगीवनपाछेपछि । विचरतव्रवपरणीमहँअ। ॥ वजनारीकुचकुंकुमअनित । तेपदगिहहींआजअर्शकित॥८॥ नेहिमुस्तमुमुगअमठकपोछ।छंडठमंडठठोठअमोठा।नेहिमुस्तमेअतिज्ञुभगनासिका।मंदहँसिनिआनँदमकाशिका मारिजअरुपविठोचनचारू।वितवतियउपजावनमारू।नेहिमुस्तभठककृटिठछविछावनि।वितवतिविधनचेसिसोस्विक्सोसवि

दोहा-मेरेरथकोदाहिनो, देँदैजाहिकुरंग । होतसुमंगळपदसग्रुन, करनअमंगळभंग ॥ ९ ॥ इस्नहेत्तुहरिभूकरभारा । त्रअमेंळियोमनुजअवतारा ॥ त्रिभुवनकीसवसुंदरताई । नंदकुवँरकेतनुदरज्ञाई ॥ वृँदनंदनछिनैनेळकेहीं । यातेअधिककीनफळेपेहीं॥ २०॥ यदिषकार्यकारणकेकरता । तद्यिषअहंकारनहिंधरता॥ निजतेजहिंशज्ञानभ्रमनाज्ञी।निजमायाकृतजगतप्रकाज्ञी। २॥सत्तनसहितद्वंदावनमाँहीं।रमाकंतविळसंतसदाँहीं ॥ हरिगुणठीळासविळत्वानी । नाज्ञाहिकोटिअयनकीखानी ॥

दोहा-जगग्रुचिकरक्षोभनकरन, जीवनजीवनदानि । हरियक्षविनवाणीसोई, छेद्धमृतकसमजानि ॥ १२ ॥ निजमरयादपाळअसुरारी । श्रीहरितिनकेमंगळकारी ॥ छीन्ह्योंयहुकुळमहँअवतारा । हरणहेतुप्रश्चुभूकरभारा ॥ निजयक्षविस्तारतव्रजमाँहीं।निवसतकरतचिरितवहुकाँहीं॥मंगळकरनसुयक्षजगकेरो।गावतसुरछहिमोद्घनेरो१३॥ सोसजनकेतिगिरिपारी । त्रिभुवनकेगुरुदुएनदारी ॥ निहंसुंद्र्यअस्त्रिभुवनकोई । कमळारहीमोहिजोई ॥

दोहा-जोकोवदेख्योक्चप्णको, सपनेहुँमाहँनजीक । ताकेनैननमेंनितै, छागतित्रधुवनफीक ॥ सोछिविहनदगकरिअनुरागा।करिहोँपानआजधिनभागा॥ भयोआन्नमोहिसुखदप्रभाता।देखिहोंकुप्णचरणजळजाता जबदेखिहोँरामघनश्यामे । रथतजिहोंतुरतेतेहिठामे ॥ गिरिहोँदोरिचरणमहँजाई । छेहोंपदरजनेनछगाई ॥ जिनअभिननुषदुधिपरिप्यान।पावहिआनु, नोरधनाना॥तेईचरणकरनसेंगिहिहों। पुनिनहिंकवहुयोगअसछिहेहों॥ रामस्यामपद्यदेख्यामाधुनिकरिहोंसवसखनप्रणामा॥धनिव्रज्ञपामधन्यव्रज्ञधरणीधनिव्रज्ञत्रसर्णी।

दोहा-जनमें परिहों दो रिके, यदुपतिपदिनजमाथ । तनविशेषिप्रश्वश्वाश्चाम, करिहें पंकजहाथ ॥
जोकरकाल्श्वज्ञ अभयमेटत । शरणागतभवरूजल्ख्य ॥ जोकरपूजिइंद्रश्चल्लायो।यद्दिनलोकको एर्वजपायो ॥
विश्ववनदेके जोईकरमाँ हीं।विलिनजवशकी न्द्रोंतिनकाँ हीं १ ६ जोकरवज्ञ वाल्यनमिरासा।परसत्त हीं विहारश्चमनासा ॥
सरिस्त सोर्पेट जोईकरकी । इरतव्यथावजनारिनगरकी ॥ सोकरताकिद्यादगकोरे । परिहें नाथमायमहँ मोरे॥ १०॥
यद्पिकसको पठयोजातो । वार्राह्वारमनिर्देष्ठितातो ॥ तद्यपिष्ठित्रह्यो मिर्हिमाँ हीं । करिहें कवहुँ द्यानिधिनाँ हीं ॥
वेतौसवपटपटकेवासी । जानहिँ जियकी जगतप्रकासी ॥ १८ ॥

दोहा-पगपरिहैहोंठाढमें, जबसमीपकरजोरि । तनमोतनतिकहेंतुरत, करिकेक्टपानथोरि ॥

11911

।हिंसणकोटिजनमअघओषा।जिंदेंममअमोर्घह्वेमोषा।।विनाअवधिकोआनँदपेँहों।निजसमजगमहँकोहुनगरेँहीं। उद्धदनातिकुळदेवहमारे । करिकेकुपाभुनानिपसारे ॥ धायमिळेंगेमोकहँआई । देहेंममत्तुपूत्वनाई ॥ र्ह्मनं पछ्टोत्तकाला । हिनेहांसवभाँतिनिहाला॥२०॥मिलिप्रणामकरिपुनिकरजोरी। खडोहोहुँगोजबहिनिहोरी। तवकहिर्हेवसुदेवकुमारे । खुर्जीककाअकुरहमारे ॥ तवहमसकछजनमफ्टपैहें । कछुर्नीहपुनिवाकीरहिजैहें॥ गोकरिभक्तिनहरित्रियभयक । तेहिंधिक्वयाजन्मविधिदयक ॥ २१ ॥

दोडा-अञ्चमित्रप्रियक्षकअप्रियः हरिकोहेंकोडनाहिं । पैजोजसहरिकोभजतः तेहितैसहिंद्रशाहि ॥ ोसेसरद्वमढिगसवजार्वे । जोजसयाँचेंसोतसपार्वे ॥ २२ ॥ खड्रोहोडँगोजवकरजोरी । रामहुदेखिदीनतामोरी ॥ मिछिँहेंमोहिमंजुमुसकाई । गहियुगकरमेरेवलराई ॥ लैंजेहैंनिजभवनलेवाई । करिसतकारमोरदोत्रभाई ॥ कियोजोकंसयदुनअपकारा । सोपुछिँहेंमोहिनंदुकुमारा ॥ तब्भैंदैहींसकटवताई । नेकहुँनिईरासिहींदुराई ॥२३॥

### श्रीग्रुक उवाच ।

यहिविधिमनमेंकरतविचारा । गमनतपथर्गादिनीकुमारा ॥ छुटीबागवीडनकीकरते । अनतडगरतेतुरँगडगरते ॥

दोहा-कृष्णप्रेमसागरमगन, मुदितश्वफल्कञ्जमार । पंथअपंथहुँतुरँगको, कछनहिकरतविचार ॥ सोमधुरातेचल्योप्रभाता।पहुँच्योरविअँथवतत्रजताता २४ गोकुळकेग्वैडेजवगयङ। हरिपद्चिद्धळखतमाहिभय<del>ङ</del>॥ थटयंट्यज्ञपरणीरजमाँद्वा । द्वरिवटचरणचिह्नदरजाँद्वा।।जोपदरजकोसवअसरारी।विजनिजमुकुटलेत्रानितपारी ॥ भृतउक्भूपणपदतेई । रहतसुरितजनजिनकोसेई ॥ अंकुश्वभन्त्रजभादिकरेपा । सोहिरहेजिनमाहिंविश्वेपा॥२५॥ तदेँवनकीरजकीछविछावनि।हरिपद्शवछीहियहुटसावाने।टिखश्वफल्कसुत्तटिक्वहटादा।त्यागीतुरतटाजमर्यादी

दोहा-रहीतनकतनुर्मेनसुधि, पुरुकाविस्त्रियात । क्षणक्षणहगज्जातसी, वहतविपुरुज्जात ॥ त्तरतकृदिर्यतेअनुसारयो । अजकीरजमेंछोटनछारयो ॥ बोछत्तगिराप्रेमकेहदकी । यहरजहेंमेरेप्रभुपदकी . पन्यपन्यमहीं विमानहीं । भागवंतमोसमको उनाहीं ॥ छोटतरहे उउठतनहिभयक । तवअनु चरचड़ायरथद्यक सन्पुरादगरचोनंदनिवास।निरयतचहुँकितगोपअवास॥२६॥सुनुकुरुपतिजनमेंजगमाँही।पुरुपारथइतनैजनकाँही जबतमधुरातेशक्रा । चिट्राशेद्रीरकोमुद्रपूरा ॥ इतनेबीचद्शाशक्राकी

दोहा-तोईअविश्टर्देवुरुप, होनजोचेहअदंड । यदुपतिदासअनन्यहे, तिजभयज्ञोकपरांड ॥ २०॥

पुनिजांगजक्रमाटि, नंद्रचे।कठिगणाय । रामस्यामकोटसतभो, अनिमिपनैनटगाय ॥ **ग॰-नीटजीपीनपोशाककिपेकटकाननमें ट**सँकुंडटजोटा।शारदअंग्रनसीजेंसियाँचटहोसँदेटोटटगेजिनचोटा ॥ श्रीरपुराजसनानिकेवीचित्रगित्रगढेकरकं चनसोटा । दोहनीछीन्देसक्रेसिकिदोडदृषदुदावतनंदकेदोटा ॥ २८ ॥ द्यारद्यावनमेष्पेममंदिनश्रीकेनियामसुबाद्विद्यार्ट्हे । पूरणचंद्येसुंद्रशाननकाननफुरुदियेयनमार्ट्हे ॥ रत्रानीषमंडभौरषुगत्रविनुंदरिगार्नेमनीविषवार्ट्सः। दाहिनेशोरगदेविरामत्योवामविरानिग्देनँदरार्ट्से ॥२९॥ कुरिद्राप्तत्वं रुद्राभंद्रतपापनविद्वरोधंकिनभूवनको। निज्ञोभगोनाहिस्रटोनीकरंगुरामेंगुस्रपानिषद्वास्रवर्षी हत्वेभगोहोहर्षारपुराजरगाटमुवाटमनेयजको । अग्पीरकोपीरनपूर्गम्छैटितमुर्गनम्यवेदप्रकी॥ ३० ॥ होर नहारवेमोतिनमान्युमोतिनमान्येक्योवनमान्ये । शंगनेषेशीगरागरेगेकियेमेजनथारद्वकृत्यसान्ये ॥ ३) ॥ रार्थ्यक्ष्मात्वाक्षात्वाक्षात्वाक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्ष्मात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्ष्मात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्ष्मात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्ष्मात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्याव्यक्ष्मात्व । अभ्याव्यक्षात्व । अभ्यवेष्यक्षात्व । अभ्यावकष्ष्मात्व । अभ्यवक्षात्व । अभ्यवक्षात्य । अभ्यवक्षात्व । अभ्यवक्षात्य । अभ्यवक्षात्व । अभ्यवक्षात्व

वहतिनैनआनँदज्ञल्पारा । रहिनगयोतनुतनकसँभारा ॥ प्रगटीपुटकावरीझरीरा । गृहद्गररहिगयोनपीरा ॥ कट्टिनसकतिमुखतेकछुवानीप्रिमद्शाकिमिजाइवलानी॥३५॥टलिअक्र्राहृतहँयदुराई।टियोदेगिरहुतताहिउटाई॥ उभेभुजाभरिमिटिभगवाना । प्रेमविकटहृगयेसमाना ॥३६॥ रामहुँद्गिरिद्धतेअक्र्रे । मिटतभयेअतिआनँद्गूरे ॥ पुनिअक्र्रकरकोकरतेगहि । टेगेभ्यनटेवाइचटोकांह ॥३७॥ अक्र्राहृसाद्रद्ोटभार्ड् । द्विपरयंककनकवेठाई॥

दोहा–रामद्रयामिनजहायसों, प्रुतिअक्ररकेषाय । योवतभेअतिप्रीतिसों, सुरभिसर्लिङ्डरकाय ॥ प्रुतिमधुपर्कदियोक्तरमाँहाँ॥३८॥दियोषेनुदरज्ञायतहाँहीं॥प्रुतिअक्र्रकहँथकेविचारी।चाँपनङ्गेचरणगिरिधारी ॥ सादरप्रुतिप्रसुवचनङ्चारे । रहेक्कुज्ञञ्ज्ञमककाहमारे।श्रेममगनतेाँहतनुसुधिनाँहीं । वोञ्ज्ञतर्नाहिंवितवतहरिकाँहीं॥ प्रुतिप्रसुक्हीगिरासुचपगो । तुमकोककाश्चपाअतिङ्गर्गा॥तातेभोजनकरडुविद्योपी । सकङ्भाँतिअपनोग्रह्रञ्जेपी॥ असक्रिकोजनविविषप्रकारा । ङायेनिजकरनंदकुमारा॥सादरिव्यअक्ररजेमाहीबहुविधिव्यंजननामवर्ताहै ॥३९॥

दोहा—सोजनभोजनकेचुके, तनअचमनकरवाय । वैठायोपरयंकमें, अतिरायआनँदपाय ॥
तनविरामपरमकेज्ञाता । छेनीरादीन्ह्यांकहिताता॥सुमनमाठपुनिदियपहिराई।पुनिदीन्ह्यांबहुअतरलगाई ॥४०॥
हतनेनीचनंद्तहँआये । अक्राहिमिलिअतिसुखपाये ॥ पृष्टिभापिउतहतकुक्तलाई । बोलतभेआनँदअतिपाई ॥
अतिनिरदयहैकंसमहीपाकिहिंविधिजीवहुतासुसमीपा॥जेसेअजासमीपकसाई।सोहअचरजजोहिंदिनविजाई॥४३॥
जोनिजभगिनीसुतनसँहारचो । यदिपदेवकीदीनपुकारचो॥नेकहुदयानतेहिंचितआई।किमिवरणेंसलक्कीसलताई॥
ताकेपुरतुमकरहुनिवासा । पूँछहिंकीनतुम्हारसुपासा ॥ ४२ ॥

दोहा-यहिविधिभाष्योनंदननः, तवअकृरन्तपराय । मारगकोश्रमद्रराकेयः अतिशयआनँदपाय ॥ ४३ ॥ इति मिद्धिश्रीमहाराजाधिराजवांध्वेशश्रीविश्वनाथर्सिह्यत्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज

श्रीमहाराजाश्रीराजायहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरपुराजर्सिहज्देवकृते आनंदाम्बुनियो दशमस्कंधे पूर्वार्थे अष्टत्रिशस्तरंगः ॥ ३८ ॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोहा-चेंठेमोदितपटँगमें, टहिहरिकृतसतकार । प्रचोमार्गमनोर्ग्ये, सकटश्वफलककुमार ॥ १ ॥ भेप्रसन्नयदुपतिनेहिंपाँहीं। तिहिंपुनिकछुदुरटमहेनाँहीं।पेन्टपनेअनन्यहरिदासा । कबहूँकरहिंनकौनिहुँआसा॥२॥ प्रानहरिगवँनेकरनवियारी । जहँ वैठीयछुमतिमहत्तारी ॥ राख्योव्यंत्रनजीनवर्नाई । सोदीन्द्वोदाटसुतनस्वाई ॥ करिन्यारूहरिराममहीपा । वेंठेआयअकृरसमीपा ॥ पुनिइकातयदुकुठकुक्ाटाता । पूँछीकंसमनोरथवाता॥ ३ ॥ श्रीभगवात्तवान्त्य ।

भछेअक्र्रकाकातुमभाये । हमकोस्वकोआनँदछाये॥यदुकुछकीभापहुकुश्रछाईहित्वसुखीसुहृद्भरुभाई ॥ ४॥

दोहाँ—पैतहँकीनहिन्छ शटक छु, जहँअधी शहैक स । रोगरूपमातुट अतुट, ममछ उको छुलंच्स ॥ ५ ॥ हायमातुषित हे तुहमारे । परेमधुपुरीके दुअगारे ॥ परीजँजीरेंसमहित चरणा । ममहित अयो छुतनकरमरणा ॥ याते अधिक नमोहिक देस । परेमातुषित के दिने से ॥ ६ ॥ पैभट भोयहदर्शतुम्हारा । रह्योमनोरथयही हमारा ॥ आवनको कारणक हताता । पठयोक सिकियों दुलदाता ॥ ७ ॥

#### श्रीशक उवाच।

यहिविषिजवपूछचोभगवाना । करनच्ययोअकृरवखाना॥गाँच्योवरयदुनसींकंसा । करनचहत्तवसुदेवविष्यंसा॥८॥ ौ नारदकंसनिकटमहँजाई । दियोसकछविषिभेदवताई ॥

दोहा-रच्योधनुपमसमधुपुरी, आपयोहायनहेतु । पटयोहतेयनायमोहि, बाँघेछलकोनेतु ॥ ९ ॥

निअक्रयचनयदिभौती । रामस्यामआञुदितेहिराती ॥ पिदैसतनायनदेवदैगाय । कृंसगनपितृतूमदिवीटाये॥ तिप्चपेमसम्बर्गमाँसी।समर्देच्छवतुपसंगुतरौँसी।छरानधनुप्मरानगुरतमाझा।स्मर्नियवादीआत्आङ्गा।१०॥ हिस्निदेशसुनतन्त्रन् । जान्योअपशिगर्यनकरकान् ॥ स्वगोपनकदेतुरत्वोटार्द्। दियशासनयहिभाँतिस्नर्गाः॥

त्या प्रचल त्यान्य । जोरहसर्वेकर्ननृपतेषा ॥ औरहभेटदेनकीसान् । स्वसमेटिटहिनिहाआन् ॥ इहीहूपमाखनअरुमेवा । जोरहसर्वेकर्ननृपतेषा ॥ औरहभेटदेनकीसान् । स्वसमेटिटहिनिहाआन् ॥ दोहा—साजहुसिगरेशकटतूम, यटनटेहुबोटाह । अयिटिवर्नाहकीजिये, ममनिद्राशसपाय ॥ १९ ॥

मधुरेअविज्ञकारिहमजैदें । बहुविधिभेटभूपकँदेवें ॥ धतुपयन्नकृत्यावतराजा । जाहिम्बुजसवजीरित्तमाजा॥ ्राचुन्यसम्बद्धम् स्थान्यस्य । कछुदिनवसिथाउयनिजवासा॥ यदिविधिशासनसम्बद्धन्दिसुनाहे।द्रुतनग्ररसकपट्टाहे॥ सिगोरवजम्हँ दियगोहराई । मधुराकाहिगमन्वजनराई ॥ भईशविरितिगरेवजमाँही । हिष्टराम्छेवावनकाँही ॥ यहअकूर्गोकुलमहँ आयो।दोलकहँ वहतकाल्हिल्लायो १२रामश्यामधुनिगवँ नप्रभाता।गोपिनल्ग्योपत्रकसपाता॥

दोहा-जीनअंगजैसरहे, करत्हुतींजेकाज । तीन्अंगतसरहे, हेगोसकटअकाज ॥ १३ ॥ जेजसरहीतहाँवजनारी। तेतसतहतत्तुसुरतिविसारी।।

कोईठगीठठकीसीठाडी । वेठीकोऊविरह्णतिवाढी ॥ कोईनैननीचेकारिप्यारी। यकटकववनीरहीनिहारी॥ कोहुकेततुप्रसिद्कीपारा । बहन्छगीत्ववाराहिबारा ॥ कोहुकेभयेवसनवहुदीले । कोहुकेभयेअंग्स्वपीले ॥ न्गड्डन्याः वर्षाः । स्वरं प्रति । स्वरं प्

होहा-सुरपुरनरपुरनागपुर, अरुन्कुठहुमाँहि । वजय्नित्नवन्रराजिन्न, दूसरदीसत्नाँहि ॥ १५ ॥ को उहरिको द्वामिर्रोहे अनुरागानिहरू विलोगक हैं धनिभागा।। को उतिर छी ताक तिहरिक री। जोहिंपल गिकड विनहिं की। नगण्यारमण्डानस्य ने अस्ति । सर्से संपद्शिक की सानी ॥ को उम्दह्सिन् सुनिकरिके। विलयहिं नारवार दुन् सिकी सुमिरिसोहसिक्षी स्यानी। सरसे संपद्शोककी सानी ॥ को उम्दह्सिन् सुनिकरिके। विलयहिं नारवार दुन् सिकी क्रोचनँद्नंदनकी मृहुवानी।वशकरणीतरुनी मुद्दानी। सुमिरिस्सिस्होतिविद्दाल।वर्णनजातिद्शातिहिकाल।

नगर पर पर पर विश्व के विद्याल कि स्विचित्र कि सिवित्र कि सिवित्र की को वृक्षेजनके विद्यति। को उस्पिकार् वैराकि सुपति। की उस्पिकार की उस्प ु । भग्निश्चित्रम् । अतिशयविरह्मिहाल् ॥ दोह्य-कोडविहँस्निनँदनंद्की, सुधिकरिकरिव्रजवाल् । भग्निशिथलह्रेजातसन्, अतिशयविरह्मिहाल् ॥

को उस्ति वृत्ते वित्ति होती । ने हिंठ विषर्राहिमकी फाँसी ॥ सो सुधिक रत दुखित अति हो ही विन नारी माधवकी मोही ॥ नगरपार । उत्पाद स्वाद स रारमञ्जात विश्व क्षेत्रका के विविधित्व क्षेत्रका विश्व विश्व क्षेत्रका विश्व के विश क्षावर्थः के कहिं स्वार्थः । सुनीसखीकहँ जातकन्दाई ॥ सोकहँतैनिह्जानितआ्छी । जातकाि्ट्हम्थुरैंवनमाली।

दोह्या—यहिविधिद्दकएकनकहोंहै, कहतदेहिंस्,्विरोय् । गो्कुळमेंचरवरसखी, प्रभरमच्योवङोय ॥ इक्ष्यकनकोविगियोछाई। धायपायगोपींजिरिआई॥ वैटिगईसवजोरिजमाती। कहींहिहिविधिकीयहराती॥ नात त्रापुर पुरस्कार । त्रापुर प्राप्त प्राप्त प्राप्त । प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त प्राप्त । प्राप्त सुलेमुलकापहिसवगाता । जिमिमारुतलहिकदलीपाता ॥ गिरीमुंदरिनुरत्नसँवारी । करिलीन्ह्योंकंकणकरप्पारी॥ ह्मपद्गायनिकसत्तमुखमाँहीं । मुनतधीरछूटतकहींनाँहीं ॥ प्रनिजसत्तत्तक्ष्मीरज्भूरि । मुम्रिर्तमधुरागमनमुराही॥

होहा-गदगदगरगोपीसवै, इकएकनकहँहोरि । कहन्छर्गीमंज्ञुछगिरा, विधिकरतृतिनिवेरि ॥ १८॥ अथ गोपीविलाप ।

ा कोहुकोनहिकगहुँफरुतिं॥ क्योंदीन्ह्योंजगमेजनमाई । प्रनिकाहेतेरचीमिताई॥ ः <sub>अधिया</sub>ि । तीकसरच्योवियोगअनारी ॥ जोवियोगर्तेरचेविधाता । कसनर्दिहोतमीचकोदाता प्रथमलगायदुरंतसनेहु । अवकसपुनिवियोगविधिदेहु ॥ कछुनकामनापूरणपाई । वीचर्हिहरिसोंकरतजुदाई ॥ तातेतुवकरतवकरतारा । बाछ्लेङसमपरतिहारा॥ भयोयद्पिवृद्धोविधिराई । पैनगईतेरीछिरिकाई ॥

दोहा-कोनवेरतोहिंपावनो, व्रजसोरह्योविरंच । जोवजराजविद्योहमें, छोहनआवतरंच ॥ १९ ॥ जामुसमेंअठकेंघुँघुरारी । इटकिनिहेरतिहीहियहारी ॥ मदनआरसीसिरसकपीटा । तामेंकुंडठठीटअमीटा ॥ भतिज्ञायसुभगनासिकाराजे । नेहिललिकीरतुंडमदभाने ॥ वामुखकीमुसक्यानिमिठाई। जानतसोइनोनेकहुँपाई॥ धोसेहुजोहरिहँसनिविछोकी । होतमुदितसोकैसहुकोकी॥ भुकुटोअहिशावकसीसोहैं। काकोनिरसतनहिमनमोहैं॥ ऐसोसुंदरमुखठालनको । जीवनप्रदसवत्रजवालनको ॥ सोतिप्रथमहिंहमहिंदेखाई। रेविधिअवकसदेतद्वराई ॥

दोहा-अवहूँवृझअबृझाविधि, तोहिनकछुदरशात । वृथाव्यथादेतोहमहिं, वनतिनतोसोंवात ॥ २०॥ रेकरतारकरद्वादाई । निजअकूरियनामधराई ॥ धरिकैयदुवंशीकररूपा । भेज्योकहतकंसमोहिभूपा ॥ आयोक्कप्णेटेवावनहेतु । बाँध्योत्रजवधूनवधनेतु ॥ रच्योनेनहमरेतनुमाँही । जिननेननितेसुखितइहाँही ॥ रचीतोरिसवसुंदरताई । औरहुजोनहिंबनैवनाई ॥ सोसवनंद्कुँवरइकअंगा । हमसिसयाँदेसीयकसंगा ॥ सोहगरेअवकसहरिछेतो । छेतोकोडनवस्तुजोदेतो ॥ विनदेखेयहनददुलारे । रहिहेंकेसेनैनहमारे ॥

दोहा-चतुराननिसरजनचतुर, पुनितेरेचकआठ । अचरजयहदीसतनहीं, तौकहँपाठकुपाठ ॥ २१ ॥ कोटकहर्नाहिविधिकहँकछुदोपू ।कारीकान्हकपटकरकोपू॥योकनाहिंप्रीतिकरलेशु।कोउनकरतकछ्यहिउपदेश ॥ यहत्रजराजकाजत्रजनारी । हमदियगृहपरिवारिवसारी ॥ भईजाइचरणनकीदासी । अधरसुधापीवनकीप्यासी ॥ तिनकेतन्तनहिंतनकानिहारत । वरवशमथुरागमनविचारत ॥ जोवजतेनव्रजेवनगर्ह । काअकूरवरवग्रहेजाई ॥ पैकपटीअसमनहिंविचारी । मिलिहैंमथुरानवनवनारी ॥ तातेइतसनेहसबतोरी । जातचलोकीन्हेंबरजोरी ॥

दोहा-नैंदनंदननहिनेहकी, जानतनेकहुँरीति । सबसोराखतहैकपट, मुखदेखेकीप्रीति ॥ २२ ॥ सजनीयहरजनीपरभाता । हैंहें पुरनारिनसुखदाता ॥ कीन्हें रहीं मनोरथजोरी । हैंहें सुफलकालिह अवसोई ॥ मोहनकोमुखकमठसोहावन।आसवहँसनिभरोमुखछावन॥जामुखर्मेदगकोरअरुरिशकरहिंकतरुजेहिंकदृहिंगर्छरि। सोमुखमथुराप्रविञ्जतमाँही।धायधायपथजहाँतहाँहीं।केतींचढिचढिङाँचअटारी।निरखिंहगीमोदितपुरनारी ॥२३॥ कहिँहेंऐसहुँवैनहुँजीके । मोहनकहोरहेतुमनीके ॥

दोहा-आयेमधुरामेंभले, पूरकरीमनआस । वहुतदिवसलगिनाथतुम। कीन्ह्योंविपिनिविलास ॥ तिनकोसनतमाधुरीवानी । यहचंचळिचतअतिसुखमानी ॥ तिनकेविवशअवशिह्वेंगे हैं । यद्यपिनंदववासँगोरेंहें ॥ छोभिरुरापुरनारिनमाँही । रहिजेहैरप्धीरजनाँही ॥ कबहुँनहिसुधिकरीहमारी । नहिएँहेंत्रजमेयनवारी ॥ निपटनागरीनगरवासिनी।कामिनकेहियकीहुङासिनी॥विहँसनिङाञसहिततिनकेरी।तिनकीनचनिधुकुटिकीहेरी॥ हमगैँबारिनीगोपिनकाँही । कवहूँमनहिंआनिहेंनाँही ॥ छिखछिसमिणनजटितवहुगेहा।तिनिहेंत्रज्ञुंजनकरनेहा ॥

दोहा-बंदाविपिनिनिकुंजसुल, गमनतअवैविहाय ॥ पेपुनिमोहनकोअविहा, वीतिदिदिनपछिताय ॥ २४ ॥ अंपकभोजद्शारहवंशी । औरह्यदुकुलकेआरेष्वंसी ॥ यसवनेननकोफलपेहें । बहुतदिननकीललक्षिण्लक्षिटेहें ॥ कमटाकंतसकटगुणआगर । नद्नद्नसुंद्रस्टनागर ॥ जवन्द्रिनेहिमारगमाही । तवपुरजनसवतिद्विपथपाही ॥ दोरिदोरिदेखनकोऐँहें। परकोकाजसकटविसरैँहें ॥ देखिदेखिमनमोहनरूपा। दुँजैँईमानसकेशृपा॥ कोअसद्भिष्ठवनमें आर्टा । नहिंदेखनद्भितनमार्टा ॥ कोर्देयद्वगमें असनारी । जोनस्टकेनँद्नंद्निहारी ॥

दोहा-सुरामीठीवतियाँवसें, रूपमदनमद्चीर । कारोभीतरवाहिरेहु, जान्योनंद्किशोर ॥ २५ ॥ कोडकहजोमधुरातेआयो । द्याकरवयहिकोडनसिर्ह्यायो ॥ कहवावतहैयहअकुरा । हैसाँचोजगर्भेअतिकृरा ॥ छेतपापत्रजञ्जायमहाना । इरनकरतत्रजनारिनप्राना ॥ त्रजनारिनकोप्राणपियास । एकञ्जनोसोनंदकुमास ॥

तेर्दिङेगमनतर्हेमथुराको । जानतनर्दिवजवधुनविथाको ॥ छिहेजातर्हेजीव्हमारा । दिहेजातकहँहमहिअधारा ॥ मथुरायदिषकोर्द्दतीने । पेहमहीविनस्यामप्रवीने ।कोटिनकोज्ञनगतयहिकाला । जियवनक्षणभरिविननँदलला॥

दोहा—जिनकेदेखतमें अठी, पठककठपहे जाँहि । तिनिधनदेखेक्षणहुँ भरि, किमिरहिँहें जमाँहि ॥ २६॥ तबकोडकँ सुंदरीचेना । यहअतिकृरकुमितकरऐना॥रथचिहश्यामठेवावनआयो । अपनोअतिअभिमानदेखायो॥ याकोरथअवठेहुँ डाई । किमिटैजेहैँ कुँवरकन्हाई ॥ तबकोडपुनिबोटीव्रजवाटा । हैंनिरदयीसवैव्रजगाटा ॥ येऊकरतचटनअतुराई । गाजपरेहनकीचतुराई ॥तबकोडकह्योगोपजेबूटे । तेऊभयेआजुसबमुटे ॥ देतिसवापननंदिहनाँहीं। तुमभरजाहुकान्हकसजाँहीं॥कबहुँनगयेइयामपरदेशु । पेहेंपरवरपरमकछेशु ॥

दोहा-तवसिवकोडवोछतभई, त्रजकीभईअभागि । रामझ्याममधुरैचळे, बृंदावनकोत्यागि ॥

निह्यसुनाबद्धिआवती, निह्वरपत्तवनघोर । निह्वअक्तुकेझीझोर्ने, परतोकुल्झिकठीर ॥ २७ ॥ तवकोडब्रमसुंदरीवसान्यो।मीहितौडचितपरतअसजान्यो।।सिगरीससिखरिकेतहँजाई।प्रीतमपाणिपकरिष्टहाई॥ अवगोदिदकोजाननदीज । गोपनसोंखरिरारिकरीजै ॥ कहाकरेंगेगोपगँवारा । जिनकेनहिहितअहितविचारा ॥ विनसुकुंदद्दकक्षणहमकाँही।दीरघविरहजातसहिनाहीं ॥ करिहैंपियसँगप्राणपयाना । रहिहैंनहिभोगनदुष्तनाना ॥ देवहुनहिद्दीनतानिहारुत । बुट्टतविरहुडद्पिनडुबारत॥यञ्जदहुतज्योछोह्यहिका्छ।।पठ्विनप्रप्राणहाँपियछाहा॥

दोहा-हायद्देकेसीभई, त्रजमेयहअनसीति । एकवारमेंद्रवासकी, छोडिद्ईसवप्रीति ॥ २८॥ द्दरिकोहमपरजोअनुसगा।तिमिकरियोग्रहभाँतिसोहागा॥तैसीहरुटितमाधुरीविद्दसवि।तिमिकहियोगिवर्षपुरुससि तिमित्तिरछीताकनिद्दरिकेसी।मिछिन्सुजनभरिसुखद्यनेसी॥विसस्तिनहिकेसेहुँविसस्योसवत्रजनारिनरहत्त्रोभाषे यसुनाकृत्रधनंद्रथसंड्र । कीन्ह्यारुचिस्सासकरमंड्र ॥ जेहिंससिपटमासरजनी । वीतीक्षणसमानहींसवनी ॥ सिद्धयर्वारिवनात्रजनार्स । रहिँहैंकेसेपीरजधारी ॥ विस्हुबन्छअवअविद्यानिहें । कोअधरामृतप्याययुर्हे ॥

दोदा—विविधपवनवनकोकिटा, सरसरासरसरंग । अवसववैदीहोहँगे, रहेमीलहरिसंग ॥ २९ ॥
रहीवितावर्तादवसमनारं । वनकोपंथतकतटकटाई ॥ चनतेचिनवानिकवनमाटी । आवतहुतोसाँझकआटी ॥
सरमगंटिमपिगाधनआगाधातुअनेकअंगअँगरागा॥गोरजरंजितहीचरअटकटावि।जनुअंबुजअटिअवटिरहीर्षावी
सरमनगंटिमपिगाधनआगोधातुअनेकअंगअँगरागा॥गोरजरंजितहीचरअटकटावि।जनुअंबुजअटिअवटिरहीर्षावी
संदीतिपवजावतप्यांग । वनमाटाउरहो।अञ्जगारो ॥ चारुचसनचितवतचहुँजोरा । चंचटिवतचोरतचितचोरा ॥
ऐसीटिवर्टापनंदुकुँवरको।दुसहदाहदुर्सादिनुसरको।अवकटुनंदुकुँब्रिवनसजनीकिहिविधिग्रीतिहिदियसहुर्द्धनी

दोदा-तजनीत्रिभुवनमेंहगन, असकोजनीद्दरशाय । वजनीवनविनएकक्षण, हमेंजोलेयनिआय ३०॥

#### श्रीशुक उवाच ।

षदिविधिकरिकोग्वितिषविद्याषा । बननारीषावदिवहृताषा॥श्रीमुक्तंदेकपद्भर्गवदा । गोषिनकेमनवसेमिटिंदा ॥ मदिनचानदर्गिवग्ददुर्गता । देनचहृतबृजनारिनक्षेता॥बाटमयारिषिवरदभयाषन् । टागिकक्रप्यनदुरुछा<sup>षुद्र</sup>॥ सग्टतग्रेत्तरोषन्यार्गः । भर्गप्रमुकभारदिभागः ॥ कृष्यमिटन्दूर्देषतवारीः । बृटनचहिनाडबृजनारीः॥ दरिविषिकर्गिवटापनदेमजनी।दुर्देषिनायपदरबृयगनुनी॥दुर्गुषाम्निद्रिजयनुष्याक्।।तिकटपयानजातिमनिषारी

हे[टा⊸नेश्योषनदेनदेनब्दि, क्यान्यागिजानि । गोषिनकेननुतेनबर्दि, कीन्द्रॉटानप्यान् ॥ व्यक्तिभूटीसपे भेषीद्रापिटमयशेग् । हृष्यनामकेनटकदन, टागीष्किदिगेग् ॥ रामनभे(दनपार्योषप्रोः । द्वापग्रीदिट्सनेद्रिसारि ॥ द्वापरेगिनगट्विद्यमौदि । द्वाद्योपद्रस्थानौदि <sup>॥</sup> चर्यदेनेदेन⊐दिन्दोः । द्वापद्रपास्त्रतस्यत्वद्वेग ॥ द्वापस्पादिनदेनविद्यादेगीदि । द्वापग्रीपम्पर्गाण्याप्रकर्णाग्याप्रकर्णाग्याप्रकर्णाग्याप्रकर्णाग्याप्रकर्णाग्याप्रकर्णाग्याप्रकर्णाग्याप्रकर्णा हाययशोमितिकेपियछाठन । हासुकुमारसुखद्वनवाठन ॥ हामंचुळसुरळीसुखधारी । हायसुरासविठासविहारी ॥ दोहा—हामुब्बतिवनप्राणपति, हानाशुक्वनशोक । हायहायुव्वराजवूर, तुमविनसूनिविठोक ॥ ३१ ॥

यहिविधिविरुपतत्रजवधुन, भयोधुपभिनसार । प्राचीपतिप्राचीदिशा, कियोपकाशपसार ॥ तवअकूरकाछिदिनहाई । संध्यावंदनकरिअतुराई॥नंदभवनपुनिआशुहिंआयो । चरुनहेतुस्यंदनसजवायो ॥३२॥ गोपहुनिजनिजसहितसमाने । भरिभरिसाजनशकटनसाने ॥ गमनमधुप्ररोभरेडमंगा । चरुनहेतुअकूरहिंसंगा ॥ नंदहुँअपनोशकटसजाई । दहीदूपमाखनभरवाई ॥ पुनिअकूरसोंकहअससोऊ । रेहुबोठाहरूरिहेरोऊ ॥ द्वतअकूरहरिवर्डहिंबोटाई । रुयोआपनेरर्थाहंचढ़ाई ॥ पुनिनंदादिकसोंअसेटरे । हमपरखिंहमधुपुरीनेर ॥

दोहा—असकहिङ्क्यकरीतुरत, गहिवाजिनकीवाग । घोरशोरहरिरयचस्यो, वनसोविल्यनलाग ॥ ३३ ॥ लिख्यवनवागँनीव्रजनारीोतेहिसण्कुलिकुलकानिषसारी।।धाईकहतहायवनश्यामा। कहाँनातत्रजिकेवज्यामा॥ लिख्यवनकारीोतेहिसण्कुलिकुलकानिष्ठिसारी।।धाईकहतहायवनश्यामा।। कहाँनातत्रजिकेवज्यामा॥ वाल्यनेकीप्रीतिकन्दाई । तोरिचलेतितुकाकीनाई ॥ रह्योनल्यित्वमहिलसमोहन । तिज्ञवचलेक्ट्रकेगोहन ॥ कहतहत्तेहससोहित्याँ। त्रास्त्रप्रीत्याँ। क्रात्तेहससोहित्याँ। त्राप्तिकत्वज्ञास्त्राल्यलेकानिष्ठात्रप्ति।। होतद्यानहिकतहियतेरे । रेकपटीकान्हरनँदिकेरे ॥

दोहा—तेंतेोमथुराकोचल्यो, नागरनंदुकुमार । दिहेजातकावाष्ट्रारेत, त्रजनितनआधार ॥ यहिविधिकहत्तविविधविधिवानी।चळीजाहिरथमेंळपटानी॥गिरहिंपरहिष्टुनिउठहिंभामिनी।छूठीवेणीखुळीदामिनी॥ रजरांजितहेंगेसवअंगा । भोकरदममहिआञ्चप्रसंगा ॥ हायहायमाँच्योचहुँओरा । दुखितयुवाजरग्डुअरुछोरा ॥ कोहुकेतजुर्नाहितनकसँग्हारा । देखहिंदगभिरनंदुकुमारा।।श्रजनारिनकोदेखतञ्जोका।गयोज्ञोकमहितीनिहुँठोका ॥ हरिणीहरिणहेरिदारिरोवें । रहेअचळतरुहरिमजुर्जोवें ॥ बोळिरहींवनकुंजचिरेयाँ । मनहुँकहर्हिकहँजातकन्हेयाँ ॥

दोहा—सुनिवजवञ्जनिविञापतहँ, जाकोमिछतनपार । विरहृव्यथितह्वैथम्हिरही, तेहिथछयसुनहुँधार ॥ जिनकेतनुधनपाणते, अतिप्रियनंदकुमार । तेवजनारिनकोविरह, कोकहिपावतपार ॥ ३८ ॥

विनयसार्वातुष्यमान्याः, जासान्यमार्द्धुनारः राज्यगारिरकाम्यरः, याग्याहास्याहे । एउ ॥ व्रजवित्तानिविद्योकिविनाञ्चा।जानिनकेसर्द्धुनीवनयाञ्चा।ग्रुरियुक्तंद्वितयोग्रुसक्याई।मजुआछिनजियआञ्चामाई सुवछआदिसमसलनवुठाई। कह्योकहहुगोषिनसमुझाई॥ हमऐहेविञ्चोषिवजमाँहाँ। यामिहेकछुसंज्ञयनाँहाँ॥ टोगोषगोषिनसमुझावन।कान्हरकहतवहुरिव्रज्ञआवन॥३५॥चल्योचपछ्डतस्यहरिकरो।उड़ीधृरिकछुपरतनहेरो॥ विद्योदेखतरहीपताका। जयळासुनतरहींध्यनिचाका॥ जवळोदेखिपरीरथधूरी। जवळोकढिनगयेहरिट्ररी

दोहा—तवर्शेह्कटकनैनसीं, निरिखरहींतीहिकाल । अचल्खरींदुखमेंभरीं, चित्रलिखीसीवाल ॥ ३६ ॥ सिदिखिनयपूरिदुनाँहीं । हाकहिसखीगिरींमहिमाँहीं ॥ रह्योएकहरिनामअधारा । जनुजियनिकसतल्गेकेंबारा ॥ स्यामस्यामटेरतमुखमाँहीं । गोपिनवीतिदिवसनिशिजाँहीं ॥ वैठिवेठिहरिलीलगाविं।उठतन्वालजनुकछुजलनांवें ॥ अधुसमहँअसभापहिंताता । किहेगेपियआवनकीवाता ॥ ऐहेंकाहिअविश्वतमाँहीं।त्यागेतनुमिल्हिंकेहिकाँहीं॥ वदिषदुसहसहिजातिनपीरावदिपदुष्टणहितपरोशरीरा।यहिविधिनतिकरहिंमनोरयार्थेहेंआनुभविगहरिविदिख।

दोहा-यहिकाज्ञाअटकेरहत, तिनकेतजुमेंपान । नातोहरिविद्धरनिनरित, तबर्हीकरतपयान ॥ ३७ ॥ उत्तैअक्रुरसिहतहरिरामा । करिसवेगरथअतिअभिरामा ॥ यमुनाकेतटपहुँचेनाई । पहरएकआयेदिनराई ॥३८॥ रहीतर्होजीतठअमराई । मारुतबहतत्रिविधसुतद्दाई ॥ तबअक्रुरकद्द्योमहुवानी । दोहुँनमुखद्धतिभईमछानी ॥ यमुनामेमजनकरित्रोन।विद्ययचपटफेरिचाटिद्वीन॥काटिदीकटिमटविनाज्ञिनी। आगुर्दिअतिआनँद्रप्रकाज्ञिनी सुनतदान्पतिकेअसवेना । स्थोटनिहर्विकटिमटविनाज्ञिनी। अगुर्दिअतिआनँद्रप्रकाज्ञिनी सुनतदान्पतिकेअसवेना । स्थोटनिहर्विकटिमटविनाज्ञिनी।

दोदा−गयेञक्ररहुसंगर्ने, सटेरहेसरितीर । पहिरेवसननवीनपुनि, बटवीरहुबटवीर ॥ पत्रासरिससटिटययुनाको । अतिज्ञयमीटसुपाकोनाको॥ भारिभरिलंखटतहँभगवाना।कीन्द्र्योपरमप्रीतिसोपाना॥

į

यिफेरिहतोजहँस्यंदन । बरुअऋरसहितयदुनंदन ॥३९॥ तबअऋरकहीष्रनिवाता । जोतुम्रथचिद्वैरुहताता ॥ कछ्निहिंइतचपलाई । तोमैंआवहुँयमुनबहाई ॥ असकिहिदोहुँनयानवैठाई । यमुनातीरआग्रहींशाई ॥ े ल्योगहिरदहसहितविधाना। रुग्योदानपतिस्रखितनहाँना ४० बुडकीदईफेरिजरुभीतर। जप्योमंत्रगायत्रीसुखकर॥

दोहा−तहाँरामञ्ज्यामाईंऌरूपो, जऌभीतरमतिवान । करनऌग्योतवमनहिंमन, अससंदेहगहान ॥ ४९ ॥

यदोऊन्सदेनकुमारा । आयेजलमधिकौनप्रकारा ॥ मैआयोरथमेंनैठाई । आयगयेकारकैचपलाई ॥ असग्रनिज्ञेतज्ञीज्ञनिकारी।देखेरथपरहरिहरुधारी ४२तवप्रनिरुग्योविचारनमनमें।भयोमोहिकछश्रमयहिष्ठनमें॥ प्रनिज्ञ छब्रिङ्क् सनसो छाग्यो । अफलक सुननमहाभ्रमपाग्यो॥तहँदे स्योयहिनिधिक स्राई।सोमैं तुमको देहँ जनाई ४३ सिचचारणिकन्नरगंधर्वा । श्रीशनवायेदेवहुसर्वा ॥ अस्तुतिकरहिंसङ्चिद्वँओरा।तिनकेमध्यप्रकाशअयोरा॥ ४४॥ सहसमोलियुतसहसहुशीशा । ठसतकुंडलाकारफणीशा।।

दोहा-नीठवसनतनुअतिलसत, प्रगटतपरमप्रकास । सहसशृंगमेघनमडो, मनुउतंगकैलास॥ ४५॥ ताकेभोगमध्यछविधामा।लसतपुरुपसुंदरघनइयामा।।पीतांवरसोहततनुमाँहीं।हगछविलसिसरसिजसकुचाँहीं १६॥ चारुचारिभुजलसैंविशाला।चारुप्रसन्नवदनमहिपाला॥चारुद्दँसनिचितवनिआतिचारू।चारुभुकुटिफेरनसुससारू॥ चारुअवणअरुचारुकपोछा।चारुळसतकुंडळअतिछोछा।।अरुणअधरचित्रकहअतिचारू।छविहरिकंठकंत्रकृतमारू वृषभकंषवरआयतअमल।।जामेंवासकरतितकमल।।।विवलीवितनाभिगंभीरा।चलदलसदलउदरमतिर्धाराव

कटिसूक्षमनितंबअतिपीना । ऊरूयुगरुपरमञ्जिमीना ॥

दोहा−युगुळजानुअतिचारुहै, युगुळजंवअतिचारु ॥४९॥ तुंगगुरुफनखज्योतिवर, परपंकजमुकुमारु ॥५०॥ मणिमंडितशिरमुकुटविशाला । सोहतडरसुंदरवनमाला॥ भुजअगदकरकटकविभाती।कटिमेंचामीकरचौराती ॥ जातरूपकोलसतजनेक।पगनुषुरञ्जोभितअतितेक ॥५ १॥ पद्मचककरगदासुहानन।चारिहुँकरमेंअतिछविछावन॥ वक्षडसतश्रीवत्सविभासी।कोस्तुभमणिसोहतिछविरासी॥पार्पदनंदसुनंदहुआदिकाऔरहुखडेुसुसितसनकारिकी त्रह्मसुरेंद्ररुद्रदिगपाला । नर्वेोप्रजापतिबुद्धिविज्ञाला ५३ नारद्भरुवसुअरुप्रहरणदाविहुभागवतसहितअहलादा ॥ पृथकपृथकनिजवचननतेरे । प्रभुक्शअस्तुतिकरहिंघनेरे ॥ ५८॥

दोहा-कांतिकीर्तिश्रीपुष्टिसरु, ऊर्जाइलागिरादि । येशकिनतेसहितप्रभु, सोहतअलसभनादि ॥ विद्याओरअविद्यादोई । अरुमायानगमोहतिनोई ॥ मूर्तिवंतठाडींत्रभुपासा । हरिहिंहोरिहयछहिंदृछासा ॥५५॥ ऐसोल्रिवेकुंठहरिधामा । तिमिश्रीपतिसुंदरघनञ्यामा ॥ परमप्रसन्नभयोअकूरा । परमप्रेमसोंहियभोष्ट्ररा ॥ भयेसकछरोमातनुठाढे।पुगुङनेनआनँद्जङवाढे॥५६॥गृहदगरअतिशिथिङशरीरा। पुनिधरिकेथीरजमतिर्थारा कियोपरिणधरिक्रीक्रप्रणामा । सावधानहेउटिमतिधामा॥जोइतयुगुरुजरुजरुजकरजोरी। मंदमंदकहिगिराअथोरी <sup>॥</sup>

दोहा-रुग्योकरनअस्तुतिनिमरु, हरिकीआनँदछाय । त्रजरजरोटनकोतुरत, गोअकूरफरुपाइ ॥ ५७ ॥ इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाथिराजवांधवेद्दाश्रीविद्दवनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाथिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरधुराजसिंहजूदेवकृते

आनंदाम्ब्रुनियो द्वामस्कंधे पूर्वार्थे नवित्रशस्तरंगः ॥ ३९ ॥

अक्रर उवाच । छंदहरिगोतिका ।

जपपरमप्रमसक्टआदिअनादिआनंदभामदै । जयअसिङकारणहेतुनारायणकरीपरनामदै ॥ त्रोरिनामपंकनतेटियोक्रतारहुँ जानारहै । जारावरीटिशक्तिविरच्योसक्टयदसंसारहै ॥ १ ॥

भूसिळलपावकपवननभभइंकारतत्त्वमहानहुँ । मायामनहुँइद्रीपुरुपइंद्रीविपैगिर्वानहुँ ॥ येअसिरुकारणजगतकेउपजेतुम्हारेअंगते ॥ २ ॥ जानतनतिहरोरूपस्यजडअहेयाहिप्रसंगते ॥ मायाग्रुणनतेवँच्यात्रह्माग्रुणनतुवपररूपको । नहिंजानतोतपठानतोउरआनतोअनरूपको ॥ ३ ॥ योगीतुर्ग्हेंबहुयोगकरिष्यावतसमाधिलगायकै । अध्यात्मऔअधिभूतऔअधिदैवसाक्षीभायकै ॥ बहुसांख्यवादीजीवजंतस्यामितुमकोजानिकै । ध्यावतरहतपावतसकरुफरुपरमश्रमतनठानिकै ॥ ४ ॥ मीमांसिकौतुमकोभजतपढिवेदतीनिहुँनेमसों। करियज्ञबहुतुवरूपदेवनभागदैअतिप्रेमसों॥ ५॥ ज्ञानीअरपिसवकर्मतुमकोशांतहैथिरचित्तहीं । बहुज्ञानमस्कोठानिज्ञानसरूपभजतेनित्तहीं ॥ ६ ॥ तुमकोभजतश्रीवैष्णवहुप्रभुपंचरात्रप्रकारते । ह्वेतसचक्रांकितहुअञ्जंकितरहतयहसंसारते ॥ संकर्षणहुँपंद्युम्अनिरुपंतासुदेवहुँचारिमें । नारायणैअंशीगुनततुवऔरहूँअवतारमें ॥ ७ ॥ बहुरोबतुमकोशिवसरूपीरोबमारगतेभनें । तिनमेंअनेकनभेदकरिकारवादआपुसमेंगनें ॥ ८ ॥ औरहुजेऔरनदेवभजतेतेतुमहिभजतेसही । सबदेवमययदुनाथतुमसुरभिन्नकोउतुमतेनहीं ॥ ९ ॥ जिमिज्ञैलतेसारेतानिकसिसागरसिमिटिनातीसर्वे । तैसहिसकलतिहरोअहैसनसुरनकोआराधवे ॥ १० ॥ प्रभुप्रकृतितिहरीशक्तितातेसतोरजतमहोतहै। तिनतेप्रगटित्रिनविधिप्रगटिविशेषिविश्वउदोत्है॥ ११॥ जयसक्ठअंतरयामिजगसाक्षीअखंडितज्ञानहो । गुणकार्यजगउपजतनञ्जततुमएकरूपअमानहो ॥ १२ ॥ तुववदनपावकपगपुहुमिचलचंदसूरजश्रुतिदिशा । नभनाभिशिरहैस्वर्गसुरसववाहुपछकैदिननिशा ॥ हेंकुक्षिसागरश्वासपवनहुँरोमऔपधितरुळता । शिरकेशघनगिरिआस्थिनखेंहेंबीजबरपामहिगता॥५३।१४॥ बहुजीवसंकुछसकछजगहैतुमिहिपुरुपप्रधानमें । जिमिमसकऊमिरमेंवसतजछजीवज्यौंसिछिछानमें ॥१५॥ जोइजोइकरनबहुचरितपारहरूपआषुसुहावने । व्यापितसुवनतिहरोसुयशगावतसुदितकविपावने ॥१६॥ जयमीनरूपअनूपप्रछेपयोधिकरनविहारहै। जयहयप्रीवप्रचंडमधुकेटभकरनसंहारहै ॥ १७॥ जयह्रपकच्छपउद्धिमंथनमंदराच्छधारने । जैवप्पपबृहद्वराहदानवद्छनधर्णिउधारने ॥ १८ ॥ जयअतिउदंडन्सिहअद्भुतरूपजनभयहारिणे । जयसुरनपाछनअसुरपाछनभक्तछाछनकारिणे ॥ जयविदितवामनप्रनित्रिविकमनापित्रिभ्वनकोलये । देराजिञ्ज्यवनइंद्रकोबलिद्वारपालकह्नेगये॥ १९॥ जयअमरुभुगुकुरुकमरुदिनकरछुद्रछ्त्रिनछयिकये । कुरुक्षेत्रज्ञोणितकुंडनवरिवधरणिकइयपकोदिये ॥ जयरघुकुछोद्धिचंद्रद्शरथनंद्जनकछछीश्रहें । जेहिंबानतराणिप्रकाशकोनविनाशतनुद्शशीशहें ॥ २० ॥ जयदेवकीदुखदछनजयवसुदेवआनँदकंदहै । जयकरनभूमिअदंडकौरवकंसकृरनिकंदहै ॥ जयमुसट्यरवटभद्रदासनभद्रप्रदेवितपते । जयनागपुरकरपणसुसंकर्पणविकर्पणअरिफते ॥ जयमद्नवपुत्रद्युम्रश्वरसंवरनसंगरमहा । जयवत्रनाभविनाशिजयकौरवद्टनमद्द्रहप्तहा॥ जयवाणदुद्दितारमणशुद्धसरूपश्रीअनिरुद्धहें । जिनकुद्धशरगतियुद्धमहँअवरुद्धश्रृञ्जबुद्धहें ॥ २१ ॥ जयबुद्धशुद्धसरूपप्रगटेदैत्यदानवमोहने । जयकृष्णकलकोरूपम्लेच्छनसारसक्षत्रिनकोहने ॥ २२ ॥ इमहेंहमारोहेसकल्यहरावरीमायामहा । सवजगतकोमोहितश्रमावतिज्ञाननहिकोहकेरहा ॥ २३ ॥ इमहेंद्रमारअगारदारकुमारअरुपरिवारहुँ । मेंहुँअमहुँयहिअमपरोस्तिमानिविनहिंविचारहुँ ॥ २२ ॥ नॉहंकर्मफटहेनित्यतिनकोनित्यग्रानिविपरीतिसों । अँपियारयहसंसारकृपाँहपरीतुविननप्रीतिसों ॥ २५ ॥ जिमिनवुपत्पछादितसंहिटतजिच्टतम्गतृष्णाज्यै ।तिमिनेदतनुपनठानितुमसेविमुसमूरसम्भद्धारहा मतिमंदमेंमनिषजमियतमनचपटरोकिनसकतहीं ॥ २७॥ तातेतम्होरेचरणकीअवनेगिशरणहितकतहीं ॥ तुवचरणपंकजदुष्टुरस्यभूमोहिजोअविमिटिगयो । सोऔरकारणकछुकनहिगुनिदीनमोहिनिजकरिस्यो ॥

## आनन्दाम्बुनिधि ।

जनभोगिभवकछुभाग्यभयतवतुमक्रपाप्रधुकरतहो।तवसंतसेवनलगतमितवमोक्षम्रदतुमभरतहो।॥२८॥ जपुज्ञानवपुसवज्ञानकारणकालरूपप्रधानहे। । परपुरुप-॥२९॥-जयवसुदेवनंदनसर्वभूतिनदानहो ॥ जयहपंकिञ्चपप्रसक्कालभक्षकनामहे। मेंहोंतिहारीश्चरणयदुपतिवारवारप्रणामहे ॥ ३०॥ इति श्रीमन्महाराजाधिराजवांपवेशश्रीविश्वनाथसिहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरष्ठराजसिहज्देवकृते आनंदाम्ब्रियो दश्मस्कंषे पूर्वाधे चरवारिशक्तमस्तरंगः॥ ४०॥

श्रीग्रुक उवाच।

दोहा-यहिविधिअस्तुतिजनकरी, सोअकूरमितवान । तवअंतर्रार्हतकरिलयो, निजसरूपभगवान ॥ १ ॥ निरित्तकृष्णवृष्ठअंतरपाना।जलतेनिकसिअकूरसुजाना॥नित्यकर्मकरितुरततहाँहीं।विस्मितगोवलकुष्णनहाँहीं २॥ तववोलेयदुपतिसुसकाते।कहँकोतुकतुमललेनहाते॥धोजलधोंमहिकिधोंअकाञ्चा।जानिपरतकछुल्लेतमाञ्चा ॥३॥ तवअकूरदोडकरजोरी । बोलेवहुविधिहरिहिनहोरी ॥

अक्रूर उवाच।

भूमहँजलमहँगगनहुँपाँहीं । जेतनेकोतुक्दैंजगमाँहीं ॥ विश्वरूपतुममेंसबतेते । तुमहिंदेखिदेखिहेअबकेते ॥ ४ ॥ अबनमोहिल्खिवेकोवाकी । तवपदप्रीतिरहेमतिलाकी ॥ ५ ॥

दोहा-चल्रहुनायअवमधुपुरी, मारगहोतवेलम्य । पुरवासिनदीजेदरज्ञ, यदुकुल्केअवलम्य ॥

#### श्रीग्रक उवाच।

असकिह्चिढिरथवाजिनहाँकी।छेगमन्योहारिसुखव्टछाकी॥६ ॥थट्यटसवयामनकेवासी।भायेहरिवट्टर्शनआसी निर्राखपुगुट्यसुदेवकुमारे।पुनिनार्हेओरनओरिनहारे॥७॥डेडपहरजवदिनरहिगयद्धामथुराढिगपहुँचतरथभयज्ञ ॥ इनकोविट्यभईयसुनार्मे । नेदादिकहुआइमथुरार्मे ॥ ठाढेरहेपहुँचिअमराई । हरिवटकोपरिखेसुखछाई ॥ हरिअकृर्यट्योपेजवर्हा । डेराकरतभयेतहँतवहाँ ॥८॥तवकरसोकरगहियदुराई । कहअकूरसोमृदुसुसकाई ॥९॥

दोहा-नगरदगरगहिकेकका, उत्यंदनतुमजाहु ॥ हमरहेंइतआपपुनि, उसिहेंनगरउछाहु ॥ १० ॥

सनिअक्ररकृष्णकीवानी । कीन्हीविनयप्रेमरससानी ॥

#### अकृर उवाच ।

तुमबिनहमजेहेंनहिनगरी । तुमबिनसिगरीगतिममबिगरी ॥ अहंभक्तहमनाथितहारे । तुमकोभक्तअहंअतिप्पारी तजहुनायमोकोंअवनाँही । तुमिहेंछोंडिअवहमकहँजाँही ३ ग्रेटेअमजअरुसवगोपाटन।नंदसहितयशुदाकेटाटन ॥ मेरेभवनचटहुयदुराई । देहपूतपरिवारवनाई ॥ १२ ॥ ट्रिटेपुरानीमोरिमडेया । तुमबिनकोनपुनीतकरेया ॥ डारितरोंपटपंकजपरी । कीजअन्दिशआशममपूरी ॥

दोहा-दमगृहमेषीमृडअति, परमअपावनकर्म । विपेतिरतिनतहीरहत, ट्हेंकीनविधिशर्म ॥ पेभरोसअपतीदियहोई।तरिहीआपचरणनट्योई।सींचततुवपदसटिटअदेशित।होहिपितरपावकसुरतीपित॥१३। तुषपद्भंकत्रपोपसुराग । पटिटीन्दीगतिसवटसुपारी॥भयोजगतमेंअतियज्ञकारी । पायोविभाइंद्रतेभारी॥१०१ उत्तरप्रोत्यक्ताट के । कियोपुनीनिज्ञटोकहुसोई ॥ जाकोपरसतसगरकुमारा । सुत्तभयेद्रतसाटिहजारा ॥ आकोर्षसुमदाक्षिरपार । विजयुनीनकोदेतुविचार ॥ सोतुवपद्जटमेनिजगेह । आतुसीविहीसहितसनेह ॥१६ ।

दारा-करतमुन्तित्रामुपदा, पाँबरदोतपुनीत । यदुपनिजगपतिद्वपति, बंदीतुरदेविनीत ॥ १६ ॥

सुनिजरूरकेरचनसुराये । योटेप्रमुखतिआनेट्याये ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वार्ध ।

### श्रीभगवानुवाच।

हमआरजयुत्तधामतिहारे । अविज्ञाआइहैंविनहिंबिचारे ॥ यदुवंज्ञिनकोरियुहिनकेसे। देहींसुहृदनमोदअसंसे॥^ श्रीज्ञक उवाच ।

यहिविधिजवैवचनहरिकहेन्छ।तवअकूरअतिज्ञयदुखल्रहेन्छ।।कह्योनकछुमुखरह्योविलोकी।नगरडगरडगरचोअतिरोकि। प्रथमहिंगपन्योकंत प्रथमहिंगपन्योकंतअगारा । भोजराजकहँजायजोहारा ॥ मंदमंदअतवचनसुनाये । रामकृष्णयुतनंदितिधाये ॥ देशहैंपुरक्तीअमराई । दूतपठैनुपलैंहुदखाई ॥

दोहा-यहिनिधिभापिश्वफल्कसुत, गोनिजसदनिसधारि । गुन्योकंसपूरणभई, मनअभिटापहमारि ॥१८॥ सोरठा-उत्तरामअरुश्याम, पहरदिनसनाकीरहे । देखननगरटटाम, सखनसहितगमनतभये ॥ १९ ॥ छद्त्रिभंगी-जहुँफटिकप्रकारातुंगदुनाराहेमकेंनाराराजिरहे । छोटेहुदरनाजेथटथटप्राजेतो्रणट्याजेद्यतिडमहे ॥

परिसागंभीराष्ट्ररणनीराष्ट्रतभटभीराशस्त्रगहे । वाटिकाल्लामावहुआरामावपवनरामाचित्तवहे ॥ २० ॥ चामीकरचारूवनीवजारूधिनकअगारूअतिऊँचे । बहुवणिकदुकानेंतनीवितानेंदेवमकानेनपहुँचे ॥ बहुरतनसमार्जेळजाळाजेंसभादराजेंमणिनजडी ॥ २१ ॥ पारावतपोसेमळझरोसेमोरअनोसेच्वानिउमडी ॥ सुरभितजलसींचींऊँचननीचींअँतरउलीचींप्रराहें । अंगनहुँरसालाफूलनमालावधींपीविशालाग्रहमाहें ॥ तंदुलअरुलाजेमंगलकाजेथलथलसाजेशोभभरे ॥ २२ ॥ दिपचंदनडारेखेभकतारेसुमनअपारेद्वारघरे ॥ तीपनकीभवलीसोहितअमलीनहिंकहुँविगलीगलिनगली।बहुपल्लवरमभातिनकेसम्भामोदअरमभागाँतिभली ॥ शुस्तमभसुपारीनवफल्यारीपटलरतारीपरभाभे । बहुलसभसुपारीनवफल्यारीपटलरतारीपरभाभे । बहुलसभसुपारीनवफल्यारीपटलरतारीपरभाभे । बहुलस्वतपताकेअमितकिताकेछेरविचाकेनभनाके॥ २३ ॥

दोहा–पहिविधिनिरखतनगरतहँ, नागरनंदिकिशोर । मंदमंदगमनतमगै, युतरोहिणीकिशोर ॥ मच्योमहीपतिमधुपुरो, पोरपोरयहशोर । ज्ञतेआयेआज्ञयुग, सुंदरनवळिकशोर ॥

कवित्त-सोरिसोरिसुशिआङीसङककीआयपरी, माँचिरह्योसरभरसवरकेपावते । खेरुर्तीनेखेरुन्खुआरकरिखेरुनको, खोलिखिरकीनखडीखक्रीकेखरावते ॥ रघराजवासीसीववारीआमखासनते, विजमितवामिदवराबकैडरावते। खुटिगेसनानेसरखुर्वाकेविचारिनारि, पाईनिनसुतनसेटावतेसवावते ॥ २४ ॥ कोईसारीघाँपरेकीघाँपरोकेसारीकोई, कोईहारार्किकणिकेकिकिणीकोढारहै । कोईएककरनकरनत्योंचरनहुँमें, कुंडलऔकंकणऔनुपुरसिंगारहै ॥ परख्योनकोईएकएकनकोरपुराज, कीन्दीनहिंकोईएकएकनपुकारहै । वाममधुरामेंचढीॐचेनअटामेंयहगामेंयह, नॉमेंआयोनंदकोकुमारहै ॥ एकदगलंजनमें अंजनलगायेउठी, कोईएककीरमुखगरेउठिपाँईहै ॥ २५ ॥ कोईअँगरागआपेअंगनल्गायेचली, कोईपुरनारीचलीआपेहीनहाईई ॥ रपुराजकोईगृहकारजविसारिचली, कोईवालअधप्यायोबालकविहाईहै । चहरपहरमाच्योशहरपहरिदेने, डहरडहरडोँटकुँवरकन्हाईँदै ॥ २६ ॥ त्तिकैतिरीछेनैनवाणसमवेधिसैन, देत्तहैंपरमचैनभुकुटीनचाइकै । सुसमानिकायदेखेकामिनिकेनायऐसी, रूपद्रशायकीन्द्राँविवश्वनाइक ॥ रपुराजभाटिनसमाजतेपरानीटाज, देखेंयदुराजप्यारीपटकॅविहाहकै। भद्भंदगीवनगयंदगतिमोह्योमन, मधुराकेमगर्मेष्ठकुंदग्रसकाहकु ॥

सानिकेसिंगारसँगरोहिणीकुमारसखा, सोहैंरचुरानमुरिमोदिहिभरतनात । किरिकेकटाक्षिनिम्पाछिनिछकविँछैठ, धामधामधूमधामपुरमेंकरतनात ॥ कितीभईकायछतेपरींघूमेंघायछसी, केतीनाछनायछसीजियरोनरतनात ॥ केतीभईकायछतेपरींघूमेंघायछसी, केतीनाछनायछसीजियरोनरतनात ॥ २० ॥ निमिपनेनारिधनस्यामकोनिहारिधिन, प्रतरीसीटाहीपुरनारिआनँदेभरी । कान्हकीतकितित्योहीँहँसिनिम्रुपाकीसींची, पायकेसोहागअनुरागयुत्तेहँसरी ॥ रघुराजप्यारोमेनरीपायनायदीन्ही, तापहरिछीन्हीभईपुठकघरीघरी । माधनकीम्रुरितमनोहरीकोमधुराकी, पठककपाटदेकेथाँपीठरकोठरी ॥ २८ ॥

दोहा—चिक्किडचअटानिर्मे, विकसितमुखजळजात । वरपहिंहरिवळपरसुमन, हरपिंहंपुळकितगात ॥ २९ औरहुपुरवासीद्विजआये । दिष्वअक्षतसुगंधवहुळाये ॥ सुरभितजळहरिवळपगथोई । पूजनकरिंहपरमसुदमी नजरदेहिंवहुविविधप्रकारा॥३०॥जोरिपाणिअसकरिंहउचारा॥धिनधिनिर्हेहंसगरेवजवासी।कौनकरीपूरवतपरार जोहनसुगळकुमारनकाँहीं । हगदेखतिनकेहिनजाँहीं॥ त्रिसुवनकोआनंद्वेटरी । रचीविर्रचिमनोहरणोर्र यहिविधिळहतविविधसतकारा।मनतदोजवसुदेवकुमारा॥जहँजहँविचरहिंहरिहळथारी।तहँतदँथिकतहोंहिनर कछुआगेचळिगेजवदोक । औरहुसँगपुरजनसवकोऊ॥

दोहा—तवहकचाकरकंसकी, जातिरजककीनीच । उद्यमजेहिरारोजको, मिलतभयोमगवीच ॥
कंसहेतुराँगिविमलडुकूला । लिहेजातबहुरह्योअतृला ॥ आवतताहिनिरविगिरिपारी । तुरतटाहुँहेगिराज्यार
ऐहोपिथककीनतुमआहू । वसनिविच्यलिहेकहँजाहू ॥ वसनअनेकरँगेअतिनीके । अतिप्रियअहेँहेमारेजिके॥३
देखिदोक्षभाइनकरकृषा । देहुहमेंतवबसनअनुषा ॥ हमोर्हियोगऔरकेयोगन । असतग्रनहुँतौषुँछहुँलोगन
जोहमकोतुमअंवरदेहाँ । तौविनसंशयमंगलपेहाँ॥ ३३॥ यहिविधिजवजाँच्योयदुराई। तवतोरजककोपअतिछा
दोहा—प्रथमहिंयदुपतिकेवचन, कियोनहींकछुकान । कछुकचित्तमहँगर्वभिर, करिकेभोंहकमान ॥

देर्द्धान् जरताकिकहँ वार्ता । भोजराजचाकरअभिमानी॥३८॥मितिबोर्छेअसबैनअहीरा । तोहिनलगतजीवकीर्पित् सुखतादेखिल्छेद्वतमअपने । पिहरेद्वसनकबहुँअससपने ॥ होतुमगाइचरावनहारे । निवसहुबनगिरिवरिवअगोरे राजपोज्ञाकलेनअभिलापे॥ अपनीजातिसुरिवर्तिमहिंरापो॥३५॥सूधेचलेजाहुजहुँजाते । कसब्दिवातबहुतवत्रपते जान्योतुमसूरखदोलभाई । अनुचितलचितनपरतजनाई ॥ अबहुँसोरिसखापनगहियो।कोहुसोऐसेवचननकियो

देहि—चहीवचावनआपने, जोअहीरतुमप्रान । तोतुरतिह्निअवकीिजये, इततेअविश्विप्यांन ॥ जोकहुँकसरानसुनिपत्तिं । तोदोहुँनवंपनवँपवतिं ॥ ३६ ॥ गोपनकोल्टाईपनभूरी । तुमकोअविशिदेविंसि ॥ गर्वनरहत्तृप्रकोते । तात्ववनमानिपेंभेरे ॥ रजकवचनसुनिपरमकठोरा । स्नुपितभयोदेवकीिकशोरा ॥ विद्वदेष्यपापारदक्षमारचो।तासुकंपतेशीशस्त्रात्रात्यो॥मृतकरजकािगरिगोधरणीमें।भयेचिकतजनहरिकरणीमें ३औ अनुचररजकरहेसँगतेते । भगेदारिपोटारपटतेते ॥ जवसवभागिगयेचहुँऔरा । तविद्वतुरतवसुदेविकशोरा ॥३८८ आपदुवसनपहिरिकहुरुनि । वसनकछुकविरामहिदीने ॥

दोहा—झारहुदीन्द्रेंसखनको, रहेजेजाकेयोग । व्यर्थबहुतमहिफ्रिकिदिय, हँसेदेखिपुरखोग ॥ ३९ ॥ पहिरिपोशाकनटीटटाट । हँसतचेटआगेष्ठतग्वाटे ॥ रह्मोप्कर्टीपीकरगेहा । ताकेद्वारगयेष्ठतनेहा॥ जावेज्यनकसोपदुराई । अंगटारपटदेहुननाई ॥ सुनतिह्रिमभरोसोपायो । रामस्यामचरणनशिरनायो॥ सापिदियोजंबरसँगतारा । वेटिहुँटरचिदियोअपारा ॥ वसनविचित्रपद्विरायदुराई।सहितरामग्वाटनसमुदाई॥३१ शोभितभेजतिश्चममायी।सञ्जेजसितत्वतुसुगहायी॥अतिप्रसम्बद्धपुनियदुराई।तोईवायककहँनिकटबोटाई।

दोहा-दियोम्रक्तिसाह्रप्यतेहि, जगमहँविभोअत्र । शोभाऔरशरीखर, सुमतिसकरमुखमूरु ॥ ४२ भोगच्छेबहरिदोरभाई । सयनसहितअतिआनँदपाई ॥ मालाकारएकमतिवाना । रह्योमधपुरीभक्तप्रधाना रह्योसुदामाताकरनामा । तासुंहाटमधिहाटकथामा ॥ ताकेभवनगयेदोउभाई । सोदेखतअतिज्ञयअतराई परचोचरणकहिहेबनमाठी। भैतुबदासजातिकोमाठी॥करहपुनीतगेहयदुराई।असकहिभीतरगयोठेवाई॥ ४३ संदरआसनमेंवैठायो । अर्घपाग्रआचमनकरायो ॥ भूपदीपनैवेग्रहदीन्छौ । चंदनप्रभुअँगर्छपनकीन्छौ ॥

दोहा-जसपूजाप्रभुकीकरी, मालाकारसजान । तेसहिंसिगरेसखनको, कीन्छोंअसिसनमान ॥ पुनिसबकोतांवृङ्खवायो ४४ जोरिपाणिअसवचनसुनायो॥पावनमोरजन्मकुरुआज्।तुमकीन्ह्योंसवविधियदुराज रेवपितरऋषिऋणहुँ हमारे। आयनाथतुमसक्छडधारे॥४५॥अहैं।जगतपरकारणदोऊ।यहप्रसंगजानतकोडकोड हेयोघरणिमहॅम्अवतारा । करनेहेनुमंगलसंसारा ४६ विषमदृष्टिनहिं**अहेतिहारी । तुमदो**ऊजगकेहितकारी तवर्मेहोसमानभगवाना । जेजसभजेताहितसजाना ॥४७॥ मैंहोंप्रभुटपुदासतुम्हारा । ज्ञासनदेहुजोहोइविचारा

दोहा−धन्यभागतेहिषुरुपकी, तेहिसमजगतनआन । जापैतवज्ञासनकरह, हेप्रसन्नभगवान ॥ ४८ ॥ सुनिमार्छोकेवचनपुरारी । रहेमोननहिंगिराउचारी ॥ मालीमाधवमनकोजानी । धन्यभाग्यआपनअनुमानी ॥ महासुगंधितकोमुळफुळा । तिनकीरचिद्धैमाळअत्रुळा॥रामञ्यामकेगळपहिराई । औबहुदीन्ह्योंसखनबनाई ॥४९ सखनसहितहरिवरुछिनिछाये । मार्छीगृहमेंअतिसुखपाये॥हरिवरुजानिताहिनिजदासा। कह्योमाँगुजोहोंवेआसा५ तवकरजोरिकद्योपनिमार्छ। निजयदभक्तिदेहवनमार्छा॥होवैश्रीतिसंतपदपाँहीं। परमदयासवजीवनमाँहीं ॥५९

दोहा-सुनिमालीकहँदेतभे, येतीनिहुँबरदान । विभीषुस्तदरपुस्तको, दीन्ह्योंताहिमदान ॥ अरुशरीरवलजगसुयञ्, आयुपपूर्णप्रमान । दैताकोविल्रामयुत, तहँतेकियोपयान ॥ ५२ ॥ इति सिद्धिश्रीयन्महाराजाधिराजवाधवेज्ञश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरघुराजींसहन् देवकृते आनन्दाम्ब्रनिधी दशमस्कंधे पूर्वाधे एकचत्वारिशस्तरंगः॥ ४१ ॥

### প্ৰীয়ুক ভবাৰ।

दोहा-पुनिवसुदेवकुमारदोउ, चलेवजारवजार । संगप्तखासोहतसकल, कियेविविधशृंगार ॥ कछुआगेचिक्किदोडभाई । आवतनारिनिहारिसहाई ॥ हैकुवरीपैडिमिरिकिकोरी । करमेंछीन्हेंकनककटोरी ॥ तामेंकुंकुमचंदनवोरा । चितवतचलीजातिचहुँऔरा॥ताकोनिकटनिहारिविहारी । भौंचलाइहाँसिगिरारचारी ॥१ संदरितमहोकोनियतावह । अंगरागकेहिहित्रलैजावह ॥ हमहिनदेहीयहअँगरागा । तुमतीनिराखिपरीवडभागा जोअँगरागहमहिँकहँदैहाँ । तासुदारद्वतमंगरुपदा ॥ हरिकीगिरासनतअतिप्यारी । परममनोहररूपनिहारी ॥ दोहा-मोहिगईकुवरीतहाँ, वाट्याप्रेमविज्ञाल । खड़ीभईकरजोरिक, कीन्हीविनयरसाल ॥ २ ॥

#### सेर्ध्यवाच ।

नंदकुँवरसंदरछविरासी । मेंहोंभूपकंसकीदासी ॥ देखवरीयहनामहमारो । कंसिह प्रियममचंदनगारो ॥ तातेमें अगरागवनाऊँ । नपतिनिकटनितहीपहँचाऊँ ॥ सीपेहमोहिकमेयहराजा । औरकरहँनहिकीनहुँकाजा पेप्रियतुमसोकोयदुनंदनाजाहिदेहुँगारोनिजचंदन॥३॥असक्दिङगी्ङसनयुग्रूपाजिदिङसिमोहतिब्रुभुवनभूषु मधुरवचनवोटनिमनहारी । चितवनिचटनिचारुमुकुमारी॥मोहिगईयदुपतिकोदेसी।कुवरीयन्यभाग्यनिजटेखी

दोहा-रामस्यामकेअंगमें, सोछंछमअँगराग । टेपनकोन्द्र्योनिजकरन, करिअतिशयअनुराग ॥ २ ॥ नाभिडपरतेकंडरुगि, रसंतपीतर्जेंगराग । मनहुँयमुनअक्गंगमहुँ, सावतप्रातप्रयाग ॥ ५ ॥ भिप्रसन्नवसुदेवकुमारा । तहँमनमें असकियेविचारा ॥ यहकुवर्रीकोसुभगवनार्वे । निजदरज्ञानकोफलटदरज्ञार्वे ।

(41)

सस्त्रीवाकटिटेद्।अहर्इ । तातेजगकुवरीअसकहर्इ ॥ मुसहँकीद्यतिहेअतिनीकी । चिमिरियुवारमणीममजीकी॥६॥ असविचारकरितहँयदुराई।करअँगुरीद्वेचिषुकरुगाई॥पगअँगुरुनसोपगनदवाई । वदनतासुदियचपरचराई ॥ ७॥ मिस्बोतासुकूवरतेहिकार्छा । भयोकृवरीरूपरसार्छा ॥ उन्नतकुचह्नेगेकटिसीनी । रंभसम्भसीनेवनवीनी ॥

दोहा—संजनहगभुकुटीधनुष, मुस्रज्ञाज्ञाभालरसाल । रूपकूबरीलस्टिजी, सुरललनातेहिकाल ॥ ८ ॥ भयोरूपगुणपरमद्भाक्षाहिरहेरतदपञ्योहियमारू ॥ यदुपतिकोषटुकाकरलोरा।गहिबोलीहॅसिकेतेहिटोरा ॥ ९ ॥ भीतमचल्हुअवासहमारे।निकसत्तियअवतजतिहारे।भेनलेडिहोह्सक्षणतुमको। द्वितियनिव्रयअसलागतहमको रूपरावरोलिसनमेरे।।परचोकामकरफिरतनफेरो॥अवकीजेकलुकुपाकन्हाई।लेडुमोहिपियमरत्तियाई ॥ १० ॥ सुनिकुबरीकीविनयविहारी।गयेसकुचिब्दलनिहारी॥ सस्तमुस्यनपुनिश्यामविलोकीकोवचनकुवरीकरलेकी रिहेसुद्दिरभवनतिहारे । करिकारजनेहिहतुसिधारे ॥

दोहा-परदेशिनकोअतिस्रखद्, कुवरीतोरअगार । जेपरदेशीनारिविन, तिनकोत्तर्हीअधार ॥ १२ ॥ स्रुनिसुद्धंदसुखमंजुलहाँसी । लहिकूवरीमहासुखरासी ॥ तिजपटुकागमनीनिजगेहू । यदुपतिपेकियपरमसनेहू ॥ हिस्दुचलेप्रुनिवणिकवजारा । यल्थललहतअमितसतकारा ॥ कोडपुरजनतांवृलखवाँवे।कोउफूलनमालापहिरावी कोईचंदनचरणचढाँवें । कोईअतरलेवसनलगाँवें ॥ १२ ॥ हरिवल्स्पनिरस्थिपुरवाला । देहभानभूलीतिह्निला ॥ मनसिजविवशभयेमनतिनके । हरिवलदेखिपरेहगजिनलो॥ छूटेवसनऔरिझरकेशा।छटिगोललिललाजकरलेशा॥

दोहा-चित्रपूतरीसींखडीं, निरर्खाहयुगळकुमार । बार्बारतनुमनधनहुँ, बारहिंबारहिंबार ॥ १८ ॥ प्रनिआगेचळिकछुदोडभाई । पूँछनळागेजननबोळाई ॥ अहेकहाँमखपनुपनिवासा । हमहूँआयेळखनतमासा॥ छोगनकह्योचळेहतजाहू।आगेळिखिहोधनुपडछाहू १५ पुरजनवचनसुनतनँदळाळा।कछुचळिळख्योधनुपमसञ्जली बारनयदिपिकियोमखपाळक । पैनहिंमान्योत्रिभुवनपाळक।।गेमखभवनप्रविज्ञिवरिआहेदिस्योमहाधनुपदोडभाई॥ खडेबळीबहुरक्षणवारे । विविधभाँतिकेशस्रनधारे ॥ बडोविभौपूजितबहुसान् । छखनजननकोछरयोसमान्॥

दोहा—यदुपतिचापनिहारिकै, गहुनहेतुमनदीन । तबरखवारेषुतुपके, कोपबडोईकीन ॥ कहोअहोकाकेतुमनाये । कारणकोनकहातिआये ॥ वरण्योनहिंमानोकेहुकेरो । जाहुअनतटेढेक्योंहेरो ॥ देहुइन्हेंकोडपुरुपनिकारी । छुननचहतषनुपूजितभारी ॥ ऐसहिकहतरहेरखवारे। हरिकरवामतुरतषनुषारे ॥३६॥ ख्याठहिंसोठियताहिचढाई।सकठजननजाहतयदुराई ॥ तोरचोधनुपसहजम्रसक्याई।जिगिगयंदकरऊखठणा<sup>हं १७</sup> टूटतपनुभोजोरअखंडा । पूरिरह्योसिगरेत्रझंडा ॥ परचोज्ञोरसोकंसहुँकाना । वैठसभामधिनद्वतडेराना ॥ १८ ॥ टूटतपनुभानुपरखवारे । अतिकोपितहैवचनउचारे ॥

दोहा-देखनकोअतिमीठये, दोखनाछकढीठ । वाँपढुइनकोआग्रुहीं, करिकरदोहुँनपीठ ॥ प्रनिमारद्धदायाउरखोई।धरहुधरदुधावहुसकोई॥ असकहिकेसिगरेज्ञठथाये । रामस्यामकेजबढिगआये॥ १९ । तवगहिकरहरिवछधनुद्वकें । कितनकिजिपतकमरपद्वकें ॥ दोरिदोरितिनकेज्ञिरमारे । केतेनकेउरहरतिविहार चरनकरनकेतेनकेतोरे । केतेनज्ञिरमदुकीसमकोरे ॥ २० ॥ हायकहतभागरसवारे । कंसद्वारमहँजायपुकारे । जेवजबाद्यकआयेदोई । नुदकितिन्हेंकहतसबकोई ॥ तेखारेचधनुराचरतोरी । मसज्ञालामधिकरिवरनीरी

दोहा-कछुमारेमदेकछुक, कछृमिलायेधूरि । कछुरखबारेभागिहम, आयेभरिभयभूरि ॥ सुनतकंसअतिकोपहिंछायो।नाहुइनहुकहिभटनपटायो॥तेष्रभुशासनिश्वरूपरिधाये । मारुमारुधरुपरकहिंशाये।तिनकोरामश्यामधनुसंडन । मारितुरतिहिंकियोबिसंडन ॥ भगेकंसभटहायपुकारत।रामश्यामवल्धामिववातं। यहिविषिनुपकेभटनसहारी।स्वरूपहतिनिकसिगिरिषारी॥२ ॥हिरिव्युव्हछवितेन् हिटाई।ओरअन्युपर्यास्तिवहुर्वारं।

दोहा−सुनेवहुतनेसेवहुत, मथुराषुरनरनारि ॥ रामझ्यामकोदेववर, छीन्हेसकळविचारि ॥ २२ ॥ छीपेनिरस्ततपिहरतपुरमाँहाँ।छोटतभेदोळडेराकाँहाँ॥अस्ताचळरविगेताँहकाळापिद्वाढिगहरिवळगेषुतावाळी स०−विघिआदिकसेवतदेवविहायभरीअतिचातुरीहैचपछा।जिनकीछविमेंछिकैकैछनमेंडरमेंनिवसीअचठाकमठा। रघुराजतेईयदुराजैविछोकिछह्रोसुरवेमथुरानवछा।सतिआग्रभैवानीपयानसमेजोकदीव्रजकीविरहीअवछा ॥२८॥

दोहा—रामञ्चामआवत्तभये, जर्वानेजडेरामाँहि । नंदमहरतवचिठकछुक, कियआग्रतिनकाँहि ॥ कह्मोलाटकीन्हीकसदेरी । टागिरहीतुममेसुधिमेरी ॥ करोनइतेवहुतचपलाई । अनखेहेंसुनिकेन्द्रपराई ॥ असकहिहरिवटकोकरगहिके।लायेनंदिशिवरसुखलहिके॥मीजिमीजिदोडचरणपलारे। विचरणकोश्रमसकलिवारे कह्मोलाटअवकरहुवियारी।सोइरहोकीन्ह्मोंश्रमभारी ॥ असकहिदूधभातलेआये । रामञ्चामकहुँसुलितजेमाये ॥ पुनिकरचरणपोइदेवीरा । ज्ञेनकराइदियोमतिथीरा ॥ जानिकंसकेमनकीवार्ते । ज्ञेनकियोहरिवटहरपार्ते॥ २५ ॥

दोहा-उत्तेकंसभन्तभंगभरु, रक्षकभटनिवास । रामकृष्णकरतेसुनत, उपनीहियमेत्रास ॥ २६ ॥ बहुतकाटरुगिनागतरहेऊ । निर्झाईनिद्रादुखरुहेऊ ॥ करतरह्योमनमाहँविचारा । नाहिकोनविधिमारिकुमारा॥ धुनिउटिगयोसभातेराना । विदाकरचोसचसचिवसमाना ॥ सोइरह्योपरयंकहिंजाई । निरस्वनटग्योसपनदुखदाई॥ कंसिहरुनहेतुमजबूता । आयेमनहुमीचुकेदृता॥२०॥ निरस्वनटग्योअग्रुभतेहिँकारु॥पाणविद्योहनकरनकराठा॥ उरुयोआस्सीनिहिनक्शिसाजरुहमेहिरताहिनदीसा॥हेरुविपरिचन्द्रअस्तारायदिपनअग्रुलिदिहेनिहारा ॥२८॥ उरुयोधिद्रतनुद्यापामाँहीं । प्राणयोपसुनतोश्रुतिनाँहीं॥सुदरणवरनतरुनकहँदेख्यो । रजमेनिजपदिचह्ननरेख्यो ॥

दोहा-औरहुऐसेअञ्जभवहु, छ्एयोकंसतेहिंकाछ । उपजीमनमेंभीतिअति, जान्योअपनोकाछ ॥ २९ ॥ मरेषुरुपसोंमिल्योसपनमें । सरचढिगमन्योदिशादिखनमें॥सपनेविपकोकियोअहारा । पहिरचोदसमतफूछनहारा॥ सपनेअंगनतेष्टरुगायो । पटविद्दीनदक्षिणदिशिधायो ॥ ३० ॥

दोहा—पहिविधिओं रहुअशुभप्रद, सपनिक्छोक्पोकंस । रातिनीदेँआईनहीं, भयोसकछ मुख्यंस ॥ २९ ॥ जसतस्केतीहरू थोदिहान् । इदितभयेजवपूरवभान् ॥ वदीगणयशगावनछाग्ये। । तबीहकंसउटिअतिभयपाग्यो ॥ वैद्योगणयशगावनछाग्ये। । तबीहकंसउटिअतिभयपाग्यो ॥ वैद्योगणयशगावनछाग्ये। । तिनसीभूपितवचनउचारा ॥ वेद्योभस्तिक्रकृहतयारी। विनसीभूपितवचनउचारा ॥ रंगभूमिकीकृग्हतयारी।वोटवाबहुमहृनवटभारी ॥ तृपशासनमुनिसचिवसयाने।कीन्द्योतिसहिसकछिपाने ॥ ३२॥ । स्पर्मीहरंगभूमिकियपूजन । रचवायेउतंगबहुमंचन ॥ चहुँकितमंचटतंगअपारा । वीचसनावतभयेअसारा ॥ विचसनावतभयेअसारा ॥ विचसनावतभयेअसारा

दोहा-पनपहरनसींपोरअति, भयोदुंदुभीझोर । छायरहोछुरुपतितुरतः मथुरामॅनहुँओर ॥ ३३ ॥ धुनिदुंदुभीझोरपुरवासी । पावतभेसवआनँदरासी ॥ रंगभूमिमहँमछतमाझा । होतजानिकरिदेसनआझा ॥ माह्मणस्त्रीवेशपदुगुद्दा । औरहरिदेशेयहुयहुष्ट्वा ॥ येसवरंगभूमिकहँकाये । निजनित्रयखँदेमुस्छाये ॥ आयेऔरहुयहुरुववरि । वेटेनिजनिजयोगअगारे॥३९॥यहिविधिजयद्वारगईसमाजातवर्गटेनुरतभोजपतिराजा ॥ प्राजमंत्रमरेपेट्योआई । सविवसहितकछुमनहिंदेसाई ॥ संदल्यप्यविसाजतेकेमे । तारनमप्यनिज्ञाकरजसे॥३५॥

दोदा-सुनतर्दुंदुभीशोरतरँ, निजनिजगृहतेमहः । सभामप्यभावतभये, टिटेनवहृप्रवहः ॥ दिताटमहरूठपामा । भोजराजकरँकियेसटामाः ॥ भारभग्निवश्चगटगये । कृटिकाटनीकृमेशतिभाये ॥ श्वेसर्पादेरीविष्पत्रराजः । महयुद्धकेभरेटराजः ॥ मानहुँमद्वार्यदेनग्रुंटा । मभामप्यमादेनितृंदाः ॥ श्वेसर्पादेरीविष्पत्रराजः । येटिसभामिपजोत्सिमात् ॥३६॥ ग्रुप्टिकज्ञरूपाद्यप्रवद्या । कृटशाय्याट्यमद्या॥ श्वेसमहन्मादेष्पाना । जिनकेस्टकोजादिप्रमाना ॥ देदिवाटक्रियोरज्ञयाता । मानहुँदानववकरपाना ॥३७॥

दोहा-रंगभूनिमहँडारगर्र, सिगरीनोहिसमान । चोपदारबोटबायतब कृद्रोभोनकुटसान ॥

# आनन्दाम्बुनिधि ।

माज्ञाकोअतुराये । नंदाद्किजेव्रजतेआये ॥ तिन्कोलावहुआशुहेवाई ् कोतुकल्ल्हितेस्हतआ्ई॥ ारतामान्यस्य । त्यापुरान्यस्य । त्यापुरान्यस्य । त्यापुरान्यस्य । त्यापुरान्यस्य । त्यापुरान्यस्य । रहुतुर्नदसमीपा । आयुक्ह्योअसव्चनमहीपा ॥ भोजराजतुमकोबोठवायो । मछअखारोसकठसजायो॥ रसुनितृपतिनिदेसा । छेगोपनगरंगनिवेसा ॥ भूपतिकहँसविकयेसलामा । दूधदृद्दीमाखनकितृनामा॥ देयोपूँछीकुश्रुठाई । बैठेरायरजायसुपाई ॥ त्रजकरहेगोपसूवजेते होहा—करीकुवल्यापीडजो, एकमहसगजजोर। रंगद्वारपरकंसतेहिँ, ठाडकियोअतिचोर॥ ३८॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाघिराजश्रीमहाराजावां थेवशिवश्वनायां सहाराजाधिराज

श्रीमहाराजाश्रीराजामहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्राधिकारिरचुराजीसहज्देवकृते आनंदांबुनियों दश्मस्कंचे पूर्वीर्य द्विचत्वारिशस्तरंगः॥ ४२॥

श्रीग्रुक उवाच। दोहा-चठनठगेजबिश्ति, रंगभूमिकोनंद । तबकरमहिबोठ्तभये, हुठ्धरअह्नँदनंद ॥ हमहूँचर्डिहरूमहरूपार । देखनकीमनमें अतिआज्ञा ॥ रहिहेंहमडेरामहँनाँहीं । हेच्छनंदवगासँगमाँहीं ॥ रगद्वनार्यासम्। । प्रवासम्भागम्। । प्रवासम्भागम्। । प्रवृत्वरण्यास्य । प्रवृत्वरण्यास्य । प्रवृत्वराप्यासम्। । बोल्डेमहरतवेरिसिहाई । करहुनबहुतलाल्ल्यिकाई ॥ उहाँनहेकछुकामतिहारो । कियोबो्ल्यवनतृपतिहमारो ॥ द्वनमंजनकरिमोजनकरिके । पहिरिषोञ्चाकसलास्वज्ञरिके॥रंगभूमिकहँचळेमुसारी। संग्रसलास्रोहतहळ्यारी॥॥॥ द्वनमंजनकरिमोजनकरिके । पहिरिषोञ्चाकसलास्वज्ञरिके॥रंगभूमिकहँचळेमुसारी। संग्रसलास्रोहतहळ्यारी॥॥॥ दोहा-करीछुव्छ्यापीडकहैं, छस्योहारमहँगृह् । गुजुपाठकअवप्रक्षिम्, चट्योकोप्अतिवाह्॥ २॥ पारा नाराज्यस्य अस्याव्याप्यस्य । स्वारिकंतलानिवाधिलीनमंजुलेस्सी ॥ इंदनराच-विलोकिमत्तनागरामकृष्णकालनीकृसी । स्वारिकंतलानिवाधिलीनमंजुलेस्सी ॥

कह्योप्रकारिपीलवानसीजलंश्रक्षोरके । हटायनागनागपालदेहुऔरठोरके ॥ ३॥ तुरंतदेषु पंयस्यभूमिजानहेतुहै । नतोनगीचमीचकेपठाहहेअचेतहे ॥ सुनैनहीं रुखेनहीं हरावतो नॉर्स धरे। चहैपयान आपनो गर्ने सुतै यमे पुरे ॥ ४॥ सुनेमुकुद्वेनपीलपालकोपकेमहाँ। द्वायककर्राद्रकुंभपेनअकुरोतहाँ॥ तुरंतदेवकीकिशोरचोरओरजोरसों। सवेगधाइआइगाँकियोकठारशोरसों॥ क्रिंदसोकराज्हेमनोसह्पकालको॥ ५ ॥ लपेटगुंडसोलियोतुरंतुनंदलालको॥ हुतेवितुंडग्रुंडकांछोड़ायदेवकील्ला । कियोतलेप्रहारतासुदंतलपरेभला ॥ गयेलुकायतासुण्ययीच्कीनचातुरी ॥६॥ फिरेलम्योमहाकरीकरीगोविद्शातुरी ॥ मुग्विपायग्रुंडकोपसारिमाध्वेगद्यो । छुट्योगयंदद्वायतेहरीवरोनहींरद्यो ॥ ७॥ गोविदनायपाछिरगहेपतक्षपुच्छको । पचीसचापरेगयेवसीटिनागतुच्छको ॥ महाव्दी अहीं ट्रकोविहंगनाथ्ज्योगहे । गयंदतेसहीं गह्योहरीनजोरके महे ॥ ८॥ इतेन्तिविटोक्तेच्टोगयोहटोकरी । नसावकाशठाटहोनकोटस्रोतिहाँवरी ॥ जहाँ नहाँ करी भ्रमतहाँ तहाँ भ्रमहर्गे । भ्रमहिष्पेया उच्योगहर्गा पुच्छ्या छर्ग ॥ ९॥ तुरंतहीत्राहिकमुर्छद्वायसन्मुख् । भगनवेगस्चिट्यय्यापरेकशेमुख् ॥ च्ल्योपछ्टुम्ग्नास्यवसोगराज्ता । गृहपद्पद्मनागोविदमद्भाजतो ॥ १०॥ भोत्तारनहित्तांगित्मुकुंदुपायतेषस्। तहाँमुद्देवक्रमसीगरबोपुकोपमेभस्।। तर्गिद्वकाकिशोरबाग्ठारजातभे। मतगद्वजारसावगसवसमातभे॥ १९॥ उपीछिकेमहीटठापञीझनागठाठमो । नपाइकेगोविदकोगपंदगवेगाठमो ॥

# श्रीमद्भागवत-दशमस्कन्ध-पूर्वीर्ध।

तुरंतपीलपालहूजोहेअंवष्ठनामको । द्वायकुंभअंकुश्चेप्रचारिरामस्यामको ॥ धवायकेमतंगकोतुरंततत्रआहगो । हलोकह्योहनोहरीकरीखरीखेलायगो ॥ १२ ॥ तवेनभागकान्हठाढसन्मुखेभयेतहाँ । नगीचहांपहूँचिगोद्धतेमतंगजोमहाँ ॥ वितुंडशुंडकोगद्योपसारिदोरदंडको । गिरायदीनभृतलेहरीकरीप्रचंडको ॥ १३ ॥ गिरेगजेमुगेद्रसोदवायशीशपाँठसों । उखारिलीनदंतपुकहायसोंठ्राउसों ॥

दोहा—पीलपालअंबष्टको, तेहींदेतसोंनाथ । मारिनेकहींजोरसों, कियोखट्रकोमाथ ॥ विरामहुँयकदंतलसारा । मरवोनागकरिवोरिककारा ॥ मरोमतंगजतहाँनिहारी । औरहुपीलपालबलभारी । धायेअसकहिहरिवलओरा । विचनजाहिबसुदेविकशोरा॥तिनहिंदैतहिनहरिहलभारी।वचेनएकहुडारेमारी॥ १८ । मृतकमतंगजत्यागिसुरारी । रंगभूमिकहँचलेसिधारी ॥ निजनिजकंघपरेगजदंता । करनहारमनुअंतकअंता । हरिततुग्जशोणितकीबृटी । मनुत्मालपरवीरवहूटी॥विचविचगजमदिवसोहाँ।तिसहिंस्वेदविदुदरशाँहीं॥वदी

दोहा-रामस्यामग्वाचनसहित, रंगभूमिमधिजाय । रहीजाहिजसभावना, तहितसपरेदेखाय ॥ १६ ॥

किन्त-मञ्ज्ञान्योनब्रञ्जायोनस्जानेनस्वरः, नारीजान्योसभामध्यआयोम्रुर्तिमानमारः । गोपजान्योमीतनिजपापीजेषुडुर्मापतिः, तेञ्चमनजान्योआयोज्ञासनकरनहारः ॥ रखराजवसुदेवदेवकीतोज्ञानेबालः, सूढतोविराटजानेयादवसुनेअपारः। योगीजान्योपस्तत्त्त्वकंसजान्योयोकालः, रंगभूमिभायोरामसंगदेवकीकुमारः॥ १७॥

दोहा∼करीकुवलयापीडको, सुनिकैकंसविनास । लिखदोहुँनदुरजैमहा, मानीमनअतित्रास ॥ १८ ॥ गिहरोहिणिदेवकिलाला । सोहतभेदोजवाहुविज्ञाला ॥ अंबरअभरणअरुवनमाला।सोहिरद्योआतिज्ञयलविजाला। ानहुँचत्तमनटयुगआई।चितवतर्हीचितलिलयोचोराई॥१९॥ सभामध्यऔरहुदज्ञआज्ञा।लायोरामङ्यामपरकाज्ञा । ोठरहेर्मचहुँमहुँजेते । पुरजनऔररहेमहिकेते ॥ तेसवनिरखतयुगलकिज्ञोरा । पायेकुरुपतिमोदनयोरा ॥ पुरायकटकटगरहेलगाई । तद्पिनिरसिनहिंगयेअवाई ॥२०॥ पियेलेसमुनैनलगाई । चाटतदेमनुजीहचढाई ॥

दोहा—नासातेजनुसूँपवे, मिछतुभुजानिवडाय । पुराजनसिगरेमोहिंगे, देखतहींदोन्जभाय ॥ २९ ॥ वृह्मित्रस्परममुज्जनेत्रेस । जैसिहिसुनेतसहींदेखे ॥ रूपमुपुरसिगरेगुणजागर । महाप्रवठदोऊनटनागर ॥ गोनजोनकाननस्रुनिरापे । सोठखिहरिबठपुरजनभाषे॥२२॥येनारायणकेअवतारा।प्रगटतभेवसुदेवजगारा॥२३॥ देवकिउदरउद्धिषिधुभयछ। वसुदेवहुबजकोछैगयछ॥वहेगुसदोउनंद्विवासा॥२९॥शिक्षुपनिकयपूतनाविनासा । तृणावत्तदानवकोमारयो।पुगअर्जुनतरुतुरसउसारयो ॥ झंखपुडकेदीसंहारयो।औरहुयहुदानवनविदारयो।॥२५॥

दोहा—ग्वाटनगोवनकोटियो, द्वान्यत्रिस्ति । काटीमधिमप्यानको, विनमद्कियहनमासि ॥ २६ ॥ सातदिनागिरिवरकोपारयो।वातवर्षतेवज्ञेउधारयो।॥विहँसितमुदितिनिरसिमुखहनको।विरहकटेझामिखोगोपिनको यहउद्यतयदुवंशञ्जागर। जगजाहिरविद्युत्यसुग्राम्।इनहीतेमहत्त्वज्ञिति । स्वयहकुटिटकंसहिनजेहें ॥२९॥ येजेटेभाईहरिकेरे। रामनामजगञ्जाजपेनरे ॥ शोभामानसरोहहनेना । सुधासमानमधुरजेहिंचेना ॥ वत्सपटवंबकादिकवीरा।हन्योसवनकहँपेवटवीरा॥३०॥यहिविधिकहेसकटपुरवासी।हरिवटटिसपोयेमुसरासी ॥ रंगभूमिमहँवजेनगारे । ठोकेताटमछवटवारे ॥

दोहा-रामझ्यामकोतुरततहँ, अपनेनिकटबोलाय ॥ गर्वभरोचाणूरभट, दीन्ह्याँवचनसुनाय ॥ ३९ ॥

#### चाणूर उवाच।

हेवनराजकुँवरहेरामा । तुमदोछहोअतिवल्यामा ॥ मृह्ययुद्धमहँपरमप्रवीना । छुनिवृपतुमहिल्सनमनकीना ॥ मृह्ययुद्धकरवावनहेतू । तुमहिबोल्योरंगनिकेत् ॥३२॥ मृथुरामंडल्योनेत्रानी । तेसवकसप्रजाष्ठससानी ॥ भापतसुनहुचैनयहसाँचा । मनसाओरकर्मणावाचा ॥ प्रजाभूपकोखुङ्गीजोराखे । तोसवविधिमंगरुफरुचाखे ॥ .ाजाजोनिर्हिभूपतिरुखराखे । तापरईङ्गसकरुविधिमाखे ॥३३॥ मह्ययुद्धमधिरंगतिहारो । देखनचाहतभूपउदारो ॥

दोहा-गऊचरावतमेदोऊ, तुमयमुनाकेतीर । अतिशयआनँदृह्वैचहुत, निकटबालायअहीर ॥
रहेखेलतेमळळडाई । हमेंपरचोयहश्रवणसुनाई ॥ मळयुद्धजानोसबभाँती । हेतुम्हारिचौड़ीअतिछाती ॥ २४ ॥
हमकोतुमकोअवअसचाही । जामेंभूपतिहोयउछाही ॥ जिनगैनृपप्रसन्नअतिहोई । तापरछोहकरतसबकोई ॥
सक्छभूतमयहोवैराजा।तातेकरहुनृपतिकरकाजा ॥३५॥ सुनिचाणूरवचनयदुराई । तेसीहिनिजअभिलापमहाई॥
देशकालकेउचितसुबैना । बोलेकुष्णपायअतिचेना॥३६॥ हमहेंप्रजाभोजपतिकेरे । वनचरहूँसवकहैंनिवेरे ॥

े देहि।–मञ्जुद्धकेकरनको, जोयद्दियोनिदेश । परमञ्जुयद्द्योक्तियो, हमपरभोजनरेश ॥ ३७ ॥ गुंजरजायसुर्मेशिरपीरहें। । मञ्जुद्धसविधिइतकरिहें। ॥ पेकञ्जिगरोलेद्वसुनिमोरी । टरिहों मेंअपनीजोजोरी ॥ हैंबालकनिहेंद्देवल्वारे । टरेंबरोवरहोंबेँहमारे ॥ सुजुचाणूरमञ्जताहूपे । धर्मरहत्तथिरसवकाहूपे ॥ संभामच्यनहिंदेायअपर्मााद्दमयहकहेदेतनिजभर्मा॥३८॥सुनिकेयदुपतिवचनसुहावनाबोल्जतभोचाणूरअपावन ॥

#### चाणूर उवाच।

निहिंतुमबाठकनाहिकिशोरा।तुमक्षीबळदोऊवरजोरा।।रह्योजोसहसगजनकहँझेळत।सोगजकहँमारचीतुमसेळत३९ दोहा—तातेमछजेअतिबळी, जिनहिनतुम्हरीभीति । तेतुमसोंळरिहेंअविश, यामेनिहेंअनरीति ॥ मेरसँगतुमहींळरो, हेवसुदेविकशोर । स्रुप्तिकंत्रेगरामहूँ, ळेरेंख्वकरिजोर ॥ ४० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांषवेशविश्वनाथांसहारमजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरपुराजांसहजूदेवकृते आनन्दास्त्रुतिमहोत्रेग दश्चमस्कंषे पूर्वार्षे त्रिवस्तरंगः॥ ४३ ॥

#### श्रीग्रक उवाच।

दोहा—सुनत्वपनवाण्रके, कृष्णठाँकिकताल । रंगभूमिमधिठाङ्भे, भुजाबङ्गयविज्ञाल ॥
तिर्हाहपटिरामहुँतेहिकाला । सुष्टिकसन्मुखभेदेताला ॥१॥ प्रथमहाथसोंहाथिमिलायोफिरिवरणसोंचरणभिड़ाये ॥
लपटिगयेचारिवयन्ववाना । होनलग्योतहँयुद्धमहाना॥ रामकृष्णसुष्किचाण्रा । निजजयहेतुकरहिंवलप्रा ॥२॥
(१कर्ककरुँपेचिहिनवजोरा।इकर्ककहँझेलहिंवरजोरा॥१॥)सुष्टिमच्यकरुँगुठाकरिंक।मारहिंइकण्कनवलभरिंक ठोकरदेहिंकरूँहिंददुनीको।दाँदकराहिंबदुनिजनिजजीको॥कहूँजोरितहँनिजनिजमाथा।जोरकरहिंगहिगहिंबदेवे

दोरा-नर्देकोडकोडक्देदाधगादि, झेटादिभूरिभमाद । पुनिकोडकोडक्देंदृरिछिगि, फॅक्टिंतुग्तरटाय ॥ करुँभुनभगिभाग्वायपति । जामेंबस्थिपप्रदेन्त्रवि ॥ करुँद्कण्कनदेदिपछारी । उटदितुरंतकोपकरिभारी ॥ टारदादिक्दुंपुनिदोडफूटो।कपुर्दाकोरकोग्वादिकरुँ नृदी।शाक्टुंपुनिध्रमणटगिहेत्रपराठदेखदितपनोधपनीद्रार्थ करुँपारकारुकपाठनाँदीकोडकोरुकपारसुमोदी ॥ जादैनदैनातनपटनिटिबोई । तदैतदैगेकततुरतिदिहीदी जारकोर्द्रान्विदिस्चिटार्वे । मोदनदेशेकुदिच्छननपति ॥ जोकोडक्वदुंपीठिपगावि । सोताकोबदुविधिहीदी

रोटा∼त्यचीटननटित्वन्यनः टेनसमेटिटटाय । बतिष्टसींतर्हभिष्में, बाहतदेनगिगय ॥ ात्रोरक्षण्टिट्तत्रारे । कोनिट्रिपिपरामीनटिवारे ॥ कोटबोपतगटशुत्रापसाग । साहिटींटायटेतबटम्पि कोटकेर्द्रकटेपरमेर्देटार्देशकोटकोटकटेपकोर्गगरीशिक्षमट्टैयगीनपीटिनटियार्ग । फोस्टिनसम्सम्बद्धार्मार्ग कोटकेर्द्रकटेपरामोर्देने । ट्यटिनुस्नपरमगरिटेने ॥ विचित्वचेश्टिमात्रपात्रस्ट । नहिष्यगषद्दिर्दर्गाण्या असहरिवटमुष्टिक्च।णुरा।कर्राहेमुद्धचाहतजैशुरा॥कर्राहेपरस्परपेचअपारा।कुछुश्रमकोन्हिक्ररहिविचारा॥ ५ ।

दोहा-अतिसुकुमारकुमारदोड, मछप्रबह्धमहान । रंगभूमिमहॅल्ठरततहँ, तियनअयोगदेखान ॥ भरिउरअतिदायामहराजा । कहिंदपरस्परनारिसमाजा ॥६॥ राजसभामधिहोतअधर्मा । वेटेसज्जनसकल्रमुकर्मा॥ होतबलाबल्युद्धअयोग्र । कोल्पकरतवारणकसलोग्र ॥ राजहुकहुँरोकतकसनाँहीं।कद्दतनकल्रकोहुकेम्रसमाँहीं ॥ जोनसितापनभूपतिमाने।तोसज्जनलिकरोहंपयाने॥७॥ कहाँमल्लअग्रललिकरोरा । कहँसुकुमारअगयुग्छोरा ॥ कहँगिरिसारसम्बद्धनल्हेरोकहँबालकयोवननांहपूरे ॥८॥ अवनहिदेखिजातयहभाई । वेटोहचल्लुभवनमहँजाई ॥

दोहा-होतअधर्मसमाजम्भि, कैसेदेखोजाय । पुहुमीपतिपापीदियो, वलअरुअवल्लराय ॥ जोनसभामहॅहोइअधर्मा ।तहॅनहिंनैठहिंकवहुँगुकर्मा ॥९॥ लिरुयोधर्मशास्त्रहुमहॅभाई । सोहमसिगरोदेहिंसुनाई ॥ सभासदनदूपणगुनिनाना।जाइनसभाकवहुँमतिवाना॥लिरुअवुचित्रजोरोक्योनॉर्ही । तोअतिपापभयोतेहिकाँहीं॥ जोअवुचितनृपकोरुत्तराज्योतवहुँसकलपापफलचाल्यो १०तवकोजकहीफेरिअसिवाता लखुसजनिहरीमुसअवराता शुअरेपायत्रअमपाये।स्वेदुबुंद्सिगरेमुखआये॥कमलकोशाजिमिजलकनसोहै।तिमिहरिमुखअमजलमनमोहे १९

दोहा-पुनिकोडकहळखुरामको, मुखअंडुजहगळाळ । मुष्टिकपरअतिकोपकरि, विहँसतरोहिणिळाळ ॥१२ ॥ सर्वेया-जिनकेपदृश्कुम्बयंभुरमाकरसेविततेनरसेद्रसें । बहुपेनुचरावतवेणुवजावतगावतसंगसखावित्तसें ॥ वनमाळविराजतहेरचुराजसुवेनकहें जनुफूळलसें । पिनहेन्नकीपरणीजहँपेमभुदोळविक्रेळविहाययसें ॥ १३ ॥ वंदरतासिगरेजगकीहनहींकेशरीरवसीसवआई । हेनचरोवरकोळकहूँअपिकेहनतोम्रखन्योंकहिजाहे ॥ श्रीखुराजरमाहूँरहीरमिसोछिविवाहिनेनळगाई । गोछुळगाँउकीग्वारिगमारिनीपूरवकीनकियोतपमाहं ॥ १४ ॥ दोहनमेंग्रहळेपनमेंदिपमंथनमेंकमंदिरझारत । इछतमेंत्रयोद्धराजरमोहित्यतिस्मोणिक्योतपमाहं ॥ १४ ॥ दोहनमेंग्रहळेपनमेंदिपमंथनमेंकमंदिरझारत । इछतमेंत्रयोद्धराजनमेंदिरशासिक्योविद्यातिस्मोणिक्योतपमाहं ॥ १४ ॥ अंगनमेंअगरागळगावतविधनिहेरखुराजळचारत । गोछुळगाँउकीग्वारिनीग्वाळगोविद्योविद्यातिस्मोणुकारत ॥ १४ ॥ भोरसमेंअरसाँझसमेंसुरभीनसलानळेजातओआवत । वेखकोटरसुनेसिगरीवजनकीविनताग्रहकाजभुळावत ॥ श्रीखुराजकदीपरतेसरीलोरिवेपत्रितिन्हेंकविगावत । देखहिंद्यामकोसुदरआनननेननिमेनिनेपेपळगावत॥१६॥

#### श्रीशुक उवाच ।

दोदा-यदिविधिनारिनिकेकहत्, यदुनंदनकरिकोष् । महामछचाण्रुरके, वधकीकीन्हीचोष् ॥ १७ ॥ कहोंहनारिसवआरतवानी । रामद्यामकेनेहाँहसाँनी ॥ बाँधहतोकंसअसनेतु । निजपुत्रनवधदेखनहेतु ॥ बहुदेविदिदेविकीहबोद्याई । दियोष्कमंचींहवैठाई ॥ तेनिजपुत्रनमछनसंगा । ठरतविट्योकिझिथिटभेनंगा ॥ कहेंद्रमारनरहाँदेशा । हमाँहअधारजोहेंजगदीशा ॥ नहिजानतसुतवटमतिभोरी । जिनकीनहिंत्रिभुवनमहँजोरी ॥ जसजसमुछटरतुकरिजोरा । तसतसबदतदुहुँनदुख्योराणबसुदेवहुदेविकदुख्तापी।भाषाँहदायकंसवट्रपापी॥१८॥

दोहा-इतैप्रवहनमृहर्सैग, मृहयुद्धकेरंग् । रंगेरामुअर्ड्यामदोउ, यकेनयोरेहुअंग ॥ कृष्णभारवाण्रप्रवीरा । कर्राहिबिविपविषिपंचअपीरा ॥ तसहिद्धष्टिकअरुवटरामा।टरहिष्चक्रिकारतिहिटामा ॥ कुटिशकटोरकृष्णकेशंगा । तिनकेटहतप्रहारअभंगा ॥ महाप्रवृक्षमृहवाण्या । ताकेशंगभयसवप्या ॥ १९ ॥ हैगोशिषिटपाकअतिटागी।तवतीके।पत्रवाटितयनागी२०वाजवेगकरिक आर्तरिटटी।हरिटग्हन्यागाँषयुगमृटी२१ टरेनहरितिटभरितहँटारे । जिभिमतंगमुममाटनमारे॥पुनिषदुपतिचाण्रसुजागहि।पटक्यावहुभमाहताकोमहि२२ पटकतपूमिनिकृसिगेपाना । गिरचोकुटिशमनुमहोमहाना ॥

दोडा-विच्याभयेशिरकेञ्सन्, मुराकटिआर्द्रन्हि । रुपिप्पाग्दश्डाग्द्र्, नदनच्योतहॅद्रीह् ॥ २३ ॥ ं इनकेपहिटेसुष्टिकमद्या । हन्योरामकरॅसुष्टिश्वद्या ॥ तत्रसकोपहृतहँवटयहं । तटप्रहारकीग्द्रोनिजिकार्ह् ॥२३॥ रामपाणिकरत्ययतप्रहारा । कम्पतसुष्टिकरायपष्टाराणीगरचोपराचिमरॅसोविनप्रानागिनिपादपष्टिहप्वनम्हाना ॥

खुर्तानकर्ताज्ञोणित्वपास् । विश्वरिगयसिगरेज्ञिस्वासा॥२**५॥**मृष्टिकअरुचाणुसविनासा।छित्रिकेकृटम्छित्निजासा॥ दुलतानकतानृगानपत् । निर्धारमभावगराम्।रभावगरम्।रभावगरमण्डारकवरुषाप्यतामाता।राजक्रकृटमर्छाम्गः कुलतानकतानृगानपत् । निर्धारमभावगराम्।रभावगर्यस्थारमण्डारकवर्षाः । हर्नावाममृठीकारेजोरा ॥ कुरतरामकेपीछेआहे । बाँधिमुप्टिमरिजोरचलाई ॥ तेहिनाचेतेरोहिणोकिकोरा । हर्नावाममृठीकारेजोरा ॥

त्रभागम् र गाम । गरभागः । ज्ञानस्य । । मार्यस्य । मार् दाहा-ताशल्मछ्त्रमछ्जातः यदुभातभद्धत्तवाहः । भारतयाधातगाशरः जातश्वपगवणयः ॥ ताकेपहिलेहितहँयदुराहे । चरणप्रहारकियोशिरधाई ॥ भयोछद्दकतासुतहँशीश्चा मरिकीमर्थे अनिस्त्रनेशा॥ ताकेपहिलेहितहँयदुराहे । चरणप्रहारकियोशिरधाई ॥ अल्लाह्मकतासुतहँशीशा मरिकीमर्थे ङ्गातरामुवामकृर्घाता । मरञोमन्हुँभोवज्र्निपाता ॥ २६ ॥

ताकभाष्ट्रणक्ष्यक्ष्यस्य । परणप्रकाराक्ष्यास्यस्य ॥ नयाष्ट्रकृताछत्तक्सासा। नारकागरयाववानववासा। पुनितोश्रष्टकोपितअतिघायो । हेस्वेगतहँतेगच्छायो ॥ तेहिंहरिकयहुतचर्णप्रहारा। ताकोहृद्धसयोहुङ्का॥ भागवाराञ्कापनवज्यापनान् । स्रवनगवस्याननञ्जना ॥ वास्स्रविभयद्ववचरणअस्य । वाकाल्दवनमवाङ्गाणः तोञ्चलम्पिमिरिगोधरणीमें । जनमोदितमेहरिकरणीमें॥२७॥ ज्ञञ्जोज्ञ मृटिकचाण्याओरहक्र्यसङ्गतिग्राः॥ तोञ्चलम्पिमिरिगोधरणीमें । जनमोदितमेहरिकरणीमें॥२०॥ ज्ञञ्जञ्चलोज्ञस्य ताश्रुष्मारागारगापरणाम् । जनमाप्तमृहारकरणामान्त्रणा शुष्रताश्रुर्थाः अर्थताश्रुर्थाः अर्थताश्रुर्थाः । जनमाप्त जनपानहुनकृष्णन्यस्यो । तनसन्मस्रमामेभारे ॥ क्रेकेनिविगतनजाई । कृष्णरामभयरहेलुकाई॥ २८॥

प्राचित्रस्थापमाञ्चरप्रमाम् रणद्यापमध्य । राजस्थामण्डर्कः सामापरमञ्जय ॥ प्राचित्रस्थापमाञ्चरप्रमाम रणद्यापमध्य । राजस्थामण्डर्कः ॥ बहुविधिषंचनकोद्रस्यवि । हरिकबहुँतिनहिंहस्ये ॥ धानस्रवाानकहानकद्याणाः । कर्गणगश्चमञ्चणः ॥ यहायायग्यनकाद्रशाय । हारक्षश्चाताहिह्रामः॥ शामस्रवाानकहानकद्याणाः । कर्गणगश्चमञ्चणः ॥ समस्यामतालनयहुरोके । कर्राहेपचेपनमङ्काते॥ शामस्राप्तस्रमकारी । ठायरहीअतिआवैदकारी ॥ समस्यामतालनयहुरोके । रमभ्रामग्रुपुरक्षनकारा । ठापरकाजातजानपकारा ॥ रामश्यामताठनवङ्ग्यामको । सक्ठपुकारिपुकारिनामको ॥ करनीदोहनकोरिनिहर्सि । पुरवासीपायेमुखमारी ॥ ठोससहनरामझ्यामको । सक्ठपुकारिपुकारिनामको ॥ करनादाङ्वनकारान्हारा । अरुवाताभावछुलमारा ॥ व्यातराहृतरामस्थामका । त्रक्ष्युकारप्रभारभारात्रमः ॥ अलोहियोमङ्कोमार्द्यो । केसमहीपतिकोमदगार्यो ॥ औरसवैषायेआनंदा । छोडेएककंसमितिमंदा ॥ अलोहियोमङकोमार्द्यो । केसमहीपतिकोमदगार्यो ॥

दाहाऱ्यापुरसादक्षमारकः मुख्यारज्यमागः । स्पश्चामुद्धद्वाम्यजः कसाहनाकनलागः ॥ त्यमंचहितेआपुरकारः । वेद्वस्दुसतिमंदनगारा ॥ पुनिस्तर्गवीरनगोहरायो । अतिसकोपतिनयेनस्यः॥ स्यमंचहितेआपुरकारः । वेद्वस्दुसतिमंदनगारः ॥ स्वयस्यानस्य ॥ स्वयस्यानस्य ॥ स्वयस्यानस्य स्वयस्य ॥ व्यवस्य भूगेत्हींदुंबुभिंदुंकारा। औरहुवाजन्वज्ञापारा ॥ ३०॥ तयमयाहतजाउपकारा । यदपर्दुणातमदनगारा ॥ प्रानातगरपारनगाहराया । आतत्तकापातगरपठनायाः होतवसुरेवसुमारनकाँही । देहनिकारिरहेहतनाँही ॥ मथुरामेकहुँ हिननपाँचे । हेतीअविधिद्यो बाज्यखप्यख्रपारप्रभाव । पञ्चाप्यमारप्रकृतापाहा ॥ सञ्चरामकङ्कृतप्रपाष । रहताञ्रवाश्ववायणाय ॥ ३२ स्त्रुटिकेन्द्रस्वगोपनकार्ही । नंदसुसुक्रवाधियोद्दर्शहीं ॥ नंदसहामतिषद्अहीरा । याकेकछुनमोहिष्पीरा ॥ स्त्रुटिकेन्द्रस्वगोपनकार्ही । नंदसुसुक्रवाधियोद्दर्शहों ॥ नंदसहामतिषद्अहीरा । याकेकछुनमोहिष्पीरा ॥

र्ट्याटण्डुत्यनगाननगरम् । नप्छछक्रमाप्याहरूराम् ॥ नप्यस्थानमप्त्रज्ञास्य । आक्नक्ष्यनमारह्यात् ॥ काटहुतस्यानम्पर्याः । यर्ड्यमतीशीग्रनकरमाथा ॥ मरसँगछल्कियोमहाना । अवनविल्वहुनीरप्रयाना॥ काटहुतस्यवहुकरमाथा । यर्ड्यमतीशीग्रनकरमाथा ॥ मरसँगछल्कियोमहाना । अवनविल्वहुनीरप्रयाना॥ ८8ुपछपपुरुपरमापा । परञ्जनसाजाग्रुपकरगापा ॥ परत्तपछ्छाकपापहाता । ज्वनापरुपुर होहा कृहवावतजोमम्पिता, उमसेनअसनाम् । ताहुकोन्यकोजिये, ठायुआश्चपिति ॥ दोहा कृहवावतजोमम्पिता, उमसेनअसनाम् । कृत्यापतज्ञाममापताः उत्रतगजतगाम् । ताक्ष्मापपणाजगः प्राप्तास्त्राह्या। हमरोरिष्ठपूरसो, राजकरनकीआञ्च । मोरिष्ठसोनेहकरिः चाहतमारिक्ताञ्च ॥

रूपाए उर्द्वाण प्रवास्तामानासः । नाराष्ट्रभाग्यगणः नारपान्यस्य । इह ॥ इम्मेनकेशाली, हितकस्मार्थोहोय । त्रीसिगाविष्तायुक्षव, वचननपविकीय ॥ इह ॥

कवित्त-भूप्टलकारसुनिउद्यसरदारसवे, काटेशस्त्रचारिओरचमकेचमाकदे। द्वार्यसम्बद्धाः स्वतं स्व धायरामस्यामपेसुनावेसाह्यह्यारः स्वतं स

नानपारनान । असन्तापन प्रशास्त्र नानपान स्वापन प्रशासनान । असन्तापन प्रशासनान विकास । स्वापन प्रशासन विकास । स्वापन विकास । स्वापन प्रतासन विकास । स्वापन प्रतासन विकास । स्वापन प्रतास

रणहाम खुरागमाना परवताम् ४ उपम्यादश्तमात् छण्याण्यः । सर्वाहम्पद्धामनासीकसमेचपः, तुरंतनंद्दश्चत् त्र्वेतम् समाकृदे ॥ ३८॥ ारामप्रमामन्त्रामनातामवमयम् प्रतानद्रश्रेलताथद्वसाक्षमाकद् ॥ २८ ॥ वाह्य कंसकान्हरुत्विमंचपर, गुनिनिजकारुकरारु । उठिजासनतेपुरतहीं, गह्योहारुकरवारु ॥ ३८ प्राधा नारानाः वर्णापन् परापः धानानपणारणस्य । यावभासनतप्रस्ति । हुतकस्तिहेस प्रवेहत् चडिगयोकसपुरतिभकासानाहिकरीकान्दकीनेकुत्रासा।यहनाध्यमनमगोतुरेत । हुतकस्तिहेस स्रोधा नारानाः वर्णापन् परापः धानानपणारणस्य । यावभासनतप्रसामानमगोतुरेत । हुतकस्तिहेस

यहुजारमयम्भतमत् । मनयहत्वकर्गमागनयय्वसादाडाफरतमयकचारआराजामध्यामशाणाय अवकान्हजातवाहिनीओर तिवकंसआवतावामठोर ॥ जवकंसजातविज्ञिवामकोविातवकृष्णवळतहा जनमारूनातपाहिनामार तत्रपत्तसमापतापामठार ॥ अन्यक्तसमातादाभ्रंषामकापितिम्छःज्ययतिहासही महिन्दत्तयातमारमञ्जूपनिद्धत्त्वमकिनात्तयदुख्युरुप्रधान।आतिमेगिक्योयदुख्यहिन्सायुत्तक्ष्रियास् अधिमन्यतिहेगारिकप्रभावतिम्युत्तम् नाहण्हतपातमारनञ्चभानाहृतपमाकगातपडुङ्गण्यपान॥आत्वमाकपायुडुङ्गण्यात्वाहुतद्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्व जिमगहत्तवहुत्वाहुत्वाहुत्वमाक्ष्यातपडुङ्गण्यमाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत् जिमगहत्तवहुत्वाहुक्तवाण्याल्याहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहु नहुन्द्वाहुत्वाहुक्तवाण्याहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाहुत्वाह

ार पर्णाताधकरपारुवार । १२५५८१कधुड्टामपरनद्र्याला। सारमभाममापागस्त्रालायाप्रधुक्ताप्रस् तर्हेकननाभपरिविद्यभारापरिकंसपीटिपर्यल्लापाराविनप्राणिकपीनिजनिरस्त्राधिनप्राणिकपीनिजनिरस्त्राधिन परिटायसाहिक्योग्रेस्स्यक्ति।क्रमस्त्र त्रपुरु नगामपारावश्वमाराभारकसपाठ्यस्यञ्जवाराम्यन्याणाकयान्यज्ञारस्यशास्यक्रात्रामिसहरूजेक् परिठायताहिमप्रिरग्रम्भास्यसभासद्वाहेगस्यप्रभायद्वराज्ञके विद्यक्रीर्केस्यान्यस्य उर्जनसाम्बर्गन्त्र्यानावयवभात्वनाठगश्चमञ्चलायङ्गनमामग्वयम् स्वयटहाहाकारः दोहा-पडुपतिकोवहचरितटासि, तसाँहकंससँहार । रंगप्रमिमहँमचिरह्योः श्रटथटहाहाकारः

### श्रीमद्भागवत-दशमस्कंध-पूर्वार्ध।

हरिभयतेसोभोजपति, वागतवैठतमाँहिं । खातपियतसोहतद्शसत, निरख्योश्रीपतिकाँहिं ॥ तातेदुरखभयोगिद्धन, जोयदुनायसरूप । कंसळीनभोताहिमें, ताहीक्षणमेंभ्रप ॥ ३९ ॥ भुजंगप्रयातछंद-तहाँकंसकेकंकन्ययोपआदी । रहेआठभाईवडेजेप्रमादी ॥

दोहा—रामकृष्णकीरुषिविनै, शिवब्रह्मादिप्रवीन । हरपतअतिवरपतसुमन, देवहुंदुभीदीन ॥ नाचनरुगीअप्सरानाना । करनरुगेपंघवेदुगाना ॥ सुरस्रनिकित्ररभरेउछाहन । रामक्यामकारुगेसराहन ॥ ४२ ॥ सुनिवषकसकसनानारी । महाराजह्वपरमदुखारी ॥ शिरपीटतदृगआसुनदारत । हायुहायबद्धवारप्रकारत ॥ गरीकेसकेउपरआई । सुटेकेशततुभानसुरुह्म ॥ शोरहुनुषत्रातनकीनारी । निजनिजपतिपगिरादुखारी ॥ ४३ ॥ करिआर्टिंगनरोदनकरही।बारबारपतिशिरसर्थरही।निजनिजपतिसुखरुष्ट्रिदुसस्नानी।बोर्ड्यहुनारिविधयिधीयानी

दोहा-हायनाथपरमहाप्रिय, करूणाकरग्रणपाम । हमअनायतुमविनर्भर्द, हायअवशिविह्याम ॥ तुम्बिनग्रहसुतअरुपरिवारा।हम्हिभयोसिगरोडुखभारा।तुमबिनप्रीतममधुरानगरी।नहिसोहतिसिगरीविप्रिवारी॥ भूदेसकरुमंगरुतेहीनी । रियोदेवसवआनंदछीनी ॥ ४६ ॥ सवभूतनतेविनअपराधा । कियोद्रोहतातेभैवाषा ॥ भैग्यापिसवप्राणिनमहिंदी। मंगरुपावतहेकोरुनाँहीं॥४०॥नगसिरजकपारुकसंहारक । रामकृष्णजगमगरुकारक॥ हुरतवभगिनिकुमारा । इनसोवैरिकयोनविचारा॥हरिद्रोहिनकोयानगर्मोही । सुरापावतकहुँदेस्योनाँही ॥४८॥

প্ৰাহ্যক ভবাच ।

त्रासुन् ७५१ ५ । दोहा-विरुपतनृपत्तिनिनित्तिः, यदुनंदनदिगनाय । तिनकोन्नहसमझायकः, दीन्द्वोत्रभूतत्त्वाय ॥ पुनिकेकसादिकमरे, तिनकोत्तद्वयुद्धाय । मृतककियाकस्वायदिय, यमुनातद्वयद्वैचाय ॥ १९ ॥ पुनित्तित्वरुवसुद्धवस्य, देवकिकोटगनाय । तिनकेचरणनकीतुरत, वेर्ताद्देकटाय ॥ पुनिजननीभरुननकको, पेकनपणिपसारि । कियुप्रणामशिरपरिपान, हरुपरकात्मुरारि ॥ ५० ॥ तद्वसुदेवदुदेवकी, जानिदुदुननगदीद्य । शक्तित्तृनिद्दिमिरुतभे, रहेन्तिकवनीद्य ॥ ५२ ॥ १ति सिद्धिश्रीमन्महारानापिरानवापेवेशशीविश्वनायसिद्धात्मनसिद्धश्रीमन्महारानापिगन श्रीमहारामाश्रीरानावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृपापात्रापिकारिरपुगनसिद्धन्देवकृते सानदाम्बुनियो दशमस्केये पूर्वापे चत्रस्वारिदात्तमस्तरगः ॥ १२ ॥

### आनन्दाम्ब्रुनिधि।

### श्रीशुक उवाच।

दोहा-हरिजान्योपितुमातुको, भयोहमारोज्ञान । वातसत्यरसमेटिके, जानेमोहिभगवान ॥ असिवनारिवेष्टनविद्यास्य । भेषेटावततहँयदुराया ॥१॥ प्रिनिदोडजननदोडकरजोरी । बोटेवारहिंबारिनेहोरी ॥ इसर्वादेवन्यस्यार । इमरेहितपायेदुसभारे ॥ २ ॥ ममिश्शुपनपायंडकिशोरा । भयोव्यतीतआरहिंशरा ॥ इमरेबटमेटसुस्रआज्ञा । भईतिहारीसकटविनाज्ञा॥शाहमअभागवज्ञापसमीपा । बसेनवाटकाटकुरुदीपा ॥ पितटाटिकाप्यस्यक्षेत्रस्याटकेटसुस्रआज्ञा । भईतिहारीसकटविनाज्ञा॥शाहमअभागवज्ञापसमीपा । बसेनवाटकाटकुरुदीपा ॥ पितटाटिकापितवपरमहेँबाटकाटकतजोसुस्रसनेहकुरुवाटक॥सोहमपायेत्ववर्यमाँही।भागिकरतसोहोतसश्हें।॥॥

देशन-संबम्धस्कोसायकबंदै, ऐसीजीनझरीर । तेहिपितुपालितप्यारकार, देतविविधसहिपीर ॥
ऐसेजननीजनकर्दुकौहीं । विश्पिदोतझतबरपहुनौहीं ॥६॥ समस्थभयोआपुसबभाँती । ततुधनतेपिरवारजमाती ॥
तवजामातुपितेनहिपाल । निजयुजननारिनकहेलाल ॥ ताहिमरेयमभटलेजावें । मौसताहिकोताहिसगावें ॥ ६॥
मातुपिताहिश्युत्विकयानारी । गुरुविप्रअक्ष्युत्वविचारी ॥ शोरहुनिज्ञसरणायतकाँहीं । समस्यदेअरुपालतगाँवी
मोजीताँदेरमुनकअजाता । द्वासलेतभम्राकसमाना ॥ ७ ॥ सोद्दमकंसराजभेपाई । नंदभवनमहँबसेसुकारि ॥
नादिसवर्नाकयनस्पानिदार । दत्वनिद्विगेविकलदमारे ॥ ८ ॥

दोदा-परअपीनदमदोवरदे, कुटिटकंसिकयवाप । करीनसेवाक्षमदुभव, तातमातुअपराप ॥ ९ ॥ श्रीशुक्र उवाच ।

तिरामृद्धयदुष्टसुदेवकी । सुनिमोदितवसुदेवदेवकी ॥ भृष्टिगयोईश्वरपरभाठः । दोउसुतवरटगायपुरुराजः ॥ दीर्गरोशिकमदिवेदारे।तासुग्यदकसुर्यनदिकदिवारी॥१०॥सीवदिसुत्वननैवज्ञट्यारा। रह्योत्वतस्करतकसम्बागः रहदर्यवनिक्रमिवानी।श्रीतिरीतिञ्जिदायभिष्कानी॥यदिविषिमातुषितदिसुग्वेक । वेदकृष्णसम्बिरीयने देशेन्द्रपर्वनिक्रमिवा । पर्वरिक्षद्यायमदीपा ॥ जोरियाजितिनसीशस्त्रीटे । अपनेतिवक्सास्रयतिहे ॥ देशेन्द्रपर्वनिद्यायक्सदीः यदुक्तदेकमदरणः । ——किस्सान्यक्षात्रम् ।। १२॥

मिषपातिकदात्वदा, हेर्दोनाहिनोदा । पुरासासाँ, संस्कृति । देद्राविकमवभाषपुरेशा । विविद्योगेदव हेर्यादेदी । दामनमकद्यस्योगोदिही ॥ ५३ ॥ मेरेमेवकभषेनोदा । दंद्राविकमवभाषपुरेशा । स्वव्यतिकरेरेक रेद्रामा । विदिशिष्पात्पमनप्रमामा ॥ श्रीम्ब्यनकीकिनकवाता । तुर्वभागिरदिसेनवाता । स्वव्यविद्यानमेरेकारी । नामेलादुवकोदेदी ॥ गादिकवपोदिनआनी । गातिककिकमपोगपार्ता॥। स्वव्यव्यवद्यादेवदुर्वहो । स्विम्ह्यातिकपृत्यकीकी ॥ भागिरपेत्रिक्षेत्रदेशी । रेदेदिवानमदेवीवद्यादी

रे हा-सोजिसीकित्व भारतः अधिवीतिषद्गम् । भारतिभागास्य । द्वाद्शानमः गाउत्तरः । हिन्दान्ति। १६ १ हिन्दोतिरेटसक्तिहार्तेसाः । रदीतिसम्बद्द्यसेसाः ॥ सम्हरणम् तस्य । द्वाद्यास्य । द्वाद्यास्य । स्वत्रेतिस्य । देशतिरेटसक्तिहार्तेसाः । रदीतिसम्बद्द्यसेसाः ॥ सम्हरणम् तस्य । द्वाद्यास्य । द्वाद्यास्य । द्वाद्यास्य । द्वाद देशतिक । देशतिक । देशति । देशति । देशति । देशति । देशति । देशति । द्वाद्यास्य । देशति । दे

वर्षति विजित्ते त्रम्भूवारं । श्रीन्यमेरिन्यतिनुपिन्मार्गः ॥ ५० ॥

दोहा-हमनिजमीतनकोमिछन, अवशिआईहेंफोरीमेटिन्यथासिगरीइहाँ, यदुकुछसुद्धदनकेरि ॥ मेरेविरहअविश्वजनासी।हेर्हेंआजअमितदुखरासी ॥ कीजेअवशंकाकछुनाँहीं । हमपुरेंविशेपिवजमाँहीं ॥ न पहिनिधिनहुप्रकारसमुझाई । भूपणनसनगहुतमँगनाई ॥ कनकरजतकेपात्रघनेरे । औरहुकाँसआदिवहुते दियोनंदकहँसादरनाथा। कियोप्रणामजोरियुगहाथा ॥२८॥ प्रनिप्रनिनंदमिलेहरिकाँहीं।रहीतनकत्तनुमेसुपिनाँ प्रेमविक्रुसुखकदृतिनवाता । आँसुनधारनैनज्ञुजाता ॥ नंदप्रेमकरपारावारा । कोकविवर्णिलहत्तहैपारा ॥ जेतनेकहेंळगंसवथोरी । किमिवरणींथोरीमतिमोरी ॥

दोहा-जसतसकेनँदग्वाल्युत, वसतभयेवजजाय । मानहुँसरवसआपनो, मथुरहिंदियोगँवाय ॥ २५ । पुनिवसुदेवसुतनबोठवाई । दोउन्नतबंधकरनमनचाई ॥ गर्गाचारजतुरतबोठाई । औरबोठिन्नासणसुलछाई ॥ वेदविहितत्रतवंभकरायो।दीननमाणगणअमितऌटायो २६ पुनिवछरनयुतगायमँगाई।तिनकोकनकमालपहिर औरहासगरेभूपणसाजी । वसनविद्योपिढाँपिविनदाजी ॥ विप्रनअलंकारपहिराई । पूजिपाँवदीन्हीसवगाई ॥ वद्रधनतासुदक्षिणादीन्ही । धरणीशिरधरिनतिवहुकीन्ही२७पुनिजोक्चष्णजनमदिनमाँहीं।दशहजारगोविप्रनकाँ

दोहा-कंसभीतिकोमानिकै, मनहींमेंबसुदेव । देवेकोसंकलपाकिय, जान्योनिहकोउभेव ॥ तेसरभीमँगायतेहिकालादिईद्विजनकहँबुद्धिविज्ञाला ॥२८॥ जवव्रतवंधदुहुँनहैगयऊ।व्रहाचर्य्यतमदोचगहिल्य गर्गाचार्य्यभायसुखछाई । गायजीदियदुहुँनपढाई ॥ २९ ॥ सवविद्यनकेप्रगटनहारे । जगपतिदोडवसुदेवकुम्। दिव्यज्ञानअपनोदोउभाई। प्रगटिमञुजवपुदियोछपाई॥३०॥ऐसेरामञ्यामतेहिंछनमें।गुरुगृहवासकरनकियमन संवरणस्यंदनचाहिछविपामा । गेअवंतिकापुरीछछामा ॥ तह्सुनिसांदीपिनिअसनामा।रहेउउजैननगरमतिधाम तिनकेनिकटजायदोउभाई । कियोप्रणामपगनशिरनाई ॥ ३१ ॥

दोहा-विनेकियोकरजोरिके, हर्मेपढावहुनाथ । हमदोऊतुविक्षप्यहें, धरहुमाथमहँहाथ ॥ संदरसरछस्वभावहिंदोऊ । जाकोनिद्तकबहुँनकोऊ ॥ सोईरीतिगहिनिवसनछाग । गुरुकेचरणअमितअनुरागे युरुपगकेसेवनकारीती । अरुकारिवोजेसीयुरुशीती ॥ सोजगकहाँसिखवतदोडभाई।युरुपृहमहाँनिवसेसुखपाई ॥३ ग्रद्धवृत्तिदोहुँनकीदेखी । उत्तमझिप्यस्यिवितस्रेखी ॥ सादिपिनिअतिआनँदपाई।स्रोप्रवायनदुहुँनबोस्टाई ॥ प्रथमहिंवेदअँगअरुवेदा । फेरिडपनिपदसहितविभेदा ॥ ३३ ॥ पतुर्वेदपुनिसकटपडायो । मंत्रदेवेतातासुवताये

पर्मशास्त्रपनिदियोपदाई । पुनिमीमांसादियोवताई ॥

दोहा-स्यायशास्त्रसिगरोसिरो, पटाविषिभूपतिनीति । रामस्यामसादीपिनी, दियपठायगुतप्रीति ॥ ३९ सबिबाकेदोळिनिपाना । सबपुरुषनमेदोळपपाना॥एकबारकोगुरुकदिदीन्दे । सुनतिदसक्टकंटकारिटीन्हे॥३: चौसद्यविद्याचौसद्दिनमें । रामस्यामप्रिरिटयोबुधिनमें ॥ प्रथमगास्त्रोद्वितयनगाउन । तीजोनाचभाउद्शांडन चौषीनटकोनाचवजानो । पँचपाँचित्रविसयभनुमानो ॥ छटपाँतिलकदेवपहुभौती । सतगातदुलपुलनजानी तिनकीचीकवनाउवनीकी । हेरतहरणहारजोहाँकी ॥ अठयोंफूटनमेजविरचिको । नवयोंद्रशनवसनअँगरचिक् दोहा-सभावेठवेकारचन, वसनविद्यादवतव । वेहिनसतेहितसपापियो, दशपों नानहुअव ॥

पटेंगसेजरिवोहम्पार्से । सटिटतरंगवजाटववार्से ॥ परवजटरोकियोवपीदश । चेटक्करियोजहेंचतुरंश मुमनमाठनिरमाणपंचद्शः । पागराँपियोजानदुपाँहशः ॥ रतनगढवनानियेसतदशः । नारीपृषणरचवअष्टदृशः यहुसुर्गपनिरमाण्वोनीसा । भूपणपहिराटवरुर्वीसा ॥ इंड्रवाङवानिवीहकीसा । करियोवहुरूपहिवाहसा ॥ हस्तटापर्वहितरसा । पाकविविषरविद्याचार्यासा ॥ गचिद्यावहुमद्पानपर्वासा । छापाक्रम् नानुछन्यीमा ॥

दोहा-कठपूतरीनचार्यो, सत्तारसयोभेद । बीनाहमस्यनाययो, अष्टाइसयोनद् ॥

कहनीजानवहेदनतीसा । मृगतिरचननानिवनीमा ॥ छभाचातुर्रीहरकतीसा । युस्तकवाँचवहेवतीसा ॥

नाटकज्ञास्त्रज्ञानतेतीसा । पुरनसमस्याहेन्चीतीसा ॥ शरचढायरिचर्योपतीसा । धातुनताररचवछत्तीसा ॥ काष्टकर्मजानहुँसैतीसा । गृहरिचेगोसविधिअरतीसा ॥ धातुज्ञानहेन्नताठीसा । सुवरणरजतरचथचाठीसा ॥ स्तनरंगरिचेगोइकताठिस । स्तन्सानिजानिवोषयाठिसाखुक्षजातजानिवातेताठिसापग्रुस्वगयुपविद्याचावाटिस ॥

दोहा-शुक्रमेनादिपदृहिबो, जानहुँपेताछीस । घरतेडचाटनकरम, यहँदपटचाछीस ॥ केश्वरचचरेंचयसेताछिस । सुधिप्रश्रकहिबोअरताछिस ॥ पदृषपारसीहैडनचासा । ज्ञानदेशभापापंचासा ॥ कहवभविष्यप्रश्रदृक्याचन । पूजनयंत्ररचचरेंचावन ॥ तंत्रशास्त्रपदिभोहेंतिरपन । रत्तनवेधियोजानहुचोवन ॥ मानसप्रश्नकहवरेंपचपन । विविधकोपकोजानबछप्पन ॥ बहुकरिएकसिद्धिसत्तावन । ठगबहुसरेकोअद्वावन ॥ सत्तरचबरेशमपुनिडनसिठ । खुवासेडियोसाठिजानुगठि॥आकर्षणकरिबोहेद्दकसठ । वाटसेटकहियेपुनिवासठ ॥

दोहा-तिरसुठविप्रविनाशिवो, कौनिहुँविधिजोहोय । चौसठिथोरीवस्तुको, वहत्तदेखावसोय ॥

ये हेंचोसटहूँकछा, वर्णीहंकविमतिषाम । इकइकदिनमेंसिखिछिये, रामझौरपनइयाम ॥ ग्रुक्केनिकटजाइक्रुरुराई । जोरिपाणिअसविनयसुनाई ॥ माँगहुग्रुक्दक्षिणाविचारी।देहेंजोरुविहोयतुम्हारी॥३६॥ रामस्यामकीसुनिमृदुवानी । मनीहंग्रुन्योसांदीपिनिज्ञानी ॥ इनकीमहिमाओहेमहाई । नहिमातुप्केसीप्रभुताई ॥ तातेकरिसछाहनारीसीं । ठेवदक्षिणागिरिधारीसों ॥ असकहिडठिनारीढिगजाई । करिसछाहद्वुतवाहरआई ॥ रामस्यामसोवचनडचाराक्षित्रप्रभासाहिमोरकुमारा ॥ वृडिमरचोसागरमहँजाई । सोईदक्षिणादीजेल्याई ॥ ३७॥

दोहा—रामञ्यामग्रह्वचनसुनि, कह्योजोरिकरवात । देहेंतुवसुतद्क्षिणा, भर्छोकहीयहत्तत ॥ असकहिचढ़िस्यंदनप्रसुदोऊ । गयोनऔरसंगमहँकोऊ ॥ क्षेत्रप्रभाससिधुकेतीरा । जायभयेठाढेदोववीरा ॥ इत्विक्रआगमजानिनदीक्रा।वेहिंक्षणळेवहुरतनमहोज्ञा।।आयभेटदेपगिक्षरतायो॥३८॥तवप्रसुताकोवचनसुनायो॥३६६ । देहिंसिधुग्रहुत्रसुत्रात्ता । नातोकरचतिहारोअंता ॥ तिहरीतुंगतरंगअपारा । चूङ्गियोयिहठीरकुमारा ॥ ३९ ॥ तवसागरकरजोरिङेराहे । रामञ्यामकोविनयसुनाहे ॥

#### समुद्र उवाच।

हमनहर्योग्ररुपुत्रतिहारो।दैत्यपंचजनइकवल्वारो॥स्हतसल्लिम्पिशंखस्रूपा ॥४०॥ तोनहरयोग्ररुपुत्र<sup>अहरूणी</sup>

दोहा—सुनतिसिधुकेवचनप्रभु, तुरतसिछ्छमहँजाय । निरिष्ठपंचजनदैत्यको, दियोक्वपाणचछाय ॥ तुरतकब्बोदानवकरशीज्ञा।ताकेउद्रसाँहजगदीज्ञा।हिरचोग्रुकसुतकोनिहिपायो।१९१।निरिष्टयोप्कशंखछविद्यायो। पांचजन्यजाकरहेनामा । गह्योत्तरंतताहिचनश्यामा ॥ सागरतेकद्विरथमहँआये । यमपुरकोगमनेअतुराये ॥ १९१ रामसितयमपुरमहँजाई । पांचजन्यदियशंखवजाई ॥ सुनतशंखचितहयमराजा । आयोआग्रजोरिस<sup>माजा</sup> रामस्यामकहँकियोप्रणामा।रुगोपुनिरुवायनिजधामा ॥४३॥ पूजनिकथपोडशुहुपकार।नैननवहतिप्रेमज्लक्षा

दोहा-पुनियमबोल्योजोरिकर, मेंतुम्हरोहींदास । करींकाहमेंआपको, आयसुरमानिवास ॥ १८ ॥ सुनियमबचनतहाँभगवाना । मंदमंदसुस्वकियोवयाना ॥ तासुकर्मवशानिकधिकारा । ठायेसंतीपिनीक्वार्णी सोगुरुसुतम्मदेहुमँगाई । ममझासनिश्चरप्रसिव्याना ॥ तासुकर्मवशानिकधिकारा । ठायेसंतीपिनीक्वार्णी सोगुरुसुतम्मदेहुमँगाई । ममझासनिश्चरप्रसिव्यान्त । सुनिहरिवाणीसंयमनीशा।दियोतुरतसुत्र । रामस्यामळेगुरुसुत्र । आयेळोटिगुरूगृहमाँहीं ॥ दियोगुरुक्वहुँगुरुसुत्र प्राप्त । सांदीपिनिआत्वान्त पामस्यामकहुँगिरासुनाई॥तुमस्वविधिगुरुद्दिक्वादीन्द्रोोकोडनाहिअसगुरुप्रवानक्वि

दोहा-जाकेतुअसमिशिप्यहें, ताग्रुरुकोमनकाम । कबहुँनकछुवाकोरहत, रहतमुदितवसुयाम ॥ २७ ॥ जाहुभवनअपनेदोउभाई । जगमॅकीरतिहोइमहाई ॥ यहछोकडुपरछोकअनूछी । कबहुँनकोनिहुँविद्याप्र्छी। यहिविपिगुरुकासतकहँपाई । रामद्यामअतिआनँदछाई॥सुवरणस्यंदनचितिहिकाछ।गमनेआनकर्डुछी मारुतसरिसनेगरेजाका । घहरतमेघसरिसजेहिंचाका ॥ ऐसेस्यंदनचढ़िंदोडभाई । आयेमश्ररापुरीसोहाई ॥ ४९ ॥ रामञ्यामकहँछविपुरवासी । भयेसकछअतिआनँदरासी ॥ जेदिनबीतेबिनभगवाना । तेदिनबीतेबरपसमाना ॥

दोहा-पुनिमधुराकेजनसर्वे, हरिपदनैनलगाय । मनहुँहेरानोप्तर्वसहु, गयेफेरिसवपाय ॥ ५० ॥ इति सिद्धिश्रीमहाराजाधिराजश्रीमहाराजावांधवेशविश्वनाथसिंहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिरा जश्रीमहाराजाश्रीराजायहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिश्रीरपुराजसिंहजूदेवक्रते आनंदाम्ब्रनिधो द्शमस्कंधे पूर्वाधे पंचचत्वारिशस्तरंगः ॥ ४५ ॥

### श्रीशक उवाच।

दोहा-यदपुरमें मंत्रीप्रवर, कृष्णसत्ताअतिप्यार । शिष्यबृहरूपतिकोरह्यो, उद्धवब्रद्धिउदार ॥ १ ॥ हरिभक्तनमेंपरमप्रपाना । हरिविनदूजोकबहुँनजाना ॥ अंतरंगसंगीहरिकेरो । प्रीतिपात्रप्रभकेरिनेवेरो ॥ ऐसेउद्धवकहँड्ककाला । करसोंकरगहिकैनँद्लाला ॥ बोलेमधुरवचनमुसक्याई ॥ २ ॥ सखाँजाहुद्भतवजैंसिधाई ॥ मात्पिताममनंदयज्ञोमित । ह्वेहेंमेरेविरहदुखितअति ॥ जिनकोजायदेहुसमुझाई । ऐहेंव्रजमेंअवशिकन्हाई ॥ नंदयज्ञोमतिदस्तनहिकरह । कछ्ककालजरधीरजधरह ॥ कान्हतुम्हारपुत्रकहवाई । अवनऔरकेहेंहैंजाई ॥

दोहा-असकहियोंकान्हरकह्यो, वहमाखनअतिमीठ । ताकीसुधिकरिकेहमहि, छगतस्रधासुठिसीठ ॥ औरहतमबहुभाँतिबुझाई । विरह्शोकसबदियहुमिटाई॥पुनिगोपिनकेनिकटसिधारी । यहपातीतुमदिहेहुहुमारी ॥ कहियोकोम्रुकोम्रुवितया । नातोफटिजेहैतिनछतियाँ॥३॥गोपिनकेहमप्राणपियारे । हमपरत्वमनधनजनवारे॥ ममहित्रछों हिदईकुठकानें। मोहिंछों हिदसरनहिंजानें।। ऐसीवजवासिनीवियोगिनि। मोहिंबिनकोकिसिधकी भोगिनि ॥ केव्छन्नजमें परोज्ञारीरा।तिनकोजियममढिगमतिधीरा॥ममपथळखतदिवसनिज्ञाजाती।पपिहातकतपंथजिमिस्वाती

दोहा-छोकछाजकुरुपर्मसन्, तर्जेजेमेरेहेत् । तिनकीमेसनभातिते, सुरतिकरींकुरुकेत् ॥ ४ ॥ सवैया-विरहानलतेसबदेहदहीममनेहकीवाँधीजँजीरिनीहैं।अँगुरीनमेंछालेपरेगनतेतजेभीजनपानहजीरिनीहें।। रघराजबुझाइयोक्तप्यजायसँबेपहिलेकोअमीरिनीहैं। अबमेरिबेछोहतेप्यारीअहीरिनीहैगईसासीफकीरिनीहैं॥

दोहा-इंदावनतेमधुप्ररी, यदिपतीनहींकोस् । तदिपकोसकोटिनभई, व्रजवनितनविनहोस् ॥ ६ ॥ ससाकरतितनकोस्रिपेमोरी । व्यथाहोतहिंदैनहिंयोरी ॥ जीवतपावहुयोंअवनाँहीं । यहसंज्ञायमेरेमनमाँहीं ॥ पेइमआवतसमैपुकारी । कद्योतिन्हेंआइहोंसिपारी ॥ यहआज्ञाअटकेजियह्वेहें । विनागवँनतुवतनुत्तज्ञिहें ॥ अवनहिरुपवकरहुविरुम्बा । जाहुहोहुत्रजकेअवरुम्या ॥ मेरेविरहवारिनिधिमाँही । बुद्धतगहहुसुंदरिनकाँही ॥ तेमोहँकोतनुमनतेप्यारी । तिनसुपिनिसरतिनाहिंनिसारी ॥ कारजवर्शमेरहींइहाँहीं । प्राणवसत्तव्रजनारिनमाँहीं ॥

दोहा-मेरेअरुव्रजतियनके, जुरतरहेजबनेन । कबहुँपढकपरिकल्पसम्, करतरहेअचेन ॥ वहतकहोंकातमहिषुझाई।जसमानहितसिदेहुमनाई॥वजनारिनगाथामुखगावत।वचनकटतनहिंगरभरिआवत्।। उद्धवप्रीतिरीतिइजैसी । अजमें जायदेखिहोतसी ॥ वकार्टिदीकं जनकेरी । केहिविधितजें सरितमितिमेरी ॥ त्रिभुवनराजविभावहनीको । त्रजसुधिकरत्तटगतमोहिंद्रशिको॥गोपाप्रेमपयोनिधिभारी । त्रजधरणीवटपत्रससारी ॥ रादिबारुखेरुततनुमेरो । रुहिसुरकारजपवनपनेरो ॥ रागिअकूरतरंगमहाई । वटदरुतेदीन्हॉपिरुगाई ॥ दोहा-ओरहअसकहियोटन्हें, हमतुमनहिविटगंत । जहाँकंततहँकामिनी, जहँकामिनितहँकंत ॥ ६ ॥

#### श्रीशक उवाच ।

प्रहिविधिप्रभुकोआयसुषाई।उद्धवअतिशयभार्नेदछाई॥करिवंदनयदुनंदनपायन । चट्टिस्यंदनगर्वेन्योअतिचायन ॥ गयोनंदगोकुङनुपराई ॥ आ अस्ताचरुअधवतदिनराई ॥ साँझसमग्रुरभीचरिवनते । आवतरहासचैरारिकनते ॥ र्वेङ्गीचहँकितगोखुरधूरी । ठोरठोरत्रजमेंगयपूरी ॥ ८ ॥ कहुँकहुँवृपभमहामतवारे । टर्राह्घेनुहित्सींग्रुधारे ॥ गर्जीहमेघसरिसचहुँ औरा। चलहिंधेनुपाछेसवठोरा ॥ बोयनभारभरीतहुँगाई । विचरहिंचहुँ कितआनँदछाई ॥

दोडा-तिनकेपाछेबाछरा, चलहिकरतमृदुशोर । मानहुँनिजनिजमातुप्रति, पर्यहितकर्हिनिहोर ॥ गोविंनिजवछरनप्रतिषावें । रोकनकहँअहीरकहुँअविं ॥ ९ ॥ जहँतहँवछराकूदिरहेहैं । पियनहेतुअतिज्ञायउमहेहैं ॥ छायरह्योगोदोहनक्षोरा । प्रतिगोञ्चालनमें चहुँभोरा॥कहुँकोउकदृहिंबाछराछाँड्हु । कहुँकोउकहैंअवैकछुआड़्हु॥ कोउकहथेन धुमरीधोरी । हैंकहँनीछीलालकलोरी ॥ कोऊकहत दूधलैजाहू । दोहनिदेहकहतकोउकाहू ॥ कोऊगोपतहँवेणुवजावें । कृष्णविचित्रचरित्रनगांवें ॥ १० ॥ ऐहेंआजुविशेषकन्हाई । असगोपीअभिलापवटाई ॥ भूपणवसनपहिरिअतराई। खड़ीपंथमहँनैनलगाई॥

दोहा-ऐसहिंअभिलापाभरे, गोकलगोपीग्वाल । चितवहिंमधुराकीडगर, आवनचहतगोपाल ॥ रामञ्यामकेचरितसोहावनागोपीगायरहींमनभावना। १ १॥कोछगोक्कछकेग्वाछिनिग्वाछा । आवनहेत्रनंदकेछाछा ॥ पुजहिदेवीदेवमुनावें । धूपदीपनैवेद्यलगावें ॥ अग्निअतिथिरविपितरनपूजें । जामेंसकलमनोरथपूजें ॥ कहर्हिप्रीतिअवछोडिविहारी । औरठौरनहिंहोयहमारी ॥ जन्मदेहितेहियोनिविधाता।जहँनिरखिँहैनेननदोउभाता॥ असकिहफूळनमाळचढाई । करहिंबंदनाङ्गीज्ञानवाई ॥ कृष्णप्रीतिव्रजखोरिनखोरी । विहरतिमनुसरूपधरिगोरी ॥ धामधामञ्जरुठामहिठामा । निकसिरह्योमुखञ्चामहिञ्चामा ॥

दोहा-कुरुपतिवहगोकुलनगर, लिखनपरचोअसकोय । हायश्याममिलिहोकवे, असनकहतजोहोय ॥ र्षेसहउद्भवतहँनहिंजोवत् । इयामनामसुनिजोनहिंरोवत॥१२॥फूलेकुसुमदरतमकरंदा।हरिविरहीमतुआँसुनदंदा ॥ चैठतुरुनखगुज्ञोरसुनावत् । मानहुँकद्दृहिकुण्णअवआवत्॥कुंजनकुंजनसुंजहिँभौरा । कहु्हिमनहुँकहुँनैदिकज्ञोरा ॥ विकर्ताहसरारीजसरानिप्रभाते। मनुहारिआगम्युनिहरपाते।।साँझसम्यसदितनहिभाये।मनहुँद्सीयुनिहरिनहिंआ<sup>ये॥</sup> कोककराकुरुमद्गुमरारा । टेरतमनहुँहायनँद्रुरारा ॥ गौवैंमथुरामगकछुनावैं । हरिहिनतिकरोवतिफिरिआवैं ॥

दोहा-इरिणीअरुहरिणीसकल, जेवजनसतसदाहि । धावतकुंजनिकुंजप्रति, मनुहेर्रिहहरिकाँहि ॥ उंद्धवप्रेममयोत्रजदेख्यो । धन्यधन्यत्रिभुवनतेछेख्यो ॥ असठागतउद्धवकेमनमें । कहुँतेकृष्णकड्तयहिछ्<sup>नमें ॥</sup> टस्योनकोनोछटत्रजमाँही । जहँहरिचरणचिह्नहेनाँहीं॥सातिषयत्वागतअरुवैठत । हँसत्वतातकदृतअरुपैठत ॥ गोकुलमसबटोल्लिटोले । गोविँदगोविँदगोविँदवीले ॥ सोहतञ्यामरंगयमनाको । मनहरिष्यानप्रगटरंगताको ॥ मंद्**धारभेकृञ्जिततरंगा । इरि**विनवाँधतमनहुँअनंगा॥निरित्यपरितिषयरीत्रजधरणी । क्रप्णविरहमनुभईविवरणी ॥

दोहा-उद्धवत्रजमंडटटरुपो, रँग्योक्रुप्णअनुराग् । परमप्रमोदितकरतभो, त्रेप्रणामबङ्भाग् ॥ रहेसेटतेपाहरवाटा । उद्धवकोरयनिरासिविद्याटा ॥ तेद्वतदीरिकद्योसवपाँही । नंदछारुआवतवनमाँही ॥ वाटवचनसुनिक्त्रनवासी । पापेदेसनटहिसुसरासी ॥ कहँईकहँईअसरवभयऊ । वरीएकसवदुसमिटिगप्ड नंदर्हुनिकसियाहिरेवाई । प्रेंछनटागेशिञ्जनयोटाई ॥१३॥ देख्योटख्वकोरयजबही । जान्योक्रप्णससाहतवरी द्रीरकोमिटनमोदभोआपा।चटेमदरमिटिंगेकछुवापा॥आग्रचटिउद्धवकहँटीन्द्रों।नंदहिटसिंगोउरयतिर्वित्री

दोहा-आपसाश्हीनंद्दिग, कीन्द्रोंचरणप्रणाम । छीन्द्रोंनंद्छगायसर, उद्भवकोतेहिठाम ॥ भंयोतासुउरलानद्रपामा । मानहुँ लाजुमिटेयनद्यामा ॥ पुनिकरगहिगेभवनटेवाई । दीन्छाँपर्यकहिंपेगई 🛂 े यदुपतिममञाना । नंदिकियोसतकारमहाना॥१२॥विविधभौतिमेवापकवाना।अरुव्यंजनमनरंजननाता

"रिनिजंकरटापे । सार्रट्वकाँहैजिमापे ॥ प्रप्सारितांब्टसवाई । सुसित्सेजटहव्यँटाई ॥ राष्ट्रवरागनंदर्गन्माने । मेटिपंप्यमुब्यनवसाने ॥ मधुगतेटछ्वभटकीन्द्र्यो । आयजोदमकद्दर्शनदिन्द्री तुमरीटाटकपाअतिष्योर । शानद्वेतेप्रियंअरीटमारे ॥

दोहा—अवहमपैकार्किकृपा, कहहुसकठकुञ्चाठात । रामञ्यामकोछोंडिमम, हगनहिंद्वितियदेखात ॥१५॥ हेंबसुदेवकुञ्चाठवङ्भागी । सलाहमारपरमअनुरागी॥भेटनसहितवसतगृहनीके । अहेंसुद्धदउनकेप्रियजिके ॥१६॥ भठीभहेंबेरीपगछूटी । भठीभहेंचिताचितटूटी ॥ भठीभहेंजोश्रातसमेतु । कंसमारिगोपापनिकेत् ॥ निजपापहिंतेठह्योविनासा । करतरह्योसाधुनकहँजासा ॥ मानतरह्योवेरयदुकुठको । फोरनचह्योधर्मकेपुठको ॥ पैहकअचरनठागतप्यारे।ठधुवाठककंसहिंकिमिमारे १७॥उद्धवकहृहुएकअववाता।जेहिसुपिआवतमानसुठाता ॥

दोहा-कनहुँकाहुसोंकहुँ, कान्हरसुरतिहमारि.। करतअहैंकीनिपटकै, दीन्ह्योंहमहिंविसारि ॥ केंबहुँयज्ञोमितकीसुधिकरहीं । जेतिनकेदुखपावकजरहीं ॥ जबतेमेंमथुरातेआयो । तबतेयग्रुमतिअन्ननपायो ॥ इयामदयामरटसुखमेंछागी । जरतिवियोगद्शाकीआगी ॥ उद्धवकहदुसखाठाठनके । रहेअनोखसुवनग्वाठनके ॥ तिनकीकरतकबहुँसुधिप्यारो । पोंत्रजकोसेठिबोबिसारो ॥ केहिवनआज्ञचरावनजाहीं। रहोपूँछतोअसजिनपाँहीं ॥ तिनकीसुरतिकरतकहुँठाठा । कोषोंभूठिगयोयहिकाठा ॥ जिनगोपनकेष्रमहुँगाई । मासनसातोरह्योचोराहो ।

दोहा-करतसुरतितिनकील्ला, उद्धवदेहुवताय । सरवसमेरोमधुपुरी, लीन्ह्योंदेवलोड़ाय ॥ उद्धवकहहुकान्हवृजकेरी । करतक्वहुँसुपियहिदिशिहेरी॥ जावजमेंकरिमाखनचोरी।खातकिरचोवहलोरिनलोरी॥ यावजकोहेकान्हरनाथा । उद्धवकहें।छुयेतुवमाथा ॥ वृंदावनकोसुमिरणआवत । जहाँरह्योवाँसुरीवजावत ॥ गिरिकीसुपियूलीकीनाँहींजिहिंदिनसातपरचोकरमाँहीं १८उद्धवकबहुँआहर्देल्ललनावर्द्धक्रीरहिंग्वाल्नकुलपालन। कपहुँआपनेसखनिव्लोकी । क्वहुँकरिहिगोकुलहिंशकोकी॥कवहुँनरह्योनिटुरअसलाल।ऐसेइनविकेषिकेहुँकाला॥

दोहा-कोनदिवसवहहोहगो, जबऐहेंब्रेजलाल । पूरणचंदसमानम्रस्, कवलिस्तिवनिहाल ॥ जबऐहेंब्रजनगरकन्हाई । आननआभदिशानभछाई ॥ लेहिआननमहँसुभगनासिका।मदँसिनआनँदेपकाशिका ॥ प्रफुलितनीरजसम्युगनेना।चितवतकाहिनभरतचित्रचे।।दावानलेब्रेब्रनहिज्यारचे।।सातदिवसनस्वपरगिरिपारचो। पृपभामुरकालोभयतेरे । लियवचायकान्दरअरिजीती ॥ जबजवआयपरीव्रजभीती । लियवचायकान्दरअरिजीती ॥ उद्धवअवव्रजकोनवचेहे । हमहिंयशोमितकोमुखँदे ॥ २०॥ कोवृद्यवनघेनुचँरेहे । कीनमापुरिवेणुवजेहे ॥ कोव्रपित्रस्वर्थे

दोदा-नंद्यवाकहिकीनअस, गोर्हार्देमोहिजान । मयाभोजनदेदुमोहि, कहित्यशुदेकीन ॥ उद्भवकान्द्रसुरतिजयभावति । तवद्वारिसीदेदँजरावति ॥ सिगरेअंगशिथिटत्वजाँदीकिरिकरहिकारजकछुनाँही ॥ दिनयीततनहिविनाकन्दार्दे । नेननीदनहिनिशासिरार्दे॥२१॥ईयसुनाकीकृटनिकुर्जे । निनमेअटिकुटमंजुटगुर्जे ॥ तेकान्द्ररावेनसोहहिनाही । त्रिमिविनजीवशरिरषुयाही ॥ यागोवर्षेनगोसुसदाई । भोदुसदायकविनाकन्दाई ॥ यापुदायनअतिरमणीको । विनटाटनटागतअतिकीको ॥ परेद्रयामप्राजीदिअस्याना । तेउपटेट्रावेगयोपपाना ॥

दोहा-तेमुसपातीभवभये, रुपिछातीफटिजाति । किहिभौतीवनभेवर्धि, नहिंनातीदिनस्ति ॥ जहेँजहैंसेटतरहेकन्दाई । तेथरुभवकेंसेरुसिजाई ॥ येईयरुतवरहेरसारा । तेईरुस्तततनुदोतदुद्दारा ॥ उद्धवकेहिविधिमुपिषिसरावेशसकर्द्धनिहनहेंरारुनभविश्वरद्धतसम्याममृतदोद्धाःहनहिकदनमुख्यस्यक्तारा ॥ देवकानहितवनमहेंनाये । ऐसहिंदरमसीगर्गदुराये ॥२३॥ कंसरद्योजनिदायरणयोग । द्दाहनारदायीकरनीय ॥ निमिनटदुसुष्टिकचाणुरा । अरुतोक्षरकृटदुवरुषुरा ॥ नागकुवरुपापीहमदाना । महननागम्मनोपरुवाना ॥

दोदा-इनसबकोअतिसदनहीं, हेनेरामअरुद्याम । विनयपानगनपृदनिमि, हेनैडिटवट्याम् ॥ २२ ॥ सीनताटकीपनुटेबाई । बब्रह्मारसमबेदिकटिनाई ॥ तादिएककरनेगदिनोग । टम्प्टंदनिमिनिधुग्छोत् ॥ सातदिनानरापरगिरिपारचो॥२५॥इपप्रटंबेपेनुक्छंदारचो॥ह्यावर्त्तवक्षादिसुगर्ग।हन्योगेटनदिमहेगिरिपारी। सोतेअसमनपरतिवेचारा।रामदुद्यामदेसअवनारा॥निर्योग्डुदुनकरकरटसुभादानदिननानमाहिदेश्वरभादा।२६॥

### आनन्दाम्बुनिधि।

### श्रीशुक उवाच ।

कहतकह्तयहिविधिहरिछीछ। सुमिरत्यामसुरूपसुशीळू॥कडो्नवेनगरीभरिआयो । नेहनी्री

दोहा-भ्रेमिक्छत्रजपतिभये, गयेतुरत्हेंमीन । हरिकेतनुमेंमनबस्यो, तनुरहिगोन्नजभान जबतेमधुनगरीतेनंदा । आवतभयेविहायमुक्तंदा ॥ तबतेयशुमतिअतिदुखपागी । भोजनपानश परीरहतिपरणीविनक्षेत्र । मनहुँफट्योहरिवेरहकरेज् ॥ वंदहोतनहिंआसुनधारा । हेनहिंतनुमें हाकन्द्रवामुखमेरट्छागी । वितवतरेनदिवसदुखपागी ॥ नंदहुँयद्पिबहुतसमुझायो । पेताकेमन सुनतनंद्दद्धवसंवादा । कोष्टगोपीष्ट्हिकेश्रहष्टादा ॥ देतिस्यशोदहिंवचनभुनायो । कान्ह्ससाम

दोहा-कान्ह्वावसुनिश्रवणमें, वठीतुरतअञ्चला । गिरीकहतकन्हुवाँकहाँ, वस्रविकेतिगर उद्धवसोअस्प्रद्मोपञ्चोदा । कन्द्रवावसतअहेयुतमोदा॥कहँमाखनपावतवहहोई । केहितिगरहतहोः कानकरतह हस्वसोपति । नहिमथुरामहँवसतिपञ्चोमति॥बीततरस्मोनपहरदिवसजव । देतीरहीख निजकारजवञ्चमथुरामाँहीं । तिनकीसुरतिकरीकोउनौँहीं ॥ वजआवनपावतनहिंहोई । रोकतहिँ सुमिरतयुद्पतिग्रुपनिकलाप्।करतियञ्चोम्तिविविधविलापा॥बहतिपयोधरतेप्यथारातिसीहृहगते

दोहा-नेदयज्ञोमतिकोअतित, हरिगेलिखअनुराग । ढारतदृगजलनंदसीं, कहउद्भववङ्गा

### उद्धव उवाच ।

धन्यधन्यदे।नद्रयञ्जोमति । नारायणमहैकियऐसीमति ॥ जगकेजननमाहँस्रसदायक् । तुमहींसत्यत्त देरिमहैनसतुर्वाकयञ्जरागा । तसोतुर्माहकियोगदभागा॥औरजीवकोऊजगमाँहीं।मेरेहगनपरत्तरु यदोउनगकारणभगवाना । रामस्यामहेंपुरुषप्रधाना॥भूतनहिन्यापितभगवाना।पेरकजहेंविविधीविधि नाजनप्राणवियोगकारुमें । सुष्मिनरुनभरिकियगोपारुमें॥सोजनकमेवासनामदी । निपटनिडरहे फैटावनरिवर्धारसकारा । गमनतरमानिवासनिवासा ॥ ३२ ॥

दोदा—अस्तिङहेतुमानुषयपुष, श्रीनासायणमाँहि । तुमदोद्धनितनितयो, किय्अनुसगसर्वे अपगारभपंपाताका । नुमहिकस्तकपुरहोत्त्वाका ॥ ३३ ॥ योसहिकालमाहेवनआई । तुमकोसुर तुममनिमानुषिताहरिकेर । प्रमीनुमसमपरनेहरे ॥ ३३ ॥ युदुकुलकोवरीनुषकसा । रंगभृषिकस्ति तुम्हर्गनिक स्थापदोदभाई । जीनदियोअपनेमुसगाई॥सोकस्हित्तिव्यक्षिणीविदाक्षितसमसस्यसंप्र सोषकरुद्विदिदोदकरभागी । तुमसमकोकनहरिक्षनुस्यो॥ विस्साह्येसमीप्यदुसाई।हस्सिम्यलीन्य

र्योदा—दमनदोरुमदैनिर्मिशनस्, मेधनदोतस्त्रोतः । तिषित्र्यापकद्दारस्केरुथस्, प्रगटेमसैनं सिर्दिनकरे।अप्रियमिषकोशान्दिशभिमानने कतनुदीद्ध॥क्षेत्रमीनकोष्ट्रकोनदिशानतास्वर्गापनसमा सिरमानतित्रतित्रित्तारी । निर्दिशुनदार्श्वमिष्टितकारी । निर्दिनिकेशापनीपपपी । कर्मअपीनन रेषर्यादन्तिरिक्षरात्र ॥३८॥ देसाधुनस्थनमिष्टिम् ॥ सत्तमअपमयितिमदैनायाद्धिशयतास्त्रक कर्मरादश्यकरम्बर्देशस्त्रकोतितकोतितरात्रिद्धभद्यात्राह्यस्त्रम्यकारम्य

क्षेत्र-अमन्मार्देशिक्टियापिः निर्मातन्त्रभान् । देविन्द्रस्ताम्।स्वद्राः, आरमाजनदिन् क्षेत्रकोर्देशिक्षकविनाताः मक्टन्सर्वके सुन्दिन्माताशस्त्रीतिषेनामक्रस्त्रस्तिके।त्रमानामसुमद्राति केष्ये सुन्दोत्तन्तरमामार्दे । क्षेत्रमानसम्बद्धानकार्द्धाः प्रभागस्त्रस्त्रते । स्पिनिर्देशकार्यय कार्याप्यरक्षकपुरादे । कार्यन्तिकेशस्त्रकार्द्धाः क्षेत्रस्तर्यक्षेत्रस्तर्यकार्यः । नीद्वस्तिमानिस्म देवेदर्वकेदर्वकारम्भातः । क्ष्योदनक्तर्यक्षयात् । क्ष्यस्तरम्भीमान्दिष्यस्य । नादिकस्तिप्रस्ति

दोहा-कान्हविरहतेप्राणमम्, कढ़नचहतयहिकाल । उद्धवसमुझावतकहा, रचिरचिवातनजाल ॥ यहिविधिउद्धवनंदयक्रोमिति । कियव्यतीतवतरातिनिज्ञाअनि ॥चारिदंडजवरहीत्रियामा।उटतभईसिगरीत्रजवामा। इकएकनकोकहीपुकारी । उठहुसँबैसिखिकरहुतयारी ॥ तुरतसँबैदधिमंथहुआछी । ऐँहेंआजुअविशवनमार्छी ॥ जागितुरंततहाँवजनारी । निजनिजभौनदीपवहुवारी ॥ निजनिजगेहलीपिअरुझारी।ग्रहकीसविधिसुछविसँवारी॥ महामधुरद्धिमंथनलागी।यदुपतिचरणकमलअनुरागी॥इरिऐहेंअसिकयेविचार।कीन्हसकलभातिर्युगारा॥ ४४॥

दोहा–इकद्दगसोद्धिदेसतीं, इकद्दगभरिअनुराग । मधुराकीमगहेरतीं, माधौमेंमनठाग ॥ ४५ ॥ ऐंचिंहरजुयुगपंकजपानी । जगमगातजेवरछिवसानी ॥ होतकरनकंकणझनकारी । फैछितवदनचंदडिजयारी ॥ छफतिठंककछुकछुकुचभारा । ट्रटनचहतमनहुँहरिवारा॥उपरचरोजनडोछतहारा।मनुयुगिक्वविज्ञवसुरधनिधारा॥ डोलतकुंडलअमलकपोला।मदनमीनमनुळविसरलोला।।उदितपूरक्षिमुखळविजागा।मननमँग्योहरिकोअनुरागा। षेंचतरञ्जुवपुपचिजाँहीं । मनहुँकनकछितकाछहराहीं ॥ चंदनचंद्रकयद्पिछगाँवें । तद्पितनीविरहानळजाँवें ॥

दोहा-भैरविआदिकरागिनी, भैरवआदिकराग । प्रातकालकेऔरसव, करिकेसुरनविभाग ॥ श्रीअर्रावदविङोचनकेरो । गाविहेंगोपीसुयज्ञधनेरो ॥ स्वरलगायलेर्तीबहुताना । निकजातींतीनऊप्रमाना ॥ बोळतसुंदरसुरनमथानी । मानहुँदेतिखरजसुरसानी ॥ गोपीगावनकीष्वनिजाई । रहतिदेवलोकनलगिळाई ॥ श्रीगोविंदकेगुणगणगाना।करतञ्जमंगलभंगदिशाना॥४६॥इयामसुयशवजर्मेचहुँभोरा।छ।यरह्योअतिमंजलशोरा ॥ सोसुनिउद्धवजानित्रभाता । गयेयसुनमञ्जनहितगाता ॥ उदितभयेषुरवदिशिभाना । प्ररणभयोप्रकाकविज्ञाना ॥

दोहा-उद्धवकोर्स्यदनकनक, रचित्तपरमछ्बिवार । खडोरह्योनिज्ञिभरनृपति, निकटनंदकेद्वार ॥ |निप्रभातसंबेबजनारी | द्धिकोमथिबोदियोनिवारी | । नंदद्वारह्वेयमुननहाने । जुरिबजवनितनिकयोपयाने ॥ दनस्यंदनदृद्धवेकेरो । वजनारीनिजनैननहेरो ॥ ह्विकैचिकतभईतहँठार्टा । पूँछतभईशंकटरवार्टी ॥ र्टीकौनकोयहरथआयो।नंदद्वारकछुरजरवनायो॥१७॥कोरकहआयोअविशकन्हाई।फेरितादित्रजकीसुधिआई॥ ोउकहरूयामबढोनिरमोही । कबहुँनऐरैंब्रजसुधिबोही ॥ काहेकोबहवजमेंऐरैं।कौनसुमृतियहबातासिर्दें ॥

दोहा-कोउपुनिवोलीसुनिसर्सी, असमेरेमनमाँहि । रथचडिगमनतनंदपुनि, कान्हलेवावनकाँहिं ॥ ोउकहयहूबातनहिंठीकी । सुनहुसजनिसिगरीममजीकी ॥ नामअकूरकूरनिरदाया । जाकोप्रथमहिंकसपटाया ॥ ोआयोजेहिकारजहेतू । सोमेंकहेदेतिहों नेतृ ॥ प्रथमहित्रजमंडलमहँआयो । रामस्यामकोबद्दबहकायो ॥ ार्टेजायकंसकुटवायो । टांगिनंदाँहेत्रजकोपठवायो ॥ अवत्रजवाटनवाटनकाँही । आयोपुनिकैयहत्रजमाँहीं ॥ हिवद्वासपातकोषूरा । नामअक्रकछपकोक्रा ॥ निजस्वामीकोभोसगनाँही । तोअपसगहिदेकेहिकाँही ॥

दोहा-कोडकहयहपायोकहाँ, हरित्रजतेछैजाय । इतत्रजतियडतकंसकी, दियआयुपापटाय ॥ होडकहहायफेरियहआयो।अवर्षेचाहतकाहकरायो॥कमटविटोचनप्राणियारो।करिदीन्द्रोनिननिर्होन्यारो १८॥ ात्रटगायकैविरहदवारी । डारीजारिसकटवजनारी ॥ विरह्नरिटिमासहमारी । जाययमुनतटप्रहेंदुसकारी॥ उक्रणहेतुनिजस्वामीकेरे । तारनहेतुपितरबहुतेरे ॥ आमिपपिडदानयहकारिः । ऐसोअपश्रअवशित्रगर्भारिः॥ कोडकदमदंसाठिवुपिनाञ्चा । अवहुँरासतनीवनआञ्चा ॥ जसप्ददियोदम्दिवुस्पार्षा । तसयम्पुरस्दिसंतार्था॥

दोहा-कोवकदेशसतिसर्पाकद्यो, मानतिनहिमतिमीरि । पुनिकावदनदेशाईद, करिकेअपविद्यारि॥ यद्दिनिषकदद्दिनिविषत्रिपनाना । स्पनिटोक्तित्रनतियचौकार्ना॥इतयमुनटस्वटुनहार्द्द्यातकमंकरिकालुगाः॥ भूषणबसनसाजिन्धेगारा । बेदिइंदपदनंदछमारा ।! व्रजनारिनसंभाषणदेन् । देसनकृष्णोपमकस्तु ॥ हियमहँकोन्हेंपरमहुलासा । सद्दवगमन्योनंदनिवासा॥करतमनदिमनविविधविचारा । कर्देभिल्टिंशोपनकस्ति।॥ (५८)

जिनसोंकहोंसकलसंदेश् । जोदीन्छोंयदुनाथनिदेश् ॥ जोहकांतिसगरीमिलिजाँहीं । तासमुझायदेष्टुसनकाँद दोहा—यहिविधिउद्धवगुनतमन, नंदनिलेनियरान । तगतोकरथकनिकट, गोपिनमृद्धदेखान ॥ १९ ॥

इति सिद्धिश्रीमन्महाराजाधिराजवांषवेशश्रीविश्वनाथसिहात्मजसिद्धिश्रीमहाराजाधिराज श्रीमहाराजाश्रीराजावहादुरश्रीकृष्णचंद्रकृषापात्राधिकारिरप्रराजसिहजू देवकृते आनन्दाम्बुनिर्धे। दशमस्कंधे पूर्वाधे पट्चत्वारिशस्तरंगः ॥ ४६ ॥

### প্ৰীয়ুক ভবাच।

दोहा—आवतञ्जवकोतहाँ, अवलेक्योवजवाल । प्रथमहिसवकेमनपरचो, यहसाँचोनँदलाल ॥ हैंसुंदरयुगवाहुविज्ञाला । पहिरनवनीरजकरमाला ॥ पीताम्बरअतिज्ञयलविलाव । सुस्तरोजन्यमीनवहाँ । अमलआरसोसिरसकपोला । सुक्तनयुक्तसुकुंढललोला ॥ नीरजनैनस्विरस्तनारे । रतनजद्वितशिरकीटसँ<sup>वारे ।</sup> करकंकणकटिमेंचौराज्ञी । हीरनद्वारहियेछविराज्ञी ॥ सुस्योवनजागतिअरुणाई । महामधुरसुसक्यानिसीहाँ । नवनीरदुस्मक्यामज्ञुरीरा । सोहतचरणमुंजुमंजीरा ॥ ऐसोकुप्णसत्ताकहुँदेशी । तियसवपायोमोदिवर्शेशी॥

दोहा—आयस्वैत्रज्ञुंदर्री, भ्कुटीनैनचलाय । मृद्मद्भाषणल्गी, मृद्मद्मसम्याय ॥ सुद्रपुरुषद्ग्यामञ्जुहर्रो । तसिहिभूषणवसन्हुँधारी । कीनअहेयहरूपअन्या । यहस्थयहिक्अजुरूषा ॥ कीनदेद्दोत्तेत्रजर्मआयो । भागवैतकाकोहैजायो ॥ नदिनेवासवासकसकीन्द्र्यो । केसकेत्रजपतिकहँचिन्द्र्यो ॥ जानिपरतअतिमृदुल्सुभाज । जाननहितकछुकरहुज्याज ॥ धीहिरिकेसमीपतेआयो।जननिजनकपहँकृष्णप्राणी हमहिनिरासिअतिद्रायरितराँचो । सजनीससाह्यामकोसाँचो ॥ चल्हुसपप्रैट्टिहिराजाहीदेहैभेदिविशेपनाही

दोहा—असकहिसिगरीगोपिका, भरीअलेखउछाह । उद्ध्वकहँहुतदौरिके, घेरिलयोगगमाहँ ॥ थदुपतिप्रीतिरीतिमहँसानी । बोल्डतभईमहामृदुवानी ॥ कोहोकोनदेशतेआयो । कोनहेतुइतकोनपटायो ॥ कवतेकोन्हीनंदिचन्हारी । जानहुँतुमजोहेंगिरिधारी ॥ घोंडनहींतुमकॉहिंपटायो । रथचट्टिकेमधुरातेआयो ॥ घोंतुमहोअकूरकुमारा । जोलेगोव्रजप्राणअधारा ॥ इरिकोहरिव्रजवापजरायो । राखउटावनपूतसिधायो ॥ आवतअसहमरेमनमाँहीं । तुमनिवसहुद्रिसंग्सदाहीं ॥ तुमहिंनिरिक्षवादृतिलरप्रीती। लागतनहिंअकूरकस्त्रीती

दोहा—तातेजोतुमहोहुअय, आयेजोनेहेतु । सोवतायद्गिजेसकल, गोपहुनहिमतिसेतु ॥ सुनिव्रज्ञनितनकीमृहुनानी।उद्भवजतिशयआनँदमानी॥तिनहिमनहिमयिशणामा।चोल्योवचनमहासुत्त्रप्ति महोयदुपतिपदलपुदासा।तिनहीकीसविधिमोहिआसा २ मोहिरमापतिनिकटवोलाहीकह्योविधिविधिविध्या पठयोनंदयशोमितिनेरे । समुझावनकहिवचनपनेरे ॥ तुम्हरेहीतलशीतलकारी । असपातीदियकुंजिवहारी ॥ औरहुकह्योबहुतसंदेशु । सोकिहिहोहकांतलहिदेशु ॥ व्रजहिंआइतुब्द्रस्सुमुपाई । लियोजनमनिजसफल्वनारं।

दोहा—चित्रवेकहुँइकांतमें, अवसिगरीव्रजनारि । तहँवधुकोसंदेशोंने, देहींसकळवचारि ॥ अद्भवचचमुखांवुधिमाँहीं । करिमज्जनगोपिकातहाँहीं ॥ जानिश्यामकोसखापियारो । करिसरमेंअभिळाप्वणे अतिविनीतह्मयुख्यसम्याई । मंखळवचनपूँछिकुश्चर्याई ॥ तिमिकरिकेसतकारमहाई । ति जारावर्षे कर्णे चण्डुयमुनतटकृष्णपियारे । तहँडुकह्मोजेहिंहेतुसिपारे ॥ असकहिगईयमुनतटमाँहीं। धळहकांतकुंजनकींजी चण्डुयमुनतटकृष्णपियारे । तहँडुकह्मोजेहिंहेतुसिपारे ॥ असकहिगईयमुनतटमाँहीं। धळहकांतकुंजनकींजी चित्रवेष ॥ तहँ कर्णे चण्डुयमुनतटमाँहीं। धळहकांतकुंजनकींजी चण्डुयमुनतिहम्म

दोहा-उद्धवकोचहुँओरते, पेरिसकल्यज्ञवाल । वैउत्तभईसनेहयुत्त, वोलीवचनरसाल ॥ ३ ॥ वद्धवतुमकोजान्योजान्यो । जेहिहितलुमञावनइतल्यो॥पठयोऽयामतुमहित्रनमाँहीसिमुझावनमातापितुर्वा उनकोनंदयकोमितिदोई । प्रीतियोगहेँऔरनकोई ॥ हमताहेंब्रजनारिगँवारी । काहेकोमुथिकराईविहारी ॥

होतरह्योजिनविनयुगसमछिन । तिनविनवीतेहायबहुत्तदिना।हरिविनजीवनअहेवृथाहीं । पापीप्राणकटतकसर्ने यहपपिहाहेमीतहमारो । पियपियकिहकछुकरतअधारो ॥ परतिदीठियसुनेजवजाई । तवकछुनेनहोतिसियरा रहेजेहरिसँगमीतहमारे । तेअवभयेसकछदुखकारे ॥ रहीसुखदजोयहवजधरणी । सोअवभईमहादुखभरण रह्योञ्चाञ्चीप्रथमहिंसुखदाई । सोनिजकरनदवारिङगाई ॥ रहीजेकुसुमसेजअतिकोमङ । तेक्वपाणकृधारमईभ

दोहा—यहिविधिकरहिंविछापगडु, करिगोविद्युणगान । तर्छिफरहींव्रजकीवधू, क्षणक्षणंडुखअधिकान ॥ रोदनकरिंद्युकारिपुकारी।दीन्हीतन्ततेछाजनिकारी।।ध्यानकर्राह्यदुपतिकीमूरति।चोंकिकहाँहिकहँसाँविछस्रां तहँकहुँतेइकअछिडिङ्गायो । वेठोनवछनिकटसोहायो॥उद्धवकेअपनेमधिमाँहीं।छिख्वजवनितामधुकरकाँ कहँनहेतुविरहाकुछवानी । तेहिमधुकरकहँउद्धवमानी ॥ यहप्रीतमकोपठयोआयो । वरणसमानमीतकहवार्य कहनचहत्तहरिकोसंदेशू ॥ यहिनोहिविरह्वयथाकरछेशू ॥ तोतहर्माह्मथमकहिदेहीं । मनकीपुनिस्रनाहेंहेंकेई दोहा—असविचारित्रजसुंदरी, उद्धवकाँहसुनाय । कहनछगींविहिश्रमरसों, विविधमावदरशाय॥ १९॥

### गोप्युवाच ।

भ्रमरगीत-रेरेमधुकरयात्रजमेंत्रकैसेकैचिल्रआयो । जानिपरतयहकपटीकारोकान्हरतोहिंपठायो ॥ नौनछोंड्यिहअनुपमभानँदगोकुठकुंनगठीको । भयोकंतक्वनाकुरूपकोनापकछैठछठीको ॥ ताकेतुमहुँमीतहोमधुकरवदनपीतदरज्ञानो । तातेसबहवालमधुराकोहमहिपरोअवजानो ॥ कान्हकूवरीकेपगपरिपरिवहुतकबारमनायो । पैकुलटाकैसेहुनहिमान्योतबतुमहूँशिरनायो ॥ रुयामभारुकीकेसरितापदसोतुववदनरुगीहै । सोतुम्हरीतुम्हरेठाकुरकीकीरतिजगतजगीहै ॥ मधुपजाहुमधुपुरीलेोटितुमइतनहिंकामतुम्हारो । कहियोजन्हेंसँदेशोऐसोछुवीनचरणहमारो ॥ कुबरीकुचकुंकुमतेरंजितउनकेउरकीमाला । हमरेउरमहँपरसहोतमहँहैंहैदुसहकसाला ॥ अवनहिकामकान्हकोत्रजमेंकाहेकोइतआवें । मानवतीमथुराकीनारीतिनकोअविशमनार्वे ॥ ग्वाटसमाजविहायछाछअवराजसमाजविराजे । भूछिगयोमाँगवमाखनकोदरवाजेदरवाजे यदुवंशिनमें उनकी चोरीकरिष्धुसुप्रीतप्रकासी । जिनकेतुमसेटूतजगतमें तिन्हें होतिहठिहाँसी ॥ १२ ॥ तुम्हरीओरश्यामकीसंगतिसाँचीहैहमजानी । अपनीरीतिसिखायदईतुमुचनहुँकीछलसानी ॥ तुम्वनवनमें समनस्मनक्ोकरिकेसव्रसपाना । प्रनितेहिसमनओरनहिंहाँकहुकवहूँसाँझविहाना ॥ ऐसोवहकारोछ्डवारोप्यारोनंद्कुमारो । जाकेहेत्रविसारोभारोहमसारोपरिवारो ॥ मुधुक्रसोइकवारअधरकोआसवपानकराई । चलोगयोमथुराकोमाधवछलियाहर्मेछिपाई ॥ जोकरिनसींलगनलगावततासुयहीगतिजोई । वहवाकेहित्रदेहदेतपैताकेदरदनहोई ॥ पेंडपजतअफसोसएकमनसोतुमदेहुमिटाई । कोनेकारणसोंवरुकमछाहरिपदरहीछोभाई ॥ जानीजानीहमअयसोऊपियकीकोम्ट्यानी । ष्रीषरीछ्छभरीनजानतिस्रुनिस्नाहिस्रोभानी ॥५३। भीरजायकहियोकम्ठासीयहहमारसंदेशा । भूळिनजायदेखिमनमोहनमनमोहनकरवेशा ॥ सुंदररूपसुपासम्बतियाँकपरमृदुलसुभाक । भीतरभरोङ्गेलकेछलबलप्रगटतसमेप्रभाक ॥ देखतसृषोसंदरछोटोपावकरतगंभीरा । जानिलेहुयदुपतिकहँतेसेज्योंनावुककोतीरा ॥ म्धुकरऐसेठाकुरकोत्रमगावहुवहुतवड़ाई। सोहमरेमनमहँअवकेसेसाँचीपरेजनाई॥ जान्दिनानेकान्द्रकेगुणसोतिनकीसतिमाने । सोडसमेंकसेसतिमानेजोडनकेगुणनाने ॥ वनम्पक्संगम्इतनीडनकीभोरइमारी । बीतीडमिरिखेळबहुसेळतजानिपरीअबसारी ॥ टनकोनिह्नअयोगकछुमधुकरअसमनकाँहिँछुन्नार्वे । अर्जुननामकपांडुसुवनकेकान्द्रससाक्दाँ ॥

# श्रीमद्भागवत-दश्ममकस्य-पृष्टेः

जोनविजेषुगषुगपतुक्तरगहिसदसनजननमेंटॉर । नाकेस्टरक्र कर्यक्त स्वतः जिनकेहेतुळोडियहगोङ्ख्मधुरुगयेषुरुगो । तम्युराकानिकटन्कः कृष्ट्रकः करिछरुगरुछिरिषहुछिरुछीन्द्राहनकोछरुछिरमयुद्ध । यन्ययन्यर गुगर्व कर्ना तिनहींकेआगेतुमम्धुकरगावहुद्द्रियशनार्दे । क्टिकोत्र्तवाटवापुरिन्देनेट्यरावटके र ात्त्रधारमञ्जूष्यम् । इमकोतुम्दरवनमृतनकालदनस्त्र अवकः वेवनगरनरनगरऔरहूँनागनगरमधिमाँहाँ । पूसीकोर्नारनर्वानीननननहिंदरहर्देशे ॥ द्वनगरन्रनगरभारद्वान वाराम स्वार अधारम् वार मानामानाहरू । साम जोकान्हरकीकपटभरीवद्दतिरछीताकनिकाँसी । तामनाहर्षम् नायनायकनेमहिन्हन् जाका हरतात्र । मधुकरअसनहिंदेखिपरतदगयहजामेंकोडबाटा । भृकुटिकमानवाजनननकर्वेहिटरमेड मधुकरलाकरीङ्यामजूनजसुंदरिनसँद्वारचो । तापतुमदतत्रायमधुपकमञ्चलकराद्वारहार वङ्गिरुराजनसम्बद्धाः । उनकास्यतसम्बद्धाः । इनकास्यतसम्बद्धाः । इनकास्यतसम्बद्धाः । इनकास्यतसम्बद्धाः । इनकास्य हमगवारियाणस्याप्य स्वाराज्यास्य स्वार्थः । तिनकेहमकेहिटेसेमाहि ऐसीयाप्रवास्य स्वाराज्यस्य स्वाराज्यस्य स्वाराज्य माधवकीअरुमधुपहमारीकोनअहिसमार्थः । जिस्सेक्यार्थः । माधवकासरुमञ्चनहरात्वा स्वयं स्वयं । जैसोहपनेसहींकीरतिविभागीसुवहार ॥ पेतुमकरियोजायकान्हसाँऐसीविनेहमारी । जैसोहपनेसहींकीरतिविभागीनविधिभागी तैसीचाळचळनद्भद्भनामग्रस्यस्याः ऐसीमहामाधुरीमुरतिअञ्चनतअसनिङ्गाई । पेङ्गनाजस्पीतिसिरागतितेस्दिस्यम् । ऐसीमहामाधुरासूरातञ्ज्ञ अवस्था । ज्ञानिष्यत्वस्यातासस्यावाततसाद्रकरतयद्दार् सुझतनहिंआपनोपरायोनेकहुँमनमेंजिनको । ज्ञानिष्यतकछुकियोहुःपरीनाटिमनादृतिन सुझतनाहेआपनापरायानमञ्जा । छोंडहुछोंडहुचरणहमारोपरहुनपुगपरिज्ञीसा । मायनस्यामधुमतुमसाँचैतिहरोछ्छस्वर्ग । मीठेमीठेनवनकोः छोंडहुछोंडहुचरणहमाराभरहुन रूपना रहारा तुमकोसिखेरीतिछळकेरीमोहनइतेपठायो । मोठेमीठेपवनकोष्टिमहुनायसँदेशछतायह तुमकोसिखेरीलिछळकेरीमोहनइतेपठायो । तुम्हरेपैननमॅनहिनकङ्गायसँदेशछनायो ॥ तुमकोसिखेरीतिछ्छक्रमामाहनक्ष्वत्रायाः तुमकोसिखेरीतिछ्छक्रमामाहनक्ष्वत्रायाः । तुम्हरेबैननमॅनहिनक्ष्ट्रमायसेदेशसुनायो ॥ तिसहितुमहुँछ्छीपूरेहोजेसोनाथतिहारो । तुमसेनेरेक्पटरीतियहस्क्ष्मित्रवृह्यसहमारो ॥ तैंसहितुमहुँछछापूरहाजसानायात्रधार । उत्तरीतियहेषात्रीविष्टास्तरिश्वासहमारे जाहुकरोत्रावरीतियनसोंडतेयहेषतुराई । इसरेनेरेकपटरीतियहरुपिंदनसांडिपारं ॥ जाहुकरोत्रावरीतियनसोंडतेयहेषतुराई । जैसीदगादद्वंहीहरूको राष्ट्र हरिसोप्रीतिरोतिकीन्द्रेकोगइसकछफ७पा२ । छोकछानपरछोक्श्रीत्वातिसुरागाई ॥ नाकेछियेमातुपितुपतिसुतओरसकछपरिवारो । छोकछानपरछोक्श्रीक्षतगुत्रमाई ॥ बार्काच्यानातुपितुपतिम्रतऑसकल्पारवारः । भूरिभयंकराहुनाक्षक्षक्षक्ष्यान्यस्थितः मुस्याद्यान्यस्थितः मुस्याद्यान्यस्थितः मुस्याद्यान्यस्थितः मुस्याद्यान्यस्थितः मुस्याद्यान्यस्थितः स्थादिन्यस्थितः स्थादिन्यस्थितः । करनचल्लामेक्ष्याक्ष्यान्यस्थितः स्थादिन्यस्य स्यादिन्यस्य स्थादिन्यस्य स्थादिनस्य स्यादिनस्य स्थादिनस्य स्थादिनस्य स्थादिनस्य स्थादिनस्य स्थादिनस्य स्थादिनस्य स्थादिनस्य स्थादिनस्य स्थादिनस्य स्यादिनस्य स्थादिनस्य स्थादिनस्य स्यादिनस्य स्यादिनस्य स्यादिनस्य स्यादिनस्य स्थादिनस्य स्यादिनस्य स्यादिनस्य स्यादिनस्य मुरङीप्यांनम्रांनशरदानशाभद्यागाय नार्याः सोवजनारिनकीवजसुद्रक्षणम्तोरिसनेद् । करनचङोगोक्रसंगमंत्राकृतिकार्याः सोवजनारिनकीवजसुद्रक्षणम्तोरिसनेद् । करनचङोगोक्रसंगमंत्रकीकिकारः॥ सोबजनारिनकीवजसुंदरक्षणमताारसन्ह् । भरापकर्द्वीवारदगामॅद्रजीकिषकः ॥ जोउपकारनमानतएकौतासाँकीनमिताह । मरीएकर्द्वीवारदगामॅद्रजीकिषकः ॥ जोउपकारनमानतएकौतासाँकीनमेत्राहः । मोदितवसँमधुपुरीमोद्दनकारिकः जोडपकारनमानतएकोतासांकानामताइ । भराष्ट्रायः । । जोडपकारनमानतएकोतासोहियेलगाई । मोदितवर्सेमधुप्रीमोहनकारिकीकार्गाः ॥ जातिदृत्रीकुटिलक्ष्यरीताकोहियेलगाई । सुनिसुनिलगतिभीतिवातरकार्यः॥ १। जातिहूम्रीङ्गटिटक्र्वरीताकोहियलगाइ । भाषतप्रप्राव अस्ति स्वित्वातिकारिकार्यः ॥ १। युगयुगमें उनकोयशजाहिरजगमें परचोजनाई । सुनिसुनिलगतिभीतिशतिहरूको ॥ १। युगयुगमें जनकोयशामाहिरजामपरयाजनाह । अन्यः अनुचितजचितनने कुविचारचोव्यापासारिसलुकाई । वानरराजनाळिकोमारची अनुचितजचितनने कुविचारचोव्यापासारिसलुकाई । वाकोनाककान्यिनको स्वीक्रिक्ट अतु।चत्रज्ञाचत्रपाचा प्राप्ताचारायाः । ताकोनाककानिवकान् । स्प्राप्ता स्प्राप्ता स्प्राप्ता स्प्राप्ता स्प्राप्त स्प्रनतासरूपटलिसुंद्रछिकतिमिटनअभिटासी । ताकोनाककानिवकान् । स्राप्ता स्प्राप्ता स्प्राप्ता स्प्राप्ता स्प्राप्त वानवाषुरभगतुरा नम्यञ्चरा । त्राहेचरणनापित्रिभुवनकोती तावदटेबटिपीटिनापिकेपुनितेद्विवंपनकीन्द्र्यों । यद्विविधियटकरिक्षपुरसानद्विस ऐसेचरितअनेकनइनकेकहँठावद्नवसानं । तातेकरानकरिनकोपतकहीजोहमरीमा जोरचळतजोमधुपदमारोतीवजवीतींडींडी । वजवनिताविद्वायगदिळीन्हींकान्द्रकंस अवनर्हिचलतप्रीतिकरिवेकोमानसमधुपहमारो ।